# Mānava-Dharma Śāstra

# Mānava-Dharma Śāstra

[Institutes of Manu]

with the Commentaries of

Medhātithi, Sarvajñanārāyaṇa, Kullūka, Rāghavānanda, Nandana, and Rāmachandra

and an Appendix by

Vishvanāth Nārāyan Mandlik

with a foreword by

Prof. Albrecht Wezler



294:0926 M 294 d.m

SL NO. 075858

CALCULTA 700015
AND S 3070





@ 1958

ISBN 81-215-0567-2 (for the set)

First published in 1886 by Ganpat Krishnaji's Press, Bombay

© Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi

Published by Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., Post Box 5715, New Delhi-110 055 and printed at Nice Printing Press, Khureji Khas, Delhi-110 051

#### ॥श्री॥

#### ॥ श्रीगणेशायनमः॥

# ॥ अथ सप्तमोऽध्यायःत्रारभ्यते॥



### राजधर्मान्प्रवक्ष्यामि यथावत्तोभवेन्तृपः॥संभवश्व यथा तस्य सिद्धिश्व परमा यथा॥ १ ॥

- (१) मैधातिथिः । धर्मशब्दःकर्तव्यतावचनइत्युक्तमः । यद्दाक्कःकर्तव्यतिदिदानीमुच्यतइतिप्रतिक्काः कर्तव्यंच दृष्टाधंषाद्रुण्यादि अदृष्टार्थमग्निहोत्रादि तत्रेहप्राधान्येनदृष्टार्थमुपदिश्यते । तत्रैवचराजधर्मप्रसिद्धिः राजशब्दस्तुनेह्क्षत्रियजातिवचनः कित्रह्मिषेकाधिपत्यादिगुणयोगिनिपुरुषेवर्तते अत्र एवाह् यथावृत्तोभवेन्नृपः । नृपयहणेनजनपदैश्वर्यवतोधिकारमाहः । प्रमाणान्तरमूलाह्मत्रधर्माउच्यन्ते । नसर्वेवेदमूलाः अन्यमूलत्वेचयदत्रधर्मशास्त्राविरुद्धतदुच्यते । तथाच
  कात्यायनः अर्थशास्त्रोक्तमृत्युच्य धर्मशास्त्रोक्तमाव्रजेदिति । यथावृत्तः यद्दत्तंयदाकारंवास्येति चबहुवीहिः अन्यपदार्थोराजा यथार्थशाधान्येऽव्ययीभावः स्यात् । वृत्तंपित्पालनार्थोव्यापारोऽदृष्टार्थः । संभवश्रोत्पत्तिः सउक्तोराजानमसुजत्मभुरित्यादिना । परमासिद्धिविजिगीषोरेका १पत्यं राजवृत्तस्यफलमितक्रेयमः ॥ १ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवता पश्चिभरध्यायैश्रीसणस्यासाधारणधर्माःकथिताः अधुना द्वितीयवर्णस्य क्षत्रि-यस्यासाधारणधर्मानाह राजधर्मानिति धर्मोधर्मसाधनं । यथावृत्तोयदाचारः । संभवः सुष्ट्यादौ । सिर्द्धर्धार्थसिदिः॥१॥
- (३) कुङ्कृकः । धर्मशब्दोऽत्र ष्टाद्यार्थानुष्ठेयपरः षाङ्कुण्यादेरिपवक्ष्यमाणस्वात् । राजशब्दोऽपि नात्र क्षत्रिय-जातिवचनः कित्वभिषिक्तजनपदपुरपालियितृपुरुषवचनः । अतिएवाह् यथावृत्तोभवेन्नृपद्दि । यथावदाचारोनुपतिभवे-त्तथा तस्यानुष्ठेयानि कथियण्यामि यथा येन प्रकारेण वा राजानमसूजत्यभुरित्यादिना तस्योत्पत्तिः यथाचदष्टादष्ट-फलसंपत्तिस्तदपि वक्ष्यामि ॥ १ ॥
- (४) राघ्वानन्दः । राजा धर्मस्य कारणित्यनुशासनान्तृपितधर्मयोः कार्यकारणसंगितरभ्यायद्वये । राजधर्मानिति । राजपदमत्रविद्याधिकरणन्यायेनान्ध्रप्तिद्धिमाश्चित्य राजन्यपरं प्रजापालनकण्यकोद्धरणादिनाराज्यस्यकर्तिर वणान्तरेच लाक्षणिकमिति उत्तरेच ब्राह्मप्रोप्तेन संस्कारंक्षत्रियेणेति अन्तेच क्षत्रियस्यापराधेन ब्राह्मणःसौदित क्षुधा वेदाभ्यासोहि विषस्य क्षत्रियस्याभिरक्षणम् नाक्षत्रंब्रह्मवर्धते क्षत्रियाय ददौ राज्यं संभ्यांचीपास्य शृणुयादित्यादित्यरसात् । नतु ब्राह्मणादौ राजधर्माप्राप्तिरित । अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः श्वेन तेजसा। जीवेत्क्षत्रियधर्मेण सहस्य प्रत्यनन्तरहत्यापदिमनुवचनादेवधर्माः कर्तव्याः । तत्रादृष्टमिष्रहोत्रादि तदर्च ऋत्विगादि दष्टं प्रजापालनादितदर्थं वाषुण्यादि तयोः
  प्राप्तिः । यथावृत्तीयथाचारोभवेत् । संभवश्चेन्द्रादिभ्यउत्पत्तिः । सिद्धीरणेनेव ॥ १॥
- (५) नन्दनः । एवंप्रतिपादितस्याश्रमधर्मस्य रक्षाधिकारिणंराजानंप्रति धर्मान्यस्तौति राजेति । यथावृत्तीयस्य-कारवृत्तीनृपोभवेत नृनुपातुंशकुयात् तथा च वक्ष्यामि सिद्धिरैहिकामुन्मिकफलस्य ॥ १ ॥

(६) **रामचन्द्रः । राजधर्मानाह राजधर्मानिति । यथावृत्तः यथाचारः नृपोभवेत् तस्य राज्ञः यथासंभवः सृद्यारी** जन्म तस्य यथा सिद्धिः कार्यासिद्धः एतादशान्वक्ष्यमाणलक्षणान्राजधर्मान्ववक्ष्यामि ॥ १॥

#### ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षित्रयेण यथाविधि ॥ सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम् ॥ २ ॥

- (१) मेधातिथिः। ब्रह्मवेदः तत्रश्रुतःसंस्कारोब्राह्मः सवेदाध्ययनजन्योग्रहणवतीर्थलक्षणोवेदस्यस्वाध्यायिनिर्वर्त्यदंत्यर्थः। उपनयनंतु ब्रह्मग्रहणार्थत्वाद्राह्ममितियुक्तं। तथा च वक्ष्यित त्रैविद्येश्यस्त्रयीविद्यामिति इतरथाविदिन्तवेदितोपदेशःस्यातः। गर्भाधानादिस्मृतिशास्त्रादृष्टाचत्वारिसंस्कारमः। क्षित्रगेणोते एतेन क्षात्रयएव राज्याधिकारीति स्वितं क्षित्रयाभावे तदितदेशोपि ग्राह्मःअन्यथा प्रजालोपः स्यादितिभावः सर्वस्य करदस्य दीनानाथादेशः। अस्येति स्वविषयवासिनां यथास्वंजनपदपुरिनर्देशः । यथान्यायं न्यायःशास्त्रधर्मशास्त्ररूपंनार्थशास्त्रमौशनसादिप्रणीतं तमनितन्त्रम्य । परिरक्षणंपरिपालनं । अपायपरिहारोदुर्बलानांबलविद्यरनिभभवः शास्त्रमर्यादानितक्रमश्च । दुःखत्राणंपरिरक्षा शास्त्रातिक्रमे चादष्टंदुःखं अतस्तदनिक्रमे राजभयेन रक्षिताभवन्ति । राजदण्डे दुःखिमिति चेन्महतोनरकादिदुःखाद्राज-दण्डनमल्पीयः कर्तव्यमिति विधिः अधिकारश्चाष्टमे निरुपितः॥ २॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । ब्राह्मतूपनयनादिस्नानान्तमः॥२॥
- (३) कुल्लूकः । ब्रह्मवेदस्तत्प्राप्त्यंतयोपनयनसंस्कारस्तं यथाशास्त्रं प्राप्तुवता क्षत्रियेणास्य सर्वस्य खिवषया-विश्यतस्य शास्त्रानुसारेण नियमतोरक्षणंकर्तव्यम् । एतेन क्षत्रियएव नान्योग्रव्याधिकारीतिद्शितम् । अतएव शास्त्रा-र्थतत्त्वंक्षत्रियस्य जीवनार्थ । तथा क्षत्रियस्य तु रक्षणंत्वकर्मस् श्रेष्ठंच वक्ष्यित ब्राह्मणस्यद्वापिद्व जीवेत्क्षत्रियधर्मेणेत्यिभिधास्यति वैश्यस्यापिक्षत्रियधर्मश्चर्दस्य च क्षत्रियवैश्यकर्मणी जीवनार्थमापिद्व जगाद नारदः । न कथंचन कुर्वात ब्राह्मणः कर्मवार्षत्रम् । वृषतः कर्मचब्राह्मंपतनीये हिते तयोः ॥ उत्कृष्टंचापकृष्टंच तयोः कर्म न विद्यते । मध्यमे कर्मणी हित्वा सर्वसाधारणे हिते ॥ रक्षणंवेदधर्मार्थतपःक्षत्रस्यरक्षणमिति सर्वतोधर्मष्ट्वागोराङ्गोभवितरक्ष्यतइतिचवक्ष्यमाणन्वात् रिक्षतुर्वित्वद्वागयहणाष्ट्वार्थमपि योरक्षम्बित्मादनइतिनरकपातंवक्ष्यति ॥ २ ॥
  - (४) राघवानन्दः । ब्रह्म वेदस्तन्कतं संस्कारमुपनयनवेदाध्ययनादिमामेन क्षत्रियेण ॥२॥
- ( ५ ) मन्द्रनः । अभिवेकादिसंस्कारयुक्तस्य क्षत्रियस्य रक्षायामधिकारोनान्यस्येत्याह ब्राह्ममिति । ब्राह्मं संस्का-रंवैदिकमुपनयनाभिवेकादिकं संस्कारं नामोयस्तस्यैव रक्षायामधिकारोनान्यस्येति ॥ २ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ब्राह्मसंस्कारं उपनयनादिसंस्कारान् प्राप्तेन क्षत्रियेण यथाविधि अस्य सर्वस्य जगतः परिर-क्षणंकर्तव्यम् ॥ २ ॥

अराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतोविदुते भयात् ॥ रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमस्रजस्मभुः॥ ३ ॥

- (१) मेधातिथिः । विद्ते पीडतेऽप्रतिष्ठिते वा प्रभुः । प्रजापतिस्तुतिरियम् ॥ ३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विदुते कल्पादौ ॥ ३ ॥
- (३) कुःह्रुकः । यस्मादराजके जनति बरुवद्भयान्सर्वतः प्रचित्ते सर्वस्यास्य चराचरस्य रक्षायै राजानंसृष्टवां स्त-स्मात्तेन रक्षणंकार्यम् ॥३॥
  - (४) राघवानन्दः। तत्र पुरावृत्तमाह् अराजकइति । विद्वते पीडिते । प्रभुः प्रजापतिः ॥ ३ ॥

- (५) मन्द्रनः । तत्र हेतुः तामिषकत्य तस्यसृष्टत्विमत्याह अराजकेहीति । सर्वतीभयादैविकाम्मानुषाच प्रभुःम-जापितः ॥ ३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अराजकेऽसिँछोके भयात्सर्वतोविद्यतेसित अस्य विश्वस्य रक्षार्थं प्रभूराजानमसूजत् ॥ २॥ इन्द्रानिल्यमार्काणामग्रेश्व वरुणस्य च॥ चन्द्रवित्तेशयोश्वेव मात्रानिर्दृत्य शाश्वतीः॥ ४॥
- (१) मेधातिथिः । अनिलोवायुः । वित्तेशोधनपतिर्वैश्रवणः । मात्राअवयवाः । शाश्वतीः सारभूताः । निर्दृत्य निष्कृष्य ॥ ४ ॥
  - (२) तर्वतनारायणः । मात्राअवयवान् । निर्दृत्यारुष्य ॥ ४ ॥
- (३) कुङ्गृकः । कथंसृष्टवानित्याह् इन्देति । इन्द्रवातयमसूर्याग्निवरुणचन्द्रक्वेराणांमात्राअंशान्सारभूतानारू-९व राजानमसृजत् ॥ ४ ॥
- (४) राघवानन्दः । सर्वनियन्तृत्वविधानार्थमुत्पतित्वरूपकथनेन स्तौति इन्द्रेतिहाभ्याम् । वित्तेशः कुबेरः । मात्राः सारभूतांशाः दिधमण्डस्य नवनीतवत् । शाश्वतीर्भन्वन्तरध्यापिनीः । निर्दृत्य निष्कष्य ॥ ४ ॥
- (५) नन्दनः । किमुपादायासृजदित्यपेक्षायामाह इन्द्रेति । शाश्वतोर्मात्राः स्वाभाविकानेशान् इन्द्रस्यैश्वर्यञ्जन्तिस्य बस्तं इत्यादिकाःशक्तीरित्यर्थः । निर्दृत्यासृजदित्यनुषद्भः ॥ ४ ॥

#### यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्योनिर्मितोत्रपः ॥ तस्मादिशभवत्येष सर्वभूतप्रनि तेजसा ॥ ५ ॥

- (१) मेधातिथिः । एषामिन्दादीनां सुरश्रेष्ठानांमात्राभिस्तेजींशैनिर्मितस्तस्माद्धेतोर्शमभवति । दुर्निरीक्ष्यमु-खोभवति तेजसाहेतुना । निष्कष्यनिर्मितउत्पादितःयतः रूषिरुत्पादेने धातुर्वतंते । तेनापायाविधत्वान्मात्राभ्यद्दितपञ्चमी-नृतीयावापिठतय्या ॥ ५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। तेजसा वीर्येण ॥ ५ ॥ :
  - (३) कुद्भुकः। यत्मादिन्द्रादीनांदेवश्रेष्ठानामंशेभ्योनुपतिः सृष्टस्तत्मादेषसर्वप्राणिनोवीर्येणातिशेते॥ ५॥
  - (४) राघवानन्दः । तदेवाह यनादिन्द्रादीनांमात्राभिनिर्मितोनुपस्तत्मात्त्वतेजसा सर्वभूतान्यभिभवत्येषइति ॥५॥
  - ( ५ ) मन्दनः । उक्तस्य प्रत्यक्षस्वंश्लोकत्रयेणोपपादयति यस्मादिति ॥ ५ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । यत्मा**त्कारणादेषां सुरेन्द्राणामिन्द्रादिलोकपालानां मात्राभ्योऽशेभ्योनिर्मितोनृपस्तत्मात्कारणा-चेजसा सर्वभूतान्यभिभवति ॥ ५ ॥

#### नपत्यादित्यवचैषचक्षूंषि च मनांसि च ॥ न चैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम्॥ ६॥

- (१) मधातिथिः । तपित तापयतोव संमुखो शक्यदर्शनत्वादेवमुच्यते तदाह नचैनं भुविशक्रोति ब्राह्मणजा-त्युत्कष्टाब्रह्मवर्चत्विनोपि नैनमभिमुखंवीक्षितुंशक्रुवन्ति । तदुक्तं तमुपर्यासीनमधस्तादुपासीरन् ॥ ६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । तपत्यादिःयवदित्यादित्यांशोपपादनिमतरेष्टुप्यवंखयमूत्रम् ॥ ६॥
- (३) कुछूकः। अयंचराजा स्वतेजसा सूर्यद्व पश्यनांचशूषि मनांसि च संतापयति । नदेनराजानंषृधिय्यांकः भिदन्याभिमुख्येन द्रष्टुंक्षमते॥ ६॥

- ( ४ ) राघवानन्दः । कार्येणापि तदंशोऽनुमेयइत्याह तपतीतिद्वाभ्यामः । दुष्टानांचक्षुर्मनसोःसंतापजननात्तद्दर्शना-निष्ठाक्षमत्वंसूचितं । साधूनांनतपति विमलंपसाधयति ॥ ६ ॥
  - (६) रामचन्द्र । सर्वेषांचक्षूंषि मनांसिचार्कवन्नृपस्तपति संतापयतीत्यर्थः ॥६॥

#### सोऽग्रिर्जवित वायुश्व सोऽर्कः सोमः सधर्मराट् ॥ सकुबेरः सवरुणः समहेन्द्रः प्रशावतः॥ ७॥

- (१) मेधातिथिः । अध्यादिदेवतानांमात्राशयत्वात्तच्चिक्तयोगितयैवमुच्यते प्रभावोऽलौकिकी या शक्तिः॥ ७॥
- (२) सर्वजनारायणः । प्रभावतः प्रभाववानेवैवंभवतीत्यर्थः ॥ ७॥
- (३) कुद्भूकः । एवंचाझ्यादीनांपूर्वोक्तांशभवत्वात्तत्कर्मकारित्वाच्चप्रतापयुक्तस्तेजस्वीत्यादिना नवमाध्यायवश्य-माणत्वात्सराजाशक्तयतिशयेनाझ्यादिरूपोभवति ॥ ७ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । सधर्मराट् यमः । प्रभावतः ऐश्वर्येण ॥ ७ ॥
  - (५) नन्द्नः । प्रभावतः शक्तितः ॥ ७॥

#### बालोपि नावमन्तव्योमनुष्यइति भूमिपः ॥ महती देवता स्रेषा नरह्रपेण तिष्ठति ॥८॥

- (१) मेधातिथिः । मनुष्योयमित्येवंबालोपि भूमिपोराजा नावमन्तव्यः किर्ताह महती काचिदेवादेवतैतेन मानु-षेण रूपेण स्थितेति अतोऽदष्टेनापि दोषेण राजन्यवज्ञानयुज्यते ॥ ८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। महतो देवता ईश्वरः॥८॥
- (३) कुछ्कृकः । ततश्य मनुष्यइतिबुद्ध्याबालोऽपि राजा नावमन्तव्यः यस्मान्महतीयंकाचिद्देवता मानुषरूपेणा-वतिष्ठते । एतेन देवतावद्वायामधर्मादयोऽदष्टदोषाउक्ताः ॥ ८ ॥
  - (४) राघवानन्दः। किंच बालोपीति। अवमानम्सक्तिमाह मनुष्यइति॥८॥
- (५) **नन्द्रनः**। एवं देवांशप्रभवत्वाद्राजा नावमन्तव्यइत्याह बालइति। महती देवता अग्निरित्यर्थः। हि शब्दो हेतो ॥ ८॥

#### एकमेव दहत्यग्रिनेरं दुरुपसर्पिणम् ॥ कुलं दहति राजाग्निः सपशुद्रव्यसंचयम् ॥ ९ ॥

- (१) मेधातिथिः । अस्यविधेरर्थवादश्लोकाएते । राजधर्मीपि यतःसर्वपुरुषार्थीयं योग्निहस्तादिनास्पृशिति सिमिद्धस्याप्यन्तिकोभवति सदुरुपसर्पिनरःप्रमादस्विलितोदस्ते राजातुकुद्धः । सपुत्रधनदारबान्धवंहन्ति । कुलंयकेचित्-क्रात्यः । स्वजनाश्रतानप्यपराधसंबन्धात्पशुभिर्धनसंचयैश्वसह नाशयति ॥ ९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दुरुपसर्पणं दुष्टेन प्रकारेणोपसर्पन्तमभिभवार्थमग्नेः त्वयमेव तन्मध्ये प्रवेशादिकाः विणमः ॥ ९ ॥
- (३) कुछूकः । संगतिदृष्टदोषमाह एकमित्यादि । योऽग्रेरितसमीपमनवहितः सन्नुपसर्पति दुरुपसर्पिणमेकमेवा-ग्रिर्दहित नतत्पुत्रादिकं कुद्धोराजाग्निः पुत्रदारभात्रादिरूपंकुलमेव गवाश्वादिपशुहुवर्णादिधनसंचयसहितंसापराधंनिहन्ति ॥९॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । महत्वमेवाह एकमिति । दुरुपसर्पिणं दुःखार्थमरणायुवतं उपसर्पिणं समीपगामिनम् । राजा-तु देशान्तरस्थमपि कुलादिविशिष्टमपि हन्ति । अग्निदेवतातोप्यधिकद्दतिभावः ॥ ९ ॥

- (५) नन्द्रनः । अग्नितोऽपिराजा दाहशकौ विशिष्टतरहत्याह एकमिति । दुरुपसर्पिणांउपसर्पणानिपुणां प्रमादा-द्रमौ पतितमितियावत् । कुछं दहतियरमात्तरमान्नावमन्तन्यः ॥ ९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एकमेव नरमिर्दहित कीदशंनरं दुरुपसर्पिणं दुष्टेन प्रकर्षेण उपसर्पन्तं विलक्षयन्तम् ॥९॥ कार्यं सोऽवेक्ष्य शक्ति च देशकाली च तत्त्वतः ॥ कुरुते धर्मसिद्धार्थं विश्वरूपं पुनः पुनः ॥ १०॥
- (१) मेथातिथिः । नैतन्मन्तव्यंबन्धुर्भेराजा सुद्देति । कस्य राजाभवेन्मित्रंकानि मित्राणि राजनि ॥ प्रयोजना-पेक्षयाचशत्रौमित्रवदाचरन्ति मित्रेशत्रुवत् । तथाशक्तांकंचिदपराधंक्षमन्ते । शक्तिप्राप्योन्मूलयन्ति एवंदेशकालार्वाप् अतोधर्मसिष्यर्थकार्यसिष्यर्थविश्वरूपंकुरुते क्षणान्मित्रंक्षणेन शत्रुः नैकरूपएव राजाभवति । अतोन विश्वसित्य्यं-राजनि । मैक्याद्वालुभ्यात्सौजन्याद्वा तत्तुल्यवयोदस्या नवर्तितव्यम् अपितुसर्वदा नयेन ब्रष्टव्यः ॥ १० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कार्यं प्रयोजनं । शिक्तं स्वस्य । देशकालौ वियहादियोग्यौ । विश्वरूपं मिनेपि शत्रुतां शत्राविप मैत्रीं । अतोमित्रमित्यत्र नाविश्वसनीयमित्यर्थः॥ १०॥
- (३) कुछ्कुकः । सराजा प्रयोजनापेक्षया स्वर्शाक्तदेशकालैचावेक्ष्य कार्यसिद्ध्यर्थतत्त्वतोविश्वरूपंबहूनि रूपा-णि करोति । जातिविवक्षया बहुष्वेकवचनमः । अशक्तिदशायांक्षमते शक्तिप्राप्योन्मूलयित । एवमेकस्मिन्निप देशे काले च प्रयोजनानुरोधेन शत्रुर्वामित्रंवोदासीनोवा भवति अतोराजवछभोऽहमिति बुद्ध्यानावन्नयः॥ १०॥
- (४) राघवानन्दः । किंच कार्यमिति । कार्यमनुपहिनयही । शिक्तं बाल्ययौवनाचनुरूपाम । देशोदूरिनकटादिः । कालः सुभिक्षदुर्भिक्षादिः । अवेक्य निश्चित्यैव विश्वरूपं प्रयोजनानुरूपेण शत्रुमित्रोदासीनतया ॥ १० ॥
  - (५) मन्द्रमः । विश्वरूपं नानादेवतारूपम् ॥ १०॥
- (६) रामचन्द्रः । देशकाली विषहादियोग्योज्ञात्वा धर्मसिद्धवर्थ पुनःपुनः विश्वरूपं नानारूपं रृष्ट्रग्रमादिरूपं मित्रे शत्रुतां शत्रोमित्रतां वा कुरुते ॥ १० ॥

#### यस्य प्रसादे पद्मा श्रीविजयश्व पराक्रमे ॥ मृत्युश्व बसित कोधे सर्वतेजोमयोहि सः॥ १ १॥

- (१) मेघातिथिः । प्रसन्तआराधनयाश्रियंददाति कुद्धीमृत्युनायीजयित क्षतः श्रीकामेनाराधनीयः । नकेवलंशिन्यायोजयित यावदस्य शत्रवःसन्तिनातिष पराक्रम्य परितोषितोहन्ति अतः शत्रुवधकामेन यथावत्परिचरणीयः । पद्माश्रीः पर्यायोपिपद्माशम्दोमहत्वप्रतिपादनार्थः प्रयुक्तोमहतींश्रियंददातीत्यर्थः । एते चार्थाराङ्गःप्राप्यन्ते पतस्सर्वतेजोन्ययोषो अप्रयादित्यचंद्रमसांतेजीविभाति ॥ ११ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । यस्यमसादइत्यादित्रयंक्रमात्कुवेरशक्रयमानांव्यापारकथनम् । पद्मा पद्महस्ता । यतःप-ष्मादयस्तदुद्भवाभतः सर्वतेजोमयः । एवमन्येष्टुप्युक्तांशेषु व्यापारोक्क्षेयइत्याशयः ॥ ११ ॥
- (३) कुह्नूकः । पद्माशब्दः श्रीपर्यायोऽपि महत्त्वविवक्षयाऽत्रप्रयुक्तः । यस्यप्रसादाष्महती श्रीभेवत्यतः श्रीकानेन सेव्यः । यस्य शत्रवः सन्ति तानपि संतोषितोहन्ति तेन च शत्रुवधकामिनाप्याराधनीयः । यस्मै कुभ्यवि तस्य पृत्युंकरोति तस्मानीवनार्थिना न क्रोधनीयः । यस्मान्सर्वेषांसूर्याधिसोमादीनांतेश्रीविभाति ॥ ११ ॥

<sup>(</sup>१०) धर्म=कर्म (व)

<sup>(</sup> ११ ) यस्य=तस्य ( नं• )

- ( १ ) राघवाणन्यः । विश्वरूपत्वंध्यनिक यस्येति । प्रसादेऽनुग्रहविषये पद्माश्रीरितिपर्यायत्वेपि महत्वानपायत्व-ख्यापनार्थं पद्मालयत्वसूचनेनवा सुखहेनुत्वंख्यापितम् । श्रियःसत्वेपि नृणामसंतुष्टे राजिन सुखादर्शनात् । पराक्रमे यात्रुंपतिगमने विजयस्तत्संभावना। तद्वमानात्त्कोधानन्तरंप्रजामृत्युदर्शनान्भृत्युः । तस्माच्छ्रीप्राप्तिःशत्रुजयशत्रुवधादि-कामेर्नृपःसेव्यइतिभ्वनिः ॥ ११ ॥
- (५) नन्द्रनः । अत्रोदाहरणमाह तस्येति । तस्य प्रसादे श्रीर्वसित तस्य प्रसादे सित रुक्ष्मीर्जायतङ्त्यर्थः । पद्मापद्मवती । विजयङ्नदः । सर्वतेजोमयः सर्वदेवताशक्तिमयः ॥ ११ ॥

### त यस्तु द्वेष्टि संमोहात्सविनश्यत्यसंशयम् ॥ तस्य साशु विनाशायं राजा प्रकुरुते मनः ॥ १२ ॥

- (१) मेधातिथिः । प्रत्यवायाधयाविन्दति जनोनैवमिभप्रेतार्थलोभेनातः पुनःपुनराह तंराजानंयोद्देष्टिमातिकूल्ये-नवर्तते तिलन्सत्यसंशयंनश्यति । तस्यह्मशुविनाशाय अन्यःकिश्वदपराधंक्षमते । अशक्यराजनिवेदनेन तत्र व्यवहार-भागस्य धनपरिक्षयोभवति भूतोप्यर्थः साक्षिणांचित्तवैचित्र्यादन्यथात्वमायातिह्मपेक्ष्यमाणःकिश्वक्कमेणापि । राज्ञा तिह्ननाशार्थमपराधेन मनसिस्थितेन बाष्यतप्वासौ शक्तिमत्वादाज्ञः प्रयतमानस्य स्वतन्त्रविरोधापत्तेः ॥ १२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । तत्मात्तत्रद्वेषोपि न कर्तव्यइत्यर्थः ॥ १२ ॥
- (३) कुल्लूकः । तंराजानमञ्जतया योद्देष्टि तस्यामीतिमुत्पादयति सनिश्चितंराजकोधान्नश्यित यस्मात्तस्यविनाशान्य शीवंराजा मनोनियुंद्रे ॥ १२॥
  - (४) राघवानन्दः । नापि राज्ञाद्देषाद्याचरणीयभित्याहः यस्त्विति । विनश्यतीत्यत्र हेतुस्तस्येति ॥ १२ ॥
  - (५) मन्द्रमः। हि हेती। विनाशाय विनाशंकर्तुमः। मकुरुतेऽभ्यवस्यति॥ १२॥
  - (६) रामचन्द्रः । संमोहाचस्तंद्देष्टि तस्य झाशु विनाशाय राजा मनःकुरुते ॥ १२ ॥

# तस्माद्धर्मं यमिष्टेषु सव्यवस्थेन्नराधिपः ॥ अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धर्मे न विचालयेत् ॥ १३ ॥

- (१) मेघातिथिः । यतः सर्वतेजोमयोराजा तस्माद्धेतोरिष्टेषु वक्षभेषु मन्त्रिपुरोहितादिषु कार्यगत्याधर्मकार्यव्यवस्थांशास्त्राचारिविरद्धांध्यवस्येन्तिभित्यस्थापयेन्तिवचालयेत् सा तादशीराक्कोनुक्कानातिक्रमणीया अद्य पुरे सर्वेरुतस्यः कर्तव्यः मन्त्रिगेहे विवाहोवर्तते तत्र सर्वैः संनिधातव्यं तथा पशवोनाच सैनिकैईन्तव्यानशकुनयोवन्धयितब्याः नर्तिकाधनिकैराराधनीयापुतावन्त्यहानि । एवमनिष्टेष्विप एतेन संसर्गोनकर्तव्यएतस्य गृहे मवेशोनदेयः एवंविधोन्नधर्मः पय्हघोषादिनाराक्कादिष्टोनातिक्रमणीयः । नत्विग्रहोन्नादिधर्मव्यवस्थायैवर्णाश्रमिणाराजामभवति स्मृत्यन्तरविरोधमसङ्गत् अविरोधे चारिमन्विषये वचनस्यार्थवत्वात् ॥ १३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यंधर्मव्यवहारिष्टेषु क्षुद्रेष्वप्यक्षुद्रयोग्यंनियमयेदेवंमहत्त्वप्यनिष्टेषु क्षुद्रयोग्यंनतु दण्डा-दिनियमोपि राष्ट्रस्क्या कार्यस्तस्य शास्त्रीयस्यैव राक्षापि कार्यत्वात् ॥ १३॥
- (३) कुछुकः । यतः सर्वतेजोमयोनुपतिस्तस्मादपेक्षितेषु यमिष्टंशास्त्रानुष्टेयंशास्त्राविरुद्धानांभत्य व्यवस्थापय-त्यनपेक्षितेषु चानिष्टंनियमंनातिकामेत् ॥ १३॥
- (४) राघवानन्दः । प्रकरणमुपसंहरति तस्नादिति । इष्टेषु भियेषु धर्म अयमेवमर्हत्ययमेवनाईतीति व्यव्-स्थापयेत् । स्थापयितुस्तं मौक्यादिना नचारुयेत् यतःकुन्दोहन्तिप्रसन्नोनुगृद्धीयात् ॥ १३ ॥

- (५) मन्द्रमः । इष्टेप्वनिष्टेषु च यमर्थं धर्माद्रनपेतत्वेन निमिनोतितपर्थधर्ममत्वा न विचालयेत् ॥ १३ ॥
- (६) रामचन्द्रः। तलात्कारणात् रष्टेषु श्रुदेषु यंधर्मसनराधिपः व्यवस्येत् निश्चिनोति च पुनः अनिष्टं अयोग्यं अनिष्टेषु अच्छिदेषु अनिन्धेषु तंधर्मन विचारयेत्॥ १३॥

# तस्यार्थे सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम् ॥ ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसः जत्पूर्वमीश्वरः॥ १४॥

- (१) मेधातिश्विः । उक्ता राजोत्पत्तिः । दण्डोत्पत्तिरिदानीमुच्यते । तस्माइदंतदर्थराङ्गः मयोजनसिद्धये दण्डमस्जदीश्वरः प्रजापतिः । कोराङ्गोर्थोदण्डेन उच्यते गोप्तारंसर्वभूतानां गोप्ता रक्षिता दण्डएव नदण्डेनविना राजारिक्षतुंत्रक्रोति । अतोराजत्विसध्यर्थएवदण्डःसृष्टः । धर्ममात्मजंब्रज्ञतेजोमयमितिदण्डस्तुतिः नयागदानादिधमः । कितिर्हदण्डएव ।
  नचायंप्राणधनहारित्वादधमोविद्गेयः अपित्वेषएव धर्मआत्मजःशरीरादेवजातः प्रजापतेः । नचपाञ्चभौतिकः । कितिर्ह्वनह्मणोयत्केवलंतेजस्तेन निर्मितः पूर्वराजसृष्टेः ॥ १४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। तस्यार्थे राजार्थ। धर्म धर्माशोज्ञवंविधि। त्वस्य सुतं अतएव ब्रह्मतेजोमयं ब्रह्मणस्ते-जसा सृष्टमः। दण्डं दमकमः। ईश्वरोब्रह्मा ॥ १४ ॥
- (३) कुझूकः। तस्य राष्ट्रः प्रयोजनसिद्धये सर्वप्राणिनारिक्षतारंधर्मत्वरूषंपुत्रव्रस्रणोयत्केवस्रतेजस्तेनिर्नापतं न पाञ्चभौतिकंदेहंवसापूर्वसृष्टवान् ॥ १४॥
- (४) राघवानन्दः । तस्य राङ्गोर्थे रश्नणादित्रयोजनार्थं सर्वभूतानामनुशासनरूषं भनगाणिक्शब्दहस्ताया-हरणात्मकंधर्मे तद्देतुत्वात् । आत्मजं ब्रह्मणस्तेजसा निर्मितं ब्रह्मतेजोमयं पूर्वच राजसृष्टेः । दण्डमिति कर्नृकरणम्यु-त्यस्या किचदनुशासनम् ॥ १४ ॥
- (५) श्रन्युशः । अथ राष्मः सहायं दण्डं प्रस्तीति तस्यैति । तस्यार्थे तस्य राष्मः कार्ये निमित्ते गोप्तारं गुमिकरि-ष्यन्तं सर्वभूत्षर्मगुत्त्पर्यमितियावत् ब्रह्मतेजोमयं परमात्मशक्तिमयं परमात्मशक्तिमुपादायेतियावत् धर्मात्मकंदण्डमसृज-त् धर्मस्वरमादण्डरूपेण ससर्ज । पूर्व युगारम्भे । ईश्वरः प्रजापतिः । एतदुक्तं भवति दण्डस्यात्माधर्मभरीरं ब्रह्मतेजोमय-मीश्वरोजनयितेति ॥ १४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तस्यार्थे राक्षोऽर्थे ईश्वरः ब्रह्मापूर्वदण्डरूपमान्मजंपुत्रमस्जत् ॥ १४ ॥
    तस्य सर्वाणि भूतानि स्थाबराणि चराणि च ॥ भयाद्रोगाय कस्पने स्वधर्मान्सः
    चलित्र च ॥१ ५ ॥
- (१) मेधातिथिः । तस्यदण्डस्यभयात् संबन्धितामात्रविवक्षायां भयहेतुत्वंनास्तीति षष्ठी । दंण्डभयात्स्थावराणि मृतानि मोगाय फलकुतुमच्छायादिमिभीगार्थकल्पन्ते तत्समर्थाभवन्ति । योहिस्थावरः फलनददाति सपरिशोध्यते । नचेत्परिशुष्यति सर्वतोध्याप्तदेशत्वाध्यत्वाऽगारीक्षीयते एतया वृक्षोपमया दण्ड्यस्य राजापथ्यकारिणः पृद्धस्यैवंकर्तव्यं च्छेर्नमूस्त्रेत्याउनादिना दण्डः भणेयः । स्थावरपहणस्तुत्या रष्टान्तार्थमोदशोऽयंदण्डोयत्स्थावराअपिदण्ड्यन्ते कि पुन्धसः कतु स्थावराजांदण्डोयमिन्येयानुदिरस्ति । त्यथमीन चलन्ति आकालेन पुष्पन्ति न प्रसुवते ॥ १५ ।

- (२) सर्वज्ञनारायणः । भोगाय कल्पन्ते अन्येषां । स्थावराणीत्युक्तं स्थावराणामपि पृथिन्यादीनां पृथ्वा-दिभिर्दण्डस्य धृतत्वात् ॥ १५ ॥
- (३) कुद्धकः। तस्य दण्डस्य भयेन चराचराः सर्वे प्राणिनोभोगंकर्तृसमर्थाभवितः। अन्यथा बलवता दुर्बलन्स्य धनदारादिपहणे तस्यापि तदपेक्ष्य बलिनेति कस्यापिभोगोन सिध्येत् वृक्षादीनांस्थावरादीनांछेदने भोगासिदिः। तथासतामपि नित्यनैमित्तिकत्वधर्मानुष्ठानमकरणेयाम्ययातनाभयादेव ॥ १५॥
- (४) राघवानन्दः । किंच तस्येति । भयाद्दण्डस्येत्यन्वयः । भोगाय कल्पन्ते समर्थाः चोराद्यपद्मवराहित्यात । भृशदण्डस्य देशेऽधर्माभावाद्यथाकालंस्यावराणि दुमादयः फलशालीनीतिभावः । तस्यराङ्गोभोगायफलदानि भवन्ति दण्डाद्यभावेक्तियन्ते तानि । साधवःपात्र्यन्ते दस्यवश्ळिद्यन्तद्दित मेधातिथिः ॥ १५ ॥
- (५) मन्द्रनः । इण्ड मशंसित तस्येति । तस्य दण्डस्य भयात् । स्थावराणामपि दण्डोधारितीमहात्मभिरितिहासेषु श्रुयते । यथागस्त्येन विन्ध्यस्य यथा वायुना शाल्मकीतरोहींमवतस्य ॥ १५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तस्य राज्ञोभयात्त्वधर्माद्भनानि न चलन्ति ॥ १५ ॥

# तं देशकालौ शक्ति च विद्यां चावेक्ष्य तत्त्वतः ॥ यथार्हतः संप्रणयेन्नरेष्वन्यायवर्तिषु ॥ १६॥

- (१) मेघातिथिः । अन्यायवर्तिनोयेराजापथ्यकारिणेामहामात्यादयस्तेषामयंदण्डउच्यते । अन्येषांतु परस्परव्यव हारिणामनुबन्धमनुक्षात्रापरिक्कायेत्यभोच्यते । मन्नेव चायंश्लोकोव्याख्यातः । विद्यात्राधिका सा च वेदार्थविषया । यथा-र्हतः यथार्हतोयस्ययोग्यद्त्यर्थः । संप्रणयेत् प्रवर्तयेत्कुर्यादितियावत् एतत्सर्वमवेक्य निरूष्य तत्तद्पेक्षोदण्डः कर्तव्यः । अन्यया प्रणीतोराक्कोद्दष्टमनर्थमावहेत् । दष्टाऽदष्टभेदेन स्वप्रकृतिजनपदभेदेन सप्तमाष्टमयोद्दण्डमानृकाश्लोकयोभेदः ॥१६॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । देशकालादि त्वरण्यराज्यादिकतत्वेन दण्डाधिक्यात् । शक्ति धनदाने । विद्यामिति वेदार् दिपाठशीलतया दण्डाल्पतार्थम् ॥ १६॥
- (३) कुद्धूकः । तमित्यादि तंदण्डंदेशकाली दण्ड्यस्य च शक्तिविद्यादिकंयस्मिन्तपराधे योदण्डोह्तीत्यादिकं-शास्त्रानुसारेणतत्त्वतोनिरूष्यापराधिषु प्रवर्तयेत् ॥ १६॥
- (४) राघवानन्दः । कष्टंतत्रणयनिक्याह तिमिति । दण्डस्य देशकालौ शास्त्रानुसारेणावेश्य यथाईतः यस्मिन-पराधे योयंदण्डमईति तदनितिक्रमेण संप्रणयेत् देशं दूरिनकदार्दि । कालं दुर्भिक्षार्दि । विद्यामस्रशिक्षादिकां वेदविद्यांच । अन्यायवर्तिष्वन्यथागामिषु ॥ १६ ॥
- (५) नन्द्रमः । तस्य दण्डस्य प्रणयनप्रकारमाहः तमिति । शक्तिः बालोवृद्धोदरिद्रोधनवानित्यादिरूपा। विद्यावे॰ दविन्वमित्यादिरूपा॥ १६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । दण्डमन्यायवर्तिषु देशकालादिकमवेक्य यथाईतः संमणयेत् ॥ १६ ॥ सराजा पुरुषोदण्डः सनेता शासिता च सः ॥ चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिशूः स्मृतः ॥ १७॥
- (१) मधातिथिः । सएववस्तुतोराजा तिलन्सित राजशक्तियोगे सण्व पुरुषः येन बसीयसोपि पुरुषामुस्नीवस्त्य-कृत्य वशीकरोति सनेता कार्याणितेननीयन्ते । शासिता शासनंराजाह्मा तस्याभावेदण्डःस्वृतः । धर्मतः कर्नृत्वमीपचारिक-मः । चतुर्णामान्रमाणांयोधर्मस्तत्र समितभूरिव यथा मितभूश्वितुंनददाति तह्नद्वापि ॥ १७ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । सदण्डएवराजा जनस्य तदधीनत्वात् । पुरुषः पुरुषात्मा । नेता नायकःशवर्तकः । शा-सिता एवंकुर्वित्युपदेश । धर्मस्य धर्माचरणंकारियतुं मितभूरिव ॥ १७ ॥
- (३) कुद्धूकः । सएवदण्डोवस्तुतोराजा । तिस्मिन्सित राजशक्तियोगात्सएव पुरुषस्ततोऽन्ये स्नियदवर्ताद्वधेर्यैत्वात् । सएव नेता तेन कार्याण नीयन्ते प्राप्यन्ते । सएव शासिताशासनमाञ्चातदानृत्वात् । सएवचतुर्णामन्याश्रमाणांयोधर्म-स्तस्य संपादने प्रतिभूरिवप्रतिभूर्मुनिभिः स्मृतः ॥ १७ ॥
- (४) राघवानन्दः । दण्डंविना राजाऽकिंचित्करइति दण्डंस्तौति सइतित्रिभिः । तस्मिन्सित राजशक्तिः । पुरुषः सर्वानराजपश्चतीन् स्थियद्व न्यकृत्य स्वधमे स्थापयतीति पुरुत् बहून् धनाचादानेन स्यति तनूकरोतीतिवा राक्कोपि दण्ड- श्रुतेः । नयति प्रापयति स्वस्वधमे राजानेनेतिनेता एधांसि पचन्तीतिवद्दा कर्नृत्वोपचारः । प्रमादात्प्रच्याव्य सर्वान् शा-स्थानुसारेण शास्तीति शासिता । सन्यासिनामपि पातित्ये दासआमरणान्तिकइति राजश्चत्यतास्यतेरात्रमचतुष्टययसः । धर्मस्य प्रतिभूः तत्संपादने प्रभुद्वितीयः ॥ १७ ॥
- (५) मन्द्रनः । पुनरपि श्लोकद्वयेन दण्डस्तुतिमाह सइति । स दण्डएव राजपुरुषः राजनियोगकरः । नेता तत्तत्कामानुष्ठापकः । शासिताआङ्गापकः । तेजोविनासकलकार्यासिद्धेः ॥ १७ ॥
- दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वादण्डएवाभिरक्षति ॥ दण्डः स्रुप्तेषु जागति दण्डं धर्म विदुर्बुधाः ॥ १८ ॥
- (१) मेधातिथिः। न राजा शासंशास्ति कर्तव्याकर्तव्योर्विधिनिषेशयोः किर्ताह्रदण्डएव। दण्डएवाभिरक्षति बलव-द्भयोदुर्बलान् । सुप्तेषु राजपुरुषेषु दण्डभयादेव न यथा कामंलोकोब्यवहरति । द्विविधोदण्डोराजदण्डोयमदण्डश्र ॥ १८॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । यतः शास्तारोरक्षन्ति । तथाऽग्येषु रिक्षतृषु सुप्तेष्वप्येतः द्वयादेव न पापंक्रियते ॥ १८ ॥
- (३) कुङ्गूकः । यस्माइण्डः सर्वाः मजाआङ्गांकरोति तस्मात्साधूकंशासितेतिङ्गयम् । यस्मात्सएव मजारक्षांत ततायुक्तमुक्तराजेति । निद्राणेष्वपिरक्षितृषुदण्डएव जागति तद्भयेनैव चौरादीनाममवृत्तेः । दण्डमेवधर्महेतुत्वाद्धर्भजान-न्ति । कारणेकार्योपचारः । ऐहिकपारित्रकदण्डभयादेव धर्मानुष्ठानात् ॥ १८॥
  - (४) राघवानन्दः । किंच शास्तीति । अभिरक्षति प्रमादादधर्मेभ्यः । सुप्तेषु प्रमत्तेषु ॥ १८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । दण्डःसुप्तेषु जागति दण्डभयात्केपिनलुम्पन्ति ॥ १८ ॥

# समीक्ष्य सधूतः सम्यक् सर्वारञ्जयित प्रजाः ॥ असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ १९॥

- (१) मेथातिथिः। धृतः प्रणीतः प्रवर्तितः समीक्ष्य पूर्वोक्तदेशकालायेपक्ष्य समीक्ष्य । रञ्जयत्यनुरागंप्रजासु जन-यति । विपरोतंप्रणीयमानोन केवलंखकार्यन करोति यावदुरुपयुक्तोविषवद्विनाशयत्यर्थजनस्य ॥ १९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। समीक्ष्य शास्त्रतोनिरुप्य ॥ १९॥
- (३) कुःहृकः । सदण्डःशास्त्रतः सम्यद्भिरूप्यापराधानुरूपेण देहधनादिषु धृतः सर्वाः प्रजाः सानुरागाः करोति । अविचार्य तु लोभादिना प्रयुक्तः सर्वाणि बाह्मार्थपुत्रादीनि नाशयति । सर्वतइतिहितीयार्थेतिसः ॥ १९ ॥
- (४) राघवानन्दः । समीक्ष्य यथाशास्त्रं अनुरञ्जयित राजानंपत्यावर्जयित । सर्वतः सराष्ट्रसपशुद्रव्यसंचयंराजा-नंनाभ्यतीतिभावः ॥ १९ ॥

<sup>\*</sup> तद्दिधेयत्वान्=तद्दिधत्वान् ( अ )

- (५) मन्द्रमः । धृतःधारितःसदण्डः ॥ १९॥
- (६) रामचन्द्रः । सम्यक्समीक्ष्य धृतःसदण्डःसर्वाः प्रजारज्ञयित असमीक्ष्याविचार्य प्रणीतः सर्वशो विनाशयित ॥ १९॥

यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्डोप्वतन्द्रितः ॥ शूले मस्यानिवापक्ष्यन्दुर्बलान्बलवत्तराः ॥ २०॥

- (१) मेधातिथिः । अमणयनाइण्डस्य ये बलवत्तराबलीयांसीबलेनाधिकामहामाणतया शस्त्रहस्तमनुष्याभूय-स्त्वेन वा ते दुर्बलानपक्ष्यन् शूले मत्स्यानिव यथामत्स्या शूल्याक्रियन्ते भोजनार्यमेवमशक्तोजनोऽधिकशक्तिमिरुपही-येत धनशरीरदारहरणादिना तत्माइण्डार्हानतिन्द्रतोनलसीदण्डयेत् कुतोमया समीक्षाशक्या कर्तुनैवदण्डंकरोमीति नैवंबु-दिः कर्तव्या॥ २०॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । शूलेमत्स्यानिव अपक्ष्यन् पचेयुः । अविध्यन्तितिकचित्पारः॥ २०॥
- (३) कुद्दृकः । यदि राजाऽनलसोभूत्वा दण्डमणयनंन कुर्यात्तदा शूले कत्वा मत्स्यानिव बलवन्तोदुर्बलानप-स्यन् लुङ्ग्तस्य पविधातोरूपमिदम् बलिनोऽल्पबलानांहिंसामकरिण्यन्तित्यर्थः । शूले मत्स्यानिवापक्ष्यन्तित्येषमेधा-तिथिगोविन्दराजलिखितःपाठः । जले मत्स्यानिवाहिंस्युरितिचपाठाग्नरम् । अत्र बलवग्तोदुर्बलाग्हिंस्युरितिमत्स्यन्या-यण्तस्यादित्युक्तम् ॥ २०॥
  - (४) राखवानन्दः । दण्डाकरणे दोषमाह यदीतित्रिभिः । शूलेमत्स्यान् शूलमारोप्यापक्ष्यन्तिकियातिपत्तिः । तेन यदि दण्डियता राजा नाभविष्यत्सर्वाःभजाःबलिभिर्दस्युभिरनंक्ष्यन्तिति ॥ २०॥
    - (५) मन्द्रमः । अप्रणयनेदोषंश्लोकद्वयेनाह् यदीति ॥ २०॥
- (६) रामचन्द्रः । तिभिराह यदीति । हितीयेनान्वयः । राजा अतन्द्रितः दण्डचेषु दण्डं यदि न प्रणयेत् न प्रयो-जयेन् तर्हि बलवत्तरःपुरुषोदुर्बलान्पुरुषान् अचात् लुम्पेतः कानिव अपक्षान् शूलआरोपितान्मत्स्यानिव ॥ २० ॥

अद्यात्काकः पुरोद्याशं श्वावित्रह्माद्धविस्तथा ॥ स्वाम्यं च नस्यात्करिमश्वित्पवर्ते ताधरोत्तरम् ॥ २१ ॥

- (१) मेथातिथिः । काकादयोष्यत्यन्ताधमदिवैः सह संस्पर्धेरत् । देवेन्योदातध्यहिवमरुपुरोडाशादितसेअणुर्ब-दिदण्डेन निवार्येरत् । अन्यदिपयत्त्वान्यंत्वत्वामिभावःसनस्यात् । जायापत्योःपितापुत्रयोः जायायाःपितर्नस्यात्त्वान-न्वया स्त्रियः मवर्तेरत् । अधरोत्तरं यदधरं वृष्णादिसदुत्तरं प्रधानं स्यात् । यदुत्तरं ब्राक्षणादिसद्वरतानिक प्रतामियात् । शृहा-धर्ममूपदिशेयुः । वैदिकोधमीनानुष्ठीयेत ॥ २१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अधान्काकः श्वाविष्यादितिरद्यान्तायोक्तमः । तेन श्वाविष्यादित्यायर्थेषु पूरणी-समः । अधरोत्तरमधराणामुन्छद्यतमः । ॥ २१ ॥
- (३) कुझूकः। यदि राजा दण्डनाचरिष्यत्तदा यश्चेषु सर्वथा हिवरनहैः काकः पुराडाशमसादिष्यत्तथा कुकुरः पायसादिहविरलेक्ष्यन्तकस्यचित्कुत्रचित्त्वाम्यमभविष्यत्ततीचित्रना तह्रहणाङ्काझणादिवर्णानांच मध्ये यदवरंश्रद्गादि तदे-बीनरंत्रथानंपावर्तिष्यत ॥ २१ ॥
  - (४) राखवानन्दः। किंच काकश्वानौ दण्डेनानिवारितौ देवभोग्यौ पुरोशशावश्रीतोयःयातद्दत्स्यात्। तथा क

स्मिन् न्यायोपात्तेपि वित्ते कस्यापीति शेषः । दण्डादतेदस्यूनांत्राबल्यात् । अधरोत्तरं ब्राह्मणादिवर्णानांचमध्ये ये अधराः श्रद्वादयः ते उत्तरं त्राधान्यं नावत्स्यंन्निति ॥ २१ ॥

(६) **रामचन्द्रः। राज्ञा** अप्रयुक्तेदण्डे कलिम्निपिवस्तुनि खाम्यंप्रभुत्वंन स्यात् अधरोत्तरं अधरं मितलोमजं उत्तरं अनुलोमजं एवमधरोत्तरं प्रवर्तेत ॥ २१ ॥

#### सर्वीदण्डजितोलोकोदुर्लभोहि शुचिर्नरः ॥ दण्डस्य हि भयात्सर्वजगद्गोगाय कस्पते ॥ २२ ॥

- (१) मेधातिथिः । त्वभावेनैव प्रकृत्येव शुचिः शुद्धोधर्मार्थकामेषु सतादशोनरोदुर्लभः दुःखैर्लब्धुंशक्यः । किनृ दण्डजितोदण्डेन जीयते पथिरथाप्यते तद्भयान्ययाकामंप्रवर्तते । जगद्धोगायेति प्रागुक्तमेव ॥ २२ ॥
  - (२) सर्वतनारायणः । शुचिः शुद्धमनाः । भोगाय भोगिनाम ॥ २२ ।
- (३) कुल्लूकः । सर्वोऽयंकोकोदण्डेनैव नियमितःसन्मार्गेऽवितष्ठते । स्वभावविशुद्धोहिमानुषः कष्टेन लम्यते । तथा सर्वमिदंजगदण्डस्यैव भयादावश्यकभोजनादिरूपेऽपि भोगे समर्थभवति ॥ २२ ॥
- (४) **राधवानन्दः । किंच दण्डभयदिव शुचिनरीन खतीरागादित्याहः । दण्डस्ये**त्यादि पूर्वीकस्य निगमनम ॥ २२ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । दण्डमणयने हेतुमाह सर्वद्ति ॥ २२ ॥

#### देवदानवगन्धर्वारक्षांसि पतगोरगाः॥ तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीडिताः॥ २३॥

- (१) मेधातिथिः । ये देवाः पर्जन्यावायुरादित्यइत्यादयः । भोगायकस्पन्ते शीतोष्णवर्षेनियतैरोषधीःपाचयति तद्ष्डभयाशिद्धनः अन्यथाकिमिति सूर्याचंद्रमसौ धानुपर्जन्यौ वा त्यरत्नात्कार्यकालान्नियतान्नविचलेताम । कदाचिद्दे अद्यनी त्रीणि वा नोदियात्सूर्यः सितत्वातस्त्रये। दण्डानुविन्यन्नातिकामित मर्यादां । तथाचश्रुतिः ॥ भयात्सूर्यः मतपति भयात्तपत्रचंद्रमाः । भयादिष्ठभवायुभेति । दानवादयभ्य यदिदमित्वलमहर्निशंन जगदुपप्रति दण्डमाहोत्म्यमेतन । पतइत्वयांसि गृह्मण्डनाःशुक्रसारिकादयोयद्वालानामक्षिणीनोत्पाटयन्तिश्येनकाककद्भग्रभादयोयज्ञीवतोनादन्ति तद्य्येवमेव ।
  उरगाःसर्चाःकेवलंकोधविषात्मकाः संभूय सर्वे न दशन्तिसर्वप्राणिजातमः तद्दण्डसामर्थ्य अतस्तुतिरेषोष्यते यद्देवादयोमहर्षिकाअचेतनावा त्वर्मर्यादातोन विचलन्ति भयात्किपुनर्मनुष्याः । अत्रश्लोकःपुर्वैःपिठतः ॥ दृष्टातु देग्यंवनपाद्रत्वानं
  पुष्पप्रगर्भकुरजपहासं । संबन्धदानेन तदा जहास नीपोपि रग्धपहरत्यवश्यम इति ॥ २३ ॥
  - (२) **त्तर्वज्ञनारायणः । दण्डेनैव** परमेश्वरस्य । यदुक्तं भीषास्माद्वातःपवतइति ॥ २३ ॥
- (३) कुह्यूकः । उक्तमपि दण्डस्यभोगसंपादकत्वंदाढ्यांर्थपुनरुष्यते । इन्द्राधिसूर्यवास्वादयेदिवास्तथादानः वगन्धवराक्षसपिक्षसपांअपि जगदीश्वरपरमार्थभयपीडिताएव वर्षदानाचुपकारायमवर्तन्ते । तथाचमुतिः । भयादस्या- पिस्तपितभयात्तपतिसूर्यः भयादिन्द्रभ वायुम् सृत्यूर्यावतिपञ्चमइति ॥ २३ ॥
- ( ४ ) राखवानन्यः । देवदानवेतिरष्टान्तार्थमः । भीषास्त्राद्यातः पवते भीषोदेतिसूर्यद्तिश्रुतेर्यथेश्वरभयात्पवनादेः भवितिरेवंरान्त्रमृतेर्भयादेवादयोपि स्वकार्याय नीयन्ते । यद्दा दण्डपीडिताः दण्डेन या यस्य या पीडा तया आवर्जिताः निष्पापानंतिऽवाथकाः ॥ २३ ॥
  - ( ५ ) जन्दुनः । देवयोनकोऽपि दण्डलाखाः खिञ्जुर्यानुष्ययोनयहत्यत्राह देवेति ॥ २३ ॥

(६) रामचन्द्रः । दण्डेन ईश्वराज्ञारूपेण ॥ २३ ॥

दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्यरन्सर्वसेतवः ॥ सर्वलोकप्रकोपश्च भवेद्दण्डस्यविभमात् ॥ २४ ॥

- (१) मेधातिथिः । दण्डस्य विश्वमोऽकरणमन्यायेन वाकरणम् तिसन्सिति सर्ववर्णादुण्येयुः इतरेतरस्वीगमनेन संकरमवृत्तेः । सेतवोमर्यादाः सर्वाभिधेरन् सर्वमर्यादापिरलोपःस्यादित्यर्थः ब्राह्मणाश्रश्चद्वद्वर्तेरञ्छूदाब्राह्मणवन् अतश्च-मर्वलोकमकोपः स्यात् । त्रयोपिलोकाइतरेतरंवृष्ट्यातपादिना नोपकुर्युः ॥ २४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दुष्येयुः संकरादिवैकृत्यकरणेनहेतुना । सेतवीमर्यादाः । प्रकोपोऽन्योग्यवैरमः । वि-भ्रमान्मोहातः ॥ २४॥
- (३) कुःह्यूकः । दण्डस्यानाचरणादनुचितेन वा प्रवर्तनात्सर्वे ब्राह्मणादिवर्णाइतरेतरस्त्रीगमनेन संकीर्येरन् सर्व-शास्त्रीयनियमाश्वतुर्वर्गफलाउत्सीदेयुः चौर्यसाहसादिना च परस्यापकारात्सर्वलोकसंक्षोभश्वाजायेत ॥ २४ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच सर्वसेतवोवर्णानामाश्रमाणांच अनेन वर्णेनेदंकर्तव्यमनेनाश्रमेणेदंकर्तव्यमितिधर्ममर्या-दाः । त्रकोपः संक्षोभः । विश्वमादकरणाद्विपरीतकरणाच्च ॥ २४ ॥
  - (५) नन्दनः । सेतवः मर्यादाः । विभ्रमादसम्यक्प्रणयादप्रणयाच्य ॥ २४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । दण्डस्य विश्वमाहित्सरणादन्यथामयोगात्सर्वे वर्णाः दुष्येयुः संकीर्णाभवेयुः । च पुनः सर्वसे-तवो मर्यादाभिचेरन् ॥ २४॥

यत्र श्यामोलोहिताक्षोदण्डश्वरति पापहा ॥ प्रजास्तत्र न मुह्मिन नेता चेत्साधु पश्यति ॥ २५॥

- (१) मेधातिथिः । एतद्द्यंमनुष्याणांमशस्ततमं अतस्तेनासता रूपकभंग्या स्तौति द्विरूपोदण्डःदुःखदोभयदश्य भयहेतुन्वंश्यामतया दुःखहेतुन्वंलोहिताक्षत्वेन । परिसमाप्तादण्डस्तुतिः । दण्डोऽवश्यंकर्तव्यः सचदेशांचपेक्षयेति अन्यः-सर्वौर्णवादः ।नेताचेत् नेता दण्डस्य नायकः सचित्साधुपश्यति सुनिरूपितदेशकालादिकंकृत्वा पालयति तत्र प्रजा नमुद्यन्ति नकेनचिद्दोषेण युज्यन्ते ॥ २५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यत्रश्यामद्दित प्रागुक्तपुरुषह्पताकथनम् । श्यामः रूष्णः तामसत्वात् । छोहिताक्षः रजोषिकत्वेन कोपनत्वात् । साधु युक्तं पश्यित ॥ २५ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यत्र देशे शास्त्रप्रमाणावगतः श्मामवर्णःलोहितनयनोऽधिष्ठातृदेवताकोदण्डोविचरति तत्र मजा-ब्याकुलान भवन्ति । दण्डमणेतायदिविषयानुहृद्धंसम्यग्जानाति ॥ २५ ॥
- (४) राघवानन्दः ६ किंच श्यामइत्यादि तद्धिष्ठानृदेवतारूपम् । नेता राजा शास्त्रानुरूपसाधुचेत्पश्यति न तदा वजामुद्धन्तीत्यन्वयः ॥ २५ ॥
- (५) नन्दनः । सम्यक्षणयने गुणमाह यत्रेति । दण्डाभिमानिनीं देवतां प्रकत्याधिष्ठयाधिष्ठात्रीरभेदीपचारादुकं ध्यामीलीहिताक्षदित । दण्डदेवतायाः ध्यामत्वंलीहिताक्षत्वं च महाभारतेऽपि स्मर्यते ॥ नीलीत्पलदस्यामभानुर्दष्ट्रभतु-भूजः । अष्टपाद्रक्तनयनः शकुन्तर्णीर्ध्वरोमवान् ॥ जटी द्विजिन्हस्तात्रास्योभृद्वराजतनुष्णदः । एतद्वृपं विभर्युयं तेनद-ण्डोदुरावरदति ॥ २५ ॥

<sup>(</sup> २४ ) दुष्येयुः=नश्येयुः ( त, ट )

(६) रामचन्द्रः । दण्डस्य त्वरूपमाह यत्रेति । यत्रदेशेश्यामोदण्डश्वरति श्यामइत्यनेन मनुष्यरूपता श्यामः रू-ष्याः । लोहिताक्षः रजोऽधिकत्वेन कोपनत्वातः । यदि नेता साधु युक्तं यथा स्यात्तथा पश्यति तत्र प्रजान मुह्मन्ति ॥ २५ ॥

तस्याद्वः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् ॥ समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम् ॥ २६॥

- (१) मधातिथिः । इदंसंप्रणेतुः साधुदर्शनं सत्यवादिता समीक्ष्यकारिता प्राञ्चता त्रिवर्गे कौशलं च। सत्यवादी यः शास्त्रानुसारितयादण्डंकत्वा कुतिश्रम्पहाधनत्वंविज्ञाय नतंवर्धयित नचवल्लभस्य रागादवनंकरोति । प्राज्ञोदेशादीनांबाध्य-बाधकभावार्थमवस्थाविशेषज्ञः कदाचिद्देशेन कालोबाध्यते कालेन वा देशः उभौवातौविद्याशक्ती तयोश्य परस्परमुत्सर्गा-पवादभावज्ञः कार्यवशादर्थश्रवाधकएवबाध्यतामित्यतः प्राज्ञत्वमुपयुज्यते । धर्मादीनां च गुरुलघुताभावः । स्वल्पोयवध-र्मस्तिस्मन्साध्यमानेमहाननश्रीभवित तत्र धर्मस्त्यज्यते । प्रायश्रिक्तेन समाधास्यतद्दत्येवमादिबोद्धव्यम् ॥ २६॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । समीक्ष्यकारिणं समीक्ष्य शास्त्रेण विचार्य कुर्वाणम् ॥ २६ ॥
- (३) कुछ्कृकः । तस्य दण्डस्य प्रवर्तायतारमिषेकादिगुणयुक्तंनुपतिमवितथवादिनंसमीक्ष्यकारिणंतस्वातस्वीव-चारोचितंप्रज्ञाशालिनंधर्मार्थकामानांज्ञातारंमन्वादयोप्याङ्कः॥ २६ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तदनुरूपंराजलक्षणमाह तस्याहुरितिसार्धेन । तस्य दण्डस्योक्तविशेषणविशिष्टराजान शण-तारंमन्वादयआहुरित्यन्वयः । सत्यवादिनं लोभादिना समयभेदरिहतमः । समीक्ष्य पूर्वापरमालोष्यकर्तुशीलमः । शङ्गमूहा-पोहसमर्थमः । धर्मार्थकोविदं स्वृतिवात्स्यायननीतिशास्त्राणांवेत्तारं तत्र वेदस्वृतिभ्यांधर्मस्य वात्स्यायनादिनाकामभ्य नीतिशास्त्रेणार्थस्य वेत्तारमः ॥ २६ ॥
  - (५) मन्द्रनः । दण्डमणयनाधिकारमाह तस्येति ॥ २६ ॥
- (६) रामचन्दः। तस्य दण्डस्य संप्रणेतारं प्रयोक्तारं समीक्ष्य शास्त्रं धर्मानालोच्य कारिणं कुर्वाणं राजानमाहुः।। २६॥

तं राजा प्रणयन्सम्यक् त्रिवर्गेणानिभवर्धते ॥ कामात्मा विषमः क्षुद्रोदण्डेनैव निहन्यते ॥२ ७॥

- (१) मधातिथिः । कामान्धः रागप्रधानः । विषमः क्रोधनः । समत्वेन दण्डपातनेन शत्रौ मित्रे च वर्धते । क्षट्रः छलान्वेषाद्व्येनेव निहन्यते प्रकृतिकीपेनादप्टेन वा दोषेण ॥ २७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । विषमोविषमदण्डमणेता । भुद्रोलुब्धः ॥ २७ ॥
- (६) कुङ्कृकः । तंदण्डराजासम्यक्षवर्तयन्धर्मार्थकामैर्नृद्धिगच्छति । यःपुनिवषयाभिराणी विषवः कोपनः क्षुद्र-अञ्चलान्वेषी नृपः सम्रकृतेमैव दण्डेनामात्यादिना कोपादधर्माद्वा विनाश्यृते ॥ २७ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । अतआह त्रिवर्गेणेति । धर्मार्थकानैस्तपोवनानाश्रितस्य तन्पात्रेण मोक्षासिद्धिरितिभावः । उक्तविशेषणहानोनाधिकारीत्याह कामेति । कामात्मा विषयाभिलाषी । विषमः कोपनः । श्रद्धः छलान्वेषी । विहन्यते प्रकृतिकोषाष्ट्राद्वारा दण्डेनेव । तादशोराजेति शेषः । कामान्धद्दित पाठोनेधातिथेः ॥ २५ ॥
  - ( ५) लम्ब्नः । सन्यग्यथाशास्त्रम् ॥ २५॥
- (६) रामचन्द्रः । तंदण्डं सम्यक्पणयन् राजा श्विवर्गेण धर्मार्थकामैरिनवर्धते । कामात्मा पुरुषः विषममणेता क्षु-द्रोतुष्यः एतादशोदण्डेनैव निपात्यते ॥ २७॥

# दण्डोहि सुमहत्तेजोदुर्धरश्वाकतात्मिः॥ धर्माद्विचलितं हन्नि नृपमेव सबान्धवम्॥ २८॥

- (१) मेथातिथिः । सुमहचत्तेजः सदण्डः अकतात्मिभः शास्त्रेण गुरूपासनया सहजेन वा विनयेन येऽनिभिविनी-तास्तैर्दुर्धरोनशक्यते सम्यक्षणेतुम् । नैवंमन्तन्यमाज्ञामात्रेण दण्डःप्रणीयते का तस्य दुर्धरता यतीयस्तत्र नजागित प्रयत्नवान्तभवति तेष्रमादिनंसबान्धवंदण्डोहन्ति शरीरेण केवलेन राजा न नश्यति यावत्पुत्रपौत्राद्यन्वयेन सह ॥ २८॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । दुर्धरोऽदण्ड्येषु भारयितुमशक्यः ॥ २८ ॥
- (३) कुङ्गृकः। यतोदण्डःमकष्टतेजःत्वरूपः त्वशास्त्रेरसंस्कतात्मभिर्दुःखेन भियतेऽते।राजधर्मरहितंनृपमेवपुत्रबन्धुस-हितनाशयति ॥ २८ ॥
- ( **४ ) राघवानन्दः।** अरुतात्मभिरजितेन्द्रियैः शास्त्रासंस्कृतबुद्धिभर्वा । तत्रापि सबान्धवंहन्ति अभर्मीत्पादने-नेतिशेषः॥ २८ ॥
- (५) **नन्दनः । यथाग्रिरन्यत्र प्रणीयमानोपि प्रमत्तंप्रणेतारमेव दश्चत्येवंदण्डोऽपीत्यभिषायेणाह् दण्डोहीति । हिहे-**तौ । सुमहत्तेजः सुमहानिष्ठः । चलितं स्विलितम् ॥ २८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। दुर्धरः धर्तुमशक्यः॥ २८॥

#### ततोदुर्गं च राष्ट्रं च लोकं च सचराचरम्॥ अन्तरिक्षगतांश्चेव मुनान्देवांश्व पीडयेत्॥ २९॥

- (१) मेधातिथिः । देशाद्यनेपेक्षया यत्रदण्डः प्रणीयते तत्र सराजकस्य जनपदस्य तिर्यक्रथावरसहितस्य नाशः । ततोमन्त्रिभर्जनपदेश्य राजा विज्ञापनीयः त्यक्तन्योवा तादशोदेशः । देवमुनयः पीड्यन्ते इतः प्रदानजीवनादेवाः आसिश्वानुष्ठानायुच्छेदान्तृष्टाएव देवमुनयः । तथाचपुराणकारैः ॥ वर्णाश्रमेभ्यः स्थित्वातु लोकेस्मिन्यः प्रवर्तते । स्वर्गादौ देवयोनीनांस्थितिहेतुः सर्वेस्पृतइति । प्रथमात् श्लोकादारभ्य यावद्यंश्लोकस्तत्रायमर्थसंग्रहः । समवृत्तेन श्रत्रियेण जन-पपदिर्पालनंकर्तव्यम् तश्चदण्डेन विना न भवतीति सदेशाद्येश्वयावश्यंनिपुणतोनिहृष्य स्वराष्ट्रे परराष्ट्रे वा यथाशास्त्रप्र- णेयः। अन्यशातुषवृत्तावुभयलोकनाशः । अन्यः सर्वोर्थवादः ॥ २९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ततोराञ्चिविनष्टे रक्षकाभावात् । दुर्गे राज्यं तदीयक्षेकिमिमं सचराचरं स्थावरजङ्गमस-हितं देवांश्व हविदीनाद्यभावेन पीडयेत् किंपुनरन्यान् ॥ २९ ॥
- (३) कुझूकः । दोषायनपेक्षया योदण्डःक्रियते सबन्धुनृपनाशानन्तरंधन्व्यादिदुर्गराष्ट्रदेशंपृचिवीलोकंज इमस्था-वरसहितंहविःपदानजीवनादेवाइतिश्रुत्या हविःपदानाभावेऽन्तरिक्षगतानृषीन्देवांश्वपीडयेदिति ॥ २९ ॥
- ( ४ ) राघवाणन्दः । दुर्गं षिष्वंवक्ष्यमाणम् । अन्तरिक्षगतान् मर्त्यक्षोकादुत्पथगामिनः । यञ्चायकरणान्मुन्यादी-नापिडेव । तदुक्तं वर्णाश्रमेभ्यः स्थित्यातु कोकेस्मिन्यः प्रवर्तते । स्वर्गादौ देवयोनीनांस्थितिहेतुःसवै स्पृतइति ॥ सयङ्गानिः ॥ २९ ॥
- (५) नम्बनः । नैतावताविरमतीत्याह ततहति । शिकं भूशिकं । देवान् स्वर्गगतान् । इच्याविच्छेदादन्तरिक्षगतादी-नांपीडाः ॥ २९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ततः देवान् इविर्दानायसंभवेन दण्डः पीइयेत् ॥ २९ ॥

# सोऽसहायेन मृढेन लुब्धेनाकतबुद्धिना ॥ न शक्योन्यायतोनेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ३० ॥

- (१) मिधातिथिः । सहायसंग्रहार्थंपकरणिमदानीमारभ्यते यस्यच निरूपणावश्यमाणा तत्सहायादिगुणयोगिनश्रार्थसभ्यसेनापितदण्डाधिकारिणोनसन्ति तेन त्वयमेवनिःशङ्कुंनयकालगुणसंपन्नेनापिन्यायतोन प्रणेतुंशक्यः । न्यायः
  शास्त्रानुसारिणीदेशाद्यपेक्षयाच्यवस्था अतःसहायाःशोभनाःकर्तव्याः । यथास्वयंमूढोविचित्तोऽसंस्कृतबुद्धिरस्ति सकोविषयेषु लुढ्धोधनविनियोगयथावन्तकरोति तेन तादशैनैतैदीषैर्युक्तेन नसम्यक्ष्रियते एवमसहायेनापीति तात्पर्यमः ।
  यस्तु विपरीतस्तेन शक्यते ॥ ३० ॥
  - (२) **सर्वज्ञनारायणः । मू**ढेन प्रमादहेतुमोहवता । अकृतबुद्धिना शास्त्रासंस्कृतमितना ॥ ३० ॥
- (३) कुङ्क्कः । सदण्डोमित्तसेनापतिपुरोहितादिसहायरहितेन मूर्खेण छोभवता शास्त्रासंस्कतबुद्धिपरेण नृः पतिना शास्त्रतोन प्रणेतुंशक्यते ॥ ३०॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । सदण्डः । असहायेनाविद्वद्वास्रणमाहिवाकादिरहितेन । मूढेन मुग्धेन । अकृतबुद्धिना शासा-र्नाभक्केन । तदिभक्कत्वेपि विषयेषु सक्तेन न्यायतोऽन्योपदिष्टशास्त्रानुष्ठानरहितेनापि । न्यायः शास्त्रानुसारिणी देशायपे-क्षया व्यवस्था तया नेतुंन शक्यः ॥ ३० ॥
  - (५) नन्दनः । सम्यक्षणयनोपायंश्लोकाभ्यामाह सहति ॥ ३० ॥
- (६) रामचन्द्रः । सदण्डः मूढेन प्रभादमोह्रवता अकृतवृद्धिना अकृतधर्मशास्त्राभ्यासेन एतादशेनराज्ञा न्यायतो-नेतुं प्रवर्तयितुंन शक्यः ॥ ३० ॥

# शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्त्रानुसारिणा ॥ प्रणेतुं शक्यते दण्डः मुसहायेन धीमता ॥ ३ १ ॥

- (१) मेधातिथिः । एषएवार्थोवैपरीत्येनोच्यते । शुचिरलुब्धः । सत्यसन्धः सत्यप्रधानः । सत्यमेवपुरोधायसर्व-क्रियासुमवर्तते सविजितेन्द्रियः अजितेन्द्रियस्य कुतः सत्यं । यथाशास्त्रमनुसरति वर्तते । सुसहायः शोभनोः सहाया-अस्येति अमूर्खेर्भक्तयनुरक्तैःसहायेर्युक्तः । धीमता पाञ्चेन । योसीमूढः मागुक्तस्तस्यायंप्रतिपक्षतयोक्तः । ६ प्रश्चिभि-दीषेहीनस्ताविद्धरेव गुणैर्युक्तोदण्डमणयनेऽधिकतो दृष्टादृष्टफलातिशयभागभवतीति श्लोकद्वयस्यार्थः ॥ ३१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । शुचिना अलुब्धेन । धीमता ऊहापोह्रवता ॥ ३१ ॥
- (३) कुःख्रूकः । अर्थादिशौचयुक्तेन सत्यमितक्कोन यथाशास्त्रव्यवहारिणा शोभनसहायेन तत्त्वक्केन कर्तृशक्यतह-तिपूर्वीकदोषमितपक्षे गुणाअनेन श्लोकेनोक्ताः॥ ३१॥
- (४) **राघवानन्दः ।** अनिधकारिणमुक्काधिकारिणमाहः श्रुचिनेति । श्रुचिनाअलुब्धेन सत्यसन्धेन स्वोक्तरक्षण-श्रीलेन धीमता पूर्वापरालोचनयुक्तेन सुसहायेन वक्ष्यमाणसहायवता दण्ड्येषु दण्डोनेतुंशक्यः ॥ ३१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । शुचिना अलुब्धेन ॥ ३१ ॥
- स्वराष्ट्रे. न्यायदत्तः स्याद्भशदण्डश्च शत्रुषु ॥ सुरूत्स्वित्तः स्मिग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः ॥३२॥
- (१) मेधातिथिः । पितृपितामहादिक्रमागतोदेशोव्यपदेशहेतुः । काश्मीरकस्यकाश्मीरः पाञ्चालस्यपाञ्चालाः त्यरा-ट्रं । तत्रन्यायमवृत्तिः न्यायेनवर्तेतन्याययोगाद्दत्तन्यायः अतोबद्वव्रीहिः । न्यायवृत्तिरितिवापाठः । एतत्पूर्वसिद्धमनूष

शत्रुषु भृशदण्डता विधीयते । परराष्ट्राणिपुनः पीडयेन्नतत्रविष्ठाद्युपेक्षणीयं राष्ट्रीयोपरोधोवा तथाकुर्वतः प्रतापउपजायते प्रतापतश्य शत्रवोनमन्ति । ब्राह्मणेषुसर्वत्र क्षमान्वितः । अपराधेष्विप साम्नादण्डः प्रयोज्योन क्रोधेन । परराष्ट्रवासिनोपि राष्ट्रघातकाले यदिशक्यन्तेर्राक्षतुंतदा नहन्यन्ते स्निग्धेषु सुन्दत्सु । अजिह्मोऽकुटिलवृत्तिः कार्यसिद्धिकत्तत्कार्येपधानंस्यात् ॥ ३२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । भृशदण्डस्तीक्ष्णदण्डः । सुत्तत्सु बन्धुषु स्निग्धेषु च मित्रेषु अजिह्नोऽवऋर्मातः । इति राजदण्डयोःप्रशंसा ॥ ३२ ॥
- (३) कुद्धूकः । आत्मदेशे यथाशास्त्रव्यवहारी स्याच्छत्रुविषयेषु तीक्ष्णदण्डोभवेन्निसर्गस्रेहविषयेषु मित्रेष्वकु-टिलःस्यानकार्यमित्रेषु ब्राह्मणेषु च कताल्पापराधेषु च क्षमावान्भवेत् ॥ ३२॥
- (४) **राघवान-दः** । किंच खेति । न्यायवृत्तः शास्त्रानुसारव्यवहारी । भृशमत्यर्थदण्डोऽस्यास्तीतिभृशंदण्डः शत्रुषु तद्राष्ट्रेषु अजिस्रोऽकुटिलः । क्षमान्वितः विमादिकोशसहिष्णुः ॥ ३२ ॥
  - ८६) रामचन्द्रः । सुद्धत्सुसंबन्धिषु राजा अजिह्नःस्यात् । सिग्धेषु मित्रेषु क्षमान्वितःस्यात् ॥ ३२ ॥

#### एवंदत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनापिजीवतः ॥ विस्तीर्यते यशोलोके तैलबिन्दुरियांभिस ॥३३॥

- (१) मेधातिथिः । प्रकान्तवृत्तेःस्तुतिरियं शिलोञ्छेनापि जीवतोऽत्यन्तक्षीणकोशस्यविस्तीर्यते यशःप्रथते । तत-श्रपरराष्ट्राणि स्वयंनमन्ते स्वराष्ट्रिकश्रानुरागादविचलितोभवति ॥ ३३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवंवृत्तस्येति यथोक्तदण्डप्रणेतुः । शिलोञ्छेनापीति भोगदानाभ्यांरिहतस्यापी-त्यर्थः ॥ ३३ ॥
- (३) कुझूकः । शिलोञ्छेनेतिक्षीणकोशत्वंविवक्षितंश्लीणकोशस्यापि नृपतेरुक्ताचारवतीजले तैलिबन्दुरिव कीर्ति-क्रोंके विस्तारमति ॥ ३३ ॥
  - (४) राघवानन्दः । किंच एवमिति । शिलोञ्छेनापीति क्षीणकोशत्वंविवक्षितम् ॥ ३३ ॥
- (५) **नन्दनः** । सम्यक्ष्रणयनस्यफलमाह एवमिति । भूतलवित्रकीर्णं धान्यंशिलम् तस्योद्धारउञ्छः । शिलाम्य-प्युञ्छतइतिलिङ्गात् । अथवा शिलंचोञ्छश्च शिलोञ्छम् वर्तयंस्तुशिलोञ्छाभ्यामितिलङ्गात् । उञ्छःकणश्वआदानं क-णिशाद्यर्जनंशिलमितियादवः ॥ ३३ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** एवंवृत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनापि **जो**वतः भोगदानाभ्यांरहितस्यापि यशः लोके विस्तीर्यते । अम्भिस तैलिबन्दुरिव ॥ ३१ ॥

### अतस्तु विपरीतस्य चपतेरजितात्मनः ॥ संक्षिप्यते यशोलोके घृतविन्दुरिवाम्भित्त ॥ ३४॥

- (१) मेधातिथिः । अतोवृत्ताद्विपरोतस्य चिलतस्य अत्रहेतुरजितात्मता । यथाशास्त्रमनियतात्मायः ॥ ३४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अजितात्मनोधनलोभवश्यात्मनः ॥ ३४ ॥
- ( ६ ) कुछूकः । उक्ताचाराद्विपरीताचारवतोनृपतेरजितेन्द्रियस्य जले घृतबिन्दुरिव कीर्तः लोके संकोचयित ॥३४॥
- (४) राघवान-दः। उक्तवैपरीत्ये दोषमाह अतस्त्वित । अतउक्तेभ्योविपरीतस्य संक्षिप्यते अभिषेककाते विस्तीर्णयशाअपि तदुत्तरमजितेन्द्रियत्वादिनासंकुचितयशाभवेदित्यर्थः॥ ३४॥

(६) रामचन्द्रः । अजितात्मनः लोभाचासक्तवितस्य ॥ ३४ ॥

# स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेवामनुपूर्वशः॥ वर्णानामाश्रमाणां च राजा सष्टोऽभिरिक्षता॥ ३५॥

- (१) मेधातिथिः । स्वधमाणांचराजासृष्टोभिरिक्षता स्वधमिनिष्ठानामपाछनेराज्ञः मन्यवायोधर्मच्युतास्तु यदि केनचिदुपहन्येरन् नतत्रराज्ञोतीवदोषइति खेखेधर्मइत्यनेन दर्शयति । अथवानिष्ठिष्यते अनिविष्टानामिति । येतुशास्त्रात्पुत्राचुपदेशाह्म खिधमीपन्नाः न तेषांराजाप्रमुखेन वतत । वर्णयहणंस्रीबाछवृद्धानांरक्षार्थं निह तेआश्रमस्थाः आश्रमयहणंतहिकिमर्थप्राधान्यार्थब्राह्मणविस्ववत् प्रयोजनिर्देशोवायं । आश्रमसन्ध्योपासनादिधमिच्चिछितुमेषामकरणान्नु नचैवंदण्डाचप्रधातःकर्तृमेतेषांदेयः इतरथाबाधापरिहारः एवंरक्षाविज्ञायन्तेसंन्ध्योपासनाद्यम्बरुगेषुत्रामान्यस्य कस्यिचद्यवित द्विष्ठपा राज्ञः कर्तव्यतेति वर्णाश्रमयहणम् । एतदेवोक्तंवर्णानाश्रमांश्य न्यायतोऽभिरक्षेदिति ॥ ३५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । स्रेलइति प्रकारान्तरारम्भार्थः प्रागुक्तानुवादः ॥ ३५ ॥
- (३) कुद्धृकः । ऋमेण स्वधर्मानुष्ठातृणांब्राह्मणादिवर्णानांब्रह्मचार्याद्याश्रमाणांच विश्वसृजा राजा रिक्षता सृष्टः । तस्मात्तेषांरक्ष गमकुर्वतोराज्ञः पत्यवायः स्वधर्मविरहिणांन्वरक्षणेऽपि न प्रत्यवायइत्यस्य तात्पर्यार्थः ॥ ३५॥
  - (४) राघवानन्दः । उक्तविधंराजानमहीकरोति स्वइति । रक्षितेतिकृत्वा सृष्टः ब्रह्मणेति शेषः ॥ ३५ ॥
- (५) नन्द्रनः । अर्थान्तरित्रवक्षार्थमुपसंहरति खड्ति । वर्णानामित्यधर्माधिकारिणानिर्देशः । आश्रमाणामिति ध-माधिकारिणामिति । अभिरक्षितासृष्टोरिक्षतृत्वेन सृष्टइत्यसाभिरुक्तंहोतिभावः ॥ ३५ ॥

तेन यदात्सभृत्येन कर्तव्यं रक्षता प्रजाः ॥ तत्तद्वोऽहंप्रवक्ष्यामि यथांवदनुपूर्वशः ॥ ३६ ॥

- (१) मेघातिथिः । वश्यमाणावबोधनार्थश्लोकः। तेन राज्ञा सभृत्येन तदीयैःसहायैर्यत्कर्तध्यप्रजारक्षणार्थतिददा-नीमुच्यते ॥ ३६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। यथावत् यस्ययद्रहम्। अनुपूर्वशः पातरारभ्य कार्यम्॥ ३६॥
- (३) कुद्भूकः । वक्ष्यमाणावतारार्थोऽयंश्लोकः । तेन राज्ञां प्रजारक्षणंकुर्वता सामात्येन यद्यत्कर्तव्यंतत्तरस्रमपं युष्माकमभिधास्यामि ॥ १६॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । किंच तेनेति । सक्षत्यन सामात्येन प्रजारक्षता यद्यत्कर्तव्यमित्यन्वयः ॥ ३६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अर्थान्तरमेव प्रस्तौति तेनेति । रक्षताकर्तव्यं रक्षार्थकर्तव्यमितियावत् ॥ ३६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तेन राज्ञा यद्यत्कर्तव्यंतत्तद्युष्माकमहंपवक्ष्यामि ॥ ३६ ॥

ब्राह्मणान्पर्युपासीत प्रातरुत्थाय पार्थिवः ॥ त्रैविष्टद्धान्विदुपस्तिष्ठेत्तेषां च शासने ॥ ३७॥

- (१) मेधातिथिः । प्रातहत्थाय शयनंत्यका यथाविधानं कतसंध्योपासनः प्रथमंत्राह्मणानांदर्शनंदद्यात् । उपासनमन्तिकोपवेशनकुशलप्रशादिकरणं परिः पादपूरणः । तिष्टेनेषांचशासने आङ्गाकरणं तेषांशासनं यदि कस्यचि- दुपकारायाविशेयुस्तिद्वरुद्धंनशङ्कृत्यं नाप्यनर्थकमनुतिष्ठेत् । त्रैविद्यवृद्धान् तिसृणांविद्यानांसमाहारः त्रैविद्यं तदधीयते । त्रैविद्याह्मच्यान्त्रग्वेदादिवेदत्रयाध्यायिनउच्यन्ते । विदुषस्तदर्भवेदिनश्च एवंविधायेत्राह्मणास्तानुपासीत तदीयामाद्गां कुर्यात् । वृद्धास्त्रीवद्यानांश्रेष्ठाःशकर्षवन्तोध्ययनविज्ञानयोः ॥ ३७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । त्रैवियेन वेदविद्या वृद्धान् श्रेष्ठान् । तथा विदुषः शास्त्रसंस्कतमतीन् ॥ ३७ ॥

- (३) कुङ्कृकः । प्रत्यहंपातरुत्थाय ब्राह्मणानृग्यजुःसामाख्यविद्यात्रययन्थार्थाभिज्ञान्वदुषद्तिनीतिशास्त्राभिज्ञा-न्सेवेत तदाज्ञांकुर्यात् ॥ ३७ ॥
- (४) राघवानन्दः । तदेवाह ब्राह्मणानिति । त्रैविद्यवृद्धान् ऋग्यजुःसामाख्याविद्यास्तत्राभिज्ञान् । विदुषः नीति-शास्त्रज्ञान् । अनुशासने आज्ञायाम् ॥ ३७ ॥
- (५) **नन्दनः** । त्रयीदण्डनीतिरात्मविद्याचेति तिस्रोविद्यास्त्रयीविद्या तामधीयतर्दातत्रेविद्याः । विद्वांसस्तक्तत्त्ववे-दिनः । उपासीत तदहःकृत्यसाधनार्थमितिभावः ॥ ३७ ॥
- (६) **रामचन्दः । राजाब्राह्मणान्पर्युपासीत । तेषांब्राह्मणानांशासने** तिष्ठेत् । कीदशान्ब्राह्मणान् त्रेविद्यवृद्धान वे-दवयस्तपःसंपन्नान् ॥ ३७ ॥

### रद्धांश्व नित्यं सेवेत विपान्वेदविदः शुचीन् ॥ रद्धसेवी हि सततं रक्षोभिरपि पूज्यते ॥ ३८ ॥

- (१) मेथातिथिः । वृद्धान्वयस्थत्रास्नणान् । एतदपूर्वं अन्यत्पूर्वंसिद्धंविमानित्यादि । शुचीननिरुपाधीन् । एतद-प्यपूर्वं यथैवाध्ययनविज्ञाने उपास्यत्वकारणमेवंशुचित्वमपि द्वितीयश्लोकार्थार्थवादः । रक्षोभिः रक्षांसि निर्दयानि महा-बलानि सर्वधर्मशून्यानितान्यपि वृद्धसेविनपूजयन्ति ॥ ३८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । वृद्धान वयोवृद्धान् तेषांपुरावृत्तज्ञतयोहापोहशक्तत्वात् । तानपि वेदार्थज्ञान् शुचीन् शो-चयुक्तानेव नान्यानित्येतदर्थविशेषणद्द्यम् ॥ ३८ ॥
- (३) कुद्धृकः । तांश्रजाह्मणान्वयस्तपस्यादिवृद्धानर्थतोयन्थतश्च वेद्शान्बहिरन्तश्चार्थदानादिनाशुचीन्नित्यंसेवेन यस्मादृद्धसेवी सततंहिंस्रेराक्षसैर्राप पूज्यते तैरिप तस्य हितंत्रियते सुतरांमनुष्यैः ॥ ३८ ॥
- (४) राघवान-दः । वृद्धसेविनांगुणमाह वृद्धाश्चेति । वृद्धान् पित्रादीन् । वेदविदोवेदाध्ययनमात्रशास्त्रिः तावन्मात्रत्वेषि न तपिस्त्वंमहत्त्वेकारणमित्याह शुचीनिति । वृद्धसेवीतिरुखा रक्षोभिः राक्षसाद्यैः ॥ ३८॥
  - ( ५ ) नन्दनः । उक्तमेवार्थमादरार्थमाह वृद्धानिति । वृद्धाञ्छीलेन वयसा च । रक्षोभिराप दुर्जनैराप ॥ ३८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एतादशोराजा रक्षोभिः राक्षसैरपि पूज्यते ॥ ३८ ॥

# तेभ्योः धिगच्छेद्विनयं विनीतात्माः पि नित्यशः ॥ विनीतात्मा हि नृपतिर्न विनश्यति काहिं चित्॥ ३९॥

- (१) मेधातिथिः । वृद्धसेवायाः त्रयोजनमाहः तेभ्योविद्वद्वाह्मणेभ्योवृद्धेभ्यश्वः विनयंराजवृत्तमिधगच्छेच्छिक्षेत । विनीतात्मा यचपि स्वयंबुध्यापि विनीतोऽर्थशास्त्रैवांतथापि वृद्धोपदेशेयत्नवान्स्यात् । दृष्टकर्माणःशास्त्रज्ञेभ्योनिपुणतराः । अथवा पाटवातिशयजननार्थविनीतेनापि स्वभावतोवृद्धेभ्यआर्यभ्यआत्माविनेयः स्वभावशुद्धस्य सुवर्णस्य तेजःसंयोगा- दिनाधीयमानसंस्कारोविशुद्धतररूपवानसोदश्यते । अस्य विनयाधानस्य फलंनविनश्यतीति ॥ ३९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । विनयमिन्द्रियजयोपायमः । विनीतात्माप्यविनयाद्धिकंशिक्षेद्रित्यर्थः ॥ ३९॥
- (३) कुङ्क्कः । सहजम्बयार्थशास्त्रादिबानेन च विनीतोऽप्यतिशयार्थतेभ्योविनयमभ्यसेत् यस्माह्नितात्मा राजा न कदाचिन्तस्यति ॥ ३९ ॥

- (४) राघवानन्दः । वृद्धसेवामयोजनमाह तेभ्यइति । विनीतात्मापि त्वयमिति शेषः । कर्हिचित् शत्रुतः पराजय-दशायामपि विनयेन ततोपि राज्यमामुयात् ॥ ३९ ॥
  - (५) नन्द्नः । संवितेभ्योवृद्धेभ्यः प्राप्यमाह तेभ्यइति ॥ ३९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तेभ्यः वृद्धेभ्यः विनयं इन्द्रियजयोपायम् ॥ ३९ ॥

#### बहवोऽविनयान्त्रष्टाराजानः सपरिच्छदाः ॥ वनस्थाअपि राज्यानि विनयात्रितिपेदिरे ॥४०॥

- (१) मेधातिथिः । पूर्वोक्तरुवार्थः श्लोकत्रयेणेव दढीक्रियते । अविनीताः सपरियहानष्टाः पुत्रदारहरूत्यश्वा-दिसंपत्परियहः । येतु विनिधनाम ते राष्ट्रंपाप्य हारयन्ति यावत्तेदुरस्थावनस्थाअपि कोशहीनाअपि राज्यंप्रतिपेदिरे रुद्धावन्तः ॥ ४० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । बहवोऽविनयात वेनोविनष्टः पृथुस्तुविनयादितिश्लोकत्रयमस्येव प्रपञ्चः । अत्रावि-नयः कामक्रोधलोभमदमानहर्षहपारिङ्गपर्गापारवश्यं विनयस्तदपारवश्यमः ॥ ४० ॥
- (३) कुङ्गृकः । करितुरगकोशादिपरिच्छदयुक्ताअपिराजानोविनयरिहतानष्टाः बहवश्यवनस्थानिष्परिच्छदाअपि विनयेन राज्यंप्रामुवन् ॥ ४० ॥
- (४) राघवान-दः । अत्रैव गुणदोषावाचष्टे बहवइति । अविनयादिति छेदः । परिच्छदः चतुरङ्गसेनाः । अहो विनयस्य माहात्म्यं यत्तावन्मात्रेणापरिच्छदाअपि राज्यान्यापुरित्याह वनस्थाश्रेति ॥ ४० ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । विनयस्यावश्याधिगम्यतांव्यतिरेकान्वयाभ्यामाहं बहवद्ति ॥ ४० ॥
  - (६) रामचन्द्रः। बहवोराजानः। अविनयात्कामक्रोधछोभमदमानहर्षरूपषद्वर्गात् सपरिच्छदानष्टाः॥ ४०॥

# वेनोविनष्टोःविनयान्त्रहुपश्चेव पार्थिवः ॥ सुदाःपेजवनश्चेव सुमुखोनिमिरेव च ॥ ४१ ॥

- (१) मेधातिथिः । उभयत्राष्युदाहरणानि श्लोकसिद्धानिवर्णयन्ति । एतानिमहाभारतादाख्यामानिज्ञेयानि ॥ ४१ ॥
- (२) सर्वज्ञना रायणः । वेनः पृथोः पिता मानमदाभ्यामः । नहुषोभदक्रोधाभ्यामः । सुदानामा पिजवनापत्यं मदाक्रोधाच । सुमुखोरोभातः । निमिर्हर्षात् । हर्षआत्मन्यकस्मात्भीत्युद्देकः ॥ ४१ ॥
- (३) कुःहृकः । उभयत्रैव श्लोकद्वयेन दृष्टान्तमाहः वेनइत्यादि । वेनोनहृषश्च राजा पिजवनस्यच पुत्रः सुदानामा सुमुखोनिमिश्चाविनयादनश्यन् ॥ ४९ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । अत्रेतिहासमाह वेनदति । सुदाःपैजवनः पिजवनस्य पुत्रः सुदानामा । एतेष्डित्रन-यान्नष्टाः ॥ ४१ ॥
  - (५) नन्द्रनः । अविनयान्नष्टानुदाहरति वेनदति ॥ ४१ ॥

#### पृथुस्तु विनयाद्राज्यं प्राप्तवान्मनुरेव च॥ कुवेरश्व धनैश्वर्यं ब्राह्मण्यं चैव गाधिजः॥ ४२॥

(१) मधातिथिः । ब्राह्मण्यंचैवगाधिजः । ननुच राज्याधिकारे कोब्राह्मण्यमाभ्यपन्यासावसरः । राष्ट्रमाप्तरेव यथापूर्ववर्णयितय्या उच्यते धनैश्वर्यादपि जात्युत्कर्षोदुष्प्रापः सर्वाधिकारहेतुत्वात् । ननुचकथंतस्य विनयोहेतुः पाद्ग-ण्यमयोगः अममादः अतिव्ययवर्जनं अलोभः व्यसनासेवनं एवमादीनिवनयः । तदेतद्वाह्मण्यस्यकम्पि नकारणं तपोहि तत्र कारणत्वेन श्रुतं विश्वामित्रस्तपस्तेषे नानृपपुत्रः स्यामित्येवमादि उच्यते नार्यशास्त्रोक्तेवनीतिर्नयः किर्ताह शास्त्री-योतिधिर्छोकाचारश्य । शास्त्रेचतपसाजात्युत्कर्षाजन्मान्तरेषाप्यतइति विहितमेव । विश्वामित्रस्य ब्राह्मण्यंतु तिसन्वेव जन्मिन क्षत्रियस्य सतदृत्याख्यातमेव ॥ ४२ ॥

- (२) सर्वजनारायणः । पृथ्वादिकयाश्र प्रसिद्धाएव । गाथिजोविश्वामित्रः ॥ ४२ ॥
- (३) कुछूकः । पृथुर्मनुश्च विनयादाज्यंपापतुः कुबेरश्चविनयाद्धनाधिपत्यंलेभे गाधिपुत्रोविश्वामित्रश्च क्षत्रियः संस्तेनेव देहेन ब्राह्मण्यंपाप्तवान् । राज्यलाभावसरे ब्राह्मण्यपाप्तिरप्रस्तुताऽपि विनयोत्कर्षार्थमुक्ता । ईदशोऽयंशास्त्रानुष्ठा-निर्विषद्धवर्जनुरुपोविनयोयद्वेन क्षत्रियोऽपिदुर्लभंब्राह्मण्यंलेभं ॥ ४२ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । विनयात्प्राप्तराज्यानाहं पृथुरिति । गाधिजोविश्वामित्रः विनयाद्वाह्मण्यंपाप किमुतान्यतः । पूर्विभित्वति क्रिचत्पारः तदा इत्यादिभीराज्यं प्राप्तमित्यध्याहार्यमः ॥ ४२ ॥
  - (५) नन्दनः । विनयाद्यव्यमनोरथानुदाहरति पृथ्रिति । मनुर्वेवस्तः । गाधिजोविश्वामित्रः ॥ ४२ ॥ चैविद्येभ्यस्रयीं विद्यां दण्डनीति च शाश्वतीम् ॥ आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्तारम्भाश्व लोकतः ॥ ४३ ॥
- (१) मेधातिथिः । विद्यामिति द्वितीयान्तपारेऽधिगच्छेदित्यनुषञ्जनीयम् । समाप्तब्रह्मचर्यस्य राज्योपदेशाञ्चस्यर्थाधिगमेच तन्निष्पत्तेरभ्यासार्थायमुपदेशः च्यवयविद्याजिवद्या तामधीयतेत्रैविद्यास्तेभ्यस्रयोप्तृयेदादिवेदत्रयंविद्यान्त् । संदिग्धेषु पदार्थेषु वेदेभ्यानिर्णयंक्रयात् तैःसहंवदार्थित्वन्तयेदिति यावन्त राजन्वाभिमानान्मदावछेनेन सर्वज्ञीहिमिति बुद्ध्या सिद्धमानानर्थातुपेक्षेत । दण्डनीतिंच दण्डविषया नीतिः दण्डोदमनित्याहुः येन श्ववोष्ठकत्योविषयवासिनश्चान्यान्यकारिणोदम्यन्ते सदण्डोऽमान्यादिसंपत् नीतिस्तस्यप्रयोजनं तत्राविध्रतिशिक्षेत । तद्धिद्ध्यश्चाणाभ्यादिप्रन्थविद्ध्यः । शान्यतीमितिस्तुतिः । यद्यपि दण्डनीत्याप्यस्यसर्वछोकः शक्यते ज्ञातुं अन्वयस्यितरेक्ष्त्रकृत्वादस्यार्थस्य तथाप्यबुधवोधनार्थानि तानि शास्त्राणि बुधानांचसंवादःर्थानीति युक्तोदण्डनीतिशास्त्राधिगमः । एवमान्वीक्षिक्यपि तर्कविद्यार्थशास्त्रादिका । आत्मविद्याध्यानमितिया । विशेषणविशेण्येवापदे आत्मने या हितान्वीक्षिकी तर्काश्रया तांशिक्षेत साद्यपुर्यते । व्यसनाभ्यदयोपरमचित्तसक्षोभोपश्माय । यातु बौद्धचार्वाकादितकिविद्या सा नातीवकृत्वा कचिद्धपुर्यते पत्युतास्तिक्यमुष्टित्त योनातितिषुणमितः। यदा तुष्वतंवामान्वीक्षिक्रीवेद तदा तस्यदूतसंवादिषु वाक्यवैश्वानामुपयोगोनोपद्दास्योभवित । वार्तारम्भाश्च पण्यानामर्थपरिज्ञानं वाणिज्यकोशलं समयेन बार्हस्पत्येन तत्र परिज्ञानं वार्ता तन्तिमत्ताआरम्भावार्तारंभाः । वार्तात्वरुक्षकृत्वा तद्दिष्यकार्यायमवृत्तिरारंभः । एनङ्गोकतोविद्यात् विण्याजीवनोत्रछोकोऽभिगेतः तेहि तत्र कुश्वन्तानित् । छोकतद्दित च पूर्वयोरनुषद्भकर्वन्ति सर्वत्र तद्विद्यस्तेन सर्वत्र तद्विद्यस्ते । १४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्रैविद्येभ्यएव दण्डनीतिमभ्यस्येदान्वीक्षिकीचात्मविद्यां न्यायसांख्यादिकामपवर्गीपः योगिनीं वार्तारम्भास्त् कृष्यादीन्धनार्जनोपायान् लोकतएवान्वयव्यतिरेकाभ्याम् ॥ ४३ ॥
- (३) कुः हुन्कः । त्रिवेदीरूपिवद्याविद्भगिर्द्धवेदीमर्थतोयन्थतश्राभ्यसेत् ब्रह्मचर्यदशायामेव वेदयहणात्स मावृत्तस्य च राज्याधिकारात् अभ्यासार्थोऽयमुपदेशः । दण्डनीतिंचार्थशारु रूपामर्थयोगक्षेमोपदेशिनींपारंपर्यागतत्वेन नित्यांतिद्दि-द्भयोऽधिगच्छेत् । तथान्वीक्षिकीतकिविद्यांभूतप्रवृत्तिषयुत्तयपुर्योगिनींब्रह्मविद्यांचाभ्युदयव्यसनयोईर्षविषादमशमनहेतुंशि-क्षेत् । कृषिवाणिज्यपणपालनादिवार्तातदारमभान्धनीपायार्थास्तदभिक्ककष्कादिभ्यः शिक्षेत् ॥ ४३ ॥

- (४) राघवान-दः । किंच यस्य वेदाक्षरकलापग्रहणोत्तरकालमेवाभिषेकैस्तदवसरेऽविचारितंवेदार्थविचारतोजा-नीयादित्याह नैविचेभ्यइति । धर्मार्थत्रयीं द्रव्यार्थदण्डनीतिमर्थोपायशास्त्रं शाश्वतींकुलपरपरागतां आन्वीक्षिकीं तर्क-विद्यां ऊहापोहार्थं आत्मविद्यां आत्मा नित्यः न जायतद्दत्यादिरूपां शोकापनोदार्थमः । वार्तारम्भान् रुषिपाशुपाल्य वा-णिज्यादिवार्ता तदारम्भान् धनौपायान् लोकतः रुषीवलेभ्यः रुषीः पराशरादिस्पृतिभयोवा ॥ ४३ ॥
- (५) **नन्दनः ।** एवंत्रैविद्यवृद्धेभ्योतिनयस्याधिगमुउक्तः इदानीतेभ्यएव विद्यास्तिस्रोऽधिगन्तव्या इत्याह त्रैविद्ये-भ्यइति । वार्ताकृषिगोरक्षवाणिज्यादीनि तस्याआरम्भानिकयाः ॥ ४३ ॥
- (६) **राम** चन्द्रः । त्रैविद्येभ्यः त्रिवेदिभ्यः त्रयीविद्यां वेदत्रयीं शिक्षेतः । दण्डविद्यां आन्वीक्षिकीं तर्कविद्यां आन्मिवद्यां आत्मित्रान्द्रेतुभूतांशिक्षेतः । वार्तायाआरम्भावार्तारम्भाः जीविकोपायास्तान्द्रुप्यादीन् लोकतः शिक्षेतः ॥ ४३ ॥

# इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम् ॥ जितेन्द्रियोहि शक्नोति वशे स्थापियतुं

प्रजाः॥ ४४॥

- (१) मेथातिथिः । इन्द्रियजयस्य ब्रह्मचारिधर्मेषु सर्वपुरुषार्थतयोपदिष्टस्य पुनिरहोपदेशोराजधर्मेषु मुख्यीयंवि-नयइति ज्ञापयितुं तिद्दमाह जितेन्द्रियइत्यादि । सर्वस्थैतत्यसिद्धं अजितेन्द्रियस्य न प्रजावशे तिष्ठन्ति । योगस्तान्पर्य दिवानिशमहोरावम् ॥ ४४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । इन्द्रियाणांजयेआयत्तत्वे ॥ ४४ ॥
- (३) कुः हृष्कः । चक्षरादीनामिन्द्रियाणांविषयासिक्तवारणे सर्वकार्ययंकुर्यात् यस्माज्ञितेन्द्रियः प्रजानियंतुंश-क्रोति न तु विषयोपभोगव्ययः । ब्रह्मचारिधर्मेषु सर्वपुरुषोपादेयतयाः भिहितोऽपीन्द्रियजयोराजधर्मेषु मुख्यत्वज्ञानार्थमन-न्तरवञ्चमाणव्यसननिवृत्तिहेत्त्वाच पुनरुक्तः ॥ ४४ ॥
- (४) **राधवानन्दः**। जितेन्द्रियण्व यसात्रजानियन्तुं शकोति तसात्त्वये यव्दशास्थयइत्याह इन्द्रियाणा-मिति ॥ ४४ ॥
  - (५) नन्दनः । एवंविनीतेन विदुषा सन्तिमिन्द्रयजयःकर्तव्यद्त्याह दन्द्रियाणामिति । योगमिभयोगम ॥ ४४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । इन्द्रियाणांजयं दिवानिशंयोगं समातिष्ठदित्यर्थः ॥ ४४ ॥

### दश कामसमुत्थानि तथाष्टी क्रोधजानि च ॥ व्यसनानि दुरनानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्॥ ४५॥

- (१) मेधातिथिः । इदमपरमिन्द्रियजयोपदेशस्यप्रयोजनं अजितेन्द्रियस्य दुष्परिहराणि व्यसनानि दुरन्तानि दुःखकरोऽन्तोवसानयेषां प्रथमंप्राप्तिकाले सुखयन्तिव्यसनानि पश्चानुवैरस्यञ्जनयन्ति ततोदुरन्तान्युच्यन्ते । अथवा-दुष्पापोऽन्तपूर्षां नहि व्यसनिनस्ततोनिर्वाततुंशकुवन्ति । कामाद्धेतोस्सम्स्थानंजन्मयेषाम ॥ ४५ ॥
  - ( १ ) सर्वज्ञनारायणः । दुरन्तानि दुःखोदकानि ॥ ४५ ॥
- (३) कुछूकः । दश कामसंभवान्यष्टी क्रोधजानि वक्ष्यमाणव्यसनानि यवतस्त्यजेत । दुरन्तानि दुःखावसाना-न्यादौ सुखयंत्यन्ते दुःखानि कुर्वीत । यहा दुर्छभोऽन्तोयेषांतानिदुरन्तानि नहि व्यसनिनस्ततोनिवर्तीयतुंशक्यन्ते॥४५॥
- (४) राघवानन्दः । अजितेन्द्रियता हि विषयाधीनेत्याह दशेति । वक्ष्यमाणानि व्यसनानि विविधदुःखहेतुनर्-केषु ध्यस्यते पुमान्यैस्तानि दुःखहेतवइति यावत । दुरन्तानि दुःखमेवान्तोयेषांतानि ॥ ४५ ॥

- (५) नन्दनः। कामक्रोधजानि व्यसनानि वर्ज्यत्वेनाह दशेति॥ ४५॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** कामसमुत्थानि दशब्यसनानि अष्टौ क्रोधजानि व्यसनानि दुरन्तानि दुःखोदकानि प्रयत्नेन वर्जथेत् ॥ ४५ ॥

# कामजेषु प्रसक्तोहि व्यसनेषु महीपितः॥ वियुज्यतेःर्थधर्माभ्यांक्रोधजेष्वात्मनेव तु ॥ ४६ ॥

- (१) मेथातिथिः । एषांवर्जनेप्रयोजनमाहः गुरुलघुभावंच । अर्थधर्मवियोगेन व्यवहितआत्मवियोगः । ऋोधजेषु-सर्वेतियुज्यतइतिविशेषः ॥ ४६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आत्मनैव देहेन वियुज्यतइत्यन्वयः । यद्यपि कामजेपि षृत्युः संभवति तथापि कामजेः स्वप्रयोजनमल्पंसुखंसिद्ध्यति न क्रोधजइत्यत्रैवात्मवियोगोक्तिः ॥ ४६ ॥
- (३) कुः ह्वृकः । वर्जनपयोजनमाहं कामजेष्विति । यस्मात्कामजनितेषु व्यसनेषु पसक्तोराजा धर्मार्थाभ्यांहीयते कोधजेषु पसकः प्रकृतिकोपादेहनाशंप्रामोति ॥ ४६॥
- (४) **राधवानन्दः । कि**मन्गणे कोदोषस्तत्राह कामजेष्विति । आःमनैवतु सहदेहेन वियुज्यतेऽतस्तद्रहितः स्यात् राजा । कामजेष्वर्थधर्मवियोगेन व्यवहितोष्यात्मवियोगःकामजैःसन्निकृष्टः ॥ ४६ ॥
- (५) **नन्दनः** । तेषूभयेषु व्यसनेषु मसक्तस्यानर्थान्विविच्याहः कामेति । आत्मना शरीरेण वियुज्यते श्रियतइति-यावत् । अनेन ऋषिजानांगुरुतरत्वमुक्तमः ॥ ४६ ॥
- (६) **रामचन्दः । कामजेषु व्यसनेषु मसक्तोमहीपतिरर्थधर्माभ्यांवियुज्यते । क्रोधजेषु व्यस**ेषु मसक्तोमहीपतिरा-त्मनैव वियुज्यते ॥ ४६ ॥

#### मृगयाक्षोदिवास्त्रमः परिवादः स्त्रियोमदः ॥ तौर्यत्रिकं वथाट्या च कामजोदशकोगणः ॥ ४७॥

- (१) मेधातिथिः । तानीदानीं व्यसनानित्वनामतोदर्शयित आखेटकार्थीमृगवधोमृगया अक्षस्तिद्वषयक्रीडा एत-यांस्त्वानर्थत्वंप्रसिद्धम् । दिवात्वमः कर्मानुष्ठानकाले कर्मत्वव्यापारः न दिवाशब्देनाहरेव विविक्षतं तदुक्तं जागर्तव्ये प्रमुक्तिति अथवा मुख्यएव दिवात्तमः सिह प्रतिषिद्धः सर्वकार्यविधाती सच दर्शनार्थिनामन्येषांतदसप्तेर्द्वेष्यताजनकः प्रजासु । परिवादः रहिस परदोषाऽऽवर्जनं तेन सर्वाःप्रकृतयोविर्ज्यन्ति अपरिवाद्यानांचपरिवादेऽधर्मःस्थितएव । रूपोन् मदद्वयेतयोरनर्थहपता सुप्रतीता । तौर्यत्रिकनृत्यगीतवादित्राणाम् । वृथाट्याअप्रयोजनमीषत्प्रयोजनंवाइतस्ततम्परिश्रम-णम् । दशपरिमाणोदशकः कामजः कामइच्छा ततोजायतेविशिष्टसुखोपभोगार्थीवा अनुभूतविशेषाद्वा जायमानः कामजः ॥ ४७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । परिवादः त्वपशंसार्थमहेष्याणामपि निन्दा । मदः पानमत्तता । तौर्यत्रिकं नृत्यगीत-वाद्यानि । वृथाट्या विनापयोजनंयात्रा । कामजोविनाकोधंरागमात्राज्ञातः ॥ ४७ ॥
- (३) कुद्धूकः । तानि व्यसनानि नामतोदर्शयति मृगयेत्यादि । आखेटकाख्योमृगवधोमृगया अक्षोणूतक्रीडा सकलकार्यविधातिनीदिवानिदा परदोषकथनंस्रीसंभोगोमद्यपानजनितोमदः तौर्यत्रिकंनृत्यगीतवादित्राणि वृथाश्रमणं एषदशपरिणामोदशकःसुखेच्छाप्रभवोगणः ॥ ४७ ॥
  - (४) राघवानन्दः । दशकानसमुत्थान्याह मृगयेति । मृगया वृथामृगवधः श्राद्धाद्यर्थम् । युधिष्ठराचनुष्ठितोऽश्लो-

पूतिकया । परिवादइति स्वयंनोत्पादयेत्कार्यमित्यस्यानुवादः । स्नियः स्त्रीसेवनं तच्च दिवाधिकरणं निषिद्धं राजकार्यवि-शतित्वात् प्रजोद्देगहेतुः बहुस्रीसेवनंवा । मदः स्त्रीभोगाय पानजः । तौर्यत्रिकं नृत्यगीतवादित्राणित्रीणि ॥ ४७ ॥

- (५) नन्द्रनः । कामजान्याह मृगयेति । मदःपानम् । तौर्यत्रिकं नृत्यगोतवादित्राणि । वृथाट्यानिष्ययोजनं पर्य-टनम् । दशकःदशावयवः ॥ ४७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तान्यष्टादश व्यसनान्याहसृगयेति द्वाभ्याम् । सृगया अक्षः दिवाल्यमः परिवादः त्वनशंसार्थ-मद्देष्याणामपिनिन्दा स्त्रियः स्त्रीणामासक्तिः मदः पानमत्तता तौर्यत्रिकं नृत्यगीतवाद्यं वृथोद्या बृथालापः वृथाट्येतिपा-हे वृथाटनं एषदशकोगणः कामजः रागमात्रजातः ॥ ४७ ॥

#### पेशुन्यं साहसं द्रोहर्द्ध्यासूयार्थदूषणम् ॥ वाग्दण्डजं च पारुष्यं कोधजोऽपि गणोष्टकः॥४८॥

- (१) मेथातिथिः । अमात्यादयोयेमुकृतबान्धवास्तत्रयन्निगोपनीयंतस्यमकाशनंपैशुन्यमः । साहसं ज्यायसोनिष-कर्मणि विनियोगः । स्वल्पेनैवापराधेन कराधानंकरावरोधोवा द्रोहउपांशुवधः । तत्रोपधातोवाजीवतएवेर्ष्या । सर्वसाधार-णस्यविषयस्यसाधारण्यन्यावृत्तिः असहनंवा गुणिनांगुणेषुदोषाविष्करणंअसूया । अर्थदूषणं अर्थानामदानं हरणंवा । वाग्दण्डपारुष्येमसिद्धे । क्रोधोद्देषः तत्रधानाएतत्कुर्वन्ति ॥ ४८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पेशुन्यमसद्दोषाविष्कारः । साहसं अल्पेपि कारणे त्वयंमानुषवधादि । द्रोहः परिज्ञधां-सा । ईर्ष्या परस्यानिमसन्धिकतत्वस्त्रोदर्शनादावपचिकीषां । अस्या परस्तवासिहण्णुता । अर्थदूषणमर्थानांपरकीयानां-त्वयमयहणेपि विनाशनम् । वाक्पारुष्यं आक्रोशादिना वाद्मात्रेण परद्वेषोत्पादनम् । दण्डपारुष्यमयुक्तदण्डपणयनम् ॥ ४८ ॥
- (३) कुछूकः । पेशुन्यमविज्ञातदोषाविष्करणंसाहसंसाधोर्बधनादिनियहः द्रोहश्छप्तवधः ईर्ष्याऽन्यगुणासिहण्णुता परगुणेषुदोषाविष्करणमसूया अर्थदूषणमर्थानामपहरणंदेयानामदानंच वाक्षपारुष्यमाक्रोशादि दंडपारुष्यंता्डनादि एषो-ष्टपरिमाणोव्यसनगणःक्रोधाद्भवति ॥ ४८ ॥
- (४) राघवानन्दः । क्रोधजानप्टावाह पेशुन्यमिति । अविज्ञातंदोषाविष्करणं पेशुन्यम् । साहसं साधोर्बन्धना-दिनानियहः । द्रोहः छन्दनावधः । ईर्प्या परगुणासिहण्णुता । परगुणेषु दोषाविष्करणमस्या । अर्थदूषणं परत्वापहारः न त्वर्यार्थदूषणं परिवादेन गतार्थत्वात् । पारुष्यविशेषणंवाग्दण्डजं तत्र वाक्पारुष्यमाक्रोशादि अनपराधेदण्डपारुष्यंताड-नादि तेन द्वयम् ॥ ४८ ॥
- (५) नन्द्नः । क्रोधजान्याइ पेशुन्यिमति । अर्थदूषणंनाम परदूषणार्थं महतोऽर्थस्य परित्यागः । तथाकामन्द-केनोक्तमः ॥ दूष्यस्य दूषणार्थहि परित्यागोमहोयसः । अर्थस्य नीतिशास्त्रज्ञैरर्थदूषणमुच्यते इति ॥ ४८॥
- (६) रामचन्द्रः । पेथुन्यं असद्दोषाविष्कारः । साहसं अल्पेपि कारणे त्वयंमानुषवधादिकम । द्रोहः अपकारः॥ परजिघांसा ईर्ष्या । अस्या परस्तवासहिष्णुता । अर्थदूषणं अर्थानांपरकीयानां त्वयमग्रहणेपि विनाधनम् ॥ ४८ ॥

द्वयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयोविदुः ॥ तं यत्नेन जयेह्योभं तज्ञावेतावुभौ गणा ॥४९॥

(१) मेघातिथिः । उक्तंतावन्कामस्य व्यसनवर्गस्य लोभोमूलं विषयोपभोगस्पृहा कामः इच्छा अभिलाषोलोभइ-

त्यनर्थान्तरं यतः क्रोधनस्य कथंकीभोमूलं येनोच्यते तज्ञावेतावुभौगणाविति । उच्यते नात्र लोभकारणता तयोर्वर्गयोर-भिमेता किर्ताह वर्गद्वयतुल्यता लोभस्य यमेतानि सर्वाणि व्यसनान्यनर्थमुपजनयन्ति तमेवैकोलीभोव्यसनहीनस्यापि । तदुक्तं लोभःसर्वगुणानिवेति । अतउपचारतएतदुक्तंतज्ञावेताविति यदि लोभोन जायेत कथंसमानफलानि स्युः । कार-णदीपोहिकार्यदोषंभासयति अतस्तत्कार्यत्वाद्यसनेषु चेद्दोषोभुवंकारणस्याप्यसौदोषउक्तोभवति । अथवा लुब्धएव पैशुनादिबहिष्कार्येष्वभिष्वद्वंगच्छति । इतरस्तु लल्पके विषये अनुनयेनवोपशाम्यति । सयमुपचाराल्लोभमूलताव्यसनवर्ग-द्वयस्योच्यते ॥ ४९ ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । लोभःपाप्तस्य विषयस्यानपव्ययेच्या तज्जौत्वेताविति क्रोधजेपिलोभप्रवृत्तस्यकामप्रति-इतावेवकोपोदयात् ॥ ४९ ॥
- (३) कुझूकः । एतयोईयोरपि कामक्रोधजन्यसनसङ्घयोःकारणंस्पृतिकाराजानन्ति तंयत्रतोलोभंत्यजेत् यस्मादे-तद्रणद्दयंलोभाज्यायते कचिद्धनलोभतः कचित्यकारान्तरलोभेन प्रवृत्तेः ॥ ४९॥
- (४) राघवामन्दः । मूलेच्छेदे पुरुषव्यापारादितिन्यायाश्रयेणाहः द्वयोरिति । तयोर्गणयोः । अतएवोक्तं गुणानुप-ऋष्ट्य ॥ लोभःसर्वगुणान्हन्तिश्वित्रोरूपमिवेप्सितमिति श्वित्ररोगईप्सितंरूपंहन्तीत्यन्वयः ॥ ४९ ॥
- (५) मन्द्रमः । इयोरपि गणयोर्जयोपायमाह इयोरिति । विषयाभिध्यानजआसङ्गोलोभः । तृञ्जोलोभजौ । लोभा-त्कामः कामात्मतिहतात्क्रोधः तेन तज्जावित्युक्तमः । तथा भगवानुवाच ॥ ध्यायतो विषयान्युंसःसङ्गस्तेषूपजायते । सङ्गा-तृ संज्ञायतेकामः कामात्कोधोऽभिजायतइति ॥ ४९ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । एतयोर्ह्रयोरिप पूर्वोक्तयोर्मू**लं लोभं सर्वे कवयोविदुः । तंलोभं यक्षेन वर्जयेत् । उभौ तौ गणौ तन्नौ तलाङ्गोभाजातौ क्षेयौ ॥ ४९ ॥

पानमक्षाः स्वियश्वेव मृगया च यथाक्रमम् ॥ एतः कष्टतमं विद्याचतुष्कं कामजे गणे ॥ ५०॥

- (१) मेधातिथिः। दिवा त्वमादिभ्योऽस्य चतुष्कस्य गणस्य बहुदोषतरत्वंप्रसिद्धमेव ॥ ५० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कामजे चतुष्कं कष्टतममतिशयेन दुःखहेतुः ॥ ५० ॥
- (३) कुछूकः । मयपानमक्षैः की ब्राह्मीसंभोगोष्टगयाचितिकमपिष्ठतमेतच्चतुष्कंकामजन्यसनमध्ये बहुदोषत्वादित-शयेन दुःखहेतुंजानीयात्॥ ५० ॥
- (४) राघवानन्दः । किंचावश्यंत्यान्यं सार्थवादंसंकलयित पानिमिति । धृगयायां व्यायामेनारोग्यगुणीत्यत्तेः । अतः श्लीसेवनंकष्टं तत्रापत्त्योत्पत्ताविप मैथुननिमित्तरेतः भरणवेगधारणाद्याध्युत्पत्त्या मरणोत्पत्तिः संभावितेति । ततोपि कष्टतरं यूतं तत्र पाक्षिकथनामाविप वैरायुत्पत्तिरित । ततोपि पानंकष्टतमं मत्तस्य संद्वारद्विततया विषपानादिना मरणा-यापत्तेर्महुकालीननरकापत्तिश्चेति । एतत्त्वतुष्कंदिवात्वमादिश्यक्तरोत्तरंकष्टंविषादित्यन्ययः ॥ ५०॥
  - (६) रामचन्द्रः । कामजेगणे रागनेगणे पतचतुष्कं कष्टतमं दुःखदं विचात् ॥ ५० ॥ दंहस्यपातनं चैत्र वाक्यारुष्यार्थदूषणे ॥ कोधजेपि गणे विद्यात्कष्टमेतन्निकं सदा ॥ ५९ ॥
  - (१) मेधातिथिः । अयमपित्रिकः पैशुनादिभ्यः पापीयानितिष्ठप्रतीतम् ॥ ५० ॥
- .. ( १ ) सर्वज्ञनारायणः । क्रोधनेच त्रिकं सदा सर्वदा दुःखहेतुः ॥ ५२ ॥

- (३) कुङ्गुकः । दण्डपातनंवाक्पारुष्यमर्थदूषणंचेति क्रोधजेऽपि व्यसनगणे देशबहुलत्वादितशयितदुः ससाधनं-मन्येत ॥ ५१ ॥
- (४) राघवानन्दः । क्रोधजेप्याहः । एवमर्थापहरणात्कष्टतरं वाक्पारुष्यं तावन्मात्रेण मरणोद्यमदर्शनात्यक्तथ-नस्य यतेरि । तदुक्तं । दुरुकैभिन्नमात्मानंकःसमाधातुमीश्वरद्दति । ततोपि कष्टतमोदण्डपातः तत्र बहुकल्पनरकजन-कवित्रवधादिदर्शनात् दुततरमरणदर्शनाचेति ॥ ५१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । क्रोधनेषिगणे दण्डाचेतित्रकंकष्टं विचात् ॥ ५१ ॥ सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुषंगिणः ॥ पूर्वपूर्वं गुरुतरं विद्याद्यसनमात्मवान् ॥ ५२ ॥
- (१) मेधातिथिः । पानवृतयोःपानगरीयः तत्र हि संज्ञापणाशः अनुन्मत्तस्योन्मतत्वं अपेतस्यपेतत्वं कौपीनप्र-काशनं श्तप्रज्ञापहाणं मित्रहानिः सद्धिवियोगः असद्धिश्वसंप्रयोगः गीतादिष्वर्थप्रेषु प्रसङ्कः रतमन्त्रमकाशनंच मानिनो प्युपहास्यता गम्भीरप्रकतेरपि यत्किञ्चनवादिता मदवेगेनेति पानदोषः। चूतेतु जितमेवाक्षविदुषा अनक्षकस्यापि पाक्षि-कः पराजयः। स्त्रीद्युतन्यसनयोर्द्युतन्यसनंगरीयः येन तदेव जितंद्रन्यंतस्यापि विषंभवति । तथाचतन्त्रिमित्तेविरानुबन्धः जयः साधारणः केवलंपराजयः भुक्तनाशः मूत्रपुरीषवेगधारणाच्य शरीरेशैथिल्यंव्याधिनिदानमेव तेन क्षुद्रादिभिः स्पपीहा-तिशयात्। मातर्यपिचमृतायांदीव्यत्येव कतकत्येषु च नम्रुत्हिद्धिप कष्यते तप्तायसिपण्डवत् परद्वव्याणि परिहरतीनमत्य-यते च। क्षुधिते दुर्गतेऽन्नाचुपपत्त्युपेक्षा विषयता सर्वगुणसंपन्नस्यापि तृणवदवज्ञायेत इति चूतदोषाः। स्त्रीव्यसने त्वपत्यो-त्पत्तिः प्रतिकर्म भाजनभुयिष्ठानुभवनं धर्मार्थपरियहः शक्या च स्त्रीराजहिते नियोक्तुसपवाह्यतुवा । स्त्रीष्ट्रगयाव्यसनयोः स्वीव्यसनंगरीयः अदर्शनंकार्याणांस्वीव्यसनसंगेन राजकार्येषु च निर्वेदः कालातिपातनं धर्मलोपः पानदोषानुबन्धः अर्थने-ष्वानृतादिषु प्रसंगइति । मृगयायांत् व्यायामः पित्तश्लेष्मबन्धः मेदादिनाशः चलेरिथरे वा काले लक्षपरिचयः । प्रहरणं-वैशारचोपजननंप्राम्यजनपरिजयभेति। एवंकामजस्य चतुष्कस्य वर्गस्य स्ववर्गे पूर्वपूर्वपापीयः। क्रोधजस्यापि च दण्ड-पातदोषानुबन्धः अर्थघेष्वेवानृतादिषु संगः । दण्डपातवाक्पारुष्ययोदण्डपातनंगरीयः । दण्डपातने ह्रि शरीरविनाशादिश-क्यमितसंधानम् । वाक्पारुष्ये त्वमर्षजः क्रोधाग्नःशक्यते दानमानाम्भोभिः शमियतुम् । वाक्पारुष्यार्थदूषणयोविक्पा-रुष्यद्वरीयः तेजित्वनोहिपारुष्यवचनचित्तसंक्षोभेभयंनासादयन्ति । तथा च प्रवादः॥ स्थिरंसाध्वसितंकाण्डभित्वावास्थिप-वेशितम् । विशल्यमङ्कुर्वन्तिनवाचोत्दर्यादपि ॥ रोहतेसायकैर्विद्धंवनंपरशुना हतम् । वाचादुरुक्तंबीमत्सन्तसंदोहतिवा-कृक्षतम् ॥ भाग्यायत्तत्वादर्थस्येति नतेजित्वनोऽर्थदृषणंगणयन्ति । एवमेतयोर्वर्गयोःपूर्वस्य पूर्वस्य गरीयस्त्वं निद्शितम् 11 42 11
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एतिंसन्त्सप्तके यथायथसर्वगणइयमन्तर्भवति तौर्यत्रिकादेःश्लीरागादिकतत्वात् अर्थदूर-णादेश्व पेशुन्यादावप्यनुषंद्वादित्यर्थः । पूर्वपूर्वमिति यूर्तेहि श्लीभ्यः कष्टं यूते धननाशनियमात् भोगसुखस्य चामावात् श्लीणांसुखहेतुत्वादित्यादि । एवंकोधजगणे विश्लेयम् ॥ ५२ ॥
- (३) कुद्भकः । अस्यपानादेःकामक्रोधसंभवस्य सप्तपिरमाणस्य व्यसनवर्गस्य सर्वरिमन्तेव राजमण्डले त्रायेणा-वस्थितस्य पूर्वपूर्वव्यसनमुत्तरोत्तरात्कष्टतरंत्रशस्तात्माराजा जानीयात् । तथा हि शूतात्मानंकष्टतरंमधपानेन मत्तस्य सं-ब्रामणाशायथेष्टचेष्टया देहधनादिविरोधइत्यादयोदोषाः । खूते तु पाक्षिकी धनावाप्तिरप्यस्ति । ब्रीव्यसनातः शूतंदुष्टं खू-तेहिवैरोद्धवादयोनीतिशास्त्रोक्तादोषाः । मूत्रपुरीषवेगधारणाच्य व्याप्युत्पत्तिः । ब्रीव्यसने पुनरपत्योत्पत्त्यादिगुणयोगो

च्यस्ति । यगयास्त्रीव्यसनयोः स्त्रीव्यसनंदुष्टंतत्रादर्शनकार्याणांकालितिपातेन धर्मलोपादयोदोषाः । यगयायांतु व्यायामेन नारोग्यादिगुणयोगोऽन्यस्तीत्येवंकामजचतुष्कस्यपूर्वपूर्वगुरुदोषम् । क्रोधजेष्विपि त्रिषु वाकपारुष्याद्दण्डपारुष्यंदुष्टं अङ्ग-च्येदादेरशक्यसमाधानत्वात् । वाक्पारुष्ये तु कोपानलोदानमानपानीयसेकैःशक्यःशर्मायतुंअर्थदूषणाहाकपारुष्यंदो-ववन्मर्भपीडाकरंवाक्षश्रहारस्यदुश्चिकित्स्यत्वात् तदुक्तंनसंरोहयितवाकृतम् । अर्थदूषणतु प्रचुरतराथदानाष्ट्रक्यसमा-धानम् । एवंक्रोधजित्रकस्यापि पूर्वपूर्वदुष्टतरंयव्यतस्त्यजेत् ॥ ५२ ॥

- ( ४ ) राघवानन्दः। समकस्य पानादार्थदूषणान्तस्य सर्वत्रानुषद्विणः इहामुत्र दुःखहेतुत्वाद्यसनस्य। ध्यसनमिति परिभाषितस्य गुरुतरत्वंपपश्चितम् ॥ ५२ ॥
- (५) नन्दनः । अत्रोभयेतारतम्यमाह सप्तकस्येति । वर्गद्वयान्तर्गतबहुत्वापेक्षया वर्गस्येति निर्धारणे वडी । सर्वत्र प्राक्केषु मूढेषु चाविशेषेणानुषक्षिणः । सजातीयापेक्षोऽयंपूर्वशब्दः न सर्वापेक्षः कृतः कामजेभ्यः क्रोधजानांगौरव-स्य प्रतिपादितन्वात् ॥ ५२ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । आत्मवानस्यसप्तकस्य पानादिवर्गस्य आत्मनःपूर्वपूर्वेव्यसनं गुरुतरंदुःखदंविद्यात् । कीदशस्य-सप्तकस्य सर्वत्र मसरणशीलस्य ॥ ५२ ॥

#### ब्यसनस्य च मत्येश्व व्यसनं कष्टमुच्यते ॥ व्यसन्यधोधोव्रजति स्वर्यात्यव्यसनी मृतः ॥ ५३ ॥

- (१) मेधातिथिः। यद्यपि मृत्युव्यसनेसर्वेहरेत्तथाप्येवंविशेषः। मृत्युर्शिम्छोके सर्वहरः व्यसनंपुनिरहत्तामृत्रच तिददमाह । व्यसन्यधोधोवर्जातनरकंगच्छ तीत्यर्थः । व्यसनशब्देनअत्यन्तोभ्यासएतद्वर्गविषयउच्यते अतश्याभ्यासमितिषभ्यते नत्वीषदासेवनं व्यसनभूताहेतेधर्मार्थकाममाणहराभवन्त्यन्यस्यापि पुरुषस्य किपुनाराज्ञः। किचाऽऽसेवनम्भ्ययुक्तं पानादीनामशङ्क्याचेति यतोभ्यासमितिषधः॥ ५३॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । अधीधइहलोके परलोके च अजित ॥ ५३ ॥
- (३) क्रुष्ट्रिकः । यद्मपि मृत्युस्यसने हे अपीहरूके संज्ञापणाशादिदुःखहेतुतया शास्त्रानुष्ठानविरोधितया च तुरुषे समापिष्यसनंकष्टतरंपरत्रापि नरकपातहेतुत्वात् तदाह् व्यसन्यधोऽधोव्रजति बहून्नरकान्गच्छतीत्यर्थः । अव्यसनी तु इतः शास्त्रानुष्ठानप्रतिपक्षय्यसनाभावात्त्वर्पगच्छति । एतेनातित्रसिक्ष्यंसनेषु निष्ध्यते नतु तस्य सेवनमिषि ॥ ५३॥
- (४) श्राचवानन्दः । व्यसनस्योभयत्रानर्थहेतुनामाह् व्यसनस्येति । उक्तव्यसनजपापी अधीनर्कं व्रजति । वृतस्तु वृतिमात्रेण तस्यैतत्पापायसंभवात्वर्गम् ॥ ५३ ॥
  - (६) जन्द्रकः । एतत्सप्रकमवश्यंपरिहरणीयमित्याह व्यसनस्येति ॥ ५३ ॥
- (६) हामचन्द्रः । चत्वार् कामजानि कोभजानि वीणि एवंसमन्यसनस्यचपुनः इत्योः इयोमध्य समध्यसनंक-दृष्टियते ॥ ५२ ॥

मीलाङशास्त्रविदः शूराँहुक्थलक्षान्कुलोझवान् ॥ सचिवान्सम चाष्टी वा प्रकुर्वात परीक्षितान् ॥५४॥

(१) मेधातिथिः । पितृपितामहान्ययागता बहुसुतथनवान्धवाः प्रकटगोभूमिथनास्तदेशवासिनोमौलाः मूलंप्र-तिहा तथभवायौलाः । शास्त्रविदः शास्त्रशासनंभृत्यविभिक्कानं तेनाऽन्येपि गुणागृह्यन्ते । तथथा प्राक्कः रढकारी धारियन्तु-हेर्सःबाग्मीप्रकलःमतिपत्तिमानुत्साहमभावयुक्तः क्षेत्रसहः श्रुपिदानग्रीलः योग्यसत्वयुक्तस्तंभचापलहीनः विधोवैरिशाम- कर्तेति । शूरशब्देन राजकार्ये शरीरकल्यापत्यथनादिन्वपि निरपेक्षउच्यते । तथामरणेऽभीरः युद्धोत्साहीएकएव परिभवभयाह्नुभिर्विष्ठभ्यते । दृढमहारी बल्वान् । ल्रब्धलक्षाःपरिदृष्टकर्मतामननीहाःदृष्टखर्गव्यापाराःक्ष्तार्थाधिकाराःअनुभूतमन्त्रभूमयः । कुलोहतान्कुलांकुशनिगृहीतासकार्येनवर्तन्ते । सिववानसहायानित्यमेते राह्मः पार्थवित्तिनोभवयुः । समवाष्टीवा नियमोयं येनचालपरकचित्ताभवन्ति । ततथराजमन्त्रउद्यादकः स्यात् बहूनामपि मन्त्रभेदः । तसादेनवावन्त्यव कर्त्वव्याः सुपरीक्षितान् धमार्थकामभयोपधाभिः सेयंपरीक्षोच्यते । पुरोहितः खल्पकार्ये राह्मा व्याजेनािक क्षिप्तः बहुनार्थसंप्रदानेनाप्तपुरुषेरकेकममात्यमुपजयेत् राजा विनाशाय । एतच्यसर्वमित्त्रभ्योरोचते । अथकथंभवतद्दि प्रत्याख्यानेअर्थोपधाशुद्धः परिव्राजिकान्तःपुरेक्षविश्वासा एकेकममात्यमुपजयेत् साराजमहिषीभवन्तंकामयते क्रतसमाग्यमेपधिति प्रत्याख्याने कामोपधाशुद्धः । राजमयुक्ताएव केचित्पुरुषाः प्रमादमाविष्कुर्युः क्रतसमयैरमात्यैराजाहम्यतद्दि । उपलब्धप्रमादः पुरोहितस्यामः कश्चिदमात्येषु मन्त्रंत्रावयेत् । इमंप्रवादमुपश्चत्य भवतां निप्रहोराङ्गाक्रियतद्दि तेषामेवचान्यतमः पूर्वमेव क्रतसंवित्कः प्रत्येकराजामात्येषूत्रसाह्यत् । तत्रयेप्रत्याचक्षते तेभयोपधाशुद्धाः अथवामीलास्तावत्कुपादर्यम् प्रमादकर्तसंनिधातृन् येअर्थयामभ्यः समाहरन्तिसमावतंच रक्षन्ति विनियुक्षतेच सर्वयादसर्विष्यवहारिणोमीलाः कर्त्तव्याद्दयुक्तभवति । शास्रविद्योद्धसच्यामित्रिणः। श्रुरान् बलाध्यक्षान्य । एषएवहिदुद्धिभदे।भवेदमात्यानाम् । तस्मादन्त्रयाकाचित्रस्रीसाध्वीपयोज्या अन्यवनाशाविषयउदाहार्यः ॥ ५४॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । मौलान् परंपरायातान् । लब्धलक्षान् युद्धादिमवेशेन दृशस्त्रशास्त्रज्ञानशक्तितयां गृहीत-संवादान् । सुपरीक्षितान् अर्थशुचित्वादिना ॥ ५४ ॥
- (३) कुङ्क्कः । मौलान्पितृपितामहऋमेणसेवकांस्तेषामपि दोहादिना व्यभिचारादृष्टादशर्थशास्त्रान्विकाष्तौ-क्कव्यल्काँ ऋक्षादमच्युतशरीरशल्यादीनायुधिवदद्व्यर्थः ्विशुद्धकुलभवान्देवतास्पर्शादिनियतानमात्यास्समाष्ट्रीवामन्त्रादौ कुर्वीत ॥ ५४ ॥
- (४) राघवानन्दः । सुसद्धयेनेत्युक्तं तत्र विशेषणविशिष्टान्त्सहायानाहं मौलानिति । पितृपितामहक्रमेण सेवका-मौलाविख्यातपितृपितामहावा । शास्त्रविदः नीतिशास्त्रविदः । शूरानिति शूरहीनंराज्यंपरैराक्रम्यतेयतः । भीरुणांसाहा-म्यानुपपत्तेश्व । क्ष्यिक्षान् कक्ष्यादप्रम्युतशरादीन् युद्धेकुशलान् । कुलोद्रतान् सत्कुलजान् मौलत्वेपि संकरजारजादि-ध्यावृत्त्यर्थम् । सुपरीक्षितान् देवतादिस्पर्शकृतशपथान् स्त्रीधनादिलोभोत्तीर्णान्वा । सचिवान् सहायान् साचिष्यंयत्कतं-स्यतंतत् । समचाद्योवेति विकल्पोनद्वविषयायपेक्षया ॥ ५४ ॥
- (५) नन्दनः । अथामात्यलक्षणमाह मीलानिति । मीलान्कुलक्रमागतान् । लब्धलक्षान्सर्वकालेषुतिस्यक्र-लान्॥५९॥
- (६) रामचन्द्रः । मौलान् पितृपितामहादिक्रमागतान् कुलोद्भवान् विश्वद्धकुलसंभूतान् एतादशान्त्सचिवान्कुर्वी-त ॥ ५४ ॥

अभियन्त्रुकरं कर्म तद्प्येकेन दुष्करम् ॥ विशेषतोऽसहायेन किंतु राज्यं महोदयम् ॥ ५५॥

(१) मेधातिथिः । यत्सामान्यंगृहस्यस्य गृहकृत्यंगीश्वादिपालनंद्यकरमितिस्थितम् । सएवगांपालयित सएव-दौग्पि न शक्यमेतदेकेन कर्तुं तद्य्येकेन दुष्करं विशेषतोऽसहायेन दुष्करमशक्तेन न शक्यंकर्तुम् । कथंसेकीगांपारयित कथंचभार्योरक्षतु कथंमेवतुराज्यंतु प्रतिमहारंभमुदयकर्म तद्योगः फलवांश्यानपेक्षमाणस्य महत्फलमुपोदेति । नचैकेनषा-द्रृण्यंवेदितुंशक्यम् । तस्मादात्मसमाःपरीक्षिताः सहायास्तेषुतेषु कार्येषुकर्त्तन्याः ॥ ५५ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । विशेषतोराज्यंमहोदयमसहायेन दुष्करमिति किमु किमाश्रयंमित्यर्थः ॥ ५५ ॥
- (३) कुङ्गृकः । यस्मात् अपीत्यादि । सुखेनापि यिक्तयते कर्मतदप्येकेन दुष्करंभवित विशेषतीयन्महाफलतन्क-थमसहायेन कियते ॥ ५५॥
- (४) राघवानन्दः । एकाकिनाकिमितिनिकियेततत्राह अपीति । अपिःसंभावनायाम् । सुकरं गोदोहनशिबिकोद्द-हनादि । महोदयं महत्कार्यं महत ऐश्वयांदेःशत्रुजयादेवां उदयोयस्मात्तत् ॥ ५५ ॥
  - (५) नन्द्नः । अत्रहेतुमाह अपीति । यतएवमतः ॥ ५५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अपि निश्चयेन यत्कर्म सुकरंस्यात्तत्कर्मासहायेन विशेषतःकर्तुदुष्करम् एवंविधमहोद्यंराज्यं किं किमपीत्यर्थः॥ ५५॥

#### तैः सार्धे चितयेन्नित्यं सामान्यं संधिवियहम् ॥ स्थानं समुद्यं गुप्ति लब्धप्रशमनानि च ॥ ५६ ॥

- (१) मेधातिथिः । तैर्बुद्धिसचिवेर्मुख्यैश्वार्थाधिकारिभिः सहसामान्यंयन्नातिरहस्यंतिचन्तयेरसन्धिवयहं किसन्धिस्संप्रतियुक्तोअथिवयहउभयत्रगुणदोषान्वचारयेत्। इदंकर्त्तव्यावधारणन्तुखबुद्ध्याकुर्याचथास्यपरप्रयोज्यता न भवन्ति । इदंचापरंचिन्तयेरस्थानं तच्चतिविधंदण्डकांशपुरराष्ट्राणि तत्र दण्डोहस्त्यत्वरथपदातयः तेषांप्रितकर्म पोषणरक्षणान्दि चिन्त्यप्रतिकर्म । नद्यसमाधानंप्रधानंच यथाकोशस्य हेमरूप्यबाहुल्यंप्रचुररूप्यताऽऽयव्ययस्थणंच कोशस्य । तथान्यायस्थानानि न व्ययितव्यानि न विस्म्बनीयानिभृत्यानाम । तथा राष्ट्रस्य देशपर्यायस्य खाजीव आत्मसंधारणपर्स्यवस्थानानि नदीवृक्षाः पश्चः शत्रुद्देषात्रान्तपायः गृप्तिगोचरः पश्चमान् अदेवमानृकः आपदिचदण्डकर्यहङ्ग्येवमादि । पुर्स्यवक्षति तस्मादायुधसंपन्निति । अथवा स्थानंखदेशाच्चाप्रच्यवनं एवंसमुद्योपिचन्त्यः । तत्रकृषिर्वजगुल्मस्थानानिवाणिज्यमुक्तदण्डत्येवमादि । गुप्तिखराष्ट्रगतावस्यित । रुव्धप्रश्मानंच देवतासमविद्यावतांधार्मिकाणांचमानदानत्यागायोगः अवितानांचाभ्यनुज्ञानं सर्वबन्धनमोक्षः । अनुयहोदीनव्याधितानां उत्सवानांचापूर्वाणांप्रवर्तनं प्रवृतानामनुवृत्तिः । यच्चको-श्रत्याचिकमधार्मिकचरित्रतदपनीयधर्मव्यवहारानस्थापयेत्। अधर्मचारित्रमकतमन्यस्यकतवान्यैः प्रवर्त्तयेत्र नवा धर्म-कृत्वान्यैनिवर्तयेदिति । एवंस्थानादीनिचिन्त्यानि ॥ ५६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सामान्यंसर्वमेव कचिद्विकारेपुनरिवश्वासातः। संधिविग्रहाभ्यांषाङ्गुण्योपारुक्षणमः । स्थानंदण्डकोशपुरराष्ट्रं तत्रहि राजास्थितः। समुद्यं वार्तोपायं ततोधनस्योदयः। गुप्तिं रुष्धस्यरक्षोपायमः। सर्वप्रभननं जित्वा ब्राह्मणपूजनमित्यादि । जित्वासंपूजयदेवानितिच वक्ष्यिति ॥ ५६ ॥ :
- (३) कुद्धृकः । सिचवैः सह सामान्यंमन्त्रेष्वगोपनीयंसंधिवियहादि तिन्तरूपयेत्तथातिष्ठत्यनेनेतिस्थानंदण्डकोशपुरराष्ट्रात्मकचतुर्विधंचिन्तयेत् । दण्ड्यतेनेनेति दण्डोह्रस्त्यश्वरथपदातयः तेषांपोषणंरक्षणादि तिचन्त्यंकोशोर्थनिचयः
  तस्यायय्ययादि पुरस्य रक्षणादि राष्ट्रं देशः तद्दासिमनुष्यपश्वादिधारणक्षमत्वादिचिन्तयेत्तथासमुदयंत्युत्पचन्ते अस्मादर्थाइतिसमुदयोधान्यहिरण्याद्युत्पित्तस्थानं तिन्तरूपयेत्तथागुप्तिरक्षामात्मगतां राष्ट्रगतां चस्वपरीक्षितमन्नाद्यमद्यात्परीक्षिताः
  स्वियश्चेविमित्यादिनात्मरक्षणं राष्ट्रस्य संयहे नित्यमित्यादिना राष्ट्ररक्षां चवक्ष्यित रुष्धस्य च धनस्य प्रश्नमनानिसत्पात्रेयतिपादमादीनिचिन्तयेत्तथाचवक्ष्यति जित्वासंपूजयेद्देवानित्यादि ॥ ५६ ॥

- (४) राघवान्दः। किंच तैरिति । सामान्यंयदिष गोप्यंसन्धिवियहं तत्षर्कमः। स्थानंअवस्थीयतेऽनेनात राजदण्डकोशपुरराष्ट्रात्मकं। तत्र दण्डः पणादिरूपोहस्त्यश्वरथपदातयोवा । समुदयं धान्यहिरण्याद्युत्पत्तिस्थानमः। गुप्तिमात्मनोराष्ट्रस्य रक्षामः। लब्धस्यधनस्य प्रशमनानि सत्पात्रप्रतिपादनानि च । तैःसह चिन्तयेदित्यनुषज्यते ॥ ५६॥
- (५) नन्द्नः । सामान्यंसमानत्वम । द्वैधीभावइत्युभयोर्द्विषतोः समानोहिद्वैधीभावः । यथोक्तंकामन्दकेन बिल-नोद्विषतोर्मध्ये वाचात्मानं समर्पयन् । द्वैधीभावेन वर्तेतकाकाक्षित्रदलक्षितः इति । स्थानमासनम् । समुद्यंयानम् । गु-भिमात्मगुर्भिसंश्रयमितियावत् । आत्मगुमिलक्षणोहिसंश्रयः तथोक्तंकामन्दकेन ॥ उच्छिद्यमानोबिलनानिरुपायप्रतिक्रियः । कुलोद्गतंसत्यमार्यसंश्रयेतबलोत्कटमिति ॥ षाद्गुण्यात्स्वोपलब्धस्य परराष्ट्रस्य रञ्जनम् अनुरागप्रतापाभ्यांलब्धप्रशमनंस्मृत-मितिचतेनैवोक्तम् ॥ ५६ ॥
- (६) **रामचन्दः**। तैः सचिवैः सार्धे विग्रहादिकं चिन्तयेत्। सन्धिः व्यवस्थाकरणं विग्रहोऽपकारः। स्थानं आसनं उपेक्ष्य संशयः गुप्तिः रक्षा रुब्धस्य धनस्य प्रशमनानि पात्रेषु प्रतिपादनानि ॥ ५६ ॥

# तेषां स्वं स्वमित्रायमुपलभ्य पृथक् पृथक् ॥ समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्धितमात्मनः॥ ५७॥

- (१) मेथातिथिः । तेषांपृथक्षृथगैककस्य रहस्यभिन।यंद्धदयिनिहितंभावमुपलभ्य समस्तानांसंहतानां यत्कारणं किश्चत्पुरुषः परिषदि अप्रतिभानवानभवति रहसिप्रगल्भः किश्चत्परिषद्यासादितमङ्गः ततश्चतानसमस्तानपृच्छेम् । ततःस्वयं-ययुक्ततरंहितमात्मने तद्यवस्येद्दिद्ध्यात् । तत्मामाण्यंतेषामेवान्यतमेनोपदिष्ठंवा यदमत्यतीकंनिदीषंच ॥ ५७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पृथक् मत्येकम् । समस्तानां संभूयालोच्य वदताम् ॥ ५७ ॥
- (३) कुछूकः । तेषांसचिवानां रहिस निष्प्रतिपक्षतया व्हरयगतभावज्ञानसंभवात्प्रत्येकमाभनायंसमस्तानामपि-युगपदभिप्रायंबुद्धा कार्येयदात्मनोहितंतत्कुर्यात् ॥ ५७ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तथापि पृथकपृथगिति रहिस पूर्वप्रत्येकं भावंज्ञात्वा पश्चात्समस्तानांतेषांकार्येषु युगपद्भावं-बुद्ध्वाऽऽत्महितंविद्ध्यादिति भावः ॥ ५७ ॥
  - (५) मन्द्रनः । समस्तानांसंगतानाम् ॥ ५७ ॥
- (६) रामचन्दः । तेषांसमस्तानांत्वंत्वमभिषायमुपलभ्यात्मनोहितं हितकार्थं विदध्यात् कुर्यात् कर्तव्यमित्यर्थः ॥ ५७ ॥

# सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता ॥ मंत्रयेत्परमं मत्रं राजाषाङ्गुण्यसंयुतम् ॥ ५८ ॥

- (१) मधातिथिः । विपश्चिता विदुषाअर्थशास्त्रज्ञेन परमन्त्रमत्यन्तंगोपनीयंमन्त्रयेत् षाडुण्ययुक्तमः । आधिकतर-मज्ञोहि ब्राह्मणोधर्मिकत्वाच्चविश्वसनीयः ॥ ५८ ॥
  - (२) सर्वजनारायणः । सर्वेषां सर्वेभ्यः ॥ ५८॥
- (३) कुङ्क्कः। एषामेवसर्वेषांसिचवानांमध्यादन्यतमेन धार्मिकत्वादिनाविशिष्टेन विदुषात्राह्मणेनसह संधिविग्रहा-दिवक्यमाणगुणषर्कोपेतंत्रकष्टंमंत्रंनिरूपयेत्॥ ५८॥
- (४) राघवान-दः । किंच सर्वेषांत्विति । सर्वेषांमध्ये विशिष्टेन स्वभावतोऽकुटिलादिगुणवता कार्याणांच षादु-ण्यंवक्ष्यमाणम् । आत्मबुद्धिःसुखकरो गुरुबुद्धिविशेषतइति न्यायात् ॥ ५८ ॥

- ( ५ ) नन्द्रनः । परमंकार्यनिर्णयकरम् । बाबुण्यसंयुतंबाबुण्यविषयम् । बबुणाएव बाबुण्यम् ॥ ५८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सर्वेषांमन्त्रिणांमध्ये विशिष्टेन ब्राह्मणेन राजा परंमस्त्रमस्त्रयेत् । कीदशं मस्त्रं षादुण्यसिहत-म । षादुण्यमाह ॥ सन्धिनां विपहोयानमासनंदेधमाश्रयहत्यमरः ॥ ५८ ॥

### नित्यं तिस्मन्समाश्वस्तः सर्वकार्याणि निश्चिपेत्॥तेन सार्धविनिश्चित्य ततः कर्म समारभेत् ॥५९॥

- (१) मेथातिथिः । तादशिबाह्मणेसर्वराष्ट्रमण्डलनिक्षिण्यविश्वस्तोराज्यसुखंभुजीत च सहविनिश्वित्य यानास-नादिकर्मञ्यवहारसंग्रहादिसमाचरेत् ॥ ५९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । निक्षिपेत् समर्पयेत् ॥ ५९ ॥
- (३) कुछूकः । सर्वदातिसन्त्राद्मणेसंजातिवश्वासोभूत्वा यानिकुर्यात्तानिसर्वकार्याणिसमर्पयेत् तेनसह निश्चित्य सर्वकर्मारभेत्॥ ५९॥
- (४) राघवानन्दः । तत्रापि ब्राह्मणमेव महीकरोति नित्यमिति । तेन विपश्चिता ब्राह्मणेनाण्वपि कार्यमिवचा-रितं न कुर्यादित्यर्थः ॥ ५९ ॥
  - (५) मन्द्रनः । तिसन्त्राह्मणे । समाश्वस्तीविश्वस्तः ॥ ५९ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । अस्मिन् ब्राह्मणे समाश्वरतः कृतविश्वासः सर्वकर्माणि निक्षिपेत् । तेन ब्राह्मणेन सार्धम्** ॥ ५९ ॥

# अन्यानिप प्रकुर्वीत शुचीन्प्राज्ञानवस्थितात् ॥ सम्यगर्थसमाहर्तृनमात्यान्सुपरीक्षितात् ॥ ६० ॥

- (१) मेघातिथिः । यदुक्तंसमचाष्टीवेति तस्यायमपवादः । अर्थसमाहर्तृन्संनिधातृन्सुपरीक्षितानुपधानिः कु-र्षात् ॥ ६० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शुचीनलोलुपान् । अवस्थितान् स्थिरत्वभावान् । कुलोद्गतानितिकचित्पारः । अर्थसमा-इर्तृन् राष्ट्रेष्वर्थीत्पादनरक्षादिकर्तृन् । प्रागुक्तेभ्योऽष्टभ्योऽमात्यानन्यानपि कुर्वति ॥ ६० ॥
- (१) कुङ्गूकः । अन्यानित्यादि । अन्यानिष अर्थदानादिनाशुचीन् प्रद्वाशास्त्रिनः सम्यग्धनार्जनशीलान्धर्मादिना-परीक्षितान् कर्मसचिवान् कुर्यात् ॥ ६० ॥
- (४) राष्ट्रवानम्दः । किच अष्टातिरिक्तानिष कुर्योदित्याह अन्यानितिद्दान्याम् । अवस्थितान् अभीरून् । सम्य-नर्यसमाहर्तृन् अव्याजेनार्थहारकान् । अमात्यान् यैरमा सह दुष्कराण्यपि कार्याण्यत्येतितान् ॥ ६० ॥
- (५) **नन्द्रनः । ए**वंमन्त्रसहायाउक्ताः अधुनाकार्यसहायानाह अन्यानिति । अवस्थिताच्यवस्थितान् अर्थस-माहुर्तृन्कार्यकरान् प्रकुर्वीताधिकुर्वीत ॥ ६० ॥
- (६) रामधन्द्रः । सम्यक् अर्थस्य द्रव्यस्य समाहर्तृन् आनियतृन् अनवस्थितान् पश्चकान् ॥ ६० ॥ निर्वेतितास्य यावद्विरितिकर्तब्यता चित्रः ॥ तावतोऽतन्द्रितान्दक्षान्मकुर्वीत विचक्षणान् ॥ ६९ ॥
  - ( ९ ) मेघातिथिः । सर्वपृतेमञ्जवाविचक्षणाः विद्वांसमाधिकारिकाः कर्त्तन्याः । दक्षान् भयसंनिधानेप्यव्ययद्देताः

वत्युत्साहवन्तः अतिन्द्रतान् अनलसान् । उक्तेषाभ्यक्षप्रचारे बुद्धिमाननुरक्तमयुक्तोधर्मार्थकोविदः । शुचिर्दक्षः कुली-नम्पमन्त्रीयस्यसराज्यभाक् ॥ तिसन्निक्षिप्यकार्याणिमोगसंगीननश्यति । राजवश्यविधिस्तेनदानानुपहणैरिति ॥ ६१ ॥

- (२) सर्वज्ञनारांचणः। अतिन्द्रतान् ममादश्र्न्यान्। इतिकर्तव्यता कार्यम् ॥ ६१ ॥
- (३) कुद्धूकः । अस्यराक्कोयत्संख्याकैर्मनुष्येः कर्मजातंसपद्यते तत्संख्याकान्मनुष्यानालस्यशूर्भ्यान् क्रियासुसो-त्साहान् तत्कर्मक्कान् तत्रकुर्यात् ॥ ६१ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । किंच निवर्तेतेति । अस्य राष्ट्रदिकर्तभ्यता इतीदंगकर्तभ्यमस्तीति तत्समाप्यते गाविद्यस्ता-वतः कुर्यादित्यन्वयः । अतिन्द्रतान् निरस्तान् । दक्षामुपस्थितेपि भये उत्साहिनः ॥ ६१ ॥
  - (५) नन्दनः । अनिन्दितान्त्रशस्तान् । दक्षांश्रतुरान् । विचक्षणान्पण्डितान् ॥ ६१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अस्य राज्ञः इतिकर्तव्यता यावद्भिर्नृभिनिवर्तेत तावतोऽधिकारिणःकुर्वीत ॥ ६१ ॥ तेषामर्थे नियुञ्जीत शूरान्दक्षान्कुलोद्गतान् ॥ शुचीनाकरकर्मान्ते भीह्मनन्तर्निवेशने ॥ ६२ ॥
- (१) मधातिथिः । अर्थे आयव्ययव्यवहारे । शुचीनर्थेष्वस्पृहान्नियुत्रीत तान्यर्थस्थानान्युदाहरणेन दर्शयति आकरकर्मान्तइति आकराः सुवर्णरूप्याद्युत्पतिसंस्कारस्थानानि । कर्मान्ताभक्ष्यकार्पासावापादयः । अन्तः पुनर्भोजनश-य्यास्त्रीयृहाणि भिरवस्तत्रनियोज्याः शूराहिराजानमेकािकनमुपजप्ताहन्युः । दक्षाः सर्वेपिन्युत्थानशीलतयाद्वम्द्रोपरिपात-मपरिगणय्य त्वामिनः कार्यकालेनाितपातयन्ति ॥ ६२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तेषांमध्येऽर्थेऽर्थोत्पादने । शुचीन्भीरुनित्युभयमुभयर्तोन्वितमः । आकरे रत्नाखुद्धारः स्थाने कर्मान्ते भूषणशस्त्रादिनिष्पादने । भीरुत् मारणादिभीतान् । अन्तर्निवेशनेन्तःपुरेः ॥ ६२ ॥
- (३) कुछ्क्कः । तेषांसचिवानांमध्येविकांतांश्रतुरान् कुलाङ्कुशनियमितान् श्रचीन् अर्थानःस्पृहान् धनोत्पत्तिस्था-नेनियुंजीत । अस्यैवोदाहरणं आकरकमीतइति आकरेषु सुवर्णायुत्पत्तिस्थानेषु कमीतेषु च इक्षुधान्यादिसंप्रहस्था-नेषु अर्तानवेशनेभोजनशयनगृहांतःपुरादौ भीरून्यियुंजीत । श्रूराहितत्रराजानंभायेणैकाकिनंसीवृतंवा कदाचित् शत्रूपजा-पदूषिताहन्युरि ॥ ६२ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तत्रव्यवस्थितिमाह तेषामिति । तेषां कर्मसिवानांमध्ये ये शूरास्तानर्थेऽर्जनवत्परतोर्था-हरणे । आकरकर्मान्ते शुचीन् ॥ योऽर्थे शुचिहिंसशुचिनंमृद्दारिशुचिःशुचिरित्युक्तेस्तेषामैव शुचित्वाभिधानात् । आकरक-र्मान्ते आकरः सुवर्णायुत्पत्तिस्थानं तदेव कर्मणोप्यन्तं ऐहिंकचेष्टामात्रस्य धनार्थत्वात् । अन्तर्निवेशने भोजनशयनस्थी-पुरादौ भीरोहिं राजदारदूषणविषदानादौत्वातस्त्रयादर्शनात् ॥ ६२ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । तेषांमध्येशूरानर्थे कोशेआकरकर्मान्त आकरकर्मणिशुचीनर्थशुद्धान्तियुजीत आकरद्रव्यस्यास्त्र-तपरिमाणत्वात् ॥ ६२ ॥

<sup>(</sup>६१) ऽतिन्द्रतान्=ऽनिन्दितान् (नं•)

<sup>(</sup>६२) शूरान=शूद्धान् (ट, ह, ) तेषामर्थे=तेषांदण्डे (नं०)

(६) **रामचन्द्रः** । तेषामधिकारिणां अर्थे कार्ये कुलोद्धवान्नियुत्जीत । तथा आकरकर्मान्ते रत्नाचुत्पत्तिस्थाने । भन्तनिवेशनेऽन्तःपुरे श्वचीन् भीरूत् एतादशान्धृत्यान्नियुत्जीत । इतिमित्त्रित्वरूपम् ॥ ६२ ॥

# दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् ॥ इङ्गिताकारचेष्टज्ञं शुचि दक्षं कुलोद्रतम् ॥ ६३ ॥

- (१) मेथातिथिः । दूतस्यायमधिकोगुणःइङ्गिताकारचेष्टञ्चता । परिवषयेराङ्गोमित्त्रणांच संधित्सतामिङ्गितानि दूतस्यादरेण संपिरप्रहः । विश्वसनंमुहर्मुहुः संपूर्णतद्वाक्ष्यस्य तस्यचाभिनंदनं एतानि विपर्यस्तान्युपेक्षेत आकारशरीर-वैकृत्यं मानिर्मुखस्य वर्णवैकृत्यम् । तूर्ण्णीभावोदीर्घोण्णनिःश्वासता एवमादिविकारैर्दैन्यंसूचयित । अस्तिकाचिदापदस्य तेनायंविवर्णइति वाक्यवैशारद्यम् । शारीरसंस्कारः प्रसन्नमुखता एवमादि हर्षसूचयित । श्रुचिस्त्रीगतेर्थेगमनविशेषेर्यतः-स्त्रीसंबन्धेमन्त्रभेदः परिभवश्य ॥ ६३ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । इङ्ग्तिं भावसूचकम् । चेष्टितमक्षिनिकोचादि । भाकरस्ततोन्योभावसूचकोवक्कारुण्यादिः ॥ ६३ ॥
- (३) कुद्भूकः । दूतंचदृष्टादृष्ट्यशास्त्रः इंगितक्षमभित्रायसूचकवचनत्वरादि आकारोदेह्यर्मादिसुखमसादवैषण्या-दिरूपः गीत्यमीतिसूचकः चेष्टा करास्फालनादिक्रिया कोपादिसूचिका तदीयतत्त्वः अर्थदानस्त्रीव्यसनाद्यभावात्मकंशौ-चयुक्तंचतुरंकुलीनकुर्यात् ॥ ६३ ॥
- (४) राघवानन्दः । दूतस्तत्कुरुतइतिवक्ष्यमाणदूतस्य त्व्क्षणमाहं दूतिमितिद्वाभ्यां । अधिकगुणाय सर्वविशा-रदं भावाभिक्षमः । शास्त्रविशारदं शास्त्रं मितपत्तिहेतु संस्कतमाकतदेशभाषाधर्मशास्त्रकरपळ्ळवादि तत्र विशारदं निपुणमः इन्द्वात्परमिति स्मरणात् । इक्षिताकारचेष्टाक्षं इक्षिताकाराभ्यामेव चेष्टाक्षं परिचकीिषतक्षमः । कुलोद्रतं कुलीनं दूतवंश्यंबा ॥ ६३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अथ दूतलक्षणमाह दूतिमिति । शुनि अलोलुपम् ॥ ६३ ॥ अनुरक्तःशुचिर्दक्षः स्मृतिमान्देशकालवित् ॥ वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दूतोराज्ञः प्रशंस्यते ॥ ६४ ॥ [ सन्धिवियह्वकालज्ञान्समर्थानायितक्षमान् । परेरहार्यान् शुद्धांश्व धर्मतः कामतोर्थतः ॥ १ ॥ समाहर्तुं प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविपश्चितः । कुलीनान् वित्तसंपन्नान् निपुणान् कोशवृद्धये ॥ २ ॥ आयव्ययस्यकुशलान्गणितज्ञानलोलुपान् ॥ नियोजयेद्धर्मनिष्ठाम् सम्यक्कार्यार्थिचिन्तकान् ॥३॥ कर्मणिचातिकुशलान् लिपिज्ञानायितक्षमान् । सर्वविश्वासिनःसत्यान्सर्वकार्येषुनिश्वितान् ॥४ ॥ अक्ताशांस्त्रथाभर्तुःकालज्ञांश्वप्रसंगिनः ॥ कार्यकामोपधाशुद्धाबासाभ्यन्तरचारिणः ॥ ५ ॥ कुर्यादासन्त्रकार्येषुगृहसंरक्षणेषुच । ]+
  - (१) मेधातिथिः । अनुरक्तः अहार्योभवति । दक्षः देशकालीनातिकामति । स्पृतिमानमुषितस्पृति पसङ्गेनत्नामि-

<sup>(</sup>६४) शुचिर्दक्षः=स्थितारम्भः (ग)

<sup>+(</sup>事)

संदेशंकथयति । देशकालिवत् देशकालिक्कात्वाऽन्यद्रिपसंदिष्टं तत्कालयोग्यंकथयति । वपुष्मान्त्वाकृतिः प्रियदर्शनत्वा-न्निपुणमुचितंवक्ति । वीतभीः अनेननिपुणमुच्यते । वाग्मी संदेशस्योत्तरे प्रतिवचनसमर्थोभवति ॥ ६४ ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः । सामान्यतोदूतलक्षणमुक्का**मशस्तदूतलक्षणमाह अनुरक्तइति । वपुष्मानधृष्यशक्तिः ॥ ६४॥
- (३) कुह्नूकः । यस्मात् अनुरक्तइति । जनेषु अनुरागवान् तेनप्रतिराजादेरि अद्देषविषयः अर्थस्नीशौचयुक्तः तेन-धनस्नीदानादिनाऽभेद्यः दक्षश्चतुरः तेनकार्यकालंनातिकामित स्पृतिमान् तेनसंदेशंनविस्मरित देशकालज्ञः तेनदेशकालौज्ञा-त्वा अन्यदिपसंदिष्टंदंशकालोचितमन्यथाकथयित सुरूपः तेनादेयवचनः विगतभयः तेनाप्रियसंदेशस्यापिवका वाग्मीते-नसंस्कृताद्युक्तिक्षमः एवंविधोदूतोराज्ञः प्रशस्योभवित ॥ ६४ ॥
- (४) **राघवान-दः** । अनुरक्तः खराजनि । स्पृतिमानुक्तानुसंधाता । वपुष्मान् सुन्दरोबली वा । वीतभीः वधी-चमेपि ॥ ६४ ॥
  - (५) नन्दनः । दूतगुणानाह अनुरक्तइति । शौचदाक्ष्ययोरादरार्थपुनर्वचनमः ॥ ६४ ॥ अमात्येदण्डआयत्तोदण्डे वैनयिकी किया ॥ तृपतौ कोशराष्ट्रे च दूते संधिविपर्ययौ ॥ ६५ ॥
- (१) मेधातिथिः । उक्तदूतगुणानांसंपादनाय तत्त्रयोजनमाह । अमात्ये सेनापतौ दण्डोहस्त्यादिबलमायत्तं तदि-च्छ्या कार्येषु प्रवृतेः । दण्डेवैनयिकी योविनेयः त्वपरराष्ट्रगतः सदण्ड्योयतः विनयाश्रिता वैनयिकीक्रियाकार्यम् । नृपतौ-कोशराष्ट्रे आयत्ते सञ्चयस्थानंकोशः । राष्ट्रंजनपदः द्वेचतेपराधीनेन कर्त्तव्ये त्वयमेव विलम्भनीयफलप्रासाच्च । दूतेंसन्धि-विपर्ययौ मियवचनेन त्वामिकार्यपदर्शनेन सन्धिः तद्वैपरीत्येन विपदः एतदुभयंदूतायत्तम् ॥ ६५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अमात्येदण्डआयत्तो विनातदुर्निदूरेदण्डसिद्धेः । दण्डेवैनयिकी लोकविनयहेतुिकया । नृपतौकोशराष्ट्रे तदुद्यमादेव तद्वयवृद्धेः । विपर्ययोवियहादिपश्चकम् ॥ ६५ ॥
- (३) कुद्धृकः । अमान्येसेनापतौ हस्त्यश्वरथपादांताद्यात्मकोदण्डआयत्तः तदिच्चयातस्यकार्येषुपवृत्तेः विनययो-गात् वैनयिकीयोविनयः सदण्डआयत्तः नृपतावर्थसंचयस्थानदेशावायत्तौराज्ञापराधीनौनकर्तव्यौ स्वयमेविचतनीयधनं-श्रामश्च दूतेसंधिवियहावायत्तौतदिच्चयातत्त्रवृत्तेः ॥ ६५ ॥
- (४) राघवानन्दः । दूतप्रसंगेन तस्य कार्यव्यवस्थितिमाह् अमात्येति । अमात्यभूपतेर्हस्त्यक्ष्वरथपदात्यात्मको-दण्डः आयत्तः अधीनः सपणादिदण्डोवा अमात्येननियमितः तदीक्षया पणादिदण्डोदण्ङ्येषु प्रवृत्तःसाधुः । दण्डे चतुर्विधे तिस्मन् वैनियकी विनयायार्हति दण्डे हि विनयी स्यादन्यथोत्पथगामी जनः । नृपतौ कोशराष्ट्रे हे तेन कोशःसंचीयते राष्ट्रंच परिपाल्यते । दूते सन्धिभेदावायत्तौ तन्तिमित्तत्वात्तयोः । विपर्ययोभेदः ॥ ६५ ॥
- (५) न-दनः । दूतगुणबाहुल्यवचनेकारणमाह् अमात्याइति । अमात्यःसर्वकार्यनिर्वाह्रकः । अविनीतदमनंद-ण्डः । विपर्ययोविग्रहः । अमात्यानामुपन्यासोदष्टांतार्थः ॥ ६५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अमात्ये मित्त्रिणि दण्डः आयतः अधीनः ॥ अधीनोनिष्ठआयत्तद्दयमरः । दण्डे वैनयकोक्ति-या विनयकारिणी किया । दूते सन्धिविपर्ययौ दौत्येन कर्मणा तित्तिद्धेः । विपर्ययोविष्रहः ॥ ६५ ॥

दूतएवहि संधत्ते भिनत्त्येव च संहतान् ॥ दूतस्तत्कुरुते कर्म भियन्ते येन मानवाः ॥ ६६ ॥

- (१) मधातिथिः । एवंदूतार्थानुवादः एषएवार्थः पुनरुच्यते । यथादूतःसंधत्ते । यथोक्तंसंहतानेकीभूतान्सएविभनित् । अनुक्तमिपिर्यसंदिशति । प्रतिकूलमनाचरितिमित्यादि । सुवर्णादिद्रव्यमप्रतिश्रुतिमत्याहएवंभिनत्तिदूतः । तदेतत्क-र्मानन्तरोपदिष्टंयेनराजानोभियन्तेनवाक्पारुच्यापन्नाएवंसंभवन्ति ॥ ६६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । दूतएवहीत्येतदुपपादनं दूतस्तदिति । नवाभिषेतसंदध्यात् ॥ ६६ ॥
- (३) कुःहृकः । यस्मादृतएवहिभिन्नानांसंधिसंपादनेक्षमः संहतानांचभेदनेतथापरदेशेदूतःतत्कर्मकरोति येनसंहता-भिद्यंत तस्मादृतेसंधिविग्रहौविपर्ययावायत्तावितियदुक्तंतस्यैवायंप्रपंचः ॥ ६६ ॥
- (४) राघवान-दः । एतौव्यनिक दूतइति । त्वदेशे त्वामात्यादीनिभन्नान् सन्धत्ते मिश्रयति भिनत्तिच संहतान् त्वगाज्यनाशाय कतोद्यमांच्छत्रूरतत्पक्षगांश्र्य । द्वव्यादिदानेन मिथ्याभयपदर्शनेनच । नचान्यथा संधिमायान्तीत्यर्थः ॥ ६६ ॥
- (५) नन्द्नः । दार्ष्टान्तिकंप्रपश्चयति दूतइति । न केवलंराङ्गामेवेदंकितु सर्वेषामपीत्यभिपायेणोक्तंमानवाइति यत-ण्वंतस्माद्यथोक्तउक्षणोदूतःकार्यइति ॥ ६६ ॥
  - ( ६ ) रामचन्द्रः । संहतान् बन्धून् भिनत्ति भेदयति ॥ ६६ ॥

सविद्यादस्य कृत्येषु निगूढेङ्गितचेष्टितैः ॥ आकारमिङ्गितं चेष्टां भृत्येषु च चिकीर्षितम् ॥ ६७ ॥

- (१) मेथातिथिः । अन्यदिष दूतकार्यदर्शयति । सदूतीयातन्यस्य राज्ञः कृत्येषु कार्येषु ॥ ६७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सदूतीविद्यात् अस्य राज्ञः कृत्येषु क्रियाविषयेषु नलुब्धभीतावमानिषु शत्रुषु य आक-रादिस्तं त्वयंनिगूढैरिङ्गितचेष्टितैरुपलक्षितः । इङ्गितपदेनात्राकारेङ्गितयोर्पहणमः । चेष्टितं चेष्टा । यथा युद्धार्थिनः शस्त्र-निर्माणादि । नेक्षेतदिङ्गितमाकारोवेति त्वकृत्येषुच शत्रोश्विकीषितमः ॥ ६७ ॥
- (३) कुःह्रूकः । दूतस्यकार्यातरमाहः सविधादिति । सदूतोऽस्यर्पातराजस्यकर्तन्ये आकारेङ्गितचेष्टांजानीयात । निगूढाअनुचराः प्रतिपक्षनृपस्यैवपरिजनाः तस्मिन् युक्ताः तत्सन्निधावपि तेषापितिचेष्टितैः शृत्येषुचक्षुब्धलुब्धापमानि-तेषुप्रतिराजस्यकर्तुमीप्सितंजानीयात् ॥ ६७ ॥
- (४) राघ्यवानन्दः । किंच सर्दात । सदूतः अस्य प्रतिराजस्य निगूढाअनुचराये शत्रोनियुक्तास्तेषां सन्निधि-मवलम्ब्येङ्गितचेष्टितैराकारादित्रयं भृत्येषु क्षुभितावमानितेषु चिकीषितं प्रतिराजस्य कर्तुमिष्टंच विद्यात् जानीयादि-त्यर्थः ॥ ६७ ॥
- (५) नन्द्रनः । इदानींदूतस्य परंप्रति पेषितस्य कर्तव्यंप्रसङ्कादाह सइति । सः दूतः अस्य क्रत्येषुस्वराज्ञा भेबे-षु परपक्षस्थेषुपुरुषेषु विद्यमानमाकारमिङ्कितञ्चेष्टितंचिनगूढेङ्कितचेष्टितेः पुरुषैविद्यात् । किंच क्रत्येषुभेचेषुचिकीिषतमित्रक-षितंचतैर्विद्यात् ॥ ६५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सराजा अस्य दूतस्य निगूढेङ्गितचेष्टितैः कृत्यं कार्यं आकारादिकं कृत्येषु कार्येषु चिकीर्षितंच विद्यात् ॥ ६७ ॥

बुध्वा च सर्वतत्त्वेन परराजचिकीर्षितम् ॥ तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यथात्मानं न पीइयेत् ॥ ६८ ॥

(२) सर्वज्ञनारायणः । बुध्वा राजा खदूतद्दारा । न पीइयेच्छतुः ॥ ६८ ॥

- (३) कुःहूकः । उक्तलक्षणदूतद्वारेण प्रतिपक्षराजस्यकर्तुमिष्टसर्वतस्वतोज्ञात्वा तथा प्रयवक्र्यात् यथात्मनः पीदा न भवति ॥ ६८ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । ततोभृत्येषु परराजिकीर्षितंबुद्धामद्राजायद्यत्रागन्तुंशकोति तदा भवादशानांक्षोभादिनं क्यतीति विश्वासंसंपादयेदिति भावः । आत्मानंत्वराजानंदूतंवा यथा न पीडयेत्तथा यत्नमातिष्ठेत् ॥ ६८ ॥
  - (५) नन्दनः । आतिष्ठेत्कुर्यात् । सदूतइत्यनुवर्तते । स्वार्थमस्यराज्ञः कार्ययथास्वयंनपीडयेत् ॥ ६८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । राजा परराजिनकीर्षितं स्वशत्रुराजिनकीर्षितं तत्त्वेन स्वदूतद्वारा सर्वे बुध्वा झात्वा यथा आ-त्मानं न पीडयेत्तथा प्रयत्नंकुर्यात् ॥ ६८ ॥

#### जाद्गगलं सस्यसंपन्नमार्यप्रायमनाविलम् ॥ रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यंदेशमावसत् ॥ ६९॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अल्पोदकोदेशोजाङ्गलः । आर्यप्रायं धार्मिकबहुलम् । अनाविलं संकराघुपहतिरहि-तम् । रम्यमनुद्देगकरम् । आनताः सामन्ताः दुर्गाटवीपर्वतादिवासिनोविषयाऽभिधेयायत्र । दुखेनाल्पायासेन यत्र जीव्यते तत्स्वाजीव्यम् ॥ ६९ ॥
- (३) कुङ्कृकः । अल्पोदकतृणोयस्तुमवातः मचुरातपः । सङ्गयोजांगलोदेशोबहुधान्यादिसंयुतः ॥ प्रचुरधार्मिकज-नंरोगोपसर्गाचैरनाकुलंफलपुष्पतरुलतादिमनोहरंपणतसमीपवास्तव्याटविकादिजनंसुलभक्तविवाणिज्याद्याजीवनमाश्चित्या-वासंकुर्यात ॥ ६९ ॥
- (४) राघवानन्दः । स्थानभ्रष्टानशोभन्तइति न्यायमाश्रित्य राज्ञोवसितयोग्यंदेशंसहेतुंसार्थवादंचाह जाङ्गल-मित्यष्टभिः ॥ अल्पोदकतृणोयस्तु भवातःभचुरातपः । सञ्जयोजाङ्गलोदेशइत्युक्तलक्षणं जाङ्गलम् । सस्यसंपन्नं सार्वका-लिकसस्यैर्युतम् । आर्यप्रायं आर्याःप्रायोवसन्ति यस्मिम् तेनाम्लेष्ळदेशम् । अनाविलं रोगाद्युपसर्गानाकान्तम् । आनत-सामन्तं आनतावशीकृताः सामन्ताः चतुर्दिक्षुवर्तमानागिरिवनवासिनोदस्युपायाजनायत्र तत् । स्वाजीव्यं सुलभकृषि-वाणिज्यादि यत्र तत् ॥ ६९ ॥
- ( ५ ) नन्द्नः । अथ राज्ञोनिवासयोग्यजनपदमाह जाङ्गलमिति । पथ्यत्वाहन्त्रजलदिरकर्दमोदेशोः उन्नाः । अना-विलमसङ्कीर्णमनुष्यम् । आनतोविनीतःसामन्तः समंदताद्भवोजनोयित्मंस्तम् । स्वाजीव्यंविशिष्टभृत्यगुणयुक्तम् । आवसे-दावासंकुर्यात् । राजेतिसामर्थ्याद्रम्यते ॥ ६९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । राञ्चोनिवासस्थानमाह जाङ्गलिमिति । जाङ्गलः खल्पोदकतरुपर्वतोदेशः तथाप्यत्र समजलत-रुपर्वतोदेशोजाङ्गलशब्देन विधीयते । आर्यमायं धार्मिकबहुलं । अनाविलं संकराद्युपद्रवरहितं शोकरोगाद्युपहितरहितंवा । आजीव्यं कन्दमूलादिभीरम्यं । आनतसामन्तं वशीकृतमाण्डलिकं आनतानन्नाः सामन्तायिसन्त्सः । सामन्तःस्यादधी-श्वरहत्यमरः । एतादशेदेशमावसेत ॥ ६९ ॥

#### धन्वदुर्गं महीदुर्गमब्दुर्गं वार्क्षमेव वा ॥ नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥ ७० ॥

(१) मेधातिथिः । उक्तप्रकारेण हिगुणोत्सेधेनैष्टकेन शैलेन हादशहस्ताद्रूर्ध्वमुद्धतेन तालमूलेन कपिशीर्षिता-येण रुक्तपाल्यापरिकतंधनुर्दुर्गम् । महीदुर्गमगाधेनाश्रयणीयेनचोदकेनपरिवेष्टितंदुर्गम् । समंततोऽधयोजनमात्रं जनमहाः बृक्षान्वितंवार्क्षम् । चतुरङ्गबलाधिष्ठितंत्रवरायुधवीरपुरुषपायंनृदुर्गम् । गिरिपृष्ठेदुरारोहमेवैकमार्गानुगतमन्तर्नदीप्रस्रवणादक-गिरिटुर्गम् ॥ ७० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । धन्वदुर्गमरुदुर्गं यत्रातिनिर्जलतया तद्देशवासिभिरेव कथंचिज्ञलंलभ्येत । महीदुर्गं पृथि-ब्येव यत्र समविषमतया प्राकारादिभिश्चात्यन्तदुर्गा । अब्दुर्गमितिमचुरोदकतया दुर्गम् । वार्क्षं वनवेष्टितत्वेन । नृदुर्गं मानुषबहुलतयाऽगम्यम् । गिरिदुर्गं गिरिवेष्टिततया ॥ ७० ॥
- (३) कुद्धृकः । धनुर्दुर्गमरुवेष्टितंचतुर्दिशंपंचयोजनमनुदकमः । महीदुर्गपाषाणेनदृष्टकेनवाविस्ताराद्वेगुण्योच्छ्रायेण द्वादशहरतादुच्छ्रितेन युद्धार्थमुपरिश्रमणयोग्येन सावरणगवाक्षादियुक्तेन प्राकारेणवेष्टितमः । जलदुर्ग अगाधोदकेन सर्व-तःपरिवृतमः । वार्क्षदुर्गबहिः सर्वतोयोजनमात्रंच्याप्यतिष्ठन्महावृक्षकंटिकगुल्मलताद्याचितमः । नृदुर्ग चतुर्दिगवस्थायिह-स्त्यश्वर्थयुक्तबहुपादातरक्षितमः । गिरिदुर्ग पर्वतपृष्ठमितदुरारोहंसंकोचैकमार्गोपेतमः । अंतर्नदीप्रस्रवणाद्युदकयुक्तंबहुस-स्योत्पन्तक्षेत्रवृक्षान्वितमः । एतेषु दुर्गेषु मध्यादन्यतमंदुर्गमाश्रित्य पुरविरचयेत् ॥ ७० ॥
- (४) राघवानन्दः । राष्ट्रंक्षयित्वा तन्पभ्ये राजधानीनिर्दिशति धन्वदुर्गमिति । धन्वदुर्ग निरुद्कपञ्चयोजनदेशेन समन्ततोन्यामेन दिवसद्वयपानार्थं जलाभावात्ससैन्यशनुभिन्निक्रम्यते । महीदुर्गपाषाणेष्टकाकृतेन द्वादशहरताद्युच्छिनेत बहुविस्तृतेन युद्धार्थमुपरि परिश्रमणयोग्येन साधारणगवाक्षादियुक्तेन माकारेण समन्ताद्वेष्ट्रितं सद्वारंच । अन्दुर्गम्याधोदकेन नक्रादियुत्तेन नद्यादिना परितोवेष्टितम् । वार्क्षं न्ययोधादिमहावृक्षकण्यकलताद्येरिभतोयोजनाद्यावरकेन विष्टितं तेन तच्छेदनोद्यताये शत्रवस्ते तत्रस्थैधानुष्केर्हन्यन्ते । नृदुर्गं हस्त्यश्वरथपदातिभिश्वतुर्दिक्षवेष्टितं बहुमनुष्यंवाश्यतम्भयमवध्यं सहस्रमध्यमवध्यमिति न्यायात् । मिरिदुर्गं गिरिणाभिवेष्टितंदुरारोहंगिरिपृष्ठंसंकरैकमार्गोपेतमन्तर्नदी-प्रस्वणबहुसस्योत्पक्तिक्षेत्रवृक्षान्वितमित्यायूह्वनीयम् । एतैःकित्रभैरकित्रभैर्वा दुर्गपुरमधितिष्ठेदिति तात्पर्यम् ॥ ७० ॥
- (५) नन्दनः । अथदुर्गसमिनः श्लोकराह धन्वदुर्गमिति । निरुदकोदेशोधन्वा तेन दुर्गधन्वदुर्गम् । प्राकारक्षेत्रसी-मादियुक्तयामझादुर्गमहीदुर्गम् । नदीपरिखादिभिर्दुर्गमब्दुर्गम् । बृक्षाणांसमूहोवार्क्षं तेन दुर्गवार्क्षदुर्गम् । शूरैर्मनुष्येर्दुर्ग नृदुर्गम् ॥ ७० ॥
- (६) **रामचन्द्रः। षद्विधदुर्गत्वरूपमाह धन्वदुर्गमिति। धन्वदुर्ग मरुस्थलं यत्रातिनिर्जलतया तदेशवासिभिरपि कथं-**चिजलंळभ्यते । समानोमरुधन्वानावित्यमरः । परिखादिभिर्जलदुर्गम् । वार्क्ष वृक्षेर्दुर्ग एतादशंदुर्गमाश्चित्य निवस्नेत् ॥७०॥

सर्वेण त् प्रयत्नेन गिरिदुर्ग समाश्रयेत् ॥ एषां हि बाहुगुण्येन गिरिदुर्ग विशिष्यते ॥ ७१ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । बाहुगुण्येन बहुगुणत्वेन ॥ ७१ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यस्मादेषांदुर्गाणांमध्यात् दुर्गगुणबहुत्वेनगिरिदुर्गमितिरिच्यते तस्मात्सर्वप्रयत्नेनतदाश्रयेत् । गि-रिदुर्गेशत्रुदुरारोहृत्वमहत्प्रदेशादलप्रयत्नप्रेरितशिलादिनाबहुविपक्षसैन्यव्यापादनमित्यादयोबह्वोगुणाः ॥ ७१ ॥
- (४) राघवानन्दः । गिरर्दर्गत्वंद्रारोहत्वंचाह सर्वेणेति । तेषांधन्वदुर्गाणांमध्ये बाहुगुण्येन बहुगुणत्वेन पश्च-स्तम् ॥ ७१ ॥
  - (५) नन्द्रनः । एषांदुर्गाणांमध्ये बाहुगुण्येन बहुगुणत्वात ॥ ७१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एषांमध्ये बहुगुणस्य भावोबाहुगुण्यं तेन गिरिदुर्गविशिष्यते ॥ ७१ ॥

#### त्रीण्याचान्याश्रितास्त्रेषां मृगगर्ताश्रयाऽप्सराः॥ त्रीण्युत्तराणि ऋमशः ध्रवङ्गमनरामराः॥ ७२ ॥

- (१) मेधातिथिः । आधानि त्रीणि धनुर्दुर्गादीनि । आश्रिताः आश्रयंकतवन्तः । मृगागर्ताश्रयागरंतनकुलादयः । अप्तरायाहकूर्मादयः । एषांदुर्गाणांतदाश्रितानांच यादशागुणदोषास्तादशाएव राज्ञामि भवन्तीति भदर्शनार्थत्रीण्युत्तरा-णि । प्रवङ्गमाःकपयः ॥ ७२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्रीण्याद्यानि धन्वमहीजलदुर्गाणि क्रमात् । मृगाहरिणादयः तेष्ठि जलाभावादत्र मृगया म संभवतीति मरुषु तिष्ठन्तीति । गर्ताश्रयामूषकाद्याः । अप्सरामत्स्याद्याः । अवद्भमावानराः । नरायामादिनृदुर्गवासिनः । अमरामेरुगिरिप्रभृतिवासिनएवासुरभयात् ॥ ७२ ॥
- (३) कुङ्कृकः । एषांदुर्गाणांमध्यात्मथमोक्तानिर्घाणिदुर्गाणिमगादयआश्रिताः । तत्रधनुर्दुर्गमगैराश्रितं महीदुर्ग-गर्ताश्रितेर्मृषिकादिभिः अब्दुर्गजलचेरैर्नकादिभिः इतराणित्रीणिवृक्षदुर्गादीनिवानरादयआश्रिताः तत्रवृक्षदुर्गवानरैराश्रितं नृदुर्गमानुषैः गिरिदुर्गदेवैः ॥ ७२ ॥
- (४) राघवानन्दः । दुर्गाश्रयोदुर्जयदत्यत्र दष्टफलमाहः त्रीणीति । एषांधन्वादिदुर्गाणांमध्ये धन्वमहीजलदुर्गत्रयं-षृगमूषिकनकैराश्रितम् । अतस्तेषांदुर्जयत्वंलोकतःप्रसिद्धम् । तथावृक्षमनुष्यगिरिदुर्गत्रयं वानरनरामरैराश्रितत्वादुर्जयम् । अतःप्रसिद्धमेतदुर्गाश्रितस्यापराजयदति ॥ ७२ ॥
- (५) नन्दनः । लोकासद्धनिदर्शनोपन्यासेन दुर्गाश्रयणफलंश्लोकाभ्यामाह त्रीणीति । तेषांदुर्गाणांमध्यआचानि त्रीणि धन्वमहीजलदुर्गाणि क्रमशोपृगागर्नाश्रयाबिलाश्रयामूषिकादयः अप्सराः मीनंपाहादयः उत्तराणिवार्सनृगिरिदुर्गा-णिमेरुमन्दरगिरिदुर्गाश्रिताह्ममराअसुरादिभिर्नपराजीयन्ते ॥ ७२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एषांषण्णांमध्ये आद्यानि त्रीणि घन्वदुर्गे घृगाणामाश्रयः । महीदुर्गे गर्ताश्रयाणांमूषकादीनामः । तथा जलदुर्गे झषादीनामाश्रयः । उत्तराणि क्रमशः वृक्षदुर्गे प्रवद्मानां वानरादीनामः । नृदुर्गे सेनादर्गनणामाश्रयः । गिरि-दुर्गमगराणामाश्रयः यथा कालक्षरे नीलकण्डादयोवसन्ति ॥ ७२ ॥

#### यथा दुर्गाश्रितानेतान्त्रोपहिंसन्ति शत्रवः ॥ तथारयोन हिंसन्ति चृपं हुर्गसमाश्रितम् ॥ ७३ ॥

- (१) मेधातिथिः । दुर्गविधानमयोजनश्लोकोयमः । अत्यन्पबलाअपिदुर्गाश्रितामहाबलैररिभिर्नसहसाशक्यन्तेऽ-भिभवितुमतोदुर्गाश्रयोयुक्तः ॥ ७३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। शत्रवर्षांव्याधायाः॥ ५३॥
  - (३) कुद्यूकः । यथैतान्दुर्गवासिनोम्रगादीन् व्याधादयःशत्रवोनिहसंति एवंदुर्गाश्रितंराजानंनश्रत्रवः ॥ ७३ ॥
- (४) राघवानन्दः । एते यथा अबाध्यास्तथा नृपोप्यबाध्यइत्याह यथेति । शत्रवोष्याधमार्जारश्येनादयः दु-र्गाश्रितान् दुर्गनिविष्टान् एताम्मोपहिंसन्त्येवमरयःप्रतिराजानोदुर्गनिविष्टंन हिंसन्तीत्यर्थः ॥ ५३ ॥
  - (५) नन्दनः । एतान्यृगादीनमरपर्यन्तान् ॥ ७३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यथा दुर्गाश्रितानेनान्धगादीन् शत्रवः सिंहादयोन हिंसन्ति तथाऽरयोदुर्गसमाश्रितंराजानेनहिं-सन्ति ॥ ७३ ॥

एकः शतं योधयति प्राकारस्थोधनुर्धरः ॥ शतं दशहस्राणि तस्मादुर्गविधीयते ॥ ७४ ॥ [ मंदरस्यापिशिखरंनिर्मानुष्यंनशिष्यते । मनुष्यदुर्गंदुर्गाणां मनुःस्वायंभुवोत्रवीत् ॥ १ ॥ ] +

- (१) मेथातिथिः । द्वपिसद्भेतदुर्गपयोजनं प्राकारदृष्टान्तेन गिरिदुर्गवलमेतदिति तदयुक्तं महीदुर्गेपिप्राकारस-भवात् तत्मात्सर्वेषांदुर्गाणांतत्प्रयोजनंत्वबुद्ध्यारूप्यते ॥ ७४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। शतं पदातीन्॥ ७४ ॥
- (३) कुल्लूकः । यस्मादेकोधानुष्कः प्राकारस्यः शत्रूणांशतयोधयतिप्राकारस्यधानुष्कश्चतंत्रशत्रूणांदशसहस्रा-णि तस्मादुर्गकर्तुमुपदिश्यते ॥ ७४ ॥
- (४) राघवानन्दः। गिरिवुर्गे केमुतिकन्यायमाह एकइति । छत्रिममाकारस्थोप्येकोषनुर्धरःप्रतिराङ्गःशतं योध-यति युद्धेन निपहीतुंशकोति। यस्माच्छतंप्रतिपक्षदशसहस्राणितथाकर्तुमीष्टे तस्मार्त्कवक्तव्यंगिरिस्थानांसामर्थ्यम्। य-ईषत्क्षिमोपि शिलादिवीबहुन्ध्यापादयति ॥ ७४ ॥
- (५) **णन्दनः । शतमा**युधिनांबहिःस्थानामेकोयोधयति जयतीतियावत् । शतंशाकारस्थानांधनुर्धराणांदशसहस्रा-णिबहिः स्थानामायुधिनाम् ॥ ७४ ॥

तत्स्यादायुधसंपन्नंधनधान्येन वाहनैः॥ ब्राह्मणैः शिल्पिभर्यन्त्रैर्यवसेनोदर्केन च ॥ ७५॥

- (१) मेघातिर्थिः । आयुर्धेः खद्ममासादिभिः संपन्नमुपेतमः । आयुषयहणंवर्मशिरस्नाणोपस्कारादेरन्यस्यापि यु-द्योपकरणस्य मदर्शनार्थमः । धनंरूपसुवर्णादीनि । वाहनानि रथाश्वादयः । शिल्पिभर्यन्त्रावाहतक्षप्रश्वतिभर्यवसेन ब्रा-सर्णेर्मित्रपुरोहितैरन्यैवां दण्डिकापोतेन भ्वजशङ्कया कदाचिन्नुपधर्मसाहाय्येन प्रवर्तन्ते । प्रदर्शनार्थत्वाद्य भिषगौषधाद्य-पेक्षेत संरोहणायुपयोगिसंनिधापयितव्यमः ॥ ५५ ॥
  - ् **२ ) त्तर्वज्ञनारायणः । यन्त्रैः श्ले**प्यादिभिः ॥ ७५ ॥
- (३) कुलूकः । तदुर्गसद्भाषायुधसुवर्णादिधनधान्यकरितुरगाविवाहनब्राह्मणभक्ष्यादिशिल्पियंत्रघासोदकसमृद्धं-कुर्यात् ॥ ७५॥
- (४) राघवानन्दः । किंचान्यदित्याह तदिति । तत्पुरं आयुधसंपन्नं आयुधानि धनुरादीनि तैःसपत्तिमत् । आह्नणैः श्रमुषातने वाग्वजैः । यन्त्रीर्लोहादिनिर्मितदिष्याह्मैः । यवसेन हस्त्याहारादिनृणेन ॥ ७५ ॥
  - (५) मन्दमः । तत्रदुर्गेसञ्चेतव्यान्याह तदिति ॥ ७५ ॥ .
- (६) रामचन्द्रः । तदुर्गमायुधसंपन्नंस्यात् । यवसेन मृणादिना बान्यादिभिः । यन्त्रैः श्लेपणादिभिः सपन्नंकार्यम् ॥ ७५ ॥

तस्य मध्ये सुपर्याप्तंकारयेदृहमात्मनः ॥ गुप्तंसर्वर्तृकंशुभंजलदक्षसमन्वितम्॥ ७६॥

(१) मेघातिथिः । युपर्यामेपावदात्मनोराङ्गोराजपुत्रकोशायुधाश्वागारादिषूपयुज्यते । गुप्तंबहुककाकंगृहंकार-येत्। सर्वर्तुकं सर्वर्तुमाल्यफलैः शीमितं सर्वेऋतवोयत्रेति ऋतुशब्देन तत्कार्याणिपुन्यफलादीनिलक्ष्यन्ते।सर्वर्तुगमितिपाढे

( ७५ ) यंत्रैर्यवसेनोदकेनच=यंत्रैर्यवसेनोदकेन्वनैः ( स, ग, ज, स, ढ, ज, ब, रु )

=यत्रैर्यर्• (च)

+ ( ख, ढ, )

सर्वानृतून्गछितिप्रामोतीति ब्युप्तत्तिः अर्थस्तुसएव योयत्रभवितसतेनव्याप्तइत्युच्यते । शुभं द्वधाधवितमः । जलबुक्ससमः न्वितं धारागृहोद्यानवनसंपन्नमः ॥ ७६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । सुपर्याप्तं सर्वेषांवसतामसंकोर्णमः । सर्वर्नुकं सर्वर्नुरम्यमः । शुभं प्रसाचमः ॥ ७६ ॥
- (३) कुद्भृकः । तस्येत्यादि तस्यदुर्गस्यमध्येपर्याप्तंषृथक्षृथक्स्रीगृहदेवागारायुधागाराप्रिशालादियुक्तंपरिखाणा-काराचैर्गुपंसर्वर्तुकफलपुष्पादियोगेनसर्वर्तुकंसुधाधविलतंवाप्यादिजलयुक्तंबुक्षाण्वितमात्मनोगृहंकारयेत् ॥ ७६ ॥
- (४) राखवानन्दः । ततःकितत्राह तस्येति । सुपर्याप्तं सुद्धु हरत्यश्वरथपदातिभोराङ्गीनांराङ्गःपुत्राणांच वसतये पर्यापं समर्थमः । गुप्तं प्राकाराद्यैः । सर्वर्तुकं सर्वेषामृतूनांयोग्यानि पुष्पादीनि यत्र । शुभं सौधादिभिः ॥ ७६ ॥
- (५) नन्द्रनः । तस्य दुर्गस्य । सुपर्याप्तमहावकाशमः । सर्वतुगंसर्वेष्ट्रतुषुगम्यं सर्वकालानुगुणमितियावतः । कारः येद्राजा । जलवृक्षसमन्वितंदीधिकोद्यानसम्पन्नमित्यर्थः ॥ ७६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तस्य दुर्गस्य मध्ये सुपर्याप्तंविस्तीर्णगृहमात्मनःकारयेत् । जलवक्षसमुद्भवं जलवक्षयोर्भध्ये स-मुद्भवोयस्य तत् । सर्वर्तुकं षडार्तवोत्पन्नं रक्षितम् ॥ ७६ ॥ तद्भ्यास्योद्वहेद्वार्योः सवर्णां लक्षणान्विताम् ॥ कुले महति संभूतां रह्यां रूपगुणान्विताम् ॥ ७७ ॥
- (१) मेघातिथिः । तदृहमाश्रित्य भार्या तत्रसहायार्थमहतः कुलादुद्दोढ्या एतत्संबन्धेन संरक्षणार्थम् । सवर्णा-मित्यादानुच्यते तत्माक्मदर्शितम् । तद्यांमनोरमांकान्तिलावण्ययुक्तामः । रूपंसंस्थानं गुणावचनकरणादयस्तैरन्वितांयुक्ता-मः॥ ७७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। तयां मनस्यदुष्टाम् ॥ ७७ ॥
- (३) कुङ्कृकः । तदृहमाश्रित्यसमानवर्णाश्चभस्यकलक्षणोपेतांमहाकुलमस्तांमनोहारिणीसुरूपांगुणवतींभायी-मुद्दहेत् ॥ ७७ ॥
- (४) राघवानन्यः । तद्भ्यास्येति । अधिशीङ्स्थासांकर्भैतिकर्मत्वं अधिकरणस्य । तत्पुरं अभ्यास्य अधिष्ठाय भार्यामुद्दहेत् । तांविशिनष्टि । एक्षणान्वितां भातृमत्वश्रीसौख्यसूचकत्वश्यामाङ्गित्वादिदेहगुणयुक्तामः । तदुक्तमः। कूपी-दकंतरुच्छायाश्यामाङ्गीद्दकागृहमः । शीतकारु भवेदुच्णंघीष्मकारु च शीतरुमिति । तद्वां कामकछादिनिपुणतया तदे मनसे अर्हतिया तामः । रूपगुणान्वितां रूपंचम्पकगौरादि गुणाअङ्गसौद्यपातिवत्यादयः तैर्युक्तांच ॥ ७७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तद्दृहं अभ्यास्य उभित्वा त्वां मनोहराम् भार्यामुद्दहेत् ॥ ७७ ॥ पुरोहितं च कुर्वीत वणुयादेव चर्तियजः ॥ तेऽस्य ग्रह्माणि कर्माणि कुर्युर्वेतानिकानि च ॥ ७८ ॥
- (१) मेथातिथिः । सत्यपिद्वितीयानिर्देशे न प्राधान्यावगमेविवक्षितमेषेकत्वं अन्यत्राप्युपादानात् यूपंछिनत्ति भार्याविन्देतेतिवत् ऋत्विजावृण्यात् तेषांचसंद्भ्याश्रुतितएवावगन्तस्या । गुणाश्वनातिस्यूष्टोनातिष्ठशः नातिदीर्घोनातिष्ट्र-त्यः नातिवृद्धोनातिषालः । सप्तपुरुषान्विचातपोभ्यां पुण्येश्व कर्मभिः समनुष्ठितोभयभावनान्प्रतिनामास्रण्यमाशङ्कृत्यते विद्वान्याजयतीत्यादि । गृह्माणिकर्माणि शान्तित्वस्ययनादीनि वैतानिकानि वैद्वारिकाणि श्रेताविवयाणि ॥ ७८ ॥

<sup>(</sup> ७६ ) सर्वर्तुकं=सर्वर्तुगं ( नं• )

- (२) सर्वज्ञनारायणः । गृह्याणि स्मृत्याचारतोपाह्याणि । वैतानिकानि श्रोतानि ॥ ७८ ॥
- ( ३ ) कुह्नूकः । पुरोहितंचाप्याथर्वणविधिनाकुर्वीत ऋत्विजश्व कर्माणि कर्तृवृणुयात्तेचास्य राज्ञोगृह्यो-कानि नेतासंपाद्यानि कर्माणि कुर्युः ॥ ७८ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । पुरोहितं अथर्ववेदिनंपुरोहितंतृणीतेति श्रुतेः । सवैदिकोविपश्य ऋत्विजःवृणयात् । ऋत्विजः अस्य राज्ञः गृह्याणि गृह्योक्तानि वेत्थदेवादीनि वैतानिकानि श्रौताग्निहोत्रादीनिच ते वृताःकुर्युरित्यन्वयः ॥ ७८ ॥
- (५) नन्द्रनः । गृहस्थस्य राज्ञः श्रौतस्मार्तकर्मस्विधकतानाह पुरोहितमिति । गृह्याणिऔपासनादीनि । वैतानिका-न्यग्रिहोत्रादीनि ॥ ७८ ॥
  - (६) रामचन्दः । सतस्य राज्ञः गृह्माणि स्मार्तानि त्वशाखोक्तानि कर्माणि वैर्तानिकानि श्रोतानि कुर्यात् ॥७८॥ यजेत राजा कतुभिविविधेराप्तदक्षिणैः ॥ धर्मार्थचैव विधेभ्योदद्याद्वोगान्धनानि च ॥ ७९॥
- (१) मेधातिथिः । आप्तरक्षिणैर्भूरिरक्षिणैः पौण्डरोकादिभिः भोगान्धनानिच वस्त्रगन्धविलेपनादयोभोजनिव-शेषाश्यभोगाः । धनानिम्रुवर्णादीनि नित्यमेवतद्दानिष्ळिन्ति । धर्मार्थतस्योत्पत्त्यर्थमेव ॥ ७९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । भोगान् भोगहेतून् स्नीवस्नगृहादीन् । धनानि सुवर्णानि ॥ ७९ ॥
- (३) कुत्र्कः । राजा नानाप्रकारान् बहुदक्षिणान् अश्वमेधादियज्ञान् कुर्यात् बासणेभ्यश्य स्त्रीगृहशप्यादी-न भोगान सुवर्णवस्त्रादीनि धनानि दद्यात् ॥ ७९ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । आप्तदक्षिणैः एतेन सहस्रदक्षिणेनयजेतेत्यादिविधिना प्राविधेका या दक्षिणा तद्दक्षिणैः । भोगान् भोग्यान् स्त्रीगृहशय्यादीन् । धर्नानि सुवर्णरजतादीनि च दद्यादित्यन्वयः ॥ ७९ ॥
- (५) नन्द्रनः । याजकवरणपसद्भायजमानमप्याह यजेतेति । आप्तदक्षिणैः पर्याप्तदक्षिणैः । भोगान्भोग्यान् गोम-हिषादीन् ॥ ७९ ॥

## सांवत्सरिकमानैश्व राष्ट्रादाहारयेद्वलिम् ॥ स्याचाम्नायपरोलोके वर्तेत पितृवन्नृषु ॥ ८० ॥

- (१) मेधातिथिः । बिंकरंधान्यादीनांषष्ठाष्टमादिभागमाप्तैरर्थादुपधाशुद्धैः । यथोक्तमाम्नायपरश्वस्यात् । आग-मप्रधानतर्कशास्त्राण्याश्रयेत् । अथवापारंपर्यागतमेवभागगृद्धीयान्नाधिकम् । वर्तेतपितृवन्नृषु करदेष्वन्येषुचस्नेह्बुद्ध्याव-र्तेत् ॥ ८० ॥
- (२) सर्वज्ञनाराथणः । सांवत्सरिकं वत्सरलभ्यंबिंकं करं भूमिजलशुष्कादिनिमित्तमः । आम्नायपरोऽभ्यासपरः । सर्वस्याकरदिःस्मरणेयत्नंकुर्यादित्यर्थः ॥ ८० ॥
- ( ३ ) कुद्भूकः । राजा सक्तरमात्यैर्वषयाश्चंधान्यादिभागमानाययेत् होके च करादियहणेशास्त्रनिष्ठःस्यात् स्वदेशवासिषुनरेषुपितृवत्स्रेहादिनावर्तेत ॥ ८० ॥
- ( ४ ) **राघवानन्दः** । आप्तेर्युक्तकारिभिः । संवत्सरोत्तीर्णं बिंठं करं घान्यादीन् धनंच गृहीयादितितात्पर्यम् । आम्नायपरः करादिपहणशास्त्रनिविष्टः । पिता यथा पुत्रपालनान्वेषी तद्दन्तृपःस्यात् नृषुत्वप्रजासु ॥ ८० ॥
  - (५) नग्दनः । कृतश्य राज्ञीधनागमीधनेनयजेत दद्याचेदपेक्षायामाह सांवत्सरिकमिति । संवत्सरेभवंसांवत्स-

रिकंसंवत्सरस्यसंवत्सरस्य सक्टितियावत् । बिलंकरम् । पूर्वमर्यादानुरूपेणकरादानमाम्नायः । नृषु दीनादिष्वनुकम्पया-बर्तनपिनृवद्वर्तनम् ॥ ८० ॥

(६) रामचन्द्रः । सांवत्सिरकंबिं उपहारान् । च पुनः आम्नायपरः अभ्यासपरः स्यात् सर्वस्य करादेःत्मरणे यत्नं कुर्यादित्यर्थः ॥ ८० ॥

# अध्यक्षान्विविधान्कुर्यात्तत्रतत्रविपश्चितः ॥ तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षरन्यूणांकार्याणि कुर्वताम् ॥८ १॥

- (१) मधातिथिः । अध्यक्षाअधिकताः मत्यवेक्षितारस्तान्कुर्यात् । विविधान् बहुप्रकारान् मृदूनुपान् धार्मिकान् अर्थार्जनपरांश्व । तत्रतत्रसुवर्णकोष्ठागारे पण्यकुप्यकर्मत्विधिकताः मत्यवेक्षितारस्तान् शुल्कनौहस्त्यश्वर्थपदात्यादीन् विपश्चितः स्थापयेत् । सर्वरेतअमात्यगुणसंपयुक्ताविद्वेयाः । यथोक्तमध्यक्षप्रचारे तेअध्यक्षाः सर्वाणि कार्याण्यवेक्षेर्णनन्येषांनृणांतत्स्थानोपयोगिनांकार्याणि कुर्वतांहस्त्यध्यक्षेण हस्तिपकाः अश्वाध्यक्षेण तुरङ्गमाद्याः गवाध्यक्षेण कर्षे णादयः॥ ८१ ॥
  - ( २ ) **सर्वज्ञनारायणः ।** अध्यक्षानीक्षणेनाधिष्ठातृन् । कार्याणि अर्थानयनादीनि । कुर्वतांकार्याण्यवेक्षेरन् ॥८१॥
- (३) कुस्तृकः । तत्रतत्र हरत्यश्वरथपदाताद्यर्थादिस्थानेष्वध्यक्षानवेक्षितृन् विविधान् पृथक्पृथक्विपश्चितः कर्म-कुशलानकुर्यात् ते अस्यराज्ञः तेषुहरूत्यश्वादिस्थानेषु मनुष्याणांकुर्वतांसर्वाणिकार्याणिसम्यक्कार्यार्थमवेक्षरन् ॥ ८१ ॥
- (४) राघवानन्दः । किचान्यत् । तत्रतत्र हस्त्यश्वरथपदातिव्यवहारार्थस्थानेषु । अध्यक्षानुक्तविषयानिधलक्षी-कतान्यक्षानीन्द्रियाणि येषांतान् अवेक्षितृन् । विपिश्चतः तत्तत्कर्मशास्त्रज्ञान् । ते अस्य रक्षकाः कार्याणि कर्माणि कुर्वतांनृणां यथा तानि सम्यगवितथं तथा ऽवेक्षेरन्तित्यन्वयः ॥ ८१ ॥
- (५) नन्दनः । कराहारिणामनुसंधायकानाह अध्यक्षानिति । तत्र तत्र करिवशेषे । कार्याणिकराहरणकार्या-णि ॥ ८१ ॥
  - (६) **रामचन्दः** । ईक्षणे तत्र तत्र विविधानिधष्ठातृन्कुर्यात ॥ ८१ ॥

# आरत्तानां गुरुकुलाद्विपाणां पूजकोभवेत् ॥ रुपाणामक्षयोसेषनिधिर्बाह्मोभिधीयते ॥ ८२ ॥

- (१) मधातिथिः । गुरुकुलेऽधीतावगतवेदार्थागार्हस्थ्यंप्रतिपित्सवोधनेन पूर्जियतथ्याः । इदमपि नैय्यिमकदानः मतएवाह नृपाणामक्षयइति । नित्यत्वादक्षयोयावज्ञीविकः काम्यत्वेवा फलभावि निवर्तते । यदुक्तं सांतानिकंवक्ष्यामा-णिभिति तदेवेदम् । अन्यत्वाहुः तन्नार्थिभयोदानंविहितं इहत्वनिथनामधिकारात् विधानमात्रयावस्त्रयुगादिदानेनच नरा-णांपूजाकर्तव्या । तथाचाहविपाणांपूजकोभवेदिति । निधिरविनिधिः उत्तमफलत्वात् । ब्रह्मसंनिहितोब्राह्मः ॥ ८२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आवृत्तानां समावृत्तानां गुरुदक्षिणार्थं विवाहार्थं कर्नुमिष्डतांवा । ब्राह्मात्राह्मणेषु नि-क्षिपः ॥ ८२॥
- (३) कुङ्कृकः । गुरुकुलन्निवृत्तानां अधीतवेदानांत्राह्मणानांगार्हस्थ्यार्थिनांनियमतोधनधान्येनपूजांकुर्यात् य-स्माबोयंत्राह्मोत्राह्मणेषुस्थापितधनधान्यादिनिधिरिवनिधिःअक्षयोत्रह्मफलन्वात् अविनाशीराङ्गांशास्त्रेणोपदिश्यते ॥ ८२ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच । आवृत्तानामागतानांगुरुकुलात् पूजकोगृहादिदाता स्यात् । तेन किं तत्राह एषनिधिः एवंविशिष्टबालणेषु वस्त्रोदनादिनिधिनिक्षेपतुल्यः । सहि यथा कालान्तरे प्राप्यतेएषोपि तथा । ब्राह्मः परंपरया ब्रह्मण

मोक्षरूपे पर्यवसितः । तमेतंवेदानुवचनेन ब्राह्मणाविविदिषन्ति यज्ञेन दानेनेत्यादिश्रुतेः । ब्रह्म ब्राह्मणजातिः तदुद्देश्यक-त्वाद्वा ब्राह्मः ॥ ८२ ॥

- ( ५ ) नन्दनः । एवंधनागमहारमुक्तमः इदानींमस्तुतंदानमेवाह आवृत्तानामिति । पूजकोभवेदिष्टार्थदोभवेत् । एषब्रा-स्नोनिधिर्नृपाणामक्षयोऽभिधीयते एतत्सृष्टुाब्रास्नणनिहितंद्रव्यंराङ्गामक्षय्यफलमिति शास्त्रीर्विधीयते । हिशब्दोहेतौ ॥ ८२ ॥
- (६) **राम**चन्द्रः । गुरुकुलादावृत्तानामागतानां स्नातकानां विमाणांविशेषतःपूजकोभवेत् । एषब्राह्मणोनिधिः ब्रा-ह्मणेषु दत्तमक्षयमित्यर्थः ॥ ८२ ॥

#### नतंस्तेनानचाांमञ्चाहरन्ति न च नश्यित ॥ तस्माद्राज्ञा निधातव्योब्राह्मणेष्वक्षयोनिधिः ॥ ८३ ॥

- (१) मेधातिथिः। ब्राह्मणेश्योयोर्थोदत्तः नतंस्तेनाआर्यविकादयो भित्राश्रशत्रवोहरन्ति न भूभिष्ठमिवविस्मृत्य-श्रातिभाष्येन वा नश्यति ॥ ८३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । न नश्यति स्वयमदर्शनं नयाति ॥ ८३ ॥
- (३) कुछूकः । अतएव नतमिति । तंत्रासणस्थापितनिधिनचौरानापिशत्रवोहरंति अन्यनिधिवत्भून्यादिस्था-पितः कालवशान्तनश्यतिस्थानभांत्यावाऽदर्शनमुपैति तस्माद्योयमक्षयोऽनंतफलोनिधिरवनिधिः धन्नौद्यः सराज्ञात्रास्रणेषु निधातव्यः तेभ्योदेयदृत्यर्थः ॥ ८३ ॥
- (४) **राघवानन्दः ।** अक्षयत्वमाह नेति । स्तेनाः छिद्रंक्त्या ये हरन्ति प्रसभंवा । अमित्राः शत्रदः । न नश्यति भूमिष्ठनिधिरिव ॥ ८३ ॥
- (५) नम्द्रनः । न चास्य निधेरुपसर्गानिधित्वप्रयुक्ताःसन्तीत्याह् नतमिति । तंनिधिम । नश्यतिविस्मरणादिना ॥ ८३॥
  - (६) रामचन्द्रः । तंनिधि स्तेनाः चोराः शत्रवोवानहरन्ति ॥ ८३ ॥

## न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्हिचित् ॥ विरष्ठमग्रिहोन्नेभ्योब्राह्मणस्य मुखेद्वतम् ॥ < ४ ॥

- (१) मेधातिथिः । एषएवार्थोऽवश्यानुष्ठेयः प्रकारान्तरेण पुनरुच्यते । अग्रीयद्भयतेतत्कदाचित् स्कन्दत्यधः पतिति हूयमानम् तथा च्यवते पुरोडाशादिक्षामतया । ततश्य कर्मवैगुण्याद्विनश्यति शिष्टानाम् । इदन्तुब्राह्मणेभ्योदानंनत-स्यैतेदोषाःसन्ति नितरांवरिष्ठमग्निहोत्रेभ्योऽग्रीहोमेभ्यइत्यर्थः । मुख्यार्थवृत्त्याकर्मनामधेष्यमेवाग्निहोत्रशब्दस्तदाचादिग्रहणं व्याख्येयम् । मुखेद्वतिमितिपाणिरेवब्राह्मणस्य मुखं पाण्यास्योहिद्दिष्ठःस्मृतइतिवचनात् । वरिष्ठंश्रेष्ठं अर्थवादश्यायंनपुनहीं-मनिन्दैव ॥ ८४ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः। नस्कन्द**ते नस्नवति । नच्यवते नपतित । कठिने नघ्यथतइतिपाठेप्ययमर्थः । नविन-श्यति श्वावछेहादिना ॥ ८४ ॥
- (३) कुझूकः । अग्नीयत्हिवर्तूयतेतत्कदाचित्त्कंदतेसवत्यधः पति कदाचिष्ययतेशुष्यति कदाचिष्वहादिना-नश्यति ब्राह्मणस्यमुखेयतृहुतंपाण्यास्योहिद्विजः स्युतद्ति ब्राह्मणहस्तदत्तमित्यर्थः । तस्यनोक्तादोषाः तस्मादिप्रहोत्रादिभ्यः -अदंबाह्मणायदानमित्यर्थः ॥ ८४ ॥

- (४) राघवानन्दः । किंच न स्कन्दते नाधःपतित न व्यथते ननंश्यतीतिकृत्वा व्यथा दुःखंनोत्पादयित पुत्रादि-वत्पत्यक्षंन नश्यतीतिवरिष्ठमिति । अग्री हिवःक्षिप्तदेवनृप्ती संदिग्धं ब्राह्मणमुखे तु न तथा साक्षात्मीत्युक्तेः ब्राह्मणोमनु-व्येषु इतिश्रुतेः । नाहंतथान्यिजमानहविर्वितानैश्योतदृतद्वतमदन्हुतभुद्मुखेन । यद्राह्मणस्य मुखतश्यरतानुघासमिति भागवतोक्तेश्य ॥ ८४ ॥
- (५) नन्द्रनः । यजेतद्द्याचेत्युक्तम् यजनाद्दानंविशिष्टमित्याहं नेति । स्कन्दनंपरिस्रवणम् । केशकीयपत्तिर्व्यथन-म् । अदर्शनंनाशः । अग्निहोत्रेभ्योऽग्निहोत्रहृतेभ्योद्वयेभ्यः ॥ ८४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यद्राह्मणस्य मुखे हुतंतन्त्रस्कन्दते नक्षरते । स्कन्दिगतिशोषणयोरित्यस्य धातोरूपंद्गेयम् ॥ ८४ ॥

#### सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणब्रुवे ॥ प्राधीते शतसाहस्रमनन्तं वेदपारगे ॥ ८५ ॥

- (१) मधातिथिः। विषेभ्यइतिच प्रकृतं तथा चप्रागप्युक्तम् । वेदतत्त्वार्थविदुषे ब्राह्मणायेति। नच यथाश्र्तदानफ-होपपत्तिः । कीदशंहितत्साम्यंजातितः परिमाणतः उपकारतीवा यदि तावजातितस्तदिति औषधपानोद्देशेन देवलेभ्योदत्त खाद्यदानंदु:खायैवस्यात् । तिक्तकषायानिपायशऔषधानिविरेचनीयानीति प्रतिपत्तिः। अथपरिमाणतः तत्रापि यद्धिद्रव्य-मनपेक्य केवलपरिमाणसाम्यं सुवर्णं दुत्तं तत्परिमाणंताश्रंलभ्येत।अन्यथापृत्काष्ठादि । अथजातितः परिमाणतश्यतत्रग-गुक्ताएवदोषाः। अथोपकारतः तत्रापि हि यदि तजातीयएवोपकारः निवृत्तिफल्केनौषधदानेन व्याधिराक्षेप्रव्यः सुसंभवा-**इ**:खंप्राप्ताइति तस्पातः उपवीतदेवानामुपव्ययते देवलक्ष्ममेवतत्कुरुतइत्युपव्यानविशेषान्त्रिवीतादयोन पृथग्वाक्यानि तथेद-मपिभवित्यम् । अत्रोच्यते नात्राख्यातश्रवणमस्तिसर्वेषांसुमत्वात् तत्रयोऽर्थवादः साहस्रवेदपारगङ्ति तदर्थवादोस्तु ।अथा-यंविधिः विध्यन्तरशेषभावात्तदर्थविधिरभ्युपेतव्योविशेषाभावात् निवीतादिषुतूपव्ययतद्द्यत्राख्यातदर्शनात् तदर्थविधिवि-षयन्वयोग्यन्वाभावादेकत्वावगमाच्य युक्तार्थवदेवतर्झनुकोविशेषः नाबाह्मणेभ्योदानमस्तीतितद्धिस्मृतंभवेत् दीनानाथादि-भ्यः सर्वेभ्योदानस्य विहित्तत्वात् । एतान्येवच विधायकानि वाक्यानि ब्राह्मणेभ्योराङ्गांदानस्यतुक्तयथाश्रुतफलानुपप-त्तिः सर्वपकरिणास्याभ्युपगम्यमानत्वादिति । अत्रोच्यते लौकिकीयंवाचोयुक्तिः सर्मामिति यल्लोकेनात्युत्कष्टंतदेवमुच्यते समलवणाः सक्तवङ्गति । उपकारापेक्षा च द्विगुणमिति संख्याश्रुतियीवत्तस्योपकारस्तावद्विगुणोभवति । न तद्वव्यमाप्तिर्नापि तज्ञातीयपुर्वोपकारः किन्तुप्रीत्यतिशयोत्पत्तिः नचेहफलविशेषश्रुतिर्येनेयमाशङ्कास्याद्पितु कितदेव द्रव्यंपाप्यते ततःसपु-वोपकारइति । अश्रुतफलविशेषेषुस्वर्गः फलं किंचतिलादिदानेप्रजाप्तिः फलंश्रुयते । तत्र काद्रव्यसाम्याशङ्का तसाद्यायमः थंउत्तरीत्रातिशयदानात्फलातिशयसिद्धिः तथाचाह् पात्रस्यहि विशेषेणेति । ब्राह्मणब्रुवे ब्रवशब्दः कृत्सायां जातिमात्र-ब्राह्मणोऽध्ययनादिगुणहीनइत्यर्थः । आचार्यउपनेतावेदपारगोऽध्ययनश्रवणाभ्यावेदस्यान्तंगतः ॥ ८५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दानमवैधमपि अब्राह्मणे क्षत्रियादौ दीयमानमानृशंस्यात्तःसमं यावन्मात्रंदानस्यानृशंस्यं कृतंफलं तत्र तावन्मात्रम् । द्विगुणंब्राह्मणबुवे जातिमात्रोपजीविनि श्रित्यहरूपेण दत्तेआनृशंस्यदानफलंच श्रित्यहरान-फलंचं । आचार्येअध्यापियतिर वेदैकदेशस्य द्विगुणीभूतमेव सहस्रगुणम् । वेदपारगे वेदस्येकस्यार्थतोयन्थतश्य पारंगने ॥ ८५ ॥
  - (३) कुङ्क्कः । ब्राह्मणेतरक्षत्रादिविषयेयद्दानंतत्समफलंयस्यदेयद्दव्यस्ययत्फलंश्रुतंततोनाधिकंनचन्यूनभवति ।

योब्राह्मणः क्रियारहितआत्मानंब्राह्मणंब्रवीति सब्राह्मणब्रुवः तद्दिषयदानंपूर्वापेक्षयाद्दिगुणफलं । एवंप्राधीतेप्रकांता-ध्ययनेब्राह्मणेलक्षगुणंफलं । समस्तशाखाध्यायिन्यनंतफलं । सहस्रगुणमाचार्यइतिवानृतोयपदस्यपाठः ॥ ८५ ॥

- (४) राघवानन्दः । विप्राणामितिप्रकृतं तत्र प्रासंगिकान्पात्रगुणानाहः समेति । क्षत्रियत्राह्मणपदवाच्याध्ययनप्र-धृत्तत्रह्मचारिकृतवदाध्ययनाश्चत्वारोऽत्राह्मणइत्यादिपदचतृष्टयवाच्याइति । त्राह्मणत्रुवः त्राह्मणोहंत्रवीति नतु कर्मणाः त्राह्मणइति । गर्भाधानादिसंस्कारैर्युक्तः सनियमवती । नाध्यापयति नाधीते सन्नेयोत्राह्मणत्रुवइति पारिभाषिकोवा । त्राह्मणश्चमात्पात्रंक्षत्रियः तस्मात्सवैभ्योदेयमेतभ्यः परंतु यस्यश्रुतंफलमिति ॥ ८५॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । पात्रविशेषात्फलविशेषमाहसममिति । समंतावन्मात्रम् । अब्राह्मणेक्षत्रियादौदानमदानफलम्॥८५॥
- (६) रामचन्द्रः । न ब्रह्म वेदोयस्यास्तीति सः अब्राह्मणस्तिस्मिन्दत्तंदानं समंज्ञेयमः । ब्राह्मणब्रुवे वेदाध्यायिनि किंचिन्मात्रे एवंविधे द्विजे दत्तंद्विगुणंभवेत् । वेदपारगे एकशाखाध्यायिनि ॥ ८५ ॥

पात्रस्य हि विशेषेण श्रद्धधानतयैव च ॥ अल्पंवा बहुवा प्रेत्य दानस्यफरुमश्रुते ॥ ८६ ॥ [ एषएवपरोधर्मःक्रत्स्नोराज्ञउदात्हतः । जित्वा धनानि संयामात्द्विजेभ्यःप्रतिपादयेत् ॥ १ ॥ ॥ ]

[ देशकालविधानेन द्रव्यंश्रद्धासमन्वितम् । पात्रे प्रदीयते यत्तु तद्धर्भस्यप्रसाधनम् ॥ २ ॥<sup>‡</sup> ]

(१) मेघातिथिः । पातयतोधर्मकर्मणः पात्यमानंवा त्रायतइतिपात्रंसपदानं अथवा धृततेलाद्याधारः पात्रमुप-चार।दिदमपि पात्रं अत्रापि हिद्रव्यंनिधीयते आह च नृपाणामक्षयोद्येषिनिधिर्म्माह्मणोनिधीयतइति।तस्यविशेषोभेदः सगुण-निर्गुणत्वादिः तेन हेतृना दानस्य फलमवाप्यते । अल्पंवा गुणवते वृत्तस्वाध्यायसंपन्नाय दत्तंबहु निर्गुणायत्वल्पम ॥८६॥

[ मेधातिथिः । प्रदानः उदकपूर्वकर्त्वस्तिवाचनसंस्कारातिशयोभावः प्रसादइत्यादि । द्रव्यं गोभूहिरण्यादि । श्रद्धापा-स्याभलाषातिशयः कथमिदंमेनिवर्तेतेतिबुद्धिसंतानः प्रत्येति । क्रियासमनन्तरं फलोत्पत्तेरनियममाह । नपुनर्जन्मान्तर-फलतामेव । वैदिकानांकर्मणांफलएव कामस्य नियमावगमात् ॥ २ ॥ ]

- (२) सर्वज्ञनारायणः । विशेषेण दोषेण गुणेनवा । अद्दानतया अदानिकर्षप्रकर्षाभ्याम् ॥ ८६॥
- (३) कुछूकः । विद्यातपोवृत्तियुक्ततया पात्रस्यतारतम्यमपेक्ष्य शास्त्रेतथेतित्रत्ययरूपायाः श्रद्धायास्तारतम्य-पात्रमासाद्य दानस्याल्पंमहद्वाफलंपरलोकेलभ्यते ॥ ८६ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । किंच पात्रस्येति । पेत्य पृत्वा । स्थितस्य फलावस्यभावनियमादित्याहः अवाष्यतर्इति ॥ ८६॥

[ राघवानन्दः । किंच देशेति । देशःकुरुक्षेत्रादिः । कालउपरागादिः । विधानमुदकपूर्वकत्वस्त्युक्तिः । अद्-यालपंदीयमानपात्रविशेषेच बब्हेव स्यादिति वाक्यार्थः ॥ २ ॥ ]

(५) मन्द्नः । अद्धातश्य फलविशेषमाह पात्रस्येति ॥ ८६॥

समोत्तमाधंमेराजा त्वाहूतःपालयन्त्रजाः ॥ न निवर्तेत संपामात्क्षात्रं धर्ममनुस्मरन् ॥८७॥

(१) मेधातिथिः । सर्वीपरिक्षये राज्ञोविहितंयुद्धं तत्र संग्रामभूमिगतस्याहतस्य समन्यूनाधिकवलेनापेक्षा प्र-

<sup>\*(</sup>ख, ट, त) ‡(थ, मेधा०)

<sup>(</sup>८६) फलमश्रुते=वाप्यतेफलम् (८, ४, इ, त, थ, न, ब, भ)

तिषेधार्थमिदंपदं नमन्तव्यंनिकष्टबलंनहृष्मीति । अथवा ये शत्रवआटिवकादयः माक्स्थितांमर्यादामितिलंघ्यदेशमुन्काम-न्तिशत्रुभिर्वाराङ्गः संदधते नचेत्तेयुद्धेन विनानियन्तुंशक्यन्ते तदा निकृष्रबलैर्णि तैर्योद्धव्यमेव । यद्यपि तैरसौशब्देन नाहूतोवस्तुतस्त्वाहूतएवभवति । एषहि क्षत्रियाणांधर्मः यदाहूतः प्रकृतैस्तैयुद्धे सर्वेण सह योद्धव्यमेव । जातिवय-शिक्षापुरुषकारादि नापेक्षितव्यम् । एषधर्मः स्मर्तव्यः ॥ ८७ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अधमः शूदः । आहूतोयुद्धार्थम् । निनवर्तेत नप्रवर्तेत ॥ ८७ ॥
- (३) कुञ्चूकः । समबलेनाधिकबलेनहीनबलेनचराज्ञा युद्धार्थमाहूतीराचा प्रजारक्षणंकुर्वन् युद्धान्ननिवर्तेन क्षत्रियेणयुद्धार्थमाहूतेनावश्ययोद्धव्यमितिक्षात्रंधर्मस्मरन् ॥ ८७ ॥
- (४) राघवानन्दः । प्रासंगिकमुका प्रकतमाह समइति । धनविद्याश्चरत्वादिना समोत्तमाधमैर्युद्धायाहूतोन निव-तैतेत्यन्वयः ॥ ८७ ॥
- (५) **नन्दनः । राष्ट्रा**ऽत्करमादाययष्टव्यञ्चदात्व्यंचेस्युक्तम् इदानीराष्ट्रप्रत्यिभिराहूतेन योद्धव्यमित्याह् समे-तिप्रजाःपालयन्प्रजापालनहेतोः ॥ ८७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । समश्रोत्तमश्राधमश्रतेराजा आहूतः संयामान्न निवर्तेत ॥ ८७ ॥ संयामेष्वनिवर्त्तित्वं प्रजानां चैत्र पालनम् ॥ शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम् ॥ ८८ ॥
  - (१) मेघातिथिः। त्रयाणां धर्माणांतुल्यफलत्वायश्लोकोयम्॥ ८८॥
- (३) कुछूकः । यस्मात् संपामेष्विति । युद्धेष्वपराष्ट्रयुखत्वंमजानांचरक्षणंत्राह्मणपरिचर्या एतद्राज्ञामितशियतं-स्वर्गादिश्रेयःस्थानम् ॥ ८८ ॥
- (४) राघवानन्दः । शसंगिके फलमाह संग्रामेष्विति । प्रजापरिपालनविद्वजशुश्रूषायायुद्धानिवितत्वस्यापि श्रे-यस्करत्विमत्यर्थः ॥ ८८ ॥
  - (५) मन्दनः । कोयंक्षात्रोधर्मस्तमाह संयामेष्विति । पालनशुश्रूषयोरुपन्यासोदशन्तार्थः ॥ ८८ ॥ आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तोमहीक्षितः ॥ युध्यमानाः परं शक्त्यास्वर्गं यान्त्यप राङ्युखाः ॥ ८९ ॥
- (१) बेघातिथिः। आहूयन्ते युद्धार्थमितरे यत्र वीराः सञ्जाहवः संग्रामः। मिथः स्पर्धमानाञ्जन्येन्यंपरस्पर्रजिधांसन्तोहननेच्छवः युद्ध्यमानाः प्रहरन्तः परशक्तया परया यथा शक्तया यथाबलिमत्यर्थः छांदसत्वात्परेत्यस्य स्थाने पर्षितिरूपम्। अपराद्मुखायुष्यमानाइति संबन्धः। स्वर्गयान्ति । ननुचराज्यलोभात्मवृत्तानांनार्हस्तस्य फलस्य संभवः कुतः स्वर्गउच्यते। वक्ष्यमाणयुद्धनियमापेक्षः स्वर्गः निह तेषांनियमानामन्यत्मयोजनमस्ति । नकूटैरायुधैरित्यादिनात्यक्तराज्यस्यापिशक्तपणिपातेन तदनुजीवनसंभवातः तत्मादर्हस्तत्फलसंभवः। अथवा निश्चिते पराजये निराशस्य यद्युद्धावतारः तत्स्वर्गायेव। अस्पदिव वचनान्तात्मत्यागनिषेधस्य विषयोयमः। महीक्षितोमण्डलेश्वरानपुनस्तरनुजीविनस्तेषांहिस्वाम्यर्थेन्यवृत्तिनंस्वार्था अतम्बकुतस्तेषांफलस्वन्धः ऋत्विजामिव दक्षिणापणेन परिक्रीतामेवमेषामिवृत्तिपरिक्रीतानांकुतः स्वर्गादिकलोत्पतिः। नतुविशेषेणेवकुर्वन्तः॥ उद्यतैराह्वेशस्त्रेः क्षत्रधर्मेहतस्यच। सद्यःसन्तिहतेयद्वदति। तथा॥ द्वाविमीपुरुषौलोकेन

सूर्यमण्डलभेदिनौ । परिवाड्योगयुक्तश्रशूरशाभिमुखोहतइति । तथाभारते युद्धप्रेक्षिणामपिस्वर्गःसंदर्शितः । मन्त्रलिङ्गानि-चसन्ति येयुभ्यन्तेप्रधनेषुशूरासीयेतनुत्यजः । येवासहस्रदक्षिणास्तौभ्यदेवापिगच्छतात्। सहस्रदक्षिणानांयजमानानांशूराणां-चरणशिरसित्यक्तप्राणानांमहाफलत्वंदर्शयति येयुभ्यन्ते नचमरणायैवहिषन्ते नहिसंपरिप्रहकालेऽयमुपसंवादोस्ति यथा-होत्रोद्धीत्रादीनांत्वपवचनसमाख्या नियतार्त्विज्यपदार्थानुष्ठानायैव वरणं तत्मात्यमुकार्योद्देशेन यन्परणंतदनुकान्तफलायै-व नचपरमयुक्तात्कर्मणोन्यस्यफलंनास्ति । अश्वमेधावभृथेहिब्रह्मघस्य स्नानाद्यजमानस्यैव शुद्धिः । अत्रोच्यते यदु-क्तमुद्यतैराह्वइति तदाभृतिपरिक्रीतस्य प्रजार्थयुद्धे प्राणत्यागोधर्मायैव । यस्य वा कुर्वितिप्रयाणंरणइत्येवपरिकरोबद्ध-स्तद्पेक्षमेतयञ्जसंस्थावचनं एवं भूतश्वाभिमुखोहतइति । अथवा नरकाभावएव सूर्यमंडलभेदनंयुभ्यमानस्य भविष्यति । यत्रविषयान्तरेश्वरेणराज्ञा परस्य राज्ञोविषयोहन्यते भन्यते जनोलुप्येत्तत्र तद्रथयुद्धे प्राणत्यागोधर्मार्थः अन्धतमो-हिनरकेतदभावात्सति प्राकाश्ये सूर्यमण्डलभेदनवचनं सूर्यमण्डलभिनत्ति उपरिष्टाञ्लोकानामोति नाथःप्रपततीत्यर्थः। भृतिपरिक्रीतस्य प्रभोःसंयामे समुपरिथते तमेव जहतीनरकनिपतनं तदर्थयुध्यमानस्य भर्तृपिण्डानृण्यद्वतवतोदुष्कते-नमतिबध्यमानस्य स्वै:सुक्तेयुंक्तएव स्वर्गादिलाभः। अतउक्तं सद्यःसंतिष्ठते यज्ञद्दति अध्यवधानेन यज्ञफलमविशे-षशुतौ स्वर्गमवामोतीत्यर्थः । एवंभारतेपि धृतिपरिक्रीतानांस्वर्गफलावाप्तिवचनमुपपचते । युद्धपेक्षिणान्तुस्वर्गावाप्तिरर्थ-वादएव । अथवा बहुषुजीवनोपायेषु सत्सुयच्छस्रेण जीवनेततोनियमात्स्वर्गः । यत्त्नमरणायजीयन्तइति शस्त्रभूतां-भृतिदानेनान्यण्दात्मयोजनम्हित विशेषानुपदेशात् सर्वकार्योचताःसर्वभकारंमदर्थःसंपादनीयइतिपरिक्रीयन्तेतत्रयदायु-द्धमुपिस्थतंभवति तदाऽऽशरीरपातात्प्रभुर्गुरः कर्तव्यस्तथाऽऽनृण्यंभवति । अनुपिस्थिते तु युद्धे यदिशृत्यस्य मरणंभवति तदासर्वेऽनृणाएव । उचुक्तेहासौतत्कार्ये तादशएवास्यापसंवादः युद्धकालेयोद्धव्यंभवतीतिलिङ्कदर्शनमपितूपपचतएव। अश्वमेधावभृथेतृस्पष्टंवचनं तस्मात्समागमेतेषामिति । इहतुयुद्धसाध्यमिति विशेषः ॥ ८९ ॥

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । मिथोजिघांसन्तोऽन्योन्यं युद्ध्यमानाइत्यपौनरुक्त्यम् ॥ ८९ ॥
- (३) कुङ्गूकः । अतएव आहवेष्विति राजानोमिथःस्पर्कमानायुक्षेष्वन्योन्यंहंतुमिच्छंतःप्रकृष्टयाशक्तयासंमु-स्वीभूययुष्यमानाः स्वर्गगच्छंतियद्यपियुद्धस्य शत्रुजयधनलाभादिरूपंदष्टमेवफ्लंनस्वर्गः तथापियुद्धाश्रितापराद्युखत्विनय-मस्य स्वर्गः फलमिति न दोषः ॥ ८९ ॥
- (४) **राधवानम्बः । आह्**वेषु युद्धेषु । महीक्षितोराज्ञानः स्वर्गयान्तीति फल्संबन्धमात्रमत्र विधेयमन्येषांस्वधर्मन्तेन प्राप्तेः ॥ ८९ ॥
- (५) **नन्दनः । अ**निवर्तित्वस्यश्रेयस्करंचेत्कारणमाह् आह्वेष्विति । यथस्मात्स्यर्गयान्ति तस्माच्छ्रेयस्करत्वम-निवर्तित्वमिति ॥ ८९ ॥
  - न कूटैरायुधेईन्यायुध्यमानोरणे रिपून् ॥ न कर्णि भिर्नापि दिग्धैर्नामिष्विखततेजनैः ॥ ९०॥
- (१) मेघातिथिः । तानिदानीमदृष्टार्थान्तियमान्दर्शयित । कूटानि यानिबहिःकाष्ट्रमयान्यन्तर्निशितशस्त्राणि । काणिनःशराये शल्यस्यमूळे मध्ये वा कर्णाकारैःफळकैःक्रियन्ते तेह्रिपविष्टादुरुद्धराभवन्ति उद्धियमाणाःपहारैरिभन्नम-पिशरिरैकदेशभिन्दन्ति । दिग्धाविषोपिलप्ताः । अग्निनाज्विलतमादीपितंतेकोमयफळक्येषां एतैर्नथोद्धय्यम् ॥ ९०॥

<sup>(</sup>९०) नक्टैः=स्तीक्षीः (क)

- (२) सर्बज्ञनारायणः । कूटैश्छ्यनिङ्कृतैः । कर्णिनः कर्णाकारफळकैः । दिग्धैविषाकैः । अप्रिज्यलिततेजनैरपि-षमनोष्णोकतफळकैः ॥ ९० ॥
- (३) कुह्नुकः । कूटान्यायुधानि बहिःकाष्ठादिमयान्यन्तर्गुप्तनिशितशस्त्राणि पतैः समरे युत्ध्यमानः शत्रूनहन्या-नापि कर्ण्याकारफलकैर्वाणैर्नापि विषाक्तैर्नाप्यप्रिदोमफलेकः ॥ ९० ॥
- (४) राघवानन्दः । तत्रान्याययुद्धं स्वर्गासाधनमिति निषेषति नक्टेरितिचतुर्भिः । कृटताहि दश्यमानकाद्यदि-मयत्वेष्यन्तर्निहितलोहाद्यस्रयुक्तता । कार्णिभः कार्णिकारवत्पलकैर्बाणैः । दिग्धैः विषाक्तैः । ज्वलिततेजनैः पदीप्रफलकैः ॥ ९० ॥
- (५) नन्दनः । सजातीयानिशास्त्राण्याह नकूटैरायुधेरिति । कूटैः छत्रिमैः । कर्णमुक्तःशरः कर्णी । दिग्धोविष-लिप्तः । अग्निज्वलिनतेजनैः अग्निदीपितशल्यमुखैः ॥ ९० ॥
- (६) रामचन्द्रः । कर्णिभिः कर्णिसंद्रैः चारणैः दिग्धैर्विषसंयुक्तैः अग्निज्विलततेजनैः अग्निधिमिती**णाकृतफलकैः** एतादशैर्वाणैर्न युभ्येत ॥ ९० ॥

नच इन्यात्स्थलाहृढं न क्लीबं न कताञ्जलिम् ॥ न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति बादिनम्॥ ९ १॥

- (१) मेधातिथिः । रथस्थेन रथारूढएव हन्तव्यः स्थलस्थितीन हन्तव्यः । क्लीबोनपुंसकः पौरुषहीनोवा । अन्यत्र दढआसीनउपविष्टोरथपृष्ठे भूमौ वा तवास्भीति वदति यस्तमपि न हन्यात् । शब्दिनयमोऽत्र न विवक्षितः दीनंव-दन्नेवंजातीयकैरपि शब्दैस्त्वदीयोहंत्वाश्रितोस्भीति नहन्तव्यः ॥ ९१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । स्थलारुढं युद्धभूमित्यका स्थलेन्यैरपाष्पर्थस्थितम् ॥ ९९ ॥
- (३) कुङ्कृकः । स्वयंरयस्थोरथंत्यका स्थलारूढंन हन्यात् । तथा नपुंसकंबद्धाः किंमुक्तकेशमुपविष्टं त्वदीयोह-मित्येवंवादिनं न हन्यात् ॥ ९१ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंचैतानष्टादशः न हत्यात्सेतांधर्ममनुस्मरिनत्याहः नचेति त्रिभिः । स्वयंरथाहृदः त्यक्तर-थमरिनहत्यात् । एवंक्षीवं क्षेष्ट्यभाषणं नपुंसकेवाः । आसीनं रथमध्ये भूमौ वोपविष्टमः । तवास्मीतिवादिनं शरणागतमः ॥ ९१ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । अवध्यानाह नचह्रन्यादिति । स्थलंतुद्वपदेशम् ॥ ९१ ॥
  - न सुप्तं न विसन्नाहं न नम्रं न निरायुधम् ॥ नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् ॥ ९२ ॥
- (१) मेघातिथिः । न नषं न भग्नमिति वा पाठः । विसन्ताहस्य मित्रवेषान्तप्रस्य प्राप्तिरेव नास्ति तेनशिरस्नाणा-षभावेनैकदेशेन नग्नतया नग्नोद्रष्टव्यः । भग्नस्यापि परावृत्तप्रतिषेषात्संमुखस्थोपि त्वया सह न युभ्येयमिति विक्त सनानु-बन्धनीयोऽवश्यंयोद्धव्यमिति । नायुभ्यमानंपश्यन्तं यः भेक्षकपृव केवलःसन हन्तव्यः यस्तु मेक्षते युभ्यतेष न तत्र प्रति-षेषः । परेण समागतः अन्येन सहयुभ्यमानोऽन्येन नहन्तव्यः ॥ ९२ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । अयुष्यमानं पश्यन्तमित्येव समागतं युद्धार्थम् ॥ ९२ ॥
  - (१) कुङ्कृकः । स्रमंमुक्तसम्नाहंविवस्नमनायुषमयुष्यमानंत्रेक्षकमन्येन सह युष्यमानंत्र न हन्यात् ॥ ९२ ॥ १०१

- (४) **राघवानन्दः ।** मुप्तं स्वमायितं श्रमवशात् । विसन्ताहं सन्ताहः कवचादिः तच्छून्यम् । पश्यन्तंरणोत्सवम् । गरेणसमागतं परेण सह युद्धासक्तम् ॥ ९२॥
  - (५) मन्द्रमः। विसन्नाइंविकवचम् । पश्यन्तंयुद्धदर्शिनम् । नहन्यादित्यनुवर्तते ॥ ९२ ॥
  - ् ( ६ ) रामचन्द्रः । विगतःसन्नाहोयस्यसविसंनाहस्तं नहन्यात् ॥ ९२ ॥

### नायुधव्यसनप्राप्तं नार्ते नातिपरिक्षतम् ॥ न भीतं न परावत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ९३ ॥

- (१) मेधातिथिः । आयुषव्यसनमायुषक्रस्मायुषभङ्गः कुण्डलिभावः खद्गस्य ज्याछेददृत्येवमादिस्तंमाप्तमः । आर्तः हतपुत्रभात्रादिः । भीतंमुखरागादिनाविद्गायशस्त्रसंम्खमपिपरावृत्तं प्रत्यावृत्यस्थितं एतेनियमाः । प्रतिषेधापेक्षः प्रत्यवायस्तदा च स्वर्गप्राप्तिवचनमर्थवादः किपुनरत्रयुक्तं पुरुषार्थः प्रतिषेधात् न कल्जंभक्षयेदिनिवत् तथाहि नञो-मुख्यार्थवृत्तिता भवति । सतांधर्ममिति शिष्टानामेषआचारदृत्याह अनुस्मरन्निति ॥ ९३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । युद्धव्यसनं दैवकृतं रथभङ्गादिना । आयुधव्यसर्नामिति कचित्पारः तत्रायधव्यसनं ख-ङ्गादिभङ्गः । आर्ते पुत्रादिशोकार्तमः । अतिपरिक्षतमन्येनसह युध्वा । परावृत्तं युद्धात् ॥ ९३ ॥
- (३) कुङ्गृद्धः । भग्नखद्गाद्यायुधंपुत्रशोकादिनाऽऽत्तीबहुत्रहाराकुलंभीतंयुद्धपराहुत्रखंच शिष्टक्षत्रियाणांधर्मस्मरन् न हन्यात् ॥ ९३ ॥
- (४) राघवानन्दः । आयुषव्यसनंप्राप्तं भग्नरभाषायुषम् । आर्ते पुत्रादिशोकैः । परिक्षतमापादतलमस्तककतक्षन् तम् । भीतं वेपमानं भयेन । परावृत्तं युद्धात्पराद्मुखम् । सतांभीष्मादीनाम् ॥ ९३ ॥
- (५) नन्द्रनः । आयुधव्यसनं आयुधभङ्गादिकम् । आर्ते पुत्रादि । सतान्धर्मे कूटयुद्धादिभिरयोधनं स्थलारुढादी-नाञ्चानुस्तरन् राजा नहन्यादित्यनुवर्तते ॥ ९३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । आयुधन्यसनंगामं भग्नायुधं आर्तं पुत्रादिशोकविकलं अतिपरिक्षतं शस्त्रादिषरिक्षतं क्षतसं-युक्तमः ॥ ९३ ॥

# यस्तु भीतः परावत्तः संगामे हन्यते परैः॥ भर्तुर्यहुष्कृतं किञ्चित्तसर्वे प्रतिपद्यते॥ ९४॥

- (१) मेधातिथिः । नैवंमन्तव्यं परावृत्तोयदि हन्यते तदा दुष्कृत्यहतस्तुनेति किर्ताहृपरावृत्तमात्रनिबन्धनंदोषव चनं किंचनपरावृत्तहतेनेयंबुद्धिः कर्तव्या अनुभूतखद्गमहारोस्म्यनृणः कतभर्तृकृत्यइति । तथाविधः महारोन कार्योन्दोषातिशयदर्शनेनेति दर्शयति । भर्तृसंबन्धिदुष्कृतमिति यच वचनमुत्तरत्रतदीयसुकृतयहणमिति तदर्थवादः । नह्मन्येन कृतंशुभमशुभवाऽन्यस्यसंभवति नच सुकृतस्य नाशः किन्तु महता दुष्कृतेन मतिबन्धे चिरकालभाविता सुकृतस्य फल्रस्योच्यते ॥ ९४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । भर्तुर्यदुष्कतिमिति बहुतरदुष्कतोत्पादोपलक्षणं न तुमुख्यार्थं अदुष्कते भर्तिर तदभा-वापत्तेः ॥ ९४ ॥
- (३) कुझूकः । यस्तु योधोभीतः पराद्युखस्सन् युद्धे शत्रुभिर्श्चन्यते सपोषणकर्तुः प्रभीर्यदुष्कतंतत्सर्वेशमोति शा-स्त्रमणको च सुकतदुष्कते यथा शास्त्रसंक्रमयोग्यएवसिद्ध्यतः अतएवोपजीव्यशास्त्रेण बाधनान्व मतिपक्षानुमानोदयो-पि एतच्य महे त्रियेषु त्वेषु सुकतिमित्यत्राविष्कतमस्माभिः॥ पराद्युखहतस्यस्यात्पापमेतद्विवक्षितमः। न त्वत्र प्रभुपापस्या-

दिति गोविन्दराजः । मेधातिथिस्त्वर्थवादमात्रमेतिनिरूपयन् मन्ये नैतद्वयंयुक्तंव्यक्तमन्वर्थवर्जनात् । अन्यदीयपुण्यपापेन ऽन्यत्र संक्रमेतइति शास्त्रप्रामाण्याद्देदान्तसूत्रकता बादरायणेन निर्णीतीयमर्थइति यथोक्तमेव रमणीयम् ॥ ९४ ॥

- (४) राघवान-दः। संघामे पराद्युखादेरीपमाह यस्तिवित द्वाभ्याम् । परस्थपापंपरत्र फलदिमिति च न तस्य नातिभारः । मेधातिथिस्त्वाहार्थवादमात्रम् । भर्तुः शस्त्रभरणयोग्यस्य वान्यस्य यस्पापंतत्पराद्युखघातकानांभवेदिति गोविन्दराजः । प्रकरणादिति परैः शत्रुभिः परावृत्तः पराद्युखोयदि घात्यते तदापोषकस्य भर्तुर्यत्पक्षपातितया बुध्य-ति तस्य दुष्कृतंसर्वमामोतीति वस्त्वर्थः । तस्मात्पराद्युखेन नभाव्यमितिभावः ॥ ९४ ॥
  - (५) नन्दनः। अयोधस्य परावृत्तस्य देशमाह् यस्तुभीतइति। भर्तुः स्वामिनः॥ ९४॥

# यचास्य सुकृतं किचिदमुत्रार्थमुपार्जितम् ॥ भर्ता तत्तर्वमादत्ते पराष्ट्रतहृतस्य तु ॥ ९५॥

- (१) मेधातिथिः । यचास्य सुक्तिकिचिद्धर्ता तत्सर्वमादत्तइति । अमुत्रार्थमुपार्जितं अर्थोस्यास्तीत्यर्थः अर्शआ-दित्वादच् अमुत्रामुष्मिञ्जोके यत्त्रयोजनंतदर्जितंतदस्य निष्फलंभवति अमुत्रार्थोस्येति वा अमुत्रार्थक्यधिकरणोबहुर्बा-हिर्गमकत्वान्प्रायोजकाच्च ॥ ९५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अस्यच परावृत्तहतस्य चकारात्परावृत्तमात्रस्य यद्मुत्रार्थचसुकृतं चकारादिहरूोकार्थ-च ॥ ९५ ॥
  - (३) कुङ्कूकः । पराद्मुखहतस्य यन्किचित्सुरूतंपरलोकार्थमर्जितमनेनास्ति तत्सर्वप्रभुर्लभते ॥ ९५ ॥
- (४) राघवानन्दः । नकेवलमेवमपि त्वस्य पराद्युखस्य भर्ता पोष्टा परावृत्तः पराद्युखः सचासौ हतश्र-तितस्य परावृत्तहतस्य परलोकार्थमुपार्जितंसुकृतमुपादत्तइत्यन्वयः॥ ९५॥

# रथाश्वं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशुन्सियः॥ सर्वद्रव्याणि कुप्यंच योयज्ञयति तस्य तत्॥ ९६॥

- (१) मेधातिथिः । कुप्यं शयनासने ताम्रभाजनादियोयज्ञयति तस्य तद्दाद्धः खामित्वाद्वहणे प्राप्ते तद्दपवादार्थमे-तत् । सुवर्णरूप्यभूम्यावासकादि राज्ञएव एवमर्थपरिगणनम् विनायुधोवाहनादि राज्ञएव धान्यादीनांष्ट्रथगुपादानाद्धनश-ब्देन गोमहिष्यादिकमुच्यते । तथा चहीनाधनंप्राप्य तद्धनंममार्धमिति प्रयुक्तते ॥ ९६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । धनं रत्नादि । सर्वद्रव्याणि वस्नादीनि । कुप्यंहेमरूप्यान्यधातुद्रव्यम् ॥ ९६ ॥
- (३) कुद्धूकः । राज्ञः स्वामिनः सर्वथनयहणे प्राप्ते तदपवादार्थमाह । रथाश्वहस्तिछत्रवस्नादि धनधान्यगवादि दास्यादिस्त्रियः सर्वाणि द्रव्याणि गुडलवणादीनि । कुप्यंच सुवर्णरजतव्यतिरिक्तंताम्नादिधनम् यः पृथाग्जित्वा सततंगृहमा-नयति तस्यैव तद्भवति सुवर्णरजतभूमिरत्वायनपकृष्टधनंतु राज्ञप्व समर्पणीयं एतदर्थमेवात्र परिगणनीयम् ॥ ९६ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । अरिघनस्य ग्रहीतारमाह रथाश्विमिति । दन्तिनं कुप्य सुवर्णरजतं भुमिरत्नाचितिरिक्तं शयना-सनादि ॥ ९६ ॥
- (५) नन्दन । योधैजितंद्रध्यं न राज्ञा हार्घ्यमित्त्यभिप्रायेणाह रथाश्वमिति । खर्णरजतब्यतिरिक्तद्रध्यं कुष्य-म ॥ ९६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । रथादिकं योयज्ञयति तस्य तत्सर्वभवेत् । च पुनः कुप्यं सुवर्णरौप्यव्यतिरिक्तंथातुसंज्ञम् ॥ ९६॥

# राज्ञश्व द्युरुद्धारिमत्येषा वैदिकीश्रुतिः ॥ राज्ञा च सर्वयोधेभ्योदातव्यमपृथग्जितम् ॥ ९७ ॥ [ श्रुत्येभ्योविभजेदर्थान्नैकः सर्वहरोभवेत् । नाममात्रेण तुष्येत छत्रेण च महीपितः ॥ १ ॥ ]

- (१) मेधातिथिः। येन यज्ञितंतेन तद्रहीतव्यमित्यस्यायंविशेषउच्यते। स्वयमुद्धारंराक्केदग्रुक्तमद्र्य्यमुद्धृत्यदगु-रित्यर्थः। नसर्वतेर्प्रहीतव्यमित्येषावैदिकीश्रुतिः इन्द्रोवैवृत्रंहत्वेत्यागुपक्रम्यसमहान् भूत्वादेवताअव्रवीदुद्धारंमउद्धरतेति। राक्कावापृथग्भूयस्वयमूहनीयमत्रार्थविभागानास्त्यनेनायंग्रामीजितएषांवापरकीयसामन्तादिः सर्वेणसर्वउत्खातमूलः सक्त-तक्तस्तत्रराक्का लब्धमश्रमनंन्यायेन भृत्याः संविभजनीयाः॥ ९७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। उदारं तन्मभ्ये यदिष्टंवसु राज्ञस्तदुत्द्वत्य दयुः। तथान श्रुतिः इन्द्रोवैवृत्रंहत्वेत्युपऋम्य समहान्भूत्वादेवताअव्रवोदुद्धारंमउद्धरतेति यथाप्येतहीच्छतीति । पृथक्जितं यैयोधिर्मिलित्वाजितं तेम्योद्धात् ॥ ९७ ॥
- (३) कुह्नूकः । अतएवाह । राज्ञद्दन्यादि उद्धारंयोद्धारोराज्ञेदयुः । उद्भियतइत्युद्धारः । जितथनादुत्कृष्टथनंसुव-र्णरजतकुप्यादि राज्ञे समर्पणीयं करितुरगादिवाहनमपि राज्ञे देयं वाहनंच राज्ञउद्धारंचेति गोतमवचनात् । उद्धारदाने च अतिः इन्द्रोवे वृत्रहत्वेत्युपक्रम्य समहान् भूत्वा देवताअत्रवीत् उद्धारंसमुद्धरतेति । राज्ञाचापृथग्जितंसहजितंसवयो-वैभ्योयथापीठ्षं संविभजनीयम् ॥ ९७ ॥
- (४) राघवानंन्दः । उद्धारं सुवर्णरजतभूम्यायुन्छष्टं करितुरगवाहनमपीति गैतिमवचनात् । तच्छ्रेष्टमपि अपृथ-ग्जितं सहजितं दातव्यं यथापीरुपंविभजनीयम् ॥ ९७ ॥
- (५) **नन्दनः ।** दखुर्योधाः । उद्धारमुत्कष्टद्रव्यंउद्धारंवा वैदिकीश्रुतिःशब्दः । अपृथक्जितंसर्वयोधेः सह जितमः ॥ ९७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तत्मध्ये रथाश्वादिमध्ये उद्धारंयिदृष्टंवस्तु तदुद्धृतंराक्षोदद्युरिति ॥ ९७ ॥ एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तोयोधधर्मः सनातनः ॥ अस्माद्धर्मान्यवेत क्षत्रियोघन् रणे रिपून्॥ ९८॥
- (१) मधातिथिः । उपसंहारीयं योधायोद्धारस्तेषांधर्मीयोधधर्मः । अनुपस्कतः अगर्हितः अविकतोवा अतएवाह् सनातनः खेच्चया प्रवर्तितोविकतःस्यात् । नच्यवेत सर्वदानुप्तिष्ठेत् । क्षत्रिययहणंमुख्यस्तस्यात्राधिकारद्दित दर्शयितुं नत्वन्यस्य तत्स्थानापन्नस्य नायंधर्मद्दित ॥ ९८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अनुपरकतोधुनाऽसंस्कतः परंपरागतः इदानीमपि सदवस्थएव वर्तमानः ॥ ९८ ॥
- (३) कु क्षू कः । अविगर्हितएषोऽनादिसर्गप्रवाहसंभवतया नित्योयोधधर्मउक्तः । युद्धशत्रुनार्हसन् क्षत्रियएतंधर्मन त्यजेत् । युद्धाधकारित्वात्क्षत्रियपहणं अन्योपि तत्स्थानपतितोन त्यजेत् ॥ ९८ ॥ ·
- (४) **राधवानन्दः ।** अनुपस्कतः अविगहितः । योधर्मः कर्तव्याकर्तव्यविचारः । तस्मादृष्टलोभाद्षि नच्य वेत न पराद्युखः स्यात् । मनुरिपून्नाशयम् ॥ ९८ ॥
  - (५) नन्दनः। एवोनुपस्कतः अकतमयवः स्वभावसिद्धइत्यर्थः॥ ९८॥
  - (६) रामचन्द्रः । अनुपस्कतः अधुनाऽसंस्कतः परंपरागतोधर्मः इदानीमपितदवस्थएव ॥ ९८ ॥

### अलब्धंचैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्रयत्नतः ॥ रक्षितं वर्धयेचैव रुद्धं पात्रेषु निक्षिपेत् ॥ ९९ ॥

- (१) मेधातिथिः । न क्षत्रियः संतुष्टः स्याष्ट्रासणवित्कन्त्वलब्धार्जनेयसंकुर्यात् । अर्जितंचधनंरक्षेद्रिक्षितंचव-र्धयेत्कोशसंचयंकुर्यात् ततः पात्रेभ्योदद्यात् नायथार्थव्ययंकुर्यात् । तदुक्तं कुर्यादल्पतरष्ययमिति ॥ ९९ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । अलब्धं यहणार्थम् ॥ ९९ ॥
- (३) कुक्कृकः । अजितंभूमिहिरण्यादिजेतुमिच्छेन् जितंत्रयत्नतोरक्षेत् रक्षितंचवाणिष्यादिना वर्द्धयेत् वृद्धच पा-नेभ्योदचात् ॥ ९९ ॥
- (४) राघवानन्दः । ननु राज्ञःपरिपूर्णधनत्वात्किमित्यायोधनोद्धारंगृक्कात्यतआह अलब्धमिति । लिप्सेत जय-करादिना । वर्धयेक्षभ्यादिना । एतदर्थमेव श्रीणवृत्तिर्वणियक्षितः । पात्रेषु ब्राह्मणेषुनिक्षिपेत् दद्यात् ॥ ९९ ॥

एतचतुर्विधं विद्यात्पुरुषार्थप्रयोजनम् ॥ अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक्कृर्यादतन्द्रितः ॥ १०० ॥

- (१) मेधातिथिः । पुरुषस्य येऽर्थास्तेषांत्रयोजनंचतुर्विधम् ॥ १०० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । चतुर्विधमलब्धलाभादि । पुरुषार्थीधर्मादिः प्रयोजनं यस्य तत्तथा ॥ १०० ॥
- (३) कुद्भूकः । एतश्चतुःप्रकारंपुरुषार्थीयः स्वर्गादिस्तत्प्रयोजनं यस्मादेवंरूपंजानीयादतीऽनलसः सन्सर्वदाऽनु-द्यानंकुर्यात् ॥ १०० ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच एतदिति । एतदरुब्धिलमादि चतुष्ट्यं पुरुषार्थचतुष्ट्यप्रयोजनार्थम् । अत्स्तत्संपा-दयेत् ॥ १०० ॥
  - (५) नन्द्नः। अस्य चतुष्टयस्य ॥ १०० ॥
- (६) रामचन्द्रः । पुरुषार्थोधर्मादिः प्रयोजनं यस्य तत्पुरुषार्थप्रयोजनं एतदरुब्धिनत्यादि चतुर्विधिवद्यात । अस्य पुरुषार्थस्य अनुद्यनं विधानं अतिन्द्रतः सन् सम्यग्यथा स्यात्तथा कुर्यात् ॥ १०० ॥

अरुष्यमिन्छेद्दण्डेन रुष्यं रक्षेदवेक्षया॥ रक्षितं वर्धयेद्दद्धा रुद्धं पात्रेषु निश्चिपेत्॥ १०१॥

- (१) मेधातिथिः । पुरुषस्ययेऽर्थास्तेषांप्रयोजनंचतुर्विषमः । चतस्रएताः क्रियास्तत्र प्रयोज्याअर्जनवर्धनरक्षण-दानानि । उपकारवचनोऽर्थशब्दः पुरुषार्थसिद्व्यर्थमेतत्प्रयोजनं तस्य चतुर्विषस्य प्रसक्तस्यनित्यमनुद्वानंकुर्पात् ॥ १०१ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । इच्छेइण्डेन पहीतुंशनुतः वैश्यादेस्तुकुटुम्बिनः साम्नेव ॥ १०१ ॥
- (३) कुझूकः । अलब्धंयदस्यश्वरथपादातात्मकेन दण्डेन जेतुमिच्छेत् जितंत्र प्रत्यवेक्षणेन रक्षेत् रक्षितंत्र बृद्धग्रुपायेन स्थलजलपथवाणिज्यादिना वर्द्धयेत् बृद्धंशास्त्रीयविभागेन पानेभ्योदद्यात्॥ १०१॥
- (४) राघवानन्दः । केन किसंपादयामीत्येपेक्षांपूरयति अलब्धिमत्यादेः । साधनचतुष्टयंविधने अलब्धिमच्छेदि-ति । दण्डेनेति शुरुकादेरुपलक्षणम् । बृद्ध्या वाणिष्यादिना । दणान्तिक्षेपयेदुत्तरकाले मान्ये ॥ १०१ ॥

<sup>(</sup>९९) चैव=नित्यं (त, थ)

<sup>=</sup>बृद्या ( ह )

<sup>=</sup>नीत्या ( इ, इ )

(५) मन्द्रमः । दण्डेन सैन्येन । अपेक्षयानुसन्धानेन ॥ १०१ ॥

# ानेत्यमुखतदण्डःस्यान्नित्यं विद्यतपौरुषः ॥ नित्यं संद्यतसंवार्योनित्यं छिद्रानुसार्यरेः ॥१०२ ॥

- (१) मेधातिथिः । उद्यतोदण्डोनेनेत्युद्यतदण्डः उद्यतउद्युक्तः सध्यापारइति यावत् । तत्र हस्त्यादिवलं नि-त्यंयोग्याभिविनयेन शिक्षा वाहनदमनादिभिविषेया करणयोग्या अभ्यासाश्य तद्वाहनादिषु वस्नाभरणसंस्कारइत्यादिष्ध-द्यतदण्डता तथा कुर्वतोस्योत्साहशक्तियोगोमण्डले प्रकाशी भवति । तथा नित्यंविवृतपौरुषः विवृतंप्रकाशतामागतंयत्क-र्तव्यम् । सन्धिपालाटवीस्थानादिष्वाप्तपुरुषैरिधिष्ठताः सन्तिरुद्धाः कविचनः सततंजागरणार्थनियोज्याः । नित्यंसंवृतसर्वा-द्यः संवरणीयंसंगोपनीयमात्मगतंकृत्वातत्स्थानंसंवृतंकर्तव्यमुपयहेण परोपजापाकरणेन च नित्यंखिद्वानुसरणेन सर्व-शत्रोःकृत्यपक्षंद्वात्वा झटितितदुपजयः ॥ १०२ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । उचतदण्डोविपरीताचारेषु । विधृतमत्यक्तं पौरुषं पुरुषकारोयेन सतथा। संवृतं निन्हुतं संचारकार्यं यस्य ॥ १०२ ॥
- (३) कुन्नूकः । नित्यंहस्त्यश्वादियुद्धादिशिक्षाभ्यासीदण्डोयस्य सतथा स्यात नित्यंच प्रकाशीकृतमस्नविद्या-दिना पौरुषंयस्य सतथा स्यात् नित्यंसंवृतंसंवरणीयंमस्त्राचारचेष्टादिकंयस्य सतथा स्यात् नित्यंच शत्रोर्व्यसन।दिरूर्शक्र-द्वानुसंधानंतत्परः स्यात् ॥ १०२ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच नित्यमिति । विवृतपौरुषः विवृतं मकाशीकृतं योधादिष्वस्नविद्यादिमकाशरूपं पौरुषं येनसः । संवृतसंवार्यः संवृतः संवरणीयः दूतादिर्मन्त्रश्च यस्यसः । न केवलमेवं परिष्णद्रानुसरणमप्यवश्यंकर्तव्यमस्ती-त्याह नित्यमिति । अरेश्ळिद्रानुसारी स्यादिति ॥ १०२ ॥
- (५) **न-दृनः** । धम्मिन्तरमाह् नित्यिमिति । उद्यतदण्डःस्यात् कृतापराधदमनोद्यतः स्यात् । संवृतसञ्चारः अच्छि-द्रकार्यव्यापारः ॥ १०२ ॥
  - (६) **रामचन्द्रः** । नित्यंसंवृतसन्धानः अरेः छिद्रानुसारी छिद्रान्वेषी स्यात् ॥ १०२ ॥

# नित्यमुखतदण्डस्य कत्स्रमुद्विजते जगत्॥ तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत्॥ १०३॥

- (१) मेधातिथिः । अनन्तरस्यफलंसर्वजनदुद्धिजतेबिभेति प्रतापख्यातिभर्वति । तलात्सर्वाणि भूतानि त्वप्रकृतीः परांश्वरण्डेनैव प्रसाधयेत् । एवंयत्नवतीभीताःशत्रवीनमन्त्ययत्नेनैव ॥ १०३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । सर्वाणि भूतानि त्वकर्तव्येऽनवस्थितानि ॥ १०३॥
  - (३) कुझूकः। यसान्नित्योद्यतदण्डस्य जगदुद्विजेदिति तत्मात्सर्वप्राणिनोदण्डेनैवात्मसात्कुर्यात्॥ १०३॥
- (४) **राघवान-दः । समुच**तदण्डस्य प्रत्यक्षंफलमाह् नित्यमिति । उद्विपंसज्जगदत्वातस्त्रयान्नानिष्टाय समर्थमिति-नित्यदण्डःप्रशस्तइतिभावः ॥ १०३ ॥

### अमाययैव वर्त्तेत न कथंचन मायया ॥ बुध्येतारिप्रयुक्तांच मायां नित्यं स्वसंदतः ॥ १०४॥

(१) मेधातिथिः । मायास्रयं तेन नवर्तेत नच परमकतीरङ्गातरूपाउपजयेत् । अरिणा प्रयुक्तांच मायांयथावदुः ध्येत बुद्ध्या कत्वोपजापंकुर्यात् तत्रकत्यपक्षभतुर्विषः कुद्धल्वधभीतावमानितैः । तत्रयेनद्धतंशल्यंकिचिदुपकारोवा दर्शिः

तःसविप्रलम्यतेषसादेन नियोज्यतेअवमन्यते वा तदशौषि तत्समानः शल्योपकारी कुण्यति नास्यालदीयं शल्यमुपकारी-वोपयुज्यते तादशाउपजापसद्दाभवन्ति । तथावाङ्कभ्येनोपगृद्दीतः पश्चान्यानाधिकाराभ्यांभष्टः प्रवासितवन्षुस्तद्द्वभः प्रसभमिभपूज्य खीळतः सकुल्येरेन्तर्हितः सर्वत्वमाद्दारितस्तत्समानकर्मविद्योन्यः पूज्यते सोवधीर्यतद्द्यवमादिकुदः कनचित्कतंपेशुन्यंतत्समानदोषेभ्योदण्डिनः तंसर्वाधिकारस्थाः सहसोपपादितार्थद्दत्यादि लुब्धवगः । परिक्षीणः कद्यौ-ब्यसनबहुल्ड्र्यादिभीतवर्गः। आत्मसंभावितः शत्रुपूजार्चनरतः तीक्ष्णसाद्द्रसिकोहोमेनासंतुष्टद्द्यवमादिरवमानितवर्गः। एतत्परस्थोपजपेत् आत्मनश्यरक्षेत्॥ १०४॥

- (२) सर्वज्ञमारायणः । माया वश्चनेच्छा । सुसंवृतीरक्षितत्वच्छिदः ॥ १०४ ॥
- (३) कुझूकः । मायया छद्मतयाऽमात्यादिषु न वर्त्तेत तथासित सर्वेषामविश्वसनीयः स्यात्। धर्मरक्षार्थयथात-न्वेनैवन्यवहरेत् यत्नकतात्मपक्षरक्षश्य शत्रुकतांप्रकतिभेदरूपांमायांचारद्वारेण जानीयात्॥ १०४॥
- (४) राघवानन्दः । किंच त्वप्रजात्वमायांविधते अमाययैवेति । अरिप्रयुक्तां तत्कत्पकतिभेदादिकाम् । सुसंब् तोऽपक्टदूतद्वारेणेत्यर्थः ॥ १०४ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । कथञ्चन आपचपीत्यर्थः । सुसंवृतःप्रच्छन्नोभूत्वा ॥ १०४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । सुसंवृतः आच्छादितः अरित्रयुक्तांमायांबुध्येत ॥ १०४ ॥

नास्य छिद्रंपरोविद्यादिद्याच्छिद्धं परस्य तु ॥ गूहेत्कूर्मइवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः ॥ १०५॥

[ न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत् । विश्वासाद्रयमुखनं मूलादपि निकन्ति॥१॥]\*

- (१) मधातिथिः । एषएवार्थः पुनरुच्यते । तथायत्नातिशयंकुर्याचयापरस्यछिदमन्विच्छेदात्मनश्चरक्षेत् । यए-वंकुद्धादिः कापिटकादिवीरपुरुषेर्कायते सएवात्मीयोनुवीयतद्दति कूर्मवदद्गंगूहेदक्षेद्विवरमात्मनः परोपजापाच्छिद्ररक्षणं-महाप्रयोजनमित्येतदनेनाह ॥ १०५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । क्मोंयथाङ्गानिशिरआदीन्यन्तर्निवेश्य रक्षति तथ्राङ्गानि सम् लाम्यादीनि गुमस्थापनेन रक्षेत् । विवरं महारावकाशम् ॥ १०५॥
- (३) कुङ्कूकः । तथा यत्नंकुर्याचयास्य प्रकृतिभेदादिछिदंशानुर्नजानाति शत्रीस्तु प्रकृतिभेदादिकंपारैर्जानीयात् । कूर्मीयथा मुखचरणादीन्यङ्गान्यात्मदेहे गोपायत्येवंराज्याङ्गान्यमात्यादीनि दानसंमानादिनाऽऽत्मसात्कुर्यात् दैवाच प्रकृतिभेदादिरूपे छिदे जाते यत्नतः प्रतीकारंकुर्यात् ॥ १०५॥
- (४) राघवानन्दः । किंच नेति । परस्यारेः । कूर्मइवेति अयमर्थः । यथा कूर्मःकरचरणादिपरेम्योरक्षंस्तिद्व-वरमपि गोपायत्येवराजामात्यादीन्दानमानाभ्यारक्षन्परेभ्यः, एवं छिद्रंरक्षेत्। अमात्यादयोहि विकियमाणाः एवच्छिद्रंगकटये-युःपरच्छिद्रंचगोपयेयुरिति ॥ १०५॥
- (५) मन्द्रमः । अङ्गानि कन्मरिन्भोपायः पुरुषद्रव्यसंपद्विनिपातमतीकारदेशकालविभागकार्यसिद्धिश्चेति । रक्षेत् गूहेत् ॥ १०५ ॥

- (६) रामचन्द्रः । आत्मनः छिदं हानिवृद्धि परः शत्रुर्न विषात् । विवरं महारावकाशं रक्षेत् ॥ १०५ ॥ बकवचिन्नयेदर्थान्सिहवच पराक्रमेत् ॥ टकवचावलुम्पेत शशवच विनिष्पतेत् ॥ १०६ ॥
- (१) मैधातिथिः । यथाअप्युदुर्गाश्रयमपि मत्स्यबलंखभावतस्तद्रहणार्थवकःपर्युदासनपरतया तद्रहणोपामं भ्यानादियोगादासादयति एवमर्थनिन्ताऽभियोगातिशयेनसुदुष्यापाअप्यर्थाआसायन्तदिति मन्वानोनिर्वेदंगच्छेत् । यथा चश्रशोऽल्पकायन्ताच्छकोति निष्पतिनुमुपिसंघादाप तथाएकोप्यसहोयः सर्वतः समृत्थितःआसन्तमकोपोशक्तोवस्थानंदुर्गेऽरिसंपातंछ्त्वा तत्साद्विनिष्पतेद्वुणवितसंश्रयार्थम् । यथा च वृकः पश्चपहणाभियोगाच्छ्र्वलग्रमांसायवलुम्पते एवंस्वर-क्षः परइति मत्वा तद्रहणाभियोगोनमोक्तव्योभविष्यति सकालोयत्र वृक्कवदवलुंपिष्यते । यथा सिहोमहाकायानपि हस्त्या-दीन्हिन्त पराक्रमोत्साहशक्तियोगात् एवमहदरिबलमितिनभेतव्यं अल्पमाणेनापिकदाचिदुन्साहवतामहामाणोनिहन्यतइति ॥ १०६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । बकवदुप्तप्रचारः कर्तव्यंचिन्तयेत् यथा सत्यक्तचेष्ठोदुर्गस्थानामपि मत्स्यानामन्तरंपश्य-ति । सिंहवच्छीर्यमात्रेण न मायया तदसंभवे वृकवत्परस्यान्तरंद्षष्ट्वा ऽवलुम्पेत गृह्ययात् । व्याधविष्टितोयथा शशः शेव्या-दलक्षितगत्या बहिर्याति तथा शत्रुवेष्टितोप्यशक्ती निःसरेत् ॥ १०६ ॥
- (३) कुद्धृकः । यथा बकोजले मीनमितचश्चलसभावमि मन्स्यग्रहणादेकतानान्तःकरणिभन्तयत्येवरहिस सु-विहितरक्षस्यापि विपक्षस्य देशग्रहणादीनर्थाभिन्तयेत । यथा च सिंहः प्रबलम्ब्रिस्यूलमिप दन्तीबलंहन्तुमाक्रमत्येवमल्प-बलोबलवतोपक्रान्तः संश्रयाचुपायान्तरासंभवे सर्वशक्त्या शत्रुंहन्तुमाक्रमेत् । यथा च वृकः पालकतरक्षणमि पश्रंदैवा-त्यालानवधानमासाद्यव्यापादयन्येवंदुर्गाद्यवस्थितमिप रिपुंकथंचित्ममादमासाद्य व्यापादयेत् ।यथा शशः वधोद्धरविविध-व्याधमभ्यगतोपि कुटिलगितरुत्कुत्य पलायतप्वंत्वयमबलोबलवदिरपरिवृतोपि कथंचिदरिष्यामोहमाघाय गुणवत्पार्थिवा-न्तरंसंश्रयितुमुपसर्पेत् ॥ १०६॥
- (४) राघवानन्दः । राज्ञोवृत्त्यन्तरमाह् बकवचिति । बकवदेकान्तवासित्वं तेन सयथा जलान्तर्गतमित्रपलमिप मत्स्यंगृह्णाति तद्वद्विकः परराष्ट्रयहणंचिन्तयेतः। सिंहवत् श्रूरत्वमकटनं सयथाल्पदेहोपि करिणमादत्ते तद्वदल्पसैन्यो-पि सामदानभेदेषूपायेषु क्षीणेषु विजयाय पराक्रमेत् । वृकविन्तत्यपशुपहणाभियोगात्परपहणोपायत्वं परतोऽनमादित्वं-च । शशवद्याधमभ्यतः कुटिलगिततयाऽरिमध्यतःपलायनंच शिक्षेदित्यनुषज्यते ॥ १०६ ॥
  - (५) नन्दनः । एकायत्वे बंकन सादश्यम् । निर्भयत्वे सिंहेन । ऋरत्वे वृकेण । क्षिप्रकारित्वे शशेन ॥ १०६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अर्थान् कार्याणि वृकवत्परस्यान्तरंदृष्ट्रा अवसुम्पेत् गृङ्कीग्रात् । च पुनः शशवद्दिनिन्पतेत् श-शोयथा अरुक्षितगत्या बहिर्याति तथा शत्रुवेष्टितोऽरुक्षितोनिःसरेत् ॥ १०६॥

# एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः ॥ तानानयेद्वशंसर्वान्सामादिभिरुपक्रमैः ॥ १०७॥

- (१) मेधातिथिः । ये परिपन्थिनः प्रतिपक्षतया वर्तन्ते ते वशमानेतन्याः नत्वानुकूल्येन ये वर्तन्तेतेऽपि सा मादिभिः पूर्व प्रथमतएवदण्डेन ॥ १०७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । उपऋमेरुपायैः ॥ १०७ ॥

- (३) कुल्लूकः । एवमुक्तमकारेण विजयमक्तस्य नृपतेर्येविजयविरोभिनोभवेयुस्तान्सर्वान्सामदानभेददण्डेव्पायैः वशमानयेत् ॥ १०७ ॥
- (४) राघवानन्दः । राज्ञःसदैवारातिजयायेतिकर्तव्यतामाहः एवमितिश्रतुर्भिः । परिपश्यिनः श्रत्रवः । उपक्रमैः उपसमीपंक्रन्यन्ते शत्रवोयैस्ते उपक्रमाः उपायास्तैरिति ॥ १०७ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । उपऋषेरुपायैः ॥ ७०७ ॥

यदि तेतु न तिष्ठेयुरुपायैः प्रथमैसिभिः ॥ दण्डेनैव प्रससैतांश्छनकैर्वशमानयेत् ॥ १०८ ॥

- (१) मेधातिथिः । सामादिभिरशक्यादण्डेन वशमानेतव्याद्दि यदुक्तंतद्ण्डेन प्रसस् भूयः श्रनकैर्यावद्दशे दण्डोपक्रमस्तेन नसाहिसकतया ॥ १०८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्रथमैस्निभिः सामदानभेदैः । त्रसद्याभिमूय शनकैः ऋमेण यदि सामसाध्यता स्यादि-त्याशया ॥ १०८ ॥
- (३) कुःझूकः । ते च विजयविरोधिनोयधारौक्षिभिरुपार्येनं निवर्त्तन्ते तदा बलादेशोपमद्दिना युद्धेन शनकैर्ल-घुगुरुदण्डक्रमेण दण्डेन वशी कुर्यात् ॥ १०८ ॥
- (४) राघवानन्दः। तत्र चतुर्थदण्डस्यकालमाह् यदीति । सामदानभेदैः प्रथमैः प्राथमिकैः । एतान्दण्डेन वश्रमान-येदित्यन्वयः। तत्र चतुर्णादण्डादीनां साम्ना साधून्वशयति दण्डेनोपान् दानेन भिन्नान् लुब्धान्वा भेदेन संहतान् तैरसाध्य-त्वे दण्डयेदिति तत्रापि शनैरम्यथा ते प्राणोधतानवशमेयुरिति भावः ॥ १०८ ॥
- ( ५ ) मन्द्रनः । उपक्रमेषु क्रममाह् यदितेत्विति । ते परिपश्यिनस्तिष्ठेयुः । वशद्दतिविभक्तिविपरिणामः प्रथमैःसा-मदानप्रभेदैः अपिशब्देन दण्डस्य मुख्यत्वंस्चितम् ॥ १०८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ते परिपन्थिनः मथमैः त्रिभिरुपायैर्वशे न तिष्ठेयुर्यदि तान्दण्डेनैव वशंमसञ्चानयेत् ॥ १०८ ॥ सामादीनामुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः ॥ सामदण्डी प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिटद्भये ॥१०९॥
- (१) मेघातिथिः । वक्ष्यमाणानांसामादीनामुपायानांसामदण्डौनिगधेते प्रशस्यतया सतिसाम्निक्षपंकंपीनभव-तिदण्डे तु सर्वसिद्धिः ॥ १०९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सामदण्डौ मर्शसित साम्नि धनादिक्षयाभावातः दण्डेच दैवाञ्चयेकीर्तिर्धृत्यौत्वर्गइति ॥ १०९॥
- (३) कुछूकः । चतुर्णामपि सामादीनामुपायानांमध्यात्सामदण्डावेव राष्ट्रवृक्ष्यर्थपण्डिताः प्रशंसन्ति साम्नि श्रया-सधनव्ययसैन्यक्षयादिदोषाभावात् दण्डे तु तत्सद्भावेऽपि कार्यसिक्यतिशयात् ॥ १०९ ॥
  - ( ४) राघवानन्दः । तत्र च त्वराष्ट्रे सामदण्डौ परराष्ट्रे दानभेदौ तावेव मशस्तावित्याह सामादीनामिति ॥ १०९ ॥
- (५) मन्द्रमः । शतुष्वेवायंक्रमीनराष्ट्रस्त्याह् । साधुषु सामप्रयोक्तम्यमसाधुषु दण्डतेन राष्ट्रामिवृद्धिरित्यर्थः ॥ १०९॥

#### यथोद्धरित निर्दाता कक्षं धान्यं च रक्षति ॥ तथा रक्षेन्तृपोराष्ट्रं हन्याच परिपन्थिनः ॥ ११०॥

- (१) मेथातिथिः । येराजानमभिदुसन्ति तेषांयेसुरूद्धान्धवाः संबन्धोपसर्पिणोवा न ते विनाशयितव्याः यदि न तत्कार्याभ्यन्तराः यएवदुष्टास्तएवृत्तियासानतत्संबन्धिनइत्येतिन्दितृदृष्टान्तेन प्रतिपाद्यते । यथाधान्यकक्षयोः सहोत्पन्न-योरत्यन्तसहितयोरिप नेपुण्येन धा परक्षति कक्षमुद्धरित । एवंखराष्ट्रेयावन्तस्तेषांसुरूद्धविप तयोदीषवान्यः सएव नियासोन यः सुसङ्कतोपि अतःसाध्वसाधृविवेद्धन साधवोरक्ष्याअसाधवोनियासाः ॥ ११० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । निर्दाता तृणच्छेत्ता कक्षं तृणादि धान्यमध्यगतमुद्धरेदुत्पाटयेत् । राष्ट्रं खराष्ट्रं । परिप-न्थिनश्रीरादीन् ॥ ११० ॥
- (३) कुद्धूकः । ६ः अत्रे धाः तृणादिकयोः सहोत्पन्नयोरपि धान्यानि छवनकर्ता रक्षति नृणादिकंचोद्धर-त्येवंनृपतीराष्ट्रे दुष्टान्ह-ः ात्वदुष्टांस्तदीयसहजान्श्रातृनपि निर्दातृदष्टान्तादवसीयते शिष्टसहितंच राष्ट्रंरक्षेत् ॥ ११० ॥
- (४) राघवानन्दः । किंचान्यत् यथेति । निर्दाता धान्यतृणाद्युत्पाटनकर्ता सयथा कक्षंतृणाद्युद्धरित धान्यंच रक्षत्येवं राजा दण्डादि कुर्वन्तिप प्रजारक्षेत् हृन्यादेव परिपन्थिनीदस्यून् ॥ ११० ॥
- (५) **नन्दनः । अत्र द**ष्टान्तमाह<sup>ं</sup> यथेति । निर्दाता भूमेः खण्डयिता कुद्दालादिभिः रूपीवलङ्गियावत् । परि-पन्थिः नअसाधृत् ॥ ११० ॥
- (६) रामचन्द्रः । यथा निर्दाना क्षेत्रमरूढभान्यमभ्यस्थिततृणोद्धर्ता तृणमुद्धरित धान्यंरक्षति तथा नृपोराष्ट्रंरक्षे-त परिपन्थिनः चौरान् हन्यात् ॥ ११० ॥
- मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया ॥ सोऽचिराद्भश्यते राज्याजीविताच सबान्धवः ॥१ १ १॥
- (१) मेधातिथिः । यस्तु राजा पूर्वीक्तविकमकत्वा मोहेनानवेक्षया खराष्ट्रंकर्शयतिस दण्डैः सह अश्यत्यिचरा-द्राज्याजनपदानुरागेण प्रकृतिकोपेन जीविताच सार्हासकैरेकािकभिरपि जीवितनिरपेक्षेर्हन्यते ॥ १११ ॥
  - (२) सर्वज्ञमारायणः । कर्शयति चौरायुपघातैः क्षीणंकरोति ॥ १९१ ॥
- (३) कुङ्गूकः । योराजाऽनवेक्षया दुष्टशिष्टाज्ञानेन सर्वानेव त्वराष्ट्रीयजनान् शास्त्रीयधनमहणमारणादिकष्टेन पीड-यति सशीघ्रमेव जनपदवैराख्यमकतिकोपाधर्मेरांजा राज्याज्ञीविताच्च पुत्रादिसहितोश्रश्यते ॥ १११ ॥
- (४) राघवानन्दः । दण्डे क्रियमाणेपि राज्यंयथा न नश्यति तथा वर्तितष्यमन्यथा सदद्यान्तंदोषमाह मोहादि-तिद्वाभ्याम् । कर्षयति लोभेनाधिकदण्डादिना पीडयति ततोऽनवेक्षया शास्त्रम्यादोष्ट्रङ्कनेन नकेवलंशज्याङ्कश्यते स्वयंभ-ष्टोपित्जीवितादायुषः नंक्ष्यतीत्यध्याहार्यम् ॥ १११ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । विपर्ययेणार्थंश्लोकद्वयेनाहं मोहादाजेति ॥ १११ ॥
- (६) रामचन्द्रः । राजा त्वराष्ट्रंत्वराज्यमनवेक्षयाऽविचारेण कर्शयति श्लीणंकरोति सराज्याद्वश्यते सवान्धवोजी-विताच अश्यते ॥ १११ ॥

### शरीरकर्षणात्याणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा॥तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात्॥ १ १ २॥

- (१) मधातिथिः । स्वराष्टेऽत्यन्तमविहतेनानुरागउत्पादनीयस्ति शरीरस्थानीयं शरीरे कर्शितेऽपथ्यभोजनरुक्ष-भोजनादिभिर्यथा प्राणाउत्क्रामन्ति एवंराष्ट्रकर्शनादिप ॥ ११२॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । राष्ट्रस्य त्वराष्ट्रस्य कर्शनात् ॥ ११२ ॥

- (३) कुछूकः। यथा प्राणभृतामाहारनिरोधादिना शरीरशोषणात्माणाः क्षीयन्तएवंराक्कामपि राष्ट्रपीडनात्मकृति-कोपादिना प्राणाविनश्यन्ति तस्मात्स्वशरीरवद्माका राष्ट्रंरक्षणीयमित्युक्तम् ॥ ११२॥
- (४) राघवानन्दः । अन्तायभावेन शरीरकर्षणसित यथा पाणाःक्षीयन्ते तथा राष्ट्रकर्षणाद्राजपाणाःप्रजासंताप-कोपाधेःक्षीणतामीयुर्विनश्यंतीति भावः॥ ११२ ॥

#### राष्ट्रस्य संगहे नित्यं विधानमिदमाचरेत् ॥ सुसंग्रहीतराष्ट्रोहि पार्थिवः सुखमेधते ॥ ११३ ॥

- (१) मिधातिथिः । संयहोरक्षतिथनं सुसंयहीतंरक्षाविधानेनवशीकृतंपरिपालितंत्रा येन स्वराष्ट्रंसपार्थिवः सुखमेष-ते ॥ ११३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । संपहआत्मीयताकरणे ॥ ११३॥
- (३) कुद्भृकः । राष्ट्रस्य रक्षणे च वक्ष्यमाणिममुपायमनुतिष्ठेत् यस्मात्संरक्षितराष्ट्रोराजाऽनायासेन वर्द्धते ॥ ११३॥
- (४) राघवानन्दः । अतोराज्यरक्षणे यत्रआस्थयइत्याह राष्ट्रस्येति । राष्ट्रस्य स्वराष्ट्रस्य प्रतियोग्यनपेक्षाश्रवणा-दिर्दामिति पश्चिवंक्ष्यमाणम् । सुसंगृहीतः पामाध्यक्षादिना राष्ट्रीयस्यसः ॥ ११३॥
  - ( ५ ) नन्दनः । यस्मदिवंतस्मादाष्ट्रस्येति संग्रहे संरक्षणे । इदंवक्ष्यमाणम् ॥ ११३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । राष्ट्रस्य प्रहे त्वायत्ती करणे आत्मवशीकरणे ॥ ११३ ॥

### द्वयोत्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम् ॥तथा पामशतानां च कुर्याद्वाष्ट्रस्य संगहम्॥१९४॥

- (१) मेधातिथिः । इयोर्यामयोर्मभ्ये गुल्मंकुर्यात् । गुल्मोरक्षितृपुरुषसमूहस्तेनैवाधिष्ठतंसंपहंकुर्यात् । तद्यक्तमधि-ष्ठातारंपुरुषंकुर्यात् । अधिकारिसंघहइहोच्यते एवंत्रयाणांपञ्चानांच । अथवा राजभाव्यार्थघहणस्थानंसंघहः ॥ ११४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । इयोर्घामयोरेकं अपरंत्रयाणां अन्यत्पश्चानांघामाणां अन्यद्रामशतस्येति पूर्वपूर्वमुत्तरो-त्तराशक्ये रक्ष्यस्य स्थानस्य रक्षकंगुल्मं स्तेनादिरक्षार्थस्थापितं पदात्याद्यधिष्ठितमिति तदीप केनचिदधिष्ठितंकार्य-मित्यर्थः । ग्रामशतानामिति शतस्य पञ्चशतस्य सहस्रस्य चेति बहुवचनार्थः । एवंराष्ट्रस्य संग्रहंकुर्यादित्युपसंहारः ॥ १९४॥
- (३) कुद्धृकः । द्वयोर्घामयोर्मध्ये त्रयाणांवा घामाणांपञ्चानांवा घामशतानांगुल्मरक्षितृपुरुषसमूहंसत्यमधानपुरुषा-धिष्ठितंराष्ट्रस्य संयहंरक्षास्थानंकुर्यात् । अस्य लाघवगौरवापेक्षश्रोक्तविकल्पः ॥ ११४ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच द्वयोरिति । यामयोर्घामाणांवा मध्येगुल्मं रक्षितृपुरुषसमूहमध्ये प्रधानपुरुषैर्धिष्टतंच राष्ट्रस्यसंप्रहं रक्षास्थानं कुर्यादित्यन्वयः । द्वयोरित्यादि दस्युलाघवगौरवापेक्षया विकल्पः । तत्फलंदस्युनिग्रहः ॥ ११४ ॥
- (५) नन्दनः । द्वयोर्यामयोस्त्रयाणांपञ्चानांच यामाणांयामशतानांमध्ये राष्ट्रगुप्तये कुर्यात् । ब्यूढंसैन्यंगुरूम-म् ॥ १९॥
- (६) रामचन्द्रः । इयोःत्रयाणां पञ्चानां मध्येगुल्ममधिष्ठितं रक्षकं त्वस्थानानाम । एवंराष्ट्रस्यसंयहंकुर्यात

### यामस्याधिपति कुर्यादशयामपार्त तथा ॥ विशतीशं शतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥ ११५॥

- (१) मेधातिथिः । एकैकिसान्यामेऽधिपतिंकुर्यात् । तदुपरिदशयामपतिमः । एवंसर्वत्र ॥ ११५ ॥
- (२)। सर्वज्ञनारायणः। यामस्याधिपतिकरपहाद्यर्थम्॥ ११५॥
- (३) कुङ्कः। एकयामदशयामाद्यधिपतीन्कुर्यात्॥ ११५॥
- (४) राघवानन्दः । यामादीनांगुणदेषज्ञानमकारमाहः यामस्येतित्रिभिः । विश्वतीशं यामाणांविश्वतेरीशमीश्वरमः । एवमुत्तरत्र ॥ ११५ ॥
  - (५) नन्दनः । विंशतीशंविंशतियामेशं । एवमुत्तरत्रापि ॥ ११५ ॥
- (६) रामचन्द्रः। यामाध्यक्षानाह यामस्येति । एकंकरार्थयामाधिपंकुर्यात् । शतेशं शतानां ईशःशतेशःतं शतया-माधिपंकुर्यात् । तथासहस्राधिपतिम ॥ ११५॥

यामदोषान्समुत्पन्नान्पामिकः शनकैः स्वयम् ॥ शंसेद्वामदशेशाय दशेशोविंशतीशिने ॥११६॥

- (१) मेधातिथः। येयामदोषाएकयामाधिकतेननशक्यन्ते समाधातुंतान्दशेशाय निवेदयेत् एवमशक्तीयावत्सह-स्नपतिर्विज्ञाप्यः॥ ११६॥॥ ११७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दोषान् तह्रामीयजनविद्रवादीन् । अत्र विश्वतीशिमित्यादि यावृति राक्षते यामाणां रक्षा भवति तन्मात्रपरम् । विश्वतियामानीशितुंशीलमस्य विश्वतीशी ॥ ११६ ॥
- (३) कुछूकः । यामाधिपतिश्वीरादिदोषान्यामे संजातानात्मना प्रतिकर्त्तुमक्षमोऽनुत्कध्तया खयंदशयामाधिपतये कथयेत् एवंदशयामपतयोविंशतियामखान्यादिभ्यः कथयेयुः तथाचसतिसम्यक्चीरादिकण्टकोद्धारोभवति ॥ ११६॥॥ ११७॥
- (४) राघवानन्दः । शनकेरित्यनेन हरात् । तेन स्वस्मिन्निप दोषाशङ्का वारिता । स्वयमित्यनेनौद्धत्यंभेदकत्वंच निरस्तमः । तेन स्वयंगत्वा शंसेत्कथयेत् यामदेशेशायेत्यन्वयः । एवमुत्तरत्र विंशतीशिने विंशतियामाधिपतये ॥ ११६॥
- (५) **नन्द्रनः ।** यामिकोयामाध्यक्षः । शनकैरत्वरया । यथातथ्यंनिरूष्य । स्वयंशंसेन्न परमुखेन । दशेशाय दश-यामेशाय विशतियामाणामीशितुंशीलमस्येति विशतीशः ॥ ११६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । युग्मं यामदोषानिति । यामिकः एकपामाधिपः समुत्पन्नान् पामदोषान् पामदशेशाय शंसेत् । दशेशः दशयामाधिपः विंशतीशिने शंसेत् ॥ ११६ ॥

विशानीशस्तु तत्सर्वे शानेशाय निवेदयेत् ॥ शंसेद्वामशानेशस्तु सहस्रपतये स्वयम् ॥ ११७॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । तत्सर्वं दोषजातम् ॥ ११७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । विंशतीशः शतेशाय निवेदयेत् । शतेशः सहस्रपतये शंसेत् ॥ ११७ ॥

यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं पामवासिभिः॥ अन्त्रपानेन्धनादीनि पामिकस्तान्यवामुयात्॥१ १८॥

(१) मधातिथिः । एकपामाधिकतस्य वृत्तिरियम् । पामिकोपामाधिकतस्तान्यवामुयाहृद्धीयात् वृत्त्यर्थराक्केपदा-त्रव्यानिपामवासिभिः । अन्नादीनि तु भान्यादेः पश्चाष्टमभागादिः यथावक्ष्यति भान्येऽष्टमंविशामित्यादि ॥ ११८ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । राजपदेयानि एतावदत्र मत्यइं राजाधिकतपुरुवाय मक्तार्थदेयमिति मागेव नियमितानि । आदिपदानैठादीनि । पामीकोपामाधिपतिः ॥ ११८ ॥
- (३) कुह्नृकः। एकपामाधिकतस्य वृत्तिमाहं यान्यन्तपानेन्धनादीनि पामवासिभिः प्रत्यहंराक्के देयानि न त्वब्द-करंधान्यानामष्टमो भागइत्यादिकंतानि यामाधिपतिर्वृत्त्यर्थगृह्णीयात्॥ ११८॥
- (४) राघवानन्दः । किंच मजाभीराक्षेदेयद्रव्ययहीतृनाह् यानीतिद्वाभ्याम् । इन्धनकाष्ठं पानंमध्वादि अवामुयान् त् । यामिकएकयामाभ्यक्षः । एकयामाभ्यक्षस्येन्धनादीन्येव जीविका ॥ ११८ ॥
- ( ५ ) **नन्दनः । यामाभ्यक्षादीनांवृ**त्तनियमंश्लोकद्वेयनाह यानीति । अन्तपानेन्धनादिग्रहणेन पशुधान्यहिरण्यादी नांनिषेधः ॥ ११८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यामिकः एकपामिकः । यानि राजप्रदेयानि एतावदत्र राजपुरुषेण भोक्तव्यमिति प्रयोजनदर्शिः तानि ॥ ११८ ॥

दशी कुलं तुंभुक्षित विशी पञ्चकुलानि च ॥ यामं यामशताध्यक्षः सहस्राधिपतिः पुरम्॥१ १ ९॥

- (१) मेधातिथिः । दशसुपामेष्वधिकतोदशी एवंविशी । छान्दसःशब्दसंस्कारः । कुलंपामैकदेशः । कविद्धहर-तिप्रसिद्धः कचिदुष्टइति । एतदेवपञ्चगुणंविंशतिपामेष्वधिकतः सर्वपामशताष्यक्षः । पुरंनगरं सहस्रेशः स्थानकर्मानुरूपेण वृत्तिकल्पेतेत्येतःसत्यम् ॥ ११९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवंपामाध्यक्षस्य भृतिमुक्काऽन्येषामाह् दशीति । दशयामाधिपोदशी । हलंतुहिगुणंकुल-मितिवचनाद्द्याभ्यांहलाभ्यांया कृष्यते भूस्तांभुञ्जीतित्यर्थः । हलमानंच ॥ अष्टगवंधर्महलंबद्भवंजीवितार्थिनाम् । चतुर्गवंगृह-स्थानांद्विगवंब्रह्मधातिनामिति हारीतोक्तमः । धर्महलंबाह्यं गृहस्थहलंबा । विशी विशतियामपः ॥ १९९ ॥
- (३) कुङ्गूकः। अष्टागवंधर्महरुषद्वंजीवितार्थिनामः। चतुर्गवंगृहस्थानांत्रिगवंब्रह्मघातिनामिति हारीतस्मरणात्॥ वद्वमध्यमहरुमिति तथाविधहरुद्दयेन यावतीभूमिर्वाह्मते तत्कुरुमिति वदति तद्दशयामाधिपतिर्वृत्त्यर्थभुञ्जीते। एवंविश-त्यधिपतिः पञ्चकुरुमित शताधिपतिर्मध्यमंग्रामंसहस्राधिपतिर्मध्यमंपुरमः॥ १९९॥
- (४) राघ्यवानन्दः । दशीत्यादेस्तामाह दशीति ॥ अष्टागवंधर्महलंषद्मवजीविकार्थिनामः । चतुर्गवंगृहस्थानां द्वि-गवंतु गवाशिनामिति लघुहारीतवचनात्षद्मवंमध्यमहलं तथाविधहल्द्वयेन यावती भूःकष्यते तत्कुलमिति परिभाषितं इ-त्यर्थदशयामाधिपस्तावतीं भूमिगृह्णीयादित्यर्थः । यामं मध्यमं । तत्र यामोश्रगुशोक्तः ॥ विप्राश्च विष्रशृत्याश्चयत्रचैव वस-नित ते । सतु यामइति शोक्तःशुद्राणांवासएव चेति । पुरं राजधानीयोग्यं प्राकारशिल्पवणिग्जनहद्दादियुक्तमः । आकरः सुवर्णायुन्पत्तिस्थानमः । व्रजः गवांनिवासः । खेटः कर्किटकायुत्पत्तिस्थलमः । वाटी पूगनारिकेलायुत्पत्तिस्थलमः । इति चतुष्टयं प्रासंगिकं व्याख्यातंचखेटइत्यत्रश्रीधरत्वाभिना ॥ १९९ ॥
- ( ५ ) **न-दनः । दशी दश**यामाधिपतिः । कुलंगृहमेकरूषीवलभागमित्यर्थः । यामंकुलशतयुक्तमः । यथाहकौटिल्यः कुलशतावरंपश्चशतकुलावरंपामंनिवेशयैदिति ॥ ११९॥
- (६) रामचन्द्रः । दशी दशयामाधिपतिः कुरुंभुंजीत इलंतु द्विगुणंकुरुं द्वाभ्यांहरूम्यांरूज्यते याभूरतां । भुजीते-त्यर्थः । विंशी पंचकुरुनि दशहरूष्यक्षेत्राणिभुजीत ॥ ११९ ॥

# तेषां याम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चैव हि ॥ राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्ये इतन्द्रितः ॥ १२०॥

- (१) मधातिथिः । तेषांपामकार्येष्वितरेतरंविमतिपत्तिः । अन्यः स्वकार्येऽन्यः सचिवोमहत्तमः स्निग्धोरागद्देषव-र्णितोदर्शनाय नियोक्तव्यः ॥ १२० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । याम्याणि यामसंबन्धीनि कृत्यानि संकरादिविषयाणि । पृथक्कार्याण्यन्योन्यकलहा-दीनि ॥ १२० ॥
- (३) कुङ्गृकः । तेषांपामनिवासिपश्रतीनांपरपस्परविपतिपत्ती यानि पामभवानि कार्याणि कताकतानि च पृथ-कार्याणि तान्यन्योराह्मोहितकत्तनियुक्तोऽनलसः कुर्वीत ॥ १२० ॥
- (४) राघवान-दः । एषामेकयामाधिपप्रभृतीनामन्योन्यविमितपत्तो याम्याणि यामभवानि कार्यकार्याणि पृथका-याणि च कताकतादीनि अन्यउक्तेम्दः स्निग्धः पार्थिवइतिशेषः । यथा राज्ञःपापंन जायतेतथा हितेषी अतिन्द्रतः राज-भीतेः पश्येदित्यन्वयः ॥ १२० ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । तेषांपामाध्यक्षादीनां । प्राम्याणि प्रामसंबन्धीनि सेतुबन्धनादीनि ॥ १२० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । कार्याणि प्रकतान्यन्योग्यकलहादीनि ॥ १२० ॥

## नगरेनगरे चैकं कुर्यात्सर्वार्थचिन्तकम् ॥ उच्चैःस्थानं घोरहृपं नक्षत्राणामिव पहम् ॥१२१॥

- (१) मेधातिथिः । उच्चैःस्थानं प्रधानभूतमित्यर्थः । घोरहृषं प्रतापवन्तं । नक्षत्राणामिवयहं अंगारकंहस्त्यश्वा-।देवलसंपन्नम् ॥ १२१ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । उच्चैःस्थानं तेभ्योधिकंगृहपरिच्छदसंमानादिकम् । घोरह्रपं दण्डमणयनशक्तवेषधरम् । यहं सोमम् ॥ १२१ ॥
- (३) कुल्लूकः । प्रतिनगरमेकैकमुचैः स्थानं कुलादिना महान्तंप्रधानरूपंघोररूपंहरत्यश्वादिसामप्या भयजनकं-नक्षत्रादिमभ्येभागवादिपहिमव तेजिलनंकार्यदृष्टारंनगराधिपतिकुर्यात् ॥ १२१ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । नैतावता राज्ञःकतकत्यतेत्याह नगरइतिद्वाभ्याम् । सर्वार्थचिन्तकं हस्त्यश्वमजानुवृत्तादि-चिन्तनानियुक्तम् । उच्चैःस्थानं प्रधानभूतं पहं शुक्राङ्गारह्रपम् । दण्डादावकपालुत्वार्थमाह घोरह्रपम् ॥ १२१ ॥
- (५) मन्द्रमः । सर्वार्थिचिन्तकं सर्वकार्यनिर्णायकं । उच्चैःस्थानं महाप्रभावम् । घोररूप्रमैश्वर्यातिशयेनदुर्धर्ष-म् ॥ १२१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । नगरे नगरे एकंपुरुषं सर्वार्थसाधकं सर्वकार्यकर्तारमः । उच्चैं स्थानं उच्चस्थानस्थितमित्यर्थः । घोरुरुपं दण्डपणयनयोग्यवेषधरमः । नक्षत्राणांपहिमवः मकाशमानमः ॥ १२१ ॥

### सताननुपरिकामेत्सर्वानेव सदा स्वयम् ॥ तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्ययाष्ट्रेषु तच्चरैः ॥ १२२ ॥

(१) मेधातिथिः । सनगराधिकतस्तान्सार्वानिपितीननुपरिकामत्सबलेन पूरयेत्सितमयोजने तेषांसर्वेषामिषपतीः मांतइत्तंसम्यक्परिणयेत् सम्ययूपतयापरिजानीयात् केराजचरैःकार्पटिकादिभिः ॥ १२२ ॥

- (२) स्वज्ञनारायणः । अनुपरिकामेदनुसंदध्यात् । वृत्ति चेष्टामः । परिणयेतः प्रापयेतः राजसमीपं तचरैर्नृपचारैः ॥ १२२॥
- (३) कुह्नू कः । सनगराधिकतस्तान्सर्वान्यामाधिपत्यादीनसित प्रयोजने सर्वदा स्वयंसबलेनानुगच्छेत्तेषांच नगरा-धिकतपर्यतानांसर्वेषामेव यद्गाष्ट्रे स्वविष्टितंतत्तद्विषयनियुक्तैश्वरैः सम्यक्ष्मजाः परिणयेदवगच्छेत् ॥ १२२ ॥
- (४) राघवानन्दः । सतादशः तान् यामेशादिसहस्राध्यक्षान्तान् अनुक्रामेरहर्निशंसंचरेत् संचरंस्तेषांवृतं चे-ष्टां परिणयेत् जानीयात् । तच्चरैः तत्रतत्र नगरेषु बहुकालवासिभिः । तैर्हि तत्रत्यानांभदाभदंब्रायते ॥ १२२ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । नगरे नियुक्तस्तान्यामाध्यक्षादीन् । अनुपरिक्रामेत् अनुसंदध्यात् । तेषां पामाध्यक्षादीनाम् । त-चरैः तत्रत्यचरैः । परिणयेत् परीक्षेत ॥ १२२ ॥
- (६) रामचन्द्रः। सः तान्सर्वान् यामनिवासिनः अनुपरिकामेत अनुसंदर्भ्यात सर्वोपरि तिष्ठेदित्यर्थः। तेषां पाम-निवासिनांवृत्तं तचेष्टां तच्चरैः पामचरैः नृपचरैर्वा ॥ १२२ ॥

राज्ञोहि रक्षाधिकताः परस्वादायिनः शठाः ॥ भृत्याभवंति प्रायेण तेभ्योरक्षेदिमाः प्रजाः॥१२३॥

- (१) मेधातिथिः । परत्वमादातुंशीलंयेषांते परत्वादायिनः शठाः सम्यक्कारिणः प्रायेणाधिकताःसन्तोभवन्ति । प्राक्शुचयोपि रक्षन्तिवित्तानि अतः प्राक्शुचित्वानुमाने नोपेक्षणीयाः यत्नतः प्रतिजागरितव्यास्तेभ्योरक्षेदिमाःप्रजाः । नकेवलंराजार्थनाशः अनवेक्षयायावत्प्रजाअपिनिर्द्धनीकुर्वन्ति ॥ १२३ ॥
  - (२) सर्वजनारायणः। राह्मोश्रत्याद्दयन्वयः ॥ १२३॥
- (३) क्रुङ्ख्कः । यत्माचे राज्ञोरक्षाधिकतास्ते बाहुल्येन परत्वपहणशीलावश्रकाश्य भवन्ति तस्मानेभ्यद्माः त्वा-त्मीयाः प्रजाराजा रक्षेतः॥ १२३॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तिकमर्थतत्राह राज्ञइति । ्रक्षाधिकतारक्षार्थमधिकताः प्रामाभ्यक्षादयोभृत्याअपि परत्वा-दायिनः परस्य त्वत्वे विद्यमानेप्यादायिनः गायेण बाहुल्येन भवन्ति । तत्र हेतुः शठावश्वकाः । अतस्तेभ्यः इमाः बुद्धि-स्थीभूताः सर्वनगराभ्यक्षादिद्वारा रक्षेदाजेतिभावः ॥ १२३ ॥
- (५) नन्दनः । अत्रहेतुमाह राज्ञोहीति । रक्षेत् सगरयुक्तः । श्लोकाविमौ राजाविषया वा ॥ १२३ ॥ ये कार्यिकेभ्योऽर्थमेव गृद्धीयुः पापचेतसः ॥ तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्याद्यवासनम् ॥१२४॥
- (१) मिधातिथिः । ये रक्षाधिकताः कार्यिकेम्योव्यवहर्तृभ्योव्यापारवक्ष्योवा इललेशोद्देशिकयादण्डयन्ति जन-पदांस्तेषांसर्वत्वहरणप्रवासने राजाकुर्यात् ॥ १२४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । येकार्यिकेभ्योर्थमेव गृह्णीयुः पापचेतसङ्ति कार्याश्रिभ्योवादिमश्रृतिभ्यउत्कोचरूपेणार्थ-मेव गृह्णीयुर्नराजकार्यकुर्युः ॥ १२४ ॥
- (३) कुद्धृकः । ये रक्षाधिकताः कार्याधिभ्यएव वाक्छलादिकमुद्धाच्य लोभादशास्त्रीयधनपहणपापबुद्धाः कुर्व-न्ति तेषांसर्वत्वराजा गृहीत्वा देशान्तिःसारणंकुर्यात् ॥ १२४ ॥

<sup>(</sup> १२४ ) र्थमेव=र्थमेवं ( घ, च, ण )

<sup>(</sup> १२४ ) येकार्यिके भ्योर्०=कारिके भ्योर्यमादाययेकुर्युः कर्षमन्यथा ( छ )

- (४) राघबानग्दः । राष्ट्रःत्नकीयंकत्यमाहः यद्दति । कार्यिम्यः कार्याथिम्यः वादिप्रतिवादिम्योध्यवद्दारिम्योवा वाक्छलादिकमुद्धाव्यार्थमुत्कोत्तरुपृक्षीयुः । प्रवासनं देशान्तिर्याणंकुर्यादित्यर्थः ॥ १२४ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । परस्वादाने तेषांदण्डमाह येकार्यिकेश्यद्ति । कार्यिकाः कार्य्यवन्तः कार्यार्थिनद्तियावत् ॥ १२४ ॥
- (६) रामचन्द्रः। येश्वत्याः कार्यिभ्यः वादिमतिवादिभ्यः अर्थमेव मतिगृह्वीयुः । कीदशाश्वत्याः पापचेतसः लोभा-क्रान्ताः । राजा तेषां प्रवासनं निष्काशनंकुर्यात् ॥ १२४ ॥

# राजा कर्मसु युक्तानां स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च ॥ प्रत्यहं कल्पयेद्वत्ति स्थानकर्मानुरूपतः ॥१२ ५॥

- (१) मेधातिथिः । युक्तानांनियुक्तानांस्रीणामन्तःपुरदाश्यादीनांत्रेष्यजनस्य दोलकवाहादेः प्रत्यहंवृत्तिकस्पयेन्त्र सांवत्सरीयंसक्टइयाद्वामतदेकदेशंवा स्थानकर्मानुरूपतः स्थानंप्रधानंनियोगः शब्यारक्षादि कर्म शरीरव्यापारस्तदनुरूपे-ण वृत्तिदेया प्रधानेस्थानेत्वल्पेपि कर्म्भणि महतीवृत्तिनिक्टे स्थाने महत्यिप कर्मणि स्वल्पे तदुभयानुरूपम् ॥ १२५॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । राजकर्मग्रु राज्ञ**उपचारादिषु । स्थानमन्तर्विहरपि कर्मोत्तममध्यमाधमं तदनुरूपेण ॥ १२५ ॥
- (३) कुञ्चूकः । राजोपयुक्तकर्मनियुक्तानांश्लीणांदास्यादीनांकर्मकरजनस्य चोत्कृष्टमध्यमापकृष्टस्थानयोग्यानुरू-पेण पत्यहंकर्मानुरूपेण वृत्तिकुर्यात् ॥ १२५॥
- (४) राघवानन्दः। राज्ञःकत्यान्तरमाहः राजेति । राजकर्मस्य युक्तानां नियुक्तानां स्त्रीणां दास्यादीनां प्रेष्यजन-स्य सेवकस्य । स्थानं स्वनिकटदूरादि कर्माल्पायासवष्हायाससाभ्यं तदनुरूपतस्तदनुसारेण ॥ १२५ ॥
- (५) त्रन्द्रशः । अधिकतानां वृत्तिनियममाद् राजाकर्मस्विति युक्तानामधिकारिणांत्रत्यहंकल्पयेन्त्रप्रतिमासंप्रति-वत्सरंवा ॥ १२५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । स्थानं अन्तर्वहिः अनुह्रपतः उत्तमाधममध्यमम् ॥ १२५ ॥ पणोदेयोऽबक्टस्य षहुत्कृष्टस्य वेतनम्॥षाण्मासिकस्तथाच्छादोधान्यद्रोणस्तु मासिकः॥१२६॥
- (१) मेधातिथिः । अवकृष्टःसंमार्जनशोधनविनियुक्तस्तस्य भक्तार्थपणोदेयः । उत्कृष्टस्य पट्सु पट्सु मा-सेषुगतेष्वाष्णादवस्त्रंधान्यद्रोणभमासिकः । चतुराढकोद्रोणः । पणपरिमाणवक्ष्यति । वृत्तिकन्पनार्थाएते ॥ १२६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अर्थान्मध्यमस्य त्रयः । मक्तकं श्वतिः । बट्सु मासेष्वाच्छादनं तत्राप्येकं त्रीणि वडिति पणानुसारेण व्यवस्था । एवंद्रोणेप्येकस्रयःवडिति । मासिकोमासेमासेदेयः ॥ १२६ ॥
- (३) कुझूकः । तामेवदर्शयतिपणइति । अवक्ष्टस्य गृहादिसंमार्जकोदकवाहादेः कर्मकरस्य वक्ष्यमाणलक्षणः पणोश्चतिरूपः प्रत्यहंदातव्यः षाण्मासिकश्चाच्छादोवस्रयुगंदातव्यम् ॥ अष्टमुष्टिर्भवेत्किषित्किषिदृष्टौ च पुष्कलम् । पुष्कलानि तु षत्वारि आढकः परिकोत्तितः ॥ चतुराढकोमवेद्रोणइति गणनया षाण्यद्रोणस्य मितमासंदेयः । उत्कृष्टस्य तु श्वतिरूपाम पट्पणादेयाः अनयेव कल्पनया षाण्मासिकानि पद्वस्त्रयुगानि देयानि मितमासंषाण्मास्याद्रोणादेयाः अनयेवातिदिशा मध्यमस्य पणत्रयंश्चतिरूपंदातव्यं षाण्मासिकंच वस्त्रयुगत्रयंमासिकंच धाण्यंद्रोणत्रयंदेयम् ॥ १२६ ॥

<sup>(</sup>१२६) वेतनम्=भक्तकम् (क, ग, घ, घ, ज)

- (४) राघवाणन्दः । त्यकमीनयुक्तदास्यादीनांदेयविभागमाह पणइति । अयमर्थः । अपकृष्टस्य गृहमार्जनादिक-र्तुः भत्यहंपणः पाण्मासिकं छादोद्दादशहस्तपरिमितंवस्तं भतिमासधान्यं द्रोणः । एवंपहुणितं पणवस्त्रधान्यद्रोणादि उत्क-ष्टस्य साक्षात्कर्मकुशिलनः । तथा मध्यमस्यापि त्रिगुणं तिस्तियं पणाधिक्यमात्रमन्यत्समानमिति वा । तत्र च ॥ अष्ट-मृष्टिभविकिचिद्युश्चरेष्टीतु पुष्कलः । पुष्कलानिच चत्वारि आढकःपरिकीर्तितः ॥ चतुराढकोभवेद्रोणइति द्रोणस्य स्वसणम् ॥ १२६ ॥
- (५) नन्द्रनः । कियतीवृत्तिः कल्प्येति चेदाह पणोदेयइति । भक्तकंपणइत्यन्वयः उक्तार्थः पणइत्यर्थः । देयः मन्त्यहं देयः । षट्पणाइति वचनविपरिणामः । पणदोणयोः परिमाणंवक्ष्यति । आच्छादोवस्नम् । षाण्मासिकः षण्मासे देयः षाण्मासिकः ॥ १२६॥
- (६) रामचन्द्रः । पणः अशीतिवराटकानां पणः अवक्षष्टस्य अर्थान्यभ्यमस्यत्रयः भक्तकं श्रीतः षट्न्सु मासेषु आच्छादनं तत्राप्येकं त्रीणि षडिति पर्यायानुसारेण व्यवस्था । एवंद्रोणेऽप्येकः त्रयःषडिति मासिमासिदेयम् ॥ १२६ ॥ क्रयविक्रयमध्यानं भक्तं च सपरिव्ययम् ॥ योगक्षेमं च संप्रेक्ष्य वणिजोदापयेत्करान्॥१२ ॥।
- (१) मेधातिथिः । करमहणविधिःकियता मूल्येन ऋतिमेतिकयश्च विक्रीयमाणं लभते कियता च कालेन विक्रियते कियत्प्रतिभावे न नश्यत्यथनेत्येवमादिरूपऋयविऋयपरीक्षा । अध्वानंचिराचिरगमनप्राप्यताम् । भक्तं सक्त्वोदनादिमूलम् । परिव्ययस्तदुपकरणंसिः सूपशाकादि धनादि च । योगक्षेममरण्ये कान्तारे वा गच्छतोराजभयंचौरभयं
  निश्चीरतावेत्यादि । एतदपेक्ष्य विणग्भ्यः कराआदातव्याविणिग्भिर्दापयेत्करानिति पाठोयुक्तः गत्यादिनियमेन कर्मसंक्राः
  याअभावात् । दण्डवचनोवा धातुस्तदा दण्डिवद्विकर्मकत्वम् ॥ १२७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ऋयविऋयमितीयता ऋित्वेयता विकेतुंशक्यमिति । अभ्वानमिति एतावान्वर्त्मायासइ-ति । भक्तमन्नमूल्यम् । परिव्ययं ताम्बूलव्यज्ञनादिपरिकरार्थव्ययम् । योगमलब्धलाभं वणिजामायासानुरूपंक्षेमंरक्षणमे-तावति देशेऽमीषामस्माभिः कृतमिति विज्ञायेत्यर्थः । करान् शुल्कम् ॥ १२७ ॥
- (३) कुद्धूकः । कियता मूल्येन क्रीतिमदंवश्चंत्रवणादिद्वव्यंविक्रीयमाणंचात्र कियल्लभ्यते कियदूरादानीतंकिमस्य बिणानोभक्तव्ययेन शाकसूपादिना परिव्ययेण लग्नंकिमस्यारण्यादौ चौरादिभ्योरक्षारूपेण क्षेमप्रतिविधानेन गतं कोऽस्ये-दानीलाभयोगइत्येतदवेक्ष्य विणाजः करान्दापयेत ॥ १२७॥
- (४) राघवानन्दः । वणिकरादानमाहं ऋयेति । ऋयविऋयमूर्वं दूरागतं भक्ष्यव्ययचौरादित्ततं योगक्षेमादी-निच क्षात्वा तद्विकेतृभ्यः करान् शुल्कानि दापयेत् हृद्दादिकते त्वयंगृह्यीयाद्वा ॥ १२७ ॥
- (५) मन्द्रमः । अथकरादानमाह ऋयविऋयमिति । ऋयंमूल्यम् । विऋयंलाभम् । भक्तंवणिग्भः कर्मकारादि-भ्योदेयम् । परितोज्ययः परिज्ययः शुल्कादिकः ॥ १२७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । युग्नमः । सपरिव्ययं ताम्बूळ्यंजनादिपरिव्ययसहितमः ॥ १२७ ॥ यथा फलेन युज्येत राजा कर्त्ता च कर्मणां ॥ तथावेक्ष्य नृपोराष्ट्रे कस्पयेत्सततं करान् ॥१२८॥
- (१) मेघातिथिः । क्षीणक्रवेर्स्यूनः करोग्रहीतब्यइत्येवमर्थमेतत् । वार्योकसोजलीकसः । वद्पदाभवराः । यथाते-स्वल्पमाददानाः परिपुद्दाभवन्ति तथा राक्षा मूलक्षेदोन कर्तव्यः ॥ १२८ ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । फलेन फलप्रास्पा राजा । कर्ताचकर्मणां कृष्यादीनां फलेन धान्यादिना युज्येत लाभद-र्शनाद्धि पुनः प्रवर्तते ॥ १२८ ॥
- (३) कुद्धूकः । यथा राजाऽवेक्षणादिकर्मणः फलेन यथा च वार्षिकवणिगादयः रूषिवाणिज्यादिकर्मणांफलेन संबध्यन्ते तथा निरुप्य राजा सर्वदा राष्ट्रे करान गृह्णीयात् ॥ १२८॥
- (४) **राघवानन्दः** । यथा कर्मणांरुषिवाणिज्यादीनांकर्ता तत्फलेनसंबध्यतएवंराजापि तत्फलभागीत्याह यथे-ति । नृपद्दित नृनुपत्यनुकूलः ॥ १२८ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । सामान्यतः करपरिकल्पनस्य टक्षणमाह यथेति ॥ १२८ ॥

## यथाल्पाल्पमदन्त्याचंवार्यीकोवत्सषद्पदाः॥ तथाल्पाल्पोयहीतव्योराष्ट्राद्राज्ञाब्दिकः करः॥१२९॥

- (१) मधातिथिः । एतदेवाह कर्मणांकर्त्तावाणिजकः राजा च फलेन युज्येत तथा करान्कल्पयेन्न परिमाणिनय-मकारणमस्ति । यत्र महान्लाभस्तत्राधिकमध्युक्तपरिमाणातिकमेण ग्रहीतव्यम् । केचिदिमंश्लोकंपिठित्वा यथाल्पाल्पिति पठित ॥ १२९ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । वत्सः प्रस्रवे । वार्योकसः जलौकसः रक्ताकर्षे ॥ १२९ ॥
- (३) कुङ्गूकः। अत्रदृष्टान्तमाहं यथेत्यादि।यथा जलौकोवत्सभ्रमराः स्तोकस्तोकानि रक्तक्षीरमधून्यदन्त्येवंराज्ञा मूलधनमनुच्छिन्दताऽल्पोऽल्पोराष्ट्रादिदकः करोयाद्यः॥ १२९॥
- (४) राघवानन्दः । करमपिदेशकालसंपत्यनुरूपेणादद्यादितिसदृष्टान्तमाह् यथेति । वार्योकोजलीकाः । अल्पमल्पं क्रियाविशेषणं सयथा गात्राद्रक्तमल्पमादत्ते यद्वा मत्स्यः गन्धवारिचरः अपांबहूनायथेष्टतत्पाने उपजीव्यजलनाशे खन्नाशशङ्क्रयाल्पोदकपिबति । वत्सोपि सर्वदुग्धपाने गोपस्य क्षतिःस्यादित्याशङ्क्रयाल्पंचोषति । अमरस्यापि सर्वमधुपाने फलानुत्पत्तेस्तज्जपुष्पान्तराभावात्त्वनाशशंका । एवं राजन्यप्यूहनीयम् । प्रजानांमूलानुच्छेदादितिभावः । आद्विकः अब्दसमाप्यः ॥ १२९ ॥
- (५) नन्दनः । अन्नदृष्टान्तमाह् यथाल्पाल्पमिति । आध्यमदनीयम् । वार्योकावार्योकसः । ऋषिनिपातनादकारा-न्तत्वम् ॥ १२९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वार्योकसः यथाल्पाल्पं आद्यंभक्ष्यं अदन्ति भक्षयन्ति यथाष्ट्पदाः भ्रमराः अल्पमल्पमदन्ति तथा राजा राष्ट्रमवेक्ष्य आब्दिकान्करानसततंकल्पयेत् ॥ १२९ ॥

#### पञ्चाशद्भागआदेयोराज्ञा पशुहिरण्ययोः ॥ धान्यानामष्टमोभागः षष्ठोद्वादशएव वा ॥ १३०॥

- (१) मधातिथिः । मूल्याधिकयोः पशुहिरण्ययोः पञ्चाशद्भागोपात्यः । धान्यानांभागविशेषः सुकरदुष्करापे-क्षया मन्तब्यः पंचाशत्पूरणः पश्चाशः विशत्यादिभ्यइतिपक्षेतमर् । प्रश्चाशद्भागइतिपाढे द्विभागादिवत्संख्यान्तरम् ॥ १३० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पञ्चाश्रद्धागङ्क्यादिना जनपदानांवाधिककरग्रहउक्तः । हिरण्यपदंरुप्यादेरप्युपलक्षणम् । द्वादर्शति फलेऽष्टमोमध्यमउत्तमेषषः ॥ १३० ॥
  - (३) कुह्नूकः। तमाइ पञ्चाशाद्वागद्दन्यादि । मूलादिधकयोः पशुहिरण्ययोः पञ्चाशाद्वागोराङ्गा यहीतव्यः एवंधा-

न्यानांषष्ठोऽष्टमोद्वादशोवा भागोराज्ञा यासः । भूम्युत्कर्षापकर्षापेक्षया कर्षणादिक्केशलाघवगौरवापेक्षश्रायंबद्धलपयहण-विकल्पः॥ १३०॥

- (४) राघवानन्दः । द्रव्यविशेषे विशेषतःकरमल्पमाह पञ्चाशिद्ति । पशुह्रिरण्ययोस्त्व्जीविभ्यआदेयः । पञ्चा-शद्भागप्कोनपञ्चाशद्भागोद्दव्यत्वामिना याह्मोराज्ञा त्वेकोऽविशिष्टोभागः । एवंसर्वत्र भूम्युत्कर्षापकषापेक्षया कर्मक्रेशला-घवगौरवापेक्षया वा धान्यानांभागविकल्पः ॥ १३० ॥
- (५) नन्द्रनः । द्रव्यविशेषेष्वादेयंभागविशेषंश्लोकत्रयेणाहः पञ्चाशाद्धागइति । सर्वत्र व्ययव्यतिरिक्तलाभविष-या भागकल्पनाः भूमेर्मध्यमोत्तमाधमापेक्षयाः व्यवस्थितविषयोयमष्टमाद्कोविकल्पः कल्पनीयः॥ १३०॥

### आददीताथ षड्गागं द्रुमांसमधुसर्पिषाम् ॥ गन्धौषधिरसानांच पुष्पमूलफलस्य च ॥ १३१ ॥

- (१) मेधातिथिः । दुमशब्देन वृक्षाउच्यन्ते शेषंप्रसिद्धमः । एतेषांषष्ठोभागोलाभाद्रहीतव्यः ॥ १३१ ॥ १३२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दुमाणांत्रयमजितानां वनात्त्तानांच एवं रसानां रुवणादीनाम् ॥ १३१ ॥
- ( ३ ) कुःख्रूकः । दुमशब्दोत्र वृक्षवाचकः वृक्षादीनांसमदशानां अश्ममयान्तानांषष्ठोभागोलाभाद्रहीतव्यः ॥ १३१ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंचान्यदाददीतेति द्वाभ्याम् । दुः काष्ठाद्यथोवृक्षः तदाद्यश्ममयान्तानांसप्तदशानांतदुत्पाद-केभ्यस्तिद्विक्रियभ्यश्य षड्भागमेवाददीतेत्यन्वयः । मांसं मांसमत्स्यौ ॥ १३१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । दुमांसमधुसार्पेषां राजा षङ्गागमाददीत । दोर्बृक्षस्य मांसस्य मधुनः सार्पषःघृतस्य । पलाशी-दुदुमागमाइत्यमरः । तुपुनः गन्धादीनामिति ॥ १३१ ॥

#### पत्रशाकतृणानांच चर्मणां वैदलस्य च॥ मृन्मयानां च भाण्डानां सर्वस्याश्ममयस्य च॥१३२॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । पत्रं तालीपत्रादि । वैदलं वंशादिविदलकतभाण्डादि । मृन्मयानां कुलालादिकतानाम् ॥ १३२॥
  - ( ध ) **राधवान-दः** । डुमाणामितिपाठोमेधानि<sup>थेः</sup> । वैदेलस्य शूर्पादेः ॥ १२२ ॥
  - (५) **नन्दनः** । आददीतेत्यत्रानुवर्तते ॥१३२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । पत्रशाकतृणादीनांच पङ्गागमाददीत स्वीकुर्यात् ॥ १३२ ॥

## भियमाणोप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम् ॥ न च क्षुधाऽस्य संसीदेच्छ्रोत्रियो विषये वसन्॥ १२२॥

- (१) मेघातिथिः। तथा कुर्याचथा क्षुधास्य विषये श्रोत्रियोनावसीदित ॥ १३३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । श्रोत्रियात्तेनाजितधनाद्भागम् ॥ १३३ ॥
- (३) कुद्धूकः । श्लीणधनोऽपि राजा श्लोत्रियब्राह्मणात्करंनगृद्धीयात् न च तदीयदेशे वसन् श्लोत्रियोबुभुक्षयाऽव-सादंगच्छेत् ॥ १३३ ॥
  - (४) राघवान-दः। पर्युदासाधिकरणन्यायेन श्रोत्रियस्य करादानाभावमाह भियमाणइति द्वाभ्याम ॥ १३३ ॥

# यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदित क्षुधा ॥ तस्यापि तत्क्षुधा राष्ट्रमचिरेणैव सीदिति ॥ १३ ४॥

- (१) मेधातिथिः । अनन्तरिवधेरतिक्रमफलमेतत् ॥१३४॥
- (२) सर्वजनारायणः। तस्माद्देयमस्मै किंचिदित्यर्थः ॥ १३४ ॥
- (३) कुद्भूकः । यस्य राङ्गोदेशे श्रोत्रियः श्रुधावसन्नोभवति तस्य राष्ट्रमपि दुर्गिक्षादिभिः श्रुधा शीव्रमवसादंगच्छ-ति ॥ १३४ ॥
- (४) राधवानन्दः । न केवलंकरानादानंकिचास्य राज्ञीविषये वसन् श्रोत्रियोनावसीदेदपि । क्षुधा बुभुक्षया क्षुधासक्तौदृष्टदोषमाह तस्येति । विषये देशे । अतःश्रोत्रियातिरिक्तेभ्यःकरंगृह्णीयादित्यर्थः ॥ १३४ ॥

#### श्रृतरुत्ते विदित्वास्य रहितं धर्म्या प्रकल्पयेत्॥ संरक्षेत्सर्वतश्चेनं पिता पुत्रमिवीरसम् ॥ १३५॥

- (१) मिथातिथिः । धर्म्यांवृत्तियया कुटुम्बधर्मस्यावसादनंनभवति । वृत्तिप्रकल्प्य सर्वतोरक्षेचौरादिभ्यः । स्वयम-धिकव्ययाच ॥ १३५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । तदाह श्रुतवृत्ते इति । वृत्तमाचारः । धर्म्यां स्ववर्णयोग्यां मतियहादिकाम् ॥ १३५ ॥
- (३) कुछ्क्कः। यतएवमतः श्रुतेति । शास्त्रज्ञानानुष्ठाने ज्ञात्वाऽस्य तदनुरूपांधर्मादनपेतांजीविकामुपकल्पयेत् चौरा दिभ्यश्रीनमौरसपुत्रमिव पिता रक्षेचस्मात् ॥ १२५॥
- (४) शघवानन्दः । नकेवलमादानाभावमात्रं प्रत्युतास्मै दानंसार्थवादमाह श्रुतवृत्तेइतिद्वाभ्याम् । श्रुतवृत्ते शास्त-ज्ञानानुष्ठानेइतिकुल्लूकः । श्रुतंवेदाभ्ययनं वृत्तमयाचितत्वादि ते ज्ञात्वास्य श्रोत्रियस्य धर्म्याधर्मादनेपतांतदिभमतांवृत्ति-द्यात् तांलिखितदिष्यादियुक्तताश्रपष्टादिना । रक्षेदेनंचश्रोत्रियं यथातामन्योनहरेदितिभावः । चोरादिभ्योरक्षणंसाधार-जम् ॥ १३५ ॥

### संरक्ष्यमाणोराज्ञायं कुरुते धर्ममन्वहम् ॥ तेनायुर्वर्धते राज्ञोद्रविणं राष्ट्रमेव च ॥ १३६ ॥

- (१) मधातिथिः। धार्म्मिकश्रोत्रियरक्षायाः फलमेतदायुर्दविणराष्ट्रवृद्धिः॥ १२६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । संरक्ष्यमाणोदस्युभ्यः ॥ १३६ ॥
- (३) कुछुकः । सच श्रोत्रियोराज्ञा सम्ययक्षमाणोयंधर्मप्रत्यहंकरोति तेन राज्ञक्षायुर्धनराष्ट्राणि वर्धन्ते ॥ १३६॥
- (४) राघवानन्दः। अतआह समिति। तेनधर्मेणायुर्दविणंराष्ट्रंचास्यराङ्गोवर्धतद्त्यन्वयः ॥ १३६ ॥
- (६) रामचन्द्रः। अयं ब्राह्मणः तेन धर्मेण ॥ १३६॥

# यिंकचिदपि वर्षस्य दापयेत्करसंज्ञितम् ॥ व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्रे पृथम्जनम् ॥ १३७॥

- (१) मेधातिथिः । कृषिधनप्रयोगक्रयविक्रयादिव्यवहारेण जीवन्तंपृथग्जनं ब्राह्मणात्श्रोत्रियादन्यंकरंदापयेन् करसंज्ञासंजातास्य करसंज्ञितम् ॥ १३७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्येनापि कर्मणा वाणिज्यादिव्यवहारेण जीवन्तंपृथग्जनमबाह्मणं किंचिदण्यमपि दापयेत् नतु किंचिदाददीत ॥ १२७ ॥
- (३) कुःख्नृकः । राजा स्वदेशे शाकपणांदिरवल्पमूल्यवस्तु ऋयविऋयादिना जीवन्तंनिकष्टजनंस्वल्पमपि कग-स्वंबर्वेण दापयेत्॥ १३७॥

- (४) **राधवानन्दः । किंच व्यवहारेण** शाकादिऋयविऋयादिना जीवतोनिकृष्टस्याल्पःशुल्कोघाह्यद्दत्याह यदिति । षुथग्जनंनिकृष्टम् ॥ १३७ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । यित्किञ्चिदपि वर्षस्य संवत्सरस्य व्यवहारेण वाणिज्येन पृथग्जनं प्रकृतजनम् ॥ १३७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । पृथग्जनं सामान्यजनं कारुकादिकं यींत्कचिद्पिकरं दापयेत् ॥ १३७ ॥

#### कारुकान् शिल्पनश्चैव शूद्रांश्वात्मोपजीविनः॥एकैकं कारयेत्कर्म मासि मासि महीपितः॥१३८॥

- (१) मधातिथिः । शिल्पमात्रोपजीविनस्तान्मासंमासमेकमहः कर्मकारयेत् आत्मोपजीविनश्रशुद्रावेशभारवाहा-दयः १३८॥
- (२) सर्वज्ञनारांचणः । कारुकान् वर्धक्यादीन् । शिल्पिनोनटादीन् । आत्मोपजीविनोभक्तार्थं नित्यंपरस्य कर्म इत्वा तल्लब्धभक्तेन जीवतः ॥ १३८ ॥
- (३) कुङ्कृकः । कारुकान्सूपकारादीन् शिल्पिभ्यईषदुत्कष्टान् शिल्पिनश्च लोहकारादीन् शुद्धांश्च देहक्केशोपजीवि-नोभारिकादीन् मासि मास्येकंदिनंकर्म कारयेत् ॥ १३८॥
- (४) राघवानन्दः । दुःखजीविनोविष्यादिना नातिपीडनीयाइत्याह कारुकानिति । कारुकान् शूर्पीदकारिणः शिल्पनः चित्रलोहकारादीन् आत्मोपजीविनः देहक्केशोपजीविनः वेतनजीविनः कर्म त्वकंमासिमासि मासंमासेपत्येकैकं कारयेदित्यन्वयः ॥ १३८ ॥
  - (५) नन्द्रनः । आत्मीपजीविनः शरीरोपजीविनः कर्मीपजीविनइति यावत् ॥ १३८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । कारुकादीन् एकैकं विष्टिरूपंकर्ममासिमासि कारयेन् ॥ १३८ ॥

#### नोच्छिन्दादात्मनोमूलं परेषां चातितृण्णया॥उच्छिन्दन् झात्मनोमूलमात्मानं तांश्व पीडयेत्॥१३९॥

- (१) मधातिथिः । करशुल्कादेरमहणमात्मनोमूलछेदः अतिबहुमहणंपरेषां तच तृष्णया भवतीत्यनुवादः आत्म-नोमूलच्छेदेनात्मपीडाभवितकोशक्षयात् अतस्तेषि पीड्यंते । उपस्थितेवियहेक्षीणकोशशक्तिरिमिरपरुद्धोद्धरणेऽवश्यंभ-वेत् । साचतेषांमहृतीपीडा यनुसावकालिककरमहणंसपादयतोनाखेदिताभविति ॥ १३९॥
- (२) सर्व**ज्ञनारायणः** । आत्मनोमूलं करमहणिन न छिन्द्यात् । अतितृष्णयाचातिकरपहणेन न परेषांमृलंधनंछि-न्द्यात् ॥ १३९ ॥
- (३) कुछूकः । प्रजालेहात्करशुल्कादेरयहणमात्मनोमूल्ब्बेदः अतिलोभेन प्रचुरकरादियहणंपरेषांमूलोब्बेदः ए-तदुभयंनकुर्याद्यस्मादात्मनोमूलमुब्बिद्य कोशक्षयादात्मानंपीडयेत् पूर्वार्धात्परेषांचेत्यपिसंबध्यते परेषांमूलमुब्बिद्य तांश्य पोडयेत् ॥ १३९ ॥
- (४) **राधवानन्दः । किं**च प्रजास्वकरादाने नातीव सेहीराज्ञीनधर्मइत्याह नेति । आत्मनीमूर्लं करशुल्कादेर्यहणं सेहेन तन्तत्यजेत् । नापिच परेषांप्रजानामितनृष्णया मूलं सर्वत्वादिकं गृह्णीयादिति ॥ १३९ ॥
- (५) नन्दनः । स्वस्यान्येषाञ्च मूलं कृषिगोरक्षवाणिज्यादिकं करोत्पत्तिस्थानम् । अतिनृष्णया शास्त्रविरुद्धैः करैनेंच्छिन्द्यात् । तत्रकोऽनर्थइत्यपेक्षायामुक्तमुत्तरार्धे मतमुच्छिन्द्यात्मनोमूलमित्यत्र परेषामित्यनुपादानं कृष्यादिक-स्य राजमूलत्वसारज्ञापनार्थे तानन्यांश्वपीडयेत् इरिद्येत् ॥ १३९॥

(६) **रामचन्द्रः** । आत्मनः मूलं मूलधनं प्रजारूपं करपहेण नोच्छिन्द्यात् उच्छिन्नंन कुर्यात् । च पुनः परेषां प्राम-निर्वासनांप्रजानां अतिनृष्णया अतिकश्यहणेन । च पुनः आत्मनः मूलमुच्छिन्दन् हि निश्चयेन आत्मानंच प्रजाश्च पीड-येत् । तस्मान्मूलधनंनोच्छिन्द्यात् ॥ १३९ ॥

तीक्षाश्वेव महुश्व स्यात्कार्य वीक्ष्य महीपतिः ॥ तीक्षाश्वेव महुश्वेव राजा भवति संमतः॥१४०॥

- (१) मधातिथिः । तीक्ष्णमृदुता नित्यमभ्यसनीया । तादशोराजा प्रजानांसंमतोभवत्यभिषेतम् ॥ १४० ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । कार्यप्रेक्य मार्दवेनैव साध्यं यत्तत्र मृदुरन्यत्र तीक्ष्णः ॥ १४० ॥
- (३) कुछूकः । कार्यविशेषमवगम्य कचित्कार्ये तीक्ष्णः कचिन्धृदुश्च भवेत् नत्वैकरूपमालंबेत यत्मादुक्तरूपोर राजा सर्वेषामभिमतोभवति ॥ १४० ॥
- (४) राघवानन्दः। अपिच राजानंधर्मविशेषेण शिक्षयित तीक्ष्णश्चेति । दण्डयेष्वपराधयुक्तेषु तीक्ष्णो निरुपरु-दः षृदुश्य साधुषु संमतोमन्वादीनाम् ॥ १४० ॥
- (५) नन्दनः । धर्मान्तरमाह तीक्ष्णश्चैवेति । तीक्ष्णः अग्न्यकादिमात्रानिर्मितत्वात् मृदुश्च सोमवरुणादिमात्रा-निर्मितत्वात् ॥ १४० ॥
- (६) रामचन्द्रः । महीपितः कार्यवीक्ष्य तीक्ष्णः सन्यृदुःस्यात् । कदाचित्तीक्ष्णः कदाचिन्यृदुः राजा संमतो भव-ति ॥ १४० ॥

अमात्यमुख्यं धर्मज्ञं प्राज्ञं दान्तं कुलोद्गतम् ॥ स्थापयेदासने तस्मिन्खिनः कार्येक्षणे चणाम् ॥ १४१ ॥

- (१) मेधातिथिः । प्रजानांसंबन्धिन कार्यदर्शने खिन्नः शान्तः । धर्मज्ञादिगुणयुक्तंसर्वसहममात्यंतिसन् कार्येक्षणे नियुज्ञीत नपुनस्तिसम्नेव सिहासने ॥ १४१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। आसनेतस्मिन्त्वस्थानइत्यर्थः॥ १४१ ॥
- (३) कुल्लूकः । स्वयंकार्यदर्शने खिन्नः श्रेष्ठामात्यंधर्मीवदंगाज्ञंजितेन्द्रियंकुछीनंतरिमन्कार्यदर्शनस्थाने नियुञ्जीतः ॥ १४१ ॥
- (४) राघवानन्दः । यत्रस्वयमसमर्थस्तत्रामात्यंनियोजयेदित्याह अमात्येति । धर्मज्ञमित्यनेन मभौविक्रियारा-हित्यंस्चितम् । दान्तं लोभाद्यनभिभूतत्वेन मजासु । कुलोद्गतं कुलीनम् । आसनेस्थित्वा यत्र कार्येक्षणे कार्यदर्शने खिनाः खेद्युक्तोऽसमर्थस्तत्रैवंविधममात्यंपयोजयेदित्यन्वयः ॥ १४१ ॥
  - (५) नन्द्नः । खिन्नः बहुकार्यावेक्षणात्परिश्रान्तः । खरिमन्नासने खरिमन्कृत्ये ॥ १४१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । राजा नृणांकार्याणामीक्षणे त्वयं खिन्नः ज्वरादिना युक्तश्चेत्तदा एतादशममात्यमासने कार्यावे-क्षणे स्थापयेदित्यर्थः ॥ १४१ ॥

एवंसर्वविधायेदमितिकर्त्तव्यमात्मनः ॥ युक्तश्चैवाप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १४२ ॥

(१) मेधातिथिः । सहायसंग्रहमभृत्युक्तस्यार्थस्यैवमिति परामर्शनं विधाय कृत्वा इतिकर्तव्यमुपकारकमिति-कर्त्तव्यमुच्यते युक्तस्तत्परः अतुप्वाप्रमत्तः अशावाबुद्ध्यस्खलनमुप्रमत्तता सर्वकाले । पुवंग्जाःपरिरक्षेत् ॥ १४२॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । युक्तउद्युक्तः । अप्रमत्तोन्यत्रासक्तः ॥ १४२ ॥
- (३) कुःहूकः । एवमुक्तप्रकारेण सर्वमात्मनः कार्यजातंसंपाद्योद्यकः प्रमादरहितआत्मीयाः प्रजारक्षेत् ॥ १४२ ॥
- (४) राघवानन्दः । प्रतिज्ञान्तरं बुवन्प्रकृतमुपसंहरति एविमिति । युक्तः उद्युक्तः इमाः खदेशस्थाः रक्षेदेवेत्यन्वयः ॥ १४२ ॥
  - (५) नन्दनः । इदमुक्तम् । युक्तउपायवान् ॥ १४२ ॥

# विकोशन्त्योयस्य राष्ट्रात्ध्रियन्ते दस्युभिः प्रजाः॥संपश्यतः सभृत्यस्य मृतः सनतु जीवति॥१४३॥

- (१) मैथातिथिः । पूर्वोक्तयोरममादयोरन्यथात्वे दोषमाह यदिसम्यग्गुल्मस्थानानि न जानाति तदाछिद्रान्वेषि-भिर्दस्युभिः प्रजाह्नियन्ते तासु किंकरिष्यति । अतस्तादशोराजामृतएव जीवितंमरणमेव अतोऽप्रमत्तेन भवितव्यमः । वि-क्रोशन्त्यः आकन्दत्यः ह्रियन्ते संपर्यतः समृत्यस्यनिर्दिष्टंद्रक्ष्यतेकेवलंचभृत्यास्तदीयाः पर्यन्ति नानुधावन्ति मीक्षय-न्ति सर्वेतेमृतकल्पाः ॥ १४३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । दस्युभिः शत्रुभिः ॥ १४३ ॥
- (३) कुः हुकः । यस्य राज्ञोऽमात्यादिसहितस्य पश्यतएव राष्ट्रादाक्रोशन्त्यः प्रजास्तस्करादिभिरपि हियन्ते समृ-तएव नतु जीवति जीवनकार्याभावाज्ञीवनमपि तस्य मरणमेवेत्यर्थः । तस्मादममत्तः प्रजारक्षेदिति पूर्वोक्तशेषम् ॥१४३॥
- (४) राघवानन्दः । सार्थवादंतदेवाह विक्रोशन्त्यइतिद्वाभ्याम् । विक्रोशन्त्यः हाहतोस्मीतिवचउद्गिरन्त्यः अपिहृयन्ते धनाद्यादानेन दस्युभिः साहसिकैः।संपश्यतद्वन्यनादरेषधी। मृतः शवद्ववृणास्पदीभूतः॥ १४३॥
- (५) नन्दनः । अरक्षितुर्निन्दामाह विक्रोशन्त्यइति । ह्रियन्ते धनमितिशेषः ॥ १४३ ॥ क्षत्रियस्य परोधर्मः प्रजानामेव पालनम् ॥ निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्भेण युज्यते ॥१४४ ॥
  - (१) मेथातिथिः । प्राप्तंफलंभुद्गेराजा सधर्मेण युज्यते अन्यथानुपाहकाणामेवपालनंकुर्वन्प्रत्यवैति ॥ १४४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । निर्दिष्टफलं शास्त्रनियमितकरादि यहणेन भोगसिद्धिः ॥ १४४ ॥
- (३) कुः ह्वृकः । तदेवद्रढयति क्षत्रियेति । धर्मान्तरेभ्यः श्रेष्ठंक्षत्रियस्य प्रजारक्षणमेव प्रकृष्टोधर्मः यासाद्यशोक्तल-क्षणफलकरादिभोक्ता राजा धर्मेण संबध्यते ॥ १४४ ॥
  - (४) **राघवान-दः**। किंच क्षत्रियस्येति । निर्दिष्टफलभोक्ता शास्त्रनिर्दिष्टकरादिफलभोक्ता ॥ १४४ ॥
  - (५) नन्दनः । निर्दिष्टफलभोक्ता प्रजापालनार्थवेतनीकतस्य षड्भागादिकस्य फलस्य भोका ॥ १४४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। निर्दिष्टफलभोक्ता शास्त्रोक्तफलभोका॥ १४४॥

#### उत्थाय पश्चिमे यामे कतशीचः समाहितः॥ हुताग्निर्जाद्मणांश्वाच्यं प्रविशेत्सशुभां सभाम्॥१४५॥

(१) मधातिथिः । पश्चिमीयामोब्राह्मोमुहूर्तः । यतआह कतशौचः समाहितः हुर्ताधिरित नच ब्राह्मं मुहूर्ते होमविधानमस्ति तदा हि चतुर्मुहूर्तशेषा रात्रिभविति होमश्च व्युष्टायांरात्रीसमाप्यकार्यउपःकल्पत्यागेन । आर्च्यब्राह्मणान्यू-जयित्वा सभांशुभांमङ्गलवर्ती प्रविशेत् ॥ १४५॥

<sup>(</sup> १४५ ) हुतामित्री० = गुर्वमित्रा० ( ग )

- (२) सर्वजनारायणः । आर्च्य समभ्यर्च्य ॥ १४% ॥
- (३) कुद्धूकः । सभूपो रात्रेः पश्चिमयामउत्थाय कृतमूत्रपुरीषोत्सर्गादिशौचोऽनन्यमनाः कृतामिहोत्रावसथ्यहो-मोबाह्मणान्पूत्रियत्वा वास्तुलक्षणाद्युपेतांसभाममात्यादिदर्शनगृहंपविशेत् ॥ १४५ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । अधुनास्याहरहः कत्यमाह उत्थायेतिद्वाभ्यामः । पश्चिमेयामे ब्राह्मेमुहूर्ते हुत्वायिमावसथाख्यं श्रोतं पुरोहितसाध्यं । आर्च्यसत्कत्य । शुभां शुभफलदामः ॥ १४५ ॥
  - (५) नन्दनः । राज्ञोनित्यकर्त्तव्यंकर्मिश्लोकद्दयेनाह् उत्थायपश्चिमइति ॥ १४% ॥ तत्र स्थितः प्रजाः सर्वोः प्रतिनन्ध विसर्जयेत् ॥ विस्रज्य च प्रजाः सर्वोमन्त्रयेत्सह मन्त्रिभाः ॥ १४६ ॥
- (१) मेधातिथिः । तत्र तस्यां सभायां स्थिताः प्रजादर्शनार्थमागताः प्रतिनन्द यथाईसंभाषणेक्षणाभ्युत्थाना-भिवादनैईर्षयित्वा विसर्जयेत् यथागतमनुजानीयात् । ततोविसितितेषु तेषुमस्त्रयेत्सहमस्त्रिभिः किंकर्त्तव्यमिति स्वपरराष्ट्र-गतकर्त्तव्यतानिरूपणमस्त्रपञ्चाङ्गंदर्शयिष्यते ॥ १४६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रतिनन्य प्रियमुका ॥ १४६ ॥
- (३) कुद्भृकः । तस्यां सभायां स्थितोदर्शनार्थमागताः प्रजाः सर्वाः संभाषणदर्शनादिभिः मतिनन्य प्रस्थापयेत् ताभ प्रस्थाप्य मित्रिभिः सह सन्धिवियहादि चिन्तयेत् ॥ १४६ ॥
  - (४) राघवानन्दः। किंच। प्रतिनन्ध वाग्वस्नादिना सत्कत्य॥ १४६॥
- (५) **नन्दनः** । तत्र सभायांस्थितः उपविष्टः । प्रतिनन्द्यः न्याय्यनिर्णयेन शीणयित्वा मस्त्रयेत्कर्त्तव्याकार्यजात-मितिशेषः ॥ १४६ ॥

गिरिपृष्ठं समारुस प्रासादंवा रहोगतः॥ अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः॥ १४७॥

- (१) मेघातिथिः । मस्त्रदेशविधिः । रहोगतः विविक्ते निर्जने देशे स्थितः अविभावितः अनुमानेनापि यथा न जनाजानन्तीदंवस्तुविद्यतइति तथा कुर्यात् । निःशलांकं शलाकाइषीकाः यत्रनृणमपि नास्ति येन न कश्चित्तिष्ठतीति सं-भावनास्तितिन्तिःशलाकम् । इमान्यद्गानि कर्मणामारम्भोपायः पुरुषद्रव्यसंपत् देशकालविभागः विनिपातप्रतीकारः कार्य-सिद्धिरिति । अथवा प्रार्थनाकालनातिपातयेत्तत्रदीर्घोमस्त्रः स्यात् । न तेषांब्रूयात् गुप्तमस्त्रश्चरयात् ॥ १४७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । निःशलाकएकान्ते यत्र काप्यविभावितः अन्यैरन्पलक्षितः ॥ १४७ ॥
- (३) कुद्धृकः । पर्वतपृष्ठमारुस निर्जनवनगृहस्थितोऽरण्यदेशे वा विविक्ते मस्त्रभेदकारिभिरनुपरुक्षितःकर्मणा-मारम्भोपायः पुरुषद्व्यसंपदेशकारुविभागोविनिपातग्रतीकरः कार्यसिद्धिरित्येवंपञ्चाद्गंमस्त्रंचिन्तयेत् ॥ १४७ ॥
- (४) राघवान-दः । मस्त्रयेदित्युक्तंतदुः चितंस्थलमाहः गिरीति । प्रासादं रहोगतं अन्तःपुरगतमः । निःशलाके म-स्त्रभेदकाःशलाकाः प्रतिरोधकजन्तवोवक्ष्यमाणाजडादयः तद्रहिते विविक्तइति यावत् । अविभावितः मस्त्रभेदकैरनुप-लक्षितः ॥ १४७ ॥
- (५) नन्दनः । मत्त्रणस्य देशमाह गिरिपृष्ठमिति । निःशलाके कुशशलाकादिहीने । अविभावितः अविदितः अन् नाभैरिति शेषः ॥ १४७ ॥

<sup>(</sup> १४७ ) द्विभावितः =त्सविभावितः ( ग )

(६) रामचन्द्रः । अथमस्त्रविधिमाह गिरीति । गिरिपृष्ठं गिरिशृंगं समारुत्त निःशलाके निर्मानुष्ये मस्त्रकुर्यात् । निःशलाकास्तथारहद्दयमरः । अविभावितः अङ्गातः ॥ १४७ ॥

यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः ॥ सक्तः पृथिवीं भुद्धे कोशहीनोपि पार्थिवः॥ १४८॥

- (१) मेघातिथिः । मत्त्रप्रकाशनिवारणार्थः श्लोकः । पृथग्जनाअमित्त्रणो मत्त्रविद्वाद्याः ॥ १४८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पृथग्जनामन्त्रबाह्माः समागम्य तन्मस्त्रब्नैःसह ॥ १४८ ॥
- (३) कुझूकः । यस्य राज्ञोमित्त्रिभ्यः पृथगन्येजनामिलित्वास्य मस्त्रंन जानन्ति सक्षीणकोशोऽपि सर्वोष्टिथर्वी-भुनक्ति ॥ १४८ ॥
- (४) राघवानन्दः । तत्रैव दष्टार्थवादफलमाह् यस्येति । समागम्य मिलित्वा मन्त्रणं पृथङ्गन्त्रणंच । जनाःश-णिनः । सपार्थिवः दरिद्रोपिकत्स्नां समुद्रमेखलां पृथ्वीं भुङ्कहृत्यन्वयः ॥ १४८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यस्य मस्त्रं पृथग्जनाः मन्त्रवाह्मान जानंति कोशहीनोपि सराजा करलांपृथिवी भुंके ॥१४८॥ जडमूकान्धविधरांस्तिर्यग्योनान्वयोतिगान् ॥ स्त्रीम्लेन्छव्याधितव्यद्गान्यन्त्रकालेऽपसार्यत्॥१४९॥
- (१) मेघातिथिः । यत्किचित्पाणिजातंतन्मस्त्रयमाणोविशोधयेत् ततः प्रदेशादपशोधयेत् मस्त्रभेदाशद्भूया तिर्यन्योतिषु च शुकसारिकादयोपिमस्त्रभिन्दन्ति गवाश्वादयोपि। योगारुढाःपरिवर्तितवार्त्ताविनिकाः सदसम्राहीरुपवार्त्तादयो-भवंति तदान्तर्धानादयोपि नरेन्द्रविद्याश्य श्रूयन्ते । व्यद्भत्वादेव ग्रहणे सिद्धे गोबलीवर्द्वत् व्यद्भस्य हस्तपादादिश्चेदने न मस्त्रनियमास्था कर्त्तव्या नायंकुत्रचित् गंतुंशकोति इहैवावरुद्धआस्ते कथंमस्त्रान्भेत्स्यतीति । अथवा एवंविधामित्रणोन कर्त्तव्याबुद्धिविभ्रमसंभवात् अतोनाप्ताअपि ततोपसर्पः ॥ १४९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । जडोरेहरपन्दनाशकः । तैर्यग्योनाः श्वकाकादयः । एतान्कतकमूकान्धजडा-दिभावाशङ्कया म्लेच्छवङ्गादींश्य सहजदुष्टाश्रयतयाऽपनयेत् ॥ १४९ ॥
- (३) कुङ्गूकः । बुद्धिवाक्चकुःश्रोत्रविकलान् तिर्यग्योनिभवांश्य शुकसारिकादीन् अतिवृद्धस्रीम्लेच्यरोग्यङ्ग-हीनांश्य मस्त्रसमयेऽपसारयेचस्मात्॥ १४९॥
- (४) राघवानन्दः । किंच मह्नणे कर्तव्ये वर्ष्यान् सार्थवादमाह जडेति द्वाभ्याम् । तैर्यग्योनान् तिर्यग्योनौ भवान् शुकसारिकादीन् वयोधिकान् वृद्धान् व्यङ्गान् काणादीन् अपसारयेत् ॥ १४९॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । तैर्यग्योनान् शुकसारिकादीन् । अपसारयेन्निषेधयेत् ॥ १४९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । जडमूकान्धारीन्यन्त्रकाले अपसारयेत् प्रतिषेषयेहित्यर्थः ॥ १४९ ॥ भिन्दन्त्यवसतासन्त्रंतैर्यग्योनास्तथैव च ॥ स्नियश्चैव विशेषेण तस्मात्तत्रादृतोभवेत् ॥ १५० ॥
  - (१) मेघातिथिः । मानादपेताअवमताः क्षुद्रादयोपमानासत्वे कदाचित्कि चिच्छूणुयुः । कदाचिद्वाक्षराण्युचा-

<sup>(</sup>१४९) म्लेच्ड = क्रीव (स)

रियतुंशक्रुयुस्ततोमस्त्रभेदःस्यात् । शक्नुवन्ति निपुणाः किंचिदागमेष्वनुमन्तुम् ॥ १५० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । स्नीतैर्यग्योनयोर्विशेषमाह भिन्दन्तीति । तैर्यग्योग्या एवमेव मस्त्रंभिन्दन्ति स्नियस्त्वव-मानादिति विवेकः । तत्र तदपसारणे ॥ १५० ॥
- (३) कुझूकः । एते जडादयोपि प्राचीनदुष्कतवशेन पाप्तजडादिभावाअधार्मिकतयैवावमानितामस्त्रभेदंकुर्वन्ति तथा शुकादयोऽतिवृद्धाश्र स्नियश्र विशेषेणास्थिरबुद्धितया मस्त्रभिन्दन्ति तस्मात्तदपसारणे यसवान्स्यात् ॥ १५० ॥
- (४) राघवानन्दः । तत्रहेतुः भिन्दन्तीति । नृपेणावमताजडादयो मम्त्रंभिन्दन्तीतिकत्वा तानपसारयेदित्यन्वयः । आदतोयमवान् तेषु ॥ १५० ॥
- (५) **नन्दनः** । अत्रहेतुमाह भिन्दन्त्यवमताइति । अवमतशब्देन जडादयागृह्यन्ते ते मनुष्येरवमताभवन्ति । अथ-वावमतग्रहणंतद्वर्जनार्थे तस्मिन्पक्षे तैर्यग्योनग्रहणजडान्धादीनामन्युपलक्षणार्थम् । आह्तोभवेत् वर्जने कृतयस्रोभवेत् ॥ १५०॥
- (६) **रामचन्द्रः** । अवमताः तिरस्कृताः जडादयः मस्त्रंभिन्दन्ति । तस्मात्कारणात्तत्र जडादिष्वादतः प्रयत्नवान् भवेत् ॥ १५० ॥

मध्यंदिनेऽर्धरात्रे वा विश्रान्तोविगतक्कमः॥ चिन्तयेद्धर्मकामार्थान्सार्धतैरेकएव वा॥ १५१॥

- (१) मेधातिथिः । धर्मादीनांपरस्परविरोधंचिन्तयेत् अन्यतमवृद्धौ सर्वोत्थितर्जयेत् ॥ १५१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विश्रान्तः सुखासीनः । विगतक्रमोदेहदौःस्थ्यरहितः ॥ १५१ ॥
- (३) कुल्लूकः । दिनमध्ये रात्रिमध्ये वा विगतचित्तखेदःशरीरक्रेशरहितश्य मित्रिभिः सहैकाकीवाधर्मार्थकामाननु-षातुंचिन्तयेत् ॥ १५१ ॥
- (४) राघवानन्दः । मस्त्रोचितंकालंकथयन्धर्मादिचिन्तनंत्रूते मध्यंदिनमितित्रिभिः । विश्रान्तोयुद्धादिकतश्रमर-हितः विगतस्त्रमोरोगालस्यनिद्वायुपदवश्रून्यः । तैरमान्यैः । अतिगोप्यत्वेत्वेकएववा ॥ १५१ ॥
- (५) **मन्द्रमः । मन्त्रस्य कालमाह** मध्यन्दिन इति । मध्यन्दिने विश्रान्तो विगतस्त्रमः आधिष्याधिरहितः । तैर्म-स्त्रिभिः ॥ १५१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । विश्रान्तः सुखासीनः तैः अमात्यैः सार्धं एकएव वा धर्मकामार्थान् चिन्तयेव ॥ १५१ ॥ परस्परविरुद्धानां तेषां च समुपार्जनम् ॥ कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥ १५२ ॥
- (१) मधातिथिः । धर्मार्थकामानांवा मित्रणांवा समुपार्जनंसंग्रहणम् । कन्यानांसंग्दानंस्वकार्यसिद्धिवशेनचिन्त्यम् । कुमाराणांराजपुत्राणांरक्षणं तववयमित्येवमादिभिर्धर्ममर्थच । तेयाह्यितव्याः नवंहिद्वव्ययेनार्थजातेनोपदिश्यते तत्त्व वृष्यति एवमसंस्कृतबुद्धयोयषदुष्यन्ते तत्तत्त्रभ्यमं गृह्णन्ति यद्यसिद्धःसंसृज्यन्ते तदा तत्स्वभावस्तेषांग्रामोति तेच दुःसंस्कारोपदिग्धाः न शक्यन्ते व्यसनेभ्योनिवर्तयितुं उक्तंच नीलीरक्तेवासिकुंकुमाद्वरागोदुराधेयस्तरमात्ते नित्यमनुशा-सनीयाः तत्रापि ये गुणवतस्तान्वर्धयेत् इतरानीषत्संविभजेत् ज्येष्ठंमहागुणममत्सरंयोवराज्येभिषिचेत् एवंराजपुत्ररक्षणे नित्यंयस्त्वता भवितव्यम् ॥ १५२ ॥
- 🎤 ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । परस्परविरुद्धानां तेषां धर्मादीनांत्रयाणांसमुपार्जनंसंभूतानामविरोधेनार्जनम् ॥ १५२ ॥

- (३) कुद्धूकः । तेषांच धर्मार्थकामानांपायिकविरोधवतांविरोधपरिहारेणार्जनीपायंचिन्तयेत् । दुहितृणांच दानं स्वकार्यसिक्यर्थनिरूपयेत् । कुमाराणांच पुत्राणांविनयाधाननीतिशिक्षार्थरक्षणंचिन्तयेत् ॥ १५२ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच परेति । परस्परिवरुद्धानांप्रायेण समानोपायशून्यानांधर्मार्थकामानांसमुपार्जनंचिन्त-येदित्यनुषदः । अयमर्थः । अतिदण्डादिना अर्थे जन्ये धर्मोह्रीयेत अतिक्रेशेन धर्मे जन्ये कामोविषयभोगः कुत-स्त्यः इतिविरोधपरिहारेणार्जनोपायमसंप्रदानं संप्रदीयते । अस्मैसत्कुरूपस्त्तवरादिः । रक्षणंयोवराज्ये स्थापियतुवि-नयाधानरीतिशिक्षाद्यम् ॥ १५२ ॥
- (५) नन्द्रनः । तामेव चिन्तांश्लोकत्रयेण प्रपञ्चयति परस्परेति । तेषांधर्मार्थकामानामः । समुपार्जनमधिगमनी-पायमः । संपदानंपरंचिन्तयेदित्यनुवर्तते ॥ १५२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । परस्परिवरुद्धानां तेषां धर्मार्थकामानां समुपार्जनं चिन्तयेदिति पूर्वेणान्वयः ॥ १५२ ॥ दूतसंप्रेषणं चैव कार्यशेषं तथैव च ॥ अन्तःपुरप्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम् ॥ १५३ ॥
- (१) मेधातिथिः । येन संघानंवियहोवापि कार्यस्तेन च दूतसंत्रेषणंचिन्त्यम् । आरब्धकार्यसंबन्धंचिन्तयेत् । अवस्थापनायकक्षान्तेरष्वन्तविशिकसैन्याधिष्ठितोन्तःपुरंपविशेत् । तत्र स्थविरस्नीमितिशुद्धांदेवींपरिपश्येन्नापिरशुद्धां देवीं । यहलीनोहि भ्राता भद्रसेनोमातुः शयनान्तर्गतः कुपुरुषशङ्काविषदिग्धेन नूपुरेणावन्त्यंदेवीजघानमेखलायाः सौवीरंवेण्यांगूढेन शस्त्रेण विदूर्शं तस्मादेतानि विस्भिस्थानानियन्तः परीक्षेत । मुग्डजिटलकुह्कप्रतिसंसर्गबाह्मदासीिभरन्तःपुरदासीनांप्रतिषधयेत् । प्रणिधीनांचकार्पटिकादीनांवापरस्पराभिवेष्टितंचिन्तयेत् ॥ १५३ ॥
- (२) सर्व**तनारायणः ।** कार्यशेषंकतस्यार्थस्यासमाप्तिमः । प्रचारंपवृत्तिमः । प्रणिधीनांचेष्टितं प्रसंगमादि ॥ १५३ ॥
- (३) कुद्धृकः । दूतानांसंगुप्तार्थलेखहारित्वादिना परराष्ट्रमस्थापनंचिन्तयेत् तथा प्रारब्धकार्यशेषंसमाप्यिनुष्चन्त-येत् स्त्रीणांचातिविषमचेष्टितत्वात् तथाहि ॥ शक्षेण वेणीविनिगूहितेन विदूर्थवे महिषीजघान । विषमदिग्धेनः च नूपुरेण देवीविरक्ता किलकाशिराजम ॥ इत्याद्यवगम्यात्मरक्षार्थचान्तःपुरस्त्रीणांचेष्टितंसस्वीदास्यादिना निरुपयेत् । चराणांच प्र-तिराजादिष् नियुक्तानांचरान्तरैश्वेष्टितमवधारयेत् ॥ १५३ ॥
- (४) राघवानन्दः । कार्यशेषमः दण्डशुरुकाशेषमः । अन्तःपुरमचारं स्त्रीणांसमिवषमचेष्टितमः । प्रणिधीनांचराणां चारान्तरचेष्टितमवधारयेतः ॥ १५३ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अन्तःपुरमचारं पुरान्तर्वितनां मन्तिमः । प्रणिधीनांगूढपुरुषाणामः ॥ १५३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । कार्यशेषं कतस्यार्थस्य समाप्तिं अन्तः पुरमचारं मर्ग्यांचेच चिन्तयेत्॥ १५३॥ क्रास्त्रं चाष्टविधं कर्म पञ्चवर्गे च तत्त्वतः॥ अनुरागापरागौ च प्रचारं मण्डलस्य च॥ १५४॥ [वने वनेचराःकार्याश्रमणाटविकादयः॥ परप्रटत्तिज्ञानार्थं शीघाचारपरंपराः॥ १॥] ‡
- [ परस्यचिते बोद्धव्यास्तादशैरेवतादशाः ॥ चारसंचारिणःसंस्थाःशठाश्वागृढसंज्ञिताः ॥ २ ॥ ] <sup>1</sup>
  - ( १ ) मेधातिथिः । अरूतारम्भरूतानुष्ठानं अनुष्ठितविशेषणं कर्मफल्संग्रहः तथा सामभेददानदण्डमेतदष्टवि-

भक्तमी । अथवा विणक्षिपयाउदकसेत्वण्यनं दुर्गकरणं छतस्य वा सत्संस्कारियमः इस्तिवण्यनंखनिखननं शूण्यनिवे-शनं दारुवनच्छेदनंचेति । अपरेत्वाहुः ॥ आदानेचिवसर्गेचतथाप्रैषनिषेषयोः । पश्चमेचार्यवचमेव्यवहारस्यचेक्षणे ॥ दण्ड-बुष्योःसद्ययुक्तस्तेनाष्ट्रगतिकोनृपः । अष्टकर्मादिवंयातिराजाशत्रुभिर्श्यतः ॥ इत्यौशनसौश्लोकौ तत्रस्वीकरणमादानं क्लीनां भृत्ये भ्योधनदानं विसर्गः प्रेषोदुष्टत्यागः अर्थाधिकतानां मतिमवृत्तिनिरोधोनिषेधः असत्मवृत्तिनिषधभार्थवचन वर्णाभमाणांस्वकर्मसंशयव्यवहारावेक्षणं परस्पराभियोगे दण्डनिपातनं पराजितानांच प्रमादस्खलिते तु प्रायश्यित्तमित्येतद-ष्ट्रविधंकर्म । पञ्चवर्गः कापिटकोदास्थितगृहपतिकवैदेहिकतापसब्यञ्जनाः परमधर्मज्ञाः मगल्भक्रात्राः कापिटकास्तानर्थ बानान्यामुपसंगृह्य मन्त्री भ्रूयात् राजानंमाञ्चपमाणं कत्वा यत्र यदकुशलंतत्तरानीमैवाच्छातव्यंतयेति । प्रवज्यायाः प्रत्य-वसितउदारियतः सचम्बाशीचयुक्तः सर्वान्नपदानसमर्थायां भूमी मभूतिहरण्यायांदासकर्मकारयेत् । कृषिकर्मफलं तच्च सर्वप्रविभागां पासाच्छाद्नावसथान्यतिविद्ध्यात् तेषांये वृत्तिकामास्तानुपजिपदेवमेतेनेव वृत्तेन राजार्थश्यरितव्योभक्तवे-तनकाले चापस्थातव्यमिति । सर्वप्रविजताः लंस्वंकर्मीपजपेयुः । कर्षकोवृत्तिक्षीणः प्रद्वाशीचयुक्तोगृहपतिव्यञ्जनः सरू विकर्मकुर्याद्यथोक्तायांभूमाविति । वाणिजिकोवृत्तिक्षीणः प्रवाशीचयुक्तोवैदेहिकव्यञ्जनः सवणिक्कर्मकुर्यात्मदिष्टायां भूमावि-ति समानमः । मुण्डोजिटलोवा वृत्तिकामस्तापसव्यञ्जनः सन्नगराभ्याशे प्रभूतजिटलमुण्डान्तेवासिशाकंयवमुष्टिवा मासान्त-रितंत्रकाशमश्रीयाद्धर्मव्याजेन गृढं यथेष्टमाहारतापसव्यञ्जनान्तेवासिनश्रीनंप्रसिद्धयोगैरर्थलाभमपे शिष्याश्रादिशेयुः दाहं-चौरभयंद्रद्दवर्षच विदेशप्रवृत्तमिद्मद्यश्वोबा भविष्यतीदंवा राजाकरिष्यतीति तस्य गूढमित्त्रणस्तत्त्रयुक्ताः संपाद्येयुः । येचास्य राष्ट्रीवंशलक्षणविद्यासंगवेद्यां जंभकविद्यां भाषागतमाश्रमधर्मनिमित्तज्ञानंचाधीयानामित्र्वणस्तत्रराजा एतत्पञ्च संस्थायतैर्मिन्निभिःस्वविषयेवस्थापयेत् । मिन्नपुरोहितसेनापितयुवराजदीवारिकान्तर्वेशिकादिवु सद्यपदेशवेषशिल्प-भाषाविद्रोजनपदापदेशेन मित्रणःस्तंथारयत् तथा कृञ्जवामनिकरातमूकजडविधरान्धनटनर्त्तकगायनादयः श्लियश्राभ्य-न्तर्वारिण्योऽद्यांवनेचराः कार्यामामे पामीणकादयः पुरुषव्यापारार्थाः स्वव्यापारपरंपराः परस्परंचेते बोद्धव्यास्तादशै-रेव तादशाः । वारिसंस्थागुढसंब्रिताः । एवंपञ्चवर्गमकरूप्य परस्यात्मनश्चात्मीयदिव पञ्चवर्गाष्मित्रपुरोहितादीनामनुरा-गपरागौविद्यात् तथा राजमण्डलम्बारंकोमाण्डलिकः संधिविषहारी कल्पिन्यचारेभवर्सतइति ॥ १५४॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अष्टविधंकर्मचौशनसोक्तमः ॥ आदानेच विसर्गेच तथा प्रेषनिवेधयोः । पश्चमे चार्यवचने क्यवहारस्य चेश्रणे ॥ दण्डगुक्यौः सदायुक्तस्तेनाष्टगुणिकोनुपः । अष्टकर्मा दिवंयाति राजा शक्काभिपूजितइति ॥ अत्रच करादीनामादानं । भृत्यादिन्योदानं विसर्गः । प्रेष्ट्रकरोदाः । निवेधोभृत्यादीनामविनयनिवेधः । अर्थवचनं धर्मसन्देह्र- निर्णयः । व्यवहारस्य चेश्रणं व्यवहारदर्शनमः । दण्डोदुष्ट्रदण्डनमः । भृद्धिः मायश्चिक्तनिश्चमः । पश्चवर्गस्तु कर्मारम्भोन्वायः प्रवायः प्रवायः । पश्चवर्गस्तु कर्मारम्भोन्वायः प्रवायः प्रवायः विनिप्तवरतीकारः देशकालविभागः कार्यसिद्धिरिति । काषविकोदास्थितवेदहगृहपतितापसव्यक्तियान्वायः प्रवाविभावर्गप्रवेपंचवर्गदृत्यस्य । उदास्थितः प्रवज्ञितः । वेदेहोवणिक् । अनुरागापरागौ परकीयत्वकीयान्वामः । मण्डलस्य अरिमित्रारिमित्रमित्रमित्रपार्णियाहाक्तन्दपार्ष्णियाहासाराक्तन्दसारमभ्यमोदासीनविजिगीन्वहरस्य प्रवारं प्रवृत्तिमः ॥ १५४ ॥
- (३) कुङ्गूकः । अष्ठविषेक्रमेसमयंचिन्तयेत्तक्षोश्चनसीक्तमः ॥ आदाने च विसर्गे च तथा प्रैवनिवेषयोः । पञ्चमे चार्ववचने व्यवहारस्य चेक्षणे ॥ दण्डश्चक्योः सदा युक्तस्तेनाष्टगतिकोनृपः । अष्टकर्मादिवयाति राजा शकाभिपू- जितः ॥ तत्रादानंकरादीनां विसर्गोश्चर्यादिभ्योधनदानंप्रेषीमात्यादीनांदश्यदश्चनेषु निवेधोदशद्यविरुद्धक्रियात्वर्थव-

चनंकार्यसंदेहे राजाक्रयेव तत्र नियमात । व्यवहार्दक्षणंप्रजानामृणादिविप्रतिपत्ती दण्डः पराजितानांशास्त्रोक्तथनप्रहणं सुद्धः पापे कर्मणि जाते तत्र प्रायिक्षत्तसंपादनम् मेधातिथिस्तु अकृतारम्भकृतानुष्ठानमनुष्ठितविशेषणंकर्मफलसंप्रहः तथा सामदानदण्डभेदाएतदष्टविधंकर्म । अथवा विणक्पथउदकसेतुबन्धनंदुर्गकरणंकृतस्य संस्कारिनणयोहस्तिबन्धनंस्वनिखननंशून्यनिवेशनंदारुवनच्छेदनंचेत्याह तथा कापिकोदास्थितगृहपितवैदेहिकृतापसव्यञ्जनात्मकंपश्चविधंचारवर्गपञ्चवर्गयद्वनच्येत्वनच्येत् । तत्र परममंद्धः प्रगल्भछात्रः कपटव्यवहारित्वात्कापिकस्तंबृत्त्यिम्भयंनानाभ्यामुप्रगृह रहिस राजा ब्रूयात् । यस्य दुर्वृत्तंपश्यसि तत्तदानीमेव मयि वक्तव्यमिति प्रवच्याक्रियतितउदास्थितस्तंलोकेषु विदितदोषप्रद्वाशोचयुक्तंवृत्त्यार्थनंकृत्वा रहिस राजा पूर्ववह्रूयात् बहूत्पत्तिकमर्थे स्थापयेत्रचुरसस्योत्पत्तिकंभून्यन्तरंच तहत्त्वार्थमुपकल्पयेत् सन्तान्यमापि प्रविजानांराजाधारकर्मकारिणांयासाच्चदनादिकंदयात् । कर्षकः क्षीणवृत्तिः प्रकानक्तार्यत्व तहत्त्वयर्थमुपकल्पयेत् सन्तान्यमापि प्रविजानांराजाधारकर्मकारिणांयासाच्चदनादिकंदयात् । कर्षकः क्षीणवृत्तिः प्रकानकर्तपृर्ववदुक्ता धनमानाभ्यामात्मीकृत्य वाणिज्यंकारयेत् । मुण्डोजित्लोवा वृत्तिकामस्तापसयञ्जनः सोऽपि कृत्वदाश्चमे सन्ववदुक्ता धनमानाभ्यामात्मीकृत्य वाणिज्यंकारयेत् । मुण्डोजित्लोवा वृत्तिकामस्तापसयञ्जनः सोऽपि कृत्वदाश्चमे सन्ववदुक्ता धनमानाभ्यामात्वारक्तव्यत्व । शिष्याभाक्तिक्तिपत्त्रस्ति मासिद्वमासान्यत्वत्तिक्रव्याण्यविच्नत्त्रमेत् वहुलोकवेष्टनमासाच सर्वेषाविश्वसनीयत्वात्सर्वकार्यमकार्येच पृच्चन्ति अन्यस्य कृत्रियादिकंकथयंत्येवंद्वपंत्रवव्यवर्गयथाविचन्त्रयेत् वद्यमाणस्य सर्वाविन्यसनीयत्वात्सर्वकार्यात्वाचात्त्रस्तात्वान्त्रयेत् वद्यमाणस्य राजमण्डस्य प्रवारकः संध्यर्यां कोवा विद्यहार्यात्वादिकंचन्त्रयेत् तंच क्रात्वा तदनुणुणचिन्तयेत् ॥ १९५॥ ॥

(४) राघवान-दः । किंच कत्स्मितिपत्येकान्विय । अष्टविधम ॥ आदानेच विसर्गेच तथा मैषिनिषेधयोः । पश्चषमे चानुवचने व्यवहारस्य चेक्षणे ॥ दण्डशुद्ध्योः समायुक्तस्तेनाष्टगितकोनृपः । अष्टकर्मा दिवंयाति राजा शक्तादिपूजितहति शुक्रोक्तेः । तत्रादानंकरादेः । विसर्गोदानंधनादेविषशृत्यादिभ्यः । मैषः मेरणादष्टार्थानुष्ठाने । निषेधोऽमात्यादीनां दष्टादष्टविरुद्धिक्यास् । अनुवचनं प्रजानांकार्यसंदेहे राजाज्ञयैवासकन्त्रयमनम् । व्यवहारस्यच वश्यमाणस्य ऋणाषष्टादशिवधस्येक्षणे । दण्डेविप्रतिपत्तीपराजितानांदण्डेन शास्त्रोक्तधनग्रहे शुद्धौ प्रायिधिते त्वपरेषां पापकर्मणि ज्ञाते
यस्यचेच्छितिपार्थिवइत्युक्तेः । समायुक्तस्तत्तकर्मिनपुणः । विस्तरभयान्यतभेदाहिरम्यते । पश्चवर्गं यथा कापटिकदान्भिकगृद्दपतिवैदेहकतापसव्यञ्जनात्मकम् । तत्र राजाज्ञया धर्मज्ञोपि कपटेन व्यवहारेण प्रजानांधर्माधर्मी राज्ञ
ज्ञापयतीति कापटिकः । एवंसंन्यासारुद्धः पतितस्तंथनैः प्रकोभयंस्तद्द्या परकीयसन्यासिव्याजचाराणांवृत्तिजानीयाद्येन सदान्भिकः । पतितः सन्यासी सएव दासआमरणान्तिकइतियाज्ञवल्क्योक्तेः । गृहपतिः पूर्वत्वयंक्षकः दुरदद्वशात्क्षीणवृत्तिस्तमेव त्वभूमौ कृषिकारयदिति । वैदेष्क्षं वणिजंक्षीणवृत्तित्ववाणिज्ये नियोजयदिति । तापसः मुण्डोजिय्ववर्गद्दारणात्मन्यमात्त्रस्ति ताद्दशैन्यापकत्वादिना संभाव्य तद्दारा परपक्षकुष्या प्रकोभयेदिति । तेन
पञ्चवर्गद्दारेणात्मन्यमात्यानामनुरागपतिराज्ञोऽपरागविद्धेष्विन्तयेदित्यनुष्ठयते । प्रचारं यथा कः संध्यर्थी कोवा विपहार्थिति मण्डलस्यच वक्ष्यमाणस्य ॥ १५४ ॥

(५) **गन्द्रनः ।** अष्टविधंकर्मकामन्द्केनीक्तंम् ॥ रूषिर्वणिक्षयोद्गुर्गं सेतुःकुञ्जरबन्धनम् । खन्याक्**रयनादा**ने सैन्यानांचिनवेशनम् ॥ अष्टवर्गमिमंसापुःखस्यिचत्तिविचन्तयेत् ॥ पश्चवर्गःकर्मारम्भोपायादिः पूर्वोक्तः मण्डलंह्सिम तिम्रकृत्यकंवक्ष्यति । प्रचारःप्रवृत्तिः ॥ १५४ ॥ [ नन्द्रनः । मण्डलप्रचारपरिज्ञानोपायमाह । अवणाटविकादयोवनचराः वनेवनाधिपेषु चारपरपराः कार्याः । अम-णावानमस्थाः ॥ १ ॥ ]

[ नन्द्रनः । तादशाः श्रमणादिरूपिणः तादशैः परमार्थश्रमणादिभिः परस्यैते चराबोद्धव्याः तेषांद्वैविध्यमुत्तरार्द्धेनो-च्यते चारसञ्चारिणः गतागताभ्यां प्रवृत्तिज्ञापका इति यावत् । संस्थानामेकत्रस्थित्वापवृत्तिहारियतारस्तेषामुभयेषां विशेषणम् गूढाश्रगूढसंज्ञिताइति गूढाःसन्ते। ध्यगूढसंज्ञिताइतिगूढत्वेनपरिज्ञातास्ते । द्विविधा बोद्धव्याइति ॥ २ ॥ ]

(६) रामचन्द्रः। द्विसप्तिसंख्याकानि राज्याङ्गानि पश्चिभिराहः । पूर्वेक्टत्लमष्टावधंकर्म चिन्तयेत् । तद्यथा उश-नसोक्तमः ॥ आदाने च विसर्गे च तथा प्रेषनिषेधयोः। पश्चमे चार्थवचने व्यवहारस्य चेक्षणे ॥ दण्डशुद्धयोः सदा युक्तस्ते-नाष्टगुणिकोन्तृपः। अष्टकर्मा दिवंयाति राजा शक्राभिपूजितः ॥ इति च पुनः तत्वतः विचारेण पश्चवर्ग चिन्तयेत्। कर्मणामार-भ्मोपायः पुरुषद्व्यसंपत् विनिपातप्रतीकारः देशकालविभागः कार्यसिद्धिरितिपश्चवर्गः। कापिकोदस्थितगृहपितवेदे-हतापसव्यञ्जनात्मकः पश्चवर्गइत्यन्ये । अनुरागापरागौ परकीयाणां तथा मण्डलस्य विकीयस्य प्रचारंप्रवृत्ति चिन्तयेत् ॥ १५४॥

#### मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोश्व चेष्टितम् ॥ उदासीनप्रचारं च शत्रोश्वेव प्रयत्नतः ॥ १५५॥

- (१) मेघातिथिः । एतिसन्राजमण्डल्इमाश्चतस्रोराजग्रकतयोमुख्याभवन्ति । विजिगीषुरिर्मध्यमउदासीनइति तत्र एषच योराजा प्रकृतिसंपन्नोऽहमेवंविधांपृथिवींविजेष्येऽभ्युत्थितःसविजिगीषुः उत्साहशक्तियोगात् । शत्रुस्तिविधः सहजः प्राकृतःकत्रिमः स्वभूम्यनन्तरइति मध्यमोऽनयोरिरिविजिगीष्वोरसंहतयोर्नियहसमर्थनसंहतयोरुदासीनः अरिवि-जिगीष्वेषभ्यमानामसंहतानांनियहसमर्थोनतुसंहतानाम् ॥ १५५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तत्रापि चतुर्णायत्नतोन्वेष्यः प्रचारोधिककार्यत्वादित्याह मध्यमस्येति । अरिविजीगिषु-मध्यवर्ती क्षुद्रोपि मध्यमोन्यतरप्रवेशेनान्यतरं बाधतइति प्रतिसन्धेयः । विजिगिषोर्मण्डलमध्यउत्साहवतः उदासीनः सर्व-तोबाह्यः सतु सर्वानेवोत्थापियतुं शक्तइत्यन्वेष्यः । एवमरिः सर्वानर्थमूलतया ॥ १५५ ॥
- (३) कुद्धूकः । अरिविजिगीषोर्यो भून्यनन्तरः संहतयोरनुपहसमर्थोनियहेचासंहतयोः समर्थः समध्यमः तस्य प्र-चारंचिन्तयेत । तथा पद्मोत्साहगुणप्रकृतिसमर्थोविजिगीषुस्तस्य चेष्टितंचिन्तयेत । तथा विजिगीषुमध्यमानांसंहतानामनु-प्रहेसमर्थोनियहे चासंहतानांसमर्थउदासीनःतस्य मचारंचिन्तयेत । शत्रोश्य त्रिविधस्यापि सहजस्य अकृत्रिमस्य भून्यन-न्तरस्य च पूर्वापेक्षया प्रयत्नतः मचारंचिन्तयेत ॥ १५५ ॥
- (४) राघवान-दः । मण्डलमाहः मध्यमस्येति । एतिसम्राजमण्डले विजिगीषुरिर्मध्यउदासीनइति चतस्रोमुह्याराजमकतयः तत्र विजिगीषुर्योराजा मकतिसंपन्नोऽहमेवंविधांपृथ्वींजेष्यामीत्युच्छितः । उत्साहयोगादिरिपि निविधः सहजकत्रिमस्वभूम्यन्तिरितभेदेन किन्नोभूम्याद्यपिरहारिनिर्मितः । मध्यमः अरिजिगीषोर्मध्यभूमिगतःसंस्तयोः
  संहतयोर्नियहेऽसमर्थोऽसंहतयोर्नियहेसमर्थः। उदासीनस्त्वरिविजीगिषुमध्यमानामसंहतानांनियहे समर्थः संहतानामसमर्थः।
  तेषांप्रचारंचिन्तयेदित्यनुष्व्यते । प्रचारोनाम मङ्गोत्साहगुणप्रकतिसपन्तत्वमः । श्लोकोऽर्थकमाद्याख्यातः ॥ १५५ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । मण्डलंबक्तंऋमते मध्यमस्येति । प्रचारःमध्यमादीनां चतुर्णो लक्षणत्वं वक्ष्यति । बोद्धव्यइति वचन-विपरिणामः ॥ १५५ ॥

एताः प्रकतयोगूलं मण्डलस्य समासतः॥अष्टी चान्याः समाख्याताद्वादशैव तु ताः स्पृताः॥१ ५६॥

- (१) मेथातिथिः । एताःस्पृताः एतामूलप्रकतयोमण्डलस्यव्याख्याताः । अष्टीचान्याः आसांचतसृणांप्रकृतीनामे-केकस्याःप्रकृतिमित्रममित्रचेति द्वेद्देपकताएताअष्टी आद्याश्वतस्रएवमुभयतोद्वादशभवन्ति ॥ १५६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। एतदाह एताइति । प्रक्तयोऽवयवाः । मण्डलस्य मूलं प्रधानम् । अष्टावन्यामित्रप्रभृतयोद्वादशैव ताःप्रकतयोमिलित्वा तदयसमुदायार्थः । मण्डलस्य मध्ये योधिकलाभार्थनित्योत्साहः प्रवर्तते सविजिगीषुरतस्यायतोरिस्तदनन्तरोमित्रं तदनन्तरोरिमित्रं ततोमित्रमित्रं ततोरिमित्रमित्रं पृष्ठे तु पार्षणयाहस्तत्पृष्ठे आक्रन्दः तत्पृष्ठे पारिणयाहासारस्तत्पृष्ठआक्रन्दासारः । अरिविजिगीष्वोर्मध्यस्थः भुद्रोमध्यमः उदासीनः सर्वेष्यः परतरइतिद्वादशिमिनृपैमण्डलमुच्यते । क्षुद्रोप्युभयोरन्यतरप्रवेशनान्यतरेण सह वियहंकुर्वन्दुर्यहइति मण्डले गम्यते । अत्र यः खापेक्षया विजिगोषुस्तमादाय खात्मानमन्तर्भाव्य द्वादशराजकमण्डलंप्रकरूप्यते तेषांद्वादशानांप्रवात्तरम्वष्टव्येत्यर्थः ॥ १५६ ॥
- (३) कुद्धूकः । एतामध्यमाद्याश्चतस्रः प्रकतयः । सक्षेपेण मण्डलम्लं अपरासामिभधास्यमानप्रकृतीनाममात्यादी-नांमूलिमत्युच्यते । अन्याश्चाष्टौ समाख्याताः तद्यथा अयतोऽरिभूमीनांमित्रमरिमित्रमित्रमित्रमित्रमित्रचिति एवंचतस्रः प्रकृतयोभवन्ति पश्चाच्च पार्षणियाह्आक्रन्दः पार्षणियाहासारआक्रन्दासारइति चतस्रः एवमष्टौ प्रकृतयोभवन्ति पूर्वोका-भिश्च मध्यमारिविजिगीषूदासीनशनुरूपभिर्मूलप्रकृतिभिः सह द्वादशैताः प्रकृतयःस्यृताः ॥ १५६ ॥
- (४) राघवान-दः । एतामध्यमाद्याश्वतसः प्रकतयः संक्षेपेणमण्डलस्यमूलम् । अष्टौ चान्याः । अपतः स्वभूमीनां अरिः अरिमित्रं मित्रं उदासीनश्वेतिचतसः तथा पाष्णियाहः आकन्दः पाष्णियाहासारः आकन्दासारः इतिचतसः एतमष्टौ उक्ताभिर्मध्यमविजिगोषूदासीनशत्रुरूपाभिः सहद्वादश ॥ १५६ ॥
- (५) **नन्दनः । मण्डलस्य द्विसमितिमक्**त्यात्मकंश्लोकद्वयेनाह एताः प्रकतयोमूलमिति मध्यमे विजिगींषूदासीनः शत्रुरित्येताश्चतस्रः प्रकतयः मण्डलस्य मूलंप्रकतिरिति राजा । काःपुनरष्टताः प्रकतयः मित्रमित्रमित्रमित्रमित्रेपाः र्षणियाहः आसारःआक्रन्दआसारश्चेति एवन्तावद्वादशस्यताः ॥ १५६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एताश्वतसः प्रकतयो मण्डलस्य मूलं प्रधानं समासतः संक्षेपतः अरिमित्रारिमित्रमित्रमित्रारि-मित्रमित्रपार्षणियाहाक्तंन्दपार्षणियाहासाराक्रन्दासारमध्यमोदासीनिविजिगीषुरूपद्वादशोत्पत्तिः । प्रथमोविजिगीषुः ततोऽ-रिस्ततोमित्रंततोरिमित्रंततोमित्रमित्रं ततोरिमित्रमित्रम् । पृष्ठे तु पार्षणियाहस्तत्पृष्ठे आक्रन्दस्तत्पृष्ठे पार्षणियाहासार-स्तत्पृष्ठे आक्रन्दासारः । अरिविजिगीष्वोर्मध्यस्थः क्षुद्रोमध्यमः । उदासीनः सर्वेभ्यःपरतरहति द्वादशमण्डलम् ॥ १५६ ॥ अमात्यराष्ट्रदुर्गार्थदण्डाख्याः पञ्च चापराः ॥ प्रत्येकं कथिताह्मेताः संक्षेपेण द्विसप्ततिः ॥१५७ ॥
  - (१) मेघातिथिः । प्रकृतीनांप्रकेकस्याभवन्ति अतःष्ट्द्वादशकाद्विसप्ततिः ॥ १५७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवंतेषां याअङ्गभूताअमात्यकोशराष्ट्रदण्डदुर्गाख्याः प्रकृतयस्तासामि मवृत्तिरनुसंधेये-त्याह अमात्येति । मण्डले प्रधानभूताश्चत्वारइतरेचाष्ट तेषांद्वादशानाममात्यदुर्गराष्ट्रकोशदण्डाः प्रत्येकंपञ्चपञ्चितिषष्टिस्तेश्व द्वादशत्येवंमिलित्वा मण्डलावयवा द्विसप्ततिरित्यर्थः ॥ १५७ ॥
- (३) कुझूकः । आसांमूलम्कतीनांचतसृणामष्टानांशाखाम्कतीनामुक्तानामेकैकस्याः मकतेरमात्यदेशदुर्गकोशद-ण्डाख्याः पञ्चद्रव्यमकतयोभवन्ति एताश्च पञ्चद्दादशानांमत्येकंभवन्त्योद्दादशगुणजाताः षष्टिरेव द्रव्यमकतयोभवन्ति तथा मूलमकतिभिश्वतस्भिः शाखामकतिभिश्वाष्टाभिः सह संक्षेपतोद्दिसप्ततिमक्तयोमुनिभिः कथिताः॥१५५॥

- (४) राघवानन्दः । तेनांत्रकतानांत्रत्येकं पुनः पञ्चपञ्चत्रकतयः सन्तीति सविनिगमनमाइ अमात्येति । अमात्यः पुरोहितादिः । राष्ट्रोदेशः । दुर्गोगिर्यादिः । अर्थःकोशः । दण्ड्यतेपापी शत्रुवांनेनेति दण्डः पणप्रहणादिः से-नादिवां । तेन मूलप्रकतयोमध्यमायाश्यतसः मित्रायाश्यतसः शाखाः प्रकतयः तथापाणिणपाहायाश्यतसहतिहादश ता-सांत्रत्येकममात्यादिपञ्चेति पष्टिरिति हिसप्ततः तथा ॥ १५७॥
- (५) मन्द्रमः । आसु द्वादशसु मकतिषु पत्येकममात्त्यराष्ट्रदुर्गार्थदण्डाख्याः पञ्चमकतयः सन्ति । अर्थः कोशद-ण्डोबलं एताअनन्तरोक्ताश्चतसः अष्टी च द्वादशदश्चमज्ञानि च मकतयोविस्तरेण कथिताः । संक्षेपेण द्विसमितः संपद्य-न्तेएषमण्डलस्य विस्तारःसंक्षेपश्चेत्यर्थः ॥ १५७ ॥

अनन्तरमरिविद्यादरिसेविनमेव च ॥ अरेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः परम् ॥ १५८ ॥ [विपक्तष्टेऽध्वनीयन्त उदासीनो बलान्वितः । सखिलोमण्डलार्थस्तु यस्मिन्द्रोयः समध्यमः ॥१॥]\*

- (१) मधातिथिः । विजिगीषुभूम्यनन्तरमरिविद्यात्तथारिमित्रंमित्रंत्ववमरिभूम्यनन्तरंविजिगीपोर्मित्रंभवृति । उदासीनस्तयोःपरः । अरिमित्रलक्षणंच सहज्ञक्षत्रिमयोरिपद्दष्टन्यम् ॥ १५८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अमात्यादीनांच त्वास्यधीनतया तम्मध्यगणनेन यदि द्वादशैव प्राधान्येन गण्यन्ते तदा तन्नापि विवक्षितविवेके वस्तुतश्रत्वारएव स्युरित्याह अनन्तरमरिमिति । अरिसेविनमरिमिन्नादिमरिमेव विद्यात् । एवंचान्तरस्य तत्संयुक्तस्यचारित्वे पाष्णिपाहतदासारारितिन्मन्नाणामरित्वमेव । एवमरेरनन्तरं तद्वेरिणं सर्वमेव मिन्नकोटिन्विद्यात् । तथाउदासीनउभयमकाररहितोविजिगीषुश्र हावपि पृथगिति चातुर्विष्यं तयोःपरं ताभ्यामन्यं विजिगीषोश्रीत शेषः ॥ १५८॥
- (३) कुल्कः । विजिगीपोर्नुपस्यान्तरितंपतुर्दिशमध्यरिमर्कतिविज्ञानीयात् तथा तत्सेविनमध्यरिमेवविद्यात् अरेर-नन्तरंविजिगीपोर्नुपस्यैकान्तरंमित्रप्रकृतिविद्यात्तयोश्चारिमित्रयोः प्रविजिगीपोरुदासीनमर्कतिविद्यात् । आसामेव मरूती-नामपपश्चाद्भावभेदेन व्यपदेशभेदः । अत्रापवार्तिनोऽरिव्यपदेशएव पश्चाद्वतिनस्त्वरित्वेऽपि पार्ष्णियाह्व्यपदेशः॥१५८॥
- (४) राष्ट्रवानम्दः । उक्तार्थादिचतुष्ट्रयस्य रूक्षणमाह् अनन्तरमिति । अनन्तरं रवभूमेःचतुर्दिशु वर्तमानंराज-चतुष्ट्यमरिविचात् तथा अरिसेविनमप्यरिविचादतएव तस्यापरपक्षनिक्षिप्तत्वादरिमित्रोदासीनपार्ष्णियाद्दाश्चतसः । तयो-रिरिविचाः । वहुत् स्तु मध्यमस्ये त्यादेरयमर्थः । मध्यमस्य मित्रमुदासीनीऽरिविजिगीपुश्चेति चतसःमञ्चतयः तएव नामभेदेनारिमित्रमित्रारिमित्रपार्ष्णियाद्द्रासाराक्षन्दासारतांप्रतिपचन्ते । नचैक-स्यनामादिभेदादनेकत्वमदृष्ट्यरमितिवाच्यम् । एकचक्रश्चेकाश्वःसवितेति मृतेभेदेन समसमिवदःपिक्षतिरमृतिदर्शनात् रू-णाष्ट्रम्याप्व जयन्त्यादिभेदेन फलभेददर्शनाच । अतएव । अरिमित्रमुदासीनोऽनन्तर्शतत्परःपरइतियाद्मवरूक्यः । पार्ष्णियाद्दाक्षन्दासारादयश्चारिमित्रादिष्यन्तर्भवन्तीतियाद्भवरूक्यमिताक्षरावचनमित्रसंगच्छतदि स्वविचयस्यायवर्त्यरिः पश्चाद्वर्ती पार्षणयाद्दः ॥ विचयानन्तरोराजा श्रमुर्मित्रमतःपर्त्यः । उद्दासीनःपरतरःपार्षणयाद्दस्तु पृष्ठतदृत्यभिषानात् ॥ एवं-चतुर्दिक्षद्वाद्देव राजानः ॥ १५८ ॥
  - ৣ৻ ५ ) नन्दनः । मध्यमादीनांत्रक्षचंश्लोकष्ट्येनाद्द अनन्तरमरिविचादिति । विजिगीपोरनन्तरमरिविचान्

अरिसेवितश्वारिमित्रंपार्षणयाद्यः आसारभेति चत्वारोऽरिसेविनः त्वयमरिश्वेति पञ्चारयः सम्पद्यन्ते । अरित्रसङ्गाचित्रल-क्षणमुक्तमः । अरेरनन्तरमित्रमिति अरेरनन्तरंजातावेकवचनं अरोणां पञ्चानामनन्तरमित्रंविद्यादिन्यर्थः । मित्रंमित्र-मित्रमाक्रन्दंअसारश्रेति चत्वारिमित्राणि संपद्यन्ते । तयोरिदवर्गमित्रयोः परंबद्विस्थितमुदासीनंविद्यादिति । उदासीनस्य लक्षणशेषमुक्तरत्र श्लोकेऽपि वक्ष्यते ॥ विप्रकृष्टेऽध्वन्यधक्तउदासीनोबलान्वितः । विजिगीषुर्मण्डलार्थोयित्वन्द्र्येयः समध्यम-इति ॥ योविष्रकृष्टेऽध्वनि स्थितोयमरिहतःसउदासीनः । योमहाबलः सविजिगीषुमण्डलार्थोमण्डलस्य कृत्यमनियहानुमहा दिकंयित्वित्विति समध्यमोन्नेयः । एतन्मण्डलमकरणंकामन्दकमतानुसारेण ब्याख्यातं । तथाह कामन्दकः ।

॥ संपन्तस्तु प्रकृतिभिर्महोत्साहः क्रतश्रमः । जेतुमेषणशीलश्च विजिगीषुरितिस्तृतः ॥ १ ॥
आरिमित्रमरेमित्रमित्रमित्रमतः परमः । तथारिमित्रमित्रश्च विजिगीषोःपरःस्तृतः ॥ २ ॥
पाष्टिणयाहस्ततः पश्चादाऋन्दस्तदनन्तरमः । आसारावनयोश्चेति विजिगीषोस्तुमण्डलम् ॥ ३ ॥
अरेश्च विजिगीषोश्च मध्यमो आन्यनन्तरमः । अनुपद्दे संहतयोर्व्यस्तयोर्नियहे प्रभुः ॥ ४ ॥
मण्डलार्द्वाहिरेतेषामुदासीनोबलान्वितः । अनुपद्दे संहतानांव्यस्तानाञ्चेव योष्रभुः ॥ ५ ॥
अमात्यराष्ट्रदुर्गाण कोशोदण्डश्च पञ्चमः । एताः प्रकृतयस्तज्द्वीविजिगीषोहदादताः ॥ ६ ॥
द्वादशानांनरेन्द्राणांपञ्चपञ्चपृथक्षृथक् । अमात्याचास्तु प्रकृतीरामनन्तीहमानवाः ॥ ७ ॥
मालाद्वादश्चवेवेताअमात्याचास्तथा च याः । सप्तविचाधिकाश्चेषाः सर्वाः प्रकृतिमण्डलम् ॥ ८ ॥
इति ॥ १५८ ॥

तान्सर्वानित्रसंदध्यात्सामादित्रिरुपक्रमेः ॥ व्यस्तैश्वेव समस्तैश्व पौरुंषेण नयेन च ॥ १ ५ ९॥

- (१) मेघातिथिः । संदभ्याद्दशीकुर्यात् । पौरुषनयौ सामदण्डावेव तत्रचोक्तो सामदण्डां प्रशंसतीति ॥ १५९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अभिसंदध्यात् आत्मीयान्कुर्यात् । उपक्रमेरुपायैः । पौरुषेण दण्डकारणभूतेन । नयेनच मतिकोशलेन सामदानभेददण्डकारणभूतेन ॥ १५९ ॥
- (३) कुङ्खूकः । तान्सर्वान्वृपतीन्सामभेददानदण्डेरुपायैर्यथासंभवंष्यस्तैः समस्तैर्वशीकुर्यात् । अथवा पौरुषे-ण दण्डेनैव केवलेन नयेन साम्नैव वा केवलेनात्मवशान्कुर्यात्तथाचोक्तमः ॥ सामदण्डीपशंसन्तिनित्यराष्ट्राभिष्टद्वये ॥१५९॥
- (४) राघवानन्दः । एतेषांक्कानेकिस्यात्तराह तानिति । अभिसंदश्याद्दशीकुर्यात् । व्यस्तैः साम्नादानेनभेदेनद-ण्डेनच कंचित् समस्तैःकंचित्सामभेददण्डैः । पौरुषेण दण्डेनैव नयेन साम्नीववा । तथोक्तमः ॥ सामदण्डीपशंसन्तिनित्यंराष्ट्रा-भेवृद्धयद्ति ॥ १५९ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । पीरुषेण उत्साहेन ॥ १५९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सामादिभिरुपक्रमैश्रतुर्भिरुपायैः सामदानदण्डभेदैः समस्तैर्व्यस्तैर्वा तान्सर्वानरिमित्रादीन्संद-ध्यात् संधिकुर्यात् ॥ १५९ ॥

संधि च विपहं चैव यानमासनमेव च ॥ द्वैधी भावं संश्रयं च षडुणांश्विन्तयेसादा ॥ १६०॥

(१) मेधातिथिः । तत्रहिरण्यादिदानोभयानुषद्दार्थःसन्धिस्तद्दिपरीतीवियहः एकान्तताप्युच्यते यानमुपेक्षायामाः १०५ सनंसिक्धिवियहोपादानंहै धीभावः परस्यात्मार्पणंसंश्रयः एतेषहुणाः एतेषांयित्नगुणेऽविस्थितोमन्येताहंशक्ष्यामि दुर्ग-कारियतुं हस्तिनीर्बन्धियतुं खनीःखनियतुं विणक्पथंत्रयोजियतुं जतुवनंछेदियतुं अदेवमातृकदेशे क्षेत्राणि बन्धियतु-मित्येवमादीनि परस्य वित्तानि व्याहर्तुं बुद्धिविधातार्थगुणमुपेयादेवंचसति ॥ १६० ॥

- (२) सर्वज्ञमारायणः । संधिर्दानसामादिनात्मीयताकारणम् । वियहोवेरोपदर्शनम् । यानमुद्यम्य गमनम् । आ-सनमिकिचिदुक्कावधारणम् । द्वैधीभावोल्पस्य सैन्यस्य विभज्य योधनम् । संश्रयः स्वस्याबलत्वे बलवत्पराश्रयण-म् ॥ १६० ॥
- (३) कुह्नूकः । तत्रोभयानुपहार्थंहरूत्यश्वरभिहरण्यादिनिबन्धनेनावाभ्यामन्योग्यस्योपकर्त्तव्यमिति नियमबन्धः सन्धिः । वैरंविप्रहाचरणाद्याधिक्येन । यानंशत्रुंपति गमनम् । उपेक्षणमासनम् । त्वार्थसिद्धये बलस्य द्विधाकरणंद्वैधीभावः । शत्रुपीद्वितस्य प्रबलतरराजान्तराश्रयणंसंश्रयः । एतान्गुणानुपकारकान्सर्वदा चिन्तयेत् यद्गुणाश्रयणे सत्यात्मनउपचयः परस्यापचयस्तंगुणमाश्रयेत् ॥ १६० ॥
- (४) राघवानन्दः । परस्यात्मसात्करणे षडुपायानाह् सन्धिमिति । तत्र सन्धिरुभाभ्यांहस्त्याद्यर्थैनापकर्तध्यिम-ति नियमबन्धः द्वयोधीरणपोषणयोर्हेतुत्वात् । वियहोवैरम् । बलाधिक्येन शत्रुंपतिगमनं यानम् । उपेक्षासनम् । खार्थ-सिद्धये त्वस्य हस्त्यादिबलस्यच द्विधाकरणं द्वैधीभावः । शत्रुपीडितस्य प्रबलनरराजाश्रयणमाश्रयइति ॥ १६० ॥
- (६) रामचन्द्रः । षाबुण्यविधिमाह सन्धिमितिसप्तिः । सन्धिः व्यवस्थाकरणं द्वयसामादिना वशीकरणं वियहः अपकारः यानं शत्रुंमित यात्रा आसनं उपेक्ष्यावज्ञाकरणं द्वैधीभावः ल्वबलस्य द्विधाकरणं संश्रयः प्रबलस्याश्रयः ॥१६०॥ आसनं चैव यानं च संधि वियहमेव च ॥ कार्यं वीक्ष्य प्रयुक्तीत द्वैधं संश्रयमेव च ॥ १६१॥
- (१) मेथातिथिः । एकेन संधायापरिस्तिन्याने शक्तंभूषा विगृद्धीयात् एवमासनमिप संधाय विगृद्धाच सर्वमेत-न्कार्यवीक्ष्य प्रयुक्तीत नात्र नियंतकालोयदैव यद्युक्तंभन्येत तदैवतदाचरेत् यदि कालनियमोलक्षयितुंनशक्यते उप-देशःकिमर्थमेवमाह नशक्यते विशेषोदुर्लक्षः सामान्यन्तु मुलक्षमेतदप्यबुधानामुपयुज्यते ॥ १६१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कार्यवीक्ष्य यत्र त्वप्रयोजनदर्शनं तदेव नतुसर्वसंभवेयिकिचित्प्रयोज्यम् । संधायचिवगृ-स्रचेतिपाठेसंधाय यानं तथा आसनंवा विगृह्यापि तथेत्यर्थः ॥ १६१ ॥
- (३) कुङ्कृकः । संध्यादिगुणानांनैरपेक्ष्येणानुष्ठानमनन्तरमुक्तंतदुचितानुष्ठानार्थोयमारम्भः । आत्मसमृद्धिपरहान् न्यादिकंकार्यवीक्ष्य संधायासनंविगृह्म वा यानंद्वैधीभावसंश्रये च केनचित्संधिकेनचिद्विपहिमत्यादिकमन्तिष्ठेत् ॥ १६१ ॥
- (४) **राघवानन्दः । एतानिरवार्थसपृद्धिपरपीडा**दिकार्यगौरवमालोच्य प्रयोक्तव्यानीत्याह आसनंचेति । प्रयुक्तीत अनुतिष्ठेत् ॥ १६१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एतान्सन्धिवियहादीन्कार्यवीक्ष्यप्रयुत्जीत ॥ १६१ ॥

संधि तु द्विविधं विद्याद्राजा विपहमेव च ॥ उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्टतः ॥१६२॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। सर्वे गुणाद्विविधाइत्यर्थः॥ १६२॥
- (३) कुङ्कूकः । संध्यादीन्षडेव गुणान्द्रिमकारान् जानीयात् । हैत्यविवक्षार्थम् ॥ १६२ ॥

<sup>\*</sup> इत्य = इत्युत्तर (अ)

- (४) राघवानन्दः । एतेषांदैविभ्यंप्रतिजानीते सन्धित्विति । सन्ध्यादिषट्कं प्रत्येकं द्विविधमित्यर्थः ॥ १६२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । राजासंधिवियहादीन् गुणान् द्विविधान्विद्यात् ॥ १६२ ॥

## समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च ॥ तदा त्वायतिसंयुक्तः संधिर्द्भौद्विलक्षणः ॥ १६३॥

- (१) मधातिथिः। समानयानकर्मायानफलंसहितौ तुल्यौ गच्छावः समानफलभागितयानचत्वयाहमुल्लङ्घानीयो-यत्ततोलप्स्यते तत्तव मम च भविष्यति। अथवा त्वमन्यतोयाह्यहमन्यत्र यास्यामीत्येवमसमानयानकर्मा विपरीतः॥१६३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । संधिर्द्धिधा समानयानकर्मा किंचिदूरंयानंकत्वा यः क्रियते । विपर्ततः खस्थानस्थेनै-व क्रियमाणः । सच द्विविधोपि कश्चित्तदात्वसंयुक्तस्तदेव देयपःलः प्राप्यफलोवा । आयितसंयुक्तस्तु कालान्तरे सफलो-दयोऽफलोवा ॥ १६३ ॥
- (३) कुद्धृकः । तात्कालिकफल्लाभार्थमुत्तरकालीनफल्लाभार्थवा यत्र राजान्तरेण सहान्यंप्रति यानादिक-र्म क्रियते ससमानयानकर्मासंधिः यः पुनस्त्वमत्र याह्महमत्र यास्यामीति सांप्रतिकोत्तरकालीनफलार्थितयैव क्रि-यते सोऽसमानयानकर्मेत्थेवंद्विप्रकारः संधिर्ज्ञातन्यः ॥ १६३ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तत्र सन्धेर्द्विष्यंविशदयित समानेति । संम्नयुद्कैवा यन्फलंतदर्थराजान्तरेणसङ्घैवान्यंमित-यानादिकर्मकरणंतन्समानयानकर्मा सन्धिः समानस्यैकफलस्य यानेन कर्मणोभयोरनुसन्धेयन्वात् । विपरीतः असमानकर्म त्वमत्रयाहि अहमन्यत्रयास्यामीति सांमितकोत्तरकालीनफलायितयावा गमनम् । तदेवाह तदान्वायितसंयुक्तइति तदान्वंतन्कालः आयितस्तरकालः तयोःसम्यक्फलिसद्धये युक्तः साधुः सच सन्धेर्विशेषणम् ॥ १६३ ॥
- (५) **नन्दनः ।** रुब्धसमानयानयोः समानंभवेदितिकतसंयोगद्वयाद्यानंयानसमर्थफ्छंकर्म युद्धादिकञ्च समानं-यिसन्ससमानयानकर्मा । तदात्वायितसंयुक्तः तदात्वंवर्तमानः कालः आयितर्भविष्यत्कालः क्रियमाणकिष्यमाणयोः कार्य्ययोरित्यर्थः ॥ १६३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । समानंयानकर्म यस्य ससमानयानकर्मा शत्रोःसमानयानहरूत्यश्वादीनि । च पुनःविपरीतः शत्रुः हरूत्यश्वादिभिर्यदाहीनः । तदातु आयितसंयुक्तः भाग्ययुक्तः सन्धिर्द्धिरुक्षणोद्गेयः ॥ १६३ ॥

#### स्वयंकतश्व कार्यार्थमकाले कालएव वा ॥ मित्रस्य चैवापकृते द्विविधोविपहः स्रृतः ॥१६४॥

- (१) मेधातिथि । स्वयंवियहस्य कालोयदावश्यस्वबलेनोत्सहते परंकर्षयितुमृत्साहयुक्तः प्रकृतयः संहर्ताविवृद्धाश्च स्वकर्मकृष्यादि फलसंपन्नाःपरस्यैतान्यपहरिष्यन्तिकर्माणि क्षीणलब्धप्रकृतिः परः शक्यास्तत्प्रकृतयउपजापेनात्मीयाः कर्त्तुंसस्वयंवियहस्य कालः । अकालएतिहृपरीतः तत्रापि वियहोमित्रस्यापकृते यदि शत्रुणा तदीर्यामत्रमपकृतंतदा तिहृत्तिन्त्याकालेऽपि वियहः कर्त्तृव्यः । यद्यपि स्वयमपि शत्रोरनन्तरंमित्रभवित तथापि तेन मित्रेण सहायेन शक्यः शत्रुपप्तवाधितुमः। शत्रोरनन्तरंमित्रभवित तथापि तेन प्रत्रोपत्रभवित शत्रोस्तु शत्रुविषयानन्तरत्वमः। पार्यन्तरं मित्रेण चैवापकृते । तेन यद्यसौवाधितान्भविततदाऽकालेऽपिवियहःकार्यः । एतिहृपहस्य हैविष्यस्वकार्यार्थमित्रकार्यार्थच । अथवात्मनोभ्युद्धयादेकः प्रकारान्धिनेणापकृतेव्यसनिनि तत्रैव द्वितीयः ॥ १६४ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । खार्थरुतोमित्रार्थचेति द्विधा सच सर्वोवियहयोग्यकाले हेमन्तादाविप क्रियते अयो-ग्यकाले वर्षाखिप अपरुतेऽपकारेऽन्येन रुते तदपकारार्थम् ॥ १६४ ॥

- (३) कुह्नुकः । शत्रुजयरूपयोजनार्थशत्रोर्ध्यसनादिकमाकल्प्य वक्ष्यमार्णमागशीर्षदिकालादन्यदा यथाक्तकाल-एव वा त्वयंकतइत्येकोविषदः । अपकृतमपकारः मित्रस्यापकारे राजान्तरेण कते मित्ररक्षणार्थमपरोविषद्दृर्यवेद्विवि-धोविषदः । गोविन्दराजेनतु मित्रेण चैवापकृतइतिपित्वयाख्यातंच यः परस्य शत्रुः सविजिगीषोर्मित्रंतेनापकारे क्रियमा-णेव्यसनिनि शत्राविति तत्साल्लिखितपारार्थो बृद्धैगीविन्दराजतः मेधातिथिष्रभृतिभित्तिखितौ त्वीकृतौ मया ॥ १६४ ॥
- (४) राघवानन्दः । विप्रहोविरोधस्तद्वैविध्यंस्फुटयित त्वयमिति । काले मार्गशीर्षादौ अकाले तद्भिने कार्यार्थं शत्रुजयप्रयोजनार्थं तद्यसनादिकमाकलम्य त्वेन संपादितोविप्रहएकः । अपरश्च मित्रस्यापकारे परेणिक्रयमाणे तद्वक्ष-णार्थं द्विविधः । गोविन्दराजेन मित्रेण चैवापकतइति पितं व्याख्यातंच । परस्य शत्रुःसविजिगीषोमित्रंतेनमित्रेणापकते-मित्रादेव्यंसनिनिशत्रौ तन्त्रिमहार्थोविप्रहः ॥ १६४ ॥
  - ( ५ ) न-दनः । स्वयंविजिगीषुणामित्रेकतः मित्रेणविजिगीषौकतश्रीतिद्विविधावग्रहः ॥ १६४ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । द्विविधवियहमाह त्वयमिति । अकाले काले वा कार्यार्थं त्वयंकतं त्वार्थं मित्रार्थं वा मित्रस्या-पकते अनेनापकारेकते सित तदपकारार्थं क्रियते सः द्विधाविग्रहः ॥ १६४ ॥

#### एकाकिनश्वात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदुच्छया ॥ संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥ १६५ ॥

- (१) मेथातिथिः । एकाकिनोमित्रेण वासंहतस्य यानद्वैविष्यं सत्यां शक्तावेकाकिनः अन्यथा सहतस्य । आत्ययिकंकार्यपरस्य व्यसनोत्पत्तिः तदाद्यभिगमनियमोभवति परतः । कदाचिल्लब्धोळ्योदुरुख्णेद्यः ॥ १६५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एकाकिनइत्येकयात्रा मित्रसंहतस्येत्यपरा सा द्विविधापि स्वस्यात्यिकं तत्कालाप्र-तीकारेऽनर्थहेतुंकार्यमाकलम्य भवति । यद्वात्मनोबलवत्तामात्रमवेक्ष्य यदच्छयेति ॥ १६५ ॥
- (३) कुद्धूकः । आत्ययिकंकार्यंशत्रोर्ध्यसनादिकंतिसानकसाजाते शक्तस्यैकािकनोयानमशक्तस्य मित्रसिहतः स्येत्येवंयानदिविधमभिधीयते ॥ १६५ ॥
- ( ४ ) राघवानग्दः । यानदैविभ्यंभिनति एकािकनश्चेति । आत्यियकेशत्रोर्व्यसनादिक कार्येसैन्यादिविक्रियातः स्यादिके यदच्छया अकस्मात्माप्ते शक्तरूयेकािकनः अशक्तरूयसंहतस्यमित्रेणमिलितस्यशत्रुंपति गमनिषित यानदैविभ्य-म ॥ १६५ ॥
  - ( ५ ) निन्दुन: । आत्ययिके आवश्यके कार्म्ये परस्यव्यसनादीनि यदच्छया प्राप्ते ॥ १६५ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** आत्यियके आवश्यके तत्कालप्रतीकार्ये कार्ये प्राप्ते अनर्थहेतुमाकलस्य यहच्छया आत्मनो-बलाबलमात्रमवेक्ष्य एकाकिनोरा**इः** यानमेकंयानम् । द्वितीयमाह मित्रेण संहतस्य मित्रेण सह मिलित्वा कार्ये द्वितीयं यानम् ॥ १६५ ॥

#### क्षीणस्य चेव कमशोदैवात्पूर्वकतेन वा ॥ मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्प्रतमासनम् ॥ १६६॥

(१) मधातिथिः । आत्मसंवरणमासनं तदिष द्विविधं क्षीणस्य बलकोशोपनयेन वृद्धस्यापि शत्रुंपत्यपेक्षा । आसनंच मित्रानुरोधेन विदि मित्रस्य शत्रुणा सहसंबन्धोनेदशोभवित तदीयेन मित्रेण नायमुत्तम्भनीयइत्यतस्तदनुवृत्त्यासीत । सच क्षयोदेवात्पूर्वकृतेनवेत्यनुवादः । वृद्धिक्षयौ सर्वस्यैतेन कारणेन भवतः तत्र दैवंत्वकृतप्रमादः अतिब्ययशोलता अप्रतिजागरणंत्वेबले पूर्वकृतमशुभंकर्मापि विपर्ययेण वैतद्याख्येयम् । मोहादिति पारान्तरं अर्थस्तुदैवशब्देन व्याख्यातः ॥ १६६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । क्षयोद्धिधा दैवान्मारकादिनारिणि पूर्वकृतेन दण्डेनचेत्यकमव क्षीणासनद्विविधम । तथा मित्रस्यानुरोधेन खस्य तंप्रति सामर्थ्येपि तेन खमित्रस्य प्रतिबन्दिभावेन पीडाकरणशङ्कया परम ॥ १६६ ॥
- (३) कुछूकः । प्राग्जन्मार्जितेन दुष्कितेनैहिकेन वा पूर्वकतेन ऋमशः क्षीणहस्त्यश्यकोशादिकस्य समृद्धस्यापि वा मित्रानुरोधेन तत्कार्यरक्षार्थमित्येवंद्विविधमासनंमुनिभिः स्मृतम् ॥ १६६॥
- (४) राघवानन्दः । आसनद्वैविध्यंस्पष्टयति क्षीणस्येति । क्षीणस्य इस्त्यश्वकोशादिरहितस्य दैवाददृष्टवशात् पूर्वकतेनैहिकेनबलवच्छन्नुपीडादिकर्मणावा मित्रस्यानुरोधेन मित्ररक्षानुरोधेनवा आसनद्वैविध्यम् । आसीतेत्यासनम् । न चलेत्तदा खदेशत्यागे पराजयस्यैव संभाव्यमानत्वादितिभावः । स्मृतं मुनिभिः ॥ १६६ ॥
- (५) नन्द्रनः । अस्मिन् जन्मिन साध्वकारिणोपि दैवान्क्षीणस्य पूर्वकतेनास्मिन् जन्मिन पूर्वसंवन्सरादिषु कतेन कर्म्मणा वा क्षीणस्यापन्नस्य यदासनंतन्त्रथमंदैवपूर्वकताभ्यां क्षीणस्य मित्रस्यानुरोधेन यदासनंतद्वितीयमिति द्विती-यमासनम् ॥ १६६ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । क्षयोद्दिविधः दैवात् दैवकतमरणादिना एकः पूर्वकतदण्डेन अरिणा वा द्वितीयः । मित्रस्यानुः रोधेन वा आसनं उपेक्षाकरणंद्विविधं स्मृतम् ॥ १६६ ॥

## बलस्य स्वामिनश्चेव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये ॥ द्विविधं कीर्त्यते द्वैधं षाङ्गुण्यगुणवेदिभिः॥ ९ ६ ७॥

- (१) मेधातिथिः । बलस्यरिथितः लामिनश्च भेदेन दुर्गलामिनः खल्पेन बलेन सेनापतेरन्यत्र महता बलेन युक्तस्य अथवाबलशपथानुपहार्थःकश्चित्कर्त्तव्योहिरण्यादिलाभापेक्षया परस्त्वधिकेनाशुद्धैधीभावोनामायमुपायः । तस्यै-तदेवरूपंयद्विधारिथितर्बललामिनोरत्रैवंरूपस्य तस्यापरद्वैधंवक्तव्यं नच तदनेन किचिदुच्यते केवलंबलस्य खामिनश्च रिथितरेतद्विविधंतत्रवक्तव्यंमायायांद्वैधीभावस्तस्येदंद्वैविध्यमः । उच्यते सामर्थ्यलभ्यमेतत्परानुयहार्थमेतत्कर्तव्यंखका-र्यार्थचेत्र्येषद्विधाभावस्यद्वैधीभावः ॥ १६७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । बलस्य सेनापत्यधिष्ठितस्य पुरोवस्थानं स्वामिनस्तु सैन्यैकदेशेन यानिमत्वेकं द्वैधमपर-मेतिद्वपर्ययात् । तथा षद्गुणस्य गुणसमुदायस्य गुणः प्रयोजकता ॥ १६७ ॥
- (३) कुङ्गुकः । साध्यत्वप्रयोजनिसद्भ्यर्थबरुस्य हरत्यश्वादेः सेनाधिपत्याधिष्टितस्यैकत्र शत्रुनृपोपद्रववारः णार्थमवस्थानमन्यत्रदुर्गदेशे राज्ञः कतिचिद्वराधिष्टितस्यावस्थानमेवंसंध्यादिगुणषद्कोपकारज्ञेद्विविधंद्वैधंकीर्न्यते ॥१६७॥
- (४) **राधवान-दः** । द्विधा भूत्वावस्थितिर्द्धेषं तत्स्पुरयित बलस्येति । बलस्य हस्त्यश्वादेः सेनापत्यिषिष्टत-स्य शत्रुसंमुखावस्थितिः अपरत्र द्वर्गदेशे स्वात्मनः राज्ञः धनसहितस्यावस्थितिश्व । कार्यार्थसद्धये शत्रुवारणार्थमित्रस्य-यनुवर्तते ॥ १६७ ॥
- (५) नन्दनः । बिलनोद्दिषतोर्मध्ये वाचात्मानंसमर्पयन् । द्वैधीभावेन वर्ततकाकाक्षिवदलिक्षतः ॥ इति का-मन्दकवचनानुगुण्यादयंश्लोकोव्याख्येयः । बलस्य शत्रुभ्यामिति युक्तस्य तदीयया भावनया द्विधाभूयावस्थानम् स्वामि-नस्तथावस्थानमिति द्विविधंद्वैधीभावः कीर्त्यते ॥ १६७ ॥

अर्थसंपादनार्थं च पीक्रामानस्य शत्रुभिः ॥ साधुषु व्यपदेशार्थं द्विधिधः संश्रयः स्पृतः ॥ १६८॥

(१) मेधातिथिः। शत्रुभिः पीड्यमानस्य अर्थसंपादनार्थमन्यत्र संशयः अर्थपीडानिवृत्तिस्तत्संपादनार्थशक्यम-

न्यमाश्रयेत् त्वदेशंहित्वा तत्र गच्छेत् । व्यपदेशश्र्यापीडितेऽपि आगामिपीडा परिहाराय व्यपदेशार्थमन्यंसंश्रयेत् एषोस्य सहयकोवर्तते न शक्योयमुपपीडियतुमिति व्यपदेशसिद्धिर्न केन चिद्रुपपाद्यते व्यपदेशप्रयोजनसंश्रयोव्यपदेशशद्देनोक्तः । समानाधिकरण्येन पाठान्तरंव्यपदेशार्थमिति । क्षपुनःसंश्रयःकर्त्तव्यस्तदाह् साधुषु येसाधवोराजानस्तेषामन्यतममाश्रयेत् येभ्यःसकाशात्कुसृतिर्नाशङ्कृत्यते । साधुशद्देन परिभवत्राणसामर्थ्याद्योगुणाः प्रतिपाद्यन्ते ॥ १६८ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । पीड्यमानस्य सतोयोर्थस्तस्य सिड्यर्थमेकः तथा त्वस्याल्पतयाऽवश्यं करिंमश्चित्संश्रय-णीये संश्रयेण साधुषु कीर्तिर्भवतीत्यपरः संश्रयः ॥ १६८॥
- (३) कुङ्गृकः । शत्रुभिः पीड्यमानस्य शत्रुपीडानिवृत्ताख्यमयोजनसिद्ध्यर्थमसत्यामपि वा तत्काले पीडायां भाविशत्रुपीडनशङ्क्षया अमुकमयंमहाबलंनुपतिमाश्रितइति सर्वत्रव्यपदेशोत्पादनार्थम् । बलवन्तमुपाश्रयणमेवंद्विविधः सं-श्रयः स्पृतः ॥ १६८ ॥
- (४) राघवानन्दः । संश्रयद्वैविध्यंविशदयति अर्थेति । अर्थसंपादनार्थं शत्रुकतपीडायांसत्यांतिनवृत्तिप्रयोजना-र्थं असत्यांच शङ्कत्यमानायांसत्याममुकराजानमाश्रितोस्मीत्युदर्कानर्थनिवारणख्यापनार्थयोव्यपदेशस्तदर्थवा । साधु-ष्वित्यस्यायमभित्रायः । साधूनामवऋबुद्धित्वाद्यथाश्रुतपाहित्वाद्यसाधुराजसुवा व्यपदेशोव्यपाश्रयणम् । यथान्यैरा-श्रितराजतोभीतैर्नाक्रम्यते तदर्थमिति भावः ॥ १६८ ॥
- (५) नन्दनः । शत्रुभिः पीड्यमानस्य विजिगीषोरर्थसंपादनार्थशत्रुपीडानिवृत्त्यर्थं बलवदुपाश्रयणमेकः संश्रयः । शत्रुपीडाभावेऽपि साधुभिर्दढमलैः सह व्यपदेशार्थभविष्यदनर्थपरिहारार्थमितियावत् । बलवदपाश्रयणमपरसंश्रयः ॥१६८॥
- (६) रामचन्द्रः । संश्रयंद्विविधमाह अर्थेति । शत्रुभिःपीक्यमानस्य योर्थस्तस्यार्थस्य संपादनार्थं सिद्धचर्यं बन् लाश्रयः मित्राश्रयः एकः । तथा साधुषु न्यपदेशार्थं खल्पीयतया अवश्यशसनीयेन साधुषु कीर्तिर्भवतीर्तिद्वतीयः ॥१६८॥ यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रुवमात्मनः ॥ तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा संधि समाश्रयेत्॥१६९॥
- (१) मेधातिथिः । आयितरागामीकालोयद्येवंमन्येत समबलोममायमप्येषन्यूनबलोवा कालानु रूब्धरूत्योपजा-पेन मित्रप्रहेण वा शक्रोत्येनमभिभवितुंतदा संधिकुर्यात् । आधिक्यमधिकबलता धुवंनिश्चितम् । तदात्वे वर्तमानका रुवचनोयम् ॥ १६९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पीडां क्षांतं धनादेः ॥ १६९ ॥
- (३) कुछूकः । यदायुद्धोत्तरकाले निश्चितमात्मनआधिक्यंजानीयात्तदात्वे तत्कालेऽल्पधनायुपक्षयः तदात्वल्प-मङ्गीकृत्यापि सन्धिमाश्रयेत् ॥ १६९ ॥
- (४) राघवानन्दः । सन्ध्यादिषण्णांकदा किंकार्यमित्यपेक्षायामादौ सन्धेस्तदाह यदेति । आयत्यामुदर्केआधि-क्यंबहुलोत्पत्तितदात्वेतत्काले अल्पधनादिपीडामङ्गीकृत्यापि सर्निधसमाश्रयेत स्वप्रकृत्याचवशतया पराजयस्यैव सं-भाव्यमानत्वात् ॥ १६९ ॥
- (५) **नन्दनः** । अथषण्णांगुणानांप्रयोगकालंषङ्गिःश्लोकैराह् आयतिर्भविष्यत्कालस्तदात्वंतत्कालः । अल्पिकाम-त्यर्थमल्पां अविद्यमानामिति यावत् ॥ १६९ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । षाबु**ण्यस्य कालमाह् यदेति । आयत्यां उत्तरकाले आत्मनो भुवमाधिक्यं यदा अवगच्छेत् पश्येत् तदात्वेचाल्पिकांपीडां धनादेः तदा सन्धिसमाश्रयेत् ॥ १६९ ॥

# यदा प्रत्रष्टामन्येत सर्वास्तु प्ररुतीर्भुशम् ॥ अत्युच्छ्रितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विपहम्॥१ ००॥

- (१) मधातिथिः । प्रतःष्टाउत्साहानुरागयुक्तादानमानाभ्यामुपसंगृहीताआत्मीयाःप्रकृतीरमात्यादिकामन्येत अ-त्युक्त्रितमात्मानंकोशहस्त्यश्वादिसंपदा तदा केनचिदपदेशेन संधिदूषणंकृत्वा विग्रहमाश्रयेत् ॥ १७० ॥
  - (२) सर्वज्ञनाराघणः। अत्युच्छ्रितमत्यर्थबलम् ॥ १७० ॥
- (३) कुल्लूकः । यदामात्यादिकाः सर्वाः प्रकृतोदीनसंमानाचैरतीव तुष्टामन्येत आत्मानंच हरूत्यश्वकोशाचैः शकित्रयेणोपचितंतदा विग्रहमाश्रयेत् ॥ १७० ॥
- (४) राघवानन्दः । विग्रहोचितावस्थामाह यदेति । त्रत्दष्टाः दानसंमाननाधैरतीवतुष्टाः अत्युन्छितं बलबुद्धिः हस्त्यक्षकोशाधैः समृद्धमान्मानंमन्येतेत्यनुषज्यते तदा विग्रहं भरराष्ट्रक्षोभादिंकुर्यात् ॥ १७० ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । प्रदृष्टाः खामिनि परितुष्टाः । प्रकृतीरमात्यादिकाः ॥ १७० ॥
- (६) **रामचन्दः ।** सर्वाःम्कतीःभृशंमद्धष्टाः ह्रस्त्यश्वादिना आत्मानमत्युच्छ्तिकोशसमृद्धंयदामन्येत तदा विग्रहं विग्रहकालं मन्येत ॥ १७० ॥

#### यदा मन्येत भावेन ऋष्टं पुष्टं बलं स्वकम् ॥ परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुं प्रति॥१७१॥

- (१) मेधातिथिः। भावोहर्षपोषकारणंबहुना धनेन संविभक्तता रूप्यादिकर्माणि फिलतान्येषामित्यादिहर्षपो-षयोः कारणम् । बलंहस्त्यश्वरथपादातं परस्ययदा विपरीतंतदा शत्रुंपितयायादिभषेणयेच्छ त्रुमित्यर्थः । न विप्रहकार-णान्येव यानकारणानि किर्ताह तान्यपि अपचयश्च हर्षपोषयोः परस्य प्रकृतीनाम् ॥ १७१॥
  - (२) सर्वज्ञ नारायणः । भावेन मनसा । ऋष्टंपुष्टं यात्रोचितसहायादिपुष्टियुक्तमः ॥ १७१ ॥
- (३) कुङ्गूकः । यदात्मीयममात्यादिसैन्यंहर्षयुक्तंधनादिना पृष्टंतत्त्वतोजानीयात् शत्रोश्यामात्यादिबलंबिपरीतंत-दा तंलक्षीकृत्य यायात् ॥ १७१ ॥
- (४) राघवानन्दः । यानस्यकालमाह् यदामन्येतेति । भावेन हर्षपोषादिहेतुना धनेन त्दष्टं हर्षितमत्युत्साह्यु-कंमांसौदनादिना पुष्टंत्वकमितिविशेषणात्परस्यशत्रोः विपरीतंपश्येदिति शेषः । यायात् यानंकुर्यात् ॥ १७१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यदा त्वकंबरुं त्रष्टं तदा रिपून्पति यायात् यात्रांकुर्यात् । तथाच याज्ञवल्क्यः ॥ यदासस्यगु-गोपेतंपरराष्ट्रंतदाव्रजेत् । परश्वहीनआत्माचत्व्ष्टवाह्रनपूरुषद्ति ॥ १७१ ॥

### यदा तु स्यात्परिक्षीणोवाहनेन बलेन च ॥ तदा सीत प्रयत्नेन शनकैः सांत्वयन्तरीन् ॥ १५२ ॥

- (१) मेधातिथिः । वाहनंहरूत्यश्वरथं बरुंपादातं गोबलीवर्दवद्भेदः परिक्षीणे बरुं सित सारस्वयन्त्ररिमासीत् । सा-मोपपदानाभ्यामनुकूलनंसान्त्वनम् ॥ १७२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनाराचणः। सान्त्वयन् भाविफलप्रत्याशयाः॥ १७२ ॥
- (३) कुद्धूकः । यदा पुनर्वाहनेन हस्त्यश्वादिना बलेन चामात्यादि विपत्त्यादि परिक्षीणीभवेत्तदा सामीपदाप-दानादिना शत्रून्यसांत्वयन्त्रयवेनासनमाश्रयेत् ॥ १७२ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । आसनस्यापितमाह् यदात्विति । परिक्षीणं बाह्नेन हस्त्यश्वादिचतुरङ्गगेण बलेन कोशाचे-न शारीरेणवा । त्वयंशनैरिभमतयामादिदानेन असांत्वनेऽरीणामावश्यकमागमनं तदामहाननयःस्यादितिभावः ॥ १७२ ॥

(६) रामचन्द्रः । यदा वाह्नेन बलेन सैन्येन परिश्वीणःस्यात्तदा रिपून शनकैःसान्त्वयन्नासीतिस्थितोभवेदित्यर्थः ॥ १७२ ॥

मन्येतारि यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम्॥ तदा द्विधा बलं कत्वा साधयेत्कार्यमात्मनः॥१७३॥

- (१) मेधातिथिः। अशक्यंसंधानं बलवता रुद्धस्य दुर्गसंश्रयणच हितं दुर्गच बलावस्थानमेव द्वैधीभावः सच-मागुक्तार्थः॥ १७३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। सर्वथाबस्यत्तरमुपायत्रयासाभ्यंच॥ १७३॥
- (३) कुन्नूकः । यदा राजा सर्वप्रकारेण बलीयांसमशक्यसंधानंच शत्रुंबुध्येत्तदा कतिचिद्दलसहितः त्वयंदुर्ग-माश्रयेत् बलैकदेशेन च शत्रुविरोधमाचरेत् एवंद्विधाबलंकत्वा मित्रसंपद्वादिकंत्वकार्यसाधयेत्॥ १७३॥
- (४) **राघवान-दः । द्वै**थेनावस्थानकालमाह मन्येतेति । उक्तद्विधास्थितौ ह्रग्रदरिणा नाक्रम्यते अरिःसेनायां-पनित चेत्त्वयंतीर्णस्तमाक्रमितृंशक्तः स्वामिन्यापतितचेत्सेनापितस्तमाक्रमितृंशक्त्रहिभावः ॥ १७३ ॥
- (५) **मन्दमः । आर्र**पुरस्थितंपार्ष्णिस्थितञ्च । कुतएतद्विधाबलंकत्वेति लिङ्गात् ॥ बलिनोद्दिषतोर्मध्ये वाचात्मानंस-मपयन् । द्वेधीभावेन वर्तेत काकाक्षिवदलक्षितः ॥ इति कामन्दकवचनाच्च ॥ १७३ ॥
- (६) रामचन्दः। यदा आत्मनः सकाशात् शत्रुं सर्वथा बलवत्तरमन्येत तदा खबलंसैन्यद्विधा कत्वा कार्यसा-धयेत्॥ १७३॥

यदा परबलानान्तु गमनीयतमोभवेत् ॥ तदा तु संश्रयेत्क्षिप्रं धार्मिकं बलिनं न्रपम् ॥ १७४॥

- (१) मेधातिथिः । गमनीयतमोऽभिमवनीयतमोतुर्गस्थोहमिति मन्यते तदा क्षिपंदुर्गमुह्झित्वाऽन्यंसंश्रयेदार्मिकं यतः कुसुतिर्नाङ्कृत्यते यस्ययशोमयीस्थिरप्रकृतिः बिलनिमत्येतेनैतत्सुदिशतस् ॥ १७४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । गमनीयतमोऽभिगम्यः ॥ १७४ ॥
- (३) कुछ्कूकः । यदा तु सैन्यानाममात्यादिपकतिदोषादिनातिशयेन पाह्मोभवति बलंद्देधविधाय दुर्गाश्रयणेनापि नात्मरक्षाक्षमस्तदा शीव्रमेव धार्मिकंबलवन्तंच राजानमाश्रयेत् ॥ १७४॥
- (४) राधवानम्दः । संश्रयस्यापितमाह यदेतिचतुर्भः । गमनीयतमोऽवश्यमरिगमनविषययोग्यः स्वयम् । धार्मिकमित्यनेनोद्कानर्यशङ्का वारिता ॥ १७४ ॥
  - (५) भन्दभः । गमनीयोभिभवितुंत्राक्योधार्मिकंत्वयमेव एतमाश्रितः अग्निवदम्निर्याद्पीत्युक्तंधार्मिकम् ॥ १७४॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** गन्तुंशक्योगमनीयः अतिशयनगमनीयोगमनीयतमः परबलानांगमनीयतमोयदा भवेत्तदा स्व-बलंहीनंदृष्ट्वा बलिनहस्त्यक्षादिभिर्बलिनं बलिष्ठं धार्मिकं शरणागतरक्षकं क्षिपं संश्रयेत् ॥ १७४ ॥

नियहंत्रकृतीनांच कुर्याचोरिबलस्य च ॥ उपसेवेत तंनित्यंसर्वयनैर्गुरुंयथा ॥ १७५॥

- (१) बेधातिथिः । बलिनमित्युक्तं कियता बलेन बलवान्भवतीत्येतदर्थमिदमुख्यते । यादुष्टास्तदीयाः मक्तयो-यश्रश्रुरुभयस्यापि नियहे सबर्थःसक्षाश्रयितव्यः सगुरुवत्पिरसेवितव्योमानमुन्धित्वानैवंमन्तव्यंमहाराजाएषोषि समत्वेन वार्त्तावहरूति मभुवदसौ सेवितव्यः सर्वयत्नैरुपायैः मियवचनैरवसरे समीपेसंनिधानेन ॥ १७५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । नियहनंपरुतीनां यदि रूपरुतिभिरेव शत्रुरुत्यापितः ॥ १७५ ॥

- (३) कुह्नूकः । कोदशंतंबस्रवन्तमित्याह निपहमिति यासांदोषेणासौ गमनीयतमोजातस्तासां प्रकतीनां य-स्माच शत्रुबस्यस्य भयमुत्पन्नंतयोर्द्वयोरपि यः संभितोनियहक्षमस्तंनृपंसर्वयन्नैर्गुरुमिव नित्यंसेवेत ॥ १७५॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । बलिनमितिविशेषणस्य कृत्यमाह मकृतीनां स्वकीयानांदुष्टानां अरिबलस्य च भीत्याय-स्याश्रयणंकृतंतस्यच । गुरुंयथेतिवित्तशाख्यादिदोषंपरित्वत्यत्यर्थः ॥ १७५ ॥
- (५) मन्द्रमः । संभितस्य कृत्यमाह् निप्रहमिति । मकृतीनाममात्यादीनामात्मीयादीनाम् अनेन सूचितं प्रतिक्षोभे-ऽपि बलीयान्समाश्रयणीयइति ॥ १७५ ॥
- (६) रामचन्द्रः। यः अरिबलस्य तु पुनः मकतीनां शत्रूत्थापकानाममात्यानां निपहंकुर्यात्तनृपः सर्वयकै रुपसेवेत भजेत यथा सर्वयत्नेर्गुरुमुपसेवेत ॥ १७५॥

#### यदि तत्रापि संपश्येद्दोषंसंश्रयकारितम् ॥ सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशङ्कःसमाचरेत् ॥ १ ५६ ॥

- (१) मेधातिथिः। यदि तिसम्मिप संश्रये संपश्येज्ञानीयात्कयंविद्दोषंसंश्रयकारितं बलीयानेव हि व्यसने बलहिधाकरोतीति दश्यते दोषदर्शनलिङ्गानि च ॥ दत्वानुतापः कतपूर्वहोमंविमाननादुःश्वरितानि कीर्तनं। दृष्टरदानं प्रतिकूलभाषण मेताश्रदुष्टस्य भवन्तिवृत्तयः ॥ ततस्तत्रापि संश्रये दोषकारिणि विद्यातेऽपि शब्दादाश्रयेनिद्देषेऽसित सुयुद्धमेव
  तिल्लिप काले निर्विकारः कुर्यात् निह संश्रये विनाशः दश्यते ह्यस्पबलेनापि महाबलोजीयमानः अपिचान्त्यावस्थायामुभयथा गुणोविजये राज्यंपराजये भुवः वर्गदित युद्धस्य तु शोभनत्वंदर्शयिष्यामः। एकैकगुणाश्रयेणमण्डलविजयायया बाच्छकः॥ १७६॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । संश्रयकारितमाश्रीयमाणेन कर्तव्यतया संभावितम् ॥ १७६ ॥
- (३) कुल्लूकः । अगतिका हि गतिः संश्रयोनाम तत्रापि यदि संश्रयकतंदीषंपश्येत्तदा निःसंशयोभूत्वा शोभनमे-व युद्धतिस्निकाले समाचरेत दुर्बलेनापि बलवतोजयद्र्शनान्तिहतस्य च स्वर्गप्राप्तेः ॥ १७६ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंचान्यदित्याहं यदीति । दोषंसंश्रयकारितं संश्रयेनृपतौ स्वबलहिधाकरणरूपभाषणपूर्ववै-रानुरूपकीर्तनादिलिङ्गेः कारितं नकाशितं दुष्टपळ्त्यादिभिरिवानेनापिकार्योयमस्मदर्थादिक्षयोभविष्यतीत्येवं कारितं संश्रयेराजनिसमपितं दोषजातं यदिवा संपश्येत् तत्रापि तिस्मत्सतीत्यर्थः । निर्वितर्कः जेष्यामीति कतनिश्रयः ॥ १७६॥
- (५) नन्द्रनः । धार्मिकबलिसमाश्रयणे दोषान्तरं भविष्यतीति निश्चित्वानस्य किंकर्तव्यमित्यपेक्षायामाह यदी-ति । तत्रापि धार्मिकबल्सिमाश्रयणे दोषः नीचसमाश्रयमभवलोके कोशादिकंतत्रापि तेषु परबलेष्वात्मवधीचोगिष्वपि सुयुद्धमाचरेत् जये भूमिलाभात् मरणे र्षणेलाभादित्यमिपायः ॥ १७६॥
- (६) रामचन्द्रः । यदि तत्रापि तिसन्नान्नि संश्रयकारितं आश्रयभूतेन रान्ना कारितं देश्यं पश्येत्सराजा युद्धमेव निर्वितर्कः निःशङ्कःसन्समाचरित् ॥ १७६॥

## सर्वोपायैस्तथा कुर्यान्तीतिज्ञः पृथिवीपतिः॥ यथास्याभ्यधिकानस्युर्मित्रोदासीनशत्रवः॥१७७॥

(१) मेधातिथिः । उपायवचनात्सामादिभ्व्यिरतैः समस्तैर्वा । सर्वयङ्णानु येन शक्यन्ते संघादिनापि तथा कुर्यात् देन मकोरेण यतेत नीतिष्कः अर्थशास्त्रकः त्यामाविकमञ्चः नयायिमहोता राजा सभारयात् शक्तिमयेणान्ययिका- मित्राहयोन भवेयुस्तथा म्हत्यादिसमादिष्टे कर्ममवर्तनेचतेभ्योऽधिकमात्मानंकुर्यात् । श्लोकानुरोधान्मध्यमग्रहणंनकतं सोपि तु दृष्टव्योन मित्रमित्युपेक्ष्यं स्वभयोजनव्यतिरेकेण मित्रंनामाव्यविस्थतिहि मित्रत्वाधिक्यमुपगतंस्वार्थगतिवशान्य मित्रमप्यरिभवति । तथाचव्यासआह ॥ नकश्चित्कस्यचिन्मित्रं न कश्चित्कस्यचिद्रिपुः । सामर्थ्ययोगाद्विद्रयामित्राणि रिपवस्तथेति ॥ एतैरुपायैर्मण्डलैर्विचारयेत् ॥ १७७ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । मित्रमपि खस्याधिक्ये मैञ्या मयोजनाभावान्मैत्रीत्यजेदिति तस्याप्याधिक्यंखण्डनी-यम् ॥ १७७ ॥
- (३) कुझूकः । सर्वैः सामादिभिरुपायैः नीतिश्चोराजा तथा यतेत यथास्य मित्रोदासीनशत्रवोऽभ्यधिकान भव-न्ति आधिक्ये हि तेषामसौ पाह्मोभवति । धनलोभेन मित्रस्यापि शात्रवापत्तेः ॥ १७७॥
- (४) राघवानन्दः । किंच सर्वेति । सर्वोपायैः क्विद्दानं क्विद्धेदः क्वियुद्धं क्वित्सामेति । अस्यश्लीणस्यरा-इः छिद्रेष्वनर्थाबहुलाभवन्तीतिन्यायान्तिनमपि बलादिभिःपूर्णं धनलोभेन क्विदेनंप्रत्यमित्रःस्यात् एवमुदासीनेष्व-पि श्रेयम् । तथाच व्यासः ॥ नकश्चित्कस्यचिन्मित्रंनकश्चित्कस्यचिद्विपुः । सामर्थ्ययोगाद्विश्चेयंमित्राणिरिपवस्तथे-ति ॥ १७७ ॥
  - (५) नन्द्नः । अस्मात्त्वस्मादिति यावत् ॥ १७७ ॥
- (६) रामचन्द्रः। नीतिकः यथा अस्य राकः मित्रोदासीनशत्रवः अधिकानस्युः सवापायस्तृथा कुर्यात् ॥ १७०॥ आर्यातं सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत् ॥ अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ॥१७८॥
- (१) मेधातिथिः । कार्याणि कर्माणि प्रयोजनानि तेषांसर्वेषामारिप्समानामायतिः परिणाम्यागामिकालस्तदात्वंगारंभाषस्थावर्त्तमानकालस्तंच विचारयेत् तन्वतस्तत्त्वेन अनेकमुखानि हि कार्याणि क्षणाच्चान्यथा भवन्तीति तत्र येषामुभौ कालौ न शुभ्यतस्तानि कार्याणि कथभारभेतेति तिह्वचारार्थोपदेशः । अतीतानामितकान्तानांचसर्वेषांगुणदोषौ
  ततोविचारयेत् अत्राप्यतीतानांगुणदोषोविचार्य यानि कर्माणि मुणवन्त्यतीतानि तान्येव कथनामपुनरारभेतेत्यतीतकार्यगुणदोषतत्त्वविचारणोपदेशप्वमर्थः ॥ १७८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आयितरागामिफलं । तदात्वं वर्तमानं । अतीतानांच कार्याणांगुणदोषी चकारात्स्वरूपंच तिचन्तनेन चतत्साम्यादागामिन्यपि प्रवृत्तिर्निवृत्तिर्वा प्रयोजनम् ॥ १७८ ॥
- (३) कुह्नूकः। सर्वेषांकार्याणामल्पानांबद्वानामपि आयितमुत्तरकालं गुणदोषंविचारयेत्। वर्त्तमानकालंच शी-इसंपादनाद्यर्थविचारयेत्। अतीतानांच सर्वकार्याणांगुणदोषौ किमेषांकतंविघटितं किंवाविशष्टिमित्येवयथाविद्वचारयेत् ॥ १५८ ॥
- (४) राघवानन्दः । राज्ञःकार्यान्तरंविधत्ते आयितिमिति । आयितः उदकैयत्फलं तदात्वं शीव्रकार्यसिद्धयेवतन् मानकालिकंचफलं । अतीतानामितिदृष्टान्तार्थं एवंपूर्वेकृतं तेनजयादिजातमन्यथापराजयादि जातिमितिगुणदोषौविचा-र्येत् ॥ १७८ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । आयर्ति आगाभिफललाभंतदात्वं तत्कालफलम् । सर्वेवामर्थानामितिशेवः ॥ १७८ ॥ ्
- (६) रामचन्दः । सर्वकार्याणां आयार्ते आगामिपलं तदात्वं वर्तमानं अतीतानांसर्वेषांगुणदोषौ तत्वतोविषा-रथेत् ॥ १७८ ॥

# आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्वयः॥ अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते॥ १७९॥

- (१) मेधातिथिः। एवंहि । योद्यायत्यामागामिनिकाले कार्याणांगुणदोषौविज्ञानाति नियमेनासौविमृश्यकारीति स्वयंचारभतेविमृश्यकारीति न सदोषं एवमर्थेहिङ्गानंतदात्वेवर्त्तमानेयःक्षिप्रमवधारयित कार्ये न विलम्बते तदात्व
  क्षिप्रनिश्ययः क्षिप्रकारीभवति गुणवत्करोति नदोषवत् । अतीते कते सति कार्येशेषतोयः कार्यमेवबुभ्यते न तत्परिसमामोलभतइति गुणवत्सर्वकार्यफलसंबन्धादभ्यधिकः शत्रुभिर्नाभिभूयेत । नहि धर्मशास्त्रे षाद्रुण्योपदेशः शक्यते कर्तुरष्टइति ॥ १७९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । गुणदोषज्ञोभाविगुणदोषविचारकः । क्षित्रनिश्रयः शीव्रंकायांकार्यत्वयोनिश्रेता । अतीते दैवाद्विपने कार्ये कार्यशेषस्य तदेकदेशोद्धारोपायस्यापि ज्ञाता ॥ १७९ ॥
- (३) कुछूकः । यसात् आयेति यः कार्याणामागामिकगुणदोषज्ञः सगुणवत्कार्यमारभते दोषवपरित्यजति । यश्व वर्त्तमानकाले क्षिप्रमेवावधार्य कार्यकरोति अतीते कार्ये यः कार्यशेषज्ञः सतत्कार्यसमाप्तौ तत्फलंलभते यसादेवविध-कालत्रयसावधानत्वान्न कदाचिच्छत्रुभिरभिभूयते किंबहुना ॥ १७९ ॥
- (४) राधवानन्दः । विचारेकिस्यात्तत्राह आयत्यामिति । आयत्यां गुणदोषद्गोयतोविष्टश्यकारी क्षिपनिश्ययवादी-र्घसूत्री अतीते कते दक्षिणादिदानवदवशिष्टसमापियतासनाभिभूयते शत्रुभिरित्यन्वयः ॥ १७९ ॥
  - ·( ५ ) **नन्दनः** । विचारस्यफलमाह आयत्यामिति ॥ १७९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । आयत्यांगुणदोषज्ञः तदात्वे वर्तमाने क्षिप्रनिश्चयः । अतीते कार्यशेषज्ञः दैवाहिपन्ने कार्यशेष-स्यतदेकदेशोद्धारोपायस्यज्ञाता एतादशोराजाशत्रुभिर्नाभिभूयते ॥ १७९ ॥

# यथैनं नाभिसंदध्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ॥ तथा सर्वं संविदध्यादेषसामासिकोनयः ॥ १८० ॥

- (१) मेधातिथिः । दिङ्गात्रमुक्तं यथानतैस्तैः श्रेयोगैरिभसंदध्युस्तथा कुर्यादिश्वितैरितरैरिवोपायैरित्येषसंक्षेपिको-ग्यायद्त्युपसंहारः । षाद्गुण्यस्यातिसंधानविरोधश्चैवंन भवति कृत्यानामुपजापरक्षणाद्यसनेषु मतीकारात्त्वमण्डलसंप्रहाद्गु-णोपायानांसम्यग्प्रयोगात्कर्मत्वभ्युत्थानिमत्येवंद्रष्टव्यम् ॥ १८० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अभिसंदध्युर्वश्रयेयुः । सामासिकः संक्षिपः ॥ १८० ॥
  - ( ३ ) कुद्धूकः । यथैनंराजानंमित्रादयउक्ता न बाधेरन् तथा सवसंविधानंकुर्यादित्येषसांक्षेपिकोनयोनीतिः॥१८०॥
- ( ४ ) **राघवानन्दः । रा**जातुसर्वथाऽपमत्तः स्यादित्याह् यथेति । एनंराजानंनाभिसंदभ्युःनाभिभवेयुः । एषः सामा-सिकः समासः संक्षेपस्तत्र भवः ॥ १८० ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । अत्रायमनुष्टेयार्थहत्याह यथैनमिति ॥ १८० ॥
- (६) रामचन्द्रः । यथा एनंशरणागतंमित्रोदासीनशत्रवः नाभिसंदध्युः नसंधेयुः तथा सर्व संविदध्यात् कुर्यात् ए-पः सामासिकः संक्षिप्तः नयः सामादिरूपाणांन्यायः ॥ १८० ॥

### यदा तु यानमातिष्ठेदरिराष्ट्रं प्रतिं प्रभुः ॥ तदानेन विधानेन यायादरिपुरं शनैः ॥ १८१ ॥

(१) मेघातिथिः । इदानीमभियास्यतःकर्माइ । यदोपचिकीर्षत्यार्राष्ट्रपत्याभिमुखेन तदानेन विधानेन गच्छे-दत्वरमाणः । वक्ष्यमाणोपन्यासः मुखावबोधनार्थः ॥ १८१ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । यानमातिहेत् विपहार्यं यात्रामात्रार्थवा ॥ १८१ ॥
- (३) कुछूकः। यदा पुनः शक्तःसन् शत्रुराष्ट्रंपित यात्रामारभेत्तदाऽनेन वक्ष्यमाणप्रकारेण शत्रुदेशमत्वरमाणीग-
- (४) राघवानन्दः । कदारिपुपुरंगन्तव्यं कथंवायोद्धव्यं कुत्रवा किं कर्तव्यमित्यपेक्षायांतत्रादौ यानमनुवदम्नु-चितकालमाह यदात्वितित्रिभिः । मात्सर्यक्रोधाज्ञानैर्नगन्तव्यमित्याह प्रभुः सकलशक्तिसंपन्नः यानयायादित्यत्र प्रकृतिः प्रत्ययोच्चारणार्था तेनयात्रांकुर्यादित्यर्थः । केन अनेन वक्ष्यमाणेन शनैर्यायान्ततुह्रगत ॥ १८१ ॥
  - (५) नन्दनः । अथयात्रांप्रस्तीति यदेति । अनेन वक्ष्यमाणेन ॥ १८१ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । प्रभुः अरिराष्ट्रंपति यदा यानं गमनं आतिष्ठेत गच्छेत्तदा अनेनविधानेन वक्ष्यमाणलक्षणेन अ-रिपुरं शनैःयायाद्रच्छेदित्यर्थः ॥ १८१ ॥

मार्गशीर्षे शुने मासि यायाद्यात्रां महीपितः॥फाल्गुनं वाथ चैत्रं वा मासौ प्रति यथा बलम् ॥१८२॥

- (१) मेधातिथिः । यातव्यापेक्षया बलापेक्षया दीर्घयोद्धानिष्कन्बलपायः शारदवासन्तिकसस्यमायंपरराष्ट्रंमार्गशीपैयायात अत्रहिराष्क्रन्शारदंफलंगृहादिगतंग्जखंगृहाति वासन्तंसस्यमुपहरति । कामश्र महान्दुर्गोपरोधादिकार्यक्षमोमार्गश्र प्रसिद्धवक्रपथोपभृतकाशोदकवीरुधोनभवन्ति कालश्र नात्युष्णशीतः । उपचितमाप न सस्यंनानामयुक्तंप्रयं
  सस्यत्रयोपघातकालविष्रकर्षापेक्षया च परआश्रयंसंघत्ते । उभयसस्योपघातावकर्षणंसम्यकृतंभवत्यात्मनश्रबलापचयइति उपघातमात्रचिकिषया परदेशोद्देष्टपकालसाध्ये वा यातरि बल्पायः फाल्गुनचैत्रयोर्यायात् । वासन्तिकसस्यप्रायदेशंतदाष्यात्मनोयवस।दि भवति । परापघातक्षेत्रगतसस्योपघातातः । यभावलमिति येन प्रकारेण बलानुरूपंयायादित्यर्थः ॥ १८२ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । मार्गशीर्षइति मुख्यः पक्षः तत्कालेऽन्नबाहुल्यात् श्रभेयहशुद्ध्यादियुक्ते । फाल्गुनंचैत्र-मिति मध्यमः तदा्षि यवान्तसंभवात् ॥ १८२ ॥
- (३) कुख़ूकः । यचतुरङ्गबलोपेतोराजा करिरथादिगमनविलम्बेन विलम्बितप्रधाणः तथा हैमन्तिकसस्यबहुलं-च परराष्ट्रंजिगमिषुः समुपगमनाय शोभने मार्गशीर्षे मासि यात्रांकुर्यात् । यःपुनरश्वबलपायोनुपितः शीष्रगितवी सैर्वसस्य बहुलंपरराष्ट्रंयियाद्यः सफाल्गुने चैत्रे वा मासे स्वबलयोग्यकालानिकिमेण यायात् अतएव मन्वर्थव्यापारपरंसंक्षेपेण याज्ञवस्क्यवचनम् । यदा सस्यगुणोपेतंपरराष्ट्रंतदा ब्रजेत् ॥ १८२ ॥
- (४) राघवानन्दः । अत्र मार्गशीर्षादिव्यवस्थितविकलपपरः । तत्र रथप्रधानः पाधिवो मार्गशिर्षे गच्छेत् । इ-ऋवाताद्यभावात् । अश्वप्रधानः काल्गुने । पदातिप्रधानश्चेत्रे ॥ १८२ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । यायात्कुर्य्यात् मासौ प्रतिमासयोरिति यावत् ॥ १८२ ॥
- (६) रामचन्द्रः। फाल्गुनंवा चैत्रंवा एती हो मासी याघांत्रित श्वभी । यथाक्लं खबलानुसारं यात्रांयायात् ॥१८२॥ अन्येष्वपि तु कालेषु यदा पश्येद्भुवं जयम् ॥ तदा यायाद्विग्रस्थैव व्यसने चोत्थितेरिपोः॥१८३॥
  - (१) मेधातिथिः । अस्यापवादः एतधितरेकेणान्येष्विप माबृहादिकालेषु यदा मन्येतात्मनोऽवश्यंभाविविजयं-

<sup>\*</sup> र्वासर्व=र्वसन्त (अ)

तदायायात् । यदा हस्त्यश्वबस्त्रपायंवर्षास्वश्वबस्त्रहिस्तबस्तदा हि स्वबस्कास्त्रभावादेकान्तिकोजयः। व्यसनपरस्य स्व-बस्कोशादि तिसन्तुत्पन्ने स्वबस्कास्त्रनिरपेक्षोयायात् । व्यसनपीडितोहिशानुः साध्योभवति । काष्ट्रमिवगुणोपयुक्तसिन-योगमात्रादेविनश्यति । विगृहोति यातस्यमेवाष्टभ्याहूय यायान्यहानिस्त्रनेवावगम्यते ॥ १८३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्येष्वपीति त्वधमः । कार्यविशेषोदयश्चात्र निमित्तं विगृह्म विमहंभाविनमुहुष्य कथं-चिह्नियहज्ञानमात्रेण परस्य प्रणतिसंभवात् । रिपोर्ध्यसने चोत्थिते न कालिनयमइति तदा सर्वएव मुख्यः कालहत्यर्थः ॥ १८३ ॥
- (३) कुछ्कृकः । उक्तकालन्यतिरिक्तेषु यदात्मनोनिश्चितंजयमवगच्छेत्तदा स्वबलयोग्यकाले यीष्मादाविप ह-स्त्यश्वादित्रलगायोविगृह्मैव यात्रांकुर्यात् । शत्रोश्चामात्यादिप्रकृतिगोचरदण्डपारुष्यादिन्यसने जातेऽरिपक्षभूतायां तत्प्र-कृतावप्युक्तकालादन्यत्रापि यायात् ॥ १८३ ॥
- (४) **राघवानन्दः ।** नौगजप्रधानोवर्षात्वित्याह् अन्येष्वपीति । कर्दमनदीप्ठवनादेरन्येरसाध्यत्वात् । विगृह्म वि-पहं करिष्यामीति । उक्तव्यवस्थितिनिराह् व्यसनेचोत्थितइति । देवात्सैन्यामात्यादीनांदण्डपारुष्यादिना कोपेसतौत्यर्थः ॥ १८३ ॥
  - (५) नन्दनः। कालेषु मासेष्वित्यर्थः। व्यसने मित्रबलादीनांव्यापत्तौ ॥ १८३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अन्येषु कालेषु ध्रुवंजयंयदा पश्येत्तदा विगृह्मैव विप्रहंभाविनमुहुप्यकथंभिद्विप्रहङ्गानमात्रेण परस्यप्रणतिसंभवात यात्रांयायात् । रिपोःल्वशत्रोर्व्यसनेउत्थिते सति न संप्रामाईकालनियमः ॥ १८३ ॥

### कत्वा विधानं मूळे तु यात्रिकं च थाविधि ॥ उपग्रह्मास्पदंचैव चारान्सम्यग्विधायच ॥१८४ ॥

- (१) मिधातिथिः । मूले स्वरुर्गराष्ट्रे कुर्यादथपाणिग्याहम्भ तत्र विधानंप्रतिविधानंकत्वा दुर्गतावत्प्रभूतधान्यादिकंस्सज्जयन्त्रप्राकारपरिखादिकार्यम् । राष्ट्रस्यापि स्वबलंश्रेणीबलेभ्योरक्षांविधाय कुर्याद्दानमानेभ्यउपसंयम्य प्रत्यन्तेषु पक्षेमन्यपाणिग्याहंप्रतिप्राहं तत्समर्थम्भ बलैकदेशः स्वराष्ट्रे स्थापियतन्यः । यात्राप्रयोजनंयात्रिकं हस्त्यश्वादिबल्योग्यंच पहरणधारणादिसज्जयथाविधिपरोपदेशंकत्वाऽऽस्पदंप्रतिष्ठानं कितस्रंतोऽपरकीयाः कुद्धादयोद्दष्टन्यास्तानुपगृह्य स्वीकृत्याकारस्यपरविषयेनिवृत्तेस्तज्ज्ञानाय सम्यग्यथाविद्धधाय प्रयुज्य किमयदृष्टोपसंग्रहंकर्तृमारब्धमृत शत्रुपरिमण्डलंकोपियतुमथमध्यममुद्दासीनंवा संश्रियतुं तथा मुल्यात्रांवा हर्नुकामोविधिवद्देदंवा कर्तृकामहत्यादि यथा चैतदेवंत्राग ॥ १८४ ॥
- (२) **सर्वज्ञनाराय**णः । मूले स्थिरशिबिरे । यात्रिकं यात्रायोग्यं संनाहादि विधाय । आस्पदं शिबिरस्थानं ग-म्यदेशे परिगृह्म ॥ १८४ ॥
- (३) कुद्धृकः । मूले स्वीयदुर्गराष्ट्ररूपे पाष्णियाहसंविधानंप्रधानपुरुषाधिष्ठितरक्षार्थसैन्येकदेशस्थापनरूपंप्रतिविधानंकत्वा यात्रोपयोगिच वाहनायुधवर्म यात्राविधानंयथाशास्त्रंकत्वा परमण्डलगतस्य च येनास्यावस्थानंभवति तदु-पगृह्म तदीयान्भृत्यपक्षानात्मसारकत्वा चारांश्र कापिटकादीष्ठळुदेशवार्माङ्गापनार्थमस्थाप्यसम्यक्तया जाङ्गलानूपा-टविकविषयभेदेन त्रिविधंपन्थानंमार्गशोधिततरुगुल्मादिच्छेदनिम्नोन्नतादिसमीकरणादिना संशोध्य तथा हस्त्यश्वरथप-दातिसेनाकर्मकरात्मकंषद्विधंबलयथोपयोगमाहारोषधसत्कारादिना संशोध्य सांपरायिकंसपरायः संयामः तदुपचितविधिना शाचुदेशमत्वरया गच्छेत्॥ १८४॥॥ १८५॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । कथंप्रवेष्टन्यमित्यस्योत्तरमाहः क्रत्वेतिचतुर्भिः । मूले स्वराष्ट्रे प्रधानपुरुषाधिष्ठतंस्वराष्ट्ररक्षण-

क्षमंत्वसैन्यंस्थापयित्वा । आस्पर् येनास्पदेनावस्थानं भवति परकीयात्मसात्करणे तेषांपरकीयभृत्यानां स्वकीय-भृत्यवद्वस्त्रगृहान्नादि । चारान्प्रच्छन्नदूतान्कापंटिकादीन्पूर्वोक्तान् शत्रुदेशज्ञापनार्थविधाय नियुज्य ॥ १८४ ॥

- ( ५ ) नन्दनः । मूले पुरराष्ट्रलक्षणे विधानसंविधानम् यात्रायोग्यंयात्रिकंतण्डुलमुद्रादिकम् आस्पदंनिर्मितगृहादिक-म् यायादित्येव ॥ १८४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । युग्मं । मूले स्थिरशिबिरे अपामे वसितस्थाने विधानं रक्षां कत्वा अरिपुरंशनैयीयात् । किं-कत्वा यात्रिकं संपामयोग्यं सन्नाहादिकं यथाविधि उपगृद्य आस्पदं शिबिरस्थानं उपगृद्य ॥ १८४ ॥

संशोध्य त्रिविधंमार्गेषड्विधंच बलंखकम् ॥ सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरंशनैः ॥ १८५॥

- (१) मेधातिथिः । त्रिविधःपन्थाः जाङ्ग्लआतपआय्विकइति केचिदाय्विकस्थाने वनप्रक्षेपान्त्रिविधइति । अपर-उन्ततीनिम्नःसमइत्येवंत्रिविधं संशोध्य मार्गरोधिवृक्षगुल्मलताविच्छेदेन स्थलनिम्नयोः समीकरणं नदीगर्त्तयोक्षरणं पियरोधकव्यालसमुच्छेदः मवर्तकानामात्मीकरणं यवससेनादिमत्ताचिति षद्विधंबलमितिकेचित् । हस्त्यश्वरथपदातिसेना-कोशकर्मकरात्मकंषद्विधंबलमित्यन्ये । कोशस्थाने प्रक्षेपणमित्यपरे । मौलभूत्यश्रेणिमित्रामित्रायविकबलभेदात् । सांपरा-यिक विधानेन सांपरायिकंयु बेल्डत्संतत्त्रयोजनंयस्यतत्सांपरायिकं दुर्गकल्पेन वा रिपुंप्रतियायात् । सच सैन्यनिवेशस्तेषु तेषु च स्थानेषु स्थावरजङ्गमदण्डोबहुमुखपरिधफलकशाखाभिः प्राकारहत्यादिस्तादशस्थापितविशेषतस्तुयात्रागतः ॥ ॥ १८५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्रिविधंमार्गे जाङ्गलानूपार्टावकमिति कश्चित् यामारण्यपर्वतरूपमितितु युक्तमः। पिष्ट्यं-बलं हस्त्यश्वरथपदातयश्चत्वारः हस्त्याचारोहकाः शस्त्रोपनायकाश्चेति द्वाविति पिष्ट्यमः। केचितु हस्त्यारोहकादयए-कविधावश्याःपरेतिपिष्ट्यधामाहुः । सांपरायिककल्पेन संयामयोग्येन विधानेन । शनैर्यदि मध्ये परः सन्द्रभ्यादित्याः शया ॥ १८५ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । त्रिविधं जाङ्गलादिकानूपभेदेन तत्संशोध्य मार्गविरोधिततरुगुल्मनिम्नोन्नतादिच्छेदसमीकर-णादिना तत्र जाङ्गलस्य लक्षणमुक्तम । आदिवकं अद्वी वनं तत्मायमादिवकं तस्य छेदेन । अनूपं जलमाय जलमायमनू पंस्यादित्यभिधानात् । तस्य पूरणेनषिद्वधं हस्त्यश्वरथपदाति सेनापतिकर्मकारात्मकं संशोध्यच बलस्य च संशोधनमा-गोग्यभावादिचिकित्सा । सांपरायिककल्पेन संपरायः संयामः तदुचितविधिनापूर्वपरानुसन्धानंविना नगन्तय्यमित्याह शानैरिति ॥ १८५ ॥
- (५) **नन्दनः** । त्रिविधं जाङ्गरुमनूपमाटविकञ्च बरुस्य षड्डिधत्वंकामन्दकेनोक्तम् ॥ मीर्रुश्तंश्रेणिसुद्ध-द्विषदाटविकंबरुम् । षड्डिधन्तुबरुंध्यूसद्विषतोभिमुखंशजेदिति सांपरायिककरूपेन युद्धाईसन्नाहेन आय्धीषधादिसंपादनेन-ति यावत् ॥ १८५ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** मार्गे त्रिविधं जाङ्गलं आर्टविकंपामारण्यपर्वतरूपम् । षङ्गिभंत्वकंबलंसंगृह्म षङ्गविधं हस्त्य-श्वरथपदातयः हस्त्यश्वाचारोहकाः शस्त्रोपनायकाश्चेति । सांपरायिककल्पेन संगामयोग्येन विधानेन ॥ १८५ ॥

शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरोभवेत् ॥ गतप्रत्यागते चैव सहिकष्टतरोरिपुः ॥ १८६ ॥

(१) मेधातिथिः । शनुसेविनि गूढेमच्छन्ने मित्रे गतपत्यागते च युक्ततरः स्यातः । अभियुक्ततरआदततरोभवेम-विश्वसेदित्यर्थः । यस्मात्सकद्यतरोरिपुरम्येभ्यःकुद्धादिभ्यः एवंच युक्ततरवचनात्कद्यतरवचनाच्च गतपत्यागतमपाह्ममस्येति यम्यते । सचतुर्विषः कारणाद्गतस्ततोविपरीतकारणादागतोयथा दोषेणगतः पुनरागतोगुणमुभयोः परित्यज्य कारणेनाग-तद्गतियःसत्याज्योत्रञ्जञ्जे बित्वार्थात्कचित्कारीति । पुनरस्य प्रत्ययस्तु कारणाद्गतःकारणागतः यथा स्वामिदोषेणगतः पर-स्तात्स्वदोषेणागतद्गति सत्कर्त्तव्योयदि सङ्गित्वादागतस्ततोपाद्यः । अथपर्प्रयुक्तस्तेन वा दोषेणापकर्त्तुकामद्गति ततोनेति परराष्ट्रंप्रत्यभिप्रस्थितः ॥ १८६ ॥

- (२) **सर्वज्ञानारायणः। त्यस्य मित्रतामापन्नेविगूढे शत्रुसेविनि शिद्धातः स्यात् । तथा गतप्रत्यागते रिपुसमीपं-**गत्वा पुनरागत्य प्रविष्टे ॥ १८६ ॥
- (३) कुझूकः । यन्मित्रंगूरंकत्वा शत्रुंसेवते यश्य भृत्यादिः पूर्वविरागाद्रतः पश्रादागतः तयोः सावधानीभवेत् यस्मात्तावितशयेन दुर्नियहोरिपुः॥ १८६॥
- (४) राघवानन्दः । किंच शन्विति । शत्रुसेविनि शत्रोरेवानुकूले युक्ततरोऽतिशयप्रयत्नवान् । तत्र हेतुर्गते गम-नोम्मुखे मित्रवदाचरित प्रकटितद्वारादिनानुकूलः प्रत्यागते प्रत्यागमनोद्यते तद्वारावरोधेन प्रतिकूलएवपुनरागमस्यतेनैवाम-भवात् । गृढेशत्रुसेविनि मित्रे मित्रवदाचरत्यिप शत्रुपक्षपातिनि अतः सहि रिपोरिप कष्टतरः ॥ १८६ ॥
- (५) **नन्दनः**। शत्रुसेविनीति । इयंमित्रविशेषणं गतप्रत्यागते आत्मसकाशाच्छत्रुंगस्वा तत्सकाशात् प्रत्यागते स-तिइति इयोः प्रत्येकंपरामर्शः ॥ १८६॥
- (६) रामचन्द्रः । शत्रुसेविनि मित्रे राजा युक्ततरः अतिशयेन युक्तोयुक्ततरः सावधानः भवेत् । च पुनः । गत-प्रत्यागते गमनागमने शत्रोः । सरिपुः कष्टतरः ॥ १८६ ॥

# दण्डम्यूहेन तन्मार्ग यायासु शकटेन वा ॥ वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ १८७॥

- (१) मेधातिथिः । तत्र दण्डाकारोध्यूहोदण्डध्यूहः । एवंशकटाकितस्थानाच्छकटइत्यादियोज्यमः । पुरस्ताद्दलाध्यक्षोमध्येराजा पश्चात्सेनापितः पार्श्वयोर्हित्तिनस्तेषांसमीपेऽश्वास्ततः पदातयइत्येषसर्वतः समवायोदण्डध्युहोऽतिर्यग्भवित । सर्वतोभयकार्यः स्विच्यूहः स्थलसमृत्थानसैनिकः वेवीरपुरुषमुखोतिदीर्घकः ध्वीयतः परकक्षोऽन्येः सम्प्रवर्त्तमानः ।
  सकरच्यूहस्तु मुखेजधनयोः पृथुरुभयतीयेन प्रशस्तः सर्वनफल्गुबलंकभते न चार्थं तिद्वश्रुर्देहंन्यमानमन्येषामि भङ्गायभदन्ति । तस्यान्तमन्यकार्यमवरुद्धंनिभयेनावित्रते । परिशिष्टन्नुबलंध्यूहस्यान्तः प्रक्षिपेत् एवरचनाविशेषेरुकैरुक्तप्रयोजनायेक्षया वा विशेषेण तु समायां भूमौ दण्डगरुद्धस्विभयायात् विषमायांसंकटायां शकटमकरवराहेरिति ॥ ॥ १८७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दण्डशकटादिर्दण्डशकटायाङ्कितसाम्येन । ब्यूहभेदस्य गौणी संज्ञा तदाङ्किभेदाम्य प्रपः श्वभिया न लिख्यन्ते नीतिशास्त्रेषु तु द्रष्टव्याः ॥ १८७ ॥
- (३) कुह्मूकः । दण्डाकृतिन्यूहरचनादि दण्डय्यूहः एवंशकदादिन्यूहाअपि तत्रामे वलाभ्यक्षोमभ्ये राजा पश्चात्सेनापितः पार्श्वयोहितनस्तत्समीपे घोटकास्ततः पदातयहत्येवंकतरचनोदीर्घः सर्वतः समिवन्यासोदण्डय्यूहस्तेन तद्यातध्यमार्गसर्वतोभये सित यायत् । सूच्याकारामः पश्चात्प्रयुक्तः शकदन्यूह्स्तेन पृष्ठतोभये सित गच्छेत् । सूक्ष्ममुखः पश्वाद्यागः पृथुमभ्योवराहृष्यूहः एषएव पृथुतरमभ्योगरुड्य्यूह्स्ताभ्यां पार्श्वयोभ्ये सित वजेत् । वराहृविपर्ययेण मकरध्यूहस्तेनामे पश्चाद्योभयत्र भये सित गच्छेत् । पिपील्किमपिक्किपिक्किपिक्किपिक्किपिक्किपिक्किपिक्किपिक्किपिक्किपिक्किपिक्किपिक्किपिकिकिकित्वस्थान्तिः संहत्रद्भतत्या यत्र यत्र सैनिकावस्थान्तिस्थीव्यवीरपुरुष्वमुखः सूचीब्यूहस्तेनायतोभये सित यायात् ॥ १८०॥
  - (४) राघवानन्दः । ब्यूहे दण्डादिपदमक्षेपस्तदाकृतिसूचनार्थः । ब्यूहस्तु सेनायाःसंस्थानं तेत्रसप्त तप्त दण्डब्यू-

होयस्याये बलाध्यक्षोमध्ये नृपतिःपश्चात्सेनापितःपार्थे करिणस्तत्समीपेऽश्वादयःततःपदातयइत्येवंरचनािवशेषोदण्डाका-रइतिसर्वतोभयेमार्गे तेनव्यूहेन रिपोराष्ट्रंयायादित्यन्वयः । पृष्ठतोभये च शकटव्यूहः सच सूच्यपः पश्चात्पृथुः । वराहस्तु सृक्ष्ममुखः पश्चादिष तथापृथुमध्यः सएव मकरोऽतीवदीर्घः एतौतु पार्श्वतोभयेषि । पिपीलिकापिङ्करूपोऽयेदीर्घावीरपुरु-षम्मुखाः पश्चाद्वागेसंहतायत्रसैनिकाः । सूचीव्यूहः सएवायतोभये । गारुडस्त्वयेपश्चाच्चसूक्ष्मः मसारितपक्षवद्दीर्घः पृथूदर-इतितत्र समायांम्विदण्डगरुडसूचीभिर्यायाद्विषमायांसंकटायांशकटमकरवराहेरिति ॥ १८७ ॥

- ( ५ ) नन्दनः । दण्डगरुडादयोन्यूहानामसदशाः कार्याः ॥ १८७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । दण्डन्यूहेन दण्डशकयद्याकितिसाम्येन व्यूहभेदस्य गौणीसंज्ञा । तेनमार्गे यायात् ॥ १८७ ॥ यतश्व भयमाशङ्केत्ततोविस्तारयेद्वलम् ॥ पद्मेन चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम् ॥ १८८ ॥
- (१) मेघातिथिः । तिस्मन्पिथयस्मात्प्रदेशात्परहितकारिभ्योभयाशङ्कास्यात्तेन प्रदेशेन पूर्वगृहाद्विस्तारयेद्वलं गव्यू-तिमात्रमिथकंवा । यवसंपत्रद्रद्वपहारविस्तीर्णशत्रुपृष्टपरस्परमवरुद्धरिथकाश्वारोहकरीबलान्यविहिनिभवन्ति समन्ताद्विश्व-तपरिमण्डलोमध्यनिविष्टविजिगीषुः पद्मव्यूहः । एवंनित्यंनिविशेत्पुरान्निर्गच्छेद्वामाद्वा ॥ १८८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । एषांच विकल्पेन करणे निमित्तमाह यतश्रेति । निविशेत शिविरंकुर्यात् ॥ १८८ ॥
- (३) कुःख्नुकः । यस्यादिशः शत्रुभयमाशङ्केत तस्यामेव बलंविस्तारयेत् समिवस्तृतपरिमण्डलोमध्योपविष्टजिगीषुः बन्यूहस्तेन पुरान्निर्गत्य सर्वदा कपटनिवेशनंकुर्यात् ॥ १८८ ॥
- (४) राघवानन्दः । कथंस्थातव्यमित्यस्योत्तरमाह् यतइति । विस्तारयेत् गव्यूतिमात्रमिधकंवायुद्धे संपन्नद्धम-हारिभिरिति । पद्मव्यूहस्तु समंततोविस्तृतसेनोमध्यस्थितनृपतिः । अनेनरिपुपुरंभविश्य निवेशंकुर्यात् । मेधातिथिस्तु सम-न्ताद्विस्तृतपरिमण्डलोमध्यनिविष्टविजिगीषुःपद्मव्यूहइति आशंक्येतभयंयस्मादितिच पाठंकरोति ॥ १८८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यतोदिरम्यः भयमाशङ्केत ततः बलं सैन्यं विस्तारयेत ॥१८८ ॥ सेनापतिबलाध्यक्षौ सर्वदिक्षु निवेशयेत् ॥ यतश्च भयमाशङ्केत्प्राची तां कल्पयेद्दिशम् ॥ १८९ ॥
- (१) मेधातिथिः । सेनापितःसमयस्य धनस्याधिपितिर्बलाध्यक्षस्तयोर्बहुत्वाभावाद्विवचनिर्देशाच्च सर्वदिक्षु त-दसंभवदित तत्पुरुषारतच्छब्देनोच्यन्ते । तदीयपुरुषसिन्विशाच्च सर्वदिक्षु तावेव सिन्विशितौ भवतः तेनं भिन्नैरतुरगगजा-दिभिस्तत्मितिबद्धनिवेशानांसंयोधनाय समन्ततोनिवेश्य गिरिंगर्त्तवापृष्टतोऽध्यक्षकृत्वा यतोभयमाशद्भेत यथासा प्राची-दिग्भवत्येव । निवेशंकुर्यादिभमुखनिर्गमार्थमिव ॥ १८९ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । सेनापितः सैन्ये मधानभूतः स्वययोद्धा बलाध्यक्षोबलावेक्षकः । प्राचीतामितितत्संमुखो-निविश्वेतेत्यर्थः ॥ १८९ ॥
- (३) कुल्लुकः । हस्त्यश्वरथपदात्यात्मकस्याङ्गदशकस्यैकः पितः कार्यः सच पित्तकउच्यते । पित्तकदशकस्यैकः पितः सेनापित्रच्यते । तद्दशकस्यैकः सेनानायकः सएव च बलाध्यक्षः सेनापित्रबलाध्यक्षौ समस्तासु दिक्षु संघर्षयुद्धाः र्थिनियोजयेत् । यस्याश्र दिशोयदा भयमाशङ्केत तदा तामये दिशंकुर्यात् ॥ १८९ ॥

- (४) राखवानन्दः । अत्र कृत्यविशेषमाह सेनापतीति । अत्रचएकै भैकरथान्यश्वापितः पश्चपदातिकेति ॥ ह-स्त्यश्वरथपदात्यात्मकस्याङ्गदशकस्यैकः पितः कार्यः सपितः पत्तिदशाध्यक्षः सेनापितस्तद्शाध्यक्षीवलाध्यक्षदिति तीच तुर्दिभ्निवेशयेत् । पाचीतांशङ्कास्पदादिशंअपेकत्वातिहेदितिभावः ॥ १८९ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । बलाभ्यक्षोबलानुसन्धायकः । तांदिशंपाचींकल्पयेत् । तांदिशमभिमुखोनिविशेत् इत्त्यर्थः ॥ १८९ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । राजा सेना**पतिबलाध्यक्षी सर्वदिक्षु निवेशयेत् । यस्यांभयमाशङ्केतांदिशंपाचींकल्पयेत् । प्राचीमिति । तत्संमुखोभूत्वा निवेशयेदित्यर्थः ॥ १८९ ॥

गुल्मांश्व स्थापयेदाप्तान्कतसंज्ञान्समन्ततः ॥ स्थाने युद्धे च कुशलानभीह्ननविकारिणः ॥ १९०॥

- (१) मेधातिथिः । गुल्मान्मनुष्यसमवायाम् केचित्साक्षात्समन्ततः सशङ्कपटहाअन्येविपरीतास्तत्रचोत्मन्दु भिकित्समहते चानर्थाय गुणैविशेषयति । आमानामसदशानित्यभेदार्थं कतसंद्वान् कता संद्वा येस्ते कतसंद्वास्तानवसरे
  युद्धेषु शङ्कभेरीनादभ्वजादिभिदीर्थेस्तूर्णमेवाहरिष्यामस्तदपगमाशङ्कायां चैवमेवकुर्यात् आहते भ्वजेवोछ्नित पृथकपृथगवस्थातव्यं एवंसंहतैरेवमहर्नव्यं एवंध्यावर्त्तित्थ्यमित्यादिस्थितम् । स्थाने तत्र कुशलाअन्येःशरैःशक्यमागन्तुंसमे तेन
  शक्यमस्मिन्त्वयमपृथक्परेपृथगित्यादिषूद्वेगे नानुसरणादौ कुशलाभवन्तःसंहतकैयोधनाय प्रासारंकत्वा मविष्टाः पृष्ठदेशार्थः
  महारिणा चित्रंयोजयितव्यः भग्नानामनेकार्थशतानांपृष्ठंयाह्मित्यादि । अभीरवः अनेनविस्तीर्णसमेताअविकारिणोऽभेदात्मकैर्येर्थुक्तमपरस्य एवमेतान्गुल्मान्समन्ततिक्षषु दिक्षु गब्यूतिमात्रव्यापीमत्यहमनियतदेशान्बहूनस्थपतेर्भयपतिबोधनार्थमविहते भयदातरिजनीविश्वस्तोभवति दानमानकार्यदर्शनादिभिरपवृत्ते युद्धेऽमात्यादिभिः सह सर्वेषांस्वार्थःसंपामानाममात्रंराजेति सर्वे वयसमानविभवोपभोगायजये राज्यंपराजये स्वर्गहति हेतुनाऽऽगताः॥ १९०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । गुल्मान् गुल्मदेशस्थान् । कृतसंज्ञानेतत्संकेतज्ञस्यैव प्रवेशादयइति संकेतं कृत्वा । स्थाने गुल्मस्थानावस्थाने । युद्धे युद्धादिभूमिस्थाने । कुशलान् कृतानुभवान् । अभीरुत् संघाममरणादभीतान् । अविकारिणः आमत्वेसत्यपि कदाचिदागन्तुकविचाररहितान् ॥ १९० ॥
- (३) कुल्कः । गुल्मान्सैन्यैकदेशानामपुरुषाधिवितान् स्थानापसरणयुद्धार्थकतभेरीपटहशङ्कादिसंकेतानवस्था-नयुद्धयोः प्रवीणान्तिर्भयानव्यभिचारिणःसेनापतिबलाभ्यक्षान्त्रूरतः सर्वदिक्षु पारक्यप्रवेशवारणाय शत्रुचेष्टापरिज्ञानाय च नियोजयेत् ॥ १९० ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच । गुल्मानाप्तपृरुषाधिष्ठितसैन्यैकदेशान्कतसंज्ञान् युद्धोद्यमसूचकभेरीपटहशङ्कादिसङ्केन तान् सेनापतिबलाभ्यक्षयोर्दूरतः स्थापयेदित्यन्वयः । कुशलान् अवस्थानयुद्धयोः । अविकारिणोधनलोभादिना विकर्तुम-शीलान् ॥ १९० ॥
  - (५) मन्द्रमः। सेनानिवेशविशेषोगुल्मः। स्थानेऽपलायने। अविकारिणः अकृतापराधान्॥ १९० ॥
- (६) **रामचन्द्रः । से**नायाःसमन्ततः कतसंज्ञान् .शिरस्युपरि । पत्रंपुष्पंधारयेदित्यर्थः । एतादशान् गुल्मानै रक्षकान् आप्तान् स्थापयेत् स्थाने युद्धस्थाने युद्धे च कुशलान् ॥ १९० ॥

# संहतान्योधयेरस्पान्कामंविस्तारयेद्वहून् ॥ सच्या बज्जेण चैवैतान्ड्यूहेन ब्यूस योधयेत् ॥१९१ ॥

- (१) मेघातिथिः असंहता हि बलविह्स्तीर्णंबलमासायावयवशोविष्वंसनायवाहनाघातैः क्षयंयान्ति तिह्नाशेचोन्यान्त्राह्मेऽतील्पानात्मोयान्संहतान्योधयेदण्योन्यापेक्षया युष्यमानानिभन्नतहतरेतरानुपहात्परस्परानुरागात्स्पर्धायाञ्च पर्गान्संहतान्सोढुंसमर्थाभवन्ति । कामययेष्टंकार्यार्थंबहून्विस्तारयेद्विमकोर्णान्योधयेदित्यादिमन्येत । मिन्नांस्तांश्रेतांश्रेनेताण्योधयेदित्यादिमन्येत । मिन्नांस्तांश्रेतांश्रेन्ताण्यपेण्यित परान्त्वाच्वा बहून्दष्ट्वात्रासःस्यादिति।सूचीपूर्वोक्तोक्षव्यूह्मेदोऽपतः पृष्ठतश्च त्रिधा व्यवस्थितःपार्श्वयोभेद-नेन तेनचात्मानंसूचीव्यूहंविभज्य योधयेत् । सतांचसर्वव्यूह्हानांमितिष्ठाव्यूह्हनसमर्थावितिमितगृहीतावेवंकारणात् । यदान्तुपरबलेद्येतावेव भवतस्तदा स्वेवले विपर्ययः कार्यः। तुल्यत्वे तुपृष्टिमत्वानुरक्तकुशलमाननप्रभूतैकार्थकारित्वादित्यतोविशेष यथासंभववाक्येर्योधयेदिति वचनाद्वाजा स्वयंतत्मिधानार्थव्यूहदुर्गाचमश्वेमितग्रहभूतिस्तिष्ठतसमानतस्त्रेणोक्तं द्वे-शतेधनुषांगत्वाराजातिष्ठेत्पतिपहः॥ मिन्नसंघातनार्थतुनयुष्येतामितपहः॥ १९१॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। सुच्याल्पान्। वज्रेणबहून्॥ १९१॥
- (३) कुङ्गूकः । अल्पान्योधान्संहतान्छवा बहून्पुनर्यथष्टंविस्तारयेत् । सूच्या पूर्वोक्तया वज्राख्येन ब्यूहेन त्रि-धा व्यवस्थितबलेन रचयित्वा योधान्योधयेत् ॥ १९१ ॥
- (४) राघवानन्दः । कथंयोद्धव्यमित्यस्योत्तरमाहः संहतानिति । संहतान्वरकीयान्प्रति अल्पान्योधान्योधवेत् यु-द्धायनियोजयेत् । अल्पान्प्रतिवा बहूंश्रेद्धिस्तारयेत्प्रदर्शयेत् । वज्रेणेति त्रिधाव्यवस्थिनवलोवज्ञहत्यभिधीयते ॥ १९१ ॥
- (५) **नन्दनः ।** अल्पबलश्चेदल्पान्सकीयान्योधान् संहतान्कत्वा योधयेत् । सूच्यव्यूहेनाल्पबलः वज्रव्यूहेन ब-हुबलङ्तिविवेकः ॥ १९१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । संहतान् एकत्रस्थान् अल्पानबहून्या स्थापयेत् ।वस्तारयेत् योजयेत् ॥ १९१ ॥ स्यन्दनान्त्रैः समे युध्येदनूपे नौद्विपैस्तथा ॥ दक्षगुल्मादते चापैरसिचर्मायुधेः स्थले ॥ १९२ ॥
- (१) मेघातिथिः । सेनानांदेशस्य मक्ष्म्यर्थमाह समप्रदेशे रथैरश्वैश्व युध्येत तत्र हितेषामप्रतिघातः अनूपः पानीयपायः तत्राप्यल्पोदके हस्तिभिरगाभोदकेतु नौभिः तेषांहि तत्र सुखप्रचरता वृक्षेर्गुल्मेश्वसंख्रन्ने धनुर्भिः तह्रहणाच्य क्लीवर्दगर्ताचाकुलोगृद्यते समानकार्यत्वात् । स्थलमिति पाषाणवृक्षलतागर्त्तादिरहितोदेशस्तिस्मिक्दः । धार्यैःशरादिभि रायुर्धेश्व शक्त्यादिभिर्युद्धयेत आसन्तयुद्धत्वादेवसामर्ध्यमदर्शनार्थत्वादस्य ॥ १९२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । स्यन्दनाःवैः स्यन्दनैरःवैश्व। चापैरसिचर्मायुधैरिति पदातीनामायुधकथनमः। अश्वादयोदे-शविशेषे पदातयस्तु सर्वत्रेत्याशयः ॥ १९२ ॥
- (३) कुङ्खूकः । समभूमागे रथाश्वेन युभ्येत तत्र तेन युद्धसामर्थ्यातदानुगतोदकेनौकाहस्तिभिः तरुगुल्माव-ते भन्विभिर्गतकण्टकपानाणादिरहितस्थले खद्मफलककुन्ताचैरायुधैर्युभ्येत ॥ १९२॥
- ( ४ ) हाचवानदः । यथाक्रमंयुद्धोचितंदेशमाह स्यन्दनेति । समेसमस्थले शुष्कद्दति यावत् । अनूपे अल्पोदक-स्थलेनावम्य द्विपाःकरिणस्तैः । बृक्षाम्य गुल्मावंशादयस्तैरावृते स्थले निम्नोन्नते ॥ १९२ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अन्पःप्रभूतजलोदेशः ॥ १९२ ॥

- (६) रामचन्द्रः । समेदेशे स्यन्दनाश्वैर्युभ्येत । अनूपे सजछेदेशे नौकाभिःयुभ्येत । तथा कृत्रगुरुमावृते देशे चापै-र्षनुभिः तथा असिचर्मायुषैःयुभ्येत ॥ १९२ ॥
- कुरुक्षेत्रांश्व मत्स्यांश्व पञ्चालान् श्रूरसेनजान् ॥ दीघेँ छिपूंश्वेव नरानपानीकेषु योजयेत् ॥ १९३॥
- (१) मेधातिथिः । किंचकुरक्षेत्रंप्रसिद्धं मत्स्यसंश्लोविराटदेशोनागपुरे प्रश्लाक्षरंभयेकान्यकुरुजाआहिछत्राम शूर-सेनजामाथुराः । किंच्यात्र भावार्थे प्रत्ययोलुप्तनिर्दिष्ट एतदेशजाहि पायेण महावन्याणो बलवन्तः पृथुवक्षसःशूराअ-भिमानिनोदुर्विषहाइत्यत्रयेशमी कथिताः परेषांभयहेतवोभवन्ति दीर्घमासम्यवस्तारपदेशाअपिदीर्घश्वस्तकरामहाकाय-त्वात् लघवस्तुमरणासमर्थानिर्भयेन जनेन प्रच्छन्नाविद्धाः महरन्तोऽपकारासमर्थाआदर्शभूतास्रेतहतेरषांभवन्ति ॥ १९३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । लघून् शीवान् । अयानीकेषु तेषामापततामधृष्यत्वात् ॥ १९३ ॥
- (३) कुञ्चूकः । कुरुक्षेत्रभवान्यत्स्यान्विराटदेशनिवासिनः पञ्चालान्कान्यकुञ्जाहिष्छत्रोद्भवान् श्रूरसेनजान् मा-भुरान्यायेण पृथुत्रारीरशौर्य्याहङ्कारयोगात्सेनामे योजयेत् तथान्यदेशोद्भवानपि दीर्घलघुदेशान्यनुष्यान्युद्धामिमानिनः स-नापएव योजयेत् ॥ १९३॥
- ( ४) राघवानन्दः । मनुष्यसंनिवेशमकारमाह कौरुक्षेत्रांश्रेति । कुरुक्षेत्रादयोदेशविशेषास्तदुद्भवान् । लघून् शरी-रतोविक्रमतश्य । अयानीकषु अनीकानांसेनानामयेषु ॥ १९३ ॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । कुरुक्षेत्राद्विशजाः कत्राः शूर्जाम तेष्वपि दीर्घाः मतिपक्षभीषणाम तेष्वपि रुघवः मवृत्तिक्षमा-म अतस्तानपानीकेषु योजयेदित्यभिपायः ॥ १९३॥
- (६) रामचन्द्रः । दीर्घान् नालसंघान् पश्चिमदेशनिवासिनः । लघून् पर्वतवासिनः ॥ १९३॥ प्रहर्षयेद्वलं व्यूस तांश्व सम्यक् परीक्षयेत् ॥ चेष्टाश्वैव विजानीयादरीम्योधयतामपि ॥ १९४॥
- (१) मेधासिथिः । व्यूहंरचित्त्वा त्वसंभूशदर्शयिक् मेवांजीयते जिताएवामी युष्मत्मतापेनेत्यवंमहर्ष्येत् । जन्ये महानर्थलामः आिक्तिपाश्चित्रस्वं वािप्त्वर्गोभर्नृपिण्डिनिर्यातनंत्र । पराजये त्रित्याभावहत्यादि नैमित्तिकोपितदुः पशःतादशनिमत्तिनयमान्यानय सहस्वोध्यांवश्यभावोयदि मधानपुरुषः स्वजनवधीराजा तदमतियहध्याजेन स्थितोभीरुत्वात्स्वयंयुद्धनकामयतहत्यादि तत्र ये ब्रूयुस्ते तदेव स्वार्थएवायमलाकमत्र वधे शक्षोपजीविभूतानांसंपामविशेषधर्मो-ऽध्ययीभावः स्वधमायासोऽनर्थहेतूराजा सर्वप्रकारेरक्षणीयः । परिभाग्तानाञ्चालाकमपरिश्रान्तसुखमनुपहंकरिष्यतीत्येव-मर्थस्थितहति ताान्वशेषतोगृद्धीयात् जेतुः पश्सितुः परसंध्ययंवाकारयेयुस्तानुपपहेः परिष्वद्वालङ्कारदानादिना च वशी-कुर्यात् शवचेष्टांचेवारीणांयोधयतांविजानीयात् कथंयुद्धे चेष्टन्ते कोशावलंवा केचिद्धिभाददयाः केचित्तपक्षान्तहत्या-दिचिन्तानित्यत्वाग्मनुष्याणामुपकुर्वतोपि स्वार्थवशादुपकुर्वन्तीत्यत्र दुष्टानामवलमध्ये विष्यसेषशारिद्धंगांकितोभ-वित ॥ १९४॥
  - (२) सर्वज्ञवारायणः । परीक्षयेत त्वयमनुसंदभ्यात् ॥ १९४ ॥
- (३) कु:झूकः । बलंरचित्वा जये धर्मलाभः अभिमुखइतस्य त्वर्गमाप्तिः पलायने तु प्रभुदुरितप्रहणंनरकगमनंच-इत्याचर्यवादेर्युद्धार्थभोत्साहयेत् । तांभ योधान्केनाभिभायेण स्व्यन्ति कुःयन्ति वेति परीक्षयेत् । तथा योषानामरि-निः सह युद्धयमानानामपि सोपभ्यनुपिषचेष्टाबुभ्येत ॥ १९४ ॥

- (४) राघवानन्दः । किंचान्यत् महर्षयेदिति ॥ त्वर्गहारमपाइतमः । स्रुखिनः क्षत्रियाः पार्यस्यमते युद्धमीदशमः ॥ हतोवा पान्त्यसित्वर्गं जित्वावा मोक्ष्यसे महीमिति ॥ तथा पानंदास्यामि घनंदास्यामीत्यादिनाम हर्षयेत योघानांहर्षहु-त्वादयेत् । योधयतां चेद्याः त्वपरपक्षपातिकर्माणिविजानीयात् दूतेनेतिशेषः ॥ १९४ ॥
  - (५) मन्द्रमः । तानयानीकेषु योजितान् योधयतांबलाध्यक्षाणाम् ॥ १९४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अरीन्योधयतांपुंसांचेष्टांविजानीयात् ॥ १९४ ॥

# उपरुष्यारिमासीत राष्ट्रंचास्योपपीडयेत् ॥ दूषयेच्चास्य सनतं यवसान्नोदकेन्धनम् ॥ १९५॥

- (१) मेघातिथिः । तदुर्गलम्भोपायमाह उपरोधस्तथा कर्त्तव्योयथा । न कश्चित्तिक्कामित किचित्पविशति । राष्ट्रंदुर्गोद्दहिर्देशस्तस्योपपीडणस्वदेशापवाहोपमर्दनादिभिः । व्यवसादीनांदूषणीवनाशनमसद्भव्यमिश्रणादिभिः ॥ १९५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । रन्धनदूषणंजलेनार्द्वकरणादि ॥ १९५ ॥
- (३) कुछूकः । दुर्गाश्रयमदुर्गाश्रयंवारिपुमयुभ्यमानमप्यावेस्यासीत । अस्य च देशमुत्सादयेत् । तथा घातान्तीद-केन्धनानि सर्वदाऽस्यापद्दव्यसंमिश्रणादिना दूषयेत् ॥ १९५ ॥
- (४) **राघवानन्दः । अरिषु क**त्यान्तरमाहः उपेतित्रिभिः । उपरुष्यावपीडयेख्नुण्डनाज्यादिदानेन । दूषयेत् भेदयेत् विषादिना वा ॥ १९५ ॥
- (६) शामचन्द्रः । नगरवेष्टममाह् उपरुष्येति मिभिः। आर्रि शत्रुं उपरुष्य वेष्टयित्वा आसीत रिथतीभवेत् । अस्य राह्रः राष्ट्रं देशं उपपीडयेत् । च पुनः यवसान्नोदकेन्धनानिदूषयेत् । यवसेन्धन ममिना दाह्येत् । एतानि अन्नं क्षेत्रस्थं लुम्पेत्मार्गावरोधेनमहार्यंकुर्यात् ॥ १९५॥

#### भिन्वाच्चेव तहागानि भाकारपरिखास्तथा ॥ समवस्कंदयेचैनं रात्री वित्रासयेत्तथा ॥ १९६ ॥

- (१) मधातिथिः। तडागयहणंसर्वज्ञश्रयदर्शनार्थं तत्र तडागस्य सेतुबन्धेन प्रयोजनभेदनं प्राकारेयंत्रेर्विदारणं सुरङ्गया वाभङ्गः परिखायाःपूरणेन पार्श्वमङ्गन वा छिद्देषु प्रवीरपुरुषेरवस्कंदयेत्। दुर्गे रात्री च वित्रासयेत् अग्निकुंभ-शिरस्कैःशिवावद्युतानि कुर्वद्धिमनुष्यैः ये नराः स्वयमुत्पातदर्शनाद्दात्रीजायति जागरणावजीर्णोत्रोकः सुसाध्योभवति। तिस्मि काले भूयोभूषः॥ १९६॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । समवस्कन्दयेत सौमिकेन इन्यात् ॥ १९६ ॥
- (३) कुह्यूकः । शबोरुपजीव्यानि तडागादीनि नाशयेत् । तथा दुर्गमाकारादीन्भिन्यात्तत्परिखास्य भेदेन पूरणादिना निरुद्काः कुर्यात् । एवं पश्चनशिद्धतमेव सन्यगवस्कन्दयेत्तथा शक्तिगृकीयात् । रात्री प दक्काकाहिलकादिशस्त्रेन वित्रास-येसदानीं प । १९६ ॥
- ( ४ ) राघवानव्दः । तहागानि जलाशयान् तथा परिखाः समन्ततोव्यापकाञ्चगाधजलशालिनीःखातत्वरूताः वि-न्यात् । समवरकन्द्रयेत् शक्तितोगृद्धीयात् अग्निमक्षेपादिनाचैनमरिशोषयित्वा त्रासयेत् रात्रौ चढकादिशब्देन ॥ १९६ ॥
- (५) नन्द्रमः। समवस्कन्द्रयेत् सौप्तिकंकारयेत्। अवस्कन्द्रत्तु सौप्तिकमिति नैसन्डवाः। एनंशनुमः। रात्रौ वि-बासयेश्व ॥ १९६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । च पुनः एनंराजानं पामवासंअवस्कन्द्येत् सौमिकहन्यात् ॥ १९६ ॥

### उपजप्यानुपजपेदुः भ्येतैव च तत्कतम् ॥ युक्ते च देवे युध्येत जयभेप्सुरपेतभीः ॥ १९७॥

- (१) मधातिथिः । उपजप्याः कुद्धारयः कुलीनाः त्यराज्याभिलाविणस्तानुपजपेदिति हेतुः कर्नरि कर्नव्यव्यपदे शमुपजपेदित्यर्थः उपजपेद्वाहयेदित्यर्थः । उपजापआअयाद्धिश्लेषात्महितानुष्ठानमितपादनम् । तेन षारिणाद्धकतमध्य-भिमतदुर्गस्थन वाकिश्वत्यारव्यंवलाटविकपार्णणपाद्वादिकोपनार्थमध्यमोदासीनानामन्यतरेण सहसंधानमित्यादिषुध्येत । युक्तेषदेवे विजिगीपोरनुकूलदेवहत्यर्थः । नक्षत्रपहदेवसुमुहूर्तेषु साधकेषु रष्टः त्यमदर्शनिमित्तेषु षानुगुणेष्वनुलोमवाता-दिषु जयमिष्छन्मिर्गतभयोदुर्गस्थानानि यथा । प्रथमंयोद्धंगष्टित ॥ १९७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । उपजप्यान् भेषान् । युक्तेऽनुकूले दैवे प्रहादी ॥ १९७ ॥
- (३) कुङ्कृकः । उपजापार्हात्रिपुवंश्यात्राज्यार्थिनः भुव्धानमात्यादीन्य भेदयेत् उपजपेनात्भीयकतांच तेषांचेशं-जानीयात् शुभयहदशादिमा शुभफलयुक्ते दैवेवगते निर्भयोजयेप्सुर्युभ्येत् ॥ १९७ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंपान्यदुपेति । उपजप्यानरिवंश्यात्राज्यार्थिनः कुद्धानमात्यादीश्र उपजपेत् भेदयेत् । उ-पजपेनात्मसात्कतानांतेषां चेष्टाः त्वपरपक्षपातान् जानीयादिति । युक्ते शुभफलदानाऽनुकूले देवे यहनक्षत्रादौ । जयपेष्युः नेष्यामीतिकतनिश्ययः । अपेतभीः मरिष्यामीतिवा गतभीः ॥ १९७ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । तत्क्रतंशानुकतं उपजापमिति शेषः । देवे युक्ते सुनिमित्तादिभिद्दैवानुकूल्ये सित ॥ १९७ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । उपजप्यान् भेषान् उपजपेत् भेरयेत् । च पुनः तत्कतं बुध्येत जानीयात् । भेरकत्कतंकार्ययुद्धे जानीयादित्यर्थः । च पुनः युक्ते देवे अनुकूले देवे पहादी चैवंविधो राजा जयंत्रेप्षः युध्येत ॥ १९७ ॥

# साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरथवा पृथक् ॥ विजेतुंप्रयतेनारीन्य युद्धेन कदाचन ॥ १९८ ॥

- (१) मेधातिथिः । सहसायुध्येत एतावत्प्रथमं विशिष्टस्थापनोपदेशनं सुमुखंचिमधोमहाजनकथा सहदारदर्शनादि दानविधानंद्रध्याणांहिरण्यादीनांगीत्युत्पादनार्थेगितपादनं भेदस्तत्कुलीनादेरुपसंपद्यः ततोविशेषेण तत्रविश्वासनिमत्याद्य-कारणम् ॥ १९८॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। कदायन सामादिसंभवे ॥ १९८॥
- (३) कुञ्जूकः । भीत्यादरदर्शनहितकथनायात्मकेन साम्ना हस्त्यश्वरथहिरण्यादीनांच दानेन तत्मकतीनांतदनुया-विनांच राज्याधिनांभेदेन एतेः समस्तैष्यस्तैर्वा यथासामर्थ्यमरीजेतुंयबंकुर्यान्नपुनः कदाचियुद्धेन ॥ १९८॥
- (४) **राधवानन्दः** । प्रकारान्तरेणारिवश्यत्वे युद्धंन कुर्यादित्याह साम्नेति । पृथक् प्रत्येकं तत्र सामादि संबध्य-ते । समस्तैकिमिर्वा ॥ १९८ ॥
  - (५) नम्द्रनः । एवमभियुज्य शत्रुंसामदानभेदैःसादयेम्बयुद्धेनित्याह साम्रादानेनेति ॥ १९८ ॥ अनिस्योविज्ञयोयस्माहृश्यते युष्यमानयोः॥ पराजयश्व संयामे तस्मायुद्धंविवर्जयेत्॥ १९९॥
- (१) मेघातिथिः । यलान्नायंनियमोदश्यते योजयति सोऽत्यन्तवस्यानवश्यतेन यश्य पराजीयते सोऽत्यन्तंदुर्व-रुजावश्यमित्यनित्योविजयः ॥ १९९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनादायणः । पराजयम संपाने प्राप्तिकः दानाचैर्जयपराजयशङ्कापि ॥ १९९॥

- (३) कुङ्गृकः। यसायुभ्यमानयोर्बहुरुबरुत्वायस्पबरुत्वायनपेक्षमेवानियमेन जयपराजयौ दश्येते तस्मात्सत्यु-पायान्तरे युद्धंपरिहरेत्॥ १९९॥
  - (४) राघवानन्दः। नयुद्धेनेतितन् हेतुरनित्यइति पराजयोपीति ॥ १९९ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अत्र हेतुमाह अनित्योविजयर्शत ॥ १९९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । विजयः अनित्यः पराजयोपि संपामेऽनित्यः ॥ १९९ ॥

त्रयाणामप्युपायानां पूर्वोक्तानामसंभवे ॥ तथा युरध्येत संपन्नोविजयेत रिपून्यथा ॥ २०० ॥

- (१) मेधातिथिः । सामादीनामसाधकरतदा संदिग्धेपि जये समानेऽपि किंपुनारूपेण सह तेन प्रकारेण युभ्ये त येन प्रकारेणात्मनोजयः स्यात् । जये राज्यंवधेऽपि त्वर्गद्दित युष्माकमेवजयः परप्रत्यूहकल्पना कूटयुद्धादिप्रकारः अत्य-न्तोच्छेदानुसरणपीडनाभ्यां सहसानिकार्यस्तथा च व्यासआह ॥ पुनरावर्त्तमानानांनिराशानांचजीविनां । न शक्येदयतः स्थातुंशक्रेणापि धनज्ञयः ॥ यदासंदिग्धंपराजयंतदाऽपक्रमणंयुक्तं निर्गतोहि जीवोन कार्यमासादयित येन भदाणि प्रश्यति स्वर्गमर्जयित गृतद्दित येन केनचित्मकारेणजित्वारिम ॥ २००॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। यथा येनप्रकारेण वश्चनादिनापि विजयते। इतिषाषुण्यप्रकरणम् ॥ २०० ॥
- (३) कुद्धृकः । पूर्वोक्तानांत्रयाणामपि सामादीनामुपायानामसाधकत्वे सति जयपराजयसंदेहेऽपि तथा मयव्रवा-न्सम्यग्युभ्येत । यथा शत्रूज्ञयेत् यतोजयेऽर्थलाभोऽभिमुखमरणे च त्वर्गप्राप्तिः निःसंदिग्धेतु पराजये ,युद्धादपसरणं साधी-योयथा वक्ष्यति । आत्मातुसर्वदारक्ष्यदति मेधातिथिगोविष्दराजौ ॥ २०० ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । अन्यथानुपपत्तौतन्कार्यमित्याह् त्रयाणामिति । त्रयाणां भेदान्तानां परिक्षये सामादीनां अ-रिवश्यानुपायत्वे ॥ २०० ॥
  - (५) नन्द्नः। उपसंहरति त्रयाणामपीति॥ २००॥
  - ( ६ ) **रामचन्द्रः ।** त्रयाणां उपायानां सामदानभेदानां परिक्षये । संयत्तः सावधानः ॥ २०० ॥

जित्वा संपूजयेदेवा ब्राह्मणांश्वेव धार्मिकान् ॥ प्रद्यात्परिहारांश्व ख्यापयेदभयानि च ॥२० १॥

- (१) मेधातिथिः । स्टब्पश्यमनिष्मत्येतिष्मपुरे जनपदे देवब्राह्णणाम्य धार्मिकान्विहितानुष्ठानिनोयथा सामर्थ्यान्यतिषद्धवर्जकामात्स्वातस्र्रेणारीन्जित्वासाध्यश्रवृत्तादिकंगंधधूपपुष्पद्रव्यंसिव मागास्कीटनादिसंस्कारद्वारेणा यथाईमभ्यर्ष्यत् । कुटुंबिनांपरिहारार्थिस्थितिर्यथा प्रवृत्तिविशिष्टकरभारशुल्कप्रदेशानांपदानेन तथा तया वा संवत्सरमेकोद्द्वौ वा दबादुस्थानांच पौरजनपद्बस्त्रतानामातपादिडिण्डिमकगदापातेन ख्यापयेनैथैं:स्वाम्यनुरागादस्थानमपचितंतेषामप्यारक्षानत्यथा संस्वंव्यापारमनुतिष्ठत्विति एवमनुपदे क्रियमाणेऽपि यदा पौरजानपदानामन्येषांस्वाम्यनुरागादहंवक्तृतेजसभावोबहुमतः स्यादितिमन्येत मदीयस्य क्रडोऽवस्थातुंनशक्कयात्तदा ॥ २०१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । रुब्धमशमनमाइ जित्वेति । परिहारान् अग्रहारान् । अभयस्यापनं यैरत्माभिःसइ पा-म्युदंकतेत्रामधुनाऽभयमित्यादि ॥ २०१ ॥
- (३) कुङ्गुकः । परराष्ट्रंजित्वा तत्र ये देवास्तान् धर्मप्रधानांश्य ब्राह्मणान् भूमियुवर्णादिदानसंमानादिभिः पूक्रयेत्। जितद्ववैकदेशदानादिनैव चेदंपूजनं तदाह याह्मवल्क्यः ॥ नातः परतरोधर्मोनृपाणांयद्वणार्जितमः । विप्रेष्योदीयते द्रव्यं-

वजाभ्यश्वाभयंसदा ॥ तथा देवब्राह्मणार्थमयैतइत्तिति तदेशवासिनांपरिहारान्द चात् । तथा त्वामिभक्त्या यैरलाकमप-कृतं तेवांमया क्षान्तिमदानीनिर्भयाः सन्तःद्वातंत्वव्यापारमनुतिहन्त्वित्यभयानि ख्यापयेत् ॥ २०१ ॥

- ( ४ ) राघवानन्दः । जयोत्तरंयत्कर्तन्यंतदाह जित्वेति । देवाधर्षनं मतिपत्तिकर्मोत्तरजयसूचनार्थवा । परिहारा-च्यालंकारादीन् । तद्देशवासिभ्यः अभयानि स्वस्वव्यापाराननुतिहन्तु माभयंकुरुतेति ॥ २०१ ॥
- (५) मन्द्रमः। सित विजये कर्त्तव्यमाह जित्वासंपूजयेदिति। परिहारान्करपरित्यागान् । तत्रत्यानामभयानि-डिण्डिमघोषादिना ख्यापयेत्॥ २०१॥
- (६) रामधन्द्रः । ब्राह्मणान् परिहारान् अपहारान् पदचात् । च पुनः अभयानि स्थापयेत् यैरलाभिःपाय्युद्धक-तंतेषामभयमिति भावः ॥ २०१ ॥

# सर्वेषां तु विदित्वेषां समासेन चिकीर्षितम् ॥ स्थापयेत्तत्र तद्वंश्यं कुर्याच समयक्तियाम् ॥२ • २॥

- (१) मधातिथिः । एषपौरादीनामभिमायः संक्षेपेण ज्ञात्वा नैतदेविमच्छित । तत्कुलीनंकर्तुमिच्छत्वयमेव तिलन्देशे तद्वंश्यंष्टदुमलंपियसुखकलत्रतेन संहततत्मकृतिभिन्न मधानादिभिः समयंकुर्यात समकोशदानादि परिमाणंच भवता
  मम दैवाकारेणपापेन भवितव्यंकार्यकालेन त्वयमुपस्थातव्यमुभयतोदण्डेन कोशेन चेत्यादि ॥ २०२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एषां परराष्ट्रे प्रकृतिभूतानां । समासेन समुदायेन । तद्देश्यं शत्रीरेव वंश्यं । समयिक्रया समयस्य क्रिया न त्वयात्मान्नियमाच्चलितव्यमिति ॥ २०२ ॥
- (३) कुङ्ककः । एषांशत्रुनृपामात्यानांसर्वेषामेव संक्षेपतोऽभिमायंश्चात्वा तिलात्राष्ट्रे बलिन्हतराजवंश्यमेव राज्येऽ-भिषेचयेत् । इदकार्यत्वयेदनेति तस्य तदमात्यानांच नियमंकुर्यात् ॥ २०२ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । परराज्ये खवंश्यानाभिषिचेदपितु तद्दंश्यानित्याहसर्देशमिति । सर्वेशममात्यादीनां चिकीर्षि-तं खवंश्यपक्षपातित्वं तद्राज्यवंश्यपक्षपातित्वंवेति । समयक्रियां त्वयातःपरमिदंकार्यमिदंनेतिनियमनम् । उपजप्यराज्या-थितद्दंश्यस्थापनेन राज्यान्तरलामसंभावना रष्टफलमिति भावः ॥ २०२ ॥
- (५) नम्द्रनः । एषांशत्रोरमात्त्यादीनामः । तत्र शत्रु देशेतद्दंश्यस्थापितेन सह युद्धवयञ्चैवंकरिष्यामहद्दति । स-मयक्रियांकुर्प्यात् ॥ २०२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सर्वेषामेषांपरराष्ट्रप्रकृतिभूतानां समासेन समुदायेन विकीषितंविदित्वा तत्र तिसन्नाज्ये तद्वेश्यं-स्थापयेत् अविद्यमाने राजनि सति । चपुनः समयिक्रयांकुर्यात्त्वयाऽस्मद्धर्मान्त्रचित्रव्यमिति ॥ २०२ ॥

# प्रमाणानि च कुर्वीत तेषांधर्म्यान्यथोदितान् ॥ रतेश्व पूजयेदेनंप्रधानपुरुषेः सह ॥ २०३॥

- (१) मधातिथिः। यत्मकारावस्थास्तेषामुपिषताः पूर्वप्रवृत्ताः ब्रह्मदेयामरवृत्तिदेवत्पश्यापारादयस्ताननुजानीया-त्ममाणानि कुर्यादेवंह्मस्मिस्तेषामनुरागी भवति। ये च तत्र प्रधानाः पुरुषास्तत्र प्रतिक्कात्पजनबङ्गुत्वादिगुणैस्तैः सहराजानमे-नंशस्त्रधनधान्यालद्कारवाहनछत्रपीठिकादारपदवन्धादिभिः पूजयेत् ॥ २०३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तेषांधर्मान् देशधर्मान् । प्रमाणानि कुर्वीत निभवात् । रजैः स्वीयैः एनं नूतनंतृपं तस्य प्रधानपुरुषैःसहेति तानपि पूजयेदित्यर्थः ॥ २०३ ॥
- (३) कुझूकः । तेषांच परकीयानां धर्मादनपेतानाचारादेशधर्मतया शास्त्रणाभ्युपेताम्ममाणीकुर्यात् । एनंचामिषि-क्तममात्यादिभिः सह रवादिदानन पूजयेत् ॥ २०३ ॥

- (४) **राघवानन्दः । शास्त्राविरुद्धान्त्रस्रदेयामरवृत्तिदेवस्नानपहारादीन्धर्मान् मातुलकन्यापरिणयमत्स्यभक्षणादी-**श्रवपरराष्ट्राचारान् ममाणीकुर्यादित्याह ममाणानीति । यथोदितान् तत्रत्त्यैर्यथावदुक्तान् । एनं तद्दश्यं मधानपुरुवैरमात्यैः सह तेऽपिपूज्यादत्यर्थः ॥ २०३ ॥
  - (५) नन्द्रमः। तैरुकान्देशधर्मान्परिमाणान्कुर्वीत तथैव मवर्त्तयेदित्त्यर्थः॥ २०३॥
- (६) रामचन्द्रः । तेषां यथोक्तधर्मान् प्रमाणानि कुर्वीत निमचात् । च पुनः स्थापितं रत्नैःपूजयेत् ॥ २०३ ॥ आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम् ॥ अभीप्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥२०४॥
- (१) मधातिथिः । कलात्पुनः प्रकृतिभ्योरत्नादि दानमुच्यते । आदेयस्यामितपादनंनवस्य राङ्गोऽन्यस्यवाऽपि-यकरममीतेःकारणंहेतुः । दानंच पितदानंपियकारकमेतदुभयंबहुशएवंप्रसिद्धमपि कालयुक्तंकालोपपन्निक्तयमाणमभिम-तानामर्थानांम्रुखावहंभवेदन्यथा चदुःखयतीत्यर्थः । प्रशस्यते यलादिप कचित्काले किंचनगीतिजनयित तदापि नाल्प-मशोभनवा पीतिमुत्पादयित तलात्कालमपेक्ष्य दानादाने कार्येहित । यक्तिचिदितिकान्तवक्ष्यमाणंकिञ्चनतत् ॥ २०४ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । आदानं बलाइहणम् । कालेयुक्तं दानकालेदानंकार्यं न सर्वदाकोशक्षयापत्तेः । बलात्य-हणंतु न केंद्राचित्कार्यमित्यर्थः ॥ २०४ ॥
- (३) कुद्भृकः । यत्मात् आदानमिति । यद्यप्यभिरुषितानांद्रव्याणांग्रह्णमित्रयकरंदानंच प्रियकारकमित्युत्सर्गस्त-थापि समयविशेषे दानमादानंच प्रशस्यते तत्मात्तित्मकारुएवंपूजयेत् ॥ २०४ ॥
- ( ४ ) **राघवानन्दः । यसाद्रासंसकथंसर्वैः पूज्यस्तत्राह** आदानमिति । ननु राज्यधनादिलोभेन परराज्यंगृहीतंत-त्राह अभीष्सितानांगजाश्वादीनांकाले विलम्बितं युक्तं योग्यं प्रशस्यते हारमितिचेत्यन्वयः शेषः ॥ २०४ ॥
- (५) **मन्द्रमः । तत्र तेभ्योदानमादानञ्च काल्युक्तंकर्त्तभ्यमित्त्यभिगायेणाह् आदानमिति । लोके खल्वभीन्सितानाम-**र्थानामादानंभियकरं दानञ्च भियकरं तथापि तदुभयंकाल्युक्तञ्चेत्पशस्यते ॥ २०४ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । अभीन्सितानामर्थानां आदानं बलाइहणं अमियकरम् । तु पुनः अर्थानांदानेभियकारकं तह्मा-त्कालयुक्तं समयदातृत्वं प्रशस्यते ॥ २०४ ॥

सर्वं कर्मेंदमायत्तं विधाने दैवमानुषे ॥ तयोदेंवमचिन्त्यन्तु मानुषे विद्यते किया ॥ २०५॥ [दैवेन विधिना युक्तंमानुष्यं यत्प्रवर्तते ॥ परिक्षेशेन महता तदर्थस्य समाधकम् ॥१॥] [संयुक्तस्यापि दैवेन पुरुषकारेण विज्ञानम् ॥ विना पुरुषकारेण फलंक्षेत्रंप्रयच्छिति ॥२ ॥] [चन्द्राकांद्यायहावायुरिप्ररापस्तथैव च ॥ इहदैवेन साध्यन्ते पौरुषेण प्रयत्नतः ॥ ३ ॥] ।

(१) मेघातिथिः। समर्थादर्थकर्मकार्यफलंकर्मतत्सर्वमशेषमायत्तमिथकंकापि विद्धातीति विधानंकर्मफलंयिशाति तिद्द्याति तिद्द्याति देवं मानुषे देवधर्मादौ पूर्वकृतविहितमितिषद्भविषये चात्मनः कार्यकर्मफलंयदिफलकर्मिक्रया दृष्टार्थानयानय-योः तथाचश्रुतिः विधिविधाननिर्यात स्वभावः कालोअह्मेश्वरः कर्मदैवं भाग्यानि पुण्यानि पर्यायनामानि पुराकतस्य। स्थ-तिरिप ॥ देवमात्मकृतिवयात्कर्मवत्पौवंदेहिकं। स्यृतःपुरुषकारस्तुक्रियतेयदिहापरिमिति ॥ देवमानुषस्यिति गामे यृतवशादैवे-मानुषस्यापिकारणता विविक्षिता अस्मिन्कार्यइदंसर्विकियाफलमायत्तेनदैवंपुरुषकाररहितंफलंददात्यवश्यहितेन पुरुषप्रय-

ल्नोऽपेक्षितब्यः नचपुरुषकारोदैवेनेति दैवाच पुरुषकारनिरपेक्षात्फलस्यापि पुरुषसन्तिपातोभवेदपि गर्भस्य असति गर्भे नियमैर्देवसन्निपातात्फलसंभवो अनुभेयएवपुरुषप्रयत्नाद्धि यदिदैवनिरपेक्षास्यात् यतोव्यायामे सति सर्वदा सर्वेषांस्याने-तदस्ति तत्मादुभयंकारणम्। तथा चन्यासआह् ॥ आरम्भामानृषाःसर्वे निदानंकर्मणोर्द्वयोः । देवे पुरुषकारे च परतोन्यन्न विद्यतहति ॥ समानतन्त्रेऽपि दैवंनयानययोर्मानुषंकर्मलोकंपालयतोति । अत्र दैवकारणाआहुर्दैवमेत्रात्र कारणं दृश्यन्ते हि जडळीवपङ्गादयः पुरुषकाररहिताअपि सुखिनोनिष्मतीकाराअग्योपाधिककर्मरुभमानास्तथारुंमतीकाराअपि कुणयोऽ-व्यक्शूराः प्रवीणाश्रशास्त्रे दक्षाश्रादुःखिनोयतमानाश्य तथा पुरुषकारनिरपेक्षेदैवमात्राभिधानादिनाशविनिपातादिभिरि-ष्टानिष्टफलमुत्पाद्यमानमुपलभन्ते । एवंच कत्वा परलोकहेतवः क्रियारमभेपदेशात्स्रुतरामर्थवन्तोभवन्ति तथाच यत्नेन पूर्वकतानीहोपभुजीमहद्दहकतान्यपि परतउपभोक्ष्यामहद्दति विजानन्तोविचिकित्सा मनुष्यधर्मएवंप्रयातित्व्यं । तथाची-दाहरित ॥ जानामि धर्मनेन तत्करोमि पापंन जानामि न मे प्रवृत्तिः । धात्रानिसृष्टीरिमयथा तथाहंनातः परंशासयिता-रितकश्रिदिति ॥ पुरुषकारिणोह्माद्धः पुरुषकारएवात्रकारणंकृषित्वमनलसःकुर्वन्तवयापारफलंकर्तृकरणकार्यकृष्यादिषु मान मुयात्तथा चीक्तं ॥ कम्मेंवेहानसाधूनामारभ्यानुपसेविता । कर्मकत्वा हि पुरुषोभुद्गेवै बलवानिति ॥ सत्यपि चामसंभवे नद्मभुञ्जन्तरनृष्यन्तितदा तत्र चाभ्यवहारैर्यत्समनन्तरंचफलंतन्निमत्तफलोत्पादइति न्यायस्तस्मादत्रादृष्टव्यापारः एवंचक-त्वार्थवन्तः ऋियारम्भोपदेशो भवति ॥ तथाचाहुः ॥ प्रतिहन्तिमुनिर्येनदैवमापिततंक्वचित् । शीतोष्णेच तथा वर्षमुन्थापयः तिहरितच ॥ एवमास्थितेभ्यउभयंकारणमन्यतराभावे फलाभावात् कचित्तुकेचित्प्राधान्येन वर्ग्ततइति तत्परिगृह्यते । छ-तोपि पुरुषकारोबलवता दैवेनाभिभूतोविशीर्यते आईमिवदार्वल्पाशीपक्षिमंनज्वलति एवंयदि दुर्बलंदैवंमहता यत्नेन पुरु- पकारेण पुरस्कतंफलत्यार्द्रमिपदारुमहत्यग्रिस्कन्धे प्रक्षिप्तनाग्निस्तदैवयापयित ॥ दैवंपुरुषकारेण दुर्बलंझपह्न्यते । दैवेन चेतनंकर्मविशिष्टेनोपहन्यतइत्येवपरिकल्प्याह तयोर्दैवपुरुषकारयोदैंवमेवाचिन्त्यं तुशद्धोऽवधारणार्थः । अपरिज्ञातत्वरूपंक-स्मिन्काले तन्निभित्तेन फलंदास्यतीत्येवमिचन्त्यंशास्त्रादते चास्यपरिज्ञानादेवाविचार्यत्वात्त्रयोक्तुमशक्यत्वादशक्यमिति तत्रदैवंनिष्फलं मनुष्येषु पुरुषकारोवक्ष्यते क्रियापकतत्वात् वित्तंचिक्रयामानुषे किञ्चिद्याञ्चानंकष्यादिभिः शक्यंचिन्तयि-तुमीदशंमया कृष्यादिकर्त्तव्यमेतैःसाधनैदेवादिभिरेवच तस्य चेदशंफलमिति तदेव पारव्धंयदारंभमध्यावसानेषु विवक्ष्यते तदैवंसमाधेयंनविपन्नानामप्येवंकर्त्तव्यमिति । यावत्फलवेदनमित्यतोदैवस्याचिन्त्यत्वान्नतत्परेणासितव्यं । मन्ष्यकर्मचिन न्तयित्वा यद्यत्कार्यतदनुष्टेयंयत्किञ्चनकारीहि विनश्यतीति शक्तित्रययोगात्पुरुषकारेण च युक्तस्य परराष्ट्रविजयचिकीषी यत्रदैवमानुषसंपन्ना भवति सैवसर्वार्थसाधिकाभवति तथापि तस्यामितश्यदैवयवत्तेते अतिरिक्तःपुरुषकारएव भवतीत्यर्थः । नहिविजिगीषोर्दैवमन्तरेण तदा यातव्यस्य व्यसनंदैवंमानुषंभवति पौरुषंसमदैवेन नातिव्यूहंद्वयोर्वासमंत्ल्यम् ॥

[ मेधातिथिः । तद्युक्तंदैवे च विधानेन पराद्युखे दैवमानुषेपुरुषकारः मवर्त्ततेअष्टविधकर्मणि तन्महता क्रेशेनार्थ-फलंसाधयित निष्फलंवा भवत्यतःक्रेशेनाष्यिसदोवा देवापेक्षोभूत्वानपरितष्येत पुरुषार्थस्तु दैवेन संयुक्तोयः पवर्त्ततेअक्रेश्वेन ससर्वेषांमस्त्रार्थानामेवसाधकःपुरुषार्थः पुरुषकारःसएव यदात्यन्तगुणदेवेऽनुष्ठीयते तदा क्रेशेन विनेकान्तेन समयफल्साधकोभवित । अस्य दाढ्यार्थमुदाहरणंश्लोकद्वयेन ॥ केचियुद्धमिषक्षेत्रंयुक्तंपुरुषकर्मणा । दैवहीनायतुफलंकस्यचिन्संप्रयच्छित ॥ केचित्केत्रस्य मृतमित्युक्तंपुरुषकर्मणा । पुनःपुनर्दष्टेषु शोधितंयथावश्चोक्तमित्याश्चुपकारकलक्षणेन दैवेन हीनाय फलंनददातीति ॥ ] [ मेथातिथिः । संयुक्तस्यापिदैवेनेति । दैवयोगस्तु तत्मान्फलादानादनुमीयते एवंच सर्वस्य तदा भावःदेवभावः । अन्यत्वाहुः दैवंयथा कालंपर्याप्तंदष्टाखुपलम्भादेवकतत्वान्नकतिमिति यथा तत्पुरुषकाराभावंदर्शयति बीजवर्जित मित्यबीजम । ]

[ मेधातिथिः । चन्द्रार्कास्तावद्रहाः । ]

- (, २ ) सर्वज्ञनारायणः । अचिन्त्यं पुरुषाकारेण नतस्य प्रतीकारश्चिन्त्यः । क्रिया प्रतिक्रिया ॥ २०५ ॥
- ( ३ ) कुझूकः । यिक्विन्संपाद्यतत्प्राग्जन्मार्जितसुक्तदुष्कतरूपे कर्मणि दैवशब्दाभिधेये तथेहलोकार्जितमानुष-शब्दवाच्ये व्यापारे आयत्तंतयोर्मध्ये दैवंचिन्तयित्मशक्यं मानुषं तुपर्यालोचनमस्त्यतोमानुषद्वारेणैव कार्यसिद्धये यितत-त्यम् ॥ २०५ ॥
- (४) **राधवानन्दः । जयादेरदष्टसाध्यत्वादलंभयत्नेनीत** । तत्राह सर्वमिति । विधाने व्यापारेदैवमानुषे दष्टादष्टेत योर्मध्ये ऐहिकभोगहेतुप्रबलादष्टस्यदानीमसाध्यत्वेषि दष्टंतु शक्यसंपादमित्याह मानुषेति । क्रिया पुरुषकारः ॥ २०५ ॥
- (५) नन्द्रनः। एवंप्रतिपादितंनीतिमागमनुस्टत्य राज्ञा पौरुषेण भवितव्यं न दैवमनुसृत्य तुष्णीभूतेनेत्यभिषायेणान् ह सर्विमिति। दैवमानुषे दैवपुरुषसंबन्धिनि। विधाने कर्म्मणि। सर्वविदंकर्म कर्म्मफलमिति यावत्। आयत्तमासनम्। तयोदेवमानुषयोदैवमचिन्त्यमनुकूलमननुकूलंवेति निश्चेतुमशक्यंकिन्तुमानुषे पुरुषकारे सति तस्य दैवस्य क्रिया विद्यते ज्ञायते यत्तप्वंतस्मान्पुरुषकारोविधातन्यइत्यभिप्रायः॥ २०५॥
- (६) शमचन्द्रः । इदंसर्वकर्म दैवे मानुषेआयत्तं अधीनं ॥ अधीनो निष्ठआयत्तइत्यमरः । तु पुनः तयोर्देवमानुष-योर्मध्ये दैवमचिन्त्यं । पौरुषे पुरुषार्थे क्रिया प्रतिक्रिया विद्यते ॥ २०५ ॥

सह वापि व्रजेयुक्तः संधि कत्वा प्रयत्नतः॥मित्रं हिरण्यं भूमि वा संपश्यंश्विविधं फलम्॥२०६॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः । यदि युद्धं**विनापि हिरण्यादि लभ्येत तदा युक्तउचुक्तेपि सहशत्रुणा संधिकत्वा खरेशं-बजेत् ॥ २०६ ॥
- (३) कुद्भृकः । एवमुपक्रमणीये न शत्रुणा युद्धंकार्यं यदि वा सएवं मित्रंतेन च दत्तंहिरण्यं भूम्येकदेशोवार्पितमेत-श्रयंयानाफलमः । तेन सह संधिकत्वा यमवान्त्रजेतः ॥ २०६॥
- (४) **राध्यवानन्दः** । प्रसिद्धोपक्रमेयदिप्रमत्तोरिस्तदासन्धिरेवश्रेयानित्याद् सहेति । सन्धिकृत्वा मित्रतामुत्पादयेदि तिशेषः । भूमिभूम्येकदेशं । फलं यात्रायादृतिशेषः ॥ २०६॥
- (५) नन्द्रनः । मित्रह्रिरण्यभूमिलाभे सिघः कर्तव्यो न शत्रुवधे निर्बन्ध इत्याह सहवापि ब्रजेदिति सन्धौ कर्त-ममायं शत्रुरन्यो वामित्रंभवेत् हिरण्यं भूमिवास्मात्सोत्र इति न्निविधंफलंसंपःयिनिश्चिन्वानस्तदात्वानुगुण्येन युक्तः प्रयत्नतः शत्रूणां संधिकत्वा ब्रजेतस्वराष्ट्रंपत्याव्रजेत् ॥ २०६॥
- (६) रामचन्द्रः । रिपुणा सह वापि यदि युद्धविना हिरण्यादिकंलम्थैत तदा युक्तो मिलित्वा तेन सह संधिष्ठ त्वा खदेशंवजेत् कार्यस्यान्तंगच्छेत् किंकुर्वत् त्रिविधंफलंसंप्रयन् कीदशंफलं मित्रभूमिहिरण्यादि ॥ २०६ ॥ पार्रिणयाहं च संप्रेक्ष्य तथाऽऽऋन्दंच मण्डले॥ मिघादथाप्यमिन्नाद्वा यात्राफलमवामुयात्॥२०७॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । यदि पार्षणगृद्धीयात्पृष्ठगःतदान्येनापि निवर्तितव्यं तदापि यदि स्वस्याऋन्दस्तस्यापि

- पार्षिणगृह्णीयात् तदापूर्वमरेःपश्चान्मित्रतामापन्नाद्धनंप्राप्य । यद्दा अमित्राच्य स्वास्थितादेव प्राप्य निवर्तेतेत्यर्थः ॥ २०७.॥
- (३) कुछ्क्कः । विजिगीषोररिपति निर्यातस्य यः पृष्ठवर्त्तीनृपतिर्देशाऋमणाद्याचरित सपार्षणग्राहः । तस्य तथा कुर्वतोयोनियामकस्तस्यानन्तरोनृपतिःसञ्जाऋन्दः तावपेक्ष्य यातव्यमः । मित्रीभूतादिमत्राह्या यात्राफलगृह्यीयात्तावनपेक्ष्य गृह्यकदाचित्तन्कतेन दोषेण गृह्यते ॥ २०७॥
- (४) राघवानन्दः । तस्मान्मित्राद्दा सन्धिरेवेष्टव्यइत्याह पार्ष्णियाहंचेति । आरंप्रतिनिर्यातस्य स्वदेशाक्रम-णशीलःपृष्ठवर्ती राजा पार्ष्णियाह्रस्तस्यानन्तरस्तन्नियामकआक्रन्दस्तौ संगेक्ष्य तावनपेक्ष्ययात्राफलंगृद्धंस्तत्कतदोषेण युज्यते । अयमर्थः । पार्ष्णियाह्रोरिरेव तत्पृष्ठगयोस्तु मित्रोदासीनत्वेन यहणात् । यदि सचारिश्वाक्रन्देन मित्रेण तत्पृष्ठगा-मिनाऽभिभूतस्तदारिजित्वेवागन्तव्यमनभिभूतश्चेत्सत्वस्य विजिगीषोराज्यंनाशयतीतिकत्वा यातव्यारिमपि मित्रात् मिन् त्रत्वेन संभाव्यमानादुपगम्य । पार्ष्णियाह्रासाराक्रन्दासारौतु पार्श्वदेशवितनौ राजानाविति ॥ २०७॥
- (५) **नन्दनः** । मित्रादिफलंगामव्यंतदाह पार्षणियाहश्चेति । मण्डले द्वादशराजात्मके पार्षणायाहमाऋन्दमित्रा-ण्यमित्रांश्च संपेत्त्य मण्डलस्थानांशत्रूणांक्षयंमित्राणाञ्चवृद्धिसमीक्ष्येत्यथः । यात्राफलंमित्रभूमिहिरण्यमवामुयात् ॥२०७॥
- (६) रामचन्द्रः । पार्ष्णियाहं पृष्ठे तत्पृष्ठे आकन्दंच मण्डलेसंमेक्ष्य मित्राह्याऽमित्राह्या यात्राफलमवामुयात्॥२०७॥ हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या पार्थिवोन तथैधते ॥ यथा मित्रंधुवलब्ध्वा रूशमप्यायतिक्षमम्॥२०८॥
- (२) सर्व**तनारायणः** । तत्रतु मित्रलाभे संभवति नात्यन्तंधने यतितन्यमित्याह हिरण्यमिति । आयितक्षमं भविष्यच्छक्ति ॥ २०८ ॥
- (३) कुछूकः । सुवर्णभूमिलाभेन तथा राजा न वृद्धिमेति यथेदानींकशमप्यागामिकाले वृद्धियुतंस्थिरंमित्रंलक्ष्वा वर्धते ॥ २०८॥
- (४) राघवानन्दः । अरेरेव मित्रत्वेन लाभे महान्गुणइतिस्तौति हिरण्येतिहाभ्याम् । नैथतेनहर्षमामुयात् । रू-शं तात्कालिकोपकारासमर्थम् । आयतिक्षममुदकौपकारकम् । तदुक्तम् ॥ अधनंत्वर्णादिधनंधनमधनंचवाणिज्यम् ॥ अतिधनमेतिश्वतयंविद्याभूमिःसुमित्रमिति ॥ २०८ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । हिरण्यभूमिभ्यांमित्रफलं विशिष्टतरमित्याह हिरण्यभूमी इति । भुवंस्थिरम् ॥ २०८ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** यात्राफलमाह । हिरण्यभूमिसंप्राप्य पार्थिवस्तथानएधते नवर्धते यथा ध्रुवंलब्ध्वाएधते । रूशमपि आयतौ उत्तरकाले क्षमं योग्यमिति । तथा योगेश्वरः मित्रलब्धिवरायतः ॥ २०८ ॥

## धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च ॥ अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥ २०९॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । तुष्टप्रकृतिकं तोषितस्वप्रकृति । स्थिरारम्भमचलित्तं । लघुलघ्वपि क्षुद्रमपीत्यर्थः ॥ २०९॥
- (३) कुद्धूकः । धर्मञ्चरुतोपकारस्य स्मर्नुसानुरागमनुरक्तंस्थिरकार्यारम्भंगीतिमत्मकृतिकंयत्तन्मित्रमतिशयेन श-स्मते ॥ २०९ ॥
- (४) राघवानन्दः । तत्र मित्रंरुक्षयित धर्मन्नमिति । कतन्नं कतोपकारंत्मर्तारम् । तृष्टमकतिः तृष्टाधिकारिणः त्रकत्योऽमात्यादयो यस्य । रुध्वित्यनायाससाभ्यता । त्वत्माम्यूनंवाअधार्मिकादोर्मित्रतादुःसंपाद्येति भावः ॥ २०९॥

- ( ५ ) नन्द्रनः । प्रकृतिरमात्यादिः । रुघुः शीवकारी स्वस्थान्यूनमितिवा । एवंविधपुरुषोमित्रंत्रशस्यते ॥ २०९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । मित्रलक्षणमाहः धर्मज्ञमिति । धर्मज्ञादिकंमित्रंपशस्यते ॥ २०९ ॥

## प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च ॥ कृतज्ञं धृतिमन्तं च कष्टमाहुर्रारं बुधाः ॥ २१० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । धृतिमन्तं दुःखेष्वनुद्दियम् । कष्टं दुःखसाध्यम् ॥ २१० ॥
- (३) कुङ्कृकः । विद्वांसमहाकुरुविकान्तंचतुरंदातारमुपकारत्मर्तारंसुखदुःखयोरेकरूपशत्रुंदुरुच्छेदंपण्डितावदन्ति ॥ तेनविविधशत्रुंणा सह संधातव्यम् ॥ २१० ॥
- (४) राघवानन्दः । तत्र्यतियोगितयाऽरेर्लक्षणमाहः माञ्चमिति । अत्र माञ्चं कतमुपकारंसर्तृशीलम् । कुर्लानं दुर-भिमानिनम् । दक्षं सततोद्यमम् । दातारमित्यनेन दण्णदष्टजयहेनुता सूचिता । धृतिमन्तं सित्ध्यसिध्योरेकरूपम् । कष्टं कष्टदम् । तेन तादशारिणा सन्धिरेव कार्योदुरुच्छेयत्वादेवंविधस्येतिभावः ॥ २१० ॥
- (५) नन्दनः । शत्रोर्गुणान्मित्रोकरणाय मित्रप्रसङ्गादाह माझंकुलीनमिति । एवंविधंगुणवन्तमार्रेकष्टमाहुः दुर्ज्यमा हुरिति यावत् । तस्मात्तादशमरिमपि मित्रंकुर्य्यादित्यभिषायः ॥ २१० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अरित्वरूपमाह प्राज्ञमिति । एतादशमरिकष्टंबुधाआहुः । २१० ॥

# आर्यता पुरुषज्ञानं शौर्य करुणवेदिता ॥ स्थौललक्ष्यं च सततमुदासीनगुणोदयः ॥ २ १ १ ॥

- (१) मेधातिथिः । पुरुषाणांप्रकत्थर्माधर्मसंज्ञकेन दैवेन सुखदुः खोपभोगनिमित्तंसाध्यते । अनिष्टस्थानप्राप्ताश्या-पौरुषेयंण शान्त्यादिकारणप्रकारेण समतामापयन्ते दृह स्थानस्थिताअव्यभिचारानुगुणाःक्रियन्ते पुरुषज्ञानले।कज्ञा-नपुरुषविशेषज्ञोनुरुपमुपकारीभवति । अनुवर्तते शूरः कार्यक्षमोभवति ॥ कारुण्यगुणस्ययेन करुणावेदीदयालुमनाले।भन परिरक्षति । स्थूललकाः प्रभूतस्याप्यभीमेषांसर्वकालंक्षमते ॥ २११ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आर्यताऽशवता । पुरुषज्ञानभयं योग्योयनेतिज्ञानं । करुणावेदिता करुणास्थानज्ञानं । स्थोल्लक्ष्यं दातृत्वं । एतेषु सत्त्वेवोदासीनता संभवत्यन्यथा कस्याप्यरिः कस्यापि मित्रमित्यवश्यंस्यादित्यर्थः ॥२११॥
- (३) कुङ्गकः । साधुन्वंपुरुषविशेषञ्चता विकान्तन्वंकपाष्ठुन्वंसर्वदाच स्थौललक्ष्यबहुप्रदन्वं अतएव ॥ स्युर्वदान्यः स्थूललक्ष्यदानशोण्डाबहुपदे इत्याभिधानिकाः । स्थौललक्ष्यमर्थेऽस्रक्ष्मदर्शित्वमिति तु मेधातिथिगोविन्दराजयोः । पदार्थिकथनमनागमं एतदुदासीनगुणसामप्र्यंतसादेवंविधमुदासीनमाश्रित्योक्तलक्षणेनाप्यरिणा सह योद्धन्यम् ॥ २११ ॥
- (४) राघवानन्दः । उदासीनलक्षणमाह् आयंतेति । आर्यता अवकता । पुरुषज्ञानं पुरुषविशेषज्ञता । करुणवेदिता कृपालुत्वं । स्थूललक्षं बहुपदः ॥ स्युर्वदान्यस्थूललक्ष्यदानशीण्डाबहुपदे इत्यिभधानात् ॥ मेध्यतिथिगोविन्दराजयोः सूक्ष्म-दिशित्वाद्याख्या । स्थूलवत्सृक्ष्मलक्षयतीति । एतान्येवोदासीनगुणस्योदयः प्रकटता तद्धेतवः । एवंविधमुदासीनमाभिन्त्यारिणा योद्धव्यमितिभावः ॥ २११ ॥
- ( ५ ) नन्द्रनः । उदासीनस्य च गुणान्मित्रीकरणार्थं मित्रप्रसङ्गादाहः आर्यतापुरुषञ्चानामिति । स्थाललक्ष्यं बहुपद-त्वमः । गुणोदयोगुणोत्कर्षः । गुणवन्तमुदासीनमपि मित्रीकुर्प्यादित्यभिष्रायः ॥ २११ ॥
  - (६) रामचन्दः । उदासीनत्वरूपमाह् । आर्यताऽशब्ता । पुरुषद्वानं अयंयोग्योऽयंनेतिद्वानम् । क-

रुणवेदिता करुणस्थानक्षानं । स्थोललक्ष्यं दातृत्वं । गुणोदयः एतेषु सत्त्वेव उदासीनता संभवति अन्यथा कस्यापि मित्रमित्यवश्यंस्यादित्यर्थः ॥ २११ ॥

#### क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यं पशुरुद्धिकरीमपि ॥ परित्यजेन्यूपोभूमिमात्मार्थमविचारयन् ॥ २ १ २ ॥

- (१) मेधातिथिः। तादशीमपि भूमिमविलम्बमानः परित्यजेत् क्षेम्या आटविकादिभिरनिभभवनीया नित्यमस्य प्रधानमुभयबहुसस्याऽदेवमातृकाच पशुवृद्धिकरीच जाङ्गलरूपत्व।दबहुफलपत्रतृणत्वाचैवंगुणा हिभूमिर्वणिकृषीवलबहुलाभवित दुर्भिक्षव्याधिरहिता कान्तारमनुष्यात्मभरणाचेति चतुर्थ्याप्रकृतिपरित्यागे चोभयंन ततोङ्गापयित नसहसा-युधानांमकृतिपरित्यजेत्तस्यामत्रस्थायां किन्तुतांपरित्यजेचांमन्यतसाक्ष्येशेषांप्रकृतिभिः प्रत्यादातुमिति यथातुनिमन्त्रकोशदण्डपरित्यागे नाविशेषपतिक्षणं यांमन्येततदा गुणवतीमपि भूमित्यजेत् ॥ २१२॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । क्षेम्यां शक्यक्षेम्यां । आत्मार्थं यदि तत्त्यागेनैवात्मनिस्तारः ॥ २१२ ॥
- (३) कुङ्गूकः । अनामयादिकल्याणक्षमामपि नदीमातृकतया सर्वदा सर्वसस्यमदामपि प्रचुरतृणादियोगात्पश्चनिक्तरीमपि भूमिमात्मरक्षार्थमिकरूदमानोराजा निजरक्षामकारान्तराभावात्परित्यजेत्॥ २१२॥
- (४) राघवानन्दः । भूमिमित्युक्तं कथंविजिगीषुलिस्तिता भूर्दैयेतिचेत्तत्राहः क्षेम्यामिति । क्षेम्यां योगक्षेमकरी-मपि । सस्यप्रदां नदीमानुकां । पशुवर्धिनीं चतुर्दिक्षु नृणोदकसंपन्नामः । चात्माथंदेहरक्षार्थमः ॥ २१२ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अभियुक्तंपत्याह क्षेम्यांसस्यप्रदामिति । क्षेम्यांरक्षितुंशुकराम् ॥ २१२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एतादशीं भूमिमात्मार्थमिवचारयनृषः परित्यजेत् ॥ २१२ ॥

#### आपदर्थं धनं रक्षेद्वारान्त्रक्षेद्धनैरपि ॥ आत्मानं सततं रक्षेद्वारेपि धनैरपि ॥ २ १ ३ ॥

- (१) मैधातिथिः । रूछ्पकारसाध्योयंनियमोभवति आपदर्थेयथा मशकार्थे धूमोमशकानपनेतुमिति ज्ञायते तनिर्मित्तंधनंरक्षेन्नान्यत्रधनरक्षायाः कार्यमस्ति तत्वभुक्तफल्लंह् धनिमिति तथाह्नि तेन मतीक्ष्ययानमासनं दण्डंबिभित्तिउपजप्यानुपगृद्धातीति धनेनापि दारारक्ष्याः दारयहणं प्रणिधिसंबंधिमत्युपलक्षणार्थं आत्मा तु रक्ष्यः अन्येन मकारेणात्मानंरक्षितुमसमर्थः सर्वस्वंदत्वा दारानिप काले परित्यज्य वाग्यतिष्यतोदारधनादि वर्जयित्वा धर्मकरिष्यति । ये
  तु धनदारानुरोधेन विनश्यन्ति न तेषांधनदारादिदष्टं नाष्यदष्टंधर्माधर्मानाचरणात् । नच कौमारदारत्यागित्वं नत्यागप्रतिषधस्यायंच वाजयति राजधर्ममकरणेऽपि नायमुक्तोदष्टार्थत्वादन्यस्यापि दृष्टच्यः । ननु च राजा राज्यंप्राप्यमहाधनीश्वमेधादि करिष्यत्यतुलचसुखमनुकरिष्यत्यतस्तु लोकः संकुष्टंकिकरिष्यति नेषदोषोऽल्पस्यापि पावनानि कर्माणि संकृत्यधनस्यापि जपादयः विशेषनिमित्तानि धनान्येव नचेदमस्यामवस्थायांलोकसंकुष्टमिति नच सहसैतत्कार्यम् ॥२१३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । आपदः प्रकृति कोपबलक्षयरोगादयः । धनैर्भूम्यार्दिभः ॥ २१३ ॥
- (३) कुद्धृकः। यह्मात्सर्वविषयोयंधर्मः स्मर्यते आपदर्थमित्यादि। आपन्निवारणार्थधनंरक्षणीयंधनपरित्यागेना-पि दारात्रक्षेत् आत्मानंपुनः सर्वदा दारधनपरित्यागेनापि रक्षेत्सर्वतप्वात्मानंगापायीनमिति श्रुत्या शास्त्रीयमरणव्यतिरे-केणात्मरक्षाइत्युपदेशात्॥ २१३॥

- (४) **राघवानन्दः** । आत्मनाचैज्ञीवति प्रधिनागादिति श्रुतिसंमतमर्थवादमाह आपदर्थमिति । आपदर्थमापत्तिवा-रणार्थं मशकार्थोधूमइतिवत् । दारान् स्त्रियं धनैः धनदानेनेतिशेषः । एवमुत्तरत्र । आत्मना देहेन चेज्ञीवतिगतप्रधिना धनेनेतिश्रुतेरर्थः ॥ २१३ ॥
- (५) **नन्दनः** । गुणवद्भूमिपरित्त्यागेनाप्यात्मा रक्षितं दुःशक्यश्रेद्दारपरित्यागेनात्मा रक्षितव्यइत्त्याह आपदर्थमि-ति । आपदर्थ आपन्तिवृत्त्यर्थम् ॥ २१३ ॥

#### सह सर्वाः समुत्पन्ताः प्रसमीक्ष्यापदोभृशम् ॥संयुक्तांश्व वियुक्तांश्व सर्वोपायान्सजेद्धुधः ॥२ १ ४॥

- (१) मधातिथिः । आपदोदैवमानुषाणि व्यसनानि तानि कृतिविषयाणि युगपदुपजातानित्यर्थमपि यथा स्यु-स्तथा संयुक्ताश्वसामपुरस्सरंदानंसामपूर्वकंभेदंसामदानभेदसहितंदण्डमेव वा । दानमेवेत्यादिकान्सर्वौपायान्विसृजेद्वधदित यत्र यत्मामं तत्समीक्ष्यविचार्य प्रयुक्जोतेत्यर्थः नतुविषण्णआसीत ॥ २१४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । संयुक्तान् मिलितान् । सर्वेषायान् सामादीन् ॥ २१४ ॥
- (३) कुङ्गूकः । कोशक्षयमकतिकोपिमत्रव्यसनादिकाः सर्वाआपदीयुगपदितशयेनोत्पन्नाज्ञात्वा न मोहमुपेयादिप तु व्यस्तान्समस्तान्वा सामादीनुपायाञ्छास्रज्ञः संप्रयुत्जीत ॥ २१४॥
- ( ४ ) **राघवानन्दः । किं**च सहेति । सह सर्वाः कोशक्षयम्कतिकोपाविकतन्यसनादिकाः समीक्ष्योपलभ्य सर्वोपा-यान् सामादीन् व्यस्तान् सुजेत्प्रयुंज्याच्च नतुमोहमुपेयादतआह । बुधः पण्डितः ॥ २१४॥
  - ( ५ ) नन्दनः । सह सर्वाः समुत्पन्नाः युगपत्सम्भृताः । सृजेत्प्रयुज्यात् ॥ २१४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । सर्वोपायान्सामादीन् संयुक्तान् मिलितान् वियुक्तान् एकैकमेववा बुधः सृजेत् कुर्यात्॥ २१४ ॥ उपेतारमुपेयं च सर्वोपायांश्व कृतस्त्रशः ॥ एतत्रयंसमाश्रित्य प्रयतेतार्थसिद्धये ॥ २१५ ॥
- (१) मेधातिथिः। कथिनत्यपेक्षायामाह् साधयेत्कार्यमात्मनइति पाठान्तरम्। तत्रोपेतारमात्मानं प्राप्यकार्ये मित्रवत्साधयेत् । सर्वोपायाः समस्तव्यस्ताएवअयमपि उपेयसामान्यनिर्देशमाह् समाश्रित्याङ्गीकृत्यसमर्थिचन्तने नैत-त्समावृतं भवति । किमर्थमुपायाः समर्थे नानुमताः समर्थस्तथा किंयुक्तमितिविचार्येयता केनोपायेनैषामिदंपामुर्यादिति । कृत्सश्चरित त्रयविशेषणंकृत्समित्यर्थः । एवंचयोयदुपायसाध्योयदापथा युक्तस्तत्रसदा तथा प्रयुक्तीत त्वकार्यसध्यर्थे उपायोएतानामवस्थानांचानन्त्यात्सर्वतस्त्रेणाश्वस्यवक्तिमित समासेनोक्तमतः परीक्षामुपाचरेत् । उपेत्यविशेषभावनोप्याह ॥ सतुयुक्तोहिसंथने युक्तआत्मपराक्रमः ॥ तावुभौनयसपन्नौस्तेनोप्ययसमन्वितइति ॥ २१५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उपेतारं आत्मानमुपायस्रष्टारं । उपेयमुपायसाध्यं । समाश्रित्य मनसा बलाबलादिहा-रानिश्चित्य ॥ २१५ ॥
- (३) कुह्नूकः । उपेतारमात्मानमुपेयंत्राप्तव्यं उपायाः सामादायः सर्वे ते च परिपूर्णाएतत्र्रयमवलम्ब्य यथा सा-मर्थ्यप्रयोजनसिद्धये यत्नंकुर्यात् ॥ २१५॥
- (४) राघवानन्दः । किंचोपेति । उपेतारमात्मानं उपेयंप्राप्तव्यं सर्वौपायांश्य समाश्रित्य कित्याज्यंकिनेतिविचार्य-आत्मसिद्धये आत्मरक्षार्थेषयतेत । उपेताचेजीवितसर्वभविष्यतीतिभावः ॥ २१५ ॥

- (५) **नन्दनः** । एवंप्रतिपादितांनीतिविजिगीषांसंक्षिप्य निगमयति उपतारमिति । उपतारममात्यादिकं वर्ग उपेयं भूत्यादिकम् । सर्वशब्देन मायापेक्षयेन्द्रजालानां यहणं कृतस्तशः समाश्रित्त्य न्यूनमधिकंच ॥ २१५ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । उपेतारं उद्यमफलयुक्तमात्मानमुपायस्रष्टारं । उपेयं उपायसाध्यं । सर्वोपायांश्य सामादीन मन-साबलाबलादिद्वारा निश्चित्य एतन्त्रयमाश्चित्य सिद्धये प्रयतेत ॥ २१५ ॥

#### एवं सर्वमिदं राजा सहसंमन्व्य मन्त्रिभिः॥ व्यायम्याष्ट्रत्यमध्याह्ने भोक्तुमन्तःपुरंविशेत्॥ २ १ ६॥

- (१) मेधातिथिः । एवंयथोक्तं राजा वृत्तमिदंसर्वमापद्यनापि वाऽऽत्मशक्तयपेक्षया वा कस्यामवस्थायांकिकर्त-व्यमिति मिन्निभिः सह विचार्य मध्यदिनमुक्तकालंमध्यदिनंव्यायामंकत्वोपचार्यस्नानंच स्नानमक्रमोक्तमि पुनराज्यार्थ मुच्यते मङ्गलाचारेयुक्तानाम् । राजा स्नानपरियहार्थं भोजनादियुतं तदृहंपूर्वस्नानापेक्षयाऽन्तःपुरंयायादिति विशेषा-र्थमुपसंहारः । विविक्ते देशे ॥ २१६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवंसर्वमिद्दमिति यदुक्तमकारमिदंसर्वमित्यर्थः । ध्यायम्यास्याभयासेन शमंलब्ध्वा ॥ २१६ ॥
- (३) कुछ्कृकः । एवमुक्तमकारेण सर्वराजवृत्तंमित्त्विभिः सह विचार्यानन्तरमायुधाभ्यासादिना व्यायामंकत्वा म-भ्याह्ने सानादिकंमाध्याद्भिकंकृत्यंनिर्वाह्म भोकुमन्तःपुरंविशेत् ॥ २१६ ॥
- (४) राघवानन्दः । राज्यमुपसंहरति एविमिति । व्यायम्य युद्धायुपयोगिव्यायामकत्वा आप्नुत्य स्नात्वा भोक्तुंवि-शेदित्युक्तम् ॥ २१६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । इदमुक्तं व्यायम्य हयारोहणादिव्यापारंकत्वा आप्रृत्य स्नात्वा ॥ २१६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एवं व्यायम्य विचार्य । आप्रृत्य स्नात्वा ॥ २१६ ॥

#### तत्रात्मभूतैः कालज्ञैरहार्थैः परिचारकैः॥ सुपरीक्षितमन्त्राद्यमद्यान्मन्त्रेर्विषापहैः॥ २१७॥

- (१) मथातिथिः । तत्राऽन्तर्गतगृहआत्मरक्षाभूताआत्मसमाः काल्ज्ञावयोविशेषावस्थाति प्रतिनियतकाले भक्ष्य-भोज्यदामादिविशेषज्ञाः अहार्याअभेद्याविश्वसनीयाः परिचारकाः स्वरवैद्यादय एतैर्गृहीतंसर्वपरीक्षितमदनीयमन्नाद्यमद्यात् परीक्षा कुशलैवेंद्यैरिग्नचकोरादिभिः कर्तव्या । विषादिसंसृष्टस्य शुष्कस्याग्रद्धताभवति वैवण्यैः सृगन्धोपघातम् अतिम्ला-नताग्नीप्रक्षिप्तस्य वेति । वेति शब्दः वैवण्यज्वालासुईक्षिते च तिस्मिन्वयसां विपत्तिः दर्शनेन न्नियते यत्रकोकिलः ग्लायति जीवंजीवकः चकोरस्याक्षिणी विनश्यतो विषयदर्श्यापि भवति मुष्कस्यावयहः स्वदइत्यादिमन्त्रीम्वविषापहैः परिजयेवद्याप-दिकासु ॥ २१७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । काल्ज्ञैर्यदा यद्यञ्जनादि देयं तर्ज्ञेरभेद्येरमुपजन्येः । अहार्येरितिपाठेप्ययमर्थः । विषा-पर्देश्यकोरादिभिमन्त्रेश्य सुपरीक्षितंयत्परिवारकैस्तद्द्यात् ॥ २१७ ॥
- (३) कुझूकः । तत्रान्तःपुरे आत्मतुल्यैभीजनकालवेदिभिरभेद्यैः सूपकारादिभिः कतंसुष्ठुचपरीक्षितं चकोरादिदर्श-नेन स्विषमन्त्रंदृष्ट्रा चकीराक्षिणीरके भवतः विषापहैर्मन्त्रीर्जिपतमन्त्रमद्यात् ॥ २१७ ॥
- (४) राघवानन्दः। तत्र मकारमाद् तत्रेति। भोजनेकर्तव्ये आत्मभूतैर्देहवित्रयतमैः अहार्येर्धनादिलोभेनाभेद्यैः सूपकारादिभिः। विषापहैर्मित्वतमन्तमः॥ २१७॥

- ( ५ ) नन्दनः । अहार्येः अभेद्यैः ॥ २१७ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** तत्र अन्तःपुरे आत्मभूतैः पुत्रैः काल्ब्रैः तद्द्यज्ञनादिकंयसद्देयमितितम्ब्रैज्यौतिर्विद्धः अहार्येः अनुपजन्यैः तथापरिचारिकैः विषापहैर्मन्त्रैरुपलक्षितमन्नाद्यंसर्वेअद्यात् भक्षयेदित्यर्थः ॥ २१७ ॥

विषद्मेरगदेश्वास्य सर्वद्रव्याणि योजयेत् ॥ विषद्मानि च रत्नानि नियतोधारयेत्सदा ॥ २१८ ॥

- (१) मेधातिथिः । विषग्नैहर्कैश्वास्य सर्वद्रव्याणि राजीपयिकानि वस्नादोनि विशोधयेत् । विषग्नानि रत्नानि ग्रहादीर्णनागदत्रणिप्रमृतीनि यतः प्रत्यये नित्योभोजनकालादन्यदापि धारयेत् ॥ २१८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। अगरैरोषधैर्नेजयेत् भारुयेत्। नियतः श्रुचिः॥ २१८॥
- (३) कुह्यूकः। विषनाशिभिरौषधैः सर्वाणि भोज्यद्रव्याणि योजयत्। विषहरणानि च रकानि यव्यवान्सर्वदा धा-रयेत्॥ २१८॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तद्भत्याञ्छक्षयति विषष्ठैरित्यर्थैन । अगरैरीषथैः विशिष्टानि द्व्याण्यन्तपानादीनि शोधये-त् । अस्य राष्ट्रः । शत्रुतोविषदानादिभियातन्ताशकंरतंधारयेदित्याह विषष्ठानीति । सदा विषष्ठानि नियतोघारयेदित्य-न्वयः ॥ २१८ ॥
  - (५) मन्द्रमः । नेजयेत्प्रक्षास्येत् ॥ २१८ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** विषष्ठैरगदेरीषधेः अस्य राक्षः द्रव्याणि भक्ष्यपदार्थादीनि चतुर्विधानि चोष्यलेह्मभक्ष्यभोज्यानि नेजयेत्पक्षालयेत्॥ २१८॥

परीक्षिताः सियश्वैनं व्यजनोदकधूपनैः ॥ वेषाभरणसंशुद्धाः स्पृशेयुः सुसमाहिताः ॥ २ ९ ९ ॥

- (१) मेघातिथिः । परीक्षिताविचारिताउपधािमः शीलशौचाचारैः क्रियोदास्यः परिचारिकाव्यजनोदकधूपनैः करणभूतैः संस्पृशेयुरुपचरेयुर्वेषादिसंयुक्ताः स्रवेषाः स्नानेन कत्वा समाहिताअमविक्षिप्तमनसः वेषाभरणंकपटवेषः केशन- खायेवविचार्य कदाचित्तत्रायुधानि कत्वा विश्वब्धंहम्युः आभरणानिचविषदिग्धैराभरणैःस्पृशेयुरिति ॥ २१९॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । व्यननोदकथूपनैः स्पृशेयुरस्य समीपमागच्चेयुः ॥ २१९ ॥
- (३) कुङ्गृकः । स्त्रियमा गूढचारद्वारेण कतपरीक्षागुप्तायुध्यहणविषक्तिप्ताभरणधारणशङ्क्षया निरूपितवेषाभरणा-भनन्यमनसः चामरस्नानपानायुदकधूपनैः एनंराजानंपरिचरेयुः ॥ २१९ ॥
- (४) राघवानन्दः । तस्यैव स्नीविषयनियममाह परीक्षिताइति । स्नियम दुष्टदयाः कदाचिद्स्नविषादियुक्ताः स्युरिति भयात् मर्गुष्वेताविकुर्वतइति न्यायात् परीक्षितामहिलादिभिः धिम्मिद्धादौभुरंदध्युर्नूपुरादौ तथा विषमिति तत्राह । वेशाभरणसंश्रदाः विश्वत्याग्रुचित्तंयूनामेभिरिति वेशाधिमाह्यकुचित्तम्बालकवस्नाणि आभरणानि कटककद्भूणहारनूपुरादौनि तेष्ववलोकनेन सम्यक्श्रदाः ॥ २१९॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । व्यमनोदकधूपनैः संस्पृशेयुः ॥ २१९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एनंराजानं एतादशःस्त्रियः स्पृशोयुः आलिङ्गनंकुर्युः ॥ २१९ ॥

एवं प्रयत्नं कुर्वीत यानशय्यासनाशने ॥ स्नाने प्रसाधने चैव सर्वालङ्कारकेषु च ॥ २२०॥

(१) मेधातिथिः । एवंविषोदकाञ्चनादिनादौ पयत्नंकुर्यात् स्नानंशिरःस्नानंगन्धोरोचनादि आसनमत्रपदर्शनार्थं तत्रसुपविष्टोयथा तत्र महान्यत्नः क्रियते एवंयानादाविष कर्त्तन्यः ॥ २२० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवमिति यानादिष्वलंकरणान्तेषु विषयम्भादिशङ्कया मयत्नविधानम् ॥ २२० ॥
- (३) कुझूकः । एवंविधपरीक्षादिपयत्नंवाहनशय्यासनाशनस्नानानुरुपनेषु सर्वेषु चारुद्वरणार्थेषु कुर्यात् ॥ २२०॥
- (४) राघवानन्दः । पुत्रादिपथनभाजांभीतिरितिन्यायमाभित्य सर्वत्र भयनाशनार्थप्रयत्नंविधत्ते । एविमिति । प्र-साधने केशादिसंस्कारेसर्वालंकारिकेषु कुत्सितमपि देहमलंकियते भूष्यते एभिरिति कटकमुकुटकद्भणवस्नादयस्तेषु ॥ २२०॥
- (५) मन्द्रमः । एवं विषादिप्रयोगरक्षणे यत्नं कुर्वीत । स्नानं स्नानीये प्रसाधने गम्धपुष्पादौ ॥ २२० ॥ भुक्तवान्विहरेच्चैव स्नीभिरन्तःपुरे सह ॥ विरुद्धय तु यथाकालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत ॥ २२ ७ ॥
- (१) मेधातिथिः । तिसम्नेवान्तर्गृह्ञात्मिवनोदाय स्त्रीभिनेवोढभार्यादिभिर्यथा सुस्रक्रिकेत् यथाकारुमिति याविद्वहरणकारुमिति चोत्तरेण संबन्धनोयं विद्वत्यविश्रान्तः कारुभेपपन्मानि कार्याण्येकाकीमित्रिभिश्र सह पुनर्विचार-येत्॥ २२१॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । विहरेत क्रीडेत् ॥ २२१ ॥
- (३) कुझूकः । कतभोजनश्य नत्रैवान्तःपुरे भार्याभिः सह ऋडित् । कालानतिऋमेण च सप्तमे दिवसस्य भागे तत्र वित्तत्याष्ट्रमे भागे पुनः कार्याणि चिन्तयेत् ॥ २२१ ॥
- (४) राघवानन्दः । दिवाभोजनमनुवदन्कार्यान्तराणिविधत्ते । भुक्तवानिति । स्रीभिः सहैत्यन्वयः । विहारोत्रचि-त्तप्रसाधनंमैथुनवर्जं दिवामेथुननिषेधात् ॥ २२१ ॥

## अलङ्गतश्व संपश्येदायुधीयं पुनर्जनम् ॥ बाह्रनानि च सर्वाणि शस्ताण्याभरणानि च ॥ २२२ ॥

- (१) मेधातिथिः । अन्तःपुरान्निष्कृम्यासंकतआयुधीयंपश्येत्तस्याच्छायिकांदद्यात् पुनरितिवचनात्पूर्वाण्हेदप्टमपि नित्यंदर्शनीयं आयुधजीविनामायुधादौयत्मोभवति । सर्वाण् च वाहनानि नेषांदर्शनमन्युपचयविज्ञानार्थनियुक्तानांचनत्र विशेषाधानार्थं दण्डपधानंजीविशृत्यावेक्षणमभीक्णमुभयतस्ततः ॥ २२२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । आयुधीयंजनं पातर्दष्टमेव पुनः पश्येत् ॥ २२२ ॥
- (३) कुह्यकः । कतालङ्कारःसम्नायुधजीविनं वाहनानि हस्त्यश्वादीनि सर्वाणि च शस्त्राणि खद्गादीन्यलङ्काररच-नादीनि पश्येत् ॥ २२२ ॥
  - (४) राघवामन्दः। आयुधीयमायुधजीवनम्। आभरणानि चर्मादीनि॥ २२२॥
- (६) रामचन्द्रः । आयुधीयंजनं पाणियाहकं पुनःपुनःपश्येदित्यर्थः ॥ २२२ ॥ संध्यां चोपास्य श्रणुयादन्तर्वेश्मिन शस्त्रभृत्॥ रहस्याख्यायिनां चेव प्रणधीनां च चेष्टितम्॥२२३॥
- (१) मेधातिथिः । त्रैवर्णिकस्योक्तमपि सन्ध्योपासनमुख्यते प्रजाकार्यपुनः कञ्चित्कारुमितकामेदिति । उत्तर-कियानन्तर्यार्थवाञ्चन्तर्वेश्मिन रहसिमासादादौ भवतस्याख्यायिनः पौरावा किचित्माप्रपणिधयस्तेषांचिष्टितंचेष्टाव्यवहारः किद्देश्रुतंकतंचेति तेषांचास्मिन्कारे दर्शनमिन्यते परैरनवबोधनार्थस्वस्थस्य चार्थकार्यकारुनिमेनापतितंवर्तेत ॥ यथाचो-त्पादितंकार्यसंपश्येन्नोभितापयेत् । कञ्चसाध्यमितिकान्तमसाध्यंवापिजायतदिति ॥ २२३ ॥

- २) सर्वज्ञनारायणः । शस्त्रभृत् चरिभ्यः त्वरक्षार्थं रहस्याख्यायिनाममान्यादीनां प्रणिधीनां चराणामः ॥२२३॥
- (३) कुःह्नूकः। गत्वेति ततः संभ्योषासनंकत्वा तस्मात्त्रदेशात्कक्षान्तरंविविक्तप्रकोष्ठावकाशमन्यद्भवा गृहाभ्य-नतेरे धृतशस्त्रोरहस्याभिधायिनांचराणांत्वव्यापारंथणुयात्ततस्तंचरंसंप्रेष्य परिचारिकास्त्रीवृतः पुनर्भोक्तुमन्तःपुरंविशे-नः॥ २२३॥॥ २२४॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । राङ्गोपि सन्ध्याकरणे न प्रतिनिधिरित्याह । सन्ध्यामिति । स्वयंशस्त्रमृत् प्रच्छन्नभूतः । प्रणिधीनां चराणां । रहस्याख्यायिनां एकान्तेऽनुभूतार्थादिचेष्टाभिधायिनाम् ॥ २२३ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । रहस्याख्यायिकानां वाक्यानीतिशेषः ॥ २२३ ॥
  - इतिश्रीनन्दनार्य्येणविरचिते मानवव्याख्याने सप्तमोऽध्यायः॥ ॥ ७ ॥ ॥ ७ ॥
- गत्वा कक्षान्तरन्त्वन्यसमनुज्ञाप्य तं जनम् ॥ प्रविशेद्गोजनार्थं च स्नाइतोऽन्तःपुरंपुनः ॥ ११४ ॥

(६) रामचन्द्रः । रहस्याख्यायिनां चाराणां प्रणिधीनां अमात्यादीनां चेष्टितं शुणुयात् ॥ २२३ ॥

- (१) मेधातिथिः । तस्मादृहान्तेकक्षान्तरंगत्वा तंच रहस्याख्यायिनंत्रिमुज्य स्त्रीभिः परिचारिकाभिः परिवृता-भिरन्तःपुरंपुनः प्रविशेत् ॥ २२४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनाराध्यणः । कक्षान्तरं कक्षाविशेषमन्तःपुरस्य ॥ २२४ ॥
- (४) राघवानन्दः। किंच गत्वेति । कक्षान्तरं विविक्तकोष्ठावकाशमः तंजनं चारभूतमः। स्त्रियः परिचारिकाः ताभिर्वृतः तच तासामेव प्रवेशातः॥ २२४॥

#### तत्र भुक्का पुनः किंचित्तूर्यघोषैः प्रहर्षितः ॥ संविशेत्तु यथाकालमुत्तिष्ठेच गतक्ष्रमः ॥ २२५॥

- (१) मेधातिथिः । किंचिदित्यन्ययंतूर्याणि वेणुवीणापणवमृदङ्गभेरीशेखादीनि तेषांघोषेमृद्दुभिःश्रुतिसुखैः प्रहर्षि-सोयथा कालंसविशेष्यउचितकालस्तंतन्त्रयेदिति । गतऋभोविगताशेषदुःखः कार्यदर्शनायोत्तिष्टेत् ॥ २९५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । किंचित् अल्पभुक् ॥ २२५ ॥
- ( ६ ) कुःख़ूकः । तत्रान्तःपुरे वादित्रशब्दैः श्रुतिसुखैः प्रहर्षितः पुनः किचिद्धका नातितृप्तः कालानितक्रमेण गतार्थ-प्रहरायां रात्रो ल्वन्यात् । ततोरात्रेः पश्चिमयामे च विश्रान्तः सम्बृत्तिष्ठेत् ॥ २२५ ॥
- (४) राघवानन्दः । संविशेत शयीत । साल्सोनोत्तिष्ठेदित्याह गतक्कमागताजीणांदिश्रमः ॥ २२५ ॥
  एतद्विधानमातिष्ठेदरोगः पृथिवीपितः ॥ अस्वस्थः सर्वमेतत्तु भृत्येषु विनियोजयेत् ॥ २२६ ॥
  इतिमानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां संहितायां राजधर्मोनाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
- (१) मधातिथिः । एतदिति यदनुकान्तंमभ्यंदिनेऽर्थराचे वेति । तस्याप्येवंवृत्तंच्यापारस्तेन त्वयमुपातिष्ठेदत्व-स्थोश्वत्येषु विनियोज्ञयेद्वियुक्तीतेत्यर्थः । यावच्यकुयात्तावदेव एवंप्रतिविहितत्वतस्त्रकृतात्मरक्षाच्यापारः प्रजामात्मनश्य कार्यकरोति ॥ २२६ ॥

इति श्रीभद्दवीरत्वामिस्नोर्भद्दमेधाति विक्तेमनुभाष्येसममे।ध्यायः ॥ शुभमस्तु ॥ श्रीरामचंद्रायनमोनमः ॥ ५ ॥५ ॥

(२) सर्वज्ञनारायणः । एतद्दत्तं चेष्टितम् ॥ २२६ ॥ इति श्रीसर्वज्ञनारायणकृतौ मन्वर्थविवृतौ सप्तमोध्यायः ॥ ७ ॥ राजधर्मसंकीर्तनंनामायंसमाप्तश्र ॥ ॥

(३) कुह्नृकः । एतद्यथोक्तप्रकारप्रजारक्षणादिकंनीरोगीराजा त्वयमनुतिष्ठेत् अत्वस्थः पुनः सर्वमेतद्योग्यश्रेष्ठा-मात्येषु समर्पयेत् ॥ २२६ ॥

इति श्रीकुष्ट्रकभट्टविरचितायां मन्वर्थमुक्तावल्यां सप्तमोऽध्यायः॥ 👂 ॥ 🤒 ॥

(४) राघवानन्दः । परमप्रकतमुपसंहरन्यतिनिधिविधत्ते एतदिति । विधानमनुष्टेयं दशदृष्टार्थं षाषुण्याप्रिहोन् त्रादिकम् ॥ २२६ ॥

इति श्रीराघवानन्दविरचितायांमन्वर्थचन्द्रिकायांसप्तमोऽध्यायः॥ ७॥ ॥ ॥ ॥

(६) **रामचन्द्रः ।** अत्वस्थःदुःखितःराजा एतत्सर्वराजमन्त्रादिकंश्रत्येषुमित्रविष्ठिपितयोजयेत् स्थापयेत ॥ २२६॥ इतिमानवेधर्मशास्त्रेसममोध्यायः ॥ ७ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

#### ॥ श्री ॥

#### ॥ श्रीगणेशायनमः॥

#### ॥ अथ अष्टमोऽध्यायःत्रारभ्यते॥



व्यवहारान्दिरक्षुस्तु ब्राह्मणैः सह पार्थिवः ॥ मन्त्रज्ञैर्मन्त्रिश्चेव विनीतः प्रविशेत्सभाम् ॥ १ ॥

(१) मिधातिथिः । प्रजानांपालनंराज्ञोवृत्तिर्विहिता साचात्र ॥ शस्त्रास्त्रभृत्वंक्षत्रस्य विणक्षपशुरुषीर्विशः।आजीवनाः र्थशृद्धस्यद्विजातीनांनिषेवणम् ॥ एवंनृपीवर्तमानोलोकानामोत्यनुत्तमानिति ॥ तथाधर्मीवर्धतेलोके अन्यवामपि वर्णानांक्ष-त्रियवृत्या जीविनामस्त्येव राज्याधिकारः ॥ यः कश्चित्सर्वलोकानांपालकश्च नृपः स्मृतः । कर्मनिष्ठाचिविह्नता लोकसाधा-रणे हिते ॥ परिपालनंच पीडापहारः । द्वयीच पीडा दष्टादष्टाच तत्र दुर्बलस्य बलीयसा धनहरणादिना बाध्यमाना दष्टा पीडा इतरस्य तु विध्यतिक्रमजनितेन प्रत्यवायेनामुत्रिकदुःखोत्पादनमदृष्टपीडा । प्रजाहि द्वेषमत्सरादिभिरितरेतरमयथा वदाचरिन्त कुपथेन यान्त्यदष्टदोषेण बाध्येरन । अतश्य राज्यनाशः प्रजैश्वर्यहि राज्यमुच्यते तासु विनश्यन्तीषु कस्य राज्यंस्यात् । ब्यवहारादयोऽतः शास्त्रदण्डेनव्यवस्थाप्यमानानभयात्पृथक्प्रचलन्ति तश्राचोभयशापि रक्षिताभवन्ति धनदश्र राज्ञः करशुल्कादिवैतदन्यधर्मिष्ठजीविका नभवतीति वृत्तिपरिक्षयाद्रि राज्यावसादः अतोराज्यस्थित्यर्थव्यवहारदर्शनंक-र्तव्यंतिद्दानीम्च्यते व्यवहारश्यात्र वादिप्रतिवादिनीरितरेतराशनोधाराय वृत्तिरुच्यते । अथवा ऋणादानादयः पदार्थाएव विप्रतिपत्तिविषयाः सन्तोविचारगोचरसमर्थतया कर्त्तव्याइति । दिदक्षरित्युक्ता पश्येत्कार्याणीति सामानाधिकरण्यं पुनश्य प्र-त्यवमर्शस्तेषामाद्यमृणादानमिति । तान्पदार्थान्विचारयेदिति संबन्धः वश्यमाणाधिकतपुरुषाधिष्ठतः प्रदेशः सभापवेशस्त-दभ्यन्तरभावः । किमेकएवर्गावशेचित्याह ब्राह्मणैः सहैति।अथ मन्त्रद्गैरिति कस्यविशेषणं न तावन्मन्त्रिणोमन्त्रित्वदिवास-द्धेः नहि मन्त्रमजानानोमन्त्रीति शक्यते वक्तुं नापि ब्राह्मणानां व्यवहारदर्शनेऽधिकतानातत्परिज्ञानमदष्टंनस्यात् । अत्रोच्य-ते ब्राह्मणविशेषणमेवैतत् तेह्ममन्त्रज्ञाभूत्वा निरपेक्षमवधारयन्तः स्युरन्यथाराज्ञोऽनर्थमावहेयुः । तथा हि महामात्याश्रितः कश्चि कैनपदेन व्यवहरन्सहसाजितोयदि न दण्ड्यते धनवावष्टभ्यन दाप्यते तदा समत्वेनव्यवहारदर्शनंनकतंस्यात् पक्षपा-तमशक्तिवास्य जनपदामन्यरम् । अथ दण्ड्यते महामात्यक्षोभादपि प्रकृतिविकतस्यात् मन्त्रज्ञास्तु सन्तः संशयितारोर्याद निर्णेतव्यस्य केनचिद्पदेशेन प्रसंद्वरोधंकत्वा रहिस राजानंपरिबोधयन्ति । अनयोर्विवादिनोरयंजीयतेऽयंजयतीति व्यवहार्स्त्वस्माभिन तदानीमेव निर्णीतइति स्वामी प्रमाणं तत्र राजैवंविदित्वा महामात्यमादेशयाते त्वदीयोमनुष्योजी-यते मम हानिर्माभुदिति संप्रति निर्णयोवभीरितः त्वमेव तथा कुरु । यथैषमनुष्यः संधीयते बाधास्य व्यपनीयते ते मन्त्रि-णोवादेयवाक्यामनुष्याणांसर्वेषामनर्थ्यांच प्रवृत्तिपतिबधन्ति । अन्येत् काकाक्षिवदुभयविशेषणमर्थभेदेन मन्त्रज्ञपदंमन्य-न्ते यदा मन्त्रिणोविशेष्यन्ते तत्तदातुतत्परिज्ञानमन्त्रज्ञानं ब्राह्मणपक्षे तु कार्यार्थसमभावश्य मन्त्रिब्राह्मणानांन भवेशमात्र-मेव किन्तींह निर्णयंपश्येदित्युत्तरत्र वाक्यानि यथा योग्यमितरथा दृष्टाय प्रवेशः स्यात् अतोनैकाकी निर्णयंकुर्यात्क-

<sup>\*</sup> जनपदेन=जनपदे (आ आ)

न्तर्हि तैः सह निरूप्यति । विनीतोवाक्पाणिपादचापलरहितः वेपतोद्यनर्थः स्यात् । पाधिवयहणान्नक्षत्रियस्यैवायमुपदेशः किन्तर्द्यन्यस्यापि पृथिव्यामधिपतेर्देशेश्वरस्य न ह्यन्यथा राज्यमविचलितं भवतीति ॥ १ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । श्रीमहागणपतयेनमः । व्यवहारानिति ॥ १ ॥
- (३) कुछूकः । एवंविधविपक्षमहीक्षिद्भयः प्रजानांरक्षणादवाप्तवृत्तिस्तासामेवेतरेतरिववादजपीडापरिहारार्थवृणादा-नाबष्टादशिववाँदे विरुद्धार्थाधिपत्यिधवाक्यजनितसंदेहहारीविचारएवव्यवहारः। तदाह कात्यायनः॥विनानार्थेह संदेहहर-णंहारउच्यते । नानासंदेहहरणाव्यवहारइतिस्पृतः ॥ तान्व्यवहारान्द्रष्ट्मिच्छन्पृथिवीपितर्वक्यमाणलक्षणलिक्षितैब्राह्मणे-रमात्येश्वसप्तमाष्यायोक्तपञ्चाद्ममञ्चेःसह विनीतोवाक्पाणिपादचापलविरहादनुद्धतः अविनीतेहि नृपेवादिपतिवादिनांप्रतिभा क्षयादसभ्यगिभधाने तत्त्वनिर्णयोन स्यात्तादशोवक्यमाणांसभांप्रविशेत् । व्यवहारदर्शनंचेदंप्रजानामितरेतरपीडायां तत्त्व-निर्णयेनरक्षणार्थवक्ष्यमाणदृष्टादृष्टार्थकरणफलेनेव फलवत्॥ १॥
- (४) राघवानन्दः । संप्रति व्यवहारार्थे सभाप्रवेशप्रकारमाह व्यवहारानिति द्वाभ्याम् । संगितरानन्तर्यरुक्षणा व्यवहारिनर्णयस्य राजकृत्यत्वात् । ऋणादानाच्यष्टादशिवषयोविरुद्धार्थिमत्यर्थिवाक्यजनितसंदेहहारी विचारोव्यवहारः॥ विनानार्थेऽवसंदेहे हरणंहारउच्यते । नानासंदेहहरणाद्यवहारःसउच्यत इतिकात्यायनवचनात् ॥ मिताक्षरातु अन्यविरोधिन स्वात्मसबन्धितया कथनं व्यवहारः । यथा कश्चिदिदंक्षेत्रादि मदीयमिति कथयित तिद्दरोधेन मदीयमिति । मस्त्रक्षेः पूर्वाध्यायोक्तपञ्चाङ्गमस्त्रक्षेनीतिशास्त्रक्षेःकापिटकादिभिः प्रतिकाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्तैर्वा मस्त्रिभिभामात्येः॥ १ ॥
- (५) मन्द्रनः । एवंराज्ञः स्विवषयरक्षणंपरिवषयलाभेप्रशमनंचीकं इदानीतस्य व्यवहारदर्शनमुच्यते व्यवहारान्द्रिः स्कृतिस्वित । मस्त्रज्ञीरिति विशेषणं ब्राह्मणानांमित्रणांच । विनीतः उक्तेरेतै रुभयैः ॥ १॥
- (६) रामचन्द्रः । अथ व्यवहाराध्यायोनिरुश्यते । पार्थिवो ब्राह्मणैःसहतथा मित्रिभिःसह व्यवहारादीदिदक्षुः सभांप्रविशेत् । अन्यानन्यविरोधेन खात्मसंबिधतया कथनं व्यवहारः । कीदशैर्ब्राह्मणैःमन्त्रक्केः वेदव्याकरणधर्मशास्त्रा-भिन्नैः ॥ १ ॥

तत्रासीनः स्थितोवापि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम् ॥ विनीतवेषाभरणः पश्येत्कार्याणि कार्यिणा म् ॥ २ ॥

(१) मेधातिथिः । आसीनोधर्मासनोपविष्टः स्थितोनिषद्धगितरनुपविष्टएव स्थानासनयोश्य व्यवस्थितोविकल्पः कार्यविशेषापेक्षः गरीयिस कार्ये बहुवक्तव्यउपविष्टआसीनः रुधीयिस स्वल्पवक्तव्ये स्थितः । क्रममाणस्य सर्वथा प्रतिषेधः सिंह मार्गावरुोकनपरोनार्थिप्रत्यर्थिनोनिपुणतोवचनमवधारयेत् अन्येत्वदद्यर्थतथा मन्यन्ते । तपस्ववद्राह्मणादिषु-विवादिषु स्थितेषु स्थितआसीनेष्वासीनः ।पाणिमुद्यन्येति उत्तरपाणिमुद्धृत्योत्थानंकत्वेत्यर्थः।सूत्रकतोयंव्यतिक्रमः सर्वदा विह्यत्वाह्यसनोपव्यानमेतत् तेनायमर्थोहस्तउत्क्षेप्तव्योन पुनः समीपवर्तिनि संरुप्तः कर्तव्यः । प्रश्ननिषेधावसरे च तेना-भिनेतव्यं नतु प्रव्याणादिना अनेन व्यवहारदर्शनेन तात्पर्यख्यापितंभविति प्रायेण हि पुरुषकार्येषु प्रयत्नवन्तोहस्तमु- बच्छिन्ति यथा सुखोपविष्टं कर्ति कर्तारं ततश्च परिजने तदेतद्वाजा वित्तंन ददाति सभ्यैनिर्भयैर्वयंजिताहित पाणियहणं- बाहूपरुक्षणार्थं केवरुस्य हि हस्तस्य यावद्यवहारदर्शनंव्यापारणंपीडाकरं न चायमदृष्टार्थउपदेशः । विनीतवेषाभरणइ-

<sup>\*</sup> विवादे = विषयो (अ)

ति पूर्वश्लोके बाह्माभ्यन्तरेन्द्रियविषयावधानार्थोभिहितः श्वगणानांशालीनतया मुखोपसर्पणार्थउद्भृतवेषे हि रजोनिवृ त्तिरुक्षणया तथा विधानामप्रतिपत्तिः स्यात् अतउधृतवेषाभरणंन कथंचित्केशवसनविन्यासादिविशेषः आभरणंकणिका-दि तत्रीवृतवेषऊर्ध्ववस्रोजवनरक्ताम्बरधारितेत्यादि उक्ताभरणोदीप्तिमद्द्वरत्नालङ्कारोबव्हाहारश्व सहादित्यदव दुनिरी-क्यः सामान्यजनानांविशेषतोभियुक्तानाम् । पश्येदिति सभाप्रवेशस्य प्रयोजनमाहः पश्येद्विचक्षणः अयंच राज्ञोदर्शनाप-देशोदण्डमणयनेयथा स्थानार्थप्रतिपादनपर्यन्तोभविष्यति तात्पर्यतस्यैव रक्षाधिकारः प्रयुक्तः स्यात् ईदशस्य च दर्शन-स्यान्येषामसंभावनादनिधकारः सर्वेषांसंशयच्छेदमात्रं फलन्त् व्यवहारदर्शनंप्रायश्चित्तोपदेशविद्वदुषोब्राह्मणस्यारत्येव उ-क्तंहि धर्मसंकटेषु ब्रुयादिति तथैकवर्ग्याणांवाणिज्यकष्कपशुपालप्रभृतीनांत्ववर्गसामायिकार्थविप्रतिपत्तावन्यस्यांवीत्सु-क्रनिर्णयाद्तिरिति तथाविधव्यवहारदर्शने नियोगः तथा हि पिंते ॥ कुलानि श्रेणयश्रैव गुणैश्वाधिकतोनृपः । प्रतिष्ठा व्य-वहाराणांगुर्वेभ्यस्तू तरोत्तरमिति ॥ तत्र कुलानि बन्धुजनसमूहः तैर्या व्यवस्था कता ततोनविचलितव्यम । अथ तत्र ता-श्व स्युस्तवैतेऽधिकतरंसंबन्धिनइति वदिःहस्तु ततश्रेणिषु निवेदितव्यं श्रेणयः समानव्यवहारजीविनोवणिक्षश्रुतयः। ते-षांबन्धुभ्योधिकगुरुत्वबान्धवादिज्ञातिधर्मभयाद्विचितंन नियच्छन्ति श्रेणयस्तु राजगमनेन श्रेणिधर्मौराजपुरुषप्रवेशात्प-रिभवनीयत्वेन नश्यतीति अविचलनार्थप्रतिभूग्रहणपूर्वकंविचारयन्ति यएतस्माद्विचलन्ति । परिषदि दण्डोदातव्यश्चलितुं-वापि त्वया न देयमिति । गणागणशश्वारिणोगृहपासादादिकरामठब्राह्मणादयश्य ते स्वर्गणनांव्यवहारंन पश्येयुः । तत्रा-विचलार्थउपसदः कर्तव्याः पूर्वेसमानकर्मजीविनएकािकनोऽपोमे तु संभूयकारिणइति विशेषः । श्रेणिभ्यःसंभूयकारितया विवादिनोभूमिज्ञत्वात् अन्ये तु कुलानीति मध्यस्थपुरुषानाहुः ते हि कार्याभ्यन्तराअश्रेणिकताएव निर्णेतारः त्रैविद्यो-विद्वानुबासणस्तस्य हि धर्मसंकटेषु प्रवक्तृत्वंविद्वितं तस्य पूर्वेभ्योगुरुत्वंवेदुण्यात् । नृपस्यापि गुरुत्वमितशयशक्तित्वादतः स्वयंविदुषा नृपेण निर्णीते नास्त्येतद्योमन्येताजित्तोस्मीति न्यायेनापि पराजितः द्विगुणदण्डमास्थाय तत्कार्यपुनस्द्वरेदिति। अन्येषुकरणेष्वेत इवति तत्र हास्ति वचनाबसरोनाधिकतैः सम्यक् निर्णातं राज्ञा तु विवेचिते किंवक्यतीति अर्थान्तरं नृपैरिधकतोराजस्थानीयब्राह्मणस्तथान्यस्य गृहिणः स्वतुन्त्रस्त गृहे गृहीति त्वातन्त्रयस्मरणाद्दण्डपर्यन्तोस्त्येव ध्यवहारः द्धपरीक्षितोभवति । वासनाविनयार्थश्रुतियाद्यमसक्तिष्यसुताचाः ॥ अन्यत्रदण्डाच्छारीरात्पातनीयाचकर्मणइति स्वल्प-ऽपराधेगृहस्थएव राजायते महति व्यतिक्रमे राजनिवेदनमेवोचितमित्यस्यार्थः । अतश्व यत्कैश्वित्पश्येदिति परिसंख्या-र्थन्वमारोप्य ब्राह्मणादीनामधिकारआशिङ्कतः पुनश्य क्लेशेन समार्थतस्तदयुक्तं विषयभेदादिधकारभेदात् स्वविषयोहिः राज्ञोदण्डावधिकोब्राह्मणादीनांनिर्णयावधिः अधिकारोपि भिन्नोराज्ञोराज्यस्थितिमयोजनमितरेषांसंशयच्छेदादेरपरोपका-रकत्वं अतोनोवृत्त्याशद्भेव नास्ति कार्योविमितपत्तिनिरासोधिनां विमितपन्नयोहि साम्यंव्यवहारदर्शने राज्ञा कर्तव्यं नो-चेत्संविदाने कोराज्ञः खाधिगमे निरोधः कायकशुद्धींह श्वानिरोधवानिति वश्यामः॥ २ ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । उद्यम्य उत्तरीयोपरिकत्वा । विनीतोयोग्योवेषोदेहावेकतरूपमारभणंचयस्य । अनुद्धति-व्यं अकंतद्रुभयंकुर्यादित्यर्थः ॥ २ ॥
- (३) कुंझृकः । तस्यां च सभायांकार्यगौरवापेक्षायामुपिवष्टोलघुनि कार्ये उत्थितोपि वा । पाणिशब्दोबाहुपरः । दक्षिणबाहु मुखम्यानुद्धतवेषालद्भारः पूर्वत्रश्लोकदन्द्रियानौद्धत्ययुक्ततादशः कार्याणि विचारयेत् ॥ २ ॥
- (४) राघवानभ्दः । ततःकितत्राह तत्रासीनइति । आसीने।गुरुतरकार्ये । स्थितएव शीवंसमाप्यपाणिमुमययेति-वस्नादिभ्यः मकाशितदक्षिणपाणिः । कार्याणि व्यवहारेऽनुष्ठेयानि । पश्येत् चिन्तयेत् । कार्यिणां अधिप्रत्यिमात्र ॥ २ ॥

- (५) **मन्द्रनः । आसी**नः स्थितोवा नतु शयानः । दक्षिणंपाणिमुद्यम्य अमावृतदक्षिणइति यावत् । यञ्जोपवीतीत्य-न्ये । कार्याणि व्यवहारान् । कार्यिणांव्यवहारिणाम् ॥ २॥
- (६) **रामचन्दः । षद्विराह** तत्रेति । तत्र तस्यांसभायां आसीनः कार्यिणाअष्टादशविधानि कार्याणि परेयेत् । कि-कृत्वा दक्षिणं पाणि उद्यम्य उत्धृत्य ॥ २ ॥

पत्यहंदेशदृष्टेश्व शास्त्रदृष्टेश्व हेतुभिः ॥ अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक्पृथक् ॥ ३ ॥ [ हिंसांयः कुरुते कश्विद्देयंवा न प्रयच्छित । स्थाने ते द्वे विवादस्य भिन्नोष्टादशधा पुनः ॥१॥]ः

(१) मेधातिथिः । पूर्वार्द्धेनिर्णयहेतवः कथ्यन्ते उत्तरेण विवादपदसङ्ख्यानिर्देशः । पश्चेदिति पूर्वश्लोकादनुषज्यते कार्याणीति च प्रत्यहंपश्येत्कार्याणि प्रतिदिवसगमने व्यवहारनिर्णयः कर्तव्यः । हेतुभिरिति हेतुनिर्णयसाधनं । सच द्विविधः प्रमाणरूपोन्यवस्थारूपश्च । तत्र प्रमाणरूपोऽर्थनिर्णयहेतुः साक्ष्यादिः ध्यवस्थारूपोयतोऽसत्ये वार्थनिश्रये न्यवहारः संति-ष्टतं । यथा सत्यशपथउभयानुमतएकः साक्षी यद्यश्यिमत्र्यायभ्यामभ्युपगतश्माणभावः सभ्येरेपरीक्षितोपि निर्णयहेतुतांप्र-तिपद्यते । नच परीक्षितस्य पुंसीवचनाद्सत्यात्पूर्वं वद्रथनिश्रयः प्राश्निकानामभ्युपगमेऽपि ब्यवस्था हेतुर्भवति । सा च व्यवस्था दिविधा साधारण्यसाधारणीच देशभेदाश्रयभेदात्सापि हिविधा अविरुद्धा विरुद्धा च अविरुद्धायथा केषांचिद्दा-क्षिणात्यानामपुत्रा स्त्रीभर्तर्युपरते सभास्थाणुमुपारोहति तमुपाहढाऽधिकतैरक्षपराहता कतलक्षणा तत्सेवानन्तरं सपिण्डेषु कच्छ्रंलभते\* । तथोदीचांलभ्यमानांकन्यांयाचमानाय भोजनंयदि दीयते ततइयंतुभ्यंदत्तेत्यनुकंऽपि प्रतिश्रुता भवति वि-रुद्धाच कचिद्देशे वसन्ते धान्यंयुज्यते शरिद्धिगुणंपत्यादीयते तथानुज्ञातभोगआधिर्द्धिगुणेऽपि तदुन्थधने प्रविष्टआमूल-हिरण्यदानाःद्रुज्यतएव एषा इशीति भागंगृण्हीयात्कुसीदवृद्धिर्भुण्यंनात्येत्।तिविरुद्धा । तत्र भेदाश्रयादेशदष्टहे-तुशब्देनाभिहिताः। शास्त्रदृष्टास्तुहेतवः शास्त्रेपितास्तेच केचन शास्त्रकारैः कल्पितव्यवस्थाः केचिद्यथावत्स्ववस्थिता अनुदिताः तत्र कल्पितव्यवस्था यथा लेख्यं यथोपभोगः साक्षिणश्चानुमानंवस्तुनियतं यथानयत्यस्यासृतैः र्भगस्य मृगयुः पर्निति यद्यपि सर्वेटौकिकंनशास्त्रकारवचनात्मामाण्यभवति तथा छौकिकमेव तस्मिन्क चिच्छास्त्रमाश्रयितव्यम् । याचयतीदशे चापराधइदंदिव्यंनियता च कालेन भोगः प्रमाणिमित लेकिकमिप तच्छास्रदष्टिमित्युक्तम् । तस्यां च व्यव-स्थायां शास्त्रकाराणांमूले संभवति । साप्रमाणमसभवे तन्मूला सा नादरणीया यथा लेख्यऋमपारः ॥ उभयाभ्यधितेनै-वंमया ह्ममुकसून्ना । लिखितह्ममुकेनैव लेखकस्त्त्वतीलिखेदिति ॥ यस्यादावेवलेखकः स्वनाम निवेशयेदिदंनामाहम-मुष्यपुत्रीलिखामीद्रिमितिनकिश्विद्देषःस्यात् सद्येवमर्थनाम निवेशयत्यनेनेदंलिखतिमिति लेख्यकमुपलिखतंयथा स्यात् यदिससौ लेखकः प्रमाणान्तरेण प्रत्ययितोभवति ततस्ति खितंप्रमाणं यदि चासावात्मानं खगोत्रनाम्ना नोपलक्षयेत्ततः कस्य प्रत्यायता प्रमाणान्तरादन्विष्यतां अथतुलेख्यान्तरदर्शनेनान्येन वा हेतुना विशिष्टलेखकइति प्रत्यभिज्ञानं स्याद-नुपलिक्षतोपि नकश्चिद्दोषः । तत्र यदि लेखकोनलिखेन्मयेदंलिखितमिति भवेदेवतादशंलेख्यंपरिपूर्णलक्षणं एषा च लेख-कपरीक्षा तत्रोपयुज्यते । पत्रलेखकस्य साक्षित्वान्तर्भावोन्येषांसाक्षिणामल्पत्वात् यत्र त्वन्ये बहुवः प्रत्ययिताः साक्षिणः खहस्तारुढा :सन्ति तत्र लेखकसंबन्धिनी प्रत्ययिता नोपयुज्यते तथेयमपराव्यवस्था ॥ लिखितंलिखितेनैव साक्षिमचैव

<sup>\$(</sup> 事 )

<sup>(</sup>३) निबद्धानि=विविधानि (मेधा॰) \* लभते=नलभते (आत्रा)

साक्षिभिः । साक्षिभ्योलिखितंश्रेयोलिखितेनतुसाक्षिणः ॥ नास्यामपि व्यवस्थायांकिचिन्तवन्धनमस्ति तथाहि द्विविधंले । **रूपंलहरतकतं परहरतकतं पर**ह्रतकतमपि द्विविधं खहरतकेखकलिखितमोधकतलेखकलिखितंतदेतत्परहरतकतंस-र्वपकारंसाक्ष्यात्मकमेव तत्र साक्षिभ्योलिखितमिति भेदानुपपत्तेरिदंहि तस्य लक्षण ॥ साक्षिणः स्वस्वहस्तेन पितृनामा-दिपूर्वकं । तत्राहममुकः साक्षी लिखेयुरिति ते समिमिति ॥ नाष्येकहस्तलिखितस्य प्रामाण्यमिन्थते यथैकस्य साक्षित्वं अथायं भेदहेत्साक्षिणोहस्तारुढास्तएव छेख्यमिति नानेन विशेषेण श्रेयस्त्वं भवति प्रत्ययिततौ हि श्रेयस्त्वे हेतृः साचो-भयत्रापि परीक्ष्या तत्मादीदशे छेल्ये साक्षिद्धैधान्यायोबहृत्वंपरिगृह्धीयादिति । अधिकतत्वमपि न विशेषः परीक्षितोधि-क्रियतइत्येतत्तत्राधिक्यमः । नच सर्वेराजाधिकताः सुपरीक्षिताभवन्ति यदि नु निरुपाधिस्तादशश्चेदत्यन्तगृणयोगास्यादुपे-यादेवासावेकएव संवादकत्वं तथा हि राजायहारशासनान्येककायस्थहस्तिलिखितान्यवश्माणीभवन्ति । दातुस्वाहस्तक्यं-स्वयमभ्युपगमः इयदस्मान्पया गृहीतिमिदंचास्मै दातव्यिमिति तत्र यदि पश्चाद्यतेन गृहीतिमिति तदा पूर्वीनबद्धं ब्रुवाणेजीयते तत्र साक्षिणामवसरएव नास्ति । ननुच तदीयाल्लेख्यादभ्युपगतमेतदनेनेत्यवगम्यते उत्तरकालंच सएवाह नगृहीतमिति तत्रोभयोरभ्युपगमयोः केन हेत्ना पूर्वेणोत्तराबाध्येत न पुनरुत्तेरणपूर्वा तुल्यत्वाद्भिरुद्धत्वसंशयः ततश्य प्रमाणान्तरच्यापाः रणमेव युक्तं भवेदेवंयदि तुल्यतास्यात् न गृहीत्मिति ह्यभ्युपगमोलोभादिनापि संभवति । न त्वगृहीत्वौतुन्मत्तोगृहीतमिति ब्रुयात् तत्रापि यदि ब्रुयात्पतिदत्तभिति रुख्यन्तु न संपादितं ।असंनिधानात्प्रतिरुख्यंच न गृहीतं रुखकासंनिधानात्कार्या-न्तरेऽतिपातिनि त्वरावत्वान्नात्रास्त्येव प्रमाणान्तरस्य साक्ष्यादेरवसरः । यदपि लिखितंलिखितेनेति नैषौ परिभाषा वस्तुमा-मर्थ्यायातामवर्गातंबाधितुंशक्रोति । दश्यन्ते हि धनिकहरतगतलेख्यक्रमेण संशोधयन्तोनच पृष्टे संशोधितंधनमिर्भालखन्ति । अद्य तावदिदंदत्तंत्रातरन्यदानीयैकीकःयोपर्यारोपयिष्यामि सर्ववा कतिपयैरहोभिः संशोध्य लेख्यंपाटयिष्यामीति नान्यव-स्तुनोसंबन्धः धनिकेन चोपरुत्धस्यासंभवत्यंशमूळलाभधनेसंशुद्धिभागमात्रे दीयमाने कृतइयंतत्यभवति नददाति यावत्य-तिलेख्यंनदत्तमिति । यदिचैषा परिभाषा लिखितंलिखितेनैवेति तदा बलोपाधिकतत्वंकर्थावचार्यतां नहि तत्र लेख्यान्तरसं-भवः तेन यथात्र सत्येव लेख्ये तन्निश्रयार्थे प्रमाणान्तरंच्यापार्यते तद्वदन्यत्रापि च्यापारणीयम् । यथा कश्रिदावेदयेन्नास्य प्रत्ययंगत्वा लेख्यंमया कतमनेनोक्तः सद्यः पुण्याहेन्रकारणिममांच धनमात्रांगृहाणाश्च नसर्वदातासीत्युका सैव धन-मात्रा दत्ता परिशिष्टंनदत्तिमिति तदारूत्येवन्यायकायकान्तर्व्यापारणावसरः । तत्र यद्यधमर्णस्यास्मन्यकारे साक्षिणः सन्ति तदाभिह्ति लेख्यआभासारूते श्वोदानमुत्तमर्णेन साधनीयम् । अथ तयोर्पि रहांस परिभाषयमभूत्तदादैव्याः क्रिया-याअवसरः अथतु तस्यामपि व्यभिर्चारत्वदनाश्वासः सत्यशपथेन व्यवस्था कार्या । नन्वेवंसति स्वहस्तछेरूयंप्रमाणा-न्तरसंवेदसापेक्षत्वादप्रमाणमेव तत्र विनापि साक्षिभिः सिध्येन्न खहस्तपरिचिन्हितमिर्तावरोधः । अनेनैवन्यायेन प्रत्यक्षंदीयमानंद्रव्यंन पश्यित । केवलंतत्समक्षंगृहीत्वा परिभाष्यतद्यिद्मस्मान्मया गृहीतमिति तेऽपि साक्षिणः

<sup>\*</sup> प्रत्ययितता=प्रत्ययिता ( आआ )

<sup>🤋</sup> नत्वगृहीत्वानुन्मत्तो=तेनगृहीतत्त्वान्मनुमतो ( आआ )

३ असंनिधानात्=अनुसंनिधानांन ( आआ )

<sup>\*</sup> नैषा=तेषां ( आआ )

स्युः तत्रापि शक्यते वक्तुमस्य प्रत्ययंगत्वा प्रपन्नोहिमितिउक्तमत्र न स्पृतिविरोधाद्वस्तुस्थितिरहुन्तुंशक्यते । अपि चयत्रास्य वचनस्यावसरोनास्ति तत्रमाणंभविष्यति कचिन्नास्ति यत्रचिरकालंतिष्ठति धनिकहस्तेलेख्यंयदिहितेन धनंदत्तंतदा कथमनेनवा नाम न मार्गितंछेल्यंन त्याजितमिति नहि चिरकालमपेक्षा वस्तुनीदशेदश्यंसंभवति मिथ्यावा-दितात्वस्यानुभीयते तथाचें।कं ॥ सद्यस्त्रयहाद्वाकार्थेषु बलंराज्ञोनिवेदयेदिति । यत्र वा भोग्यबन्धोनच भोगआस्नातो-पहारकालस् त्रविपती विनापि साक्षिभिः खहरतलेख्यंनस्थमणांवकुंलभन्ते पीत्या त्वयैतदुक्तंसंपति त्यजेति । नच पूर्वोक्तस्य वचनस्यावसरः कृतंलेख्यंततोदास्य।मीत्युका न दत्तमिति यदि न दत्तंकथंबन्धभोगोमर्षितः । ननुचैवंसित लेख्यैः सह योभोगः प्रमाणंस्यात् केवलस्य तु भोगस्य प्रामाण्यमामनित लिखितंसाक्षिणोभुक्तिरिति । किमिदं-प्रत्युक्तंपर्यन्युज्यामहे विशिष्टकालीभोगः प्रमाणंनभोगमात्रं एवंहि पठ्यते यक्तिचिद्दशवर्षाणितथापश्यतीब्रुवतीभूमे-हानिर्विशतिवारिकीति । कस्तर्ह्यस्यार्थीलिखतंलिखितेनैवेति ब्याख्यातमन्यैः कर्तृविशेषसंशयेऽने नैतिह्निखितंनचेति-लिखितेन निश्चिततत्कर्तृकेण निश्चीयते । यतु साक्षिसमक्षंतत्र कताकृतसंदेहंसाक्षिभिर्हरति तएव तत्र ममाणं न तत्र तत्कृतलेख्यान्तरदर्शनमुपयुज्यते । बुद्धिपूर्वेषु च ऋणादानादिषु केवलेभ्यः साक्षिभ्योलिखितंश्रेयः साक्षि-णोहि विस्मरेयुरन्यतरेण वा संबन्धंगच्छेयुरन्यद्वा पातकस्यासाक्षित्वे हेतुमासाद्येयुः ठेख्यन्त्वभियोगवत आत्माधीन-तया सुरक्षमिति साक्षिभ्यः श्रेयस्त्वन्तस्य एतदेवाहु ि छिखिते नतु साक्षिणइति । स्वहस्तप्रतिष्ठेन विस्मृतमप्यर्थवृत्तमि-ति मन्यन्ते पृतावा साक्षिणस्तद्वस्तुप्रत्यभिज्ञानेन प्रमाणोभवन्ति । व्याख्यानान्तराणि भर्तृयज्ञेनैव सम्यक्कतानीति तः तएवावगन्तब्यानि । सर्वथा प्रमाणमूलानिस्पृतिः कारणव्यवस्था तु कर्तब्येति । नच स्पृतरेव प्रमाणकल्पना युक्ता नहि •यवहारस्पृतिर्वेदमुला शक्यतेवक्तुं सिद्धार्थरूपत्वात्मत्यक्षाद्यवगम्यत्वाज्ञयपराजयमकाराणाम् । सिद्धोद्ययमर्थः एवंव्यव-हारेजीयतइतरइतरोजयतीति यदाप्यत्र लिङ्गश्रुतिः सापि हरीतकीं भक्षयेदारोग्यकामइतिवदवसेया । ईदशेषु विधिलहरू पेषु पत्ययेषु द्रव्यशुद्धेः प्रसङ्गेनार्थोविवेचितइति न पुनः प्रयतामहे । अष्टादशसु मार्गेषु विषयोविवादस्य एतानर्थानुद्दिश्य-पुरुषाः पायेण विवदन्ते न विद्धानि कार्याणि प्रयोजनान्यर्थसिद्धयइति यावत्तान्युत्तरत्र दर्शयिष्यामः । पृथकुपृथक्पा-धान्यमेतेषामाह एतानि प्रत्येकंप्रयोजकानि न पुनः प्रस्परमन्तर्भवन्ति । यथान्यानन्यत्र षड्भावादिष्वन्तर्भवन्ति नैव-मेवेत्यनुसक्तानित् सहस्रशः सन्ति ॥ ३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रत्यहंपश्येदित्यन्वयः । देशदष्टेः शस्ताऽविरुद्धेः देशाचारसिद्धेः हेतुभिः प्रमाणैःशास्त्रदष्टेः-साक्ष्यादिभिः । अष्टादशस्वृणादानादिषु मार्गेषु कार्यनिर्गमोपायतयामार्गसदशेषु निबद्धानि संबद्धानि कार्याणीत्यन्वयः ॥ ३ ॥
- (३) कुछुकः । तानि च ऋणादानादीनि कार्याणि अष्टादशसु ध्यहारमार्गेषु विषयेषु पिरतानि देशजातिकुल-ब्यवहारावगतैः शास्त्रावगतैः साक्षिदिव्यादिभिहैंतुभिः पृथक्पृथक् प्रत्यहंविचारयेत् ॥ ३॥
- (४) राघवानन्दः । कार्याणीत्युक्तं तानि अष्टादशसु व्यवहारमार्गेषु कथं ब्रेयानीत्यत्राह मत्यहमिति । देशदष्टैः देशजातिकुलव्यवहारावगतैःमत्यक्षेन्यायैः हेतुभिर्वा । शास्त्रदष्टैः शास्त्रोक्तसाक्ष्यादिमीमांसनैश्व <sup>(भ)</sup>॥३॥
- (५) नन्दनः । हेतवः प्रमाणानि । देशदृष्टाहेतवोद्विविधा सर्वदेशव्याप्ताः देशविशेषनियताश्रेति । शास्त्रदृष्टाहेतवः सप्तमाषादयः । अष्टादशसु मार्गेषु वक्ष्यमाणेषु विवादपदेषु निबद्धानि संबद्धानि । कार्योणि पश्येदित्यनुषज्यते ॥३॥

<sup>(</sup>अ) मीमांसनैश्व=मीमांसनैश्ववस्यतियत्रसुविहितंकार्यधर्मासिद्धिमभीप्सतेति ॥ (राघ० ४)

(६) रामचन्द्र । देशदष्टैः देशाचारैः शास्त्रदष्टैः शास्त्राविरुद्धैः हेतुभिः साधनैः अष्टादशसुमार्गेषुअष्टादशसंज्ञेषुपृथक् निबद्धानि कार्याणि प्रत्यहं पश्येत् ॥ ३ ॥

तेषामाद्यमृणादानं निक्षेपोऽस्वामिविकयः ॥ संभूयच समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ ४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । आदं प्रधानं बहुविषयं ऋणस्य नदानमदानम् । संभूयसमुत्थानंअनेकैर्मिलित्वा यत्र धनार्थवाणिज्याद्यमःक्रियते । अनपकर्म अप्रत्यर्पणम् ॥ ४ ॥
- (३) कुद्दृकः । तान्येवाष्टादशगणयित तेषामिति । तेषामष्टादशानांमध्ये आदाविहऋणादानंविचार्यते। तस्य लरू पमुक्तंनारदेन ॥ऋणंदेयमदेयंच येन यत्र तथाचयत्। दानपहणधर्माश्च तरणादानमुच्यते ॥ ततश्च ल्वधनस्यान्यस्मिन्वर्पणरू पोनिक्षेपः । अस्वामिना च कतोविक्रयः । संभूयविणगदीनांक्रियानुष्ठानमः । दत्तस्य धनस्यापात्रबुद्ध्याक्रोभोदिना वा यहणम्म कर्मकरस्य शृतेरदानम् कृतव्यवस्थाऽतिक्रमः । क्रयविक्रये च कृते पश्चातापाद्दिप्रतिपत्तिः । त्वामपशुपालयोविवादः । यामादिसीमावित्रतिपत्तिः । वाकपारुष्यमाक्रोशनादि दण्डपारुष्यंताडनादि स्तयंनिन्ह्वेन धनयहणम् । साहसंप्रसद्धधन- हरणादि । स्त्रियाश्च परपुरुषसंपर्कः स्त्रीसहितस्य पुंसोधमेव्यवस्था । पेतृकादिधनस्य च विभागः । अक्षादिक्रीडापण- व्यवस्थापनपूर्वकंपिक्षमेषादिपाणियोधनिमत्येवमष्टादश एतानि व्यवहारप्रवृत्तेः स्थानानि । समाव्हयस्य पाणियूत्रपत्वेन स्तृतावान्तर्रविशेषत्वादष्टादशसंख्योपपत्तः ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥
- (४) राघवानन्दः । उक्तानष्टादशिववादान्विशदयित तेषामिति चतुर्भः । ऋणादानम् ॥ ऋणंदेयमेदेयंचयेनयन्त्रयथाचयत् । दानंग्रहणधर्मश्च तदणादानमुच्यते इतिनारदोक्तः ॥ निक्षेपः धनस्यान्यस्मिन्पपणं यथातथादानंच । यथादायस्तथाग्रहदित वक्षते । अस्वामिविक्रयः । सोपि द्विविधः प्रकाशाप्रकाशभेदेन । संभूयसमुत्थानं संहत्यच समुत्थानं अदानंश्रदानंवादत्तस्यानपकर्मच संहत्यविणगादीनांक्रयाद्यनुष्ठानंअनपकर्म अपात्रबुत्ध्या क्रोधादिनावा दत्तस्य अपयच्चत्यनेनपरसैयनिमत्यपकर्म दानादि तिद्वन्तमनपकर्म पुनरादानिमत्यर्थः ॥ ४ ॥
  - (५) नन्दुनः । अष्टादश्विवादपदान्याइ तेषामाद्यमिति । तेषःकार्याणामः । ऋणादानंऋणस्यापदानमः । निक्षेपो-

निक्षेपापहरणम् । अत्वामिना परद्रव्यस्य । विक्रयोत्वामिविकयः । बहुभिस्तंभूयकर्मकरणं संभूय समुत्थानं दत्तस्यान-पकर्मदत्तस्यागदानम् ॥ ४ ॥

(६) रामचन्द्रः । तेषामष्टादशव्यवहाराणांसंज्ञाआह चतुर्भिः । तेषामष्टादशानामाचप्रणादानं निक्षेपः अत्वामि-विक्रयः संभूयच समुत्थानंअनेकैर्मिलित्वा धनाचुचमः अनपकर्मापत्यर्पणमः ॥ ४ ॥

वेतनस्यैव चादानंसंविदश्व व्यतिक्रमः॥ कयविक्रयानुशयोविवादः स्वामिपालयोः॥ ५॥

- ( २ ) **सर्वज्ञनाराघणः ।** संविदोनियमस्य । अनुशयः पश्चात्तापः तेन पुनर्यहणप्रयत्नोलक्ष्यते । **सामिनः पश्नां-**पालकस्य ॥ ५ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । वेतनस्य शृतेराद्दानम् संविदः अस्माभिः एतत्कर्तव्यमेतन्नेति कृतनिकृतनियमस्यातिक्रमोव्य-वस्थात्यागः । क्रयविक्रयानुशयः तत्क्रतेषि तिसन्पश्चात्तापात्तदादानपरित्यागे । स्वामिपालयोः विवादीविमतिपत्तिः । प-शुस्तामितत्पालयोः ॥ ५ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । वेतनंभृतिः । तस्यादानम् । मामनगरादिवासिनांसमयरसंवित् । स्वामिपालयोः पशुस्वामिपा-रुयोः ॥ ५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वेतनस्यादानं संविदः समयस्य व्यतिक्रमः क्रयविक्रयस्य वस्तुनोऽनुशयः विवादः लामिपाल-योः॥ ५॥

सीमाविवादधर्मश्व पारुष्ये दण्डवाचिके ॥ स्तेयंच साहसंचैव स्नीसंग्रहणमेव च ॥ ६ ॥

- (२) सर्वज्ञानारायणः । सीमायांविवादधर्मः । दण्डवाचिके दण्डकतवाक्यारुष्यइत्येकमः । स्त्रीसंयहणं स्त्रियाः परपृरुषेण स्वीकारः ॥ ६॥
- ( ४ ) राघवानःदः । सीद्मियोविवादस्तस्य धर्मीमयादानिर्णयः । पारुष्ये वाक्ष्पारुष्यमाक्रोशादि दण्डपारुष्यछेदा-दि । स्तैयं निन्हवेन धनग्रहणम् । साहसं सहीवछं तत्कृतंत्रसञ्च धनहरणम् । स्त्रीहरणं स्त्रियाः परपुरुषसंपक्षीदे ॥ ६ ॥
- (५) **मन्द् मः** । सीमा ग्रामक्षेत्रादिसीमा । पारुष्ये दण्डवाचिके दण्डपारुष्यंवाक्पारुष्यं च परगात्रेषु हस्तादिभिः कन्तनादिकं दण्डपारुष्यं । जातिकुलाचारादिनामाक्रीशोवाक्पारुष्यम् । साहसंबलात्कारः । स्नीसंपहणंपरदारपरामर्शः॥६॥
  - (६) रामचन्द्रः । सीमाविवादः पारुष्यं स्तेयम् साहसं स्त्रीसंयहः ॥६॥

स्तीपुंधमीविभागश्व यूतमाव्हयएव च ॥ पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ७॥

- (२) सर्वज्ञणारायणः । स्त्रीपुंधर्माः अन्योग्यवृत्तिनियमस्तयोः । आक्रयः पशुर्णक्षयोधनम् । आह्वद्रतिपाढेऽज्यः यमभैः । पहानि स्थानानि । व्यवहारस्य विवादस्य । रिथतौ निर्णये ॥ ७ ॥
- (४) राघवानन्दः । स्रीपुंधर्मः स्रीसहितपुंसोधर्मः यवस्था । विभागः पैतृकादिधनादेः यूनं अक्षादिस्रीडा । आ-ब्ह्यः पणपूर्वकपक्षिमेषादियोधनम् । पदानि स्थानानि विषयाः विचारस्येतिशेषः ॥ ७ ॥
- (५) नम्दनः । स्त्रीपुंधर्मोदम्पति म्यामन्योन्यित्मकर्तध्योधर्मः । विभागः दायविभागः । आहानप्राणिसूतमः । मेवकु-क्कुटादियोधनसूतमः सूतमाङ्गानिमन्युभयमन्येकध्यवद्यारास्पदमिभेषेततयोद्दयीविजयपराजयप्रक्रत्वातः । कारणतोऽभिभे-दोन स्वरूपद्दति । तथा चायमेव वक्ष्यति ॥ अमाणिभिर्म्यिक्क्यिते ति । माणिभिःक्रियते वतु सविद्ययःसमा-इयद्ति ॥ ७ ॥

(६) रामचन्द्रः । स्त्रीपुंधर्मः विभागे यूतं मेपादियुद्धक्रीडा एतानि अष्टादश पदानि स्थानानि व्यवहारिश्यतौ 'पश्येदित्यर्थः ॥ ७ ॥

## एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतांतृणाम् ॥ धर्मं शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यविनिर्णयम् ॥ ८ ॥

- (१) मेधातिथिः । भूयिष्ठयहणंप्राधान्यख्यापनार्थे अन्येऽपि व्यवहारहेतवः सन्ति यथा निवसनार्थत्वया मे वेश्म दत्तंतत्र किमित्यर्वाग्वत्सरादन्यस्मे ददासीति नचेदंदत्तानपकर्म नसत्र त्वत्विनवृत्तिरस्ति भोगानुक्कामात्रंवसतः तथा मदी- यस्थिण्डलाभिमुखंत्वया वेश्मिन गवाक्षंक्रतमिति । धर्मशाश्वतमाश्रित्येति अर्थकामावशाश्वतौ अथवा गाश्वतोषमंअनि- दंगशमतौयाय्यवस्था ताननुपालयेचात्विदानीतनयीभेवर्तिता साऽशाश्वतत्वादनादरणीया ॥ ८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । भूयिष्टमायशः तेनान्यान्यपि पदानि भवन्तीत्यर्थः ॥ ८॥
- (३) कुङ्कूकः । एषु ऋणादानादिषु व्यवहारस्थानेषु बाहुल्येन विवादंकुर्वतांमनुष्याणामनादिपारंपर्यागतत्वेन नि-त्यंधर्ममवरुंव्य कार्यनिर्णयंकुर्यात् । भूयिष्ठशब्देनान्यान्यपि विवादपदानि सन्तीति सूचयति तानि च प्रकीर्णकशब्दन नारदाचुक्तानि अतएव नारदः ॥ न दष्टंयच्च पूर्वेषु सर्वतत्स्यात्मकोर्णकमिति ॥ ८॥
- (४) राघवानन्दः । एष्वतीवयत्नंविधत्ते एष्विति । भूयिष्ठं बाहुल्येन विवादं चरतां कुर्वतामः । भूयिष्ठमित्युक्तिरहा-दशातिरिक्तसूचनार्थं तेन प्रतिज्ञादिपहः । अनादिपरंपरागतं तेन शास्वतमः ॥ ८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एन्विति ॥ एषुस्थानेषु अष्टादशस्थानेषु भूयिषं अतिशयमः ॥ ८ ॥ यदा स्वयं न कुर्यात्तु नृपतिः कार्यदर्शनम् ॥ तदा नियुक्ष्याद्विद्वांसंब्राह्मणंकार्यदर्शने ॥ ९ ॥
- (१) मैधातिथिः ॥ अष्टादशपदाभित्रंपाद्विवाकेतिसंद्वितं । आश्विक्षक्यां च कुशलंशुतिस्वृतिपरायणम् ॥ कुतश्विदितपादिकार्यान्तरच्यासद्वादपाटवाद्वा यदि त्वयंनपश्येत्तदा विद्वान्त्राह्मणोनियोज्यः । विद्वत्ता च या व्यवहारविषयासा
  तदिधकारतएवार्थगृहीता निह योयन्त जानाति सतत्राधिकारमहीत । धर्मशास्त्रपरिद्वानन्तु रागद्वेषदोषेण् विपरीतार्थावधारणनिवृत्यर्थगृपयुज्यते । धर्मञ्चस्तु सतोरिष रागद्वेषयोः शास्त्रभयेन विपर्यत्युपयोगवद्धर्मशास्त्रपरिद्वानं व्यवहारदर्शनन्तु तदर्थगृहीतंथेन विना न शक्यते व्यवहारिणयः कर्तृतिहृद्धानंतदिधकाराऽऽक्षिप्तमः । यत्तु द्वात्वाऽन्यथा कियते
  तिन्ववृत्तिरुपदेशान्तरिवषया वक्षति चैवमर्थयत्नान्तरमिष वेदिवदस्त्रयः राज्ञश्च मक्तोविद्दानिति । शास्त्रान्तरपरिद्वानन्तु
  व्यवहारेऽधिकियमाणस्यादष्टाय स्यातः । नियोज्योविद्दान्स्यादिति पित्रव्यमः । नियुञ्ज्यादिति नियुक्तित त्वराज्यतोपद्वद्वान्
  दिति हि कातीयाआत्मनेपदंत्वरंति ॥ ९ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । त्वयंनकुर्वीत कारणान्तरवशात ॥ ९ ॥
- (३) क्रुझूकः । यदा कार्यान्तराकुलतया रोगादिना वा राजा त्वयंकार्यदर्शनंन कुर्यात्तदा तद्दर्शनार्थकार्यदर्शना-भिन्नंत्रामणीनयुत्जीत ॥ ९॥
- ( ४ ) राषवायन्दः । अत्रार्थे स्वयमसमर्थभेत्यतिनिधिकुर्यादित्याह् यदेति । ब्राह्मणमेव नियुञ्ज्यान्नान्यमितिनिः यमः ॥ ९ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । आपत्कल्पमाद् । यदात्पयन्नेति ॥ ९ ॥

<sup>\*</sup> ता=तो (आ आ ) १ तनयी=ततः (आ आ )

(६) रामचन्द्रः । नृपतिर्यदा स्वयं वादिपतिवादिनोः कार्यनिर्णयं नकुर्यात्तदा विद्वांसंब्राह्मणं कार्यदर्शने नियु-ञ्ज्यात् ॥ ९॥

## सोऽस्य कार्याणि संपश्येत्सभ्येरेव त्रिभिर्दतः॥सभामेव प्रविश्याच्यामासीनः स्थितएव वा॥१०॥

- (१) मेधातिथिः । सम्यैरिति जातिविशेषानुपादानेऽप्युत्तरत्र विषयहणाद्वाह्मणैः सहेति च पूर्वत्र ब्राह्मणयहणा-द्वाह्मणाएव विद्वायन्ते । त्रियहणन्त्वेकद्वयोः प्रतिषेधार्थं त्रिप्रभृतयस्त्विष्यन्तएव साक्षीप्रकरणे चैतद्वक्यामः । सभामेव प्रविश्याम्यामिति राजस्थानापत्या सभापविश्य स्थानासनेषु तद्धमेषु पुनर्वचनंप्रदर्शनार्थधर्मान्तरिनवृत्यर्थवा तेन राज-स्थाने नोपविशति ॥ १० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । सभ्यैः सभार्थैः अन्यैरपि त्रिभिर्वेदज्ञैः । सभां राज्ञः प्रविश्यैव न बहिरपि ॥ १० ॥
- (३) कुद्भूकः । सब्राह्मणोऽस्य राङ्गोद्दष्टव्यानि कार्याणि त्रिभिर्बाह्मणैः सभायां साधिभिर्धार्मिकैः कार्यदर्शनाभि-बैर्वृतस्तामेव सभांप्रविश्योपिवश्य स्थितोवा ननुचंऋम्यमाणः तस्य चित्तव्याक्षेपसंभवत्वात्तादशऋणादानादीनि कार्या-णि पश्येत् ॥ १०॥
- (४) राघवानन्दः । तस्य प्रतिनिधेःकत्यप्रकारमाह सोस्येति । सभ्यैः सभायांसाधुभिः ब्राह्मणैः । अग्यां श्रेष्ठाम् । आसीनादि पदद्वयं । गुरुलघुकार्यपरं चक्रमणंपत्याचष्टे वा ॥ १० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । सः ब्राह्मणः अस्य राज्ञः समैरेभिस्त्रिभिर्वृतः कार्याणि पश्येत् ॥ १० ॥

#### यस्मिन्देशे निषीद्नि विप्रावेदविदस्तयः॥ राज्ञश्वाधिकतोविद्वान्त्रह्मणस्तांसभांविदुः॥ ११॥

- (१) मेधातिथिः । उक्तंसभांप्रविश्य व्यवहारान्पश्येदिति सभाशब्दश्य लोके गृहपासादिवशेषे वर्तते मयेन निर्मिता दिव्या सभा हेमपरिष्कतेति क्वित्पुरुषविशेषसंघिता सभेति तिन्वृत्यर्थसभायालक्षणमाहः । यत्र त्रयोज्ञाह्मणावेदिवदः सिन्धियन्ते राज्ञश्यसंबन्धीप्रकतोधिकते बिद्धानित अथवा प्रकतोन्तरश्लोके सिन्हितः । सेह सभाभिषेता । त्रह्मयहणं-स्तुत्यर्थम् । यथा ज्ञह्मयः सभा निरवद्येवयमपीति ॥ १९ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । त्रयोवेद्विदोवेदार्थविदः एँकैकवेदस्यैकेंकेनाष्ययनात् । प्रकृतोधिकृतः । सभां निर्णययो-ग्याम् ॥ ११ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यत्मिन्स्थाने ऋग्यजुःसामवेदिनस्थयोपि ब्राह्मणाअवितष्ठन्ते राज्ञाधिकतश्य विद्वान्ब्राह्मणएव प्रक-वन्वादवितष्ठते तांसभांचतुर्मुखंसभा मेव मन्यते ॥ ११ ॥
- (४) राघवानन्दः । सभामित्युक्तंत्रह्शणमाहः यत्मिन्ति । वेदविदः ऋग्यजुःसामविदः । राज्ञाऽधिकृतः प्रािष्ट्-वाकः । एतांस्ताति ब्रह्मणइति प्रजापतेः । तादशीं विदुर्भन्वादयः ॥ ११ ॥
  - (५) नन्दनः। सभालक्षणमाह यत्मिन्देशइति॥ ११॥
- (६) रामचन्द्रः । सभात्वरूपमाह यात्मिनिति । यात्मन्देशे स्थाने त्रयोविषाः निषीदन्ति उपविशंतीत्यर्थः । राज्ञः संमताराज्ञः त्वभावानुकारी ॥ ११ ॥

धर्मोविद्धस्त्वधर्मेण सभायत्रोपतिष्ठते ॥ शस्यंचास्य नकन्तनि विद्धास्तत्र सभासदः ॥ १२॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । धर्मःसत्यरूपः विद्धोगृहीतभेदः । अधर्मेण असत्येन । तच्छल्यमसत्यम् । नरून्तन्ति न-छिन्दन्ति । विद्धाः पापविद्धाः ॥ १२ ॥
- (३) कुःह्यूकः । भाःप्रकाशः तया सङ्दर्जतइति विद्वत्संहितरेवात्र सभाशब्देनाभिमता । यत्र देशे सभाविद्वत्संह-तिरूपांधर्मः सत्याभिधानजन्योऽनृताभिधानजन्येनाधर्मेण पीडितआगच्छित । अधिपत्याधिनोर्मध्यएकस्य सत्याभिधाना-दपरस्य मृषावादात्ते च सभासदोऽस्य धर्मस्य पीडाकरत्वाच्छल्यमिवाधर्मनोद्धरन्ति तदातएव तेनाधर्मशल्येन विद्धाभ-वन्ति ॥ १२ ॥
- (४) राघवानन्दः । अप्रमत्तैः सभा प्रवेष्टच्येति विधास्यन्नाह धर्मइति । भा प्रकाशः कताकतप्रकाशकविद्दत्संग-तिरूपा तयासह वर्तमाना सभा । अतोयत्र देशे सत्याभिधानजःप्रकाशरूपोधर्मः अनृतप्रच्छादकतमोरूपाऽधर्मेण विद्धो-ऽभिभूतःसन् तादशींसभां उपतिष्ठते धर्मः । अतएवै शल्यं शल्यमिवाधर्म दुःखसामगीत्वात् धर्मस्य शल्यमितिवा तंन-निक्रम्तिन नोद्धरन्ति । अतस्तेन सभासद्द्व विद्धास्तत्पापयुक्ताएवेति ॥ १२ ॥
- (५) नन्दनः । असम्यग्व्यवहारदर्शने सभ्यानांदोषमाह धर्मेति । यत्र देशेऽधर्मेण विद्धोनिपीडिनोधर्मस्तत्परि-ह्रारार्थसभांसभ्यानुपतिष्ठन्ति न कन्तन्ति न निर्हरन्ति चेत्तत्रदेशे स्थिताःसभासदोनिन्द्याभवन्ति ॥ १२ ॥
- (६) **रामचन्दः** । अस्य कार्याधिनः शल्यं शल्यरूपंदुःखं नकन्तन्ति न छिन्दन्तितत्र सभासदोविद्धाभवन्ति पा-पेनयुक्ताभवन्तीत्यर्थः ॥ १२ ॥

#### सभांवा न प्रवेष्टव्यंवक्तव्यंवा समञ्जसम् ॥ अत्रुवन्वित्रुवन्वापि नरोभवित किल्बिषी ॥ १३॥

- (१) मेधातिथिः। अनेनार्थेन द्वयंविप्रतिषिध्यते प्रतिपन्नाधिकारेण मिध्यादर्शनंन कर्तव्यमन्येन च क्रियमाणं-नीपेक्षणीयंतत्रीभयथा दोषः। अब्रुवन्नन्येनविपरीतेनुष्ठीयमाने तूल्णीमासीनोहस्तक्षेपेण वा शास्त्रान्याविरुत्धंब्रुविक्विल्ब-षी पापभाग्भवित तेन नेषा प्रत्याशा कर्तव्या द्वितीयः प्राद्विवाकोभिध्यापश्यित सएव योजयत्यहंतूल्णीभूतउदासीनः कि-मित्येनसा योक्ष्यदित सभाप्रवेशनिष्धेन चात्र व्यवहारदर्शनीधिकारप्रतिपत्तिः प्रतिषिध्यते। सभा वा न भैवेष्टव्येति व्यवहारदर्शनीधिकारप्रतिपत्तिः प्रतिषिध्यते। सभा वा न भैवेष्टव्येति व्यवहारदर्शनीधिकारपिकारोन प्रतिपादनीयद्वयर्थः। प्रतिपन्नश्चेत्समञ्जसंवक्तव्यं अनेन त्वनधिकतस्यापि यदछ्या सन्निहितस्य मिथ्यापश्यत्यु सभ्येषु विदुषस्तूर्णीभावंनेछिन्त तथा च नियुक्तोवानियुक्तोवा धर्मन्नोवक्तुमर्हात अथराजपुरुषपर्यनुयोग-आशद्वायतिकिमित्यनिधकतोत्रविति ततश्च तत्प्रदेशादपर्सर्तव्यं तदिदमुक्तंदुर्बर्लाह्मसायां चाविमोचने शक्तश्चेदिति॥ १३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। विश्ववन् विपरीतंश्रुवन् ॥ १३ ॥
- (३) कुद्धूकः । यतएवमतः सभामिति सभामवगम्य व्यवहारार्थतत्त्रवेशोन कर्तव्यः पृष्टश्रेत्तदा सत्यमेव वक्त व्यमः । अन्यथा तृष्णीमवितिष्ठमानोष्ट्रषा वा वदन्तुभयथापि सद्यः पापी भवति । मेधातिथिना तु सभावानमवेष्ट्रव्यार्दात ऋग्वेदपितमः ॥ १३ ॥
  - (४) राघवानन्दः। एवंसभामिति । ज्ञात्वा न प्रवेष्टध्यं दैवात्प्रविष्टेन समझसमेव वक्तव्यम् । नप्रवेष्टब्यासभावे-

<sup>\*</sup> एव≒एव अस्य ( राघ०४ ) पापी=पापीभवत्येव ( राघ० ४ ) ( १ ) नियुक्तोवा=पिमुक्तोवा=( आ आ )

<sup>(</sup> ११ ) सभांवानत्रवेष्टव्यम् = सभावानत्रवेष्टव्या ( ट, ठ, इ, थ, भ, र, न, य, )

<sup>=</sup> सभायांनमबेष्टब्यम् (त)

ति पाठीमेथातिथेः । अञ्जवन् लोभादिनाञ्चात्वानजानामीति तूर्णीवातिष्ठेत् । विज्ञवन् श्रुतदृष्टादृश्यथाज्ञवन् । किल्बि-षीपापी ॥ १३ ॥

- (५) नन्दनः । सभायामिषकतीन भवेद्दा अधिकतश्रेद्दक्तव्यः समज्ञसंन्याय्यम् । विद्ववन् असमञ्जसंब्रुवन् ॥१३॥
- (६) रामचन्द्रः । सभेति । समंजसंसद्धर्मानुकूलंअब्रुवन्मौनंकुर्वन् विब्रुवन् अथ विरुद्धंब्रुवन् नरःकिल्बिषीभविति ॥ १३ ॥

#### यत्र धर्मीद्यधर्मेण सत्यं यत्रावृतेन च ॥ हन्यते प्रेक्ष्यमाणानांहतास्तत्र सभासदः ॥ १४ ॥

- (१) मेधातिथिः । धर्मशास्त्रन्यायदेशनियता व्यवस्था सा वेदधर्मेण तद्यतिक्रमरूषेण हन्यते विनाश्यतेऽिशना मन्त्यीयना तथा सत्यमनृतेन साक्षिभिर्हन्यते पाद्विवाकादयश्र प्रेक्षंते न तत्त्वमुद्धरन्तिःततस्ते हृताः शवतुल्याभवन्तीतिनि न्यते तस्मान्नािधप्रत्यािधनौ विपरीतमाचरन्तौ सभासिद्धरुपेक्ष्यौ । साक्षिणश्च धर्माधर्मग्रहणे न सत्यानृतग्रहणेनवा-सिद्धंश्लोकपूरणमुभयोरुपादानमतोविषयभेदेन व्याख्यातम् ॥ १४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । यतएव सन्यमनृतेन हृन्यतेऽतएव धर्मीऽधर्मरूपेण तत्र हृन्यते ॥ १४ ॥
- (३) कुह्यूकः । यस्यां सभायामाधिपत्याधिभ्यामधर्मेण धर्मोन दृश्यते यत्र च साक्षिभिः सत्यमनृतेन नाश्यते । स-भासदांपेक्षमाणानांताननादृत्य तेषतीकारक्षमानभवन्तीत्यर्थः । षष्ठीचानाद्ररहृत्यनेन षष्ठी । तत्र तप्तृ सभासद्स्तेन पा-पेन हताभवन्ति ॥ १४ ॥
- (४) राघवानन्दः । सत्यंवदन्तमाहुर्धर्मवदतीतिश्रुतिमाश्रित्य धर्मपदंत्वकारणंसत्यंरुक्षयतीतिस्पष्टयन्धर्मरक्षणं-सार्थवादंविधत्ते यत्रेतिचतुर्भिः । अधिमत्यधिभ्यामधर्मेण धर्मीनाश्यते यत्रवा सत्यं साक्षिभिरनृतेन नाश्यतइति प्रेक्षमाणा-नां पश्चीचानादरइतिपश्ची । तानुमतीकाराक्षमान् अनादत्येत्यर्थः । तेन पापेन हताः हतप्रायाः ॥ १४ ॥
- ( ५ ) नन्दनः । कैश्वित्सम्येद्धंमें हन्यमानं केषांचित्सम्यानामुपेक्षमाणानांदोषमाह यन्नधर्मोहीति यत्र हन्यते के-श्वित्सभासद्विधंमेंण पीड्यते पेक्षमाणानांकेषांचित्सभासदामनाद्दे षष्ठी प्रेक्षमाणास्ते सभासदोहताः स्यः ॥ १४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । किंग्रेक्ष्यमाणानांपापदर्शिनांपश्यतां अधर्मेणधर्मःहृन्यते तत्र सभासदःहताक्क्षेयाः ॥ १४ ॥ धर्मएव हतोहन्तिधर्मोरक्षति रक्षितः ॥ तस्माद्धर्मीन हन्तव्योमानोधर्मोहतोवधीत् ॥ १५ ॥
- (१) मेधातिथिः । न भयादन्यथा दर्शनंकर्तव्यं यतोधर्मोव्यतिकान्तः सन्हन्ति नोर्थतत्सहायोराजावा तथा ध-र्मएव पालितः सर्वतोभयमपनुदति नापकर्नुमिध्यारयः कुद्धाः शक्कवन्ति तस्मादेवंजानानः सुखदुः खे धर्माधीने इति धर्मो-नहन्तव्यः यदि वयंधर्महन्मस्तदा सोस्मान्सर्पदव रोषितः प्रतिहन्तीत्यतोधर्मोहतः सन्मास्मान्वधीदित्यात्मपरित्राणार्थधर्मी-रक्षितव्यः ॥ १५ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । हतोहन्यमानः । मावधीदितपूरणीयम् ॥ १५ ॥
- (३) कुङ्खूकः । यलाद्धर्मप्वातिकान्तदृष्टानिष्टाभ्यां सङ्गाशयित नाधिष्रस्यर्थ्योदिः । सएव नातिकान्तस्ताभ्यां सङ् रक्षति तलाद्धर्मोनातिकमणीयःमाऽलान्त्वत्सहितानिकान्तोधर्मोवधीदिति सभ्यानानुत्पश्ववद्वतस्य पाड्वित्राकस्य संबोधनिमद्म अथवा नोनिषेधऽन्ययं नोहतोधर्मोमावधीत् नहन्त्येवेत्यभिष्रायः ॥ १५ ॥
  - (४) **राघवानन्दः** । धर्मस्य इननाद्रक्षणमेव पथ्यमित्याइ धर्मइति । धर्मोन इन्तब्योऽसाभिः यतः नः असान्

हतः अधर्मेणप्रतिबद्धः मावधीत् माहिस्यादित्यन्वयः । अन्यथा धर्मस्य हननाभावाद्धतोवा कथं हन्यादितिभावः ॥ १५॥

- (५) नन्द्रनः । कथंधर्मे हन्यमाने सभासदोहन्यन्तद्दयाह धर्मएवहतद्दित यैर्धमीहतस्तान्धर्मीहत्येव । हेमहर्षयः मानोह्यान्धर्मीवधीत् ॥ १५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । धर्मएव पुरुषंहन्ति । हतोधर्मः नः अल्पाकमवधीत् ॥ १५॥

# दयोहि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते सलम् ॥ दपलंतंविदुर्दैवास्तरमाद्धर्मन लोपयेत् ॥ १६ ॥

- (१) मधातिथिः । वृषलशब्दिनर्वचनेन मिथ्यावाँदीनिन्दाने न जातिवृषलोवृषलः किर्तार्ह योवृषस्य कामवर्षणो-धर्मस्यालंकुरुने निवृत्तिवचनोलंशब्दः सवृषलद्त्येतमर्थं देवाः प्रतिपन्नाः मनुष्यास्तु यदि जातिशब्दमेनमन्यन्ते कामंमन्य-न्ताप्रमाणतरास्तु देवास्ते चानेन प्रवृत्तिनिमित्तेन वृषलशब्दमयोगंमन्यन्ते देवयहणमर्थवादः। तस्माच्छ्राद्धकाले वृषलैर्न प्रवेष्ट-व्यंहन्तव्योवृषलभ्योरइत्याद्याष्ठ क्रियाष्ठ मिथ्यादर्शी ब्राह्मणएव वृषलशब्देन यहीतव्यइतिअतोवृषलत्वमा प्रापमिति ध-मैनलोपयन्नाशयेदिति वृषलत्वाभ्यारोपोनिन्दा ॥ १६ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः ।** वृषोधर्मदृष्टार्थवर्षणात् । अलं ब्यर्थत्वं निषेधवा । वृष्ठंतंविदुरतःसोपि शूद्रादिवृष्ठव-निन्यः ॥ १६ ॥
- (३) कुःहृकः । कामान्वर्षतीति वृषः वृषशब्देन धर्मएवाभिधीयतइति । अलंशब्दोवारणार्थः यसाद्धर्मस्य योवा-रणंकरोति तदेवावृष्णंजानन्ति न नातिवृष्णम् । तसाद्धर्मनोच्चि चादिति धर्मव्यतिऋमखण्डनार्थवृष्णशब्दार्थनिर्वचन-म् ॥ १६ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । धर्मस्यारक्षणे किस्यातत्राहः वृषेति । वृषः प्रवर्षत्यर्थकाममे। शानिति, । अलंशब्दोवारणार्थः । तेन धर्मस्य वारणात्तं वृष्टंश्रद्धं गवाशिचण्डालंवा विद्यादित्यन्वयः ॥ १६ ॥
- ( ६ ) **नन्दनः । सम्य**ग्व्यवहारादिशानांशूद्रसमत्ववृष्ठशब्दनिर्वचनेनाह वृषोहिभगवानिति । हि हेते। त**ला**द्धर्मठो-पयेदिति ॥ १६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तस्य धर्मस्य यः अलं निवारणं लोपमः ॥ १६॥

# एकएव सुरुद्धमीनिधनेऽप्यनुयाति यः॥ शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति॥ १७॥

- (१) मैधातिथिः । भयाद्धमीतिकमोनकर्तव्यद्दयेतद्धमंत्व हतोहन्तीत्यनेनोपिदष्टंस्नेहतोन कर्तव्यद्दयनेनोपदिश्यते यतएकः सुत्दद्धमंस्तत्र स्नेहोभावनीयः अन्योहि मनुष्यः सुत्दत्कार्यमपेक्ष्य जहाति जीवनं योपि स्यादत्यन्तिमनंतस्यापि सौहाईमनिधनात् । धर्मस्तु मृतमपि पुरुषमन्वेत्यतोन सुत्दद्पेक्षया मिध्यादर्शननुपेक्षाकर्तव्या॥ भार्यापुत्रोमिन्नमर्थाम्यर्विक्यन्त्यंतेदेहनाशेनरस्य । धर्मस्त्वेकोनैनमुज्झत्यजस्रतस्माज्ञह्यात्पुत्रदारान्तधर्मम् ॥ यद्य्यद्धर्माद्भार्यादि तरर्भवशारीण सह नाशंगळिति धर्माद्य्योष्ट्रतेन परित्रातुंकिम्बत्समर्थद्वत्यर्थः । सुद्धद्वान्धवानुरोधादपि धर्मोन हातव्यः॥ १७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अनुयाति नत्यजति ॥ १७ ॥
- (३) कुङ्कृकः । धर्मएवैकोमित्रंयोमरणेऽन्यभीष्टफलदानार्थमनुगच्छति यस्मादन्यत्सर्वभार्यापुत्रादिशरीरेणैव सहा-दर्शनंगच्छति तस्मात्पुत्रादिसेहापेक्षयापि धर्मोन हातध्यः ॥ १७ ॥

<sup>\*</sup> वादी=दर्शी ( आआ )

- (४) राघवानन्दः । अहोसर्वपयन्नेनधर्मीरक्षगीयइत्याह एकइति । सुद्धत् प्रत्युपकारंनापेक्षनेऽथवोपकरोति अतएव ब्रायते । धर्मीनित्यः सुखदुःखेन्वनित्ये इति ॥ अहोकष्टंयदेनादृशंधर्मजनानपालयन्तीत्याह शरीरेणेति स्थ्लेन । प्रत्यक्षह्मतत्सर्वधनजायादि तदुक्तम् ॥ भायापुत्रोमित्रमर्थाविचित्रानश्यन्त्येतदेहनाशेनरस्य । धर्मस्त्वेकोनैनमुद्द्यत्यज-स्रंतसाज्जह्मानुत्रदारंनधर्मनिति ॥ १७ ॥
- (५) नन्दनः । कुतश्च धर्मनलोपयेदित्याह एकएवेति । अनुयाति कर्तारंरक्षति । यद्यमादिति यावत् । अन्यत्पुत्र-मित्रादिकर्म । हिशब्दोहेतौ तत्मान्नलोपयेदिति ॥ १७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एकएव धर्मः सुरूद्रूपः यः निधने मरणे अति 'नुयाति अनुपश्चाद्रच्छति । अन्यतु संर्वे शरोरेण समं नाशं गच्छति ॥ १७ ॥

पादोधर्मस्य कर्त्तारं पादः साक्षिणमृच्छिति ॥ पादः सभासदः सर्वान्पादोराजानमृच्छिति ॥ १८ ॥

- (१) मेधातिथिः । नचेषा मनीषा कर्तव्याथिना प्रत्यथिना वान्यतरस्य भूम्याद्यपद्वीयते सएव भूम्यपहारदोन्षभागभविष्यति वयन्तु तदकारिणः किमितिदोषवन्तःस्यामोयतस्तस्यायंचतुर्धा विभज्यते अर्थवादश्चायं नह्मन्यकृतस्यैन्तसीन्यत्र गमनमस्ति तेषामिप मिथ्यादर्शनिषधादुत्पद्यते पापिमथ्यालंबनं राज्ञःत्वयमप्रयते। व्यथिकतराजस्थानीयादि-दोषाद्दोषवत्वं यदि राजाधिकतोमिथ्याचरितेन ज्ञापितः पराजितंदुष्टंनगृह्वीते नचपुनःसम्यङ्निर्णयंकरोति ततः सोपि पापभाग्यवित । अधिकतोपलक्षणार्थवा राजयहणं यदा राजा स्वयंमिथ्या प्रयति तदा दुष्यित यदा राजस्थानीयस्तदा तस्य दोषदृत्यर्थः ॥ १८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारांचणः । अधर्मस्य कतस्य पादोय।वताभवतितावज्ञागः कर्तारंभिथ्याशाद्धिमृच्छति याति । एव-मुत्तरत्र ॥ १८ ॥
- (३) कुक्कूकः । दुर्व्यवहारदर्शनादधर्मसंबन्धीचतुर्थभागोऽधिनमधर्मकर्त्तारंप्रत्यिनंवा गच्छति परश्चतुर्थभागः साक्षिणमसःयवादिनम् । अन्यपादः सभासदः सर्वानधर्मप्रवृत्त्यनिवारकान्ध्यामोति । पादश्च राजानंबजित सर्वेषांपाप-संबन्धोभवतीत्यत्र विवक्षितम् ॥ १८ ॥
- (४) राघवान-दः । वृषपदस्चितधर्मप्रतियोगितयाऽधर्मस्यापि चतुष्पात्त्वंप्रकटयन् तत्कार्यमाह पादइति । सभा-गच्छन्ति क्वित्तत्रैवाधर्मेणावसीदन्तीतिवा सभासदः । सभापूर्वसदेरूपम् ॥ १८ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । सम्यग्व्यवहारादर्शने परकतस्याधर्मस्यांशभागिनआह पादीधर्मस्य कर्त्तारिमिति ॥ १८ ॥ राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्तेच सभासदः ॥ एनोगच्छिति कर्त्तारंनिन्दाहेथित्र निन्धते ॥१९ ॥
- (१) मेधातिथिः । एषएवार्थोविपर्ययेणोच्यते यत्र दोषवान् दोषगोपियतुं न रुभते प्रकटिक्रियते तदीयोदोषस्तत्र सर्वसाधुसंपद्यतद्वि । यत्र धर्मइत्यतआरम्य मिथ्यादर्शनीपेक्षणप्रतिषेधार्थनिन्दाप्रशंसाभ्यां शुभाशुभफरुदर्शनार्थाअर्थनवादाः ॥ १९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । मुन्यन्तेचेति चकारात्साक्षिणोपि ॥ १९ ॥
- (३) कुः झूकः । यस्यां पुनः सभायामसत्यवादी निन्दाहीं ऽर्यीप्रत्यर्थीवा सम्यक्न्यायदर्शनेन निन्दाते तत्र राजा निष्पापोभवति । सभासदश्च पापेन न संबध्यन्ते । अर्थ्यादिकमेव कर्तारंपापमुपैति ॥ १९ ॥

- ( ४ ) राघवानन्दः । तत्प्रतीकारमाहः राजेति । निन्धते राजसभासदैर्यस्तन्तिन्दनमेव तेषांत्रायश्चित्तम् । राजाः अनेनाः पापान्मुक्तः । राजेतिसाक्षिसभासदानामुपलक्षणम् । एनः पापं कर्तर्येव स्थादितिभावः ॥ १९ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । तत्रायंपरिहारइत्याह राजेति । येमुच्यन्ते एनसा यत्र सभायाम ॥ १९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । न एनः यस्यास्तीअनेनाःराजाभवित । नयार्थःयत्रनिन्धते ॥ १९ ॥

# जातिमात्रोपजीवी वा कामंस्याद्वाह्मणब्रुवः॥ धर्मप्रवक्ता नृपतेर्नतु शूद्रः कथंचन॥ २०॥

- (१) मेधातिथिः । उक्तं ब्राह्मणेः सह धर्मनिर्णयंकुर्याचिभिश्र मच्चकैः तत्र मिच्चणाञ्चातेरिवशेषितत्वाच्छृद्दाअपि समांभिवष्टामिच्चत्वाद्वृद्धात्वाद्ववहारिक्यं यास्तद्वतांधर्मव्यवस्थांकथंचित्संस्कृतवृद्धयोन्नूयुः नच सर्वत्र व्यवहारेकृतवृद्धयोन्नूयुः नच सर्वत्र व्यवहारेकृतवृद्धयोन्नूयुः नच सर्वत्र व्यवहारे स्मृतिशास्त्रपरिज्ञानमुपयुज्यते येन तदभावाद्येष्ठुमत्वादनर्थकः शूद्धमित्षेधआशृद्ध्योत तथा हिजयपराजयकारणानिकोकिकप्रमाणवेद्यान्येव साक्ष्यादीनि अयंसाक्षी धार्मिकोनचैतस्य केन चित्संबन्धेन संबन्धी अयंत्वसाक्ष्यसक्तद्वय्यभिचारत्वादित्येवमादि शक्यते व्युत्पन्नबुद्धिना व्यमुत्धेक्षितुं न स्मृतिशास्त्रकृत्याच्यः अतः पाष्पत्त्रस्य प्रतिषेधोयं नच मिच्चत्वे पुरोहितवज्ञातिनयमः तथाहि तैः सार्धिचन्त्रयेदित्युक्ता ततोब्राह्मणेन सह चिन्तयेदिति तेनायमर्थोयद्यपि कर्थाचच्छूद्दोन्यायकेशांशमिषगच्छित्तथारि राजाधिकरणे विवदतोमच्चीनियहाधिकतोवा न किचित्पबृत्यात् । पूर्वश्लोकार्थमितषेधः शेषतया व्याववेद्यः । नहि जातिमात्रोपजीविनोवेदुष्यादिगुणरहितस्य धर्ममवक्तृत्वनियोगःशक्योवकृतस्यैव रूपपरीक्षायां तत्माद्विष्यसयमाचौर्यग्रहेभुक्यादितवत्मित्रवेध्यशेषभूतमिदमनुक्कानंन पुनरनुक्कानमेव अन्तर्व काममित्याआह कामशब्दमयोगे विधित्वव्याहन्यते। अन्ये तु ब्रुवते। ब्राह्मणस्य प्रवक्तृत्वविधानात्तदा नियोज्योविद्धान्त्रस्याह्मणहित क्षत्रियादयस्तत्रापि वर्णानिषिद्धास्तत्रेह पुनः शूद्धतिषेधोविद्धद्वाह्मणाभावे क्षत्रियवैश्ययोरभ्यनुक्कानार्थद्ति शेषसमानं जातिमात्रमुपजीवतीति मात्रशब्दीवधारणे ब्राह्मणजातिमेव केवलमुपाश्रित्य जीवति नाभ्ययनादीनगुज्यविश्वालिर्गुणव्वत् । ब्रुवशब्दःकृत्सायां ॥ २० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । जातिमात्रोपजीवी जात्याबाह्मणः संस्काररहितः सएव संस्कृतोऽनध्येता बाह्मणबुवः । नतुशूद्रइति ब्राह्मणबुवस्याप्यसंभवे क्षत्रियवैश्याविष स्यातामित्येतदर्थम् ॥ २० ॥
- (३) कुद्धूकः । ब्राह्मणजातिमात्रंयस्य विद्यते नतु ब्राह्मणकर्मानुष्ठानं विणगादिवत्साक्ष्यादिद्वारेण स्फुटन्यायान्या-यनिरूपणक्षमोब्राह्मणजातिरिष वा यस्य संदिर्धार्थानांब्राह्मणंब्रवीति सवरं उक्तयोग्यब्राह्मणाभावे च क्रवित्कार्यदर्शने नृपतेर्भवेन्नतु धार्मिकोपि व्यवहारज्ञोपि शृद्धः । ब्राह्मणोधर्ममवक्तेति विधानादेव शृद्धनिवृत्तिः सिद्धा पुनर्नतु शृद्धदित श्र-द्रिविधोधोग्यब्राह्मणाभावे क्षत्रियवैश्ययोरभ्यनुज्ञानार्थः अत्यवकात्यायनः ॥ यत्रविधोन विद्वान्स्यात्क्षत्रियंतत्र योजये-त । वैश्यंवा धर्मशाह्मज्ञंशूदंयक्षेन वर्जयेत ॥ २० ॥
- (४) राघवानन्दः । उक्तगुणविद्वमालाभे तादक् शूदोपिसभ्यः स्यादितिमन्वानं सार्थवादं मत्याह जातीतिद्वा-भ्याम् ॥ ब्राह्मणोयत्र नस्यानु क्षत्रियंतत्र योजयेत्। वैश्यंवाधमंशास्त्रद्वांशूद्वयत्नेन वर्जयेत् इतिकात्यायनोक्तेः ॥ जा-

<sup>🤋</sup> नचैतस्य=नाध्ययनवान्नचैतस्यं (आ आ) २ चा=ण (आ आ)

तिमात्रीपजीवी जात्या ब्राह्मणोननुकर्मणा । जातिसंदेहेपि ब्राह्मणोहिमिति ब्रवीतीति ब्राह्मणब्रुवः । सोपि धर्मप्वका अ-नेन जितमनेन नेति विचारकः ॥ २० ॥

- (५) नन्द्रनः । एवंतावद्यवहारदर्शने ब्राह्मणस्याधिकारित्वंतस्यासम्यग्दर्शने देशिश्व प्रतिपादितः इदानीब्राह्मणा-भावे क्षत्रियादयोग्यवहारदर्शनेऽधिकर्तव्यादितचेत्तत्राह जातिमात्रोपजीवीवेति । कथञ्चन आपद्यपि । श्रृद्वस्यैव निषेधा-त्क्षत्रियवैश्ययोरापद्यनुज्ञा गम्यते ॥ २० ॥
- (६) रामचन्द्रः । नृपतेर्धमंपवक्ता जातिमात्रोपजीवी संस्काररहितः ब्राह्मणः कामं अतिशयेन स्यात् । ब्राह्मण-ब्रुवः संस्कारसहितोवा धर्मप्रवक्ता स्यात् । नतु श्रूदः कथंचन ॥ २० ॥

#### यस्य श्रुदस्तु कुरुते राज्ञोधर्मविवेचनम् ॥ तस्य सीदति तद्राष्ट्रं पद्गेगौरिव पश्यतः ॥ २ १॥

- (१) मेधातिथिः। पूर्वविधिशेषीयमर्थवादः । यस्य राज्ञः शूद्रोधर्मविवेचनं धर्मनिर्णयंकरोति तस्य सीदित न-श्यति राष्ट्रंपजाः कर्दमे गौरिव : ॥ २१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पश्यतोराज्ञः ॥ २१ ॥
- (३) कुङ्क्कः। यस्मान् यस्यैत्यादि यस्य राज्ञोधर्मविवेचनंशूद्रः कुरुते तस्य पश्यतएवपङ्केगौरिव तदाष्ट्रमवस-नंभवति ॥ २१ ॥
- (४) **राधवानन्दः** । शूद्रकृते विचारे दृष्टदीषमाह् यस्येति । पश्यतोराङ्गः रक्षकस्यापीत्यनादरे षष्ठी । तृणायला-भेन यथा पद्रस्था गौः सीदत्येवं शूद्रविचारजधर्भेण राज्यंनश्यतीतिभावः ॥ २१ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । शुद्राधिकारे कोनर्थइति चेत्तबाह यस्य शुद्रः प्रकुरुतइति ॥२१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यस्य राज्ञः धर्मप्रवचनं धर्मनिर्णयं शुद्रः कुरुते ॥ २१॥

#### यद्राष्ट्रंशूद्रभूयिष्ठंनास्तिकाकान्तमद्विजम् ॥ विनश्यत्याशु तत्कत्स्रंदुर्भिक्षव्याधिपीडितम् ॥ २२॥

- (१) मधातिथिः । अयमपि पूर्ववदर्थवादएव । प्रकरणाच्य शूद्रभूयिष्ठता विवादनिर्णये तु शूद्रविषया द्रष्टव्या यत्र शूद्राभूयांसोविवादनिर्णयकारास्तद्राष्ट्रमाशु विनश्यति दुर्भिक्षव्याधिपीडाभिः राष्ट्रनाशेच राष्ट्रपतेर्नाशद्दरयुक्तंभवति । नास्तिकाकान्तमिति दृष्टान्तः यथा नास्तिकैः परलोकापवादिभिलोकायितकाचैराक्रान्तमधिष्ठितमिद्ध्नं निह्न नास्तिकानां नांब्राह्मणादिभेदोयथार्थः संकीर्णन्वान् तदुक्तंवैद्यवणि । व्यपदेशादिवद्राह्मणादयः यत्र वा धर्मसंकटे तु न द्विजा प्रमाणीकी-यन्ते तदिद्वजम् ॥ २२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । शूद्रभूयिष्ठमित्यादि वयं पृथक् पृथक् ॥ २२ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यदाष्टंश्चद्रबहुलंबहुलपरलेकाभाववाद्याकान्तंद्विजशून्यंतत्सर्वेदुर्भिक्षरोगपीडितंतच्छीप्रंविनश्यित क्षम्रो शस्ताहुतिःसम्यगित्यस्याभावेन वृष्टिविरहात् । उपजातदुर्भिक्षरोगाद्यपसर्गशांत्यर्थकर्माभावाद्य ॥ २२ ॥
- (४) राघवानन्दः । अत्रैव पासंगिकमाह यदिति । अद्विजं द्विजशून्यम् । शूद्रबौँहुल्यतोपि यदि नास्तिकास्तै-राक्रान्तं तथापि नश्यतीत्यन्वयः ॥ २२ ॥

<sup>‡</sup> गौरिव=गोरिवपश्यतःअव्लोकयतः ( आ आ )
\*शृद्वबाहुल्यतोऽपि=तेऽपि ( राघ०४ )

(५) **नन्दनः । न के**वलंब्यवहारदर्शनएव । शृद्धाधिकाराद्राष्ट्रावसादः किन्तुअन्यत्रापि तदिधकारमाधान्यदिति-प्रसङ्गादाह यद्राष्ट्रमिति । शृद्धभूयिष्टंशूद्धाधिकारमधानं अतएव नास्तिकाऋान्तमतएवाद्विजम् ॥ २२ ॥

#### धर्मासनमधिष्ठाय संवीताङ्गः समाहितः॥ प्रणम्य लोकपालेभ्यः कार्यदर्शनमारभेत्॥ २३॥

- (१) मेधातिथिः । धर्मप्रधानंयात्मनासनंभवति तद्धर्मासनं राजासने हि राज्यस्थित्यानुगुण्येनार्थमेव प्रधानीकरोति न्यकृत्यापि धर्म व्यवहारनिर्णये तु धर्ममेव प्रधानंश्रेयंदत्यथीन पुनरासनधर्मीनेन झाप्यते । संवीताङ्गः वस्नादिना स्थिगितशरीरः प्रणम्य छोकपाछेभ्यद्दन्द्राद्यष्टौ छोकपाछास्तान्मस्कृत्य कार्यदर्शनमारभेतेत्यद्दष्टार्थमेतद्वयं अङ्गसंवरणं छोकपाछप्रणामश्च । समाहितः अनन्यचित्तः कार्यदर्शने एवंहिद्दष्टार्थभवति । प्रणामविशेषणंवा समाहितपहणंयद्यप्यव्यवित्तं क्रियापहणंसप्यवित्तं क्रियापहणंसप्यवित्तं क्रियापहणंसप्रदानम् । छोकपाछेभ्यद्दित चतुर्थीसंप्रदाने कर्थिकयापहणंसप्रदानम् नस्रुनेचोदितंश्राद्धार्यं निगृद्धते पत्येशेतद्दत्याद्यं नचिक्रयायहणंगृद्धात्यादिविषयभेव भाष्येऽनुकृत्वात् ॥ २३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। धर्मार्थमासनं धर्मासनम्॥ २३॥
- (३) कुङ्कृकः ।धर्मदर्शनार्थमासनउपविश्याऽऽच्छादितदेहोऽनन्यमनालोकपालेम्यः प्रणामंकत्वा कार्यदर्शनमनुति-हेत् ॥ २३
- ( ४ ) राघवानन्दः । सभारुढः कथं व्यवहरेदित्याह भेमैतिद्वाभ्याम् । धर्मासनं धर्मादिनिर्णयार्थमास्यतेऽत्रेति सभा तां आसीनःसंस्थितइयुक्तत्वात् । समाहितोऽनन्यमनाः । कार्यमुक्ताष्टादशाख्यं तस्य दर्शनं विचारः ॥ २३ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । इदानीय्यवहारदार्शना राज्ञा कर्तय्यमाह धर्मासनमधिष्ठायेति । उत्तरीयेण संवीताङ्गः ॥ २३॥
  - (६) **रामचन्द्रः** । संवीताङ्गःसंकुचिकीभवन्येव ॥ २३ ॥

# अर्थानर्थावुत्रौ बुध्वा धर्माधर्मौ च केवलौ ॥ वर्णक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम् ॥ २४ ॥

- (१) मैधातिथिः । धर्माधर्मावेव केवलावर्थानथौं न गोहिरण्यादिलाभोर्थस्तिद्वपर्ययोवानर्थः किर्तार्हं धर्मप्वार्थो-ऽनर्थश्राधर्मद्दित बुद्धा रहि निश्चित्यकार्याणि पश्चेत् अथवार्थानर्थार्वाप शोध्यो धर्माविष धर्मस्य सारता बोद्धव्यार्थस्य फल्गुता । अथवा यत्र माहाननर्थः त्वल्पश्राधर्मस्तत्रानर्थं परिहरेत् । अक्योहिमहतार्थेनेषदधर्मोदानप्रायश्चित्तादिना निराकर्तुम । सन्तिपाते च व्यवहारिणांबहूनांवर्णक्रमआश्चयितव्यः एषच दर्शने ऋमोवर्णानां यदार्थे तुल्यपीडाभवन्ति यदा त्ववरवर्णस्याप्यात्यायिकंकार्यमहद्द्वा तदा यस्य चात्ययिकापीडेत्यनेन न्यायेन तदेव प्रथमपश्चेत् न ऋममाद्रीयेत राज्यस्थित्यर्थोहि व्यवहारनिर्णयद्द्वकृमतोन यथा श्रुतमादरणीयम् ॥ २४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अर्थःप्रयोजनंयस्यतस्याधित्वं अनर्थाक्षाभोयस्यतस्यधित्वं मात्राधिकोनात्रेतिबुध्वा धार्मिकस्य कार्यप्रथमंद्रष्टव्यमः । अधर्मोधर्माभावमात्रमः । केवलावसंकीर्णौ वर्णक्रमेणेतिच ब्राह्मणस्य दृष्ट्वा ततोराजन्य-स्येत्यादिएतदभावे धार्मिकत्वेन व्यवस्था । तस्याप्यभावेऽधित्वेन ॥ २४ ॥

१ नं=नो (आ आ) २ नं=ने (आ आ) ३ श्राद्धायिन=पश्चाद्धापि न (आ आ) ४ श्रेयः=आ-श्रयेत् (आ आ)

- (३) कुःह्रूकः । प्रजारक्षणोच्छेदाद्यात्मकावैदिकावर्थानर्थौ बुत्ध्वा परलोकार्यधर्माधर्मौ केवलावनुरुध्य यथा वि-रोधोन भवति तथा कार्याधिनांकार्याणि पश्येत् । बहुवर्णमेलके तुब्राह्मणादिक्रमेण पश्येत् ॥ २४ ॥
- (४) राघवान-दः । तत्रच अर्थानर्थी प्रजारक्षणोत्सादनात्मकौ ऐहिकामुष्मिकावर्थानर्थीवौ बुध्वा । परलोका-र्थधर्माधर्मात्रपेक्ष्य वर्णक्रमेण चातुर्वण्यीपस्थितविरोधे ब्राह्मणादिक्रमेण दृष्टविरोधंपरित्वत्य ब्राह्मणादिक्रमेणधर्मपश्येदि-त्यन्वयः ॥ २४ ॥
- (५) नन्दनः। अथ व्यवहारपिरभाषा तत्र युगपत्कार्यनिर्णये प्राप्ते क्रममाह अर्थानर्थाविति। वर्णक्रमेण प्रथमेत्रा-सणानांकार्यपश्येत् तेष्वप्यर्थानर्थो प्रथमंसौम्ये धर्माधर्मो केवलौ कत्स्रौ। ब्राह्मणकार्यदर्शनानन्तरंक्षत्रियादीनांकार्याण क्रमेण पश्येत्॥ २४॥
  - (६) रामचन्द्रः । केवली अर्थादिहीनौ ॥ २४॥

#### बाह्मेविभावये हिंद्गेभावमन्तर्गतं रुणाम् ॥ स्वरवर्णेद्गिताकारैश्वक्षुषा चेष्टितेन च ॥ २ ५ ॥

- (१) मधातिथिः। तथा चेदमाह अनुमानेनापि सत्यानृतवादिता व्यवहारतः साक्षिणांनिश्चेतव्याद्दित श्लोकार्थः। अतश्च त्यादियहणंभदर्शनार्थं तेन निश्चितिलङ्गेनैव परिछिन्द्यादित्युक्तंभवित न पुनः त्वरादिभिरेव सव्यभिचारित्वात्तेषां अनुचितप्रवेशाहि महामकृतिदर्शनेन सत्यकारिणोपि त्वभावतोविक्तियन्ते भगलभास्तु संवृताकाराभवित त्वरश्च वर्ण-श्चेद्वितंच त्वरवर्णेद्वितानि तेषामाकाराः त्वरवर्णेद्विताकाराः आकारोविकारः त्वाभाविकानांहि त्वरादीनामन्यथात्वंतैर्विभावयेन्तिश्चनुयाद्वावमभिषायमन्तर्गतंमनुष्याणांविवादिसाक्ष्यादीनांतत्र त्वरस्य विकारोवाचिगद्रदरुदितादि वर्णस्यगात्रः स्पिवपर्ययादि इद्वितंत्वदेवपथुरोमाञ्चादि चक्षुषा संभमक्रोधदृष्टिपातेन चेष्टितेन हस्तिक्षेपभूविक्षेपादित्तसर्वेद्यंचैतत्। यद्वद्वमानमन्यभिष्यायत्वरादयः प्रकाशयन्ति निपुणतोलक्ष्यमाणाः यतः प्रसिद्धमेतेषांगूढाभिष्रायप्रकटनसामर्थ्यम् ॥ २५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विभावयेत् जानीयात् । वर्णाः रक्तगौरादिः । इङ्गितमभिप्रायसूचकंदेहवैकत्यमबुद्धिपूर्वक-बाहुकम्पादि । आकारः खरादिः । चक्षुषा स्निग्धादिना चेष्टितेन । तदुत्धिकतशरीरावयवशरीरयोश्यलनेन । एतच्च बाह्म-प्रपञ्चनम् ॥ २५ ॥
- (३) कुद्धृकः । बाह्यैः स्वरादिलिङ्कैरित्यभिधानादेवावधारितव्यापारैः अधिप्रत्यिधनामन्तर्गतमिष्रायंनिरूपयेत् । स्वरोगद्भदादिः । वर्णः स्वाभाविकवर्णादन्यादशोमुखकालिमादिः । इङ्गितमधोनिरीक्षणादिः । आकारोदेहभवस्वेदरोमाञ्चा-दिः । चेष्टाहस्तस्कालनादिः ॥ २५ ॥
- ( ४ ) राघवान-दः । किंच भावंअन्तर्गतधर्माधर्मे तिद्वषयाभिप्रायंवा । लिङ्गैःअनुमानैः । लिङ्गैरित्यस्य विवरणंख-रत्यादि । खरावितथाभिधानं गद्रदादिवी वर्णः सहजवर्णातिरिक्तमुखकालिमादिः इङ्गितमधानिरीक्षणादि एतैरेव मनो-गतं व्यक्तं स्यादिति विभावयेनिश्चिनुयात् ॥ २५ ॥
- (५) नन्द्नः । दुष्टादुष्टपरिज्ञानो पायमाह् बाह्मैविभावयेदिति । उत्तरार्द्धेन बाह्मानि लिङ्गान्येव व्याकरोति । आ-कारःखेदरोमाञ्चकंपादियुक्तमङ्गम् ॥ २५॥
  - (६) रामचन्द्रः । कार्यणांनृणां बाह्मैिलङ्गैः भावं विभावयेत् जानीयादित्यर्थः ॥ २५॥

#### आकारैरिद्वितेर्गत्या चेष्टया भाषितेन च॥ नेत्रवक्कविकारैश्व गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः॥ २६॥

- (१) मेधातिथिः । तथाहि लोके दृष्टशक्तितोऽनेन श्लोकेन स्वरादीनांपूर्वोक्तार्थाधिगमेन दर्शयतीत्यपौनरुक्तयं तत्राक्रियन्तेविक्रियन्तइत्याकाराइङ्गितादयःइङ्गितंच्याख्यातं व्यक्तिभेदाइहुवचनम् । गतिः पूर्वश्लोकादत्राधिका सा प्रस्वक्तित्वभावतोन्यथाभूता भाषितंपौर्वापर्यविरुद्धवचनं वक्कविकार आस्यविशेषादिः शेषपूर्वश्लोकएवव्याख्यातम् । एतै-विक्तैरन्तर्गतंचित्तंलोकिकेरन्यत्रापि गृह्मतइतिसमासार्थः॥ २६॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्रयुक्तिमाह् आकारैरिति । गत्या शरीरगमनेन । चेष्टया अवयवचलनेन ॥ २६ ॥
- (३) कुछूकः । यामात् आकारैरिति आकारादिभिः पूर्वोक्तैः गत्या स्खलत्पादादिकया अन्तर्गतमनोबुद्धिरूपेण परिणतमवधार्यते ॥ २६ ॥
- (४) राघवानन्दः । निगमनेन पूर्वोक्तानां खरादीनां दृष्टशिकतामाह आकारैरिति । गत्या स्विलितपदतया दे-शान्तरादिना । तदुक्तं याज्ञवल्कयेन ॥ देशादेशान्तरं याति सृक्षिणी परिलेढि वा । ललाटं खिद्यते चास्य मुखं वैवर्ण्य-मेति च ॥ परिशुष्यत्स्वलद्दाक्योविरुद्धं बहुभाषते । वाक्ष्वक्षुः पूज्यित नो तथोष्ठौ निर्भुजत्यिष ॥ स्वभावाद्दिरुर्ति गच्छे-द्वाद्मनःकायकर्मभिः । अभियोगे तथा साक्ष्ये दुष्टः सपरिकोर्तितर्द्शत ॥ नोपूजयित पूर्ववन्नसत्करोति वाचा नोत्तरं द-ने चक्षुषा दर्शनासमर्थः निर्भुजित सततं कुटिलोकरोतीतियाज्ञवल्क्यवचनार्थः ॥ २६ ॥
- (५) नन्दनः । न केवलंब्यवहारदर्शनएव बाह्मनिर्णयिनिङ्गेभीवनिर्णयः किन्तु अन्यत्रापीत्याह आकारैरिङ्गितैरि-ति ॥ २६॥
  - (६) रामचन्द्रः । अन्तर्गतंभावंत्हदयेरियतंभावंजानीयात् ॥ २६ ॥

बालदायादिकं रिक्थं तावद्राजानुपालयेत् ॥ यावत्सस्यात्समावत्तोयावचातीतरीशवः॥ २०॥

- (१) मधातिथिः । ननुच व्यवहारदर्शनंवक्तव्यतयाष्ट्रंस्तृतं तत्र कः प्रसङ्गोबालधनंरक्षायाः उच्यते विवादपदता-मेवैतिह्र्षयान्त्वितियत्पिदमारभ्यतेबालधनंत्वधनवत्परिपालनीयं अन्यथा पितृव्यादिबान्धवामयेदंरक्षणीयंमयेदिर्मित विवदेरन् नचान्यः प्रसङ्गोस्ति आशङ्क्यमानव्यवहारत्वाच्च न केवलेषु राजधर्भेषूपदिश्यते अतोन्यित्मनेवावसरे वक्त-व्यम् । बालोदायादोस्य बालदायादिकं दायादः स्वान्यत्रीच्यते बालत्वामिकंधनंतावदाजारक्षेद्यावदसौ समावृत्तीगुरु कुलात्प्रत्यागतोयावद्वातोतशैशवआंसमावर्तनात्प्रतिपाल्यधनः स्यात् । अथवा द्विजातीनांसमावर्तनमविधरन्येषांशैशवान्ययः ॥ २७॥
- (२) सर्व**तनारायणः । बालोदायादोभागी यस्यतत्तथा । अनुपालयेत**् स्वगोचरीकृत्य स्थापयेत् । समावृत्तः षट्-र्विशदब्दादिषु । तन्मभ्येचेद्धनेन कार्यं तदा यावद्देत्यवभ्यन्तरम् । शैशवं षोडशाब्दात्माक् ॥ २७ ॥
- (३) कुङ्कृकः । अनाथबाललामिकंधनिषितृष्यादिभिरन्यायेन गृह्ममाणंतावद्राजा रक्षेत् यावदसौ पर्तिशद्बादि-कंब्रह्मचर्यमित्याद्युक्तेन प्रकारेण गुरुकुलात्समावृत्तोन भवति तादशस्यावश्यकबाल्यविगमात् । यस्त्वशत्त्यादिना बालप-
- \* शैशवआसमा=शैशवः अतिकान्सबालभावः अयंच विकल्यो यो गृहशैशवोभवति तदर्थ मृतीतशैशवइत्युच्यते यस्तुव्रतकः सन्तिवृत्तेषि शैशवे आसमा ( आ आ )

व समावर्तते सोऽपियावदतीतबाल्योभवित तावत्तस्य धनंरक्षेत् । बाल्यंच षोडशवर्षपर्यंतम् बाल्आषोडशाह्रपीदिति ना-रदवचनात् ॥ २७ ॥

- (४) राघवानन्दः । प्रातिनिध्यं विचार्य प्राधानिकं राजकत्यं सप्रसंगं दायविषयमाह बालेति श्लोकानांविश-त्या । बालदायादिकं अनाथबालामिकं पिनृष्यादिश्योनुपालयेत् रक्षयेत् । समावृत्तीगुरुकुलाद्यावदायाति अतीतशैश-वः शुद्रादिवां यावत्तावत् ॥ २७ ॥
- (५) **नन्दनः । बा**लधनविपतिपत्तौ कर्तव्यमाहं बालदायादिकमिति । दायमादत्तदित दायादः त्वामी । यस्य वालो । दायादःतद्वालदायादिकंरिकथंधनंब्रात्याद्यपहरतोनुपालयेत् । कार्यादिसामर्थ्यापेक्षयाव्यवस्थापनीयोविकल्पः ॥ २७॥
- (६) **रामचन्द्रः । बा**लस्य बन्धुरहितस्य दायादिकंरिक्थं अंशं तावत् अनुपालयेत् यावत्सबालः समावृत्तः ल-ब्धानुङ्गो भवेत् । लब्धानुङ्गःसमावृत्त इत्यमरः ॥ २७ ॥

वशाःपुत्रासु चैत्रं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च ॥ पतिव्रतासु च स्नीषु विधवास्वातुरासु च ॥ २८॥ [ एवमेव विधिः कुर्याद्योषितसु पतितास्वपि ॥ वस्नान्त्रपानदेयंच वसेयुश्वग्रहान्तिके ॥ १॥

(१) मैधातिथिः। यः कश्चिद्वनाथस्तस्य सर्वस्य धनंराजा यथावत्परिरक्षेत् तथा चोदाहरणमात्रं वशादयएवंग्रजापालनमनुष्ठितंभवति। पूर्वस्तु श्लोकः कालनियमार्थः वशा वर्ण्याअपुत्राऽसमर्थपुत्राऽविद्यमानपुत्रा दुर्गतपुत्रा
वा वशाश्चापुत्राश्चेति इन्द्वः। ननुच वशाण्यपुत्रेव सत्यं उभयोपादानन्तु सत्यिप भर्तरि तस्याः संरक्षणार्थं तस्यां ह्यिविन्नायां मर्ता निरपेक्षोभवति निष्कुलायहणंतासांविशेषणंयासांन कश्चिद्देवरिष्व्च्यमानुलादिः परिरक्षकोस्ति स्नीत्वाच्च
स्वयमसमर्थाः बान्धवास्तु मत्सरिणः तासांच तदुच्यते बन्धुभिद्धं स्नीणांशरोरधनानि रक्षितव्यानि तदुक्तं विनियोगोस्तिरक्षास्त भरणे च सर्दश्वरः॥ परिक्षीणे पतिकुले निर्मनुष्ये निराश्चये॥ तन्सार्थदेषु वासन्स्त पिनृपक्षःप्रमुःश्चियाः॥ स्वह्मद्यावसाने तु राजा भर्ता प्रमुश्चियः या तु स्वयमेव कथंचिच्छक्ता न तत्रबान्धवानांव्यापारीस्ति अतप्वाह आतुराखिति।
असामर्थ्यमेतेनलक्ष्यते अन्येस्त्वातुरभर्तृकाआतुराव्याख्याता अविधवापि भर्तुरसामर्थ्यादाङ्गेत्र रक्ष्यास्यादितिनिर्मनुष्याणामे तत् कुलंबन्धुजातंयासांनास्ति ताः निष्कुलाः अन्येतु कुटिलांनिष्कुलामाद्वः तासामिष वशायुपार्जितधनराङ्गा रक्ष्यम
अस्मिश्चपक्षे स्वतन्निष्कुलायहणम् पतित्रतास्र विधवास्र प्रतर्शको विधवा धवदित भर्तृनाम तद्विरद्विता विधवा यावत्यतिव्रता भवति तदा सा रक्ष्यमा व्यभिचारेतुस्त्रीथनानर्दत्वंस्त्रत्यारेर पत्र्यते॥ अपकारिक्यायुक्ता निर्वज्ञाचार्यनाशिका।
व्यभिचाररता या च स्नीधननतु साहर्तीति॥ तस्यास्तु निष्काशनंकार्यं निष्काशनंच प्रधानवेश्वनो बहिरवस्थापनं नतु
निर्वासनमेव यतः पतितानामपि तासांगृहांतरे वासोभक्ताच्छादनदानंच विद्वितम्॥ २८ ॥

[ मेधातिथिः। भेदेन यः कश्चित्स्त्रीणांनिर्वासनिविधः स्त्रीधनद्रव्यसर्वस्विमत्यादिषु श्रूयते एवंविषएवद्रष्टव्यतेया पि यावद्भक्तात्सर्पणादिनौकिचिदिनितंतदर्हत्येव न बान्धवाक्षपहरेयुः । इहत्विस्निनेविनित्ते आधिवेदनंविहितं नतु स्त्रो-धनापहारः। तथाद्वाह मद्यपा ऽसाधुवृत्ता च प्रतिकृता च या भवेत् ॥ व्याधिताचाधिवेत्तव्याहिसार्थमोच सर्वदा ॥ अतश्व

<sup>🤊</sup> व्यतया=व्यःतथा ( आआ )

<sup>\*</sup> यावद्भक्तात्सर्पणादिना=भक्तोपसर्पणादि ( आआ )

मानवस्पृतिबलेन स्नीधननतु सार्ह्तित्येषा स्पृतिरेवः व्याख्यायते । अधिवेदनिकस्नीधनमेषानार्हति नैतस्यै देयमित्यर्थः । य-दुक्तमिधिविन्निस्नियेदचादाधिवेदनिकसममिति तत्तु भाग्दत्तमत्याअपहर्तव्यं वयंतु ब्रूमः पुरुषद्वेषिण्याव्यभिचाररतायाश्य युक्तएवापहारः यतद्दहाप्युक्तं अतिकामेत्यमत्तंया मत्तरोगार्तमेववा ॥ सा श्रीष्मासान्परित्याज्या विभूषणपरिच्छदात् विभूषणपरिच्छदात् विभूषणपरिच्छदात् विभूषणपरिच्छदात् विभूषणपरिच्छदात् विभूषणपरिच्छदात् । ॥ ॥ ॥ ]

- (२) सर्वज्ञनारायणः । वशा वश्या । अपुत्रा मृतपुत्रा अजातपुत्रावा । तदा यावत्तन्कुल्यगोचरेणतयोर्यदिसि-दिस्तावत्तद्वित्तंरक्ष्यं तत्पोषणंच कार्यं ते यदि निष्कुले रक्षकत्वकुल्यरिहते स्थातां तदाप्येवं यावज्ञीवरक्षणं त्वगोचरेण स्थापनंच राज्ञा कार्यम् । एवंविधासुच पतिव्रतासु पत्युद्देशेन ब्रह्मचर्यादिव्रतकारिणीषुवा ॥ २८ ॥
- (३) कुद्भूकः । वशासु वन्ध्यासुकृतदारान्तरपरिग्रहः त्वामी निर्वाहार्थोपकिल्पितधनोपायासु निर्पेक्षः । अपुत्रा-सु च स्त्रीषु मोषितभर्त्तृकासु निष्कुलासु सपिण्डरहितासु साध्वीषु च स्त्रीषु विधवासु रोगिणीषु च यद्धनंतस्यापि बालध-नस्येव राज्ञा रक्षणंकर्त्तृत्यम् । अत्र चानेकशब्दोपादाने गोबलीवर्दन्यायेन पुनरुक्तिपरीहारः ॥ २८ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच वशेति । वशा वन्ध्या शोषितभर्तृका अपुत्रा असमर्थादिपुत्रा निष्कुला वरिषृत्यमान्तुलादिशून्या तासु । पितव्रतासु असमर्थभर्तृकासु एतासु । विधवासु पितपुत्रशून्यासु । तदुक्तम् ॥ विनियोगोस्ति रक्षासु भरणे च सईश्वरः । परिक्षीणे पितकुले निर्मनुष्ये निराश्यये ॥ सिपण्डेष्विपचासत्सु पितृपक्षः प्रभुः स्नियाः ॥ पक्षद्वयान्तसानेतु राजा भर्ता प्रभुः स्नियाइति ॥ आनुरासु कुष्ठाद्यभिभूतासु स्नीधनंरक्षणीयमिति वक्तव्ये वशाख्यादानं गोबलीवर्दन्यायेन स्नीष्वितिविरोधिलक्षणयावा कुलयधनंनरक्षणीयमितिभावः ॥ २८ ॥
- (५) **नन्दनः** । वशा वश्या । अपुत्रा स्त्री मृतमजा च । अपुत्रात्वित्येव वशायाअपि विनियहे सिद्धे वशायहण-मादरार्थम् । निष्कुला निर्जातबन्धुः । पतित्रता प्रोषितभर्तृका । आत्रा आतुरभर्तृपुत्रादिका रक्षणंरिकथरक्षणं । एवंस्यात् बालदायादिरकथरक्षणवत्स्यात् ॥ २८ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । वशापुत्रासुपुत्राभ्यांरहितासुनिष्कुेलासु पतिपितृकुलरहितासु एवं रक्षणंस्यात् । **च पुनः** आतुरासु ॥ २८ ॥

जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्ववान्धवाः ॥ तांच्छिष्याचौरदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥२ ९॥

- (१) मेघातिथिः । बान्धवानांस्रीधनमपहरतामयंचोरदण्डः तेहि बहुभिरुपायैरपहरन्ति अख्तस्त्रेषास्त्रीकिददाति किंभुंके वयमत्र खामिनइति चोरदण्डोविधीयते । जीवन्तीनांतासांखबान्धवादेवरादयस्तद्धनंये हरेयुस्ताञ्छिष्यात् पृथि-वोपितिर्निगृह्णीयात् । चौरदण्डोवक्ष्यमाणः ॥ येन येन यथाक्षेन स्तेनोनृषु विचेष्टते । छेत्तव्यंतत्तदेवान्यत्त्रण्यासन-मिति ॥ खबन्धुभ्यश्रैतिहृषतोरिक्षतव्यं चौररक्षा तु सर्वराष्ट्रविषया विह्नता ॥ २९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । यदितु तासांवित्तंसंभवति तदाह जीवन्तीनामिति ॥ २९ ॥
- (३) क्रुझ्च्छः । वयमत्रान्तराधिकारिणोरक्ष्यामइदंधनिमत्यादिष्याजेन ये बान्धवास्तासांजीवन्तीनांतद्धनंगृह्ण-न्तितान्वक्ष्यमाणचौरदण्डेन धार्मिकोराजादण्डयेत् ॥ २९ ॥

<sup>‡</sup> रेव=रेवं= ( आआ )

- (४) राघवानन्दः । नकेवलमेवं किंतु जीवन्तीनामिति । तद्धनं तासांधनं बान्धवादेवरादयश्रेद्धरेयुर्गृह्धीयुस्तान् चोरदण्डेनशिष्यादित्यर्थः ॥ २९ ॥
- (५) नन्द्रनः । स्त्रीधनस्य रक्षणीयप्रकरणे तदपहर्तृदण्डविधानमाह जीवन्तीनान्त्वित । त्वदेवरादयोबान्धवा-स्सोदरादयः । जीवन्तीनामितिविशेषणान्षृतासु बान्धवानामेव स्त्रीधने त्वामित्वंगम्यते ॥ २९ ॥ प्रनष्टत्वामिकं रिक्थं राजा त्र्यब्दं निधापयेत् ॥ अर्वाक्त्र्यब्दाद्धरेत्त्वामी परेण नृपतिर्हरेत् ॥ ३०॥
- (१) मेधातिथिः । यद्वयंत्विमिनोनष्टंप्रमादात्किचित्पिय गच्छतोश्वष्टमरण्ये कान्तारे वा स्थापियत्वारण्यपालै-रन्येवा राजपुरुषैर्लब्धंराजसकाशमानीत तद्वाज्ञा त्वांरक्षांकृत्वा राजद्वारे राजमार्गे वा प्रकाशस्थापियत्वयं यतः प्रदेशाल्ल-ब्धंतिसन्वेवपदेशे रिक्षपुरुषाधिष्ठतंकर्तव्यंमेएवंत्रीणि वर्षाणि स्थापियत्वयं तत्रार्वाक् त्रिभ्योवर्षेभ्यो यः कारणत्यात्मियं-ज्ञापयेत्तस्योद्धृतवक्ष्यमाणषङ्कागादिभागकंसमप्यित्वयं परतः त्वकोष्ठे प्रवेशनीयमिति । प्रनष्टः त्वामी यस्य ऋक्थस्य तत्प्प्रमृत्वामिकंप्रनष्टोऽविज्ञातः ऋक्थम्नं त्रयाणामब्दानांसमाहारक्रयव्दंत्रवर्षवत्त्रयव्देडीवभावः अब्दशब्दः संवत्सरपर्या-यः निधापयेत्स्थापयेत् । अर्वाकच्यव्दात्पूर्वित्रभ्योत्रर्थेभ्योहरेत्त्वामी त्वीकुर्यात् अर्वाक् शब्दोदिवधोदिग्देशादिकात्पूर्वानाह । अन्येतु नृपतिहरेदिति भोगानुज्ञानमपारमाहुः । निह ऊर्ध्वमपि त्रिभ्योवर्षेभ्यः परकीयस्य द्वयस्यापहारोयुक्तस्तत्मान्त्रभयोवर्षेभ्यः परकीयस्य द्वयस्यापहारोयुक्तस्तत्मान्त्रभयोवर्षेभ्यः क्ष्यव्यावहारोनयुक्तदिव्यादे भोगोपिनयुक्तः परकीयस्य वस्चादिवद्धज्यमानानश्यत्येव तत्रानपहारवाचोरोयुक्तर्वापहारक्तस्य सद्धावनेव जपमुद्दादेस्तु कीदशोभोगद्तिवाच्यं तत्माद्यथा श्रुतार्थत्यागे कारणमस्ति हर्गतश्च गृह्वात्यर्थे-अस्वदृष्टययोगऋक्थहरेदित्यादौ तत्मात्ररेण नृपतिहरेत्त्वीकुर्यादित्ययमेवार्थः ॥ ३०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रनष्टे।ऽदश्यमानः स्वामी यस्य तद्गाजभृत्यैर्लब्धंधनंप्रनष्टस्वामिकं हरेत् स्वामी कृत्सं प-रेणनृपतिहरेत् रक्षकभागमात्रं वक्ष्यमाणम् ॥ ३० ॥
- (३) कुद्धृकः । अज्ञातस्वामिकधनंराजा कश्य किंप्रनष्टमित्येवंपय्हादिनोद्दोष्य राजद्वारादौ रक्षितंवर्षत्रयंस्थाप-यंत् वर्षत्रयमध्ये यदि धनस्वाम्यागच्छति तदा सएव गृह्णीयात् तदूर्श्वतुनृपतिर्विनियुञ्जीत ॥ ३० ॥
- ( ४ ) राघवाणन्दः । किंच पेति । प्रनष्टस्वाणिसत्वे प्रनष्टं तत्संबन्धापरिज्ञानमात्रंनतु स्वामिनोऽभावः । निधापये• त् स्थापयेत् । स्वामी रिक्थस्य । अर्वाक् पूर्वम् । परेण भ्यब्दादूर्ध्वं नृपतिर्हरेदित्यनुषज्यते ॥ ३० ॥
  - (५) नन्दनः । परेण व्यब्दादूर्ध्वमः । अब्राह्मणस्वविषयमेतत् । ब्रह्मसंब्राह्मणान्श्रयेदिति स्मृत्यन्तरानुरोधातः ॥३०॥
  - (६) रामचन्द्रः। प्रनष्टोदेशान्तरगतः ॥ ३०॥

ममेदिमिति घोश्र्यात्सोनुयोज्योयथा विधि ॥ संवाध हृपसंख्यादीन्स्वामी तद्रव्यमहीत ॥ ३१ ॥

(१) मधातिथिः। कथंपुनः त्वामीपनष्टे धने त्वामित्वंद्वापयेदतशाह् यः कश्यदागत्य ममेदंत्वंदव्यमिति ब्र्या-

<sup>ः</sup> यतः=पर्टत् घोषणेनवा कस्यिकहारितिमिति प्रकाशियत्व्यमः यतः (आ आ) \* कारणत आ=कारणमा (आ आ)

१ रवाचारीयुक्तरे=रीवाचीयुक्तिरे।(आआ) २ सद्भावेनैवजपमुद्रादेस्तु=शब्दायितगजतुरंगादेस्तु (आआ)

<sup>(</sup>३१) अनुयोज्यो=अनुयुक्तो (नं)

त्सीनुयोज्योयथाविधिःअनुयोज्यः पष्टव्यइत्यर्थः । कोसावनुयोगविधिः किंद्वव्यंहारितं किंद्रपं किंपरिमाणं किंसङ्कव्याकं संपिततमपिततंवायिदपिततंकित्वन्देशे तथा कुतआगिमतंत्वयेत्यवंपर्यनुयोगः कर्तव्यः सयि संवादयित रूपसङ्ख्यादीन् रूपंपाणिवस्त्रादिविषयं शुक्रंवस्तं गोर्वेत्यादि तथा सङ्कव्या दशगावोवायुगानिवा आदियहणाद्धस्तादिप्रमाणंसुवर्णचेत्परिमाणंप्रकीर्णरूपकंवा एतत्सर्वसंवादयित तदासौ लामी भवति अतस्तद्रव्यमर्हति खीकर्नुसंवादउच्यते यादशमेकेन प्रमाणेनपरिष्ठिलेतादशमेवास्यानेन परिच्छियते। रूपसङ्कव्यादियहणंच प्रदर्शनार्थस्वामित्वकारणानामन्येषामि साक्ष्यादीनाम ॥३१॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । रूपं नीलत्वदीर्घत्वादि । संख्यामेकादिकाम् ॥ ३१ ॥
- (३) कुद्धृकः । मदीयंधनिमिति योवदित सिकंर्र्साकंसंख्याकंकुत्र प्रनष्टंतद्धनिमत्यादिविधानन प्रष्टव्यः ततोय-दिरूपसंख्यादीन्सत्यान्वर्दात तदा सतत्र धनस्वामी तद्धनंग्रहीतुमहीति ॥ ३१ ॥
- (४) राघवानन्दः । किचान्यत् ममेति । सस्वामी अनुयोज्यः किवर्ण किरूपं कतिसङ्ख्यं कुत्र कथनष्टमितिपृष्टः संवाद्य वर्णाद्यभिधानेनप्रतीतिजनियत्वा अर्हतिद्रव्यमित्यन्वयः ॥ ३१ ॥
- ( ५ ) **नन्द्रनः** । प्रनष्टस्वामिकंद्रव्यंममेदमिति ब्रुवतस्तत्वपरिज्ञानोपायमाह ममेति । अनुयुक्तः पृष्टः तस्य द्रव्यस्य रूपसंख्यादिकंसभ्यैः संवाद्य सभ्यानांसम्यक् वेदयित्वा ॥ ३१ ॥

#### अवेदयानोनष्टस्य देशं कालं च तत्त्वतः ॥ वर्णं रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमईति ॥ ३२ ॥

- (१) मेधातिथिः । मिथ्याप्रवर्तमानस्य दण्डोयमुच्यते योनज्ञापयति सैपष्टंधनस्य देशंकालंचास्मिन्देशे काले वा हारितंतत्त्वतः परमार्थतोवर्णशुक्कादिकंगुणंरूपंपटीशाटकयुगंवेत्यादिकमाकारंप्रमाणं पश्चहस्तायामंसप्तहस्तमात्रवाऽवेदयौन नोयावितद्वव्ये मिथ्याप्रवृत्तस्तत्तुल्यंदण्डमर्हित ॥ ३२ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारयणः** । अवेदयन्तर्भातपादयन् । देशमिस्मिन्देशइति । वर्णं नीलत्वादि । रूपं कण्टकत्वादि । प्रमाणं दैर्घ्यांचेकत्वादि ॥ ३२ ॥
- (३) कुञ्चिकः । नष्टद्रव्यस्य देशकालाविसन्देशेऽस्मिन्काले नष्टमिति तथा वर्णशुद्धाद्याकारंकटकमुकुटादिपरिमा-णंच यथावदजानन्त्रष्टद्व्यसमदण्डमहीत ॥ ३२ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । तदवेदने । दण्डमाह् अवेदयान**इ**ति । अवेदयानरूप्तसङ्ख्यादीनित्यन्वयः । प्रमाणं संख्यां-साक्ष्यादिवा ॥ ३२ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । प्रनष्टस्य स्वामिसकाशात्पूर्वप्रनष्टराज्ञः पश्चाद्धिगतम् ॥ ३२ ॥
- (६) **रामचन्दः** । नष्टस्य द्वयस्य देशकालौ अस्मिन्देशे अमुकसंवत्सरामुकमासपक्षदिनइति कालवर्णरूपंत्रमाणं सङ्ख्यापमाणं अवेदयन् अकथयन् तत्समंदण्डं सो ऽर्हति ॥ ३२ ॥

आददीताथ षद्भागं प्रनष्टाधिगतान्तृपः ॥ दशमं द्वादशं वापि सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ३३ ॥

(१) में धातिथिः । आददीत गृहीयात्षष्ठं भागंदशमंद्वादशंवा मनष्टरू धाहूच्यात्परिशिष्टं स्वामिने ऽर्पयेत् । तत्र प्रथमे

<sup>(</sup> ३२ ) अवेदयानोनष्टस्य=अवेदयन्त्रनष्टस्य ( त, ट, ४ )

<sup>\*</sup> स्पष्टं=नष्टस्य ( आआ )

१ अवेइयानो=तदातत्समम्

वर्षे द्वादशोभागोहितीये दशमस्तृतीये षष्ठइति । अथवा रक्षाक्षेत्रशक्षयापेक्षोभागविकल्पः । सतां धर्ममनुत्परन् शिष्टानामेव समाचारइति जानानः ॥ ३३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। अव्दात्परं यदपासं तदाह आददीतेति। अतिनिर्गुणवदितगुणवदपेक्षयाविकल्पः। सतांधर्म-मितिव्यवहारसिद्धं यावत्तावद्धत्यर्थः॥ ३३॥
- (३) कुद्धूकः । देशकालिदिसंवादे पुनः आददीतिति । यदेतदाङ्गा मनष्टद्व्यंमामंतस्मात्षद्धागंदशमंद्वादशंवा रक्षादि-निमित्तंपूर्वेषांसाधूनामयंधमंदित जानत्राजागृद्धीयात् । धनस्वामिनोनिर्गुणसगुणत्वापेक्षश्वायंषद्भागादियहणविकल्पः । अविशष्टंस्वामिने समर्पयेन् ॥ ३३ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच । आद्दीत राजा। मृतीयाद्यव्दतारतम्याद्दिकल्पः तेन प्रथमाब्दे द्वादशभागं द्वितीये दश-मं नृतीये षड्भागं अतुष्ठक्तंसतांधर्ममिति ॥ ३३॥
- ( ५ ) **नन्दनः** । तस्मात्प्रनष्टाधिगताद्रव्यात्स्वामिप्रत्यर्पणीयंसमर्पयेत् । षङ्कागमाददीत । स्वामिगुणापेक्षया रक्षणादेःका-र्यापेक्षया षङ्कागादिविकल्प्य व्यवस्था ॥ ३३ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** पूर्वं प्रनष्टः देशान्तरंगतः आगतः पश्चाद्धिगतः तत्मान्पुरुषातः राजा षड्भागं आददीत त्वीकु-र्यात् ॥ ३३ ॥

भनष्टाधिगतंद्रव्यंतिष्ठे बुक्तेरिधिष्ठितम् ॥ यांस्तत्र चौरान्गृद्धीयात्तान् राजेभेन घातयेत् ॥ ३४ ॥

- (१) मेधातिथिः । मनष्टमिषगतंपनष्टािषगतं पूर्वपनष्टंपश्वाल्रब्धमिषित्रंयुक्तैस्तत्परेशारक्षपुरुषैस्तिष्ठेत् । तथा स्थितमिष यदि केचन चोरागृह्वीयुस्तान् राजा इभेन हस्तिना घातयेत् । हस्तिपहणमदृष्टार्थम् ॥ ३४ ॥
- (२) सर्वतनारायणः । मनष्ट चौरादिभिनीतं राजभृत्यैरिधगतमन्यैर्वा । युक्तैनियुक्तैराजभृत्यैः । तत्र तेषुगृह्ममा-णषु यांस्तन्त्रौरात्राजापामुयात्तान्घातयेत् सुवर्णशतोपिर शतादिधकेवधइतिस्वृतेः ॥ ३४ ॥
- (३) कुद्धूकः । यद्रव्यंकस्यापि प्रनष्टंसद्राजपुरुषैः प्राप्तरक्षायुक्तैः रिक्षतंकत्वा स्थाप्यंतिसम्बद्भव्ये यांश्रीरान्गृह्धी-यात्तान् हरितना घातयेत् । गीविन्दराजस्तु शतादभ्यधिके वधइति दर्शनात् अत्रापि शतसुवर्णस्य मौल्यादिकद्भ्यहरणे वधमाह तन्त्र तत्र संधिकत्वातुयचौर्यमिति यत्त्वाम्येऽपि प्रनष्टराजरिक्षतद्भ्यहरणेनैव विशेषेण वधविधानात् शतादभ्य-धिके वधइत्यस्य विशेषोपदिष्टवधेतरविषयत्वात् ॥ ३४ ॥
- ( ध ) राघवानन्दः । युक्तैः संभतैः । राजा यांस्तद्धनहर्नृन्गृद्धीयात्तान् इभेन हस्तिना इभेनेति वाचनिकं वचन-स्य नातिभारइतिन्यायात् । गोविन्दराजस्तु शताधिकसुवर्णहरणे वधइति । तच्च सिन्धिकत्वातु ये चौर्यमित्यादिवक्ष्यमा-णवचनातिरिक्तविषयम् ॥ ३४ ॥
- (५) नन्दनः । प्रनष्टाधिगते द्रव्ये प्रत्यर्पणात्पूर्वकर्तव्यमाह प्रनष्टाधिगतमिति । युक्तैरिधकतैस्तिश्वेत् यावत्त्वा-मिदर्शनंस्थापयेत् । तत्र युक्तैरिधिष्ठते द्रव्ये । इभेन गजेन ॥ ३४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पूर्व प्रनष्टं पश्चाद्धिगतं द्रव्यं युक्तैरक्षकैः अधिष्ठितं रक्षितं तिष्ठेत् । तत्र यान् चौरान् राजा गृण्हीयात्तान् इमान् इभेन गजेन घातयेत् ॥ ३४ ॥

ममायमिति योब्र्यानिधि सत्येन मानवः ॥ तस्याददीत षद्गागं राजा द्वादशमेव वा ॥ ३५ ॥

(१) मेधातिथिः। निखातायां भूमौ गुप्तंस्थापितंधनंनिधिरुच्यते वर्षशितकावर्षसहस्रिकाश्व निधयोभवन्ति तत्र

यदि भूमेर्विदार्यमाणायाः कथंचित्केनाचिनिधिरासाद्यते सतु राजधनं तथा च गौतमः निष्यधिगमोराजधनिमित एतचा-स्मर्यमाणिनिधातृके निधौ द्रष्टव्यं तस्याख्याता षष्ठंकभेतेत्युक्तं अयन्तु श्लोकोयत्राख्यातैव निधाता तत्पुरुषोवा पितृपिता-महादिस्तिद्विषयोद्रष्टव्यः । ममायनिधिरिति योब्रूयात्सत्येन प्रमाणेन ज्ञापयेदित्यर्थः । तस्याददीतषङ्कागमिति निश्चिते तत्त्वामिकत्वे राज्ञः षष्ठादिभागयहणं विकलपश्चाऽऽख्यातृगुणापेक्षया ॥ ३५ ॥

- (२) **सर्वज्ञनाराघणः ।** निर्धि स्विपत्रादिनिहितं स्वयमेवोद्धृतं परेणवोद्धृतं ममेति योब्रूयात् । षङ्कागं क्षत्रियादेः । द्वादशंब्राह्मणस्य विदुषः ॥ ३५ ॥
- (३) कुङ्गूकः। योमानुषः त्वयंनिधिरुब्ध्वाऽन्येन वा निधौ प्राप्ते ममायंनिधिरिति वदति सत्येनप्रमाणेन च त्वसं-बन्धंबोधयित तस्य पुरुषस्य निर्गुणत्वसगुणत्वापेक्षया ततोनिधानादष्टभागंद्वादशभागंवा राजा गृह्णीयात् अवशिष्टंतस्या-पंयेत्॥ ३५॥
- (४) राघवानन्दः । किंच ममेति । निधि स्वकीयं परेण प्राप्तमः । तस्य निधेः । षट् द्वादशेति । गुणवदभेदेन वि-कल्पः ॥ ३५ ॥
- ( ५ ) नन्दनः । यइति । तस्य पुरुषस्य षङ्गागंनिधेः षष्ठभागमः । अत्रापि पूर्वविद्विकल्प्य व्यवस्था ॥ ३५ ॥ अन्ततं तु वदन्दण्ञः स्वित्तस्यांशमष्टमम् ॥ तस्यैव वा निधानस्य संख्यायाल्पीयसीं कलाम्॥३६॥
  - (१) मेधातिथिः। यस्तु मयाऽयंनिहितोमत्पूर्वजेन चेति प्रतिक्वांन साधर्यात सोन्यवादी दण्ड्यः। यावत्तस्य वित्तमस्ति ततोष्टमंभागंतस्येव वाऽभिधानस्याल्पीयसींकलांमात्रांभागमित्यर्थः नतु तदेव द्रव्यंसुवर्णादिकंदापयेत्किन्तुत-त्पिरमाणमन्यद्वा सममूल्यंयया धनमात्रया दण्डितोऽवसादंगच्छेद्विनयंवा यास्रेत अनुबन्धादिविशेषापक्षया पुरुषगुणा-पेक्षया च विकल्पआश्रयणीयः। आतिशायनिकात्पूर्वदण्डात्स्वल्पोदण्डइति ज्ञापयित तेन यस्य बहु वित्तंस्वल्पोनिधि-स्तत्र ननिभ्यपेक्षा मात्रामस्याऽर्थादीनांदण्ड्यः साद्यल्पीयसी भवति॥ ३६॥
  - (२) **सर्वज्ञनारायणः** । तस्यैवेति ब्राह्मणस्य दण्डः । तस्य निधानस्य शततमोभागौयावानभागस्तावतीमल्पीय-सींकलामंशम् । संख्याय व्यवस्थाप्य ॥ ३६ ॥
  - (३) कुद्धृकः । अस्वीयस्वीयमिति ज्ञुवन्स्वधनस्याष्टमं भागंदण्ड्यः यद्दा तस्यैव निधेरत्यन्तालपभागंगणियत्वा येनावसादंन गच्छति न विषयश्य रुभते तद्दण्ड्यः । अल्पीयसीमितीयसुन्नन्तिन्देशात्पूर्वस्मादन्योयंदण्डः । विकल्पश्य निर्मुणसगुणापेक्षः ॥ ३६ ॥
  - ( **४ ) राघवानन्दः ।** तत्रैव विशेषमाह् अनृतमिति । स्विवत्तस्यानृतवादिनोयावद्वित्तंतस्य । तस्यैव यंनिर्धिप्रति लोभाष्मिथ्याभाषी । अल्पीयसीमितिनातिपीडया । विकल्पस्तु गुणवदगुणवद्भेदेन ॥ ३६ ॥
  - (५) नन्द्रनः । अनृतंवदन् अन्यदीयंखकीयमिति सकलमन्पंवा वदन् । अल्पीयसींकलांखितत्तस्यांशं दण्ङ्यः शासितव्यः । दंण्डयतेःशास्तेश्य तुल्यार्थत्वाद्विकर्मत्वम् ॥ ३६ ॥
  - (६) **रामचन्दः** । स्वित्तस्य अष्टमं अंशंदण्ड्यः । वा पक्षान्तरं तस्यैव निधानस्य द्रव्यपूर्णकुम्भस्य सङ्ख्याया-ल्पीयसींकलां तुच्छककलाम् । कलातुषोडशोभागइत्यमरः । षोडशींगृहीयादित्यर्थः ॥ ३६ ॥

विद्वांस्तु ब्राह्मणोदल्ला पूर्वीपनिहिनंनिधिम् ॥ अशेषतोप्याददीत सर्वस्याधिपतिहि सः॥ ३७॥ [ ब्राह्मणस्तु निधिलब्ध्वा क्षिपंराज्ञे निवेदयेत्। तेन दत्तं तु भुञ्जीत स्तेनः स्यादनिवेदयन् ॥१॥ ]+

- (१) मेधातिथिः । यदाविद्दान्त्राह्मणः पूर्वैः पित्रादिभिरुपहितंनिधियदा प्रामुयात्तदा सर्वमेवाददीत न राह्मे पूर्वी-क्तंभागंदद्यात् । अस्यार्थवादः सर्वस्याधिपतिर्हिसः । तथा चोक्तं सर्वस्वंब्राह्मणस्येद्भिति एतचाशेषतोपहणयोबाह्मणत्वा-मिकए वनिधिः यस्त्वविज्ञातः ॥ ३७॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पूर्वैःत्वपुरुषैरुपनिहितं निधिमः । सर्वस्य कत्स्रस्य तस्य निधेः ॥ ३७ ॥
- (३) कुझ्कः। विद्यान्पुनर्जाह्मणः पूर्वभुपनिहितंनिधिदृष्टा सर्वगृद्धीयान्तपद्भागंदद्यात् यह्मात्सर्वस्य धनजातस्य प्रभुः अतएवोक्तमः सर्वस्वंब्राह्मणस्येदिमिति तत्मात्पर्निहितविषयमेतह्वचनम् तथाच नारदः ॥ परेण निहितंरुब्ध्वा राजाह्य-पहरेन्त्रिथिम् । राजगामीनिधिः सर्वःसर्वेषांब्राह्मणादते ॥ याज्ञवल्क्योप्याहः ॥ राजा लब्ध्वा निधिदद्याद्विजेभ्योधेद्विजः पुः नः । विद्वानशेषमाद्यात्ससर्वस्य प्रभुर्यतः ॥ अतोयन्धेधातिथिगोविन्दराजाभ्यां मनायमिति योब्यादित्युक्तंराजदेयार्थ-निरासार्थीपन्नस्दिनिहितविषयत्वमेवास्य वचनस्यव्याख्यातम् तदनाषम् नारदादिमुनिष्याख्याविपरीतस्वकल्पितम् । नमे-धातिथिगोविन्दसजन्याख्यानमादिये ॥ ३७ ॥
- (४) राघवान्नः । विदुषात्रास्रणेनोपरुब्धस्य राजा नांशभाक् प्रत्युत निधानस्य स्वरुब्धस्य दातेत्याह विद्वां-स्त्वातद्वाभ्याम् । पूर्वोपनिहितं पूर्वमेवोपसमीपे निहितं † रुब्धं पश्येत् पूर्वमितिशेषः ॥ ३७ ॥

यंतु पश्येनिधिराजा पुराणंनिहितंक्षितौ ॥ तस्माह्रिजेभ्योदलार्धमर्ध कोशे प्रवेशयेत् ॥ ३८ ॥

- (१) मेघातिथिः । केोशशब्देन वित्तसंचयस्थानमृच्यते । पुराणंनिहितंक्षिताविति निधिरूपान्वादः ॥ ३८ ॥
- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । संपंश्येत स्वपुरुवैरन्येनचोत्धृतमः । पुराणमञ्जातनिधातृकमः ॥ ३८ ॥
- (३) कुझुकः। यपुनरस्वामिकपुरातनंभूम्यन्तर्गतंनिधिराजा लभते तस्माद्रास्रणेभ्योऽर्धदत्वार्धमात्मीयधनागारे च प्रवेशयेत्॥ ३८॥
  - (४) राघवानन्दः । तत्मान्निधेः द्विजेभ्यो । विमेभ्यः ॥ ३८॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अर्लामिके निधी राज्ञा दृष्टे कर्तव्यमाह यन्तुपश्येन्निर्धिराजेति ॥ ३८ ॥

निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च क्षितौ ॥ अर्धभायक्षणाद्राजा भूमेरिधपतिर्द्धि सः ॥ ३९ ॥

(१) मेथातिथिः । अम्पैरिप दष्टस्य निधेराङ्गाभागः पूर्वीक्तोगृहीतव्यइत्यस्यार्थवादोयंनिधीनांहि पुराणानामिति

<sup>+ (</sup> ञ, ट, इ, इ)

<sup>\*</sup> विद्यातः=विद्यातः । त्वामीकस्तरिमन् विद्येयः ब्राह्मणदृष्टेपिअस्त्येव राह्मोभागः यतोवक्ष्यति । निधीनांहिपुराणाना-मिति।(आआ) † लब्धं= लब्धं अशेषस्त्वादानेत्वतः सर्वदयेत्यादि । (राघ०४)

<sup>9</sup> कोश=यो राक्का त्वयं निधिगतस्तत्मानिधेरयं ब्राह्मणे भ्यो दाननियमो राक्कः कोश (आ आ)

<sup>ঃ</sup> विषेभ्यः =विषेभ्यः दानेहेतुः पूर्वोक्तः भूयेवा बणाइत्यादिवाक्षितावित्युपलक्षणं वृक्ष कोटरादेः । ( राघ० ४ )

<sup>(</sup> ३९ ) निषीनांतुषु = निधीनांहि ( न )

<sup>(</sup>३९) धातूना = सर्वेषा (ग)

धातूनामेव च क्षितावयन्त्वप्राप्तविधिः सुवर्णरूप्यादिबीर्जंमिदंसिन्दूरकालाञ्जनाद्याश्य धातवः । सुवर्णायाकरभूभीयंः खनित्त योवा पर्वतादिषु गैरिकादिकादिधातूनुपजीवित तेनापि पूर्ववद्वाङ्गोभागोदातन्यः । अर्धभागिति अर्धशब्दोंशमात्रवचनः समासनिर्देशाद्यथा यामाधीनगरार्धमिति नपुंसकलिङ्गस्त समप्रविभागः इहतु समासे लिङ्गविशेषप्रतिपत्त्यभावात्पूर्वस्येव षड्दशद्वादशादेभागस्य प्रकतत्वात्तद्वचनोविज्ञायते अर्धभजतएकदेशंगृद्धातीत्यर्थः । अत्रहेतूरक्षणादिति यद्यपि क्षितौ निर्हितस्य केनचिद्ञ्चानान्तराजकीयरक्षोपयुज्यते तथापितस्य बलवतापहारः सभाव्यते अतोस्त्येव रक्षायाअर्थवन्त्वंएतदर्थं मेवाहभूमेरिधपतिर्हिसः प्रभूरसौ भूमेस्तदीयायाश्य भवोयछ्वध्यत्त्र युक्तंतस्य भागदानम् ॥ ३९ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । धातूनां हेमादीनामाकरस्थानां चकाराद्दत्नानांच । रक्षणादिति भूमेरिधर्पातरितिच हे-तृद्धयम् ॥ ३९ ॥
- (३) कुङ्गृकः । निधीनांपुरातनानामस्वकीयानांविद्वद्वास्रणेतररुव्धानांसुवर्णां बुत्पत्तिस्थानानांचार्धहरोराजा य-स्माहसौ रक्षति भूमेश्व प्रभुः ३९॥
- (४) राघवानन्दः । विद्वद्वास्रणेतरिनिधलाभे राजांशभागित्याह निधीनामिति । हिहेतौ । निधीनामस्वामिकानां पुराणानामस्वकीयानाम । धातूनां सुवर्णाचुत्पत्तिस्थानिनांच । भूमेरिधपितिरिति लिङ्गातः अर्धशब्दोत्र षष्ठांशवाची समा-सिनिवष्टत्वात् । तथाच याज्ञवल्कयः ॥ इतरेणनिधौ लब्धे राजा षष्ठांशमाहरेत् । अनावेदितविज्ञातोदाप्यस्तंदण्डमेव चेति ॥ अनावेदितविज्ञातःमयाप्राप्तमित्यनुक्ते यदि राज्ञा विज्ञातहत्यर्थः ॥ ३९ ॥
  - (५) नन्दनः । अर्थयहणे हेतुमाह निधीनांहीति । धातूनांहेमरूप्यादिलोहगणानां मृत्तिकाविशेषाणाम ॥ ३९॥ दातव्यंसर्ववर्णेभ्योराज्ञा चोरैर्व्हतंधनम् ॥ राजा तदुपयुक्षानश्चीरस्यामोति किल्बिषम् ॥ ४०॥
- (१) मेधातिथिः । चौरैर्यनीतंकिश्चिद्धनंतद्राजा प्रत्यादत्य नात्मन्युपयुत्जीत किर्ताहं यएवमुषितास्तिभ्यएव प्रतिपाद्यितव्यम् । सर्वयहणेन च चण्डालेभ्योपिदेयमिति । चौराद्धतिमत्यित्वन्यास्तन्योरेभ्यआदतमिति विगृह्य साधनंद्धन्तिति समासः पाठान्तरे चौरत्दतमिति तृतीयेति योगविभागात्पूर्ववद्द्रा समासः । अयन्त्वत्रार्थायचौरैर्द्धतमशक्यप्रत्यानयनंतद्राज्ञा त्वकोशाद्दातव्यम् । उत्तरश्लोकार्धएवयोजनीयः राजातदुपयुत्जानइति । अनेकार्थत्वाद्धातूनामुपपूर्वोयुजिर्णक्षण्या ऽप्रतिपादनएव दृष्टव्यः योद्यन्यस्मै प्राप्तकालंधनन ददाति स्वप्रयोजनेषु विनियुद्धे न तदीयंतदुपयुक्तंभवतीतियुक्तन्मुच्यते । राजातदुपयुज्ञानश्चौरस्यामोति किल्बिषं ॥ किल्बिषं पापं ॥ ४० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । चोरैर्दतं चोरेभ्यआकृष्य ॥ ४० ॥
- (३) कुछूकः । यद्धनंचौरेंलींकानामपत्ततंतदाज्ञा चौरेभ्यआत्तत्य धनस्वामिभ्योदेयंतद्धनंराजास्वयमुपयुत्रान-श्रीरस्य पापंगमोति ॥ ४०॥
- ( ४ ) **राघवान-दः** । चोराष्ट्रस्थं सर्ववर्णेभ्यः धनस्वामिभ्यः दातस्यमित्याह दातस्यमिति । अन्यथा तदुपभुंजानो-यथेष्टविनियोक्ता । तच्चोरकतं किल्बिषं क्षेचोरनिष्ठजातीयं राज्ञस्तादशप्रायश्चितपरंवा ॥ ४० ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । दातव्यं चोरेभ्यः प्रत्यात्त्त्य कोशाहा ॥ ४० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । राजा चौरत्दतंद्रथ्यं उपभुञ्जानः स्वीकुर्वाणः चौरस्य किल्बिषं शमीति ॥ ४० ॥

<sup>ं</sup> मिरं=पृदः (आ आ) १ समप=समय (आ आ)

जातीयं=जातीयमवामुयात्पापं दण्डंवा ( राघ० ४ )

जातिजानपदान्धर्मान् श्रेणीधर्माश्च धर्मवित् ॥ समीक्ष्य कुरुधर्मीश्व स्वधर्म प्रतिपाद्येत् ॥ ४९ ॥

(१) मधातिथिः । कुरुकापिशकाश्मीरादिदेशोनियताविधः । जनपदं तत्रभवाधर्माजानपदाः किर्चै तत्र भवन्ति ये तद्देशव्यपदेशीरन्ष्रीयन्ते । अथवा तन्त्रिवासिनोजनास्तावन्यचाः क्रोशन्तीत्यत्र जनपदशब्देनाभिधीयन्ते तेषामनुष्ठेया-जानपदाः तस्येदमितितद्धितः जातेर्जानपदाजातिजानपदाइति वष्ठीसमासः । जातिमात्रविषयोदेशधर्माराञ्चा परिपालनीयाः । समीक्ष्य विचार्य किमाम्नायैर्विरुद्धा अथ न तथा पीडाकराः कस्यचिदुतनएवंविचार्ययेऽविरुद्धास्तान्प्रतिपादयेदनुष्ठापये-दित्यर्थः तथाच वक्ष्यति सिद्धराचरितंयत्स्यादिति अथवा जातयश्च ते जानपदाश्चेति विशेषणसमासः जातिशद्धेन च नि-त्यत्वंलक्ष्यते प्रशंसामात्रंचैतत् । देशेधर्माअपि शास्त्राविरुद्धानित्यास्ते नित्यवदनुष्ठेयादद्यार्थगोप्रतिचारोदकक्षणाद्यः यथाः यात्रणाअत्र परेशे गावीन चारणीयाइति समयमात्रयन्ति कस्य चित्कार्यस्य सिध्यर्थं तत्र योव्यतिकामित सराबादण्डयः। अथवा जनपदेभवाजानपदादेशनिवासिनउच्यन्ते जात्याजानपदाजातिर्जन्मोत्पत्तिरिति यावत् एतेन देशबन्धस्य प् र्षणणांनित्यता लक्ष्यते ये तद्देशीयास्तद्देशाभिजनास्तन्तिवासिनश्च गृह्यन्ते तेषांसर्वविशेषणावशिष्टानामनिदंपथमतोजाता-ये धर्मास्ते जातिजानपदशब्देनोच्यन्ते । वृद्धाच्छेतद्धिते प्रसक्ते छान्दसन्वाद्णेवकृतः । अथवाऽभेदोपचारात्पुरुषशब्दस्त-त्संबन्धिषु धर्मेषुपयुक्तः एतेनायंदेशनियमोधर्माणांसएवंविधात्पुरुषात्प्रतिद्रष्टव्यएते हि देशधर्मादेशानांन पुनरार्याणां नहि तिर्यक्समानधर्माणीन्यत्रानधिकताः त्वसमाचारप्रसिद्धंधर्ममनुतिष्ठन्ति । मातृविवाहादिः सार्वभौमेन निवारणीयः । त्वदेशा-चारवतांतेषांजातिधर्मोजनिवासाबन्धेनाभ्यानुज्ञानादाम्नाये विरोधोप्यत्र नास्ति अधिकतानांविरोधाद्विरोधोर्नातरश्चां ननु ॥ अहिंसासत्यमक्रोधः शौचींमद्रियसंयमइति॥ प्रतिलोमाधिकोरणैवोक्तंम्लेखाश्च प्रतिलोमाएव तत्र यदि मातृविवाहे मू-त्रोत्सर्गे चोदकशुद्ध्यभावेन दुष्यित कइन्द्रियसंयमः कीदशंवाशीचिमिति उक्तमेतत्। आर्यावर्तमध्यवीतनामेते धर्माः शौचादयः चातुर्वण्यं तु तद्देशनियमोधर्माणांनास्तिकेचिददृष्टार्थादेशधर्माइतिवक्ष्यामः । एककार्यापन्नावणिकुरुकुसीदचातु-विद्यादयः । तेषांधर्माः श्रेणीधर्माः यथा केचनवणिद्महत्तरावचनेन परिच्छिन्तराज्ञा राज्ञे भागंप्रयस्तृत्तीमांवणिज्यांवयमुप-जीवाम एवते राजभागोत्माकंयावल्लाभोन्यूनोऽधिकोवा तत्र राज्ञाऽभ्युपगतेवणिज्येलाभातिशयार्थराष्ट्रविरोधिनींचेत्रेतर-व्यवस्थांकुर्वन्ति इदंद्व्यमियन्तंकालमविक्रयमयंराक्कोपेदेशेनार्थीदण्डः पतितिदेवतोत्सवार्थीवा तत्र यदि कश्चिधतिकामित सएवंश्रेणीधर्मव्यतिक्रमंदण्ड्यः । कुलधर्माइति कुलवंशः तत्र मख्यातमहिम्नापूर्वजेन धर्मः पर्वाततोभवति योत्मद्वंशजःक्-तश्च न धनंत्रभेत सनादत्वा ब्राह्मणेभ्योन्यत्र विनियुज्जीतेत्यादयोधर्माः तथा सति योग्यत्वे यएव पूर्वपुरुषाणांयाजकानां कन्यादिसंपदानभूतोवासएव कार्यात्तदतिकामन् राङ्गोऽनुष्ठापितव्य एतेषांच सामायिकधर्माशङ्क्या पुनर्वचनंचीभयसंब-न्ध्यतिऋमइति वक्ष्यामः ॥ ४१ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । जातित्रीसणादिः जनपरोऽनेकपामसमुदायः तद्दासिनोजानपदाः तत्संगतान् । श्रेणी पा-वण्डवणिगादिगणः कुछं वसिष्ठकुछमित्यादितन्त्रियतान्धर्मान् समीक्ष्य निरूप्य ॥ ४१ ॥
- (३) कुल्लूकः । धर्मान् ब्राह्मणादिजातिनियतान्याजनादीन् जानपदांश्व नियतदेशव्यवस्थितान् आम्नायाविरुद्धान्। देशजातिकुरुधर्माश्वाऽऽम्नायरेपतिषिद्धाः प्रमाणमिति गौतमस्परणात् । श्रेणीधर्माश्च विणगादिधर्मान् प्रतिनियतकुरुध्यव-स्थितान् क्वात्वा तदविरुद्धात्राजा व्यवहारेषुतत्तद्धर्मान्व्यवस्थापयेत् ॥ ४१॥

<sup>•</sup> किंच=केचित् (आ आ)

१ देशधर्मा अपि≈देशधर्माणां यथा जातिर्नित्याएवं देशधर्मा अपि ( आ आ )

- (४) राघवानन्दः । मासंगिकंजातिधर्माचनुशास्ति जातिधर्मान् ब्राह्मणादिजातिनियमान्याजनादीन् च जानपदांश्वनियतदेशव्यवस्थितान् । तथाचगौतमः ॥ आद्घायाविरुद्धोदेशजातिकुरुधर्माप्रतिषिद्धाःप्रमाणमिति ॥ श्रेणीध-मन्विणिगादिधर्मान् । कुरुधर्मान् तत्तत्कुरुप्रतिनियतान् । कुरुं वंशः ब्राह्मणादिर्मूर्धाभिषिकादिरितिवा । एतेषामेतदेव ख-धर्ममिति वीक्ष्य परिपारुयेन्द्राजेति ॥ ४१ ॥
- (५) **नन्दनः** । जातिधर्मो ब्राह्माणादीनांप्रतिनियतोधर्मः । जानपदोधर्मोदेशधर्मः यथादाक्षिणात्यानांमातुलस्रतापरि । ज्यानम् । श्रेणीधर्मो विणक्कुशीलवादिततंनिकायधर्मः यथा इयन्तंकालिमिइन्द्रव्यंविकेतव्यंनपरिमिति । कुलधर्मःपूर्व-शिखापरिशिखादिनियमः ॥ ४१ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । श्रेणीधर्माः पाषण्डवणिगादिधर्माः । एकजा**त्योपजीविनः श्रेणयः ॥ ४१ ॥

स्वानि कर्माणि कुर्वाणादूरे सन्तोपि मानवाः॥ प्रियाभवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः॥४२॥

- (१) मधातिथिः। पूर्वोक्तस्य जानपदादेर्धर्मस्य दृष्टादृष्टतानेन पदर्श्यते । त्वानिकर्माणि कुलिस्थत्यनुरूपाणि ये कुर्वन्ति ते दूरस्थाअपि पियाभवन्ति सर्वस्यान्योनिकटवर्त्तीसंसर्गातिशयात्मियोभवित त्वकर्मकारोतु दूरस्थएव प्रियः। वित्वेकर्मण्यवस्थिताइत्यनेन परकर्माननुष्टानमाह ये न परकर्माचि कुर्वन्ति ते सर्वस्य प्रियाभवन्तीति श्लोकार्थः॥४२॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दूरेदेशे देशान्तरे अतोलोकाविरुद्धत्वात्त्वत्वजात्यादिधर्मएव याह्यस्तेषामित्यर्थः । स्वेश्वेभर्मइति प्रियत्वे हेनुतया पुनरुक्तमः ॥ ४२ ॥
- (३) कुद्भूकः । यसात् स्वानीत्यादि जातिदेशकुलधर्मादीन्यात्मीयकर्माण्यनुतिष्ठन्तः स्वे स्वे च नित्यनैमित्तिका दौ कर्मणि वर्त्तमानाद्रेपि सन्तः सान्निध्यनिबन्धनसेहाभावेपि लोकस्य प्रियाभवन्ति ॥ ४२॥
- (४) **राघवानन्दः** । अत्रैवार्थवादमाह**्ला**नीति । त्वेत्वे नित्ये नैमित्तिकेच । यथोक्तकारीहिदूरेवर्तमानलोकस्य र-क्षणादौ लोकनेनरक्षणसमर्थस्य राज्ञः सामान्योक्तिवां ॥,४२॥
  - ( ५ ) नन्दनः । उक्तार्थे प्रशंसामाह खानिकर्माणीति ॥ ४२ ॥

नोत्पादयेत्स्वयं कार्यं राजा नाप्यस्य पूरुषः ॥ नच प्रापितमन्येन यसेदर्थं कथं चन ॥ ४३॥

(१) मेधातिथिः । कार्यविवादवस्तु तद्राजा ख्यंनमवर्तयेत् । कस्यचिद्वेष्यस्योपघातार्थधनिनोवा धनप्रहणार्थनतदीयमृणिकमन्यंचापराद्धमृद्देजयेत् । एषते धर्मइति किमिति ममाप्रतोनाकर्षत्येतेन वा तावदनपराद्धयावदह्रमेनंनिर्घातयामीत्येवंराज्ञा न वक्तव्यं सत्यपि द्वेषे धनलोभेवा । नच मापितमावेदितमन्येनार्थिना यसेत निगिरेन्नोपेक्षेतेति यावत् ।
अवधीरणायांनिगिरेदिति मयुज्यते तत्समानार्थश्य यसितः तथा च वक्तारोभवन्ति यावर्तिकचिदद्योच्यते तत्सर्वनिगिरित
न किचिद्यंपतिवक्ति । अन्ये तूत्तरंश्लोकार्द्धमेवंव्याचक्षते नच मापितंव्यवहारादन्येन मकारेणार्थधनंयसेत स्वीकुर्यात् ।
यदि हि राजास्थललेशोद्देशिकया धनदण्डे प्रवर्तेत ततः परलोकेदोषोद्दष्टव्यः राज्ये चोपघातःस्यात् । अथेदमपरंकेषांचिचाक्यानंनोत्पाद्येत्स्वयंकार्यराजा साक्षादुपलभ्याप्यपकारिणांन स्वयंकिचिद्रयायस्यापराधी तेन वा तद्यवहारेण नाकृष्टः

<sup>(</sup>४२) लोकस्य = लोकेस्मिन् (च)

परव्यवहारदर्शनमेव पराजितस्य नियहावसरोभवित न राजा एतचकरणदानादिष्वेव द्रष्टव्यं ये तुस्तेनसाहिसकादयः कण्टकस्थानीयास्तात्राजा स्वयमेवावगम्य गृह्णीयात् शेषंसमानं नाष्यस्य पुरुषदित अस्य राज्ञः पुरुषोधिकारीमनुष्यः ॥ ४३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । नोत्पादयेदिति एतः ऋणादानादौ नतु साहसादाविष तत्रस्वयमप्यन्वेष्यत्वात् । मापि-तमन्येनेतिस्वयमृणादिदत्तमृणिनाऽदीयमानंराक्के यदा निवेचेत तदा नयसेन्नोपेक्षेत नवामापितमित्यपरःपाढः अन्येनान्यत-रेण मापितं अनुपद्शितममाणं नयसेत् यासयेदन्यतरस्वै दापयेत् ॥ ४३ ॥
- (३) कुद्धूकः । प्रासिष्किमिद्मिभिधाय पुनः प्रकतमाह नोत्पादयेदिति । राजा राजनियुक्तोवा धनलोभिदिना कार्यमृणादिविवादंनोत्पादयेत् । तदाह कात्यायनः ॥ न राजा तु वित्वेन धनलोभेन वा पुनः । स्वयंकर्माण कुर्वीत नरा-णामविवादिनाम् ॥ नयाधिना प्रत्यर्थिना वाऽऽवेदितंविवादंधनादिलोभेनोपेक्षेत ॥ ४३ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । प्रासंगिकमुक्ता प्रकृतमाह नेति । कार्य धनलोभादिना ऋणादिविवादं नोत्पादयेन्नोत्थापयेत् अस्यरा**द्यः ।** अनेननियुक्तः पुमान् । अन्येनोत्कोचादिना स्वयंवापसेत् प्राप्तंदत्तंवागृह्णीयात् अर्थपसित्वा कार्याधिनांकार्यः नोपक्षेतिति । व्यवहारादन्येन प्रापितंवा नगृण्हीयात् राङ्गो यहात्माप्तनिष्यादेर्व्यवस्थोक्तः ॥ ४३ ॥
- (५) **नन्दनः ।** परिभाषान्तरमाह ने त्यादयदिति । कार्य्यविवादपदं दण्डदशबन्धाद्गपेक्षयात्वयन्तोत्पादयेत् । अ-न्येन व्यवहारवता प्रापितमावेदितंब्यवहारंन यसेन्निर्हरेत ॥ ४३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । राजा कार्यं नोत्पादयंत् । अस्य राज्ञः पुरुषः नोत्पादयेत् । च पुनः अन्येन वादिनावा प्रापितं निवेदितं अर्थं कार्यं कथंचन न प्रसेत् नोपेक्षेत ॥ ४३ ॥

यथा नयत्यस्रक्यातेर्मगस्य मृगयुः पदम् ॥ नयेत्तथानुमानेन धर्मस्य नृपतिः पदम् ॥ ४४ ॥

- (१) मेधातिथिः । यदुक्तंन स्वयंद्रष्ट्वापि राजा सहसा कंचिदाक्रमेत वा निगृद्धीयाधैन्नर्मणाप्येतत्सं भवित कथं-पुनरेतदेवगन्तव्यं किंपरिहासकत्मेतद्भुपक्रोधान्यनुबन्धकतिमित यतआह अनुमानेनैतज्ज्ञातन्यं यथा मृगयुर्व्याधोवृथा मृगदेष्टिपथातिकान्तिक्रद्गनिसृतैरसृक्षपातैः रविनः स्यंदमानैः पदंमगस्य नयत्यासादयत्येवं राजाऽनुमानेन परोक्षे प्रत्यक्षे वार्थकारणंनिश्चिनुयात् । धर्मश्च कत्रव्यवहारिवषयस्तत्वावगमः । उक्तस्याप्यनुमानस्य पुनर्वचनंत्रमृतिदाद्ध्यार्थम॥ ४४ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । यथेत्यनुमानव्यवहारदर्शनस्योक्तमः ॥ ४४ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यथा मृगस्य शस्त्रहतस्य रुधिरपातैर्ध्याधः पदंस्थानंगामोति तथानुमानेन दृष्टममाणेन वा धर्मस्य तत्त्वीनिश्वनुयात् ॥ ४४ ॥
- ( ४ ) **राध्यानन्दः । परिनद्याधर्मज्ञानदृष्टान्तमाह् यथै**ति । असुक्पातैर्गात्रात्पितिर्वेष्टगयुना घातितस्य सृगस्य पदम-वस्थितिस्थलं नयेज्ञानीयात्तथा । सृगयुर्घोधः । अनुमानेन बाह्मैविभावादित्युक्तेन । पदं तत्वमः ॥ ४४ ॥
- (५) **नम्दनः**। नकेवरंसाक्ष्यादिभिरर्थोनिर्णेतन्यः किन्त्वनुमानेनापीत्याह यथानयत्यसुक्यातैरिति पदंनिर्णयम्। ॥ ४४॥
- (६) रामचन्द्रः । दृष्टान्तमाह् यथेति । मृगयुः लुब्धकः । मृगस्य असृक्पातैर्यथा पदं नयति तथाऽनुमानेन हेतुना-धर्मस्य पदं नृपातिः नयेत्मापयेदित्यर्थः ॥ ४४ ॥

१ यान्तर्मणा=यन्त्रधर्मेणा (आ आ )

#### सत्यमर्थेच संपश्येदात्मानमथ साक्षिणः ॥ देशं हृपं च कालंच व्यवहारविधी स्थितः ॥४५॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । सत्यं कोभागःसत्यइति । अर्थदण्डादिसिद्धं । आत्मानं राजानं पश्येत् । ततोराजवृत्तमनु-गच्छेन्तथा साक्षिणोदेशादीश्य संपश्येत् प्रयत्नेनानुसंद्ध्यादित्यर्थः देशमत्रायमाचारइति । कालम्बैतद्योग्यमिति । रूपम-थिपभृतीनामाकारम् ॥ ४५ ॥
- (३) कुःह्यूकः । व्यवहारदर्शनप्रवृत्तोराजा छलमपह्य सत्यंपश्येत् तथार्थच । अशिदित्वाण्यत्वर्थीयोऽच् । अर्थ-वन्तंगोहिरण्यादिधनविषयस्थंध्यवहारंपश्येत् नत्वहमनेनाक्षिनिकोचनेनोपहसितद्द्रत्यादिखल्पापराधं आंत्मानंच तत्व-निर्णयेख्नगीदिफलभागिनसाक्षिणः सत्यवादिनः देशंकालंच देशकालोचितंखरूपंच्यवहारस्वरूपंगुरुलघुतादिकंपश्येत् ॥४५॥
- (४) राघवानन्दः । किंच सत्यमिति । व्यवहारिवधौ तत्तत्कर्मणि व्यवस्थितो नृपतिः छलमपहाय सत्यं पश्येत् अर्थ हिरण्यादिविषयकव्यवहारम् आत्मानं च तत्त्वनिर्णयेन स्वर्गादिफलभागिनम् । साक्षिणोयथादृष्टश्रुतार्थवादिनः । देशं वाराणस्यादिकम् । कालंदुभिक्षादिरूपं लघुगुरुभावादिकं च । पश्येदित्यनुषज्यते ॥ ४५॥
- (५) नन्दनः। सत्यंसंपश्येत् अस्मिन्ध्यवहारोपवादिनोः किंपयोजनंभिवण्यतीति पश्येत् साक्षिणःपश्येत् यथोक्तगु-णानामपि साक्षिणांरागद्देषौ पश्येत्। इक्कितादिभिर्देशंकालंच पश्येत्। अस्मिन्देशेऽस्मिन्कालेऽयमर्थोयुज्यते न वेति पश्ये-त्। विवादविषयस्यार्थस्यरूपंच पश्येत्॥ ४५॥
  - (६) रामचन्दः । अर्थे कार्यम् ॥ ४५॥

# सद्भिराचरितं यत्स्याद्धार्मिकैश्व द्विजातिभिः॥ तद्देशकुलजातीनामविरुद्धं प्रकल्पयेत्॥ ४६॥

(१) मधातिथिः। सन्तः मतिषद्धवर्मकाधार्मिकाविहितानुष्ठायिनः यद्यप्येकएव शब्दउभयमर्थमतिपादयितुंश-क्रोति तथापि भदापादानाद्विषयविभागनैवंध्याख्यायत तैर्यदाचरितमनुष्रुभयमानभुतिस्पृतिवाक्यतेद्दशकुरुमातीनांत्रकन् व्ययेदनुष्ठापयेत् । अविर्श्वभृतिस्वृतिभिर्वज्य्यमानाभिर्यदुक्तं जातिज्ञानपदान्धर्मानित्यत्र श्लोकेदेशकुलाबाचारस्य प्रामाण्यतस्यानेन विशेषः कथ्यते आग्नायेनाविरोधितेन दृष्टार्थान्यपि प्रामदेशराजकायांणि शास्नाविर्द्धान्यादरणीयानि न विरुद्धान्य स्था कश्लिदेशकणिकआत्मानंविक्रस्यधनंदाच्यते तच्च कर्मणापि समिनित्यनेन विरुद्धं अन्यत्र श्लोकेन दर्शितम् । अन्यस्य चाचारस्य शिष्टसंबन्धितयेव प्रामाण्यमुक्तमाचारश्लेव साधूनामिति । नच तद्विरुद्धार्थसमाचरणेन साधुन्वमुपपद्यते तस्माचनादृष्ट्याय तद्विषयोयमुपदेशः । अन्यस्त्वाह् देशान्तरेधामिकेः सिद्धिंहज्यदिविरुद्धंश्रुत्यास्मृत्यन्तरेण वा कार्यते तदेशान्तरेपि राजा प्रकल्पयेत् यथोद्द्वभयब्राद्यउदीच्येषु प्रसिद्धारितेपाच्येदिक्षणात्येः प्रतीच्येश्वानुष्ठेयाः कृतः आचाराद्धिस्मृतिरनुमातव्या स्मृतेः श्रुतिः सा च यद्येवमनुमीयत उदीच्येरप्येतत्कर्तव्यमिति तत्र तद्धितस्य बहुष्ववेषु स्मरणात्तत्र जातस्तत्रसंभवस्ततआगतस्तमिभपित्यतः शेषद्ति चैतस्य लक्षणविकारोभयस्पत्वादन्येष्वि प्रतिपदमनुपातेषु तद्धितस्मरणान्तास्त्यप्रविन्यानाम यउदीच्यशब्देन निवर्येत ततश्च पुरुषमात्रेणैतत्कर्तव्यमित्यापतिति देशसमाख्यायानियतिनिमित्तत्वभावेनानियामकत्वादप्येववाक्यमनुमीयते । उदीच्यांजातेन तद्देशवासिना वा तदिष व्यभिचारितवतोषि
नान्यत्र करोति तन्तिवास्यप्यन्यत्र जातोन करोत्येव । अथोद्यदेशाभिजनस्तन्वासीवेत्यनित्यवद्विष्ठपानामकेचनसन्ति अनेनेव न्यायेन कुल्धमांआपि कथतिहरेशधर्माः कुल्धमांजातिधर्माद्वित
चस्यतिकारैभेदेन व्यपदिश्यन्ते । उक्तद्द्यायी नियता व्यवस्था तत्र धर्मस्तस्यच नियमउपयवद्दि उक्तमः । कुल्चगोवेकदेशः यस्युल्दस्योत्रभपमीयथा न वासिष्ठविश्वामित्रमवधीरिति सनित्यत्वाद्वोत्रव्यपदेशस्य तान्यस्यित वरस्यते ॥४६॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । सिद्धर्शेषरिहतैर्दैवादिभिः । तद्दस्तु प्रकल्पयेत् प्रकष्टंभ्यवहारेषु कल्पयेत् । यदि देशाद्यवि-रोधि विरोधेतु तद्देशादिधर्मएव तद्देशजानामः एवसामान्यते।राजधर्माव्यवहाराऽनुगुणाउक्ताः ॥ ४६ ॥
- (३) कुङ्कूकः । विद्वद्भिर्धर्मप्रधानैद्विजातिभिर्यदश्यमानशास्त्रमनुष्ठितंतदेशकुलजात्यविरुद्धमादाय व्यवहारनिर्णय-प्रकल्पयेत् ॥ ४६ ॥
- (४) राघवानम्दः । किंच सिद्धिरिति । आचिरितं शास्त्रहप्रमप्यनुष्टितम् सिद्धिरिति द्विजातीनां विशेषणं । शृद्धया-बृह्यर्थम् । धार्मिकैः प्रतिषद्धवर्जनपुरःसरं धर्मानुष्ठानृभिः । तद्देशकुळजातीनामविरुद्धमेव प्रकल्पयेत् प्रमाणंकुर्यात् कुळधर्मा-श्रीत्यत्रोक्तत्वात् ॥ ४६ ॥
- (५) **नन्दमः । तदनुरूपनिर्णयोपायपरियहार्थमशारु** यमपि सद्भिराचरितंधर्ममनुपालयेदित्याह सद्भिराच रितं-यन्स्यादिति । स्वधर्मनिरताअध्यात्मविदःसन्तो विरुद्धविरुद्धंचेत्प्रकल्पयेदनुपालयेत् ॥ ४६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अविरुद्धंदण्डं प्रकल्पयेत् ॥ ४६ ॥

### अधमर्णार्थसिरध्यर्थमुत्तमर्णेन चोदितः ॥ दापयेद्धनिकस्यार्थमधमर्णाद्विभावितम् ॥ ४७॥

(१) मेधातिथिः। यः सर्वेषु व्यवहारपदेषु साधारणंतदुक्तिविशेषापेक्षायामिदमाह सोपचयंकालान्तरे दास्यामीति योधनमन्यत्मादृण्हाति सोधमणः। यस्तु सोपचयंप्रत्यादास्यामीति प्रयुद्धेसोत्तमणः सम्बन्धिशब्दावेतौ । अधमणंस्यार्थः अ-श्रीधनंपकरणायदेवीत्तमणीय देयंतदेवीच्यते तस्य सिद्धिरुत्तमणीमतिनिर्यणद्वितीयोर्थशब्दः प्रयोजनवचनः अयंसमुदायार्थः। उत्तमणैन यदा राजाचोदितोक्कापितोभवत्यधमणैन योगृहीतोर्थः समेसिद्धयतु दापयतु भवान् राजान्वधमणीत्तदा दापयेद्ध निकस्यार्थम् । धनमस्यास्तीति धनिकः उत्तमणंएव च प्रसिष्या धनिकउच्यते । दापयेदिति संबन्धाचतुर्थी त्यत्तप्र सात्व-पूर्णत्वात्सपदानभावस्य न कता यथा प्रतः पृष्ठददाति रजकस्य वसंददातीति नसन्न मुख्योददात्यर्थः दक्तपुभयोः सत्त्वस्य भावादुभयोः त्वत्त्वाभावादपरिपूर्णोददातीत्यर्थः । किमुत्तमर्णवचनादेवासौ दापियत्व्योनेत्याह् विभावितिमिति यदा निश्चित् तेन प्रमाणेन धारयतीति प्रतिपद्यते । अथवा विभावितः त्वयंप्रतिपन्नोयतोविप्रतिपन्तस्य वक्ष्यत्यपन्हवेऽभ्रमर्णस्येति । क-थंपुनः त्वयंप्रतिपन्नोविभावितइत्युच्यते नैषदोषः वित्यरणे त्वहस्तरुख्यादिना त्वयंप्रतिपन्तश्य भवति विभावितशाप्रतिपन्त-श्वजानानोपि मिथ्याप्रतिपन्नः ॥ ४७ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । ऋणदानमवतारयति अधमर्णेति । अधमर्णेन गृहीतोऽर्थोऽधमर्णार्थस्तस्योत्तमर्णसित्ध्यर्थ चोदितोराज्ञा अधमर्णदापयेत् । विभावितं प्रमाणेन ॥ ४७ ॥
- (३) कुद्भृकः । एतत्सकरुव्यवहारसाधारणंपरिभाषात्मकमुक्तंसंपति ऋणादानमधिकत्याह अधमणीति । अधमणी-र्थासत्थ्यर्थप्रयुक्तधनसित्थ्यर्थधनस्वामिना राजा बोधितोवक्ष्यमाणलेख्यादिप्रमाणप्रतिपादितंधनमुत्तमर्णस्याधमणप्रदाप-येत् अधमणीद्वत्तमर्णायदापयेदित्यर्थः ॥ ४७ ॥
- (४) राघवानन्दः । संगित ऋणविषयकव्यवहारमाह् अधमर्णेति । अधमर्णार्थसिद्धयर्थं अधमर्णादर्थस्य सिद्धिर-त्तमर्णेन गाप्तिस्तदर्थं चोदितः गांभितोनृपः । मयैतस्माद्धनंप्राप्यते यथेति । विभ वितंसंभावितं साक्ष्यादिना धनिकस्यो-त्तमर्णस्य दापयेदित्यर्थः ॥ ४७ ॥
- (५) नन्दनः । इदानीमाद्यमृणादानंनामन्यवहारपदंपस्तूयते । अधमर्णेति ऋणयाहकोऽधमर्णस्तेन गृहीतार्थस्य लाभार्थमुत्तमर्णऋणप्रयोक्ता ॥ उत्तमर्णाधमणों द्वी प्रयोक्तृयाहको ऋमादित्यगरः । तेन्मेत्तमर्णेन चोदितोराजा धनिकस्यो-त्तमर्णस्यार्थमधमर्णेनदापयेत् । विभावितमुत्तमर्णेन लेख्यादिना साधितंवा तदर्थस्य विशेषणम् ॥ ४७॥
- (६) रामचन्द्रः । उत्तमर्णेनधनिकेन चोदितोराजा अधमर्णगृहीतस्य अर्थस्य सित्ध्यर्थधनिकस्यार्थसाक्ष्मले-ख्यादिभिः स्थिरीकतं दापयेत् ॥ ४७ ॥

यैर्थेरुपायैरर्थं स्वं प्रामुयादुत्तमणिकः ॥ तैस्तैरुपायैः संग्रस दापयेदधमणिकम् ॥ ४८ ॥

- (१) मेधातिथिः । नेहापाप्तार्थादुत्तमणीदाक्षे भागवस्यत्यधमणीदण्डं तत्र स्वभागतृष्णया राजानमुपायान्तरेण धन्नमार्गणंधिनकानांकारयेयुरतस्तिन्ववृत्त्यर्थमिदमुच्यते । येथेविस्यमाणैरुपायेः स्वधनंपूर्वप्रयुक्तमृत्तमणीरुभतं तैस्तैर्धमणीर्द्रापयेत् । संगृद्ध स्थिरीकृत्य अनेनैवोपायेनैतस्मादेतिष्ठभ्यतद्वर्थितीन्निभात्येत्यर्थः । अथवाऽनुकूरुमुपसांत्वनंयद्वः उत्तमभणीर्व उत्तमणिकः उत्तमंच तदणंचोत्तमणं तदस्यास्तीत्युत्तमणिकः अतद्दिन्द्रनाविति रूपं । एविमतराविप सर्वधनादिषु प्रक्षिमव्यावन्यत्र वीरपुरुषकोपामद्दिवद्दहूष्ट्रीहिणैव सामानाधिकरण्यस्य मत्वर्थेचोक्तार्थाविशेषेण समासः मत्वर्थीयम् दुर्रुक्तिः वृद्धिरुप्तार्थमयोगविषयंधनमृष्यद्वौ च तस्य संबन्धिनोप्रयोक्ता प्रहीता च मयोजकस्य च तदुत्तमंभवित स्वतन्त्रोधनदाने प्रत्यादाने च । इतरस्य सोपचयदानाद्वस्थायानवान्त्राधमत्वान्त्राधमत्वान्त्रद्वयुत्पत्तिमात्रत्वे तद्दुक्यैव त्वेतौ प्रयोक्त्रपद्दित्रीर्वाचको के पुनस्तत्रोपायाद्वर्यतत्प्रदर्शनार्थउत्तरश्लोकः ॥ ४८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । स्वयमेवोत्तमर्णःशक्तोयथाकुर्यातथाह येथैरिति । संगृह्य नियम्य दापयेदुत्तमर्णः ॥ ४८॥
- (३) कुछूकः । कथंदापयेदित्याह यैथेरिति । येर्वक्यमाणैरुपायैः संप्रयुक्तर्मथमुत्तमणीळभते तैस्तैरुपायैर्दशीक्रस्य तमथदापयेत् ॥ ४८ ॥

- ( ४ ) राचवानन्दः । तत्र यत्नमाधते यैरिति । उत्तर्माणकः उत्तमं देय-वेन पूर्वयरणं तेन व्यवहरतीति । गृहीते-न ऋणेनाषमणीनिक्रष्टोयस्तमधर्माणकं धनं दापयेद्वाजेतिशेषः ॥ ४८ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । उत्तमर्णकइति खार्थे कः साधयेदापयेत् ॥ ४८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तैस्तैरुपायैः अधर्माणकं संगृह्म नियम्य दापयेदित्यर्थः ॥ ४८ ॥

### धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचिरतेन च ॥ प्रयुक्तंसाधयेदर्थपञ्चमेन बलेन च ॥ ४९॥

- (१) मेघातिथिः। तत्र धर्मस्कन्धकरीत्या स्तोकंस्तोकंग्रहणिमदम्य इदंश्वइदंपरश्वः यथाकुटुंबसंवाहोस्यैवंवयम् पि तव कुटुंबभूताः संविभागयोग्याइत्यादि पिठतप्रयोगोधर्मः यस्तु निःश्वसय्यवहारेण दापियत्य्यः। अन्यत्र कर्णोदकव- स्वंदत्वा रूपिवणिज्यादिना व्यवहारियत्यं तत्रोत्पन्नंधनंतस्माइहीत्व्यमः। यस्तु व्यवहारोराजनिवेचस्तस्य सर्वोपायपरी- क्षयेयोज्यत्वादालग्रहणेन च गृहीतत्वातः। यस्तु साक्षान्तदः।ति विद्यमानधनोपि सङ्गलेन दात्व्यः केनचिदपदेशेन विवाहतस्मवादिना कटकाद्याभरणंगृहीत्वा न दात्व्यंयावदनेन तद्धनंवदंग्धमः। आचरितमभोजनगृहहारोपवेशनादि वलराजाधिकरणोपस्थानंतत्र राजा साम्ना ऽपछलनिगृह्य च भपीङ्यदापयतीति ननुस्वगृहसंबन्धिधनादि बलंयतः प्रकृतीनांवलंराजनितिः प्रव्यते तिस्मनेव प्रसङ्गेउक्तासा अन्येतु राङ्गएवायमुपदेशहित वर्णयन्ति राजधर्मप्रकरणात्। राजा ज्ञापितउपायेरेनं- दापयत्यराजितंस्वयंपतिपन्तंच नतु सहसावष्टभ्य सर्वस्वधनिने प्रतिपादनीयः यत्यअयानुयहोराज्ञा कर्तव्यः सर्वस्वादाने- वाधमर्णस्य कुटुंबोत्सादः स्यात्सोपि न युक्तः उक्तेहि ॥ नावसाद्यशनैर्दाप्यः काले काले ययोद्यं। ब्राह्मणस्तु विशेषण धर्मकस्ति राजनीति ॥ तस्मात्कचनवृद्ध्या संदापनीयः। कुटुंबाद्धिकंधनंसंस्चः सर्वदापनीयः। सर्वासंभवे च कर्मणापि समं- कुर्यादित्यन्यात्मन्त्याख्याने छलाचारौ राजानमज्ञापयित्वा नकारौ ॥ ४९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । धर्मेण परत्वानादाननियमजनितपरलोकफलादिकथनेन यथादिनियमेनेतिकेचित् । ब्य-बहारेण राजसन्निधौ । छलेन व्याजाद्वन्धकादिपहेण । आश्वरितेन त्वयंप्रायोपवेशेन । बलेन गृहपतिरोधादिना ॥ ४९ ॥
- (३) कुङ्गूकः । तानुपायानाह धर्मेणित्यादि । धर्मादिना प्रयुक्तमर्थसाधयेत्तत्र धर्मानाह बृहस्पितः ॥ सुद्धत्संबंधिसंदिष्टैः साम्ना चानुगमेन च । प्रायेण वा ऋणीदाप्योधर्मएषउदादृतः ॥ देये धनेऽधमर्णस्याविर्धातपत्ती व्यवहारेण । तथा
  च ववश्यित अर्थेपव्ययमानंतिवित । मेधातिथिस्तु निःत्वोयः सव्यवहारेण दापयितव्यः । अन्यत्कर्मोपकरणंध नंदत्वा
  क्रिवाणिज्यावना व्यवहारियतव्यः । तदुत्पनंधनंतत्मात्तुगृक्कोयादित्याह छलादीनि त्रीण्याह बृहस्पितः ॥ छप्पना याचितंचार्ममानीय ऋणिकाद्दली । अन्याद्धतादिवाद्धत्य दाप्यतेतत्र सोपिधः ॥ दारपुत्रपश्चन्द्वत्वा कृत्वा द्वारोपवेशनम ।
  यत्राचीदाप्यतेऽर्थत्वंतदाचरितमुच्यते ॥ बभ्वा त्वगृहमानीय ताडनाचैरुपऋमैः । ऋणिकोदाप्यते यत्र बलात्कारः प्रकीरिततः ॥ ४९ ॥
- (४) राघवानन्दः । स्वयंवा गृण्हीयात्तत्रोपायानाहः धर्मेणेति । एताण्यञ्चलक्षयितं वृहस्पतिः ॥ धर्मेणेति यथा ॥ सुन्दत्संबिण्यसंदिष्टैः साम्रावानुनयेन च । मायेणवा ऋणीदाप्योधर्मएषउदाव्दतद्दति ॥ व्यवहारेणेति । यथायतोद्दर्यं विनिक्रीयऋणार्थं चैव गृह्मते ॥ तन्मूल्यमुत्तमर्णेन व्यवहारद्दित स्वृतः ॥ छ्रछेनेति यथा ॥ छ्रष्यना याचितं वार्थमानीय ऋणिकाद्धनी । अभ्याव्दतदि वाद्धत्य दाप्यते यत्र सोपधिरिति ॥ उपिश्वष्टसं । आचरितेनेति यथा ॥ दारपुत्रपश्चण्या

कत्या हारोपसेवनम् । यरणी दाप्यते सर्थं तदाचरितमुच्यते ॥ बलेनेति यथा ॥ ब्ष्वात्मगृहमानीय ताडनाचैरुपऋमैः । ऋ-णिकोदाप्यते यत्र बलात्कारः सकीर्तितइति बृहस्पत्युक्तथर्मादिना ॥ ४९ ॥

- (५) मन्द्रनः । के ते पुनरुपायास्तानाह धर्मेणिति । धर्मेणाधमणीयधर्मप्रदर्शनेन । व्यवहारेण व्यवहारवलप्रदर्शनेन । छलेनोत्तमणीकरिष्यमाणसहसाह्यपन्यासादिना । आचरितेन साधनेन प्रयुक्तमधमणीस्योत्तमणीन प्रयुक्तमधंसाधयेत । एषाम्पायानांपूर्वपूर्वाभावउत्तरीयाद्यः पाठकमात्सामध्याञ्च ॥ ४९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । उपायान् आह धर्मेणेति । धर्मेण धर्ममीतियुक्तेन वचसा धर्मोपदेशेन व्यवहारेण साक्ष्यलेख्या-दिना छलेन उत्सवादिव्याजेन भूषणादिपहणेन आर्चारतेन अभोजनेन च पुनः पश्चमेनबलेन निगडादिबन्धेन प्रयुक्तं-अर्थ दत्तेद्रव्यं साधयेत् ॥ ४९ ॥

यः स्वयंसाधयेदर्थमुत्तमणीऽधमणिकात् ॥ न सराज्ञाऽभियोक्तव्यः स्वकं संसाधयन्धनम् ॥ ५० ॥

- (१) मेघातिथिः । उक्तस्यैवार्थस्यस्पष्टीकरणार्थः श्लोकः न छलादिनोपायेन स्वेछयोत्तमर्णोधमर्णाद्धनंससाधयन् राजा किंचिद्दक्तव्यः । मामविद्गाप्य किमित्यस्मादाभरणादिस्वधनसंशुष्यर्थव्याजेन छन्नना गृहीत्वा किनास्मै प्रतिपय-स्रसीति ॥ ५० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । नाभियोक्तव्यस्त्वयाबलंकतिनिति । स्वकमितिधार्यमाणार्थस्य स्वीयत्वसिद्धावेवैतिदिति-तात्पर्यम् ॥ ५० ॥
- (३) कुङ्गृकः । यउत्तमणीः संप्रतिपन्नमर्थमभमणित्त्वयं बलादिना साधयति सस्वीयंधनंसम्यक्साधयन् अस्तास्व-निवेच किमिति बलादिकंकतवानसीति न राज्ञानिषेद्धयः॥ ५०॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । ननु स्वयं बलात्कारकरणे राजदण्डशंका स्यात्तत्राह यइति । नाभियोक्तव्यः एनंकदर्थीकत्य किमिति धनमस्मादृहीतमिति । तत्रहेतुः स्वकं संसाधयन्धनमिति ॥ ५० ॥
- (५) मन्द्रनः । त्वयमेवत्वार्थसाधनमुत्तमर्णस्य शक्तौसत्यांदोषावहमित्याह यःत्वर्थसाधयेदिति । अभियोक्तव्योदो-षमारोपंणीयः अत्र हेतः त्वकंसंसाधयन्धनमिति संसाधयन्तीति हेत्वर्थे शतृप्रत्ययः ॥ ५० ॥
- (६) रामचन्द्रः । संउत्तमर्णः त्वकंधनंसंसाधयन् राजा नाभियोक्तस्यः त्वया बरंकतमिति नोपालम्भनीयः

अर्थेऽपव्ययमानंतु करणेन विभावितम् ॥ दापयेद्धनिकस्यार्थं दण्डलेशंच शक्तितः॥ ५९ ॥ [ यत्र तस्यात्कृतंयत्र करणंच न विद्यते । नचोपलम्भपूर्वोक्तस्तत्र दैवीकिया भवेत् ॥ १॥ ] +

(१) मेधातिथिः । सत्यपि विभावके प्रमाणे योन स्वयंप्रतिपद्यते न तस्य छलाग्रुपायप्रयोगः कर्तव्यः किर्तिह्रं राजेव तेन ज्ञापियत्व्यस्तत्र राज्ञाऽऽकारितेऽर्थं ऋणेपव्ययमानमपद्भवानंनास्मै किंचनधारयामीति वदन्तंकारणेन सा-क्षिलेख्यमुक्त्यात्मकेन विभावितंधारयामीति प्रतिपादितंदापयेदुत्तमणांय धनदण्डलेशंच खल्पंदण्डदण्डमात्रमित्यर्थः । अ-न्यत्र दशमभागंवक्ष्यति यस्तु तावदातुमशक्तः सोल्पमपि दशमाद्रागाद्दण्डदापयितव्यः । अथवा यः प्रमादात्कथंचिद्दस्य- त्यापजानीतेतस्यायंयथा शक्तिदशमभागाल्पतोदण्डः । कारणंप्रमाणंत्रिविधं तदन्येरेतद्भवतीति परिगणितं । यथाचाहुः ॥ यत्र नस्यात्कृतंपत्रंसाक्षी चैव न विद्यते । नचोपलंभःपूर्वोक्तोदैवी तत्र क्रिया भवेदिति ॥ ५१ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अर्थेविषये अपन्ययमानं संवृण्वानं निह्नुवानमित्यर्थः । पश्चाद्धनिकेन कारणेन विभा-वितमर्थदापयेद्वाजा दण्डलेशंच यावता पुनरपह्नवंनकुर्यात् । शक्तितोवित्तानुसारेण देयेप्रतिक्काते प्रथमेविवादंकत्वा पश्चाद्वाजसभायांययनुमन्यते तदा शते पश्चभागान्दण्ड्यः अथतत्राप्यपह्नवंकृत्वा व्यवहारात्तंनयति तदा दशभागान् ॥५१॥
- (३) कुः ह्वकः । नाहमसै धारयामीति धनविषयेऽपन्हवानमधमणंकरणेन लेख्यसाक्षिदिष्यादिना प्रतिपादितमर्थ-मुत्तमणंश्य राजा प्रदाषयेत्। दण्डलेशंच अपन्हवे तु द्विगुणमिति वश्यमाणदश्यमागदण्डान्न्यूनमपिदण्डंपुरुषशक्त्या दाप, येत्॥ ५१॥
- (४) राघवानन्दः । किंच अर्थेति । अपन्ययमानं न धारयामीत्यपन्हुवानं । करणेन लेख्यादिना विभावितं नि-णीतं दापयेदर्थम् दण्डलेशंच अपह्नवे तु ह्निगुणमिति वक्ष्यमाणदशमभागादण्डान्न्यूनम् ॥ ५१ ॥
- (५) नन्द्रनः । उत्तमर्णेन दत्तेऽथै वादंकुर्वाणमधमणे । करणेन साधनेन लेखादिना । विभावितसाधितधिनकस्य कृत्समर्थराजा दापयेत् । दण्डलेशंच ख्रासेशक्तितोदण्डदापनं निर्द्धनविषयंगुणविद्वषयंवा । करणादिसाधितार्थदशमभाग-स्य दण्डत्वेन वक्ष्यमाणत्वात् ॥ ५१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अर्थे द्रव्ये अपव्ययमानं निह्नवानमः । तु पुनः करणेनसाक्ष्यादिना पत्रेणवा विभावितंपकरी-कृतं अर्थे धनिकस्य राजा दापयेत् । च पुनः शक्तितः शक्त्यनुसारेण अधमर्णस्य दण्डलेशः कार्यः ॥ ५१ ॥

अपह्नवेऽधमर्णस्य देहीत्युक्तस्य संसदि ॥ अभियोक्तादिशेद्देश्यंकरणंवान्यदुद्दिशेत् ॥ ५२ ॥

- (१) मेघातिथिः। यदा राज्ञा प्राह्विवाकेन वा संसदि व्यवहाराधिकरणादिदेशउत्तमणीय धनमिति उक्तस्यापह्र-वीपलापीपलापीधर्मेण भवित तदाभियुक्तोधनस्य प्रयोक्तोत्तमणीय दिशेहेशंसाक्षिणंप्रमाणभूतंनिदिशेत अन्यद्वा कारणं-लेख्यदि देशशब्देन लक्षणया धनप्रयोगमदेशवितनांसाक्षिणामुपादानात्। कारणशब्दः सामान्यशब्दीपि गोबलीवर्द-वत्साक्षिव्यतिरिक्तलेख्यादिकारणमाचष्टे ततश्य कारणंवा समुद्दिशेदिति अस्याप्ययमेवार्थः अथवायमन्यः पाढः अभि-युक्तोदिशेहेशमिति अयंचार्थः यत्राधमणोदिहीत्युक्तः प्रतिजानीते सत्यमेव धनंप्रतिदत्तंयदसाविभयोक्ताऽऽसीत्सएवाभि-युक्तः संवृतः सचाभियुक्तः संदिशेहेशंकिस्मन्देशे त्वया मे प्रतिदत्तकालं च निर्दिशेहेशयहणस्य प्रदर्शनार्थत्वात्कारणवा समुद्दिशेत्। अस्ति तावकंसेदु हिशेत्येवंब्रूयादथवा यदि समादेशांनाहिसाक्ष्यादि तस्यैव प्रदर्शनंकारणंवा शब्दश्य शब्दस्य स्थाने॥ ५२॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। अधमर्णस्य देहिधनमस्माइति सभ्यैरुक्तस्यापद्भवे तेन क्रियमाणेऽपलापेइत्यर्थः। आदिशे-त् ब्रूयात् देशं अत्रदेशे न त्वया गृहीतिमिति। देशिमिति कालादेरप्युपलक्षणम् । देशेऽप्युक्ते विमतिपत्तौ कारणं ममाणं दंशादन्यत् समुद्दिशेत् ब्रूयात्॥ ५२॥
- (३) कुद्यूकः । उत्तमणंस्य धनंदेहीति सभायां शिष्ट्विकनोक्तस्याधमणंस्य नास्नै धारयामीत्यपरापेसति अभि-योक्ताऽर्थी देश्यंधनमयोगदेशवर्तिसाक्षिणंनिर्दिशेत् । मायेण साक्षिभिरेव स्त्रीमूर्खादिसाधारणऋणनिर्णयात्माक्साक्ष्युपन्या-सः । अन्यद्वा करणंपत्रादि कथयेत् ॥ ५२ ॥

- (४) राघवान-दः। किंच अपह्नवेति। संसदि सभायां उत्तमर्णेन देहीत्युंके नोधारयामीत्यधमर्णेन निह्नवीछ-तेसतीत्यर्थः। अभियोक्तोत्तमर्णः । देश्यं धनप्रयोगदेशवर्तिनः साक्षिणः। करणं पत्रम् । अन्यत् ममधनेनेदंक्रीतंद्रध्या-दि॥ ५२॥
- (५) नन्दनः । यदाधमणीयुक्तार्थापह्नवकुर्वीत तदोत्तमणीन कर्त्तन्यमाह अपह्नवेऽधमणस्येति । ऋणरूपेण यन्य-या तव दत्ततन्य देहीत्युक्तस्याधमणस्यापह्नवेऽर्थापह्नवे सत्यभियोक्तोत्तमणीदेशदिशेत् अस्मिन्देशेऽस्मिन्कालेऽनेन प्रकारेण मयादत्तमिति देशकालादिकंब्र्यात् । यदि तत्राप्यधमणीविप्रतिपद्येत ततःकरणलेखादिकंसमुद्दिशेत् ॥ ५२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । संसदि सभायांच देहीत्युक्तस्य अधमर्णस्य अपह्रवेद्गीकृते गोपिते सति अभियोक्ता उत्तमर्णः देश्यं साक्ष्यादिभ्यः आदिशेत् । च पुनः अन्यत्करणं प्रमाणान्तरं उद्दिशेद्दर्शयेत् ॥ ५२ ॥

# अदेश्यंयश्व दिशति निर्दिश्यापङ्गते च यः॥ यश्वाधरोत्तरानर्थान्विगीतान्नावबुध्यते॥ ५३॥

- (१) मेधातिथिः । उक्तमेवाधमणेऽपह्नुवाने धनिना राज्ञाज्ञापियतन्यः विज्ञापनाकर्तन्या अस्मिन्देशेऽस्मिक्कारु-इदंधनिमयद्वेतनंमत्सकाशादृहीतं सच पृष्टोभावयित नैतिस्मिन्देशेऽहमभवयेन धनग्रहणकारुउपिष्टृष्टंतदा देशे दीयते । अ-थवा देशसाक्षिणोध्याख्यातास्तान्साक्षिणोदेशकारुगवसंभवतोनिर्दिशति । निर्दिश्यदेशादिकमपजानीते नैतन्पया निर्दिष्टमि-ति यश्याधरोत्तरानर्थान्पौरस्त्यानौपरिष्टांश्यविगीतान्विरुद्धानभिहितान्नावबुध्यते यद्वा पूर्वक्रमभेदंच नगतमात्मनोनानुसं-धत्ते हीनः सइति निर्दिशेदिति सर्वत्रिक्रयानुषद्वोभविष्यतीति ॥ ५३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अदेशं यत्र ऋणिकगमनंनसंभाव्यते तथा एकान्तादि । तथा उक्का देशादि पश्चान्नमयै-तदुक्तमित्यपह्नुते । तथा अधरोत्तरान् पूर्वीत्तरवाक्यानि खान्येव यानि तदर्थान्विपरीतान् विरुद्धान् नबुध्यते ॥ ५३ ॥
- (३) कुह्नुकः। अपिद्धित असंभाष्यइति ब्रह्मीत्यादिअदेश्यम्। यत्र देशेऽधमर्णस्य ऋणयहणकाले सर्वदावस्थान्तं संभवतीति निर्दिश्य चादेशादिकंनैतन्यया निर्दिष्टमित्यप्नयति यश्च पूर्वोक्तानर्थास्वर्थान्स्वोक्तान्विरुद्धान्वात्रगच्छिति यश्च ममहस्तात्सुवर्णस्य पलमनेन गृहीतिमिति निर्दिश्य मत्पुत्रहस्ताद्वृहीतिमित्येवमादिना यः पुनरपसरित यश्चसम्यक्त्रपतिज्ञातमर्थकस्मात्त्वया रात्रावसाक्षिकंदत्तमित्येवमादिगार्ड्विवाकेन पृष्टःसन्त समाधत्ते यश्च संभाषणानर्हनिर्जनाद्दिशे साक्षिभः सहान्योन्यंसंभाषते यश्च भाषार्थिस्थरीकरणाय नितरामुच्यमानंगा्ड्विवाकेन प्रश्नंनच्छेत् यश्च निष्पतेत् उक्तांश्च व्यवहारान्पुराऽनाख्याय यथा स्थानात्स्थानांतरंगच्छेत् यश्च ब्रह्मीत्युक्तोन किचिद्ववीति उक्तंसाध्यंन प्रमाणेन प्रतिपादयति पूर्वसाधनमपरंसाध्यते जानाति असाधनमेव साधनत्वेन निर्दिशति असाध्यमव मानेन श्वश्वंगक्तंधनुर्देयिमित्यादिसाध्यन्त्वेन निर्दिशति सतसात्सात्साध्यादर्थाद्धीयते॥ ५३॥ ५४॥ ५४॥ ५६॥
- (४) राघवानन्दः । किंच अदेश्यादिषद्भिःश्लोकैरधमोत्तमर्णयोःपराजयहेतूनाह । अदेश्यं उत्तमर्णादणप्रहणकान् ले तद्देशावर्तिनमपि साक्षित्वेनोपदिशतिवदत्युत्तमर्णः । तथा निर्दिश्य देशादिस्वरूपं पुनर्मया नोक्तमित्यपलपति । अर्थान-धरोत्तरान् किंतह्रस्त्विति पृष्टः पूर्वोत्तरविकलान् विगीतान् संख्यादिना स्वोक्तविरोधान्नावबुध्यते नजानाति उत्तमर्णहति शेषः ॥ ५३ ॥

<sup>(</sup> ५३ ) अदेश्यं = अदेयं ( नं ं )

- (५) **नन्द्रनः । हीनलक्षणं पश्चिभः श्लोकैराह** अदययश्चेति । अदयदानादानयोरयोग्यंदेशकालादिकंनिर्दिश्याप-ह्नुते नैवंमयोक्तमिति निर्दिष्टापह्नुते । विगोताद्विपतिपन्नान सहीयतइति वक्ष्यमाणेन संबन्धः ॥ ५३ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । पराजितस्य लक्षणमाह चतुर्भिः अदेश्यमिति । यः अधमर्णः अदेश्यं असाक्षिकं दिशति कथय-ति । च पुनः अदेश्यं असाक्षिकं निर्दिश्य कथयित्वा अपह्नुते निह्नुते च पुनः अधरोत्तरानर्थान् पूर्वापरानर्थान् कार्याणि विगीतान् विरुद्धान् नावबुध्यते न जानाति ॥ ५३ ॥

#### अपदिश्यापदेश्यंच पुनर्यस्वपधावति ॥ सम्यक्ष्रणिहितंचार्थपृष्टः सन्नाभिनन्दति ॥ ५४ ॥

- (१) मधातिथिः । पूर्वेणार्धेनोक्तस्यार्थस्य निगमनमुत्तरेणानुक्तोर्थंउच्यते यदुक्तं ॥ अदेशंयश्च दिशति निर्दिश्यापद्वते च यइति ॥ सएवार्थोपदिशत्यस्याऽऽदेशएवापदेशआदिश्य कथियत्वा पुनः पश्चादवधावत्यपसरितनैतौ देश-कालौ मम निश्चितौ यावत्स्रदेशकालोवधारयित तावद्यंमसमिति पश्चाद्रवीति सोषि तस्मादर्थाद्धीयते सम्यक्पणिहितंचार्थमनाकुलंनिश्चितमुक्तंयदा पृच्छते तदानेनोक्तंत्र किंब्रवीषि केन वा प्रमाणेन स्वपक्षंसाधयसीति पृष्टोन श्रद्ध्यते सम्यक्पणिहितंचार्थमनाकुलंनिश्चितमुक्तं कथान्तरंपस्तौति विचारावसानेन किल मेपराजयोभवतोति कालमुपक्षिपामीति तस्या पिपराजयएव । अथवापदेशोव्याजस्तमपदेश्यापन्यस्य योपैत्यधुनामे महतीपीडा समुत्पन्ना न शकोमि प्रतिवक्तुमलीका-दिना वा प्रस्थितः सोपि जीयते ॥ ५४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तथा बहुविधं अपदिश्य उक्ता पुनः त्वयमेवावधारणादयमेवात्र हेर्तुर्याह्यइति । प्रणिहिः तं विचारितम् ॥ ५४ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच । अपेति । देश्यएवोपदेश्यस्तमपदिश्योत्का अपधावति पलायते । पुनर्वदित मद्धस्तान्सुवर्णगृहोतिमत्युत्का मत्पुत्रहस्तादृहोतिमितवा सोपि तस्मादर्थात्महीयतइत्यनुवादः । अपिच सम्यक्पणिहितं कस्मान्द्वयेदमपहसितिमितिपाङ्गिवाकेन पृष्टःसन् नाभिनन्दिति न समाधने प्रमाणोपन्यासपुरःसरमः ॥ ५४॥
- (५) नन्दनः । अपदेश्यमपदिश्य वक्तम्यमुक्ता तत्साधने यः पुनरपधावति अपसरति । पूर्वस्वयमुपन्यस्तंसद-स्यैःसम्यक्पणिहितमवधृतमर्थतैःपृष्टःसन्नाभिनन्दति नसम्यद्भयाबुद्धमिति वदितसोऽपि हीयतद्दिति संबन्धः ॥ ५४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अपिद्रयापदेश्यं कार्याकार्यं नजानित वाच्यावाच्यंवा न जानित । पुनः यः पुनः धावित स्थानात्स्थानान्तरंगच्छित । च पुनः सम्यक्पणिहितमर्थं सम्यक्पकारेणदत्तंद्रव्यं पृष्टःसम्नाभिनंदित नकथयित ॥ ५४ ॥ असंभाष्ये साक्षिभिश्व देशे संभाषते मिथः॥ निरुच्यमानंप्रश्नंच नेच्छेद्यश्चापि निष्पतेत् ॥ ५५॥
- (१) मिधातिथिः । असंभाषणाई देशेऽपह्नवादौ साक्षिभिः सह संभाषतएकाकी तद्देशशङ्कया निरुच्यमानं पृच्छय-मानंनिरुप्यमाणेवा प्रश्नविचारवस्तुंनेच्छति किंचिद्राजकार्यमुद्दिश्य राजपुत्रमान्याद्यनुग्रहेण च काललाभंकरोति यश्चापि

ऽऽअहसितम्= अपहस्तितम् ( राघ०४ )

<sup>‡</sup> गुरसरं=पुरःसरंसोऽपिहीयते ( राघ० ४ )

१ देश्यएवोपदेश्यस्तमपदिश्योत्तवा=अपदेश्यमपादिश्योत्तवा ( राघ ०४ )

<sup>(</sup> ५५ ) असंभाष्ये=असंभाष्ये ( तं )

निःष्पतेत् वक्ष्यमाणंचिक्रियापदंसहीयतइति यदेवोक्तंपुनर्यस्त्ववधावतीति सएवार्थः यश्चापि निष्पतेदिति पुनर्वचनेप्रयो-जकमुक्तमत्यन्तापौनरुक्तयंमाभृदिति कश्चिद्विशेषआश्रयितव्यः ॥ ५५ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । असंभाष्ये संभाषानर्हे देशे एकान्तादौ । ख्रकीयंग्रश्नं पेरण निरुष्यमानमाकलम्य नेष्णे-सदिनच्छाविभावकंकीलाहलादि कुर्यात् । निष्पतेत् सभातःपलायेत् ॥ ५५ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंचान्यत् । असंभाष्ये संभाषानहें निर्जनादिदेशे साक्षिभिःसंभाषतेसोपि तसादर्थाद्धीनः । यश्चापि निरुच्यमानं प्राह्विवाकेन प्रश्नं नेच्छेदुत्तरंदातुम् । अथच निष्पतेत् नयुक्तंस्थातुमितिनिष्कामेत्सोपिहीनः । एतद्व-योःसाधारणम् ॥ ५५ ॥
- (५) नन्दनः । साक्षिभिरसंभाव्ये । मिथोदेशे रहस्यइति यावत् । निरुच्यमानंसृत्य विकल्पेनोच्यमानम् । प्रश्नपृ-ष्टमर्थम् । नेच्छेन्नसंबदेत् । निष्पतेत्सदसोपसरेत् । सोपि होयतइतिसंबन्धः ॥ ५५ ॥
- (६) **रामचन्दः** । असंभाष्येदेशे अवाच्येदेशे साक्षिभिमिथोयःसंभाषते । च पुनः निरुच्यमानं वाच्यमानं प्रश्नं-वानेच्छेत् न कथयति । च पुनः यः निष्पतेत् पलायते ॥ ५५ ॥

### ब्रूहीत्युक्तश्व न ब्रूयादुक्तंच न विभावयेत् ॥ नच पूर्वापरं विद्यात्तस्मादर्थासहीयते ॥ ५६ ॥

(१) मेधातिथिः । उक्तार्थएव श्लोकोयं श्लोकान्तरैर्दश्यते । पुनर्वचने च प्रयोजनमुक्तंबहुरुत्वापि पथ्यवेदितव्य-मितिअक्षरार्थस्त्विथना विश्लेषिते पूर्वपक्षे प्रतिवादी ब्रह्मात्मित्वस्तुनीति पृष्टोयदि न ब्रूयात्पुनःपुनः पृच्छन्यमानेऽपि योहि सम्यगुत्तराभावादेव मे पराजयोभवति तृष्णीभूतस्य तु संशयएव न पराजयोभवतीत्यनया बुध्या नीत्तरंददाति सोपि जीयते वक्ष्यति चात्र कालावच्छेदंन चेन्त्रिपक्षात्मब्रूयादिति सचीह्याकष्टंस्य पूर्वपक्षांर्थानवबीधादुत्तरामितपत्तेर्युक्तंका-लहरणं अत्र च दिवसैः पञ्चभिर्दशभिद्दीदशभिर्वेषद्वदतिस्नपक्षसमाप्तिनीत्वयन्तंकालंतून्णीभावएव यश्वातीधिकः कालः संस्थितोपि कचित्संवत्सरंप्रतीक्षेत प्रतिभावयेदिति न युक्तमादुर्वयतोप्रतिभावे प्रतीक्षाकारणंसोसंवत्सरादृर्ध्वभवतीति कि-मित्यकारणं नचेषनियमः केन चित्रकारेण नावगम्यते प्रतिभानवतः संवत्सरेण प्रतिभाभवतीति तसात्तावन्त्येवाहान्य-पेक्षा युक्ता याविद्धः पूर्वपक्षावधारणा भवत्यूत्तरंच प्रतिभाति एतचामुकस्य मन्द्धियोप्येतावन्मात्रैरहोभिर्भवर्ताति ना-धिकंकालमुपेक्षणीयं पूर्वपाक्षिकस्य तु तदहरेव स्वार्थविनिवेशनंयुक्तं यतइद्मेषामवधारयतीदंवानेन ममाप्रकर्तामित निश्चितंतस्य भवति लिच्छयाद्यसौ प्रवर्तते केवलंतसौ लपक्षमावेदयते किमित्यनिश्चितः लाथौभवति उत्तरपाक्षिकस्त्व-विदितसंबन्धस्तदानीमेव राजपुरुषेरानीयमानः कथमिव स्वपरपक्षौ निश्चिन्यात् पक्षद्वयनिरुपणीह तदस्य तदानीमे-वापतित नान्यथे। तरपाक्षिको भवति तस्मान्पूर्वपाक्षिकस्य साध्ये वस्तुनि तदहः पूर्वपक्षसमाप्तिद्वित्रादिदिवसलाभोवो भाव-पि चैतौ पक्षौ स्मृत्यन्तरपरिगृहीतौ तथाह्माह ॥ सुनिश्चितबलाधानः पूर्वपक्षी भवे त्सदा। दशाहंद्वादशाहंवा स्वपक्षंपरिशा-धयेदिति ॥ तथेदमपरम् ॥ ततोथीलेखयेत्सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनं ॥ या तु संवत्सरपरीक्षा सा मूलासंभवादप्रमाणं निह् व्यवहाः रस्मृतावष्टकादिवहेदमुलता शक्यते वक्तरकार्यरूपत्वादर्थस्य प्रमाणान्तर्विषयत्वे च तदसंभवः प्रतिपादितः । एषा पि-तृपक्षोपेक्षा न सर्वत्र यतउक्तं ॥ साहसस्तेयपारुष्ये गोभिशापात्यये स्त्रियां । विवादयेत्सद्यएव कालोन्यत्रेच्छयास्पृतइति ॥ साहसादी हि चिरमुपेक्ष्यमाणे परमपराम्यात अतः सद्योविवादीविधीयते । नचात्र स्मृत्यादयीनुक्तहेतवः सभवन्ति साह-सारिकारणं हि तदानीमेव राजानंवेदयेत तीव्रसंवेगता हि तत्र भवति वस्त्राचुपहारेण तदुपेक्षायां रागशङ्का भवति साक्षि-

<sup>\*</sup> आरुष्टस्य=आक्षिप्तस्य ( आ आ )

णस्तत्र यदच्छया संनिहिताअपि भवन्ति ते हि देशान्तरङ्गतानामजात्यादिभिर्नविज्ञायन्ते ततः स्वाभाविकप्रमाणाभावः किंच ऋणादानादिषु कदाचिदितरेतरंसंदधते न तत्र राज्ञोहस्तपक्षेपः प्रायेण च संशुद्धो स्मृतिर्नयुज्यते तदा कियदत्तपिति । साहसकारी तु राजाऽवश्यंनिग्रहीतव्य इतरेण संधीयमानोपि तस्मादणादिषु कालहरणंसाहसादिषु सचइति स्थितं तदुक्तं गहनन्वाद्विवादानामसामर्थ्यात्स्मृतेरिप ॥ ऋणादिषुहरेत्कालंकामंतत्त्वबुभुत्सया ॥ यदा संकुलः पूर्वपक्षोभवित तदा गहनन्वान्न शक्यते ग्रहीतुमनाकुलोविलुप्तक्रमेपि गृहीतप्रतिवचनकालमहत्वान्नशक्यते सर्वेण स्मृतिमिति स्मृत्यन्तरस्यार्थः । उक्तंच नविभावयेत् साध्यंवस्तुनिर्दिश्य नसाधयित साधनस्याभावाद्विपक्षाभावात् । नच पूर्वापरंविद्यात् उक्तमेतत् तस्मादर्थव्यवहारवस्तु न सहीयते पराजितोभवनीत्यर्थः ॥ ५६ ॥

- (२) सर्व**तनारायणः ।** नब्र्यात् चिन्तयन्तेव तिष्ठेत् । उक्तं स्वीक्तं निवभावयेत् नव्याकुर्यात् । नच पूर्वापरंएत-त्वाग्वाच्यमेतत्पश्चादिति जानीयात् । तसात् प्रकान्तादर्थात् ॥ ५६ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच । ब्रूहीत्युक्तोनब्र्यातः । वदतोऽवश्यंपराजयइतितूर्णीतिष्ठेतः । न विभावयेतः । पूर्वापरं सार्ध्यं निवधात् यथावस्तु निवजानीयात् । अर्थातः शशशङ्कथनुर्भवतीतिसाध्यत्वेननिर्दिश्यः तस्मादर्थाद्यवहारवस्तुनोन् हीयते पराजितोभवतीति । एतदुक्तमणंस्य ॥ ५६ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । न विभावयेत्पूर्वापरनच विद्यात् । इदंपूर्वमुक्तमिति च न विद्यात् हीयते जीयते ॥ ५६ ॥
- (६) शमचन्द्रः । त्वंब्रूहीत्युकःसन्योन ब्रूयात् । च पुनः उक्तत्वचनं नविभावयेत् । च पुनः पूर्वापरंकार्यं यो-न विद्यात्सपुरुषस्तत्सादर्थाद्धीयते हीनोभवतीत्यर्थः ॥ ५६ ॥

साक्षिणः संतिमेत्युक्का दिशेत्युक्तोदिशेन्न यः ॥धर्मस्थः कारणैरेतेहींनंतमपि निर्दिशेत्॥ ५७॥

- (१) मधातिथिः । ज्ञातारः साक्षिणः पुरुषामभसंतीत्युक्ता यदोच्यते । कथयतामिति तदा तूष्णीकआस्ते न तान्देशनामजातिभिविशेषणैः कथयति तदा एतैः प्रत्येकंपूर्वमुक्तैः कारणिरिह हीनोऽसोद्देष्ट्यः । 'इतिधर्मस्थोधमाधिकरणस्थः पाङ्गिवाकोनिर्देशेन्तिश्चितंत्र्याज्ञितोयमिति । तथैव विवक्षितार्थकप्रमाणवृत्या पराजयएव स्वपक्षे साधनादावप्यभावानिश्चयश्च पुनः पुनरवसरे उनुपन्यासात्कारणान्तरस्य चानुपन्यासेऽभावादिति । ज्ञातारहति तृन्तन्तमेव तत्रेदीमित
  द्वितीयान्तयुज्यते । रवलर्थनृनामिति षष्ठीनिषेधात् हीनंतिमिति द्वितीयान्तःपाठइतिशब्दप्रकाराथोद्देष्टव्यः । एभिरुक्तैः प्रकारे
  रन्येश्चैवविधेहीनंतिनिर्दिशेत यदा तु वाक्यार्थवचनमात्रतदा हीनोसावितिपाठः वाक्यार्थस्य कर्मत्वाद्वितीयायाअभावः ।
  एते पराजयहेतवः नत्वाकारेद्वितादिवद्यभिचारणाः । योहि पुनः पुनर्विचारावसरे न सन्तिधीयते संनिद्दितोनोत्तरंप्रतिवक्तिः
  न तत्र निश्चितमिदंभवित नास्यजयहेतुरस्तीति । यदि च सर्वदेवानुत्तरवादिननपराजयेद्वाजा ततोब्यवस्थाभङ्गआपद्यते
  पौर्वापर्यानवबाधिस्त्विद्वतादिवद्वष्ट्यः । यः सर्वकालवाग्मीप्रगलभपितपत्तिमांस्तस्योद्वितादयोग्यथाभवंतः पराजयहेतौ
  प्रमाणान्तरेणापिनिश्चितेऽपिलिङ्गदर्शनस्थानीयाउपोद्धलका भवन्ति ॥ ५७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । मेत्युक्केति छान्दसःसन्धिः । धर्मस्यः धर्मासनस्थोराजादिः । कारणैरेतैः प्रायुक्तैश्च तं-वादिनं हीनं पराभियोगपामम् ॥ ५७ ॥

<sup>\*</sup> साध्यं=पूर्वसाधनंपरंसाध्यं ( राघ०४ )

<sup>(</sup>५७) साक्षिण:=ब्रातार: (क)

<sup>(</sup> ५७ ) साक्षिणः सन्तिमे इसन्तिज्ञातारइ ( नं० )

- (३) कुद्धृकः । साक्षिणोमम विद्यन्तइत्युन्का तान्निर्दिशेत्युक्तोयोननिर्दिशति तंपूर्वोक्तेरेभिः कारणैर्धर्मस्थः प्रािद्व-वाकः पराजितंकथयेत् । ज्ञातारःसन्तिमेत्युक्ताइति वा पाठः । अत्रक्षान्दसमिकारस्य पररूपत्वम् ॥ ५७ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच साक्षिणइति । ज्ञातारइति पाठान्तरंम् । साक्षिणःसन्तिमे ममाप्यन्यसाक्षिणइति । मया-नगृहीतमत्यर्थे तीर्ह दिशानयेत्युक्तोनानयति । मेत्युक्तित्यार्षः । धर्मस्शः पाड्विवाकः कारणैरुक्तैः हीनं पराजितं निर्दिशेत् जानीयात् । तमपीत्यपिशब्दादधमर्णमपि ॥ ५७ ॥
  - (५) **नन्द्रनः** । अविद्यमानलेख्यादिसाधनेऽर्थे ज्ञातारः साक्षिणःसन्तीत्युका तान् ज्ञातॄन् । दिश दर्शयेतिसभ्यैरु-कोऽनेन साक्ष्यनुदेशाख्येन हेतुना धर्मस्थो धर्मासनस्थः । प्रत्यर्थिदत्तीत्तरस्याभियोगस्याप्रतिवचने ॥ ५७ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । ज्ञातारः मे ज्ञातारः सन्ति इति उक्ता आदिश कथय धर्मस्थः यः उक्तः सन् नादिशेत् नकथ-येत् एतैः कारणैस्तमपि हीनं पराजितं निर्दिशेत्कथयेत् ॥ ५७ ॥

### अभियोक्ता न चेद्रूयाद्वध्योदण्ड्यश्व धर्मतः॥ न चेत्रिपक्षात्रब्रूयाद्धर्भप्रति पराजितः॥ ५८॥

- (१) मेधातिथिः । अभियोक्तार्थाकिंचन पुरुषमाहूय यदि व्यवहारपदन कथयति तदा निष्मयोजनाद्वध्योदण्ङ्यः श्रव दण्डबन्धने दण्डपरिमाणे च गुणवत्तांप्रत्यार्थन आव्हानेन च हानिमपेक्ष्य कल्पनीयानि अतस्तदहरेवार्थिनाविवदिन्तव्यं प्रत्यर्थीतु नचेन्त्रिपक्षाङ्क्यादित्यर्थस्तदा नासौ दण्ङ्योबन्धयितव्योवा किंतर्हीयता कालेनोत्तरे सत्यपराजितएव धर्मन्त्रति धर्मतएवायंपराजयोन छल्पित्यर्थः । त्रिपक्षादिति पात्रादिषु दृष्टव्यस्तेनेकाराभावः अर्थतन्त्वमस्य लोकस्यास्माभिः शक्तिस्व ॥ ५८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । नचेद्र्यात् ज्ञातृन् साक्षिणः ज्ञातृपदंप्रमाणपरम् । वध्यस्ताडनादिनाअभियुक्तेनाप्रमाणे वाच्ये विशेषमाह नचेदिति । त्रिपक्षादर्वाङ्ग नचेत्साक्षिणोन्न्यात्तरा सः धर्मपित धर्मानपेक्ष्य पराजितोभवत्यतोवध्योद-• ज्ञ्यश्चेत्यर्थाज्ञातम् । एतच्च पत्यर्थिविषयम् । अर्थिना सच्छव वाच्याः स्मृत्यन्तरात् ॥ ५८ ॥
- (३) कुद्धूकः । योऽशीसन राजस्थाने निवेद्यभाषायां न ब्रूयात्तदा विषयगौरवापेक्षया बध्योलघुनि विषये दण्ड्य-श्राधर्मतः स्यात्त्रत्यर्थी पुनर्यदि पक्षत्रयमध्ये न ब्रूयात्तदा धर्मतएव पराजितः स्यात् नतुळलेन ॥ ५८ ॥
- (४) राघवानन्दः । भभियोक्ता अर्थीसन् राजस्थाने निवेच राजपुरुषमानीय व्यवहारास्परंभापांनत्रूयात् । वध्यके इत्यादि विकल्पस्तु विषयगौरवाचपेक्षया । त्रिपक्षात्पक्षत्रयमेपि प्रत्यर्थीवा पुनर्न ब्रूयात् साक्षी वा न ब्रूयात् तदापराजित-इति सोपिदण्डार्हः ॥ ५८ ॥
- (५) **नन्दनः** । अभियोक्तारंप्रति राज्ञः कर्त्तव्यमाह अभियोक्तानचेदिति। प्रत्यिर्थदत्तोत्तरोभियोक्ता ततउत्तरंनचेद्र-याद्वक्योहिंस्यः । दण्ड्योदण्डार्हः । तहुणापेक्षया विकल्पः । तत्रकालाविधरुत्तरार्द्धनोक्तः । धर्मशब्दौ व्यवहारवचनौ ॥ ५८॥
- (६) **रामचन्दः।** अभियोक्ता उत्तमर्णः नब्रूयात् सधर्मतोवध्योदण्ड्यश्च । प्रत्यर्थाचेद्धर्मप्रति त्रिपक्षाल ब्र्यात्स-पराजितोन्नेयः॥ ५८॥

## योयाविल्रह्मवीतार्थिमिथ्यायावितवा वदेत् ॥ तौ चेपेण ह्यधर्मज्ञौ दाप्यौ तिहूगुणंदमम् ॥ ५९ ॥

- (१) मेधातिथिः । येन पञ्चसहस्राणि दत्तानीति प्रमाणान्तरानिश्चितंछेख्यादौ तु करणे देशसमारोपितानि प्रमा-णान्तरंसंवत्सराख्यमिति निश्चित्येद्भपश्यत्केवछेन छेख्यप्रमाणेन सर्वत्र प्रवर्तमानछळ्व्यवहारीतिहिगुणंदण्ड्यं यस्य तु विस्मृत्याप्यन्यथा प्रवृत्तिराशद्दृत्यते तस्य दशकंशतमेवमितरस्यापि नतु सर्वापह्नवे दशभागएकदेशापह्नवे हिगुणमिति किन्तुशाक्यादन्यथा प्रतिपद्यमानौहिगुणंदण्ड्यौ विस्मृतिदारिद्याभ्यांदण्डमुत्तरं योयावन्तमर्थमपह्नवीतापजानीतेऽधमणी-मिथ्यायाचित विपरीतंधनंवदेदुत्तमणीः तावुत्तमणीधमणीवधमंत्रौहिगुणंदमं तिदत्यपह्न्यमानधनपरामर्शः यावदपह्नतं-ततोहिगुणंदमोदण्डः अधमंत्रयहणाच्च छिद्गानिश्चितछळ्विषयोयंदण्डइत्युक्तम् ॥ ५९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्यन्ताभिनिवेशादिपवृत्तौ दण्डमाह योयावदिति । निह्नुवीत प्रत्यिशोधितंमयेत्यादि । मिथ्या वदेत् महांधारयतइत्यर्थः ॥ ५९ ॥
- (३) कुद्धृकः । यः प्रत्यर्थी यत्परिमाणधनमपनयत्यर्थीवा यत्परिमाणधने मिथ्यावदित तावधार्मिकावपद्धृतिमिथ्योक्तधनाद्दिगुणंदण्डरूपंदापनीयौ । अधर्मज्ञाविति वचनात्ज्ञानपूर्वापद्मविमथ्योक्तिविषयमिदम् । प्रमादादिनापलापिमध्यानियोगापद्भवे द्विगुणमिति शतदशमभागंवक्ष्यति ॥ ५९ ॥
- (४) राघवानन्दः । उत्तमर्णाधमर्णयोर्दण्डमकारमाहः यइति । यः मत्यर्थी यावद्धनंनिह्नुवीत अर्थीवा यावति परिमाणे मिथ्याभाषते तद्दिगुणं तौदण्ड्याविन्वत्ययः । दमं धनदण्डमः ॥ ५९ ॥
- (५) नन्द्नः । विवादिनोर्मिध्यावचने दण्डमाह् योयावन्निहुवीतेति । यः प्रतिवादी यावद्यावन्तमेकदेशंकृत्स्वार्थ-मपह्नुवीत । योवादी यावत्येकदेशे कृत्से वार्थे मिध्यावदेत्तिद्दगुणंतिरोहितार्थाद्दिगुणंदण्डदाप्यौदण्डत्वेनदाप्यो । अपि शब्दात्तिरोहितमर्थव ॥ ५९ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । यः** अधमर्णः यावन्तिह्नुवीतार्थं अर्थीवा यावित मिध्या वदेतावद्धर्मज्ञौ नृपेण तस्मात्कारणात्त-द्विगुणंदमंदाप्यौ दण्डनीयौ ॥ ५९ ॥

# पृष्टोऽपव्ययमानस्तु कतावस्थोधनैषिणा ॥ त्र्यवरैः साक्षित्रिर्भाव्योत्रपत्राह्मणसन्निधौ ॥ ६०॥

- (१) मेधातिथिः। यः कतावस्थआहृतोभियुक्तोगृहीतप्रतिभूश्च राजसकाशे प्राह्मवाकेनान्यैर्वा पृच्छ्यते किमले धारयसि नेति पृष्टः सन्नपन्ययतेऽपह्नुते हुवानोधनेषिणा स्वधनंपूर्वप्रयुक्तमात्मनःसाधितुमिच्छता साक्षिभिर्भान्योविषतिपृन्नः प्रतिपादियतन्यः। त्र्यवरैश्चय अवरेयेषांतेश्चयवरैरवरमपचयातिशयमाह यद्यत्यन्तन्यूनास्तदा त्रयः स्युः अन्यथा
  त्रिभ्यऊर्ध्वमः। नृपत्राह्मणसंनिधाविति ननु च तेषामेव यैन्यायः प्रारब्धस्तत्रतत्संनिधानएव साक्षिपश्चः प्राप्तः किमनेन
  नृपत्राह्मणसंनिधाविति नैवंप्रमाणपुरुष्पेषणेनापि साक्षिपश्चउपपद्यतदित साक्षात्पष्टन्यदित पुनर्वचनमः॥ ६०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पृष्टः प्राड्विवाकेन किंधारयसि नवेति । अपन्ययमानोनिह्नुवानः । कतावस्थः कताव-स्थानः । त्रयोऽवराअल्पीयांसोयेषांसाक्षिणांतैः ॥ ६० ॥
- (३) कुद्धूकः । धनार्थिनोत्तमर्णेन राजपुरुषापकर्षकताब्हानः माड्गिवाकेन पृष्टःसन् यदा न धारयामीत्यपह्नवानो-भवति तदा नृपत्यधिकतत्राह्मणसमक्षंत्र्यवरैः साक्षिभिः त्रयोवरान्यूनायेषांतरिर्धिना भावनीयः ॥ ६० ॥

- ( ४ ) राघवानन्दः । किंच अपन्ययमानः सन् पृष्टः प्राह्निवाकेन कतावस्थः रैं।जपुरुषकतान्हानः । न्यवरैः त्रयोऽ-वरान्यूनायेभ्यःसाक्षिभ्यः तैर्यथावत् तैर्वक्यमाणविशेषणविशिष्टैःसाक्षिभिः धनैषिणोत्तमणैन भान्यः ऋणवत्तया संभाव-नीयः सऋणं दाष्यः इत्यध्याहार्यम् ॥ ६० ॥
- ( ५ ) **मन्द्रनः** । वादिमतिज्ञातमर्थसभ्यैः पृष्टस्तमर्थमपन्ययमानोपह्नुवानः । कृतावस्थोयथां नापसरति तथा स-भ्यैः कृतावस्थानः प्रतिवादी धनैषिणा वादिना भ्यवरैः साक्षिभिर्भावयित्वयः । प्रतिज्ञातार्थसाधनीयः ॥ ६० ॥
- (६) रामचन्द्रः । धनैषिणा उत्तमर्णेन पृष्टःसन् अपन्ययमानः निह्नुवानः कृतावस्थः कृतपीडः नृपन्नासणसन्निधी ज्यवरैःसाक्षिभिभीवतन्यः ॥ ६० ॥

यादशाधनिभिः कार्याव्यवहारेषु साक्षिणः॥ तादशान्सप्रवक्ष्णामं यथा वाच्यमृतंच तैः॥ ६१॥

- (१) मधातिथिः । साक्षिलक्षणोपन्यासः श्लोकः यादशाःसाक्षिणोयज्ञातीयायदुणयुक्ताश्च धनिभिरुत्तमणैर्व्यवहा-रेषु धनमयोगादिषु कर्तव्यास्तादशान्वक्यमाणेन कथयिष्यामि यथा च वाच्यंवक्तव्यंपृष्टेः सिद्धस्तैःपूर्वाद्धद्त्यादि तमिष भकारंवक्ष्यामीति ॥ ६१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। यथा यादक्शंपथादि कत्वा। ऋतं सत्यम् ॥ ६१ ॥
- (३) कुद्धृकः । धनिभिरुत्तमर्णादिभिः ऋणादानादिव्यवहारेषुयथाविधाः साक्षिणः कर्त्तव्यास्तथाविधान्वदिष्यामि यथा च तैरिपसत्यंवक्तव्यंतमि प्रकारंवक्ष्यामि ॥ ६१ ॥
- (४) राघवानन्दः । साक्षिणइत्युक्ततस्रक्षणमाह यादशाइति द्वाभ्याम् । व्यवहारेष्वृणादिषु साक्षित्वेन कार्याः । ऋतं सत्यं वाच्यं साक्षिभिर्यथेति तंच संप्रवक्ष्यामीत्यन्वयः ॥ ६१ ॥
  - ( ५ ) नन्द् नः । धनिभिरव्यवहारिभिः । तैःसाक्षिभिः । यथा ऋतंवाच्यंतथा च वक्ष्यामीति ॥ ६१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । साक्षित्वरूपमाह तैः साक्षिभिः यथाऋतं सत्यं वाच्यमः ॥६१ ॥ गृहिणः पुत्रिणोमौलाः क्षत्रविद्शृद्रयोनयः ॥ अश्युक्ताः साक्ष्यमर्हन्ति न ये केचिदनापदि ॥६२ ॥
- (१) मेधातिथिः। कतदारपरिपहागृहिणः। मृहशब्दोदारेषु वर्तते तेहि त्वकलत्रपरिभवभयान्कूटमाचरन्ति। आत्मिन केचिन्निरपेक्षाअभिभवन्ति अन्यदेशान्तरगमने नात्मानंरक्षयिष्यामइहेव च कचिद्रुप्ताभविष्यामोधनंमित्रंवार्जयाम-इत्यनया बुत्ध्याअनृतमपि वदन्तिकुटुन्बिनस्तृत्वकुटुंबभयान्कवात्मानंनपरिरक्षिष्यामइति दूरंकत्वा कुटुंबस्य सापेक्ष-तया राजदण्डभयान्मान्यथा प्रवर्तन्ते। पुत्रिणइति पुत्रकेहात्पुत्रिणोपुत्रदारश्च साक्षिप्रश्नकाले साध्वाचारोपि कदाचिन्नसं-निहितोभवति सिह नैकित्मिनदेशे आस्थानवान् भवत्येवंमौलाअपि व्याख्येया मोलाजानपदास्तदेशाभिजनास्ते हि त्व-पत्नातिमध्ये पापभीरुतया न मिथ्यावदन्ति। मूर्लपतिष्ठा सा येषामित्ति तेमौलाअर्थकथनमेतत् तिद्धतस्तु भावार्थएव क-यः योहि यत्रभावः सोपि तत्रास्तीत्यविरुद्धम् । क्षत्रविट्शूद्भयोनयः न ब्राह्मणः सर्वदाद्यस्याध्ययनाध्यापने विहिते त्वहंवामिहोत्रहोमस्तत्र दूरस्थे राजन्यधर्मोमाभूदित्यसौ न कर्तव्यतयोपादीमते। यदच्छयावगतार्थस्तुसाक्ष्यन्तराभावे।रीयसि कार्ये मुख्यतमः ससाक्षी तथा च बूह्गीति ब्राह्मणंपृच्छोदिति साक्षिप्रश्नोभविष्यति योनिशब्दः प्रत्येकमभिसंब-

<sup>\*</sup> राजपुरुष=राजपुरुषद्वारा ( राघ• ४ )

<sup>(</sup>६२) अर्ध्युक्ताः=अन्यङ्गाः (क)

ण्यते क्षत्रियोयोनिरुत्पत्तिः कारणमस्यासौ क्षत्रयोनिः क्षत्रियजातीयइत्यर्थः । क्षत्रयोनिर्जन्मास्येति पञ्चमीतियोगविभागा-त्समासोप्युक्तः । अधिनायदोक्तंभवत्येते ममसाक्षिणः साक्षिकमीण योग्याभवन्ति ये तु स्वयमागताःसाक्ष्यंददति न ते साक्षिणः । अनापद्मापत्साक्ष्यन्तराभावइति केचित् तद्युक्तं विसंवादकत्वमसाक्षित्वे कारणंतत्संवदेन्नतानपैति न वयं-जूमः प्रतिषद्धसाक्षिभ्योविद्यमानानृताभिधानहेतवोर्द्धसंबद्धावास्यामवस्थायां प्रतिश्रूयन्तेकितिहं येषांकदाचिदाहूयमा-नानांधर्मविरोधोभवति श्रोत्रियादीनांतेषामविद्यमानेष्वन्योष्वनुभूतार्थानामिदंपत्यनुक्कानंन पुनरमृतानामः॥ ६२॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः । मौलास्तद्वामे परंपरयानिवसन्तः । अर्थ्युक्ताः आर्थनोक्ताः नख्यमेवसाक्ष्येऽहमिति**-वादिनः ॥ ६२ ।
- (३) कुद्भूकः। छतदारपरिग्रहाः पुत्रवन्तः तद्देशजाः क्षत्रियशूद्रवैश्यजातीयाः अधिनिर्दिष्टाः सन्तः साक्षित्वयो-ग्याभवन्ति ते हि छतपरिकरपुत्रभयात्तद्देशवासिनाविरोधाश्च नान्यथावदन्ति नतु ये केचिदणादानादिष्यवहारेषु साक्षिणः स्युः। आपदितु वाग्दण्डपारुष्यस्त्रीसंग्रहणादिषूक्तव्यतिरिक्ताः साक्षिणोभवन्ति ॥ ६२ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । मीलास्तद्देशजाः अर्ध्युकाअधिना उभयेनोक्ताः अत्रार्थेयूँयंसाक्षिणइति तादशाः साक्ष्यमई-न्ति दातु मिति शेषः । आपत्कालोवक्ष्यमाणः ॥ ६२ ॥
- (५) **मन्द्रमः । गृहिणोभार्यावन्तः । मीलाः कुलश्रेणीमधानभूताः । अर्थ्युक्ताअधिना कार्यकाले सर्वेषु वर्णेषु रक्षि-**त्वेन भाविताः ॥ ६२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । गृहिणइति साक्षीश्रवणाद्द्यनाद्भवति । तेसाक्षिणः कीदशाः गृहिणः गृहस्थाः पुत्रिणःभौलाः वंशपरंपरायाताः पामनिवासिनः क्षत्रविद्शूद्रयोनयः अर्थ्युक्ताः अधिना उक्ताः अनापदि साक्षित्वमर्हन्ति आपदि कदा-वित् पापयेत् ॥ ६२ ॥

आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः ॥ सर्वधर्मविदोलुब्धाविपरीतांस्तु वर्जयेत् ॥ ६३ ॥

(१) मेधातिथिः । आप्ताअविसंवादकायथादद्दार्थवादिनःथेषांलोकोविप्रलंभकत्त्वंन संभावयित धर्मानुद्दानपराये कातारः सर्वधर्मक्कायदाचरित्तश्रीतंत्मातंमाचारित्रहृजंच सर्वधर्ममिह् नरकः फलिम्ह त्वर्गहृत्येवंनिरवशेषंजानित ते हानृता-भिषाने नरकंपश्यन्तोविष्यित अलुक्धाउदारसत्वानत्वल्पंधनंबहुमन्यन्ते एकेकस्य समस्तानि सर्वाणि विशेषणानि साक्षि-क्रियायां गुणभूतत्वाहुणे च साहित्यस्य विविक्षतत्वात् । सर्वेषु वर्णेष्वित सर्वकार्येष्वत्यर्थः नजातिनियमोस्तीत्युक्तंभवनित यत्पुनर्जातिव्यवस्थावचनंतदुपरिद्दाह्वस्थामः तदेतदुक्तंभवित सर्वैःकार्यिभः सर्वेवणायथा संभवंसाक्षिणः कर्तव्याः कार्येषु-ऋणादानादिषु यथोक्तलक्षणाः । विपरीतांस्तु वर्जयेत् यद्यपि विशिष्टेष्वभिहतेषु तिह्वपरीतानांमसङ्क्ष्य नास्तितथापि लोकि-कोयंपर्युदासः । प्रायेण हि लोकिकाअन्यविषयेऽन्येतिह्वपरीतंनिषेधयन्ति तथा च भवन्ति वक्तारः क्रिया हि द्वव्यंविनयित ना-इम्यमिति किचाविसंवादकमिह् प्रधानंसाक्षिलक्षणंतच्य न विधिमुखेन शक्यावसानंकिन्तु विसंवादकरणाभावमुखेननद्वविसंवादकत्वंपत्यक्षरस्यंतिद्वयथार्थाभिधानंभोत्रयाद्ये च वस्तुनि कुतः प्रत्यक्षोयथार्थनिक्रयः प्रत्यक्षत्वे हि नेवसाक्यवगमो-चिच्यते न च सर्वत्र परोक्षे वस्तुनि शब्दावगम्य प्रमाणान्तरसंभवः तत्साचानि भूयस्त्वेन मिध्याभिधानकरणतया दिष्टानि न भावनिक्रयेनाविसंवादकत्वमनुमीयते अतस्तत्त्वदर्शनार्थोयमुपक्रमोविपरीतांस्तु वर्जयेदिति ॥ ६३ ॥

<sup>\*</sup> यूर्य=पूर्व ( राघ० ४ )

- (२) सर्वज्ञनारायणः । आप्ताः यथादृष्टवादितया गृहीतसंवादाः तथा सर्वविदः अलुब्धाश्व निश्चिताः आप्तत्वेऽ-पि कार्याः ॥ ६३ ॥
- (३) कुद्धूकः । क्षत्रविद्शूद्रयोनयइत्युक्तत्वात्ततोब्राह्मणपरियहार्थसर्वेषु वर्णेष्वित्याभधानंसर्ववर्णेषु मध्ये ये यथा-र्थावगतवादिनः सर्वधर्मन्नालोभरहिताःते साक्षिणः कर्तव्याः उक्तविपरीतांश्ववर्ज्ञयेत् ॥ ६३ ॥
- (४) राघवान-दः । किंच आमायथावगतवादिनः । सर्वधर्मविदोः गादिधर्मशास्त्रविदः । अलुब्धा इति चेदः ॥ ६३ ॥
- (५) नन्द्रनः । कार्याः कार्येषु आप्ताधर्मनिश्चये प्रधानभूताः । अलुब्धाः रागद्वेषरहिताः । सर्वेषु धर्मेषु विद्वांसः । सर्वेषु विद्यासः । सर्वेषु व
- (६) रामचन्द्रः । सर्वेषुवर्णेषु चतुर्षु सर्वेषु कार्येषु साक्षिणः कार्याः । कीदशाः आप्ताः गृहीतसंवादाः । पुनः की-दशाः सर्वधर्मविदः अलुब्धाः । ब्राह्मणस्य ब्राह्मणाः क्षत्रियस्य क्षत्रियाः एवमपे ॥ ६३ ॥

नार्थसंबन्धिनोनाप्तान सहाया न वैरिणः ॥ नदृष्टदोषाः कर्त्तव्यान व्याध्यार्तान दूषिताः ॥ ६४ ॥

- (१) मेधातिथिः । तानीमानि संभाव्यमानिष्याभिधानकरणत्वेन पठ्यन्ते तत्रार्थसंबिष्धनउत्तमणीधमणीया-उत्तमणीद्यमणीवचनेन पराजीयमानास्तदानीमेव रोषावेशविश्वतिहास्तंभयित धनंमत्यादातुमधमणमतोसौ संनिहितधन-त्वाच्चित्तमनुवर्तमानः शक्यते तत्मादसौनसाक्षी उत्तमणोपिनिर्धनेऽधमणेध्यवहारजयाच्यधनमामौ मद्यमयंमतिदास्यतीत्यन्या बुध्या कदाचित्तत्पक्षानुगुणंवक्तितिसोप्यसाक्षी अथवार्थः प्रयोजनंयस्य साक्षिणोविवादिष्यां किंचित्रयोजनंसा-ध्यंतेन वा तयोः सउपकारगतेनार्थेन समानफल्ड्त्येवंप्रकारार्थसंबिध्धनआमामित्रबाध्धवतया कार्याध्यत्तराः पितृव्य-मानुलादयः सहायाः प्रतिभूपश्चतयोवैरिणः प्रसिद्धाद्यहोषाअन्यत्र कृतकौटसाक्ष्याअन्यद्वा प्रतिषिद्धमाचरितवन्तोष्या-ध्यातारोगपीडिताः न पुनरीषद्रोगिण इत्यार्त्तपहणं पीडितस्य हि क्रोधविस्मृत्यादयोमिध्यावचनता च संभाव्यन्ते दृषि-ताःपातिकनोभ्यस्तोपपातकाश्च दृष्टदोषपहणन्तु तेषामेव कृतनिपहाणांपरिप्रहार्थते हि राजिन भृतदण्डापाहितविनय-त्वान्तसंप्रतिदृषिताभवन्ति ॥ ६४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अर्थसंबंधिनस्तज्जयफलमागिनः । आप्ताः स्विग्धाः स्वस्यपरस्यवा असाधारण्येन । सहा-याः भृत्याः वक्तः । दृष्टदोषाः दृष्टसाक्ष्यमिथ्याभिधानाः । दूषिताः अभिशस्ताः ॥ ६४ ॥
- (३) कुछ्कृकः । ऋणावर्थसंबिष्धनोऽधमणीवाः आप्तामित्राणि सहायास्तत्परिचारकाः शत्रवः स्थानान्तरावगत-कौटसाक्याः रोगपीडितामहापातकादिदूषिताः साक्षिणोन कर्तव्याः । छोभरागद्वेषस्यतिभंशादीनामन्यथाभिधानहेतूनांसं-भवात् ॥ ६४ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । विपरीतान्वर्जयेदित्युक्ततानाह नेतिचतुर्भिः । अर्थसंयधिनः ऋणायर्थसेयधिनः। आप्ताः पुषादयः। दृष्टदोषाः कूटसाक्षिणः। नध्याभ्यातीः कुर्षौषाक्राम्ताः। तूषिताः महापातकादिना ॥ ६४ ॥

<sup>\*</sup> कुडा=कृरा (राघ० ४)

- (५) मन्द्रमः । अर्थसंबन्धिनोवादिमतिवादिनोरम्यतरेण कृतोपकाराः । आप्ताएकतरिलम्पक्षेसिग्धाः । सहायाः सहचारिणः । दष्टदोषाः पूर्वकोटसाक्ष्यादिकतदूषिताः । अभिशस्ताः ॥ ६४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । निषिद्धानाह नेति । अधिसंबिधनोन कार्याः । आप्ताःशकान । अधिसंबिधसहायाःन । वैरिणः सहायानकार्याः । दृष्ताः कृष्टायपत्मारसिहतान कर्तव्याः । व्याध्यातीन कर्तव्याः । दूषिताः अभिशस्तान कार्याः ॥६४॥ न साक्षीन्तपतिः कार्यो न कारुककुशीलवी ॥ न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो न सङ्गभ्योविनिर्गतः ॥६५॥
- (१) मेधातिथिः। त्वंमे साक्षी भविष्यसीति व्यवहारकता धनविसर्गादिकाले साक्षित्वे नृपतिनाध्येषितव्यः तस्य हि साक्ष्यंददतः पक्षपातंनाशद्देरन् प्रभुत्वादतोन्यतरस्य कार्यनाशः नच साक्षिधमेण प्रष्टुंयुज्यते तद्देशवासीच यद्यपि लेखादिना संवादयेत्तथापि साक्षिधमेषेन कुर्यादिति तद्देशवासिनोराज्ञः समानकरणप्रतिषेधः। कारुकादीनांत्वकार्योपरोध-शद्द्र्या संगत्या च ते जीवन्ति त्वभावश्येषजानपदानांयत्त्वयंनिश्चितवन्तोपि जीवामहे वयमिति जिताः साक्षिकादिभ्यो-रूष्यन्ति ततश्च सार्वलौकिकीसंगितःकारुकादीनामुच्छियते किच प्रकृतिपरिलघुत्वात्तेषांवृत्तयश्वलियतुमपि शक्यन्ते तथा च पक्षपातंभजेरन् श्रोत्रियस्य तु साक्षित्वे कर्तव्यता प्रतिषिध्यते राजवन्तपुनरपत्ययितता निह श्रोत्रियत्वंप्रामाण्यंविहन्ति जनयत्येव विशेषतः निह श्रोत्रियत्वंविसंवादहेतुतयोपलब्धमेवमुनरत्रापि। कारुकाः शिल्पोपजीविनः सूपकारायस्कारादयः कुशोलवानटर्नतकगायनाद्याः श्रोत्रियावेदपारक्षोयः त्वाध्यायनतत्परःसइह गृह्यते अथवा श्रोत्रियत्वं-कर्मानुष्ठानोपलक्षणार्यतेनानुष्ठानपरस्य तिहरोधतया प्रतिषेधः लिङ्गस्थोब्रह्मचारी परिवाजकपाखव्डलिङ्गधारिणस्तु कुशास्त्रवित्वाद्याः सङ्गस्योनिर्गता वेदसंन्यासिनोगृहस्थाः सङ्गोलालसत्या विषयोपभोगोदद्यर्थकर्मारम्भोवा॥ ६५ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः ।** ननृपतिः तस्य । बहुन्यासक्तत्वेनाऽस्मरणात् । एवं कारुकः शिल्पी । कुशीलवौन-टः । श्रोत्रियोवेदाभ्ययनपरः । लिङ्कस्थः परित्राजकादिः । संगमिर्गतः सर्वदैकान्तसेवनादिशीलः ॥ ६५ ॥
- (३) कुद्धूकः । प्रभुत्वात्साक्षिधर्मेण प्रष्टुमयोग्यत्वान्न राजा साक्षी कार्यः । कारुः सूपकारादिः कुशीलवोनद्यदिः सयोः स्वकर्मव्ययत्वात् । प्रायेणधनलोभवत्त्वाश्वासाक्षित्वम् । श्रोत्रियोप्यध्ययनाग्निहोत्रादिकर्मव्ययत्या न साक्षी । लिङ्ग-स्थोबस्वचारीसङ्गनिर्गतः परिव्राजकः तयोरपिस्वकर्मव्ययत्वाद्रक्षनिष्ठत्वाश्वासाक्षित्वम् । श्रोत्रिययहणादध्ययनाग्निहोत्रा-दिव्ययेतरब्रास्रणस्यानिषेधः ॥ ६५ ॥
- (४) **राधवानन्दः** । एतेषर् न साक्षिणइत्याह नेति । कारुकुशीलवावुक्तौ । राजादीनांख्यकर्मेव्ययतया अस्थि। रिचनत्वात् । नश्रीत्रियः अध्यापनाध्ययनाग्निहोत्रव्ययत्वात् । संगेष्योविनिर्गतः संन्यासीति केचित् । कुटुम्बनहिष्कृतः मण्डलाच बहिष्कृतदितवा लिङ्कस्थपेदन संन्यासिनोयहणात् ॥ ६५ ॥
- (५) **नन्दनः**। राज्ञः साक्षित्वे शपथादिना लाघवंसभवेदिति राज्ञःशतिषेधः। कारुः कर्मकरोरजकादिः । कुशौ-लवोगायकः। परिकरभूतत्वात्तयोर्नृपसदस्याज्ञाने परकार्यविरोधःस्यादिति शतिषधः। श्रीत्रियादीनात्रयाणामाज्ञाने ध-र्मपीडास्यादिति शतिषधः। न पुनरेषामसत्यवचनत्वात्। लिङ्गस्थः सन्यासी। सङ्केभ्योविनिर्गतोविरक्तः॥ ६५॥
- (६) रामचन्द्रः । नृपतिः राजा साक्षी नकार्यः । कारुकः करकर्ता कुशीलवी कुत्सितं शीलं यस्य सःकुशीलः । न लिङ्गस्थः ब्रह्मचारी । सङ्केभ्योविनिर्गतः संन्यासी नकार्यः ॥ ६५ ॥

नाष्यधीनोन वक्तम्यो न दस्युर्न विकर्मकृत् ॥ न दद्धो न शिशुर्नैकोनान्त्यो न विकर्छेद्रियः॥६६॥

- (१) मिद्यातिथिः । अध्यथीनशब्दोत्यन्तपरतंत्रगर्भदासादी रुढ्या वर्तते अन्य तु नुल्यसहितत्वादध्याधीनइति पढिन्त अध्याधीनोषण्धकीकतोवक्तव्योऽनुशास्यः शिष्यपुत्रादिराचार्याधीनत्वात् । अथवा कुष्ठादिना कुत्सितकायः दस्युः भृतदासवैतिनकः सम्भुपादासयित कर्माणीति नैरुक्ते निरुक्तः । तस्य च दिवसभृतत्वान्नात्यन्तपारतन्त्रयमस्तीति पृथगुपिक्शः क्रियते कर्मजीवनत्वापन्तौ तथा विधानांजीविकोच्छेदः लघुवृत्तित्वाच लोभादिसंभवेनाप्रत्ययिततापि चौरस्य तु शब्दाग्तरोपादानाम्बदस्युग्रहणेन ग्रहणं अकिष्णित्वद्योवा दस्युः भूरचेष्टविकर्मकच्छास्रविरुद्धंयः कर्मकरोति यथा ब्रास्मणःक्षत्रियवृत्तिवेश्योवेत्यादि वृद्धोवयःपरिणामादसंस्भृतिःशिशुर्बालोऽपामन्यवहारः एवं न्यवर्यक्षणेनेकस्यापामेः प्रतिषेधो-द्योः कर्स्याचिदवस्थायां सभ्यनुद्वानार्थः यथा वृहस्ताचारोपत्रे यद्यपि तत्र वृतीयलेखको भैवति तथापि लेखनमात्रस्य ध्यापारोन साक्षित्वद्यति कस्यचिदियमाशद्भास्यात् । अन्त्योवर्बरचण्डालादिः त्वधर्मादन्यत्र श्रृद्धंयौनित्वेन प्राप्तस्य प्रति-वेधः विकलेन्द्रयोऽन्धविधरादिः शरीरपीडयोपलिवधिविकलत्वाच ॥ ६६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अध्यधीनोऽन्यस्य गर्भदासः। वक्तव्योदुराचारत्वादिना गर्हितः। दस्युर्घातकः। वि-कर्मकृत् सूनादिः। नैकइति । अभावे द्वयोरपि पहणम् । अन्त्योऽन्त्यजः॥ ६६॥
- (३) कुद्धूकः । अध्यधीनोत्यन्तपरतन्त्रोगर्भदासीन वक्तव्योविहितकर्मत्यागाञ्चोकविगर्हितः । दस्युः कूरकर्मा न-चौरोनापि तस्करहति वक्ष्यमाणत्वातः। विकर्मकृत्निषद्धकर्मकारी एतेषांरागद्देषादिसभवातः। न वृद्धः प्रायेण स्मृतिभंशसं-भवातः। नबालोऽमाप्तव्यवहारत्वातः। नैकोविनाशप्रवासशङ्क्ष्या तस्य न्यवरैरितिविधानातः। अर्थमितषेधिसद्धौ कस्याखिद-वस्थायां द्वयोरभ्यनुद्धानार्थनिषेधवचनमः। अन्त्यश्चांडालादिः धर्मानिभद्धातत्वातः। विकलेन्द्रियउपलब्धिवैकल्यान-साक्षीकार्यः॥ ६६॥
- (४) **राधवानम्दः । एते सप्तदश न साक्षिणइत्याह**्नेतिद्दाभ्याम् । अध्यथीनः अत्यन्तपरतस्तः । गर्भदासोविः चित्तत्वात् । वक्तव्येः सर्वलोकविगहितः वृद्धोऽत्यन्तवयसा । अन्त्यभाण्डालादिः । विकलेन्द्रियः बाधिर्यादियुक्तः ॥ ६६ ॥
- (५) जन्द्रनः । अध्यधीनोत्यन्तपरतन्तः गर्भदासद्दिकेचित् । वक्तव्योनिन्दः । दस्युर्द्दीनजातिः । अध्यधीना-दीनामसाक्षित्वे कारणंसत्यवाचकनियमाभावः । पूर्वसाक्षिणांच्यवरमुक्तं अत्रेकत्वंगतिषिद्धं तेनायमर्थोगम्यते च्यधिकत्व-मृत्तमः पक्षः । च्यवरत्वंमध्यमः । द्वित्वमधमः । नकदाचिद्-येकमिति ॥ ६६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अभ्यधीनोनगर्भदासःअत्यन्ताधीनः वक्तव्यः शिष्यपुत्रादिर्नकार्यः । दस्युर्घातकोवाविकर्मकृत् । नवृद्धः नभृतिदासःनान्त्यः अन्त्यः शृद्धचाण्डालः ॥ ६६ ॥

नार्ती न मत्तोनोन्मत्तो न क्षुत्तृष्णोपपीडितः॥ न श्रमार्त्ती न कामार्त्ती न कुद्धोनापि तस्करः॥६ णा

(१) मधातिथिः । आर्तीवन्धनादिना रसेन मत्तोमधमत्तः श्लीवः अपलारगृहीतउन्मत्तिपशाचकीक्षुतृष्णोपपी-दितोबुभुक्षापिपासाभ्यां व्यथितः अमःकायचेष्टाधिक्येन दूराध्वगमनयुद्धादिनोत्पन्नस्तेनार्तः पीडितः। कामः स्त्रीसङ्गा-

<sup>(</sup>६६) नाध्यधीनी=नान्याधीनी (क)

<sup>(</sup>१) वक्तव्यः सर्वलोक-वक्तव्यः विद्युतकर्मत्यागास्त्रोकगिर्द्तः । दस्युः क्रूरकर्मा न तस्करः तस्य नापितस्क-रहवक्ष्यमाणत्वात् । विकर्मकत् निषद्धकारी । एतेषां रागद्देषादि संभवात् । सर्वलोक (न, श.)

भिलाषस्तेनाऽऽतींविष्ठलंभोऽत्यन्तसंयोगोद्वाविष तावन्प्रत्ययौ विक्तोषष्ठवाक्तत्ससाधने चिवष्रलंभाशद्भया व । कुद्धोन्य-स्मिनिष बहुतरक्रोधः सिहक्रोधेन व्याप्तिचिक्तत्वान्त्यावदनुभवित नाष्यमुभूतंस्मरित । तस्करश्रीरः यद्यप्यसौविकर्म-कत्तथापि भेदोपादानाद्रोबलीवर्दन्यायोद्दष्टव्यः ॥ ६७ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । नार्तद्ति । एतेचार्तत्वादयः साक्षिकरणकाले दोषाः । आर्तःशोकादिना । मत्तोमचादिना । उन्मनोवातादिना । तस्करः साक्ष्यकाले दृष्टपरार्थापहारः ॥ ६७ ॥
- (३) कुःहृकः । आर्तोबन्धुविनाशादिना मत्तोमचादिना उष्मत्तउत्क्षेपभूतावेशादिना कुर्धापपासादिनापोडितः श्र-मार्त्तोवर्त्मगमनादिना खिन्नः कामार्त्तउत्पन्नकोधः चौरश्च न साक्षी कार्यद्दित सर्वत्रसंबध्यते । तत्रार्त्तादिर्बुद्धिवैकल्यात् चौरस्त्वधार्मिकत्वात् ॥ ६७ ॥
- ( ४ ) **राध्यवानन्दः ।** आर्तोधनपुत्रादिनाशेन । मक्तीमद्यादिना । उष्मत्तोवातुरुः । श्रमार्तोभारोद्वहनादिना । तस्करः चोरः । वृद्धादिकृद्धान्तानांप्रायेणस्पृतिरुपेपात् आर्ताद्यष्टमु स्पृतिरुपेपः प्रसिद्धः ॥ ६७ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । आर्त्तः पुत्रशोकादिपीडितः ॥ ६७ ॥
  - ( ६ ) रामचन्द्रः । नउन्मत्तोन यहाभिभूतः ॥ ६७ ॥

स्त्रीणांसाक्ष्यंस्त्रियः कुर्युर्द्वजानांसरशाद्विजाः॥ शूद्राश्व सन्तः शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः॥६८॥

- (१) मधातिथिः। यत्र पुमांसार्वाधमत्यींधनौ तत्र स्त्रीणांसाक्ष्यंनास्ति यत्र तु स्त्रिया सह पुंसः कार्यस्त्रीणामेन व चेतरेतरंखल्पंतत्र भवन्त्येव स्त्रियः साक्षिण्यः नचायंनियमः स्त्रीणांस्त्रियएव साक्ष्यंकुर्युर्नपुमांसः केवलंयुविविषये घ्य-वहारे कचिदेव स्त्रीणांसाक्ष्यं यतोऽस्थिरत्वादिति हेत्रुपातः भवन्ति काश्चन स्त्रियोत्रस्थादिन्यःस्थिरबुद्ध्यः । द्विजानांसदशाद्विजाः यः प्रमाणतरोद्विजः सविसदशंशद्भ्यमानप्रमाणभावमपि दिशन्साक्ष्ये न श्रद्धेयवचनो-भवित यतस्त्रथाभूतेन प्रमाणभूतएवद्दृष्टव्यः सिंह तस्य सदशः सदशानांहि समानंदेशः स्थानमितरेतरकार्यज्ञत्वंच संभाव्यते इतरस्य तु तत्प्रदेशसन्तिधर्यत्नेन साध्यः सदशत्वीचित्यात्सिद्धएव एवंहीनस्य हीनगुणोपि सदशाद्वहीतव्योनतृत्रकष्टगुणोन यहीतव्यः सादश्यंजात्या शल्यादिना वा गुणेन क्रियया चाश्रुताध्ययनादिकया समानशीलतया एतच्च नात्रिशिवित कार्ये दृष्टव्यमः। नहि हीनगुणेषु प्रत्ययितता निश्चीयते अन्यानांचण्डालभ्वपचादीनांतादशाएवान्त्ययोन्यः अन्तभवान्त्या सायोनिरुत्पत्तिकारणयेषामिति वियहः प्रदर्शनंचैतत् येसमाजाितशिलपशीलादिभिस्तेषामिहानुकानमिषि कृणिकारुकुशीलवादीनाहेतोः समानत्वात्॥ ६८॥
- (२) सर्व**ज्ञानारायणः** । एतद्दोषविरहे चाण्डालादयोपि याह्माइत्येतदर्थस्त्रीणामित्यादिमतिषेधः । द्विजाब्रह्मक्षत्रवि-शोन्योन्यंकुर्युः । सदशाइति नोत्तमानात्यधमाइत्यर्थः । सन्तोऽसंभावितदोषाः ॥ ६८ ॥
- (३) कुद्धृकः । स्त्रीणामन्योन्यव्यवहारे ऋणादानादौ स्त्रियः साक्षिण्योभवन्ति । द्विजानांब्राह्मणक्षत्रियविशांस-दशाः सजातीयाः साक्षिणः स्युः । एवंश्र्द्रासाधवः श्र्द्राणामः । चाण्डालादीनांचाण्डालादयः साक्षिणोभवेयुः । एतच्च स-जातीयसाक्ष्यभिधानमुक्तलक्षणसजातीयसाक्षिसंभवेऽसंभवे विजातीयाअपि साक्षिणोभवन्ति । अतएव याङ्गवल्क्यः ॥ य-था जातियथावर्णसर्वे सर्वेषु वा स्पृताः ॥ ६८ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । उक्तेषु प्रतिप्रसवतया व्यवस्थितिमाह स्त्रीणामिति । कुर्युः दशुः । वर्णव्यवस्थितिमाह हिजा-नामिति । सन्तोद्विजशुश्रूषादिरताः ॥ ६८ ॥

- (५) नन्द्नः । बहुशुचयोपिचस्त्रियद्ति । जस्त्रीणांसाक्षित्वस्य वक्ष्यमाणस्यायमपवादः । सदशाः सजातीयः ॥६८॥
- (६) रामचन्द्रः । उक्तानाह स्त्रीणामिति । द्विजानां सदशाः सवर्णाः द्विजाः । अन्त्यानांअन्त्ययोनयः ॥ ६८ ॥ अनुभावी तुयः कश्चिकुर्यात्साक्ष्यंविवादिनाम् ॥ अन्तर्वेश्मन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये॥६९॥
- (१) मेधातिथिः । अन्तर्वेश्मित यः कार्यमर्ताकतोपनतावाग्दण्डपारुण्यसंयहरतेयंसाहसादिरूपमरण्ये वा तादश-मेव शरीरेण च पीड्यमाने तत्कालदस्युभिरन्येवादाय तत्कुतिश्चिदृहीतं योवाधनिनिमत्तंप्रतिभूत्वेन स्थापितोनच साक्षि-णेलभ्यंते तावत्कालंनपित्पालयन्ति । अनुभावी साक्षाद्रष्टा यः कश्चिदिति न जातिनियमः सदशंच तदा नास्तीत्याह अ-न्तर्वेश्मनीति विरलजनोपलक्षणार्थतेन शून्यदेवतायतनादीन्यपि विरलजनानि गृह्मन्ते तथाचारण्यपहणमस्यैवार्थस्य पद-र्शनार्थम् । अन्ये तु शरीरस्यापि वात्ययद्त्यन्यशा व्याख्यानयन्ति कार्यशरीरस्यातिपाते यः कश्चित्ताका यत्कार्यमनुष्ठी-यमानमितपत्त्युत्तरकालमशक्यानुष्टानंतत्र साक्षिणांजातिलिङ्गवयः सादश्यकसंबन्धाभावादिनियमीनास्ति । एतदेवोत्तरे-णदर्शयति ॥ ६९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनुभावी येन तत्कार्यप्रसंगादन्यनुभूतमः । यःकश्विदधमोपि । अन्तर्वेश्मन्यरण्यइत्यसं-भवत्पुरुषान्तरदेशोपलक्षणमः । शरीरस्यात्यये तत्साक्ष्यकरणे तदैव यदि मृत्युस्तदापीत्यर्थः ॥ ६९ ॥
- (३) कुङ्गृकः । गृहाभ्यन्तरेऽरण्यादौ वा चौरादिकतोषद्वे देहोपघाते वातताच्यादिकते यः कश्चिदुपरुभ्यते स-वादिनारेवसाक्षीभवति नतु ऋणादानादिवदुक्तरुक्षणोपेतः॥ ६९॥
- (४) राघवानन्दः । विवादेसत्युक्तविधजनासंभवेनृमात्रंसाक्षीत्याहः अनुभावीत् । अन्वगम्बक्षं तत्र भावीवर्तमान् नः । शरीरस्यात्यये मृतौ साक्ष्यं कुर्यात् दद्यात् ॥ ६९ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । यथोक्तगुणसाक्ष्यभावे यः कश्चिदनुभावितापिसाक्षीत्याह अनुभाव्यपीति । अनुभावी अर्थानु-सन्धायी । यः कश्चित्सजातीयोपि । अन्यायं पीडायाम् ॥ ६९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यःकश्चित् अनुभावीमसङ्गादिप येन तत्कार्यमनुभूतमः । शरीरस्यापि अत्यये-नाशे उपस्थिते तस्य ॥ ६९ ॥

स्त्रियाप्यसंभवे कार्ये बालेन स्थिवरेण वा ॥ शिष्येण बन्धुनावापि दासेन भृतकेन वा ॥ ७० ॥

(१) मेधातिथिः । स्त्रियेतिरिङ्गच्यत्ययउक्तः । बालेन स्थितिरेणवेति वयोष्यत्ययः शिण्येणेत्यादिना संबन्धिनः शत्रुपसवएतच प्रदर्शनमेवविधानांन्यभिचाराय तेन ज्ञातिसादश्येऽपि नाद्भियते । सुरुद्धैरिदोषादयस्तुनेष्यन्ते येषांकिचिदसन्याभिधानकरणत्वदष्टंनापिष्यापकतेन प्रतिष्रसूयन्ते येषान्तुबहुष्यापकंकचिदेव गुणातिशयंचिति व्यभिचरेत्ततः कचिदेव तत्साक्षिणउक्तंच ॥ एकः सहस्राह्णभ्येतनसौहाद्गिनशात्रवात् । नार्थसंबन्धतोवापि पुरुषोनृतमाचरेदिति ॥ असंभवेऽन्येषांसाक्षिणांस्त्रियापि कार्यसाक्ष्यमिति पूर्वश्लोकादनुषज्यते । शिष्येणेतिमौस्रसौवसंबन्धप्रदर्शनार्थमेतत् । बन्धुनेति अहार्योत्पत्तिकायानसंबंधप्रतिष्रसत्वः सत्यपि संबन्धत्वे । योनातिष्रत्यासन्तः सगृद्यते तेन आनृत्यमानुरुश्वश्चर्योदयोन साक्षिणः तथानिषे हि बन्धुशब्दोरुदः । दासेनेति सत्वामिसंबन्धउपरुक्त्यते न त्वाम्युपाध्यायोयाजकश्चं सर्वविधे विषये साक्षिणः दासोग्यभंदासोश्चरकोवैतिनकः ननुचासामध्योद्वारुदयः साक्षित्वेनिरस्ताः नद्यते साक्ष्यप्रविधार्यतुशक्कवित बुद्धेरस्थैर्यात्पर्रियाकादिभिदेषिस्तदापदि प्रतित्वमानसमञ्जसमिति नद्यापदि शक्तिरस्याविभविति योहि ब्रूयानेन वानवौदनः पक्तव्यः सत्यामौ तु पक्तव्यदिति तादगेतत्स्यात् नेषदोषएवमर्थमेवोत्तरश्लोकआरभ्यते ॥ ७० ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः।** अस्यप्रपञ्चः स्त्रियापीति । दासोगर्भदासः । भृतकः भृत्या परिक्रीतः॥ ७० ॥
- ( ६ ) कुल्लूकः । तदेवोदाहरणात्स्पष्टयति श्चियापीति । अन्तर्वेश्मादावुक्तसाक्ष्यभावे सति स्त्रीबालवृद्धशिष्यबन्धुदा-सकर्मकराअपि साक्षिणः स्युः ॥ ७० ॥
  - ( ध ) राघवान-दः । किंच स्त्रियेति । रूयादिसमिभः कार्य देयं साश्यमिति शेषः ॥ ७० ॥
- (५) नन्द्नः । असंभवे यथोक्तगुणसाक्ष्यलाभे कार्यसाक्ष्यमिति शेषः । पूर्वमितिषद्धानांशिष्यादीनांसह पाठादि-हचायोग्यत्वमनुमीयते ॥ ७० ॥

बालरद्धातुराणांच साक्ष्येपु वदतांम्रषा ॥ जानीयादस्थिरांवाचमुल्लिकमनसांतथा ॥ ७१ ॥

- (१) मेधातिथिः । अयमस्यार्थः नेह्नात्यन्तामामनिरुद्धाभानतबुद्धयोबालादयोगृह्यन्ते येनानारभ्योर्थउपिष्टः स्यात् िकन्तु ये शकुवन्त्यवधारियतुं तदातिस्थरचेतसस्तत्रानुङ्गायन्ते तेषांवचनमनुमाने परीक्ष्य यदि संबद्धवर्दान्त नचाशद्कृत्यमानदोषेण केन चित्संगतास्ततः ममाणंतदाह तेषांमृषावदतामस्थिरांवाचंजानीयादेतदुक्तंभवति वाचोःस्थेयेण मृषात्वनिश्चिनुयात् तत्र वाचोःस्थेयेवचनानामितरेतरासंगितः अस्फुटा परिपूर्णाक्षरत्वं एतच बालादीनामवस्थोपलक्षणार्थं ये वयसा व्याधिना वाष्यवस्थामियतींगताअन्यद्विवक्षन्तोन्यदुच्चारयन्ति तच्चाव्यक्तंन तेसाक्षिणः एतत्प्रत्यक्षवेद्यमसानिक्षत्वकारणं अन्यत्तु रागद्वेषमबललोभादिसाधारणमनुमानतः परीक्ष्यं तथाचोक्तमेव उत्सिक्तचेतसः म्हत्येवोपप्रुताअधीर-धियः ॥ ७१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । बालादिषु कर्तव्यविशेषमाह बालेति । तत्र मिथ्याभिधानव्यभिचार्यस्थिरत्वादिकंवाचः प्रतिसन्धेयम् । तद्भावे तद्वचनेनाप्यर्थनिश्रयः संभवतोत्यर्थः । उत्सिक्तमनसामस्थिरचेतसाम् ॥ ७१ ॥
- (३) कुङ्कृकः । नन्वस्थरबुद्धित्वादिना स्त्रीबालादीनांकथमत्रापि साक्षित्वमित्यत्राह बालवृद्धेति । बालवृद्धव्याधि-तानामुपद्गुतमनसांच मत्तोत्पत्तादीनांसाक्ष्येऽनृतंवदतामिस्थरावाग्भवति अतस्तामनुमानेन जानीयात् । यथोक्तम् वौ-गिर्भावभावयेलिङ्गेरिति ॥ ७१ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । बालादिसाक्षिषु प्रमाणान्तरं सहायं विधत्ते बालेति । जानीयादनुमानादिना । उत्सिक्तमनसां कामाद्युपष्ठुतमनसाम् ॥ ७१ ॥
- (५) **नन्दनः ।** आपिद्विषयसाक्षिपरियहे राज्ञः कर्त्तव्यमाह बारुवृद्धातुराणान्त्वित । सत्यासत्यरूपांवाचंराजा चि-न्हेर्जानीयानोक्तिमात्रेण परिगृण्हीयात् । संख्यानां च गुणानांच साम्येद्विजोत्तमान्परिगृण्हीयात् ॥ ७९ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । साक्ष्यं मृषा वदतां** उत्सिक्तमनसां चश्चलचित्तानां वाचमस्थिरांजानीयात् । बालःअभामव्यव-हारः । वृद्धः अशीतिवर्षः वृद्धप्रहणंवचनानिषिद्धानामन्येषामि ॥ ७१ ॥

साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंपहणेषु च ॥ वाग्दण्डयोश्व पारुष्ये न परीक्षेतं साक्षिणः ॥ ७२ ॥

(१) मेधातिथिः । सहोबलंतदाश्रित्य यांक्रियते तत्साहसं राजवछभेन महापक्षतया त्वशरीरबलेन बलवदा-श्रयेण वा यदकार्यकरणंतत्साहसं यथा वस्तपाटनाग्निदाहकरछेदाद्यन्यत्मसिद्धंश्वत्र साक्षिणोन परीक्ष्याः गृहिणः पृत्रि णइत्येवमादिरूपा परीक्षा तत्र प्रतिषिध्यते या तु व्यभिचारहेतुतया शहूचते रागद्देषधनलोभादिरूपा सा कर्तथ्या रूढद-ष्टमूलत्वादस्याः स्पृतेरित्युक्तम् ॥ ७२ ॥

<sup>\*</sup>वाग्भिः=वाद्यैः (अ)

- (२) सर्वज्ञनारायणः। नपरीक्षेत बालत्वादिना नत्यनेत् किंतु तत्रयुक्तरीत्या स्थैयादि मतिसंधेयमः ॥ ७२ ॥
- (३) कुद्धूकः । गृहदाहादिषु साहसेष्वाचार्यस्त्रीसंग्रहणे वाग्दण्डपारुष्ये च गृहिणइत्युक्तसाक्षिपरीक्षा न कार्या । स्त्रीयाप्यसभवे कार्यमित्यस्यैवायमुदाहरणप्रपञ्चः ॥ ७२ ॥
- (४) राघवानन्दः । साहसादिषु साक्षी न परीक्षणीयइत्याह साहसेष्विति । साहसेषु गृहदासादिषु । सहो बलंते-नायंभवतीति साहसः । संग्रहणे स्त्रीभोगादौ । वागृदण्डयोश्च पारुष्ये वाक्षपारुष्ये धिगाद्युक्तौ दण्डपारुष्ये ताडनादौ साक्ष्यन्तराभावान्त्रपरीक्ष्येत गृहिणःपुत्रिणडत्यादिधर्मेण ॥ ७२ ॥
  - ( ६ ) नन्द्रनः । संग्रहणंपरदारपरिग्रहः ॥ ७२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सर्वेषु चर्ताविधेषु साहसेषु साक्षीकार्यः । चतुर्विधत्वमाहः ॥ मनुष्यमारणं चौर्यं परदाराभिमर्शन-म । पारुष्यमुभयंचेतिसाहसंस्याचतुर्विधम् ॥ च पुनः स्तेयकर्मणि संप्रहणेषु रहिस क्रियमाणेसंग्रामे धार्यपारुष्यसाहसेषु साक्षिणः कार्याः अत्रगुणरहितासाक्षिणोभवन्तीति भावः ॥ ७२ ॥

# बहुत्वंपरिगृह्णीयात्साक्षिंद्रैधे नराधिपः॥समेषु तु गुणोत्कष्टान्गुणिद्वैधे द्विजोत्तमान्॥ ७३॥

- (१) मेधातिथिः। यत्रभूमिभागादौ विमितपितिर्द्धाभ्यां च भीगसाक्षिणोनिरिष्टास्ते च केचिद्रियनस्तत्र बहूनां-वचनंयासं समसङ्ख्येषु तु ये गुणैरुत्रुष्टाबहुगुणाइति अथैकेन वा गुणेन दष्टपुरुषाथौपकारिणामितशयेन युक्तगुणवर्ता-समगुणानांभेरे जातिरादर्तव्या सर्वसाम्येशपथः अन्यद्दा समानं बहुत्वंपरिगृह्णीयाद्रहूनांवचनंप्रमाणीकुर्यात्। द्वैधंपर-स्परविरुद्धाभिधानम्॥ ७३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । बहुत्वमिति यद्यन्येऽन्यथावदन्ति तिह्ररोधेऽपि वहूनांवचीपाह्ममित्यर्थः । ह्रिजोत्तमान् ब्राह्मणान् ॥ ७३ ॥
- (३) कुङ्कः। साक्षिणांपरस्परविरुद्धानांबहुभियंदुक्तंदेव निर्णयार्थत्वेन राजा गृह्णीयात्। समेषु तु विरुद्धार्थाभिधा यिषु गुणवतः प्रमाणीकुर्यात्। गुणवतांभव विप्रतिपत्तौद्धिजोत्तमान् द्विजेषु येउत्तमाः क्रियावन्तइत्यर्थः। अतएव बृहस्प-तिः॥ गुणिद्धैषे क्रियायुक्ताइति॥ ७३॥
- ( ४) **राघवान-दः** । यत्र परस्परं साक्षिणां विरुद्धभाषितया द्वेषं तत्र बहुभिरुक्तं याद्यमित्याह बहुत्वमिति । समेतु गुणोत्कष्टात् गुणाधिकात् । द्विजोत्तमात् विशिष्टगुणवतोविमात् सम्यञ्जोबहवश्चेति न्यायात् ॥ ७३ ॥
- (५) **नन्दनः** । अथसाक्षिद्वैधेबलाबलमाहं बहुत्त्विमिति । विवादिनोःसाक्षित्वे द्वैधे साक्षिणांबहुत्वंपरिगृण्हीयात् समेषु समसंख्येषु साक्षिषु ॥ ७३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । नराधिपःसाक्षिद्धैधे विविधे साक्षिबहुत्वं परिगृद्धीयात् । समेषु तुल्येषु गुणोत्कष्टात् ॥ ७३ ॥ समक्षदर्शनात्साक्ष्यंश्रवणाचिव सिध्यति ॥ तत्र सत्यंब्रुवन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां नहीयेत ॥ ७४ ॥
- १) मधातिथिः । ननु चानुभावीतुयः कश्चिदित्यनेनोक्तमैवैतत्कथंचान्यथा सिद्धिराशङ्कृत्यते येनेदमुच्यते दर्शनश्च-वणाभ्यां साक्षिसिद्धिरिति तत्रोच्यते साक्षी व्यवहारिष्यता कर्तव्यस्त्वमस्मत्साक्षी भविष्यसीत्युक्तं तत्र यएवंनोक्तः सन प्रामोत्येवमर्थिमदमुच्यते यस्तत्र संनिहितः कर्शचिदनुभवितात्वं स्मर्नुमर्हस्यावयोरिममर्थमित्येवमनुक्तेऽपि भवत्येव साक्षी समक्षदर्शनात्साक्षादनुभवाच्छ्रवणाच्च साक्ष्यशब्दानुषद्धः कर्तव्यः । यत्कुतिश्चिदेकेन श्रूयते ततोन्येन तत्परंपराश्चतंतेन परं-

पराश्रावी न साझी यथैतेनेदमकार्यकतिमदमस्मैवा धारयतीति लोकप्रसिद्ध्यावगतम् । ननु प्रमाणतस्तत्र समक्षदर्शनंसा-क्षादनुभवनमर्थविपयवृणप्रयोगदण्डपारुण्यादि साक्षाद्दृष्टंचक्षुर्व्यापरिण वाक्पारुष्यंतथेदमस्मान्यया मृहीतिमित्येवमादिवि-षयंशब्दमापणंयद्यपि दशिरुपलिधमात्रवचनस्तत्रापि वृत्तानुरोधितया श्रोत्रज्ञानंश्रवणभेदेनोपात्तंएतावच्चात्र विवक्षितं प्रमाणतोयेनानुभूतंससाक्षी समक्षदर्शनंप्रहणच प्रमाणमात्रोपलक्षणार्थं तेनानुमानादिनाप्यनुभूतमेव अतआप्तागमान्य तस्य मत्यक्षमपि प्रमाणम् । उत्तरस्तु श्लोकार्धीनुवादएव सत्यवचनस्य विहितत्वात् असत्यवादिनोधर्मार्थहानेश्य प्रमाणान्तरा वगत्त्वात् ॥ ७४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । समक्षदर्शनात् पत्यक्षतोदर्शनात्। श्रवणादाप्तवचनसंज्ञानात्। अर्थाहानिर्दण्डाभावात्। ॥ ७४॥
- (३) कुङ्गकः । गोविन्दराजस्तु गुणवतांविप्रतिपत्तौ द्विजोत्तमान्त्राक्षणान्त्रमाणीकुर्यादित्याह समक्षेति । चक्षुर्याद्ये साक्षा दर्शनात् श्रोत्रपाद्येश्रवणात्साक्ष्यंसिष्यति । तत्र साक्षी सत्यंवदन्धर्मार्थान्यां न मुच्यते । सत्यवचेनन धर्मोपपत्तेर्वण्डा-भावेर्थहान्यभावात् ॥ ७४ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । साक्ष्यंहि यथादृष्टश्रुताभिधानमितिमकृ यस्साक्षिपदस्य यौगिकृत्वमाह समक्षेति । अक्षमत्रे-न्द्रियमात्रतेन । तत्र श्रुत दृष्टस्पृष्टेऽर्थे । सत्यं दृष्टादिमितपादकं ब्रुवन् वधादि । धर्मार्थाभ्यां धर्मतोनहीयते स्वर्गतोनहीयते अर्थतोनहीयते न श्रुतंदण्डं मामोति श्रुतादिमत्त्वात् ॥ ७४ ॥
  - (५) नन्दनः। साक्षिणां अभगंकर्त्तव्यं चाह् समक्षदर्शनादिति॥ ७४ भ
  - (६) रामचन्द्रः । सार्धेनाह तत्रेति । तत्र सभायां सत्यं बुवन साक्षी सधर्मार्थान्यान हीयते ॥ ७४ ॥ साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद्विब्रुवन्नार्यसंसदि ॥ अवाङ्करकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥ ७५ ॥
- (१) मेघातिथिः । असत्याभिधाने साक्षिणांफलदर्शनार्थिमदं दृष्टश्रुतशब्दउपलिधिपर्यायदृत्युक्तं तत्मादृन्यदृन् पल्ब्यंतद्भवीति आर्याः सन्याः सत्कारिणस्तेषांससिंद सभायामवागधोमुखंनरकंयाति यमयातनास्थानंगच्छिति । भेत्य पृत्वा त्वर्गांच द्वीयते अश्यिति । यद्प्यनेन त्वर्गारोहणकंकर्मछतंतदिपकौटसाक्ष्यपापस्य गुरुत्वात्मतिबध्यते नतु त्वर्गस्य कर्मणः पापेनानेन नाशः त्वफलविधित्वात् कर्मणामन्यत्र प्रायिश्वत्तेभ्यः । ७५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विब्रुवन् विशेषेण ब्रुवन् । नरकानुभवान्तेऽपि सुकतनाशात् लर्गाद्धीयते न लर्गे प्रामो-ति ॥ ७५॥
- ( ३ ) कुल्लूकः । साक्षी दृष्टश्रुतादन्यादशंसाधुसभायां वदन्नधामुखोनरकंगच्छति परलोके च कर्मान्तरजन्यत्वर्गरूप-फलादनिन पापेन हीयते ॥ ७५ ॥
- (४) राघवानन्दः । उक्तवैपरात्ये दण्डमाह साक्षीति । विश्ववन् सुवर्णरूप्यमिति विरुद्धमकारकंवा श्ववन् । आर्य-संसदि विद्वद्वासणसभायाम् । अवाद्युखःसन्तरकमभ्येति । नकेवलमेवमपितु हीयते स्वर्णाच्च तज्जनकशुभादप्टस्यनरके-णमत्यग्तरितत्वात् स्वर्गहेतुधर्मनाशाद्या ॥ ७५ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । तत्रदर्शनश्रवणयोविपर्यये दोषमाह साक्षीदृष्टश्रुतादिति त्वर्गान्पुण्यान्तराजितात् ॥ ७५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । साक्षी आर्यसंसदि रष्टशुतादन्यद्विश्रुवन् अन्यथा ब्रूवन् अर्वाक्शिरानरकं एवैतिमन्य स्वर्गाच डीयते ॥ ७५ ॥

# यत्रानिबद्धोऽपीक्षेत श्रणुयाद्वापि किचन ॥ दष्टस्तत्रापि तद्भूयायथादृष्टंयथाश्रुतन् ॥ ७६ ॥

- (१) मेधातिथिः । ननु चोक्तंसमक्षदर्शनादित्यत्र यथावदभूतवचने नियुक्तस्यापि साक्ष्यमस्तीति तत्र किमनेन यत्रानिबद्धोपीति कोवा शेषउच्यते लेख्यारुद्धस्य व्यापारविशेषायुक्तं साक्षित्वंनपुनरनन्वारुद्धस्य आरोहणस्यानर्थक्य प्रसङ्गादुभयोः साक्षित्वं अतप्तदाशङ्कामपनोत्तुनिदमुच्यते पूर्वस्तु श्लोकोयत्रानुक्ताः साक्षिणः अयन्तु यत्र ससाक्षिकंले- ख्यं अनिबद्धोलेख्यमनारुद्धोपीत्यर्थः ईक्षणश्रवणे व्याख्याते शेषग्रबोधमः॥ ७६॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अनिबद्धोऽनिधकतः । प्रसंगानत्रागतः ॥ ७६ ॥
- (३) कुल्लूकः । त्वमस्मिन्वषयेसाक्षी भवइत्येवमकतोपि यर्तिकविदणादानादि पश्यित वाक्पारच्यादिकंवाशणो-ति तत्रापि साक्षी सपृष्टःसन्यथोपलब्धंकथयेत् । अयंत्वकृतसाक्षी सामान्येन मनुनोक्तः । अस्य ग्रामश्र प्राद्विवाकश्र राजा-चत्यादिना नारदादिभिः षाद्विध्यमुक्तम् ॥ ७६॥
- (४) राघवानन्दः । दर्शनश्रवणमात्रं न साक्षितापयोजकं किंतु तिह्योषहत्याह यत्रेति । निवदस्त्वमिलिन्दिष-ये अवधानंकुर्वितिनियुक्तः तदभावेषि ब्रयादेवेत्यन्वैयः यथादष्टं तमिष्ट्रष्टःसन् ॥ ७६॥
- (५) **नन्द नः** । साक्षित्वेनानिमन्त्रितोपि यादिष्णकसाक्ष्यमहैतीत्याह यत्रानिबद्धोऽपीति । यत्र विवादपदे अनि-बद्धः साक्षित्वेनानिमन्त्रितः यादिष्णकइति यावत् ॥ ७६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यत्र साक्ष्ये अनिबद्धः सन् साक्षित्वेनानिधकतः सिकंचन शणुयात् वीक्ष्येतवा तत्रापि पृष्टः सतुतत्सत्यं यथाशुतंयथादष्टं ब्रूयात् ॥ ७६ ॥ एकोलुब्धस्तु साक्षीस्याद्धङ्कयः शुच्योपि न स्नियः ॥ स्नीबुद्धेरस्थिरत्वात्तु दोषैश्वान्येपि ये द्यताः॥७७॥
- (१) मेधातिथिः। एकस्य पुनः प्रतिषधोलोभादिरहितस्य प्रतिपसवार्थः तेन सत्यवादितया निश्चितएकोपि साक्षी भवत्येव स्वियस्त न कथंनित्साक्ष्यमईन्त्यल्पावबोधावाशुच्योपीति गुणवत्योपीत्यर्थः। अत्र हेषुः स्वीनुद्धेरिधर्त्वादिति प्रकृतिरेषा स्वीणायदुद्धेश्वप्तत्वंगुणास्तु यत्नोपार्जिताअपि प्रमादालस्यादिनान्यतयास्यतः लाभाविकमस्थैयंतिष्ठेदेव यथाऽऽमयाविनो घृतादिनोत्पत्तेः। अये स्थैये खल्पेनापि भ्रमादे पुनः सहजामयावित्वानुवृत्तिरतोनया
  शङ्क्षया गुणवतीष्वपि तासु नाश्वासः यत्तु स्वियोप्यसंभवे कार्यादित तद्यत्र तत्स्रणादेव पृष्ठयन्ते यत्रेयमाशङ्का न भवित केनियदासांचिलतमनदित यत्र तु कालव्यवधानं तत्र जीयमानेन कदाचिद्नुकूलास्तादित न कचित्र साक्ष्यदोषैश्वान्येऽपि ये वृत्ताः रोगादिभिद्देषिये स्विन्योन्येऽपि पृष्ठषावृत्ताआक्रान्तभूयिद्यदोषानाम उक्तं रागादयः शास्त्रपतिषद्धाः
  शङ्कामानव्यभिचारहेतवः यद्यपि केवलेन लश्चद्वेनैवोक्तायेषांतथाप्यनुक्तपरियहणार्थमिदमपुनहक्तं सामान्यविशेषाभिधानाहि सर्वत्रयन्थकाराअनुमन्यन्ते। अन्येत्वकारमञ्जेषणालुब्धोष्येकोन साक्षी किपुनर्कुब्धइत्येवमाचक्षते तथा द्वयोरभ्यनुक्कानंभवति शुच्यदतीकारोदुर्लभोवोतोग्रणवचनादितिविधानात्। कदिकारादिति केवित्समर्थयन्ते॥ ७७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। एकोप्यलुब्धःपुमान् । ग्रुच्योअलुब्धाअपि । देषिश्वान्येपियेषृताः अर्थसंबन्धित्वादिभिस्तेपि नवहत्रःसाक्षिणः । एकस्मिनलुब्धे विपरीतवादिनि सति ॥ ७७ ॥

<sup>\*</sup> अन्वयः=आइनिबद्धइति ( राघ॰ ४ )

- (३) कुद्धूकः । एकोऽलुब्धइत्यत्राकारमश्लेषोद्दष्टव्यः । एकोपि साक्षी लोभादिरहितः स्यात् । अतएव व्यासः ॥ शुचिक्तियश्च धर्मज्ञः साक्षी यत्रानुभूतवाक् । ममाणमेकोपि भनेत्साहरेषु विशेषतः ॥ मेधातिथिगोविन्दराजाभ्यामेकोलु-ब्धस्त्वसाक्षीस्या दिति पिठतंव्याख्यातंच । लोभात्मकः एकः साक्षी न भवति एवंचालुब्धोगुणवान्कस्यांचिदवस्थायामेको पि भवतीति । स्त्रियः पुनरात्मशौचादियुक्ताबङ्क्योप्यस्थिरबुद्धित्वादणादानाद्यैः पर्यालोचितव्यवहारे साक्षिण्योनभवन्ति अपर्यालोचिते तुस्तयवा ग्दण्डपारुच्यादेशियाप्यसंभवे कार्यमिति साक्षित्वमुक्तमः । अन्येऽपि ये स्तेयादिदोषेव्यांप्तास्तेऽपि पर्यालोचितव्यवहारे साक्षिणोन स्यः ॥ ७७ ॥
- (४) राघवानन्दः । बहुष्विप लोभाद्यनिभभूतः एकः साक्षीत्याह एकइति । अलुब्धइतिच्छेदः । शुच्योपि अ-परपुत्रलोभान्तिवृत्ताअपि तत्र हेतुः अस्थिरबुद्धिरादितिये दोषदुष्टाः पुमांसस्ते नादरणीयाइत्याह दोषैरिति । अतएव व्या-मः ॥ शुचिक्रियश्य धर्मज्ञः साक्षी यत्रानुभूतवाक् । प्रमाणमेकोपि भवेत्सदशेषु शेषतः इति ॥ शुचिक्रियः अर्थादिव्यवहा-रे शुचयःक्रियाः यस्यसः । धर्मज्ञपदेन यज्ञादिसन्क्रियस्योक्तेः अनुभूतवाक् त्वंअत्र साक्षीत्यादिकानुभूता वाग्येनसइ-तिव्या सोक्तयर्थः । गोविन्दराजस्तु लोभाभिभृतोन साक्षीति लुब्धस्त्वसाक्षीति पाठचके ॥ ७७ ॥
- ( ५ ) नम्द्रनः । पुनरपि साक्षिणांनियममाह एकोबुधस्त्वित । येऽन्ये देशैर्षृतास्तेऽप्यसाक्षिणइति वचनविपरिणामः ॥ ७७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अलुब्धःसाक्षी स्यात् । शुच्योपिपाविष्ययुक्ताः स्त्रियः बब्ह्यः साक्ष्येनकार्याः । कस्मात् स्त्रीचुन् द्धेरस्थिरत्वात् । च पुनः अन्येपि ये पुरुषादोषैर्वृतावेष्टिताः ॥ ७७ ॥

# स्वभावेनैव यहूयुस्तद्ग्रासंन्यावहारिकम् ॥ अतोयस्न्यद्विद्भूयुर्धर्मार्थतदपार्थकम् ॥ ७८ ॥

- (१) मिधातिथिः। साक्षिणोयत् त्वभावेन व्यावहारिकं बुवन्ति तद्वाशं यतु त्वभावाद्विचितता धर्मार्थं ब्रूयुस्तदपार्थंकमयाह्मित्यर्थः। यद्यथादष्टस्यार्थस्य वचनंत्वभावतोयत्वन्यथा माभूत्तस्य वचनंसस्वभावं यस्वन्यथा माभूत्तस्य तपस्विनोमद्वचनेन तापद्व्यनया बुद्ध्यातदपार्थकं यथाकेनचिदावेदितं भगत्यनेनाह नाकुष्टद्व्यन्नापरेणापह्नते साक्षिणआहुः
  सत्यमाकुष्टोनर्मणानतु रोषेणेति तत्राकुष्टद्वयेतत्साक्षिवचोयाद्यं नर्मणेत्येतदुत्तरवादिनानुक्तत्वादपृष्टमुक्तमपि न याद्यव्यावहारिकंव्यवहारगतमपगतप्रयोजनमपार्थकं अन्ये व्याचक्षते यदप्रगल्भादिति स्विलितंपदमुदाहरित न तावता न तदनादेयं किन्तु स्वभावएषामुपलक्षितव्योनुमानेन । अमी अमागलभ्यास्वलन्ति उक्तंसत्यामिभधायेति तत्तु मागुक्तचाक्षरार्थद्वयपेक्षमः॥ ७८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्वभावेनाविचायेवं द्वाक् । व्यावहारिकं व्यवहारसंपादकमः । यदन्यत् पश्चादालोचना-दिना अपार्थकं व्यर्थम् ॥ ७८ ॥
- (३) कुक्कृकः । यत्साक्षिणोभयादिय्यतिरेकेण त्वभावाद्यदूयुस्तद्यवहार्रानर्णयार्थयाद्यं यत्पुनः त्वाभाविकादन्य-त्कृतोऽपि कारणाद्दन्ति तद्धर्भविषये निष्पयोजनंतन्त याद्यम् ॥ ७८ ॥
- ( ध ) राघवानन्दः । एवं तर्हि स्नीणां वाक्यं सर्वत्राश्रद्धेयं तत्राह स्वभावेनेति । अन्यथा भक्षणादिच्यवहारलो-पापितः । तत्रापि व्यावहारिकं न सदुपदेशादि विशिष्टमिष ब्र्युः स्नीबुद्धिःमलयंकरीत्युक्तेः । अतोऽपार्थकं शास्त्रदृष्ट्यभा-वेनापगतोऽभौधर्मरूपोयस्मात्तदपार्थकमतोमिध्यात्वादश्रद्धेयम् ॥ ७८ ॥

- ( ५ ) न-दनः । स्वभावेन सत्येन । व्यावहारिकव्यवहारोपयोगि । धर्मार्थव्यवहारार्थम् ॥ ७८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । स्वभावेनैव यत् ब्रूयुः तत् व्यावहारिकं व्यवहारप्रवर्तकं पासम् । अतःकारणात् अन्यधर्मार्थ-विब्रूयुः तत् अपार्थकंव्यर्थं स्यात् ॥ ७८ ॥

सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानिधप्रत्यार्थसन्निधौ ॥ प्राड्विवाकोनुयुञ्जीत विधिना तेन सान्त्वयन् ॥ ७९॥

- (१) मेधातिथिः । सभायामन्तः सभान्तः शौण्डादित्वात्समासः । व्यवहारदेशगताउभयोर्थियत्यांयनोः संनिधानेऽनुयोक्तव्यावक्ष्यमाणेन विधिना सांत्वयन् पुरुषं बुवन्वाकपारुष्येण हि प्राष्ट्विवाकाद्विभ्यते।ऽप्रकृतिस्थानसर्वस्मरे-युः संस्कारभ्रंशहित्वाद्वयस्य प्राष्ट्विवाकोराज्ञा व्यवहारदर्शनाधिकतोरुढ्योच्यते । यद्यप्यत्र यथाथौराजन्यपि संभव-ति पृच्छिति विविनक्तीति तथा च भेदेन प्रयोगदर्शनममात्यःप्राष्ट्विवाकोवा यः कुर्यात्कार्यमन्यथेति पृच्छतीति पार् कि व्यविप्रच्छिश्रदुश्रुपुवांदीघीऽसंप्रसारणंचेति । प्राष्ट्विशेषणंधर्मसंकटेषु विवेक्तीतिविवादः कृत्यल्युटोबहुलमिति कर्तिरघञ् चजोः कुष्यण्यतोरिति कुत्वं प्राट्चासौ विवाकश्य प्राष्ट्विवाकः ॥ ७९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अनुयुङ्गीत पृच्छेत् किमिदं जानीथेति ॥ ७९ ॥
- (३) कुद्भृदः। सभामध्यंसाक्षिणः संप्राप्तानिश्यप्रत्यिश्यसमक्षंराजाधिकतोब्राह्मणः प्रियोक्तिरचयन्वक्ष्यमाणप्रकारेण षृच्छेत् ॥ ७९ ॥
- ( ४) राघवानन्दः । साक्षिणः कथं पृष्ट्याइत्याकांक्षायामाह सभान्तरिति । अनुयुक्षीत पृच्छेत् । अनेन वस्य-माणेन विधिना धर्मेपिदेशेन सान्त्वयन् ॥ ७९ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अथ साक्षिप्रश्रविधिमाह सभान्तःसाक्षिणइति । प्राड्विवाकोव्यवहारनिर्णायकः ॥ ७९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अनेनिविधिनासभान्तः सभामध्ये अधिप्रत्यिधसंनिधौ प्राप्तान्साक्षिणःसात्त्वयन् प्रािद्वाकः प्रकर्षेण विविनक्तिविचारयित सोनियुजीत आज्ञापयेत् । तत्राह् ॥ विवादानुगतंद्दृष्ट्वासमेश्यस्तत्प्रयत्ततः । विचारयित येनासौ प्राहृविवाकस्ततः स्मृतः ॥ ७९ ॥

# यहूयोरनयोर्वेत्थ कार्येऽस्मिश्वेष्टितंमिथः ॥ तद्भत सर्वसत्येन युष्माकंद्यत्र साक्षिता ॥ ८० ॥

- (१) मेधातिथिः । भवतामत्रप्रामाण्यं युष्मद्वचनाधीने सत्यानृते इत्यनेनप्रीत्साद्यन्ते साक्षिभूतेस्मिन्कार्यईति सामान्यनिर्देशेऽप्यखिरुवस्तुसाक्ष्यंनसामध्यादृष्ट्यं नद्यश्रुतविशेषाः प्रश्नविषयंवेदितुमर्हन्तीति ॥ ८० ॥
  - (२) सर्वजनारायणः। वेत्थ जानीय॥८०॥
- (३) कुङ्काः । यद्वयोर्शियत्यिश्वनोरनयोः परस्परमित्मिन्कार्ये चेष्टितंजानीथ तत्सर्वसत्येन कथय यतोयुष्मा-कमत्र साक्षित्वम् ॥ ८० ॥
- (४) **राघवान-दः** । तमेवविधिमाह यदिति । अनयोर्श्यमत्यश्यिनोः । वेत्थविजानीत । अस्मिन् व्यवहारे । युष्मा-कं यत्रार्थे साक्षिता तदर्थजातं सत्येन ब्रुतेत्यन्वयः ॥ ८० ॥
  - (५) नन्द्रनः। अनेन वक्ष्यमाणेन विधिमाह यद्वयोरिति। वेन्धजानीय। मिथः अन्योन्यम्॥ ८०॥

सत्यंसाक्ष्ये ब्रुवन्साक्षी लोकानामोति व्यक्तलान्॥ इहचानुत्तमांकीर्त्तिवागेषा ब्रह्मपूजिता॥८१॥ [विक्रयायोधनंकि चेह्द्कीयात्कुलसंनिर्धाः। क्रमेणसविशुद्धंहिन्यायतोलभते धनम्॥१॥]ः

- (१) रेश्यातिथिः । इतः प्रश्वतिसत्यार्थे साक्षिणापनुयोगविधिः । सत्यवद्न् लोकान्त्वर्गादिलक्षणाननिन्दितानगर्हि-तानिभिषेतफलभोगहेतून्लभते साक्षी । जातिवचनेश्वालोकशब्दः शुभे जन्मनि जायतइत्यर्थः । अस्मिश्च जन्मनि कीर्तिः-ख्यातिरनुत्तमा यस्याअन्यदुत्तमंप्रकष्टंनास्ति तांलभते साधुसाधुवादभाजनेनास्मैदीयते वाक्सत्या सरत्वती ब्रह्मणा प-जापतिना पूजिता ॥ ८१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। ब्रह्मपूजिता ब्राह्मणाऽनुमोदिता ॥८१॥
- (३) कुङ्कृकः । साक्षी साक्ष्ये कर्मणि सत्यंवदन्सनुत्कृष्टानुब्रह्मलोकादीन्यामीतिपुष्फलानिह्लोकेषु चात्युत्कृष्टां-ख्यातिलभते यसादेषा सत्यात्मिका वाकु चतुर्मुखेन पूजिता ॥ ८१ ॥
- (४) राधवानम्दः । तत्रार्थवादमाहं सत्यमिति । पुष्कलान् अप्रतिबद्धतया पूर्वादष्टाकृष्टान् नचानेनास्य किंचि-त्पुण्यं परार्थे क्लिश्यन्तीति वक्ष्यमाणत्वात् । ब्रह्मपूजिता ब्रह्मणा सत्येन विशिष्टा यतः ॥ ८१ ॥
- (५) नन्दनः । एषा वागेतत्सत्यवचनमः । ब्रह्मपूजिता वेदमशस्ता ॥ ८१ ॥ साक्ष्येऽन्द्रतंबदन्पाशैर्बध्यते वारुणैर्भुशम् ॥ विवशः शतमाजातीस्तरमात्साक्ष्यंवदेदृतम् ॥ ८२ ॥ [ब्राह्मणोवै मनुष्याणामादित्यस्तेजसांदिवि । शिरोवा सर्वगात्राणांधर्माणांसत्यमुत्तमम् ॥ १ ॥ ] \* [नास्ति सत्यात्परोधर्मीनान्दतात्पातकपरम् । साक्षिधर्मे विशेषेण तस्मात्सत्यंविशिष्यते ॥ २ ॥ ] \*

[ एकमेवाद्वितीयंतु प्रष्नुवन्नावबुध्यते । सत्यंस्वर्गस्य सोपानंपारावारस्य नौरिव ॥ ३ ॥ ]+

- (१) मेधातिथिः। पूर्वेण दृष्टोनृतवचनबद्धदृत्यर्थः । दृष्टशुभप्रदर्शनेन साक्षिणः प्रोत्साहिताः अनेन विपरीताभिधाने दुःखोत्पित्तदर्शनंसत्यंवचनार्थमेवैतत् । साक्षिणः कर्मसाक्ष्यंतत्रान्यहुवाणोवारुणैः पार्शेर्बध्यते पीड्यते श्वशमत्यर्थं विवशः परतन्त्रीकृतः सर्वचेष्टासु वाक्चक्षुर्गतात्विप शततावज्ञन्मानि वारुणपाशाघोराः सपरज्ञवो जलचराणि वा एतद्दोषपरिहारार्थसत्यंवदेदिति विधिः। आजातीरितिनायंमर्यादाभिविध्योराङ् तथासति पश्चमीस्यात्तसादुः
  पसर्गोयमनर्थकः प्रलंबद्दति यावत् द्वितीयाचेयं आवृत्तिश्चात्र गम्यते शतंजन्मान्यावर्तते उदाहरणगृहीतः॥ ८२॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । शतं शतसंख्याः । अज्ञातीरावृत्त्या जन्मानि ॥ ८२ ॥
- ( ३ ) कुल्लूकः । यसात्साक्षी मृषावाचंकथयन्वरुणसंबन्धिभः पाशैः सर्परज्ञुभिः जलोदरेण परतिन्त्र रूतः शतंज न्मानि याददत्यर्थपीक्यते तस्मात्साक्ष्ये सत्यंत्रूयात् ॥ ८२ ॥
- ( ४) **राध्यानन्दः** । अन्यथावदनेन नरकमाप्तिमाह् साक्ष्यद्ति । विवशः परतस्त्रीकृतः । शतमाजातीर्जन्मशतं व्याप्य । ऋतं यथाश्रुतदृष्टमः ॥ ८२ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । आप्रेत्य जायतद्दत्याजातिरितिजन्मकालोविवक्षितः । तेनात्यन्तसंयोगे द्वितीया ॥ ८२ ॥

<sup>\$(</sup>事)

<sup>\*(</sup>SI, Z, E, ) +(Z)

(६) रामचन्द्रः । साक्ष्येऽनृतंवदन्विवशः परवशःसन् शतमाजातीः शतजन्मानि भृशं वारुणैःपाशैर्वध्यते तत्ना-त्कारणात्साक्षो ऋतसत्यंवदेत् ॥ ८२ ॥

सत्येन पूचते साक्षी धर्मः सत्येनवर्धते ॥ तस्मात्सत्यंहि वक्तृत्र्यंसर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥ ८३ ॥

- (१) मेधातिथिः । पूयते शुध्यत्यन्यस्मादिष पापान्मुच्यतइतियावत् शेषंगतार्थम् ॥ ८३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पूयते पूर्वकतात्पापात् ॥ ८३ ॥
- (३) कुछूकः । यस्मात्सत्येन पूर्वाजितादपि पापात्साक्षी मुच्यते धर्मश्रास्य सत्याभिधानेन बृद्धिमेति तत्मात्सर्वव-र्णावषये साक्षिभः सत्यवक्तव्यम् ॥ ८३ ॥
- (४) राघवानन्दः । लोकानामोतीत्युक्तं तत्र हेतुः सत्येनेति । पूयते तत्माप्तिमतिबन्धकादधर्मान्मुच्यते । अत-एवतद्धमीऽप्रतिबन्धतया स्वफलंजनयतीत्याह वर्धतहति । अतआह सर्ववर्णेष्विति । निमित्तार्था सप्तमी अवच्छेदार्थावा संकर । सर्ववर्णाविशिष्टैःसाक्षिभिरिति ॥ ८३ ॥

#### आत्मैवद्यात्मनःसाक्षीगतिरात्मातथात्मनः ॥ मावमंस्थाः स्वमात्मानंत्रणांसाक्षिणमुत्तमम्॥८४॥

- (१) मेधातिथिः। एषएवार्थीविस्पष्टीक्रियते उत्तरेण श्लोकेन ॥ ८४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आत्मा परमात्मा आत्मनःशरीरस्य जीवस्यच । साक्षी चेष्टितसाक्षात्कारी । गतिर्ज्ञान हेतुः । मावमंस्थाः आत्मना दष्टस्य विपरीताभिधानात् ॥ ८४ ॥
- (३) कुद्धृकः । यसाच्छुभाशुभकर्मप्रतिष्ठा । आत्मैवात्मनः शरणंतस्मादेवंस्त्रमात्मानंनराणांमध्यमादुत्तमंसाक्षिणंषृ-षाभिधाने नावन्नासीः ॥ ८४ ॥
- (४) राघवानन्दः । तन्मिश्यात्वापरिज्ञानात्कथंप्रत्यवैति साक्षी तत्राह आत्मेतित्रिभिः । आत्मा जीवः मिथ्यो-कंमयेत्यनुसंघत्तेऽवश्यम् गतिर्गमनसाधनं तत्पुण्यादिना तत्ताङ्गोकावाप्तेः । मावमंस्थाः आत्मौनंकथंपश्यन्त्तिमावजानी-हि । उत्तम अत्यन्तविजनेपि साक्षात्द्रष्टृत्वात् ॥ ८४ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । आत्मा परमात्मा । आत्मनः शरीरिणः । आत्मानंपरमात्मानं । नृणांशरीरिणामः ॥ ८४ ॥
- (६) **रामचन्दः** । आत्मनः जीवस्य आत्मैव परमात्मैव साक्षी । तथा आत्मनः जीवस्य गतिरात्मैव । तस्नात् आत्मानंमावमंस्थाः । नृणांउत्तमंसाक्षिणंक्षेयः ॥ ८४ ॥

# मन्यन्ते वै पापकृतोन कश्चित्पश्यतीति नः ॥ तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्यैवान्तरपूरुषः ॥ ८५ ॥

(१) मधातिथिः । नशब्दोन्यविद्यतः पापकतः कूटादिकारिणएवंजानते नकश्चिदस्मान्पश्यतीति इतिकारेण मन्यतेर्वाक्यार्थः कर्मेतिमतिपाद्यते । न नः कश्चित्पश्यतीत्येषवाक्यार्थः तांस्तु देवावक्ष्यमाणाः पश्यन्ति त्वयंचान्तरा-त्मा तदुक्तमात्मेव झात्मनः साक्षीति ननु कारणंपापाचारस्तस्य च कोन्योद्दष्टा यावतात्मेवकर्त्ताश्चभानांनवान्तरपुरुषो-द्रष्टेति सत्यंतस्येवदेवतात्वमभ्यारोज्यकर्मकर्तृव्यपदेशोऽनृतनिवृत्त्यर्थं देवतारूपत्वेजानीचे तात्त्विकमात्मीयमान्तररूपं

<sup>(</sup> ८५ ) त्वस्येवा = त्वश्रेवा ( क,ग,च, )

**<sup>‡</sup> संकर=संकरा संकर ( राघ० ४ )** 

<sup>\*</sup> आत्मानं=आत्मा ( राघ॰ ४ )

शारीरं तथा बाह्यमनात्मीयमसारमेतत्पोषार्थमादुष्कतंकार्षीरिति प्रोत्साह्यते अतोमावमंस्थाः स्वमात्मानमावज्ञासीर्नृणां-साक्षिणमुत्तमम् अन्योहि साक्षी अस्मिन्नव लोकेयन्तुमृतस्यापि साक्षददाति तस्मोदतस्माद्भेतव्यम् । असत्यवादी कदाचिन्यन्यते आत्मान्तरंपतिपन्नस्य किमेषमेद्द्षप्टापि करिष्यतीति तन्न गतिरात्मातथात्मनः आत्मानमन्तरेणान्या-गतिर्नास्ति नहिद्दावात्मानावेकस्य भवतः। अन्येतुमन्यन्ते परमात्मा साक्षी ससार्यात्मानोनियोज्याइति भेदः॥ ८५॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । देवा इन्द्रियस्थाःसूर्यादयः । आन्तरपुरुषः परमात्मा ॥ ८५ ॥
- (३) कुद्धृकः । पापकारिणएवंमन्यन्ते अस्मानधर्मप्रवृत्तान्नकश्चित्पश्यतीति तान्यनर्वक्ष्यमाणादेवाः पश्यन्ति स्व-स्यान्तरपूरुषः पश्यति ॥ ८५ ॥
  - ( **४ ) राघवानन्दः** । तान्पापकतः । आन्तरपूरुषः अन्तर्यामी ॥ ८५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। पापकृत् च नःअस्माकंन कश्चित् पश्यति इति वै मन्यन्ते ॥ ८५ ॥

# यौर्भूमिरापोत्हदयंचन्द्रार्काग्रियमानिलाः॥ रात्रिःसन्ध्येचधर्भश्च रत्तज्ञाः सर्वदेहिनाम्॥८६॥

- (१) मेधातिथिः। के पुनस्ते देवारहस्यितमञ्चन्नंपापमापन्नये पश्यन्त्यतआह त्दरयशब्देन त्दरयायतने। कृपुरुषउच्यते देवादीनांदृष्ट्वयं अचेतनेषु चैतन्यमारोप्यते। दर्शनान्तरे तु महाभूतानि देवतांशतया चेतनान्येव तथा च पृथिवीभारावतरणाय ब्रह्माणमुपागमदिति वर्ण्यते सर्वगतत्वात्तेषांनांकचिद्यत्ययमस्तीति सर्वशरीरिणांवृत्तंशीलंचात्मनः कायगतंशुभमशुभंच जानते॥ ८६॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। त्रदयं मनः॥ ८६॥
- (३) कुल्लूकः । युरोकपृथिवीजलस्दयस्थजीवचन्द्रादित्याग्रियमवायुरात्रिसंध्याद्वयधर्माः सर्वशरीरिणांशुभाशुभ-कर्मज्ञाः । दिवादीनांचाधिष्ठातृदेवतास्ति सा च शरीरिण्येकत्रावस्थापिता तत्सर्वजानातीति आगमप्रामाण्याद्देदान्तदर्शनं-तदङ्गीकृत्येदमुक्तम् ॥ ८६ ॥
- (४) राघवानन्दः। एतेपि द्वादशजानन्तीत्याह चौरिति ॥ युभूम्यादीनामचेतनत्वेपि तदिभमानिव्यपदेशादिति न्यायेन तदिभमानिनांसाक्षित्वात् । यतिश्चतं त्दर्यं वृत्तं जातंपुण्यं पापंवा जानन्तीति वृत्तज्ञाएव देवाः। पश्यन्ती-त्यनुषज्यते ॥ ८६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । के पुनस्ते देवा स्तानाह चौ भूमिरापइति । त्दर्यंत्दरयस्थः परमात्मा ॥ ८६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । वृत्तज्ञाः शुभाशुभज्ञाः ॥ ८६॥

# देवब्राह्मणसान्निध्ये साक्ष्यं पृच्छेरतंद्विजान्॥ उदङ्गुखान्त्राङ्गुखान्वा पूर्वाह्ने वै शुचिःशुचीन्॥८ ५॥

- (१) मैद्यातिथिः । देवादुर्गामार्तण्डादयः प्रतिमाकल्पिताः । शुचीन् कतस्नानाचम्नादिविधीन् । शुचिः प्रष्टापि त-थाविधएवस्यात् । कतिमिति श्लोकपूरणार्थमेवार्थसिद्धमनूद्यते ॥ ८७ ॥
  - ( २ ) **सर्वज्ञनारायणः** । एतत्सर्वश्रावयित्वाऽनन्तरंसाक्ष्यंपृच्छेत् । ऋतं सत्यम् ॥ ८७ ॥
- ( ३ ) कुङ्गूकः । प्रतिमा देवता । ब्राह्मणसन्निधाने शुचीन्द्रिजातिप्रभृतीन्प्राङ्कुखानुदङ्कुखान्वा स्वयंप्रयतः पाड्विवाकः पूर्वाहे काले याथातथ्यंसाक्ष्यंपृच्छेत् ॥ ८७ ॥
- (४) राघवानन्दः । साक्षिणः कुत्र किंमुखान् कदाकीदशान् कीदशः पृच्छेदित्यपक्षायामाह देवेति । देवादुगा-दिमतिमाः । शुचीननुष्ठितस्नानाचमनादीन् । त्वयंच तथा शुचिः । ऋतं श्लोकपूरणार्थम् । साक्ष्यं पृच्छेदित्यन्वयः ॥ ८७॥

(५) नन्द्नः । देवोदेवताप्रतिमा ॥ ८७ ॥

# बृहीति ब्राह्मणंपृ च्छेत्सत्यंब्रूहीति पार्थिवम् ॥ गोबीजकार्श्वनेर्वेश्यंशूद्रंसर्वेस्तु पातकः ॥ ८८ ॥

- (१) मिधातिथिः । क पुनिरवनृतीया गोबीजकाञ्चनैरिति यदि तावत्पृच्छेदिति कियासंबन्धात्करणमुच्यते तदनु-पपन्नं शब्दोह्नि तत्र करणमस्ति नैषदोषः यथागवादीनि प्रश्नकरणत्वे प्रतिपद्यतेतथाव्याख्येयम् । पातकेरित्युभयशेषोवि-क्षेयः गोबीजकाञ्चनैः पातकेरिति तदयमशौभवित गोबीजकाञ्चनविषयैः पातकप्रदर्शनैः पृच्छेदिति गांवत्वा हत्वा वा यत्पातकंतद्भवित तर्वामध्यावदतइति प्रश्नवाक्यंपिरतव्यम् । एवंवक्ष्यमाणैः पातकैः शृद्रंपृच्छेत् । पातकशब्दस्त्वपातकप्रद-र्शनार्थेग्वभिधानेषु दृष्टव्योमुख्यानांप्रश्नकरणत्वाभावादित्युक्तम् ॥ ८८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । गोबीजकाञ्चनैरेतेषांतेहार्निमध्योक्ताविति । एतैः पातकैर्वक्यमाणैः ब्रह्ममहत्यादिभिः । साक्षिणंप्रति कथितेः ॥ ८८ ॥
- ( ३ ) कुद्भृकः । ब्रहीत्येवंशब्दमुचार्य ब्राह्मणंषुच्छेत । सत्यंब्रहीति पार्थिवंक्षत्रियपृच्छेत । गोबीजसुवर्णापहारे यत्पा-पंतद्भवतोऽनृताभिधाने स्यादित्यवेवैश्यम । शूद्रंपुनः सर्वेवंक्यमाणपापैः संबध्यसेयदि मृषावदसीति पृच्छेत ॥ ८८ ॥
- (४) राघवानन्दः । तत्रैव व्यवस्थितप्रश्नपकारानाह । ब्रूहीति शब्दमुचार्य ब्राह्मणपृच्छेत् सत्यमिति । शब्दं पा-थिवं क्षत्रियमः । वैश्यं गोबीजकाञ्चनापद्भवेन यत्पापंतत्तव स्यादिति शपथेने ति । यतआह पातकैरिति । वक्ष्यमाण-सर्वपातकयुक्तोसीति शपथेनशृद्धमः ॥ ८८ ॥
- (५) **नन्दनः** । पार्थिवंक्षत्रियम् । गोबीजकाञ्चनानि स्पर्शियत्वेत्यत्र्थः । सर्वेः पातकैः । अनृतवादिनस्तवः स-वाणि पातकानि संभवन्तीत्युक्त्वेत्यत्र्थः ॥ ८८ ॥
  - (६) **रामचन्द्रः ।** गोवधेयत्पापं बीजापहारेयत्पापं काञ्चनापहारेयत्पापं तद्वैश्यस्य ॥ ८८ ॥

# ब्रह्मघोये स्टतालोकाये च स्त्रीबालघातिनः॥मित्रहुहः कृतद्यस्य ते ते स्युर्बुवतोम्हण्।॥ ८९॥

- (१) मेधातिथिः । ब्राह्मणंहत्वा ये लोकानरकादिलक्षणाः प्राप्यन्ते तत्कारिभिस्ते तव भविति मिध्यावदतस्त-स्मात्सत्यंब्रूहीत्यनुयोगः । यश्च मित्रंद्वह्मति ब्राह्मणादीन्सर्वस्वापहरणान्नाशयति । यश्च रूतमुपकारेविस्पृत्य तमेवोपक-र्त्तारमपकरोति यः रूतप्रस्य दुःखंतद्वामोति ॥ ८९ ॥
- (३) कुङ्कृकः । ब्राह्मणहन्तुः स्त्रीघातिनोबालघातिनश्च ये नरकादिलोकाऋषिभिः स्पृताः ये च मित्रद्रोहादिकारि-णः ये चोपकर्तुरपकारिणस्ते तव मिथ्यावदतोभवेयुः॥ ८९॥
- (४) राघवानन्दः । पातकानांखरूपसत्त्वंनानानर्थावहिमिति तत्फलपर्यवसायित्वमाह ब्रह्मप्रेति । येरमृताः शा-स्वप्रमाणकालीका भोगभूमयः ते तव श्रृद्धस्य साक्ष्ये मिथ्यावदतः स्युरित्येवं श्रावयेत् । एवमुत्तरत्र सर्वमेव श्रावयेदि-तियावत् ॥ ८९ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । एतदेव विशदयति ब्रह्मप्रइति ॥ ८९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ते लोकाः तेष्ट्रषा बुवतस्युः भवेयुः ॥ ८९ ॥

<sup>🤋</sup> श्रावयेत्=अंजसावदेत् ( राघ• ४ )

### जन्मप्रभृतियारिकचित्पुण्यंभद्र त्वया कतम् ॥ तत्ते सर्वे शुनोगच्छेधदिब्रूयास्त्रमन्यथा ॥ ९०॥

- (१) मेधातिथिः । शुनोगछेन्निष्परुरुर्सयाद्भवतंह्त्यर्थः । अन्येषु दोषमदर्शनार्थश्वगमनवचनं यथा रुछ्रेण मह-ता सुवर्णायुत्तमद्रव्यमर्जियत्वा शुचित्रवाहेत्यजेत्तादक्सुरुतंभवति ॥ ९० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । भद्रेति । शूद्रसंबोधने ॥ ९०॥
- (३) कुङ्गृक् । हेशुभाचारयत्त्वया जन्मतआरभ्य किंचित्सुकतंकतंत्रत्सर्वत्वदीयंकुकुरादिकंसंक्रामित यदि त्वमस-त्यंब्रवीषि ॥ ९० ॥
- ( ४ ) **राघवान्न्दः ।** शपथान्तरंतस्या**ह जन्मेति । भद्र हे मङ्ग**लाश्रय । शुनोगच्छेत् ते पुण्यफलस्य श्वा भोक्तेति ॥ ९० ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अन्यथा ऽसत्यम् ॥ ९० ॥

#### एकोइमस्मीत्यात्मानयत्त्वंकल्याणमन्यसे॥ नित्यंस्थितस्ते रहयेषः पुण्यपापेक्षितामुनिः॥९१॥

- (१) मेधातिथिः। पुण्यपापयोरीक्षता दष्टा मुनिस्तूर्णीभूतः कः॥ ९१॥
- (२) सर्वज्ञनारायण । मुनिर्ज्ञानवान्पर्मात्मा ॥ ९१ ॥
- (३) कुछूकः । हे भद्र एकएवाहमिस्म जीवात्मकइति यदात्मानंमन्यसे मैवंमस्थाः यस्मादेवंपापानांपुण्यानांच द्रष्टा मननान्मुनिः सर्वज्ञस्तवत्ददये पुरमान्मा नित्यमवस्थितः । तथा च श्रुतिः ॥ द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानंवृक्षप-रिपल्जाते । तथोरन्यः पिष्परुंत्याद्वस्यनश्रन्तन्योअभिचाकशीति ॥ ९१ ॥
- (४) राघवानन्दः । मिथ्यात्वसर्वदेवज्ञेयत्वमनुवदन् सत्यवादिनः सर्वतीर्थगमनफलवादेन तन्निषेधरूपस्तुतिमाह एकोहमितिद्वाभ्याम् । मुनिर्मननादन्तर्यामी ईशः पण्यपापयोज्ञीतेषहदिस्थत्वात् ॥ ९१ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । यस्त्वंमन्यसे तस्य ते पुण्यपापेक्षिता पुण्यपापयोर्द्धा । तदानींमुनिर्मीनी ॥ ९१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । हेकल्याण ते दृदये पुण्यपापेक्षकः मुनिर्मननशीलः साक्षीस्थितःईश्वरः ॥ ९१ ॥ यमोवैवस्वतोदेवोयस्तवैषरहदिस्थितः ॥ तेन चेदविवादस्ते मागृङ्गांमाकुरून्गमः॥ ९२॥
- (१) मिधातिथिः । कःपुनरसौमुनिर्भयातिशयपदर्शनार्थमाह यथैषसर्वप्राणिनांदेहधनायुछेदकारीयातनाभिश्च निगृह्णीतिति श्रुतिपथमागतोभवतः सोयंतव त्द्दये वर्तते न विष्रकृष्टः सचापराधमामेवनयित माचैवमनिस कथाएषआत्मामदीयोमामुपेक्षिष्यतइति नहोतस्य कश्चिदात्मीयस्तेनचेदिववादः सचेत्प्रसन्नः प्रत्यियाः किंगङ्गागमनेन स्नानार्थिनः पापश्चद्धये किंकुरुक्षेत्रगमनेऽस्ति भयोजनं तत्परुंपापक्रमोपरुक्षणार्थं ततः पुण्यंतिदहैवाविसंवादिनि परमात्मिन निह् पापकारिणआत्मा निर्विशङ्कोभवति किंमेऽतः स्यादेतेनिति नास्तिकस्यापि किंकिथका भवत्येव गङ्गानदीपावयन्ती कुरुक्षेतेतु देशएव पावनः ॥ ९२ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । त्हदिस्थितः पुण्यपापेक्षणार्थम् । अविवादस्तद्दर्शनाविरुद्धवादः । कुरुत् कुरुक्षेत्रम् । तद विवादे च सर्वतीर्थफललाभइत्यर्थः ॥ ९२ ॥

- (३) कुद्धृकः। सर्वसंयमनाद्यमः परमात्मा वैवलतइति दण्डंघारित्वात्। देवनाद्देवः। यस्तवैषद्धदि तिष्ठति तेन यथार्थकथने यदि तवाविवादः यदात्वन्मनोगतमसावन्यज्ञानाति त्वंचान्यथा कथयसि तदान्तर्यामिणा सह विप्रतिपत्तिः स्यात्। एवंचात्र सत्याभिधाननैव निःपापः कतकत्योसि पापनिर्हरणार्थमा गद्भांमा च कुरुक्षेत्रयासीः। मनूक्तमेवात्र गद्भाकुरुक्षेत्रयोः साम्यंमत्स्यपुराणे व्यासेन स्कुटीकतं ॥ कुरुक्षेत्रसमागंगायत्रतत्रावगाहितेति। मेधातिथिगोविन्दराजो तु विवल्वतः पुत्रोयोयमोदिक्षणदिक्पतिर्छोकतः कर्णगोचरीभूतत्वात्तवद्धये परिस्फुरित तेन सह यदि तवाधमंकारित्वा दिवादोनास्ति तदा मागद्भांमा कुरुक्षेत्रयासीरिति व्याचक्षाते॥ ९२॥
- (४) राघवानन्दः । यमश्रासौ वैवावतश्च । तेन विज्ञातेनानेन विवादः संवादश्चेन्यागमः गङ्गादिकं मागच्छेत्य-न्वयः । विसंवादश्चेत्पापाभीरोगेङ्गादिगमनंवृथेतिस्तुतिनिन्दे ॥ ९२ ॥
- (५) नन्दनः । पश्चान्किकरिष्यतीति चेत्तत्राहः यमोवैवस्वतइति देवोयस्तवैषढिदि स्थितः सवैवस्वतोयमोनान्यः । यमोभूत्वा त्वांघातयतीत्यभिमायः ॥ ९२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वैवत्वतीयमोनियन्ता तेन यमेन सहअविवादःते तव चेत्तर्हि गङ्गांस्नानार्थ मागमः कुरून् कु-दक्षेत्रंमागमः मा गच्छ । आत्मैव शुद्धइत्यर्थः ॥ ९२ ॥

नग्रोमुण्डः कपालेन भिक्षार्थी शुस्पिपासितः ॥ अन्धः शत्रुकुलं गच्छेदः साक्ष्यमन्तंवदेत् ॥ ९३ ॥

- (१) मेधातिथिः। कपालशरावादिपात्रैकदेशः सुबोधम्॥ ९३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कपालेन घटादिकर्परेण । एतावदुःखजनकंपापंभवेदित्यर्थः ॥ ९३ ॥
- (३) कुङ्गृकः। यः साक्ष्यमसत्यंवदेत्सनग्रः कतमुण्डनपरिभावोऽन्धः कपरेणोपलक्षितः भिक्षार्थी शत्रुकुलंगच्छेत्।। ९३॥
- ( ४ ) **राघवानन्दः** । अनृतवदने दष्टरूपंदण्डान्तरमाहे नग्नइतित्रिभिः । मुण्डः कृतमुण्डनपरिभवः शनुगृहं भिक्षार्थी गच्छेदित्यन्वयः । यएवं दश्यतेसोऽनृतवदनफलभागित्युन्नेयः ॥ ९३ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । कपालंअलाबुपात्रम् ॥ ९३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यःपुरुषः साक्ष्यमनृतंवदेद्दर्शतः सएवंविधःस्यात् नग्रोमुण्डःकपालीति ॥ ९३ ॥

### अवाक्शिरास्तमस्यन्धे किल्बिषी नर्कंवजेत्॥यः प्रश्नंवितथंब्रूयात्पृष्टः सन्धर्मनिश्वये ॥ ९४॥

- (१) मेथातिथिः । निमित्तंपृष्टोयोवितथमसत्यंविक सतेन किल्बिपेन पापेन गृहीतऊर्ध्वपादोऽधोमुखोमहित गाँउ तमिस नरकंयातनास्थानंतत्यामोतीत्यर्थः । अन्यस्मिस्तमिस किचिद्दश्यते तत्र तु न किचिद्देवत्यन्धप्रहणम् ॥ ९४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। अन्धे अन्धताहेतौ ॥ ९४॥
- (३) कुङ्गूकः । योधर्मनिश्चयनिमित्तंपृष्टःसन्तसत्यंत्रूयात्सपापवान् । अधोमुखोमहान्धकारे योनरकस्तंगच्छति ॥ ॥ ९४॥
  - (४) राघवानन्दः । किचान्यत् अवागिति । सिकल्बिपी पापी अन्धेतमित नरके अवाक्शिराऊर्ध्वपादःसन् ११७

भतेदिति । विशिष्टधर्मनिश्चये कर्तव्ये अयमेव धर्मइति अविनयमधर्मइतिवितथमधर्मेत्रूते इति । सोपि कूटसाक्षिवदधा-र्मिकः उक्तनरकपातीति शेषः ॥ ९४ ॥

- ( ५ ) नन्द्रनः । प्रश्नंपृष्टंसाक्ष्ये धर्मनिश्चये व्यवहारनिर्णये ॥ ९४ ॥
- अन्धोमत्स्यानिवाश्वाति सनरःकण्टकैः सह ॥ योभाषतेऽर्थवैकल्यमप्रत्यक्षंसभाद्गतः॥ ९५॥
- (१) मधासिथिः । अर्थवैकल्यंसत्यादेषतंभाषते यथा कण्यकाअसिताभिक्षताजनयन्ति न तादर्शामन्स्याःभीति-जनयन्ति । यदा धनलोभेन काचित्मीतिमात्रा भवति तथापि मोहदुःखंभवतीति सकण्यकमन्स्याशनोपमा ॥ ९५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । मत्स्यानिवाश्राति कण्टकेरिति तत्र यथा आपाततः सुखं दुःखंतु महत्तथात्रेत्यर्थः । अर्थे वैकल्यम् यथार्थयथाभवति । अत्रत्यक्षमचक्षविषयम् ॥ ९५ ॥
- ( ३ ) कुङ्कृकः । यः सभांप्राप्तस्तत्त्वार्थस्यायथार्थस्याभिषायमनुपलब्धमुत्कोचादिसुखलेशेनकथयति सनरोअन्धइव सकण्टकान्मत्स्यान्भक्षयति सुखबुत्ध्या प्रवृत्तोदुःखमेव मह्न्यभते ॥ ९५ ॥
- (४) राघवानन्दः । अन्धस्य कण्यकैर्विशिष्टं मत्स्यारनं दुःखं दुरदष्टजिमिति तिहृदः प्रसिद्धमयमि तादशदुःख-भागित्युन्नेयः । कोयोयमेतादशंभाषतइत्यन्वयः । अर्थवैकल्यं अर्थस्य विकलता शुन्यत्वं यत्र तत् । अमृत्यक्षं मृत्यक्षेतरं-वृत्तः अनुपलब्धंवा ॥ ९५ ॥
- ( ५ ) नन्द्रनः । सभागतेऽर्थे आत्मनीप्रत्यक्षंवैकल्यमर्थसद्भावंयीभाषते सनरइहजन्मन्यन्धोभूत्वा वृत्यभावात्कैः वर्त्तादिवत्समुद्रादितिरवार्तमत्स्योदरस्थैः कण्टकः सहमत्स्यानभाति ॥ ९% ॥
- (६) रामचन्द्रः । यःसभागतःसन्नर्थवैकल्यं अप्रत्यक्षंयथाभवतितथा अप्रत्यक्षं भाषते सनरः अन्धद्दव कण्टकैः-सह मत्स्यानिवाश्राति ॥ ९५ ॥

यस्य विद्वान् हि वदतः क्षेत्रज्ञोनाभिशङ्कते ॥ तस्मिन्न देषाः श्रेयांसंलोकेऽन्यंपुरुषंविदुः ॥९६॥

- (१) मेघातिथिः । यस्य वदतः साक्षिणीविद्यान्सत्यानृते जानानः क्षेत्रक्कोन्तर्यामी पुरुषोनाशङ्कृते किमयंसत्यंव-क्ष्यत्यनृतंवेत्येवंनाशङ्कृते निश्चितमेवेषसत्यंवक्तीति यस्यातमा निर्विशङ्कृस्तस्मात्पुरुषान्नान्यंश्रेयांसंश्रेष्ठंपशस्ततमंपुरुषंदेवा-जानते कः पुनरयंवेदिना कश्च ततोन्यआशङ्किता एकएव ह्यात्मा रुप्रपन्नद्वारेण वाचमीरयन्वेदिता संपद्यते सएव तद्धमें-ण किंकशंस्यादित्येवरुपेणाशङ्काख्यानेन युज्यते तत्र भेदानुपपत्तिः सत्यमेतत् काल्पनिकेन भेदेनैवमुक्तं यथा हन्त्या-त्मानमात्मनेति ॥ ९६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनाराघणः । क्षेत्रज्ञः परमान्मा विशक्तते विपरीतंशङ्कते ॥ ९६ ॥
- (३) कुछकः। यस्य वदतः सर्वज्ञोन्तर्यामी किमयंसत्यंवदत्युतानृतमिति नशद्गेत किन्तु सत्यमेवायंवदिति नि-विशद्भःसंपद्यते तस्मादन्यंमशस्ततरंपुरुषदेवान जानन्ति ॥ ९६ ॥
  - (४) राघवानन्दः । औत्मनो मिध्यावादित्वेनाशिंद्वतंस्तौति यस्येति । क्षेत्रज्ञः क्षेत्रभासकः साक्ष्यतएव विद्वान

<sup>(</sup> राघ०४ ) चिन्हितपुस्तके ९६ । ९७ श्लोकोंव्युत्क्रमौस्तः ।

९ आत्मानो · · · · · प्रितजानीते=आत्मनो मिथ्यावादित्वेनाशिङ्कतं स्तौतियस्येति । यस्यवदतः सर्वज्ञोऽन्तर्यामीः किमयसत्य माह उतानृतमिति न शङ्कते किंतुसत्यमेवायंवदतीति निर्विशङ्कः संपद्यते । तत्मात्पुरुषादन्यं प्रशस्ततरं पुरुषं देवानजानन्ति ॥ ( न, श )

यस्यमिथ्यावदतः पुंसोसत्यमेववदित नाशङ्कते त्वयंवासस्यमेवोक्तमितिवा श्रेयांसंश्रेष्ठतरं भृगुर्हि प्रतिज्ञान्तरं प्रतिजानी-ते॥ ९६॥

- (५) नन्दनः । वदतोयस्य वाक्यादिति शेषः । क्षेत्रज्ञः परमात्मा न तुष्यतीति ॥ ९६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यस्य वदतोविद्यानातिशङ्कते यस्य क्षेत्रज्ञोनातिशङ्कते ॥ ९६ ॥

यावतोबान्धवान्यहिमन्हन्ति साक्ष्येऽनृतंवदन्॥तावतः संख्यया तहिमन् श्रणु सौम्यानुपूर्वशः॥९७॥

[ एवंसंबन्धनात्तरमान्मुच्यते नियतादतः। पशून्गोश्व गुरुषाणां हिरण्यं भूर्यथा क्रमम्॥ १॥ ] :

- (१) मेधातिथिः । द्रव्यविशेषानृताश्रयाः पापविशेषाः कूटसाक्षिणइत्येतन्त्रदर्शनार्थपकरणमार्भ्यते तत्रायंश्लोकः संबन्धोधनद्वारेणोपदिश्यमानआदरार्थः संपद्यते यद्वृद्धामिथउपदिश्यते तद्यथा कथंचिद्धवतीत्यवधारितंपहणंना
  तिगुरु इदंत्वितमहाप्रयोजनमर्वाहतैः श्रोतव्यमिति । सौम्येति चैकवचनमनेकशिष्यसिन्धाने भृगावेव विवक्षितं यिस्तिः
  साक्ष्यइति व्यित्करणसम्मी यिस्मिन्द्वय्यभेदिभिन्ने व्यवहारे यत्साक्ष्यतत्र तन्तिभिनंयदनृतिमित्येएषा विषयसममो अपरा यस्य
  च भावनेति । अथवा द्रव्यभेदात्साक्ष्यभेदस्तत्र समानाधिकरणएव । तावतइति परिमाणे व्युत्पाद्यते तत्र यत्मभूतनिमित्तमपिपरिमाणंसंभाव्यते । शिश्र्विस्त्रयोवृद्धानित्यतोविशिनष्टि सक्ष्ययेति । अनुपूर्वशदित सुखमितपत्तयेऽनुपूर्वेण ह्रभिधोयमानसुखेन मतीयते । आनुपर्वीच सङ्ख्या गतात्राभिभेता तस्याएव वक्ष्यमाणत्वात्पञ्चपश्वेत्यादि ॥ ९७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । बान्धवानः पूर्वपुरुषान् हन्ति नरकेपातयति । केचित्तु तावत्पुरुषहन्तृदोषोभवतीत्यस्यार्थ-इत्याहुः ॥९७ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यिसन्पश्वादिनिमिते साक्ष्येऽनृतंवदन्यन्संख्याकान्पित्रादिबान्धवान्नरेक योजयित तन्संख्या-कान्क्रमेण परिगणनया मयोच्यमानान्साधोशणुअथवा यावतोबान्धवान्यस्मिन्हन्ति यावतांबान्धवानांहननफलंप्रामोति तावन्संख्याकान् शणु । पक्षद्वयेष्यनृतनिन्दार्थमिदम् ॥ ९७ ॥
- (४) राघवानन्दः । ११ ण्वितियावतर्शतः । यासिन्पश्वादिहरणनिमित्ते बान्धवान्पित्रादीन्हन्त्युत्तमलेकात्पातयित तिर्यग्योनि प्रापयतिवा आत्मनोऽनाशोक्तेः तिसिन्साक्ष्येकर्मणि तावतोबान्धवान्संख्यया संख्याविशिष्टत्वेन ॥ ९७ ॥

### पञ्चपश्वनृतेहन्ति दशहन्ति गवानृते ॥ शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥ ९८ ॥

- (१) मेधातिथिः । पश्निमित्तमनृतं शाकपार्थिववत्समासः पञ्चबान्धवांश्वानृतं हन्ति ततश्च तेषांनरकपातनंमा-तापितरो जायामिथुनंचापत्यिमिति पश्च कथंपुनरन्यकतेनैनसान्यस्य फलं संसर्गादिति ब्रूमः तैरयंपरित्यज्यतइत्युक्तंभवित अथवा तैर्ह्रतैर्यत्पापंतदस्य भवतीत्यघन्नपि हन्तीत्युच्यते अदृष्टकार्यनुल्यत्वात् अर्थवादश्चायंन तत्कार्योपदेशस्तत्कार्यो-पेशे हि हिंसापायश्चितीस्यात्कौटसाक्ष्यपायश्चित्तमेतद्भवित उत्तरोत्तरसङ्ख्यादिवृद्धिः पायश्चित्तगौरवार्था न पुनर्विविक्षि-तैव तेनोत्तरोत्तरस्य गरीयः प्रायश्चितमित्युक्तंभवित । अयंपुरुषः कस्य दासहत्येवंसशये यदनृतंतत्पुरुषानृतमुच्यते ॥९८॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पश्वनृते गवायन्यपश्वर्थमनृते । सहस्रं पूर्वपूर्वपुरुषानेव ॥ ९८ ॥
- (३) कुङ्कृकः । पशुविषयेऽनृते पञ्चबाधवान् नरके योजयति पञ्चानांबान्धवानांहननफ्छंप्रामोति । एवंदश गो-विषये शत मश्वविषये सहस्रं पुरुषविषये संख्यागौरवंचेदंपायश्चित्तगौरवार्थम् ॥ ९८॥

- (४) रापवानन्दः । तरेवाह पञ्चेतित्रिभिः । पञ्चसङ्ख्याकान्पिनृन् । एवमुत्तरत्र । हननं तिर्यग्योनित्वप्राप्तिः । पश्चनृते पश्चर्यनिष्याभाषणे । एवंसैत्यत्रपश्चत्वेन गवादीनांप्राप्तत्वेपुनर्वचनंप्रायश्चितगौरवार्थम् । पुरुषानृते मनुष्यविषयान्तृते ॥ ९८ ॥
  - (५) नन्दनः । पश्चनान्धवानित्यनुवर्त्तते पशुरजादिः । पुरुषानृते अयंदासोदासोवात्येवमादिके हन्ति ॥ ९८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पश्वनृते पशोःसाङ्येऽनृतंबद्दित सपञ्चपूर्वपुरुषान्हन्ति घातयि । यद्दा नरके योजयित पात-यति । हर्नीहंसागत्योरित्यस्य धातोरूपम् गत्यर्थे हन्ति इति द्वेयम् गवानृते दशपुरुषान्हन्ति नरके पातयित । अश्वानृते शतपुरुषान् हन्ति पातयित । सहस्रपुरुषानृतेहन्ति ॥ ९८ ॥

हन्तिज्ञातानजातांश्व हिरण्यार्थेऽन्तंवदन् ॥ सर्वभूम्यन्ते हन्ति मास्मभूम्यन्तं वदीः॥ ९९॥ [ पशुवरक्षीद्रघृतयोर्यचान्यत्पशुसंभवम् ॥ गोवद्वस्नहिरण्येषु धान्यपुष्पफलेषुच ॥ अश्ववत्सर्व यानेषु खरोष्ट्रवतरादिषु ॥ ]<sup>‡</sup>

(१) मधातिथिः। कथपुनरजातानामसति संसर्गे परकीयेन संयोगेनेदमुच्यते हन्ति जातानुजातांश्रेति उक्त-मर्थवादोयमिति सर्वभूम्यनृतंवद मावादीः भूमिसंबन्ध्यसत्यं मावादीरित्यादरार्थमध्यतत्प्रत्यक्षंसंबोधनम् । कापुनरि-यभूमिनीम यदेतत्पृथिवीगोलकंपर्वतावष्टभनंसागराविधिपसिद्धंनित्वयत्याःकः स्वामी कोवापहर्ताः न सार्वभौमःकिश्वद स्ति तथा च गाथाभूमेः न मांमर्त्यः कश्चन दातुमर्हति न कश्चित्सार्वभौमोस्तीत्यभिषायः । विश्वकर्मा भौवनमादिश-द्दिश्वकर्मभौमनेति पितृब्यपदेशेन स्वनाम्ना च राज्ञामस्त्रणंश्रुतंमयासौरन्तुमिछतीति वक्षाम्यहंसिल्टस्य मध्ये मैवसंक-ल्पंकत्त्रैवंसंकल्पितवित सिल्छे मज्जामि सिल्छमजनेन नैष्फल्यमबदानसंकल्पस्य गृहे यथा सिल्छे निक्षिप्तनिष्फछ-मेवमेतरपीति मृषेवकश्यपाय सागरः तवैषसागरः मतिश्रवः मतिज्ञानंकःयपाय ददामीति मोक्षः बंधस्तु सर्वसाधारणार्हा। सर्वजनोपभोग्या केवलंराजानारक्षानिर्देशमात्रभाजदृत्यभिषायः । अतएतावत्याभूमेर्नदानोपहारसंभवद्दति कुतोविवादः स-त्यंयशैवायं भूमिशब्दोत्रवर्तते एवंक्षेत्रयामस्थण्डिलादाविप तत्र च संभवत्येव स्वाम्यंप्रत्यंक्षस्यैव दानापहाराविति न कि-चिदनुपपन्नं अपहारम्यास्यायादशेन रूपेण गृहादेर्नवीरुद्धिछेदः अतम्य यः परकीये क्षेत्रे चंक्रम्येत पृदोवा किमदादद्यानासौ भूम्यपहारी । मीमांसकैठक्तं न भूमिः स्यात्सर्वान्यत्यविशिष्टत्वादिति एकदेशवचनंच भूमिशब्दमधिकृत्य भगवानुकृष्ण-हुपायनोदानधर्मेषु प्रकारतान् ॥ परेरायनुमन्तस्योदानधर्मीनृपैर्भुवि । अक्षयोहि निधर्वास्रोविहितोयंमहीश्वतामिति ॥ कत्स्न-गोलकाभिमायमैव नारेयत्वंभूमेविश्वजिति मीमांसकैरुक्तं न भूमिःस्यात्सर्वान्प्रत्याविशष्टत्वादिति सर्वान्पुरुषान्प्रतिचेऋम-णादियोग्यतयातिशिष्टा भूमिः त्वामीकर्तुमशक्या क्रथंदीयतइत्यर्थः । अत्मिस्तु पक्षे यामनगरादिविश्वजिति दात्र्यं अन्ये तु पढ़िन अन्तरेण सदःपत्नीशालंच दक्षिणानयन्तीति भूमौ गुणविधेरस्यासंभवात्क्षेत्रादेरप्यत्रदानं वदन्तिचैएक-वचननिर्देशाच्छ्रणुसौम्येति साक्षिविषयमेवैतत्संबोधननशिष्यविषयमः । शूद्रेमभिस्तुपातकैरित्यतआरभ्य यावन्तोमध्यमपुरुष निर्देशास्तेसर्वेषांपातकभूयस्त्वसमानाख्यातह्रपाद्येकवाक्यत्वाच्छ्रद्वाऽनुयोगार्थाः । अन्धःशत्रुगृहंगच्छेदित्यतआर्भ्य सर्वे-साक्षिविषयाअनुयोगाः आख्यातवैरुप्येन प्रकरणस्य विछेदात् मध्यमपुरुषे समानार्थक्रमत्वात्कर्तध्यो गच्छेदिति प्रथम-पुरुषनिर्देशः पूर्वाधिकारनिवृत्त्यर्थः ॥ ९९ ॥

<sup>\*</sup> सत्यत्र=अन्यत्र ( राघ्०४ )

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अजातान् पुत्रादीन् । अत्रापि सहस्रमित्यन्वयः । सर्वं सहस्रादप्यधिकम् ॥ ९९ ॥
- (३) कुद्धूकः । हिरण्यार्थेऽनृतंत्रदन् जातानजातांश्य पुत्रप्रभृतींन्नरके योजयति एपांहननफलपामोति । भूमिवि-षये चानृतंत्रदन्तसर्वपाणिनांहननफलप्रामोति तस्माद्भमिविषयेऽनृतंमावदौरिति विशिष्याभिधानम् ॥ ९९ ॥
- (४) राघवान-दः । अजातानुत्तरकालीनान् । अर्थवादोयमिति मेधातिथिः । सर्वमिति अपरिमितंदेयमितिव-रसहस्राद्धिक उक्तसङ्कर्यायाअन्तर्भावात् । एवं सर्वजातादीन् ॥ ९९ ॥
  - (५) नन्द्रनः। सर्वजगत्॥ ९९॥
- (६) रामचन्द्रः । हिरण्यार्थे । अनृतंवदन् जातानजातांश्वहन्ति नरके योजयति । सहस्रमित्यनुवर्तते । न सह-स्रजातान् सहस्रमृत्यद्यमानान्हन्ति ॥ ९९ ॥

अप्सु भूमिवदित्याद्वः स्त्रीणांभोगे च मैथुने ॥ अजेषु चैव रत्नेषु सर्वेष्वश्ममयेषु च ॥ १००॥ [ पशुवरक्षोद्रघृतयोर्यानेषु च तथाश्ववत् । गोवद्रजतवस्त्रेषु धान्ये ब्राह्मणवद्विधिः ॥ १ ] ॥+

- (१) मेधातिथिः । मैथुनाख्ये केनेयंस्वीभुक्ता मैथुनधर्मेणेत्यब्जेषु रत्नेषु मणयोरत्नानि मुक्ताद्याअशममयेषु वै-इ्यीदिषु रत्नेष्विति संबध्यते । विविधान्येवरत्नानि जलजान्याश्मनानि च। अतोरत्नयहणएव कर्तव्ये विशेषणद्वयोपादा-नंश्लोकपूरणार्थम् । अङ्ग्योजातान्यब्जानि । अश्मनोविकाराअश्ममयानि ॥ १०० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । भूमिवत् भूम्यनृतवद्दोषः । स्त्रीणां भोगेमैशुने मैथुनरूपस्त्रीसंभोगविषयमिध्योक्तौ अब्जेषु रत्नेषु मुक्तादिषु । अश्ममयेषुरत्नेषुमाणिक्यादिषु ॥ १००॥
- (३) कुद्धृकः। वैदूर्यादिष्वनृतंवदताभूमिवद्दोषमाहअभ्विति। तडागकूपयाद्योदकविषयेऽनृते स्त्रीणांच मैथुनाख्यो-पभोगविषये अन्जेषु च रतेषु च मुक्तादिषु पाषाणमयेषु वैद्वयीदिष्वनृते भूमिवद्दोषमाहुः॥ १००॥
  - (४) राघवानन्दः । भोगे मैशुनधर्भेण । निजस्तियः न जाने इतिब्रूते जानन्ति ॥ १०० ॥
- (५) नन्दनः । उक्तमर्थं वस्त्वन्तरेष्वतिदिशति अप्सु अन्धिविषये ऽनृते । मैथुने भोगे मिथुनभोगविषयेऽनृते । अन्जानि शङ्कामुक्तादिकम् ॥ १०० ॥
- (६) शमचन्द्रः । अप्यु जलस्यानृते भूमिवत् भूमेर्यत्पापमुक्ततज्ञलानृतइत्यर्थः । च पुनः स्त्रीणांभोगे मिथ्योक्तो भूमिवत्पातकम् । च पुनः अञ्जेषु मौक्तिकादिषु भूमिवत् ।। च पुनः सर्वेष्वश्ममयेषु माणिक्यादिषु अनृतेभूमिवत् ॥१००॥

एतान्दोषानवेक्ष्य त्वं सर्वाननृतभाषणे॥ यथाश्रुतं यथादष्टं सर्वमेवाक्षसा वद॥ १०१॥

- (१) मेधातिथिः। ऊहापोहौवर्जियत्वा यथाश्रुतंचादष्टंतत्वेन ब्रूहि॥१०१॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अज्ञसाशीवम् ॥ १०१ ॥
- (३) कुख़्कः । एतानसत्यभाषणदीषानिधगम्य दृष्टश्रुतानितक्रमेण सर्वमैवाअसा तत्त्वतोब्रूहि ॥ १०१॥
- (४) राघ्यवानन्दः। साक्षिवाचनमुपसंहरति एतानिति । ब्रह्मघानित्यादि वदेत्यन्तान् शूद्रायैव श्रावणीयं संदंश-न्यायात शुद्भवदाचरेदिति गोरक्षकादिषु शूद्भधर्मातिदेशाच्य ॥ १०१ ॥
  - (६) रामचन्दः। अज्ञसा शीवंवदेति॥ १०१॥

<sup>+(</sup> च,ण,ञ,ट,इ )

<sup>(</sup>१०१) सर्वम्=सत्यम् (इ)

गोरक्षकान्वाणिजिकांस्तथा कारुकुशीलवान् ॥ प्रेष्यान्वार्द्धुषिकांश्वैव विप्रान्शृद्भवदाचरेत्॥१०२॥ [ये प्यतीताः स्वधर्मेभ्यः परपिण्डोपजीविनः । द्विजत्वमिकांक्षनितांश्व शुद्रानिवाचरेत्॥१॥]+

- (१) मेधातिथिः । कारवः शिल्पिनस्तक्षायस्कारसूपकारादयः कुशीलवानर्तकगायनाद्याः प्रिष्यानीविकार्थ-परस्याज्ञाकारादासाइति प्रसिद्धाः वार्धुषिकावृध्युपजोविनः एते ब्राह्मणाअपि सन्तः प्रकरणात्साक्ष्ये शपथे च शूद्वद्दः ष्टव्यानिक्रयांतरे यथा शुद्दीन दानपुग्यादिना पृच्छयते साक्ष्ये शपथे चाम्निहरणादिना शोष्यते तद्ददेषोपि शपथोयद्यपि पूर्वत्राप्रकतस्थाप्युत्तरत्रानन्तयांद्दोषवत्वात्प्रयतत्वात् प्रयतत्वेष्यानन्तर्यस्य संबन्धहेतुत्वाद्दक्ष्यमाणस्यापि प्रत्यासत्या पूर्ववद्योसन्तिपातात शपथेऽभितृत्यम् ॥ १०२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । गारक्षकान् पशुपालनेन जीवतः। कारून् सूपकारादिवृत्तीन् कुशीलवान् नटवृत्या प्रेप्यान् इत्रामणस्यादास्येऽपि स्वतःप्रतिपन्तदास्यान् । वार्दुषिकान् वृद्धिजीविनः । शूद्रवत् सर्वपातकैः पृच्छेदिति ॥ १०२॥
- (३) कुछ्कः। गोरक्षणजीविनोवाणिज्यजीविनः सूपकारादिकारुकर्मजीविनः दासकर्मजीविनः नटकर्मनृत्यगी-तादिजीविनः प्रतिषद्धजीविनोब्राह्मणान् प्रकतसाक्ष्यदर्शने शूद्भवत्पृच्छेत्॥ १०२॥
- (४) राघवानन्दः । वाक्यमकरणपैष्ठितं पंचपश्वनृतइत्याद्यधर्मज्ञातद्विजानामपि भवत्येव । सर्वपातकादियुक्ते निरुष्टद्विजेऽपि वाचयेदित्याह गोरक्षेति ॥ १०२ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । गोरक्षकान्विमान् शृद्ववदाचरेत्सर्वैः पातकैर्बूहीति ब्रूयादित्यर्थः ॥ १०२ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** ब्राह्मणान्यत्याह गोरक्षकानिति । पाशुपाल्यादिवृत्तिजीविनोविपान्त्साक्ये शूद्वत्पातकैःपृच्छे-त् ॥ १०२ ॥

तद्वदन्धर्मतोर्थेषु जानन्यप्यन्यथा नरः॥ न स्वर्गाद्यवते लोकाँदैवीवाचंवदन्ति ताम्॥ १०३॥

- (१) मधातिथिः । तदन्यथापि वदन्त स्वर्गाद्भश्यति कूटमपि वदन्त दुष्यतीत्यर्थः किंसवेदैव नेत्याह धर्मतोर्थेषु धर्मेण दयादिना निमित्तेनार्थेषु व्यवहारेषु । धर्मस्य च निमित्तत्वमुक्तमुत्तरश्लोके दर्शयिष्यति एतच्च न स्वमनीषिकयोन्यते किंतहेंतांवाचंवदन्ति अस्मात्पूर्वेऽविस्मर्तारः का पुनर्देवी वाग्ययास्मिन्तिमित्तेऽनृतंवदितव्यमित्येषा देवानांसंबन्धिः नीवाक् तांमन्वादयः श्रुत्वा वदन्तीति विशेषेऽनृतप्रशंसा । अन्येस्तु पूर्वविधिशेषतयायंश्लोकोव्याख्यातस्तदेतहोरक्षका-दिष्वनुयोगवाक्येषु ब्राह्मणेषु भवितव्यमन्यथा ब्राह्मणएव कथंशृद्भवदनुयोगस्तथापि विद्यान्दुष्यतीति यतोमन्वादय-एवंविधांवाचंवदन्ति यथैते शृद्भवन्ताचरणीयाद्दि । ते च धर्माधर्मयोः प्रमाणंतैश्व सत्यंवदितव्यं तच्च यथाविहितंतत्र सएव धर्मोयत्रवानृतंतत्रानृताभिधानमेव धर्मइति ॥ १०३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तन्साक्ष्यं धर्मतोधर्मार्थं जानन्नप्यन्यथावदन् स्वर्गान्नच्यवते यतस्तत्रानृतापि वाग्दैव्यै-वेति वदन्ति ॥ १०३ ॥

<sup>+ (</sup>इ)। (ट) चिन्हितपुस्तकेतु येप्यपेताः त्वकर्मभ्यः परकर्मोपजीविनः ॥ द्विजाधर्मविजानन्तस्तांश्र शृद्भवदाचरे दितिपाठः।

<sup>\*</sup> पितं=प्रमितं ( राघ॰ ४ )

- (३) कुङ्कृकः । तदेतत्साक्ष्यमन्यभाषि जानभनुष्योधर्मेण दयादिना व्यवहारेष्वन्यभा वदन्त्वर्गलोकान्न अश्यति यसाद्यदेतन्त्रिमत्तविशेषेणासत्याभिधानंतांदेवसंबन्धिनीवार्चमन्वादयोवदन्ति ॥ १०३॥
  - (४) राघवानन्दः । क्विदेतस्य प्रतिप्रसवमाह तद्दन्तितिद्दाभ्याम् । तत् साक्ष्यविषयभूतंसत्यं जानन्तप्यन्यथा-नब्रुवन्त्वर्गाच्यवते यतोऽसत्यामपि तांवाचं दैवींवदन्त्येतानुद्धरिष्यामीतिविजिगीषाहेतुत्वात् । धर्मतीदयादिना । अर्थेषु भ्यवहरिषु ॥ १०३ ॥
  - (५) नन्द्नः । अर्धेषु चातुर्वर्ण्यवधपर्यन्तेषु । अन्यथा जानन्नप्यन्यथा तदनृतं धर्मतोहेतोर्वदन्त्वर्णान्नच्यवते । कृतः तांधर्मानुसारिणीवाचदेवींसत्यांवदन्ति यतस्तस्माद्धर्माविरुद्धचेदसत्यमपि साक्षिभिर्वत्तःव्यं न धर्मविरुद्धसत्यमिति ॥ १०३॥
- (६) रामचन्द्रः । तद्दत्निति सार्धेनाह । तत्साक्यं धर्मतोर्धेषु वर्णिरक्षाद्यन्यतरधर्मार्थेषु जानन्यन्यथावदन्नरः-स्वर्गान्नच्यवते ॥ १०३ ॥

#### शृद्विर्क्षत्रविप्राणांयत्रतींकी अवेद्वधः ॥ तत्र वक्तव्यमतृतंतद्धि सत्याद्विशिष्यते ॥ १०४॥

(१) मधातिथिः। तत्र नानृतंवदेदिति यः प्रतिषेधस्तस्य शुद्राद्विविधविषयतानेनोच्यते न पुनरनृतवदनंविधी-मते तथा सति मतिषेधे नैकवाक्यता बाध्यते का पुनरत्र निमित्तश्रुतिस्तत्रेति तस्य वर्धावशेषणत्वान वधस्तस्याः मन नोमित्रत्वानुपपत्तेरतश्च कृतेऽवधौपश्चात्तद्विषयमतद्विषयंवानृतंवक्तव्यमित्यर्थः । आपतृति तत्त्वनिष्ठंन ननु च यत्रेति व्य-वहारस्तुतिर्निर्दिश्यते पुनस्तत्रेति तदेव प्रतिनिर्दिःयते ततश्य यस्मिन्व्यवहारे राजन्वास्त्रोधदण्डस्य चाशास्त्रीयन्वादस्थितं-पुरिमाणतया निश्वयाभावोन तस्यापि निमित्तत्वोपपत्तिरतः प्रतिषेधशेषतैव न्याय्या गैतिमीयेत्वनृतविध्याशङ्कापि नास्ति। नानृतवदने देशोजीवनंचैतदधीन मत्येवमादिप्रतिषेधे सत्यानृतयोः कामचारप्रसद्गिसत्यवचनेन निमित्तभावः प्रतिपद्यमानो-नहिंस्यात्सर्वभूतानीति प्रतिषेधव्यतिक्रमतया चानृतप्रतिपद्यतइति युक्तिमत्वेनेदरुतंनचेदसौ पृष्टआचष्टे न पुनर्हन्ति अप्रश्न कथंहिंसादोषेणानुषज्यते । अथ सत्यपि खातस्त्रये तद्भदनेन राज्ञाहन्यमानत्वात्तदेतुभावापत्या प्रयोजिकत्वमिति चेत् न-सर्वेहितुः श्योजकोधनेन कुलैविद्ययायशङ्गि भवति विद्यया यशसोहेतुना श्योत्की । ननु चान्यएवायंलैकिकफलोत्पत्ति-योग्यताहेतुलक्षणे हेतुभावोपि तु द्रव्यगुणायत्रापि कियाश्रयन्तेऽग्रिना पाकइति सापि खरूपेण सिद्धरूपाभिधानात्कदन्तै-भावस्य अन्यश्रायंशास्त्रीयकर्तव्यव्यापारस्य भयोजकोहेतुनंतु तत्त्रयोजकत्वमेविमत्यर्थं यदि तावत्प्रेषणाध्येषणेआज्ञापा-र्थनारुपे प्रयोजकत्वंशोषयते बीहीनातपइत्यादावचेतनेषु णिजुत्पित्तर्दुर्लभा ननु च परित्तत्तमेतधाख्यातृभिः मुख्योपच-रितिकियइति चेतनावद्वस्तूपचारे भिक्षावासयित कारीषोध्याययतीति न हाज चैतन्यकतउपकारे अपि तु निश्चित्तत्वात्तद-न्यस्य प्रयोजकस्य अध्ययनं ह्याचार्यविधिमयुक्तं स्वांणस्य शीतादिरुक्षणं प्रतिबन्धकमनुवद्ति कारी वेपयोजकत्वा द्यारी-पः । प्रेरकत्वाद्भि प्रयोजकमुख्यते तच्च चैतन्यस्य वायुजलादेश्विकाश्वादौ सुत्रांदश्यते तदा विधिप्रयोजकस्तुतिप्रयोकृिभः षेषणायभावाद्गीणार्थशब्दास्यः । अथैतत्समर्थाचरणंपयोजकत्वं तच प्रयोजकस्य व्यापारानुगुणंप्रोषणादिव्यतिरिक्तिकया-न्तरावरणंसंविधानारूयं संविद्धानएव हि कारयतीत्युच्यते यथा बुभुक्षमाणस्य कश्चित्पात्रमाहरत्यन्योभक्तमुपनयित क-स्य चिद्वधप्रवृत्तस्य कश्चिदायुधमर्पयत्यास्योवध्यदोषाधिकरणे न वध्यंभेषयत्येवंत्रक्षणः प्रपित्रादि ह्रपोह्नितः सध्यापारः

षयोज्यफलसिद्धावानुकूल्यं प्रतिपद्यमानस्तत्समर्थाचरणपक्षे प्रयोजकः। अस्मिन्पक्षे कारोषोपाध्यायौ तुल्यौ प्रामुतः। अ-त्रापि यमन्तरेण क्रियायाअनिवृत्तिर्यस्य च कारकविशेषसंज्ञां न प्रवर्तन्तेसम्ख्यःप्रयोजकः कर्ना अध्यापियतारंचान्त-रेण कारीषोन शक्कोत्यध्ययनहत्भावंत्रतिपन् आचार्यस्त् तमन्तरेणापि शक्तएवति गुणः कारीपः यत्र च करणादिभावे निश्चितहेतुमत्यत्ययदर्शनात्त्रत्रापि गौणार्थतैव यथा कश्चित्त्वल्पोनापि प्रयोजनेन दूरंयामंपुनः पुनर्गतवन्तंदष्टा ब्रवीत्यश्वो-गमयतिदेवदत्तमिति यत्र त् न कस्य चिदासत्तिविषकर्षावन्तरङ्गबहिरङ्गभावोवा गम्यते तत्र यावन्तस्तदानकूल्यंत्रांतपद्यन्ते सर्वे ते मयोजकाः । नपु च कारकसंज्ञायामन्तरङ्गयोगोनास्तीति कोविशेषः कारोषोपाध्याययोः त्वमिक्रयैव सा तत्र भवतांन वस्त्वाश्रया वस्त्वाश्रयौ च विधिप्रतिषेधौ इदमपि तत्र पट्यते विवक्षातः करणकारकाणिभवन्तीति एवंच सति यत्राकर्तरेव कतृत्वंकश्विद्विवक्षेत्तत्र कर्तृपत्ययविधिपतिषेधाविष स्यातां यथा पातकपरिगणनायामनुपर्वति ऋयविऋयी संस्कर्ताचोपह-र्ताचेति तस्मादन्वाख्यानसिध्यर्थानांतावकी सा व्यवस्थानवस्त्वधिष्ठानमर्थमवस्कन्दति अतएव व्याख्यानृभिस्तत्समर्था-चरणंचे द्धेतुमात्रे प्रसङ्गः ततश्य योपि कस्मै चिद्धोजनंददाति सचौ दिरकतयातिसौहित्येन व्यापद्येत पाप्तंतत्र दानुर्वधकर्तृत्व मिति नच तत्प्रयुक्तंभवति ऋियान्तरेण हासौ निश्चितोभोजनाख्योपयोजकोन वधोन वैर्ध्यादिकथंचिन्निमत्तंभवति भवतु-षयोजकत्वाभावातु कर्तृत्वंनास्तोति ब्रूमः । यस्य तु भूमिसुवर्णापहारादिनापराध्येत सच तदपहारपृत्युना कथंचिन्त्रि-येत कितत्रापहर्तुरपहारदोषएवोभयवधेऽपि निमित्तिभावइति चिन्त्यं। किमत्र चिन्त्यते अर्ध्यभचारावगम्यत्वाद्धेतुहेतुमद्भा-वस्य न खद्गप्रहारभाजनिवछेदादेरिव भुम्यादिहरणस्य नियतनिमित्तत्वीपपत्तिः । कोयंनियमोऽभिषेतः यदि ह वा के-चिन्त्रियन्ते केचिन्नेति नियतोनियमोभवति पुरुषत्वभावभेदात तदेवीषधंश्टेष्मिकोपहित्ववपरीतमन्यस्येति सर्वेपामेव च भावानांदेशकाल्सभावभेदसहकारिसापेक्षा शक्तयन्तरपादु भीवस्तदेव लक्षणं पुरुषवित्तसंतितसापेक्ष्यीपपासाहेतुमा-ण्यन्तरसापेक्ष्यंतद्विच्छे दहेत्रिति एवमत्यन्तामिषणोमन्यमतः त्वहरणपरिभवादि मरणाय कल्पते । किंतव शक्योनिमि-त्तभावोपह्रोतुं पेशलमानसस्य तूपेक्षेव तत्र । ये पुनर्मन्युपरीताअनशनश्वभ्रपतनविषभक्षणादिनापरान्द्वारमृद्धिय त्रि-यरस्तत्राप्येषएवन्यायः । मनुचान्यस्यैव प्रसिद्धहेतुभावस्य विषभक्षणादेनिमित्तस्य तत्र दर्शनान्न भृष्यादिहरणस्याप-राधोहन्तृत्वमामुयात्तेनोपजनितमन्युमरणहेतोः प्रवर्तनइति पारंपर्यन्तोनिमित्तत्वमितिचेत् एवंसित पथ्योपदेशेनापि कि-चिद्विजमानाआत्मानंव्यापादयन्ति ततश्च तत्रोपदेष्टारोहन्तारः स्युः। तथामत्सरिणः परद्रव्येष्वीर्ध्यया शुष्यन्तोधनिषु दो-**षमाददीरन । नथान्ये मूढमनसः** प्रियान्पुत्रान्त्वामिनश्चानुत्रियन्ते तत्र प्रियादीनां हन्तृतार्पात्तः । अपरेच रूपवन्स्नीदर्शने-न परिफल्गुमनसः सूयन्ते भज्यमानत्दद्याश्य विवेकसूत्यात्मानस्तत्र शीलवत्यः स्त्रियोदुष्येयुः । तदेवेदमार्पाततपृतस्य जिल्लाहरयेति सत्यमेवंयदि विधिप्रतिषेधविशेषोनस्यात् विहितोहितोपदेशः प्रतिषिद्धंत्वहरणादि तथा चाहुः । उपकारप्रवृत्तानां-कथिविद्विपर्यये न तत्र दोषः केषांचिद्वेषजामौषधी यथा अत्र न केवलवैद्यादेरातुरोपकारार्थिनः प्रयुक्तौषधस्य कथं-चिह्निपरीततयोपपत्तावदोषः कितर्द्यन्यस्यापि गवादेर्महति पद्गेनिमग्रस्योद्धर्तृभुजाकर्षणायं यथाश्रमेण यदि व्यापत्तिर्न तत्रीद्धर्ता दुष्येदिति कथितभवति एवंसर्वत्र योपि करिमश्चित्त्वध्यापारानुष्ठानवति धनरूपातिशयसंपद्दति दश्यमाने दन्द-सते न तंप्रति कस्यचिच्छास्त्रार्थातिकमः निश्चितोहि निमित्ताभावः प्रतिषेधस्यविषयोभवितुमर्हति । नच प्राण्यन्तराश्रियेषु चैतिसकेषु धर्मेषु प्रतिक्षणमन्यथा भवत्सु त्वभावविशेषावसायः । निह्न शक्यमवसादितु मयमस्यारूपसंपदा व्यापद्यतइति नच निश्चित प्रतिषेधविषये संभवत्यनिश्चितविषयता न्याय्या यत्र तिहं कथंचिद्वर्णविपर्यय शरोरशोषणादिना कुतार्किक-पिंतास्यादिष निमित्तावगतिस्तत्र किंभ्रंशियतुंशीलंसंयुज्यतांकामिनां भवतु वा पुरुषव्यापिनीति नैतदेवं नहीदशीभवन्त्यिष

निमित्तता प्रतिषेधस्य विषयविध्यन्तर्विरोधात्। अस्ति सत्र व्यभिचारप्रतिषेधविधिः न वापि विध्यन्तरेणानवष्टव्धे-विषये कतावकाशाविधयोविरोधविध्यन्तरंविषयमारकंदितुमर्हन्ति । येऽपि मन्यन्ते रागलक्षणां प्रवृत्तिंशीलसंरक्षणोपदे-शोनिषधित न शास्त्रत्वक्षणां तेन याद्यानुभावतया नास्य तपत्विनोजीवितुं चेच्छेदिति प्राणोजिहोषया मुम्षुणा संप्रयुज्यते नासौ व्यभिचारप्रतिषेधमतिकामेत । यत्तु विध्यन्तरविषये न विध्यन्तरंप्रवर्ततद्दिति नैवायविध्यन्तरस्यविषयोरागलक्षण-त्वात् । ननु च प्रतिवृत्ताविपनैवशास्त्रमस्ति नियोगविधाविव व्यभिचारानुज्ञानंस्पृत्यभावात् । अथाप्रवृत्तौ कामयेत मारण-मिति प्रतिषेधभयात्प्रवर्ततेसोऽपि प्रतिषेधीरागलक्षणामेत्र हिंसांत्रतिषेधयात नचासौ रागतो न प्रवततेऽपि तु प्रतिषेधभ-यात् या तु परोपकारतः प्रवृत्तिः सापि प्रतिषेधविषयपरिहारेण योपि किचिद्यावदयमहमात्मानंहन्मोति हन्यान्त तत्रा-प्रयक्षतोधातकत्वं व्यवहारोध्वेदपसङ्गत्॥ १०४॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । यत्राम्यथावाच्यंतदाह श्रद्गित । ऋतोक्तौ सत्योक्तौ । ब्राह्मणस्य वधाभावेष्युयदण्डाद्-धार्मिकादाज्ञोवधःसंभवत्येव तत्रच प्रमादस्खिलतादिकतदोषिवषयम् । बुद्धिपूर्वसाहसादौतु दष्टे वधसंभवेषि सत्यंवाच्यम् । तथाच गौतमः ॥ नानृतवचने दोषोजीवनंचेत्तदधोनं नतु पापीयसोजीवनिर्मित ॥ एवंचात्र विषये राज्ञा साक्षिव्यितिरक्त-प्रमाणेनैव तत्त्वमन्वेष्यम् ॥ १०४ ॥
- (३) कुद्धकः । क्रपुनस्तदसत्यंवक्तव्यमित्यतआह श्रद्देति । यसिन्व्यवहारे सत्याभिधाने सित शृद्देश्यक्षत्रियबा-स्णानांवधः सपद्यते तत्रासत्यंवक्तव्ययसाद्यसिन्विषयेऽनृतयक्तप्राणरक्षणेन सत्याद्विशिष्यते एतच्च प्रमादस्विलताधर्मीव-षयत्वे नत्वत्यन्ताधार्मिकसंधिकारस्तेनादिविषये । तथा गोतमः ॥ नानृतवदने देशियज्ञीवनचेत्तदधीनं नतु पापीयसोजी-वनमिति । नच ॥ न जातुब्राह्मणंहन्यात्सर्वपापेष्विष स्थितमिति मनुनव वक्ष्यमाणत्वात् न ब्राह्मणवधमसक्तिरित वाच्य म उग्रदण्डत्वादाङ्गः कथंचित्संभवात् । अत्र वचने शृद्धादिकमेणाभिधानवधस्यामङ्गलत्वात् ॥ १०४ ॥
- (४) राघवानन्दः । सावाकुत्रवाच्येत्यतआह यत्र ऋतोक्तो सत्योक्तो शूद्रविर्क्षत्रियाणांवधोभवेत्तत्र वक्तव्यमनृ-तं । तत्र हेतुः तद्धीति । तदनृतं । सत्येनधर्ममात्रमत्रतु व्रिपादिरक्षा दृष्टार्थाऽहिंसाऽदृष्टार्थात तद्वयमत्रोविशेषद्दितभावः । शूद्रितिक्रमवैपरीत्यं कूष्मांडैरित्यापिप्रायश्चित्तचतुष्ट्यस्य सूँचनार्थं अन्यथा तदसंभवात् ॥ १०४ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । अथ साक्षिगांकचित्सत्यवचनेऽपवादमाह शूद्रविडिति । उक्ते ऋतइति पदच्छेदः सन्धिकार्यमार्षम । उक्त्वार्त्तमिति वा पाठः । तत्र समानकर्तृत्वमार्षम् ॥ १०४ ॥
- (६) **रामचन्दः** । यत्रसाक्ष्ये ऋतोक्तौ पाणिनांमनुष्याणांवधोभवेत् । तत्र योगीश्वरः ॥ प्राणिनांहि वधोयत्र तत्र साक्ष्यनृतंबदेत् ॥ १०४ ॥

वाग्देवत्येश्व चरुभियंजेरंस्ते सरस्वतीम् ॥ अनृतस्येनसस्तस्य कुर्वाणानिष्कर्तिपराम् ॥ १०५ ॥

(१) मेधातिथिः । वाक् वासौ देवता च सा वाग्देवता तदर्थंच चरवोवाग्दैवत्यास्तण्डुलानातिपकाश्चरवस्तेर्यजे-रिलिति बहुतचननिर्देशात् । चरुभिरिति बहुवचनंन पुनरेकैकशोबहवश्वरवोनापि सहतानांत्रात्यस्ते।मवद्यागोदेवश्चे द्वर्षेद्रहवोत्राह्मणायजेरिलिति तद्वहुवचनं ननु कपिञ्जलैश्च त्रिभिर्यजेरस्तदेतद्वाह्मणाद्यनुग्रहार्थमनृतमुक्तंभवित अनृत-

<sup>\*</sup> सूचनार्थ=शृदादिषुक्रमसूचनार्थ ( राघ•४ )

केये तथ्यित्र प्रमासस्याभिधानस्थला किया यथा धर्मिकियावतएवंसमानाधिकरणे षद्दी येषान्तु कियाजन्यी धर्माधर्मी न किये तथ्यतिऽनृतस्य यदेनद्दित वैध्यधिकरण्येऽनृतनिमित्तत्वदिनीनृतमुपचारतः समानाधिकरणेएव तस्य निष्कितः शोधनंपावनंपायिश्वतिमिति यावत् । पराप्रकृष्टा । ननु च कुतोत्रपापंयावतास्मिनिमित्तेनानृतवचने देषदृत्युक्तमः । केचि-दाहुनिवृत्तिस्तुमहाफलेति । अस्माच्छास्नानु यावज्ञीवमनृतंमया न वक्तव्यमिति येन संकल्पितंतस्य मिथ्यासंकल्पदोषो-माभूदिति मायश्वित्तमुख्यते गेहदाह्वधापितिषेऽिपनेमित्तिकंविधानमेनसोनिष्कितिमित्यर्थवादः द्दंति वायदेवत्यः सरस्वतीयजेरन् यदि वायदेवत्यासरस्वतीकथिनिष्यते अथवा सरस्वत्योरेकत्वेनैवंदेवताभावे शब्दावगम्यरूपत्वदिवताया-भिन्नो चेतौ वाक्सरस्वतीश्वदी यथाप्रये जुहोतीति चोदितेन ज्वलनाय कथानवे वा खाहेति हूयते वायवे निरूप्य जुहु-याद्वायुर्वेप्राणहत्युक्तेऽिष न प्राणायिति हूयते सत्यंवागेवदेवतासामानाधिकरण्यादेवतार्थेतिद्वतः । सरस्वतीद्वितीयानिर्देश्यादेवता कर्मणि हि द्वितीया संप्रदानंचदेवता न कर्म कथतिहं सरस्वतीपदान्वयः अर्थवादोयमप्रयेजुहोत्यप्रवे सर्वदिवतादित वागेव सरस्वती तया प्रीतया सा प्रीता भवति । योगेन देवतावगम्यते कथमिप्रयेष्टव्यः प्रजापितर्यष्टव्यस्तथाप्रियज्ञतीत्यादि केचिदाहुतेवतेः स्वतस्तत्र तत्र पूज्यन्तेदैवतपूजावचनोत्र यिजः पूजा च पूज्यमानकर्मिका तत्र युक्त्या द्वितीया तथा च देवतापूजनंयेत्यादिस्वर्यते एतच नयुक्तं अस्तिन हि पक्षे देवतात्वमन्यते नूनंतव यागसंप्रदानंदेवतिति स्वरणक्रियः एषा च स्पृतिक्रियसी निरवेशत्वात् । पूर्वादेवताउद्दिश्याध्येयाचयस्यै देवताये हिवर्गृहोतंस्यानामनसा ध्यायेविति तक्तियाकर्मत्वात्कर्मण्येव द्वितीया ॥ १०५॥॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । संभूयानेकैः साक्षिभिर्मिध्याभिधानेपि स्वलाग्निषु प्रत्येकमेकैकएवचरः पृथकपृथिद्भविः प्यः । यदुक्तं याज्ञवल्क्येन ॥ तत्पावनाय निर्वाप्यश्वरःसारस्वतइति ॥ अत्रच सरस्वत्येव देवता वाक्पदं तदुपलक्षक-म् ॥ १०५ ॥
- (३) कुद्भूकः । ते साक्षणोऽनृप्ताभिधायिनोवाग्देवताकैश्वरुभिः सरस्वतीयजेरन् तस्यानृताभिधानजनितपापस्य मक्ष्रशंशुद्धिकुर्वाणाः । साक्षिबहुत्वापेक्षंचेदम् नत्वेकस्यैव साक्षिणः किपञ्जलन्यायेनचरुत्रयम् । यद्यपि वाग्देवताके चरी वाक्शब्देनैव देवतात्वन सरस्वतीशब्देन विधिशब्दस्य मन्त्रत्वे भावः स्यादिति न्याया नथापि वाग्वेसरस्वतीति श्रुते विक्सरस्वत्योरेकार्थत्वात्सरस्वतीमित्युपसंहारः । अत्र प्रकरणे चेदंपायश्चित्ताभिधानंत्राघवार्थम् । तत्र क्रियमाणे शुद्भविद्-क्षित्रयम्नास्वधिविषयानृतवादिनइत्यपि वक्तव्यंस्यान्॥ १०५॥
- (४) राघवानन्दः । अनृतवहनस्याकर्तव्यत्वद्रहयन्तेवविधेपि प्रायश्चित्तमाह वागितिह्याभ्यामः । चतुर्भिश्चरुभिः च-त्वारः शृद्धादयः ते साक्षिणः अनृतस्यैनसः । अनृतजन्यस्य पापस्य निष्कृति शुद्धि कुर्वाणाः सरत्वसीयजेरन्तित्यन्व-यः ॥ १०५ ॥
- (५) **नन्दनः। एवम**ण्यसत्यवचने प्रायश्चित्तंश्लोकद्दयेनाह् वाग्दैवत्यैश्चेति। ते धर्महेतोरनृतवादिनः साक्षिणोनि-च्छतिप्रायश्चित्तम् ॥ १०५ ॥
- (६) रामचन्द्रः। वाग्दैवत्यैः सारत्वतैर्भन्तेः। एनसः पापस्य ॥१०५॥
  कूष्माण्डैर्वापि जुहुयाहृतमग्री यथाविधि ॥ उदित्यृचा वा वारुण्यातृचेनान्दैवतेन वा ॥१०६॥
  - 🗸 ( ९ ) मेधातिथिः । कूष्माण्डानाम मस्त्रायजुर्वेदेपब्यन्ते तैर्धृतमग्री जुहुयात्। जुहोतिश्व देवतामुदिश्य द्रव्यस्य त्यागः

आधारविशेषणे तत्रेहादावित्यधिकरणिनर्देशादनुर्विणिको देवता वेदितव्या येषु च मन्नेण देवताविशेषिक नियम्यते यथा देवलतस्यैनसोवयजनमसीत्यादिषु तत्र प्रजापितदेवतेति याह्निकाः। अथवा यस्यान्यत्र देवतात्वंदष्टं सहसंबिध्यावन्त । तथा च निरुक्तकारोपि वा सा कामदेवतास्यादिति यथपि यह्नस्य हिवषोदेवता सम्यक्तसम्यग्भावस्तथापि यजित श्रूयते इव्यंमन्त्राः त्यंतन्त्राः सत्यदेवतायां जुहोतीति रूपंतदुत्तरेण जुहुयादिति व्याख्येयं तन्त्रायुक्ततथापि क्षारयदिति वक्तव्यम् वयन्तु ब्रूमोदेवक्रतस्यैनसोवयजनमसीत्यत्र कर्मेवावयजनमेवावयाजनित्युच्यते अतस्तद्देश्वतासवंत्र चमन्त्राभिषेयंवस्त्वित्ति व देवतायां मन्त्रवर्णभावः उद्गुत्तमंवरुणपाशमत्मदिति मत्रोके तन्नक्ष्यते । वार्णायहणंचान्यस्याउत्वामदंनुस्तोमाइत्युक्तशब्दप्रतीकायानिवृत्याच तत्रायनाद्देवतेन चेति तद्वदेवतेवदेवतं आपोदेवतम्मस्यन्त्रचस्य तेनापोहिष्ठत्यादिना अतश्चेकेकया भावादेकेकाहुतिः प्रत्येकशब्दवत्तत्वेत समुदायाहुतिरेकेति घृतमग्राविति सर्वत्रानुषद्वः यथा विधि यादशः शिष्टसमाचारदृत्यर्थः तेन च विधिहीनत्वादमाप्रायामिति कर्तव्यतायां-परिसम्हनपर्यक्षणावोक्षणः स्वत्रोमाद्येतावन्मात्रमनुजानाति । वाशब्दाहेकिल्पकाः सर्वएव ॥ १०६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । उदित्यृचा उदुत्तमंवरुणेत्यृचा जुडुयात् घृतमेव पापोत्कर्षापेक्षया सहस्रादम्यधिकंहोत-ध्यम् । अरुपेतु सहस्रम् । तृचेनापोहिष्ठीयेन । गुणजात्याद्युत्कर्षापेक्षया च प्रायश्चित्तचतुष्कध्यवस्था ।अत्रचाम्राविति वच-नात्पूर्वोक्तोवाग्दैवत्यश्वरुवेतानिकेष्वेवेति गम्यते ॥ १०६ ॥
- (३) कुद्भूकः । कूष्माण्डमंत्रायजुर्वेदिकायद्देवादेवहेडनिमत्येवमादयः तैर्मत्रदेवतायेघृतमग्री जुहुयात् । यश्राविधि परिस्तरणादित्वात्त्वधर्मेण त्वगृह्योक्तेन । उदुक्तमंवरुणपाशिमत्येतया वरुणदेवताकयाआपीहिष्टाद्दितृचेन वाब्देवताकेन जुहुयात् । घृतमग्राविति सर्वत्रानुषद्वः ॥ १०६ ॥
- (४) राघवानन्दः। कूष्माण्डमन्नायाजुर्वेदिकाः। यद्देवादेवहेडनंदेवासश्रकमावय आदित्यास्तलान्मामुञ्चतर्तस्यर्तेनमामितलाहा आदित्येभ्यइदंनममेत्युदेशत्यागोन मन्नान्तःपाती। एवमुत्तरत्रापिक्केयम्। प्रयोगश्र महाणंवोक्तः। यथान्विष पर्युक्षणादिहोमधर्मेण त्वगृह्योक्तेन। तदित्यृचा गायम्या तदादिकेत्युक्तत्वात्। उदुक्तमंवरुणपाशमित्येतया वारुण्या। अब्दैवंतन आपोहिष्ठेत्यनेन। अत्र यदि शृद्धः माक्ष्यंविक्त सोपि ब्राह्मणद्वारा होमंकारयेत्। तदुक्तंयाद्भवल्कयेन॥ वर्णिनांहिवधोयत्रतत्र साक्ष्यनृतंवदेत्। तत्पावनाय निर्वाप्यश्रकःसारत्वतोद्विजेरिति॥ अत्र द्विजेरिति निर्देशादुणमुख्यन्साधारणं अन्यथा शृद्धोमिष्यावदन्नेवंविषये न मत्यवेयात्। द्विजेरिति त्वरसात्तान्त्रत्येव नियमः शृद्धस्यतु दाना-दि॥ १०६॥
- (५) **नन्द्रनः** । उदित्यृचाउदुत्तमंवरुणेत्यृचेन । आपोहिष्ठेत्यादिना द्विजानामिदंपायिश्वतं । शूद्रस्य तु स्पृत्यन्त-रे शोक्तं शूद्रस्य द्वादशकस्य प्रासदानम् ॥ १०६ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । कूष्माण्डैः मन्त्रेः यद्वोदवहेळ**नमित्यादिमन्त्रेः । वारुण्याऋचा तृचेनाब्दैवतेनवा आपीहिष्टैति-तिसुभिः ॥ १०६ ॥

त्रिपक्षादब्रुवन्साक्ष्यमृणादिषु नराऽगदः ॥ तद्दणंत्रामुयात्सर्वदशवंधंच सर्वतः॥ १०७॥

(१) मैधातिथिः । पञ्चदशाहोरात्राणि पक्षः । त्रयाणांपक्षाणांसमाहारोत्रिपक्षं आकारान्तोत्तरपदोद्विगुारात स्त्री-त्वे मान्ने पात्रादिदर्शनात्मितिषेधः यथेवंत्रिपक्षी न प्रामोति छान्दसस्तत्र शिङ्गच्यत्ययः ल्यब्स्तेषे कर्मणिपञ्चमी । त्रीन्पक्षा ण्योवदतीत्ययंसाक्ष्यं न गदतीत्यगदोऽपीद्वितशरीरस्तत्सदशंमामुयादित्यर्थः । दशबन्धंच दशमञ्चभागंदण्डनीयस्तत्मादणा- हणादिष्वित्यादि यहणेन सर्वत्यवहारोपक्रमः । दितीयमृणयहणमुपलक्षणार्थम् । यसिन्व्यवहारे साक्ष्यमियन्तंकालंभविति पराजीयमानस्य बाधोससाक्षिणोबादिमित्युक्तंभविति । गदोरोगस्तत्समानप्रत्युत्थानहेतूपलक्षणार्थतेनात्र कुटुम्बोपद्रवध-निकोपरोधाद्यपि परीक्ष्यमः । बन्धशब्दः सङ्क्र्यादिपरोदण्डविषये दशमाषवचनः । नर्यहणंसर्वतोयहणंचश्लोकपूरणार्थमः । अन्यत्वाहुस्तदणंप्रामुयादित्यस्यायमर्थः । ऋगोपहरणलक्ष्योन पापेन युज्येत । राज्ञे वाजीयमानस्य योदण्डस्ततोद-शममंशद्यादिति दण्डितः प्नः पृच्छन्यते ॥ १०७ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्रिपञ्चातं त्रिपञ्चपर्यन्तं साक्ष्यमवदन्धनिकायं तद्धनंद्यातः । तथा दशबन्धं तत्धनदशम-भागं राज्ञेदण्डमः । बध्यतङ्तिबन्धःदशानांभागानांसबन्धीबन्धःभागस्तदेकदेशादशबन्धः । सर्वतः सर्वस्माद्धिवादविषयधनातः । इदेच स्मरणार्थं त्रिपञ्चदानमः । यदितु व्याध्याद्यभिभवात्तावतापि न सार्तुयोग्यस्तदः न दोषड्त्येतदर्थमगदइति ॥ १०७ ॥
- (३) कुद्धृकः । अव्याधितः साक्षी ऋणादानादिव्यवहारे त्रिपक्षपर्यतंयदि साक्ष्यंन वदेत्तदा तद्विवादास्पदसर्वमृण मुनमर्णस्य दद्यानस्य च सर्वस्य ऋणस्यदशमभागंराज्ञोदण्डंदद्यात् ॥ १०७ ॥
- (४) **राधवानन्दः** । साक्ष्यदानार्वाधकुर्वन् तदुत्तरेदण्डमाह विपक्षादिति । अगदद्दतिछेदः । तथाभूत्वायदि विपक्षप-र्यन्तसाक्ष्यंन ब्रूयात् तस्मात्साक्षिणः सर्वष्टणप्रामुयात् मापयेदुत्तमर्णमः । दशबन्धंदशमंभागं आत्मानंपत्यपि नृपः । स-र्वतःसर्वेभयोबाह्मणादिभ्यः ॥ १०७ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । प्रामुयात् दण्डत्वेन राज्ञे देयात् । न केवलमेतावदेव किन्तु सर्वतः सर्वद्रध्येषु विवादविषया-दन्यच द्रव्यान्तरेण्वपि दशबन्धंदशभागंदण्डंप्राम्यादित्यत्थेः ॥ १०७ ॥
- (६) **राम**चन्द्रः । साक्षी नरः ऋणादिषु साञ्चंजानन् अब्बुवन् न वदति तदा राज्ञा धनिनेसर्वसवृद्धिकमृणं दा-प्यः । च पुनः दशवन्धंसर्वतः सर्वसाद्विवादविषयाद्धनाद्दशमंभागंच दाप्यः ॥ १०७॥

#### यस्य दृश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्यसाक्षिणः ॥ रोगोप्निक्ञीतिमरणमृणंदाप्योदमंचसः॥ १०८॥

- (१) मेथातिथिः । सप्ताहादिति पञ्चमीदर्शनादर्वागित्यध्याद्भियेत सप्तानादिवसानामन्यतमिसन्नहिन यस्य सा-क्षिणोरोगादिद्दस्यते समृपावादी देवेनिवभावितः पूर्वोक्तेन विधिना दापियत्व्यः । रोगात्यन्तपीद्याकरोग्निगीवाहनदहनः पुत्रादारादिपत्यासन्नज्ञातिमरणंतस्यकूटसाक्षित्वे व्हिन्नम् ॥ १०८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उत्कर्धद्ये फलावधिरयमः। क्षुद्रेषु त्ववीकचतुर्दशादित्यादि स्मृत्यन्तरीकः । एतच्च तत्नागनुपजातनिमित्तकत्यासम् । अग्निगृहादिदाहः ॥ १०८ ॥
- (३) कुः हुन्तः । यस्य साक्षिणउक्तसाङ्यस्य सप्ताहमध्ये व्याध्यप्तिदाहसन्निहितपुत्रादिज्ञातिमरणानामन्यतमं भ वर्तते दैवस्र्याचर्तामध्याभिदोषत्वादणमुत्तमणस्य दण्डं व राज्ञा दाप्यः ॥ १०८ ॥
- (४) **राघवान-दः** । उक्तसाक्षिणांदष्टरोगादिलिङ्गेन वैतश्ये निश्चिते दण्ड्यतामाह यस्येति । ससाक्षी उत्तमर्णस्य-ऋणंदमं दशमभागंदण्डरूपराज्ञादाण्यद्ति ॥ १०८ ॥
- (५) नन्द्नः । कूटसाक्षिपरिज्ञानोपायमाह यस्यद्धयेतेति । अग्निः गृहादिष्विप्रदाहः । रोगादिर्यस्य सप्ताहान्तर्द-श्यते सन्त्रणंदाप्यः ॥ १०८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । उक्तवाक्यस्य साक्षिणः रोगः अग्निःज्ञातिमरणंवादृश्येत तदा राज्ञा धनिने ऋणं धनं दाष्यः । घषनः राज्ञा दमंचदाष्यः ॥ १०८ ॥

### असाक्षिकेषु त्वर्थेषु मिथोविवदमानयोः ॥ अविन्दंस्तत्त्वतस्सत्यंशपथेनापि स्नम्भयेत् ॥ १०९ ॥

- (१) मेधातिथिः । अविद्यमानाः साक्षिणोयेष्वर्थेषु व्यवहारेषु तेऽसाक्षिकाः तेषु सत्यमजानानोराजा तत्त्व-तोलोकिकेनानुमानेनापीत्यर्थः । तत्र शपथेनापि वक्ष्यमाणेन देवेनानुमानेन लम्भयंज्ञानीयात । माप्तिवचनोसामध्यां-ज्ञानात्यर्थः ॥ १०९ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । शपथेनात्मशिरःस्पर्शादिनापि तत्त्वं सम्भयेत् प्रापयेत् वादिनम् ॥ १०९ ॥
- (३) कुःहृकः । अविद्यमानसाक्षिकेषु व्यवहारेषु परस्परंविवदमानयोस्तत्त्वतश्छलादिव्यतिरेकेण सत्यमलभमानः पाद्विवाकोवक्ष्यमाणेन शपथेन सत्यमुन्तयेत् ॥ १०९॥
- (४) **राघवानन्दः** । असाक्षिककर्थनिश्चयस्त्रबाह् असाक्षिकित्वित । अविन्दन्सत्यं सत्यतामरुभमानः शपथेनापि रुम्भयेद्त्तरयेत् ॥ १०९ ॥
- (५) नन्द्नः । शपथिवमुखः कतशपथश्च रोगाद्यभिभूतौ पराजिताविति । शपथेनापि विमितपन्नार्थनिणयोपा-यः । शपथोनामयदीदमयोक्तमेतदन्यथा चेन्पातकीस्यामिन्यादिवचनंयदुक्तमृषिणा यद्यादुरीयदियातुधानदिति ॥ १०९॥
  - ( ६ ) **राम**चन्द्रः । सत्यं तत्त्वतः अविदन् अजानन् राजा शपथेन लम्भयेत् प्रापयेत् ॥ १०९ ॥

#### महर्षिजिश्व देवैश्व कार्यार्थं शपथाः कताः ॥ वसिष्ठश्वापि शपथंशेपेपैजवने रुपे ॥ १५० ॥

- (१) मेधातिथिः। अर्थवादोयं पूर्वोक्तस्य शपथिवधेर्महाँपिः सप्तार्षप्रधृतिभिः कार्यार्थसंदिग्धकार्यनिर्णयार्थशपथाः कताः अस्मिन्धे च भगवतः कृष्णद्वैपायनस्याख्यानमुदाहर्तव्यं विशेषेषुतेष्वपहारितेष्वितरेतरंसप्तर्थयः शेपिरे य
  स्तेऽहर्रात पुष्करंसद्दमांपापकतोगितंगच्छेदित्यादिदेवैरिन्द्रप्रभृतिभिरिन्द्रोह्महिल्यां प्रत्यभिशमः शापभयाद्वहुविधंशपथंचकार । विसष्ठश्चेतिपृथिद्विदेशः प्राधान्यख्यापनार्थः शपथंकतवानित्यर्थः । उपपद्दिव विशेषावगतेः शपितः करोत्यर्थमाः
  त्रे वर्तते यथायज्ञंयज्ञतदित स्वपोषंपुष्टइति तथाशपथंशेपद्दिज्ञयमः। शेप उपलेभइति लिटि प्रथमपुरुषात्मनेपदैकवचने
  शेपद्दितरुपमः। पेजवनोराजा बभूवतिस्मन्काले विश्वामित्रणोक्तृष्टोमण्डलमध्यगतःकामक्रोधाभ्यां संशोध्यचरणोघासुरोयानुधानोस्निति अपथंगृहीतवान् विश्वामित्रणोक्तरस्य राज्ञः समक्षमनेनैव तत्पुत्रशतमशितमेषि रक्षदित ततः सउवाच अद्येव श्रिययदि रक्षःस्यामित्यात्मन्यिनष्टाशंसनमन्त्रः सशपथः पुत्रदारादिशिरस्पर्शने एतदिनष्टाशंसनंशपथोमन्तव्यः॥ ११०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । महिषिभिद्वेश्य विशस्तैन्यादौ शपथाः हताः । कार्यार्थं कार्यनिर्णयार्थम् । अनेनपुत्र-शतंभिक्षतिमितं विश्वामित्रणोक्ते सुदासः पैजवनस्याये विसष्टः शपथंचके अद्यापुनीययदियातुधाने। अस्तित्यादिभि-क्रिंगिः ॥ ११० ॥
- (३) कुद्भकः । सप्तर्षिभिर्देवैश्च इन्द्रादिभिः संदिग्धकार्यनिर्णयार्थशपशाः कताः वसिष्ठोप्यनेन पुत्रशतंभक्षित मिति विश्वामित्रणाकुष्टः स्वपिरगुद्धये पिजवनापत्ये सुदासि राजनि शपथंचकार । अनेकार्थन्वाद्धातूनांशपिर्राप करोत्यर्थः ॥ ११० ॥

<sup>(</sup>१०९) स्तत्वतःसत्यं · · · · लंभयेत्=स्तत्वतो धर्मे · · · · लंघयेत् (च) =स्तत्वतः कार्यं · · · · लंभयेत् (ग) आर्वेदं=अवदं (ट,ठ) =अविदं (त, थ,ड)

- (४) **राधवानन्दः । श**पये सदाचारंपमाणयति महर्षिभिश्चेति । हेपैजवनअनेन पुत्रशतंते भक्षितमित्यभिशस्तोवि-श्वामित्रेण वसिष्ठः । पैजवने पिजवनस्यापत्ये सुदासि । शपथं शेपे चकार ॥ ११० ॥
  - (५) मन्द्रमः। कार्यार्थसंदिग्धस्यनिर्णयार्थकतवान् । नृपेसन्निधौ ॥ ११० ॥

न रथा शपथंकुर्यात्स्व स्पे प्यर्थे नरोबुधः ॥ रथा हि शपथंकुर्वन्येत्य चेह च नश्यति ॥ १११॥

- (१) मेधातिथिः। मिथ्याशपथे फलाख्यानमेतत् वृथान्यथाऽसत्यमिति यावत् । तत्रापिष्ट्रियमाणसुवर्णादिद्रव्यजा-त्यपेक्षोऽनृतशपथदोषोन्यथा शपथेत्वल्पेगरीयसि तु. कार्ये गौरवादिधकतरोदोषोऽस्त्येव । भेत्य नाशोनरकिमहृतद्यशः शामाण्यान्तरत्वज्ञाते राजदण्डः ॥ १९१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । वृथा मिथ्या ॥ १११ ॥
- (३) कुह्यूकः । खल्पेपि कार्ये न ब्रुथा शपथंपण्डितः कुर्यात् । ब्रुथाशपथंकुर्वन्परलोकइलोके नरकपास्पा ऽकीर्तिपा-स्थाच नाशंप्रामोति ॥ १११ ॥
- (४) राघवानन्दः । अल्पकार्ये तंनिषेधति नेति ॥ सत्येनापि शपेचस्तु देवाधिगुरुसन्निधौ । तस्य वैवस्पतीराजा धर्मस्यार्थनिक्टन्ततीति ॥ निदाश्रवणात् शपथनकुर्यादित्यर्थः । मिथ्याशपथकारिणोरीगादिदर्शनादैहिकानर्थः पापादामु- ज्यिकहृत्याह् मेत्येति ॥ १११ ॥
- (५) नम्द्रनः । शपथकारिणंपत्याहः नवृथाशपथिमिति । वृथाशपथिमिश्याशपथमः । महत्त्वर्थेषु दोषातिशयः सू-वितः । त्वल्पेप्पर्थद्ति शपथस्य क्वित् ॥ १११ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । बुधः पण्डितः ॥ १११ ॥

कामिनीषु विवाहेषु गवां अध्ये तथेन्धने ॥ ब्राह्मणाभ्युपपत्ती च शपथे नास्ति पातकम्॥१ १२॥

- (१) मेधातिथिः। कामः मीतिविशेषीविशिष्टेन्द्रियस्पर्शंजन्यः सयासु भवति पुरुषस्य नाकामिन्योभायीवेश्याद्यः तत्र यः शपथः कामसिभ्यथीयया नाहमन्यांकामयेमाणेश्वरीमेत्विमत्याचायन्तुसंमयुज्यशपथद्दंत्वयादेयंदास्य-इति तत्र भवत्येव दोषः शपथेविषयसममी निनिष्तसममी तेन यस्यामेवैकािकन्यां यथाप्यते तत्रीक्तरुपशपथे दोषः। निमित्तसमम्यांतु निमित्ते परद्रव्यापहारे दोषः स्यात्। अतथ कामादशगुणंपूर्वजनिमत्यादिकंकरण्डिपधानंन युज्यते त-धापि सिहिनिमत्तानन्तरकतेविवादोस्त्येव बृथा शपथदोषएव। एवसर्वत्रविवाहेषु नत्वयान्या वोढव्या। अन्यस्यापि सुद्र-दिविवाहार्थभेवविधिरनृतमदोषः न पुनः भेत्य बहुदोषः। गवांभक्षेय गवांयवसिसभ्यर्थमयापहर्तव्यमेवापियतव्यं-परस्य चातत्संविधिमर्युक्तस्य वृथा साक्ष्ये शपमानस्य न दोषः एविमिष्धने। ब्राह्मणानामभ्युपपत्तिरनुपदः सर्ववर्णानु-पहरुक्तातमेव किमिहपुनर्वचनेन केषिदाहुः शपथोबाह्मणेऽनुद्वायते श्रुद्वादिषु त्वनृतमेतच न हि सत्यादिशिष्यतइति व-चनान्तेतदनृतमतोन तत्रहेवमुच्यते। तत्रत्यवधात्परित्राणमुक्तंसर्ववर्णविषयं अभ्युपपत्तिस्तु ब्राह्मणस्यैव साहि धनला-भादिना संभवित सर्वतम्य परसंविध्य कियाह्यदेविधीष्ठशपर्यान्यन्द्वानमुपायान्तरेण तिसभ्यसंभवएव द्रष्टव्यमः॥११२॥ भादिना संभवित सर्वतम्य परसंविध्य कियाह्यदेविधीष्ठशपर्याभ्यन्यन्वानमुपायान्तरेण तिसभ्यसंभवएव द्रष्टव्यमः॥११२॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । कामिनीषु त्वमेव मे प्रियेत्यादौ । विवाहे विवाहान्तरकरणादौ मकारान्तराभावे । ग-

<sup>(</sup> ११२ ) ब्राह्मणाम्युपपतीय=ब्राह्मणस्यविपतीय ( इ )

वार्थं पासमपत्रत्य न तत्विति वचने । एवमिहोत्रावर्थीमन्धनमपत्रत्य । त्राक्षणान्युपपत्ती त्राक्षणरक्षार्थनः ॥ ११२ ॥

- (३) कुल्लूकः । वृथारापथप्रतिप्रसवार्थमाह कामिनीष्विति । बहुभार्यस्य नान्यामहंकामये त्वमेव मध्येयसीत्ये विविश्वितः सुरतलाभार्यकामिनीविषये विवाहविषये च मयान्या न वोडब्येत्यादौ । गवार्थघासाखुपहारे च । अग्रौ होमार्थः मिन्धनाखुपहारे । ब्राह्मणरक्षार्थमङ्गीकतथनादौ वृथा शपथे पापंन भवति ॥ ११२॥
- ( ४ ) राघवाणन्दः । किंच कामिनीिष्वति । कामिनीषु मुरतलाभार्थत्वत्सदशी मम भेयसी नास्तीति बहुभार्यस्य तथा विवाहार्थं त्वावते नान्या वोडव्येति अधिकरणसप्तमन्यो । अध्यर्थमिन्धने । ब्राह्मणान्युपपत्ती ब्राह्मणार्थमङ्गीकतधनारौ पातकनिकन्ततीत्यादिदोषोनास्तीत्याशयः ॥ ११२ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । प्रतिनसदमाह कामिनीन्विति । ब्राह्मणान्युपपत्तौब्राह्मणरक्षणेपातकमः ॥ ११२॥
- (६) रामचन्द्रः। कामिन्यादिषु शपथे कते पातकंनास्ति। कामिनीषु त्वंमे प्रियेति तथा विवाहेषु। गवांभक्षे गोप्रासार्थे। तथा इन्धने होमार्थ। च पुनः ब्राह्मणाभ्युपपत्ती ब्राह्मणरक्षार्थ शपथेपातकंनास्ति॥ ११२॥

सत्येन शापयेद्विमं क्षत्रियं वाहनायुधेः॥ गोबीजका अनैवैश्यं शृद्रंसर्वेस्तु पातकैः॥ ११३॥

- (१) मेधातिथिः । ननु च यषहमेवंकुर्यातिहदमिन्दृष्मामुयामिति संकीर्तनिक्रयाशपथास्तत्र यः शाप्यते सप्वं-वाच्यते सत्येन शपे सत्यादिनिबन्धनोयंधमीवा मे निष्कलः स्यादिति एवंचायुधानामिप करणत्वंबाहनानांच एते-रात्मानंशपतोन वा निष्कलानि स्युरिति । गोबीजकाञ्चनानिवैश्योहस्तेन स्पर्शयित्वाभिशपेदैतानि वा मेनिष्कलानि पूर्ववत् । शूदंसवैंस्तु पातकैर्वक्ष्यमाणानि पातकानि मे स्युरिति शूद्रोबाभ्यते ॥ ११३॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः ।** सत्येन सत्यंत्वया इतंभवति मिथ्योक्ताविति । वाहनायुधैः एतानि त्वया इतानि स्यु-रिति । एतच रुघुकार्ये ॥ ११३ ॥
- (३) कुङ्गूकः । ब्राह्मणंसत्यशब्दोचारणेन शापयेत् । क्षत्रियवाह्नायुधंमम निष्कलंस्यादित्येवम् । वैश्यंगोबीजका श्वनानि च ममनिष्फलानि स्युः । शुद्रंच सर्वाणि मे पातकानि स्युरित्येवंशापयेत् ॥ ११३॥
- (४) राधवानन्दः । शपथेनापि लम्भयेदित्युक्तस्य शपथस्य चातुर्वर्ण्ये व्यवस्थितिमाह् सत्येनेति । सत्यशब्दोन् चारणं शापयेत् शपथंकारयेदिति : यत्सत्यंते तिनिष्फलंभवेदितिवा । एवंवाहनादिषु : साक्षिवाचनेन स्पर्शस्योक्तत्वात् । ब्रह्मबहत्यादिवाक्योक्तेःपातकेरेतानि पातकानि ते स्युरितिशृद्धं शापयेदित्यनुषज्यते ॥ ११३ ॥
- (५) जन्दनः । अथकेन पुनः प्रकारेण वर्णानांशपथः कारियतव्यद्त्याह सत्येनशापयेदिति । शापयेक्यपर्थका-रपेद्राजा ॥ ११३ ॥

अप्रिवाहारयेदेनमप्सु चैनं निमज्जयेत्॥ पुत्रदारस्य वाप्येनंशिरांसि स्पर्शयेतपृथक्॥ ११४॥

- (१) मेधातिथिः । अधिमाहारयेदेनंहस्तेनाश्वत्थपर्णव्यवहितेन तयोःमदेशान्तरंसप्तपदसंहितमित्यादिस्पृत्यन्तरां-निपुणनत्वेऽन्त्रेच्यं पारंपर्यप्रसिद्धेश्वेतदेवोच्यते । अप्यु जले निमञ्जयेत्पाद्विवाकहत्यर्थः । पुत्रदारशिरांसि स्पर्शयेत् ॥११४॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। गुरुण्याह अधिवेति ॥ ११४ ॥
  - ( ३ ) कुल्लूकः । कार्यगौरवलाघवापेक्षया अधिमिति । अधिसन्नि भेपश्चाश्चत्पिकमष्टाङ्कमयःपिण्डं इस्तद्वयविश्यस्त

<sup>‡</sup> यनुसत्यं=सत्यंवद । धर्मचरेतिभृतेर्यत्सत्यं ( न, श )

समाश्वत्थपत्रंश्र्द्रादिकंसमपदानि पितामहाद्युक्तविधानादाहारयेत् । जलौकादिरहितजले चैनंनिमज्जयेत् । अशेषेपि कर्त ब्यता स्मृत्यन्तरे ज्ञेया । पुत्राणांदाराणांच पृथक्शिरस्येनंस्पर्शयेत् ॥ ११४ ॥

- (४) राघवानन्दः । शपथेन द्रव्यालाभे परोक्षणमेवोचितमित्याह अग्निमिति । अग्निसिन्भमयःपिण्डं पञ्चाश-त्पलपरिमितमष्टाङ्गुलम् । एनं अधमर्णत्वेन संभाव्यमानम् । स्पर्शयेत् तेषांशिरसि हस्तंदापयेत् । पृथगितिपदं व्यवहार-स्य गुरुलघुतया विकलपस्चनार्थम् ॥ ११४ ॥
- (५) **नन्दनः** । शृद्धंसऱ्छूद्दमसच्छूद्दंपत्याह अभिवाहारयेदिति । अभिवर्णप्रतप्तमयःपिण्डम् । वृत्तापेक्षयाविकल्पः ॥ ११४ ॥

#### यमिद्धोन दहत्यग्निरापोनोन्मज्जयन्ति च॥ न चार्त्तिमृच्छिति क्षिप्रं सज्ञेयः शपथे शुचिः॥१ १ ५॥

- (१) मेथातिथिः। तप्तायसपिण्डोऽनवद्यगृहीतोन दहति । आपश्चनोध्वैद्वावयन्ति सत्यशपथे केशादी । नचार्तिष्ट-च्छति पीडां न प्रामोति । रोगोग्निरित्यत्रोक्तं सशुद्धःशुचिनिर्दोषः । क्षिपंचतुर्दशवाहान्यविधः स्मृत्यन्तरात् ॥ ११५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । नचार्तंपुत्रादिशिरःस्पर्शेकते ॥ ११५ ॥
- (३) कुछूकः। यंप्रदीप्तीऽग्निर्न दहति आपश्च यंनीर्ध्वनयन्ति न चार्त्तिमेव महतीं प्रामोति सशपथे विशुद्धोज्ञेयः ॥ ११५॥
- (४) **राघवानन्दः । श**पथस्य परीक्षणमाह यमिति । यमुक्तशपथकर्तारमः । इद्धः उत्तेजितः । आर्तिः रोगधनक्ष-यपुत्रमरणादिकामः । क्षिपत्रिपक्षाभ्यन्तरे ॥ ११५ ॥
- (५) **नन्दनः** । तत्र शुद्धस्य रक्षणमाह यमिद्धोनदहतीति । आर्त्तिशरीरपुत्रदारादिपीडामः । क्षिपंसमाहातः । शप-थेऽमिहरणादिके ॥ ११५॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** यंपुरुषं इद्धोद्यः स्पर्शनान्न दहति संशुचिर्ज्ञेयः । यःशपथेक्षिप्रमार्ति नऋच्छति नगच्छति संशु चिर्ज्ञेयः ॥ ११५ ॥

## वत्सस्य सभिशस्तस्य पुरा भात्रा यवीयसा॥ नाग्निर्ददाह रोमापि सत्येन जगतः स्पशः॥११६॥

(१) मेधातिथिः । कथंपुनरिधर्न धक्ष्यित आपोनोन्मज्ञियण्यन्ति निह महाभूतानि विपरियन्ति स्वभावतोचितन्या-दिति पर्यनुयोगमाशङ्कृत्यार्थवादेनोक्तमर्थद्दिकरोति । यद्यप्ययमन्वयप्यितरेकसमाधिगम्योर्थः प्रत्यक्षःशाव्दोवा तथापि धूर्तकिल्पतेन्द्रज्ञाञ्वद्धान्तिमहनादत्रमुखिभीषिकासञ्जनमात्रंफलंशपथागोरणिमिति मन्यमानोविदिकनिदर्शनमुपन्यसेत् । भवन्ति प्रतिपत्तारीर्थागमेन पूर्ववृत्तदर्शनाद्दृदतांप्रतिपद्यन्ते। वत्सोनामकाण्वऋषिरभवतसच कनीयसा वैमात्रेण आत्राभिशमआकृष्टोनत्वमित ब्राह्मणः शूद्रपुत्रइति सतंप्रत्युवाच सत्यंनाग्निपतिशामि यदि न ब्राह्मणइति। तस्यदमुक्तवतः प्रविष्टस्यन् प्रिर्देशह रोमापि कथंसत्येन हेतुना कथमितः सत्यंजानातीति चेदतआह जगतःस्पशः गूढात्मा परकीयकताकतज्ञः सउ च्यते सच चारःप्रणिधिरिति च प्रसिद्धिः। अग्निर्हं भगवान्सर्वभूतान्तरचारी कताकतानाविदिता। तथा च छान्दोग्ये ताण्ड के प्रयोगोदेवासुरसेनयोरभ्यन्तरे गौतममाश्रयन्ति गौतमिमिद्दंद्रदयेत्तत्र चाह इह नोभावानस्पशश्चरत्त्वत्यादि। अर्थवाचि निदर्शनेऽपि पञ्चविश्वाह्मणमुदाहायं वत्सश्चहवैमेधातिथिश्वकाश्यपावास्तांतंवत्समेधातिथिराक्रोशदब्राह्मणोसीत्यादि तस्य हलमेव नौषदिति ननु च चौराअपि न दह्मन्ते साधवोपि दद्यमानादृश्यन्ते तत्कथंशपथे आश्वासः। उच्यते न दश्येनव्यभि-चारेण व्यवस्थेयमपनेतुंशक्यते । कादाचित्कत्वाद्यभिचारस्य प्रत्यक्ष।दिष्वपि प्रमाणेषु दृश्यतप्वतादृशोव्यभिचारोनच तानि न प्रमाणं अथ व्यभिचारवन्तिनैवप्रत्यक्षादिशब्दवाच्यानि यद्यभिचारितप्रत्यक्षंयत्प्रत्यक्षंन तद्यभिचरतीति वचनादि हापि शक्यते तद्दक्तंव्यभिचरतीत्यसो शपथोयः शपथः सन व्यभिचरतीति कः पुनः शपथोयः समस्तेतिकर्तव्यता मात्रा-व्यप्यहण निरुपितकुहकःस्तंभनाभावः विपरीतोऽशपथः न तादशस्य व्यभिचारोस्ति अथापि स्यानत्रापि पाकतस्य कर्मणः फलविपाकोभविति निमित्तत्वाकतापराधोपि पूर्वकतेन गरीयसाशुभेन मुच्यते । अकतापराधोजन्मान्तरदोषेण निगृद्यते विचित्राहि कर्मणां फलपाकाभिव्यक्तिहेतवः सहस्रादेकोभिध्यागृद्यते उत्सर्गतस्त्वमिध्यात्वंपुत्रेष्टिकारीर्यादिष्व न्येतत्समानं तत्मात्साक्षिवच्छपथेऽति प्रत्येतव्यंतेऽपि हि कदाचिन्मध्यावदन्तोन भयप्रदर्शनमात्रमेतत् यस्यातोरुक्या शपथाउक्ताः सत्यंप्रतिष्ठतहित् ॥ ११६॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । वत्सस्य ऋषेः । शूद्रोसीति वैमात्रेयेणभात्राभिशस्तस्याभिमविष्टस्यस्पशश्चचरः ॥ ११६॥
- (३) कुछूकः । अत्र प्रकतमर्थवादमाह वत्सस्येति यस्मात्पूर्वकाले वत्सनाम्नऋषेनं त्वंब्राह्मणः शूद्रापत्यो सीत्येवंकनीयसा वैमात्रेयेणाभिकुष्टस्य नैतदेविमिति सयथार्थमिषं मिवष्टस्याग्निःसर्वस्य जगतः शुभाशुभकर्तव्ये चार्भूतः सत्येनाहेतुना रोमैकमपि वन्हिनं दग्धवान् ॥ ११६॥
- (४) राघवानन्दः । तत्र हेतुतया सदाचारमाह वत्सस्येति । हि यह्मात्पुरा वत्सनामऋषेर्नब्राह्मणस्त्वंशूद्वापत्यो-सीतिकनीयसा वैमात्रेयेनाकुष्टस्याप्रिंगविष्टस्यापिनाग्निर्दराहेति तस्मान्सन्यंशुन्ति न दहत्यग्निः अथयदितस्याकर्ताभवति-सनदद्यतेऽथ मुच्यतइत्यादिश्रुतेः । जगतःसर्वस्य कतस्यशुभाशुभकर्तव्यस्यस्पशश्चारभूतइति । ठेख्यसाक्षिणोरभावेश-पथः । यथाह् याज्ञवल्क्यः ॥ तुलाग्र्यापोविषंकोशोद्गिष्यानीह् विशुद्धये । महाभियोगेष्वेतानि शीर्षकस्थेऽभियोक्तरि ॥ दिव्ययाहिणि शीर्षकस्थे विद्यमानेऽभियोक्तरि ॥ रुच्यावान्यतरंकुर्यादपरोवर्तयेच्छिरः ॥ अपरोव।दी वर्तयेच्छिरः शारीरमर्थदण्डवाअङ्गीकुर्यात् ॥ विनापिशीर्षकंकुर्याद्राजद्दोहे च् पातके । राजभिःशङ्कितानांच निर्दिष्टनांच दस्युभिः ॥ आ-त्मशुद्धिपराणांच दिव्यदेयंशिरोविनेति पातके ब्रह्मवधाद्यभिशंस्ते । इत्यधिकारनिर्णयः ॥ सचैलंसानमाहूय सूर्योदयउ-पोषितं । कारयेत्सर्वदिव्यानि देवब्राह्मणसन्निधौ ॥ इति कर्तव्यता ॥ तुलास्त्रीबालवृद्धान्धपङ्ग्रह्माह्मणरोगिणाम् । अग्निर्ज-लंवा शूद्रस्य यवाःसप्तविषस्यवा ॥ इत्यधिकारिब्यविस्थितिः ॥ नासहस्राद्धरेदप्रिं नविषं नतुलां तथा । सहस्रपणान्यूने विवादे ॥ नृपार्थेष्वभिशापेषु वहेयुः शुचयः सदा ॥ इत्यधिकारिनियमः ॥ तुलाधारणविद्विद्वरिभयुक्तस्तुलाश्रितः । प्रति-मानसमीभूतोलेखां कृत्वाऽवतारितः ॥ इति तुलामानमः ॥ त्वं तुले सत्यनामासि पुरा देवैविनिर्मिता । तत्सत्यं वद कल्या-णि संशयान्मां विमोचय ॥ यद्यात्म पापकन्मातस्ततोमां त्वमधानय । शुद्धश्चे द्रमयोर्ध्वे मां त्लामित्यभिमन्त्रयेत् ॥ ए-होहि भगवन्धर्म अस्मिन्दिच्ये समाविश । सहितोलोकपालैश्व वस्त्रादित्यमरुद्रणैः ॥ धर्मीजयति नाधर्मः सत्यं जयति ना-नृतम् । क्षमा जयति न ऋोधोविष्णुर्जयति नामुराः ॥ तुलितोयदि गच्छेत्सश्चदः स्यान्नतुसंशयः । समोवा हीयमानोवा अविशुद्धीभवेन्तरः ॥ यद्यधोयात्यशुद्धः स्यानुलाभङ्गे च सर्वदा । नविशीर्यति शिक्यंचेद्रर्थ्वं याति विशुद्ध्यति ॥ इति तुलापरीक्षणम् ॥ कंरौ सुष्टदितबीहेर्लक्षयित्वा ततोन्यसेत् । सप्ताध्वत्थस्य पत्राणि तावत्स्त्त्रेण वेष्टयेत् ॥ त्वमग्ने स-र्वभूतानामन्त्रश्वरित पावक । साक्षिवत्युण्यपापेभ्योब्र्हि सत्यं कवे मम ॥ इत्यप्रयभिमन्त्रणम् ॥ तस्येत्युक्तवतीलोहं पञ्चा-शत्पिणकं समम् । अग्निवर्णे न्यसेत्पिण्डं हस्तयोरुभयोर्पि ॥ सतमादाय समैव मण्डलानि शनैर्वजेत् ॥ षोडशाङ्गलकं

क्कियं मण्डलं तावदन्तरम् । त्यक्ताग्रिमृदितब्रीहिरदग्धः शुद्धिमामुयात् ॥ अन्तरा पतिते पिण्डे संदेहे वा पुनर्हरेत् ॥ इत्य-ग्रिपरीक्षणम् ॥ सत्येन माभिरक्षत्वं वरुणेत्यभिशाष्यकम् ॥ कं जलिमत्यर्थः ॥ नाभिद्गोदकस्थस्य यहीत्वोद्धः जलं वि-शेत् ॥ समकालिमषुं क्षिप्तमानीयान्योजवी नरः ॥ गते तिस्तिनिममाङ्गं पश्येच्छुद्धिमवामुयात् ॥ इति जलपरीक्षणम् । इ-षुक्षेपसमकालं योगतः सचेदागत्य पश्येदित्यन्वयः ॥ त्वं विष ब्रह्मणः पुत्रः सत्यधर्मे व्यवस्थितः । त्रायस्वास्मादभीशा-पात्सत्येन भव मेऽमृतम् । एवमुक्ता विषं शार्षः भक्षयेद्धिमशैलजम् ॥ यस्य वेगैर्विना जोर्येच्छुभंतस्य विनिर्दिशेत् ॥ इ-ति विषपरीक्षा । वेगैर्मूच्छांद्यपद्वैः ॥ देवानुमान्समभ्यर्च्यतत्स्नानोदकमाहरेत् । संश्राव्य पावयेक्तस्माज्जलातु प्रमृतित्र-यम् ॥ अर्वाक्चतुर्ददशादद्वोयस्य नोराजदैविकम् ॥ व्यसनं जायते घोरं सशुद्धः स्यान्तसंशयः ॥ । महापराधे निर्धर्मे कृतम्ने क्रीबकुत्सिते । नास्तिकन्नात्यदासेषु कोशपानं विगहितम् ॥ इति कोशपरीक्षा ॥ तत्र ॥ पूर्वाद्धेग्निपरीक्षा स्याद-पराद्धे धटोभवेत् ॥ मध्याद्वेतुजलं देयं धर्मतत्त्वमभीष्सता । दिवसस्यतु पूर्वाद्धे कोशशुद्धिविधीयते ॥ रात्रौतु पश्चिमे यामे विषं देयं सुशीतलिमितिपितामहोक्तेः ॥ परीक्षाकालः । धटस्तुला ॥ ११६ ॥

- (५) **नम्द्रनः** । अत्र परकृतिरूपमर्थवादमाह वत्सस्यहीति । वत्सोनामकश्चिद्दिः जगतःस्पृशःजगतश्चारः शुभा-नृसंधायीति यावत् । तथा चाग्निंपतिमस्त्रवर्णः इहतोभगवाञ्जगतश्चारोस्त्विति । एवंवदता ब्राह्मणादीनामप्यग्निकरणादिकं-सूचितम् ॥ ११६ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । पुरा यवीयसा भात्रा वन्सस्यऋषेः अभिशस्तस्य शूद्रइति निन्दितस्य सः अग्निः रोमापि न द-दाह ॥ ११६ ॥

यस्मिन्यस्मिन्विबादे तु कौटसाक्ष्यंकतंभवेत् ॥ तत्तत्कार्यनिवर्तेत कतंचाप्यकतंभवेत् ॥ ११७॥

- (१) मेथातिथिः । यासन्व्यवहारे कूटसाक्षिभिव्यवहारः कृतःस्यात्सनिवर्तयितव्यः । कृतंचाप्यकृतंभवेत् गृ-हीतधनोप्युत्तमणःप्रतिपाद्यितव्यद्दतरदण्डीगृहीतोपि त्याज्योवाग्मात्रेण जितस्त्वमसीति निश्चितं कार्यनिवर्ततद्दयुच्यतेद-ण्डपर्यतंकतमपीति विशेषः । वीप्साश्लोकपूरणायाम् ॥ ११७॥
  - (२) **सर्वज्ञनारायणः** । तत्कार्यं निवर्तेत पुनींवचार्य कृतंचापि दण्डाद्यकृतंभवेत्प्रत्यर्पणीयमित्यर्थः ॥ ११७ ॥
- (३) कुद्धृकः । यत्मिन्यत्मिन्व्यवहारे साक्षिभिरनृतमुक्तमिति निश्चितंभवेत्तत्कार्यमसमाप्तंपाद्विवाकः पुनरपि नि-वर्तयेत् यदपि च दण्डसमाप्तिपर्यंततांनीतंतदपि पुनः परीक्षेत ॥ ११७ ॥
  - (४) **राधवान-दः** । कौटसाक्ष्यकतमप्यकतमित्याह यत्मिन्ति । निवर्तेतेत्यस्य विवरणं कतमित्यादि ॥ ११७ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । कृटसाक्षिभिर्निर्णीतोप्यभौनिवर्त्ततइत्याह यहिमन्यसिनिति ॥ ११७ ॥
  - (६) रामचन्दः। यसिन्विवादे कौटसाक्ष्यं कपटेन साक्ष्यं भवेत्॥ ११७॥

लोभान्मोहाद्रयान्मैचात्कामात्कोधात्तथैष च ॥ अज्ञानाद्वालभावाच्च साक्ष्यंवितथमुच्यते॥ १ ९ ८॥

(१) मेधातिथिः । कौटसाक्ष्यलोभादिनिमत्तंविषयकथनंदण्डविशेषभावार्थं वितथमसत्यं सर्वत्र पश्चमीहेत्वर्था ॥ ॥ १९८॥

<sup>‡</sup> महा=व्यसनं दुःखम् । इत्युपदैवपरीक्षणम् । महा ( न, श )

- (२) सर्व**हानारायणः** । लोभोऽर्थलिप्सा । मोहोविपरीत**ज्ञानमः । कामः स्वीरागः । अज्ञानं तद्दिषयस्फुटज्ञानान्** भावः । बालभावः साञ्चयोग्यवयोवस्थाभावः । वितथं मिथ्यासाक्ष्यमुच्यते लोकैः ॥ ११८ ॥
- (३) कुःख्रुकः । वक्ष्यमाणविशेषार्थलोभादीन्पृथक् निर्दिशति लोभेन विपरीतज्ञानेन भयेन सहेन कामेन ऋोधे नाज्ञानेनानवधानेन साक्ष्यमसत्यमुच्यते ॥ ११८॥
- (४) राघवानन्दः। कतमप्यकतिमिति कस्मादिति तत्र हेतून्प्रदर्शयंत्साक्ष्यभावमाह लोभादिति । मोहाँदैचित्त्यात् सच त्रिविधोरोगादिकतो धत्तूरादिकतः प्रमादकतश्च । भयादस्युवृत्तिभ्यः । कामात्तदीयस्यादिषुभोग्यज्ञानादज्ञानाददृष्ट- श्रुतंजानामीत्यभिधानाद्वालभावादधर्मायज्ञानादिति ॥ ११८॥
- (५) **न-दृनः । कौ**टसाक्ष्ये कारणानि दण्डतारतम्यार्थमाह् लोभान्मोहादिति । बालभावः ऊनषोडशवयस्कत्वम् ॥ ११८॥
- (६) रामचन्द्रः । कामात् । स्नीरागात् अज्ञानात् स्फुटज्ञानाभावात् कतं साक्ष्यं वितथं न्यर्थं उच्यते ॥ ११८ ॥ एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमन्ततंवदेत् ॥ तस्यदण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः॥ ११९ ॥
  - (१) मेधातिथिः । लोभाद्योवितथंविक्त ससहस्रंदण्डनीयइत्येवंप्रयोजना कर्तव्या ॥ ११९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्यतमेस्थाने अन्यतमनिमित्तंपाप्य ॥ ११९ ॥
- (३) कुछूकः । एषांलोभादीनांमध्यादन्यतमित्तिमित्ते सित योमिथ्यासाक्ष्यंकथयेत्तस्यदण्डविशेषाणि क्रमशोव-दिष्यामि ॥ ११९॥
- (४) राघवानन्दः । अत्रार्थे कि स्यात्तत्राह एषामिति । लोभादीनांमध्येऽन्यतमिनिने स्थाने युक्तान्दण्डविशेषा-न्वक्यामीत्यन्वयः ॥ ११९ ॥
  - (५) नन्द्नः । स्थाने करणे ॥ ११९॥
  - (६) रामचन्द्रः । एषां लोभादीनां अन्येषांवा ॥ ११९॥

## लोभात्सहस्रदंण्डचस्तु मोहात्पूर्वतु साहसम्॥ भयाद्गी मध्यमी दण्डी मैत्रात्पूर्वचतुर्गुणम् ॥१२०॥

- (१) मेधातिथिः। तत्र यः परस्माद्धनमुपादाय विपरीतंविक्त तस्य लोभोहेतुः मोहाद्विचिन्तयतोयथार्थवादी यथादष्टार्थवादी च केन चिच्चित्तसंक्षोभहेतुना प्रश्नकाले व्यारुढः सम्यक्ष्प्रश्नार्थमनवधार्यास्मृतत्वाद्वान्यथा ब्रूयात्स-मोहादित्युच्यते। भयंत्रासोयदि भयेन सत्यवचनेनायंजीयेत तत्रायंकदाचित्ज्ञातिधनादिबाधया मांव्यापादयेदित्याशङ्का-सहस्रमिति संख्येयविशेषावगित्विक्यान्तरात्पणानामिति पूर्वेतु साहसं प्रथमं पणानान्तुद्वे शते सार्धइत्यादौ ह्यौ मध्यभौ साहसाविति विपरिणामः पूर्वचतुर्गुणंसहस्रमेवेत्यर्थः। बृत्तानुरोधेन विचित्रया शब्दबृत्या सएवार्थः कथ्यते॥ १२०॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । सहस्रं पणाः । पूर्वं मथमंसाहसम् । द्वीमध्यमौ मध्यमसाहसंद्विगुणम् ॥ १२० ॥
- (३) कुद्धूकः । लोभेन मिथ्याभिधाने सति वश्यमाणपणानांसहस्रंदण्ड्यः । मोह्रन प्रथमंसाहसंवश्यमाणंभये-न च वश्यमाणौ मध्यमसाहसौ मैत्रात्मथमसाहसंचतुर्गुणम् ॥ १२० ॥
- (४) राघवान-दः। तानेवाह द्वाभ्यांनाभादिति। सहस्रं पणानामितिशेषः। पूर्वे प्रथमपरिभाषितं सपश्चाशच्छ-तद्दयम्। मध्यमोमध्यमः शतानि पश्च तेन सहस्रमः। पूर्वचतुर्गुणं सहस्रद्वयम्॥ १२०॥

- (५) मन्द्रमः । लोभान्कोटसाक्ष्ये कते ताचकार्यापणानांसहस्रदण्क्यः । पूर्वसाहस्राध्यद्धशतह्यं मध्यमौ मध्य-मसाहस्रौ पचशतानिमध्यमः साहस्रः तोद्दोसहस्रत्रयम् ॥ १२० ॥
- (६) रामचन्दः । द्वाञ्यामाह लंगगदिति । लोगादन्यथाकारी पुरुषः सहस्रं सहस्रपणान् दण्ड्यः । तु पुनः मोहात् अन्यथाकारी पूर्वसाहसं पञ्चाशदिषकशतद्वयपणपरिमाणं पूर्वसाहससं दण्डयः । मैन्यात् पूर्व प्रथमसाहसं चतुर्गुणम् । तत्राह् याद्ववल्क्यः ॥ साशीतिःपणसाहस्रोदण्डउत्तमसाहसः । तद्धमध्यमःशाक्तस्तदर्धमधमःस्पृतः ॥ प-णानांसहस्रंपणसहस्रं तत्परिमाणमस्येति पणसाहस्रः अशीत्या सहवर्ततहति साशीतिः अशीत्यिधकपणसहस्रप-रिमितदण्डोयःसउत्तमसाहससंज्ञोवेदित्वयः॥ १२०॥

### कामाद्दशगुणंपूर्वकोधात्तु त्रिगुणंपरम् ॥ अज्ञानाद्देशते पूर्णे बालिश्याच्छतमेव तु ॥ १२१ ॥

- (१) मेधातिश्विः । मन्यथः कामोयत्रिक्षयोविवदन्ते तत्संबन्धान्यतरं कामयमानोऽनृतंवदित अर्धनृतीयानि सह-स्नाणि दण्ड्यते क्रोधान्त्रिगुणंपरं प्रथमसाहसस्य प्रकृतत्वात्ततः परोवध्यः सर्वान्ते लोकविद्यानादिति वा उत्तमएव परः हेवः क्रोधः अज्ञानादिति योविपरीतंप्रथमंत्रूयाद्वान्त्या ननु प्रश्नकाले हे शते दमः प्रदर्शनमेव विपरीतंनाभिधानंबालिश-भावः अप्राप्तबुद्धिस्थैर्यस्याग्रंबालिशोथब्यवहारतर्श्वदपक्तान्तवालभावस्य दण्डोन्यस्य त्वसाक्षितेव ॥ १२१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पूर्व प्रथमसाहसं दशगुणमः । परमुत्तमसाहसं । द्वेशते पणानामः ॥ १२०॥
- (३) कुक्कृकः। स्नीसंभोगरूपकामानुरोधेन मिध्यावदन्त्रथमसाहसंदशगुणंदण्ड्यः। क्रोधेन तु परंमध्यमसाहसंत्रि-गुणंवक्ष्यमाणम् । अज्ञानन्वाद्वेशते । बालिश्यादनवधानान्पणशतमैवदण्ड्यदति सर्वत्रानुषदः॥ १२१ ॥
- (४) **राधवाणन्दः** । कामेतिदशगुणं पूर्वं प्रथमसाह्सं ततःपञ्चशताधिकसहस्रह्रयम् । त्रिगुणं परमुत्तमसाहसं तेन \* न सहस्रवयम् ॥ १२१ ॥
  - (५) नम्द्रनः । बालिश्याद्वाल्यात् ॥ १२१ ॥
- (६) रामच-द्रः । कामात् कामतः अन्यथाकारी पूर्वसाहसं पञ्चाशदधिकशतद्वयपणपरिमितं दशगुणंदण्डयः । क्रोधासु त्रिगुणं उत्तमसाहसंत्रिगुणं दण्हयः ॥ १२१ ॥

### एतानाडुः कौटसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डाम्मनीषितिः॥ धर्मस्याव्यतिचारार्थमधर्मनियमाय च ॥ १२२॥

- (१) मधातिथिः । उभयभयोजनीदण्डदति दर्शयत्यवश्यानुष्ठेयन्वायशास्त्राचारनिरुढा व्यवस्था धर्मस्तस्याव्यभि-चारोऽनिवृत्तिरुच्यते ॥ १२२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अव्यभिचारार्थं सर्वथानिश्रयार्थम् ॥ १२२ ॥
- ( ३ ) कुह्नूकः । सत्यरूपधर्मस्यापरिलोपार्थमसत्यरूपाधर्मस्य च बारणार्थमेतान्कोयसाक्ष्यविषये पूर्वेर्मुनिभिरुक्ता-नृदण्डान्मन्वादयआहुः । एतम्ब सकत्कोयसाक्ष्ये ॥ १२२ ॥
- (४) **राघ्यानन्दः** । अत्रार्थे मुन्यन्तरवाक्यं प्रमाणयति एतानिति । मुनिभिः प्रोक्तान्मन्वादयआहुः । तत्किम-र्थं तत्राह् धर्मस्येति । दण्डे रुति कोपि न त्वधर्माधिभचरेदित्याह । अध्यभिचारार्थमिति । अधर्मान्वियमनं निवृत्तिस्त-स्नैच ॥ १२२ ॥

<sup>\*</sup> नसङ्खत्रयं=सङ्ख्रपरं ( न, श ) ( १२२ ) नियमाय=निधनाय ( नंद० )

- ( ५ ) नन्द्रनः । धर्मस्य सत्यस्य । अधर्मनिधनायासत्यस्य निवृत्तये ॥ १२२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । धर्मस्यान्यभिचारार्थं यथा धर्मस्य न्यभिचारः धर्मन्यतिक्रमः न भवेच पुनः अधर्मनियमान्य पापापनुत्यर्थम् ॥ १२२ ॥

## कौटसाक्ष्यन्तुकुर्वाणांस्रीन्वर्णान्धार्मिकोन्तरः॥ प्रवासयेद्ण्डयित्वा ब्राह्मणन्तु विवासयेत् ॥१२३॥

- (१) मेधातिथिः । सक्टदपराद्धानांपूर्वोदण्डः अभ्यासात्मवर्तमानानांदण्डयित्वा भवासनंराष्ट्रान्निष्कासनंमरणंवार्थ-शास्त्रे भयोगदर्शनात्तद्भपत्वात्त्रदण्डविथेः । ब्राह्मणन्तुविवासयेत् वाससोपहरणंविवासनंगृहामावीवाविवासंकरोति तत्क-रोतीति णिचि णाविष्टवदिति टिलोपे रूपमः । त्रोन्वर्णानिति क्षत्रादयस्त्रयोब्राह्मणस्य दण्डान्तरविधानात् ॥ १२३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । भवासयेत् खदेशात् । विवासयेत् भवासयेदेव न दण्डयेत् । गोविन्दराजस्तुदण्डयित्वा नम्रीकुर्यादित्यस्यार्थमाह् ॥ १२३ ॥
- (३) कुद्धृकः । भूयोभूयःकौरसाक्ष्यकरणेतु कौरसाक्ष्यमिति क्षत्रियादीन् त्रीन्वर्णान्कौरसाक्ष्यात्पूर्वोक्तेन दण्डिय-त्वा धार्मिकोराजा त्वराष्ट्राद्विवासयेत् ब्राह्मणन्तुधनदण्डव्यतिरेकेण त्वराष्ट्रान्निःसारयेत् ॥ न जातु ब्राह्मणहण्यात्सर्वपापेष्व-विश्यतम् । राष्ट्रदिनंबिहः कुर्यात्समप्रधनमक्षतमिति ॥ धनसिहतिनर्वासमस्याभिधास्यमानत्वात् । गोविरन्दाजस्तु ब्राह्मण-पुनः पूर्वदण्डेन दण्डियत्वानग्रंकुर्यादितिव्याचष्टे । मेधातिथिस्तु ब्राह्मणस्य विवासस्त्वंवासोपहरणंगृहभद्दोवेत्याचष्टे॥१२३॥
- (४) राघवानन्दः । दण्डोत्तरकालीनंकत्यमाह कोटिति । विवासयेत् दण्डविना वासयेत् त्वराज्यादन्यत्र । तथाच वक्ष्यति ॥ न जातु आसणंहन्यात्सर्वपापेष्वपिरिथतम् । राष्ट्रादेनंबहिः कुर्यात् समयधनमक्षतमिति ॥ गोविन्दराजस्तु दण्डंकत्वा नग्नकुर्यात् । मेथातिथिस्तु वस्रश्रून्यंगृहमिति । विवासनपदस्यान्यत्र वसतौ भूरिपयोगात्अनयोध्याक्त्यान्मसाध्विति । कोटसाक्ष्यास्यासपरंवक्ष्यनिति केचित् ॥ १२३ ॥
- (५) नन्द्रनः । ब्राह्मणंदण्डयित्वा विवासयेत् । प्रवासनंप्रमापणम् । विवासनन्तुदेशान्तरपापणम् । कुर्वाणानित्यने-नबहुशः कौटसाक्ष्यकरणंसूचितम् ॥ १२३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । कोटेन कपटेन । ब्राह्मणं तुविवासयेत् ॥ १२३ ॥

## दशस्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायंभुवोन्नवीत् ॥ त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षतोत्राह्मणोवजेत् ॥ १२ ४॥

- (१) मेधातिथिः । स्थानशब्दोविषयपर्यायः एतैः प्रदेशैः पीडयितव्यः । प्रत्यपराधशब्दैन आञ्चणस्य धनदण्डेवि-षानादकतत्वोपदेशः शरीरपीडापरिहारार्थःकल्पते सत्यपि धनस्य दशसङ्कत्यान्तर्भावे । वयन्तु भूमः समयधनमक्षतिनं त्यत्र धनपीडापि निषिद्धैव आञ्चणस्य तत्माचः सकत्कयंचिदपरादःश्रुतशीक्षोभजनयुक्तस्तस्य धनदण्डोपि नास्ति तथा च गौतमस्तादशमेव आञ्चणमधिकत्य ही कोकं बृतवतावित्यपक्तम्य षड्डिः परिहार्यभौत्यादि ॥ १२४ ॥
  - (२) सर्वजनारायणः । स्थानानि विषयात् ॥ १२४ ॥ -
- (३) कुळूकः । हैरण्यगर्भीमनुर्दशदण्डस्थानान्युक्तवान् यानि क्षत्रियादिवर्णनयविषये भवन्ति । ब्राह्मणः पुनर्म-इत्यपराषेऽक्षतशारीरेदिशान्तिःसार्यते ॥ १२४ ॥
- (४) **राधवान**न्दः । धनदण्डप्रसंगेन दण्डान्तरंससंख्यंवक्ष्यन्त्राह्मणस्य तदभावमाह दशेति । अक्षतोहीनोधना-चै: ॥ १२४॥

- (५) नन्द्नः । त्रजेद्विवसेत् ॥ १२४॥
- (६) रामचन्द्रः । दण्डस्य अङ्गच्छेदरुपस्य दशस्थानानिस्युःअक्षतः अवणः ब्राह्मणोवजेत गच्छेत् ॥१२४॥ उपस्थमुदरंजिव्हा हस्तौ पादा च पञ्चमम् ॥ चक्षुर्नासा च कर्णी च धनंदेहस्तथैव च ॥ १२५॥
- (१) मधातिथिः। उपस्थंपजनधर्मः स्त्रीपुंसयोरुद्देशमात्रमिदं विनियोगस्तूत्तरत्र भविष्यति। यत्र च दण्डविशेषोनाम्नातस्तत्र योयेनैवाङ्गेनापराद्धः सतत्रेव पीडियतव्यः। तत्रागम्यागमनउपस्थनियहः चौर्यउदरस्याहारनिवृत्यादिना वाग्दण्डपारुण्ये जिव्हाहस्तयोः पादबक्षेन व्यतिकामन्पादयोः विवृत्य विश्रव्धंराजदारान्वोक्ष्यमाणश्रक्षुषोः अनुरुपनगन्धमाजिम्नासिकायां रहिस राजानंमन्त्रयमाणंकुड्यंपयन्तिरितउपशृण्वक्रणयोः धने म्निद्धोदण्डः देहमारणंमहापातिकनः
  ॥ १२५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उपस्थादीनांछेदनादिदण्डविषयत्वम् । धनस्यतु ग्रहंदण्डः । देहःकत्सस्ताडनवधा-दिदण्डविषयः ॥ १२५ ॥
- (३) कुद्धूकः । लिङ्गादीन्येतानि दशदण्डस्थानानि अतस्तत्तदङ्गनापराधे सत्यपराधलाघवगौरवापेक्षया त-त्तदङ्गताडनवेदनादि कर्तव्यम् । अल्पापराधे यथाश्रुतंधनदण्डः । देहदण्डोमारणंमहापातकादौ ॥ १२५ ॥
  - ( ४ ) **राघवानन्दः** । तानेव दण्डानाह उपस्थमिति । एषांविच्छित्तःकार्येत्यर्थः ॥ धनंचयाह्मम् १२५ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । तान्येवदशस्थानान्याह् उपस्थमुदरमिति । पञ्चमंस्थानमितिशेषः ॥ १२५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । दशस्थानान्याह उपस्थेति ॥ १२५॥

### अनुबन्धंपरिज्ञाय देशकाली च तत्त्वतः ॥ सारापराधीचालोक्य दण्डंदण्छोषु पातयेत् ॥ १२६ ॥

- (१) मधातिथिः । उक्तानुक्तदण्ड्येष्वपराधेषु मातृका श्लोकोयं एतदर्थानुसारणेन सर्वदण्डक्किमःकर्तव्या तत्र पौनःपुन्यन प्रवृत्तिरनुबन्धः प्रवृत्तिकरणंवा अनुबध्यते प्रयुज्यते येन तिस्तिक्कर्मणि तंपरिज्ञाय किमयमात्मकुटुम्बक्षुदव-सायेन धर्मउत सद्गेन वा अथमद्यद्यूतादिशौंडतया तथा प्रमादाद्बुद्धिपूर्ववा परप्रयुक्तस्वेष्ण्या वेत्यादिरनुबन्धः । देशो-यामारण्ययहज्जन्मप्रसवभूमादिः कालोनक्तिवादिः सुभिक्षदुर्भिक्षबाल्ययौवनादिशक्त्यशक्तीआढ्यत्वदारिद्वयेअपराधिष्टादशानांपदानामन्यतमः एतत्सवंपौर्वापर्येण निरूष्याथदण्डंपातयेत्कुर्याद्यथारिथितः सांसारिकी नश्रश्यतीति ॥ १२६॥
- . (२) सर्वज्ञमारायणः । अनुबन्धंपुनःपुनःकरणम् । देशंग्रामवनादि । कालं राज्यादि । सारं चित्तस्यगुरुताम् । अपराधं न्यूनाधिकम् ॥ १२६ ॥
- (३) कुद्धृकः । पुनः पुनिरच्छातोऽपराधकरणमपेक्ष्य ग्रामारण्यादिचापराधिस्थानंराज्यादिकंवाऽपराधस्यापेक्ष्य सारंचापराधकारिणोधनशरीरादिसामध्यमपराधंच गुरुलघुभावेन चालोक्ष्य दण्डनीयेषु दण्डंकुर्यात् । एतचाभिहिताः भिधास्यमानदण्डशेषभूतम् ॥ १२६॥
- (४) राघवान-दः । दण्डयेषु राज्ञातावद्यत्नवता भाष्यमित्याह अनुबन्धमिति । अनुबन्धंसकदसकदाद्यपराधकार-णमः । सारापराधौ अपराधकारिणोधनदेहादिसामध्यं सारं अपराधंच लघुगुरुतया विज्ञायः । आलोच्येतिकचित्पाठः विचा-यंति ॥ १२६॥

- (५) नन्दनः। दण्डविधाने राज्ञा बोद्धव्यमाह अपराधिमति। सारासारदण्डस्य बलाबलम् ॥ १२६ ॥ अधर्मदण्डनंलोके यशोघ्रंकीर्तिनाशनम् ॥ अस्वर्ग्येच परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेत्॥ १२७॥
- (१) मेधातिथिः । अधर्मप्रधानदण्डनंच पूर्वीक्तमनपेक्ष्येदंशास्त्रपाठमात्रेण राजेच्छया रागद्देषादिभिर्वा तद्यशी-नाशकंकीर्तेश्व विच्छेदकं खदेशे गुणख्यातिर्यशः देशान्तरेकीर्तिः जीवतोवा पुण्यशब्दोयशः ॥ १२७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । यशोबहुभिःपरैर्गुणानांज्ञानम् । कीर्तिस्तत्कथनम् ॥१२७॥
- (३) कुद्भृकः । जीवतः ख्यातिर्यशः मृतस्य ख्यातिः कीर्तिः । यत्मादनुबन्धाचनपेक्ष्य दण्डनिमह्लोके यशो-नाशनंमृतस्य च कीर्तिनाशनंपरलोके च धर्मान्तराजितत्वर्गप्रतिबन्धकंतत्मानत्परित्यजेत् ॥ १२७॥
- (४) राघवानन्दः । वैपरोत्यं दोषमाह अधर्मेतिद्दाश्याम् । अधर्मेणदण्डनेऽयशोजीवति मृतेऽकीर्तिरित्यनयोःक-यंचिद्भेदइति केचित् । यशोक्कातिमशंसाकोर्तिर्जनमशंसेतिनृसिहतापनीयभाष्ये अख्यर्यमधर्मदण्डनेन पापोत्पत्तेः ॥ १२७॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अदण्ड्यदण्डनमिति गुणवत्ताप्रसिद्धिर्यशः तत्कथनंकीर्त्तः ॥ १२७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । लोकेअपर्मदण्डिनं जीवतः यशोषं पृतस्यकीर्तिनाशनम् तत् अधर्मदंडनं परिवर्जयेत् ॥ १२७॥ अदण्ज्ञान्दण्डयन्त्राजा दण्ड्यांश्वेवाप्यदण्डयन् ॥ अयशोमहदामोति नरकंचैव गच्छति ॥१२८॥
- (१) मेधातिथिः । पूर्वश्लोकेऽनुबन्धाद्यीन निरूपणविधिविशेषः । अनेन त्वनपराधानांदण्डनप्रतिषिध्यते साप-राधानांच विधीयते । कृतार्थतांदण्डस्य मन्यमानोनुप्रहेणमाहासीदिति ॥ १२८ ॥
  - (२) सर्वजनारायणः। अयशोयशोनाशम्॥ १२८॥
- (३) कुह्नकः । राजा दण्डानर्हान्धनलोभादिनादण्डयन् दण्डार्हाश्रानुरोधादिनोत्सृजन् महतीमख्यातिप्रामोति नरकंचन्नजति ॥ १२८ ॥
- (४) **राघवान-दः** । अल्पर्यमित्यनेन स्वर्गायोग्यत्वभुक्तं न केवलमेतत्प्रत्युत नरकंचैवेतीत्याहे अदण्ड्यानि-ति ॥ १२८ ॥
  - (५) नन्दनः । दण्ड्यादण्डनेऽपि राक्षांदोषमाह अदण्ङ्यानिति । अयशोसिँहोके परिसन्तरकम् ॥ १२८॥ वाग्दण्डंप्रथमंकुर्योद्धिग्दण्डंतदनंतरम् ॥ तृतीयंधनदण्डन्तु वधदण्डमतः परम् ॥ १२९॥
- (१) मधातिथिः। योगुणवानीषत्प्रथममेवापराद्धः सवाचा निर्भत्स्यते न साधुकृतवानिस मापुनरेवंकाषीरिति तथा विनीयमाने यदि न निवर्तते कार्यदोषद्दित वा मितजानीयात्तदा धिग्धिगादिशब्दैः परुषवचनैः कुत्सार्थैः क्षिप्यते ततोष्यनिवर्तमानोयथाशास्त्रंधनेनदण्डनीयस्तद्प्यगणयन्तैश्वयादिना हंतव्यः वधदण्डश्च तदानीमङ्क्केदनाद्यपि न म-रणमेव॥ १२९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । वाग्रवः ताडयतैनमित्युक्तं । प्रथमं कूटसाक्ष्यादीप्रथमप्रवृत्ती । धिग्रवः धिकमिति त-इनन्तरं हितीये । तृतीये तृतीयवारकरणे । अतःपरं चतुर्थवारापराधे वधरण्डमङ्क्लेरम् ॥ १२९ ॥
- (३) क्रुझूकः। न साधुक्रतवानिस मैवंभूयः कार्षीः इत्येवंवािद्धर्भर्त्सनंप्रथमापरािथेगुणवतः कुर्यात् तथापि यदि नोपशाम्यति तदा धिक्जाल्ममजीवनिस्ते पापस्य भूयादित्येवमादितस्य कार्यमः। तदािप यद्यसन्मार्गान्न नि-

वर्तते तदा धनदण्डमस्य मृतीयंकुर्यात्। एवमपि चेन्नावतिष्ठते तदातः परंवधदण्डंताडनाचकुच्छेदरूपंतस्य कुर्मान्न मारणम् ॥ १२९ ॥

- (४) राघवानन्दः । दण्डत्वेन देहपदं वाग्दण्डंउपलक्षयतीतिकृत्वाह वाग्दण्डमिति । गुणवतीहि वाग्दण्डः सचैवं नसाधुकृतंत्वयेत्यादिः प्रथमापराधे । तथापि न शाम्यतीति चेत् धिग्जन्मा त्वमिति द्वितीयः । वधदण्डंकर्णच्छेदादि प्रव्तेककुर्यात् ॥ १२९॥
- (५) नन्द्नः । दण्डनक्रममाह वाग्दण्डमिति । वाग्दण्डपरुषभाषणम् । धिग्दण्डः सदोमध्याद्वाचानिर्भर्त्स्यं निष्का-सनम् । धनदण्डः त्वर्णादानम् । वधदण्डः शरीरपीडनम् । कुतएतदुत्तरश्लोकानुगुण्यात् । एते दण्डाः क्रमादल्पतरेऽल्पे महति महत्तरे वापि प्रयोज्याअपराधे ॥ १२९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वाग्दण्डंमथमंकुर्यात् । थिग्दडं थिकामित्येवंरूपं तदनन्तरम् । तृतीयं थनदण्डम् । वधदण्डं अङ्गच्चेद्रूपम् ॥ १२९ ॥

#### वधेनापि यदा त्वेतान्नियहीतुंन शक्कुयात् ॥ तदेषु सर्वमप्येतत्वयुञ्जीत चतुष्टयम् ॥ १३०॥

- (१) मेथातिथिः। यतआह मारणंचेद्वधःकितदन्ययन शक्यते कथंचैनंपापंनिगृण्हीतेत्यादि परुषवाक्यपूर्वेदु-र्विनीतेषु धनदण्डवधौ समुचेतव्यौ कतेषि शरीरदण्डे यदि नावितष्ठते ततोनकतिनपहद्दयुत्सृजेदिषतुसवधदण्डः कर्त-व्यः। धनवधदण्डयोश्य पुनः प्रवृत्यथौयमारम्भः वाग्दण्डमृदुत्वात्कः पृच्छति धनेन च गृहीतस्य पुनर्वधोदष्टोषु लियन्थि-भेदस्येति॥ १३०॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । सर्वमेवैतद्शविधंदण्डंमागुक्तं वाद्रण्डादित्रयंच ॥ १३०॥
- (३) कुङ्गूकः । यतोवक्ष्यति वर्धनापि यदा त्वेतानिति । व्यस्तेनाश्रच्छेदेनापि दण्ड्यान्वशे कर्तुन शकुयात्तदैतेषु सर्ववाग्दण्डादिचतुष्टयंकुर्यात् ॥ १३० ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । उक्तदण्डेन यदा न शाम्यन्ति तदा वाग्दण्डादिचतुष्टयंसंप्रयोक्तव्यमित्याह वधेनेति । एतानः पापिनः । चतुष्टयमिति उपस्थादीनांवधदण्डत्वेन संयहात् ॥ १३० ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । वधेन शरीरपीडनेन ॥ १३० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तत् तसात्कारणात् एषुचतुर्विधेषुदण्डयेषुएतत्सर्वे चतुष्टयं प्रयुक्षीत ॥ १३० ॥

### लोकसंब्यवहारार्थयाः संज्ञाः प्रथिताभुवि ॥ तामहृप्यसुर्णानांताः प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १३१ ॥

- (१) मेधातिथिः । तामादीनांतिक्षादयः संज्ञामुनि प्रसिद्धाः किशास्त्रपरिभाषया तत्र बृद्धव्यवहारीगवादिशब्दव-दित्यतआह लोकसंव्यवहारार्थं अर्थशब्दोनिषयवचनस्तेन व्यवहारमिसिद्धराश्रिता भवित नतश्य गवादिशब्दनुल्यतया व्य-वहारात्मसिद्धः किशास्त्रोपदेशेन उच्यते नियमार्थउपदेशोन्येषामपि परिमेयानामयस्कांस्यसुवर्णादीनामेताः संज्ञाः सन्ति-तन्तिवृत्यर्थः किचिद्देशे परिमाणे भेदोप्यस्ति तन्तिवृत्यर्थश्य किचित्संबन्धतया नियम्यते । अथ चैवंसंबन्धःक्रियते याःसं-ज्ञाभुनि प्रथिता स्तालोकसंव्यवहारार्थवक्ष्यामि सर्वस्य लोकस्याभिरेव संव्यवहारोयथा स्याद्प्डादिनियोगस्याप्यन्य-था प्रसिद्धः ॥ १३१ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । संव्यवद्यारार्थं दहादहःयवद्यारितक्यर्थम् ॥ १३१॥

- (३) कुङ्गूकः । तामरूप्यमुवर्णानांयाः पणादिसंज्ञाः ऋयविऋयादिलोकप्यवहारार्थपृथिप्यां प्रसिद्धास्तादण्डा-चुपयोगार्थसाकल्येन कथयिष्यामि ॥ १३१ ॥
- (४) **राधवानन्दः** । धनदण्डस्य ताभपणसुवर्णादिभेदेन नानात्वार्त्तद्ण्डप्रसंगेन तत्परिमाणं मतिजानीते छोकेति । संज्ञाधमेशास्त्रपरिभाषाः ॥ १३१ ॥
- (५) न-द्नः । चतुष्ठयंवाग्दण्डादिकं वक्ष्यमाणेषु धनदण्डादिकेष्वियत्तानियामिकामानसंज्ञा पस्तूयते लोकसंव्य-वहारार्थमिति । संव्यवहारः ऋयविऋयादिः ॥ १३१ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** ताभरूष्ययुवर्णानांपरिमाणमाह लोकिति । याः संज्ञाः प्रथिताः प्रसिद्धास्ताः संज्ञाः प्रवक्ष्यामि ॥ १३१ ॥

### जालान्तरगते भानौ यत्मक्ष्मंदृश्यते रजः ॥ प्रथमंतव्यमाणानांत्रसरेणुंपचक्षते ॥ १३२ ॥

- (१) मेधातिथिः । इमंश्लोकंकेचिन्नाधीयते त्रसरेणौ विप्रतिपत्या ताबद्रवाक्षकुचिकाविवरपविष्टे सूर्ये योरेणु-र्द्धयते सत्रसरेणुः । अन्तरशब्दोविवरपर्यायः । प्रथमंतत्प्रमाणानामिति ॥ त्रसरेणवोष्टौविक्केयमिल्ख्येकपरिमाणतः । ताराज-सर्वपस्तिस्रस्तेत्रयोगौरसर्वपः ॥ ततोपचितपरिमाणाः न पुनरयंलिक्षाशब्दः खेदजक्षुद्रजन्तुवचनस्तास्तिस्रोलिक्षाएको-राजसर्वपाल्यपरिमाणपदार्थएवंयोजनीयम् । ततश्च व्यभिचारयन्ति न यथोक्तेपरिमाणार्थमेते शब्दावर्तन्तद्दि । यथा-चोपकान्तसंज्ञाः प्रवक्ष्यामि परिमाणमिति त्रसरेणुश्चार्थोनियतपरिमाणस्तेनैतत्सर्वनिश्चेयं शक्कुवन्ति च निपुणास्त्रसरेणू-न्संहर्त्तुमिति नानारम्यार्थोपदेशः । एतत्स्वर्णकाराभिमानसङ्ख्यास्यृतिरूपनिर्बाधंभवति ततएव वस्तुनिपुणतोशेषतोऽव-वधारियत्व्यम् ॥ १३२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनाराघणः ! भानोरश्मै। रजोऽदन्तेपुंसि । प्रमाणानां परिमाणानांमध्ये ॥ १३२ ॥
- (३) कुङ्गूकः । गवाक्षविवरमविष्टसूर्यरिमषु यन्स्रक्ष्मरजोद्दश्यने तद्दश्यमानपरिमाणानांमथमंत्रसरेणुंवदन्ति ॥ ॥ १३२॥
- (४) **राधवान-दः**। ताआह जालितिषद्भिः। जालं गवाक्षं तदन्तरगे भानौ सूर्यकरे यत्सूर्यमरीचिस्थंरूक्ष्मदृश्य-ते तत्त्रमाणानां परिमाणपरिच्छेद्यानांमध्ये प्रथमं यद्गजोधूलिः त्रसरेणुं त्रसरेणुं संज्ञकम् ॥ १३२॥
  - (५) नन्द्नः। भानौ रविकरणे॥ १३२॥
  - (६) रामचन्द्रः । जालान्तरजः प्रमाणानां परिमाणानां प्रथमं त्रसरेणुं प्रवक्षते ॥ १३२ ॥

#### त्रसरेणवोऽष्टौ विज्ञेयालिक्षेकापरिमाणतः ॥ ताराजसर्षपस्तिस्रस्ते त्रयोगीरसर्षपः ॥ १३३॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । लीक्षा यूकाडिम्बं । राजसर्पपोराजिका ॥ १३३ ॥
- (३) कुद्धृकः । अष्टी त्रसरेणवोल्क्षिकापरिमाणेन श्रेया तास्तिस्रोलिक्षाराजसर्वपोश्लेयः ते राजसर्वपास्त्रयोगी-रसर्वपोश्लेयः ॥ १३३ ॥

<sup>(</sup>१) यथोक परिमाणार्थ=यथोकपरिमाणायवादयइति ते निरस्ताभवन्ति निह्यवादीनामर्थानांपरिमाणं कथमेतन् तिह्यथोकपरिमाणार्थ (आ आ)

- ( **४ ) राघवानन्दः ।** लिक्षेतिसं**ज्ञान्तरमेवमुत्तरत्र । ताः**लिक्षास्तिसः राजसर्षपः । तेत्रयोगौरसर्षपङ्त्यन्वयः ॥१३३॥
- (६) रामचन्दः । अष्टीत्रसरेणवएकालिक्षा तास्तिसः लिक्षाराजसर्षपः । ते त्रयोराजसर्षपाएकोगीरसर्षपः ॥१२३॥
  सर्षपाः षट् यवोमध्यस्त्रियवंत्वेकरुष्णलम् ॥ पञ्चरुष्णलकोमायस्तेसुवर्णस्तु योडश ॥ १३४॥
- (१) मेघातिथिः । मध्यमशब्दोऽभ्रान्तिहेतुः परिमाणपरत्वे नात्यन्तमपिचितोनातिस्थ्लः सर्षपपरिमाणइति मध्यमहणमर्थवत् संज्ञापरत्वे तु न किचिष्मध्यमशब्देन यवशब्दसंज्ञात्वात् तदसत् नायंसदभौयेन प्रत्यवयवप्रयोजनमुच्यते पद्यप्रव्योयंतत्रसंगमनार्थमपि वृतानुरोधार्तिकचिदुच्यते अस्ति चास्यान्वयः अनिक्ति।भिधानंहि वाक्यार्थविरोधान्त प्रमाणंनचावगताभिधानमपि । परिमाणभेदां स्रसरेणुशतमानादीना चन्तानपेक्ष्य मध्यपितत्वाष्मध्योयवाख्यः परिमाणविशेषः । पञ्चकृष्णलाअस्मिन्सन्त्यतद्दनिरुनावितिरुन्कर्त्वयः पञ्चकृष्णलिकः पञ्चकृष्णलकद्ति पारे कवन्तोन्बद्वविहः । ते कृष्णलाः षोडशप्कः सुवर्णः ॥ १३४ ॥
  - (२) सर्वेज्ञनारायणः । मध्योयवोनातिम्हभोनातिमहान्वा ॥ १३४ ॥
- (३) कुछुकः। गौरसर्षपाः षर् मध्योन स्थूलोनापि सक्ष्मीयवीभवति त्रिभिर्यवैः कृष्णसंरक्तिकेति प्रसिद्धं पञ्चभिः कृष्णस्त्रीषाः षोडशमाषाः सुवर्णः स्यात्। पुर्सिङ्गश्चायंपरिभाणवचनः॥ १३४॥
- ( ध ) राघवानम्दः । यवीमध्यः स्थूलस्क्ष्मिभन्तः । त्रयीयवापिरच्छेदकायस्य तदेकं कृष्णलं । ते षोडश माषाः सुवर्णद्त्यन्वयः ॥ १२४ ॥
- (५) **नम्द्रनः** । संन्यवहारेषु सूक्ष्मोमध्यमस्थूलइति त्रिविधीवयवउक्तः अंशद्वयमयवस्य लक्षणमुक्तंसर्पपाषक्यवोम-ध्यइति ॥ १३४ ॥
- (६) **रामचन्दः**। षर् सर्षपाः मध्योयवः नस्थूलोनसूक्ष्मः। त्रियवंत्रयोयवाः एकं रूष्णलम् पञ्चरूष्णलकोमाषः। ते माषाः षोडशएकः सुवर्णः॥ १३४॥

#### पलंसुवर्णाश्वत्वारः पलानि धरणंदशा। द्वे ऋष्णले समधृते विज्ञेयोरीप्यमाषकः ॥ १३५॥

- (१) मिद्यातिथिः। परुमिति संज्ञानिर्देशः मुवर्ण मिति संज्ञी चत्वारः इति विशेषणं धरणमिति संज्ञादशपरा नीति संज्ञी हे रूष्णलेइति संज्ञा रूप्यमाषकइति समुदायसंज्ञामन्यन्ते। ननु रूप्यविषयमाषकिनिर्देशेहेरूष्णले प्रतिपत्तव्ये इति प्रतिज्ञानीते। प्रदिशनिश्चयः। समधृते तुरु। सूत्रके उप्यानादहीने यदि धार्येते प्रयोजनंमध्यशब्दवद्यतो ऽसमया द्यार्यमाणतया परिमाणानिश्चयः॥ १३५॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पलानि दश सुवर्णस्य धरणम् ॥ १३५ ॥
- (३) कुञ्चूकः । चत्वारः सुवर्णाः परुंस्यात् दशपलानि धरणं रूष्णलङ्कयंसमंकत्वा तुलया घृतंहृष्यमाष-कोबोद्धन्यः ॥ १३५ ॥
- (४) राघ्नवानन्दः । सुवर्णाश्चत्वारः पर्सस्यात् । पर्छानि दश धरणं धरणसंज्ञकं परिमाणान्तरम् रूप्यमाषमान-माह हेइति । समधृते समंकृत्वा तुल्याऽवधृते ॥ १३५ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । उत्तरार्देन रूप्यमानमुच्यते । समधृते सहीत्मिते ॥ १३५ ॥

- (६) **रामचन्द्रः।** चत्वारः सुवर्णाः पलम् दश पलानि धरणसं**त्रं** भवति । रूप्यपरिमाणमाह । द्वेकण्णले रूप्यमाष-कः ॥ १२५॥
- ते षोडशस्याद्धरणंपुराणश्चैव राजतः ॥ कार्षापणस्तुविज्ञेयस्ताश्विकः कार्षिकः पणः॥ १३६॥
- (१) मधातिथिः। षोडशरूप्यमाषकारूप्यस्य धरणंभवति पुराणइति संज्ञान्तरम्। कार्षापणइति च हे संज्ञे तामकर्षस्य कर्षाख्यश्य शब्दोलोकतएव प्रसिद्धार्थइहृगृह्मते व्यभिचारदर्शनासत्त्ववचनेन नकृष्णलादिवत्परिभाष्यते॥ ॥ १३६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । राजतोरजतसंबन्धो । पुराणोधरणंचेतिमात्राः षोडरा । कार्षिकः कर्षः ताषिकः ताषः । कार्षापणःपणश्रोच्यते । अत्रचानुक्ते सुवर्णमनाग्रहणात् कर्षः पठचतुर्थमागः पञ्चरुष्णठकः षोडशमाषात्मकोग्राहः ॥ १३६ ॥
- (३) कुद्धृकः । ते षोडशरूप्यमाषकारोप्यथरणंपुराणश्च राजतोरजतसंबन्धी स्यात् । कार्षिकः ताष्रमयः का-र्षापणः पणइति विश्लेयः । कार्षिकश्च शास्त्रीयपलचतुर्थभागोबोद्धन्यः । अतएव पलंकर्षचतुष्टयमित्याभिधानिकाः ॥ ॥ १३६॥
- (४) राघवानन्दः । राजतोरजतसंबन्धी । ते रूप्यमाषकाः षोडश धरणंस्यात् राजतंधरणमस्यैव संज्ञान्तरं पुरा-णइति । पणमानमाह कार्षदिति । कार्षिकः कर्षप्रमाणः सएव पणइति पणएव कार्षापणः । ताम्रिकःतात्रमयश्चेत्कार्षिके तामिके पणइत्यभिधानात् ॥ १३६ ॥
- (५) नन्द् नः । ते रूप्यमाषकाः षोडशराजतंधरणम् । पुराणमनादिसिद्धं । उत्तरार्द्धेन ताश्रिकमानंसूच्यते माषणे-डशकस्य कर्षद्दित संज्ञा लोकप्रसिद्धा कर्षेणमितः कार्षिकः ताश्रस्य विकारस्ताश्रिकःकर्षमिति । ताश्रीकृतःपणोत्रध्यवहारे-कार्षापणसंज्ञोज्ञेयःनतुलोकप्रसिद्धोरूप्यादिमानदृत्यर्थः ॥ १३६॥
- (६) रामचन्द्रः । तेषोडशमाषाः रजतः धरणं भवति । राजतः पुराणेतिसंज्ञो भवति । कर्षःस्याद्शमाषिकदिति निघण्टुः । पलचतुर्थोशकः कर्षकयोग्मानितः कार्षिकः ताम्रस्य विकारः तामिकः कर्षसमिततामविकारः रब्बूकस्यार्थः ॥ १३६॥

धरणानि दशज्ञेयः शतमानस्तु राजतः॥ चतुः सौवार्णिकोनिष्कोविज्ञेयस्तु प्रमाणतः॥१३ ७॥

- (१) मधातिथिः। शतमानइति संज्ञा दशानांधरणानां रजतशब्देन सुवर्णमप्युच्यते तेन रूप्यसुवर्णयोरियंसंज्ञा सुवर्णस्य समानन्तु शास्त्रान्तरात्परिमातव्यं तथा च विशेषयिष्यति शतमानंतुराजतिमिति॥ १३७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । राजतःशतमानोदशिर्भर्षरणैः । चतुर्भिःसुवर्णैर्निष्कः । सुवर्णस्यैव स्थ्लयवैः रूष्णल-परिकल्पनायांव्यावहारिकनिष्कस्य षोडशांशः रूष्णलोभवतीति दानप्रकरणादौ व्यावहारिकी विशिष्टसंज्ञानिष्कस्य ॥ १३७ ॥
  - (३) कुंड्यूकः । दशरूप्यथरणानि रौप्यशतमानोज्ञातव्यः । चतुर्भिः सुवर्णेर्निष्कः प्रमाणेन बोद्धव्यः ॥ १३७ ॥
- (४) **राघवानन्दः।** किंचान्यत् धरणेति । धरणानि रौप्याणि दशशतमानदति मानान्तरम् । चतुःसौर्वाणकंच-तुर्मिःसुवर्णेःपरिमितः निष्कः परुंसुवर्णाश्रन्वारइतियाञ्चवल्क्योक्तेः ॥ १३७ ॥

मनु०

- (६) रामचन्द्रः । पणसंज्ञाः शतं भवन्ति राजतः रूप्यस्य दश धरणानि शतमानोज्ञेयः ॥ १३७ ॥ पणानांद्वेशते सार्द्धे प्रथमः साहसः स्पृतः ॥ मध्यमः पञ्चविज्ञेयः सहस्रंत्वेव चोत्तमः॥ १३८ ॥
- (१) मधातिथिः। मध्यमउत्तमइत्यत्र साहस पदानुषद्गः कर्त्तन्योमध्यमोत्तमशब्दावत्रकेवलावपि शास्त्रान्तर दष्टावाभ्यां दण्डः। उत्तमइति तत्र शास्त्रसिद्ध्यासाचहर्यात्साहसप्रतीयते। अवयवाः स्पष्टाः॥ १३८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पणानां तात्रकर्षाणां । प्रथमसाहसइत्यस्य दण्डादिप्रकरणेषु संज्ञा । मध्यमः पश्चप-श्चशतानि । सहस्रं पणानाम् ॥ ऋणेदेयपतिज्ञातइति श्लोकमत्र केचित्पठन्ति ॥ १३८ ॥
- (३) कुद्धृकः । पञ्चाशद्धिके द्वे पणशते प्रथमसाहसोमन्वादिभिः स्मृतः । पणपञ्चशतानि मध्यमः साहसोद्गेयः । पणसहस्रन्तूनमसाहसोद्गेयः ॥ १३८॥
- (४) राघवानन्दः । मोहात्पूर्वेनुसाहसमित्यत्र प्रथमसाहसादिपरिमाणमुक्तंतत्पारिभाषिकमितिज्ञापयित पणाना-मिति । पञ्चाशदुत्तरशतद्वयाभ्यां प्रथमः । मध्यमः साहसः पणानांपञ्च शतानीतिशेषः । एतन्माषकादिपरिमाणंकोकाप-सिद्धमपि शास्त्रीयत्वेन विधेयमिति ॥ १३८ ॥
- (५) **नन्दनः** । कार्षापणानामयंसंज्ञाविशेषमाह पणानामिति । कार्षापणानांसार्द्धेऽर्धशतसहिते पश्चाशन्सहितइति-यावत् । पश्चशतानीतिवचनविपरिणामः ॥ १३८ ॥
- (६) **रामचन्दः** । पश्चौशदिधकशतद्वयपरिमितः प्रथमसाहसः । मध्यमसाहसः पश्चशतपरिमितः । सहस्रंचोत्तमः उ-त्तमसाहसोविद्योयः ॥ १३८ ॥

#### ऋणे देये प्रतिज्ञाते पञ्चकंशतमहीति ॥ अपह्नवे तिहुगुणंतन्मनोरनुशासनम् ॥ १३९ ॥

- (१ मिधातिथिः। योराजसभायामानीतोधर्मेण ऋणंदेयतया प्रतिजानीते सत्यमस्मै धारयामि सपश्चकंशतमर्ह ति दण्डमितिशेषः । अनेन संकल्पितेन विश्वतितमोभागोदण्ड्यते किमिति तत्सकाशमुत्तमणंःप्रेषिनोबहिरेव कस्मान्त परितोषितइत्यतोनेन शास्त्रन्यतिऋमेण । दण्डमर्हति यस्तु व्यतिऋमान्तरंकरोत्यपह्नते नाहमस्मै धारयामीति सतेः प्रतिपादितस्तिद्वगुणंतस्मान्पञ्चकाद्विगुणंदशकंशतिमत्यर्थः तन्मनोः प्रजापतेरनुशासनं सृष्टिकालप्रशृतिव्यवस्थानीतिरिति यावत् । अन्ये तु तच्छब्देनदेयमेवप्रत्यवमृशन्ति यावत्तस्मैदेयंतिद्वगुणं तेन यावदणमित्यनेनैकवाक्यंभवति अन्यथा वाक्यनेदिवषयविशेषानिदेशादेकविषयत्वे विकल्पः प्रामोति सच नयुक्तोद्विगुणस्यात्यन्तबहुत्वात् असत्यपि निर्देशे त स्य विषयोदर्शनंतस्य प्रत्यासन्वेषुपञ्चकमित्यर्थस्तस्यैवानुप्रत्यवमशौयुक्तः॥ १३९॥
- (३) कुझूकः । मयोत्तमर्णस्य धनंदेयमिति सभायामधमर्थेनोक्ते सत्यधमर्णः पणशतात्पञ्चपणाइत्येवंदण्डमर्ह-ति । यदा तु सभायामि न किंचिदस्मे धारयामीत्येवमपलपति तदा पणशताद्दशपणाइत्येवंदण्डमर्हतीत्येवंमनुस्मृतो दण्डमकारः ॥ ३३९ ॥
- (४) राघवानन्दः । प्रासंगिकमुक्ता प्रकतंदण्डमाह ऋणइति । अधमणीत्तमणीपित देयमिति सभायांपितज्ञाते यदि न ददाति तदा पणानां तच्छतंपितपणंपश्चकंदण्डमर्हतीत्यर्थः । धारयामीत्यपह्नवे तिद्वगुणंदशपणम् । एवंसहस्रादिष्व- पिज्ञेयम् ॥ १३९ ॥
  - (५) नन्दनः । इदानीपृणमत्रयच्छतोऽधमर्णस्य दण्डमाह ऋणेदेयइति । उत्तमर्णाभियोगानन्तरमधमर्णेन देये प्रति-

क्काते । देयत्वेन संमितपन्ने ऋणे सोधमणीः पश्चकंशतमहित । यत्माच्छतादेयत्वेन राक्के पश्चकंदीयतइति तत्पश्चकं शतंत-त्मिन्वृद्ध्यादीयते । संमितपन्नादणाद्विंशितिभागंदण्डइत्यर्थः । अपह्मवे ऋणस्यासमितिपत्तौ तत्पश्चकंक्काते ऋणदशभागंद-ण्ड्यइति ॥ १३९ ॥

(६) **रामचन्द्रः** । ऋणे देये पञ्चशतंत्रहीतुमर्हति । अधमर्णेनापह्नवे कते गोपिते तत्पश्चशताद्दिगुणंग्रहीतुमर्हति ॥ १३९ ॥

वसिष्ठविहितांदर्द्धिस्रजेद्वित्तविवर्द्धिनीम् ॥ अशीतिभागंग्रद्धीयान्मासाद्वार्धुषिकः शते ॥ १४०॥

- (१) मेथातिथिः । अशीतीति विधेयनिर्देशः विसर्शविहितामित्यादिरर्भवादः विसर्शभगवान् त्रिकालक्कोलोभादि-दोषरहितइति तांबृद्धिगृहीतवानतएषा प्रशस्ता धनंतया वृद्धिमुपैति नच लोभदोषोस्ति । सृजेत्प्रयुञ्जीत यदा धनंतद्धमणी-स्य तांबृद्धिधनप्रयोगकाले निर्दिशेत् । सर्वद्रव्येषु वस्त्रधान्यहिरण्यादिष्वेतदेव वृद्धिपरिमाणंसङ्कन्येयपरमेयादिष्वष्टगुणा वृद्धिरित्यादिषु द्वेगुण्यापवादइति वक्ष्यामः ॥ १४० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। अशीतिभागइति वसिष्ठविहिता वृद्धिः पणशतात्पञ्चकािकण्यः । एतच सबन्धके स्यु-त्यन्तरदर्शनात् अनेनत्वेवाधाविति बन्धकावताराच्च ॥ १४० ॥
- (३) कुङ्गूकः । विसिष्ठेनोक्तांवृद्धिधर्म्यत्वाद्धनवृद्धिकरींवृद्धिजीवी गृह्णीयात् तामेव दर्शयति शतेषयुक्तेऽशीति-भागंप्रतिमासंवृद्धिगृह्णीयात् ॥ १४० ॥
- (४) राघवानन्दः । ऋणप्रसंगन तल्लभ्यपरिमाणमाह वसिष्ठेतित्रिभिः । सृजेत् गृद्धीयात् । अधमणीवा दद्याते । शतइतिपणसुवर्णवस्त्रादिसाधरणधान्यदिर्वक्ष्यमाणत्वात् । वसिष्ठेत्यर्थवादोवृद्धेदीषापनृत्याइतिमेधातिथिः ॥ १४० ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । सृजेत्कुर्यात् । वसिष्ठविहितादिभिरुत्तरार्थेनोच्यते ॥ १४० ॥
- (६) **रामचन्द्रः**। वार्धुषिकः उत्तमणः शते शतसङ्ख्ये द्रव्ये मासात् अशीतिभागं अशीतितमभागं यृह्णीयात्।। १४०॥

#### द्विकंशतंवागृद्धीयात्सतांधर्ममनुस्मरन् ॥ द्विकंशतंहिगृद्धानोन भवत्यर्थिकित्विषां ॥ १४१ ॥

- (१) मेथातिथिः । द्वौवृद्धिरात्मन्त्राते दीयते द्विशता पूर्वयाऽजीवाता बहुकुटुम्बस्यायंद्विकशतिविधः मासमनुवर्तने । सतामित्यादिरत्रायमर्थवादः । सतांधर्मीमित एषापि वृद्धिःसाधूनांधर्मः नैतया साधुत्वंहीयते नात्यन्तमर्थपरउच्यते तद्दशंयित न भवत्यर्थिकिल्बिषी अन्यायेन परत्वयहणात्पापमर्थिकिल्बिषंतदस्यास्तीत्यर्थिकिल्बिषी ॥ १४१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अबन्धेकत्वाह द्विकमिति । पणानांशतात्पणद्वयमित्येतद्राह्मणात् । अर्थिकिल्बिषी परत्व-यहणदोषवान् ॥ १४१ ॥
- (३) कुद्धृकः । साधूनामयंधर्महित मन्यमानः पणशते प्रयुक्ते पणद्वयंवा प्रतिमासंगृह्धीयात् यस्माद्विकंशतंहि-गृह्धानोवृद्धिधनयहणे किल्बिषी न भवति ॥ १४१ ॥
- (४) राघवानन्दः । सबन्धकेशतंपत्यशीतिभागमेवाबन्धके द्विकमेव नाधिकिमत्याह द्विकिमिति । कार्यवशादिप नभवत्यर्थिकिल्बिषोयुक्तत्वात् ॥ १४१ ॥
- (५) **नन्द्**नः । संबन्धकविषयमेतदुक्तंपक्षद्वयंत्राह्मणविषयंनान्यवर्णविषयमिति सूचयन्नाह द्विकमिति । द्विका-दिषु पूर्ववत्कन्प्रत्ययः ॥ १४१ ॥

### द्विकंत्रिकंचतुष्कंच पञ्चकंच शतंसमम् ॥ मासस्य द्यद्धिगृद्धीयाद्वणानामनुपूर्वशः ॥ १४२ ॥

- (१) मेधा तिथिः । ब्राह्मणादिवर्णक्रमेण चतुर्णीसकाशाद्दिकादयश्चन्वारःकलपयितव्यायशासङ्ख्येन याह्यतयानुङ्गान्यन्ते । समंन पादेन वाऽर्थेन वाधिकंतदाधिकोपि सपादिद्वकंसाद्धिकिमिति द्विकादिव्यपदेशस्यानिवृत्तेराशङ्कानिवारणा-र्शसमयहणं यथा मात्रान्यन्वेऽपि संज्ञान्तव्यपदेशंनिवर्तयति इदमपि पूर्वेणाजीवतः कल्पान्तरंयस्य वा महते धर्माय गृहारम्भोराजा च नातिधार्मिकस्तत्रायविधिः । येऽसाधुभ्योऽर्थमादायेति न्यायेन । समामिति पाठान्तरं संवन्सरंयाव-देश वृद्धिन परतोपि महत्वादिकत्वाद्दैगुण्यंस्यात् ॥ १४२ ॥
  - (२) सर्वजनारायणः । एतरेवान्च क्षत्रादिष्वाह द्विकमिति । समं तन्यूनमधिकंवा ॥ १४२॥
- (३) कुद्धृकः । ब्राह्मणादिवर्णानांक्रमेण द्विकंत्रिकंचतुष्कंपञ्चकंशतसमितोनाधिकंमासस्य संबिन्धनीवृद्धिगृह्धी-यात् । नन्वशीतिभागोरुषृद्धिकशतप्रहणंगुरु कथिमा ब्राह्मणस्य रुषुगुरुकल्पौ विकल्पेता ६ अत्र मेधातिथिगोविन्दराजौ तृ पूर्ववृद्ध्यानिर्वाहासंभवे द्विकशतपरियहइति व्याचक्षाते । इदन्तुवदामः सबन्धकेष्वशीतिभागयहणं बन्धकरिते तु द्विकशतवृद्धिपरियहः । तदाह याज्ञवल्क्यः ॥ अशीतिभागोवृद्धिः स्यान्मासिमासिसबन्धके । वर्णक्रमाच्छतंद्वित्रचतुः प्रक्षकमन्यथा ॥ वेदान्तोद्वीतमहसोमुनेर्व्याख्यानमादिये । तद्विरुद्धंत्वबुत्थ्याच निबद्धमधुनातनैः ॥ १४२ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । निर्बन्धकेनु चतुर्णाव्यवस्थितिमाह द्विकिमिति ॥ अशीतिभागोवृद्धिः खान्मासिमासि सबन्ध-के । वर्णक्रमाच्छतंद्वित्रचतुष्पञ्चकमन्यथा ॥ अन्यथा अबन्धकइतियाज्ञवल्क्योक्तेः । अतोद्विकादिकमशक्तपरमिति व्याख्यानंत्वश्रद्धेर्यमिति ॥ १४२ ॥
- (५) **नन्दनः । ब्राह्मणानांद्दिकम् ।** क्षत्रियाणांत्रिकम् । वैश्यानाचतुष्कम् । शूद्राणांपञ्चकं शूद्रात्पञ्चकंमासस्य गृद्धीयादित्यर्थः ॥ १४२ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । बाह्मणेऽधमणे हिकं शतं गृह्धीयात् । क्षित्रिये त्रिशतं । वैश्ये चतुष्कं । शूद्देपञ्चकं । मासि** मासीतिसर्वत्रसंबध्यते । समं नन्यूनाधिक । वर्णानामनुपूर्वशः ऋमेण ॥ १४२ ॥

### न त्वेवाधौ सोपकारे कौसीदींदद्धिमामुयात् ॥ न चाधेःकालसंरोधान्निसर्गौस्ति न विक्रयः॥१४३॥

(१) मधातिथिः । बहुधाप्रयोगोगृहीत्वाधिमन्यशाच आधिरिप द्विविधोगोष्योभोग्यश्च भोग्योपि द्विविधः समयादुः ह्यमानभोगः सरूपतोवा । आधिर्दोग्धी गौः पिह्तसुवर्णादि तत्र भोग्यमाधिमधिकत्येदमुच्यते नत्वेवाधौसोपकारइति विविध मोपकारः क्षीरिणीगौः क्षेत्रारामादिच तिस्तन् भुज्यमाने कुसीदे भवा कौसीदी अनन्तरोक्ता वृद्धिस्तानामुयात् आधिन्तु भुज्ञा नोनान्यांवृद्धिलभेत गोप्येप्याधौ कालसंरोधाच्चिरमवस्थानाद्विगुणीभूतेऽप्यमोक्षमाणे नित्तसर्गीस्त निवक्यः । अन्यत्र च विधनार्पणंनिसर्गः । अन्यत्र संक्रामितंद्विगुणीभृतमिप पुनर्वर्धतएव तथा च पिष्ट्यित सक्टदाव्देति विक्रियः प्रसिद्धः भोपि न कर्तव्यः । कितद्यंस्यामवस्थायां कर्तव्यं । आधिभुज्ञीत यावद्विगुणंधनंत्रविष्टे ततोमोच्यआधिस्तदुत्पने प्रविष्टे द्वि गृणे धने भोग्यस्तावदेवमभोग्यस्तावदेयंभोग्यस्त्वाधिरस्य लाभंतिष्ठेवावद्वाधोनआगते तु बाधे कथंचिद्धनिकोदिरद्रतामुप गतस्तावन्यात्रशेषधनः सकञ्चित्कालंपतीक्ष्य राजिन निवेच विक्रीणीत बन्धं ततोविक्रमादुत्पन्वद्विगुणमात्मनोबंधनगृही त्वा शेषंमध्यस्थहस्ते ऋणिकसात्कुर्यात् । ननुच ॥ आधिः प्रणश्यिद्वगुणे धने यदि न मोक्षयेदिति पर्व्यते । एतदुत्तरत्रव्या-ख्यास्यामः । प्रणाश्यत्वान्यपूर्वत्वामिनः त्वाम्यहानिः प्रयोक्तश्च त्वतापत्तिः यदि च निसर्गविक्रयौ नस्तः कीद्ध्यमस्यस्वा

ण्यमुच्यते तस्मात्मितिषधसामध्येन प्रणाशवचनंप्रतिषिद्धभोगस्य भोगानुज्ञानार्थव्याख्यायते वस्नादिविषयंवा तस्य हि भज्यमानस्यमणाशएव न क्षेत्रादेरिव तिष्ठतः त्वरूपात्मच्यवमानस्य भोग्यता संभवति तेनैतत्स्पृतिव्यवस्थायां व्याख्ये-यं गौणौ चात्र प्रणाशितसर्गीविक्रयप्रतिषेधस्तु मुख्यएव । न ह्यसौ गौणतया प्रतिपत्तुंशक्यते एतदेव प्रस्तुत्य नस्यातां विक्रयाधीनेइति स्पृत्यन्तरपिठतमतइह निसर्गीन्यत्राधानिविक्रयसाहचर्यात् सदशौ हि तौ केनचिद्शेन ॥ १४३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । सोपकारे गोप्यादिनापि प्रसंगादुपकारसिद्धौ वृद्धिर्नयाह्मा । कौसीदीं कुसीदवृत्तिसंब-न्धिनीम् । कालसंरोधात् कालातिक्रमेपि द्वैगुण्यांध्वं आधेर्बन्धकद्रव्यस्य नित्सर्गोदानमस्ति नच विक्रयोस्ति किंतु प्र-तिरोधादिना धनस्यैव ग्रहणम् ॥ १४३ ॥
- (३) कुछुकः । भूमिगोधनादौ भोगार्थबन्धके दत्ते धनप्रयोगभवामनन्तरोक्तांवृद्धिमृत्तमर्णीन रुभते कारुसं-रोधाच्चिरकारु।वस्थानात् द्विगुणीभूतमूरुधनप्रवेशेऽपि न निसर्गोऽन्यस्मैदानंनवान्यतोविक्रयः । मेधातिथिगोविन्दराजौ तु आधिश्वरकारु।वस्थानेऽपि न निसर्गोनान्यत्र बन्धके नार्पणमिति व्याचक्षाते । अत्र तु सर्वदेशीयशिष्टाचारविरोधः बन्धकोरुतभूम्यादेरन्यत्राधीकरणसमाचारात् ॥ १४३ ॥
- (४) राघवानन्दः । सबन्धकेऽशीतिभागइत्युक्तं तत्र इन्यविशेषे तदभावमाहं नेति । आधौ गोभूमिदासादौ सांप-कारि भोगार्थद्ते तत्र भोगएव वृद्धिः । कौसिदीलभ्यइतिप्रसिद्धांनामुयादित्यन्वयः । तत्रैव बन्धकस्य विशेषमाहं नेति । कालसंरोधात् चिरकालावस्थानात् द्विगुणीभूतमूलप्रवेशेवा । विसर्गोत्र खच्छन्देनान्यस्म दानम् । नापि वक्रयः । तथाच याज्ञवल्कयः ॥ आधिःप्रणक्ष्येद्विगुणे धने यदि न मोच्यते । काले कालक्तोनक्ष्येत्फलभोग्योने नश्यति ॥ एतावताकालेन ननीयतेचेक्तेदैवतिदितिकालकतस्य वचनोदेव सर्वस्वहानिरित्यर्थः । फलभोग्यउक्ताधिहृषः ॥ १४३ ॥
- (५) नन्दनः । अथाधिवषये वृद्धिमकारमाह नित्वति । ऋणप्रदानार्थमधमणीदुत्तमणैन गृहीते बन्धआधिः तिस्निन्सोपकारे सत्ये च धेन्वनडुहादिरूपतया भोगक्षेमे सत्यिप योभोगानुज्ञापरस्परमाधिराहितः यस्य चाननुज्ञातभोगमन्तरेन ण वैगुण्यप्रसङ्गः तिस्मनाधौ भुक्तेसत्यपीत्यर्थः । कौशिदींऋणसंबन्धिनीसरोधात् । सकालःसमामइत्यधमणीयदद्यात् किन्तु यावदणलाभभुञ्जीत । नचलव्धमृणमिति । विक्रोणीयादिति ॥ १४३॥
- (६) रामचन्दः । ननुतर्के । वा पक्षान्तरे सोपकोर आधौ बन्धके कौसीदींवृद्धिमामुयात गृह्धीयात् विश्वासा-र्थयआधोयतर्दातआधिरितियावत् आधेः कालसंरोधात् कालिकमात् निसर्गोहित । न दानं । न विक्रयः । तथायोगी-श्वरः ॥ आधिःप्रणश्योद्दिगुणोधनेयिदनमोच्यते । कालेकालकतोनश्येत्फलभोग्योन नश्यति ॥ क्षेत्रारामादि फलभोग्यादि कदाचिदपि न नश्यति ॥ १४३ ॥

### न भोक्तव्योबलादाधिर्भुञ्जानोरुद्धिमुत्सजेत्॥ मूल्येन तोषयेचैनमाधिस्तेनोन्यथा भवेत्॥१४४॥

(१) मधातिथिः। ननु च प्रागप्येतदुक्तंनत्वेवाधार्वित सत्यंयत्र यावत्येव वृद्धिस्तावानेव भोगः सपूर्वस्य विषयः यत्र तु महतीवृद्धिः त्वल्पोपभोगश्रेद्धलिना भुजानस्य सर्वण सर्ववृद्धिहानिः यत्र क्षेत्रगवादिर्बन्धस्तद्धोगश्र वृद्धिसमितः चोपचितामपि वृद्धिन दद्दाति नच बन्धनंद्विगुणंतत्र कयाचिद्दितमत्यात्यन्तमुक्तेव वृद्धिनिश्चेतव्या यदि तु वस्नादिभुव्यमानंनस्यात्तत्र मूल्येन तोषथेदेनमाधातार्रामतरोपि वृद्धिलभते यतोन्यथा ददन्मूल्यमाधिस्तेनोभवेत् यज्ञातीयमाधिभुक्तवांस्तदपहारे योदण्डः सण्व दाप्यस्तेनश्चौरः। अन्य व्याचक्षन्ते बलाद्वक्ते वृद्धिहानिभुजीत तन्मूल्यतएव वा यदिण-

कस्य मूल्यंमूल्यहिरण्यंयत्रमुङ्गानउष्यते मा मे बण्धंविजानीष्वमा मुङ्श्वकतिपयैरहोभिर्मोक्षयामि तथाप्युष्यमानोमुङ्कूए-वंसोस्य विषयः॥ १४४॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । शयनादिषु भुज्यमानेष्वन्यविनाशिषु बन्धकदात्रा यदि भोगनिषेधः कतस्तदा नत-द्रोक्तन्यं भोगे बृद्धित्यागः । यदातु बृद्धिरतिभूयसी तदा वृद्धिगृद्धीयात् । किंतु मूल्येन तोषयेत् । यावता तावद्धो-गसिद्धस्तदेयम् ॥ १४४ ॥
- (३) कुद्धकः । गोप्याधिविषयंवचनिमदंवस्नालक्कारादिर्गोप्याधिर्वलान भोक्तव्यः भुजानोवृद्धिमृत्सृजेत्मास्ट्र्ये-नात्रैनंतोषयेत् । यद्दा भोगेनासारतामाधौ नीते सारावस्थाधिमूल्यदानेन स्वामिनंतोषयेत् अन्यथा बन्धकचौरः स्या-त् ॥ १४४॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । वस्नालंकारादेराधौ विशेषमाह [नभोक्तव्यहति] । नभोक्तव्यस्त्वयाधिरितिनिषेधे कते बलाद्धु-ज्ञानः उत्सृत्रेम गृण्हीयात् । प्रत्युत मूल्येन भोगेनासारतांगते तन्मूल्येन एनं पूर्वत्वामिनम् । अन्यथा तन्मूल्यस्यादाने आधिस्तेनः उत्तमणीपि गोप्यबन्धविषयः ॥ १४४ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । मुझानएनमधमर्णमूल्येन मुक्तेन फलेन तोषयेत् भुक्तंफलमधमर्णाय दद्यादित्यत्र्यः । अयथा यदि न तोषयेदाधिः स्तेनोभवेत् आधिम्योरःस्यात् ॥ १४४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । बलादाधिर्न भोक्तव्यः । भुजानःसन्बृद्धिमुत्सुजेत् । भोगेनाधौ नष्टे व्यवहाराक्षमेएनमूल्येन तोषयेत् । अन्यया आधिस्तेनः चौरः भवेत् ॥ १४४ ॥

#### आधिश्वोपनिधिश्वोभौ न कालात्ययमर्हतः॥ अबहार्यौभवेतां तौ दीर्घकालमबस्थितौ॥ १४५॥

- (१) मेघातिथिः । आधिरुकार्थः मीत्या मुज्यमानः उपनिधिस्तु शास्नान्तरवदन्तर्हितोव्यामः तौ चिरकार्ठन स्थाप्यौ किर्ताह्र माप्त काले तौ मोक्षणीयौ । आधिमोक्षणकालोद्विगुणीभूतंथनंतस्यातिक्रमस्तिस्निप कालेऽमोक्षः उपनिधिरिप यावता कालेन नास्यावसरोभवति मदीयमेवैनद्धोक्ताहमिति समत्याहारकालः ततोधिकः कालः कालात्यय-स्तनार्ह्ततः सन कर्तव्यद्त्यर्थः । हेतुमाह अवहार्योभवेतान्ताविति अतोपि दीर्घकालमवस्थितावमत्यान्हीयमाणौ व्यव-हार्याविति स्थितंतस्माद्विगुणीभूतधनेऽधिमोक्षणे मयितत्व्यं सुद्धदुपदेशीयंनत्वेवाधाविति भूयसापि कालेनापहारः यतो-वस्यति आधिसीमाबालधनमिति अतस्तस्यैवायमनुवादः । अन्येत्वाधिविषयमुपदेशिमच्छन्ति योद्वेषेण द्विगुणीभूते धने कालेक्षपित तिष्मलाभंभनंनाधिकंवर्द्धते । नचास्याधुनाऽन्यन्नाधानविक्रयौस्तद्दहं बृद्धिमयंमालभतामित्यनेन मात्सर्येण तत्रेदमुच्यतेऽवहार्यौभवेतान्ताविति अनया बुच्याऽमोक्षयतः त्यान्यमस्य निवर्तते यस्तु कथंचिदसति धने न मोक्षयित तस्य निसर्गविक्रयौ न स्तद्दि अद्यवापरोथौमुखेनोपेक्षयति परहस्तगत्या शहूयोच्यतेऽवहार्यौभवेतामिति ॥ १४५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आधियहणानन्तरमल्पमूल्यापत्ती तत्पूरकतया यत्नेनसह स्थाप्यते सउपनिधिः । का-लात्ययं कालातिकमं नाशमः । अवहार्यो स्थामिना आनेत्व्यो ॥ १४५॥
- (३) कुल्लूकः । आधिर्वन्धकः उपनिषीयतइत्युपनिषिः मीत्याभोगार्थमपितद्वव्यं नारदस्मृतिरुक्षितौ च निश्नेपी-पनिषी ताववानोपनिषिशब्देन गृहोते । एतावाध्युपनिषी चिरकालावस्थितावपि न कालात्ययमह्तः यदैव लामि-मा प्रार्थितौ तदेव तस्यावहार्यौ समर्पणीयावित्यर्थः ॥ १४५ ॥
  - (४) राघवा नन्दः। आधिमसंगेनउपनिषेःकालात्ययेऽपि दानविक्रयौ नरतद्रत्याह् आधिरिति । आधिः वन्धकत्वेन

इतः उपनिधिः मीत्या भोगार्थमुपनीयमानोहारकुण्डलपात्रादिः कालेन चिरकालेनापि अत्ययं विनारां धनिकात्नाहितः किय । अवहार्यो समर्पणीयौ । त्वामिप्रार्थनेसित सुदीर्घकालेपि उपनिधिरिवाधिरिप न नश्यतीति वार्थः । नत्वेवाधा-वित्यत्रात्ययाभावस्योक्तत्वात् ॥ १४५ ॥

- (५) नन्द्रनः । आधिःमसिद्धः स्वामिनास्वीकर्त्रपेक्षामात्रेण भोगमनुङ्गाय निहितोर्थः उपनिधिः । तौ परिभाषि-ते काले मामन्यौ न कालात्ययमर्हतः । कालोतीतश्चेत्तावपहान्यौ अपहाराहौँ । दीर्घकालावस्थानात्परिपहीत्रा भुक्तानेन ममेदमित्यपहर्त्तुसुशकावित्यत्थः ॥ १४५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । आधिश्व उपनिधिश्व उभी कालात्ययं चिरंकालं न नाशनं अर्हतः । तौ आध्युपनिधी दीर्थकालस्थितौ अवहार्यो प्रयत्नेननेतन्यौ भवेताम् ॥ असङ्गन्यातमविद्यातं समुद्रं यन्त्रिधीयते । तंत्रानीयादुपनिधिनिक्षे-पं गणितंविदुः ॥ १४५ ॥

संप्रीत्या भुज्यमानानि न नाः मि कदाचन ॥ धेनुरुष्ट्रोवहन्नश्वीयश्व दम्यः प्रयुज्यते ॥ १४६ ॥

- (१) मेधातिथिः । गीतिरेवसंगीतिः तया हेतुभूतयोपभुज्यन्तेवान्धवादयस्ते न नश्यन्ति पूर्वस्वामसंवन्धहान्याभोन्तुः सन्वापित्तर्नाशः बान्धवादीनांगीत्या भुज्यमानानांन भवति । ननु च सर्वस्यैवोपिनिधर्भागेनापहारोनास्ति वक्ष्यति निक्षेपोपिनिधश्चयद्दित कोविशेषोवन्धादीनांउच्यते यत्र दशवषींभोगोनच स्वरूपनाशस्त्रच यित्वचिदिति सामान्यवचनेन मामेऽपहारे उपनिधेः र्यातष्ट्रवात् वन्धादीनांतूपिनिधन्त्रमेव नास्त्यतः मित्रवेधस्य नायंविषयद्दित स्यादाशद्कृष्धानिमित्तोहि धेनुशब्दोयदि परसंवत्सरे धेनुः स्यात परतउपसर्यायदि गर्भमादभ्याद्वेनुत्वमापवेत तदा जनयेदाशद्कृषमस्यैवेयंन देवदत्तस्य यतः प्रश्लीहीनभोग्या गीतिसंभोग्यश्चोपिनिधर्येन स्वक्षेभोग्यंपरिपाल्य पुनर्भुज्यमानंदर्धन पुनरुपिनधरेतद्वपभोग्योद्यपिनिधरसद्वावद्वोग्यस्य च कीदशगुणमुपिनिधत्वं उपनिधेश्वासौ प्रनिषेधः तत्नादुपिनिधिरुपातिकमादसित तिलिन्धित्वे धेयत्वान्तरमुक्तमः । उष्ट्रादीनामपि दशवर्षाणि भुज्यमानामवद्दशान्तरापितः अतस्तत्रापि नोपनिधित्वमः । वहन्तिति केचिद-श्वविशेषणंमन्यन्ते । वृषस्यनायंविधिः अपरे तु गर्दभाश्वतरार्थमन्यन्ते । पुनरवसरोस्ति दिहं मे वस्नविनाशितंत्वया तत्समेन मूल्येन संसाधयति ॥ १४६ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । एते दशवर्षोर्ध्वमपि न नश्यित्त । धेनुर्दुग्रमाना गौः । वहम्मःवोनत्ववहन् । दम्योदमः नीयोबलीवर्दोयःस्वयंदान्तःकत्वा प्रयुज्यते हले ॥ १४६ ॥
- (३) कुछूकः । यत्किचिद्शवर्षाणीत्यनन्तरंभोगेन त्यत्वहानिवश्यित तदपवादार्थमिदमः । दश्यमानागीरुष्ट्रोश्व-् श्ववहन् दमनार्थेच प्युक्तोबलीवदादिः एते पीत्याऽन्ये नतु भुज्यमानाः कदाचिदपि त्वामिनीन नश्यित प्रदर्शनार्थ-मिदंगीत्योपभुज्यमानंन नश्यतीति विवक्षितं सामान्योपक्रमंचैदंविशेषाभिधानमिति नपुंसकलिङ्गता ॥ १४६ ॥
- (४) राघवानन्यः । यत्किषद्शवर्षाणीतिभोगेनवक्ष्यमाणस्त्वहानेर्बाधकमाह संगीत्येति । न नश्यन्ति सामिनः सस्वे दशवर्षाभ्यन्तरेऽक्रतेषि निषेधे भुजानस्यापि स्वत्वंन जायतेऽतःसामिप्रार्थनायांदातव्याधेन्वादयभ्यत्वारः ॥ चन्द्रे कल्ड्सः सुजने दरिद्रतेतिवन्ननश्यन्तीत्यन्वयः । दुग्धार्यधेनुर्वाहनार्थमुष्ट्रोश्वस्य दमनार्थमन्यद्वलीवर्दादि ॥ १४६ ॥
- (५) भन्दनः। या धेनुर्दुसमाना गौर्वेहन्नुष्ट्रोश्वोदन्योवलीवर्दः प्रयुज्यते तानिसर्वाण्याहितानि उपहितानि वा सम-वृत्त्या भुज्यमानानि चिरकालावस्थानेऽपि नश्यन्ति परिप्रहीत्रा ममेदमिति नापहर्तुशक्यानीत्यर्त्यः ॥ १४६ ॥

- (६) रामचन्द्रः । संगीत्या अनुद्गया धेन्वादीनि भुज्यमानानि कदाचन ॥ १४६ ॥ यार्त्किचिद्दशवर्षाणि सन्निधौ प्रेक्षते धनी ॥ भुज्यमानंपरैस्तूण्णीन सतल्लब्धुमईति ॥ १४७ ॥
- (१) मधातिथिः । यिकिचिद्धुज्यमानमित्यविद्ध्यतेन संबन्धोधनीति सिन्धानात्सामान्यिनिर्देशेऽपि पुमानत्र थनोपेक्षणे प्रतीयते । यिकिचिदितिदासोदासासारभाण्डादि सर्वयाह्यति नहि तछाकेऽन्यन्तंधनिनिति प्रसिद्धं गोभूहिरण्याधेवमहार्धधनमिति प्रसिद्धतरेतेनायमत्र वाक्यार्थः यिकिचिद्दुन्यंपरेण भुज्यमानंधनी धनत्वामि दशवर्षाणि याबत्येक्षते न किचिद्दिक्त नराजनि न्यवहरति नकुरुसमक्षभोक्तारंवःति मदीयमेतिकिमिति त्वया त्वयंभुज्यतदित सदशभयोवर्षभ्यउत्तरकारुन तछुन्धुंत्वीकर्तुमहिति निवर्ततेऽस्य त्वमिति यावत् । मेक्षणेन क्षेयतामात्रमुच्यते न प्रत्यक्षतेव संनिधाविति वक्ष्यामः न क्षातिसंबिधिभिः तथाच स्पृत्यन्तरंक्षातिसंबिधिभिर्विनित् ॥ संबिध्धान्धवैत्रे भुक्तयज्ञातिभिस्तथा । नतद्रोगोनिवर्तेत भोगमन्यत्र कल्पयेत् तद्युक्तं । अन्यवस्थवंसित स्यात् केक्षातयः के वा संबिध्धनदित संवभ्यमात्रयहणे न किचिद्यावर्त्यतत्माचेनान्यदीयंभुज्यते सएवंभवितिकन्तु तथासित परशब्दोनुवादमात्रमनर्थः कस्यापि न
  परव्यपदेशः सिनरस्यते यथाँभार्या पितापुत्राविति तत्रह्यात्मन्यपि व्यपदेशोस्त्यद्धाँहवाएषआत्मनोयज्ञायाऽऽत्मात्रै पुत्रनामासीति । तेनदम्पत्योः पितृपुत्रयोर्नभोगाभोगौ कारणं तेषामिष विभक्तधनानांभोगकार्छ प्राप्तेऽभोगाबाधकएव भार्यायाअपि स्त्रीधने भर्मसकाशादृहोते बन्धन पत्युभींगे नासिद्धः साह्यात्यन्तपरवती नोभयोर्विभागोस्त स्त्रीधनमित्र क्रिथनमित् तेनैव
  तस्याः परिपालनीयं राक्कास्त्रीशित्रयद्दव्यादन्यत्रेति चपठ्यते एवमनेन त्वामिन्तउपेक्षमाणस्य त्वान्यहानिक्ता कस्य निद्धाः तस्याः परिपालनीयं राक्कास्त्रीशिवयद्दव्यादन्यत्रेति चपठ्यते एवमनेन त्वामिन्तउपेक्षमाणस्य त्वान्यहानिक्ता कस्य निद्धितस्यवप्तर्यवप्तर्यम्वपर्ति।
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । द्व्यान्तरेष्वाह यार्किचिदिति ॥ १४७ ॥
- (३) कुङ्कुकः। याँकिचिद्धनजातंसमक्षमेव शीत्यादिव्यतिरेकेण परैर्दशवर्षाणि भुज्यमानंखामी श्रेक्षतेमाभुद्श्चेन त्यादिग्रतिषेधोक्तिन रचयति नासी तल्लब्धुयोग्योभवति तस्य तत्र त्यान्यनिवर्ततद्दित भावः॥ १४७॥
- (४) राघवानन्दः । भून्यतिरिक्तंयिकिचित्कालियमार्थदशवर्षाण भुज्यमानंकदापि माभुंक्ष्वेति निनिषद्धं सधन्नी लामी नामुयादित्यन्वयः । अयमर्थः । प्रतिषधभुक्तयोः समानत्वेषि खत्वानुपादकत्वमः ॥ अनागमंतु योभुद्धे बहून्य-ब्दशतान्यपि । चौरदण्डेन तंपापंदण्डयेत्पृथिवीपतिरितिवचनात् ॥ आगमेन प्रमाणेन भोगीयाति विशुद्धतामितिकात्या-यनोक्ते श्व प्रतिप्रहादि विनाखत्वेनास्त्येव किंतु पूर्वभुक्तभून्यादिकलं बहुमूल्यमपिपूर्वत्वामिना न प्राप्यते भून्यादि प्राप्यते । एवंच वक्त्यमाणभग्नतद्यवहारेणेति भग्नंनष्टंनतद्यनं किंतु तदुत्पन्वह्नसस्यादि नष्टमित्यर्थः ॥ १४७ ॥
- (५) जन्द्रनः । आहितमुपहितमितियावत् । किंचिद्दस्तुदशवर्षाणिपरैपंहीतृभिर्भुज्यमानंतूणीमासीनोधनी आधातो-पानिधाता वा यः भेक्षते न तुल्लब्धुमहति ॥ १४७ ॥

अज्ञडश्वेदपोगण्डोविषये चास्य भुज्यते ॥ भग्नतद्यवहारेण भोक्ता तद्दस्यमहीति ॥ १४८ ॥

(१) मधातिथिः । न सत्रञ्ज्ञ धुमर्इतीत्यस्य शेषः अजङ्गेदपोगण्डेयदि जडः अप्रतिपत्तिमान् पोगण्डोबारुः प्रा-क्षोडशाद्वारुः पोगण्डइत्युच्यते एतश्च त्यधनसंरक्षणासामर्थ्यकारणानामन्येषामध्युपलक्षणार्थं मद्ययूतिशक्ततादीर्घरो-गगृहीततातपः त्याध्यायैकपरत्यं व्यवहारेष्यनेपुण्यंवागिन्द्रियाभावोबाधिर्ययस्येतेऽसामर्थ्यहेतवः सन्ति नतदीयेथनेभोक्तु-

<sup>\*</sup> यथा=यस्य ( आ आ )

र्बहुतरेणापि कालेन खत्वमापद्यते विषये चास्य भुज्यते अस्येति धनिनः प्रत्यवमर्शः विषयः काश्मीराणांकश्मीरपञ्चालानां-पश्चालायदि भोका च खामी चैकलिन्नेव देशेवसेत्तथापि शक्तिविहीनस्यायंध्यवहारः । अत्रापि ध्याख्याने प्रपञ्चएवायं अजडापोगण्डयहणस्य प्रदर्शनव्याख्यानत्वात् तेन यस्य जानतः प्रद्वानीपमंभाव्यते तदीयंधनंदशवर्षाण भृजानोभोक-वार्हति तस्य तत्त्विमत्यवगन्तव्यम् । ननु च न भोगात्त्वत्वंयुक्तंसत्वे सति भोगोयुक्तः भोगाद्भित्वत्वेऽव्यवस्था स्यात् । यश्रायमविधर्दशवर्षाणीति सस्पृत्यन्तरेण न सर्वस्मिन्धनङ्घ्यते कितहि॥ पश्यतोऽब्रुवतोभूमेर्हानिर्विशतिवार्षिकीति । अन्य तृ विशतिवार्षिकेणापि भोगेन स्वाम्यमनुमन्यन्ते एवह्याहुः॥ अनागमंचयोभुद्गेबह्न्यब्दशतान्यपि।तथा ॥संभोगोयत्र दश्य-तेन दृश्येतागमः क्वित्। आगमः कारणंतत्र न संभोगइति स्थितिः।। त्रिपुरुषभूक्तिवादिनस्तावदेवंपर्वन्ते ॥ यद्दिनागममत्य-न्तं भुक्तं पूर्वेस्त्रिभिभवेत् । न तच्छ क्यमपाहर्त्तुक्रमा विपुरुषागतम् ॥ अस्यायमर्थः । आगमोदाना यससित तस्मिन्यद्भक्तं पितृ-पितामहप्रपितामहैस्तचतुर्थस्य सिध्यति न तु विंशत्या वर्षेस्तत्रान्यत्रोक्तं ॥ आदौतु कारणंदानंमध्ये भुक्तिस्तु सागमा । अन्तेतुभुक्तिरेवैका प्रमाणंस्थावरे भवेत् ॥ वृतीयस्य भोगात्सिद्धर्न प्रथमिद्धतीययोः पितृपितामहयोरस्यापि न विशति-वर्षेभीगमाणं अन्येत्वागमरहितस्य वार्वशितकस्यापि भोग्यस्यामाण्यमनुमन्यन्ते तथाचाहुः॥ अनागमंत्योभृद्गे बहु-न्यब्दशतान्यपि । चौरदण्डेन तंपापंदण्डयेत्पृथिवीपतिः ॥ भोगकेवलतांयस्त् कीर्तयेन्नागमंकचित् । आगमः कारणंतत्र म संभोगइति स्थितिः॥ यात् बहुन्यब्दशतानीति तदा भर्नृविषयमात्मीयमेव भोगम् । चिरकालत्वे हेतमाह । तस्य पितृ-पितामहभोगेन विना न सिद्ध्यतीत्यर्थः । कथंपुनरेकस्यानेकादशतोभोगः पुरुषस्य नैषदोषः चिरकालप्रतिपादनपरत्वव-चनाः शतंसहस्रमित्यादयः शब्दायथा शतायुर्वेपुरुषः शतवीर्यः शतेन्द्रियदति । एतदुःकंभवति विशतिवार्षिकाद्गोगादधि-धिकादपि न प्रथमभोक्तभौगात्त्वत्वसिद्धिर्थात्पत्रस्यापि न सिद्ध्यतीति न यथा श्रुतमेव । नहि सहुष्वव्दशतेष्वागमस्मर-णंसंभवति ततश्य चिरन्तनदेवायतनब्राह्मणमय्यामाराजभिरपिद्वयेरन् हेख्यशासनमपि राजाधिकतहेखकिहिस्तिमिति चिरन्तनेषु नैव प्रत्यभिद्वायेत कृटशासनमपि संभाव्येत तस्माश्चिरन्तनोभोगः ख्त्वस्य दानाचारामसंभावनया ज्ञापकः भत्व भुक्तिः प्रमाणमध्ये परिता ॥ लिखितसाक्षिणोभुक्तिः प्रमाणित्रविधस्मृतमिति । नतु स्वत्वकारणमेध्ये सप्तवित्तागमाइ-ति श्रुतशौर्यतपःकच्ये त्यादौ च । अथवा यत्र बलादिभोगकारणंसंभाष्यते तद्विषयमेतत् । अनागमिन्यादि त्वत्रैव मक-रणे परितमः ॥ याचितान्वाहितंन्यस्तंबलावष्टब्धयाचितमः । अप्रत्यक्षंचयद्भुक्तंषडेतान्यागमंविनेति ॥ नतुचाधिःसीमेत्यनेने-बायमर्थः सित्थउक्तस्य कालस्यित्रपुरुषंयावद्भक्षेत्रसण्वार्थः । अयंतु ततउत्तरकालमपि निवृत्यर्थमारभते तथा च बहून्य-ब्दशतानीत्यत्र वचनमन्वाहितंयत्पकटमन्यथा प्रदश्यीन्तर्हितमन्यदवस्थाप्यते बन्धोपादतंरात्रौ सन्धिभेदछलादिना बलावष्टब्धत्वंप्रसहोति विशेषः । शिष्टंप्रसिद्धम् । यदि त्रिपुरुषाभुक्तिः प्रमाणंकस्तर्हि ॥ यदुक्तंपश्यतो बुवतो भुमेहिनिविश-तिवार्षिकीत्यस्यार्थः केचिदाहुः कियन्तंकालंभुजानस्य सति लेख्यदोषादौ सक्ताभियुक्तादिकतत्वं ऋमाक्षरविलेपाद-सत्यनयाभ्यामधमर्णउच्यते । संदिग्धरूपमपि लेख्यमियता कालेन निश्रीयते । अन्यत्वाद्वर्यत्रैव तामेव भूमिरेकस्य बन्धायापयित तामेव चापरस्यैकस्याऽऽबंप्रमाणपरस्य पाश्चात्यंतत्र सत्यपि प्रामाण्यस्याबत्वे पाश्चात्योविशतिवार्षिको-भोगोबलवानेतत्तत्वमुक्तं येनैव त्वीकृतोबन्धस्तथैवसः आधित्वीकरणासिद्धिरिति वचनात् त्वीकारश्य भूमेर्भौगाभिला-विव तेनेदशें विषये स्वल्पेनापि भोगमिति कालेन बन्धसिद्धिः । एतदेवाभिभेत्योक्तं ॥ विद्यमानेऽपि लिखिते जीवस्वपि हि साक्षिषु ॥ विशेषतः स्थावराणांयन्त मुक्तंन तस्थिर्मिति । विशेषग्रहणंगवाश्वादावभुज्यमानेऽपि यतस्तेनावश्यंभी-ग्यास्तथाहि न विक्रीगृक्काति कीदशोस्याअतोभोगः भूमिस्तु सर्वदा फलमेति भोगलाभमन्तरेण न बन्धत्वसिद्धिः।

तत्रापि कथंचिदुपेक्ष्यमाणस्य तु यच्छतः प्रथमभोगकालएव यदि द्वितीयेनाऽऽधियाहकेण संनिकर्षादिना स्वीकतः स्यादितरेण वाद्य प्रमाणवतादेशविष्रकर्षाःकार्यव्यासङ्गान्नात्वीकतस्तदाविचार्यते नेयतातदसिद्धिः । यदा तु गृहीताधिरे-व समनन्तरंराज्ञा प्रवाजितोभहान्तंव्याधिमाससाद नवास्यान्योर्थरक्षाचिधकतः कश्चिद्दित सचिरेणाप्यागतः सिद्धाविष निरुपियमाणकाले लभतएव स्वीकृतमृष्यन्येन । अन्ये तु भातृणांन्यूनाधिकविभक्तानांपुन्विभागः समीकरणार्थउक्तः सर्विशतिवर्षभ्यऊर्ध्वनास्तीत्येवमर्थामदमाहुः । एतावन्मात्रफटत्वे तत्रैवाभिधानम्चितं सामान्याभिधानंतु प्रकरणोत्क-षंणान्यविषयतामपि ज्ञापयति । अपरे तु खिलीभूता भूमिर्येन क्षेत्री कता तत्र भूमिस्थानोपभोगउक्तः सचेदेतावन्ति वर्पाणि निगृहीतस्तथा सृत्रक्षेत्रयन्त्रैश्वस्वामीभूमित्वेन सच विषयइत्येवमाहुः । इहभवन्तस्त्वाहुयौँ समानदेशौ समानसा-मध्यों समानत्वभावो समानधनौ तत्त्रयोजनावपरस्परसंबन्धिनौ तयोरन्यतरस्येतरेण भुज्यमान्भियन्तमविधसमक्षम्पे-क्षमाणस्यास्यैव स्थावरेषु स्वाम्यं किन्तु त्रिपुरुषभुक्तिविरोधात् । सर्वेणसर्वविरुद्धस्ते स्मातीते न किमपि कल्पनमह्तोये-नास्ति चस्नाम्यं नास्तिचेत् किंचियुज्यते तत९व व्यवस्था युक्ता। यद्यपि सत्वागमकारणानि बहूनि सन्ति दानविऋयब-न्धकारणादीनि तथाप्यनुपलभ्यमानकारणविशेषे विश्वतिवार्षिकभोगेऽनन्तराद्शितविषये बन्धरूपताभ्युपगन्तुं युक्ता चञ्चलं भोग्यंच स्वत्वंवस्त्वपचये तत्प्रत्याहन्तुंलभ्यते तत्र्था त्रिपुरुषाभृक्तिः सर्वस्य स्वमापादयति दानविक्रयसंभावना यावत्येव सा वार्षिकी भविष्यति विंशतिवार्षिकंषु भोगे न किंचिदनुपपन्ना। यत्रोभावप्यागममन्तरेण भोगमात्रबलात्पवृत्ती तत्र पूर्वीभोगश्चिरन्तनोपि विश्वतिवर्षभोग्येन सांप्रतिकेन निरुपाधिना बाध्यते । दण्डपूर्विकयात्रागतइयन्कालोभोगः त्रिपुरुषागतायाभुक्तेर्बाधकइत्यक्तंभवति । भग्नंतद्यवहारणेति व्यवहारग्रहणंधर्मनिवृत्यर्थे तेन यदि कथंचिज्ञानीते तदा जीयेत तदापि त्वनेनीपिभोगज्ञापने प्रमाणनास्ति तेन व्यवहरतीजीयन्ते तद्धभीनास्ति तादशेन भोगनापिहतद्ति तिष्ठःवेतन ॥ १४८ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्रैव विशेषमाह अजडइति । अजडोविकलेन्द्रियः । अपौगण्डोबालः । विषयेतस्य पुनः पुनर्ज्ञानविषये । भग्न विनष्टं पूर्वस्वामिनः । अन्यथातु दशवर्षोध्वमपिन नश्यतीत्यर्थः । व्यवहारेणेति वचनाद्धर्मतः पूर्वस्वा-मिनएवेति केचित् ॥ १४८ ॥
- (३) कुछुकः। जडोर्बुद्धविकलः। न्यूनषोडशवर्षः पोगण्डः। तथा च नारदः बालआषोडशाद्धर्षात्पोगण्डश्यापि शिव्दतः॥ सधनःत्वामी यदि जडः पोगण्डश्य न भवति तदीयदर्शनविषये चतद्धनंभुज्यते तदा स्वामिनोध्यवहारेण नष्टंततोभोक्तुरेवं तद्धनंभवति॥ १४८॥
- (४) राघवानन्दः । जडादेस्तदिष सस्यादिकं न नश्यतीत्याह अजडइति । जडोबुद्धिविकलस्तेन बालोषि गृही-तः सच बालआषाडशाद्वर्षात्पोगण्डश्यापि शब्दितइतिनारदोक्तलक्षणभिन्नोऽपोगण्डः । धनी प्रेक्षतइत्यन्वयः । अस्येदशध-नत्वामिनोविषये दर्शनविषये । भग्नंतघवहारेण धनत्वामिनो व्यवहारेण प्रनष्टमः । तथाहः याज्ञवल्क्यः ॥ पश्यतोऽब्रुवतो-भूमेहानिविधातिवाषिकी ॥ परेण भुज्यमानायाधनस्य दशवाषिकीति ॥ १४८ ॥
- ( ५ ) नन्दनः । उक्तर्थे विशेषमाह अजडश्रेदिति । आधातोपनीता ऽजडः समर्थः । अपोगण्डोऽबालश्रेत् । अस्या-यातुरुपनिधानुर्विषये निवारणयोग्ये देशे यद्भुज्यते तद्भुज्यमानंध्यवहारेण भग्नंपराजितंस्यात् । तस्माद्भोक्ता तद्भनमहित न तु स्वामी एतदुक्तंभवति । अजडादिना सन्तिधौ भोगात्सत्त्वहानिर्भवति नतु जडादीनामिति ॥ १४८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अजडः स्पष्टवाक् बुद्धिविकलोनचेत् अपोगण्डः अपगतः पौगण्डोयस्यसः अपोगण्डः । पौ-

गण्डः दशमाविध । अस्यपूर्वत्वामिनः विषयेसमीपे भुज्यते तद्दस्तु व्यवहारेण भग्नं नष्टं भोक्तातद्धनमहिति॥ १४८॥ आधिः सीमा वालधनंनिक्षेपोपनिधिः स्नियः॥ राजस्वंश्रोचियस्वंच न भोगेन प्रणश्यति॥ १४९॥

# [ यद्विनागममत्यन्तं भुक्तपृर्वे सिभिभवेत् ॥ नतच्छक्यमपाहर्नुक्रमाधिपुरुषागतम् ॥ १ ॥ ]

- (१) मेधातिथिः। आधीयतइत्याधिर्बन्धकद्वयंगोभूहिरण्याद्युच्यते यच्चोत्तमणीद्धनमादीयतउपनिधिः शास्त्रान्तरेणान्तर्हितोन्यासउक्तः यदमद्शितरूपंसचिन्हवस्त्रादिना पिहितंनिक्षिण्यते भीतिभोग्यन्तु युक्तमुपनिधिशब्दवाच्यंतस्य निक्षेपयहणेनैव गृहीतत्वात्। सीमा मर्यादा यामादीनां बहुसाधारण्याद्धि तत्रोपेक्षा संभवति गृहादीनान्तु प्राकारपरिखादिरूपाद्वित्रहस्तपरिमाणरूपा द्वयोः साधारणी याऽन्यतरं कथंचिदुपजीयमाना खल्पन्वाद्धोगस्य किर्याद्वित्रव्यन्तंकालमुपेक्ष्य तत्रापि दानादिसत्वापगमहेतुंसंभावयतः अतस्तत्पुद्याः पौत्रावा रुढ्याँ चिन्हादिना प्रज्ञापितसीमत्वादाच्छिन्दन्त्येव। बाल्धनंदष्टान्तार्थ पोगण्डशब्दस्य द्रशितन्वादित्युक्तम् । स्त्रियोदास्यः भार्यावा। नेतरस्याधनस्यापहारउक्तोधनस्य दशवार्षिकीति। ननु च नेह धनमस्ति यर्तिकचिदिति वस्तुमात्रनिर्देशोयं नैवंधनीति संबन्धेन विषयतेव यर्तिकचिदिति सामान्यशब्दस्य प्रतीयते कएवमाह स्त्रियोधनमिति इत्थंविनियोज्ये द्वव्ये धनशब्दोवर्तते । अथात्मादेव स्त्रीधनात्त्वत्वमात्रोपल-क्षणंधनोपमानेन पुमांसोऽपि भोगेन दासाः त्वीक्रियन्तप्व । राजत्वदेशेश्वराराजानस्तेषांधनं तेहि महाधनत्वादुच्चत्वान्वयंधनमन्विच्छन्तोवरुक्तभेदादिभार्निधनीक्रियन्ते तदूनापेक्षया श्रोत्रियधनाभियुक्तिः॥ १४९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सीमा चिन्हनिर्णीता । बालधनिर्मात पूर्वश्लोकव्यितरेकः । स्त्रियोऽन्यपरिणीतादास्य-श्च । आध्यादिकमबालधनमपि न नश्यतीत्येतदर्थबालधनोक्तिः । प्रणश्यति भोकुः स्त्रं भवति ॥ १४९ ॥
- (३) कुछ्कः। बन्धोयामादिमर्यादा बालधनंनिक्षेपः वासनस्थमनाख्याय समुद्रंयन्निधीयतइति नारदोक्तउप-निधिलक्षणः। दास्यादिश्चियोराजश्रोत्रियधनानि उक्तेन दशवर्षभोगेन न खामिनोनध्यन्ति न भोकुः खत्वंभजंते॥ ॥ १४९॥
- (४) राघवानन्दः । उक्तार्थे मितप्रसवमाहः आधिरिति । आधिर्बन्धकत्वेन स्थापितः । आधिवनिक्षेपादिर्नन-स्यितित्यन्वयः । आधेरवहार्यस्योक्तत्वात् । सीमा चर्तुविधावक्ष्यमाणा । बारुधनं राजरिक्षतातिरिक्तमः । निक्षेपः प्रसि-दः । उपनिधिरत्र समुद्दं यन्तिधीयते तत् । स्त्रियोदास्यादयः । राजस्वं करशुल्कादि । श्रीत्रियस्वं धनभूम्यादिमात्रमः । एषू-त्पन्तं वृद्धिसस्यापत्याद्यपि न नंक्ष्यतीतिभावः ॥ ४९ ॥
- (५) नन्दनः । अस्यापवादमाह आधिस्सीमेति । सीमाक्षेत्रादिः । बालोऽसमर्थः । निक्षेपोऋणार्थं परत्र निहितो-र्थः । स्त्रियोदास्योन भोगेन प्रणस्यित भोगेनभोक्तृत्वनभवतीत्यर्थः । आध्युपनिद्ध्योः स्वामिना प्राप्तव्यकालात्वाचीनभो-गविषयोऽयमपवादोयाद्यः । अन्यथा ॥ आधिश्योपनिधिश्योभौ न कालात्ययमर्हत ॥ इत्यनेन विरोधप्रसङ्गः स्यादिति ॥ १४९॥
  - (६) रामचन्द्रः । स्त्रियः दास्यः ॥ १४९ ॥

**<sup>‡(</sup>g)** 

<sup>\*</sup> रुखा=गूढ (आ आ)

यः स्वामिनाऽननुज्ञातमाधिभुक्के विचक्षणः॥ तेनार्धदिद्वमीक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कतिः॥१५०॥

- (१) मेथातिथिः। उक्तं ॥ न भोक्तव्यंबलादाधिभुञ्जानोवृद्धिमुन्सुजेदिति सर्वस्य हि यहणमुच्यते तत्र निषिद्धोभोन् ग बलादाधिभुञ्जानोवृद्धिमुन्सुजेदिति सर्वहारयत्येव वृद्धिमनभिहितप्रतिषेधनंतस्योपभुज्यमानोभोगेन चाधिर्नश्यित। स्ववर्णालंकारादावर्द्धवृद्धित्यागोऽनेन श्लोकेनोच्यते। यत्तु नवंमहार्धमलङ्करणवस्त्रादिपरिधीयमानंनासितंतत्र न केवलंब्र-द्विहानिर्यावद्धनंननप्टतत्परिपीड्य मूलतः प्रविधातीति महत्तरैर्न्यार्ग्यात्मा। यज्वना तु व्यार्ग्यानयत्र स्वामी व्यवहर्रात अध्यधीनश्च तत्राप्यधीनेन बन्धोदत्तः त्वामिना च दप्टस्तत्र धारणकेन किसिश्चिदवसरेऽप्यधीनः पृष्टः प्रयोजनंम-मानेन बन्धेनारित तत्रोपनिधिन्ययिन तेनानुज्ञातः कालान्तरे भुज्ञानंयदि त्वामी पश्चस्तदनुज्ञातंबन्धंक्षापतवान् सती-दशे विषयेऽर्द्धवृद्धित्यागः तदयुक्तं यत्ररतुत्योध्यवहारः परस्परोपेक्षः त्वामिभृत्ययोः तत्र तत्रान्यतरेणानुज्ञाते नायम-नुज्ञातः प्रयुप्यते। अधर्मतः त्वामिशब्दस्यार्थेत्वत्वमीदिश विषये भवति अन्यथा बन्धंयोददाती सोऽवश्यंत्वाम्येन अध्यधीनस्तु न त्वामी यद्यवंचौरस्तिहि तत्स्यात्त्वामित्वाध्यारोपउपयोगे वाध्यधीने स्वाम्यनुज्ञात्यवहाराष्ट्रस्तव्वतः पूर्वण्वार्थः। स्वामिग्रहणंपादपूरणार्थः। मुङ्केऽविचक्षणङ्ग्यकारः संहितया पश्चिष्ठिविदित्यः यस्याह्यस्ति बुद्धिर्वर्धम्मास्त्योधिकोलाभोवस्तुभोगइति सोविचक्षणः। निष्केति शास्रविचोजनीया स्थितः यदुभौ लाभश्च भोगश्च वृद्धिःस्यान्तेन सा वृद्धिभौक्तव्या निष्कित्वर्था निष्कितिरश्चिति। अधिकिष्यमिमिष्टिकित्वर्या निष्कितिर्याद्विति। अधिकिष्टावित्वर्या निष्कितिराद्या निष्कितिराद्या निष्कित्वराद्विति। अधिकात्वराद्यावेदयभाधिः प्रणश्चिदिति॥ १५०॥ ।
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अननुज्ञातं अनुज्ञांविना नतु बलात् । एतच्च वृद्धेरल्पत्वे बहुत्वे तद्भोगोचितमूल्यदा-नं प्रतिषिद्धाधिभोगे प्रागुक्तम् ॥ १५० ॥
- (३) कुङ्घकः । योवृद्धचादत्तवन्धंलाम्यनुज्ञान्यतिरेकेण मूर्खोनिह्नवेन भुङ्केतेन तस्य भोगस्य संशुद्धचर्थमर्थ-वृद्धिमीकव्या बरुभोगे नतु भोक्तव्ये बरु।दिधभुञ्जाने सति सर्वविद्धित्यागएवोक्तः ॥ १५० ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । अननुमत्याऽऽधिनिह्नवेन भुक्तवतोऽर्धवृद्धित्यागपायिश्वत्तमाह यइति । तेनाविचक्षणेन नर्भोन क्तव्योबलादाधिरित्यत्र निषेधमतिऋम्य बलाद्भोजने सर्वावृद्धिस्त्याज्या अनिह्नवेअननुमत्याऽर्धीमित भेदः ॥ १५० ॥
- (५) नन्दनः। अविचक्षणः वृद्धिहानिमजानन् ॥ १५० ॥ कुसीद्दद्धिर्भुण्यंनात्येति सरुदात्हता ॥ धान्येसदे स्वे वाह्ये नातिकामति पश्चताम् ॥ १५१ ॥
- (१) मेधातिथिः। लाभार्थोधनमयोगः कुशीदंतत्र वृद्धिः अथवा प्रयुज्यमानंत्रयोक्तसंबन्धिधनमेव कुशीदम्। यदायंत्वल्पंदत्वाधिकंपहोष्यामीति धनंदीयते तत्कुशीदंतत्र वृद्धिः सा द्विगुणत्वंनातिकामित तावदुत्तमणेन वृत्ध्यथ्यंभनंदत्तवता ऽधमणांद्रहीतव्यंयावन्मूलधनंद्विगुणपविष्टमः। ननुवृद्धेद्वेंगुण्यंश्रूयते मूलेन सहित्रगुणंप्रामीति नैवंगुणोऽवयवउच्यते सतावद्वयविनमपेक्षते मकृतंच धनं अतः प्रयोगविषयस्य धनस्यानेन प्रकारेण द्वेगुण्यमुक्तंभवित तथा
  च स्मृत्यन्तरं चिरस्थाने हेगुण्यप्रयोगस्य मोच्यआधिः सतदुत्वने प्रविष्टेद्विगुणोधनइति। वृद्धिश्रानेकरूपा कार्षापणेषु
  प्रयुक्तेषु कार्षापणएव वर्द्धते कचित्सन्तिः स्त्रीपश्चनांवेति संतिः कचिदाधिभोगः गोभूम्यादेः तत्रेदंद्वेगुण्यंसरूपवृद्धिवषयंकेचिदाहुः। तत्र हिमुखंवृद्धेहेंगुण्यंप्रतीयते संततौ निवज्ञायते किसङ्कत्यास्यद्वेगुण्यमुतपिरमाणेनोन्मानता
  वेयमतोवेत्यादिनिश्ययेपश्चनांमूल्याद्धमाहर्घत्वंहस्त्यश्वादिषु क्रयविक्रयादौ दश्यतएव महाप्रमाणाद्वि महार्घाभवन्ति ।

ननु भ संतती सारूप्यमस्त्येव गोःसंततीर्गेरिव तत्र भेदोपन्यासीन युक्तोवृद्धिसरूपासंततिश्वेति उच्यते नैकजातीयत्व-मात्रेण .सारूष्यंभवति किन्तुवयः परिमाणादिसाम्येन अतीयुक्तोभेदीपन्यासः । भोगलाभेऽपि कृतोद्देगुण्यप्रतीतिरूप-काणिजनयतु गावः प्रयुज्यन्ते । गोभून्यादिपयोयवसादयोयथा संभवंभुज्यन्ते तत्र कीदशहैगुण्यं समाचारश्य कवि-इश्यते वर्षशतानि भूमिरामूलहिरण्यादाना दुज्यते । पठित च याङ्गवल्क्यः ॥ आधिश्य भुज्यते तावद्यावत्तन्त पदीयतइति । अत्रोच्यते बृद्धिमात्रेश्रूयमाणे हैंगुण्यंकथविशेषेवस्थाप्यते नहि स्तुत्या सामान्यमतिपत्तिर्भवन्तीविना ममाणेन वि-शेषेऽवस्थातुमहंति । यतु संततावनुपपन्नैद्वेगुण्यमिन्यवगमेयत्रः क्रियतां मूलमर्षेण परिनिश्वतवता वृद्धिस्तन्सामा-न्या यतएव तज्जातानांभवति भूमिभांगेऽपि यवसगोधुम।दौ तत्पच्यमानस्यार्थतः शक्यतएव समन्वनिश्चेतुं उपकारवचः नोपि गुणब्दोस्ति कएवंसित समगुणोभवति कउपकारकोभवतीति गम्यते अनेन यावन्मूल्यंगोधान्यविनिमया-दुत्पद्यते तावदेव चेत्ततउत्पन्ना वृद्धिस्तदा भवति समगुणत्वे परिमाणादिसाम्याभावेऽपि यस्तु कचित्समाचाराभवते-व परित्वतः कचिह्नस्णंप्रयुञ्जाने समाचारभंशसंभवे स्मृतयोनियामिकाअर्थवत्यः अश्लीणि मे दर्शनीयानि पादामे सुकुमारतराइति दृष्टवियोगत्वाद्वहृवचनिमित् चारभ्यते असति विषयोगदर्शने पत्याख्यायते उपसर्गपूर्वापर्यप्रयोगिस-क्यर्थमुक्तं नहि कश्चित्रपचतीति प्रयोक्तव्ये पचित भेति प्रयुङ्गइति वचनमपि ॥ आधिस्तु भुज्यते तावद्यावतन्त्रमदीयते ॥ यावद्दानात्तिद्दगुणमपविष्टमित्यपि शक्यते नेतुंस्मृत्यन्तरैकवाक्यत्वाचैतदेव युक्तमध्यवसातुं उपपादितंचैतिनपुणताः न्यत्र । सक्तदाहिता सक्तदित्यनेन व्यवस्थापितोङ्गीकृतः पुनःपुनः प्रयोगर्हात यावत् आधानंस्थापनमुच्यते वचनव्य-वस्थया चनिरूपणस्थापनमेव पुनः प्रयोगस्य हिगुणीभृतेधने आदीयमाने भवति यदादिगुणोहि वृद्ध्यर्थउत्तमणीधमणेश्र तदीयेन धनेन महत्कार्यंकरिष्यन्करणपरिवृत्तिंकरोतीति या प्राक्तनीवृद्धिरियंबाद्यप्रभृतिवर्धतइति तदाद्विगुणभूतमपि पु-नर्वर्धतएव पुरुषान्तरसंचारेण वा यदि द्विगुणीभूतधनिकस्योपयुज्यते तदाऽधमर्णउच्यमानोन्यपुरुषंददतमर्पयति ए-षनइयद्भिरहोभिर्दास्यतीति तत्र स्वहस्तंदीयमानंपुनर्वर्द्धते नचायंदानंप्रति प्रति प्रतिभूः किन्तु निक्षेप्रा दातेव एतत्तु ऋजुना पुरुषान्तरमसंक्रान्तमिति व्याख्यातं अथवा प्रागपि द्वेगुण्याद्यदा बन्धमन्यस्मे मन्यर्पयित दीनारेषु सलाभेषु इत्वेतस्याबन्धस्य एषतु धर्माक्षकोबन्धस्य प्रागृतृद्धीस्थतायां तत्मादहः प्रभृति पुनर्द्धेगुण्यमामो- ति यदा तदीयंबन्धकंतदनुत्त्रयोत्तमर्णेनान्यत्राधाय स्वधनंगृह्यते तदा वर्धतएषपृरुषान्तरसंचारः । उभयत्वाद्विगुणीभूते प्रयोक्ता-धमणंकेन प्रकारेणान्यस्माद्रहणमनुज्ञाप्यते यदि वात्नादन्यदृद्यते प्रहीता देशान्तरंगिमप्यन् कार्यान्तरेण चान्यत्र सं-चारयति ऋजुस्तु तस्पादेवाधमणीदनवीरुते प्रयोगे द्विगुणाधिकांवृद्धिनेच्छति अतआह पुरुषान्तरमसक्तान्तेपुनः क्रिया श्योजनंच वक्ष्यामः । ये तु व्याचक्षते या वृद्धिरुर्पाचता सांवत्सरी युगपत्सर्वे वा नीयन्ते तत्रायंविधिः या पुनः शामरानापि सर्वा न दीयते तत्र द्विगुणादिधकपहणमपि तेषांन शब्दोयथार्थीनाप्याहितइति । सांवत्सरीतावदुप-चिता याह्माद्वितीयसंवत्सरे पुनरानयनमस्त्येवेति न क्विंद्वेगुण्यनियमः स्यात् । अथ योद्विगुणीभूतंसलाभंधनमानयति तत्राधिकनिषेधस्तु प्राग्द्वेगुण्यावृद्धिमात्रदायसमर्थोवृद्धिददाति मूलंतस्यापरिमितयहणमिति एतदपि न किंचित् । यः संवहति तस्यानुधहोन्याय्यीनाधिकपहणं यस्तु राजा ह्रिगुणीभूतमपि कर्थाचदाप्यते तस्याधिकमोक्षइत्येतदन्याय्यं नचाहितेन्यस्य शब्दस्यायमर्थः । अप्याहतैतिपाग्रान्तरंतथापि सकच्छब्दोन निश्चितार्थौन्यायानुपरित्यकः स्वरुतश्च पाढःस्यान्न मानवी स्पृतिरित्युक्तैव व्यवस्था म्याम्या धान्यादिषु पञ्चतांपञ्चगुणतांनात्येति । स्पृत्यम्तरे धान्ये चतु-र्गुणोक्ता ॥ हिरण्यवस्त्रधान्यानांवृद्धिद्विचतुर्गुणेति तत्र व्यवस्था यदि दरिद्वभूतः प्रयोक्ता यहीता च महाधनसंपन्न-

स्तेन धान्येन महान्तमर्थकतवांस्तदा पञ्चगुणान्यथा चतुर्गुणा सा च फलंवार्ष धान्यस्य पृथगुपादानात् । मालव-कउदीच्येषुर्णाविषयः प्रसिद्धः । वाह्योगर्द्भोष्ट्रचलीवर्दादिः ॥ १५१ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । कुसीदबृद्धः कुसीदपृदं वाणिज्यवृद्धिव्यवच्छेदार्थम् । सरुदाहिता मूल्ययहणकाल याद्या वृद्धः । यातु मत्यहमितमासयाद्या वृद्धिः सा वृद्धिर्यहणानन्तरंपुनःपुनराधोयतद्दित न सरुदाहिता । तथा यत्र सवृद्धिकमेव मूल्प्यनं मूल्तया स्थाप्यते सोप्येविमित्येतद्गुभयंद्वेगुण्यमित्येव । धान्यद्दित एषु पञ्चगुणपर्यन्तं याति नतु ततोधिकम् । सदं सस्ये नालिकेरादौ । लवः श्राह्माद्यस्रं ऊर्णेति किचित् । वाह्मे वाहनीये वृषादौ । एतत्त्वया भोक्तव्यं भोगनिमित्तंचैतावदेतावता कालेन वर्धतद्दित प्रयुक्ते । अशोतिभागवृद्धितोपि यदि सौहार्दादिना न्यूनापि वृव् द्धिः स्थापिता सा ॥ १५१ ॥
- (३) कुङ्कृकः । वृद्ध्याधनमयोगः कुसीदं तत्र या वृद्धिः सरुदृहीता सा द्वैगुण्यंनातिक्रमित मूलवृद्धिर्द्दगुणै-व भवति मतिदिनमतिमासादियास्रोति तात्पयम् । धान्ये पुनवृद्ध्यादिः मयुक्ते । सदे वृक्षफलेलूयतइति लवः ऊर्णा-लोम तिसन्वाहनीयेचबलीवदीदीमयुक्तेचिरेणापिकालेनमूलधान्यादिनासहपञ्चगुणतांनातिकामेदिति ॥ १५१ ॥
- (४) राघवानन्दः । कौसीदींवृद्धिमित्युक्तं सा मूलेनसह द्वेगुण्यं नात्येतीत्याह कुसीदेतिद्वाभ्याम् । कुसीदवृद्धिः कुसीदेलभ्यमुच्यतइति । सकदात्वता प्रतिमासमयाद्यासतीसक्रदेकदा मूल्येनसह गृह्ममाणा द्वेगुण्यं नात्येतीत्यन्वयः । ततोधिकेसत्यिप मूलेन सह द्विगुणादूर्ध्वन प्राप्यतइति । प्रतिमासग्रहणंतु वर्णक्रमेण द्विकादिकमेवेतिभावः । धान्यादिचतुर्ष् विशेषमाह धान्यदति । सदे वृक्षफले । लवे छेदनयोग्ये फर्णादिलोम्नि वाह्मे वहनीये उक्षादौ बहुकालेपि मूल्यधान्यादिना सह पञ्चगुणतांनातिवर्तते ॥ १५१ ॥
- (५) नन्दनः । द्रव्यविशेषे वृद्धिनियममाह कुसीदवृद्धिरित वृद्धिकालमहत्वेऽपि द्वैगुण्यंमूल्यद्वैगुण्यंनात्येतिकु-सीदं द्वैगुण्यात्परंवृद्ध्या न वर्धते धान्येमाषमुद्रादौ सदेतद्वयितिरिक्ते रूषिफले दक्ष्वादौ यवबीहिशाल्यादौ तथाचोक्तं ॥ ब्रो-हिशाल्यादिकंधान्यंश्रूयते च लवन्तुतिदिति ॥ लवंक्षुमादिकिमितिकेचित् । वाह्ये बलीवर्दादौ । पञ्चतांपाञ्चगुण्यं पारिशेष्या-दितरेषुद्वेगुण्यमवगन्तव्यम । सरूदाव्दतेति विशेषणाद्विरोधनद्वेगुण्यात्ययानुक्का गम्यते ॥ १५१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । कुसीदवृद्धिः द्विगुणा न अत्येति नातिऋामति । कुसीदवृद्धिजीविका द्रव्यंतुद्विगुणंस्मृतिम-तिवाक्यात् । सकत् आत्वतामूलप्रहणकाले गृह्याधान्ये पश्चतांनातिऋामति । शदोवृक्षमूलकलादि पश्चतांपश्चगुणतां नातिऋामति नातिऋामेत् । लवे चामरादौ पश्चतां नातिऋामति । बाह्य वाह्नीये बलीवदांदौ पश्चतां नातिऋामति । योगी ॥ वस्त्रधान्यहिरण्यानांचतुस्त्रिद्विगुणाःस्मृताः ॥ १५१ ॥

#### कतानुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिध्यति ॥ कुसीदपथमाइस्तंपञ्जकंशतमईति ॥ १५२ ॥

(१) मधातिथिः । अनुसरन्त्यनुधावन्त्यनुवर्तन्ते सर्वएवार्थाएतिमत्यनुसारः शास्त्रोदितः समाचारः सच विवि-धोऽशीतिभागादिः पञ्चकशतपर्यन्तस्तस्माद्धिका बृद्धिः कता यावत्तथाधमणेनोत्तमणंस्य न सिध्यति कृतोव्यितिरिक्ता यतः शास्त्रबाह्मेत्यर्थः । अर्थवादान्तरमाह कुसीदपथमाहुस्तिमिति कुपुरुषायत्र सीदिन्त कुशीदंधभैण तद्धनिनोलक्ष्यन्ते कुशीदीनामयंपन्था मार्गोव्यवहारोन साधूनामिति निन्दा यस्यावश्यमधिका कर्तव्या महद्धिकार्यमयंमदीयेन धनेन साध-यतीति बुद्ध्या तदा वर्णविभागमनपेक्ष्यंपञ्चकंशतंयद्दीतुमद्दिति लिन्सेद्यं इदमुच्यते पाठान्तरंकतानुसारादिधकेति यस्याकिचनस्य सतः खल्या कता तेनैव धनेनान्यथा वा महार्थतांनाप्तरतस्यानुसारादधिका क्रियमाणा न सिध्यति यः परंपञ्चकशतमहीति ॥१५२॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । कतादनुसारात् तदनुसरात् अधिका शास्त्रीयन्वेषि न सिध्यति । एवमशीतिभागाधि-कवृद्धिनियमेनऋणंगृह्यतेतदाशीतिभागादेः शास्त्रीया । आर्ततया तदिषकं शताद्यत्पञ्चकयहणं शूद्रउक्तं तच्चतुर्षु वर्णे-षु याह्मम । नतु ततोव्यतिरिक्ता विशेषेणातिरिक्ता कतत्वमात्रेण सिध्यति । एतच्च कुसीदपथंत्रदिजोविवत्माहिरत्रेव वृद्धिकतोदोषदृत्यर्थः ॥ १५२ ॥
- (३) कुछूकः । कतानुसारादितिकतायावृद्धिर्द्दिकंत्रिकमिति शास्त्रेण वर्णक्रमेणोक्ता तस्याः शास्त्रानुसारादियका व्यतिरिक्ता कता अतोन्या वृद्धिरकतित्यर्थः । किंतु कताऽपि वृद्धिः वर्णक्रमेण द्विकत्रिकशर्तादिरूपैर्या मासे याद्या । तथा च विष्णुः वृद्धिद्युरकताऽपि वत्सरातिक्रमेयथाभिहिता वर्णक्रमेण द्विकत्रिकारिनंत्यर्थः । किंत्वकतवृद्धाविप विशेषान्तरमाह कुत्सितात्यसरत्ययंपन्थाइति कुसीदपथः अयमधमणीयच्छूद्रविषयोक्तंपञ्चकंशतंद्विजातेरिप गृद्धातीत्येवंकुत्सितः पन्थाः पूर्वोक्ताद्धम्यवृद्धिकरादपक्षष्टइत्येवंमन्वादयआहुः । इयंचाकता वृद्धिरुद्धारविषये याचनादूर्ध्वबोद्धव्या । तद्दाह कात्यायनः ॥ प्रीतिदत्तंन वर्धेत यावन्न प्रतियाचित्तमः । याच्यमानंनदत्तंचेद्वर्धते पञ्चकंशतमः ॥ ॥ १५२॥
- (४) राघवान-दः। किंच वृध्येतमपि कतानुसारादिति । अधिकाऽधिकत्वेन व्यतिरिक्ता या सा निसध्यती-त्यन्वयः। मयैतद्यमित्येवस्त्रीकृतंसिध्यतीत्यर्थः। अथवा अधिका बलात्कारेण द्विकादेकाधिकत्वेन कृतापि अतएव शास्त्रप्रतिपाद्यत्वेन व्यतिरिक्ता शास्त्रतोन सिध्यति । शुद्रे पश्चगुणं यहुभ्यमुक्तं तत्सवेषामिधिकसंख्याव्यवच्छेदार्थिमित्याह कुसीदपथमिति। कुत्सितात शूद्धादधमणात सीदित प्रसर्त्ययंपन्थाइति तम् । अतीविनकृशोहितां वृद्धिददातीति। शतपणंपति पश्चपणान् दद्यादित्यर्थः। अकृतापि वृद्धिरस्ति। तथाचिवण्णुः। तृद्धिदद्युरकृतामपि । वर्णानुक्रमेणोद्धार्थविषयेयं याचनादूर्ध्वमः। तथाच कात्ययनः ॥ प्रीतिदत्तं न वर्धेत यावन्तप्रतियाचितमः। याच्यमानं न दत्तेचेद्धधतपञ्च-कंशतिमिति॥ प्रीतिदत्तं परितोषाद्यर्थे दत्तं न वर्धते लभ्यनयावद्यपाचितमः। नदत्तंचेच्छतंप्रति पञ्चकंवर्धतइति कात्या-यनवचनार्थः। १५२॥
- (५) **नन्द्रनः** । लोकेन कतानुसारात् । परिमाणादिधका शास्त्रोक्तादिधका च कुसीदवृद्धिरुभयानुमतेत्येतावता न सिध्यति तथाह्रि यत्पञ्चकः शतमर्हति तदेव कुसीदमर्हतीति तथाहुराचार्म्याः । अनाधिकं अत्रापि पूर्ववत्कन्प्रत्य-यः ॥ १५२ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** अनुसारात् कतवृद्ध्यनुसारात् कतावृद्धिः अधिका व्यतिरिक्ता पश्चकोनरशतातिरिक्ता न सि-भ्यति ॥ १५२॥

नातिसांवत्सरींटद्भिन चार्ट्यापुनईरेत् 🛭 चक्कटद्भिः कालटद्भिः कारिता कायिका च या॥१५३॥

<sup>(\*)</sup> बृद्धि=वृद्धि द्विजातेरप्या (न, श)

<sup>(</sup> १५३ ) नचादष्टांपुनर्हरेत् = नाभीष्टांतुपुनर्हरेत् ( ख ) = नचादिष्टांविनिर्हरेत् ( क )

- (१) मेधातिथिः । संवत्सरे भवा सांवत्सरी अतिकान्ता सांवत्सरी भवप्रत्ययार्थः सामर्थ्यादन्तर्भूतः अथवा से वन्सरमितकान्ता अतिसंवन्सरेति प्राप्ते वृद्धीकारौ छन्दस्तुल्यन्वात्कर्तव्यौ येषांवृद्धिरनन्तरप्रकान्तपञ्चकंशतंसर्ववर्णवि-षया सा संवत्सरंयावद्वहीतव्या नातीते संवत्सरे अथवा यावत्संवत्सरंसंवत्सरोवर्णः न यावद्वद्धिर्न मार्गणी अधमर्णेनापि-संवन्सरादृर्ध्वनविलंबितव्यं विनिर्हरेद्विनिष्कष्य खधनादारभ्योपनयेदित्यर्थः अर्वागपि संवत्सराचा दीयते साप्यतिका-न्तसंवन्सरेव । अथवा मासादारभ्य संवन्सरस्य यावद्दृद्धिः परिमाणतोनिरुपितव्या मासेन यद्द्वते संवन्सरेण वेन्येवंत्रत योगः कर्तव्यानत् संवत्सरहृयस्य लाभार्था कदाचिच्चिरकालंपाहयति किमे कतिपया मासिकेन लाभेन यदि हे वर्षे त-तीथिकंवागृण्हासि तद्रहणे एषा वेयता कालेन वृद्धिस्तत्रार्वाचीनमपि दददधमणे द्विसांवत्सरीयथा कालकतांतदा दाप्ये-त एकांवृद्धिमनादेयांनदद्यान्नापि दापयेदिति । यथामासिकीवृद्धिः प्रथमे मासि द्वितीयएवान्हि शोधयन्दाप्यते तथा-यदैवमभ्यपैति संवत्सरेणयद्वर्धतइति तदा तथैव दाप्यते नतु तद्धिककालकता । न चारद्यांविनिर्हरेत् शास्त्रे यामर्प्टांद-शैकादशिकाद्यापञ्चकादिधका न तांगृङ्कीयात व्यतिरिक्ता न सिध्यतीत्यस्यैवायमनुवादइति केचित् । इदन्तु युक्तमदृष्टा-मनुपचितामित्यर्थः । यावदृङ्गभिर्मासैर्न सहतीभूता तावन्नगृह्मा दिवसवृद्धिर्मासवृद्धिः । ननु च मासस्य वृद्धिर्गृण्हीयादित्यु-कंपरिमाणंमासिकंतंद्वदेर्नतु यहणंचऋवृद्धिः कायिकान्वयानामि निविनिर्हरेदित्यनुषद्भः । नैवादधाद्यस्या धमर्णस्य प्र-तिषेधस्तथापि सामर्थ्यादु त्तमर्णस्यैव दृष्टव्योधमर्णोद्यार्तः किंन करोति अथवाविनिर्हारोयहणमेव तेनोत्तमर्णस्यैव शाब्दः प्रतिषेधः ननु च द्विकादिवृद्धिविधानाः चऋवृध्यादीनांशिप्तरेव नास्ति । किंपतिषेधानुषद्गेण उच्यते अप्राप्तः प्रतिषेधः पाक्षिकींबृद्धिमन्मापयति यथाऽऽधानेन ब्रह्मसामाभिगायेदित्यविहितंसामगानंप्रतिषेधेनास्तोति ज्ञापयति तनैताअपि प्रतिषेधद्वारेणाभ्यनुज्ञायन्ते । केषाश्चिद्गनव्यवहारिणांचऋवृद्ध्यादयोपि भवन्ति तेन स्थलपथवारिपः थिकावणिजोयथोक्तं ॥ कान्तरगास्तु दशकंसामुद्राविशकंशतं । दस्र्वी ख्कृतांवृद्धिसर्वे सर्वा स्तु जातिष्विति ॥ कान्ता-रगादीनामेव स्वरूतासर्वजातिविषयासाधारणीवृद्धिर्नत्वन्येषांचऋवृद्धिः स्मृत्यन्तरे पिठता वृद्धेर्वृद्धिश्वऋवृद्धिः। अन्ये-त् चक्रवद्यानगच्च्यादि तद्दृद्धिश्ववृद्धिः तेषांयासम्बद्धाः चक्रवर्तते तत्रैव वृद्धिः यदा तु नदीसंतारे महति नावापयाणं-तदा नास्ति वृद्धिरेवमन्येषामपि बलीवद्दीदिवासपयोक्तणामीदशी वृद्धिश्वऋवृद्धिरुच्यते । कालवृद्धिः प्रतिमासन्त् कालि-का । मासपहणम्पलक्षणार्थयाऽनुपचिता वृद्धिदिवसे दिवसे गृह्यते मासि मासि वा यस्याः कालीन पतीक्ष्यते अथ चैतः लिन्काले यदि ददासि तदाहिगुणीभवति धनिनत्येकरूपा कालवृद्धिः कारिता इत्थंकतां यावतीं वा परस्परोपकारापे-क्षयोत्तमर्णाऽधमणींकुरुतः एषापि दिग्वणिजामेव । अन्येषातु व्यतिरिक्ता न सिध्यतीत्युक्तपञ्चकंशतमहैतीति हिरण्ये प्रयुक्ते वासांसि वृद्ध्यागृह्मन्ते तत्राधिलक्षणंद्रव्यंसा कारिता यथाभागलाभे न्यासरूपविषये च स्यात् कायिका का-यकर्मणा संशोध्या कायजीविका चैषांऋमेलकाचैवाधिकादीनाम ॥ १५३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। अथ व्यवहारसिद्धाअण्यधर्महेतुतयाऽकर्तव्यावृद्धीराह् नातिसंवत्सरीमिति। अतिसांवन्त्सरीं संवत्सरमात्रणातिकान्तामितिशयितांद्विगुणतांगतामः। तथा नादृष्टां सांहत्येन दर्शनायोग्यां प्रत्यह्याद्यां विन्तिहेरेत् गृद्धीयात्। तथा चक्रवृद्धिः वृद्धरिपवृद्धिस्तांन गृद्धीयात्। काछवृद्धिः प्रतिमासं प्रदेया। कारिता द्विगुणान्दूर्थ्वं वृद्धिरशास्त्रीयत्वेपि तद्र्ध्वंपि मूल्यवर्धतद्दि ऋणिकेनार्थितया कृता । कायिका यावन्त मूलम्प्यंते तावन्त्कायेन करार्थं कार्यमिति । केचित्तु प्रथामान्तत्वादस्य पूर्वेणानन्ययात्कर्तव्यमित्यस्यार्थस्यार्थद्वयाद्वः। तत्तुच्छन्त्र। यच्छव्देनयेति पूर्वप्रकान्तप्रक्रियानुकर्णार्थेनत्वपास्तमः॥ १५३॥

- (३) कुझूकः । ममैकिसिन्मासि मासद्दये मासत्रये वागते तस्य वृद्धिविगणय्येकदा दातव्येत्येवविधनियमपूर्वकद्वदियहणमुत्तमणः संवत्सरपर्यन्तंकुर्यात् । नातिकान्ते संवत्सरे नियमस्य वृद्धिगृह्णीयात् नच शास्त्राद्दद्दामुक्ताधम्य
  दिकित्रकशताद्यधिकांगृह्णीयात् । अधर्मत्वनोधनार्थोनिषेधः चक्रवृद्ध्यादिचतुष्ट्यींचाशास्त्रीयांन गृह्णीयात् । तासांस्क्रमा
  ह वृहस्पितः ॥ कायिका कायसंयुक्ता मासपाद्या च कालिका । वृद्धेवृद्धिश्वक्रवृद्धिः कारिता ऋणिना कर्तां । त
  त्र चक्रवृद्धिः स्वरूपेणैव गहिता कलावृद्धिस्तु द्विगुणाधिकप्रहणेन कायिकाचातिवाहदोहादिनाकारिता ऋणिकेन या
  ऽनापत्कालएवोत्तमर्णपीडयाकता । चतस्रोपिवृद्धीरशास्त्रीया न गृह्णीयात् । तथा च वृहस्पितः ॥ भागोयद्विगुणादूर्ण्वच कवृद्धिश्व गृह्यते । पूर्णे च सोदयंपश्चाहार्धुष्यंतद्विगहितम् ॥ कात्यायनः ॥ ऋणिकेन कता वृद्धिरिधका संग्रकिपता ।
  आपत्कालकता नित्यंदातव्या कारिता तथा ॥ अन्यथा कारिता वृद्धिनं दातव्या कथंचन ॥ १५३ ॥
- (४) राघवानन्यः। किंच त्वयेकिस्निमासि एवंद्यं द्वितीये तृतीयचे तस्य वृद्धिविगणम्य एकदा दात्रव्येत्येवं-विधिनयमपूर्वकमुत्तमणःसंवत्सरपर्यन्तंगृद्धीयात् अतीते संवत्सरे यां संगृद्धीयात्साऽतिसंवत्सरी ताम् । तथा अदृष्टां शास्त्रतः पश्चकायितिरिक्ताम चक्रवृद्धयादिचतुष्टयमि न पाद्मित्याह नहरेत् नगक्कोयात् । वृहस्पित्स्तांलक्षयितस् ॥ कायिका कायसंगुक्तामासयाद्माचकालिका । वृद्धेवृद्धिश्वक्रवृद्धः कारिता ऋणिनाकतित ॥ चक्रवृद्धिःख्रद्भेणैव गर्हि-ता । कालवृद्धिस्तु द्विगुणाधिका संवत्सरान्ते द्विकादिकामित्युक्तेः नातिसंवत्सरीमितियहणेनाऽशास्त्रीया । कायिकाच वा-हदोहादिना । कारिकातु कालेउत्तमणेन पीडया कता अशास्त्रीयाएताअपि न पाद्माइत्यभ्याहारः । तथाच वृहस्पितः ॥ भागोयद्विगुणादूर्व्वचक्रवृद्धिश्वगृद्धते । पूर्णेच सोदयंपश्चाद्दार्थुच्यंतद्दिगाईतिमिति ॥ पूर्णे ऋणतुल्ये सित सोदयं ततोधिक-लभ्यंगृद्धतेयत्तद्दिगाईतिमित्यच्यः । कात्यायनोपि ॥ धनिकेनतु या वृद्धिरिकामं प्रकल्पिता । आपत्काले कता नित्यं दातव्या कारितातु सा ॥ अन्यथा कारिता वृद्धिनं दातव्या कथंचन ॥ अधिकामंत्वेच्य्या । अन्यथा अनापत्का-ले ॥ १५३॥
- (५) नन्यनः । संवत्सरादूर्ध्वभवांवृद्धि लोकशास्त्रयोर्दष्टंचऋवृद्ध्यादयोवृद्धयस्ताश्च न हरेन्नगृह्णीत । चऋवृ-द्यादयोवृहस्पतिना व्याख्याताः ॥ कायिका कर्मसंशोद्ध्या मासपाद्मा च कालिका । वृद्धेवृद्धिश्वऋवृद्धिः कारिका ऋ-णिना कृतिति ॥ १५३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अतिसांवत्सरीं वृद्धिन हरेत् न गृह्धीयात् च पुनः अभीष्टांवृद्धि न हरेत् न गृह्धीयात् च पुनः मा वृद्धरिप वृद्धिः चऋवृद्धिः प्रतिमासं देया । कारिता द्विगुणेन मूल्यमिति कारिता च पुनः कायिका कायमूल्यमिति योगीश्वरः ॥ वृद्धिवृद्धिश्वऋवृद्धिः प्रतिमासंतु कालिका । दच्छाकता कारितास्यात्कायिका कायकर्मणि इति ॥ १५३ ॥ ऋणंदातुमशक्तोयः कर्तुमिच्छेरपुनः कियाम् ॥ सदत्वा निर्जितांद्यद्धिकरणंपरिवर्तयेत् ॥ १५४ ॥
- (१) मधातिथिः । वृद्धिद्वेगुणीभूतमृणंधनपरिश्रयाद्द्यातुमशक्तोयः सपुनः क्रियांकारियतव्यः करणंछेष्यसाक्ष्या-दिपरिवर्तियतव्यः वृद्धितु द्यात् निर्जितो यावतीगणनया भवतीत्यर्थः द्विगुणादिधकंनयाद्द्यमिति यदुक्तंतस्यायमप-वादोजयोद्धयंभयोगदित कुतः पुनः द्वेगुण्यापवादार्थता यावता नेह किचिदीदशंवचनमस्ति वृद्धिसहितंषनंवर्दते मूलधनंवा केवलंपुनः क्रियाश्रूयते सा च करणंपरिवर्तयेदिति व्याख्यान्तरेण व्याख्याता यदि नवर्षतेकिमर्थर्तीद्

करणपरिवर्तनं उच्यते शान्तलाभे धनेऽदीयमाने यागस्यादिसंभावना साक्षिणश्च दीर्घे गच्छित काले विस्तरेयुर्यथो-कं ॥ यत्र कायोभवेधेन कतेपक्षाद्शाब्दिकी । विवादस्तत्र नैकःस्यात्साहसेषु विशेषतः ॥ तथा दशवर्षोपेक्षितपृणमसा-ध्यमिति । तथा च पूर्वे स्म ब्याचक्षते । अयंच राज्ञउपदेशः पीडितस्यानुयहः ॥ १५४॥

- (२) सर्वज्ञानारायणः । ऋणं समूलांबृद्धिमः । पुनःऋियां कलांदत्वा मूलस्य पुनर्वृद्धिनियममः । निर्जितां ताव-त्कालेन संचितामः । करणं यत्र साक्ष्यादिव्यवस्थां परिवर्तयेत् पुनःकुर्यात् ॥ १५४ ॥
- (३) कुद्भूकः । योऽधमणीधनदानासामर्थ्यात्पुनर्छेख्यादिक्रियांकर्त्तुनिष्छित्सिनिर्जितामुत्तमर्णः सत्यतया आत्मसा-त्कृतांबृद्धिकृत्वा करणंलेख्यंपुनः कुर्यात् ॥ १५४ ॥
- (४) राघवानन्दः । ऋणादतेजीविनुमसमर्थः पूर्वोत्तमणादिणान्तरं लिप्सुरेवंकुर्यादित्याहः ऋणमिति । पुनः ऋियां ऋ-णान्तरम् निर्जितां मासिमासि लभ्यत्वेनानीतामुत्तमर्णप्राप्यां तांसंपूर्णादत्वा करणं ऋयते लिख्यते ऋणमत्रेति पत्रान्तरं-कुर्यादित्यर्थः ॥ १५४ ॥
- (५) नन्द्रनः । पुनःक्रियां ऋणस्यपुनः खीकरणिक्रयां । निर्जितामुत्तमर्णेन निर्जितामधमर्णेनतदानीदातव्यमिति-यावत् । करणंमूल्यमात्रस्य ऋणस्यखीकरणं । परिवर्तयेत् अस्यां करणपरिवृत्ती यावतीसंभवेद्दिक्तावतीदातुमर्हति ॥ १५४॥
- (६) रामचन्द्रः । सः निर्जितां तत्कालसञ्चितां कृतांवृद्धि दत्वा यदम्यत् करणं यत्रसाधनं परिवर्जयेत् । अन्य-त्कारयेदित्यर्थः ॥ १५४ ॥

### अदर्शयित्वा तत्रेव हिरण्यंपरिवर्तयेत् ॥ यावती संभवेद्दृद्धिस्तावतीदातुमईति ॥ १ ५५ ॥

- (१) मिधातिथिः। अदर्शयित्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यं अदत्वा निर्धनत्वाहृद्धिहिरण्यंतत्रैव पुनः करणंपरिवर्त-येत् साक्षिसमक्षमेवंत्रूयादेतावन्मुलमस्मे धारयामि । एतावतीच वृद्धिगित यत्रैवारोपयेत् यावत्संवत्सरावृद्धिरिति ताव-ह्याचक्षते पुनः करणे वृद्धिसहितमूलीभूतेलधीयसीवृद्धिः कर्तथ्या यावत्या वृद्ध्यानातिपीद्ध्यते या प्रागासीत्तेतान्यूनेत्यर्थः। यज्वासहायनारदीनांतु मते काकिणीमात्रमपि शक्तः करणपरिवृत्तिकाले दापयितव्यः येन साक्षिशक्तश्रवणमात्रे साक्षित्वं-वृद्धिददाति तत्समक्षमधमणीर्थसंबन्धोपि प्रत्यक्षीभवति यतः श्रवणाश्रवणे च कृताभविष्यन्ति तत्रिक्षत्तंतिहति धने दश-वर्षेक्षितमित्यादिष्यनश्वरोभविष्यति ॥ १५५ ॥
- (२) सर्वज्ञनाशयणः । एतत्स्फोरयति अदर्शयित्वेति । मूलभूतंहिरण्यंधनिके अदर्शयित्वा अदन्वा क्रियांपरिवर्त-तदाच यावती संभवेत्तावता कालेन वृद्धितामैव दातुमहित नतु मूलस्य पुनःस्थापनार्थमधिकं तेन देयमित्यर्थः ॥ १५५॥
- (३) कुझूकः । यदि दैवगन्या वृद्धिहरण्यमपि समये दातुंन शक्रोति तदातदृहीत्वैव तत्रैव पुनः क्रियमाणे छे-ख्यादौ वृद्धिहरण्यादिशेषमारीपयेत् । यत्प्रमाणंचक्रवृद्धिधनंतदानीसंभवति तद्दातुमहीति ॥ १५५॥
- (४) राघ्यवाणम्दः । उत्तमणंत्रत्युक्तलभ्यानासमर्थस्य लभ्यं पूर्वपत्रोपरि वर्धयेदित्याहः अदर्शयित्वेति । अदर्श-यित्वा आदौ लेख्यमदत्वाछेदनादिभयात् । तत्रैव लेख्ये हिरण्यं बृद्धिधनं दत्ताविशष्टं परिवर्तयेत्समारोपयेत् । अतएवाह् यावतीन्यादि ॥ १५५ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । वृद्धेर्वृद्धिरितिनवक्तस्यमित्यर्थः ॥ ५५॥

(६) रामचन्द्रः । तत्रैव हिरण्यमदर्शयित्वा अदत्वा परिवर्तयेत् । तिक्कियामितिशेषः । यावती वृद्धिः संभवेत्तावतीं-वृद्धि अधमणः दातुमहिति ॥ १९५५ ॥

# चकर्दाद्वसमारुढोदेशकालव्यवस्थितः॥अतिकामन्देशकालौ न तत्फलमवामुयात्॥ १५६॥

- (१) मेधातिथिः। वाराणसीयास्यामि तदीयं पुण्यंमे भाण्डंच हेतुरेषा च ते वृद्धिरिति तत्र यदि कान्तारनः दोसंतरणराष्ट्रीयप्रवादिना तदेशंन गतस्ततोऽवींग्देशान्कियता टाभेन प्रवृत्या व्यावृत्तस्तदा यथा निरूपिता वृद्धिर्न दा-प्यते यतस्तदंशंयावद्वहतांया वृद्धिरमामानांसा कथंस्यात् दीर्घमध्वानंवहतांयुग्यानामहान्क्केशः स्वामिनभ तावन्तं-कालंकतेववृद्धियुग्योपकारः शीघंतु प्रति निवृत्तानांस्वामिनः पुनरन्यत्रापकारणंसपद्यतएव एषएवातिक्रमः एवंकालाति-क्रमोमासमेव हन्तुंबलीवर्द्धाइयती तव वृद्धिरिति तत्र यदि पक्षात्प्रत्येति तत्र चक्रवृद्धिमधमणःसमारुढः प्रतिपन्नोङ्गो-क्रतवानितियावत्। तस्यां वृद्धीदेशकाली व्यवस्थिती यत्तया पूर्वीकेन प्रकारेण देशविशेषंकालविशेषंवा न निर्वि-शेषणमेव कृतवान् सएवंविधोधर्मस्तौ देशकाली अतिक्रमोनमामुयात्तरुकंवृध्याख्यंनामुयान्तभजेत नाद्यादित्यर्थः॥१५६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। यदि चऋवृद्धिः कार्या तदा मयात्र देशेऽत्रकाले शोधनीयेति यत्र व्यवस्था कता स-यदि ततोष्यत्रान्यदा च याचते तदा चऋवृद्धिनं लभ्यते अपितु अशीतिभागादिर्धम्यैवेत्यर्थः। तत्फलं चऋवृद्धिलाभम्र ॥ १५६॥
- (३) कुद्धृकः । चऋवृद्धिशब्देनात्र चऋवच्छकटादिभरहूपा वृद्धिरिभमताः। चऋवृद्धिमाश्रितउत्तमणीदेशकाल व्यस्थितः यदि वाराणसीपर्यन्तंलवणादिशकटेन वहामि तदा ममेदंयद्धनंदातव्यमिति वेतनरूपदेशव्यवस्थितिः । यदि मासंयावद्वहामि तदा मासंयद्धनंदातव्यमितिकाल व्यवस्थितिः । एवमभ्युपगतदेशकालनियमस्थौ देशकालौ देवादपूरयन्-शकटादिना वहाँ स्थानरूपफलंसकलंनप्रामोत्यपि तु॥ १५६॥
- (४) राघवानन्दः । वृद्धिगसंगेन देशकालमर्यादया नियमिता या श्वतिःतदपूरणेन सर्वानामोतीत्याह चऋवृद्धि-मिति । चऋवृद्धियुक्कटेन वहनीयत्वात्कायिकावृद्धिसदशत्वाच चऋपदं बलीवदादेरुपलक्षणम् । देशकालम्यविस्थत-इति वाराणसीपर्यन्तंतवेतत्पूगादि शकटेन वहामि यदि तदा ममैतद्धनंश्वतिरुपंदेयमिति देशम्यविस्थितिः यदि मासं प्राप-यामि तदा ममैतद्धनंदातन्यंइति कालन्यविस्थितिरेवंसमयारुडीवाहकोदेशकालावितकामन्तपूरयन् तत्फलं संपूर्णाश्वरिमा-मोति किंतु तन्तिपुणैर्व्यविस्थितामेवशामोतीति भावः ॥ १५६॥
- (६) रामचन्द्रः । देशकालभ्यवस्थितः अस्मिन् देशे अस्मिन्कालेस्थितः सन् चक्रवृद्धि समारुद्धः दातुमुचनः अधमर्णः देशकाली अतिकमन् तंकालंतदेशंअतिकामन् पहीतुंनायाति मर्यादानन्तरं धनं धनिकः आमुधात् ॥ १५६॥

# समुद्रयानकुशलादेशकालार्थदर्शिनः॥ स्थापयन्ति तु यांदर्दिसा तन्नाधिगमंत्रति॥ १५७॥

(१) मेघातिथिः कितत्र नैवास्ति वृद्धिरथवा पश्चकंशततेनेत्याह समुद्रयानग्रहणंपात्रोपलक्षणार्थं स्यूलपिक्ष-कावारिपियकास्य विणकोयांवृद्धिस्थापयित्त सा तत्राधिगमनंप्रति निश्चयंप्रति सेव निश्चेत्व्येत्यर्थः । देशकालार्थद्धिः-नोलिन्धदेशस्यानर्थलाभेऽल्पिनयानिति ये पश्चित्त जानते नतु समुद्रयानएव च ये कुशलाः कर्णधारादयः। अन्ये पूर्वश्लोकमेवंव्याचक्षते यदच्छाभ्याहोरणाधमर्णेन या देशकालंचाश्रिता तांच प्राप्य तदेशोदितंपलंलामाख्यमन्यसादे-साचदि नामुयात्तदा कीदशीतत्रवृद्धिरित्याकांक्षायामुत्तरश्लोकःचक्रवृद्धिग्रहणंकारितायाअपि पदर्शनार्थं लोभातिश्यभा-

जांवणिजांक्षयन्ययाय संविधिज्ञाः परस्परस्य यांवृद्धिस्थापयेयुस्तांराजा प्रमाणी कुर्यात् । तत्राधिगमप्रतीति प्रतिःकः मीपवचनीयोधिगमस्य रुक्षणत्वाळक्षणेत्थंभूताख्याने तद्युक्ते च द्वितीया ॥ १५७ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । समुद्रेति । दुर्गीदेशः कालश्चाल्पोर्थस्तल्लभ्योबहुरिति जानन्तः समुद्रयानकुशलाःवर्तमः नोदुर्गत्वेन मूलनाशस्यापि संभवात् यामिति बहुलामिष वृद्धिकुर्वन्ति साधिगमंत्रति अधिगमंत्राभंति ऋणिकेन वाणिज्यफले पाप्तेएव देया नान्यथा । अत्रावधिकवृद्धिग्रहणं समुद्रादौ पायिकीविपत्तिमनुसंधायेत्यतःसमुद्रयायिनां दै-वाल्लाभाभावे वृद्धरप्यदानमित्यर्थः । समुद्रेतिचैवविधाकारदिरप्युपलक्षणम् ॥ १५७॥
- (३) कुद्धृकः । स्थलपथजलपथयाने निपुणाइयदेशपर्यन्तिमयत्कालपर्यन्तमूह्ममाने सत्यतावाँ छाभागृहीतुंयुक्त इत्येवंदेशलाभधनज्ञाविणगादयायांवृद्धितथा विषये चावस्थापर्यान्त सैव तत्र व्यवस्था तत्राधिगमधनमाप्तिपति ममा णम् ॥ १५७ ॥
- ( **४ ) राधवानन्दः** । संप्रति विणग्व्यवस्थितिमङ्गीकुर्वन्धर्मव्यवस्थितिमाहः समुद्रेति । समुद्र्यानकुशलाः स्थलप-थजलपथगमनिषुणाः । एतावत्पर्यन्तमेतन्त्रयने एतावान् लाभोलब्धव्यइत्येवं यां वृद्धिं स्थापयन्ति सैव तत्र व्यवस्था प्रमाणं अधिगमं धनपाप्तिपति ॥ १५७ ॥
- (५) **नन्दनः** । देशकालव्यवस्थितः अस्मिन्देशेऽस्मिन्काले ऋणगृहीप्यामीति कतव्यवस्थश्च **वृद्धिसमारूढः समा**तत्र स्थितोत्तमणंस्तोदेशकालावितक्रमंतत्फलंताश्च अभियुक्तपुरुषविशेषकित्पता वृद्धिः किचिचुक्तेत्याह समुद्रेति । स्थापय-न्ति तत्र देशकाले । अधिगमंत्त्वीकारंपतिसावृद्धिस्यात्तैरेवोक्तांवृद्धिगृद्धीयादित्यर्थः ॥ १५७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। सावृत्धि तत्र अधिगमं लाभं ॥ १५७॥

### योयस्य प्रतिभू स्तिष्ठेद्दर्शनायेह् मानवः ॥ अदर्शयन्सतंतस्य प्रयच्छेत्स्वधनादणम् ॥ १५८ ॥

- (१) मेधातिथिः । ऋणमयोगे द्विविधे विश्रंभः प्रतिभूराधिवां तत्र प्रतिभूरक्षइदमुच्यते । त्रिविधश्य मितभूदर्शनप्रत्यये दाने च तत्र दर्शनमितभुवमिषक्रत्येदमाह यस्य दर्शनाय प्रतिभूस्तिष्ठेदमुष्मिन्प्रदेशे मयेषतव दर्शनीयः सतथा
  कुर्वन्त्वधनात्तस्य ऋणयतेत प्रयत्नंकुर्याद्दातुमिति शेषः दद्यादिति यावत् ऋणयहणंष्यवहारवस्तुमात्रोपलक्षणार्थे तेन
  यावन्तोऽर्थविषयाव्यवहारेभूत्वानुकंपयन्ते तद्वस्तुदद्याद्दर्शने नान्यतरेणाभियुक्तः वाक्ष्पारुष्यसंग्रहणादौ येन परिभाषा कर्तव्या यदि न दर्शितंतदेतन्मयादातव्यं अकतायान्तु परिभाषायां राजदण्डमेव दाप्यः शरीरे तुनिप्रहान्तंविऋयणंसुवर्णम् ॥ १५८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दर्शनायादीयमाने ऋणिकं दर्शयिष्यामीति । एतच्चोपलक्षणमः । अयमेतादशोधनी पुत्री आप्तश्चेत्यादिष्वर्थेषु मद्दचसा मत्ययः क्रियतामित्येवंपत्ययमितभूरिप मत्ययविपर्यये मयच्छेदित्यिप द्रष्टव्यमः । दर्शने मत्ययेच प्रतिभूत्विनिमत्तं यद्देयं तत्प्रतिभृतेव दद्यात् नतु तद्दिकथमाहिणोपि पुत्रादयः ॥ १५८ ॥
- (३) कुल्लूकः । योमनुष्योयस्य दर्शनाय मितभूस्तिष्ठेतः धनदानकाले ममायमधमणीदर्शनीयइति सतंतिस्निन्काल-उत्तमर्णस्यादर्शयन् तद्धनंदातुंयतेत ॥ १५८ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच लग्नकस्याधमणीद्यदर्शनेत्वधनादणादानमाह यइति । यः मित्रभूर्लग्रकः यस्याधमणी-देर्दर्शनायतिष्ठेदिमंतुभ्यंदर्शयामीति सयदि तं नदर्शयेत्तदा त्वकीयधनात् ऋणादि दद्यादित्यर्थः ॥ १५८ ॥

- (५) नन्दनः । अथप्रतिभूकत्यमृणप्रसंगादाह योयस्येति । योयस्याधमर्णस्य समानवर्णस्तमधमर्णतस्योत्तमर्णस्य ॥ १५८॥
- (६) रामचन्द्रः । प्रतिभूल्रूरुपमाह यद्ति । योमानवः यस्य प्रतिभूदंशनायतिष्ठति सःप्रतिभूः तंअधर्मणेमदर्शयन-अप्रत्यक्षीकुर्वस्तस्याधमणस्य ऋणं स्वधनात्ययच्छेत् ॥ १५८ ॥

### प्रातिभान्यंद्यादानमाक्षिकंसौरिकंच यत् ॥ दण्डशुल्कावशेषंच न पुत्रोदानुमईति ॥ १५९ ॥

- (१) मेथातिथिः । प्रतिभुवः कर्म प्रांतिभाव्यं प्रतिभुवा यन्कर्तव्यंपर्णसंशोधनादि तत्प्रांतिभाव्यं अर्ह्ता योग्यन्ता सानेन प्रतिष्व्यते तस्यां च प्रतिषिद्धायामधिकारः प्रतिषेधः । अन्धिकतश्च न दर्रातात्येवंन दात्व्यित्वित्यक्तं भवित्र सर्ववाद्धते क्रियापदे व्याख्यायते द्रष्टव्ये । कथंपुनः पुत्रस्य प्रांतिभाव्यादिप्राप्तिस्तर्हि तदणस्य पित्राऽगृहीतन्वातं नेष-दोषः यथेन दात्व्यत्यवाङ्गीकृतंत्रहृहीतफलःवाहृहोतमेव तिनिश्चित्ताक्ष्मप्रत्वापानाः प्रतिषिव्यन्ते । वृथादानंपित्हासादिनिमित्तंप्रतिश्रवणंकुक्कार्यमिदमपनिष्पन्नमिदंदास्यामीति निष्पादिते कार्ये पित्राऽदत्तंप्रतिश्रुते कथंचित्रपुत्रोन दाप्यने एवंपारितोषिकादिवदिपरिहासादिवषयंपंचाहममुष्माद्धणिजएतस्ययद्दापयदिति तत्र तु मनुष्ये प्रेषिते कथंचिद्दातुमध्यतिऽसंनिधानाद्वणिजोन्यतोऽपि कारणाद्दत्तान्तरे पितरि धृते पुत्रोन दाप्यते अक्षिनिमित्तमाक्षिकंसनिकायंपद्धायते उन्यतिवा तत्ययोजनंयदृहीतिमिति शक्यते ज्ञातुतस्य प्रतिषेधः यः परित्यक्तवान्धवीक्षमालात्वेव शप्यासनविहारीप्रसिद्धः कीडनकस्तदणमाक्षिकमिति मन्यन्ते ज्ञातुमः । ग्रुरापानिर्मित्तंसौरिकंग्रुरायहणमधीपलक्षणार्थतेन यः पानशौण्डोत्यन्तनम्वपस्तदणप्रतिषेधः दण्डशुल्कयोरिव शेषः । यत्र पित्रा दण्डशःशुल्कशश्च कश्चिद्तः परिपूर्णोदण्डशुल्कौ न दत्तौ ताद्शस्य प्रतिषेधः । यित्विचित्तित्रादत्तंसतद्दाप्यते । स्मृत्यन्तरेऽप्यविशेषेणोक्तं प्रातिभाव्यवणिक्शुल्कमयद्यूत्रप्डान पुत्र-ण दात्तव्यानभवेगुरिति तत्र विकल्पः महत्वपराधे महति च धने पैत्रिकेऽवशेषस्य प्रतिषेधः शुल्केऽप्येवं त्वले तु सर्वस्य ॥ १५९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । वृथादानं चारणादिषु । आक्षिकं यूत्हारितमः । सौरिकं तत्पीतसुरामूल्यमः । दण्डावशि-ष्टं परिणीतकन्यादिनिमित्तदत्तशुल्कावशिष्टंच दण्डशुल्कावशिष्टमः । अवशेषिमत्युपलक्षणमः । सर्वमध्यदत्तमदेयमेव ॥ १५९ ॥
- (३) कुःख्रुकः । प्रतिभूत्वेन यदेयंधनंतत्प्रातिभाव्यं वृथादानंपरिहासनिमित्तं पण्डादिभ्योदेयत्वेनपित्रांगीरुतंयूतनि मित्तंसुरानिमित्तेच दण्डंयदेयंदण्डंशुल्कघट्टादिदेयंतदवशेषंच पितृसंबन्धिनं पितरि पृते पुत्रोदानुंनाईति ॥ १५९ ॥
- ( ४ ) राघञ्चानन्दः । पितृपितश्रुतादि पुत्रैर्दैयिमिति सिद्धवन्कत्य तद्देयंसंकलयित प्रातिभाव्यमिति । मितभुवा लग्न-केन पित्रा यद्दर्शनादि प्रतिश्रुतंतत्प्रतिभाव्यं वृथादानं पिरहासादिना मागधादिभ्यः प्रतिश्रुतं आक्षिकं चूर्तानिमित्तं सौरिकं सुरानिमित्तं दण्डसुल्कावशेषं राजदण्डपण्यस्त्रीघद्यादिस्त्रीकतशेषंच नपुत्रोदातुमहतित्यन्वयः । मितभाव्यमिवमधमणेदशे यामीतिप्रतिश्रुतस्यदर्शनप्रतिभुवःपितुरदर्शनेन पुत्रस्तंनदर्शयेत् ॥ १५९ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । तदभावे पुत्रेण देर्यामित माप्तस्यापवादमाह प्रतिभाव्यमिति । वृथादानंधर्मरहितंगायकादिभ्योदे-यम् । आक्षिकंद्युर्तानीमत्तमः । सौरिकंसुरासंबन्धि ॥ १५९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यन्प्रातिभाव्यंदर्शनप्रातिभाव्यंतत् । वृथादानं धूर्तबन्दिमञ्जादिभ्योयत्प्रतिज्ञातंतत्वृथादानमः । च पुनः आक्षिकंअक्षसंबन्धकतंज्ञूतकतं । सौरिकं यन्सुरासंबन्धकतंतत् । च पुनः दण्डशुल्कावशेषं पुत्रोदातुंनाईति । योगी-

१वरः॥ सुराकामचूत्कतं दण्डसुल्कावशिष्टकम् । वृथादानंतथैवेह पुत्रोदचान पैतृकम् । पितृकतमृणंपुत्रोनदचादित्यर्थः ॥ १५९॥

दर्शनप्रातिभाव्ये तु विधिः स्यात्पूर्वचोदितः ॥ दानप्रतिभुवि प्रेते दायादानपि दापयेत् ॥ १६० ॥

- (१) मेधातिथिः । पूर्वश्लोके योविधिर्मया चोदितउक्तः यथा पुत्राणांन भवित पेत्रिकंप्रातिभाव्यंतद्दर्शनप्रातिभाव्यं यद्येवंप्रत्ययप्रतिभुवः पुत्रादाप्यन्तामतआह दानप्रतिभुवि प्रेते दायादाः पुत्रादाप्यन्ते नान्यांसम् ययेवंप्रथमोर्द्ध-श्लोकोनर्थकः दानप्रतिभुवःपुत्राणांसाधनानुके सामर्थ्याद्यस्य प्रतिभुवोनास्ति पुत्राणांसंबन्धद्दति गम्यते । अर्थावस्पष्टा-र्थमुन्यते प्रत्यययहणमपि कर्तव्यमितरथाप्रतिषधदर्शनं यहणादुभयपरिश्रष्टस्य किविधिभूतप्रतिषधद्दति संशयःस्यात् ना-स्ति संशयः स्मृत्यन्तरे स्पष्टमुक्तत्वात् । दर्शनप्रतिभूर्यत्र मृतः प्रात्ययिकोवा । न तत्पुत्राक्रणंदयुर्दद्युर्दानाय येस्थिताद्दति ॥ दहापि दानप्रतिभुवोन्यस्य विधित्वादन्यत्र।प्राप्तिः दर्शनयहणमुपलक्षणार्थअनुवादचोपलक्षणत्वमदोषः किप्रयोजनिर्मति चिद्विचत्राश्लोकानांकृतिमानवी ॥ १६० ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । दर्शनिति प्रत्ययस्याप्युपलक्षणम् । दानमितभूरेतेनादने दास्यामीति नियम्यभूतः । दान्यादानृकथपाहिणोनतु पुत्रानेव ॥ १६० ॥
- (३) कुछ्कः । सुरानिभित्तंच यद्देयंदण्डंप्रातिभाव्यंन पुत्रोदातुमईतीति योयंपूर्वोपदेशः सदर्शनप्रतिभुवः पितु दंयोज्ञयः दानप्रतिभुवि तु पितरि मृते पुत्रमणंदापयेत्॥ १६०॥
- (४) राघवानन्दः । प्रातिभाव्यं पुत्रोन दातुमर्हत्युक्तो दानमितभुवि तूत्तमर्णस्य देयिमिति मितश्रुत्य मृतेपितरि-पुत्रोपिदद्यादित्याह दायादानिति दापयेद्राजेतिशेषः । तथाह याज्ञवल्क्यः ॥ दर्शनपितभूर्यत्र मृतः मात्यिकोपि वा । नत-त्पुत्राऋणं दद्युदंद्युद्धानाययः स्थितद्दति ॥ पात्यियको यथा प्रत्ययोविश्वासः अस्मत्प्रत्ययेनास्मै धनं मयच्छतु भवान नायं व्वां वञ्चयिष्यति यतोऽमुकस्य पुत्रोयमिति प्रत्ययार्थं भवतीति दानमितभूर्यथा यद्ययंन ददाति तदाहमेव दा-स्यामीति ॥ १६० ॥
  - (५) नन्दनः। पूर्वचोदितः पुत्रेण देयमिति पूर्वश्लोकउक्तः॥ १६०॥
- (६) **रामचन्दः** । दर्शनपातिभाव्ये दर्शयितुपतिभुवि अहंदर्शयिष्यामीत्युक्तौ पूर्वनोदितोविधिःस्यात् । दानप्रतिभु-वि मयाधनंदेयमित्युक्तंसतिभेतेषृते सति दयादान् पुत्रानिप दाययेत् पुत्रेभ्यःदापयेदित्यर्थः ॥ १६० ॥

### अदातरि पुनर्दाता विज्ञातप्रकतारणम् ॥ पश्चात्पतिभुवि प्रेते परीप्सेत्केन हेतुना ॥ १६१ ॥

- (१) मेधातिथिः । अनेन श्लोकोन संदिहानः मश्रंकत्वोत्तरेण निश्चाययति । संदेहहेतुश्लोकः पद्द्येनादातरि विद्वातमकताविति समन्यन्तानिसमानाधिकरणानिपदानिष्याख्यायन्ते अदातिर प्रतिभुवि प्रतिद्वातमकतौ न ऋणमनुत्तमणः केन हेतुना परीप्सेत लब्धुमिच्छेित्ककेवलेनैवातमध्यापारेण ततः प्रतिभुवः पुत्रमपि ध्यापारयित कुतः संदेहउक्तधतोदानमित्रभूतज्ञातस्तादशे धते कस्तत्पुत्राणांसंबन्धः यतस्तु खलु विद्वातपर्छितिविद्वातकारणः प्रतिभूत्वेन धनंगृहीत्वा
  स्थितइत्येतन्तिश्चतमतोभवति बुद्धिरस्तितत्पुत्राणांसंबन्धोयतस्तेन ऋणसंशुध्यर्थमस्यनिसृष्टमिति । पुनः शब्दः पूर्वस्माद्विशेषमाह यदि दानपितभुवः पुत्राः संबध्यन्ते यस्तर्भदाता तस्मिन्धृतेदातोत्तमर्णः पश्चात्ततउत्तरकालिनत्यर्थः । शेषंव्याख्यातं परीप्ता गामीछा ॥ १६१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । उक्तमुपपादयति अदातरीति । प्रतिभुव्यदातरि दानार्थमभूते विद्यातप्रकृतौ प्रथममेव

दर्शनादिनियमकरणेन निश्चितादात्तृत्वभावे मेते ऋणं दातोत्तमर्णः केनहेतुना तत्पुत्रादावर्थमीप्सेत यतएव दानार्थ नासौ प्रतिभूः कृतः पित्राच देयत्वेनाङ्गीकृतमेव दायादेन देयमतोन्यथा न देयमित्यर्थः ॥ १६१ ॥

- (३) कुङ्गुकः । अदातिर दानप्रतिभुवोन्यसिन्दर्शनप्रतिभुविपत्ययप्रतिभुवि वा विज्ञातपातिभाव्यकारणपूरुशोधने। चितधनप्रहणं यस्य तसिन्द्यते दातोत्तमणीः पश्चात्केनहेतुनाधनप्रामुमिच्छेत् ॥ १६१ ॥
- (४) राघवानन्दः । तर्हि दानमितभूवद्दर्शनादिमितभुवोपि पुत्रस्तद्द्यादित्याशक्क्याह अदातरीति । दानमितभुवोऽन्यिस्मन्दर्शनमितभुवि प्रत्ययमितभुविवापुनर्नष्टेमृते विज्ञातप्रकृतौ विज्ञाता प्रकृतिः मितश्रुतप्रातिभाव्यकारणमि दर्शयामीत्यादियस्यतिस्मन्द्रते दातोन्तमर्णः परीप्सेत्केनहेतुनापामुमिच्छेत् । दर्शनादिमितभुवो मृतत्वाददानमितभूपुत्रेवचनाभावात् । विज्ञातमकतेरिति कचित्पाठस्तदा दर्शयामीत्यादिमितभूत्वेन विज्ञातः मकतिः पितायेनतस्मात्ततपुत्रात्केन हेतुनाप्रामुयादित्यन्वयः । समासःसप्व ॥ १६१ ॥
- ( ५ ) नन्दनः । पुनिरितिवाक्योपन्यासे अधमर्णे ऋणदातिर सित विज्ञातमकतौ दातोत्तमर्णः केन हेनुना धनंपरी-९सेत्करमाद्धनंछभेतित महर्षिपश्वसद्धावेनस्वयमुपन्यासीयं हेमहर्षयः एवंपृच्छितिचेदित्यर्थः॥ १६१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तत्र प्रश्नमाह अदातरीति । दाता उत्तमर्णः दर्शनप्रत्ययप्रतिभुवि दानपितभूव्यतिरिक्तेप्रेतेसित पुनः अदानृत्वेनविज्ञातात् नियतत्वेन पश्चात्प्रकतरूपात् अधमर्णात् ऋणंकेनहेतुना परीप्सेत् इच्छेत् ॥ १६१ ॥

निरादिष्टधनश्वेत्तु प्रतिभूः स्यादलंधनः ॥ स्वधनादेव तद्दवान्निरादिष्टइति स्थितिः १६२॥

- (१) मेथातिथिः । निरादिष्टंनिसृष्टंत्वधनादिर्पतंभवलयकद्दंते धनंमत्तस्त्वया संशोधनीयं यद्यहंन दद्यामभवतः पर्याप्तधनं । यावद्धनमुत्तमणायं दातव्यतावत्परिपूर्णप्रसृष्टं खल्पेतु निसृष्टे बहुनिसंशोध्ये न दापियतव्यः । पूर्वस्य प्रश्नस्योन्तरिमदं यद्यपि न दानप्रतिभूरद्य निरादिष्टस्तत्तत्पुत्रोदाप्यते ख्वधनादेव तद्योनिरादिष्टपुत्रइति द्रष्टव्यं तस्यव प्रकृतत्वात् साक्षात्मित्भुवस्तुप्रतिभूत्वादेव प्राप्तिरिति चेन्मैवं निरादेशने नद्दिति स्थितिरेपा शास्त्रमर्यादा विचारादेवावलंबनद्दिति सि-द्येयन्तिरादिष्टोलंबनद्दिति चैवमिभधानंतत्पद्ययन्थानुरोधेन ॥ १६२॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तिकमेवंसर्वत्रेत्याह निरादिष्टेति । दर्शनप्रत्ययपातिभाव्यकालएव संप्रत्ययार्थं यदि प्रतिभुद्धीरिणिकेन निरादिष्टधनोदत्तधनः स्यात् । तन्ध दत्तं तस्मै धनं धार्यमाणशोधनायालपर्याप्तं यस्य सोऽलंधनः । तदा निरादिष्टोदत्तधनः सतिसिन्द्रव्ये व्ययितेऽपि स्वधनादेवाकृण्यदद्यात् । तथाच तद्दायादेरपि तद्देयमेवेत्यर्थः । अलंभनिति सर्वदानमपेक्ष्य अल्पेतु स्थापिते तावदेव शोधनीयं न सर्वधनंदेयम् ॥ १६२ ॥
- (३) कुछ्कः। प्रतिभुवोष्टतत्वात्तत्पुत्रस्य चादानप्रतिभृत्वेनादातृत्वादित्याशङ्कृत्वाह निरादिष्टेति। असौ दर्शनप्रतिभृः प्रत्ययप्रतिभूर्वा यदिनिरादिष्टधनोधमर्णेन निसृष्टधनो यावता धेननासौ प्रतिभूस्तच्छोधनपर्याप्रधनस्तदात्मधनादेव तद्धनं-निरा दिष्टोत्र निरादिष्ट धनपुत्रोलक्षणयोच्यते ऋणमुत्तमणाय दद्यादिति शास्त्रसंपदायः॥ १६२॥
- (४) राघवानन्दः । अधमणांदवामधनस्य पितुर्मरणेपि पुत्रः समर्थश्चेत्तरणं दद्यादित्याह निरादिष्टेति । अधमणेन निरादिष्टं समर्पितं मरणादिकाले किंचिद्धनंयस्मै सनिरादिष्टधनः दर्शनमित्भः मत्ययमितभूवां अलंधनश्च पर्याप्रधनः या-विति धने ऋणपरिशोधनंस्यात्तावदनः स्वधनादणंदद्यादिति । निरादिष्टधनइति मित्भूपुत्रोलक्षणया । इति स्थितिः शास्त्र-

मर्यादानतु बलात्कारः । अलंधनइति विशेषणात्परीष्सेत्केनहेतुनेतिन्यायाभावस्योक्तत्वात् च विज्ञातप्रकृतित्वेन धनलाभस्य मृचितत्वाच्यपकरणाद्दायादानिप दापयेत्दृत्यत्र दानप्रतिभूदायादस्यैववायहणम् ॥ १६२ ॥

- (५) **नन्दनः** । अत्रोत्तरत्वेनेदमाह निरादिष्टधनइति । निरादिष्टधनः पुत्रः परत्रवासंक्रामितधनः प्रतिभूमेरणेन ति-रोधानेन वाऽलक्षितोयदि स्यात्सनिरादिष्टः । प्रतिभूर्धनग्राहो पुत्रावरे।वा स्वधनादेव तरणमुत्तमणीय द्यात् ॥ १६२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तत्रोत्तरमाह निरादिष्टिति । प्रतिभूनिरादिष्टधनः अधमर्णेनदत्तधनश्चेत्तर्हि अछंधनः उत्तमर्णाः य दातुं गृहीतसंपूर्णधनस्यसनस्यात्सपतिभूःखधनाद्देयंतदणंदद्यात् ॥ १६२ ॥

मत्तोन्मत्तार्त्ताध्यधीनेविछिन स्थविरेण वा ॥ असंबद्धकतश्चैव व्यवहारोन सिध्यित ॥१६३॥

(१) मेधातिथिः। कार्यपर्यायोध्यवहारशब्दः यिकचिद्दानाधानविक्रयादिकार्यलेख्यादि च प्रमाणमेतैः कृतंत-न सिर्ध्यात कतमप्यकृतंभवति । मत्तोन्मत्तौविख्यातौ आत्तौधनबन्धृनाशादिषीडितः प्रत्युपिश्यतभयश्च । यौगिकत्वा-न्मतादिशब्दानांयावन्मदादियुक्तास्तावत्तत्प्रमाणमावस्थिकोयंप्रतिषेधः प्रदर्शनार्थनैतद्प्रकृतिस्थत्वमात्रस्य यथोक्तं कुर्या-दमतिकतिंगतः तदापकतमस्याहुरम्वतन्त्रंसहेतुतइति । अपकतिस्थश्रोच्यते उपष्ठतबुद्धित्वकार्यविवेचनेअसमर्थः उक्तंच ॥ कामकोधाभियुक्तार्थोभयव्यसनपीडिताः । रागद्देषपराश्चेति ज्ञेयास्त्वप्रकृतिगताइति ॥ कामादोनांद्वन्द्वंकृत्वा पीडितशब्देननैः पीडिताइति साधनंकतेति नृतीयासमासः तेन पीडितस्य प्रतिषेधः सचायंसंप्रति मन्मथाधिष्ठस्त्रीपरिरूम्भणादिपरीप्समा-नाभवति अभियुक्ताचूतादिक्रियान्तरे दत्तावधानाः एते हि तत्र संसज्जनः खामिनोपि खड्त्यस्य प्रातिभाव्यादिक्रिया-निश्वयस्यानवधानान्त प्रमाणं यतः क्रियान्तरावहितत्या परेण पृच्छन्त्रमानाइदमस्मै दीयतामङ्गीकृतवा पातिभाव्यप्तिर्यात वस्तृनीदशेऽनेन च मकारेणोच्यतइत्येवमादि निपुणतीनावधारयन्ति प्रकृतिक्रियाविष्ठीवा माभूदिसिन्निहस्थइत्यभिपा-यमभ्युपगच्छन्ति गछ त्वंयद्ववीषि तत्सर्वमनुष्ठीयतइति पारतत्त्रयंवाङ्गीकुर्वन्ति तदुक्तं स्वतन्त्रस्हेतुतइति येन हे-त्नाऽस्वतन्त्रोऽनमाणंसोस्य स्वतन्त्रस्यापि हेतुर्विद्यते यथाऽस्वतन्त्रः स्वमपि न विनियुद्गे एवमयमपि कामादिवशी-कतमर्थविवेककार्याणांच गुणदोषौ क्रियमाणावनिधगच्छन्तस्त्रतस्त्रेण तुल्योभवति । आर्त्तोव्याख्यातः अभियुक्त-विशब्दी च धार्मवचनी लक्षणया धामपरी विज्ञेयी अभियोगीऽभियुक्तआतुरइति । व्यसनानि काम्कोधसमुत्थितानि मृगयादीनि अभियुक्तव्यस्त्यपि काञ्चित्कियांतात्पर्येण कुर्वन्तुच्यते अव्यसन्यप्रवृत्तोऽपि तद्याख्यानरतः। अथवा का-मक्रोधशब्दी कामिनिक्रोधवितवर्तेते अत्र पक्षेभयव्यसनशब्दी कृतद्वन्द्वी पीडितशब्देन संबध्येते अन्येतु स्वतन्त्राएव रागद्वेषाभ्यांपरीताब्याप्तारागः क्रचिदात्मीयेष्वभिषद्भआत्मीयतया परिगृहीतस्य चित्संबन्धिनापि ध्यायतोवाभिषे-तसिद्धौ मनसः परिताषारागस्तद्विपरीतोद्वेषविषयः परिपिथन्यनात्मीयतया परिगृहीते तदस्वास्थ्यतद्विपर्ययात्परितृष्टिवृ-त्तिरित्येवमादिरुती रागद्देशी सर्वथास्य भावबुद्धिश्विता क्षणमिषिवविश्वतेकार्ये नावितष्ठते अन्यद्दरन्तोऽन्यदाचरन्ति प्वंह्रपीऽप्रकृतिस्थः अन्यथा सर्वेष्व पुरुषाः काम।दियुक्ताः जराजीर्णाक्षिशिरोरोगार्त्तिमत्ताः प्रकृतिस्थाः स्युर्नचैव-मध्यधीनोगर्भदासः पुत्रशिष्यौ भार्या च यदापि रुढ्या गर्भदासएवाध्यधीनस्तथाप्यस्वतन्त्रोपलक्षणार्थत्वात्सर्वएव ने गृद्धन्ते । स्वधनदानादि स्वामिनमनुज्ञाप्य यत्कुर्वन्ति तिसध्यति तथाच नारदः ॥ यद्दालः कुरुते कार्यमस्वतन्त्रकृतंच यत् ॥ अरुतंतदिति पाहुरिति ॥ अत्वतन्त्रः स्पृतः शिष्यआचार्येतु त्वतन्त्रता । अत्वतन्त्राः स्नियः पुत्रादासाद्यश्य प-रियहः ॥ स्वतन्त्रस्तुगृही यस्यतस्य तत्स्यात्क्रमागतम् ॥ ननु यदि न स्वातन्त्रयंश्लीणामुच्यते पुंस्श्य स्वातन्त्रयमेतदनुपपन्नं-यतः साधारणं धनंकथमेकाकीमनुष्योभार्ययाऽननुकातोदानविकयादिभ्यः प्रभवेदत्रदृत्युक्तं ॥ स्त्रोकतान्यप्रमाणानि का-

र्याण्याहुरनापदीति ॥ तथा कुले ज्येष्ठइत्युपऋम्य तत्कतःस्यात्कार्यज्ञातविक्रीतमिति धनसााधरणंहि पुरुषेऽपि स्वीवदस्वत-श्च यच्छव्दे खाम्यंपारतस्त्रयंचेति तद्विरुद्धमिव खामित्वस्येत्येताश्च व्यवस्थेति योज्यंभवति । पारतस्त्रयंपरिविधेयताछिर्-र्वार्तत्वं यदि च परतन्त्रः परेच्छामन्तरेण विनियोक्तंन लभते कीदशमन्यस्वाम्यस्य अथदानाधानविऋये यत्र प्रकतत्वाद-नीशाः खशरीरे परिभोगादौ यावदिछंखधर्मीविनियोज्यते परतन्त्रमहाधनानांशास्त्रनिगृहीतात्मनांयोनात्मोपभोगोभवेद्दालः स्यत्वाम्यपारतन्त्रे उपपन्नोयदा प्राप्तव्यवहारस्तदा शिष्यते एव पुत्रादार्वाप स्त्रियास्त् न कदाचिदपारतन्त्रयं ॥ बालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता । न स्वतन्त्रेण कर्तव्यंकार्यकिंचिदिति स्थितिः ॥ स्वाम्यपारतन्त्रये स्त्रीणामसमावेशउच्य-ते न पारतत्त्रयवचनेन स्त्रीणांत्वधनविनियोगनिषेधः क्रियते कितर्झस्थाने दानाधानविक्रयादि वार्यते परतत्त्रास्तैरासांस्था ने निरूपणे येन हिताः त्वयंविवेकुमल्मेषपात्रमहीत । भूमिहिरण्यादिमित्रयहमनेन कन्यासंबन्धंकुर्यात इदंद्रध्यमसात्कर्तु-विकेतुंवाईसीत्येवमादितया ज्ञातव्यं अतोलरव्यादिकाले भर्त्राद्यनुमितरुपयुज्यते केवलाकते कार्ये नाहंकिचिद्विज्ञाते त्व-या विष्ठव्यास्मीति वचनस्यावसरत्वात् । भर्त्राचनुमतौ तकिवक्यित तदुक्तं ॥ एतान्याप प्रमाणानि भर्तायचनुमन्यते । पु-त्रः पत्युरभावे वा राजाधिपतिपुत्रयोः ॥ अतिस्वातस्त्रयमीप नियमितं ॥ अनुशिष्टा विसर्गे च विऋषे विस्वरा मता ॥ अपिबु-**बि**पूर्वबालस्खलितं स्वामिना पब्यादयोनियोज्याअनुबन्धादिना ननु तैः स्वाम्यविसर्गेऽपि ॥ सा सद्यः संनिरोद्धव्या त्यजे-द्वाकुलसंनिधाविति ॥ स्त्रीणामेव न पुंसः पारतच्चयंपतितस्याप्यापायित्रक्तसमाप्तेः प्रतीक्षणोपदेशोतोविक्रयोपि दासादीनांग-रीयस्यामापदि कुत्रचिदस्ति तेषु र्लामिनइत्येतदेषेक्ष्यभार्याशिष्यदासीनायशाखंपारतच्चयं धनसाधारण्यातु न भर्तुरनुज्ञाः ध्यभायायायायारो कचिद्धिकारइतिस्थितं यचेद्पुत्राणां भर्तरि पेते वशानिष्ठतु तथा ॥ जीवतारत्वतन्त्रःस्याजरयापि सम-न्वितः । तयोरपि पिता श्रेयोनभावावीजिनामतइति पुत्राणांपारतस्त्रयम् । नन् चान्योन्यव्याद्धतामितनास्ति व्याघातः अनिधकारिणि पुत्रे बाले मातृपरतन्त्रता मातुस्तु पुत्रे पारतन्त्रयंमातृधनरक्षणंचोरा(दरोषेभ्यः पुत्रस्यापि यत्पितरि पारत-ऋयंतद्पृथक्तस्य तद्ग्रहे निवसेत् यदा तु पिनृविभक्तधनंत्वयमपिनवांस्तदा ॥ ऊर्ध्वन्तुषोडशाह्रपान्त्रित्रमित्रवदाचरेदिति ॥ स्वात च्यमेव बालोऽप्राप्तव्यवहारः षोडशवर्षात्प्राक् स्थिवरोल्प्रांस्पृतिनिराभिभूतोभीतव्यवहारः । यद्यप्ययेकस्यांचिद्वेलाः यां प्रकृतिस्थोपि भवति तथापि न प्रमाणन प्रयात यस्य तु भर्तुः स्त्री जनानांकार्यपतिबन्धेन वर्तते तयानुज्ञातमेतद्भव-ति असंबन्धः कतः परार्थमनियुक्तीयोग्यवहारयति न भ्राता न पिता देवदत्ताय शतंधारयतीत्येवमादिवकुंन लभ्यते । यनुश्रातरःसमानकार्याः सर्वे च तुल्यव्यवहारिणस्तेषामन्यतरेणापि गोपश्वादिविक्रयोगृहादिबन्धनप्रयोगादिच क्रियमाणीस-ध्यति संबन्धित्वाय व्यवहारशब्दः सर्वव्यवहारयहणार्थः प्रकरणादणव्यवहारएव स्यात् ॥ १६३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । आर्त्तः शोकादिना । अधीनोभृत्यः । अधिपदमीः वरेवतंते । बालेन पोडशवर्षेण । स्थ-विरेण लुप्तस्मृत्यादिना । कतइत्यनुपद्गः । असंबद्धेन खाण्यमहितेन परेण । व्यवहारऋणादानादिः । निस्ध्यति न ल-भ्योधनिकस्य ॥ १६३ ॥
- (३) कुङ्गृकः । मद्यादिना मत्तः उम्मत्तोव्याभ्यादिपीडितोपहतालतंत्रबालवृद्धेरलतन्त्रत्वेन पितृश्रातृनियुक्तादिव्य-तिरेकेण कतऋणादानव्यवहारोन सिभ्यति ॥ १६३ ॥
- (४) राघवानन्दः । कतापि न्यवहारः कविदिसिद्धह्त्याहं मत्तइति । मत्तोमद्यादिना उन्मत्तोवातादिना आर्त्तीरा-गादिना आप्यधीनः कामादिपीडितः अध्यधीनः सेवकोवा स्थिवरोऽत्यन्तवृद्धस्तैःकतः । असंबद्धकतः असंबद्धेन पित्रा ऽद्यविनियुक्तेन कतम् व्यवहारः ऋणादिविषयकः । मनादिभिःसंबन्धिभिःकतोन सिध्यतीतिवार्थः ॥ १६३ ॥

- (५) **गन्द्रगः । क**चित्कतस्य निवर्तनीयत्वंत्रिभिः श्लोकराह मत्तेति । आर्त्तोऽपतिक्रियपीडायुक्तः । असंबद्धो-वृहंक्षेत्रादिरिहतः । आगन्तुकस्तेनकतसंबन्धः । ऋणदानक्रयविक्रयादिकंसंव्यवहारो व्यवहारः । आर्त्तादिभिः सहक्रतो-संबन्धकतम् व्यवहारोन सिभ्यतीति वर्तते ॥ १६३ ॥
- (क्) रामचन्द्रः । अध्यथीनैः नित्यपराधीनैः । असंबद्धः खान्यरहितः । एतैर्मनादिभिः इतीव्यवहारीन सिध्य-ति ॥ १६३ ॥ सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्यात्प्रतिष्ठिता ॥ बहिश्वेद्वाष्यते धर्मान्वियताद्यावहारिकात्॥ १६ ४॥
- (१) मेथातिथिः। कस्यचिदनुष्ठेयस्यार्थस्य मतिपादकः शब्दोभाषा सामान्येन भवति योर्थस्तया मितपाद्यते सोनुष्ठेयः किसर्वाविभाषा न सत्या नेत्याह बहिश्रोद्धर्मान्धर्मवाच्ययदुच्यते शास्त्राचारविरुद्धंपञ्चकाद्धिकावृद्धिः भार्या-मन्यविक्रयादिरन्वियनः सर्वस्तदानीमित्येवमादि यद्यपि स्यात्मितिष्ठताः पत्रतिभित्रताः मितभुत्रोवा दत्तास्तथापि न सिध्य-न्ति । भ्यत्तुहारिकोधर्मआचारनिरुद्धोनियतोऽनादिनैदानीतनः पूर्वशेषचैतत् । अस्वतस्त्राप्रकृतिस्थैःकृतदानाद्यनिश्चित-मिति नममाणम् ॥ १६४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । भाषा परिभाषा कलादिनियमस्य लेखादो निरुद्धा नसत्या भवितव्यर्थाभवित यथपि । साक्ष्यादिमत्तया प्रतिष्ठिता दढा स्यात्तथापि । यदि धर्माद्वहिर्भाष्यते तन्त्र । नियताद्वश्चावहारिकात् देशादिव्यवहारसिद्धा-दाचारात् ॥ १६४ ॥
- (३) कुङ्क् कः । इदंमयानुष्ठेयमित्येवमादिकाभाषालेख्यादिना स्थिरीकतापि यदि शास्त्रीयधर्मात्पारम्पर्यात्सद्यवहारा व्य बहिर्भाष्यते सा सत्या न भवति तदर्थीनानुष्ठेयः ॥ १६४ ॥
- (४) राघवान-दः। भाषामात्रंनवस्तुसाधकमित्याहः सत्येति । इदंमयानुष्ठेयमित्येवंस्थिरीकतापिभाषाः शास्त्रनि-यमात्पारंपर्यात्सत्यव्यवहाराद्वा बहिर्भूता स्वतन्त्रा तदाऽसिद्धैवेतिपद्यस्यार्थः । तथाच ॥ प्रत्यार्थनोऽयतोलेख्यं यथा चो-दितमियना । समामासतदर्थाहोनामजात्यादिचिन्हितमिति ॥ भाषारूपमेतद्वहिर्भूतोऽशास्त्रीयः । तत्र लेख्यप्रकारे याज्ञव-ल्क्यः ॥ यःकश्यिदर्थोनिर्णातः त्वरूच्या तु परस्परमः । छेख्यंतु साक्षिमत्कार्यं तिलन्धनिकपूर्वकमः ॥ समामासतदर्धा-हर्नामजातित्वगोत्रकः। सब्रह्मचारिकात्मीयपितृनामादिचिन्हितम् ॥ समामेऽर्थे ऋणी नाम त्वहस्तेन निवेशयेत्। म-तं मेऽमुकपुत्रस्य यदत्रोपरिलेखितमः ॥ साक्षिणश्यत्वहस्तेन पितृनामादिपूर्वकमः । अत्राह्ममुकः साक्षो लिखेयुरिति ते समाः ॥ ते सङ्ग्ञातीगुणतश्य समाः कार्याइत्यर्थः ॥ अलिपिङ्गञ्जणी यः स्याक्षेखयेत्त्वमतं तुसः । साक्षीचेत्साक्षिणान्येन सर्वसाक्षिसमीपगः ॥ साक्ष्यप्यिलिपङ्गश्चेत्सीपि सर्वसाक्षिसमीपगःसनस्वनाम लेखयेदित्यर्थः ॥ उभयानुमतेनैतन्पयाञ्चमक-सून्ना । लिखितं समुकेनेति लेखकोन्ते ततोलिखेत् ॥ विनापि साक्षिभिलेख्यं लहस्तलिखितं तु यत् ॥ तत्यमाणं स्मृ-तं सर्वं, बलीपधिकतादते ॥ ऋणं लेख्यगतं देयं पुरुषैक्षिभिरेवच ॥ त्रिभिरित्यनेन प्रपौत्राद्रीनां न दानाईत्वमः ॥ आधिस्त् भुज्यते तावत्यावत्तन्तपदीयते ॥ नमदीयतेबन्धकधनमित्यनेन बन्धकभून्यादीनां प्रपीत्रादेरपि याद्यतेत्यर्थः ॥ देशान्त-हरें दुर्लेख्येनष्टेम्लिष्टेह्ततेतथा। भिन्ने दुग्धे तथा च्छिनी लेख्यमन्यत् कारयेत् ॥ दुर्लेख्ये उक्तवैपरी-येम्लिष्टेऽक्षर-शोलुमे मिने देंधीभूते छिन्देवयवशहति भेदः । किंच ॥ संदिग्धे लेख्यशुद्धिः स्यात्त्वहस्तिलेखितादिभिः । युक्तिशा-मिकियाचिन्हसंबन्धागमहेतुभिः । युक्तिरित्योदरयमर्थः । धनवतीस्मादयं यहीतुं योग्यः निर्धनत्वादिति युक्तिः । प्राप्ति-रतावत् त्वतःपाप्तम् क्रिया मद्धनेन वादीयंक्रीता मद्धनेन महोयंदत्तद्दति । चिन्हं मद्धनेन दुहितृविवाहःकारितः । आ-गमोमयालात् तद्भनं मगृहीतं दत्तंत्र । तुभ्यमित्येतैहेतुभिःर्केष्वश्रुद्धिःस्यादित्यन्त्रयः । किंत्र ॥ ठेख्यस्यपृष्टेऽभिक्षित्रेष्ट-

त्वादत्वर्णिकोधनं । धनी सोपगतंदद्यातः त्वहस्तपरिचिन्हितमः ॥ दत्वर्णे पाटमेक्केक्यं शुरुध्ये वान्यम् कार्यतः । साक्षि-मचभवेषद्या तद्दातव्यंससाक्षिकमिति याद्मवल्कीयवचनजातमः ॥ १६४ ॥

- (५) मन्द्रनः । परस्परकतसमयोभाषा । मितिष्ठिता साक्ष्यलेख्यादिरूपा यदि स्याद्धर्माद्धर्मशास्त्रभावात् । ध्याव-हारिकाञ्जोकव्यवहारभवाच्य । नियमात्समयात् बहिर्भाष्यतेचैत्सत्यानुषितां कार्यनिष्पादनीसा न भवति । तस्य सत्य-त्यंनिवर्तनीयमित्यर्थः ॥ १६४ ॥
- (६) रामचन्द्रः। भाषा परिभाषा सत्या न भवति यद्यपि श्रतिष्ठितास्यात् छेख्यानिश्चिता छेख्यसाक्ष्यादिना-स्यात् नियताद्यावहारिकात् चेत् धर्माद्पेतातद्वहिः भाष्यते ॥ १६४ ॥

योगाधमनविक्रीतंयोगदानप्रतिपहम्॥ यत्र वाप्युपधिपश्येत्तत्तविविनवर्तयेत् ॥ १६५॥

- (१) मेधातिथिः। योगः छय तेन यदावापकंबण्यकीकतमिति एतच ब्रायते असत्यकार्येण कतंतद्राजा विनिव-र्तयेत् कश्चिद्धनिकेनोपरुभ्यमानआह् न किचिद्स्तीति ननु क्षेत्रे स्थिण्डलेवासोस्ति तदर्पयेत्यनयाशङ्या द्वादस्यजः नायकरमे चिद्सावाधानी करोति ततआह तद्ग्यस्य भया बाधकीकतमिति एतच्चतायते सत्यपि प्रकाशिक्ये तस्य-आधातृतायोगात् । यदि हि परमार्थत्याधित्वेन कतंकथमाधानैव मुद्धदिति एवविधियोयावापनमगमाणीकस्य धनिने के-त्रादि दापयितव्योऽधमर्णः यस्य चान्येनागमेन स्वान्यंधनदानकालशागमान्तरेण करणकरीति तदपि योगावापनं तत्रार्थ थमणीयस्य वानेनागमेन स्वान्यंदण्डितः सत्यमागमकारियत्ष्यः पुवंविक्रयादि यायेन महार्वज्ञीविक्रीणीते नैव मुल्ये केत्राइने यद्यात्र तेहविकीतंमया तवेदमिति सउत्तरकालविकीतंत्त्वया ममेदमिति न लभते वक्तं नचायंविकयानुशयो-दशःहात्परेणापि निवर्तयेदिति यांवामेन काययति पूर्वोक्ते पश्चम्याङ्गनिमित्ते सति 'निमित्तान्तरे वा सति विक्रीतेन 🔫 रूपादिभिः ऋयोपहर्तव्यव्यवहारे न दृश्यते नच रूपकादिसंचयश्चीलदृत्यादिना योगविक्रयाधिगमीयोगदानप्रतिपहंत य-चपि दानमित्यह् क्रिययोरम्यतरोपादानेनैवेतराक्षेपोन्यथा स्वरूपासिद्धः तथापि क्रियाह्योपादानं वृत्तपूरणार्थमः । अधने-किकयोपादाने तत्कारिणएव दण्डःस्यात् द्वितीयस्य सत्यपि तत्साधनत्वे शब्देनानुपादानादतोदातुः पतिपहीतुर्द्दयोर्दण्डा-र्थभेदेनोपादानं तथा सति योगवन्नविक्रीतमित्यत्रापि क्रयादिहितीयिक्रयोपादानंकर्तव्यं स्मृत्यन्तराह्या सामान्यशासा-द्दान्पादाने पिण्डः स्यात् । यञ्चाप्यपर्थिपश्येदिति यदुभयस्वामिकमन्यतरे मृतिपहीत्रा सह संविदंख्न्वा दापयते एवमा-दियोगदानप्रतिपहंदानंच प्रतिपहश्रेति विगृह्य हुन्हेक्यवहारः । उपिः स्रयानमन्यत्राप्येतास्यः कियास्यः उपिर्विधर्मः यथाकशिक्रनिनोतत्वोयावदियद्भिरहोभिर्दातव्यमिति मतिभुवंन स्थापयसि तावस्वांनन्यक्ष्यामीति तिसम्बिषये कश्चि-दुत्तमर्णेन सहसंविदंकरोति मासस्य प्रतिभुवंगृहाण यावदेनमुपपीडयामि बन्हनेन ममाप्रकतं अहमस्यपीडार्थप्व प्रतिभूने मया किचिद्दातव्यमिति तत्रोत्तमर्णः प्रकाशमाद्द यचस्यास्ते प्रतिभूनीस्तिकमीदिकंन प्रार्थयसे नूनेजिद्दीपितंते धनंसमी-हितः पत्याह नैतेन सह मम दश्योध्यवहारः प्रवृत्तपूर्वहति प्रतिभूः पुनराह भवानितवाहं प्रतिभूः सीनिकन्पीडीपरी धाराह वणिज्याशिल्पारम्भादिकियैतद्यतिरेकिणोदर्शनीया उदाहरणमात्रंदानमेवायन विक्रयः तदेतद्योगकर्तकार्ययावर्गिकचन त-रसर्वराजा निवर्तयेद्वाजाकतमप्यकतमादिशेन्त प्रमाणीकुर्यात् कर्तारंकारयितारंच दण्डयेत्॥ १६५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । योगः छप तेन कतं आधमनमाधिस्थापनं तथा छपकताविक्रयदानमितपहाः । अ-न्यत्रवा यत्रर्णयहणक्रयोपनिभ्यादावप्युपधिछलंपश्येत्तत्र कतं लेख्यादिकमपि निवर्तयेत् ॥ १६५ ॥

<sup>(</sup> १६५ ) योगाधमन=योगावाप ( मे. )

- ( १) कुछूकः । योगशब्दश्छलवाची छलेन ये बन्धकविक्रयदानप्रतियहाः क्रियन्ते न तत्त्वतोऽन्यत्रापि निक्षेपादौ यत्र छप्पजानीयात् वस्तुतोनिक्षेपादि न छतंतत्सर्वनिवर्तेत ॥ १६५॥
- (४) राघवान-दः। छलादिविषयेऽप्यसिद्धिमाह् योगेति । योगशब्दोयमत्र छलपर्यायोऽधमनोवश्चकरैतेन व-न्धकादिचतुष्टयंकतंनिवर्तयेत् । अत्रनिक्षेपादावुपीं छन्न वा पश्येज्ञानीयात्तदिप निवर्तयेत्। यद्वा साध्यव्यापकत्वे-सित साधनाव्यापकत्वमुपाधिः यथा ममेदं हिरण्यं हिरण्यत्वात् मद्धस्तगतहिरण्यवदिति तत्रत्वक्रीतत्वाद्यपाधि-रूपं पश्ये तद्पि निवर्तयेनिम्थ्येति कृत्वा॥ १६५॥
- (५) नन्द् नः । आधमनिवक्रयादिमयोजने भ्योलोकसिद्धे भ्यः प्रयोजनान्तरसबन्धीयोगस्तद्भिसबन्धिकतमाधनं योगाधमनं यथा क्वातिभीतस्य गृह्केत्रादिकाधमनं एवंयोगिवक्रयंयोगदानंयोगप्रतिग्रहंयत्र पश्येदुपहितंचिविनवर्तयद्वा-जा॥ १६५॥
- (६) रामचन्द्रः । यःपुरुषः गाधपरछलकारणं पश्येत् अनिविक्षीतं अधिस्थानं योगदानमित्रमहं योगः उपिषः दानं मित्रमहः तं यत्रयोगेयत्रदानं यत्र मित्रमहे उपिष्पश्येत् यत्र कार्ये उपिषकं परं पश्येत्तत्कार्यविनिवर्तयेत् ॥ १६५ ॥ पहीता यदि नष्टः स्यात्कुटुम्बार्थे कृतोव्ययः ॥ दातव्यंबान्धवैस्ततस्यात्पविभक्तेरिप स्वतः ॥ १६६॥
- (१) मेघातिथिः। उक्तयेन गृहीतमृणंतेन प्रतिदातव्यं तदभावे पुत्रपौत्रस्तदभावे तद्दवयहारी तत्तद्यतिरेकेनान्यस्य दानंप्राप्तिष्यिः विक्रविद्यये तदर्थमिदमुच्यते यहहीतथनंसचेन्नप्टोमृतोदेशान्तरगतोवा कुटुम्बेनः च कताव्ययोदातव्यंबांधवैस्तद्वानृतत्पुत्रपिनृव्यादिभिः प्रविभक्तिविभक्तधनैरिप स्वतः स्वधनादित्यर्थः। यत्तावद्वातरहिमित तेषांयदणमुप जातंतदृहमध्यादेवदीयते। तदृष्टेऽस्य विभागः यथोक्तं ॥ पिनृव्येणाविभक्तेन भात्रा वा यद्द्यकृतं । मात्रा वा यत्कुटुम्बार्थद्युस्तत्सर्वमृक्षितदिति ॥ अविभक्तानामन्यतमेन यत्कुटुम्बार्थमृणंकतंतद्वानृपिनृव्यतत्पुत्रादयः सर्वे दद्युर्नत्वकुटुम्बार्थमित्यर्थः
  अविभक्तम्बर्णात्तेषामेव तथाविधमृणंसंभवेत प्रायः निह प्रविभक्तात्परकीयकुटुम्बकरणार्थमृणंगृह्वन्तोद्धयन्ते प्रविभक्तिरपीत्याह अपिशब्दादविभक्तेश्य यदिश्येद्वातृणांविभक्तानांस्वकुटुम्बभरणात्समकत्वा प्रवसेदितरश्य महासत्वतया तदीयकुदुंबंबिभतीयास्तत्र विभक्तेनापि भात्रा पिनृव्येण यदणंकतंतिदतरोद्वादेव देशान्तरागतः॥ १६६॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । विभक्तेनाविभक्तेनवा भात्रादिना कुटुम्बार्थे यः रूतोव्ययः सतत्र मृते तिष्ठद्भिर्दायादै-देवहत्यर्थः । स्वतोधनात् मृतसंबन्धिनः स्वीयाद्वा ॥ १६६ ॥
- (३) कुल्कः । ऋणपहीता यदि मृतः स्यात्तेन पूर्वविभक्ताविभक्तसर्वभानृकुटुम्बसंवर्द्धनार्थतरणव्ययः कतस्तदा तरणंविभक्तेरविभक्तेश त्वधनाद्यातव्यम् ॥ १६६ ॥
- (४) राघवानन्दः । यदि पहीता ऋणादेर्प्वतस्तदा कागितस्तत्राह पहीतेति । यहीताधमणीज्येष्ठभात्रादिः । कुटु-म्बार्थेकतोय्ययस्तदणंग्ययितम् । तदा त्वतः त्वकीयाद्धस्तात् । नष्टपदं प्रव्रज्याद्युपलक्षणम् ॥ पितिरि मीषिते वेते य्य-सनादियुतेपि वा । पुत्रपौत्रेर्भःणंदेयंनिन्हवे साक्षिभाषितियाञ्चवल्कयोक्तेः ॥ पितृपदं ज्येष्ठाद्युपलक्षणम् । बान्धवैः पुत्राचैः ॥ १६६ ॥
- (५) नन्यनः। ऋणस्य यहीता नष्टोमृतस्तिरोहितोयदिस्यात् कुटुन्वे च ऋणस्य तस्य व्ययस्तेन कृतोयदि स्यात् बान्धवैर्भातृभिर्येस्तदणमविभक्तेर्भुक्तंपश्चात्मविभक्तेरितैः त्वीकार्यादर्थात्तदणमुत्तमणीय दातव्यस्यात्॥ १६६॥

<sup>\*</sup> वश्रक:=बंग्धक ( राघ॰ २ )

(६) रामचन्द्रः । यदि यहीता स्वामीनष्टःस्यात् च पुनः कुटुम्बार्थे छतोष्ययः तत्रमणंबान्धवैःदातष्यम् विभ-कैःबान्धवैः स्वत्वधनान्त दातव्यम् ॥ १६६ ॥

कुटुम्बार्थेऽध्यधीनोपि झ्यवहारंयमाचरेत् ॥ स्वदेशे वा बिदेशे वा तंज्यायान्वविचालयेत्॥१६७॥

- (१) मेधातिथिः । तिष्ठन्तु तावद्वात्रादयः कुदुम्बार्थेभ्यधीनोऽपितुगृहक्रमभृत्योऽपि व्यवहारते वस्नादिविक्रयंक्षेत्रस्थिष्डलादिप्रयोगकर्षणायकः गंध्यवहारंवा यमाचरेत्सदेशे वा सन्तिहितस्य प्रोषितस्य चतंत्रात्वा गृहस्वामी न विचालयेदविचार्येव साधुक्रतमन्येनुमन्यन्ते । अन्येतु पूर्वशेषोयमर्थवादोनविधिरित्याहुः तदुक्तं । नसर्थवादताबीजांकिचिदिति विभज्यमानंशाकंक्षेत्रयत्तच्छव्दाभिसंबन्धमः । अथ मतोन्मतार्ताभ्यधीनैरस्वातक्त्रयादप्यधीनस्य तत्कतपमाणमिति । अकुदुम्बार्थे संनिहिते च स्वामिनि नयुक्तंकलपितुं अन्यथाकुटुम्बावसादस्यादतस्तद्धरणात्मके व्यापारे प्रमाणीभवति दैवायधीनः ॥ १६७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। अभ्यथीनोभृत्यः। विदेशे स्वपरोक्षे। ज्यायानिभक्तः॥ १६७ ॥
- (३) कुङ्कृकः । तदेशस्ये देशान्तरस्ये वा खामिनि खामिसंबन्धिकुरुम्बन्यग्रनिमित्तदासोपि यदणादानादि कुर्यात्खामी तत्तथाम्यनुमन्येत ॥ १६७ ॥
- (४) राघवान्दः । एवंकुदुम्बपोषणाय किनशिदगृहीतमपि ज्यायसा देयमित्याह कुदुम्बेति । अभ्यधीनः क-निश्चदिः नविचालयेत् । न ददामीति नब्रूयात् ॥ १६७ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रमः । यस्यव्यवहारमाणादिशयोगोज्यायान् स्वतंत्रोगृही न विचारयेत् ॥ १६७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अध्यधीनः गर्भदासः कुटुम्बार्थयंथ्यवहारंऋणं आचरेत् करोति खदेशे वा तंऋणंन्यायान् ज्ये-इः न विद्यारयेत् अन्यथा न कुर्यात् ॥ १६७ ॥

# बलाइत्तंबलाडुक्तंबलायञ्चापि लेखितम् ॥ःसर्वान्बलकतानर्थानकतान्मनुरब्रवीत् ॥ १६८॥

- (१) मेधातिथिः । यथा न बालाः स्वतस्त्राप्तकृतिस्थीपिष्कतंप्रमाणंतद्वद्वलकतमि सर्वाष्वलकतानर्थान्तिवर्धानित्येव विधिः । भुक्तंदत्तंलेख्यलेखितिमित्युदाहरणमात्रं तत्र बलाइत्तंयदनुपयुज्यमानंक्षेत्रारामादि वाहनाय दीयते
  वृद्धिकामोवा यदनंदैवादारोपथित वास्वाहनमनिच्छतांगृहेषु मुख्यार्पणंपण्यमश्रुते लिखितमात्रकारणं सर्वानित्यन्यानःथेवंविधानर्थान्कार्याणीत्यर्थः । योगावापनित्यत्र निपुणंदर्शितमत्रापि श्लोके समस्य योगबलशक्ये प्रक्षेपुंपृथक्शलोकह्यकरणंविध्वत्राश्लोकह्य कृतिर्मनोर्मत्तोन्मत्ताष्यधीनैर्बालवृद्धिर्वा बलात्कृतोऽसंविधिना योगोल्यवहारीन सिष्यतीति सिक्यत्वेव न मानवद्भवति ॥ १६८ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । बलात् बन्धनताडनादिनातद्भयेनवा । सूर्वान् ऋयादीन् । अकतान्त्रवर्तनीयान् ॥ १६८ ॥
- (३) कुन्न् कः । बलाइत्तममतियासादि बलाद्धक्तंभूम्यादि बलाह्नेखितंत्रऋवृद्धिपत्रादि मदर्शनंत्रैतत्सर्वान्यल्ङता-च्यवहारान्त्रिवर्त्तनीयान्यनुराह ॥ १६८ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच बलादिति । बलादावश्यकर्तव्यतातिरेकात् इतं व्ययितं अप्रतिपाद्मादि राजादिसहा-याद्या दत्तं दापितमः । भुक्तं निषिध्यमानं भून्यादि । लेखितं चक्रवृद्ध्यादिपत्रमः सर्वान् । क्रयविक्रयादीन् अकृतान् मनु-रत्रवीदित्यन्वयः । मनाचितिरिक्तविषयम् तदसिद्धस्योक्तत्वात् ॥ १६८ ॥

(५) मन्द्रनः । प्रमाणादिकंकुर्यादेव बल्कतंसर्वनिवर्तनीयमित्याह बलाइत्तमिति । तदप्यकतंमनुरत्रवीत् । सर्वान् नुक्तव्यतिरिक्तान्योऽर्थाश्वात्मन्यकरणे साक्षिपतिभुवोः परार्थेक्केशउक्तः । दण्डदशबन्धादिनाराज्ञोवृद्धिश्रोक्ता ॥ १ ६८॥

त्रयः परार्थे क्विश्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुलम् ॥ चत्वारस्तूपचीयन्ते विप्रआढ्योव

णिङ्चपः॥ १६९॥

- (१) मेधातिथिः। परेणार्थ्यमाने साक्ष्यंप्रातिभाव्यंव्यवहारेणक्षणंच कर्तव्यं कुलादिभिनीत्वयमुपेत्य हरातः। अतः स्वयंकुर्वन्तान प्रमाणीभवन्ति अथवा परस्यार्थंकुर्वन्तः क्रेशमामुवन्ति नह्मषांत्वार्थगन्धोस्त्यतोवलानकारियतव्याः। कुलवृद्ध युषाः परेण वार्थ्यमानाविपादयउपचीयन्ते अतोन हरादिनच्छन्विपंमतिपहीतव्याः। अथवा परसंबन्धिनोऽर्थायोपचयोविमस्यातः स्वार्थापवृत्तिनं परार्थेव तेन विषेण नवलात्तदनादाने प्रवर्तनीयं हतवलसाध्यंशनिति लोकपवादोन दापयन्तंनिषेधित तिदच्छन्तंदापयेत् याद्ययातुवलं एवमाद्यः कुशीदवृत्तिर्धनवानिव नप्रयोजनीयः किमिति कुसीदंश्यवहरिद्रन्यत्मेददाति न मद्यामिति। अथवा तेन बलवतोन्यत्मिनच्छन्ति तद्ययंकुर्वद्धनमारोपियतव्यं यतः परेणार्थ्यमानउपचीयते न बलान्ययुज्ञानः शास्त्रनिष्धात् एवंवणिकुसीदो धनवृद्धिकामएव व्यवहारयति वणिक्पण्यजीवी नृपोराजापि
  प्रयुक्तराजदण्डमाददानउपचीयते नतु बलादिमोत्साहनेन व्यवहारयन् तदुक्तं नीत्साहायेत्स्वयंकार्यमिति विमादीनांविविसनुवादोराक्कोद्दशन्तार्थः। अथवा सर्वस्योदाहरणप्रपञ्चस्तथायेतनोऽपि ॥ १६९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कुलमविभक्ताज्ञातयोष्टतस्यज्ञातेरत्वस्याप्यृणंशोधयन्तः । अतःसाक्षित्वप्रतिभूत्वानाङ्गी-कारेण कुलत्वंच विभागे निवर्तनीयामित्यर्थः । व्यवहारेण तद्दर्शनेन । चत्वारः उपचीयन्ते पर्धनंलभन्ते विमः पाद्वि-वाकः राज्ञःसकाशाद्धनपाष्या । आढ्योधनिकोवृद्ध्या जीवनेन । विणक् वाणिज्येन । नृपोराजा दण्डादिपाष्या ॥ १६९ ॥
- (३) कुद्धृकः । साक्षिणः प्रतिभूः कुलंच धर्मार्थव्यवाहारद्वष्टा त्रयएते परार्थक्केशमनुभविन्त तमात्त्वनेन साक्ष्यं प्रातिभाव्यंव्यवहार्रक्षणंच नाक्ष्विकारयितव्याः चत्वारः पुनः ब्राह्मणोत्तमर्णविणयाजानः पदार्थदानफलोपादानऋणद्वया पंणविक्रयव्यवहारेक्षणरूपंकुर्वाणाधनोपचयंप्राप्तविन्ति । तसाद्विपोदातारमाठ्योऽधमर्णविणक्केतारंराजा व्यवहर्तारंबलेन न प्रवर्तयेत् । पूर्वश्लोकाभिहितबलनिषेधस्येवायंप्रपञ्चः ॥ १६९ ॥
- (४) राघवानन्दः । बान्धवानिप दापयेदिति प्रसंगेन सप्तानां परतः यथासंभवंक्केशवृद्धीराह त्रयहित । तत्र साक्षिप्रतिभूकुलानि क्केशभात्रि । तत्र साक्षिणां सत्योक्तौ न किचित् अनृतोक्तौ कुलनाशायुक्तम् । प्रतिभवः प्रातिभाव्यदर्शनादौ निकिचित् तददर्शनादौ स्वधनव्ययैः । एवं कुलस्य कुपुत्रेण नाशः तस्मात् परतःक्केशभाजस्तेन बलान्नप्रवर्तनीयाइतिभावः । प्रतिभूपदं निक्षेपधायुपलक्षकम् सोपि परार्थएवक्किश्यित निक्षेपधारणेन किचित् तन्नाशे चान्प्रतिष्ठाः तद्दानिति । परेभ्योविप्रादीनांचतुणां प्रतियहाणां दानानर्धविक्रियकरादियहैरुपंचयइति । तस्मात् विभेण दाता आक्येनाधमणः विण्वा केता नृपेण कार्यार्थाचन बलान्यरणीयइतिभावः ॥ १६९ ॥
- (५) **नन्दनः ।** तत्र बलात्कारमाशद्भुत्यपरिहरति त्रयइति । कुलशब्देन कुलीनोभिषेतः तस्योपन्यासोदद्यान्तार्थः । यथा कुलीनः परार्थे यतमानः क्ष्रिश्यति एवंसाक्षिपितभुवाविति तत्मानात्र बलात्कारः कर्तव्यइत्यभित्रायः । चत्वारः परार्थउपचीयन्ते वर्द्धन्ते । विपस्योपचयः परार्थएव न त्वार्थो देविपनृशेषत्वात् । आढ्योवार्द्धाषकस्तस्योपचयः परार्थोन

<sup>\*</sup> व्ययः=व्ययः उक्तः ( राघ० २ )

मात्मार्थः । प्रजावृद्ध्यर्थेत्वात् । यथा विपादयः प्रजार्थमुपचीयन्तएवंतृपोऽपि परार्थमुपचीयतेतलाहेतदर्थात्प्राप्तंनव-लादित्यभिपायः॥ १६९॥

(६) रामचन्द्रः । कुलं अविभक्ताज्ञातयः । चत्वारः उपनीयन्ते जीवन्ति । विश्वः प्राड्विवाकः । श्लाध्यः दाना-दिव्यवहारेण । नृपः राजा विवदमानानामितियोगीश्वरः ॥ १६९ ॥

### अनादेयंनाददीत परिश्लीणोपि पार्थिवः ॥ न चादेयंसमृद्धोपि सूक्ष्ममप्यर्थमृतसूजेत् ॥ १ ७०॥

- (१) मेथातिथिः । करदण्डशुल्कादिशास्त्रविहितंवर्जयित्वान्यत्पौरधनमनादेयंराज्ञा क्षोणकोशस्यापि । यतु शास्त्र-न्यायागतंरक्षानिर्वेशधनंतत्सूक्ष्मंकाषांपणमात्रमपि न त्यजेत् तदुक्तं॥वल्मीकपथवदाजा कोशवृद्धिंत्कारयेदिति॥ १७०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अतोयत्कर्तव्यंनृपेण तदाह अनादेयमिति । यतोधर्मतोपि पर्रावत्तपहणेनोपचीयते नृ-पस्तत्मादनादेयमशास्त्रीयंनाददीत ॥ १७० ॥
  - (३) कुझ्कः । क्षीणधनोपि राजा नायाह्ममर्थगृहीयात् समृद्धोपि खल्पमपि याद्यंधनेन त्यजेत् ॥ १७० ॥
- (४) राघवानन्दः । प्रजासिहेनराजाकरादिनन्यापादयेदितिसार्थवादमाहः अनादेयमितिचतुर्भिः । अनादेयमन्या-योपात्तं नाददीतैव । आदेयं न्यायोपात्तं सृक्ष्मं रजोमात्रं नोत्सृजेत् न त्यजेत् । परिक्षीणो धनादिभिः तैः समृद्धोवा॥१७०॥
- (५) नन्द्नः । एवंबलात्कतंसर्वराज्ञानिवर्तनीयिमित्युक्तं अधुना स्वयमित राज्ञा बलात्कारोनकार्यस्त्याह् अनादे-यमिति । परिक्षीणीन्यसमृद्धोपि अनादेयमदण्ड्यस्यार्थस्क्ष्ममिति बलान्नाददीत । समृद्धोपि दण्डयस्यार्थस्क्ष्ममिति बलान्नो तसुनेत्॥ १७०॥
- (६) **रामचन्दः** । द्वाभ्यामाह अनादेयमिति । परिक्षीणोपि पार्थिवः अनादेयमयाह्यद्वव्यं नाद्दीत न गृहीयात् । च पुनः समृद्धोपि राजा सक्ष्ममपिअर्थं अदेयम् अर्थं नोत्सृजेत् ॥ १७० ॥

### अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वर्जनात् ॥ दौर्बल्यंख्याप्यते राज्ञः सपेत्येह च नश्यति ॥ १७१ ॥

- (१) मेधातिथिः। अनादानार्ह्मनादेयं अर्हेकत्यस्तच द्शितं दौर्बल्यंक्षाप्यते मकतिभिरत्माभिरत्मान्दण्डयित स्ते-नाटविकसामन्तादीन्नशक्तोविजेतुमिति परे स्वशक्तिंपथयन्तिराष्ट्रे याअतस्तैरभिषण्यमानीविरक्तमकतिरिह्न नश्यति आदा-नादिह्रप्रेत्य वा धर्मदण्डनात् ॥ १७१ ॥
- (२) रार्वज्ञनारायणः। अनादेयादानाइरिद्रोयमिति लोकेऽख्यातिरधर्मश्रदीर्बल्यहेतुर्जायतेऽतःभेत्येहच नाशः। एवमादेयवर्जनादशक्तोयमित्यपकीर्तिःप्रजानामधर्मचरणेनाऽधर्मश्र ॥ १७१ ॥
- (३) कुछ्कुकः । यत्मात् अनादेयस्येति । अयाह्मप्रहणाच्छास्त्रीयपाह्मपरित्यागातु राह्मः पौरेरसामर्थ्यख्याप्यते ततश्र संगत्यार्थभेण नरकादिभोगादिहाकीर्त्या विनश्यति ॥ १७१ ॥
- (४) राघवानन्दः । ततःकितत्राहः अनादेयस्येति । ज्ञानतोवर्जनात्त्वधनस्य दौर्बल्यं ख्याप्यते गृह्यते । अयम-र्थः । नीतिशास्त्रानभिज्ञोयंयतोअनादेयमादत्तेऽपरिपूर्णधनोयमित्याक्रमणीयः यतआदेयमपि नादत्ते आदातुमतमर्थोवे-ति । अनादेयस्यादानात्मेत्य नश्यति ॥ १७१ ॥
  - (५) नन्दनः । उक्तार्थाननुष्ठाने च दोषमाहः अनादेयस्यचेति ॥ १७१ ॥

(६) **रामचन्दः** । अनादेयस्य अयासस्य आदानात्त्वीकारात् आदेयस्य त्वीकरणीयस्य चवर्जनात् परिन्यागा-त् तस्य राज्ञोदोर्बल्यंस्थाप्यते । सःराजा भित्यइहलोके नश्यति ॥ १७१ ॥

### स्वादानाद्वर्णसंसर्गोत्त्वबलानांच रक्षणात् ॥ बलंसंजायते राज्ञः सवेत्येह च वर्धते ॥ १७२॥

- (१) मेघातिथिः । स्वस्य न्यायपाप्तस्यादानंशोभनंवाऽऽदानं भव्यमेवशोभनंवर्णयोरेव संसर्गः समानजातीयैर्व-र्णसंसर्गः द्विष्टत्वात्संसर्गस्य च संबन्धिनोरश्रुतत्वाद्वर्णानांमस्तुतत्वात्तनेवापेक्षा युक्ता यस्तु वर्णानामवान्तरप्रभवे संसर्गी-नासौ वर्णानामेव संबन्धितया व्यपदेष्टुंशक्यते । किश्चनुन कारंपठित वर्णासंसर्गदिति सर्वथा वर्णसंकरप्रतिषधानुवादोयं दुर्बलानांबलविद्वद्विभरिभभूयमानानां स्वेभ्यस्त्राणाद्धेतोः राज्ञेबलसंजायते सम्यग्व्यवद्वारदर्शनंकर्तव्यंधर्मदण्डनच न कर्त-व्यमित्येतद्विशेषाः । पिठण्यन्ते श्लोकानामर्थवादाः ॥ १७२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आदानादुचितदण्डादिप्रहणाद्धनब्लम् । वर्णानामसंकरेण संसर्गात् संसर्जनात् दुर्लभर-क्षणाच धर्मबलम् ॥ १७२ ॥
- (३) कुद्धृकः । न्याम्यधनपहणाद्वर्णानांसजातीयैः शास्त्रीयपरिणयनादिसंबन्धात यद्वा वर्णसंसर्गाद्वर्णसंकरादिः य त्रापि रक्षणादिति योजनीयंप्रजानांदुर्बलानांबलवद्भचोपिरक्षणात्सामर्थ्यमुपजायते नृपस्य ततश्चासाविह्लोकपरलोक योश्र वर्धते ॥ १७२ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । किंच आदानादिति । आदानात्धर्मसंसर्गादिति हेनुमद्भावे पञ्चम्यौ । न्यायोपात्तधनादिना धर्मवृद्धेः प्रेत्य वृद्धिः । इहापि वृद्धिः कीर्तिधनाभ्यां वर्णसंसर्गादितिकचित्पाठस्तदाऽऽदानादिह वृद्धिवर्णसंसर्गाच्छास्त्रीयप-रिपालनेन प्रेत्य वृद्धिः । रक्षणाद्वलं चतुरङ्गबलवान्हि रक्षितुंसमर्थोजायते ज्ञायतेवा ॥ १७२॥
- (५) **नन्दनः** । उक्तार्थानुष्ठाने फलमाह स्वादानादिति । स्वादानात्स्वस्य प्रामद्व्यस्यादानाद्वहणातः । वर्णसंश्लेषान तुवर्णेः सह प्रीत्येति यावतः ॥ १७२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । लद्भ्यंतस्य आदानात् उपहितदण्डादिप्रहणात् । वर्णसंसर्गान्सांकर्यराहित्यात् ॥ १७२ ॥ तस्माद्यमञ्च स्त्रामी स्त्रयंहिन्ता प्रियाप्रिये ॥ वर्तेत याम्यया दृत्या जितकोधोजितेन्द्रियः॥१ ७३॥
- (१) मेधातिथिः । तथाचैतदेवमपश्चयित अयंसेवकआत्मीयोऽतः प्रियः न केवलंराष्ट्रवासी यस्यैव राष्ट्रंतमेवाव-तिष्ठतेऽतोऽप्रियः तिष्ट्रित्वा यमवत्प्रजासु तुल्यः परिपालने व्यवहारे च स्यात् ईदशीहि यमस्य वृत्तिर्देष्टा यमस्येत्यणोबाधकं-तत्रीपसंख्यानिकयकार्रामछन्ति कः पुनर्यमतुल्यनांभजति जितकोधोजितेन्द्रियः रागद्वेषी जयेत्मसङ्गाख्यानेन ॥ १७३ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । त्रियापिये मित्रत्वशत्रुत्वे । याम्यया वृत्त्या कर्मानुरुष्रसुखदुःखदाने । जितिन्दयोजित-स्वेन्द्रियजकामलोभः ॥ १७३ ॥
- (३) कुछूकः। यतएवंतस्माचमेति। तस्माचमइव राजा वशीकतक्तोधोजितेन्द्रियः स्वकीयेऽपि प्रियापिये परित्य ज्य यमस्य चेष्टया सर्वत्र साम्यरूपया वर्तेत ॥ १७३ ॥
- (४) राघवानन्दः । उपसंहरति तस्मादिति । स्नामी राजा यमोहि यथाऽदृष्टानुरुपेण दण्डानुपद्दी करोति न प्र-त्यवैत्येवंराजाऽपि स्वारसिकक्रोधादिविवर्णितोदृष्टापराधानुसारेण वर्तेतेत्यर्थः ॥ १७३ ॥
  - (५) नन्दनः। याम्यया समवर्त्ती ही यमः॥ १७३॥

(६) रामचन्द्रः। तस्मात्कारणात् स्वामी राजा प्रियाप्रिये स्वयंहित्वा याम्ययावृत्त्या सकललोकसमदस्या मि-त्रामित्रेतिहित्वा वर्तेत । यथा यमः वर्तते ॥ १७३ ॥

### यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोहात्कुर्यान्नराधिपः ॥ अचिरात्तंदुरात्मानंवशे कुर्वन्ति शत्रवः ॥ १७४ ॥

- (१) मेथातिथिः। अधर्मे यः कार्याणि कुरुते समे।हादेवेह न्यामूढोधर्मजहात् तस्येदंधर्मजंफलंविरक्तप्रकृतित-या वशे कुर्वन्ति शत्रवः विरक्ताहि प्रकृतयः कुद्धलुब्धभीतावमानिताः परेरुपजप्येरंस्ततश्रवहुकृत्यवशे कुर्वन्ति दण्डयन्ति बन्धन्ति प्रन्ति राष्ट्रमपहरन्ति चेत्येषवशीकारः॥ १७४॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । मोहाद्धमीनास्तीतिश्रमात् ॥ १७४ ॥
- (३) कुन्द्रकः । यः पुनर्नृपतिलीभादिव्यवहारादधर्मेण व्यवहारदर्शनादीनि कार्याणि कुरुते तंदुष्टचित्तंत्रकति पौरविरागान्क्षिपमेव शत्रवीनग्रह्णन्त ॥ १७४ ॥
- (४) राघवानन्दः । उक्तार्थवैपरीत्ये दण्डमाह् यस्त्विति । अधर्मेण अयथाशास्त्रेण तत्रहेतुर्मोहात्कार्याणि दण्ड-शुल्कादीनि । साम-ताद्यैर्दत्तहस्ताः शत्रवस्तं वशे कुर्वन्तीति शत्रुभयादस्यकार्यान्तिवर्तितन्यमितिभावः ॥ १७४ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अधर्मेणासमवृत्या ॥ १७४ ॥
- (६) रामचन्दः । योमहीपितः मोहात् धर्मोस्तीति भ्रमात् अधर्मेण कार्याणिकुर्यात् शत्रवःतंराजानं अचिराद्दशे-कुर्वन्ति ॥ १७४ ॥

# कामकोधौ तु संयम्ययोऽर्थान्धर्मेण पश्यति ॥ प्रजास्तमनुवर्तने समुद्रमिवसिन्धवः॥ १७५॥

- (१) मेधातिथिः । सिंधवीनचोयथा समुद्रमाश्रयन्त्याश्रिताश्चानुरागिण्यस्तन्मय्योवसन्ति न ततोनिवर्तन्ते एवंका-मक्रोधजयाद्वाजानंप्रजाः समयोगक्षेमास्तन्मय्यः संपद्यन्ते ॥ १७५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अर्थमर्थसाधनं व्यवहारादि ॥ १७५ ॥
- (३) कुझूकः । योराजा रागद्वेषौ विद्वाय धर्मेण कार्याणि निरूपयित तराजानंप्रजाभजन्ते समुद्रमिव नद्यः नद्योयथा समुद्रान्ननिवर्तन्ते तेनैवैकतांयांति प्रजाअपि तत्मान्नुपादनुवर्तिन्यस्तदेकतानाभवन्तीति साम्यम् ॥ १७५॥
- (४) राघवानन्दः । जितकोषइत्यायुक्त तत्र दृष्टान्तमाह कामेति । कामकोषी रागद्वेषी संयम्य विहाय अ-र्थान् प्रजापालनादीन् धर्मेण यथाशास्त्रं पत्यित यस्तम् । सिन्धवःस्यन्दनात् नद्यःगाम्भीर्याचलमयादन्वबोधरत्नाकरत्व-दुरवयाद्यत्वादयोराद्यः समुद्रमित्यनेन स्चिताइति ॥ १७५॥
  - (५) नन्दनः। अनुवर्तन्ते न भिद्यन्ते॥ १७५॥
  - (६) रामचन्द्रः । यो राजा धर्मेण अर्थान् व्यवहारान्पश्यति ॥ १७५॥

# यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिकंन्रपे ॥ सराज्ञा तच्चतुर्शागंदाप्यस्तस्य च तद्धनम्॥ १७६॥

(१) मेधातिथिः । छन्दर्च्छा । तेन राजानमज्ञापियत्वा यदा प्रागुक्तैश्वतुर्भिरुपायैः खिच्छया न धनमार्गण प्रवृत्तं-तथा भूतंवा राजपुत्रेराव्हयनेनाईतरमदेशोनुरुध्येदंहि धनिमिति सचापृष्टोधारयामीति यत्प्रतिपद्यते सराज्ञा चतुर्थभागंद-ण्डापियतव्यः । यावत्तस्मै धारयति तस्य तत्र सर्वषृणंशत्तंचेद्धारयति पञ्चविंशतिर्दण्डनीयः शतंतस्य दाप्यः । एवंपञ्च-विंशतिः नित्वयंभ्रान्तिः कर्त्तव्या शतंराज्ञः पञ्चविंशतिशिष्टंभनिकस्य धनिकोहि तथा दण्डितः स्यान्तर्णिकः ॥ १७६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । साधयन्तं स्वच्छन्दन स्वेच्छयाऽमितरोधादिना राक्ति वेदयेत् ज्ञापयेत् । देयधनचनुर्य-भागं ऋणचतुर्थभागं दण्ड्योधनिकाय धनंदाप्यः ॥ १.६॥
- (३) कुङ्गूकः । योऽधमणौराजवञ्जभोहमिति गर्वादुत्तमणीलेख्या धनंसाधयन्तंनृपेनिवेदयेत्सराज्ञा ऋणचतुर्थभा गंदण्ड्यः तस्य तद्धनंदापनीयम् ॥ १७६॥
- ु (४) **राघवानन्दः ।** प्रकृतमाह् यइति । योऽधमर्णः च्छन्देन इच्छया तलात्स्वधनं साधयन्तं राजवल्लभोर्हाम् तिंगर्बान्तृपे निवेदयेत् सराज्ञा चतुर्थाशं दण्ड्यः । धनिकस्यापि तद्धनंदापनीयम् प्रयुक्तंसाधयेदर्थमित्यत्रोक्तोभियोगाभा-वा**द**ण्डदह् नुदण्डद्दतिन पोनक्क्त्यम् ॥ १७६ ॥
- ( ५ ) **नन्द्रनः** । प्रासिष्कंबलात्कारवर्जनंपरिसमाप्य प्रक्तमेव ऋणदापनमुपऋण्याह् यःसाधयन्तमिति । राजन्य-निवेच छन्देन स्वेच्छया । स्वमर्थसंरोधनादिना साधयन्तंधिनकमुत्तमर्णमधमर्णोनृपे निवेदयेत् असावयमेवंमांबाधतइ-ति सराक्षा ऋणचतुर्भागंतस्वेदण्डनंदाप्यः । तस्योत्तमर्णस्य तद्धनमृणंच दाप्यः ॥ १७६ ॥
- (६) रामचन्द्रः। यः अधमर्णः छन्दिन खेच्छया साधयन्तंधनिकमुत्तमर्णनृषे वेदयेत् सः राज्ञा ऋणचतुर्भा-गंदण्डं तस्य उत्तमर्णस्य तद्धनंचदाप्यः ॥ १७६॥

कर्मणापि समंकुर्याद्धनिकायाधमाणिकः ॥ समोवकष्टजातिस्तु दद्याच्छ्रेयांस्तु तच्छ्नैः॥ १७७॥

- (१) मेधातिथिः। निर्धनीधनेन निर्धनत्वान्त मुच्यते कितिहि कर्मकारियतव्यः प्रेष्यत्वंत्रजेत् यावता घनेन त-त्कर्मकर्मकरःकरोति तत्तस्य प्रविष्टंसंपद्यपि कर्तव्यं कर्मकुर्वतम्य सलामधने प्रविष्टे दास्याष्मोक्षः समंकुर्यादुत्तमर्णेनानंत- युद्धधनेनोत्तमाधमव्यवहारद्रत्यप्येके उत्तमणीपरीधमर्णएतद्य कार्यते वर्जः समःसमानजातीयोऽवक्षष्ठकातिहीनजातीयः अयांस्तूत्तमजात योग्णाधिकीवा शनैः क्रमेण यथात्पादंदयात् नारदे पद्यते ॥ त्राह्मणस्तु परिक्षीणो शनैदीघीयथादश- । प्रति ॥ अतोराक्षा धनिकधनसंशुद्धवर्थपरिक्षीणो ब्राह्मणोन पीडियतव्यः उत्तमर्णश्च रक्षणीयः ॥ १७७ ॥
- (३) कुङ्गूकः । समानजातिरपकृष्टजातिश्राधमणीधनाभावे सित त्वजात्यनुरूपकर्मकरणेनापि समंकुर्यात् निवृ त्तोक्तमणीधमणिध्यपदेशतया धनिकसममात्मानंकुर्यात् । समजातिरच ब्राह्मणितरः कर्मणाक्षत्रविद्शृद्धान्समानजातीयान्हीनां स्तु दापयेदिति कात्यायनेन विशेषितत्वात् । श्रेयान्युनहृत्कृष्टुजातिनं कर्मकार्रायत्वयः किंतु शनैः शनैः यथासंभवतद्धनं-दथात् ॥ १५७ ॥
- (४) राधवानन्दः । यद्यधमणीदातुमसमर्थस्तत्रकागितस्तनाह् कर्मणायः समः । उत्तमणीतुल्यजाितः ततीऽपरुष्ट जाितवीऽधमणिकः कर्मणात्वजात्यनुरूषेण वेतनकृत्यादिना समप्रणशीधनं कुर्यात् श्रेयांस्तु विपश्चित् शनैर्द्यात् एवं ॥ हीनजाितं परिक्षीणपृणार्थकर्मं कारयेत् ॥ जाह्मणस्तु परिक्षीणः शनैर्दान्योयभ्रोद्दममितिषाञ्चवल्क्योक्तः ॥ शनैः शनै-र्धनमेव द्यात् नतु कर्मणा लोकिकेन समंकुर्यात् विप्रस्य लोकिककर्मकरणे दण्डस्य वक्ष्यमाणत्वात् । आर्विवज्यादौतुन-रोषः हीनजाितिमत्यनेन क्षावियोवैश्यस्य शनैर्द्यात्मतुकर्मकुर्यात् इत्येवमुत्तरम् ज्ञाह्मणपदं राजसेवकगुणवत्त्वाद्यपल-क्षकं तेषि द्यास्तन न मकत्विरोधः ॥ १५७ ॥
- (५) त्रम्युनः । क्रणमद्यानाशकस्याममर्णस्य जातितारतन्यवशेन क्रणापाकरणमाहः कर्मणापीति ।समः समानजा-तिरपकष्टजातिमाधनर्णिकोधनिकायोत्तमर्णाय कर्मणापि समंकुर्यात् ऋणसत्रं भूतिकर्मकुर्यादित्यर्थः । भेयानुत्कष्टजाति-स्तदमंश्रनेदंषात् ॥ १७७ ॥

(६) रामचन्द्रः । अधमर्णः कर्मणापि धनिकाय समं अनुणं कुर्यात् समः अन्योन्यसमः अवस्टैणातिः हीन-जातिश्व श्रेयांस्तु श्रेष्ठः तद्धनंशनेर्द्धात् ॥ १७७॥

अनेन विधिना राजा मिथोविवदतां हणाम् ॥ साक्षिपत्ययसिद्धानि कार्याणि समतांनयेत् ॥१ ७८ ॥

- (१) मेथातिथिः । अनेनेति पूर्वोक्तमकारमत्यवमर्शः विधिना प्रकारेण साक्षिप्रत्ययः सिख्यादः प्रत्येकमपि संबध्यते साक्षिपिः सिद्धानि निर्णातानि प्रत्ययः । अनुमानंदैवी वा क्रिया कार्याणि न केवलमणादानमन्यदिष संमदंश्र यदिष्प्रत्यिविप्रतिपित्तमपाकुर्या दैक्यमन्यतउत्पादयेत्। उपसंहतमणादानसमाप्तोध्यवहारः । सर्वच जयपराजयप्रकाराणाः मेवंरूपत्वात् । निह्साक्ष्यादिभ्यक्षते किचिदुत्तरेषु विवादेषु प्रतिपत्तिनिरासनिमित्तंकेवलदंडविशेषस्तत्स्वरूपंचवक्तव्यमित्युन्तरः प्रपञ्चः । कीदशोस्वामिविक्रयः कीदशोनुशयइति स्वरूपंव्यवस्थाप्यते ॥ १७८ ॥
  - · (२) सर्वज्ञनारायणः । साक्षिभिः प्रत्ययैः शपथैश्व सिद्धानि । समतां अविवादम् ॥ १७८ ॥
- (३) कुङ्ख्कः। अनेन प्रोक्तमकारेण परस्परंविवदमानानामधिमत्यर्थिनांसाक्ष्यादिममाणेन निणीतार्थानि कार्याण विमित्पत्तिखण्डेनेन राजा समीकर्यात्॥ १७८॥
- (४) राघवानन्दः । एतिक्वादादावितिदिशति अनेनेति । साक्षित्रत्ययसिद्धानि साक्षी प्रत्ययम् रेख्यपूर्वकप्रतिप्रहः क्रयादिश्य ताभ्यां सिद्धानि निर्णातानि समनामविवादं उक्तप्रकारेणं ऋणादिशोधनवा ॥ १७८॥
- ( ५ ) नन्द् नः । ऋणप्रदानोपसंहारमाह् अनेनेति । अनेनोक्तेन प्रत्ययशप्थहेतुमिर्वा कार्याण व्यवहाराष्समतान्न-येद्विपतिपत्तिरहितामः ॥ १७८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । साक्षिमत्ययः शपथः सिद्धानि कार्याणि समतां व्यवहारराहित्यं नयेत् मापयेत् ॥ १७८ ॥ कुलुजे हत्तसंपन्ने धर्महो सत्यवादिनि ॥ महापक्षे धनिन्यार्ये निक्षेपंनिक्षिपेद्वधः ॥ १७९ ॥
- (१) मैधातिथिः। त्रख्यातोषित्रनः कुलंचयरंय पितृपितामहाविद्दांसोधार्मिकामहापरिपेहा स्वकुलांशीनगृहीत्वा नाकार्ये प्रवर्तते सिंह स्वल्पामपि गर्हणांसोदुमसमर्थः नितरांनच निन्दन्ति जनाः वृत्तंशीलमाचारोजनापवादभीरुता स्वाभाविक संपन्नतेषुक्तः धर्मक्रस्तु स्पृतिपुराणेतिहासाभ्याससंजाततदर्थावधोधः सत्यवादी बहुकृत्वः कार्येष्यस्टाकार्ये संभाध्यमानोवृत्ताभिधानः महापक्षः सुत्रत्त्वजनराजामात्याचनुग्रहीतमहिमहत्त्वेन दुष्टराजाधिकारिणांगम्योनभवित धनी-स्वधनरक्षार्थमस्ट्टभयाच्य न परद्रध्यापहारणे वर्तते अस्ति मे पर्याप्रधनंकिपरक्षीयेन कर्याचन्कातिदण्डयःस्यामिति आर्योधर्मानुहायी ऋजुमक्रतिर्वा निक्षप्यमाणंसुवर्णादिदध्यकर्मसाधनेन घञोष्यते निक्षिपेद्रक्षार्थस्थापयेषुधः एवनिक्षिप-स्वाक्षोभवित अन्यया मूर्धः संपद्यते । सुत्रस्त्रूत्वोपदिशति दष्टनायमदृष्टार्थोऽष्टकादिवदुपदेशः ईदिशपुरुषे निक्षिपस्य न विभ्वययोभवत्यवविधेन निक्षप्रमनेनेति शङ्कान भवित यस्तु नद्यकितवपानशीण्डादिः सकेनचिदाक्रष्टोऽपि सत्पित्रास्य हस्ते निक्षप्रमया चेति न शङ्कास्पदं सुवर्णादेर्महतोषनस्य निक्षेपधारक्रकृति काकणी मार्मिकति युज्यमानोभवत्य व ॥ १७९॥
- (२) तर्वज्ञानारायणः । ऋणादानम् निक्षेपमुपक्रमते कुरुजद्ति । बुत्तमाचारः । महापक्षे बहुनन्धौ । आर्थे उत्तमदेशाजाते ॥ १४९ ॥

- (३) कुलूकः । सत्कुलमस्ते सराचारवति धर्मवेदिनि सत्याभिधायिनि बहुपुत्रादिपरिकने ऋजुनकती मनु
- (४) **राधवानन्दः । निक्षेपर्**त्युक्तं तद्दिषयकमास् अष्टादशिमः तत्रादौ तदुचितस्थलमास्कुलजरति क्वसंपन्नेकृतं स्वाध्यायाचारादि तद्युक्ते महापक्षे पुत्रपीत्राद्युपेते आर्येखच्छप्रकृतौ धनिनि स्थाप्यधनाद्धिकधनवति ॥ १७९ ॥
- ् (६) रामचन्द्रः । कुलजे महापक्षे मातृषितृभ्यां शुद्धपक्षे एतादशे निक्षपं बुधोनिक्षिपेत स्थापयेत् ॥ १७९ ॥ योयथा निक्षिपेद्धस्ते यमर्थयस्य मानवः ॥ सतथैव पहीतन्योयथा दायस्तथा पहः ॥ १८० ॥
- (१) मेधातिथिः । यथेति यादशेन प्रकारेण समुद्रममुद्रंससाक्षिकित्येवमादिसतथैवेति सोर्थोनिक्षिप्तस्तथैव यहीतव्योयथा दायोदीयते निक्षिन्यते तथा गृद्धते यनैतन्निश्चतंभवित सर्वकालभेवाश्यह्तते समुद्धयत्वा स्थापयित तत्र विप्रतिपत्तावमुद्धिते लब्धे थारणकायदि अवीति नैषमुद्रयति निक्षिण्य मे बलाद्रक्कित तत्रैवंश्रह्कास्पदंजीयते प्रमाणान्तरात्त्रायशोमुद्रणमन्यदा नु मुद्रानाशे कियदपहारितिमिति परिमाणविशेषज्ञानाय प्रमाणान्तरंग्यापारणीयंराङ्गापक्षवादेव सामान्यदण्डेन दण्डनीयः निक्षेपदण्डस्तु द्रव्यपरिमाणे निश्चिते द्वितीयः । ननुष सर्वापक्षवण्वविभागितोजित्तण्व युक्तः सत्यं यत्राविनाभावसिद्धंयथा मुषिते यामे देवदत्तोनियुज्यते त्वयाग्येश्चोरैःसहामुण्मिलहिन सम्मामोहतद्दित सआह नैव तिल्लिहिन तंप्राममहमगमंस्तत्र साक्षिभिक्तंदर्धतिल्लहिन तत्र यग्मुष्टंतस्तु न द्रष्टंतत्रवेवदत्तेन मेषीप्यपह्नतस्तद्हर्धाम्सिक्षधानसिद्धेः स्फुटे ष कारणान्तरे सिल्धावनुपलम्यमाने सिल्धानादेशदेशाश्चीरत्वमपि युक्तमनुमानुं दहतुप्रमादनष्टानारणांमुदितिनिक्षप्तममुद्धितमेव नीयते । यथादायस्तथायहः कोमेऽभियोगावसरदत्यनया बुद्ध्या संभवत्यपद्भवः निक्षयः सर्वथा वण्कदेशाम्तरेण नसंभवति तत्रैवेकदेशपराजितदिनिक्षयः ॥ १८० ॥
- (२) **तर्वज्ञनारायणः। यथा**निक्षिपेत् मुद्धितममुद्धितं ससाक्षिकमसाक्षिकमित्यादि। यथादायइति पुनरस्यार्थ-स्य। कथनं लोकसिद्धिहेतृतया॥ १८०॥
- (३) कुक्क्कः। योमनुष्योयेन मकारेण मुद्दारहितंसमुद्दंवा ससाक्षिकमसाक्षिकंवायमधैष्ठवर्णादि यस्य हस्ते निक्षि पेत्सोऽर्थस्तेन निक्षेम्रा तथैव पाद्योयस्मात् येन मकारेण समर्पणंतेनैव मकारेण प्रहणंन्याय्यं समुद्दस्थापितद्यवर्णादेनि-क्षेम्रा स्वयमेव मुद्दांभित्वा यदा वदति ममेदंतुरुथित्वा समर्पयेत्यभिधानंदण्डाद्यर्थम् ॥ १८० ॥
- (४) **राधवानन्दः**। तइहणोपायमाह यहति। योनिक्षेप्तायथायेन मकारेण मुद्रया संस्थयावायमर्थस्रवर्णादित्व-रूपं यस्यहस्ते तत्र हेतुः यथादायः यथासमर्पणं तथापहस्तथैव प्रहणम् ॥ १८० ॥
- (५) जन्द्रनः । यथारूपोयोऽर्थः सतथा रूपस्य इस्तात्तेन याद्यः तथा हि यथा दायः स्थितस्तथा पाद्यः यथा दानंतथा पहणनिक्षिप्तंद्रस्यं अविकतंद्रपादित्यर्थः ॥ १८० ॥
- (६) रामचन्द्रः । यथा रायः अंशः तथा पहः गृहीतुं योग्योपहः निक्षेपः ॥ १८० ॥ योनिक्षेपंयाच्यमानोनिक्षेपुर्न प्रयच्छिति ॥ सयाच्यः प्राद्विवाकेन तन्त्रिक्षेपुरसन्तिधी ॥ १८१ ॥
- (१) मेधातिथिः । याष्यदति एवमुपायोयुक्तस्तथासर्थसङ्गतिर्भवति साक्ष्यभावादिव्येषु प्राप्तेषु वचनमिदं यथा-त्यर्णादानादिषु साक्ष्यभावसमनन्तरमेव दिव्यानि दीयन्ते नतद्ददत्र कितिह् चरैरस्य कृतमनुचारयेत् तत्र यदि पुनश्चार्य-

माणीन कि विद्यत्तेस्त्रलित तदा न राप्येरदर्शनीयः अथाप्यत्र प्रमुखित तद्य क्रिक्षेपहरणसंभावनापि युक्तैय तद्य च दिव्येः परिशोधनी न पुनरनेकनिक्षेत्रहर्णनापरिनिक्षेपहरणिति कदािष्ट्रियसा अयोजनेनैकमपद्धतंलताप्रयोजनवत्यनानु- शयोवान्यस्य समर्पयित अतोयंश्लोकसंघातोक्षिटिति निक्षेपधारणकस्य श्रपथिनवृत्ययौन पुनः प्रमाणोपन्यासः नच प्राश्चिवाकिनिक्षेपहरणे राजदण्डवदिनिक्षतापरिनिक्षेपहरणोपि प्रथमाभियोक्तुर्दापितृयुक्तः अनिक्षितेहि हरणे दान्येत यदि शा- स्त्रण तदा निर्णयार्थव्यवहारशास्त्रंस्यात् । ततम्बहेनुभिर्निर्णयः कर्तव्यदिति विक्रित्यतस्तत्मान्य शास्त्रीयोयमर्थोन्य लैकिको व्यवस्थितिः साक्ष्यभावहत्यासुक्तेन प्रकारेणान्यपरतया नेया ॥ १८१ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । नमयच्छति मथमं लोभात् । निक्षेमुरसन्निधौ याच्यः ॥ १८१ ॥
- (३) कुझूकः । यः पुरुषोदेहि मे निक्षिप्तंहिरण्यादि इध्यमित्येवनिक्षेप्त्रा प्रार्थ्यवानस्तस्य यदा न समर्पयित तदा नेक्षेप्रता ज्ञापितेपादिवाकेन तस्य निक्षेप्तरसन्तियौ याचनीयः ॥ १८१ ॥
- ( ४ ) राघवानम्बः । तस्योद्धरणप्रकारमाह् योनिक्षेपमिति । सनिक्षेपधारी पाद्विवाकेनराजस्थापितेनपुंसा याच्योऽ-स्नैतदेहीति । असंनिधी स्थलान्तरे ॥ १८१ ॥
- (५) मन्द्रमः । असाक्षिकेषु निक्षेपेषु निक्षेपहारित्वेन शङ्किते प्रयोक्तम्यविधिश्लोकह्येनाह् योनिक्षेपिनिति । प्रश्न-विविच्य बुवतीति प्राष्ट्रिवाकः प्रधानसभ्यः ॥ १८१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । समार्शववाकेन निक्षेषुं असंनिधी तंनिक्षेपं वाच्यः कथनीयः ॥ १८१ ॥ साध्यभावे प्रणिधिभिर्वयोह्नपसमन्वितैः ॥ अपदेशीश्व संन्यस्य हिरण्यंतस्य तत्त्वतः ॥ १८२ ॥
- (१) मेधातिथिः । पदार्थयोजनामिदानीमनुसरामः सप्राद्विवाकेन तन्निक्षेपुरसंनिधी येन रहिस स्थापितंसाक्षिष्य-सन्युनिक्षेप्रा तस्य याचमानस्य धारणकीयमपह्नुते तस्त्रया किचिन्धिमामिति ततीनिक्षेप्रा राजाक्षाप्रतीन निक्षेपधा-रिणोऽकार्रदर्शयेन् कितिहि कुर्यात्पणिधिमश्रहरण्यमात्मीयसुवर्णक्ष्यंवाष्यस्य निक्षिष्य याचितव्योर्थनीयः माद्विवाकेन पाद्विवाकयहणिनर्णयाधिकतपुरुषोपलक्षणार्थम् किसाक्षादेवयाचितव्योनेत्याह प्रणिधीनांमुखेनयेरेव स्थस्तंवयोक्ष्यमन्वितेः वयसामित्वतायेन बालान भवन्ति तेषाहि परैः प्रेरितानांमहञ्चनार्थोन्यासहित संभाव्यते परिणतवयम्यस्तु नाशकोभवित एवंरूपसमन्वयीव्याख्येयः रूपमेव कस्य नाद्यंभवित यस्य दर्शनादेव चापलंभितभाति सथाच रूपमेतद्याचष्टे भगवन्त्रीन्तरामामिति तेनैव तदुक्तंभवित तादशाः प्रणिधयः कर्तव्यायेषांमहञ्चनार्थोयमुपक्रमहित नाशहृते धारणकः अपदेशेः सञ्याजैनिक्षेपकारः राक्षोपद्वयामगमनादिभिरनेन हेतुना त्विय संभित निक्षिपामीत्यनृतसंभवात्कारणकथनमपदेशः एत-च सर्वपादिक्षेपुरसंनिधी कर्तव्यम् ॥ १८२ ॥
- ( ९ ) सर्वज्ञनारायणः । निक्षेपविषयवदृष्टममाणाभावात्कत्सस्यिनिक्षेपानभ्युपगमादाहः साक्ष्यभावद्दि । प्रणिधि-भिम्मेरे:स्वीयैः वयसा वृद्धत्वादिना रूपेणच पालित्यादिना मामाणिकत्वीचितेनान्वितैः । प्राद्विवाकस्तस्यिनिक्षेपानभ्यु-पगमेतु निक्षेपान्तरंनिद्धयात् । अपदेशैर्नास्य चनस्य रक्षकोत्माकंविचतद्दत्यादिव्याजोक्तिभिः । तत्त्वतोयधानिक्षेपःसंप-चते तथेत्यर्थः ॥ १८२ ॥
- (३) कुक्कृकः । किरुत्वाकियायनीयइत्याद साक्ष्यित । प्रथमनिक्षेपे साक्ष्यभावे स्वकीयसभ्येत्रारपुरुवैरतिकान्त-दाल्यैः सौम्यादिमिर्नृपोपद्रवादिय्याजामिषाियमिर्हिरण्यानि तत्त्वेन तत्र निक्षेपियत्वा तैरेव चारपुरुवैः सनिक्षेपधारी प्रा-द्विदाकेन भारपुरुवनिक्षिममुवर्णयाच्यः ॥ १८२ ॥

- (४) राघवानन्दः । प्राह्वित्राकस्यापि प्रार्थनयाऽलब्धेऽप्युपायान्तरमाहं साक्ष्यभावइतिद्वाभ्याम् । प्रणिधिभिश्व-रैःवयोरूपसमिन्वतैः अतिकान्तरौरावसौष्ट्याकृतिनिक्षेपधारिसमानवयः प्रभृतिभिः तेषुहि सख्यादिवशादितगोष्यमपि प्रकाश्यतइति । अपदेशैः राजामांहिनिष्यति दण्डियण्यतोत्यादिराजोपद्रवष्याजाभिधायिभिः । तत्वतोवस्तुतोहिरण्यं स-न्यस्य निक्षेपयित्वा ॥ १८२ ॥
- (५) नन्दनः । वयोरूपसमन्वितैः पूर्विनक्षेतुर्वयोरूपसदशैः प्रणिधिभिः करणैस्तत्कालोचितसंगन्धोवयोरूपसाद-श्योपहेत्वन्तरेण निक्षेपर्यातपादनशङ्कापरिहारार्थः । अपदेशोनिक्षेपनिधानार्थानुज्ञानार्थः । हिरण्यग्रहणंपूर्विनिक्षिप्तसजा-तीयद्रव्योपत्रक्षणार्थम् ॥ १८२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । साक्ष्यभावे प्रणिधिभिः चारैः अपदेशैः व्याजैः संन्यस्य निक्षिप्य तत्त्वतः ॥ १८२ ॥ सयदि प्रतिपद्येत यथा न्यस्तंयथा कृतम् ॥ न तत्र विद्यतेकिचिद्यत्यरेरिभियुज्यते ॥ १८३ ॥
- (१) मेधातिथिः । एतेनात्माकोनः साक्ष्यभावान्त्रिशेपोपह्रयतइति यथा न्यस्तंयथा कतिर्मित गूढागूढचिन्ह्रकतेन भरः अथवा गृहीतिनिक्षेत्रुव्योपारभेदेन भेदः । यथाकतंयथागृहीतंनिर्विकल्पमवलंबंच गृहीतं तथैव प्रतिदातन्यं प्रतिदाने यत्र कालग्रहणे न क्रियतइत्यर्थः॥ १८३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यदित्वया ततोपत्दतंतद्रतमेव धनं त्वयासाभिश्व याद्यमित्युक्तः सयदि प्रतिषचेत सं-मतःस्यात् । यथा मुद्रादिना न्यस्तंतथाकृतंकण्टकादि । निक्षेप्त्रोक्तं नतत्रविद्यतङ्गित यदि तिस्मिन्प्रत्यपितेपि परोममैतन्यु-नित्यभियुङ्के तद्रभियोगादिकं तत्र न विद्यते तावतैवतच्छोधनमुक्तं मुद्रादेर्भावात् । नतु दण्डोनास्ति सापराधत्वात ॥ १८३॥
- (३) कुङ्कृकः । सनिक्षेपधारी यथान्यस्तंसमुद्रंवा यथाकृतंकटकमुकुटाद्याकारेण रचितंयदि तथैव प्रतिपद्येत स-न्यमस्ति गृह्यतामिति तदा परेण पूर्वनिक्षेप्त्रा प्राद्विवाकवेदिना यन्त्रिक्षिप्तमित्यभियुज्यते तत्र न किचिदस्तीति ज्ञातन्यम् ॥ १८३ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । पश्चात्सयाच्यमानः निक्षेपधारी यथान्यस्तं समुद्रमसमुद्रवा यथाकतं यथाकारं कटका-दिरुपं तद्भिन्वंवा प्रतिपद्यते दानुमन्यतेयदि तदा परैः पूर्वनिक्षेम्भः यद्भियुज्यतेतन्नभवतीतिज्ञातव्यम् ॥ १ १८३ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । सनिक्षेपहारित्वेन शह्नितः । परैः पूर्वनिक्षेमृभिः ॥ १८३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सपुरुषः यत्र स्थापितः यदि प्रतिपद्येत अङ्गीकुर्यात् यथान्यस्तंयथाकृतंतत्रिकिचिन्नविद्यतेयन अन्यैनिक्षिपेत् परैरभियुज्यते आरोप्यते ॥ १८३ ॥

तेषांन दबाबदि तु तद्धिरण्यंयथा विधि॥ उभौ निगृह्म दाप्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा ॥१८४॥

- (१) मधातिथिः । तेषांप्रािइवाकप्रयुक्तनिक्षेप्रणांयदि द्रव्यंनिक्षिप्तंन दद्याद्यथाविधीति यथाकृतपदेन व्याख्यातस-धारणकोऽवष्टव्यस्य राजपुरुषेरुभयमियने राजिनक्षेपंच दाप्यतइति धर्मस्य साधारणा व्यवस्था तात्पर्यमत्र व्याख्या-तम्॥ १८४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तेषां प्रणिधीनां अर्थनानन्तरं यदि न दद्यात्तिहरण्यं तदोभयंनिक्षेपद्वयं संनिगृह्य गृद्दी-त्वादाध्योदण्डमित्यर्थः । यदितु प्रणिधिदत्तं प्रत्यपंयत्तदा निश्चयानुत्पत्तेर्दिच्या क्रियेत्यर्थात्सिद्धम् ॥ १८४ ॥
  - (३) कुझूकः। तेषांचारपुरुषाणांयन्निक्षिप्तंहिरण्यंयथान्यस्तंयदि तन्नद्यात्तदा द्वाविप निक्षेपौ ज्ञापकचारसंबन्धिनौ

संपीक्य दापनीयः स्यादित्येवंरूपोधर्मस्य धारणा निश्वयः । योनिक्षेपिमत्यादिश्लोकचतुष्टयस्य चेदशएव पाठकमी-मेधातिथिभोजदेवादिभिनिश्वितः गोविन्दराजेन तु साक्ष्यभावे प्रणिधिभिरिति श्लोकोऽन्तएव पठितः तदा च नार्थसङ्कतिः न वा बृद्धाम्नायादरः॥ १८४॥

- (४) राघवानन्दः । अपदेशैःस्थापितस्यापह्नवेदण्डमाह तेषामिति । तेषां प्रणिधीनां यथाविधि यथात्वरूपं यथा-स्थापितंचनद्यात्तदोभौनिक्षेपोनिक्षेपधारोदाष्यः ॥ १८४ ॥
- (६) **रामचन्दः** । तेषां निक्षेमृणां यद्धिरण्यं तद्यथाविधि न दद्यात्तदा उभौ निक्षेमृनिक्षेप्तारौ निगृह्य दाप्यइति धर्मस्य धारणा मर्यादा ॥ १८४ ॥

#### निश्लेपोपनिधी नित्यंन देयी प्रत्यनन्तरे ॥ नश्यतोविनिपाते तावनिपाते त्वनाशिनौ ॥ १८५ ॥

- (१) मेधातिथिः । उत्पत्यनन्तरउच्यते निक्षेमुः पुत्रोभाता भार्या वा यस्य निक्षेमुद्रंब्ये स्वाम्यमस्ति भार्यायास्तावत्स्वाम्यमुक्तमेव पुत्रस्यापि पैतामहे भातुश्लेकधनस्य तत्र तेषांकिश्वद्याविनक्षेभर्यसंनिहिते देहिनोऽलाकोनमेतदिति
  तत्र किश्वदनया बुद्ध्या द्यात्साधारणमेतदेकेन निक्षिप्तमपरेण नीतिमिति कोदोषदित अतउच्यते न देयो निक्षेपोपनिधी
  पत्यनन्तरे । अत्रैवार्थवादंहेतुसरूपमाह नश्यतोविनिपातेतौ विनिपातो उन्यथात्वंप्रत्यनन्तरस्य देशान्तरगमनादि तिल्लानसिति तौ हीयेते यदि तेन नीत्वा निक्षेप्तंन दत्तंतदा तेन पर्यनुयुक्तस्य धारणकस्य किमुत्तरं तदीयेन भात्रेतद्धनं साधारणस्वामिना नीतिमिति नैतदुत्तरं यथा दायस्तथा यहद्रत्युक्तं येनैव निक्षिप्तंस्वामिनाऽस्वामिना वा तलाएव देयंतस्यैवायंप्रपञ्चः यदि तु प्रत्यनन्तरोविक्रियांन गछेत्तदा तद्दानेऽपि न दोषस्तदाह अनिपाते त्वनाशिनौ तत्र ह्रस्त्युत्तरं मानशत्तलगादर्ययामि प्रत्यनन्तरोण नीते विनिपाते च तस्य निक्षेप्रयाचमानायस्वधनंदातव्यमिति श्लोकार्थः ॥ १८५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उपनिधिभीडादिस्थःसमुद्रः। निक्षिमीनिक्षेपस्त्वमुद्रः। उपनिधिपदंचायाचिताबुपलक्षणम् । प्रत्यनन्तरे देशान्तरादिगते निक्षेमिर तत्पुत्रादौ । नत्यतः पुनेर्देयौभवतः । विनिपाते तस्य पुत्रोदेर्मरणीदिना निक्षेमुर्निः क्षिप्रधनामामौ । अनिपाते तत्पामौ अनाशिनौ प्रत्यर्पणीयौकेवलंखत्पुत्रे दत्तमिति विभाव्यमेव ॥ १८५ ॥
- (३) कुद्धृकः । निक्षिप्यतर्शत निक्षेपः मुद्दाङ्कृतमगणिनंवा यन्तिधीयते सउपनिधिः ब्राह्मणपरिव्राजकवदुपरे-शभेदः तौ निक्षेपोपनिधी निक्षेप्रयुपनिधार्तार जीवित मन्यनन्तरे तदीयपुत्रादौ तदनन्तरे तद्धन।धिकारिणि कदाचिन्न निक्षपधारिणा देयौ यतस्तस्य पुत्रादेरिप पितुरसमर्पणविनाशे तौ निक्षेपोपनिधी नश्यतः । पुत्रादेः पितुश्य पुनरविनाशे-सप्तर्पणे च कदाचिदविनाशिनौ स्यातां तस्मादनर्थसंदेहान्न देयौ ॥ १८५ ॥
- (४) राधवानन्दः । निक्षेपवदुपनिधेरप्युद्धरणबीधयन् तत्र कार्यान्तरंविधत्ते निक्षेपइति । निक्षिप्यते परिस्तित्यत् तिनक्षेपोद्गयमात्रं अद्भितमगणितंवा । पुटस्थमुपनिधिः प्रत्ययार्थनिक्षेपोऽबन्धकइतिभेदः । किंच निक्षेपिर अनिपाते जीवित प्रत्यनन्तरे तन्पुत्रपौत्रादौ नदेयौ तत्र हेतुर्नश्यतइति । कदाचिद्दैवान्पुत्रस्यान्यथाभावे निधेरसमर्पणाद्धा दत्तौ नाशंगच्छतः । अतोनिक्षेपधारिणा नदेयौ । विनिपाते तु निक्षेपस्थापकेमृते पुनस्तन्पुत्रादाविधकारिणि देयौन तदाऽवि-नाशिनावित्यन्वयः ॥ १८५ ॥
  - (५) **नन्दनः** । प्रत्यनन्तरे निक्षेप्रुः प्रत्यासन्ते प्त्रादौ अत्रहेतुरुक्तः नश्यतीविनिपातेताविति । प्रत्यनन्तरस्यवि-१२५

निपातेतौनिक्षेपोपनिधी अपिनश्येतां ततश्य निक्षेमुः पुनरपि त्रतीपंदेयौ स्यातां तत्मान्नदेयौ तौ त्रत्यनन्तरस्यविनिपातेऽ-नाशिनौ तत्मादादाय पुनरपि निक्षेमुरिति प्रतिप्रदातुंशक्यौ ॥ १८% ॥

(६) रामचन्द्रः । तौ निक्षंपोपनिधीयत्यनन्तरे पुत्रादौ नदेयौ तौविनिपाते यद्धस्तेदतं तन्मरणे नश्यतः पुनर्देयौ भवतः अपाते अमरणे अनाशिनौ अदेयौ ॥ १८५ ॥

#### स्वयमेव तु योदबान्मतस्य प्रत्यनन्तरे ॥ न सराज्ञा नियोक्तव्योन निक्षेपुश्व बन्धुभिः ॥ १८६ ॥

- (१) मधातिथिः। जीवतस्तामानिश्चेतुः प्रत्यनन्तरदानंनास्तीत्युक्तं मृतस्य तुयस्तद्धनमस्तीत्यविजानते स्वयद्धान्न सन्यवहारलेखनादिक्केशनीयोऽन्यद्प्यस्ति न यदि तस्याभविष्यत्किमपि अत्राप्याशङ्का यदि न निवर्तेत महाधनी-ऽसावभूनचान्येन समंभुज्यते प्रमाणान्तरविचारणीयं विषादिभिः शपथैर्नार्दनीयः धटकोशसत्यतण्डुलास्तु न विरुध्यन्ते विनाशकरोयः साक्ष्यभावः सिद्दतीयोन्यासः सइहापि दृष्टन्यः॥ १८६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । मृतेतु दातर्याह स्वयमिति । असाक्षिकंनिक्षेपं पुत्रादिभिरज्ञातं यःस्वयं पुत्रादे दयान्ना-सौ राज्ञा पुत्रादिनावा न्यूनत्वादिशङ्कथाऽभियोज्यः । न्यूनत्वादिनिश्चये त्विभयोज्यएव ॥ १८६ ॥
- (३) कुःह्नृकः निक्षेप्पृर्धतस्य निक्षेपधारी तद्धनाधिकारिणि पुचादौ तदनभ्यार्थतः स्वयमेव यः समर्पयित सराज्ञा निक्षेपुः पुत्रादिभिवान्यदिष त्विय निक्षिप्तमस्तीति ना क्षेप्तव्यः॥ १८६॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । अतएवाह त्वयमिति । त्वयमेव दद्याचेत्ततोऽन्यदस्तीति नाभियोक्तव्यः बन्धुभिश्व ॥ १८६॥
  - ( ५ ) नम्द्नः । नाभियोक्तव्यः निक्षिप्तद्वत्यपरिमाणनं प्रष्टव्यम् ॥ १८६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । राज्ञा सनिनयोक्तव्यः अधिकं नारोपणीयः । निक्षेमुः स्वबन्धिभः नअभियोक्तव्यः ॥ १८६ ॥ अच्छलेनैव चान्विच्छेत्तमर्थिपीतिपूर्वक्रम् ॥ व्रिचार्यं तस्य वा दृत्तंसास्रेव परिसाधयेत् ॥१८ ७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। यदाच निक्षेपस्तत्र संभावितोनच स्वयंतेन दत्तस्तदाह अच्छिनेति। तदीयप्रतिपन्नद्रव्यादेश्क्वपादिना ग्रहणेन तदुद्धारार्थनयिततव्यम्। प्रीतिपूर्वकं मैग्यादिकरणपूर्वकं अन्वच्छेदनुसंद्रभ्यात्। तथा तस्य
  वृत्तं चेष्टितं निक्षेपहरणानुरूपं अतिव्ययाद्यपि तद्रहणनियतं विचार्य तमव साम्रा याचेत। दण्डादिनातु साधने कथंचिन्मिथ्याभियोगे दण्डापातः॥ १८५॥
- (३) कुद्भुकः। यदि कर्थाचद्भान्तिः स्थात्तदा अच्छेलेनैबेति। तञ्चस्थे धनान्तरसद्भावत्रक्षणबाच्चरत्रादिपरिहारेन् णैव प्रीतिपूवकंनिश्चिनुयात् न तु झर्टिति दिष्यादिदानेन तस्यनिक्षेपधारिणः श्रीलमवेक्ष्य धार्मिकोर्यामित ज्ञात्वा सामश्यो गेन निश्चिनुयात्॥ १८७॥
- (४) राघवान-दः । निक्षेमुनिक्षेपयहणे नियममाह अच्छलेनेति । अच्छलेन ऋजुमार्गेण तमर्थ स्थापितमर्थम साम्रा त्वयमेव राजतः परिसाधने यहणे अन्ययाधारिणः त्वतोलाभाषभावान्कोपि निक्षेपधारी न स्यादिति भावः ॥ १८७॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । निक्षेपप्रत्यादानविधिमाह् अच्छलेनेति तमर्थनिक्षेपं प्रौतिपूर्वकंसीमनस्यपूर्वकम् । तस्य निक्षेपह्-र्तुः । वृत्तंशुभमशुभवेति विचार्य साम्नाप्रियभाषणेन ॥ १८७ ॥

<sup>(</sup> १८६ ) नसराज्ञानियोक्तब्यो = सराज्ञानाभियोक्तब्यो ( तं )

- (६) रामचन्द्रः । तमर्थं भीतिपूर्वकमच्छलेनान्विच्छेत । तस्य इतं अतिष्ययादिकं विचार्यसाग्नेव ॥ १८७ ॥ निक्षेपेष्वेषु सर्वेषु विधिः स्यात्त्वरिसाधने ॥ समुद्रे नामुयारिकचिद्यदि तस्मान्त्र संहरेत् ॥ १८८॥ .
- (१) मधातिथिः । निक्षेपेषूपचयमानेष्वनन्तरोक्तोविधिः साक्ष्यभावइत्यादिः परमसाधनार्थोविद्येयः । निक्षेपेण दाप्येऽसिन्नाम्यान्तिक्षेपधारी तत्र धारणकस्य एवंमूषकादिनाशेद्रष्टव्यं यदिदारुमये भाण्डे वस्त्रादिस्थापितंतीक्ष्णदशनैर्पूष्ठेकर्दारुभित्वाभक्षेत न निक्षेपधारिणोदेषः। तत्रापि वासनपरिवेष्टितः स्थूष्टपोय्टकोमुद्दितोयदि निक्षिप्येत यदा तदा येदारुभाण्डेनैवमान्ति तदा बिह्मूषकादिभक्षितेऽपि हि न देषः। यदि दैतन्तिक्षेमुद्यानंभवित धारकेण परिभाषितंन मम भाण्ड-मन्यदस्ति चरित्रक्षोवास्य निक्षेमा कदाचित्यत्यासन्तोभवित ॥ १८८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । निक्षेपेषु निक्षिमेषु याचितान्वाहितनिक्षेपादिषु । समुद्रे मुद्रासहिते प्रत्यपिते नामुयात किचिदपहरणशङ्कादि । तथा अमुद्रेपि यदि तस्मार्त्किचित् नसंहरेत् नसंगृद्धीयात् प्रहणध्यभिचारिभाण्डफलत्वादि न क्यात् ॥ १८८ ॥
- (३) कुःहृकः । सर्वेषु निक्षेपेष्वपिक्रयमाणेष्वेषसाक्ष्यभावेत्यादि पूर्वोक्तविधिनिर्णयसिद्धौ स्यात्। मुद्रितादौ पुनस्त स्य निक्षेपधारो यदि प्रतिमुद्रादिना न किमप्यपहरेत्तदा तिलन्तिप तेन किंद्रुषणंप्राभुयात् ॥ १८८ ॥
- (४) राघवानन्दः । उपसंहारव्याजेनावशिष्टं ज्ञापयित निक्षेपेति । विधिः सामायव्याजरूपः। समुद्रेपितमुद्रादिधारी-ततः स्थापितधनान्किचिन्नाहरेनदा नदोषमवामुयादितिभावः ॥ १८८ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । सर्वेषु नीचादिविषयेष्वपि एषः पूर्वोक्तः ॥ १८८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एषु सर्वेषु निक्षेपेषु समुद्रे मुद्रासहिते किचित अपहारणशद्भादि नामुयात् ॥ १८८ ॥ चौरैर्छतंजलेनोढमित्राना दग्धमेव वा ॥ न दद्माद्यदि तस्मात्सन संहरति किंचन्॥ १८९ ॥
- (१) मेधातिथिः । चौरास्तुवेदिताञ्जवेदितावा सुरङ्गभिदादिना यदि मुण्णीयुः कतरक्षासंविधाने धारणिके स्वामिनएव नाशः । जलेनोढमुदकेन देशान्तरंनीतम् ॥ १८९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । चोरैरित्यादिराजदैवोपघातोपस्क्षणमः । किंचन अल्पमिषयसौ नसंहरति नगृह्या-ति । एतेनाल्पस्यापिहरणे निक्षेपो दैवादिनष्टोपि देयइत्युक्तमः । अत्रच यथाशक्तिरक्षणे क्रियमाणे दोषाभावउक्तांनत्व-क्रियमाणेपीत्यर्थसिद्धत्वाम्नोक्तमः ॥ १८९ ॥
- (३) कु क्रुकः । चौरैर्भुषतं उदकेनदेशान्तरंगापतं अग्निना वा दग्धं निक्षेपंनिक्षेपधारी न दचात् । यदि स्वयंतत्मा न्नकिचिद्प्यपहरति ॥ १८९ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः। एवं चौरैरिति जलेनोढम जलीघादिना स्थानान्तरंप्रापितम् । सनिक्षेपधारी नदयादेव ॥१८९॥
- (६) रामचन्द्रः । चौरेः त्दतं जलेन ऊढं भवाहितं देशान्तरमापितं श्रीमना दग्धं नदयात् यदि तत्मात द्रश्यात् किचिन्न संहरात न गृक्षाति । गृक्षाति चेत्तीहं द्यात् ॥ १८९ ॥

निक्षेपस्यापहर्त्तारमनिक्षेप्रारमेव च ॥ सर्वेरुपायैरन्विच्छेच्छपथैश्वेव वैदिकैः॥ १९०॥

(१) मेघातिथिः । हरति योनिक्षिप्तमसाक्षिकंयोप्यपनीयनीत्वा वा याचते तमन्विछेतः अन्वेषणा तत्वपरिक्कान-

यवः । सर्वत्रमाणस्यापारेणोपायाः प्रमाणान सामादयोवा तेन चित्रतृत्वस्याप्रतिपाद्यमानस्य ताइनबन्धनाद्यपि महति धने चौरवत्तस्वप्रतिपत्यर्थप्रयोज्यं न तत्वानिश्यये नियहः । वैदिकप्रहणंस्तृत्वर्थम् ॥ १९० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनिक्षेप्रारमनिक्षिप्ययाचमानमः । उपायेश्वरादिभिः । अन्विच्छेत् जिङ्गासेत् । वैदिकैः वैदोक्तेरम्यादिभिः । श्रुतौहि सोमृतेनात्मानमञ्जू यस्तमंपरशुंगृह्णाति सदद्यतद्व्यादावमीनांतत्वप्राप्त्युपायता गम्यते ॥ १९० ॥
- (३) कुङ्गृकः । निक्षेपस्यापद्वोतारमनिक्षिप्य याचितारं सर्वैः सामादिभिः उपायैर्वेदिकेश्व शपथैरिप्रहरणादिभि मृंपोनिरूपयेत् ॥ १९०॥
- (४) राखवानन्दः । किंच असाक्षिके निक्षेपे तयोर्पि शपथपर्यन्तं व्यापारमाह निक्षेपस्येति । अनिक्षेप्रारम-निक्षिप्येव निक्षेप्रात्मात्मात्मेव । सर्वेः सामभेददानदण्डेः । तत्र साम तिसन् तत्स्त्रीपुत्रादिषुवा धर्मोपदेशपुरःसरं स्तु-त्युक्तः । भेदः त्वस्येवास्यनिक्षेपोनिक्षिप्रोस्तीति अन्येरपि ज्ञायते कथंनदीयतेदानं तदर्धदातव्यमित्यादि । स्यादियय-स्येवंसंभाषणीयं । दण्डः एतद्वनंचेन्नदीयतेतदातवच्छेदंविधास्यामि । शपथैरुक्तरूषेश्रान्विच्छेदित्यन्त्रयः ॥ १९० ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । अनिक्षेप्रारं अनिक्षिप्रयाचितारमः । सर्वेहकादन्यैः ॥ १९० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । उपायैःसर्वैः अन्विच्छेत् परीप्सेत्॥ १९० ॥

# योनिक्षेपंनार्पयति यश्वानिक्षिप्य याचते ॥ ताबुभी चौरवच्छास्यी दार्प्या वा तत्समंदमम्॥१९१॥

- (१) मेधातिथिः । निक्षिप्तमपहुत्रानस्य निक्षिप्तयाचमानस्य दण्डोयं यावित धने मिध्यापवर्तते ताव-इण्ड्यते ॥ १९१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनाशयणः। चौरवच्छास्यौ साङ्गच्छेदादिना रक्षायपहारे अल्पेतु दाप्यौचिति ॥ १९१ ॥
- (३) कुद्भूकः । निक्षिप्तथनयोन समर्पयित यश्यानिक्षिप्तंत्रार्थयित तौ द्दी सुवर्णमुक्तादी महीत विषये चौरवद्-ण्डची । स्वरूपविषये तामादी तत्समंदण्डनीयो ॥ १९१ ॥
- (४) **राधवानन्दः । मिध्या**त्वेनिर्णाते तयोदर्ण्डमाह् यहति । वित्रादन्यौचिच्चोरवत्कायेन दण्डोपि वित्रै।चेद्दाप्यान् वेव तत्समं यावितिनिक्षेपधने विवादस्तन्तुल्यम् ॥ १९१ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । द्वास्यो दण्ड्यो ॥ १९१ ॥
- (६) राजाच्चन्द्रः। यो निक्षेपं न अर्पयति न ददाति यक्षानिक्षिप्य यात्रते तो चौरवच्छास्यौ तत्समंदाप्यौ द-ण्डनीयौ ॥ १९१ ॥

#### निक्षेपस्यापहर्मारंतत्समंदापयेद्रमम् ॥ तथोपनिधिहर्त्तारमित्रशेषेण पार्थिवः॥ १९२॥

(१) मिधातिथिः। चैरिविष्णिष्टः पूर्वेणोक्ता तमा च शरीरिनयहस्तत्समधनवैकल्पिके जातिभेदैन ब्राह्मणादन्यत्र मदेशाउक्तीनेन निवन्यते मुर्नीवधानेन चौरविछिष्टिवीग्दण्डधिद्रण्डादिरूपैव समुखीयते धनदण्डेन नाक्वच्छेदादिरूपा नच ब्राह्मणस्यापि वैकल्मिके पूर्वेण शारीरदण्डे प्राप्ते तिन्तवृत्यर्थपुनर्वचनंयुक्तसामान्येन ब्राह्मणस्य शरीरदण्डमतिषेधान् म क्रातुब्राह्मणहम्यादिति । उपनिधिः पीत्या यद्भज्यतेऽविशेषण दृश्यजातिष नापेक्षते । अम्येस्त्पनिधः परिभाषितः सतत्रै-

<sup>\*</sup> चो=विधानेनची ( आ आ )

व नेह परिभाषायाअकरणाङ्घीकिकार्थएव यहीनुंन्याय्यः वक्ष्यति च प्रतीत्योमनिहितस्य चेति ॥ १९२ ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । अत्रच वर्णविशेषेण दण्डविशेषाशङ्कां निवारयति निक्षेपस्येति । उपनिधिपदं पूर्ववदुप-लक्षणम् । अविशेषेण वर्णाविशेषेण ॥ १९२ ॥
- (३) कुद्धृकः । निक्षेपापहारिणंनिक्षिप्तसमधनंदण्डयेत् । समिशष्टत्वादिनिक्षिप्य याचितारमि । नच पुनरुक्तिः म हत्यपराधे ब्राह्मणेतरस्य चौरविदित पूर्वश्लोकेन शारीरदण्डस्यापि प्राप्तौ तिन्तवृत्त्यर्थमिदमः । दापयेदिति धनदण्डिनयमा त् । नचानेन पूर्वश्लोकवैयर्थम् अस्य प्रथमापराधिवषयत्वात्पूर्वीक चाभ्यासे चौरोक्तमहासाहसाहि धनदण्डावरोधकत्वा त् । उपनिधिमुद्रादिचिन्हित्विनम् तस्यापहर्त्तारंकिथितविशेषणंराजा दण्डयेत् ॥ १९२ ॥
  - ( ४ ) राघवान-दः । निक्षेपहर्तुर्रण्डंरष्टान्तीकृत्योपनिधिहर्तुस्तमाह् निक्षेपस्येति । तत्समं निक्षेपधनसमम् ॥१९२ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । अविशेषेण वर्णविभागेन ॥ १९२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तथा उपनिधिहर्तारं उपनिधिपदेन अन्वाहितयाचिते विवक्षिते ॥ १९२ ॥

उपधातिश्व यः कश्वित्परद्रश्यंहरेन्नरः ॥ ससहायः सहंतव्यः प्रकाशंविविधैर्वधैः॥ १९३॥

- (१) मेश्चातिथिः । उपधाव्याजंछद्येत्यनर्थान्तरं तन्धानेकविधद्वव्यपिरवर्तकुंकुमंदर्शयित्वा कुसुंभादिरानुं तुला-दिमानपिरवर्त्ताद्यास्तत्र चान्यंविधिवक्ष्यितनान्येन संसृष्टिमित्यादि इहतु चित्रासमन्तरान्यतउपकारदर्शनंकन्यानुरागक-धनिम्यवमादिगृह्यन्ते चौरास्त्वांमुण्णान्त यद्यहंत्वांन रक्षामि राजा तवात्यन्तंकुपितोमया तु बहुसमाहितंराजतस्तेनग-राधिकारदापय मे मुख्यंवोपकारंकरोमि पुत्रमित्रदुहितान्वयात्यन्तमनुरागिणीमहस्त्विदमुपायनंभिषतवतीत्येवमाद्यनुतम्काऽऽत्मीयमुपायनमासज्य बहुर्मातनयन्ति तत्समक्ष्यंच राजनि तत्समेवाकार्यान्तरमुपांगुनिवेच कथयन्ति त्वदीयंकार्य-मुपत्रान्तिमन्येवमाद्युपाधिभिः परद्रव्यंचभुक्षते तेषामयंराजमार्गमकार्थाविविधःकुठारभूलारोपणहस्तिपदमईनाचनेकोपाय-साधनीवधउच्यते । अन्येतु प्रकरणान्धिपविषयमेवमाद्यः तत्र हि प्रतिपद्यान्यत्र मयानिहितंसच म सनिहितःश्वआ-गछतीत्यसमर्पयन्हरतीति ॥ १९३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अतिर्पासद्धनिक्षेपाच्छ छेनापहारमाह उपधाभिरिति । निक्सिमिन्यादिछ्छोक्तया नि-क्षेपादिपरद्रव्यंयोहरेत् । प्रकाशं छोकसाक्षिकं विविधेरङ्ग्छेदादिभिःसर्वेरेव । एतस्य भूयःकरणे ॥ १९३ ॥
- (३) कुङ्गृकः। राजा त्विय रुष्टस्तस्मान्वांरक्षामि मम धर्नदेहि । धनधान्यादिलोभोपकरणंवाऽनृतमिभधायस्य भिर्यः परद्रव्यंगृह्णाति सस्त्रन्यधनसङ्कारिसिङ्गोबङ्कजनसमक्षंकर वरणशिरश्छेदादिभिर्नानामकारैर्वधोपायैः राङ्गा हन्तव्यः ॥ १९३॥
- (४) राघवानन्दः । प्रासंगिकं परद्रव्याभिलाषितया मिथ्याभिलाषिणो दण्डमाह उपधाभिरिति । उपधाहि राजा त्विय रुष्टस्तरमात् त्वांरक्षिण्यामि महामेतदेहीति धनकन्यादिलाभार्थमभिधानमुपधातैःयःपरद्रध्यं हरेत्सः ससहायः सत्यञ्जयंत्रकीति मिथ्याभिधानेन साहाम्यंगते न सह प्रकाशं बहुजनसमझंविविधैः शिरच्छेदादिनानापकारैः ॥ १९३॥
  - (५) नम्द्रनः । उपधाभिः पञ्चविधाभिः ॥ १९३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यःकश्रिलरः परद्रव्यं उपधाभिः उपायैर्व्यानेहरेत् ॥ १९३ ॥

# निक्षेपोयः कतोयेन यावांश्व कुलसनिधौ॥ तावानेव सविज्ञेयोविब्रुवन्दण्डमहिति॥ १९४॥

- (१) मधांितिथिः । यहित निक्षिप्यमाणद्रव्यनिर्देशः यावानिति परिमाणस्य यआह सुवर्णमेतस्य हस्ते मया नि-क्षिप्तकांस्यंददाति शतच स्थापितमर्धददाति सपृच्छ्यते किरहस्यत कस्य चित्समक्षमिति भवेदाह कुलसंनिधौ कुलंसा क्षिणस्तत्र ते पृष्टायदाहुस्तेदवसत्यंविब्रुवन्विरुद्धंब्रुवाणोदण्ड्यते तत्रापि यदि ब्रूयात्साक्षिसमक्षंकथतैर्विनान्यत्स्थापित-मिति अस्त्यत्रमाणान्तर्व्यापारणावसरः अयमपि श्लोकोनाधिकविष्यर्थः ॥१९४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सरुःकरणेटूक्तमः । निक्षेपोनिक्षेपादिः । वुलस्य ज्ञाःयादेः । यः सुवर्णादिः । विश्रुवनः मद्यमत्र रक्षणभागोदेयइति वदनः ॥ १९४॥
- (३) कुछुकः । यः सुवर्णादिर्यावत्परपरिमितोयेन साक्षिसमक्षंनिक्षेपः छत् स्तत्र परिमाणादिविपतिपत्तौ साक्षिव चनात्तावानेव विज्ञातव्यः । विपतिपत्तिकुर्वन्नप्येतदुक्तानुसारेण दण्डंदाप्यः ॥ १९४ ॥
- (४) राघवानन्दः । प्रकतमनुवर्तयत् तत्र विशेषमाहः निक्षेपइति । यइति ख्रूपतः यावानिति सङ्ख्यातःकुल-संनिधौ स्थापनकालः यावन्तःसाक्ष्यादयस्तावतांसन्निधौविश्चेयइतिशेषः । तथोक्तेपि साक्षिभिः ख्र्यंसङ्क्ष्यायां विब्रुवन् विम्नतिष्यमानोनिक्षेमा दण्डमह्तीत्यन्यः ॥ १९४ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । कतः निक्षिप्तः । यावान् यत्परिमाणः । कुलसन्तिधौ कुलीनाभिक्षाने ब्रुवन् अयथावदन् ॥ १९४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । विब्रुवन् अन्यथाब्रुवन् स दण्डं अर्हति ॥ १९४ ॥

#### मिथोदायः रुतोयेन ग्रहीतोमिथएव वा ॥ मिथएव प्रदातव्योयथा दायस्तथा पहः॥ १९५॥

- (१) मेधातिथिः। योयथा निक्षिपेदित्यनेन निक्षिप्तविधिरयमुक्तीन्येषु कार्येष्वनेन प्रतिपद्यते ऋणादानोपिनिधि-विक्रयाद्यपि येन यादशेन प्रकारेण कतंतादशेनैव प्रत्यपंशीयं रहिंस कतस्य राजकुर्लेऽशमार्गणादिना प्रकाशनंन कर्तव्यं तेन स्वह्रस्तलेख्येन ऋणेगृहीते न राजकुर्लेशंदाप्यते उत्तमणंधनंक्षपणीयं अनेनैव निक्षेपेऽपि सिद्धे तत्र पुनर्वचनंनि-त्यार्थं तेन निक्षेपादन्यत्र रहिंस कतस्यापि विप्रतिपत्याशङ्कायां प्रकाशप्रतिदानंकदाचिदिस्त । अथवेहाप्रकाशकतस्य प्रकाशीकरणंनिषिध्यते तत्र त्वन्योऽर्थः समुद्रोऽसमुद्रइत्यादितेनापौनरुक्तयं मिथः शब्दोरहिंस विद्रोयः अथवा परस्परं-मिथः सर्वकार्यद्वान्यांसंख्यादानादिपरमेव क्रियतइति पुनर्वचनतृतीयप्रतिषेधार्थं दायशब्दः सामान्यशब्दोनिक्षेपादन्या-नपि विक्रयादीनाह ॥ १९५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कुलासंनिधावसाक्षिकमाह मिथइति । मिथएकान्ते । दायोनिक्षेपदानमः । मिथोगृहीतो गृहीत्वापि न ज्ञापितोयहीत्रा मिथएव न साक्ष्यादिसंनिधौ । एतेन यहणे साक्ष्यभावे प्रत्यर्पणेपि साक्षिणोनानुसंधेयाइत्युक्तमः । यथादायस्तथेतितु ससाक्षिके ससाक्षिकएवेति ॥ १९५ ॥
- (३) कु ह्यूकः । रहिंस येन निक्षेपीपितोनिक्षेपधारिणा च रहस्येवगृहीतः सनिक्षेपो रहस्येव प्रत्यपंणीयः न प्रत्य पंणे साक्ष्यपेक्षा यक्षाचेनेव प्रकारेण दानंतेनेव प्रकारेण प्रत्यपंणदातव्यमिति अवणानिक्षेपधारिणोयंनियमविधिः । योग्यथा निक्षिपेद्धस्तइति तु निक्षेप्तुनियमार्थयहीतव्यइति अवणात् अतोन पौनहक्ष्यम् ॥ १९५॥
- (४) राघवान-दः । निक्षेपधारिणोनियममाह मिथइति । मिथःअन्योन्यंनिक्षेपधारिणारहसि निक्षेपः कृतश्रे-द्रहस्येव याचितव्योवायथा दायः स्थापनं तथायहस्तेनेव प्रकारेणादानम् न तत्र साक्ष्यपेक्षेतिभावः ॥ १९५ ॥

- ( ५ ) मन्दनः । दायसमर्पणंमिथः रहिसअसाक्षिकं मितियावत् ॥ १९५॥
- (६) **रामचन्द्रः । तथा यहः गृह्णातीतियहः भिथएव यहः यहीतन्यः येतं पुंसा मिथः एकांते स्**यः निक्षेपदानंद्य-तः यथा दायः तथा यहः यहणीयः ॥ १९५ ॥

### निक्षिप्तस्य धनस्यैवंत्रीत्योपनिहितस्य च ॥ राजा विनिर्णयंकुर्यादक्षिण्वन्यासधारिणम् ॥१९६॥

- (१) मेधातिथिः । प्रकरणोपसंहारोऽनेन क्रियते पीत्योपनिहितस्य स्नेहेन किंचित्कालंभोगार्थदत्तस्य न्यासोनिक्षे-पस्तस्य धारणकोयथान पीड्यते तथानिर्णयः कर्तव्यइति । अक्षिण्वन्नपीडयन् द्वित्रश्लोकानिक्षेपकरणे विष्यर्थाः सर्व-मन्यदन्यतः सिद्धंश्लोकार्द्धेनोक्तम् ॥ १९६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । निक्षिप्रस्येति याचिताचुपलक्षणम् । पीत्योपनिहितस्य यावदस्पदागमनं तावत्त्वया श्ली-राद्यस्यागृह्मतामिति गवादेर्बन्धुत्वेन रक्षणार्थस्थापितस्य । अक्षिण्वम् प्रथमतएव दण्डेनाहिसन् निक्षेपः ॥ १९६ ॥
- (३) कुङ्कृकः । राज्ञा निक्षिप्तस्य धनस्यामुद्रस्य मुद्रादियुतस्य वोर्पानिधिरूपस्य तथा पीत्या कतिचित्कालंभागा र्थमिपतस्यानेनोक्तप्रकारेण न्यस्तधनधारिणमपीडयन्निर्णयकुर्यात् ॥ १९६ ॥
- (४) राघवाजन्दः । नृपतेर्नियममाह निक्षिप्रस्येति । प्रीत्योपनिहतस्य प्रीत्यर्थं कंचित्कालं दत्तस्य अक्षिण्वन्त-पीडयन् न्यासथारिमं साक्षीनैवं विधइतिभावः । इति निक्षेपप्रकरणम् ॥ १९६ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । उपसंहरति निक्षिप्रस्येति । विनिर्णयपतिदानम विवादपदंसमाप्तम् ॥ १९६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । शीम्या निक्षिप्तस्य च पुनः उपनिहितस्य राजा विनिर्णयं कुर्यात् न्यासधारिणं अक्षिण्वन् अपीडयन् ॥ १९६॥

#### विकीणीते परस्य स्वं योऽस्वामी स्वाम्यसंगतः॥ न तंनयेत साक्ष्यन्तु स्तेनमस्तेनमानिनम्॥१९७॥

- (१) मिश्रातिथिः । अस्वामिविक्रयाख्यविवादपदेमिदमनुकान्तं परस्य यद्द्व्यादिस्वंतचेदस्वामी तत्पुत्रादिरन्यान्वा विक्रीणीते स्वामिनाननुज्ञातस्तंस्तेनंचौरंविद्यात् यद्यपि यस्तस्मात्क्रीणाति सतमस्तेनंमन्यते नतंनयेत साक्ष्यन्तु तंपुरु-षंननयेत न प्रापयेत्साक्ष्यंनकारयेत्साक्षिकरणे निनयोक्तव्यद्त्यर्थः । यथा चौरस्तादशएवासौ स्तेनत्वाच्च न साक्षित्व-एव प्रतिषेधः किंतिहं सर्वासुसाधुजनसाध्यासु कियासु परस्वमनुज्ञातेन विक्रोतंकेतुर्नस्वंभवतीति सिद्धेसाक्षिकर्मनिषेधहोरेण प्रतिषेधोवैचिष्यार्थः ॥ १९७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्वामिविकयमाह् विक्रीणीतइति । न तं साक्ष्यन्तंनयेत् साक्षिसमीपंनयेत् तद्दचना-द्विनैव निर्धारणासंभवे । एतेन महापराधत्वमस्य कथयति ॥ १९७ ॥
- (३) कुछ्कुकः । अस्वामी यः स्वामिना चाननुगतः परकीयंद्रव्यंविकीणीते वस्तुतश्रीरमचीरमान्मानमन्यमानं तंसाक्षित्वंन कारयेन्नकुत्रचिदमि प्रमाणी कुर्यादित्यर्थः ॥ १९७ ॥
- (४) **राधवानन्दः** । दण्डार्थमनुवदति विक्रीणीतइति । अस्तामी स्वाम्यसंमतश्च वस्तुतःस्तेनं तं साक्ष्यं साञ्च्य क्तिविषयं ननयेत । तद्यें साक्ष्यनादरइतिभावः ॥ १९७ ॥
- (५) मन्द्रमः । अत्वामिविकयमाह विक्रीणतेपरस्येति । त्वाम्यसंमतः स्वामिनाअवनुद्गातः । तंसाक्ष्यंन नयेत ससाक्षित्वयोग्योन भवेत् । एवंनिन्द्योसावत्वामिविकयी तत्सादस्वामिविकयंन कुर्यादिति ॥ १९७ ॥

- (६) रामचन्द्रः । यःअलामी परस्य लं द्रव्यं लाम्यसंमैतः तं साक्ष्यं न नयेत्। अस्तेनमानिनंस्तेनंद्रेयम् ॥१९७॥ अवहार्योभवेचेव सान्वयः षट्शतंदमम् ॥ निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याचीरिकल्बिषम् ॥१९८॥
- (१) मेधातिथिः । पूर्वेणसाधुजनकर्नृकासु कियासु साक्ष्यादिष्विष स्वामिकियक।रिणामनर्हतोक्ता अनेन षट्-शतोदण्डउच्यते षट्कार्षापणशतान्यवहार्योदापियत्वयोदण्ड्यद्दितयावत् । सान्वयोऽन्वयोऽनुगमनसंबन्धः सयस्यास्ति पु-त्रभात्रादिस्वामिनोनुगतसान्वयः सद्मनुज्ञातोऽपि विक्रीणानोनस्फुटचोरोयतस्तस्यबुद्धिमदीयमवैतद्यात्पतुरिति तंपतीयमपि सभावनाभवति तस्यैव विक्रीयमूल्यंददाति यस्त्वत्यन्तासंबन्धः सनिरन्वयः। चौर्राकल्बिषंनियहंऽनिःसंशयंपाप्तः। अनप-सरायदि तदृहंतस्य नापसृतंभवति तदाऽनपसरश्चौरवदण्ड्यःयदि तु यदृहादेव केनचिद्दनंविक्रोतंवा तस्य तेन वा ऽज्ञत्वा-त्यतिगृहीतं प्रकाशनस्य विक्रेयद्रव्यस्यान्यतः क्रयः अपसरः क्रयादन्यः प्रतियहादिरागमः एतदुक्तंभवति यदिति न तन्त-कृतश्च न क्रीतंनापि प्रतिगृहादिना लब्धंतदा चौरः॥ १९८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अवहार्योदण्ड्यः । सान्वयस्तद्र्व्ययोग्यसंबन्धाभासवान् तथा तिसन्तजीवति विभक्तत-द्वात्रादिः । निरन्वयोत्यन्तोदासीनः संबन्धाभासेनापिरहितः । तथा सान्वयोष्यनवसरोऽकालेऽदेशेच विक्रयंकुर्वन् चौ-राकिल्बिष चौरापराध मामः स्यात् ॥ १९८ ॥
- (३) कुद्भृकः । एषपरस्विकयी यदि स्वामिनोभात्रादिरूपत्वेन सान्वयः संबन्धी भवति तदा षर्पणशतान्यवस्त र्योदण्डनीयः यदि पुनः स्वामिनः संबन्धी न भवतिअनपसरश्य स्यात् । अपसरत्यनेनास्मात्सकाशाद्धनमित्यपसरः मित-यहक्रयादिः सयस्य स्वामिसंबन्धिपुत्रादेः सकाशान्नास्ति तदा चौरसंबन्धिपापंगामोतितद्वद्दण्डनीयइत्यर्थः ॥ १९८ ॥
- (४) राधवानन्दः । न केवलमेवदण्डमप्याह् अवेति । एषपरत्वापहारी अवहार्योदण्डनीयः । सान्वयः त्वामिनो-भात्रादिरूपेणसंबन्धी तदा षट्शतं । निरन्वयश्रेचीर्राकल्बिषं सहस्रं दण्ड्यइत्यन्वयः । अनपसरदति विशेषणम् अप-सरत्यनेन त्वामिनोधनमित्यपरारः प्रतियहक्रयपिण्डादिः सयस्य संबन्धी नास्ति सोऽनपसरः ॥ १९८ ॥
- (५) **न-दृनः** । अस्वामिविक्रयी सान्वयः ससहायः पणानांषर्शतमपहार्यः । किल्बिषंदण्डम् । नावसरः अनुय-हावसररहितः । निर्दयमेव चोरदण्डोदण्डच्यइतियावत् ॥ १९८॥
- (६) रामचन्द्रः । एषः सान्वयः विभक्तभात्रादिसंबन्धवान् अवहार्यः दण्ड्यःनिरन्वयः अविभक्तभात्रादिसं-बन्धवान् अनवसरः चौरकिल्बिषं पाप्तः स्यात् ॥ १९८ ॥

अस्वामिना कतोयस्तु दायोविकयएव वा॥ अकृतः सतु विज्ञेयोव्यवहारे यथा स्थितिः॥१९९॥ [ अनेन विधिना शास्ता कुर्वन्तस्वामिविकयम् । अज्ञानाण्ज्ञानपूर्वन्तुचौरवदृण्डमर्हति॥ १॥ ]ः

(१) मधातिथिः। न केवलमलामिसकाशाचक्कीतंतन्त्रसिभ्यति किर्ताह प्रतिगृहीतमपि प्रतिमहेण प्रीत्या वा दानंदायः सोऽपि न सिभ्यति विकीणीतेपरस्येत्यनेन विकेतुः प्रतिग्रहीतुम्बास्वाम्यमुख्यते । स्वामीरिक्थक्रयेत्यादिना स्वाम्यशङ्कायां प्राप्तायां प्रतिषेधव्यवहारएवस्थितिर्नातिक्रमणीया ॥ १९९ ॥

<sup>(</sup> १९८ ) अनपसरः=अनवसरः ( ख, ग ) अवहार्यो भवेचीव=अपहार्यः सतुभवेत ( न )

<sup>(</sup> १९९ ) दायोविक्रयएववा=क्रयोविक्रयएवा ( ज, झ, अ, ढ, )

<sup>‡ (</sup>क, ख. ग, च, ण, ज, झ, अ, ट, ठ, इ, र, ल)

(२) सर्वज्ञनारायणः । ऋयोपि खाम्यसंमत्या खाम्यर्थकतोनिवर्त्यः । एवंविऋयोप्यकतोनखत्वनाशकः । यथा-व्यवहारे स्थितिः सेयमुक्तित शेषः ॥ १९९ ॥

[ सर्वज्ञनारायणः । एषच सर्वोऽक्कानकतिषयोऽक्कानेत्वन्यथेत्याह अनेनविधिनेति ॥ १ ॥ ]

- (३) कुछूकः । अस्वामिना यत्कतंयइत्तंविक्रीतंवा तदकतमेव बोखव्यमः। व्यवहारे यथा मर्यादा तथा कतंन भवतीत्यर्थः॥ १९९॥
- (४) राघवानन्दः । ऋयाद्यसिद्धिमण्याह अलामिनेति । स्वत्वरिहितेनद्रव्येण अन्यायोपात्तेन परद्रव्येणवा यः क्रयःकतः सोप्यत्वामिनाकतः स्यादेव । तथावस्तुतोअत्वाम्यास्पदीभूतस्य विक्रयईैत्यप्यविरोधः । व्यवहारे यथा मर्यादा तथाकतं नभवतोत्यर्थः ॥ १९९ ॥
  - (५) नन्दनः। ऋयविऋययहणंदानादीनामप्युपलक्षणार्थमः ॥ १९९॥

[ नन्दनः । एतदेवविशदयति अनेनविधिनेति । अनेनविधिना षर्शतेन दण्डेन ॥ १ ॥ ]

(६) रामचन्द्रः । सः अरुतः विज्ञेयः व्यवहारे यथास्थितिः ॥ १९९ ॥

[ रामचन्द्रः । अनेनेति । अनेन विधिनाऽत्वामिविक्रयंकुर्वन्नज्ञानविज्ञानपूर्वकंवा शास्ता चौरवद्दधमहित ॥ १ ॥ ] संभोगोदृश्यते यत्र न दृश्येतागमः कचित् ॥ आगमः कारणंतत्र न संभोगइति स्थितिः ॥ २००॥

- (१) मेधातिथिः । यासिन्वस्तुनि गोवस्तुहिरण्यक्षेत्रादावन्यस्य भोगोद्दश्यते अन्यस्य च रिक्थप्रतियहादिराग-मः त्वाम्यापादकस्तत्रागमोबलवत्संभोगोभोगएवसंभोगकारणं त्वाम्येतत्रेतिस्थितिः एवमनादिव्यवस्थाभोगमात्रेण त्वत्वं यादशेन च त्वत्वतन्पुरस्ताद्याख्यातं । यात्किचिद्दशवर्षाणीति वानेन विरोधस्तत्रेव परिदृतः ॥ २०० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एकस्य .भोगोदश्यते आगमश्य लेख्यादिर्नदश्यते इतरस्यच आगमोदश्यते तत्र यस्याग-मस्तस्यैवनभोगिनइत्याह संभोगइति ॥ २०० ॥
- (३) कुद्धूकः । यह्मिन्वस्तुनि संभोगोविद्यते क्रेयादिरूपस्त्वागमीनास्ति तत्रमथमपुरुषगीचर आगमएव ममाणंन संभोगइति शास्त्रमर्यादा ॥ २००॥
- (४) राघवानन्दः । आधिःसीमेत्यादिना पूर्वोक्ताभ्यादीनामष्टानांभोगेन न त्वत्विमत्युक्तं तर्हि केन स्यादित्याशइत्यामाह संभोगइति । आगमः प्रतियह ऋयादिः कारणं तदते दशवर्षोत्तरंभोगमात्रात्त्वत्वासिद्धेः भुक्त्यसत्वे आगमोन
  प्रमाणं किंतूभयमः । तथाहयाज्ञवल्क्यः ॥ आगमोभ्यधिकोभुक्तेविनापूर्वऋमागतातः । आगमोबलवान्नेव भुक्तिस्तोकापि
  यत्रनो इतिपूर्वऋमातः पित्रादित्रयभोगातः । अतएव नारदः ॥ आगामेनविशुद्धेन भोगोयाति प्रमाणतामः । अविशुद्धागमोभोगः प्रामाण्यं नाधिगच्छतीति आगमेन प्रतियहादिनास्तोकापीति रहिस प्रतियहे कृते साक्षिरहिते । प्रतियहीतिर शृतेत्वष्टतेवा स्तोकभोगरहितंन पुत्रादयः प्रामुवन्तीत्यर्थः ॥ २०० ॥
- (५) **नन्दनः** । नाष्टिकविपतिपत्ती बलाबलमाह् संभोगोयत्रेति । यत्र अस्वामिना विक्रीतेर्थे एकस्य संभोगोदश्य-ते तत्रागमः कारणंप्रमाणं न संभोगः अस्वामिविक्रयसाधर्म्पात् ॥ २०० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यत्र संभोगोद्धयेत आगमः साक्ष्यलेख्यप्राप्तिनेदृश्येत ॥ २०० ॥

<sup>\*</sup> इत्यप्य = इत्यन्यथा ( राघ॰ २ ) = इत्यन्वया ( न, श ) १२६

# विकयायोधनंकिचिद्रद्धीयात्कुलसन्तिधौ ॥ क्रयेण सविशुद्धंहि न्यायतोलभते धनम् ॥२०१॥

- (१) मेधातिथिः। यादशेन ऋषेण स्वान्यंभविततंदर्शयित विक्रीणतेऽस्मिन्यवहारिणइति विक्रयआपणभूमिस्ततीयोगृद्धीयाद्धनंगवादिक्रीयमाणद्रव्यंमूल्यंवा सलभते न्यायतः ऋयउचितेन मूल्येनासंभाष्य पापपुरुषमेलककारपुरुषसमृहस्य समक्षे गृहीतंलभते नापहारयित। अन्यथा स्वामिना तद्वष्टव्यंप्रतिनीयतेऽस्य न्यायतोविक्रये किन्तु मूल्यंलभते तस्मायस्तस्य विक्रयी अन्यायतः ऋयेण तु दण्ड्यते मूल्यंच हारयित एतदुक्तं ॥विक्रेतुर्दर्शनाछुद्धिः स्वामीद्रव्यंतृपोदमं। क्रेतामूल्यमवामीति तस्मायस्तस्य विक्रयो॥ एषएवार्थस्तेन श्लोकेन मितपाद्यते॥ २०१॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कुलं संघः सच त्वर्णकारादिर्माध्यस्थः । ऋयेणविशुद्धं विकेतरि संभाव्य तावद्दस्तुस-द्भावं तथा अमूल्यत्वादेशकालत्वादिक्रयाविशुद्धिरहितम् । अन्यथा त्वाम्यदर्शनेपि राज्ञएव तदित्यर्थः ॥ २०१ ॥
- (३) कुःह्नूकः । विकीयतेऽस्मिनिति विकयदेशोविकयः ततोयत्केयधनंकिविद्यवहर्त्समूहसमक्षंक्रीयतेऽनेनित क-योमूल्यतेन यसादृक्कीयात् अतोन्यायतएवास्वामिविकेनृसकाशात्कयणाद्विशुद्धधनंत्रभते ॥ २०१ ॥
- (४) राघवानन्दः । क्रयादिस्तत्वापादकामिति सनियममाह विक्रयादिति । विक्रयाद्विकेतुः धनं क्रेयम् क्रयेण द्रध्येण क्रीणात्यनेनेति । कुलसंनिधीहृद्दादिस्थितबहुजनसन्निधी योगृद्धीयात्तन्यायतोविशुद्धं धनं क्रेयद्रध्यं लभतेविष-तिपत्ताविष मूल्यंविकेषृसकाशास्त्रभतइतिभावः ॥ २०१ ॥
- (५) **जन्दनः** । अत्वामिविकयमजानतः केतुः दोषोनास्तीत्याह विक्रयायद्दि । यः केताधनंक्षेत्रादिकंक्रयेण हेतुना विकेतुः सकाशाद्धनंमूल्यंरुभते ॥ २०१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । कुलसंनिधी यः किंचियदि गृहीयात्सः क्रयेण विशुद्धं देशकात्वेचितमूल्यंन्यायतोधनंतः भेत ॥ २०१ ॥

# अथ मूलमनाहार्यंत्रकाशक्रयशोधितः॥ अदण्डयोमुच्यते राज्ञा नाष्टिकोलभते धनम्॥ २०३॥

- (१) मधातिथिः । असंभाष्यपापासु पृष्पदित्यादिन्यायतः क्रयउक्तः सचेद्विकेता शक्यआहर्तुतदा पूर्वोक्तिवि-षिः स्वामीदृष्यमित्यादि अथ सविक्रयीगतोनेन कीतंस्वामिना चिन्हीकतेतेन च मूर्छविकेता पृष्पआहर्तुन शक्यते मका-शक्रनसमक्षंप्रसिद्धये विक्रयभुवः कीतमतर्द्दशेन क्रयेण शोधिते दृष्यशुद्धः । केताऽदण्ड्योमुच्यते धनन्तुनाष्टिकंस्वामी-ज्ञापितस्थवा रूपते । नष्टमन्वेषते नाष्टिकः नष्टमस्यास्तीत्येवडनिकते प्रज्ञादित्वात्स्वार्थिकोण्कर्तव्यः नष्टंप्रयोजनमस्येति वा तेनायंसंक्षेपतः क्रये प्रकाशक्रयेतुदण्डोन स्याद्धननाशस्तुस्थितएव ॥ २०२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अस्वामिविक्रये तद्धनस्य मूलं विकेता यद्याहार्यस्तदा तमाहूय केता शुभ्यति । तदा-हरणासंभवेतु प्रकाशक्रयेणोचितदेशकालससाक्षिकक्रयेण राज्ञा नदण्ड्यः । धनंतु मूल्यमदत्वैव नाष्ट्रकोनष्टमूलद्भव्योल-भेत । ऋगमकाशाभावे दण्डोपि ॥ २०२ ॥
- (३) कुझूकः । अथ मूलमस्वामी विकेता मरणाद्देशांतरादिगमनादिनावाहर्तुशक्यते मकाशक्रयणे चासौ निभिन्तस्तदादण्डानहंप्व केता राज्ञामुच्यते नष्टधनस्वामी च यदस्वामिनाविक्रीतंद्रध्यंतक्केतुर्हरताह्रभ्यते । अत्र च विषयोर्ध-मूल्यं केतुर्दत्वा स्वधनस्वामिना पाद्मम । तदाह बृहस्पतिः ॥ वणिग्वीग्रीपरिगतंविज्ञातराजपूर्वेः । अविज्ञाताभयाक्कीतं-

विकेता यत्र वा सतः ॥ स्वामी दत्वार्थमूल्यन्तु प्रमुकीयात्स्वकंषणमः । अर्थह्योरपद्धतंतत्र स्याधवहारतः ॥ २०२ ॥

- (४) राघवाणन्दः। कुलसनिधी कीतस्यापि नष्टधनत्वामिनीविप्रीपत्ती विशेषमाह अधेति। मूर् विकेद्रस्यं अनाहार्यं देशादेशान्तरगमनात्साक्षात्कर्तुमशक्यंयदि तदा नाष्टिकः नाहित कं धनं यस्य सनष्टधनः त्वीयंधनं गृकीयात् केतात्वरण्ड्योयतः प्रकाशक्रयशोधितः प्रकाशे बहुजनसनिधी कीतत्वेन चोरत्वाधाशक्कानृत्यत्तेरिति पद्यार्थः। तथाच याञ्चवल्क्यः॥ त्वंलभेतान्यविक्रीतंक्रेतुदेशेषोऽमकाशिते। हीनाद्रहोहीनमूल्ये वेलाहीनेच तस्करहति॥ हीनादत्वामिनः। अप्युक्तिकंबहुमूल्यं निक्टाहाएतेषु केता तस्कर इवरण्ड्यहितयाञ्चवल्क्यार्थः। एवंक्रेतातु बृहस्यत्युक्तितोऽ अर्धमूल्यं गामोति। तथाच ॥ विणग्वीथीपरिगतं विज्ञातंराजपूर्वः। अविज्ञाताश्रयाक्षीतंविक्रेता यत्र वा घृतः॥ त्वामी दत्वार्यन् मूल्यंतु प्रगृक्कीयात्त्वकंघनमः। अर्थद्वयोरिप दत्तंतत्र स्याधवहारतहति॥ ह्योः केतृत्वामिनोः दतं नष्टमित्यर्थः। मूल्या-हार्यचेत्तत्राह याज्ञवल्क्यः॥ विकेतुर्दर्शनाच्छुद्धः स्वामी द्व्यं नृपोदममः। केता मूल्यमवामोति तत्नाधस्तस्य विक्रयीति॥ तस्य परधनस्येत्यर्थः। यत्र मूल्यादौ प्रतिप्रहीत्रोः पौर्वापर्यं तत्र पूर्वएव मामोति पूर्वा नुवल्वसरेति याज्ञवल्क्योक्तेः। पूर्वा प्रतिप्रहिक्रयेत्यर्थः॥ २०२॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अथान्यशब्दोयदर्थः । मूलमनाहार्यविकेतुः सकाशाम्नष्टलभते ॥ २०२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । नाष्टिकः नष्टमूलद्रव्यः धनं समते ॥ २०२ ॥

नान्यदन्येन संस्रष्टरूपंविकयमईति ॥ नचासारंनच न्यूनंन दूरेण तिरोहितम् ॥ २०३॥

- (१) मेघातिथिः । अत्यामिविकयमसंदेनान्योऽपि विक्रये धर्मउच्यते नान्यकुंकुमादिद्वध्यंकुद्वस्येण तदाभासेन कुर्सुभादिना संसृष्टंविक्रेयं यत्वसावयंचिरकालंभांद्वेवस्थितत्वात् । प्राप्तविभावंजीर्णमजीर्णाभासंवस्नादि नचन्यूनंतुलामाना-दिना । दूरस्थितंयामे ममिवयन्तेवासांसि गुडादिवा द्वध्यंतिरोहितंस्थिगितंवस्नादिनांतर्हितं यस्य वा स्वरूपंकेनचिद्रस्यराग्यान्तर्द्वायते । पुराणंनववत्यतिभाति तांत्तरोहितंनविक्रेतस्य इदंद्रस्यमीदशंच प्रदर्श्यविक्रयः क्तंस्यः । अन्ययाक्रतस्तु न कतोदशाहादूर्थ्वमपि प्रत्यपंगे न दोषः । अस्य दण्डस्येहानाम्नातःवादुपधाभित्त्येष्ठवदण्डः प्रकरणभेदेन प्रतित्वातः अस्वामिविक्रयदण्डहत्यन्ये ॥ २०३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। विक्रयमसंगागतमन्यद्पि प्रदर्शयति नान्यदिति। नान्यदन्येन विजातीयेन संसृष्टंहर्षं नाज-कं विक्रयमहिति विक्रीतमपि निवर्त्यमित्यर्थः। रूपपदं विक्रीतमात्रोपलक्षणमः। सावषं दुष्टमदुष्टमितिविक्रीतं। न्यूनं धरणख्यना समतां नीतमः। न बूरे दर्शनायोपस्थाने स्थितमः। न तत्रैवस्थितमपि वस्नादितिरोहितमः॥ २०३॥
- (३) कुङ्गृकः । कुंकुमादिद्रव्यंकुद्धंभादिना मिश्रीकृत्यं न विकेतव्यं नचासारंसारमित्यमिथाय नच तुलादिना न्यूनंन परोक्षावस्थितंनरागादिना स्थगितरूपं अत्रास्वामिविकयसाद्ययादस्वामिविविकये दण्डएव स्पात् ॥ २०३॥
- (४) राघवाणन्यः । विक्रयमसंगेन इध्यान्तरिमित्रतं विक्रयमि माप्तं तिन्नवेधित नान्यदिति । रूपं कुहुमादि अन्येन कुंग्रुम्भादिना संसृष्टं मिश्रीकृतम् सावयं सारिमत्युक्काऽसारमन्यूनं परिमाणेनतत् । दूरे गृहंगत्वा ददामीति परोक्षा-वित्यतम् । तिरोहितं रागादिना । अत्राप्यर्थमूल्यं दण्डः । अविद्याताश्रयादिति पदेन सुचितत्वात् आश्रयपदस्य नानार्य-स्वात् ॥ २०३ ॥
  - (५) मम्द्रमः । अन्येनसंस्पृष्टम-यद्म्यंवस्तु कुंकुमारीनि विक्रयमर्हति । सावधंनरादिदोषदुष्टंवसारिकंन्यूनंपरि-

भाषितेन परिमाणेन हीनम् । दूरेदुर्गमे देशान्तरे स्थिताः क्षेत्रादिकम् । तिरोहितंनिखननापरोक्षं वर्णादीनिविक्रयम-इति ॥ २०३ ॥

(६) रामचन्द्रः । अन्यद्रव्यंअन्येन विजातीयद्रव्येण संस्पृष्टंमिलितरूपं न विक्रयमहित । न सावद्यं नचन्यूनं दूरे वर्तमानन । तिरोहितंविक्रयंनार्हति ॥ २०३॥

अन्यांचेद्दर्शयित्वान्याबोदुः कन्या प्रदीयते ॥ उन्ने तएकशुल्केन वहेदित्यब्रवीन्गनुः ॥ २०४ ॥

- (१) मेधातिथिः । विक्रयमकारत्वाच्छुल्कादेयीयत्कन्यायाअस्मिन्नवधी धर्मउच्यते शुल्ककाले रूपवर्तीदर्शयि-त्वा गृहीतशुल्कोस्यांरूपहीनांददाति वयोष्टीनांच तस्योभेऽपि शुल्कदंनैकेन शुल्केन हर्तव्या कन्यानामेकायंधर्भीगवाश्वा-विद्वयाणान्त्वस्मिन्च्यतिक्रमेऽन्योविधिर्वक्ष्यते ॥ २०४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रदीयते शुल्केनानेनेति उन्पत्तादिदीषवस्यपि । प्रथमं दीषकथने दण्डोनास्ति नापि निवृत्तिः । एतच्च द्रध्यान्तरेपि द्रष्टध्यं न्यायसान्यात् कन्यापदस्योपलक्षणत्वात् ॥ २०४ ॥
- (३) कुःहृकः । शुल्कदेयांशुल्कव्यवस्थाकाले निरवधांदर्शयित्वा यदि सावधा वराय दीयते तदा हेऽपि कन्ये ते नैवैकेन शुल्केनासौ वरः परिणयेदिति मनुराह । शुल्कपहणपूर्वककन्यायादानस्य विकयरुप्तत्वादर्थक्रयविकयसाधर्म्येणा स्यात्राभिधानमः ॥ २०४ ॥
- (४) राघवानन्दः। आर्षेयादिविवाहेषु कन्यायाः शुल्कं प्राप्तमनूच तत्र विशेषमाह अन्यांचेति। वोदुः वि-वाहोषतस्य। उभेते कन्ये। एकशुल्केन एकस्यायच्छुल्कं मूल्यं तेन। मनुरत्रवीत् शास्त्रमर्यादेति॥ २०४॥
- (५) शन्द्रशः । अभिरूपांकन्यांशुल्ककृपिकालेदर्शयित्वाया कन्या तित्पत्रादिना वोदुः परिणेतुः प्रदीयते चेदेक-शुल्केनाभिरूपा विषयपरिणितेन शुल्केन ते द्वेऽपिकन्ये सहोद्वहेदुपयच्छेत् ॥ २०४॥
- (६) रामचन्द्रः । अथ कन्यानिमित्तिकिचितुच्यते अन्यांचिति । वोदुः परिणेतुः अन्यांदर्शयित्वा अन्या वाक-न्या प्रदीयते ते कन्धे एकशुल्केन उद्देश्त परिणयेत इतिमनुरत्रवीत ॥ २०४ ॥ नोन्मत्ता या न कुष्ठिन्या न चया स्पृष्टमैथुना ॥ पूर्वदोषानिभख्याप्य प्रदाता दण्डमईति ॥२०५॥
- (१) मधातिथिः । उत्पत्तादिशेषात्कश्रयित्वा ददतीदण्डोनास्तीति प्रतिषेधद्वारेण कथयतीदण्डमाह नकेवलंशु-क्केदेयायाक्षन्यस्यापि ब्राह्मादिविवाहेन विवाहियण्यमाणायादत्ताऽप्यदत्ता भवति दण्डम प्रामुयाच्चीर्राकल्बिषमितिजा-नानस्य क्षजानतः प्रकतत्वात् । उत्पत्तया कुष्टिन्या ये कुद्दोन्यत्तादयः या च स्पृष्टमेथुना तस्याम योदोषोमेथुनस्पर्श-स्तान्दोषान्पूर्ववाक्मदानेनाक्याच्य प्रकाश्येतदोषाकन्यत्येवमृक्का ददतोनास्ति दण्डदति पदयोजना ॥ २०५॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । यारपृष्टमैथुना रूम्पपुंयोगा तस्यादाता । अभिख्याप्य मकाश्य । अस्वामिविक्रयः॥२०५॥
- (३) कुङ्गुकः । उत्पत्तायास्तथा कुडवत्याया चानुभूतमैथुना तस्यात्राह्मणादिविवाहात्पूर्वमुत्पादादीन्दोषान्वरस्य कथित्वा दण्डाहीनभवति तेनाकथने दण्डदति गम्यते । यस्तु दोषवतीकन्यामितवक्ष्यति ॥ २०५॥
- (४) शाखवाणन्दः। कन्यामसंगेन ज्ञाततदोषाकथने दण्डदत्याह नेति। या स्पृष्टमेथुना स्पृष्टमनुभूतं मैथुनमुखं यया स्पादिति शेषः। तासां पूर्वदोषान् अनिमक्याप्य अकथित्वा तथा दाताचेद्रण्डंवक्यमाणपण्णवितपणान ईतीत्यन्ययः॥ २०५॥

<sup>\*</sup> अनिक्याप्य अक्षथित्का = अनिक्याप्यनदानं ( राघ० २ )

- ( ५) जन्द् नः । दोषवत्याः कन्यायादोषंप्रकाश्य प्रदातुर्न दण्डद्त्याह नोष्पत्तायादति । कुष्टिन्याश्य या स्पृष्टमैशुना तस्याश्य दोषानिभिख्याप्य पूर्वप्रदानात्प्राक् । प्रदाता दण्डंनाहित । अनिभिख्याप्य प्रदानाद्द्रण्डमहितीत्पर्थः । सिद्धिमुष्पता-दिप्रहणंसर्वदोषाणांसर्वासामप्युपलक्षणार्थम् । अस्वामिविकयःसमाप्तः ॥ २०५ ॥
- (६) रामचन्द्रः। उन्पत्ता या कुष्टिन्या या स्पृष्टमैथुनापूर्वदोषान् अविख्यान्य अकथयित्वा एवंयःकन्यादाता सःइण्डमहिति॥ २०५॥

ऋत्विग्यदि ष्टतोयज्ञे त्वकर्मपरिहापयेत् ॥ तस्य कर्मानुरूपेण देयोंऽशः सह कर्त्वभिः ॥ २०६ ॥

- (१) मेधातिथिः । संभूयसमुत्थानस्य मक्रमायं तत्र वैदिकंतावत्संभूयकार्यमुदाहरति यक्कोज्योतिष्टोमादिः तत्र यागरूपानेकाङ्ककर्मनिर्वर्तनार्थप्रत्विग्वतस्वया ममेदंहौत्रंकर्तव्यमाध्वर्यवमीद्वात्रंचेति श्रौतेन विधिनानुष्ठेयमित्युपगम श्र प्रवर्तितः कर्थाचिदपाटवादिना सामिकतांयत्परिहापयेच्यजेचदानीतस्य देयोदक्षिणांशः कर्मानुरूपेण यावतीतस्मि क्रतो दक्षिणा तांनिरूप्य चतुर्थेभागे कर्मणःकते चतुर्थतृतीयहत्येतदारू यंसहकर्तृभः कर्चातत्पुरुषाप्रधानात्वैजांहोनु द्वात्रादीनांगरतोतृमैत्रावरुणप्रशृतयः॥ २०६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । संभूयसमृत्थानमाह् ऋत्विगिति । परिहापयेत् व्याभ्यादिना नसमापयेत् । सहकर्तृभिरन्यै-स्तरस्थानपूरणायस्थितैः ॥ २०६ ॥
- (३) कुङ्कृकः । अथसंभूयसमुत्थानमाहः ऋत्विगिति । यद्गे कतवरणऋत्विग्यदि किंचित्कर्मकृत्वा ध्याध्यादिनाः कर्मत्यजति तदा तस्येतरऋत्विग्भः पर्याठोच्य कतानुसारेण दक्षिणांशोदेयः ॥ २०६ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । संभूय च समुत्थानमातिदेशिकंभविष्यतीतिकत्वा दत्तस्यानपकर्माह् ऋत्विगितिह्यदर्शाभः । तत्रादौ दक्षिणायादृष्टार्थतया भृतिह्दपत्वंप्रकृष्टयन्ताह् ऋत्विगिति । त्वकर्माभ्वर्यवादिकं हापयेत् त्यजेत दृतः वरणं नानतः व्याभ्यादिना कर्नृभिःसह संमन्त्रय तैस्तदीयकर्मसमाप्यद्धिःकर्मानुह्दपेशिदेयः ॥ २०६ ॥
- ( ५ ) नन्द्रनः । अथसंभूयसमुत्थानंप्रस्तौति ऋत्विष्यदीति । कर्मानुरूपेणांशीदेयः कर्मचतुर्थैऽशे छते दक्षिणाया-श्रतुर्थीशोदेयद्गत्यादि । सहकर्तृभिः सहकारिभिः ऋत्विष्यः ॥ २०६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यदि ऋत्विग्यक्षे वृतः त्वकर्म ध्याध्यादिना परिहापयेत् त्यजेत् तस्यअन्यकर्नृभिःसहअन्य-र्त्विग्मःसह । तस्य कर्मानुरूपेण अंशोदेयः ॥ २०६॥

### दक्षिणासु च दत्तासु स्वकर्मपरिहापयन् ॥ क्रःस्नमेव लभेतांशमन्येनैव चकारयेत् ॥ २०७॥

- (१) मेधातिथिः । माध्यन्दिनं सवने दक्षिणादीयन्तइति तउपिष्टात्कर्मत्यजतामप्रत्याहरणीयारुभेत न प्रतीपं-त्याजयेदित्यर्थः अन्यांश्वरिदत्वाअन्येन पुरुषेण यजमानस्तत्कर्म समापयेत् ऋत्विण्यः कर्त्तव्यंवरणाच ऋत्विजोभविति सच्च नियतकारे प्राक्कर्मणआरंभादतः ऋतुक्तियमाणंविगुणंभवित समाप्तिभाणि कर्तव्येति विगुणंचित्समापनीयमंगान्येव तदम्यकर्तृकाणिकरिष्यामीति बुद्धिनवृत्यर्थमुक्तमभ्येनैविति तावदेवविगुणंयदशक्यंशक्यंतु सर्वकर्त्यं केषित्कारयेदिति ऋत्विजीपि संबन्धमाद्धः गृहीत्वा दक्षिणांवाधिकांदद्यात्स्वयमशक्कवन्प्राग्दक्षिणाभ्यः श्रेषकर्मसमापने यजमानएवाऽ-षिक्रियते॥ २०७॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्येनैव कारयेदत्वक्तकार्यशेषमः ॥ २०७ ॥

- (३) कुझूकः । माध्यंदिनसवनादौ दक्षिणाकाले दक्षिणाद्य दत्ताद्य व्याध्यादिना कर्मपरित्यजनातु शाख्यात् छत्स्र मेव दक्षिणाभागंलभेत कर्मशेषंप्रकतमन्येन कारयेत्॥ २०७॥
- (४) राघवानन्दः । तस्यैवाप्तदक्षिणस्य विशेषमाह दक्षिणात्विति । स्वयं परित्यज्यान्येन कारयेचेत्कृतसं छमे-तान्यथा न संपूर्ण छमेतेतिभावः ॥ २०७ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । अस्यापवादमाह दक्षिणास्विति परिहापयन् त्यजन्न मतिद्यात् । अन्येन स्ववर्ण्यपुरुषेण स्वक-र्मकारयेत् ॥ २०७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । रुत्स्रमेवअंशंलभेत । च पुनः अन्येन कर्म कारयेत् ॥ २०७॥

## यस्मिन्कर्मणि यास्तु स्युरुक्ताः प्रत्यद्भदक्षिणाः ॥ सएव ताआददीत भजेरन्सर्वएव वा ॥ २०८॥

- (१) मेधातिथिः । इदमप्रंप्रकृतोपयोगिवैदिकंकथ्यते वैदिकं कर्मणि सामस्त्येन दक्षिणा सा यत्तेन प्रतिपृत्ये विभागेन तस्य द्वादशशतदक्षिणित तन्नातिदेशेन ऋत्वन्तराणि तिद्वकाराण्यनुगच्छन्ति तन्नासूयादीनि तन्न च केषुचिद्व- जर्थकर्मसु मृतिपदमन्यादिक्षणाऽऽम्नाता पुरुषविशेषसंयोगेन हिरण्मये प्रकाशवद्वयवद्द्यादि ताः प्रत्यक्रदक्षिणाः संपद्य- क्ते किमध्वयोभातुर्विचावादिकवद्दातिसंबन्धः सर्वेषापृत्विजादिक्षणाध्वर्यस्तुद्वारमात्रं उतताश्रेवसामान्याऽन्येषां प्रकृत- एवांशः संशयोपन्यासार्थः श्लोकः । मृतिपदंपुरुषविशेषाश्रयाऽदेषु दक्षिणाः प्रत्यक्रदक्षिणाः । अश्रवा वीष्सायांप्रत्यक्र- शब्दः अक्रमक्रमाश्रिताःप्रत्यक्राःसएषताआददीत मुख्यएव पुरुषस्य ददातिना संयोगे उत्तरकर्तृत्वाविशेषादन्येऽपि भन्न- एक्ष्यरेन । प्रधानदक्षिणायाद्व ॥ २०८ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । मत्यङ्गदक्षिणाः प्रतिस्वंकर्मणांदक्षिणाः । सप्तवाददीतः यष्टत्विकंपतियथोषते । सर्वेभजे-रन् यत्रीत्विग्विशेषानुक्तिः ॥ २०८ ॥
- ( ६ ) कुद्धूकः । यसिन्कर्भण्याधानादावद्वं मद्भगित या दक्षिणा यत्संबन्धेन श्रुताः स्युः सएव ताआददीत् न तत्त द्वागमात्रसर्वे विभज्य गृह्णोरन्तिति संशयः ॥ २०८ ॥
- (४) राघवानन्दः । दक्षिणापसंगेन तिह्नभागैमाइ यसिनिति द्वाभ्यामः । आधानादौ प्रत्यक्रदक्षिणाः अक्षमक्र-मतियामिन्नभिन्नकारिकादक्षिणायत्संबन्धेन श्रुताहौत्रमित्यादिनासमाख्याताः सएवर्तिवक् ताःसर्वाः पामुयादुत सर्वे वेतिसंशये । सएवेति तु पूर्वपक्षे ॥ २०८ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रमः । सप्व तस्य कर्मणः ॥ २०८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यासिन्कर्मणि याःत्रत्यक्कर्मदक्षिणाउक्ताःस्युस्तादक्षिणाःसएव पुरुषआददीत । सर्वएव वामजेर-न्वा ॥ २०८ ॥

### रथंहरेत चाप्वर्युर्ब्रह्माधाने च वाजिनम् ॥ ह्रोता वापि हरेदश्वमुद्राता चाप्यनः ऋये ॥ २०९॥

(१) मेधातिथिः । पुरुषविशेषमुक्तास्तदर्थाएवेति निर्णयः एवंददातिर्मुख्यार्थौभवति पुरुषसंयोगम् नादद्ययः रथ-मध्वर्युराधानेहरेद्रस्राच वाजिनंवेगवन्तमश्वंहोतावा कासु विष्णाखात्वाधानएतादिक्षणाश्चतःसोमक्रये यक्णकटंतदुद्रातु-स्तत्र शकटेऽन्यतरोऽनद्वान्युक्तः स्यादन्यतरोवियुक्तहत्यिप पद्यते तेन च सोमः क्रीतउपाह्नियते अन्यत्वपूर्वमनआहुनं

<sup>\*</sup> विभागं = विशेषं (न, श.)

- सोमीपाहरणार्थन हि ऋयेण शक्यते विशेषयितुं एवंतावत्पुरुषविशेषसंयोगिनीनामङ्गदक्षिणानांविधिरुक्तः ॥ २०९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आयमुदाहरति रथमिति । आधाने अग्रयाधाने । अश्वंहोता ज्योतिष्टोमे । ऋषे सोम-
- (३) कुछूकः । अत्र सिद्धांतमाह रथिमिति। केषांचिच्छाखिनामाधानेऽध्वयंत्रे रथोदेयत्वेनाम्नायते । ब्रह्मणे वेगवा-नश्वः होत्रे चाश्वः । उद्गात्रे सोमऋयवहनशकटमतोन्यवस्थाम्नानसामध्यांचादक्षिणा यत्संबन्धत्वेन श्रूयते सएव तामाद-दीत ॥ २०९॥
- (४) राघवानन्द्रः । व्यवस्थामाह रथिमिति । आधाने कर्मणि । अनः शकटम् ऋये सीमऋयार्थं यदनः वाजीभू-त्वादेवानवहदितिश्रुतेरःविवशेषंवाजिनम् ॥ २०९ ॥
  - (५) मन्द्रनः । तत्रैवास्यविकल्पस्यापवादमाह । रथंहरेदिति ॥ २०९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अध्वर्युः रथं हरेत गृण्हीयात् । आधाने अस्याधाने ब्रह्मा वाजिनं हरेत् । होता ज्योतिष्टोमे अ-श्वहरेत् । च पुनः उद्गाता ऋये सोमऋये अनः हरेत् । अनः शकटे मार्ताारश्वेत्यमरः ॥ २०९ ॥

# सर्वेषामधिनोमुख्यास्तदर्धेनार्द्धिनोपरे ॥ तृतीयिनस्तृतीयांशाश्वतुर्थीशाश्व पादिनः॥ २१०॥

- (१) मधातिथिः। प्रधानदक्षिणानांसामान्यतःश्रुतानामिदानींविभागमाह सर्वेषाष्ट्रतिकांये मुख्यास्तेऽधिनः या-वतीतिसिन्कतौ सामस्त्येन दक्षिणाम्नाता तस्यास्तेऽद्धिनोऽद्धहराः सोमयागेषु हि षोडशात्विकास्त्र चत्वारोमुख्याहोताभ्व-युर्बसोद्वातित तेषामधे तस्य द्वादशशतदक्षिणेति ततोर्थ्वय्पश्चाशन्तिधिनोद्याविशत्याधिनस्तद्वन्तोऽपरे येषांततोनन्तरंवर-णमाम्नातं मैत्रावरुणमितपस्थानृज्ञाद्धणाच्छेसिमस्तोतास्स्नृतीयेन नृतीयांशाः अंशशब्दोऽर्धशब्देन समानार्थोऽर्धशब्दस्त्वना-वश्यसमम्विभागएव किचिक्यूनेऽधिकेऽपि सामीप्येन वर्तते तेन मृतीयोभागःषर्पञ्चाशतः षोडशगृद्यन्ते एकेकस्य चत-स्रोभवन्ति। समनृतीयंभागंप्रयच्छन्ति षर्पञ्चाशतनृतीयंच होतुरच्छावाकोभ्वयोनद्वाज्ञद्वाशाद्वादशसमुदाये पूर्ववत् एवंत-शतेन चतुर्थभागकर्मणःकुर्वन्तीतिपादिनः चतुर्थे च स्थाने मन्नावरुणस्थानान्ते चतुर्थशिशाद्वादशसमुदाये पूर्ववत् एवंत-शतेन दीक्षेन्महतीतन्नापिकृप्तिःकर्तव्याधिनीदीक्षयति पादिनोदीक्षयतित्येवमादिभिःशब्दैः तत्र द्वादशक्रमिविधिरेवान्य-नश्रुतोव्यवहारदहापि तयेव रीत्या कत्वदित ॥ २१०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । द्वितीयमुदाहरितसर्वेषामिति । शतंगावोधिष्टोमे दक्षिणा तत्र यदर्धं तद्वागिनः सर्वेषांमुख्याः होत्रभ्वर्युब्रह्मोद्वातारः । अर्थमिति किचिन्यूनंपासं अष्टाचत्वारिशक्ति वस्तुतोभवन्ति । अपरेचत्वारोमैनावरुणाद्या-स्तद्भागार्थेऽनाधिनोऽर्धभागाः । तृतीयिनस्तृतीयारतृतीयस्थानाअक्षावाकादयस्तृतीयनोमुख्यदक्षिणास्तृतीयांशिनः । चतुर्थाशास्तुर्थस्थानभागनोपावस्तुदादयः पादिनः पादभागाः ॥ २१०॥
- (३) कुझूकः । संमितपत्तिविधाने दक्षिणाविभागमाह सर्वेषामिति । तंशतेनदीक्षयतीति भूयते तत्र सर्वेषांषाडशाना षृत्विजांमभ्ये ये मुख्याऋत्विजोहोत्रभ्यर्युब्रह्मोद्वातारः समयदिक्षणायास्तेऽर्धहराः । अष्टचत्वारिशद्वोभाजाभवित्त अतएव कात्यायनेन यद्वादशायेभ्यद्दति मत्येकंद्वादशगोदानंविहितमः । यद्यिषशतस्यार्थपञ्चाशद्भवित तथापीह न्यूनार्थयहणेनापी मेऽपिनउच्यन्ते सामीप्यात् । अपरे मैनावरुणयोः मतिमस्थानुब्राह्मणाच्चं सिमस्तोतारस्तं मुख्यत्विग्गृहीतदिक्षणार्थयहणे नार्थिनउच्यन्ते तृतीयनोऽक्षावाङ्केष्ट्रशीभमतिहर्तारस्तेमुख्यत्विग्गृहोतस्य नृतीयमंश्रंस्थने पादिनस्तुपावस्तुदुनेनृपीनृतु-

ब्रह्मण्याएते मुख्यात्विक्गृहीतस्य चतुर्थमंशंलभन्ते एतच षट्षट्द्रितीयेभ्यश्रतसः चतस्रश्रवृतीयेभ्यस्तिस्रश्रतुर्थेभ्यइति सूत्रयता कात्यायनेन स्फुटीकृतम् ॥ २१० ॥

- (४) राघवानन्दः । तंशतेन दीक्षयन्तीत्यादिसंख्याश्रवणे विभागविशेषमाह सर्वेषामिति। सर्वेतिगवामितिशेषःसर्वेन्षां शेष्ट्रशानामृत्विजां ये मुख्याऋत्विजोहोत्रभ्वर्युर्बस्नोद्वातारः ते आधिनोऽष्टचत्वारिशद्वागभागिनः अपरेमैत्रावरुणप्रस्थानृब्राह्मणाच्छंसिप्रस्तोतारः तद्यिनः मुख्यित्वगृहीताष्ट्रचत्वारिशद्वी । तत्त्वाधिनश्चतुर्विशतिभागभागिनः । नृती-यिनोच्छावाकनेष्टाअग्रीभपतिहर्तारस्तु मुख्यित्वगृहीतनृतीयांशभागिनः । अत्रव्व षोडशभागभाजः पादिनः पावस्तु-नेनृपोतृसुरापास्ते मुख्यित्वक्वतुर्थाशाः । अत्रव्व द्वादशभागभाजः । इतिप्रत्येकं द्वादश मुख्येभ्यः षट् द्वितीयेभ्यश्चतस्रस्तृत्वेभ्यस्तिसहतरेभ्यद्दि कात्यायनसूत्रेणैव तत्स्पष्टीकृतम् । दक्षिणायाभृतिस्त्यत्वं दीक्षितमदीक्षितादिक्षणाभिःपरिकी-ताऋत्विजोयाजयेयुरिति श्रुतिसिद्धम् गावोऽत्र स्त्रियः गावोवे देवमातरहित श्रुतेः। एवंसहस्रदक्षिणेन यजेतेत्यादाविष विभागउन्येयः ॥ २१०॥
- (५) नन्द्रनः। सर्वेषां षोडशानाष्ट्रत्विजांमध्येहोताष्वर्युरुद्वाताब्रह्मेत्येते मुखसंज्ञाश्चत्वारः समस्तायाः ऋतुदक्षिणाया-द्विनोर्द्धभाजः स्युः । मैत्रावरुणः प्रतिप्रस्थाता प्रस्तोता ब्राह्मणाच्छंसीत्यपेरऽधिसंज्ञाश्चत्वारस्तद्द्वेन मुख्यात्विग्भागार्द्धनः भागिनःस्युः । अच्छावाकोनेष्टाप्रतिहत्ताग्रीष्ट्रद्वयेते तृतीयसंज्ञाश्चत्वारस्तृतीयांशामुख्यभागतृतीयभागभाजःस्युः । यावस्तु-दुन्नेता सुब्रह्मण्यः पोतेत्येते पादिनःसंज्ञाश्चत्वारश्चतुर्थाशभाजः स्युः । तद्यथा दक्षिणांपञ्चविश्वतिषा विभज्य प्रथमस्य चतुष्टयस्य द्वादशभागाःस्युः । द्वितीयस्य षर् । तृतीयस्य चत्वारः । चतुर्थस्य तृतीयइति प्रथमस्य सार्द्धद्वादशभागप्राभौ तस्यामिष यद्वादशभागकल्पना चतुष्टयानामन्येषांभागकल्पना या दुःशकतामाभूदिति सर्वेषामिद्धनोमुख्याइत्यन्नार्द्धश-ब्दः । किविन्त्यूनार्थवाचोमन्तव्यइति ॥ २१० ॥

संभूय स्वानिकर्माणि कुर्वद्विरिहमानवैः॥ अनेन विधियोगेन कर्तव्यांशपकस्पना॥ २ १ १॥

- (१) मिधातिथिः। यथा यह्ने बहूनि कर्माणि कायक्केशकरैविदधदितशयसाध्ये च नियुक्तोभूयसीदिक्षणांरुभते न्यूनकर्मकारी तु न्यूनां तद्दृष्ट्योकिकेषु गृहचैत्यादिकारिषु संभूय संदृत्य वर्धिकस्थपितस्त्रधारादिषु स्वसमयप्रसिद्धोयान्वानंशःस्त्रधारस्ययावान्स्थपतेस्त्रत्रानेन विधियोगेन विधिवैदिकोर्थस्तस्प्रसिद्धाव्यवस्था विधियोगवैदिक्या यद्भगतया व्यवस्थयेत्यर्थः। एवंनाटकादिपेक्षायां नर्तनगायनवादकेषु भागमक्किः यद्यपि सर्वे विद्वांसःसर्वकर्मानुष्ठानशक्ताम् तथान्यान्वानुष्ठिष्येण भागोन पुरुषानुहृष्ट्येणित संभूयसमुत्र्यानम् ॥ २११ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । स्वानि कर्माणि वाणिज्यादीनि । अनेन क्रमयोगेन विधिमकारसंबन्धेन स्रमानुरूपधन-विभागेन मूलसाम्येपि तल्लाभविभागस्तदार्जनश्रमानुरूपप्रवेति । संभूयोत्थानम् ॥ २९१ ॥
- (३) कुङ्खूकः । मिलित्वा गृहनिर्माणादीनि त्वकर्माणि लोके स्थपतिसूत्रधार्यादिभिश्च मनुष्यैः कुर्वदिरनेन यज्ञद क्षिणाविधिनाश्रयणेन विज्ञानव्यापाराचपेक्षया भागकल्पना कार्या ॥ २११ ॥
- (४) राघवानन्दः । संभूयच समुत्थानिमत्युक्तं तत्रातिदिशति समिति । इह लौकिके सार्ते च कर्मणि । एतइ-क्षिणाविभागः स्थपतिस्त्रत्रधारादिभिः । अनेन मुख्यामुख्यानुरूर्पावभागेनेत्यन्वयः ॥ २११ ॥
- ( ५ ) नन्द्रनः । एवमुक्तांवैदिकींविषमांशकल्पनांठोकेऽन्पतिदिशति संभूयस्वामिकर्माणीति । वाणिज्यादिषु भागवै-षम्यकल्पनंमूल्यप्रयक्षगुरुलाघवापेक्षया कल्पनीयमिति । इति संभूयसमुत्थानंसमाप्तमः ॥ २११ ॥

- (६) **रामचन्दः** । स्वानिकर्माणि वाणिज्यादीनि कुर्वद्धिः मानवैःसंभूय मिलित्वा ॥ २११ ॥ धर्मार्थियेन दत्तंस्यात्कस्मै चिद्याचते धनम् ॥ पश्चाच्च न तथा तरस्यान्नदेयंतस्य तद्भवेत् ॥२१२॥
- (१) मिधातिथिः । यः कश्चिदाह सान्तानिकोहंयियक्षुवां देहि में किंचिदिति तस्मै यदि दत्तंभवेन विवाहकर्मणि भवर्तेत तद्धनंद्यूनेन वेश्याभिवां क्षपयेदित्यत्र वादिनि युञ्जीत वृद्धिलाभक्षण्यादों न देयंतस्य तद्दत्तस्य दानप्रतिषेधोनोपपयते अतः प्रत्याहरणीयमिति वाक्यार्थः । अथवा नष्टान्तो गौणोव्याख्येयोदसंप्रतिश्रुतंनदेयंतथाच गौतमः ॥ प्रतिश्रुत्याप्यधर्मसंयुक्ताय न दद्यात् किंपुनरत्र युक्तमुभयमित्याह दत्तस्य प्रत्याहरणंपितश्रुत्य वा दानं तथाच स्मृत्यन्तर्उभयंपितं
  आहेह नारदः ॥ कर्त्ताहमेतत्कर्मेति ॥ यद्दत्तस्यादिज्ञातमदत्तंतदिष्मृतमिति ॥ प्रयोजनविशेषोदेशेनयद्त्तंतिस्यनिवर्यमाने
  स्वविध्यतमिष प्रतियहीनृगृहादाहर्त्तव्यं दानस्यापक्रममात्रंतदानीसमर्पणंसमाप्तिस्तुनिर्वर्त्तपयोजनेति नारदस्यमतम् ॥२१२॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दत्तानपाकर्माहं धर्मार्थमिति । धर्मार्थं त्वधर्मसिद्ध्यर्थमः । नतथाधर्मार्थंभवति दानानर्ह-त्वादिना प्रतिग्रहीतुः । केचित्तु यागादिधर्मार्थं याचमानाय दत्तं तथा न भवति यदि तेन यागादि न करोतीति व्याच-क्षते ॥ २१२ ॥
- (३) कुः हृकः। इदानींदत्तानपकर्माह धर्मार्थमिति। येन यागादिकर्मार्थकर्मे चिद्याचमानाय धनंदत्तंप्रतिश्रुतंवा पश्चा च तद्धनमसौ यागार्थन विनियुत्जीत तदा तद्दतमि धनंद्याद्यंप्रतिश्रुतंच न देयं। यदाह गौतमः प्रतिश्रुत्याप्यधर्मसंयुक्ताय न दद्यात॥ २१२॥
- (४) राघवानन्दः । किंच तवेदं यज्ञादिकर्म करिष्यामीतिकत्वा याचते यद्दतं प्रतिश्रुतंवा सचेत्तत्कर्मनकरोति पुनस्तद्राह्ममित्याह धर्मार्थमिति । नतथातत्स्यादत्तंनस्यात् अपितुदानस्यौपाधिकत्वात् उपाध्यभावेन स्वत्वापादनादित्यर्थः ।।
- (५) नन्द्रनः । अथदत्तानपकर्मात्मकंविवादपदंश्लोकेद्वयेनाहः धर्मार्थयेनेति । कस्मै चिद्याचित धर्मार्थयेन धर्न-दत्तंस्यात्पश्चाच्चेन्न तथा तद्धर्मार्थन मया दत्तमिति मदातानुशयादिभयुक्तंचेदित्यर्यः तस्मै पदात्रे तेन प्रतिप्रहीत्रा तद्धनं-नदेयं प्रदात्रानापहार्यमित्यर्थः ॥ २१२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । कसीचित्रभिक्षुकाय धनं याचतेषमांर्थदत्तं स्यात् पश्चाइत्तानन्तरं तद्धनं न तथा तत्त्रयात् तस्य स्वामिनः न देयं पूर्वस्वामिना तस्यमहीतुःतद्भवेतविवादपरमः ॥ २१२ ॥

यदि संसाधयेत्तत्तु दर्पाञ्चोभेन वा पुनः ॥ राज्ञा दाप्यः सुवर्णस्यात्तस्य स्तेयस्यनिष्कृतिः ॥२ १ ३॥

- (१) मेधातिथिः । संसाधनंराजनिवेदनादिना ऋणवत्य्यतिश्रुतस्य मार्गणंत्वीकतस्य प्रतियाच्यमानस्य राजनिवेदनं अयंमसंदत्वा प्रतिजिहीषंतीति सिद्धस्य रढीकरणंसंसाधनमेतदेतदर्पाद्धोभेनेति कारणानुवादः । एवंकुर्वतोदण्डः सुवर्णः स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कितिरितिचौरदण्डमाशङ्कमानंसुवर्णविधन्तआचोरशङ्कादि दत्तंकिलतेन तस्मै न त्वयंदतं कथन्यचौरः स्यादितिशङ्कांनिवर्तियनुंस्तेयशब्दः शयुक्तः सत्यपि चौरत्वे वाचनिकः सुवर्णदण्डोऽन्यासु क्रियासु चौरवद्यवस्यः ॥ २१३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। सुवर्णदाप्यः शतमः॥ २१३॥

- (३) कुल्लूकः । यदि तद्त्तमसौ गृहीत्वा छोभादहंकाराद्वा न त्यजित मतिश्रुतंवाधनवछेन गृहाति तदा तस्य चौर्यपापस्य संशृत्ध्यर्थराङ्का खर्णदण्डदापनीयोभवति ॥ २९३॥
- (४) राघवानन्दः । याचियतुस्तदादाने दण्डमाह्र यदीति । संसाधयेत् प्रतिश्रुतंगृह्णीयात् । दत्तंनदद्याद्वा । अदानेहितुः । द्वेति । द्
- (५) **मन्द्रनः । संसाधयेदनुतिष्ठेत् । सत्यित्यस्णकाले प्रदात्रे निवेदितंधर्मविवास्यश्चादिकंमानवः प्रतियसीता** स्वर्णपतिभाषितं पञ्चकृष्णिलकोमाषस्ते सुवर्णस्तुषोडशेति तद्दाप्यी दण्डरूपेण । अपत्दतार्थे प्रतिपादनमर्थप्राप्तमेव । इतिदत्तानपाकर्मसमाप्तम् ॥ २१३॥
- (६) **रामचन्द्रः** । दर्पाछोभेनवा पुनर्यदि तत्संधारयेत्तस्य स्तेयस्य निष्कतीराज्ञासुवर्णदाष्यःस्यात दापनीयः स्यात् ॥ २१३ ॥

#### इत्तस्यैषोदिता धर्म्या यथा बदनपिक्रया ॥ अतऊर्ध्वंत्रवक्ष्यामि वेतनस्यानपिक्रयाम् ॥ २ १ ४ ॥

- (१) मेधातिथिः । पूर्वेणार्धेन पूर्वविवादोषसंहारउत्तरेण वक्ष्यमाणोपऋमोदत्तस्यैवानपिऋयोदिता अपिऋया-क्रियापायस्तस्य नञाप्रतिषेधस्तदैवमुदितंभवति एषेव दाने स्थितिरिति यावत् । धर्मादनपेताधर्म्यां कथंप्रतिश्रुत्याऽदी-यमानोधर्मोन पश्यतीति नेषा शङ्काकर्तव्या एषएवात्र धर्मोयन्तदीयते दत्तंच प्रत्यादीयते । उदिता उक्ता यथावच्छब्दसमु-दायएव याधातथ्ये वर्त्तते सम्यङ्किष्पितेत्यर्थः । अथच यथाशब्दोयोग्यतायां वर्तते तामह्तीतिवितः कर्तव्यः । वेतनं-श्वतिस्तस्यानपिऋया वेतनेन स्वकर्मकुर्वतायोधर्मः सहदानीमुच्यतइति प्रतिक्षा ॥ २१४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । धम्यां न्याय्या । दत्ताप्रदानम् ॥ २१४ ॥
  - ( ३ ) क्रुक्टुकः । एतद्तस्यान्रतिपादनंधर्मादेपेतं तदुक्तं अतौऽनन्तरंश्वेतरसमर्पणादिकंवक्ष्यामि ॥ २१४ ॥ 🕟
- ( ध ) राघ्यवानन्दः । दक्षिणामुपसंहरन् होकिकभृतेरनपिक्रयांप्रतिज्ञानीते दत्तस्येति । अपगच्छति धनमन्यंपत्ये-नेनेति अपिक्रया दानंतदभावोऽनपिक्रया पुनरादानम् ॥ २१४ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । अथवेतनप्रदानमाह् दत्तस्येषद्ति । अनपाकिया अनपाकरणं प्रदानमितियावत् ॥ २१४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। दत्तस्ययथावद्तस्य अनपआदानंतस्यक्रियाउदिता ॥ २१४ ॥

### श्रृतोनात्तीन कुर्याचो दर्पाःकर्म यथोदितम् ॥ सदण्याःकष्णलान्यष्टी न देयंचास्य वेनतम्॥२ १ ५॥

(१) मेधातिथिः । उद्दिष्टन मूल्येनोद्दिष्टकर्मकरोति सदह श्रुतोभिन्नेतः श्रुत्यकर्मविशेषेण स्वीकतोश्र्त्यादेहि मे पञ्चरूपकाणीदःते कर्मकर्तात्मीयता कालेनेत्याभाष्यमिष्टः सचैक्कर्मनसमापयित कृष्णलानि सौवर्णानि ताभरजतयो-वां कर्मस्वरूपमनुबन्धानि च झात्वा दृण्ड्यते तानि रूपकाणि वेतनार्थकल्पितानि न रुभेत यचनार्त्तोदर्णन्न करोति य-श्रोदितकर्म ध्याध्यादिनाऽपीद्वितस्य दर्पादकुर्वतोश्चतिद्वानिर्दण्डनमतः सप्वंवक्तुंन रुभते यावण्ययायासः कतस्तदानुरूष्ये-ण देहीति ऋत्विजामप्येवंदण्डकेचिदिच्छान्ति लिख्यया त्यजतां तदयुक्तं अत्र हि महाननर्थोयजमानस्य सामिकत्ये यजमानेऽतोदण्डोमहानत्रयुक्तः यजमानस्य च यन्नष्टतद्वापनीयदीक्षोपसद्देवव्रतैः शरीरापचये समुत्थातव्यमः । अन्यो-धीशव्यी कञ्चनकर्मणि प्रवर्तयित तडागखनने देवस्य गृहकर्णेऽहन्ते समापयिता प्रवर्तकत्वेनेति प्रभानापसरेयतेन रवामिनः क्षयायासाः सर्वेसवाढव्याभाण्डवाह्वणिद्यायेन एवहि न्यायः कात्यायनेन सर्ववातिदिष्टः भाण्डवाह्कदोवेणव-णिजोयदिद्यव्यंनश्येत्तद्भांडवाह्कोवहेत् योष्यन्यः कस्यचित्कर्मणि धनमावर्ष्यार्धतोनिवर्तेतेति कात्यायनीये सूत्रे धनमा-बध्याऽऽसच्य धनव्ययंकारियत्वा यद्यर्द्धकते निवर्तेत सोऽपि तद्दहेदित्यनुषद्भः एवं योपि षाण्मास्यः सांवत्सरोवा यथा-पपादककर्मकारी भक्तदासस्तस्याप्येषएवन्यायः। आह् च नारदः॥ कर्माकुर्वन्यतिश्रुत्य कार्योदत्वा भृतिबलातः। भृतिगृह्णातिकुर्वाणोद्विगणभृतिमावहेत्॥ कालेऽ १णे त्यजन्कर्मभृतिनाशनमहति॥ २१५॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अथ वेतनानपकर्म । भृतइति । भृतःसन्ननार्तः पीडारहितोपि । वेतनं नदेयं रुतस्या-प्येकदेशस्य यचदत्तं तदप्यादेयमित्यर्थः ॥ २१५ ॥
- (३) कुछूकः । योश्वितपरिक्रीतोव्याध्यपीडितोयथानिरूपितंकमीहंकारान्न कुर्यात्सकमीनुरूपेण सुवर्णादिरूणणः -न्यष्टी दण्डनोयः वेतनंचास्य न देयम् ॥ २१५॥
- ( ४ ) राघवान-दः । तमेवाह भृतइति । भृतिर्वेतनं तया क्रीतोभृतः अनार्तोपि यदि नकुर्यात् । अष्टीकणालानि सभृत्योराङ्गादण्ड्यः । न तद्देयं नदापनीयं वेतर्नामति च ॥ २१५ ॥
  - (५) नन्दनः । भ्रतोवेतनग्राही । अनार्ती व्याधिरहितः ॥ २१५ ॥
  - ( ६ ) रामचन्द्रः । अनार्तःभृतःसन्दर्शद्यथोदितंकर्म योनकुर्याद्यथोदितम् ॥ २१५ ॥

## आर्त्तस्तु कुर्यात्स्वस्थः सन्यथाभाषितमादितः ॥ सदीर्घस्यापि कालस्य तल्लभेतैव वेतनम् ॥२ १ ६॥

- (१) मेधातिथिः । अनार्त्तस्य दण्डउक्तोभृतिहरणमार्त्तस्यदानीमुच्यते आत्त्याभृतोर्द्धकृतंकर्म यदि हित्वा गच्छे-त्साखस्यः सन्पुनरागत्य यथोक्तमादौ ततः कुर्यात् बहुनापि कालेन पीडया मुक्तः प्रत्यागतः कृतकर्मशेषउपलभेतच वेत-नम् ॥ २१६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आत्तीयदि मध्ये तदा स्वस्थःसन् तत्कर्म कुर्यात् । सुदीर्घस्यापि काल्स्य दीर्घेणापिका-लेन कुर्यादित्यन्वयः ॥ २१६ ॥
- (३) कुझूकः। यदा व्याप्यादिपीडया कर्म न करोति खस्थः सन्यादग्भाषितंतादकर्म कुर्यात वेतनंच चिरकालादः पि लभेतेव ॥ २१६॥
- (४) राघवानन्दः । आर्तश्चेत्तस्य कालविलम्बेन करणेन दोषइत्याह आर्तस्त्वित । तेन यथा भाषितं तारकु-र्यात् । आदितः आदौ । तद्वितिधनम् ॥ २१६॥
- (६) रामचन्द्रः । पूर्वआर्तः पश्चात्स्वस्थः सन्दीर्घस्य कालस्य आदितोयथा माषितंकुर्यात् तद्वेतनंलभेत् ॥२१६॥ यथोक्तमार्त्तः सुस्थोवा यस्तत्कर्म न कारयेत् ॥ न तस्य वेतनंदेयमस्पोनस्यापि कर्मणः ॥२ १ ७॥
- (१) मेघातिथिः । अथवा खामिनोधारयत्यनेन च तत्कर्मकारितंस्यात्खांश्वीतदत्वा तदा तत्सममसौ (षस्यः कार-यितव्यः अथापि खामी ब्रूयान्तमे किचित्कर्तव्यमस्तीति तत्रापि कतानुरूपेण रुमेतैव यथोक्तमात्राम् ॥ २१७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । यथोक्तमार्ते खस्ये वा यः प्रकारउक्तः । वेतनादानम् ॥ २१७ ॥
- (३) कुल्लूकः । यत्कर्मयथाभाषितपिष्ठितोऽन्येन कारयेत् ह्यस्थोवा न कुर्यान्नापिकारयेत् तस्य किचिक्येषस्यापि कतस्य कर्मणोवेतनंन देयम् ॥ २१७ ॥

- (४) राघवानन्दः। स्वीकतासंपूरणेपि यथीकं वेतनंनदेयमित्याह् ययेति । अल्पोनस्याल्पन्यूनस्यापिकर्मणः। स्वस्थोपि न वा कुर्यान्त संपूर्ये न्वाकारयेदन्येन ॥ २१७ ॥
  - (५) नन्द्रनः । कर्मणःवेतनंतस्य न देयमित्यन्वयः । इति वेतनानपिकयोक्ता ॥ ११७ ॥
- (६) **रामचन्द्रः**। आर्तःस्वस्थोवायः यथोक्तंकर्म न कारयेत् अल्पोनस्य अल्पन्यूनस्य कर्मणः तस्य पुंसः वेत-मंन देयं ॥ २१७ ॥

#### एषधर्मीः खिलेनोक्तोवेतनादानकर्मणः ॥ अतऊर्ध्वप्रवक्ष्यामि धर्मसमयभेदिनाम् ॥ २१८ ॥

- (१) मधातिथिः । वेतनादानकर्मणइति विवादपरस्यास्य नामधेयमेतत्तेन न चोद्यमेतत् । कथंवेतनस्यादानकर्मीक्रयावता दानकर्माण्युक्तंत्रल्लभेतेव वेतर्नामित नाम्नोहि येन केनचिदिन्वतेन संबन्धिना नामता नविरुद्धा निह यावन्तः
  सूत्रार्थास्ते सर्वे प्रवर्तन्ते तथाचाग्रिहोत्रे यद्यप्याप्रप्रजापत्योहीमस्तथाष्यग्रिहोष्रामित नामप्रवर्तत्रव्व। तदुक्तंतत्रैवस्थूणादशैयाचसमानीचास्यादिति समयसिद्धिः संद्वेतद्दंयावता ममुते निश्चितंकर्त्यमित्यभ्युपगमस्तिभिन्दन्ति व्यतिकामन्ति ते
  समयभेदिनः । संविदश्चव्यतिकमइति यदुद्धितदिदानीमुच्यते पूर्वेणाद्धिन पूर्वप्रकारेणोपसंहारोऽपरेणोद्दिष्टप्रकरणस्चनम्
  २१८॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। समयभेदनमवतारयति एषइति। समयभेदिनां धर्मं नियतंदण्डम् ॥ २१८ ॥
- (३) कुह्नुकः। एषा व्यवस्था वेतनादानाख्यकर्मणीनिःशेषेणोक्ता अतोऽनन्तरंसविद्यातिक्रमकारिणंदण्डादिव्यव-स्थांवदिष्यामि ॥ २१८ ॥
- (४) राघवानम्दः । भृतिमुपसंहर्त् सर्विदश्य व्यतिक्रमंपतिज्ञानीते एषइति । धर्म दण्डादिष्यवस्थाम् । समयभेदि-नामिदमस्माभिःपरिहर्त्व्यमितिनिश्ययकारिणाम् ॥ २१८॥
  - (५) नम्दनः । अथसंविद्यतिऋममाह एषधर्मीऽखिलेनेति । समयभेदिनांसंविद्यतिऋमिणामः॥ २१८॥
- (६) **राम**चन्द्रः । वेतनादानकर्मणः वेतनस्य आदानं स्वीकारः तस्य कर्मणः एषधर्मः अखिलेनउपायेनउकः तेषांसमयभेदिनांधर्मअतऊर्ध्वेत्रवक्ष्यामि ॥ २१८ ॥

#### योगामदेशसंघानां छत्वा सत्येन संविदम् ॥ विसंवदेन्त्ररोछोभानंराष्ट्राष्ट्रिप्रवासयेत् ॥ २ ९ ९ ॥

- (१) मेधातिथिः । शालासमुद्दायोगामस्तिन्वासिनोमनुष्यागृह्यन्ते तेषामेव संविदः संभवात् एवंग्रामसमुद्दायोदेश-संघएकधर्मानुगतानांनानादेशवासिनांनानाजातीयानामि प्राणिनांसमूहः यथाभिक्षूणांसंघोवणिजांसंघश्वातुर्विद्यानांसंघ-इति । ग्रामादीनांयत्कार्ययथा पारियामिकैग्रीमोनोपहतः प्रायआसाकीने गोप्रचारे गाश्वारयन्ति उदकंच भित्त्वा नयन्ति तद्यदिवोमतंद्रथएव दोषान्कर्तुन दद्यएवंनः प्रतिबधतां यदि तैः सहदण्डादण्डिभवित राजकुले वा व्यवहारस्त्रे सर्वे वय्मेककार्यानोचेदुपेक्षामाह । तत्र ये संविदते वेदकमिति प्राक्तनीपामस्थितस्ते व्यतिक्रम्यत्येवंगोत्साद्य विसर्वदेदलानैः सह सङ्घल्लेतस्त्रेषु वाह्याभ्यन्तरःस्यात्सराङ्गा स्वराष्ट्रान्वित्तियत्वयोनिष्कासियत्वयः । स्वविषयेऽस्यवस्तुनदेयमेवंवणिग्भवज्ञान् ह्यणादिकार्यर्दृदशेकतसंविनेन नातिक्रमितव्यमन्यत्कार्ययामाणुपकारकंशास्त्राचारमसिद्धपुरराष्ट्राविरोधितत्संविधितक्षमे द-ण्डोयंलोभादिति स्वेनोपकारगन्धेन पर्यामणीकतेनास्वातक्तर्यंलोभः । अङ्गानानु विसंवादेमान्यस्य कव्यः ॥ २१९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यामाणां यामस्थानामः । संविदत्रयामे एवंकर्तव्यमिति एवंदेशविशेषमादाय । तथा संघा-नां बौद्धादिसंघानामः ॥ २१९॥

- ३ ) कुछूकः । यामदेशशब्दाभ्यां तद्दासिनोलक्ष्यन्ते । संघोवणिगादिसमूहः । इदमस्माभिः कर्नव्यपरिहार्यतामित्येवं रूपंसंकेतं सत्यादिशपथेन कत्वा तन्मध्ये योनरोलोभादिना निष्कामेत्तराजा राष्ट्रानिर्वासयेत् ॥ २१९॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तदेवाह यइतिद्वाभ्यामः । यामदेशेति तत्रस्थयोर्पहणमः । संघेति वणिगादिसमूहः । संविदं एकसंकेतमः । विसंवदेदतिकामेत् । वित्रवासयेदण्डपुरःसरमः । ब्राह्मणस्य न दण्डः केवलं पामत्यागइति ॥ २१९ ॥
  - (५) नन्द्रमः । योगामदेशसंघानामिति त्रयंस्पष्टमः । संविद्यतिक्रमउक्तः ॥ २१९-२२१ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । यःपुरुषः यामदेशसङ्घानां ग्रामाणां देशानां सङ्घानां समूहानां सत्येन शपथेन संविदं समयं। मर्यादांकत्वा नरःलोभाद्विसंवदेदन्यथारदेत्तंराष्ट्राद्विपवासयेत् ॥२९९॥

#### निगृह्य दापयेच्चैनंसमयव्यितचारिणम् ॥ चतुः सुवर्णान्षिणिष्कांश्खतमानंच् राजतम् ॥ २२०॥

- (१) मेथातिथिः। निगृह्मावष्टभ्य पीडियत्वा काललाभमकारियत्वा दण्ड्यः। चत्वारिसुवर्णानिथेषांनिष्काणां-परिमाणंते चतुःसुवर्णानिष्काः यद्यपि चतुःसुवर्णिकोनिष्कइत्यत्रोक्तंतथापि शास्त्रान्तराच्छाब्दंशतंसुवर्णानांनिष्कमाहुर्म-हाधियइत्येवमादिपरिमाणान्तरंपश्येत् विशिष्टे संज्ञाकरणसामर्थ्यादेव लभ्यतइतिचेत् पद्ययन्थत्वान्न दोषः। अन्यतुसहार्थे-बहुवीहिष्ठत्वा त्रीत्रदण्डानाहुः। चतुर्भिः सुवर्णैः सह षण्णिष्कादण्डनीयोदशनिष्काः प्रतिपादिताभवन्ति। बहुवीहिसि-द्ध्यर्थसहार्थेकथंचिष्मःवर्थोयोजितव्यः नहि चित्राभिगौभिः सिह्तिश्वत्रगुर्देवदत्तइति भवति। एते च त्रयोदण्डायदि च-त्रिभिरेकइति कार्यापेक्षया योजनं निर्वासनदण्डेन विकल्पते दण्डोयमः॥ २२०॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः । चतुर्भिः प्रवर्णेयोंनिष्कस्तान् षर्पलानीत्यर्थः । एतश्चः दीनारादिनिष्कव्यवच्छेदार्थिविशे-षणम् । शतमानमेकम् ॥ २२० ॥
- ( ६ ) कुझूकः । अथ चैनंसंविद्यतिक्रमकारिणंनिबोध्य चतुरः सुवर्णान पण्निष्कान् प्रत्येकंचतुः सुवर्णपरिमितान् राजतंच शतमानंविशन्यधिकर्शककाशतत्रयपरिमाणंत्रयमेत् दिषयलाघवगौरवापेक्षया समन्वितंव्यस्त्वाराजादण्डदापयेन् ॥ २२० ॥
- (४) राघवानन्दः । दण्डसंख्यामाह नीति । निगृह्म कारागारंप्रापयित्वा चतुःसीवर्णिकोनिष्कइत्युक्तेः चतुःसुव-र्णानिति तु निष्कपदस्याभरणाद्यर्थव्यावृत्यर्थतेनपशुमालभेतेत्याचेकत्वस्येव षडित्युपादेयविशेषणमतः प्रत्येकं पण्ण-ष्कानांदण्डइति । शतमानं विशत्यधिकरिक्तकाशतत्रयं समस्तं ध्यस्तवा कार्यगीरवलाघवापेक्षया ॥ २२०॥
- (६) रामचन्द्रः। एवं समयव्यभिचारिणं समयभेत्तारं निगृह्य दण्डंदापयेत्। दण्डमाह चतुःसुवर्णान्वा दण्डयेत्। वण्णिष्कात् निष्कंसुवर्णाभ्यत्वारःइति षट्पलानि अथवा राजतः रूप्यस्य शतमानः। द्वात्रिशत्कृष्णलं धरणं भवेत् ध-रणानि दश्च ह्ययःशतमान एवं कृष्णलाभवन्ति अष्टगुंजात्मकोमाषः तेषांचत्वारिशत् माष्यमाणं भवति॥ २२०॥ एतद्दण्डविधिक्याद्धार्मिकः पृथिवीपतिः॥ प्रामजातिसम्हेषु समयव्यभिचारिणाम्॥ २२१॥
- (१) मधातिथिः। जातिसमूहेषु च नानाजातीयानांसमानजातीयानांवा संघेषु तद्दिषयोग्यभिचारोयेषामित्यर्थः। प्रकरणोपसंहारः॥ २२१॥
  - (२) सर्वज्ञमारायणः । इण्डिबिधि दण्डप्रकारम् । जातिर्जासणादिः ॥ २२१ ॥
  - (३) कुःखूकः। यामेषु ब्राह्मणजातिसमूहेषु संविध्यतिक्रमकारिणामेतद्वविधिधर्मप्रधानौराजानुतिक्षेत् ॥ २२१॥

- (४) **राधवानन्दः** । उक्तंदण्डविधिमन्यत्रातिदिशति एतिमिति । यामजातिसमूहेषु यामस्य ब्राह्मणादिषु जातिसमू-हेषु वणिगादिषु च ॥ २२१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एवं धार्मिकः पृथिवीपितः दण्डविधि कुर्यात् ॥ २२१ ॥

कीला विकीयवा किचियस्येहानुशयोभवेत्॥ सोऽन्तर्दशाहात्तद्वयंदद्याचैवाददीतवा ॥२२२॥

- (१) मिधातिथिः। यद्द्व्यंप्रचुरक्रयिवक्रयंव्यवहारकाले न गच्छति न नश्यित मूलतश्चनापचीयते त्रपुताश्वभाण्डादिस्थरार्घतादशस्यानुपभुक्तस्य दशाहमध्यआदानप्रत्यर्पणे यस्तु विरलकेतुरनुशयंन मया साधुक्रतंयिहक्रीतामित तदा
  केता तस्मैप्रतिपादियत्वः एकस्थानवासिनांचैषकालोदेशान्तरवासिनांतात्कालिकीप्रतिनिवृत्तिः। केचिद्रोभून्यादिविषयंविधिममिमछिन्ति न वस्नादौ स्प्टत्यन्तरे हि वणिक्पणने योविधिराम्नायते एवंहि नारदः पठित ॥ कीत्वामूल्येन यः पण्यंदुष्क्रीतिमिति मन्यते। विकेतुःप्रतिदेयंतत्तस्मिन्वाह्मचविक्षतिर्मात् ॥ द्वितीयेऽह्नि ददक्रिता मूल्यात्र्यशांशमावहेत्। द्विगुणंतनृतीयेऽह्नि परतःकेतुरेवतत् ॥ विक्रयार्थयद्व्यंतत्पण्यं यद्विक्रीयतदुःपन्नेनद्व्यान्तरक्रयादिना पुरुषोव्यवहरित जीविकाधनमर्जयितुं तथा पणभूमौप्रसारितंच भवित वणिजा तत्रेह पण्ययहणात्किश्वदिशेषोविविक्षतद्वरत्था कीत्वा मूल्येनइत्येतावदवजातं कः पुनरसौ विशेषः उच्यते यक्कीतमिष पण्यत्वमजहद्विणिष्मः क्रियते ताहै विक्रयार्थमेव क्रीणनित तेषांविणजामितरेतरक्रीणतांच नारदीयोविधरन्येषांमानवइतिकेचिन किंपुनरत्र यक्तं पण्यधमीदेव्यंवस्थावानुसरणीया तथाचाश्वानांबलसंचारोहिस्तनामहुर्शारोहणंविक्रयविभावकिमत्यादिना व्यवहारस्तेषु पण्येषु सिद्धोभवित । अविवक्षितमिवनष्टमुपनिष्यादौ वस्नादेर्यावन्तात्र नाशस्तावतोमूल्यमुपनिधात्रे दीयते द्व्यन्तु गृद्धातीह त्वीषन्ताशिसर्वमूल्यंदेयंकेतुः॥ २२२॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । ऋयविऋयानुशयमाह ऋत्विति । अनुशयः पश्चात्तापः ॥ २२२ ॥
- (३) कुः ह्रूकः । कीत्वा विकीयवा किचिट्ट्यम विनश्वररूपंस्थिरार्घभूमितात्रपद्यादि यस्य लोके पश्चात्तापोजायते न साधु मया कीतमिति सक्रीतंदशाहमध्ये प्रत्यपंयेत् विक्रीतंवागृह्णीयात् ॥ २२२ ॥
- (४) राघवानन्दः । ऋयविऋयानुशयइत्युक्तं तत्र ऋतृविऋतोः पश्चात्तापाद्युत्पत्तौ दशाहाभ्यन्तरे निवर्त्ययोग्य-तास्तीत्याह ऋतिवेति । साधु मया नकतिमत्यनुतापोनुशयः । ऋति दद्याहिऋतिच गृह्णीयादित्यर्थः ॥ २२२ ॥
  - (५) नन्दनः । अथक्रयविक्रयानुशयमाहः क्रीत्वाविक्रीयवेति । तद्रव्यंयन्मूल्यत्वेन केत्रादत्तमः ॥ २२२ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । किचिद्वस्तु क्रीत्वा विक्रीय वा इह यस्य अनुशयः पश्चात्तापः भवेत्सः अन्तर्दशाहात्तद्रव्यंद्यात् आददीत त्वीकुर्यात् ॥ २२२ ॥

परेण तु दशाहस्य न द्यान्नापि दापयेत् ॥ आददानोददचैव राज्ञा दण्ठाः शतानि षद्॥ २२३॥ [स्याचतुर्विशतिपणेदण्डस्तस्य व्यतिक्रमे । पणस्य दशमे भागे दाप्यः स्यादित पातिनि ॥१॥ ] [क्रीत्वाविकीयवा पण्यमगृद्धन्य ददतस्तथा । पणाद्वादशदाप्यश्व मनुष्याणांच वत्सरान्॥ २॥ ] [पणाद्वादशदाप्यः स्यात्रतिबोधे न चेद्रवेत् । पशूनामप्यनाख्याने त्रिपदादर्पणंभवेत् ॥ ३॥ ]

(१) मधातिथिः । दशाहात्परतीन केता यावतानुशयभापि विकेता यदि राजनिनिवेदयेत्ततः पर्शतानि दण्ङ्यः

<sup>‡ (</sup>ण, ञ)। इचिन्हिते पुस्तकेष्रथम एवैकः श्लोको वर्तते

नद्द्यादिति नायमदृष्टार्थः प्रतिषेधः कितिहि ज्ञायते स्थितिरीदशी अन्विच्छेक्षेता दशाहादूर्ध्वनत्याजनीयोनापि वि-केता पाहिष्यतन्यः अतश्य यदि साम्नोभयेच्छायां दानादानेस्यातां तत्र न कश्चिद्दोषः ॥ २२३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । दशाहस्यपरेणेति बीजविषयम् । वस्रवाह्मरत्नदोह्मपुरुषस्रीषु एकपश्चसप्तश्यहमासार्धमा-सानामवधीनां स्मृत्यन्तरे उक्तत्वात् । नाददीत विक्रीतंवस्त्वादातुं न यतेत । शतानि पणानाम् ॥ २२३ ॥
- ( ३ ) कुछ्कः । दशाहादूर्ध्वेक्रीतंन त्यजेत् नापि विक्रीतंविक्रयिकोबलेन दापयेत् । विक्रीतंबलेन गृह्णन्परित्यजन् राज्ञा षट्शतानि पणानदण्ड्यः ॥ २२३ ॥
- ( ध ) राधवान-दः । दशाहादाधिक्ये तदुभयमनुचितमित्याह परेणेति शतानीति तात्रिकपणानामितिशेषः । एवं-सर्वत्र ॥ २२३ ॥
  - ( ५ ) **नन्द्रनः ।** आददानोबलादृण्हम्नदस्च षर्शतानि कार्षापणानांदण्ड्यः ॥ २२३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अन्यथाराज्ञा षर्शतानि पणार्नान दण्ड्यः ॥ २२३ ॥

## यस्तु दोषवतीकन्यामनाख्याय प्रयच्छित ॥ तस्य कुर्यान्यूपोदण्डंस्वयंपण्णवातिपणान् ॥२२४ ॥

- (१) मधातिथिः । या कन्या दोषैर्युक्ता साच दात्रा वराय नाख्यायते न प्रकाश्यतएवमेव दीयते तत्र दातुर्दण्डो-विदिते राज्ञा कार्यः । त्वयंग्रहणमादरार्थमः । कन्यादोषाश्च धर्मप्रजासामर्थ्यविघातहेतवः । क्षयोव्याधिर्मेशुनसंबन्धश्च नी-ष्मत्तयेत्येतत्प्रकरणोक्तोदण्डोऽयंवा ॥ २२४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यस्त्वित पूर्वोक्तकन्याविक्रयविषयदण्डसामान्यस्य विशेषोक्तिरियमत्रतस्य संगित्मंभ-वात् । कुर्यात् दण्डम । अर्थात्कन्यामीय प्रतिपादयेत् पूर्वकृतशुल्कंवरोन दद्यात् ॥ २२४ ॥
- ( ६ ) कुद्धृकः । नोन्मत्तायाइति सामान्येनोक्तं दण्डविशेषाभिधानार्थीमदं उन्मादादिदोषानकर्थायत्वा दोषवर्ती-कन्यांवराय यः प्रयच्छति तस्य राजा त्वयमादरेण षण्णवतिपणान्दण्डंकर्यात् । अनुशयपसंद्वेनैतत्कन्यागतमुच्यते॥२२४॥
- (४) **राधवान-दः** । नोन्मत्तायाङ्ग्यत्रोक्तदण्डस्यः संख्यामाहं यस्त्विति । दोषवतीमुक्तीन्मत्तादिदोषत्रययुक्तामः ॥ २२४ ॥
- ( ५ ) **नन्दनः ।** अनुपन्नान्तमि ऋयविऋयसाधर्म्यान्कन्यामदानविषयंविवादमाह यस्तुदोषवतीमिति स्वयंकन् न्या भन्नीदिभिरनिवेदितोऽपि ॥ २२४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । षण्णवितपणान्नृपः त्वयदण्डंकुर्यात् ॥ २२४ ॥

### अकन्येति तु यः कन्यांब्र्याद्वेषेण मानवः ॥ सशतंप्रामुयाद्दण्डंतस्यादोषमदर्शयन् ॥ २२ ५॥

(१) मधातिथिः। अकन्यावृत्तमैथुनसंबन्धित योवदेत्तं व दोषंन भावयत्तदा शतंकाषिणणंदण्ड्यः। अन्य मन्यनेतऽल्पत्वाद्दण्डस्य महत्वाच्चक्रोशस्येनिकरणस्य च पदार्थविपर्यासङ्क्तेन दर्शनादकन्येति शब्दख्रुष्ठपिविक्षितं अकन्ययमित्येतेनैव शब्देनाक्रोशेत्तस्य शतंदण्डः कः पुनरत्र विशेषः उच्यते सद्दंवादी पृच्छन्यते कथिमयमकन्येति सचेद्रूयानिर्क्तं नृशंसाश्त्रीलवादिनी नैषकन्यानांधर्मपत्तः न साधयेत्तदा यंदण्डः कन्यागुणनिषेधउक्ते सित । अथवा कन्याशब्दंप्रथमवयोवचनमाश्रित्य परीक्षं कस्यचित्र्वल्पा "बृद्धादत्ता यदि राजानंद्वापयेदिभक्षत्वमा कन्या मदीया प्रार्थ्यमाना-

<sup>ँ</sup> त्स्वल्पावृद्धादत्ता=दर्थयमानस्यत्रूयात्कितावन्नासीत्वल्पावृद्धावालावाकन्यादत्ता ( आआ )

ऽनेन तस्यामभिलाषएवमुक्काथ पराजितस्तत्र प्राप्तकालायां यद्येवमुक्तंतदा पराजितस्यायंदण्डः॥ २२५॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। अकन्याचेयं स्त्री किंतु स्त्रीवमिति॥ २२५॥
- (३) कुझूकः। नेयंकन्या क्षतयोनिरियमिति योमनुष्योद्देषेण ब्रूयात्तरयाउक्तदोषमविभावयन्पणशतंराजा दण्डं-प्रकल्पयेत्॥ २२५ ॥
- (४) राघवान-दः । वाचादूषितकन्यस्य दण्डमाहः । अकन्ययं कन्या केनापि क्षतयोनित्वादिति योब्रूयात् । दोषं क्षतयोनित्वादिकमदर्शयन्पणशतंदण्डमामुयादित्यन्वयः ॥ २२५ ॥
  - (५) नन्दनः । अकन्या क्षतयोनिः । शतंपणानाम ॥ २२५॥
- (६) **रामचन्दः। यः द्देषेण कन्यां** अकन्याइति ब्रूयातसः पणशतंदण्डंप्रामुयात्। किंकुर्वाणः तस्याःदोषं अद-र्शयन्॥ २२५॥

पाणियहणिकामंत्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः ॥ नाकन्यासु कचिन्नृणांलुप्तधर्मकियाहिताः ॥२२६॥

- (१) मेधातिथिः । पाणिपहणंविवाहोदारमञ्चाणांतत्र विद्यमानत्वात्सचाग्रिमयक्षतेत्येताम्यां संबन्धेनासांविवाहे कर्तृत्वंदर्शयित । परमार्थतस्तु विवाहविधौ कन्यामुपयच्छेदिति विहितं तादशमेवार्थमञ्चाअभिवदन्ति न पुनर्मञ्चेषु कन्याशब्दश्रवणात्कन्यानांविवाहमञ्चाणामविधायकत्वात् । एषएवार्थस्तिद्वपरीतप्रतिषेधमुखेन द्वीक्रियते कन्यासु कचिन्णां । नकस्यांचिद्देदशाखायां मनुष्याणामकन्याविषयोविवाहः श्रुतः। लुप्तक्रियाः यासांधर्मेऽग्निहोत्रादावपत्योत्पादनिवधौ चाधिकारोनास्त्यतस्तानविवाहाः अतः कन्यामकन्येति वदम्महता दण्डेन योजनीयइतिपूर्वश्लोकादनन्तरमुच्यते अप्राप्तमेश्रुनास्नी कन्योच्यते ॥ २२६ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । अकन्यातु यदि सा वस्तुतः स्या**त्तदा त्याज्यैवेत्युपपादयति पाणिपहणिकाइति । कन्या-स्वेव कन्याविषयाः । एवं नाकन्यासु स्त्रीवेषु ॥ २२६ ॥
- (३) कुद्भूकः । युक्तश्रास्याकन्येति वादिनोदण्डोयस्मात् पाणियहेति अर्यमणंदेवंकन्याऽग्निमयक्षतेत्येवमादयोवै-वाहिकामनुष्याणांमह्नाः । कन्याशब्दश्रवणात्कन्यास्वेव व्यवस्थितानाकन्याविषये किच्छास्त्रे धर्मविवाहितद्भये व्यवस्थिताअसमवेतार्थत्वात् अतएवाह ताःक्षतयोनयोवैवाहिकमह्नः संस्क्रियमाणाअपि यस्मादपगतधर्मविवाहादिशालिन्योभवित्त नासौ धर्म्यविवाहहत्यर्थः ननु क्षतयोनेवैवाहिकमह्नहोमादिनिषधकमिदम् या गर्भणीसंस्क्रियते तथा वोदुः कन्या समुद्धवमिति क्षतयोनेर्राप मनुनैव विवाहसंस्कारस्य वक्ष्यमाणत्वात्। देवलेन तु ॥ गान्धवैषु विवाहेषु पुनर्वेवाहिकोविधः ॥ कर्तव्यश्र त्रिभविणैः समयनाग्निसाक्षिकइति ॥ गान्धवैषु विवाहेषु होममह्मादिविधरुक्तः । गान्धवैश्रोपगमनपूर्वकोऽपि भवतितस्य क्षत्रियविषये ग्रुधर्मत्वंमनुनोक्तं । अतः सामान्यविशेषन्यायादितरविषयोगंक्षतयोनिविवाहस्याधर्मत्वोपदेशः ॥ २२६ ॥
- (४) राघवानन्दः । ननु कन्यात्वक्षतौ किस्यात्तत्राह पाणीति । अर्यमणंनुदेवं कन्याअग्रिमयक्षतेति मञ्चलिङ्ग-माश्रित्यावधारणमाह कन्यात्वेवेति । लुप्तधर्माक्रियाः अपगतिववाहादिकिँयाइति निन्दामात्रम । अष्टवर्षा भवेत्कन्येति तत्कालाविष्ठिन्नकन्यादानतात्पर्यमन्यया या गर्भिणीसंस्क्रियते तथा वोदुःस्रुतिमिति क्षतयोन्यधिकता न स्यात् । अपिच गान्धर्वासुरपैशाचानां क्षतयोनेरावश्यकत्वात् ॥ गान्धर्वेषु विवाहेषु पुनवैवाहिकोविधिः । कर्तष्यश्र त्रिभिवंशैः समयना-

<sup>\*</sup> क्रियाइति=धर्मा ( राष० २ )

प्रिसाक्षिकइति होममस्त्रविधेरैवलोक्तत्वात् । अतएव गोत्रत्वप्राप्तिः । तदुक्तमः । एकत्वमागता यसाच्चरमस्त्राष्ट्रतिव्रतै-रिति ॥ २२६॥

- (५) नन्द्नः । पाणिप्रहणंविवाहस्तत्र भवाः पाणिप्रहणिकाः विवाहसाधनभूताइति यावत् ॥ २२६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अकन्यामु कचित् लुप्तधर्मिकया नृणां हितान ॥ २२६॥

पाणिपहणिकामन्त्रानियतंदारलक्षणम् ॥ तेषांनिष्ठा तु विज्ञेया विद्वद्भिः सप्तमे परे ॥ २२७॥

- (१) मधातिथिः। दारा भार्या तस्यालक्षणंनिभित्तंविवाहमन्त्रास्तैस्तत्र प्रयुक्तैर्विवाहाख्यःसंस्कारोनिर्वर्तते द्विजाः तीनांपुनर्भन्तास्तत्र शुद्धस्य दारमसङ्गोनिह तस्य मन्त्राःसन्ति मन्त्रवर्जसर्वान्येति कर्तव्यतास्ति अतोविवाहाख्यसंस्कारोप-लक्षणंमत्त्रास्तेषांमत्त्राणांनिष्ठा समाप्तिः सप्तमे पदे विद्रोया लाजहोममभिनिर्वर्त्य त्रिः मदक्षिणमग्निमावर्त्य सप्तपदानि स्ती मक-म्यते इषएकपदीभवेत्यादियावत्सखासप्तपदीभवेति तिसन्प्रकान्ते कन्यायाः पदे कन्यापितुर्वोदुर्वानुश्रयोनास्ति उष्मादवत्यपि भार्येव न त्याज्या मैथुनवत्यास्तु नैवासौ विवाहः सत्यपि लाजहोमादाविति कर्तव्यतात्वरूपे नभार्यासा अतस्तत्र दृष्या-न्तरवदनुशयः यथाच शूद्रकर्तृकेणाधानेनाह्वनीयोभवित सिपण्डायाश्य कतेऽप्यग्रिसंस्कारे विवाहत्वरूपत्वंतत्र तुर्पासद्धम् ॥ संस्कारकरणादेकः प्रायश्चित्तीयते पुमान् । कन्या चान्यस्याप्यविवाह्मा विसष्टवचनात् । यदि प्रजनविधातरोगगृहीतामूद्वा नत्यज्ञति का तर्हि गतिः प्रत्यिभकारे अन्यामृद्वाहयिष्यति सद्यस्त्विभयवादिनीतिवत् इते तु जातपुत्रायामाधाने यदि क्षयोध्याधिःस्यात्तथापि नैनामधिविन्देदधिवेदनिमितानांपरिगणनात् तत्रापि यदि कामतस्तुपवृत्तानामित्येतत्त्रयोजकिमध्य-ते न निवारयामस्तेनैव संक्षेपतः कन्यायां धर्मोयथान्येषांद्रव्याणांदशाहादूर्ध्वमिप साम्रा प्रत्यर्पणनैवंकन्यानांकतिव-वाहानांशुल्कदेयानामि प्राग्विवाहाइच्यान्तरधर्मः । या तु धर्माय दीयते तस्यानैवानुशयइति वचनात् तत्रापि ॥ दत्तामिष हरेत्कन्यांज्यायांश्रेद्दरआव्रजेदित्यस्त्येवापहारआसप्तमपदात् सप्तमेतुपदेवरे दानानिवृत्तेर्गवादिद्रव्यदानवन्नास्त्यपहारः अथै-व केन चित्करमे चिद्रविदत्तायां न तयोरन्योन्येच्छयानुशयोदानादाने दानस्य तदानीमेवनिवृत्तत्वात । मतिगृहीतंचेदात्रे पुनः शयक्रेत्तद्दानोत्तरमेवतत्स्यात्तत्पूर्वदानिवृत्तिः । एवंसगुणयोः कन्यावरयोर्नान्योन्येच्छयात्यागोस्तिभागपि विवाहात् विवाहे तु इते दोषवत्याअपि नास्तित्यागः कन्यायाः । स्पृष्टमैथुना या तुकन्यैव नभवत्यतोऽसौ त्यज्यते कन्यायायतोः विवाहोविहितोविवाहश्योपयोगस्थानीयोयथा परिभुक्तंवस्त्रमन्तर्दशाहमपि नैव विक्रेत्रेऽप्यंते तथैव कन्या कृतविवाह्य पुनश्रायमर्थीनिर्णेष्यते सकत्कन्याप्रदीयतइत्यत्रान्तरे ॥ २२७ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । किं**च समपदीगमनात्याग्दोषदर्शने कन्यायाअशुल्कायाअपि त्यागइत्युपपादयति पाणिय-हणिकाइति । दारलक्षणं दारहेतुः । निष्ठा अनिवर्तमानोचिता समाप्तिः ॥ २२७ ॥
- (३) कुद्धृकः । वैवाहिकामस्त्रानियतंनिश्चतंभार्यात्वे निमित्तंमस्त्रैर्यथाशास्त्रप्रयुक्तैर्भार्यात्वेन निष्पत्तेः तेषांतु मस्त्रा-णांसखा सप्तपदी भवेति मस्त्रेण कल्पनया सप्तमे इते पदे भार्यात्विनिष्पत्तेः । शास्त्रद्गैः निष्पत्तिर्विद्गेया एवंच सप्तपदी दाना-त्याग्भार्यात्वानिष्पत्तेः सत्यन्शये नद्गान्नोर्ध्वम् ॥ २२७॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । पाणिपहस्य दष्टतया तन्मस्त्राणांकोपयोगस्तत्राह् पाणिपहेति । तेषां मस्त्राणां निष्ठा समाप्तिः सममेपदे सममपदगमनेन कन्यायाः । अन्यथा विधितोदारत्वासिद्धेः सर्वधर्मलोपापत्तिरिति । एतेन सखासमपदीभवेति मस्त्रण कन्यायाःसममपदगमनेन भार्यात्वस्यावधिकथनात्तदृश्यन्तरेऽनुश्ययेसतित्याज्यत्वं स्तृतितम् ॥ २२७ ॥

- (५) नन्दनः । कन्यायादारत्वे नियामकः पाणियहणमञ्चैःसंस्कारस्तेषांनिष्ठा तैर्मञ्चैःसंस्कारमंपत्तिः सप्तमे प-दे न प्राणिति । पाणिपहणमञ्चसंस्कारोक्षतयोनीनामेव नान्यासामिति पाणिप्रहणिकाइत्युक्तविशेषणम् ॥ २२७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तेषांमन्त्राणां निष्ठा अवस्था वर्तनोचितासमाप्तिः सप्तमे परे विद्विद्धिविद्वेया ॥ २२७ ॥ यस्मिन्यस्मिन्कते कार्ये यस्येहानुशयोभवेत् ॥ तमनेन विधानेन धर्म्ये पथि निवेशयेत्॥२२८॥
- (१) मधातिथिः। न केवलंवणिजांपण्यधर्मीयंदशाहिकोनुशयः कि तर्हि वेतनसंविद्दक्षिप्रयोगादिषु यित्रस्थापयेस्मेतिवीप्तयाऽशेषकार्यपरिप्रहोऽनेन विधानेन दाशाहिकेन विधिना। धर्मादनपेतोधर्म्यः पन्थामार्गः निवेशयेरस्थापयेद्वाजा। अतिदेशो यंक्ते कार्यद्दित प्रकान्ते पुनः सर्वेण सर्वनिवृत्तेः तत्र ह्यनुशयोभावः। सच निरुपिते स्थापिते वान्तरेऽनुशमप्य दशाहमतीक्षणमः। यत्र पुमर्चुक्यर्थधनंनीतमृत्विकाद्द्त्तोवेतनंच यद्त्तंक्तसमये विरोधआरब्धस्तत्र नायंधर्मइति केचिन्नहि कृतमकृतंभवत्येतच न कृतंनिवृत्तमुख्यते न प्रकान्तंनद्ययमादिकर्मणि क्तोनहि मुख्यार्थत्यागे कारणमहत्त यत्तुकृतंनाकृतंभवतीति कृतमपि तत्साध्यकार्यपतिषेधादकृतमेव यथा भुक्तंवांतिमिति कौकिकेष्वि पदार्थेषु शास्तावसेयब्यवस्थाकेषु शास्त्रतप्व निवृत्यनिवृत्तीविद्येय अथापि वृत्ताः पदार्थारतथापि प्रत्याहरणंविधीयते निष्पनोऽपि धनमयोगेत्वस्थाननीतेष्विप रूपकेषु प्रत्यानयनंकर्तव्यमन्यतरानुशयात क्षयव्यययोःशास्त्रधर्मण नीतेषु वीद्वयास्तथाच गृहोतमात्रेषु मासिकीवृद्धिमच्छिन्त यत्रैवंबन्धएषभोक्तव्यद्दयन्तंकाकिमित्येवमाद्यन्त्वशाहमनुश्चयोनिवर्त्यते । ऋत्विजान्तु
  वरणं विवाहद्वकन्यानांसंविदे दशाहाद्रध्वप्रवित्तव्यमित्वन् शास्त्रे सित् ॥ २२८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवमन्येष्वपि इब्येषु दोषदर्शनान्निवर्तनमूसमित्यतिदिशति यसिन्ति । धर्मेपिथ निवे-शयेत ऋयमत्यावर्तनेन राजा ॥ २२८ ॥
- (३) कुङ्गकः। न केवलंकयएव अन्यवापि यस्मिन् यस्मिन्संबिन्धित्वेनारी कार्ये यस्य पश्चानापीजायते तमनेम दशाहृवि धिना धर्मादनपेते मार्गे नृपः स्थापयेत्॥ २२८॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । ऋित्वेत्यत्रोक्तंगृहीतस्य त्यागमन्यत्राप्यतिदिशन्नाहः यत्मिन्निति । धर्म्ये दशाहाभ्यन्तरे सम-मपदाभ्यन्तरेकन्याम्पि निवेशयेत् पूर्वत्वामिन्यपैयदिति भावः ॥ २२८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। यस्य पुंसः रहकार्ये अनुशयः पश्चात्तापः भवेत्॥ २२८॥

#### पशुषु स्वामिनांचैव पालानांच व्यतिक्रमे ॥ विवादंसंप्रवक्ष्यामि यथावद्धर्मतस्वतः ॥२२९॥

- (१) मेधितिथिः। गवादिपशुविषये व्यतिक्रमे स्वामिनांपालानांच गोपालादीनांयोविवादोगोस्त्वया मे नाशिमा तांमे देहीति पालोपि विप्रतिपद्यते मदीयोदोष्टीनाभवदित्यव वादपदे यद्धर्मतस्वयादशी व्यवस्था तांयथावन्तिपुणतोव-स्यामीत्यवधानार्थः पिण्डीकृतप्रकरणोपन्यासः॥ १२९॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । स्वामिपालविवादंगक्रमते पशुष्विति । पशुषु विषयेषु ॥ २२९ ॥
- (३) कुह्यूकः । गवादिपशुविषये स्वामिनांपाछानांव्यतिक्रमे जाते विवादसम्यग्धर्म्ययमा तथा स्यवस्थया व-क्यामि ॥ २२९ ॥
- (४) राष्ट्रवान्दः । सामिपालयोरित्युक्तंतमनुस्रति पशुष्विति । यथावद्धर्मतत्त्वतः यथातथाव्यवस्थितयोः ॥ २२९॥

- (५) नन्दनः । अथलामिपालयोार्विवादमाह पराषु लामिनांचैवेति ॥ २२९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पश्चनांखामिनां च पुनः पालानां गोपानां व्यतिक्रमे अपराधे यथा वहस्यामि ॥ २२९ ॥ दिवा वक्तव्यता पाले रात्री स्वामिनि तद्वहे ॥ योगक्षेमेऽन्यथाचेत्तु पालोवक्तव्यतामियात्॥२३०॥
- (१) मधातिथिः । दिवा पश्नांयोगक्षेमे दोषउत्पन्ने नष्टविनष्टमित्यादिके वक्ष्यमाणे पाले वक्तव्यता कुत्सनीय-ता तेन सदोषोनिवोढव्यः । रात्रौ खामिनोदोषउद्दन्धनादि घृतानां गृहे खामिगृहे यदि पालेन प्रवेशिताभवन्ति अन्यथाचे-सु यदि रात्राविप पालेन न प्रवेशितोऽरण्यएववर्तते तदा पालोदोषभाक्स्यात् एतदुक्तंभवित पालहस्तगतागावीयदा के-त्रे कस्यचित्सस्यंभक्षयन्ति केनचिद्दा हन्यन्ते तदापालस्य अथपालेन समर्पितास्तदा खामिनः । अयोगक्षेमे योगशद-प्रयुक्तोलक्षणया यथान्ये चक्षुष्मानिति ॥ २३० ॥
- (२) सर्व**हानारायणः** । वक्तव्यता पश्चनामक्षेमे तत्कतापचयवत्ता । तहृहे तहृहावस्थाने पश्चनाम् । योगक्षेमे पश्च-नाममाप्तानांप्रापणं मामरक्षणंच यदित्वस्यथा दिवारात्रीच पालपुर्वापितं तदा पालदोषः ॥ २३० ॥
- (३) कुङ्कृकः । दिवा पश्चनांपालहस्तन्यस्तानांयोगक्षेमविषये पालस्य गर्हणीयता । रात्री पुनः पालमत्यिपतानां-स्वामिगृहस्थितानांस्वामिनोदोषोऽन्यथातु यदि रात्राविप पालहस्तगताभवन्ति तत्र दोषउत्पन्ने पालएव गर्हणीयतांमामो-ति ॥ २३० ॥
- (४) राघवानन्दः । तमेवाह दिवेति । वक्तव्यता गर्हणीयता योगक्षेमविषये योगोप्राप्तस्य प्रापणं क्षेमः प्राप्तस्य परिपालनं तस्यनसित तहृह पालेनसमितित्वे अन्यथा पालेनासमितित्वे पालएव वक्तव्यः प्रायिश्वताचितत्वेनहत्य-न्वयः ॥ २३० ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । वक्तव्यताऽपराधः । योगोयवसपानीयादिदानरूपः क्षेमोऽनिष्टनिवारणरूपः ॥ २३० ॥
- (६) रामचन्द्रः । अन्यथाचेत्पाले समर्पिता सर्वदा पालःवक्तव्यतां दोषभावितां इयात् ॥ २३० ॥ गोपः क्षीरभृतोयस्तु सदुद्याद्दशतोवराम् ॥ गोस्वाम्यनुमते भृत्यः सास्यात्पालेऽभृते भृतिः ॥ २३ १॥
- (१) मेधातिथिः। कोसौ योगक्षेमः अतः प्रपञ्चयित गांपाति गोपः गोपालकः सकदाचिद्धक्तादिना भियते कदाचिन्कीरेण तत्र क्षीरभृतोदशम्योवरान् अंधान् अवरान्वा संहितायामकारमश्लेषाद्वक्षायामनुह पकता यस्य नान्यदलं सएकस्यागोः क्षीरमादचात्। अनया कल्पनया न्यूनाधिकरक्षणे भृतिः कल्पियत्वया। एवंदो ह्यादे ह्यावेष्ट्यां क्षिन्वत्सतरीदम्यवत्सकादिवारणे कचिच्चिभागः क्षीरस्य कचिच्चतुर्भागः स्वामिभिः कल्पियत्वयः दिद्याव्यप्रश्नेनार्थश्लोकोयं। देशव्यवस्थात्वाश्रयणीया भ्रातिनह प्रयायमिति पामगोपालेन यदि गावस्त्यकाभवन्ति न तेन स्वामिनमननु आप्य दशमोगीदों होति भक्तभृतोऽपि क्षीरेण विनिमयस्येति बुद्ध्या दुद्धीत तिलक्ष्त्यर्थमुक्तंगोस्वाम्यमनुमतद्दित स्वामिनोनुमितमन्तरेण पवर्तमानोदण्ड्यः सानन्तरोक्ता अभृते भृतिभवत् । क्षीरभृतण्या वृत्तिः भृत्योभरणार्थन धर्माय प्रवृत्तोरक्षायामथवा स्वेष्ट्यया दशम्यागोः क्षीरमाददानभ्योरः स्यात् अस्तिस्त्वनु स्वाते भृतिस्तस्येयमिति न दोषः अत्रापि स्वामिनोऽननुमत्या दोषएवेति
  चेत्सत्यंतस्य तावतादण्डमात्रं नचौरोभवत्यास्तिस्तु चौरोनिक्षेपहारी वा स्यात् । अयंश्लोकआदौ वक्तव्यः अतोनंतरःकचित्पद्यते ॥ २३१ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । क्षीरभृतः क्षीरमात्रवेतनोयोगोपालः सदुह्यादात्मार्थम् । दशतोदशसु गोषु रक्षितासु तन्म-

भ्यते।वरामुत्तमामः । गोत्वाम्यनुमतइति तदननुमत्या । मृत्यवष्टम्भेन दोहे दण्ड्यइत्यर्थः । क्षीरंदुह्मादितिच तत्तत्पशु-विकारोपयोगोपलक्षणमः । तेनमेषादावूर्णादिग्रह्मणेपि तत्पालकस्यायंभागकमइत्याहः सास्यादिति ॥ २३१ ॥

- (३) कुह्नूकः। योगोपालाख्योभृत्यः क्षीरेण न भक्तादिना लस्वाम्यनुक्षया धर्षतोगोभ्यः श्रेष्ठामेकांगांभृत्यर्थंदुह्मा-त्साभक्तादिरहिते गोपाले भृतिः स्यात् । एवंचैकगवीक्षीरदानेन दशगाः पालयेदित्युक्तम् ॥ २३१ ॥
- (४) **राधवानन्दः** । गवांपालस्य भृतिमाह गोपइति । गवां क्षीरमेव भृतं भृतिर्यस्य दशतोवरां दशभ्यःश्रेष्ठां गां दुह्मात् स्वभृतितया । अभृते भक्तादिभिः सा गोभृतिः स्यात्सार्थं दुह्ममानायादुग्धभृतिरितिभावः ॥ २३१ ॥
- (५) नन्दनः । क्षीररूपभृतियाही क्षीरभृतः । दशतीवरंदशभ्योगोभ्यः पाल्यमानाभ्योदोह्यहेनुभूताभ्यः अवरामेकां-गांगोत्वामिनानुज्ञातोदुद्वात् । जातस्य दशगोरक्षकस्य भृतिः ॥ २११ ॥
- (६) रामचन्द्रः । क्षीरभूतः क्षीरवेतनः गोपः दशतः अवरां ऊनां गोलामिनिष्टते सःभृत्यःदद्यात् दशगवांमध्ये वरां श्रेष्ठां अष्टते । अकृतवेतनेपाले साभृतिः स्यात् ॥ २३१ ॥

### नप्टंबिनप्टंकमिभिः श्वहतंविषमे मृतम् ॥ हीनंपुरुषकारेण प्रदद्यात्पालएव तु ॥ २३२ ॥

- (१) मधातिथिः। नष्टंदष्टिपथादपैतं न ज्ञायते क्षगतमः। विनष्टं क्रमिभिः आरोहकनामानः क्रमयोगवांप्रजनवर्मः नानुप्रविश्य माशयितः। त्वहृतंप्रदर्शनार्थमेतत् तेन गोमायुज्याघादिहृतानामेषेव स्थितिः। विषमेश्वश्रदरीशिलादिसंकटा-दौ मृतंप्रद्यात्पालएव । हीनंपुरुषकारेण पुरुषज्यापारचपलस्य तत्रसंनिधानात् वृक्षनिवारणे दण्डादिना प्रवृत्तिस्तेनापेतं-यदिस्यान्त्रियमाणोज्याघादिवारणे नैव समर्थःसहसेवोत्पत्य क्रिश्वत्पशुर्वेगेन श्वधंगच्छेदनुगच्छतापिनशक्यः प्रत्यावर्तयिनतुंन पालेदीषः॥ १३२॥
- (२) सर्वे**तमारायणः ।** नष्टमदर्शनंगतं क्रिमिविनष्टविनाशितं विषमेष्टतंनिम्नपातादिना यत्रतु पुरुषकारसंभवे तदकरणं तत्पुरुषकारहीनं तं पाकोदद्यात् ॥ २३२॥
- ( ३ ) कुझूकः । नष्टंदष्टिपथातीतंकिमिभिर्नाशितंश्विभिःखादितंहतंविवरादिपातमृतंत्रदर्शनंचैतत्पालसंबन्धिरक्षकाख्य-पुरुषन्यापाररहितंमृतंपलायितंगवादि पशुपालएव तु त्वामिने दद्यात् ॥ २३२ ॥
- ( ध ) राघ वानन्दः । शृतिभुजः पालस्य दण्डमाह नष्टमिति । नष्टं दष्टिमथातीतं कमिभिः सर्पादिभिर्विनष्टं घृतं पुरुषकारेणहीनं चौरादिना क्रियमाणं नरिक्षतं तादशंपशुं दद्यान् ॥ २३२ ॥
  - (५) मन्द्रनः । नष्टमद्धंपशुमितिशोषः ॥ २३२ ॥
  - ( ६ ) **रामचन्द्रः । पु**रुषकारेण हीनं नष्टं पुरुषकारेसति यदितंनकरोति तंहि पारुएव पृद्धात् ॥ २३२ ॥

## विघुष्य तु त्हतंचौरैर्न पालोदातुमईति ॥ यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्य शंसित ॥ २३३॥

(१) मेधातिथिः । विघुष्याऽऽघुष्य पटहांश्रीरैर्द्धतंपशुपालोनदाप्यते निघोषकरणंच पालस्याशक्तयुपलक्षणार्थम् । यदि बहुवश्रीराः प्रसस्य मुष्णिन्त तदा पाले।मुच्यते सीपि यदि प्राप्तकालंतस्यामेव वेलायां त्वामिनः कथयति देशे यन् व त्वामी संनिहितः कथंविज्ञातस्तव अथवा निवासदेशे त्वामी न तत्र यद्यसावसंनिहितोऽपि भवति तथापि तत्स्थानी-योभवति यो राजानमिषकारिणंवा ज्ञापियत्वा चौरानिभद्रवति । त्वस्येति राजनिवृत्त्यर्थं त्वोहि त्वामीत्वद्वयमोक्षणे प्रमंदुरुते त तथा पालक्कापितोराजा दुष्करा च राजक्कापनापालस्य अथ मुषित्वा गतेषु क्कापयेषुष्यदेव ॥ २३३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । विघुष्य प्रकाश्य बलादिति यावतः । देशे समीपदेशे काले दिवसादौवा शंसित दूरदेशिव-षमकालादौत्वकथनेऽप्यदोगइत्यर्थः ॥ २३३ ॥
- (३) कुङ्गृकः । चौरैः पुनः परहादिविघुष्य त्दर्तपाठोदातुंनार्हति । विघुष्येति चौराणांबहुत्वंप्रबलत्वकथनपरम् । सन्निहिते देशे हरणकालानन्तरमेवात्मीयत्वामिनः कथयति ॥ २३३ ॥
- (४) राघवानन्दः । एवंकर्मा पालोन दद्यादित्याह विघुण्येति । तेषां प्राञ्जल्ये सतीत्यर्थः । यदीति देशकालनिक्ष-यार्थमः । देशे नदीतीरादौ काले पातरादौ हरणकालानन्तरमेव स्वस्य गवादेर्वृत्तं त्वामिनःप्रति शंसीत कथयित स्वस्य युद्धादिकमिति वा ॥ २३३ ॥
  - (५) नन्दनः। विघुष्य ह्रियमाणंविख्याप्य स्तंबलाद्धतमितियावत् ॥ २३३ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । यदि देशे यासिन्देशे** चौरैर्द्धतं अस्मिन्काले स्वामिनः स्वस्य द्रव्यस्य गवादेः हरणे सति सः न दातुं अर्हति 🏿 २३३ ॥

कर्णी चर्मच वालांश्व बास्तिस्नायुंच रोचनाम् ॥ पशुषु स्वामिनांदद्यान्मतेष्वङ्गानि दर्शयेत्॥२३४॥

- (१) मेधातिथिः । आयुषःक्षयान्धृतेषु पशुषु त्वामिनः पर्णाद्यपीणयं गोरोचनांगवांशङ्केषु चूर्णभवति बस्तिरङ्ग-विशेषः अङ्काःकर्णादयः त्वामिविशेषज्ञानार्थचिन्हानि तानिष दर्शयेत् । एवंपालस्यशिद्धः । अङ्कदर्शनेन हि प्रत्यभिज्ञा-भवत्ययंसपशुरिति ॥ २३४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्वयंग्रतेत्वाहः कर्णाविति । बस्तिमूत्रपुटं । एतेषामन्यतमंदद्यात् । शृङ्गाणिच दर्शयेदिति विकल्पः । मृतेषुङ्गानीति पाढे अङ्गान्यङ्कराणि अङ्गान्तराणीत्यर्थः ॥ २२४ ॥
- (३) कुङ्कृकः । ख्यंपृतेषु पशुषु कर्णचर्मलाङ्क्लप्रवालानाभेरधोभागस्नायुरोचनाः खामिनांदद्यात् अन्यानि च चि-न्हानि शङ्कखुरादीनि दर्शयेत ॥ २३४ ॥
- (४) राचवानन्दः । त्वयंष्टतेषु पशुत्वामिने तदीयानेतान्प्रदर्शयन्त दण्डभागित्याह कर्णाविति । बस्तिमधोदेशम् । अंगान्युक्तारिकानिशृद्वखुरादीनि ॥ २३४ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । गवांमरणे गोपाछन कर्त्तव्यमाह कर्णीचर्मेति । मृतेषु पशुष्वद्वान्युक्तान्येव दर्शयेत्वामिने ॥ २३४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । पशौष्टते पशोःअंगानि कर्णादीनि दर्शयेत् गोरोचनं तिलकादि ॥ २३४ ॥

अजाविके तु संरुद्धे रकैः पाले खनायित ॥ यांत्रसद्य रकोहन्यात्पाले तिकि स्विषंभवेत्॥२३५॥

- (१) मेधातिथिः। अजा चाविका चार्जाविकेऽविरेवाविकैडका एते वृकैः शगालप्रभृतिभिः संरुद्धेअवष्टब्धे प्रथमपात्रप्र हते अस्मिश्चान्तरे सत्यामेक्षिणेऽहतस्वान्तच पालआयित मोक्षयितुमनायत्यनागच्छिति पाले यत्तत्र प्रसन्न
  बलेनाभिभूय वृक्तोङ्कन्यात्पालस्य सदीषः स्वामिनोदापियतव्यः प्रायश्चित्तंचरेत् । गोर्महत्त्वाद्रीमायुना न शक्यते संरोद्धिमत्यजाविकेहत्युच्यते न पुनस्तद्वपमतश्च बालानांगोवत्सानामेषप्व न्यायः ॥ २३५॥
- ( ९ ) **सर्वज्ञनारायणः ।** अजाविकइति वृक्तघातयोग्यतया गवागवादेस्तुःयाघादेरेवभयं तत्रच पारुस्य रक्षणाश-केर्न दीषः । वृक्तैःसंरुद्धे तदाच पारैऽन्यव्यासक्त्या तत्रागत्य क्षेप्रमकुर्वति । किल्बिषमपराधः ॥ २३५ ॥

<sup>\*</sup> निभयार्भ=निभयार्थ गायभित्तंयदिस्यादितिवत् ( राघ० २ )

- (३) कुद्धृकः । अजाश्राविकाश्राजाविकं गवाश्वप्रभृतीनिचेति इन्द्रैकवद्भावः तिसन्तजाविके वृकेः परिवृते सित पाले नागच्छति यामजामेडकांवा वने वृकोहन्यात्सपालस्य दोषः स्यात्॥ २३५॥
- (४) **राघवानन्दः** । गोविषयकमुक्ताऽजादिविषयकमाह अजेतिहाभ्याम् । वृकैर्व्यार्मेहन्तुंरुद्धे अनायति अनाग-च्छतिसतिदण्डोबहिःगयश्चित्तार्थम् । किल्बिष्मिति तद्वधपापंपालस्येत्यर्थः ॥ २३५ ॥
- (५) **नन्दनः** । वृक्यस्गंध्याद्यादीनामप्युपलक्षणा्यं अनायत्यनागच्छति । यामजामविवा । अजाविकेति पुसां-पूर्वलक्षणमेतत् । तत्किल्बिषंतस्यवधोपराधः ॥ २३५ ॥
- (६) **राम**चन्द्रः । अजःछागःआविकः अनायतिसति अनागच्छतिसति वृकःयान्त्रसम् हन्यात् तिकिव्बिषंपाछ भवेत् ॥ २३५ ॥

#### तासांचेदवरुद्धानांचरंतीनांमिथोवने ॥ यामुःख्रुत्य हकोहन्यान्न पालस्तत्र किल्बिषी ॥ २३६ ॥

- (१) मेथातिथिः । अजाविकोपूर्वश्लोके जात्यपेक्षंद्विवचनं पशुशकुनिद्दन्द्वाद्विभाषितैकवद्भावः इह तु तासा-मिति व्यक्तयपंक्षेण बहुवचने परामर्शः । अविरुद्धानां मिथएकत्रप्रदेशे स्थापितानांसहतीभूतानांदिग्भ्योविदिग्भ्यश्च नि-रुद्धगमनानां वनेचरन्तीनां दृष्टिगोचराणांयदि कुतश्चनकुञ्जात्संचारणोत्पातनानुक्रमेण निष्क्रम्य वृक्कोहन्यान्तपालोदो-प्रभाक् अशक्यंसनेकवृक्षक्षपशरवल्लोगहनवनंनिविवरीकर्तुन्धिद्वानुसारिणश्च वृकाः मिथोयहणाच्चातिदूरविष्ठष्टासु वधेदो-पर्व पालहस्तगताःपशवस्तदुपेक्षायां यदि दोषमामुयुः सपालेनैव समाधेयद्दि एषप्रभञ्चः सुखावबोधार्थः ॥ २३६॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। अवरुद्धानामेकस्थानीकृत्य पालेन रक्ष्यमाणानाम् ॥ २३६ ॥
- (३) कुद्धृकः । तासामजाविकानांपालेन नियमितानांसधीभूय वनेचरन्तीनाम् यवाद्यदि कश्चित्कुतश्चिदुत्युत्याल-क्षितोयांकांचिद्धन्यान्नपालस्तत्र दोषभाक् ॥ २३६ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । अवरुद्धानांपालेनमाकारादिना रक्षार्थमागतेतुनदोषइत्याह तासामिति । यामिति लिङ्ग्मिव-वक्षितम् । तत्र तादशे हते निकल्बिषी दण्डं प्रायश्चित्तंवा नार्हति ॥ २३६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । तासामजावीनांमद्ध्ये मिथोवने वनगहने ॥ २३६ ॥

#### धनुः शतंपरीहारोपामस्यस्यात्समन्ततः ॥ शम्यापातास्त्रयोवापि त्रिगुणोनगरस्य तु ॥ २३७॥

- (१) मेधातिथिः। चतुईस्तंधनुस्तेषांशतंचत्वारिहस्तशतानि समंततश्चतसृषु दिक्षु यामस्य परीहारः कर्तव्यः। अनुप्तसस्या भूमिः पश्चनांसुखपचारार्था कर्तव्या। दण्डयष्टिःसा बहुवेगेन प्रेरिता यत्र पति ततः प्रदेशादुद्धृत्य पुनः पातियतव्या यावित्रस्तस्य परिमाणोवा शम्यापातः परिहारः। त्रिगुणोनगरस्य यामनगरे प्रसिद्धे शम्यायाः पाताः परिनतायावेगसंस्कारक्षयोभूमौ स्थानादि॥ २३७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । धनुर्हरतचतुष्कं तच्चतुःशतं महायामस्य परीणाहेविष्टनेन त्याण्या भूमिः । परीहारइति कचित्पारः । शम्यापाताः क्षिप्ताःशम्यायावितितेत्रयस्तिचगुणोदेशः शुद्रयामस्य । एतयोर्द्वयोक्षेगुण्यं नगरस्य बृहत्त्वश्रुद्द-त्वापेक्षया विकल्पेन ॥ २३७ ॥
- (३) कुङ्गूकः । चतुर्हस्तोधनुः शम्यायष्टिः तस्याः पातः श्रक्षेपोयामसमीपे सर्वाद्ध दिक्षु चत्वारिहस्तशतानि त्री-न्वा यष्टिप्रक्षेपान्यावत्पश्चप्रचारार्थसस्यवपनादिसंरोधपरिहारः कार्यः । नगरसमीपे पुनरयंत्रिगुणः कर्तव्यः ॥ २३७ ॥

- (४) राघवानन्दः । प्रामनगरयोनिकटवर्तिनि सस्ये पशुभिर्भुक्तेपि पालोनदण्डभागनवरुद्धत्वात्सस्यस्येत्याह षनुरितिद्धाभ्याम् । चतुर्हस्तोधनुः । शम्यापातः शमी यष्टिस्तस्याः आपातः मक्षेपः तेन धनुःशतेन शम्यापातैश्चिभिर्वा यावान्त्र्याप्यादेशस्तावतः परिहारः त्यागः सस्यशूस्यतया कर्तन्यः । नगरस्यतु त्रिगुणः परिहारः कार्यदृत्यन्वयः ॥२३७॥
- (५) नन्द्नः । अथगोप्रचारभूमिपरिमाणमाह धनुःशतमिति । धनुःशतेनपरिमाणेनपरिवार्यतइति धनुःशतपरिवार्य-कादेशः । शम्यास्मिन्पात्यतइति शम्यापातोदेशः त्रिगुणेधनुःशतत्रयपरिमाणानि । शम्यापातनवकपरिमाणोवा । क्षुद्वत्वम-हत्त्वापक्षया विकल्पः ॥ २३७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ग्रामस्य समन्ततोधनुःशतंधनुः चतुर्हस्तंपरिणाहः अनुप्तसस्या भूमिःस्यात् यष्टिः यादण्डयष्टिः पातास्त्रयः दण्डः प्रक्षेत्रेण यत्र पतित तावन्त्रयंवा परिणाहः । तु पुनः नगरस्य त्रिगुणः परीणाहःनसस्यं विद्यते यस्यांसा असस्याभूमिः ॥ २३७ ॥

#### तत्रापरिटतंधान्यंबिहिस्युः पशबोयदि ॥ न तत्र प्रणयेद्दण्डंन्यितः पशुरक्षिणाम् ॥ २३८॥

- (१) मेधातिथिः । तत्र परीहारस्थाने क्षेत्रंन कर्तव्यमथकतंकत्माइत्तिनं कताऽत्रक्षेत्रिणएवापराध्यन्ति न पशुपा-लाः नहि पालएकैकंपशृंहस्तबन्धेन नेतुंशकोति नच पशुनामन्योनिर्गमोस्ति ॥ २३८॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। तत्र परिणाहे । धान्यमिति पशुभक्ष्योपलक्षणम् विहिस्युर्भक्षयेयुः ॥ २३८॥
- (३) कुछ्क्कः । तिसन्परिहारस्थाने यदि केन चिददत्तावृतिकधान्यमुप्यतेतच्चित्पशवोभक्षेयुस्तत्र पशुपालानांतृ-षोदण्डंन कुर्यात् ॥ २३८ ॥
  - (४) राघवान-दः । अपावृतेतु नदण्डद्रत्याह तत्रेति । विहिस्युर्भक्षयेयुर्विमर्दयेयुर्वा ॥ २३८ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । तत्र गीप्रचारदेशे अपरिवृतंवृतिरहितम् । तत्र वान्यहिसाविषये ॥ २३८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तत्र परिणाहे अपरिवृतं अवैष्टितं धान्यंपश्रवोयिविविहिंस्युस्तत्रापराधेनृपितः पशुरिक्षणांदण्डंन प्रणयेत् ॥ २३८ ॥

### र्टार्ततत्र प्रकुर्वीत यामुष्ट्रोन विलोकयेत् ॥ छिद्रंच वारयेत्सर्वश्वस्करमुखानुगम् ॥ २३९॥

- (१) मैघातिथिः। कंटकशाखादीनांप्रकारिवन्यासः पशुप्रवेशवारणार्थः क्षेत्रारामादीनांवृतिरुच्यते याक्कचित्पणिके-तिप्रसिद्धावारणावृतिः। तस्याउन्नितिरयतीकर्तन्या ययोष्ट्रोनावलोकयित किमियंद्वितीया वृतीयार्थे यामुष्ट्रइति नेति ब्रूमः कथंतिहिंवृतिमुष्ट्रोन पश्यित महोत्सेधायाद्वितीयपार्श्वस्यादर्शनादद्ष्टैववृतिः। छिद्रंश्वविवरमावार्येत्सर्वमः। श्वस्करमुखेन यदन्गम्यते तन्युखंपरिमाणंतथा कुर्याद्यथाश्वमुखंनमाति तन्मुखाद्य्यल्पछिद्रमित्यर्थः तथा कृतायां वृतौ ॥ २३९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रकुर्वीत धान्यत्वामीयामुष्ट्रस्युच्चतोका । श्वश्यकरमुखं यत्रानुगच्छति ताद्दिछदंवारयेत् ॥ २३९॥
- (३) कुद्धूकः । तत्र परिहारस्थाने क्षेत्रे वृतिकण्डकादिमयीतथाविधामुण्डितांकुर्यात् यामपरपार्श्वे उष्ट्रीन विकी-कयेनस्यांच यत्किचिच्छिद्रंश्वसूकरमुखप्रवेशयोग्यंतत्सर्वमावृणुयात् ॥ २३९ ॥
- (४) राघवानन्दः । अपरिवृतिमित्युक्तं तत्र किरूपा वृतिर्देयेत्यपेक्षायामाहः वृतिमिति । उष्ट्रायकोकपर्यन्तामुच्छिन् तां वृति कुर्योदिति । श्वोदेर्मुखं यावन्प्रविशति तावदिप छिद्गं निरुण्यादिति । अनेन खेटखर्वटवाटीनामप्यावृतत्वंसचित-मः ॥ २३९॥

- ( ५ ) नन्द्रनः । श्वसूकरमुखानुगं श्वसूकरमुख्यैरनुगन्धंसुप्रवेशम् ॥ २३९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तत्र परिणाहे वृति कण्टकवेष्टनं । यां वृतिमुष्ट्रोनिवलोकयेत् न पश्येत् । वापातान्तरंश्वश्र्क-रमुखानुगंछिदंसर्ववारयेत् यत्रछिद्दे शुनः श्रुकरस्यतयोःमुखम्बेशयोग्यं छिद्दस्यमुद्रणंकुर्यात् ॥ २३९ ॥ पथि क्षेत्रे परित्रते पामान्तीयेऽथवा पुनः ॥ सपालः शतदण्डाहे विपालान् वारयेत्पशून् ॥२४०॥
- (१) मिधातिथिः। परिवृते पथि क्षेत्रे यामसमीपवर्तिनि च परीहारमध्यगते अन्तशब्दः समीपवचनोयदि भक्ष-येत्पशः सपालश्रस्यात्सिन्निहिते पालः शतदण्डार्हः पशोर्दण्डासंभवात पालेऽसंनिहितेऽपि गृहे यदा नाष्यसौपालः प्रसिद्धोन पुनस्तत्मेषितोवारिकोरूपमात्रचेतनः विपालाःपश्रवोवारियत्यादण्डादिना नतुदण्डनीयाः विपालाश्रोत्सृष्टवृशादयः अन्येषा-न्तृविपालानांत्वामिनोदण्डोऽथवा परिवृत्दति प्रश्लेषक्षेत्रसंबधाच गम्यमानः त्वामी सपालद्रत्यन्यपदार्थतया संबध्यते सहपालेन क्षेत्रेकोदण्ड्यउभौ दण्ड्यौ पालः क्षेत्रिकश्च क्षेत्रिकस्ताविक्लिक्लिमिति पिथ क्षेत्रे वृतिन कतवान् पालेनापि वृतौ चसत्यां किक्षेत्रंखादियत्य्यंपालग्रमादादिप तौ वारयेत् तथागौतमः॥ पिथक्षेत्रेऽनावृते पालक्षेत्रिकयोरिति। २४०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पथि परिवृते तथा क्षेत्रे तथायामान्तीये प्रागुक्तयामान्तरपरिणाहेच परिवृत्ते । यामपरं नगरस्याप्युपलक्षणम् । सपालःपराः शतं पणान् दण्ड्यः । पशोर्दण्डः पालस्यैवार्थात् । विपालान् देवादिपशून् स्वयमेव क्षेत्रस्वामी चारयेत् ॥ २४० ॥
- (३) कुद्धूकः । वर्त्मसमीपयामसमीपर्वातिनि वा परिहारस्थे क्षेत्रे दत्तवृत्तौ सपालः पशः पालानिवारितोद्धारादिना कथंचित्प्रविष्टोयदा भक्षयित तदा पणशतंदण्ड्यः । पशोश्र दण्डासंभवात्पालएव दण्ड्यः । विपालान्पुनर्भक्षणपवृत्तान्क्षे-त्ररक्षकोनिवारयेत् ॥ २४० ॥
- ( ४ ) **राघवानन्दः** । परिवृतसस्यभोजिनां पालस्य भावाभावावाश्रित्याह पथीति । सपालः पशुः पालेन रक्षितः स्तत्रापिपालस्येव दण्डोनपशोः । वारयेत् भक्ष्ये प्रवृत्तान विपालानिति शेषः ॥ २४० ॥
- (५) **नन्द्रनः** । परिवृते वृतियुक्ते धान्यंविहिंस्युःपशवोयदीत्यनुषद्गः । शतंपणशतं । विपालंगोपरहितं पशुंक्षेत्र-स्वामी वारयत् । न तत्र दोषः ॥ २४० ॥
- (६) **राम**चन्द्रः । पथि क्षेत्रे मार्गसमीपक्षेत्रे कंटकैः परिकृते विपालान्चारयेत् तर्हि सपालः शतदण्डार्हः । वा पुनः यामान्तीये यामसमीपे पश्चन्चारयेत् सदण्डार्हः ॥ २४० ॥

### क्षेत्रेष्वन्येषु तु पशुः सपादंपणमईति ॥ सर्वत्र तु सदोदेयः क्षेत्रिकस्येति धारणा ॥ २४१ ॥

(१) मिधातिथिः । पथिक्षेत्रयामान्तीयेभ्योऽन्यानि क्षेत्राणि तद्धशेणे सपादपणोदण्डः ननु चात्र त्वल्पेन दण्डेन भवितव्यं पातप्रमादासिनिहिते क्षेत्रे यन्तु पन्थानमितिक्रम्य क्षेत्रंवा हिपामंच तत्र महादण्डोयुक्तः किमिति गवांपालोगग्तुं-तत्र ददाति नैषदोषः यद्यत्र महादण्डोनोच्यते तदा प्रत्यहंपवेशनिर्गमेगंवां भक्षयन्तीनांपामान्तक्षेत्राण्युत्सिदियुर्दण्डानु महतो विभ्यतायकेन रक्षन्ति अन्यत्र क्षेत्रिणोविशेषार्थाकथंचिन्नयित त्वल्पोदण्डः अत्रापि विपालानांवारणमेव सर्वत्र क्षेत्रत्वा-मिनोगतफलदेये च ते परिमाणे कल्पिते । क्षेत्रमस्यास्तीति ब्रीह्मादित्वाहक् इति धारणेषिनिश्चयइत्यर्थः । सर्वत्र यहणाश्च विपालेऽपि पश्चौ क्षेत्रिकस्य गतलाभः । यद्यपि पश्चशब्दः सामान्यशब्दोमिहण्यजात्युष्ट्गर्दभादिषुवर्तते तथापि स्यत्य-न्तरदर्शनाद्दोच्यवंदण्डइति मन्यते तथा च गौतमः ॥ दशमहिषीच्वजाविषु ह्यवित्याद्यन्यत्र कल्पना ॥ २४१ ॥

<sup>\*</sup> विपालानित=विपालान् क्षेत्रपालकेति ( न, श, )

- (२) सर्वज्ञनारायणः । क्षेत्रेप्यन्येषुनावृतेषु यामदूरस्थक्षेत्रेषु । अयंच राजदण्डः । नष्टस्तु सदः सस्यं क्षेत्रिकस्य सर्वत्र पशुक्रतापराधे देयः ॥ २४१ ॥
- (३) कुद्धृकः । वर्त्मयामान्तव्यतिरिक्तेषु पशुर्भक्षयन्सपादंपणंदण्डमहित अत्रापि पालएव दण्ड्यः । सर्वत्र क्षेत्रे पशुर्भक्षितंफलंखानिने पालेन खामिनावा यथापराधंदातव्यमिति निश्रयः ॥ २४१ ॥
- (४) राघवानन्दः । वर्त्मयामान्तव्यतिरिक्तक्षेत्रेषु दण्डन्यूनतामाह क्षेत्रेष्वित । एवंविधे पशुः पशुपालः पणं मून्यं पणस्यपादंवासपादं मापचतुष्काधिकताम्रतोलकद्वयंसर्वत्र सपालैर्विपालैर्वाभक्षितसस्याय । क्षेत्रि गे सदः मून्यं त्वा-मिना पालेनवोक्तानुसारेण देयइति धारणा नियमः । नियमविशेषोयाज्ञवल्क्यात् ज्ञेयः । तथाहि ॥ मापानष्टौतु महिषी सस्यघातस्य कारिणी । दण्डनीया तदर्धतु गौस्तदर्धमजाविकम् ॥ भक्षयित्वोपविष्टानांयथोक्ताद्विगुणोदमः । सममेषां-विवीतेऽपि खरोष्ट्रं महिषीसमम् ॥ यावत्सस्यं विनश्येत तावत्क्षेत्री फलंलभेत् । गोपस्ताङ्यस्तु गोमोतु पूर्वोक्तं दण्डमर्ह-तांति ॥ विवीते वननिकटे । सपालेपि । धारणा नियमः ॥ २४१ ॥
- (५) **नन्दनः** । अन्येषु क्षेत्रेषु वृतिरह्तिषु गोप्रचारदेशव्यतिरिक्तेषु । पशुहिंस्यादित्यनुषज्यते वचनविपरिणामे न । सर्वत्र प्रामान्तादौ । सदःकृषिफलं क्षेत्रिकाय क्षेत्रस्वामिने ॥ २४१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अन्येषु क्षेत्रेषु सपादंपणंदण्डं अर्हति । तु पुनः सर्वत्र सदः अन्नं क्षेत्रिकस्य देयः इति धारणा मर्यादा ॥ २४१ ॥

#### अनिर्दशाहांगांस्तांटषान्देवपशूंस्तथा ॥ सपालान्वा विपालान्वा न दण्ङ्यान्मनुरब्रवीत् ॥२ ४२ ॥

- (१) मेधातिथिः। अत्रापवादः गोग्रहणान्मनुष्यादिषु दोषः वृषाःसत्कारैर्देवपशवोदेवयागार्थयजमानेन कल्पिताः प्रत्यासन्त्यागाअथवेष्टकादिकूटस्थापिताहरिहरादीनांष्रकतयोवोच्यन्ते तेषांपशवस्तानुद्दिश्य केर्नाचदुत्सृष्टास्तदाह्यस्य देवानांपश्चनांच त्रत्वामिसंबंधस्य संभवात् देवायतनमण्डनानांचैषधमः नतु तत्पालकैर्वाहरोहाद्यर्थये देवगृहेषु धार्यन्ते यतः पालकाएव तेषांदेवानामर्थविनियुक्तते अतस्तत्र पालकाएवत्वामिनोऽतोयुक्तः त्वामिनामन्येषांयोधमः सतत्राऽऽयतन-मण्डनस्थः परिगृहीताऽव्यवधानेन देवपशुशुद्धमृत्पादयन्ति । वृषोत्सर्गादिविधानोत्सृष्टावृषाःकैश्वित्परिगृह्यन्ते ततः सपान्त्यअथागृहीत्वा विपालाउभयेषामयदण्डः ॥ २४२ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । अनिर्दशाहां सूतां तस्याश्चारयितव्यत्वादुन्मत्ततया रक्षणाशक्तिश्च सपारुत्वेपि न दोषः । वृषानुत्सृष्टान् देवपशून् देवसंबन्धिनश्छ।गादीन् विपारानप्पेतान्नदण्डयेत् देवस्वयहणपर्यवसानात् ॥ २४२॥
- (३) कुः ह्यूकः । प्रस्तांगामनिर्गतदशाहांतथा च चऋशूलांकितोत्सृष्टवृषान् हरिहरादिप्रतिमासंबन्धिपशून्पालसिह-तान्पालरहितान्वा सस्यभक्षणप्रवृत्तान्मनुरदण्ङ्यानाह् उत्सृष्टवृषाणामपि गर्भार्थगोकुढे पालैर्द्धारणान्सपालन्वसंभवः ॥ २४२ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । सपौँठेपि प्राप्तदण्डाभावमाहः अनिर्दशेति । वृषानः बङ्गीषु गोषु रेतःसेकसमर्थान् । देवपशून् देवोद्देशेनोत्सृष्टान् । अत्र सदोपि न वाक्यभेदात् ॥ २४२ ॥
  - ( ५ ) न-दनः । अनिर्दशाहामनतीतदशाहां न दण्ड्यानदण्ड्यान् ॥ २४२ ॥

<sup>\*</sup> सपालेपि=तत् ( न, श, राघ॰ २ )

(६) रामचन्द्रः । दण्डस्यापवादमाह । गांअनिर्देशाहां सूतां मसूतां वृषान् वृषाउत्सृष्टपशवः तथा देवतीदेशेन-त्यक्तान् सपालान्वा अपालान्वा नदण्ड्यान्मनुरब्रवीत् ॥ २४२ ॥

#### क्षेत्रियस्यात्मये दण्डोभागाद्दरागुणोभवेत् ॥ ततोऽर्धदण्डोभृत्यानामज्ञानात्क्षेत्रिकस्य तु ॥२ ४ ३॥

- (१) मेधातिथिः । क्षेत्रत्वामिनः त्वक्षेत्रेऽत्ययोऽतिक्रमोपराधोयित भवेत्स्वकतेऽकालेवापनंनिदानमयोग्यबीज-वापः स्वपश्चिभभक्षणंगिरणेवा विदितफलेके प्रायशहत्यादि तदा राज्ञोयावानभागःआगच्छिति तंदशगुणंदण्डनीयः अथ तस्याज्ञातमेतत्त्रयुक्तैर्भृत्यैः क्षेत्रजागर्यानियुक्तैर्वाऽपरार्द्धतदार्धदण्डोभृत्यानामत्यये क्षेत्रकस्य दण्डइति संबन्धः । क्षेत्रप्रस-ज्ञादत्रेदम्कम् ॥ २४२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । क्षेत्राधिकतस्यैव पशुभिः सस्यात्यये कृते राज्ञोग्राह्मत्वभागाद्शगुणोऽन्योपि भागोदण्ड-त्वेन याद्यः । क्षेत्रिकाज्ञाने पालमात्रदोषात्तन्नाशे याद्यत्वभागात्पञ्चगुणोभागोभृत्यानांपालानांदण्डः । भृत्येनच क्षेत्रि-काय सदोदेयस्तुल्यन्यायत्वात ॥ २४३ ॥
- (३) कुङ्गृकः। क्षेत्रकर्षकस्यात्मपशुसस्यभक्षणेऽयथाकालंवपनादौ वाऽपराधे सित यावतोराजभागस्य तेन हानिः कता नतोदशगुणदण्डः स्यात्। क्षेत्रिकाविदिते भृत्यानामुक्तापराधे क्षेत्रिकस्यैव दशगुणार्धदण्डः। क्षेत्रसस्यप्रसङ्गचेद-मुक्तम ॥ २४३॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । क्षेत्रदण्डप्रसंगेन कालापराधादौ दण्डमाह क्षेत्रिकस्येति । अत्यये रूषियोग्यकालात्यये राजकीयभागस्य दशगुणः क्षेत्रिकस्य कृषिकस्य दण्डस्ततोर्धदण्डः पञ्चगुणः । क्षेत्रिकस्य क्षेत्रकर्मणः रूष्यादेः अज्ञानातः भृत्यानामः ॥ २४३ ॥
- (५) नन्दंनः । क्षेत्रिकस्याक्रमे दण्डमाह क्षेत्रिकस्येति । अत्ययेऽतिक्रमे क्षेत्रिकनिमित्ते सस्य घातइतियावत् । तस्य विनष्टाद्भागाद्शगुणोदण्डोभवेत् । क्षेत्रस्याज्ञानादनुमत्या भृत्यानांसंबन्धिनामत्यये दशगुणादर्श्वदण्डः पञ्चगुणदण्डो-भवेत् ॥ २४३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । क्षेत्रिकस्य अत्यये क्षेत्राधिपते रेव पशुभिः क्षेत्रनारो कते भागात राजधासात दशगुणःदण्डः भवेत राज्ञा ग्रहोतव्यः । क्षेत्रिकस्यतुअज्ञानात् । भृत्यानां पालानां ततोर्धदशभागार्धदण्डः ॥ २४३ ॥

#### एतद्विधानमातिष्ठेद्धाार्भेकः पृथिवीपतिः॥ स्वामिनांच पश्चनांच पालानांच व्यतिक्रमे ॥ ३४४॥

- (१) मेघातिथिः । सुबोधोयंश्लोकः ॥ २४४ ॥
- ( २ ) **सर्वेज्ञनारायणः** । पश्चनांपशुभिर्घ्यतिऋमे तत्स्वामिनां तत्पालानांच विंधानं दण्डपकारविशेषम ॥ २४४ ॥
- (३) कुःख्नूकः । स्वामिनांपाणनांचारक्षणादपराधे पश्चनांच सस्यभक्षणरूपेव्यतिकमे धर्मप्रधानोभूपतिरेतत्पूर्वी-कंकर्तव्यमनुतिंद्वत् ॥ २४४ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । उपसंहरति एतदिति । व्यतिक्रमे सस्यभक्षणादौ ॥ २४४ ॥
  - (५) नन्द्नः । एतदुक्तंविधानम् ॥ २४४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । धार्मिकःपृथिवीपतिः एतद्दिधानं आतिष्ठेत कुर्यात् ॥ २४४ ॥

#### सीमांप्रतिसमुत्यन्ने विवादे पामयोर्द्धयोः ॥ ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमांसुप्रकाशेषु सेतुषु ॥ २४५॥

- (१) मधातिथिः । सीमांप्रतिविवादे सीमानिमित्ते लक्षणित्थंभूतेति प्रतेःकर्मवचनीयत्वात् द्वितीयानिमित्तमिप लक्षणिमितशक्यते वक्तुं सीमा मर्यादा प्रामादीनांविभागःपरिमाणिमयत्ता परिच्छेदनिमिति यावत् ज्येष्ठे मासि नयेन्निर्णयः कर्तव्यः । मासविशेषनिर्णये हेतुमाह संप्रकाशेषु सेतवः सीमालिङ्गानि वक्ष्यमाणानि लोष्ठपाषाणिवशेषजातीयसीमादाद्यन् नृगगुंजादीनि पागस्मात्कालादनुस्थितेषु नृणेषु लोष्ठपाषाणयोरन्यस्याश्च भूमेर्न विशेषोलिक्षतोयदा तत्र नृणानि न ज्ञायन्ते तदा सीमेति निश्चीयते । एवंवाद्यीस्थानादिष्विप प्राग्वसंताद्वासंतिके दाहविशेषोन लक्ष्यते हत्वाभिधानात्तिन्देशे यदा व्ययते ततोमासात्कालहरणंकर्तुनादेयमन्यदानु लिङ्गाङ्गानार्थकालापेक्षापि भवतीत्येतत्तात्पर्थेष्वेषु प्रहणे ॥ २४५॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। अथसीमा ॥ सीमांप्रतीति । नयेदुन्नयेत् । संप्रकाशेषु प्रकटेषु ॥ २४५ ॥
- (३) कुङ्गूकः । इयोर्गामयोर्मर्योदांप्रतिवित्रतिपत्तावुत्पनायां ज्येष्ठे मासि ग्रीष्मरवितापसंशुष्कतृणत्वात्मकटीभूतेषु सीमालिङ्गेषु राजा सीमानिश्चिनुयात् ॥ २४५ ॥
- (४) राघवानन्दः । सीमाविवादधर्मस्येत्युक्तंतिनिर्णयमाह सीमेत्यादिभिद्दीर्विशत्या । तत्र सीमा चतुर्धा देशयाम-क्षेत्रगृहभेदेन तत्र तदुचितकालमाह सीमामिति । सेतुषु भेदकेषु सुप्रकाशेषूक्तस्थले तृणादीनां शोषदाहाभ्याम ॥ २४५ ॥
- (५) नन्द्नः । सीमाविवादमाह सीमामिति नयेत्प्रापयेत् । ज्येष्ठमासे सीमानयनविधेः कारणंतिसन्कालेसीमावि-वादनिर्णयहेतवः सेतवः सुप्रकाशाभवन्तीति ॥ २४५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ज्येष्ठे मासि समकाशेषुसेतृषु सीमां प्रामयोःसीमां नयेत्मापयेत् ॥ २४५ ॥ सीमावक्षांश्व कुर्वीतन्ययोधाश्वत्थिकशुकान् ॥शाल्मलीन्सालतालांश्व क्षीरिणश्चैव पादपान् ॥ २४६॥
- (१) मेधातिथिः । पादपावृक्षाःक्षीरिणोर्कोदुंबरप्रशृतयः । एवंहि चिरस्थायित्वात्सीमादेशएव रोपयितव्यान पा-ममध्ये सीमादेशादन्यत्र क्रियमाणान निश्वायकाः स्युः॥ २४६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । येरुहेत्तद्भिधानाय सीमाचिन्हकरणम्कारमाह सीमावृक्षानिति । सीमावृक्षान् सीमालि-इत्वक्षान् ॥ २४६ ॥
  - (३) कुङ्गूकः । न्ययोधादीन्वृक्षान् क्षीरिणउदुम्बरादीन् चिरस्थायित्वात्सीमालिङ्गभूतान्कुर्वीत ॥ २४६ ॥
- (४) राघवानन्दः । सीमाञ्चस्यै तदुचितवृक्षानाह सीमेतिद्वाभ्यामः । न्ययोधोवटः । किशुकः पलाशः । क्षीरिणः उदुभ्बरादीनः॥ २४६ ॥
  - (५) नन्दनः । किंशुकान्पलाशान् ॥ २२६॥
  - (६) रामचन्द्रः । किंशुकान्पलाशान् च पुनः क्षीरिणः पादपान्कुर्वीत ॥२४६॥
    गुल्मान्वेणूंश्व विविधान् शमीवल्लीस्थलानि च ॥शरान्कुजकगुल्मांश्व तथा सीमा न
    ंनश्यति ॥ २४७॥
- (१) मेथातिथिः । उपच्छन्तानि चान्यानि कारयेत् शरान्मुक्तकुञ्जगुल्मांश्च तथा सीमा न नश्यति । संहतप्रका-ण्डावीरुधोगुल्मानि वेणवआरग्वधादयः बहुत्वाच्च विविधप्रहणं वल्योवततयः । दीर्घाकुरास्तृणजातयः क्रिनमा शाहुलादि-

पिण्डिका कुळ्यकस्य गुल्मत्वात्षृथगुपदेशआदरार्थः । करीषंशुष्कगोमयं अङ्गाराअग्निदग्धाः काष्ठावयवाः पाषाणकि । ना मृदः शर्करा कपालिकाशकलेकदेशः ॥ २४७ ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः । गुल्मान् बीजपूराद्यान् । शर्मी वृक्षविशेषम् । वर्छी चिरस्थायिनी करञ्जादिलताम् । स्थ** लंच मृदादिना । कुब्जकगुल्मान् कुब्जकषण्डान् ॥ २४७ ॥
- (३) कुद्धूकः । गुल्मान्यकाण्डरिहतान्वेणूंश्च प्रचुरकण्टकत्वाल्पकण्टकत्वादिभेदेन नानाप्रकारान्सीमावृक्षान्वञ्चीलं ताः स्थानानि कित्रमोन्नतभूभागान् शरान्कुब्जकगुल्मांश्च प्रचुराऽल्पभोगत्वेनादरार्थपृथक्निर्दिष्टान्सीमालिङ्गभूतान्कुर्यात् । एवंकते सीमा न नश्यति ॥ २४७ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । गुल्मान् बहुमूरुरुताकारान् शतमूल्यादीन् । बल्ली रुता । स्थरानि कित्रमोच्छितभूमयः अत्यादरार्थे पुनर्गुल्मांश्चेति ॥ २४७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । गुल्मान् बीजपूरादीन् वल्ली करज्ञादिलता । स्थलानि सम्कूयदीनि ॥ २४७ ॥ तहागान्युदपानानि वाप्यः प्रस्नवणानि च ॥ सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥२४८ ॥
- (१) मेधातिथिः । महांभांसितडागानि वाप्यः पुष्करिण्यउदपानानि कूपमभृतीनि प्रस्रवणान्युदकस्यन्दाईषत्स्रव-दुदकाभूमदेशाः । देवतायतनानि यक्षगृहकादीन्येतानि प्रकाशकानि नद्येतानि स्वल्पेनायासेन नार्शायतुंशक्यन्ते नाश्य-मानेषु च महान्मत्यवायोभवति । सर्वस्य चोदकार्थिनोदेवतादर्शनार्थिनश्च तत्र संनिधानात्सुज्ञातश्च साक्षिणांसीमासन्धि-भवति अन्यानिमस्नानिकरीषादीनि भवन्ति कारयेद्राजा नवयामसंनिवेशे रुते निर्णयं एवंसीमा न कदाचिन्तस्यति अन्यथा तंमदेशंकश्चित्कर्षणेन नाशयेत् ॥ २४८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तडागानि पुष्करिण्यः । उदपानानि कूपाः । वाष्यः क्षुद्रपुष्करिण्यः । मस्रवणानि बृह्र-त्खातानि ॥ २४८ ॥
- (३) कुङ्खूकः । तहागकूपदीर्धिकाजलिर्गममार्गदेवगृहाणि सीमारूपेषु घामहयसंधिरथानेषु कर्त्तव्यानि । एतेषु सीमानिर्णयाय विख्याप्य कतेषूदकाद्यश्विजनाञ्चपि श्रुतिपरंपरया चिरकालेऽपि साक्षिणोभवन्ति ॥ २४८ ॥
- (४) राघवानन्दः । तस्यांतु महत्यां तड़ागाचिष कार्यमित्यादि तडागानीति । उदपानानि कूपाः । देवतायतनानि मण्डपादीनि । बहुजनमसिद्धता फलम् । तच देशसीम्नि तडागः कार्यः । यामसीम्नि वापी । क्षेत्रसीम्नि कूपः । गृहसी-मायां मस्रवणम् । जलसंचरणार्थमर्थतो व्यवस्था । तत्र ॥ पञ्चाशिद्धभवेत्कूपः शतहस्तातु वापिका । पुष्करिण्यस्तद्धेतु यावद्धनुःशतह्यम् ॥ तडागोष्टशतः भोकः सरस्तु चतुरस्रकम् इत्यधिकसंख्यावच्छेदार्थम् ॥ २४८ ॥
- (५) नम्द्रनः । कुल्यगुरुमान् (इरण्डानान् )\* वाष्यः दीधिकाः । प्रस्रवणानि (केणीकळ )\* देवतायतनानि दुर्गाविनायकादिस्थानानि ॥ २४८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । परुवणानि बहुत्वापितानि ॥ २४८॥

उपच्छन्मानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत् ॥ सीमाज्ञाने चणांवीक्ष्य नित्यंलोके

विपर्ययम् ॥ २४९॥

(२) सर्वज्ञनारायणः । उपच्छनानि मृत्यध्यनिहितानि ॥ ३४९ ॥

<sup>\*</sup> तामिल भाषायां।

- (३) कुद्धूकः । सीमानिर्णयेसर्वदाऽस्मिँछोके मनुष्याणांविभ्रममञ्चानंदष्ट्वाऽभिहितव्यतिरिक्तानि गूढानि वक्ष्यमाणा नि सीमाचिन्हानि कारयेत्॥ २४९ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच प्रयक्षतोप्युद्धरणासमर्थानि स्थायीनि गूढान्यपि कुर्युरित्याह उपेति। उपच्छन्नानि गूढान्यपि कुर्युरिति॥ २४९॥
- (५) नन्द्रनः । लिङ्गानि चिन्हकरणे प्रयोजनमुत्तरार्द्धेनोच्यते विपर्ययविसंवादंवीक्ष्य विगणस्य तत्परिहारार्थे कारयदिति ॥ २४९ ॥
- (६) **राम**चन्द्रः । उपच्छन्नानि मृत्कूटवेष्टितानि छोके नित्यं विपर्ययं अन्यत्वं व क्य सीमालिङ्गानि कार-येत् ॥ २४९ ॥

### अश्मनोःस्थीनि गोवालांस्तुषाम्भस्मकपालिकाः ॥ करीषमिष्टकांगारांश्छर्करावालु कास्तथा ॥ २५० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । कपालिकाघटादिकर्परान् । शर्करागद्देष्टकाः ॥ २५० ॥
- (३) कुङ्क्वः । प्रस्तरास्थिगोवालतुषभस्मकपंटिकागुष्कगोमयपेके ष्टकाऽङ्कारपाषाणकपंरिसकताअन्यान्यप्येवंपका राणि कालाञ्जनकार्पासाऽस्थिपश्चतीनि यानि चिरकालेनापि भूमिरात्मसान्तकरोति तानि यामयोः संभिषु सीमायां प्रक्षि-प्य कुम्भेप्वेतानि सीमान्तेषु निधापयेदिति बृहस्पतिवचनात् । स्थूलपाषाणव्यतिरिक्तानि कुम्भेषु कत्वा प्रच्छन्नानि भूमो-निखाय धारयेत् ॥ २५० ॥ २५१ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । उपच्छन्नानीत्यस्य विवरणं अक्षमनइतिद्वाभ्याम् । करीषं शुष्कगोमयम् । शर्कराः पाषाणक-णिकाः ॥ २५० ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । तान्येवच्छिनानि चिन्ह्यान्याह अश्मोनोस्थीनीति ॥ २५० ॥

### यानि चैवंप्रकाराणि कालाद्भूमिनेभक्षयेत् ॥ तानि संधिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्॥२५१॥

- (१) मिधातिथिः । गुल्मादीनामुपदेशः प्रदर्शनार्थीन परिसंख्यार्थः खिदरसारकालाञ्जनाद्यानि शर्करा हि गुल्मादि-कैवंपकारता अतआह कालाद्धीमने भक्षयेत् भूमेर्भक्षणमुपमया स्वरूपोपादानं यथा भक्षितंभेदेन नेापलभ्यते तद्धद्भू-मिसादादपत्रमिव तादशंकुर्यात् ॥ २५१ ॥
  - (४) राघवानन्दः। सर्वत्रहेतुः कालादित्यादिः॥ २५१ ॥
- (६) रामचन्द्रः। एवं यानि प्रकाराणि भूमिर्नकालान्तरे भक्षयेत् तानि सीमायासन्धिषु अप्रकाशानि कार-येत्॥ २५१॥

#### एनैर्लिङ्गेर्नियेत्सीमांराजा विषदमानयोः॥ पूर्वभुक्तया च सततमुदकस्यागमेन च ॥ २५२ ॥

(१) मधातिथिः । उभयोगांमयोः शून्यात्ति हिर्मित्यां वसतः पूर्वभुक्तया सततमविख्यान्त्राध्यां मणाविधकया निद्धि त्रिपुरुषभोगेन सहात्र प्रतिषिद्धप्रामाण्यआधिः सीमेत्यत्र संभवति हि तत्रोपेक्षा बहुसाधारण्यात्सीमायाः यत्तु तत्र सीमशब्दंपर्यन्ति तेषां भुक्तेः सिद्धमेव प्रामाण्यं रिक्कानां प्रामाण्यस्योक्तत्वात्प्रमाणान्तर्तिवृत्तिराशक्ययेति । पुनः कोयमुद कागमः प्रामाण्येनोच्यते यथान्यानिलिङ्गानि नवसंनिवेशे क्रियन्ते तद्देवोदकप्रवाहोपि कर्तंव्यः । अथवा ययोग्रामयोः प्रदेशान्तरे सएवोदकागमोविभागहेतुःप्रदेशान्तरेचिवप्रतिपत्तिस्तत्र सएव प्रमाणं अथवा महाग्रामविषयमेतत् नद्याअपरए-कोवा वारएकग्रामस्तत्र न पारवारिणोवक्तव्यं अस्मदीया भूमिरत्रापि विद्यतद्दित यदि नामान्यतरश्चन्यत्वादितक्रम्य नदातुस्तमपि तथापि न भोगः प्रमाणंविभागः हेतुः स्वल्पेऽपहारे ॥ २५२ ॥

- ( २ ) **सर्वज्ञनारायणः** । उदकस्यागमेन यत्र ग्रामद्वयोदकमूर्छति तेनेत्यर्थः ॥ २५२ ॥
- (३) कुछ्कृकः । विवदमानयोर्घामयोः प्रागुक्तैरेतैरुक्तचिन्हैराजा सः। मुन्येत् वसतोः पुनरिविच्छन्वया भुक्तया सी-मानिर्णयोनतु त्रिपुरुषादिकतया तस्याधिः सीमेति पर्युदस्तत्वात् । यामद्वयसंधिस्थनधादिप्रवाहेण च पारावारधामयोः सी-मानिश्चिनुयात् ॥ २५२ ॥
- - ( ५ ) नन्द्रनः । एतेरुक्तिर्लिङ्गाभावेपूर्वभुक्तयोदकस्यागमेनोदकस्यागमनमार्गेण ॥ २५२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एतैर्लिङ्गैः राजा सीमां नयेत् निर्द्धारयेत् च पुनः उदकस्यागमेन निम्नजलप्रवाहमार्गेण सीमा नेया ॥ २५२ ॥

#### यदिसंशयएवस्याह्यद्वानामपि दर्शने ॥ साक्षिप्रत्ययएव स्यासीमावादविनिर्णयः ॥ २५३ ॥

- (१) मेधातिथिः । कथंपुनिः द्विष् सत्स् संशयः यानि तावत्मछन्नानि तानि यदि केनचित्कथंचिदागम्य मछ-न्नमन्यत्र नीयेरन्नत्रैव निश्चयः स्यात् येऽपि मकाश्यान्ययोधादयस्तेऽपि न सीमायामेव रोहन्त्यन्यत्रापि जायन्तेऽतः सं-दहआभासत्वात् यत्रपुनिर्यसंभावना नास्ति तत्र प्रमाणमेविष्टिङ्गानि साक्षित्रत्ययः साक्षिहेतुकः साक्षिणः मत्ययोयत्रेति विनिश्चये तत्त्वाधिगमिष्टिङ्गवा सीमाविवादसाक्ष्यहेतुकोनिर्णयद्दित तात्पर्यम् ॥ २५३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । लिङ्गानां लिङ्गतयोक्तानां वृक्षादीनां संशयएव वृक्षायन्तरदर्शनादिना । साक्षिप्रत्ययः सा-क्षिकारणकः ॥ २५३ ॥
- (३) कुद्धृकः। यदि प्रच्छन्नप्रकाशिष्टङ्गदर्शनेऽपि प्रच्छन्नांगारतुषादिकुम्भाञ्यमी स्थानान्तरंनीत्वा निखातानायंसी मा तरुर्न्ययोधः सनष्टइत्यादि समस्तएव यदि संदेहः स्यात्तदा साक्षिप्रमाणएव सीमाविवादनिश्वयोभवेत् ॥ २५३ ॥
- (४) राघवानन्दः । एवंकतेपि संशये सति विधानान्तरमाह यदीति । लिङ्गानां वृक्षादीनां आधुनिकाएते स्थान-अष्टाश्चेतिसंशये साक्षिप्रत्ययः साक्षिप्रमाणकः सीमावादनिर्णयः सीम्नि योवादो विप्रतिपत्तिः तस्य निर्णयोयस्मात् ॥२५३॥
- (५) नन्द्रनः । लिङ्गानांवृक्षायुरकागमान्तानांसाक्षिपत्ययः साक्षिहेतुकः ॥ २५३ ॥ यामीयककुलानांच समक्षंसीम्नि साक्षिणः ॥ प्रष्टव्याः सीमलिङ्गानि तयोश्वैव विवादिनोः॥२५४॥
- (१) मेधातिथिः। यद्यन्यसंख्यातपुरुषकोयामस्तथापि ह्रौ विवादिनौ ह्रयोर्यामयोर्भवतस्तयोः समक्षमन्येषांच या-मेयककुलानांच यामणिपुरुषसमूहानांसमक्षंसीिघ्न साक्षिणः प्रष्टव्याः साक्षिप्रश्नकाले सर्वेर्यामीणैर्ध्यवहारएकैरि संनिह्ति-र्भवितव्यंनािथमत्यिवनोरन्यतरोवकुंलभते एवंविसृष्टार्थे विवादे किमेते संनिधीयन्ते अथवा येऽन्ये सामन्तेभ्योपामेभ्यः

केचिइद्धतमाः साक्ष्ये समुद्दिष्टास्तद्वामीणैरन्यैः संनिहितैर्भवितव्यंयतस्तैर्वृद्धेभ्यःश्रुतंभवित तत्समक्षंपृच्छयमानान विपर्यन्ति इद्धाः सीमालिङ्गानि यत्र लिङ्गान्युभयथा तत्र वृद्धेभ्यस्तानि निश्चित्य सीम्न्येवसाक्ष्यंपृच्छते कात्र सीमेति ॥ २५४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । ग्रामेयककुलानां ग्रामीणसमूहानां । विरुद्धानेकसीमलिङ्कदर्शनेन सीमलिङ्कानि प्रष्टव्याः कान्यत्र सीमालिङ्कानीति । विवादिनोः समक्षीमत्यन्वयः ॥ २५४ ॥
- (१) कुङ्कृकः । यामिकजनसभूहानांयामद्दयस्थनियुक्तयोवांदिमतिवादिनीश्व समक्षंसीमाविषये सीमालिङ्कसंदेहे लिङ्कानि साक्षिगः मष्टव्याः ॥ २५४ ॥
- (४) राघवानन्दः । साक्षिपश्रोचितदेशमाह यामेति । यामेयककुलानां यामीणजनसमूहानां कुलानां विमान गांचेतिवा तयोः सीमद्वयसंबन्धिनोः समक्षं प्रष्टव्याइत्यन्वयः ॥ २५४॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । यामीयकुलानांयामवासिनांकुलानां तयोविवादिनेश्य समक्षमः ॥ २५४ ॥

ते पृष्टास्तु यथा ब्र्युः समस्ता सीम्नि निश्वयम् ॥ निवन्नीयात्तथा सीमांसर्वीस्तांश्वेव नामतः २ ५५ ॥

- (१) मेधातिथिः। ते साक्षिणोयथा यादशंनिश्चयंद्भयुः समस्ताः सर्वएव न पुनर्वाक्यभेदोन्याम्योद्धेधे च बहूना-मिति। निबधीयात्तव साक्षिणश्च नामविभागे साक्षिमात्रेण॥ २५५॥
  - (२) **सर्वज्ञनारायणः ।** समस्तानतु व्यस्ताः । तांश्च निबन्धीयादेतत्साक्षिकेपासीमेति ॥ २५५॥
- ( ३ ) कुङ्कुकः । ते पृष्टाः साक्षिणःसमस्तानद्वैधेन सीमाविषयेणयेन प्रकारेण निश्चयंब्र्यूस्तेन प्रकारेणाविस्मरणार्थपत्रे सीमांलिखेत् तांश्च सर्वांनेव साक्षिणोनामविभागनोलिखेत् ॥ २५५ ॥
- (४) **राघवानन्दः ।** साक्षिप्रभाननु पुनः सीमाः कार्यो**इत्याहः तइ**ति । समस्तामिलिताः सर्वेकमत्येनेति यावत । तथैव सीमातात्रपट्टेषु लेख्येत्याहः । निबधीयात् नामतः साक्षिणांनामभिःसहः॥ २५५ ॥
  - ( ५ ) **नन्दनः** । निबधीयाच्छिलादिषु लिखेदमुनैवमुक्तममुनैवमुक्तमिति । सर्वोस्तांम्य नामतीनिबधीयात् ॥ २५५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । नामतः नामयहणात् । समन्ताद्भवाः सामन्ताः ॥ २५५ ॥ शिरोभिस्तेग्रहीत्वोर्वीस्वाग्वणोरक्तवाससः ॥ सुरुतैः शापिताः स्वैः स्वैर्नयेयुस्ते समं जसम् ॥ २५६ ॥
- (१) मधातिथिः । मूर्गोर्थीपृथ्वीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीप्रयोगीयभासंभवं माल्यधरारक्तवर्णेकुसुमधरारक्तवाससीलेहिताच्छादनायद्यस्य शुक्कस्य वर्णान्तरापादनेऽपि र्राञ्चर्वतेते भूयांस्तु लोहितप्रयोगीरक्तोगौलेहितइति भयभ- अनार्थचैतत् लोहितवाससभ्य सशूकाभवन्ति । यदस्माकंसुकृतंकिचिद्यातिमानिक तान्वक्रलम्पित्वति वाच्यं स्वैःस्वैरिति लिप्सया विशेषनामाभियुक्तंतकथयेयुस्तत्कस्यादानंतीर्थस्नानंचत्यादि समंजसंक्रियाविशेषणं सत्यादनपेतऋजुर्धार्मिको-योमार्गस्तेन नयेयुः । समंजसमृजुस्पष्टमित्येकोर्थःसत्यव्यवहारश्च स्पष्टइत्युक्तंसमंजसमिति ॥ २५६ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । उर्वी पृत्तिकाखण्डम् । स्राग्वणोरक्तस्रजः । एतच्च वास्तुपुरुषरुप्रमिति तद्रूपधारिभिः सी-मानयनमुक्तम् । समंजसं यथार्थम् ॥ २५६ ॥

- (३) कुड्यूकः । ते साक्षिणइति सामान्यश्रवणेऽपि रक्तस्रग्वाससः सीमांनयेयुरिति याज्ञवल्क्यवचनाद्वक्तपुष्पमाला धारिणोलेहितवाससोमस्तके युद्धोष्ठानि गृहीत्वा यदस्माकंगुक्ततंतिन्यक्ष्यंस्यादित्येवमात्मीयैः ग्रुक्तैः शापिताः सन्तः तां-सीमांयथाशक्तिनिर्णयेयुः ॥ २५६ ॥
- (४) राघवानन्दः । साक्ष्यदानप्रकारमाह शिरोभिरिति । शिरोभिर्भूलोष्टादिति गृहीत्वा स्निग्वणः रक्तपुष्पस्निग्वणः रक्तपुष्पस्निग्वणः रक्तपुष्पस्निग्वणः रक्तपुष्पस्निग्वणः रक्तपुष्पस्निग्वणः रक्तप्रवादित्येवंप्रकारैरिति केन्ति । वस्तुतस्तु ॥ सत्येन शापयेद्विपं क्षत्रियं वाहनायुपैः ॥ गोबीजकाश्चनवैंश्यं शूदं सवैंस्तु पातकेरित्यत्रोक्तैः अन्यथा स्वैस्वैरित्यनुपपत्तिः । समञ्जसं सत्यम ॥ २५६ ॥
  - (५) नन्दनः। उर्वीपृदम्॥ २५६॥
- (६) रामचन्द्रः । त्वैःस्वैःशपथैः ॥ सत्येन शापयेत् विमंक्षत्रियं वाह्रनायुधैः । गोबीजकाश्चनैर्वेश्यं शुद्धं सर्वेस्तु पातकैः ॥ ते शिरोभिः ऊर्वी गृहीत्वा मूर्धारोपितिक्षितिखण्डाः स्निवणस्तेसमंजसंयथार्थं नयेयुः सीमांप्रापयेयुः ॥ २५६ ॥ यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः ॥ विपरीतंनयन्तस्तु दाप्याः स्युर्द्धिशतंदमम् ॥ २५७ ॥
- (१) मेधातिथिः । प्रमाणान्तरिः क्षेत्रभयोन्यथासंभविष्यः प्रत्ययितरपुरुषेभ्योमिध्यात्वे बध्यते प्रत्येकंद्विशतोदण्ड एकेकस्य साक्षित्वात्साक्षणांचदण्डयत्वात् निह व्यासज्जवदन्ति साक्षात्सत्यप्रधानाः साक्षिणः सत्यसाक्षिणः पूयन्ते अनृता-भिधानेन पापेन न संबध्यन्तइति । यथोक्तेन याथातथ्येन निह शब्दात्मकस्य वचनस्यात्रावसरः प्रमाणान्तरसंवाद-मात्रमनेन रुक्यते अथवा यथाशास्त्रमुक्तेन सत्येनेति यावत् शास्त्रे हि सत्यंवक्तव्यमित्येवमुक्तमतोयथोक्तेन सत्येनेत् यावत् शास्त्रे हि सत्यंवक्तव्यमित्येवमुक्तमतोयथोक्तेन सत्येनेत् यावत् शास्त्रे हि सत्यंवक्तव्यमित्येवमुक्तमतोयथोक्तेन सत्येनेत् यावत् शास्त्रे हि सत्यंवक्तव्यमित्येवमुक्तमतोयथोक्तेन सत्येनेत्यक्तमवि ॥ २५७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विपरीतंनयन्तः पश्चाल्लङ्गान्तरेण सप्ताहान्तर्बन्धुमरणादिनाच तद्विपर्ययनिश्चये द्विशतं-पणान् प्रत्येकम् ॥ २५७ ॥
- (३) कुझूकः । ते सत्यमधानाः साक्षिणः शास्त्रोक्तेन विधानेन निर्णयस्थानिष्पापाभवन्ति अतध्येन तु निश्चिन्त-न्तः प्रत्येकंपणशतद्वयंदण्डंदाप्याभवेयुः ॥ २५७ ॥
- (४) **राघवान-दः** । तत्रैवार्थवादं प्रदर्शयन्विपरीते दण्डमाह यथेति । तामिकंपणशतद्वयं प्रत्येकमितिरोषः ॥ २५७ ॥
- (५) **नन्दनः । यथोक्तेन मार्गेण । सेतुंसीमांनयन्तः स्थापयन्तस्त्रिपक्षादर्वाये।गाद्यभावे पूयन्ते । विपरी-**तंनयन्तस्त्रिपक्षादर्वायोगादिदर्शनात् ॥ २५७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । विपरीतंनयन्तः अनयेन प्रापयन्तः द्विशतंदमं दण्डंदाध्याःस्युः ॥ २५७ ॥ साक्ष्यभावे तु चत्वारोयामाः सामन्तवासिनः ॥ सीमाविनिर्णयंकुर्युः प्रयताराजसन्तिधी ॥ २५८॥
- (१) मेधानिथिः । ग्रामसामन्ताः सीमान्तरवासिनः प्रष्टव्याः तेषांवचने निश्चयंकुर्यात् प्रयता साक्षिधर्मेण शास्त्रा-न्तरेण । राजसंनिधाविति श्लोकपूरणं नतुसामन्ताःलेच्छया राजविनिश्चिन्वन्ति ॥ २५८ ॥

<sup>(</sup> २५८ ) यामाः सामन्तवासिनः=यामसीमान्तवासिनः ( ग, ण, )

- (२) सर्वज्ञनारायणः । सीमान्तवासिनोमध्यभूतिववादविषयपामयोःपर्यन्तेषु निरन्तरवासिनः । प्रयातानियमि-ताः । साक्ष्युक्तमकारेणैव ॥ २५८ ॥
- (३) कुह्नूकः। यामद्वयसंबन्धिसीमावित्रादसाक्ष्यभावे चतुर्दिशंसमन्तभवाः सामन्तास्तद्वासिनश्वत्वारीयामवासिनः साक्षिधर्मेण राजसमक्षंसीमानिर्णयंकुर्युः॥ २५८॥
- (४) राघवानन्दः । साक्ष्यभावे प्रकारान्तरमाह साक्ष्यभावइति ग्रामाः ग्रामस्थाः सामन्तवासिनः समन्तएव सा-मन्तः तत्र वासिनश्चतुर्दिशंवर्तमानाः ॥ २५८ ॥
  - (५) नन्दुनः । समन्ताद्भवोदेवःसामन्तः ॥ २५८॥

### सामन्तानामभावे तु मौलानांसीम्नि साक्षिणाम् ॥ इमानप्यनुयुञ्जीत पुरुषान्वनगोचरान्॥२५९॥

- (१) मेधातिथिः । सामन्तानांमोळानामिति विशेषणविशेष्यभावस्तुत्यर्थः याममविष्टास्तत्काले भवाउत्पत्तिसहभुवोमोळाउच्यन्ते ते च सामन्तानित्यानित्यसंनिहितत्वात्तेषामण्यभावः कथंचिदुच्छन्तत्वात्तदास्तमेति तदेमानपि वक्ष्यमाणान्पृच्छेत् अथवा मौळाअनुभाविनः सामन्ताव्याख्याताव्यवहर्तव्याः मौळानांपूर्वोक्तानांसद्भावे सामन्ताः प्रमाणंतदभाववनगोचरान्विनियुक्षीत निष्णतः पृच्छेत् ॥ २५९ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । सा**मन्तानामभावे तथा मौलानां मूलभूतानां साक्षिणामभावे । इमान् वक्ष्यमाणान् । एत-च वनसमीपयामविषयम् ॥ २५९ ॥
- (३) कुङ्गृकः । साक्षिधर्मेण राजसमक्षमनुभवेन निर्णयमकुर्वतांयामवासिनांयामनिर्माणकालादारभ्य मौलानांपुरु-षक्रमेण तद्वामस्थानांसीमासाक्षिणामभावद्दमान्वक्ष्यमाणान्सन्तिहितवनचारिणः पृच्छेत ॥ २५९ ॥
- (४) **राघवान-दः** । पूर्वोक्तानामभावे साक्ष्यन्तरमा**ह** सामन्तानामिति । मौलानां प्रामारम्भप्रभृतिपुत्रयौत्रतया तत्रैव कतवसतीनां सामन्तानां मौलेत्यादिविशेषणद्वयमः । इमान्वक्ष्यमाणान् । जलारण्यवासिनः ॥ २५९ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । मेोलानांप्रोक्तानांतदानी तनानां वा च्छेदरहितानामिमान्वक्ष्यमाणानन्युत्जीत पृष्क्षेत् ॥ २५९ ॥
- (६) **रामच**न्द्रः । सामन्तानांअभावे तु मौलाःमूले भवामौलाः तेषां सीम्नि साक्षिणांअभावेइमान् वनगोचरान् अपि साक्ष्यनियुञ्जीत पृच्छेत् ॥ २५९ ॥

# व्याधांश्ळाकुनिकान्गोपान्कैवर्तान्मूलखानकान् ॥ व्यालपाहानुङ्खरत्तीनन्यांश्व

वनचारिणः॥ २६०॥

(१) मधातिथिः। एते हि यामवासिनस्तत्र वनानि भ्राम्यन्ति याममध्ये नगळन्तः कदाचित्तद्दत्तंविद्युस्तेहि तेन पथा गळन्तीविवादास्पदंप्रदेशंपूर्वकांश्चित्पुरुषान्छषतीदृष्ट्या पृष्ठियुः कीयंयामीयोभविद्धः छप्यतद्दति एवमादिना संभवित पूर्वानुभवः व्याधाष्ट्रगया जीविनस्तेषामपि वनाद्धष्ट्रग्यमनुधावतांभवित यामसंबन्धः एवंशाकुनिकाः शकुनिबन्धजीविनस्तदन्वेषणे ये सर्वान्यामानागोचरयन्ति गोपानांगवांतृणविशेषज्ञानाय तत्र तत्र परिभ्राम्यन्ति कैवर्तादाशास्तडागस्रन नादिजीविनस्तत्र तत्र गष्ट्यन्ति कास्माकीनंकमीपयुज्यते मूळंबृक्षादेः खनयन्ति स्थूळकाशादेः व्यालयद्दाः सर्पयाहिणः

<sup>(</sup> २५९ ) वनगोचरान्=धर्मगोचरान् ( च )

जीविकार्थतेषि सर्पोस्तन्तंप्रदेशमन्विच्छन्त्यतः तेषामपि पारियामिकैर्बहुभिः संबन्धः उञ्छवृत्तयोपि दरिद्राअनेकयामपर्य-टनेन यात्रामात्रंनिर्वर्तयन्ति अन्यांश्य फलकुतुमेन्धनार्थिनः ॥ २६० ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः**। व्याधान् मृगवेधिनः। शाकुनिकाः शकुनघातजीविनः। गोपान् गोपालान् प्रायोये वन-गताएवं। मूलखानकान् मूलमृत्पाट्यं विक्रीय जीवतः। उञ्छवृत्तीन् शिलोञ्छवृत्त्याः वर्तमानान्द्विजान् तेषांप्रायः क्षेत्र-वनगोचरत्वात्। अन्यांश्य शबरादीन्॥ २६०॥
- (३) कुछ्कृकः । लुब्धकान्पक्षिवधर्जीविनः गोपालान्मत्स्यजीविनोमूलीत्पाटनजीविनः सर्पयाहिणः शिलोञ्छवृत्ती नन्यांश्य फलपुष्पेन्धनाद्यर्थवनव्यवहारिणः पृच्छेत् । एतेहि त्वप्रयोजनार्थं तेन यामेण सर्वदा वनंगच्छेयुस्तद्रामसीमा-भिज्ञाः संभवन्ति ॥ २६० ॥
- (४) राघवानन्दः । तामवाहे व्याधानिति । व्याधान् लुब्धकान् । मूलखानकान् सूरणादिमूलोत्पाटनेन जीविनः । व्यालघाहान् सर्पान्वेषिणः । एतेहि मूलमृणालाद्यर्थं यामाद्रामं संचरन्तस्तद्रामस्थैनिवारिताः सीमां जानन्तीतिभावः । अन्यान्वनचारिणः फलाद्यर्थमिति केचित् । वस्तुतस्तु वनमत्र जलं सीमावधितडागादि जलचारिणः शम्बूकजलपुष्पाद्य-र्थम् ॥ २६० ॥
- (६) रामचन्द्रः । शाकुनिकान् पक्षिवधजीविनः । उञ्छवृत्तीन् अन्यांश्व शबरादीन् ॥ २६० ॥ ते पृष्टास्तु यथा ब्र्युः सीमासन्धिषु लक्षणम् ॥ तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेण यामयोर्द्वयोः॥३६ १॥
- (१) मेधातिथिः। तेथर्भेणपृष्टाइति योजना सीमाश्र्य ताः सन्धयश्र्य सीमासन्धयः यामद्व्यसंयोगः सन्धिः सच सीमैव लक्षणंज्ञापकम् ॥ २६१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । इदमेवलक्षणं युक्तं नेदमिति यथा ब्रुयुः ॥ २६१ ॥
- (३) कुद्भृकः । ते ध्याधादयःपृष्टाः सीमारूपेषु यामसंधिषु येन प्रकारेण चिन्हंब्र्युस्तत्तेनैव प्रकारेण राजा द्वयोर्घाः मयोः सीमांव्यवस्थापयेत् ॥ २६१ ॥
  - ( ४ ) **राघवानन्दः** । उक्तार्थवादोयं तइति ॥ २६१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यद्वयोःमध्ये स्थापयेत् ॥ २६१ ॥

क्षेत्रकृपतडागानामारामस्य गृहस्य च ॥ सामन्तप्रत्ययोज्ञेयः सीमासेतुविनिर्णयः ॥ २६२ ॥

- (१) मधातिथिः। आरामउद्यानभूमिः शाकवादश्य सामन्तप्रमाणकत्वनिश्ययः व्याधादिनिवृत्यर्थमिद्मुच्यते सी-मासेतुः सीमाबन्धः सीमाविभावनार्थयआबध्यते स्थाप्यते ॥ २६२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कूपस्य सीमाकूपस्य परितस्त्याज्योयोदेशस्तस्य सीमा । एवंतष्टागादौ । सामन्तपत्यवः सामन्ताः समन्तवासिनः तद्धेतुकः सीमानिर्णयइतिशेषः । तथा सीमासुयेसेतवस्तेषामपि सीमानिर्णये कर्तव्ये ॥ २६२ ॥
- (३) क्ट ख़ूकः । एकप्रामेऽपि क्षेत्रकूपतडागोद्यानगृहाणांसीमासेतु्विवादे समस्तदेशवासिसाक्षिममाणकएव। मर्यादा-चिन्हनिश्चर्याविद्वयोन व्याधादित्रमाणकः ॥ २६२ ॥
  - (४) राघवानन्दः । यामसीमायामुक्तनिर्णयमकारमन्यचातिदिशति क्षेत्रेति । तडागायुक्तरुक्षणम् । आरामः

<sup>\*</sup>परकीय=पूर्वेभ्यःसामन्तानामधिकोदण्डः पृथक्षृथगित्यनुवादः उक्तत्वान्यायस्य क्षेत्रादिपातिवेश्याअवश्यंश्वाता-रोभवन्ति एषांदण्डमहृत्त्वं सामन्तानान्तुपरकीय (आआ)

उपवनम् । सामन्तमत्ययः समन्ततोवर्त्मभद्[र्श]नेनाहरन्पश्चशतान्प्रतिदण्डयः सहत्यन्वयएवं मानानां ज्ञानपुरःसरं वा-स्यमेव ममाणमित्यर्थः । न तु व्याधादीनां तत्र युक्तयन्तरापेक्षणात् ॥ २६२ ॥

- ( ५ ) नन्द नः। एवंपामयोः सीमाविनिर्णयमुक्ताक्षेत्रादीनामाह क्षेत्रकृपतटानामिति। सामन्ताः समन्ताद्दासिनः॥२६२॥
- (६) रामचन्दः । क्षेत्रादि सीमासेत्विति विनिश्वयः । सामन्तप्रत्ययोद्गयः सामन्तादिभिर्यदुक्तंतन्त्रायोद्गयः॥२६२॥ सामन्ताश्वेन्स्रवा ब्रुयुः सेते। विवदतांतृणाम् ॥ सर्वे पृथक्पृथग्दण्ङ्याराज्ञा मध्यमसाहसम्॥२६३॥
- (१) मधातिथिः । पैरकीयसीमावेदनंनावश्यमिति द्विशतोदमानुवर्त्यः तेन यामसीमायां द्रष्टृणांसामन्तानांच विशतःये तु सामन्तशब्दमाश्रित्य यामक्षेत्रादिसीमयोः सामन्तत्वानुल्यदण्डत्वमाहुस्ते न्यायविरोधादुपेक्षणीयाः॥ २६३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । सेतावित्युपलक्षणं क्षेत्रादाविप ॥ २६३ ॥
- (३) कुद्धृकः । सीमाचिन्हनिमित्तविवदमानानांमनुष्याणांयदि सामन्तादेशवासिनोमिय्याब्र्युस्तदा ते सर्वे प्रत्येकं-राज्ञा मध्यमसाहसंदण्डनीयाः एवंचासामन्तरूपाणांपूर्वोक्तद्विशतोदमोज्ञेयः ॥ २६३ ॥
- (४) राघवानन्दः । तेषांमिथ्याभाषित्वे दण्डमाह सामन्ताइति । मध्यमसाहसं पणानां पञ्चशतानि । सेतावित्यु-पलक्षणं कूपादिचतुर्णाम् । सेतुर्मर्यादा सोमेतिपर्यायाः ॥ २६३ ॥
  - (५) नन्द्नः । सेतौ सीमाविषये ॥ २६३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अन्यथा ब्रूयुःते सर्वे राज्ञा मध्यमसाहसंदण्ड्याः ॥ २६३ ॥

#### गृहंतडागमारामंक्षेत्रंवाभीषया हरन् ॥ शतानि पञ्चदण्ड्यः स्यादज्ञानाद्विशतोदमः ॥ २६४ ॥

- (१) मधातिथिः । क्षेत्रादि पसङ्गादिरमुच्यते सीमायहर्णानिमित्तोपलक्षणार्थे अस्यैवैतन्निश्चितमित्येवंजानतोहर-तः पञ्चशतोदण्डः मध्यमसाहसे प्रकृते पञ्चशतयहर्णानिमित्तभेदे न्यूनाधिकदण्डार्थपूर्वत्र वा संख्यामेव विवक्षितामन्यन्ते तेन व्यवहारंलेखयामि चौरैदोषयामीति भयप्रदर्शनेन हरेति तस्यां दण्डोनिमित्तान्तरानुकल्पः ॥`२६४॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । भीषया भयोपदर्शनेन हरन् तत्सीमांटङ्गयन् । भीषयेति ज्ञानपूर्वकत्वोपलक्षणम् ॥२६४॥
- (३) कुछूकः । गृहतडागोचानक्षेत्राणामन्यतमंमारणंबन्धनादिभयकथनपूर्वमाक्रम्य हरणे पञ्चपणशतानि दण्डनी-यः स्यात्त्वत्वभान्त्या हरतोद्धि शतोदमः ॥ २६४ ॥
- (४) राघवानन्दः। गृहादीनां निर्णयपसंगेन तेषां हरणेपि दण्डमाह गृहमिति । भीषया भयप्रदर्शनेन । सचै-हिप्रःस्यादण्डाहोनवधार्दः एतदर्थम् । उपधाभिस्तु यः कश्चित्परद्रव्यंहरेन्नरइत्यत्र वधउक्तोत्र दण्डविशेषइतिभेदः ॥ २६४॥
  - (६) रामचन्द्रः । गृहादिषु अन्यथा वदन् पश्चशतानि दण्डयः ॥ २६४ ॥

सीमायामविषसायां स्वयंराजैव धर्मवित् ॥ प्रदिशेद्भूमिमेतेषामुपकारादिति स्थितिः ॥ २६५ ॥ [ ध्वजिनी मिस्तिनी चैव निधानी अयवर्जिता । राजशासननीता च सीमा पञ्चविधा स्रृताः॥१॥]

(१) मेधातिथिः । अविषह्मा निभेतुमशक्या लिङ्गसाक्ष्यभावात् राजैव खेच्छया भूभिप्रदिशेद्द्यादियंवीभूमिरियं-

बद्दि धर्मवित्पक्षपातीनैवकस्य चित्कर्तध्यद्दि एतदाह उपकाराद्धेतोर्यया सीमया द्दाविष यामौ समकरौ भवतः तेन यदि न्यूनापि कस्यचिद्ध्रामःस्यारक्षेत्रंचेत्सुगुणंबहूत्पित्तकंतदपेक्षःप्रदेशः ल्यब्कोपेपंचमीउपकारमपेक्य । अथवैकेषांप्रदिशे-दपरेषामनिश्चितामपहरेत् यदि विवादिमत्तांसीमांयावद्क्ष्तंनशकुयादितरे च शक्तास्तदन्येभ्यःप्रदिशेत् एवमात्मनोबहूनांच पामीणानामुपकृतंभवति ॥ २६५ ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः ।** अविषद्मायां सर्वथा निर्णेतुमशक्यायाम् । प्रदिशेत् भूमि उपकारात् तयायस्योपकारा-तिशयस्तरमे यामाय द्यादित्यर्थः ॥ सीमानिर्णयः ॥ २६५ ॥
- (३) कुद्धृकः। लिङ्गसाक्ष्याद्यभावे सीमायां परिच्छेत्तुमशक्यायां राजेव धर्मज्ञः पक्षपातरिहतीयामद्वयमध्यवर्ति-नीविवादविषयांभूभियेषामेव यामवासिनामुपकारातिशयोभवति तद्यतिरेकेण च महाननिर्वाहस्तेषामेव दद्यादिति शास्त्रव्य-वस्था॥ २६५॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । उक्तोपायैर्यदा सीमायाअपरिच्छेचकर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुसमर्थेन राष्ट्रिव तत्कर्तध्यं तस्य भूमित्वादित्याह सीमायामिति । अविषद्ययां विश्वारंसोदुमशक्यायाम् । तं धर्म न विचारुयेदित्युक्तेः । ननु त्वतन्त्रीराजा कथं प्रवर्तते तत्राह प्रदिशेदिति । विवादसमाप्तेरतेषामहानुषकारःस्यात् । रिथतिः पुण्यंपरोपकारणेतिशास्त्रमर्यादा ॥ २६५॥
- (६) रामचन्द्रः । सीमायांअविषद्मायां सर्वोपायेनिश्चेतुमशक्यायां एतेषां स्वयं राजैव महिशेत् निर्णीय प्रद्धातः । योगीश्वरः । राजासीम्नःप्रवर्तिताः ॥ २६५ ॥

एषोऽखिलेनाभिहितोधर्मः सीमाविनिर्णये ॥ अतऊर्ध्वप्रवक्ष्यामि वाक्पारुष्यविनिर्णयम् ॥२६६॥

- (१) मेधातिथिः । पूर्वीपसंहारसंक्षेपोपन्यासः श्लोकार्थेदण्डवाचिकइत्युक्ता ऋमभेदोलाघवाद्वाकपारुष्यंस्यात्त-तीदण्डव्यापारद्वन्द्वेचेतरेतरयोगाद्दस्त्रक्रमसमासार्थमतिपत्तेरकैकस्योभयार्थःमतिपादनादण्डशब्देन वार्थोण्युपात्तइति कःऋ मभेदः तथा च यथा यथासंख्यसूत्रारंभोमहाभाष्यकारेण समर्थितः एतदेव दर्शनमाश्रित्य संज्ञासमासनिर्देशादिति॥२६६॥
  - ( २ ) **सर्वज्ञनारायणः । एष**इतिवाक्पारुष्यंपश्चादुक्तमपिलघुत्वादेवाभिधातुमतऊर्ध्वमिति ॥ २६६ ॥
- (१) कुङ्कृकः । एवसीमानिभयोधमीनिःशेषेणोक्तः अतक्ष्यंवाक्पारुष्यंवक्ष्यामि दण्डपारुष्याद्वाक्पारुष्यप्रवृत्तेः पूर्वमिभधानं अनुक्रममुख्यान्तु पारुष्ये दण्डवाचिकइति दण्डशब्दस्यालपत्वरःवात्पूर्वनिर्देशः॥ २६६॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । सीमानिर्णयमुपसंहरन्पारुष्ये दण्डवाधिकइत्युक्तं तत्र वाकपारुष्यनिर्णयं प्रतिज्ञानीते एव-इति ॥ २६६ ॥
- (५) **मन्द्रमः । अथवाक्पारुण्यनिर्णयमस्तौति एषो**ऽखिलेनैति । नचात्रोद्देशक्रमत्यागःशङ्कयःदण्डवाचिके इत्यत्र दण्डशब्दमाथम्यस्याल्पाच्तरत्वमयुक्तपूर्वनिवन्धिनत्वेनार्थक्रमस्याविवक्षितत्वादिति ॥ २६६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एरसीमाविनिर्णयः धर्मः अखिलेन उपायेन अभिहितः उक्तः ॥ २६६ ॥ शतंत्राह्मणमाकुश्य क्षत्रियोदण्डमहीति ॥ वैश्योप्यर्थशतंद्वे वा शृद्रस्तु वधमहीति ॥ २६७ ॥
- (१) मधातिथिः । परुषवचनमाक्रीशः सबहुधाभृशंसाश्लीलभाषणंतेन भाषातीयोऽभिशापः अकरणह्न्ता दृष्णः भूयाः असदुःखोत्पादनंकन्याते गर्भिणीति तत्र द्वयोश्रीह्मणक्रीशे क्षत्रियावैश्ययोश्यदण्डः । अन्यत्र ॥ पतनीयेखते क्षेपेद-•डोमभ्यमसाहसद्द्यादि स्मृत्यन्तरोक्तः । तस्य च वधताडने जिह्नाछेदनमारणादि सर्वआक्रोशभेदावेदितथ्याः ॥ २६७ ॥ (२) सर्वज्ञमारायणः । आक्रुश्य त्वपापिद्योसीत्यादिना । अभ्यर्थशतं सार्थशतमल्पाक्षेपे । द्वेनेत्यतिशयिते । एते

सर्वे पणाः । वधस्ताइनम् ॥ २६७ ॥

- (३) कुद्धृकः । द्विजस्य चौरेत्याक्षेपरूपंपरुषमुक्का क्षत्रियः पणशतंदण्डमहीत । एवंसार्खशतंद्दे वा शते छाघवगौ-रवापेक्षया वैश्यः । शूद्रोप्येवंब्राह्मणाक्रोशे ताडनादिरूपंवधमहीत ॥ २६७ ॥
- (४) राघवानन्दः । वाक्पारुष्यमतेत्वनुवदंस्तदृचितदण्डमाह् शतमिति द्वादशिकः । अभ्यर्धशतं अधि अधि-कमर्थ शतं यत्र तेन सार्थशतम् । देवेतिगुणवद्राह्मणापेक्षया । वथं तिंडिनादिरूपं द्वंकाराचल्पाक्रोशे उत्तरत्र जिल्हाछे-दस्य वक्ष्यमाणत्वात् ॥ २६७ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । द्वे शते वा गुणदोषांपेक्षा विकल्पः ॥ २६७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । द्विजमाकुश्यवैश्योअपध्यर्धशतंद्वेवा । श्रृद्धस्तु वधं ताइनं अर्हति ॥ २६७॥ पञ्चाशद्वाह्मणोदण्ड्यः क्षत्रियस्याभिशंसने ॥ वैश्ये स्यादर्धपञ्चाशच्छूद्वे द्वादशकोदमः ॥ २६८॥
- (१) मेधातिथिः । अभिशंसनंसर्वप्रकारआक्रोशः पतनीयादग्यत्र स्त्रेदण्डान्तरविधानात् निमित्तसप्तमीचैषा वे-श्यइति दण्डविषयसप्तमी ब्राह्मणस्याकोष्टुराकुश्यमानस्य च दण्डउक्तः । क्षत्रियादीनांत्वितरेतरंत्मृत्यन्तरमन्वेषणीयं।तथा च गौतमः ब्राह्मणराजन्ययोःक्षत्रियवैश्ययोः परस्पराक्षोशे क्षत्रियश्चेद्देश्यमाकोशेत्पश्चाशतंदण्डयः वैश्यः क्षत्रियशतं एवं-क्षत्रियःशृद्धमाकोशेत्पश्चविशतिर्ण्डयः वैश्यःपश्चाशतं शृद्धस्य तृतदा कोशे गुणापेक्षिकोदण्डोवक्ष्यते ॥ २६८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अभिशंसने आक्रोशे । वैश्ये आक्रुश्यमाने विषेण । एवंशूद्रइत्यत्रापि ॥ २६८ ॥
- (३) कुद्धूकः । ब्राह्मणः क्षत्रियस्योक्तरुशक्षेपे कते पश्चाशत्पणान्दण्ड्यः वैश्ये शृद्धे च यथोक्ताक्रोशे कते पश्च-विंशतिर्द्धादशपणाः क्रमेण ब्राह्मणस्य दण्डः स्यात् ॥ २६८ ॥
- (४) राघवानन्दः । प्रतिलोमतयोक्काऽनुलोमतयाह पञ्चाशदिति । अभिशंसने स वैश्ये आकुष्टे । एवं ग्रुहे ॥ २६८ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अर्द्धपश्चारान् पञ्चविंशतिः ॥ २६८ ।।

समवर्णेद्विजातीनांद्वादशैव व्यतिक्रमे ॥ वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणंभवेत् ॥ २६९ ॥ [ विशक्षित्रयवत्कार्योदण्डोराजन्यवैश्ययोः ॥ वैश्यक्षित्रययोः गृद्धे विभे यः क्षत्रशृद्धयोः ॥ १ ॥ समुत्कर्षापकर्षास्तुं विभदण्डस्य कल्पना ॥ राजन्यवैश्यशृद्धाणांधनवर्जमिति स्थितिः ॥ २ ॥ ] †

- (१) मेधातिथिः । हिजातियहणमत्र समवर्णे द्वादश व्यतिक्रमे परस्पराक्रीशे दण्डः सच जातिचिनवन्धुतयः कर्मविद्याभिविशेषानुपदेशात् तत्र समानजातीये चित्ताधिके हिगुणं तिसम्नेव बन्धुत्वाधिके त्रिगुणं यावत्सर्वगुणानिर्गुण-स्य षडुणवादाआक्रीशाअवचनीयाअत्यन्तनृशंसामानृभगिनीभार्यादिगताः तदेव दिगुणंदंडपरिमाणं नपुंसकिष्टद्वात्सर्वन्शेषीयंन समवर्णविषयएव अथवा तदेवशर्तामिति योजनंतिद्वसामर्थ्याच्छतस्य च प्रथमश्लोके श्रुतत्वात् अतोऽवचनीयं- चु समवर्णेव्यपि दिशतीदमः लिङ्गोपपत्यर्थपरिमाणपदमश्रुतमध्याहर्तथ्यं शते तु व्यवहितकल्पना ज्यायसी ॥ २६९॥
- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । समुत्कर्षद्दि । क्षत्रादीनामिष खावरवर्षे व्याक्रोशे विप्रस्थेव दण्डक्र्मामीरत्यर्थः । द्विजाती-नां त्रयाणां व्यतिक्रमे आक्रोशे । अवचनीयेष्वश्कीलेषु त्वं खसुगामीत्यादिष्वाक्रोशमात्रतात्पर्येणोक्तेषु समवर्णेषु ॥२६९॥

<sup>+(</sup> द, इ, य ) \*कर्षास्तु=कर्षाभ्यां ( इ, )

- (३) कुल्लूकः । द्विजातीनांसमानजातिविषये यथोक्तोकाशे कते द्वादशपणीदण्डः । अवचनीयेषु पुनराक्रोशनावेषु मातृभगिन्याद्यश्कीलुरुपेषु तदेवेति नपुंसकनिर्देशात् शतब्राह्मणमाकुश्येत्यादियदुक्तंतदेव द्विगुणंदण्डरूपंभवेत् ॥ २६९ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच समिति । समवर्षे तुल्यजातीये व्यतिक्रमे यदि विमोविषमाक्षिपति । एवमुत्तरत्र । वा-देषुतु विशेषमाह् वादेष्टिति । अवचनीयेषु मातृभगिन्याद्यश्लोलेषु क्रोधावेशपुरःसरेषु ॥ २६९ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । व्यतिऋमेऽल्पवाक्पारुष्ये ॥ यदिदंद्रादशेत्युक्ततेदेव द्विगुणंभवेत् ॥ २६९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । द्विजातीनां व्यतिक्रमे द्विजस्य द्विजः क्षत्रियस्य क्षत्रियः वैश्यस्य वैश्यः श्रद्गस्य श्रद्रः व्य-तिक्रमे द्वादशैव पणान्दण्ड्यः । व्यतिक्रमेद्विगुणं चतुर्विशतिःपणाः ॥ २६९ ॥

एकजातिर्द्विजातीस्तु वाचा दारुणया क्षिपन् ॥ जिव्हायाः प्रामुयाच्छेदंजघन्यप्रभ

वोहि सः॥ २७०॥

- (१) मेघातिथिः । एकजातिः शृद्धः सत्रैवर्णिकान्सिपन्नाक्रीशनदारुणया पातकादियोगिन्या वाचा नृशंसादिरु-पया जिच्हाक्रेदंलभते जघन्यमभवद्दति पादाभ्यां ब्राह्मणउत्पन्नद्दति हेत्विभिधनंगतिलोमानामि प्रहणार्थे तेन जघन्य-मभवापुव नास्ति पञ्चमद्दति वर्णान्तरनिषेधात् ॥ २७० ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । एकजातिः शूदः । दारुणया अवचनीयया । जघन्यमभवोन्त्यजन्मा ॥ २७० ॥
- (३) कुल्लूकः । शूदोद्दिजातीन्यातकाभियोगिन्या वाचात्रुश्य जिव्हाच्छेदंलभेत यसादसौ पादाख्यान्तिकृष्टाङ्गाना-तः ॥ २७० ॥
- (४) राघवानन्दः । शृद्दकर्तृकत्रैर्वाणकाक्षोशे विशेषमाह एकेतिषतुर्भः । एकजातिः शृदः एकेव जातिर्जन्मरू-पा यस्येतिष्युत्पत्तेः । वाचादारुणयेति कस्त्वं रेयब्रद्तेत्यादिरूपया । जिब्हाछेदेहेतुः जघन्यप्रभवः पद्भयांशृद्धोअजायते-तिपादअः ॥ २७० ॥
  - (५) मन्द्रमः । एकजातिरुपनयनानर्दः शूद्रइतियावत् ॥ २७० ॥
- (६) रामचन्द्रः । एकजातिः शूद्रः द्विजातिब्राझणक्षत्रियवैश्यानां दारुणयावाचाक्षिपन् जिल्हायाः छेदं मामुयात् । सः द्विजातिः जवन्यस्य शूद्रस्य मभवः ॥ २७० ॥

नामजातिपहंत्वेषामित्रहोहेण कुर्वतः॥ निक्षेप्योऽयोमयः शहुर्ज्वलनास्येदशाहुलः॥२७१॥

- (१) मेघातिथिः । अभिद्रोहआक्रोशः कुत्साबुद्धिर्माक्षणक त्वेमा मया स्पर्धिष्टाएवमन्यद्पियोज्यं घहणंग्रहः नि-हपपरंगामगृकाति कुत्सामत्यययोगेन वा देवदत्तकेति अभिद्रोहेण क्रोथेनाभिद्रोहःक्रोथःनिःक्षेष्यः मक्षेष्यः शहुःकीलकः क्वलक्षिना दीन्यमानोऽयोगयोलोहमयः ॥ २७१ ॥
- (२) तर्वज्ञनारायणः। नामपहंमैत्रहति। नातिपहं ब्राह्मणइति। अभिब्रोहेणाक्रोशामिमानेन कुर्वतः शूदस्य।
- (२) कुङ्गूकः । अभिद्रोष्ट्याक्रीशः ब्राह्मणादीनां रे त्वंयह्नदत्त्वाह्मणापसदरत्याक्रीशेननामणात्यादियर्णकुर्व-तोक्रेड्ड्याकोऽभिना भदीप्तीदशाङ्कोमुद्रेषु क्षेप्तव्यः ॥ २७९ ॥

- ( ४ ) राखवानम्दः । त्राक्षणापसद्दत्याचाकोशेदण्डान्तरमाष्ट् नामेति । श्रृुक्तेंहकीलकंग्वलन्मप्रिदीमः निसेयः मवेशनीयः ॥ २७१ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । नामजात्यीर्यहणं हेयब्रशर्मन्त्राह्मणेत्यादिकं एषांद्विजातीनां कुर्वतएकजातेः ॥ २७१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अमुकनामासित्वं अमुकजातिस्त्वं । अभिद्रोहेण आक्रीशाभिमानेन प्रहं कल्हंकुर्वतः यस्तस्य आस्ये मुखे अयोगयःशद्भुःदशाङ्गुलः ज्वलन्स्थान्यः ॥ २७१ ॥

## धर्मीपदेशंदर्पेण विप्राणामस्य कुर्वतः ॥ तप्तमासेचयेत्तैलंबके श्रोत्रे च पार्थिवः ॥ २७२ ॥

- (१) मधातिथिः । अथ ते त्वधर्मइयंवात्रेति कर्तन्यता मैवंकार्षाः छांदसोसीत्येवमादिव्याकरणलेशज्ञानतया दु-न्दुकत्वेनदर्पवन्तः शूद्राउपदिशन्ति तेषामेषदण्डः यस्तु ब्राह्मणापाश्रयादेव व्युत्पन्नोविस्यतंकथंचिदेशकार्लावभागंत्मा-रयेत्पूर्वाह्मकालंनातिकामयेति कियतांदैवंकर्मदेवांस्तर्पयोपवीतीभव मामाचीनावीतंकार्षीरिति न दोषः । तममिप्रसं-बन्धात्पीडाकरं आसेचयेत्कारयेत् यक्तंवक्रे मुखेनोपदेशकत्वात् भोत्रस्य कोपराधः भागसत्तर्कोदिशवणम् ॥ २७२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । धर्मीपदेशं मायश्वित्तायुपदेशमः । अस्य शुद्धस्य ॥ २७२ ॥
- (३) कुङ्कृकः । कथंचिद्धर्मलेशमवगन्यायंते धर्मोनुष्टेयद्दि ज्ञाझणस्याहद्भारादुपदिशतोऽस्यऽश्रद्धस्य मुखे कर्ण-योश्र ज्वलनैलंराजा प्रक्षेपयेत् ॥ २७२ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तस्यैव धर्मवक्तृत्वे दण्डान्तरमाह धर्महति । दर्पण धनविचादिजेन विमाणां धर्मोपदेशं कुर्वः तोऽस्य शूद्रस्य । तं धर्म त्वयं श्रुत्वाऽनुहास्यतीतिकत्वा शोत्रे ॥ २७२ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अस्यैकजातेरित्येव ॥ २७२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । विपाणांधर्मोपदेशं दर्पेण कुर्वतः अस्य शूद्धस्य वक्षत्रे तप्रतेलं । च पुनः भोते आसेचयेत्पा-थिवः ॥ २७२ ॥

## श्रुतंदेशंच जातिच कर्मशारीरमेव च ॥ वितथेन ब्रुवन् दर्पाद्दाप्यः स्याद्विशतंदमम् ॥ २ ७३ ॥

- (१) मेघातिथिः। सत्येन श्रुतेनेतर्नेन सम्यक्शुतंद्त्याह श्रुतमेव वा क्षिपित नैतत्संस्कारकंयर्नेन श्रुतिमित अञ्चावर्तीयमांभजनाभिमानिनंवाञ्चकोर्यामत्याह एवंजात्यंश्राञ्चणं शिवयोयिमित्याह श्रीत्रयंवा बान्धवतया श्राञ्चणदित कर्म कातकदित शरीरावयवे शारीरेऽध्यद्वं हुश्चमैति वितथेन वितथमनृतं शकत्यादिन्यदित् नृतीया। अथवायधमैवितथ्यं-तस्यवाच्यंप्रति कारणता युक्तेव । मदात्परावज्ञानंदर्पः अञ्चानात्परिहासतीवा न दोषः कस्यपुनर्यद्ण्डः सर्वेषामितिष्ट्रमः श्रद्वाधिकाराच्छूद्वस्यैवेतिपरे । द्विजातिविषये वैतथ्ये ॥ २७३ ॥
- (२) सर्वज्ञभारायणः । शारीरंकर्म भारवहनादि वितथेनब्रुवम्नत्वशुतादि । दर्पादिभमानात् । अनुतायिममाने-नब्रुविच्डजएव दण्ड्योनतु श्रद्भस्तस्यतु वथएव ॥ २७३ ॥
- (१) कुझूकः । समानजातिविषयमिदंदण्डलाचव म्नतु शूद्रस्य द्विजात्याक्षेपविषयमः । नत्वयैतण्कृतुंण भवान् तदे-शजातोन तवेयंगातिर्न तव शरीरसंस्कारमुपनयनादि कर्मकतिमत्यहङ्कारेण भिथ्यानुविष्द्वशतंदण्डंदाप्यः स्यातः। वितयेनेति वृतीयाविषाने मकत्यादिम्यउपसङ्ख्यानमिति वृतीया ॥ २७३ ॥
  - (४) राजवाणन्यः । समवर्णेआह् भुतमिति । नत्वंद्विजातिर्नतवायमुचितेरिशहत्येवं वितयेन वितयं मुवन श्रुप्तः-

श्द्रस्यैव बुवन । प्रकत्यादिभ्यः उपसंख्यानमितिनृतीया। अथवा स्वख्यात्यर्थदर्पात् मिश्यावदं च्छूदोदण्डनीयइत्याह श्रुत-मिति । मयतत्पुराणादिकं श्रुतं मम मध्यदेशंवसित्रतीव कुलीनोह्रमतीव सत्कर्मास्मि ममातीव चूडादिसंस्कारोवृत्तइति । अन्यथा वितथेनेत्यनुपपत्तेरिति ॥ २७३ ॥

- (५) **नन्दनः ।** सर्ववर्णानामविशेषेण दण्डमाह श्रुतदेशं चेति । देशंजन्मभूम्यादिकं । कर्मयङ्गादिकं । शारीरमुपनय-नादिकं । वितथेनवैतथ्येन ॥ २७३ ॥
- (६) **रामचन्द्रः**। तवश्रुतं तवदेशं तवजाति तवशारीरंकर्म भारवाहनादिकमीवितथेन विश्वतत्वेन दर्पात् ब्रुवन् द्दिशतंदमंदाप्यःस्यात्॥ २७३॥

काणंवाप्यथवा खञ्जमन्यंवापि तथाविधम् ॥ तथ्येनापि ब्रुवन्दाप्योदण्डंकार्षापणावरम्॥ २ ७ १॥

- (१) मेथातिथिः। एकेनाक्ष्णाविकलः काणः खद्भः पाद्विकलः तथाविधंकुणिविटपंतथ्येननासत्येनापि शब्दा-दितथेन अकाणंच काणइत्युक्ते कार्षापणोवरोदण्डः अत्यन्ताल्पोयदि दण्डःकथंचिदनुपाद्यतया युक्ते तदा कार्षापणो-वरोदण्डः अन्यथा द्वौ त्रयः पञ्चवा पुरुषविशेषापेक्षयापिदण्डचः शृद्धः सर्वे वा पूर्ववत्॥ २७४॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । ब्रुवन्काणस्त्वमित्यादिकमिमानात् कार्षापणोत्यन्तावरोयत्र दण्डे तम् । अधिकसंभवेतु ततोपि किचिदिधकंदाप्यइत्यर्थः ॥ २७४ ॥
- (६) कुःखूकः । एकाक्षितिकलंपादिकलमन्यमिष वा तथाविधंहरताद्यङ्गविकलंसत्येनापि काणादिशब्देन ब्रुवन्तत्य-न्ताल्पंतरा कार्षापणंदण्डंदाप्यः ॥ २७४ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंचान्यत् वस्तुतोङ्गर्शनस्य तथावदने दण्डमाह काणिमिति । तथाविधं विरूपम् । तथ्ये-नापीत्यत्रापेरवधारणार्थत्वात्परिहासवारणाय । कार्षापणावरं पणादिप न्यूनं पुनः प्रसंगवारणाय ॥ २७४ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । तथाविधंविकलाङ्गंशत्त्यपेक्षया परिणामनीयम् ॥ २७४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । कार्णादिकं तथ्येन अवन् कार्षापणां अवरंदण्डं दाष्यःकर्षपणंकार्षापणं अवरंतुच्छं ॥ २७४ ॥ मातरं पितरंजायांभातरंतनयंगुरुम् ॥ आक्षारयञ्छतंदाप्यः पन्थानंचाददद्गुरोः ॥ २ ७५ ॥
- (१) मेधातिथिः । आक्षारणंभेदनमनृतेन एषा ते माता न सेहवती हितीये पुत्रेऽत्यन्तनृत्रणावती कनकमयम इन्तियकंरहित तस्मै दत्तवतीत्येवमायुक्ता भेदयित एवंपितापुत्रो जायापती आहन्गुरुशिष्यो तनयग्रहणंहितीयसंबन्धिम-दर्शनार्थं । अन्यथा मातरमित्युक्ते मातरंपुत्राद्धिन्दतोदण्डः स्यान्त पुत्रमातुः यद्यपिभेदनमुभयाधिष्ठानंतथापि यन्मुखेन किन्यते सएव भेदीयनव्यदित व्यवहारः । तत्रासित तनयगृहणे प्रदर्शनार्थे यदैवमातरमाह तेनैषते पुत्रोऽभक्तोदुःशीलश्चेत्त्यवमादिना मातरमाक्षारयित तत्रेव स्यान्त पुत्रदर्शितम् । अन्ये तु चित्तकदर्थनोत्पादनमाक्षारणमाहुः प्रवक्ष्यामिधनंश्रुतंवा-र्जायतुतीर्थान्युपसेवितुतत्पवासशङ्क्तया च मानसी तृष्णया पीडा भवित तथा न कर्तव्यं । यावदुरवस्तेजीवेयुस्तावन्तान्यंसमाचरन्त्रौरननुङ्गातर्हात च । यतु विदेषणादिना चित्ते खेदोत्पादनंतत्र शतान्तमुच्यते प्रतिरोद्धागुरोरिति महत्त्वाद्दोषस्य । जायायाअनुकूलायाः पुत्रवत्याःकरोत्यन्यंविवाहमित्येतदक्षारणं एवंगुणवतः पुत्रस्याकारणेऽन्यकरणं गुरोःसर्वप्रकारंपन्थानमत्त्रजतःशतदण्डः ॥ २०५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अक्षारयन्तगम्यमैथुनेनाभिशंसन् । जायासंनिधेर्जायायाएव मातरंपितरंचेतियाद्मम् । ते-नात्र जायांत्रति तव माता स्वैरिणीत्यादिरभिशापोद्दष्टन्यः ॥ २७५ ॥

- (३) कुन्नूकः । आक्षारितः क्षारितोऽभिशप्तइत्याभिधानिकाः मात्रादीन्पातकादिनाऽभिशपनगुरोश्य पन्थानमत्यजनः दण्ड्यः । भार्यादीनांगुरुलघुपापाभिशापेन दण्डसाम्यंसमाधेयमः । मेधातिथिस्तु आक्षारणंभेदनमित्युकाः मातृपुत्रपित्रादीनांपरस्परभेदनकर्तुरयंदण्डविधिरितिन्याख्यातवान् ॥ २७५ ॥
- (४) **राधवानन्दः । मात्राधि**भशप्तस्तुदण्डमाहः मातरमिति । आक्षारयन् पातकादिना अभिशस्तंकुर्वन् शतं दान्यः । तथा गुरोराचार्यस्य पन्थानमददज्जनोदण्डयः । क्षारणमेतेषामन्योन्यंवैमत्यं तत्कर्तुर्दण्डइतिमेधातिथिः ॥ २७५ ॥
- (५) **नन्दनः**। आक्षारयन्वाक्पारुष्येण क्रोधयन्मातापितृगुरुज्येश्वश्रातृणामाक्षारणे सकत्कतेऽन्येषामसकत्कते दण्डः अतुल्यकक्षित्वात् ॥ २७५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । मातरंवा पितरंवा जायांवा जायाशब्दसन्निधानात्तस्याएव पितरौ यासौ श्रातरं तनयं गुरुं बाऽऽक्षारयन् अगम्यागमनेन निन्दन् सः शतंदाच्यः च पुनः गुरोःपन्थानं अददत् शतंदाच्यः ॥ २७५ ॥ ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यान्तृदण्डः कार्योविजानता ॥ ब्राह्मणे साहसः पूर्वः क्षत्रिये त्वेव मध्यमः ॥२ ७६॥
- (१) मेधातिथिः । ब्राह्मणक्षित्रयाभ्यां परस्पराक्रोशे कते तयोरयंदण्डइत्येवमध्याहारेण योजना तादध्येंचतुर्थी वा तद्दिनयाय दण्डः कर्तव्यः पातकस्याक्रोशे कते अयंदण्डोदुःखोत्पादनुरूपे ॥ २७६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यामन्योन्यमाक्षारणे ॥ २७६॥
- (३) कुद्धूकः । ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां परस्परंपतनीयाक्रोशे कते दण्डशास्त्रज्ञेन राज्ञा दण्डः कार्यः दण्डमेव विशेषे-णाह ब्राह्मणे क्षत्रियाक्रीशिनि प्रथमसाहसः कार्योबाह्मणाक्रोशिनि पुनः क्षत्रिये मध्यमसाहसः ॥ २७६ ॥
- (४) राघवानन्दः । ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यामन्योन्यंपतनीयाक्रोशे कते दण्डमाह ब्राह्मणेति । विजानता दण्डशास्त-क्रेन राक्का दण्डःकार्यः । तयोर्व्यवस्थानमाह । ब्राह्मणे क्षत्रियाक्रोशिनि पूर्वः सार्धशतत्रयम् । विषाक्रोशिनिराजनि मध्य-मः पञ्चशतानि ॥ २७६ ॥
- (५) **नन्दनः । वर्णानांत्वजा**तिविषये वाक्पारुष्यातिशये दण्डंश्लोकद्वयेनाह् ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यान्त्वित । विजानता राज्ञा । ब्राह्मण क्षत्रियाभ्यां वाक्पारुष्यातिशये छते तयोईण्डीकार्यावित्यत्र्थः । तावुत्तरार्द्धेनोक्तौ ॥ २७६ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । ब्राह्मणक्ष**त्रियाभ्यांअन्योन्याक्षारणे पतनीये कतः विजानता पुंसा दण्डःकार्यःपूर्वसाहसःमथम-साहसः ॥ २७६ ॥

विद्शुद्धयोरेवमेव स्वजातिंप्रतितत्त्वतः॥ छेदवर्जप्रणयनंदण्डस्येति विनिश्चयः॥ २७७॥ [पिततंपिततेत्युक्का चौरंचौरेति वापुनः। वचनात्तुल्यदोषः स्यान्मिथ्याद्विदीपतांव्रजेत्॥ १॥]

(१) मधातिथिः । एवमेव मथममध्यमी साहसावित्यतिदिश्यित तेनैव क्रमेण वैश्यस्य शृद्धाक्रोशे मथमः शृद्धस्य वैश्याकाशे मध्यमः छेदवर्जदण्डस्य मणयनिमिति । एकजातिर्द्धिजातिमित्यनेन जिन्हाछेदंमाप्तनिवर्तयित स्वजातिप्रतीतिः नैवंमन्तस्यसमानजातीयमतीतिः किर्ताह्रं यात्रजातिरुपात्ता वैश्यश्रद्धाविति । स्वयहणश्लोकाभिमायं परस्पराक्रोशेयावत्स्व-

<sup>‡ (</sup> ख, ण ) व्यवहारमयूखे ( पृ० ८७) इयन्नारदोक्तिरिति पिंदतमः )

जातिमिति पूर्वत्रापि संबन्धनीयंमणयनंप्रवर्तनम् । क्षत्रियस्य वैश्यशुद्राक्षारणेप्रथमार्द्धसाहसः एवं ब्राह्मणस्यवैश्यशृद्दयोः- कल्पः ॥ २७७ ॥

(२) सर्वज्ञनारायणः । विर्शूद्वयोरेवमेवान्योन्याक्षारणे प्रथमोवैश्यस्य शूद्धस्य मध्यमः । तयोस्तुत्वत्वजात्या-क्षारणे छेदवर्ज तत्तज्जात्युचितदण्डमात्रपणयनम् । तेनार्थाद्राह्मणक्षत्रियाक्षरणे छेदएवेत्यर्थः ॥ २७७ ॥

[ सर्वज्ञनारायणः । पतितमिति । पतितं पातिकनम् । उक्काआक्रोशबुद्ध्या तुल्यदोषोऽतस्तुल्योदण्डः । एवंद्विदेः षतां द्विगुणदोषतामित्यादि ॥ वाक्पारुण्यम् ॥ १ ॥ ]

- (३) कुछूकः । वैश्यशृद्धयोरन्योन्यजातिमतिपतनीयाक्रोशे ब्राह्मणक्षत्रियवद्देश्ये शृद्धाक्रोशिनि प्रथमसाहसः शृद्धे वैश्याक्रोशिनि मध्यमसाहसद्द्येवंरूपंदण्डस्य प्रणयनंजिब्हाच्छेदरहितंयथावत्कर्तव्यमिति शास्त्रनिश्चयः एवंचेकजातिद्दि-जातींस्विति प्रागुक्तजिब्हाच्छेदोवैश्ये निवारितोब्राह्मणक्षत्रियाक्रोशविषयएवावतिष्ठते ॥ २७७ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । उक्तदण्डमन्यत्रातिदिशति विडिति । शृहाक्रोशिनि वैश्यं प्रथमः । वैश्याक्रोशिनि शृद्धे मध्य-मः । स्वजातिमति संनिधेः स्वस्य जातिर्यदनन्तरंतत्स्वजातिस्तेन वैश्यः क्षत्रियमाक्रुश्य प्रथमसाहसंदद्यात् । वैश्यमाक्रुश्य शृद्धोमध्यमसाहसंदद्यात् । अन्यथा समवर्णेद्विजातीनामिति वैश्यस्य द्वादशस्योक्तत्वात्तस्वतः परिहासंविना छेदवर्ज जि-व्हाछेदंविना । अतो ब्राह्मणक्षत्रियाक्रोशिनि शृद्धे जिव्हाछेदः प्रथमोक्तः पर्याप्तः ॥ २७७ ॥
- (५) नन्दनः। एवभेवेति मध्यमसाहसातिदेशः त्वजातिप्रतिवाक्ष्पारुष्यइतिशेषः। अपरार्द्धेऽपि त्वजातिप्रतीत्य-नुषद्भः। शूद्रस्येति च विपरिणामः तेनायमर्थः शूद्रस्य जिन्हाछेदवर्जनंद्ण्डपणयनंत्वजातिविषये न द्विजातिविषयइति ॥ २७७ ॥
- (६) रामचन्दः। वैश्यशूदजातिप्रतितत्त्वतःक्ष्वेद्यवर्जयेत्। प्रणयनपरिहासवर्जप्रणयनंदण्डस्यइतिविनिश्ययःदण्डः कार्यः ॥ २७७ ॥

[ रामचन्द्रः । पतितिमिति । पतितंपिति त्वंपतितइत्युक्त्वा चौरंपित त्वंचोरइत्युक्त्वा वावचनात्तनुल्यदोशः स्यात् ॥ १ ॥ ]

#### एषदण्डविधिः प्रोक्तोवाक्पारुण्यस्य तत्त्वतः॥ अतऊर्ध्वप्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिर्णयम्॥२ ७८॥

- (१) मेधातिथिः । दण्डपारुष्यंदण्डेन दुःखोत्पादनंयथा कण्टकादेः पुरुषस्य स्पर्शः पीडाकरएवंपीडाकरत्वसामा-न्यात्पारुष्यशब्दमयोगस्तत्र निर्णयोदण्डविशेषनिर्णयः । पूर्वप्रकरणोपसंहारोपन्यासार्थः श्लोकः ॥ २७८ ॥
  - ( २ ) **सर्वज्ञनाराघणः** । तत्त्वतोधर्मतः ॥ २७८ ॥
- (३) कुङ्गुकः। ९षोऽनन्तरोक्तोवाक्पारुष्यस्य यथावद्दण्डविधिरुक्तोऽनन्तरताडनदिर्दण्डपारुष्यस्य निर्णयंवक्ष्यामः॥ २७८॥
  - ( ४ ) राघवानम्दः । वाक्पारुष्यदण्डमुपसंहरन्कायकताईसने तं प्रतिजानीते एषड्ति ॥ २७८ ॥

## येन केनचिदङ्गेनहिस्याचे च्छ्रेष्ठमन्यजः॥ छेत्तव्यंतत्तदेवास्य तन्मनीरनुशासनम्॥२७९॥

(१) मेधातिथिः । अन्त्यजः श्रद्धशण्डालपर्यन्तः श्रेष्ठः त्रैवर्णिकः तंचेद्धिस्यादक्षेन केनचित्साक्षाइण्डलद्वादि-प्रहरणव्यवधानेन वा तदक्षस्य क्षेत्रव्यहिसावा क्रोधेन प्रहरणंताडनम्ब्छयाहस्ताद्युद्यस्य वेगेन निपातनंमारणमेव तत्त- दिति वीप्सा अङ्गमिति छेत्तव्यमिति चैकत्विविक्षामातिङ्गापितेनानेकेनाङ्गेम प्रहरणेऽनेकस्यैव छेदः । अनुशासनमुपदे-शोपनुरुतेषा मर्यादा अनुशासनमहणंकारुणिकस्य राज्ञः प्रवृत्यर्थः ॥ २७९ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । हिस्यात् पीडयेत् । अन्त्यजः शूदः ॥ २७९ ॥
- (३) कुःख्रुकः । अन्त्यजः शृद्धोयेनकेनचित्करचरणादिनाङ्गेन साक्षाइण्डादिनाऽव्यवहितेन द्विजाति प्रहरेत्तदे । वाङ्गमस्यछेत्तव्यमित्ययंमनोरुपदेशः मनुपहणमादरार्थम् ॥ २७९॥
  - (४) राघवानन्दः । तमेवाह येनेति द्वाविंशत्या । केनचित् पाण्याद्यन्यतमेन । अन्त्यजः शृद्धः ॥ २७९ ॥
  - (५) नन्द्नः । अथर्ण्डवाक्पारुष्यमाह् येनकेनचिदिति । श्रेयांसंख्रस्यपूर्ववर्णे अन्त्यजस्तत्माद्परवर्णः ॥२७९॥
- (६) रामचन्द्रः । अन्त्यजः शूद्रः श्रेष्ठं विषं येनकेनचित् अंगेनिहिंस्यात् करेणपादेनवा तत्तदेव अंगंअस्य शूद्रस्य छेत्तव्यं तन्मनोःअनुशासनम् ॥ २७९॥

#### पाणिमुद्यम्य दण्डंवा पाणिच्छेदनमहिति ॥ पादेन प्रहरन्कोपात्पादच्छेदनमहित ॥ २८० ॥

- (१) मधातिथिः । उद्यम्योत्क्षिप्यच कोपात्ताडनेच्छोस्तदङ्गमनिपातयतोऽस्यपाणिः च्छेत्तव्यः दण्डयहणंसमान-पीडाकरस्य हिंसासाधनस्योपलक्षणार्थतेन षृदुशफादावन्योदण्डः । पदिन प्रहरन्तित अत्राप्युद्यम्येत्यपेक्षितव्यं अवगुर-तोप्येषण्व ॥ २८० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । उद्यममात्रेत्वाह पाणिमिति । प्रहरन् प्रहारार्थमुद्यमुंकुर्वन् प्रहरंश्र ॥ २८० ॥
- (३) कुछूकः । अस्यैवोत्तरप्रपञ्चः पाणिमिति प्रहर्तुपाणिदण्डंवोद्यम्य पाणिच्छेदंलभते पादेन कोपात्महरणे पाद-च्छेदंप्रामोति ॥ २८० ॥
- (४) राघवानन्दः । येनेत्यस्य विवरणं पाणिमिति पश्चिमः । दण्डः लगुडादिः । अस्थिभेदनपर्यन्तं कोपादित्य-ुवर्तते तदभावे वाग्दण्डादिः ॥ २८० ॥
- (५) नन्दनः । उक्तमर्थचतुर्भिःश्लोकैः प्रपञ्चयति । पाणिमुद्यम्येति पादेन प्रहरन्पादपहारहेतोः पादमुद्यम्येत्य-र्थः ॥ २८० ॥
- (६) रामचन्द्रः । पाणिहस्तवा उद्यम्य हिस्यात्तिहि पाणिछेदनं अर्हति ॥ २८० ॥ सहासनमभिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टजः ॥ कट्यांकृताङ्कोनिर्बास्यः रिफचंवास्यावकर्तयेत्॥२८१॥
- (१) मेधातिथिः । उत्कृष्टोब्राह्मणोजातितोदोःशील्यादवरुष्टोऽपीतरेवर्णाञ्जीत्तराधर्येण परस्परापेक्षयोत्कृष्टाःस्वाव-कृष्टाश्च तत्राह्मवरुष्टज्ञद्दि जिनना जन्मचोत्कर्षउपात्तंत्तसंनिधानादुत्कर्षोऽपि जन्मनैव जन्मना चिनरपेक्षोत्कर्षाेब्राह्म-णस्यनापकर्षः तेन शूद्रस्यायंब्राह्मणेन सहैकमासनमारुढवतोदण्डः । किटःश्रोणी तत्र कृतिच्हः अद्भृतिधो च सुधाकुम्कु-मादिना चिह्नकरणमात्रमपि अयन्तु दण्डः रच्यापनार्थः । अतिक्रमाद्विभद्यिति तेन देशान्तरे यदनपायितिच्चन्ह्मायसोलेखनादुपदिश्यते तथाच वक्ष्यति उद्देजनकरे दण्डे चिन्ह्यित्वेति राष्ट्राच्च निष्कास्यः स्फिक्श्रोण्येकदेशः सन्योदिक्षणश्च तंचावकर्तयेत् चिन्हेन विकल्पविधानात्तावन्मात्रच्छेदोन सर्वस्य स्फिजः अभिषेप्सुरितिच नेच्छामात्रेण किर्ताह्म वत्रप्य इच्छाया शक्यापद्मवत्वादण्डस्य च महत्त्वात् ॥ २८९ ॥

- (२) तर्वज्ञनारायणः । उत्कृष्टस्योत्तमजातेः । अपकृष्टः क्षंत्रियादिः । कव्यामिति क्षत्रविशोः श्रृद्रस्यच तदुभय-स्य हास्येच्छायाम् । स्फिचमिति श्रृद्रस्य बाह्मणहासेच्छायाम् ॥ २८१ ॥
- (३) कुछूकः । ब्राह्मणेन सहासनोपविष्टः शृद्धः कट्यां तप्तलोहरूतचिन्होपदेशोनिर्वासनीयः स्फिचंवास्य यथा न त्रियते तथाक्रेदयेत् ॥ २८१ ॥
- (४) राघवानन्दः । सहासनं सहोपवेशनमः । उत्कृष्टस्य द्विजातेः । कताद्भः कृतिचन्हः । निर्वास्योदेशादेव । रिफचं कृटि यथा न त्रियते तथा छेदयेत् ॥ २८१ ॥
  - (५) नन्द्नः। गुणोदोषवशाहिकल्पः ॥ २८१ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । अवक्रष्टनः शूद्रः** उत्कष्टस्य महासनंअभिषेप्तुः ईप्युःइच्छेत्सःशूद्रःकट्यां कटिषदेशे कताद्वः क-तलाञ्छनः निर्वास्यः निष्कासनीयः । च पुनः अस्य स्फिचंअवकर्तयेत् ॥ २८१ ॥

# अवनिष्ठीवतोदर्पाद्वावोष्ठौ छेदयेन्तृषः ॥ अवमूत्रयतोमेद्रमवशर्धयतोगुदम् ॥ २८२ ॥

- (१) मेधातिथिः । मूत्रेणावर्तिचतोऽभिमुखंवातद्वमानार्थक्षिपतोऽसत्यिपसंस्पर्शेऽवमनयति मूत्रेणेति । निष्कर्तव्यः समानफल्वदितस्यापिदण्डोयं निष्टीवनंनासिकास्यश्रावस्यवाणेन क्षेपे नासापुटच्छेदः येनाक्केनत्युक्तत्वात् । शर्थनंकुः क्तितोगुदशब्दः दर्पान्न प्रमादात् ॥ २८२ ॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः । अविमिष्ठीवतः उत्तमस्योपरिनिष्ठीवतः । एवमत्र मूत्रमुपरिमूत्रणम् । अवशर्यनं कुत्सितगु-दशब्दकरणंतदुपरि ॥ २८२ ॥
- (३) कुःह्रूकः । दर्पेण श्लेष्मणा ब्राह्मणानपमानयतः शृहस्य राजा द्वावोष्टी छेदयेत् मूत्रपक्षेपेणापमानयतोमेर्द्र त्रार्थनं कुत्सितोग्दशब्दःतेनावमानयतोदपम्नि ममादाद्ददंछेदयेत् ॥ २८२॥
- (४) राघवानन्दः । किंच । अवनिष्ठिवतोद्विजादौकफादीन्यस्यतः आष्ठौ छेदयेदेव । मेढ्रं लिंगम् । अवशर्षनं कुत्सितोगुदशब्दस्तत्कुर्वतः ॥ २८२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । दर्पात् अवनिष्ठीवतः द्विजोपरि निष्ठीवनंकुर्वतः द्वावोष्ठीछेदयेत् ॥ २८२ ॥

# केशेषु गृक्कतोहस्ती छेदयेदविचारयन् ॥ पादयोदीिकायां च पीवायांदर्णेषुच ॥२८३॥

- (१) मेधातिथिः । दर्पादित्यनुवर्तते परिभवबुध्याकेशेषु ब्राह्मणंगृह्भतः शूद्भस्य हस्तौ छेदयेत् । द्विचनमेकेनापि द्वाध्यांनुल्यपीडाकरउभयच्छेदोनैकस्यैव दाढिकाश्मश्रु अन्यद्पि यदद्वगृह्ममाणंग्रीवादितुल्यपीडाकरतत्र सर्वथाप्ययमेव दण्डः अविचारयन्पीडाकियत्यस्य गृहीतस्य संजाता महतीस्वल्पाविति एतदनुबन्धश्लोकंप्राप्तविवरणंविचार्यते यहणमात्रेदण्डः ॥ २८३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । दाढिकायां श्मश्रुणि । एतत्सर्वमुत्तमेऽधमेन ऋयमाणम ॥ २८३ ॥
- (३) कुझूकः । दर्पादित्यनुवर्ततेऽहंकारेण केशेषु ब्राह्मणंगृह्कतः शूद्रस्य पीडाऽस्य जाता न जातावेत्यविचारयण्डु-हतौ छेदयेत् पादयोः शमश्रुणि च योवायां वृषणे चिहिंसार्थगृह्वनोहस्तद्वयच्छेदमेव कुर्यात् ॥ २८३ ॥

- (४) राघवानन्दः । किंच केशेष्विति । दाहिकायां श्मश्रुणि । हिंसार्थं पादादिचतुष्टये नरं गृह्कतोहरतौ छेदयेदि-स्यन्वयः । वृषणं फलकद्वयमः ॥ २८३ ॥
  - (५) नन्दनः। पादयोरित्यादिषु गृह्धतद्दत्येव ॥ २८३ ॥

त्वग्भेदकः शतंदण्ड्योलोहितस्य च दर्शकः॥ मांसभेत्ता तु षण्णिष्कान्प्रवास्यस्त

स्थिभेदकः॥ २८४॥

- (१) मेधातिथिः । द्विजातीनामयंपरस्परापराधे शृद्धस्य तुशृद्धापराधे मन्यते यः केवलामेवत्वचंभिन्धाद्विदारयेन्न लोहितंदर्शयेत्तस्य शतंदण्डः तावदेव लोहितदर्शने यद्यपि त्वग्मेदमन्तरेण न लोहितं दश्यते तथाण्यधिकापराधाद्यिक् कदण्डे प्राप्ते शतवचनंनियमार्थ अन्यतु कर्णनासिकादेरपि स्वतिशोणितं बहिस्त्वग्मेदेपि तदर्थमुच्यत इत्याहुस्तदयुक्तं अन्तभेदे हि महत्त्वान्महादण्डोयुक्तस्तस्माद्यत्रेषत्स्यवितशोणितंतत्र शतंशिरोभेदे तु मांसवत् । निष्कशब्दः सुवर्णपरिमाणवाचीत्युक्तं प्रवास्योऽस्याभेदकस्तत्प्रयोजकइति घञन्तेन समासंक्रत्वा तंकरोतोतिपिक्तिष्यः अस्थिभेदकदिति प्रवासनसमर्थशास्त्रप्रवृत्या मारणंनिर्वासनंवा दण्डविधौ सर्थशास्त्रश्रवणंदस्यते तथाहि दशवस्तसंबन्धमिति बार्हस्पत्यऔशनस्य च प्रयोगः । निर्वासनबाह्मणस्य नान्येषाम् ॥ २८४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्वग्भेदकइत्यादिसमावकृष्टविषयापराधकरणे । शतं पणान् । षट् निष्कान् दीनारान् । प्र-वास्योदेशान्त्रिवस्योगृहीतसर्वत्वः । अस्थिभेदकोऽस्थिभद्गप्रहारकृत् ॥ २८४ ॥
- (३) कुद्धृकः । चर्ममात्रभेदकत्समानजातिर्न श्रूदोब्राह्मणस्य दण्डलाघवंपणशर्तदण्डनीयः तथा रक्तोत्पादकोपि पणशतमेव दण्ड्यः मांसभेदी पण्णिष्कान् दाप्यः अस्थिभेदकस्तु देशान्तिर्वास्यः ॥ २८४ ॥
  - (४) राघवान-दः । त्वग्भेदकइत्ययं श्लोकः शृद्धस्य समानजातिविषयो दण्डस्य लाघवादिति ॥ २८४॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । एवंतावदसमजातिविषयेदण्डमाह त्वग्भेदकइति । शतंपणानाम् ॥ २८४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्वक्भेदकोद्दिजः शतंदण्डयः । च पुनः शोणितस्य चदर्शकःदण्डयः । एषांसंभेत्ता दंड्यःअस्ति-भेदकोगृहीतसर्वत्तः प्रवास्यः ॥ २८४ ॥

# वनस्पतीनांसर्वेषामुपभोगंयथा यथा ॥ तथा तथा दमः कार्योहिंसायामिति धारणा॥ २८५॥

- (१) मधातिथिः। वनस्पतिग्रहणंसर्वस्थावरप्रदर्शनार्थं फलपुष्पपत्रच्छायादिना महोपभोग्यस्य वृक्षस्य हिंसायां विनाशमाह समध्यमस्य मध्यमोनिकष्टस्यप्रथमस्तथा स्थानविशेषोद्रष्टव्यः पत्रच्छेदः फलच्छेदःशाखाछेदइति फलाना-मपि विशेषोमहार्घतादुष्पापता तथा स्थानविशेषोपि द्रष्टव्यः सीम्नि चतुष्पये तपावनइति ॥ २८५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । उपभोगोयथाधिकः कस्यचिच्छायामात्रेणान्यस्यपुष्पेरप्यामादेःफलेरपीत्यादि ॥ २८५ ॥
- (३) कुङ्ख्कः । वृक्षायुद्धिदांसर्वेषांयेन येन प्रकारेणोपभोगः फलपुष्पपत्रादिनोत्तममध्यमाधमरूपो भवति तथा तथाहिसायामप्युत्तमसाहसादिर्दण्डोविधेयहति निश्चयः । तथा च विष्णुः फलोपभोगद्रुमच्छेदी तूत्तमंसाहसं पुष्पोपभोगद्रुमच्छेदीमध्यनं वाह्यीगुल्मलताछेदी कार्षापणशतं वृणच्छे येकंकार्षापणंच पणएवमनुनाप्युक्तोवेदितव्यः ॥ २८५ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । नृकायदण्डमसंगेन स्थावरस्यापि ॥ योनिमन्ये प्रपद्यन्ते श्ररीरत्वाय देहिनः ॥ स्थाणुमन्येनु

संयन्तीति श्रुतेः ॥ तत्मात्पश्यन्ति पादपाइतिस्पृतेस्तेषां कायाभिमानित्वेनाहिंस्यत्वासत्कर्तुःप्रथमसाहसादिदण्डोन्नेयइत्याह वनस्पतीनामिति । तथाच विष्णुः ॥ फलोपभोगद्रुमच्छेत्तातूत्तमसाहसं पुष्पोपभोगच्छेदी कार्षापणशतं तृणच्छेचेकपण-मिति । छेचत्रहिंसकः । धारणा शास्त्रमयांदा ॥ २८५ ॥

- ( ५ ) नन्द्रनः । वनस्पतीनांस्थावराणां हिंसायामुपभागगुरुलाघवापेक्षया दण्डः कल्प्यः ॥ २८५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । हिंसायां छेदनेन इति सर्वत्र धारणा मर्यादा ॥ २८५॥

## मनुष्याणांपशूनांच दुःखाय प्रत्हेत सित ॥ यथायथामहदुःखंदण्डंकुर्योत्तथा तथा ॥ २८६ ॥

- (१) मेथातिथिः । यदुक्तंत्वग्भेदकइति तस्य विशेषोयं असित मनुष्यग्रहणे प्राणिमात्रहिंसाविषयत्वेऽथश्लोकस्य महापग्ननां क्षुद्राणांच पग्नपक्षिष्टगाणांनुल्यदण्डता माभूदिति तदर्थमिदं यथा यथा महदुःखिमिति त्वल्पे भेदने शोणिते च प्राणिनांमहत्त्वादल्पत्वंपहारस्य शतादूनोपि दण्डमहिति शतादभ्यधिकोपि अन्येतु महदुणान्पहितदुःखे दण्डवृद्धयर्थनाल्पे- उपचयार्थयथाश्रुतमेव तत्र दुःखाय प्रत्हते दुःखोत्पत्यर्थप्रहारे प्रमादस्तु नवृद्धिः अनुबन्धः परिज्ञायते तस्यैव श्लोकह्य- मुदाहरणंभद्गयाल्येयम् ॥ २८६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । दुःखाय न मरणाय ॥ २८६ ॥
- (३) कुद्धूकः । मनुष्याणांपश्चनांपीडोत्पादनार्थमहोरं कते सति यथायथा पीडाधिक्यंतथातथा दण्डमप्यधिकंकु-र्यात् । एवंच मर्मस्थानादौ त्वग्मेदनादिषु कतेषु त्वग्मेदकः शतंदण्ड्यइत्युक्तादप्यधिकोदण्डोदुःखविशेषापेक्षया कर्त्तव्यः ॥ २८६॥
- (४) **राधवानन्दः ।** मनुष्यादीनामपि दुःखतारतम्याद्दण्डतारतम्यमाहं मनुष्याणामिति । मस्ते महारे कते ।। २८६॥
- (५) नन्दनः । मनुष्याणांपग्रनांच मध्ये करिनश्चिदुः लायम्बत्तेसितदुः लतारतम्येन दण्डंकुर्यात् ॥ २८६ ॥ अङ्गावपीडनायां च व्रणशोणितयोस्तथा ॥ समुन्थानव्ययंदाप्यः सर्वदण्डमथापि वा ॥ २८७ ॥
- (१) मेधातिथिः । अङ्गानामवपीडना दृढरञ्वादियहणसंबिष्धिविश्लेषणादिना तत्र याचितधने पथ्यभिषगीषधा-दिमूल्येन प्रत्यापित्तमायाति तावदपीडितस्य दाप्यः । एवंप्राणशोणितयोरवपीडनानामिति समस्तमिपयोज्यं अथवा प्राणशो-णितयोः समुत्थानध्ययंदाप्यदिति संबन्धः सामध्यपिचितयोरिति लभ्यते समुत्थानप्रकृत्यापितः प्राणोबलंपहारेणात्तस्थ-स्य भोजनादते कार्शाखुपपत्तौ बलमपचीयते तत्राङ्गेऽनष्टे प्रत्यागते च यावद्वल्लाभस्तावत्तदुपयोगे यिकचिद्दत्तेतेलादि-दापनीयं एवंशोणिताखुत्पत्तौ तदुर्बलीभूतस्य ध्याध्यन्तरंवा प्राप्तस्यापकतशरीरावस्थाप्रमेः समुत्थानध्ययंदाप्यः न चेत्तदृ-क्वाति तदा तत्त्वदण्डंपरिपिण्ड्य सर्वराङ्गे द्यात् ॥ २८७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अङ्गावपीडनमङ्गभङ्गः । अणीमांसभेदः । शीणितं त्वग्भेदेन रक्तोत्पादः । समुत्थानं संरी-हणं । तथावता भवतिभग्नादीनां तावत् भग्नाङ्गादिभ्योदापनीयः । प्राणपदं अणपदस्थाने किचत्पट्यते तत्र प्राणोबलं तस्यसमुत्थानं प्रागवस्थाप्राप्तिः । तथा सर्वदण्डं प्रागुक्तं यथायोग्यं दण्ड्यः । वेतिसमुख्यये ॥ २८७ ॥
  - (३) कुद्धूकः । अङ्गानांकरचरणादीनांव्रणशोणितयोश्य पीडनायां सत्यां समुत्थानव्ययंयावता कालेन पूर्वावस्था-

<sup>🖖 (</sup> २८७ ) ब्रणशोणितयोस्तथा=पाणशोणितयो ( र, र, इ, त, थ )

माप्तिः समुत्थानसंबन्धोभवित तावत्कालेन पथ्योषधादिना यावान्ध्ययोभवित तमसौ दापनीयः अथ तंब्ययंपीडोत्पादको-न दातुमिच्छिति तदा यः समुत्थानध्ययोयश्च दण्डस्तमेनंदण्डत्वेन राज्ञा दाप्यः ॥ २८७ ॥

- ( ४) राघवानन्दः । तेषामेव पीडाविशेषनिमित्तं दण्डविशेषमाह अङ्गेति अङ्गानां करचरणादीनाम् । प्राणे निश्वा-सावरोधने कते । समुन्थानन्ययं येन व्ययेनौषधादिना समुन्थातुमर्हति तं दातुंनेच्छति तावदेवासौ दाप्यः त्वग्भेदकःशत-मित्यनेनोक्तं सर्वतावदभावे सर्वत्वं देयमित्याह सर्वेति । एतत् वधमुद्दिश्य पीडामात्रइति पूर्वत्माद्भेदः ॥ २८७ ॥
- (५) नन्द्रनः। अङ्गावपीडनायां कतायां व्रणशोणितगोश्य कतयोः समुत्थाननामावृत्यावार्त्ततंतदर्थं व्ययसमृत्थानव्य-यमपीडिताय राज्ञा विचिकित्सादिहेतोर्दाप्यः अपि च सर्वदण्डम् । अथवैतिस्मिन्निमेत्ते यावद्राज्ञः प्रदेयंदण्डात्मकंद्रव्यंता-वन्पीडितायापि पीडकोदाप्यः ॥ २८७ ॥

## द्रव्याणि हिंस्याद्योयस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोपि वा॥ सतस्योत्पादयेत्तुर्ष्टराज्ञे दद्याच तत्समम्॥२८८॥

- (१) मधातिथिः । इव्याणि गृहोपकरणान्यन्यानि वानुक्तदण्डविशेषाणि शूर्पोलूखलघटस्थालीपिठरादीनि तेषां-हिंसाप्रायूपनाशः सत्यपि कार्यक्षमात्वे ज्ञानतोऽज्ञानतद्दि प्रमादकृतेबुद्धिपूर्वचाविशेषणाहिंसता तस्य द्रव्यत्वामिनोजन-येत्परितोषंतद्भूपान्यदानेन मूल्येन प्रणयेन वाराज्ञे तु द्रव्यमूल्यंद्रव्यंवादद्यात्अस्यकचिद्पवादः ॥ २८८ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । हिस्यात् विनाशभद्गादिना । तुष्टिमुत्पादयेत् वाचापि । तत्समं तन्मूल्येन तुल्यंदण्डमः । ज्ञानतोऽज्ञानतस्त्वर्धमित्यर्थसिद्धत्वान्नोक्तमः । तुष्ट्यत्पादनेतु न विशेषइति तदपेक्षया ज्ञानतोऽज्ञानतहत्युक्तमः ॥ २८८ ॥
- (३) कुझूकः । द्रव्याण्यनुक्तविशेषदण्डानि करकानि तात्रघटादीनि योयस्य ज्ञानाद्ज्ञानाद्वा नाशयेत्सतस्य द्र-च्यान्तरादिना तुष्टिमुत्पादयेत् राज्ञश्च विनाशितद्रव्यसमंदण्डंदचात् ॥ २८८ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । द्रव्यनाशोपि हिंसाविशेषोऽतस्तत्रापि स्वामिनोमूल्यद्रव्यादिना तुर्ष्टि विद्धदपि राजकीयदण्ड-मर्हतीत्याह द्रव्याणीति । तुर्ष्टि प्रणिपातेन धनेन वा । राक्षस्तु तत्समंनाशितद्रव्यमूल्यसमंद्यात् ॥ २८८ ॥
- (५) त्रन्द्रनः । द्रव्याणि वस्त्रादीनि मुष्टिमुत्यादयेत्तदा द्रश्यदानादिना । तत्समंहितितद्रव्यसमं अज्ञानतोहिसायां-तुष्टिज्ञानतोहिसायांतुष्टिश्वराज्ञेतत्समंद्रव्यदानंत्र ॥ २८८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । द्रव्याणि वस्तूनि योयस्य हिंस्यात् ज्ञानतः पूर्णदण्डः कार्यः । अज्ञानतः अज्ञानपूर्वके नाशे अर्धदण्डः ॥ २८८ ॥

## चर्मचार्मिकभाण्डेषु काष्ठलोष्ठमयेषु च ॥ मूल्यात्पञ्चगुणोदण्डः पुष्पमूलफलेषु च ॥ २८९ ॥

- (१) मधातिथिः । चर्मचार्मिकयोर्द्व-इंकत्वा भाण्डपदेन विशेष्येण समासः अथवा धार्मिकभाण्डयोविशेषणसमा-संकत्वा चर्मशब्देन इन्द्वः चर्मविकाराच्चार्मिकाणि भाण्डानि किरसूत्रवरत्रादीनि चर्माण्यविकतानि गवादीनांअथवा चर्म-भाण्डानि केवलचर्ममयानि चर्मावनद्धानि चार्मिकाणि काष्ठमयभाण्डान्युलूखलमुसलफलकादीनि लोष्ठोषृद्धिकारः पाषाणा-कृतिः 'पिण्डीभूता मृत्तन्मयानि खल्पपाकाधानादीनि तन्नाशने मूल्यात्पञ्चगुणोदण्डस्तुच्छुत्पत्तिश्च खामिनः स्थिते-व ॥ २८९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पूर्वोक्तापवादस्थानमाह् चर्मेति । चर्म त्वरूपतः । चार्मिकं चर्मनिर्मितंभाण्डम् । काष्ट-भाण्डेषु छोष्टेन मृदा कृतेषुच भाण्डेषु नाशितेषु द्रव्यवतेमूल्यंदाप्यः । तथा मूल्यात्पञ्चगुणीनृपाय ॥ २८९ ॥

- (३) कुछूकः। चर्मणि चर्मघटितवरत्रादौ वर्मकाष्टम्तिकानिर्मितेषु च भाण्डेषु पुष्पमूलफलेषु परस्य नाशितेषु मूल्यात्पञ्चगुणोदण्डोराङ्गोदेयः खामिनश्च तुष्टिरुत्पादनीयैव ॥ २८९ ॥
- (४) राघवानन्दः। द्रव्यविशेषे तद्देरमाह चर्मेति । चर्मणि तन्तिमितेषु छोष्टोत्र मृत् तन्तिर्मितेषु घटादिषु एतेषु नाशितेषु । स्वामिनस्तुष्ट्युत्पादोनुवर्तते ॥ २८९ ॥
- ( ५ ) मन्द्रनः । यामिकभाण्डादिषु हिंसितेष्विति विपरिणामः । लोष्टंपृत्पिण्डः चर्मादिभ्योग्यत्र पूर्वोक्तस्तत्समोदः ण्डः ॥ २८९ ॥
- (६) **राभचन्द्रः ।** चर्मादिभाण्डेषु नष्टेषु चर्मोस्यायंचार्मिकः मूल्यात्पञ्चगुणोदण्डः द्रव्यस्वामिने मूल्यंपञ्चगुणंदेयम् ॥ २८९ ॥

# यानस्य चैवयातुश्व यानस्वामिनएव च ॥ दशातिवर्तनान्याहुः शेषेदण्डोविधीयते ॥२९०॥

- (१) मेथातिथिः। सत्यामपि हिंसायां किचिद्दोषीनास्तीत्येतद्देन प्रकरणेन प्रदर्शते। यानंगस्त्रयादि यदारुष्ण यान्ति पन्थानंतच्य गस्त्रयादिबलीवर्दगर्दभमहिषादिवाद्दंतएव वा गर्दभादयः पृष्टारोह्यायानानि। याता तदारुद्धः सारध्या-दिः यानत्वामीयस्य तत्त्वयानंतत्रेषांचक्रवेगादिभीरध्याकर्षणयुक्तैर्वाश्वादिभिः कस्यचिद्वष्यस्य नाशोमरणंवा तत्र पशु-म्वामियानव्यतिक्रभन्याये प्राप्ते कदाचिचातुर्दोषः कदाचित्वामिनः कदाचिद्वभयोः कदाचिन्वकस्यविद्दपीति योविशेष-स्तत्र नोक्तइहैवेष्यते सउच्यते अतिक्रम्य हिंसादण्डवतंते नात्र दण्डोस्ति दण्डनिमित्तानि नभवन्तीति यावत् शेषेदण्डउनक्तभ्योनिमित्तेभ्यः। अन्यत्र तान्यपि वक्ष्यति॥ २९०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यानस्य यद्यपि पश्वादेर्नदण्डस्तथापि शिविकावाहकमनुष्यादिह्यस्यास्तीति यानयहण-म् । यानुर्यापयितुर्नेतुःसारथ्यादेः । यानस्वामिनोऽधिकतस्य । वक्ष्यमाणान्यतिवर्तनानि दण्डातिवृत्तेर्दण्डातिभावस्थानानि । अभिवर्तनानीति कवित्पाढः । तत्र दण्डार्यं निवर्तनं विरोधनंनास्तीत्यर्थः ॥ २९० ॥
- (३) कुल्लूकः । यानस्य रथादेर्यातुः सारभ्यादेर्यानत्वामिनम् यस्य तद्यानंतेवां छिन्ननास्यादीनि दशनिमित्तानि दण्डमितक्रम्य वर्तन्ते एवु निमित्तेषु सत्सु प्राणिमारणे द्रष्यनाशे च प्रकृते यानत्वामिनांदण्डोन भवतीति मन्वादयआहुः । एतद्यतिरिक्तनिमित्ते च पुनर्दण्डोऽनुष्ठीयते ॥ २९० ॥
- (४) राघवान-दः । अत्रैव प्रतिप्रसवमाह यानस्येति । यानस्य रथशकरादेः । छिन्ननास्यादिदशनिमित्तिकान्द-ण्डानितिक्रामन्तीत्यतिवर्तनानि । नैतेषु निमित्तेषु दण्डः यातुः सारथेः तदारुढस्य यानस्वापिनश्य न स्यात् । तथा च व-क्ष्यमाणानि दशनिमित्तानि वर्णयित्वा शेषे दण्डह्त्यन्वयः ॥ २९० ॥
- (५) जन्द्जः । यानस्यशकटादेः यातुःसारथेः यानस्वामिनोयानारूडस्य च दशातिवर्त्तनान्याद्धः दण्डविधानरहि-तानि दशातिक्रमणान्याद्धरित्यर्त्थः । शेष्ट्ति वर्त्तने दण्डोविधीयते च तेषु दशस्विति ॥ २९० ॥
  - (६) रामचन्द्रः। यानादिकानां भग्नेसित दशातिवर्तनान्याहुः शेषस्थानेदण्डोविधीयते ॥ २९०॥

# क्रिन्ननास्ये भग्नयुगेतिर्यक्त्रतिमुखागते ॥ अक्षभद्गेच यानस्य चक्रभद्गेनथैव च ॥ २९१॥

(२) तर्वज्ञणाराष्यणः । तान्याइ छिन्ननास्यइति । वाइकाक्षादिरज्ञुच्चेदे मञ्चे युगकाष्ठस्य दैवादिनचातादिना तिर्यग्गते याने तथा मितमुक्षागते मन्यावृत्यागते ॥ २९१ ॥

- (३) कुझूकः । नासायां भवनास्यं शरीराययवत्वाचत् । साचेह्यलीवर्दनासासंविधनीरजः जिल्लनास्यरजी वर्ली-वर्दादिके भग्नयुगाख्येकाहे रथादौ भूमिवेषम्यादिना तिरश्रीनंवा गते तथा चक्रान्तःभविद्यक्षकाहभद्मयन्त्राणांचर्भवेषना-नांछेदने योक्कस्य पशुपीवारजी रक्षेः महरणस्य छेदनेऽपसरापसरेत्युचैः शब्दे सारम्यादिना कते च यानेन माणिहिंसा-द्रव्यविनाशयोःकत्योः सारभ्यादेर्वण्डोनास्तीति मनुराह् ॥ २९० ॥ २९२ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । तान्येवाह छिन्नेतिहाभ्यामः । छिन्ननास्ये नासायैतत्संबन्धिरज्ञुहस्यं तिसम्बर्णवर्दादिना छिन्नं । भग्नयुगे युगारूये रथकाहे भग्ने । तिर्यदमातिमुखागते भूमिवैषम्यात्मतीचीनआगते । अक्षभन्ने चक्रान्तःकाहम-क्षमः॥ २९१ ॥
- (५) नन्द्रनः । तान्येवातिवर्त्तनानि श्लोकद्वयेनाह् छिन्ननास्यहित । छिन्ननास्येछिन्ननासिकारञ्जौ याने सित यन्तारमितकम्य तिर्यगागते प्रतिमुखमागते च ॥ २९१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । हाभ्यामाह छिन्ननास्यइति ॥ २९१ ॥

# छेदने चैत्र यन्त्राणांयोकरश्म्योस्तथैव च ॥ आकन्देचाप्यपैहीति न दण्डमनुरव्रवीत्॥२९२॥

- (१) मेधातिथिः। यत्रनास्ति दोषस्तानितावदाह नासायां भवंनास्यं शरीरावयवाषत् नासिकापुटसंयोगिनी बली-वर्दानांरज्जुरश्वानांखलीनंहिस्तिनाभद्भुःशस्तिसिल्जिने त्रुटिते युगे चभवे रथाङ्मकाष्ठंयुगंलिज्नंनास्यमस्येतिबहुद्भीहिणा रथ-उच्यते पशुर्वा उभयोरिप साक्षात्पारंपर्येण संबन्धात् तिर्यक्पतिमुखागते याने तिरश्चीनंवा प्रतीचीनंवा कथंचिद्भूवैषम्यात्पश्चासाद्वा यानाङ्गत्वे कंचिद्पराध्येनदुष्येत प्राजकोहि संमुखीनाञ्चकोरिक्षतुं तिर्यक्पत्यवस्थितौ त्वदश्यमानस्य कथंरिक्षतुंपतिमुखागतंप्रत्यगावृत्तिः। अन्यतु तिर्यगागते हिस्यमाने ऋजुगामिन्येनयानेन दोषमाहुः प्रतिमुखंचािममुखं-मन्यन्ते अभिमुखागतः किमिति चिक्रणंदद्वापन्थानंन ददाति । अक्षचके रथाङ्गेपसिद्धे यश्चाणि चर्मबन्धनानि शकटकाडानां योक्षपश्चयीवाकाष्ठरिमः प्रयहोहरूतविभयुग्यानांसंघरणनियमनार्यः आकन्दउचैः शब्दोऽपेहीत्यपसरेत्यर्थः। \*अविधेयेषु युग्येष्वपसरेति कोशतः प्राजकस्य पथोनातिक्रामन्यदिहिस्यान्य दोषः॥ २९२॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यन्त्राणां काष्टसन्धिघटनानाम् । योक्कं युगादिबन्धनरब्नुः । रक्ष्मः अध्वापकर्षणरब्रुः । आकन्दे सारियनान्येनवाकुष्टे । अशक्यनिवर्तनत्वेसतीदम् ॥ २९२ ॥
- (४) राधवानन्दः। यस्त्राणां वर्मबद्धानाम् । योक्करश्न्योः यांक्कस्य पशुपीवास्थरज्ञोः रश्मेः प्रपहस्यच छे-दने। आक्रन्दे सारथ्यादिना अपेहीत्युक्ते । एतेईि पाणिहिंसादव्यनाशयोःसत्वेपि सारथ्यादेनी दण्डइतिमनुबरवीदित्य-न्वयः ॥ २९२ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । योक्कस्य छेदने च यन्तुर्यानस्वामिनोयानारुद्वानांवा दण्डमनुरत्रवीत् ॥ २९२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । चक्ररश्न्योःयुगबन्धनरजुः आफ्रंदेतत्पृष्टेरति अपेहि ॥ २९२ ॥

यत्राप्वर्तते युग्मंवैगुण्याव्याजकस्य तु ॥ तत्र स्वामी अवेदण्ळोहिसायांद्विशतंदमम् ॥ २ ९ ३॥

( १ ) मधातिथिः । गाजकोयानसारियस्तस्य वैगुण्यमशिक्षितत्वं नतु प्रमादः प्रमादे हि शिक्षितस्य सामिनोन दी-

<sup>\*</sup>अविषेयेषु-इतिकरणोभाषामसिखतदर्थशब्दीचारणार्थीनत्वयमेत्रशब्दमयोक्तत्र्यः अविषेयेषु ( आआ )

षः तत्माद्धेतोर्यदि युग्यंसहसापवर्तते स्पष्टमागैहित्वा तिर्यक्पश्वाद्वा गच्छेद्रवांचांकिषिन्नाशयेसत्र त्वामीदण्डयः। अशिक्षितः माजकः किमित्यारोपितः। मनुष्यमारणेक्षिप्रमित्यादिवक्ष्यमाणेन प्राणिभेदेन द्रव्यभेदेन च दण्डान्तरविधानाद्विशत-इतिविवक्षति दण्डिनिम्समेतदित्येतावतेव वाक्यस्यार्थतत्वादुत्तरत्र न कश्चिदग्योर्थः श्रूयते येन वाक्यंतत्र संख्याविधा-यकमित्युच्यते॥ २९३॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अपवर्तते ब्यावर्ततेयुग्यरथः दि । वेगुण्यादज्ञानात् । त्यामीदण्ड्यः तादक्सारिधकरणात् । अङ्गभङ्गादिरुपायांहिसायांभूतायां द्विशतंपणान्दण्ड्योनान्यथा ॥ २९३ ॥
- (३) कुद्धूकः । यत्र सारथेरकौशलाबानमन्यथा ब्रजति तत्र हिंसायामशिक्षितसारस्यनियोगलामी द्विशतं-दण्डदाप्यः स्यात् ॥ २९३ ॥
- (४) राघवानन्दः । एतदन्यत्र दण्डमाह यत्रेति । प्राजकस्य सारथेर्वेगुण्यादकौशलात् । युग्यंरथशकटादि । तन्तिमित्ताहिंसायां त्वामीद्विशतं दण्डच्चइत्यन्वयः ॥ २९३ ॥
- ( ५ ) नन्द्रनः । यत्र निमित्ते युग्यंयानंरथादिकंपाजकस्य वैगुण्यात्सारथेरसामर्थ्यादपवर्तते विषमपवर्तते तत्र नि-मित्ते मनुष्यपश्वादिहिंसायां द्विशतंदमंत्वामी दण्ड्योभवेदनाप्तपाजकिनयोगात् पाजकस्य मनुष्यमारणे क्षिपवंचोरविद्-त्यादिश्लोकद्वये वक्ष्यमाणसर्वजनसामान्येति एवंदण्डइत्यवगन्तव्यम् ॥ २९३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अथ यत्र स्थानात् युग्यंरथं ॥ युग्यंपत्रंच धोर्ण इत्यमरः ॥ माजकस्य सारयेः वैगुण्यात् अ-पवर्ततेतत्त्वामी दण्ड्यः भवेत् ॥ २९३ ॥

प्राजकश्वेद्भवेदाप्तः प्राजकोदण्डमईति ॥ युग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्ते सर्वेदण्ड्याः शतंशतम् ॥ २ ९ ४॥

- (२) सर्व**तनारायणः** । आप्तोविज्ञःमाजकोदण्ड्यः खाम्यपराधाभावात् । तत्रानाप्तेअज्ञे युग्यस्थानरथस्थाः सा-रिथपक्षपूरकतया विज्ञाताःखामिना नियुक्तास्ते दण्ड्याः । अनःखामी तेचसर्वे शतं प्रत्येकं दण्ड्याः ॥ २९४ ॥
- (३) कुङ्ख्यः । यदि सारिषः कुशलः स्यात्तदा सारिषिरेवोक्तद्दिशतंदमंवक्यमाणंच मनुष्यमारणइत्यादिकंदण्ड-मईति न त्वामी अकुशलेतु तित्वन्सारिषत्वामिष्यतिरिक्ताअन्येपि यानारुढाअकुशलसारिषकयानारोहणात्सर्वेपत्येकंशतं-शतंदण्ड्याः ॥ २९४ ॥
- (४) **राध्यवानम्दः** । तत्रैव विधानान्तरमाह गाजकश्चेति । आप्तोनिपुणोनेपुण्येतु गाजकस्य । सर्वे त्वामिसारिथ युग्यस्थाअपि दण्डभाजः । यग्यं शकटादि । अकुशलसारध्येनोढत्वात् शतंशतंत्रत्येकम् ॥ २९४ ॥
- (५) मन्द्रमः । शाजकआप्तश्चेन्पनुष्यपश्वादिहिंसायां शाजकएवंदण्डमईति न त्यामी शाजके त्वनाप्ते न केवलं-त्वान्येव दण्ड्यःकिन्तु युग्यस्थारथादिस्थाःसर्वेपिशतंशतंदण्ड्याः ॥ २९४ ॥
- (६ ) शासचन्द्रः । प्राजकः सार्थिश्वेत् आप्तः निपुणः । युग्यस्थाः सार्थिपश्चपूरकाः प्राजकेअनाप्तेसति अनिपुणे-सतिते सर्वेशतदण्ड्याः ॥ २९४ ॥

सचेतु पथि संरुद्धः पशुभिर्वा रथेन वा ॥ प्रमापयेखाणभृतस्तत्र दण्डोऽविचारितः ॥ २ ९ ५ ॥

(१) मेधातिथिः । उक्तोहिसायांदमस्तत्र विशेषंवकुमिदमाह समाजकःपथिसंदद्धोऽपजघनावसर्पणा संदद्धोनिक-द्धगतिः पश्चात्स्थितेनाक्षिशितत्वात्ममादाद्वा वेगेन धुर्याश्चोदिताः पुनःस्थिरयत्श्वेत्मिकटोरपस्तेन च तस्य वेगनिरोधेक- ते यदि पुरेरिश्वस्थावेगपातात्पश्चित्रयुक्तैरश्वादिभिः रथेन रथावयवैर्वा भाणिनीमनुष्यादीन्मारयेत् ततोदण्डस्य विचा-रेगास्ति स्थितएव दण्डः अथवाजवोत्पत्तिताअश्वाः पिथसंरोधकसंमुखीनरथदर्शनेन बलाद्विधार्यमाणास्तियंग्गत्या गच्छेयुः पार्श्वकीयाः प्रत्यगवस्थितत्वात्तथा हन्युस्तत्र दण्डोविचारितीनास्ति भाजके दोषाभावात्। अथवापियतीन स्थितीवर्तमानः संरुद्धोनविभियमाणोऽथवा विचारितोविशेषेण विहितोविशेषितइति ॥ २९५ ॥

- (२) सर्वज्ञमारायणः । अशक्यविषयेतु हिंसायामाहं सचेदिति । सयुग्यादिः । पशुभिर्हस्त्यादिभिः । उपलक्षणं-चैतत् । प्रपातगमनोचारोहणतिर्यग्गमनादिनापीत्यशक्यमतीकारागन्तुनिमित्तवशादित्यर्थः । दण्डोऽविचारितोननिर्णीतोमु-निभिः नास्त्येवेत्यर्थः ॥ २९५॥
- (३) कुःइष्ट्रकः । सचेत्पाजकःसंमुखागतैः प्रचुरगवादिभीरथान्तरेण वा संरुद्धः त्वरथगमनानवधानात्प्रत्यक्सम-र्पणाक्षमःसंकटेपि त्वरथतुरगान्भरयन्तुरगैरथेन वा रथावयवैर्वा प्राणिनीच्यापादयित तत्राविचारितीदण्डः कर्त्तव्यएव ॥ २९५॥
- (४) राघवानन्दः । प्रकारान्तरेण दण्डमाह् सचेदिति । पशुभिः गजादिभिः खरथसबन्धव्यतिरिक्तैः रथेन रथान्तरेणवा बद्धोगन्तुमशक्तःसन्परावृत्तत्वात् 'उक्तातिरिक्तपाश्चात्यात् । प्रमापयेत् हिंस्यात् । अकुशलोभूत्वा लोभायत्तो यतःप्रवृत्तः अतोदण्डाहः । अविचारितः पूर्वे विचारोन कतः केवलं किंतु दण्डोऽस्तीति ॥ २९५ ॥
- (५) नन्दनः । योयंत्वामिमाजकरथस्थानांदण्डउक्तस्तत्र माजकंप्रति नियममाह सचेत्विति । सञ्जामोनामोवा प्रा-जकः पथि पथिकैः संरुद्धः पशुभिः त्वरथवाहिभिर्वलीवद्द्यिगरथेन वा माणभूतः प्रमापयितचेत्तत्र प्रमापणे दण्डः अ-विचारितोऽसंदिग्धः पुनस्तद्भयात्पथोपक्रमणनिमित्तरूपपतनादिहेतुकेप्रमापन्तद्दति ॥ २९५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पश्चिमः सःयुग्यादिना रथंपश्चिमःपथि संरुद्धः प्राणिश्वतः प्रमापयेत् ह्रग्यात् तत्र दण्डः अवि-चारितः मुनिभिः ॥ २९५ ॥

मनुष्यमारणे क्षिप्रंचौरवत्कित्विषंभवेत् ॥ प्राणेभृत्सुमहत्त्वर्धंगोगजोष्ट्रहयादिषु ॥ २९६॥

(१) मेधातिथिः। तादशे पाजक रयपशुभिर्मानुष्यश्रेन्मायंते तदा चौरवत्तस्य किल्बिषवादण्डः। यद्यपि चौर-स्य वधः सर्वत्यहरणादयोदण्डास्तथापीह दण्डएव यृद्यते नवधः महत्स्वर्धमिति तत्रैवार्धसंभवात् सचोत्तमसाहसः कैश्वि-दम्युपगतीयतश्रेक्षतिद्विशतोदमोऽतः प्रथमस्थानांमुर्ख्यानामुत्तमोयुक्तइति प्राणश्रुतः प्राणवन्तोमनुष्यितर्यक्षपक्ष्यादयः। मन्हत्य महत्त्वंगवांप्रभावतोहरूत्यादीनांप्रमाणतः आदियहणाद्वंभाश्वतर्थ्याघादयश्य कथंचित्परिगृहान्ते वयन्तुक्रमः सद्दस्याद्यम्यक्ष्यत् यद्यचेवारवद्ण्यानामिष्रेताअभविष्यन् तत्माद्धपहणाद्वेषामाभूद्यनदण्डास्तु सर्वत्यहरणादयः सर्वेषौर्काः पुरुषापेक्षयातिदिश्यन्ते। ननु च मनुष्यमारणेकस्य चौरदण्डःस्यादितिष्यतिदेशोयुक्तः सप्रतिपदंमनुष्यहनने विहितः सच पुरुषाणांकुलीनानामिति वधएव तत्र किमिति वाक्यान्तरगतार्धशब्दानुरोधिनैव व्याख्यायते वरमर्थस्यैव गुणितः कदाचिद्दत्तिस्यानीयतां सत्ययद्यमंशब्दोमारणेन संबध्यमानोऽन्ययोपपचते नच चौरवदित्यस्यानुषङ्गगतस्यार्थान्तरवृत्तिः पूर्वापरवाक्ययोः शक्या॥ २९६॥

<sup>(</sup>१) चक्षते=शुद्रकपशूनांतृतीयस्थानप्राप्तानां (भाञा)

<sup>(</sup>२) मुक्यानां=मनुष्याणां (आआ)

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अथ लगुडादिना बुद्धिपूर्व मारणे दण्डमाह मनुष्यमारणइति । प्राणभृत्सु महत्सु गवा-दिषु अर्थ यस्य चौर्ये यावान्दण्डोधनकतस्तदर्धम् ॥ २९६ ॥
- (३) कुङ्क्कः । सक्टदपराधेकीदशइत्याह मनुष्येति । तत्र मनुष्यमारणे प्राजकस्यानवधानाद्यानेन कृतं शीष्ट्रमेव चौरदण्डोत्तमसाहसंभवेन्नतु मारणरूपः प्राणशृत्सु महत्त्वर्द्धमिति श्रवणात् । गोगजादिषु महत्सु प्राणिषु मारितेषूत्तमसाह सस्यार्द्धपञ्चशतपणोदण्डाभवेत् ॥ २९६ ॥
- (४) राघवानन्दः । तांदण्डव्यवस्थामाह मनुष्येतित्रिभिः । चौरवत् चोरश्योत्तमसाहसं इत्युक्तेः । गवित्यादिचतुष्ट-यंविशेषणं पाणभृतादेरर्धपञ्चशतानि ॥ २९६ ॥
- ( ५ ) नन्दनः । एवंयानेन ममापणे दण्डउक्तः । अथ पारुष्येण मनुष्यपश्वादिमारणे दण्डंश्लोकवयेणाह् मनुष्यमार-णइति । किल्बिषंदण्डः सचार्थविषयएव अर्थविषयसामर्थ्यात् चोरिकिल्बिषमुत्तमसाहसः गवादीनांप्रभावतोमहत्त्वम् ॥२९६॥

## श्चद्रकाणां पश्तान्तु हिंसायां द्विशतोदमः ॥ पञ्चाशत्तु अवेद्दण्डः शुनेषु मगपक्षिषु ॥ २९७॥

- (१) मधातिथिः । अपितपिरमाणाः क्षुद्रकास्तेच केचिद्द्रयस्ते वर्त्साकशोरककलभादयः केचिज्ञातिस्वभावतो-ऽजैडकादयः तत्राजाविकानांपञ्चमाषान्वश्यित परिशेषाणांगवादीनामेवायदण्डोलपपिरमाणानाम । अशुभाःकाकोलूकश्य शृगालादयः पशुशब्दश्यतुष्पाज्ञातिवचनः हिंसामात्रेण दण्डमिमिम्ब्लन्ति न प्रकृतया न विधिहेतुं ब्रुवते तत्र दण्डोविचारि-तद्द्रयनेनेव यानमकरणंव्यवच्छिन्नंविचारितः समामविचारद्द्रयर्थः । इदानीमेतन्मकरणनिरपेक्ष्यमुच्यतद्दति एवन्तु प्राण-भृतसु महत्त्वर्धमिति हस्तादिक्लेदोन मारणमित्यर्धशब्दोनेयः स्मृत्यन्तरात् ॥ २९७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । क्षुद्रपशूनां मृगपक्ष्यादीनां हिशतइत्यत्तमदण्डोपदर्शनमेतत् । तत्रतत्रतु क्षुद्रत्वे ह्नासःऋमे-णोहाः । एतच परिगृहीतविषये । अपरिगृहीतेप्याह पञ्चाशत्त्वित । शुभेषु चित्रमृगशुकादिषु ॥ २९७ ॥
- (३) कुङ्ग्रकः । क्षुद्रकाणांपश्चनांजातितोविशेषापिदष्टेतरेषांवनचरादीनांवयसा च किशोरादीनांमारणे द्विशतोदण्डः स्यात् । शुभेषु मृगेषु रुरुपृषतादिषु पक्षिषु च शुकहंससारसादिषु पक्षिषु हतेषु पञ्चाशदण्डोभवेत ॥ २९७॥
- (४) राघवानन्दः । क्षद्रकाणामित्यरुपार्थे कः रुरुप्रतादीनाम् । शुभेषु हंसपारावतसारसादिषु रूप्णसारादिषु ह्न-शतोदमोन्यथाय्याधादीनामवृत्तिःस्यात् ॥ २९७ ॥
- (५) नन्दनः । क्षुद्राणांमार्जारादीनां मृगपिक्षिहिसितेषु ॥ २९७ ॥ गर्दभाजाविकानान्तु दण्डः स्यात्पञ्चमाषिकः ॥ माषिकस्तु भवेद्दण्डः श्वसूक्ररनिपातने ॥ २९८॥
- (१) मेधातिथिः । पश्चमाषाः परिमाणमस्येति पाश्चमाषिकः माषस्य च द्रव्यजातेरनुपपादनान्मध्यमकल्पनाया-श्च न्यान्यत्वाद्रौप्यस्य निर्देशोयमित्याहुः । हिरण्यन्तु युक्तमेवंतत्सममिति नापि बाधिकंभवति अनुबन्धाद्यपेक्षया तुद्दृश्य-जातिः कल्प्येति सिद्धान्तः ॥ २९८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पञ्चमाषिकः सुवर्णमाषाः पञ्च तन्निष्पाधोमाषकः सुवर्णमाषकः तन्निष्पाष्पादः । सूक-रोपाम्यः । वराहेत्वधिकम् ॥ २९८ ॥

<sup>\*</sup> सरूदपराधे = रथसंकटापराधे ( अ )

<sup>\*</sup> अशुभाः=शुभाष्टगात्तपृष्ठादयः आकारतीलक्षणतम् पक्षिणीहंसशुकसारिकादयः । अशुभाः ।

- (३) कुङ्कृकः । गर्दभक्षागेडकादीनांपुनर्मारणे पञ्चरुप्यमाषकपरिमाणोदण्डःस्यात् । नचात्र हैरण्यमाषपहणमुत्तरो त्तरलघुदण्डाभिधानात् । श्वसूकरमारणेषु पुनारोप्यमाषपरिमाणोदण्डः स्यात् ॥ २९८ ॥
- (४) **राधवान-दः**। किंच गर्दभेति । अविर्मेषः । पश्चमाषिकः पश्च रूप्यमाषंपरिमाणंयस्य रण्डस्य सतथा ॥ २९८॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । गर्दभाजाविकानांनिपातने ॥ २९८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अच्छागः अविकः रुप्यदण्डः ॥ २९८ ॥

भार्यापुत्रश्च दासश्च प्रेष्योभाता च सोदरः॥ प्राप्तापराधास्ताद्ध्याः स्यूरज्वा वेणुदलने वा॥२९९॥

- (१) मेधातिथिः। प्राप्ताअपराधंप्राप्तापराधाअपराधोव्यतिक्रमः नीतिश्रंशः सयदा तैः कृतीभवति तदा तार्डायतब्याः ताडनमपि हिंसेत्युक्तंसा च न हिंस्याद्भृतानीति प्रतिषद्धाऽपराधे निमित्ते भार्यादीनांप्रतिप्रसूयते संबन्धिशब्दा कृते
  यस्य भार्या यश्च यस्य दासः सतेनानुशासनीयः मार्गस्थापनोपायविधिः परश्चायंन ताडनविधिरेव वाग्दण्डाद्यपि कर्तव्य
  अपराधानुरूपेण कदाचित्ताडनम् सोदरस्थाने कनीयान्पिऽतब्यः भाता तथानुजः सिंह ज्येष्टस्य पुत्रवत्ताडनार्हः वैमात्रेयोपि गुणवक्रयेष्ठतस्त्रश्च सोप्युन्पार्गगामी ताडनादिपर्यन्तैरुपायैनिवारणीयः। वेणुदलवंशत्वक् एतदप्युपलक्षणंतथाविधानां मृदुपीडासाधनानां शिष्यादीनाम् ॥ २९९॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। भाता कनीयान्॥ २९९॥
- (३) कुद्धूकः । भार्यापुत्रादयः कतापराधारच्या वातिरुघुवेणुशलाकया ताड्याभवेयुः शिक्षार्थताडनविधानादत्र-दण्डापवादः ॥ २९९ ॥
- (४) राघवानन्दः । ननुपितर्रामत्यभिशस्ति निषेधता । भार्यादीनामपराधे ताडनमपि निरस्तमतस्तेषां स्वातन्त्रये माप्ते ताडनसाधनं तदुचितस्थलान्यावेदयन्ताङ्यत्वमाह भार्येति सार्धेन । तत्रत्यं तनयपदं भार्याखुपलक्षणं तुल्यन्य।य-त्वात् । वेणुदलेन वेणोरेकांशेन ॥ २९९ ॥
  - (५) नन्दनः । अथ भार्यापुत्रादीनामनुशासनमकार्मन्यथानुशंसने दण्डविधानार्थमाह भार्यापुत्रश्चेति ॥ २९९ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** भार्यादयः पाप्तापराधाः रच्या वेणुदलेनवा ताङ्याः ताडनीयाः । सोदरःश्राताच**श्रन्यमातृजा**न ॥ २९९ ॥

पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाद्गेकथंचन ॥ अतोन्यथा तु प्रहरन्प्राप्तः स्याच्चौरिकित्विषम् ॥ ३०० ॥

- (१) मेधातिथिः । उक्तताडनसाधनाभ्यामनेन प्रकारेण प्रन्नक्षादिषु लगुडादिभिर्वा चौरदण्डं न प्रामीति निन्देषा नत्वयमेव दण्डः योग्यत्र हिंसायादण्डः सोत्र भवतीत्युक्तंभवित ॥ ३०० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । चार्राकल्बिषं ताडितस्यामरणे स्तेयदण्डोमरणेतु भूयस्त्वमृह्ममित्यर्थः ॥ ३०० ॥
- ( ३ ) क्राह्मकः । रज्वादिभिरपि देहस्य पृष्ठदेशे ताडनीयाः नतु शिरित । उक्तव्यतिरेकेण प्रहरणोवाग्दण्डधन-दण्डरूपञ्चीरदण्डंपामुयात् ॥ ३०० ॥

(२९९) वा=च (क)

( २९९ ) प्रेष्यो = शिष्यो ( ज, झ, झ, ड)

(३००) कथंचन = नवक्षसि (८, इ, )

- (४) राघवानन्दः । उक्तातिक्रमे देशमाह अतहति । अतोन्यथापृष्ठादन्यत्र ॥ ३०० ॥
- (५) **नन्दनः।** ताडनस्थानमाह् पृष्ठतस्त्विति। अन्यथाऽनुशासने दण्डउत्तरार्द्धेनोध्यतइति दण्डपारुष्यनिर्णयः ॥ ३००॥

एषोखिलेनाभिहितोदण्डपारुष्यनिर्णयः॥ स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विधिदण्डविनिर्णये॥ ३०९॥

- (१) मेधातिथिः । एर्षानःशेषेणोक्तोदण्डपारुष्यनिर्णयोदण्डव्यवस्था दण्डशब्दोह्नि साधनोपरुक्षकतयाविनयदाने॰ विवक्षितार्थः नामधेयपूर्वपदंस्तेनस्य चौरस्य दण्डभेदानतः परंवक्ष्यामीत्युपसंहारोपन्यासार्थःश्लोकः ॥ ३०१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । एषइति । स्तेनस्य स्तेनदोषे ॥ ३०१ ॥
  - (३) कुद्भृकः । एषरण्डपारुष्यनिर्णयोनिःशेषेणोक्तः अतऊर्ध्वचौररण्डविनिर्णये विधानंवक्ष्यामि ॥ ३०१ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । कायदण्डमुपसंहरंस्तेनदण्डंमतिजानीते एषद्दति । दण्डविनिर्णये दण्डार्थम् ॥ ३०१ ॥
- (५) नन्द्रनः । अय स्तैयनिर्णयंप्रस्तौति एषोऽिष्ठिलोनेति अतः परस्तैयसाहसयोरर्थिहिसात्मकत्वेनापृथयभाषमाश्चद्भूत्यभेदोपन्यासेनपरिहरति तत्मात्साहसन्त्वनवयवप्रसभंकर्म यत्कतं । निरन्वयंभवेतस्तैयंकत्वापव्ययते च यत् । अन्वयोनुसारोनुमितिरिति यावत् तद्युक्तमन्वयवत् यत्कर्मकतंतांयोपहारः कतस्तत्साहसंस्यात् येन केन चिदुपायेन त्वामिनोऽनुमतिमासाद्य परद्रव्यापहरणंसाहसंस्यादित्यर्थः प्रसभमसद्य यत्कतंतन्त्व साहसंस्यात् अनुमतमपि यत्कर्मकत्वापव्ययतेऽपद्वृते
  पूरुषस्तन्त्व स्तैयंभवेदिति ॥ ३०१ ॥

#### परमंयलमातिष्ठेत्स्तेनानांनिपहे चपः ॥ स्तेनानांनिपहादस्य यशोराष्ट्रंच वर्धते ॥ ३०२ ॥

- (१) मिधातिथिः । कश्चित्करुणावान्कूरीहंसाकमैति मन्यमानीन भवर्तते अतस्तत्मितपत्यर्थस्तेननियहस्तुत्यर्थवा-दः प्रक्रम्यते नात्र हिंसा दीषोस्ति प्रत्युतदृष्टीपकारहेतुत्वात्स्तेनिहंसैव श्रेयस्करी वेदनुल्यतांच ख्यापियतुमर्थवादाभूयांस-स्तत्र हि मायेण सर्वार्थवादकाविष्युदेशाइति तत्मतीत्यनुसरणेन वैदिकोयमर्थइति प्रसिद्धिः । भवन्ति केचित्प्रितपत्तारो-ये स्तुतिभिरितितरांप्रवर्तन्ते परमंयत्व प्रकृष्टमितशयवत्तात्पर्यमाश्रयेचौरभारयेनसाक्षात्पकाशंचातिप्रयत्वतः । स्तेनाश्रीराः नियहोनियमनवधवन्धनादि एवंकते यशः ख्यातिर्भवति निरुपद्वोस्य राक्षोदेशस्तेनानाभिभवन्ति निशादिवातुल्यात्तत्रे-ति सर्वत्रस्थितंभवति राष्ट्रवर्धते राष्ट्रजनपदस्तिस्निवासिनश्च पुरुषाश्रीरेरनुपद्भयमाणावर्धन्ते श्रीभिः प्रमोदमानाबहुपर्यन्ते देशान्तरस्थाअपि निरुपद्वंराष्ट्रमाश्रयन्ते ततोवर्धते ॥ ३०२ ॥
  - (२) सर्वजनारायणः । निपहे दण्डने ॥ ३०२ ॥
- (३) कुल्लूकः । चौराणांनियमने राजा परममुत्कृष्टंयजंकुर्यात् यसात्चौरनियहाद्वाद्यः स्थातिर्निरुपद्वतया राष्ट्रंच-वृद्धिमेति ॥ २०२ ॥
- ( ४ ) राघवान-दः । तत्ररष्टारष्टरोषाननुसंधायिनोराज्ञःततोनिवृत्तिमाशंक्य रष्टपत्नैः मलोभयन् तत्रयवाधिक्यंनो-परममितिपञ्चभिः । तत्र सततंनृपद्त्यन्तं रष्टपत्रमतःपरमरष्टपत्रस्य अस्य राज्ञः ॥ ३०२ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । राज्ञास्तेननियहोवश्यः कार्यहत्यष्टिभः श्लोकेराह परमंयत्निति । अस्य राज्ञः ॥ ३०२ ॥ अभयस्य हि योदाता सपूज्यः सततंत्रपः ॥ सभंहि वर्धते तस्य सदैवाभयदक्षिणम् ॥ ३०३ ॥
    - (१) मेधातिथिः।अभयंत्रीरादिभ्योभिकतेभ्यभासदण्डनिवारणेन योददाति ससर्वदैव पूज्योभवति स्वैरक्यास्ति

राज्या चयुतीवनस्थीपि । सत्रंऋतुविशेषोगवामयनादि तदस्य वर्धते निष्पद्यते सर्वोङ्गमुत्पन्नमेवंगुणमित्येवतह्वर्धतह्त्य-नेनाहरहः सत्रफलगमोतीत्यर्थः । अभयंदक्षिणा अन्येषु सत्रेषु दक्षिणा नास्ति इदन्तुसर्वेश्योपि विशिष्टं यद्दक्षिणया व-त्सगवाश्वादिभिर्येषुष्यन्ते तदरक्षातोराङ्गामधर्मीयावद्येहरन्ति दक्षिणाविलक्षणेत्यर्थवान्सत्रव्यतिरेकः ॥ ३०३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । सएव पूज्योनत्वन्यादशः । सत्रं प्रजारक्षणरूपोयद्गः । वर्धतेऽथिकफलतया ॥ ३०३ ॥
- (३) कुछ्कृकः । हिरवधारणे चौराणांनियमनेन योनृपतिः साधूनामभयदंदाति सएव पूज्यःपूर्वेषांश्लाष्योभवति । सत्रंगवायनादिऋतुविशेषः यद्यसात्सत्रमिव सत्रंतदभयदानाचौरनियहरूपाभयदक्षिणंसर्वदेवतस्य वृद्धिमेति अन्यद्धि नि-यतकालीनंनियतदक्षिणं च एतत्सर्वकालीनमभयदक्षिणंचेति वाक्यंव्यतिरेकालक्ष्रारः ॥ ३०३ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । अभयदक्षिणं साधूनामभयं दक्षिणात्वेन निरूपितं यत्र तादशं सत्रम् । अर्थाइस्युवधःपश्चसो-मादिः ॥ ३०३ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अभयस्य स्तेननियहरूपस्य ॥ ३०३ ॥
- (६) रामचनन्द्रः । यःनृपः अभयस्यदाता ससततंपूज्यः । सदैवतस्य अभयदक्षिणंसत्रं प्रजा। रक्षणरूपोग्रज्ञः प्रव-र्तते ॥ ३०३ ॥

#### सर्वतोधर्मषद्भागोराज्ञोभवति रक्षतः ॥ अधर्मादपि षद्भागोभवत्यस्य सरक्षतः॥३०४॥

- (१) मेधातिथिः । प्रकाशायद्वादेःतथा यामवासिभिः खकताकृतधर्मषद्वागराजालभते एवमधर्मादिप चौरैः प्रस्न-न्नकृतद्वाद्वः षद्वागोभवति न केवलंस्तेनैर्येमुच्यन्ते तदरक्षातोराद्वामधर्मीयावधे हरन्ति तेषामपि चौर्यभावेनाधर्मीदयस्त-दंशेनापि राजानः संबध्यन्ते तानि गृह्णन्त अदष्टदोषनिवारणमपि रक्षाणांरक्षेत्र तत्राधिकृतस्य राद्वस्तदकरणायुक्तः प्र-त्यत्रायः । ननुनृपतिपरिक्रीतत्वाद्धमेषद्वागमयुक्तम् उक्तंदीनानाथपरिव्रजितादयःसन्त्यकरप्रदाः परिपूर्णत्वधर्मपालनेकानु-पपत्तिः ॥ ३०४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । धर्मवङ्कागः प्रजाभिःक्रियमाणस्य धर्मस्य यावान् वहोभागस्तावान्धर्मेइत्यर्थः ॥ ३०४॥
- (३) कुल्लूकः । प्रजारक्षतोराक्षः सर्वस्य धृतिदातुर्वणिगादेर्धत्यदातुश्च श्रोत्रियादेः सकाशाद्धर्मपङ्कागोभवित अरक्षतश्चाधर्मादपि छोकेन कतात्वङ्कागः स्यात् तत्मायवतः स्तेननियहिण राजा रक्षणंकुर्यात् । नच भृतिक्रीतत्वादाक्को-धर्मषङ्कागोनयुक्तइति वाच्यम् भृत्याधर्मषङ्कागेन च परिक्रीतस्य शास्त्रीयत्वात् ॥ ३०४॥
- (४) राघवानन्दः । किंच सर्वतहति । रक्षतोरक्षांकुर्वाणस्य प्रजाभिरनुष्टिताद्धर्मात् षह्भागः षष्ठांशोराङ्गःस्यादेव । अरञ्जतोऽधर्माशः ॥ ३०४ ॥

#### यदधीते यद्यजते यददाति यदर्चति ॥ तस्य षड्डागभाषाजा सम्यग्भवति रक्षणात् ॥ ३०५ ॥

- (१) मधातिथिः । यदुक्तंसर्वतइति तस्य चप्रपंचीयं अध्ययनादयोधर्मार्थतयान्यत्र प्रसिद्धस्ताम् अर्चनंदेवगुरूणांपूजनं तस्येति कर्मणोध्ययनादेःपदार्थस्येति योजनीयं क्रियायाःस्नीलिङ्गत्वात्पङ्गागद्दति यच्च कर्तुः पञ्चकर्मफलांशात् चडोनृपतेः समयकर्मफलभोक्तृत्वस्याधिकारतः कर्तुरवगतत्वात् अपि तु सम्ययहणात्स्वकर्मानुडानात्तावन्मात्रराङ्गः
  फलमुत्पचतद्दति नान्यकतस्य शुभस्याशुभस्य वा अन्यत्रगमनंनाकर्तुः फलमस्तीति स्थितम् ॥ ३०५॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । अधीते लोकः । यदर्चित पुज्पादिनदिवादीन् ॥ ३०% ॥

- (३) कुछ्कः। यः कश्चिजपयागदानदेवतार्श्वादीनि करोति तस्य राजा पालनेन बङ्गागंत्रामोति ॥ ३०५॥
- (४) राघवान-दः। धर्मेत्युक्तंतमेवाह यदिति । यदधीते वेदादि यद्यजते यद्गादि करोति यददाति यदर्चति पूजय-ति तस्याभ्ययनादिचतुष्टयस्य फलभागक्षणाद्भवति राजेत्यन्वयः ॥ ३०५ ॥
  - (५) नन्द्रनः । उक्तमर्थप्रपञ्चयित यद्यीतइति । अधीते किश्विद्वयवासीति शेषः तस्याध्ययनदिर्धर्मस्य ॥३०५॥ रक्षन्धर्मेण भृतानि राजा वध्यांश्व घातयन् ॥ यजतेऽहरहर्यज्ञैः सहस्रशतदक्षिणैः ॥ ३०६॥
- (१) मधातिथिः । भूतानि स्थावरजङ्गमानि चौरेभ्योरक्षन्वध्याश्य शास्त्रतोवधाहरितांश्य धातयेत् सहस्रशतदः क्षिणानांपौण्डरीकादीनांऋतूनांफलमन्वहराजा प्रामोतीति स्तुतिः ॥ ३०६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । यजेत बहुदक्षिणे यागफळळाभात् ॥ ३०६ ॥
- (३) कुःङ्गुकः । भूतानि सर्वाणि स्थावरजङ्गमादीनि यथा शास्त्रंदण्डमणयनरूपेण धर्मेण रक्षवध्यांश्य स्तेनादी-न्ताडयन्त्रत्यहंरुक्षगोदिक्षगैर्यज्ञैर्यजते तज्जन्यंपुण्यंप्रामोतीति भावः ॥ २०६॥
  - (४) **राघवानन्दः । किंच रक्षन्ति । वभ्यान्वधार्ह्याश्चीरादीन् । यद्भैर्यद्भवदृष्टादष्टफलसाधनत्वाद्रशायाः ॥ ३०६ ॥**
  - ( ५ ) नन्दनः । भूतानि न्यायवर्त्तीनि ॥ ३०६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एवं रक्षादि कुर्वन् राजा अहरहः यज्ञैर्यजते वा कीदशैः । सहस्रशतदक्षिणैः ॥ ३०६॥ योऽरक्षन्बलिमादत्ते करंशुल्कंच पार्थिवः ॥ प्रतिभागंच् दण्डंच ससयोनरकंव्रजेत् ॥ ३०७॥
- (१) मेधातिथिः । बिलमभृतीनि राजयासकरनामानि देशभेदे सूपे माणवकवत्मसिद्धानि तत्र बिलर्धान्यादेः व-होभागः करोद्रव्यादानंशुल्कं विणक्पाप्यभागः प्रतिभागंफलभरिणकाचुपायनं राजैतदृह्णति चौरेभ्योन रक्षति ससयआ-युःक्षयान्नरकंगच्छेत् गृहीत्वा राजभागंरक्षा कर्तव्या नरकायुःक्षयभयादिति श्लोकतात्पर्यम् ॥ ३०७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । बिलं धान्यादिभागमः । करंतद्वद्भूमिनयतंदेयंहिरण्यमः । शुल्कं तरादिदेयमः । मिनभोगं फलासुपायनमुपबैकितमः । मीतिभोगमिति कचित्पाठः । तत्र मीत्योपबैकितं फलादीत्यर्थः । दण्डमपराधिनिमित्तयाह्ममः ॥ ३०७ ॥
- (३) कुछूकः । योराजा रक्षामकुर्वन्बिलधान्यादेः बङ्गागंयामवासिभ्यः प्रतिमासंवा भाइपौषिनयमेन पाहांशुल्कंस्थ-लजलपथादिना वणिज्याकारितेभ्योनियतस्थानेषु द्रव्यानुसारेण प्राह्मंदानिमिति प्रसिद्धं प्रतिभागंफलकुसुमशाकवृणाद्युपाय नंमतिदिनयाहांदण्डंव्यवहारादौ गृह्णाति समृतः सन्सद्यएव नरकंयाति ॥ २०७ ॥
- (४) राघवानन्दः । तस्यैवस्वधर्मस्याकरणेदोषमाह यइतिनिभिः । बिंठ धान्यादेःषड्भागमः । करं पामवासिभ्यः प्रतिमासिकगुल्कंविणगदिर्हृह्घद्वादिनियतस्थानेषु द्रव्यानुसारेण यत् पासंततः । प्रीतिभीगं पुष्पशाकाबुपायनं प्रतिदिनं धासमः । दण्डं व्यवहारादीयतः ॥ ३०७ ॥
- (५) नन्दनः । अरक्षनिति पद्रत्नहारित्वेन यद्वाष्ट्रात्पशुधान्यादिकविशिष्टमाच्छाच राङ्गा मुज्यते वस्तु तद्वितिर-त्युच्यते शुल्कंपियकैर्वणिगादिभिर्देयं प्रीतिभोगमुपायनादिकम् ॥ ३०७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। यःराजा अरक्षन् बिल धान्यादिषद्भागं आदते यः करं गुल्मंदायादिकं आदते यः शुल्कं तुरा-

दिकं आदत्ते यः गीतिभोगं आदत्ते यः दण्डं फलहरणायुपायनंशिष्ट्यर्थे न्यायदण्डयहणं । अरक्षन्एवं आदत्ते सःसद्यः-नरकंत्रजेत् ॥ ३०७ ॥

#### अरक्षितारंराजानंबिषद्भागहारिणम् ॥ तमाद्वः सर्वेठोकस्य समयम्लहारकम् ॥ ३०८॥

- (१) मेथातिथिः। पूर्वस्य शेषोयमर्थवादः न रक्षति आत्तोपजीविता प्रजानांराजभागग्रहणेन एतदेवस्पष्टयित बिलिषद्वागहारिणततादशराजानमाहुः शिष्टाः सर्वलोकस्य सर्वस्याः प्रजायाः समग्रंबलंपापतस्य हार्कलोकर्तारं सर्वेण प्रजापापेन दूष्यतइत्यर्थः॥ ३०८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्तारमितशयितकरयहेणखादकिमव । राजानिमिति किचित्पाठः। सोऽनाकरः। बिल्हिपो-योधान्यादेः षङ्गागः षष्ठोभागस्तद्धारिणम् । मलं पापं पूर्वमरक्षणात्पापषष्ठभागित्वमुक्तम् । अत्रत्वनृत्वेनाधिकेन सर्वपा-पयहणिमिति । सर्वत्रचात्र तावत्पापान्तरकर्मान्तरोत्पत्तौ तात्पर्यं नतु तत्पापधर्मयोरेव प्रतिसंक्रमहत्यर्थीयाद्यः॥ ३०८॥
- (३) कुःख्विकः । योराजा न रक्षति अथ च धान्यादिषङ्गागंबिक्ष्रपंगृह्णति तंसर्वलोकानांसकलपापहारिणंमन्वा-दयआहुः ॥ ३०८॥
- (४) राघवानन्दः । उक्तबल्यार्दिगृहीत्वाप्यरक्षितारं समयमलहारकं मन्वाद्यस्तमाहुरित्यन्वयः । अयं फलं तेन सह वर्तते समयं फलदानोन्मुखस्य मलस्य हर्तारं सर्वेशांपापहर्तारतथावानलसेनवक्षितव्यंआत्मनोहितंकुर्वतित्यन्वयः ॥ ३०८॥
  - (५) नन्द्रनः । अत्रबलिशब्दः करवचनः ॥ ३०८॥

# अनपेक्षितमर्यादंनास्तिकंविप्रलुंपकम् ॥ अरक्षितारमत्तारंतृपंविद्यादधोगितम् ॥ ३०९ ॥

- (१) मेधातिथिः। मर्यादा शास्त्रशिष्टसमाचारित्रुढा धर्मव्यवस्था या साऽनविक्षताऽतिकान्ता येन नास्ति पर-लोकोनास्ति दत्तंनास्ति हुतिमिति नास्तिकः प्रथमोरागिद्दिना त्यक्तधर्मीवस्तुविपरीतोऽतिनिश्चयः विकुम्पित हरित । धा-न्यान्यसद्दण्डेः प्रजानांतन्तुल्योऽरिक्षता तमधोगितिविद्यान्नरकप्रतितमधोगतिविद्यान्नरकप्रतितमेवाचिरात् पाठांतरमसत्यंच नृपंत्यजेत् अन्यद्कान्यत्करोति यस्तंत्यजेत्तिद्विषयेनासीत ॥ ३०९ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । मर्यादा धर्माधर्मन्यवस्था । नास्तिकं परलोकनास्तिकताज्ञानवन्तं । विष्रकुम्पकं विष्रा-णांलोपकमपचयहेनुम् ॥ ३०९ ॥
- (३) कुछुकः । लिङ्कतशास्त्रमर्यादंपरलोकाभावशालिनमनुचितदण्डादिना धनप्राहिणरक्षणरहितंकरबल्यादेर्भक्षिता-रंराजानंनरकगामिनंजानीयात् ॥ ३०९॥
- (४) राघवानन्दः । किंच । अनंपिक्षतमर्यादं उर्ख्वश्वतशास्त्रमर्यादं विष्रलुम्पकंविषादिष धनहारिणं लुण्ठाकंअ-त्तारं केवलं अधोगति नरकस्थमेव तं विद्यादित्यन्वयः ॥ ३०९ ॥
  - (५) नन्द्रनः । प्रलुम्पकं ब्राह्मणपरित्यागिनम् ॥ ३०९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अनवेक्षिता मर्यादा येन तं अनवेक्षितमर्यादं पुनःकीदशंनृपं विप्रलुम्पकं असद्वादादिना धना-

नांकुम्पकं पुनःकीरशं अत्तारं करादेर्भक्षितारं एतारशंतृपमधोगितविद्यात् । अधः नरके गतिर्यस्य सः अधागेतिः ॥२०९॥ अधार्मिकंत्रिभिर्न्यायैर्निगृद्धीयात्रयत्नतः ॥ निरोधनेन बन्धेन विविधेन वधेन च ॥ २१०॥

- (१) मधातिथिः। अर्थवादैरंडीकृत्य नियह्विधिमदानींप्रस्तौति अधार्मिकंप्रकरणाचौरतित्रिभिन्यमनमकारैर्निगृ-द्धीयान्त्रियक्केत् स्यायोनियामकः निरोधनंराजदुर्गे बन्धनागारे चरणंबन्धस्तत्रेव र ज्ञुनिगडादिभिःखातस्त्रयोत्पादनं विविधो-वधस्ताडनादारस्य शरीरनाधानात् प्राणत्यागपर्यन्तनिर्देशादेव त्रित्वे स्क्रधे त्रिभिरिति वचनमन्येषामपि नियमनप्रकाराणां-परियहणार्थे तेन तमतैलसेकादयोपि परिगृष्टीताभवन्ति ॥ ३१० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः ! न्यायैः नियमैः । निरोधनेन कारागारे ॥ ३१० ॥
- (३) कुङ्कूकः । अधार्मिकंचौरादिकमपराधापेक्षया त्रिभिरुपायैः मयनेन नियमयेत्तामाह कारागारमवेशनेम निगडादिबन्धनेन करचरणछेदनादिनानाप्रकारहिंसनेन ॥ ३१० ॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः** । अत्यौत्सुक्येन निपहोपायं प्रदर्शयन् राजानं स्तौति अधार्मिकमिति द्दाश्याम् । तत्र निरोधः कारागारप्रवेशः । बन्धनं निगडः ॥ ३१० ॥
- (५) **नन्दनः।** एवंस्तेननियहस्यावश्यकर्तव्यतांप्रतिपाच तन्त्रियहप्रकारमाह् अधार्मिकमिति। विविधेन तत्त्रस्तेया-नुरूपेण ॥ ३१० ॥
- (६) रामचन्द्रः । अधार्मिकपुरुषं त्रिभिन्यांयैः नियमैः सामदानादिभेदैः च पुनः केनउपायेन निरोधनेन नितरां-रोधनेन ॥ ३१० ॥

# नियहेण हि पापानांसाधूनांसंपहेण च ॥ द्विजातयइवेज्याभिः पूयने सततंत्रपाः ॥ ३११ ॥

- (१) मेघातिथिः। [पापयुक्ताः पुरुषाः पापाः तेषांनियहः पूर्वोक्तयथाशास्त्रवहातेनः साधवस्तेषांसङ्ग्होयथाश-क्युपकारः तेनपूर्वबाह्मपाप्मानो भवन्ति मायश्चित्तेनवेत्यर्थवादः। े ] अपरोर्थवादोष्टकंपापानुत्पत्तिरेव पूतत्वं ब्राह्मणाद्व सततमिञ्याभिः नित्येर्महायद्वादिभिः॥ ३११॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । हिजातयोविमाः ॥ ३११ ॥
- (३) कुङ्गुकः। पापशास्त्रिनांनिपहेण साधूनांसंपहेण द्विजातयस्य महायद्वादिभिः सर्वकालंनृपतयः पवित्रीभव-न्ति तस्नादधार्मिकान्निगृकीयात् साधूंभानुगृकीयात् ॥ ३११ ॥
- (४) राघवाणन्दः । ततः कितत्राष्ट् । पापानां पापिनां निपहेण साधूनां परिपालनेन । द्विजातयः विमोत्तमाः सर्वदा यज्वानोवानृपस्योभयसंभवेन दार्शन्तिकत्वासिक्षिः ॥ ३११ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । स्तेनहिंसाराङ्गएव धर्मीनान्यस्येत्याह निपहेणचेति ॥ ३११ ॥
- (६) रामधन्द्रः। एवंनिपहादिना नृपाः सततं पूयन्तेह्ज्यादिभिःहिजाहव ॥ २११ ॥ क्षम्तब्यंत्रभुणा नित्यंक्षिपतांकार्थिणांनृणाम् ॥ बालवद्धातुराणांच कुर्वता हितमात्मनः ॥२ १२ ॥
- (१) मेधातिथिः । कार्षिणोिषप्रत्यर्था सातिष्ठत्वदः किलिभिद्यस्यमाने यदि नसतांभावीवा राजा नापेक्षिनुमि-च्छेद्वा तदा क्षमायां बालादीनांकारिणामेवमात्मने हितंकतंभवति क्षंतच्यमित्येतद्विविधमेवात्मक्षितम् ॥ ३७२॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रभुणा शक्तेनापि । कार्यिणां कार्यासिद्धः । क्षिपतामप्रियंवदतांबालादीनामकार्यिणामपि ॥ ३१२॥
- (३) कुल्लुकः । कार्यवतामधियत्यर्थिनांदुःखेनाक्षेपीक्तिरचयतां तथा बाल्वुबञ्याधितानामाक्षिपतांवक्ष्यमाण-मात्मीयमुपकार्रामच्छता प्रभुणा क्षमणीयम ॥ ३१२॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । राज्ञः स्वतन्त्रस्यापि कार्यविशेषे अस्वातन्त्रयं सार्थवादमाह क्षन्तव्यमिति द्वाभ्याम् । त्रभुणाः मतीकारसमर्थेनापि राज्ञा क्षिपतामाक्षेपंकुर्वतां कार्यिणामर्थियत्यार्थनां तथा बालादीनांच क्षन्तव्यमात्मनोहितंकुर्वतेत्य- व्यः । तेषामाक्षेपसहनमेवहितमितिभावः ॥ ३१२ ॥
- (५) नन्दनः । स्तेनापत्ततद्वव्यस्तिद्वव्यस्त्यानयनकालात्ययादिवतैर्जनैर्यत्पारुष्यमुख्यते तद्वाद्वाक्षन्तव्यमित्यभि-प्रायेणाह क्षन्तव्यप्रभुणेति । प्रभुणा क्षिपतांतेषां निप्रहाय प्रभुणापि ॥ ३१२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । कार्यणां कार्याधिनांनृणां क्षिपतां अभियंवदतां मभुणा क्षन्तव्यं बालादीनांहितं आत्मनःहितं-कुर्वता ॥ ३१२ ॥

यः क्षिप्तोमर्षयत्यार्त्तेस्तेन स्वर्गे महीयते ॥ यस्त्वेश्वर्यान्न क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥ ३१३॥

- (१) मधातिथिः । आर्त्तेर्वण्ड्यमानतत्संबन्धिभरिधिक्षप्तआकुष्टोयन्पर्वयित नकुभ्यति तेन क्षमणेन त्वर्गे महीयते कण्ड्वादिरयं महत्त्वंपाप्तोति त्वर्गेऽकोपेन तिह क्षमाकर्तव्या । अकामिनोयथाम्यतआह यत्तु प्रभुरहिमत्यिभमानेन न सहते तेन नरकंपाप्तोति । आर्त्तपहणंबालवृद्धयोरिप प्रदर्शनार्थपूर्वशेषत्वादस्य ॥ ३१३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । आर्तः कार्यालाभादः खितैः ॥ ३१३ ॥
- (३) कुछूकः । दुःखितैराक्षिप्तः सहते यःसतेन स्वर्गलोकेपूजांलभते प्रभुत्वदर्पान्न सहते यःसतेन नरकंग-च्यति ॥३१३॥
- (४) राघवानन्दः । हितंब्यनिक यहित । आर्तेः दुःखादिभिःपीडितैः आक्षिप्तोपि मर्पयित् क्षमते तेन तितिक्षारूः पेण स्वर्गे महीयतेऽक्षमायां नरकगच्छतीत्यन्वयः ॥ ३१३ ॥
  - (५) मन्द्रमः। तेन क्षेपणेन क्षान्तेन ॥ ३१३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । आर्त्तैः कार्यालाभाद्युःखितैः क्षिप्तः तिरस्कतःसन् मर्पयित श्रमापयित ॥ ३१३ ॥ राजा स्तेनेन गंतव्योमुक्तकेशेन धावता ॥ आचक्षाणेन तस्तेयमेवकर्मास्मि शाधिमाम् ॥६ १४॥
- (१) मेधातिथिः । अविशेषापादाने सुवर्णहारी स्तेनोइष्टयः तस्यैव शास्त्रान्तरे गमनविधानात् न वेदनमागमन-पर्रविधिशास्त्रदण्डविधित्वात् । उक्तंहि स्तेनःस्यात्मवक्ष्यामिविधिदण्डनिर्णयहित अतोनुवादमगमनस्यात्रराजसकाशंसुवर्ण-चौरेण गंतव्यं मुक्तकेशेन धीमता वीर्यवता धावतेति पाठान्तरं आचक्षाणेन कथयता प्रिंथ तत्पातकमेवंकर्मात्म ब्राह्मण-स्यमयेषस्तुवर्णस्तिमिति कृष् निप्रहंमे ॥ ३१४ ॥
- (२) सर्वज्ञणारायणः । राजास्तेनेनेत्यादिमायिक्षत्तप्रकरणवाच्यार्थाभिधानं । वधावश्यकर्तय्यतारूपराजधर्मकथः नार्थमः । स्तेनेन ब्राह्मजर्षणहारकेण । मुक्तकेशेनेतिधावनेतिचनियतंमरणरूपमायिक्षताङ्गमः । एवमुत्तराण्यपि । शीव्रगन्त्या गच्छता थावता ॥ २१४ ॥

- (३) कुःहृकः । यद्यपि सुवर्णस्तेयकृद्धिमइत्यादिना प्रायश्चित्तमकरणे वक्ष्यति तथापि सुवर्णस्तेनंत्रति राजदण्डरूप-तामस्य दंडमकरणे दर्शयितुंपाठः ब्राह्मणसुवर्णस्य चारेण मुक्तकेशेन वेगाद्रच्छता मया ब्राह्मणसुवर्णमपत्तिष्यापय-तामुसलाष्यमाय्धंखादिरमयंवादण्डमुभयतस्तीक्षणांशाक्तिलोहमयंवा दण्डंस्कन्धे गृहीत्वा राजसमीपंगच्छेत्ततोब्राह्मणसुवर्ण-हार्ष्यहमतोऽनेन मुसलादिना मांच्यापादयेत्येवंराज्ञे वक्तव्यम् ॥ ३१४ ॥ ३१५ ॥
- (४) राघवानन्दः । एवं स्तृतिनिन्दाभ्यां राजानमभिमुखीकृत्य स्तेनस्य कृत्यमाह राजेतित्रिभिः । आशु शुद्धि-मिच्छता स्तेनेनाचक्षाणेन स्तेयकर्मेतिशेषः ॥ ३१४ ॥
- (५) **नन्दनः** । स्तेनंप्रत्याह राजास्तेनेनेति । शाधिमामित्यत्रेतिकरणंद्रपृष्यं इत्याचक्षाणेनेति तस्यान्वयः ब्रा**ह्मण-**सुवर्णापहरणविषयमेतत् ॥ ३१४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । स्तेनेन सुवर्णस्तेनेन चौरेण राज्ञःसमीपे गन्तव्यं । कीद्दशेनस्तेनेन तत्स्तेयं राज्ञः आचक्षाणेन कथकेन एवं कर्मामां शाधि ॥ ३१४ ॥

रकन्धेनादाय मुसलंलगुइंवापि खादिरम् ॥ शाक्तंचोभयतस्तीक्ष्णामायसंदण्डमेव वा ॥ ३१५॥ [ गृहीत्वा मुसलंराजा सरुद्धन्यानुतंस्वयम् । वधेन शुध्यते स्तेनोब्राह्मणस्तपसैव वा ॥ १॥] :

- (१) मेधातिथिः। वर्णानामनुक्रमेण मुसलादीनामुपदेशंमन्यन्ते तदयुक्तंवा शब्दोन समर्थितः स्यात् । नच ब्राह्मणस्येदंशायश्चित्तमिछन्ति तत्प्रायश्चित्तेषु निरूपयिष्यामः। खदिरजातिर्लगुडएव न मुशलेनानुषक्तव्यः॥ ३१५॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । लगुडं दण्डं । उभयतस्तीकृणां लोहभागखद्मधाराद्यवयववतीम् ॥ २१५ ॥
- (४) राघवानन्दः । स्वपहारोचितं दण्डाचादायैव गन्तव्यिमत्याह स्कन्धेनेति । शक्ति सदण्डां छुरिकाकारां ती-क्ष्णां क्षुरधारोपमाम ॥ ३१५ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । उभयतस्तीक्ष्णां उभयायकतथारामादाय गन्तव्यद्ति सर्वेण संबन्धः ॥ ३१५ ॥
  - (६) **रामचन्दः** । स्कन्धेनेति द्वाभ्यामाह । मुसलादिकंगृहीत्वा आत्मानं घातयेत् ॥ ३१५ ॥

शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते ॥ अशासित्वा तु तंराजा स्तेनस्यामोति किल्बिषम् ॥ ३१६ ॥

(१) मेधातिथिः । शासनान्मशलादिभिः महरणात्क्षित्रयादिः पापान्मुच्यते विमोक्षादुत्सर्गाद्रच्छक्षान्तमिति ब्राह्मणस्तपसैवेति वधतपसी विहिते तत्र वधस्तावद्वाह्मणस्य नास्ति तपस्तुप्रायिश्वतं नच तपइच्छातोराजाभिगमनमस्ति तह्मात्क्षित्रयादीनामेषविमोक्षः । सच धनदण्डंगृहीत्वा । यतआह आशासित्वत्यादि नच विमोक्षणशुद्धौसत्यांराज्ञस्तदशासनादोषाः
पपत्तिः नच शासनमपि विहितंमोक्षोपि विहितस्तत्र यह्मिन्पक्षे शासनंतदपेक्षंदोषवचनं पाक्षिकंहि तथा कल्पनं च वचनमित्यवच्छुतंपाक्षिकंयुक्तकलपयितुं । तथाच सामान्येन विसिद्धादयआहुः । अधमेनत्वीयेन ऋच्छिति राजानमुत्सृजन्तं
सिकिल्बिषन्तंचिज्याद्यतोराजाऽष्ठन्थमेण नदुष्यित नायंकल्पोयुक्तः कचिदियंहिसा प्रतिषद्धा । नाईहस्याद्भूतानीतिरागादिनापुरुषार्थतया प्राप्ता कचिद्विहिता कत्वर्थत्वेन योदीक्षितोयदर्भाषोमीयमिति इयन्तु शासनविमोक्षणवञ्चना नहि नामप्रतिष-

द्धायुक्तीसित विधो कथंन प्रतिषेधोनिहंस्याद्भूतानीति सामान्यतः प्रतिषेधोविधिविशेषमन्तरेण न शक्योबाधितुं । अथोन्यते नेवायंप्रतिषेधस्य विषयः कर्माथंत्वात । कथंपुनर-तरेण विधिकमीर्थता शक्यावगन्तुं लोकतइतिचेल्लीकिकीवृत्तिः कथंति प्रतिषेधस्तत्रावतरेत् ननु प्रदाने प्रवृत्तिनिरूप्यतां यदि तावद्देदिको प्रवृत्तिस्ततस्तदद्गेहिंसायामपि ततएव एका हि प्रवृत्तिरन्तरद्गुप्रधानयोः अथ लिप्सातोङ्गेपितत्रप्रवृत्तिः सुतरांतिहिंहिंसेयंलीकिकी जीविकार्थिनोहिप्रजापोषणाधिकार-नियमोन विधिस्तेनेयमङ्गस्थापि हिंसामुख्येन तुल्यत्वात्पतिषधिवषयः । नच लौकिकमस्यानियतमङ्गत्वंनोहिसामन्तरेण प्रजापालनमशक्यं निरोधनादिनापि शक्यत्वात् नैषनियमः एकरूषाङ्गप्रधानयोः प्रवृत्तिरित्यानाग्रीषोमीययोरनेन-विशेषः स्यादतोलिप्सालक्षणे पिधानेऽहंविधिलक्षणमभ्युपेतव्यं नचेषिहंसाविधः लक्षणा शक्याभ्यपगन्तुंत्वरूपकार्यली-किकत्वात्पालनस्य हिंसायाश्य अथ विधिलक्षणा षोडशयहणविद्वकलिपतुमहिति शासनवचनेन प्रतिषद्धाअन्यतुमन्यन्ते द्वेएते वाक्ये शासनादिति स्तेनस्य बुद्धिरूच्यते । परेणार्धेन राज्ञस्तदशासने दोषः । तत्र यदि राजा शासनदोषमात्मीयम-ङ्गीकत्य मुचन्मुंचैतिवनसः ब्राह्मणस्यापि त्वयमागतस्य वधः शुद्धिहेतुः लक्षशास्त्रभूतामितिवचनात् शारीरोऽब्राह्मणदण्डः इति न राजा यदि प्रतिषधातिक्रमेण हन्याद्वाह्मणःशुप्यदेव अशासित्वा मुशलादिभिरहत्वा स्तेनस्य यत्पापंतेन युज्यते ॥ ३१६॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । शासनात तदन्यतरेणाभिघातात । विमोक्षान्नशासिष्यामीतिमनसा राज्ञा त्यागात । एतच्य क्षित्रयादीनामेव ब्राह्मणस्यतु प्रकारन्तरेणात्महननम् ॥३१६॥
- (३) कुःख्नृकः । सङ्मुसलादिप्रहारेणे प्राणपित्याजनान्मृतककल्पस्य जीवतोषि परित्यागाद्वा सचौरस्तस्मात्मा-पात्प्रमुच्यते । अतएव याज्ञवल्क्यः ॥ मृतकल्पः प्रहारात्तीजीवन्निप विशुध्यतीति । तंपुनःस्तेनंकरुणादिभिरहत्वा स्तेनस्य यन्पापंतदाजा प्रामोति ॥ ३१६ ॥
- ( ४ ) **राघवान-दः** । ततःकि एवं शासनान्धृतोजीवन्वाउभयथा शुद्धःइत्याह शासनोद्वेति । स्तैयात् स्तेयजपा-पात् । अशासित्वा तेदर्ण्डादिभिरहत्वा किल्बिषं पापं सहस्रदंष्टंवा ॥ ३१६ ॥
- (५) **नन्दनः** । शासनात्तेनानीतमुसलादिना ताडनरूपात् विमोक्षान्नत्वांहन्मि गच्छेत्यनुङ्गारूपात् स्तेयादोषात्तस्य शासनाद्वाजास्तेनस्यामाति किल्बिषं तस्मात्सःशासितव्यइति ॥ ३१६॥
- (६) **रामचन्दः** । शासनाद्दा तमाशिष्यामीति मनसा राज्ञा त्यागाद्दिमोक्षाद्दा स्तेनश्रीरः स्तेयात् कृतपापात् विमु-च्यते । एतदक्षत्रियाणामेव ॥ ३१६॥

# अनादे भूणहामाप्टि पत्थौ भार्यापचारिणी ॥ गुरौ शिष्यश्व याज्यश्व स्तेनोराजनि किल्बिम् ॥ ३१७॥

(१) मेघातिथिः। अन्नमत्तीत्यन्तादोभ्रूणहा ब्रह्महा तदीयमन्त्रंयोभुङ्के तिसम्ब्रह्महत्यापापमार्ष्टं निरस्य श्लेषय-ति यथा मिलनंबह्ममुद्देकमृज्यते तन्मलंतत्रसंक्रामत्येएवं अर्थवादश्वायं तस्य तत्पापमृत्पद्यते नपुनर्बह्महणोविश्लेषः। पन्त्यो भर्त्ति भार्यापचारिणी जारिणी सचेत्समते अत्रापि भर्त्तुरुत्पाद्यते पापंतस्याअपैति गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च शिष्यः सूर्याभ्युदितादिभिरपराध्यतु गुरौ क्षममाणे तत्पापंपिक्षपति एवंयाज्येयाजकः सोपि गुरुरेवेत्यतायाजकयहणंनकतं एवं-चौरोराजनि नचेद्राक्का निगृह्यते याज्योपि कर्मणि मवृत्ते विधिमुपक्रामितिच्छाजकवचनेनावितष्ठते तदा त्याज्योन पुन-स्तस्य ताडनादिशिन्यवन्कर्तथ्यं। अन्नादादिषु सर्वेष्वन्यत्र विधिप्रस्तीति नाबुद्धिरतोर्थवादोयम् ॥ ३१७ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्नादे तदीयान्नभोक्तरि भूणहा ब्रह्महा मार्ष्टि शोधयति । भूणप्रस्तेनपापस्यक्षयात्पा-पोत्पादाच । एवं पत्यो भार्या व्यभिचारिणी संगृह्ममाणागुरावभ्यापकार्त्वजोः शिष्ययाज्यौ पापिहो । स्तेनोराजनीतितु म-कतमः ॥ ३१५ ॥
- (३) कुह्नृकः । ब्रह्महा यस्तत्संबन्धियोन्नमत्ति तिसन्तसौ स्वपापंसंक्रामयित भूणहान्नभोक्तः पापंभवतीति एत-दत्र विविक्षितंनतु ब्रह्मन्नः पापंनश्यित तथा भार्या व्यभिचारिणीजारपतिक्षममाणे भर्त्तरि पापंसंश्लेषयित शिष्यश्य संध्या-ग्रिकार्याद्यकरणजन्यंपापंगुरौ सहमानेन्यस्यित याज्यश्यविधिमितिकामन्याजके क्षममाणे पापंनिःक्षिपित स्तेनश्य राजग्यु-पेक्षमाणे पापंसमर्पयित तस्नादाङ्गा स्तेनोनिगृहीतव्यः ॥ ३१७ ॥
- (४) राघवानव्दः । स्तेनस्य परस्य पापेन राजा तज्ञातीयपापवान्भवतीति स्तेनदृष्टान्तेनाऽन्येषामपि परपाप-वत्त्वमाह् अन्नादृद्दति । अन्नोदेतदृन्नभोक्ता भूणहा स्विकिल्बषं माष्टि संकामयतीत्यन्वयः । पतिपद्मुपछक्षणं येन येन संगता तत्मिप । अत्रव्वोक्तं निःश्वासाद्वात्रसंस्पर्शादित्यादिः । याज्यश्च याजकेतिशेषः । एतेनान्यपापेनान्यस्यापि तज्ञा-नीयपापज्ञम् विवक्षितम् नतु पापिनः पापनाशद्दति केचित् । तत्रदानेनाकार्यकारिणे नेतिवचनात् शुभ्यन्त्येव ते सर्वदा अन्यथा बहुवित्तब्ययायासमार्याश्चत्तादौ तादशे कोपिनप्रवर्तेत अतएव योयस्यान्तसमभाति सतस्याभाति किल्बिषमि-तिसंगतम् । अत्र भूणहेत्यादित्रयं सिद्धवन्कत्य राजिन पापसंक्रान्तिरुक्ता अतश्चतुर्णा परस्परदृष्टान्तता तेन पापिनोऽन्नं न भोक्तव्यम् भार्यादिकंच शासनीयमितिभावः ॥ ३१७ ॥
- (५) ननन्दः । उक्तमेवार्थदष्टान्तेन द्रढयति । अन्नादेभूणहेति योभूणघोन्नमत्ति तिसम्भूणहा त्विकिल्बिषं शोध-यति अपचारिणी व्यभिचारिणी एवंशासितरिराजनि किल्बिषंश्तेनोमाष्टि यतएवंतत्साद्वाह्या स्तेनः शासितव्यइति ॥३१७॥
- (६) रामचन्द्रः । अन्नादेअन्नभोक्तरि भूणहापापंमाष्टि । मृजूशुद्धौद्दयस्य धातोरूपम् । अपचारिणी मर्यादाष्य-भिचारिणी भार्या पत्यौ उपपतिक्षममाणे पापंमाष्टि । याज्योशिष्यः गुरौ पापंमाष्टि । अशास्तरि राजनि चौरःकिल्बिषम् राजनि ॥ ३१७ ॥

राजिभः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः ॥ निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः स्रकृतिनोयथा ॥ ३१८॥

(१) मेधातिथिः। यदुक्तंपापकारिणोनियहणे कर्मकतोरक्षन्तइति तत्स्फुटयति। बृत्तोविनिपातिते दण्डोयेषांराजभिस्ते कत्वा पापानि कतपापाराजनियहेण निर्मकानिरस्तपापाभविन्त। अपगते च पापे यदेषांत्वर्गारीहिकंकर्म तेन त्वर्गप्रामुवन्ति महद्धिपापंशुद्धस्य कर्मणः फलस्य प्रतिबन्धकं सुक्रितनोनित्यंसुक्रतकर्मकारिणः यथा सत्री धार्मिकस्तद्धस्ततामधर्मोनैवोत्पद्मतपुषामुत्पन्नोनियहणेन विना स्थितइति माक्ष्मण्वंसाभावयोविशेषोमानवयहणानुपकरणाचौराणामेव।
दण्डशब्दस्तु शरीरनियहविषयोनिह पकरणमितकामित धनदण्डोहि राजायः वृत्तिर्हि या राह्मः शारीरे तु दण्डेदण्ड्यमानार्थता शक्यतेनिह्नोतुं त्वक्संस्कारोहिंसा अथयंबुद्धिः पालनमेव हिंसामन्तरेण न निष्पाद्यते तत्त्वंराजार्थमिति कुतोमार्यमाणार्थता मारणस्य अथ किपालनंपाल्यमानार्थरष्टमेवापद्म्यते नहि तद्द्रमुपादेयंराह्मेव त्वरक्षार्थकरमुद्दिश्यश्रत्याउपादीयन्ते अतः सुतरांरक्षोपयोगित्वे हिंसायां हिंस्यमानार्थता सिद्धिः कथवाहिंसया विना न रक्षानिवृत्तिर्यदि तावदव-

मर्थनिगृह्यन्ते पुनरकार्यमावर्तियण्यते तिन्नबोधनादिष शक्यते नियंतुं अथ तानि गृहीत्वा तान्दृष्ट्वा भयादनेन मवर्तियण्यतदित धनदण्डेनापि शक्यते दुःखमपितु हन्यमानेष्विष सहस्रशः प्रवर्तन्ते तत्मादियंहिंस्यमानेष्विष सहस्रशः मवर्तन्ते
तत्मादियंहिंसा रक्षासती हिंस्यमानसंस्कारइति मन्तव्यं अतथ कारणादिछेदने नियमोहस्त्यादिविधिश्रेदल्पेष्वेवादृष्टमाथास्यति राजार्थोभविष्यति तत्माब्छरीरदण्डेपापान्मुक्तिने धनदण्डदित स्थितं । तथा च महापातिकनांदतसर्वत्मानमस्यवेशितदण्डानांसंव्यवहारपिरहारार्थमङ्कतंवक्ष्यति । यदि बन्धनदण्डन शुप्येयुः पुनरङ्कतमनर्थकस्यात् अत्र त्वयमागतस्य
नानीतस्य विशेषोयस्तेनएव विशेषोभवन्विदंसर्व शारीरदण्डविषयम् ॥ ३१८ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । कृत्वापापानि धृतदण्डाइत्यन्वयः । स्वर्गमायान्तिपापक्षयेपूर्वोपात्तधर्मेण ॥ ३१८ ॥
- ( ३ ) कुल्लृकः । सुवर्णस्तयादीनि पापानि रुत्वा पश्चादाजिभिविहितदण्डामनुष्याःसंतः मितवन्धकदुरिताभावात्पूर्वा-जितपुण्यवशेन साधवः सुरुतकारिणइवत्वर्गगच्छन्ति एवंगायश्चित्तवद्दण्डस्यापि पापक्षयहेतृत्वमुक्तमः ॥ ३१८ ॥
- (४) राघवानन्दः । दण्डेन नकेवलंपापान्मुक्तिरपितु स्वर्गाचपीत्याह राजभिरिति । पापनिर्मुक्तिमात्रमत्र विविक्षित्तं स्वर्गावाभिस्तु पूर्वकृतसुकृतकर्मणः दुरदृष्ट्मतिबन्धरिहतात् । नच पापिनः कुतः सुकृतमितिवाच्यमः । कदाचित्सुकृतं कर्म कृटस्थमिव तिष्ठतोतिस्मृतेरनार्व्धफलकर्मणःसत्वम्रतीतेः ॥ ३१८ ॥
- (५) मन्द्रनः । पापकृतामपि श्रेयस्करोराजदण्डः तेनाप्यवश्यंते दण्ड्यादृत्याह् राजभिधृतदण्डास्त्वित । नकेवलं-निर्मलत्वमेव किन्तुत्वर्गमायान्तिच ॥ ३१८ ॥

## यस्तु रज्जुंघटंकूपाद्धरेद्भियाच यः प्रपाम् ॥ सदण्डंपामुयान्माषंतच तस्मिन्समाहरेत्॥ ३१९॥

- (१) मधातिथिः । प्रिवन्त्यस्यामितिप्रपा । जलाधारस्थावस्थानं द्भृतजलनिधानंवा माषस्यजातिर्ननिर्दिष्टा स-मरुजाङ्गलानुपभेदा द्रष्ट्रप्या । तच्च रज्ज्वादिसमाहरेद्द्यात्तिस्यस्थाने न राजनि ॥ ३१९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रपां जलशालां भिन्धात् तृत्काष्टादिहरेतः । माषं सुवर्णस्य । तिसन् कूपादी तद्रज्वादि ॥ ३१९॥
- (३) कुःख्नृकः । कूपसमीपे रज्जुघटयोर्जलोद्धारणाय धृतयोरज्जुंघटंवाहरेत् योवा पानीयदानगृहंविदारयेत्ससौवर्ण-मापदण्डपामुयात् । अनिर्दिष्टन्तुसोवर्णमापंतत्र मकल्पयेदिति कात्यायनवचनात्। तद्य रज्वादि तिसम्कूपे समर्पयेत् ॥३१९॥
- (४) राघद्यानन्दः । प्रकतंपुनर्दण्डमाह् यस्त्विति । केनापि पुण्यवता कूपसमीपे स्थापितौ रज्ज्घरौ कतमपां वा हरेद्वानाशयेत् ससौवर्णमाषं दण्डं प्रामुयादित्यभैः । तच्च रज्वादिकं समाहरेत् । संपाच दचादिति ॥ ३१९ ॥
- (५) मन्द्रनः । द्रव्यान्तराणांचोरयितारंप्रत्याहः यस्तुरःज्ञंघटमिति । रज्ञुश्रघटश्यरज्ञुघटं हरेन्पुण्णीयात्ततश्य तिल-न्कृपे कूपसमीपे समाहरेत्पुनरास्थापयेत्तिलन्स्थाने प्रतिसमादध्यादिति ॥ ३१९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । माषं सुवर्णस्य । तच रज्ञ्घयदि तिलन् कूपदिस्थानं समाहरेत्॥ २१९॥ धान्यंदशभ्यः कुम्भेभ्योहरतोऽभ्यधिकंबधः॥ शेषेऽप्येकादशगुणंदाप्यस्तस्य च तद्धनम्॥३२०॥
  - (१) मधातिथिः। कुंभशब्दः परिमाणविशेषे वर्तते न घरमात्रे। कचिर्दिशतिप्रस्थान्कचिद्वाविंशद्वाविंशतिरिति

<sup>\*</sup> दित्यर्थः । तच = दित्यर्थः । तथाच कात्यायनः अनिर्दिष्टंतु सौवर्णमापं तत्रमकल्पयेदिति ( न, श )

देशभेदाधवस्था। दशस्योधिकंहरतोवधविधिरुक्तार्थौऽनुबंधादिना नियम्यते शेषेषु दशसु प्राक्टतस्तत्तपुकादशगुणोदण्डः त-तस्य च तद्धनमिति सर्वत्र स्तेये योज्यं । धान्यं ब्रीहियवादिसमद्शानीतिस्पर्यते ॥ ३२० ॥

- (२) त्तर्वज्ञनारायणः । कुम्भः पलशतद्वयम् । वधस्ताडनादि । ब्राह्मणादिद्वव्येत्वङ्गच्चेदादिः । शेषे ततःपाक् त-स्य तद्धनं दान्यदृत्युभयत्र ॥ ३२० ॥
- (३) कुद्धूकः । द्विपलशतंद्रोणोविशतिद्रोणश्च कुम्भोदशसंख्येभ्यः कुंभेभ्योऽधिकंधान्यंहरतोवधः सच हर्तृत्वामिगुणवत्तापेक्षया ताडनांगच्चेदमारणात्मकोक्क्षयः । शेष पुनरेकत्मादारभ्य दशकुम्भपर्यन्तहरणे निष्कृतैकादशगुणंदण्डंदाष्यः
  त्वामिनश्चापढतंदाप्यः ॥ ३२० ॥
- (४) राघवानन्दः । धान्यहरणे दण्डमाह धान्यमिति । कुम्भेभ्यः हिपलशतं द्रोणोर्विशतिद्रोणश्च कुम्भः तेभ्यो-धिकं हरतोवधः हर्नृगुणवत्वाचपेक्षया ताडनाङ्गछेदनमारणात्मकः हिंसामात्रवाचित्वाद्द्धस्य । शेषे दशकुम्भाभ्यन्तरे एकादशगुणं स्तद्द्व्यपेक्षया । तस्य धान्यस्वामिर्नतद्धनं तावद्धान्यम् ॥ ३२० ॥
- (५) नन्दनः । कुस्लात्किञ्चिन्यूनंधान्यभाजनंकुम्भः दशम्यः कुम्भेभ्यइत्येकपुरुषस्य संवत्सर्भोजनपर्व्यन्त-धान्यपहणं ततोभ्यधिके हरणे दण्डःस्यात् । दशम्यःकुंभेम्योन्यूनेहरणे व्यतदेकादशगुणंधान्यंहर्त्रा दण्डत्वेन दाप्यः । धान्यत्वामिने तद्भतं धान्यंच दाप्यं । ब्राह्मणधान्यहरणे क्षत्रियादीनामयमेव दण्डोऽवगन्तव्यः ॥ ३२० ॥
- (६) **रामचन्दः** । अभ्यधिकंहरतःवधः ताडनादि । एतद्दिपविषयम् क्षत्रियादावंगच्छेदरत्यर्थः । शेषेपि ततोन्यूने राज्ञे एकादशमुणं दण्डं तस्य त्वामिनः तद्धनम् ॥ ३२० ॥

# तथा धरिममेयानांशतादभ्यधिके वधः ॥ सुवर्णरजतादीनामुत्तमानांच वाससाम् ॥ ३२१ ॥

- (१) मधितिथः। धरणंधरिम तुला तेन मीयन्ते परिछिषन्ते तानि धरिममेयानि घृतादीनांद्रवाणांमस्थादिमेयतास्तीति किवनानांपरिमेयता भवतीति तदर्थमाह सुवर्णरजनादीनां आदिप्रहणादेव रजते रुब्धे पुनरुपादानानुल्यपहणार्थात्मवालादीनि गृह्यन्ते नतुतामलोहादीनि तेषांशतादूर्ध्वहरणे वधः। किपुनरेतच्छतंपलानामुतकर्षाणामेव कार्षापणानांवा
  केचिदाहुः।केचिदाहुः पलानामिति। नन्वत्रविशेषोहन्तुरस्ति तत्माधितम्देशधरिममानकाले यथासंख्यया ध्यवहारः। श्रुतमिदंसुवर्णस्य किचनोलके किचत्पलेषु यथा देशंष्यवस्था। उत्तमानांच वाससांकौशेयपद्वादीनामिति। नन्वत्र विशेषहेतुरस्ति
  तिस्त्रयास्त्रन् शतादभ्यधिके वधहत्यनुषदः। अत्रापि शाकरकयुगमेकमिति संख्यायते पुष्पपराधुपवर्ष्टणस्त्रकमेवेति
  ननु च सुवर्णरजतादीनामित्येवसिद्धे परिमेयपहणमनर्थकं कर्पूरागरुकस्तूरिकादीनांमहार्धाणांपहणार्थ। आदिपहणाद्धितेजसानि गृह्यन्ते। निष्कादिपरिमाणव्यपदेश्यानि वा नहि कर्पूरादीनांकषांदिव्यपदेशोस्ति यद्यपि सुवर्णवद्दजतेऽपि शतसंख्या
  तथापि प्रायम्भित्तभेदवद्दण्डभेदोपि युक्तोविषमसमीकरणस्य न्याप्यत्वादतोयावत्सुवर्णगतस्य मूल्यंतावितरूते गृहीते वधः
  कर्पूरादीनांतु पलानामेव शतसंख्या॥ ३९०॥
- (२) सर्वज्ञानारायणः । धरिमं तुरुा तन्मेयानां सुवर्णरजतव्यतिरिक्तानां ताभादीनां शतात् निष्कशतात् । एतस् बोडशमापकरूपसुवर्णचतुष्टयरूपनिष्कव्यवस्थयापास्य । अत्रापि वशोमारणं ब्राह्मणद्वव्यत्वे अन्यत्रत्वक्षच्छेदादि । सुवर्णे ति । सुवर्णरजतोत्तमवाससामन्यानामपि हरणे वथएवेत्यर्थः ॥ ३२१ ॥
  - (३) कुछूकः । यथा भाग्येन वधउक्तस्तथा तुलापरिच्छेषानांद्ववर्णरजतादीनामुत्छ्वानांच वाससांपद्वादीनांपछ-

शताथिकेऽपत्ततेवभः कर्सभ्यएव विषयसमीकरणंचात्र देशकालापहर्तृवृष्यत्वामिजातिगुणापेक्षया परिहरणीयं एवमुत्तरत्रापि क्रेयमः ॥ ३२१ ॥

- ( ४ ) राघवानन्यः । उक्तदण्डमन्यत्रातिदिशति तथेतिद्दान्यामः । धरिमेति धरणंतुला तेन परिच्छेषानां कार्पासादि-दिद्दव्याणां पलशतादिषके अपत्तते वधः । तत्रापि देशकालहर्तृद्वव्यस्वामिजातिगुणापेक्षया ताडनाङ्कछेदनमारणादि है-यमः ॥ ३२१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । धरधटनामादीनांतुष्ठामेयानां शतात्तिष्कात् अभ्यधिकंहरतःवधः ताडनादि । सुवर्णादि हरतः अल्पानांहरणे वधः ॥ ३२१ ॥

पञ्चाशतस्व भ्यधिके इस्त च्छेदन मिष्यते ॥ शेषे त्वेकादशगुणं मूल्यादण्डं प्रकल्पयेत् ॥ ३२२ ॥

- (१) मेधातिथिः । सुबोधोयं मूल्यादिति नापत्तते दृष्यंदेयं किचनजातीयंनैव प्राप्यते अतोरूपकैर्धान्यादित्या-दिना वा निभयम् ॥ ३२२ ॥
  - (२) सर्वज्ञमारायणः । पञ्चाशतइतिताभादिविषयमः । शेषे पञ्चशतऊने ॥ ३२२ ॥
- े (३) कुलूकः । पूर्वोक्तानांपञ्चाशादूर्ध्वंशतंयावदपहारे कते हस्तक्षेदनंमन्वादिभिरभिहितं शेषेच्वेकपकादारम्य पञ्चाशत्यकपर्यन्तापहारेऽपत्कतथनादेकादशगुणंदण्डदान्यः ॥ ३२२॥
- (४) राघवानन्दः । एवमुक्तानां सुवर्णादीनां तोलकानां पञ्चाशत्पर्यन्तमपत्ततस्य मूल्यादेकादशगुणो दण्डः पञ्चाशतोऽधिके हस्तछेदः ॥ ३२२ ॥
  - (५) नन्द्नः । त्वर्णानां पश्चशतो स्यथिकं हरणे शेषे पञ्चाशतो स्यूने ॥ ३२२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । पञ्चाशतस्तु अधिक तात्रादि पञ्चाशतन्यूनेन ॥ ३२२ ॥

पुरुषाणांकुलीनानांनारीणां च विशेषतः॥ मुख्यानांचैव रत्नानांहरणे वधमहीति॥ ३२३॥

- (१) मधातिथिः । सत्कुछे जाताविधादिगुणयोगिनः कुछीनाः नारीणांच विशेषतोगुणरूपसौभाग्यतः संपन्नाना-भित्यर्थः । चशब्दात्कुछीनानामित्येव परस्परापेक्षाणि नारीणांविशेषणानि मुख्यानि रत्नानि वज्रवैदूर्यमरकतमश्रतीनि अत्रापि स्ववर्णशततुरूयानीत्यपेक्ष्यमन्ययोत्तमत्वमापेक्षिकमिति दण्डोन व्यवतिदेत वषमईत्यनुवधायपेक्षया सर्वत्राई त्यर्थोयोजनीयः । अकुछीनानामर्वाशहानाममुख्यानांच विशेषे त्वेकादशगुणहत्येव ॥ ३२३ ॥
  - (२) सर्वजनारायणः । वधः उत्कष्टापकृष्टापेक्षया मारणाकृष्ठेदादिः ॥ ३२३ ॥
- (३) कुछूकः। महाकुरुजातानांमनुष्याणांविशेषेण श्लीणांमहाकुरुप्रस्तानांभेष्ठानांच रवानांवस्रवैदूर्यादीनामप-हारे वयमर्हति ॥ ३२३ ॥
- ( ४ ) राष्ट्रवाणम्यः । मनुष्यरत्नविशेषयोरपर्वतेभवश्यंवधहत्याहः पुरुषाणामिति । नारीणां विशेषताकुलजानामः । काँपज्ञलानितिविभित्यं विवक्षितमः । मुख्यानां वस्त्रवैदूर्यादीनां रत्नानामः ॥ ३२३ ॥
  - ( ५ ) नम्बनः । क्रियमाणहरणयोजातिगुणाष्येक्षया वषशब्दार्थः कल्यनीयः छेदनरूत्रोमारणरूत्रोवा ॥ ३२३ ॥

<sup>\*</sup> अपत्रते=अपह्नवे ( राघ २ )

#### महापशूनहिरणे शस्त्राणामीषधस्य च ॥ कालमासाय कायैच दण्डराजा प्रकल्पयेत् ॥ ३२४॥

- (१) मेधातिथिः । महापशवोहस्त्यश्वादयस्तेषांहरणे कालकार्यापेक्षा दण्डमक्रुप्तिः ननु च सर्वत्रेव कालाद्यपेक्षाक्ता तथा च कालदेशवयशक्तिश्चिन्तयेदण्डकर्माणीति सत्यं विज्ञाते दण्डत्वरूपे न्यूनाधिकभावोऽनुबन्धाद्यपेक्षः यथा वधविधौ ताडनमारणादिकल्पनापेक्ष्या इहात्यन्तविलक्षणोदण्डः तथा हि विशतिपणोपि खद्मशात्रोरुद्यतश्चरूस्य सिन्धो यदि ह्नियते तेन कार्यातिशयेन तेन च कालेन मारणंदण्डः अन्यदा हिगुणण्कादशगुणोवा तथीषधमलभ्यत्वेन महाप्रयोज्ञानतदुपयोगवेलायां ह्नियते लभ्यमानमपि काथाद्यपेक्षकालातिक्रमणेन महदानुरस्य दुःखंजनयतीति तम्र महान्दण्डः अन्यदा तृ त्वलपद्दि नयनान्तरमन्तरेणेदश्वेषम्यंलभ्यते अन्यथा सण्वेकश्लोकोदण्डविधौ पित्रव्यःस्यात् तत्माद्दक्तस्य प्रविचयहकालेऽश्वादीनां राज्यापेक्षोदण्डः शस्त्राणाराजोपयोगिनोकदाचित्क्षमा कदाचिन्महान्दण्डः गोमहिष्यादीनांतु प्रजासंबन्धिनांराज्ञा कर्तव्यकार्याण्व यदश्वादिभिः कर्तव्यं तद्प्यपेक्षावियहोपि यदि पर्वतादौ भवति यत्र नातीवाश्वेः प्रयोजनंभवन्त्येव दण्डादयः कालमासाद्य ज्ञात्वा निरूप्य दण्डकल्पयेत्सण्वात्र भवति नशास्त्रम् ॥ ३२४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । महापश्नामध्वादीनां हरणेवधः । शस्त्राणामीषधस्यच हरणे तदेकादशगुणिमन्यादिः का-र्यबहुत्वालपन्वमपेक्ष्य दण्डः । तथा शस्त्रादीनां युद्धकालादौ हरणे ततोद्विगुणिमन्यायुन्नेयमिन्यर्थः ॥ ३२४ ॥
- (३) कुछ्कः । महतांपश्नांहरूयश्वादिगोमहिष्यादीनांतथा खद्गादीनांशस्त्राणांकल्याणघृतादेश्रीषधस्य च दुर्भि-क्षादिरूपंकालंकार्यप्रयोजनंच सदसिहिनियोगरूपंनिरूप्य राजा ताडनाङ्गच्छेदवधरूपंदण्डंप्रकल्पयेत ॥ ३२४॥
- (४) राघवानन्दः । पश्वादीनामपहारेऽङ्गच्छेदनादिदण्डमात्रमित्याहः महेति । महापशूनां हस्त्यश्वानामः । शस्त्रा-णां खङ्गादीनामः । औषधस्य कल्याणघृतादेः । कालं सुभिक्षदुर्भिक्षरूपमः । कार्यमासन्त्रंयुद्धरोगादि । आसाद्य विचार्य ॥ ३२४॥
- (५) नन्दनः। महापश्चनांहरूत्यश्वानां कालं दुर्भिक्षप्तिभादिकं कार्यमाह पशुभिरिदंकार्यशस्त्रीरिदंकार्यमित्या-दिकं आसाच निरुप्य दण्डं वधमेकादशगुणंवा राजा कल्पयत्॥ ३२४॥
- (६) **रामचन्द्रः । महापश्चनां अश्वादीनांहरणे का**लं युद्धादिसमयं आसाच कार्ययुद्धादिरूपंप्रकल्पयेत् च पुनः-राजा दण्डं वाप्रकल्पयेत् ॥ ३२४ ॥

गोषु ब्राह्मणसंस्थासु छूरिकायाश्व भेदने ॥ पशूनांहरणे चैव सद्यः कार्योऽर्धपादिकः ॥ ३२५॥

(१) मेथातिथिः । ब्राह्मणसंस्था ब्राह्मणश्चिता ब्राह्मणत्वामिकास्तासांहरणे षष्ट्यर्थे सममी। पश्चनांचाजैडकारीनां बहुवचनंसर्वत्रात्र विविक्षतं सद्यस्तन्क्षणादिवचार्य पादस्यार्धमर्धपादंतदस्यास्तीत्यर्धपादिकः तच्च संततंयि पादाधंतेन छिचते तेनार्धपादछेदनंकर्तन्यमिति वाक्स्यार्थः खिरका ययागौरक्षेक्षेत्रादौ वाह्मते बलीवर्दः भेदने वाह्ममानायाः
भतादेन पीडोत्पादनंभेदनंवाहानामुपलक्षणार्थन्याचक्षते पूर्वोऽवश्यंवाहयन्दुःखयित अवश्यमयंदण्डद्दत्येवान्ये पठित अन्यतु पश्चाद्धागंचतुर्थखरिकामाहुः खिरकेति या प्रसिद्धा पलायनशीला या पालोर्धपादिकः कार्यः अन्ये त्वधिकरणसम्भीमत्वा गीसंस्थद्ध्यादीन्यध्याहरन्ति तदयुक्तं श्रुतपदसंबन्धसंभवे क्रतोध्याहारः ॥ ३२५ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्राह्मणसंस्थासु त्राह्मणसंबिधनीषु । स्थूरपृष्ठेनभारवीढा वृषः तद्भारः स्थूरिका तस्याभे• दने पाटियत्वा तद्भतधान्यादेरपहारद्त्यर्थः । पशूनां महिषादीनाम् । अर्धपादिकः छिन्नार्धपादद्वयः ॥ ३२५ ॥
- (३) कुद्धृकः । ब्राह्मणसंबन्धिनीनांगवामपहारे वन्ध्यायाश्य गोर्वाह्ननार्थनासाछेदने पश्चनांचाजैडकानांदण्डभूय-स्त्वाचागाचर्थानांहरणेऽनन्तरमेव छिन्नार्धपादिकः कार्यः ॥ ३२५ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तद्विशेषअर्धपादछेदोदण्डःस्यादित्याह गोष्विति । ब्राह्मणसंस्थासु तत्संबन्धिनीषु हरणदितिशे-षः । भेदनेस्थूरिकायाः वन्ध्यागीर्वाहनार्थे नासिकायां। पशूनां अजाव्यादीनाम् ॥ ३२५ ॥
- (५) नन्दनः । स्थूरिकानामपार्णेश्चतुरङ्गुलादूर्धः पदेशः । ब्राह्मणगोस्थ्रिकाभेदने च इतरेषांपशूनांहरणे च भेता हर्त्तार्थपादिकः कार्ष्यः ॥ ३२५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ब्राह्मणसंस्थासु संबन्धिनीषु गोषु पृष्ठे भारथोः प्रच्छुरिकायाःभेदने च पुनः पश्चनां हरणे अर्धपा-दिकः दमःछिन्नार्धिहपादिकःदमःकार्यः अर्धदण्डः कार्यः ॥ ३२५ ॥

#### सूत्रकार्पासकिण्वानांगोमयस्य गुडस्य च ॥ दभ्नः श्लीरस्य तकस्य पानीयस्य तृणस्य च ॥ ३२६ ॥

- (१) मेधातिथिः । सत्रमूर्णासणादि रुवणानि सेधविवडलवणादीनि यश्चान्यत्पशुसंभवमामिषादिति अन्येषामपू-पमोदकादीनां आदिशब्दःमकारे प्रकारःसाद्ध्यंतुल्यता सदशकार्यकरणोपयोगादिरूपा तथा च सर्पिमण्डेभुखण्डशकरा किलाटकूर्विकाद्याअपूपागृह्मन्ते पशुसंभवंराङ्कृवाजिनाद्यपोच्छन्ति केचित् । आदिपहणात्मक्रतिर्विकतिरपि मक्रतियञ्चो-भयोपादानंदन्नः क्षीरस्य चेति तदुदाहरणार्थं एवंस्त्रप्रहणेन स्त्रमयंवासोपि गृह्मते निलकादीनांसत्यपि स्त्रमयत्वे पशुसंभवत्वउत्तमत्वादुत्तमानांचेत्त्वयमपवादिवषयः मक्रत्यन्तरे तैलशब्दः सेहवाचो न तिलविकारएव तेनातसीपियङ्गपञ्चाङ्खतैलादयोपि गृह्मन्ते ॥ ३२६ ॥ ३२८ ॥ ३२८ ॥ ३२८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । किण्वं मद्यबीजम् ॥ ३२६:॥
- (३) कुङ्गृकः । ऊर्णादिस्त्रकार्पासकस्य च किण्वस्य सुराबीजद्रव्यस्य च सूक्ष्मवेणुखण्डनिर्मितजलाहरणभांडा-दीनांयदप्यन्यत्पश्चसंभवं च मृगचर्मखद्गशङ्गायन्येषामध्येवंविधानामसारमायाणांमनःशिलादीनांमयानांद्वादशानांपकान्ना-नामोदनव्यतिरिक्तानामध्यपूषमोदकादीनांच कार्पासादिशब्दार्थानांप्रसिद्धानांचापहारेकतमूल्याद्विगुणोदण्डः कार्यः ॥ ॥ ३२६ ॥ ३२७ ॥ ३२८ ॥ ३२८ ॥
- (४) राघवानन्दः । द्रव्यविशेषेषु तद्रव्यमूल्याद्विगुणं दण्डं दापियतुं षट्टिंशति द्रव्यविशेषाननुवदित स्त्रेतिच-तुर्भिः । किण्वानां सुराबीजानामः । पानीयस्य पानार्थं संस्कृतस्य ॥ ३२६ ॥
  - (५) नन्दनः। किण्वंसुराप्रकृतिद्रव्यम् ॥ ३२६॥
  - (६) रामचन्द्रः । सूत्रादीनांहरणेदण्डमाहः सूत्रेतिचतुर्भिः । किण्वानां मद्यबीजानामः ॥ ३२६ ॥

## बेणुवैदलभाण्डानांलवणानांतथैव च ॥ मृन्ययानांच हरणे मृदोभस्मनएव च ॥ ३२७ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । वेणुभाण्डानां तथा वैदलभाण्डानां विदलीकतात्यकाष्टभाण्डानाम् ॥ ३२७ ॥
- (४) **राघवानन्दः। वै**दलभाण्डानां स्थूलवेणुखण्डनिर्मितजलाहरणादिसमर्थानाम् । भत्मनः कदलीक्षारादेः ॥ ३२७॥

- ( ५ ) मन्द्रनः । वैदलंवेत्रमयंभाण्डमुपकरणम् ॥ ३२७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । मृन्मयानां भाण्डानाम् ॥ ३२७ ॥

मत्स्यानांपक्षिणांचैव तेलस्य च पृतस्य च ॥ मांसस्य मधुनश्चैव यच्चान्यत्पशुसंभवम् ॥ ३२८॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । पशुसंभवं रोचनादि ॥ ३२८ ॥
- (४) राघवानन्दः । पशुसंभवंचर्मचामरवर्मरज्जुगोरोचनाशृङ्गास्थिनिर्मितसंपुटकखद्गाभरणादिकम् । तस्यापि हरण-इत्यनुषज्यते ॥ ३२८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। पशुसंभवं दुग्धादि ॥ ३२८ ॥

अन्येषांचैव मादीनामयानामोदनस्य च ॥ पकान्नानांच सर्वेषांतन्मूल्याद्विगुणोदमः॥ ३२९॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । एवमादीनां पकान्नानां व्यञ्जनानामः । सर्वज्ञात्र द्रव्यवते द्रव्यमूल्यमिषकं देयमः ॥३२९॥
- (४) राघवानन्दः । एवमादीनां एवंविधानां पानकाँदिद्वादशानामः । पकान्नानामोदनेतरशष्कुल्यादीनामः ॥ ३२९ ॥
- (५) नम्दनः। आचानांभक्ष्याणाम्॥ ३२९॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** अन्येषां अजादीनां अ**यानां अदनीयानां च पुनः ओदनस्य भक्तस्य तन्मूल्यात् तह्**स्तुमूल्यात् हिगुणोदमः ॥ ३२९ ॥

पुष्पेषु इरिते धान्ये गुल्मवल्लीनगेषु च ॥ अन्येष्वपरिपूतेषु दण्डः स्यात्पश्चरूष्णलः॥ ३३०॥

- (१) मेधातिथिः । नवमालिकादीनि पुष्पाणि हरन्ति धान्यंक्षेत्रस्थं नगावृक्षाः अन्येष्वपरिपूतेषु बहुवचनात्प-रिपवनाय च धान्यंक्षेत्रेष्वेव तुषपलालादिविमोक्षरूपयोः संभवादुत्तरश्लोके धान्ययहणमेवाकृष्यते । गुल्मादीनांहि सत्य-पि पलाशे नापि सत्वे पुष्पाणांच परिपूत्व्यवहारः । सप्तमी हरणापेक्षा तत्त्वपूर्वस्मादनुवर्तते अत्रपञ्चकृष्णलोदण्डः कृष्णलानाद्वव्यकाः अर्वपत्वमहत्त्वप्रयोजनापेक्षा सुवर्णस्येति पूर्वे ॥ २३० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । इति मानादौ शमीधान्ये धान्येशुक्रधान्ये । एव्वल्पेषु तथाऽपरिपूतेष्वपृथकृतबुसेषु
- ( ६ ) कुन्दृकः । पुष्पेषु हरिते क्षेत्रस्थे धान्ये गुल्मलतावृक्षेषु परिवृतेषु अनपावृतवृक्षेषु वश्यमाणश्लोके धान्यादिषु निर्देशात्परिवपनसंभवाञ्च धान्येषु अन्येषु समर्थपुरुषभारहार्येषु स्तेषु देशकालाखपेक्षया सुवर्णस्य रौप्यस्य वा पञ्चरूष्णलमाषपरिमाणीदण्डः स्यात् ॥ ३३० ॥
- (४) राघवानम्दः । पुष्पादिद्रध्यविशेषापहरणे पञ्चक्रष्णलकं दण्डं विद्धद्पि तान्यनुवद्ति पुष्पेष्विति । हरिते क्षेत्रस्थधान्ये गृहधान्येषूक्तत्वात् । अपरिपूर्तेष्वनुत्सादिततुषादिषु । सुवर्णमाषः पञ्चक्रष्णलकोमीषद्रत्युक्तः नतु रूप्यमाषकः ॥ ३३० ॥
- ( ५ ) जन्द्रजः । धरिमंतुला तेन मेयानामुन्यानयोग्यानांत्वणदिनामुत्तमवाससांहरणे पुष्पेषु हरितेनवेधान्येचपरि-पूतेष्वशोधितपांसुषु धान्येष्वत्युत्तरश्लोकादपकर्षणीयम् ॥ ३२० ॥

<sup>\*</sup> थानकादि = मच [ ] नांपानकादि ( राघ॰ २ ) = मनःशिलादीनांएवंविधानांमच [ ] नांपानकादि (न, श ) ३३० ) अन्येष्व० = अल्पेष्व (क, ख, ग, च, ण, र )

- (६) रामचदः । हरितेधान्ये मावादी नगेषु वृक्षेषु अपरिपूर्तेषु अदूरीकृतबुरेषु ॥ ३३० ॥ परिपूर्तेषु धान्येषु शाकमूलफलेषु च ॥ निरन्वये शतंदण्डः सान्वयेऽर्धशतंदमः ॥ ३३९ ॥
- (१) मधातिथिः । मूलमिक्षुद्राक्षादि । निरन्वयेद्रध्यहरणे अन्वयोऽनुनयः खामिनः प्रीत्यादिप्रयोगः यत्त्वदीयं-तन्पदीयमेवेत्यनथा बुध्याहंप्रवृत्तोनचेदेवंतदृहाणेत्येवमादिवचनंतचत्र न क्रियते तिन्तरन्वयं साहसप्रकारवादिकोदण्डः अन्वयेनसहसान्चयः येन सह किथदिष संबन्धोनास्त्येकपामवासादिस्ततः शतंदण्ड्यः खलस्थेषु धान्येष्वयंदण्डः तत्र हि परिपूयते गृहस्थेषुत्वेकादशगुणः प्रागुक्तः ॥ ३३१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । परिपूतेष्वपास्तबुसेषु । शाकमूलफलेषु बहुमूल्यात्यन्तोपयुक्तेषु । निरन्वये तद्गव्यसंबन्ध-योग्यतापादकज्ञानोपाधिकोन्वयोयस्तमभिधाय यत्र हरणं न भवति तत्र । तिह्नपरीतं सान्त्रयम् ॥ ३३१ ॥
- (३) कुद्धृकः । निष्पुलाकीकतेषु वृक्षेषु धान्येषु शाकादिष चापद्धतेषु अन्वयोद्रव्यत्वामिनांसबंधःयेनसहकिश्वदिष संबन्धोनास्त्येकपामवासादिस्तत्र शतंदण्ड्यः सान्वये तु पञ्चाशत्पणोदेयः खलस्थेषु च धान्येष्वयंदण्डस्तत्र हि परिपूर्यते गृहेण्वेकादशगुणोदण्डः प्रागुक्तः ॥ ३३१ ॥
- (४) राघवानन्दः । तिद्वशेषेषु धान्यादिचतुष्टयेषु व्यवस्थया शतमर्धशतवा दमं दापयन् तान् उद्दिशति परीति । परिपूर्तेषु यज्ञाद्यर्थसंस्टतेषु अपसारिततृषेषुवा । निरन्वये सपूर्णस्ते द्रव्यस्वामिना एकप्रामवासादिसंबन्धदितकेचित् ॥ ३३१ ॥
  - (५) नन्द्रनः । अपत्रतेष्वत्येव निरन्वये निःशेषापहारेर्द्धशतम् ॥ ३२१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । परिपूतेषु धान्येषु दूरीकृतबुसेषु निरन्वये अनारक्षे निर्मले सान्वये रक्षासिहते वंशजे ॥ ३३१ ॥ स्यात्साहसंत्वन्वयवत्यसभंकर्म यत्कृतम् ॥ निरन्वयंभवेरस्तेयंद्धत्वापव्ययते च यत् ॥ ३३२ ॥
- (१) मेधातिथिः । परद्रव्यापहरणंस्तेयमुच्यते धात्वर्थमसङ्या चास्यैव कर्ता स्तेनः इहतु विशेषेणायंव्यवहार-इष्यते तदर्थोयंश्लोकः नपरद्रव्यादानमात्रमृणादानिक्षेपादिष्विप स्तेयंदण्डमसङ्गात् संज्ञाभेदोदण्डभेदार्थः अपहृत्ययत्तेन मया कतिमत्याह कर्मयत्कतंपरपीडाकरंवस्तृत्पाठनाग्निद।हद्रव्यापहरणादि अग्निदाहे यद्यपि द्रव्यापहरणंनास्तितथापि-चौर्यमेव रहिस करणादपह्नवाच्चमन्यन्ते चौर्येहि द्रव्यविशेषाश्रयोदण्डः सोत्र नस्यात् एवमर्थमेव स्तेयप्रकरणोत्कर्षणं-स्तेयंग्रसभंकर्मेति कर्मयहणाद्रव्यापहारादन्यदप्येवंकतंयुक्तंसाहसमेव कस्तर्शग्निदाहादावमसभंकते दण्डः कण्टकशृदी-वक्ष्यामः अतएवमन्विच्चे दसत्यपिद्रव्यापहरणे कण्टकशृदीदण्डमामनन्ति अन्यथाएवंवक्ष्यते ॥ ३३२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उपकृषानि भोजनाद्मियोजनार्थसज्जितानि । आद्यं प्रथमसाहसं । अप्रि नेताग्रिमाथाना-दिसंस्कृतम् ॥ ३३२ ॥
- (३) कुङ्गूकः । यदान्यापद्वारादिकंकर्मद्रय्यापिसमक्षंबलाद्धृतंतत्साहसंस्यात्सहोबलंतद्भवंसाहसमतहह स्तेयद-ण्डोन कार्यः एतद्र्यः स्तेयप्रकरणेऽस्यपाठः । यत्पुनः त्वामिपरोक्षापद्धतंतत्स्तेयंभवेत् यश्वद्धत्वाऽपद्भृते तदिप स्तेय-मेव ॥ ३३२ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । स्तैयात्साहसंभिन्दन्नाह स्यादिति । साहसं सहीवलं तेन कतम् । प्रसमं प्रभोः समक्षम् । ' अन्वयवत् पणानांशतार्थं दण्डः संख्यान्तरानुक्तेः । स्तैयं प्रभोःपरीक्षं त्वतंतिन्तरन्वयंभवेत् तन्तिरन्वयवत् शतदण्डार्ड्न् । दृत्वा अपय्ययते अपक्कृते यत्र तत्र शतं दण्डहति ॥ ३३२ ॥

- (६) रामचन्द्रः । प्रसर्भकर्म प्रत्यक्षापहाररूपंकर्म निरन्वयं आरक्षवर्जितम् ॥ ३३२ ॥ यस्त्वेतान्युपक्तुमानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः ॥ तमाचंदण्डयेद्राजा यश्वार्ध्मचोरयेद्वहात् ॥ ३३३॥
- (१) मधातिथिः। एतानि स्त्रादीन्युपकृमानि मत्यासन्नदानोपभोगादिकार्यकालानि अथवा संस्कृतानि कृतसामर्थ्याधानानि तथा तदेव स्त्रंतन्तुवायहरते वायनार्थदन्तिकिचित्परिवर्त्यते एवंदिधमन्थनमरिचशकरादिसंस्कृतक्षारगृहमित्यादिसंस्कारस्तत्र शतंदण्डः। आद्यमिति पाठे मथममाहसः। अद्योग्धनपरिगृहीतंशालाग्निहां नेत्यादिकंहमन्ते वा सीतार्दितानांदरिद्राणाममणोतमन्यमेरुपकल्पनं पाककालः सीतादिनिवृत्यर्थवा तापनकालोऽविशेषणायममेर्दण्डः स्वल्पस्य बहोरुपकृमस्य च सत्यि स्त्रादिदण्डे आदियहणेनामेरतन्मूल्यादिसंभवित क्रयविक्रयव्यवहारामितद्येः यावतविन्धनेनामिरपहतपरिमाणउत्पद्यते यावतीभिदिक्षणाभिस्तन्मूल्याद्विगुणोदण्डःसंभवित शक्यते व्यपदेष्टुंतुष्ट्युत्पत्तिम स्वामिनः स्थितैव
  अतस्रोताग्निहरणे यावत्पुनराधाने गच्छित मायश्चित्तेष्टौ तावदिम्भते दातव्यः अत्रोयममेर्दण्डः शालामणीताग्निविषयएव
  स्वल्यत्वात् नेतायां तु तन्मूल्याद्विगुणइति तथा च मुलभेन्विधकारिनवृत्तिमकुर्वत्सु यागाङ्गद्रव्येष्वपिक्रयमाणेषु कुशकरकाग्निहोन्नदृष्यान्यपहरतोऽद्वछेदः स्यादिति शङ्कः। अग्निषु तु भूतेष्विधकारएव निवर्तते तत्र कथंमहादण्डोन स्यात्॥१३३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्र साहसं सहसा अविविच्य दोषगुणौ यदि कृतं तदा स्तेयमपि तथैवेत्याशद्भां प्रसंगा-दपनयित स्यादिति । नैवतावन्यात्रं साहसं किंतु प्रसमंहरात्लाभिसमक्षं बलवदन्वयवदनुवन्धि उत्तरकालमपि यत्र न त-द्रोप्यते साहसं तदित्यर्थः । निरन्वयं उत्तरकालनिह्नवयबसहितं यच कृत्वा खामिनोऽपव्ययते तदैवं निह्नवाय यतते तद्दव्याहरणं स्तेयम् । एवंच युद्धादिना यत्परत्वहरणं परमारणादि तत्साहसं निह्नवययत्नवतातुयत्परत्वमादीयते तत् स्ते-यमित्यर्थः । तथा अनिह्नवेनचायतकलहादिनिमत्तकं ताडनादि कियते तद्दण्डपारुष्यमित्यक्तम् ॥ ३२३॥
- (३) कुङ्गूकः। यः पुनरेतानि सूत्रादिद्रव्याण्युपभोगार्थकतसंस्काराणि मनुष्यश्रीरयेत् यश्र त्रेताधिगृशार्धिवाऽ-विगृहाचोरयेत्तराजा प्रथमंसाहसंदण्डयेदिप्रस्वामिनश्वाधानोपक्षयोदातव्यः । गोविन्दराजस्तुलैकिकाधिमपिचोरयतोदण्ड-इत्याह तद्युक्तमल्पापराधे गुरुदण्डस्याग्याप्यत्वात् ॥ ३३३ ॥
- (४) राघवानन्दः । संपत्युक्तस्त्रादिद्व्यापहारे प्रकारविशेषमुपक्षिपन्त्राथिमकंदण्डमाह यस्त्वित । उपक्रुप्तानि उपयोगार्थकतसंस्काराणि स्तेनयत् चौर्यकुर्यात् । तेषामाचं प्रथमसाहसम् । अप्ति गाईपत्यात्रिम् । गृहादिप्रगेहात्॥३३३॥
  - ( ५ ) नम्दनः । एतानि सूत्रकार्पासिकण्वादीनि उपकु्रमानि महाभोगार्थं स्तुतानि ॥ ३३३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एतान्युपकुप्तानि सूत्रादीनिद्दव्याणियो नरः स्तेनयेत् चौर्येणगृद्धीयात् तंपुरुषं आचं मथ-मसाइसं राजादण्डयेत् च पुनः यः अप्ति वैतानाप्ति गृद्धीयात् चौर्येणनयेत्सोपि प्रथमसाइसं दण्ड्यः ॥ ३३३ ॥

येन येन यथाद्वेन स्तेनोन्रषु विचेष्टते ॥ तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय मार्थिवः ॥३३४ ॥

(१) मेघातिथिः । भूयोभूयः मन्तस्यायंदण्डः योधनेन दण्डितोपि न मार्गेऽवितिहते तस्य त्रिचतुर्दण्डितस्यानव-तिहमानस्य द्रव्यजातिपरिमाणानपेकः सन्त्रिक्षेदायनपेक्षचौर्यिक्रियामसावाभितोऽङ्गल्लेदः । यस्य यस्याङ्गस्य बलमानि-त्यावितहते स्तेनचौर्ये गवर्तते तत्तदस्य हरेष्णिन्यात् यथाकभित्पादबलमानित्यावष्टम्य पलायते नमामनुगतुंकभिदपि श्रकोतीति तस्यपादक्षेदः अन्यःमसिबिभेदद्गोहंतस्य हस्तक्षेदः मत्यादेशाय प्रतिहरूपकलदर्शनाय स्वावष्टमेन सानिमानं सकोधंसावज्ञंन्यकरणंवा प्रत्यदिशोयएवंकरोति तस्य तस्याहमेवंकर्तेति व्याख्यानंपत्यादेशः॥ ३३४॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । विश्वेष्टते विरुद्धंचेष्टते द्रव्यहरति । हरेदपनयेदतिशयितापराधे । प्रत्यादेशायान्यस्यापि निषेधाय ॥ ३२४ ॥
- (३) कुङ्गूकः । येन येन अङ्गेन हस्तपादादिना येन प्रकारेण संधिच्छेदादिना चौरोमनुष्येषु विरुद्धंधनापहारा-दिकंचेष्टते तस्य तदेवाङ्गंपसङ्गनिवारणाय राजा छेदयेत् तत्र धनस्वाम्युत्कर्षापेक्षयाऽयमङ्गच्छेदः ॥ ३३४ ॥
- (४) राघवानन्दः । येनाङ्गविशेषण द्रव्यत्वामिनमनुरुन्धानीस्तेनयेत्तस्य तत्तद्वयवेछिन्यादित्याह येनेति । वथा यथावत् । अस्य चोरस्य । प्रत्यादेशाय पुनःप्रसंगवारणाय ॥ ३३४ ॥
- (५) नन्द्रनः । अर्थदण्डे पुनर्पि स्तेनयन्तंप्रत्याह् येन येन यथेति । विचेष्टते स्तेनयति हरेन्छिन्द्यात् प्रत्यादेशाय-प्रतिपेधाय अपुनरपराधायेतियावत् ॥ ३३४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। पार्थिवः प्रत्यादेशाय चौर्यनिराकरणाय एतस्य तदेववस्तु हरेत् ॥ ३३४ ॥

पिताचार्यः सुरून्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः ॥ नादण्क्योनामराज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न

तिष्ठति ॥ ३३५॥

- (१) मधातिथिः। भार्यापुत्रः त्वकातनुरात्मीयंशरीरं कः पुनरात्मनीदण्डः प्रायम्बन्ततपोधनदानादिविचलितोधः र्मः त्वकान्योयः त्वधर्मान्ननुतिष्ठति ससर्वीदण्डः॥ ३३५॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। पितेत्यादि येषां हिंसायां पापातिशयस्तेषामपि दण्ड्यान्तरवद्दण्डने न दोषद्त्यर्थः ॥३३५॥
- (३) कुङ्कृकः । पित्राचार्यमित्रभातृमातृपत्नीपुत्रपुरोहितानांमध्यात्त्वधर्मे योनावितहते सराङ्गोऽदण्डनीयोनास्त्यपि तु दण्डनीयपुव ॥ ३३५ ॥
- (४) राघवानन्दः । स्विपत्रादेस्तेयादिकर्तृत्वे राह्यः कागतिस्तवाह पितेत्यादि । स्वधर्मे न तिष्ठति स्वधर्मा ऋयुतः सोन्यवस्यंदण्ड्यः ॥ ३३५ ॥
- (५) नन्दनः । पित्रादिष्वप्यपराधिषु राश्चा दण्डोधारयितच्यः कि पुनरन्येष्वित्यभिप्रायेणाहः पिताचार्म्यद्शंत ॥ ३३५॥
- (६) रामचन्द्रः । अदण्डानाह पितेति ॥ २३५ ॥ कार्षापणंभवद्दण्ड्योयत्रान्यः पारुतोजनः ॥ तत्र राजा भवेद्दण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥२३६॥
- (१) मधातिथिः । शक्तोजनः सामाण्यपुरुषोयोनातिगुणसंयुक्तस्तर्य यत्र यस्मिन्नपराधेयावान्दण्डस्तत्तस्युणो-राज्ञः कार्षापणप्रहणस्य दण्डपिरमाणोपलक्षणार्थत्वात् दण्डस्य चात्मानमपिनियम्य परोनियन्तुंशक्यतद्दित युक्तंप्रत्यपरा-थे दण्डार्हत्वं महाधनत्वादल्पंदण्डनविगणयेत् राजाधिकतानांमित्तपुरोहितादीनामनयेव कल्पनया न्यूनाधिकभावः धन-दण्डम ब्राह्मणेभ्योऽप्सु प्रवेशनेन वरुणाय वा योतावद्दश्यित राज्ञांदण्डधरीहि सः ॥ ३२६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनाराचणः । किंबहुनाऽऽत्मापि दण्ड्यएवेत्याह् कार्पाणमिति । तश्च द्रव्यं ब्राह्मणेश्योदेयमिति ता-

त्पर्यम् । प्राकृतः अधनइतिवाच्ये प्राकृतइत्यैश्वर्यापेक्षया राजामात्यादीनामप्यधिकदण्डत्वमुक्तम् । धारणा निश्चयः

- (३) कुद्भूकः । यत्रापराधे राजन्यतिरिक्तोजनः कार्षापणंदण्डनीयोभवेत्तिसन्तपराधे राजा पणसहस्रंदण्डनीयइति निश्चयः स्वार्थदण्डन्त्वप्सुप्रवेशयेद्वासणेभ्योवा दद्यात् ईशोदण्डस्य वारुणइति वक्ष्यमाणत्वात् ॥ ३३६ ॥
- (४) राघवानन्दः । ननु नृपतेर्दण्डोनास्ति चेत्माप्तंच्यभिचारादित्वमस्तिचेत्कथंदण्ड्यस्तत्राह कार्षेति । यत्रापराधे पाकतः कार्षपणं दण्डमहंतितिस्मनराजा सहस्रंपणानां ब्राह्मणाय द्यात् विद्वान्सर्वस्वमहंतीत्युक्तेः ॥ ३३६ ॥
- (५) **नन्द्नः । अथश**क्तितारम्यतोदण्डतारतम्यमाह् कार्पापणंभवेदिति । यत्रापराधे राजशब्दीयमाढ्यवचनः ॥ ३३६॥
- ( **६ ) रामचन्द्रः । राजा** उपलक्षणंधनिकस्य ॥ ३३६ ॥

अष्टापाद्यन्तु शृद्धस्य स्तेये भवति किल्बिषम् ॥ षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशस्क्षत्रियस्य च ॥३३७॥

- (१) मधातिथिः । तद्दोषगुणविद्धिसद्दित हेन्विभधानाद्विदुषांदण्डोयंयय खल्जनएककार्षापणंदाप्यते तत्राविद्वान शुद्धोऽष्टगुणामष्टभिः आपाचते संबध्यते । यन्किल्बिषंपापंतदेवमुच्यते अष्टभिर्वाऽऽपाचतआह्न्यते गुण्यतद्दित यावदुभयथा-प्यष्टगुणस्य वाचकोष्टापचशब्दएव तदेव द्विगुणंवैश्यस्य सांह साक्षादध्ययनज्ञानयोरिष कृतशृद्वस्तु कर्थाचद्वाह्मणापात्रि-तत्तसङ्कत्या कियदिष ज्ञास्यति क्षत्रियस्तु रक्षाधिकारदोषेण समाने विद्वत्वे ततोषि द्विगुणंदण्ड्यते ब्राह्मणे तु दण्डविधे नतृत्यति चतुःषष्टिशतमष्टविश्वां शतिमित तस्यहि प्रवचनमुपदेष्ट्व्वाधिकंच रक्षा ततोभवेत । प्राक्तजनस्य तिर्यक्ष्य-ख्यस्यापराधः अविद्वांसीगुणदोषानभिज्ञाअकार्ये प्रवर्तन्ते विद्वानिष तथेव चहुर्तेत हन्तहन्तजगत तृतीयस्य शिक्षतुरभावाच्यक्तं हो लोको धृतवतोराजा ब्राह्मणश्च बहुश्रुतद्दित राज्ञः पूर्वेण दण्डाधिक्यमनेन ब्राह्मणस्याधिक्यमात्राविधिश्चायं न यथाश्रुतसंख्याविधः ब्राह्मणदण्डेऽनवस्थाश्रवणाद्यंवायंचेति नच विकल्पोयुक्तोच्यवस्थाहेतुत्वाभावात तुल्यवलस्ये व विषयस्यानुपपत्तेः कोहि राजा द्विजगुणमुत्सूच्य चतुःष्टियहीण्यति यदि परमदष्टार्थोदण्डे विकल्पउपपद्यते नचादष्टार्थोपमित्युक्तं तथा च गौतमोविदुषोतिक्रमदण्डभूयस्विमत्याह तस्मादनवस्था विधित्वव्याहन्ति । नचगुणापेक्षोविकल्पोयुक्तोनष्टादिश्लोकनेव सिद्धत्वात् । अर्थवादाश्चात्रविश्यगितः सचाधिक्यविधी लब्धालं न यथाश्रुतपरिकल्पने विकल्पने समर्थः ॥ ३२७ ॥ ३३८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अष्टापाद्यमष्टगुणं यदपत्दतंद्रव्यं तन्मूल्यादष्टगुणितोदण्डोग्राह्यद्रयर्थः । एतच्च मागुक्तमित-नियतदण्डरज्ञुघटादिस्तेयन्यतिरेकेणीकविषयस्यापराधस्याष्टगुणत्वं अष्टगुणदण्डापनोद्यतेव ॥ ३२७ ॥
- (३) कुळ्ळूकः । तद्दोषगुणविद्धि सद्दित सर्वत्र संबध्यते यित्तिन्दत्ये योदण्डउक्तः सस्तेयगुणदोषद्गस्य शूद्रस्याष्टभि-रापाचते गुण्यतद्त्यष्टगुणः कर्तव्यः षोडशगुणोगुणदोषद्गस्य वैश्यस्य द्वात्रिशहुणस्तथाविधक्षत्रियस्य चतुः षष्टिगुणोगुण-दोषविदुषोज्ञाक्षणस्य शतगुणोवाऽष्टाविशत्यधिकशतगुणोवा गुणातिशयापेक्षया ब्राह्मणस्यैव ॥ ३३७ ॥ ३३८ ॥
- (४) राघवानन्दः । एवं स्तेयदोषानिभन्नेषु चतुर्षु वर्णेषु साधारणं दण्डमुक्ता तिह्ननेषु तिहिशेषमाह अष्टितिहा-ण्याम् । अष्टापाचं अष्टाभिरापाचतेगण्यतहत्यष्टापाचं यत्मिन् स्तेये योदण्डउक्तोमूर्खस्य शृद्धस्य तद्दोषक्षस्यतदृष्टगुणं कि-व्यिषं दण्डरूपम् । एवं षोडशहार्तिशाहैश्यक्षत्रिययोः ॥ ३३७ ॥
  - (५) जन्दनः । ज्ञानतारतम्यतश्च दण्डतारतम्यंश्लोकद्वयेनाह् अष्टापाचन्त्वित। स्तेयेकते आपाचमापादियतव्यंकि-

ल्बिषं दण्डः शूद्रस्याष्टभवत्यपत्ततद्रव्याष्टगुणंभवतीत्यर्थः अङ्गत्वात् । वैश्ये तु षोडशगुणमल्पन्नत्वात् । अत्रियस्य द्वा-त्रिंशदुणं ज्ञत्वात् ॥ ३३७ ॥

(६) राम चन्दः । शूद्रस्य अष्टिभिभीगोयाद्यः भवति । वैश्यस्य षेडिशोभागः हरेत् किल्बिषं दण्डिनिमित्तापराधम् ॥ ३३७॥

## ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णवापि शतंभवेत् ॥ द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तद्दोषगुणविद्धि सः॥ ३३८॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । ब्राह्मणस्य पक्षत्रयं निर्मुणगुणवदितगुणापेक्षया । अतएव तृतीये हेतृतया ज्ञानमुक्तमः । दोषः पापः गुणः पुण्यमः । केचित्तु दोषगुणित्वंसर्वविशेषणमः तथाच तदज्ञस्य शूद्रस्य सएवाष्टगुणः एवं क्षत्रियादेरपीत्या- हुः । अन्येतु शूद्रादिपदानि राजसेवकशूद्रादिपराण्यत्र तेषामितरशूद्राद्यपेक्षयाऽष्ट्रगुणत्वादित्याहुः ॥ २३८ ॥
- (४) **राधवान-दः । ब्राह्मणस्यतु** चतुःषस्यादिविकल्पस्तपो विद्यादिक्रमापेक्षया । ब्राह्मणस्य दण्डाधिक्येहेतु-स्तदेषित्यादि । अन्येषां तद्वत्त्वं विमोपदेशादितिभावः । विदुषि विषे चतुःषष्टिं तपोयुक्ते तिस्मन् शतं तपोप्रियुक्ते तिसन् अष्टाविंशत्युक्तरशतिमत्युक्तेयम् ॥ ३३८ ॥
- (५) नन्द्रनः । ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिगुणं ज्ञतमत्वात् । ब्राह्मणविषये विज्ञानतारतम्याभिशयेणोक्तं पूर्णवापीत्यादि तद्दोषगुणवित्तस्य स्तेयस्य करणंदोषोऽकरणंगुणइत्येवंवेति । यद्दा गुणआवर्त्तनमुत्तरोत्तराधिक्यंवेत्तीति तद्दोषगुणविद्धिः यसात्सब्राह्मणस्तस्मात्तस्य दण्डोदेयइति । एवंहेतुवचनबलादेवेषज्ञानवैषम्यभयुक्तोदण्डेवेषम्यविधिः क्षत्रियादिष्विप कल्पै-नीयः । अभ्येत्वाहुः । किल्बिषेशब्दोयंदोषवचनः नार्थदण्डवचनः तत्र हेतुविग्दण्डपारुष्ययोर्जात्युत्कर्षवशेन दण्डलाघवव-चनमिति ॥ ३३८ ॥

## वानस्पत्यंमूलफलंदार्वग्र्यर्थतयैव च ॥ तृणंच गोभ्योयासार्थमस्तेयंमनुरब्रवीत् ॥ ३३९॥

- (१) मधातिथिः । वनस्पत्यववानस्पत्यंवक्षाः लार्थेमस्ययः यासार्थगृद्यमाणमस्तेयंवंशांकुरादिमूलफलं वनस्पत्तीनामन्यद्विससस्यादिस्त्रादिगणेऽयासार्थमूलफलाइरणेदण्डउक्तः अस्तेयवचनंयासार्थमात्रार्थमश्रीणवृत्तेरपि कथंचिजान्तलौल्यस्य स्मृत्यन्तरदर्शनात्त्वापरिवृत्तेश्य दण्डः । तथा च गौतमः पृष्पाणि त्ववदाददीत फलानिचापरिवृत्तानामिति दोषा-र्थमाहितामेरसंनिहिते वनस्पतावृद्वात्ययौ तद्धारणार्थकाष्ठमदोषंपालाशीर्वा सिमधोदभ्यात् अप्रचुरपलाशे च प्रामे कथं-स्यादित्यादिगृह्यस्त्व दोषः तृणंच गोभ्यः तादस्यं चतुर्थी गोपहणात्मस्तारार्थदोषप्व येतुपासार्थपदेन गवामिभसंबन्धमि-च्छिन्त तेषांगोभ्यदित नोपप्यते षष्ठीहि तत्मयुक्ता ॥ ३३९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । वानस्पत्यं वनस्पतिवृक्षमात्रं तद्भवमः । तेनौषधीमात्रव्यवछेदः । एतचारण्यगतं अपिर-वृतानामिति गौतमस्मरणात् । अपिरवृताऽपिरगृहीताऽत्रेष्टा । अध्यर्थं वैतानिकाध्यर्थमः । एवंच वृक्षास्तृणकाष्ठादीनिच गृ-हाच्छादनाद्यर्थमरण्यादिप राजाऽननुमन्या नीतानि स्तैन्यनिमित्तान्येवेत्युक्तमः ॥ ३१९ ॥
- (३) कुःह्रूकः। वीरुद्दनस्पतीनांपुष्पाणि स्ववदाददीत फठानिचापरिवृतानामिति गोतमवचनात् अपरिवृतवानस्पत्या-दीनांमूरुफलंहोभीयाप्र्यर्थेच दारु गोपासार्थेच वृणंपरकीयमस्तेयंमनुराह् तसान्त दण्डोमाप्यथर्मः॥ ३३९॥

<sup>(</sup> ३३८ ) गुणविद्धिसः=गुणवेदिनः ( क )

- ( ध ) राधवानन्दः । उपसंहारस्य फलवादेन राज्ञोमहत्कार्यदण्डमित्यत्र स्चितस्य मितप्रसवमाह वानस्पत्यमिति । वानस्पत्यं वनस्पत्युद्भवम् । ग्राम्येच्छया गोप्रचारोभूमीराजवशेनवा द्विजस्तृणैधःपुष्पाणि सर्वतः स्वदाहरेदितियाज्ञव-स्क्योक्तेः गोप्रचारः गोचरणार्थाभूमिः । स्ववदात्मः यवत् । तथा गोतमोपि वीरुद्धनस्पतीनांच पुष्पाणि स्ववदाददीत फलानि-चानृतानामिति ॥ ३३९ ॥
- (५) **नन्दनः** । वनस्पतयोवृक्षवल्यादयस्तत्र भवः वानस्पत्योमूलफलादिरहितइतिशेषः अद्यर्थं गोभ्योगवाम् ॥ ३३९॥
- (६) रामचन्द्रः । दारुकाष्टंअम्पर्थं अस्तेयं मनुरत्रवीत् ॥ ३३९ ॥ योदत्तादायिनोहस्तास्त्रिप्सेत ब्राह्मणोधनम् ॥ याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः॥३४०॥
- (१) मेधातिथिः । अतिदेशीयं योब्राह्मणश्रीरानुपजीवित सचीरवद्दण्डयो याजनाध्यापनेनापि अपिः क्रियान्तर-स्रचकः स्तेनंप्रतिगृह्णतांक्षत्रियादीनामन्यथैव वार्तादित्वकर्मणा चोरंगृह्णतां ब्राह्मणयहणन्तु मया किल्धर्मेणार्जितंयाज-यतेत्यभिमाननिवृत्यर्थे अदत्तमादत्तेगृह्णातीत्यदत्तादायीचोरः लिप्सेत लब्धुमिछेदगृहीतात्वपि दक्षिणासु तत्संबन्धादेव चौरनियहः ॥ ३४० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । स्तेनाद्याजनादिना द्रव्ययहणेपि स्तेनवद्दण्डयेदित्याह यद्ति ॥ ३४०॥
- (३) कुछ्कूकः । अदत्तादायिनश्चौरस्य हस्ताद्योज्ञाह्मणोयजनाध्यापनमितयहैरपि परकीयधनं ज्ञात्वा लब्धुनिच्चे-त्सचौरवचीरतुल्योज्ञेयः अतः सद्दव दण्ड्यः ॥ ३४०॥
- (४) राघवानन्दः । याजनाचुपायैरपि चीराद्धनिमच्छं स्तेनीभवतीत्याह यइति । अदत्तमादातुंशीलयस्य सोऽद्-नादायी तस्य यज्ञाचर्थधनत्वत्वानुत्पनेरितिभावः ॥३४०॥
- (५) **मन्द्रनः** । अदत्तादायीति स्तेनसाहिसकयोर्प्रहणं हस्तात्सकाशान्त्रकेवलंप्रतियहणं किन्तुयाजनाद्ध्यापनेना-पीति यथा स्तेनस्तथैव सः सोऽपि स्तेनवद्ण्ड्यइत्यर्थः ॥ ३४० ॥
- (६) **रामचन्द्रः । यः ब्राह्मणः** अदत्तादायिनः स्तेनस्यहस्तात् धनंतिप्सेत याजनाध्यापनेन वा स्तेनान् रुब्धधन द्विजःयथा स्तेनः चौरः तथैव सब्राह्मणः । चौरद्रव्यस्य संप्रहात्संसर्गदोषीभवति ॥ ३४० ॥

द्विजोध्वगः श्लीणवित्तिद्वीविश्रुद्वे च मूलके ॥ आददानः परक्षेत्रान्न दण्डंदातुमहिति ॥ ३४१ ॥

- (१) मेधातिथिः। द्विजयहणंश्रद्धपतिषेधार्थं अध्वगोनैकयामवासी तत्रापि क्षीणवृत्तिः क्षीणपध्योदनः द्वाविञ्च-दण्डौ मूलके प्रदर्शनार्थचैतत्परिमितहरीतकमुद्रादिशमीधान्यामां तथाच शमीत्रपुसयुग्यधासेषु चनाप्रतिषेधद्दति स्मृत्यन्त-र परक्षेत्रात्परकीयस्थानादित्यर्थः परिवृत्तादिष ॥ ३४१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । आददानो अनुक्तापि ॥ ३४५ ॥
- (३) कुल्लूकः । द्विजातिः पथिकः क्षीणपाथेयः द्वाविश्वदण्डौ द्वे वा मूलके परकीयक्षेत्रादृह्यन्दण्डदानयोग्योन भव-ति ॥ ३४१ ॥
  - ( ४ ) **राघवामन्दः** । क्षीणवृत्तिपथिकद्विजातेर्द्रव्यविशेषे दण्डाभावमाह द्विजदति । मूलके मूलकं प्रसिद्धमः ॥३४१॥
  - (५) मन्द्रनः । रश्चमूलयोर्पर्णमाणधारणार्थानां फलादीनामन्युपलक्षणार्थमः ॥ ३४१ ॥

- (६) रामचन्द्रः । रक्षूद्रेच पुनः द्वेमूलके ॥ ३४१ ॥
- असंदितानांसंदातासंदितानांच मोक्षकः ॥ दासाश्वरथहर्ता च प्राप्तःस्याचीरिकल्बिषम् ॥ ३४२॥
- (१) मेधातिथिः। पश्वादयोविमुक्तशृङ्कलिबन्धनामुस्तादियवभूयिष्टेषु विजनेषु वार्यन्ते ततश्रीलिङ्गायित खामिनि पाले वा कश्रित्सन्दानवतः कुर्यात् । नूनंनिनीषत्यसाविति शङ्क्ष्या चौरवद्ण्ययः यस्तुस्वामगृहच्युतंपूथभंशागतंवा रक्षितुमेव वा बधीयान्त तस्य दोषएवगवादीनामिप गले दामादि संजातएषएव दमः ये च संदिताः पादस्थशृङ्कलादिना तेषांमोक्षकः दासांश्य रहिस प्रोत्साह्म भक्तदासादीनपहरत्यहन्ते बहुददामि किमेतंभजसदित कुलीनानांहरणे वधउक्तः पृश्वाणामित्यन्त्रानेन दासामुच्यन्तं यद्येवतत्रेव कुलीनमुक्तमंत्रगेत्साह्म नयनप्रहणंन कर्तव्यं तत्मबलादिनाचौर्यणवेति अश्वरथहर्तेति अश्वानांरथानांच महापशूनामित्यत्र राजसंबन्धिनोऽश्वादमे तुजनपदानांराजेख्या दण्डः इह तु नियतोवधः । यद्यपि बह्वश्रीरदण्डास्तथापि स्मृत्यन्तरे ॥ बंदिप्राहांस्तथा वाजिकुञ्जराणांच हारिणः ॥ प्रसद्यघातिनश्रेव शूलमारोपयेत्तरानिति ॥ इहापि सामान्यतोयेन येनेत्युपक्रम्य तत्तदेव हरेदिति । अन्यत्वश्वयुक्तोरथदित सामान्यमन्यन्ते प्रदर्शनाच्यान्ते। रथादीनां तत्र केवलानामश्वानांरथस्य च दण्डश्चिन्त्यः स्मृत्यन्तरे केवलानामश्वानांचौरदण्डस्योक्तत्वात् यद्यप्ययुक्तानामपि सिद्धोयेतु प्रोत्साह्यनयनंहरणंमन्यन्ते तेषामश्वरथशब्देन रथकारोलक्ष्यते रथकर्तेति सच सर्वशिल्पार्थशिलिपनांहर्रणे चौरदण्डः अश्वानामपि प्रोत्साहनवडवादर्शनेन ॥ ३४२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । असन्दितानामबद्धानां अस्वामिकतयोत्सृष्टानां संवाहनादिकर्ता सन्दाता । सन्दितानाम-न्यपश्चनां तिद्वरोधाचरणबुद्ध्या मोक्षकः । दासाश्वरथहर्ता कथंचित्मतारणादिना तैःस्वकर्म कारयन् । तेन तदस्तेयेपि त-त्कर्मस्तेयात्तत्स्तेयातिदेशः ॥ ३४२ ॥
- (३) कुद्धृकः । अबद्धानामश्वादीनांपरकीयानांयोदर्पेण बन्धयिता बद्धानांमन्दुरादौ मोचयिता योदासाश्वरथा-पहारी सचौरदण्डंत्रामुयात सच गुरुलघ्वपराधानुसारेण मारणाङ्गच्छेदनधनाद्यपहारुहपोबोद्धव्यः॥३४२॥
- (४) राघवानन्दः । अस्तेयेष्वपि दण्डार्थं स्तयमाद् असन्दितानामिति । अनागस्वेनाऽवरोधानर्हपरकीयपश्चनां दर्पात्सन्दाताऽवरोद्धा कृतागस्वेनाऽवरुद्धानां मोक्षयितेत्यन्वयः । दासादित्रयहर्ताच पणानांसहस्रंदण्ड्यः ॥ ३४२ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । असन्धितानां सन्धाता ॥ ३४२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । असन्दितानां अबद्धानां संदाता बंधकः च पुनः सन्दितानांमोक्षकः भृत्यहर्ता अश्वस्यहर्तासः चौरिकल्बिषं चौररुयेव किल्बिषं दण्डार्हःस्यात् ॥ ३४२ ॥

अनेन विधिना राजा कुर्वाणःस्तेन नियहम् ॥ यशोःस्मिन्मामुयाष्ट्रोके प्रेत्यचानुत्तमं सुखम् ॥ ३४३॥

- (१) मेधातिथिः । अनेनान्तरमकान्तेन मार्गेण चौरनिमहंकुर्वाणोयशः सकलजनसाधुवादीलिँछोके यावजीवंगे-त्य मृतस्यानुत्तमंत्वर्गाख्यंम्रुखमभुतइति मकरणोपसंहारोयम् ॥ ३४३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । स्तेयम् ॥ ३४६ ॥
  - ( ६ ) कुळ्कः। भनेनोक्तविधानेन राजा चौरनियमनंकुर्वाणद्रहलोके ख्यार्तिपरलोके चोत्कष्टमुखंपामुयात्॥ ३४३ ॥
  - (४) राघवाणन्यः । स्तेयनिपहायुपसंहरत्राजानं फलेन तत्रावर्जयति अनेनेति । सूखं प्रजारक्षणपुण्येन ॥३४३॥

#### रुेन्द्रंस्थानमित्रपेष्युर्यशश्चाक्षयमव्ययम् ॥ नोपेक्षेत क्षणमि राजा साहसिकंनरम् ॥३४४॥

- (१) मेघातिथिः । सहीबलंतेन वर्तते साहिकः रष्टारष्टदीषानपरिगणस्य बलमात्रमाभित्य स्तेयहिंसासंग्रहणादि-परपीडाकरेषु वर्तमानः प्रकाशं पुरुषः साहिसकः तदुक्तंस्यात्साहसमिति नस्तेयादिन्यः पदार्थान्तरंसाहसंकिन्तु प्रसस्करणान्येव साहसानिभवन्ति यथप्यिदाहवस्त्रपाटनादि सापि द्रध्यनाशात्मकत्वान्सिक्दैवेति तस्य निग्रहोनापेक्षते न विलंबेक्षणमपि यदागृहीतस्तदेव निगृहीत्वयः रुद्धत्वामिकंस्थानंत्वर्गाख्यमेन्द्रंतदाभिमुख्येन प्राप्तिमुख्येन प्राप्तिमुख्येन प्राप्तिमुख्येन प्राप्तिमुख्येन प्राप्तिमुख्येन प्राप्तिमुख्येन रामुमिखन् । अथवात्वमेव राज्यपदमैन्द्रमिवगच्छन्नविचालित्वसामान्यं निग्राह्मनिग्रहेण हि प्रतापानुग्रहाभ्यां प्रजाअनुमवर्तन्ते तदुक्तं समुद्रमिवसिन्थवहित यशोक्षयमन्ययंच द्वैथविशेष्यविशेषणे स्थानमन्ययंचशोक्षयमिति अथोभयेनापि यशोविशिष्यते क्षयोमात्रापय-यः स्थयोनिरन्वयविनाशः उभयमपि तत्रास्ति न मलिनीभवति यशोनकदानिद्विच्छ्यते भूतार्थवादस्तुतिरियमः ॥३४४॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । साहसं प्रक्रमते ऐन्द्रमिति । अक्षयमनाशि । अध्ययमन्यूनमः ॥ २४४ ॥
- ( १ ) कुछूकः । इदानीसाहसमाह ऐन्द्रमिति सर्वाधिपत्यस्थाणंपदंख्यातिचाविनाशिनीमनुपक्षयांचातिशयेन प्राप्तु-मिच्चन् राजाबस्न गृहदाहधनग्रहणकारिणमनुष्यक्षणमपि नोपेक्षेत ॥ १४४ ॥
- (४) **राधवानन्दः । रू**तलक्षणंसाहिसकं दण्डिपतुं दशदृष्ठिन राजानं तन्नावर्जयति । ऐन्द्रिमिति अक्षयंस्थानं कम्पादिवर्ति । अन्ययं यशहित ॥ ३४४ ॥
- (५) **जन्दुणः । अथसाइसदण्ड**नविधिमस्तौति ऐन्द्रस्थानमिति । अक्षय्यं खरूपेण अव्ययं फलेन सहोबलन्तेन युक्तंसाइसं तस्य कर्त्ता साइसिकः परेवांत्रमापकइत्यर्थः तंनोपेक्षेत ॥ ३४४ ॥

#### बाग्दुष्टात्तरकराचीव दण्डेनेव च हिंसतः ॥ साहसस्य नरः कर्ता विज्ञेयः पापकत्तमः॥ ३४५॥

- (१) मेधातिथिः। अयमपरार्थवादीनिपहितिधिः स्तृत्यर्थः वाचादुष्टीवाग्दुष्टस्तस्करभौरदण्डेनैव दण्ड्यःपारुष्य-इतः दण्डः प्रहरणोपलक्षणार्थःत्रिभ्यएतेभ्योऽनन्तरातिकान्तेभ्यःपापकारिभ्योऽयमितशयेन पापक्रतमः॥ ३४५॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । वाग्दुष्टीवाक्पारुष्यकत् । दण्डेन हिंसकोदण्डपारुष्यकत् ॥ ३४५ ॥
- (१) कुङ्क्कः । वाक्पारुष्यकताचीराच दण्डपारुष्यकारिणम्य मनुष्यात्साहसकन्मनुष्योऽतिशयेन पापकारी बी-द्धव्यः ॥ १४५ ॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः ।** पारुष्यादिकर्तृभ्यस्त्रिभ्योपि पापकदयमिति नीपेक्षणीयदृत्याहः वागिति । तस्करान् चौरान् । यीदण्डेन हिंसकस्त्रलादपि ॥ ३४५ ॥
- (५) नम्यनः । अस्य तूषणमाह वाग्दुष्टादिति । वाग्दुष्टस्तरकरम्य दण्डेन हिंसकमः पापकतः तेश्यः साहसस्य कर्ता पापकत्तमः तलानेनोपेक्षेतेति ॥ ३४५ ॥

#### साइसे वर्तमानन्तु योमर्थयति पार्थिवः ॥ सविनाशंत्रजस्याशु विद्वेषंचाधिगच्छति ॥ ३४६ ॥

(१) मेधातिथिः । अयमन्यर्थवादः साहसेरिथतंपुरुषंयोमर्पयति प्रकृत्यर्थेऽयंजिण्योष्ट्रप्यतिक्षमते सविनाशंत्राप्ती-ति देण्यतां च प्रजाद्वपाप्तीति देण्येन्यानिभूयते ॥ २४६॥

\* \*\*

( २ ) रार्बहानारायनः । विनायं साह्सकारिनएव सकाशात् । विद्वेषं ननातु ॥ २४६ ॥

- (३) कुल्लूकः । योराजा साहसे नवर्तमानंक्षमते सपापकतामुपेक्षणादधर्मबुक्या विनश्यति अपिक्रयमाणराष्ट्रत-या जनविद्वेषंच गच्छति ॥ २४६ ॥
  - ( ४ ) राघवामन्दः । राष्ट्रस्तत्त्यागोरहानर्थावहश्रेत्याह साहसइति । विदेवं प्रजाभिःसह ॥ ३४६ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । उपेक्षणे दीषमाह साहसेवर्समानिन्वति । विनाशंक्षीणकोशादित्वं विदेष्टोकग्रहाम् ॥ ३४६ ॥
- न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात् ॥ समुत्स्रजेत्साइसिकान्सर्वभूतभयावहान्॥ ३४७॥
- (१) मेघातिथिः । अतआह पार्श्वतीयस्य कस्यचित्सेहहेतोरमात्यादिना पार्श्यमानीन यृष्येत् अथवा सएवा-तिबहुधनंददातीति नापेक्षेत । सर्वेषां भूतानांभयमावहन्तिसाहिसकाः अयमन्यर्थवादः ॥ ३४७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । मित्रकारणादेषमित्रंभविष्यतीति ॥ ३४७ ॥
  - (३) कुलुकः । मित्रवाक्येन बहुधनप्राप्ता वा सर्वभूतभयजनकान्साइसिकान्राजा न त्यजेत् ॥ ३४७ ॥
- (४) राघवानन्दः । लोभादिनाऽन्येते नक्षन्तन्याइत्याइ नेति । अयंमित्रंभवतु मांनापकरोतु प्रत्यपकरिष्यती-तिवा विपुलात्मचुरात् धनागमाद्धनलाभात् तान्विश्वनष्टि सर्वभूतभयावहानित्यनेनमामुपकरिष्यतीतिनिरस्तम् ॥ २४७ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । उक्तमर्थनिगमयतिनमित्रकारणाद्राजेति ॥ ३४७ ॥

#### शसंद्विजातिभिर्यासंधर्मीयत्रोपरुष्यते ॥ द्विजातीनांच वर्णानांविष्ठवे कालकारिते ॥ ३४८॥

- (१) मेधातिथिः । वैणर्वीधारयेषाष्ट्रिमित् विधानादनुदितशस्त्रप्रहणाः श्रीत्रियाःसम्रकाविष्टं भवतिचसाहसिकेयकाति-शयथायीवशस्त्रमतः साहसिकत्त्वाच्यक्तायशस्त्रप्रहणमगाप्रविधीयते शस्त्रंहिजातिभिर्पाद्यमिति एतावतावाक्यंविच्यप्रते अवशिष्टंतृष्ठन्थर्मेणेत्यनेनाभिसंबध्यतइत्यतोद्वरतेवाक्ययेव्वेतेष्वेव निमित्तेषुप्रहणमिष्णित्त नान्यदेति तेषामतिकतोपन-ताततायीमुखपतितस्याशस्य का गतिः नष्टि तेशस्यप्रकृतस्य मतिपालयन्ति अधैवंव्याख्यायतेथमीयत्रोपरस्यते विद्वः वेकालकारिते राजनि व्यतिकान्ते संस्थायांत्रवृत्तायांशस्त्रंपाद्यं अन्यदातुसीराज्येराजैवरक्षतीति नहित्रसार्यहरूतौराजा प्रतिपुरुषमासित्राक्रोति भवन्ति केचिदुरात्मानीये राजपुरुषानपि शूरतमाभियुक्तान्याधन्ते शस्त्रवतस्तुविभ्यतीतिसार्वकालि-कंशस्त्रधारणंयुक्तं किंपुनर्यहणमात्रंबिभीषिकाजननमात्रंनेत्याह मन्धर्मेणनदुष्यतीति हिंसापर्यन्तीयमुपदेशः यत्वापरतंबे-नोक्तनब्राह्मणःपरीक्षार्थमपि शह्ममाद्दीतेति असति यथाभिहते निमित्तआकर्षणस्य प्रतिरेधोन पहणस्य विकोशाहिप-रीक्ष्यन्तेधर्मस्योपरोधोयदा यद्वादीनांविनाशः कैश्वित्क्रियतेवर्णानांविष्ठवोऽध्यवस्थानंवर्णसंकरादि कार्यकालतेराजमरणा-दौतत्रत्वधनकुर्वरक्षार्थशसंप्राह्मम् । अन्येतृपरार्थमर्ध्यासम्बद्धसरे तथायगौतमःदुर्बलहिसायांचविमोचनेशक्तभेदिति उ-कंयबंदिनासंकरनिबृत्यर्थशस्यष्टणं निमित्तांतरमाह् आत्मनश्यपरित्राणे परिःसर्वतोभावेशरीरभार्याधनपुत्ररक्षार्थप्रन्थर्मे-ण नदुष्यति दक्षिणानांच संगरोऽवरोधः यदियञ्जार्थकल्पितादक्षिणाः कैश्विदपह्नियरंस्तदातन्निमित्तंयोद्धव्य अन्येत्वेवम-भिसंबभन्ति दक्षिणानांहेतोः संगरेयदुपराधःप्रवृते धर्मे अवृत्तेदक्षिणासंगरहति विशेषाणामन्यवपत्तिपरिभवः । यत्रक्षियः-साध्योहरात्केनचितुपगन्यन्ते हृन्यन्तेवा एवंब्राह्मणाःकेनचित्रन्यन्ते तमन्त्रसङ्गादिना नतुष्यतिहिंसाप्रतिवेधातिकभीन-कतोभवतीत्यर्थः असतिप्रतिरेथे कामचारत्राप्तीविध्यन्तरपर्याकोचनया गीतमवचनमन्ध्यायमानेन दुर्बलहिसायांविमीच-नेशक्तभेदित्यवश्यंहननेपवर्तितय्यं अथगतिहारशङ्काभवति तदासर्वतएवात्मानंगोपायेदित्यपेक्षा ॥ ३४८ ॥ ३४९ ॥
  - (२) तर्वज्ञणारायणः । द्विजातिनिक्किनिरिप यासमः किमुत राम्नेत्यर्भः । धर्मस्योपरोधे वकारसाहसिकैरधर्मप्रवर्तने ।

हिजातीनां विष्ठवउत्तमायास्त्रियाअधमेन योगात्संकरे कालकारिते नतु देशकते । तेषां तत्मायत्वेन निवर्तनासंभवात् ॥ ३४८ ॥

- (३) कुद्धूकः । ब्राह्मणादिभिस्तिभिर्वणैः खद्गाचायुषंगृहीतव्यं यस्मिन्काले वर्णानामाश्रमिणांच साहसकारादि-भिर्धमः कर्तुन दीयते तथा त्रेवीणकानामराजकेषु राष्ट्रेषु परचक्रागमनादिकालजनिते स्त्रीसङ्करादौ प्राप्ते तथाःमरक्षार्थद-क्षिणाधनगवाचपहारनिमित्ते च संयामे स्त्रीब्राह्मणरक्षार्थच धर्मयुद्धेनानन्यगतिकतया परान्हिसन्न दोषभाग्भवति परमार-णेन्यत्र साहसदण्डोन कार्यः ॥ ३४८ ॥ ३४९ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । न केवलं राजाऽनुपेक्षणीयोऽयमपितु प्रजाभिरपीत्याह शस्त्रमिति । धर्मीयागादिः साहिसकै-र्थनाद्यपहारिनिमित्तं उपरुष्यते नश्यति विष्ठवे परचक्राद्यागमनिमित्तस्त्रीन्यितकरादौच कालकारिते दुर्भिक्षादिकाले द-स्युनिमित्ते विष्ठवेवा एतेषु रक्षणार्थे द्विजातिभिरिप शस्त्रं याद्यमित्यन्वयः ॥ ३४८ ॥
- (५) **नन्दनः ।** कचित्साहसिकत्वस्यापवादमाह शस्त्रिह्जातिभिरिति । यत्र विषये धर्मीपरुद्ध्यते तत्र शस्त्रेद्दिजन्मा-दिभिर्याद्यं । शस्त्रेण द्विजातिभिर्धर्मीपरोधिवधः कर्तस्योन तेन तेषांसाहसिकत्वमित्यभिषायः । विष्ठवे मर्यादाभङ्गे कालका-रितेदुर्भिक्षादियुक्तेन कालेन कारिते ॥ ३४८ ॥
  - ( ६ ) **रामचन्दः** । विष्ठवे उत्तमस्रीणामधमपुंसःसंसर्गे ॥ ३४८ ॥

आत्मनश्व परित्राणे दक्षिणानांच सङ्गरे ॥ स्नीविपाभ्युपपत्तौ च ब्रन्धर्मेण न दुष्वित ॥ ३४९ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । आत्मनःपरित्राणे पाणरक्षणे । दक्षिणानां दक्षिणार्थं । तदपहारे केनचिक्तियमाणे । संग-रं युद्धे । स्त्रीविप्रयोरभ्युपपत्ती प्राणरक्षणे । धर्मेण विषदिग्धशराद्यधार्मिकप्रकारत्यागेन ॥ ३४९ ॥
- (४) राघवानन्दः । पूर्वसिन् श्लोके तस्यावरोधेन रक्षामात्रं विवक्षितमत्रतु तद्वधेनाप्यात्मादीनां रक्षणस्चित मित्याह आत्मनश्चेति । दक्षिणानां दक्षिणाचर्यवा हरणनिमित्ते संगरे संग्रामे अभ्युपपत्ती स्त्रीणां रक्षार्थं तान् प्रन नाशयन्त्रपि धर्मेण न दुष्यति न पापीस्यादिति ॥ ३४९ ॥
- (५) नन्द्रनः । आत्मनोर्दाक्षणानांच परित्राणे परित्राणार्थं संगरे युद्धेऽभ्यवपत्तौ रक्षणार्थंधर्मेण हेतुना घन्नार्थाः र्थन दुष्यति न साहसिकोभवतीत्यभिप्रायः ॥ ३४९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । स्त्रीणां विमस्य अभ्युपपत्तौ माणरक्षणे ॥ ३४९ ॥

गुरुंबा बालरद्धी वाब्राह्मणंवा बहुश्रुतम् ॥ आततायिनमायांतंहन्यादेवाविचारयन् ॥ ३५० ॥

[ अग्निदोगरदश्वेव शस्त्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारहरश्वेव षष्टेते ह्याततायिनः ॥ १ ॥ ]+

[ उद्यतासिविषाग्रिभ्यां शापोद्यतकरस्त था ॥ आथर्वणेन इन्ता च पिशुनश्चापि राजनि ॥२॥]ः

[ भार्यारिकथापहारी च रन्ध्रान्वेषणतत्परः । एवमाद्यान्विजानीयात्सर्वानेवाततायिनः ॥ ३ ॥ ]\*

(१) मधातिथिः। आत्मपरिपाणार्थमिवचारेण योद्धव्यंतदनुदर्शयति आतताय्यद्यतीयः शरीरधनदारपुत्रनाशं

<sup>(</sup>३४९) स्त्रीविमा=स्त्रीबाला (ग)

<sup>+ (</sup> क, ण ) ‡ ( क, र, ४ ) \* ( क, र )

सर्वप्रकारमुचततममिवधारयन्तिवारयन्हृन्यात् गुर्वादिप्रहणमर्थवादः । एतेपि हन्तव्याः िकमुतान्यद्दित एतेषांत्वाततायिन्त्वेषि वधोनास्ति आचार्यच प्रवक्तारमित्यनेनापकारिणार्मि वधोनिषदः गुरुमाततायिनमितिशक्यः संबन्धस्त-या सत्याततायिविशेषणमेतन्ततोगुर्वादिव्यतिरिक्तस्याततायिनः प्रतिषेधः कुतः स्याद्वाक्यान्तराभावात् अथनातता-यिवधे दोषद्त्येतद्वाक्यान्तरंसामान्येनाभ्यनुद्वापकमिति तदिष न विधिरअवणात् पूर्वशेषतयार्थत्राद्वे प्रकृतवचनत्वा-दिह्भवतांस्त्वाहुर्यचथाततायिनमित्येवविधिरविशृष्टोर्थवादस्तथापि गुर्वादीनांवधानुद्वानं यतोन्यद्पकारित्वमन्यदातता-यित्वंयोद्यन्यांकांचनपौडांकरोति न सर्वेण शरीरादिना स्त्येयकारीतस्त्वाततायी । तथाच प्रव्यते ॥ उद्यतासिविषाधिभ्यां-शापोचतकरस्तथा । आथर्वणेन हन्ताच पिशुनश्वापि राजतः ॥ भार्यातिक्रमकारीच रन्धान्वेषणतत्परः । एवमाचान्त्वज्ञानीयात्सर्वानेवाततायिनः॥आयान्तमिति वचनादान्तशस्त्रोहन्तुमिधावन्दारान्वाजिहीर्षन्हन्त्वयः कतेनु दोषे किमन्य-त्करिष्यतीत्युपेक्षाद्वि ब्रुवते तद्युक्तं यतः प्रकाशमप्रकाशेचेतिवक्ष्यिति समानौद्देतौ करिष्यन्कतवां सृष्टश्रेदिति तत्सादा-यान्तमित्यनुवादः कर्तुमागतंकत्वा वागतमिति आततायित्वाच्यासौ हन्यते नच कतवचनआतयित्वमुपैति नास्यात्मनोर-क्षार्थव वधआत्मनश्च परित्राणद्वि नोक्तम् ॥ ३५० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्रात्मनः परित्राणे शस्त्रयहणमुक्तं तत्प्रपश्चयति । आततायिनं हननप्रवृत्तं हन्यादेवाङ्गः छेदादिरूपघातेन नत्वत्यन्तं अन्यत्रगोब्राह्मणादिति गौतमस्मृतेः । आततायीतु ॥ अग्निदोगरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारापहारीच षेडते आततायिनइत्यादिनास्मृत्यन्तरउक्तमः । शस्त्रपाणिः शस्त्रेण् घातियतुमायातः । यदभावे वृत्त्युच्छे- हस्तेयौ । हिरण्यादिधनधान्याद्युत्पत्तिभूम्योर्धनक्षेत्रपदाभ्यां यहणमः ॥ ३५० ॥
- (३) कुछ्कः । गुरुवालवृद्धबहुश्रुतब्रास्नणानामन्यतमंवधीयतमागच्छन्तंविद्यावृत्तादिभिरुत्कष्टंपलायनादिभिर्ग्षित्वित्तरणाशक्तीनिर्विचारंहन्यात् । अतएवोशनाः ॥ गृह्षीतशस्त्रमाततायिनंहत्वा न दोषः । कात्यायनश्च भृगुशब्दील्धेः खेन मनूक्तश्लोकमेव व्यक्तंत्र्याख्यातवान् ॥ आततायिनिचोत्कष्टे तपः स्वाध्यायजन्मतः ॥ वधस्तत्र तु नैवस्यात्पापंहीने वधीभृगुः ॥ मंधातिथिगोविन्दराजौतु स्त्रीविमाध्युपपत्तौ च भ्रन्धमेण न दुष्यतीति पूर्वस्यायमनुवादः गुवादिकमपि हन्यात्कमृतान्यमपीति व्याचक्षाते ॥ ३५० ॥
- (४) राघवानन्दः । एवमपि साहसिकतया गुर्षाचुपस्थितौ किं कार्यं तत्राह गुरुंवेति । स्वापेक्षया बहुश्रुतं बहु-विद्यम् आततायिनम् ॥ अग्निदोगरदश्यैव शस्त्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारापहर्ता च पडेते आततायिनइत्युक्तस्रणम् ॥ ३५०॥
- ( ५ ) **नन्द्रनः** । अत्राततायिशब्देन धर्मौपरोधकाइयोविवक्षिताः स्मृत्यन्तरेऽमिदीगरदङ्ग्यादयउक्तास्तेऽपि परमा-र्थतपुर्वसंपद्यन्ते ॥ ३५० ॥
- (६) रामंचन्द्रः । आततायित्वरूपमाह ॥ अग्निदोगरदश्चैवशस्त्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारापहारीच षडेतेआततायिनः॥ अन्यच ॥ उच्चतासिर्विषाग्निम्यांशापोद्यतकरस्तथा । आथर्वणेनहन्ताचिपशुनश्चापि राजिन ॥ भार्यातिक्रमकारीचिछद्रान्वे-षणतत्परः । एवमाचान्विजानीयात्सर्वानेवाततायिनः ॥ अविचारयन्युर्वादीन इन्यात् त्यागंकुर्यात् नतु हिंसां कुर्यात् । इन हिंसागत्योरित्यस्य धातोर्गत्यर्थता नहिंसार्थम् ॥ २५० ॥

## नाततायिवधे दोषोहन्तुर्भवितकश्च न ॥ प्रकाशंवाःप्रकाशंवा मन्युस्तंमन्युमः च्छित ॥ ३५१ ॥

- (१) मेधातिथिः । नकश्चनेति नाधर्मान दण्डोन मायश्चित्तमिति मकाशंजनसमक्षमप्रकाशंविषादिदानेन येनकेन-चिदुपायेन मन्युः क्रोधाभिमानिदेवतासौमन्युमृच्छति । नात्रहन्तृहन्तव्यभावोरित पुरुषयोरर्थआततायिकोधहतरेण हन्यतहत्यर्थवादोयं यथाप्रतियहकामः कोमझंददातु नाहंप्रतियहीता नत्वदाताततश्चकुतः प्रतियहदीषोमामेवमत्रापीह साहसिकेदण्डोनाम्नातः सदण्डपारुष्येच दृष्टव्यः इह त्विधकतरोयतउक्तंविक्षेयः पापकृतद्दित ॥ ३५७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । इन्तुर्वधकर्तुः । नकश्चन दोषोभवतीति ब्रह्महत्यादिकतमपि पापं न तादशं भवति । त-थाहि पायश्चित्तमपि तत्राल्पमेव स्पृतिकारैनिबद्धम् । प्रकाशं युद्धेन अप्रकाशमित्रचारेण । मन्युः क्रोधः तज्जन्या हिंसोप-रुक्ष्यते । इन्तुर्हिंसा आततायिनोहिंसांप्रति ऋच्छति तत्प्रतिरुद्धा न फर्लप्रसूते । तन्त्र कर्तरि पापंजनयति हिंसितेन हिं-साकरणादिति तात्पर्यम् ॥ साहसम् ॥ ३५१ ॥
- (३) कुद्भूकः। जनसमक्षरहसि वा वधीयतस्य मारणे हन्तुनं किश्वदिष्यधर्मदण्डः मायश्चित्ताख्योदोषोभवति यस्माद्धन्तृगतोमन्युः क्रोधाभिमानिनी देवता हन्यमानगतंक्रोधंविवर्धयति। साहसे चापराधगौरवापेक्षया मारणाष्ट्रच्छेदन-धनग्रहणाद्योदण्डाः कार्याः॥ ३५१॥
- (४) राघवानन्दः। एवंकते प्रायश्वितीनस्यात्तत्राह नेति। प्रकाशं जनानांसमक्षमः। अप्रकाशं रहिसः। अदीवे मंहे-तुर्मन्युरित्यादि मन्युः क्रोधाभिमानी देवता मृत्युं हृन्यमानगतं क्रोधंऋच्छति । निवर्तयतीति अन्यायवधीहि क्रोधे-नैव भवतीति क्रोधस्येव कारणत्वं नहन्तुरितिभावः । अत्राप्यपराधलाघवगौरवाद्यपेक्षया पापस्य मारणताद्यनधनाद्यप्रहारौदि । पलायनेऽसमर्थस्य ब्राह्मणस्येवायं विधिः स्वपरवधे ब्रह्महत्यायास्तुल्यत्वात् । अतआहउशनाः ॥ गृहीतशस्य-माततायिनंहत्वा न दोवदित ॥ अतः कात्यायनः ॥ आततायिनि चोत्कष्टे तपःस्वाध्यायजन्मनः । वधस्तत्र तु नेव स्यात्पापे हीने वधोश्रगुरित्यादिहतिकेचित् ॥ मेधातिथिगोविन्दराजौतु स्वीविष्यभ्यपत्तोचष्रतः धर्मेण नदुष्यतीति ॥ अस्य-वार्थवादरूपं श्लोकह्यमित्याहतुः । युक्तंचैतत् ॥ निहस्यात्सर्वभूतानीति निषधकधर्मशास्त्रात् ध्येनवन्नीति शास्त्रं रागोपा-धीति मतीकारसत्वे न कर्तव्योवधः । अतः धर्मशास्त्रादर्थशास्त्रं दुर्वलमित्याहुः ॥ ३५७ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । प्रकाशवधोयुद्धे शस्त्रादिकतः अप्रकाशोविषाभिचारादिकतः मन्युईन्तुर्भन्युः ॥ ३५१ ॥
- (६) **रामचन्दः** । प्रकाशं युद्धादिना । प्रकटवापक्षान्तरे । अप्रकाशं अभिचारादिना । अप्रकटमन्युः ते मन्युं आततायिनं यस्य हिंसा ऋष्ण्यति प्रामोति ॥ ३५१ ॥

# परदाराजिमर्शेषु परतान्नृत्महीपतिः ॥ उद्वेजनकरैर्दण्डैश्छिन्ययित्वा प्रवासयेत् ॥ ३५२ ॥

(१) मधातिथिः । विवाहसंस्कृतायांस्मियांदारशब्दोवर्तते आत्मनान्यः परः अभिमंशः संभोगआलिङ्गनारभ्य आलिङ्गनंजनद्वयसमवायभोगजन्यायाः भीतेः मवृत्तिः मारंभस्तिनवृत्यर्थदूनीसंप्रेषणादिना प्रोत्साहनं अथच संप्रहणमभिम-र्शनंप्रचक्षते यमर्थपरभायांगमने मवृत्तंपुरुषंज्ञात्वोद्देजनकरेस्तीक्ष्णाप्रैः शक्तिश्क्ष्लादिभिरङ्कृत्यित्वा नासाछेदादिभिर्विवासयेत् सर्वत्रात्रविशेषदण्डस्योक्तत्वादस्यविषयभावोनसामान्यदण्डोयंकितिह् पुनःपुनः मवृत्तौ । इदन्तु युक्तमलभ्यमानस्य विष-यान्तरंप्रवासस्य थनदण्डस्य च कार्यभेदात्समुख्यस्तयादशिय्यामः॥ ३५२॥

<sup>\*</sup> अपहारादि=धनायपहारायुन्नेयं ( राघ॰ २ )

- (२) सर्वज्ञनारायणः। दण्डैः शिशच्छेदादिभिः॥ २५२॥
- (३) कुझ्रकः । इदानींश्चीसंप्रहणमाह परदारित । परदारसंभीगाय प्रवृत्तान्मनुष्यगणानुद्देजनकरेर्दण्डेनींसीहकर्तनाः दिभिरद्वयित्वा देशान्तिःसारयेत् ॥ ३५२ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः। परदाराभिरतस्य त्वजातौ दण्डमाह षट्त्रिश्चता श्लोकैः परदोरति । नृनिति विशेषणदिवतिर्यक्षु मदोषः । उद्देगजनकैः नासौष्टकर्तनादिभिः सर्वत्र । ब्राह्मणंतु विवासयेत् ॥ २५२ ॥
  - (५) नन्दनः । दण्डैः शिश्नच्छेदभगादिभिः ॥ ३५२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । महीपितः परदाराभिमशैं महत्तान्पुरुषान् हृन्यात् । चपुनः दण्डैः शिक्षच्चेदादिभिः ॥ १५९ ॥ तत्समुखोहिलोकस्य जायते वर्णसंकरः ॥ येन मूलहरोऽधर्मःसर्वनाशाय कल्पते ॥ ३५३ ॥
- (१) मेधातिथिः । समुत्थानमृत्पत्तिः ततःपरदारागमनात्संकरोवान्तरवर्णस्योजायते येनजातेनाथर्मीमूलस्य लोक-स्य दिवः पतिता वृष्टिस्तांहरत्यथर्मः थर्मेहि सत्यादित्याज्ञायते वृष्टिः नचसंकरेसत्यपि कारीरीयागोनापिपानेदानमतोदान-यागहोमानांसस्योत्पत्तिहेतुभूतानामभावात्सर्वजगन्नाशसमर्थोभवति तलात्पारदारिकाथर्भमूलवर्णसंकरःस्यादितिसस्यादिनि-ष्पत्तिमूलंवावृष्टिरक्षण्यवासयेत् ॥ ३५३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । मूलहरीमूलभूतधर्महार्यधर्मः ॥ ३५२ ॥
- (३) कुङ्गूकः । यस्मात्परदाराभिगमनात्संभूतोवर्णस्य संकरः संपद्यते येन वर्णसंकरेण विशुद्धपत्नीकयममाना-भावात् अग्री पास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठत्यस्याभावे सति बृष्ट्याख्यजगन्मूलविनाशोऽधर्मीजगन्नाशाय संपद्य-ते ॥ ३५३ ॥
- ( ४) राघवानन्दः। ननु तद्रव्यस्य तथैवस्थाने किमिति दण्डनीयं तबाह तदिति। वर्णसंकरोश्रद्भादिमिश्रणं। संक-रोपि कि स्यात्तवाह येनेति। अग्रीपास्ताहुतिभिः सम्यगादित्यमुपितहते॥ आदित्याज्ञायतेवृष्टिवृष्टेरन्नं ततः प्रजादित्यज्ञो-त्पत्तिहेतुराहुतिः। साच संकरजेन हुतानफलतीतिमूलहरोऽधर्मः। तथाच भगवद्गीता॥ स्त्रीषु दुष्टासुवाण्णेय जायते वर्णसं-करः। संकरोनरकायैव कुलगानां कुलस्य च॥ पतन्ति पितरोह्मेषां लुप्तपिण्डोदकिकियाः इत्यादि। मूलं ब्राह्मण्यादिवा ॥ ३५३॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । दण्डमकर्षे हेतुमाह तत्समुत्थाहीति । तत्समुत्थः परदाराभिमर्श्वनसंभूतः येन वर्णसंकरेणाधर्महतिपदं मूर्जहरेद्धर्मस्य मूलहरः ॥ ३५३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तत्समुत्यः असत्स्त्रीपुरुषसंयोगात् समुत्थः । वर्णसंकरः येन वर्णसङ्करेण मूलधर्मः तस्यहरः अधः मैंः सर्वनाशाय करूपेत ॥ ३५३ ॥

परस्य परम्यापुरुषः संभाषांयोजयञ्चहः ॥ पूर्वमाक्षारितोदेषिः प्रामुयारपूर्वसाहसम् ॥३ ५४॥

(१) मधातिथिः । संभाषः संभाषणंतमारूपितुंकुर्वन्संयहणाद्देषितत्स्त्रीमार्थनादितिपूर्वमाक्षारितोऽभिसंभवामेव पन्त्र्यातस्यामुत्रादृष्टदोषः चपल्उद्वातादौ निषद्धसंभाषणद्दति केचित् कारणाद्यन्यपत्न्यासंभाषणंकुर्वन्त्रयमसाहसंदृण्डंमा-मुयाद्दापियतव्यद्दस्यर्थः योस्त्वनाक्षारितोपि भाषेत कारणान्त्र देश्यममुयार्दिकचित् नहितस्यव्यतिक्रमःपूर्वस्यमत्युदारणमे तत् ॥ ३५४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । संभाषांयोजयन् सत्यपि कारणे । पूर्वमाक्षारितः परपत्नीगमनेनाभिशस्तोयः संभावितप-रदारगमनइत्यर्थः ॥ १५४ ॥
- (१) कुङ्कृकः । तत्स्रीप्रार्थनादिदोषैः पूर्वमुत्पन्नाभिरपवादपार्थनाभिशापादिभिः पुरुषःउचितकारणव्यितरेकेण परभार्यया संभाषणंकुर्वन्यथनसाहसंदण्डपाम्यात्॥ ३५४॥
- (४) राघवानन्दः । अदृष्टरोषमुक्ता दृष्टरोषनिवृत्ये दृण्डमाह् परस्येति । संभाषां मैथुनाङ्गतया परिह्यासादिरुपा । तदुक्तमः ॥ स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गृह्यभाषणमः। संकल्पोऽभ्यवसायश्च क्रियानिष्यत्तिरेवच । इत्यङ्गानि । एतैर्देषैः पूर्व-मपि यः आक्षारितोऽनिभशस्तः सपूर्वसाहसं पणानां सार्धशतह्यं मामुयात् दृण्डं दृद्यात् ॥ ३५४ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । आक्षरितःभैथुनंपत्याकृष्टेः ॥ ३५४ ॥
- (६) रामचन्दः । पुरुषःपरस्य पत्थासह संभाषां रहोयोजयन् । पूर्व आक्षारितः अभिशस्तः पूर्वसाहसं प्रथमसा-हसं दण्डंपामुयात् ॥ ३५४ ॥

यस्त्वनाक्षारितः पूर्वमिभभाषेत कारणात् ॥ न दोषंप्रामुयाध्किचिन्नहि तस्य व्यतिकमः॥३५५॥

- (१) मेधातिथिः । अनाक्षारितोप्यकारणात्संभाषयन्यश्रयन्पूर्वदण्डभाक् ॥ ३५५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनाक्षारितइत्यसंभावितपरदारगामित्विमष्टम् । सोपि करणादावश्यकनिमित्तदिवाभिभाः वेतान्यथातु पूर्ववष्टण्ड्यः ॥ २५५ ॥
- (३) कुझूकः । यः पुनः पूर्वतत्स्त्रीमार्थनाभिशापरहितः केनचित्कारणेन जनसमक्षमभिभाषणंकुर्यान्न सपुनर्दण्ङय-त्वादिदोषंमामुयात्तरमान्न कश्चित्तस्यापराधोस्ति ॥ ३५५ ॥
- (४) **राघवानन्दः । संभाषणमात्रं नदण्डाबह्**मित्याह् यस्त्विति । कारणात् क्रयविक्रयभिश्लादिभ्यः । व्यतिक्र-मोऽपराघः ॥ ३५५ ॥
- (६) **रामचन्दः । य**रमु पूर्वे अनाक्षारितः अनभिशस्तः कारणात्परिश्लयमभिभाषेत सार्किचिद्दोषं न प्रामुयात् । त-स्य व्यतिक्रमः दण्डोन कार्यद्रत्यर्थः ॥ ३५५ ॥

परित्रयंयोभिवदेत्तीर्थेऽरण्ये वनेऽपि वा ॥ नदीनांवापि संभेदे ससंप्रहणमामुयात् ॥ ३५६ ॥

(१) मधातिथिः । परस्यपत्न्येति प्रकृते पुनः परस्थीयहणंमानृभागनीगुरुपत्न्यादीनामप्रतिषेधार्थं निह ताः सन्यपि परसंबन्धित्वे परस्थीव्यपदेश्वातीर्थमुच्यते । येन मार्गेण नदीतहागादिभ्योज्ञलमानेतुमवतरित सिह विजनप्रायोभवित नानुदकार्थे न तत्र संनिधीयने सङ्कृतस्थानंतादशमञ्जकिष्पतायामवश्यमेवणन्तव्यमहमपि संनिधीयमानोनाशंक्योभविष्यामिति उदकार्थीदिवाशौचाचारेवा करिष्यन्पतिपालयन्तित जनामस्यन्ते प्रदेशान्तरे तु किमत्रायंपतिपालयतीति शङ्कास्यादतस्त्रीर्थे प्रतिषेधः । अरण्यहिषामाहिजनोदेशोगुल्मवृक्षलतादिगहनोवनवृक्षसंततीनदीनांसभेदः समागमः सोपि हिसद्कृत-स्थानंससंयहणंस्यृतंयेनकिनचित्संबन्धेनसंबन्धिनतस्यावस्त्रमाल्यादिदानेनोपकारकरणंतदात्रोपकान्तंभोजनपानादिना केक्लिपरिहासोवक्रभणितादिनागमुयात् परस्त्रीकामत्वंसंयहणम् । अतम्य यस्तत्र दण्डः सोऽस्य स्यादित्युक्तंभवित अनाक्षारि-

<sup>(</sup>३५६) ऽरण्ये=गृहे (ट)

<sup>(</sup>३५६) वनेपिवा=गृहेपिवा ( छ )

तस्यापि सत्यपि कारणेऽयंप्रतिषधः । यस्त्रापस्तवेनोक्तंनासंभाष्यस्त्रियमतिष्ठजेदिति तदस्येषुसंनिह्निष्वेतच्यास्त्रक्षेषु भकाश्येएतच्यासंभगिनीनमस्तेद्दयाद्यभिवादनमविरुवमानेन कर्तव्यम् ॥ ३५६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अभिवदेत् संभाषेत । तीर्थे जलावतारस्थाने । अग्ण्ये निर्जने एतच्च सर्वविशेषणम् । व-नेऽटव्याम् । संभेदः संगमः एतच्च रमणीयेकान्तमात्रीपलक्षणम् । अन्नानाक्षारितस्यापि कारणादपि संभाषणे दण्डः । संय-हणं समीचीनं प्रहणं परिश्लयआत्मीयताकरणं तत्र यउक्तोदण्डः । परस्यपत्न्येत्यत्र प्रथमसाहसस्तं प्रामुयादित्यर्थः ॥ ३५६॥
- (३) कुङ्कृकः । तीर्थाचरण्यवनादिकनिर्जनदेशोपलक्षणमात्रं यः पुरुषः परिश्लयमुदकावतरणमार्गेऽरण्ये यामाइहि-र्युल्मलताकीर्णे निर्जने देशे वने बहुवृक्षसंतेत नदीनांसङ्गमे पूर्वमनाक्षारितोषि कारणादिष संभाषेत ससंयहणंसहस्रपणदण्ड-वक्ष्यमाणंत्रामुयात् । सम्यग्गृह्मते ज्ञायते येन परस्रीसंभोगाभिलाषइति संयहणम् ॥ ३५६ ॥
- (४) राघवान-दः । स्थलविशेषेपि संभाषणं दण्डावहमित्याह परिश्लयमिति । तीर्थे उदकाहरणादौ । अरण्ये म-हति । तदितिरिक्तिवजने वने जले वा । गृहइति कचित्पाठः । तदा गोप्यस्थले । संभेदे संगमे नदीवेगकतगम्हरेवा । सप-हणं वस्थमाणं संग्रहणोचितदण्डम् ॥ ३५६ ॥
- (५) नन्द्नः। अथस्त्रीसंग्रहणं प्रथमंतावत्तस्य रुक्षणमाह परस्त्रीयोऽभिभाषेतेति। अरण्ये कान्तारे वने उपवने ॥ ३५६॥
- (६) रामच-दः। यः स्त्रियं तीर्थे उदकावतरणमार्गे अभिवदेत्। नदीनांसंभेदे संगमे सपुरुषः संग्रहणं सम्यक् पर-स्त्रीपहणनिमित्तं दण्डः स्पृतः कथितः॥ ३५६॥

उपचारिकयाकेलिः स्पर्शोभूषणवाससाम् ॥ सहस्वद्वासनंचैव सर्वसंपहणंस्पृतम् ॥ ३५७ ॥

- (१) मेधातिथिः। भूषणंहारकटकादि तदङ्गरुभंतदीयमेतद्वेति ज्ञात्वा विनाप्रयोजनेनान्यगृहोतमपि स्पृश्यते एक-स्यांखृद्वायामसंसक्ताङ्गयोरिप सहासनंसर्वमेतनुल्यदण्डमः ॥ ३१५७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उपचारिक्रया उद्दर्तनादि । भूषणवाससामङ्गरथानामः । संग्रहणं तावद्दण्डविषयः । अत्र-तु व्यापाराधिक्येन द्वेगुण्यादि कल्प्यमः ॥ ३५७ ॥
- (३) कुद्भूकः । सग्गन्धानुरुपनप्रेषणायुपचारकरणं केलिः परिहासालिङ्गनादिः अलङ्कारवस्त्राणांस्पर्शनमेकखट्टा-सनमित्येतत्सर्वसंप्रहणंमन्वादिभिः स्मृतम् ॥ ३५७ ॥
- (४) राघवानन्दः । संग्रहणान्याह उपचारितिद्दाभ्याम् । उपचारिक्रिया स्रक् सुगन्धानुरुपनकेशमसाधनजस्क्षेपादि। केलिस्तदुचितपरिहासादिः । भूषणवाससांस्पर्शोऽन्योन्याकर्षणम् । सर्वं संग्रहणं सम्यक् गृह्यते श्रायतेऽनेनति परस्तीषु संभोगाभिलाषदिति ॥ ३५७ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । केलिर्नर्मिकया ॥ ३५७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । उपचारादि सर्वे संयहणं दण्डचंदण्डाई स्मृतम् ॥ ३५७ ॥

स्त्रियंस्पृशेददेशे यः स्पृष्टोवा मर्षयेत्तया ॥ परस्परस्यानुमते सर्वसंपहणंस्पृतम् ॥ ३५८ ॥ [कामाभिपातिनीयातुनरंस्वयमुपव्रजेत् । राज्ञादास्येनियोज्यासारुत्वातद्दोषघोषणम् ॥ १॥ ] +

- (१) मधातिथिः। प्रदेशस्पर्शस्य यत्र विनैव तत्स्पर्शनंगमनागमनादिसंसिभ्यति महाजनसंकुछ न दोषः यथा धरीरावयवोपि देशस्तत्र हस्तस्कंधस्पृष्टभाण्डावरोपणे तत्स्पर्शे न दोषः ओडचिबुकस्तनादिषु दोषः तया वा स्तनादिस्प-र्वेनोत्पीडितोयदिकस्तत्सहतेभेवन्नकाषीरित्यादिना प्रतिषेधति परस्परस्यानुमते मितपूर्वमेतत्तिस्म्नक्कते न दोषोयं न पुनः कर्मादौ स्रछंपुरुषंकण्ठेऽवलंबतेपुरुषोवास्तनान्तरे स्त्रियंतद्धस्तगृहीतद्रव्यादानप्रवृत्ताशुल्केपितष्यामीति कर्दमे पततीति निर्वेदनस्यापि नदुष्यताम ॥ ३५८॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । अदेशे स्तनश्रोण्यादौ । स्पृष्टस्तयाऽदेशे । परस्परस्यानुमते नत्वज्ञानेपि ॥ ३५८ ॥
- (३) कुह्नृकः। यः स्प्रष्टमनुचिते स्तनजघनादिदेशे स्त्रियंस्पृशेत्तया वा वृषणादिके स्पृष्टः क्षमते तदाऽन्योन्याङ्गी-करणे सर्वसंयहणंमन्वादिभिः स्पृतमः॥ ३५८॥
- (४) राघवान-दः । किंच । अदेशे स्तनजघनादिदेशे । तयास्पृष्टो वृषणादिदेशे यदि तमर्षयेत् क्षमेत । तंवा सापि तद्भिरुषिः । तदुभयमनुमते संभोगाभिष्ठाषयहणं परिभाषितमिदंवा ॥ ३५८ ॥
- (५) **नन्दनः** । अदेशे विविक्तदेशे अस्पृश्ये स्तनादौवा । अनुमते अनुद्गायां परस्नीमिति संभेदे संगमे तीर्थादौ परस्नीसंभाषणंच संपहणमित्यस्यार्थः ॥ ३५८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यः अदेशे स्तनकट्यादौ स्त्रियंस्पृशेत् एतत्सर्वसंप्रहणंस्पृतं दण्डस्ययहणं स्पृतम् ॥ ३५८ ॥ अब्राह्मणः संप्रहणे प्राणान्तंदण्डमहीते ॥ चतुर्णामिषवर्णानांदारारक्ष्यतमाः सदा ॥ ३५९ ॥
- (१) मेधातिथिः । उक्तंसंपहत्वरूपंदण्डद्दानीमत्रोच्यते अत्राह्मणः क्षत्रियादिसंप्रहणे कते चतुर्णामपि वर्णानांही-नोत्तमजातिभेद्मनपेक्ष्य प्राणान्तंप्राणत्याजने मारणे पर्यवसितंदण्डमर्हति कथंपुनर्बाह्मण्यां शूद्रायां च संगृहीतस्य समो-दण्डः । अत्र हेतुःखरूपमधमाह दारारक्ष्यतमाः सदा । सर्वस्य कस्यचिद्राज्ञा दाराधनशरिरेभ्योऽतिशयेन रक्ष्याः । तुल्ये ह्र सहूरे श्रहस्यापि कुलनाशः एतदुक्तंभवति वाचनिकोयमर्थीत्रहेनुर्वक्तव्यः कोसौ अत्र पूर्वेव्याचल्युर्नसर्वित्मन्संपहणे गा-गुक्तदण्डोयंकितहि मुख्ये स्पर्शविशेषे जन्यगीतिविशेषात्मके गमने कथंहि तीर्थादिष्वपि वदनगमनंच समदण्डात्तूपपये-यातां तत्मादबाह्मणः शूद्वोऽधिजातिगमने ब्राह्मणे छेदाहीनान्यः नहि विषमसमीकरणंन्याय्यमतःत्वपागुक्तेषु संग्रहणेष्य-नुबन्धायपेक्षया दण्डःकरुप्यः । यत्रैवनिश्चितंगमनार्थएवायमुपकारः क्रियादिरूपक्रमस्तत्र मुख्यदण्डएव युक्तीन हात्र वै-षम्यमस्ति दृष्टंचैतद्प्यइत्वापीति यथेदम्कंयधनायंदण्डोमुख्ये संग्रहणे किंकरिष्यतीति नैवान्यन्मुख्यसंग्रहणमस्ति नद्म-स्य लैकिकः पदार्थीवधृतोयेन परश्वदस्य्वनुकारादौ प्रयुक्तइत्येवमस्यैवायंचाभवन्मुख्यंसंग्रहणंमन्यते । तत्र महान्दण्डः । प्रतिषद्धंपरस्तीगमनंशास्त्रमपययौज्यमितिचेत् उपकारादावपि प्रतिषेधवत् प्रतिषेधवद् मायश्वित्तमपि तुल्यप्रसक्तमिति चे-त्कानामेयमनिष्टापत्तिः किन्तु प्रसच्येत यदासंग्रहणशब्देन तदुच्यते सिक्ते हि रेतसि गन्धेनायभिधानयत्र यादशोदंण्ड-स्तत्र तत्समानदुःश्चेत्राप्तमतीत्मिन्वपर्ययेरेतःसेकिनिमत्तंतव्यब्दैनाभिधानात् । उपकारादिभिरादौकल्व्यंयदि च संलापादौ स्वल्पोदण्डः स्यात्तदा प्रवर्तेरत् तत्परस्रोसंलापादिभूतेनान्येनाभिवसता व्यादीपितमन्पथा स्परशराक्रण्यमाणा शरीरनिरपे-क्षा राजनियहंन गणयेयुःराज्यापोद्यानामेवत् निवृत्तौ गृह्ममाणेष्वप्रवन्धवृत्तौ रागे शक्यंनिराकरणं तत्मान्परस्तीपुपजाप-तामेव महान्दण्डोयुक्तः इहत्वन्तपहणादादिभूतेनान्येन दण्डेन भवितव्यं महासत्यवादवन्नोभवति प्राणीऽन्तीयस्य भाणा-न्तरतावत्पातियतच्यायावत्याणेषु पतित न सर्वत्वयष्ट्रणात् अबुक्केदायप्युक्तभवति एकेकस्य च दण्डत्वमन्यत्र ज्ञातंसमुन

दायेदण्डआम्नातस्तेषु समहानन्यायोन्यजातीयः स्त्रीसंपहणेऽब्राह्मणस्य युक्तैव कल्पना न सर्वत्र तत्र कुलस्त्रीभिरनिछन्ती-मिः सह रमतीभिः संगृद्यमाणस्य प्राणापहरणंन सजातीयाभिरपि ॥ ३५९ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । संप्रहणे परदारमैथुने नतु संभाषादौ । ब्राह्मणस्यतु दण्डनमेवेत्पर्यः ॥ ३५९ ॥
- (३) कुङ्कृकः । अज्ञासणोऽत्रशृद्धः दण्डभूयस्त्वात् । ज्ञासण्यामनिष्णंत्यामुत्तमंसंयहणंपाणान्तंदण्डंपामोति चतु-णामि ज्ञासणादीनांवर्णानांधनपुत्रादीनामितशयेन दाराः सर्वदा रक्षणीयाः तेन पसङ्गनिवृत्यर्थमुत्कृष्टसंयहणादिष सर्व-वर्णेभार्यारक्षणीया ॥ ३५९॥
- (४) राघवान-दः । तदुचितं दण्डमाह् अब्राह्मणइति । अब्राह्मणोऽत्रशूद्दोऽतिदण्डनात् । तेन हि संगता ब्राह्मणी ब्राह्मण्यं जहातीति मायश्चित्तगौरवश्रवणात्। यतोहि सर्वेरेव परस्री काम्यते पुंमानदूषकत्वादतः सारक्षणीयेत्याह् चतुर्णा-मिति । यतःश्रुतिः अपमत्तारक्षततन्तुमेनमिति स्त्रियंशिक्षयताम् ॥ ३५९ ॥
- (५) नन्द्नः । अब्राह्मणः क्षत्रियादिः संयहणे उत्तरीत्तरवर्णस्वीसंयहणे किमेवब्राह्मणस्य स्वीसंयहणमात्रेणापि प्राणान्तिकोदण्डविधिरित्याशंकायामुक्तमृत्तरार्द्धं परस्वीसंभाषायामर्हानईदण्डविधानार्थमः ॥ ३५९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अबाह्मणः परिश्वयः संघहणे मेथुनादौ प्राणान्तदण्डंसः अर्हति अतिशयेनरक्ष्याः ॥ १५९ ॥ भिक्षुकावन्दिनश्चैव दीक्षिताः कारवस्तथा ॥ संभाषणंसहस्रीभिः कुर्युरप्रतिवारिताः ॥३६०॥
- (१) मधातिथिः । भिक्षकाभिक्षाजीविनोभिक्षायाचनारूपंसंभाषणमवारितः कुर्युयंदि खामिना न निषिद्धाः अ-थवा नैते वार्रायतव्याः । बन्दिनःस्तावकाः दीक्षितायक्के श्वतिवननार्थसंभाषेरन् । कारवः सूपकारादयएते तीर्थादिष्यपि न निवार्याः ॥ ३६० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । दीक्षिताः व्रतादिमध्यस्थाः ॥ १६० ॥
- (३) कुङ्गूकः । भिक्षाजीविनः स्तुतिपाठकाः यज्ञार्थकतदीक्षकाः सूपकारादयः भिक्षादित्यकार्यार्थगृहिस्रीभिः सह संभाषणमनिवारिताः कुर्युः एवंचैषांसंप्रहणाभावः ॥ ३६० ॥
- (४) राघवानन्दः । कंषांचित्परदारासंभाषणे देहयात्रादिकार्यानुत्पत्तेः प्रतिप्रसवतया तत्सभाषणमाह भिक्षुका-इति । भिक्षवित्रह्मचारिसंन्यासिनः भवति भिक्षांदेहीति तद्दिना भिक्षाऽरूब्धेः । श्रुतिः बन्दिनः स्तुतिपाढकाः वदान्या त्वमिस कमरूनयने विष्णुमित्रस्यपुत्रीत्यादिनाऽभिमुखीकृत्य वस्नानादि पार्थयमानाः । दीक्षितायक्षेषृताऋत्विजः हविष्कृदेहो-त्याक्षानंकुर्वन्ति हविष्कृयजमानपन्नीति । कारवः शूर्पकारादयः ॥ ३६० ॥
  - (५) मन्द्रमः । अमितवारिताः स्तीवन्धुभिरनिषिद्धाश्येत् ॥ ३६० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । भिक्षुकादयःस्त्रीभिःसह प्रतिवारिताःसंभाषणंकुर्युः । दीक्षिताब्रह्मचारीव्रतस्थाः ॥ ३६० ॥
  - न संभाषांपरस्त्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत् निषिद्धोभाषमाणस्तु सुवर्णदण्डमईति ॥ ३६१ ॥
- (१) मेधातिथिः । केचिद्धिकादीनांनिवारितानांसंभाषणे दण्डोयमिति मन्यन्ते तदसत् नैव ते निवार्याद्दयुक्तं कुतम भिक्षुकाणांद्ववर्णोदण्डः तत्मात्कोपि मकाशमानाक्षारितोपि कथंविनिषिद्धगोत्वामिना समाचरग्रुवर्णदण्ड्यः ॥३६१॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। नितिषदः भिक्षुकादिरि । सुवर्णमेकम् ॥ ३६१ ॥
- (३) कुङ्गुकः। त्वामिना निविदः स्त्रीभिः संभाषणंन कुर्यात्मितिषदः संभाषणमाचरन्राज्ञः वेडशमाषात्मकसुवर्ण-दानयोग्योभवति ॥ २६१ ॥

- (४) राघवानन्दः । अप्रतिवारिताइत्युक्तं प्रतिवारणोत्तर संभाषणे तेषामपि दण्डमाह नेति सुवैर्णं ॥ ३६१ ॥
- (५) नन्द्रनः । प्रतिषद्भः स्त्रीबन्धुभिः ॥ ३६१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । प्रतिषिद्धः भिक्षुकादिभिःअन्यः ॥ ३६१ ॥

# नैषचारणदारेषु विधिनीत्मोपजीविषु ॥ सज्जयन्ति हि ते नारीनिगूढाश्वारयन्तिच ॥ ३६२ ॥

- (१) मेधातिथिः। यःसंभाषणप्रतिषेधउपकारिक्रयाप्रतिषेधश्च नैषश्चारणदारेषु स्यातः चारणानयगायनाद्याः पेक्षण-कारिणः तथाआत्मोपजीविषु वेषेण जीवत्सु ये दाराअथवाऽऽत्मजायैवाधीं हवाएषआत्मेति तांयउपजीवन्ति उत्कृष्टमाकारं-सञ्जयन्ति संश्लेषयन्ति ते चारणपुरुषेण निगूढाः प्रस्ननमापणभूमौ प्रतिष्ठते गृहवेषत्वादेव ताः प्रसिद्धवेश्याभ्योभिषन्ते वारयन्ति च तामेथुनंप्रवर्तयन्ति नेत्रभूविलासपरिहासादिभिः पुरुषानाकषयन्ति तदनुज्ञानांसज्जनंवारणंसमयोगएव अथ-वा त्वानारी जयति अन्त्याश्च स्त्रीभिश्चारयन्तिप्रवर्तयन्ति वैश्यात्वंकुद्दिनीत्वंच सुराणांकारयन्तीत्यर्थः॥ ३६२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । चारणानटादयः । ते चारणाः नारीः त्वदारान् निरुद्धानिह्नुतनटभार्यात्वादित्वरूपाः चारय-न्ति भामयन्ति तत्रतत्र पुरुषलाभार्थमतस्तेषांतद्दत्तित्वान्नदोषः ॥ ३६२ ॥
- (३) कुह्यूकः । परिश्वयंयोभिवदेदित्यादिसंभाषणनिषेधविधिर्नयगयनादिदरिषु नास्ति तथा भार्या पुत्रः खका-तनुरित्युक्तत्वात् भार्येवात्माऽनयोपजीवन्ति धनलाभाय तस्याजारंक्षमम्ते ये तेषु नयदिव्यतिरिक्तेष्वित्र ये दारास्तेष्वप्ये-वंनिषेधविधिर्नास्ति यस्माचारणाआत्मोपजीविनश्च परपुरुषानानीय तैः खभार्यासंश्लेषयन्ते खयमागतांश्च परपुरुषान्य-च्छन्नाभूत्वा खाञ्चानंविभावयन्तोव्यवहारयन्ति ॥ ३६२ ॥
- (४) राधवानन्दः । परदाररतानां स्त्रीविशेषे उक्तदण्डाभावमाह नैषद्तिद्दाभ्याम । एषउक्तदण्डविधिनं पश्चसु परदारेषु चारानटगायनादिआत्मोपजीविषु आत्माऽत्रआत्मभार्यातां भोगार्थं विक्रीय जीविनस्तेषु । तत्र दृष्टार्थतामाह सज्ज-यन्तीति । सज्जयन्ति परपुरुषेःसह स्वस्त्रियः श्लेषयन्ति चारयति स्वागतान्पुरुषान् निगूदाः स्वयंप्रच्छन्नाभूत्वाअङ्गानं विभावयन्तो मेथुनादिना स्वपरिश्वया सह ॥ ३६२ ॥
- (५) नन्द्रनः । चारणदारेषु रङ्गोपजीविनांदारेषु संभाषितेष्विति विपरिणामः एषपूर्वीक्तसवर्णदण्डविधिर्नस्यात् आत्मोपजीविषु रूपाजीवासु वेश्यासु कस्य चिद्दारत्वेन स्थितास्वित्यर्थः । ते चारणानारीः पुरुषेषु सञ्जयन्त्यभिसारय-न्ति । एवंतेषांशोलं तस्मान्नेषदण्डविधिरिति ॥ ३६२ ॥
- (६) रामचन्द्रः। एषविधिः आत्मोपजीविषु चारणदारेषु नटादिस्नीषु नकर्तव्यः ॥ ३६२ ॥ किचिदेवतु दाप्यः स्यात्संभाषांताभिराचरन् ॥ भैष्यासुचैकभक्तासु रहः प्रव्रजितासु च ॥ ३६३ ॥
- (१) मधातिथिः । रहोऽमकाशंविजने देशे चारणनारीभिः संभाषंकुर्वन् किचित्सुवर्णाचत्यन्ताल्पंसित्रंशद्धागिकंजातिमितहाने अपेक्ष्य दण्ड्यः यतोन परिपूर्णता सुवेशात्वं भर्तृभिरनुद्धाताभिद्दिमणयन्ते तत्र भर्तृविद्धानार्थदूतीमुखेन व्यवहतृत्यंनतु साक्षात्ताभिरत्वतन्त्रत्वात् मकाशन्तु नृत्यन्तीनांगायन्तीनांवाभिनयतास्मिदिनरूपणावसरे कीदशमैतदित्यादिमशहारंसभाषणमनिषद्धं भेष्यादास्यः समिभद्दांसयोनिभिरुपनतताएकंभजन्ते एकभक्ताएके नावरुद्धा तत्रान्योष्यस्तिदण्डले-

<sup>\*</sup> सुवर्ण = सुवर्ण वण्णवितरिक्तकं ( राघ॰ २ ) = सुवर्णमापाः वेडश ( न, श )

शः किंपुनरयंदासीशब्दः संबन्धिशब्दोयएवयस्याः लामी तस्यैव दासीदासागृह्यन्ते साचेन्नावरुद्धान दोषः संग्रहणे अवरु-द्धायामनेन दण्डउक्तः विभागेचैतन्तिपुणंचालिङ्गिमच्छन्नम् ॥ ३६३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । किंचिद्दाप्यः शक्तयनुरूपम् । रहःसंभाषमाचरन्तित्यन्वयः । एकभक्तात्वेकेन केनिषदवरु-दासु । पत्रजितासु भिक्षकीपशृतिषु ॥ ३६३ ॥
- (३) कुःङ्कृकः । निर्जनदेशे चारणात्मे।पंजीविस्त्रीभिः संभाषणंकुर्वन्त्वलपदण्डलेशंराज्ञा दाण्यः तासामपि परदार-त्वात् । तथादासीभिरवरुद्धाभिबीद्धाभिर्वस्रचारिणीभिः संभाषांकुर्वन्किचिद्दण्डमात्रंदान्यः स्यात् ॥ ३६३ ॥
- (४) राघवानन्दः । ताभिःसह व्यवहरत्निप किंचिद्दाप्यइत्याह किंचिदिति । स्त्रीपणंविना पुनःप्रसक्तिवारणाय तासामिप परदारत्वात् । भेव्यासु दासीषु प्राकारावरुद्धासु । एकभक्तासु । भुजिष्यासु तदुक्तं याह्मवल्क्येन ॥ अवरुद्धासु दासीषु भुजिष्यासु तथैव च । गम्यात्विप पुमान्दाप्यः पञ्चाशत्यिणकं दमं इति ॥ प्रव्रजितासु बौद्धादिवतव्रस्चारिणीषु नित्यंव्रजनशीलासु कुरुटासु वा ॥ १६३ ॥
- (५) नन्द्रनः । ताभिश्वारणदारादिभिः सह रहस्संभाषामाचरन्तास्वेकपुरुषसक्तासु भेष्यासु पृच्छिपवर्तितासु च संभाषामाचरिक्विद्दाप्यः ॥ ३६३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एकभक्तामुपुनः पत्रजिताः बौद्धावृत्तिचारिण्यः साभिःरहः संभाषां आचरन्किचिदेव तुदाप्यः स्यात् ॥ ३६३ ॥

#### योःकामांद्रषयेत्कन्यांससयोवधमहीति ॥ सकामांदूषयंस्तुल्योन वधप्रामुयान्नरः ॥ ३६४ ॥

- (१) मधातिथि । प्रासिक्विमदंतुल्यः समानजातीयः सोनिच्छन्तीकुमारीदूषयेन्कीमार्यादपच्यावयेन्स्वीपुरुषसंभो-गैन सद्यस्तित्मन्तेवाहुन्यविछंबंहन्तव्यः सकामायादूषणंनास्ति कुतोवधप्राप्तिः यचात्र भविष्यति तहक्ष्यामः । यद्यपितुल्य-वधह्त्यवधेःश्रुतंवधेपि ज्ञात्यपेक्षायामवश्यंभाविन्यां प्रत्यासत्या संबध्यते ॥ ३६४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दूषयेन्मैथुनेन । एतच्च सजानित्वेषि । तुल्यः सजातीयः नवधंप्रामुपाइण्डमात्रंतु प्रामुया-देव ॥ ३६४ ॥
- (३) कुद्भूकः । यस्तुल्यजातिर्निच्छन्तींकन्यांगच्छिति सतत्क्षणादेव ब्राह्मणेतरोष्टिष्कच्छेदनादिकंवधमईति इच्छन्तींपुनर्गच्छन्वधार्हीमनुष्योन भवति ॥ ३६४ ॥
- (४) राघवानन्दः । पंचवाणीन्मिथतातिप्रसंगेनकन्यायाः अकामसकामाभ्यांदण्डंतदभावावाह् यहति । वधिलङ्ग-च्छेदन दूचणमत्र मैथुनपर्यन्तं । विप्रस्य वधापसक्तेः । ब्राह्मणेत्ररतुल्यं तुल्यजातिः ॥ १६४ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । यः सवर्णस्तुल्यवर्णः ॥ ३६४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तुल्यः सजातीयः ॥ ३६४ ॥

#### क्रन्यां अजन्ती मुत्कर्षन किचिदपि दापयेत् ॥ जचन्यंसेवमानांतु संयतांवासये द्वहे ॥ ३६५ ॥

(१) मेधातिथिः । जातिधनशोलविद्यानामन्यतमेनापि पितृकुलादुत्कष्टंभजन्तीप्रवर्तितमेथुनांकिचिद्रण्डयेद् क-न्यायाः त्वातत्त्रयाभावानद्रशाधिकतानांपित्रादीनांदण्डे मामे प्रतिवेधः । जधन्यंजात्यादिभिद्यीनं सेवमानांमैथुनायोत्कलय-

न्तीं संयतांनिवृत्तक्रीडाविहारांकञ्चिकिभरिधिष्ठतांपितृगृहएव वास्ययाविनवृत्ताभिलाषा संजाता अथ हीनजातीये निर्वृ-त्तर्गतिविशेषा तदा आन्ध्योळ्वासात्संयतेव तिष्ठेत् ॥ ३६५ ॥

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । नदापयेत् कन्यां पुरुषंच । संयतां बद्धाम् ॥ ३६५ ॥
- (३) कुलूकः। कन्यांसंभोगार्थमुत्कृष्टजातिपुरुषंतेवमानांत्वल्पमपि दण्डंनदापयेत हीनजातिपुनः सेवमानांयत्रा-त्रथापयेत् यथा वा निवृत्तकामारुयात् ॥ २६५ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । कन्याकर्नृकगमने उन्कष्टतया दण्डाभावमाह कन्यामिति । उन्कष्टाय तस्मै तांचेदणादित्यपे-र्थः । जघन्यं जातिन्यूनं सेवमानां संयतां वासयेत् गृहमानीय पुनःमसंगवारणाय ॥ ३६५ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । उत्कष्टमुत्कष्टवर्णं जघन्यमपकष्टवर्णम् ॥ ३६५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । उत्कृष्टं उत्तमं विषंपुरुषं भजन्तीं कन्यां किंचिद्दरमिनदापयेत् । अधन्यंशूद्सेवमानांकन्यां संयतां अवरुद्धां गृहे वासयेत् ॥ ३६५ ॥

### उत्तमांसेवमानस्तु जघन्योवधमईति ॥ शुल्कंदयात्सेवमानः समामिच्छेत्पिता यदि ॥३६६ ॥

- (१) मेधातिथिः। अकामायादूषणे ब्राह्मणवर्जमिवशेषेण हीनीत्तमानांवधएव दण्डदत्युक्तं सकामायादूषणे त्विदमाहुः उत्तमांक्षपयोवनजात्याभिः जघन्योत्यन्तिन्छ्छोनातिसान्योपि गुणैर्वध्यः सामांतु गछन्सकामांसशुरुकमाह्यरिववाह्रदव पित्रे दचात् नचेदिच्छिति पिता तदा शङ्को दण्डतावंततदनुचगान्धवीयंविवाह्दित तत्र न युक्तोदण्डः केनोक्तंगान्धवी नास्तिदण्डः अतएव नायसतीधर्मः नचायंविवाहः संस्कराभावात् यदिष शाकुन्तले व्यासवचनममह्मकमनप्रिकिमित तदुःव्वंतेन कामपीडितेनैवंछतं नचेच्छासंयोगमात्रविवाहः श्वीकरणोपायभेदादष्टौविवाहानपुनविवाहभेदात् वृत्तवरणंतत्र पुनः
  कर्तव्यमेविमिति। अथवा ऋतुदर्शनोत्तरकालंगान्धर्वः प्रागृतोः शुल्कोदण्डोवा । अथकन्यायाः कामितपत्तः तत्माप्वदेया
  निवृत्ताभिलाषा चेत्काममन्यत्र प्रतिपद्या शुल्कप्रहणचात्रापि सङ्दुपभोगनिष्छत्यर्थमस्त्येव वरश्चेत्नवृत्ताभिलाषोह्यद्वाह्ययतव्यः॥ ३६६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उत्तमां श्रोत्तमजाति कन्यामः । शुल्कं पित्रे मूल्यंद्धात् । अनुमन्यते यदि तस्मै दातुमि-च्येत् अनिच्छयात्वन्यस्मैकन्यां द्यात् ॥ १६६ ॥
- (३) कुझूकः । द्दीननातिरुत्कष्टामिच्छन्तीमनिच्छन्तीयागच्छत्यपेक्षयाऽद्वच्छेदनमारणात्मकंवधमईतिसमानजा-तीर्यापुनरिच्छंतींगच्छन्यदिपितामन्यतेतदापितुःशुल्कानुरूपमर्थवादचान्नचर्दङ्यःसाचकन्यातेनैववीढव्या ॥ ३६६ ॥
- (४) राघवानन्दः । पुंकर्षकेत्वाह उत्तमामिति । उत्तमां उत्कष्टजाति जघन्योजातितोन्यूनःश्रद्दीवधमञ्च-च्चेदनमारणादिकम् । क्षत्रियादिजातिः समानजातीयां सेवमानः शुल्कंदचात् । शुल्कदाने पितुरिच्छेव कारणमित्याह इ-च्छेदिति । त्यार्थं कन्यार्थवा । जघन्यांगृद्धीयादेव पितुरिच्छया । यहत्यादिश्लोकत्रये एतस्योत्कष्टरागोद्दष्टस्यः अन्यथा तत्कर्मणोरागंविनानुपपत्तेः ॥ १६६ ॥
  - (५) मन्द्रमः। उत्तमामुत्छद्रवणीसेवमानः शुल्कन्द्रचात् क्रन्यापिता शुल्कमिच्छेचदि ॥ ३६६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । समां सवर्णीकन्यां सेवमानः यदि पिता शुल्कमिन्धेत्तर्हि दद्यात् ॥ ३६६ ॥

# अभिषय तु यः कन्यांकुर्याद्वर्रेण मानवः ॥ तस्याशु कर्त्येअद्गुल्यौ दण्डंचाईति षट्शतम्॥३६७॥

- (१) मेथातिथिः । यद्यपि सकामा कन्या पित्रायस्तुतस्याःसन्निहितास्तानिन्छतोऽभिषद्याभिभूय दर्पेण बलेः न कः किंकर्त्तुमे शक्तःकन्यानुरागमात्राश्रितःकन्यांकुर्याद्रूषयेत् अनेकार्थः करोतिः तस्याशुकर्म्याः केत्तव्याअर्धां हुलयः षट्शतानि वादण्ड्यः अन्ये तु योऽकामान्द्रूषयेदित्यस्यैववभ्यर्थस्योपसंहारोयम् ॥ ३६७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अभिषद्य प्रसद्य कन्यांकुर्यात् योनावङ्गुलोप्रक्षेपेण विवृतयोगिकुर्यात् । कल्न्ये कर्त्ये । एतच्याथमजातिपुरुषविषयम् । उत्तमसमयोराह् दण्डमिति । चकारोवकारार्थे । एतच्य कन्यायाश्याकामत्वे ॥ ३६७ ॥
- (३) कुद्धूकः । योमनुष्यः प्रसद्मबलात्कारेण समानजातीयांगमनवर्जमहङ्कारेणाङ्गुलिमक्षेपमात्रेणेव नाशयेत्तस्य शीम्रमेवाङ्गिलद्वयष्ट्रेदः कर्तव्यः षट्पणशतानि चायदण्ड्यःस्यात् ॥ ३६७ ॥
- (४) राघवानन्दः । ऋतेमैथुनं कन्यादूषकस्य अङ्गुलिच्छेर्रूर्ष्ट्रण्डमाह् अभिषज्येति । अभिषज्य मसस् क-ग्यामात्रं धनादेईपिद्द्युलिमवेशादिना विरोधिलक्षणया तामेव कन्यां क्षतयोनि कुर्यादित्यर्थः । कन्यांकुर्याद्दिति मेधातिथिः । अङ्गुल्यौ तर्जन्यद्वुष्ठौ ॥ ३६७ ॥
- (५) नन्दनः । अविषद्यांभार्यत्वेन सोदुमशक्यांअक्षतयोनिमिति यावत् अदुल्योश्छेरनयोनिक्षतकरणत्वात्।। ३६७॥
- (६) रामचन्द्रः । योमानवः अभिषद्य हठात् वर्षेण कन्यांकुर्यात् अद्युल्यादिना योनिविदारणंकुर्यात् तस्याशु अद्युल्यो कर्तनीये । वाषट्शतं दण्डेअईति ॥ ३६७ ॥

## सकामांदूषयंस्तुल्योनाङ्गुलिच्छेदमाभुयात् ॥ द्विशतन्तुदमंदाप्यः प्रसङ्गविनिष्टत्तये॥ ३६८॥

- (१) मधातिथिः । ताडनात्मभृतिमारणयावद्वध्यर्थस्तेत्रेमान्निकष्टजातीयाञ्चदूषयन्नमार्यतेऽपित्वबुकीद्वयस्य चि-दः पूर्वस्यापिसकामविषयत्वात् अभिषद्मकरणे पूर्वदण्डोऽमकाशंचीर्यविद्वशतोबुकी च्छेदवीजतः अथकिनिमत्पुरुषेऽनुराग-वतीकन्या तेनसंयुज्यमानाकन्यात्विनवृत्तौ सकामा येन विकतीिक्रयतेतस्यायंदण्डः । अथहस्तस्पर्शमात्रिमहतूषणं-प्रार्थनीयायाः कन्यायाहस्तस्पर्शः मयास्पृष्टांक्चात्वान्यएतामर्थद्व्यतेन्यिलन्तनुरागिणींमन्यमानः॥ १६८॥
  - ( २ ) **सर्वज्ञनारायण ।** अभ्यत्राह सकामामिति । दूषयम्बङ्ग्लीमक्षेपेण । तुल्यः सजातिः ॥ ३६८ ॥
- (१) कुङ्क्कः । समानजातिरिच्छन्तींकन्यामङ्गुलिमक्षेपमात्रेण नाशयन्नाडु लिच्छेदमामोति कित्वतिमसक्ति-निवारणाय द्विशतंदण्डंदाच्यः ॥ १६८ ॥
- (४) **राघवान-दः ।** रागस्य वैचिष्यात्त्रथेष्क्वन्तीं दूषयन्तदण्डभागित्याह सकामानिति । प्रसंगविनिवृत्तये पुनःप्रस-क्तिवारणाय तेनैव तामनुरन्य यःसंभागस्तिनवृत्तयेच प्रतिलोमजाऽनुलोमजकन्यामात्रे थनदण्डमात्रमङ्गुलिपक्षेपाचैरिध-कदूषणाभावात् ॥ ३६८ ॥
  - (५) मन्द्रमः। प्रसङ्गविनिवृत्तयेऽन्यत्र पुनरेवंकरणविनिवर्त्तनाय ॥ ३६८ ॥
  - (६) **रामचन्द्रः ।** सकामां कन्यां दूषयमाणः अङ्गुलिच्छेदं नामुयात् ॥ ३६८ ॥] १२७

# कन्यैव कन्यांया कुर्यात्तस्याः स्याद्दिशतोदमः ॥ शुल्कंच द्विगुणंदद्याच्छिकाश्चै-वामुयाद्दशः॥ ३६९॥

- (१) मेधातिथिः । बालभावाद्द्यादिद्देषाद्वा कन्यैवकन्यांनाशयेत्साद्दिशतंदाप्या शुल्कश्वतिगुणःकिपुनःशुल्कस्य परिमाणमेषामन्यदृश्भौदर्याचपेक्षंसौभाग्यापेक्षंच शिकारज्जलताप्रहाराः ॥ ३६९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कन्या त्वयमन्यांकन्यांकुर्यात् अङ्गुलीमक्षेपेण । शुल्कं कन्याशुल्कंपित्रे स्पृष्टमैथुनताश-इयाऽन्येनापरिणयनात् । शिफात्रक्षजयाः दश दशकृत्वस्ताभिस्ताडनं प्रामुयात् ॥ ३६९ ॥
- (३) कुछूकः । या कम्येव परामङ्गुलिपक्षेपेण नाशयेत्तस्यद्विशतोदण्डःस्यात् कन्याशुन्कं व द्विगुणंकन्यापितुर्द-द्यात् शिकापहारांश्य दशपामुयात् ॥ ३६९ ॥
- (४) राघवानन्दः । कन्यान्तरकताङ्गुलिपक्षेपेपि दण्डमाहं कन्यैवेति । कन्यांकुर्यात्कन्यात्वनाशन्यायस्यापि तु-ल्यत्वात । शुल्कं संवननमूल्यम । पुंसः भीतिविशेषसंभवेपि कन्यायास्तदभावात्सान्निध्यविशेषाद्विश्वसनीयत्वाच दण्डवि-शेषः । शिफाःशिखापहागः ॥ ३६९ ॥
- (५) मन्द्रनः । कुर्यादिवषद्मामित्यनुवर्त्तते । येन शुन्केन तांपितादास्यित तित्रगुणं । दशशिखाश्रामुयात्तस्याःशि-रसि दशशिखाश्रकारयेत् । शिफाइति वा पाठः । शिफा जटा ॥ ३६९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । या कन्येव कन्यांसंभोगेन कुर्यात्तस्याद्विशतोदमःस्यात् । शुल्कंच द्विगुणंदद्यात्पित्रेकन्यामूर्य-स्पृष्टमैथुनाकन्यापरिणेयत्वात् । शिफाश्चेवामुयाद्दशदशामुयात् । चपुनःदशिषाः आमुयादेव शिरसि दशिषाः का-र्याद्दत्यर्थः । शाखाशाले शिफाजदेद्दत्यमरः ॥ ३६९ ॥

#### या तु कन्यांप्रकुर्यात्वी सा सद्योमीण्झमहीति ॥ अद्गल्योरेव बा छेदंखरेणोद्वहनंतथा ॥ ३७० ॥

- (१) मेधातिथिः । स्त्रियांकन्यानांकन्यारिङ्गंनाशयन्त्यांमीण्डग्रंकेशवपनंदण्डोङ्गारिख्छेदीवा खेरणोह्हनंकेश-च्छेदपक्षे कन्याजात्यादिभेदान्तियाह्मभेदात् त्रैवणिकस्त्रीणांब्राह्मणादिफ्रमेणेमंदण्डमिच्छन्ति मुद्दाश्च कल्पयन्ति तेप्रमाणाभा-वादुपेक्षणीयाः ॥ ३७० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । स्त्री युवती । मीण्डयं ब्राह्मणी । खरेणोद्दाहनं क्षत्रिया । इतरे अङ्गलीछेदम ॥ ३७० ॥
- (३) कुःहृकः । या पुनः कन्यामङ्गुलियक्षेपेण स्त्रीनाशयेत्सा तत्क्षणादेव शिरीमुण्डनमनुबन्धापेक्षयाङ्गुल्योरेवच्छे-दनंगर्दभेण च राजमार्गे वहनमर्हति ॥ ३७० ॥
- (४) **राघवानन्दः** । योषित्कर्तृके ऽपितिस्मिन्दण्डमाहं यात्विति । श्लीपदमञ्क्कीबोपलक्षकं न्यायस्यतुल्यत्वात । पूर्-र्बतु कन्यापदं गोबलोवर्दन्यायेन दण्डिवशेषार्थमः । मोण्ड्यं भिरोमुण्डनमः । विकल्पिछद्रतारतम्यापेक्षया । अत्रापि पूर्वो-काहेतवोऽधिकतु द्वेषमात्रमः ॥ ३७० ॥
  - (५) नन्द्नः । प्रकुर्यादविषद्यामित्येव ॥ ३७० ॥
- (६) रामचन्दः । यातु युवतीस्त्री कन्यांपकुर्यात् कन्यायाःसंभोगंकुर्यात् सास्त्री सद्यः मौण्ड्यं मुण्डस्यभावःमौ-ण्डयं दण्डं अर्हति । तथा खरेण गर्दभेन उद्गहनम् चपुनः अङ्गल्योश्छेरनं कर्तनम् ॥ ३७० ॥

### भर्तारंलङ्घयेद्यातुस्री ज्ञातिगुणदर्पिता ॥ तांश्विभः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ ३७१ ॥

- (१) मेथातिथिः । लङ्कनंभक्तीरमितिकस्यान्यवगमनंतचेन्त्वोकरोति दर्पेण बहवोमेज्ञातयोबलिनोद्दविणसंगन्नाः स्रोगुणोरूपसौभाग्यातिशयसंपन्न किमनेनाशोलहपेगेत्येवद्पेग ताःश्विभःखादयेद्यावन्तृता । संस्थानंदेशः बहवःसंस्थिता-यत्रजनाश्चत्वरादौ ॥ ३७१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । लङ्घायेदन्यपुरुषगमनेन पित्रादिङ्गातिदर्षिता स्त्रोणांगुणैश्व दर्पिता स्त्रो। बलेति कचित्पादः तत्रापि बलं गुणएत । संस्थाने सभायां बहुसस्थिते बहुभिरधिष्ठितायामः ॥ ३७७ ॥
- (३) कुछूकः । या स्त्री प्रबलधनिकपित्रादिबान्धवदर्पेणसौन्दर्यादिगुणदर्पेण च पतिपुरुषान्तरे।पगमनाह्यक्वयेत्तारा-ना बहुजनाकोणे देशे श्वभिर्भक्षयेत् ॥ ३७१ ॥
- (४) राघवानन्दः । स्त्रीयसंगेन तस्याः प्रकारान्तरेण दण्डमाह । भर्तारमिति । भर्तारं लङ्क्षयेत् रितिविशेषलोभेन त्यजेन्नाशयेद्वा । ननुतत्त्यागे जीवनं कृतइत्यत्राह । क्वांतिः सत्कृलमचुरधनादियुक्तिपत्रादिः गुणः सौन्दर्थ पुंजोषणादि ताभ्यां गर्विता दिपता । तां श्विभरेव खादयेत् । संस्थाने संस्थाप्यते मार्यतेऽत्रेति वधस्थले बहुसंस्थिते बहुजनाकोणे तां दृष्ट्वा यथाऽन्याः न कुर्युरितिभावः ॥ ३७९ ॥
- (५) नन्दनः। अथ स्त्रीणांव्यभिचारे दण्डमाह भर्तारंत्रंघयेदिति त्रङ्कयेद्यभिचरेत् ज्ञातिगुणदिषता ज्ञातिगुणेन पित्रादिसकाशाल्लब्धस्त्रीधनादिगौरवेण स्त्रीगुणेन सौभाग्यसौन्दर्यादिना च गर्विता बहुसंस्थितेबहुभिर्जनैर्वृते संस्थाने व-ध्यघातस्थाने अथवा बहुभिः पुरुषेराहद्धे ऊरुमूलप्रदेशे ॥ ३७१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । बहुसंस्थिते स्थानेतांश्विभः खादयद्राजा ॥ ३७१ ॥

## पुर्मासंदाहयेत्पापंशयने तप्तआयसे ॥ अभ्यादध्युश्व काष्ठानि तत्र दसेत पापकृत् ॥ ३७२ ॥

- (१) मेधातिथिः । योसौपत्न्याजारःसञायसे लोहशयने तमेऽग्निसमकते दाहिपतव्यः तत्रच शयनस्थितस्य का॰ ष्ठानि वभ्यघातिनोऽभ्यादभ्युरुपरिक्षिपेयुः यावत्काष्ठभहारैरिग्नज्वालाभिशयनतापेनच मृतः ॥ ३७२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पुगांसं तस्याध्यभिचारप्रतियोगिनम् ॥ ३७२ ॥
- (३) कुद्धूकः । अनन्तरीक्तंजारंपापकारिणंपुरुषमयोमयशयने प्रज्विति राजा दाहयेत्तत्र शयने वध्यघातिनः काष्टानि निक्षिपेयुर्यावत्पापकारी दग्धः स्यात् ॥ ३७२ ॥
- (४) राघवानन्दः । तस्यउपपतेर्दण्डमाह पुमांसमिति । पापं पापिनमितिवक्तव्ये अत्यन्तपापख्यापनार्थमः । शयने अधोनिवशनसाम्यात्तप्ते पञ्चलिते । यथाऽर्धदग्धोनपलायतेतथा कुर्यादित्याह अभ्यादभ्युरिति । तसाद्देत अञ्बाह्मणंचेत् । ब्राह्मणंचेद्विवासयेदेव नजातु ब्राह्मणं हन्यादिति उदकेनिषधात् ॥ ३७२ ॥
- (५) नन्दनः । ब्राह्मण्याःशृद्धगमनेऽयंदण्डः ब्राह्मण्यांदूषियतुः शूद्धस्य दण्डमाह पुमांसंदाहयेदिति । पुमांसंशूद्वंदाह-येद्दश्चेतभरमीक्रियेतः ॥ ३७२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । काश्रानि आज्येन अभ्यादभ्युः अविसचित् तत्र दक्षेत पापकत् ॥ ३७२ ॥ संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणोदमः ॥ बात्यया सहसंवासे चाण्डाच्या तावदेव तु ॥ ३७३ ॥
  - (१) मेथातिथिः । अभिशस्तरतत्पापकारीत्यभिशन्दितः योयस्यां स्त्रियांसंगृहीतस्सोऽभिशस्तोदण्डितः सचेत्संव-

त्सरे पुनस्तस्यामेव संगृह्यते तदा तस्यैकंवारमिश्वास्तस्य संवत्सरे गते पुनर्दुष्टस्य हिगुणोदण्डः संवत्सराभिश्वस्तस्यिति समासपाठे कथंथियोजना ब्रान्यया सह संवासे तावदेव पुनर्दुष्टस्य नेति ब्रूमः तत्राण्युत्तमाथममध्यमानामनेकविधोदण्डः तत्रकोसाविह् हिगुणादित न ज्ञायते किर्ताह् चण्डाल्यासंवासे यावदेव तावदेव ब्रान्ययेति सहस्रन्त्वन्त्यअस्तेयमिति ब्रातः पूगःसंघरतेन व्यत्तिपुंश्वलीकर्तव्यं अथवातमहंतिब्रात्येत्यस्तेयकारांदण्डादिः काच शतमहंति याऽनेकपुरुषोपभोग्या पुंश्वली सा हि पुरुषवातमहंति अथवाऽनेकपुरुष्वामिका यामस्यदास्यसत्रमेव दास्यश्व ब्रात्याये तह्वदृष्टीनाव्रात्यामन्यन्ते तेषां मतेन मुख्यः शब्दार्थः अयंहि ब्रात्यशब्दः स्पृतिकारैः सावित्रो पतितेषु प्रयुक्तः नच स्त्रीणांतत्संभवः अथ स्त्रीणांविवाहस्य तदापत्तिवचनादुपनयनं तद्धीनपुरुषवद्वात्यागौरतिहं नमुख्यः यदिनामोपनयनशब्दोऽनुपनयने विवाहे प्रयुक्तस्त्राण्युपनयन्त्रवाहित्वचत्रात्यस्त्रकृते विवाहह्तेवहत्ति प्रतीयते यथाऽसिहोयंदेशहत्युक्तेन सिहशब्दस्य माणवके प्रयुक्तस्यापि देशस्या-माणवकत्वंपतीयते अस्ति तत्र मुख्य इहासंभवदिति चेन्तासंभवमात्रनिवन्यना गौणी प्रती तः किर्ताहे संवन्धमपरमुपेक्त्य भवेद्रुपनयनशब्दोविवाहे गौणः ब्रात्यशब्दस्तु गौणइति कोहेतुः गौणत्वेऽपि विवाहाभावनिवन्धनहित निरुपपदब्रात्य-जापि काकाज्ञातः काकः श्येनाज्ञातः श्येनहात ब्रात्यिति श्रद्भयते बहुसंवन्धमत्यस्यस्त हि तत्र रूपातिदेशप्रतिपत्तिः ब्रात्यभार्या तु सत्यपि संवन्धन वात्यशब्देन शक्याभिधातुं सोयमित्यभिसंवन्धे हि पुयोगादाख्यायमिति तथा भवित्ययं तावतश्चायं तिहतेनेति तस्ताद्यदि गौणोव्रात्यशब्दोयहीतध्यस्तज्ञातामत्ययेया अथशब्दार्थे ब्रातमहंतीति विवाह्यसम्पत्त्र नात्रस्ति नात्रम्यस्य कृत्वत्यस्य कृत्यस्य कृत्यस्व स्थामास्यस्य हि स्वयं स्थास्यस्य कृत्यस्य कृत्यस्य कृत्यस्यस्य कृत्वत्यस्य स्थास्य । ३०३॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । वस्तुतोदुष्टस्य लोकेरभिशस्तस्य संवत्सरपर्यन्तं तच्छोधनमकुर्वतस्तद्दोषार्हदण्डाद्विगुणो-दमः । ब्रात्यया योषिदुपनयनस्थानीयविवाहकालेऽपरिणीतया कन्यया प्रवृत्तरजसा सक्त्संयोगे तेन ब्रात्यया सक्त्संब-न्धमात्रेण तज्ञातीयगमनदण्डाद्विगुणोदण्डद्दत्यपेक्षितमः । नतु संवत्सराभिशस्तस्येत्यब्राप्यन्वयः । प्रायश्चित्तंतु पृथगेवाचर-णीयमः । एवंचाण्डाल्यापि संवासे तावदेवेति यावान्बात्यया सह संवासे सर्वातिशयितोद्विगुणीभूतोदण्डस्तावानेव दण्डः । प्रायश्चित्तंत्वन्यदेवेत्यर्थः ॥ ३७३ ॥
- (३) कुझूकः । परस्नीगमनेन दुष्टस्य पुंसोऽदण्डितस्य च संवत्सरातिक्रमेणाभिशस्तस्य पूर्वदण्डाद्विगुणोदमः कार्यः । तथा ब्रात्यज्ञायागमने योदण्डः पर्किल्पतः चाण्डाल्यासह निर्देशाच्चाण्डालीगमनरूपः तथा चाण्डालोगमने योदण्डः सहस्रं त्वंत्यजस्त्रियमिति संवत्सरे त्वतीते यदि तामेव ब्रात्यज्ञायांतामेवचाण्डालीपुनर्गच्छिति तदा द्विगुणः कर्तय्यः एतत्पूर्वस्ये वीदाहरणद्वयंब्रात्यज्ञायागमनेऽपि चाण्डालीगमनदंडमदर्शनार्थं सर्वस्येव तु पूर्वाभिशस्तदण्डितस्य संवत्सरातिक्रमे पुनस्तामेव गच्छतः पूर्वाद्विगुणोदण्डोबोद्धव्यः ॥ ३७३॥
- (४) राघवानम्दः । ततोन्यत्र दण्डमात्रमेतस्यांपुनर्धृतस्यास्यापि संवत्सरान्ते गमने द्विगुणोदमइत्याह् समिति । कस्य गुण्यमित्यपेक्षायामाह् ब्रात्ययेति । सहस्रत्वन्त्यर्जाद्धयमितिवचनाच्चाण्डाल्या गमने यत्मायश्चित्तं दण्डंवा तावदेव तु हात्यागमने तद्वेगुण्यं पुनर्गमनइतिभावः ॥ ३७३ ॥
- (५) नन्द् नः । संवत्सराभिशस्तस्य अस्यां संवत्सरंगूटवर्तमानस्य पश्चात्परिज्ञातस्य दुष्टस्य पापकत्तमस्य द्विगु-णीद्मउक्तभ्यः स्त्रीसंप्रहणदण्डेभ्यः ब्रात्यया चण्डाल्या सह संवासे संगमे तावदेव द्वेगुण्यमेव दण्डस्य ॥ ३७३ ॥
  - (६) हामचन्द्रः । संवत्सरपर्यन्तं पापशोधनमकुर्वतः अभिशस्तस्योक्तदण्डाह्रिगुणोदमः संवत्सरानन्तरं पुनर-

भिशस्तस्य पूर्वद्रुष्टस्य दण्डितस्य द्विगुगोदण्डः बात्ययासहसंत्रासे अतिकान्तविवाहकाला प्रवृत्तरः बात्या तया सह संवासे संवत्सरेतुपुनः चाण्डाल्या सह संवासतावानेवदण्डः ॥ ३७३ ॥

### श्द्रोगुप्तमगुप्तंवा द्वेजातंवर्णमावसन् ॥ अगुप्तमद्गसर्वस्वेर्गुप्तंसर्वेण हीयते ॥ ३७४ ॥

- (१) मेधातिथिः। शृद्धाचाण्डालात् गुप्तंवर्णद्वैजातिद्वजातीनांश्चियः आवसन्मैथुनेन गळन्रक्षिता भर्तादिभिः खनियमेन दण्ड्यः कोदण्डइतिचेदगुप्तांचेद्रछत्यद्वसर्वत्वी होयते अङ्गंच सर्वत्वंतद्वत् केनहीयते मक्तत्वात्ताभ्यामेवान्यस्यानिदेशाद्विशेषस्यानुपादानादपराधानन्तरभवाङ्गंगुप्तंचेद्रच्छिति सर्वेण हीयते नैकेनाङ्गेन यावच्छरीरेणापि हान्युदेशेनाङ्गच्छेदनसर्वत्वहरणमरणान्युपिद्ष्टानि भवन्ति हानिरस्य कर्तव्येत्यर्थः तथाचगौतमः ह्याभगमनेलिङ्गोद्धारंसर्वत्वहरणंचगुप्तांचेत्॥ ३७४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । द्वैजातंवर्णद्विजातित्रयस्य स्त्रियः । अगुप्ते बाह्ययेकाङ्कर्तनं सर्वस्वयहणंचेत्येकाङ्कसर्व-स्वं तद्दानगुप्तेकाङ्कसर्वस्वी । सर्वेण शरीरेण हीयते वियोज्यते ॥ ३७४ ॥
- (३) कुछूकः । भन्नोदिभीरक्षितामरक्षितांवा द्विजातिस्त्रियंयदि श्र्द्रोगच्छेत्तदाऽरक्षितांरक्षारिहतांगच्छन् लिङ्गसर्व-खाभ्यांवियोजनीयः । अत्राङ्गविशेषाश्रवणेऽप्यार्यस्यभिगमने लिङ्गोद्धारः सर्वत्खहरणंगुमांचेद्दधौऽधिकद्दति गोतमवचना-स्त्रिङ्गच्छेदः रक्षितांतुगच्छञ्छरीरधनहीनः कर्तव्यः ॥ ३७४ ॥
- (४) राघवानन्दः । गुप्ता गुप्तस्त्री भेदेन परदण्डं वदम्नादौ शूद्रविषयकं तमेवाह शूद्रहति । गुप्तंभन्नीहिभौरिक्षतं भक्षणाच्छादनत्वगृहायैः नरिक्षतमगुप्तं देजातं द्विजातिसंबन्धिवर्णस्त्रीरुपै ॥ ३७४ ॥
- ( ५ ) नन्द्रनः । द्वैजातं द्विजातिसंबधिनं वर्णमावसन् रक्षायुक्तंद्विजातिस्त्रियंगच्छन् । अत्र द्विजातिस्वदः क्षत्रिय-वैश्यस्त्रीविषयोज्ञासण्याउक्तपूर्वत्वात् । अगुप्ते रक्षारहितद्विजातिस्त्रोगमने एकाङ्गसर्वत्वेन च हीयते एकांगेनहस्तादिनाः सर्वत्वेनचहीयतेअगुप्तेकाङ्गेत्यत्र शाकल्यमतेन यकारलोपे कृते च्छन्दोनुसाराचकारलोपस्यासिद्वेत्वमनादत्य वृद्धिविधा-नं गुप्ते रक्षितद्विजातिस्त्रोगमने सर्वेणाङ्गेन सर्वत्वेन च हीयते ॥ ३७४ ॥
- (६) रामचन्दः। शूदः दिजातं क्षित्रयां वैश्यांवा गुपंअगुपंवा आवसन् अगुपं एकाङ्गच्छेदनं लिङ्गछेदनं सर्व-रवहरणं कार्यम् गुप्ते सर्वेण सर्वाङ्गच्छेदनं सर्वत्वेन हीयते एतत् ब्राह्मणीतरगुपासु क्षित्रयासु ॥ ३७४ ॥

वैश्यः सर्वस्वदण्डः स्यात्संवत्सरनिरोधतः ॥सहस्रंक्षत्रियोदण्छोमौण्ड्यंमूत्रेण चार्हति ॥३७५॥

(१) मधातिथिः। वैश्यस्य सर्वत्वरण्डउकः इहतु साहचर्यात्सत्यपि द्विजातित्वे नवैश्यस्यसमानजातीयागमेदण्डोयांकितिहि ब्राह्मणक्षत्रिययोरेव एवंक्षत्रियस्य ब्राह्मणीगमने सहस्रंमीण्डयंचमूत्रेणोदकस्थानेगर्दभपूत्रंयहीतव्यमः । अन्ये व्याचक्षते अन्यस्यानुपादानात्समानजातीयएव संवत्सरिनरोधनेन दण्डाधिक्यं यदिसंवत्सरमवरुद्धंकरोति ततोयंदण्डः आद्यमेव तुव्याख्यानंन्याय्यं नचसमहीनोत्तमानांकथंसमदण्डत्विमितिवाष्यं यतउक्तंसर्वेषामेववर्णानांदारारक्ष्यतमाः
सदैति ॥ ३७५॥

<sup>(</sup> ३७४ ) अगुप्तमङ्क्सर्वत्वै:=अगुप्तैकाङ्क्सर्वत्वैः ( नं • )

<sup>\*</sup> स्नीरूप = स्नीरूपमगुप्तमावसन् मैथुनेनोपभुजानः अङ्गसर्वत्य मित हीयते । अङ्गमत्रलिङ्ग । गुप्तमावसन् सर्वेण शरीरण भनेन च (राघ॰ २)

- (२) **सर्वज्ञनारायणः ।** संवत्सरिनरोधः संवत्सरंबन्धनारेतस्य स्थापनंकृत्वा सर्वत्वंदण्ड्यइत्यर्थः । एतच ब्राह्म-णौतरगुप्तागमने वैश्यस्य । मूत्रेणमुण्डनं नरमूत्रेणार्द्वशिरःकृत्वा मुण्डनम् ॥ ३७५ ॥
- (३) कुछुकः । वैश्यस्यगुप्तब्राह्मणीगमने संवत्सरबन्धादनन्तरंसर्वस्वयहणरूपोदण्डः कार्यः क्षत्रियागमने तुर्वेश्य-श्व क्षत्रियामिति वक्ष्यति क्षत्रियोगुप्तब्राह्मणीगमने सहस्रंदण्डनीयः खरमूत्रेण चास्य मुण्डनंकत्तव्यम् ॥ ३७५ ॥
- (४) राघवानन्दः । वैश्यक्षत्रिययोर्गुमब्राह्मणीविषयकमाह वैश्य इति । अगुप्तामित्युत्तरत्वरसादुप्तांगच्छेदित्यव-हार्यम् । संवत्सरबन्धनानन्तरं सर्वत्वं दण्ङ्यो वैश्यः । क्षत्रियस्तु मूत्रेण श्वमूत्रेण सहस्रपणदण्डपुरःसरं मुण्डनमर्हतीत्य-न्वयः ॥ ३७५ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । निरोधतःकारागृहनिरुद्धः । इच्छन्त्यांब्राह्मण्यांवर्त्तमानयोरयंदण्डः ॥ ३७५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वैश्यः संवत्सरिनरोधतः संवत्सरे कारागृहेनिरोध्यः सर्वत्वंदण्ड्यः सहस्रंक्षत्रियः दंड्यः । चि-पुनः नरस्य मूत्रेण मौंड्यं मुण्डनंअर्हति ॥ ३७५ ॥

ब्राह्मणीयद्यगुप्तान्तु गच्छेतांवैश्यपार्थिवौ ॥ वैश्यंपञ्चशतंकुर्यात्क्षत्रियन्तु सहस्रिणम् ॥ ३७६ ॥

- (१) मेधातिथिः । अगुप्ता व्याख्याता अष्टशीलाऽनाथा च तद्गमने वैश्यंपञ्चशतंकुर्यात् करोतिः प्रकरणाइण्डने वर्तते दण्डयेदित्यर्थः । पञ्चशतान्यस्येति पञ्चशतः बहुब्रीहिमैत्वर्थीयः तथा कर्तव्ययथापञ्चाशतान्यस्य भवन्ति कियद्धिकंतत्तस्यापहर्तव्यमित्यथनेति कमः तथा सति यस्य पञ्चवै शतानिधनंवान्यूनंतस्यदण्डोन कश्चिदुक्तःस्यात् कस्तर्द्यर्थः पञ्चशतंकुर्यादिति दण्डाधिकारादण्डंपञ्चशतसंबन्धिनंकुर्यादेवंसहिष्णंक्षित्रियमिति सहस्रमस्यास्ति दण्डोनगृहेधनम् इसर्वत्विति श्याख्येयं तथाकर्तव्यंयथाद्वंसर्वत्वच तस्य दण्डोभवति क्षत्रियस्याधिकोदण्डोरक्षाधिकतोरक्षति तन्पुनः सण्वापराध्यति ॥ ३७६॥
- (२) सर्व**तनारायणः । पञ्च**शतदण्डम् । क्षत्रियंसहस्मिणमिति । तस्य रक्षाधिकतत्वादधिकोदण्डः । अन्येतु पञ्च-शतं पञ्चशतमात्रशेषवित्तम् । सहस्मिणं सहस्ममात्रशेषवित्तमित्याहुः ॥ ३७६॥
- (३) कुद्धृकः । अरक्षितान्तुब्राह्मणीयिदि वैश्यक्षत्रियौ गच्छतस्तदा वैश्यंपञ्चरातदण्डयुक्तंकुर्यात्क्षत्रियंपुनः सहद-ण्डोपेतं वैश्ये चायंपञ्चरातदण्डः शूद्धाश्रमादिनानिर्गुणजातिमात्रोपजीविब्राह्मणीगमनविषयः तदितरब्राह्मणीगमने वैश्य-स्यापि सहस्रंदण्डएव ॥ २७६ ॥
- (४) राघवानन्दः । अगुप्ताविषयकमाह ब्राह्मणीमिति । पश्चशतं पञ्चशतानि दण्डनीयत्वेनास्य सन्तीतितादशं वैश्यं कुर्यादेवं क्षत्रियं सहस्रिणम् । आदौक्षत्रियभुक्तामन्यथा न वैश्यस्य दण्डलघुता बहुपुंभोग्यत्वेन पायश्चित्तलघु-त्वादतोगच्छेतामिति साहित्यमुक्तम् । वैश्यं सहस्रिणमितिभेधातिथिः । शृदाश्रमादितिपञ्चशर्तामितिकुळ्ळकः । धनदण्डमा-त्रमत्र ॥ ३७६ ॥
- (५) नन्दनः । पञ्चशतंकुर्यात्पञ्चशतपणदण्डयुक्तंकुर्यात् । क्षत्रिये दण्डभूयस्त्वंरक्षकत्वधर्मपरित्यागात् ॥ ३७६ ॥ उभावपि तु तावेव ब्राह्मण्या गुप्तथा सह ॥ विद्धुतौ शृद्भवद्वण्ड्यौ दग्धव्यौ वा कटाग्निना॥३ ७७॥
  - (१) मिधातिथिः । तावेव क्षत्रियवैश्यौ गुप्तया ब्राह्मण्या विद्वृतौ कतमेथुनोमेथुनमवृत्तावेवविपश्रूद्रवहण्ड्यौ

<sup>\*</sup> श्वमूत्रेण = खरमूत्रेण (राघ० २)

गुप्ते सर्वेणहीयतइति । दग्धव्योवाकटाग्निना वाशब्दोवधमकारविकल्पे न वधविकल्पे नहि शुद्रगुप्ते वधादन्योदण्ड-आम्रातः ॥ २७७ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । शृद्धबद्ण्ङ्यौ एकाङ्कछेरसर्वत्वयहणाभ्याम । कटामिना शवामिना ॥ ३७७ ॥
- (३) कुद्धृकः । तावेवोभाविष क्षत्रियवैश्यौ ब्राह्मण्यारक्षितया सह कतमेथुनौ शृहवत्सर्वेण होयेतइति दण्ड्यौ यद्दाकर नावेद्य दग्धन्यौ तत्र वैश्यंकोहितदंभेंः क्षत्रियंशरपत्रैर्वा वेष्ट्यइति वसिष्टोकोविशेषोयाहाः पूर्वसहस्रक्षत्रियोद-ण्ड्योवैश्यः सर्व स्विमित्यक्तत्वाद्यंप्राणांतिकदण्डोग्णवद्वाह्मणीगमनविषयोबोद्धन्यः ॥ ३७७ ॥
- (४) राघवान-दः । गुप्तायांतु तस्यां समेत्य गमने शृद्भवद्दण्डेन विकल्पमाह उभावपीति । विष्ठुतौ कतमेथुनौ । श्-द्भवच्छरीरसर्वत्वं वैश्यस्य क्षात्रयस्याङ्कसर्वत्वभितिभेदः । अगुणवद्गाह्मणीविषयकोदण्डः दाहस्तु गुणवत् ब्राह्मणीविषयः । कटाब्रिना शरपत्रेण । तत्रापि लोहितदभैंः संवेष्ट्य क्षत्रियः वैश्यस्तु शरपत्रैरितिवसिष्ठोक्तेः ॥ ३७७ ॥
  - (५) नन्दनः । विष्ठतौ व्यभिचारितौ ॥ ३७७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । उभौ वैश्यक्षित्रयौ विष्ठुतो कताभिमानौ तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह श्मशाने कटामिना उभौ दग्धन्यौ ॥ २७७ ॥

## सहस्रंब्राह्मणोदण्ङ्योगुप्तांविपांबलाद्वजन् ॥ शतानि पञ्चदण्ड्यः स्यादिन्छन्त्यासहसङ्गतः॥३ ७८ ॥

- (१) मेधातिथिः । गुप्ता अष्टशीलिप यदि केनचिद्रक्ष्यते पित्रा आत्रा बन्धुभिर्वा तांहराद्रच्छन्सहस्रंब्राह्मणोदाप्यः गुप्ता शीलवतीचेत्ववासनाहानेनाधिके अथापि शीलवत्यपि गुप्तशब्देनोच्यते तथापि सहस्रमात्राह्माह्मणोमुच्यते । अङ्कल-भवासने सर्वत्रमुखीक्रियते परदाराभिमर्शे ॥ ३७८ ॥
  - (२) **सर्वज्ञनारायणः** । निर्गुणगुणवद्राह्मणापेक्षया दण्डद्दयम् । बलादनिच्छन्तीम । दच्छन्त्या गुप्तयैव ॥ ३७८ ॥
- (३) कु हृ कः । रक्षितांविषां बाह्मणीबलेनोपगच्छन्सहरूदण्ड्यः स्यातः इच्छन्या पुनः सरुनै पश्चशतानि दण्डनीयोभवेत् ॥ ३७८ ॥
- (४) राघवानन्दः । तादशापराधे विमस्य दण्डमाह सहस्रमिति । बलादिनच्छतः । इच्छन्त्या ब्राह्मण्या ॥२७८ ॥ माण्ड्यंप्राणान्तिकोदण्डोब्राह्मणस्य विधीयते ॥ इतरेषान्तु वर्णानांदण्डः प्राणान्तिकोभवेत्॥३५९॥
- (१) मधातिथिः। यत्र क्षत्रियादीनांवधउक्तस्तत्रब्राह्मणस्य मोढयंयथाऽब्राह्मणः संयहणात्प्राणान्तदण्डमर्हति तथानु पुमांसदाहयेदिति प्राणानामन्तद्गञ्जति प्राणान्तिना करोति प्राणान्तकःअन्येष्विपदःयतद्दितदण्डः। अन्ये तुप्राणान्तिन् कद्दितपाग्रान्तरंप्राणान्ते भवः प्राणान्तिकः अध्यात्मादित्वाद्वज् इतरेषांब्राह्मणादन्येषांक्षत्रियादीनांवर्णानांप्राणान्तिकएव श्रुतंमारणादिपूवमेव तदनन्तरमिदमुच्यते उच्यमानमौण्ड्यंतन्छेषतया सहस्रदण्डोविधीयतद्दितमन्यन्ते अन्यशा ब्राह्मणस्य प्राणांतदण्डविधानात्कः प्रसङ्गोब्राह्मणस्य येनैवमुच्यंतमौढयंप्राणान्तिकद्दित पुमांसदाहयेदिति सामान्यविधानप्रशक्तन्ति चित्तेवैव कर्तव्यस्यात्तथाहरुष्ट्विद्वयत्वप्रतीयते॥ ३७९॥

<sup>(</sup>३७८) दिच्छन्त्यासह=अगुप्तांसह (ख)

<sup>(</sup> ३७९ ) प्राणान्तिकोभेबन्=माणान्तकोभवेन ( मैधा० )

<sup>=</sup>प्राणान्तगोभवेत् (मेधा०)

- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्राणान्तिकदण्डस्थाने मुण्डनमेव कार्यमित्यर्थः ॥ १७९ ॥
- (३) कुःद्वूकः । ब्राह्मणस्य वधदण्डस्थाने शिरोमुण्डनंदण्डः शास्त्रेणोपदिश्यते क्षत्रियादीनांपुनरुक्तेन घातेन दण्डोभवति ॥ ३७९ ॥
- (४) राघवानन्दः । अन्येषां प्राणान्तिके दण्डे ब्राह्मणस्य मीण्डचंविधत्ते मीण्डचमिति । जात्यन्तरस्य प्राणान्ति-कोऽपराधे यत्रदण्डस्तत्र विप्रस्य मीण्डचमात्रमितिसार्वित्रकः ॥ ३७९ ॥
- (५) नन्दनः। ब्राह्मणस्य च वथाई दण्डे पामे मौण्ड्यमेव न वधः इतरेषांवधएवेति ॥ २७९ ॥ न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्वपि स्थितम् ॥ राष्ट्रादेनंबहिः कुर्यात्समयधनमक्षतम् ॥ ३८०॥
- (१) मैधातिथिः । सर्वपापेष्विति प्रकरणविधौ न केवलंसंग्रहणे ब्राह्मणोन हृन्यते यावदन्येष्वप्यपराधेषु । अ-पिशब्दोयुगपत्सर्वपापकार्यपिब्राह्मणोनजातुकदाचिद्धन्तव्यः कितिहं तस्य पापकारिणः कर्तव्यं राष्ट्रादेनंविषयाद्वाह्मणंबिहः कुर्यान्तिर्वासयेत् समग्रधनंसर्वत्वसिहतं अक्षतमक्षतशरीरंधनमप्यस्यनापहर्तव्यं कथंतिहं दण्डोब्राह्मणस्य केचिदाहुनिर्वा-सनेत्वाधीयमानंसधनंनिर्वास्य धनदण्डंपतिषेधति । अन्येतुसमग्रंधनंद्धतसर्वत्वंकृत्वा निर्वास्यतइति मन्यन्ते ॥ ३८० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अक्षतमच्छिनाइम् ॥ १८० ॥
  - (३) कुङ्कूकः । ब्राह्मणंसर्वपापकारिणमपि कदाचिन्न हन्यादिप तु सर्वत्वयुक्तमक्षतशरीरराष्ट्रान्निर्वासयेत्॥३८० ॥
- (४) राघवानन्दः । ननु किमिति मीण्डयं तत्राह् नेति । समयधनं समयधनयुक्तमः बिहानिःसारणेधनं नयासमः तदभावे धनं किचत् सहसंब्राह्मणइत्यत्रोक्तमः । अक्षतिमत्यनुवादोऽक्षतशरीर्रामत्यर्थः ॥ १८० ॥
  - (५) मन्द्रनः । न केवलंस्रीसंप्रहणएव किन्तु ब्रह्महत्यादिष्वपीत्युक्तंसर्वपापेष्वपीति ॥ ३८० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अक्षतं अन्याहतम् ॥ ३८० ॥

#### न ब्राह्मणवधाद्भ्याधर्मीविद्यते भुवि ॥ तस्मादस्य वधंराजामनसापि न चिन्तयेत् ॥ ३८१ ॥

- (१) मेथातिथिः । पूर्वशेषोयमर्थवादः नब्राह्मणवधादन्योबहुतरोऽधर्मीदुःखफलोस्ति । अन्यशब्दाध्याहारेण पश्च-मी तसाद्धेतोरस्य ब्राह्मणस्य राजा मारणमङ्केदंवा मनसापि नेच्छेत् ॥ ३८१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। भूयानातिशयितः॥ ३८१ ॥
- (३) कुःख़ूकः । ब्राह्मणवधान्महान्पृथिष्यामधर्मीनास्ति तस्माद्वाजा सर्वपापकारिणोब्राह्मणस्य मनसापि वधंन चिन्तयेत्॥ ३८१ ॥
- (४) **राधवानन्दः । त**त्रार्थवादः नेति । मूयोनधर्मौन विषते ब्रह्मह्त्याश्वमेघार्त्यान परंपुण्यपापयोरित्युक्तेः ॥ योब्राह्मणायावगुरित्यादिश्रुतेः । राजास्तेनेन गन्तव्यमिदमपि । विश्वतिरिक्तविषयम् ॥ ३८१ ॥
  - (५) मन्द्रनः । उक्तेऽर्थे हेतुमाह नब्राह्मणवधादिति ॥ ३८१ ॥
  - (६) रामचन्दः। ब्राह्मणवधाद्भयान् अधर्मः कचित् नविद्यते ॥ १८९ ॥

वैश्यश्वेत्क्षत्रियांगुप्तांवैश्यांवा क्षत्रियोवजेत् ॥ योब्राह्मण्यामगुप्तायां तावुत्री दण्डमर्हतः ॥ ३८२॥ [ क्षत्रियांचैववैश्यांचगुप्तांतुब्राह्मणोवजन् । नमूत्रमुण्डः कर्तव्योदाप्यस्तूत्तमसाहसम् ॥ १॥ ] ।

<sup>‡ (</sup>क, ख, ग, च, अ, ट, ड, ण, म, र, छ)

- (१) मेधातिथिः । अगुप्तायाब्राह्मण्यागमने वैश्यः पश्चशतंकुर्यात्क्षित्रयंसहस्मिणमिति तत्र वैश्यस्य पश्चशतोषएव परिपालयति सएव चेन्नाशयति युक्तंतस्य दण्डमहत्त्वम् ॥ ३८२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । योबाह्मण्यामगुप्तायां दण्डः पञ्चशतानि वैश्यस्य सहस्रं क्षत्रियस्य ॥ १८२ ॥
- [ सर्वज्ञनारायणः । नमूत्रमुण्डइति । मौण्डग्रमत्रविधेयं तद्विधौच क्षत्रियवग्मूत्रेणतन्माभूदित्येतदर्थमूत्ररूपविशेष-णनिषेधः । तथाच मूत्राईशिरस्त्वस्य विशेषणमात्रस्य निषेधोमुण्डना तु कर्तव्यव ॥ १ ॥ ]
- (३) कुह्नूकः । रक्षितांक्षत्रियांयदि वैश्योगच्छेन्क्षत्रियोतायदि रक्षितांवैश्यांतदा तयोत्रांसग्यामगुप्तायां गमने योदण्डानुक्ती वैश्यपञ्चरातंकुर्यात्क्षत्रियन्तु सहस्रिणमिति द्वावेव दण्डी वैश्यक्षत्रिययोभंवतः । अयंच वैश्यस्य रक्षितक्ष- त्रियागमने पञ्चरातरूपोदण्डोलघुत्वात् गुणवद्वैश्यस्य निर्गुणजातिमात्रोपजीविक्षत्रियायाः शृद्धाभ्रान्त्यादिगमनविषयोबोद्ध- च्यः । क्षत्रियस्य रक्षितवैश्यायां ज्ञानतोयुक्तः सहस्रंदण्डः ॥ ३८२ ॥
- (४) राघवान-दः । राजन्यवैश्ययोः परस्परस्य गुप्तस्तीगमनेअगुप्तब्राह्मणीगमनवद्दण्डमाह वैश्यश्येति । योवैश्यः पञ्चशतं कुर्यात्क्षत्रियंतु सहस्रिणमित्यनेनोक्तःसंख्याविशिष्टोदण्डस्तं विद्राजन्यावर्हतद्दत्यन्वयः । अत्रतु वैश्यस्या गुण-वतोक्षत्रियत्वमात्रोपेतागमने छघुदण्डस्य शूद्राभ्रान्त्यागमनेनवा ॥ ३८२ ॥
  - (६) **रामचन्द्रः ।** यः दण्डः ब्राह्मण्यामगुप्तायां उक्तस्तमेव तावुभी वैश्यक्षत्रियौ दण्डं अर्हतः ॥ ३८२ ॥

[ रामचन्द्रः । क्षत्रियामिति । मूत्रदण्डः न कर्तव्यः मूत्रेण मुण्डनंन कार्यं किंतु उत्तमसाहसं दाप्यः ॥ १ ॥ ] सहस्रंब्रह्मणोदण्डंदाप्योगुप्ते तु ते बजन् ॥ शूद्रायां क्षत्रियविशोः साहस्रोवै भवेद्दमः ॥३८३॥

- (१) मधातिथिः । गुप्ते क्षत्रियावैश्येगछन्त्राह्मणः सहस्रंदण्ड्यः प्रवासनाङ्कृते स्थितेएव शुद्धायागमने क्षत्रियवैश्य-योः साहस्रोदण्डः सहस्रमेव साहस्रंत्वाणिकोण् सहस्रंवादण्डेऽस्ति साहस्रोदण्डोत्रपदार्थः । मत्वर्थायोण् ॥ ३८२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सहस्रंब्राह्मणोदण्डंदाप्योगुप्तेतु तेव्रजन्ति अगुप्ते व्रजन्दाप्यएव न मुण्डनीयइत्यर्थः । शृद्धायां गुप्तायामगुप्तायांवा । वैश्यराजन्ये वैश्यां राजन्यांच पूर्व तयोब्राह्मणस्य सहस्रदण्डतोक्ता । एतत्तु शृद्धतुल्यवृत्तयो-र्योगएवेतिक्रोयम् ॥ ३८३ ॥
- (३) कुङ्कूकः । क्षत्रियावैश्ये रक्षिते ब्राह्मणोव्रजन्सहसंदण्डंदापनीयः शुद्रायां रक्षितायां क्षत्रियवैश्ययोर्गमने सह-समेव दण्डः स्यात् ॥ ३८३॥
- (४) राघवाणन्दः । विर्क्षत्रिययोरिक्षततज्ञातीये स्त्रियौ ब्राह्मणोगच्छंन्सहस्रमित्याहसहस्रमित्यर्थैन । ते विर्क्ष-त्रिययोषिते । वैश्यक्षत्रिययोरिष रिक्षतशूद्भागमने सहस्रंदण्डइत्याह शूद्भायामिति । गमनइतिशेषः । तत्राषि पूर्वं क्षत्रियभु क्तायां वैश्यस्य गमने साहस्रः सहस्रपणनियतः ॥ ३८३ ॥
  - (५) नन्दनः । ते गुप्ते क्षत्रियवैश्यस्त्रियौ श्रुद्वायांगुप्तायामिति विपरिणामः ॥ ३८३ ॥
- (६) **रामचन्द्रः**। ते क्षत्रियवैश्ये बजन् गुप्ते ब्राह्मणः सहस्रं दण्डं दाप्यः शृदायां गच्छतोः क्षत्रियविशोः साहस्रो दमः वैभवेत्॥ ३८३॥

क्षत्रियायामगुप्तायां वैश्ये पश्चशतंदमः॥ मूत्रेण मौण्डामिच्छेतु क्षत्रियोदण्डमेव वा॥ ३८४॥

(१) मेधातिथिः । वैश्यस्य पञ्चशतानि दण्डः अगुप्तांच क्षत्रियां गच्छति क्षत्रियस्य सएवयदि वा मौण्ड्यमुण्डन-मृच्छित्मामुयाद्वर्रभमूत्रेण एषएव वैश्यागमनउभयोर्दण्डः ॥ ३८४ ॥

- (३) कुद्धूकः । अरक्षितक्षत्रियागमने वैश्यस्य पञ्चशतानि दण्डःस्यात् क्षत्रियस्यत्वरक्षितागमने गर्दभमूत्रेण मुण्डनंपञ्चशतरूपंवा दण्डमामुयात् ॥ ३८४ ॥
- (४) राघवानन्दः । तयोरगुमक्षत्रियाविषये व्यवस्थितदण्डमाह क्षत्रियायामिति । वैश्ये पञ्चशतं दण्डः । मीण्ड्य मन्विच्छेत्क्षत्रियोदण्डमेववा । वाशब्दात् मीण्ड्यंनान्विच्छेद्वा ॥ ३८४ ॥
  - (५) नन्द्नः । व्रजतीतिविपरिणामः ॥ ३८४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । क्षत्रियायां मृत्रेण मीण्डयं ऋच्छेत् वापक्षान्तरं दण्डमेवगच्छेत् ॥ १८४ ॥ अगुप्ते क्षत्रियायेश्ये शृद्धांबाब्राह्मणोव्रजन् ॥ शतानि पञ्चदण्ड्यः स्थात्सहस्रंत्वन्त्यजिख्यम्॥६८५॥ [ शृद्धोत्पन्नांशपापीयान्तवं मुच्येतिकिल्बिषात् । तेभ्योदण्डात्दतंद्रव्यंनकोशेसंप्रवेशयेत् ॥ १ ॥ अयाजिकंतुतद्वाजादद्याद्वृतकवेतनम् ॥ यथादण्डगतंवित्तंब्राह्मणेभ्यस्तुलंभयेत् ॥ २ ॥ भार्यापुरोहितस्तेना येचान्येतद्विधाद्विजाः ॥ १ ॥ ] +
- (१) मेधातिथिः। ब्राह्मणस्य क्षत्रियायगुप्तास्त्रीगमनउभयोर्दण्डः अन्त्यजश्रण्डातः व्यच्यविस्तत्र सहसंतत्रायं-सहस्रपणदण्डसंग्रहः ब्राह्मणस्य चतुर्ष्विप वर्णेषु गुप्तागमने सहसंश्रीत्रियदारेषु प्रवासनाङ्क्षने अन्यत्र प्रवासनमेव श्रोत्रियदा-रेषु प्रायश्चित्तमहत्वदिव कल्प्यते गुप्तागमने पञ्चशतानि प्रवासनाङ्क्षने यद्यप्यगुप्तापरदाराव्यपदेशोभवित विवाहसंस्कारे सित तथापि स्वेरिणीभर्तृस्वतामितिकान्ता अब्राह्मणस्य प्राणान्तोगुप्तागमने दण्डोबलात् सकामागमने साहस्रोदण्डः प्रवासनाङ्केच गुप्तागमने वैश्यपञ्चशतंकुर्यात्क्षत्रियंसहस्रिणमिति ॥ ३८५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्त्यजात्यः । रजकचर्मकृष्णय्बुरुइकैवर्तमेद्भिष्ठाः स्मृत्यन्तरोक्ताः॥ एवंस्रीसंपहणान्त-समर्थितं उत्तरेचाभ्याये शेषं वाच्यम् ॥ १८५॥
- (३) कुछूकः। अरक्षितांक्षत्रियांवैश्यांशूद्रांवा ब्राह्मणोगच्छन्पञ्चशतानि दण्डयः स्यात्। अन्ते भवोऽन्त्यजः यस्माद्धमोनास्ति चाण्डालादिस्तस्य स्त्रियंगच्छन्सहस्रंदण्डयः॥ ३८५॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । अगुप्ततिमृष्विप ब्राह्मणंप्रति दण्डमाह् अगुप्तइति । अन्त्यजिह्मयं चण्डालादिजातिमिति अ-न्त्यजगुप्तागुप्तसाधारणविषयं चतुर्णो सन्निधेः प्रकरणस्य बलीयस्त्वात् ॥ ३८५ ॥
  - (५) नन्द्नः । शूद्रांच अगुप्तिंच विपरिणामः ॥ ३८५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अन्त्यजिह्मयंत्राह्मणी वर्जन्सहस्रंदाप्यः ॥ ३८५ ॥

यस्य स्तेनः पुरेनास्ति नान्यस्नीगोन दुष्टवाक् ॥ न साहसिकदण्डभ्रौ सराजा शक्रलोकभाक्॥३८६॥

(१) मेधातिथिः। यस्य राज्ञः पुरे देशे राष्ट्रे स्तेनश्रीरोनास्ति सशक्तस्येन्द्रस्य लोकस्थानंभजते स्वर्गप्रामीति। नान्यस्तीगमनमन्यस्य या स्त्री भार्यावरुद्धा पुनर्भूवी स्त्रीयहणमभार्यायाअन्यसंबन्धिन्याःर्गतवेधार्थं द्वष्टवाक्तिविधस्या-क्रोशस्य कर्ता साहसिक्रउक्तः दण्डेन हृन्ति दण्डपारुष्यकृत् शक्रलोकभागिति सर्वत्रानुषद्धः स्तेनादीनांशरीरसंग्रहशेषीय-मर्थवादः॥ ३८६॥

<sup>+( 5, 5 )</sup> 

<sup>(</sup> ३८६ ) शऋलोक=सत्यलोक ( क )

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्रान्तरा उञ्चावचाननूक्तान्कांभिद्राजधर्मान्त्रसंगादाह यस्येति । दुष्टवाक् दुष्टपारुष्य-कृत् । दण्डमोदण्डपारुष्यकृत् ॥ ३८६ ॥
- (३) कुद्धूकः । यस्य राज्ञोराष्ट्रे चौरः परदारगामी परुषवादी गृहदाहादिसाहसकारी दण्डपारुष्यकर्ता च नास्ति सराजा शक्रपुरयाति ॥ ३८६ ॥
- (४) राघवानन्दः । राजावश्यं स्तेनादिपञ्चसु दण्डपरोभवेदित्येतच्छक्यमाविष्कुर्वन्नाह् यस्येतिहाभ्याम् । अ-न्यस्त्रीगः पारदारिकः । सराक्रलोकभाक् मृत्वेतिशेषः ॥ ३८६ ॥
- (५) नन्दनः । यएते वाक्पारुष्यदण्डपारुष्यस्तेयसाहसस्त्रीसंग्रहणरूपाः पञ्चदोषाउक्तास्तेषु प्रवर्तमानानांनिय-हेण राज्ञां फलमाह यस्यस्तेनइति । यस्य पुरे स्तेनोनास्ति दण्डभयाद्यस्य विषयेचोरोनास्ति । दण्डेन हुन्तीति दण्डप्रः दण्डपारुष्यकृत् । पुरइति राष्ट्रस्याप्युपलक्षणम् ॥ ३८६ ॥

एतेषांनिपहोराज्ञःपञ्चानांविषये स्वके ॥ साम्राज्यकत्सजात्येषु लोके चैव यशस्करः ॥ ३८७ ॥

- (१) मेधातिथिः । साम्राज्यपरः प्राणयितास्वातस्त्रयं सजातेषु समानस्यि नोराजानःसजात्याअभिषेतास्तेषु मू-र्द्धन्यधितिष्ठति तस्याज्ञाकराः संभवन्तीत्यर्थः लोके च यशस्करइत्युत्पादयन्ति उभयत्रापि नियहएव कर्ता हेतुत्वात् ज-नमारकोयंकोधनइति वदन्त्यपि तुस्तुवन्ति ॥ ३८७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । साम्राज्यं समीचीनंराज्यम् । ख्जात्येषु मध्ये ॥ ३८७ ॥
- (३) कुछूकः । एतेषांस्तेनादीनांपश्चानांत्वराष्ट्रं निपहः समानजातीयेषु राजसु मध्ये राजा सामाज्यकदिह लोके च यशस्करोभवति ॥ ३८७ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । पञ्चानां स्तेनादीनामः । विषये राष्ट्रे । त्वजात्येषु राजसु मध्ये सामाज्यकत् एवंकुर्वनः चऋवर्ती स्यादितिभावः । यशस्करः लोके त्वानुरूपं यशोधते ॥ ३८७ ॥
- ऋविजंयस्यजेषाज्योयाज्यंचर्वित्तयजेषदि ॥ शक्तंकर्मण्यदुष्टंच तयोर्दण्डः शतंशतम् ॥ ३८८॥
- (१) मेधातिथिः। यक्के कर्मकरऋत्विग्धोतोद्वात्रादिः यद्यपि वरणोत्तरकालमाप्रयोगसमाप्तेस्तिद्विपदेशस्तथाय्यव कर्मणोरितरेतरत्यागे विधिरयं कितहीं पाग्वरणात । भूतपूर्वगत्या ऋत्विग्व्यवहारः यः प्रयोगान्तरेवृतः सएवशकः प्रयोगान्तरेऽपि वरितव्यः न केवलंपूर्ववृतस्यायमग्यायः किर्ताह तित्पत्रादिभिरिप तथाहि पूर्वोजुष्टः रूपंवृतहित नारदः नचाय-मैकपुरुषिकोनियमः किर्ताह कुल्धभौयं तथाच महाभारते संवर्त्तमरुत्तीयेषु प्रपश्चितंतेन यत्कुलाः पित्रादिभिर्ऋत्विजोबु-तास्तएव वरीतव्याः । याजनकानामप्येषएवविधिस्तैरिप ते योजनीयाः ऋत्विज्ञकातिवज्यंतत्कुलीनंवाऽन्यंयोनवृणीत यियक्षुरिप त्वन्ययाजकमर्थयेत् शक्तंकर्मणि यक्के प्रयोगक्कमदृष्टमिशंसनाङ्गवैकल्यादिभिर्दोषैरयुक्तमेवभीदशएविवगर्थं-मानोयदिनाङ्गीकुर्याद्याजकत्वं अदुष्टमिभरेवदोषैरनाक्रान्तयाज्यंशक्तंविद्वत्तया च तादशे त्यागे तयोः शतंदण्डः ऋत्विक्शनतंदाप्योयाज्यंत्यजन्याज्यकृतिवजं नकेवलमयपृत्विग्याज्यधर्मः शिष्याचार्ययोरिप । तथाच गौतमः। अथयाजकावृत्विगा-चार्यौ पतनीयसेवायां चहेयावन्यत्र हानात्पततीति दानृसंपदानयोरिप प्रतियहे केचिद्धर्मिममिष्चिन्त ॥ ३८८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ऋत्विजमित्यादिसंविष्यतिक्रमशेषभूतमप्यत्र राज्ञाप्यृत्विद्यत्याज्यद्तिदर्शयितुंराजधर्मेषू-क्रम् । ऋत्विजं परंपरयायातमः । शतं पणाः । पुनश्च पूर्ववत्परियहद्दयपि प्राह्ममः ॥ ३८८ ॥

- (३) कुङ्कृकः । योयाज्यः ऋत्विजंकर्मानुष्ठानसमर्थमितपातकादिदोषरिहतपृत्विग्वा याज्यमदुष्टंत्यजित तयोः शतंशतंदण्डः कार्यदित दण्डप्रसङ्गादिदमुक्तमः॥ ३८८॥
- (४) **राघवानन्दः** । प्रकृतमनुवर्तयन्दण्डार्थमनुवरति ऋत्विजमिति । याज्योयजमानः शक्तं कर्मानुद्यानदक्षिणादा-नयोः । अदुष्टंपातकादिना । एतद्वयं याज्ययाजकयोर्विशेषणम् । शतमिति कर्तृभेद्विवक्षया वीष्ता ॥ १८८ ॥
- (५) नन्दनः । प्रकीर्णकाख्यमनुद्दिष्टमपिस्मृत्यन्तरप्रसिद्धंव्यवहारपदंपस्तौति ऋत्विजयस्त्यजैदिति । कर्मणि यज्ञ-कर्मणि शक्तमिति ऋत्विग्विशेषणम् । अदुष्टमिति याज्यविशेषणम् ॥ ३८८ ॥
- (६) ग्रमचन्द्रः । याज्यो यजमानः कर्मणिशक्तं अदुष्टं ऋत्विजंत्यजेत् च पुनः यदिऋत्विक् कर्मणि शक्तंकर्मस्थं याज्यं त्यजेत्रतयोः ऋत्विक्याज्ययोः दण्डः शतंशतम् ॥ ३८८ ॥

### न मातानिषता न स्त्री न पुत्रस्यागमईति ॥ त्यजन्मपतितानेतान्राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट् ॥ ३८९॥

- (१) मेधातिथिः। माता नत्यागमईति न त्याज्या त्यागः त्वगृहान्तिष्कासनंमातृवृत्तेःसक्तायाउपकारस्योपिकयायामुदितायामकारणे एवंपित्रादीनामपि व्याख्येयं संबन्धेसाहचर्यात्स्त्रीभायेंवाभिषेता । अपिततानामेषांत्यागोनास्ति । मातुस्तु
  न मातापुत्रंपतिपत्ततीत्येकद्दित शातातपः । भार्यायाश्वापि त्यागःसंभोगे गृहकार्यनिषेधः भक्तवस्त्रादिदानंतु न निषिध्यते
  योषित्सु पतितात्वपि ॥ वस्तान्नमानंदेयंच वसेयः त्वगृहान्तिकद्दित प्रकाते ॥ ३८९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। स्नी भार्या ॥ ३८९ ॥
- (३) कुद्भूकः । मातृपितृभार्यापुत्रारत्यागमपोषणशुश्रूषणाचकरणात्मकंनार्हन्ति तस्मदितान्पातकादिरहितान्परि-त्यजलेकैकपरित्यागे राज्ञा षर्शतानि दण्ड्यः॥ २८९॥
  - (४) राघवान-दः । ह्रयन्तरादिवशस्यापतितमात्रदिस्त्यक्तर्दण्डमाहं नेति।षर्शतानि पणानामित्यनुवतर्तते॥३८९॥
  - (६) रामचन्द्रः । अपिततान् मात्रादीन् त्यजन्राज्ञा षट्शतानि दण्ड्यः ॥ ३८९ ॥

#### आश्रमेषु द्विजातीनांकार्ये विवदतांमिथः॥ न विब्र्यान्नृपोधर्मचिकीर्षन्दितमात्मनः॥ ३९०॥

- (१) मेधातिथिः। वानप्रस्थादीनामरण्याश्रमवासिनाश्रमेषु कार्यधर्मसंकदरूपमयंशास्त्रार्थीनायमिति इतरेतरंविवद-मानांनधर्मध्यवस्थांसहसाविब्रूयात्मभृतया निर्णयमन्येषामिव न कुर्याःकथंताई वक्ष्यमाणेन प्रकारेण एवमान्मने हितं छतं-भवति शास्त्रार्थत्यागोन भवतीत्यर्थः गृहस्थानांचाश्रमित्वेषि यथोक्तएव निर्णयम्कारः कार्यधर्मसंशयात्मकविवादपदं आश्रमयहणाच्च विशिष्टविषयता ब्याख्यायते ॥ ३९०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आश्रमेष्वाश्रममध्यं कार्ये कर्तव्ये आश्रमधर्मइत्यर्थः । निवन्न्यातः नधर्मविपरीतमर्थे स्वापेक्षया स्थापयेत् ॥ ३९० ॥
- (३) कुङ्गुकः । द्विजातीनांगार्हस्थ्याचाश्रमविषये कार्येऽयंशास्त्रार्थोनायंशास्त्रार्थहति परस्परंजातविवादानांराजा त्वीयहितंचिकीर्षुरयंशास्त्रार्थहति सदशान्विशेषेण न ब्रूयात् ॥ ३९० ॥
- ( ४) राध्यवानम्दः । दण्डपसंगेन पार्श्यकभयं स्मारयन्तृपंशिक्षयति आश्रमेष्यितिद्वाभ्याम् । कार्येगाईस्थाश्रमधर्म विषये विवदतामयंशास्त्रार्थोनायमिति विपर्यासेअयमेवेति विशेषेण नब्नूयात् ३९०॥
  - (५) मन्दमः । आश्रमेषु तपोवनेषु द्विजातीनांवानमस्थानाम् ॥ ३९० ॥

(६) रामचन्द्रः । आश्रमेषुचतुर्षु द्विजातीनां विवदतां सतामात्मनी हितंचिकीर्षन्तृपो नविब्रूयात् विपरीतंन वदेत् ॥ ३९०॥

यथाईमेतानभ्यच्यं ब्राह्मणैः सह पार्थिवः ॥ सान्त्वेन प्रशमय्यादौ स्वधर्मप्रतिपादयेत् ॥ ३९१ ॥

- (१) मेधातिथिः । यथातत्कर्तःयंतथेदानीमाह योयादशींपूजामहित गुणानुरूपेण तंतथैवाभ्यर्च्य ब्राह्मणैर्मित्रपु-रोहितादिभिः आचार्यसाहित्येधर्मप्रवचने वा तदा च ब्राह्मणाःसत्याविद्मयास्तैःसह स्वधर्मन्याप्यमर्थबोधयेत् सिद्धेमहत्त्वे सभ्यभ्यउपदेशः प्राधान्यार्थस्तान्पुरस्कुर्यात् तथाहि न राज्ञःकुध्यन्ति शास्त्रेण प्रीतिस्तुतिवचनैः प्रथमप्रथममध्ययपनी-तक्रोधान्कत्वा ततोब्रूयात् ॥ ३९१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ब्राह्मणैः त्वकीयधर्मासनस्थैः । सांत्वेनप्रशमय्य विवादत्याजयित्वा त्वधर्म तैरेव विचारं-कारियत्वा प्रतिपादयेत् ज्ञापयेत् ॥ ३९१ ॥
- (३) कुःहृकः । योयादशींपूजामर्हति तंतथा पूजियत्वाऽन्ये ब्राह्मणैः सह प्रथमंगीत्याऽपगतकोपंकत्वा ततएवांयः स्वधमंस्तंबोधयेत् ॥ २९१ ॥
- (४) राघवानन्दः । तर्हिकिकार्यमितितत्राह यथेति । यथार्ह् योयादशींपूजामहित तामनितक्रम्याभ्यर्थकथमे वंविवदन्तइति सान्त्वनेन प्रशमय्य गतकोपान्छत्वा तेषां यःखधर्मस्तंब्राह्मणैः सह प्रतिपादयेत् बोधयेत् ॥ ३९१ ॥
- ( ५) नन्दनः । एतान्वानमस्थान् ब्राह्मणैः स्वपुरोह्नितादिभिः सान्त्वेन प्रश्मभ्य न दण्डेन स्वधर्ममिववादमिववा-दोहितेषांत्वधर्मः ॥ ३९१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सः पाथिवः एतान् आश्रमादीन् ब्राह्मणैः सह सान्त्वयन् अभ्यर्थ्य प्रशमभ्य आदी त्वधर्मे त्वत्वधर्मे प्रतिपादयेत् त्वत्वाश्रमधर्मे स्थापयेत् ॥ ३९१ ॥

प्रातिवेश्यानुवेश्यौ च कल्याणे विशतिद्विजे॥ अर्हावभोजयन्विप्रोदण्डमईति माषकम् ॥ ३९२॥

- (१) मेधातिथिः । विशन्त्यसिन्नितवेशोनिवासस्तःशितगतः शितवेश्यःपृष्ठगृहाभिमुखस्तत्रभवः शितवेश्यः प्राग्दी-र्घपिठ स्वाधिकोण् एवमनुवेश्यः पृष्ठतोवसन्तौ चेन्न भोजयेत् यदिस्वगृहमानीय कल्याणे विवाहाणुन्सवे विशितिमानायत्र-हिजाअन्ये भोज्यन्ते तदा माषकंग्रुवर्णदण्डंदाप्योहिरण्यिमात्युत्तरत्र विशेषणादिहापि विद्यायते । अहौँ यदि तौ शितवे-श्यानुवेश्यो योग्यो भवतोनिहिषन्तौनात्यन्तिर्गुणौ ॥ ३९२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रातिवेश्योनिरन्तरगृहस्थः । अनुवेश्यस्तदनन्तरः । कल्याणे उत्सवे । विश्वतिर्माह्मणाय-त्रभोज्यन्ते तत्र । अहीं योग्यो । विमहति वचनात्क्षत्रियस्य तादग्र्वाह्मणभोजने न दोषह्त्यर्थः । माषकं सुवर्णस्य ॥ ३९२ ॥
- (३) कुङ्कुकः । निरन्तरगृहवासी प्रातिवेश्यः तदण्तरगृहवास्यनुवेश्यः यस्मिन्तृःसवे विश्वतिरन्ये ब्राह्मणाभोज्यन्ते तत्र प्रातिवेश्यानुवेश्यो प्रातिवेश्याह्मणातिकमकारी चेति विष्णुवचनात् ब्राह्मणो भोजनाह्विभोजयन्ब्राह्मणउत्तरत्र हैरण्यादियहणादिह रोप्यमाषंदण्डमहीत ॥ ३९२ ॥
- (४) राघवानन्दः । ब्राह्मणान्नदायिनोद्दिजस्येति द्विशेषाभोजने दण्डमाह प्रातिवेश्येति । प्रातिवेश्यानुवेश्यौ स्वगृह-निकटोपनिकटवासिनौ अहीं कुष्ठश्वित्रोपपातकाचदुष्टौ । कल्याणे उत्सवे स्वस्त्ययनेवा । विश्वतिद्विजे द्विजानांविशतिभौ-

जनीयत्वेन यत्र तिलन् माषकं राष्ट्रियमितिकेचित् । संदिग्धेषु वाक्यशेषादिति न्यायेन हैरण्यमिति तु तत्रस्वंउत्तरवाक्यै-हैरण्यमितिश्रवणात् । विश्वतिरिति न्यूनसंख्याब्यवच्छेदार्थम् । विश्वपदं चातुवण्योपस्क्षणम् ॥ ३९२ ॥

- (५) न-दनः । स्वगृहस्याभिमुखंगृहंपतिवेशः अभितः समीपस्थंगृहमनुवेशस्तत्रस्यौ प्रातिवेश्यानुवेश्यौ विंश-तिद्विजे विंशतिद्विजभोजनयुक्ते कल्याणे उत्सवे ॥ ३९२ ॥
- (६) रामचन्द्रः। मितविश्यानुवेश्यो प्रतिवेश्यः पार्श्वगृहवर्ती अनुवेश्यः तत्पार्श्वगृहवर्ती तावहीं कल्याणे उत्स-वे विश्वतिज्ञाह्मणभोजने एतादशे समये अहीं मितविश्यानुवेश्यो विषः। अभोजयन् चेन्नभोजयेत्सः माषकं सुवर्णमा-षकं दण्डं अर्हति॥ ३९२॥

श्रोत्रियः श्रोत्रियंसाधुंभूतिकृत्येष्वभोजयन् ॥ तदनंद्विगुणंदाप्योहिरण्यंचैव माषकम् ॥ ३९३ ॥

- (१) मेधातिथिः । अमातिवेश्यार्थोयमारं भःसब्रह्मचारिणामयं नियमः श्रोतियस्तादशमेव श्रोत्रियंगुणवन्तं भूति-कृत्येषु भूतिर्वि भवस्तिनि मित्तेषु कार्येषु विभवे धनसंपत्तीयानि क्रियन्ते गोष्ठीभाजनादीनि अथवा भूतियहणं कृत्यविशेषणं भूति-मन्तियानि कृत्यानि माचुर्येणमभूत्याविवाहादीनि क्रियन्तेयत्र विश्तेरिधकनरा भोज्यन्ते तादशेषुत्सवेषु अभोजयं स्तदर्थ-मन्तं भूतिकृत्येषु भोक्तव्यंताविद्वगुणंतत्मेदापयेद्वाद्वेवा उभयंहिरण्यं माषकोवा ॥ ३९३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । श्रोत्रियमेकपामीणं भूतिकृत्येषु कल्याणेषु । तदर्थे दाप्यःश्रोत्रियाय मावकं राष्ट्राः ॥ ३९३ ॥
- (३) कुछूकः । विद्याचारवांस्तथाविधमेव युणवन्तविभवकार्येषु विवाहादिषु मक्तत्वात्मातिवेश्यानुवेश्यावेव भोजयन् तदन्नभोजिताद्विगुणमन्नदाप्योहिरण्यमाषकंच राज्ञः॥ ३९३॥
- (४) राघवानन्दः । कदर्याय नदेयमित्यतःसाधीरदाने दण्डमाह श्रोत्रियदति । भूतिकत्येषु विवाहादिषु श्रोत्रियं देवादुपनतं अभोजयन् नदसंतदन्तं तदपराधापनुत्तये तत्मेभोजनिर्वाहकद्रव्यद्विगुणं दाप्यः । राजातु हैममाधिकं गृही-यादित्यर्थः । साधुमित्यधिकारित्वधोतनाय विशेषणम् । तत्मादात्मक्कंद्राचीयद्भितकामइतिश्रुतेः । साधुपदमात्मक्कपरं वा ॥ ३९३ ॥
- (५) नन्द्नः । तद्नंशीत्रियानं राज्ञा श्रीतियाय दाप्यं माषकंत्वसैदण्डत्वेनापेक्ष्यमाणं श्रोत्रियपत्याख्यानविष-योयंदण्डविधिः ॥ ३९३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । भूतिकत्येषु मङ्गलकार्येषु श्रोत्रियः श्रोत्रियमभोजयन् तदर्नाह्मगुणंदान्यः । च पुनः अतिशया-र्थं हिरण्यमाषकदान्यः ॥ ३९३ ॥

अन्धोजहः पीठसपीं सप्तत्या स्थविरश्व यः॥ श्रोजियेषूपकुर्वश्व न दाप्याः केन चित्करम॥३९४॥

- (१) मधातिथिः। समन्यास्थिवरः प्रकत्त्याविरूपहतिवन्तीया सप्तिर्वर्षाण यस्य जातस्यसप्तमुख्यते । भोत्रि-येषुवेदाध्यायिषूपकुर्वन्पादशुश्रूषादिनाकारुक र्मणावा एतेनक र्मवत्कारुशिल्पिनोमासिमासीत्यादिदाप्याः श्लीणकोशेनापि दा-तष्यादितिकेनिषद्रहणम् ॥ १९४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । जडः विकलवागादिः । पीठसपी पीठद्दयेन गच्छन्यञ्जः । श्रोतियेषूपकुर्वन् तेषां परिष-र्यापरःश्रद्धादिः । करं निवासनिमित्तकम् ॥ ३९४ ॥

- (३) कुछूकः । अग्धोबधिरः पद्युः संपूर्णसमितवर्षः समत्येति मकत्यादिम्यउपसंख्यानमिति तृतीया । श्रोत्रियेषु धनधान्यसुश्रुपादिनोपकारकाः केनिचदिपक्षीणकोशेनापि राज्ञा त्वधाह्याकरंनादापनीयाः ॥ ३९४ ॥
- ( ४) राघवानन्दः । दण्डपसंगेन करादानं बुद्धिस्यं कचिन्तिवर्तयितः अग्धइति । जडोबिधरः पीढसपी पद्गः परायत्त गमनेन पीढवत्सर्नुशीलमस्येति सप्तत्यास्थिवरः सप्तत्युत्तरवयाः एतांचतुरः शुश्रूषया धनैवीपकुर्वन्मकरदाप्यदत्यन्वयः । श्रोत्रियेष्विति विषयसप्तमी । केनचित्राङ्गा करपदंदण्डशुल्कयोरुपलक्षणम् ॥ ३९४ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । पीठसपी पङ्गः सप्तत्या वयसासप्तत्या अत्राह्मणाअप्येते करनदाण्याः ॥ ३९४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पीठसपी पीठह्यं कराभ्यामादाय गच्छन् । सप्तत्या वयसा स्थविरः । च पुनःयः मीत्रियेषु उपकुर्वन् उपकारंकरोतितेन केन चित् क्षीणकोशेनापि । करं निवासनिमित्तकम् दाप्याः ॥ ३९४ ॥

श्रोत्रियंष्याधितार्त्ती च बालरद्धावकिंचनम् ॥ महाकुलीनमार्थेच राजा संपूजयेलादा॥३९५॥

- (१) मेधातिथिः । संपूजनमनुपहः अनेकार्थत्वाद्धातूनां निह्न्त्रालादीनामन्यापूजोपपचते नोत्रियोऽत्र ब्राह्मणएवेति सरन्ति आत्तः प्रियवियोगादिना अकिचनोदुर्गतः महाकुलीनः ख्यातिधनविद्याशौर्यादिगुणेकुलेजातोमहाकुलीनः आर्य- ऋजुप्रकृतिरवऋः एतेषांदानमानादिभिरनुपहः कर्तथ्यः केचिदार्किचनमहाकुलीनविशेषणंभ्याचक्षते ॥ ३९५॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । आर्त्तं शोकेन । अकिश्वनं दृश्द्रं । आर्यं आर्यप्रधानं । संपूजयेदर्थदानेन ॥ ३९५ ॥
- (३) कुझूकः । विद्याचारवन्तंत्रासणंरोगिणंपुत्रवियोगादिदुःखितं बालवृद्धदरिद्दमहाकुलमस्तोदारचरितानराजा दानमानहितकरणेः संपूजयेत्सदा ॥ ३९५ ॥
- ( ४ ) राष्ट्रवानन्दः। नकेवलमनादानं यदिते नित्वास्तेभ्यःप्रत्युतान्धादिद्वादशेभ्योदानमेवेत्याह श्रोत्रियद्दति। आर्तः पुत्रादिनाशेन । अकिञ्चनः निःत्वः । आर्योऽवऋबुद्धिर्ध्यवहारेषि ॥ ३९५॥
  - ( ५ ) नन्दनः । आर्त्तः पुत्रमरणादिना पुनर्वद्वयहणमादरातिशयार्थं संपूजयेत्करंनादधात् ॥ ३९५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । व्याधितः व्याधियुक्तः आर्त्तीज्वरादिना बालवृद्धौ बालान् वृद्धान् अकिञ्चनं निःखं आर्य एतान् राजा पूजयेत् ॥ १९५ ॥

शाल्मलीफलके श्लक्ष्णे नेनिज्याचेजकः शनैः ॥ नच वासांसि वासोभिर्निर्हरेचच वासयेत् ॥३९६॥

- (१) मे धातिथिः । शाल्मलीनामवृक्षस्तिह्कारे पत्नके सिह्मक्टत्येव रहोभवति नच वाससोपि पातैरवयवाअस्यज्यवन्ते तेहि च्युतावासः पाटयेयुः नचायंजातिनियमोरष्टोयेनान्यद्पि यन्काष्ठमेवंत्वभावंतन्पत्नकेन दोषः श्लक्ष्णेऽपरुच वासांस्यन्यदीयान्यन्यदीयैवांसोभिर्निनहरेत बम्होपिरवेष्ट्य तीर्थे मक्षालियतुंन नयेत् बन्धनाह्मससांविनाशोमाभूत्
  अधिकंहि तानि चीहतानि भवन्ति नच वासयेत् अन्यदीयानि वासांस्थन्यस्भैमयक्लवसनार्थनद्यात् एतिह्वद्यसनंवस्तेऽपरस्तंरजकोवास्यति अश्रुतत्वाद्ण्डस्य मक्तमाषकयोजना कर्तव्या ॥ ३९६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । नेनिज्यात् क्षालयेत् । नेजकश्रीलनिर्णेजकः । निर्दृरेत् परिवर्तयेत् । वासयेत् चिरंस्थाप-येत् ॥ ३९६ ॥
- (३) कुह्यूकः । शाल्मल्यादिवृक्षसंबिधफलकेऽपरुषे रजकःशनैः शनैर्वासांसि प्रक्षालयेन्नपरकीर्यैर्वस्नेरण्यवस्त्राणि नयेत् नचान्यवासांस्यन्यपरिधानार्थदयात् यद्येवंकुर्यात्तदाऽसौ दण्डचः स्यात् ॥ ३९६ ॥

- (४) राघवानन्दः । दण्डार्थरजकतन्तुवायौ शिक्षयन्नाहः शाल्मलीतिद्दाम्यामः । फलके काष्टमये श्लक्ष्णे मृदुनि नेनिज्यात् क्षालयेत् तत्रापि शनैर्ननिर्हरेत् न नयेत् । वासोभिः क्षाल्यमानैर्नवासयेदाच्छादयेदग्यं स्वं वा ॥ ३९६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । वासोभिर्निर्हरद्वासोभिर्निबध्यनिर्हरेत् । नचवासयेत्परान्नाच्छादयेत् ॥ ३९६ ॥
- (६) **रामचद्रः** । नेजकः वस्त्रप्रक्षालकः शाल्मलीफलके ६लक्ष्णे शाल्मलीवृक्षस्य फलके पीठे ६लक्ष्णे वासांसि शनैःशनैनैनिज्यात्प्रक्षालयेत् । च पुनः वासोभिर्वासांसि न निर्हरेत् न परिवर्तयेत् च पुनः न वासयेत् न चिरंस्थापयेत् । अन्यस्मै परिधानाय भृतकेन नद्यात् स्वयंच न परिद्रुष्यात् ॥ ३९६ ॥

## तन्तुवायोदशपलंदद्यादेकपलाधिकम् ॥ अतोन्यथा वर्तमानोदाप्योद्वादशकंदमम् ॥ ३९७॥

- (१) मेधातिथिः । तन्तून्वयति तन्तुवायः कुविन्दः शाकरकादेः परस्य कर्ता सस्त्रप्रशानि दशगृहीत्वा शारकं-यंनैकप्रशिधकंवस्रंद्धात् अनया वृध्या सर्वद्धात् स्थूलस्रक्ष्मादिवाससारीमवतांच कल्पना कर्तव्या अन्यथा द्वादशप-णोदण्डः वृद्धिदानेऽयंदण्डोमूलच्छेदेतु स्त्राणि गणीकः एवाविशति परुंयदि नददाति वृद्धितदा द्विगुणोदण्डः एवकल्पना-कार्या त्रिगुणश्चतुर्गुण इत्यादि अन्येतु दण्डराजभागमित्याद्धः ॥ ३९७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तन्तूनांदशपलगृहीतमेकपलाधिकसमाय खामिने पटादीन्छतान्त्रयच्छेत । एवं गणनयैव सर्वत्र संख्यानम । द्वादशकं तस्य तन्तोद्वांदशभागम ॥ ३९७ ॥
- (३) कुद्धूकः । तन्तुवायोवस्निर्माणार्थदशपलानि सूत्रगृहीत्वा पिष्टभक्ष्याचनुप्रवेशादेकादशपलवस्नंदचाचि त-तोन्यूनंदचात्तदा द्वादशपणान्सज्ञा दाण्यः स्वामिनश्चनुष्टिः कर्तव्येव ॥ ३९७ ॥
- (४) राघवानन्दः । पटायर्थतन्तूनां दशपलप्रहणे एकादशपलपितितं वस्तं दयात् मण्डादिनाऽधिकांशस्य संभा-ध्यमानत्वात् । तदिप दानं त्वामितृष्टिपुरःसरम् । अन्यथावर्तमानोऽददत् पणानां द्वादश देयाराञ्चे त्वामिनिएकादशपलंच । अत्रोक्तं याज्ञवल्क्येन ॥ शते दशपला वृद्धिरौर्णे कार्पासिकं तथा । मध्ये पञ्चपला स्त्रे स्रक्ष्मेतु त्रिपलमता ॥ अधिका पाह्यत्वेन ॥ कार्मिके रोमबद्धेतु त्रिशद्धागः क्षयोमतः । नदेयः शिल्पिना ॥ न क्षयोनच वृद्धिस्तुकौशेये वार्कलेषुच ॥ अभौ सुवर्णमक्षीणं द्विपलं रकतेशते ॥ अष्टौ तुत्रपुतीसेषु ताश्रेपञ्चदशानितु ॥ एतद्दिकारप्रहणकाले न्यूनं प्राह्म ॥ ॥ ३९७॥
- (५) **न-द्नः**। पटकतद्दशपलाद्शभ्योलाभेभ्यः **ए**कफलाधिकमेकमिधकंलाभंरा**ह्योत्** द्वादशकंफलद्वादशभा-गम्॥ ३९७॥
- (६) **रामचन्दः** । तन्तुवायायुतं नुसमार्पतं सूत्रं दशपरुं सः तन्तुवायः एकाधिकं एकादशपरुपमाणं पुनः दचात् ॥ ३९७ ॥

### शुल्कस्थानेषु कुशलाः सर्वपण्यविचक्षणाः ॥ कुर्युरर्घयथापण्यंततोविशंत्रपोहरेत् ॥ ३९८॥

(१) मेधातिथिः । येषु प्रदेशेषु शुस्कमादीयते तानि शुस्कस्थानानि च राजिभविणिरिभः त्वर्गतिदेशनियतानि किल्पतानि येषु स्थानेषु ये कुशलाः शौक्तिकाः येधूतैर्निच शक्यन्ते बंचियतुं तथा सर्वेषांपण्यानामागमक्रयविक्रयसारसादिविधिक्वाविचक्षणास्तिर्भाण्डस्यागतस्यान्यदेशान्तरानीयमानस्य वार्धकुर्युस्ततोर्विशतिभागराजा गृक्कीयात् किपुनरर्धकरणेनैतावदेववक्तव्यपण्यानांविशतिभागमिति सत्यं यदा त्वरूपेण द्व्यराजा न गृक्काति त्वरूपकान्युपयुज्यन्तेसाटकादीनि
विश्वितिविश्वितभागः प्राण्विशतेर्नपाटनमन्तरेणोपपचतद्दत्यवमर्थमर्थकरणमविक्रेयाणामात्मोपयोगिनांनास्ति शुल्कदित

क्षापितुं यथापण्यएव कालानुरूप्येण न सर्वपण्यंसर्वदा विक्रीयतएकरूपेणार्घेण अतोदेशकालापेक्षया पण्यानामर्घ-व्यवस्था न नियतोर्घइति ॥ ३९८ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । शुल्कस्थानेषु पण्यविक्रयस्थानेषु । अर्ध्यं मूल्यं कुर्युर्ध्यवस्थापथेयुः नियुक्ताः । विशे विश्वतिभागेकभागं हरेदर्धकरणनिमित्तम् ॥ २९८ ॥
- (३) कुङ्खूकः । स्थलजलपथव्यवहारतोराजयास्रोभागः शुल्केतस्याऽवस्थानेषु ये कुशलाः तथा सर्वपण्यानांसा-रासारज्ञास्ते पण्येषु यमर्धमूल्यमनुरूपंकुर्युः ततोलाभधनःद्विशतिभागंराजा गृह्वीयात् ॥ ३९८ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । एवं राजकीय दण्डस्य राजस्यवत्माकरिणकत्वाच्छुल्कादेरिप तदन्तर्गतत्वं प्रकटयनाह् । शुल्केति ऋयस्यानेषु जलस्थलन्यवहर्तृभ्योग्राह्मोभागः शुल्कः । अयंतु मूल्यनिर्णयनिमित्तः । सर्वपण्यविचक्षणाःत-त्सारासारज्ञाः । अर्धमूल्यमः । यथापण्यं पण्यं विऋयद्वन्यं तद्नुरुपमः । ततोलाभधनात् विश्वतिभागंहरेदित्थन्वयः ॥३९८॥
- (५) नन्द्नः । विचक्षणाः ऋयविऋयविधौविविकिनः यथा पण्यंविऋयद्वयानुरूपमूल्यंकुर्युः कल्पयेयुः ततोर्वि-श्रितभागंनृपोहरेत् विऋयार्थमापणमध्यआढतंद्रव्यंसर्वदण्डत्वेनापहरेत् ॥ ३९८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । शुल्कस्थाने मौल्यस्थाने ततः लाभेसति विशांशं नृषः हरेत गृह्णीयात् ॥ ३९८ ॥ राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च ॥ तानि निर्हरतोलोभात्सर्वहारंहरेन्तृषः ॥ ३९९॥
- (१) मेधातिथिः । राज्ञःसंबन्धितया प्रख्यातानि यानि भाण्डानि राजोपयोगितया यथाहरितनः काश्मीरेषु कुंकुमश्येषु पट्टीणीदीनि प्रतीच्येष्वश्वादाक्षिणात्येषु मणिमुक्तादीनि ययस्यराज्ञोविषये सुरुभमन्यत्र दुर्लभंतत्र तस्य प्रकारुनंभवित तेन हि राजानहतरेतरंसंद्धते प्रतिषिद्धानि यानि राज्ञा मदीयाद्देशान्तेतदन्यत्रनेयं अत्रैववाविक्रेयंयया दुर्भिक्के
  धान्यमित्येवमादीनि रोभान्तिर्रतोदेशान्तरनयतोविक्रीणानस्य वा सर्वहारंहरेत्सर्वहरणंसर्वहारः अयंधनरोभान्यतोदण्डः राजान्तरोपायनार्थत्वधिकतरः शारीरोपि दुर्गावरोधादिः ॥ ३९९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। राक्कोयोग्यान्येतानीति मसिद्धानि सिंहासनादीनि मतिषिद्धानि अन्यत्र विकेतुंराक्का। निर्हरतोऽन्यत्र नयतोवाणिजकस्य लोभादुचितमूल्याधिकेच्छ्या । सर्वहारं मूलमदत्वा तस्य सर्वस्वहरणं यथा स्यातः ॥ ३९९॥
- (३) कुद्धूकः । राष्ट्रः संबन्धितया यानि विक्रेयद्रय्याणि प्रख्यातानि राजोपयोगीनि हस्त्यश्वादीनि च तहेशो-द्भवानि च मतिषिद्धानि च यथा दुर्भिक्षे धान्यंदेशान्तरंन नेयमिति तानि छोभाहेशान्तरंनयतीवणिजः सर्वहरणंराजा कुर्यात् ॥ ३९९ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंचान्यत् राज्ञइति । प्रख्यातभाण्डानि राजयोग्यानिहरूत्यश्वमणिमुक्तादीनि प्रतिविद्यानि त्वयैतानि न विकेयाणीति तानि देशान्तरं नेतुः केतुर्विकेतुर्वा मूल्यमदत्वैव सर्वहारयथास्यात्तथा हरेदित्यन्वयः॥ ३९९॥
- (५) नन्द्रमः। राङ्गः मख्यातभाण्डानि राङ्गएवीपभोक्तस्यत्वेन मख्यातद्रव्याणि मतिषिद्धानि शास्त्रेक्रयत्वेन पतिषिद्धानि च निर्हरतोविक्रयार्थमाहरतःसकाशान्सर्वेहारंहरेत् ॥ ३९९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्रख्यातभाण्डानि बहुमूल्यत्वे सति राजयोग्यानि राजयोग्यानि तानिभाण्डानि लोभात् हरतः युद्धतः ॥ ३९९ ॥

शुल्कस्थानंपरिहरन्य काले ऋयविऋयी ॥ मिथ्याबादी च संख्याने दाप्योऽष्टगुणमत्ययम्॥४००॥

- (१) मेधातिथिः । ऋयिक्रयीवाणिज्यउष्यतेशुल्कस्थानंपरिहरन्तृत्पथेन गळन्तकाले वा रात्रौ शुल्काभ्यक्षेषु गतेषु संख्याने मिध्यावादीन्यूनंकथयितगणनायां उपलक्षणंचैतत्संख्यानंतेन प्रच्यादनेष्येषएवंविधिः दाष्योष्टगुणमत्ययंदण्डोर् यावदपहुते तावदष्टगुणंयावान्वातस्यापहुतस्योचितः शुल्कस्तमष्टगुणंदाष्यः आद्यमेव युक्तं अत्ययशब्दोहि तत्र समं- कसः तद्येतुत्वादृष्ये । अन्य त्वकालक्षयविक्रयदितसंबन्धंकुर्वन्ति अकालभागृहीते शुल्के रहिस वा प्रतिषेधायमः ॥४००॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शुल्कं ऋयविऋयराज्याद्योभागः । परिदृरन्नवर्त्मगमनादिना । अकाले राष्ट्रयादौ । शु-स्कापचयार्थं निस्यावाद्यस्यतावादी । संख्याने विक्रेयद्रव्यसंख्यायांविषये । अत्ययं राक्कोपचितं शुल्कमः ॥ ४०० ॥
- (३) कुल्लूकः । शुल्कमीषणायोत्पयेन गच्छिति अकाले राज्यादी वा ऋयविऋयंकरोति शुल्कखण्डनार्थविक्रेय-इध्यस्याऽक्ष्पांसंख्यांविक्ति राजदेयमपलपितमष्टगुणंदण्डरूपतया दाष्यः ॥ ४०० ॥
- (४) राघवानन्दः । किंचान्यत् शुल्केति । शुल्कस्थानं इरपट्टादिकं परिहरत् निद्धवन्त्रयाधिकारी अकाले क्रयविक्रयी मिन्यावादीचसंख्याने मूल्यसंख्यायां राजशुल्काद्त्ययंअतिक्रन्यापनेरित्यपर्छापतं यावत्तदष्टगुणंसदाप्यद्त्य-न्वयः ॥ ४०० ॥
- (५) जन्द्नः । परिहरम्परिष्ठत्यान्यमार्गेण गच्छन्यद्देयमतिकान्तं यदकालेविक्रीतंवा यावचकृयविक्रये विश्वतं-यचसंख्याने व्यतंतदत्ययमष्टगुणंदाच्यः॥ ४००॥
- (६) रामचन्द्रः । शुरुकस्थानं मौल्यस्थानं परिहरन् कालैक्रयविक्रयंथोन करोति च पुनः मूलसंख्यायां विध्यान बादी अष्टगुणंशुरुकं कतिदूरादागनं कतिदूरागन्तव्यमिति दाष्यः ॥ ४०० ॥

आगमंनिर्गमंस्थानंतथा दृद्धिक्षयावुषी ॥ विचार्य सर्वपण्यानांकारयेःकयविकयौ ॥ ४ • १ ॥

- (१) मेधातिथिः। आपणभूमो ये विकेतारस्ते न खेच्छया मूल्यंकर्तुष्ठभरनापि राजाक्रीणीयात्त्वरुचिक्तेनमूल्येन न कथंतहाँदिमिदंनिरूप्यआगमंकिप्रत्यागच्छति देशान्तरादुतनतभेयतोदूरादागछिति एवंनिर्गमस्थाने किसंग्रत्येव विकियन तउतिस्वति । सप्रति निष्कामतोद्रव्यस्य खल्पोपि छाभामहाफलस्तदुत्थितेन मूल्येन द्रध्यान्तराविषयेण पुनर्लाभोस्थानात् वृद्धि क्षयोकियत्यस्य वृद्धिस्तिवि कीदशोवा क्षयद्वत्येतत्सर्वपरीक्ष्य खदेशे क्रयविक्रयो कारयेत यथा न वणिजांपीडा भवति नापि केतृणांतयार्थंक्यवस्थापयेत ॥ ४०१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आगममेतावता व्ययनागमनमत्रेति । एवनिर्गमश्वकारात्स्थानमेतद्वशिष्टंतिष्ठतीति । दु-द्विमेतावद्वर्थतद्दति । भयमानीयमानद्वव्यस्यैवापचयद्तस्ततःपातेन ॥ ४०१ ॥
- (३) कुल्लूकः । क्रियतोतूरादागतमिति देशान्तरीयद्मध्यागमनंकियदूरंनीयतद्दित 'स्वदेशो द्भवस्य निर्गमंकिय-रकालिसर्गक्रियन्सूल्यंक्रभतद्दि स्थितं तथाकियती वृद्धिरित्यवः कर्मकाराणांभक्ताच्छादनादिना कियानपक्षयदत्येवं-विचार्य तथावणिजांकेनुणांयथा पीडा न भवति तथा सर्वपण्यांनांक्रयविकयौ कारयेत् ॥ ४०० ॥
- ( ४ ) राष्ट्रवान्त्यः । विकेतुरनुपहार्यमाह् आगममिति । आगमं विदूरादानीतं निर्गमं त्वदेशाहिदेशे नयनं स्थानं इव्यावस्थितकालवशात्परिमाणक्षयादि इदिक्षयौ लामालामौ विचार्योत्तं झात्वा क्रयविक्रयौ कारयेद्राजेतिशेषः ॥४०१॥
  - ( ५ ) जन्द् नः । आगममागमनजार्गं निर्गमनिर्गमनकालं उपक्षयरूरेण वणिकोहस्ताष्ट्रस्यसंवासः स्थानसः॥ ४०९ ॥

(६) रामचन्द्रः । सर्वपण्यानां आगमं आगमस्थानं स्थापनस्थानंत्र तथा उनी दृद्धिशयौ विवार्यक्रपविक्रयौ कारयेत् ॥ ४०१ ॥

# पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे पक्षे पक्षेऽथवागते ॥ कुर्वीत चैषांत्रत्यक्षमर्घसंस्थापनंदृपः ॥ ४०२ ॥

- (१) मेधातिथिः । आगमनिर्गमनादेर्दस्यस्यानित्यत्वादुपत्रयापत्रयावर्धस्यानेकरूपौ ततोर्धसंस्थापनंपश्चरात्रेप-श्चरात्रे प्रत्यक्षीकार्यन सङ्ख्लंमन्तव्यंनापि वणिजोविश्वसितव्याः कितहीं त्वयंप्रतिजागरणीयं यद्वयंत्रिणनिष्कामति तत्र पक्षेऽर्धगवेषणमन्यत्र पाञ्चरात्रिकम् ॥ ४०२ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञभारायणः । प्रत्यक्षमात्मगोषरमः । कालविकल्पःशङ्काल्पत्वाधिक्यापेक्षया ॥ ४०२ ॥
- (३) कुङ्गूकः । आगमनिर्गमोपाययोगादेः पण्यानामनियतत्वादस्थिरार्घादीनांपश्चरात्रे पश्चरात्रे गते स्थिरमाया-र्घाणांपसे पक्षे गते वणिजामधैविदांप्रत्यक्षंनृपतिराप्तपुरुवैर्ध्यवस्थांकुर्यात् ॥ ४०२॥
- (४) राघवानन्दः। राज्ञा ऋयादावपि तत्परेण भाष्यमित्याह पञ्चेति । स्थिरास्थिरार्थभेदेनपञ्चरानदृत्यादिविक-हपः। तेषां वणिजामअर्थस्थापनं तत्स्थानंपत्यक्षमामपुरुषैःकुर्यात । यथाते विक्रीय न पर्शयन्तेऽपहुवते वा ॥ ४०२ ॥
  - (५) नन्द्रनः ।अर्धसंस्थापनम् ॥ ४०२ ॥

भिर्यथान विचालयन्तिकेचित् ॥ ४०३ ॥

- (६) रामचन्द्रः । एषां पण्यवस्तूनां सर्वसंस्थापनं मत्यक्ष आत्मनः पुरतः नृपः कुर्वीत ॥ ४०२ ॥ तुलामानंप्रतीमानंसर्वेच स्थास्सुलक्षितम् ॥ षद्सु षद्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत् ॥ ४०३ ॥
- (१) मधातिथिः। तुला मसिद्धमानंप्रस्थोद्दीणइत्यादि प्रतीमानंसुवर्णादीनांपरिच्छेदार्थयाक्कयते सर्वतीभागे तस्सुल-क्षितंराजचिन्हेरिद्भृतंकार्यं त्वयंप्रत्यक्षेण परिच्छिच त्वमुद्रयापरीक्षयत् बट्सुबट्सु मासेषु पुनः परीक्षांकारयेदाप्रैरिधकारि-
- (२) **सर्वज्ञणाराचणः** । तुलामानं कार्पासादितुलारूपंनानम् । मतिमानं मापकादिमतिकत्मनाणम् । पार्थिवेन स्र-क्षितं मुद्रितम् ॥ ४०६ ॥
- (३) क्रुह्नूकः। तुलामानंद्ववर्णादीनांपरिष्णेदार्थयिकायते मितमानंप्रस्थद्रोगादि तत्सर्वर्षनिरूपितंपथास्यात् पर्द्व षट्द्य मार्तेषु गतेषु पुनस्तत्सर्वसभ्यपुरुषेर्नृपतिः परीक्षयेत् ॥ ४०३ ॥
- ( ४ ) राखवानन्दः । अत्रापि राज्ञा सावधानेन भाष्यमित्याद् तुलेति । तुला कार्पासल्वणादिपरिच्छेदिका मार्ग प्र-स्थद्रोणादि प्रतीमानं शुवर्णादीनां परिच्छेदार्थयम्बरूपितं सर्वं तत् त्वलक्षितं त्वमुद्रामुद्रितं तुलादि धूर्तवणिनः कदाचित्त-स्थूनाथिकं कुर्वन्तीति कृत्वा परीक्षयेद्रपादिकं त्यत्का पुनर्मुद्रयेत ष्ट्शुष्ट्रपुद्दितवीन्साप्रत्यक्षामिप्राया ॥ ४०३ ॥
  - (५) जन्यूनः । मानंपस्थादिलक्षितं राजनामाद्भनादिना ॥ ४०३ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । तुष्ठामानं तुष्ठयामीयते तत् तुष्ठामानं मतीमानं श्ववर्णमानं श्वर्णमानं श्वरं श्वर्णमानं श्वर्णमानं श्वर्णमानं श्वर्णमानं श्वरं श्वरं

### पणंयानंतरे दाप्यंपीरुषोऽर्धपणंतरे ॥ पादंपशुश्व योषिश्व पादार्धीरक्तकः पुमान् ॥ १०१ ॥

(१) मेघातिथिः । नदीतीरे यानगन्त्रीशकगदि तरेण पादंदाव्यं । भाण्डपूर्णामामुत्तरभीपदेशाद्विक्तभाण्डानांयानानां-यानवृष्यानयनार्भमुत्तार्यमाणानामयराजभागः । पौक्षवाद्योभारोद्वव्यानयनार्थमानीयमानोर्थपणदाव्यः । पश्चर्गोमद्विष्यादिः भादंशीचरिक्तकोन किंचियोगृहीतवान्भारंसपुमान्पादार्थंदाप्यः रिक्तस्य पुंसोनदील्युनसामर्थ्यासंभावनया लाघवादल्पमा-दानं स्त्रीअशक्तस्यात्स्ययंतरेण बहुदाप्यते तरे तरिनित्तं ॥ ४०४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । यानं शकटादि । पोठवं पुरुषहार्योभारः । पादं पणस्य । पशुश्छागोमेवइत्यादिः । रिक्त-कोभारश्रुत्यः ॥ ४०४ ॥
- (३) कुछूकः । भाण्डपूर्णानि यानानीतिवक्ष्यित तेन रिक्तशकदादियानन्तरिववये पणंदाप्यं एवंपुरुवभारोधंपणं-तरपण्यंदाप्यः । पशुश्र गवादिः पण्यतुर्थभागं भाररहितोमनुष्यः पणाष्टभागंदापनीयः ॥ ४०४ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । नबाचुत्तरणे दाशादिद्वारा शुल्कविभागमाह पणिमिति । तरं नबाचुत्तरणे कार्ये यानं रिक्त-कंशकटादि प्रति पणं तरशुल्कं दाप्यमित्यन्वयः । एवमुत्तरत्र । पौरुषोमनुष्यवाद्यभारः तत्रार्थपणः । पशुयोषितोर्भारवहना प्रसिद्धः प्रसिद्धौद्या तन्मात्रमेव वचनवलात् । रिक्तकोबाह्यरहितः ॥ ४०४ ॥
- (५) नम्द्रमः । यानंशकटादिकं तरे नावि पणंपणिमितिकथंदान्यंरिकथंशुल्कं पौरुषः पौरुषवाह्यभरःभारो ऽर्द्धः पणिमतिरिकथंदान्यं पशुश्रयोगिच्चपादंपणपादंदान्ये पुत्रान्युरुषोनिर्भरः पादार्द्धपणपादार्द्धामतिरिकथंदान्यमितियावत् ॥ ४०४ ॥
- (६) हामचन्द्रः । वाहनस्य नद्यां तरे तरणार्थ पणोदाप्यः पौरुषेतरेऽर्धपणोदाप्यः । पशुर्योषिय पादमः । रिक्तकः वस्तुशूर्यः पुमान्पादार्थमः । पणस्करपमाहः ॥ वरादकानांदशकद्वयंच सा काकिणी ताम्य पणम्यतसः ॥ वरादकानाम-श्रोतिः ८० पणइति लीलाबत्याम् ॥ ४०४ ॥

भाण्डपूर्णानि यानानि तार्थदाप्यानि सारतः ॥ रिक्तभाण्डानि यार्त्किचित्पुमांसश्चापरि च्छदाः ॥ ४०५ ॥

- (१) मधातिथिः । भाण्डंद्रव्यवस्त्रज्ञीद्यादितेन पूर्णानि यानानि सारतस्तार्यतारार्थदाप्यानि यदि महार्धवस्त्रादि तत्र बच्हारोपितंतदा बहुदाप्यानि अथ बीह्यादिनानातिपारेण तदालं एवंनचाः स्तरदुस्तरत्वेन कल्पना कर्तथ्या । रिक्त-भाण्डानि यानानि यात्किपित्पणपादानि भाण्डशब्दोत्रधनवस्त्रन्थे च परिष्ण्यदाकोशतोऽपरिष्ण्येदास्ते न पादार्धमपि तु यात्किपित्ततोथिकंग्यनंवा अत्रन शक्योनियमोऽतः कल्पनैव शास्त्रार्थः ॥ ४०५ ॥
- (२) **सर्वहामाहाध्यणः** । भाण्डपूर्णानि पण्यद्रव्यपूर्णानि । रिक्तभाण्डानि भर्मभाण्डादीनि । अपरिच्छदाः परिकर-शूरुपाः । अत्र यानादीनांदापनंतन्तेनृपुरुषदापनपरमः ॥ ४०५ ॥
- (३) कुह्नूकः। पण्यद्रप्यपूर्णानि शकटादीनि द्र्यगतोत्कर्षापेक्षयाऽऽतरंदान्यानि द्र्यरहितानिच गोनीकंबलादीनि याँकचित्त्वरूपतार्यदान्यानि अपरिच्छदादरिद्वाउक्तपदार्थदानापक्षया याँकचिद्दापनीयाः॥ ४०५॥
- (४) राघवाणन्दः । भाण्डपूर्णानि विकयद्रव्यैःपूर्णानि भाण्डानि येषुतानि यानानि शकटादीनि । तार्य तरशुरुकं पणद्वयादिकमः । सारतः द्रव्यस्य सारासारतः । रिक्तभाण्डानि घडादिशून्यत्वनस्त्राणि शून्ययानंप्रतिपणमाषस्योक्तत्वात् । अपरिच्छदादरिद्वाः प्रद्रानेक्यशक्ताः किचिद्दाच्यादति ॥ ४०५ ॥
- (५) मन्द्रमः । सारतः तार्यभाण्डसारुग्येण तार्यन्तरः भाण्डानि भाररहितानि यानानियाँकिषङ्कर्यतत्कालसन्नि-हितंतार्यदाप्यानि परिहितयाँकिचित्ताम्बूलादिकंतार्यदाप्याः ॥ ४०५ ॥
  - (६) द्रामुखन्द्रः । भाण्डभूणीनि पण्यद्रभ्यपूर्णीनि यानानि तायै तरणार्थं सारतःवरन्वनुसारतः दाप्यानि । रिकन

भाण्डानि यक्तिषयत्किमपि देयंष पुनः अपरिष्णदाः वस्तुशून्याः पुमांतः यक्तिषयांच्याः दातुंगोग्याअहीः ॥ ४०५ ॥ दीर्घाध्वनि यथादेशंयथाकालंतरोभवेत् ॥ नदीतीरेषु तद्विधात्समुद्रे नास्ति लक्षणम् ॥ ४०६ ॥

- (१) मेधातिथिः। पारावारोत्तारणे पूर्वदानं अयंनावापामान्तरगमने दीर्घाण्वति योजनादिपरिमाणेनागन्तस्ये यथादेशंयस्मिन्देशे यत्तरदानंनाविकैः स्थापितंतदेव यथाकालंकालोवर्षादिबहूदकस्तवान्यन्मूल्यं त्वस्पीदकायां सरिति चिरेण यामपामौ नाविकानामधिकतरायासवतामधिकमूल्यं तरमूल्ये कारणे कार्यशब्दस्तरेभवेदिति यावधावदीर्घोदेश-स्तावत्तरपणोवर्धते एतद्य नदीतिरेषु विधात्। समुद्रे सागरेनास्ति तरलक्षणं नशक्यतेलक्षयितुंकतियोजनानि नौर्ध्यूढा येन तदनुसारेण मूल्यंकल्पन्तेनदनदीषु शक्यते ज्ञातुमयंपन्था योजनमात्री द्वियोजनइति तत्र हि तत्रयामाः परिमाणिकद्ततन्त्रेकयोजने ऽभ्वति यन्मूल्यंद्विगुणंतिद्वयोजने समुद्रे तु बहुवाद्या नौ नव सुद्दुशक्यते योजनादिपरिच्छेदः कर्तुमतप्वोक्तं-समुद्रे नास्ति लक्षणमिति ॥ ४०६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यथादेशं क्रोशमात्रं नदीपात्रित्याचनुरूपेण । यथाकालमलपवर्त्मत्वेपि स्रोतसा विल्ध-म्बादिना नदीर्तिरेषु तिह्यादिति । एतद्वयं नदीर्तीरेष्वेवेत्यर्थः । नास्ति लक्षणं नियामकं तत्र विलम्बादि न नियम्तुंशक्य-मतस्तत्तरेऽधिकपहोपि न दीषाय ॥ ४०६ ॥
- (३) कुङ्गुकः । पूर्वपारावारे तरणार्थमुक्तमिदानीनदीमार्गे बूराध्वनि गन्तव्ये प्रबल्धेगस्थिरोदकनचादिदेशपी-ष्मवर्षादिकालपेक्षया तरमूल्यंकल्पनीयं । एतच्च नदीतीरे बोद्धव्यं । समुद्रे तु वाताधीनपोतगमनत्वात्स्वायसत्वाभावे तरप-ण्यविशेषद्वापकंनदीबद्वियोजनादिकंनास्ति ततस्तभोषितमेव तरपण्यंशासम् ॥ ४०६.॥
- (४) राघवानन्दः । किंच दीर्धेति । यथिदशं नौकया यदि दूरदेशं गच्छति कालंदा वर्षवाताहियुक्तं तत्र तदनु-रूपस्तरेदियः । समुद्दे देशपरिमाणाभावात् सर्वदा वाताक्रान्तत्वेन तदधीनगमनत्वात्र नास्ति छक्षणम् योजनादिनियमितं तार्यमित्यतउचितमेव नौयायिभिः स्थापितं याद्यमिति ॥ ४०६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । दीर्घाध्वनि दीर्घमार्गे यथादेशं कोशेमात्रनदी यात्रानुसारेण यथाकालं तरेश्ववेत् । सीऽत्रकत-विक्तन्त्वानुसारेण नदीतीरेषु नद्याः तरणेषु तरणं तरणमकार इयं । समुद्दे समुद्रतरणे लक्षणं नियमः नास्ति ॥ ४०६॥ गर्जिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रव्यक्तितोमुनिः ॥ ब्राह्मणालिद्विनश्वेष न दाप्यास्तारिकंतरे॥ ४०७॥
- (१) मधातिथिः । द्वाभ्यां मासाभ्याष्ट्रतृदर्शनस्य ध्यक्तगर्भाश्चीभवति तस्याक्षमुपाद्यत्वात्तरपणीन पाद्यः । प्रक्रिक-तम्बतुर्थात्रमी मुनिस्तापसः ब्राह्मणालिक्किनीब्रह्मचारिणोब्राह्मणयहणंविशेषणंतेन बाह्मप्रव्रज्यालिक्कथारिणांनैषविधिः सरम-योजनंतारिकपणादि तरनिमित्तनदाष्याः बृत्तानुरीधात्तारिकमिति सिद्धे तरप्रहणम् ॥ ४०७॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । मुनिर्वनस्थः । लिङ्गिनोब्रह्मचारिणः । तारिकं तरशुरुकम् ॥ ४०७ ॥
- (६) कुल्कः । संजातगर्भा स्त्री मासद्द्रपाद्द्र्यं तथाप्रविजतीमिक्षुर्मुनिर्वानप्रस्थोत्रासणाम् लिक्निनात्रस्थारिणः तरमूल्यंतरे न दोप्याः ॥ ४०७ ॥
- (४) राषवाणन्दः । रिक्तपुरुषयोषितीस्तार्यत्वमुक्तं तिविषयित गर्भिणीति । द्विमासादिः विदितगर्भा । मृ-निर्वानमस्यः । खिक्तिमञ्जस्यारिणः मन्नजितपदेन संन्यासिनीयहणात् ॥ ४०७ ॥
  - (५) मन्द्रमः। दीर्घाध्वन्यनेकदिनगन्तय्याध्वनि दैर्घानुगुण्येन तरःशुरुकंपणयानमित्यादिनोकस्य विषयमुस-

रार्देन नियच्छति लक्षणंशुल्कनिर्णयम् । मुनिर्वानमस्थः लिङ्गिनस्तीर्थयात्रादिपराः ब्राह्मणयहणेन सिद्धेऽपिपविजितगह-णंक्षत्रियस्य कचित्स्मृत्यन्तरे सन्यासोभवेदिति तारिकंतरःशुल्कम् ॥ ४०७॥

(६) **रामचन्द्रः ।** प्रत्नजितः यतिः मुनिर्वानप्रस्थः लिङ्गिनोगैरिकादिना तरे कैवर्ते तारिकं मौल्यं न दाप्याः । न दातुंयोग्याः ॥ ४०७ ॥

यन्नावि किंचिद्दाशानांविशीर्येतापराधतः॥ तद्दाशैरेव दातव्यंसमागम्य स्वतोंशतः॥ ४०८॥

- (१) मेघातिथिः। नाध्यारोपितभाण्डंतरणिकायां यदि दाशानांनाविकानामपराधादावर्तमानजलेन प्रदेशेन नयतां-वातस्स्थानं ज्ञात्वा दृढवन्धनजलप्रवेशमकुर्वतांवध्यादिनहृनीभिरयोमयीभिश्यर्मबन्धैः सूत्रबन्धैवां शिथिलीकृतवातांयदिभाण्डं-विशीर्येत विनाश्येत तदा तैरेव दातस्यस्ततांशतः स्तराजान्त्रभागाद्माण्डस्तामिने समागम्य यावन्तोनाव्यारू बादाशाः॥४०८॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । दाशानामपराधतइतिकिचिद्धणिजोविशीर्येत नश्येत । स्वर्तोशतः स्वधनात् न राजधनात् ॥ ४०८ ॥
  - (३) कु ख़ुकः । नौकारुढानांयाँकचिन्नाविकापराधेन नष्टंद्रव्यंतन्नाविकैरेविमिलित्वा यथाभागंदातव्यम् ॥ ४०८॥
- ( ४ ) राध्यानन्दः । नौयायिनां द्रव्यनाशे दाशानां दण्डमाह यदिति । दाशानामपराधतः पश्चिकस्य विशीर्येत नाशंगच्छति वस्नादिकं समागम्य मिलित्वा त्वांशतः त्वत्वांशैः दातव्यमित्यन्वयः ॥ ४०८ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । विशीर्येत जले पतेत् । समागम्य संहत्य तद्दातव्यंविशीर्णद्रव्यपत्यर्पणम् ॥ ४०८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । याँकचित्सद्वस्तु दासानां कैवर्तानां अपराधतः नाविनौ कायां विशीर्येत जरयेद्वस्तु दासैरे-वदातव्यं किंकत्वा स्वतःअंशतः समागम्य संगृह्य ॥ ४०८ ॥

एषनौयायिनामुक्तोव्यवहारस्य निर्णयः ॥ दाशापराधतस्तोये दैविके नास्ति नियहः॥ ४०९॥

- (१) मधातिथिः । नौभिर्यान्ति तच्छीला नौयायिनस्तेषामेषविधिरुक्तोयथा दाशापराधाइत्तभष्टमुदके तद्द्युद्दैवि-के दोषउत्पाते वातादिना नौभद्गे नास्ति नाविकानांद्रव्यनाशे नियहः एषस्थले भाण्डवाहकानांभारिकाणांवान्यायः यद्य-प्रमादेन प्रकामितभारिकोगृहीतदण्डावलंबनोद्दबन्धोपरिभागोकत्मादृष्ट्या पथि कर्दमीकते पतितस्य भाण्डंनश्येन्नभारिक-स्य दोषः स्यात् ॥ ४०९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । दैविके वात्यादिना द्रव्यनाशे । निपहोतद्वयपहः ॥ ४०९ ॥
- (३) कुळ्ळकः । नाविकापराधायदुरके नष्टतन्नाविकैरेवदातव्यमिति पूर्वोक्तमनूदितंदैविके नास्तिनियहरति वि-धातुनौयायिनामेषव्यवहारस्य निर्णयउक्तः । दैवोपजातवातादिना नौभद्गेन धनादिनाशे नाविकानांन दण्डः ॥ ४०९ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । दैवाद्वन्यनाशे दाशीन दण्डभागित्याह एषद्ति । नौयायिनां नौकयागंतुशीलानाम् । निपही-दण्डादिः ॥ ४०९ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । एषः पूर्वीक्तश्लोकोक्तः दैविकेक्रीतेऽपराधे नियहो नास्ति नम्त्यर्पणम् ॥ ४०९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । दैविकं वात्यादिकतेनाशे निपहः दण्डः नास्ति ॥ ४०९ ॥

वाणिज्यंकारयेंद्वैश्यंकुसीदंरुषिमेव च ॥ पशुनांरक्षणंचैव दास्यंशुद्रंद्विजन्मनाम् ॥ ४१०॥

(१) मेधातिथिः । इहकेचिद्याचक्षते अनिक्नन्ताविष वैश्यशूदी बलादेव तानि कर्माण कारियतध्यीयतएतयोः

स्वधर्मीयं सत्यपि रष्टार्थत्वेऽरष्टार्थता विद्यते नियमविधित्वादेवंच सित ब्राह्मणोपि हठात्यतिपाह्यतिष्यश्र्यापति पक्ष-एव देषित्वेनायमुक्तइतिचेदत्राप्येषएवपक्षस्तद्युक्तं सत्यांधर्माधितायांशास्त्रतेतियमः नतुविधिवन्धनेवप्रवृत्तिर्यत्रस्यंत्रयोज-कमस्तितत्रविधिःप्रयोक्तृत्वंनियमांशे तुविधेव्यांपारःसचेदीदशोनियमःवैश्यमेव कारयेद्वाणिज्यमन्यंकुर्वाणमसत्यामापादिदः ण्डयेत् एवंब्राह्मणमेव मतिप्रहृतथाच मतिप्रहृसमर्थापि संतोषपरश्रस्यादित्यापद्यते यद्पि श्रूयतेऽनिच्छतावपीति सोर्थवादः श्रुद्रमेव दास्यमित्येवंसर्वत्र नियमहृपता दृष्ट्या ॥ ४१०॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । कुसीदं वृद्धिजीवनम् । दास्यं मलोच्छिष्टापनयनादिकमै ॥ ४१० ॥
- (३) कुह्नूकः । वाणिज्यंकुसीदकिषपशुरक्षणानि वैश्यंकारयेत्। श्रूदंच राजा द्विजातीनांदास्यंकारयेत् । अकुर्वाणी वैश्यश्रद्धी राज्ञोदण्ड्यावित्येवमर्थोयमिहोपदेशः ॥ ४१० ॥
- (४) **राधवानन्दः** । राजा हि धर्मस्य कारणिमिति श्वापयंस्तस्य वैश्यादीनां स्वस्वधर्ममवर्तकत्वमाह वाणिज्य-मिति । कुसीदं ॥ अशीतिभागोवृद्धिःस्यान्मासिमासिसबन्धकहत्याचुक्तलभ्यमः । शूद्धं दास्यं सेवां कारयेदित्यर्थः ॥ ४१०॥
  - (५) न्न्द्रनः। द्विजन्मनांत्रैवर्णिकानाम् ॥ ४१०॥
  - (६) रामचन्द्रः । शुद्रं हिजानां ऋणार्थं राजा दास्यं कारयेत् ॥ ४१० ॥

# क्षत्रियंचैव वैश्यंच ब्राह्मणोव्यक्तिकारीती॥ बिभृयादानृशंस्येन स्वानि कर्माणि कारयन्॥४११॥

- (१) मेथातिथिः। ब्राह्मणस्य च वृत्त्याकरितौ ब्राह्मणोविश्वयाद्धक्तरानादिना क्षत्रियवैश्ययोर्भरणंकुर्यादानृशं-स्येनानुकम्पया त्यानि कर्माणि कारयेत्। ब्राह्मणस्य यानि त्यानि सिनत्कुशोदकुभाहरणादीनि अथवा क्षत्रियवैश्ययो-र्यानि त्यानि क्षत्रियोगामरक्षादौ नियोक्तव्योवैश्यः त्वक्रविपशुपाल्यादौ महाधनोयोब्राह्मणोमहापरिषद्यसामध्यात्तस्यैषवि-धिःत्वानि कर्माणीतिवचनात दास्यंकारयितव्योगाईतोच्छिष्टमार्जनादि ॥ ४१९ ॥
  - (२) सर्वज्ञमारायणः । स्वानिकर्माण्यस्रधारणरूष्यादीनि ॥ ४११ ॥
- (३) कुःहृकः । ब्राह्मणः क्षत्रियवैश्यौ शृत्यभावेन पौडितौ करुणया त्वानि कर्माणि रक्षणकःयादीनि कारयन्याः साच्छादनादिना पेषयेत् । एवंधनवान्ब्राह्मणस्तावपंगताविश्वभराङ्गादण्डनीयइति प्रकरणसामध्यद्रिम्यते ॥ ४११ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । ब्राह्मणस्यानृशंस्यं वदन्विट्क्षिययोस्तत्योज्यतामाहः क्षत्रियमिति । स्वानि विषसंबन्धिक-ण्यादीनि ॥ ४११ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । त्वानि कर्माणि कारयन्तनुदासकर्माणि तानि कारयतोदण्डविधानार्थौयमारम्भः ॥ ४११ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ब्राह्मणोवृत्तिकार्शतौ क्षत्रियवैश्यौ आनृशंस्येन विश्वयात् स्वानि अस्वधारणकृष्यादीनि का-रयेत् ॥ ४११ ॥

दास्यन्तु कारयँ छो भाद्रासणः संस्कृतान्द्रिजान्॥ अनिन्छतः प्राभवत्याद्राज्ञा दण्यः शृतानि षद्॥ ४१२॥

(१) मेधासिथिः । संस्कृताउपनीतायचपि द्विजयहणदिवेतस्त्रभ्यते तथापि त्रैवर्णिकजात्युपरुक्षणार्थनविक्वायीति योजासणः समानजातीयान्दास्यंषादधावनोच्छिष्टावकरणंसंमार्जनादिकरूपमनिच्छतः प्रभवतीवाचः मामवत्यंप्रभृत्वंशक्तय-तिशयोगतीवछादिना यः कारयति सषर्शतानि दण्डयः छोभदितद्वेषादिभिस्त्विधकोदण्डयः । शत्रन्तस्य भवतेर्भावप्रत्य-

- ये गाभवत्यादिति रूपं प्रभुत्वेनेति वचनादुरोर्नदोषः अनिच्छतइति वचनादिच्छतामन्यीदण्डः ॥ ४१२ ॥
  - ( २ ) **तर्वज्ञनारायणः** । प्रभुत्वेन शक्तत्वेन । प्राभवत्यादितिक्वचित्पाठस्तत्रापि प्रभुत्वार्थत्वेन तम्पयम् ॥ ४९२॥
- (३) कुद्धृकः । प्रभवतोभावः पाभवत्यं ब्राह्मणः । कृतोपनयनान्ध्रिजातीननिष्क्षतः प्रभुत्वेन कोभाद्दास्यकर्मपाद-धावनादिकारयन्षर्शतानि दण्ड्यः ॥ ४१२ ॥
- (४) राधवानन्दः। दास्यमनिच्छतोब्राह्मणस्य तत्कारणेदण्डमाह् दास्यमिति। छोभात्कर्मदाक्षिण्यादिक्नानस्यसं-स्कृतानिति ब्रात्यादीनां दास्यत्वे न दोषः। प्राभवत्यात् भवऐश्वर्यात् प्रभोभावः प्राभवत्यं तत्माद्दास्यं कारयन् ब्राह्मणान् ब्राह्मणोपिदण्डचहति ॥ ४१२॥
  - ( ५ ) नन्दनः । एतान्क्षत्रियवैश्यान् । प्राभवत्वात्प्रभविन समृद्ध्या ॥ ४१२ ॥
- शुद्रन्तु कारयेद्यास्यंक्रीतमकीतमेव वा ॥ दास्यायैव हि स्रष्टोसी ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा ॥ ४१३ ॥
  - (१) मेघातिथिः। ऋतिमऋतिभक्तायुपनतंवक्ष्यमाणस्य विधेरनुवादोयं दास्यायैवेत्यर्थवादः॥ ४१३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अक्रीतं भक्तादिशृतम् ॥ ४१३ ॥
- (३) कुछूकः । शूद्रंपुनर्भक्तादिश्वतमभृतंवा दास्यंकारयेत् यस्मादसी ब्राह्मणस्य दास्यायेव प्रजापतिना सृष्टः ॥ ॥ ४१३ ॥
- (४) राधवानन्दः । शूद्रस्तु भृतिदानादाने दासएवेत्याह शूद्रत्विति । असौ शुद्रस्त्रैवर्णिकस्य दास्याय दासोचित-कर्मणे सृष्टोविशेषतोत्राह्मणस्यातस्तदास्यंकारयेदेव ॥ ४१३ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अत्रियंचैव वैश्यंचैत्यादिश्लोकत्रये ब्राह्मणशब्दह्वेवांणकोपलक्षणार्थः ॥ ४१३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। दास्यायैव दासस्यभावो दास्यम् ॥ ४१३॥
- न स्वामिना निस्रष्टोऽपि श्रूदोदास्याद्विमुच्यते ॥ निसर्गजंहि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहित ॥४ १ ४॥
- (१) मेधातिथिः। यमाश्रितः सप्तिः दाशयोनिभिस्तेन निसृष्टोपि दास्यायैवेत्यर्थवादः न त्वामिनानिसृष्टोपि किन्तुनिसर्गनंसहनंजातिसहभाविकंतत्पाष्ट्रद्वोदास्यमपोहत्यपनयित यथा शूद्रजातिनंतस्यापनेतुंशक्यैवंदास्यमपि अर्थ-वादोयंयतोवक्ष्यति निमित्तविशेषे शुद्रस्य वादास्यान्मोक्षः॥ ४१४॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । निसृष्टोदास्यान्मोचितः । दास्यात् दासकर्मकरणात् ॥ ४१४ ॥
- (३) कुछूकः । यसादसौ ध्वजादतत्वादिना दासत्वगतः सतेन त्यक्तः स्वदास्याभावेषि शूदोब्रासणस्य दास्या-न्विमुच्यते तस्माद्यस्यंशूद्धस्य सहनंकः शूद्धत्वजातिमिवदास्यमपनयति अदद्यार्थमप्यवस्यंशूद्रेण ब्रास्नणादिद्विजशुश्रूषा-कर्त्तव्येत्येवपरमेतत् अन्यया वक्ष्यमाणदास्यकरणपरिगणनमनर्थकस्यात् ॥ ४१४ ॥
- (४) राधवानन्दः। ननु स्वामिना त्यक्तस्य शूद्रस्य दास्यमस्ति न वा नास्तिवत्यामं स्वातस्त्रयं तत्राह नेति। निष्ध-द्यापि त्यक्तोपिदास्याविमुक्तोहेतुः निसर्गनमिति। अग्रेरूव्मप्रकाशवत्स्वाभाविकं तेनानर्थ्यादौ नराविप शूद्राद्धनं पाहमिन तिभावः॥ ४१४॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । तस्य तद्दास्यंनिसर्गनं हि तद्दास्यंतस्मात् ॥ ४१४ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । त्वा**मिना निसुष्टः आक्षप्तःशूद्रः दारयात् दासभावात् न विमुख्यते । तत् दाश्यं तस्य निसर्गजमः। तस्माद्यस्यभावात्तंशूद्वं कः पुरुषः अपोक्षति ॥ ४१४॥

#### ध्वजात्त्रतोभक्तदासोगृहजः कीतद्विमौ ॥ पैत्रिकोदण्डदासश्च सप्तेते दासयोनयः॥ ४१५॥

- (१) मेघातिथिः । ध्वजपहणवाहनोपलक्षणार्थं ध्वजिनीसेनोच्यते, ततआततः संप्रामे जितः सन्दासीकृतः किंपुनिदंक्षित्रयस्य वचनंयुद्धेजितः क्षात्रयोदासीभवति नेति ब्रूमः शृद्धस्येव मक्तत्वातः दास्यायविह्नसृष्टोसाविति स्वामिनंजित्वा तदीयोदासआत्तः आहर्तुर्दास्यमित्यवते ननुशृद्धस्य विशेषेणैव दास्यमुक्तंनिसर्गजंतत्तस्येति नैव तथासत्यव्यवस्थास्यात्कस्यासौ दासदित न विद्वायते सर्वे हि त्रैवणिकास्तस्य दासाः पूर्वापरन्यवत्रश्चानियमोऽविधित्वात तस्य तु न
  ते सर्वएवोत्तरेपिरचरेपुरिति क्षत्रियादीनामिपदास्यमस्ति तदसत् अन्यदास्यमन्यापिरचर्या निकृष्टकर्मकारित्वमध्यद्वातस्य
  दास्यसर्वस्यापेषितस्यामितवन्धः परिचर्यातु शरीरसंवाहनमर्थदारादिना नारदेनचैतत्प्रपिद्धतं । भक्तलाभार्थदास्यमितपन्नोभक्तदासः। गृहे जाते।गृहजोदास्यामुत्पन्नोगर्भदासः। क्रीतोमूल्येन स्वामिनःसकाशात्। दिन्नमः मीत्याऽदृष्टार्थवा दत्तः । क्रमागतःपैत्रिकः । अथ गृहजस्यास्य च कोविशेषोगृहजस्तदीयायामेव दास्यांजातः इतरस्तुक्रमागतः। दण्डदासोराक्षेदण्डदातुभशकोदासोक्तियते कर्मणापि समंकुर्यादित्यवर्णस्यापि दास्यमिच्यन्तितद्युक्तं अन्यदास्यमन्यच्च तत्कर्मकारित्वनचायदण्डोयेनान्तर्भवेत् नच दासयोनिपुरुषधारणमुक्तंकेवलंकर्मणापीति तथा दासकर्माण्यस्ति ननुच धर्मोपनतोपि शृद्धोदासद्द च्यते तत्र कथसमदासयोनयः नैपदोषः नतस्योत्पत्तिकदासत्वमिच्छाधीनत्वाद्धमार्थिनोनिहि तस्य दानाधानिक्रयायुज्यन्ते
  क्रीतगृहजादिदासवत् एवंद्यक्तयथायथादि सद्दनिक्तिदासत्विमच्छाधीनत्वाद्धमार्थिनोनिहि तस्य दानाधानिक्रियायुज्यन्ते
  क्रीतगृहजादिदासवत् एवंद्यक्तयथायथादि सद्दनिवद्यमानधनस्वातच्चिण जीवेद्वाद्यणाचनपान्नितत्वेन जातु दुष्येत्॥४१५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ध्वजात्ततोयुद्धजितइतिकश्चित् । ध्वजिन्दं तेनात्तंतोवडवात्ततापरनामा दासीसंबन्धाद्या-स्यंगामइतियावदिति तु युक्तम् । भक्तदासोदुर्भिक्यभक्तदानेन दासीकृतः । गृहजोदासाज्ञातः । दिश्वमोदत्तःकेनिवत् । वै-नृकः पिनृतोदायभागादागतः । दण्डदासोदण्डदेयस्यशोधनार्थदास्यंयातः । प्रव्रज्यावसितोराक्कोदासद्दयेवरूपोवा । दण्डार्थ-दास्यादण्डदासः । दासरूपायोनयोजातयः ॥ ४१५ ॥
- (३) कुझूकः । संपामलामिसकाशाजितोभक्तछोभाभ्युपगतदास्योभक्तदासः तथादासीपुत्रः मूल्येनक्रीतोऽन्येन इतः पित्रादिकमागतो दण्डादिधनशुक्त्यर्थेलीकृतदास्यभाव इत्येतानि सप्तध्यजात्तत्त्वादीनि दासत्वकारणानि ॥ ४१५॥
- (४) राघवानन्दः । तत्र किर्तिवधादासाइत्यपेक्षायामाह ध्वजेति । ध्वजाढतः संयोमे स्वामिसकाशाज्ञितः । भक्तादिलोभेन दासत्वं गतोभक्तदासः । गृहजोदास्यांजातः । दित्रमः अन्येन दत्तः । दण्डदासः दण्डादिधनशुद्धये दास्यंग-तः । दासयोनयः दासोदास्यं तस्य योनिः निमित्तं संयामिजस्वादियेषु ते तथा ॥ ४१५॥
- (५) मन्द्रमः । दास्यपसद्वाद्दासभेदानाह ध्वजाबतहति । ध्वजशब्देनात्र युद्धमुपचर्यते ध्वजाबतोयुद्धनिर्जितः । भकत्तासोऽन्वदानेन र्वाकतः। गृहजोदासीपुत्रः । क्रीतदिभमौ क्रयदान्विकतौ । पैतृकः क्रमागतः दण्डदासः प्रवज्याविसतः
  दासत्विहि तस्य दण्डः धनाभावे न दण्डद्रध्यार्थेपिमादिना दास्यप्रवेशितः त्वयंवा प्रविष्टदति केचित् ध्वजाबतादयोभावप्रधानानिर्देशाः । एते ध्वजाबतत्वादयोदस्युयोनयः स्वकारणानि ॥ ४१५॥
- (६) **रामचन्द्रः। ध्वजा**त्तः युद्धजितः १ भक्तदासः २ गृहजः २ क्रीतः ४ दत्तः ५ पैतृकः ६ पितृपितामहाद्या-मतः दण्डदासः ७ समैते दासयोनयः ॥ ४१५ ॥

भार्या पुत्रश्व दासश्व त्रयएवाधनाः स्हताः ॥ यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्॥४ १ ६॥

- (१) मेधातिथिः। एते त्रयोऽजितथनाअप्यथनाः स्वामिनोधनयिक्विते धनमर्जयन्ति तद्धनंतस्य लंयस्य ते सत्वमापनाः भार्याधनंभर्तुःपितुः पुत्रस्य लामिनोदासस्य ननु च यद्येते निर्धनाःकथमेषांकर्मभिरिधकारस्तत्रेदंनोपपद्येते पुत्रौ वेदाहिताग्रोस्थातायेभ्यः पितादद्यात्तेभ्यः पुत्रइति दम्पत्योरिष सहजधमंश्रदित्यः। धर्मेचार्थेच कामेच नातिच-रितव्यात्वयेति। यदि च निर्धनःकोभ्यार्थेऽनित्वारः श्रद्धस्यापि पाकयक्षैः त्वयंयजेतिति निर्धनत्वे विरुध्यते त्वच्छण्दश्रद्धः विषयत्वेनविरोधोनभवेत् अस्ति तावद्यासानांत्वधने त्वाम्ययदात्वधनमिति व्यपदिश्यते नद्यसित संबग्धेव्यपदेशः अर्जनं- च स्वत्वंनापादयतीति विभितिद्धं तत्नाद्विरुद्धमिदंयत्तेसमिधगच्छिन्त नतत्तेषांस्वामिन यथाकश्विद्ययाद्यस्याअद्यपुत्रः सा मम जननीति तादगेतत् असति वा स्वीणांस्वाम्ये पत्रयेवानुगमनंकियते पत्नविपारिणसस्येशद्दत्यादिश्रतयोनिरालम्बन्ताःस्युः अत्रोच्यते पारतत्त्रयविधानमेतत् असत्यां भर्तुरनुद्धायां नस्त्रीभिः त्वातस्रयेण यत्रकचिद्धनंविनियोक्तव्यं। अन्ये तुमन्यन्ते भार्यापुत्रयहणदासार्थतस्य चैतद्वचनमुत्तरार्थं आपदितासांधनयहणेन विचिकित्सितव्यं भत्तरेव द्वितत्त्वमः॥४१६॥ तुमन्यन्ते भार्यापुत्रयहणदासार्थतस्य चैतद्वचनमुत्तरार्थं आपदितासांधनयहणेन विचिकित्सितव्यं भत्तरेव द्वितत्त्वमः॥४१६॥
  - (१) सर्वज्ञनारायणः । अधिगच्छन्ति परकर्मकरणादिनापि ॥ ४१६ ॥
- (३) कुल्लूकः । पुत्रभार्यादासास्त्रयोऽमी निर्धनाएव मन्वादिभिः स्पृताः यत्माद्यस्तिः जैयन्ति सस्य तैभार्यादय-स्तस्य तद्धनंभवित एतत्र भार्यादीनांपारतत्त्रयपदर्शनार्थपरमध्यपदेः बिद्वधस्य स्त्रीधनस्य वक्ष्यमाण्त्वाद्धनसाध्याद-ष्टार्थकर्मोपदेशार्थेच भार्यादीनांपत्थयिकरणे पत्र्यर्थेऽपि यागाधिकारस्योक्तत्वात् स्त्रीपुंसयोर्मध्यएकधने चानुमतिहारेण स्त्रियाअपि कर्नृत्वात् ॥ ४१६ ॥
- (४) राघवानंदः । दासमसंगेमान्ययोरिष धनात्वामित्वमाह भार्येति । एते त्रयोयत्समधिगच्छन्त्यर्जयन्ति यस्य संबन्धिनस्ते तस्यैव तेषांधनं तेन तिलान् जीवित तद्नुद्गांविना धनध्ययेनाधिकारः अनीशास्ते हि जीवतीरित्युक्तेः । पुत्रं- प्रतित्वत्यंच पितुरूर्ध्वं हरेद्धनिम्युक्तेः । स्त्रयंप्रतितु त्वत्यं अध्यप्रयध्यावाहनिक्रामित्यादिषद्प्रकारजं स्त्रीपुंसोर्मध्यगंधनिमित्यादिसदं न स्त्रीत्वातृत्वयम् स्त्रात्यादि । दासस्यापि जीवेत्कारक्रकमिषिरित्यादि वक्ष्यमाणं त्वत्वहेतुर्नकार्योधन- संपहदत्यादिनिषेधवलाच्च त्रयाणाम् त्वातृत्वयम् अस्वातंत्र्यम् ॥ ४१६ ॥
- (५) नन्द्रनः । अत्र भार्यापुत्रयोर्धनत्व्यसङ्ग्तुपन्यासः भार्यापुत्रदासभर्तृपितृत्वामिषुजीवत्त्वधनाः अजीवत्सुस-धनाः स्कृत्यन्तरानुगुण्यात् यतपर्वततः ॥ ४१६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यहव्यंते भार्यादयः समधिगच्छन्ति मामुवन्ति ॥ ४१६ ॥

विस्नश्यंक्षास्नणः शूद्राद्वव्योपादानमाचरेत् ॥ निह्न तस्यास्ति किचित्स्वं अर्तृहार्ये धनोहि सः॥४ १ ७॥ (१) मेधातिभिः । तथाचकभिदाहधर्मीपगतश्चद्रविषयमिदंतदुक्तंविशेषप्रमाणाभावां तसान्सर्वस्य दासः श्चद्र-

(१) मधातिभः । तथाचकभिदाहधमीपगतश्रद्धांत्रपमिदेतदुक्तिविशेषपमाणाभावात्तलात्सवस्य दासः श्रद्धस्तस्यैवमित्याद्यत्वमुख्यते विभव्धनिःशह्नंश्रद्धधनंकधंप्रतिगृद्धोयात्मितिषद्धहितदित्येषाशङ्काकर्त्व्या यतोन तस्य किविदर्शीवस्य निषयः स्यादित्युक्तंभवित त्वामी न द्धियते धनस्य एतदेवार्जने तस्य प्रयोजनंत्वामीहीयतेऽतोविश्रव्धंद्वव्योपादानद्दव्ययहणंकुर्श्वानेनोपनीयमानिष त्वगृहस्यमिवविनियुजीत सित प्रयोजनएतषुक्तंभवित अविष्यमानधनस्यदासाच्छूद्राव्यतिगृद्धतोनदोषः॥ ४१७॥

<sup>(</sup>१) योक्तव्यं = योक्तव्यं एवंपुत्रदास्यो रिपद्महत्यम् ( आआ )

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अतःशूद्राद्यासात् विश्रव्धं निःशङ्कं द्रव्यादानमाचरेत् । नतु शूद्रधनादिशङ्क्रया तद्यनत्यागः ॥ ४१७ ॥
- (३) कुःह्यूकः । निर्विचिकित्समेव प्रकताद्दासशूद्वाद्धनयहणंकुर्यात् ब्राङ्गणोयतस्तस्य किंचिदपि खंनास्ति यला-द्धर्तृपाद्यथनोऽसो एवंचापदि बस्रादपि दासाद्राङ्गणोधनंगृङ्गन राङ्गादण्डनीयदृत्येवमर्थमेतदुष्यते ॥ ४१७ ॥
- (४) राघवानन्दः । अत एवाह विस्रव्धमिति । विस्रव्धं कतिथवासं यथा स्यात्तथा शूद्रात्सप्तविधदासित् इच्योत् पादानं द्रव्यादानं तमाचरेत् तत्र हेतुः भर्वृहार्यधनोहिसइति । भर्त्रर्थमेवाहार्यं जीवेत्कारुककर्मभिरित्यादिनोक्तं धनं यस्य सङ्त्यर्थः ॥ ४१७ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । विस्रब्धः शूद्रमतिपद्यः भयरहित्रमास्रणसीवणिकः ॥ ४१७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । विस्रब्धं निःशद्भं तस्य शूद्रस्य किंचित्त्वं द्रय्यं नास्ति ॥ ४१७ ॥

वैश्यशूद्री प्रयत्नेन स्वानि कर्नाणि कारयेत् ॥ ती हि च्युतौ स्वकर्मभ्यः क्षोभयेता

मिदंजगत्॥ ४१८॥

- (१) मेधातिथिः । कर्मव्यतिकामन्तः क्षोभयेयुराकुलीकुर्युर्जगदतस्ते प्रयत्नेन त्वकर्मभ्यश्रावयेदनस्पएवातिकामे भूयसा इण्डेन योजनीया वैश्याअपि बन्धनंनास्त्यपि धनशक्यः त्वधर्मः ॥ ४१८॥
  - (२) सर्वज्ञणारायणः। कारयेदाजा ॥ ४१८ ॥
- (३) कुछूकः । वैश्यंकष्यादीनि शृदंच द्विजातिश्वभूषादीनि कर्माणि यवतोराजा कारयेचलात्ती स्वकर्मभ्यश्यु-तावशास्त्रीयोपाजितथनपहणमदादिना जगदाकुलीकुर्याताम् ॥ ४१८ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । विद्शृद्धौ स्वानिकर्माण स्वामिनोः विषराजन्ययोः कर्माण कविशृश्र्वादीनि कारयेद्राजा बाह्मणोवा त्वानीति कवित्पारः । अन्यथादोषमाह तौहीति । त्वकर्मभ्यक्युतौ जगदिदं शोभयेतामः । वैश्यशृद्धौ धनवत्त-या विषानधीनौ प्रचुरधनक्षितया गोरक्षाकृष्याचकरणाजगन्नाशयेद्दैः यः । श्रूद्दोपि शृश्र्वाचकरणेने विषकतधर्मादावनु-कूल्ल्याजगन्नाशहेतुरिति ॥ ४१८ ॥
  - (५) मन्द्रमः। कारयेदाजा॥ ४१८॥

#### अहम्यहन्यवेक्षेत कर्मानान्वाहनानि च ॥ आयष्ययौ च नियताबाकरान्कोशमेव च ॥ ४ ९ ९॥

- (१) मे श्वातिथिः । राजधर्माणामनुसन्धानार्यकर्मान्ताः रूषिशुस्कस्थानादपवाहनम् हस्त्याचायव्ययमिदमस्यप्र-विष्टमिदंनिर्यातमित्येवसततंगवेषणीयं आकराधातवःस्रवर्णाशुन्यादेभवन्ति भूमयः कोशोद्रव्यनिश्चलस्थानम् ॥ ४१९॥
  - ( २ ) **सर्वज्ञनारायणः । कर्मान्तान् शस्त्रपातादिकर्मशालाः । आकरान् ग्रुवर्णायुत्पत्तिस्थानानि ॥ ४१९ ॥**
- (३) कुंझूकः । मत्यस्तद्धिकतद्वारेण मारव्यदद्वादद्वार्थकर्नणांनिष्यत्तिनृपतिर्निरूपयेत्तया इस्त्यश्वादीनि किम-यमविष्टीकिनिः सुतमिति सुवर्णरबोत्पत्तिस्थानानि भाण्डागारंचावेक्षेत व्यवहारदर्शनासकोऽपि राजा धर्मान्तपरित्यजेदिति दर्शयितुमुक्तस्यापि पुनर्वचनम् ॥ ४१९ ॥
  - ( ४ ) राघवाणन्दः । राजधर्मान्यवक्ष्यामीत्युपक्रम्याध्यायद्वयसमान्यं सार्थवादमुपसंहरति अङ्ग्यहनीतिद्दाभ्याम् 上

कर्मान्तं प्रारब्धकर्मसमाप्तिं वाहनानि हस्त्यश्वादीनि आकरान् सुवर्णाचुत्पत्तिस्थानानि कोशं धनागारं अवेक्षेत रक्ष-णार्थमीक्षेतेत्यर्थः ॥ ४१९ ॥

- (५) नन्दनः । कर्मान्तान्कर्मनिष्पत्ति नियतौ राजशास्त्रसिद्धौ ॥ ४१९ ॥
- (६) रामचन्दः। अहन्यहित राजा आयव्ययो नियतौ आकरान उत्पत्तिस्थानानि च पुनः कोशमेव विक्षेत पश्येत् ॥४१९॥ इति श्रीरामचन्द्रभट्टविरचितायां मनुभावार्थदीपिकायां न्यायम्बरणे व्यवहारोनामाष्टमोध्यायः॥८॥७॥ एवंसर्वानिमान्त्राजा व्यवहारान्समापयन्॥ व्यपोद्य किल्बिषंसर्वप्रामोति परमांगितिम् ॥ ४२०॥ इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां संहितायां [राजधर्मे व्यवहारनिर्णये सामान्यव्यवहारो नाम ] अष्टमोऽध्यायः॥ ८॥ ॥ ७॥ ॥ ७॥ ॥ ७॥ ॥ ७॥ ॥ ७॥ ॥ ७॥
- (१) मेधातिथिः । उक्तेनमकारेणव्यवहारानृणादीन्समापयन्तिर्णयावसानंकुर्वन्यत्किञ्चित्तत्सर्वमिवङ्गातदेश्वंतत्स-र्वं व्यपोद्मापनुद्यपापं परमां गति मभिषेतां स्वर्गापवर्गभूमिंगामोति रुभते ॥ ४२० ॥ इतिभद्दमेधातिभिस्वामिकतेमनुभाष्ये-ऽष्टमोध्यायः॥ ॥ छ ॥ ॥ छ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। बन्हर्थविषयत्वेनाध्यायस्य दीर्घत्वादतःपरमध्यायानुसंतानेऽतिदीर्घतास्यादित्यपर्यवसितएव प्रतिज्ञानार्थेऽध्यायमुपसंहरति एविमित । समापयन् संस्थानयन् व्यपोद्य निरुद्य । परमांगति ब्रह्मप्राप्तिरक्षणामित॥४२०॥ श्रीनारायणसर्वज्ञकता वृत्तिर्मनुस्यतेः । कुनिबन्धकतव्याख्यामियं दूरे निरस्यते ॥ इति मन्वर्धनिबन्धे सर्वज्ञश्रीनारा-यणकतेऽष्टमोध्यायः ॥ ६॥ ॥ ६॥ ॥ ६॥
- (३) कुङ्गूकः । एवमुक्तमकारेणैतान्सर्वानृणादानादीन्व्यवहारान् तत्त्वतोनिर्णयेनान्तंनयन्पापंसर्वमपहाय त्वर्गादि• माप्तिरूपामुत्कृष्टांगतिरुभते ॥ ४२० ॥ इति श्रीकुङ्कूकभट्टविरचितायां मन्वर्थमुक्तावल्याम्हमोऽध्यादः ॥ ८ ॥ ६॥ ॥
- (४) **राधवानम्दः । किं**च । एव मुक्तानृणादिकानष्टादश समापयन् । समाप्तिपर्यन्तमनुतिष्ठन् । अत्र वावस्य कस्य करणात् । किल्बिनमननुष्ठानजं सर्वपापं व्यपोस त्यका परमांगतिमवामोतीत्यन्वमः ॥ ४२० ॥ इति श्रीराधवानन्दसरस्वतीविरचितायां मन्वर्थचिन्दकायामष्टमोध्यायः ॥ ८ ॥ ७ ॥
- (५) **नन्द्नः** । इमानुक्तान्व्यवहारानृणादानादीन्समापयन्यथाशास्त्रंनयन्त्रिणंबन्ब्रस्रलोके हरिश्वन्द्रानिवासस्थाने ॥ ४२०॥ इतिमानवव्याख्याने नन्दनकतेऽष्टमोध्यायः॥ ॥ १८॥ ॥ १५॥

[ अथशक्तिविहीनः स्यात्ऋणीकालविपर्ययात् ॥ प्रेक्ष्यश्वतमृणंदाष्यःकालेदेशेयथोद्यं ॥१॥ ]\*

[ मेधातिथिः—यद्यथमणीरैवदोषान्निर्धनीभूतस्तदा न दुर्गाधानादिना राङ्गोपपीडियतब्यः किर्तिद्धं कर्तव्ययदास्य कथंचिद्धनंभवेत्तदा यथासंभवंशनैदीपियतब्यः । भेक्ष्यशिक्धिनवृत्तांयुज्यतद्दत्यर्थः । दाप्यः उचितस्य वक्ष्यति कर्मणापि समः कुर्यादिति । तत्मात्कारणपरिवृत्तीयदेवोक्तमत्माभिस्तदैवनयोजनमः ॥ १ ॥ ]

‡(事)

#### ॥ श्री ॥

#### ॥ श्रीगणेशायनमः॥

# ॥ अथ नवमोऽध्यायः प्रारभ्यते॥



पुरुषस्य स्नियाश्वेव धर्म्ये वर्त्मनि तिष्ठतोः ॥ संयोगे विषयोगे च धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतान्॥ १ ॥

- (१) मधातिथिः। स्वीसंग्रहणानन्तरंविवादपदिनिर्देशः स्वीपुंधमीविमागश्रेति तिददानीमुच्यते अत्यन्त [२० अक्ष-राणि ] द्युपपृष्टेन भर्ना कर्थाचर्दाप बाध्यमानया तेन सह राजिन विविद्तिस्यमिति [२० अ० ] विधएवन्यायानुवर्तिमि नद्वेषमत्सरादिमितभायांयां तथाच विशील [२१ अ० ] ति तथाविधस्य पत्युरुपचर्योक्ता नभायीप्रतिप्रभुत्यं उपचारश्य भृत्यवच्छुश्रूषापादसंवाहनादि [१० अ० ] स्वीपुरुषशब्दौ च यद्यपि लिङ्गविशेषाविष्ण्यन्तमनुष्यजातिवचनौ तथापीह संविधिनजायापत्या [९ अ० ] अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषैःत्वैदिवानिश्वमित स्वयहणेन संविध्यतंत्रस्यति वर्तमानप्रतिज्ञावचन [१ अ० ] प्रयोजन [६ अ० ] भर्तुः स्त्रियाश्य जायायाः संयोगएकत्रसंविधिनधाने तथा विप्रयोगे प्रवासप्रयोण [५ अ० ] धर्मे या वृत्तिः प्रसाधनंशरीररक्षा हि [२७ अ० ] तान्वक्षािम शास्वतयहणश्रुतिः धर्म्यं वर्त्मिन तिष्ठतोरनुवादोयंन्याय्यः धर्मशास्त्राचारिनरुढोमार्गः॥ १॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ऋममाप्तंस्त्रीपुंधर्ममवतारयित् पुरुषस्येति । सयोगै गाईस्थ्यकाले । विषयोगे पतिप्रवासर्वे-धन्यादौ ॥ १ ॥
- ( ६ ) कुद्भूकः । पुरुषस्य पत्न्याश्य धर्माय हि तैऽन्योग्याऽव्यिभचारितक्षणे वर्त्मनि वर्तमानयोःसंयुक्तवियुक्तयो-श्य धर्मान्यारम्पर्यागतत्वेन नित्यान्वक्ष्यामि दंपत्योःपरस्परधर्मव्यितिक्रमे सत्यन्यतरक्षाने दण्डेनापि त्वधर्मव्यवस्थानेराक्षा कर्तव्यमिति व्यवहारमध्येऽस्योपदेशः ॥ १ ॥
- (४) राघवानन्दः । स्नीपुंसीर्धर्मप्रतिजानीते पुरुषस्येति ॥ स्नीपुंधर्मीविभागम्य यूत्माव्हयमेवचहति व्यवहारमं-ध्यपातित्वाद्वाजकत्येन संगतिरस्याध्यायस्य । धर्म्ये धर्मजनके धर्मादनपेतेवा वर्त्मनि धर्मीपाये । संयोगे स्वदेशस्य योः । विषयोगे देशान्तरस्थयोः मृतौ वा । शाक्ष्वतान् । वैदोन्त्रान् ॥ १ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अथस्त्रीपुंसधर्मप्रस्तौति पुरुषस्येति । धर्मेऽन्योन्यव्यभिचाररहिते ॥ १ ॥
  - (६) शामचन्द्रः । धर्म्ये वर्त्मनि तिष्ठतोः दम्पत्योः ॥ १ ॥

अस्वतन्त्राः क्षियः कार्याः पुरुषेः स्वैदिवानिशम् ॥ विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्याआ सनोवशे ॥ २ ॥

(१) मेधातिथिः। त्वेच्छया स्त्रीणांधर्मार्थकामेषु व्यवहर्तुनदेयं यत्किचनधनंधर्मादौ विनियुज्यते तत्र यथावयः त्वपुरुषाः पत्यादयोऽनुद्वापनीयाः त्वपुरुषारक्षाधिगताः पितारक्षतीत्यादिनिर्दिष्टाः विषयेषु हिगीतादिष्यन्यतः शसद्रंकुर्व-

न्त्यआत्मनोवशे स्थाप्यास्ततोनिवारणीयाः यद्यप्यत्तत्त्वाइत्यनेनैव सर्विक्रयाविषयास्वातत्त्वयिनवृत्तिरुपिदृष्टा भवित त-थापि पुनर्विषयय्यावृत्तिरुपिदृष्टा भवित वचनंयत्नतः परिहारार्थमाविङ्गायी यत्नेभ्यएव परपुरुषसंपर्कादिभ्योनिवारणीयाः। गृहाविस्थितास्तु मद्यपानादिसक्तानदुष्यिति चशब्देन तावदयंधमः पुरुषाणामुक्तः स्वातत्त्र्यंश्लीणांतावन्तदेयमर्थातु तामि-रिष स्वतन्त्राभिनं भवितय्यमित्युक्तंभवित। एवंच पुरुषस्य श्लियाश्लैवेति च शब्दइतरेतरविषययोर्ये श्लीपुंसयोर्धमीस्तएवो-च्यन्ते नत् यागादयइति समन्वयोभवित॥ २॥

- ( २ ) **सर्वज्ञनारायणः** । पुरुषेः पतिभिः । विषयेषु गीतादिषु । आत्मनीवशे स्थाप्याः यथा न सज्जन्ते ॥ २ ॥
- (३) कुद्भूकः । स्वीयेर्भर्त्रोदिभिःसदास्त्रियः स्वाधीनाःकार्याअनिषिद्धेष्विप रूपरसादिविषयेषु पसक्ताप्यात्मवशाः कार्याः ॥ २॥
- (४) राघवान-दः । तत्रारौ ह्रियाः त्वातऋयंनिषेधति अत्वतऋाइतिषंचिभः । पितृभातृपुत्रादिभिःविषयेषु पुरुषा-•तरस्पर्शसंभोगशब्दादिषु रसायनादिषु च संस्थयावशेकत्वा दिवागृह्यकत्येषु रात्रौतु त्वनिकटे शयनादौ ॥ २ ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्वैः पुरुषैः दिवानिशं अत्वतन्त्राः ह्ययः कार्याः । पुनः विषयेषु नृत्यगीतादिषु सम्मन्त्यः आस-किंकुर्वन्त्यः ह्यियः आत्मनोवशे च हि संस्थाप्याः ॥ २ ॥

#### पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ॥ रक्षन्तिस्थविरे पुत्रान स्नीस्वातन्त्र्यमहिति ॥ ३ ॥

- (१) मधातिथिः । रक्षानामानर्थमतीघातः अनर्थस्त्वनाचारवृत्तातिक्रमेणाप्रवृत्तिपरेणचान्यायतोथनहरणादिनापरिभवस्तस्य मतीघातोनिवारणतित्पत्रादिभिः कर्तव्यं । रक्षतीतिभवन्तिर्लिडयं छान्दसत्वात्ततोरक्षेदिति विधयप्रत्ययः । वयोविभागश्रवणंवाधिकतरदोषार्थसर्वएव तुसर्वदा रक्षार्थमधिक्रियन्ते क्रोमारप्रहणंदानात्पूर्वकालोपलक्षणार्थं एवंयोवनंजीवद्भनुंकायाः मदर्शनंअतश्रवित्यानुवादएवायं यदा यदा यदधीना तदा तदा तेनावश्यरिक्षत्वया । तथाच जीवत्यिप भर्तरि
  पितुः पुत्रस्यचाधिकारस्तथादिशतंमानवे सर्वएते सर्वदा तत्संरक्षणमकुर्वतः कथ्यमानन्तुप्रन्थगौरवंकरोति ननुच बालया
  वा युवत्या वेत्यनेनोक्तमेवैतत् मैवमन्यदेवस्वातष्ट्रयमन्या च रक्षा तत्र च स्वातष्ट्रयमुपदिष्टमिह तु रक्षोच्यते तेन सर्विकियाविषयं अन्यतिद्यायाअपि शक्योनेनार्थः मितहन्तुं ननु चेहापि प्रव्यते ॥ नक्षीस्वातष्ट्रयमईतीत्युच्यते । नानेन सर्विकियाविषयमस्वातष्ट्रयविधीयते । कितिहि नास्वतश्चान्यमनस्कता स्वात्मसंरक्षणाय प्रभवित शक्तिविकल्त्वातस्वतः पश्चमे नु
  वचनमस्वातस्वयार्थमर्थान्तरस्य तत्रोक्तत्वात् ॥ ३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पितारक्षति कन्यादूषणादेः ॥३॥
- (३) कुझूकः । पिता विवाहात्पूर्विश्चयरक्षेत्पश्चाद्धर्ता तदभावे पुत्राः तलान्त श्ली कस्यां चिद्य्यवस्थायां त्वातक्तर्य-भजेत् । भतां रक्षति योवनदत्यादिपायिकमभर्तृपुत्रायाः सन्निहितायाः पित्रादिभिरपि रक्षणात् ॥ ३ ॥
  - (४) राघवानन्दः । रक्षितृच्यवस्थितिमाहं पितेति । स्वातस्त्रयं रक्षितृरहितत्वमः ॥ ३ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । रक्षति रक्षेत् स्थाविरेवार्दके ॥ ३ ॥

काले दाता पिता वाच्योवाच्यश्वानुपयन्पतिः ॥ स्रते भर्तरि पुत्रस्तु वाच्योमातुररक्षिता ॥ ४ ॥

- (१) मेधातिथिः । दानकालै मामे यदि पिता न ददाति [८ अ०] यः कः पुनः कम्यायादानकालः अष्टमाइषांत्मध्तिमायृतोरिति स्पर्यते दहापि लिक्समिस्त [१८ अ०] तिः । अनुपगच्छन्तरमयम्भार्याभिनिन्नः उपगमने कालमरिनुंसद्दतस्यपर्ववर्ण्यमित्युक्तः ॥ ४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अदाता योग्याय । अनुपनयन् वाग्दत्तामपि परिणयनेनासंस्तुवन् । वाच्योगर्ह्या । उ-च्यद्दिपाठे देहीत्यादि राज्ञा नियोज्यः ॥ ४ ॥
- (३) कुछूकः । मदानकालेपिता तामददम्यस्थिभवित पदानंमायृतीरिति गोतमवचनात् । ऋतोः माक्रमदानकालः पतिश्य ऋतुकाले पत्नीमगच्छन्यर्हणीयोभवित पत्यौ मृते मातरमरक्षन्पुत्रोनिन्धः स्यात् ॥ ४ ॥
- (४) राधवानन्दः । रक्षितृणां तदकरणे गर्सतामाहः कालङ्ति । अदातेतिन्छेदः । वाच्यः गर्हणीयः । अनुपयन्तृ-तावृतावगन्त्रन् । अरक्षिता रक्षणंप्रत्यकर्ता ॥ ४ ॥
  - (५) नन्दनः । अदातेतिपदच्चेदः याप्यः कुत्सितोदण्ड्यदित यावत् । अनुपयनृतुकालेऽनुपगच्चन् ॥ ४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । काले दशवर्षाभ्यन्तरेऽदाता पिता वाच्यः निन्धः । च पुनः पितः अनुपयन् श्चियम् अगस्यन् वाच्योनिन्धः । वृते भर्तरि मातुररक्षिता पुत्रोवाच्योनिन्धः ॥ ४ ॥

स्क्षेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः स्नियारक्ष्याविशेषतः॥ द्वयोर्हि कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः॥ ५॥ [भार्यायां रक्ष्यमाणायां प्रजा भवति रक्षितः॥ १॥]\*

- (१) मेधातिथिः । प्रसङ्कःकुसंपर्कीयया कयाचिद्विद्वातशीलया [८अ०] ण बालेन वा गृहद्वारावस्थाणा-दिनोज्वलवेषपुरुषदर्शनशीलयेत्यवमादयउच्यन्तेऽर्थाच्चित्तवलने [९अ०] क्ष्यत्वं चैषांनेते किलसाक्षाद्दोषरूपाः निष्ठ् साक्षात्स्त्रीसंपर्कः स्त्रियोदोषरूपाः [१२अ०] स्क्ष्मादित्युच्यते ततोरक्ष्याः निवारणीयाः विशेषतःशयनेन निवारणे दारदः [१७अ०] तथा सर्वेस्तन्कुलोनैर्भातृपितृन्यदेवराधैरक्षितन्याद्दति सिद्धंभवति न तत्रा [१४अ०]॥५॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रसंगेभ्यः परपुरुषभाषणादिभ्यः ॥ ५॥
- (३) कुझूकः । स्वल्पेभ्योऽपि दुःसङ्गभ्योदीःशील्यसंपादकेभ्योविशेषेण स्वियोरक्षगीयाः किंपुनर्महङ्कयः यत्नादु-पेक्षितरक्षणाद्वयोः पितृभर्तृगणयोः संतापंदापयेयुः ॥ ५ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । इतोपि स्त्रियोरक्याइत्याह सक्ष्मेभ्यइति । प्रसंगेभ्यः दौःशील्यसंपादकेभ्योनृत्तगीतपरगृह्या-नादिभ्यः । कुलयोः पतिपिनृसंबन्धिनोः । शोकं जारादिदोषेण ॥ ५ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । सक्षेभ्योपिशुश्रुवादिभ्योपि ॥ ५ ॥

इमंहि सर्ववर्णानांपश्यनोधर्ममुत्तमम् ॥ यतन्ते रक्षितुंभायीभर्तारोदुर्बलाअपि ॥ ६ ॥

- (१) मेधातिथिः । चातुर्वर्ण्यस्य एषउत्तमो [१६ अ०] पृश्यन्तोजानानाः दुर्बलाअपि मर्ताराभागीरक्षितुंय-तेरन्ययत्रंकुर्युः लिङ्ये भवन्तीयत [१५ अ०] वस्त्वनिजगुप्तोतमतरेयत्तत्रमणापरिवृत्तंबिहराविरोद्धिजातंवधूवपुरहो-दतयेतिरागात् । अ[१० अ०] क्षाभायिकयंचिन्तियमेनवतियुमानाराजकुलममाश्रयादिनारक्षितव्या ॥ ६॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । इमं भायारक्षणरूपमः ॥ ६॥

<sup>\* (</sup> ख, ज, झ, ण, त, थ)

- (३) कुङ्गृकः । सर्वेषांत्रासणादिवर्णानां भार्यारक्षणलक्षणधर्मवक्ष्यमाणश्लोकरीत्या सर्वधर्मेभ्यउत्कृष्टजानन्तो -ऽन्धपद्गादयोपि भार्यारक्षितुंयतेरन् ॥ ६ ॥
- (४) राघवान्दः । अन्धपङ्गुळीबदरिदादिभिर्दुर्बलैरिप रक्षणीयास्ताइत्याह इमिनित । पश्यन्तोजानन्तः । धर्म उत्तमं तत्प्रस्तत्वाद्वासण्याद्युत्तमत्रयस्य ॥ ६ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । इमंधर्भे भार्यापरिरक्षणलक्षणम् ॥ ६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । इमं भायरिक्षणरूपंधर्मम् ॥६॥

#### स्वांप्रसृतिचरित्रंच कुलमात्मानमेव च ॥ स्वंच धर्मप्रयत्नेन जायांरक्षन्हि रक्षति॥ ७॥

- (१) मेधातिथिः । नकेवलंशास्त्रोपदेशादेवस्त्रोरक्षा कर्तव्या याविदमानि बहूनि प्रयोजनानि प्रस्तिरपत्यंपुत्रदुहिनृत्रक्षणं सकरोन भवतीत्यर्थः । चरित्रंशिष्टसमाचारः । कुलंपूर्वोक्तंकस्यापि सत्कुलस्यभ्रष्टशीलायांभार्यायां सर्वकुलमुपतिष्ठतीति नसाध्यंत्वीयमेतेषामिति अथवा पिनृपितामहादीनांसंतितशुद्ध्यभावादौध्वदैहिकस्यानिवृत्तेरक्षास्यात् आत्मानंप्रसिद्धात्मनोपपतिनावश्यंहन्यते भार्ययैववाविषादिनात्वंच धर्मव्यभिचारिण्या धर्मानिधकारात् अतोजायांरिक्षता सर्वमेतद्भवति ॥ ७॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रसृति पुत्रादि । चरित्रमाचार । कुछं कुलस्थिति । स्वधर्म गार्हस्थ्यनियतम् ॥ ७ ॥
- (३) कुछ्कृकः। यसाद्भायीरक्षतोरक्षणमसंकीर्णविशुद्धापत्योत्पादानेन त्वसंति तथा शिष्टसमाचारंपितृपिताभ-हाबग्वयमात्मानंविशुद्धसंताननिमित्तीर्ध्वदेहिकलाभेन त्वधमंच विशुद्धभार्यस्याधानादावप्यधिकाराद्रक्षति तत्मात्स्वियो-रक्षितुयतेतेति पूर्वस्य विशेषः॥ ७॥
- (४) राघवानन्दः । तद्वशणे अन्येपि सुरक्षिताइत्याइ लामिति । प्रस्ति सन्तर्ति असंकीर्णविगुद्धापत्योत्पादनेन चरित्रं कुलपरंपरागतमाचारं न्यायोपात्तवित्तेनयचरितंश्राद्धातिश्यादितत्स्रीतएवकुलं इति आत्मानं विशुद्धसंतानोत्पत्तौ नरकादेः स्वधमे अग्रिक्टोत्रादिधमेच रक्षतीत्यन्वयः ॥ ७ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । प्रसूतिः सन्तानपरिवारादिः चरित्रमाचारः ॥ ७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। चरित्रमाचारं। खंधर्म आश्रमधर्मम्॥ ७॥

#### पतिर्भार्यासंप्रविश्य गर्भीभू लेह जायते॥ जायायास्तद्धिजायात्वंयदस्यां जायते पुनः॥८॥

- (१) मधातिथिः। अर्थवादीयं नच प्रत्या [५ अ०] वेशदर्शनं अतः शरीरभारभूतशुक्रद्वारेण गुणवादतः प्रवेश्शोयमुच्यते । आत्मावे पुत्रनामासीति एतदेवजायाशब्द [२ अ०] यवचनत्वेप्रवृत्तिनिमित्तंयतोस्यां पतिर्जायते अपत्यश्चनिमित्ते जायाशब्दे जारस्यापि जायोच्यते ॥८॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पतिर्जायते शुक्रजननात् ॥ ८॥
- (३) कुद्भृकः । पितः शुक्ररूपेण भायीसंप्रविश्य गर्भमापाच तस्यां भार्यायांपुत्ररूपेण जायते। तथाचश्रुतिः आत्मा वै पुत्रनामासीति । जायायास्तदेवजायात्वंयते। स्यांपितः पुनर्जायते तथा च बद्भचन्नासणं पितर्जायांपिवशित गर्भीभूत्वेह् मातरं तस्यां पुनर्नवोभूत्वा दशमे मासि जायते तज्ञाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः । ततश्रासीरक्षणीयेत्येतदर्थनामिर्वचनम् ॥ ८॥

- (४) राघवानन्दः । जायापदं व्युत्पादयंस्तद्रक्षणेऽतीव यनमाविष्करोति पतिरितिद्वाभ्याम् । गर्भीभूत्वा तस्या-आहुतेर्गर्भःसंभवति । तथा ॥ पतिर्जायांप्रविशति गर्भीभूत्वेह मातरम् । तस्यां पुनर्नवोभूत्वा दशमे मासि जायते । तजा-याजायाभवतियदस्यांजायतेपुनरितिश्रुतेः ॥ पतिःपतीरेतोविष्ण्यनित्वस्यारिपरिवेष्टितं चैतन्यं भूतपञ्चकसिहतं स्नीरजो-युक्तं गर्भतामापद्यापत्यतया जायतइति । अत्र श्रुत्यन्तरम् ॥ सोऽकामयत जाया मे स्यादथ प्रजाययेति ॥ तथा ॥ अद्या-दङ्गात्संभवसीति ॥ तथा ॥ आत्मा वै जायते पुत्रइत्यत्रचात्मपदंदेहारम्भकभृतसाररेतःपरं लिङ्गदेहात्मनोरनादित्वेन जन्मासंभवात् ॥ ८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । पितः यत्मात् अस्यांजायायांपुनः जायते ॥ ८॥

#### यादृशंभजते हि स्नी सुतंस्ते तथाविधम् ॥ तस्मात्यजाविशुद्धार्थिक्वयंरक्षेत्रयत्नतः ॥ ९ ॥

- (१) मेधातिथिः। त्वांपस्तिभिति यदुक्तंतद्दर्शयित नचैवंमन्तव्यं यादशंद्वितीयंपुरुषंसेवेत सृतंस्ते पुत्रंजनयित तथाविधजातीयं नापि गुणसाद्ध्यमभिषेतंयतः शृद्वादिजातस्य चण्डालादिजातिच [२ अ०] मानजातीयजातस्या- पिनैवतज्ञातीयन्वं पत्नीष्वक्षतयोनिष्वितिवचनात् गुणसाद्धयेपि विशोलदिद्दपितकायाउत्क [२ अ०] नमनुद्गातंस्यात् यदान्वयमर्थवादस्तदा यादशंतथाविधमित्यकुलानुरुपिति नीयते॥ ९॥
  - (२) **सर्वज्ञनारायणः** । भजते संप्रयोगकाले न मनसा ध्यायति रक्षेण्यनोव्यभिचारात् ॥ ९॥
- (३) कुछूकः । यसाद्यादशंपुरुषंशास्त्रेण विह्नितंत्रतिषिद्धंवा तादशशास्त्रोक्तपुरुषसैवनेनोत्रुष्टंनिषिद्धपुरुषसैवनेन च निक्रष्टंपुत्रंजनयति तन्नादपत्यविशुद्धवार्थंपन्नीयन्नतोरक्षंत् ॥ ९ ॥
- (४) राघवानन्दः। यादशं शास्त्रविहितं निषिदंवा पति भजते तथाविषं तज्ञातिमेव। निह मनुष्याद्गीः शूद्रा-द्विपः। अतः भयवतः स्त्रियं रक्षेदित्यन्वयः॥९॥
- (६) रामचन्द्रः । यादशं पुरुषं श्ली ऋतुस्नानकालेभजते मनसापिसंगच्छेन तादशंद्यतं स्रते जनयति स्वस्नवणे ॥९॥ न कश्चिद्योषितः शक्तः प्रसस्य परिरक्षितुम् ॥ एतैरुपाययोगेस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम् ॥ १० ॥
- (१) मेधातिथिः । वक्ष्यमाणोपायमशंसार्थः श्लोकः मसह बलेनावष्टम्य शुद्धान्नावरोधादिना परपुरुषाधिष्या-नादिना नशक्यारक्षितुं कित्वेतैरुपाययोगैः शक्याः योगाः प्रयोगाउपायैः प्रयुज्यमानैरित्यर्थः ॥ १०॥
  - ( २ ) **सर्वज्ञनारायणः** । प्रसद्ग बलात् । एतैर्वक्ष्यमाणैः ॥ १० ॥
- (३) कुङ्कृकः । कथरक्षणीयेत्यतआह्रनेति । कश्चिद्दलात्संरोधादिनापि स्त्रियोरक्षितुंन शक्तस्तत्रापि व्यभिचारदर्श-नात् कित्वेतैर्वक्ष्यमाणैरक्षणोपायप्रयोगैस्तारक्षयितुंसमर्थाः ॥ १० ॥
- (४) राघवानन्दः । उपायाभावात्तद्रक्षणमशक्यमित्याशङ्कृत्वाशक्यत्वंस्वीकुर्वन्निवोपायमाहः नेतिह्याभ्याम् । प्र-सद्य बलात् । एतेः औत्तरैः संप्रहणादैः ॥ १० ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । प्रसद्य परिरक्षितुमामपुरुषादिभिर्गृहाभ्यन्तरनिरोधनादिना रक्षितुमैतैर्वक्ष्यमाणैः ॥ १० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एतैः वक्ष्यमाणैरुपाययोगैः तु शक्याः ताः परिरक्षितुम् ॥ १० ॥

# अर्थस्य सङ्गहे चैनांव्यये चैव नियोजयेत्॥ शौचे धर्मेःन्नपत्तयां च पारिणाद्यस्य चेक्षणे॥११॥

- (१) मधातिथिः । अर्थोधनं तस्य संग्रहः संख्यादिना परिच्छिद्यरक्षार्थवेश्मिन निधानंरज्ञ्वायसबन्धादिना सं-यम्यस्थापनंमुद्राङ्क्तमित्येवमादि व्ययोविसर्गस्तस्येव इदमेतावद्भकार्यमिदंच सूपार्थमेतावच्छाकार्थमिति शौचंदिविपठरादिशु-द्धिभूमिलेपनादिश्य धर्मआचमनोदकत्तर्पणादिदानंस्त्रीवासगृहकादौ बल्किसुसुमिवकारैर्देवार्चनं अन्तपक्तिः प्रसिद्धा पारिण-इंयस्यासंदीखट्टादि तत्त्रत्यवेक्षणे नियोक्तव्या ॥ १३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शौचे गृहादिशोधने । धर्मे सायंबिल्दानादौ । अन्तपक्त्यामन्त्रपाके । पारिणम्यमीपासना-ग्रेः । पारीणहाद्दीतपाठे पारीणहोगृहबन्धहेतुः सएव पारिणह्मोगृहपरिकरस्तस्य तद्भाण्डादेरित्यर्थः ॥ ११ ॥
- (३) कुःख्रुकः । तानुपायानाह अर्थेति । धनस्य संग्रह्णे विनियोगे च द्रव्यशरीरशुद्धौ भर्त्रप्रिशुश्रूष।रिकेऽन्नसाधने पारिणाह्यस्य गृहोपकरणस्य शम्यासनकण्डकयहादेरवेक्षणएनांनियोजयेन् वेक्षणेअवआदिलीपः ॥ ११ ॥
- (४) राघवानन्दः । अर्थस्यसंप्रहणेरक्षणे व्ययेशास्त्राविरुद्धे शोचे इव्यशरीरादेः धर्मे आतिश्यादिके अन्तपत्त्यां तत्त्वाके पारिणाह्मस्य गृहोपस्करणस्य शप्यासनकुण्डकटाहादेः ईक्षणे एतांस्त्रियं नियोजयेदित्यन्वयः । एतेषु परं व्ययचि त्त्रायाः परपुरुषाद्यभिलाषानुत्पत्तेः ॥ स्थानं नास्ति क्षणं नास्ति नास्तिपार्थयिता नरः ॥ तेन नारद नारीणां सतीत्वपुष-जायते इतिपञ्चचूडोक्तेः ॥ ११ ॥
- (५) नन्द्रनः । तानेवोपाययोगान्दर्शयति अर्थस्य संग्रहे चैनामिति । परितोनसतइतिपरिणसंतत्रभवंपारिणसमास-नशयनादिकं अर्थसंग्रहणादिषु नियुक्ताः स्त्रियस्तद्धिकारभंशभयादात्मनाऽऽरक्षन्तीत्यभिषायः ॥ ११ ॥
- (६) **रामचन्द्रः**। एनांस्त्रियं अर्थस्य संग्रहे नियोजयंत् व्यये शौचे गृहशौचधनादौ धर्मे सायंबलिदानादौ च पुनः अन्तपत्त्रयां गृहस्यभाण्डादेः उपस्करस्य पारिणाह्य औप [स ] नाम्ने एतेषां अवेक्षणे नियोजयेत् ॥ ११ ॥

अरक्षिताग्रहें रुद्धाः पुरुषेराप्तकारिभिः ॥ आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥ १२ ॥

- (१) मेधातिथिः। आप्रंमाप्तकालैतंकुर्वन्त्याप्तकारिणीऽवधानवन्तउच्यन्ते शुद्धान्ताधिकारिणः कञ्चुकेनत्वेगृहे रुद्धाभात्वतन्त्रीकृता यथेष्टंत्रिहारनिषेधेन रक्ष्यमाणानरक्षिताभवन्ति कित्वान्मनाऽऽत्मानंरक्षन्ति ताः कथंरक्षन्ति यथे-तेषु कार्येषु नियुज्यन्ते उक्तीपायप्रशंसा नीपायान्तरनिषेधः॥ १२॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । निरीधंकत्वा यारक्षन्तेताअरक्षिताः । आप्रकारिभिः यथार्थकारिभिः ॥ १२ ॥
- (३) कुङ्गूकः। आप्ताश्य ते आङ्गाकारिणश्य तैः पुरुषेगृहे रुद्धाऽन्यरक्षिताभवन्ति यादुःशीलतया नात्मानंरक्षन्ति यास्तु धर्मङ्गतयाऽऽत्मानमात्मना रक्षन्ति ताएव हुरक्षिताभवन्ति अतोधर्माधर्मफलल्पर्गनरकपाष्पाद्यपदेशेनासांसंयमः कार्यहति मुख्यरक्षणोपायकथनपर्गिदमः॥ १२॥
- (४) राघवानन्दः। एतैरपि तदक्षणाशांक स्वीकुर्वन्तित्र तास्वेव रक्षणधुरं निक्षिपति अरक्षिताइति। आप्तका-रिभिः आप्ताश्यते कार्यकारिणश्य तैः रक्षिताअपिअरक्षिताइति स्वयं रक्षिताश्येदात्मानंप्रतिष्ठरक्षिताएवेतिभावः॥ १२॥

<sup>(</sup>११) संपहे च्रक्षणे (च)

<sup>(</sup> ११ ) ध्ययेचैवनियोजयेत्=गृह्यकर्मणियोजयेत् (ग )

<sup>(</sup>११) पारिणाह्मस्य=पारिणह्मस्य (च) = पारिणम्यस्य (सर्वज्ञ )

(५) **नन्दनः । ए**षएवीपाययोगीनतु बलात्कारइत्याह् अरक्षिताइति । गृहे रुद्धागृहान्तरे गुप्ताअरक्षिताभवन्ति रक्षि-तानभवन्तीत्यर्थः ॥ १२ ॥

#### पानंदुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽढनम् ॥ स्वमोन्यगेहवासश्व नारीसंदूषणानि षद् ॥ १३ ॥

- (१) मेथातिथिः। अटनमापणभूमिषु शस्त्रशाकादिक्रयार्थदेवतायतनेषु च ज्ञातिकुलेबहून्यप्यवस्थानमन्यगेह-वासः नारीसंदूषणानि स्त्रीणामेते चित्तसंक्षोभहेतवः एते हि श्वशुरादिभयंजनापवादभयंच त्यजन्ति ॥ १३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पानं मद्यस्य । दुर्जनैरसतीभिःसंसर्ग । अटनिमतस्ततीश्रमणं । स्वमः सातत्येन तेन हि जागरादी बुद्धिविपरिवर्तते ॥ १३ ॥
- (३) कुङ्कृकः । मद्यपानमसत्पुरुषसंसर्गः भत्रीसह विरहः इतस्ततश्च भ्रमणमकाल्लापः परगृहनिवासइत्येतानि षट्स्वियाच्यभिचाराख्यदोषजनकानि तसादिनेभ्याएतारक्षणीयाः ॥ १३ ॥
- (४) राघवानच्दः । ताभिरपि स्वरक्षणार्थं पानादिषट्कं वर्जनीयमित्याह पानमिति । पानं मद्यादेः । दुर्जनसंसर्गः पारदारिकसंसर्गः । पतिदेशात्स्थानान्तरावस्थानेनशयनादिना वियोगःविरहः । अटनं परगृहादौ । स्वमोऽकाले अहनि वा ॥ १३ ॥
  - (५) नन्द्नः । तत्मात्पानादिभ्यः स्त्रियोरक्याइत्यभिप्रायः ॥ १३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यानं उत्सवादिदर्शनिनिमत्तंगमनं दुर्जनसंसर्गः व्यभिचारिणीसंसर्गः पत्याविरहः भर्नृविरहः अ-टनं परिभ्रमणं अङ्गल्यमः शयनं अन्यगेहवासः एतानिष्वट् नारीणांदूषणानि ॥ १३ ॥ .

# ैनतारूपंपरीक्षन्ते नासांवयसि संस्थितिः ॥ सुरूपंवा विरूपंवा पुमानित्येव भुअते ॥ १४॥

- (१) मेधातिथिः । नायमभिमानोवोद्ययः सुभगः स्वाकृतिस्तरुणोहं मांहित्वा कथमन्यंकामियन्यते यतोनैतादर्श-नीयोयं पुरुषाकृतिरयमित्येवविचारयन्ति पुमानयमित्येतावतेव भुज्ञते संयुज्यन्ते तेन ॥ १४॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । संस्थितिर्व्यवस्थितः ॥ १४ ॥
- (३) कुल्लूकः। नैताः कमनीयरूपंविचारयन्ति नचासांयौवनादिके वयस्यादरोभवति किन्तु सुरूपंकुरूपंवा पुमा-नित्येतावतैवतमुपभुञ्जते ॥ १४ ॥
- (४) राघवान-दः । ताभिः परपुरुषालोकनमपि न कार्यमित्याह नैताइति । रूपमङ्गसौहवम वयःपश्चविंशतिवर्षादि पुंसः । आसांच षोडशवर्षादि । तत्र हेतुः पुमानिति । भुजते भोगायाभिमुखाःस्युः ॥ १४ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । स्त्रीणांदुःस्वभावमवध्यंरक्षणार्थमष्टभिःश्लोकैराह् नैताइति । रुपंपुंसःकान्तिः ॥ १४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एताः श्वियः रूपं न परीक्षन्ते ॥ १४॥

#### पौंथल्याचलचित्ताच नैस्नेहाच स्वभावतः ॥ रक्षितायत्नतोःपीह भर्तृष्वेताविकुर्वते ॥ १५ ॥

(१) मेधातिथिः। यासिकारिकार्यः स्थितिथाः। यासिकारिकारः स्थीणांतत्येशिक्यं अन्यत्रापि धर्मादौ कार्येऽरिधरता चलचित्तत्वात् यएव द्वेष्यः सएव स्पृद्धतद्ति आनृपुत्रादियोदष्टस्तलाएव कामुकत्वेन स्पृद्धयन्ति सेहोरागस्तृष्णाच भर्तरि पुत्रादौ मानविवद्धद्धद्याभवन्ति एतेदोवैयोगाद्धिकुर्वते विकिया भर्तृषु गच्छति तः सात्॥ १५॥

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । पौभल्यात्पुरुषेष्कुत्वात् चारुचित्यात् अस्थिरमुद्धित्वात् ॥ १५ ॥
- (३) कुछ्ककः । पुंसोदर्शने संभोगायभिलावशीलत्वाचित्तस्थैर्याभावात्स्वभावतः स्नेहरहितत्वाचैतायनेनापि छोके रक्षिताः सत्योव्यभिचाराभयणेन भर्तृषु विक्रियांगच्छन्ति ॥ १५॥
- (४) राघवानन्दः । किंच ॥ विश्वासभ्य न कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु चेति न्यायेन स्वरक्षणीयाइतिस्वरयन्नाह पौंध-ल्याचेति। पुंमात्रदर्शनेन मैथुनेच्छुन्वं तद्गतिचत्तत्वनिसेहत्वानांस्वभावत्वात । ननु मात्रादिशिक्षितामअहोपापीयसी सृष्टि रित्याह भर्तृष्विति । पुरुषान्तराभिलाषितया विकुर्वते मारणादिविक्रियांकुर्वते ॥ १५॥
- (५) मन्द्रमः । पुंसम्बलन्तीति पुंमल्यः त्रःहावःपैभिल्यं परिचित्तपुंसः परित्यज्य नूतनांभजन्तइति यात्रत्। पैभिन् ल्यादिति प्रत्येकंसंबध्यते ॥ १५ ॥
- (६) राभचन्द्रः । पैंश्यल्यात् पृंश्यल्याभावः पैंश्यल्यं तत्माद्यक्षचितस्य भावः चाक्षचैत्यं तत्मात् चाक्षचैत्यात् नि-स्रोहत्यभावः नैःस्रेसं तत्माद्रयेतत्मात्त्यभावतः ॥ १५॥

#### एवंस्वभावज्ञात्वासांप्रजापतिनिसर्गजम् ॥ परमयममातिष्ठेःपुरुषोरक्षणंप्रति ॥ १६॥

- (१) मधातिथिः । प्रजापितिहरण्यगर्भस्तदीयेनिसर्गउत्मत्तिकाले जातं शिष्टस्पष्टम् ॥ १६॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः । प्रजापितिसर्गः प्रजापितनातारक्स्वभावस्य दानम् ॥ १६॥ -
- (३) कुङ्गूकः। एवंश्लोकद्वयोक्तमासांत्वभावंहिरण्यगर्भसृष्टिकालजनितंद्गात्वा रक्षणार्थपेकष्टंयमपुरुषः कुर्यात ॥
  ॥ १६॥
- ( ४ ) राष्ट्रज्ञानन्दः । अतस्तारक्षणीयाहत्याह् एविमिति । प्रज्ञापितिसर्गजं प्रजापितसृष्टिकाछीनमनादिम् । अत-स्तासारक्षणंप्रति यज्ञभातिष्ठेदित्यन्वयः ॥ १६ ॥
  - ( ५ ) मन्दमः । प्रजापितिनिसर्गजंत्वायं भ्वमनुप्राणजातमः ॥ १६ ॥
  - (६) शमचन्द्रः। आसां स्नीणाम् निसर्गज्ञं विधानृसृष्टिकम् ॥ १६॥

# शच्यासनमलङ्गारंकामंकोधमनार्जवं ॥ द्रोहभावंकुचर्याच स्नाभ्योमनुरकस्पयत् ॥ १५॥

- (१) मेधातिथिः । शान्याशयनंस्वप्रशीलत्वं । आसनप्रनभ्युत्थानशीलता । अलङ्कारः शीलमण्डनं । कामंपुरुषीपभीगस्पृहा । कोथोद्देषः । अनार्यतांकिन्धेऽपि देषोद्दिष्टेऽपि केहः आकारसंवरणंनिद्धर्मताद्दीन्धृभावोद्दीन्धृत्वं मर्नृपिष्ठादेः पुरुषय्यसनीतयाऽधर्मात्मकत्वं मर्जादोनां । दुद्देःकर्त्तरितृषामावश्चन्देन समासः । कुष्यां नीषपुरुषसेवनं । एषः स्वभावः स्त्रीणांमनुनाः
  सर्गादीकन्तितः शान्यासनालङ्कारा द्दोहकुष्ययेयोर्दशन्तत्वेनोपदीयन्ते यभेते पदार्थाः स्वभावभूताअविषालिताएवंकुषर्यादयोपि ॥ १७ ॥
- (२) सर्वज्ञानगरायणः । शम्यां उत्तमशयनम् । भासनं सततोपवेशनम् । अलङ्कारमलेङ्किगाम् । अनार्यतामनु-जुनाम् । द्वीद्दभावं दिसात्वम् । कुष्यामसदाचारम् । मनुरकल्पयदितिमजापतिनिसर्गविवरणम् ॥ १७ ॥
- (३) क्राह्मकः। शयनोपवेशनाल्युरणग्रीक्रलंकामकोधानार्जवपरिंद्रताकुरिसताचारत्वानिसर्गारी बनुः स्नीभ्यः क्रिक्तितवान् तत्नाधकतोरक्षणीयाः॥ १७॥

- (४) राघवानम्दः । ताम दानमानाभ्यां त्ववशमायान्तीत्येतन्यनुनैव प्रकाशितमित्याह शब्येति । कामोमियुनेन्छा सोन्यष्टगुणःस्वतः । द्रोहभावं त्वभर्तुरिपद्रोहाचुपक्रममः । कुचर्या कुत्सितेकर्मणि रतिमः । एतावद्वानिसर्गजमः ॥ १७ ॥
- ( ५) मन्द्रमः । शम्यां सुर्मि आसनमुपवेशनं अलंकारमलंकियां द्रोहभावंद्रीहिकयां मनुः लायंभुवः स्नीभ्य श्रा-दावकल्पयत् ॥ १७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। शय्या शयनार्थं आसनम् ॥ १७॥

नास्ति स्नीणांकियामन्त्रीरिति धर्मे व्यवस्थितिः ॥ निरिन्द्रियासमन्त्राश्व स्नियोः नृतमि

तिस्थितिः॥ १८॥

- (१) मिधातिथिः। केचिद्वंमन्यन्ते सत्यपि प्रमदाष्यभिचारे वैदिकेन जपेन रहस्यप्रायभिचादिना शुक्किमान्स्यनित ततोनास्ति दोषइति तन्त निह स्त्रीणांमन्त्रेः क्रियाजपोप्यस्ति येन वृत्तव्यतिक्रमेऽप्रख्यातेः स्वतएव वेदुष्याच्छुक्तिमामुवन्तितस्माधान्तिरिक्ष्याइत्येतच्छिपमेवैतत् अतोयेकेचिदविहितमन्त्रेमन्त्रपतिषेधोयमिति वर्णयन्ति ततम् यत्र स्त्रयः
  कर्तृतया संवध्यन्तेसायंविलहरणादौ तथा संस्कार्यतया चूडादिषु संप्रदानतया भादादौ तत्र सर्वत्र मन्त्रपतिषेधायमन्त्रकंस्त्रीणांभादादिकार्यमिति ते ते युक्तवादिनोऽन्यपरत्वादस्यार्थवादितया यदस्ति तदालम्बनन्यायेन विहितपतिषेधमन्त्रसंवन्धमन्त्रचूडासंस्कारापेक्षंच्याख्येयमेनत् अध्ययनाभावाद्य प्रायभित्तमन्त्रजपाभावः प्रेक्षया निरिन्द्रवा इन्द्रियंवीयेधैर्यप्रज्ञावलादि तासांनास्त्यतोनिच्छन्त्योपि कदाचित्पापाचारैर्वलेनाक्रम्यन्ते ततोरक्षितुंयुक्ताः स्त्रियोद्यनिति शीलकोहत्वाऽस्थिरत्वादन्यद्वचनेन निन्धते॥ १८॥
- (२) **त्तर्वत् नारायणः ।** क्रिया परिणयनप्राक्कालीनःसंस्कारोगर्भाधानादिः । मन्त्रवत्संस्कारयोग्यतानिमित्तमन्त्रप्र-काक्ष्यपुष्टिक्करहिताः । अतप्रवामन्त्राः । स्थितिर्मर्थादा ॥ १८ ॥
- (३) कुछूकः। जातकमंदिक्रिया स्त्रीणांमस्त्रैनांस्तृतियेषा शास्त्रमर्यादा व्यवस्थिता। ततम मस्त्रवर्त्तरकारगणा-भावान्न निष्पापान्तःकरणादंद्वियममाणंधर्मममाणश्रुतिस्यृतिरहितत्वान्न धर्मद्वाअमस्त्राः पापापनोदनमस्त्रजपरहितत्वात् जातेऽपि पापे तन्त्रिणंजनाक्षमाअनृतवृदशुभाः स्त्रियद्ति शास्त्रमर्यादा तत्नाच्नतोरसणीयाद्दस्य तात्पर्यम् ॥ १८ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तासांतु दौःशील्यं नानुयोज्यं चाण्डालादेरिव मन्त्रेणं संस्काराभावादित्याहं नास्तीति । क्रिया नामकरणादिका विवाहस्तु समस्त्रकहृत्युक्तेः । निरिन्द्रियाः इन्द्रियं प्रमाणं धर्मप्रमाणश्रुतिस्यृतिरहिताः । अनृतददश्रभाः नित्यमनृतवादिन्यीवा सृतृतवैदिकशब्दप्रयोक्तृत्वाभावात् ॥ १८ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रम्: । निरिन्द्रियाः ज्ञानरहितादृत्यर्थः अमन्त्राअध्ययनबाह्याः ॥ १८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । निरिन्द्रियाः समश्चसंस्कारयोग्यतारहिताः ॥ १८ ॥

तथा च श्रुतयोबह्वचोनिगीतानिगमेष्विष ॥ स्वालक्षण्यपरीक्षार्थतासांऋणुत निष्कृतीः॥ १९॥

(१) मधातिथिः । स्वभावतोऽशुद्धद्धद्याः स्थियद्त्यिलान्त्रे वैदिकानि मस्तार्थवादरूपाणि वाक्यानि साक्षित्वेनी-पन्यस्यति । तथाच यथामयोक्तं स्थिपेऽनृतमिति तथैव निगमेनुवेदेषुगुतयः सन्ति । निगमशब्दविदपर्यायः रष्टमयीगश्च ब-भूश्राततन्थित्यादिनिगमे वेदार्थव्याक्यानाकृतचनोध्यक्ति निगमनिदक्तव्याकरणान्यकानीति निरुक्ते हि मयोगोनिगमा- इमेभवन्तीति तस्येहभुतिप्रहणाह्य वक्ष्यमाणोदाहरणात्र संभवी अतोवेदवत्रनीनिगमशब्द इह्यृद्यते समुदायावयव भेदा-श्वाधाराथेयभावः तेषु निगमेषु श्रुतयएकादशभूतानि वाक्यानि निगीताअधीताः संशब्दिताः पञ्चन्तद्दित यावतः निरमम-श्रुते त्र कालाविभागादिनिरुक्तः पाग्नन्तरिनगदाइति निगदामस्त्रविशेषाः श्रुतयोत्राक्षणवाक्यानि मस्त्रेषु ब्राह्मणेषु त्राय-मर्थोदिश्तितायदनृताक्षियदिति बव्ह्यस्ताः सतीत्यित्मन्यक्षेऽभ्याहारस्तासांश्रुतीनांयानिन्छतिरूपाव्यभित्तारम्यमित्तभूता-स्ताःशणुत किमर्थमुदाह्रियन्तदिते चेतस्वालक्षण्यपरीक्षार्थ स्वलक्षणंनित्यसंनिहितस्वभावस्तत्पतिपादनार्थमङ्कदकुण्डला-दिलक्षणंतत्परिभूतिमदंस्वलक्षणंस्वभावदृत्यर्थः एतदासीस्वलक्षणंयद्व्यभित्तारात्मकमः॥ १९॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । श्रुतयः श्रुतिभागाः । निगमेषु वेदेषु । स्वालक्षण्यस्य स्त्रीणांपौंश्रल्यादिस्वभावस्य परी-क्षार्थ निश्चयार्थम् । तथाहि । इन्द्राह्यरंपार्थयमानाअपिकामनाविजनितोःसंभवामेन्यापसवंपुरुषसंसर्गमेव वृतवत्यइतिश्रु-तिः । यद्येवंयवतोरक्षणेपि मनोव्यभिचारसंभवस्तस्य तर्हि कथंनिष्कृतिरतआह । तासांस्रीणां निष्कृति तद्दोषशान्त्युपायं शृजुत ॥ १९ ॥
- (३) कुह्यू कः । व्यभिचारशीलत्वंस्त्रीणांत्वभावदृत्युक्ततत्र श्रुतिप्रमाणतयोपन्यस्यति तथा बङ्ग्यः श्रुतयोबहूनि श्रुतिवाक्यानि नचैतद्वियोब्राह्मणात्मोऽब्राह्मणावेग्येवमादीनिनिगमेषुत्वालक्ष्यण्यव्यभिचारशीलत्वंतत्परिज्ञानार्थपितानि तासांश्रुतीनांमध्येयानिष्कितिरूपाव्यभिचारपायभिच्चभूतास्ताःश्रुतीः शृणुत एकस्याः श्रुतेवंक्ष्यमाणत्वाच्छुतिशृणुतेत्यर्थः । स्रुपांसुपोभवन्तीति द्वितीयैकवचने बहुवचनम् ॥ १९ ॥
- (४) राघवानन्दः । ननु किमिति स्त्रीणां व्यभिचारित्वादित्वारितकं जूत मात्रादिशिक्षतं कथंनस्यात् इति चेन्न अनादिमवृत्तश्रुतिसिद्धनिच्छतिकथनेन तस्याप्यनादित्वसिद्धिरित्याह् यथाचेति।त्वालक्षण्यपरीक्षार्थे व्यभिचारित्वज्ञापना-र्थम् । योज्ञाञ्चणाचित्येवमादयःश्रुतयस्तासां श्रुतीनां मध्ये निच्छतिनिच्छतिसाधनं श्रुति शृणुत ॥ १९ ॥
- ( ५ ) जन्द्रनः । यथैतदुक्तंतयाच निगमेषु वेदेषु गदिताः श्रुतयोवाक्यानि खालक्षण्यपरीक्षार्थे सुराब्दोऽत्रबहुलवचनः अलक्षणमलक्षणत्वंदुःखभावत्वंदोषबाहुल्यमिति यावत् परीक्षार्थपरीक्षांकर्त्तुं तासांश्रुतीनामार्कतसम्नवेशं । शणुत ॥१९॥
  - (६) रामचन्द्रः। त्वलक्षणपरीक्षार्थं पैंग्यल्यादित्वपरिक्वानायनिष्कृतीः श्रुत् ॥ १९ ॥

यम्मे माता प्रकुकुने विचरन्त्यपतिव्रता ॥ तन्मे रेतः पिता वक्तामित्यस्थैतन्त्रिदर्शनम् ॥ २०॥

(१) मेधातिथिः । इति कारणान्तेन पादत्रयेण मन्नैकदेशोनुकतः यन्मेमाताअपतित्रतापत्युरन्यपुरुषे न कामभेनत्सापीति यस्यात्रतीनयमः सा पितत्रता तिद्वपरीताऽपितत्रता विचरन्ती परगृहान्यक्कन्ती तत्रीज्वकवेषंद्र्या मलुकुमे लीन् अंस्पृहामन्यपुरुषप्रतिकत्वती तत्पापंममोत्पत्त्या वा तित्वतुः संबन्धियदेतः शुक्रंतदङ्कामपनुदतु तद्देतसा सदोषीऽपयुज्यता रेन्तदित षडीस्थाने मथमा व्यत्ययेन अथवा रेतएव पितृत्वेन परिकल्पते अपरित्यक्तस्विकृत्यव रेतसा सामानाधिकरण्य-मनुभवति योगेपितेति यथा अथवा मातृवीका [मप्युक्यते तद्देतःपिताजनकोवृद्धाशोधयतां दोषसपायन्त्वपितृवीज] । ममावेन मातृदोषोपनुयतामित्यर्थः । अस्य व्याभ्वारात्मकस्यैतिनिर्श्वानंदद्यान्तः सर्वे जपमानाएतमस्त्रमुखारयन्ति यदि च सर्वाः स्त्रियोद्वरस्यावास्त्रतोमस्त्रस्यनित्यवत्ययोगोपपत्तिरत्या पाक्षिकःस्यात्रातुमांस्येष्वयमस्त्रोविनियुक्तः पाद्यानुमस्त्रले च भादे ॥ २० ॥

- (२) त्तर्वज्ञनारायणः । अस्योक्तस्यार्थस्य निष्कतेनिदर्शनं निश्चतंदर्शनं मृतौ कथिन्यतआइ ध्यायतीति । पाणिपाइस्यानिष्टंपुरुषान्तरयोगम् । तस्यय्यिषारस्य मानसस्य निक्कवोपनयः । आदे पुत्रेणानेन होमंकुर्वतोष्यते पार्थ्यते तस्यनिकतिर्भवन्विति ॥ यणेमातेतिमन्त्रश्चानुदुबनुरोधान्किष्वदन्यशाकृत्वा पितः । तथाहि । यणेमाताप्रकुर्शभः विष्यत्यमनुव्रता । तण्येरेतःपितावृङ्कामातुरन्योवप्यतामिति मन्त्रपादः । तस्यचार्थीयन्यदित यत् मे मम मातुः पत्यन्तुव्यन्तप्याःकुर्वत्यालोभात् रेतोरजोक्षपंस्कन्तं तन्यमपितेव भजतां व्यभिचारदेषिमाभूदित्यर्थः । यस्तु तन्यनाःसन्यातुर-पिभवितान्यःपत्यःसोवप्यतामधःपतन्विति ॥ २० ॥ २० ॥
- (३) कुद्धूकः । किश्वत्पुत्रीमातुर्मानसम्यभिषारमवगम्य भूते मनोवाकायकर्मभिः पितव्यितिरिक्तपुरुषंया न कामः यते सा पितव्यति । किश्वति । किश्वति । किश्वति । किश्वति । पित्रा । पित्रा । पित्रा । शोधयत्वित्यस्य क्षियाध्यभिषारशीलत्वस्यैतदिति करणान्तमस्त्रपादत्रयं । पित्रा । शोधयत्वित्यस्य क्षियाध्यभिषारशीलत्वस्यैतदिति करणान्तमस्त्रपादत्रयं । पित्रा । । । । ।
- (४) राघवानन्दः । तामेवाह यदिति । यदित्यादिवृङ्कामित्यन्ता श्रुतिः । अस्याअर्थः । किम्बत्पुत्रोब्रूते पति पाणि-धाहं विना नान्यं वृणे इति वतं नियमोयस्याः सापितवता तिद्धन्नाऽपितवता मे माता विचरन्ती व्यवहरन्ती यत्पुरुषान्तरं लुन्दुभे चकमे तेन कामेन यदुष्टरेतीमातूरेतः पितामेतत् वृँकां शोधयन्त्विति । अस्य स्नीव्यभिचारस्य एतदेषाश्रुतिः निदर्शनं मानमितिपद्मार्थः ॥ २० ॥
- (५) नन्द्रनः । श्रुतिमेकामुदाहरणार्थमाह् यन्पेमातेति । पतिमननुत्रताचरती मे माता अन्यस्मृत्नुंसोयद्रेतः महुसुभ-आस्ताद्धार तद्देतोमे पिता वृक्तांमातुः पाणियाहकः त्वीकरोतु मम पिवैव तद्देतआहितमस्त्वित्यर्थः । अथवायक्ष्म्दो-वृत्यर्थःततोनयत्नः अस्य स्वीणांत्वास्थ्रस्यस्येतद्वचर्नानदर्शनंत्रमाणएवमस्त्रउदाहरणमितियावत् ॥ २०॥
- (६) रामचन्द्रः । यन्मे मातेति मन्त्रेण श्राद्धे होमंकुर्वाणेनोध्यते मकथ्यते अपितव्रता मे माता यतः प्रचरन्ती मलुलुभे तन्मेरेतः लोभाद्दजीरूपं यद्दैतःस्कन्नं तद्दैतोमेपिताभज्ञताम् ॥ २० ॥

ध्यायत्यनिष्टंयिकचित्पाणिपाइस्य चेतसा ॥ तस्यैषव्यक्तिचारस्य निह्नवः सम्यगुच्यते ॥ २ १ ॥

- (१) मेधातिथिः। पाणिपाहोभर्ता तस्य चेतसा यदिनष्टमप्रियंपरपुरुषसंपर्कादिकंद्वीचिण्तयित तस्य मानसस्य ध्वभिचारस्य निद्वयः शुद्धरनेन मन्त्रेण कर्मीण नियुक्तिनीच्यते । प्रसङ्घान्यन्त्रप्रयोजनंदर्शितं । यद्यपि कर्मगुणतैव कर्माङ्ग-मन्त्रप्रयोजनंतथापि जपादी विनियोगान्मानसम्यभिचारनिवृत्यर्थमान्युच्यते ॥ २१ ॥
- (३) कुङ्क्षकः । संप्रति मानसञ्यभिषारमायम्बिष्कर्यतायस्य मञ्चस्याहः श्यायेति । भर्तुरिप्रयंयाः स्विष्मुरुषान्तरग-मनस्त्रीमनसा चिन्तपति तस्य मानसस्य व्यभिषारस्यैषप्रकृतीमञ्चाः सम्यक्रीधनोमन्वादिभिद्वस्यते मातेति अवणात्पु-मस्यैवायमायभिष्करुपोमञ्चोन मातुः ॥ २९ ॥
- (४) **राज्यानम्यः ।** श्लीकद्म्यार्थं संकलपानाष्ट्रं ज्यायतीति । यत्पुरुवान्तरेणसङ्भोगं ज्यायति वैतसा तदेव पाणिपाद्वरुप त्वभर्तुरनिष्टमः तस्यैव व्यभिचारस्यानिष्टस्य एवमञ्चपाठः पुत्रस्यायं निद्धवः गायिवतं गम्यतेमातुरित्यन्वयः ॥ २१ ॥

वृक्ताम् = वृद्धाम् ( राघ० ६ )

- (५) मन्द्रनः । एषमन्त्रः निद्भवस्तिरस्करणमन्यथाकरणं प्रायश्चित्तियावत् ॥ २१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । निह्नवः अपह्नवः ॥ २१ ॥

#### यादग्गुणेन भर्जा स्त्री संयुज्येत यथा विधि ॥ तादग्गुणा सा भवति समुद्रेणेव निम्नगा ॥ २२ ॥

- (१) मेथातिथिः । भार्यासंरक्षणकामेन दौःशोल्यादात्मा रक्षितन्योनाप्येतयैव केवलया पापतोदुःशोलस्य भार्यापि तथाविधैर्भवति गुणवतःशीलवती यथा समुद्रेण निम्नगा नदी संयुज्यमाना क्षारोदका भवति मधुररसापि सती ॥ २२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यादग्गुणेनपत्या परिणेत्रा । अतोनाधमायदेहीत्यर्थः । समुद्रेण निम्नगा क्षारोदतां यथा याति ॥ २२ ॥
- (३) कुछूकः । यथारुपेण भर्त्रा साघुनाऽसाधुना वा स्त्रीविवाहविधिना संयुज्यते सा भर्तृसदशगुणा भवति यथा समुद्रेण संयुज्यमानानदी स्वादूदकाऽपि क्षारजला जायते भर्तुरात्मसंयमनाख्यस्त्रीरक्षणोपायान्तरो देशार्थमिदम ॥ २२ ॥
- ( ४ ) **राघवानन्दः** । दुःशीलाय सुशीला न देया सुशीलायतु दुःशीलाऽपि देयेत्यत्र दृष्टार्थं सद्दृष्टान्तमाह् याद्दिगि-तिद्वाभ्याम् । यादग्गुणेन साधुना असाधुनाभर्वा स्त्री संयुज्यते साऽपि स्त्री तादग्गुणा सासाध्वी असाध्वीवा भवति । तत्र दृष्टान्तः निम्नगालादूदकापिगंगाद्याः क्षारोदेन समुद्रेण संगतास्तादशादृष्टाः ॥ २२ ॥
  - (५) नन्दनः । एवंप्रतिनियतत्वभावाअपिश्चियः त्वगुणानुसरिण दंङ्याः कर्त्तुशक्याइत्याह यादग्गुणेनेति ॥ २२॥ अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताऽधमयोनिजा ॥ शारङ्गीमन्दपालेन जगामाभ्यर्हणीयताम् ॥ २३ ॥
- (१) मेघातिथिः। हीनजातीयाप्यक्षमाला विसष्ठभार्यातत्सयोगादभ्यहंणीयतांत्राप्ता शार्ङीतियंग्जातिःचय्काम-ण्दपालेन मुनिना संयुक्ता तथैव पूज्याअतोहीनजातीयाः कनीयस्थोपि भूयोभर्तृवन्पूज्यास्तथाचोक्तं वयसिश्चियइ-ति ॥ २३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अक्षमाला अरुंधती वसिष्ठेन महर्षिणा सम्यग्योगंगता । अधमयोनिजा चतुर्वर्णेतरकुल-जा । सारद्गीपक्षिणो । शाङीति कचित्पाठः ॥ २३ ॥
- (३) कुद्भुकः । अत्रोत्कर्षदशन्तमाह् अक्षेति अक्षमालाख्यानिकृष्टयोनिजा वसिष्ठेन परिणीता तथा चटका मन्द-पालाख्येन ऋषिणा संगता पुज्यतांगता ॥ २३॥
- (४) राघवानन्दः । अत्रेतिहासं प्रमाणयित अक्षेति । अधमयोनिजा चण्डाली अक्षमाला ऋषीणामनुरोधेनोढा वसिष्टश्रण्डालीमुपयेमइतिश्रुतेः । सारङ्गी चटका मन्दपालेन ऋषिणोढा अभ्यर्हणीयतां पूज्यताम् ॥ २३ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अत्रोदाहरणमाह अक्षमालेति ॥ २३॥
- (६) रामचन्द्रः । अक्षमाला अरुन्धती । शार्द्रपक्षिणी मन्दपालेन ऋषिणा संगता अभ्यहंणीयतांजगामइति महा-भारते आदि पर्वणि ॥ २३ ॥

एताश्वान्याश्व लोकेऽस्मिन्नपरुष्टपसृतयः॥ उत्कर्षयोषितः प्राप्ताः स्वैः स्वैर्भर्तुगुणैःशुभैः॥ २४॥

(१) मेधातिथिः । अवरूष्टा निरूष्टा मस्तिरूपित्तर्यासांताअवरूष्ट्रमस्त्रयः अन्यास गङ्गाकालीपश्चतयः द्योः प्र-रूतत्वादेताइति बहुवचनं च शब्देन तृतीयामाक्षिप्य द्विवचनंवा एते च ॥ २४ ॥

<sup>(</sup> २३ ) शार्दी=शादींच ( क, ख, ग, च ) = शादींव ( मे० )

- (२) सर्वज्ञनारायणः। एताइति पूज्यताभिन्नायेण बहुवचनम्। अन्याः सत्यवत्याद्याः। अन्नच पञ्चमाभ्यायस्ती-धर्मीकस्य शब्दतोर्थतश्य पुनरुक्तिः पुरुषकार्यतया तत्रात्रतु स्त्रीकार्यं तत्परिपाह्मम् ॥ २४ ॥
- (३) कुःख्नूकः । यद्यपि द्वे मकते तथापि प्रदर्शनार्थत्वमनयोर्भत्वैताइति बहुवचनंकतं एताश्राग्याश्य सत्त्यवत्याद-दयोनिकष्टप्रसूत्यः स्वभर्नृगुणैः प्रकृष्टैरिस्गैं छोकउत्कष्टतांप्राप्ताः ॥ २४॥
- (४) राघवानन्दः । उपसंहरति एताइति । अवकृष्टमसृतयः निष्कृष्टयोनयः उत्कर्षे नातितः ख्यातितो पति-तश्य स्वैर्भर्नृगुणैरेव प्राप्ताइत्यन्वयः ॥ २४ ।
  - (६) रामचन्द्रः । अपकष्टमसूतयः निकष्टजातयः ॥ २४ ॥

एषोदिता लोकयात्रानित्यंस्तीपुंसयोः शुभा ॥ भेत्येह च सुखोदकन्मिजाधर्मान्विबोधत ॥ २५ ॥

- (१) मेधातिथिः । लोकयात्रा लोकवृत्तंलोकाचारोलोकसिद्धमेतत् नायंविधिलक्षणोर्थोयदेवंशक्यते रिक्षतुं नान्य-थेति अपिरिक्षिताभिश्च ताभिः प्रसूत्यादिदोषेभवतीति । इदानींभजाधर्मानिबोधतः । कस्य प्रजा बीजिनोवाक्षेत्रिगोवेति उदक्षआगामीकालः समुखोयेषांसर्वेहि वस्त्ववसाने विरमन्ते तेतु नैविमिति प्रशंसा ननुच का सुखोदकता प्रजाधर्मस्य या च प्रजास्याधीना स्त्रियश्च बहुभिदोषेरावृतत्वत्त्यागार्हाः ॥ २५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रजाधर्मान् प्रजोत्पादनार्थे धर्मान् ॥ २५ ॥
- (३) कुछूकः । एषलोकाचारोजायापितविषयः सदाशुभउक्तः इदानीिमहलोके परलोके चोत्तरकालशुभसुखहेतून् किञ्जेत्रिणोऽपत्यमुत बीजिनइत्यादीन्यजाधर्मान् शणुत ॥ २५ ॥
- (४) राघवान-दः । स्वीणां स्वाभाविकौपाधिकधर्मानुपसंहरन् तत्कार्यमजनप्रकारमाह एषेति । लोकयात्रा लो-काचारपरंपरा । सुखोदकीन् इह दृष्टसुखमुत्तरकालेपि तत्कतसुकतजं सुखं येभ्यस्तान् मजाधर्मान् मजैव धर्मस्तान्पुत्रेणा-यंलोकः ॥ दशपूर्वापरान्वंश्यानात्मानंचैकविशकम् । ब्राह्मीपुत्रः सुकृतकत्तारयेत् । इत्यादिश्रुतिस्पृतिभयोधमेहेतुत्वश्रवणा-त्यजायाः ॥ २५ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । गार्हस्थ्यस्य स्त्रीनिबन्धनत्वात्स्त्रीणांसंमानेन रक्षणंकार्य्यनावमानेनेत्यभिमायेणाह एकेदितेति॥२५॥
  - (६) रामचन्द्रः । यात्रा चर्या ॥ २५॥

प्रजनार्थमहाभागाः पूजार्हाग्रहदीमयः ॥ स्नियः श्रियश्व गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्व न ॥ २६॥

(१) मेधातिथिः । निह गृहे सर्वान्वभ्यादित्येतिनवृत्त्यर्थमाह । शक्यप्रतिविधानत्वाद्दोषाणांपूजार्हाः यदेतद्दोषप-योजनंतन्नावज्ञानार्थपरिवर्जनार्थवाभिशस्तपितादिच किर्ताह रक्षार्थदोषाणां निह भिक्षुकाः सन्तीति स्थालीनाधिश्रियते नचमृगाःसन्तीतियवानोप्यन्तद्दित प्रयोजनं गर्भयहणात्प्रभृत्यपत्यपरिपोषणपर्यन्तोष्यापारोऽभिमेतः तथाच वक्ष्येति॥उत्पाद्यमपत्यस्य जातस्य परिपालनिमिति । गृहेदीप्रयद्य निह गृहे सेवा स्विभिवना काचिदस्तीति सुप्रसिद्धमेतत् सत्यपि श्रीविभवे भार्यायामसत्यांसुद्धत्त्वजनादिष्वागतेषु नगृहस्थाः प्रतिपुरुषंभोजनादिभिरावर्जयितुंसमर्थाः यथा दरिद्दे नभवित शक्रितः स्वियाःश्रियश्च न विशेषोगृहेष्विति ॥ २६ ॥

<sup>(</sup>२४) अपकृष्ट = अवकृष्ट ( मे॰ ) (२६ गृहदीमयः=मेधिनः (च)

- (२) सर्वेज्ञनारायणः। मजनार्थं संतानार्थमः। महाभागामहाभाग्याः॥ २६ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यद्यप्यासांरक्षणार्थदांषाउक्तास्तथापि शक्यमतीकारत्वादिह्नदोषाभावः । एतास्त्रियोमहोपकारा-गर्भोत्यादनार्थबहुकल्याणभाजनभूताः वस्त्रालङ्कारादिदानेन संमानार्हाः त्वगृहेशोभाकारिण्यः स्त्रियःश्रियश्चगेहेषुतुल्यरूपा-नानयोविशेषोविद्यते यथानिःश्रीकगृहंन राजत्येवनिःस्त्रीकमिति ॥ २६ ॥
- (४) राघवानन्दः । गर्भधारणपोषाभ्यातेनमातागरीयसीतिमानयन् स्त्रियं स्तौति प्रजनार्थमितित्रिभिः । मजना-र्थं प्रजनमपत्यं तस्म । गृहदीप्तयः गृहस्य दीप्तीः शोभा याभ्यस्ता । स्त्रियएव श्रियः श्रीहेतुत्वात् ॥ २६॥
  - (५) नन्दनः। नविशेषोस्ति स्त्रीणांश्रीणाञ्च ॥ २६॥
  - (६) रामचन्द्रः । गजनार्थं सन्तानार्थम् गेहेषु स्नियः त्रियः त्रक्ष्मीरूपाः पूजायोग्याः ॥ २६ ॥ उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम् ॥ प्रत्यहंलोकयात्रायाः प्रत्यक्षंस्नीनिबन्धनम् ॥ २७ ॥
- (१) मेधातिथिः । अत्र स्थानीयस्य पूर्वश्लोकस्य भाष्यस्थाविमौ श्लोकौ स्नीनिबन्धननिमित्तमपत्योत्पादनाः दौ प्रत्यक्षमितत् । लोकयात्रागृहागतानामन्तादिदानेनावर्जनमामन्त्रणनिमन्त्रणादि । अस्य प्रत्यर्थसर्विस्नन्तर्थे स्नीनिधनं । प्रत्यक्षमिति पाठः । प्रत्यक्षशब्दोन्तरङ्गवचनः अन्तरङ्गमित्यर्थः ॥ २७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उत्पादनमुत्पत्तेःकारणं स्त्रो । परिप्रालनं रक्षा कारणभूता । भीत्यथै या क्षोकस्य या-त्रा व्यवहारः संभोगस्तस्य निबन्धनं स्त्री भत्यक्षं नतु पक्षोधर्मादिवत् । भत्यर्भमिति पाठेमतिविषयमित्यर्थः ॥ २७ ॥
- (३) कुछूकः । अपिच उत्पादेति अपत्यस्य जननं जातस्य परिपालनं प्रतिदिनंचातिश्यिमित्रभोजनादेलींकःयद-हारस्य मत्यक्षभार्येव निदानम् ॥ २७॥
- ( ४) राघवानन्दः । तदेवाह् उदिति । छोकयात्रायाः अतिथिबन्धुमिबभोजनदिर्ध्यवहारस्य स्त्रीनिबन्धनं स्त्रीहेतु रिति प्रत्यक्षमः ॥ २७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । प्रीत्यर्थे लोकयात्रा प्रियोक्तिसंभागरूपलोकव्यवहारस्य प्रत्यक्षं स्त्री निबन्धनं निमित्तमः ॥२०॥ अपत्यंधर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा ॥ दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितूणामात्मनश्च हु ॥ २८॥
    - (१) मेघातिथिः। प्राग्दर्शितार्थीयंश्लोकः॥ २८॥
    - (२) सर्वज्ञनारायणः । शुश्रूषोपचारः । रतिः कामसुखमः ॥ २८ ॥
- (३) कुःख्रुकः । अपत्योत्पादनमुक्तमन्येतदभ्यहितत्वक्कापनार्थपुनरिभधानमः । धर्मकार्याण्यपिहोत्रादीनि परिष-योत्कृष्टा रतिः पितृणामात्मनभापत्यजननादिना स्वर्गदृत्येतत्सर्वभार्याधीनमः ॥ २८ ॥
- (४) राघवानन्द्रः । धर्मकार्याण बल्यपिहोत्रादीनि शुश्रूषा तिश्यादीनां । र्रातः स्नीसंपर्कजा प्रीतिः । स्वर्गे य-त्कर्तव्यं तद्वयासहेतिश्रुतेः एतत्सर्वदाराधीनमितियोतीहकारः ॥ २८ ॥

पतिया नाभिचरित मनोवाग्देहसंयता ॥ सा भर्तृलोकानामौति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥२९॥

(१) मधातिथिः। पञ्चमै श्लोकाविमौ व्याख्यातौ ॥ २९॥ ३० ॥

<sup>(</sup>२७) मत्यहम् = पीत्यर्थम् (ब, ल) = मत्यर्थ (मे०)

- (२) सर्वज्ञनाराचणः । अभिचरति मनोवाग्देहसंयतेति मनःप्रश्वतिभिर्नव्यभिचरतीत्यर्थः । वाग्ध्यभिचारः पर-पुरुषादिमशंसा । कायेन तद्वीक्षणस्पर्शादि ॥ २९ ॥
- (३) कुछूकः । याः स्त्री मनोवाग्देहसंयता सतीति विशेषणोपादानसामध्यीन्मनोत्राग्देहैरेव न ध्यभिचरित सा भर्त्रा सहार्जितान्स्वर्गादिलोकानामोति इहलोके विशिष्टैः साध्वीत्युच्यते ॥ २९ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तां दशदृष्ठकेन म्लोभयन्तिव व्यभिचारान्तिवर्तयति पतिमिति । या वाङमनोदेहेषुसंयता सती नातिक्रमते सा भर्तृलोकं स्वर्गादिकं प्रामोति साभ्वी चेहोच्यते इतिशेषः ॥ २९ ॥
  - (५) नन्दनः । एवस्रीषुपुरुषाणांकर्त्तव्यमुक्तमिदानीपुरुषेषुस्र्रीणामाहः पतिमिति ॥ २९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। मनोवाकायकर्मभिः वाग्दण्डसंयता॥ २९॥

व्यक्तिचारात्तुभर्तुः स्त्री लोके प्राप्ताति नियताम्॥ स्वगलयोनिचामोति पापरोगैश्व पीद्यते॥३०॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । सुगालयोनिमिति महापातकभोग्यनरकायुपलक्षणम् । तदन्ते सुगालयोनिगमनात् पाप-रोगैः क्षयादिभिः ॥ ३० ॥
- (३) कुङ्गूकः । पुरुषान्तरसंपर्कात्स्री स्रोके निन्यतांजन्मान्तरे च सृगास्त्रज्ञातिंपामोति पापरोगादिभिश्व पीड्यते । पञ्चमाध्याये स्नीधर्मउक्तमप्येतच्छ्रोकद्वयंसदपत्यसंपत्यर्थत्वेन महाप्रयोजनतया पुनः पठितमः॥ ३०॥
- (४) राघवानन्दः । विपक्षेदण्डमाहं व्यभिचारादिति । व्यभिचारात् त्वभर्तारं व्यतीत्याभिमुख्येनान्यत्र मनोवाग्दे हानांचरणात् गतैः पापरोगैः कुष्टादिभिः पीड्यते पीडितास्यात् ॥ ३० ॥

पुत्रंप्रत्युदितंसद्भिः पूर्वजैश्व महर्षिभिः॥ विश्वजन्यमिमंपुण्यमुपन्यासंनिबोधत ॥ ३१ ॥

- (१) मेधातिथिः । उपन्यासोविचार्यवस्तुत्रक्षेपः विचारोवा तंनिबोधत । पुत्रंप्रतिपुत्रमिष्कृत्योदितमुक्तं सिद्धिविद्ध-द्भिर्महर्षिभिश्च [विश्वजन्यं] सर्वेभ्योजनेभ्योहितं पुण्यंकल्याणकरं स्त्रीस्तुत्याव्यवधानात् प्रजाधर्मनिबोधतेत्यस्यार्थ-स्यापि पुनरादरार्थमुपन्यासः उपन्यासंनिबोधतेति ॥ ३१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवंस्रीणांनियते यत्र किचिरैवाधिभचारस्तत्र यःपुत्रंत्रति बीजिनोऽपत्यंक्षेत्रिणोवेत्यपत्या-र्धः उपन्यासस्तं शण्तः । सिद्धवर्तमानैः पूर्वजैरतीतैः । विश्वजन्यं विश्वजनहितमः ॥ ३१ ॥
- (३) कुङ्गुकः । पुत्रमधिरूत्य शिष्टैर्मन्वादिभिः पूर्वमुत्पन्नैश्व महर्षिभिर्राभिहतिममंवक्ष्यमाणंसर्वजनहितंविचारंश-णुत ॥ ३१ ॥
- (४) राघवानन्दः । प्रजननार्थमित्युक्तं तदेवाहः पुत्रमिति । पुत्रमुद्दिश्योपन्यासं विचारं निबोधत शगुत । विश्व-जन्यं विश्वरमे सर्वसीजनाय हितं पुण्यं पुण्यंफलदम् ॥ ३१ ॥
- (५) **नन्दनः**। इदानींबीजिनः किंपुत्रःक्षेत्रिणोवेत्येतन्तिरुपियतुंगक्रमते पुत्रेमत्युदितमिति। विश्वजन्यंविश्वजन-हितं। इमंवक्ष्यमाणम् ॥ ३१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । विश्वजन्यं सकलजनहितमः । उपन्यासं व्याख्यानमः ॥ ३१ ॥

# भर्तुः पुत्रंविजानन्तिश्रुतिद्वैधंतुभर्तिर ॥ आहुरुत्पादकंकेचिदपरे क्षेत्रिणंविदुः ॥ ३२ ॥

- (१) मिधातिथिः । भर्तोद्दोढा विवाहसंस्कारेण संस्कृतोयेन या नारी तस्यां यस्त्रसादेव जातस्तंपुत्रंतस्य विजानन्त्यभ्युपगच्छन्ति सर्वएव विद्वांसोनात्र विप्रतिपत्तिः सिद्धांतोयम् । श्रुतिद्दैधन्तुकर्तरि यः कर्नेव केवलमुत्पादयिताऽन्य-दीयक्षेत्रे नतूद्दोढा तत्र श्रुतिद्दैधमतभेदस्तदर्शयति आहुरुत्पादकमपत्यवन्तकंचित् अपरे क्षेत्रिणोयस्य सा भार्या तस्या-मनुत्पादकमपि एवमाचार्यविप्रतिपत्तेःसंशयमुपन्यस्य कारणकथनेन तमेव समर्थयते ॥ ३२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । भर्तुर्भायांवतः पाणियाहस्य पुनंसर्वे विजानन्ति । केचित्तु बीजिनः । श्रुतेहैंधं श्रुतौ बी-जिनः पुत्रइतिदर्शनात् श्रुतिकतं हैधं सन्देहः । तथाहि । नशेषोऽग्रेअन्यजातमस्तीत्यादिश्रुतैः । शेषः पुत्रः अन्येन ज-नितःपुत्रोनास्तीत्यस्याअर्थः । एतेन न क्षेत्रिणः किंतु जनकस्यैवेति गम्यते अतएव दर्शनान्केचिदुत्पादकमाहुरन्येतु न्यायघलात्क्षेत्रिणमिति ॥ ३२ ॥
- (३) कुछूकः । भर्त्तुः पुन्नोभवतीति मुनयोमन्यन्ते । भर्त्तरि द्विः प्रकारा श्रुतिर्वर्त्तते केचिदुः पादकमवोदारमि भर्त्तारंतेन पुन्नेण पुन्निणमाहुः अन्येतु वोदारंभर्त्तारमनुत्पादकमध्यन्यजनितेन पुनेण पुन्निणमाहुः ॥ ३२ ॥
- (४) राघवामन्दः । विचारमेवाह भर्तुरिति । तत्र भर्तृत्वंहिविधृं श्रुतिहैविध्याह्रोहृत्वाऽवोहृत्वभेदात् । तत्रावोहृत्वेना पत्योत्पादकमि भर्तारमाहुः । गर्भधारणात्पुष्रस्यानुत्पादकत्वेपि वोहृत्वेन तत्र वोहुःक्षेत्रसंबन्धात्पुत्रोभवेत् । तदुक्तं याज्ञ-वल्क्येन ॥ अनेन विधिना जातः क्षेत्रिणः संभवेत्सुतइति ॥ ३२ ॥
- (५) नन्द्रनः । भर्तृशब्दः खामिवचनः भर्तार श्रुतिद्वैविध्यंकर्तरीतिपाठेष्ययमेवार्थः उत्तरार्धेन द्वैविध्यमेवोच्यते उत्पादकंबीजिनंकर्तारंकेचिदाहुः ॥ ३२ ॥
- क्षेत्रभूता स्टता नारी बीजभूतः स्टतः पुमान् ॥ क्षेत्रबीजसमायोगातांभवः सर्वदेहिनाम् ॥ ३३ ॥
- (१) मिद्रातिथिः । क्षेत्रमिवक्षेत्रभूता नारी बीह्यदिरुत्पत्तिस्थानंभूमिभागः क्षेत्रतत्तुल्यानारी यथा क्षेत्रेबीजमुमंतन्त्र विधियमाणंजायते एवंनार्यामपि निषक्तरेतीबीजभूतएवपुमान अत्रापि भूतशब्दउपमायां तदीयरेतीबीजंन साक्षात्पुन्मान तद्धिकरणस्वात्तु तथावद्यपदिश्यते समायोगःसंबन्धआधाराधेयरुक्षणस्ततः संभवउत्पत्तिः सर्वदेहिनांशरीरिणांचतुर्विन्धस्य भूतपामस्य त्वेदजानामप्याकारशः क्षेत्रंबीजित्तेदोऽतोयुक्तःसंशयः उभयमन्तरेण संभवानुपपत्तेः अपत्योत्पत्तीउभयोध्यापारः विनिगमनाद्यावदेत्वभावात्कस्य तदुभयोः अन्यथान्यतरस्येति संदेहः सर्वस्य च मकरणस्यायमर्थीनानुमान-परिच्छेबोऽपत्यापत्यवज्ञावः तथाच विभागभनीके वक्ष्यामः ॥ ३३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनाराय्रणः । एवंच क्षेत्रसंबन्धात्क्षेत्रिणीबीजसंबन्धाद्वीजिनदृत्युभयीर्राप प्राप्तमः ॥ ३३ ॥
- (३) कुङ्गूकः । श्रीह्माचुत्पत्तिस्थानंक्षेत्रंतत्तुल्या स्त्री मुनिभिः स्पृता पुरुषश्च ब्रीह्मादिबोजनुल्यः स्पृतः यचपि रेतोबीजंतथापि तद्धिकरणत्वात्पुरुषोबीजमिति व्यपदिश्यते क्षेत्रबीजसमायोगात्सर्वप्राणिनामुत्पत्तिः प्वंचोभयोः कारण-त्वस्याविशिष्टत्वायुक्ता विश्वतिपात्तः कियत्संबन्धिक्षेत्रंतस्यापत्यमुत यदीयंबीजंतस्येति ॥ ३३ ॥
- (४) राघवानन्दः । क्षेत्रिणमिति मसंगेनक्षेत्रबीजे व्याकुर्वस्तयोः कृत्यमाह क्षेत्रेति । क्षेत्रवदुत्पादनपरिपालन कर्नृत्वात्क्षेत्रभूता । बीजं रेतः तदाश्रयात्वादीजभूतः तत्र चेतनस्य रजोरेतः संयोगादचेतनस्य भूबीजसंयोगात् संभवः उत्पत्तिः ॥ ३३ ॥

( ५ ) मन्द्रनः । द्वैविध्येयुक्तिमाह क्षेत्रभूतास्मृतेति तस्मायुक्तद्वैविध्यमिति ॥ ३२ ॥

# विशिष्टंकुत्रचिद्वीजंस्त्रीयोनिस्त्वेव कुत्रचित्॥ उभयन्तुसमयत्र सा प्रस्तिः प्रशस्यते॥ ३४॥

- (१) मेघातिथिः । बीजस्य वैशिष्ट्यंय्यासऋष्यशङ्कादीनांमहर्षीणांदर्षः स्त्रीयोनिष्वेव क्षेत्रजादिपुत्रेषु धृतराष्ट्रादिषु ब्राह्मणाज्ञाताअपि मातृजातयः क्षत्रियास्ते उभयंतुसमं एकत्वामिकमेकजातीयसमसा प्रसूतिः प्रशस्यते विप्रतिपत्त्यभावात् तदुक्तमेतद्भतुः पुत्रविज्ञानन्तीति ॥ ३४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । युत्तयन्तरमाह विशिष्टमिति । बीजं बीजी पुरुषः विशिष्टं ब्राह्मण्यादिगुणवत् । अन्यत-र्राविशिष्टत्वेन प्रजा विशिष्टा नभवति किंतु यत्रोभयंविशिष्टं सएव प्रसवः शस्यते उभयोःमाधान्यात् । अतःक्षेत्रद्वारा क्षे-त्रिणोप्यपत्यमित्यर्थः ॥ ३४ ॥
- (३) कुद्धृकः । क्वचिद्वीजंप्रधानंजातायेत्विनयुक्तायामिति न्यायेनोत्पन्नोबीजिनोंबुधइव सोमस्य तथा व्यासऋव्यशृङ्कादयोबीजिनामेव सृताः । कचित्क्षेत्रस्य प्रधान्यंयथायंतल्पजः प्रमीतस्येति वक्ष्यिति । अतएव विचित्रवीर्यक्षेत्रे क्षत्रियायां ब्राह्मणोत्पादिताअपि धृतगष्ट्रादयः क्षत्रियाः क्षेत्रिणएव पुत्राबभूवः । यत्र पुनर्बीजयोन्योः साम्यंतत्र वोढेव जनयिता तद्यत्यंप्रशस्तंभवति तत्र बीजप्रधान्यापेक्षंतावदाद्वः ॥ ३४ ॥
- (४) राघवानन्दः । तत्र तयोः प्राधान्यं भिन्दानः समे कार्ये प्रशंसित विशिष्टमिति । बीजस्यप्राधान्यव्यासऋष्य-श्रंगादौ तेनैषां ब्राह्मण्यमेवोत्कृष्टता । क्षेत्रस्य प्राधान्यं धृतराष्ट्रविदुरादौ क्षत्रियक्षेतृत्वे । उभयं बीजयोन्यात्मकमनूबासजाती व्यर्गरणयेन समं यत्रप्रसूतौ साप्रसृतिरत्यंतप्रशस्यतइत्यन्वयः ॥ ३४ ॥
- (५) नन्द्रनः। रूमतमाह विशिष्टंकुर्वाचिदिति कुत्रचित्पसूतौबीजंविशिष्टं नसर्वेव। प्रसूतिः शिष्टा एवंस्थितउभ-यव समंद्कजातीयम् ॥ २४ ॥

## बीजस्य चैव योन्याश्व बीजमुत्रुष्टमुच्यते ॥ सर्वभूतप्रस्तिहिंबीजलक्षणलक्षिता॥ ३५॥

- (१) मिधातिथिः । एवमुपपादिते संशये बीज्ञप्राधान्यपक्षंपूर्वपरिगृह्णित तत्माधान्याद्यस्य बीजंतस्यापत्यंतस्य च प्राधान्यं ब्रीह्मोदेर्द्वयस्य क्षित्याद्यनेककारणत्वेपि तद्धर्मानुविधानदर्शनात् अतश्य स्फुटमदृष्टबीजानुविधानस्यापत्यस्य-कार्यत्वाद्गीह्मादीनामिव तद्धर्मानुविधायित्वयुक्तमभ्युपगंतुं तथाहि सर्वत्रकार्यऐकरुप्यंनत्यक्तंभवति तथाच बीजेप्राधान्यंतद्दर्शयति सर्वभूतपस्तिहि सर्वेषांभूतानां प्रसृतिहत्पत्तिबीजलक्षणलिक्षता बीजस्य यस्त्रक्षणंरूपवर्णसंस्थानादि तेन लक्षिता चिह्निता तद्वपानुविधायिनीतियावत् ॥ ३५ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । अत्रपूर्वपक्षमाह बीजस्थिति । बीजलक्षणलक्षिता बीजजाति्मयुक्तनियतजातिः ॥ ३५ ॥
- ( ३ ) क्रुझूकः। बीजक्षेत्रयोबीजंप्रधानम्भिधीयते यस्मान्सर्वेषांभूतारब्धानांमुत्पत्तिबीजगतवर्णस्वरुपादिचिन्हेरूप-छक्षिता छयते ॥ ३५ ॥
- (४) राघवान-दः । भेदपलमाह बीजस्येति । बीजस्क्षणस्क्षिता बीजस्य स्क्षणानि रूपसंस्थानार्थेक्रियास्तैर्छ-क्षिता विशिष्टा दृश्यन्ते अतुरुवोपरिचरवसोरपत्यं पतस्योदरी सत्यवती नाम ॥ ३५॥
- (५) **नम्द्रनः । अथबी**जमेन विशिष्टंषड्भिः श्लोंकैरा**ह् बी**जस्य चैवेति । बीजस्य योग्याश्य द्वयोर्मध्ये बीजलक्षण-लक्षिता बीजगुणेनैन दष्टा ॥ ३५ ॥

#### यादशंतूप्यते बीजंक्षेत्रे कालोपपादिते ॥ तादयोहित तत्तस्मिन्बीजंस्वैर्घ्यञ्जतंगुणैः ॥ ३६ ॥

- (१) मेधातिथिः । अनन्तरस्यैवार्थविस्तरत्वेन श्लोकोयंवक्कान्वयमदर्शनेन यादशंशब्दस्यार्थव्याख्यास्यति ब्रीह्रयः शालयदृत्यादिना कालोपपादिते कालेवर्षादौ वपनकालउत्पादिते कृष्टसमीक्षरणादिना संस्कृते तादग्रीहृति जायः ते स्वैर्गुणैर्वर्णसंस्थानरसवीर्यादिभिर्गुणैक्यज्ञितंपरिदश्यस्त्रम् ॥ ३६ ॥
- (२) सर्व**तनारायणः । कालोपपादिते कालेनयुक्ते । एतेन कालवत्क्षेत्रस्यापि गुणतैवेत्युक्तम् । स्वैरसाधारणैर्ग्-**णैरूपादिभिः ॥ ३६ ॥
- (३) कुङ्गूकः । यजातीयंबीजंबीह्मादि यीष्मादिकाले वर्षादिनासंस्कृते क्षेत्रउप्यते तज्ञातीयमेव तद्दीजमात्मीयै-वर्णादिभिरुपलक्षितंतरिमन् क्षेत्रे जायते ॥ ३६ ॥
- (४) **राघवान-दः** । एतदेव मत्यक्षयित यादशमिति । कालोपपादिते तत्तत्सस्योचितकालयुक्ते । रोहत्यद्भुरःसंप-चते तिसम्बद्भुरे तादशबीजावयवत्त्वल्यद्भुरपत्रकाण्डादिपरंपरया । पुनस्तादशं बीजं व्यक्तितं त्वैर्गुणैः शाल्यादिगन्धरसैः जनयतिभूनं ॥ २६ ॥
  - (५) नन्द्रनः। एतदेव विशदयति यादशंतूत्यतइति। कालोपपादितकालेन संयोजितमपि महतापिकालेनेत्यर्थः॥३६॥ इयंभूमिर्हि भूतानांशाश्वती योनिरुष्यते ॥ नच योनिगुणान्कांश्विद्धीजंपुष्यति पुष्टिषु ॥ ३७ ॥
- (१) मधातिथिः । बीजगुणानुवृत्तिः पूर्वेणोक्ता अनेन क्षेत्रगुणानामभावमाह एषा भूमिभूतानांस्थावराणामोषधीतृणगुल्मलतानांयोनिः क्षेत्रमुष्यते नच तद्गुणास्तेषु भूतेषु केचन दृश्यन्ते नमृदः पांसवोवा तत्रोपलभ्यन्ते बीजंपुष्पंतिपुहिषु बीजशब्दोत्राहुर्रानगंतबीह्यादिवचनीन भूलवचनस्तदिष्हि पुनरुपभुक्तशेषमुष्यमानमपरिस्मिन्वत्सरे भवत्येव बीजंतत्रबपुष्यित नानुवर्तते पुष्ट्यक्तंभूतायामनुवृतौ पुष्यितर्वर्तमानः सकर्मकत्वंद्वितीयानिमिन्तं योनिर्गुणान्याप्यति वा भजते
  पृष्टिषु तदवयवेषु निमिन्तंन पुष्यितनानुवर्तते यदि पुष्यक्ताऽनुवृत्तिराख्यातेनोच्यते पृष्टिष्वत्यन्यार्थकं तस्मादेनकार्थत्वाबातूनामन्यवचनमात्रएवाख्यातेनानुष्याख्येयः श्लोकपूरणार्थवापृष्टिष्यिति कथंषित्पौनरुक्तंपरिहार्थसामान्यविशेषभावेन वान्वयोवक्तस्यः स्वपोषंपुष्टइति यथा ॥ ३७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पृष्टिष्वद्भुरादिपादुर्भावेषु ॥ ३७ ॥
- (३) कुझूकः । एवमन्वयपकारेण बीजगधान्यंप्रदर्श्य व्यतिरेकमुखेन दर्शयितुमाह इयमिति । हिरवधारणे इयमैव
  भूमिभूतारब्धानांतरुगुल्मलतादीनांनित्या योनिः कारणंक्षेत्रात्मकंसर्वलोकेरुच्यते नश्व भूम्याख्ययोनिधर्मान्कांभिदिष मृत्स्वरूपत्वादीन्बीजंस्विवकारेष्वद्भुरकाण्डाचवस्थासु भजते भजत्यर्थत्वात्पुष्यतेः सकर्मता तस्माचीनिगुणानुवर्तनाभावा-म्ब क्षेत्रमाधान्यम् ॥ ३७ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । एतदेव ध्यनिक इयमिति । इयं त्रत्यक्षापि शाश्वती नित्या योनिरपि नत्वगुणान्पुच्यति । समर्पयति । पृष्टिषु वृक्षादिषु । बीजंतु त्वानुरूपाणि त्ररोहकाण्डपत्रपुच्पकलरसगन्धादीनि पुच्णाति पोषणेन प्रकटयति॥३७॥
- ( ५ ) मन्द्रनः । एतदेवव्यतिरेकमुखेन दर्शयति इयंभूमिई्भूतानामिति । शाश्वती विरन्तनी । एतावता विरेण का-लेन भूमिगुणः किञ्चिद्दीजनिहि पुष्यति ॥ ३७ ॥

- (६) रामचन्द्रः । सर्वभूतिाईभूतानामितिपाठः । पुष्टिषु अङ्कुरादिमादुर्भावेषु ॥ ३७ ॥
- भूमावप्येककेदारे कालोप्तानि क्षीवलैः ॥ नानाहृपाणि जायने बीजानीह स्वभावतः॥ ३८॥
- (१) मेधातिथिः । अनन्तरोक्तोर्थउदाहरणाद्याक्रियते एककेदारेऽपि परत्रयोजनीयः एकिलन्पि क्षेत्रे भूमेः काले यस्यबीजस्य योवैककालस्तिल्लमुमनिकर्षकैर्भिल्लरूपाणि जायन्ते बीजानि लभावानुविधानादित्यर्थः । यदि च क्षेत्रे प्राधान्यस्यात्क्षेत्रस्यैकत्वात्सर्वाण्यैकरूपाणिस्युः ॥ ३८ ॥
- (२) मर्वज्ञनारायणः । भूमिगुणपोषणमुक्ता बीजगुणपृष्टिमाह भूमाविति । एककेदारइत्यत्यन्तमनुपयोगकथन-म् । स्वभावतः त्वस्य योभावोधर्मः शालित्वादिस्तेन सदशम् ॥ ३८ ॥
- (३) कुझ्कः । अपिचभूमाविति भूमावेकस्मिन्नपि केदारे कर्षकैर्वपनकालोप्तानि बीहिमुद्रादीनि नानारूपाण्येव बीजस्वभावाज्ञायन्ते नतु भूमेरेकत्वारेकरूपाणि भवन्ति ॥ ३८ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तदेव दृष्टान्तेन त्वहस्तयित भूमावितिह्याभ्याम् । केदारे क्षेत्रे रूपीवलैः कर्षकैः कालोप्तानि त-त्तद्वीजपरोहकालउपानि नानारूपाणि यवशाल्यादीनि जायन्ते कार्याकारेण परिणमन्ति । स्वभावतीबीजस्वभावेन ॥३८॥
- (५) नम्द्रमः । बीजानां भूमिगुणपोषणे हेर्तुरेशकाल्वैषम्यविकतइति चैत्तत्राह भूमावपीति । एककेदारे समानेसं-स्थाने संस्कृतक्षेत्रेऽपि । कालोप्तानि मानारूपाणि भिन्नजातीयानि स्थभावतः मक्त्यैव । इहास्मिछोके जायन्ते एकमपि-बीजंत्वभावतो न व्यभिचरतीत्येतद्दर्शयितुमुक्तमः ॥ ३८ ॥

ब्रीहयः शालयोगुद्रास्तिलामाषास्तथा यवाः ॥ यथाबीजंपरोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा ॥३९॥

- (१) मेधातिथिः। तानि नानारूपत्वेन बीजानि दर्शयति। यथावा बीजत्वभावाभिषत्या सर्वत्र जात्याख्यायां बहुवचनम् ॥ ३९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शालयोहेमन्तपक्षधान्यानि । अहियस्तेभ्योऽन्यानि धान्यानि । लशुनीक्षवद्दति निन्दिता-निन्दितयोहदाहरणम् ॥ ३९ ॥
- ( ३ ) कुङ्कूकः । तथाहि ब्रीहीति । ब्रीह्यः षष्टिकाः शालयः कलमाचाः तथामुद्रादयोबीजस्वभावानतिक्रमेण ना-मारुपाणि जायन्ते ॥ ३९ ॥
- (४) राघवानन्दः । तदेवाह बीह्यइति । ब्रीह्यः षष्टिकाचाः । शालयः कलमाचाः । लशुनानि स्थूलकन्ददुर्ग-न्धीनि ॥ २९ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । नानाभीजानां नानारूपत्वमेवोदाहर्रात ब्रीह्यःशालयइति ॥ ३९ ॥

अन्यदुप्रंजातमन्यदित्येतन्त्रोपपचते ॥ उप्यते यद्धि यद्बीजंतत्तदेव प्रराहति ॥ ४०॥

- (१) मेधातिथिः एषएवार्थः शब्दान्तरेण निगम्यते अन्यदुपंजातमन्यदित्यनेनोपपद्यते यद्भि यद्दीजंतदेव परी-इति मुद्रेषूपेषु बीह्रयोजायन्तद्रत्येतन्त्रास्ति प्रतिषेधमुखेनोक्तस्य विधिमुखेन पुनः प्रतिपादनमुख्यते यद्भि यद्दीजम् ॥ ४०॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्यदन्यजातीयमः । अतोबीजिनएव प्रजा न क्षेत्रिणइति समुदायार्थः ॥ ४० ॥
- (१) कुङ्गूकः। एवंच सति अन्यदिति। ब्रीहिरुप्ते।मुद्रादिर्जायतइत्येतन्त संभवति यरमाचदेवबीजमुज्यते तत्तदेव जायतएवंबीजगुणानुवर्त्तनात्क्षेत्रधर्मानुवृत्तेश्व ब्रीह्मादी मनुष्येष्यपि बीजप्राधान्यम् ॥ ४० ॥

- (४) **राघवानन्दः** । एतदेवान्वयव्यतिरेकाभ्यां दृढयन्नाह् अन्यदिति । अन्यत् शाल्यादिबीजमुमं न यवाद्याकाः रेण स्यादिति व्यतिरेकः । अन्वयमाह् यद्यदेवेति तत्तदेव शालिपरंपरायायदिनिश्चितमेव ॥ ४० ॥
- (५) नन्दनः । उक्तमेवार्थनिगमयति अन्यदुप्तमिति । प्ररोहिति प्रत्यक्षतः प्ररोहिति । तस्मादुप्तादन्यद्रोहतीत्येतन्ते-पपद्यतद्दति ॥ ४० ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । अन्यत् उप्तअन्यत्जातंतएतत्कर्म नउपपद्यते न संघटते । अन्यद्भक्तंअन्यद्वान्तमितिन्यायोन संघटते ॥ ४० ॥

#### तलाज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना ॥ आयुष्कामेन वप्तव्यंन जातुपरयोषिति ॥ ४१॥

- (१) मेधातिथिः । एवंपूर्वपक्षेसिद्धान्तमाइ क्षेत्रमाधान्यमनेनोच्यते ननुच नात्रक्षेत्रमाधान्याभिधायकंकिचित्पदमरित केवलंपरक्षेत्रोपगमननिषेधःश्रूयते । वमव्यंन जातुपरयोषितीति परदारेषु बीजनिषेकोनकर्तव्यइत्यस्यार्थः । न पुनर्यस्य क्षेत्रंतस्यापत्यमित्यनेनोक्तंभवित सत्यं तथानश्यित वैक्षिमंबीजंपरपरियइइत्यनेनैकवाक्यत्वात दृष्टापत्यापहारलक्षणदोषनिमित्तोयंप्रतिषेधोनादृष्टार्थंउपगमनप्रतिषेधः । सिंह चतुर्थे विहतप्त नहीदशमनायुष्यमित्यादिना तस्मादन्यशेषतया प्रतिषेधश्रुतेरनन्तरेणैकवाक्यत्वादसितस्वातन्त्रये युक्ता क्षेत्रप्राधान्यप्रतिपादनपरता प्राज्ञेन सहजया प्रज्ञया विनीतेन
  पित्रादिभिरन्शिष्टेन ज्ञानविज्ञानवेदिना करणसाधनौज्ञानविज्ञानशब्दौ ज्ञानवेदाङ्गशास्त्राणि विज्ञानंतर्ककलादिविषयं । एतदुक्तंभवित यस्य काचिद्विद्धिवद्यते तेनैवंन कर्तव्यंयतः सर्वशास्त्रेष्वेषास्थितः । यस्तु मूर्खरितर्यक्षण्व्यः सोत्रनाधिकतप्वेत्यनुवादोयं । आयुष्कामेनेति चातुर्थिकस्य प्रतिषेधस्य प्रत्यभिज्ञानार्थमेतक्तत्र्य पृथकपित्रधश्रङ्कानिरस्ता भवित ॥१९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवं पूर्वपक्षे उक्तीरुक्षा यद्यन्येवं तथापि लेकि क्षेत्रिणएव फलसंबन्धदर्शनात् [ स्वक्षे-त्रहारा क्षेत्रिणएव प्रजेत्याह तत्पाक्षेनेति । तदीजं । प्राक्षेन स्वतोबुद्धिमता । विनीतेन गुरुशिक्षितेन । क्रानं धर्मविषया धीः ] विक्रानंलोकविषया तहेदी तत्रत्यभावात् ॥ ४१ ॥
- (३) कुङ्कृकः । संप्रतिक्षेत्रपाधान्यमाह तदिति तदीजंसहजप्रज्ञावता पित्रादिभिरनुशिष्टेन ज्ञानंवेदः एवंविज्ञानमपि तदङ्गादिशास्त्राणि तद्देदिनाऽऽयुरिच्छता न कदाचित्परजायायां वपनीयम् ॥ ४१ ॥
- ( ४ ) राघवानंन्दः । दृष्टान्तजातस्य दार्ष्टान्तिके फलितमाह् तदिति । तस्मादर्थैज्ञानविज्ञानवेदिना श्रुतिस्पृतिविदा । नवप्तव्यं रेतइतिशेषः । परयोषिति नियुक्तायामपि न वप्तव्यमित्युक्तम् ॥ ४१ ॥
- (५) **नन्दनः**। एवं बीजमाधान्यमुक्तमधुनाक्षेत्रमाधान्यंचर्तुभः श्लोकेराह तत्पाञ्जनेति । तद्दीजं । ज्ञानंलौकिकं । विज्ञानं शास्त्रजंमधानमितिकत्वा परक्षेत्रेवमन्यं क्षेत्रस्वामित्वादित्यर्थः ॥ ४१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । विनीतेन गुरुशिक्षितेन । विज्ञानवेदिना ज्ञानं धर्मविषयं विज्ञानं लोकविषयं तयोवेदिना ॥ ४१॥ अत्र गाथावायुगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः ॥ यथा बीजंन वप्तव्यंपुंसा परपरिपहे ॥ ४२ ॥
- (१) मधातिथिः। गाथाशब्दोवृत्तविशेषवचनः यथोक्तंपिङ्गलेन अत्राप्तिदंगायेति अविगोताः परंपरागताः श्लो-कृाअप्युच्यंते तदेषापियञ्चगाथागीयतइत्युक्ता श्लोकाउत्तरत्रवेदे पठ्यन्ते यदस्यपूर्वमपरंतदस्येति वायुनागीताः पठि-ताः वायुगोक्ता पुराविदः पुराणकल्पान्तरवेदिनः परंपरियहेपरक्षेत्रे ॥ ४२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । माभूदायुष्कामस्य कर्तव्यं कि ततोऽतआह अत्रेति ॥ ४२ ॥
- (३) कुःहृकः । अतीतकालकाअलिन्नर्थे वायुपोक्तागाथाः छन्दोविशेषयुक्तानि वाक्यानि कथयन्ति यथा परपुर्वे वेण परपत्न्यां बीजन वप्तव्यभिति ॥ ४२ ॥
- (४) **राधवानन्दः**। तत्र सर्तावाक्यं प्रमाणयति अत्रेति । गाथाः विगीतश्लोकाः । पर्परियहे परगृहीतदार-स्ते ॥ ४२ ॥
  - (५ **ननन्दनः।** यथा येन हेतुना॥ ४२॥
  - (६) रामचन्द्रः । परपरिपहे परिक्षयां यथा न वमन्यम् ॥ ४२ ॥

## नश्यतीषुर्यथाविद्धः खे विद्धमनुविध्यतः ॥ तथा नश्यति वै क्षिप्रंबीजंपरपरिपदे ॥ ४३ ॥

- (१) मेधातिथिः। ताइदानींगाथादर्शयित इषुः शरः सनश्यित खेछिद्रे अन्येनेष्वासेन विद्धंमृगमनुविष्यतः [ पूर्वस्य वेधकस्यात्रत्वाम्यं अथवाऽऽकाशेखे शरः क्षिप्रोलक्ष्यमन्तरेण नश्यित निष्फलीभवित विद्धंचानुविष्यतः ] : एवंपरिक्षयंतेजोनिःक्षिप्रतस्य बीजिनः क्षेत्रत्वामिनोपत्यंभवित ॥ ४३॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । अन्येन विद्धमनु पश्चाद्विध्यतः **वृथाविध्यतः** क्षिप्तोपीषुर्नश्यति । अन्येन पूर्वविद्धत्वेन स्वीकृतत्वादिषुविद्धत्वेपि पक्षिणोमांसलाभोत्र पूर्वपरियहीतुरेवेत्यर्थः । नश्यति निःफलंभवति ॥ ४३ ॥
- (३) कुञ्चूकः । यथान्येन विद्धमृगंकष्णसारैतिसम्नेव छिद्दे पश्चादन्यस्य बिष्यतआविद्धः क्षिप्तः शरोनिष्फलो-भवति पूर्वहन्त्रेव हतत्वात्तस्येव तन्मृगलाभात् एवंपरपत्न्यामुप्तंबीजंशीव्रमेव निष्फलंभवति गर्भप्रहणानन्तरंक्षेत्रिणः सद्यः-फललाभात् ॥ ४३ ॥
- (४) राघवानन्दः । परक्षेत्रे बीजस्योप्तिर्वमुः फलाय न पर्यामेति दष्टान्तगाथामाह नश्यतीत् । विद्धं मृगमन्येन । खे तत्कर्ताच्छद्दे । खिमत्युपलक्षणम् । अनुविभ्यतः पश्चात्ताद्यतः द्दुः शरोनश्यति मृगलाभायापर्याप्तः यतः पूर्वहृन्तरे-व सः शरम्गस्य विद्यमानत्वाद्विद्धेषुर्नश्यति । पाश्चात्येन यथा सपशुर्ने लभ्यते एवं गर्भौबीजिना न लभ्यतहृत्यर्थः ॥४३॥
- (५) मन्द्रनः । तामेव गाथामाह नश्यतीषुर्यथेति । खेविदं खेसंबदं वायुमिति यावत् वायुंकक्षीकृत्य विद्धोयुक्तः दृष्ट्विध्यतः महरतः पुरुषस्य यथा नश्यति निष्फकोभवति तथा नश्यति तत्फक्तं बीजिनोन भवति क्षेत्रिणोभवतीत्यर्थः । क्षेत्रं मथमपरिपहीतुरेविति ॥ ४३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यथाक्षिप्रदेश्वाणः से अकाशे नश्यित निराधारत्वात् कीदशः द्रशुविदंत्रक्षं अनुविभ्यतः ॥४३॥ पृथोरपीमांपृथिवीभार्योपूर्वविदोविदुः ॥ स्थाणुच्छेदस्य केदारमाद्वः शल्यवतोस्रगम् ॥ ४४॥
- (१) मेधातिथिः । ईदशोयंपुराणकतो जायापितत्रक्षणसंबन्धो यद्भिनाविष तावेकीकताविव दर्शयित तथाहि अनेकवर्षसहस्रातीतपृथुसंबन्धामही तेनैव व्यपदिश्यते पृथिवीति तस्मादन्यापि सी यस्य भार्या तस्य पुत्रोऽनेनापिजा-तः स्थाणुच्छेदस्य केदारंत्वमाहुः संबन्धान्तरस्याभावात् स्वस्वामिसंबन्धंषष्ठीप्रतिपादयति स्थाणुर्गुच्छगुल्मलतादिप्रह्यो-यत्र भवितिच्छिनत्ति यः सस्थाणुच्छेदः तस्य तन्क्षेत्रयेन प्रह्मगुल्मलतावीह्थःछित्त्वा भूमिः क्षेत्री कता तत्र कर्षणवप-

<sup>‡ (</sup>आआ)

नजातंपरुंतस्यैव शल्यवतोष्ट्रगमाहुरित्यनुषज्यते बहूनांष्ट्रगमनुषावतामाखेटकार्ययस्यैवसंबंधिशरशल्यंष्ट्रगे दृश्यते तस्य तमाहुर्यः प्रथमवेद्ध्य समवतीत्युक्तंनश्यतीषुरित्यत्र ॥ ४४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। यथा पृथोः परिपहानन्तरमनेकराजपरिगृहीतार्थामपि पृथिवीं प्रथमपरिपहीतृत्वान्धृथोः स्तस्यैव नाम्ना पृथिवीति व्यपदिशन्ति तथा प्रथमपरिपहीतुरेव भार्याऽतीनन्तरंपरिपहाद्वीजिनएव क्षेत्रं कि तस्या-दित्यपि नाशक्कनीयमित्यर्थः। स्थाणुक्केदस्य यः प्रथमं खिलभक्कार्थं क्षेत्रे स्थाणुमुत्पादयति तस्य न द्वितीयपरिपहीतुः। केदारं क्षेत्रम् । शल्यवतीयस्यतीयेन विद्धोनतु तदनन्तरं घृगयहीतुः॥ ४४ ॥
- (३) कुछूकः । इमामपि पृथ्वीपृथुना पूर्वेपरिगृहीतत्वात् अनेकराजसंबन्धेपि पृथोर्थायिक्यतीतक्काजानित तस्मात्स्याणुं छिन्दिन्त स्थाणुच्छेदः कर्मण्यण् येन स्थाणुमुन्पाट्य क्षेत्रंकतंत्रस्यैव तत्क्षेत्रंवदन्ति तथा शरादिशल्ययेन पूर्वपृणे क्षिमंतस्यैव तंष्ट्यमाहुः एवंच पूर्वपरियहीतुः स्वामित्वाहोदुरेवापत्यंभवति न जनयितुः ॥ ४४ ॥
- (४) राघवानन्दः । अत्रार्थे पुरावृत्तं स्फुटयन्परयोषिति पुत्रार्थमाशासानस्यपुत्राशाविफल्यमाह् पृथोरिति । अने-कराजसंबिधत्वे भूमेः भुवः पृथ्वोति समाख्याबलात् । पृथोरेव भार्यामाहुँः भुवः स्थाणुष्णेदस्य प्रश्नमंतदुष्णेद्कस्य के-दारं क्षेत्रं एवं शल्यवतः अये स्रांप्रतिशरंयोजयितुः स्ट्टान्तभ्रये क्षेत्रिणएवापत्यम् ॥ ४४ ॥
- (५) **गन्दगः**। तेन तत्र क्षिप्तमन्येन बीजंनश्यित तस्येत्यिभगयेणाह पृथीरपीमामिति। पूर्वविदः प्रथमं छब्धवतः पृथीरिमां पृत्रिवीमपि भायी विदुः। पूर्वविदइति स्थाणुक्केदशल्यवतीरपि विशेषणं स्थाणुक्केदः विलीकतक्षेत्रसंस्कर्ता जायापत्यारभेदश्यायम् ॥ ४४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । स्थाणुच्छे दस्य केदारं । भूमिस्थवृक्षछेकदस्य क्षेत्रमः । च पुनः शल्यकर्तुःवृगव्यवायां इति आहुः ॥ ४४ ॥
- एतावानेव पुरुषोयज्ञायात्मा प्रजेति ह् ॥ विप्राः प्राहुस्तथा चैतयोभर्ता सा स्वृताङ्गना ॥ ४५ ॥ (१) मेद्यातिथिः । यक्तंत्र यस्य भागं तस्यापन्धंग्रह्मान्यात्मात्रात्मेत्रस्योत प्रशासन्तर्भेत्रस्योतः
- (१) मेधातिथिः। युक्तंत्र यस्य भार्या तस्यापत्यं यस्याद्यायायार्थतुं श्रीकत्वमेत् प्रजाप्यात्मभूतेव कभौवाष्य-स्यात्मासीष्यस्य भवेत प्रवतावर्ष्ट्रमेतान्त्रोके शास्त्रज्ञाअप्यवमेव विपाः प्राहुरिति ॥ ४५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एतावानेव तत्त्रयमेलकःपरिणामः । तत्त्रप्रज्ञातोषि ज्ञायान्तरकृतित्याह् योभर्तेति । प्रजा-वयवभूता जायाचात्मैवेत्यर्थः ॥ ४५॥
- (१) कुह्नूकः । नैकः पुरुषोभवति अपि तु मांयाँ खदेहमपत्यानीत्मेतत्परिणामएवपुरुषः तथाण बाजसनैयमाझ-णमः ॥ अर्बोहवाएपआत्मनस्त्रलाणज्ञायांनीवदतेनैतावत्मजायतेअसर्वोहितावस्वितअथयदैवज्ञायांविदतेऽथमजायतेन-हिसर्वीभवति । तथापैतद्देर्विदोविमावदन्ति योभर्त्ता सैव भार्या स्मृतेति एवंच तस्यामुन्पादितं मर्तुरेवापत्यं भवतीति यतम-दंपत्योरैक्यमतः ॥ ४५ ॥
- (४) राघवानन्दः । आत्मैवेदमपश्चासीत् एकमैक सीकामयत जाया मे स्याद्ध प्रजायेय श्रभीहवा एक्शात्मनी-यजाया आत्मावे पुत्रनामासि इत्यादिश्वतेरात्मनएव जायापत्यपतित्रितयहःपत्वेन पूर्णत्वात्पुरुवत्वमित्याहं एतावानिति । विभिन्नित्या यतः पुरुवत्यमतीपत्यदंपत्योरेव । एतदेवाहं तथेति । भर्तुरेवापत्याकारेणपरिणामीजायोपादानकः । श्रङ्गा-य पुत्रार्थमानीयतदत्यकृता ॥ ४५ ॥

<sup>\*</sup> माहुः = माहुः एवं ( राष० २ ) = माहुः एवमपि ( न )

- ( ५ ) जन्यनः । जायाजातस्य भर्तुरपत्यत्वमतिपादनार्थमाह एतावानेवेति । आत्मात्वयंपुरुषः जाया, मजा इति च यदेतावानेव पुरुषः अत्र प्रमाणं प्राष्ट्रः विपाइत्यादि इतरयोश्पन्यासीदशन्तार्थः ॥ ४५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । भर्तासातस्य अङ्गनास्यताभर्तेव अङ्गनेति एतावानेवपुरुषःत्रितयसमुदायरूपःयत्यसात्कारणातः जायास्त्री आत्मा मजा इतित्रयं तथाचपुनः विमाएतत् आहुः ॥ ४५ ॥

न निष्क्रयविसर्गाभ्यां भर्तुर्भायां विमुच्यते ॥ एवंधर्मविज्ञानीमः प्राक्ष्प्रजापतिनिर्मितम् ॥ १६ ॥

- (१) मेधातिथिः । अथ मन्येन धनादिदानेन कीत्वा त्वीयाः करिष्यन्ते पर्भायांयांततोविनिवृत्ते दुःत्वान्येतज्ञान्ते। पुत्रोभवतीत्येतन्वयतोन शक्याभायांत्वेन निष्कसहर्भेरप्यन्यदीयाः स्वत्वमानेतुं नापि भर्ना त्यक्ता महीणद्यव्यत्या मतियहोतुः स्वत्वमापयते यतउद्वहेतेति कर्नभिभायिकयाफलविषयादात्मनेपदाक्षिद्वान्वान्येव संस्कताऽण्यस्य
  भार्या भवति यथानाहवनीयादयआधातुरन्यस्य क्रियादिनाऽऽहवनीयादिव्यपदेश्या निष्क्रयोविक्रयोविनिमयम् विसर्गसत्यागस्तान्यां न मुच्यतेनभार्यात्वमस्याअपैति ॥ ४६ ॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः । निष्क्रयोविक्रयविनिमयौ । विसर्गः दानं । न मुख्यते पुनर्मूस्यंदत्वापद्दीतुंखस्यतद्दर्भश्यः ॥ ४६ ॥
- (३) कुद्धूकः । निष्क्रयोविक्रयः विसर्गस्त्यागः नताभ्यां स्त्री भर्तुर्भार्यात्वादपैत्येवपूर्वप्रजापितना स्वतंनित्यंधर्भ-मन्यामहे । एवंच क्रयादिनापि परिस्रयमात्मसात्कत्वा तदुत्पादितापत्यंक्षेत्रिणएव भवति न बीजिनः ॥ ४६ ॥
- (४) राघवान-दः । अतोविक्रयपरित्यागयोरिष भार्यात्वं नापतीत्याह् नेति । अस्यादानंदिक्रयोवानास्ति अभि-न्नत्वात्तस्याः । आत्मनोर्थं पत्नीनाभेतिश्रुतेरेवंयुक्तत्वमि नापैति । यस्य तेनीजतोजातास्तस्यते नेतरस्यत्वित्युक्तभार्याः पुत्रदानविक्रयस्मरणं राजादौतदुः बूतसेवादिपरम् । प्रजापतिविनिर्मितमिति तत्र प्रमाणम् ॥ ४६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । निष्क्रयविसर्गाभ्यां विक्रयदानाभ्यां भर्तुः सकाशात् भार्या नमुख्यते ४६॥ सक्तदंशोनिपतित सकत्कन्या प्रदीयते ॥ सक्तदेाह् ददानीति श्रीण्येतानि सतांसकत्॥ ४७॥
- (१) मेघातिथिः। अयमनुशयविधावष्टमे व्याख्यातः विभागकाले हि समविषमांशभागिः समविषमांशभागकेषु परिकल्प्य विभागःकर्तव्यः तत्र कते योविमतिपचेततस्य प्रतिषेशार्थमिदं तत्रापि यचसावयथार्थतांकस्यचिदंशस्य प्रज्ञा-पयेत्तदास्येव पुनर्विभागः अय बहुना कालेनायथाकततांब्रूयाचावदितःस्वेषु स्वेषु भागकेष्वन्यनिवेशशीर्णप्रतिसंस्कारा-दिक्तंभवेद्दक्षहिरण्यादिषोपयुक्तंस्यात्त्वा समतामात्रकरणे प्रभवति न पुनः सर्वसमवापविभागं अन्येतु क्लीबादीनामनिह-तिवभागकानांपभादभाग्यस्याद्वानिमत्तक्रीवस्यादिपरिद्वानाम्नास्तिभागोपहारहति सक्लिपातप्रयोजनंवदन्ति। प्रविद्वित्रचतुर्भागहराणांयद्यक्या ये समतांपकल्ययेयुः प्रभादनुश्यातात्माक्तंन्यवस्थानमतिक्रन्यापहर्तुक्षभेरन् पतितस्य तु लक्षभागस्याप्यपहारंवक्यामि । सक्लक्यापदीयते यचपि चानेन वाग्दानोत्तरकालप्राणि विवाहाद्वर्तुः स्वतोच्यते तथापि दन्तामपि हरेत्कर्णातेषांतृनिहाविद्वयाविद्वाद्वः सप्तमेपदहत्यादिपर्यालोचनया विशिष्टविषयतेत सा च व्याख्याता । सक्कान्द्रसमिति गवादयोहियेनैव ह्पेणात्मनः स्वतेनैवान्यसाआपचन्ते कन्यातु दृष्टितृत्वेन स्वसती भार्यात्वेनानिवृत्तस्यसंबन्धा दीयतहति प्रभापन्यासः ननुचानिवर्तमाने पितुःस्वसंबन्धक्रम्वक्रम्यादानेनिवर्ततेष्रतिद्वानस्यरूपयदेकस्य संबन्धनिवर्ततेद्रस्यस्यपेष्ठायतहति नैवदोषः द्वावमसंबन्धावपत्यापत्यवद्वावः स्वस्वामिसंबन्धक्र तन्नापत्यापत्यवद्वावोन निवर्ततेदरस्य प्रभापत्यवद्वावोन विद्वरस्यस्यपेष्ठस्य व्यवस्यपेष्टवद्वावेति विद्वरस्यस्यपेष्टवद्वाविद्वरिति पितुकात्र स्वस्वामिसंबन्धक्र तन्नापत्यापत्यवद्वावोन निवर्ततेदरस्य प्रभावस्यप्यपत्यवद्वावेति पितुकात्र स्वान्यनिवृत्तिमाह पाणिवाहरूक्षेति पर्तुस्तदुत्वरिति पितुकात्र स्वान्यनिवृत्तिमाह पाणिवाहरूक्षेति पर्तुस्तदुत्वरिति पितुकात्र स्वान्यनिवृत्तिमाह पाणिवाहरूक्षेति पर्तिवृत्ति पर्तिक्रम्यस्य

- ( १ ) सर्वज्ञमारायणः । अंशोदायादानांविभक्तीर्थः सक्त्यतित सक्देवनियम्यते यदकदानियतः सप्वेति यथा तथा । सक्देवं कन्या मदीयते प्रकर्षणहस्तीदकेनदीयते । किंबहुना कन्यांददानीति वाद्यात्रेणापि सक्देवाह । वाग्दा-मन्पियवादी क्रतंतस्यैव भार्या नतु दोषामावे त्येष्ट्याऽनन्तरंपित्राऽन्यत्ये मदाने तस्य भवतीत्यर्थः । किंबत्सकदाहददा-मौतिद्वव्यान्तरविषयमाष्ट्रः ॥ ४७ ॥
- (३) कुल्लूकः । पित्रादिधनविभागोभातृणांधर्मदः कतः सक्देव भवति न पुनरन्यथा क्रियतइति तथा कन्यापि-भादिना सक्देकस्मै दत्ता न पुनरन्यस्मै दीयते एवंचान्येन पूर्वमन्यस्मै दत्तायां पश्चात्पिमादिभिः मान्यायामपि जनितमप-त्यंन बीजिनोभवतीत्येतदर्थमस्योपन्यासः तथा कन्यातोन्यालिन्नपि गवादिद्दश्ये सक्देव ददानीत्याह न पुनस्तदन्यस्मै दीयतइति त्रीण्येतानि साधूनांसकद्भवन्ति । यद्यपि कन्यादानस्य सक्त्करणंभकतोपयुक्ततथापि प्रसङ्गादंशादानयोरपि सक्त सामिथानंसकदाह ददानीत्यनेनैव कन्यादानस्यापि सक्तकरणसिद्धौ मक्तोपयोगित्वदिव पृथगमिथानम् ॥ ४७ ॥
- (४) राघवानन्दः । अतआह सक्तिति । अंशोविभागः सच भातृणामेकवारमात्रं विभागाचनुष्ठानं न पुनरनुष्ठानं शास्त्रमाणकमेवं कन्यादानं मतिशुतं चोत्सर्गतः । अन्यथा संसृष्टविभागे बाग्दत्ताया देवरपरिप्रहे दानोद्देश्यवृतावित्रश्नसंगः ॥ ४७ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । सङ्ग् एकवारम् । अंशः विभक्तदायभागः प्रति सङ्द्दाति इति आह् सतां एतानि त्रीणि सङ्ग् सङ्ग् '। ४५॥

यथा गोश्वोष्ट्रदासीषु महिष्यजाविकासु च ॥ नोत्पादकः मजाजागी तथैवान्याद्गनात्विपा। ४८॥

- (१) शर्बज्ञणारायणः । अन्यत्वामिकपश्वादिष्वित्यर्थः ॥ ४८ ॥
- (३) कुह्यकः । यथा गवादिषु परकीयेष्वात्मवृषभादिकनियुज्य दत्सीत्पादकोन तद्भागी तथा परकीयभार्यात्विष नोत्पादकः वजाभागो भवति ॥ ४८ ॥
- (४) राधवानम्दः । ननु परयोपिति बीजवापिनएव फर्ल स्यादीजसारूप्यदर्शनादितिचेन्न स्रोके तथाऽरष्टचरस्वा-वित्याद्दः यथेति । उत्पादकः स्वामी परगवादिषद्गु स्ववृषादिकं नियोज्यापि न श्लाभागी एवमन्याद्वनास्त्रीप ॥ ४८ ॥
- (५) जन्द्वनः । क्षेत्रमाधान्यमितपादकं क्षेत्रिणएव पुत्री न बीजिनइत्येतिन्वदर्शनैद्यपादयित यथागीश्याद्वतारी ज्विति । अन्यगोन्यन्यदीयाद्व तथैवान्याद्वनास्वपीति पूर्वेण संबन्धः ॥ ४८ ॥
- येऽक्षेत्रिणोबीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापिणः ॥ ते वै सस्यस्य जातस्य न लक्षने फलंकचित् ॥ ४९ ॥
- (१) मेश्वातिथिः। मतिखमेदैतत् अक्षेत्रिणीयीजवन्तीश्रीहादिबीजस्वामिनः सस्यस्य मुद्रमापादेर्जातस्य नलम-नौफकं परकेत्रेत्रेत्रदुत्पतिः॥ ४९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। ये क्षेत्रिणः क्षेत्रतामिनः। केवलं बीजवमारः। परक्षेयदति मवापिणदति रहान्तः। यथे-वि पूरणीयमः॥ ४९ ॥
- (१) कुछूकः । क्षेत्रतानिनीयेन अवन्ति अध बीजलानिनः सन्तः परक्षेत्रे बीजवपन्ति ते तय क्षेत्रजातस्य पा-न्यादैः प्रतंकविद्यि देशे न कमन्तद्ति प्रकतस्य दशन्तः ॥ ४९ ॥
- (४) राषवानम्यः । निगमयति । यस्ति अक्षेत्रिणकृतिक्येरः । वेऽक्षेत्रिणः परदारस्तास्ते सस्य- बीजानुरूप--वीनिर्णातस्यावि कर्णं निन्दादि न कमन्ते स्म ॥ ४९ ॥

( ५ ) नन्द्रनः । अक्षेत्रिणइतिपदम् ॥ ४९ ॥

यदन्यगोषु रुषभोवत्सानांजनयेच्छतम् ॥ गोमिनामेव तेवत्सामोधंस्कंदितमार्पभम् ॥ ५० ॥

- (१) मेधातिथिः । पूर्वेण स्थावरेषु धर्मः प्रसिद्धवदुदितोज्ञापितोवा अनेन तिर्यक्षु परिगृहीतेषु गवादिषु ।नदस्यै ते अन्यदीयोव्षभोयधन्यन्यगवीषु वन्सान्बहूनपि जनयेन्नवृषभस्वान्येकपपि वृषभंछभेत सर्वएव ते वन्सागोमिनांगीः स्वामिनां आर्थभम्षभसंबन्धिस्कंदितंबीजनिषेकोमोधंबृध्यानिष्यरुष्ठमः॥ ५०॥
  - (२) सर्वज्ञनाराचणः । गीमिनां गोगवीमतामः । भीघं वृथा । वृषभस्य स्पन्दितं चेष्टितं मैथुनार्ये ॥ ५० ॥
- (३) कुह्तूकः । यदन्यदीयगवीषु वृषभीवत्सशतमपि जनयेत्सर्वे ते वत्साः श्लीगवीत्वामिनोभवन्त्येव न वृषभत्वा-मिनः वृषभस्य यथ्छुक्रसेचनंतदृषभत्वामिनोनिन्फल्लेव भवति यथा गोश्वोष्ट्रेत्यनेनोत्पादकस्य प्रजाभागित्वंन भवतीत्ये-तत्परत्वेन रष्टाग्तउक्तः अयन्तुक्षेत्रस्वामिनः प्रजाभागित्वंभवतीत्येतत्परत्वेनातोन पुनरुक्तिः ॥ ५० ॥
- (४) राघवानन्दः। एतदेव रष्टान्तान्तरेण रहयति यदिति । गोमिनां स्नीगोर्लामिनामः। गोपद्मपश्वासुपल-स्रकमः। स्कन्दितं शुक्रसेचनमः। आर्षभसूवभस्येदमः। मोधं रक्तामिकरणजनकमः॥ ५०॥
  - ( ५ ) नन्द्रभः । अन्यगोषु अन्यदीयगोषु ॥ ५० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । गीमनां गोखामिनाम् आर्यभक्तवभाषामिदमार्यमं स्कन्दितं सद्देतः ॥ ५० ॥

तथैवाक्षेत्रिणोबीजंपरक्षेत्रप्रवापिणः ॥ कुर्वन्ति क्षेत्रिणामर्थन बीकी लभते फलम् ॥ ५१ ॥

- (१) मेधातिथिः। पूर्वस्यिनिर्देशोयं यथा गवादिषु स्थावरेषु चैवमनुष्येष्विप 'कुर्वन्ति क्षेत्रत्वामिनामर्थं मयोजन-बीजकार्यं संपादयन्ति ॥ ५१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रकृते योजयति तथैवेति । बीजमिति विभक्तिय्यत्ययः बीजस्य परक्षेत्रे वापिणीवप्रारी-ऽक्षेत्रिणः । क्षेत्रिणां भार्यावतां । अर्थं फलम् ॥ ५१ ॥
- (६) कुङ्कृकः । यथा गवादिगर्भेनु तथैवापत्यरहिताः सन्तः परकीयभाषांयां ये बीजंवपन्ति ते क्षेत्रस्वामिनामे-वापत्यस्क्षणमर्थकुर्वन्ति बीजसेका त्वपत्याख्यंपत्स्वन सभते ॥ ५९ ॥
- (४) राघवाणन्यः । तत्र परीपकारमार्थकुतइत्यत आह अर्थमिति । सपतिकायां स्वियां स्कन्दनं सन्दिग्धी गर्भीऽसन्दिग्धोऽतिगूढोत्पन्नीपि क्षेत्रिणएवेतिभावः ॥ ५९ ॥
  - ( ५ ) जन्द्रनः । तथैव वृषभवत्फलं क्षेत्रिणोबीजवन्तः ॥ ५१ ॥

फलंत्वनित्रसंधाय क्षेत्रिणांबीजिनांतथा ॥ प्रत्यक्षंक्षेत्रिणामर्थोबीजाचोनिर्गरीयसी ॥ ५२ ॥

- (१) मेधातिथिः । अविशेषेणोक्तं क्षेत्रिणांफलनबीजिनस्तस्यावशिष्टविषयत्वमाह् अनिभर्तभायेति अभिसंभागे-बीजक्षेत्रिणोरितरेतरसंविष्यवस्थापनं नद्दाश्वदग्धरथवत् उभयोरावयोः फलमस्त्वित यत्र वचनव्यवस्था न भवति तत्र क्षेत्रिकाएव प्रत्यक्षोर्थो निभितपलंत्रत्यक्षश्रव्येन निःसंदिग्धतामाह् यतोबीजाचोष्टिक्लियसी क्षेत्रमधिकवलं सत्यां तु 'संविदि ॥ ५२ ॥
- (२) सर्वज्ञणारायणः । फलमनभिसंषायावयोष्तुस्यं फलमिति समयमकत्वा बीजिनः प्रवृत्ती वैत्रिणामेवार्यःफ लमिति नत्यक्षं लोकसिद्धम् । गरीयसी स्वत्यहेतुः ॥ ५२ ॥

- (३) कुद्धूकः । यदस्यामुत्पत्स्यतेऽपत्यंतदावयोरुभयोरेवैवंयत्र नियमोन कृतस्तत्र निःसंदिग्धमेव क्षेत्रिणोऽपत्यं उक्तरीत्या बीजात्क्षेत्रंबलवत् ॥ ५२ ॥
- (४) राघवानन्दः। ननु न ते परोपकारार्थं यतन्ते किंतु कामात् सत्यं आधिकःसइत्याह फलमिति। अनिभ-संधाय एतदपत्यमुभयोरित्यनियमे। बीजिनोरागमात्रोपाधिकत्वात् किंचयोनिर्गरीयसीत्युक्तमः। निगमयति योनिर्गरीयसी-ति। स्वक्षेत्रे बीजस्योत्कष्टत्वेपि परक्षेत्रे स्कन्दनेऽतिवृत्ते तिह्शेषे विप्रतिपत्तेःक्षेत्रत्वेन सर्वत्रानुगमात्क्षेत्रस्यैव कारणत्व-निश्चितिरितिभावः॥ ५२॥
- ( ५ ) नन्द्नः । क्षेत्रिणामियत्फलंबीजिनामियत्फलमित्यभिसन्धाय परक्षेत्रप्रवापिण इत्यनुकर्षणं क्षेत्रिणामर्थे कुर्व-न्तीति चास्यानुकर्षः प्रत्यक्षलोके कृषीवलैः क्रियमाणंदश्यते तेन बीजाद्योनिर्बलीयसी ॥ ५२ ॥
  - (६) **रामचन्द्रः** । फलंअनिमसंधाय आवयोःसमंफलमिति समयमकत्वा बीजात् योनिःगरीयसी ॥ ५२ ॥

## कियाभ्युपगमात्त्वेतद्वीजार्थयत्वदीयते ॥ तस्येह भागिनौ दृष्टौ बीजी क्षेत्रिकएव च ॥ ५३ ॥

- (१) मेधातिथिः । अनिभसंधाय क्षेत्रिणः फलमुक्तमिसंधाने किबीजिनउतोभयोरिति संशयउभयोरित्याह्र 'क्रियायाअभ्युपगमोङ्गीकरणमेवमेवैतदितियोनिश्ययः संविछक्षणः सा क्रियाभिषेता तामभ्युपगमय्यबीजार्थबीजकार्यफल-निष्पत्त्यर्थयत्त्रदीयते सामर्थ्याद्वीजमिति गम्यते तस्येह् द्वावि भागिनौ ॥ ५३ ॥
  - (२) सर्व**तनारायणः ।** क्रिया नियमस्तुल्यमावयोः कलमिति तामभ्युपगम्य यत्क्षेत्रपरसौ दीयते बीजार्थ बीज-वपनार्थम् ॥ ५३ ॥
  - (३) कुङ्क्कः । यदत्रापत्यंभविष्यति तदावयोरेवेति नियम्यैतत्क्षेत्रंस्वामिना बीजवपनार्थयद्वीजिनोदीयते तस्या-पत्यस्य ठोके बीजिक्षेत्रिणो द्वाविष भागिनौ दृष्टौ ॥ ५३ ॥
- (४) राघवानन्दः । अँनभिसंघायेत्युक्तंतत्राभिसंघानपूर्वकंचेदुभयोरपीत्याह क्रियेति । क्रिया समयः यदत्रापत्यं भविष्यति तदावयो रुभयोर्भवेदिति नियम्यतत्क्षेत्रस्वामिनाबीजवपनार्थयद्गीजिनोदीयते तस्यापत्यस्यलोके बीजिक्षेत्रिणौ-द्वावपि भागिनौद्दशै ॥ ५३॥
- ( ५ ) नन्द्नः । क्रियाभ्युपगमाद्वीजिनक्षेपिक्रियांप्रितिक्षेत्रिणोबीजिनोनुक्कानाचोबीजार्थोबीजरूपोर्थः मदीयते निक्षि-प्यते तस्य बीजीक्षेत्रिकश्चेहलोके कृष्यारम्भफलभागिनौदृष्टो ॥ ५३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । क्रियाभ्युपगमात् समयकारणात् एतद्दीजार्थे यत्प्रदीयते तस्यइह भागिनौ दृष्टौ बीजीक्षेत्री-एवच ॥ ५३॥

# ओघवातात्हतंबीजंयस्य क्षेत्रे प्ररोहति ॥ क्षेत्रिकस्यैव तद्वीजंन वप्ता छ्रभते फलम् ॥ ५४॥

(१) मेधातिथिः । परक्षेत्रेवमुर्बीजवापउक्तस्तत्र मन्येत पुरुषापराधात्तस्य युक्तोपहारोनूनमतः क्षेत्रंजिहीर्षति नोचेत्किमिति परक्षेत्रे वपतीति येन तु स्वक्षेत्रे व्युप्तमोधवाताभ्यामन्यत्रनीतंतस्य कोपराधोयिद स्वंद्रव्यंहारयिततदर्थ-माह ओधवाताव्यंत्वेजसर्वक्षेत्रमाधान्यमित्यर्थः ओधोजलिनेषेकः तेन वायुना चाव्दतंन तंयस्य क्षेत्रे प्ररोहित तस्यैव तद्भवित एतेनैव सिद्धविशिष्टार्थन बीजी लभते फलमिति ॥ ५४ ॥

<sup>[ \*</sup> कुख़्कधृतोष्ययंग्रन्थः क्वचित्पुस्तके दष्टः ]

- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रत्यक्षमितिमागुक्तं लोकव्यवहारं दर्शयति ओषेति । ओषोनदीरयः ॥ ५४ ॥
- (३) कुद्धृकः । यद्वीजंजलवेगवाताभ्यामन्यदीयक्षेत्रादानीतंयस्य क्षेत्रे जायते तत्क्षेत्रत्वामिनएव तद्वीजंभवित नतु येन बीजमुप्तसतत्कलंखभते प्वंच त्वभायांभ्रमेणापरभायांगमने ममायपुत्रोभवितेत्यवगमेऽपि क्षेत्रिणएवापत्यमित्यनेन दर्शितम् ॥ ५४ ॥
- (४) राघवानन्दः । आकृत्यादिभिनिश्ययेपि नियमंविना फलं क्षेत्रिकस्येवेत्याह ओघेति । ओघेन स्रोतसा वातेन प्रबलेन वादतं प्रापितं बीज परोहति अहुन्यति । तद्दीजं बीजजंफलं क्षेयं मानतः । न्यायोत्र गर्भधारणपोषणादिबाह्र- स्यम् ॥ ५४ ॥
- (५) नम्द्रनः । अविद्यमानायांमिथः संविदिक्षेत्रिणएव फलमिति दष्टान्तेनोपपादयति ओघवाताव्दतमिति । यस्य बीजमित्यन्वयः तद्वीजं क्षेत्रिकस्यैव । वमा बीजी ॥ ५४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ओघः नदीपवाहः सेन त्दतं बीजं यस्य क्षेत्रे मरीहति ॥ ५४ ॥ एषधर्मीगवाश्वस्य दास्युष्ट्राजाविकस्य च ॥ विहद्गमहिषीणांच विज्ञेयः प्रसवंप्रति ॥ ५५ ॥
- (१) मधातिथिः। अपत्याधिकारात्तद्विषयतेव माविज्ञायीति गवाश्वादियहणं यदि वा बीजफल्व्यवहारस्य सस्यादिविषयत्या प्रसिद्धतरस्तिनवृत्त्यर्थमाह द्विपदांचतुष्पदांपक्षिणांस्थावराणांच सर्वत्रेषधर्मः एषद्ति। द्वयंप्रत्यवष्टश्यने अनिसंधाने यस्य क्षेत्रंतस्य फलमिसंधानेचोभयीः उदाहरणार्थवानुगवाश्वादियहणस्य श्वमार्जारादिष्वप्ययमेवन्या- यस्तर्हिकमथ्ययचन्यगोष्विति प्रायेणगावः पृरुषाणांभवन्ति न तथा विहद्गमादयद्ति प्रसिद्धरनुवादोऽसौ । दास्यःसमिन- द्रिसयोनिभिरुपगताः प्रसवः कायजन्म तंप्रति तत्रेत्यर्थः॥ ५५॥
  - (२) सर्वज्ञमारायणः। यसवंयति प्रसवविषये ॥ ५५ ॥
- (३) कुल्लुकः । एषैवव्यवस्था गवाश्वादीनांसंतर्तिप्रतिज्ञातय्या यत्क्षेत्रस्वाम्येव गवाश्वादेः संतितस्वामी नतु वृष-भादिस्वामी नियमे तु कते सत्येतयोरेव संतितस्वाम्यम् ॥ ५५ ॥
  - (४) राघवानन्दः । यथागोश्रेत्यायुक्तमुपसंहरति एषइति । विहङ्गः पक्षो । मसवमपत्यम् ॥ ५५ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । एवं गवाःवादिष्वपीःयाह एषधर्मइति धर्मोन्यायः ॥ ५५ ॥

एमद्वः सारफल्गुत्वंबीजयोन्योः प्रकीर्तितम् ॥ अतः परंप्रवक्ष्यामि योषितांधर्ममापदि ॥ ५६ ॥

- (१) मधातिथिः । सारः प्रधानंफल्ग्वसारं उपसंहारःपूर्वप्रकरणस्य उत्तरार्धेन वक्ष्यमाणस्यनं आपज्ञीवनस्थिति-हेनुभूतभोजनाच्छादनाभावः संतानविच्छेदश्य ॥ ५६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । श्रुतिस्तु नान्यजातःपुत्रोस्तीति परबीजगभवस्य स्रुतस्य परलोकानुपयोगित्वपरा नतु संबन्धाभावपरित सारत्वं योनेः फलगुत्वं बीजस्य । आपिद भर्तुरभावेसित स्वपितजन्यसंतानासंभवे ॥ ५६ ॥
- ं (३) कुद्धूकः । एतद्दोजयोन्योः माधान्यापाधान्यंयुष्माकमुक्तं अतोऽनन्तरंश्लीणांसंतानाभावे यत्कर्त्तव्यंतद्दस्यामि ॥ ५६ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । बीजक्षेत्रयोःप्राधान्याप्राधान्यमुपसंहरन्पुत्रश्चन्यायाः स्त्रियः स्वकुल्यादप्यपत्यमुत्पाचिमित्याह एतदिति । सारफलगुन्वं प्राधान्याप्राधान्यम् । आपदि पुत्रानुन्पत्तिदशायाम् । अन्यथा ॥ पतन्ति पितरोह्मेषां लुप्तपिण्डोदक-कियाइतिस्पृतितः प्रत्यवायः ॥ ५६ ॥

- (५) नन्द्रनः । आपत्सन्तानपरिक्षयः ॥ ५६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । फल्गुत्वं निःसारत्वम् आपदि मर्श्रभावे ॥ ५६ ॥

# भातुर्ज्येष्ठस्य भार्यायागुरुपत्यनुजस्य सा ॥ यवीयसस्तु या भार्या स्नुषा ज्येष्ठस्य सा स्टना॥५७॥

- (१) मेधातिथिः । श्लोकद्वयेन पाकतव्यवस्थामनुवदन्नापदिनियोगंविधानुंज्येष्ठोऽयेजातः अनुजः पश्चाज्ञातःक-नीयान्यवीयाननुजएव ॥ ५७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। सुषा सुषावद्यवहर्तव्या॥ ५७॥
- (३) कुल्लूकः । ज्येष्ठस्य भातुर्या भार्या सा कनिष्ठस्य भातुर्गुरुपत्नीभवति कनिष्ठस्य च भातुर्या भार्या सा ज्ये-ष्ठभातुः लुषामुनिभिः स्पृता ॥ ५७ ॥
- (४) राघवानन्दः । एतदेवाविष्कुर्वन्वर्ज्यावर्ज्यत्वमाहं भ्रातुरिति । यवीयसः कनिष्ठस्य गुरुपत्नी मातैव ज्येष्ठ-भ्राता समःपितुरित्युक्तेः । स्नुषा पुत्रपत्नीति ॥ ५७ ॥
- ( ५ ) नन्द्रनः । वक्ष्यमाण आपद्धर्मोऽनापदि न कर्त्तव्यइति श्लोकद्वयेनाह् भ्रातुर्ज्येष्टस्येति । गुरुपन्नी ज्येष्टस्य पि-वृसमत्वात् । स्नुषायवीयसः पुत्रसमत्वात् ॥ ५७ ॥

# ज्येष्ठोयवीयवीयसोभार्यायवीयान्वायजिख्यम् ॥ पतिती भवतोगत्वा नियुक्तावप्यनापदि॥५८॥

- (१) मेधातिथिः । इतरेतरभार्यागमने ज्येष्ठानुजयोः पातित्यमनापदि सत्यपिनियोगे ॥ ५८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । नियुक्तौ गुरुभिः । अनापदि संतत्यन्तरसंभवे ॥ ५८ ॥
- (३) कुद्भुकः । ज्येष्ठकनिष्ठभातरावितरेतरभायीगत्वा संतानाभावंविना नियुक्तावपि पतितौ स्यातामः॥ ५८॥
- (४) राघवानन्दः । ततः किंतत्राह् पतितार्वित । पतिभोगवन्मैथुन्यभोगेच्छया नियुक्तावपि भवतः । अनापिद संभवत्पुत्रदशायाम् ॥ ५८ ॥
- ( ५ ) नन्द्रनः । यतएव मतआह ज्येष्टइति । प्रतितौ स्नुषागमनाद्वुरुतस्पगमनाच्च । नियुक्तौ गुरुभिनियुक्तौ अनाप-दिसन्तानापरिक्षये ॥ ५८ ॥

## देवराद्वा सर्पिडाद्वा स्त्रियासमम्यङ्कियुक्तया॥ प्रजेप्सिताधिगन्तब्या संतानस्यपरिक्षये॥ ५९॥

(१) मेघातिथिः । सर्वविशेषेण विशिष्टोऽनेन नियोगोविधीयते संतानस्य परिक्षये नियुक्तया देवरादिश्यः सन्य-क्षणोत्पादियतन्या यदुक्तं योषितांधर्ममापदीति सेयमापत्सतानपिक्षयः संतानशब्दंम पुत्रउच्यते दृहिता च पुत्रिकाः सा हि पितृवंशंतनोति नान्या तस्य परिक्षयोऽनुत्पिक्तरूपम्ननाशोवा पुत्रिकायाम्य करणं निहिश्चियाः केवलायांपुत्रिकान्यामन्यित्मन्या पुत्रमितिनिधाविधकारदित वक्ष्यामः नियुक्तोत्पादयेदनुङ्गातया गुरुभिः कुतःपुनः गुरुभिरिति स्पृत्यन्तरिनद्रश्चात् अथवा नियोगशब्दादेव नियोगे हि गुरुसंबन्धीलोकोन्युच्यते निह विशेषेण नियुक्तोऽभ्यापयतीत्युच्यते आचार्येण नियुक्तः करोत्यनुवदित गुरवम्य श्वत्रभूवश्वरदेवरादयोभर्न्सगोत्राद्रष्टव्याः न पित्रादयः । एतेनापत्येनापत्यवन्तस्तउच्यन्ते तिद्विशेषेण येषांचोपकारस्तत्कत्रआंध्वदेहिकोभवित ययेवंमातामहस्यापि दौहित्रोपकारोस्ति ततः पित्रा दुहिता नियोक्तक्षित्यापनं उक्तयेनापत्यवन्तउच्यन्ते देवरसपिण्डग्रहणत्वेन तद्रोत्राएव तद्ययमागच्यन्ति महाभारतेच तत्र तत्र नियोक्तिक्षणामेवर्दिशतः अतएव भातृपुत्रे सित नियोगः कर्तव्यः । ये हि नयुक्तास्तेषामेवसंतानोपकारः पुत्रजनिते

संहे पत्योपकारमर्थयमानाअधिकियन्ते न यतस्याधिकारोस्ति कथंताई तस्यापत्यमिति व्यपदिश्यते कथंपित्पण्डदाने सउपकरोति वचनादिति च ब्रूमः नद्यपत्यमुत्पाद्यितव्यमित्येषविधिस्तेनानुष्ठितद्दित तथापितदीये क्षेत्रे नियोगविधिजातेन पिण्डदानादिकर्तव्यमितिशास्त्रार्थः ततश्च तस्योपकारकमवगतंयथाचैतत्तथापुरस्तान्तिपुणंवक्ष्यामः । देवरः पतिभाता स-पिण्डः पत्यन्वयः सएव स्त्रियांस्यत्यन्तरे जातिमात्राश्चेत्यकंभवति सम्यगिति धृताक्तादिनियमंवक्ष्यमाणमनुवदिति मजे-प्स्तितिथान्तव्याविधौ कृत्यदंन्सितशब्देन कार्याक्षमतामाह ततोदुहितयंग्धविधरादौ च जाते पुनर्नियोगोनुहेयः ॥ ५९॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । देवरात्यत्युःसोदरभातुः तदभावे सपिण्डातः सपिण्डानाभदेवरात्पतिसापत्मभातुः मातुल-पुत्रादेः सम्यक् घृताभ्यद्वादि कत्वा नियुक्तया पत्या गुरुभिर्वा मजेप्सिता पुत्ररूपा नतु स्रीष्ट्रीबरूपा । ततम पुत्रानुत्प-त्तौ पुनःपुत्रार्थप्रवर्तनमुक्तमः ॥ ५९ ॥
- (३) कुल्लूकः । संतानाभावे स्त्रियापत्यादिगुरुनियुक्तया देवरादग्यलाहा सर्पिडाह्यस्यमाणभृताकादिनियमवत्पुरु-षगमनेनेष्टाः मजाउत्पाद्यित्व्याः । ईप्सितेत्यभिधानमर्थात्कार्याक्षमपुत्रोत्पत्तौ पुनर्गमनार्थम् ॥ ५९ ॥
- (४) राघवानन्दः । उद्देश्यं समर्थयित देवराहेति । सम्यगन्याजेन ॥ अपुत्रांगुर्वनुद्वातोदेवरःपुत्रकाम्यया । सपिण्डोन् बा सगोत्रीवा घृताभ्यक्तऋतावियात् ॥ आगर्भसंभवात् गच्छेत्पतितस्त्वस्यथाभवेदिति याद्ववस्क्यवचनादेकापत्यजननप्रधन्तं गन्तन्या । ईप्सितेतिविशेषणात् वण्डादिन्यावृत्तिः ॥ ५९ ॥
  - (५) नन्दनः। अथतमेवापद्धर्ममाह देवराद्देति। नियुक्तमा गुरुभिः सन्तानस्य परिक्षये भर्तुरपुत्रत्वे ॥ ५९ ॥ विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तोवाग्यतोनिशि ॥ एकमुत्पादयेत्पुत्रंन द्वितीयंकथंच न ॥ ६०॥
- (१) मधातिथिः । विधवापहणमतस्त्रं स्त्रीवादिनियोगोजीवत्यत्याअप्येषएवविधिः । यतोवक्ष्यति नियुक्तांयोविधि-हित्वेति एतदेव तस्य भयोजनंनियमोत्रविषयाणां न नियमानामन्यथा विद्वायेत मक्तत्वाद्विधवायाएवस्युः निशिमदी-पाद्याकोकनिवृत्त्यर्थमेतत् वचनान्तरेण दिवोपगमनप्रतिषेषात् । अन्येत्वाद्वुः पुरुषार्थोसौ प्रतिषेधः कर्मार्थस्वयं तेनाद्विग-मनेन क्षेत्रजभकमुत्पाइयेत्पुत्रन द्वितीयम् ॥ ६०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विधवायां श्रजोत्पादनसमर्थधवद्यीनायां श्रमीतस्यस्त्रीबस्यव्याधितस्यवेतिस्यतेः । निद्ध-तीयमिति केषांचित्मतम् ॥ ६०॥
- (३) कुह्यूकः । विधवायामित्यपत्योत्पादनयोग्यपत्यभावपरिमिदं जीवत्यपि पत्यावयोग्यपत्यादिगुरुनियुक्तोधृ-ताक्तसर्वगात्रोमोनीरात्रावेकपुत्रजनयेन्वकर्यचिद्वितीयम् ॥ ६० ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तत्रेतिकर्तव्यतामाह विधवायामिति । विधवा धवोऽश्रीभयलोकशोधकतयापितः । तद्दृहिताऽ-तोऽधवपदमपत्यजनकयोग्यपत्यभावपरं गुर्वनुद्गातश्रत्यस्यस्यस्यापत्यतात्पर्यकत्वादतः वण्डस्य भार्याद्वारापुत्रवत्ता संगता । अनुद्गापदं तादशपुत्ररागोपलक्षणपरं अण्यथा गुर्वमावे संतानक्षतिः ॥ ६० ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । व्यर्थे भवा च विधवा वैयर्ध्यंच पुत्रानुत्पादकत्वम् ॥ ६० ॥
- (६) रामचन्द्रः । विषवायां स्मृत्या क्रुक्येन व्याधितत्वेन वा प्रजीत्यादनार्थं अयोग्यभर्तृसहितायां यथा कुन्ती भाग्डोः सभर्तृका ॥ ६० ॥

# द्वितीयमेके प्रजनंगन्यने सीषु तद्विदः॥ अनिर्हतंनियोगार्थपश्यन्तोधर्मतस्तयोः॥ ६ १ ॥

- (१) मैधातिथिः । अस्यप्रतिगसवः । द्वितीयः पुत्रइत्येकेषांमतं तद्विदः क्षेत्रजोत्पत्तिविधिक्काः अनिवृत्तंनियोगार्थपश्यतो नियुक्तया प्रजोत्पाद [ यितव्येत्य ] स्य विधिरेकस्योत्पादनेन संपत्तिमन्यन्ते । कस्तेषामभिपायः एकवचनमविविक्षितंमन्यन्ते द्वव्यप्रधानत्वात् कर्मणोगुणाभावादविवक्षायहैकत्ववत् ननु चानुपात्तोपदेशेसत्यपि द्वितीयया द्व्यपाधान्यावगमे
  संख्यादिविशेषेण विवक्षा रिथतेष उद्दहेत द्विजोभार्यामिति लिङ्कादपत्यविधावेकत्वसंख्यातिकमोदशास्यां पुत्रानाधेहीति
  यदेवंनद्वित्वएवावस्थानं अस्यामेवाशङ्कायांद्वितीयदिति वचनंअन्यनिवृत्त्यर्थमर्थवता तस्याप्ययमित्रपायः औरसे न लिङ्कविवाहमकरणे तु मन्त्रपाठात् इहत्वेकत्वातिक्रमः अपुत्रएकपुत्रइति शिष्टमवादात् अथवाऽस्याएव स्पृतेर्द्वितीयपुत्रस्तुतिकल्पनात् धर्मतः शिष्टाचारतः ॥ ६१ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः ।** अपरेषांमतमाह द्वितीयमिति । धर्मतीधर्मिनिमसेगीनियोगस्तस्थार्यनियोगभयोजनमिन-र्वृत्तमनिष्यन्तंपश्यन्तः एकस्य पुत्रस्य बण्हापत्तितयाऽसम्कल्पत्वात् ॥ ६९ ॥
- (३) कुःख्नूकः । अन्ये पुनराचार्यानियोगान्युत्रोन्पादनविधिक्वाक्षपुत्रद्दतिशिष्टमवादादनिष्पल्लंनियोगमयोज-नमन्यमानाः स्त्रीषु पुत्रोत्पादनंद्वितीयंधर्महोमन्यन्ते ॥ ६१ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । अत्रार्थे मतभेदमाह द्वितीय मिति । नियोगः पुत्रोत्पादना । अनिर्वृत्तं अपुत्रएकपुत्रह्नि नियोगार्थं निर्वृत्तमिति मन्यमानाइति । तयोः नियुक्तयोः स्त्रीपुंसयोः ॥ ६१ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । तद्दिरआपद्धर्मविदः अनिर्वृत्तमसंपूर्णं नियोगार्थं नियोगप्रयोजनम् ॥ ६१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अनिर्वृतं अनिष्यनम् । धर्मतःधर्मनिमित्तम् ॥ ६१ ॥

## विधवायां नियोगार्थे निर्देते तु यथाविधि ॥ गुरुवच्च स्नुषावच्चवर्तेयातां परस्परम् ॥ ६२ ॥

- (१) मिश्चातिथिः । [इहतुनियोगविषयीयत्रनियुज्यते ] सच संश्योगाभिमर्दपर्यवसानउपगमनलक्षणस्तिलिनिवृ-ते पूर्वेव वृत्तिगुरुवत्स्नुषावज्ज्येष्ठस्य भार्यायां गुरुवद्यवीयसस्तुषावत्परस्परप्रहृणात् स्नुषावद्वर्तेतस्त्री पुरुषे ज्येष्ठे देवरे गुरु-वत् ॥ ६२ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । गुरुवत्पत्युर्ज्येडः चदितु देवरः कनिष्ठस्तदापि गुरुवद्दर्तेत् । भट्टभार्येतियोज्यम् ॥ ६२ ॥
- (३) कुह्नूकः । विधवादिकायां नियोगप्रयोजने गर्भधारणे यथा शास्तंसपन्ने सति ज्येहोश्राता कनिष्ठश्रातृभावां च परस्परंगुरुवत्श्रुवावच व्यवहरेताम् ॥ ६२ ॥
- (४) राघवाणन्दः। पुनोत्पादनानन्तरं पुनरुभयत्र न गन्तव्यमित्याह विधवायामिति । नियोगार्थे नर्भे जाते गुरु-बन् ज्येडीभाता स्यात् । तेन तद्वार्यायांकनीयसा न गन्तव्यमिति भावः । कनिष्ठभायांच स्मुषावच्य स्यात् ॥ ६० ॥
- (५) नम्दनः । नुस्वदुरुपन्यामिव स्नुनायामिव कनिष्ठज्येष्ठी परस्परमेकैकं वर्तेयानामाचरेतामः ॥ ६२ ॥ नियुक्ती यो विधिहिस्वा वर्तेयानान्नुकामतः ॥ नावुभी पतिती स्थातां स्नुषागगुरुतस्यगी ॥ ६३ ॥
  - (१) मेधातिथिः । विधिषृताक्तद्रत्यादिस्तदितक्रमेपातित्यं । नियुक्तोष्येष्ठस्नुषागः पुमान्गुरुतल्पगः कनीवाव॥६३
  - (१) सर्वज्ञनारायणः । विधि वाग्यननादिनियमम् ॥६२॥

- (३) कुःहृकः । ज्येष्ठकनिष्ठभातरौ यौ परस्परभार्यायां नियुक्तौ वृताकादिविधानंत्यका स्वेच्छातीवर्तेयातां तौ सुवागगुरुदारगौ पतितौ भवेतां ॥ ६३ ॥
- (४) राघवाणन्यः । पूर्व नियुक्तयोविधिमुक्त्वा कामतोगमनं निषेधित नियुक्ताविति । गुरुतल्पगावितिअनियुक्तरशायां ज्येष्टकनिष्ठयोः अतिपातिकत्वमहापातिकत्वख्यापनंतदुचितमायिमन्त्रमर्थानार्थमः । यद्यप्यावश्यकत्वेनेतिकर्त्वयतापेक्षा तथाप्यत्र सेव विधेया तदकरणे रोधः पातित्यहेतुः पुत्रोत्पादनस्य रागावरोधातः । अतएव देवरपदं भातृमात्रीपस्क्षकं तथाच ज्येष्टस्यापि व्यासस्य विचिन्नवीर्यभार्यागमनं निद्शनं संगच्छते । सपिण्डपदं तूत्कष्टकातिपरं तेनेन्द्रादिक्यः पाण्डवाद्युत्पत्तिः ॥ अपुत्रांगुर्वनुङ्गातोदेवरः पुत्रकाम्यया । सपिण्डोवा सगोत्रोवा घृताभ्यक्तमतावियातः ॥ आगर्भ
  सभवाद्रच्छेदन्यथा पतितोभवेदिति संकिन्नितोयाङ्गवल्क्येन पञ्चश्लोकार्थः ॥ ६३॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । यौ ज्येष्ठकनिष्ठौ विधिष्ताभ्यक्तत्वादिकम् ॥ ६३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यौ स्नीपुरुषौ नियुक्तौ विधिहित्वा घृताभ्यकारिविधानंहित्वा कामतोवर्तेयातां सुपागुरुतस्य-गामी ॥ ६३ ॥

नान्यस्मिन्विधवानारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः॥ अन्यस्मिन्हि नियुक्षानाधर्महन्युः सनातनम् ॥ ६४॥

(१) मेधातिथिः। पूर्वेणविहितस्य नियोगस्य प्रतिषेधीयं तत्र केचिद्विधवायहणान्धृतभर्तृकायाः प्रतिषेधः स्त्रीवे-नत्पत्यादनियोक्तव्येति विधिमतिषेधौविभक्तविषयाविति मतिपन्नाः । अन्येत् विधिवाक्ये सन्तानविच्छेदस्य निमित्तभव-णात्तस्य च स्त्रीबन्याधितयोर्मृतस्याप्यपपत्तिभेदः नचित्रभ्यभावनितिषेधोष्यविशिष्टएव अपेत्रधवसंबन्धाविधवेत्युच्यते त-त्तुल्यमुभयत्रापि अवश्यचैतदेवविक्केयमितरथा घृताभ्यकादिनियमोपि क्ष्रीबेन नियुज्यमानायानस्यात् तत्रापिसाममन्तिवि-धवायांनियुक्तश्च घृताक्तइति तत्नाहिहितस्याविशेषेण मतिषेधीष्यशिष्टः । अतश्च विषयसमत्वे विधिनिषेधयोविकल्पः अ-यंच नित्योऽपत्योत्पादनविधिनविकल्पएवकल्पते पहुणायंहुणवत् यदात् पुत्रेण जयतीत्येवमादिफलोत्पादनविधिस्तदाऽ-सत्यपत्ये तत्कार्यस्यौर्ध्वदेहिकस्योपकारस्याभावाद्धिनप्रलयोः[कृतोविकल्पःसमानविषयौ विधिनिषेधावेकार्थे विकल्पेते। षोडशीयहणायहणयो] रिति केचित्। उक्तमङ्गभूयस्त्वे फलभूयस्त्वं प्रधानकार्यसि द्वौत्वविशेषः तस्पादस्मिन्पक्षे पुत्रोपकारा-भावमाह उपकारविशेषार्थेनास्य प्रवृत्ती प्रतिषंधातिक्रमेण ध्येनतुल्यता इदंत्वत्र निरूप्यंयोसी नियुज्यते सिक्किमिति प्रवित-ते] नहि तस्यविधिरस्ति नियुक्तेनगन्तव्यमिति श्चियापुनर्विद्यते सम्यक्श्चियानियुक्तयेति नत् देवरदिष् प्रवर्तमानेषु श्चिया-नियोगसिद्धिरित्यर्थः । तेषामपि वृद्धिस्तिद्विधिना क्षेत्रजईप्सितइति वाच्यं। यतोरागतः प्रवृत्तिरुचते घृताकादिनियमविधान-मनर्थकमितिचेन्नानर्थकंतथानियमैहत्पन्नेक्षेत्रज्ञव्यपदेशीनान्यइति। यद्पि गुरुवचनंकर्तव्यमिति केचित्रवृत्तिनिबन्धनमा-हुः। एवंसति सुरापानादिष्वपि गुर्विष्णयाप्रवृत्तिः प्रामीति नचासौ गुरुरकार्येयः प्रवर्तयति॥ गुरे।रप्यविष्ठप्रस्य कार्याकार्यम-जानतः। उत्पथनतिपन्नस्य परित्यागोविधीयतइति स्नरणात् ॥ परित्यागश्य गुरुकार्यान्नवृत्तिः । एतेनैतदपि प्रत्युक्तंयन्नियमा-तिक्रमपातित्यवचनंनियमपूर्विकांबृत्तिमनुजानाति तावुभौ पतितौ स्यातामिति । इतस्या सर्वप्रकारकृष्ण तः पातित्यमिति वि-शेषपातित्यमनुपपन्नं यतस्तन्नकेवलस्य पुंसः [श्रूयते] किर्ताह स्नियाइति तस्याश्व पुत्रार्थिन्यानियोगीविहितस्तदपेक्ष्यंहिन्य-तिक्रमे पतितवचनंतावुभौ पतितौ स्यातामिति । असति ब्यतिक्रमएकः पतितः पुमानेवातिक्रमे तु द्वावपीत्येवमपि लिङ्गा- निगच्छन्त्येव तस्नाद्देवरादिविधिलक्षणः मन्निः कश्विमित वक्तव्यं । उच्यते व्यासादिदर्शनेनापत्यिपण्डदानद्दव क्षेत्रजोपत्य-चंसपिण्डानांगुरुनियोगापेक्षा तदानापगमेनस्तुतिरस्तीत्यनुमन्तव्यं निहमहात्मनांरागलक्षणं प्रवृत्तिरम्युपगन्तुं न्याव्या । व-चोक्तियमातिक्रमे पतित [ त्ववचनं ] लिङ्गमिति तद्युक्तं यतः पुंसः पतितत्वे पतितोत्पन्नस्याधिकाराभावादुत्पादनम-चंकतस्नादित्वदेवरादिविधेराभासोयमः ॥ ६४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । नान्यत्मिन् परिसोदरसपिण्डभातृभ्याम् ॥ ६४॥
- (३) कुछूकः । एवंनियोगमविधाय दूषियतुमाह नान्येति । ब्राह्मणादिभिर्विधवाह्मी भर्त्तुरन्यात्मिन्देवरादौ न नियो-जनीया । ह्यियमन्यत्मिन्वयुज्जानास्ते स्त्रीणामेकपतित्वधर्ममनादिसिद्धंनाशयेयुः ॥ ६४ ॥
- (४) राघवानन्दः । ननु विधवायां नियुक्तइति लिङ्गाह्रिधवायाः पुनर्विवाहोपि स्यात् भोग्यतासंपादकत्वस्य तु-स्यन्यायत्वात् तत्राह नैतिपञ्चभिः । नान्यस्मिन्नुकार्तारकेननियोक्तम्या । कुतस्तत्राह अन्यस्मिन्निति । नियुत्रानाः यथावत् पाणियहमस्त्रविधिना तस्त्रेयं अन्यथा विधिनिषेधयोः परस्परिवरोधःधर्ममेकपितत्वमः [ द्रौपदीन्वर्जुनस्यवसती-कायन्यूहेनान्यान्भोजयतीतिभद्दोक्तं ] सनातनं वेदोक्तयादौ ॥ ६४ ॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । योऽयंनियोगउक्तः सीर्वाचीनेर्दुरनुष्ठानस्तत्मात्सनानुष्ठेयदति श्लोकपञ्चकेनाह नान्यत्मिन्दिधवेति । अन्यत्मिन् भर्तुरन्यत्मिन् नियुंजाना द्विजातयः सनातनं वेदविहितं अनन्यनियोगहृतं धर्म हृन्युः ॥ ६४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । द्विजातिभिः विषवानारी अन्यतिनियोगानिधकारिण सिपण्डादी निर्योक्तव्या ॥ ६४ ॥ मोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते कचित् ॥ न विवाहविधावुक्तंविधवावेदनंपुनः ॥ ६५ ॥
- (१) मेधातिथिः। उद्दाहनंकर्षं तत्र ये मस्ताःमयुष्यन्ते अर्यमणंनुदेवंकन्याअग्रिमयक्षेतेत्यादयस्तथान्यपि तत्सं-बन्धाः मयापत्याजरदिष्टिति मयापत्याप्रजावतीति तत्र सर्वत्र बोर्ड्वरियतुः स्वापत्यंभवतीत्याहुः। न तत्र श्रूयते मयाय-चित्रपुष्यसे ततोजनयेति मस्त्रपहणेनैतद्श्यिति मस्त्रार्थवादाअपि नैवंविधाः सन्ति। दूरतप्व तद्श्येयित निववाहिवधा-बुक्तविधवावेदनंपुनः आवेदनंगमनमिश्रेतमस्त्रे अथ विवाहएवेयंवा संयुष्यते विवाहियण्यति देवरोभानृजायांततोऽयंनि-योगोविवाहिविहित्रप्व नत्वत्र विवाहिवधाविति पूर्वशेषोयमर्थवादः॥ ६५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवमेतत्सर्वपृष्यन्तरमतमुक्का त्वमतमाद्व नैति । नक्कीर्त्यते नमस्त्रलिङ्गद्रम्यते । विवाह-विधी बाह्यणभागे ॥ ६५ ॥
- (३) कुङ्क्कः। अर्यमणम्नुदेवमित्येवमादिषु विवाहः योजनकेषु मस्त्रेषु कविदिष शास्त्रायां न नियोगः कथ्यते नच विवाहविधायकशास्त्रेऽन्येन पुरुषेण सहपुनर्विवाहः उत्तरः ॥ ६५॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । अतएवाह नीक्षाहिकेन्विति । मन्त्रेषु अर्यमणंनुदेवमित्यादिषु । विवाहविभी ब्राझोदैवइत्यादी । बेदनं विक्षाहः ॥ ६५ ॥
- ( ५ ) मृत्युम: । कुतः पुनः सनातनधर्मस्यवधीनियोगस्य वेदविद्दितत्वादित्याद्व नीद्वाह्रिकेषु मन्नेष्विति । विवाह-विभी विवाह्विधायके मन्त्रजासणे विधवावेदनं विधवायाः पतिलाभः ॥ ६५ ॥
  - (६) शामचन्द्रः । विभवविदनं विवाहः । विवाहविधी विवाहप्रतिपादक ब्राह्मणभागेपुनः न उक्तम् ॥ ६५ ॥

### अयंद्विजैहि विद्वद्भिः पशुधर्मोविगाईतः ॥ मनुष्याणामपि प्रोक्तोवेने राज्यंप्रशासित ॥६६॥

- (१) मेधातिथिः। अयमन्यर्थवादएव नियोगप्रतिषेधशेषः ये ऽविद्वांसः सम्यक्शासंनजानते तत्र व्यवहारिणोतिकृष्यन्ययपरत्यंच न जानते तैरयंपशुषमः सचात्यन्तगिहितोमनुष्याणामिष प्रोक्तः प्रवर्तितः सचेदानीतन आदिवेनेराक्वि प्रशासित राष्ट्रंपालयित ननुष लिङ्गानि नैवसन्तीत्युक्तंनैवमुद्दाहंकषु मन्त्रेषु तु सन्तीत्युक्तं । अन्यत्र तु द्रयते कोवास
  पुत्रोविधवेवदेवरमयानुदोषोक्तणुते सधस्यआदृत्यादि । यथा विधवास्त्री देवरपतिमनुष्यंकुरुते समानशयनएव कोवाममत्विनौ कुरुते येन नागच्छतः को विशेषु विवाहमन्त्रोषु सिकमपत्योत्पत्तिविभ्यनुक्रमहपद्त्यिभायः । अन्यविद्वद्विदिति
  पठितं गहितोमनुष्याणांप्रोक्तः पश्चामेषधमी भातृस्त्रीगमनंनाम सच प्रवृत्तीवेनस्य राज्ये ॥ ६६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अपि न विधवायावेदनं भर्नृत्याभः पुनिरत्युक्तं तिहं कयं देवरीपगमाचारस्मृती इत्यत-आह अयमिति । द्विजैर्बहुभिः गाँहतः पशुधर्मः पशूमामेवधर्मीगुरुखीखुषागमनं मनुष्याणामपि धर्मेण केश्चिन्मुमिभिः श्रोकोवेनेषृत्योःपितिर पापकर्ममवर्तके राजनि ॥ ६६ ॥
- (६) कुः झूकः । यत्पादयेपशुसंबन्धी मनुष्याणामपि व्यवहारीविद्वज्ञिनिष्दतः योयमधार्मिके वेने राज्ञि राज्यं-कुर्बाणे तेन कर्तव्यतया गीकः अतोवेनादरभ्य प्रवृत्तोयमादिमानिति निन्धते ॥ ६६ ॥
- ( ४) **राधवानन्दः** । ननु विवाहफलं भागोदश्यतद्देति तत्राह अयमिति । पशुधर्मः पुनर्विवाहः मस्त्रंविनारागतस्त-स्तंभोगदर्शनेषि न शास्त्रीयःसद्दति । वेनेराज्यंप्रशासतीत्यर्थवादमात्रम् एकमुन्पादयेत्पुत्रमितिविधिविरोधात् ॥ ६६ ॥
- (५) नन्द्रनः । एवश्चेत्किमुपन्नोऽयंनियोगविधिरित्यत्राह् अयंह्रिजेहीति । पशुधर्मः तिर्यग्योनिभिरनुष्ठितोऽन्यायो नियोगाख्यः ॥ ६६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अयं पशुधर्मः ॥ ६६॥

समहीमस्विलां भुक्षन्याजर्षिप्रवरः पुरा ॥ वर्णानां संकरंचके कामोपहतचेतनः ॥ ६७॥

- (१) मेधातिथिः । भुक्तन्पालयन् कथंपुनर्वर्णसङ्करंपवर्तयन् राजर्षीणांप्रवरः उक्तं महीमिखलांभुनक्तियः महाराज-त्वात्कामेन रागादिलक्षणेनीपहता नाशिता चेतना चित्तस्थैर्ययस्य सः ॥ ६७ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । राजीपपवरोराजपीणांपवरोमूलभूतः । वर्णानांसंकरमधर्म्यमैथुनम् ॥ ६७ ॥
- (३) कुझूकः । सवेनोमहींसमग्रांपूर्वपालयन् अतएव राजिषश्रिधोनतु धार्मिकत्वात्कामोपहतबुद्धिर्भातृभार्यागमन-रूपंवर्णसंकरपावर्तयत् ॥ ६७ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । सर्वेनः संकरत्वेहेतुः कामोपहतचितनः । त्वयं सापत्यामपि नियुक्तवानितिविशेषः ॥ ६७ ॥
  - (५) मन्द्रमः । संकरंनियोगाख्यम् ॥ ६७ ॥

ततः प्रभृति योमोहात्यमीतपतिकां स्वियम् ॥ नियोजयत्यपत्यार्थं तं विगर्हनिसाधवः ॥ ६८ ॥

- (१) मेघातिथिः । अस्पष्टार्थोर्थवादः ॥ ६८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तदामश्चित नियोजयतीति तदामश्चिततुनगईन्तीति तंसाभवीविगईन्ति ॥ ६८ ॥
- ( ३ ) कु झूकः। वेनकालात्मश्रतियोष्टतभर्तृकादिश्चियंशास्त्रार्थाक्षार्याक्षार्वोदपत्यनिमिर्त्तदेवरादौ नियोजयति तंसाधवोनियः

तंगर्हयन्ते । अयंच स्वोक्तनियोगनिषेधः कित्युगविषयः तदाह बृहस्पतिः ॥ उक्तोनियोगोमुनिना निषिद्धः स्वयमेव तु । युगक्रमादशक्योयंकर्त्तुमन्यैर्विधानतः ॥ तपोक्कानसमायुक्ताः कत्त्रेतायुगे नराः । द्वापरे च कलौ नृणांशिक्तहानिर्हि निर्मिता ॥ अनेकधा कताः पुत्राक्तिष्मित्र पुरातनैः । न शक्यन्तेऽधुना कर्तुशिक्तिहीनैरिदंतनैः ॥ अतोयद्रोविन्दराजेने युगविशेषध्यवस्थामक्कात्वा सर्वदेव संतानाभावे नियोगादनियोगपक्षः श्रेयानिति स्वमनीषया कित्यतंनन्धुनिध्याख्या विरोधान्नाद्वियामहे । प्रायशोमनुवाक्येषु मुनिध्याख्यानमेव हि नापराभ्योत्नि विदुषांकाहंसर्वविदः कुधीः ॥ ६८ ॥

- ( ध ) राघवानन्दः । ततः किं तत्राह तदेति । त्रमीतपितकां प्रमीतीहिसतः पितर्यस्यास्तां पुत्रवनीमिति शेषः । योनियोजयत्यपत्यार्थेऽपत्योत्पादनाय तं विगर्हयन्तीत्यस्यः । अपत्यार्थे विद्यमानपुत्रे सतीति । एषुवदनशृत्यनुरोधेन य-स्यामियेतइत्युत्तरत्वरसात् सक्त्यदीयते कन्याइत्यादिवचनवलात्पुनिववाहोनिषद्धोनत्वपत्यार्थेनियोगइति । यनुवृहस्पितः ॥ उक्तोनियोगोमनुना निषदः त्वयमेवतु । युगह्रासादशक्योयं कर्तुमन्यैविधानतः ॥ तपाङ्गानसमायुक्ताः कतत्रेतायुगे नराः । द्वापरे च कलीनृणां शक्तिहानिहि निर्मिता ॥ अनेकधा कताः पुत्राऋषिभिश्च पुरातृनैः । न शक्यन्ते ऽधुना कर्तु शक्तिहीनैश्चिरंति ॥ तदन्यथा सिद्धं निषेचस्य पुनर्विवाहिषयत्वात् । पुत्रप्रयोजना भार्येति तात्पर्यम् । शास्ततात्प-यर्वयोषोमीयपशोरिवकचिदननुष्ठनास्य शास्त्रासंकोचकत्वाद्धोलाकाचननुष्ठानवदेकमृत्पादयेत । पुत्रमिति नियोगविधेःपाधान्यार्थवादस्य न हिस्यात्सर्वाभूतानीतिवत् । स्तनाद्युपमर्दरागिनवर्तनेनान्यथासिद्देगीविन्दराजन्याख्या गरीयसी । अन्ययासंतानकतेदीवापतिः । यनु ॥ अधिहोत्रं गवालभं सन्यासं पलपैतृकम् । देवरेण सुतोत्पत्तिः कली पश्च विवर्जयेदिनित्त ॥ तदनमूलम् । समूलत्वेवा लाभाख्यात्यादिरागिनानिवृत्तितात्पर्यकम् । अन्यथा यदहरेवविरजेत्तदहरेवमञ्जतः ॥ यावजीवमिषहोत्रेजुहोतीत्यादिश्रुतिविरोधभौतिदिक् । अतप्व मेधातिथिदैवराहत्यादिसाधवइत्यन्ते यन्थे षोडिश्यस्णािदिवहिकल्यः नियोगतदभावयोः पित्राद्यदरणं फलं गन्तुश्च परमोपकारः तदाप्रभृत्ययंश्रकोकोऽर्थवाद्वतेति ॥ ६८ ॥
- (५) मन्द्रनः । नियोगनिन्दा च तदामभृत्येवासीदित्याह तदा प्रभृतीति । सप्रकारसापवादश्च नियोगः पुनरेव प्रति-षिदः । तत्र मनोरयमिभायद्दित बृहस्पितनाव्याख्यातं ॥ नियोगमुक्का मनुनानिषिदः त्वयमेव तु ॥ युगह्रासादशक्योयं कर्नुमन्यैर्विधानतः । तपोङ्गानसमायुक्ताः कृतेत्रेतायुगेनराः ॥ द्वापरे च कली नृणां शक्तिहानिर्हिनिर्मिता । अनेकथाकताः पुत्रऋषिभित्र पुरातनैः ॥ नशक्यन्तेऽधुना कर्त् शक्तिहानिरिदंतनैरिति ॥ ६८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । वृतभर्तृकांप्रत्याहं तदेति । प्रमीतपितकां वृतभर्तृकामः ॥ ६८ ॥ यस्याभियेत कन्यायावाचा सत्ये कृते पतिः ॥ तामनेन विधानेन निजोविन्देत देवरः ॥ ६९॥
- (१) मेधातिथिः। नियोगरूपत्वात्कन्यागतीयंधर्मउच्यते वाचासत्ये कते वाग्दाने निवृत्त एकेन दत्ताऽपरेण म-तिगृहीता तामनेन वक्ष्यमाणेन विधानेन निजसोदरोदेवरोविन्देत विवाहयेत्॥ ६९॥
- (२) सर्वद्वानाराचणः । सर्वदैव कथं पुनर्देवरोपगमस्मृतीनांव्यवस्थेत्यतआह् यस्याइति । वाग्दत्ताविषयमेव । परिणीतविषयतैय तद्वान्तर्गृहीतिमित्यर्थः । वाचा सत्यवचनेन सत्यमयादातव्येयमिति सत्याद्वीकारइत्यर्थः । अनेन विधानेन विवाहविधिना निजः पतिसोदरोदेवरोविन्देत ॥ ६९ ॥
- (३) कुङ्गूकः । नियोगमकरणत्वात्कन्यागतंविशेषमाद्य यस्याइति । यस्याः कन्यायावाग्दाने कते सति भर्ता भियते तामनेन वक्ष्यमाणेनानुद्यानेन भर्तुः सोदरभातापरिणयेत् ॥ ६९ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । अतएव वाग्दत्ताविधितोदेवरैवपाद्यत्वमाह् यस्याद्तिह्यान्याम् । सत्येकतेवा अमुकस्य पौत्रा-

यामुकाय पौत्रीमित्यादिवशमुचार्येमांदातुपतिजानद्ति प्रतिश्रुतेऽनेन वश्यमाणेन विधिना ॥ ६९ ॥

- ( ६ ) मन्द्रनः । अथ वाग्दसायां पत्यौ पृते कर्तव्यं श्लोकद्वयेनाह् बस्वाभियेतेति । अनेन वक्ष्यमाणेन निजः प-त्युम्सोदरः ॥ ६९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। वाग्दानदत्तांप्रत्याह यस्येति। अनेनविधानेन विवाहविधानेन निजोदेवरःविन्देन विवाहयेत॥६९॥ यथाविध्यधिगम्येनांशुक्कवस्तांशुचिक्कताम् ॥ मिथोभजेताप्रसवात्सरुत्सरुद्तादतौ॥ ७०॥
- (१) मेथातिथिः । यथाविधयथाशास्त्रवैवाह्मोविधस्तथा विवाह्मवाचिनकोृगंविवाहः । पुनर्भूश्च तथोष्यते नवा व्यूडापि सती [ भार्या ] भवति केवलंपरार्थोस्यावाचिनकोविवाहः । तथा च दर्शयति नदत्वा कस्य चित्कग्यांपुनरम्य स्यद्गीयत इति नासौ देवराय दीयतद्द्रयर्थः । अदत्ताचास्वभूताकथिनवभार्याभवेत् शुक्कवस्तांनियमोगमनेऽन्यस्मिनिष् नियोगे धर्मोयमिष्यते ॥ ७० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शुक्कवस्नां न रक्तवस्नामः । शुचित्रतां सचरित्रवतीमः । आगसवात् पसवानन्तरंनिवर्तेत । एतदपत्यंक्षेत्रिणएव तदपेक्षयाच क्षेत्रिणोऽपत्यं देवराज्ञातइति स्मृतिषूच्यतइति समुदायार्थः ॥ ७० ॥
- (३) कुछूकः । तरेवरोविवाहविधिनैनांखीकस्य शुक्रवस्नांकायवाद्मनःशौचशालिनीमागर्भपहणाद्गहित ऋता-वृतावेकैकवारंगच्छेत् । एवंकन्यायानियोगप्रकारत्वाद्विवाहस्यायहाच्च गमनोपरेशाद्यसै वाग्दना तस्यैव तदपत्यंभवित ॥ ॥ ७० ॥
- ( ४) राचवाण्यदः । यथाविषि विवाहविधिमनितकम्य । शुचिव्रतां कायवाद्धानोभिरनग्यपरामः । नियोभजेतां ऋतावृतौ मैथुनेनेति शेषः । आपसवादितिलिङ्गादपत्यं यस्मैवाग्दत्ता तस्यैत न पुनर्देवरस्येति । ततःपरं न गम्या सेति-भावः ॥ ७० ॥
  - ( ५ ) ज्ञन्द्नः । अधिगन्य उद्द्रा ॥ ७० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । शुचित्रंतां सुचरितामः ॥ ७० ॥

म दत्वा कस्यचित्कन्यांपुनर्दधाद्विचक्षणः ॥ दत्वा पुनः प्रयच्छन्हि प्राप्नोति पुरुषानृतम् ॥ ७९ ॥

- (१) मिद्यातिथिः। तेषांनिष्ठातु विक्षेया विद्वद्धिः सप्तमे प्रद्ति प्राग्विवाहान्मृते वरे दत्तायामपि पुनर्दानाशङ्कायां मित्रिषेथायं। विशिष्टेतु षुनर्षचनं तथाविथायाः पुनर्भूकका नान्यस्मैदन्या तिसन्मृतेऽन्यस्मैद्यात्तथाकुर्वन्यामोति पुरुषानृतं मनुष्यहरणे यन्त्रापंतस्य भवति ॥ ७१ ॥
  - ( ९ ) सर्वज्ञनारायणः । दत्वा दरानीत्युका नदघादम्यत्ने । पुरुषानृतं पुरुषविषयानृतामिधानम् ॥ ७९ ॥
- ( ६ ) कुःख्रुकः । कस्मैन्द्रिया क्रण्यांदत्वा तिलम्यते दानगुणदोषक्रस्तामन्यस्मै न द्यात् । यलादेकले दत्वा यले ददत्पुरुषामृतंसहस्रमित्युक्तदोषंपामोति सप्तपदीकरणस्याजातत्वाद्वार्यान्यानिष्पत्तेः पुनर्दानाशद्वायामिदंवचनम् ॥ ७१ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । नान्यत्मिनित्याधुपसंहरत् विपक्षे दोषमाह न दत्वेति । वाग्दानेदानं भाक्तं दत्त्वाददत् भामोति . मुरुषानृतं सहसंपुरुषानृतदृत्युक्तत्वातः । अतएव दत्तामिषहरेत्कन्यां नैयां मेह्दरआव्रजेदित्यविधिना वाचा दत्ता दानाशका ॥ ७१ ॥
  - ( ५ ) नम्दनः । अस्यदेवरस्यैव दातव्यत्वे कारणमाह नदत्वाकस्यचिदिति । पुरुषविषयेऽयंदनो दत्तः ऋतोतोऋतिइ-

त्यादी विवादे मोक्तमनृतं पुरुषानृतं पुरुषाणां सहस्रं पुरुषानृते हुग्तीति पूर्वीक्तदोषमामोतीत्यर्थः ॥ ७१ ॥

- (६) रामचन्द्रः । कस्य निहरायंकन्यांदत्वा दशमीत्युक्ता पुनःअन्यत्नै न दबात पुरुषानृतं पापं आगीत ॥ ७१॥ विधिवस्तिनगृह्यापि त्यजेत्कन्यांविगहिताम् ॥ व्याधितांविप्रदृष्टांवा खबाना चोपपादिताम्॥ ७२॥
- (१) मेघातिथिः । विधिशासंत्रदर्शतीति विधीवत् यादशःशास्त्रेण विधिरुक्तोद्धरेवद्धिजाप्याणामिति सच कैश्विदुदकाधिकारः कन्याविषये स्पर्यते । तेन प्रतिगृह्मापि त्यजेत्कन्यांप्राग्विवाहाद्विगार्हितां दुर्लक्षामदप्टंपूर्वाप्रतिगृहीतांपनोङ्गामिप तथानिर्लक्षांबहुपुरुषभाषिणींध्याधितांक्षयव्याधिगृहीतांपदुष्टांरोगिण्यादिशब्दितामन्यगतभावीचत्यजेत् । क्षतयोनिविषदुष्टांध्याचक्षते नतेसम्यद्धान्यन्ते यदि तावत्पुरुषानुपभुक्तास्त्रीकन्यादिविक्रतातदा नैवदुष्यति । अथपुरुषसंयुक्ता तदा
  कन्यैव न भवति तचत्यजेत्कन्यामिति सामानाधिकारण्यानुपपत्तिः । उक्तश्च तस्यास्त्यागः ख्रयनाचोपपादितान्यूनाधिकाद्दीयाहेत्नियुक्ताऽकथितेषु स्वल्पेष्वपि दोषेषु क्रतवरणापि त्याज्यैव ॥ ७२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विगहितां दुष्कुरुत्वादिना । व्याधितामसाध्यव्याधिमः । विमदुष्टां पृरुषान्तरदूषितामः । छ्रयना श्वित्रादिदुष्टामेव देशं वस्त्रादिनावृत्य उपपादितां दत्तामः । पूर्वाध्याये देशवत्कन्यादातुर्दोषउक्तोत्रनुत्यकुर्दोषाभा-वः ॥ ७२ ॥
- (३) कुह्यूकः । अद्भिरेव द्विजाप्याणामित्येवमादिविधिना मितगृह्यापि कन्यांवैधव्यलक्षणोपेतांरोगिणीक्षतयोनि-त्वाचिभशापवतीमधिकाङ्गादिगोपनच्छपोपपादितांसप्तपदीकरणात्प्राक्ज्ञातांत्यजेत्ततश्च तत्त्यागे दोषाभावइत्येतदर्थन तु त्यागार्थम् ॥ ७२॥
- (४) राघवानन्दः । दातुर्नियममभिधाय स्वीकर्तृनियमं संकोचयति विधिवदिति । विधिः शास्रं तत्पुरःसरं प्रतिगृह्मापि कन्यां विगहितां वैधव्यादिरुक्षणोपेतां विषदुष्टां क्षतयोनित्वादितिशापवर्ती छन्दानेपपादितां अधिकांगादि पच्छाच
  दत्तां सप्तपदीगमनात्माक् त्यजेदूर्ध्वनत्यागः किंतु वस्ताच्छादनादिना भर्तव्या ॥ पाणिपहणिकामस्त्राः पितृगोत्रापहारकाः
  इति ॥ तेषां निष्ठात् विक्रेया विद्वद्भिः सप्तमे पद इत्युक्तेः ॥ ७२ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । विगहितस्रक्षणां विषदुष्टां शतयोनिम् ॥ ७२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । निन्दितांत्रत्याह विधिवदिति । विगर्हितां दुष्कुलां व्याधितां अचिकित्स्यव्याधितां वित्रदुष्टां पुरुषान्तरसंसृष्टां स्वयना कुष्टादि व्याभ्याच्यादनेन उपपादितां प्रात्ताम ॥ ७२ ॥

यस्तु दोषवर्तीकन्यामनाख्यायोपपादयेत् ॥ तस्य तद्वितथंकुर्यात्कन्यादातुर्दुरात्मनः ॥ ७३ ॥

- (१) मेधातिथिः। कन्यादोषाउक्तास्ताननाख्यायानुष्का शयस्यति ददाति तस्य तदानं वितर्थनिन्कलंकुर्यात्मत्यर्प-णेन उक्तरवायमर्थःपूर्वश्लोकेनातिस्पष्टीकतः॥ ७३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । तदानं वितथं गृहीतस्यपुनरपहणात् ॥ ५३ ॥
- (३) कुझूकः । यः पुनर्देषिवर्तीकन्यांदोषानमभिधाय ददाति तस्य कन्यादातुर्दुरात्मनोदानंतत्मत्यर्पणेन व्यर्थ-कुर्यात् । पुतद्रपि त्यागे दोषाभावकथनार्थम् ॥ ७३ ॥
- ( ४ ) राघवामन्दः । तत्र दातुर्दीषंप्रकटयन् त्यक्तुर्दीषाभावमाह्, यस्त्विति । अनाख्याय दोषमितिशेषः । वितर्धः प्रत्यपंगेन व्यर्थम् । तेन त्यागे दोषोनास्तीतिभावः ॥ ५३ ॥

- (५) नन्द्रमः । वितथं विकतं कुर्यात् पाणिपाहकमनाख्यायेति विशेषणाद्देशंद्वापितमभ्युपगम्य परिपदीचा न परित्याज्येति स्वितमः॥ ७२॥
  - (६) रामचन्द्रः। तत् दानरूपंकार्यं वितथं निष्पलं कुर्यात्॥ ७३॥ 🗸

### विधाय द्यतिभार्यायाः प्रवसेत्कार्यवान्तरः॥ अदत्तिकर्षिताहि स्नी प्रदुष्येतिस्थतिमत्यपि॥ ७४॥

- (१) मेघातिथिः । यदा प्रवसेत्तदा भायांयावृत्तिविधाय प्रवसेदिति [क्रत्लं] विधिविधायेत्येवमर्थद्रष्टव्यं प्रवसन्भायांयावृत्तिविद्धीतेति तथाकुर्याद्यथास्यायावत्यवासंवृत्तिर्भवित शरीरिस्थितिहेतुभोजनाच्छादनगृद्योपकरणादि तांविधाय प्रवसेत्त्वदेशादेशान्तरंगच्छेत्कार्यवान्कार्यपुरुषार्थोदष्टोदृष्ट्य अपृष्टोधमीदृष्टावर्थकामी । तथावक्ष्यित गोषतोधर्मकार्यार्थदृत्यादिना अन्तरेणैतानि निमित्तानि भार्योहित्वा प्रवासोनिष्यिते । अवृत्तिकशिताहि दृष्टदोषपदर्शनमर्थवादः अवृत्त्या दरिदेण कशिता पिडिता पदुष्टेपुरुषान्तरसंपर्कादिना स्थितमत्यिप स्थितः कुलाचारस्तत्संपन्ना भुधावसरेदीना दोषमवामुयादृन्यंभर्तारमाश्रित्य जीवतीति भाष्यतपृतत् । संभावनायां लिङ् ॥ ७४ ॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः । वृत्ति प्राणवर्तनोपायमः । कार्यवान् प्रयोजनवान् । प्रदुष्येतः धनलोभात्परपुरुषेण संयुज्ये-त । स्थितिमती वृत्तवती ॥ ७४ ॥
- (३) कुङ्गृकः । कार्ये सित मनुष्यः प्रव्यायासाञ्चादनादिमकल्प्य देशान्तरंगच्छेत् यसाद्रासायभावपीडिता स्री शीलवत्यपि पुरुषान्तरसंपर्कभजेत् ॥ ७४ ॥
- (४) राघवानन्दः । स्नीयसंगेन परलोकभीरुणा सर्वदा पत्नी पोष्येत्याहः विधायेति । तत्रहेतुरवृत्तिकर्षितेतिष-दुष्येद्वस्नान्नलोभादिना परपुरुषं व्यभिचरेत् । अस्य दग्धोदरस्यार्थे कोन कुर्यादसांत्रतमितिन्यायात् स्थितमती स्थिरा सापि प्रदुष्यतीति कैमुतिकम् ॥ ७४॥
- (६) रामचन्द्रः । विधायिति मवासार्थमाह अवृत्तिकर्षिता स्त्री जीवनोपायरहिता ॥ ७४ ॥ विधाय प्रोषिते द्यत्तिजीवेन्नियममास्थिता ॥ प्रोषिते त्वविधायेव जीवेन्छिल्पैरगहितैः ॥ ७५ ॥
- (१) मधातिथिः। नियमोयथा निहते मर्तरि परियहमयाणादिनिषेधएवंगीषितेपि आस्थिता आश्रिता गृहीतव-ती अकत्वातु वृत्तिमोषिते शिल्पेर्जीवेतेति कर्तनजालिकाकरणादिना गर्हितानि वस्तूनि विजनादीनि एषएव विधवादीनां निजन्नमजन्योवृत्त्युपायः॥ ७५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । नियमं मनोवाकायनियमम् । शिल्पैः सूत्रकर्तनायैः । अगहितैर्देशान्तरभ्रमणायसाध्यैः
- ३ ) कुलूकः । भक्ताच्छादनादिदत्वा पत्यौ देशान्तरंगते देहमसाधनपरगृहगमनरिहता जीवेत् अदत्वा पुनर्गते सूत्र-निर्माणादिभिरनिन्दितशिल्पेन जीवेत् ॥ ७५ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । वृत्तिमतींशिक्षयन् तद्दितायावृत्यन्तरमाह् विधायेति । गोषिते विद्याद्यर्थे । नियमं परगृहोन् त्सवाद्यर्थनम् । अविधाय वृत्तिमित्यनुषद्धः । शिल्पैः सूत्रकर्तनाद्यैः ॥ ७५ ॥

- (५) नन्दनः । अथमोषिते भर्तरि स्थियाकर्तव्यमाह विधायमोषितेति । मोषिते भर्तरि पत्यौ शिल्पैरगहितैः कर्त-नावधाता दिभिः ॥ ७५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वृत्तिविधाय भर्तरि प्रीषिते गते सति नियममास्थिता जीवेत् । वृतिअविधायैव प्रोषिते भर्तरि-अगहितैः शिल्पैःसूत्रकर्तनादिभिःजीवेत् ॥ ७५ ॥

प्रोषितोधर्मकार्यार्थप्रतीक्ष्योष्टी नरः समाः ॥ विद्यार्थपद्मशोऽर्थवा कामार्थर्त्रास्तु वत्सरान्॥७६॥

- (१) मधातिथिः। यदुक्तंकार्यवान्त्रवसेदिति तानि कार्याणि दर्शयति तद्विशेषेण प्रतीक्षाकालभेदः परतिस्विदं-तया कर्तव्यमिति चोक्तं तत्र केचिदाहुः प्रकरणादगहितैर्जीवेदिति तदयुक्तं प्रागल्मात्कालादगहितैरितीयंकिषयतांनह्मस्या-आत्मत्यागर्ष्यते पुंसर्व पतिषिद्धत्वात् तत्मात्पागप्यत्मात्प्रतीक्षणविधेरगहितैःशिल्पैरजीवन्तिगहितैर्जीवेत् । अन्येध्यभि-चारमिच्छन्ति । तथाच स्मृत्यन्तरे॥ नष्टे मृते प्रम्नजिते क्लोबे चपतिते पतौ ॥ पञ्चत्वापत्सुनारीणांपतिरन्योविधीयते ॥ अन्य-प्याहुः। नास्याक्काने ब्रह्मचर्यमपनेतुंशक्यते स्वीधर्मेषु हि तदस्याविहितनतुनामापि गृद्धीयात्पत्यौगेते परस्यत्विति। सते भर्त-रि नास्ति व्यभिचारः किमङ्गोषिते पतिशब्दोहिपालनिक्रयानिमित्तकोयामपतिः सेनायाः पतिरितिं अतश्रासादबाधनैषा भर्नृपरतंत्रा स्यात् अपित्वात्मनोजीवनार्थसैरंश्रीकरणादिकर्मवद्य्यमाश्रयेत तच्च यदा वण्मासभृत्या संवत्सरभृत्यावा कः सिश्विदाश्रितेभर्ता यद्यागच्छे तदानीतांचेद्वशीकुर्याद्वशीकर्तुशकुयात्यजन्वंभार्यामिति याबद्धवितकालीन पूर्वःपाक्पत्युरेव सा पंचमेर्चावतमन्यत् । अन्येप्यर्थमिममाद्भः पुर्वेतु पुनर्भृवृत्तमिष्कन्ति या पत्या वा परित्यकाभवति यस्याः किल पतिरियक्त कालंनिहितवृत्तिकोनागच्छति सा तेन त्यक्तैव भवति ततश्य यदि सा पुनर्भूधर्मेणान्येनोढा भवेत्तदा भर्ताऽभ्यागतीन किचि द्व्यात्पुनर्भवस्ययं भार्येति तद्युक्तं न निष्क्रयावसर्गाभ्यामिति तस्य श्लोकस्यार्थवन्तदर्शयिष्यामः । धर्मश्च तत्कार्यचधर्म-कार्यसोर्थः प्रयोजनंप्रवासस्येति धर्मकार्यार्थकृतः नगृहस्थस्यधर्मार्थौदीर्घकालः प्रवासः अवश्यंसप्रयस्तेन परिचरणीयाः पांचयिक्कमनृष्टेयं । कुतीगन्तव्यंवसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यष्टव्यमिति तीर्थलानादीन्यपि लार्तानि च श्रीताविरोधीन्यनुष्टेया-न्यसंविधाय प्रीवतस्य वा भवतीति येनोच्यते संविधायापि प्रवासआपर्वणः स्वयंपर्वणि जुहुयाद्दिकामेकतरकारुद्दि-युक्तं । अनाहिताप्रेस्तीर्थयात्रायां पांचयाङ्गिकस्य तुल्यत्वेऽपि सार्तत्वे भार्यासहितस्योपपत्तः न तत्त्यागेतीर्थगमनयुक्तमु-च्यते गुरुवचनेन यंगुरवोधमांर्जने राजोपसेवायां वा सुकार्याय प्रेषयन्ति सधर्मार्थैपवासः । प्रायम्बित्तंवा तपोवनदेशभ्रमणे-न अधवार्थार्जनार्थमेव धर्मकार्यार्थमभिमेतंदरिद्दीहंकुतिभद्धनमर्जियन्ये विद्यार्थ ननुस्नातस्य च भार्याधिगमः कतविद्य-स्य च सानंतत्र कृतः कतविवाहस्य विद्यार्थिता दक्षितमेतत् ईषदवगतवेदार्थीविवाहेऽधिकियते । निश्चिते सानादौ नैतद्य-कं । कतायां धर्मजिज्ञासायां स्नानंजिज्ञासा च विचारपूर्वकसंशयक्षेदननिश्चितायां सत्यं नायंविधिविद्यार्थितायाः तथाच सति धर्मकार्यार्थीमन्यनेनैवावगतास्यात् उत्पन्नेप्यधिकारोपयोगिन्यवगमेऽभ्यासातिश्वयार्थविश्लेषार्थवान्यास् विकास सि-पंशीर्ययशाख्यापनार्थंबहिःसविशेषविद्यात्वख्यापनार्थं । देशान्तरप्रवसने यशोहेतुः प्रवासः कामार्थरूपाजीबानुगमोऽभिप्रे-तृतरांभार्यामुद्दोदं स्पृत्यन्तरे मसूताभेदेन च कालभेदः स्पर्यते तथा च विष्णुः अष्टी विमसूताः पर्राजन्याः चतुरोवैश्या-हिग्णं प्रसुतिति ॥ नशुद्रायाः कालनियमः स्यात्संवत्सहमित्येकइति ॥ ७६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । धर्मकायांथै तीर्थयात्रादिधमिप्रतिप्रहादिकायाँथैम् । प्रतीक्ष्यस्तदृहावस्थानादिना । तद्-ध्वेतु पत्युःसनिकर्षमेव गच्छेत् अध्वैभर्तुःसकाशंगच्छेदितिवसिष्ठलरणात् । यशीर्थमुद्राहादिना दिण्विजयाद्यर्थगतः । का-मार्थं स्यन्तरमास्पर्थम् ॥ ७६ ॥

- (३) कुझूकः । गुर्वाद्वासपादनादिधर्मकार्यनिमित्तंगोषितः पतिरष्टौ वर्षाण पंक्या प्रतीक्षणीयः ऊर्ध्वपितसिनिर्धिन गच्छेत् । तदाह वसिष्ठः ॥ प्रोषितपत्रीपञ्चवर्षाण्युपासीत ऊर्ध्वपितसकाशंगच्छेदिति । विद्यार्थेमोषितः षद्वर्षाण प्रतीक्ष्यः विज्ञविद्याविभाजनेन यशोर्थनिष् प्रोषितः पतिः षडेव । भार्यान्तरोपभोगार्थगतस्त्रीण वर्षाण ॥ ७६ ॥
- (४) राघवानन्दः । मोषितमसंगेन मयोजनं मदर्शयंस्तदुचितकालनियममाह मोषितहति । धर्मकार्यार्थं तीर्माटन गुर्वाचाङ्मार्थम् । मतीक्ष्यः स्त्रिया नरः पतिः तदूर्ध्वं पतिसमीपंगच्छेत् । समाः वन्सरान् । तदाहवसिष्टः ॥ मोषितपत्नी प॰ अवर्षाण्युपासीत ऊर्ध्वपञ्चभ्योभतुः सकाशंगच्छेदिति । अत्र पञ्चपदं न्यूनाधिकसंख्योपलक्षणार्थम् । कामार्थं पर्व्यतर-निकटिश्यतये ॥ ७६ ॥
- (५) नन्द्नः । प्रतीक्ष्योभायं येति शेषः र्ऊर्भ्वं भर्त्रन्तरपरिप्रहेन दोषोस्तीन्यभिषायः यनुषृतभर्तृकाणां ब्रह्मचर्यवच-नं तत्कलातिशयकामानांनान्यासामित्यविरोधः ॥ ७६ ॥

संबत्सरंत्रतीक्षेत द्विषंतीयोषितंपतिः ॥ ऊर्ध्वसंवत्सराच्वेनांदायंत्दत्वा न संबसेत् ॥ ७७ ॥

- (१) मेधातिथिः । द्वेण्यः पतिर्यस्यास्तांद्विषाणां एतेन तु सनिष्कासनंकुर्यात् समपूर्वस्य वसेरेनामिति च द्विती-यानुपपत्तेर्वासयेदिति निर्भर्सयेत् पातकेऽपि तस्यानिष्कासनंनास्ति निरुण्यादेकवेश्मनीति वचनात्। प्रायम्बित्तेष्मिलि-मित्ते विनयाधानार्थोपहारदृष्यते न सर्वेणसर्वआस्थात्यान्तिकआच्छेदः ॥ ७७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उदीक्षेत मतीक्षेत । द्विषम्तीं संभोगाषर्थमनुषस्थायिनीमः । दायं स्तीधनं त्वयंदत्तं संगृह्य गृहीत्वा नसंवसेत् त्यजेत् । जीवनंतु देयमेव ॥ ७७ ॥
- (३) कुझूकः। पतिर्विषयसंजातद्वेषांश्चियवर्षयावत्मतीक्षेत्ततऊर्ध्वमपि द्विषतीं एवदत्तमलङ्कारादिधनंदत्वा नोपग-चेत् पासाच्छादनमात्रन्त् देयमेव ॥ ७७ ॥
- (४) राधवानन्दः । संवत्सरादूर्ध्वमपि पति त्वरसतोद्विषत्याभरणमात्रं न भोगइत्याह संवत्सरमिति । दायं त्वर-त्तमलंकारादिकं तत्वा पासाच्छादनादिकं दद्यात् नसंवसेत् । नोपगच्छेत् ॥ ७७ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । उदीक्षेत वतीक्षेत दायं भूषणादिकं नसंवसेन्नसंगच्छेत्तयासहेति शेषः ॥ ७७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । दायं स्वयंदत्तं तत्वा नर्सवसेत् श्यजेदित्यर्थः ॥ ७७ ॥

अतिकामेत्प्रमत्त्रेया मत्तंरोगार्त्तमेव वा ॥ सात्रीन्मासान्परित्याज्या विभूषणपरिच्छदा ॥ ७८ ॥

- (१) मधातिथिः । अतिक्रमस्तदुपचर्यावद्गानं पथ्योषधादिष्यतत्परता न पुरुषान्तरसंचारः मासत्रयंपरित्यागमः संभोगस्यैव पूर्वस्नादेवहेतोः हारकटकादिविभूषणैर्वियुक्ताकर्तव्या अपरिष्णदापरिपहेण भाण्यकुण्डादिना दासीदानेन च ॥'७८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अतिकामेत् तच्छासनंलक्षयेत् नतु व्यभिचरेदित्यस्यार्थः । प्रमत्तं चूताबाकप्टमनसम् । मचेन मत्तं । भूषणपरिच्छदादिना विरहिततत्वमापाच त्रीन्पासान्परित्याज्या तदूर्थ्वमुपादेया ॥ ७८ ॥
- (३) कुल्लूकः। या स्त्री यूतादिप्रमादवन्तंमदजनकपानादिना मत्तंभ्याधितंवा शुश्रूषायकरणे नावजानाति सा वि-गतालकुतरश्रभ्यादिपरिष्क्वदा श्रीम्पासाम्नोपगन्तव्या ॥ ७८ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । भर्तृशुत्रूषणाचकरणे कंचित्कालं परित्यनेदित्याहं अतीति । ममत्तं मानादिना । मत्तं मचेन ।

रोगार्तं कुशाचुपहतमः। साऽतिकामन्ती । अविभूषणेत्यादिष्छेदः । अतिक्रमणमम शुक्रूषाचकरणम् जारादिनातिकान्ता-यावषाचुक्तेः । तदुत्तरं त्वीकार्येतिशेषः ॥ ७८ ॥

- (५) भन्दभः । उत्क्रामस्यतिवर्तते विभूषणपरिष्णदा विगतभूषणादिपरिवर्हा त्रीन्पासान्परित्याज्या संगमादौ नो-भ्वमिति ॥ ५८॥
- (६) रामचन्द्रः । अतिकामेत आज्ञातिकमेण । त्रमत्तं यूतासक्तमः । तत्तं मचपानेन ॥ ७८ ॥ उन्मत्तंपतितं द्वीवमबीजंपापरोगिणम् ॥ न त्यागोऽस्ति द्विषंत्याश्च न च दायापवर्तनम् ॥ ७९ ॥
- (१) मेघातिथिः । स्नीववीजशम्दौ नपुंसकमाहतुः भेदस्तु वातरेता अभवृत्तेश्वियोपरः यादशंयोद्देष्टि तस्य नास्ति निप्रहः पूर्वोक्तअपवर्तमानमपहारः भोषतपतिषिद्धान्नादयः स्यृत्यन्तरनिषद्धाः ॥ ७९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उप्पत्तं वातादिना द्धीवं जप्पना अवीजमन्तरानष्टवीनं पापरीगाअपस्नारायास्तराक्रान्तं पति द्विषम्यानार्यानस्यागोत्यम्तत्यागः नषदायापवर्तनं दायस्य द्वीधनस्यापहरणं नास्ति । तत्कालद्वेषिण्यपि सुस्थनं परिवाह्यस्थः । द्विषाणायद्दतिकिष्टित्पादः ॥ ७९ ॥
- (३) कुलूकः । वातादिसी भादमकतिरसंपतितभेकादशाध्याये वक्ष्यमाणं मधुंसकमबीजंबाध्यरेतस्वादिना बाजर-हितंकुहायुपेतंत्र प्रतिमपरित्ररस्त्यास्त्यागोन करणीयोनच धनयहणंकरणीयम् ॥ ७९ ॥
- ( ४ ) **राखवानम्डः । अचिकि**त्सितय्याभ्यादौ पति द्विषाणायान त्यागादीत्याह उन्पत्तमिति । अवीमं शुक्रहीनम् । एतादशं पति द्विष्णयाअपि नत्यागोनापि दायापवर्तनं ततोधनाचादानम् ॥ ७९ ॥
  - ( ५ ) नम्यूनः । अस्यापवादविधिमाह उष्प्रभंपतिर्तामिति । अबीजमशुल्कमपवर्तनमपहरणमः ॥ ७९ ॥
- (६) रामचन्द्रः। उन्मत्तंवातादिना। अबीजं द्विषन्ती या अपचरन्ती। दायापवर्तनं न स्नीधनं॥ ७९॥ मयपाःसाधुरन्ता च प्रतिकूला च या अवेत्॥व्याधिता वाधिवेत्तव्या हिस्नाःर्थन्नी च सर्वदा॥८०॥
- (१) मेखातिथः। मयपासौ मयपानरता पिक्तंस्कारगृहकार्यानुहानासमर्था तत्परिजागरया सा परिवेदनायामहित । या तु गुरुभिः प्रतिषेधमापयमाना तस्यादण्डंवक्ष्यित प्रतिषिद्धां पिवेदिति लयंनियमस्य त्वन्यनियमध्यतिक्रमवत्यायभिनेत प्रत्यापित्यपुंका पुनर्शिवेदनंत्र तथात्र धर्मानुहानप्रजोत्पत्तिगृहकार्योपघातिनिम्नान्यशिवेदनिमित्तानि
  पठ्यन्ते । प्रतिकृत्वाध्याधितार्षजीति । मासण्यास्तु शास्त्रेण प्रतिषद्धमयायास्ततः पानगायभित्तमेव भूयः अतिपद्वनौ पातित्यंतुभूणहित्त हीनसेद्यायांस्तीपततीति परिसंख्यानान्त्रमयपानेपातित्यिति । तदेकादशे वक्ष्यामः । उक्तंत्र पञ्चमे असत्य
  दृत्ताऽसाध्याचारा धृत्येष्वसत्यरुषवाक् बिलकर्मणां मागेवभुद्धेः देवपिष्ययोत्रीद्याणभोजनादौ नश्रद्धावती अतिब्ययशीला
  [भाण्डोपस्करणं न परिरक्षति अनल्यमूल्येन स्त्रीणाति हिंसानाकुलशङ्कत्यास्यादेवातिताइणशीला ]ः अन्याहिकस्य व्ययस्थापहृत्वी अधिवेदनं तस्याउपर्यन्याविवाहः ॥ ४० ॥
- (२) सर्वज्ञणारायणः । असत्यवृत्ता सदामिश्यावादिनीः मितकूष्ण मितकूष्णेष्टा हिंसा ताडनादिना सदाशृत्यादि-हिंसाकारिजी अर्थनी अपयोजकष्ययपरा अधिवेत्तव्या अधिवेदनंदितीयभाषीसंवन्धस्तेन मितयोगेनासंबन्धनीया ॥८०॥
- (३) कुमूकः । निषदमयमानरता असाध्वाचारा भर्तुः प्रतिकृष्णचरणशीला कुष्टादिव्याधियुक्ता श्रुत्यादिताष्टन-ग्रीला सतत्रमतिःश्रयकारिणी या भार्या भवेत्साधिवैसभ्या । तस्यां सत्यामन्योविवादः कार्यः ॥ ८० ॥

<sup>्(</sup> ६० ) असापुरुताय=असत्यवत्ताय ( मे० ) १ ( आ आ )

- (४) राखवानम्यः । स्वन्तरसत्त्वेऽपि रूपन्तरमुद्ददित्थाह मचपेतिहाभ्यामः । भवपा निषिद्धमवपा । असत्यवृन्ता । अधिवेत्तन्य सत्यामपि तत्यामः अधिवेदनं पूर्वामितत्त्याउपरि स्यन्तरत्थपः रियहः तेन पूर्वाञ्चतसपिककास्यादतः ॥ ङतसापित्वकाभ्यूदाऽधिविलेत्यमरः ॥ हिंसा श्रृत्यादिताइनशोला । अर्थभी अनिवन्ययशीला व्ययेषामुक्तहस्तयेत्युक्तत्यात् ॥ ८० ॥
- (५) जम्द्रनः । अथाधिवेत्तस्यामाह मचपेति यस्यां विद्यमानायामेवाधिकं अपरा वोडन्या भवति साधिवेत्तस्या ॥ ८०॥
- (६) रामचन्द्रः । स्नीणांत्यांगे कारणमाह । मचपेति । मचपा असत्यवृत्ता सदापृषावादिनी हिंसा ताडनादिहि-साकारिणी व्याधिता अधिवेत्तव्या आसामुपरि अन्या विवाहितुं योग्या सदोषत्वात् ॥ ८० ॥

#### बम्ध्याष्टमेऽधिवेयाब्दे दशमे तु मृतप्रजा ॥ एकादशे स्नीजननी सद्यस्त्वियवादिनी ॥ ८१ ॥

- (१) मधातिथिः । अग्यासामप्यधिवेदनमाह तम्रवण्ध्याऽष्टमेऽब्देऽधिवेद्या दशमे तु मृतम्रजा नाधिवेदनेऽपत्योत्य-त्यमावाद्यवण्ध्याया अनुष्ठानपरिपातनंश्यात् अपत्योत्पन्तिविधिराधानविधिश्य नापुत्रेद्याधानंश्रूयते एवंषृतम्रजायाः स्त्रीज-नन्याः अप्रियवादिण्यास्तु दोषाभावेन नाधिवेदनेन सत्यां भ्रमायां अमनियमः ॥ ८१ ॥
- (२) तर्वज्ञनारायणः । वश्याष्टमहत्यादियोग्यतायामष्टवर्षोपरि गर्भग्रहणाभावे मायशोगर्भग्रहणंनास्तीत्यादिशा-स्नान्तरसिद्धत्वभावनियमापेक्षयोक्तमः । एवंद्वादशाब्दानन्तरमपि पृतमजात्वानुवृत्तो । एकादशोर्ध्वेच स्नीजन्मानुवृत्तौ । पृत्-प्रजात्वं स्नीमस्तिम् न निवर्तेतद्दित शास्त्रान्तरादेव सिद्धमः । सचद्दित तथा गृहिण्या सचएव गृहकार्यासिद्धेः ॥ ८१ ॥
- (३) कुझूकः। मथमऋतुमारभ्याविद्यमानमस्ताऽष्टमे वर्षेऽधिवेदनीया घृतापत्यादशमे वर्षे क्षीजनम्येकादशे अपि-यवादिनी सद्यएव । यद्यपुत्राभवति पुत्रवत्यान्तुतस्यां धर्मप्रजासंपन्ने दारे नाम्यांकुर्वीतान्यतरापायेतु कुर्वितित्यापस्तंबनि-वेधाद्धिवेदनेन कार्यम् ॥ <१ ॥
- (४) शाखवानन्दः । किंच वन्ध्येति । अष्टमे बेडशवर्षादिमस्तियोग्यकालिषस्या । मृतमजा नियते मजामानं यस्याः सा । स्वास्त्रियवादिनीति धर्ममजासुसंपन्ने दौर नान्यां कुर्वतित्याचापस्तं स्ववचनादिगयवादिन्वंधर्मपुनभूक्याविषयम् ॥ ८१ ॥
  - (५) मन्द्रमः । अष्टमेऽब्दं युक्तान्यसवकालादारभ्याष्टमेऽब्दे ॥ ८१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अष्टमे अब्दे अधिवैचा अन्याविवाह्या ॥ ८१ ॥
- या रोगिणीस्यात्तु हिता संपन्ना चैवशीलतः॥ सानुज्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च कर्हिचित्॥ ८२॥
- (१) मेधातिथिः । भर्षे हिता परिचर्यापरानुकापनावमानयोरिष्ठ विधानयोः पूर्वासाभितद्भावात् रोगिणीप्रहण-वन्ध्यास्त्रीजनन्याविष स्क्षयति मकतस्वाविशेषास्वमाननिमित्ताभावाच कर्ष्टिषित्कदाचिदवमाननं शिष्ट्यर्थपरिभाषणादि ॥ ८२॥
  - ( २ ) रार्वज्ञणारायणाः । हिता भर्तृहिता । अनुज्ञान्य यथन्यनुमन्यते अननुमतीत्वननुज्ञान्येव ॥ ८२ ॥
- (३) कुल्लुकः। या पुनर्ध्यापिता सती पत्युरनुकृता भवति शीलवती च स्यात्तामनुकृत्वान्योविवादः कार्यः। कराचिवासी नातमाननीया॥ ८२॥

- ( ४ ) राषवाणम्यः । सापेदनुक्लातदा तवैव सर्वभित्यादिस्तृत्या ततोधिवदनार्यमनुमतिर्पाक्षेत्याह येति । हिता हितेषिणी । शीलतम्बरित्रेण ॥ ८२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यारोहिणीस्यात् अष्टवनां च रोहिणीसा अनुद्वान्य अधिवेत्तव्या न अवमान्या ॥ ८२॥ अधिविन्ना तु या नारी निर्गच्छेद्दुषिता ग्रहात् ॥ सा सद्यः सन्निरोद्धस्या त्याज्या वा कुलसन्निधी ॥ ८३॥
- (१) मेधातिथिः । क्रोधेनाधिवेदनहेतुना निर्गतायास्त्यागसंनिरोधौ विकल्पतोविधीयेतेननुययोपपन्नहेतुना भोजनाच्छादनाभिताडनादिना तत्र प्रीत्या क्रोधावमार्जनंश्वश्रूभिः श्वशुरादिभिर्वापरिभाषणसंनिरोधोरिक्षपुरुषाधिष्ठानं त्यागोव्याख्यातः असंभोगः सहशप्यावर्जनं कुलंक्कातयः तत्पितृषक्षाः स्वपक्षाश्र ॥ ८३॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । निर्गच्छेत् गृहान्तरंगच्छेत् । संनिरोद्धव्या बन्धनेन । कुलस्य तत्पितृकुलस्य संनिधी ॥ ८३ ॥
- (३) कुत्तूकः। या पुनः रुताधिवेदनास्त्री कुपिता निर्मस्थिति सा तदहरेव रञ्ज्वादिना बद्धा स्थापनीया आको-पनिवृत्तेः पित्रादिकुलसाम्नधौ वात्याच्या ॥ ८३॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः । इतसपन्नीत्वद्मानेन** रहांत्रत्याह् अधिविन्नेति ॥ इतसापन्निकाभ्यूदाऽधिविन्नेत्यमरः ॥ स-निरोत्धव्या बन्धनादिना कुलसंनिधौ जनसमूहःकुलं ज्ञातिर्वा देशकालापेक्षया विकल्पः ॥ ८३ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । त्याज्या दुर्निरोधाचेत्त्यागविधानात् श्रोतस्मार्तकर्मणां तथा विनानुष्ठाने नास्त्रि विरोधः ॥ ८३ ॥
- (६) रामचन्द्रः। या आभिविन्ना नारी रुषिता क्रोधयुक्ता सासद्यः सन्निरोद्धव्या आकोपनिवृत्तेः त्याज्या। कुलसॅनिधौ तत्पित्रेवा॥ ८२॥

प्रतिषिद्धापि **चेषा तु मद्यमभ्युदयेष्व**पि॥ प्रेक्षासमाजंगच्छेद्वा सा दण्ट्या रूष्णलानि षट्॥८४॥

- (१) मेथातिथिः। प्रतिषेषे गुरुसंबिष्ध्ययंदण्डः क्षत्रियादिस्रीणां न शास्त्रीयो ब्राह्मणीनां निह तत्र दण्डमात्रेण मोक्षः किर्ताहमहता नच तत्राभ्युदयेषु पानाशङ्का अप्रतिषिद्धमणानांतु नियमेनोत्सवसमागतानामादरवतीपवृत्तिर्दश्यते यांसम्यङ्निषेषत्यभ्युदयेष्वपीति दण्डभायंभर्त्रादीयते सत्यपि राजवृत्तित्वे स्त्रीणांभर्ताप्रभुरिति विद्मायते अभ्येषामपि परियहवर्ताश्चत्यादिविषये कियतिदण्डः त्यातस्त्रयेऽभ्युदयः पुत्रजन्मविवाहादयउत्सवाः मेक्षानयदिदर्शनं समाजोनितान्त-मिष जनसमूहः तत्र कुतूहिल्याअयंदण्डः॥ ८४॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । मधं** शुराज्यतिरिक्तम् । अभ्युद्येवून्सवेषु । क्षत्रियादयोमधंपिवन्ति । प्रेक्षा नृत्यादिदर्शः नस्थानं समाजः सभा ॥ ८४ ॥
- (३) कुझूकः। या पुनः क्षत्रियादिका स्त्री भर्नादिनिवारिता विवाहायुत्सवेष्वपि निषिद्धमयंपिनेत शृत्याः दिस्थानजनसमूहौ वा गच्छेत् सा शुवर्णकृष्णलानि षद्ध्यवद्वास्मकरणादाद्वा दण्डनीया ॥ ८४ ॥
- (४) राघवानन्दः । अकार्ये निषिदायाः पुनः मबुसौ दण्डमाह् प्रतिषिद्धितः । अपि कामोद्दीधसंभावनार्थमः । भेक्षा-समाजौ नृत्यादिदिरशुजनसमूहः भेक्षा । समाजः उत्सवार्थजनता तौचेद्रख्येत्तदादण्ड्या राह्मेतिशेषः ॥ ८४ ॥
- ( ५ ) मञ्चूनः । प्रतिवेद्यति विशेषणादप्रतिविद्यायां मध्यपानेऽस्पदीषः अपि शब्दपङ्णादण्युद्येऽस्पतरः अभ्युद्य-उत्सवः अनम्युद्ये प्रतिविद्यायां भूयस्तरः ॥ ८४ ॥

- (६) रामचन्द्रः । भर्त्रा प्रतिषिद्धा या श्ली क्षत्रियादिका मर्च द्वराष्यतिरिक्तं अन्युदयेपिकेत् नेक्षासमाने नृत्यस्थ-रुसभायांगच्छेत् सादण्ड्या रूष्णलानि गुंजाषट्परिमितंरजतम् ॥ ८४ ॥
- यदि स्वाश्वापराश्वे व विन्देरन्योषितोद्विजाः ॥ तासांवर्णक्रमेण स्याज्येष्ठ्यंपूजा च वेश्म च॥८ ५॥
- (१) मेधातिथिः । कामतः प्रवृत्ता यदि समानजातीयाम विन्देरिन्ववाहयेयुस्तासांवर्णक्रमेण जात्यनुरूपंज्येष्यं न वयस्तोनच विवाहक्रमतः फला[दि]'दाननिमित्ते पूजा मथमंत्रासण्यास्ततः क्षत्रियावैर्थययोरित्येषवर्णक्रमः वेश्म प्रधानंगृहं तद्रासण्याः सवर्णानांविवाहक्रमीनिम्ब[कः]'स्मृतः ॥ ८५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्याःत्वजातीयाः । अवराक्षधमजातीयाः । हिजावित्रादयः । वर्णक्रमेण न वयसा । ज्यै-इयं ज्येष्ठासाध्यकर्मसंबन्धः । वेश्म सोत्कर्षम् ॥ ८५ ॥
- (३) कुङ्गूकः । यदि द्विजातयः त्वजातीयाविजातीयाश्रोद्दहेयुस्तदा तासांद्विजातिक्रमेण वाक्संमानदायविभागी-त्कर्वार्थक्येक्टत्वंपूजाच वस्नालद्वारादिदानेन गृहंच प्रधानंस्यात्॥ ८५॥
- (४) राघवानन्दः । किंच स्नीमसंगेन समानाऽसमानजातीयानामिष समामजातीयायाएव पूजावेश्मनी इतिसहेतु-माह यदीति । यदीत्यनुमिती । त्याः सजातीयाः अपराः विजातीयाः अनुविन्देशन् उद्देहरन् । ज्येष्ट्यम् पूर्व विमस्य वि-मोह्नाहः तथा मथमं पूजा मधानं वेश्मएव क्षत्रियवैश्ययोरिति वर्णक्रमः हेतुरत्र विवाहनोज्येष्ट्यम् ॥ ८५ ॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । त्याः सवर्णाः अपरा असवर्णाः हिजासीर्वाणकाः वर्णक्रमेण ज्येष्ट्यं स्यान्नविवाहक्रमेण क्रमतस्तु प्रवृत्तानामिन्नाः स्युः क्रमशोवरा इत्युक्तस्य क्रमस्यापवादादिना कृते भद्देसत्ययमुपदेशः ॥८५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यदि त्याः सवर्णाः अपराश्रैव असवर्णाः ह्रिजाःयोषितःविन्देरन् मामुयुः तासां श्लीणां वर्णक्रमेण क्यैक्यं पूज्या पूजार्हा । वेश्मगृहादिकम् ॥ ८५ ॥
  - भर्तुः शरीरश्रुश्रूषांधर्मकार्यच नैत्यकम् ॥ स्वाचैव कुर्यात्सर्वेवांनास्वजातिः कथंच न ॥ ८६॥
- (१) मेघातिथिः। शरीरशुभूषा भर्तृरुपयोगिपाकादिस्प्रक्षणा दानभोजनम्तिजारणं त्वात्वैव कुर्यात् पृष्टपादसंवाद्य-निर्णेजनादौत्वनियमः युगपत्संनिधौ तु शरीरावयवक्रमीवर्णक्रमेण नैत्यकंधर्मकार्यं सायंत्वन्तस्येत्यादि अग्निशरणोपले-पनाचमनोदकतर्पणदानादि अस्यानिन्दार्थवादः॥ ८६॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । धर्मकार्ये यञ्चादि । नैत्यकं नित्यकर्तव्यंश्राद्धादि । नात्वज्ञातिः त्वज्ञातिसंभवे ॥ ८६ ॥
- (३) कुङ्गूकः । भर्तुर्देहपरिचर्यामन्नदानादिरूपान्धर्मकार्यच भिक्षादानातिथिपरिवेषणहोमीयद्र्ध्योपकल्पनादि भान्यहिकंसर्वेषांहिजातीनांसजातिभार्येव कुर्यान्ततु कदाचिहिजातीयेति ॥ ८६ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । यद्मादिसहकारित्वान्नादिपाकशृश्रूषादाविष सजातीयायाष्ट्रवाधिकारहत्याहः भर्तुरिति । त्वा-त्वीतवीप्ता । नैत्यकमिति विशेषणात्काम्येन्यासामपि प्रवेशः बहुसाध्यत्वात्तस्य ॥ ८६ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । धर्मकार्ये अपिश्ररणारेपनादि ॥ ८६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सर्वेषां वर्णानांताःताःनैत्यिकंनित्यंकर्मकुर्युः असर्जातः अभ्यजातिः न कथंवन ॥ ८६॥ यस्तु तत्कारयेन्मोहात्सजात्या स्थितयाग्यया॥ यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूर्वदृष्टस्तथैव ससः॥८ ॥

- (१) मेधातिथिः । यस्त्वेतत्कर्गाऽन्ययाऽसमानजातीययाकारयेत्सजातीयायां स्थितायां ब्राह्मणएव सचण्डालः पूर्वलादृष्टः ॥ ८७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । एतत्स्फुटयति यस्त्विति । इष्टपूर्वः पुराणे श्रुतः ॥ ८७ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यः पुनः त्वजातीयया सन्तिहितया देहशुश्रूषादिकंकर्तव्यं विजातीयया मौखर्याःकारयेत्सयथा ब्राह्मण्यां । श्रुदाञ्चातोब्राह्मणचाण्डालस्तथैव पूर्वैर्ऋषिभिद्देष्टइति पूर्वानुवादः ॥ ८७ ॥
- (४) राघवानन्दः । असवर्णागुणमोहितंप्रत्याह यस्त्विति । तत् शुत्रूषादिकं स्थितिरप्रयोजिकास्थितया सुरुष-याअन्ययाऽसजात्या । ब्राक्षणचाण्डालः चातुर्वण्यत्वेषि सति कुत्सिताचारत्वाश्चण्डालवद्गुपेश्च्यःसद्द्यर्थवादः । पूर्वदृष्टः पूर्वेमन्वादिभिः तथैव दृष्टः कथितः ॥ ८७ ॥
- ( ५ ) **नन्द्नः** । तच्छरीरशुश्रूषादिकंत्वजात्यास्थितया त्वजातेरन्यशाब्राह्मणचण्डालः छच्छ्रलम्धायांब्राह्मणजातौ तिष्टनेव कर्मणा चण्डालः स्याद्यथा तथैव च पूर्वदष्टः पूर्वेर्विद्वद्भिनिरुपितः ॥ ८७ ॥
- (६) **रामचन्दः** । यस्तुपुरुषः सजात्या स्थितया स्त्रिया मोहात् अभ्यया गृहकार्यं नैत्यिकंसहकारयेत्सः । ब्रा-सणः यथा चाण्डालः तथैवेति पूर्वदृष्टः प्राक्तनैर्मुनिभिर्दष्टः ॥ ८७ ॥

उत्कष्टायाभिरूपाय वराय सदशाय च ॥ अप्राप्तामपि तांतरमै कन्यांद्यायथाविधि ॥ ८८ ॥ [ प्रयच्छेन्यप्रिकांकन्यामृतुकालभयान्वितः ॥ ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यामेनोदातारमृच्छिति ॥१॥ ]+

- (१) मधातिथिः । उत्कष्टायाभिरूपायेति विशेषणविशेष्यभावः उत्कष्टायाभिरूपतराय इत्यर्थः अथवोत्कष्टाय जात्यादिभिरिभरूपायेति पृथिवशेषणं रूपमाकृतिमाभिमुख्येन मामोति रूपस्वभाववचनोवा स्वभावः विद्वानन्यभिरूपउच्यते सदशायजात्यादिभिर्वरोवोडा जामाताऽमामामन्ययोग्यामपि कामवशत्वेनवालाभप्राप्तंकौमारवयः स्वृत्यन्तरे निष्कः कृत्यच्यते कामस्पृह्ययस्यानोत्पन्ता सा चाष्टवर्षा षड्वर्षावा नत्वत्यन्तवालैव तथाहि लिङ्गामष्टवर्षामिति इदमेव लिङ्ग्यम्युके तामपि विवाहस्येति अन्यथा रागस्यैव मयोजकृत्वे कृतोप्राप्तायाविवाहइत्याहुस्तदयुक्तं धनार्थिनोऽपि वालंविवाहयन्ति नाशास्त्रीयेव सर्वा प्रयुक्तिस्तृतीयेनिरूपिता ॥ ८८ ॥
  - (२) सर्वज्ञमारायणः । उत्कष्टायोत्तमजातीयाय । अग्राप्तामष्टवर्षन्यूनवयसमपि ॥ ८८ ॥
- (३) कुल्लूकः । कुलाचारादिभिरुत्कृष्टाय सुरूपाय समानजातीयाय वरायामामकालामपि विवाहयेदप्टवर्षामेवंधर्मी-नहीयतइति दक्षत्मरणात् तत्मादपि कालात्मागपि कन्यांत्राह्मविवाहविधिना दचात् ॥ ८८ ॥
- ( ४ ) राधवानन्दः । कन्यायाः स्नित्वेन विप्रोदेरम्यर्हितत्वेन च तत्मसंगमवस्त्रम्य यारगुणेनेत्युक्तं संस्नारयंस्त-त्रैव नियमान्तरमाह उत्कृष्टायेतिहान्याम् । कुलसौन्दर्यविद्याशीस्त्रवस्त्रादिविशेषणेर्युक्तायेतिभावः । अमामां कन्यात्विनि-तिशेषः अष्टवर्षाभवेद्रौरीत्युक्तेः ॥ ८८ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अथकन्यापदानमाह उत्कृष्टायेति । अमार्गामपिवयोह्तपादिभिरसदशमपि ॥ ८८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एतारशायवराय पामां अष्टवर्षन्यूनवयस्कान्तांतसै कन्यां दवात् ॥ ८८ ॥ काममामरणात्तिष्ठेद्वहे कन्यर्तुमस्यपि ॥ न चैवैनांप्रयन्छेतु गुणहीनाय कार्हिचित् ॥ ८९ ॥

- (१) मेधातिथिः। प्रागृतोः कन्यायान दानं ऋतुदर्शनेपि न दबाबावद्वुणवान्वरोनप्राप्तः। गुणोविबाशौर्यातिशयः [शोभनाकतिर्वयोमहत्त्वोपेतता लोकश्रास्त्रनिषद्भपरिवर्जनंकन्यायामनुरागइत्यादिः] ॥ ८९॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । ऋतुल्ध्ननेनापि गुणवतएव देयेत्यर्थः ॥ ८९ ॥
- (३) कुङ्गूकः । संजातार्तवापि कन्या वरं मरणपर्यतंपितृगृहे तिष्ठेनपुनरेनांविद्यागुणरहिताय कदाचिन्पित्रादिर्द-द्यात्॥ ८९॥
- (४) राघवानन्दः । ऋतुमती स्पष्टरजाः । उक्तचतुष्टथिवशेषणान्यतरहीनाय न देयेत्युत्कष्टवरे तात्पर्यात् । अन्न्यथा अपयच्छेत्समामोति भूणहत्यापृतावृतावितियाज्ञवल्कयवचनविरोधः ॥ ८९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एनां गुणहीनाय न पयच्छेत् दद्यात् ॥ ८९ ॥ त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यून्मती सती ॥ ऊर्ध्वन्तु कालादेतस्माद्विन्देत् सदशंपतिम् ॥९०॥
- (१) मधातिथिः । रेतः ऋतुकालंतद्दत्यपि त्रीणिवर्षाणितदृहे आसीत । अतः परममुत्कृष्टाभावे सदशंसमानकाती॰ येखयंवृणुयात् ॥ ९० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उदीक्षेत प्रतीक्षेत न ततःपाक्लयंवरणमस्तीत्यर्थः । उपासीतेति कवित्यादः । विन्देत स्वययन्नेनैव । सदशमित्ययमध्यवच्छेदार्थम् ॥ ९० ॥
- (३) कुःख़ूकः । पित्रादिभिर्गुणवद्दरायादीयमाना कन्या संजातार्तवा सतौ त्रीणि वर्षाणि वर्षामि वर्षत्रयाःपुनरू-र्ध्वमिधकगुणवरालाभे समानजातिगुणवरंत्वयंवृणीत ॥ ९० ॥
- (४) राघवानन्दः । दातृणामेवाभावे तु त्वयंवरा स्यादित्याह त्रीणीति । उदीक्षेत सद्दरं दातारैवा पतीक्षेत । एत-स्माद्दर्वत्रयात् । सदर्शं सजाति विन्देत वृणुयादित्यन्वयः ॥ ९० ॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । विन्देत स्वयंवृणीत ॥ ९० ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । ऋतुमती सती कुमारी त्रीणि वर्षाणिउदीक्षेत । एतस्मात्कालात् ऊर्ध्वं सदशं वन्धूनामभावे वर्णयो-ग्यंपति विन्देत प्रामुयात् ॥ ९० ॥

अदीयमाना भर्तारमधिगच्छेयदि स्वयम् ॥ नैनः किचिदवामोति नच यंसाऽधिगच्छिति ॥ ९१ ॥

- (१) मेधातिथिः । वर्षत्रयादूर्ध्वमदीयमाना यंभर्तारंवृणुते तस्य दोषोन कन्यायाः । पूर्वेणैव दोषाभावउक्ते विय-माणस्य दोषार्थमिदं ऋतुदर्शनं चद्वादशवर्षाणामिति स्मर्थते ॥ ९१ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । नैनः पापं पिश्वननुमितकतं यंसाधिगच्छिति सोपि नैनीरजललापरिणयनादिकतं मामी-तीत्यन्षद्वः ॥ ९१ ॥
- (३) कुल्लूकः। पित्रादिभिरदीयमाना कुमारी यथोक्तकाले यदि भर्तारेखयंत्रणते तदा सा न किचित्पापंगमीति नच तत्पतिः पापंगमीति ॥ ९१ ॥
- ( ४ ) राधवानन्दः । कन्येच्य्या पाणिग्रहणे कन्यातत्पत्योर्ने पापाशह्रुत्याह अदीयमानेति । अदीयमाना पित्रा-दिभिः । पति निक्रप्टमुरक्ष्यंवा । सापि यं गच्यति सोपि पापदण्डं न मामोतीत्यर्थः ॥ ९१ ॥

- (५) मन्द्रमः । यंसाधिगच्छति सच नैनः पामौति ॥ ९१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अदीयमाना बन्धुहीना यदि त्वयंभर्तारमधिगच्छेत्त्वयंवरंकुर्यात्सा एनःपापंकिचित्तः आमी-. ति ॥ ९१ ॥

#### अलङ्कारंनाददीत पिन्यंकन्या स्वयंवरा ॥ मातृकंभातृदत्तंत्रा स्तेना स्यायदि तंहरेत् ॥ ९२ ॥

- (१) मधातिथिः । भात्रादिभिर्यदादौ दत्तंत्वयंवरणाभिषायं तस्या अजानिक्क्त्त्वरुद्ध्र्रणंतेषामेव पत्यपंयेत् यदि तु तथाविधायाएकंददाति तदा न त्यागः तेनात्मैनवयमेनांदास्थामद्दत्येवमभिषायंयद्भूषणंन तिल्लान्यथात्वमापने यु-कं स्तेनः स्यादिति पुश्चिक्तेन पागन्तरं वरस्य चौरत्वमाद्भुस्तत्वात्तेन पित्रा नाश्च्र्ह्यारस्त्याज्ञयितस्यः॥ ९२॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पिष्यं परिणयनात्माग्दत्तम् । पूर्व भातृकं भातृदत्तंत्र ॥ ९२ ॥
- (३) कुःख्रूकः । त्ययंश्वतपतिका कन्या वरत्वीकरणान्त्र्विपितृमातृभातृभिर्दत्तमलङ्कारतेभ्यः समर्पयेत् । यदानार्पये-सदा चौरीस्यात् ॥ ९२ ॥
- (४) राखवानन्दः । त्वयंवरातु पूर्वं पितृभातृभ्योत्त्रधमप्ति धनं त्यस्का पर्ति भन्नेतेत्याह् अलंकारमिति । पिन्यं मानृकमिति भूतपूर्वगत्या । तमलंकारम् । उक्तवैपरीत्ये देशमाह् स्तेनेति । यहणे स्तेनत्वं यतः त्वयंवरा त्वदेद्दमात्रमा-दाय वरं पतिं वृणीतेतस्याः पित्रादिधने नाधिकारः ॥ ९२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यदि तं मार्गभारत्तं हरेत्सा त्वयंवरकत्या स्तेना चौरमाया स्यातः॥ ९२॥ पित्रे न दयाच्छुल्कन्तु कन्यासृतुमतीहरन् ॥ सहि स्वास्यादितकामेदृतूनांप्रतिरोधनात् ॥ ९३॥
- (१) मेधातिथिः । शुल्कदेयायास्ततुमस्याः शुल्किनिरोधोयं सच लाम्यादतिकामेत् । बाल्ये पितुर्वशैतिष्ठेदिन्युक्तं । वयोग्तरप्राप्तौ वेदियतुः पितुः लाम्यनास्ति शुल्कादेयायाअपि हेतोः तमानत्वान्पितुःखाम्यनिवृत्तिः अवक्रमणंनिवृत्तिः मितिरोधनंप्रतिरोधे ऽपत्योत्पत्तिकार्ये केचिदाष्टुः अमानवायंश्लोकः ॥ ९३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ऋतुमती पित्रादीयमानामपि । अत्रहेतुः सचेति । सपिता त्वान्याच्छ्रुव्कहेतोरतिकामे-दपगच्छेतः । ऋतूनांप्रतिरोधनाहिति गर्थनिरोधनकतंपापवपेक्षितमः ॥ ९३ ॥
- (३) कुङ्गूकः। कृतुयुक्तांकन्यांवरः परिणयन्त्रिषे शुल्कन दचान् बलात्सपिता ऋतुकार्यापत्यीत्पत्तिनिरोधात्क-न्यायाः लामित्वाद्योयते ॥ ९३ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । अपि गोमिसुनं विहितमपि ऋतुमन्द्रां निर्वेशति पित्रहति । सहि पिता खान्यादितकामेत्यान्यात्प्रच्युतः । ऋतूनांप्रतिरोधनाम् ऋतुजापत्यप्रतिरोधात् । ऋतुपर्यन्तं कन्यायाः कन्यात्वं पितुः ख्यंच यतः ख्यंवरा खरेहमाममादाय वरंवरयतीतिपित्राध्यनधीनत्वंबाल्ये पितुनिदेशेतिष्ठेदित्युक्तेर्दश्चवर्षदिकालस्य ख्याविवर्तकत्ववदतुकालस्यापि ख्यानिवर्तकत्वात् । [अष्टवर्षभवेत्कन्यानव वर्षातुरीहिनी । दशवर्षभवेद्द्रीरीअतऊर्ध्वरम्युक्तेः ]\*
  ॥ ९३॥
  - (५) मध्यमः । सः पिता ॥ ९३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । सः पिता ॥ ९३ ॥

# ींत्रशहर्षीहरेत्कन्यत्विद्योद्वादशवार्षिकीम् ॥ न्यष्टवर्षीः प्रवर्षाका धर्मे सीदित सत्वरः ॥९४॥

- (१) मेचातिथिः । इयता कालेन यदीयसी कन्यावोदभ्या न पुनरेतावह्यसएवविवाह्यस्पुपरेशार्थः । अभाषि न यथाशृतवर्षसंख्येव किर्ताह बहुना कालेनयवीयसी वोद्या नहेतिह्वाह्यकरणे भृतं येन संस्कार्यविशेषणत्वेन तदहं दशादिवर्षपञ्चिविशेषणत्वेन नतु च वाक्यान्तरस्थस्याप्यद्वविधिर्भवत्येव सत्यमिह प्रकरणोत्कर्षेण पादा-चार्यस्याभिगायान्तरमनुमीयते तथाशिष्टसमाचारः द्वतस्य च पुनदारिकयायां नैषकालः संभवतीति पुनदारिकयांकुर्यादि-ति नोपपचते ॥ ९४॥
- (२) तर्वज्ञनारायणः। त्रियद्दर्यतद्रहणान्तिकवतत्ररणपक्षे । धर्ने त्यकर्तव्ये गाईस्थ्यधर्मे सीदित मन्दीभ-वतीति 'त्वराहेतुरुक्तः॥ ९४॥
- (३) कुद्रकः । निशहर्षः पुनान् द्वादशवर्षवयस्कामनोहारिणीकन्यामुद्ददेत् । चतुर्विशतिवर्षौवाऽष्टवर्षौगार्हस्ययमैन वसादंगच्यतित्वरावान् एतच योग्यकालप्रदर्शनपरंनतु नियमार्थं प्रायेणीतावता कालेन गृहीतवेदोभवति प्रिभागवयस्का च कन्या बोद्यूनोयोग्येति गृहीतवेदश्रोपकुर्वाणकोगृहस्थाश्रमंपति न विलंगेतेति सत्वरदृत्यस्यार्थः ॥ ९४॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । ब्राह्मादिविवाहे वयःपरिमाणमनुक्तं विकल्पेनाह निश्चिति । बहेतुहहेत् श्यष्टवर्षः उत्कटरा-गापेक्षया गार्ह्मस्यधर्मापेक्षयावा । अतएवाह धर्मेसीदतीति । उह्वहेत्सदश्रीभार्यामित्यस्य शेषोयम् स्थानभटः । जातपुत्रः कृष्णकेशोऽज्ञीनादधीतित्यादिश्रीताधानस्यापत्योत्तरकालीनत्वादधर्मोत्रावसभ्याख्याख्याष्ट्रयाष्ट्रसाभ्यः ॥ ९४ ॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । प्यष्टवर्षश्रत्विशतिवर्षः धर्मेसीदितसत्वरः अन्यकन्यांवहेत् मस्यर्थविश्ववसंभावनायां वयोवस्था-नियमोनावरणीयदृत्यस्यार्थः ॥ ९४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । धर्मेसीदितसित रजोदर्शने समुपागतेसित सन्वरोभवेत् ॥ ९४ ॥ देवदत्तांपतिर्भार्यीविन्दते ने च्छयात्मनः ॥ तांसाध्वीविभ्रयान्मित्यदेवानांपियमाचरन् ॥ ९५ ॥
- (१) मेधातिथिः। साभ्वी भार्या प्रातिकृत्यामियवोदादिदोषयुक्तापि भर्मा न त्याम्येति श्लोकार्थः। अवशिष्ट प्रशंसा यान्तुनिरुभ्यादेकवेशनीत्यसाध्याऽपि विहितंतत्सरूधभिषारे अध्यासेतु त्यागएव नान्यथा तांसाभ्वीविश्वादित्यनेन किचित्कतंस्यात्। यदि ॥ द्यतिभक्तारांमिकनांपिण्डमान्नोपजीविनां ॥ परिभूतामधःशध्यांवासयेधिमचादिणीं ॥ तत्र सत्यांशक्ती पत्युरिष्णसा अनिष्धायां तु त्यागएव यश्चेदंपिततात्विप वक्षाम्यानंदेयंषेत्यादिवश्यित तद्रक्रद्रत्यादिवृत्याति वश्यामः सर्वथा तु पुनर्ध्यम्यारिण्याभरणंनास्ति नामान्यवाद्यम्याने स्थानाः भृतायेन संभोगविषयतया करुपेत सोमोददित्यादि मन्नार्थवादेभ्योदेवतानांदानृत्वंपतीयते। अथवाविवादे देवताभार्या भवत्यतउच्यते देवदत्तामिति विन्देत नात्मनङ्ख्या यथान्यद्रोहिरण्याधापणभूमौ स्थ्यते नेथंभार्या। अत्रउच्यतेनेष्णयात्मनर्दति देवेभ्योद्दिनंत्यकायां भार्यायां वैश्वदेवादिक्रियानिनिने नास्तिदेवहितं अतस्ताद्विषाणांद्वित्ती-भिष्ठ विश्वयात् पातित्ये तामधिकारप्रामांपतिविन्देत ॥ ९५॥
  - ( २ ) **रावेहानारायणः । देवदत्तां देवे**नामिनारत्तामः । रियचपुत्रांश्वादादिमम्झमथोदमामितिमन्त्रलिङ्कातः॥ ९५ ॥
- (१) कुङ्गूकः । भगोर्यमा सविता पुरिधर्मसंत्वादुर्गाईपत्याय देवादृत्यादिमञ्जलिङ्गाचादेवैदेसा भार्या तांपतिर्रूभते नतु लेख्या तांसर्तीदेवानांनियंकुर्वन् पासाच्यादनादिना सदा द्वेषायुपेतामपि पोषयेत् ॥ ९५ ॥
  - (४) राषयाणभ्यः । भगोर्यमादेवःसविता पुरिधर्मसंन्वादुर्गार्ड्पत्याय देवाइति मच्चलिङ्गात् भार्यायदिवदसात्वं

ख्यापयन्तुपस्थितायां श्रद्धातिशयंविधत्ते देवदत्तामिति । विवाहोजन्ममरणंयदा यत्र च येन चेतिस्मारयन्ताह नेच्छयेति । देवादिमत्यपि साध्वीति कृत्वा वस्त्रान्तादिना पोषयंदिति श्लोकार्थः ॥ ९५ ॥

- (५) **नन्द्रनः** ! अतोस्यावृत्तिर्विधातव्येत्याह देवदत्तामिति । देवदतां सोमगन्धर्वाग्निभिर्दत्तां त्रियमाचरित्रया-चरणहेतोः धर्मसाधारण्याच ॥ ९५ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । देवदत्तां सोमादिभोगकाले दत्तां अथवा विवाहे देवदत्ता भायां भवेति वा सोमोददद्गन्धर्वाय गन्धर्वोदददग्रयइति श्रुतेः ॥ ९५ ॥

प्रजनार्थिश्वियः स्रष्टाः संतानार्थेच मानवाः ॥ तस्मात्सारधाणोधर्मः श्रुतौ पत्यासहोदिनः॥ ९६ ॥

- (१) मेधातिथिः। प्रजनंगर्भयहणंसन्तानागर्भधानं तत्माद्धेतारपत्योत्पत्तेरुभयाधीनत्वाहेदे स्त्रीपुंसयोः साधारणी-धर्मः प्रव्यासहपुंसउक्तः अतः केवलस्याधिकाराभावात् । स्त्रियोहेष्याअपि न त्याज्याः ॥ ९६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । मजनार्थं गर्भमसवार्थमः । संतानार्थं बीर्जानक्षेपेण संतानसिद्ध्यर्थं मानवाः ॥ ९६ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यस्माद्रभेयहणार्थस्त्रियः सृष्टागर्भाधानार्थेच मनुष्यास्तस्माद्रभीत्पादनमेवानयोरम्याधानादिरपि धर्मः पब्यासह साधारणः । क्षोमे वसानावद्यीनादधीयातामित्यादिवेदेऽभिह्तिस्तस्माद्धार्यीविश्वयादिति पूर्वोक्तस्य रोषः ॥ ॥ ९६ ॥
- (४) राघवानन्दः । श्रद्धातिशयस्य प्रजोजनमाह प्रजनार्थमिति । प्रजनार्थं प्रजनं प्रजन्यतैनेनेति प्रजनं कामः तद्यं तिन्वहस्ययं मशकार्थोधूमइतिवत् । संतानार्थं गर्भाधानार्थं मानवाः पुमांसश्य सृष्टाः मनुष्याणामेवमस्त्रतोगर्भाधानं मिति सूचनार्थम् । श्रोमेवसानावग्रीनादधीयातामित्यादिशुत्युदितः पत्न्यासह साधारणोधर्मइत्यन्वयः । मानवाइति हे ऋ-ष्यइतिवा ॥ ९६ ॥
- (५) **न-दनः**। भर्तव्येत्याह प्रजनार्थमिति। प्रजनार्थ गर्भधारणार्थ सन्तानार्थ बीजनिक्षेपणार्थ मानवाः पुरुषाः ॥ ९६॥

कन्यायां दत्तशुरुकायांत्रियेत यदि शुरुकदः॥ देवराय प्रदातव्या यदि कन्याःनुमन्यते॥ ९७॥

- (१) मिधातिथिः। यस्याः पित्रादिभिगृहीतंशुरुकःन च दत्ता केवलवचनेन देयत्वेन व्यवस्थिता अत्रान्तरे सचे निभयेत तदाऽन्यद्वव्यवद्देवरेषु प्रजार्थेषुवा युधिष्ठरादिषत् तदभावे सिपण्डेष्वतोविशेषार्थमिदमुच्यते देवरायपदातव्येति न सर्वेभ्यो भर्तृभातृभ्योनापि सिपडेभ्यः कित्रहेकिसे देवरायेव तत्रापि कन्यायाअनुमतोसत्यां अथासत्यांकन्यायाःशुरुक-स्य च का प्रतिपत्तिः यदि कन्याये रोचते ब्रह्मचर्यं तदा शुरुकंकन्यापितृपक्षाणामेव अथपत्यन्तरमर्थयने तदा प्रागृही तंशुरुकंत्यकान्यस्मादादाय दीयते ॥ ९७ ॥
  - (२) सर्वज्ञमारायणः । पुरुषार्थयचनुमन्यते अननुमतेतु नान्यसै देया किंतु कन्यैव तिष्ठेदिति फलिन्यति ॥९७॥
- (३) कुङ्कृकः । कन्यायां दत्तशुरुकायां सत्यामसंजातिववाहायां यदि शुरुकदोवरोश्रियते तदा देवराय पित्रादि-भिर्वाऽसौ कन्या दातथ्या यदि सा स्वीकरोति यस्याश्रियतइति त्रागुक्तंनियोगरूपं इदन्तुशुरुकपहणविषयम् ॥ ९७ ॥
- (४) राघवानन्दः । यस्याभियेत कन्यायाद्त्यस्माद्विशेषं वक्तमाह कन्यायामिति । वाग्दानशृल्कप्रहणाभ्यां वा भेदः । तथाच तस्याः स्वत्वनिवृत्तेरननुमतौ स्वयंवरा स्यान्ततु बलादातुंशक्येत्याह्यदीति ॥ ९७ ॥
  - (५) मन्द्रमः । अनुमत्यमावेऽन्यसीदंया सक्त्कन्यामदीयतइत्यस्यायमपवादः ॥ ९७ ॥

# आददीत न शुद्रोपि शुल्कंदुहितरंददन् ॥ शुल्कंहि गृह्णन्कुरुत छन्नंदुहितृविक्रयम् ॥ ९८ ॥

- (१) मधातिथिः । इच्छातः शुल्कपहणे पूर्वेण विधिरुक्तः कस्य चित्तत्वाशङ्कास्याददेषंशुल्कपहणं शास्त्रेष्ट-हीतशुल्कायाविशेषउक्तोयतोतदमामाशङ्कामपनेनुमाह आददीत न शृद्दीपि शुल्कमिति इच्छातः मवृत्ती शास्त्रीयोनियमो-नतुशास्त्रण पदार्थस्यैव कर्तव्यतोक्ता यथामधपीतस्य प्रायश्चित्ते मद्यपानंशास्त्रेणानुज्ञातंभवति शुल्कसंज्ञेन यदेवोक्तंगृद्ध-क्हि शुल्करोभेनेति । येन नु विशेषण पुनः पाठोऽसौपदिशतएव ॥ ९८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्र प्रसंगादर्थान्तरमाह आददीतेति । छन्नमिपशुल्कं प्रतियहादिरूपेणापि छन्नना क-न्याभिसंधिनागुल्कंगृह्वन्दुहितृविक्रयंकुरुते ॥ ९८ ॥
- (३) कुद्धूकः । शास्त्रानिभन्नः श्र्दोपि पुत्रींददच्छुल्कंन गृह्णीयार्तिकपुनः शास्त्रविद्विज्ञातिः यस्माच्छुल्कंगृह्णन्युमंदु-हिन्नविक्रयंकुरुते न कन्यायाः पितेत्यनेन निषद्धभपि शुल्कयहणंकन्यायामपि गृहीतशुल्कायां शास्त्रीयनियमदर्शनान्छु-ल्कयहणे शास्त्रीयत्वशङ्कायांपुनस्तिनिषभ्यते ॥ ९८ ॥
- (४) राघवानन्दः । शुल्कदइत्यनेन कन्याशुल्कं परमते प्रतिषेधति आददीतेति । सर्वाशी सर्वविक्रयीति सर्वविक्र-यिणःशृद्भग्रहणमन्यन्तपातकसूचनार्थ तदेशं पतितं मन्ये यत्रास्ते शुक्रविक्रयीतिस्मरणात् । छन्नं गुप्तं पापमावश्यकिम-तिभावः ॥ ९८ ॥

#### एतत्तु न परे चकुर्नापरे जातु साधवः॥ यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥ ९९ ॥

- (१) मेधातिथिः । तदुक्तंगृहीते शुल्केन कन्येच्छायां सत्यां मृतेतु शुल्कदेऽस्याअन्यत्रदार्नामित तन्तिषेधित । यदन्यस्य शुल्कदस्यानुङ्गया पुनरन्यस्मै दीयते पुनःशुल्कंगृहीत्वीत वरंख्यंवरंतु कारयेत्कन्या एषएवार्थः ॥ ९९ ॥
- (२) सर्द**ज्ञनारायणः** । अतंदिवरंपत्यननुमतायां कन्यायां नान्यस्मे सा देया । सोदरस्तु भातात्मैवेति गृहीतस्य शृत्कस्य तद्धनत्वात्तस्मे दीयमानायां कन्यायां दोषाभावइति तात्पर्यम् । अभ्यनुज्ञाय शुल्कग्रहणेनान्यस्मे प्रांतपद्य॥९९॥
- (३) कुछ्चकः । एतत्पुनः पूर्वे शिष्टान कदाचित्कतवन्तीनाध्यपरे वर्तमानकालाः कुर्वन्ति यदग्यस्य कन्या-मङ्गीकत्य पुनरन्यसै दीयतइति एतच्च गृहीतशुरुककन्यामदत्वा कस्य चित्कन्यायामिति तु गृहीतशुरुकविषयम ॥ ९९ ॥
- (४) राघवानन्दः । वाक्शुल्काभ्यांअस्मै पदाय देवरादन्यस्मै प्रदानं साधुक्त्याप्रसिद्धमित्याह एतदिति । अनपरे पूर्वे । देवरादितरिक्तविषयमेतत् ॥ ९९ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । परं पुरातनाः अपरे नूतनाः अभ्यनुद्गायप्रतिश्रुत्य ॥ ९९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यनुया कन्या अन्यस्य अभ्यनुज्ञाय दास्यामीति उका पुनः अन्यस्मै दीयते ॥ ९९ ॥ नानुशुश्रुमजात्वेतरपूर्वेष्वपि हि जन्मसु ॥ शुल्कसंज्ञेन मृल्येन छन्नंदुहितृविकयम् ॥१००॥
  - (१) मेधातिथिः। न कुतिश्वदस्माभिः श्रुतं पूर्वेषु जन्मसु कल्पान्तरेष्वित्यर्थः॥ १०० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । छन्नगुल्कयहेण दुहिनृविक्रये प्रागुक्ते सदाचारविरोधं दर्शयति नानुशुश्रुमेति । पूर्वेषुज-न्ममु लोकजन्मकालेषु कल्पेषु छन्नमपि नानुशुश्रुम किपुनः स्पष्टम् ॥ १०० ॥

<sup>(</sup>९८) ददन्=ददत् (अ)

अनपरे पूर्वे=अपरे वर्तमानकालीनाःपरेपूर्वे ( न )

- (३) कुः ह्नू कः । पूर्वकल्पेष्वप्येत इत्तमिति कदाचिद्धयंन श्रुतवन्तीयच्छुल्काभिधानेन मूल्येन किमारसाधुर्गू ढंदु-हिन्दविक्रयमकाषीदिति शुल्कनिषेधार्थवादः ॥ १०० ॥
- (४) राधवानन्दः । न केवलं कत्यविषयमपितु श्रवणपथं नावतीर्णमित्याह नेति । पूर्वेषुजन्मसु कल्पेषु मनोर्जान् तिस्मरत्वेऽविप्रतिपत्तेः कामबाणप्रपीडितायास्तादश्याअदीयमानायाभर्तारमधिगच्छेदिति गतिरुक्ता ॥ १०० ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । जन्मसु सृष्टिकालान्तरेष्वितियावत् ॥ १०० ॥

#### अन्योन्यस्याव्यभीचारोभवेदामरणान्तिकः ॥ एषधर्मःसमासेनज्ञेयः स्नीपुंसयोः परः॥ १०१ ॥

- (१) मेधातिथिः । अविशेषेण वचनिवत्या सर्विक्रयास्वव्यभिचारः । तथाचापस्तम्बः ॥ धर्मेचार्थे च कामे च नाभि-चिरतव्येति एतावच्च श्रेयोधमीर्थः कामः । तथाचोक्तं त्रिवर्गइति तुस्थितिरिति यच्चाहुरपिरत्यागोऽत्राव्यभिचारइतरथा स्त्रीवन्पुरुषस्यानेकाभार्यापरिणयनंनस्यात्तदयुक्तं । अस्तिपुरुषे वचनं कामतस्तुपवृत्तानां तथावन्धाष्टमेऽधिवेत्तव्याइति नतु स्त्रियाः तथाच लिङ्गान्तरंस्यादेकस्य बव्ह्योजायाभवन्ति नैकस्याबह्वः सहपतयइति । आमरणान्ते भव आमरणान्ति-कः अन्यतरमरणेऽपि तस्यान्तोस्तीत्यर्थः । एषसंक्षेपेण स्त्रोपुंसयोः प्रकृष्टोधमीवेदितव्यः ॥ १०१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । आमरणान्तिकोयावदु भयोर्मरणम् । परउत्तमः ॥ १०१ ॥
- (३) कुह्नूकः । भार्यापत्योर्मरणान्तयावद्धर्मार्थकामेषु परस्पराव्यभिचारः स्यादित्येव संक्षेपतः स्वीपंसयोः प्ररुष्टो॰ धर्मोज्ञातव्यस्तथा च सति ॥ १०१ ॥
- (४) राघवानन्दः । स्त्रीपुंसयोरामरणं नक्षापि वियोगोयुक्तइति द्रवयनाह् अन्योन्यस्येतिद्वाभ्याम् । एषे।वक्ष्य-माणः । परः उत्कृष्टो यतीव्यभिचारे ॥ संकरानरकायैवेत्युक्तम् ॥ १०१ ॥

### तथा नित्यंयतेयातांस्रीपुंसौ तु कतिकयौ ॥ यथा नाभिचरेतान्तौ वियुक्तःवितरेतरम् ॥ १०२ ॥

- (१) मधातिथिः । यतेयातां प्रयत्नवन्तीतथास्यातां यथेतरेतरंपरस्परंनातिचेरतां अतिचारोऽतिक्रमः धर्मार्थका-मेन्वसहभावः कृतिक्रयौ कृतविवाहादिसंस्कारौनियुक्तौ ततः परोपसंहारः श्लोकोयंनानुक्तार्थोपदेशकः ॥ १०२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कतिकयौ कतिनयमौ नातिचरेयातामिति । पुरुषोपि यथा परिह्रयं न गच्छेदित्यर्थः ॥ १०२ ॥
- (३) कुङ्गूकः। स्नीपुंसौ कतिववाहौ तथा सदा यत्नंकुर्यातां यथा धर्मार्थकामिवषये वियुक्तौ परस्परंन व्यभिचरे-ताम ॥ १०२॥
  - (४) राघवानन्दः। तदेवाह तथेति । यतिकयौ यतिचनौ ॥ १०२॥
  - (५) नन्दनः। कतिकयौ यतेयातांकियाभियतेयातामित्यर्थः॥ १०२॥
  - (६) रामचन्द्रः । नियुक्ती धर्मार्थकामनियुक्ती ॥ १०२ ॥

### एषस्त्रीपुंसयोरुक्तोधर्मीवोरितसंहितः॥ आपचपत्यशाप्तिश्व दायभागंनिवोधत ॥ १०३॥

- (१०२) वियुक्ती=नियुक्ती (राम०) (१०२) क्रतिऋयी=यतिऋयी (राष०)
- (१०३) दायभागम्=दायधर्मम् (ज, झ, ञ, ट, इ, द, त)

- (१) मेथातिथिः । पूर्वोक्तमकरणयोः संबन्धश्लोकोयं उक्तेषु स्नोपुंसयोश्वापत्योत्पत्तौ च दायधर्मस्य विभाग-स्यावसरः॥ १०३॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । अथ विभागंवकुमारभते एषइति । रतिसंहितोरितसंबन्धी रतेरिप न विरोधी । दायधर्मा-न दायमधिकत्य विभागादिधर्मान् ॥ १०३ ॥
- (३) कुछ्कृकः। एषभार्यापत्योरन्योन्यानुरागयुक्तोधर्मीयुष्माकमुक्तः संतानाभावे चापत्यप्राप्तिरुक्ता इदानींदीयत-इति दायः पित्रादिधनंतस्य विभागन्यवस्थांशण्त ॥ १०३॥
- (४) **राघवानन्दः** । उपसंहर्रात एषड्ति । रितसंहितः परस्परानुरागयुक्तः । आपचपत्यपाप्तिश्यत्वसुताभावे देवरा-देरम्यपत्यावाप्तिश्य । दायभागं दोयतइतिदायः पित्रादिधनं तस्य भागोव्यवस्था ॥ १०३ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । आपद्यपत्यमामिर्देवरादिनियोगः । दायधर्मरिकथपरिप्रहम् ॥ १०३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ऐषतिसार्धेनाह । आपदि अपत्यमाप्तिर्न पुनः दायधर्मन्तिबोधत ॥ १०३॥

# ऊर्ध्वीपनुश्व मानुश्व समेत्य भ्रातरः समम् ॥ भजेरन्पेनुकंरिकथमनीशास्ते हि जीवतोः ॥१०४॥

- (१) मेधातिथिः। भजेरन्ति प्राप्तकालतायां लिङ् तथा पश्चमे प्रपश्चितं अथवा यह्मिन्शयने संकामित॥१०४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पिता माताच पितरौ तयोः रिक्थं पैतृकम । ऊर्ध्वं मरणात् । पितुर्मरणादूर्ध्वं पितुर्धनं विभजनीय मातुरूर्ध्वं मातृकमिति विभज्य योज्यं स्मृत्यन्तरदर्शनात् । तत्रच मातृष्ठ्यं दुहित्रभावएव पुत्रैर्याद्भम । समेन्येकत्रस्थित्वा । समं नतु मातृपितृषनयोविभागे अन्योन्यं विशेषः । अनीशाः विभागेऽस्वतन्त्राः तेन पित्रोरनुमन्या जीवतोरपि सर्योविभागइति रूथ्यते ॥ १०४॥
- (३) कुद्भृकः । आतरोमिलिता पिष्टमरणादूर्ध्वेपैनृकंमाष्ट्रमरणादूर्श्वेमाष्ट्रकंधनंसमंकत्वा विभजेरन् ज्येष्टगोचर-तथोद्धारस्य वक्ष्यमाणत्वात् । समभागोऽयंज्येष्ठआतर्युद्धारमांत्रच्छति बोद्धयः । पित्रोमंरणादूर्ध्वेवभागहेतुमाह यत्माने पुत्राजीवतोः पित्रोस्तदीयधने त्वामिनोन भवन्ति मातुरपि प्रकतत्वात्पेष्टुकमित्यनेन मानुकस्यापि यहणं । अयंच पिनृमर-णानन्तरंबिभागोष्ठीवतः पितुरिच्छाभावे द्रष्ट्वयः पितुरिच्छया जीवत्यपि तित्मिन्वभागः । तदाह याक्चवल्क्यः ॥ विभागं-वित्यता क्यादिच्छया विभजेत्सुतानिति ॥ १०४ ॥
- (४) राघवाणम्यः । तमेवाह ऊर्ध्वमिति । त्रिपञ्चाशता । ऊर्ध्व मातापित्रीर्मरणात्। विभागेहेतु अनीशाः । अखा-मिनः जीवतोर्मातापित्रोः । तयोर्मरणं त्वत्वस्योत्पादकं व्यक्तकं चोभयथापि ऊर्ध्वपदमुपलक्षणं पातित्यमब्रज्यादेः । त्व-त्वष्वंसकत्वसाम्यात् । समं समभागंकुर्युरित्यपि पितुरिच्छापक्षे ॥ विभागंचेत्पिता कुर्यादिच्छया विभजेत्स्रतान ॥ ज्येदं-वाश्रेष्ठभागेन सर्वेवा स्युः समांशिनः ॥ इतियाह्मवल्क्योक्तेस्तिद्च्छेव कारणं न ज्येष्ठ्यादिकम ॥ १०४ ॥
- (५) नम्द्रमः । समेत्यएकशीभूत्वा पैतृकं पितृसंबन्धि पितुरुर्ध्वं पैतृकं रिक्थं भजेरित्वभजेरतः मातरुर्ध्वं मातृकं जीवतीः पित्रोः ॥ १०४॥
  - (६) रामचन्द्रः । जीवतोर्मातापित्रोः हे पुत्राः अनीशाः ॥ १०४ ॥

ज्येष्ठएव तु गृद्धीयात्पित्र्यंधनमशेषतः ॥ शेषास्तमुपजीवेयुर्यथैव पितरंतथा ॥ १०५॥

(२) सर्वज्ञनारायणः । ज्येष्ठएवित्विति एतक्येष्ठस्य गुणवत्वे अन्येषांच हीनवत्वे ॥ १०५ ॥

- (३) कुळ्ळूकः । यदापुनर्ज्येशोधार्मिकोभवतितदा ल्येशेति । ज्येष्ठएव पितृसंबन्धिधनंगृद्धीयात्कनिष्ठाः पुनर्ज्येश्वभक्ता-च्छादनाचर्थपितरमिवोपजीवेयुः एवंसर्वेषांसहैवावस्थानम् ॥ १०५ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । धार्मिकज्येष्ठसत्वेत्वाह ज्येष्ठइतिषद्भिः । शेषाः कनीयांसः । अन्ताच्छादनाद्यर्थं पुत्रायथा पित-रमुपजीवेयुस्तथेत्यन्वयः॥ १०५॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । पक्षान्तरमाह ज्येष्ठएवेति ॥ १०५ ॥

ज्येष्ठेन जातमात्रेग पुत्री भवति मानवः॥ पितृणामनृणश्चैव सतस्मात्सर्वमर्हति॥ १०६॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । पितृणामनृणस्तेनैव तदणापगमात । अयं पूर्वस्यार्थवादः ॥ १०६ ॥
- (३) कुछूकः । उत्पन्नमात्रेण ज्येष्ठेन संस्काररहितेनापि मनुष्यः पुत्रवान्भवति । ततश्च नापुत्रस्य लोकोस्तीति-श्रुतेः । पुण्यलोकाभावपरिहारीभवति । तथा मजयापितृस्य इतिश्रुतेः । पुत्रेण जातमात्रेण पितृणामनृणश्च सद्दति अतो-ज्येष्ठएवसर्वधनमहीति पूर्वस्य अनुजास्तेन साम्ना वर्तेरन् ॥ १०६ ॥
- (४) राघवानन्दः । ज्येष्टस्य सर्वधनभुक्तौ हेतुमाह ज्येष्टेनेति । अनृणःनिस्तीर्णः ॥ जायमानौर्वे ब्राह्मणस्त्रिभि-र्ऋणवाजायतइतिश्रुतेः पितुर्ऋणवतः श्रवणात् ॥ १०६ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । किनष्ठेभ्यो ज्येष्ठस्य विशेषमाह ज्येष्टेनेति ॥ १०६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ज्येष्टेनेति । सः पिता तस्मात्पुत्रात् अनृणः भवति च पुनः सर्वे अर्हति ॥ १०६ ॥ यश्मिन्नृणंसन्त्रयति येन चानन्त्यमश्चते ॥ सएव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः ॥ १०५ ॥
- (१) मेथातिथिः । इतरानित्यर्थवादोयं यथाश्रुतितात्पर्यश्रुतियहणाद्धिकनीयसामभागाईतैव स्यात् । ततश्र वश्यमाणविरोधः ॥ १०७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। आनन्त्यममृतन्वं उत्पादितपुत्रस्येव मोक्षात्रमाधिकारात् । धर्मजोधर्मार्यमुन्पादितः। कामजान् एकेनैव धर्मस्य सिद्धेः॥ १०७॥
- (३) कुछ्कृकः । यत्मिञ्जाते ऋणंशोधयित येनजातेनाष्ट्रतत्वंशमीति । तथाच श्रुतिः ऋणमित्मसमुत्पन्नयत्यष्ट्रत-त्वंच गच्छिति पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येचेजीवतोमुखमिति सएव पितुर्धर्मेण हेतुना जातः पुत्रोभवित तेनैकेनैव ऋणा-पनयनाचुपकारस्य कतत्वात् इतरांस्तु कामजान्मुनयोजानन्ति । ततश्च सर्वधनंगृद्धीयादित्यस्यैवायमपि विशेषः ॥ १०७॥
- (४) राघवानन्दः । तत्रैवार्थवादमाहं यिसन्ति । यिसन् । मथमजे संनयति स्वर्णसमर्पयितभ्ययति । तथाच श्रु-तिः ॥ ऋणमस्मिन्त्संनयत्यमृतत्वं च गच्छिति पिता पुत्रस्य जातस्य पश्यैश्वेजीवतोमुखमिति ॥ धर्मजोधमार्थजातइति॥१०७॥
- (५) नन्द्रनः । क्वचित्कुले ज्येशोगुणहीनः किनशोगुणवांश्य द्रश्यते तत्र कि प्रवर्तितव्यमित्यपेक्षायामाह यिलान्न-णिमिति । ऋणं पितृभ्यः प्रदेयं पिण्डादिकं सन्नयित निक्षिपित येन यशिलाना संतानकरेणानन्त्यं मरणराहित्यमश्रुते सएव पुत्रो धर्मजः धर्मार्ये जातः ज्येश्वहत्यर्थः । इतरान्तिर्गुणान् ॥ १०७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यासिन्युत्रे ऋणं त्रिविधं देविषिपिन्यं संनयित समाप्तिनयित । धर्मतः धर्मार्थजातः ॥ १०७ ॥ पितेव पालयेतपुत्रान्ज्येष्ठो भातृन्यवीयसः ॥ पुत्रवञ्चापि वर्तेरन्ज्येष्ठे भातिर धर्मतः ॥ १०८ ॥ (१) मेधातिथिः । पुत्रवत्पालनीयानतु बालाइति धनादिना गईणीयास्तदाइ पुत्रवञ्चापि वर्तेरन्तित ॥ १०८ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। पाल्येव्नवस्नादिदानेन । धर्मतोधर्मापेक्षया ॥ १०८ ॥
- (३) कुल्लूकः। ज्येद्योभाता विभागाभावेऽनुजानभातृन्भक्ताच्छादनादिभिः पितेव विभ्रयात्। अनुजाम भातरः पुत्राइव ज्येद्ये भातरि धर्माय वर्तेरन्॥ १०८॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । ज्येष्ठस्येतरेषु वृति सद्दृष्टनां शिक्षयति पितेति । पालयेत् धर्मतोज्येष्ठोज्येष्ठधर्मेण । कनिष्ठध-मेणच ते ज्येष्ठे वर्तेरन् यवीयांसइतिशेषः ॥ १०८ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । वर्तेरन् यवोयांसः ॥ १०८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यवीयसः कनिष्ठान् । ज्येष्ठे भातरि कनिष्ठाः पुत्रवचापि वर्तेरन् ॥ १०८ ॥

ज्येष्ठः कुलंबर्धयति विनाशयति वा पुनः॥ ज्येष्ठः पुज्यतमोलोके ज्येष्ठः सद्भिरगर्हितः॥१०९॥

- (१) मधातिथिः। अपरा मशंसा यएव गुणज्येष्टः सवर्धयित कुछं अयमेव निर्गुणस्तत्कुछंविनाशयित शीलवित ज्येष्ठे कनीयांसोपि तथावर्तन्ते तेऽपि गुणहीनाविवदन्ति ॥ १०९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ज्येष्ठइति तिसन्त्रसम्यग्वनावितरेषामन्ययात्वेपि कुलंवर्षतएवेत्यर्थः । पूज्यतमः कनि-द्यैः । सद्भिः शिष्टैः कनिष्ठैरगहितोनगर्हणीयः ॥ १०९ ॥
- (३) कुझूकः । अरुतविभागोज्येश्वेयदि धार्मिकोभवित तदानुजानामि तदनुयायित्वेन धार्मिकत्वाअयेष्टः कुलं-वृद्धिनयित यद्यधार्मिकोभवित तदाऽनुजानामि तदनुयायित्वाअयेष्टः कुलंनाशयित । तथागुणवास्येश्वेलोके पूज्यतमः साधुभिश्वागहितोभवित ॥ १०९॥
- (४) राघवानन्दः । अत्राप्यर्थवादमाह ज्येष्ठइति । ज्येष्ठोहि धार्मिकतयाऽग्यानपि धर्मशिक्षया कुलं वर्धयति । एवमधार्मिकोपि नाशयत्यधर्मोपसेवनेन ॥ यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोजनइतिस्पृतेः ॥ १०९ ॥
- (५) **मन्दमः। ज्येष्ठ**डक्तलक्षणः कुलं वर्द्धयतीतरोनाश्चयति तत्माल्लोके पूज्यतमः सद्भिरगहित्श्व तथाविधो ज्येष्ठो-नान्यः॥ १०९॥

योज्येष्ठोज्येष्ठवितः स्यान्मातेव सपितेव सः॥ अज्येष्ठवित्तर्यस्तु स्यात्ससंपूज्यस्तु बन्धुवत्॥११०॥

- (१) मधातिथिः। ज्येष्ठस्य वृत्तिः पुत्रे च लेहः कनीयांसोपि तथैव वर्तन्तेति पालनंशरीरधनेषु तदीयेषु त्ववदनु-पेक्षाऽकार्येभ्योनिवर्तनं यस्त्वन्यथावर्तते तत्र बन्धुवत्प्रत्युत्थानाभिवादनैर्मातुलपितृष्यवत्संपूजा कर्तष्यान्यकरणविधेय-तानुवृत्तिः॥ ११०॥
  - (२) सर्वज्ञनाराचणः । तद्शंयति यहति । ज्येष्ठवृत्तिः ज्येष्ठोचितपोषणादिकारी ॥ ११० ॥
- (३) कुःहृकः । योज्येष्ठोऽनुजेषु भातृषु पितृवद्दर्तेत सपितेव मातेवागर्हणीयोभवति यः पुनस्तथा न वर्तेत समातु-लाहिबन्धवदर्चनीयः ॥ ११० ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । ज्येष्ठस्यैव पालकत्वतदभावाभ्यां पूजायां दशन्तद्वयमाह् यद्ति । ज्येष्ठवृत्तिज्येष्ठस्येव वृत्तिः पालनादिर्यस्य सज्येष्ठवृत्तिः समातृपितृवत्यूज्यद्त्यनुषज्यते । तद्भिनोयःसः बन्धुवत् मातुलादिवत् ॥ ११० ॥
  - (५) नन्द्रमः । ज्येष्ठवृत्तिः पितृवत्यालनम् ॥ ११० ॥

# एवंसह बसेयुवी पृथम्वा धर्मकाम्यया ॥ पृथम्बिवर्धतेधर्मस्तरमाद्धस्त्रीपृथक्किया॥ १११॥

- (१) मेघातिथिः ।लेच्छानियोज्यत्वाभावान्तिरपेक्ष्यस्य द्रव्यसाध्येषु ज्योतिष्टोमादिष्वसंभवात्तिसङ्घ्यर्थोयंन्यायमामोविभागउच्यते पृथग्वा धर्मकान्ययेति न पुनरिवभागादधर्मोविभागएवाप्रिहोत्रादिवद्धर्मः ननु च धर्मानुष्ठानप्रतिबच्यहेतुत्वादधर्मतेवाविभागस्य नैषदोषः अधिकतस्याननुष्ठानेप्रत्यवायः नचाविभक्तधनस्याधिकारोऽप्रिमत्वाभावाद्विभागकालएवाप्रिपरियहस्य विहितत्वात् यस्तुजीवत्येव पितरि कतिववाहस्तदेत च परिगृहोताष्ट्रस्तरयाधिकतत्वान्नेवाविमागः सोपि यदि विच्युतः परिग्रहादन्यतोवा विहितानुष्ठानपर्याप्रधनस्तदा नैव सहवसन्यत्यवयात् नहि विभागाविभागयोर्धमार्धितत्त्वरूपेणास्तीत्युक्तं ननु च भातृणामविभक्तधनानामेकोधर्मः प्रवर्ततद्दि वचनाद्दंपत्योरिव सहानुष्ठाने माग्वमागादस्त्येव धर्म व्यक्तिः साधारण्याद्दव्यस्य सर्वैः संभूय कर्तव्यमिति नैतद्विहोत्राचाह्वनीयादिषुद्धिमहोत्रादयः संस्कारिनिमत्तामाह्वनीयादयआत्मनेपददर्शनाद्व्यतरस्य संविधतार्पातपद्यन्ते परकीयेवामोजुष्हतः प्रतिवेधदर्शनमस्ति
  नान्यस्याद्विषु यजतेति न स्नार्तेद्वपि गृहोऽम्रो विधानं गृहशब्दस्य विशिष्टोपादानादिष्ठवचनत्वादेषएवन्यायः अतिध्यादिभोजनदाने महायद्ममध्यपाठात् ॥ वैवाहिकेम्रोकुर्वतिगृह्यंकर्मयथाविधि ॥ पञ्चयद्मविधानंचेति गृह्यतप्वधिकारस्तेनैतद्वचनमेकोधर्मदितमाद्वपुर्तानादिमात्रविद्वस्य ॥ १११॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पृथावेति यदि धर्मोचिताभवन्ति । पृथाववर्धतइति भूयान्भवतीत्यर्थः । धर्म्या धर्म-वती ॥ १११ ॥
- (३) कुद्धूकः । एवमविभक्ताभातरः सहसंवसेयुः यदि वा धर्मकामनया कतिवभागाः पृथ्यवसेयुः यसान्पृथ-गवस्थाने सित पृथक्पृथक्पञ्चमहायद्वाचनुष्ठानधर्मस्तेषांवर्धते तसाद्विभागिक्रया धर्मार्था । तथा च बृहस्पितः ॥ एकपा-केन वसतांपितृदेवद्विजार्चनमः । एकंभवेद्विभक्तानांतदेवस्यादृद्धे गृहे ॥ १११ ॥
- (४) राघवाणन्यः । एवं पित्रूरुर्वं सहवसित्युका सर्वेषां धार्मिकत्वे विभागमाह एवमिति पृथिकिया विभाग-कियाधर्म्या धर्मार्था न त्वातत्त्रयार्था । अतआह धर्मकाम्यया [ इति ॥ एकपाकिनवसतांपितृदेवदिजार्चन्मः । एकंभवेदि-भक्तानांतदेवस्याद्वहेयहेदित्वृहस्पतिः ] । १११ ॥
  - (५) मध्युनः। वसेयुर्भातरः॥ १११॥

ज्येष्ठस्य विशउद्धारः सर्वद्रव्याच यद्वरम् ॥ ततोऽर्धमध्यमस्य स्यान्तुरीयन्तुयवीयसः ॥ १११॥

(१) मिश्रासिथिः । इयमुद्धारिनयीगस्यतिरितकान्तकालिवया मत्वयत्वेनुष्ठेये नियतकालत्वात्स्यतीनामिति केचित् । अनुष्ठेयत्वव्यपदेशोदीर्घसत्रवष्मानादम्युदयोयथास्यादिति निष्ठं दीर्घसत्रमधत्वे केचिदाह्रमाणाद्द्रयन्ते अधीयते तु तदुपदेशं मास्रणाः तथाचान्ये कलियुगे धर्माइत्युक्ततेन देशनियमवत्कालिनयमोपि । धर्माणांद्रष्टव्यः नद्यपदिष्टोधमृः सर्वनदेशेऽनुष्ठीयते तथाहि देशधर्मानियतदेशव्यवस्थिताउच्यन्ते अन्यथा सर्वानुष्ठाने नदेशव्यपदिश्यता धर्माणांतथाच
प्रवित अयंद्विजेदिविदिदित्यादि तत्मादुद्धार्रानयोगगोवधस्यत्वयउपदिष्टानानुष्ठेयास्तदेतदपेशलं नद्येवविधः कालिनयमः
किचित्रपि श्रूयते सायंगामपर्वादिनियमादन्यत्र यज्ञान्ये कत्युगे धर्माइति तत्मथमएवष्याख्यातं । नहियुगभेदेन धर्मव्यवस्थाहेनुदेशनियमोपि प्राचीनप्रवणादिव्यतिरेकण मध्यदेशः सर्वदेशकतोनैवास्तीत्युक्तं । निजान् जनपदधर्मान्सद्भिराचिर-

तानित्यत्र दीर्धसत्रेष्ययत्वेष्यमुहानसंभवः संवत्सर्शब्दस्त्वहः तु प्रथमएवद्शितः । यसुनायत्वे केषिदनुतिहन्तोदस्यन्तइति उपिदृष्टार्थस्य नित्यवदास्नातस्यापि बहुभिः प्रकारित्नुहानसाधनाशस्याफेलानिष्ण्या वा नास्तिकतया वा यस्त्वेने राज्येष-शासित तदा प्रश्नतिकमहापीर्वकालिकमनुहानदंशियतीत्यर्थवादोसौ न कालोपदेशः । ज्येष्ठस्य विशः ज्येष्ठस्य मध्यवस्या-हा विश्वतितमोभागउद्धृत्य दातव्यप्त्र मध्यमस्य तदर्धन्यवारिंशत्तमोभागः एवकनिष्ठस्य तुरीयोज्येष्ठापेक्षयाऽशीतितमोभागः । एवमुद्धृते परिशिष्टत्रिधाकर्तव्यत्तत्र सर्वेष्योद्धव्येष्ययोयद्धरंभेष्ठंतज्ज्येष्ठस्यैव अथवा द्वव्येष्वपिपरंवरमितिपादः । उत्त-माधममध्यमानि यानि द्वव्यादीनि सन्ति [ततस्त] साधदेकंश्रेष्ठंतत्तस्यैव तदुक्तंभवति । यत्र गावोऽश्वावासग्ति प्रकः नेष्ठो-ज्येष्ठस्य दातव्यो नद्वव्यान्तरेण मूल्यन वा स्वीकर्तव्यः त्रयाणांसर्वेषांगुणिनामयमुद्धारविधिर्गुणवतामुद्धारदर्शनात् ॥११९॥

- (१) सर्वज्ञनारायणः । ज्येष्ठस्येतिमध्यकाद्धनाद्विशतितमंभागं कत्वोद्धृत्योद्धारावशिष्टमध्योत्तमंकिषिदेवद्वव्यसः हितं ज्येष्ठायाचमुद्धारमन्यीतु द्वौ तदनन्तरज्ञाभ्यांक्रमाद्दवा शेषं समंकत्वा विभाज्यमित्यर्थः । एतत्समगुणत्वे सर्वेषांभाः तृणांष त्रित्वे ॥ ११२ ॥
- (३) कुःह्यूकः । उद्भियतइत्युद्धारः ज्येष्ठस्याविभक्तसाधारणधनातुद्धृत्य विशतिसमीभागः सर्वद्वयेण्यम् यच्छ्रे-ष्ठंतद्दातव्यम् । मध्यमस्य चत्वारिशत्तमोभागीदेयः । कनिष्ठस्य पुनरशीतितमोभागोदातव्यः अवशिष्टंघनंसम्बन्दा विभ-जनीयम् ॥ ११२ ॥
- (४) राघवाभन्दः । सित ज्येष्ठे विभागप्रकारमावेदयित ज्येष्ठस्येति । विशाउद्धारः उद्धृत्यादौ दीयते ज्येष्ठप्रत्यु-द्धारः अविभक्तधेनण्योविंशोभागएवमुत्तरत्र सर्वद्रव्येश्यः श्रेष्ठं द्रव्यंचोद्धृत्य मध्यमंप्रति चत्वारिशद्धागंचोद्धृत्य कनिष्ठप्र-त्यशीतिभागमुद्धृत्य शेषं समं विभन्नेयुः । विभन्यमाने द्रव्ये योग्ये ज्येष्ठः श्रेष्ठं गृद्धीयादितिभावः ॥ ११२ ॥
- (५) मन्दमः। विभागपक्षे कर्नव्यमाह् ज्येष्टस्य विशहित । सर्वद्रव्याद्विशो विशितभाग उद्धारा ज्येष्ठस्य स्यात् सर्वद्रव्याश्च यद्वरं तस्योद्धारः स्यात् । मध्यमस्य ततोर्धः परिशिष्टेश्यएकोनविशितभागेश्यो ज्येष्ठेद्धारपरिमाणादर्भपरि-माण उद्धारःस्यात् । यवीयसस्ततस्तुरीयं परिशिष्टश्योऽर्थाष्टादशभागेश्यो ज्येष्ठोद्धारपरिमाणस्तुरीयपरिमाण उद्धारः स्यात् ॥ ११२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ज्येष्ठस्य वंशाउद्धारः । च पुनः सर्वद्रव्याच्य यत्परं श्रेष्ठं तेज्येष्ठेनैवयासम् । यवीयसः कनिः इस्य तुरीयं चतुर्थोशम् ॥ ११२ ॥

ज्येष्ठश्रीव कनिष्ठश्व संहरेतां यथोदितम्।। येऽन्य ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां तेषांस्यान्मध्यमंधनम्॥११३॥

- (१) मधातिथि। निभ्योधिकपुत्रस्य ज्येषकिषष्ठयोर्गुणवतीयथोक्तमुद्धस्य बहूनामि मध्यमध्यमानांगुणवतीः मध्यमस्य यश्वत्वारिशक्तमोभागउक्तोनन्तरश्लोकेर्बहुनिरिष मध्यमैः सेविभजनीयः समगुणानांतु मध्यमानांसर्वेषामैकै-कस्य पूर्ववचनाश्वत्वारिशक्तमोभागउक्तउद्धार्यस्तेषांस्यान्यध्यमधनमिति उभयथा वचनंव्यज्यते मध्यमधनंयदनन्तरश्लोके निर्दिष्टतत्सर्वेषांसम्वायेन दातव्यं यदिवा मत्येकमेव ज्येष्ठकिष्ठतामपेक्ष्यतत्र मथमपक्षोनिर्गुणेषुयुक्तस्तेन बहुधनाहेषिति-योगुणवत्त्वेव॥ ११३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यत्रानेकेनभ्यमाभातरस्तत्राह् स्पष्टइति । कनिष्टः सर्वकनिष्टः । संहरेतां गृत्कीयातामः । तेषांस्यान्यभ्यमं मत्येकं मध्यमस्य यदुक्तमुद्धारधनं तन्यध्यभातृणां मत्येकमुद्धत्योद्धत्य देयननेकत्वेपीत्यर्थः ॥ ११३ ॥

- (६) कुल्लूकः । ज्येष्टकनिष्ठी पूर्वश्लोके यथोक्तमुद्धारयृद्धीयातां ज्येष्टकनिष्ठकृतिरिकाये मध्यमास्तेषामेवावा-नारज्येष्टकनिष्टतामनपेक्य मध्यमस्योक्तप्रतारिश्रद्धागः मध्यमानामवान्तरज्येष्टकनिष्ठदेयभागेवेषम्यवार-णार्थनिक्य ॥ ११३ ॥
- (४) राखवानन्दः । पुत्रावांत्रित्वे विभागमुक्का चतुष्टयादौ तद्दिशेषमाह ज्येडश्रेति । यथोदितं विशत्यशीतिणागौ संहरेतां युण्हीयातामः । मध्यमंषममिति त्वरसात्तयोर्मध्यवर्तिनां समतया देयमिति । तेषामबान्तरुत्येडकनिष्ठता नास्तीति-भावः ॥ ११३ ॥
- ( ५ ) मध्यमः । मध्यमानां बहुत्वे कथमुदारइत्यचाह ज्येडमैविति । संहरतां रुभेयातां तेषां मध्यमानां मध्यमं स्ये-इकनिहयीर्मध्यं एतवुक्तं भवति यथैकस्य मध्यमस्योद्धारपरिमाणमुक्तं तथा बहुनामपि मत्येकं स्यादिति ॥ ११३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अन्ये मध्यमाःतेषांमध्यमं धनम् ॥ ११३ ॥

सर्वेषांधनजातानामाददीताय्यमपजः ॥ यस्त्र सातिशयंकिचिद्दशतश्वामुयाद्वरम् ॥ ११४॥

- (१) मेघाति थिः । आचेनार्थश्लोकेन सर्वद्रव्याच्यद्दितित्युक्तमनुवदित जातशब्दीजातिपर्यायः मकारवचनी-बा । अपजीज्येदः अप्यंत्रेदंषच्य सातिश्रयमेकमि वस्त्रमलद्भारंवा दश्ततोदशावयवाद्दा न लमते वर्गे दशशब्दः अन्येतु रमार्थेतिसचाचस्यते दशैव दशतोवरानिति बहुवचनंपठन्ति दशवरानाददीत अन्यस्तद्दिशिष्टान्स्मरति दशतःपश्चनामे कश्यकद्दिपदानामिति ॥ ११४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ज्येष्टस्यातिशयितगुणस्यमाद् सर्वेषानिति । विभक्तपुभागेषुमध्ये यःभेष्टतमः सर्वेषाम-ध्योमिरुचितोभागस्तंज्येष्ठोगृद्धीयात् । तथा सर्वेषु विभागेषु याकिचिदेकं सातिशयं तद्द्धीयात् । तथा दशस्यपशुषु विभ-जनीयेषु मध्ये चएकउत्कृष्टःपशुः त्यभागाद्दिर्घाद्यः दशतश्रपशूनामितिगौतमस्यतेः । एतचातिबहुगुणज्येष्ठातिद्दीनगुणक-निष्ठविषयम् ॥ ११४ ॥
- (३) कुद्भुकः । सर्वेषांभनप्रकाराणांमध्याधान्त्रेष्ठंभनंन्येहस्तदेनगृद्धीयात्सर्वद्रन्याचा यहगमित्युक्तमनूदितसमुचय-बोधनाय यच्चेकमपि प्रकटंद्रव्यंविचते तदपि ज्येष्ठएव गृद्धीयात्तथा दशतः पश्चनामिति गोतमस्तरणात् । दशम्योगवादि-पशुष्यएकैकंशेष्ठंज्येष्ठोस्त्रमते इदंच यदि ज्येष्ठोगुणवानितरे निर्गुणास्तद्विषयंसर्वेषांसमगुणत्वेत् ॥ १९४॥
- (४) राखवाज्यः । यहरमित्युक्ततदुणवत्र्येश्ववयविशेषमाह सर्वेषामिति । सर्वेषां विभाष्यानामः । दशतः दश्यन्योगवादिपश्यन्यश्ति दशतःपश्चनामिति गौतमोक्तेः संमवहिषयम् ॥ ११४॥
- (५) मन्द्रमः । तुरुयगुणभातृविषयोयमुद्धारतकः अथ गुणविशिष्टक्षेष्ठभातृविषयत्रभ्यते सर्वेषामिति सर्वेषां घन-भातानां गोभूष्ट्रित्यादीनामप्यमयनः आददीत सातिशयमुत्कर्षयुक्तं यत्किश्चिष्टिभागानष्टं देवतादीनां मितमादि तचाद-दीत ततो दशस्य वरभामुपात सर्वेषु दशभाकनेन्यकं भागमात्मनीशत्वेन मामुयादित्यर्थः॥ १९१४॥
  - (६) रामचन्द्रः । सर्वेषांपनपातानांभागानांभप्यं नेष्ठभपणः रशतः रशपशुभ्यः वरम् ॥ ११४ ॥ उद्धारोतः दशस्वस्तिसंपन्नानांस्वकर्मसु ॥ यस्किचिदेव देयन्तु ज्यापसे मानवर्धनम् ॥ ११ ५॥
- (१) नेश्वातिश्विः । रशह पर्यु यः पूर्वभोद्धारज्ञयते समास्ति ये भातरः त्वकर्मम् मुताभ्ययमादिषु संपन्धाविशेः मंतीरशिक्ति चोपल्सणंन्याक्यानयन्ति रशह यम श्लोकडद्धारज्ञःससर्वप्य मास्ति कर्मसंयम्भाग किंतु तैरपि यात्किः विद्यापिकसुपानविभिमानवर्षनंपूनाकरंज्येवायरेयम् ॥ ११५ ॥

- (२) सर्वज्ञणारायणः । श्रुष्पगुणत्वेज्येष्ठस्य कनिष्ठानांच त्यत्याचारादिकर्मसंपत्त्यासमगुणत्वे आह उदारदित । पूर्वश्लोकोक्तंदशवराद्यारसहितमुद्धारसहितमुद्धारत्रयं दशस्वित्यनेनोपलक्षयित । त्यकर्मसंपत्मानां मध्यमानां सायविभागे यात्किचिदेयं किचिद्धिकंवस्त्वाकृष्यदेवं संमानायत्यर्थः ॥ १९५॥
- (३) कुझूकः । दशतः प्रामुयाहरमिति योयमुद्धारउक्तः सोयमध्ययनादिकर्मसमृद्धानांश्वानृणांण्येष्टस्य नास्ति तत्रापि यर्तिकचिदस्य देयमिति द्रव्यपूजावृद्धिकरंण्येष्ठाय देयं एवंच समगुणेषूद्धारमितपेथदर्शनात्पूर्वमगुणोत्कर्षाविशेषा-पेक्षयोद्धारवेषम्यंबोद्धव्यम् ॥ ११५॥
- ( ४ ) राघवानम्दः । सर्वेनां गुणवस्त्रेतु नाष्यपापिरपनस्येश्याह् उद्धारइति दशसु दशभ्योयउद्धारउक्तःसनास्ति । त्वकर्मसु वेदाभ्ययनादिषु । ज्येष्टस्य सन्मानार्थं किचिद्देयमित्याह् यदिति । मानवर्धनं पूजार्थम् ॥ ११५ ॥
- (५) **नन्दनः** । उद्धारापवादमाह उद्धारोनदशत्वस्तीति । त्वकर्मसुसंपन्नानां दायविभागं ज्येष्ठस्य दशतमामुयात् मानवर्द्धनं सत्कारधोतनम् ॥ ११५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । उद्धारो विभागः सातिशयितवस्तूनां उपलक्षणं संपन्नानां दशह्य उद्धारीनास्ति । ज्यायसे अ-तिगुणज्येष्ठे भातरि मानवर्धनं मानस्यवर्धनम् ॥ ११५॥

एवंसमुद्धृतोद्धारे समानंशान्मकस्ययेत् ॥ उद्धारेनुद्धृते त्वेषामियंस्यादंशकस्यना ॥ ११६॥

- (१) मधातिथिः । समुद्तिपृथकृतउद्धारेऽभिकेभागेऽविधिष्टभने समानशात्रकश्येत् अनुद्ति वक्ष्यमाणा भाग-कल्पना ॥ ११६॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः । समानंशानुदारशेषधने । उद्धरिऽनुद्धते कर्धाचित् पित्रादेरनिक्वयाअनपेक्षयावक्ष्यमा-णां॥ ११६॥
- (३) क्रुझ्किः। एवमुक्तमकरिण समुद्धतिवशद्धागाधिके धने समान्भागान्धातृणांकस्पयेत् विश्वतितमभागारौ पुनरनुद्धतहर्यवक्ष्यमाणभागकल्पना भवेत ॥ ११६॥
- (४) राघवानन्दः । उद्धारमुपसंहरण्डतोद्धारे व्यवस्थितिनानीते एवमिति । समुद्गतोद्धारे उद्गतावशिष्टे धने । उद्धारव्यवस्थितिरुक्ताऽनुद्धते इयं वक्ष्यमाणा ॥ ११६॥
- (५) मन्द्रमः । समुक्तोकारेसंडविभागमाइ एवंसमुक्तोकारहति । एवं समुक्तोकारद्रव्ये सति परिशिष्टं समानं-शान्त्रकल्पयेत् । एषां भातृणामियं वश्यमाणउकारेऽनुकृतहति वचनातुकारस्यानित्यता सुचिता ॥ ११६॥
  - (६) रामचन्द्रः । उद्धारेऽनुदृते तेषांइयंवक्ष्यमाणस्भाणाशंशकस्पना स्यात् ॥ ११६ ॥

एकाधिकंहरेज्येष्ठः पुत्रोध्यर्धततोऽनुजः॥ अंशमंशंयवीयांसङ्ति धर्मीव्यवस्थितः॥ ११७॥

- (२) नेश्वातिथिः। एकेनारीनाधिकंत्यांश्रहरत्यीकुर्याद्वावंशीमतिपथेतेत्यर्थः ततोनुजस्तदनन्तरमध्यर्थमर्यद्वितीयं यवीयांतस्तरमादर्काग्जाताः सर्वेतमर्थनाधिकंकिचित्रास्यियः॥ ११७॥
- (२) सर्वद्वानाराचणः । एकाधिकं श्रीमागावित्वर्षः । ततोनन्तरःकनीयानभ्यर्धं सार्थमागमः । इतरे समांशाइति
  गुजसान्ये शेषाणामः । गुजाविक्येत्वेतदपेश्वयोज्ययः ॥ ११७ ॥
  - (३) हुज्कूकः । एकाविकनंत्रंद्यावंशाविति दावक्येडपुत्रीयृक्कीयात् अधिकमर्थययांशे सार्थनंत्रंज्येडादनन्तरजाती-

गृह्णीयात् किनष्ठाः पुनरेकैकमंशंगृह्णीयुरिति व्यवस्थिताधमः इदन्तु ज्येष्ठतदनुजयोविद्यादिगुणवस्त्वापेक्षया किनष्ठानांच निर्गुणत्वे बो्द्क्यं ज्येष्ठतदनुजयोरिधकदानदर्शनात् ॥ ११७ ॥

- (४) राघवानन्दः। तामाह एकेति। एकाधिकं अंशद्वयं अध्यर्धं सार्धेकमंशं ज्येष्ठतदनुजयार्विद्यादिभिज्येष्ठत्वे कनीयसांविगुणत्वेज्ञयं तुल्यत्वे तूकं ततोनुजः ज्येष्ठादच्यविद्यतः ताभ्यामन्ये यावन्तः शेषाः पुत्रास्तावन्तःसमभागाःस्युरिति॥ ११७॥
- (५) नन्द्नः । एकाधिकंएकांशाधिकमंशद्वयमिति यावत् । ततोनुजः अध्यर्धमंशं अंशमंशमेकैकमंशं यवीयांसी-हरेयुः गुणवत्तरज्येष्ठविषयमेतत् ॥ ११७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एकाधिकं द्वावंशौ । ततोऽनुजः अर्धम । यवीयांतः अंशमंशम ॥ ११७ ॥ स्वेभ्योंःशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रद्युर्भातरः पृथक् ॥ स्वाःस्वादंशाच्चतुर्भागंपतिताः स्युरदित्सवः॥१ १८॥
- (१) मेधातिथिः। कन्याशब्दः प्रायोऽनुहासु प्रयुज्यते कानीनपुत्रः स्पृत्यन्तरेचोपात्तानामितिपरुव्यते अतोऽनूहा-यामयंभागउच्यते त्वाभ्यः प्रजाभ्यइत्यपेक्षया त्वाभ्योभातरः कन्याभ्यश्रतुर्भागमंशंदद्युःत्वादंशात् । यत्र बन्दाः कन्याः-सन्ति तत्र समानजातीयभाविक्षया चतुर्थाशे कल्पना कर्तव्या । तथाचायमर्थः त्रीनंशान्पुत्रआददीत चतुर्थकन्येति यद-पि कैश्विदुक्तं महानुपकारः पितृकरणंकन्यानामदत्तानांयेन जीवति पितरि तदिच्छया मूल्येनापि धनेन संस्क्रियन्तेम्रतेत्वं-शहराइति तत्पुत्रेऽपि तुल्यवाचिनकेचार्थकेयंनोदना अथाभिषायसमाचारउद्धारमात्रप्रयोजनंदानिमत्याचारोदुर्बलःस्पृते-रिति । नवैकान्तिकः अनैकान्तिकत्वे च स्पृतितोयंनियमोयुक्तः यदपीदंकेनचिदुक्तमुद्धारमात्रशयोजनंदेयंन चतुर्थीभागो-यथाश्रुतमितिच इदंवाच्योनोद्वाहे परिमितधनदानमस्ति तस्य द्वादशशतंदक्षिणेतिवत् केवलमाच्छाचालकतांविवाहयेत् सौदायिकवास्यादद्यादिति श्रूयते अलङ्कारत्वंसुवर्णमणिमुक्तापवालादिरनेकथाभिन्नमिति तत्रनज्ञायते कियद्दातव्यंथनंकी इशोवालङ्कारइत्यतश्य परिमाणार्थमेवेदंयुक्तंस्वादंशाञ्चतुर्भागमिति नचास्मिन्नर्थे शास्त्रविरोधोयुक्तिवरोधावा स्पृत्यन्तरा-ण्येवमेव पक्षमुपोद्दलयन्ति ॥ असंस्कृतास्तु संस्कार्याभानृभिः पूर्वसंस्कृतैः॥भगिन्यश्वनिजादंशाद्दत्वांशंनुतुरीयकिमिति तथा ॥ आसंस्काराद्धरेद्भागंपरतोबिभ्यात्पितिरिति। अस्यायमर्थः यत्र खल्पंधनमस्ति भ्रातुर्भिगन्याश्च न चतुर्भागे कन्यायाभरणंभ-वित तत्र समभागंकन्याहरेदासंस्कारात् । परतस्तु स्मृत्यन्तराच्चतुर्भागंगृङ्कीयात्त्वल्पमपि कथंतीह भरणमात्रंकुर्यादतउक्तंन परतोबिश्वयात्पतिरिति भातृयहणंसोदर्यार्थव्याचक्षते कोभिमायः भातृशब्दीनिरुपपदसोदर्यएव मुख्यया वृत्त्या वर्तते पृथ-क्वचनंच िक्यं यस्यारैतु हि सीदयोंनारित तस्याअयंदायःसीदायिकस्य प्रामिति वैमात्रेयोदास्यतीति चेन्नासित वचना-न्तरे ददात्ययं भातृश्वदाएकात्ममातृकाश्य गृह्यन्ते । पैतृष्वस्यादिषु तूपचाराद्वर्ततइति युक्तं एवमेकशब्दस्यानेकार्यत्वंनाभ्यु-पगतंभवति स्पृत्यन्तरसमाचारश्चेति श्रेयान् तत्र हि पठ्यते यच्छिष्टंपितृदायेभ्यः पदानिकमिति नात्र भगिनीश-ब्दोभातृशब्दोवा श्रूयते यतइयमाशङ्कास्याद् यतुपृथगिति तदेकैकस्यैवसमूहः भागः सर्वाभ्यदत्येवमपि युज्यते यदप्युच्य-ते अददतांत्रत्यवायान्नतुहराद्दाप्यन्ते यतउच्यते पतितास्युर्रादत्सक्दति योहि यत्र यावत्यंशे लामी सहरेदित्युच्यते न पुनरनेनास्मै दातव्यमिति यथावोच्यते भाता भात्रदचादिति चोच्यते न पुनरत्वामिभ्यः॥ ११८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कन्याभ्योऽपुत्रीभ्यः । ब्राह्मणीपुत्रास्तत्कन्यायै क्षत्रियापुत्रास्तत्कन्यायाइति क्रमेण स्वस्वांशचतुर्थभागं दत्वा भागत्रयं गृह्णीयुः । अत्रच कन्याबहुत्वेषि तदेव विभजनीयम् । बहुत्वेतुभातृणां कन्यायाप वैकत्वे एकस्यभातुर्भागाञ्चतुर्थोभागोयावांस्तावद्धनं स्वस्वांशभ्यआकृष्य देयम् ॥ ११८॥

- (३) कुद्भूकः । ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यश्रद्धाश्रत्वारोभातरः त्वजात्यपेक्षया त्वेभ्यश्रत्रांशान्हरेद्दिम्इस्मादिना वश्य-माणेभ्योभागेभ्यआत्मीयात्मीयाद्धागाच्चतुर्थभागपृथक्कन्याभ्योऽनूढाभ्योभिगनोभ्यः या यस्य सोदर्या भिगनीत्सतस्या-एव संस्कारार्थमिति एवंदयुः सोदर्याभावे विमानृजैहत्रुष्टेरपि हिर्मकार्येव । तथा च याज्ञवस्क्यः ॥ असंस्कृतास्तु-संस्कार्याभानृभिः पूर्वसंस्कृतेः ॥ भिगन्यश्य निजादशाद्द्यांशन्तु तुरीयकम् ॥ यदिभगिनीसंस्कारार्थयतुर्भगिदानुनेच्छंति तदा पतिताभवेयुः एतेनेकजातीयवैमान्नेयबहुपुत्रभगिनीसद्भावेऽपि सोदर्यभगिनीभ्यश्रतुर्थभगदानमवगन्तव्यम्॥ १९८॥
- (४) राघवानन्दः । दुहितृसन्ते तु व्यवस्थामाह त्वे भ्यइति । त्वांशासुरीयोभागः त्वजातित्वभगिनीनां संस्कारा-र्थेदेयः । तदुक्तं याञ्चवल्कयेन ॥ असंस्कृताश्च संस्कायां भातृभिः पूर्वसंस्कृतैः ॥ भगिन्यश्च निजादंशाहृत्वांशंतु तुरीयकम ॥ विधा विभक्ताये चतुर्भागास्तेषामेकं भातरः पृथकपृथग्भातरइत्यर्थः । इदंत्वनेकमातृकाणांवश्यमाणानाम । तददाने दण्डमाह पतिताइति ॥ ११८ ॥
- (५) नन्द्नः । विभक्ता भातरः कन्याभ्यो वृत्ताभ्यो भगिनीभ्यः खेभ्योशिभ्यः पृथक् प्रद्युः कियता परिमाणेन चतुर्भागं कुतएतत्त्वात् त्वादंशाच्चतुर्भागनियमात् अदित्सवः पतिताः स्युरिति प्रत्यवायदर्शनाच्च ॥ ११८ ॥
- (६) रामचम्द्रः । कन्यांप्रत्याह भातरः खेभ्यःखेभ्योंशेभ्यः पृथक्पृथक् । कन्याभ्यः चतुर्भागंप्रद्युः। पितता-भातरः अदित्सवः अभागार्हाः ॥ ११८ ॥

अजाविकंसैकशफंन जातु विषमंभजेत् ॥ अजाविकन्तु विषमंज्येष्ठस्यैव विधीयते ॥ ११९॥

- (१) मेधातिथिः । एकशफमश्वाश्वतरगर्दभादयः विभागकाले समसंख्यया यद्दिभक्तुमजाविकन शक्यते ज्येष्ठस्यै-् वस्यान्नतदन्यद्रव्यांशपातेन समतांनयेद्दिऋतिषा ततस्तन्मूल्यदापयेत् । अजाविकमिति पशुद्वन्द्वविधावेकवद्भावः ॥१९९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विषमं तावक्क्योभातृभ्यः एकैकत्वेन विभजनीयापर्यापं विक्रयादिना पदार्थान्तरीकृत्य नविभजेत् किंतु ज्येष्टस्यैव । अजाविकंतुविषभित्येकशफस्याप्यश्वादेरुपरुक्षणम् ॥ ११९ ॥
- (३) कुद्धकः । एकश्रफाअश्वादयः छागमेषादि एकाश्रफसहितंविभागकारु समंकृत्वा विभक्तुमशक्यंतन्त वि-भजेत्किन्तु ज्येष्ठस्यैव तत्स्यान्ततु तत्तुल्यद्व्यान्तरदानेन समीकृत्य विक्रीय वा तन्मूल्यंविभजेत् । अजाविकमिति पशु-द्वन्द्वाद्विभाषेकवद्भावः ॥ ११९॥
- (४) राघवानन्दः । पशुषु गुणवष्ट्येष्ठस्यैव विषमंभागं विद्धत्तदम्येषां तद्भावमाह अजेति । अजाविकं अजा-श्रावयश्य तत्त्रसेक्शफं एकशफाअश्वगर्दभादयः तैःसह्वर्तमानं यावन्तःपुत्रास्तैरुक्तपशुषु समतया गृहीतेषु अधिकमूल्यं कृत्वानविभजनीयम् । सज्येष्ठस्यैवेतिभावः ॥ ११९ ॥
- (५) मन्द्रनः । एकाधिकं हरेज्येष्ठइत्यादिनोक्तस्य विषमविभागस्य क्षचिद्विषयेऽपवादं श्लोकद्वयेनाह् अजाविक-मिति । एकशकमिन्नखुरमश्वादिकं न विषमं भजेद्विभजेत्किन्तु सममेव विभजेत् विषमसंख्ययाविभक्तुमशक्यं यथा त्र-याणां भागणामेकं द्वेचत्वारोत्यादि संख्याया ज्येष्ठस्यैव विधीयते । कालतोविभज्य भोगेन वा विक्रीयमूल्यं विभज्य वां-शंलीकुर्यादित्ययः ॥ १९९ ॥

यर्वायाञ्जेष्ठभार्यायां पुत्रमुत्वाद्येद्यदि ॥ समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मीव्यवस्थितः॥ १२०॥

(१) में धातिथिः । ज्येष्ठस्य नियोगधर्मेण पितृव [त्सोदरेऽतिदे] शे प्राप्ते तिन्तवृत्त्यर्थमुख्यते । समस्तत्र विभागः स्यान्त्र नचौद्धारंनचैवाधिकंहरे क्येष्ठइति नापि यर्तिकचिदेव देयमिति समः स्यान्केनीत्पादकेन पितृव्यकेण कनीयसा अनियु-

कामुतस्य त्वभागाह्तैव वक्ष्यते इदंच लिङ्गभातिरसिहते सत्यिप भावृशब्दे भावृपुत्रेणाष्यसित भातिर [ सह ]' विभागः-कर्तव्यः ॥ १२० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । समस्तत्र पितृहारा । तस्मान्नापि देवरजाय समीभागीदेयीनतु पितृब्यैःसह तस्य वि-भागे तस्य पितृब्यैक्याक्रयेष्ठोद्धारः । एतेन यवीयसीभार्यायांज्येष्ठेनापत्योत्पादने भागान्यूनतेत्यर्थादुक्तम् ॥ १२०॥
- (३) कुङ्क्कः । किन्होयिदं ज्येष्ठभातृभायीयां नियोगेन पुत्रंजनयेत्तदा तेन पितृव्येण सह तस्य क्षेत्रजस्य समोविभागः स्यान्नतु पितृवत्सोद्धारोभवतीति विभागव्यवस्था नियता । अनियोगोत्पन्नस्यानंशित्वंत्रक्ष्यित यद्यपि समेत्य भातरः समित्युक्ततथाप्यसादेव लिङ्कात्यौत्रस्यापि मृतपितृकस्य पैतामहे धने पितृव्यविद्वभागोस्तीति गम्यते ॥१२०॥
- ( ४ ) राघवामन्दः । वक्ष्यमाणदशविधपुत्रेष्वौरसानां विभागमुक्ता क्षेत्रजे विशेषमाह यवीयानिति । ज्येष्ठभार्यायां ज्येष्ठभातुःपत्यामः । समस्तत्र विभागइत्येव धर्मः ॥ १२० ॥
- (५) मन्द्रनः । पुत्रमिति जातावेकवचनं पुत्रावितिपाठः । गुरुनियोगादुत्पादयेदितिव्याख्येयम् । इतरेनाशइति वक्ष्यमाणत्वात्तत्र नियोगोत्पादिते ज्येष्ठे समोविभागः स्यात् ॥ १२० ॥

### उपसर्जनंत्रधानस्यधर्मतोनोपपद्यते ॥ पिता प्रधानंत्रजने तस्माद्धर्मेण तंभजेत् १२१॥

- (१) मेघातिथिः । उपसर्जनमप्रधानंक्षेत्रंक्षेत्रजस्य प्रधानस्यौरसस्य तुल्यइत्येतद्वाश्रित्य तद्धर्मतः शास्रतोन युज्यते औरसः किरुपितृवज्येष्ठांशंकृत्संरुभते अयंतु क्षेत्रजोऽप्रधानंतस्माद्धर्मेण तंभजेत धर्मः पूर्वोक्ताभागकल्पना ननुचा-यमिप ज्येष्ठः पुत्रोभवित किमित्यौरसवन्न रुभतेऽतआह पिता प्रधानंप्रजने । पिताजनकोत्राभिष्रेतः सप्रधानमपत्योत्पाद-ने अयंचाप्रधानः कनीयसा जनितः उपसर्जनप्रधानस्य समित्येवादृत्य श्लोकोगम्यते अर्थवादोयंपूर्वस्य ज्येष्ठांशनि-वेधस्यार्थवादृत्वाद्य प्रधानोपसर्जनशब्दयोयंतिकचिदारुम्बनामाश्रित्य व्याख्या कर्तव्या । अन्ये पठिनत तस्माद्धर्मेण तंत्यजेदिति तद्युक्तं सर्वत्र समभागस्योक्तत्वात् अर्थवादत्वाद्यास्य निविनकल्पाशङ्का कार्या ॥ १२१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रधानस्य भातृमध्येज्येष्ठस्य पितुःस्थाने उपसर्जनममुख्यःपुत्रोनोपपद्यते नयुज्यते अन्तोनज्येष्ठोद्धारः । नचैवंभागोनदेयोयसात् प्रजने संताने तत्र तित्पतैव ज्येष्ठतया प्रधानं तथाचतस्यानुकल्पिकःपुत्रः संतितमध्ये साम्यसहायेऽतस्तमपि धर्मेण युक्तेन क्रमेण समभागेन भजेन्नन्यूनेन । तेन यत्र पितुरप्राधान्यं तत्र न्यून-तापीति पूर्वोक्तशेषः ॥ १२१ ॥
- (३) कुद्भूकः । ज्येष्ठभातुः क्षेत्रजः पुत्रोपि पितेव सोद्धारिवभागी युक्तइतीमांशङ्कांनिराकृत्य पूर्वोक्तमेव दृढयति। अप्रधानक्षेत्रजः पुत्रः प्रधानस्य क्षेत्रिणः पितृधर्मेण सोद्धारिवभागयहणरूपेण न संबध्यते । क्षेत्रयपिपिता तद्धारेणापत्यो-त्पादने प्रधानतस्मात्पूर्वोक्तेनेव धर्मेण विभागव्यवस्थारूपेण पितृब्येन सहतक्षेत्रजंविभजेदिति पूर्वस्येव शेषः॥ १२१॥
- (४) राधवानन्दः । तत्र हेतुरुपेत्यादि । अयमर्थः । प्रधानस्य ज्येष्ठभातुः । यद्यप्युद्धारेनोपसर्जनता तत्माअवश्य-मुद्धारेदियस्तथापि तस्य मरणादौ तत्क्षेत्रे कनिष्ठस्य यत्मादुपसर्जनत्वमेवपितुरेव जनने प्राधान्यात्तस्य चात्र कनिष्ठत्वा-दतएव नोद्धारभागः पितुः समभागः पितृःयैःसहेति तं क्षेत्रजं धर्मेणोत्पादकपित्रनुरूपेण नतु मात्रनुरूपेण ज्येष्ठता नास्तिहि स्वियाइति वक्ष्यमाणोहेतुरितिभावः ॥ १२१ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अत्र कारणमाह उपसर्जनमिति कनिष्ठमभावत्वादुपसर्जनमम्थानं सपुत्रः प्रधानधर्मभाजनं न

<sup>(</sup>१) मे॰ ८, आ आ.

भवतीत्यर्थः । पिता प्रधानंपजने न माता तेन मातुः ज्येष्ठतया तस्य ज्येष्ठ्यंनायाति तत्मात्यितुः प्राधान्याद्धर्मेण पूर्वश्लो-कोक्तेन विधिना समंविभागं कनिष्ठप्रभवोभजेन्न ज्येष्ठ्येन मातुर्धिकम् ॥ १२१ ॥

(६) रामचन्द्रः । उपसर्जनं गौणम् ॥ १२१ ॥

#### पुत्रः कनिष्ठोज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूर्वजः ॥ कथंतत्र विभागः स्यादिति चेत्संशयोभवेत्॥१२२॥

- (१) मेधातिथिः। ज्येष्ठा प्रथमोढा पश्चादूढा किनष्ठा तयोर्जातानांकिमानुरुद्दाह्रक्रमेण ज्येष्ठग्रंस्यात्त्वजन्मक्रमे-णेति संशयमुपन्यस्योत्तरत्र निर्णेष्यते संप्रतिपत्तुमः॥ १२२॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । कनिष्ठोऽल्पवयाः ॥ १२२ ॥
- (३) कुद्धूकः । यदि प्रथमोद्धयां कनीयान्पुत्रोजातः पश्चादूद्धयां च ज्येष्ठस्तदा तत्र कथंविभागोभवेदिति संश्व-योयदि स्यान्किमातुरुद्वाहरूमेण पुत्रस्य ज्येष्ठत्वमुतावजन्मक्रमेणेति तदाह ॥ १२२ ॥
- (४) राघवानन्दः । बहुमातृकाणां पुत्राणां मातृविवाहक्रमेणैव ज्येष्ट्यम् उत सुतजन्मक्रमेणेति संदिग्धे पुत्रइति पूर्वजोज्येष्ठइति ॥ १२२ ॥
- (५) नन्द्रनः। यत्र विषये ज्येष्ठायां कनिष्ठः पुत्रः किनष्ठायां ज्येष्ठः पुत्रः कथंतत्र विभागः स्यान्किमातृज्येष्ठयेन विभागः किमपत्यजन्मना वेति संशयश्चेनत्रोत्तरं वक्ष्यामीति शेषः॥ १२२॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** ज्येष्टायांस्त्रियां किनिष्ठःपुत्रः चपुनः किनिष्ठायांस्त्रियां पूर्वजः ज्येष्ठःपुत्रः भवेत् । यहा ब्राह्मणस्य द्वेभार्ये ब्राह्मणी क्षत्रिया चेति ज्येष्ठायां ब्राह्मण्यां किनिष्ठः पुत्रः किनिष्ठायां क्षत्रियायांच पूर्वजःज्येष्ठोभवेत् । ततोवै-श्यायां क्षत्रियादिपुत्राणां स्वजातितः त्रि द्येकभागाःस्युः इतियोगीश्वरः ॥ १२२ ॥

# एकंटषभमुद्धारंसंहरेत सपूर्वजः॥ ततोःपरेःज्येष्ठटषास्तद्नानांस्वमातृतः॥ १२३॥

- (१) मेधातिथिः । पूर्वस्यां जातः पूर्वजः कनीयान् वृषभस्योक्तोभागवान् ततोवृषाद्रन्ये ये वृषभाअज्येद्वास्ते ब-हूनामेकशः कृत्वा देयाः अतश्य ज्यैष्ठिनेयस्यैतावदुक्तमधिकयच्छ्रेष्ठोवृषोगुणमात्रेणाधिक्यंन संख्यया तदूनानांतसात्पृर्व-जादूनानांकियतामित्याह स्वमानृतः पुनर्मुख्यत्वोढत्वात्तेनात्र मानृज्येष्ठ्यमाश्रितंभवति नजन्मतः ॥ १२३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एकंश्रेष्ठं उद्धारमधिकं सपूर्वजः किनष्ठःपुत्रः । ततोग्ये ये ज्येष्ठवृषाज्येष्ठयाद्मवृषास्ते तदू-नानां कानिष्ठिनेयाद्भीनवयसाम् । स्वमानृतः स्वमानृज्येष्ठत्वानुरूपेण यस्य माता ज्येष्ठा तस्याप्येकोवृषउद्धारः किंतु पूर्व-वृषाद्भीनः । एवं तद्भीनोन्येषांतन्मानृकिनिष्ठासुनानामिति क्रमेणोद्भत्य शेषं समांशं विभाज्यमित्यर्थः ॥ १२३ ॥
- (३) कुछूकः । पूर्वस्यां जातः पूर्वजः ङ्यापोः संज्ञाछंदसोर्बहुरुमितिन्हस्वत्वम् । सकनिष्ठोप्येकंवृषभमुद्धारंगृह्धी-यात्ततः श्रेष्ठवृषभादन्ये ये संत्यम्याः श्रेष्ठवृषभास्ते तत्माच्येष्ठिनेयान्मातृतऊनानांकनिष्ठेयानांप्रत्येकमेकेकशोभवन्तोति मानुद्वाहक्रमेण ज्येष्ठ्यम् ॥ १२२ ॥
- (४) राघवानन्दः । तन्निर्णयमाह एकमिति । पूर्वस्यांजातः झ्यापोःसंज्ञाळन्दसोर्बहुलमिति न्हस्तः । अपरे ये पुन्नास्ते ज्येष्ठवृषान्यूनाये वृषास्ते भागत्वेन येषां सन्ति तेज्येष्ठवृषाः एकैकशः । तत्र हेतुः तदुत्पन्नानांस्वस्वमातुरुत्तरकालोन् ह्याहेन तेषां न्यूनत्वात्कनिष्ठत्वमिति ॥ १२३ ॥

- (५) मन्द्रनः । पूर्वजः किनष्ठायां प्रथमंजातः संहरेक्ष्रभेत न परे तलाष्ट्रपादन्ये ये न्येष्ठदृषास्ते ज्येष्ठस्य ज्येष्ठिने-यस्य वृषस्य बहुवचनात्र्यवरास्तदूनानां ज्येष्ठान्मातृभ्योन्युनानां त्वमातृतींशकल्पना न्यूनान्यूनतमः चेत्यर्थः ॥ १२३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । सपूर्वजः पूर्वस्यांजातः कनिष्ठापुत्रोवा ॥ १२३ ॥

ज्येष्ठस्तु जातोज्येष्ठायां हरेहृषभषोडशाः॥ततः स्वमातृतः शेषाभजेरन्निति धारणा ॥ १२४ ॥

- (१) मधातिथिः । उद्धारान्तरंवैकल्पिकमेषामुच्यते अज्येष्ठायां ज्येष्ठोजातः पंचदशगाहरेत् षोडशोवृषभोवृषभसं-बन्धाद्वावोलभ्यन्तं यथास्य गोर्द्विताये नार्थइति अन्ये शेषागाहरेरन्त्वमावृतः यथैवैषांमातागरीयसी कनीयसीमाहरेत् अथवा ज्येष्ठिनेयस्यायमुद्धारोधिकउच्यते पूर्वस्तु स्थितएव नात्रानडुत्प्रश्लेषः शेषाःकनीयांसःत्वमावृतोहरेरन् त्वमावृतइति विविच्यते श्लोकद्वयस्यार्थवादत्वान् विवेके यत्नः उपक्रममात्रभेतत् सिद्धान्तस्त्वयमुच्यते ॥ १२४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ज्येषायां प्रथमोदायाम् । षोडशोवृषभीयासां पञ्चदशानां गवां तासांसंघं वृषभषोडशम् । ततइति ततोन्ये स्वमातृज्येष्ठ्यक्रमेणैकैकंवृषभमुत्तममहीनक्रमेणगृद्धोयुः ॥ १२४ ॥
- (३) कुद्भूकः । पथमीढायां पुनर्योजातोजन्मना च भातृभ्योज्येष्ठः सवृषभः षोडशोयासांगवांतागृक्कीयात्पञ्चदश-गाएकंवृषभिन्द्यर्थः । ततोनन्तरंथेऽन्ये बह्मीभ्योजातास्ते त्वमातृभागतऊढज्येष्ठापेक्षया शेषाभागादिविभजेरन्ति निश्च-यः ॥ १२४ ॥
- (४) राघवानन्दः । ज्येष्ठायां जन्मतोपि ज्येष्ठस्तु वृषभैकोत्तराः पश्चदश गाः प्रामुयादित्याह् ज्येष्ठस्तिवति । स्वमान् तृतः मात्रुद्वाहरूमेण शेषाः कनिष्ठायां जाताः सवार्णायां भजेरन् भागमितिशेषः ॥ १२४॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । वृषभषोडशं वृषभषोडशकं धारणीयः ॥ १२४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । षोडशवृषभः षोडशी ॥ १२४ ॥

सदशस्त्रीषु जातानांपुत्राणामविशेषतः॥ न मातृतोज्येष्ठचमस्ति जन्मतोज्येष्ठचमुख्यते॥ १२५॥

- (१) मेधातिथिः । सदशः समानजातीयः ॥ १२५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अभिवादनार्दिक्रयांप्रतिविशेषमाहः सद्दशैति । वयोज्येष्ठएवाभिवादनादिविषयइत्यर्यः ॥ १२५ ॥
- (३) कुद्भृकः । समानजातीयस्त्रीषु जातानांपुत्राणांजातिगतविशेषाभावे सति न मातृक्रमेण ज्येष्ठयपृषिभिरुच्यते ज्ञैष्मज्येष्ठानान्तु पूर्वोक्तएव विशतिभागादिरुद्धारोबीद्धन्यः । एवंच मातृज्येष्ठयस्य विहितप्रतिषिद्धन्यात् षोडशीयहणायहण-विद्वकल्पः सच गुणविन्गुंणतया भातृणांगुरुरुधृत्वावगमाद्यविश्वतः । अतएव ज्ञन्यविद्यागुणज्येष्ठोष्य्यंदायादवामुयादिति बृहस्पत्यादिभिर्जन्यज्येष्ठस्य विद्याद्युत्कर्षेणाद्धारीत्कर्षउक्तः निगुंणस्यकवृषभमिति मन्दगुणस्य वृषभषीडशाइति मातृज्ये-क्ष्यात्रयणेनोद्धारोबोद्धव्यः । मातृज्येष्ठयविधित्वनुवादंमेधातिथिरवद्त् । गोविद्राजस्यन्यमतंत्रगौ । न केवलंषिभागे जन्मज्येष्ठयंकिन्तु ॥ १२५ ॥
  - (४) राघवानन्यः । पुत्रःकनिष्ठदृत्थादिश्लोकस्रयेणैकदेशिमतेविभागमुक्का स्पमते तूक्तविभागान्यकुं पुत्राणां

<sup>\*</sup> जन्मज्येशनान्तु पूर्वोक्तएवविंशतिभागादिरुद्धारोबोद्धध्यः=िकन्तु जन्मऋमेणेवातः कनिशाजोपि पूर्वोक्तमेव विंशभागद्यशादिकंगृद्धीयात् (अ)

जन्मतएव ज्येष्ठ्यमाहं सदशस्त्रीष्विति । लाघवात्सदशस्त्रीषु जन्मोत्कर्षउद्धारप्रयोजकोनतूद्वाहस्य यौगपद्यं ऋमिकत्वंचिति । मातृज्येष्ठत्वविधिनिषेधयोः पुत्रगतगुणवदगुणवत्त्वव्यवस्थितविकल्पेन समाधिरिति कुळ्ळूकः । मेधार्तिथिस्त्वर्भवादमाह । वस्तुतस्तु जन्मज्येष्ठ्यमेव प्रयोजकम् ॥ १२५ ॥

(५) **नन्दनः । इ**दंमानृतो ज्यैष्ट्यं विभागविधावेव नान्यत्रेति श्लोकाभ्यामाह सदशस्त्रीप्विति । सदशस्त्रीषु सवर्ण-स्त्रीषु ॥ २५॥

जन्मज्येष्ठेन चाह्वानंसुब्रह्मण्यास्विप स्पृतम् ॥ यमयोश्वेव गर्भेषु जन्मतोज्येष्ठता स्पृता॥१२६॥

- (१) मेधातिथिः । अर्थवादीयं जन्मज्येष्ठतामभ्युपगमयित सुब्रह्मण्यानाममन्त्रोज्योतिष्टोमेछन्दोगैः प्रयुज्यतइन्द्रा-सनाय सुब्रह्मण्यो ३३ इन्द्रआगच्छेत्यादिपयोगे बहुत्वाद्वहुवचनं तत्रेदमुच्यते प्रथमपुत्रेण पितरंव्यपदिश्यहूयते देवदत्त-स्य पिता यजते जन्मनोज्येष्ठयंमुख्यं अन्यत्र तु मातृविवाहसंबन्धाद्वीणं यमयोर्गर्भएककालनिषिक्तयोरिप जन्मतोज्येष्ठय-म् ॥ १२६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । श्रीतेपिकर्मण्येवमाहः जन्मज्येष्ठेनेति । अमुकशर्मणः पिता यजतइत्याकारमाहानम् । जन्मतोज्येष्ठतेतियुक्तिपाप्तस्यैवानुवादः ॥ १२६॥
- (३) कुछूकः । सुब्रह्मण्याख्योमच्चोज्योतिष्टोमइति इन्द्रस्याह्मनार्थमयुज्यतेतत्र मधमपुत्रेण पितरमुद्दिश्याह्मनंकि-यते अमुकपिता यजतइत्येवमृषिभिः स्मृतं तथा यमयोर्गभेएककालंनिषिक्तयोरिप जन्मक्रमणैव ज्येष्ठता स्मृता । गर्भेन्वि-ति बहुवचनंस्त्रीबहुत्वापेक्षया ॥ १२६ ॥
- (४) राघवानन्दः । तच्च श्रुतिसिद्धमित्याह जन्मेति सुब्रह्मण्यासु ज्योतिष्टोमेइन्द्राव्हानार्थं सुब्रह्मण्यास्त्रोन्दित तत्रप्रथमजपुत्रेण पितरमुद्दिश्याह्मानंक्रियते अमुकपिता यजेतइति । अतएव यमयोर्गप प्रथमसेकजस्येव ज्येष्ठतामाह यमेति । गर्भेषु जन्यतइतिवचनान्तिषेककाले प्रथमनिषिक्तस्येव ज्येष्ठत्वं योनिनिःसरणापक्षयातु कनिष्ठत्वेपि । अन्यथा गर्भेष्विति व्यर्थबहुवचनं स्त्रीषु व्यक्तयपेक्षया तेन मानृद्धयं गर्भद्धयं यदा धत्ते तत्रापि पूर्वनिषिक्तस्येव ज्येष्ठता नतु दैवाद- ष्टमासादिजातस्येतिभावः ॥ १२६॥
  - (५) नन्दनः । सुब्रह्मण्यां सुब्रह्मण्याह्माने एकगर्भेऽप्येककालनिषक्तयोर्पि सतोः ॥ १२६॥
- (६) रामचन्द्रः । सुब्रसण्यासु क्रियासु सोमयागादौ कोयजित अमुकशर्मणः प्रपात्रोयजित । चपुनः कः अमुकशर्मणःपौत्रोयजित । च पुनः अमुकशर्मणः पुत्रःप्रपुत्रःयजित च पुनः अमुकशर्मां यजित । च पुनः एवंविधिक्रियासु
  जन्मज्येष्ठेनआव्हानंस्मृतं यतः सुब्रसण्यवेदा्ध्यायिनां घोषाएवं भवन्ति । यमयोः निषिक्तयोःगर्भेषु जन्मतोज्येष्ठतास्मृता ॥ १२६ ॥

अपुत्रोऽनेन विधिना सुतांकुर्वीत पुत्रिकाम् ॥ यदपत्यंभवेदस्यां तन्ममस्यात्स्वधाकरं ॥ १२ ७ ॥ [ अभातृकांप्रदास्यामि तुभ्यंकन्यामलंकतां । अस्यां योजायते पुत्रः समे पुत्रोभवेदिति ॥१॥]+

(१) मेधातिथिः। यदपत्यमस्यांजायेत तन्मेमसंस्वधाकरमीर्ध्वदेहिकस्य श्राद्धादिपुत्रकार्यलक्षणार्थः स्वधा श-ब्दोनत्वयमेवोच्चार्यः तथाच गौतमः पितोत्सुजेत्पुत्रिकामनपत्योग्निमजापतिचेष्ट्रास्मदर्थमपत्यमिति संवादाद्यभिसंबन्धमात्रा- दियोगेन विनापि भवति पुत्रिका ननु संवादभावेन यद्यप्यभिसंबन्धे त्रदयात्कतमुच्यते सुतवचनेन यावन्तकापितस्ताव-ज्ञामाताविप्रतिपद्येत कुर्वीत पुत्रिकामेषतस्याव्यपदेशः॥ १२७॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनेन वक्ष्यमाणेन । यदपत्यिमत्यादिअभिधाय दद्यादिति शेषः । स्वधाकरं पुत्रकार्य-श्राद्धादिपरस्म ॥ १२७ ॥
- (३) कुछूकः । अविद्यमानपुत्रीयदस्यामपत्यंजायेत तन्मम श्राद्धाद्यौर्ध्वदेहिककरंस्यादिति कन्यादानकाले जामा-त्रासहसंप्रतिपत्तिरूपेण विधानेन दुहितरंपुत्रिकांकुर्यात् ॥ १२७ ॥
- (४) राघवानम्दः । पुत्रिकापुत्रस्य भागं विधास्यन् तत्प्रकारमाह अपुत्रइति । उत्पन्नपुत्रेण भागयोग्या पुत्रिका । स्वधाकरं पिण्डादिदातृ । पुत्रिकापुत्रस्यत्त्वष्टकाश्राद्धे विशेषायतोमातामहस्य मातामहादिश्राद्धं नास्ति दौहित्रस्यास्ती-ति ॥ १२७ ॥
- (५) नन्द्रनः । अथपुत्रिकायाः पुत्रस्य च दायपाप्ति विवक्षन्पुत्रिकाविधितावदाह अपुत्रोनेनेति । अनेनोत्तरार्द्धेन वक्ष्यमाणेन विधिना संविद्वाक्येन पुत्रिकामिवार्थेकन्प्रत्ययः पुत्रानुकारिणीमित्यर्थः । स्वधाकरं पिण्डोदकपदानादिकरं इति शब्दोन्ते दृष्टव्यः ॥ १२७ ॥

अनेन तु विधानेन पुरा चक्रेथ पुत्रिकाः ॥ विद्यार्थस्ववंशस्य स्वयंदक्षः प्रजापितः ॥ १२८ ॥

- (१) मेधातिथिः । प्रजोत्पादनविधिक्नः प्रजापतिर्दक्षःसएवोदाह्नियतेऽर्थवादोग्रंपरकृतिर्नाम ॥ १२८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । लवंशस्य लसपिण्डधारायाः ॥ १२८ ॥
- (३) कुङ्गृकः । अत्रपरमितपत्तिरूपमनुवादमाह अनेनेति । दक्षः प्रजापितः पुत्रोत्पादनविधितः स्ववंशवृद्ध्यर्थमने-नीक्तविधानेन कृत्सादुहितरः पूर्वपुत्रिकाः स्वयंकृतवान् । कात्स्न्येऽथशब्दः ॥ १२८ ॥
  - (४) राघवानन्दः। अस्य निर्मूलत्वंधुनीते अनेनेति ॥ १६८॥
- (५) नन्दनः । अस्यार्थवादंपरकतिरूपं च श्लोकाभ्यामुदाहरति अनेनेति । अनेनोक्तेन प्रजाविद्गोहि प्रजापितः सोप्येव त्वयंचके इति ॥ १२८॥

इदी सदश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश ॥ सोमाय राज्ञे सत्कत्य प्रीतात्मा सप्तविंशतिम् ॥१२९॥

- (१) मेधातिथिः। सत्कत्येति तदत्र विधीयते दशेत्यादिलिङ्गादानेकपुत्रिकाकरणमपीच्छन्ति ॥ १२९ ॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः । दश पुत्रिकाः । मीतात्मा पुत्रजन्मतृष्टिमात् ॥ १२९ ॥
- (३) कुङ्गकः । सदक्षीभाविपुत्रिकापुत्रलाभेन गीतात्माऽलङ्कारादिना संस्कृत्य दशपुत्रिकाधर्माय त्रयोदशकश्यपाय सप्तविश्वतिचन्द्राय द्विजानामोवधीनांचराङ्गे दत्तवान् । सत्कारवचनमन्येषामपि पुत्रिकाकरणे लिङ्गम् । दशैत्यादिच बही-नामपि पुत्रिकाकरणज्ञापकम् ॥ १२९ ॥
- (४) राघवानन्दः। तत्रैव पुरावृत्तं कथयित ददाविति। प्रीतात्मासर्दतसर्वत्रानुषज्ञते ॥ १२९ ॥ धथैवात्मा तथापुत्रः पुत्रेण दुहिता समा ॥ तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्योधनंहरेत् ॥१३० ॥
- (१) मेधातिथिः। यदपत्यंभवेदस्यांतन्ममस्यादिन्युक्तं अपत्यमृक्त्थभाक् अतः पितरि मृते पुत्रिकायाअनु-म्यन्बबुत्रायाधनहरत्वमप्राप्तंविधीयतेऽर्थवादेन तस्यामात्मनि पुत्रनिमित्तंतिष्ठन्त्या [ मेवधनंनपुत्रोत्पत्तिस्तदीयाय युक्य-

ते अथवातस्यामात्मभूतायांपितृरूपाय।मिति ] : पुत्रेण दुहितासमेति सामान्यवचनोदुहितृशब्दः प्रकरणात्पुत्रिकाविष-योविञ्जेयः ॥ १३० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। तथाच सैव पुत्रिकाऽपुत्रस्य धनंहरति नान्यइत्याह यथेति ॥ १३० ॥
- (३) कुद्धृकः । आत्मस्थानीयः पुत्रआत्मावैपुत्रनामासीति मन्नलिकात्तत्समा च दुहिता तस्याअप्यदेभ्यउत्पाद-नात् अतस्तस्यां पुत्रिकायां पितुरात्मत्वरूपायां विद्यमानायामपुत्रस्य पृतस्य पितुर्धनंपुत्रिकाव्यतिरिक्तः कथमन्योहरेत ॥ ॥ १३०॥
- (४) राघवानन्दः । ततः किंतत्राह् यथेति । तस्यामात्मनीति सामानाधिकरण्ये सप्तम्यौ । आत्मावै जायते पुत्र इतिश्रुतेर्दुहिताप्यात्मा तेन अपुत्रस्य पितुः पुत्रिका धनभाक् । तत्पुत्रश्च पौत्रस्थानीयः । अन्योज्ञात्यादिः ॥ १३० ॥
- (५) न-दनः । अथम्कतमेव दायविभागविधिमाह यथैवात्मेति । दुहिता पुत्रिका आत्मन्यात्मभूतायामन्योत्या-त्मभूतोभात्रादिर्धनं हरेळ्ठभेत ॥ १३० ॥

मातुस्तु यौतकंयत्स्यात्कुमारीभागएव सः ॥ दौहित्रएव च हरेदपुत्रस्याखिलंधनम् ॥ १३१ ॥

- (१) मिधातिथिः। यौतकशब्दःपृथग्भावेन च स्त्रीधने तत्र हि तस्याएव केवलायाः खाम्यं अन्येतु सौदायकमेव तत्संबन्धस्त्रीधनंतत्रहि तस्याः खातह्यम् ॥ सौदायिकंधनंषान्य स्त्रीणांत्रातह्यमिष्यते ॥ नभक्तभूषाखुपयोगिनः आन्वाहिकाद्भृतृदत्ताद्धनादुपयुक्तशेषमेव युवत्या स्वीकृतंयौतकमाहुः। कुमारीभागएव कुमारीपहणा [ दूनो ] रित एवकारस्यचपितदानुवादकत्वात्मकरणवाधकत्वमतश्च पुत्रिकाकुमारीविषयमिपयौतकं । एवंचगौतमः स्त्रीधनंतदपत्यानामित्युक्ताह दुहिनृणामप्रत्तानामप्रतिष्टितानांचेति । तत्राप्रतिष्टितायाऊढा अनपत्या निधानाभर्तृगृहे याभिः प्रतिष्टा नल्बधा
  दौहित्रपत्रच हरेदपुत्रस्यानौरसपुत्रस्याखिलधनंहरेत् सितत्वौरसे यावानंशस्तंवक्ष्यति अत्रापि पुत्रिकापुत्रएव दौहित्रोन
  सर्वत्र पूर्ववत्मकरणत्यागस्य यौनकविषयत्वएव प्रमाणसंभवात् ॥ १३१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यौतकं स्नीधनम् । कुमारीभागोऽपुत्रकन्याभागः सत्यिपपुत्रे सत्यामिषपुत्रिकायां तत्पुत्रे॰ च । दौहित्रइति दौहित्रः पुत्रिकापुत्रः । अषुत्रस्य मातामहस्य अखिलम् । सतु ततः कुमारीभागाकर्म । एतेनपुत्रिका-विषयादन्यत्रापि मातः स्नीधनं कुमारीणामेव तिसन्सगृहीते पितृवित्तात् स्वत्यांशचतुर्थभागदानंतासां न कर्तव्यम् । याज्ञ-वल्क्यस्मृतौ चतुर्थाशदानस्य भगिनीसंस्कारत्वेन अवणात् तस्यच मातृयौतकेनैव सिद्धेरितिपास्म । पुत्रिकायांत्वस्ताः यामपुत्रस्य धनंपत्र्यभावएव दृहितृदौहित्रगामि ॥ १३१ ॥
- (३) कुङ्कृकः । मातुर्यद्धनंतत्तस्यां मृतायां कुमारीभागएव स्यान्त पुत्राणांतत्र भागः । कुमारी चानूदािभोता । त-थागातमः ॥ स्त्रीधनंदुहितृणामदत्तानामप्रतिष्ठितानांच अपुत्रस्य च मातामहस्य दौहित्रएव प्रकृतन्वात्पौत्रिकेयः समप्रधनं-गृह्यीयात् ॥ १३१ ॥
- (४) राघ्यानन्दः । मातामहेन त्वभायाँ यह्तं तत्कुमार्या पर्याप्तं तन्मानुरूर्ध्वतत्पुत्रएव तद्धरेदित्याह मातु-रित्वति । ननु पारितोषिके धने दातुः त्वत्वापरित्यागात्कथं तत्पुत्रस्तद्धरेत्तत्राह कुमारीभागइति । स्त्रीधनंतदपत्यानामि-तिगौतमोक्तेः । नकेवलमेवमपितु मातामहस्यापि धनभागित्याह अपुत्रस्येति ॥ १३१ ॥

- (५) **नन्दनः** । योतकं मातुः पितृकुरूपामं धनभसत्यपि पुत्रिका पुत्रे कुमार्या यौतकपामिरेव कारेणसूचिता अपु-त्रस्य पुत्रिकाकरणोत्तरकालंजातपुत्रस्य मातामहस्याखिलंधनं दोहित्रः पुत्रिकापुत्रएव हरेन्नपुत्रिका ॥ १३१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। यौतकं स्त्रीधनम् ॥ १३१ ॥

दौहित्रोस्रखिलंरिक्थमपुत्रस्यपितुहँरेत् ॥ सएव दद्याद्वी पिण्डी पित्रे मातामहाय च ॥ १३२ ॥

(१) मधातिथिः। अपुत्रमातामहममातामहाय पूर्वेणीव पौत्रिकयदौहित्रस्याऽखिलंरिक्थहरत्वमुक्तमतोऽयंश्लो• कस्तदनुवादेन पिण्डदानविधानार्थं इतिकैश्विद्याख्यातं । हरेचदीति च ते पठिनत यत्मिन्पक्षे सर्वहरेनिसन्नव पक्षे दद्या-द्दातुः समस्तत्र विभागः स्यादिति पक्षस्तदा द्वाद्वयथा योयतआददीत सतस्मै द्वादित्यनेवैव पिण्डदानेन सिद्धे पुन-र्वचनमनर्थकं अखिलरिक्थपहणानुवादश्यानर्थकएव तद्युक्तं । अपुत्रस्य पितुईरे दित्ययमेवार्थोवगीतिश्वरन्तनपाठः । पितृ-शब्दश्य जनके प्रसिद्धतरोन मातामहे । अतश्य पुत्रिकायाभर्ता नतु तदन्यभार्यापुत्रपुत्रिका च पुत्रवती तदाऽनेनैव पुत्रेण जातेन पिता पितामहश्योभावपि पुत्रवन्तौ वेदितव्यौ । यदातु बीजीतरासु जातःपुत्रस्तदा पुत्रिकापुत्रः समानजातीयायामू-ढायांजातोपि नैव बीजिनोरिक्थंहरेन्नापि पिण्डंदद्यात् अन्योहि जन्यजनकभावोन्यश्रापत्यापत्यवत्संबन्धः । अजनका-अपि क्षेत्रजादिभिरपत्यवन्तोजनकाश्य विक्रीतापविद्धादिपितरोनीवाजीगर्तादयःपुत्रवन्तस्तथाचौरसरुक्षणः स्वक्षेत्रइति स्वयहणंक्षेत्रंच पुत्रिकापितुरेव भर्ताहि तस्य चानुविधेयवरइति मातृकुलेखामी तस्मोदवंतद्वक्तव्यं यरिमन्पक्षे विद्यमाना-न्यपुत्रपुत्रिकाभर्ता पुत्रिकापुत्रश्वाखिलद्रव्यहारी तस्मिन्पक्षे अञ्जसाअयंत्रयुद्गेति रुढायाअपि नार्थामकात्संत्रयोगादनपग-तमेवानुषज्येत । प्रायेण सत्र शास्त्र कन्याशब्दः पुमांसप्रयोगमाचष्टे अर्थसंस्कारहीनेति तदपि न यतः प्रथममेव वचनमे-वंस्मरणाभिपायेण तत्र संभवि प्रमाणान्तरवशाहृक्षणया हिताइत्यत्र प्रतीयते । यथोक्तं ॥ पाणिप्रहणकामन्त्राः कन्यात्वे व प्रतिष्ठिताः । ताः कन्यास्विपतृणांहियाहिताइति । अत्र धर्मलोपवचनलिङ्गान्पुरुषोपभुक्ताऽकन्येत्युच्यते तद्दिपर्ययेणानुपभु-का कन्येति सर्वत्रेवमुख्यार्थमनुरुध्यिक्रयमाणाधर्मालक्ष्यन्ते तेच न सर्वे किर्ताह यावतांप्रमाणमस्ति। तथाहि कानीनइति पितुः स्वतासंस्काराभावश्य प्रतीयते केवले हि संस्काराभावेचोढा स्वैरिणी पुत्राः कानीनाः केवलायां च पितृस्वतालक्षणायां पुत्रिकापुत्रोपि कानीनइति व्यपदिश्यते । तथोक्तेस्वदारतस्तुनियमातिक्रमः प्राप्तीतीति नझस्यायमर्थः स्वदारेभ्योन्यागन्त-ब्येति परिश्चयंचकामयते नचापरां दारांरतथा सत्यनेनैव गतत्वात्परदारप्रतिषेधानर्थकःस्यार्तिकतर्हि त्वदारेषु रितर्धारिय-तय्या रतिभावनयाऽभ्यासात्पीत्यतिशयोत्पत्तेः [ अक्षराणि १ ] स्त्रियंच न कामयते नचापरान्दारांस्तथासति धर्मेभ्यो-नहीयतइत्यनुवादीयं । अथवा त्वदारनिरतोपि पर्ववर्जनमेनांब्रजेयुरसौ सुषुप्रयैवमपत्यशेषएव परदाराप्रतिषेधोपि नोस्ति । अनूबत्वान्केनचिद्दारव्यपदेशाभावात् किंपुनरपुत्रयुक्तमविवाह्मिति अष्टीहिविवाहास्ते च खीकारभेदेन ब्राह्मादिव्यपदेशभे-दंगीतपद्यन्ते नचास्यात्वकरणंभर्तुरस्ति पितुरेव त्वत्वानितवृत्तेः अभातृकायां च विवाहमितषेथे पुत्रिकामिववाह्यांदर्शः यित यथा नाभातृकामुपयच्छेत तोकंह्यस्य तद्भवतीति पाकरिषाकश्रायंप्रतिषेधस्तद्प्रतिषेधेषूपलभ्यमानमूलत्वात्पकरणा-भीनोपि संस्कारत्वमपनुद्रति । तथाच शिष्टादर्शनीयकन्याभावे कपिलादिरूपामुपयच्छन्ति। तथाच लिथर्मानुष्ठानमा*चरन्ति* क्षतयोग्यन्यपूर्वाभावोत्र समानप्रवरादिकयोढयापि कथंचिन्नपत्नीकार्येकुर्वन्ति एतदर्थमेव कैश्विनोह्रहेत्कपिलामित्यत्र दृष्टदोषोपवर्णनंगाकरणिकत्वेपि सपिण्डादिमतिषेधस्य चैकरूप्यंमाविद्यायीति कथंपुनः स्पृष्टिमतिषेधोभ्रातृकामुपयच्छतेत-लिन्नोद्धारशङ्का उच्यते अस्य प्रतिषेषस्य वाक्यशेषः श्रूयतेऽपत्यंह्यस्य तद्भवतीति अनेन ततश्चापत्योत्पत्तावेव पुत्रिका नभायां धर्मार्थमर्थकामयोस्त्वस्त्वेवसहाधिकारइति भवत्यपरिहारस्तु त्वकरणाभवादविवाहः ननु तिलम्पक्षे कानीनएव

पुत्रिकापुत्रःस्यान्त्रस्यो पितुः त्वस्यादसंस्कृतयोश्रापत्यमिति संस्कारपक्षेतु पितृसुतासंस्कारभावोनधर्मलक्षणप्रत्ययादन्यतरभर्माभावे कानीनाद्भिद्यत्वदितयुक्तं अत्रोच्यते नवयंपुत्रिकापुत्रस्य कानीनस्य लक्षणंतदस्य नास्तीति ब्रूमः इदंहितस्य
लक्षणं ॥ पितृवेशमिनकन्यात्यंपुत्रंजनयेद्वहः ॥ तंकानीनंवदेन्नाम्नावोदुःकन्यासमुद्भवमिति ॥ अस्यचार्यः य एवंलक्षणः
सद्दशास्त्रे कानीनप्रहणेषु प्रहीतव्यः । सच कस्यापत्यमित्यपेक्षायां वोदुः कन्यासमुद्भवमिति द्वितीयंवाक्यं । अथवा नेह
पदार्थोलक्ष्यते किर्ताहं संबन्धिता नियम्यते यएवंविधः कानीनस्तंवोदुः संबन्धिनंवदेदित्येकवाक्यतेव संबन्धिता च
पदार्थभेदेचाप्युपाधिभेदाद्विद्यतएव रहः प्रकाशभेदेन चैव मातामहस्य अन्येचाहुरितिपदार्थस्तु तदा कानीनशब्दस्य
शब्दार्थसंबंधोऽवधितएवावगन्तव्यः ते चेदपत्यमात्रे कानीनंत्सरन्ति । भवतु पैतृके कानीने व्यवहारः । अन्येतु स्वृतिमेव
विशेषनिष्ठामाहुः नहि कन्यापत्यमात्रे सर्वकानीनशब्दः प्रयुज्यते किर्ताहं मानवस्पृतिर्लक्ष्यते एतद्प्यनुमन्यामहे निश्चिते
प्रयोगाभावेऽवशेषत्मरणेऽपि पुण्यसिद्ध्यादितद्विशेषावगितः प्रयोगतोन्यास्येव ॥ १३२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । नकेवलंमातामहस्य धनंहरेदिषतु षितुः बीजिनः स्वमातृभर्तुरप्यपुत्रस्य पुत्रान्तरश्रून्यस्य दौहित्रः पुत्रिकापुत्रीधनंहरेत् तद्वीजमभवत्वादस्य ज्ञात्यन्तरापेक्षयाऽन्तरङ्गत्वात् । पुत्रिकापुत्रिनियमेच समेपुत्रइन्त्यिभधानस्य न ममेव पुत्रइतीतरपुत्रत्वव्यवच्छेदने तात्पर्यं किंतु स्वपुत्रतायामः । यदासावृक्थहरस्तदा सएवमातामहान्य यथैकोद्दिष्टंतित्पतृषितामहौचादाय पार्वणं यथा करोति तथा स्वबोजिनेऽपि कुर्यात् । पिण्डद्वयदानिविधः श्राद्धद्य-विधिपरः । द्यामुष्यायणस्य श्राद्धविधानं श्रुतौ श्रुतमः ॥ १३२ ॥
- (३) कुद्धृकः । दौहित्रः प्रकतित्वात्पीतिकेयएव तस्य मातामहधनपहणमनन्तरोक्तंजनकधनपहणंच पिण्डदाना-यौपमारंभः पितृशब्दस्यतत्रैवमिसद्धत्वात् । अन्यस्य पौतिकेयः पुत्रान्तररहितस्य जनकस्य समग्रंधनंगृद्धीयात्सण्व पितृमातामहाभ्यां द्दौ पिण्डौ दद्यात् । पिण्डदानंश्राद्धोपलक्षणार्थं पौत्रिकेयत्वेन जनकधनग्रहणपिण्डदानव्यामोहिनरा-सार्थवचनम् ॥ १३२ ॥
- (४) राघवानन्दः । तत्रैव कैमृतिकन्यायमाह दोहिञ्जेति अपुत्रस्य पुत्रान्तररहितस्य त्विमितुर्मातामहस्यवा । अ-तआह सइति । नास्य पितृमातामहपक्षे पिण्डदातृत्वं मातामहमातृपक्षेतु पिण्डदातृत्विमितिभावः । पितुः पुत्रान्तरासत्वे स्वपितुर्धनस्य न्यायसिद्धत्वा त्पण्डदातृत्वं विधेयमः । पिण्डदानं श्राद्धायुपलक्षणार्थमः ॥ १३२ ॥
- (५) नन्दनः । दोहित्रोपि पुत्रिकापुत्रः सन्निप अपुत्रस्य पुत्रान्तररहितस्य पितुः लजनकस्य रिक्थंहरेत् कला-द्रिक्थहारित्वात् पिण्डं पित्रे लजनकायापुत्रायपितामहाय च सएव दद्यात् ॥ १३२ ॥ पौत्रदेशहित्रयोळीके न विशेषोऽस्ति धर्मतः ॥ तयोहि मातापितरौ संभृतौ तस्य देहतः ॥ १३३॥
  - (१) मधातिथिः । पूर्वशेषोयमर्थवादः कथमविशेषस्तयोहि मातापितराविति ॥ १३३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यदि पुत्रिकायांकतायां पुत्रोजायते मातामहस्य तदा दुहित्रपेक्षया पुत्रस्याभ्यांहितत्वा-द्रधिकभागतास्थित्याशङ्कांनिवारयति पौत्रेति । मातापितरौ पिताचमाताचेत्यर्थः । अत्रख दुहितुः पुत्रस्थानीयत्वान-स्याश्य स्नीत्वेन .बहिरङ्गत्वात्त्वाभ्योत्तयसंभवात्पौत्रदौहित्रोपादानमः । तेन पुत्रतुल्यत्वात्पौत्रस्य तुल्यत्वाश्चदौहित्रस्य पुत्रेणसाम्यमित्युक्तमः ॥ १३३ ॥
- (३) कुछ्कृकः । पौत्रपौत्रिकेययोर्जेके धर्मकृत्ये न किश्विद्दिशेषोस्ति यत्मात्तयोर्मातापितरे। तस्य देहादुत्पनाविति पूर्वस्यैवानुवादः ॥ १३३ ॥

- ( ४ ) राघवान-दः । किंच पौत्रेति । लोके धर्मकृत्ये धर्मतः शास्त्रानुसारेण तयोः पौत्रदौहित्रयोर्नविशेषोस्ति यतः तस्य पितुः देहतोमातापितरौतयोः संभूताविति समाधिकारितेतिभावः ॥ १३३ ॥
- ( ५ ) नन्द्रनः । पुत्रिकायाः पुत्रस्य मातामहिषण्डपदत्वमुपपन्निमत्यिभिषायेणाह पौत्रदेशिहत्रयोरिति । देशिहतः पुत्रि-कापुत्रः कार्य इहामुत्रच कर्तव्ये धर्मतोन्यायतः एवंन्यायउत्तरार्द्धेनोच्यते तस्य पुत्रदुहितृषितुर्देहतः तयोः पौत्रदेशिहत्र-योः मातापितरौ संजातौ पौत्रस्य पिता संभूतो दौहित्रस्य माता हि यस्मात्तस्मादविशेषोस्तीति ॥ १२३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। तयोः पीत्रदौहित्रयोः॥ १३३॥

पुत्रिकायां कतायान्तु यदि पुत्रोऽनुजायते ॥ समस्तत्र विभागः स्याज्येष्ठता नास्ति हि स्थियाः॥ १३४ ॥

- (१) मधातिथिः। समस्तत्रतुल्योविभागोजातेन पुत्रेण ज्येष्ठांशनिषेधः ज्येष्ठतानास्तिहिस्रियाः रिक्थभागएव ज्येष्ठता निषिध्यते नत्वस्यांगुरुवृत्तौ ॥ १३४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यद्येवंज्येष्ठत्वात्पुत्रिकापुत्रस्य ज्येष्ठस्य ज्येष्ठभागोदेयइत्यतआह पुत्रिकामिति । पुत्रो-जायते मातामहस्य । ज्येष्ठता गुणविशेकता विद्यादिगुणाभावान्नास्ति तद्वारातु पुत्रिकापुत्रस्यापि न ज्येष्ठताऽस्तीत्यर्थः ॥ १३४ ॥
- (३) कुःख्नुकः। रुतायां पुत्रिकायां यदि तत्कर्तुः पुत्रोऽनन्तरंजायते तदा तयोविभागकाले समोविभागोभवेतः नोद्धारः पुत्रिकाये देयः यसाञ्चयेष्ठायाअपि तस्याउद्धारविषये ज्येष्ठता नादरणीया ॥ १३४ ॥
- (४) राघवानन्दः । कतपुत्रिकोत्तरकालोत्पन्नपुत्रस्यापि तत्समिवभागं वदन् तस्याज्येष्ठत्विनिषेधेनोद्धाराभावमाह् पुत्रिकायामिति । तस्यामातुज्येष्ठत्वाभावेन तदौपाधिकपुत्रज्येष्ठत्वाभावादुद्धाराभावः ॥ १३४ ॥
- (५) नन्दनः । अनुजायते पुत्रिकाकरणात्पश्चाज्ञायते श्लीयहणात्तदपत्यस्याप्युपलक्षणमः ॥ १३४ ॥ अपुत्रायां मृतायान्तु पुत्रिकायां कथंच न ॥ धनंतरपुत्रिकाभर्ता हरतेवाविचारयन् ॥ १३५ ॥
- (१) मिधातिथिः । अत्वामिकान्यास्तुपृत्रिकायाभर्तुरप्राप्तधनसंबन्धउच्यते । अथ कि पृत्रिकाविवाहेन संस्क्रियते । उताहोन किचन यदिसंस्क्रियते भार्येवासीभवित भार्योकरणोहि विवाहः । ततश्च तद्धनं [अ० १ ] नसंस्तूयते कन्याग-मनंप्रामोति स्वदार्रानरतः सदेति नियमातिक्रमश्च यथेच्छिसितथास्तु [अ० १ ] ननुचास्निन्पक्षे श्लोकोयमनर्थकः । नैष-देषः अपिर्पूर्णत्वायार्थवत्वस्य यथैतद्यमपत्यं न भर्तुस्तेन वेत्याश्चानिवृत्त्यर्थोयुक्तएव श्लोकारम्भः । बहुवश्चार्थवा-दिनोमानवाः श्लोकाः अथवा पुनरस्तु न संस्क्रियतइति । न तु चास्मिन्पक्षे कन्यागमनं प्रामोति किंकतं तथा विधायां जातोमातामहस्य पुत्रइतःसाभ्यं गंतुर्विभ्यर्थातिक्रमनिरुपणेन माकरणिकं नच तानि नामानि न पतनीयानि [अ० १ ] किं पुनर्भवांकन्याशब्दार्थमत्वा चोदयित कन्याग्रहणं प्रामोतीति त्रिधाहि कन्याएकातावदमवृत्तपुंपयोगात्तथा [अ० १ ] देविह्ताः प्रथमे वयसि वर्तमानाच तत्र यदितावन्पुंसा संप्रयुक्ता येन कार्यमतः पिण्डदानं यदा तु बीजो सपुत्रः संपद्यते तदा सपुत्रिकापुत्रो नैवबीजिने पिण्डं दद्यात् नतु दीहित्र इत्युच्यते पीत्रिकेयइत्यर्थः यथा मातामहपक्षे पितुरिप योहरेत्तत्रापि सच दद्यादिति श्रूयते न पुनः पक्षान्तरेपि निषेधमनुमापयिति पित्रे पितामहाय चेत्युभयोरपातत्वात् चोतनं परिसङ्कत्रयित अनुवमाने चोतनमन्यस्नाएवदबात्त्रयुगपद्वभाभ्याननेनायमनुवादः यथैव पित्रे मातामहाय च एवं पितामहाय प्रपितामहाय निष्यमन्तामः हाय च तथैव च ततः पराभ्यां द्वाभ्याम ॥ १३५॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । धनं तया जीवतोष्टतस्य वा स्विपतुः प्राप्तम् ॥ १२५ ॥
- (३) कुछूकः । अपुत्रायां पुत्रिकायां कथंच न मृतायां तदीयधनंतद्धतैताविचारयग्यक्षीयात्पुत्रिकायाः पुत्रसम-त्वेनानपत्यस्य पत्रोरहितस्य मृतपुत्रस्य पितुर्धनग्रहणप्रसक्तौतन्तिवारणार्थमिदंवचनम् ॥ १३५ ॥
- (४) राघवानन्दः । अजातपुत्रा पुत्रिका भियेतचेद्धनं तद्धतुरेवेत्याह अपुत्रायामिति । अविचारयन् पुत्रिकापुत्र-स्य मातामहसंबन्धित्ववत्तद्धनंतस्येत्यनभिशद्भः । पुत्रस्यैवान्यार्थत्वं नतु पत्न्याःअतोऽस्यतद्धनत्वत्विमितिभावः ॥ १३५॥
  - (५) नन्दनः । अपुत्रिकं भर्तेवाहरेन पुत्रिकापितृब्यादयः ॥ १२५॥

## अकतावा कतावा पि यंविदेसादशात्सुतम् ॥ पौत्रीमाताहस्तेन दद्यात्पण्डंहरेद्धनम् ॥ १२६॥

- (१) मेधातिथिः। अधस्तनोपितनवाक्यपर्यालोचनयापुतिकापुत्रविषयएवायमितशयोक्तया प्रतीयते। अकताया अपि दुहितुः पुत्रो मातामहधनभागित्युक्तं। किंपुनः कतायाद्रत्येवमन्यशेषत्वात्पुत्रिकायाविधिष्वानर्थक्यप्रसङ्गान्नदौहित्र-स्य रिक्थपात्यर्थः। ननु च स्मृत्यन्तरे दौहित्रमात्रस्य दानाधिकारः श्रूयते मातामहानामध्येविमितः। द्द्रापि करणहित्वा श्रुतिवाक्यसामध्येन दौहित्रमात्रविषयतेव प्रतिपत्तुंन्याच्या दद्यात्पण्डंहरेद्धनिमितः। [ तथापरमुक्तंदौहित्रोद्याखलंरिक्थिम्त्यादि अत्रोच्यते यदुक्तंमातामहानामिति ] तद्दृहवचनं किं व्यक्त्यपेक्ष्यमुतलक्षणया प्रमातामहाद्यभिपायेणव्यक्तिपक्ष एकस्यैव मातामहस्य प्रामोति श्राद्धाद्वित तद्य सपिण्डीकरणे कते विरुद्धं एवद्याद्वरत्यभ्योदद्यादिति। अथापि पितुरन्यस्य सपिण्डीकरणमेवनकरिष्यत इत्युच्यते तदिप निषेधाभावात् लक्षणयोः सन्तिकवीविशेषाभावाह्यक्षणविशेषाप्ररिद्धानेऽनवगमत्वमेव स्मृत्यादिबलेन च कारणत्यागस्येति विरोधप्रसङ्कस्तंनिवेशोहि पदार्थपकरणादुत्कष्यते द्दादशो पसदोहीनस्येतिवतः। अकतावेत्यस्य चान्यपरत्वमुक्तं। तसात्यौतिकयेविषयमेतत्॥ १३६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अकता पुत्रिकात्वेनापरिभाषिता । सदशात् नोत्तमादधमाद्वा । कतापुत्रोदद्यात्मथमंपिण्डं-सर्वदा सएव धनं हरेत्सदैव । अकतापुत्रस्य पुत्रपत्नीदुहित्रभावएव ॥ १३६ ॥
- (३) कुछूकः । अकतावाकतावित पुत्रिकायाप्व द्वैविध्यंतत्र यदपत्यंभवेदस्यां तन्ममस्यात्स्वधाकरमित्यभिधा-य कन्यादानकाले वरानुमत्या या क्रियते सा कताभिसन्धिमात्रकतावाग्व्यवहारेण न कता । तथा गोतमः अभिसन्धि-मात्रात्पुत्रिकामे केषामिति । अतप्व पुत्रिकाधमंशद्भयेति प्रागविवाद्यत्वमुक्तमः । पुत्रिकेव कताऽकतावा पुत्रंसमानजाती-याद्दोढुक्तपादयेत्तेन दौहित्रेण पौत्रकार्यकरणात्पीत्रिकेयवान्मातामहः पौत्री तथाचासौ तस्मै पिण्डंदचात् । गोविन्दराज-स्त्वकता वेत्यपुत्रिकेव दुहिता तत्पुत्रोपि मातामहधने पौत्रिकेयद्दव मातामहादिसत्त्वेष्यधिकारीत्याह । तन्न पुत्रिकायाः पुत्रतुल्यत्वादपुत्रिकातत्पुत्रयोरतुल्यत्वेन तत्पुत्रयोहतुल्यत्वायोग्यत्वादिति ॥ १३६॥
- (४) राघवानन्दः । दौहित्रस्य धनहरणादौ पुत्रिकाकरणमुपलक्षणिमत्याह अरुतेति । सदशात् सकातीयात् भर्तुः सुतंविन्देदुत्पादयेत् तेन मातामहः पौत्री त्वपुत्राभावेद्दितशेषः ॥ १३६ ॥
- (५) नन्द्रनः । पुत्रिकात्वेनाकृताया दुहिता तेन पौत्रीस्यादितिशेषः । पुनःसन्तानहीनाय मातामहाय पिण्डंदद्याः त्तस्य धनंहरेत् ॥ १२६ ॥

<sup>(</sup>१) मे॰ ८

पुत्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणानन्त्यमश्चते ॥ अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रष्नस्यामोति विष्टपम् ॥ १३७ ॥

- (१) मेधातिथिः । पुत्रेण जातेन तत्कतेनोपकारेण लोकान्त्वर्गादीन्दशविशोकान् जयतिमामीति । तत्रोत्पद्यतद्द-तियावत् एवंपौत्रेणानन्त्यंतेष्वेव चिरन्तनकालमवस्थानंलभते । पौत्रस्य पुत्रेण ब्रधस्य विष्टपमादित्यलोकंप्रामीति । प्राकाश्यमश्रुते न केनचित्तमसा वियते ॥ १३७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । लोकानस्वर्गम् । आनन्त्यं तदेव चिरस्थितम् । ब्रष्टस्य हिरण्यगर्भात्मनः सूर्यस्य । वि-ष्टपं लोकम् ॥ १३७ ॥
- (३) कुङ्कृकः । पुत्रेण जातेन स्वर्गादिलोकान्त्रामोतीति पौत्रेण तेष्वेत्र चिरकालमत्रतिष्ठते तदनन्तरंपुत्रस्य पौत्रे-णादिन्यलोकंप्रामोति । अस्य च दायभागप्रकरणंऽभिधानंपितुर्धने प्रक्यादिसद्भावेषि पुत्रस्य तद्दभावे पौत्रस्येत्येवंपुत्रसंता-णाधिकारबोधनार्थम् ॥ १२७ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । पुत्रादीनां त्रयाणां जम्ममात्रतः फलभेदमाह पुत्रेणिति । पुत्रेणायंलोकदितश्रुतेः । आनन्त्यं पुत्रतः प्राप्तलोकेष्वेव चिरकालावस्थानम् । ततएव ब्रथ्नस्य रवेः विष्टपं लोकं प्रपीत्रेणामोतीत्यन्वयः॥ १२७॥
- (५) **नन्दनः । अ**कतायाः पुत्रस्य मातामहरिक्थहरणेन पौत्रस्य तुल्यतामुपपादयिष्यन्तिदन्तावच्छ्णुतेत्याह पुत्रेणेति । आनन्त्यंनाशरहितत्वम् ॥ १३७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ब्रधस्य सूर्यस्य विष्टपं लोकं आमोति ॥ भास्कराहस्करब्रधेत्यमरः ॥ १३७ ॥ पुन्नास्नोनरकाद्यस्माबायते पितरंसुतः ॥ तस्मात्पुत्रइति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ १६८॥
- (१) मधातिथिः । अपत्योत्पादनिविधिशेषोयमर्थवादः । पुंनामनरकंचतुर्विधभूतोत्पत्तिः पृथिव्यांव्यपदिश्यते तत-स्नायते पुत्रोजातः देवयोनो जातइत्यर्थः तत्माद्धेतोः पुत्रइति व्यपदिश्यते ॥ १३८॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पुंनाघ्नोयत्रापुत्रैर्गन्तव्यम् ॥ १३८ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यस्मान्युन्नामधेयनरकात्स्रतः पितरंत्रायते तस्मान्त्राणादात्मनैव ब्रह्मणा युत्रइति प्रोक्तः । तस्मा-न्महोपकारकत्वात्युत्रस्य युक्तंतदीयपुंसंतानस्य दायभागित्वमिति पूर्वदाढ्यार्थमिदम् ॥ १३८॥
- (४) राघवानन्दः । पुत्रपदस्यान्वर्थफलमाह पुनिति । स्वतः पुत्रपौत्रानपेक्षया सचकार्यविशेषः पुत्रस्यवैद्योक्तः स्वयंभुवेति तद्वचनेवात्र प्रमाणमितिभावः ॥ १३८॥
  - (५) नम्दनः । नरकोदुःखंतस्य पुदिति नाम्नस्तलात्पितरं त्रायतइति पुत्रइति ॥ १३८ ॥ पौत्रदौहित्रयोल्जेकिविशेषोनोपपद्यते ॥ दौहित्रोपि समुत्रैनंसंतारयति पौत्रवत् ॥ १३९ ॥
- (१) मेधातिथिः । अत्रापि दीहित्रः पुत्रिकापुत्रएविक्षेत्रः । दीहित्रोपि ह्मपुत्रैनंसंतारयित पौत्रवत् । अयमध्यर्य-वादएविहितत्वादर्थस्य एतयोर्विशेषोनास्ति । एकस्य माताऽन्यकुलीनाऽपरस्य पिता तत्माद्दीहित्रोप्यमुत्रलोक एनंग्रेतं-सन्तंसतत्तंसंतारयित नरकात्पूर्वस्मात् ॥ १३९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । नन्वेवं दौहित्रेण पुन्नामनरकत्राणं नस्यादित्यतआह पौत्रेति । पौत्रवत् स्रोकानन्त्य-हेतुतया ॥ १२९ ॥
  - (३) कुःहूकः। दीहित्रः पुत्रिकापुत्रः पुत्रदीहित्रयोर्लीके किमिद्दिशेषीन संभाष्यते यसाद्दीहित्रीपि मातामहंप-

रछोके पीत्रविन्मस्तारयति । एतश्च पीत्रिकेयस्य पीत्रेण साम्यमितपादनार्थपुत्रिकाकरणानन्तरजातपुत्रेण सह धने तुल्य-भागबोधनार्थम् ॥ १२९ ॥

- (४) राघवानन्दः । पुत्रदेशिहत्रयोर्लोकइत्यन्नापूर्तिपूर्यति पौत्रेति । संतार्यतीतिपूर्तिः । पौत्रेणपितामहान्तेभ्यो-दीयते पिण्डादि तथाऽयमपि ददातीतिभावः ॥ १३९ ॥
- ( ५ ) नन्दनः । यथा पुत्रादिभिः पितुरभ्युदयस्तथा दौहित्रणापीत्याह पौत्रदौहित्रयोरिति । यतप्तमतोस्य माताम-हरिक्थहारित्वमुपपन्नमिति मासिक्कमः ॥ १३९ ॥

मातुः प्रथमतः पिण्डंनिर्वपेत्पुत्रिकासुतः ॥ द्वितीयन्तु पितुस्तस्यास्तृतीयंतित्पतुः पितुः॥ १४०॥

- (१) मेथातिथिः । सएव दबात्पिण्डंच पित्रे मातामहायचेत्यत्र पुत्रिकापुत्रपिण्डदानंमातामहत्रक्रममुक्तं । तस्मादः यमपरःक्रमः पुत्रिकापुत्रपिण्डदानस्य मातुः मथमतः पिण्डंनिवंपेदित्येवमादि । द्वितीयम्तु तस्याएवेत्यनुमन्तव्यं येतु पठ-न्ति पितुस्तस्येति तत्मथमंपुत्रिकाये निरूप्य जनकाय निवंपन्ति । न पितुः पितुरितिच जनकस्यैव पित्रे तृतीयमस्मिन्त-पक्षं मातामहाय पिण्डदानंनोक्तंस्यात् ॥ १४० ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । तत्र श्राद्धक्रममाह मानुरिति । मानुः प्रथमपिण्डस्ततोमातुःपितुस्ततोमातुःपितामहस्ये-ति । एवंक्रते यदि पितुरिप पुत्रान्तरं नास्ति तदा पितृपितामहतिपनृणां दचादिति पागेवोक्तमः ॥ १४० ॥
- (३) कुह्नूकः । पौत्रिकेयः प्रथमंमात्रे पिण्डं । द्वितीयंमातुः पित्रे । तृतीयंमातुः पितामहाय दद्यात् । पित्रादीनाण्तु पित्रे मातामहाय चेत्युक्तत्वात्पितृक्रमेणैव पिण्डदानम् ॥ १४० ॥
- (४) राघवानन्दः । पुत्रिकासुतस्यापूर्वेपिडदानक्रममाह मातुरिति । तस्यामातुरित्युभयत्रान्वयः । तेन तस्याः पितुः पितुःपितुः प्रमातामहस्य मातृतः पितामहेभ्यः पिण्डत्रयं दद्यादिति । पुत्रिकाकरणपक्षे मातामहस्य मातामहादिति। भ्योदद्यादन्वष्टकायामपि तथैवेतिविशेषः ॥ १४० ॥
- (५) न-द्नः । अङ्तावाङ्तावेति दुहिनृपुत्रस्य दायं परिसमाप्य मङ्तस्य पुत्रिकापुत्रस्य कर्तय्यमाह मातुः मथ-मतइति । प्रथमतः मथमं पितुः तस्याइत्येव । मातुः पितामहस्येति यावत् ॥१४०॥

उपपन्नोगुणैः सर्वैः पुत्रोयस्य तु दिन्नमः ॥ सहरेतैव तद्भिक्यंसंप्राप्तोप्यन्यगोत्रतः॥ १४१॥

- (१) मेधातिथिः ॥ न भातरीन पितरः पुत्रारिकथहराः पितुरिति । सर्वपुत्राणांरिकथहरत्वमुक्तं । सित त्वौरसे प्रजीवनमात्रभाक्तंक्षेत्रजादीनां ॥ एकप्वौरसः पुत्रः पिष्यस्य वसुनः मभुः । शेषाणामानृशंस्यार्थमद्यानुमजीवनिर्मात ॥ अतोस्ति सिद्धमेव दित्रमस्य रिक्थहरत्वं । इदन्तु वचनंसत्येवौरसे माम्पर्थमन्यथा न किंचिदनेन क्रियते कियांस्तु तस्य भागर्शत विश्वदंशाभावात्समऔरसेनेति केचित् । तदयुक्तं साम्येद्यभिधीयमाने यथैव पुत्रिकामकरणे पित्रमेवमत्राप्यपिष्टियत् समस्तत्रविभागःस्यादिति तस्मारक्षेत्रजवत्षष्ठाष्टमादिभागकल्पनाकार्येत्युच्यते । अत्राप्यस्ति वक्तव्यं यथैव भागिव-शेषउक्तः क्षेत्रजस्य षष्टन्तु क्षेत्रजस्यांशमिति तथैव कित्रमेवक्ष्यित तस्मात्युनर्वचने मयोजनिचन्त्यं । उपाध्यायस्त्वाहा पुनर्वचनाद्दिशेषनिर्देशाभावाच्य क्षेत्रजान्यूना कल्पना युक्ता नत्वभागता नापि समभागता न क्षेत्रजनुल्यतेति ॥ १४१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दित्रमोमातांपितृदत्तः । यदि सर्वपुत्रगुणयुक्तस्तदागोत्रान्तरे तद्दव्यं पितृधनभागमन्य-थासर्वमृक्यंगृकीयात् । तेनामुख्यपुत्रोप्यतिशयितगुणवत्तायांमुख्यपुत्रवत् भागहरदृत्युक्तम् ॥ १४१ ॥
  - (३) कुझूकः । पुत्रारिक्थहराः पितुरेवेति द्वादशपुत्राणामेव ऋक्थहरत्वंवक्ष्यति दशापरे तु ऋमशहति औरसक्षे-

त्रजाभावे दसस्य पितृरिक्थहरत्वंप्राप्तमेव अतः सत्यप्यौरसपुत्रे दत्तकस्य सर्वगुणोपपन्नस्य पितृरिक्थभागप्राप्त्यभिदंव-ष्यनं । यस्यदत्तकः पुत्रोऽध्ययनादिसर्वगुणोपपन्नोभवति सोऽन्यगोत्रादागतोपि सत्यप्यौरसे पितृरिक्थभागगृहीयात् अत्रैके-बौरसः पुत्रः पिष्यस्य वहुनः प्रभुरित्यौरसस्य सर्वोत्कर्षाभिधानात्तेन नास्य समभागित्वं किन्तु क्षेत्रजोक्तषष्टभागित्वभवास्य न्याप्यमः । गोविन्दराजस्त्वौरसक्षेत्रजाभावे सर्वगुणोपपन्नस्यैव दत्तकस्य पितृरिक्थभागित्वार्थमिदंवचनित्यवोचतन्त । कृत्रिमादीनांनिर्गुणानांपितृरिकथभागित्वं दत्तकस्य तु तत्पूर्वपित्रस्यापि सर्वगुणोपपन्नस्यैवेत्यन्याप्यत्वात् ॥ १४१ ॥

- (४) राघवानम्दः । पुत्रारिक्ष्यहराः पितुरितिद्वादशस्तानां वश्यमाणानामेव रिक्थहरत्वमनुवदन्दित्रमस्य तदाह उपपन्नहित । अप्यन्यगोत्रतहृत्यत्रापिशब्दात्त्वगोत्रतश्च । गुणैः विद्याविनयपितृश्रदादिपुत्रगुणैः । वश्यमाणोदिनमशौरस-क्षेत्रजाभावे रिक्थं संहरेत ॥ १४१ ॥
  - ('५) जन्द्रनः । अथ दत्तपुत्रस्य दावमाह उपपन्नइति ॥ १४१ ॥
- (६) शमचन्द्रः । उपयन्तद्दि श्लोकद्वयस्यतात्पर्यमः । यस्मैदत्तोयेनद्दत्तस्योरपि गोत्ररिक्थे हरेत्पृत्रीऽन्यगोत्र-जोपि जनियतुः गोत्ररिक्थानपहारित्वे अन्यगोत्रक्रकथानुगःपिण्डोजनियतुर्ददतः त्वधा व्यपैति उभयपितुःश्राद्धं दूरीक-रोति । उभावेकस्मिन्यत्रभैदद्दि साद्व्यायनस्भेण भितयहीतृजनियत्रोःपिण्डयोर्विधानात् ततश्योभयोगेतिरिक्थहरणपूर्व-कंपिण्डह्यंदैयमित्यर्थः ॥ १४१ ॥ १४२ ॥

गोत्ररिक्थे जनिवतुर्न हरेहिनाः किचत् ॥ गोत्ररिक्थानुगः पिण्डोव्यपैति ददतः स्वधा ॥ १४२॥

- (१) मिधातिथिः । इतम् भागहरत्वंदित्रमस्य तूक्तं यतोजनियतुः सकाशाद्रोत्रंधनंच नहरति वंशाद्येतत्वात् गोन्
  चरिक्थपहणाभविच पिण्डमिष जनियते नददाति गोचरिक्थानुगाहि पिण्डोगोचरिक्थे उनुगच्छति यदीये गोचरिक्थे
  गृसेते तस्मै पिण्डोदकदानादौर्ध्वदेहिकंकियते व्यमैतितस्मान्निवर्तते स्वधाकारसाधनंपिण्डश्राद्धादिरुक्थते तद्देदेयोग्यस्मिन्त्वपुत्रंददाति तस्मान्निवर्तते न तस्य कर्तव्यमित्यर्थः । एषएवन्यायः कृषिमादीनांसहोद्धापविद्धधामुष्यायणानामुभयोपकारकत्वं अन्धेतु न हरेम्नहर्थदित्यन्तर्भावितण्यर्थव्याचक्षतेतेनो भयस्यापि धामुष्यायणवदुपकर्तव्यमित्याहुः । उत्तरस्तूपकारोपक्रमः तमेवंगमयन्ति यदि गोचरिक्थे न हरेत्पुत्रस्तदातु व्याख्येयं नचैतदुक्तंनह्यर्थान्तरभावे प्रमाणवक्तव्यमः ॥
  ॥ १४२॥
- (२) सर्मात्तनारायणः । अन दिन्नमस्य बीक्निधनसंबन्धीन कथंचिदित्याह गोत्रेति । अतएव नासौ ग्रामुण्याय-णः धितपहीतृगोत्रत्वात् । किनुदेवरजपुनिकासुतावेव द्विपितृकत्वात् । गोत्रिरिक्थानुगोगोत्रैकत्वे रिक्थहरणेच पिण्डदा-निवत्यर्थः । पुत्रं ददतस्तैन पुत्रेणकार्या स्वधा आद्ममेति ॥ १४२ ॥
- (३) कुल्लुकः । गोत्रथंने जनकसंबन्धिनी दत्तकोन कदान्तित्रामुयात् पिण्डश्य नोत्ररिक्थानुगामी यस्य गोत्ररिक्श्य भक्तते तस्येव समिण्डोदीयते तस्मान्युत्रंददतोजनकस्य स्वधापिण्डश्राद्धादि तत्युत्रकर्तृकंनिवर्तते ॥ १४२ ॥
- ( ४ ) हाधवानन्यः । दिनमः कि जनियतुर्गोत्रथनिषण्डसंबन्धी नवैति संशयेसत्याह गोत्रेति । गोत्ररिक्धे वसुनि रिक्षयुक्थभनेवित्तत्यमरः । ते न प्राप्तोत्यतस्तद्तिपण्डोपि पितरं न गच्छित । तत्रहेतुः गोत्ररिक्थानुगःपिण्डोगोत्ररिक्थिनिमः । द्वतोजनियतुः त्यथाऽवैति । स्वधेत्युपलक्षणं त्रिष्वप्यनिधकारीति भावः ॥ औरसक्षेत्रजाभावे दशपृत्राः प्रकीर्तिताहत्युक्तेस्तयोरभावे दिन्नभोधनभागिति गोविन्दः । तयोःसत्वेऽपि धनभागदित्रमः । अन्यथा उपपन्तदृत्यादिष्यर्थे विशेषणम् । अतुनाह मेथातिथिरिदंतु वयनं सत्योरसे प्राप्यभग्यभा न किचिद्नेन क्रियतद्ति ॥ १४२ ॥

(६) मन्द्रमः । दित्रमीजनयितुरिति दित्रमीजनियतुर्गोत्रिरिक्थे न भजेन्न स्वीकुर्यात् किन्तु स्वयं यस्नै दत्तस्तस्य गोत्रिरिक्थे हरेत् अत्र हेतुरपरार्द्धेनोच्यते गोत्रिरिक्थेऽनुगच्छतीनि । गोत्रिरिक्थानुगः सगोत्रिरिक्थहारी च पिण्डदोनान्य इत्यर्थः अतो ददतो जनियतुः स्वधापिण्डमदानादिकं व्यपेति ॥ १४२ ॥

अनियुक्तासुनश्चेव पुत्रिण्याप्तश्च देवरात् ॥ उभी ती नाईतोभागंजारजातककामजी ॥ १४३॥

- (१) मेधातिथिः । अपुत्रे भर्तरि मृते पुत्रोत्पादने स्त्रियागुरुनियोगोपेक्षितव्यदृत्युक्तंतस्यैवायमनुवादः । यागुरुभिरिन्युक्तः पुत्राभिनी पुत्रमुत्पादयेत् क्षत्रंकिलाहंभर्तुः क्षेत्रज्ञ पुत्रस्तदर्थहरदृत्यनया भान्त्या सतस्यांसमुत्यलोनिरिक्थहरः । यद्यपि क्षेत्रजादिविशिष्टेन विधिनोत्पन्नस्य शास्त्रे क्षेत्रज्ञव्यपदेशात् नैवचास्य क्षेत्रज्ञस्य रिक्थहरत्वमत्रवार्यते पिण्डदानंतु निर्विष्यते । यद्यपि पिततोत्पन्नोभवित । नारदस्तु विशेषंस्मरित ॥ जातायेत्विनयुक्तायांमेकेन बहुभिस्तथा। अरिक्थभाजस्ते सर्वे बीजिनामेवतेष्ठताः ॥ दृष्युर्त्तवीजिनेपिण्डमाताचेच्छुत्कतोत्तता । अशुल्कापनतायांनुपिण्डदावोद्धेत्वनदित् ॥ स्रुतवचनात्किविमादिवदुत्पनिविष्यभावात्पुत्रमध्येचापरिगणितत्वात् स्त्रैवर्णिकानांच बीजजाः प्रजोवनमात्रभागान रिक्थहराः यतोऽविशेषण सर्वपुत्राणांभर्तरिमेतेस्मर्यते उर्ध्वमपि पितुःपुत्रोपकर्तव्यशिष्टस्यधनस्य विभाज्यत्वाछ्कोरत्वन्यान्त्रम्यते उर्ध्वमपि पितुःपुत्रोपकर्तव्यशिष्टस्यधनस्य विभाज्यत्वाछ्कोरत्वेत प्रजावनमात्रभागाःकर्तव्याः । रिक्थहरत्वंतु नास्ति परिगणितपुत्रविशेषोद्देशेनाअवणात् उक्तंचेतत् उक्तानांयधेकरिक्थनौस्यातामिति । अत्रानेन चतुर्दशेनानियुक्तास्त्रादयद्वत्यत्रानेशत्वाद्वीजिनोर्वस्थरुर्भरित्ति रिक्थपप्रजीवनपर्याप्रमेतिहिक्कोयं उक्तत्वादस्याभागार्थएव दासीव भण्यते या समेतादासयोनयदित निक्रपत्रा यासाप्रयोगार्थमवगन्तव्यं क्रियते तस्यांजातीनदासः स्रुतव्यपदेशाभावः शृद्धस्यपि तज्ञान्नास्त्रणादिवत्मजीवनभाजः । अभ्यस्त्वाह् नियतकर्मकराज्ञपि दासाभवन्ति यथास्त्रावद्यस्याभायाः प्रद्रस्यापि कर्थपुतः पुत्रवत्याभियोगः देव-स्रुत्तेन पेष्टिन प्रवित्तव्यविद्यभवित्त्रम्याभायः ज्ञारजातकत्त्वमुभयोः कामजन्त्वन्त पुत्रवत्यां ज्ञातस्य आद्यार्यायायायान्त्रभवित्ते क्षामित्रेत्व महित्तनं कामतीयेन ॥ १४३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । नियोगापदोर्मिलितस्य देवरणस्य पुत्रत्वे निमित्तमाह अनियुक्तित । असन्यर्पपुत्रेनि-योगादेवगुर्वादीनांप्रवातत्व्यमः । एवं नियोगे सत्यपि स्वभनृजे ह्यतेऽसत्येव सेवचापदित्युच्यते । जारजातजकामजो इ-त्युभयत्र । कामजः काममात्रोत्पादितः ॥ १४३ ॥
- (३) कुछूकः । योगुर्वादिनिधोगंविना जातीयश्व सपुत्रायानियोगेनापि देवरादेः कामादुः पादितस्तावुभी ऋमेण जारोत्पन्नकामाभिलावजी धनभागंनाहृतः ॥ १४३॥
- (४) राघवानन्दः । निषेधमसंगेनान्यार्वाम भागित्वेन निषेधित अनियुक्तेति । अनियुक्ता अपुत्रा सती नि-युक्तावापुत्रवती । तत्र हेतुः जरिति । जारादुपमतेर्जातंज्ञन्य यस्य सजारजातकः । कामाज्ञातः कामजः पुत्रवत्यामानुःका माज्ञातः ॥ १४३ ॥
- (५) नन्द्रनः। अथ क्षेत्रज्ञानिष कांश्चिद्दायानर्हाम् श्लोकत्रयेणाह् अनियुक्तासुतहित । गुरुभिरिनयुक्तायां देवरा-ज्ञातः सुतः नियुक्तया तु पुचिण्या देवरादाप्तश्च यथा संख्यं जारजातकामजाती भागन्नार्हतः ॥ १४२ ॥ नियुक्तायामपि पुमान्नार्याक्षातोऽविधानतः ॥ नैवार्हः पैतृकंरिक्थंपतितोत्पादितोहि सः ॥१४४॥
  - (१) मेघातिथिः। अविभानतः शुक्कवस्तादिनियमत्यागीविधानाभावः सनाईति रिक्थनासीक्षेत्रजहत्यर्थः नियम-

त्यागेन देवरभातृजाययोः पुत्रोत्पादने प्रवर्तमानयोर्युक्तंपतितत्वं शास्त्रेण नियमितयोर्गमनानुक्कानात् ॥ १४४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। एवं घृताभ्यङ्गादिनियमंविना पैतृकंक्षेत्रिणोबीजिनीवा धनम्॥ १४४॥
- (३) कुछूकः । नियुक्तायामपि स्त्रियांघृताभ्यक्तत्वादिनियोगेतिकर्तव्यतांविना पुत्रोजातः सक्षेत्रिकस्य पितुर्द्धनंलः ब्धुंनार्हति यस्मादसौ पतितेनोत्पादितोनियुक्तौ यौ विधिहित्वेत्यनेन पतितस्योक्तत्वात् ॥ १४४ ॥
- (४) राघवानन्दः । घृताभ्यक्तेतिकर्तय्यताशून्येन विनियुक्तोत्पन्नोपि रिक्थानर्ह्रद्रयाह नियुक्तायामपीति । नायो स्नियाम । अविधानतइतिच्छेदः । पतितोत्पादितः विध्यतिक्रमेण पतितेन देवरेणोत्पन्नः ॥ १४४ ॥
  - (५) नन्द्रनः । अविधानतः घृताभ्यक्तत्वादिविधिराहित्येन ॥ १४४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । पैतृकं क्षेत्रिकपितृसंबन्धि । सः नायी विधानतः घृताभ्यक्तजातः ॥ १४४॥

#### हरेत्तत्र नियुक्तायाञ्जातः पुत्रोयथीरसः ॥ क्षेत्रिकस्य तु तद्बीजंधर्मतः प्रसवश्च सः॥ १४५॥

- (१) मधातिथिः । यथौरसङ्त्येतदत्र विधीयते ज्येष्ठांशप्रास्पर्थमन्यदा नोच्यते अनेन विधानेन ज्येष्ठांशउद्धारक्षे-त्रजस्य प्राप्यते ज्येष्ठभायांजातस्यातश्य यत्पुत्रसमांशभाक्तमुपसर्जनंप्रधानस्यत्यनेनतस्यायमपवादः । उभयस्य च प्रामा-ज्यात् विकल्पितस्य च गुणापेक्षया व्यवस्थानेद्यन्यदस्य श्लोकस्य प्रयोजनमस्ति । प्रागुक्तवात् सर्वस्य क्षेत्रिकस्य क्षे-त्रस्वामिनस्तद्वीजंतत्कार्यकरत्वात् प्रशंसयैवमुच्यते । अतएवाह् धर्मतः धर्मेण शास्त्रीयया व्यवस्थयातत्र प्रमाणान्तरदश्येत रूपेण प्रसवः अपत्यार्थवादःश्लोकः ॥ १४५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यदातु यथोक्तविधिना जनितः क्षेत्रजस्तदाह । हरेद्धनम् । यथौरसङ्ति समभागिस-द्भार्थम् । तच्च क्षेत्रिकस्यैव यतोभातृबीजमपि तस्यैव तदीजं विनियोगादतएव तस्यैव प्रसवीपीत्यर्थः ॥ १४५ ॥
- (३) कुद्धूकः । तत्र नियुक्तायां योजातः क्षेत्रजः पुत्रऔरसद्द धनंहरेत् यस्मात्ततस्य कारणभूतंबीजंतत्क्षेत्रस्वा-मिनएव तत्कार्यकरणत्वात् । अपत्यमपि च धर्मतस्तदीयंतचवीयानुञ्जेष्टभार्यायां पुत्रमुत्पादयेचदीत्यनेन क्षेत्रजस्य पिताम-हधने पितृब्येन सह समभागस्य प्रोक्तत्वात् गुणवतः क्षेत्रजस्यौरसवत्त्वोद्धारभागप्राप्त्रथमिदमौरसतुल्यत्वाभिधानम्॥१४५॥
- (४) राघवानन्दः । विधितः क्षेत्रजस्य धनहारित्वं सदद्यान्तमाह हरेदिति । धर्मतोन्यायतः भूम्यादी तथा नि-र्णातत्वात् । क्षेत्रिकस्य तदीजं क्षेत्रान्तर्गतत्वात् । अतःप्रसवः पुत्रश्य ॥ १४५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । नियुक्तायांविधिपूर्वकमुत्पन्नः ॥ १४५॥

# धनंयोबिभृयाद्भातुर्मृतस्य स्नियमेव च ॥ सोऽपत्यंभातुरुत्याद्य दद्यात्तस्यैव तद्धनम् ॥ १४६॥

- (१) मधातिथिः। विभक्तधनस्य आतुरभावे विधिरयमुच्यते पूर्वस्तु सहवसतएतावान्पूर्वोत्तरयोविध्योविशेषः सोपत्यंश्वातुरुत्पाच नियोगधर्मेणेति ब्याख्येयं न दद्यात्तस्यैवनपुनस्तदीयाये च मात्रे अनेनैवच दर्शेन स्त्रियोभरणाहाँ नतुपतिधनैश्वयंदति अन्यथैववक्यमाणत्वात्तस्यवचनंदद्यादिति ॥ १४६॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । विभ्यात् रक्षेत् । उत्पाद्योक्तांविधनादद्यात्तस्यैव नतु स्वयमप्यंशहरः ॥ १४६ ॥
- (३) कुङ्गूकः । योष्टतस्य भातुः स्थावरजङ्गमंधनंपत्न्यारक्षणाक्षमया समर्पितंरक्षेत्तांच पुष्णीयात् सिनयोगधर्मेण तस्यामुत्पादितस्य भातुरपत्यस्य दद्यात् । एतच्च धनंयोविश्वयाद्वातुरित्यभिधानाद्विभक्तभातृविषयं यवीयाक्षेष्ठभायीयामिति समभागाभिधानात् ॥ १४६ ॥
  - (४) राघवानन्दः । अपत्यार्थे विनियुक्तविधवापत्यस्य धनहारित्वमाह धनमिति । चैति धनापेक्षया समुचये ।

तद्धनं विभक्तभातुर्धनम् । अपत्याभावेतु साभर्तध्या नतु धनभाक् । ऋक्थंहरेतेत्यत्र श्लोके सह वसतोभातुर्धनमोरसव त्क्षत्रजोपि पामुयादितिभावः ॥ १४६ ॥

- (५) नन्द्नः । तद्धनं तस्य मृतस्य भातुर्धनम् ॥ १४६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यःशृतस्य भातुःश्चियंधनंनिशृयात् सः भातुःक्षेत्रे अपत्यमुउत्पाच तस्यैव । पुत्रस्य तद्धनं भातृसंबन्धि धनंदद्यात् ॥ १४६ ॥

#### या नियुक्तान्यतः पुत्रंदेवराद्वाप्यवामुयात् ॥ तंकामजमरिक्थीयंदृथोत्पन्नंप्रचक्षते ॥ १४७ ॥

- (१) मेधातिथिः । अनियुक्तेन च प्रश्लेषोद्रष्टव्यः । पूर्वोक्तेन च विरोधे यतस्तथासत्यनर्थकइतिचेदुक्तः पौनहक्तपपिरहारस्तत्र तु पूर्वानुमतिमच्छन्ति ततश्चेयंध्याख्या नियुक्तायामिष जातः पैतृकरिक्थंनार्हित जारजमिति । यनु
  उत्तरउच्यते यद्यपि नियोगात्पवर्तते न कामात्तथापि तत्र कामोवश्यभाव्युच्यते तंकामजमिति मिध्योत्पन्नं यद्रथंमुत्यादितस्तःकार्यानर्हत्वोदेवमुच्यते । एवंच पूर्वोक्तस्य भागार्हत्वस्य प्रतिषेधोयमतश्च विकल्पितं पाठे पुनःपादान्त संगच्छेततरामित्युपाध्यायः ॥ १४७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । या अनियुक्तेति विभाव्यभावोपलक्षणमः । यथान्यतोजातोजारजस्तथा देवरादिष ना-तद्दति विशेषाभिधानार्थे पुनर्वचनमः । तेन देवरजन्यत्वमात्रेण विशेषान शङ्कनीयद्दतितात्पर्यमः । मिथ्योत्पन्नं व्यर्थजानं धर्मानिधकारिणमित्यर्थः ॥ १४७ ॥
- (३) कुद्धूकः । या स्त्री गुर्वादिभिरनुङ्गाता देवराद्वाऽन्यतोवा सर्पिद्वात्पुत्रमुत्पादयेत्सयदि कामजोभवित तदा तम-रिक्थभाजंभन्वादयोवदन्ति । अकामजएवरिक्थभागी । सच व्याद्धतोनारदेन ॥ मुखान्मुखंपरिहरन्गात्रैर्गात्राण्यसंस्पृशत् । कुले तद्वशेषे च संतानार्थन कामतइति ॥ १४७ ॥
- (४) राघवानन्दः । अनियुक्तासुतइत्यस्योक्तदोषोयं येति । अनियुक्तेतिछेदः । अरिक्थीयं रिक्थिसंबन्धिभिन्नमः । अकामजस्तु नारदवचनात् क्षेयः । तथाहि ॥ मुखान्मुखं परिहरन्गात्रैर्गात्राण्यसंस्पृशन् । कुले तदवशेषे च संतानार्थं न कामतइति ॥ तल्लक्षणानाकान्तः कामजइतिध्ययम् ॥ १४७ ॥
- (५) नन्दनः । गुरुभिनियुक्ता देवराद्यतोऽदेवराद्वा हरेत् तन्त्विति तन्त्वरिकथं नियुक्तायां देवरे सपिण्डे वा ॥ १४७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । याअनियुक्ताअरिक्थीयमभागाईउत्पन्तंवृथा जातम् ॥ १४७ ॥ एतद्विधानंविज्ञेयंविभागस्यैकयोनिषु ॥ बह्वीषु चैकजातानांनानास्त्रीषु निबोधत् ॥ १४८ ॥
- (१) मधातिथिः । ९कयोनिषु एकजातीयजानांसर्वहरत्वमेव नानास्त्रीषु नानाजातीयास्विदानींव्याचक्षते । बद्दी-ष्वित्यनुवादः । अन्ये तु विवक्षितंमन्यन्तेऽनेन नानाजातीयायां जातानांसर्वहरत्वमेव ॥ १४८ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । एकयोनिषु सर्ववर्णस्त्रीमात्रजनितेषु । एकजातानां एकेनजनितानां नानास्त्रीषु भर्तृभिन्न-वर्णस्त्रीषु जातानाम् । बह्रीष्वित्युपलक्षणम् द्वयोरिप यथा ब्राह्मणस्य ब्राह्मणीक्षत्रिययोः पुत्रेष्विति ॥ १४८ ॥
- (३) कुङ्खूकः । समानजातीयासु भार्यास्वेकेन भत्री जातानामेषविभागविधिर्बोद्धव्यः इदानीनानाजातीयासु स्त्रीषु बहीषूत्यन्तानांपुत्राणांविभागंथणुत ॥ १४८ ॥

- (४) राघवानन्दः । एकजातीयस्त्रीजातानां विभागमुपसंहरन्वजातीयस्त्रीजातानां विभागं प्रतिजानीते एतदिति । एकयोनिषु समानजातीयासु । एकजातानामेकपिवृकाणाम । नानास्त्रीषु विजातीयात्वित्यनुषज्यैते ॥ १४८ ॥
  - (५) नन्दनः। एकयोनिष्वेकवर्णेषु एकजातानामेकेन पित्रा जातानां नानास्त्रीषु नानावर्णस्त्रीषु ॥ १४८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एकयोनिषु सवर्णासु । बह्रीषु भिन्नवर्णासु एकजातानां एकेन जातानाम ॥ १४८ ॥

ब्राह्मणस्यानुपूर्व्येण चतस्रस्तुयदि स्नियः॥ तासांपुत्रेषु जातेषु विभागेऽयंविधिस्पृतः॥ १४९॥

- (१) मेधातिथिः । अनुपूर्वयहणंतृतीये दर्शितस्य ऋमस्यानुवादः अयमपि वक्ष्यमाणसंक्षेपपितञ्चानार्थः ॥ १४९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आनुपूर्व्येण वर्णक्रमेण ॥ १४९ ॥
- (३) कुः हृकः । ब्राह्मणस्य यदि ऋमेण ब्राह्मण्याद्याश्चतस्रोभार्याभवेयुस्तदा तासांपुत्रेषूत्पन्नेष्वयंवक्ष्यमाणीवि-भागविधिर्मन्वादिभिरुक्तः ॥ १४९ ॥
- ( ४ ) राघवान-दः । तत्रारौ ब्राह्मणविषयकमाह् ब्राह्मणस्येति । शूद्रायामननुमति सूचयति यदीति । विभागे कर्तव्ये अयंवक्ष्यमाणः ॥ १४९ ॥
  - (५) नन्द्नः । अयं वश्यमाणः ॥ १४९ ॥

कीनाशोगोटषोयानमलङ्कारश्च वेश्म च ॥ विप्रस्यौद्धारिकंदेयमेकांशश्च प्रधानतः॥ १५०॥

- (१) मेघातिथिः। एकस्यां तु विजातीयायां कद्र्येऽपित्रयुज्यते। तस्येहासंभवाद्यहणं तथाच मंद्रः इन्द्रआ सित्सुरपितः कोनाशाआसन्मरुतः यथासुतंकीनाशाअभियंतुवाहैरिति। यानगक्त्रयादिः। अलङ्कारः पितृधृताङ्कृत्येयकार्निः। वेश्म प्रधानं एकांशश्य यावन्तोऽशास्त्रतएकः प्रधानभूतस्तस्य दातन्यः। एतन्मध्यकादुः इत्य ज्येष्ठस्य शिष्टंवक्त्य-माणकल्पनया विभ जनीयम्॥ १५०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कीनाशः कर्षकः । गीवृषागोषु रेतःसेकयोग्यउक्तः । यानमेकं किंचिद्रथादि । अलेका-रः पितुस्तस्यैव । वेश्मच । विमस्य विषपुत्रस्य । औद्धारिकमुद्धारः । तथा एकांशोयावानस्य विभज्यभागस्य व्यंशहत्या-दिना वक्ष्यमाणस्य तृतीयांशस्तावानेकउद्धारभागः । प्रधानतोमुख्यधनादुत्कृष्टादित्यर्थः ॥ १५० ॥
- (३) कुङ्कृकः । कीनाशः कर्षकोगवांसक्तोवृषोयानमश्वाद्यञ्ह्याराष्ट्रुलीयकादिवेश्मगृहंच प्रधानयावन्तश्चांशास्ते व्वेकः प्रधानभूतींशहत्येतत् ब्राह्मणीपुत्रस्योद्धारार्थदेयमविश्यंवक्ष्यमाणरीत्या विभजनीयम् ॥ १५० ॥
- (४) राघवान-दः। तत्रादी सर्वद्वयेभ्यः श्रेष्टएकीशोब्राह्मण्यपत्याय देयइत्याह कीनाशइति । कीनाशः हा-लिकः। गोवृषः गोषु सेका उक्षेति यावत् । यानमश्वादि । वेश्म मधानमः मधानतस्तस्येव सर्वधर्मेषु प्राधान्यात् । औ-द्वारिकमुद्धारेण जयति । संभवद्विषयमः॥ १५०॥
- (५) नन्द्नः । कीनाशः कर्षकः एकांशश्र प्रधानद्रव्याणां संख्यासमं विभज्य तेष्वेकांशश्र विभज्य विप्रस्यौद्धारि-कंदेयम् ॥ १५० ॥
- (६) रामचन्द्रः । कीनाशः कर्षकः । गीवृषः गवांसेक्ता । अलंकारः पितुः । औद्धारिकः उदारः । विप्रस्य विपासु तस्यसर्वद्रव्यादुद्धत्यैकांशःप्रधानतोदेयः ॥ १५० ॥

<sup>\*</sup> स्वित्यनुषज्यते = स्वप्येकजातानामित्यनुषज्यते ( राघ॰ २ )

#### च्यंशंदायाद्धरेद्विप्रोद्धावंशी क्षत्रियासुतः ॥ वैश्याजः सार्धमेवांशमंशंशुद्धासुतोहरेत् ॥१५१॥

- (१) मेधातिथिः । सत्यन्येकत्वश्रवणाद्भिबहुष्विप समांशेष्वेषैव कल्पना दर्शिता विषमसंख्येष्यकल्पना ॥१५१॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । इतरत्सर्वं सार्धसप्तभागान्कत्वाऽनया व्यवस्थया विभज्यमित्यर्थः । अभ्यर्धमेकमर्थाधि-कमः । एतच्य यद्येकैकएव ब्राह्मण्यादिषु पुत्रस्तदा ॥ १५१ ॥
- (३) कुछूकः । त्रीनंशान्त्राह्मणोधनादृद्धीयात् हो क्षत्रियापुत्रः सार्धवैश्यापुत्रः अंशंश्रद्राह्मतः । एवंच यत्र ब्राह्मणी-क्षत्रियापुत्रो हावेव विद्येते तत्र पञ्चधाकते धने त्रयोभागाब्राह्मणस्य होक्षत्रियापुत्रस्य अनयेव दिशा ब्राह्मणीवैश्यापु-त्रादो हिबहु पुत्रादो च कल्पना कार्या ॥ १५१ ॥
- (४) राघवान-दः । तदनन्तरं सर्वद्रव्यं विभजनीयमित्यत्र प्रकारमाह ज्यंशमिति । दायाद्विभजनीयद्रव्यात् । अ-ज्यर्थे अर्थाधिकमंशम् ॥ १५१ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । एवमुद्धारे च दत्ते परिशिष्टस्य विभागमाह व्यंशंदायाद्धरेदिति ॥ १५१ ॥
  - (६) **रामचन्दः**। विमः विमासुतः॥ १५१ ॥

## सर्ववा रिक्थजातंतद्दशधा परिकल्प्य च ॥ धर्म्यविभागंकुर्वीत विधिनाऽनेन धर्मवित् ॥ १५२॥

- (१) मेधातिथिः । ऋक्थजातंधनरूपं धर्मभवचनाद्धम्यंपूर्वोक्तंनानुमन्यते वश्यमाणमतिक्काश्लोकात् ॥ ५५२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यदातु सर्वासामनेके सुतास्तदाह सर्ववेति । अत्रपक्षे नोद्धारः । एतच समानेकपुत्रंता-याम् ॥ १५२ ॥
- (३) कुल्लूकः । यहा सर्वेरिक्थमकारमनुदृतोद्धारंदशधा कृत्वा विभागधर्मज्ञोधर्मोदनपेतेविभागमनेन वक्ष्यमाणिकः धिना कुर्वीत ॥ १५२ ॥
  - (४) राघवानन्दः । तत्रैव विकल्पमाह सर्वचेतिहा न्याम् । धर्म्य । धर्मादनपेतम् ॥ १५२ ॥
- (५) न-द्नः । पक्षान्तरमाह सर्ववा रिक्थजातमिति । अनेन वक्ष्यमाणेन धर्मविदितिविशेषणेनास्य पक्षस्य मु-ख्यता सूचिता ॥ २५२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अनेनविधिना वश्यमाणलक्षणेन ॥ १५२ ॥

### चतुरोंशान्हरेद्विप्रस्तीनंशान्क्षत्रियासुतः॥ वैश्यापुत्रोहरेत् द्यंशमंशंशुद्रासुतोहरेत् ॥ १५३॥

(१) मिधातिथिः। इह विशेषेणापि क्षत्रियादिपुत्राणांभागश्रवणे स्वृत्यन्तरे विशिष्टायागमायाष्टमाभागविशेषः श्रूयते॥ न प्रतियह भूर्देयाक्षत्रियासुतायवै । यद्यप्येषांपितादद्यान्धतेविपासुतोहरेदिति ॥ प्रतियहोपात्ताप्रतियहभूः ऋयाद्यपात्तायानिषे धस्तथान्यत्रपठ्यते ॥ श्रूद्वायांतु हिजाज्ञातोन भूमेभागमर्हतीति ॥ भूमिमात्रस्य श्रूद्वापुत्रे निषेधः । एतच्च यत्रान्यज्ञनमस्ति तिहिषयंद्रष्टव्यं । अन्यथा दशमांशवचनमुपतिष्ठेत धनान्तराभावे च जीविकैव नस्यात्। अहन्तु अवे भागदानंतु निष्ध्यते म जीवनार्थन्वंचोषकल्पनमनिवारितमेव । कोविशेष इतिचेत्द्वागपक्षे सर्वेण सर्वस्वरिक्थोत्पत्तौ दानविऋयादिष्वपि युज्यते । इतरत्रतूपजीवनंतदुत्पनस्य ब्रीह्योदनंच मजीवनं ब्राह्मणीपुत्रादेव शृद्दोलभ्यते । किभूमिभागकल्पनया तथाचोक्तं लभतेतह तिमूलंमतेवासिविधिनेति सत्यंपितृधननिमित्तंतु तस्य प्रजीवनंकल्पयित्वयं । भागकाले च यदिनकल्पेत तदा हिजातयोभात

रः कराचिरसङ्क्तयोनिमिक्तान्तरतोवादानविक्रयादिनाऽपहरेयुः उच्छिचेत । तदास्य जीवनैविकल्पिते तु तदीयामनुङ्गामन्तरे ण लभतेऽन्यत्रनियुक्तमः॥ १५३ ॥

- (२) सर्वज्ञनाराथणः । चतसृणां विषमानेकपुत्रत्वे विष्ठापुत्ररूर्यभागात्पादहीनः प्रत्येकः क्षत्रियासुतानामेवं वै-श्यासुतानामधं शृद्धासुतानांपादहित यथाविधि भागः पतित तथा विभजनीयमित्यर्थाद्धभ्यते । यदातु ब्राह्मणीक्षत्रिय योरेवापत्यानि तदा समांशतां कृत्वा चतुरोंशानित्यादि । यदातु ब्रह्मविजातीयभार्यात्रयपुत्रास्तदा नवांशान्करूपयि-त्वा । एवं ब्राह्मणीवैश्याशृद्धापुत्रेषु सत्सु समांशान् । विपाशृद्धापुत्रेषु सत्सु पञ्चेत्याद्म्सम् । एवं क्षत्रियस्य क्षत्रविद्शू-द्यजातिभार्यात्रयपुत्रेषु सत्सु त्रयोद्दावेकांशहित षडंशाहत्यादिव्यवस्थोहनीया ॥ १५३ ॥
- (३) कुःहृकः । चतुरीभागान्त्राह्मणोगृह्मीयात् त्रीन्श्वतियापुत्रोह्मैवैश्यापुत्रः एकंशूद्राजः । अन्नापि ब्राह्मणीक्षतिया-पुत्रसद्भावे सप्तथाधने कते चत्वारीभागाब्राह्मणस्य त्रयः क्षत्रियापुत्रस्य रवंब्राह्मणीवैश्यापुत्रादौ द्विबहुपुत्रेषु च क-रूपना कार्या ॥ १५३ ॥
- (४) राधवानन्दः । विधिमेवाह चतुरहति। एवं चतुर्णा विभागे जाते तत्र यस्य सजातीया बहवोद्दित्रावा आतरः सतेभ्यः समतया विभन्नेदितिभावः [ विकल्पस्याष्टदोषत्वादुणवद्गाह्मणीपुत्रभेदेनेववा व्यवस्थेति ] ॥ १५३॥

यद्यपि स्यात्तुसत्पुत्रो दसत्पुत्रोपि वा भवेत्॥ नाधिकंदशमाद्यद्याच्छूद्रापुत्राय धूर्मतः॥१५४॥

- (१) मेघातिथिः । सपुत्रोविद्यमानपुत्रः ब्राह्मणीपुत्र व व विद्यमानीविविक्षितीनिद्वजातिपुत्रमात्रमतृश्वासित ब्राह्मणपुत्रे क्षत्रियवैश्ययोः सतोरप्यष्टमांशेलभते केवलेच वैश्यपुत्रे तृतीयं अन्येत्वविशेषेण द्विज्ञातिपुत्राभावं पुत्रपदेनोक्तर्त्याद्वः अह्मिन्पक्षे सिण्डगामिदशमांशशेषधनं इयन्तुद्रष्टृव्यवस्था बहुवचनयोगक्षेमे तदा दशमांशंहरेच्छोदः । अथ-कतिपयजनजीवनपर्यामंतदा शूद्रपुत्रस्यैव क्षत्रियादीनांसमानभावजातीयास्त्रीजातानांस्पृत्यन्तरेविधिद्रशितः ॥ क्षत्रजािक्षद्वेकभागाविङ्जाःस्युद्येकभागिनः ॥ क्षत्रियाजातात्वजातोयविज्ञातीयास्त्र शूद्रपर्यन्तास्त्र वर्णक्रमेण न्यादिभागहराः तदा तेन त्वधनंक्षत्रियस्य शूद्धाः षष्टमंशंलभन्ते विश्वश्च तृतीयम् । अन्येत्वस्य श्लोकस्य सामर्थ्यमाहुः । शूद्रपुत्राय यदा ददाति तदानेन धनंसद्भल्यदर्शोशोदात्वयोनतद्यिकःसत्यिप त्वातत्त्रये । यथावक्यित यदेवास्य पितादद्यादिति अह्मिन्यक्षे सपुत्रोदद्यादिति समानाधिकरणे पदे उपपन्ततरे इतर्यायस्य सदसत्युत्रः । पिता सदद्यादिति सवन्धोदुश्लिष्टः स्यात् । सपुत्रपदेनास्य पुत्रादेरिभषानं दद्यादिति जीवतः पुत्रसिषद्वादेः । ततस्य यदि क्षत्रियवैश्यपुत्रो नस्तः केवलो ब्राह्मणश्चर्योनतद्वाद्यते। सद्वस्य दश्यप्तवाद्याः कितद्यात्रपनाधिकतरंघनंलभते यत्र दश्यावःसन्ति तत्र चतक्षेत्रस्य पश्चर्याः । यदात्रौ नस्तः तदा पश्चगावस्तरेधनलभते यत्र दश्यावः विभन्ननीयाः । यदि सर्वाब्राह्यण्यादस्य पश्चर्याः । यदात्रौ नस्तः तदा पश्चगावस्तरेष्वकल्पनया ब्राह्मणश्चर्यः विभन्ननीयाः । यदि सर्वाब्राह्यण्याद्यस्य पश्चर्याः स्वाव्यक्ष्यस्य दश्चर्याः दश्चर्याः दश्मोशहरत्वचतुर्धेव इयोक्तिषु चतुर्पुभयोभागाधिक्यम् ॥ १५५४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सत्पुत्रइत्युत्तमस्त्रीजातपुत्रवान् पिता अपुत्रइतरवर्णपुत्ररहितः । नाधिकइति श्र्दापुत्रा-य इश्रामंभागं दत्वा शेषं पण्यादिभिर्याद्यमितरपुत्राभावेपीत्यर्थः ॥ १५४ ॥
- (३) कुःह्नूकः । यदि ब्राह्मणोद्दिजातिस्तीषु सर्वासु विद्यमानपुत्रः स्यादविद्यमानपुत्रोवा तथापि शृद्धापुत्रायानन्त-राधिकारीयस्तेषु दशमभागादिधकंधर्मतोन दद्यात् । एवंच शृद्धापुर्त्रावचये निषेधादविद्यमानसजातिपुत्रस्य क्षत्रियावैश्यापुत्रौ सर्वरिक्यहरी स्याताम् ॥ १५४ ॥

- (४) राघवानन्दः । पितुरिच्छ्या विभागेऽपि शृद्धापत्याय दशमोभागोदेयद्दित नियमयित यथपीति। सत्पुत्रःविध-मानपुत्रः ब्राह्मण्यादिचतसृष्विप यस्य ससत्पुत्रः । तात्वेवाविद्यमानः पुत्रीयस्य सोऽपुत्रद्दि । धर्ममनुरुभ्य दशमांशादिषकं नदचादितिनियमः । अतएव याङ्गवल्क्यः ॥ चतुस्तिद्योकभागाः स्युर्वेणशोत्राह्मणात्मजाः ॥ क्षत्रजासिद्योकभागाविद्जा-स्युद्योकभागिनद्दित ॥ अत्र ब्राह्मणात्मजाब्राह्मणाष्ट्राह्मण्यादिचतसृषु जाताः एवं क्षत्रजादिष्वत्यन्वयः॥ १५४ ॥
- (५) **नन्दनः** । सत्पुत्रः विद्यमानपुत्रः यद्यपि स्यात् । सपुत्रस्थिति सम्यक्षपाठः । नाधिकमंशंदशमादंशाच्छूद्रापु-त्राय दद्यात् ॥ १५४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सत्पुत्रः विद्यमानब्राह्मणपुत्रः ॥ १५४ ॥ ब्राह्मणक्षत्रियविशांशृद्रापुत्रोन रिक्थभाक् ॥ यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनंभवेत् ॥ १५५॥
- (१) मधातिथिः । निरक्थभागिद्वजातीनांशूद्वापुत्रः किसदा नेत्याह । यदेवास्य पितादवात्तद्दस्य पिता दशमांश-कल्पना कता तदेव तत्तस्य तदिषंकंपैनृकंनान्यल्लभते । तत्रापि शङ्केनोक्तं न शृद्धापुत्रीर्थभागी । यदेवास्य पिता दवात्सएव तस्य भागो गोमिथुनंत्वपरंद्युर्विभागकालेश्वातरहति वाक्यशेषः। अन्येत्वनूढायाः शृद्धायाः पुत्रस्यमंविधिमिच्छन्ति । नद्यत्र विवाहिलक्वं किचिद्दस्तीति। जातिविशेषवचनः शृद्धाशब्दोऽतोयदेवास्य पितादवात् अतोयदस्य प्रजीवनंपित्रादनंतदेव दात्व्यं। अथ तेन का विभागकल्पना कता यावज्ञीवंजीवनाय तदा तदेवास्य धनंनश्रातृभिः किचिद्दात्व्यं। यथा गौतमः शृद्धापुत्र प्रकरणएवाह अपरियहीतास्वपि शृश्रूषा चेल्लभेत वृत्तिमूलमन्तेवासिविधिनेति । तेषांमतेश्वावयवैश्ययोरनूढयोर्जातारिक्थइ राः प्रामुवन्ति तत्र च कियानंशहति न ज्ञायते यावानंशक्रढयोरितिचेत्तवापि नोढाप्रहणनिष्कंवचनंवास्ति । एकएवारैसः पुत्रहति धर्मपत्रीक्वीरसोनचानूढयोर्जातानामौरसलक्षणमस्ति उक्तंच अनियुक्तास्रुतस्यवैत्यादि अभावृज्ञायाविषयमेतत् । तत्र किल्लियोगेविहतेऽनियुक्तासुतर्दति प्रतिषेऽपि तद्विषया बुद्धिरुपजायते अन्नाप्यस्ति तर्षि जातमानेन्विति तस्तात्य-रस्त्रीषु नियोगेनविनाऽनियुक्तासु ताः सर्वेषांचतेषांशजीवनमुक्तमः॥ १५५॥॥
- (२) सर्वज्ञनाराचणः । पितृद्त्तंत्वधिकमपि लभ्यतएवेत्याह ब्राह्मणेति । न रिक्थभागदशमांशाधिकरिक्थभा-क् । तदेवधनमधिकंलभ्यम् ॥ १५५ ॥
- (३) कुःख्विः। ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यानां श्रृद्धापुत्रोधनभाक् न भवति किन्तु यदेव धनमत्मे पिता दयात्तदेव तस्य भवेत् एवंच पूर्वोक्तविभागनिषेधाद्धिकल्पः सच गुणवदगुणापेक्षः। अथवाऽनूदशुद्धापुत्रविषयोयंदशमभागनिषेधः॥ १५५॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । पुत्रकर्म्कविभागेतु गुणहीनः शृदापुत्रोनदायभागित्याह ब्राह्मणेति । पितृतःशामधनस्य तस्य नांशोऽन्यथैकांशदृत्युक्तमः । वस्तुतस्तु ज्येष्ठस्य विशयखारदृत्यायुक्तगुणविद्वषयमः ॥ १५५ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । किमयंदशमींशः शुद्रापुत्रायदेयोनेत्याह ब्राह्मणक्षत्रियविशामिति ॥ १५५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । बाह्मणेति अशभाक्बाह्मणःपुत्रःनिर्गुणः ॥ १५५ ॥

समवर्णासु ये जाताः सर्वे पुत्राद्विजन्मनाम् ॥ उद्धारंज्यायसे दत्वा भजेरन्नितरेसमम्॥ १५६॥

( १ ) मेधातिथिः । वाशब्दोद्वितीयंविकल्पमन्तरेणानुपपद्यमानः श्रकतमपेक्ष्य निशकाङ्कोभवित । समवर्णात्वस-मवर्णासु वाशृद्धस्यैव सर्वधनहरत्वनिषेधाद्विजातिविषयभेव विद्यायते तेन ब्राह्मणस्यासित ब्राह्मणीपुत्रेक्षत्रियादिजाताः सर्वधनहराभवन्तीत्युक्तभवित । एवंक्षत्रियावैश्यापुत्रः नत्वयमर्थः । उद्धारंज्यायसेदत्वासर्वेऽसवर्णाजाताः समसवर्णापुत्रैर्भः नेरन् मागुक्तैकांशापचयविरोधात् यद्यप्युक्तनिर्गुणेषु सवर्णापुत्रेषु गुणवित्त्वतरेषु युक्तमैवसान्यं । तथाप्युक्तसवर्णापुत्रोऽ-न्यायवृत्तो नलमते केषामिति तदेतदसत् [जातेरत्यन्तमान्यत्वात्] वत्यन्तोवार्थत्वान्यमित्याचार्यादित तेनेयमत्रव्याख्या। असत्यु सवर्णेष्वपि येयातास्तेषि जायांशमुद्धारेण सवर्णाद्विभजेरन् ॥ १५६ ॥

- ( २ ) सर्वेज्ञमारायणः । समेति समवर्णमात्रपुत्रन्वे उद्धारोद्धरणं ज्येष्ठस्य विशवद्धारङ्ग्यादि नान्यथैत्यर्थः॥१५६॥
- (३) कुङ्कूकः । द्विजातीनांसमानजातिभायां सु ये पुत्राजातास्ते सर्वे ज्येष्ठायोद्धारंदत्वाऽवशिष्ट्रंसमभागंकत्वा ज्ये-द्वेन सहान्येविभजेरन् ॥ १५६ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । अयंत्वगुणवद्दिषयइत्याह समेति । उद्धारं किंचिच्छ्रेष्टद्द्यम् ॥ १५६ ॥
  - ( ५ ) जन्द्रजः । अथिपतृतोऽसवर्णानां मातृसवर्णानां विभागमाह् समवर्णास्त्वित ॥ १५६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । द्विजन्मनां ब्राह्मणक्षत्रियविशां संवेद्गव्यातवरं ज्यायसे वर्णश्रेष्ठाय उद्धारमुद्धृत्य दत्वा पश्चा-दितरे भातरः समं भजेरन् ॥ १५६ ॥ शुद्धस्य तु सवर्णेव नान्या भार्याविधीयते ॥ तस्यां जाताः समांशाः स्युर्यदि पुत्रशांतभवेत्॥१५७॥
- (१) मधातिथिः । शतिलोमाविवाहः श्रुद्दस्य नेष्यते उक्तानुवादीयं तस्यांजाताः समांशाः स्युरिति । पञ्चमस्य जात्यन्तरस्याभावदिवमुक्तंसवर्णेव तस्य भार्यानान्यास्तीति ॥ १५७ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । समांशाःस्युर्नतूद्धारङ्त्यर्थः ॥ १५७ ॥
- ( ३ ) कुल्लूकः । शूद्रस्य पुनः समानजातीयैव भार्योपदिश्यते नोत्कृष्टाऽवकृष्टा वा तस्यां च ये जातास्त यदि पुत्र-शतमपि तदा समभागाएव भवेयुस्तेनोद्धारः कस्यचिन्न देयः ॥ १५७ ॥
- (४) राघवानन्दः। शृद्रस्यासवर्णाभावमनुवदंस्तत्युन्नाणां समएव विभागदृत्याह् शृद्रस्येति । पुत्रशतंभवेदिति केमुत्यम् ॥ ॥५७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। समांशाःस्युः समनंशंगृहीयुः॥ १५७॥ पुत्रान्द्वादशयानाहृतृणांस्वायंभुवीमनुः॥ तेषांषह्वन्धुदायादाः षष्टदायादवान्धवाः॥ १५८॥
- (१) मेधातिथिः। वक्ष्यमाणस्त्रक्षानमेतत् बन्धुशक्दोबान्धवपर्यायः गोत्रहरादायहराश्य षडितरे विपरीताः यद च तत्त्वंतदुपरिष्टान्विदर्शयिष्यते॥ १५८॥
- (२) सर्वज्ञणाराद्यणः । बन्धुदायादाः बन्धूनां पितृष्यादीनां पुत्रमन्नीदुहित्राद्यभावे दायस्य तद्धनस्यादातारः । उत्तरेतु न दायादादायपाहकाः पितृष्यादीनां किंतु पुत्रपष्यादिविरहेपि तेषां गोत्रजादयपत्र धनहरानमीबन्धवस्तूदक-दानापिकारिणोभवन्ति । अदायादाअबान्धवाप्वेत्यस्यार्थः ॥ १५८ ॥
- (३) कुह्नूकः । याद्वादशपुत्रान्हेरण्यगर्भीमनुराह् तेषांमध्यादाद्याः षद्वान्धवागित्रदायादाय तलादांधवत्वेन स-पिण्डसमानोदकानांमिण्डोदकदानादिकुर्वन्यनतराभावे च गोत्रदायंग्रुकन्ति । पितृरिक्शभाक्तस्य पुत्ररिक्थहराःपितृरिति हादशविधपुत्राणामेव वक्ष्यमाणत्वात् उत्तरे षट् न गोत्रधनहराभवन्ति बान्धवास्तु भवन्ति ततम् बन्धुकार्यमुदकित्रयादि-कुर्वन्ति । मैधातिथिस्तु षडदायादबान्धवाद्रत्याचुत्तरबह्नस्यादायत्वमबान्धवत्वंचाह् तन्त । बौधायनेन बन्धुत्वस्याभि-हितत्वात् । तदाह् ॥ कानीनंच सहोढं च क्रीतंपीनर्भवंतथा ॥ त्वयंदसंनिषादच गोत्रभाजःमचक्षते । १५८ ॥

- (४) राघवानन्दः । ते पुत्राः कितिविधेत्यपेक्षायांपूरयन् तेषु दायभाजमाहः पुत्रानिति । बन्धुदायादाः गोत्र पिण्डोदकदानधनप्रहणप्रयोजनाः । अदायादबान्धवाः दायमंशं न स्वभन्तेऽथच बन्धुवदुदकदानेनोपकुर्वन्ति उदकमात्र प्रयोजनाइतिभावः ॥ १५८ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । एवमीरसानां सवर्णानां समवाये विभागउक्तद्दानीमीरसानां क्षेत्रजादीनाञ्च समवाये विभागवि-वक्षन्पुत्राणां द्दैविभ्यन्तावदाह पुत्रानद्वादशयानिति । बन्धवोदायादश्च बन्धुदायादाः पिण्डपदाः सगोत्रबान्धवाः । अदाया-दबान्धवा इत्यत्र दायादत्वं बन्धुत्वञ्च निष्ध्यते नक्कातिनिषध्यते दायादत्वभेवेति केचित् ॥ १५८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तेषांयद्वनभुदायादाः बन्धुरुत्योदकदानादिकारिणः बन्धुदायादाः । षर् दायादबान्धवाः॥१५८॥ औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः रुत्रिमएव च ॥ गृढोत्पन्नोऽपविद्धश्व दायादाबान्धवाश्व षर् ॥ १५९॥
  - (१) मधातिथिः । श्लोकद्दयेन संख्यानिर्देशोवर्गद्दयमदर्शनार्थः ॥ १५९ ॥ १६० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । श्रीरसकानीनइति श्लोकावेतौ द्विभागार्थौ । अत्र पुत्रिकापुत्रस्यौरसतुल्यतया पृथग-भिधानम् ॥ १५९ ॥ १६० ॥
  - ( ६ ) कुह्नूकः । औरसादयोवक्यमाणाः षट् रिक्थभाजीबान्धवाश्य भवन्ति ॥ १५९ ॥
- (४) राघवानन्दः। पुत्राणां द्वादशत्वं विभजन्दायादानाह औरसङ्गिद्वाभ्याम् । एषां रुक्षणानि वक्ष्यमाणानि । अन्त्राणि पूर्वष्ट्काभावे उत्तरोगोत्ररिक्ष्यभाक् । तथाच बौधायनः ॥ कानीनंच सहौढंच क्रीतं पौनर्भवं तथा ॥ स्वयं दत्तं निषादं च गीत्रभाजः पचक्षतङ्गि ॥ अत्र गीत्रपदं रिक्थाचुपरुक्षणम् गीत्ररिक्थहराः पितुरित्येकवाक्यनिर्दिष्टत्वात् ॥ १५९ ॥ ॥ १६० ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । पुत्रिकापुत्रस्य पौत्रतुल्यतया पुत्रेष्वनुपादानं क्षेत्रजशब्देन संगृहीतत्वाचेति ॥ १५९ ॥
- (६) राष्ट्रचन्द्रः । द्वाभ्यामाह् औरसेति । औरसः १ क्षेत्रजः २ दत्तः ३ कविमः ४ गूढोत्पन्नः ५ अपविद्धः ६ ॥ १५९॥

कानीनश्व सहोढश्व क्रीतः पीनर्भवस्तथा ॥ स्वयंदत्तश्व शीद्रश्व षहदायादवान्धवाः॥ १६०॥

- (३) कुह्नुकः । कानीनादयोवक्ष्यमाणलक्षणाः पद्मोत्ररिक्षहरान भवन्ति बान्धवाश्य भवन्तीति व्याख्यातम् ॥ १६०॥
- (६) **रामच**न्द्रः । कानीनः ७ सहीदः ८ क्रीतः ९ पौनर्भवः १० ख्यंदत्तः ११ श्रुद्रायामुत्पन्नःशोद्रः १२ षडदायी-दबान्धवाः ॥ १६० ॥

यादशंफलमामोति कुर्स्रवैः संतरञ्जलम् ॥ तादशफलमोति कुर्पृत्रैः संतरंस्तमः॥ १६१॥

- (१) मिधातिश्विः। क्षेत्रजादीनामीरसेन सहीपदेशातु नाशङ्का तिन्नवेधार्थीमदं नतुल्यमीरसेनीपकारंकर्तुशक्ताः कु पुत्राः क्षेत्रजादयः असत्यपि विशेषश्रवणि मक्तत्वादेषंन्याख्यानयन्ति । अन्ये तुकुपुत्रानिमयुक्तासुतान्मन्यन्ते । एतदुक्तं भवति नैतेषु सत्सु पुत्रवानद्दिति क्रितनमात्मानंमन्यन्ते किंतसीरसोत्पादने पुनरपियववता भवितव्यंतमपारलीकिकंदु-क्तक र्मजंदुःखपुणापाकरणनिमित्तंसमजयापितृभ्यदति ॥१६१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कुप्रवैर्र्रप्रवनासमर्थैः प्रवैः गुणं पारगमनरूपं क्रेशेनामोति । कुपुत्रैरमुख्यत्रैः तमोनर-कं संनरता । एतेन नात्यन्तफलाएवेत्युक्तम् ॥ १६१ ॥

- (३) कुद्भूकः । औरसेन सह क्षेत्रजादीनांपाठातुल्यत्वाशङ्कायांतिलिरासार्थमाह यादशमिति । तृणादिनिर्मित्कृत्सि-तोडुपादिभिरुदकतरन्यथाविधंफलंगामोति तथाविधमेव कृपुत्रैः क्षेत्रजादिभिः पारलौकिकंदुःसंदुरुत्तरंगामोतीत्यनेन क्षेत्र-जादीनांमुख्यौरसपुत्रवत्संपूर्णकार्यकरणक्षमत्वंन भवतीति दर्शितमः॥ १६१ ॥
- (४) राधवानन्दः । सत्युत्रेष्वेव यतितव्यमित्यर्थवादेन द्रवयित यादशमिति । कुरुवैस्तृणादिनिर्मितैः । फलं शी-तादिकं दुःखं मामुवन्त्रपि तीर्णोभवत्येवम् । तमः पिण्डोदकाचदानकतनरकम् । कुपुत्रेर्दनं मुख्यं न भवतीतिभावः॥१६१॥
- (५) मन्द्रमः । कुपुत्राणां पित्रापकारित्वं दायादत्वप्रतिपत्त्यर्थमाह् यादशं फलमिति । कुपुत्रैर्निगुणौरिनयुक्तापुत्रा-दिभिश्य तमोनरकम् ॥ १६१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । कुप्रवैः कुन्सितप्रवैर्जनंसंतरन्यादशंगुणं दुःखमामोति तादशंगुणं कुपुत्रैः तमः नरकं संतरन् तादशं गुणं दुःखंआमोति ॥ उदुपंतु प्रवःकोल्ड्त्यमरः ॥ १६१ ॥

यद्येकरिक्थिनी स्यातामीरसक्षेत्रजी सुती ॥ यस्ययत्येतुकंरिक्थंसतद्वद्धीत नेतरः ॥ १६२ ॥

- (१) मेधातिथिः। स्त्रीवस्य गागुपानेक्षेत्रजे यत्तरपजप्रमीतस्य ध्याधितस्य वेति पश्चादौषधे कथंचित्स्त्रीवत्वनिकृत्तौसंभवित तदीयमेवासौ रिक्यंलभेतित जनियतुर्यदि नाम पितृष्यपदेशः स्यादिपजनकोहेतुः तस्नादिप पुत्रः सुतोयमुपचारात्क्षेत्रजदृत्युक्तस्तत्रौरसे बाले मातृधनेगृहीतंकर्याचदपचारिणः पुत्रमपःयमुत्पादितंभवतीति नच तदायत्तमेव गीत्यादिना धनंकतंनचास्य सिपण्डाःसिन्त अस्यामवस्थायां यद्यस्य पिष्यमुपपद्यते लिङ्गमिनयुक्तासुतादयाऽसत्स्र सिपण्डेषु
  जनियतूरिक्यहराभवंतीति । अन्येतु ध्याचक्षते सितदायदिसमुत्पन्तः क्षेत्रजः सजनियतुर्लभतेरिक्यंन क्षेत्रिकात्सत्यौरसे
  उक्तश्च तस्य सत्यौरसेभागः औरसक्षेत्रजौ पुत्रौ पितूरिक्यस्य भागिनाविति । तथा षष्टन्तु क्षेत्रजस्यांशमिति एकहस्तस्थधनौ यथाच तौ भवतस्तथा दर्शयति ॥ १६२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। अविभक्ते भार्तार मृते तद्धनंगृहीत्वा तत्पन्यां देवरेण पुत्रउत्पादिते तस्यापि सपुत्र-त्वे पश्चात्तित्म्मृते विभागे क्रियमाणे क्षेत्रजस्य क्षेत्राधिपस्य पितुर्भागमात्रं नतु बीजिधनादपि भागोस्तीत्यर्थः॥१६२॥
- (३) कुद्धूकः॥ अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः द्वतः॥ उभयोरप्यसौरिक्थी पिण्डदाता च धर्मतइति याद्वतः क्ष्योक्तिविषये। यदा क्षेत्रिकस्य पितुः क्षेत्रजानन्तरमौरसः पुत्रोभवति तदा तावौरसक्षेत्रजावेकरिक्थिनौ एकस्य पितुर्यः वापि रिक्थाहौँ भवतस्तथापि यद्यस्य जनकसंबिष्धितदेव सगृद्धीयान्त क्षेत्रजाः क्षेत्रिकपितुः। यतु वक्ष्यति॥ वष्टगतुक्षेत्रजस्यांशंपदचात्पैतृकाद्धनात्॥ औरसोविभजन्दायमिति तत्पुत्रबहुरुस्य। यतु याद्ववक्ष्येनोभयसंबिष्धिरिक्थहरत्वमुक्तत्क्षेत्रिकपितुरौरसपुत्राभावे बोद्धव्यम् । मेधातिथिगोविन्दराजौ तु औरसमिनयुक्तापुत्रच विषयीकत्येन् मेथ्लोकंच्याचक्षाते तन्त्र । अनियुक्तापुत्रस्याक्षेत्रजत्वादिनयुक्ताद्यत्भेत्यनेन तस्य रिक्थयहणनिषेधाद्यकेरिक्थनाविन्त्यनच्याच्या ॥ १६२॥
- (४) राष्याणन्यः । तत्र यस्य विभितः क्षेत्रजातूर्ण्यमीरसोजातस्तस्य धनमीरसएव प्रामोतीत्याह यदीति । एकरिक्ष्यिनावेकस्यित् नेतरः क्षेत्रजः । यस्तु ॥ अपन्रेण परक्षेत्रे नियोगीत्पादितः द्वतः ॥ उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता
  च धर्मतहति याक्षवल्क्यवचनात्तदौरसाभावविषयम् । भावेतु क्षेत्रिणः स्वभौरसोहरेत् । बीजिनः सं क्षेत्रजहति आह् यस्ययदिति । यदिबीजिनोधनमस्ति न चेदौरसिन्युक्तापुत्रयोनियुक्तापुत्रस्यवद्याशस्य वक्ष्यमाणत्वादिति गोविन्दराजनेध
  तिथी ॥ १६२ ॥

- (५) नम्हनः। एकरिक्थिनाविष्यक्तवनौ यत्र कुछे भाजोरेकस्पौरसः पुत्रोऽपरस्य क्षेत्रजस्तौष भातरौ विभ-कथनौ वृतौ विभक्तवनेपोरिष वृत्योः प्रभात्पितामहोधतस्तिह्वयमेतह्वनम् ॥ १६२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एकस्य रिक्थिनौ स्रुतौ स्यातां औरसक्षेत्रजयोः यस्यौरसस्य यत्यैतुकरिक्थं अंशःतत्स गृहीयात् नेतरः इतरःक्षेत्रजो न गृहीयात् ॥ १६२ ॥

एकएवीरसः पुत्रः पिच्यस्य बस्रुनः प्रभुः ॥ शेषाणामातृशस्यार्थपद्यान्तु प्रजीवनम् ॥ १६३ ॥

- (१) मधातिथिः । सम्यौरते क्षेत्रजादन्ये सर्वेऽदायादाः प्रजीवनमौरसाक्कभरन् । आनृशस्यमपापं अददन्पापमामो ति ॥ १६३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । एकएवेति इदमनेकविषपुत्रसञ्जावे ॥ १६३ ॥
- (३) कुङ्ख्यः । य्याभ्यादिना मधमीरसपुत्राभावे क्षेत्रजादिषु छतेषु पश्चादीषधादिना विगतय्याधरीरसउत्पन्ने सतीदमुच्यते औरसप्वैकः पुत्रः पितृधनत्वामी शेषाणांक्षेत्रजय्यतिरिक्तानांतस्य षष्ठांशादेर्वक्यमाणत्वात् । पापसंबन्धप-रिहारार्थयासाच्छादनंदधात् ॥ १६३ ॥
- (४) राघवाणन्दः । एतदेवद्रदयनन्येवामपि क्षेत्रजंविना दत्तादीनां पासाच्यादनमात्रमाह एकद्ति । वसुनी वनस्य । पिश्यस्य पितृसंबन्धिनः । प्रजोवनं पासाच्यादनादि ॥ १६३ ॥
- (५) मन्द्रमः । एवग्तावित्पतृभेदे क्षेत्रजस्यापि दायगापिठका तदभेदेत्वौरसस्यैव दायगाप्तिर्माग्येषामित्याह एकप्वौरसः पुत्रहति । जीवनमेव प्रजीवनं अन्यतोलब्धवृत्तिना जीवना मदानेन देशहति सूचितमः॥ १६३ ॥
- (६) राभाषान्यः । एकएवौरसःपिष्यस्य वहानो द्रव्यस्य प्रभुः । शेषाणांक्षेत्रजादीनामानृशंस्यार्थं पापयोगपरिहा-रार्थपद्यात् ॥ १६३ ॥

षष्ठन्तु क्षेत्रजस्यांशंत्रद्यात्पेतृकाद्धनात् ॥ औरेसोविशजन्दायंपिन्यंपञ्चममेव वा॥ १६४॥

- (१) मधातिथिः । :क्रीतादिपुत्रवत्मजीवनमात्रे नामे क्षेत्रजस्य भागविकस्पीयमुख्यते सचगुणापेक्षः ॥ १६४ ॥
- (२) तर्वज्ञनारायणः । यदाःवेकस्यांभार्यायामञ्चातगर्भायां भर्ता वृतः अन्याच पत्नी पुत्रार्थ देवरे नियुक्ता पुचमक्षभत पूर्वस्यांचीरसः पुत्रोजातस्तदा विभागमाह वहंत्विति । वहमनिर्गुणवत्वे गुणवत्वेतु पञ्चममिति ॥ १६४ ॥
- (३) कुछूकः । औरसः पुत्रः पिनृसंयिधदार्यविभन्नश्चेत्रजस्य पर्ध्वशंपञ्चमवा दचात निर्गुणसगुणापेक्षश्चार्य विकल्पः॥ १६४॥
- ( ४ ) राखवाणच्यः । औरसानां परस्परं विभागे कर्तथ्ये क्षेत्रजस्याप्यशमाह वर्षत्विति । गुणवदगुणवद्भेदेन विक-ज्यः । एतनु बीजिधनामामौ तत्मामौतु नांशभागित्युक्तं यद्यस्य पैतृकमित्यत्र ॥ १६४ ॥
- ( ५ ) नम्झनः । आनृशंस्यार्थमिति सत्यौरसेयोयं शैवाणामभागउक्तस्तस्य क्षेत्रजविषयेऽपवादमाहः वहन्तुक्षेत्रज-स्यांशमिति । विकल्पोगुणापेकाः एवक्षेत्रजस्य देयोंशउक्तः ॥ १६४॥
  - (६) रामचन्त्रः । औरसःपिन्धंदायंविमजन्त्रेत्रजस्य परंवा पञ्चमनेव वा ॥ १६४ ॥

## औरसक्षेत्रजी पुत्रो पितृरिक्थस्य भागिनी ॥ दशापरे तु ऋमशोगोत्ररिक्थांशभागिनः॥१६५॥

- (१) मेथातिथिः । आद्योयश्लोकः पूर्वोक्तिवध्यनुवादएव पुनर्विध्यन्तरमौरसेन साम्यक्षेत्रजस्य नेष्यते गोत्रभा गिनोरिक्थांशभागिनश्च रिक्थांशः प्रजीवनसंभितइत्युक्तः । दत्तके च क्षेत्रजवतः । स्पृत्यन्तरमुदाहरन्ति क्रमशः औरसक्षेत्र जौ युगपद्भागहरावन्येषांतु पूर्वाभावउत्तरस्य भागहरत्वं यद्येषांष्ट्दायादाः षडदायादाइति वर्गद्धयप्रतिभागेन दायादादाया दयोरनयोरिकथवचनमनुपपन्नं । सत्यौरसेऽदायादाइति आद्याः षण्महोपकाराइतेरषद् न्यूनाइति । आद्याऔरसादन्ये समानाफ लाएवमुत्तेरषद् ततोन्यूनाअवान्तरपेक्षयातुल्याएव न पूर्वोत्तरपिक्तानांभेदोस्ति ॥ १६५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पितृऋक्थस्य पित्रार्जितधनस्य । अत्रौरसत्वेनपुत्रिकापुत्रोपि गृहोतः । दशापरइति गौ-त्रित्वथं पितामहाद्युपात्तं तर्तोशभागिनः नतु पित्रा स्वयमर्जितादंशादंशहारिणः । केचितु पितृऋक्थस्य कत्सस्य गौ-त्रभागिनः पितृगोत्रऋक्थांशभागिनः स्वजीवमात्रोचितपितृऋक्थांशभागिनइत्यर्थमाद्वः ॥ १६५ ॥
- (३) कुल्लूकः । औरसक्षेत्रजौ पुत्रावुक्तमकारेण पितृधनहरा स्यातामन्थे पुनर्दशदत्तकादयः पुत्रागीत्रभाजोभव न्ति । पुर्वाभावे परः परइत्येवक्रमेण धनांशहराश्य ॥ १६५ ॥
- ( ध ) राघवानन्दः । तयोरुक्तमकारेण धनभाक्तमनुवदन् तयोरभावेऽन्येष्वपि दशसु पूर्वपूर्वाभावे उत्तरोत्तरोधन-भागित्याह औरसेति । ऋमशः पूर्वपूर्वाभावे परःपरइति ॥ १६५ ॥
- (५) नन्द्रनः । अथ दत्तकत्रिमादीनामंशमाह औरसक्षेत्रजीपुत्राविति । पुत्राविति दशापरे दत्तकत्रिमादयोः गीत्रिस्थांशभागिनः गोत्रभागिनो रिक्थभागिनश्च रिक्त्थांशोजीवनमात्रं अन्यत्वाहुः पूर्वार्धेन क्षेत्रजस्यौरसतुल्यत्वं प्रतिपादितांशमास्यर्थं प्रतिपादितं उत्तरार्धेन दत्तादीनां रिक्थैकदेशभाक्त्विमित ॥ १६५ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** अपरेदशपुत्रादत्तकादयः ऋमशः गोरिक्थांशभागिनः पूर्वपूर्वाभावे परःपरेारिक्थभागी स्यात् ॥ १६५ ॥

# खक्षेत्रे संस्कृतायान्तु स्वयमुत्पादयेद्धियम् ॥ तमौरसंविजानीयात्पुत्रंप्रथमकस्पितम् ॥ १६६॥

(१) मेधातिथिः। आत्मीयवचनः त्वशब्दोन समानजातीयतामाइ। एतेन त्वयंसंस्कतायां जातऔरसइतरथाऽसंस्कतायांनिवृत्तिपरः संस्कतशब्दः संभाव्यते। ततश्चान्येन संस्कतायामन्यऔरसः स्यात् उक्तार्थेन त्वशब्दे क्षत्रियादिपुत्रा अन्यौरसाभवित्ति तेषामन्यत्पुत्रलक्षणमस्ति अन्येतु प्राथमकल्पिकमौरसिविशेषणंचतुरः। क्षत्रियापुत्रानौरसान्सपूर्णलक्षणान्यन्ते। एवतु व्याख्याने यथा त्वक्षत्रे संस्कतायामसंपुर्णलक्षणऔरसस्तच्चत्वेऽसंस्कतायांप्रामोति किंपुनः क्षत्रियादीनान्मौरसत्वेन पुत्रास्तावद्भवन्ति परिमितांशभाजश्च। अथोच्यते असत्यौरसक्षेत्रजादिलक्षणे द्वादशसंख्यानियमात्कर्थपुत्रत्व-मिति। अत्रोच्यते किमुलक्षणेन लोकतोव्यवहारप्रसिद्धेः तथाहि योयतोजातः सतस्य पुत्रइति लौककाव्यवहरित। तथा च जनके कश्चित्पनृत्वयवहारंकुर्वन्तन्यो नेति बोध्यते नेषते पिता निहत्वमनेन जातइत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां जनकः पिता जन्यश्च पुत्रइत्येतदवगम्यते। विशेषव्यपदेशार्थस्तु लक्षणारम्भः येतुक्षेत्रजादिजनके वा पुत्रत्वमिति तत्कार्यनिवन्यनम् पुत्रस्यापि कार्यविधानात्पुत्रत्वं पुत्रत्वस्य तन्त्रिष्याज्ञातत्वमिति। तथाचैते प्रतिनिधयउच्यन्ते तैरत्रायंजन्यनिवन्य हि पुत्रत्वे औरसपुनर्भवनिवगुक्तासुतानाविशेषोन स्याज्ञन्यत्वात् किंच पुत्रकार्यकारणान्त्रेवकश्चिरपुत्रः स्यात यस्तु लौककोव्यवहारः असौजनकेऽपि पितृव्यवहारादर्शनाद्यभित्वारी तेन सत्यपि प्रयोगइन्द्रादिशक्ववङ्गोकतोर्थातिशयाच्छान्त्रे स्वित्विधानाद्वार्यादिव्यवहारवत्त्रुन्यवहारादर्शनाद्यभित्वरः। तत्र च यदौरसस्य प्राथमकल्पकत्ववचनंतत्र ध्यवहारोन्स्र स्वात्वविधानाद्वार्यादिव्यवहारवत्त्रुन्यवहारोवगन्तव्यः। तत्र च यदौरसस्य प्राथमकल्पकत्ववचनंतत्र ध्यवहारोन्ते

वगन्तव्यः न व्यवहारे कित्र मुप्तकारेपि पितुरुपकारेण रष्टोयथौरसोभूयांसंशकीत्यपकर्तृमितिक्कापयित । उपकारापचयोह् मायश्चितपतिनिधिव्यवहारः न सेपांप्रतिनिधिता संभवित पारब्धस्य कर्मणोङ्गोपचारप्रतिनिधेर्नच पुत्रकर्मागमोऽपत्योत्पा-दनकर्मणोगुणकर्मत्वात् तेन सत्येव क्षेत्रजेप्रतिनिधित्ववचनमौरसत्वप्रशंसार्थं । यथाऽपशवोवाऽन्येगोऽश्वेण्यः पशवोगो-ऽश्वानिति पश्चनामपशुत्ववचनंगवा [श्वानां] पशंसितुं यदा च योयदीयाद्वीजाज्ञातः सतस्य पुत्रइति तथा च दर्शितमहा-भारते । द्वैपायनाज्ञाताः पाण्डुधृतराष्ट्रविदुरादयोनैते व्यासपुत्राइति व्यपदिश्यन्ते । अथत्वयप्रयोजनंक्षत्रियादिपुत्राणामौ-रसत्वतथोपपादिते । अथक्षत्रियापुत्रिकापुत्रत्वे द्वादशसंख्यातिरेकआमोति भवतु कोदोषः त्रयोदशोयपुत्रोस्तुऔरसेन तुल्यफलत्वात् तद्वहणमतस्तत्साम्याच्च । तथाच स्षृत्यस्तरं ॥ तत्समः पुत्रिकासुत्रइति ॥ १६६ ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । उक्तपुत्राणांरुक्षणाम्या**ह त्व**क्षेत्रद्दि । स्वक्षेत्रे स्वसवर्णक्षेत्रे संस्कृतायां स्वयंपरिणीता-याम् । माथमकल्पिकं मुख्यम् ॥ १६६ ॥
- (३) कुद्भूकः । त्वभायांयां कन्यावस्थायामेव छतविवाहसंस्कारायां यंत्वयमुत्पादयेत्तंपुत्रमौरसंमुख्यंविचात् सवर्णायांसंस्कतायामुत्पादितमौरसपुत्रंविचादितिबौधायनदर्शनात्सजातीयायामेव त्वयमुत्पादितऔरसोक्क्षेयः ॥ १६६ ॥
- (४) राघवानन्दः । उक्तौरसादीनां रुक्षणमाह स्वक्षेत्रइतिचतुर्दशिमः । स्वयमुद्दाहितायामुरःसंश्लेषणजातत्वादी रसः । क्षेत्रजेतदभावीनारदेनोक्तोगात्रैर्गात्राण्यसंस्पृशन्तित्यादिना ॥ सवर्णायां संस्कृतायां स्वयमुत्पादितमीरसं जानीयादि तिबौधायनदर्शनात्सजातीयोत्पन्नः औरसः । अत्र सवर्णापदं द्विजत्वादिजातिपरं अग्यथा क्षत्रियावैश्याशूद्रासुजातानां विप्रादित्रयपितृकाणामीरसत्वाभावेनापुत्रत्वापत्तिरिति । तत्र परं सजातीये मुख्यम्भैरसत्वमन्येषां गौणमितिभावः । स्व-क्षेत्रइति क्षेत्रशब्दस्याजहस्त्रिकृता । माथमक कल्पिकं उत्सर्गतः सर्वत्राधिकारिणम् ॥ १६६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अथौरसादीनां रुक्षणमाह त्वक्षेत्रे संस्कृतायान्त्विति । मथमकल्पितमधानत्वेन कल्पितमः ॥१६६॥
- (६) रामचन्द्रः । औरसादीनांद्वादशानामुन्पत्तिमाह त्वेति त्वक्षेत्रे संस्कृतायामूबायांत्वयमुन्पादयेत् द्विजंतंऔरस-पुत्रं मथमकिल्पतं पुत्रमुख्यंविजानीयात् ॥ १६६ ॥

यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्षीबस्य ध्याधितस्य बा ॥ स्वधर्मेण नियुक्तायां सपुत्रः क्षेत्रजः स्पृतः॥१६७॥

- (१) मधातिथिः । व्याधितस्यामतीकारराजयक्ष्माविव्याधितस्यअविशष्टंस्पष्टम् ॥ १६७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। तल्पं भार्या तस्यां सवर्णाद्वा देवराद्वा सपिण्डाद्वा नातः। स्वधर्मेण क्षेत्रजोत्पत्तिधर्मे-ण इताभ्यङ्गादिना स्वपुत्रःक्षेत्रजः॥ १६७॥
- (३) कुङ्गृकः । योष्टतस्य नपुंसकस्य मसविदरोधिष्याभ्युपेतस्यवा भार्यायां घृताक्तवत्वादिनियोगधर्मेण गुरु-नियुक्तायां जातः सक्षेत्रजः पुत्रोमन्वादिभिः स्पृतः ॥ १६७ ॥
- (४) **राधवान-दः । क्षेत्रजं** रुक्षयित यहित । ममीतस्येति पतिताशुपरुक्षणम् स्त्रीबस्यत्यपत्यजनकत्वाभावपरं तेन पाण्डवाः संगताः । अन्नतु मयाजादिवत्पाठकमोविविक्षितस्तेन पूर्वपूर्वाभवि उत्तरोत्तरस्यैवाधिकारिता । क्षेत्रजः क्षे-त्रमत्र पत्नी तत्रजातः ॥ १६७ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । तल्पजस्तल्येषु दरिषु जातः नियुक्तायामित्युक्तस्वादम्येन देवरेण सपिण्डेन वा जनितः ॥ १६७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यः तल्यजः भार्यायांजातः त्यधर्मेण घृताभ्यकेन नियुक्तायांसपुत्रः क्षेत्रजःस्वृतः ॥ १६७ ॥

#### माना पिता वा द्यानां यमद्भिः पुत्रमापदि ॥ सदृशंत्रीतिसंयुक्तंसज्ञेयोदत्रिमः सुनः॥ १६८॥

- (१) मधातिथिः। चशब्दः पिठतुंवायुक्तोमातापिताचेति नह्यभयोरपत्यमन्यतरानिक्यांदातुंयुक्तं । अथापि वाशब्दः पठ्यते । तथाचोक्तं माता पिता वा दयात्तयोरपि पिताश्रेयांनिति कार्यान्तरविनियोगविषयमेततः ननु सत्त्वापत्तौ मातुः स्व-मिति पितरिपुत्रंपितदातृत्वंसत्यंपितृतद्दित वचने अभावे बीजिनामितियोगविशेषविषयत्वात्सदशमित्युक्तं । आहच वसिष्ठः न स्वीपुत्रंदयात्मितगृकीयाचेति ॥ सदर्शन द्वातितः कितिष्ठं कुलानुरूपेर्गुणैः क्षत्रियादिरपि ब्राह्मणस्य दत्तकोयुज्यते पीतियहः गलोभादिना प्रतिवेधार्थमः ॥ १६८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । माता पितर्यसति । अद्भिरुदकपूर्वमः । आपदि : स्वतस्तस्य रक्षणाशक्तौ ॥ १६८ ॥
- (३) कुङ्गूकः । शुक्रशोणितसंभवः पुरुषोमातापितृनिमित्तकस्तस्य प्रदानविक्रयपरित्यागेषु मातापितरौ प्रभवतइति विसङ्सरणात् । माता पिता वा परस्परानुङ्गया यंपुत्रंपरियद्वीतुः समानजातीयंतस्यैव पुत्राभावनिभित्तायामापदि पीतियुक्तंनतुभयादिनोदकपुर्वदचात्सदित्रमाख्यः पुत्रोविङ्गयः ॥ १६८ ॥
- (४) राघवानन्दः । दित्रमस्य कित्रमस्यच लक्षणमाह भातेतिद्दाभ्याम् । अद्भिरित्यवश्यम् । आपदीति प्रहीतुः संतानक्षयपरं दुर्भिक्ष्यादिपरंवादातुः । सदशं जात्या गीतिसंयुक्तं न बलापाधिकतम् ॥ १६८॥
- ( ५ ) नन्दनः । सदशं सवर्णे आपदीति विशेषणादनापदि दत्तस्य न्यूनत्वं मीतिसंयुक्तमितिविशेषणाद्भयादिना दत्त-स्य न्यूनतायाहा आपदत्र सन्तानपरिक्षयः मतियहीतुः ॥ १६८ ॥

### सदशन्तु प्रकुर्याचंगुणदोषविचक्षणम् ॥ पुत्रंपुत्रगुणैर्युक्तंसिवज्ञेयश्व कत्रिमः॥ १६९॥

- (१) मेधातिथिः । अन्नापि सदशोगुणसप्विविद्ययः सतु सदशंसवर्णव्याचक्षते । तेषांसजातीयद्दित एवपाठोयुक्तो यद्ययमर्थोभिनेतः ननुजात्यासाद्ध्यमपि तुक्तमेव गुणदोषविचक्षणंकेचिदाहुस्तावन्न क्रियते यावन्नमामव्यवहारः नहसी गुणदोषान्जानाति तथात्वेवंजानाति जातोयेन च संमित पुत्रतया भरणंमे क्रियते तस्याप्यहंपुत्रदृत्यभ्युपगतपुन्नाभावास्येव
  प्रहीतव्योऽपित्वस्यतरत्वे विशेषीनास्ति॥ १६९॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः । सदशं सवर्णं गुणदोषविषक्षणं नत् बालं कुर्यात् त्वंत्रमपुत्रइतिनियम्य । पुत्रगुणैर्वयो-स्पत्वादिभिः । गुणदोषविषक्षणइतिकिषित्पाठः तत्र कर्नुगुणदोषक्षानोष्या पतिनादित्वेन कात्वा यदि पुत्रं कुरुते नदा नासा पुत्रइति विवक्षितम् ॥ १६९ ॥
- (३) कुछूकः । यंपुनः समानजातीयपित्रोः पारलोकिकश्राद्धादिकरणाकरणाभ्यां गुणदीषौ भवतद्दयेवमादिश्चं पुत्रगुणैश्च मातापित्रोराराधनादियुक्तंपुत्रंकुर्यान्सकत्रिमाख्यः पुत्रोवाच्यः ॥ १६९॥
- (४) शद्यवानन्दः। गुणदोषविचक्षणं अस्यैवाहद्दतिगुणादेशोजनैकपथपातितेति । पुत्रगुणैर्विधाविनय श्राद्धश्र-दाचैः॥ १६९॥
- (६) रामचन्द्रः। यं गुणदोषविचारक्षमं पुत्रं पुत्रगुणैः पित्रादिश्वश्रूषादिकेर्युक्तः। योगी कत्रिमस्यात्ष्वयंकतइति॥१६९॥ उत्पद्यतेग्रहे यस्य नच ज्ञायेत कस्य सः ॥ सग्रहे गूढउत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तस्पजः॥ १७०॥
  - (१) मेघातिथिः। नय श्रायेत माता ययुद्धान्त्या बहुशीगता वा तदा नश्रायते का पूनस्तस्य जातिर्यतः पुर्वेद-

क्तं अविद्यातबीजनोमातृतः एतच्च यत्र हीनजातीयपुरुषशङ्कानास्ति तदा शङ्कायां हि मतिलोमसंभवः प्रतिलोमत्वान्तकाचि-त्पुरुषकार्योधिकारिणः ॥ १७० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । गृहे पाणिपाहस्य सवर्णेरनेकैर्ऋतुकाले संसर्गोनिश्चितोपि व्यक्तिविशेषानिश्चयात्कस्या-यंगर्भइत्यनिश्चयः । नत्वधमवर्णगमनसंदेहेपि । यस्य तल्पजोभार्यायां जातः ॥ १७० ॥
- (१) कुछूकः । यस्य गृहेऽवस्थितायां भार्यायां पुत्रउत्पद्यते सजातीयोयंभवतीति श्रानेपि कलात्पुरुपविशेषाः ज्ञातोसाविति न श्रायते सगृहेऽप्रकाशमृत्पन्तस्य पुत्रः स्याद्यदीयायां भार्यायां जातः ॥ १७० ॥
- (४) राघवानन्दः । गूढोत्पन्नं लक्षयित उदिति । तिल्ञितिवित गोलकदित बहुकालवशाद्यभिषारिण्यांपक्यामारू त्यादिलिङ्गकोन्योत्पन्नः अयंस्वव्यक्तिङ्गकोगूढोत्पन्नदिति भेदः गृहे भार्यायां स्वपढ्याम् । सबालः गृहे गूढं रहस्युत्पन्नः यस्य तल्पजस्तस्यैवसः [ तल्पोऽत्रपतिः ] ॥ १७० ॥
  - (५) नन्द्रनः । कस्यचिदत्रेतिकरणं द्रष्टब्यम् ॥ १७० ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** यस्य तल्पजः भार्यायांजातः सतस्य स्यात् । योगी मृहे प्रच्छन्तउत्पन्नोगूढजः स्रुतः स्मृतः ॥ १७० ॥

मातापितृभ्यामुतस्रष्टंतयोरन्यतरेण वा ॥ यंपुत्रंपरिग्रत्नीयादपविद्धः सउच्यते ॥१७१॥

- (१) मेधातिथिः । बहुमजातया भरणासमर्थेनात्यन्तदुर्गत्या केनचिद्वादोषयोगेन मातापितृमक्तिहीनत्वादिनाः न पुनः मत्यक्षत्वेन तस्य न कचिदेव पुत्रकार्येधिकारइति दिशातं । अन्यत्वमप्यभ्यतरेणोत्सर्गः परिप्रहः पुत्रबुद्धधा न तु तज्ञीवितेच्छयाच ॥ १७१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उत्प्रृष्टमन्यसाअदत्वा त्वरादिना परित्यक्तं तत्कालेच तस्यापरिपहे रक्षणंनसंभवत्ये-वैति निश्चित्य गृद्धीयात् । अयमपि सवर्णएव ॥ १७१ ॥ ः
- (१) कुङ्गूकः। मातापितृभ्यां त्यक्तंतयोरग्यतरमरणेनान्यतरेण वा त्यक्तंपुनंत्वीकुर्यात्सोपविद्धाख्यः पुत्रउच्यते ॥ १७१॥
  - (४) राघवानन्दः। अपविदं सक्षयित मातेति । ताभ्यामुत्सृष्टत्वाद्पविद्धत्वम् ॥ १७१ ॥
  - (५) नन्द्नः । अयमपि सर्वएव ॥ १७१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अन्यतरेणापि पुंसा तयोर्मातापित्रोःसकाशात् उत्सृष्टयपुत्रंपरियुद्धीयात्सपुत्रोऽपविद्धउच्यते । योगी उत्सृष्टोगृह्यते यस्तुसोऽपविद्धोभवेत्सुतः ॥ १७१ ॥

पितृवेश्मनि कन्या तु यंपुत्रंजनयेद्रहः ॥ तंकानीनंबदेन्नामा वोढुः कन्यासमुद्रवम् ॥ १७२ ॥

- (१) मधातिथिः। अयंश्लोकःपाक्त्ययंदत्तकत्रिमापविदेषु अस्य च भागकल्पना पाक्र्निरूपिता। प्रतियहभूमिनि-वैषम्म सत्यात्मिन्धनेन तावत् ॥ १७२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । वोदुः विवाहयितुः पुत्रं तथा मातामहस्याप्यसौ सुतान्तराभावे ऋक्थहरः मातामहस्रतो-मतहतियाञ्चवक्क्यवचनात् । एतद्पिसवर्णोत्तमवर्णजनितस्य ज्ञाने ॥ १७२ ॥

- (३) कुह्न्कः । पितृगृहे कन्यायंपुत्रमप्रकाशंजनयेसंकन्यापरिणेतुः पुत्रेनाञ्चा कानीनंबदेत् ॥ १७२ ॥
- (४) राघवानन्दः । कानीनमाह पित्रिति । बोदुः कन्याकालएव जनितपुत्रामुद्दाहकस्य । कानीनःकन्यकाजाः तोमातामहस्रतोमतहति मातामहस्य पुत्राभावे तद्धनाचिषकारित्वपरिमत्यन्यभेदं मनुवाद्धयं विरुभ्यते । यतो अकता वाकतोवत्यनेनोद्दाहितासु तस्यथनहारित्वमिति भेदः ॥ १७२ ॥
  - ( ५ ) मम्द्रमः । वोदुस्तंपुत्रं विदुः न कन्यापितुः ॥ १७२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तं कन्यासमुद्भवं पुत्रं वोदुः विवाहकर्तुः क्षेयं । योगी कानीनः कन्यकानातः ॥ १७२ ॥ या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि वा सती ॥ वोदुः सगर्भोभवित सहोहद्दति चोष्यते॥१७३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । ज्ञाता गर्भिणीत्वेन । इदमपिपूर्ववत् ॥ १५३ ॥
- (३) कुद्धूकः । या गर्भवती अज्ञातगर्भाज्ञातगर्भा वा परिणीयते सगर्भस्तस्यां जातः परिणेतुः पुत्रोभवति सद्दी-बद्दति व्यपदिश्यते ॥ १७३ ॥
- (४) राखवानन्यः । सहोद्धंक्षयित येति । ज्ञाता ज्ञातोवीर्गाभणीत्वेनसं संस्क्रियते पाणिपहणमन्त्रेः । अतः-संस्क्रियमाणयाकन्यया सहोदः माम्हति सहोदः ॥ १७३ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रणः । संस्क्रियते परिणीयते ॥ १५३ ॥
- (६) शामचाष्ट्रः । याकन्या गर्भिणी संस्क्रियते विवाहादि संस्काराःक्रियन्तैश्चाताङ्गातापि वा सती सगर्भी वोदु-र्भवति सहोडजदत्युच्यते । योगी गर्भेविन्नःसहोडजः ॥ १७३॥

कीणीयाचस्त्रपत्यार्थमातापित्रोर्यमन्तिकात् ॥ सक्रीतकः द्वतस्तस्य सदृशोःसरृशोपि वा॥१ ७४॥

- ( ९ ) सर्वज्ञणारायणः । सरशोऽसरशः सवर्णीधमवर्णीवेत्वर्थः ॥ १७४ ॥
- (३) कुल्लूकः। यः पुत्रार्थमातापित्रीः सकाशायंत्रीणीयात्सत्रीतकस्तस्य पुत्रीभवति । केतुर्गुणैस्तुल्योहीनोभवेत्र तत्र जातितः साद्ययवैसाद्यये सजातीयेष्वयंशेक्तस्तनयेषु मया विधिरिति याज्ञवल्क्येन । सर्वेषामेव पुत्राणांसजातीय-त्वाभिधानत्वेन मानवेऽपि कोतव्यतिरिकाः सर्वे पुत्राः सजातीयाबोद्धव्याः ॥ १७४॥
- ( ४ ) हाश्ववानम्दः । क्रीतं रुक्षयति क्रीणीयादिति । यथस्मात् । सस्योऽसस्यादिति गुणवानगुणवान्वा नत् विजा तीयः । सजातीयेष्वयंग्रोक्तस्तनयेषु विधिर्मयेतियाश्ववन्क्योक्तेः ॥ १७४ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रमः । अन्तिकात्सकाशात् ॥ १७४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सक्तीतकः सुतस्तस्य सूल्यदातुःपुत्रः । सरशःगुणैःसरशोऽसरशोपि वा क्रीतश्रताश्यांवि-क्रीतः ॥ १७४ ॥

यापत्या वा परित्यक्ता विधवावा स्वयेच्छया॥ उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा सपीनर्भवउष्यते॥१ ७५॥

- ( २ ) सर्वज्ञानारायणः । पुनर्भूत्वान्यस्य भार्या भूत्वा ॥ १७५ ॥
- (१) क्रुक्तूकः। या भन्नी परित्यका प्रतभर्तका वा लेक्क्याऽन्यस्य पुनर्भार्या भूत्वा यमुत्पादयेत्सउत्पादकस्य पीनर्भवः पुत्रउच्यते ॥ १७५ ॥

- (४) राघवानन्दः । पीनर्भवं स्वस्यति येति । लेक्या पुनरन्यस्य मार्या भूत्वापुनवीदुर्मृत्वा विभवाभूत्वा येपुनमृत्याद्येत्सपीनर्भवः उत्पादकस्येतिशेषः ॥ १७५ ॥
  - ( ५ ) बन्द्रनः । पुनर्भृत्वा पुनः कस्यिषद्भार्याभृत्वा ॥ १७५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पुनर्भूत्वा अन्यस्य सवर्णस्य भायां भूत्वा पुत्रमुत्पादयेत्सपीनर्भवउच्यते । योगी अक्षतायांक्ष-तायां वा जातः पीनर्भवः स्रुतः ॥ १७५ ॥

#### सा चेदक्षतयोनिः स्याद्रतप्रत्यागतापि वा ॥ पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमईति ॥ १७६॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । पुनर्भूसंस्कारमाह् साचेदिति । अक्षतयोनिः पत्या संस्कारमात्रंकत्वा परित्यक्ता माम-वैषय्यावा । गतमत्यागतातु पित्राऽन्यस्माअङ्गीकता स्वेष्ण्या परिणयार्थमन्यंमित गत्वा तेन परिणीता पुनः पित्रमि-मतंवरंमत्यागता अक्षतयोनिरेव । पौनर्भवेन यंगत्वा विमान्ता तेन पुनर्विवाह्होमादिसंस्कारंसार्हित । एतेन या क्षत-योनिः पुनर्भूनंसंस्कारार्हेत्युक्तम । पुनर्भूत्वंतु उभयथापि । एतासूत्यन्नः पौनर्भवोबीजिनःद्वतः ॥ १७६ ॥
- ( ६ ) कुङ्गूकः । सा स्त्री यचक्षतयोनिः सत्यन्यमाश्रयेत्तदा तेन पौनर्भवेन भर्त्रा पुनर्विवाहाक्यंसंस्कारमईति । यहा कौमारपतिमुत्सुच्यान्यमाश्रित्य पुनरतमेव शत्यागता भवति तदा तेन कौमारेण भर्त्रा पुनर्विवाहाक्यंसंस्कारमईति ॥१७६॥
- (४) राघवाणन्दः । प्रासंगिक्तमाह साचेति । यंबालं विहाय गता पुनर्योवने तमेव मत्यागताऽपिवायं प्रतिगता बोभयीरपिपुनर्भवभर्तृत्वाद्दाभ्यामपि संस्कारमर्हति विवाहो चितमः । वाशब्दात्क्षत्योनिर्राप क्षता क्षतजयुक्ता योनि र्य-स्याः । ऋतुमती ॥ अक्षताच क्षता चैत्र पुनर्भूः संस्कृता पुनः । त्वेरिणी यापति हित्वा सवर्णे कामतः अथिरिति याज्ञव-स्वयोक्तेः ॥ ज्ञातिथनगर्वात्त्वपतित्यांगे श्वभक्षणं नतु कामतस्त्यागेकामस्य त्वाभविकत्वादनेन पूर्वापराविरोधः ॥१ ७६॥
- ( ५ ) नन्द्रनः । अक्षतयोग्याः पुनः संस्कारानर्इत्वं प्रसद्देनाह् साचिद्क्षतयोनिः स्यादिति । भर्तृगृहाद्रताप्रत्यागताः सत्यम्यक्षतयोनिश्चेत्पीनर्भवेन पुनर्भूपुत्रेण केनचिद्दरेण ॥ १७६ ॥
- (६.) रामचन्द्रः । सा पुनर्भूः । अक्षतयौनिः स्यात्गतप्रत्यागतापिवा परिणेतृगृह्वेगतातेनाक्षतयोनिः वासापौनर्भ-वैन भन्ना पुनःसंस्कारमहीति ॥ १७६ ॥

#### मातापितृविद्दीनोयस्यकोवा स्यादकारणात् ॥ आत्मानंस्पर्शयेयस्मै स्वयंदत्तस्तुसस्यतः ॥१ ७७॥

- (२) सर्बज्ञनारायणः। अकारणात्पातित्यादित्यागकारणेषुअसत्यु । स्पर्शयद्यात् तथादकपूर्वमत्र । छत्रिमे-त् तेन परिप्रहुमात्रमस्य सान्तत्येनेतिविशेषः॥ १७७॥
- (३) क्रुङ्गूकः। योम्रतमातापितृकस्त्यागोचितकारणंविना द्वेषादिना ताभ्यांत्यक्तीवाऽऽत्मानंयस्लै ददाति सत्त-यदत्ताक्यस्तस्य पुत्रीमन्द्रादिभिः स्वतः ॥ १४७ ॥
- (४) **शक्षवानन्दः । त्य**यंदत्तं रुक्षयति मातेति । अकारणात् पातित्याचहेतोः । स्पर्शयद्यात् । त्यक्तः पितृन्या मितिशेषः । यसाभात्मानं स्पर्शयक्तस्यैव पुत्रःसद्दितस्यतः ॥ १५७ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । स्पर्धयेद्यात् ॥ १५७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । मातापितृविद्यीनः यः अकारणात्स्यकःयलैकारमानं स्वर्धयेद्यात्सः त्वयंदयः स्वतः ॥ १७७ ॥

## यत्राह्मणस्तु शृद्धायांकामादुःपादयेत्सुतम् ॥ सपारयन्धेव शवस्तस्मात्पारशवः स्वृतः॥ १७८॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । कामादिति श्रुद्धाभिगमस्यकाममात्रपरत्वादुक्तमः । ब्राह्मणइति क्षत्रियस्यान्युपलक्षण-मः । वैश्यस्य श्रुद्धापुत्रोपि ब्राह्मणस्येव क्षत्रियापुत्रः त्ववर्णसदशएव । पारयन्वेव कर्मणे शक्तएवसन् शवोऽनिधकारी । एतेन क्वात्यन्तरासत्वेपि तस्य न पिष्यधनहारित्वं किंतु संबन्धिनोपि ब्राह्मणस्यैवेत्युक्तमः ॥ १७८ ॥
- ( १ ) कुङ्खूकः । विलालेषविधः स्पृतइति याज्ञवल्क्यदर्शनात्परिणीतायामेव शृद्धायां त्राह्मणः कामार्थपुत्रंजनये-त्सजीवन्नेव शवनुल्यइति पारशवः स्पृतः । यद्यप्ययंपित्रुपकारार्थश्राद्धादिकरीत्येव तथाप्यसंपूर्णोपकारकत्वाच्यवन्यप-देशः ॥ १७८ ॥
- (४) राघवानन्दः । शौदं रुक्षयित यमिति । शृद्धायां यथाविष्यूदायां । सपारयन् जीवन्नेव शवनुल्यत्वात्पा-रशवः । शृद्धापत्यस्य निन्दितत्वं सूचयित कामादिति । असंपूर्णोपकारत्वाद्धाः ॥ १७८ ॥
- ( ५ ) **मन्द्रनः ।** पारयजीवयन् शवोष्टतमायः पारशवोनाम निर्वचनमेतत् बीजगुणस्य श्रेष्ठयेपि क्षेत्रदोषात्सजीव-न्ष्टतकल्पइत्यर्थः कर्मानधिकारात् ॥ १७८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यंद्यतं श्र्द्रायांउत्पादयेत्कामतःसः पारयन्नेव कर्मस्र शवएवशवः शवकल्पः तस्मात्पारशवः स्पृतः॥ १७८॥

### दास्यां वा दासदास्यां वा यः शुद्रस्य सुतोजवेत् ॥ सोनुज्ञातोहरेदंशमिति धर्मीव्यवस्थितः॥१७९॥

- (१) मधातिथिः । शूद्रस्यानूबायामनियुक्तायामपि जातः द्वतएव । एवंयद्यपि दासस्य दासीत्यर्थेपि वचनात्तस्यां जातोनदासस्य दासस्वामिनः सोनुझातःपित्रा सममंशमौरसेन हरेजीवितभागे क्रियमाणे अन्यथावा यदि ब्रूयादेषदः समां शहति यदा तु पिता नानुजानाति । तत्स्यृत्यंतरे पितं ॥ जातोपि दास्यां शूद्रेण कामतोशहरोभवेत । कामतोयावन्तमंशंपि तानुजानाति ॥ यतेपितरिकुर्युस्तंभातरस्त्वर्धभागिनं ॥ तंकुर्युः त्वांशापेश्वया आत्मनाहोह्नौ परिगृक्कीयुर्भागौ तस्यैकंद्युः । अभा वकोहरेत्सर्व असत्स्वौरसेषु सर्वरिकथसएव हरेद्यदिदौहित्रोनस्यात् । सति तत्मिन्नौरसवत्कल्पना । दौहित्रस्यान्य-स्याभुत त्वात्तस्य च मक्षतत्वेन बुद्धौ सिन्ववेशात् ब्राह्मणादीनांतु दासीद्यताः मजीवनमात्रभाजोनरिकथभाजद्दति स्थितिः ॥ १७९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दास्यां शृहस्यानूबायां तथा शृहस्य योदासस्तस्यदास्यांमधानशृहेणोत्पादितोऽस्यापि शृहेभागोदेयद्ति । तेनपित्राऽनुज्ञातोहरेदंशंनत्वननुज्ञातस्तुजीवनमात्रहरेदिति । एतेन शृहस्य शृहायामपरिणीतायामप्यु-त्यन्यस्तस्यांयथाकथेपित्त्वाम्येस्ति पुत्रोभवति नतु परपरिपहेऽपीतिदर्शितंभवति । अतएव दास्यांदासदास्यांवेत्युक्तम् ॥ १७९ ॥
- (३) कुह्नूकः । ध्वजात्ततायुक्तस्रक्षणायां दास्यां दाससंबिष्यित्यां वा दास्यां श्रद्धस्य यः पुत्रोजायते सपित्राऽन् नुद्गातपरिणीतापुत्रेः समोशभागोभवाष्मवित्वत्यनुद्गातस्तुरूयभागंकभतद्दति शास्रध्यवस्था नियता ॥ १७९ ॥
- ( ४ ) राधंवानन्दः । दास्यां ध्वजावतायुक्तलक्षणाया तथाविधदासस्य भार्यायांवा दासदास्या अनुद्गातःजीवता पित्रा परिणीताश्चद्गापुत्रैःसममंशं हरेदितिषमींव्यवस्थितः ॥ न्यूनाधिकविभागानां धर्म्यः पितृकृतः स्वृतहति याद्भवस्क्यो-

कः ॥ पितरि ब्राह्मणे मृतेतु शूद्रापुत्रीन रिक्थभागित्युक्तेः । जीवत्यपि नाभिकं दशमाद्यात् शूद्रापुत्राय धर्मतद्दिमनूक्तेः । दशमींशएव दौहित्रान्तरस्याभविमानृकोहरेत्सर्वमित्युक्तेः ॥ १७९ ॥

- ( ५ ) गन्दनः । अनुकातःपित्रा अनुकातइति विशेषणादननुकातीन हरेत् ॥ १७९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । दास्यां शृदायामूबायांचा दासदास्यांवा शृद्धस्य योदासःस्तरम् या दासी तस्यांसपुत्रीअनुद्धातः अंशहरेत् ॥ १७९ ॥

### क्षेत्रजादीन्स्रतानेतानेकादशयथोदितान् ॥ पुत्रप्रतिनिधीनाङ्गः कियास्रोपान्मनीषिणः ॥ १८० ॥

- (१) मेधातिथिः । मुख्याभावे मितिनिधिः अतोसत्यौरसएते कर्तव्याइत्युक्तंभवति । एतेषांस्यत्यन्तरेऽन्यादशः ऋम उक्तः। यथा गूढोत्पन्नःकैश्वित्यंचमोऽपरे षष्ठइति। तत्र पाठक्रमोनात्राङ्गमतएवानियमपाठात्प्रयोजनचोत्तरत्रानङ्कत्वे दर्शियच्या मः क्रियालेगाद्धेतोः क्रियतेऽपत्यमुत्पादयितव्यमित्यस्य विधिलोपोमाभूदिति नित्यौद्ययंविधिःसयथा क्रथंचिद्दृहस्थेन सं पाषस्तत्र मुख्यः कल्पऔरसस्तदसंपत्तावेतेकल्पाआश्रयितव्याः ॥ १८० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । क्षेत्रजादीन्ततुप्त्रिकापुत्रमपि । क्रियालोपादीर्भदेहिकक्रियालोपामाभूदितिबुध्येत्यर्थः ॥ १८० ॥
- (३) क्काङ्गृकः । एतान्क्षेत्रजादीनेकादशपुत्रान्पुत्रीत्पादनविधिछोपः पुत्रकर्तव्यभाद्धादिछोपश्च माभूदित्येवमर्थपुत्रम तिक्कन्दकान्मुनयआहुः॥ १८०॥
- (४) राघवानन्दः। सर्वहरिदिति खेल वालीन्यायेनीरसातिरिक्तपुत्राणां मितिनिधित्वमाह क्षेत्रजादीनिति ॥ पुंसि मैढिः खले वाली न्यस्तं यत्पश्चनन्दति सयथाअष्टाश्रीकरणरहितः पश्चनन्धने नियुज्यतएवं पारश्चवादीनां पुत्रकार्ये नियोगेपि नीपनयनाहिरितिन्यायार्थः॥ १८०॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । अथौरसस्य श्रेष्ठ्यंश्लोकद्वयेनाह् क्षेत्रश्रादीन्द्वतानिति । पुत्रप्रतिनिधीनाहुर्नमुख्यान् क्रियालोपादुः स्पादकक्रियायाअभावात् मुख्येसंभवत्यौरसे तत्प्रतिनिधिभस्तत्कार्यं नकर्तव्यमित्यभिगायः ॥ १८० ॥
- (६) रामचन्द्रः । येतिनसङ्गत् औरसपुन्नमसङ्गत् एते पुत्राअन्यबीजनाअभिहिताः ते पुत्रायस्य बीजिनोभव-न्ति तु पुनः इतरस्य ते सुताः क्षेत्रजादिवतपुनाः भवन्ति ॥ १८१ ॥

यएतेः शिहिताः पुत्राः प्रसङ्गादन्यबीजजाः ॥ यस्य ते बीजतोजातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥ १८१॥

(१) मेधातिथिः । पूर्वोक्तस्याभावे विधिन्नतिषेधोर्मामित व्याचक्षते । यएतेऔरसाभावे नितिनयः कर्तव्यतया-धकास्ते नकर्तव्याः । यतस्तैऽन्यबीजजातास्तस्येदते पुत्रानेतरस्य येन क्रियन्ते तस्य तेनभवन्तीत्यर्थः । अतभ्य पूर्वेण वि-धिरनेन नित्रेषद्द्र्ति विकल्पः सच व्यवस्थितोरिक्थयद्वणे कानीनसद्द्रोदपुनर्भवगूढोत्पन्नान रिक्थभाजः दक्तकादयस्तु रिक्थभाजः असस्यौरसे कानीनादयम्य सत्यप्यौरसे न पितृधनद्दराः प्रासाच्छादनभाजः । क्रेवलंसस्यसित्थौरसे यतउक्तं ॥ सर्वेषामिष चन्याम्यदानुंशक्यामनीषिणः । प्रासाच्छादनमत्यन्तंपिततोद्यदद्ववेत् ॥ सर्वेषामिष द्वीवादीनांच मङ्तत्वेन द्वितिमिति अत्यन्तंयावजीविमित्यर्थः । शरीरचारणार्थत्वाद्वासाच्छादमस्य श्रत्यादेस्तद्वपयोगिनः परिचारकस्यापि वे-तनदानविद्वेषं नद्मन्यदिः परिचारकमन्तरेण जीवनसंभवः । येषांदारकरणमतं तेषांसभायांणांभरणदातव्यशकोति धना-नुरुपेण भोजनवद्वादिदेयं पतितद्दत्यर्थवादः ॥ १८१ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । एते क्षेत्रजादयः प्रसंगादौरसपुत्रप्रसंगादुक्ताः यस्य बीजतोजातास्तस्य ते न भवन्ति । किन्वितरस्ययस्य क्षेत्रं येनवा ऋयणादिकृतं तस्यैव भवन्तीत्यर्थः । केचित्तु यएते दित्रमादयउक्तास्तै यदि दात्रादीनां-क्षेत्रे तेभ्योन्यस्माज्ञातास्तदा दात्रादिभिर्दत्ताअपि न प्रतियहीत्रादीनां पुत्राः किंतु बीजिनएतेत्यस्यार्थइत्याद्यः ॥१८१॥
- (३) कुद्धूकः । यएते क्षेत्रजादयोऽन्यबोजोत्पन्ताः पुत्राऔरसपुत्रप्रसङ्घनोक्तास्ते यद्वोजोत्पन्तास्तस्यैव पुत्राभव-न्ति न क्षेत्रिकादेरिति सत्यौरसे पुत्रे पुत्रिकायां च सत्यां न ते कर्तव्याइत्येवंपरिमदमन्यबीजजाइत्येकादशपुत्रोपलक्ष-णार्थलबीजजाताविप पौनर्भवशोद्दीन कर्तव्यौ । अतएव वृद्धवृहस्पितः॥ आज्यंविना यथा तैलंसिद्धः प्रतिनिधिः स्पृतः॥ तथैकादशपुत्रास्तु पुत्रिकौरसयोविना ॥ १८१ ॥
- । (४) राघवानन्दः । ननु तेषि पुत्राइति कथं प्रतिनिधित्वं तत्राह् यइति । अशास्त्रीयस्य प्रतिनिधित्वाभावं द्यो त्रांयतुं तेषां पुत्रोक्तिन्तु ते वस्तुतः पुत्राभवन्ति कार्यातिदेशंविना न्यस्यान्यभावानुपपत्तेरितिभावः । अतएवाह् यस्यत इत्यनेन जनकानां पुत्राभावे तएव श्राद्धादिकर्तारः । पौनर्भवश्रद्धापत्ययोः स्वजातत्वेषि न मुख्यत्वम् । तथाच बृहस्प तिः ॥ आज्यंविना यथा तैलं सिद्धः प्रतिनिधीकृतम् ॥ तथैकादशपुत्रास्युःपुत्रिकौरसयोार्वनिति ॥ एकादशत्वंतु पुत्रिकापुत्र भादायपुत्रिकापुत्रोपि समयबन्धान्मानृद्धारौरसोन्यबीजजश्र । अतएवानयोरभावे उक्तदशपुत्राअर्थाधिकारिणइतिकुङ्क्षकः ॥ याज्ञवल्क्यस्तु ॥ पिण्डदौंशहरश्रेषांपूर्वाभावे परःपर इत्युपक्रम्य पन्यादिकमाह् तेन गौणमुख्यपुत्राभावे पत्र्यादीनामिष कारइतिसुष्ठु ॥ १८९ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । उत्पादकत्वं प्रतिपुत्रत्वं मुख्यमित्यतआह यएतइति ॥ १८१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एकजातानां एकेनैकस्यांजनितानाम ॥ १८२ ॥

# भातृणामेकजातानामेकश्वेरपुत्रवान्भवेत् ॥ सर्वास्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणोमनुरब्रवीत् ॥ १८२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । एकजातानामिति एकेन जनितानां सापत्वानामपि । एवंच यदि भातुरपत्योत्पादनश-क्तिरस्ति तदा तत्पुत्रेणैवेतरस्य पुत्रवत्वाद्दरगमनेन क्षेत्रजपुत्रकरणमयुक्तमनापदीति निषेघायुक्तभवति ॥ १८२ ॥
- (३) कुछूकः। भातृणामेकमातापितृकाणांमध्ये यद्येकः पुत्रवान्स्यादन्ये च पुत्ररहितास्तदा तेनैकपुत्रेण सर्वान्भातृन्सपुत्रान्मनुराहः। ततश्य तिसन्सिन्यन्ये पुत्रमितिधयोन् कर्तव्याः। सएव पिण्डदीशहरश्य भवतीत्यनेनीक्तं । एतश्य पत्नीदुहितरश्चैव पितरौ भातरस्तथा तत्स्वताइति याज्ञवल्क्यवचनाङ्गातृपर्यन्ताभावे बीद्धव्यम् ॥ १८२ ॥
- (४) राघवानन्दः । भातृपुत्रसत्वेक्षेत्रजादयः मितिनिधयोन कार्याद्दयाह भातृणामिति । एकजातानामेकपितृजाः तानामः ॥ पत्नी दृहितरश्चेव पितरीभातरस्तथा ॥ तत्स्रुतश्चेति याक्कवल्कयोक्तेः ॥ भातृपुत्रपर्यन्तामावे मितिनिधिः कर्तुं यो ग्यदितिमावः ॥ १८२ ॥
- (५) नन्दनः । अथद्दयेन पुत्रमतिदिशति भावणामिति । एकजातानामैकपिवृमावृकाणां पुत्रवानौरसवान्सति भावपुत्रेण पुत्रिणोमनुरत्रवीत् ॥ १८२ ॥

# सर्वासामेकपत्नीनामेका चेरपुत्रिणी अवेत् ॥ सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीर्मनुः ॥ १८३ ॥

(२) सर्वज्ञनारायणः । एवभेकस्यां सपभ्यां पुत्रवत्यामन्यस्यामनपत्ययामपि नियोगीन कार्यदृत्याह सर्वासा-मिति ॥ १८२ ॥

- (३) कुङ्कूकः । एकपतिकानांसर्वांसांस्त्रीणांमध्ये ययेका पुत्रवती स्यात्तदा तेन पुत्रेण सर्वास्ताः पुत्रयुक्तामनु-राह । ततश्य सपत्नीपुत्रे सति स्त्रिया नदत्तकादिपुत्राः कर्तव्याइत्येतदर्थमिदम् ॥ १८३ ॥
- (४) राघवानन्दः । एवमेकपतिकानांमध्ये कस्याश्चित्पुत्रवत्त्वे दत्तकादिनान्यतमया कर्तव्यमिति नियमियतुमाह सर्वासामिति । पुत्रवती पुत्रकार्यवती ॥ १८३ ॥
- (५) नन्दनः । पुत्रिणी औरसपुत्रिणी पुत्रत्वातिदेशस्य पयोजनंसत्त्विप सोदरादिषु पूर्वोपिदिष्टैरेव पुत्रैः सकलपु-क्कार्यलाभः ॥ १८३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सर्वासां एकपत्नोनां एकस्य भार्याणांमध्ये एका चेत्पुत्रिणी भवेत् ॥ १८३॥ श्रीयसः श्रीयसोलाभे पापीयान्तिकथमईति ॥ बहवश्वेत्तु सदशाः सर्वे रिक्थस्य भागिनः ॥१८४॥
- (२) सर्वज्ञकारायणः । श्रेयानुत्तमः । पापीयानपक्तमः । तिनिषेधश्च औरसपुत्रिकाजक्षेत्रजगूरजकानीनपौन-भेबदत्तकक्रीतकिष्मित्तयंदत्तसहजोरजापविद्धानुक्रमेण परिगणस्य याज्ञवल्क्येन पिण्डदेशहरश्रेषांपूर्वाभावे परःपरइ-तिविशेषतोविधानात्तद्वचनानुसारेण कर्तव्यः । अत्रतु क्रमपार्धानपूर्वपूर्वोत्कर्षद्वतिआपादनार्थः क्रमपार्धोत्रखबन्धुदायाद-बान्धविविक्षपरत्वादिति । सदशाऔरसाएवदित्रमएत्रत्वियादि ॥ १८४ ॥
- (३) कुद्दूकः । औरसादीनांसर्वेषांपुत्राणांपकतत्वादौरसादीनुपक्रम्य तेषांपूर्वः पूर्वः श्रेयान्सएव दायहरः सचान्यान्ति विष्णुवचनात् । औरसादीनांपुत्राणां पुर्वपुर्वाभावे परः परः रिक्थमहित पुर्वसद्भावेपरसंवर्द्धनंसएव कुर्यात् एवंच सिद्धे श्रूद्धापुत्रस्य द्वादशपुत्रमध्ये पाठः क्षेत्रजादिसद्भावे धनानर्हत्वज्ञापनार्थत्वेन सार्थकः अन्यया तु क्षत्रियावै-ध्यापुत्रवदौरसत्वात्क्षेत्रजादिसद्भावेप धनंस्रभेत पुर्वस्य परसंवर्धनमात्रचापवादेतरविषये द्रष्टव्यं क्षेत्रजगुणवद्दत्तकपुत्रयोः पञ्चमंष्ठवा भागमौरसोदद्यादिति विहितत्वात् । यदि तु समानरूपाः पौनर्भवादयोबहवः पुत्रास्तदा सर्वएव विभज्य रिक्थगृह्मीयः॥ १८४॥
- (४) राघवानन्दः । औरसानांमध्ये पुर्वः पुर्वः श्रेयस्तया क्षेयदृत्याहृश्रेयसहित । ल्लात्यपेक्षया श्रेयसः औरसादेः तदलाभे तदभावे । पापीयान् क्षेत्रजादिः ॥ पण्डदांशहरश्रेषांपुर्वाभावे परःपरहित याक्षवल्क्योक्तेः ॥ अतीविष्णुरप्याह ॥ औरसादीनांपुत्राणांपूर्वपूर्वाभावे परःपरोरिक्यमहित ॥ पुर्वसद्भावे परस्य संवर्धनं सएवकुर्यादिति । संवर्धनं पाषणमः । बहवश्रेत्सदशाबाह्यणत्वादिजात्यारिक्थस्य भागिनः पिण्डदाश्च । यदेकादशप्तेषु शृद्धापुत्रस्यौरसत्वेपि गणना जीर्वात्पतृत्व सदशमांशातिरिक्तांशाभावार्थायदेवास्य पिता द्यान्तदेवास्य धनं भवेदितिदशमांशोपलक्षणमः । तथाच ॥ ब्राह्मणक्षत्रियविशां श्रूद्धापुत्रोन रिक्थभागित्युक्तःसंगता। अन्यथा विमजक्षित्रयावैश्यापुत्रयोस्तेषु गणनामसिकः स्यात् धनाहारित्वसत्वा विशेषात् । अतएव श्रूद्धापत्यस्यांशाहारित्वं क्षेत्रजगुणवद्दत्तकयोरिप मुख्येन षष्ठांशादिदानमिष संगच्छते वचनादेव नाव-तर्कदित श्रेयसदृत्यादावेकवचनमविविक्षितमः । तेषांपौनर्भवादीनां बहुत्वेषि भागहारित्वन्यायस्य तुल्यत्विनत्याह बहवन्ये-दिति ॥ १८४ ॥
- (५) नन्दनः । इदानीं पुत्राणामुक्तसंख्यानां दायपाप्तिक्रममाह श्रेयसः श्रेयसोऽलाभइति श्रेयसोमुख्यस्य पापी-यान्गीणपुत्रः ॥ १८४ ॥

- (६) **रामचन्दः** । ज्येष्ठस्य श्रेयसोऽलाभे पापीयान् गुणादिनिक्षष्टः रिक्थं भागं अर्हति । बहुवश्रीत्सदशाः समानवर्णाः ॥ १८४ ॥
  - न भातरोन पितरः पुत्रारिकथहराः पितुः ॥ पिता हरेदपुत्रस्य रिकथंभातरएव च ॥ १८५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पुत्राऔरसादयोद्दिजातिजनितश्र्दापुत्रारन्ये । पिता हरेदविभक्तस्य । भातरप्तवा पि-त्रनुमत्या । विभक्तत्वेतु पत्न्येव तदभावेतु दृहित्रादेर्याञ्चवल्क्योक्तेः ॥ १८५ ॥
- (३) कुङ्कृकः । न सोदरभातरोन पितरः किन्त्वौरसाभावे क्षेत्रजादयोगौगपुत्राः पितृक्थहराभवन्तीत्यनेनोश्यते औरसस्य त्वेकएवौरसः पुत्रइत्यनेनव सिख्त्वात् । अविद्यमानमुख्यपुत्रस्य पत्नीदुहितृरहितस्य च पिता धनंगृद्धीयात्ते-षांमातुश्राभावे भातरोधनंगृद्धीयुः एतच्चानन्तरंगपञ्चयिष्यामः ॥ १८५॥
- (४) राधवानन्यः । औरसपुत्रिकापुत्रादीनामेव धनहारित्वं व्यतिरेकेणद्रवयित नेति । उक्तपुत्राएव रिक्थहराः स्मृताः न भातरोनिपतरहत्यन्वयः । पुत्राभविपितत्याह पितेति । पितृपदं पत्न्यायुपलक्षणमः । पुत्राहित श्रुतेः ॥ प्रमीतस्य पितुः पुत्रैः क्रिया कार्या प्रयत्रदित श्रुलपाण्युक्तेः ॥ अस्वग्यां ह्याहुतिः सा स्याच्छूद्रसंसर्गदूषिता ॥ विप्राचभावे श्रूहाजोन्यिधकारीति ॥ अतएव याज्ञवल्क्यः ॥ पत्नीदुहितरश्रैव पितरौभातरस्तथा । तत्सुतागोत्रजावन्धुः शिष्यः सब्रह्म चारिणः ॥ एवामशवे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरहित । अत्र च पाठएव क्रमःप्रयाजविद्विक्षतः । येवांपत्रयादीनांमध्ये पूर्वस्य पत्नीरुपस्याभावे परोदुहितेत्येवमन्वयः । बन्धुपदमाचार्योपलक्षकमः । यत्तु नपत्रयाधनहारित्वं स्त्रीणांतु जीवनंदचा दितितत्तु दुःशीलाधार्मिकासत्विकायौवनस्थाविषयमः । अन्यथा ॥ अपुत्राशयनं भर्तुः पालयन्ती व्रते स्थिता॥ पत्नयेव दद्या सत्यण्डं क्रस्थमं लभेत चैतिवृहन्यनुवचनविरोधः ॥ यतिवानमस्थयोर्धनंतु ॥ वानमस्थयतिब्रह्मचारिणायुक्थमागिनः ॥ क्रमेणाचार्यसच्चित्रस्थिभभिवावेकतीर्थिनहत्यत्र प्रतिलेमिनान्वयः ॥ १८५ ॥
- (५) नन्दनः । दिष्टेषुच पुत्रेषु सन्ध न आतरीन पितरीरिकथहराः पुत्राएव पितृरिकथहराः पिता हरेदपुत्रस्येति अपुत्रस्योपदिष्टपुत्ररहितस्य आतरः सोदराः एवशब्देनापुत्रस्य रिकथहरणे आतृणां पितृतीविशिष्टत्वं सूचितमः॥ १४५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । पिताहरेत्अपुत्रस्यरिक्थं ॥ १८५ ॥

श्रयाणामुदकंकार्यत्रिषु पिण्डः प्रवर्तते ॥ स्तृर्थः संप्रदातैषांपश्चमोनोषपयते ॥ १८६ ॥ [ असुतास्तु पितुः परुषः समानांशाः प्रकीर्तिताः । पितामसन्त्र ताः सर्वामातृकस्याः प्रकीर्तिताः॥१॥]

- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्रयाणामिति पितृतत्पितृतापितृणां उदकंकार्यं नियमेन तथा पिण्डःपिण्डदानम् । पक्ष-मीनोपपवतद्वस्यमुदकंपिण्डंच दाष्यम् ॥ १८६ ॥
- (३) कुद्भृकः । इदानीक्षेत्रज्ञानामध्यपुत्रपितामहादिधनेऽध्यधिकारंदर्शयितुमाह त्रयाणामिति । स्रयाणांपित्रादीना-मुदकदानंकार्यित्रम्यएव च तेम्यः पिण्डोदेयः चतुर्थम पिण्डोदकयोदीता पञ्चमस्यावसंमन्धीनास्ति । तस्मासुक्तोऽपुत्र-पितामहद्भदिधने गौणपौत्राणामधिकारः औरसपुत्रपौत्रयोश्य पुत्रेण लोकान् जयतीत्यनेनैवात्र पितामहादिधनभागित्वमु-क्षमः॥ १८६॥
  - ( ४ ) शास्त्रवाभन्दः । पितानहधनेऽन्येविनत्याह त्रयाणामिति । पितृपितामहप्रपितामहास्रयः । कार्यदश्रविधैः पुत्रैः

त्रिषु पितृषु देयत्वेन पिण्डः प्रवर्तते । चतुर्यः पुत्रादिः संप्रदाता पिण्डोदक्कयोः पञ्चमस्य विण्डादिशकृत्वेन शासायोधित त्वान्नास्तिपञ्चमोनापि तस्य धनहारितिति । अनेन पितामहप्रपितामहयोरपि धनहारित्यं गौणपुषाणामभावे इत्यस्र्वि॥ १८६॥

- (५) जन्द् नः । न केवलमसित । पुत्रे भात्राद्दीनां रिक्थहरत्वं किन्तु सतीय पौत्रप्रपेत्रयोः पुत्रतृत्यकर्गकर्तव्य-त्यात्तयोरित्यिभगयेणाह नयाणामुदकमिति। त्रयाणां पितृपितामहमितामहानामुद्ककर्तव्यं न ततीथिकानां त्रिषु पिण्डम भर्वतते विधीयते नाधिकेषु । एषां त्रयाणां पिण्डोदकयोः संग्रदाता चतुर्थः । पुत्रपौत्रप्रपोत्रस्थणं मितामहादारम्यतस्य चतुर्थत्वं पञ्चमः संग्रदाता नोपपद्यते न शास्त्रेषु विधीयते । भतस्य धनिनः पुत्रः पौत्रमपौत्रद्वात्यन्तरेष्यण्युपकारकतमः तेन तेष्वसत्येव भात्राद्योरिकथहरानत् सत्सु ॥ १८६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्रयाणां पितृपितामहप्रपितामहानां उर्क तर्पणं कार्यम् विषु पितामहप्रपितामहादिषु पिण्डः भवर्तते । चतुर्थः संगदाता । एषांमध्ये पञ्चमोनोपपचते । छेपभाजभातुर्था चाः ॥ १८६॥

अनन्तरः सपिण्डायस्तस्य तस्य धनंभवेत् ॥ अतऊर्ध्वसकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्यएव बा॥१८ण।

#### [ हरेरवृत्विजोवापि न्यायष्टताश्व याः स्नियः॥ १॥] \*

- (२) सर्वज्ञनारायणः। एषांमध्येसपिण्डानां मतोयोनन्तरोयथा पुत्रस्य पिता तस्य सितित्यादि। सस्यतस्यतृतद्भनम् । असतितु पितिरि पितामहस्य तदभावे तित्पतुरिष । अत्रच पितामहापेक्षया भातुर्भात्पुत्रस्यच सैनिक्ष्टत्वात्पित्रभावे भाता तदभावे तत्स्रुतस्तदभावे पितामहादियोयः सिन्वक्ष्टस्तदभावे च समनोदकःसगोत्रोमातुलादियण्डुरितिऋमात्पूर्वपूर्वाभावे । एवं पितामहे वृत्ते तद्धनंपुत्रस्यवधनं नपौत्रस्याधिकारः ।यत्तु तत्रस्यात्सदशंत्वान्यमिति तत्पुत्रेष्टया विभजनीयंतदित्यतत्परम् । सकुल्योमातुलादिर्वन्धुः । तद्दभावेचाचार्योषि शिष्योवा यस्तदा त्रस्यासम्बद्दस्यर्थः ॥१८॥
- (३) कुद्भूकः । अस्य सामान्यवचनस्योक्तीरसादिसपिण्डमात्रविषयस्वे वैयर्थ्यान्तरभानुक्तप्रध्यादिरायप्राप्तर्थनित्त । सिण्डमध्यात्सिन्किष्ठहारीयः सपिण्डः पुमान्द्र्वी वा तस्य वृत्तभनंभवति । तमैकैबीरसः पुमद्रस्युक्तत्वात्साप्त वृत्तभने त्वाधिकारी क्षेत्रजगुणवद्त्तकयोस्तु यथोक्तंपञ्चमंष्ठंवा भागंद्यात् । किमादिपुत्राणांसंवर्धनमात्रंकुर्यात् । औरसाः भावे पुत्रिका तत्पुत्रभ दौहित्रएव च हरेदपुत्रस्याखिलंधनित्युक्तत्वादौरसपुत्ररहित्रप्व तथापुत्रोविवकितस्तदभावे केत्र-जादयप्कादशपुत्राः क्रमेण पितृधनाधिकारिणः परिणीतश्रृद्वापुत्रस्तु दशमभागमात्राधिकारी ना धिकंदशमाद्याण्यूद्वा-पुत्रावेत्यायुक्तत्वादशमभागविष्टिंधनंसिन्किष्ठसपिण्डोगृद्धीयाच्यादेशविषपुत्राभावे पत्नी सर्वभवंशनभागिनी । यदाद्याः व्यवस्थः ॥ पत्नी दुहितरश्रेव पितरौ भातरस्तथा ॥ तत्रुतोगोत्रजोवण्यः शिष्यस्त्रक्रव्यारिणः ॥ एषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः ॥ त्वर्यातस्य सप्त्रस्य सर्ववर्णेक्ययंविषः ॥ वृहस्पतिरच्याह ॥ आद्माये स्वतितस्त्रे च लोकाचारे च सहितिः ॥ शारीरार्थस्यता जाया पुण्या पुण्यफलेसमा ॥ यस्य नोपरता भार्या देश्वेतस्य जीवति ॥ जीवत्यर्थशरीरे त् कथनन्यः स्वमागुयात् ॥ सकुक्यैवियमानैस्तु पितृमागृसनाभितिः ॥ अपुत्रस्य प्रमीतस्य प्रजीतद्वानाहारिणी ॥ पूर्व-भिताक्रित्रं भर्तरे तद्वनम्य ॥ विन्देत्पतिव्रता नारी धर्मप्यसनातनः ॥ जङ्गसंत्रवाददेवमुन्यभान्यम्यावर्वः ॥ आद्वाय दापयेष्ट्यदेवस्यस्यस्यमासवाण्यास्त्रकादिक्वमः ॥ पितृष्यगृहदौद्विभान्भव्तिव्यमातस्य ॥ अपुत्रस्य स्वतिव्यमातस्य वावत्रहार्वः ॥ पितृष्यगृहदौद्विभान्भवंत्वसीयमातस्यतः ॥

<sup>\*(</sup>初,明)

- (४) राघवानन्दः। उक्तमुपसंहरन् सकुल्यदिर्धनहारित्वमाह् अनन्तरेति । सपिण्डावाऔरसदुहितृकादनन्तराः प-जीपश्चयः पञ्च । तत्रापि ॥ सकुल्यैर्विचमानेस्तु पितृमावृसनामितिः ॥ अपुत्रस्य ममीतस्य पजी तद्धागहारिणी ॥ पूर्वममी साऽधिहोत्रं गृते भर्तरि तद्धनम् ॥ विन्देत्पतिद्यता नारी भर्मएव सनातनहित्वहृहस्पत्युक्तेः। प्रथमतः पजीति। सकुल्यपदं ब-श्थीरप्युपलक्षणम् । शिष्यपदंतु तीर्थानाम् । सकुल्योर्हतीत्यभ्याहार्यमेवमुत्तरत्रापि ॥ १८७ ॥
- (५) जम्द्रनः । नच पुत्रपौत्रापौत्राणां सन्यपि तुल्ये मेतोपकरणस्ये तुल्यवद्ययत्वं संभवेन्नापि तेषामभावे सपिण्डान्तराणां किन्तु पिण्डमत्यासत्तिऋमेणैवेत्याह् अनन्तरः सपिण्डादिति । प्रतवचनोयं पिण्डशब्दस्तयोरभेदीपचारात् पिण्डादनन्तरः मत्यासभीयः सपिण्डस्तस्य धनंदेयंभवेत् । द्विवचनं ऋममास्पर्यं अतऊर्ध्वमेभ्यः सपिण्डेभ्यऊर्ध्वं सपिण्डाभावद्दियावत् । सकुल्यः समानोदकोरिक्षहरदत्यनुकर्षः तेषामभावआचार्यः सस्याभावे शिष्योरिक्षहरः स्यात् ॥ १८७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सपिण्डात अनन्तरः सनिक्टःतस्य तस्य धनं भवेत् ॥ १८७ ॥ सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणारिक्थभागिनः ॥ वैविद्याः शुचयोदान्तास्तथा धर्मीन हीयते ॥१८८ ॥
- (२) राष्ट्रज्ञानाराष्ट्रणः । आक्रणास्तक्षामवासिनः । वैविषाक्षयीवेदिनः । शुचयः स्थापाराः । दान्ताः नियते-निवयाः । एतषा अरक्षणभनविषयमितरधर्नराजयामि ॥ १८८॥
- (३) कुझूकः । एषामभावद्दति वक्तव्ये सर्वेषामभावद्दति यदुक्तंतत्सत्रक्रषार्थादेरपि धनहारित्वार्थ । सर्वेषामभावे आक्रणविद्षपाध्यापिनीयाद्यान्तरश्रीयपुक्ताजितिन्द्रयाधनहारिणीभवन्ति तएवच पिण्डदाः तथासति धनिनीपृतस्य आदादिधर्महानिनं भवति ॥ १८८ ॥
- (४) राखवानम्दः । उक्तानाममावेऽन्याह सर्वेनामिति । ब्राह्मणान्विश्विनिष्ट त्रैविचाइति । धर्मोनहीयते तैर्विनैः मादादिनिर्वाहात् । विधिमसंगतुक्यत्वादनुवादीयं ब्राह्मणधनहारित्वं नृपतेस्तदन्यधनहारित्वमार्थं भ्रयमप्यनुवादस्तेनैद गतत्वादिति ॥ १८८ ॥
  - ( ५ ) जन्दनः । सर्वेषां पुतां स्नीणाञ्च यथा कथितन्तर्भवन्धवतामः ॥ १८८ ॥
  - ( ६ ) रामचन्द्रः । वैविधेति । तथा राज्ञां धर्मीनद्वीयते ॥ १८८ ॥

अइधित्राह्मणद्रव्यंराज्ञा नित्यमिति स्थितिः ॥ इतरेषांतु वर्णानांसर्वज्ञावे हरेन्तृपः ॥१८९॥

(२) शर्वज्ञणारायणः। तदेतदाइ अहार्यमिति। सर्वागावे शिष्यपर्यन्ताभावे ॥ १८९॥

- (३) कुञ्जूकः । ज्ञाझणसंबिध्यनंन राज्ञा कदाविद्याशमिति श्वासमर्यादा । किन्तूक्तक्शणज्ञाझणामावे ज्ञाझण-मानेभ्योपिदेयं । क्षत्रियादिधनंपुनःपूर्वोक्तरिक्यहराभावे राजा गृद्धीयात् ॥ १८९ ॥
- (४) राघवानन्दः । ब्राह्मणधनं ब्राह्मणबुवेषि देयमित्याह अहार्यमिति । ब्राह्मणे धर्मतोऽधर्मतीवा साम्यत्वर सात् ॥ १८९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । सार्धेनाह इतरेति । इतरेषांतुवर्णानां क्षत्रियादीनाम् ॥ १८९ ॥

संस्थितस्यानपत्यस्य सगोत्रात्पुत्रमाहरेत् ॥ तत्र यदक्थजातंस्यात्तत्तस्मिन्त्रतिपादये ॥ १९० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । सगोत्रायदि तन्तुसन्तानमाहरेदिनयुक्तापि स्त्री तदा गोलकत्वेपि तस्य श्रात्यन्तराभावे केत्रपतिधनहारित्विमित्यर्थः । एतच श्रूडांप्रत्येवोच्यनहितिकिचित् । अतएव तन्पते गूढककानीनसहोढकाअपि श्रूडस्यैव पुत्राभवन्ति नतु विमादीनामिति ॥ १९० ॥
- (३) कुझूकः । अनपत्यस्य शतस्य भार्या समानगोत्रात्पुंसोगुरुनियुक्ता सती नियोगधर्मेण पुत्रमुत्पादयेत्तस्मिन्य-तिविषये यद्धनजातंभवेत्तत्तिस्मिन्पुत्रे समर्पयेत् देवराद्वासीपडाद्वाइत्युक्तत्वात् । सगोत्रान्नियोगमान्यर्यतः अस्यवस्वयभागि-त्वार्थमिदम् ॥ १९० ॥
- (४) राघवानन्दः । देवराङ्कासिपण्डाङ्केत्युक्तमनुवदिन्वधवाधनमुत्तरकालीनायापत्याय दापयन्नाह संस्थितस्ये-ति । आहरेिद्धधवाभूत्वा जनयेत् । तत्र अनपत्ये पतौ धनं योविश्वयादित्यस्यैवानुवादीयं न्यायस्य तुल्यत्वात् । तत्र जनकोदचादत्र जननीदचादिति वा भेदः ॥ १९० ॥
- (५) नन्द्नः । एवमनपत्यधनस्य भातृगामित्वमुक्तमधुना पक्षाग्तरमाह् संस्थितस्यानपत्यस्येति । अनपत्यस्य संस्थितस्य मृतस्य सगोत्रोद्देवरादेस्तं पुत्रमाहरेत्पुत्रमुत्पादयेत् पत्नीगुरुयोगादितिशेषः ॥ १९० ॥
- (६) रामचन्द्रः । अनपत्यस्य संस्थितस्य मृतस्य सगोत्रात् तदिक्यं आहरेत् । तत्रयत् रिक्थजातंस्यात् त-तस्य ॥ १९० ॥
- द्वी तु यो विवदेयातां द्वाभ्यां जाती स्वियाधने ॥ तयोर्यचस्य पित्र्यंस्यात्तसग्रद्धीत नेतरः ॥१९१॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एकः त्वभर्तृजोऽन्योगोएकः पौनर्भवीवा उभयोश्य पत्योर्धनं मातरि रियतं तदा त्वबी-जिथनव्यवस्थया याद्यमित्यर्थः । स्त्रियाजातौ धनेपिभ्ये विवदेयातामित्यर्थः । नेतरत् त्वमानुपत्यन्तरधनम् ॥ १९१ ॥
- (३) कुङ्गूकः । यचेकरिक्थनौ स्यातामित्यौरसक्षेत्रजयोश्किमदंत्यौरसपौनर्भवविषयंयदोत्पन्नौरसमर्तुर्धतत्वा-त् बालापत्यतया त्वामिधनंत्वीकृत्य पौनर्भवंभर्तुः सकाशात्पुत्रान्तरंजनयेत् त्तस्यापि च पौनर्भवस्य भर्तुष्वतत्वाद्विस्थ-इरान्तराभावाकनंगृष्ठीतवती पश्चानौ द्वाभ्यांजातौ यदि विवदेयातां स्त्रीहस्तगतधने तदातयोर्थस्य यजनकस्य धनंसत-देव गृक्षीयान्तत्वन्यपिनृजोन्यजनकस्य ॥ १९१ ॥
- ( ४ ) राधवाजन्दः । किंच यदिवासापत्या वृतभर्तृका धनमादाय पौनर्भवेन पुनान्तरं जनयित्वा यद्यभयोर्धन मादाय तिष्ठेत्तरा कस्य कि धनमित्यपेक्षायाभाइ द्वाविति । द्वावीरसपीनर्भवी विवदेयातां धनमावाभ्यांप्राह्मं पोषणतेकार्य

<sup>(</sup> १९० ) सगीत्रात्पुत्रमाहेरत्=सगीत्रीवित्तमाहरेत् ( क )

- मिति । नेतरः अन्यपैनृकमन्योग गृह्णीयादितिभावः । अथवा अध्यावहृतिकादिह्णीधनमात्रविषयम् अतएव ह्यिया धनमिति समाख्या संगच्छते ॥ १९१ ॥
- ( ५ ) **मन्दनः । द्वा**भ्यां पुरुषाभ्यां या सपुत्रा सथना भूत्वा पश्चात्पुनर्भूयपरत्नादिष पुत्रंजनयित तस्याः पुत्रयोरयं-विभागः ॥ १९१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । द्विपितृकस्य व्यवहारमाह द्वाविति । स्त्रियाथने स्त्रीधननिमित्तेयौ विवदेयातां कीदशौद्दी द्वाच्यां-पितृभ्यां जातौ तयोः मातापित्रोः यत्पिच्यं तत्तस्य विद्यमानिपतुः पुत्रः गृक्कीत इतरः पूर्वभर्तृजन्यः न गृक्कीत ॥ १९१ ॥ जनन्यां संस्थितायान्तु समंसर्वे सहोदराः ॥ अजेरन्मातृकंरिक्थंअगिन्यश्व सनाभयः॥ १९२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । समं नज्येष्ठोद्धारेण । मातृकं मातुःश्लीधनव्यतिरिक्तधनम् । भगिन्योऽपुत्राः । सनाभयः सोदराः । केचित्तु स्नीधनेपि भातृविभागिमच्छन्ति ॥ स्नीधनंस्यादपत्यानां दुहिताच तदंशिनी ॥ अप्रत्ताचित्समूदातु लाभसं-मानमात्रकमिति वृष्टस्पतिवचनात् । एवंचापत्तायाभातृभिःसह तुस्यविभागः । इतरस्यास्तु संमानमात्रदेयमिति । एतत्प-रमेवच स्नीधनंदुहितृगामीत्यादि ॥ १९२ ॥
- (३) कुझूकः । माति वतायां सोदर्यभातरोभिगन्यश्य सोदर्याअनूढामातृथनंसमंकत्वा गृह्वीयुः । ऊढास्तु धनानु-रूपंसमानंस्भन्ते । तदाह बृहस्पितः॥ स्त्रीधनंस्यादपत्यानांदुहिता च तदंशिनी ॥ अपुँताचेत्समूढा तु स्भृते मानमात्रकदः॥ ततमानूढानांपितृधनद्वीढानांमातृधनंभात्रा त्यादंशाचतुर्यभागोदेयः ॥ १९२ ॥
- (४) राघवानन्दः । मातृसत्वे व्यवस्थोक्ता दैवादिवभक्तदशायां सा मृताचेत्तदा कथं व्यवस्था तत्राह् जनन्या-मिति । संस्थितायां मृतायाम् । सनाभयः नामिरत्र कुक्षिः एकनाभिजाः । अनूडाम्यस्तु त्वांशेत्यत्र पितृसंबन्धिश्वातृधने तुरीयांशभागित्वमनूडानां मातृधनेतु समांशभाक्त्वमिति भेदः । अतएव बृहस्पितः ॥ स्त्रीधनं स्यादपत्यानां दुष्टिताच तदं शिनीति ॥ अमत्ताचेत्समूडातुरुभतेमानमात्रकम् ॥ १९२ ॥
- (५) नन्द्रमः । एवं पैतृकस्य धनस्य विभागउक्तः इदानीं मातृकस्य धनस्याह् जनन्यां संस्थितायामिति। सनाभ-यः सोदर्याः । भनेरन्संविभजेरन् । उद्धारोविषमविभागः स्यात् ॥ १९२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । भगिन्यमसनाभयः साक्षात्त्वमातृदुहितरः ॥ १९२ ॥

यास्तासांस्युर्दुहितरस्तासामपि यथाईतः॥ मातामसाधनारिकचित्रदेयंत्रीतिपूर्वकम्॥ १९३॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । प्रताद्वतु वृताद्व ताभ्यःसंमानार्थयदेयं तत्तदुहितृभ्यः स्वेष्णया मातुहैर्देयमित्याह या-स्तासामिति । प्रीतिपूर्वकं स्वेष्णया ॥ १९३ ॥
- (३) कुझूकः । तासांदुहितृणांयाश्रनुडादुहितरस्ताभ्योपि मातामहीधनाद्यथा तासांपूजाभवति तथा पीत्या किं-चिदातव्यम् ॥ १९३ ॥
  - (४) राष्ट्र बानम्दः । तासांदुहितृभ्योपि किंचिदेयमित्याह् यादति । प्रीतिपूर्वकं प्रीत्यर्थं न बलादिति ॥ १९३ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । तासां भगिनीनां किचित्यदेयम् श्रीतपूर्वकमितिं वचनादवश्यदेयमितिस्चितमः ॥ १९३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तासांदुहितरःस्युःतासांदौहित्रीणां यथाईतीभागः ॥ १९३ ॥

#### अध्यम्यध्यावाहनिकंदत्तंच प्रीतिकर्माणि ॥ भातुमातृपितृप्राप्तंषद्विधंस्त्रीधनंस्यतम् ॥ १९४॥

- (२) सर्वज्ञमारायणः । अभ्यम्नि होमविवाहकाले एडधं यतःकृतिभित् । तथा ध्यावहारिकं पतिगृहनयनसमये-एडधम् । शीतिकर्मणि रतिकाले पत्या दत्तम् । तत्रश्लीधनमित्युक्तम् । भात्रादिभिस्तु यदाकदापि दत्तं स्त्रीधनम् ॥१९४॥
- (३) कुद्भूकः । अभ्यप्रीत्यव्ययं विभक्तिसमीपेत्यादिना सूत्रेण समीपार्थेऽव्ययीभावः विवाहकालेऽप्रिसन्तिषी यित्वादिदत्तंतदभ्यपिस्त्रीधनं । तदाह कात्यायनः ॥ विवाहकाले यत्स्त्रीभ्योदीयते त्यप्रिसन्तिषी ॥ तदभ्यप्रिकतंसिद्धः स्त्रीधनंपरिकीर्तितमः ॥ यतु पितृगृहाद्भृतृंगृहंनीयमानया लब्धंतदभ्यावाहिनकं । तथा च कात्यायनः ॥ यत्पुनर्लभते नारो नीयमाना तु पैतृकातः ॥ अभ्यावाहिनकंनाम तत्स्त्रीधनमुदात्ततमः ॥ यतु प्रीतिहेतुकर्मणि भन्नोदिदनं तथा भाना पित्रा च समयान्तरे यद्दनं एवंषर्मकारकंस्त्रीधनंत्स्तृतमः ॥ १९४॥
- (४) राघवानव्दः । ननु स्नीधनविभागीऽनुपपन्नस्तस्यान्यायोपात्तधनाभावादिति तन्नाह् अध्यमिति । अध्यमिनिवाहकालेऽप्रिसमीपे पिन्नायइतं तत् । तथाच कात्यायनः ॥ विवाहकाले यत्स्नीभ्योदीयते समिसिन्धौ ॥ तद्ध्यमि-कृतं सिद्धः स्नीधनं परिकीर्तितम् ॥ तेनैवोक्तम् ॥ यत्पुनर्रुभते नारी नीयमानाहिपैतृकात् ॥ अध्यावहनिकंनाम् सी-धनं परिकीर्तितम् ॥ दत्तं भन्नां मीतिकर्मणि रत्युत्सवादौ ॥ १९४ ॥
- (५) नन्द्रनः । अथ स्वीधनलक्षणमाद्द्र अध्यद्रयध्यावाद्द्विकिमिति । अध्यप्तिविवाद्दाग्निसमीपे यद्धनेस्तिया कृत-श्रिष्ठम्यते तद्दध्यप्ति आहावनं पितृकुलाद्धर्तृकुलमिः । आहवनसमयोपलब्धमाध्यावहिनकं विभक्तयर्थाविधशब्दौ मीति-कर्मणि नमस्कारादौ श्वशुराभ्यान्दत्तं । तथाचकात्यायनः ॥ विवाद्दकाले यत्स्त्रीभ्योदीयतेह्मग्निसिल्भो ॥ तद्दध्यिकतं स-प्यक्त्वीधनंपरिकीर्त्तितम् ॥ यत्पुनर्लभते नारी नीयमानापि पैतृकात् ॥ तन्नाद्भाध्याद्दाविनकं स्त्रीधनं समुदाद्धतम् ॥ मीति-हत्तंहियत्विश्चिक्वश्रवा वा श्वशुरेणवा ॥ पादवन्दिनकं यत्तिष्ठावण्याजितमुच्यते ॥ इतिषद्विधातस्त्रीधनादन्यत्स्त्रया य-छुद्धं मर्तृधनमेव नतु स्त्रीधनमित्यिभगयः ॥ १९४॥
- (६) **रामचन्द्रः** । अग्निमिथ अर्ध्यात्र विवाहहीमकाले लब्धंयिकिचित्अध्यावाहिनकं प्रतिप्रहाय समयेय लब्धचं पुनः प्रीतिकर्मणि रतिकाले पत्या दत्तं ॥ आनुमानृपितृपाप्तंषड्विधं स्त्रीधनं स्पृतम् ॥ १९४ ॥

#### अन्वाधेयंच यह्तंपृत्या प्रीतेन चैव यत् ॥ पत्यौ जीवति रत्तायाः प्रजायास्तद्धनंभवेत्॥१९५॥

- (२) सर्वज्ञणारायणः । अन्वाधेयं विवाहादुपरि भर्तृवन्धुभिर्दत्तम् । पत्यामीतेन रतिकालादन्यदा तदुभयं ह्य-षनत्वाभावेपि पत्यौजीवित सृतायां अपत्यस्यव । विशेषस्तु स्त्रीधनास्त्रीधनयोः स्त्रीधने दानादित्वाम्यं स्नियानत्वन्यत्रे-ति ॥ १९५ ॥
- (१) कुझूकः । अन्वाधेयंन्याख्यातंकात्यायनेन ॥ विवाहात्परतोयनु रूब्धंभर्तृकुले स्निया ॥ अन्वाधेयंतदुक्तन्तु सर्ववन्धुकुले तथा ॥ विवाहादूर्ध्वभर्तृकुले पितृकुले वा यत्स्निया रूब्धंभर्ताच प्रीतेन दत्तंयद्भ्यस्यादिपूर्वश्लोकउक्तंतद्ध-र्त्तरि जीवति हतायाः स्नियाः सर्वधंनतद्पत्यानांभवति ॥ १९५ ॥
- ( ४ ) शञ्चानन्दः । तर्हिस्तीधनापहारोऽपत्यानांप्राप्तदित चेन्न आपश्यानांस्तीधनस्य वाचिनकत्वादित्याह् अन्वा-चेमेति । अन्वाधेयं ॥ विवाहात्परतोयत्तु रूब्धं भर्तृकुरु स्त्रिया ॥ अन्वाधेयं तदुक्तं तु सर्वबन्धुकुरुत्वेतकात्यायनो-क्तम् ॥ पत्यौ सति वृत्तायां मातरोतिशेषः । प्रवासाः पुत्रादेः ॥ १९५ ॥

- ( ५ ) नन्दनः । विवाहादनन्तरं भर्तृकुलाह्म्धुकुलाह्य आधीयते आदीयते तदन्वाधेयं। रूप्रसौन्दर्यादिगीतेन च भर्ता यहत्तं धनं जीवति पत्यौ वृत्तायां गृजायाः पुत्रस्य दुहितुर्वाभवेत् । अत्र कात्यायनः ॥ विवाहात्परतो यत्तु रूब्धं भर्तृकुलात्स्यया ॥ अन्वाधेयन्तदुक्तन्तु रूब्धं बन्धुकुलात्तथेति ॥ १९५ ॥
- (६) **रामचन्दः** । अन्वाधेयं भर्तृकुलेपुनर्लब्धं च पुनः भर्त्राशीतेनयत्यस्मात्कारणात् यद्दस्तुदत्तंरतिकालादन्यत्रणी-तेन पत्या दत्तं वृत्तायाः मृतायाः मातृः मजाया दुहितृर्णां तद्धनंभवेत् ॥ १९५ ॥

ब्राह्मदैवार्षगान्धर्वत्राजापत्येषु यद्वसु ॥ अप्रजायामतीतायां भर्तुरेव तदिष्यते ॥ १९६ ॥

- (२) **सर्वत्तमारायणः । ब्राह्मादिविवाहेनोढायायद्धनं स्त्रीधनास्त्रीधनरूपं अप्रजायामनपत्यायांवृत्तायांभर्तुरेव प्र-**जायांतु सत्यां प्रजायाएव ॥ १९६ ॥
- (३) कुद्भूकः । ब्राह्मदिषु पञ्चम्र विवाहेषूक्तलक्षणेषु यत्स्त्रियः षड्विधंधनंतदनपत्यायां मृतायां भंतुरेव मन्वादि-भिरिष्यते ॥ १९६ ॥
- ( ध ) **राघवानन्दः** । अनपत्यायास्तु धनं भर्तुरैवेत्याह ब्राह्मइति । उक्तब्राह्मविवाहादिपञ्चसु पित्रादिभ्योलब्धं भर्तृगामि ॥ १९६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । ब्राह्मादिषु पश्चसु विवाहेषु यद्धनं स्त्रियै दत्तमितिशेषः ॥ १९६ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । ब्राह्म** (२) दैव (३) गान्धर्व (४) प्राजापत्येषु यद्धनंस्रुधंक्षतीतायां **मृतायां तद्धनं**-मर्तुरेवेष्यते ॥ १९६ ॥

यत्त्वस्याः स्याद्धनंदत्तंविवाहेष्वासुरादिषु ॥ अप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥१९७॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । मातापित्रीर्नभर्तुः ॥ १९७ ॥
- (३) कुङ्कृकः। यत्पुनः सियाभासुरराक्षसपैशाचेषूक्तलक्षणेषु विवाहेषु यत्स्रियाः षड्विधंधनमपि तदनपत्यार्या मृतायां मातापित्रोरिष्यते ॥ १९७ ॥
- (४) राघवानन्दः । तथा आसुरादिविवाहसंबन्धिधनंतु तित्वत्रोरेवेत्याह यदिति । अतीतायां मृतायामि । एषु वचनस्य नातिभारइतिन्यायः ॥ १९७ ॥
- (६) रामचन्द्रः। यत् आसुरादिषु विवाहेषु स्वयंतन्कन्यायाः भातापित्रीरिष्यते ॥ १९७ ॥ स्नियान्तु यद्भवेद्वित्तंपित्रा दत्तंकथंचन ॥ ब्राह्मणी तद्धरेत्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत् ॥ १९८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पित्रादत्तं श्चिपाःपित्रा तद्वाह्मणीकन्या हरेन्नतु भातृणां विभागः । तदभावे तस्याःश्चि-याअपत्यस्य । कन्येति दुहितृमात्रपरम् । एवंच ब्राह्मणपरिणीतक्षत्रियाधनमपि तत्पितृदत्तं ब्राह्मणकन्यायाएवेत्युक्तंभ-वति ॥ १९८ ॥
- (३) कुल्लूकः । ब्राह्मणस्य नानानातीयासु स्त्रीषु क्षत्रियादिस्त्रियामनपत्यपतिकायां घतार्या तस्याः पितृदत्तंथनं-सजातिविजातिसापत्रयकन्यापुत्रसद्भावेपि ब्राह्मणी सापत्रेयी कन्या गृक्षीयात्तदभावे तदपत्यस्य तद्धनंभवेत् ॥ १९८ ॥
- (४) राधवानन्दः। ब्राह्मणपरिगृहीतानांक्षत्रियादितिसुणामनपत्यपतिकानांम्रतानांब्राह्मणीः सापलेयी कन्येव गृ-स्रीयात् तदभावे तदपत्यं तदभावे ब्राह्मणमात्रं न्यायस्यतुल्यत्वादित्याह् नकेस्नियास्त्वित । स्नीपदं विषपरिणता-विजातीयापरं सजातीयानांव्यवस्थोक्तेः। तदपत्यस्य ब्राह्मणीकन्यापुत्रस्येत्यर्थः॥ १९८॥

- (५) नन्दनः। कथञ्चनयेन केन चित्मकारेण ब्राह्मणी हरेन्नक्षत्रियादिः॥ १९८॥
- (६) रामचन्द्रः । स्त्रियामितिसापत्रपुत्रः हीनजातिस्तंप्रत्याह । स्त्रियाः क्षत्रियादिस्त्रियाः यद्वितं कथेषन विवाहे पित्रादत्तं तद्धनं जाह्मणकन्या या पूर्व ब्राह्मणी विवाहिता हरेत् गृह्णीयात् । वापक्षान्तरमः । तस्या अपत्यस्य तद्धनं भवेत् ॥ १९८ ॥

न निर्हारंस्वियः कुर्युः कुटुंबाद्बह्वमध्यगात् ॥ स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भर्तुरनाज्ञया॥१९९॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । निर्हारं स्वयमारुष्यव्ययम् । कुटुम्बात् कुटुम्बपोषणार्थात् । बहुमध्यात् बहुसाधारणः धनात् । स्वकात् स्वस्यासाधारणधनादपि स्त्रीधनव्यतिरिक्तात् पत्यनुमतिविना नकुर्युः ॥ १९९ ॥
- (३) कुःहृकः । भात्रादिबहुसाधारणात्कुटुंबधनाःद्रार्यादिभिः स्त्रीभीरतालक्काराचर्यधनसंचयंन कर्तव्यं नापिच भर्नृराङ्गाविना भर्नृधनादिष कार्यं ततश्य नेदंस्त्रीधनम् ॥ १९९ ॥
- (४) राघवानन्दः । वाचिनकातिरिक्तं धनं स्त्रियानेति वकुं साधारणधनेषु स्वाच्छन्धं निषेधित नेति । निर्हारं अलंकाराद्यर्थसंचयम् । बहुमध्यगात् देवरादिसाधारणात् । स्वभर्तुरनुद्गाविना स्वकाद्रर्नृसंबन्धिधनादिप नसंचिनुया-दिति नैतादशं स्त्रीधनमितिभावः ॥ १९९ ॥
- (५) नन्दनः । अथ स्त्रीधनकृत्यमाह निर्हारिस्त्रियइति । पूर्वार्थीपन्यासोदद्यान्तार्थः। बहुमध्यगादहुजनभोग्यात्कु-टुम्बात कुटुम्बशब्देन कुटुम्बार्थ भर्वधनमभिषेतं निर्हार्थ्ययं यथा भर्तुरनाङ्गयाऽऽङ्गया विना न कुर्युः । तथा लकादिष च वित्तादिति ॥ १९९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । कुटुम्बात् मध्यगात् एकत्राविभक्तकुटुम्बात् स्नियःनिर्हारं व्ययं खखभर्तुःअननुङ्गया न कुर्युः॥ १

पत्यौ जीवति यः स्वीभिरलङ्कारोधृतोभवेत् ॥ न तंभजेरन्दायादाभजमानाः पतन्ति ते ॥ २०० ॥ ।

- (२) सर्वज्ञनारायणः । पत्यौ जीवित धृतः पत्या तासांभूषणमात्रार्थदत्तीवाऽदत्तस्तमपि तस्यांजीवन्त्यां न पुत्रा-भजेरन् मृतायांतु भजेरन्वेव ॥ २०० ॥
- (३) कुङ्क्कः। भर्तरि जीवति तत्संमताभियोऽल्ङ्कारः स्त्रीभिर्धृतस्तिसम्पते विभागकाले तंपुत्रादयोन भजेरन् भजमानाः पापिनोभवन्ति ॥ २०० ॥
- (४) राघवानन्दः । अलंकारार्थं पत्या दत्तं तन्मृतौ देवरादयोविभजन्तः पापिनः स्युरित्याह पत्याविति । तमपि किंचिन्यूनाधिकनिमित्तंन गृद्धीयुरितिभावः ॥ २०० ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । अल्ड्कारस्य स्तीधनेष्वनुपदिष्टत्वाद्धर्तृधनत्वेन भन्नभावे दायादानां नात्पपवादार्थोयमारंभः ॥२००॥
  - (६) रामचन्द्रः । स्त्रीभिःदायादाः पुत्राः । तं अलंकारमः । ते पुत्राः ॥ २०० ॥

अनंशी क्वीबपतिती जात्यन्धवधिरी तथा॥ उन्मत्तज्ञहमूकाश्व ये च केचिन्निरिन्द्रियाः॥२०१॥

(२) सर्वज्ञनारायणः । अचिकित्स्यः क्ष्णीयः । पतितोमहापातकी प्रायम्बनात्पूर्वमः । विधरोपि जात्या । उन्य-नादमाऽचिकित्स्याः । जडोऽल्वशकर्मेन्द्रियः । निरिन्द्रियाः स्पर्शप्रहणादिरहिताः कुणिप्रभृतयमः ॥ २०१ ॥

- (३) कुःझूकः। नपुंसकपतितजात्यन्थभीत्रविकलोन्यत्तजडमूकाश्य ये च कुणिपद्मवादयोविकलेन्द्रियास्ते पित्रादिध-इरान भवन्ति किन्तुपासाच्छादनभागिनः॥ २०१॥
- (४) राधवानन्दः । ननु द्यात्पिण्डंहरे समित्यादिषु पिण्डदावृत्वेन धनहारित्वस्य सामानाधिकरण्यभवणा दृण्धादेःकागतिरिति चेत्तत्राह अनंशावितिद्वाभ्याम् जडोधमांपेतो निरुत्साहः । निरिन्द्रियाहस्तादिरहिताः ॥ २०१॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । निरिन्द्रयाः कर्मेन्द्रियरहिताः पष्ट्ग्वादयोनिर्वीर्याश्च ॥ २०१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अनेशाविति अभाज्यानाह । अनेशी अंशानामनहीं जात्यन्थविरी। उत्पत्तः वातपित्तश्लेष्मसं-निपातकैर्पहावेशलक्षणैः कम्पाचैरभिभूतः । जडः विकलान्तःकरणोह्नितावधारणाक्षमः । च पुनः ये केचिनिरिन्द्रियाः स्याध्यादिना निर्गतहन्द्रियंयेषांते ॥ २०१ ॥

सर्वेषामपि तु श्याय्यंदातुंशक्त्या मनीषिणा ॥ पासाच्छादनमत्यन्तंपिततो सददद्ववेत् ॥ २०२ ॥

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । अत्यन्तमददत्सर्वथाऽददत्पतितोभवेदित्यन्वयः ॥ २०२ ॥
- (३) कुह्यूकः । तदेवाह सर्वेषामिति । सर्वेषामेषां छीवादीनांशाससेन ऋक्ष्यहारिणा यावजीवंत्पशक्त्या पासाच्या-इनदेयं । अददःपापी स्यात् ॥ २०२ ॥
- (४) राधवाणन्दः। एतेष्टी भर्तव्याः। विषक्षेत्वाह् अर्दत्पतितोभवेदिति। याद्मवस्क्योप्याह्न् ॥ स्त्रीयोग पति तस्तजः पद्कुष्मतकोजडः॥ अन्धोचिकित्स्यरोगार्त्तोभर्तव्याभ निरंशकाइत्यादि॥ २०२॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । सर्वेषां स्त्रीबादीनाम् ॥ २०२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । सर्वेवां द्वीवादोनां पासाच्यादनमत्यन्तमद्दत्पतितो भवेत् ॥ २०२ ॥

यद्यर्थिता तु दारैः स्यात्झीबादीनांकथंचन ॥ तेषामुत्यन्ततन्तूनामपत्यंदायमईति ॥ २०३॥

- (१) मधातिथिः । अधितासंप्रयोगेक्शार्तिनिम्नंतस्यांसत्यांविवहेत् तत्रोत्पन्नसंतानामपत्यपुन्नोदुहिता बा दायंरिकथिवभागमहित । दुहितुर्यावान्भागः पागुक्तः वान्तरेतास्तु यः स्त्रीवस्तस्य भवत्येव मेथुनेक्शा कृतः पुनस्तस्य अतृत्यिक्तः उक्तं तस्य यस्तल्पकः न प्रमीतस्य स्त्रीवस्य व्याधितस्येति रागमयुक्तता वा तेन श्लोकेन विवाहस्य द्वाता । धर्ममयुक्तत्वे सन्धिकतानांकमेशु कृतस्तेषांविवाहः आदियहणंषोक्तिषये चरितार्थं । यदिहि आदियहणासान्मर्थात्सर्वएव यृद्येरन्यितयोऽपि यृद्येत तस्य सर्वएवयृद्येरन्यितवोपि स्यृतिविरोधिनेष्टं अथवा कृताध्ययनानांकतिववाहान्नामुक्तादिरूपे समुपन्नाते विधिरपविद्येयः । ननुष कृतविवाहानां ययाधितातुदारेरिति नोपपयते नैतदेवं कृतविवाहानां न्याधितायाःसंभवात् पूर्वेस्तु धर्म्येषि विवाहेऽस्यपयोजनंदष्टतत्य स्त्रीवस्य स्यानेकतद्यंविवाहोऽसत्यावस्य-विवादां युक्तप्त । भौतेषु तु जात्रपुत्रस्याधानास्त्रीवस्य नाधिकारः यस्य ष प्रयोजकत्वयुक्तदर्यायितस्यम् ॥ २०३ ॥
- (२) सर्वज्ञणारायणः । अधितेष्णः तेन दारसंबन्धंस्क्षयति । क्षीबादीनामित्यतद्वुणसंविद्यानीबहुत्रीहिः । त-त्रपतितस्यापि दारकर्मणामनईत्वादपद्यणं तेन जात्यन्धादीनां पद्यग्गमः । तेषामुत्यन्यजन्तूनां उत्यन्पापत्यानामः । तेन पूर्व-विभक्तेरपि भावभिः त्यभागादाक्रम्य तित्यवृभागोदेयः । क्षीबपतितयोः पूर्वपरियदीतदारत्वे तत्रम क्षेत्रअपुत्रीत्पत्तौ तस्य विभागमामिरितित् प्रागेव सिद्धमः ॥ २०३ ॥
- (३) कुञ्चूकः । कथंचनेत्यभिधानात्स्रीवादग्रीविवाहानर्हादति स्वितं ग्रवि कर्थचिरेपाँविवाहेणा भवेत्तदा स्त्रीय-स्य क्षेत्रकादत्यकेऽन्येवामृत्यन्वापत्यानामपत्येथनभागभवति ॥ २०३ ॥

- (४) राखवानम्दः । स्त्रीवादरपत्योत्पत्तौ कागतिस्तमाइ यदीति । दारैःकत्वा आधिता पुत्रादौ तदर्भ दारसंपदः । उत्पन्नतंतूनां प्राणधारणार्थं केवलमुत्यन्तानामः । उत्पन्नजन्तूनामिति पाढे नियुक्तक्षेत्रादिना जनतपुत्राणामः । एतां क्षे-मजायपत्यं दायमर्दतीत्यन्त्रयः ॥ २०३ ॥
  - ( ५ ) मध्दमः । उत्पन्नानां स्वयं क्षीयानामपि क्षेत्रोत्पन्नापत्यानाम् ॥ २०३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तद्रुणसंविद्यानोबहुत्रीहिः । स्त्रीवआदिर्येषांतेषां स्त्रीवादीनांदारैः स्त्रीभिर्यदि कथेषनाधिता चेत् यदि तेषां स्त्रीवादीनामुत्पन्ततन्तूनां पुत्राणामः । स्त्रीवस्य क्षेत्रजःसंभवत्येव अन्येषां औरसाअपि ॥ २०३ ॥

यरिकचित्पितरि त्रेते धनंज्येशोधिग च्छति ॥ भागोयवीयासांतत्र यदि विषानुपालितः॥ २०४॥

- (१) मेधातिथिः । पितृक्रमागतान्त्रवाद्याजामात्यपुरोहितादेविक्षेत्राह्यकयानियुत्त्ययाऽधिकोत्पर्तिजनयेत्तत्सर्वेषां-साधारणं नैवमन्तव्यं । मयैतहुद्भ्या पित्रा मागनुपाजितं मयैतल्लब्धंममैवैतदितिविद्यानुपालिनइति वचनाहिद्याजीविनांशि-ल्पिकारुकप्रभृतीनामेष विधिवैद्यनटगायनादीनाम् ॥ २०४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ज्येडोविभक्तः (पयं विद्यामकर्षेणापि लब्धे भने ज्येडोभागंदचात् । विद्यानुपालिनस्तिहः चानुकूलकुरुम्बावचर्षाकारिणः । ज्येडद्दिवचनात्किनडाजितेन्येवंभूतेषु न ज्येडस्याधिकारद्ति दर्शितमः॥ २०४॥
- (३) कुङ्गूकः । पितरि इते सति भावृभिः सहाविभक्तोज्येष्टः किंचित्स्वेन पौरुषेण धनंस्रभते ततोधनाहिषाभ्या-सवतांकनिष्ठभातृणांभागोभवतिनेतरेषाम ॥ २०४ ॥
- (४) राघवानन्दः । मृते पितरि त्वपौरुषणाविभक्तोश्येद्योयदामुयात्तत्रापि क्रनीयसीभागिनद्रत्याह् यदिति । ते यदि विद्यानुपालिनः विद्यान्यासिनः । विद्यानुपालिनामितिकचित्पाठः ॥ २०४ ॥
- (५) नन्दनः। धनस्य विचाजितस्याविभाज्यत्वं वक्ष्यन् तस्य पुरस्तादपवादमाह् यात्किचिदिति। धनमत्रविचार्जितं विवक्षितं यदि विचानुपालिनइति लिङ्कादुत्तरश्लोकानुगुण्याच कनिष्ठाविचाधिगते विचा धने विचानुपालिनामपि ज्येष्ठानां न भागः। ज्येष्ठयहणाचवीयसामिति वचनाच ॥ २०४॥
- (६) रामचन्द्रः । पितरि भेते याँकिचिद्धनंज्येष्ठः अधिगच्छति अविभक्तः सन्त्रामीति यदिविधानुपालितः ॥२०४॥ अविद्यानान्तु सर्वेषामीहातश्चेद्धनंभवेत् ॥ समस्तन्न विभागः स्यादपिज्यइति धारणा ॥ २०५॥
- (१) मेधातिथिः । अविधाक्तिवाणिज्याराजोपसेवादि तत्र ईष्ड्यूनाधिकभावीनगणियत्य्यः तत्रापि यदि केन-चिदपि बर्जाजतं तदाऽस्त्येव विभागता ब्येष्टस्य तु ज्येष्ठांशनिषेषार्थवचनं ईषदाधिक्ये तु सर्वेषांसमांशकक्ष्यमा अपिष्ये ऽपि हेत्वचनादनपत्यधनस्याप्येषप्य विधिः ॥ २०५ ॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः । यदि सर्वप्व निर्विषाः ईहातहतस्ततीगमनेन पितृधनक्षतिविना धनमणितवन्तः अविषाः नामिति । यदिसर्वप्वनिविषाः यदितु पितृधनेन वाणिज्यादिनार्णितंधनं तदा ज्येशोदारोऽदेयहत्याह अपिष्यहति ॥२०५॥
- (३) कुझूकः । सर्वेषांश्रातृणांकिवाणिष्यादिषेष्ट्या यदि धनं स्यात्तदा पिष्यवर्जिते तिसार्थने (पाणिते समी-विभागः स्यान्नतूद्धारः अपिष्यइतिनिश्रयः ॥ २०५ ॥
  - ( ४ ) राचवान्यः । तद्रहितानामपि थनावर्थमीर्थानानां समोभागस्त्यास् अविचानांचेति । अपिश्ये पितृपनाति

अविचानामिति=तत्रकनिडेनार्जितेनापिग्येष्ठस्यसम्भागिताअविचानामिति ( सर्वत्र ० २ )

रिके तर्लिस्तु सोद्धारादिविषमविभागउक्तइति । धारणा शाह्यमर्यादा । तेन विद्यानस्यासिनामनीहमानानांच न तारम्थ ने भागइतिभावः ॥ २०५ ॥

- (५) मन्द्रनः । ईहातः रूष्यादिचेष्टातः सर्वेऽपि यथासामध्येहरन्ति चेत्सर्वोहि विभागः स्यान्नान्ययेति अपिच्ये-ऽपितृक्यते पितृकतस्य तु विभागवेषम्यमभ्यनुद्गातमेव अन्नर्शतस्य धनस्य समविभागवचनात्पूर्वसिन् श्लोके यवीयसां विद्याधनेषु समन्वयमानमभिहितं नस्वाम्यमित्यवगन्तव्यमः॥ २०५॥
- (६) रामचन्द्रः । अविचानांसर्वेषां ईहातीवाणिज्यादिना चेद्धनंत्रवेत् समस्तत्र विभागःस्यात् अपिष्यइतिधारणा ॥ २०५॥

विद्याधनन्तु यद्यस्य तसस्यैव धनंभवेत् ॥ मैडयमीद्वाहिकंचैव माधुपिककमेव च ॥ २०६ ॥

- (१) मेधातिथिः। विद्यायाअभ्यापनादिना शिल्पकीशलेन वा तथा मिनादर्जितमीहाहिकंचैव माधुपर्किकमा-र्त्विज्येन यदाप्येतदपि विद्याधनंभवित तथापि जायमानेन निमित्तेनोपादीयमानत्वाद्भेदैन ध्यपदिश्यते श्वशुरगृहलब्ध-मौहाहिकमपरे उद्दाहिनिमत्तेन यतस्तुष्टभ्यते॥ २०६॥
- (२) सर्वज्ञानारायणः । विद्याधनं विद्ययाधनं एतच्च भातृणां विद्यानुपालिनः सिद्ध्यानुकूलपालिन्वेपिज्येष्टस्य किनिष्ठेनविद्यया लब्धे । मेत्रं मित्रात्मामम् । औद्वाहिकं भार्याबन्धुभ्योलब्धमः । माधुपिककं स्नातकत्वादिनार्हणार्थद- त्तान्पधुपर्काञ्चब्धमः॥ २०६॥
- (३) कुद्भूकः । विद्यामैत्रीविवाहाजितंत्राधुपकिकंत्रधुपकेदानकाले पूज्यतया यक्ष्वव्यंतस्यैवतत्स्याद्याकिचितिपतरीत्युकाऽयमपवादः । विद्याधनच व्यात्दतंकात्यायनेन ॥ परभक्तपदानेन प्राप्ताविद्यायदान्यतः । तया प्राप्तंच विधिना
  विद्याप्राप्तंतदुच्यते ॥ उपन्यस्ते च यक्षव्यंविद्यया पणपूर्वकतः । विद्याधनन्तु तिद्याद्विभागे न विभज्यते ॥ शिष्यादात्विक्यतः प्रभात्संदिग्धप्रभनिर्णयात । त्यज्ञानशंसनाहादाक्षव्यंपाध्ययनाच्य यत् ॥ विद्याधनन्तु तत्याद्वविभागे न विभज्यते ॥
  अतीयन्मेधातिधिगीवित्दराज्ञाभ्यां माधुपकिकमान्तिवज्यधनंत्याख्यात्त्वर्कमः विद्याधनत्वातः ॥ २०६ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । अविभक्तेरपि विद्याद्युपार्जितं धनं न विभजनीयमित्याहं विद्याद्यनमिति । शिष्यादार्त्विज्यतः प्रभारतिद्यप्रभ्रमिणियात् ॥ अज्ञातशंसनाद्वादाह्यक्ष्यपाध्ययनाञ्चयत् ॥ विद्याधनंतु तत्माहुर्विभागे न विभज्यतहितकान्यायनोक्तेः ॥ विद्याधनंतभ्रमधाआर्त्विज्यतः आर्त्विज्यंकृत्वा । प्रभात्मभेन परितोष्य । अज्ञानशंसनात् स्वयुनाद्यान् स्य । प्राध्ययनाद्विद्यार्जितगुणविशेषादित्यर्थः । मैत्रमित्रतोत्कथम् । माधुपिककं तत्संबिश्य राजतपात्रादि । तथाय याञ्च रक्यः ॥ पितृव्द्याविरोधेन यद्य्यत्त्वयर्भाजतम् ॥ मैत्रमौद्वाहिकंचापिदायादान् न तक्ष्वेत् ॥ पितृव्द्याविरोधेनेत्यस्याय मर्थः पित्राशरीरमात्रोव्यस्ति संविनोति तत्कस्त्रीत्वन्य देयं । नतुपितृव्द्यमृपजीध्यवद्यक्षितिमिति ॥ २०६ ॥
- (५) मन्द्रनः । विद्यापनं मवचनशिल्पार्कितं । मैन्यं नियतो लब्धं । भौद्याद्धकं विदाद्धकाले लब्धं । माधुपर्किकं पर्ककालेलब्धमः ॥ २०६ ॥
- , (६) रामचन्द्रः । मैत्र्यं नियानगामम् । औदाहिकं पारिवर्देयः । माधुपकिकं मधुपकिकाले गामसः ॥ २०६ ॥ भातृणांयस्तु नेहेतः धनंशक्तः स्वकर्मणाः ॥ सनिर्भाज्यः स्वकादंशास्किचिद्वत्वोपजीवनम्॥२०५॥
- (१) मेधातिथिः। ये भातरः सङ्वसन्तिविधमानपितृथनाभ कृष्यादिना व्यवहरन्ति तेषांयधैकोनव्यवहरेतस्ये-श्रीनर्गाज्यतापुरुषते सनिर्भाज्यः सकादंशादिति भागानेतृथ्योऽपसारपितव्यः स्वकादंशाधायदिधकंतदीयाद्यनाद्यवहारे-

णोत्पन्नंतत्तस्य न दातव्यं नतुमूरुधनस्य पैतृकस्यनिषेधः तत्रापि न सर्वेण सर्वनिर्भाज्यं किष्वदन्योपनीवनं क्रेशफलमा-त्मनीगृहीत्वा शिष्टमस्मैदातव्यमः । अथवानिर्भाज्यः पृथकार्यःसहवस्तुं नचेयंकदाषिदुत्तरकालशक्तिसाधारण्येन धनेना-जितत्वात्समांशता तत्र भागकल्पना नारदेनदार्शता तत्रवचनेनाद्रतस्य निर्गतस्य भूयान्धागोगृह्यतेऽनुक्तस्य स्वस्प-इति ॥ २०७ ॥

- (२) **तर्वज्ञनारायणः । भातृणांमध्ये** योनेहेत नेच्छेत दत्तं पिष्यधनादंशउपजीवनंधनंकिषद्त्वा निर्माज्यो-विभक्तःकर्तव्योभातृभिः त्वधनात् ॥ २०७ ॥
- (३) कुझूकः । रानानुगमनादिकर्मणा योधनमर्जितुंशक्तोभातृणांसाधारणंधननेष्णति सत्पीयादेशार्तिकषिदुपजी-वनंदत्वा भातृभिः पृथकार्यः । तेन तत्पुत्रास्तत्र धने कालान्तरे न विवदन्ते ॥ २०७ ॥
- (४) राघवाणन्दः । यस्तुपकाराग्तरेण जीवितुं शक्तोयदि नेहेत नांशमिष्टे तसी किंचिइत्वा विभजेदित्याह भा-तृणामिति । निर्भाज्यः [ निर्गतभागःउपजीवनं तदपेक्षितमः । ]ः दानंतु तत्युत्रादिदायनिवृत्त्यर्थमितिभावः ॥ २०७ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । निर्भाज्योऽभागः ॥ २०७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । भातृणामितियोश्रत्वाधिकारीअलोभान्निज्ञृक्षतितंत्रत्याह । भातृणां सकाशात् यः भाताधनंनई-हेत न त्वीकुर्यात् सः त्वकादंशात् निर्माज्यः नितान्तंभाज्यःदापनीयः किचिद्त्वोपजीवनंकिचित् असारंतत्वेदत्वा सः विभक्तःकर्तन्यः कीदशः यः त्वकर्मणा । उद्यमोपाजितद्वव्येण शक्तः पूर्णः ॥ २०७ ॥

### अनुपद्मन्पितृद्व्यंश्रमेण यदुपार्जितम् ॥ स्वयमीहितलभ्यंतन्नाकामोदातुमईति ॥ २०८ ॥

- (१) मधातिथिः। विद्यानिमित्तस्य त्ययमितिस्यादानमुक्तं अनेन व्यतिरिक्तस्य कृष्यादिकम्भस्यादातभ्यतोष्यं-ते ननुषायमेव श्लोकोनवक्तव्यः त्ययमीहितेन त्ययंषेष्टया यद्धक्षंतन्त्राकामीदातुमईतीति किविद्याधनादिश्लोकेन उन् व्यते मस्त्रेविवाहादौ न सर्वस्य त्ययमीहोपपत्तिरितिभेदेन व्यपदेशः॥ २०८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अमेणातिअमजन्यकर्मणाे त्वयमीहितेन त्वमात्रीयमेन लम्पं नाकामोदातुमहिति यादः दिच्छित तावित्किचिद्यान्ततुसममागिनयमः अमेणेत्युक्तत्वात । अश्रमाणिते प्रागुक्तः समभागः ॥ २०८ ॥
  - (३) कुल्लूकः । पिर्वधनानुषघातेन यत्र्रव्यादिक्केशादर्जयत्तत्वचेष्टामाप्तमनिष्णस्थातृभ्योदातुंनाईति ॥ २०८ ॥
- (४) हाञ्चवानम्दः। तन्तदगुरित्याह अनुपप्रनिति । अनुपप्रन् अनुपप्रवित् । **ईाह्तंत्व्य्यं विषया**पाप्तं । तनुष्या-क्यातं पूर्वयाञ्चव स्क्यथ्याख्याकाले ॥ २०८ ॥
- (५) जन्द्जः । अनुमन्नान्हसननपाअयन्तित वा अमेण रूष्यादिकर्मणा पूर्वत्र सर्वेषु यथासामर्थ्यमीहमानेषु भा-पृषु समविभागउक्तरस्यत्राविरोधोनुसंन्धेयः ॥ २०८ ॥
- (६) हामचन्द्रः । पितृद्रव्यंअनुपत्रन्थव्ययंकुर्वन् त्वयमीहितलम्थं त्वव्यापरिण लम्भं यत् तत् अकामःसन् दातुनाहिति ॥ २०८ ॥

वैतृकन्तु विताद्रव्यमनवामयदामुयात् ॥ न तत्पुष्रैर्भजेत्सार्थमकामः स्वयमांजतम् ॥ २०९॥।

( १ ) मेघातिश्विः । दहणादम्यदर्थयम्पित्रा त्ययम्जितं तदाकामीन विभन्ननीयोऽभिकारमार्मेरपि पुनैः कःपुनर्जीय-

ति पितिर पुत्राणांविभागकाल्उच्यते यदा तावत्त्वयंपिता पुत्राग्विभजते तदीकं मातुर्निवृत्तरेजसीति जीवितिचेच्चर्ताति तथा पितर्यगतस्पृहे निवृत्ते वापिरमणइति अन्यथा तु यदैवप्राप्ताः पुत्राभवन्ति यतस्ते पितामहधनस्येशते । तथाचोक्तं ॥ भूयांपितामहोपात्तानिवन्धोद्दव्यमेववा । तत्र स्यात्सदशंत्वान्यंपितुः पुत्रस्य चोभयोरिति ॥ सत्यपि च पुत्रस्य त्वान्ये[यावद-माप्तास्तावतः] सर्वथा विशेषाभावात्सर्वेपितामहधनभाजः त्वत्वपूर्वकत्वाद्दिभागस्य बन्धक्रयादिक्रियासु पितृधनंजातपुत्रेण नियोक्तव्यं योगकुटुंत्रभरणादौ तु विनियोगोदिश्तिः । आचारे सत्यपि चास्यामवस्थायापुत्राणांत्वान्यं पुत्रकामेन वाविभक्ताविति निन्दादर्शनाद्वलाद्दिभाजयन्तः पापाइत्यनुमीयते यथाऽसक्त्यतियहेणभवतित्वान्यं देषस्तु पुरुषस्य तेनान्व-यागतिमतीदशमशुद्धमेव अतः संभवत्युपायान्तरे निपतार्थनीयः अधमोहि तथास्यात् । त्वयमिक्तितमपि धनमधिकार-पापान्गणवतः पुत्रान् क्वात्वा विभक्तमेव । उक्तंच वयसि स्थितः पिता पुत्रान्विभजेत् ज्येष्ठश्रेष्ठांशेनेतरान्समैरेशैरिति । न-चैतित्वतामहधनविषयं । नहि तत्र पिता ज्येष्ठस्याधिकांशदानाय प्रभवति तुल्यत्वादुभयोः त्वान्यस्य यत्वदं ॥ न्यूना-धिकविभक्तानांधर्म्यः पितृकतःस्मृतदित ॥ तत्पितामहेपित्वल्पया मात्रयेच्चन्ति यत्र न परिपूर्णभागद्वयगृहीतंत्वयमिकन्तिविषय ह्यान् ॥ २०९॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । पैतृकं स्विपतृसंबिन्ध अनवामं स्वोद्यमेनापि स्विपत्रा । मामुयात् महतायत्नेन । अका-मोनविभजेन्नविभजेत । एवंच स्वयमितप्रयत्नाऽनुपाजितं पितृद्व्यं पुत्राणामिच्छयापि विभजेदित्युक्तम् । ततःपरंच तत्र-स्यात्सदशंस्वाम्यमितियाङ्गवल्क्यवचनम् ॥ २०९ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यत्पुनः पितृसंबिन्धधनतेनासामर्थ्येनोपेक्षितत्वादनवाप्तं पुत्रःत्वशक्तया पामुयात्तत्त्वयमर्जितम-निच्छन्पुत्रैः सह न विभजेत् ॥ २०९ ॥
- (४) राघवानन्दः । यद्भनं पितृपितामहादिसंबन्धि अश्य केनापि बलवता न लब्धं पश्चात्पित्रालब्धं खयमितं तदेव तदकामः पिता न पुत्रेभ्योविभजेदित्याह पैतृकमिति । याज्ञवल्क्योप्याह ॥ ऋमादभ्यागतंवित्तं त्ततमभ्युद्धरेत्तु यः ॥ दायादेभ्योन तद्द्याद्विषया लब्धमेव च ॥ एतत्पुत्राणां समुत्थानकतिवभागे । खयंकतिवभागेतु ॥ विभागंचित्पिता कुर्यादिष्या विभजेत्सुतानिति ॥ दायादेभ्यः खपुत्रेभ्यः ॥ २०९ ॥
- ( ५ ) **नन्दनः । अनवाप्तमन्यैरपह्ततत्वात्त्वयंपित्रा पूर्वमत्युत्पन्नं स्वयमामुयात्मत्यापद्यतभजेत् स्वयमजितत्वा ६-**त्यर्थः । एवंवदता पितामहादिधनस्य विभागकाले पित्रा पुत्रैः सह सममेवावश्यं विभाज्यमित्यर्थादुक्तंभवित ॥ २०९ ॥
- (६) **रामचन्द्रः**। पैतृकं द्रव्यंपिता यत् अनवाप्तंत्वपिष्यंत्वपुत्रादिभिः अनवाप्तं यत् आमुयात्त्वयमार्जितं अकामः सन्तत्त्पुत्रैःसार्धन भजेत्॥ २०९॥

विभक्ताः सहजीवन्तोविभजेरन्युनर्यदि ॥ समस्तत्र विभागस्याज्ञयैष्ट्यंतत्र न विद्यते ॥२ १ ०॥

- (१) मेधातिथिः । स्पष्टार्थः श्लोकः विभागधर्मे विभागस्योद्धारमत्याशद्कानिवृत्त्यर्थस्यपिष्यद्ति धारणेति वचनात् पिष्यस्य सर्वधनस्योद्धारः इहतु भूतः सर्वगत्या पिष्यंनास्तीत्याशद्कृयावचनम् ॥ २१० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विभक्ताः पूर्व पुनर्धनंसंगृह्य जीवन्तोयदि पुनर्विभागंकुर्युः । समीनतु ज्येष्ठीद्वारदानम् । ज्येष्ठ्यं ज्येष्ठलभ्यउद्धारः ॥ २१० ॥

- (३) कुझूकः । पूर्वसोद्धारंनिरुद्धारंवा विभक्ताभातरः पश्चादेकीकृत्य धनंसहजीवन्तोयदि पुनर्विभागंकुर्वन्ति तदा तत्र समोविभागः कार्यः ज्येष्ठस्योद्धारोन देयः॥ २१० ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । प्रथमं पितृकतिवभागांस्तदुत्तरमेकीभूतान् संसृष्टिनःपुनरपि भागेच्छून्प्रत्याह विभक्ताइति । भ्येष्ट्याभावतात्पर्यकमिति ॥ २१० ॥
- (५) नन्द्रनः । अथ संसृष्टीनांविभागे विशेषमाह विभक्ताः सहजीवन्तइति विभजेरन्संसृष्टिभिः पुनराजितद्रव्यं व्येष्टेचं ज्येष्टेन दत्तोविभागातिशयः एवंवदता मथमविभागे ज्येष्टस्य भागातिशयपक्षएवादरणीयइति ॥ २१० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । पूर्वविभक्ताःपश्चात्सहमिछित्वाजीवन्तोयदि पुनर्विभजेरन् ॥ २१० ॥

येषांज्येष्ठः कनिष्ठोवा हीयेतांशप्रदानतः ॥ श्रियेतान्यतरोवापि तस्य भागोनसुप्यते ॥ २ ९ ९ ॥

- (१) मेधातिथिः। येगांभातृणांज्येष्ठः किनिष्ठोवा भातांऽशपदानाद्धीयते अंशपदानंविभागकालः हीयते परित्याद्य विभागार्थेच हेतुमासादयेत त्रियेत वा तस्यां भागोन लुप्यते तस्येयंप्रतिपत्तिः॥ २११॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । हीयेत विभागानन्तरोत्पन्नक्कीबम्बादिना भ्रियेतान्यतरोविभागानन्तरं तस्यभागोयः पूर्वेच्यवस्थितः सन लुप्यते न सर्वेविभज्यलोप्यः ॥ २११ ॥
- ( १ ) कुछूकः । येषांभातृणांमध्ये कश्चिह्निभागकाले प्रबन्यादिना खांशा द्वीयेन्यतीया भवेत्तस्य भागीन लुप्येत् ॥ ॥ २११ ॥
- (४) राघवानम्दः । तथाविधेषु यदि कश्चित्मव्रजेन्त्रियेत वा तदंशं सर्वे सहोदराविभन्य गृद्धीयुरित्याह येषा-मितिहाभ्याम् । न लुप्यतेकितुयथायोगं विभन्यतद्दत्याह सीदर्यादति । अनूदभिगन्याः अस्य तात्पर्यमाह याञ्चवल्कयः ॥ संसृष्टिनस्तु संसृष्टी सोदरस्यतु सोदरः ॥ दद्याच्चापहरेदंशं जातस्य च मृतस्य च ॥ तत्रापि ॥ अन्यौदर्यस्तु संसृष्टी नान्यौद-योषनं हरेदिति ॥ संसृष्टीतु ॥ विभक्तोयः पुनःपित्राभात्राचैकत्र संस्थितः ॥ पितृत्येनाथवा भीत्या समु संसृष्टउच्यतद्दयु-कः । भगिन्योऽनूःश्चित्तस्य पुत्रपत्रीदृहितृपितृमात्रभावे ॥ २११ ॥ ॥ २१२ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अंशप्रदानतोवा हीयेतदूरं पोषितत्वात् पतितोवा स्यात् ॥ २११ ॥
- (६) रामचन्द्रः । येषां भ्रातृणांमध्ये ज्येष्ठःकनिष्ठोवा अंशः प्रदानतः हीयत सन्यस्य यतिन्वादिना त्वयंभागं-नामोतिशुद्धोवा अन्यतरः मध्यमःभ्रियेत वा तस्य भागोन लुप्यते ॥ २११॥

सोदर्याविभजेरंस्तंसमेत्य सहिताः समम् ॥ भातरोये च संस्रष्टाभगिन्यश्व सनाभयः ॥ २ १ २ ॥

(१) मेघातिथिः। सोदर्याभातरोयेषांससृष्टार्षे गृह्णीयुः। भगिन्यश्व सनाभयः सोदर्याक्षपुत्रास्ताहि सनाभित्यपेदश्याः प्रवृत्ताःपुनःपितगोत्रभावमनुभवन्तीति न भातृणांसनाभयः ये च संसृष्टाइति च श्रद्धोभगिनीसमृश्चिनीतित्वयमाशङ्काकर्तथ्या। सीदर्यागृह्णीयुर्यश्व भातरः संसृष्टाइति तथासत्यसीदर्याणामि संसृष्टानांभागः प्रसञ्येत सन्त्येव सीदर्याक्षसंसृष्टाः संसृष्टाश्च सोदर्यायत्र सन्ति तत्रोभयोरिष विभागेन विभागगृह्णीयुः नचेदंविरुध्येत ॥ अन्योदर्यस्तु संसृष्टीनान्योदर्यथनंहरेत् । असं-सृष्टीपवादयान्सोदर्योनान्यमिष्कः ॥ अस्यायमर्थः सापत्नोभाता सत्यिष संसृष्टिन्वेन गृह्णाति यदासोदर्योऽसंसृष्टोऽपि वि-धिते सोदर्याणांमध्यायेन संसृष्टःसएव नान्यः सत्यिष सोदर्यन्ते । तदुक्तं ॥ संसृष्टिनस्तु संसृष्टीसोदर्यस्य तुसोदरहित ॥ यदा तु सोदर्गित सन्ति तदा यरेव सापकैःसंसृष्टस्तएव यृह्णीयुर्नित्वतेर । सोदर्यविभक्तानांसह्वसतांमहानिकय्मावसन्यिष सा-

निध्यं विशेषकार्यसामान्योत्थविभक्तानामपि विज्ञायतङ्कत्याङ्कः तेन विभक्तानामध्यन्यतरप्रमेयसीदर्यएव गृह्योयान्नास्य भागः परिलुप्यते नचैतचोदनीयंनैवास्य तदानींभागउित्थतःपरलोकोवा चिन्त्यते यतउक्तं समुत्पने वाच्यः खामीति।अन्नीशास्ते हि जीवतोरिति॥ २१२॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । यत्कार्यतदाह सोदर्याइति । संसृष्टिनः सोदराः सापवावा । सनाभयः सोदराः । तत्रच संसृष्टिसोदरसञ्ज्ञावे तस्यैवतत् । तद्भावेसापव्यस्यापि संसृष्टिनः तदभावे भगिनीनां सोदर्याणां तदभावे तङ्गातृभातृपुत्राणां तदभावेत्वसोदरादेरपि । एतच्च सर्व पुत्रपत्नीदुहितृमातृपित्रभावे तत्सञ्ज्ञावेतु तेषाभेत्र । केचितु वचनद्वयमेतदमामविभागस्य क्षीरादेविभागाद्वामागेव मृतस्य विभागकारे भागमारुष्य सोदरादिभिर्माद्यमित्येतत्परंग्याचक्षते । अपरेतु विभक्ताप्यवस्था भरोकद्वयेन दक्षितेत्याहः ॥ २१२ ॥
- (३) क्रुझूकः । किन्तु सोदर्याभातरः समागम्य सहिताः भगिन्यश्व सोदर्यास्तमंशंसमंकत्वा विभजेरन्सोदयौ-णांसापत्न्यान।मपि मध्यात् ये मिश्रीकृतधनत्वेनैकयोगक्षमास्ते विभजेयुः समसर्वेसोदर्यासपत्न्यावा एतच्च पुत्रपत्नीपितृः मात्रभावे दृष्ट्यम् ॥ २१२ ॥
- (५) नन्द्रमः । सोदर्याभातरोविभागकाले सहिताभूत्वा समेत्यैकमत्यमुपागम्यतं प्रीवितप्रवाजितादिभातृभागं संवि-भजेरन् सोदराभावे संसृष्टारतदभावेसनाभयोभिगन्यः समिवभागविषयत्वादेवास्य संसृष्टिविभागानन्तरमुक्तः न पुनः संसृ-ष्टिविषयत्वेन अपुत्रभातृविभागविषयं चैतत्स्मृत्यन्तरानुगुण्यात् ॥ २१२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सोदर्याः सहिताः समेत्यसमं भजेरन् येच सापत्नभातरः संसृष्टाः चपुनःभगिन्यश्र सनाभयः सहोदरभगिन्यः समम् ॥ २१२ ॥

योज्येष्ठोविनिकुर्वीत लोभाद्मातृन्यवीयसः॥सोज्येष्ठःस्यादभागश्वनियंतव्यश्व राजभिः॥२ १३॥

- (१) मधातिथिः । तत्र पितुरूर्ध्वसमनन्तरमेव पुत्राणांत्वाम्यदर्शयति विनिकारोराजपूजादिष्ववज्ञा परेधनेन वंचनं अञ्येष्ठोबन्धुवत्पूज्यइत्युक्तं न सर्वेण सर्वे ज्येष्ठवृत्तिनिषेधोऽभागकत्वंच ज्येष्ठांशनिर्हत्वंनियन्तव्यमविशेषोपदेशात् वाग्दण्डिधग्दण्डाभ्यां धनंचार्थानुरूपेऽपराधे ॥ २१३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विनिकुर्वीत लुप्तभागानस्पगान्वाकर्तुयतेत । अज्येष्ठोज्येष्ठोचिताभिवादनाद्यनर्हः । एवंच ज्येष्ठइत्यभिधानान्तकनिष्ठानांलुब्धत्वकरणेऽभागत्वमितियाद्यमः॥ २१३॥
- (३) कु ख़ूकः । योज्येष्ठीश्वाता लोभात्कनीयसोश्वातृन्वंचयेत्सज्येष्ठश्वातृपूजाशून्यः सोद्धारभागरहितश्च राजदण्ड्य-श्व स्यात्॥ २१३॥
- (४) राघवानन्दः । लोभादिना ज्येष्ठस्य कनीयस्त्यागे राजदण्डमाह् यद्ति । विनिकुर्वीत निःसारयेत् । अज्येष्ठः ज्येष्ठत्वेन या पूजा तच्छून्यः । अभागः पितृधनाचपात्रम् ॥ २१३ ॥
- (५) नन्द्रनः । एवंज्येष्ठस्य संसर्गादिविषये समिवभागत्वमुक्तेदानीतस्य क्रिविद्विषयेऽभागत्वमाह् योज्येष्ठोविनि-कुर्वतिति । विनिकुर्वीत निराकुर्वीतेति ॥ २१३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । योज्येष्ठोलोभाषवीयसोभातृन् विनिकुर्वीत परिभवेत् सोऽज्येष्ठोज्येष्ठवत्पूजार्हीन भवति । च पुनः अभागः अधिकांशहरोन ॥ २१३ ॥

<sup>\*</sup> तदभावे=तदभावेसोदरमात्रस्यतदभावे ( सर्व॰ २ ) (१ ) सम्बन (अ)

## सर्वएवविकर्मस्थानाईन्ति भातरोधनम्॥ नचादत्वा कनिष्ठेभ्योज्ये हः कुर्वीत यौतकम् ॥२ १ ४॥

- (१) मेधातिथिः। विकर्भस्थाः मितिषिद्धाचरणाः कुटुंबार्थे चानुतिष्ठमानानांतेषामन्येषाभातृणांसंबन्ध्युपविष्टंस्था-पयेषात्तेवक्ष्यन्ते कुतस्तद्वर्थनिमिति तदा मूलंदर्शयिष्यामीति तादशबृद्धिसिहतमित सर्वेषामित दापयेत् यदि तु तिललेव काले भानृणांदर्शयेदिदमधिकंदश्यते तद्यथांशंगृद्धीताहमिति स्वतस्तत्पृथकृत्य वृद्धिनेष्यामीति तदा नास्ति तेषांभागस्त-स्यैवनयौतकम् ॥ २१४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विकर्मस्थाः ब्राह्मणाःसन्तोगोरक्षणशृद्धसेवादिकुवृत्तिपराः । नश्वेति । यौतकं पित्रर्था-दन्यत्कृतंपृथग्भूतं स्वार्थव्ययं पितृधनात्किनिष्ठेभ्यस्तावददत्वा न कुर्वीत । ज्येश्वइति तत्कुटुम्बव्ययिन्ताकारिपरम् ॥ २१४ ॥
- (३) कुःख्नूकः । अपितताअपि ये भातरोधूतवेश्यासेवादिविकर्मासक्तास्ते ऋक्थंनार्हन्ति । नच किन्छेभ्योऽननुः कल्प्य ज्येष्टः साधारणधनादात्मार्थमसाधारणधनंकुर्यात् ॥ २१४ ॥
- (४) राघवानन्दः । विकर्मस्थानां जीवनमात्रं नांशइत्याह सर्वइति । विकर्मस्थाः । यूतपानायासका [ यूतेसं-बन्धिनेकथनमस्येति यौतकंसर्वसाधारणधनादात्मायार्थमसाधारणकरणमिति ] ॥ ११४॥
- (५) नन्द्रनः । विकर्मस्थाविमतिषिद्धकर्ममधानाः कनिष्ठेभ्योभागं दत्वा ज्येष्ठः स्वदुहितुः स्त्रीधनंनकुर्वीत । न दबादशेषपितृधनयाहिणा कनिष्ठेन समविभक्तेन ज्येष्ठेन आतृसाधारणाद्धनात् दुहितृयौतकंदेयं विभज्यत्वादंशादेवमिति भावः ॥ २१४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । आतरोधनविभागंनाईन्ति । ज्येष्ठोयौतकंपित्रशंत्पृथग्भूतंकिनष्ठभ्योऽदत्वा न कुर्वीत ॥ २१४ ॥ आतृणामविभक्तानांयद्युत्थानंभवेत्सह ॥ न पुत्रभागंविषमंपिता दद्यात्कथंचन ॥ २१५॥
- (१) मेधातिथिः । यदुक्तं ॥ न्यूनाधिकविभक्तानांधर्म्यः पितृकृतःस्मृतइति ॥ तेभ्योत्मिन्विषये मित्रेष्धः सहोन्थानं-सर्वएत धनमर्जयन्तीत्यर्थः । किष्मत्कष्यादिना किष्मत्यितग्रहेणकिष्मत्सेवया किष्ययाद्धतंपरिरक्षति यथोपयोगमसनिहि-तेषु विनियुक्ते तत्सर्वमेकीकृत्य समेविभजनीयं न स्नेहादिना कस्मैचित्पित्राधिकदेयमः ॥ २१५ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । सहोत्थानं संभूय वाणिज्यादिना वित्तायर्जनम् । पिता अधिकायासादिकं कस्यिच-देकस्य दृष्टाऽधिकं न द्यात् ॥ २१५ ॥
- (३) कुह्नूकः । भातृणांपित्रा सहावस्थितानामविभक्तानांयदि सहधनार्जनार्थमुत्थानंभवेनदा विभागकाले न कस्य चित्पुत्रस्याधिकंपिता कदाचिद्द्यात्॥ २१५॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः** । न्यूनाधिकविभक्तानांधर्म्यःपितृकतःस्मृतइति अस्यापवादकमाह भातृणामिति । उत्थानं भः जादानं प्रतीच्छा । पितृकतइति त्वयंयदा पुत्रान्विभजेत्तदान्यूनाधिक्यमितिभावः ॥२१५॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । सहोत्थानं संभूयार्जनं विषमं ज्येष्ठानामधिभागमदानेन विषमम ॥ २१५॥
  - (६) रामचन्द्रः । यदि उत्थानं सह भिलित्वा धनार्जनं भनेत् पिता विषमं पुत्रभागं कथंचन नदयात् ॥ २१५।

### ऊर्व्वविभागाजातस्तु पिन्यमेव हरेद्धनम् ॥ संखष्टास्तेन वा येश्युविभजेत सतैःसह ॥२१६॥

- (१) मेथातिथिः । विभागोत्तरकालंपित्रायद्विभागेइयंगृहीतंद्वावंशौपितप्रयेते तदेव सत्यां पितृरिच्छायां प्रहीतव्यं । फितुरूर्श्वं वा न तत्र भातृभिर्वाच्यंकिमित्ययंद्वावंशौ गृह्वातीति अथ च नास्ति पितृरिच्छा तदा समंच त्वसमोस्य भाग- इन्दर्तव्यः पितृरूर्श्वंसप्तृष्टास्तेषामेव सपैतृकांशस्तदृष्ट्यंद्वादपरेषांत्वांशं जातस्यचप्ततस्यवेति जातस्य समृष्टिनएव द्युः पितुरूर्ध्वतदीयमंशंच तप्तमेव विभक्ताःसहद्त्यभयानुबुद्ध्या भगिन्याआप्रसवान्वेव विभागोस्तीतिवसिष्ठेन द्शितमः ॥ २९६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पिष्यमेव पिनृभाषमेव । एतेन विभागकाले पितृरपि भागीदर्शितः । यदितु विभागादू-ष्वर्मनेकेषां जन्म तदापि सएव भागोविभज्य तैर्पाहाः । संसृष्टाइति यदिपुनः संसृष्टास्तेन सह कचिद्वातरः स्युस्तदा तद्धना-स्तर्भावेन पितृथनं संसृष्टैः सह विभज्य पाह्ममित्यर्थः ॥ २१६ ॥
- (३) क्रुझ्कः। यदा ीवतैव पित्रा पुत्राणाभिच्छया विभागः कतस्तदा विभागादूर्ध्वजातः पुत्रः पितरि धृते पितृक्तकथमेत्र गृक्षीयात् येकतविभागाः पित्रा सहपुर्नाभश्रीकृतधनास्तैः सहासी पितरि धृते विभजेत्॥ २१६॥
- (४) राघवानन्दः । सर्वेषां पिन्कतिवभागे तदुत्तरकालीनापत्यान्तरोत्पत्तौ कागितस्तवाह ऊर्ध्वमिति । मृतेपितरि पिष्यं विभन्ननकाले यित्पन्भागं जीवतितु हच्छायाअनियतत्वेन येतेन पित्रासह संसृष्टास्तैः सह सर्मतं सपिता
  विभन्नेतेत्यन्वयः । तत्रच स्पष्टगर्भायां मार्तार पितृभागाभावे मृते पितरि विभक्तेरण्यंथोदेयः । अस्पष्टगर्भायांतु मस्तिपर्यन्तं
  विभागाभावः । एवं पितामहथनं पौत्रे प्रतिषिद्धं पितुः स्वातन्त्र्यादितिभ्येयं मृहस्पितनोक्तेः ॥ २१६ ॥
- (५) नन्दनः । पित्र्यमेवहरेत् पुनर्विभक्तं भानृधनमंशसान्याय विभन्य हरेत् । अस्यापवादउत्तरार्धेनीच्यते तेन पित्रा यैर्विभक्ताः संसृष्टास्तैः समवा विभन्नेत् ॥ २१६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तेन पित्रा सह ये संस्टाः स्युः भवेयुः तैः संस्टेःसह सः पिता विभनेत ॥ २१६ ॥ अनपत्यस्यपुत्रस्य माता दायमवाभृयात् ॥ मातर्यपि च इत्तायां पितुमीता हरेद्धनम् ॥ २१७ ॥
  - (१) मेघाति।थिः । व्याख्यातीयंश्लोकः ॥ २१५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पबोदुहिष्रभावे पुनस्य धर्न पितृगामीति माक्स्चितं तत्र विशेषमाह् अनपत्यस्येति । इ मातर्यपि वृत्तायां पश्चात्पितरि तह्रहीतरि वृत्ते भातृतत्वृतेष्यसत्व्व तस्य वित्तान्तरोपार्जनासंभवेषायमनुपहउकः॥२१७॥
- (३) कुङ्कृकः । अनपत्यस्य पुत्रस्य धनंमाता गृद्धीयान्पूर्वीषता हरेदपुत्रस्य ऋक्थमिन्युक्तत्वात् । इह माता हरे-दित्यादियाश्चवल्कयेन पितरावित्येकशेषकरणात् । विष्णुना च अपुत्रस्य धनंपत्य्याभगामि तदभावे दुहितृगामि तदभावे पिनृगामीत्येकशेषस्यैव कतत्वान्मातापितरौ विभज्य गृद्धीयाताहः । मातरि वृतायांपर्वापितृंभातृभातृजाभावे पितृमांना बनंगृद्धीयात् ॥ २१७ ॥
- ( ४ ) राधवानन्दः । अनपत्यस्य स्नोर्धतस्य मातुर्धनिषत्याह् अनपत्यस्येति । मानाहरेदिति वर्षधाराषपोषाभ्यां नेभ्यो माता गरीयसीतिन्यायात् । मानरिष्टतायांनु पितामही हरेत् पिता रिक्थंहरेदिनियाञ्चवल्क्योक्तेः । मार्तापितामझौ गृन

श्मातर्यपि=पुत्रपर्वादुः हिन्रहितोपलक्षणमिरमः । मातैवानुयान्नपिता मात्रभावएवतुपितेन्यर्थः। मातर्यपीति मातर्यपि (सर्व०२)

श्रीयातामित्युक्तंमनुना विष्णुनाथ । अधुत्रस्य धनंपस्यिभगामितदभाषे मानृगामि तदभावे पिक्तानीक्षिक्षक्ष्णाद्विरोधा विभव्य पितरी गृद्धीयातामितिकुञ्चकः । नातापित्रोरयोगध्यवष्क्रदेमात्रं पत्नीगामित्वेषि संगतं व्यवाणां वस्ते जितयव धिकारीति । अन्याभावसङ्क्तविकम्पस्याभावादितितु तस्वमः । वसायां वतायावः ॥ ६१७ ॥

- ( ५ ) मध्दमः । अनयस्यस्येन्युपलकाणं पुत्रपीत्रभयोत्रभाषांतु स्वरहितस्येश्यर्थः ॥ ६९५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अनपत्यस्य पुत्रस्य पत्नी दुहिता वा नाता पितरि सत्यपि वाधवानुपातः ॥ गामनीय कृतासं पितुर्माता धनंहरेतः॥ २१७॥

ऋणे धने च सर्वस्मित्रविशक्ते पथाविधि ॥ पश्चादृश्येतयरिकचिक्तसर्वसमतावयेत् ॥ २१८॥

- (१) मेथातिथिः । अविद्वानाक्यूनमधिकंषा विभक्तंपरंतीद्वातसमांश्वकीकर्तव्यं किय विभागीत्तरकालंकवे भारितर्ज्यष्ठस्योद्धारहति ॥ २१८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पश्चाइश्येत पूर्वनिकृतं याँकिषिरणंवा समावै समंविभाग्यं गतु विश्वपकर्तुरस्राधाञ्चा गाभावः। कृष्णइत्यिभिननेनच कृष्णमध्ययिभागकाले अर्थायमिना कृष्णमामपि विभागीयमः । अत्रम क्येक्त्यादिना विशेषानास्तीत्यर्थास्क्रियतमः॥ २१८॥
- (१) कुक्कृकः । ऋणे पित्रादिवार्यत्राणे वने च तरीये सर्वालन्ययाशास्त्रिवाणे सति नवास्त्रिक्षिष्टविश्वसून-वनंवा विभागकालेऽश्वातमुपलम्येत तत्सर्वसर्वकत्वा विभन्ननीयं नतु शोभ्ययास्त्रवा व्यवस्थीजारोदेवः ॥ २१८ ॥
- (४) राष्ट्रयाणस्यः । यदिपित्रादिकतमदियंदैयवर्णमस्ति तदा कथं विभागस्तत्राहः कामहित । अहाते कामे देशे वा सितसर्वित्यन्वित्य विभक्ति यदि प्रभादणंपरिक्षातंतासर्वसमतामुपश्चतां व्यवस्कोषयेतः । अर्थनभ्रमेशेन्यः गामपूर्णसम् कत्वा नयेदिति । दुहितरि धनान्वयत्वेपि न काणायान्वयः । अतएव याक्षवस्थयः ॥ विभन्नेरेन्तुताः पित्रोकर्ध्वमृक्ष्यमुणं समस् ॥ मातुर्वृहितरः शेषमृणात्तास्यक्रतेऽन्वयदित ॥ मानुर्धनंतु दुहितरक्षणास्ते भन्नेरिक्तस्यर्थः ॥२९४ ॥
  - ( ५ ) मञ्चूनः । यत्किञ्चित्क्वचित् ॥ २१८ ॥
  - (६) राम्नजन्दः । तत्सर्वं समतां समानतानयेत् मापयेत् ॥ ६१४ ॥ वस्तंपन्नमलंकारंकतान्नमृदकंस्नियः ॥ योगक्षेमंप्रचारंच न विभाज्यंप्रचक्षते ॥ १९९॥
- (१) मेधातिथिः । वसमत्रालहुगरङतान्नोदकानामेकत्वविविक्षतं पत्रवाहनगन्त्रीशकटाहिअलहुगरोहुकीयकाहि वसंसममूल्यंनतु महार्ष । उदकंकूपवाप्यादि स्रियोदास्योयोगक्षेमयत्तीयोगे क्षेमीभवति मिन्नपुरीहितामाय्यवृद्धावास्तुचारा-दिभ्यस्ततीरक्षाभवति । स्मृत्यन्तरे च पध्यते वास्तुनिविभागोन विद्यते । मचारयत्र गावश्वरन्ति मवेत्रत्याह तेन यस्पैनृक-नोक्तनसत्र धर्मातिक्रमः कश्चिदस्तीति तदनुपपर्यदर्शयति अदद्याद्यहिते मतिषेधास्तदितक्रमादथमीन स्थात् ॥ २१९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यसं तेनतेन परिहितमधिकत्वेनापि दश्यमानमः । पत्रं वाहनं अश्वादि तैनतेन परिगृ-हीतमः । एवमछंकारोषु-छीयादिः । छतानं तत्तदु देशेन यत्सिद्धमणं विषयमपि । उदकं कूपादि । सियोभार्या एकस्यै-का अन्यस्य द्वे एवंवैषम्येपि । योगक्षेमं योगोराजादिछम्योनिबन्धादिः त्वयमुपातः क्षेमः रक्षीपायः माकारेष्टकादिः । प्रचारोवर्त्म । यत्तु ॥ छतान्वंष्ण्यतान्तिन परिवर्त्यविभन्यतद्त्यायुक्तं मृहस्पतिना तद्तिमणुर्छतान्वदिर्शि तत्वात्रभनिविभा-गःकार्यदृत्येतत् ॥ २१९ ॥

- (३) कुद्धूकः। वस्नंवाहनमाभरणमिवभागकाले यद्येनोपभुक्तंतत्तस्येव न विभाज्यं। एतच्च नातिन्यूनाधिकमूल्यवि-वयं। यत्तु बहुमूल्यमाभरणादिकंतिह्सभाज्यमेव। तिह्वयमेव विक्रीयवस्नाभरणमिति बृहस्पतिविभागवचनं। इतान्नमोदन-सकादितन्न विभजनीयं तत्रातिप्रचुरतरमूल्यंसकादितावच्यात्रमूल्यधनेन ॥ इतान्नंचाइतान्नेन परिवर्त्य विभज्यतद्दित बृहस्पतिवचनाह्मिणजनीयमेव। उदकंकूपादिगतंसर्वेश्वभोग्यमविभजनीयमः। स्त्रियोदास्याद्यायास्तुल्यभागान भवन्ति तान विभाज्याः किन्तु तुल्यंकर्मकारियतय्याः । योगक्षेममित्त्रपुरोहितादियोगक्षेमहेतुत्वात् । प्रचारोगवादीनांमचारमार्गः । एतत्सर्विभन्वादयोऽविभाज्यमाद्वः॥ २१९॥
- (४) राघवानन्दः । न्यूनाधिकमूल्याभावेत पित्रादिदत्तं यद्येन भुज्यते तत्तस्यैवेति दृष्टार्थनयाह वस्त्रमिति । पत्रमश्वादि । कृतान्तं अविभागकाले यद्येन भुक्तमः । उदकं कूपतडागादिस्थमः । स्त्रियोदास्यः । योगोऽलब्धलाभः लब्ध-स्य परिरक्षणं क्षेमः तयोः प्रचारं प्रचर्यते निर्वाहाते येनेति तद्धेतुमित्तपुरोहितादिः । एतान्यपि दत्तानिन विभजनीयानि अत्यन्तमूल्ये विभजनीयानि विभ्राप्ति वृहस्पत्युक्तेः दासदास्यस्तु समं कर्म कार्याइतिभावः ॥ २१९ ॥
- (५) नन्द्रनः । अथाविभाज्यमाह बस्नंपात्रमलङ्कारमिति । पानं उदपात्रं वस्नादीनिचत्वार्यभागवेलायां येन परिगृहीन्तानि विभागवेलायामुद्धारंतानि तस्नै देयानि इच्यान्तरेचेद्विभज्यानि । उदकं कूपादिस्थं दायादैः सर्वैरुपभोज्यं न विभाज्यं । स्नियोभार्यात्वेन परिगृहीतादास्यादयस्तासां स्वत्वेन विभागमसक्तावप्यविभाज्यत्वमुच्यते । म्हणं वा घनवा विभागात्पश्चान्तुकृत्रचिदृश्येतोभयमपि सर्वेविभक्ताःसंविभन्नरिन्त्यर्थः । योगक्षेमइति अम्मम्पणयोगः मामस्य रक्षणं क्षेमः अत्र योगक्षेनम्बद्धेन योगक्षेमहत्वोविविक्षिताः योगहेतवोयाज्याः शिष्यादयः क्षेमहेतवोद्दारमामपालादयः उभयहेतवोयामपत्तनाथि पादयस्तेपि पूर्ववदेवस्थापनीयान विभाज्याः । मचारः क्षेत्रारामादिमवेशयोग्योमार्गः सौपि सर्वैः प्रचरितव्योऽनुभावियत् व्योन विभाज्यः ॥ २९९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अविभाज्यमाह बस्तमिति । वस्तं पत्रं वाहनं अलंकारं मातुः रुत्तानं पकानं उदकं कूषादि स्त्रियः दास्यः योगक्षेमौ अलब्धलाभोयोगः लब्धस्य परिपालनंक्षेमः प्रचारं मार्गं जलवाहादि विभाज्यंन प्रचक्षते ॥ २१९॥ अयमुक्तोविभागोवः पुष्ठाणांच कियाबिधिः ॥ कमशः क्षेत्रजादीनांचृत्धर्मनिबोधत ॥ २२०॥
- (२) सर्व**त्तनारायणः । यूतं**वकुमुपक्रमते अयमिति । पुत्राणां क्षेत्रजादीनां क्रियाविधिः पुत्रत्वोत्पादनविधिः क्रमेण । यूत्रधर्मे निबोधतेत्यन्वयः ॥ २२० ॥
- ( ३) कुङ्गुकः। एषदायभागः पुत्राणांक्षेत्रजादीनांकमेण विभागकरणप्रकारोयुष्माकमुक्तः। इदानीं यूत्रयवस्थां-शृणुत ॥ ২২০॥
- (४) **राधवानन्दः । विभागमकरणमुपसंहरन्यू**तंत्रतिज्ञानीते अर्थामति । पुत्राणामौरसादीनामः । क्रियाविधिः पिण्डदानं च ॥ २२० ॥
- (६) रामचन्द्रः । विभागानन्तरं यूत्रधर्मान् निनीधत शृतुत ॥ ६२० ॥

  सूतंसमाङ्गयंचैव राजा राष्ट्रान्त्रिवारयेत् ॥ राजान्तकरणावेतौ द्वी दोषौ पृथिवीक्षिताम् ॥ २२ ॥

  (२) सर्वज्ञमारायणः । अत्रच तुल्यविषयत्वात्समाङ्गयमन्येकीकृत्य दर्शयति यूत्रमिति ॥ २२ ॥

- (३) कुह्नूकः । यूतसमाहयौ वक्ष्यमाणलक्षणौ । राजा सराष्ट्रान्निवर्तयेत् यसादेतौ द्दौ दौषौ राह्मांराज्यविनाश-कारिणौ ॥ २२१ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । यूतमेव सर्पातयोगि सदोषमाह यूतमितिहाभ्याम । राज्यान्तकरणौ राज्यनाशकौ ॥ २२१ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अत्र तावदाज्ञः कर्तन्यमाह चूरं समाहयश्रैवेति चूतं प्राणिचूतं कुकुटमेवादि ॥ २२१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । चूतं समाह्रयं प्राणिचूतं राजा राष्ट्रात् निवारयेत ॥ २२१ ॥

प्रकाशमेतत्तास्कर्ययद्देवनसमाह्ययौ ॥ तयोर्नित्यंप्रतीघाते चप्रतिर्यत्नवान्भवेत् ॥ २२२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रत्यक्षमनिह्नुतमः ॥ २२२ ॥
- (३) कुझूकः । प्रकटमेतचौर्ययन चूनसमाहयौ तत्मात्तनिवारणे राजा नित्ययवयुक्तः स्यान् ॥ २२२ ॥
- (४) राघवानम्दः । राज्ञाऽत्र प्रयत्नवता भाष्यिमितिविवक्षन्दष्टार्थवादमाह प्रकाशिमिति । प्रकाशं चूतसमाह्रयद्र ष्टुसर्वजनसमक्षं तास्कर्यं चौर्यम् । अतस्तयोस्तन्कर्त्रोः प्रतोघाते नाशे ॥ २२२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तास्कर्यं चौर्यमः । यद्देवनसमाहयौ नृपितः तयोः मतीघाते नाशाय यत्नवान्भवेतः ॥ २२२ ॥ अप्राणिभिर्यत्कियते तल्लोके यूतमुच्यते ॥ प्राणिभिः क्रियते यस्तु सविद्रेयः समाहृयः ॥२२३॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । यू**तं अप्राणिभिरक्षशलाकादिभियीक्कियते पणेन कीडनम् । प्राणिभिर्मेषादिभिर्युद्धकरः णेन यत्नेन नियम्य क्रीडनं तत्समाहयः ॥ २२३ ॥
- (३) कुङ्गूकः । अक्षरालाकादिभिरमाणैर्यत्क्रियते तस्त्रोके यूतंकथ्यते । यः पुनः माणिभिर्मेषकुकुटादिभिः पणपूर्वः कंक्रियते ससमाक्रयोज्ञेयः लोकमसिद्धयोरप्यनयोर्लक्षणकथनंपरिहारार्थम् ॥ १२३॥
- (४) राघवानन्दः । तयोर्लक्षणमाह् अपाणिभिरिति । अपाणिभिरक्षशलाकादिभिर्यत्कियते तत् चूतमः । प्राणिभि-भैंवकुकुटादिभिः यन्कमं पणपुरःसरमितिशेषः ॥ २२३ ॥
- (५) नन्द्रनः। द्यूतसमाह्रययोः करणतएव भेदोन त्वरूपतहत्यिभग्रयेणाह् अप्राणिभिर्यदिति । अभाणिभिर्दान्तशा-र्द्भदारवर्मात्तिकैरक्षेः प्राणिभिः ककवाक्मेषमहिषवर्त्यादिभिः ॥ २२३ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । अप्राणिभिः अक्षशलाकादिभिःश्रूयते तल्ले।के चृतमुच्यते । प्राणिभिर्यस्तु क्रियते सःद्यूतः समाह्रयः ॥ २२३ ॥

यूनंसमाह्ययंचैव यः कुर्यात्कारयेन वा ॥ तान्सर्वान्यातयेद्राजा शृद्धाश्व द्विजलिङ्गिनः ॥२२४॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। घातयेत्ताडनादिना । द्विजलिङ्गिनोह्विजलिङ्गोपवीतादिधरान् ॥ २२४ ॥
- (३) कुझूकः। चूतसमाहयो यः कुर्यात् योवा सिभकः कारयेत्तेषामपराधापेक्षया राजा हस्तछेदादिवधंकुर्यात् यद्गोपवीतादिद्विजिचन्हधारिणः श्रुद्वान्हन्यात् ॥ २२४ ॥
- (४) राघवानन्दः। निमित्तमनुवदलैमित्तिकमाहं यूतमिति । कारयेत्सिभकः। घातयेत् अपराधानुरूपेण ह-स्तच्येदं कुर्यात्। तत्रैव ब्राह्मणत्वेन प्रतीयमानाअपि ये शृह्रास्तान्त्रत्याहं द्विजलिङ्गिनहित । एतेऽवश्यमनपेक्ष्यतया दे-शान्तिःसारणीयाहितभावः॥ २२४॥

- (६) रामचन्द्रः । द्विजलिङ्गिनः श्र्ह्रान् राजा घातयेत् ॥ २२४ ॥ कितवान्कुशीलवान्क्रूरान्पाषण्डस्थांश्व मानवान् ॥ विकर्मस्थान्शौण्डकांश्व क्षिप्रं निर्वासयेत्पुरात् ॥ २२ ५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कितवान् चूतसमाह्रयकर्तृन् । कुशीलवान् नयन् । केरानितवक्रवेष्टितान् । पाषण्डान् बौ-द्धारीन् । विकर्मस्थानधर्महेतुकर्मकर्तृन् । पतितानन्त्यजारीन् । शौण्डिकान् मद्यविकेतृन् । नवासयेत् बहिरेव वासयेत्॥२२५॥
- (३) कुछ्ककः। यूतादिसेविनोनर्तकगायकान्वेदविद्विषः श्रुतिस्मृतिबाह्मव्रतथारिणः अनापदि परकर्मजीविनः श्री-ण्डिकाष्मयकराष्मनुष्यान्क्षिपंराजा राष्ट्रान्निर्वासयेदिति कितवमसङ्गेनान्येषामप्यभिधानमः॥ २२५॥
- (४) राघवानन्दः । कितवान्दशन्तीकृत्य प्रसंगेनान्यानिष संकल्यित कितवानिति । कुशीलवान् नृत्यजीविनः । केरान्यायकान् । पाषण्डान् पाषण्डलिक् तद्भृतान् वेदविद्विषःविकर्मस्थान् । अनापचिष परधर्मरतान् । शौण्डिकान् तेहि मयस्त्रीपदानेन धर्मप्रणात् सर्वानर्थकारिणः । मानवानिति तादशानन्यानिष यद्वा कुशीलवादिदोषोमनुष्येष्वेव नगर्थ-वादिष्वितिचोतितम् ॥ २२५ ॥
- ( ५ ) **नन्दनः** । कितवान्यूतवृत्तीन् । कुशीलवान्गायनवृत्तीन् । कैलान्केलिशीलान् । श्रीढिकान्पयपान् । पुरशब्दोरा-दृस्यान्युपलक्षणार्थः । कितवसधर्मत्वात् कुशीलवादीनामुपन्यासः मासङ्किकः ॥ २२५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । कितवान् यूतवेदिनः । कुशीलवान् विषयशीलान् । चौरान् वऋषेष्टान् । विकर्मस्थान् अधर्म-स्थान् । हेतुकर्तृन् पानासक्तान् । एतान्कितवादीन् पुरार्ताक्षपं निर्वासयेत् ॥ २२५ ॥

एते राष्ट्रे वर्तमानाराज्ञः पच्छन्पतस्कराः ॥ विकर्मक्रियया नित्यंबाधने भद्रिकाः प्रजाः॥ २२६॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । एते कितवादयः तथा प्रच्छन्ततस्करावेषान्तरथराभौराविकर्मिक्रयया सज्जनेष्वपि यू-तादिक्रियात्रवर्तनेन बाधन्ते बाधांकुर्वन्ति । भद्रिकाः सङ्कताः । अत्रकितवशसगादप्युक्तमः ॥ २२६ ॥
- (३) क्कुचूकः । अत्रहेतुमाह एते इति । एते कितवादयोगूडचौराराक्षोराष्ट्रेवसन्तोनित्यंवंचनात्मकित्रयया सज्जना-न्पीडयन्ति ॥ २२६ ॥
- (४) राघवानन्दः। अतएषां निरासे यजाधिक्यं सूचयित एतइति वर्तमानाः त्वत्वकर्मणा विकर्मिक्रयया विकर्मणा चौर्यादिना या क्रिया देहधारणादितया बाधन्ते साधुिकः संगमय्यत्वदेशिस्तान्दूषयन्तीतिभावः। भदिकाभद्रेण सा-धुना धनपुत्रादिसूचककर्मणा जीवतीः॥ २२६॥
  - ( ५ ) नन्द्रमः । भद्रिकाः सुशीलाः बाधन्ते दुःशीलाः कुर्वन्ति ॥ २२६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । भद्रिकाः सहत्ताः प्रजाः विकर्मिकृययावंचनादिकिया एते बाधन्ते ॥ २२६ ॥

    गृतमेतत्पुराकस्ये दृष्टं वैरकरंमहत् ॥ तस्मासूनंन सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान् ॥ २२७॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पुराकल्वे पुराणकथातु ॥ २२७ ॥

<sup>(</sup> २२५ ) क्ररान्=चौरान् ( ण, राम• ) =केलान् ( नं ) = करान् ( सर्व० )

<sup>\*</sup> धर्मप्रणाशात् = धनपहणात् ( राघ॰ २ )

- (३) कुझूकः। नेदानीमेव पर्राकन्तु पूर्विलिन्निप कल्पे चूतमेतदितशयेन वैरकरेट्टमतः माझः परिहासार्थमपि तन्न सेवेत ॥ २२७॥
- (४) राघवानन्दः । यूतस्यानर्थावहत्वमैतिसेनाह यूतमिति । पुराकल्पे संसारानादितया बरुभद्दरतवक्कयुधि-हिरदुर्योधनादिकाले । हास्यार्थं कुतूहलार्थमपि । यूतपदं समाह्रयोपलक्षकमः धनत्कारित्ववैरकत्वहेतोरुभयसाधार ण्यात् ॥ २२७ ॥
- (५) नन्दनः। यूतस्य दोषमाह त्वयमपि राज्ञा यूतंनकार्यमिति चाह यूतमेतत्पुराकल्पे दष्टमिति । पुश्चक्रम् पूर्व-त्विन्काले वैरकरं दष्टं नलयुधिष्ठिरादिषु ॥ २२७ ॥

प्रच्छनंबा प्रकाशंबा तन्त्रिषेवेत योनरः॥ तस्यदण्डविकल्पः स्याग्रथेष्टं नृपतेस्तथा॥ २२८॥

- (१) मेधातिथिः । विविधः कल्पोविकल्पः समएवराद्गोच्यते चूतधर्मनिबोधतेति ततआरभ्यद्दिबाः श्लोकाविधा-षकाः सर्वोप्यर्थवादः ॥ २२८ ॥
- (२) सर्वज्ञानाराम्रणः। प्रकाशं कर्तव्यवृत्युत्पाद्नेन। यथेष्टं यस्य यथेष्टं तिनृपस्तस्य तथा कार्योदण्डभेदः। नत्वत्र शास्त्रि दण्डोनियम्यतङ्त्यर्थः॥ २२८॥
- (३) कुह्नूकः । योमनुष्यस्ततः यूतंगूढंमक्रदंवा कृत्वा सेवेत तस्य यथा मृपतेरिच्छा भवति तथाविधोदण्डीभव-ति ॥ २२८ ॥
- (४) राघवानन्दः । तत्मात्तत्कारी दण्डाईइत्याह मच्छन्नमिति । ततः यूतसमाहयंपच्छन्नं । यथा स्यात्पकार्थयः थास्यादिति । नृपतेरिच्छया दण्डोवधोवेत्यन्त्रयः । यहा पणे सहसं नृपतेरित्युक्तमः ॥ २२८ ॥
  - (५) नन्दनः। दण्डविकल्पः दण्डभेदीर्थहरलादिलक्षणः॥ २२८॥
- (६) रामचन्द्रः। तत् यूतं यः निषेवेत तस्य दण्डविष्क्ष्यः शतदण्डः स्यात् यथेष्टं नृपतेः तृथावादः र ॥ २२८॥ क्षत्रविद्शुद्रयोनिस्तु दण्डंदातुमशङ्गुवन् ॥ आन्तण्यंकर्मणा गच्छेद्वित्रोदयाच्छनैः शनैः॥ २२९॥
- (१) मधातिथिः । क्षत्रियादयोनिर्धनान संबन्धनावसादिषतन्याः किर्ताह् कर्मणा यद्यस्योचितंकर्मराजोपयोगि तेन दण्डधनंसंशोधियतन्याः । ब्राह्मणस्तु कुटुंबानामिदरोधेन शर्नेर्दाप्योबन्धताडनकर्मणि तस्य निर्विध्येते । धनिकविषयः प्रागुक्तःश्लोकः दण्डविषयोद्यमपौनरुक्त्यम् ॥ २२९॥
  - ( २ ) सर्वज्ञानारायणः । आनृण्यं दण्डापिक्रयातः । कर्मणागृहादिक्रमीकरणेन ॥ २१९ ॥
- (६) कुद्धूकः । इदानीपराजितानांधनाभावे सतीदमाह शबेति । क्षत्रवैश्यश्रद्धजातीयोनिर्धनत्वेन दण्डदातुमसम-र्धस्तदुचितकर्मकरणेन दण्डशोधनंकुर्यात् । ब्राह्मणः पुनः यथालाभक्रमेण दयान्य कर्मकारयितव्यः ॥ २२९ ॥
- ( ४ ) राघवाणन्दः । दण्डं संकल्पति क्षेत्रतिषद्भिः । फणदानासमर्थस्यैवदण्डस्य आवृण्यं धोधनं कर्मणा चेतना दिनागच्छेत्कुर्यात् । विष्रह द्यादेव तचापि शनैः ॥ २२९ ॥
  - ( ५ ) जन्द्रनः । वित्रःशनैरर्थदेषान्नतुदण्डानृष्यं कर्मणागक्षेत् ॥ २२९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अनुणस्य भावं आनुष्यं कर्मण्या कर्मकरणेन विषःशनैःशनैर्दयात् ॥ २२९॥

# सीवालोन्मत्तदद्वानांदरिद्राणांच रोगिणान् ॥ शिफाविदलग्ज्यार्चविद्रध्यान्वृपनिर्दनन्॥ २३०॥

- (१) मेघातिथिः । दमः कर्मकरणेप्यसमर्थादिद्वाएव गृद्यन्ते महादान्तंकतांमान्यानिष्ण्यादिभिस्ताहनं शिका-तता विदलंबुक्षत्वक् ॥ २३० ॥
- (२) **तर्वज्ञनारायणः । अनायोदरिदः सत्तरधनदत्संबन्धिश्रम्यः । शिक्तः इक्षत्रयः । विदन्त्रंदेवायर्थमः । रज्ञन** मर्तिदकता । एतैस्ताडनेन ॥ २३० ॥
  - (३) कुल्कः। स्रोबालादीनांपुनः शिषायेणुदस्प्रहाररज्ञुबन्धनादिभिदंगनंगजा कुर्यातः॥ २३० ॥
- (४) राघवानन्दः। अदाने दण्डार्थमये दण्डमकारः स्त्यादीनामिन्याहः स्त्रीति । शिकाअमुकीपञ्चकमाधनकः महारोवदारोहीवा । विदलो वेणुशलाका ॥ २३० ॥
  - (५) मन्द्रमः । शिष्प्रस्थयोगादिवरोद्यः विद्लोवेणुद्रसम् ॥ २३० ॥
- (६) **रामचन्द्रः । शिका कशा विद्सं वैणवादिविकारः** विद्नः तक्त्वक्रज्ञवादीः रज्ञुकरणादिभिः तृपतिः एतैर्दर्भ दचान ॥ २३० ॥

ये नियुक्तास्तु कार्येषु हृन्युः कार्याणि कार्यिणाम् ॥ धनोष्मणा पच्यमानास्तान्तिः स्वान्कारयेन्तृपः॥ २३१॥

- (१) विद्यातिष्ठिः । ये कार्यणाविषयत्यर्थिनांकार्येषु व्यवहार्ग्वरितादिषु नियुक्ताअधिकताराजस्थानीयमभूतयन्त्रं धनोष्पणा पष्यमानाभ्रम्थलादनयृष्टीत्वा कार्याण नाशयेयुस्तान्तिःत्वाष्कारयेन्मंत्रत्वहरणंतेषांकार्य मन्यानामभ्यान्त्रन वर्तमानानांसत्यपि वक्ष्यमाणोदण्डान्तरविषावेषएव दण्डोन्याच्यः । येष्यस्य मेनापतिप्रमृतयःकस्यित्साहाच्यकं नियुक्यप्ते तत्थार्थयृष्टीत्वानानयन्तितेष्येवमेव दण्ड्याः । अत्येतु ये नियुक्ताहत्यकारप्रश्चेषंपदन्ति ये गजवञ्चेख्यादन्तान्तित्यस्य तेषामयंदण्डः धनोष्मकेत्यविविद्यते अनियुक्ताहत्यनदेव मधानम् ॥ २३१ ॥
- (२) **तर्वज्ञवारायणः ।** ये नियुक्ताः ग्राइविवाकाषाः इत्युक्तकोषप्रहणजितमस्यत्रितंकुर्वन्तः । वनीष्मणा पा-कः किनीभवति राजाचेज्ञानीयादण्डमात्रं पदीष्पतीत्यतिषनतया निर्मयता । निःत्वानपत्रतसर्वत्वान् ॥ २३१ ॥
- (३) कुछुकः। ये व्यवहारावेशणादिषु कार्येषु राज्ञा नियुक्ताउन्कोचवनतेजसा विकारमजन्तः त्वान्यादीनां-कार्यनार्थाययुक्तान्यहीतसर्वत्वान्यांचा कारकेत् ॥ २३१ ॥
- (४) राखवानन्दः । किंच । यहति । कार्यिकामधिनामः। धनोष्यका पच्यमानान् धनगर्यनेजमापन्यका-राज् ॥ २३१ ॥
- ( ५ ) जन्द्रयः । अधान्यानिष दण्डान्यसङ्गादाह् वे नियुक्तासिद्यति । कार्येषु व्यवहारेषु । वनोष्त्रजा वनन्त्रिक्साजनि-रोन सन्ताचेनपञ्चनानान्त्रिकीयनाजान् ॥ २३१ ॥
- (६) राजक्यः । वे कार्येषु नियुक्ताःकाधिणां कार्याजिनां कार्याजि इन्दुः धनस्यउच्चणाये पञ्चमानाःधनस्य अभिनानेन नवत्नानकृत्यांकानकृत्यांकानकृतांकिकान् कार्यन् निकान् नृत्यतिः कार्यन् ॥ २३१॥

<sup>(</sup> २३० ) वार्काणस-वारामाथ ( शर्व० )

# कूटशासनकर्नृश्व प्रकृतीनांच दूपकान् ॥ स्नीबालब्राह्मणद्यांश्व इन्याद्भिद्सेविनस्तथा ॥ २३२ ॥

- (१) मेधातिथिः । कूरशासनस्य कर्तारीयनैव राक्नादिष्टतद्वाजकतिमितिवदिग्त । शासनंराजादेशः एतस्य गृहे न भोक्तव्यमस्यचायंप्रसादआक्कातद्वयंवास्थितीराक्काकतिन पत्रकंराजाधिकतलेखकलिखितमस्ति शासनंराजादेशसंबाधशास-नंतत्कूरंकुर्विन्त पालयित प्रकृतोनांकुद्बलक्थानांदूषकाभेदकाः स्तीबालयोत्रीक्कणयोरिष हुन्तारः द्विट्सेविनोराजशश्रुसेविनः प्रकृत्यनगतागतिकान् ॥ २१२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कूरशासनं मिध्याराजाङ्गालेखनमः । दूषकानः अन्योग्यभेदकानः । इन्यातः धातयेतः । द्विट्सेविनः त्वयंपुष्टानपि त्वशनुसेविनः ॥ २३२ ॥
  - (३) कुःह्कः । कूटराजाञ्चालेखकानमात्यानांच भेदकान्स्रीयालब्राझणघातिनः शनुसेविनश्य राजा इण्यात्॥२३२॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः । क्**टशासनकर्तृश्य राजाङ्गांविनापि लेख्यादिना शास्तारीयेतान् । प्रकृतीनाममात्यानां दूषका-•भेदकान् । हिट्सेविनः त्यपक्षमनुकुर्वन्तएव शत्रुसेविनीये तानपि ॥ २३२ ॥
  - (५) जन्द्रजः । प्रकृतीनां दूषकानमात्यादिनां भेदकान् ॥ २३२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । शासनराजलेखनमः। कूटकर्नृन् राङ्गालिखनमन्यथाकारिणः मक्तीनां अमात्यामां दूषकान् भेदकान् तथा द्विर्सेविनः उपायान्तरेण रक्षणाशक्तो इन्यात् ॥ २३२ ॥

तीरितंचानुशिष्टंच यत्र कचन यद्भवेत् ॥ कृतंतद्धर्मतोविद्यान्न तद्भ्योनिवर्तयेत् ॥ २३३॥ [तीरितंचानुशिष्टंच योमन्येत विकर्मणा । द्विगुणंदण्डमास्थाय तत्कार्यपुनरुद्धरेत् ॥ १॥] \*

- (१) मेघातिथिः। यत्र कचनराणाधिकारणे व्यवहारपदंतीरितंपारतीरकर्मसमाप्ती निश्चितमसौ यत्र प्रयुजीतिति न केवलवाचा सत्येवकंपावदनुरान्दंरण्डमणयनंकतंतद्वाणाकतंनिकविष्यान्तपुनर्निवर्तयेदन्तरेण द्विगुणंदण्डै यथाह ॥ द्विगुणं-दण्डमास्थायेतन्कार्यपुनक्दरेदिति ॥ धनप्रहणसंबन्धेन पूर्वनिःखीकरणं अयन्तुनिमित्तान्तरेणाञ्चानादिना ॥ २३३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। यत्र ध्यवहारविषयेयसीरितं शास्त्रविषयेनिर्धारितं अनुशिष्ट धृतदंडंच कार्यं तचि धर्म-तःकतं पूर्वेणराज्ञा केनचित् तदाकतेभव विद्यानपुनस्तदनुसंदभ्यात्॥ २३३॥
- (३) कुछूकः । यत्र कविदणादानादिव्यवहारे यत्कार्यंभर्मतस्तीरितं पारतीरकर्मसमाप्ताविति पुरादीपम्यते । शास्त्रव्यवस्थानिर्णीतं अनुशिष्टंदण्डपर्यंग्ततांच नीतंस्थासत्कतमङ्गीकुर्याम्य पुनर्निवर्तयदेतत्वाकारणात् अतः कारणकतं-निवर्तयदेव ॥ २३३ ॥
- (४) राघवाणम्दः । आपचपिअन्यायवर्ती नृपोनस्यादित्याद् तीरितनिति । तीरं पारं इतं नीतं समापितिर्मितं यावत् । तीरितं गङ्गादेरतत्सविण्यणादिवा पणोदेवदत्यादियिव्यणीतं अनुशिष्टं यत्र क्रियन्वृणांदिभ्यण्यवहारे शास्त्रमा-केन यदण्डादि समर्पितं तन्त्रनिवर्तवेत् । लोगादिना न पुनः कारयेत् । धर्मतः करणादितिभावः ॥ २३३ ॥
  - (५) भन्दुनः । तीरीतानुशिष्टशन्दी कात्यायनेन न्याक्याती असत्सदिति यः पक्षः सञ्च्योरेवावपार्यते तीरितः

<sup>\*(2,2)</sup> 

सोनुशिष्टस्तु साक्षिभिर्यः प्रकीर्तितङ्ति यत्रकचन राजसभाया अन्यत्रापि तीरित चानुशिष्टं च व्यवहारपररण्डदशबन्धा-चर्च ननिवर्तयहित्यर्थः ॥ २३३ ॥

(६) रामचन्द्रः । निर्णीतं शास्त्रविषयेनिर्धारितं धर्मनोनिर्णीतंच पुनः अनुशिष्टं कतदण्डं च कार्यं दण्डपर्यंग्तंनीतं यत्र कचन यद्भवेत्तत्कतंधर्मतोविद्यात् भूयस्तन्तिर्णीतं न निवर्तयेत् न प्रवर्तयेत् ॥ २३३ ॥

अमात्याः प्राह्मिकोवा यत्कुर्युः कार्यमन्यया ॥ तत्त्वयंतृपतिः कुर्यात्तान्सहस्रंच दण्डयेत् ॥ २३४ ॥

- (१) मेधातिथिः । धनप्रहणसंबन्धेन पूर्वनिः त्वीकरणं अर्धनस्तु निवित्तान्तरेण प्रश्नादिनाऽपात्योराजस्थानीयादि-स्तंसहसंब दण्डयेन् । गर्गशतदण्डनवन्समुदायेन वाक्यपारसमाप्तिः ॥ २३४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अमात्यः सेनापत्यादिः । अन्यथाकुर्युव्तकोनादिना । कुर्याद्यवस्थापयेतः । सहस्रमि-त्यल्पविषये सहस्रपणविवादे । अधिकत्वधिकमः ॥ २३४ ॥
- (३) कुङ्गुद्धः । राजामान्याः प्राद्विवाकोवा व्यवहारेक्षणे नियुक्तीयदसम्यव्यवहारनिर्णयंकुर्युस्तरत्यराजा कुर्याः स्पणसहस्रच तान्दण्डयेतः । ददंचीन्कीचथनयहणेतरविषयं उन्कीचप्रहणे ये नियुक्तास्त्वित्युक्तन्वातः ॥ २३४ ॥
- (४) राघवानन्दः । त्वकृतमनिवर्तयन्पर्कतं निवर्तयेदेवेत्याहः अमात्यद्ति । अन्ययाप्रमादम्भोहादिना । राज्ञाः नियुक्ताः अमात्यः प्राद्विवाकोवाः। प्रत्येकं पणसहस्रमः । दण्डः उन्कोचादिग्रहणनिमित्तः ॥ २३४ ॥
  - ( ७ ) बन्ध्वः । कुर्यान्निरुपयेन्सहर्सं पणानामः ॥ २३४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । प्राइतिवाकः विवादानुगतंषुच्छेत् सभ्यांस्तात् प्रतिवर्तते । विचारयति येतासौ प्राष्ट्रिवाकस्तु-स्मृतः । अन्यथा कार्य यः कुर्यात्तमन्यथाकारिणम् ॥ २३४ ॥

ब्रह्महा च ब्रुरापश्च स्तेयी च गुरुतस्पगः ॥ एते सर्वे पृथक् क्षेयामहापानिकनीनराः॥ २३५॥

- (१) मैधानिथिः । सुरापोबाञ्चणएव महापातकी। तस्करोबाञ्चणसुवर्णापहारी। नराःकथिताः उक्तार्थकथनयुक्तरा-भंग ॥ २१५ ॥
- (२) सर्वज्ञनाग्यणः । द्युगपः पैष्टीपाता अत्रियोत्रैश्यम विमागौडीपैष्टीमाध्यीपाता । तस्करोजासणसर्णहर्ता । पृथगंकैकशः ॥ २३५ ॥
- (३) कुञ्जूकः । योमनुष्योत्राञ्जर्णहत्तवान्सत्रज्ञहा । द्वरापोद्दिजातिः पैक्याः पाना ज्ञात्सक्तिः जैही माध्वी गौडीनां । तम्करोज्ञाञ्जणद्वर्णद्वरीमनुष्यः । यसं कम्बद्धरपत्नीगामीत्येते सर्वे प्रत्येकंमहापानिकनोबोद्धव्याः ॥ २३५ ॥
- (४) शास्त्रवानन्यः । हार्शवानिकप्रायमिननिनाधिकारिणोदेशदिरण्डार्थननुवदितं अस्रहेति । आसणजात्यव चिक्र्यस्य इत्या । श्रुगपः [गौडीमाध्यी] पेष्टीमां पाता वितः । तस्करोय आसण्यवर्णशासिक्यांत् । गुरुतस्यगः गुगै-स्तस्यवर्थन्तनस्वात्यकी तां गण्तुं शीलः । मनुष्यधिकारकशासिनत्वाह एतेषदि नरास्तदा महापातिकनः नाम्ये अनप्र देखादीनां पापंतत्वायिकसभूतभाष्यर्थवाहत्वेननयेनतु देवत्वतिर्यक्षदशायां ते स्तहतिभावः ॥ २३५ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अथ महापानिकनीदण्डितवक्षवाह् ब्रह्महाचेति । नरोब्राह्मणस्र्णेचीरः ॥ २३५ ॥

- (६) रामचन्द्रः । स्तयी विषष्ठवर्णस्तेयी ॥ २३५ ॥
- चतुर्णाभिष चैतेषांप्रायश्वित्तमकुर्वताम् ॥ शारीरंथनसंयुक्तंदण्डंथम्यैप्रकल्पयेद् ॥ ११६॥
- (१) ने धातिथिः । ननुष द्वरापो बाझणएव पातकी तस्य ष शारीरसंयुक्तो यूर्वभनुपासोऽपि षतुःसंख्यासामध्यांत अन्येत्विकनःशरीरमुक्तमित्याद्यः तत्र ब्राझणस्याप्यस्ति अन्येत्विपश्चात्पश्चानामयदण्डदृत्याद्यः षतुर्णामप्यपिशब्दात्पश्चमस्यापि तत्संसर्गिणो ब्राझणस्यवधेपूर्वशरीरदण्डउक्तएव स्तीवालब्राझणबां अक्त्यादिति । अनेनान्तरशरीरात्समाद्वानमेतोच्यते धर्म्यमित्यपराधानुरूपेण गुरुतरलाघवंकार्यमित्यर्थः ॥ २३६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शरीरयुक्तमङ्कुनादि । धनसंयुक्तसर्वरपारानादि । माङ्क्रधाराबालकारदितिलकारेषामाङ्कन-निषेधात्त्रेवाङ्कनम् ॥ २३६ ॥
- (३) कुङ्कः । चतुर्णामप्येषांमद्दापातिकनांगायिकत्तमकुर्वतांशारीरंथनयद्द्येत च धनसंबन्धवप्राधानुसारेण धर्मादनपतंबक्ष्यमाणदण्डकुर्यात् ॥ २३६ ॥
  - (४) राखवानन्दः । चतुर्णामेषामपि प्रत्येकं संसर्गात्पातकी पश्चमहतिशेषः नैमित्तिकमाह शारीरमिति ॥ २३६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । संस्तिणः पञ्चमस्य तनुस्यदण्डत्वाचनुर्वामित्युक्तम् ॥ २३६ ॥
- (६) रामधन्द्रः । एतेषांचतुर्णामार्थाभनंश्रकुर्वतांशरीरवनसंयुक्तं वर्षः समानद्भव रणः समस्योगः ॥ २३६ ॥ गुरुनस्येभगः कार्यः सुरापाने सुराध्यकः ॥ स्तेये च श्वपदंकार्यम्रह्महृण्यशिराः पुनाष् ॥ २३७॥
  - (१) मेचातिथिः । ख्ळाटाङ्कनमगतिनेथविथै। नाङ्कुयाराङ्मा रुख्यदेन्यिति तष्कृयणान् ॥ २२७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । भगोभगारुतिः । स्रराध्यकः स्रराधिन्द्रस्यूतचौण्डकगृद्दध्यजास्तिः । अत्रक्षण्ये त्रसद्द-त्यायां अशिराः कवन्यः । त्रसहण्यशिरादिकचित्यारः ॥ २३७ ॥
- (३) कुञ्चूकः। नाङ्क्याराज्ञा ल्लाटेस्युः इति वक्ष्यमाणत्वाञ्चलाटमेवाङ्क्रस्थानमवगन्यते तत्र गृद्पत्नीगमने यावजीवस्थायितमलोहेन ल्लाटेमगार्कातगृरुपत्नीगमनिष्हंकार्य। एवंग्रुरापनि कति पातुरीर्वद्वराध्यणाकारं। द्ववर्णपहरि सन्यपहर्तुः कुकुरपादरूपंकार्य। ब्रज्ञहणि कवन्यःपुनान्कर्तध्यः ॥ २३७ ॥
- (४) राखवानन्दः । तत्रादी शारीरं रण्डमाह गुरुतस्येभगद्ति । भगः गुरुतस्यगस्य करुटि भगाकतिषिण् याव-जीवंस्थायि कुर्यात्तमेन छोडेन । एवमुत्तरत्र । छुराष्यजः तप्ता तु दीर्घा ध्यजाकारा रेका श्वपदं शुनःपदाकारं । अ-शिराः कवन्यः तदाकाररिखा ॥ २३७ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अत्र नगादयएकरूपाविद्वेषाः द्वराध्यनः द्वराक्त्रमः अधिराः पुत्राध्यवधः ॥ २३७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । नगः नगाकारः । द्वराष्ट्रकः द्वराष्ट्रकक्षः । स्तेये श्वपदं पदसदश्चमः । ब्रह्मक्षं शिराः पुनान शिरः शून्यः पुनान्कार्यः ॥ २३७॥

असंभोज्याससंयाज्याअसंपाठ्याविवाद्भिनः॥ चरेयुः पृथिवीदीनाः सर्वधर्ववृद्धिकताः॥१ ६८॥

<sup>(</sup> २१८ ) शर्तयाज्यः-शर्तयोज्याः ( न नै० )

<sup>(</sup> ११८ ) असंपाठ्याः-असंपीज्याः ( वै० )

<sup>(</sup> २९८ ) विवाहिन:-विवाहिन: ( में ) विगहिता: ( मै • )

<sup>(</sup> २१८ ) अर्तजीण्याः-अर्तपट्ट्याः ( राम० )

- (१) मेधातिथिः । सर्वधर्मयहणादेवासंभोजनादीनांसिद्धे प्रतिषेधे दोषगुरुत्वख्यापनार्थमेषामुपादानं । संभोगएकत्र-यसनंगीतादिश्रवणंच । संयोजनंतेषामेवयोजनंवा एवंसंपाठोपिद्रष्टव्यः असंपाठ्याविगर्हिताइति असंपाठ्याश्य अविगर्हिता-श्रोति हुन्द्वः । दीनाइति सत्यपि स्वरत्वे तत्संबन्धिभिक्षादिभोजनेनपरयाऽवज्ञयाचवस्त्रखण्डादिवर्जनम् ॥ २३८ ॥
- (२) सर्वेद्गनारायणः । असंभोज्याएकपङ्किभोजनानर्हाः । असंयाज्याअयाज्याः । असंपाठ्याअध्यापनसंबन्धा-नर्हाः । अविवाहिनोविवाहसंबन्धानर्हाः । चरेयुनैकत्र वसेयुः ॥ २३८ ॥
- (३) कुःख्रुकः । अन्नादिकंनैते भोजयितय्याः नचैते याजनीयाः नाप्येतेऽध्यापनीयाः नाप्येतैः कन्यादानसं-बन्धः कर्तव्यः एते च निर्धनत्वाद्याचनादिदैन्ययुक्ताः सर्वश्रीतादिकर्मवर्जिताः पृथिवीपर्यटेयुः॥ २३८॥
- (४) राघवानन्दः । नकेवलमेवमन्यदपीत्याह असंभोज्याइतिहाभ्यामः । असंभोज्या सहभोजनाय नार्हन्त्येते । एवं असंपाठ्याःपाठनायनार्हितः । अविद्याहिनः विवाहोत्रैवाहिकोयौनसंबन्धस्तद्र- हिताः । सर्वधर्मबहिष्कताः स्वस्वाश्रमधर्मरहिताः ॥ २३८ ॥
- ( ५ ) न-दृनः । असंभोष्या भोजनानर्हाः असंघोष्याःस्थानासनशयनादिषु सामीप्यानर्हाः असंपाट्याः सहाध्यय-नानर्हाः विवादिनः सहभाषणानर्हाः ॥ २३८ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । गुरुप्तरूपगादयः सर्वथर्मबहिष्कताः पृथिवींचरेयुः । असंपङ्कचापङ्कचापङ्कचापङ्कवाः यष्टुं अर्हान ॥ २३८ ॥

#### ज्ञातिसंबन्धिभिस्त्वेते त्यक्तव्याः कतलक्षणाः ॥ निर्द्यानिर्नमकारास्तम्मनोरनुशासनम् ॥ २३९॥

- (१) मेधातिथिः । कतलक्षणाइतिनिश्चिते तत्कार्यकरत्विमत्यर्थः । व्याध्यादियोगेप्येषु दया न कर्तव्या । ज्येष्ठा-दिगुणदोषेपि चनैतेनमस्कार्याः प्रत्युत्थानादिभिः एष्पप्रविचनसामध्यिकमीविक्षेयः ॥ २३९ ॥
- (२) सर्वेज्ञमारायणः । रूतलक्षणाः रूताङ्कनाः । निर्दयाः दयायाअविषयाः । निर्नमस्काराअनमस्काराः ॥ २३९ ॥
- (३) कुः ख़ूकः। ज्ञातिभिः संबन्धिभर्मातुलाचैरेते कताङ्कास्त्यज्ञनीयाः नचैवांदयाक्रार्या नाप्येते नमस्कार्याइती-यंमनोराज्ञा ॥ २३९॥
  - (४) राघवामन्द्रः । [किंच्यातीति] े रुतलक्षणाः [भगादिचिन्हाःनिर्देयाश्रहोत्रस्त्रहत्त्वा] । १३९॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । निर्दयानिर्नमस्काराः दयानमस्कारयोरविषयभूताः ॥ १३९ ॥
- (६) हामचन्द्रः । एते क्मातिसंबन्धिभः कतलक्षणाः कतिष्यः। निर्वयाः निर्गता दया येषांते । निर्न-मस्काराः निर्गतानमस्कारायेषांते ॥ २३९॥

#### मायश्वित्तन्तुकुर्वाणाःसर्ववर्णायथोदितम्॥ नाइ्याराज्ञा छछाद्रे स्युद्धियास्तूत्तमसाहसम् ॥ २ ४ ०॥

- (१) मेधातिथिः । श्रद्रादावन्यपूर्ववर्णास्तैषांप्रायश्यित्तंकुर्वतामङ्कनंनास्ति दण्डक्तूत्तमसाहसंपणसहसंदाप्यते॥२४०॥
- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । पूर्वे पागुक्ताः क्षत्रादिवर्णास्यः । दाप्याउत्तमसाहसं प्राथम्बित्ते कतेऽपि ॥ २४० ॥
- (३) कुछूकः । शास्त्रविहितंमायश्चितंपुनः कुर्वाणात्राक्षणादयस्त्रयोवर्णाराक्षा ललोटेऽहुनीयान भवेयुः उत्तमसाह-संपुनर्दण्डनीयाः ॥ २५०॥

- (४) राघवानन्दः । [ प्रायश्चित्तमकुर्वतामित्युक्तंतत्करणेतुनचिन्हादिकंकार्यमित्याह प्रायश्चित्तमिति । यथोदितमय वक्ष्यमाणत्वेनवेदोक्तंयथा] भवत्येववेदमूलत्वात्स्यतेः । धनसंयुक्तमित्युक्तंतदाहोत्तमसाहसमिति । दण्डोत्रपुनःप्रसक्तिवार-णाय ॥ २४० ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । पूर्वेवणांस्रेवांणकाः अनेन ज्ञायते रुरुायेषु कर्तव्यमद्भनमिति ॥ २४० ॥
- (६) **रामचन्द्रः । पूर्वेवर्णाश्चत्वारोगुरुतल्पगादयःयथोदितंकुर्वाणाराज्ञा** ललाटे नांक्याःस्युः नरूतचिन्हाभवेयुः । क्षत्रियादिविषयं ॥ २४० ॥

#### आगस्सु ब्राह्मणस्येव कार्योमध्यमसाहसः ॥ विवास्योवा भवेद्राष्ट्रास्तद्रव्यः सपरिच्छदः॥२४१॥

- (१) मधातिथिः। प्रायश्चित्तन्तुकुर्वाणाइत्येतदत्र नापेक्षते एतेषु ब्राह्मणाइत्यादिष्वपराधिषुं ब्राह्मणोमध्यमसाहसं-दण्ड्यः। अकामतइत्युतरश्लोकादपक्ष्यते दण्डयित्वा प्रायश्चित्तंकारयितव्यः सपरिच्छदः गुणवतोब्राह्मणस्यानुयाह्मस्येनन अकामवाऽनिर्वास्यः॥ २४१॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । महापातिकनोमध्यमसाहसःकतपायिश्वत्तस्यब्राह्मणस्य । अकृतपायिश्वत्तस्तु निर्वाग्यः । द्रव्यंथनं परिच्छदोरथादिः ॥ २४१ ॥
- (३) कुद्धूकः । इतेर कतवन्तस्त्वत्युत्तरश्लोके श्रूयमाणमकामतइति चात्रापि योजनीय तेनाकामतइत्येतेष्वपरा-थेषु गुणवतोब्राह्मणस्य मध्यमसाहसोदण्डःकार्यः । पूर्वोक्तस्तूत्तमसाहसोनिर्गुणस्य द्रष्टव्यः कामतस्तेष्वपराधेषु धनधान्या-दिपरिष्ट इसहितोब्राह्मणोदेशान्त्रिवास्यः ॥ २४१ ॥
- (४) राघवानन्दः । विगुणेषु चतुर्षूत्तमसाहसमुक्तवा गुणवित्त्वच्छानिच्छाभ्यां व्यवस्थापयन्नादौ ब्राह्मणस्य तदाह आगत्त्वित । आगःसु पापेषु । मध्यमसाहसोऽकामतस्तदितरतोनिर्वास्यः । तस्य नृणमात्रं न याद्यमित्याह सपिरच्छदर्शन ॥ २४९ ॥
- (५) **मन्द्रनः** । अथ महापातिकनामरूतप्रायिश्वत्तानामिद्गतानामेव निमित्तविशेषं श्लोकद्वयेनाह आगःसु ब्राह्म-णस्यैवकार्यद्दति । आगःसु पापेषु । अकामरूतविषयोमध्यमसाहसः कामरूतविषयं विवासनिमिति व्याख्यातमुत्तर श्लोका-नुगुण्यात् ॥ २४१ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । ए**षुआगस्सु गुरुतल्पगाचपराधेषु ब्राह्मणस्य मध्यमसाहसः दण्डः कार्यः । वा राष्ट्राद्वा विवाभ्यः निष्कास्यः सद्वयः सपरिच्छदः ॥ २४१ ॥

### इतरे कतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः ॥ सर्वस्वहारमईन्ति कामतस्तु प्रवासनम् ॥२४२॥

- (१) मेधातिथिः । इतरेक्षत्रियादयोवर्णाएतानि पापानि महापातकान्यकामतोऽनिच्छया कृतवन्तः सर्वत्वहरणाः कार्याः केचित्प्रायभित्तमपि कुर्वतामेतद्दण्डंपूर्वेण वैकल्पिकमिष्छंति कामतस्तेषांवधउक्तः शुद्रस्याकामतोद्भनसर्वत्वहरणे कामतोवधः ॥ २४२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । इतरे क्षत्रादयः अकामतः क्रनवन्तः शयिश्वत्ताकरणे सर्वत्वहरणमात्रम् । कामतःक्रते-तूक्तप्रकारं प्रवासनमङ्कनादिसहितम् । एतञ्चान्पारम्भविषयं आरम्भमहत्वेतु हुन्यादित्युक्तम् ॥ २४२ ॥

- (१) कुङ्गूकः । ब्राह्मणादन्ये पुनः क्षत्रियादयएतानि पापान्यनिष्णन्तः कृतवन्तः सर्वत्वहरणमर्हन्ति । इदंच सर्वत्वहरणपूर्वोक्तेनोत्तमसाहसेन वृत्तापेक्षया व्यवस्थापनीयं दृष्णया पुनरेषामेतेष्वपराधेषु प्रवासनेवधोर्हति॥ प्रवासनेपरा-सनंनिसूद्रनीहसनमिति । वधपर्यायप्रवासनशब्दंपरुन्त्याभिधानिकाः ॥ २४२ ॥
- ( ध ) राघवानन्दः । क्षत्रियादीनांत्वाह इतरइति । एतानि ब्रह्महत्यादीनि । कतवतांसर्वस्वहारं सर्वस्वहरणिव मुत्तमसाहसेनसह विकल्पः ॥ त्रवासनं परासनं निषूदनं निर्हिसनमिति वधपर्याय इति केचित् । तन्त्र राजकत दण्डचिन्हस्यापि द्वादशवार्षिकादिव्रतोपदेशाच्मरणे तदसंभवदिवंविधे धनहारः प्रवासनं चेति ॥ २४२ ॥
  - (५) मन्द्रनः। इतरे क्षत्रियादयः ॥ २४२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । इतरे क्षत्रियादयः एतानि पापानि अकामतःक्रतवन्तः सर्वत्वहारं अर्हन्ति । तु पुनः कामतः प्रवासनं प्रवासने विवासमेवमारणं अर्हन्ति ॥ २४२ ॥

नाद्दीत चपः साधुर्महापातिकनोधनम् ॥ आददानस्तु तल्लोभात्तेन दोषेण लिप्यते॥ २४३॥

- (१) मेघातिथिः । ननुधनेनदण्डनंराञ्चोवृत्तिरितिस्थापितंकथिमहतद्धनस्याग्रहणंउक्तं राजनिर्धूतदण्डाइत्यत्रान्तरे ॥ २४३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। धनं दण्डरूपमपि ॥ २४३ ॥
- (३) कुङ्गूकः । धार्मिकोराजा महापातकसंबन्धिधनंदण्डरूपं न गृहीयात् । छोभान्पुन स्तर्हृह्रन्महापातकदोषेण सं-युज्यते ॥ २४२ ॥
- (४) राघवानन्दः । साधूराजा दण्डधनमेषां नात्मसात्कुर्यादित्याहः नेति । दोषेण तत्तुल्यपायश्चित्तेन परलोकनाः शेनवा लिप्यते संबध्यते पापेनेतिकचित्पाठः ॥ २४२ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । धनदण्डरूपेण शाप्तं नाददीत न त्वीकुर्यात् ॥ २४३ ॥
- (६) रामचन्द्रः। एवंविद्वान्अनुशासन् नेति। नृपः साधुर्यथामहापातिकनः सकाशाद्धनं दण्डंधनं नआददीत कोशेः नमवेशायेत्। तद्दण्डधनं लोभात् आददानः॥ २४३॥

अप्सु प्रवेश्य तंदण्डंवरुणायोपपादयेत् ॥ श्रुतहत्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत् ॥ २४४॥

- (१) मधातिथिः । वरुणायेदमिति मनसा भ्यायम्बस्यु द्याद्युनिक्षिपेत् ब्राह्मणाय वा विद्याशीलसंपन्नाय द्यात्॥ २४४॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । उपपादयेत् दद्यात् । बुत्तमाचारः ॥ २४४ ॥
- ( ६ ) कुञ्जूकः । कार्ताहं दत्तधनस्य प्रतिपत्तिरित्येतदर्थमाह् अप्लिति । तद्ण्डधनंनचादिजले प्रक्षिपेद्ररुणाय दचा-च्छृतवृत्तसंपन्नज्ञासणाय वा दचात् ॥ २४४ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः। तर्हि तत्किकार्यमित्याह अस्विति ॥ २४४ ॥
  - (५) नन्द्नः । तं दण्डं दण्डधनम् ॥ २४४ ॥

ईशोदण्डस्य वरुणोराज्ञांदण्डधरोहि सः ॥ ईशः सर्वस्य जगतोब्राह्मणोवेदपारगः॥ २४५॥

(१) मधातिथिः । पूर्वस्य प्रतिपत्तिविधेरर्थवादीयं महापातिकनंदण्डस्य वरुणर्रष्टे यतोरान्नांसदण्डधरोनेता ईशिते-ति यावत् प्रवंत्राक्षणोपि तदनस्येशोनेन पासः ॥ २४५ ॥

- (२) सर्वज्ञमारायणः । राज्ञामपि दण्डधरः शास्तायतः ॥ २४५ ॥
- (३) कुद्धूकः । महापातिकदण्डधनस्य वरुणः त्वामी यत्नादाज्ञामपि दण्डधारित्वात्प्रभुः तथा ब्राह्मणः समस्तवे-दाध्यायी सर्वस्य जगतः प्रभुः अतः प्रभुत्वासी दण्डधनमहेतः ॥ २४५ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तद्धनस्य ब्राह्मणार्पणे ब्रीहियवविद्यकरपयोतकार्थवादमाह ईशइति । वस्तुतस्तु वरुणाय संकल्प्यविप्रायोपपादयेष् अतएव तद्धनंस्वीकर्तुर्विषस्य प्रायिश्रत्तमाह याज्ञवल्क्यः ॥ आदातुश्व विशुद्धचर्यमिष्टिर्वेश्वानरी मतिति ॥ २४५ ॥
- (५) मम्द्रनः । अत्र कारणमाह ईशोदण्डस्य वरुणोराङ्गामिति दण्डधरहत्येतद्राक्षणेऽपि योजनीयं तलात्तद्धनराङ्गा न लीकार्यं तयोरन्यतरले तद्देयमिति ॥ २४५॥

यत्र वर्जयते राजा पापक्रद्मोधनागमम् ॥ तत्र कालेन जायन्तेमानवादीर्घजीविनः ॥ २४६ ॥

- (१) मेधानिथिः । प्रसिद्धाविमावप्यर्थवादश्लोकौ कालेन जायन्तइति वर्तमानजन्म विवक्षितंजातंजनिष्यमाणभ विकृतिःकर्णाक्षविहानम् ॥ २४६ ॥ २४७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । कालेन संपूर्णे गर्भे ॥ २४६ ॥
- (३) कुङ्गूकः । यत्र देशेपकतंषद्वापातिकधनंराजा न गृह्णाति तत्र परिपूर्णेन कालेन मनुष्याउत्पचन्ते दीर्घायु-षश्च भवन्ति।वैश्यानांच यथेव धान्यादि सस्यान्युप्तानि तथेव पृथक्पथक्जायन्ते अकाले न बालाभियन्ते दीर्घजीविनह्र् त्युक्तेप्यादरार्थबालानांपुनर्वचनंव्यङ्गंचन किंचिद्भतमृत्यवते ॥ २४६ ॥ २४७ ॥
- (४) राघवानन्दः । पापिनांधनस्यराष्ट्रामनात्मसात्करणे हेतुतयाऽर्थवादमाह यत्रेतिहाभ्याम् । वर्जयेते नगृकी-यात् । दीर्घजीविनः शतोर्ध्वजीविनः ॥ २४६ ॥
- (५) मन्द्रमः । दण्डधनवर्जने राज्ञः फलं श्लोकद्देशेनाह् यत्र वर्जयते राजेति । धनागमोदण्डधनस्वीकारः ॥ २४६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । पापकभ्यः सकाशात् धनागमम् यत् राजानं नवर्तयते ॥ २४६ ॥

निष्पचन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विशांपृथक् ॥ बालाश्च न प्रमीयन्तेविकृतंन च जायते॥२४७॥

- (२) **सर्व्रज्ञनारायणः । बालानमीय्न्तइति दीर्घजी**वित्वस्य सार्वत्रिकत्वमुक्तम् । बालपदं गर्भपरमित्यन्ये । वि-कृतं अन्धत्वपङ्गत्वादि ॥ २४७ ॥
- (४) **राघवामन्दः** । निष्पचन्ते उत्पचन्ते । विशां वैश्यानाम् । नम्मीयन्ते निष्यन्ते । विकतं ॥ अतिबृष्टिर नावृष्टिः शरूभामूषिकाः खगाः ॥ प्रत्यासन्नाभ्यराजानः षेडेतं ईतयः स्मृताइति ॥ ईतयोदुर्भिक्षादिवा ॥ २४७ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । निष्पद्यन्ते फलन्ति ॥ २४७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । निरिति । तत्र राज्ञे देशे निष्पयन्ते ॥ २४७ ॥

श्राह्मणान्वाधमानन्तु कामादवरवर्णजम् ॥ इन्याचित्रैर्वधोपायैरुद्वेजनकरैर्नृपः॥ २४८॥

- (१) मैधातिथिः। अवरवर्णजः शृदः बाधनंधनाबाहरणंशिरश्छेदोऽङ्कुकल्पनं खड्गप्रहारकर्तिकाइत्याबाः उद्दे-जनकरैर्दीर्घकालपीडाकरैः॥ २४८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । बाधमानमत्यन्तदुःखोत्पादनेन । अवरवर्णजं शृद्धमः । चित्रैर्नानाविधैर्हस्तपादछेदादिभिः ॥ २४८ ॥
- (३) कुङ्गूकः । शरोरपीडाधनग्रहणादिना शूद्रमिच्छातोत्राह्मणान्बाधमानंछेदादिभिरुद्देगकरैर्वधोपायैर्नृपोहन्यात्॥ ॥ २४८॥
- (४) **राधवानन्दः । ई**शःसर्वस्य जगतइत्यनेन ब्राह्मणानां श्रेष्ठ्यमुक्तं । ते यैः शरीरधनादिभिःपीड्यन्तेतेहन्तव्या इत्याह ब्राह्मणानिति । चित्रैर्वधोपायैः तिलशोहस्तच्छेदादिभिः ॥ २४८ ॥
  - (५) नन्दनः । दण्ड्यान्तरमाहः ब्राह्मणान्बाधमानन्त्वितः । अवरवर्णजंश्रुद्वम् ॥ २४८ ॥
- (६) **रामचन्दः । ब्राह्मणान्**बाधमानं बाध्यमानं नृप उद्देजनकरैः वधोपायैः मुण्डनादिभिः उपायैः हन्यात् ताडयेत हर्नाहसागत्योरित्यस्यधातोरूपं । अवरजवर्णजं क्षत्रियादिवर्णजं चित्रैःविविधोपायैर्हन्यात् करचरणच्छेदनादिभिः उपायैःनृपःहन्यात् ॥ २४८ ॥

#### यावानवध्यस्य वधे तावान्वध्यस्य मोक्षणे ॥ अधर्मीनृपतेर्दृष्टोधर्मस्तु विनियच्छतः॥२४९॥

- (१) मेधातिथिः । अवध्यवधेयोदोषस्तनुल्योवध्यमोक्षणे राज्ञोऽमयुक्तेषु । अय भागहरस्य धर्मानकुर्वतः मत्यव-राधेन वश्यंभिवत्य्यंकुर्वतस्तु न कदाचिददष्टसिद्धिः। यस्त्वयंधर्मस्तुविनियच्छिति एवमादिधर्मप्रवादः सर्वोसौत्वकर्मानुष्ठाना-नुशंसार्थोर्थवादः निमहोपसंस्कारार्थस्त्वयंवधोपदेशोऽतोयथाश्रुतिचित्रवधोपायैः कर्तव्यः। इष्टार्थेषु राज्यतस्त्रसिद्धव्यर्थमु-पदेशेषु प्रवचनंयथादमयोधांश्वहन्यादितियुक्तं तत्र दष्ट्ययोजनत्वादुपदेशस्य न नियतोवधः। एवंच सत्युपायांतरेणापि व-न्धनादिना विनियच्छतोदोषः॥ २४९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । विनियच्छतोदण्डयतोदण्डयम् ॥ २४९ ॥
- ( ३ ) कुः क्रुकः । अवध्यस्य वधे यावानधर्मोनृपतेः शास्त्रेण ज्ञातस्तावानेव वध्यस्य त्यागेपि यथा शास्त्रंदण्डन्तुकु-र्वतोषर्मः स्यान्तसानंकूर्यात् ॥ २४९ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । वध्यस्यावधे दोषं सदद्यान्तं कथयंस्तत्रयत्नमाधत्ते यावानिति । यावान् दद्यादद्यरुपः । दद्यः श्रुत्यादिभिः ममोतो वध्यस्य वधार्हस्यरक्षणे । विनियच्छतःयथाशास्त्रंदण्डयतः धर्मस्तावान्दद्यद्वर्यः ॥ २४९ ॥
- ( ५ ) नन्द् नः । दण्डस्योपंक्षणे दोषगौरवमाह् यावानवध्यस्य वधर्दात । अवध्यस्य ब्राह्मणस्य यावान्धर्मः । वि-नियच्छतोदण्डयतः ॥ २४९ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । नृपतेः यावानवध्यस्य वधेऽधर्मोदष्टस्तावान्वध्यस्य वधार्हस्य मोक्षणेअधर्मोदष्टः । तुपुनः विनियच्छतः विनयं कुर्वतः ॥ २४९॥

## उदितोयंविस्तरशोमिथोविवदमानयोः॥ अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णयः॥ २५०॥

- (१) मेघातिथिः। सर्वव्यवहारीपसंहारार्थः श्लोकः॥ २५०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विवादमुपसंहरति उदितहति ॥ २५० ॥

- (३) कुङ्गूकः । अष्टादशक्तणादानादिषु व्यवहारपदेषु परस्परंत्रिवदमानयोराँभमन्यर्थिनोः कार्यनिर्णयोयंतिस्तरे-णोक्तः ॥ २५० ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । अष्टादशब्यवहारानुपसंहरनराजधर्मस्य परिशिष्टांनाहः उदितहित । उदितोऽष्टमाध्यायमारध्य नियच्छतहत्यन्तैः । विवदमानयोरित्युपरुक्षणव्यवहारमात्रध्य दिश्रिसाध्यत्वात् मार्गेषु अतीवान्वेषणीयविषयेषु ॥ २५०॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । उपसंहरति उदितोऽयंविस्तरशङ्कति ॥ २५० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । विस्तरशः विस्तरः ॥ २५० ॥

#### एवंधर्म्याणिकार्याणि सम्यक्कुर्वेन्महीपतिः॥ देशानलब्धान्लिप्सेत लब्धाश्व परिपालयेत्॥२५१॥

- (१) मधातिथिः । अलब्धाल्लिप्सेतेति संतोषपरेण न भवितव्यमित्यर्थः ॥ २५१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । राजकत्यशेषमाह एवमिति ॥ २५१ ॥
- ( ६ ) कुङ्गूकः । अनेनोक्तप्रकारेण धर्मादनपेनान्यवहारान्तिर्णयन्राजा जनामुरागादरुब्धा देशौद्धब्धुमिच्छे छ-ब्धांश्य सम्यक्षारुयेदेवंसम्यगय्यवहारदर्शनस्यारुब्धप्रदेशपार्थ्यत्वमुक्तमः॥ २५१ ॥
  - (४) राघवानन्दः। महीपितत्वंद्योतयित देशानिति ॥ २५१ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । कुर्वेक्षिप्सेत नाकुर्वन् ॥ २५१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अलब्धान् अमात्यान् लिप्सेत् ॥ २५१ ॥

#### सम्यङ्किविष्टदेशस्तु कतदुर्गश्च शास्त्रतः॥ कण्टकोद्धरणे नित्यमातिष्ठेद्यत्नमुत्तमम्॥ २५२॥

- (१) मिधातिथिः । देशनिवेशोदुर्गकरणंयत्सप्तमाध्याये उक्तंतत्कृत्यंकण्टकोद्धरणंतेनापि राष्ट्रशाक्रियते कण्टकश-ब्दःपीडाहेतुसामान्यात्तरकरादिषु प्रयुक्तः ॥ २५२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । निविष्टदेशोजनाध्युषितदेशः । शास्त्रतः शास्त्रोक्तविधिना कण्टकानां भुद्रशत्रूणां तस्क-रादीनामुद्धरणे ॥ २५२ ॥
- (३) क्काङ्क्कः। जाङ्गलंसस्यसपन्निमत्युक्तरीत्या सम्यमाश्रितदेशस्तत्र सप्तमाध्यायोक्तमकारेण कतदुर्गश्रीरसाह-सिकादिकण्डकनिराकरणे प्रकटयत्रंसदा कुर्यात् ॥ २५२ ॥
- (४) राघवानन्दः । जाङ्गलंसस्यसंपन्निमत्यायुक्तरीत्यासम्यद्भिविष्टदेशः धन्वदुर्गमित्यादिशास्तरः शास्तानुसारेण कतदुर्गम्य कण्टकायूतसुवर्णकारादयस्तेषामुद्धरणमुन्भूलनं तत्र यवमातिष्ठेदित्यन्त्रयः॥ २५२॥
- (५) नन्दुनः । अथकण्टकशोधनमात्रः सम्यङ्गिविष्टदेशस्त्विति। सतां बाधकाः कण्टकाः । उद्धरणं निराकरणम् ॥ २५२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सम्यक् मकारेण निविद्देशः त्वस्यदेशः कण्टकस्य उद्धरणे नित्यमुत्तमंयत्नंआतिकेत् ॥ २५२ ॥ रक्षणादार्यदत्तानांकण्टकानांच शोधनात् ॥ नरेन्द्रास्निदिवंयान्ति प्रजापालनतत्पराः ॥ २५३ ॥
  - (१) मधातिथिः । एतदेवदर्शयति आर्यवृत्तंशास्त्रनोदितंकर्तव्येतरानुद्वाननिषेधस्तद्वत्तंयेषामुत्तरपदलोपीसमासः तेच १५६

दीनानाथश्रीत्रियाअकरशुल्कदागृह्यन्ते तद्रक्षणाद्धि त्रिदिवगमनंयुक्तं । अन्येगांतु वृत्तिपरिक्रीतत्वादकरणे प्रत्यवायोययोग्तर्तत्वस्यितं त्वांच्यं परिहीयतद्दित रक्षानुवृत्तिनिष्क्रयणेन प्रत्यवायाभावमात्रेण तु त्वर्गः अथवा वृत्तिनियमापेक्षंत्रि-दिवग्राप्तिवचनंयथोक्तंप्राक् अन्येषांतु दर्शनमर्थवादमात्रं राद्यः त्वर्गवचनं अवृत्तिदपरिपालनेपि वृत्तिमयुक्तंत्वराजभागस्थानीयस्य तद्वाद्योयथेव च शिल्पिजीविनः शिल्पिनोमासिमास्येकैकंकाम्यंकुर्युरिति वृत्यर्थशिल्पंकुर्वाणाराद्या कर्मकार्यन्ते-करप्रहणाय एवराजापि वृत्तियुक्तः प्रजापालनप्रवृत्तोनित्यकर्मवदनार्यपरिपालनंकार्यते । शास्त्रेण यथेव हि कामश्रुतितोऽ-द्याहितोनित्यानृतिहति न त्वर्गादिलाभाय निह तानि फलार्थतया नोदितानि अथ च क्रियन्ते तद्देश्वद्रपृष्ट्यं अथोयावती कावित्कलश्रुतिः सा सर्वार्थवादइति कोवरविष्णुत्वामी । यदत्र तत्त्वतद्दर्शितमधस्तात् ॥ २५३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। शोधनादनुसंधानात्॥ २५३॥
- (३) कुङ्गूकः । यसान्साध्वाचाराणांरक्षणाश्चोरादीनांच शासनात्यजापालनोयुक्ताराजानः स्वर्गगच्छन्ति तस्मात्क-ण्टकोद्धरणे यत्रकुर्यात् ॥ २५३ ॥
- (४) राघवानन्दः । तेन कि तत्राह रक्षणादिति । आर्यवृत्तानां सदनुष्टिताचाराणां रक्षणादसभूमिदानादिना । कण्टकादीनां चोरादीनां शोधनान्निरसनात्तान्यांयःपुण्यराशिस्तेनदिवस्वर्गयान्ति ॥ २५६ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । अत्र फलमाह रक्षणादार्यवृत्तानामिति ॥ २५२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । आर्यवृत्तानां साधूनामः॥ २५३ ॥

अशासंस्तस्कारान्यस्तु बर्लिग्रद्धाति पार्थिवः॥ तस्य प्रश्चभ्यते राष्ट्रंखर्गाञ्च परिहीयते॥ २५४॥

- (१) मेघातिथिः। शासनंबयाशास्रंवधादिदण्डमन्तरेणतस्कराणांनियहरक्षा नशक्यते अतोवृत्तिंगृहीत्वा यस्त-स्करवधाञ्जुगुन्सते तस्योभयोदीषः इहराष्ट्रकतोऽमुत्र त्वर्गपरिहानिः युक्ता च बलिपरिगृहीतस्य बल्लिष्कतिमकुर्वतोदोष-वत्ता॥ २५४॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रशुभ्यते द्वेषवद्भवति ॥ २५४ ॥
- (३) कुह्नूकः । यथा पुनर्तृपतिश्वीरादीननिराकुर्वम्बद्धागाचुक्तंकरंग्रह्मति तल्पैराष्ट्रवासिनीजनाः कुप्यन्ति। कर्मान्त-राजिताप्यस्य र्ल्गगाप्तिरनेन दुष्कतेन प्रतिबभ्यते ॥ २५४ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । अन्येषांमनानांपालनेनसतः उक्ताकरणे दोषमाहः अशेति । अशासदिनगृहन् । बल्किरश्रुः स्कादि । परिहीयते नृपतिः पापमतिबन्धात् ॥ २५४ ॥
  - (५) नम्द्रनः । विपर्ययेदोषमाह अशासंस्तस्करान्यस्त्वित ॥ २५४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। अशासन् अरक्षन् ॥ २५४ ॥

निर्भयन्तु भवेयस्य राष्ट्रंबाहुबलाश्रितम् ॥ तस्य तद्वर्धते नित्यंसिच्यमानइव हुमः ॥ २५५ ॥

- (१) मधातिथिः। मसिक्रमेवैतच्छोके तस्करधर्मविशेवतयाऽनुषते॥ २५५॥
- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । निर्भयं कंण्यकभयशून्यम् ॥ २५५ ॥

<sup>(</sup>२५५) निर्भयन्तुभवेषस्य=निर्भयंयस्यवस्ति (नं)

- (३) कुझूकः । यस्य राक्षोबाहुवीर्याश्रयेण राष्ट्रंचौरादिभयरहितंभवति तस्य नित्यंतद्वांद्रगच्छति उदकसेकेनेव वक्षः ॥ २५५॥
  - (४) राधवानन्दः । किंच निरिति । राष्ट्रं राष्ट्रस्थाः प्रजाः । यस्य बाहुबलाश्रितंसदित्यन्वयः ॥ २५५ ॥
- ( ५ ) नन्दनः । कण्टकशोधनेदष्टफलंभूयिष्ठमित्याह् निर्भयंयस्य वसतीति । वसतिजीवति ॥ १५५ ॥ द्विविधांस्तस्करान्विद्यात्परद्रघ्यापहारकान् ॥ प्रकाशांश्वाप्रकाशांश्व चारचक्षुर्महीपतिः ॥ २ ५ ॥
- (१) मधातिथिः । पाराः प्रच्छनाराष्ट्रे राजकत्यज्ञानिनस्ते चक्षुपीइव यस्य सचारचक्षुः । पाकाशस्तस्कराणां-नातितस्करव्यवहारोयथालोकेऽन्येषामय्वीरात्रिचराणामाप्तस्तैः सामान्योपादानंतद्दन्तिग्रहार्थक्रियते ॥ २५६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। परद्रव्यापहारिणस्तस्करांस्तस्करसंङ्गाम्॥ २५६॥
- (३) कुःख्रुकः । चारएव चोरब्नानहेतुत्वाश्वश्चारिव यस्यासौ राजा चारैरेव मकटतयागूदतयाद्दिमकारान्यायेन परधनपाहिणोजानीयात् ॥ २५६ ॥
- (४) हाघवामन्दः । पालनेन जलस्थानीयेन सिच्यमानमिवमकाशवंचकाः । समक्षं द्रव्यान्तरं मिश्रीकृत्य दुग्धवृततैलादिव्यवहारिणः । अप्रकाशाहत्यस्यव्याख्या ॥ २५६
  - ( ५ ) मन्द्रमः । के पुनः कण्टकास्तानाह द्विविधांस्तस्करानिति । चारचक्षुषा जानीयात्॥ २५६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तद्दिधान् प्रकाशान् वणिकप्रश्रुतीन् राजा विद्यात् ॥ २५६ ॥

प्रकाशवंचकारतेषांनानापण्योपजीविषः ॥ प्रच्छन्नवश्चकारत्वेते ये रतेनाद्रविकादयः॥ १५७॥

- (१) मेघातिथिः । तत्र ये ऋयार्थमानतुलादिना मुण्णन्ति इच्याणामागमस्थाननिर्गमनापेक्षार्थकुर्वन्ति ते प्रका-शकाः [जवनिकाष्टच्छन्तायेराम्रेरनुहरन्तितेस्तेनाआढविका] विजने प्रदेशे वसन्ति अपरेतु प्रसद्य हारिणीन केवलमेनएव कितहींमे चान्ये यानूर्ध्वक्यामः ॥ २५७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । नानापण्यीपजीविनोमूल्यादिवेश्चनेन वश्चकाहेमकारादयः । तथौँकोचिकादयावक्ष्यमा-णास्तेनाःसंभ्यादिकर्तारः । अञ्ज्याआद्रविकाः अटब्यां गहनादी दृष्यापहर्तारः ॥ २५७ ॥
- (३) कुह्नूकः । तेषांपुनश्रीरादीनांमध्याधेनुलापितमानोपचयापचयादिना हिरण्यादिपण्यविक्रियणः । परधनमनु-चितेन गृक्षन्ति ते मकाशवंचकाःस्तेनाश्रीराः सिद्द्रच्छेदादिना गुप्ताऽटन्याश्रयाश्र परधनगृक्षन्ति ते प्रच्छन्तवंचकाः ॥ २५७ ॥
- ( ४ ) शाखवानम्दः । मध्यन्ववश्चकाइति । स्तैनाआटविकादयः स्तैनाःचौराः । अटब्यांचरतीत्याटविकोदस्युस्त दादयः । सन्धिरार्षः । कचित् स्तैनाआटविकादयइतिपाठः ॥ २५७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ये स्तेनाः आर्यविकारयः अर्वीभ्रमन्तीत्यर्थः॥ १५७॥ उत्कोचकाश्वीपधिकावश्वकाः कितवास्तथा ॥ मङ्गळादेशवत्ताश्वभद्राश्वेक्षणिकैः सह ॥ २५८॥
- (१) मेघातिथिः। उत्कोषकार्येण कस्यचित्कार्येण कस्यचिद्राजामात्यादेः मन्त्रीपहणातिकार्यसिद्धौ प्रवर्तते औपिकाः छप्यव्यवहारिणः अभ्यष्टुवन्यन्यदाचरित्त प्रत्यक्षंगीतिदर्शयित्वा हरोपकारे वर्तन्ते विनाप्यर्थपहणेन निमि-

त्तान्तरतः अभ्यतोपरस्य कार्यसिद्धिमवश्यंविद्वाय मयातवैतित्क्षयत इति परंगृह्वन्ति भीषिकामदर्शनंवा उपभावनपह-णार्थे सदादेविनइत्यर्थः । पृथगर्थेवा पादवञ्चकाविमलम्भकाः इदंकार्यवयमेवकरिष्यामस्तव नान्यत्रस्थाइत्युक्का न कुर्वत उपेत्य नानाकारणनानाविधैरुपार्येर्पामिणान्भुष्णन्ति शिवमाधवादयः शिवमादित्यंजीवन्ति मङ्गलदेशङ्गतायान्स्युपदेशिका-ज्योतिषिकादयः अथवाएतांदेवतां त्वदर्थेनाहंगीणयामि दुर्गीमार्तण्डंचेति तथाऽऽक्यानांधनमुपजीवन्ति अथवामङ्गलं तथास्त्विति वादिनः आदेशवृत्ताः सर्वस्य करवर्धने अभदाभदामेक्षणकाः प्रशंसिपुरुषलक्षणाः ॥ २५८ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । उत्कोचिकाउत्कोचपाहिणः । औपिधकाः स्तुत्यादिकर्तेनोपधेनळ्लेन गृह्णन्तः । वश्च-कवेषान्तरेण भ्रममुत्पायदातारः । कितवायूतकतः । मङ्गलादेशोमङ्गलस्तुतिपाठः वृत्तं चरितं येषामः । भद्रात्मरूपतामा-त्मनीविधाय क्रयादिष्यामोहकाः । ईक्षणीकाः मेक्षणीयकर्तारीनयदयः ॥ २५८ ॥
- (३) कुद्भूकः । किंश्व उत्कोषकाइति असम्यगिति उत्कोषकाये कार्यिभ्योधनगृष्ठीत्वा कार्यमयुक्तंकुर्विति आँपाधिकाभयदर्शनाये धनमुपजीवन्ति वञ्चकाये सुवर्णादिद्रव्यंगृष्ठीत्वाऽपद्रव्यमक्षेपेण वञ्चयन्ति । कितवायूतसमाह्रयये दिनः धनपुत्रलाभादिमङ्गलममत्वमादिश्य ये वर्तन्ते ते मङ्गलदेशबृत्ताः भद्गाः कल्याणाकारमच्छन्नपापये धनयाहिणः ईक्ष-णिकाह्रस्तरेखाद्यवलोकनेन ग्रुभाशुभफलकथनजीविनः मह्यामात्राहरितशिक्षाजीविनः चिकित्सकाः चिकित्साजीविनः असम्यक्कारिणइति मह्यामात्रचिकित्सकविशेषणं शिल्पोपचारयुक्ताश्चित्रलेखाद्युपायजीविनस्तेष्यनुपजीव्यमानशिल्पोपा-यभोत्साह्रनेन धनगृह्वन्ति । पण्यस्त्रियश्च परवशीकरणकुशलाइत्येवमादीन्मकाशंलोकवंचकान् चारैर्जानीयात् । अभ्यानिप मच्छन्नचारिणः शृद्धादीन्त्राह्मणादिवेषधारिणोधनग्राह्मणोजानीयात् ॥ २५८ ॥ २६० ॥
- (४) राधवान्दः । किंच एतेति मकाशवश्वकाइत्याह उदितिहाम्यामः । उत्कोचका कार्यिण्योधनंगृहीत्वाऽयु-क्तकारिणः । औपिथका उपिधमंयादिप्रदर्शनं तेनोपजीविनः । वश्रकाः रस्तिद्धताम्नादि रजतादिरुपेण दर्शयित्वा सुवर्णा दिकं ये गृह्णन्ति ते । कितवाः ये चूतसमाह्मयवेदिनः । मङ्गलादेशवृत्ताः धनपुत्रादिलामसूचयन्तोधनपाहिणः । भद्राः धनार्थं कल्याणाचरणेन मच्छन्नपापाः । ईक्षणिकाहस्तादिरेखाद्यवलोकनेन शुभाग्रुभफलशंसिनः ॥ २५८ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । उत्कीचका उत्कोचकजीविनः । औपधिकाः कूटतुलामानजीविनः । वश्चकामायिनः । मङ्गलादेश-बृत्तयोमङ्गलोपदेशपराः मद्राभद्रवेषधारिणः शुभाशुभत्वेक्षणेन ये जीवन्तित ऐक्षणिकाः ॥ २५८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । उत्कोषकाः भयादिपदर्शनेन धनोपनीवकाः । आकरे पाहकाः औपिधकाः तुलादिकतेनो पाधिना छलेन गृह्यन्तः । वंचकाःभ्रममुत्पाच गृह्यन्तः । कितवाणूतवेदिनः मङ्गलदेशवृत्ताश्यमङ्गलोपदेशकाः । भद्राक-स्पनकाराः । प्रच्छनपापाः । प्रेक्षणिकैः हस्तादिवेक्षकैः ॥ २५८ ॥

असम्यक्कारिणश्वेव महामात्राश्विकत्सकाः ॥ शिष्योपचारयुक्ताश्व निपुणाः पण्ययोषितः ॥२ ५९॥

- (१) मधातिथिः । महामात्रामित्रपुरोहितादयौराजनिकिय्कास्ते वेदसम्यक्कारिणः । चिकित्सकावैषाः शिल्पो-्रक्ताः चित्रपत्रछेदरूपकारादयः उपचारउपायनमनुपयुज्यमानर्त्वाशल्पकौशलंदर्शयित्वानुष्ठायधननयन्ति । एवंपण्य-योगिती निपुणाश्रापकारेणासत्यीतिदर्शनेन असम्यकारिणदित सर्वत्रानुयुज्यते ॥ २५९ ॥
  - (२) सर्वज्ञानारायणः । महामात्राः अमात्याः राज्ञः तथा चिकित्सकाः मिषजः । असम्यकारिणोऽनुक्तकारि-

- णः । शिल्पेयुक्ताश्वित्रकारादयः । उपकारयुक्ताःकेशादिसंस्कर्तारः । निपुणाः त्यत्ववृत्तिकुशलाः । पण्ययोपितीवेश्याः ॥ २५९ ॥
- ( ४) **राधवानन्दः । महामात्राहस्तिशिक्षाजीविनः । महामात्रचिकित्सयोर्विशेषणमसम्यकारिणइति । ते हि गजा-**देरीगादिमस्त्रादिना संपाद्याऽसाध्यमित्याख्याच्य पुनःसाधयग्ति । शिल्पीपचारयुक्ताः विचित्रपत्रछेदादिनिपुणास्तेनेवबा-छान्शोत्साहयन्तोधनंगृद्धग्ति । पण्ययोषितः स्तनजधनादिचालनेन काममुद्धाब्य पुनशीकरणकुशलाःदूत्योवेश्यावा ॥२५९॥
- (५) मन्द्रमः । असम्यक्कारिणइति महमात्राणांचिकित्सकानांच विशेषणं शिल्पोपकारयुक्ताः छत्रतालबुन्ताणुप-कारकारिणः ॥ १५९ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । महामात्राः हरितशिक्षकाः । वैद्याः । निपुणाः परपुरुषवशीकरणकुशलाः । पण्ययोषितः पण्यस्ती** गृहं ॥ २५९ ॥

### एवमादीन्विजानीयात्रकाशाँ ह्लोककण्टकान् ॥ निगूढचारिणश्वान्याननार्यानार्यसिहिनः॥२ ६ ०॥

- (१) मेधातिथिः। एवमायान शक्यन्ते धूर्तानांपरद्रध्यापहाराणांप्रकारान्संख्यातुमित्याययहणंतथास्थवस्य पित अवधारयन्तीमनुरागिणींतयाभृत्योभृत्यवदात्मानंदर्शयित्वा न यदिहिरण्यमृजुमकतेर्नचार्थभृतस्त्वंब्रह्मात्वंबृहस्पतिरि-त्युक्ता मूर्खायान्त्यन्ति देहि प्रसादेन कतिपयैर्वाहोभिः मत्यपंयामीति सिद्धे प्रयोजने तनुतरोभवति मियवायपियवादिसं-पयते निगूदचारणस्तुल्यकर्मकारिभिविषापूर्वयेतत्कर्मकतवन्तः अथवासंग्रत्येवतत्कर्मकार्यन्ते अन्तर्भावसिध्यर्थलब्धान्त-राआगत्य कथियष्यन्ति ॥ २६०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विजानीयात् किमन्याय्यंकुर्वन्तीति । मकाशान् धनिनः समक्षंपहीतृन् । निगूबकारि-णोनिक्रवेनाहर्तृन् । आर्यालिक्विनोब्रह्मचर्यादिवेषान् ॥ २६० ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । लोककण्टकान् कण्टकवदुःखहेतुन् । आर्यलिङ्गनः सन्यासादिवेषधारिणः ॥ २६० ॥
  - (६) रामचन्द्रः। अनायीन् आर्यालिङ्गनः विजानीयात्॥ २६०॥

## तान्विदित्वा सुचरितैर्गृदैस्तत्कर्मकारिभिः॥ चरिश्वानेकसंस्थानैः घोत्साय वशमानयेत्॥२६१॥

- (१) मेघातिथिः। तथावैरिषचौरस्तत्कर्मकारिभिरनेकसंस्थानैः॥ २६१॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ग्रुचिरतैः सन्यक्चरद्भिः तत्कर्मकारिभिश्रीरत्वेन तेष्वात्मानं मकाशयद्भिः गूढैशारैरने-कसंस्थानैरनेकवेशैःभोत्सास चौर्यादिकरणे मवर्त्य वशमानयेत् गृक्षीयात् ॥ २६१ ॥
- (३) कुङ्गूकः । तानुक्तान्वश्वकान्सम्यैः मच्चनैस्तत्कर्मकारिभिवंणिजांस्तेये वर्णिग्भरित्येवमादिभिः पुरुषैरे-तद्यतिरिक्तैः सप्तमाभ्यायोपदिष्टकापटिकादिभिभारैरनेकस्थानस्थैर्ज्ञात्वा मात्साद्य त्ववशान्कुर्यात् ॥ २६१ ॥
- (४) **राघवानन्दः। अनेकसंस्थानैः सप्तमाध्यायोक्तकापिटकादिभिः। मोत्साह्यउत्साहंजनियत्वा। एषा वृत्ति-**स्त्याज्या कृष्विणिज्यादिना धनोपार्जनं कुरुष्वमिति धनलंभेन सद्दत्तिनयेदितिभावः॥ २६१॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अनेकसंस्थानैर्नानावेषः ॥ २६१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तानिति अनेकसंस्थानः नामहरोः ॥ ५६१ ॥

तेषांदोषानि अख्याप्य स्वेस्वे कर्मणि तत्त्वतः ॥ कुर्वात शासनंराजा सम्यक्सारापराधतः॥२६२॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । रोषान् स्तेयादीनभिग्याप्य छोके छोकानुद्रेगार्थम् । खेखेकर्मणि वित्तपद्दणघातनादौक्रते । सारापराधतद्दित मुषितवस्तुनःसारतांज्ञात्वा सादृश्याचीरापराधंज्ञात्वेत्यर्थः ॥ २६२ ॥
- (३) कुङ्गूकः । तेषांत्रकाशाप्तकाशतस्कराणांत्वकर्मणि चौर्यादौ ये पारमार्थिकादोषाः संधिच्छेदादयस्ताम् लेके प्रख्याप्य तद्रतथनशरीरादिसामर्थ्यापेक्षयापराधापेक्षया च राजा दण्डकुर्यात् ॥ २६२ ॥
- (४) राघवानन्दः । त्वे त्वं कर्मणि येदोषास्तान् लोके प्रचारंकत्वाऽनुशासनं कुर्यादिग्याह तेषामिति । सारापः राधतः अपराधस्य सारः उत्कटता कर्षृगतधनादिसामर्थ्यवा तदनुरूपं शासनं कुर्वतित्यन्वयः ॥ २६२ ॥
  - ( ५ ) नम्द्नः । सारापराधतः सारतश्रापराधतश्र ॥ २६२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तेषा मिति सापराधतः ज्ञात्वा ज्ञातापराधतः अपराधानुसारेण ॥ १६२ ॥ महि दण्डादृते शक्यः कर्तुपापविनियहः ॥ स्तेनानांपापबुद्धीनांनिभृतंचरतांक्षितौ ॥ २६३ ॥
    - (२) सर्वज्ञनारायणः । पापविनियहः पापान्निवृत्तिः स्तेन।नामः ॥ २६३ ॥
- (३) कुङ्गृकः । यसाञ्चौराणांपापाचरणबुद्धीनांविनीतवेषेण पृथिष्यां चरतांदण्डव्यतिरेकेण पापिकयायां नियमं-कर्तुमशक्यमतएषांदण्डंकुर्यात् ॥ २६२ ॥
- ( ४ ) राघ्रवानन्दः । नन्वेषां किमिति दण्डोपदेशः उपदेशेनैव विशिष्टत्वंस्यात्तत्राह नहीति । पापविनिष्रहः पा-पिनां विनिष्रहः । सत्रहेतुः पापबुद्धीनां पापरुचीनांअतएव निभृतंनिक्कृत्य चरतां तत्तत्कारिणामः ॥ २६३ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । पापविनियहः पापात्कर्मणः मतिषेधः ॥ २६३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । नहीति । दण्डात्ऋतेपापविनियहःकर्तुं न हि शक्यः क्षितौ निश्चतं गूढचरितं ॥ २६३ ॥ सभा प्रपापूपशालावेशमद्यान्नविक्रयाः ॥ चतुष्पथाश्वैत्यदक्षाः समाजा प्रेक्षाणानिच ॥ २६४॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः । सभा मण्डपः । प्रपाजलशालाः । अपूपशालाः पूपविक्रयशालाः । वेशोवेश्याश्रयः । मयान्विक्रयाः तिह्नुत्रयस्थानानि । चैत्यवृक्षायामादिष्यानवृक्षाः । समाजोलोकमेलकः । प्रेक्ष्यां रङ्गः ॥ २६४ ॥
- (३) क्रुझूकः। सभाग्रामनगरादौ नियतंजनसमूहस्थानंत्रपाजलदानगृहमपूपविक्रयवेश्मपण्यस्थीगृहंमधान्विकन्यस्थानानि चतुष्पथाः प्रख्यातवृक्षमूलानि जनसमूहस्थानानि जीर्णवादिकाक्षद्रध्यः शिल्पगृहाणि श्रूप्यगृहाण्याचादिव-नानि छिन्नमोषानानि एवंपकारान्देशान्सैन्यैः पदातिसमृहैः स्थावरजङ्गमैः एकस्थानस्थितैः मधारिभिध्यान्यैश्चारैस्त-स्करनिवारणार्थचारयेत्प्रयिणैवंविधे देशेऽन्यपानस्थीसंभोगत्वपहुर्नाद्यन्वषणार्थतस्कराअवतिष्ठन्ते ॥ २६४ ॥ २६५ ॥ ॥ २६६ ॥
- (४) राघवानन्दः । ते तर्हि क चरन्तीत्यपेक्षायामाह सभेतिहाभ्यामः । [प्रपामहुपाण्युद्धियपचुरतरचान्द्रभ्यलं । ] अपूपशालातद्देशमः । वेशः पण्यस्तीगृहमः । चेत्यवृक्षाः प्रख्यातवृक्षमूलानि । समाजाः जनसमूह्रस्थलानि प्रक्षणंनृत्यगीतस्थानानि ॥ २६४ ॥

१ राघ॰ २

- (५) न्व्हृनः । अथामकाशतस्करपरिक्षानोपायं प्रपञ्चयति सभाप्रपाऽपूर्यशालेति। अपूर्यशाला अपूर्णविक्रयशाला । मुश्यमभदेशे विक्रीयते समयविक्रयः एवमन्वविक्रयः मेक्षणानि वृत्तस्थानानि ॥ २६४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्रिभिराह् सभेति । वेशः पण्यस्तीगृहम् । मचान्नविक्रयाःचैत्यवृक्षाः पामेप्रख्यातवृक्षाः । मूल-प्रेक्षणानि ॥ २६४ ॥

जीर्णीबानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च॥ शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च॥२६५॥

- (२) सर्वज्ञानारायणः । अरण्यानि महाटब्यः । कारुकावेशनानिचित्रकारगृहाणि । वनं क्षुदारण्यम् । उपवनं गृहोषानम् ॥ २६५ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । जीर्णत्वान्नोपसपैन्तिकेचन कार्कावेशनानिच कार्कानां पण्यस्थानानि तत्र स्थित्वा धनादि स्थिद्रानुसारिणश्रोराःस्युरिनिभावः । अगाराणि गृहाणि । वनानिजलाहरणस्थलानि । उपवनानि रुत्रिमवनानि ॥ २६५ ॥
- (५) नन्दनः । अरण्यानी महारण्यं । कारुकावेशानानि कर्मकरशिल्पकरणशालाः ॥ आवेशनं शिल्पशालेत्यमरः ॥ २६५ ॥

एवंविधान्तृषोदेशान्गुल्मैः स्थावरजङ्गमैः ॥ तस्करप्रतिषेधार्थचारैश्वाप्यनुचारयेत् ॥ २६६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । गुल्मैनिरोधेन रक्षकैः । स्थावरैः खातादिभिः । अनुचारयेत् स्थावेते ॥ २६६ ॥ 
  \* (४) हाघवानन्दः । ते कथमन्वेषणीयास्तत्राह एवमिति । गुल्मैः पत्तिभिः स्थावरैः स्थिरतरैः जङ्गमैः सर्वदा
  चरिद्धः चारैः कापष्टिकद्विभिः अनुचारयेदहर्निशंचरेत् ॥ २६६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । गुल्मैः व्यूहैःसैन्यकैः ॥ २६६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । नृपः एवंविधान्देशान् । गुल्केःपत्तिसम्हैः स्थावरजंगमैः नियत्देशस्यैर्धमणशिलेःतस्करपतिषेधा-र्थं एवंविधैः चारैः अनुचारयेत् ॥ २६६ ॥

तत्तहायरनुगतैर्नानाकर्मप्रवेदिभिः ॥ विद्यादुत्तादयेचैव निपुणैः पूर्वतस्करैः ॥ २६७ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । तत्सहायैस्तेषामेव तस्कराणां सहायतांगतैः । सम्यक्तषामनुगतैः । नानाकर्मप्रवेदिभिः तत्कर्मप्रवेदिभिः । नानाकर्मप्रचारिभिरितिकचित्पाढः । उत्साहयेखीर्यकुर्महत्युका उद्यमंकारयेत् । पूर्वनस्करैः अन्यरा-हे कतचौर्यैः ॥ २६७ ॥
- (३) कुङ्गृद्धः । तेषांसाहाय्यंपतिपाधमानैस्तश्चरितानुवृत्तिभिः संधिष्छेदादिकर्मानुद्धानवेदिभिः पूर्वचौरैश्चाररूपै-श्चारमायानिपुणैस्तस्कराञ्जानीयादुत्सादयेश्व ॥ २६७ ॥
- (४) राघवानन्दः । ते कयं श्वेयास्तत्राइ तत्सहायैरिति । तत्सहायैः तेषांसाहान्यंगतैः समक्षं कदाचित्परंद्रव्यह-रणरूपैस्तैस्तैःसाहसैर्वा नानाकर्मप्रवेदिभिः एवं भित्तिछेदः एवंपकारकछेदइत्येतद्वुपदेष्ट्रभिः पूर्वतस्क्र्यैः पूर्वतस्कराभूत्वा राश्वभाररूपेण व्यवहरन्ति तैः विद्यात्तस्करानुत्साहयित्वाचीरत्वेनजानीयादितिभावः ॥ २६७ ॥
  - ( ५ ) भन्दनः । त्वानुगतेः आत्मवर्शेः पूर्वतस्करैः पूर्विलग्काले वृत्तिकशिकत्वादिति स्युश्ततोमुण्णग्तोजीवन्त्र

<sup>(</sup> २६७ ) उत्सादयेत्=उत्साहयेत् ( सर्व० ) ( ९६७ ) अरण्यानि=अरण्यान्री ६न० )

<sup>(</sup> २६७ ) रनुगतैः=त्वानुगतैः ( नं )

कदाचिदारक्षपुरुचैर्यदीतार्थवादिनःसामर्थ्यातिशयदर्शनेन राज्ञा कल्पितवेतनाश्चारकर्मण नियुक्तायुक्तकारिगः प्राप्तवि-श्वासाः पुरुषाः पूर्वतस्करास्तैशताय्गूदतस्कराग्विषात् । अहिरेवाहेः पादाग्वेत्तीति श्यायेन उत्साहयेत्समवेतान्कर्तुम ॥ ॥ २६७ ॥

(६) रामचन्द्रः । विद्यात् एतैः रुक्षणैः जानीयात् ॥ २६७ ॥

भक्ष्यभोज्योपदेशैश्व ब्राह्मणानांच दर्शनैः॥ शीर्यकर्मापदेशैश्व कुर्युस्तेषांसमागमम् ॥ २६८॥

- (२) **सर्वज्ञनाराखणः । चौ**राविधाराप्रस्थापननयनोपायमाङ् भक्ष्योत । अत्र गत्वा भक्षयामहत्यादिस्रतेः । ज्ञा-सणानांदर्शनैः ज्ञासणदर्शयामीतिष्याजेनारण्याद्वामनयनेन । शौर्यं ममेदशंयुद्धकौशलं कर्मचेदशंनाट्यादि करिष्यामि-पामगत्वा तदागच्छेत्येतादशैर्ध्यपदेशैःसमागतंकुर्यात् । पामादौ तत्रच गृह्यीयात् ॥ २६८ ॥
- (३) कुल्लुकः । ते पूर्वचीराम्बरभूताआगच्छ तालदृहङ्कच्छामस्तत्र मोदकपायसादीन्यभीमदृत्येवं भक्ष्यभोज्यव्याजे-नालाकंदेशे ब्राझणोस्ति सीभिष्टिषतार्थितिद्धिज्ञानाति तपश्यामदृत्येवं ब्राह्मणानांदर्शनैः कम्बिदेकएव बहुभिः सहयोत्स्यते तंपःयामदृत्येवंशीर्यकर्मय्याजेन तेषांधीराणांराङ्गोदण्डधारकपुरुषाः समागमंकुर्युः पाहयेयुम्य ॥ २६८ ॥
- (४) शाखवानन्यः । किंच भक्ष्यति । भक्ष्यभीज्यापदेशैः । भक्ष्य भीदकादि भीज्यं लेशं पेयं चीष्यंच तेषांअ-नायासेन मानिष्यपदिशैरलदृष्ट्मागच्छाम एताण्यश्रीमदृत्यवंष्यपदेशैः आञ्चणानांचदर्शनैरमुकल्पिन्देशे सृवंज्ञादिगुणसंप-न्नोद्दिनीत्ति तं दर्शयामीति शीर्यकर्मापदेशैश्य एकोभूत्वा बहुभिर्योत्स्येऽह्मित्येवमादिष्यपदेशैश्य समागतानांतेषां दण्ड-षारकराजपुरुषैः सन्नागमंकुर्युः संगृद्धीयुः ॥ २६८ ॥
- ( ५ ) नम्सूनः । तान्युनः कनापायेन समवेतान्कुर्युरित्यत्राह भक्ष्यभीक्यापदेशैश्वीतः । दर्शनैदर्शनापदेशैः कुर्युः पूर्व-तस्कराः तेनांगृदनस्कराणां समागम राजपुरुपैर्यहणयीग्ये देशे ॥ २६८ ॥
- (६) रामखन्दः। माझणानां सर्वोपायक्कानां दर्शनैः पामगत्वागच्छेतादरीव्यांजैःसमागमकुर्यात् ॥ २६८ ॥ ये तम्र नोपसर्पेयुर्मूलप्रणिहितास्व ये ॥ तान्त्रसस्य चपो इन्यात्समिन्नज्ञातिबान्धवान् ॥ २६९ ॥
- (२) तर्वज्ञनारायणः । नोमसर्पेयुर्जातराङ्काः । मूलमणिहिताः स्वराष्ट्रस्थितम्कृत्यादिभेषिताः । प्रसद्घ तत्रगत्वा बलात् ॥ २६९ ॥
- (३) कुह्नूकः। ये वीरास्तव मक्ष्यभोज्यादी निप्रहणशङ्कया नीपसर्पन्त ये च मूले राजनियुक्तपुराणचीरवर्गे प्रणिहिताः सावधानभूताःतैः सङ्क्षद्वातमजन्ते तांग्नीरांस्तेभ्यप्य द्वात्वा तदेकतापन्नमित्रपित्रादिक्वातित्वजनसहितान्वला-दाक्रम्य राजा हम्बात् ॥ २६९ ॥
- (४) राघवानम्दः । ये तत्र नीपसर्पेयुः भश्यभीश्वकीभेनापि । बूलप्रणिहिताः राजनियुक्तन्वीरेषु सावधानाःपूलंतैः कतविमतयः ॥ २६९ ॥
- ( ६ ) जम्बुणः । तब समागमे थे यदम्ख्यानीपसर्पेषुरिति प्रणिद्विताप्रणिद्वितमूलाः द्वातकारणाः । अभक्ष्यभोज्याः वदेशीनात्मवर्षज्ञानन्तद्ति यावत् ॥ २६९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ये तत्र समागमंत्रोपसर्पेयुः येमूलमणिहिताराजनियुक्ताः पुराणचौरवर्गमणिहिताःत्रिनिराह ल-निमादीतः एतारभात् तृपः प्रसम् हृष्यात् ॥ २६९ ॥

- न होढेन विना चौरंघातयेद्धार्मिकोच्यः ॥ सहोढंसोपकरणंघातयेदविचारयन् ॥ २७० ॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः । सहोदेन चोरितद्रव्येण रहेनविनेत्यर्थः । एतेन चौर्यादिव्यभिचारिलिङ्ग्दर्शनमुपलभ्यते । नघातयेत् प्रहमात्रेण । सहोदं चोरितद्रव्यवत्तयादृष्टम् । उपकरणं चौर्यसाहसादेः 'छुरिकादि । अविचारयन् अविलम्बे-न ॥ २७० ॥
- (३) कुद्धृकः । धार्मिकेराजा त्ततद्रव्यसंधिच्छेदोपकरणध्यतिरेकेणानिश्वितचौरभावन घातयेत्किन्तु त्ततद्रव्येण चौर्योपकरणेन च निश्वितचौरभावमविचारयन्घातयेत ॥ २७० ॥
- (४) राघवानन्दः । किंचनेति । होढेनापत्दतद्वयेण विशिष्टं सहोढं तत्संयुक्तमितियावत् । सोपकरणं चौर्योपक रणयुक्तम् । अविचारयन्त्रविसम्बमानः तत्क्षणादेवेति ॥ २७० ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । होंदेनापढतद्रव्येण सोपकरणंचीयीपकरणयुक्तमः ॥ २७० ॥
- (६) रामचन्द्रः । होढेन चौर्यचिन्हेनविना चौरं न हन्यात् । सहोढं सोपकरणं संधिच्छेदशस्त्रसहितम् ॥ २७० ॥ यामेष्वपि च ये केचिचौराणांभक्तदायकाः ॥ भाण्डावकाशदाश्वैव सर्वोस्तानपि घातयेत्॥२ ७९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । भाण्डं मूल्धनं शस्त्रादिक्रयणार्थमः । अवकाशः शयनादिस्थानमः । एतच चौरताक्षाने-सति ॥ २७१ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यामादिष्विप ये केचित्रीराणांचीरत्वज्ञात्वा भक्तदाः चीर्योपयुक्तभाण्डादिगृहावस्थानये देर्दात तानिप नैरन्तर्यायपराधगोचरापेक्षया घातयेत्॥ २७१॥
- (४) राघवान-दः । किंच यामेष्विति । भक्तदायकाः चौराइतिक्वात्वापि । भाण्डावकाशदाः चौरैः परधनहरणार्थे भाण्डमपत्ततद्वव्यस्थलं तद्दायिनः । तानन्यविलम्बेन घातयेत् ॥ २७१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । भक्तदायकाः भाण्डावकाशदाः एतान् सर्वान् घातयेतः ॥ २७१ ॥
  । राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान्सामन्तांश्वेव चोदितान्॥ अभ्याचातेषु मध्यस्थान् शिष्याचौरानिबहुतम्॥२ ७२॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । रुतौ सामन्तान् समीपवासिनः । चोदितानाहूतान् । अभ्याघातेषु चोरैःक्रियमाणेषु घा-तेषु । मभ्यस्थानुदासीनतया स्थितान् ॥ २७२॥
- (३) कुह्नूकः । ये राष्ट्रेषु रक्षानियुक्ताये च सीमान्तवासिनीकूगः सन्तः चौर्योपदेशे मध्यस्थाभवन्ति ताञ्चौरव-त्क्षिपंदण्डयेत् ॥ २७२ ॥
- (४) राघवानन्यः । रक्षकोयत्रभक्षकइतिन्यायमाश्रित्याहः राष्ट्रेष्वितः । यथोदितान् सामन्तानिप चौराणांभा ण्डावकाशदायिनः अभ्याघातेषु चौरादपद्धतद्वव्येषु चौरघातकेषुवा मध्यस्थान् चौरोपि नचौरोयमितिवादिनः द्वतं शीत्रं शिष्यात् दण्डादिना ॥ २७२ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अभ्याघातेषु चोराव्विकादिहिसासु मध्यस्थानुपेक्षकान् ॥ २७२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्रिमिराइ राष्ट्रेष्विति । उदितान समुद्धान् समन्ताद्भवाः सामताः ॥ संत्यक्तकास्तु सामन्तास्तत्स-सक्तास्तथोत्तराः । आधातेषु आफ्रोशेषु ॥ २७२ ॥

यश्वापि धर्मसमयात्रच्युतोधर्मजीवनः ॥ दण्डेंनैवतमप्योषेत्स्वकाद्धर्माद्धि विच्युतम् ॥ २ ७३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । धर्मजीवनोब्रासणोधर्मसमयात् च्युतः त्वकर्तव्यभ्रष्टः दण्डेनैवतमप्योपेत् दण्डेन विवास-मादिना तमप्योपेत् दहेदित्यर्थः ॥ २७३ ॥
- (३) कुद्धूकः । याजनमतिपहादिनापरस्य यागदानादिधर्ममुत्पाच योजीवति सधर्मजीवनीब्राह्मणः । सोषि योधर्म-मर्यादायाश्युतोभवति तमपि त्वधर्मात्परिभ्रष्टंदण्डेनोपतापयेत् ॥ २५३ ॥
- (४) राघवानन्दः । स्वयं धर्माचरणहीनः धर्मजीवनः याजनादिनापरस्य यागदानादिधर्ममुत्पाच योजीवति तंस्वधर्मात्परिच्युतं चोषेत् शोषयेत् धनहान्यादिनापि ॥ २७३ ॥
- (५) मध्युनः । धर्मसमयाद्धर्माधिकारात् धर्माधिकत्वख्यापनेन योजीवति सधर्मजीवनः । ओवेच्छिण्यात् । तस्य इण्डत्वे द्वेतुक्तः त्वकाद्धर्माद्भिवच्युतमिति । धर्मायाच्युतोधार्मिकत्वख्यापनेन जीवंश्योरनुल्यद्व्यभिमायः ॥ २७२ ॥
- (६) रामचन्द्रः। धर्मसम्मात् यः प्रच्युतः धर्मजीवनः यः प्रतिग्रहादिना प्रस्यधर्ममुत्पादयतिद्ण्डेनैवतमिपञी-वेत् दहेत्। उपदाहे ॥ २७२ ॥

ग्रामघाते हिताभङ्गे पथिमोषाभिदर्शने ॥ शक्तितोनाभिधावन्तोनिर्वास्याः सपरिच्छदाः॥२ ०४॥

- (१) मेघातिथिः । शक्तौसत्यामारुस्यादिनातेनिर्वास्याः येतु चौरैः रूतसंकेतास्तेषांपूर्वत्रवध्यक्तोघातयेदिति । परिच्छदोगवाश्वादिः तदपि निर्वास्येनापहर्तब्यं नासत्परिच्छदः कर्तब्योधनंतुहर्तब्यम् ॥ २७४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तदाभद्रे सेत्वादिभद्गे । हिताभद्गद्दितिकचित्पादः । हिता नदीमध्यसेनुः । पथि मोशादि चौर्यसाहसादि तेषांमर्थणे सहने ॥ २७४ ॥
- (३) कुङ्गूकः । यामलुण्डने तस्करादिभिःक्रियमाणे हिताभङ्गे जलसेतुभङ्गे जाते क्षेत्रीत्पन्तसस्य माशने वृत्तिभङ्गे चेति मेधातिथिः । पश्चिचौरदर्शने तन्तिकव्वितनोयथाशक्तितोये रक्षांन कुर्वन्ति ते शय्यागवाश्वादिपरिच्छदसहितादेशा-न्वितिसनीयाः ॥ २७४ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंचैतान्पामान्तिःसारपैदित्याहपामिति । पामघाते पामस्य लुण्डने तस्करादिभिः क्रियमाणे । हिताभङ्गे जलसेतु भङ्गेसपरिच्छदाः गवाश्वादिपरिच्छद्सहिताः । तेषामितरासे तान्दद्वाऽन्येषां तथाभूतत्वेन लोकस्य सर्वनाशः स्यादितिभावः ॥ २५४ ॥
  - (६) मन्दन । शक्तायामधातसेत्भद्गादिपरिहारेऽनिभधावन्तः॥ १७४॥
- (६) शमचन्द्रः । यामधाते लुण्डने । हिताभंगे उद्कसेतुभक्के वृत्तिभक्के वा । पश्चि मोनाभिमर्शने मार्गे चौर्याभिमर्शने चौर्यत्वहरणे ॥ २५४ ॥

राज्ञः कोपापहर्नृश्व प्रतिक्लेषु च स्थितान् ॥ घातयेद्विविधैर्द्ग्हैररीणांचोपजापकान्॥ २ ७५॥

(१) मेघा।तिथिः। कोशोराङ्गांधनसंचयस्थानं तत्रापहतारोद्रव्यक्गातिपरिमाणानपेक्षमैव वध्याः। ये च मातिकू क्पेन वर्तन्ते यद्राङ्गां देशान्तरादानेतुमभिमेतंतदेशदुर्छभमाजानयाश्वादि माच्यानामुदीच्यानांकिष्टक्वेशोद्धनहरूयादि

<sup>,</sup> २,४४ ) मोबाभिद्रश्नी=मोबाभिमर्वणे ( सर्व० )

तदानयनर्पातवन्थे ये वर्तन्ते तथायानि मित्राणि तानिशत्रून्कुर्वते कत्वाशत्रुभिः संयोजयन्ति अरीणामुपजापका पित्सा-हकास्तान्धातयेत् स्वतन्त्र्रपयोजनत्वान्नावश्यंधातनित्युक्तम् ॥ २७५ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रतिकूलेषु कर्मसु स्थितान् उद्युक्तान् । अरीणांसर्वन्धिनउपजापकान् स्वयक्रिनेदकान् ॥ २७५ ॥
- ( ३ ) कुझूकः । राज्ञोधनगृहाद्धनापहारिणस्तथा तदाज्ञाच्याघातकारिणः शत्रूगांच राज्ञा सहवैरिवृद्धिकारिणोऽप-राधापेक्षया करचरणजिव्हाळेदनादिभिर्नानापकारदण्डैर्घातयेत् ॥ २७५ ॥
- ( ४ ) राघवामन्दः । किंचैतान्धातयेदेवेत्याह राज्ञहति कोशापहर्तृन् धनगृहाद्धनापहारिणः । प्रतिकूलेष्ववस्थितान् राज्ञहतिशेषः । उपजापकान् तत्पक्षपातिनोभूत्वा राज्ञश्चिद्यपकरकान् ॥ २७५ ॥
- ( ५ ) मन्द्रनः । अरीणामुपजप्नृष्मित्राण्यस्योयथा भवेयुस्तथा भेदकानित्यर्थः कतसन्धीनामरीणामुपजापकानि-तिवा ॥ २७५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । उपयाजकान् शत्रूणाम् ॥ २७५ ॥

सिंग्धिळित्त्वा तु ये चौर्यरात्री कुर्वन्ति तस्कराः ॥ तेषांळित्त्वा नृपोहस्ती तीक्ष्णे शूले निवेशयेत् ॥ २ ५६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । संधिः गृहवास्तुगर्भः ॥ २७६ ॥
- (३) कुझूकः। ये रात्री संधिष्छेदंकत्वा परधनंतस्करामुण्णन्ति तेषांराजा हस्तद्वयंछित्त्वः तीक्ष्णे शूलेतानारीप-येत्॥ २७६॥
  - (४) राघवान-दः । एषां शूलार्पणमेवेत्याह सन्धिमिति । सन्धिं भित्तिस्रेदम् । निवेशयेदारीपयेत् ॥ २७६ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । सन्धिः कपाटयस्त्रादिकम् ॥ २७६॥

अङ्गुलीर्पन्थिभेदस्य छेदयेत्रथमे पहे ॥ द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये वधमईति ॥ २ ७७॥

- (१) मेघातिथिः। पन्धिभिनत्तीति पन्धिभेदः भेदनंमोक्षोयन्धेर्वस्त्रमान्तादौपन्धिः यहा यह्न्यगृहीतंतत्केन चि-च्छलेन पन्धिमवमोच्ययेनिनीषन्ति ते पन्धिभेदाः तेषांप्रधमायां मन्नतावङ्गुलीनांच्छेदः द्वितीयस्यां मन्नती हस्तचरणयो-स्तृतीयस्यां मारणम् ॥ २७७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अङ्गुली अङ्गुडतर्जन्यौ पन्थिभेदस्य पन्धिविस्नस्यसुवर्णादिहरतः प्रथमेपहे त्रथमवारे । एवं द्वितीयइत्यादौ । एतेनान्यत्रापि पुनःपुनःकरणे दण्डाधिक्यं द्रष्टव्यम् ॥ २७७ ॥
- (३) कुल्लूकः । पटमान्तादिस्थितंसुवर्णादिकंयन्थिमोक्षणेन यश्रीरयित सर्वथिभेदस्तस्य प्रथमे द्रव्ययहणेऽहुन्त्री-श्लेरयेतेचाङ्गुव्वतर्जन्यौ ॥ उत्क्षेपकपन्थिभेदौ करसंदंशहीनकाविति याङ्गवल्क्यवचनात् । द्वितीये यहणे हस्तपादौ छेद-येतृतीये पहणे वधार्हीभवति ॥ २७७ ॥
- (४) राघवान-दः । किंच अबुक्ति । अबुक्ति अबुक्तर्जन्यौ ॥ उत्केषकपित्रमेदौ करसंदंशहीनकाविति यात्रवल्क्योक्तेः । प्रत्थिभेदस्य पटपान्तादिस्थितं द्ववणादिद्वव्यं प्रत्थिमोक्षणेन हरतः । प्रथमे पहे एकवारद्वव्ययहणे व्यवस्थितविकल्यः ॥ २७७ ॥

- (५) वष्ट्यः । अदुका तर्जनीमध्यमे । पन्थिभेदस्य सन्धिक्षेद्रकस्य । पहे चौर्यदति यावत् । वृतीयादिषु कर्त-व्यंपूर्वोक्तं श्रूलारोपणं कर्तव्यमित्यभित्रायः ॥ २७७ ॥
- (६) रामचन्द्रः। पन्यभेदस्यपन्थच्छेदस्यपथमेऽपराधे अदुर्ला छेदयेत्॥ २७०॥ अग्निदान्भक्तदांश्वेव तथा शस्तावकाशदान्॥ संनिधातृंश्व मोषस्य हन्याद्वीरमिवेश्वरः॥ २७८॥
- (१) मेधातिथिः । सीतापनोदनाचर्थयेऽप्रिददित शस्त्रंकर्तरिकादि मोक्षस्य सिन्धातारः कर्तारःसर्वेचौरवत् क्षेयाः शस्त्रावकाशदपद्दणंप्रागुक्तमन्युपसंहारार्थमुच्यते ॥ २७८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अप्रदानं गृहदाहायर्थततः करिन्वतीति श्लात्वानि । संनिधातृन् मोषस्थानसमीपनेतृन् । मोषस्य चोरस्य ॥ २७८ ॥
- (३) कुछूकः । पश्थिभेदादिकारिणैविद्यायाप्रिभक्तशस्त्रावस्थानमदान्मुज्यतद्दति मोदश्रीरधनंतस्यावस्थापकान् चौरवदाजा निगृद्धीयात्॥ २७८॥
- ( ४ ) राधवानन्दः । किंच अग्निदानिति । अक्तं भक्तसंयुक्तंगरादादिदातृन् । शक्कावकाश्वदान् शक्कैःशरीरस्यावका-शदातृन् तच्छेदकान् । संनिधातृन् मीषस्य मुष्टस्य ज्ञात्वापि ऋयादिकारिणोवा भक्तदायकादीनामुक्तत्वात् । ईश्वरद्दयनेन समर्थः । सामन्ताअपि तथा कुर्युरितिध्वनितम् ॥ २७८ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । मोषस्य मोषितद्वष्यस्य समोषसाधनस्य वा ॥ २७८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । नोषस्य मुषितस्य वस्तुनः सिन्धातृन् समीपवर्तिनः ईश्वरःचौरानिव शिण्यात् क्षिपेत् ॥२७८॥ नडागभेदकंहन्यादप्सु शुद्धवधेन वा ॥ यद्वापि प्रतिसंस्कुर्याद्वाप्यस्तून्तमसाइसम् ॥ २७९॥
- (१) मेधातिथिः । तडागयहणमुपलक्षणार्थं नचुदकहरणेश्ययंदोषद्दतिकेचित् तदयुक्तमहान्हितडानभेदनेऽपराधः । त्वल्पीनदीभेदने तडागस्य हि बमभेदनेनोदकेश्ययमेव विधिः ॥ २७९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तडागभेदकं तडागजलस्य बहिनिःसारकं अप्तु मञ्जयित्वा हृत्यात् । शुद्धवधेन शिर-श्रुदेन । यस्त्वबुक्तीकरच्छेदादिकोवधःसोतिदुःखहेतुत्वादशुद्धवधः । एतःकामतः । अकामेत्वाह तचापीति । तत्तडागा-दिविगुणीकतं सम्यकृत्वीत्तमसाहसंदण्डंदचात् ॥ २७९ ॥
- (३) कुःह्रूकः । यः स्नानदानादिना अनीपकारकंतडागंसेतुभेदादिना विनाशयति तमन्तु मञ्जनेन प्रकारान्तरेण वा इन्यात । यहा यदि तडागंपुनः संस्कुर्यानदोत्तमसाङ्गसंदंड्यः ॥ २७९ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । किंच तडागेति । अप्तु निमञ्जनेन मारणम् । शुद्धवषः शिरश्छेदः । तदाचपेक्षयावाशब्दः । अनेककोटिनीवनाशकत्वाद्वधार्दः । प्रतिसंस्कुर्यात् पुनः संपादयेत् । यदि वा प्रतिसंस्कुर्यात् विपादिना द्र्य्येन दूषयेसदा संस्कुर्यादिति । पणानां सहस्रमुत्तमोदण्डः ॥ २७९ ॥
- (५) जन्दनः । शुद्धवर्धन शस्त्रवर्धन वधशब्देन नामाक् खेदीविवसितस्त्रद्धिलस्वानं प्रतिसंत्कुर्यास्त्रतिस्त्राह-भ्यात् तटाक्रभेदकदोषतारतस्यापेक्षयाविकल्पः ॥ २७९ ॥
  - (६) शामचन्द्रः । तचापि तत्तवागमपि प्रतिसंस्कुर्यात् संस्कारंतवागवन्धनरूपंकुर्यात् ॥ २७९ ॥

## कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान् ॥ इस्यश्वरथहर्नृश्व इन्यादेवाविचारयन् ॥ २८०॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । कोशगारं राजगृहम् ॥ २८० ॥
- ( ६ ) कुल्लूकः । राजसंबिधधान्यादि धनागारायुधगृहयोर्देवमितमागृहस्य च बहुधनव्ययसाध्यस्य विनाशकान्ह-स्त्यश्यरयस्य चापहर्तृन शीव्रमेत्र इन्यात्। यतु संक्रमध्यजयष्टिदेवतामितमाभेदिनः पश्चशतदण्डवक्ष्यित सोऽत्मादेवदेवता-गारभेदकस्य वधविधानान्धन्ययपूजितोज्झितदेवतामितमाविषयोत्र द्रष्टव्यः ॥ २८० ॥
- (४) राघवानन्दः । किचैतेऽवश्यं हन्तव्याइत्याह कोंहति । कोहागारं धनगृष्टं । भेदकान्केनापि मकारेण नाश-कान् । अविचारयन्त्रित्यनेन सदस्यपि प्रश्लोनकार्यः ॥ २८० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । कोडागारायुधानारदेवतागारभेदकान् ॥ २८० ॥

## यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तडागस्योदकंहरेत् ॥ आगमंवाप्यपांशिद्यात्सदाप्यः पूर्वसाहसन् ॥ २८१ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । हरेत् त्वसमीपतडागंपति नयेत् । आगमं तडागेजलागमं रूष्पातः । आगमंबाप्यपांभिया-दिति कवित्यारः । सदाप्यः तत्सम्यक्करणपूर्वम् ॥ २८१ ॥
- ( ६ ) कुङ्गकूकः। यः पुनः प्रजार्थपूर्विकेनिषत्कतस्य तडागस्योदकमेव गृहाति कृत्सतडागोदकनाशने वधदण्डःप्रागु-कृत्तव्योदकगमनमार्गसेतुवन्धादिना योनाशयति स प्रथमसाइसदण्डयः॥ २८१ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच यस्त्विति । पूर्वनिविष्टस्य सर्वमाणिसाधाग्णस्य । कृतमुद्कंरमधान्यायभृहेरतः । आग-मनागम्यतेऽनेनोदकमिति कलपूरणनिःसारणयोमांगै भिचाद्रोधयेद्वा । पूर्वसाहसं सार्थमणशतद्वयमः ॥ २८१ ॥
  - ( ५ ) मन्दमः । पूर्वनिविष्टस्य स्नापनार्थं पूर्वसिग्काले कल्पितस्य उदकहरेत् ॥ २८१ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** अपां जलानां आगमं त्वीकारं त्वक्रीयत्वंपारंपर्यागतं यःभिन्यात् क्षेत्रादिसिश्चनार्थसः पूर्वसाहसं प्रतिसंस्कारानन्तरं दाप्यः ॥ २८९ ॥

#### समुत्स्रजेद्राजमार्गे यस्त्रमेश्यममापदि ॥ सद्दी कार्षापणी द्यादमेश्यंचाशु शोधयेत् ॥ २८२॥

- (१) मेथातिथिः । राजनार्गे पामकगरे रध्यायामनेध्यंमूत्रपुरीषंसमुत्सुजेदग्यतीवाऽऽनीय चण्डालादिनिक्षिपेत् अ-नापदि आपद्देगेनात्पर्थमुक्तंभविन चण्डालादेर्मृल्यंदत्वाऽपासयेत्त्वयंवाऽन्यासंभवे ॥ २८२ ॥
  - (१) शर्वज्ञनारायणः। अनापदि व्याध्यायभावे॥ २८२॥
  - (३) कुङ्क्कः। अनार्तः सन्योराजपथेषु पुरीषंकुर्यात्सकार्षापणद्वयंदण्डंदचात्सचामेध्यंशीव्रमेत्रापसारयेत् ॥२८२॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः । किंस समु**त्सुजैदिति । अनापदि व्याव्यदिभयानुपस्थितौ आरोग्ये वा । कार्षापणौ तासिक-पणद्वयम् ॥ २८२ ॥

आपद्रतोऽथवा ढद्धागर्भिणी बारुएव वा ॥ परिभाषणमईनित तच्च शोध्यमिति स्थितिः ॥२८३॥

(१) मधातिर्थिश आप्रतः पूर्वीका हिन्दारमोये पहिर्मानंतिर्गन्तुनसक्तागृहाने शोणितमपि कर्तुमित्याशंकयन्ते मेध्यमपि व्यवदेष्टंनपुनरेवंकर्तव्यं दुनः करणे राजतीयहान्यत्यवायोभवति । कोधगर्ममीदशवचनंपरिभाषणंतच शोध्यमि-तिराह्म उपदेशा ययुग्सहारोन क्षायने तथाच रक्याचण्डाकादिभिरपासनीया ॥ २८३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। परिभाषणं अत्सनमः। तत्रामेष्यं शोष्यमपनेयमः॥ २८३ ॥
- (३) कुःह्नूकः। व्याधितद्वदर्गीभणीबालान दण्डनीयाः। किंतु ते पुनः किंकतमितिपरिभाषणीयाः तत्रामेश्येशी-धनीयाइति शास्त्रमर्याता ॥ २८३ ॥
  - ( ४ ) राघवामन्दः । एते तु भत्स्यांइत्याह आपदिति । परिभाषणं पुनर्माकुर्विति । तचामेभ्यम् ॥ २८३ ॥
  - (५) मन्द्रमः । परिभाषणंगर्हणं न ह्रौ कार्षापणाविति ॥ २८३ ॥
  - (६) रामधन्द्रः । एते बुद्धादयः । परिभाषणं पुनः कार्ये इति ॥ २८३ ॥

#### चिकित्सकानांसर्वेषांमिथ्याप्रचरतांदमः ॥ अमानुषेषु प्रथमोमानुषेषु तु मध्यमः ॥ १८४ ॥

- (१) मेघातिथिः । चिकित्सकाभिषजस्तेषांमिध्यामचाराणामौषधरानमुभयथा संभवति । यदि वाऽविद्यातशास्त्रम-योगतयाशास्त्रे परिचितेऽपि वाऽनन्यरतयाऽर्थिलिप्सयाऽमानुषेषु गवाश्वहस्त्यादिषु भवमःसाहसशब्दोनुषक्तव्यः । एवमाषु-वेषु तु मध्यमहति तथाप्रचारेण यथाश्वेव विषयेत तदा महान्दण्डः कल्पनीयः ॥ २८४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। मिथ्याप्रचरतामङ्गात्वोपचरताम् । अमानेषु गवाविषु । एतच तच्मरणाभावे तत्र दण्डा-षिक्यात् ॥ २८४ ॥
- ( ६ ) कुङ्गूकः । सर्वेषांकायशस्यादिभिषजांदुश्चिकित्सांकुर्वतांदण्डः कर्त्तव्यस्तत्र गवाश्वादिविषये दुश्चिकित्सायां प्रथमसाहसदण्डोमानुषविषये पुनर्मभ्यमसाहसः॥ २८४॥
- (४) राघवाणन्दः । चिकित्सकानां कायशल्यरसायनादिभिर्दुिभवजाममिन्यामचरतां क्षणपतीकारं कुर्वतामः । अमानुषेषु गवाश्वादिषु प्रथमःसाहसःपणानांसार्धशतह्यमः । मध्यमः पञ्चशतानि ॥ २८४ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । दमोऽमानुवेष्वश्वादिवु प्रथमः प्रथमसाहसः ॥ २८४ ॥
  - ( ६ ) रामचन्द्रः । मिन्याउपचरतां अमानुवेप्रथमः पूर्वसाहसःदण्डःकार्यः ॥ २८४ ॥

#### संक्रमध्वजयष्टीनांप्रतिमानांच भेदकः ॥ प्रतिकुर्याच तसर्वपधद्याच्छतानि च ॥ २८५॥

- (१) मेघातिथिः । येन संक्रामन्तिमार्गेणावतरन्ति ज्ञेपस्पर्शादिना निमित्तेन शुर्भवासः संक्रमध्वजिष्हराजा-मात्वादीनां देवायतनेषु च यष्टिः ईदशे च प्रतिमानामिति व्याख्यातं । प्रतिकुर्यात्समद्वीतामत्यापत्तिनयेत् ॥ २८५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। ध्वजोदेवकुलादिध्वजः। यष्टिः पामादिपताकायष्टिः। प्रतिमानां मनुष्यप्रतिकतीनां। देक-नितमासु तु वभस्तदायतनभेदएव वभोक्तेः॥ २८५॥
- (३) कुल्लूकः । संभ्रमोजलोपरिगमनार्थकाष्ट्रशिलादिरूपोध्वजः चिन्हं राजद्वारादी यष्टिःपुष्करिण्यादी गतिमाश्र भुद्राप्रण्यन्यादयस्तासाविनाशकः पञ्चशतपणान्द्रणात् तत्र विनाशितसर्वपुनर्नवंकुर्यात् ॥ २८५ ॥
- (४) राघवाणन्यः । किंच संक्रमेति । संक्रमः जलोपरिगमनार्षं काडशिलादिर्गिनिर्मतं वर्त्वं प्रतिमानांष्ट्रच्यादि भुद्राणां स्थिरप्रतिमाभद्रेयथस्योक्तत्वात् । ध्यजिमन्द्रनृपद्यारादौ स्थितम् । यष्टिः पुष्करिण्यादौ स्थापिता काडादिनयो । प्रतिकुर्यात् तत्वतृष्ट्यं नवं कुर्यात् ॥ २८५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । संक्रमः सोपानादिमार्गः । ध्वजयष्टीनां ध्वजः देवस्य राष्ट्रोवा चिन्हं यष्टिः इन्द्रदण्डयष्टिः तेषां भेदकःचपुनःभतिमानां पूजारहितानां भेदकः । चपुनः तत्सर्वपूर्ववत्मतिकुर्यात् च पश्चग्रतानि दचात् ॥ २८५॥

### अदूषितानांद्रव्याणांदूषणे भेदने तथा ॥ मणीनामपबेधे च दण्डःप्रथमसाइसः ॥ २८६॥

- (१) मेधातिथिः। यानि त्यमदुष्टानि इञ्याणि लाभार्थी दूषयति तथाभाग्यविक्रयी क्षेत्रेनिर्देषिभाग्यमुत्तमंतृण-बुसैर्योजयति कुंकुमादेश तेन कुंकुमादिना इञ्यान्तरेणैकोकरणं मणयोमुक्तास्तेषांभेदनंद्विभाकरणं। अत्रवेषतिर्भेदनेविषते अनेकार्थत्वाद्धातूनांविभतेरूप्रमेतत्। मणयोहोनमध्यमोत्कष्टतमाभवन्ति तत्रदण्डकत्पना कर्तव्या मध्यमेषुमध्यमउत्त-मेषूत्रमः॥ १८६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अदूषितानां कुषुमादीनांदूषणे ओषधादिनानाशेन भेदने । रत्नादेः असम्यक्वेधनेन ना-शने ॥ २८६ ॥
- (३) कुझूकः । अदुष्टद्रव्याणामपद्रव्यप्रक्षेपेण दूषणे मणीनांच माणिक्यादीनामभेषानांविदारणे वेध्यानामपि मु-कादीनामनवस्थानवेधने प्रथमसाहसोदण्डः कार्यः । सर्वत्र परकीयद्रव्यनाशे द्रव्यान्तरदानादिना त्वामितुष्टिः कार्या ॥ ॥ २८६॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । किंचएतिष्यु प्रत्येकं सार्धशतद्वयंदण्डदृत्याह् अनूषितानामिति । दूषणे अपद्रव्यप्रक्षेपणे । भेदने अभिन्नानांविदारणे । मणीनां मुक्तादीनां अपवेधे अस्थाने रण्यकरणे ॥२८६ ॥
  - (५) नम्दनः । अर्जूनतानांकांस्मादीनां चण्डालभीजनादिना दूषणे अपवेधेऽस्थानवेधे ॥ २८६ ॥ समैहिविषमंयस्तु चरेद्वेमूल्यतोपि वा ॥ समामुयाद्दमंपूर्वनरोमध्यम्मेव वा ॥ २८७॥
- (१) मिधातिथिः। येषांद्रव्याणांसमत्वेन विनिमयङक्तीयथा तिलाधान्येन तत्समहति । तत्र यदि विषममाधरित व्यवहारार्थितिलंदत्वा बहुधान्यंत्रीद्यादिगृक्षीयादसतिवा विनिमये मूल्यतः ऋयव्यवहारेण मीह्यादिधान्येभ्योऽधिकेन मूल्येन क्रीणाति अश्रवा कस्यिषदुत्तरीयमुमबईणमस्ति विक्रेतस्यंकस्यिषद्गतरे शाहकास्तत्र यस्योपमईणमस्ति तस्यान्तरउप-युज्यन्ते उपबईणीन च ते सममूलास्तवतदीयांकार्यवत्तांद्वात्वा समत्वेन ददात्यधिकमूल्यंगृद्धाति सङ्च्यते समीविषमंचर-ति मूल्येन तयोः क्रेतुर्विकेतुम्य तो दण्डी चरति मूल्यतदृत्येकार्थस्तयेव वाशक्दोस्मिन्यक्षे पादपूरणएव गथममध्यमोक्तो क्रयविक्रयौ विकल्पितौ द्वव्यसारापेक्षया ॥ २८७ ॥
- (२) सर्वज्ञानारायणः । समैक्ंजुशीकैः विवर्गवकं विचरेत् व्यवहारंकुर्वात् । मूल्यतोविवनंचरेत् अधिकंगृद्धीया-त् । व्यवहारमात्रे पूर्वदम्म । मूल्यतोम्भ्यमम् ॥ २८७ ॥
- (३) कुङ्गूकः । समैः सममूल्यदाम्भिः सङ्गोत्कृष्टापक्ष्यदानेन यीविष्मेन्यवहरति सममूल्यंद्रव्यदत्वा यः क-स्यचिद्वहृमूल्यंकस्यचिद्वपमूल्यमितिविष्मंमूल्यंयुद्धाति सोऽनुबन्धविशेषापेक्षया प्रथमसाइसंमध्यमसाइसं वा दण्डममु-मात्॥ २८७॥
- ( ४ ) राष्ट्रकाणन्दः । किंच समैरिति । समैः सममूल्यराष्ट्रभिः विषमं न्यूनपरिमाणं रचात मूल्यतीवाल्पंड्व्यंगति बहुमूल्यं गृकाति बहुमूल्यंवा त्यल्पमूल्येन गृकातिगृद्धीत्वा बहुमूल्येन तरेव विक्रीणीते तदा भथमंसाहसं न्यूनमूल्येन क्रयणे तु मध्यमं विकल्यः द्रव्यस्य सारासारापेक्षयावा ॥ २८७ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । समपण्ये मानतुरुदिना योविषमंचरेत् योवा मूल्यतोविषमंचरेत् पूर्वदर्मप्रथमंसाह्सम् ॥ २८७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । समैः ऋजुनिः विषयं कुर्यात् वैनिव्ययेन मूल्यतोपि वा विषयं अन्यथा मूल्यं कुर्यात् ॥ २८७ ॥

#### बन्धनानि च सर्वाणि राजा मार्गे निवेशयेत्।। दुःखितायत्र दृश्येरन्विकृताःपापकारिणः॥२८८॥

- (१) मधातिथिः । प्रसिद्धे राजरध्यापदेशे बन्धगृहाणि संनिवेशयेत्कुर्यात् दुःखितायत्र दश्येरन्नित्यन्यत्रापि संनिवेशनंतत्र्यदेशभ्रमणंदर्शयति एतेनान्याअपि बन्धसंस्थानांपीडाः कर्तव्याद्दत्याह शरीरात्यन्तकार्शाद्यवस्थांतरापत्या-विकताअभोजनेनेषद्भोजनादिना शेषंस्पष्टम् ॥ २८८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । बन्धनानि बन्धनस्थानानि ॥ २८८ ॥
- (३) कुःख्वः । बन्धनगृहाणि सर्वजनदश्ये राजमार्गे कुर्यात् यत्र निगडबन्धनाद्युपेताः क्षुनृश्णाभिभूतादीर्घकेश-नखन्मश्रवः छशाः पापकारिणोन्यैरकार्यकारिभिरकार्यनिवृत्यर्थदश्येरन् राजा गृहपुरादिसंबन्धिनः पाकारस्य भेदकंत-दीयानामेव परिखाणांपूरियतारंतद्रतानांद्वाराणांभञ्जकंशोद्यमेव देशान्तिर्वासयेत् ॥ २८८ ॥ २८९ ॥
- (४) राघवान-दः । किंचैवं राज्ञा कार्यमित्याह बन्धनानीति । बन्धनानि निगडादीनि असत्कार्यिणां भयपदर्श-नार्थम् । यत्र येषु । दुःखिताः क्षुधाद्यात्तीः विकताः हस्तादिच्छेददीर्घकेशलोमनखश्मश्रवः दृश्येरन् साधुचरितौरीप ॥२८८॥
- ( ५ ) **नन्द्रनः।** पापकर्मणांपापनिवृत्युपायकारणमाह् बन्धनानि च सर्वाणीति। बन्धनानि शंखलादीनि यत्र बन्धना दिवु निमित्तेषु विकताः ॥ २८८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । बन्धनानि बन्धनगृहाणि । यत्र राजमार्गे दुःखिताः दश्येरन् विरुताकाराः ॥ २०८ ॥ प्राकारस्य च भेत्तारंपरिखाणांच पूरकम् ॥ द्वाराणांचैव भङ्कारंक्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥ २८९ ॥
- [ एतेनैवतुकर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः । कर्माण्यारभमाणन्तुपुरुषंस्त्रीनिषेवते ॥ १ ॥ ] \*
  - (१) मेधातिथिः । दुर्गतानांपाकारादीनांविनाशने प्रवासनंदण्डः । परिखाभूभागाःखाताः ॥ २८९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायंणः । द्वाराणां द्वारार्गलादीनामः ॥ २८९ ॥
- (४) **राघवानन्दः । किं**च प्राकारस्येति । परिखाः परितःसजलखाताः । ते चेन्स्थास्यन्ति पुनःकरिष्यन्तीति रून्त्वा क्षित्रं प्रवासनिपति ॥ २८९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । द्वाराणां प्राकारादीनां ॥ २८९॥

# अभिचारेषु सर्वेषु कर्तव्योद्विशतोदमः॥ मूलकर्मणि चानाप्तेः कत्यासु विविधासु च॥ २९०॥

- (१) मेधातिथिः । अरष्टेनोपायेन मह्मादिशक्त्या मारणमिष्वारस्तत्र मवृत्तानामष्टतेऽभिचारणीये दण्डोयं अन-भिवारणीयाभिचारेषु नैतावतामुच्यते तत्र मनुष्यमारणदण्डःसविद्ययः सर्वप्रहणंलीकिकवैदिकयोरिवशेषेण दण्डार्थ । वैदि-काश्येनादयः लीकिकाः पदपांशुप्रहणसूचीभेदनादयः मूलकर्मवशीकरणादि आमाः पौत्रभार्यादयस्ततोऽन्येनामाः कृत्या-अभिचारमकाराएव मह्मादिशक्तय उच्चाटनसुरूद्धन्धुकुलाद्भिविचित्रीकरणादिहेतवोमूतौचाधराः मसिद्धाः ॥ २९०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अभिचारेषु विद्वेषोच्चाटनादिषु । अनाप्ते असंबन्धिनि विषये । मूलकर्मणि सूनादिषयो-गरूपवशीकरणकर्मणि । भन्नादौतु संबन्धिन वशीकरणे कते नदोषः । अनाप्तेरितिपाढेऽसंबन्धिभिरित्यर्थः । कत्यासु रो-गायुत्पत्तिमातृपहायुत्थापने ॥ २९० ॥

<sup>(</sup> २८९ ) अयंश्लोकः २८९ स्य मथमार्थस्य पश्चात् ( ट ) चिन्हितपुस्तकेदृश्यते । ( १ ) भूताबा=भूतविद्या ( मे ०८ )

- (३) कुःहृकः । अभिचारहोमादिषु शास्त्रीयेषु मारणोपायेषु लेकिकेषु च मूलनिखननपदपांश्वयहणादिषुकृतेष्वनुत्य-न्नमरणफलेषु द्विशतपणयहणह्त्पोदण्डः कर्तव्यः । मरणे तु मानुषंमारणदण्डः । एवंमातापितृभार्यादिष्यतिरिकैरसत्यैर्वा-मोत्य धनपहणाद्यर्थवशीकरणे । तथा कृत्यासुचाटनापाटवादिहेतुषु क्रियमाणासु नानाप्रकारासु द्विशतपणदण्डएव कर्तव्यः ॥ २९० ॥
- (४) राघवानन्दः । अभिचारेषु अभिचारहोमेषु श्येनसंदंशनादिषु । मूस्कर्मणि वशीकरणाख्ये । अनामैरनिपुणैः रुतेषु फलानुदयेतत्कतृणां दण्डद्दतिवाक्यार्थः । रुत्यासूचाटनादिषु ॥ २९० ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अनाप्तेऽनाप्तविषये वशीकरणे कृत्यायु उच्चरादिमिकयायु ॥ २९० ॥
- (६) रामचन्द्रः । दमः मरणात् प्राक् मूलकर्मणि वशीकरणे सूनादिषयोगरूपवशीकर्मणि । अनाप्तःमातापितृभा-र्याव्यतिरिक्तैः ॥ २९० ॥

## अबीजविकयी चैव बीजोक्कष्टातथैव च ॥ मर्यादाभेदकश्वेव विरुतंप्रामुयाद्वधम् ॥ २९१॥

- (१) मधातिथिः । अबीजंबीजमित्युक्ता विक्रीणीते एक्स्पलोपेन धान्यशाकादीनांबिजानि विरमोपितानि क्षेत्रे-मरोहिन्त नच तानि शक्यन्तेवन्ध्यानीति क्षेत्राचुबीजंयत्कर्षति शोभनंयद्वीजंक्षिपंपरोहित तदुत्कृष्य तदाभासंप्रतिधान्या-दिक्षिम्वा विक्रीणीते । अथवान्युमंबीजंक्षत्रादेवोद्धृत्यनयन्ति । मर्यादा शास्त्रदेशाचारनिरुद्धास्थितः । विक्रतंकर्णनासादि-कर्तनम् ॥ २९१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अबीजविक्रयी बीजमेतदित्युका । बीजस्योत्कष्टा बीजकाले महर्घताकामोत्कर्षकारी । मर्यादायायामादिसमयस्य भेदकः । विकृतं कृत्सितं नासाछेदादि ॥ २९१ ॥
- (३) कुङ्गूकः । अबीजंबीजपरोहासपर्थमीह्मादि परोह्सपर्थमिति इत्वा योविक्रीणीते तथापरुष्टमेव कतिपयो-त्रुष्टपक्षेपेण सर्वमिदंसोत्कर्षमिति इत्वा योविक्रोणीते यश्च यामनगरादिसीमाविनाशयति सविकतनासाकरचरणकर्णा-दिरुपंवधंमामुयात् ॥ २९१ ॥
- (४) राघवानन्दः । अपिचैते वधाहांहत्याह् अबीजेतिहाभ्याम् । अबीजविक्रयी मूषिकामातादिना दूषितान्यपि बीजानि प्रशस्तानीति विख्याप्य विक्रयी । बीजोक्कष्टा अपन्नष्टंकतिचित्ततोरन्देष्ट प्रक्षिप्य विक्रयी । मर्यादाभेदकः मर्या-दा यामचतृष्ट्यावच्छेदिकासीमा तन्नाशकः । विन्नतंनासाच्छेदादि ॥ २९१ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । अबीजविक्रयी बीजाभासविक्रयी बीजोत्क्रष्टोप्तानां बीजानामुद्धर्ता ॥ २९१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । बीजमेर्तादत्युक्त्वाऽबीजविक्रयी । तथैव बीजोक्कष्टा अन्यद्रव्यमेरुकः बीजमहार्घकर्ता ॥२९१॥ सर्वकण्टकपापिष्ठंहेमकारंतु पाथिवः ॥ प्रवर्तमानमन्याये छेदयेष्ठवशः क्षुरैः ॥ २९२ ॥
- (१) मधातिथिः। यावन्तः केचनकण्टकाःपूर्वमुक्तास्तेषांपापतमः सुवर्णकारः यदि निर्धारणे षष्ठी कथन न निर्धारण्यस्ति समासाभावः । तस्यचपापतमत्वंत्वल्पेनैवापहरणेन महतपनसोत्पत्तिर्बाह्मणत्वर्णापहरणे च महापातकमतस्तमन्याये मवर्तमानं छेदयेत्वण्डशः परिवर्तनतुलान्तरतापच्छेदादिभिः । अपहरित गृहते नचात्रह्रियमाणद्रव्यपरिमाणापेक्षा न त्वामिजात्यपेक्षा अभ्यासस्त्वपेक्यतद्दिति महत्त्वादण्डस्या । न्यायेतुषवृत्ती धनदण्डेन क्षुरमांसलवच्छेदोविनिमातव्यः । शारीरिनियहे निगृह्ममाणानांपापमपैतीति प्रतिपादितम् ॥ २९२ ॥

- (२) सर्वेज्ञनारायमः । सर्वेन्यः कण्टकेन्यः शुद्रशयुग्यः पापिइंग्रं ॥ २९२ ॥
- (६) कुछूकः । सर्वकण्यकानांमध्येऽतिशयेन पापतमञ्जवर्णकारंतुलाक्षत्रकपरिवर्तापद्मव्यवश्चे गादिना हेमादिनी-वै शवर्तमानमनुबन्धापेक्षयाङ्गाविशेषेण सर्वदेहंवा सण्डशश्केदयेत् ॥ २९२ ॥
- (४) राघवानन्दः । सर्वकंटकनांमध्येअतिशयेन पापतमं हेमकारं हेम्रा व्यवहर्तुशीलमस्य । अन्याये चौर्याप-इष्माहिमिश्रणे । लवशोलवंखवंखवं । १९२ ॥
- (६) रामचन्दः । सर्वकण्टकपापिष्ठं हेम्रः तुलार्थं लोहस्यकण्टकं तिस्पिकण्टके मापकण्टके मापकण्यासमन्य-षाकारीतिपापिष्ठं हेमकारं त्वर्णकारं एवंअन्याये वर्तमानं लक्षः खण्डशः क्षुरैः छेर्येत् ॥ २९२ ॥

#### सीताद्रव्यापहरणे शस्त्राणामीषथस्य च ॥ कालमासाय कार्यच राजादण्डंत्रकस्पयेतः ॥ २९३॥

- (१) सेघातिथिः । कृष्यमाणाभूमिःसीता तद्रव्याणि लाक्न्क्जुद्दालकादीनि । तद्यहरणेदण्डः प्रकल्यः । किंद्य्क्ष-येव नेत्याह कालमासाय कार्यम् कर्षणकाले प्रत्यासन्ने महान्द्रण्डः । अकटे च यदा तिलन्महतः फलस्य नाशस्तदाभू मानेव आसायाऽऽसन्नंद्रात्वेत्यर्थः । अन्यदा तु द्रव्यद्वानायनुरूपः एवंशस्त्राणांच खङ्गादीनांयुद्धकाले औष्यस्य भेषजा-मंमुपयोगकाले तेन चौष्येन त्रदेनानुपयुक्तेन वयातुरस्य महती पीडा जायतेऽत्र्यच । तिलन्काले न तम्यते तिल्लम्यन् मपि बायकादिसंस्कारापेक्षया चिरणोपयोगार्थमेवमायपेक्षा राजदण्डपकल्पनाये प्रभवेत् । शक्काणाराजीपकरणानां । अन्ययापि जनपदस्य भातृव्यतस्कराशद्विनस्तद्दामृहादण्डः स्वस्य स्वन्त्यः ॥ २९३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सीताद्रव्यह्लदि । शन्याणां श्रीक्षिद्रव्याणामः । शक्याणामिति कथित् । कालं रुपिस-मयादि कार्य दुर्गिक्षादिना ब्रह्मयोजनतां क्षात्वा दण्डतारतम्यं कुर्यात् ॥ २९३ ॥
- (३) कुम्बूकः । इंज्यम्णिभूमिद्व्याणांहरुकुदालादीनामपहरणे खद्वादीनांच शक्तावामीपथस्य च कल्याणवृतादेः चीर्ये सत्युपयीगकाकेतरकालापक्षया प्रयोजनापक्षया च राजा दण्डकुर्यात् ॥ २५३ ॥
- ( ४ ) राष्ट्रवान्न्दः । किंच केषुचिद्वव्येषुदण्डमात्रनित्याह् सीतेति । सीताष्ट्रयापहरणे लाष्ट्रलादीनाहरणे । औषध-स्म कल्याणवृतादेः । कालंजपत्ततहत्यागामिकालेष्ठा वकादी दुनिकादी न दण्डदित्यावः ॥ २९२ ॥
  - ( ६ ) जम्बूनः । सीताद्रव्याणि इलयुगयोग्यफालादीनि आसाम्र शुद्धा कार्येचं गुविदनिति ॥ २९३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सीताद्रव्यापहर्णे इलारिद्रव्यापहारे शक्षाणां औषधस्य अपहरणे कालवर्षाकालं आसाध मान्य च पुनः कार्य औषधस्य आसाच धन्नस्यकार्य आसाचराजारण्डयेत् ॥ २९३ ॥

# त्वान्यवास्यौ पुरंराष्ट्रंकोशदण्डी सुत्स्त्रथा ॥ सप्तप्रकृतयोस्नेताः समाद्गंराज्यवृष्यते ॥ १९४॥

(१) विश्वातिश्विः । समाप्तायां क्रण्टकशुद्धौ केवलराज्यतन्त्रोपयोगीराज्ञधर्मद्धन्यते वधैतिल्यन्तृष्ठीयमाने राज्यान्तामः । एतंथ्यवद्वारदर्शने कण्डकशुद्धौ वािक्रयमाणायां तुन्योराज्यानामः । किंच महिनीकुमारराजवल्लमसेनाभ्यक्षािमताः मायेण भवन्ति कण्डकारतान्कदािचदनया युक्कानोद्धरेत मक्रतक्षोभशङ्कायांमहत्तममभयोजनं । सेनाभ्यक्षेण सामन्तेन च किमनेन नियहीतेन राष्ट्रापराधिना तद्र्यमुच्यते । तुन्यंराष्ट्रलान्यादिति राज्यमकतित्वेन तत्त्रदर्शत्वेदराष्ट्रततोदुर्बलान्केन-चिद्यस्यो कण्डकशुद्धिकरिन्यामीति न सहसामवार्तत्व्यं अतःसमभाष्यायोगदेशतीन्युरकण्याल्यनवयान

<sup>(</sup> २९३ ) श्रद्धाणां=श्रप्पाणां ( सर्वे )

बुभ्यते । त्यामी राजैव अमात्योमित्त्रपुरोहितः सेनानी पुरंनिवासनगरं राष्ट्रजनपदाः कोशोरूव्यस्वर्णरूपकादिधनसंचयः हस्त्यश्वरथपादातंदण्डः धर्मदंडादिव सुद्धत्समानकार्यः यथोक्तं मित्रतत्मादनन्तर्रामित एताराज्यस्य मक्तयः कारणमव-यवायथाघटस्य कापालिनि । त्यमाववचनोवा मक्तिशब्दः एवं तदात्मकमेव राज्यसमस्तंक्षिमं अस्यैव भेदोविस्तारोहासम-तिस्तत्रापि योज्योभेदः सउक्तएव ॥ २९४॥

- (२) तर्वज्ञनारायणः । त्वामी राजा । अमात्यामस्यादयः । पुरं दुर्गाभूतमात्मनःशिविरमः । राष्ट्रं जानपदीज-नः । कोषोधनं । दण्डोदण्डमणयनजंतेजः । सिम्पत्रं । अकतयोवयवतया तत्समुदायकः पर्व्यस्योत्पादनादिसमस्तं मिलितं अवयविस्थानीयं राज्यमुच्यते ॥ २९४ ॥
- (३) कुःख्रूकः । त्वामी राजा । अमात्ये।मण्र्यादिः । पुरंराञ्चः कतदुर्गनिवासनगरं । राष्ट्रदेशः । कोशोवित्तनिषयः । दण्डोहरूत्यश्वरथपादातं । मित्रंत्रिविधंसप्तमाध्यायोक्तानित्येताः समम्बतयोअङ्गानि समाङ्गमिदंराज्यमित्युच्यते ॥ २९४ ॥
- (४) राघवानन्यः । प्रकृतिसंपन्नइत्यादौ कृतिप्रकृतयहृत्यपेक्षां पूर्यन्नाह् लामीति । लामी राजा । अमात्याः प्रकृतयः । पुरं राजाधिवसितः । राष्ट्रं देशः । कोशोधनम् । दण्डोह्स्त्यःवरथपादातिमिति । अथवोत्तमसाहसाहि हस्त्या-दीनां राजन्यन्तर्गतत्वात् तंविना राजन्यानुपपत्तः । सुद्धत्सममाध्यायोक्तस्तिविधः दूतीवा ॥ २९४ ॥
  - (५) नन्दनः । एवंकण्टकशोधनमुक्तं । अथराजधर्मानुक्तशिष्टान्वकुमुपक्रमते त्वाम्यमात्याविति ॥ २९४ ॥
- (६) रामचन्द्रः। त्वामीमहोत्साइइत्युक्तलक्षणोमहीपतिः अमात्यामित्रपुरोहितादयः पुरं समृद्धं राष्ट्रं दुर्गं धभ्व-दुर्गादि कोशः सुवर्णादिद्रःयराशिः दण्डः इस्त्वश्वरथपत्तिलक्षणंचतुरङ्गबलं सुर्वान्यत्राणि एताः सप्त प्रकतयोराज्यस्य अथवा समस्तं राज्यमुख्यते ॥ २९४ ॥

# सप्तानांप्रकृतीनांतु राज्यस्यासांयथाक्रमम् ॥ पूर्वपूर्वगुरुतरंजानीयाद्यसनंमहत् ॥२९५॥

- (१) मेधातिथिः। मित्रय्यसनात्स्वबल्ध्यसनंगरीयः सुवर्णसंपन्नीहिशक्रीति मित्रमनुगृक्षीयात् एवंदण्डः कोशना शेहि दण्डोपि नश्यत्येव एवंकोशराष्ट्रं राष्ट्रनाशेहि कृतः कोशोत्पत्तिः पुनः राष्ट्राविनाशकार्ये पुरंयसतोरक्षितय्यं तत्रिह् सर्वावयवसाधनादिसंभवति पुरादमात्यप्रधानं प्रधानादमात्यनाशे सर्वनाशः॥ २९५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ससमानांत्रकतीनां इयोस्तिसृणांवा ध्यसने पूर्वपूर्व [मथमतिशक्तिस्यं गुरुत्वादित्यर्थः] । १९५॥
- (३) कुझूकः। ततःकिमित्याइ समिति। आसांराज्यप्रकतीनांसमानांक्रमोक्तानामुत्तरस्याविनाश्वमपेक्ष्य पूर्वस्याःपूर्व-स्याविनाशिवषये गरीयोध्यसनंजानीयात्। तथा हि मित्रध्यसनात्सबल्ध्यसनंगरीयः संपन्नबल्ध्यैव मित्रानुपहे सामर्थ्यात्। एवंबलात्कोशोगरीयान्कोशनाशे बल्स्यापि नाश्चात्कोशाद्वाष्ट्रंगरीयोराष्ट्रनाशे कृतः कोशोत्पित्तः एवंराष्ट्राहुगंनाशोपि हुर्गादे-वयवसेन्धनादिसंपन्नाद्वाज्यरक्षासिद्धः हुर्गादमात्योगरीयान्त्रधानामात्यनाशे सर्वाद्ववेकल्यात् अमात्याद्व्यात्मा सर्वस्या-त्मार्थत्वाक्तसाहुक्तरापक्षया पूर्वयवतोरक्षेत्॥ २९५॥
- (४) **राखवानन्दः । भवतु राज्यंततः**कितशाह समिति । आसां शकतीनां मध्ये सुद्धवसनादण्डव्यसनं गरीयद्-रथेवं पूर्वपूर्वं त्यान्यन्तं बोखव्यमः ॥ २९५ ॥
  - ् ( ५ ) नम्दनः । व्यसनं वैकल्यं पुर्वं पुर्वः गुरुतरं हात्व्यसनादण्डव्यसनं गुरुतरमित्यादि ॥ २९५ ॥

### सप्ताङ्गस्येह राज्यस्य विष्टम्थस्य त्रिदण्डवत्॥ अन्योन्यगुणवैशेष्यान्य किचिदःतिरिष्यते॥२९६॥

- (१) मधातिथिः। तथाचदद्यान्तः विश्वब्धस्य त्रिदण्डविद्वयवष्टब्धस्यान्योन्यस्याधारभावेनैतदेवाह अन्योन्यगुणवैशेण्यात् परस्परस्योपकार्योपकारकभावेनैकैकस्य विशेषोपपित्तभूमित्रीजोदकसामध्योवकुञ्जरजनने तत्मात्सर्वेषांपूज्यताऽत्रोच्यते। अस्त्येवात्र गुरुलघुभावः यत्तु न किचिद्तिरिच्यतद्दित तदनादरेणमित्रादिरक्षायां वर्तितव्यमित्येवपरमेतत्। मित्रनाशेऽचिरेण राज्यनाशोयदा बलवतोपरोधोनतदानीमेवेत्यालंबनलघीयस्तया॥ २९६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । [ नचैवं तत्तदुत्तरम्रकृतिष्यसने नप्रतिकर्तव्यमेव स्वकार्ये सर्वप्राधान्यादित्याह सप्ताङ्ग-स्योति । विष्टब्ध ] र्यान्योन्याधारतया । त्रिदण्डवदन्योन्यावष्टम्भगृहादिदण्डत्रयवत् । अन्योन्यगुणवैशिष्ट्यात् स्वस्त्रगु-णेन सर्वासां वैशिष्ट्यात् निकिचिद्यसनमितिरिच्यते अतितुच्छताजातिचारानर्हत्वंभवतीत्यर्थः ॥ २९६ ॥
- (३) कुह्नुकः । उक्तसमाङ्ग्वतोलोके राष्ट्रस्य त्रिदण्डवदन्योन्यसंबन्धस्य प्रस्परिवलक्षणोपकारणान्न किचिदङ्गमधिकंभवित यद्यपि पूर्वश्लोके पूर्वपूर्वाङ्गस्याधिक्यमुक्ततथाष्येषामङ्गानांमध्यादन्यस्याङ्गसंबन्धिनमपक्र,रमन्यदङ्गकर्तुन शितकोतित्साङ्क्तरोत्तराङ्गबप्यपेक्षणीयमिन्येवंपरीयमाधिक्यनिषेधः अत्र प्रसिद्धयितित्रदण्डमेव दृष्टान्तः तिद्ध चतुरङ्कुल-गोवालवष्टनादन्योन्यसवंग्धं नच तन्मध्ये त्रिदण्डधारणशास्त्रार्थे कश्चिद्दण्डोधिकोभवित ॥ २९६॥
- (४) राघवानन्दः। किंच सप्ति। सप्तताम्यादयोद्वंपरस्परसहसारि यस्य तस्य सप्ताद्वस्वविष्टव्ध स्य विष्टम्भन-रूपस्य अन्योन्यगुणवैशेष्यात्। अन्योग्येन गुणानां त्वाम्यादीनां परस्परोपकारितालक्षणगुणवेशेष्यात् राज्यं स्यात् त्वा-तस्त्रये तु नांकेचित्सिध्येत्। वद्यप्यत्र पूर्वपूर्वं गुरुतरमित्युक्तं तथापि राज्यलक्षणकार्येन कस्यापि प्राधान्यमिति। अत एव दृष्टान्तः त्रिरण्डवत् तेहि भव्यादौत्वतस्त्रार्आप घटधारणादौ न कस्यापि त्वातस्त्रयमितिभावः॥ २९६॥
- (५) **नन्दनः** । चिदण्डविद्दष्टक्षस्य दण्डत्रयवदन्योन्यापाश्रयेणस्थितस्य नार्केचिदङ्गमितिरिष्यते सर्वाण्यङ्गनि तुन्यगुणानीत्यर्थः ॥ २९६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । विष्टम्थस्य अन्योन्यसापेक्षस्य त्रिदण्डवत् अन्योन्याधारभूतदण्डत्रयवत् राज्यस्य समानांप्रकः तीनां यथाक्रमंअन्योन्यगुणवैशिष्ट्यान् किचिदितिरिच्यते ॥ २९६ ॥

## तेषु तेषु तु रुत्येषु तत्तदद्वंविशिष्यते ॥ येन यत्ताध्यते क्वार्धतत्तस्मिन् श्रेष्ठमुच्यते ॥ २९७॥

- (१) निधातिथिः । नास्ति तद्दस्तु यद्दाङ्गोनोपयुज्यते भवति तत्कार्ययन्त्रिक्ष्टेन साध्यते न महता तस्मात्सर्वाः मकत्योयत्नतः पालनीयाः । असद्दण्हादिना न राष्ट्रकर्शनीयं चोराबुपद्दवेभ्यश्च यत्नतोरक्ष्यमिति तात्पर्यार्थः । अतः कण्ट-कशुद्धिशेषोयम् ॥ १९७ ॥
- (२) सर्व**हानारायणः । तरेवार** तेषुतेष्विति । तत्तणात्रसंपाद्येष्वित्वर्यः । येनयदिति पूर्वार्थाश्चर्यः पञ्चनम् ॥ २९७ ॥
- (३) कुल्लूकः । यसात्तेषु तेषु संपाचेषु कार्येषु तत्तदश्वस्थातिश्वयोभवति तत्कार्यमन्येन कर्तुमशक्तेः एवंच येना-क्षेन यत्कार्यसंपाचते तस्मिकार्ये तदेव प्रधानपुच्यते । तत्रभान्योन्यगुणविशेषादि यदुक्तंतदेवानेन स्कुटीकृतम् ॥ २९७ ॥
  - (४) राघवानन्दः। तबैव क्षितिसिष्ठिवीनन्यायमाइ तेष्विति । इत्येषु साध्येषु विशिष्यते । प्रधानतर्यातशेषः।

साधनायत्तस्वात्साध्यस्य तद्यथा अद्भुरस्य बीजावयवंतूपादानमेवंराजा सर्वत्र प्रधानम् । यथा क्षितिरद्भुः रथारणे एवं पुरम् । सिल्ठं यथा तदु च्छूनतायामेव दण्डोरक्षाहेतुः । यथा पवनः परिणामहेतृतया वृद्धेहेतुरेवंकोशः । यथा तत्र तेजः परिपाकहेतुरेवमेवामात्यः एवमन्यत् ॥ २९७ ॥

- ( ५ ) नन्द्नः । अत्रहेतुमाह तेषुतेषुचेति तदङ्गतिसन्कार्ये ॥ २९७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । येनाङ्गेनयत्कार्यसाध्यते तदङ्गंतिसन्कार्ये श्रेष्ठमुच्यते ॥ २९७ ॥

## चारेणोत्साहयोगेन किययैव च कर्मणाम् ॥ स्वर्शाक्तपरशक्तिच नित्यंविद्यान्महीपतिः॥२९८॥

- (१) मेधातिथिः । परस्यात्मनश्च नित्यंशक्तिविद्यात् किमयंशरिष्सते किंचमियकर्तुंशक्तंकिंचाहमितिति एतिन्तियंवेदितव्यं । कथंचैतच्छक्यते वेदिनुंचारेणसममाध्यायोक्तेन उत्साहयोगेन दानादिपरितोषिताउत्साहेन युज्यन्ते संपन्नकृष्यादिफलाश्वक्रिययेव च कर्मणा कर्माणि वा निवेशादीनि तदारभेन शक्तिमान् रिपुरवगम्यते तानि द्यर्थसंपत्कराणि ततः सामध्यीत्पत्तेः ॥ २९८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । परात्मनोः शत्रोः त्वस्यच त्वशक्ति त्वामिगतांशिक प्रभावीत्साहमञ्ज्ञजां परशक्तिममात्या-दिषडङ्गशक्ति गताम । चरिण चरेण । उत्साहयोगेनीयमदर्शनेन । कर्मणां कार्याणां क्रियया निष्पादनेन कर्मणांफलान्त-रदर्शनरूपेणच विद्यात् अहमशक्तोऽन्योवेति ॥ २९८ ॥
- (३) कुंड्युकः । सप्तमाध्यायोक्तकापिकादिना बलस्योत्साहयोगेन कर्मणांच हस्तिबन्धवणिकपथादीनामनुष्ठानेन जातांशत्रीरात्मनश्च शक्तिराजा सदा जानीयात्॥ २९८॥
- (४) राघवानन्दः । संप्रति चारस्य कृत्यमाह चारेणेति । चारेणोत्साहयोगेन चाराणां कृतकार्याणां वस्नानंकाः रादिपसादेनोत्साहः तेषामेवच कार्यार्थे पुनःसंयोगश्रतेनपरशांकजानीयात स्वर्शाकतुकर्मणां हस्तिबन्धशतुवशीकारादीनां क्रिययाऽनुष्ठानेन ॥ २९८ ॥
- (५) नन्द्रनः । परात्मनोः शत्रीरात्मनश्च स्वशक्ति स्वपिष्करशक्ति परस्यान्यस्य मिम्रादेः शक्तिच चारेणोत्साह-योगेन अतिन्द्रमत्वेन कर्मणा क्रियया विद्यात् चारेणेत्यामवचनमञ्जविवक्षितं उत्साहयोगेनेति पत्यक्षकर्मणां क्रिययेत्य-नुमानम् ॥ १९८ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । चारेण चारस्य भिषणेन उत्साह्**योगेन उद्यमदर्शनेन पदातीनां क्रिययेव चपुनः कर्मणां विण-क्ष्मथादीनां स्वशक्ति पूर्व पूर्व अस्य राज्यस्य सप्तानां प्रकृतीनां अवयवानां यथाक्रमं एवंपरान्मनः परः शत्रुः तस्य आत्मनः शिक्ति नित्यं विद्यात् ॥ २९८ ॥

पीडनानि च सर्वाणि घ्यसनानि तथैव च॥ आरभेत ततः कार्धसंचिन्त्यगुरुलाघवम्॥ २९९॥

(१) मेधातिथिः । पीडनानि नरकदुर्भिक्षपातादीनि । तथाऽवर्षादिवर्षपर्ययमूषिकशलभाशनिमभृतयः ध्यसनानि कामक्रोधस्वपुत्रसंप्राप्तदैवविघटनयोपन्यासेन वा तथापि ननित्यमुत्साहेन भवितध्यं अथवानसंतोषिणा भवितध्यं । अथता-वन्षाहुगुण्यचिन्ता अन्वाहिको चायव्ययो क्या चिन्यात्रया गती च राष्ट्रवृत्तं मक्तिसमहीतंचरमुखादवधृतम् ॥ २९९ ॥

<sup>(</sup> २९८ ) विद्यान्महीपतिः=विद्यात्परात्मनीः ( सर्व )

- (२) सर्वतनारायणः । पीडनानि परपुरोपराधनादीनि व्यसनानि राष्ट्रभङ्गामात्योपजापादीनि परस्य विचात् । गुरुलाधनं गुरुत्वलधुत्वे संचित्य कार्यमारभेत ॥ २९९ ॥
- (३) कुङ्गूकः । पीडनानि मारकादीनि कामकोधोद्भवानि दुःखानि च खपरचक्रगतानि तेषांच गुरुरुषुभावंपर्या-लोच्य सन्धिवयहादिकार्यमारभेत ॥ २९९ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच पीडनानीति । पीडनानि परराष्ट्रे दुर्शिक्षमारणानि । व्यसनानि मक्तिक्रोधजादीनि । कार्य सन्धिवियहादि बल्क्वति धन्नौ सन्धिर्गुहरप्यनुष्टेयः स्वरक्षाहेतुत्वात् । क्षीणे तिसन्नानुष्टेयः आपन्नकालत्वात् ॥ २९९ ॥
- (५) मन्द्रमः । पीडनाभ्यात्मनः परकतानि ध्यसनानि धूतादीनि विद्यादित्यनुरूष्यते गुरुलाघवतः गैरिवेण लाघ-वेन च विविष्य कर्तथ्यंकुर्यान् ॥ २९९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पुरोपरोधारीनि सर्वाणि व्यसनानि राष्ट्रभङ्गामात्योपायादीनि तथैव जानीयात् । ततः कार्यः संधिविपहादि गुरुलाघवं संचिन्त्य आरभेत ॥ २९९ ॥

आरर्जेतैव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः ॥ कर्माण्यारभमाणंहि पुरुषंश्रीनिषेवते ॥ ३००॥

- (१) मेधातिथिः। गीतादिविषयेषु भावेन ध्यापारान्तरेण वा पुनः कर्माण वेदितध्यानि पुरुषयहणंतिष्ठतुताव-द्राजानोपि जनपदउद्योगश्रियोपचीयन्ते एतदुक्तमाष्ट्रत्योः श्रियमन्विच्छेदिति ॥ ३०० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। कर्माण राज्यरक्षादीनि ॥ ३०० ॥
- (३) कुछूकः। राजा त्वराज्यवृद्धिपरापचयनिमित्तानि कार्याणि कथंचिदिदंसंजातमिति छलान्यप्यारभ्यातमना विन्नः पुनः पुनस्तान्यारभेतेव यत्नात्कर्माणि सुज्यमानंपुरुषंश्रीनितरांसेवते तथा नाबाह्मणे नानाश्रये श्रीरस्तीति परा-हितापि शोषमेति नच युगानुरुपेण कर्माणि फलन्तीति राज्ञोदासितव्यम् ॥ ३००॥
- (४) राघवानन्दः । किंच नृपोन कतार्थमन्यःस्यादित्याह आरभेतेति । आन्तः संजातफलोपि आन्तः खिन्नेः असंपूर्णमिवात्मानंमन्यमानः । एवंविधं नृपति अर्लिश्मीः निषवते नितरांसेवते ॥ उद्योगिनंपुरुषार्सहमुपैति लक्ष्मीरितिन्या-यात् ॥ ३०० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । श्रान्तः कर्मकरणेन ॥ ३०० ॥

कतंत्रेतायुगंचैव द्वापरंकलिरेव च ॥ राज्ञोबत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुख्यते॥ ३०१ ॥

- (१) मेघातिथिः । इतम्य कर्मारं भपरेण भवितय्यं अनारं भीकितः स्यात्सचमहान्दोषः नचैवंमन्तय्यंराङ्गा किल-र्नामविशेषतइतिहासप्रसिद्धेः कथमहंस्यामिति यतोराङ्गोवृत्तादितदुत्तरेण निर्दिश्यते ॥ ३०१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। राज्ञोबुत्तानि राजचिरतान्येवैतानि ॥ ३०१ ॥
- (३) कुम्बूकः । यतः कतमिति । क्तत्रेताद्वापरककयोराङ्गएव चेष्टितविशेषास्तैरेव सन्यादिविशेषपन्नेः । तत्पादा-जैव कतादियुगमभिषीयते ॥ ३०१ ॥
  - (४) राघवानन्दः । राजाहि कतादिचतुष्टयस्य धर्मप्रवर्तकत्वेन तदूपनित्याह कतमिति ॥ २०१ ॥

(५) जन्दनः । राक्षः कर्नणामारंभविशेषेणयुगविशेषोपीत्याहः इतंत्रेतायुगंचैवेति । राक्षोद्वतानि राक्षः संबन्धीनि वृत्तानि ॥ २०१ ॥

किलः प्रसुप्तोभवित सजापद्मापरंयुगम् ॥ कर्मस्वभ्युधतस्त्रेता विचरंस्तुकतंयुगम् ॥ ३०२ ॥

- (१) **मेधातिथिः । अनु**ष्ठानशीलः मसुमः कलिर्भवति । जानानश्रीत्कर्षां म्युपायानातिष्ठन्सजायद्वापरंभवति । व्यवसि-तकर्ममयोगस्रोतायुगंभवति । विश्वस्य सर्वरूपाणि यथाशास्त्रंकर्मफलसंपादाकृतयुगंभवति ॥ ३०२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कथतिदत्यतआहं किलिरिति । प्रमुप्तोऽनवेक्षितराज्यः तदा किलिरोषपहुनैः । जायत् प्र-तिसंधानमात्रंकुर्वत् । अम्युदितउचतः । विचरिन्नज्यादनार्थे कर्मणादः । प्रत्यापादीनांकल्यादियुगतुल्यत्वात्पद्धपादेस्तत्त्वमुः क्तं ॥ २०२ ॥
- (३) कुङ्गूकः । कीरक्चेष्टितः रुतादियुगमित्यतआह किरिति । अज्ञानारुस्यादिना यदा निरुषमोराजाभवति तदा किरिः स्थातः यदा ज्ञानन्तिप नानुतिष्ठति तदा द्वापरम् यदा कर्मानुष्ठानेऽवस्थितस्तदा त्रेता यथा शास्त्रंपुनः कर्मा- ण्यनृतिष्ठन्विचरित तदा रुत्युगं तत्माद्राङ्गा कर्मानुष्ठानपरेण भाष्यमिति । अञ्च तात्पर्यनतु वास्तवरुतयुगाचपरुषे ॥ ३०२॥
- ( ४) शघवाणम्यः । तदेव विवृणोति किलिरिति । मसुमः स्वापंगतः राजनि सुमे दुष्टानां भयात्कर्माधनुपस्थितिः । तिस्ति आयित्मधनामभयदानादिपुण्योपस्थितिः तद्वापरम् । कर्मकर्तध्यमः । स्वाभिमुख्येनोधमी तदा यञ्चादिमवृत्तेक्षेता । विचरन् स्वराज्ये कण्टकाधातनायपर्यटन् कृतं सत्यं भ्यानास्पदं सर्वत्र निर्भयाक्यानंकतृदृत्युक्तेः ॥ ३०२ ॥
- (५) शन्द्रशः । प्रह्मपोनिष्कर्मा राजा छोकस्य क्रिक्ष्मिति जायत्कर्माण्यारव्धयानीत्यवगच्छन्कर्मत्वभ्युचतः क-र्मसृबुक्तीव्यवसितइतियावत् । विचरन्कर्माणि कुर्वन् ॥ ३०२ ॥
- (६) राष्ट्रच=द्रः । मह्मः अनपिक्षतराज्यः किर्णनिति । सजापत् मितसिन्धमानपरः द्वापरंभवति । कर्मसु अभ्यु-द्यतं उद्यमयुक्तं नेतासुर्गं भवति । विन्तरंहतु ध्यवहारंपश्यम् इत्तयुगं भवति ॥ ३०२ ॥

इन्द्रस्यार्कस्य वायीश्व यमस्य बरुणस्य च ॥ चन्द्रस्याग्नेः पृथिव्याश्व तेजीवनंतृपश्वरेत्॥३०३॥

- (१) मेधातिथिः। तेजः शुक्रंकार्यसामर्थ्यमन्यर्थः॥ ३०३॥
- (२) **सर्वज्ञणारायणः । इ**ण्डादीनां प्रत्येकं वृत्तानुवृत्तं प्रागुक्तामपि वीवरीतुमनुषदति **इण्ड्र**स्येति । तेजोब्रत्तमिति वेजोबलं यश्रावृत्तं चरितम् ॥ २०३ ॥
- (३) कुल्क्ष्यः । इंद्रादिसंबन्धिनोबीर्यस्यानुरूपंचरितंराजानुतिष्ठेत्तथा च राजा कण्टकोद्धारेण प्रतामानुरागाभ्यां संयुक्तः स्यात् ॥ ३०३ ॥
  - (४) **राख्यामन्द**ः । नकेवलमेवं किंतु इन्द्रस्येति । तेजीवृत्तं तत्तदीग्रां मागरूभ्येन चेष्टाम् ॥ ३०३ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रभः । तेजः प्रभावस्तदर्थं वृत्तं तेजोवृत्तमः ॥ ३०३ ॥

-वार्षिकांश्वतुरोमासान्यथेन्द्रोः शिपवर्षति ॥ तथाशिवर्षेत्वंराष्ट्रंकामैरिन्द्रव्रतंचरत् ॥ ३०४ ॥

(१) मिधासिथिः । नात्र मकरणे प्रासनियमोऽभिष्रतः केवलं अतुर्भु मासेषु सन्ततवर्षी पर्जन्योभवति अतःसन्ततंस-

र्वकालंखराष्ट्रंकामैः पूरयेदिन्युक्तंभवित तथा कर्तव्ययथा खराष्ट्रियाअनुरकाभवित ॥ ३०४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । कामैरपेक्षितदानैः ॥ ३०४ ॥
- (३) कुद्धूकः । कथिमन्द्रादिचरितमनुतिष्ठेदित्याह् वार्षिकेति । ऋतृसंवत्सरपक्षाश्रयणेनेदमुच्यते यथा श्रावणादीः श्रातुरोमासानिन्द्रः सस्यादिसिद्धये वर्षन्येविमन्द्रचरितमनुतिष्ठन्राजा खदेशायातसाधूनभिलवितार्थेः पूरयेत् ॥ २०४॥
  - (४) राघवानन्दः । तदेवाह वार्षिकानित्यष्टभिः । कामैदानमानाद्यैः ॥ ३०४ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । कामैरपेक्षितभोगैः इंद्रवर्तचरन्निन्द्रवर्तमेतदित्यर्थः ॥ ३०४ ॥

अटौ मासान्यथादित्यस्तोयंहरित रश्मितिः ॥ तथा हरेत्करंराष्ट्रान्नित्यमर्कव्रतंहि तत् ॥ ३०५ ॥

- (१) मेथातिथिः ।[ स्तोकंस्तोकमपिरसमीषत्तापेनादत्तेयथादित्यस्तथाकरमादद्यादित्येषउपमार्थः ]'॥ ३०५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। तथाहरेत्करं ऋमेण॥ ३०५॥
- (३) कुद्धृकः । यथा स्यौमार्गशीर्षाद्यष्टमासात्रश्मिभस्तोकंस्तोकंरसमीयत्तापेनादत्ते तथा राजा शास्त्रीयकरानपी-इया सदा राष्ट्रादृद्धीयात् यस्मोदेतदस्याकंत्रतम् ॥ २०५ ॥
  - (४) राघवानन्दः । रश्मिस्थानीयैः करयाहकचराचैः । हरेत् गृह्मीयात् ॥ ३०५ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अष्टी मासाः कार्तिकादयः ॥ ३०५ ॥

प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति मारुतः॥ तथाचारैः प्रवेष्टव्यंव्रतमेतद्धि मारुतम्॥ ३०६॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । चारैश्वरद्वारा प्रवेष्टव्यं परराष्ट्र ॥ ३०६ ॥
- (३) कुःहृकः । यथा प्राणाख्योवायुः सर्वजन्तुष्वन्तः प्रविश्य विचरत्येवंचारद्वारण स्वपरमण्डलजालेषु चिकीर्षिता-र्थज्ञानार्थमन्तः प्रवेष्टव्यम् यसादितन्मारुतंचरितम् ॥ ३०६ ॥
  - (४) राघवानन्दः । चारैः उक्तकापिकादिपश्चिविधैः । भवेष्टव्यं भद्राभद्रं ज्ञातव्यम् ॥ ३०६ ॥ यथा यमः त्रियद्वेष्यौ त्राप्ते काले नियच्छिति ॥ तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यमत्रम् ॥ ३०७ ॥
  - (१) मेधातिथिः । अपराधेन प्रियद्देष्ययोगियहसमत्वेन वर्तितव्यम् ॥ ३०७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। नियन्तव्याः प्राप्तेकाले॥ ३०७॥
- (३) कुङ्कृकः । यद्यपि यमस्य शत्रुमित्रे नस्तस्तथापि तन्निन्दकार्चकयोः शत्रुमित्रयोर्यथा यमःशत्रुमित्रमरणकाले तुल्यवन्तियमयत्येवंराज्ञाऽपराधकालेरागद्देषपरिहारेण प्रजाः प्रमापणीयाः यह्मादेतदस्य याम्यंब्रतम् ॥ ३०७ ॥
  - (४) राघवानन्दः। यथा यमः प्रियेद्वेष्यौ हित्वा मजाकतानुरूपेण नियच्छति दण्डादि करोत्येवमसौ ॥ ३०७॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । सर्वेषियद्वेष्याः ॥ ३०७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । माप्ते काले मरणकाले । नियम्बति नियमयति ॥ ३०७ ॥

वरुणेन यथा पाशैर्वद्धएवाभिदृश्यते ॥ तथा पापान्निगृद्धीयाद्वतमेतद्भिवारुणम् ॥ ३०८॥

(१) मेधातिथिः । अवशङ्किताएव कार्यकारिणोनियहौतस्यायथा न पस्त्रयन्ते ॥ ३०८॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः। बद्ध**प्वदृश्यते नतु बन्धनमाप्तिकाले ज्ञायते॥ ३०८॥
- ३ ) कुछ्कूकः । योवरुणस्य रज्जभिर्वन्धयितुमिष्टः सयथा तेनाविशिङ्क्तिः पाशैर्वद्धप्त लक्ष्यते तथा पापकारिणोऽ-विशिङ्कतानेव यावन्न पारयन्तेतावच्छासयेत् यत्नादेतदस्य वारुणंवतम् ॥ ३०८ ॥
  - (४) राघवानन्दः । यथा वारुणैः पाशैर्बद्धोनरकस्थः एवं साहसकादिनिगडैर्बद्धोदश्येनेति ॥ ३०८ ॥
  - (५) नन्द्नः । गृह्धीयान्तिबधीयात् ॥ ३०८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यथा पापं पापकारणं । निगृद्गीत गृह्णीयात् ॥ ३०८ ॥

परिपूर्णयथा चन्द्रंदृष्ट्वा रूष्यन्ति मानवाः ॥ तथा प्रकृतयोयस्मिन्सचान्द्रव्रतिकोतृपः ॥ ३०९॥

- (१) मेधातिथिः । अक्रोधनेन मसाधनालक्कारवता महृष्टवदनेन मजादर्शनकाले भवितन्यं । निर्वाताआपन्नपरिता-पाभवन्तीत्यर्थः ॥ ३०९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रकतयोयात्मन्परिपूर्णे दृष्यन्तोन्यनुषद्भः ॥ ३०९ ॥
- (३) कुःह्यूकः । यथा पूर्णेन्दुदर्शनेन मनुष्याहर्षमुत्पादयंत्येवममात्यादयोयित्मन्दष्टे तुष्टिमुपगच्छिति सचन्द्राचार-चारी नरेन्द्रः ॥ ३०९ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । यह्मित्राजनि त्रष्टे प्रकतयोत्द्रप्यन्ति सराजा चान्द्रव्रतिकः ॥ ३०९ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । मरुतयइत्यमात्यादयः ॥ ३०९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । परिपूर्णे यथा चन्द्रं दृष्ट्वा तथा समाङ्गेन पूर्णराजानं दृष्ट्वा मक्रतयोद्धव्यन्ति ॥ ३०९ ॥

त्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यंस्यात्पापकर्मसु ॥ दुष्टसामन्तिहस्रश्च तदाग्नेयंव्रतंस्प्रतम् ॥ ३१० ॥

- (१) मेधातिथिः । भ्रशमुद्देजनीयोदुष्टइत्याग्रेयव्रतं । सामन्ता अमात्याएव बहुसाधनयुक्ताः ॥ ३१० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । मतापयुक्तः तापकारी । तेजत्वी अधृष्यः । यथा दुष्टदिव्येऽमिहिनस्ति तथा दुष्टानां सा-मन्तानां राज्यसमीपवर्तिनां हिस्रः ॥ ३१० ॥
- (३) कुछूकः । पापकारिषु सदादण्डपातेन प्रचण्डोऽसहनःस्यात्तथा प्रतिकूलामात्यहिंसनशीलोभवेत् तदस्याधिसं-बन्धिवतंस्मृतम् ॥ ३१० ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । पापकर्मसु प्रतापयुक्तः स्यात् तेजस्वी च घृतकाञ्चनपरीक्षादी दाहस्तद्वत् दुष्टसामन्तेषु हिसी-पि ॥ ३१० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । दुष्टसामन्तः संसक्तकास्तुसामन्ताः ॥ ३१० ॥

यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम् ॥ तथा सर्वाणि भूतानि विभतः पार्थिवंव्रतम्॥३११॥

- (१) मधातिथिः। धरा पृथ्वी तह्रदीनानाथाश्च वंशाश्वभरणीयाः॥ ३११॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सर्मधारयेत् नत्वेकंपरित्यज्येकमेव । विश्रतः पुष्णतः ॥ ३११ ॥
- (३) कुङ्क्कः। यथा पृथिवी सर्वाण्युचावचानि स्थावरजङ्गमान्युत्कृष्टापकष्टानि समेकत्वा धारयते तद्दद्दिद्द-निकगुणवद्भतानि तदितराणि च दीनानाथादिसर्वभूतानि रक्षणधनदानादिना सामान्येन धारयतः पृथिवोसंबन्धिवतंभः वित ॥ २११ ॥

- ( ४ ) राघवानन्दः । समं भूतानि प्रजाः विश्वतः पुष्णतो राज्ञः पार्थितं वर्तं क्षेयम् ॥ ३११ ॥
- (४) रामचन्द्रः । यथासर्वाणिभूतानि प्रदानादिनानिश्रतः पुष्णतः ॥ ३११ ॥

#### एतैरुपायैरन्येश्व युक्तोनित्यमतन्द्रितः ॥ स्तेनान्राजा निगृद्धीयात्स्वराष्टे परएव च ॥ ३१२ ॥

- (१) मधातिथिः । उपसंहारः श्लोकः । एतैर्देवव्रतौरन्येलौकतोवगन्येः ॥ ३१२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एतैः पाग्व्यवधानेनोक्तैः । स्वराष्ट्रे स्वराष्ट्रस्थतान् । परएव च परराष्ट्रादागतान् ॥ ३९२ ॥
- (३) कुद्धूकः। एतेरुकोपायैरम्येश्रानुकैरिप स्वबुद्धिप्रयुक्तोराजाऽनलसः सम्त्वराष्ट्रे ये चौरावसन्ति ये च परराष्ट्रे-वसन्तस्तदेशमागत्य मुण्णन्तितानुभयप्रकारान्तिगृद्धीयात् ।सोऽधिर्भवति वायुश्चेत्यादिना पूर्वसिद्धवदुक्तमध्यादिरूपत्वं इह तु तद्दुणत्यागेन स्फुटीकृतमित्यपुनवक्तिः ॥ ३१२ ॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः** । उपसंहरति एतैरिति । परे परराष्ट्रे जयादिनात्मसात्कृते तत्रत्यानपिस्तेनान्निगृद्धीयादित्यन्त-षः ॥ ३१२ ॥
- (६) **रामचन्दः** । स्तेनान् चौरान् त्वराष्ट्रे स्थितान् परएव वा परराष्ट्रस्थितान् परसष्ट्रे स्थितान् गत्वा मुज्णतः ॥ ३१२॥

## परामप्यापदंत्राप्तोब्राह्मणान्य प्रकोपयेत् ॥ तेश्चेनंकुपिताह्न्युःसद्यः सब्खलवाह्नम् ॥ ३१३॥

- (१) मधातिथिः। यः श्लीणकोशोबलीयसा च राज्ञा दण्ड्यते तथापि न ब्राह्मणधनम्प्यापदि यहीतव्यं नचाव-ज्ञानादिना मकोपनीयाः॥ ३१३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । नप्रकोप्येदर्थयहणादिना ॥ ३१३ ॥
- (३) कुत्कुकः । कोशक्षयादिना प्रकृष्टामध्यापदंपामोराजा ब्राह्मणान्न प्रकोपयेचलात्ते रुष्टाः सम्ववहनमेनंसचएव शापाभिचाराभ्यां हन्युः ॥ ३९३ ॥
- ( ध ) राष्ट्रवानन्दः । एवंविधस्यापि नृपतेर्जासणाधीतत्वं वक्तं ब्रासणस्य नियदानुयहसामध्येमाह परामित्या-दिना ॥ २१३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । हि निश्चयेन । ते ब्राह्मणाः एवं राजानम् ॥ ३१३ ॥ यैः कृतः सर्वेभक्ष्योग्निरपेयश्वमहोद्धिः ॥ क्षयी चाप्यायितः सोमः कौन नश्येत्वकोप्य नान्॥३ १४॥
- ( १) मिधातिथिः । प्रागुक्तार्भसिद्धयै ब्राह्मणमाहात्म्यं इतिहासंकोकप्रसिद्धमनुवद्धि एव्वर्थेष्वाख्यानानि महाभार-तादवगमयितव्यानि ॥ ३१४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सर्व यक्ष्योऽप्रिश्चंगुणा कतः । वद्दवामुखोनामधिस्तेन मेरौ तपःकुर्वता समुद्रआहूते।नाग-तस्तेन क्रोभादात्मगात्रोष्मणा समुद्रस्तिमितजलः कतः प्रत्वेदमस्यन्दसदशश्रास्य लवणभावोजनितउक्तश्रापेयोभविष्य-सीति भारते मोक्षधमेषुक्तमः । क्षयीकृत्वापश्रादाप्यायनेनोपायकयनेनाध्यायितश्रन्द्रोदक्षेण ॥ ३१४ ॥
- (३) कुङ्गुकः । तथाहि यैरिति । यैर्जाझणैरिभशापेन सर्वभक्ष्योम्निः कृतः समुद्रश्रापेग्रजस्थदश्र क्षययुक्तः प-आत्पूरितस्तान्कोपियत्वा कोन नश्येत् ॥ ३१४ ॥
  - (४) राघ्यानन्दः। श्रगोः पनीयमित्युक्तेमिनाऽसुरस्तां जहार तत्कृत्वा भ्रगुणा शप्तीमिः सर्वभक्षोभवेदिति ।

तथा मोक्षधमें नारायणीये रूष्णार्जुनसंवादे नारायणो लोकहितार्थं वहवामुखोनामार्षः पुरा बभूव तस्य मेरी तपस्तव्यतः समुद्रआहूतोनागतस्तेनामार्षितेनात्रगात्रोष्मणा समुद्रः स्तिमितजलः रूतः खेदस्यन्दनसदशभास्य लवणभावोजनितउक्त-श्रापेयोभविष्यस्येवं त्वत्तोयंवडवामुखेयोग्निस्तेन पीयमानं मधुरं भविष्यतीत्यपेयोमहोदधिः समुद्रः । क्षयी यक्ष्मणायुक्तः । आप्यायितः पूरितः ॥ ३१४ ॥

- (६) रामचन्द्रः। यैर्जासणैः सोमः क्षयी आप्यायितः पूर्णतांप्रापितः तान् ब्राह्मणान् मकोप्य को न नश्येत॥३१४॥ लोकानन्यान्स्रजेयुर्ये लोकपालांश्व कोपिताः ॥ देवान्कुर्युरदेवांश्व कः क्षिण्वंस्तान्स मृध्रयात् ॥ ३१५॥
- (१) मेघातिथिः। क्षिणोति छादयति तदविशेषात्स्मृतीनां क्षिण्विन्ह् संक्षेपोप्युत्तमानामेवेति युधिष्ठिण गाण्डिवे विक्षिप्ते न्यासमुनिना दिशातम् ॥ ३१५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । लोकानन्यानिति विश्वामित्रचरितम् । लोकपालानिति इन्द्रांतरसृष्ट्यायुषमेन गरुडंसृजतां वालखिल्यानां चरितम् । देवानदेवानिति वाष्वादीनांवृत्तम् । क्षिण्वन् दुःखजननादेव ॥ ३१५॥
- (३) कु ख़ृकः । किंच लोकानामिति । येखर्गादिलोकान्परानन्यांश्य लोकपालान्सुजन्तीति संभाव्यते देवांश्य शापेन मानुषादीन्कुर्वन्ति तान्पीडयन्कः सप्टाद्धिपामुयात् ॥ ३१५॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । किंच लोकेति । सुजेयुः विश्वामित्रादयः एवं देवानित्यिष माण्डय्यशापेन यमोषि विदुरतां-गतः । क्षिण्वन् पीडयन् । समृधुयात् समृद्धिंगच्छेत् ॥ ३१५ ॥
- (५) **नन्दनः** । एतत्पद्यत्रयं राज्ञां वर्ज्यतमन्वकथनं लोकानन्यान्सृजेयुर्यद्ति । क्षिण्वन्बाधमानः समृधुयात्सदीप-येत् ॥ ३१५ ॥
- (६) रामचन्दः । ये ब्राह्मणाः देवान् अदेवान् देवकार्यरहितान् कुर्युः । क्षिण्वन् पीडयन् ॥ ३१५॥ यानुपाश्रित्यतिष्ठन्ति लोकादेवाश्व सर्वदा ॥ ब्रह्मचैव धनंयेषांकोहिस्यात्ताञ्जिजीविषुः ॥ ३१६॥
- (१) मधातिथिः। छोकास्तयः पृथिव्यादयः देवाआहुतिहारेण ब्राह्मणोपाश्रिताः अध्यापनाधिक्येन कर्मबहु-त्वेन ब्राह्मणोदेवानामाश्रयोन तथा क्षत्रियवैश्यौ ॥ ३१६॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । यांत्समाभित्य यत्साभ्यान्यज्ञानाभित्य । ब्रह्म वेदः ॥ ३१५ ॥
- (३) कुछूकः। अपिच यानित्यादि। याग्नासणाम्यजनयाजनकर्नृकानाश्रित्याग्नौ प्रास्ताहुतिरिति ण्यायेन पृथि व्यादिलोकादेवाश्र (स्यातिलभन्ते वेदएवच येषामभ्युद्यसाधनतया याजनाध्यापनादिना धनोपायत्वाच ताञ्जीवितुमिन् ज्ल्लाकोहिस्यात्॥ ३१६॥
- (४) **राघवानन्दः। किंच या**निति । याजनाभ्यापनकुशलान्त्रास्नणानाश्रित्येवापूर्वद्वारालोकांश्रतुर्दशभुवनानि देवाइन्द्रादयश्य स्युरितिभावः॥ ३१६॥
  - (५) मन्द्रमः। ब्रह्म वेदः ॥ ३१६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यान् ब्राह्मणान् । येषां ब्राह्मणानाम् । ब्रह्म वेदः धनं ॥ ३१६ ॥

# अविद्वांश्वेव विद्वांश्व ब्राह्मणोदैवतंमहत् ॥ प्रणीतश्वाप्रणीतश्व यथाग्निर्देवतंमहत्॥ ३१७॥

- (१) मेधातिथिः। जातिमात्राभयाणामनवद्गानं निवहत्तामपेक्षेतः नादिक्रियात्विव यथाचैतन्त्रपादतः कुर्या-दित्यप्रौ॥३१७॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। अविद्यानपि नतुविद्यानेव। प्रणीतोषिः होमार्थमुकूतः॥ ३१७॥
- (३) कुज़्कः । एवंतर्हि विद्यांसंब्राह्मणंसेवेतेत्यतआह अविद्यानिति । यथाहितोऽनाहितोवाग्निर्महती देवतैवंपूर्खी-विद्यांश्य परुष्टा देवतेति ॥ २१७ ॥
- ( ४ ) राघवान-वः । अहोकिवक्तन्यमित्याह् अविद्वानिति । दैवतं देवतावृष्ट्मः । प्रणीतः आह्तिः तद्भिनोऽप्रणी-तः ॥ ३१७ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । वृत्तहीनोपि ब्राह्मणोन गर्हणीयहति श्लोकद्वयेनाह अविद्वांश्येवविद्वांश्येति ॥ ३१७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । प्रणीतः हामार्थमुद्भतः सम्बन्धतः । अप्रणीतः लौकिकः अनाहितः ॥ ३१७ ॥ श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावकोनेवदुष्यति ॥ हूयमानश्च यहोषु भूयएबाभिवर्धते ॥ ३१८ ॥
  - · (१) मेधातिथिः। गतार्थीयंदुराचारोप्यविद्येयइत्यर्थः॥ ३१८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । श्मशानेष्वपिनदुष्यति नपापेगुज्यते यतःतज्ञातीययञ्जेहृयमानीवर्धते नृष्ट्रग्निस्ततोन्यस्त-तोन्यत्र एकत्वादेवतायाः ॥ ३१८ ॥
- (३) कुछ्कूकः। यथाप्रिर्महातेजाः श्मशानेशवंदहन्कार्येपि नैव दुष्टीभवति किन्तु पुनरपि यज्ञेषु हूयमानोऽभिव-र्थते॥ ३१८॥
- (४) राघवानन्दः । नैवद्य्यति कव्यादमिषिनित्यादिमस्त्रिक्षकादृष्टदोषेपि दृष्टदोषाभावान्तिहः तद्पिर्दाह्यकाश-हीनः । ह्यमानः होमेन संस्क्रियमाणीऽदृष्टदोषंपरिष्टत्य फल्जनकत्या वर्धतद्दतिभावः ॥ ३१८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । श्मशानेन्वपि वर्धते आहुतिभिः ॥ ३१८॥

# एवंयचप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु ॥ सर्वथा ब्रह्मणाः पूज्याः परमंदैवतंहितत् ॥ ३१९॥

- (१) मेघातिथिः। अनिष्ठेषु प्रतिषिद्धेषु वर्तमानाष्ट्रपुष्कमैर्यथाशास्त्रदण्ड्यानसहसाऽऽक्रम्य वर्णान्तरवत् ॥३१९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनिष्टेषु लोकविद्दिशेषु ॥ २१९ ॥
- (३) कुङ्गुक्तः। एवंकुत्सितकर्मत्वपि सर्वेषु यद्यपि ब्राह्मणाः नवर्तन्ते तथापि सर्वप्रकारेण पूज्याः यत्मात्मकष्टं-तदैवतं स्तृत्यर्थत्वाद्यास्य न यथाश्रुतार्थविरोधः शङ्कनोयः॥ ३१९॥
- (४) राधवाणम्यः । किचान्यत् । अनिष्टेषु कृत्सितकर्मसु देवबृन्दाद्पि परमं दृष्टशापानुपहहेतुत्वात् धनमाना-दिना ॥ ३१९ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अनिष्टेषु सतामसंमतेषु सर्वकर्मस्वितरजनकर्मस्य ॥ ३१९ ॥
  - (६) रामधन्द्रः । तद्विजाःपरमं देवतंत्रः ॥ ३१९ ॥

## क्षत्रस्यातिप्रदक्षस्य ब्राह्मणान्मतिसर्वशः॥ ब्रह्मैव सन्तियंतुस्याःक्षत्रंहिब्रह्मसंभवम्॥ ३२०॥

(१) मेधातिथिः । शतिबस्य प्राज्ञणान्यतिवाधिष्ठंगकृतस्य ब्राज्ञणापुर संनियन्तारः श्रीमदाविधावस्थाभकेन

वर्तमानाः श्रात्रयाजपहोमादिशापादिना ब्राह्मणैर्मार्गे व्यवस्थाप्यन्ते अत्र हेतुः क्षत्रंब्रह्मसंभवं ब्राह्मणजातेः सकाशात्क्ष-त्रियाणांसंभवः अत्रार्थवादएवायं ननु योयस्योत्पत्तिहेतुर्नासौ तस्य नाशकः ॥ ३२० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । ब्राह्मणान्यतिषवृद्धस्यात्मनाभिभवितुंविषमिच्यतः ॥ ३२० ॥
- ( ६ ) कुःझूकः । क्षत्रियस्य ब्राह्मणान्प्रति सर्वथा पीडानुवृत्तस्य ब्राह्मणाएव शापाभिचारादिना सम्यङ्गियन्तारः य-लात्क्षत्रियोबाह्मणात्संभूतः ब्राह्मणबाहुपस्तत्वात् ॥ ३२० ॥
- (४) राघवानन्दः । ब्राह्मणान्त्रति अतिवृद्धस्य अत्रियस्यापि ब्रह्मैव नियन्तृ इत्यन्त्रयः । तत्र हेतुः ब्रह्म ब्राह्म-णत्वजात्यविक्यन्त्रोजीवः ततः संभवं सेवा क्षत्रस्य योनिर्यद्गद्गितिशुतेः । तदुन्तरभावित्वाद्वा क्षत्रियस्य ॥ ३२० ॥
- (५) **नन्दनः । इतरैश्य ब्राह्मणोनातिक्रमणीयइत्याह क्षत्रस्येति अतिब्रहत्तस्य रुद्धितशाह्ममर्यादस्य सन्त्रियन्तृस्या-**न्नियन्तुं शक्क्रयात् कृतः क्षत्रीह् ब्रह्मसंभवम् ॥ ३२० ॥
- (६) रामचन्द्रः । ब्रह्मैव ब्राह्मणः संनियन्तृ स्यात् क्षत्रस्य संनियन्ता स्यात् । क्षत्रं ब्रह्मसंभवं ब्राह्मणात् संभवी-यस्यतं ब्रह्मसंभवम् ॥ ३२० ॥

अञ्चोत्रिर्वस्ताः क्षत्रमश्मनोलोहमुत्थितम् ॥ तेषांसर्वत्रगन्तेजः खासु योनिषु शाम्यति ॥ ३२ १॥

- (१) मधातिथिः । केनैवं अद्भाव्योषधिवनस्पतिभ्यएव जायतदृत्येवमग्निरद्भवएवउत्पन्नस्तस्य सर्वगंतेजः सर्व-दासंदहति तेजसाऽभिभवति अपः माप्य तदस्य तेजः शाम्यति अश्मनोछोहंखङ्गादि "तेन सर्वविदार्यते अश्मसंपाता-रस्पुटित एवंसवियाः सर्विजगीषवोविजयन्ते ब्राह्मणेषु चेदौद्धत्येन वर्तन्ते तदा विनश्यन्ति ॥ ३२१ ॥
- (२) त्तर्वज्ञनारायणः । अञ्ज्योधिरप्पर्यन्तत्वात् । ब्रह्मतःक्षत्रं क्षत्रक्षयानन्तरं ब्राह्मणैःसह संभूय क्षत्रियाभिःपुः ब्राणांजननात् । अश्मनआकरस्थपाषाणकणेभ्यः । शाम्यति भाःप्राप्य संघर्षणे नश्यति ॥ ३२१ ॥ ,
- (३) कुद्भूकः । तथाच अद्भयद्ति । अलब्राह्मणपाषाणेभ्योऽप्रिक्षत्रियशस्त्राणि जातानि तेषांसंबन्धितेजः सर्वत्र दहनाभिभवच्छेदनार्थकंकार्यकरोति त्वकारणेषु जलब्राह्मणपाषाणाख्येषु दहनाभिभवच्छेदनात्मकंकार्यन करीति ॥३२१॥
- (४) राघयानन्दः । अत्यवाह अद्भ्यहित । अयमर्थः । अद्भयंभिन्धनं हि मध्यमानं रसक्षयेऽप्रिमिभध्यनिक ॥ अथार्णवस्य क्षुव्धस्य तिल्लनंभितमंथिते । रूप्णवत्मां समभवत् विभुवैंश्वानरोऽविमान् ॥ इत्यव्जोप्तः पौष्करेश्रुतः । वि-षुद्भवाग्नेः प्रत्यक्षजलजन्वम् । पाषाणोलोह्बीजगर्भोष्मायमानोलोहंव्यनिक तन्नासऽत्वे न ततः स्यादतोऽभिव्यक्त्यपे क्षयाश्मजत्वम् । क्षित्रयेत्वानन्तर्यापेक्षया ब्राह्मणोस्य मुख्यमासीद्वाहूराजन्यः रुतहति शुतेश्वततःकितन्नाह् एषामिति । सर्वभगं सर्वद्रव्येषु दाहलेदद्युहादिकर्तृत्वेन वर्तमानं तेजोष्नेर्दग्यतं लोहस्य तैक्ष्यं राह्मोदण्डनंष लाह्य योगिषु जलही-रक्षविभेषुन विकरोति किंतु शाम्यित ब्राह्मणस्त्वक्षतोत्रजेदित्युक्तेः ॥ ३२९ ॥
- ( ५ ) चनच्दः । एतदेवोपपादयति अञ्चयोधिर्वज्ञतः क्षत्रमिति । अञ्चयोऽधिरितिच पौराणिकाः अञ्चतीत्राज्ञणतः आज्ञणाहि दक्षमरीच्यादयः स्रष्टारः तेषांमन्यादीनांसर्वत्र गन्तुं शक्तेकः शक्तिः त्यासु योनिषु शान्यति करते एतदुक्तंभ-वति अधिः सर्व दग्धुमीष्टे नापः क्षत्रियः सन्तियन्तुमीष्टे न आज्ञणं छोइं छोइंसर्वच्छेत्तुमीष्टे अधिकोङ्योदपन्यासोदष्टा-न्तार्थः ॥ ३२१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। अक्त्यः जलेन्यः अधिर्भवति । प्रह्मतः शर्व जातम् अस्मनःलोहम् । तेवां प्रह्मादीनां ॥ ३२१ ॥

# नाब्रह्मक्षत्रमुद्रोति नाक्षत्रंब्रह्म वर्धते ॥ ब्रह्म क्षत्रंच संपृक्तिनिह चामुत्र वर्धते ॥ ३२२ ॥

- (१) मेधातिथिः । यत्क्षत्रियत्राह्मणरहितं राज्यंमित्तपुरोहितादयोयत्र न त्राह्मणास्तत्र कुतः सपृद्धिः एवंत्राह्मणा अपि राजोपाश्रिताः कुतः सपित्तस्यन्ते उभी युक्ती जगज्ञयतः ब्रह्मक्षत्रशब्दी ब्राह्मणक्षत्रियजातिवचनी ॥ ३२२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । संप्रके परस्पराविरुद्धे वर्षेते अवश्ययोद्धव्यर्णोपस्थितौ ॥ ३२२ ॥
- (३) कुङ्गूकः । ब्राह्मणरहितक्षत्रियोवार्द्धन याति शान्तिकपौष्टिकव्यवहारे क्षणादिधर्मविरहात् । एवंक्षत्रियरहितोपि ब्राह्मणोन वर्तते रक्षांविना यागादिकर्मानिष्पत्तेः किंतुब्राह्मणः क्षत्रियश्च परस्परसंबद्दएवेह लोके परलोके च धर्मार्थ-काममोक्षावास्या वृद्धिमेति । दण्डप्रकरणे चेयंब्राह्मणस्तुतिः ब्राह्मणानामपराधिनामपि लघुदण्डपयोगनियमार्था ॥ ३२२॥
- (४) राधवानन्दः। इतश्य ब्राह्मणः श्रेष्ठइत्याहं नेति। याजनाचार्शसाकर्तृतयाऽविद्यमानं ब्राह्मणजात्यविद्यन्तं यस्य क्षत्रियस्य तत् न ऋष्रोति ब्रार्द्धनगच्छति। नाक्षत्रं नविद्यते क्षत्रं याज्यपालकादितया यस्य तत् । संपृक्तं प्रस्प-राकांक्षया संयुक्तम् ॥ ३२२॥
- (६) रामचन्द्रः । अब्रह्म क्षत्रं न ऋभोति न वृद्धियाति । अक्षत्रं ब्रह्म नवर्धते । तत्माद्रह्मक्षत्रं संप्रयुक्तं इहलोके अमुत्र परलोके ॥ ३२२ ॥

दत्वा धनन्तु विभेभ्यः सर्वदण्डसमुस्थितम् ॥ पुत्रेराज्यंसमास्रज्य कुर्वीत प्रायणंरणे ॥ ३२३॥

- (१) मेधातिथिः । यदा तु रजसाभिभूयेत कतकत्यः स्यात्तदा वसुनि धने सित सर्वदण्डसमुद्धतंत्राह्मणेभ्योदयात् । महापातिकथनस्य वरुणाय प्रतिपादनमुक्तंनराङ्गा तह्रहीतस्यं अभ्यतुदण्डधनंराङ्गा दृष्टादृष्टकार्यार्थवादादृहुधनमस्ति प्रयाणकालभ तदा सर्वस्यायंविनियोगः । अभ्येतुदण्डयहणंकरशुरुकादीनामपि प्रदर्शनार्थव्याचक्षते तथासित सर्वस्वद्यादित्युक्तंभवित वाह्रनायुधभूभिपुरुषवर्ज सर्वदातव्यं एवतु व्याख्याने पुत्रे राज्यसमासायेति न घटते नहितस्यकोशस्यराजकरणसंभवः कुर्वीत पायणंरणे आत्मत्यागसंयामकुर्यात् यदि क्थंविदन्त्यावस्थायां रणंनोपलभेत तदाद्युदका
  दिना शरीरंजहात कल।तिशयसंपत्तिस्तु रणेसमासंजनमारोपणम् ॥ ३२३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । रणेपायणमन्त्रथा तुरैवकतैरेव रोगादिभिरुभयथापि दत्वाधनमित्यादि तुल्यम् । श्राय-णमात्रधर्मत्वात् ॥ ३२३ ॥
- ( ३ ) कुङ्क्ष्यः । यदातु विशिष्टदर्शनेनाचिकित्सध्याधिमा वाऽऽसम्मष्टत्युर्भवित तदा दत्वेति। महापातिकथनध्यित-रिक्तविनियुक्तावशिष्टसर्वदण्डधनंत्राह्मणेभ्योदत्वा पुत्रे राज्यंसमर्ध्यासम्मष्टत्युः फलातिशयपाप्तये संघामे प्राणत्यागंकुर्यात् संपामासंभवेत्वनशनादिनापि ॥ ३२३ ॥
- ( ४ ) राघवाणन्दः । क्षत्रियस्य बीतरागस्य नृपतेः कार्याग्तरं विधत्ते दत्वेति । प्रायणं प्राणत्यागं रणे कुर्यादिति । वने इतिकचित्पाठस्तदा वनवासंकुर्यादिति ॥ ३२३ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अथ चरमे वयसि राज्ञः कर्तव्यमाह दत्वाधनन्तु विपेभ्यहति । प्रायणं भरणम् ॥ ३२३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । भनं महापातकादिध्यतिरिक्तं सर्वदेण्डसमन्वितं व्युत्थितं गायणं गयाणम् ॥ ३२३ ॥ एवंचरन्सदा युक्तोराजधर्मेषु पार्थिवः ॥ हितेषु चैवलोकस्य सर्वान्भृत्यान्नियोजयेत्॥ ३२४ ॥
- (१) मेधातिथिः। एवंचरिचहरन्राजधर्मेषु शास्त्रोपिदृष्टेषु तदायुक्तस्तत्परः छोकेभ्यस्तत्परः छोकेभ्यः त्वराष्ट्री-यभ्योहितेषु सर्वान्धृत्यान्त्रियोजयेत् ३२४॥

<sup>\*</sup> तुविशिष्ट≈त्वनिष्ट (अ)

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । राजधर्मेषु व्यवहारदर्शनादिषु ॥ १२४ ॥
- (३) कुञ्चकः। एवमध्यायत्रयोक्तराजधर्मेषु व्यवहार्यमाणोरांजा सर्वदा यववाश्वजाहितेषु सर्वाश्वत्याश्विति-योजयेत्॥ १२४॥
- ( ४ ) शाखवाणन्दः । तत्रासमर्थस्य वृत्यन्तरंप्रदर्शयन्वैश्यशूद्रयोः कर्माह एवमितिहाभ्याम् । श्रुत्यानमात्यान् । पार्थिवदति जात्यन्तरंचेत्पृथिवीपालकः। उक्तधर्मानुष्ठानमावश्यकं तस्यापि ॥ २२४ ॥
  - ( ५ ) त्रन्दनः । युक्तोवहितः श्रत्यानिधकारिणः ॥ ३२४ ॥

एषोऽखिलः कर्मविधिककोराज्ञः सनातनः ॥ इमंकर्मविधिविद्यात्क्रमशोवैश्यशृद्धयोः॥ ३२५॥

- (१) मधातिथिः। आयेनानेन शहेण कण्टकशुद्धिपर्यन्तीराजधर्मेउपसंह्रियते हितीयेन वैश्यशुद्धयोरुपचारेचे-त्युक्तमनुस्मारयन्ति॥ ३२५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । राजधर्मानुपसंद्धत्य वैश्यशूह्रयोर्धर्मावसाधारणौ ऋमप्राप्ताववतारयति एषदति । दमं व-क्यमाणम् ॥ ३२५ ॥
- (३) कुद्भूकः । एतदाङ्गः कर्मानुशनंपारंपर्यागततया नित्यंसमयमुक्तं इदानीवैश्यश्रद्धयोः ऋषेण वश्यमाणिषदं-कर्मानुशनंजानीयात् ॥ २२५॥
  - (५) जन्द्भः। इमंत्रक्ष्यमाणम् ॥ ३९५॥
  - (६) रामचन्द्रः । इमं वक्ष्यमाणलक्षणमः ॥ ३२५ ॥

विश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरिप्रहम् ॥ वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात्पशूनांचैव रक्षणे ॥३२६ ॥

- (१) मेधातिथिः । कतसंस्कारउपनीतः कतिवसाहम वार्तायां वश्यमाणकालसमुदायोवार्ता तत्र नियुक्तः स्यातः यथा बाईस्पत्येवार्तासमुपदिष्टा ॥ ३२६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। वार्तायां रूपी ॥ ३२६॥
- (३) कुल्लुकः । वैश्यः कतीपनयनपर्यन्तसंस्कारोतिबाहादिकंकत्वा जीविकायां वक्ष्यमाणायां क्रण्यादिकार्यार्थ-पशुपालने च सदा समायुक्तः स्यात् पशुरक्षणस्य वार्तात्वेपि प्राधान्यक्यापनार्थपृथग्विधानं तथाचोत्तरश्लोकाश्यां प्राधान्यदर्शयति ॥ ३२६ ॥
  - (४) राघवानम्दः। तत्रादी वैश्यवृत्तीराह वैश्यक्ति॥ ३२६॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । संस्काराजातकर्मादयोगोदानव्रतान्ताः वार्तायां किषगोरक्षवाणिज्यवार्धुव्येषु ॥ ३२६ ॥
  - ( ६ं ) रामचन्द्रः । वैश्यस्तु वार्तायां कृष्यादी नित्ययुक्तःस्यात् ॥ ३२६ ॥

मजाप्रतिहि वैश्याय सन्ना परिवदे पशुन् ॥ आस्राणाय च राह्मे च सर्वाः परिवदेप्रजाः॥ ३२ ण।

(१) निधातिभिः। पशुरक्षणंवैश्यस्य नकेवलेनीविका यैर्यावद्धर्माय मीतिदर्शयस्यर्थवादेन। कथंपुनर्रष्टे सत्यरष्ट-मुक्तंपनाषालनविन्ययात्परिपालनीयंत्वयेति नियोगपरिदानं क्षत्रियस्य प्रजापालनेऽधिकारोनिरुपितः ब्राह्मणस्य प्राय-भिक्तोपदेशादिना नपहोमादिनाच आदित्याज्ञायतेवृष्टिरिति सर्वाधिकारः रष्टान्तार्थवैतत् नथैव धर्मएववैश्यस्य पशुरक्षणादिः॥ ३२७॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । परिदरौ रक्षणाय ददौ । ब्राह्मणाय पारलैकिकसिक्यर्थम् ॥ १२७ ॥
- (३) कुद्धृकः । यसाद्रह्मापशून्सृष्ट्वा रक्षणार्थवैश्याय दत्तवानतोवैश्येन रक्षणीयाःपशनदति पूर्वानुवादः पजाश्र सर्वाः सृष्ट्रा ब्राह्मणाय राज्ञे च रक्षणार्थदत्तवानिति पसङ्गादेतदुक्तमः ॥ ३२७ ॥
- (४) राघवानन्दः । परारक्षणंहेतुः प्रजापितरिति । ब्राह्मणायेत्यादिनियतरक्षणे दृष्टान्तार्थे । ब्राह्मणक्षत्रिययोर्धर्म-स्योक्तत्वात् ॥ ३२७ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । वैश्येनावश्यंरक्षणीयाः पशवद्रत्याह प्रजापितिहिवैश्यायेति । परिदानं निक्षेपः उत्तराधींपन्यासोदष्टा-न्तार्थः ॥ ३२७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वैश्यान्पशून् रक्षणाय ददे दत्तवान् । ब्राह्मणायउपदेशार्थम् । राह्मे क्षत्रियायसर्वाः प्रजाः रक्षा-थें ददे ॥ ३२७ ॥

#### नच वैश्यस्य कामः स्यान्तरक्षेयंपश्रुनिति ॥ वैश्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथंच न॥३२८॥

- (१) मेधातिथिः। ननु कोजीवितार्थकामः यदुक्तं यद्यप्यदष्टंतदा दृष्टाश्रितमेव भोजने पाङ्मुखतायामेव तत्र कथंचिदिदमुख्यते नचवैश्यस्य कामंस्यादिति नझबुभुक्ष्यमाणः पत्यवैति सत्यमेवंकष्टाविकष्टंपाशुपाल्यमिति ज्ञापियतुं। क-श्रिन्यन्यते सर्वाण्येतानि नियमार्थानि तुल्यफलानीति तत्र तुल्यफलत्वे च पक्षेऽकामोपिस्यात्कर्मान्तरंकामयमानस्य-यदात्वन्येभ्योगुणवत्तरोयदा तदातु तेनाजीवेन्ककर्मान्तरे प्रकृतिः अत्रप्व तदालंबनोजीवेत्॥ ३२८॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । कामः**स्यादीदगुचमःस्यात् । वैश्येचेच्छत्युचमंकुर्वति नान्येनवर्णेन रक्ष्यास्तदभावे न शूदेण रक्ष्याद्त्यर्थः ॥ ३२८ ॥
- (३) कुझूकः। पशुरक्षणंन करोमीति वैश्येनेच्छा न कार्या अतः रूष्यादिवृत्तिसंभवेपि वैश्येन पशुरक्षणमवश्यं करणीयं। वैश्ये च पशुरक्षणंकर्वत्यन्यः पशुरक्षणंन कारयितव्यः॥ ३२८॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । वैश्यस्यावश्यकत्वमनुवदन् अनापद्धर्ममाह नचेति ॥ २२८ ॥

## मणिमुक्ताप्रवालानांलोहानांतांतवस्य च ॥ गंन्धानांच रसानांच विद्यादर्घवलाबलम् ॥३२९॥

- (१) मधातिथिः। लोहशब्देन तामायस्कांस्यान्याह अर्घबलाबलंन्यूनताऽर्घस्य न्यूनताधिक्ये देशकालापेक्षे किलान्देशइदंमहार्घकित्मन्वाऽपिचतार्घमेवंकालेऽपि ॥ ३२९॥
- (२) सर्वज्ञज्ञारायणः । मणिरश्ममणिर्माणिक्यादिः । छोहानां हिरण्यादीनामः । तान्तवस्य कौशेयादेः । अर्ध-बलावलं मुल्योत्कर्षापकर्वे ॥ २२९ ॥
- (३) कुछूकः । किंचमणीति । मणिमुकाविद्रुमलोहवस्राणां गन्धानांकर्पूरादीनां रसानांलवंणादीनां उत्तममध्यमाः नांदेशकालांपक्षयामुल्योत्कर्षापकंषवेश्यः जानीयात् ॥ ३२९॥
- (४) राघवानन्दः । नकेवलं पशुसंरक्षणमेव वैश्यस्याग्यद्पीत्याह मणीति । मणिमुक्तादीनामः लोहानां सुवर्ण-रजतादीनामः ) तान्तवस्य वस्तादेः । गग्धानां चन्दनकुहुमादीनामः । रसानां तैलादीनामः । अर्धमलाबलं देशकालासपे-क्ष्य ग्यूनाधिकमूल्यमः ॥ २२९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तान्तववस्य ॥ ३२९॥

## बीजानामुप्तिविच्चस्यात्क्षेत्रदोषगुणस्य च ॥ मानयोगंच जानीयात्तुलायोगांश्व सर्वशः ॥ ३३०॥

- (१) मधातिथिः। इदंबीजंविस्तृतमुच्यतइदंसंहतमुच्यतइत्येनामुप्तिविद्यात् इदंबीजमिलन्ति ते प्ररोहतीदंन इदंच-बलवत्फलित एवमादयोगुणदोषाः द्रोणशूर्पाढकादयोमानिविशेषास्तेषांयोगाये हस्तेन मीयन्ते ॥ ३३०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उपिविचस्यात् वापनंकलादिवित्स्यात् । क्षेत्रदोषगुणस्य वेदिता । मानयोगान् द्रोणा-दीन् । तुलायोगान् पलादीनि । योगपदेन यत्रयादशमासनंबन्धस्तद्विचादित्युक्तम् ॥ ३३० ॥
- (३) कुछ्नृकः । बीजानांसर्वेषांवपनविधिक्तः स्यात् इदंबीजमिलान्काले तत्र संहतेचोप्तंपरीहत्यिलानेत्येवं तथेदमूष-रिमिदंसस्यपदिमित्यादिक्षेत्रदोषगुणक्तश्च स्यात् । मानोपायांश्च प्रस्थदोणादीन् तुलोपायांश्च सर्वान् तत्त्वतोजानीया र यथा-न्योन वञ्चयित ॥ ३३० ॥
- (४) राघवानन्दः । अन्यदपि तत्कृत्यमाह् बीजानामितिचतुर्भः । उप्तिविद्वपनकालवित् इदंबीजिमदानींपरोह्-ति नेदिमदानीमिति ऊषरानूषरादिक्षेत्रदोषगुणयोक्कातितिशेषः । मानयोगांश्य मस्थद्रोणाढकादीनि मानानि यैः परिमाणप-कारैयुंज्यन्ते संभवति तान्यानीपायान् । तदुक्तंसप्तमेऽष्टमुष्टिरित्यादि । तुलायोगान् त्रसरेण्वादिपलान्तान् ॥ ३३० ॥
  - (५) नन्दनः । क्षेत्रबीजगुणस्यवेत्ता स्यादिति विपरिणामः ॥ ३३० ॥
- (६) रामचन्द्रः । बीजानां उपिवित्स्यात् वपनवित् मानयोगांश्य जानीयात् परथादींश्य परथादकादयः ॥ ३३०॥ सारासारंच भाण्डानांदेशानांच गुणागुणान् ॥ लाभालाभंच पण्यानांपरानांपरिवर्धनम्॥ ३३१॥
- (१) मेथातिथिः। भाण्डशब्देन विकेयवस्त्राजिनान्युच्यन्ते तत्र सारासारता यत्कालान्तरे स्थितंच न नश्यित तत्सारंतिद्तरदसारं अस्मिन्देशे ब्रीह्योभूयांसे ऽस्मिन्काले यवाअस्मिन्नोदशङाचारईदशीजानपदानांत्वभावएवमादयोदेशे गुणागुणाः अनेन च यवसेनेदशेन चलवणेनात्मिन्काले प्रयुक्तेन पश्चोवर्थन्तद्दति ॥ ३२१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । भाण्डानां विकयद्रव्याणाम् । देशानां देशान्तराणाम् । गुणागुणं लाभालाभहेतुत्वम् । लाभालाभं कालान्तरेण ॥ ३३१ ॥
- (३) कुछूकः । इदमुत्कप्टमेतदपक्षप्टमित्येकजातीनामपि द्रव्याणांविशेषंजानीयात्तथा देशानांत्राक्पश्चिमादीनांक किमल्पमूल्यंकिबहुमूल्यंचेत्यादिदेशगुणदोषौबुभ्येत विकेयद्रव्याणांचेयता कालेनेयानपचयोपचयोवेति विद्यात्तथाऽस्मि-•देशे कालेऽनेनच तृणोदकयवादिना पशवोवर्धन्तेऽनेन क्षीयन्तइत्येतदपि जानीयात् ॥ १३१ ॥
- (४) राघवान-दः । सरितिपक्षनिबिद्यदितारतम्येन स्थायित्वास्थायित्वे भाण्डानां प्रन्मयादीनां एकजाती-यानामपि । गुणागुणं लवणादिरसोत्पत्तिनिम्नोन्नतादिसत्त्वेन गौडादिदेशानाम् । पशूनां विवर्धनं वय्कण्यकमाषतृणादिभ-क्षणीयद्वत्यम् ॥ ३३१ ॥
- (५) नन्दनः । भाण्डानांद्रव्याणां देशानां क्षेत्रादीनामः ॥ २२१ ॥ भृत्यानांचं भृतिविद्याद्वाषाश्च विविधान्तणाम् ॥ द्रव्याणांस्थानयोगांश्व क्रयविक्रयमेव च॥२२२॥
  - (१) मेधातिथिः । शृत्यादासाः भेष्यादयः गोपालाजपालमहामात्राचास्तेषांच कियतीवृत्तिरिति विचातः मालवः

कमगधद्रविद्यादिरेशभाषाः एतदेशाअस्मिन्वर्थर्ददशमुच्चारयन्ति इदंद्वयमेवंस्थाप्यतएवंसंवर्ततएवमाब्रियतेऽनेन योज्यत इयताविक्रीयते॥ ३३२॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः । भृ**त्यानांभृतिमेतयाभृत्यैतत्कर्ममासंकार्यमिति । भाषा दाक्षिणात्यादिभाषाभेदान् । द्व्या-णांस्थानयोगानत्रैतदुत्पद्यतद्दति । ऋयविऋयमत्रास्यऋयविऋयाविति ॥ ३३२ ॥
- (३) कुद्धूकः । गोपालमहीषपालादीनामिदमस्य देयिनिति देशकालकर्मानुरूपंत्रेतनंजानीयात् गौडदाक्षिगात्यादी-नांच मनुष्याणांनानाप्रकाराभाषाविक्रयाद्यर्थविद्यात्तथेदंद्रव्यमेवंस्थाः ध्यतेऽनेन च संयुक्तंचिरंतिष्ठतीति बुध्येत तथेदंद्रव्य-मिलान्देशे काले चेयता विक्रीयतइत्येतदपि जानीयात् ॥ ३३२ ॥
- (४) **राघवानन्दः । भृ**त्यानां कर्मकुर्वताम । भाषाश्च ऋयविऋयार्थं लडपाभ्यंगतैलादिरूपाः । नृणामुत्कलादिरथा-नाम । नृणामितिविशेषणाद्देदस्मृत्यादावन्येषामप्यधिकारइति । स्थानयोगांश्च पृगलवङ्गादीनां स्थापनोचिनार्द्रुक्कादीनि स्थानानि सुवर्णाचाकरान्वा ॥ ३३९ ॥
  - (५) नन्दनः । स्थानयोगान्निधानीपायान् ॥ ३३२ ॥
  - (६) **रामचन्द्रः । भृत्यानां भृतिवेतनं विद्यात् । द्र**व्याणां स्थानयोगांश्य अत्रेदंवस्तूत्पद्यतइति ३३२ ॥ श्रीरामचन्द्र भट्टविरचितायां मनुभावार्थदीपिकायां नवमोध्यायः समाप्तः ॥ ९ ॥

धर्मेण च द्रव्यवद्धावातिष्ठेदालमुत्तमम् ॥ दद्याच सर्वभूतानामन्नमेव प्रयत्नतः ॥ ३३३॥

- (१) मेधातिथिः । बहु अन्नंदातव्यमित्यर्थः अन्यथा राज्ञादण्ड्यः एवमर्थमत्रोच्यते महाधनस्यचैतत् ॥ ३३३ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । अन्नमेवद्यात् द्यादेवालं रूपीवलतया बहन्नत्वात् ॥ ३३३ ॥
- (३) कुःहृदः । धर्मेण विक्रयाँदिनोक्तमकारेण धनवृद्धी प्रकृष्ठयंत्रकुर्यात् हिरण्यादिदानमपेक्ष्यान्तमेव प्राणि-भ्योविशेषेण दद्यात् ॥ ३३३ ॥
- ( ४ ) र्! घ्वानन्दुः । किंच । धर्मेण अशीतिभागीवृद्धिःस्यादित्यनेन धनवृद्धीयसंकुर्यात् । सर्वभूतातां क्षुधार्तानां रूज्यादिसंचितमन्तंदद्यात् । न तेषु क्लिश्यमानेषु अधिकलाभार्थ [ अधमर्णस्यमुवर्णादिकं ] रेस्थापयेदित्यर्थः ॥ ३३३॥
  - ( ५ ) जन्द्नः । सर्वभूतानांशृदादीनां दद्यादेवेत्यन्वयः ॥ ३३३ ॥

विप्राणांवेदविदुषांग्रहस्थानांयशस्विनाम् ॥ शुत्रृषेव तु शृद्धस्य धर्मोनेश्रेयसः परः ॥ ३३४ ॥

- (१) मेधातिथिः। यशिलनामिति साध्वाचारोलक्ष्यते शुश्रूषापरिचर्येव तस्य धर्मः परेश्रेयआवहति ॥ ३३४ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । शृ**द्धधर्मानाह विषाणामिति । गृहस्थानामित्यन्यैर्भरणासंभवादित्युक्तम् । नैःश्रेयसोनिः-श्रेयसहेतुः ॥ ३२४ ॥
- (३) कुङ्कृकः । शृद्धस्य पुनर्देद्रविदांगृहस्थानांत्वधर्मानुष्टानेन यशोयुक्तानांबाह्मणानांयापरिचर्या सैव प्रकृष्टत्वर्गाः दिश्रेयोहेनुर्धर्मः ॥ ३३४ ॥
  - (४) राघवान-दः । उपसंहारच्याजेन शृदुवृत्ति कथयति विपाणामितिहाभ्याम् । गृहस्थानामितिविशेषणादा-

१ एवमेवमूले । राघ० २ चिन्हितपुरतके च ।

<sup>\*</sup> विकयादिना=द्विकशतादिना (अ) (३) राघ० ३

श्रमान्तरेषु श्रम्रापेक्षानिषेधः त्वयंदासास्तपत्विनइतिन्यायात् । तत्रापि न तपत्विनामितिभावः । यशिवनां यशोधिनामः । कदर्यशृश्र्षा भृत्यदुः खकरी नतु सुखकरी उदर्केषि भक्ष्यालाभद्देषादिना दुरदष्टजदुः खरूपफलत्वात् ॥ ३२४ ॥

(५) नन्दनः। नैश्रेयसः निश्रेयसहेतुः॥ ३३४॥

शुचिरुत्कष्टश्रुश्रूषुर्चदुवागनहंकतः ॥ ब्राह्मणाद्याश्रयोनित्यमुरकष्टांजातिमश्रुते ॥ ३३५॥

- (१) मेधातिथिः । शुचिम्द्वारिशुध्येन्द्रियसंयमनेन च उत्कष्टान्त्रैविणकान् शुश्रूष्मृदुवाङ्गतकीदिशास्त्रगन्धितयापरु-षभाषी उत्कष्टां ब्राह्मणादिजातिमामोतीत्यर्थः स्पष्टमुक्तं भयोजनं पुनर्ब्वाह्मणापाश्रयपहणात् अन्यानप्याश्रितस्यान्यशुश्रू-षकस्यैतदिवरोधेन धर्मएवं ॥ ३२५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शुचिरान्तरबाह्मशौचवान् । उत्कष्टस्य ब्राह्मणस्य शुश्रुषुः ब्राह्मणायाश्रयः कंचिदेकं-ब्राह्मणमाश्रित्यस्थितः । जातिमुक्कितां जन्मान्तरे वैश्यादिजातितामः । उत्कर्षजातिनइतिकचित्पारः ॥ ३३५ ॥
- (३) कुछूकः । बाह्याभ्यन्तरशौचोपेतः स्वजात्यपेक्षयोत्कष्टद्विजातिपरिचरणशीलोऽपरुषभाषी निरहद्वारः प्राधा-न्येन ब्राह्मणाश्रयस्तदभावे क्षत्रियवैश्याश्रयोपि स्वजातितउत्कष्टांजातिंप्रामोति ॥ ३३५ ॥
  - ( ४ ) **राघवानन्दः** । उत्कष्टशुश्रृषुः उत्कष्टानां द्विजानां शुश्रृषुः । उच्छ्रिति सच्छूद्रताम् ॥ ३३५ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । उत्कष्टशुश्रुषा पूर्वपूर्ववर्णपूजनम् ॥ ३२५ ॥

एषोऽनापदि वर्णानामुक्तः कर्मविधिः शुभः ॥ आपद्यपि हि यस्तेषांक्रमशस्तन्तिबोधत॥३३६॥ इतिमानवे धर्मशास्त्रे भृगुपोक्तायां संहितायां नवमोऽध्यायः॥ ९॥ ॥ ७॥ ॥ ७॥

(१) मेधातिथिः। स्पष्टम्कंपयोजनंच ॥ ३३६॥

इतिभदवीरत्वामिसूनोर्भदमेधातिथिकतौ मनुभाष्ये नवमोध्यायः समाप्तः॥

(२) सर्वज्ञनारायणः । यस्त्वेषांकर्मक्रमोवृक्तिक्रम्य क्रमशोनिबोधत मध्येषसंगागतींकचिदुकाऽजीवंस्तुयथोक्त-नेत्यादिना वक्ष्यमाणः ॥ ३३६ ॥

श्रीनारायणसर्वञ्चोक्तंमन्वर्थनिबन्धनम् । वीक्ष्य धर्मान्वरात्रुत् वेद्यसर्वरुतेरुतम् ॥ १ ॥

इति श्रीसर्वज्ञनारायणकतो मन्वर्थविवृतौ नवमोध्यायः ॥ ९ ॥ समाप्तोयं समस्तव्यवहाराणामापदांच निस्तारकः न्नामाध्यायः ॥ ७ ॥

(३) कुः ह्र्कः । एषवर्णानामनापदि चतुर्णामपि कर्मविधिधर्मं उक्तः आपचिप यस्तेषांधर्मस्तं संकीर्णश्रवणादू ध्वै-क्रमेणश्रणुत ॥ ३३६॥

इतिश्रीकुळ्कभट्टविरचितायां मन्वर्थमुक्तावल्यां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

(४) **राघवान-दः । वृ**त्तर्वीतष्यमाणयोरध्याययोः संबन्धार्थमनापद्धर्ममुपसंहरन्नापद्धर्म प्रतिजानीते एषद्ति ॥ ३३६॥

इति श्रीराघवानन्दसरत्वतीविरचितायां मन्वर्थचन्द्रिकायां नवमाध्यायः ॥ ९ ॥ ॥ ७ ॥

(५) नन्दनः । एतद्दितीयादिभिरष्टाभिरभ्यायैरुक्तं पूर्वयः कश्चिदापद्धर्मउक्तः सोन्पकद्दयभिभेत्याह् अनापदीति । शास्त्रानुक्रमाभ्युदेशेनक्रमशोनिबोधत आपद्धर्मतः पश्चाद्दश्यमाणेनेत्यर्थः ॥ ३३६ ॥

इतिमानवधर्मानुशासनव्याख्याने श्रीनन्दनकते नवमोध्यायः ॥

#### ॥ श्री ॥

#### ॥ श्रीगणेशायनमः॥

## ॥ अथ दशमोऽध्यायः प्रारभ्यते॥



अधीयीरंसयोवर्णाः स्वकर्मस्थाद्विजातयः ॥ प्रब्रूयाद्वास्नणस्त्रेषांनेतराविति निश्वयः॥ १ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । श्रीमहागणपतयेनमः । चन्वारोवर्णाउक्तास्तद्धमिश्य अथ ऋमपामं संकीर्णानां त्वरूपं तह्त्तयश्य वाष्याः तह्तिप्रसंगाच्य वर्णानामिष वृत्तिवक्ष्यते तत्र संकीर्णानामध्ययनिषेधार्थे वर्णत्रयस्यापि स्थितमः ध्ययनमाचक्षाणः प्रसंगादध्यापकमिष नियमयित अधीयीरिन्तित । त्रित्वं शूद्रेणसह माभूदित्यतउक्तंदिजातयहित । विकम्ध्यानां शौद्रवृत्या जीवतां माभूदित्यतउक्तंत्वकर्मस्थाइति । आपदि तु क्षत्रवैश्यकर्मापि विषस्य त्वकमेवेति याह्ममः । अस्य निषेधार्थतां प्रवचनिषेधे दर्शयित नेतराविति ॥ १ ॥
- (३) कुद्भृकः । वैश्यशृद्धधर्मानन्तरंसंकीर्णानांच संभविमिति प्रतिक्कातत्वात् तिसन्वाच्ये वर्णेभ्यएव संकीर्णानामुन्य-त्तेः वर्णानुवादार्थं नैवर्णिकस्य प्रधानधर्ममध्ययनं ब्राह्मणस्य चाध्यापनमनुवदित । ब्राह्मणादयस्त्रयोवर्णा अध्ययनानुभूत-रेषकमीनुष्ठातारेविदंपिरयुः । एषांपुनर्मध्ये ब्राह्मणएवाध्यापनंकुर्यान्त क्षत्रियवैश्यावित्ययंनिश्वयः । प्रब्रूयाद्वाह्मणः पुनस्त्वे-षामित्यनेनैव क्षत्रियवैश्ययोरध्यापननिषेधसिद्धौ नेतराविति पुननिषेधवचनं प्रायश्वित्तगौरवार्थमः॥ १ ॥

- (४) राघवानन्दः । तत्रादौ आपद्धमं वक्तुमनापद्धमांन्सारयति अधीयीरन्तितशिद्धः । त्वकर्मस्थाअधिहोत्राचनृष्णानेच्यवः एवाधीयीरन्तेनाष्ययनाख्यंसंस्कारसंस्कतवेदार्थावबोधोनुष्ठानाङ्गंवाध्ययनमात्रमितिभावः । तेषांमध्येत्राह्मणएव मत्र्याद्धर्ममितिशेषः । इतरौ क्षत्रियवैश्यौ ॥ १ ॥
- (५) नन्दनः । अथ शास्त्रानुक्रमण्युदेशक्रमेण संकीर्णानां संभवंवश्यंस्तत्मकित्भूतानां चतुर्णावर्णानामुत्कपिक्षेरी तावदाह अधीयीरिन्ति । निर्णयः अयमभिमायः द्विजातित्वाद्विधिविहितधर्मानुष्ठायित्वाद्वश्ययनयोगाच त्रयोवर्णाः शूद्धा-दुत्कष्टाः ब्राह्मणस्त्वाचार्यत्वात्कत्रियवैश्याभ्यामुत्कष्टइति ॥ १ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । त्रयोवर्णाः अधीयीरन् प्रयेषुः । तेषां वर्णत्रयाणां ज्ञाह्मणः प्रजूयात् न इतरौ नृपवैश्यौ न ॥१॥ सर्वेषां ज्ञाह्मणोविद्याहुत्त्युपायान्यथाविधि ॥ प्रज्ञृयादितरेभ्यश्य स्वयंचेव तथा अवेत् ॥ २॥
- (१) मेधातिथिः। नचास्योपिदशेद्धर्ममिति नकश्चिद्धर्मोपदेशः शूद्धस्य कर्तव्यइत्युक्तंवृत्तिधर्माउपदेष्टव्याइति तस्यापवादः वृत्तिः शरीरकुटुम्बस्थितिस्तदर्थाउपायास्तान्विद्यात्। प्रब्रूयात्सर्वेभ्यइतरेभ्यइति बहुवचनंशूद्वावरोधार्थत्वयंच तथा भवेद्यथोपिद्दष्टावृत्तिनियमाअनुष्ठेयाइत्यर्थः॥२॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ब्राह्मणोवृत्युपायान् धर्म्यानः जीवनोपायानध्यापनादीन् विद्यादिति ब्राह्मणस्य नियम्य-ते नत्वन्यस्य निषिध्यते । तथाभवेत् तथाविह्तिवृत्त्या जीवेत् ॥ २ ॥
- (३) कुह्नूकः । किंच सर्वेति । सर्वेषांवर्णानांजीवनोपार्ययथाशास्त्रंब्राह्मणोजानीयात्तेभ्यश्योपदिशेत्वयंच यथोक्त-विनयममनुतिष्ठेत ॥२॥
- (४) **राघवानन्दः** । वृत्युपायान्जीवनोपायान् । दण्डशुल्ककृषिवाणिज्यादीन् । नकेवलमेविमत्याह त्वयंचेति । तथा त्वधर्भेण याजनाध्यापनप्रतिपहेर्जीवीतंस्यादिति ॥ २ ॥
- (५) **नन्दनः । इतशा**पि ब्राह्मणउत्कष्टइत्याह सर्वेषांब्राह्मणोविद्यादिति । सर्वेषांवर्णानांशास्त्रेषु विहितान्वृत्युपाया-न्ब्राह्मणोविद्यादितरेभ्यश्य प्रब्रूयादुपदिशेत् तथा स्वयंच शास्त्रोक्तमाचरेन्नेतरः । तेनोत्कष्टइतिभावः ॥ २ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ब्राह्मणः सर्वेषां वृत्युपायान् विद्यात् ब्राह्मणत्वरूपीपादानवैशिष्ट्यात् तथा त्वयं वैभवेत् ॥ २॥ वेशोष्यात्प्रकृतिश्रेष्ठचान्त्रियमस्य च धारणात् ॥ संस्कारस्य विशेषाच वर्णानांब्राह्मणः प्रभुः ॥३॥
- (१) मेधातिथिः । किंपुनः कारणंब्राह्मणएव प्रकतन्वेनाऽधिक्रियते न पुनः क्षित्रयादयोपि यतएतच्छेषतया प्ररो-चनंपर्वति वैशेष्याद्विशिष्टत्वादित्यर्थः गुणाधिक्यादिति यावत् तिद्दानीमाधिक्यमाह प्रकृतिश्रेष्ठ्यादुत्तमाद्दोद्भवादिदमुक्तः । प्रकृतिः कारणं नियमस्य च धारणान्मयपानप्रतिषेधादयमेवनियमोऽभिष्रेतः स्नातकव्रतानि वा वैणवधारणादीनि ब्राह्मण-स्यव संस्कारस्य च विशेषोद्धदयद्वमाभिरित्यादि [ प्रामएव ] नियमोभिष्रेतः स्नातकव्रतानिच विशेषोद्धदयद्वमाभिरित्या-देशपनयनादेवीबालस्यैवविधानात् क्षत्रियवैश्ययोस्त्वतीतशेशवयोरेकादशतोऽतोहेतोवीर्णानांब्राह्मणः प्रभुःशासिता ॥ ३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । वैशेष्यात् जातवैशिष्यात् प्रकृतेर्ज्ञसमुखरूषोपादानस्य श्रेष्ठ्यात् । नियमस्य स्नातकत्र-तादेः । संस्कारस्योपनयनदिरतिबाल्यकतत्वादिना विशेषात् ॥ ३ ॥
- (३) कुङ्गृकः। अत्रानुवादः वैश्येष्यादिति। जात्युत्कर्षात्मकतिः कारणंहिरण्यगर्भीत्तमाङ्गरूपकारणोत्कर्षान्त्रयम् तेऽनेनेति नियमोवेदस्तस्या ध्ययनाध्यापनध्याज्यानादियुक्तसातिशयवेदधारणात् अतएव ब्रह्मणश्चैव धारणादिति सातिः

शयवेदधारणेनेव ब्राह्मणोत्कर्षंडकः । गोविन्दराजस्तुस्नातकव्रतानांधारणादिति व्याख्यातवान् तन्न क्षत्रियादिसाधारण्या-त्सरकारस्योपनयनाख्यस्य क्षत्रियाद्यपेक्षयाप्राधान्यविधाने विशेषाद्वर्णानामध्यापनवृत्त्युपदेशयोब्राह्मणएवेश्वरः ॥ ३ ॥

- (४) राघवानभ्दः । ब्राह्मणस्येव धर्मवदने जात्युत्कर्षब्रह्ममुखजत्ववेदाध्यापकत्वसोमपातृत्वानि चत्वारि हेत-वद्दत्याह् वेशेष्यादिति । वेशेष्यात् । ज्येष्ट्यात् ब्रह्मवाद्दमयआसीदितिश्रुतेः । प्रकृतिश्रेष्ट्यात् प्रकृतिरुत्पत्तिस्थलम् ब्राह्म-णोस्यमुखमासीदितिश्रुतेः । नियमस्य स्नातकव्रतकलापादेः । संस्कारस्य सोमपास्वसंन्यासित्वस्य ॥ ३ ॥
- (५) नम्द्रनः। अन्यानिष हेतून्त्राह्मणोत्कर्षसाधकानाह वैशेष्यादिति । प्रकृतिश्रेष्ट्याद्रह्मणउत्तमाङ्गाह्मणस्य प्र-कृतिः। तस्याः क्षित्रयादिप्रकृति भयोबाह्मादिभयः श्रेष्ठ्यात्। धारणाद्रक्षणात् चतुर्षु हेतुषु प्रथमेन स्वरूपतउत्कर्षउक्तः हिनीयेन कारणतः तृतीयचतुर्थाभ्यां कर्मतहत्यनुसंधातव्यमिति ॥ ३॥
- (६) रामचन्द्रः । वैशेष्यात् मक्तिश्रेष्ठ्यात् ब्राह्मणस्वरूपोपादानवैशिष्ट्यात् नियमस्य ब्रतानां वेदस्य धारणात् संस्कारस्य विशेषात् अतिबाल्ये उपनयनादि संस्कारविशेषात् ब्राह्मणोवर्णानांत्रभुः ॥ ३ ॥

## ब्राह्मणः क्षत्रियोवैश्यस्रयोवर्णाद्विजातयः ॥ चतुर्थएकजातिस्तु शृद्धोनास्ति तुपञ्चमः ॥ ४ ॥

- (१) मेधातिथिः। केपुनरमी वर्णानाममनुष्यजातिवचनोवर्णशब्दोनत्याह चत्वारोवर्णाश्राह्मणाद्याः श्रद्धपर्यन्ताः अन्येतु बर्बरकैवर्तादयः संकीर्णयोनयोयथा वक्ष्यन्ते । तत्र चतुर्णात्रयोद्दिजातयउपनयनस्य तेषांविहितत्वात् एकजातिः श्रद्धोनहितस्योपनयनमस्ति उपनयनविधौ ब्राह्मणादिवर्णावशेषस्योगात् । अष्टमे ब्राह्मणमुपनयितेकादशे राजन्यद्वादशे वेश्यमिति नकिस्मिथित्काले श्रद्धपर्यन्त । ननु कालविशेषानुपादानादिनयतकालंश्रद्धोपनयनमस्तु भवेद्यद्यसंयुक्ता सामान्ये-नोपनयनस्योत्पत्तिः स्यादेवत्ववर्णकालविशेषयुक्तोनिमित्तार्थः स्तुतयः स्युः नतु पृथगुत्पत्तिरस्यास्ति तत्कस्य प्रमाणस्य सामर्थ्येनास्योपनयनमित्रयतकालंकियतां यद्यवंकितद्यंनेनचतुर्थएकजातिरिति सत्यं आशङ्कामात्रनिवारणार्थमस्त्रवर्जतदु-च्यतद्दि अमस्त्रकस्य नियतकालस्य प्राप्तिराशङ्कत्यते । नन् च पाक्षयज्ञविधावेतद्वावयंतत्सिन्धो अवणात्त्रकर्तार्थना-च्यत्र भवितुमहिति अत्रव्वाशङ्कामात्रमित्युक्तं परमार्थतस्तु ध्यवहारनियमार्थमयंश्लोकः ॥ ४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एतेद्दिजातयोद्दिजातिशब्दवाच्याः सावित्रीतोद्दिजातिजन्मलाभात् । तथा चतुर्थोवर्ण-एकजातिरेकमेवास्य जन्म मातुःसकाशात् पञ्चभोवर्णोनास्ति संकरजानामवर्णत्वात् । एतन्च तेषांवर्णमाप्तिर्माभूदित्येतदर्थ-मुक्तम् ॥ ४ ॥
- (३) कुद्धूकः । ब्राह्मणादयस्त्रयोवणांद्विजास्तेषामुपनयनविधानात शृद्धः पुनश्चतुर्थीवर्णएकजातिरुपनयनाभावा-त्पंचमः पुनर्वणीनास्ति । संकीर्णजातीनांत्वश्वतरवन्मातापिवृजातिष्यतिरिक्तजात्यंन्तरत्वान्न वर्णत्वं । अयंच जात्यन्तरी-प्रदेशः शास्त्रे संव्यवहरणार्थः ॥ ४॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । शूद्रस्तु चतुर्थएकजातिरित्यन्वयः । पञ्चमे।ऽनुलोमजोनास्तीति ॥ ४ ॥
- ( ५ ) नन्द्रनः । उक्तमर्थनिगमयति ब्राह्मणः क्षत्रियोवैश्यइति । क्रमोपादानं ब्राह्मणाद्विजातेरपि क्षत्रियः किंचिदप-रूष्टः क्षत्रियाद्वैश्यइति क्षापनार्थं शृद्धस्यैवजातित्वयहणं पृथगुपादानं चापरूष्टतमत्वख्यापनार्थः पञ्चमोनास्ति चत्वारएव वर्णीइत्यर्थः ॥ ४ ॥
  - (६) शमचन्द्रः । चतुर्थएकजातिःशूद्रस्तु पृनः पंचमःनास्ति ॥ ४ ॥

## सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु ॥ आनुलोम्येन संभूताजात्या ज्ञेयास्तएव ते ॥ ५ ॥

(१) मधातिथिः। के पुनरमी ब्राह्मणादयोनाम नह्मेषांपरस्परोभेदः शक्यो वसातुं व्यक्तपथीनाधिगमाहि जात-योनच व्यक्तयः खावयवसन्तिवेशविशेषावगमश्रन्याः शक्रवन्ति तासांभेदमावेदयितुं नच ब्राह्मणक्षत्रियादीनांगवाश्वस्येव वाऽऽकारभेदोस्ति येन रूपिसमवायाचाक्षुष्यः स्युः नापि विलीनघृततैलगन्धरसादिभेदेन ऋयान्तरगोचराः नापि शौचा-चारपिङ्गलकेशत्वादिभिर्धर्मे शक्यंभेदावसानास्तेषांसर्वत्र संकरोपलब्धेः व्यवहारश्च पुरुषाधीनोविष्रलंभभूविष्ठत्वाच पुरुषा-णांनान्ततोवस्तुसिद्धिरित्यतोजातिलक्षणमुच्यते सर्ववर्णेष्वेतल्लक्षणंजातेर्यजुल्यासु समानजातीयासु भर्नृसंभृतासु पत्नीषृदासु जातास्तुएव जात्यान्नेयाः प्रायेण मातापित्रोर्या जातिः सैवापत्यस्योद्धायां जातस्य वेदितव्या संबन्धिशब्दत्वात्पत्नीप्रहणाः स्यातोवोढापिता लभ्यते तेन येनैवोढा तनयस्तस्यामेव जातस्तदा तज्जातीयोभवति । अक्षतयोनियहणंपुनर्विवाहसंस्काः रेण पत्नीत्वमाशङ्कमानंनिवर्तयति । सहोदकानीनमातृणांच ननुच नैवैतासांविवाहसंस्कारोस्तिपाणियहणिकामन्ताःकन्या-लितिवचनात् यद्यपि वोदुः सगर्भे भवतीति विवाहश्रवणेनशास्त्रीयसंस्कारप्रतिपत्तिः पाप्तिमात्रवचनत्वात्तस्य निविहितव-चनीयंमत्यभिज्ञानमस्ति तस्मात्त्वीकारमात्रे धातुर्वर्तते स्वीकर्तुरित्यर्थः पित्रादीन्वंचयित्वा येनैव स्वीकता तस्यैव सा भव-ति ततः पुत्रश्रेति तस्यार्थः । पुनर्भूसंस्काराभावात् सा चेदक्षतयोनिः स्यादिति पठ्यते । गतप्रत्यागतायामपि पुनःपुनः शब्दमत्यभिज्ञानादेतुरुक्ता नच ताभिः सहाभिः सहाधिकारोस्तियज्ञसंयोगेस्ति पत्नीशब्दः अतोक्षतयोनिशब्दोऽतिरिच्य-तं अत्र पूर्वेपबीशब्दमपसार्यनारीष्विति पठन्ति तदपि न किंचित् केवले झक्षतयोनिशब्देत्वसंस्कृतात्विप जातास्तज्ञाती-याः स्युः । पत्नीशब्दपाठेन शास्त्रीयेण विधिनाया संस्कता भायित्वमापादिता सा गृह्मते । यास्तु कुमार्यएवोपगम्यन्ते भव-न्ति ताअक्षतयोनयोनतुप्रव्यः तस्मादक्षतयोनिशब्दस्य मयोजनंवाच्यं उच्यते यत्तावदुक्तंनताः प्रव्योयज्ञसंयोगाभावादिति यदि विवाह्यरनसर्व यज्ञः स्यात्तत्रापिर्षवरुणार्यम्णामस्त्येवयागः समानार्थौ च यागयज्ञशब्दौ तस्मात्स्युरेवपत्यः अक-च्यात्वाद्विवाह्मतयेव न परुयद्ति यक्तंअतश्चानर्थक्येऽक्षतयोनिशब्दस्य प्रयोजनमुच्यते। दश्यते रुक्षणयाऽसत्यपियज्ञसंयोगे पत्रीशब्दः प्रयुज्यमानोलोकेरजकस्य पत्नी यथान्यत्रावरुद्धासु स्त्रीषु गृहिणी शब्दः सोपि भार्यावचनएव केनचिद्धर्मसाम्ये-न तत्रापि प्रयुज्यते यद्यपि सतिमुख्ये छक्षणा न न्याय्या तथापि मन्द्धियां सुद्धद्भत्वाशङ्कामात्रंनिवर्तयति किनाम नाश-ङ्कचते मूटमतिभिः। आनुरोम्य यहणमुत्तरार्थयेऽपि तएवतइति पठिनत तेषामपि सएवार्थस्तज्ञातीयाइति। अत्रोच्यते किप्र-माण [मूलमेतत्स्मृतिकाराणांस्मरणमकार्यरूपत्वान्नधर्माधर्मीपदेशतुल्यंप्रमाणंतैरेवनास्तीत्युक्तंस्मृत्यन्तर] मूलत्वेऽन्धपरंपरा-प्रसङ्गः प्रमाणश्लोकोर्दाशितः । उच्यते वृद्धव्यवहारोमूलंसाधुत्वस्पृतिवत् ननु च पुरुषापराधोसावित्युक्तं अतएव नियामकाः स्मृतयः फलवत्यः अभियुक्तस्परणमन्यथेति न शक्यते वक्तं शास्त्रस्थाः प्रसिद्धाः प्रमाणतराः संभवतिच तेषामनादिष्यव-हारीमूलं एतत्स्पृतिसंस्कतानांवावगताभिजनजातीयानांपत्यक्षमभ्युपपद्यतद्दति । केषांचिद्दर्शनं एतत्स्पृतिविवेके प्रपंचितं ननु च स्पृत्यन्तरे नायंविशेषोस्ति ॥ सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः ॥ अनिन्धेषु विवाहेषु पुत्राः संतानवर्ध-नाइति ॥ आद्येनार्धेनजातिर्छक्ष्यते उत्तरेण हि ब्राह्मादिविवाहजातानांसंतानवचनत्वात्तत्र सवर्णेभ्यः सवर्णोत्विति नात्र पत्नीशब्दीस्ति कथंनास्ति यावता विन्नास्वैषविधिः स्पृतइति मा वा भूदविशेषस्पृतेविशेषस्पृतिर्वेलीयसी यद्दर्शनाद्दर्शनं बर्जायायतः केन विशेषीन दृष्टोऽपरेण दृष्टद्विसंभवत्येतत् अतोभियुक्तसरणंसंभवन्मूलतया प्रमाणं ननुचाव्याभेरलक्षणमेतत् । निह सहोढकानोनपोन भेवादीनामनेन ब्राह्मण्यभवतिकृण्डगोलकयोः । क्षेत्रजस्य च अनभिप्रतमेव तत्तेषामिति चेत्का त-

<sup>(</sup>१) आ आ, मे॰ ८

हितेषांजःतिः कुण्डगोलकयोश्य असति ब्राह्मण्ये श्राद्धेपाप्यभावादनर्थकोनिषेधः स्यात्स्पृत्यन्तरविरोधश्य ॥ सजातीयेष्वयं-मोक्तरतनयेषु मया विधिरिति ॥ किंच यदेवलक्षणंतदेवलक्ष्यमिन्ज्ञीतंलक्ष्यंभवित निज्ञतिलक्षणं। यथा कोदेवदत्तइति संश येऽब्बरी कुण्डली ब्यूढोरस्कोवृत्तबाहुः । इह तु यथाकश्चित्रबुयात्कः काकइत्युक्ते काकाज्ञातइत्युक्तरंतादगेव कोबासणो योब्राह्मणाज्ञातइति जनकेऽपि हि ब्राह्मण्यमशिसद्धमेव न्यायविरोधश्च सजातोयात्सजातीयायां जातः सलोके सजातो-योभवति यथागोर्गिव गारश्वाद्वेडवायामश्वः अत्रोच्यतेयत्तावद्गकं कातेषांजातिरिति किमन्यया जात्या मनुष्यास्तावद्भव-न्ति पुरुषधर्मैश्वाविकियतेऽनुपात्तजातिविशेषैः पुत्रत्वाच्छाद्धादिभिश्व दाने च सर्वेषामधिकारः ननु च विशेषस्थोपदेशेन विनान्यवहारोन सिध्यति सर्वसाधारणत्वान्मन्ष्यजातेःअसदेतत्सर्वस्यैव त्वसंज्ञाविशेषोविद्यते। प्रतिपुरुषंदेवदत्तोयज्ञदत्तइति अथापि संबन्धव्यपदेशः कर्तव्यइति कानीनः सहोढइत्येतदुपदिश्यते सोपि चातुर्वर्ण्यं सद्भावात्सामान्यरूपएवेतिचेदेवदत्त-स्य कानीनइत्यादि जनकेन व्यपदेशः करिष्यते । तस्मादसंबद्धमेतचदुच्यते व्यपदेशः कथामित एवंतर्हि सर्वएव धर्मा-श्रातुर्वर्ण्यपितिबोध्यन्ते अन्तरे प्रभवानांच तत्र बहुत्वंब्राह्मणादिजातिचतुष्टयविषयं नचैतेषामप्येकजातिः सर्वजातिष्वे तस्य लक्षणस्य प्रवृत्तेः । यथैव ब्राह्मणादूढायां ब्राह्मण्यांजातोब्राह्मणएवंक्षत्रियादयोपिसमजातीयमानृपिनृजाताः सर्ववि शेषाभावे च कुतः सामान्यं नहि शिशपादिसर्वविशेषाभावेबृक्षत्वसंभवः अन्तरप्रभवाश्रानुलोमप्रतिलोमास्तत्रानुलोमामार् प्रतिलोमास्तुधर्महीनाअन्यत्राहिसाद्भियस्ते सर्वेत्वसंज्ञाभिविशेषतोनिर्दिष्टाः नचैषांनामापि तत्रास्ति तत्र कतमे ते धर्माः [अमीअधिक्रियेरन् कचतद्वचनंयदेतानधिक्वीत । नहिकश्विजातिविशेषःश्वीयोधर्म] विधिरस्ति सर्ववर्णा-नामन्तरभावानांचेति शास्त्रादिषकतत्वाच उच्यते यत्तावदाहंसादिषुचातुर्वर्ण्यवचनंतन्तरमानोपलक्षणार्थमेव । सत्यपि प्रतिलोमाधिकारे मुख्यार्थवृत्तेः प्रत्युतसहचारिजात्यन्तरेण त्रित्वमेवलक्षयितुंक्षमंनान्तरावृह्यातुमर्हति तत्रेव च वक्ष्यामः इदंचास्ति ॥ शृद्राणांतु सधर्माणः सर्वेपध्वंसजाःस्पृताइति । अपध्वंसोऽसंस्कारः सचाष्टविधः व्यभिचारेण वर्णानामित्याः दिनोक्तः। व्यभिचारः परस्त्रीषु गमनं सजातीयासु अन्यद्वश्यामस्तत्मादसत्यपि वर्णत्वे वाचनिकएव तेषार्माधकारः। क्षत्रिय-स्य तु मातृजातीयत्वमेव लिङ्गदर्शनात् पुत्रोद्यामुष्यायणस्यसंविधानादितिकर्तव्यताविशेषः श्रुतः अन्येष्विप श्रीतेषु तस्य विधानान्तरंदश्यते तत्मादेव ब्राह्मणादिजातीयएव समभागः त्विपितृब्येण तत्माद्धमेण तंभजेदिति नच यशोक्ते विधौ तदु-क्तंतदाह्ययंशूद्रधर्मा धनस्य यज्ञार्थतायामुक्तायांकुतस्तस्य तावद्भागः । कुण्डगोलकौ क्षेत्रजावेव शिष्टसमाचारश्रेवमेव पा-ण्डुधृतराष्ट्विदुराः क्षेत्रजाः सन्तोमातृजातीयाःअतोयुक्तः श्राद्धे प्रतिषेधः । किंच पतितोऽपि तत्र प्रतिषिद्धोयस्य सर्वधर्मबन् हिष्कतत्वात्प्राप्पाशद्भेव नास्ति यसु सजातीयेष्वपि स्मृत्यन्तरंतदुक्तान्वादःवाद्यथासंभवंष्याख्येयं कार्यपुत्रविषयतयावा यच निर्ज्ञातंत्रक्षणंभवति । तर्तिकंबाह्मणार्थोनैवलोकप्रसिद्धः यत्र ब्राह्मणादिशब्दः प्रयुज्यतएवापध्वंसनिवृत्त्यर्थेच सच मातापित्रोरेतदेव जातिरुक्षणं नचानवस्थानादित्वात्संसारस्य प्रस्तुतन्यायविरोधस्तु साक्षात्व्यवसायगम्यत्वआसांजाती-नांस्यात् तासु स्पृतिलक्षणायथास्मरणंभवितुमहेन्ति । यथा वा विसद्यद्यः शब्दा अन्तरेणैवाद्यत्वंधर्ममनविच्छन्नस्पृतिपारंपः र्थकैश्व विदितार्थेषु प्रयुज्यते भवन्ति व्यवहारहेतवोवसिष्ठब्राह्मणावासिष्ठाः शण्वंतीति तह्देतहृष्टव्यं । यथा समाने ब्राह्मण-त्वे केचिद्भगवोवत्साभारद्व,जाइत्यादिविशेषःस्मृत्येकप्रमाणः । तथैव समाने पुरुषत्वेऽमी ब्राह्मणाक्षत्रियाइत्यादिरुपपन्नी-**ष्यवहारः। यैर्**पि लिङ्क्दर्शनत्वे जाबालश्रुतिरुक्ता सत्यकामोजाबालोमात्र्रभपृच्छात्कंगोत्रोहमस्मिति सैवंपत्यब्रवीत बन्हहं

(१) आ आ

चरन्तीपरिचारिणीयोवने त्वामालभे नाहंतहेदेति सएवमुपशृत्य हारिद्वृषंतंगीतमिषयाय तहोवाचम्रह्मचर्यभवतंविवत्स्यामि सएवमुवाच किंगोत्रस्त्वमसीति सप्रत्युवाचापृष्छंमातरंसामाताप्रत्यम्वतेत् योवनेत्वामित्यादि गौतमोनचैतद्वाह्मणोबकुमहंति सिमधंसोन्याहरोपत्वानेच्ये । अस्यायमर्थः बहुभिरहंयोवने पुंभिः संगताभूवंन जाने केन जातोसीति । गौतमस्तुसत्यवचनान्तिश्वकाय ब्राह्मणेनायंजातस्त्वतस्तमुपनिन्येऽतोमन्यामहे स्वैरिणीष्वप्यनूद्वाह्य समानजातीयाज्ञाताह्य
तज्ञातीयाभवित्त तदेतन्नार्किचिचतेयोवने त्वामालभे योवने किलनस्पृतिर्द्वीभवत्युत्किलकाबहुलन्वाचीवने चेतसः। किच
परिचारिणीपरिचारिकाहेताः भुधापीदिता बहुविचरन्तो नैकिल्स्थाने ततोमे नस्पृतिरस्तिमर्तुः किंगोत्रमिति अतः स्तिमसत्समानजातीयोद्यायां जातास्तज्ञातीयाद्दति । गौतमस्यापि नततोवचनाष्ट्राह्मणोयमित्यवगमः प्रागेवासौ तंत्राह्मणद्दति वेद
गोत्रंतु न वेद गौत्रपश्चैन चरणप्रश्लोवेदितव्यस्तत्रोपनयनभेदोस्तिनत्तु गोत्रभेदेनोपनयने प्रयोजनं । ननु यथा केचिदाहुः
जातिपक्षीयमाभिजात्याद्दीवपुवजातिमवगमिष्यामि साक्षाज्ञाति पश्चे हि मुखरता स्यात् ॥ ५ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । वर्णेष्नित्युपलक्षणं संकीर्णेष्विप । तुल्यासु सवर्णासु मूर्धाविसक्तित्वादिजातिसजातीयासुवा । पत्नीषु परिणीतासु नत्वेवमेवगृहीतासु । अतएव यास्रवल्क्योविन्नालेषविधिरित्युपसंहारमःह । एतेन कुण्डगोलकयोर्वर्णवास्तोक्ता । अतएव बौधायनः ॥ एतानर्थस्यविवाहानाहुरेतैःसंस्कृताभिरुत्पन्नास्तज्ञातीयाभवित्त नात्यदित ।
  ध्यासम् ॥ भार्याजाताःसमानाःस्युः संकराःस्युरतोन्ययेति । देवलम् ॥ द्वितोयेन तु यः पित्रा सवर्णायां मजायते। अववाध्दतिष्यातः श्रद्धजन्मा सजातितः । अतहीनाअसंस्कार्याः सवर्णात्विप ये सुताः । उत्पादिताः सवर्णेन नात्यदित बद्विष्क्याः ॥ श्रद्धजन्मिति नैवर्णामवेश्यत्वाभिमायेणोक्तमः । श्रद्धस्यनु जातोपि दास्यांश्रद्देणांशहरदत्यभिधानादनूद्वीत्पन्नीपि परिणीतभार्योत्पन्तसमएवातएवसश्रद्धः । नच कुण्डगोलकयोरमासणत्वे ततएव भाद्धानिधकाराच्छाद्धमकरणे तनिषेधवैष्य्यमितं स्यात पंक्तिद्वकतया हि तेषां तत्राभिधानं तत्र बाह्मणभमस्य तत्रसंभवात्मवेशे पंकरेव दूषणाच्छाद्धव्यर्थभवतीत्येतदर्थमुक्तमः । तुल्यासुअक्षतयोनिषु परिणेतुरन्येनासंस्पृष्टासु । एतेन पौनर्भवस्याप्यवाह्मण्यमुक्तमः ।
  धानुलोन्येन वयसआनुलोन्येन वरापेक्षयाऽल्पवयसि कन्यायामुत्पन्तदर्थशः । तेनाधिकवयसः परिणीतायाःसवर्णायाअपि पुन्नोन ब्राह्मणइत्युक्तमः । अतएव यज्ञातोयौ यन्यातापितरौ तज्ञातीयाएव ॥ ५ ॥
- (३) कुह्वकः । ब्राह्मणादिषु वर्णेषु चतुर्विष समानजातीयासु यथाशास्त्रंपरिणीतात्वक्षतयोनिष्वानुकोम्येन ब्राह्मणेन ब्राह्मण्यां क्षत्रियेण क्षत्रियायामित्यनेनानुक्रमेण ये जातास्त्रे मानापित्रोजीत्यायुक्तास्त्रज्ञातीयाप्व ह्यातस्याः । आनुकोम्यपहणंचात्र मन्दोपयुक्तमुत्तरश्लोकउपयोक्ष्यते गवाश्वादिवदवयवसन्तिवेशस्य ब्राह्मणजात्यभिष्यक्षकत्वाभान् ब्राह्मणादिकक्षणमुक्तमः । अत्र च पत्नीपहणादन्यपत्नीजनितानांन ब्राह्मणादिकक्षणमुक्तमः । अत्र च पत्नीपहणादन्यपत्नीजनितानांन ब्राह्मणादिज्ञातित्वमः । तथाचदेवलः । द्वितीयेन तु यः पित्रा सवर्णायां मजायते । अववादद्वित ख्यातः श्रुद्रधर्मा सर्जातितः ॥ व्रतहीनान संस्कार्याः खतन्त्रात्वपि ये द्वताः । इत्यदिताः सवर्णेन ब्रात्याद्व बहिष्कताः ॥ व्यासः ॥ येतु जाताः समानासु संस्कार्याः स्युरतोन्यथा ॥ याज्ञवल्कयोपि ॥ सवर्णेन्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः ॥ इत्यभिधाय विन्नात्तेषविधः स्मृतद्दित ब्रुवाणःत्वपत्रयुत्पदितस्यैव ब्राह्मणान्दिजातित्विनिक्षकाय ॥ ५ ॥
- (४) राघवानन्यः । अक्षतयोनिष्वितिविशेषणातः कानीनदिर्दिजल्यं गौणवः । आनुस्रोत्सेतः ब्राह्मण्यांब्राह्मणा-क्रातः तथैव ब्राह्मणत्वजात्याविशिष्टः । एवं क्षत्रियविद्श्रदेषु ॥ ५॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अथवर्णानां रुक्षणमाद् सर्ववर्णेषु तुल्यास् प्रवीत्वित । तुल्यास् अर्द्धसापिण्डयदीपरहितास्ति-

- त्यर्थः । अक्षतयोनिष्वनन्यपूर्वोद्व आनुस्रोन्यमनियाविवाहास्तेषु संभूताये वर्णास्तेजात्यन्तराएव क्रेयाः ॥ ५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अक्षतयोनिषु संभोगान्तक्षतायोनयोयासांताञ्चक्षतयोनयस्तासु आनुलोन्येन संभूताः वयसः आनुलोन्येन वरापेक्षयाद्दीनवयसि कन्यायां जाताः ते अनुलोमजाः ॥ ५ ॥

#### स्वीष्वनन्तरजातासु द्विजैरुत्पादितान्सुतान् ॥ सदृशानेव ताना हुर्मातृदोषविगर्हितान् ॥ ६ ॥

- (१) मेघातिथिः । अनन्तरात्वय्यवहितास्वानुलोम्येन् यउत्पन्ताः पुत्रास्ते सदशाक्षेयाः नतु तज्ञातीयाः यथा आहणात्क्षित्रयायां क्षत्रियाद्वेश्यायां तेन सदशाः नतु तएव । अत्र हेतुः मानृदोषविगार्हितान् तत्सदशपहणान्मानृतउत्कृष्टानिपनृतीनिकृष्टान् । द्विजैरिति बहुवचननिर्देशान्मानृतश्य पहणादानुलोभ्येष्वेतत्संभवति प्रातिलोम्ये पिनृतोपहणेन मानृतः पितृनिकृष्टजातीयत्वात् । अतआनुलोम्यपहणंपूर्वश्लोके यदुक्तमंतरार्थमिति तदिहानथंकमतः परेषु श्लोकपूर्विष्यते ॥ ६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनन्तरजातासु ब्राह्मणस्यक्षत्रियायां क्षत्रियस्यवैश्यायां वैश्यस्यशूद्रायाम् । द्विजैरित्यनुवादस्तेषामेवानन्तरजसंभवात् । सदशान् पिनुर्मानुश्च नतु सजातीयान् ऋमात्स्यृत्यन्तरोक्तमूर्थावसिक्तमाहिष्यकरणसंक्षान् । पिनृमानृसादश्याभिधानं ब्रह्मक्षत्रियवैश्याजातान् श्रेष्ठ्यार्थम् । मानृदोषेण मानृभिन्नजातीयत्वेन विगर्हितान् वर्णमभ्यबहिष्कतान् ॥ ६ ॥
- (३) कुछूकः । आनुलोम्येनाव्यवहितवर्णजातीयासु भायासु हिजातिभिये उत्पादिताः पुत्राः यथा ब्राह्मणेन सत्रियायां क्षत्रियेण वैश्यायां वैश्येन शृद्धायां तान्मातुर्हीनजातीयत्वदोषाद्रहितान्पितृसदशान्ततु पितृसजातीयान्मन्वादयआहुः । पितृसदशयहणान्मातृजातेरत्कृष्टाः पितृजातितोनिकृष्टाद्वेयाः एतेषांच नामानि मूर्धावसिक्तमाहिष्यकरणाख्यानि
  याद्ववल्क्यादिभिरुक्तानि । वृत्तयभैषामुश्रानसोक्ताः हस्त्यश्वरथशिक्षाअस्त्रधारणेच मूर्द्धाभिषिक्तानां नृत्यगीतनक्षत्रजीवनंसस्यरक्षा च माहिष्याणां द्विजातिशुश्रूषा धनधान्याध्यक्षता राजसेवादुर्गातःपुररक्षा च पारशवोपकरणानामिति ॥ ६ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । त्वजातीयाव्यविहतजातीयाद्ध ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यैरुत्पादितत्वान्त ते हिणातपहत्पाह स्नीष्वि-तिसार्थेन । सदशान् तिद्वन्तत्वेसति तद्वतभूयोधर्मशालिनः । अतआह बातृदोषिवगहितान् बातृहीनजातित्वेन जात्यन्तर् कर्मान्तरयुक्तत्वेन निन्दितान् मूर्धाभिषक्तमाहिष्यकरणाख्यानितिशेषः ॥ ६ ॥
- (५) मन्द्रमः । अथवर्णसंकरजातानाह् स्नीष्वनन्तरजातात्विति । अनन्तरजातात्वनन्तरवर्णजातास् द्विजैरुत्पादिता-ग्नाह्मणेन क्षत्रियायां क्षत्रियेण वैश्यायां वैश्येन शृद्धयाञ्चीत्पादितान्द्वतान् सदशान् एवकारीजात्यन्तरभ्रमनिद्वत्त्यर्थः । भ-मपामी कारणत्वेनोक्तं मानृदोषविगर्हितानिति विशेषणं तथापि सदशानित्यर्थः ऊडास्नुतविषयमेतन्मानृदोषमात्रस्यैवोपन्या-सादनुद्वाहरूयोभयदोषवत्वात् ॥ ६ ॥

#### अनन्तराञ्चजातानांविधिरेषसनातनः ॥ द्येकान्तराञ्च जातानांधर्म्धविद्यादिमंविधिम् ॥ ७ ॥

- (१) मेधातिथिः। आधेनार्थश्लोकेनोक्तमर्थमनुवदति द्वितीयेन वक्ष्यमाणसंक्षेपः चेकान्तरा चन्तरा प्राह्मणस्य शृद्धा पुकान्तरा वैश्या नातीवश्लोकः समयोजनः॥ ७॥
  - (२) सर्वज्ञणारायणः। यन्तराद्य त्वद्वितीयान्तरिताद्य त्वस्यानन्तरवर्णव्यतिरिक्तवर्णस्रीन्वितियावनः ब्राह्मण-

<sup>(</sup>७) बेकान्तराहु जातानां=बन्तराहु च जातानाम (स, च्)

स्य वैश्यायांश्रद्धायांच क्षत्रस्य श्रद्धायाम् । धर्म्यं धर्मादनपेतं विधि नकारम् । यद्यप्येय संज्ञामात्रमुक्तं तथापि तत्सं-ज्ञानुवादेनान्यत्रोक्तान्धर्मानभिषेत्य धर्ममित्युक्तम् ॥ ७ ॥

- (३) कुद्धूकः। एषपारंपर्यागततया नित्योविधिरनन्तरजातिभार्योत्पन्नानामुकः। एकेन हाम्यांच वर्णाभ्यां व्यव-हितासूत्पन्नानां। यथा ब्राह्मणेन वैश्यायां क्षत्रियेण शृद्धायां ब्राह्मणेन शृद्धायांमिनवक्ष्यमाणंधर्मादनपेतंविधिजानीयात्॥॥॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । अन्बहादीनामुत्पत्तिमाह द्वीति । द्विश्वेकाचेति छेदः । ताभ्यामेतासु जातानां विधिमृत्पत्ति इम वक्ष्यमाणम् । तेनात्र विमस्येकान्तरा क्षत्रिया तामपेक्ष्य वैश्या धन्तरा तांचापेक्ष्य श्रुद्धा श्यन्तरा इतितिसः । क्षत्रिया तु वैश्याधन्तरामपेक्ष्येकान्तराश्चद्वापवद्वे अतप्व वक्ष्यति विमस्य त्रिषु वर्णेष्विस्यादि ॥ ७ ॥
- ( ५ ) **मन्द्रमः ।** एषविधिः पूर्वश्लोकाभ्यामुक्तोविधिः । धन्तराष्ठ्र त्वानन्तरज्ञातिभ्यां व्यवहितासु ब्राह्मणस्य वैश्यासु क्षित्रियस्य शृद्दात्वित्यर्थः । ब्राह्मणस्य रूयन्तरायाः शृद्दायाअप्युपलक्षणमेतत् इमंविधिवक्ष्यमाणं वर्णीतत्वं धन्तर्भ्यन्तरयोः ॥ ७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । धन्तरासु ब्राह्मण [ात] वैश्यायां शूद्रायांच । नृपकन्यायां वेश्ये उत्पन्ने शूद्रे उत्पन्ने सति उभी अभ्बद्दी भवतः । आत्मा विज्ञायते पुत्रइति ॥ ७ ॥

#### ब्राह्मणाद्वेश्यकन्यायामंबष्ठोनामजायते ॥ निषादःशृद्रकन्यायांयः पारशवउच्यते ॥ ८ ॥

- (१) मेधातिथिः। एकान्तरा ब्राह्मणस्य वैश्या तत्र जातींऽषदः । स्पृत्यन्तरे शृज्जकण्डइत्युक्तः । चन्तरायां शृद्धकन्वायां निवादः पारशवश्य निवादशब्दः प्रतिलोमजातीयेऽपि वर्तते । कन्यायहणंश्चीमात्रोपलक्षणार्थमितिय्याचक्षते वैश्यक्षियामित्यर्थः। एवंसर्वत्रदृष्ट्यम् ॥ ८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । निषादसंज्ञायां मत्स्यघातकर्मता माभूदित्यस्य निषादान्तरत्वंयोतियितुं पारशवसंज्ञानु-वादः ॥ ८॥
- (३) कुलुकः । कन्यायहणादत्रीडायामित्यभ्याहार्यं विन्नात्वेषविधः स्वृतदति याञ्चवल्क्येन स्कृटीकृतत्वाच । आज्ञणाद्वैश्यकन्यायामूढायामंबहाल्योजायते। शूद्रकन्यायामूढायां निवादउत्पद्यते यतः संज्ञान्तरेण पारशवस्रोध्यते ॥८॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । वैश्यशूद्रयोर्नास्त्येव चन्तरजातिरित्याह ब्राह्मणादिति । यइति नवमाध्यायोक्तानुवादः ॥ ८ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । ब्राह्मणस्य संभूतावाह ब्राह्मणाद्दैश्यकन्यायामिति । पारशवउच्यते पारशवनामा चेत्यर्थः ॥ ८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । श्रद्धकन्यायां त्राह्मणाज्ञातीनिषादः यःपारशवदतिनामाउच्यते ॥ ८ ॥

## क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां क्र्राचारिषद्वारबान् ॥ क्षत्रशुद्भवपुर्जन्तुरुपोनामप्रजायते ॥ ९ ॥

- (१) मेधातिथिः। आचारविहारी कायचेष्टावाग्य्यापारश्च तावस्यकूरी भवतः त्वभावानुबारीयं वपुः शब्दः त्वभाववचनएव उभयजातिसंभूतत्वादुभयधर्माभवति ॥ ९ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । ऋरोहिसआचारोवृत्तं तेन विहारः कीडा यस्य ॥ ९ ॥
  - ( ६ ) कुछ्कुकः । क्षत्रियाच्छूदकन्यायामूबायां कूरचेष्टः कूरकर्मरतिम क्षत्रश्रहत्वभावउपाक्यः पुत्रोजायते ॥ ९ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । क्षत्रियात्तूपजातेरुत्पत्तिरित्याह क्षत्रियादिति । शृह्वपुः क्षत्रियः पिता शृह्ममाता ताम्बा वपुर्यस्य सः ॥ विमान्पूर्यावसिक्तोहि क्षत्रियायाविशःश्चियात्रः ॥ जातीवहस्तु शृह्मयां विभावः पारश्वीपि वा ॥ वैस्पाश्च-

इयोस्तु राजन्यानाहिष्योपोर्स्हतौद्धतौ ॥ वैश्यातु करणः शृह्यां विनात्वेष्विभिः स्वतहति । याम्भवस्कयोक्तर्भूर्थाः भिषक्तिमाहिष्यकरणानां क्षत्रविद्शूद्दकन्याह् विभिवदूदाहु यथाक्रममन्तर्भावीक्षेयः ॥ ९॥

(५) नन्दनः । क्षत्रियस्य धन्तरायां जातमाह क्षत्रियाच्छूदकन्यायामिति । क्षत्रियोत्पन्यनिमित्तैः क्रूराचारैः वि-हारः काल्क्षेपोयस्यास्ति सक्रूराचारविहारवान् ॥ ९॥

#### विशस्य त्रिषु वर्णेषु तृपतेर्वर्णयोर्द्धयोः ॥ वैश्यस्य वर्णे चैकस्मिन्यहेतेऽपसदाः स्हताः ॥१० ॥

- (१) मेघातिथिः । अत्रत्रिपाचनुवादः चतुर्थस्तु पादोऽपसदािमधानार्थः । एते त्रैवर्णिकानामेकाश्तरचन्तरस्रीजा-ताअपसदाएते वेदितन्याः । सदा पुत्रार्थफलदाअपशीर्णाः समानजातीयपुत्रापेक्षाया भिचन्ते ॥ १० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । षडेते अनन्तरघन्तरजाः मागुक्ताः । अपसदाः सदः सस्य प्रजारूपं सापकृष्टानेनेत्यप-सदइति नाम कृतम् ॥ १० ॥
- (३) कुल्लूकः । ब्राह्मणस्य क्षत्रियादित्रयस्त्रीषु क्षत्रियस्य वैश्यादिवर्णह्योः ह्रियोः वैश्यस्य च शृहायां वर्णय-याणामेतेषु षर्पुत्राः सवर्णपुत्रकार्यापेक्षयाऽपसदाअवसन्नानिकष्टाः स्युः ॥ १०॥
- ( ४ ) राघवान-दः । अतएवाह विप्रस्येति । नृपतेईयोः वैश्याशृह्योः एकस्मिन् शृह्रस्ये शृह्यायां वैश्यात्करणाख्यः। अपसदाः निकृष्टचाः सवर्णापेक्षया ॥ १० ॥
- (५) नन्दमः । अथ तासु तेश्यश्रीयंतोजातानाह विषस्य त्रिषु वर्णेष्यिति । त्रिषु क्षित्रयादिषु । इयोर्वेश्यश्रद्धयोः । एकिलन् श्रुदे । वर्णशब्देन वर्णिक्षयोविविक्षताः । सदशब्देन फलमुख्यते अपगतसदाअपसदाः सवर्णानन्तरापुत्रकार्यही-नाइत्यर्थः ॥ १० ॥
- (६) रामचन्द्रः । विमस्य कन्यायां त्रिषु [ क्षत्रिय ] वैश्यश्चद्रेषु अतिषु सत्त्रु नृपतः अतियस्य कन्यायां वर्णयोः वैश्यश्चद्रयोः नृपकन्यायां चैवं वैश्ये उत्पन्ने शुद्धे उत्पन्ने सति उभी अपसदी आत्माविद्यायते पुत्र इति वैश्यस्यकन्यायां वर्ण एकस्मिन् शुद्धे उत्पन्ने सति ॥ १० ॥

### क्षत्रियाद्विपकन्यायां सुतोभवति जातितः ॥ वैश्यान्मामध्वेदेही राजविपाद्वनासुती ॥ ११॥

- (१) मेघातिथिः । आनुलोम्ये पूर्वेविधिः प्रातिलोम्ये नत्वयमुच्यते कम्यापहणमुक्तार्थे वैश्यान्मागथवैदेही यथासंख्येन राजस्मियां मागधः ब्राह्मण्यां वेदेहः॥ ११॥
  - ( ९ ) सर्वज्ञानारायणः । अनुलेभजानुका प्रतिलेमजानाह क्षत्रियादिति । राजाङ्गना क्षत्रसी ॥ ११ ॥
- (३) क्षुत्तकः । एवमनुलोमानुकाप्रतिलोमानाइ क्षित्रयादिति । अत्र विवाहासम्बत्धन्ययहणंस्नीमायमदर्शनार्यम् अत्रैव श्लोके राजविषाद्वनासुताविति आसण्यां क्षित्रयाज्ञात्यास्त्तमामा संजायते वैश्वाद्यशास्त्रमेक्षियात्राद्धन्योगान्यवेति । अत्रैवेद्दाख्यो पुत्रो भवतः एषांच वृत्तयोमनुनैवाभिषास्यन्ते ॥ १०॥
- (४) राखवाणन्दः । मितकोमजानाह् क्षत्रियादितिश्चाम् । कन्यायस्गं योनिन्यामपरम् ॥ श्रास्त्यां क्षत्रियास्-तोवैश्याश्चेरहकस्तया ॥ श्रुद्वाकातस्तु चाण्डालःसर्वधर्मबाहण्कतः ॥ क्षत्रिया मागधं वैश्याच्छूद्वत्स्त्तारमेव च ॥ श्रुद्वादा-चीगवं वैश्याक्षनयामासः वै सुतमिति ॥ यास्वस्वयवचनमेवानयीर्ध्याक्यानमितिवरम्यते । अञ्चेत्र (चनोगावनीयतहत्य-चनाः॥ १९॥

- (५) मन्द्रमः । एवमनुलेमजाउक्ताः अथपतिलोमजानाह क्षत्रियाद्विपकन्यायामिति ॥ ११ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । क्षत्रियाद्विप्रकन्थायांजातः सूतः । वैश्याद्वाजकन्यायां मागधः वैतालिकोभवति । वेश्याद्विप्र-कन्यायां वैदेहोनाम भवति ॥ ११ ॥

शृद्रादायोगवः क्षत्ता चण्डालश्वाधमोनृणाम् ॥ वैश्यराजन्यविप्राप्तु जायन्ते वर्णसंकराः॥१२॥

- (१) मेघातिथिः। अत्रापि यथासंख्यमेव वैश्यराजन्यइति निर्देशे जातिपरेपि सामर्थ्यात्स्त्रीलिङ्गप्रतिपत्तिः। मृग-क्षीरंकुकुटाण्डइति यथा वृत्तानुरोधात्स्त्रीपत्ययोनकतः॥ १२॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । वैश्यराजन्यविषासु तज्ञातीयस्त्रीषु क्रमादायोगवादयस्त्रयः । एषांच प्रतिलोमपरिणयना-संभवादपरिणीतात्वेव जन्म ॥ १२ ॥
- (३) कुछूकः । शूद्राद्वेश्याक्षत्रियात्राह्मणीषु ऋमेणायोगवः क्षत्ता नॄणामधमश्राण्डालश्य वर्णानांसंकरोयेषु जनिय-तब्येषु ते वर्णसंकराजायन्ते ॥ १२ ॥
  - ( ४ ) राघवान-दः । शुद्राद्देश्यक्षात्रयविषकन्यासुयथाक्रममायोगवक्षत्तृचण्डालाः स्युरितिभावः ॥ १२ ॥
  - (५) नन्दनः । राजन्यशब्दे छन्दोनुरोधात् स्त्रीप्रत्ययोनियुक्तः ॥ १२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । शृद्दाहै स्वायामायोगवः । शृद्दात्सित्रियायांक्षत्ता । शृद्दाद्वाह्मण्यांजातश्चाण्डालः । सर्वधर्मबहि-•कतावैश्यराजन्यविप्रात्वेवंवर्णसंकराजायन्ते । विषान्मूर्धाभिषिकोहि क्षत्रियायां विशिक्षियां । शृद्र्यांनिषारीजातः । पारा-शर्योपिवायोगी ॥ ब्राह्मण्यांक्षत्रियात्सृतांवैश्याहेदेहकः स्मृतः । शृद्राज्ञातस्तु चाण्डालः । क्षत्रिया मागधेवैश्यात् ॥ शृद्दादा-योगवं वेश्या जनयामास वे सुतम् ॥ वेश्याशृद्द्योस्तु राजन्यान्माहिष्योयो सुतौ स्मृतौ । वेश्यात्तु करणः शृद्ध्यांविन्नात्वे-षविषिःस्मृतः ॥ १२ ॥

एकान्तरे त्वानुलोम्यादंबष्ठोगौ यथास्यतौ ॥ क्षन्वेदेहकौ तद्वाप्रातिलोम्येपि जन्मनि ॥ १३॥

- (१) मेधातिथिः । एकान्तरे वर्णे ब्राह्मणाहैश्यायामम्बष्टः क्षत्रियाच्छूद्रायामुगः एतावानुलोम्येन एवमेकान्तरे पा-तिलोम्येन शूद्रात्क्षत्रियायां क्षत्ता वैश्याद्वाह्मण्यां वैदेहः तो तुल्यो भवनादिक्रियासु नत्वध्ययनादिषु । चण्डालएकः मितलो-मोऽस्पृश्यः यथा च दिवाकिर्तिरलोकेतत्स्पर्शएवंस्नानंनान्येषु प्रतिलोमेषु सूतमागधायोगवानामनन्तरजातानांचण्डालदण्डा-पूपिकायां सिद्धः स्पर्शादिसंबन्धः ॥ १३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विषाद्वैश्यायां यथाम्बष्टीयथावा क्षत्रियाच्छूद्रायामुद्यः पुत्रक्षानुलोम्येन जातोष्यनन्तर-स्त्रीजातपुत्रापेक्षया निन्दितस्तथा वैश्याद्विपायांजातोवैदेहः श्रूद्वात्क्षत्रियायां जातश्य क्षता । अनन्तरप्रतिलोमजातापेक्षयै-कान्तरितजातःवान्निन्दितइत्यर्थः । यथास्मृतौ निन्दितावितिशेषः ॥ १३ ॥
- (३) कुःह्यूकः । एकान्तरेषि वर्णे ब्राह्मणाहैश्यकन्यायामबन्धः क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायामुग्नः एतावानुलोन्येन यथा-स्पर्शाचाहीं तहरेकान्तरे प्रतिलोमजननेषि श्रुद्रात्क्षत्रियायां क्षत्ता वैश्याद्राह्मण्यां वैदेहः एताविष स्पर्शादियोग्यौ विद्ययौ । एकान्तरीत्पन्नयोः स्पर्शाचनुद्र्यानादनन्तरीत्पन्नानांस्त्तमागधायोगवानांस्पर्शादियोग्यत्वंसिद्धभवति । अतश्राण्डालएवैकः प्रतिलोमतः स्पर्शादौ निरस्यते ॥ १३ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । क्षत्तृवैदेहयोः स्पृश्यत्वं सदृष्टान्तमाह एकान्तरइति । ख्त्वजातितोभिन्नैकाजातिरन्तरा व्यव-धानं यस्य जन्मनस्तिलन्नेकान्तरे जन्मनि यथानुलोमजावन्बहोग्रीस्पृश्यावेवं शृद्धात्क्षत्रियाजः क्षता वैश्याद्राह्मणीजावै-

देहश्य तुल्यो स्पृश्यत्वादिना स्मृतावित्यन्वयः । वर्णसंकराणां मानृजातीयसंस्कारं प्रापयितुं तेशामनुवादः ॥ १३ ॥

- (५) नन्द्रनः । उक्तमेत्रार्थं श्लोकत्रयेण प्रपश्चयित एकान्तरेत्वानुलोम्यादिति । आनुलोम्यादेकान्तरे जन्मिन यथा ब्राह्मणाद्देश्यायामंत्रष्ठः यथाक्षत्रियाच्छूद्रायामुयः यथा प्रातिलोम्येनैकान्तरे जन्मिन शृद्धान्क्षत्रियायां क्षता तथा वैश्याद्धान् ह्मण्यां वैदेहकः आयोगवश्य क्षताचण्डालक्षेतिप्रातिलोम्येन जायन्ते शृद्धाद्देश्यायामायोगवः क्षत्रियायां क्षता ब्राह्मण्यां चण्डालहत्यर्थः वैश्यान्मागधवैदेहौ क्षत्रियाद्वाह्मण्यां सृतहत्यर्थः परेऽन्ये एतेन्यपसराहत्यर्थः ॥ १३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एकेन अन्तरे आनुलोम्यात् ब्राह्मणाहैश्यकन्यायां अम्बन्धः। तु पुनः शूद्भात् वैश्यायां आयोगवः। शूद्भात्क्षित्रयायां क्षत्ता । शूद्भाद्भाव्यां अध्मः एकेन अन्तरे राजन्यात् शूद्भायां जातः उपः अभ्बन्धेपौयशास्मृतौ भाषण-स्पर्शयोग्यौक्षतृवैदेहिकौ मितलामेन जन्मिन तह्नत् भाषण स्पर्शयोग्यौ । क्षत्रियायां शूद्भात् क्षतारं जनयति ब्राह्मण्यां वैश्यात वैदेहकः ॥ १३ ॥

पुत्रायेःनन्तरस्रीजाः क्रमेणोक्ताद्विजन्मनाम् ॥ ताननन्तरनाम्नस्तु मातृदोषात्प्रचक्षते ॥ १४॥

- (१) मेधातिथिः। यथा ब्राह्मणात्क्षत्रियायां वैश्यायां च एवंक्षत्रियादुभयोस्ताननन्तरानाम्नः प्रचक्षते। अनन्तरा-ऽनुलोमा या जातिः समाना तेषांमानृजातीयाइत्यर्थः। अनन्तरप्रहणमिविक्षितमतएवाह मानृदोषादिति पिनृजात्युरकर्षे ग नोदुष्यन्ते। अतश्य सत्यपि वर्णसंकरत्वे वचनाम्मानृजात्याः स्मृताः संस्कारास्तेषु कर्तव्याइत्युक्तं भवति तर्ह्मवह्यचनमन्तरेण क्षत्रियादिसंस्कारास्तेषु लभ्यन्ते अश्वतरवज्ञात्यन्तरत्वात् वचनेन तु मानृजातावुक्तायामदोषाः॥ १४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनन्तरस्रीजाः विषरयक्षत्रियायां क्षत्रस्यवैश्यायां त्रेश्यस्यश्रद्धायामः । अनन्तरनाम्नः क्षत्रियादिनाम्नः प्रचक्षते मातृदोषात् । क्षत्रियादिमातृकत्वान्मातृज्ञातिसाधारणोधर्मस्तेषामित्यर्थः । अनन्तरनाम्नइति ना-मयहणान्नाममात्रं नजातिरिति दर्शितमः॥ १४॥
- (३) कुद्भुकः । मातुरीपादिति हेतूपन्यासात् अनन्तरयहणमनन्तरवचैकान्तरघन्तरपदर्शनार्थं ये द्विजातीनाम-नन्तरैकान्तरघन्तरजातिस्त्रीव्वानुलोम्येनोत्पन्ताः पूर्वमुक्ताः पुत्रास्तान्हीनजातिमातृदोपान्मातृजातिव्यपदेश्यानाचक्षते । मातापितृव्यितिरिक्तसंकीर्णजातित्वेप्येषांमातृजातिव्यपदेशकथनंमातृजातिसंस्कारादिधर्मपान्यर्थम् ॥ १४ ॥
- (४) **राघवानन्दः ।** पुनःस्पृश्यत्वार्थमनुलोमजात्यन्तरत्रयमाह पुत्र।इति । द्विजन्मनामनन्तरासु स्त्रीषु उग्राम्ब ष्ठायोगवजातीयासु विषाद्यैः पुत्राजायन्ते ते अनन्तरनाम्नः आवृतादिनामकजातियागिनः । तत्संज्ञामानृजातिसंस्कारार्थे तिमेधातिथिः ॥ १४ ॥
- (५) **नन्दनः ।** पक्षान्तरमाह पुत्रायेनन्तरस्त्रीजाइति । अनन्तरनाम्नीनन्तरवर्णनाम्नः ऋमेण क्षत्रियवैश्यशूद्रनाम्नः मानृजातीयानित्यर्थः ॥ १४ ॥
- (६) रामन्वन्दः । अनन्तरस्रीजाये पुत्राअम्बष्ठोयक्षतृवैदेहकायोगवाः एते पुत्राः अनन्तरस्रीजाता अनन्तरना-मानः ॥ १४॥

ब्राह्मणादुपुकन्यायामादतीनाम जायते ॥ आभीरींऽबष्टकन्यायामायीगव्यान्तुधिग्वणः ॥ १५॥

(१) मेधातिथिः। अयंनिषादोत्भिँछोकेन शृदायां ब्राह्मणाज्ञातोयः प्रागुक्तः किर्ताह यः प्रतिलोमोवश्यमाणः

प्रतिलोमाथिकारा प्रतिलोमादिपुल्कसाजातिः प्रसिद्धा । एवंश्रद्मान्निषाद्यांकुकुरकः ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥

- (२) सर्व**तनारायणः** । ब्राह्मणादिति अनुलोमविलोमसंकरस्त्रीषूतमवर्णजनितमेतत्कुलम् ॥ १५ ॥
- (३) कुद्धूकः । क्षत्रियेण शूद्धायामुन्पन्नोग्रा उग्रा चासौ कन्याचेत्युग्रकन्या तस्यां ब्राह्मणारावृतनामा जायते । ब्राह्मणोन वैश्यायामुन्पन्ना अंबष्ठा तस्यां ब्राह्मणाराभीराख्योजायते शृद्धेण वैश्यायामुन्पन्नाऽऽयोगवी तस्यां ब्राह्मणाद्धि-ग्वणोजायते ॥ १५ ॥
  - (४) राघवानन्दः। ते एवावृताभीरिधग्वणजातयइत्याह ब्राह्मणादिति ॥ १५ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । अथान्यान्सङ्करजातानाहं ब्राह्मणादुपकन्यायामिति ॥ १५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । आवृतोहस्तिपः । अम्बद्धकन्यायां विमात् आभीरः । आब्राह्मणात् आयोगव्यांधिय्वणः ॥१५॥ आयोगवश्य अत्ता च चण्डालश्वाधमोनृणाम् ॥ प्रातिलोम्येन जायन्ते शृद्रादपसदास्त्रयः॥ १६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अयोगवइतिषागुक्तमातृकर्मणाधमःसर्वसंकरजेभ्योऽप्यधमः । शूद्राज्ञाताएतइत्यर्थः । अयोगव्यांयोजातः कैवर्ताख्यः सोत्रनिषाद्जत्वान्षिषादः एवंवैश्यादित्यत्रापि ॥ १६ ॥
- (३) कुछ्ककः । आयोगवः क्षत्ता चण्डालश्च मनुष्याणामधमइत्येते त्रयोग्युत्कमेण वैश्याक्ष त्रयाबाह्मणीषु पुत्र-कार्यादपगतास्त्रयः शूद्राजायन्ते । पुत्रकार्यक्षमत्वप्रतिपादनार्थमुक्तानामप्येषांपुनर्वचनं एवमुत्तरश्लोकउक्तानामपि ॥ १६॥
- (४) **राघवानन्दः** । पुत्रकार्यविच्छेदाय षण्णां प्राप्तमपसदत्वमनुवदति आयोगवश्चेतिद्वाभ्याम् । अपत्यकार्यात्सी दन्तीत्यपसदाः ॥ १६ ॥

वैश्यान्मागधवैदेही क्षत्रियातसूतएव तु ॥ प्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपसदास्रयः॥ १७॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । एतेप्यपरे त्रयोऽपसदाअत्यन्तापकृष्टाइत्यर्थः ॥ १७ ॥
- (३) कुल्कृकः । क्षत्रियाब्राह्मण्योमागधवदेहौ क्षत्रियाद्वाह्मण्यां स्त्तइत्येवंपातिलोम्येनापरेपि त्रयः पुत्रकार्यादप-जायन्ते ॥ १७ ॥
  - (४) राघवानन्दः । प्रतीपंप्रातिकूल्यम् । संकरोनरकायैवेत्युक्तेःप्रातिलोम्यमेवात्रहेतुः ॥ १७ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । वैश्यात्त्क्षत्रियायां मागधः । वैश्यात् विषकन्यायां वैदेहः । क्षत्रियात् विषकन्यायां सूतः भव-ति । एते प्रतीपं तिपरीतं जायन्ते ॥ १७ ॥

जातोनिषादाच्छूद्रायां जात्या भवति पुक्कसः ॥ शृदाज्ञातोनिषाद्यान्तु सर्वे कुक्कटकः स्प्रतः॥१८॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । निषादात् ब्राह्मणशृद्धापुत्रात् । एवंनिषाद्यामित्यपि ॥ १८ ॥
- (३) कुङ्गृकः । निषादाच्छूदायां जातीजात्या पुकसोभवति । निषाद्यां पुनः शृद्धाद्योजातः सकुकुटकनामा स्पृतः ॥ १८॥
  - (४) राघवानन्दः । अन्यानपितथाविधानाहं जातइतिद्वाभ्याम् ॥ १८ ॥
  - (६) **रामचन्दः** । क्षत्रियायांनिषादाज्ञातो जात्या पुल्कसः भवति । निषाद्यांशूद्वाज्ञातःकुकुटकःस्पृतः ॥ १८ ॥

## क्षत्तुर्जातस्तथायायां श्वपाकइति कीर्त्यते ॥ वैदेहकेन त्वंबष्ट्यामुत्यन्तोवेणउच्यते ॥ १९॥

- (१) मेघातिथिः । अनुलेमाः स्त्रियः प्रतिलेमाः पुमांसस्तयोः संभवे श्वपाकवेनौ प्रतिलेमजातीयै। ॥१९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । क्षनृजातइति पिनृदीषात् ॥ १९ ॥
- (३) कुद्धृकः। शूद्रेण वैश्यायां जातः क्षत्ता क्षत्रियेण शूद्रायां जाता उपा तेन तस्यां जातः श्वपाकइत्युच्यते । वैदेहकंनांबक्ष्यां ब्राह्मणेन वैश्याजातायां वेणइति कथ्यते ॥ १९ ॥
  - (४) राघवानन्दः । वेणोब्रुहः ॥ १९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । उपायां उपजात्यांक्षतुःजातः श्वपाटकः । आंबक्ष्यांवैदेहकेन जातः वेनइति उच्यते ॥ १९ ॥ द्विजातयः सवर्णासुजनयंत्यव्रतांस्तु यान् ॥ तान्सावित्रीपरिभष्ठान्त्रात्यानिति विनिर्देशेत् ॥ २०॥
- (१) मेधातिथिः। नैते प्रतिलोमवर्णसंकर।स्युरतोलिन्विधावुच्यते द्विजातयोयान्सवर्णासु जनयन्ति ते वेदव्रताभव-न्ति । अब्रह्मचारिणः सावित्रीपरिश्रष्टाउपनयनहीनाश्च तदा ब्रात्याइति तान्निर्दिशेत्। अब्रताञ्चनयन्तीति नायंसंबन्धः निह्न ब्रतिनोऽत्रतावा जन्यन्ते जातानामुपनयनसंस्कारिवधानात् उक्तब्रात्यलक्षणानुवादउत्तरीववक्षया यस्त्वयंपाठाऽब्रतायाञ्चनयन्ति तान्वात्यान्विनिर्दिशेत्तदसत् उक्तब्रात्यलक्षणिवरोधात्॥ २०॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । सावित्रीपरिभ्रष्टाननुपदेश्यसावित्रीकान् । ब्रात्यनाम्नोवर्णनाह्मान् ॥ २०॥
- (३) कुद्धृकः । द्विजातयः सवर्णासु स्त्रीषु यान्युत्रानुत्पादयन्ते ते चेदुपनयनाख्यव्रतहीनाभवन्ति तदा तानकतो-पनयनान्वात्येत्यनया संज्ञया व्यपदिशेत् अतऊर्ध्वत्रयोप्येतइत्युक्तमपि बात्यलक्षणप्रतिलोमजपुत्रवदस्याप्युपकाराक्षम-पुत्रत्वप्रदर्शनार्थमित्मन्संकीर्णप्रकरणेऽनूदितम् ॥ २० ॥
- (४) राघवानन्दः । ब्रात्यानामिवतज्ञानामिपपुत्रकार्यनिवृत्यर्थे ब्रात्यत्वमाह द्विजातयइति । तेख्यमब्रताः काले ऽमाभोपनयनाः अनुरुपेमेनोद्वाहिताखक्षतयोनिषुसवर्णाखिपजनयन्तियान् तान् सावित्रीश्रष्टत्वेनाव्रतानितिकृत्वा ब्रात्यान्नि-रिशेदित्यन्वयः ॥ २० ॥
- (५) **नन्दनः** । अथत्रैवर्णिकानामनुपनीतानां जात्यन्तरत्वमाह द्विजातयस्सवर्णात्विति । यान्युताञ्जनयन्ति तान्त्र-तानुपनीतान् अतएव सावित्रीपरिभष्टान् ॥ २० ॥
- (६) रामचन्द्रः । अवतात् अरुतयज्ञोपवीतात् सावित्रीपरिश्रष्टात् वात्यात् इति अभिनिर्दिशेत् कथयेत् ॥ २० ॥ व्रात्यात्तु जायते विप्रात्पापात्मा भूर्जकण्टकः ॥ आवन्त्यवाटधानौ च पुष्पधः शैखएव च॥२ १॥
- (१) मेधातिथिः । ख्वणांखिप पूर्वश्लोकादनुवर्त्यते इह स्त्रीजातेरनुपादानादवश्यंभावाच्च तदपेक्षायाः स्मृत्य-न्तरे वैश्यायां ब्राह्मणाज्ञातोभुजकण्टकः स्मर्यते अतोविशिनष्टि । पापात्मेति सह्मनुलेभित्वान्नपापात्मा अयंचासंस्कृतात्म-नोब्रात्माज्ञातोनिधिकारित्वाचुक्तंयन्निन्चते नच पर्यायशब्दादेशभेदेन प्रसिद्धप्रयोगभेदाः पूर्वेस्तुव्याख्यातंतत्पुत्रपौत्राणा-मेताआख्याभुजकण्टकोब्राह्मण्यां जातआवन्त्यश्रावन्त्यां तस्यामेव वाटधानो वाटधानात्पुष्पशिखरएवमुन्नरेष्वपि ॥ २१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । ब्रात्याद्दिपात् ब्रात्यायामेव विपायां सवर्णात्वित्यनुवृत्तेः तत्र भूर्जकण्यकः सवर्णयोरपः

<sup>(</sup>२१) पुष्पधःशैख=पुष्पशेखर (मे०)

- त्यम् । भूर्जकण्टकस्थियां विभाद्वात्यादावन्त्यः । आवन्त्यांवाटइत्यादिपूर्ववज्ञातिस्त्रीषु वात्येन विभेण जनिताविभजाः । ऋणादिष्विप वात्यक्षत्रियादिजनितेषु सुधन्वाचार्यादिषुच वात्यवैश्यजनितेषुद्धम् । आद्यस्य तज्ञातीयस्त्रियामुत्तरेषांतु पूर्व-पूर्वजातिस्त्रियां जन्मेति । पापात्मेतिविशेषणं निन्दार्थम् ॥ २१ ॥
- (३) कुछूकः । ब्रात्याद्रासणात्सवर्णात्वत्यनुवृत्तेर्बाह्मण्यां पापत्वभावो भूर्जकण्यकोजायते । तथाऽऽवन्त्यवायधान-पुष्पधरीखाजायन्ते एकस्य चैतानि देशभेदमसिद्धानि नामानि ॥ २१ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । तेतु ब्रात्यास्त्रयस्तजातानाह ब्राध्यात्वितित्रिभिः । तत्र तथाविधब्रास्नणजाः पश्च भूर्जकण्ट-कादयः । झ्छादयः सप्त क्षत्रियजाः । पश्चवैःयजाः । पंचेतिदेशसंज्ञाभिरते प्रसिद्धाइतिमेधातिथिः । देशभेदेनेकेकस्य नामानीतिकुछ्कः अन्यधैकजात्यावर्णद्दयानुपपत्तेः ॥ २१ ॥ ॥ २३ ॥ ॥ २३ ॥
- (५) **मम्द्रनः** । विमादिति विशेषणंत्रात्यत्वेष्यस्य विमत्वमूळच्छेदोनास्तीति स्रचयितुं । असंस्क्रमितृजातः पापत-रद्दत्यभिमायेणोक्तंपापात्मेति । पञ्चैते सजातिषूढासु स्त्रीषु जाताअपि संस्कारविमकर्षादुत्तरोत्तरमपकृष्टावृत्तितोदेशतोवा भिन्नसंज्ञाविज्ञेयाः पश्चादीनामवचनन्तु जात्यन्तरत्वेनामसिन्द्रः ॥ २१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यजातीनांब्रान्यजातिर्भवति उपनयनाभावात् । ब्रात्याद्विपाद्विपक्षन्यायांभूर्जक-ण्टकोनाम जातिर्जायते । भूर्जकण्टकः स्मृतः कण्टको क्षेयः आवस्त्यः ॥ २१ ॥

## झल्लोमल्लश्व राजन्याद्वात्यान्निच्छिवरेव च ॥ नद्रश्व करणश्चेव खसोद्रविद्रएव च ॥ १२॥

- (१) मेधातिथिः । एताभिः संज्ञाभिः प्रसिद्धाएवंजातीयावेदितव्याः ॥ २२ ॥ २३ ॥
- (२) सर्वतनारायणः । अौर्णादयः सप्त राजन्याद्वात्यात् ॥२२॥
- (३) कुङ्गृकः । क्षित्रयाद्वात्सवर्णीयां झल्लमल्लिनिटकरणखसद्भविडाख्याजायन्ते एतान्यप्येकस्यैव नामानि ॥ २२ ॥
  - (५) नन्द्नः । श्लोकद्वयमनेन व्याख्यातमः ॥ २२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । राज्ञन्याद्वात्यात्क्षित्र्यायां जातः झल्लिन्छवः नरःकरणःखसः इविडः ॥ २२ ॥ वैश्यानु जायते ब्रात्यात्सुधन्वाचार्यएव च ॥ कारुषश्य विजन्मा च मैत्रः सात्वतएव च ॥ २३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । सुधन्वाचार्यादयःपञ्चवैश्याद्वात्यात् ॥ २२ ॥
- (१) कुङ्गृकः। वैश्यात्पुनर्वात्यात्सवर्णायां सुधन्वाचार्यकारुषविजन्यमैत्रसात्वताख्याजायन्ते एकस्य चैतान्यपि नामानि ॥ २३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । वैश्याद्रात्याद्वैश्यायांजाताः सुधन्वादिसात्वतान्ताः ॥ २३ ॥

#### ष्यिभिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन च ॥ स्वकर्मणांच त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः ॥ १४॥

- (१) मेधातिथिः । व्यभिचारः परस्रीगमनंतत्समानजातीयासु परकीयात्वनुलोमप्रतिलोमास्र्डात्वनूहासु च ता-त्वयं अवेद्यावेदनमविवाह्याविवाहः अविवाह्याः त्वसुनन्त्रादयस्तदयोग्यः । त्वकर्मणांत्यागउपनयनवेदप्रह्णादीनांक्षत्रदृ-स्यादयोपि पुत्रपीत्रान्वयिनएवमुक्ताःकेचित् ॥ २४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । व्यभिचारेण सवर्णायामेव परभायीयां व्यभिचरिण कुण्डगीलकपौनर्भवाः । असवर्णा-

यांच यथा ब्राह्मण्यांक्षत्रियस्य व्यभिचारात्म्यतद्दति । अवेचावेदनेनाविवाद्यानामसवर्णानांसवर्णानामपिसगोत्रादीनांविवा-हेमूर्धाविसक्तचाण्डालाचाः । स्वकर्मणामुपनयनव्रतानां त्यागात् व्रात्यजाः । वर्णसंकराभातुर्वण्यंबाद्याः ॥ २४ ॥

- (३) कुल्लूकः । ब्राह्मणादिवर्णानामन्योन्यस्त्रीगमनेन सगोत्रादिविवाहेनोपनयनरूपस्वकर्मत्यागेन वर्णसंकरोनाम जायते अतोयुक्तमित्मकरणे ब्रात्यानामित्रधानमः॥ २४॥
- (४) राघवानन्दः । प्रकारान्तरेणापि वर्णसंकरोभवतीति संक्षिप्याह व्यभिचारेणेति । विहास विनाखपितमा-भिमुख्येन कामुकम् । वरतीति स्वतन्त्रा या सा स्मृता व्यभिचारिणीतिव्यभिचारेण वर्णानामन्योन्यस्त्रीगमनेनेति दृष्टान्तार्थः । व्यतिषद्गेनेतिमेधातिथिः । नियुक्तातिरिक्तपरस्त्रीगमनेनेत्यर्थः । अवेद्याः सगोत्राः सवर्णावा तासां विवाहेन । स्वकर्मणां संभ्यादोनां त्यागेन स्वकालामाभेपनयनेव्रात्यानां संकरत्वस्योक्तत्वात् ॥ २४ ॥
- (५) **मन्द्रमः** । यदीदसंस्काराभावे जात्यन्तरत्वमुक्तंतदनुपपन्नमित्याशङ्कृत्यदष्टान्तेन स्थापयित व्यभिचारेण वर्णा-नामिति । अवेद्याअविवाद्याः पुनर्भ्वादयस्तासांवेदनेन विवाहेन संकरोमातापित्रोरविद्याजातिमाप्तिः । व्यभिचारेण वर्णाना-मिति मसिद्यव्यभिचारोदष्टान्तार्थः ॥ २४ ॥
- (६) रामचन्द्रः। वर्णानांव्यभिचारेण च पुनः अवैद्यावेदनेन च अविवाह्यविवाहेन त्वकर्मणामुपनयनादीनांत्यागेन वर्णसंकाराजायन्ते ॥ २४ ॥

संकीर्णयोनयोये तु प्रतिलोमानुलोमजाः ॥ अन्योन्यव्यतिषक्ताश्व तान्प्रवक्ष्याम्यशेषतः॥२ ५॥

- (१) मेधातिथिः। व्यतिषद्भःसंबन्धइतरेतरमनुलोमानामनुलोमैःप्रतिलोमेश्वैवंप्रतिलोमानामन्यैः प्रतिलोमैरनुलोमैश्व वक्ष्यमाणसंज्ञायैवचनम् ॥ २५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यउक्ताः प्रतिलोमानुलोमजास्तेपि यदा अन्योन्यं संकीर्णेरेव व्यवतिष्ठन्ते व्यभिचरन्ति । व्यतिषद्गजत्वाद्यतिषकाव्रात्याः । तत्र ये जायन्ते तान्वक्ष्यामीत्यर्थः ॥ २५ ॥
  - (३) कुलुकः । ये संकीर्णयोनयः प्रतिलोमैरनुलोमैश्र परस्परसंबन्धाजायन्ते तान्विशेषेण वक्ष्यामि ॥ २५॥
- (४) **राघवान-दः** । पुनश्च स्तादीनां चण्डालांतिरिक्तपञ्चानामनुकोमजत्वाद्यर्थमाह् संकोर्णेतित्रिभिः । अनुकोम बाइतिदृष्टान्तार्थम् । अन्योन्यव्यतिषक्ताः अन्योन्योन्यं परस्त्रीपृभ्यः कामतोष्यतिषक्तेभ्योजाताः ॥ २५॥
- ( ५ ) **नन्दनः । ए**वंसंकीर्णपितृमातृकाः मायशः मितलोमानुलोमाउक्ताइदानींसंकीर्णपितृमातृकास्मितिलोमजानुलो-मजान्वक्ष्यामीत्याह संकीसंकीर्णयोनयइति । संकीर्णयोनयः संकीर्णेभ्योजाताअन्योन्यव्यतिषक्ताः मितलोमानुलोमजैः सं-बढाः ॥ २५ ॥
- (६) **रामचन्दः** । ये प्रतिलोमानुलोमजाः प्रतिलोमजानाह स्नुतवैदेहचाण्डालाः अनुलोमजाअंम्ब**डनिषादमाहि॰यो॰** पकरणाः षट् अन्योन्यव्यतिषक्ताः प्रतिलोमानुलोमानांपरस्परव्यभिचारयुक्ताः तान् ॥ २५ ॥

सुतोवैदेहकश्वैव चण्डालश्व नराधमः॥ मागधः क्षनुजातिश्व तथाऽयोगवएवच ॥ २६॥

- (१) मेघातिथिः । उक्तस्रभणापते प्रातिन्त्रोमाउत्तरार्धपुनरुपन्यस्यन्ते ॥ २६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । स्तादयः पागुक्ताः ॥ २६ ॥
- (१) कुलुकः । एते परुक्तस्भागाः स्तारयः उत्तरार्धमनूयन्ते ॥ २६॥

- (४) राघवानन्दः । मतिलोमजादपि नराथमः शूद्रस्यब्राह्मणीगमने महापातिकत्वात्तस्याअपि तथात्वात् । चण्डालयहणं निवीतंमनुष्याणामितिवद्यतिरेकमुखेन स्तृत्यर्थः ॥ २६ ॥
- (५) **नन्दनः** । तत्र प्रतिलोमजेभ्यः प्रस्तान्वकुंप्रतिलोमजानुक्तांस्तावदनुक्रामित स्तौवैदेहकश्चैवेति । स्तौविपायां सित्रयाज्ञातः वैदेहकस्तस्यामेव वैश्यात् चण्डालस्तस्यामेव श्रूदात् मागधः क्षत्रियायां वैश्यात् क्षत्ताजातिस्तस्यामेव श्रूदात् आयोगवोवैश्यायां श्रुदाज्ञातद्ति पूर्वमृक्तंहीत्यर्थः ॥ २६ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । सृतर्इति द्वाभ्यामःह । ततः सूतः वैदेहकः चाण्डालाःनराधमाः क्षेयाः मागधः क्षत्ता अयोगवर्ते षर् सदशान्वर्णान् प्रतिलोमानुलोमयोनिषुजनयन्ति । प्रवराष्ठ्र उत्तमाष्ठ्र चकारात् क्षत्रियपुत्रोमागधोब्राह्मण्यां अपकृष्टाष्ठ् योनिषुमानुजान्यामानुसमानजातीयाः ॥ २६ ॥ २७ ॥

## एते षट्सदृशान्वणिञ्जनयन्ति स्वयोनिषु ॥ मातृजात्यांत्रसूयन्ते प्रवरासु च योनिषु ॥ २७ ॥

- (१) मेधातिथिः। एते स्तादयः प्रतिलोमाः खयोनिसदशान जनयन्ति तज्ञातीयानित्यर्थः। तद्यथा स्तः स्तायां स्तमेव जनयनि एवंचण्डालः चण्डालायां येच मानृजात्याः प्रस्यन्तेऽनुलोमामानृजातीयाये पूर्वमुक्तास्ताननन्तरानाम्नः इति तेऽपि खयोनिषु सदशानेव जनयन्ति यथा ऽम्बश्चेम्बश्चांतथा वैश्यायामात्मनोहीनावैश्याञ्जनयन्ति मानृजातित्वस्योनकत्वात। अन्ये पुनः पर्धन्त मानृजाते। प्रस्यन्ते अर्थश्चायंवर्णयोनिषु आम्बश्चदे। मानृजाते। च वैश्यायां सदशानेव जनयन्ति। यद्यपि शुद्धवैश्येभ्यउत्कृष्टाअम्बश्चादयस्तथापि साम्यमुच्यते वैश्यधर्मउभयेषामिथकारात् अनुलोमप्रहणंमानृजानिति। पदसामध्याद्धभ्यतेसत्यपिप्रतिलोमप्रत्यवमर्शकत्वेष्रसज्यतद्ति। प्रवरासुचयोनि। पु प्रतिलोमागच्छन्तोजनयन्तिही नतरमित्यवेद्ययवस्यमाणपर्यालोचनया दष्टमयोगवादिभिः ख्वजातीयासु जनिनाअयोगवादिव्यपदेशंलभन्ते सदशयहणंतु प्रातिलोम्यंच सामान्येन हीनतरत्वंचावान्तरविशेषमनपेक्ष्य प्रयुक्ततेनायमत्र वाक्यार्थः प्रतिलोमभ्यः समानजातीयासुन्कष्ट-जातीयासु च प्रतिलोमाएव भवन्ति॥ २४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्वयोनिषु स्तादिजातीयासु स्रोषु सदशान् त्वसदशधर्मणः । तथा मानृजात्यांस्तादिमान्त्रसभजातीयायां ब्राह्मण्यादिरूपायाम् । तथा मानृजातिषु प्रवरास्त्रनमासु यथा क्षत्रियापुत्रोमः गधोब्राह्मण्यामिति । त्वः जातीयत्वमानृजातितदुत्रुष्ट्रजातियोगान्त्रिविधोव्यभिचारः ॥ २७ ॥
- (३) कुङ्गूकः। एते पूर्वोक्ताः षट्पतिलोमजाः त्वयोनिषु स्रुतोत्पत्तिकुर्वन्ति। यथा शृद्धेण वैश्यायां जातआयोगवः आयोगव्यामेव मानृजातो वैश्यायां प्रवरासु क्षत्रियाबासणीयोनिषु चकारादप रुष्टायामपि शृद्धजातो सर्वत्र सदशान्वणी- अनयन्ति सदशत्वेच न पित्रपेक्षया किन्तु मानृजात्यादिषु चातुर्वण्यंस्रिष्वेव पितृतोधिकगर्हितपु त्रोत्पत्तेर्वस्यमाणत्वात्तन्सदशान्पितृतोऽधिकगर्हितपु त्रोत्पत्तेर्वस्यमाणत्वात्तन्सदशान्पितृतोऽधिकगर्हितान्त्वजातार्वाप जनयन्तीत्येतावदेवापामत्वादनेन विधीयते। किन्तु जधन्यवर्णेनोत्तमवर्णस्त्रीषु जनित्वात्तित्रयादुष्टाआयोगवाद्याः प्रतिलोमजाः क्रियादुष्टाभ्यां च मातापितृभ्यां तुल्याभ्यामपि जनिते आयोगवादिपुत्रे ब्रह्महस्त्रनन्तरजनितोब्रह्महन्तृमातापितृजनितवदधिकदुष्टएव न्याय्यः शृद्धब्राह्मणादिजातोयेन शृद्धब्राह्मण्यादिसजाती-यायां जनितः पितृतुल्यएवोचितोनतु क्रियादुष्टोभयजनितोऽपि॥ २७॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । किंच एते षट् सूतादयः त्वयोनिषु ब्राह्मणीक्षत्रियावैश्यासु सदशान् सजातीयान् । एनदेव नि-गमन्याजेन हेतून्त्रदर्शयन्त्राह्म मानृजात्यामिति । प्रवरासु स्वयोनिषु तत्तन्मानृजात्यविष्टिनासु प्रसूषन्ते यतः अतएव प्र-

तिलोमजास्तुकर्महीनाइतिगौतमवचनम् । अतएव मानृवद्दर्णसंकरइत्थिप संगच्छते । यथा शूद्रात् वैश्यायामायोगवएव मायोगध्यामेव मानृजातौ वैश्यायां प्रवरायामायोगवः यसुतं जनयत्ससुतोवैश्यजात्युक्तसंस्कारार्हः । एवं शूद्रात्क्षित्रयाजः क्षत्ता क्षत्रियायां क्षत्रजातौयंजनयेत्सः क्षत्रियसंस्कारार्हः । वैश्यात्क्षत्रियाजोमागभः सच क्षत्रियायां यंजनयेत्सोषि क्षत्रियसंस्कारार्हः । एवं सृतवैदेहयोरिष । प्रवरास्वितिविशेषणाचण्डालस्यनसंस्कारइमिमेधातिथिः । पितृतांधिकगार्हितांल्जाताविष जनयन्तीत्येतावन्मात्रं विविश्वतिमिति कुल्रुकः ॥ २७ ॥

(५) **नन्दनः**। ततः किमित्यपेक्षायामाह एतेषिति। एते स्तादयः षर्भस्शान्सजातीयान्वर्णान् योनिषु स्तीवैदेश् हिकीचण्डालीपश्रतिषु जनयन्ति वर्णशब्दोमनुष्यावान्तरजातिमात्रवचनः मानृजात्यां स्वमानृजातिसदशानेव जनयन्ति स्तवैदेहकचण्डालानां मानृजातिर्ब्राह्मणजातिः मागधक्षत्रोमीनृजातिः क्षत्रियजातिः आयोगवस्य मानृजातिर्वेश्यजातिः तासु जातिषु सदशानेव जनयन्तीत्यर्थः किश्चित्पवरासु च योनिष्वात्मनः प्रवरासु मानृजातिष्यतिरिक्तासु चातुर्वण्यस्त्रीषु च सदशानेव प्रसूयन्ते जनयन्ति। अनेन श्लोकेनैतदुक्तंभवित स्तः स्त्यां स्तमेव जनयित नान्यं एवंमानृजात्यां च ब्राह्मण्यां स्तमेव तदितरासु क्षत्रियवश्यस्त्रीषु च स्तमेव एवंवैदेहकादयोपीति॥ २७॥

यथा त्रयाणांवर्णानांद्वयोरात्मास्य जायते ॥ आनन्तर्यात्त्वयोन्यान्तु तथा बाह्मेष्वपि क्रमात्॥२८॥

- (१) मेधातिथिः । अस्य ब्राह्मणस्य त्रयाणांवर्णानामात्माजायते द्वयोर्वर्णयोः क्षत्रियवैश्ययोर्द्धिजत्वंजायते तथा-स्वयोनौ एवंत्रयणांवर्णानांब्राह्मणोद्धिजान् जनयति एवंबाद्येष्विष् प्रातिलोम्येन वैश्यक्षत्रियाभ्यां क्षत्रियब्राह्मणोरात्माद्धि-जत्वंभवति सति च द्विजन्वे उपनयनकर्तन्यं वक्ष्यन्ति च एते षट्द्विजधर्माणइति एतावृांस्तु विशेषः । अनुलोमतामानृजा-त्यामानृजातीया स्तुतिमात्रमिदंवक्ष्यामः ॥ २८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आनन्तर्यादनन्तरवर्णे आत्मजातिसदशजातिमूर्धाविसिकादिः । खयोन्यां खवर्णेचात्म-जातीयएव । तथा बाह्मेर्ष्वि । तथाहि मूर्धाविसिकान्मूर्धाविसिकायां तज्ञातीयएव । ततएवत्वावन्त्यामात्मसदशद्दया-दिः । पारशव्यांतु ततोपि हीनजातिरेवमनुखोमजानपेक्ष्य प्रतिलोमजानामितहीनत्वानेषां प्रतिलोमजानां खजातीयायाम-नन्तरायां सदशब्यविहतायां हीनतरमपत्यमिति ॥ २८ ॥
- (३) कुछूकः । यथा त्रयाणांवर्णानांक्षत्रियवैश्यशृद्धाणांमध्यात् द्वयोर्वर्णयोः क्षत्रिवैश्ययोर्गमने ब्राह्माणस्यानुलोम्यान् त द्विजउत्पद्यते सजातीयायां च द्विजोजायते एवंबाह्मेष्विपि क्षत्रियवैश्याभ्यां वैश्यक्षित्रयाभ्यां क्षत्रियाब्राह्मण्योजीतेषूःकर्षा-पक्रमोभवति शृद्धजातप्रतिलोमापेक्षया द्विजाद्युत्पन्तप्रतिलोमप्राश्वस्त्यार्थमिदमः । मेद्यातिथिस्तु द्विजत्वपतिपादकमेतदेषांवच-नमुपनयनार्थमित्याह तन्त प्रतिलोमजास्तु धर्महीनाइति गौतमेन संस्कारनिषेधातः ॥ २८ ॥
- (४) राघवानन्दः । एतेषामुन्कष्टन्वं सद्दशन्तं निगमयति यथेति । श्रयाणां विमादीनां मध्ये यथास्यब्राह्मणस्य ख-योग्यामिवानुलोम्येन द्वयोः क्षत्रियावैश्ययोः आत्माद्दिजउत्पद्यते एवंवैबाह्मषु वैश्यक्षत्रियाभ्यां क्षत्रियाब्राह्मण्योरात्मा द्विजउत्पद्यते एवं क्षत्रियवैश्ययोर्गप । तेषु आयोगवादितिसृष्वपिब्राह्मण्यादिषु ॥ २८ ॥
- (५) नन्दनः । एतदेवस्थापयित यथा त्रयाणां वर्णानामिति । त्रयाणां ब्राह्मणक्षात्रियवैश्यानां अनन्तर्याऽनन्तरजा-तया त्वयोग्यां द्वयोरात्मा त्वत्ववर्णीयथा जायते तथा बाह्मेर्ष्वाप क्रमः मितलोमानामीप तथा मकारः । एतदुक्तं मवित यथा वैदेहकः त्वस्यां ब्राह्मण्यां च वैदेहकं आयोगवः त्वस्यां क्षत्रियायां चायोगवं क्षत्ता त्वस्यां चण्डास्यां च क्षतारंज-नयतीति अनेन सिद्धवदनुदितेन दृष्टान्तेन क्काप्यते ॥ २८ ॥

(६) रामचन्द्रः । यथेतिरष्टान्तः । यथा त्रयाणां क्षत्रियारीनां रूपोन्यामानन्तर्यात् इयोःक्षत्रियवैश्ययोरात्मैव जायते तद्यथा क्षत्रियात्मत्रियायां वैश्याद्वेश्यायां उत्तमासु योनिषु आत्मैव जायते पुत्रइति श्रुतेः । श्रद्धायांइतितथा बाह्येषु आयोगवादिषु प्रतिलोमजेषु क्रमः ॥ २८ ॥

### ते चापि बाह्यान्सुबहुंस्ततोप्यधिकदूषितान् ॥ परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान् ॥ २९॥

- (१) मेधातिथिः। तेचाप्ययोगवादयः षट्बाह्मान् सुबहून् परस्परदरिषु जनयन्ति तद्यथायोगवः [क्षत्रियायांक्षत्रा-योगव्यांपरस्परमात्मापेक्षयागंहितान् जनयन्ति तद्यथायोगवःक्षत्रियाया] मात्मनोबाह्मतरंजनयति ततीषि बाह्मतरं च-ण्डाँलाभ्यः पृवंसर्वत्र ॥ २९॥
- ् (२) **सर्वज्ञनारायणः** । तदेतदाह ततोभ्यधिकदूषितानिति ॥ २९ ॥
- (३) कुंख्नुकः । ते चायोगवादयः षर्परस्परजातीयासु भायासु सुबहूनानुलोम्येऽप्यधिकदुः । ते चायोगवादयः षर्परस्परजातीयासु भायासु सुबहूनानुलोम्येऽप्यधिकदुः । त्याभायामात्मनोहीनतरंजनयति तथा क्षत्ताप्यायोगव्यामात्मनोहीनतरमुत्पादयति एवम स्येष्वपि प्रतिलोमेषु द्रष्टव्यं ॥ २९ ॥
- (४) राघवानन्दः। तेभ्योपि संकरजातीन्वक्तुमाह तहति । आयोगवादयस्ते अधिकदूषितान् पूर्वेभ्योपिनिकः
- ( ५ ) मन्द्रमः । अनन्तरासु जातानां पितृवर्णत्वमपि पक्षान्तरिमित तेचापि बाह्यानिति । ते स्तादिश्यः प्रस्ता अपि ततोश्यधिकदूषितान्त्वेश्योद्दीनतमानतएव विगर्हितान्सुबहून्परस्परस्य दारेषु जनयन्ति स्थोनिषु त्वानेव जनयन्ति पर-स्परस्य दारेष्यिव ॥ २९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ते अयोगवादयः बाह्मान् वर्णबाह्मान् विगहितान् परस्परदारेषुजनयन्ति ॥ २९ ॥ यथैव शुद्रोब्राह्मण्यां बाह्मजन्तुंपसूयते ॥ तथा बाह्मतरंबाह्मश्वातुर्वण्ये प्रसूयते ॥ ३० ॥
- (१) मेधातिथिः । एवंपरस्परमभने स्नीमितिलोमानांपूर्वेण बाह्मतरेण बाह्माजाताः । इदानीं चातुर्वर्ण्यकस्यते स्रय-तिर्जनिनात्यन्तसमानार्थोत्र मकरणे प्रयुक्तः प्रसूचते जनयतीत्यर्थः । तदुक्तर श्लोकेन निर्दिश्यते ॥ ३० ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । तथा बाह्मतरं चाण्डालतोऽप्यथमम् । बाह्मातः चाण्डालातः । चातुवर्ण्ये चातुर्वर्ण्या स्त्री मस्यते ॥ ३० ॥
- (३) कुझूकः । यथा ब्राह्मण्यां शृहोऽपकृष्टं चलण्डालाख्यंपाणिनंपसूयते जनयत्येवंबास्थण्डालादिवर्णचतुष्टये च-ण्डालादिण्योप्यपकृष्टं पुत्रंपसूयते ॥ ३० ॥
- (४) राघवाणन्दः । तत्र रष्टान्तमाह यथेति । बाह्मं बहिरेव वर्तमानं जन्तुं जन्ममरणमात्रशास्त्रिनम् । बाह्मश्रा ण्डास्त्रदिः धर्मादावनभिकारित्वात् ततोपिमिन्नंसंकरान्तरम् । चातुर्वपर्ये चातुर्वप्रसीषु ॥ ३० ॥
- (५) जन्दुनः । वर्णजातानांस्तादिमतिलोमजानांच परस्तरसङ्क्तरङकः मतिलोमजमस्तानांजनके न्यः मतिलोम-जेम्योन्यूनतमत्वमुदाहरणविशेषेणव्यनांक यथैव स्दोमाझण्यामिति । बाह्मजन्तुं चण्डालं बाह्यः स्तादिः चातुर्वण्येचतुर्व-र्णसाषु ॥ २०॥

(६) रामखन्दः । यथैव शृहोत्राह्मण्यां बाह्मजन्तुं निक्ष्टंचाण्डालं प्रसूपते तथा बाह्यः आयोगवः बाह्मतरं अत्य-न्तनिक्ष्टं चतुर्वर्षेषु सूपते ॥ ३० ॥

प्रतिकूलंबर्त्तमानबाह्याबाह्यतरान्युनः ॥ हीनाहीनान्यसूयन्ते वर्णान्यश्वदेशेव तु ॥ ३ ९ ॥

- (१ भिधातिथिः। एकैकस्य तु वर्णस्यसंकीर्णयोनयोभवन्ति कस्यिष्वनुष्ठोमाः कस्यिष्यनिष्ठीमाः कस्यषिवनुष्ठीममितिथीः। ब्राह्मणस्यानुष्ठीमाश्रद्भस्य मित्छोमाएव क्षत्रियवैश्ययोरनुष्ठोमाः मितिछोमाः क्षत्रियस्य ह्यावनुष्ठोमौएकः मितिछोमी वैश्वसस्यकोनुष्ठोमोह्ये मितिछोमी एवमेते ह्यादशानुष्ठोममितिछोमा एतेषामेकैकस्य खुर्बु गण्छतम्यत्वारोभेदामवन्ति ते च केचिन्दीना बाह्मतरास्तु सर्वएव बाह्मतरत्वमातापितृजातीव्यक्षः कर्मण्योह्यीनत्वासदेतदुद्याहरणैः
  स्पुरीक्रियते । मितिछोमांस्तावदृह्यीत्वा वक्ष्यामः । अयोगविविश्यायां श्रद्याञ्चातः श्रद्धायां विश्यायां क्षत्रियायां ब्राह्मण्यां चतुः
  रेशजनयति सीयमात्मना सह पंचधाऽऽयोगवः । एवं क्षत्रियचण्डाछाअपि एवंश्वद्धास्यःपंचकाः पंचदशामावन्ति । एवंविश्यापभवो ह्ये मितिछोमी क्षत्रियायां मागधीबाह्यण्यां वैदेहकः श्रद्धायामनुष्ठोमस्तत्र यः श्रद्धायां जातः सयदा <sup>कृ</sup> चातुर्वण्ये
  जनयति तदैवएवमकारः सयदा श्रद्धांगच्छति तदा हीनतरोवर्णोजायते तद्येक्षया । एवंविश्वायं ब्राह्मणं च केवछश्रद्धाञ्चातोत्छ्षण एवमित्यपेक्षावशाद्धीनांभाहीनांभ एवंक्षत्रिय ब्राह्मणे च द्रष्टप्य ब्राह्मणस्यत्वयंविशेषाऽनुष्ठोमाएव तस्य भवन्ति एवंचतुर्वर्णानांमत्यकं पंचदश्याभिदाः विष्टः संपद्मतो मुख्याश्रद्धारावर्णाः साचतुः विश्वति । परस्परसंपकांत्तेषाभावन्तिन्ते स्थवा हीनाः सन्तिऽहीनान्यस्यन्ते जनयग्तीत्यर्थः वर्णान्यवद्रौविति
  नास्तिनु पंचमहति पंचमस्य वर्णाभावात्पंचदश्रसु वर्णत्वमुनचारादृष्ट्य्यम् ॥ ३१ ॥
- (२) सर्वज्ञगारायणः । एतत्प्रपञ्चयति प्रतिकूलमिति । बाह्यावर्णबाह्यस्तादशानेव तथा हीनाअत्यवमाहीनान-स्यथमानेव प्रसूपन्ते । शृद्धात् ब्राह्मण्यादिषु चण्डालक्षणायोगवाख्यास्त्रयोहीनाअथमाबाह्यर्णाबात्यास्य प्रतिकूलं प्रतिली-मं वर्तमानाः शृद्धादिस्तीषु चतसूषु हीनान्नवान्यात्रस्यन्तद्दति प्रत्येकं चाण्डालादिभ्यस्त्वारस्त्वारदितिवधाद्दादश । तथा स्वजातीयासु त्रीनिति पश्चदश बाह्यान् जनसन्ति । वर्णान्वर्णरूपतया न वस्तुनस्तादशान् ॥ ३१ ॥
- (३) कुद्भूकः । एतदेवविस्तारयति मित्रकूलिति । अत्र मेधातिथिगोविन्दराजयोध्यांख्यानं चातुर्वण्यं बाह्याश्रण्डाल-क्षत्रायोगवाः श्रद्धमभवास्त्रयश्चातुर्वण्यं गच्चन्तआत्मनोद्द्यीनतरान्परस्परापेक्षयाप्यकृतेल्व्ष्ट्वणंप्रभवत्वात्पञ्चदशवणान्संपाद-सन्ति । तद्याया चण्डालः श्रद्धायामात्मनोहीनतरवैश्याक्षात्रयात्राह्मणीजातादुत्कृत्तंति । एवंवैश्यायां ततोष्यसद्ध-त्रियायां ब्राह्मणीजातादुत्कृत्रं जनयति ततोपसदंक्षत्रियायां ब्राह्मणीजातादुत्कृत्तंति हीनं ब्राह्मण्यां जनयति । एवंक्षत्रायो-गवाविष चातुर्वणं चतुरस्वतुरोऽजनयत् इत्येते श्रद्धप्रभवण्डालक्षत्रायोगविष्यः चातुर्वण्येह्यदश्यमेदाउत्पद्यन्ते आत्मना च चण्डालक्षत्रायोगवास्त्रयङ्ग्यवंश्रद्धप्रभवाः पञ्चदश्यस्यक्ते एवंवैश्यक्षत्रियब्राह्मणप्रभवाः प्रत्येकंपश्चदश्यसंभवित्त एवंष्टिस्वातुर्वण्येन सह चतुःषिप्टिप्यसामवित्ति । ते तु परस्परगमनेन नानावर्णाञ्चनयन्ति नैतन्पनोहरं। पूर्वश्लोके चण्णां-भतिलोमजानांप्रकतन्वाचेहिस्तारकयनत्वाच्यास्य अन्नापि श्लोके प्रतिकूलवर्त्तमानाहत्युपादानात्मितलोमजमान्नविषयोयं-श्लोकोनानुलोमज्ञविषयः । तथा च वैश्यक्षत्रियब्राह्मणप्रभवाश्च प्रत्येकंपश्चदशसंभवन्यवंष्टिरिति न संगच्चते नच संभव-सान्नणैवेयंषष्टक्ता न दुष्टतया श्रद्धप्रभवायोगवक्षस्चण्डालाएव चातुर्वण्यसंतानोपेताः पश्चदशर्गाहति वाच्यं । यतोवै-

- ( ४ ) **राघवान-दः** । ते बाह्याः कति इत्यपेक्षां पूरयति मेति । प्रतिकुलं प्रातिलोम्यम् बाह्याः स्रतादयः पडेव हीनाः स्वयं हीनान् नव बाह्यतरान् । जनयन्तीति वर्णान् पञ्चदशैतेषुवर्णपदमुपचारात् ॥ ३१ ॥
- (५) मन्द्रनः। प्रतिकूलंवर्तमानाअसजातीयस्त्रीषु वर्तमानाः। हीनाअनुलोमजेभ्योऽपकृष्टाः। बाह्याः प्रतिलोमजाः षर् स्तादयः हीनानात्मनोपकृष्टान् बाह्यतरान्बाह्यतरनामः प्रस्यन्ते वर्णाः पश्चदशैव ते ते बाह्यन्तरवर्णाः संकरजातयः मत्येकंस्तादिभिरुत्पदिताः पश्चदशैव नाधिकाः असजातीयानांजनियतृणां पश्चदशत्वात्तत्मस्तानांवर्णानां पश्चदशत्वं ब्राह्मणमश्चतयम्बतसः अनुलोमजास्त्रयः पट्मतिलोमजाम् एवंपोडशजातिषु स्त्रीपूत्पदिताः सजातीयाः पश्चदशैवेति स्ता-हयस्तावदासु षोडशस्त्रीषु त्वस्त्रीमन्तरेणासु पश्चदशसु पश्चदशवर्णाञ्चनयन्ति एवं वेदहकादयोपि मत्येकमिति ॥ ३१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । प्रतिकूलवर्तमानात् आनुलोन्येन वर्तमानान् बाह्यान्तरान्पुनःमसूयन्ते । हीनाहीनान्मसूयन्ते वर्णान् वर्णभवत्वात् । वर्णान् पञ्चदशैवतु हिजात्युत्पन्नश्चद्रपुरुषजातानांत्रयाणां चातुर्वर्ण्यसंबन्धे हादश रूपतश्च नयहति पञ्चदश्च ॥ ३१ ॥

# प्रसाधनापचारज्ञमदासंदासजीवनम् ॥ सैरिग्धंवागुराद्यांतस्ते दस्युरवोगवे ॥ ३२ ॥

(१) मेधातिथिः । प्रसाधनंमण्डनमुपचारोऽनुवृत्तिः केशरचनाकंकुमचन्दनादिनाऽनुकेपनविच्छित्तिः पाणिपाद्-विमर्दनंगाप्तिलाभकर्मकार्यक्षिपकारिताकार्याणामवसरमित्यादिविधिश्चएवमुच्यते । अदासंदास्यजीवनं वत्सरभृत्या [ पण्मा-सभृत्या] प कंपनसेवते अथवैतद्विधिश्चतया सर्वोपस्थापकोभवति जीवनाय [मता] वागुरावृत्तिद्वितीयोयंबृत्युपायः वागु-

<sup>(</sup>१) मे॰८, आआ (२) मे॰८

रारण्यपशुहिंसनं तश्चार्याणांदैविषित्र्यर्थेक्षुधार्थेच नतु व्याधवत्पशून्हत्वा मांसविऋयेण जीवनं राजनियोगाद्वहुपाणिवधोजी-विकार्थः सैरंधनामानसूते उत्पादयति वर्णकः दस्यूर्नामवश्च्यमाणः अयोगवे जातिविशेषे सामध्यत्स्यान्वकाभः ॥ ३२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्यानिष कांश्विदुपलक्षणतया संकीर्णजान्वत्यासह दर्शयित प्रसाधनेति । प्रसाधनम-लंकरणं । उपचारीगात्रसंत्राहनादिः । अदासं दास्यानर्ह श्रूद्रस्यैवतदर्हत्वात् । दास्यजीवनं दासयोग्येन कर्मणा जीवन-म् । सेरन्ध्रनामानम् । वागुरावृत्तिं पाशबन्धनवृत्तिम् । दस्युः पागुक्तपञ्चदशविधसंकरजात्यन्तरः । अयोगवेअयोगविश्व-याम् जातिवाचित्वात्स्त्रीलिङ्गनिर्देशः ॥ ३२ ॥
- (३) कुःह्यूकः । केशरचनादिः प्रसाधनस्तस्योपचारश्चं अदासमुच्छिष्टभक्षणादिदासकर्मरहितमङ्गसेवाह्रनादिदास-कर्मजीवनंपाशबन्धनेन मृगादिवधाख्यवृत्त्यन्तरजीवनंसौरिन्ध्रनामानंमुखबाहूरुपज्ञानामिति श्लोके वक्ष्यमाणोदस्युरायी-गवस्रोजातौ शुद्रेण वैश्यायामुत्पन्नायां जनयति तच्चास्य मृगादिमारणंदेविपत्रीषधार्थवेदितष्यम् ॥ ३२॥
- (४) राघवाणन्यः । तानेव नवविवृणोति मसाधनेति । मसाधनोपचारः केशमसाधनादिनिपुणम् अदासंहिसो-पजीवित्वेपि दाशाद्भिनं उच्छिष्टाभोजित्वात् । दास्यजीवनं दासकर्भणा जीवनवन्तम् । वागुरावृत्तिं वागुरा धूमबन्धनी तथा मृगघातिनम् । आयोगवे शुद्धाद्वेश्याजन्यायाम् । दस्युर्वश्चमाणः ॥ ३२ ॥
- (५) नन्दन । अपरमिप संकीर्णयोनिमाह प्रसाधनोपचारक्वमिति । दस्युः प्रतिलोमः सूतादिः । अयोगवे आयोगव-स्त्रियां वृत्तभक्कपरिहारार्थे ह्रत्वः । सैरन्धनामानं प्रसाधनोपचारवृत्त्याजीवन्तं । अदासंकस्यचिद्षि नदासभूतं । दस्यूनां बहु-त्वान्सैरन्धाणामिष बहुत्वं वृत्तिभेदोपन्यासेन सूचितम् ॥ ३२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । प्रसाधनं अलंकरणमात्रं संवहनादि उपचारत्तं । अदास्यं दास्यानर्हमदास्यं । यत्जीवनं प्राणनं आयोगवोदस्युः वागुरावृत्तिं पाशबन्धनवृत्तिं सूते ॥ ३२ ॥

# मैत्रेयकन्तुवैदेहोमाधूकंसंत्रसूयते ॥ नृन्मशंसत्यजसंयोघण्टाताडोरुणोदये॥ ३३॥

- (१) मेधातिथिः । मैत्रेयकंनाम्नावर्णमायोगव्यां संग्रस्यते जनयित वैदेहनामा ब्राह्मग्यां वैश्याक्रातोयः पाठान्तरंमैरेयकमिति माधूकमुपमापदमेतत् मधूककुमुमतुल्यं मधुरभाषित्वात् अथवा मधुकायतीति अन्येष्वपि दश्यते इतिङः
  अन्येषामपीति दीर्घः लाथिकेन चादिवृद्धिस्तस्य वृतिः नृन्मनुष्पान्प्रशंसिन्त अतस्तंसर्वदा बन्दाति यः कथ्यते । अरुणोदये प्रबोधकाले घण्टांताडयत्याहरित राक्कामीश्वराणांचान्येषांमबोधाय आयोगन्याभेवायंजनयित प्रकृतत्वात् ॥ ३३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । मैत्रेयकं मैत्रेयकनामानमः । माधुकं मधुरस्तुतिपाठकमः । स्त्ते अयोगर्वास्त्रयामेव । घण्याताडोघण्यावायकारी ॥ ३३ ॥
- (३) कुङ्कूकः । वैश्याष्ट्राह्मण्यां जातोवैदेहः । प्रकतायामायोगन्यां मैत्रेयाख्यंमधुरभाषणंजनयति यः नातर्भण्याः माहत्य राजमभूतीन्सततंवृत्त्यर्थस्तौति ॥ ३२ ॥
- (४) **राघवानन्दः ।** मैत्रेति मैत्रेयकं माधुकं मधुरभाषिणं अयोगव्यां। नृत् राजादीत् । घण्यताडः तत्ताडनशीलः । अरुणोद्ये पातः पातरेवतान्वोधयन्त्रशंसतीति । वैदेहोवैश्यात् ब्राह्मणीजः ॥ ३३ ॥
- (५) नन्द्रनः । माधुरंमधुरभाषिणं स्ततं त्रस्यते आयोगवहत्यनुवर्तते तस्य वृत्तिरुत्तरार्धेनोक्ता । घण्टां ताइयद्रीति घण्टाताडः ॥ ३३ ॥

(६) रामचन्द्रः । वैदेहोमैभेयकनामानं तुपुनःमाधूकं मधुरस्तुतिपाठकमायोगव्यां संप्रसूते । अरुणोदयेयोनूनज-संपर्शसितसंघण्यानादः भाषायांजागाइति प्रसिद्धः ॥ ३३ ॥

#### निषादोमार्गवंस्रते दासंनौकर्मजीविनम् ॥ कैवर्त्तमिति यंप्राहुरार्यावर्त्तनिवासिनः॥ ३४ ॥

- (१) मधातिथिः । प्रतिकोमपकरणान्तयः श्रुद्धायां ब्राह्मणाञ्चातोनिषादः पूर्वमुक्तः सद्द्वगृह्मतेअपि तु दस्युवन्त्र-तिकोमण्वमार्गवनामप्रतिकोमसूते आयोगण्यामेव यस्येमेअपरे नामनीदासःकैवर्तद्दित आर्यावर्तः प्रसिद्धः तस्य वृत्तिनीं कर्मणा नौवाहनेन जीवति ॥ २४ ॥
- (२) सर्वज्ञमाराचणः । निषादः शूदायां विषाज्ञातः अयोगविश्वयामेव सूते । मार्गवं मार्गवनामानम् । दासं दासापरनामानम् । अयोगवङ्ग्यधिकारादेतावध्यायोगव्यामेव ॥ २४ ॥
- (३) कुः द्विकः । ब्राह्मणेन श्रुद्धायां जातोनिषादः मागुक्तायामायोगव्यां मार्गवंदासापरनामानंनौव्यवहारजीविनं-जनयति आर्यावर्त्तदेशवासिनः कैवर्तशब्देन कीर्तयन्ति ॥ ३४ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । निषादोत्राह्मणात् श्रद्भकन्याजः । मार्गवं मृगयुरिवर्हिसाकर्मिणं । नौकर्मजीविनं नावोयत्कर्म मत्स्यघातनोत्तारणादि तेन जीवितुंशीलम् । तस्यैव देशभेदेन नामान्तरं कैवर्तइति ॥ २४ ॥
- (५) नम्द्रनः । निषादः शूद्रायां ब्राह्मणाज्ञातः पूर्वमुक्तः । मार्गवं मार्गवनामानं कचिद्दाशनामानं । ह्रते आयोगव-इत्येव ॥ ६४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । निवादः आयोगव्यामार्गवंसते दासनीकर्मजीविनं ॥ ३४ ॥

मृतवस्त्रभृत्सु नारीगहितान्नाशनासु च ॥ भवन्त्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः पृथक्त्रयः ॥ ३५ ॥

- (१) मेधातिथिः । येऽनन्तरउपदिश्वस्यये मार्गवपर्यन्ता स्तेषांमातृजातिनौक्ता तत्प्रतिपादनार्थौयंश्लीकः आयोग् गवीषु स्निष्वेते ज्ञायन्ते तासांच विशेषणं मृतवस्त्रभृत्यु शववासांसि परिद्धतीष्वित्यर्थः अनार्याअस्पृश्याः गीहतमुच्छि-ष्टमांसादिचान्नमक्षन्ति ॥ ३५ ॥
- (३) कुङ्गुकः । सैरिन्भमैत्रेयमार्गवाहीनजातीयास्त्रयः पृतवस्त्रपरिधानासु क्रूरासूच्छिष्टादिभक्तानाशनायोगवीषु पितृभेदाद्भिनाभवन्ति ॥ ३५ ॥
- (४) **राधवानन्दः** । त्रयाणामेषांमातृराह पृतिति । पृतवस्त्रभृत्सु तदेव दासोयासांतासु । गहितान्नाशनासु गहितं छशुनमदाद्यशनं यासां तासु । आयोगवीकन्यासु । पृथगितितासामेकजातीयत्वेपिपतीनांभिन्नजातीयत्वात् ॥ ३५ ॥
- ( ५ ) **जम्द्रजः । अ**नार्यासुकेनचित्कर्मदोषण निन्धासु जातिहीनामानृकर्मदोषेण निरुष्ठतमाः एतेउत्तरश्लोके वक्ष्य-माणाः ॥ २५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । मृतवत्सासु अनार्यासु अविवाहितासु गर्हितमन्त्रमश्चन्त्योऽनार्याःतासु योगी [ श्वरः ] ॥ कद-संबुद चौराणां स्त्रीवरकावतारिणाम् ॥ एतेगर्हिता एतासु आयोगवीषु एतेजातिहीनाःपृथक्त्रयोभवन्ति ॥ ३५ ॥

<sup>(</sup>३५) वृतवस्त्रभृत्यु नारी=वृतवत्सात्वनायांयु ( ख, )=वृतवस्त्रभृत्वनार्यायु ( क, च, ण )

<sup>(</sup>३५) त्रयः=िक्रयाः (य, ब, ल)

### कारावरोनिषादासु चर्मकारः प्रस्थयते ॥ वैदेहिकादम्भ्रमेदौ बहिर्पामप्रतिश्रयौ ॥ ३६॥

- (१) मेघातिथिः । उत्तरत्र वैदेशामेव जायन्तइत्येवकारकरणा ख्रिङ्गादिहापि वैदेशां निषादात्कारावरोना-मजायतइति संबन्धप्रतीतिः वैदेहिकाद्वावांभमेदीकस्यांक्षियां कारावरीनिषाची तयोरत्रसन्निधानात् वैदेशां च वैदेशाभि-न्वर्णसंभवदिवं व्याख्यायेते स्त्रीभेदे कलाद्वर्णादेते हे जाती बह्यांमं प्रतिभयोनिवासोययोः ॥ १६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । निषादादायोगच्यां कारावरनामा चर्मकारस्तद्दत्तिः प्रसूयते प्रजायते । वैदेहकादायोग-ध्यामेव तत्र आन्ध्रोऽनन्यपूर्वायामन्यपूर्वायांतु मेदः ॥ ३६ ॥
- (३) कुद्धूकः । वैदेह्यामेव जायतइत्युत्तरत्र श्रवणात् अत्राप्याशङ्कायां सैव संबध्यते निषादादैदेहां जातः कारावराख्यश्यर्मच्चेदनकारीजायते अतएवीशनसे कारावाराणांचर्मच्चेदनाचरणमेव वृत्तित्वेनोक्तमः । वैदेहकसैरिन्भभे-दाख्यो पामबहिर्वासिनौ अन्तरानिर्देशाद्वैदेहकेन च वैदेत्यां जातस्य गहितवैदेहकस्यान्युचितत्वातः । कारावरिनषाद-जात्योश्यात्र श्लोके सन्तिधानात्कारावरिनषादिश्वयोरेव क्रमेण जायते ॥ ३६ ॥
- (४) राधवानन्दः । वैदेशांकारावरादिषण्णामेवजन्मतिवकुंपितृभेदमाह कारेतिहान्याम । निषादेवेदेहकचण्डाछनिषादाश्चत्वारः पितरःकारारवान्ध्रमेदाधाःषर् पुत्रावैदेशामितिजात्येकवचनंचितिपौल्कस्यांशूद्रनिषादजातायांअत्रनवजातेरन्यिहशेषणंसेरन्थकः मेत्रेयकः मार्गवः कारारवः आन्ध्रमेदौ देशभेदेनैकएव पाण्डुसोपाकः आहितृण्डिकः सोपाकः अन्त्यावसायीचेते नव स्तादयः षर्तेन पञ्चदश बाह्याबाह्यतराइति ध्याख्यायन्ते पञ्चदशशब्दस्वरसात् । कुछूकस्तु स्तादयः षडेतेसेरन्ध्रादयोनविति पञ्चदश तथा अयोगवक्षनृचण्डालाश्चातुर्वण्यंश्चीषु स्वयोग्यांच पञ्च पञ्च जनयन्तीति एवं
  दश पूर्वोक्ताश्च पञ्चदशेति त्रिशत् । मेधातिथिस्तु विषस्यानुलोम्येन त्रयः प्रतिलोमाभावात् क्षत्रियस्य ब्राह्मण्यामेकः
  प्रतिलोमः अनुलोमह्रयं वैश्याशूद्रयोः वैश्यस्यच विषाक्षत्रिययोः प्रतिलोमह्रयमनुलोमएकः शूद्रायां शूद्रस्यतु प्रतिलोमत्रयं
  विषाक्षत्रियवैश्याङ्गनासु अनुलोमाभावादिति द्वादश संकरास्तेषां मानुजातीयम्तिलोमानुलोमासु पञ्चसु मत्येकं पञ्चपञ्चेति
  पृष्टिरेवं संकराइति ॥ ३६ ॥ ३० ॥ ३८ ॥ ३९ ॥
- (५) नन्द्नः । तानेवत्रीनाहं कारावरद्ति चर्मकारश्चर्मसंस्कारवृत्तिः । कारावरान्ध्रमेदाः क्रमेण वृतवस्रभ्रत्तनाः याष्ठु गहितान्नाशनास्त्रायोगवीषु जायन्तद्ति ॥ ३६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । निषादाहैदेशांकारावरोनाम चर्मकारः मस्यते वैदेशकादंभमेदौ भवतः ॥ ३६ ॥ चण्डालात्पाण्डुसोपाकस्त्वक्सारव्यवहारवान् ॥ आहिण्डिकोनिषादेन वैदेशामेव जायते ॥३७॥
- (१) मधातिथिः । चाण्डालात् वेदेशापाण्डुसोपाकोनामवर्णीजायते । तस्य वृत्तिस्त्वक्सारव्यवहारत्वात् त्वक्सारो-वेणुःतच्यवहारेण वंशक्रयविक्रयादिना कटा दिकरणेन वा जीवति तिषादात्तस्यामेवाहिण्डकस्तस्य वृत्तिरेषैवान्वेण्यावा ॥३७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । चाण्डालदायोगव्यामेव पाण्डुसोपाकः पाण्डुसोपाकनामा । त्वक्सारव्यवहारोवेणुविरकै-जीवनम् । अत्रचात्रभेदेयोर्मातापितृजात्यभेटादिकत्वंविवस्तापूर्वत्रयहत्युक्तम् । निवादेन विप्रशृद्धाजेन ॥ ३७ ॥
  - (३) कुझूकः । वैदेशां चण्डालात्पाण्डुसोपाकाख्योवेणुव्यवहारजीवी जायते । निषादेन च वैदेशामेवाहिण्डिका-

<sup>(</sup> ३७ ) आहिण्डिकोनिषादेन वैदेशामेव=आहिण्डिकोनिषाचान्तु वैदेहेन ( नं )

रूयोजाबते । अस्य च बन्धनस्थानेषु बाह्मसंरक्षणादाहिण्डिकानामित्यौशनसे वृत्तिरित्युक्ता समानमातापितृकत्वेऽपि कारावराहिण्डिकयोर्वृत्तिभेदसंश्रवणाद्यपदेशभेदः ॥ ३७ ॥

- ( ५ ) नन्द्रनः ॥ आहिण्डिकोनिषाचान्तु वैदेहेनैव जायते इतिपाठः । त्वक्सारोवेणुवेत्रादिस्तस्य व्यवहारोविक्रय-कर्म ॥ ३७ ॥
- (६) **रामचन्दः** । चाण्डालाद्वैदेशां पाण्डुसोपाकनामा त्वक्सारब्यवहारवान् वेणुब्यवहारजीवी जायते । निषादेन-वैदेशामाहिण्डकोजायते ॥ ३७ ॥

चण्डालेन तु सोपाकोमूलव्यसनवित्तमान् ॥ पुक्कस्यां जायते पापः सदा सज्जनगर्हितः ॥ ३८ ॥

- (१) मधातिथिः । व्यसनंदुःखंतस्यमूरुंमारणंतद्दत्तिर्वभ्यमारणं राजादेशादनाथशववहनंतद्वस्वादिपहणं पेतिपिण्ड-भोजनिमन्येवमादिवृत्तिः । पुल्कस्यांचाण्डालेन जायते अथवा मूलादिवृक्षादीनांतद्यसनंविभागकरणंसा वृत्तिर्व्यविच्छन्नेषु वृक्षेषु यदनुवृत्तंमूलंतदुःद्वृत्य विक्रयादिना जीवति ॥ ३८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । चण्डालेन पुल्कस्यां मूलव्यसनवृत्तिमान् मूलखननंऋत्वा तद्विऋयणजीवनद्रत्यर्थः ॥३८॥
- (३) कुद्भूकः। श्रुद्रायां निषादेन जातायां पुक्तस्यां चण्डालेनजातः सोपाकाख्यः पापात्मा सर्वदा साधुभिर्नि-न्दितोमारणोचितापुराधस्य मूलंबध्यः तस्य व्यसनंराजा देशेन मारणंतेन वृत्तिर्यस्य सजायते ॥ ३८ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । मूलव्यसनमीषधखननम् ॥ ३८ ॥
- (६) **रामच-द्रः** । चाण्डालेन सोपाकनामातथा पुल्कस्यांजायते । कीदशः मूलव्यसनवृत्तिमान् मूलखननवृत्ति-मारणोचितःयहा मूलं बध्यं तस्य व्यसनं राजादेशेन मारणंवा ॥ ३८ ॥

निषादस्री तु चण्डालात्पुत्रमन्त्यावसायिनम् ॥ श्मशानगोचरंस्ते बाह्यानामपि गर्हितम् ॥ ३९॥

- (१) मेधातिथिः । अन्त्यावसायिनंचण्डास्मैव वदन्ति अववा निषाद्यां चण्डासादुत्पन्नस्यान्तावसायीति नाम-थेयं श्मशानगोचरंशवदहृनादिवृत्तिराहारादीनि कर्माण तैः प्रसिद्धैः सोपाकादिनामतया तज्ञातीयएवसोऽतश्राण्डासादिष कुत्सिततरोविद्येयः । तदेतदानन्त्यात्संकराणांपदर्शनमात्रंकतम् ॥ ३९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। निषादस्री निषादजातीया स्त्री ॥ ३९ ॥
- (३) कुल्लूकः । निषादीचण्डालादन्त्यावसायिसंश्लंचण्डालादिभ्योपि दुष्टतमंश्मशानवासिनंतद्दत्तिच जनयित ॥३९॥ सङ्गरे जात्यस्त्रेताः पितृमातृप्रदर्शिताः ॥ प्रच्छन्नावा प्रकाशावा वेदितव्याः स्वकर्मितः ॥ ४०॥
- (१) मिश्चातिश्विः । यान्येतान्यनन्तरमुद्दिष्टानि त्वक्सारच्यवहारादीनि कर्माणि तैरप्रसिद्धाःसोपाकादिनामतयात-कातीयविदितव्याः पित्रामात्राच विभागेन दर्शिताः मच्छन्नावा प्रकाशावातज्ञातीयावेदितव्याः । आयोगव्यांमात्रा विभा-गोनिषादाह्वेदेहिकादान्ध्रमेदाविति पित्रा दर्शितोविभागः ॥ ४० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पितृमातृपदिशताः पितृमातृविशेषेण कथिताः । ख्कर्मिभगे।ईतकमर्वर्तनशीलतया वेदित-ध्याः प्रक्रन्नाप्रकल्नाअपि ॥ ४० ॥
- (३) कुङ्गूकः । वर्णसङ्करविषयएताजातयोयस्येयंजनियम्ययंजनकः सएवंजातीय इत्येवं पिनृमानृकथनपूर्वकंद-शिताः तथा गूदाः प्रकटावा तजात्युदिनकर्मानुष्ठानेन श्वातव्याः ॥ ४० ॥

- (४) राघवानन्दः । संकीर्णभकरणमुपसंहरति संकरइति । पिनृतोमानृतः कर्मभिर्वा विभाव्याइत्याह प्रच्छन्ना-वेति ॥ ४० ॥
- (५) नन्द्रनः । पितृमातृविगिह्ताः पितृमातृदोषविगिह्ताः आसु जातिषु द्विजधर्मिणः ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रस्नीपृ जाताः अनुरोमजाइतियावत् द्विजधर्मिणोन केवरुं खजातिजानामेव द्विजधर्मित्वं किन्त्वनन्तरासु जातानामपि साकल्येन द्विजधर्मित्वमस्तीत्यर्थः । तत्र ब्राह्मणाद्वाह्मण्याञ्चातस्य योद्विजधर्मस्सएव तस्मान्क्षत्रियायाञ्चातस्यापि एवमुत्तरयोरपियोज्यं वैश्याच्छूद्वायाञ्चातस्यानेन शुद्धेश्योवैशिष्टमित्यवगन्तव्यम् ॥ ४० ॥
- (६) **राम**चन्द्रः । संकरे एताजातयः पितृमातृप्रदर्शिताः पितृमातृपूर्वकंकथिताः । प्रच्छनावा प्रकाशावा त्वकर्म-भिवैदितच्याः ॥ ४० ॥

सजातिजानन्तरजाः षद्सुताद्विजधर्मिणः ॥ शृद्धाणान्तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्पृताः ॥४ १॥

- (१) मेधातिथिः । त्वजातीयास्नैविणिकेश्यः समानजातीयास्तु जातास्ते द्विजधर्माणइत्येतित्सद्धमेवानुद्यते अनन्तरजानांतुल्यता भिधानंतद्धम्प्राप्यं अनन्तरजाअनुलोमाब्राह्मणात्सित्रियवैश्ययोःक्षत्रियाद्देश्यायांजातास्तेपि द्विजधर्मान्
  णउपनेयाइत्यर्थः उपनीताश्च द्विजातिधर्भेः सर्वेरिधिक्रयन्ते ननु च ताननन्तरनाम्नइति मानुजातीयत्वमेषामुक्तमेव ततश्च
  तज्जात्या समेषु धर्मेषु सिद्धएवाधिकारः सत्यमनन्तरनामइति नामग्रहणात्सं बैवेषां नतु जात्यितदेशइति कस्यचिदाशङ्कान्
  स्यादतःस्पष्टार्थषर्मुताद्विजधर्मिणइतिवचनान्तरं धर्मिणइतिशब्दस्यधर्मोर्थनीयः । येपुनरपध्वंसजाःसंकरजास्तेश्चद्राणांसधर्माणःसमानाचारास्तद्धमेरिधिक्रियन्तइत्यर्थः । प्रतिलोमानांतु विशेषोवक्ष्यते अनन्तर्गहणमनुलोमोपलक्षणार्थमेव तेन
  ध्यविद्वतेऽपि ब्राह्मणाद्वैश्यायां जातेगगृह्यते षर्साख्यातिरिक्तत्वान्न श्रुद्दायां पारशवः ॥ ४१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनुलोमजेषु विशेषमाह त्वजातीति । ब्राह्मणस्य ब्राह्मण्यां अनन्तरयोश्य क्षत्रियावै-श्ययोरिति त्रयः क्षत्रियस्य क्षत्रियावैश्ययोः हो वैश्यस्य वैश्यायामेकइति षट् द्विजानांसुताः द्विजधर्मणः पितृजातीयसद-शाः । अत्र त्वजातिजयहणाद्दत्यन्तरत्वेन योग्याःउपनयनादौ । अपरेत्वपध्वंसजाः संकरजाः शूद्रसधर्माणोनतथाविध-संस्काराद्यर्हाः ॥ ४१ ॥
- (३) कुङ्गूकः । द्विजातिसमानजातीयासु जातास्तथानुरुोम्येनोत्पन्नाब्राह्मणेन क्षत्रियावैश्ययोः क्षत्रियेण वैश्यायामेवंषर्पुत्राद्विजधर्मिणउपनेयाः ताननन्तरजास्त्विति यदुक्तंतत्तज्ञातिव्यपदेशार्थनसंस्कारार्थमिति कस्य चिद्धमः स्यात् अतएषांद्विज्ञातिसंस्कारार्थमिदंवचनं ये पुनरन्ये द्विजात्युत्पन्नाअपि स्तादयः प्रतिरुोमजास्ते शृद्धधर्माणोनेषामु-पनयनमस्ति ॥ ४१ ॥
- (४) राघवान-दः । तत्रविमादिवत् करणान्तानां त्रयाणां द्विजवदाशौचोपनयानायतिदिशन्आयोगवक्षनृचण्डा-स्मागधैवेदहसूतानां षण्णां शृद्ववदाशौचादिमाप्तिमाह सजातिजाइति। अपध्वंसजाइति पारिभाषिकाआयोगवादयः ॥४९॥
- (५) **नन्द्रनः** । सङ्कीर्णजातीनांपरिज्ञाने।पायं शूद्रधर्मिणश्चाह त्वजातिजानन्तरजाइति । ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशुद्धाः त्वजातिजाः अनन्तरवर्णजाताः अपध्वंसाः प्रतिलोमजातयः ॥ ४१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । खजातिजाः षट् सुताः द्विजधर्मिणः द्विजधर्माहीः उपनेयाः । शृद्वाणांसधर्माणः सर्वे अपध्व-सजाः संकरजाः स्मृताः ॥ ४१ ॥

# तपोबीजप्रभावैस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे ॥ उत्कर्षचापकर्षच मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ ४२ ॥

- (१) मेथातिथिः । तएतेऽनन्तरजाः तपःसामध्यैन बीजसामध्यैन युगेयुगे जन्मनिजन्मनि उत्कर्षमपकर्षेच गच्छन्ति तद्दश्यामः शुद्रायां ब्राह्मणजातइत्यत्र ॥ ४२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तपोबोजमभावेन तपसा जात्युत्कर्षार्थकतेन बीजस्यच हिजजातीयसंबिन्धनः प्रभावेन तेयोग्यतया व्यवहिताअपि हिजधर्माणः युगेयुगे उत्तरोत्तरप्रसृतिषु क्रमान्मनुष्येषु जन्मतोजात्युत्कर्षप्रथमप्रथमजातितः- श्रेष्ठत्वमसत्कर्मकरणाञ्चापकष्रसृद्धतोष्यधमांजातियान्ति । युगपदं मातापिनृयोगसाध्यतया तत्साध्यायांसंतती वर्तते । ए- तेन ब्राह्मणात्क्षित्रयायां जातोमूर्धावसिक्तोमूर्धावसिक्तांविवाह्य त्वाचाराद्युक्तायां जनयति सततउत्कृष्टः । एवमुत्तरोत्त- रंक्नेयम् । एवं क्रमेण पञ्चमी प्रसृतिब्रोह्मणजातिरेव भवति । एकान्तरवर्णजानांनु सप्तमी प्रसृतिः । एवं क्षत्रियाहैश्यायां- जातेऽपि । एतदुक्तं याज्ञवल्कयेन ॥ जात्युत्कर्षोयुगे क्रेयः पञ्चमे सप्तमेपि वा । एवमसत्कर्मणां सिद्धधानवत्पूर्वजात्यु- त्कर्षोपि हृष्टव्यः ॥ ४२ ॥
- (३) कुद्भूकः । सजातिजानन्तरजास्तपः प्रभावेण विश्वामित्रवद्दीजप्रभावेण ऋष्यशृङ्गादिवत्कतत्रेतादौ मनुष्य-मध्ये जात्युत्कवंगच्छन्ति अपकर्षच वक्ष्यमाणहेतुना यान्ति ॥ ४२ ॥
- (४) राघवानन्दः । तपोबीजप्रभावैः सूतादीनामप्युत्कपौमवतीत्याहः तपइति । युगे जन्मनि । तपःप्रभावेन वि-श्वामित्रवत् । बीजप्रभावेन ऋष्यशृङ्गवत् । अपकर्षः कर्मणांत्यागादिना ॥ ४२ ॥
- (५) नन्दनः । एवंतावद्वीजक्षेत्रवशाजातीनामुत्कर्षापकर्षी वृत्ता विदानीहेत्वन्तरवशादप्याह तपोबीजपभावैश्वेति । ते ब्राह्मणादयोद्विजधर्मिणश्च वर्णास्तपएव बीजंतपोबीजंतपोबीजत्ववचनंजात्यन्तरौत्पादकत्विनवन्धनं युगे युगे मिथुने मिथुने संताने सन्ताने पुत्रपौत्रादीष्वपीत्यर्थः । युगशब्दस्य सन्तानवचनत्वमृत्तरत्र व्यक्तीभविष्यति इहमनुष्येषु मध्ये जन्मतउत्कर्षमपकर्षच गच्छति तत्नादुत्कर्षहेतुः सेव्योऽपकर्षहेतुस्त्याज्यइत्यभिषायः ॥ ४२ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** युगेयुगे जन्मनिजन्मनि तपोबीजप्रभावैरुत्कर्षगच्छन्ति । जन्मतः जात्याइह्मानुषेषु अपकर्ष नीचत्वं गच्छन्ति ॥ ४२ ॥

शनकैस्तु कियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ॥ टषलत्वंगतालोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ ४३ ॥

- (१) मेधातिथिः। यदुक्तंत्वकर्मणांत्यागेनेति तस्यैवायंत्रपञ्चः। क्रियालोपोयत्र संस्कार्यतया संबध्यते तथोपनयनादिषु यत्र वा कर्नृतया यथानित्याप्रहोत्रसंध्योपासनादिषु तासांलोपउभयासामप्यननुष्ठानमतश्च न कैवलमुपनयनसंस्काराभावेन जातिभंशः। अपितूपनीतानांविहितक्रियात्यांगेनापि तथाचाइ शनकेरिति पुत्रपौत्रादिसंततेः प्रशृतिश्चद्दत्वंनतु
  जातस्यैव उपनयनाभावेतु तस्यैव व्यपदेशान्तरंप्रवर्तते। यद्यपि सा जातिनीनवर्तते तत्पुत्रपौत्राणां भृजकण्यकादिजात्यन्तरमेव व्यपदेशहेतुकमपि ब्राह्मणातिक्रमेण ब्राह्मणविधिविहितातिक्रमेणेत्यर्थः। अथवा शास्त्रार्थसंशये मायिश्चने वा
  परिषद्रमनाभावः॥ ४३॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । अत्रदष्टान्तमाइ शनकैरिति । शनकैः क्रमेण वृष्ठत्वं शृद्धत्वं गताः क्रियाछोपात् तत्रहे-तुः ब्राह्मणादर्शनम् ॥ ४३ ॥
- (३) कुङ्गुकः । इमावक्ष्यमाणाः क्षत्रियजातय उपनयनादिकियालोपेन ब्राह्मणानांच याजनाध्यापनपायिक्ता-पर्यदर्शनाभावेन शनैः शनैलोंके शृद्धतांत्राप्ताः ॥ ४३॥

- (४) राघवानन्दः । तत्रैव कैमुतिकन्यायमाह शनैरितिद्वाभ्याम् । क्रियालोपेन उपनयनायभावेन । ब्राह्मणादर्श-नेन याजनाभ्यापनपायश्चित्तावर्थं तेषां दर्शनाभावेन ॥ ४३ ॥
- (५) **मध्दनः। तपोबीज**मभावउत्कर्षहेतुत्वेनोक्तः कः पुनरपकर्षहेतुरत्रेत्यपेक्षायामाहः शनकैरिति। शनकैः संता-नेसंताने ब्राह्मणानामदर्शनात्क्रियालोपाद्राह्मणादर्शननिमित्तात्क्रियालोपात इमाउत्तरश्लोके वश्यमाणाः॥ ४३॥
- (६) रामचन्द्रः । लोके क्रियालोपात् सिक्तियालोपात् इमाःक्षित्रयजातयः शनकैः वृष्ठत्वं शूद्तां ब्राह्मणादर्शनेन ब्राह्मत्वबोधित कर्माननुष्ठानेन ॥ ४३ ॥ पीण्ड्काश्वीबृद्रविद्याः काम्बोजायवनाः शकाः ॥ पारद्यापद्ववाश्वीनाः किराताद्रदाः खशाः॥४४॥
- (१) मेधातिथिः। पृंह्कादयः शब्दाः परमार्थतोजनपदशब्दाइह्तु क्षत्रियेषु मुख्यास्तत्संबन्धत्वाज्ञनपदेषु वर्तन्तइत्य-तद्शनमात्रितं । यथालुग्विधौ तस्य निवासीजपदेलुगिति नतुपथालुग्योगाप्रख्यानादिति नैतेषु देशेषु बाहुल्येन चातुर्वण्यं मस्तीत्येतदालंबनं । वृषलत्ववचनं यदि वा पृंड्रादयः शब्दाः कथंचिद्देशसंबन्धेन विना दश्यन्ते तदैतज्ञातीयावेदितव्याः । महाभारतादौ क्षत्रियावण्यन्ते तथाचत्वेऽप्येते क्षत्रियाएवेति कस्यचित् आन्तिः स्यादतएवमुक्तमेते वृषलाइति येचैते दिगन्तवासिनः किरातवैनदरदादयस्तेषामप्रामरूपंवेदेनानुषते नतिमयान्तांतिभयादिति ॥ ४४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । तानाह पुण्डुकाइति ॥ ४४ ॥
  - (३) कुख़ूकः । पौण्ड्रादिदेशोद्भवाः संतः क्रियालोपादिना शृहत्वमापन्नाः ॥ ४४ ॥
  - (४) राघवानम्दः। पौण्ड्रकादयएकादश पतितक्षत्रियानरजातयः॥ ४४ ॥
  - (५) मन्द्रमः। ताएव जातीरुदाहरति पौण्ड्काइति ॥ ४४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एते पौण्ड्रकादयः खशान्ता उक्ताः ॥ ४४ ॥

# मुखबाद्दूरुपज्जानांयालोके जातयोबहिः॥ म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्रताः॥४५॥

- (१) मिद्यातिथिः । असदिवयमानार्थासाषुशब्दतयावोक् म्लेच्छोच्यते । यथाशबराणांकिरातानामन्येषांवान्त्यानां आर्यवाच आर्यावर्तिनवासिनस्तेचातुर्वण्यादिन्यजातीयत्वेन मसिद्धास्तदादस्यबउच्यन्ते । एतदुक्तंभवति न देशनिवासेन म्लेच्छवाक्संकरत्वे कारणमपि तु यथोक्तबर्वरादिशब्दमसिद्धिमुखादिजानां बहिष्क्रियते ब्राह्मणादिशब्दैरमसिद्धैरित्यर्थः ते सर्वे दस्यबद्धच्यन्ते ॥ ४५॥
- (२) सर्वज्ञनाशयणः । उक्तमर्थसंक्षिप्याह मुखेति । पश्चम्यर्थेषष्ठी । चतुन्यीवर्णेन्योयेन्ये तेयदि स्लेब्बदेशस्थ-तवा स्लेब्बवाचःस्युर्यदिवार्यदेशवासादार्यवाचस्तथापि दस्यवोऽपसदाएव ॥ ४५ ॥
- (३) कुङ्गूकः । ब्राह्मणक्षत्रियवश्यश्रद्भाणांक्रियालोपादिना याजातयोबाह्माजाताम्छेच्छ भाषायुक्ताआर्यभाषोपे-तावा तेदस्यवः सर्वे स्पृताः ॥ ४५ ॥
- (४:) राज्यबाणन्दः । बाह्मानुलीमप्रतिलीमनानां त्रिश्वतां कर्माणि वक्ष्यस्ताननुवदति मुखेतिहाभ्यामः । मुखबा-हृदपञ्चानां त्रह्मसन्त्रियविद्शुद्धाणां तभ्यश्वतुभ्यीबहिर्जातयस्ताः म्लेब्छवाचः म्लेब्छवत् भाषणानि येषांते ॥ ४५॥
- ( ६ ) **मन्द्रमः । अनु**छोमजातीनांप्रतिछोमजानीय साधारणींसंद्वामाह मुखबाहूरुपज्ञानामिति । आर्यवापः संस्कत-वाषः ॥ ४५ ॥

<sup>·(</sup> ४४ ) पल्ह्वाः=बाल्ह्काः ( क )

(६) रामचन्द्रः । मुखबाहूरुपज्ञानां चतुर्वर्णानांजातयः याःलोके बिहाईजक्षेत्रवैश्यशृद्धात् अन्य सर्वे ते दस्यवः-स्थृताः ॥ ४५ ॥

ये द्विजानामपसदाये चापध्वंसजाः स्मृताः ॥ ते निन्दितैर्वर्तयेयुर्द्विजानामेव कर्मभिः ॥ ४६॥

- (१) मेथातिथिः । अपसदाअनुलोमाःमतिलोमाः अपभ्वंसजागोबलीवर्दवद्भेदः द्विजानामुपयोगिभिः भेष्यकर्म-भिर्वर्तयेयुः आत्मानोनिन्दितैः भेष्यकार्यत्वान्निन्दितानि ॥ ४६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । द्विजानामपसदाद्विजसधर्माणः षट् ये चापध्वंसजाः शूद्रसधर्माणः । निन्दिनैर्द्विजानां कर्मभिःद्विजानां भृत्यतया तत्तदुशनःमभृति स्मृत्युक्तकर्म कुर्वन्तः ॥ ४६ ॥
- ( ३ ) कुह्यूकः । ये द्विजानामानुलोम्येनोत्पन्नाः षडेतेऽपसदाः स्पृताइति तेषामपि पितृतोजघन्यत्वेनापसदशब्देनः प्रागभिधानादपथ्वंसजास्ते द्विजात्युपकारकैरेव निन्दितैर्वक्ष्यमाणैः कर्मभिर्जीवेयुः ॥ ४६ ॥
- (४) राघवान-दः । अपसदामूर्धाभिषिकादयःषर् । अपध्वंसजाः स्तादयः । सैरन्ध्रादीनां विशेषणेनैव कर्मठा-भः । प्रायेणनिन्दितैः द्विजातिषु प्रतिषिद्धैः द्विजानां द्विजात्यपेक्षितैः कर्मभिः ॥ ४६ ॥
- ( ५ ) नन्दनः। अथदस्यूनां साधारणीं वृत्तिमाह् येद्विजानामपसदाइति। अपसदाः चौर्यजाता अनुलोमजाः अभिषि-कादयः। अपभ्वंसजाः प्रतिलोमजाः स्तादयः अनुलोमजेष्वप्यनन्तराः पुत्रव्यतिरिक्ताअंबहादयश्य सजातीयेष्विप कुण्डगो-लकादयश्य द्विजानामेव कर्मभिद्विजार्थेरेव कर्मभिः चिकित्साश्वसारश्यादिभिवर्तयेयुर्जीवेयुः ॥ ४६ ॥
- (६) रामचन्दः। ये द्विजानां ब्राह्मणक्षत्रियविशां सकाशादपसदाः स्ताम्बन्धवैदेहकमागधादयः ये अपभ्वंसजाः ते निन्दितैः कर्मभिः सेवादिभिः द्विजानां कर्मभिःउपयोगिभिःवर्तेरन् ॥ ४६ ॥

स्तानामश्वसारथ्यमंबष्ठानांचिकित्सनम् ॥ वैदेहकानांस्रीकार्यमागधानांवणिक्पथः॥ ४७॥

- ( १ ) मेघातिथिः । तथाचवक्यते स्त्रीकार्यमन्तःपुररक्षाकारित्वं विणक्पथः स्थलपथवारिपथादिमसिद्धः ॥ ४७ ॥
- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । तदेव कियद्प्याह् सूतानामिति । स्त्रीकार्यमन्तःपुररक्षा । विगक्पथोवाणिज्यम् ॥ ४७ ॥
- (३) कुद्भूकः । स्तानामश्वदमनयोजनादिरथसारध्यंजीवनार्थं अम्बद्धानांरोगशान्त्यादिचिकित्सा वैदेहकानाम-न्तःपुररक्षणं मागधानांस्थलपथवणिज्या ॥ ४७ ॥
- (४) राघवानन्दः । तानि कर्माण्याह सूतानामितिदशिमः । चिकित्सितं भिष्क्रिया स्नीकार्यमन्तःपुरादिरक्षा । वणिकपथः नौयायित्वम् ॥ ४७ ॥
- (५) नन्दनः । तेषांसाधारणींच वृत्तिमाद्द्र सूतानामश्वसारस्यमिति । स्त्रीकार्यमन्तःपुरादिषु स्त्रीरक्षा । वणिक्पयोः वाणिज्यम् ॥ ४७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अन्वधानां श्रदादम्बधाजाताः चिकित्सकंशास्त्रं वैश्वकं । स्नीकार्यं अन्तःपुररक्षणम् ॥ ४७ ॥ मत्स्यघातोनिषादानांत्वष्टिस्तायोगवस्य च ॥ मेदान्ध्रचुचुमदूनामारण्यपशुहिसनम् ॥ ४८ ॥
    - (१) मेघातिथिः। ताष्टिर्वारुतक्षणंतक्षकम् ॥ ४८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । निषादानां निषादजानां कैवर्तानां तेन कैवर्तीप निषादपदेनोज्यतइति दशितम् । तथा-च । जातोनिषादाच्छूदायामित्यत्र निषादपदेन सएवोच्यतइति । त्वष्टिस्तक्षणं काष्ठादेः । चूचुमद्व झळ्ळमळ्ठपदाभ्यां प्रागु-को ॥ ४८ ॥

- (३) कुः ह्युकः । निषादानामुक्तानां मत्स्यवधः आयोगवस्य काष्टतक्षणं मेदान्ध्रचुश्चुमदूनामारण्यपशुमारणं चुश्चु-र्मदुश्च वैदेहकबन्दिस्त्रियोत्रीह्मणेन जातौ बौधायनेनोक्तौ बोद्धव्यौ बन्दीस्त्रीच शत्रियेण श्रद्धायां जाता सोधैवं पाह्मा ॥४८॥
  - (४) राघवानन्दः । त्वष्टिः काष्ट्रतक्षणम् । चञ्चमद्भवेदेहीमागध्यौ ब्राह्मणजौ बौधायनोक्तौ ॥ ४८ ॥
- ( ५ ) न-दनः । तष्टिस्तक्षणं चञ्चमद्गूजातिविशेषौ शास्त्रान्तरमसिद्धिमाश्रित्योक्तौ अथवातिद्वषयश्लोकोनूनंलेखका-पराधाद्वष्टः ॥ ४८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । आयोगवस्य त्वष्टिस्तक्षणम् । मेदान्भचुंचुमद्गूनां आरग्यपशुजीवनम् ॥ ४८ ॥ क्षत्रुपपुक्कसानांतु बिलोकोवधबन्धनम् ॥ धिग्वणानांचमंकांधेवणानांभाण्डवादनम् ॥ ४९ ॥
- (१) मधातिथिः । बिलौकसोहिनकुलगर्गरादयस्तेषांवधबन्धनंश्वत्रादीनांजीविका चर्मकार्यकवचादिसीवनमुपानह्र-थनमित्येवमादि भांडवादनंमुरजार्धमुरजादीनाम् ॥ ४९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । बिलैकिसः सर्पाद्याः । भाण्डवादनं वाद्यभाण्डवादनम् ॥ ४९ ॥
- (३) कुछुकः । क्षत्रादीनांबिलिनवासिगोधादिवधबन्धनं धिग्वणानां चर्मकरणंतद्विक्रयश्च चर्मकरणंतद्विक्रयश्च जीवनंधिग्वणानामित्यौशनसदर्शनात् अतएव कारावरेभ्यएषांवृत्तिच्छेदः वेणानांकांस्यमुरजादिवाद्यभाण्डवादनम् ॥ ४९ ॥
- (४) राघवान-दः । बिलौकोवधबन्धनं बिलोकोगोधाकूर्मादि । चर्मकार्धचर्मशोधनं पादुकादिनिर्माणं कारावर स्येति विशेषः । भाण्डं वादनभाण्डं कांस्यमुरजादि ॥ ४९ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । बिलोकोवधबन्धनं बिलोकसः श्वाविमूषिकगोधादयः कार्मार्यकर्मकाररूत्यंशस्त्रमार्जनम् ॥ ४९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। क्षता उयः पुल्कसः विलौकसर्पादीनां वधजीवनं सर्पान् वध्द्वाजीवन्ति ॥ ४९ ॥ चैत्यद्रुमश्मशानेषु शैलेषूपवनेषु च ॥ वसेयुरेते विज्ञानावर्तयन्तः स्वकर्भिः॥ ५० ॥
- (१) मधातिथिः। बहिर्यामिनवासिनः पर्वतलक्षणप्रदेशे निवसेद्यः विज्ञातीविज्ञातिचिन्हंविदुषां यद्यस्य कर्म-विहितंसतेनैव जीवेत् उत्कष्टंकर्मसंकरंकर्तुन लभते॥ ५०॥
  - (२) सर्वेज्ञनारायणः। एते स्तादयः विज्ञाताश्चिन्हिताः॥ ५०॥
- (३) कुछ्नुकः । यामादिसमीपे ख्यातवृक्षश्रैत्यद्रुमस्तन्मूले श्मशानपर्वतवनसमीपेषु चामी मकाशकाः स्वकर्मभिर्जी-वन्तोवसेयुः ॥ ५० ॥
  - (४) राघवान-दः । किंच चैत्येति । स्वकर्मभिविद्याताश्चैत्यवृक्षादिषुत्रसेयुरित्यन्वयः ॥ ५० ॥
  - ( ५ ) नम्द्नः । विज्ञातास्तेज्ञातयः वर्तयन्तः जीवन्तः ॥ ५० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । स्वकर्मभिर्वर्तयन्तोऽविज्ञाताएते पौण्ड्कादयःवसेयुः ॥ ५० ॥

चण्डालश्वपचानांतु बहिर्पामात्रातिश्रयः ॥ अपपात्राश्व कर्तव्याधनमेषांश्वगदेशम् ॥ ५१ ॥

(१) मधातिथिः । प्रतिश्रयोनिवासस्तेषांग्रामान्निष्कान्तःस्यात् अपपात्राश्चिरवसानीयास्तैर्येषु पात्रेषुभुकं तानि नसंस्कार्याणि त्यक्तव्यानि सौवर्णराजताभ्यामन्यानि तयोः शुद्धिविशेषाउक्ताः । अथवाऽवपात्राय तदीयेषु च शक्तेषु

<sup>\*</sup> सोग्रेव=तदु <del>स</del>येव

पात्रेषुसक्तुभक्तादिनदात्रव्यं । भूमिक्षेपात्रेऽश्यहस्तरथेवादत्वातत्पात्रंभूमौरिथतंतदृद्धीयुः भिन्नंवा पात्रमवपात्रंभयातक्ष्यति भिन्नभाण्डे च भोजनिमत्यादि धनमेषांश्वगर्दभगवाश्वादि द्ववर्णरजतादि धनत्वेन गृक्षीयुः॥ ५१ ॥

- (२) सर्वेज्ञनारायणः । चाण्डालश्वपचानांतु पाममलायाकर्वकर्तृकत्वाह्यामाह्वहिरैवावस्थानम् । अवपात्राः पात्राह्व-हिर्भृताः तैःस्पृष्टं पात्रादि न स्पृश्यमित्यर्थः ॥ ५१ ॥
- (३) कुङ्कूकः । मितश्रयोनिवासः चण्डालश्वपाकानान्तु पामाद्दृष्टिनिवासःस्यात् पात्ररहिताः कर्तव्यायत्रलोहादि-पात्रेतैर्भुक्तंतन्सस्कत्यापि न व्यवहर्तय्यं धनंचैषांकुकुरखरंन वृषभादि वासांसि च शववस्ताणि मिन्नशरावादिषु चभोजनं लोहवलयादिचालङ्करणं सर्वदा च अमणशीलत्वम् ॥ ५७ ॥ ५२ ॥
- ( भ ) राघवानम्दः । उक्तः श्वपाकः श्वपचः तेषां प्रतिश्रयोनिवासः । अवशाताः तेर्मुकानि पात्राणि संस्कृताः म्यपि न व्यवहरणीयानि ॥ ५१ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । बहिर्घामान्निर्गतः अपपात्रा अपगतकांस्यादिपानभोजनपात्राष्ट्रण्यपात्रादृश्यर्थः ॥ ५१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अपपात्राः अस्पृश्यपात्राः धातुमयपात्ररहिताः कर्तय्याः । एषां चाण्डालादीनां धनंश्वगर्दभम् ॥ ५१ ॥

बासांसि समचेळानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम् ॥ कार्णायसमळङ्कारः परिच्रष्याच निःयशः॥५२॥

- (१) मधातिथिः। सर्वकालंपरिवज्या नैकत्रस्थाने वसेयुः॥ ५२॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः। कार्णायसं ठोहमः। परिवाज्या सर्वतोभमणमेकत्रानवस्थानमः॥ ५२ ॥
- (४) राघवाणन्दः । अतएवाह भिन्नभाण्डेति । पृथक् पात्रे भोजनं देयम् । कार्ष्णायसमलंकारःकष्णायोलोह् तिक्कारः महत्या अमणं न तेषांस्थिरनिकेतनम् । नित्यपदेन संन्यासीय्यावर्तितः दयार्थसर्वभूतानांवर्षास्केत्र संवसेदिति संन्यासिनः स्थितिसरणात् ॥ ५२ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । परिव्रज्यादूरीपसर्पणम् ॥ ५२ ॥
  - (६) रामचःदः। कार्ष्णायसं लोहमयंपरिवज्या नित्यभ्रमणंपरिधानार्थं शतानां चेलानिवासांसि ॥ ५२॥ न तैः समयमन्त्रि च्छेःपुरुषोधर्ममाचरन् ॥ स्यवहारोमिश्रस्तेषांविवाहः सद्शैः सह ॥ ५३॥
- (१) मेधातिथिः। समयः संकेतएककार्यता संगतिहित्यनर्भान्तरं एकत्रस्थानासनविद्वारास्तैः सद्द नकर्तंध्याद्द-त्यर्थः। विवाहोदारमहणादिः सोध्येवमेव॥ ५३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । समयं व्यवहारम् । व्यवहारः संभाषणेभाजनादिः ॥ ५३ ॥
- (३) कुञ्चूकः । धर्मानुहानसमये चण्डालश्वपाकैः सह दर्शनादिष्यवद्वारेन कुर्यात् तेषांच कणदानयहणादिष्यव-द्वारीविवाहम समामजातीयैः सहाम्योन्धस्यात् ॥ ५२ ॥
  - ( ४ ) राधवानन्दः । योहि धर्ममाचरन सतैः समयं दर्शनालापादि नान्विष्केदित्यन्वयः । व्यवहारऋगादिः ॥५३॥
  - ( ५ ) नम्हनः । समयंसंगतं धर्भमाचरन्धार्मिकमिति यावत् मिथोन्योन्यव्यवहारः ऋयविऋयौ ॥ ५३ ॥
  - ू( ६ ) रामचन्द्रः । समयं व्यवहारं तैः सह नियच्छेत् ॥ ५३ ॥

# अजमेषांपराधीनंदेयंस्याद्भिजभाजने ॥ रात्री न विचरेयुस्ते पामेषु नगरेषु च ॥ ५४ ॥

- (१) मेघातिथिः। रात्राविति तत्साक्षादेषांनदातव्यं प्रेष्येः केश्विन्पूर्वोक्तेन प्रकारेण दापितव्योरात्री स्पर्शा शङ्कयान्तर्यामनगरचर्याप्रतिषेषः॥ ५४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनं पकं पराधीनं परपाकिति । नत्वयंगृहे निवसन्तः पचेगुरित्युर्यः । भिन्नभाजने भ-प्रशासावादौ ॥ ५४ ॥
- (३) कुझूकः । अन्तमेषांपरायत्तंकार्यसाक्षादेश्योन देयंकिन्तु प्रेप्यैभिन्नपात्रे दातप्यम् तेच रात्रौ पामनगरयोनी पर्यटेयुः ॥ ५४ ॥
- (४) राघवान-दः । पराधीनं परंपरया देयं तत्रापि भिन्नभाजने भग्ने । रात्री नचरेयुः दस्युत्वात्तेषामितिभावः ॥ ५४ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । भिन्नभाण्डद्रत्येवसिद्धे भिन्नभाजनद्ति पुनर्वचनमाद्रातिशयार्थम् ॥ ५४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अनं एषां पराधीनं परपाकिसद्धं त्वसहायश्चद्रहारादातव्यं वाभिन्नभाजने भिन्नशरावादौ॥५४॥ दिवाचरेयुः कार्यार्थिचिन्हिताराजशासनैः॥ अबान्धवंशवंचैव निर्हरेयुरिति स्थितिः॥ ५५॥
- (१) मधातिथिः। दिवाविचरितकार्यार्थकपविक्रयत्वकार्यसिष्यर्थराजकार्याय वा चरेयुर्नगरोत्सवमेक्षादिनि-मित्तं तत्रापिच चिन्हितराजशासनैरुपलक्षिता राजादिष्टैर्वजादिचिन्हैर्वष्यवधशासनैर्वा परशुकुठारादिभिः स्कन्धारोपितैः। ॥ ५५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । राजशासनैः राज्ञा नियमितैश्विन्हैः लोहाभरणवित्यक्यादिभिः । निर्हरेयुः बहिर्नयेयुः
- (३) कुझूकः । दिवायामादी ऋयविऋयादिकार्यार्थश्रजाञ्चया चिन्हाङ्किताः सन्तः पर्यदेयुः अनाथंच शवंपामाः चिन्हरियुरिति शास्त्रमर्यादा ॥ ५५ ॥
- (४) राघवानन्दः । दिवसेचेचिन्हिताः क्लायदिष्वक्किताः । निर्हरेयुर्पामात् ॥ ५५ ॥ बध्यांश्व हन्युः सनतंयथाशास्त्रंत्रपाज्ञया ॥ वध्यवासांसि गृक्कीयुः शय्याश्वाभरणानि च ॥ ५६ ॥
  - (१) मेधातिथिः। तथाचाह ॥ ५६॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । यथाशास्त्रं दण्डमकरणोक्तकमेण ॥ ५६ ॥
- (३) कुहुकः । वध्यांश्य शास्त्रानितक्रमेण श्रूलारीपणादिना सर्वदा राजाञ्चया हृग्युः तहस्त्रश्रम्यालहुगरांश्य गृहीयुः॥ ५६॥
  - (४) राघवानन्दः । वध्यान् वधार्हान् । यथाशास्त्रं शूक्षार्पणादिना ॥ ५६ ॥
- (५) नम्बनः। नृपाद्मयायथाशास्त्रंयथाद्मातंद्रन्युः शञ्यामाभरणानि च वश्यानामिति विपरिणानः॥ ५६॥

वर्णापेतमविद्यातंनरंकलुषयोनिजम् ॥ आर्यस्तपिवानार्यकर्मितः स्वैविभावयेत् ॥ ५७ ॥

(१) मेशातिथिः । वर्णादेपेतेचातुर्वर्ण्यादृष्ट्यं । अतिक्षातंसत्यां शहुायां जारजातवश्यमाणैः कर्मनिः स्वभावा

तिशर्येश्व निश्चिनुयात् । हीनकर्मरितः ऋरकर्माच सत्यांशङ्कायां कलुषयोनिजोजारजातोवेदितव्यः ॥ ५० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । वर्णापेतं वर्णश्रष्टं वर्णबाह्मम् । अविद्धातं तथाचनिश्चितम् । तथा कलुपयोनिजमननुह्र-् पविवाहजातम् । अनार्यं वस्तुतः । कर्मभिर्वक्ष्यमाणैः स्वैः संकरजानांसाधारणैः ॥ ५७ ॥
- (३) कुद्भूकः । वर्णत्वादपेतंमनुष्यंसङ्करजातंत्रोकतस्तथात्वेनाविज्ञातमतएवार्यसद्शवस्तुतः पुनरनार्यनिन्दित-योग्यनुरूपाभिश्रेष्टाभिर्वक्ष्यमाणाभिनिश्चिनुयात्॥ ५७॥
- (४) राघवान-दः । देशान्तरादौ प्रच्छन्ताः कथंब्वायेरन् तत्राहः वर्णेतिषद्धिः । वर्णापेतं वर्णाचातुर्वण्यांदेपेतंसंक-रतांगतम् विभावयेन्निश्चनुयात् रूष्णवर्णादियुतंवा । आर्यह्रपं दैवात्सुवर्णशोभनंवस्नादिधारिणं कर्मभिरपेयपानचौ-र्यादौः ॥ ५७ ॥
- (५) **नन्दनः । अन्यगूढो**त्पन्नानांपरिज्ञानोपायमाह्वर्णापेतमिति । वर्णापेतंचातुर्वर्णाद्वहिष्ठं कलुषयोनिजसंकी-र्णयोनिजंविभावयेदनुमिमीत ॥ ५७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। वर्णापेतं वर्णश्रष्टम्॥ ५७॥

### अनार्यता निष्ठरता कूरता निष्क्रियात्मता ॥ पुरुषंव्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम् ॥ ५८ ॥

- (१) मेघातिथिः । अनार्योद्देषमत्सरमधानः स्वार्थपरः ऋूरो लोभहिंसापरः निःक्रियात्मा विहितक्रियाविजतः एतैः स्वभावैः कलुषयोनिता व्यज्यते ॥ ५८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनार्यता अनुजुता । निषुरता अक्रियता । क्रूरताहिस्रता । निष्क्रियात्मता धर्मिकि-यावैमुख्यमः । कल्पयोनिजं वर्णापेतंच ॥ ५८ ॥
- (३) कुःह्रूकः । निषुरत्वपरुषभाषित्वहिस्तत्वविहिताऽननुष्टातृत्वानि सङ्करजातित्वमिसन्त्रोके प्रकटीकुर्वन्ति ॥ ॥ ५८॥
- (४) राघवानन्दः । कलुपयोनित्वव्यञ्जककर्माण्याहः अनार्यतेति । निष्ठरता परुषभाषिता । ऋरता अनिमित्तिहिः सनं । निष्क्रियात्मता अशीतिन्यूनवन्त्वेपि क्रियारहितता । कलुपयोनिजं कलुपा जात्यन्तरबीजाकान्ताजात्यन्तरा या योनिस्ततो जातमः ॥ ५८ ॥
- (५) नन्दनः । कानि पुनस्तानि कर्माणीत्यपैक्षायामाह अनार्यसेति । अनार्यसा नास्तिकता निषुरतानृशंसता ऋ्र रता खल्पापगधेऽपि मखरभावता निषिद्धात्मता सकलकर्मवर्जनशोलता व्यञ्जयन्ति अनुमापयन्ति अनार्यतादीनि सम-स्तानि न पुनर्व्यस्तानि ॥ ५८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पुरुषंपूर्वोक्तागुणाः व्यक्षयन्ति । ईर्ष्यामत्सरप्रधानोऽनार्यः । स्वार्थपरोजिष्ठुरः । स्रोभाँहसापरः क्रूरः । विहितक्रियारहितोनिष्क्रियः ॥ ५८ ॥

### पित्र्यंवा भजते शीलंमानुर्वोभयमेव वा ॥ न कथंचन दुर्योनिः प्रकृतिस्वांनियच्छति ॥ ५९॥

- (१) मेधातिथिः । दुर्योनिः संकीर्णजन्मा प्रकृतित्वामात्मियकारणं न नियमेन गृह्णाति ॥ ५९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पित्र्यंमातुरुभयंवा न भजते किंतु खामेव संकरजातिमक्ति प्रयम्बातीति बोज्यम् ॥ ५९॥

- (३) कुद्भूकः । यत्मात् पित्र्यंवेति । असौ सङ्करजातोदुष्टयोनिः पितृसंबन्धिदुष्टत्वभावत्वसेवते मातृसंबन्धिवाभय-संबन्धिवा न कदाचिदसावात्मकारणंगोपियतुंशकोति ॥ ५९ ॥
  - (४) राघवानन्दः । नियच्छति ख्वकारणमपह्नोतुंनशक्रोति ॥ ५९ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । रुङ्गान्तरमप्याह पितुर्वा भजतेशीरुमिति । प्रकृतिकारणम् ॥ ५९ ॥

कुले मुख्येःपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसङ्गरः॥ सश्रयत्येव तच्छीलंनरोःस्पमपि वा बहु॥ ६०॥

- (१) मेघातिथिः। तस्य शीलंयन जातोनतु यस्य क्षेत्रंसलोके प्रसिद्धः॥ ६० ॥
- ( २ ) **सर्वज्ञनारायणः** । तदेव स्फुटयति कुलइति । योनिसंकरोऽसदशयोनिसांकर्यम् । तच्छीलं संकरशीलम् ॥६०॥
- (३) क्रुद्धृकः । महाकुलगसृतस्यापि यस्य योनिसङ्करः पञ्चनोभवति समनुष्योजनकत्वभावंस्तोकंप्रचुरंवा सेवतएव ॥ ६० ॥
- (४) राघवान-दः । तदेव स्पष्टयति कुलेति । मुख्ये विपादिरुपे योनिसंकरः खोत्पादकयोनौ विजातीयरेतः भवे शात् तच्छीलं तयोः पितृमात्रोः खभावम् ॥ ६० ॥
- (५) नन्द्रनः । एतदेव स्थिरीकरोति कुलेमुख्येऽपीति । तच्छीलंपिनृमानृशीलं संश्रयति यथा परिज्ञातजन्मानीबा॰ झाव्यवहारादिबाह्माएवमनुचितजन्मानोभ्येतदित्यभिमायः ॥ ६० ॥

यत्र त्वेते परिध्वंसाज्ञायन्ते वर्णदूषकाः ॥ राष्ट्रिकैः सह तद्राष्ट्रंक्षिप्रमेव विनश्यति ॥ ६ १ ॥

- (१) मेधातिथिः । तत्माद्दर्णसंकरोराज्ञा परिवर्जनीयः राष्ट्रियाजानपदाः राष्ट्रम्मात्यादयः ॥ ६१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यत्रराष्ट्रे वर्णसंकरमवृत्त्या प्रथमं जायन्ते वर्णसंकराः संकरजाः । राष्ट्रियैः राष्ट्रजैः ॥६१॥
- ( ३ ) कुद्धृकः । यत्मिन्राष्ट्रपते वर्णसङ्करावर्णानांदूषकाजायन्ते तद्राष्ट्रंराष्ट्रवासिजनैः सह शीव्रमेव नाशमेति तत्मा-द्वाङ्का वर्णानांसङ्करोनिरसनीयः ॥ ६१ ॥
  - (४) राघवानन्दः । यत्रराष्ट्रेराष्ट्रियैः राष्ट्रनिवासिभर्जनैः ॥ ६१ ॥
- (५) नन्द्रनः । राष्ट्रे त्विसिन्वर्णसङ्करोराज्ञा परिहरणीयइत्यभिमायेणाह यत्रत्वेतेपरिश्वंसाइति परिश्वंसाः संकर-जन्मानः गूढोत्पन्नत्वादपरिज्ञानाचे वर्णास्तैस्सह संगच्छेरन्नेतान्द्रुषयन्तोति वर्णदूषकाः ॥ ६१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । वर्णदूषकाः वर्णसंकरा जायन्ते ॥ ६१ ॥

ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा देहत्यागोनुपस्कतः ॥ स्नीबालाभ्युपपत्ती च बाह्मानांसिद्धिकारणम् ॥ ६२॥

- (१) मेधातिथिः। [अनुपस्कतोधनमगृहीत्वा । अभ्यवपत्तिरनुग्रहः बाह्मानांप्रतिलोमानांसिद्धिकारणं ] उत्कृष्ट-जातौ जन्मसिद्धेः सिद्धिहेतुत्वमेवमुच्यते तादशंजन्म लभन्ते यथाधिकताभवन्ति स्वर्गीदिपाप्तिर्वा सिद्धिः ॥ ६२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनुपस्कतः त्वकीयदृष्टकार्याभिसन्धिरूपोपस्कारश्चन्यः । स्त्रीबालाभ्युपपत्ती ब्राक्षणे-तरवर्णयोरपि स्त्रीबालयोरुपरक्षार्थं देहृत्यागः बाह्मानां मागुक्तानां सतादीनां सिद्धिः त्वर्गगमनम् ॥ ६२ ॥
- (१) कुङ्कृकः । गोत्राह्मणस्त्रीबालानामन्यतरस्यापि परित्राणार्थंदुष्टप्रयोजनानपेक्षः प्राणत्यागः प्रतिलोमजानांत्वर्ग-प्राप्तिकारणम् ॥ ६२ ॥

- (४) **राखवानन्दः । किंच ब्राह्मणेति । देह**त्यागोनुपस्छतोलाभख्यातिपूजाचनाऋग्तः श्लीबालाचुपपत्तौ तेषांमा-मारणादिभ्योरक्षणंच बाह्मानां वर्णधर्मबहिष्छतानां सिद्धिकारणं त्वर्गगमनहेतुः किल्बियनाश्रहेतुर्वा ॥ ६२ ॥
- (५) **मन्द्रनः । अथवासानांधर्मानाह बास्सणार्थह**ति । अनुपरकतोऽर्थकामानुबन्धरहितः बासवर्णाधर्मेष्विधकताःम-तिलोमजाः ॥ ६२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अनुपस्कतः त्वकीयरष्टकार्याभिसंधिरुपोपस्कारशून्यः ब्राह्मणेष्वपि स्त्रोबालयोः अभ्युपपत्ती रक्षार्थं देहत्यागः बाह्मानां आयोगवादीनाम् ॥ ६२ ॥

अहिंसा सत्यमस्तेयंशीचिमिन्द्रियनिषदः [ श्राद्धकर्मातिथेयंच दानमस्तेयमार्जवम् ॥ प्रजनं स्वे-

# षु दारेषु तथाचैवानुसूयता ॥ १॥ ] एतंसामासिकंधर्मचातुर्वण्येऽब्रवीन्मनुः ॥ ६३ ॥

- (१) मधातिथिः। शौचंष्रज्ञलादिवासगतं [सामासिकं] समस्तस्य सर्वमनुष्यभेदजातेरुकं न ब्रह्मणादिजाति विभागेन स्याख्यातमन्यत् यद्याहिंसार्मातलोमानांधर्माः स्यात्कथंताह तदुक्तं ॥ मत्स्यधातोनिषादानां विलोकोवधवन्धन । सत्राह्मणामरण्येयंपशुहिंसनमन्य ॥ केषिदाहुः येजीविकाहेतृतया वध्यत्वेनोक्तास्ततोन्यत्राहिंसा । अन्ये मन्यन्ते आहिंसा-स्तेषामन्युद्यसाधनहेतृत्वेन धर्मोनतु प्रतिवेधोहिंसायाः समतद्दि । यथानमांसभक्षणे दोषद्दि वत् यद्याहिंसाधमंस्तेषांकथं-ताहितैर्जीवित्वयं । यथाकृतिभद्वगमस्तेषामृत्यन्यः हिंसानिवृत्तिनीधार्थितेष्वत्रकोजीवनोपायः अन्यास्य वृत्तयः प्रतिवर्णनियताअध्यापनाद्यस्तावदत्यन्तासंभवादपामाः कृष्यादयोपि वैश्यनियताः श्रृद्रस्यसेवान्यावासाधारणीवृत्तिरितः । यथावतैरिक्वाशिल्पमित्यत्र दर्शयिष्यामः । यदपीदमुष्यतेऽतिनिन्दितैर्वतंथेयुद्धिजानामेवकर्मभरितितत्र किमस्तिनिन्दिनत्तरम्यदतोहिसायाः नच मत्स्यधातोहिजानामुपयुज्यते आदेऽतिथिभोजनादौ च कदाचित्कउपयोगोन सार्वकालिको-जीविकामावः तस्मान्यधातादिस्वतंत्रमः ॥ ६३ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । अ**हिंसा हिंसानिवृत्तिः । अस्तेयं परद्रष्यानिभिलाषः । शौषं मनःकायशौषम् । इन्द्रिय-निषदः कामार्थतद्मवर्तनम् । सामासिकं साधारणम् । बाह्मैःसह षातुर्वण्यं षतुर्णावर्णानाम् । बाह्मानामस्येतदर्मसाधन-मित्यर्थः । अंतपृव याह्मवल्क्यः सर्वेषांधर्मसाधनमित्याह् ॥ ६३ ॥
- (३) कुद्भूकः । हिंसात्यागोयथार्थामिधानमः अन्यायेन परधनस्याम्हणंषुअलादिना विशुद्धिरिन्द्रियसयमङ्ख्येवं-धर्मसंक्षेपतभातुर्वर्ण्यानुष्टयंमनुराह भकरणसामर्थ्यात्संकीर्णानामध्ययंधर्मविदितस्यः ॥ ६३॥
- (४) राखवाणन्दः । असाधारणंधममुक्ता साधारणंधममाह अहिसेति । सत्यं यथोपलब्धामिधानम् । चातुर्वण्यं इति रष्टाण्तार्थः अण्यथा मकरणंधाः । यथाऽयंधर्मश्रातुर्वण्यं साधारणस्तथाऽपसदानामपीतिभावः । अतएव बौद्धाअ-पि तत्त्वीकुर्वते सामासिकं समासवदने कोपसंघाहकत्वादिति मेधातिथिः । यथपि वश्यधातनं विलीक्यादिहिंसननयुक्तं तथापि मकाराण्तरेण जीवितुं शक्तानां ततोनिवृत्तिसिद्धेःकरणं तदितिरक्ताहिंसनेचेति भावः ॥ ६३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । सामासिक साधारणम् चातुवर्ण्ये मनुः अववीत् ॥ ६१॥

शुद्रायां ब्राह्मणाज्ञातः श्रेयसा चेवाजायते ॥ अश्रेयान्श्रेयसीजातिगच्छत्या सप्तमासुगात्॥६ ४॥

(१) मेधातिथिः। गर्भेगुकाति गर्भम भवणाज्ञातइतिपुश्चिद्वनिर्देशे पिष्यर्थे योगता विश्वेया अतहदमुक्तंभवति

श्रद्धायांत्राह्मणात् या जाता कुमारी सा चेण्छ्रेयसा जात्युत्कर्षवता त्राह्मणेनैव प्रजायते विवाहादि संस्कताऽपत्योत्पितिहे-तुसंबन्धंत्रामिति तस्यामित यदि कुमारीजायतेसा त्राह्मणेनैव विवाहात एवमनया परंपरया सप्तमे पृद्धे प्राप्त त्राह्मण्या-यस्तत्र जायते तस्य भवति भेषसे सित । यद्यप्युत्कष्टजातीयमात्रे वर्तते तथापीह त्राह्मणपदसन्निधानादुत्तरत्र च शृद्धो-त्राह्मणतामेतीति वचनात् त्राह्मण्यपाप्तिः शृद्धवर्णस्य विद्यया । अनयव कल्पनया पञ्चमे वैश्यायां जातस्य वर्णस्य वृतीये क्षत्रियायामत्रः।पि स्त्रीतउत्कर्षः । एवंवैश्यस्य वृतीये क्षत्रियत्वंश्रद्धायां जातायाः कुमार्यावैश्यान्तरेण संयोगे वृतीये जन्मिन वैश्यत्वंश्रत्रियजातायाः शृद्धायाः पञ्चमे युगइति युगशब्दोजन्मवचनः आश्रयान्तिकष्टजातीयः श्रेयसीमुत्कष्टजातिगंच्छिति प्राप्ति आङ्अभिविधौ एपएवार्थः ॥ ६४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । यःपारशवद्यकः श्रेयसा श्रेष्ठवर्णेनसह प्रजायते श्रेष्ठायांपारशःयामेव वृत्तादिमत्यामपत्यं जनयति एवमासप्तमायुगादासप्तमात् उन्कर्षतेसोत्कर्षमातापितृपरंपरया विच्छियते त्वधमान्तरच्युनिस्तदाऽश्रेयानपि सम्भे श्रेयसींजाति द्विजातितामामोति । तस्य सप्तमी संतिर्ताद्वजातितांयाति । यदि मध्ये श्वश्रूतुर्ण्यरेव विवाहेरुत्पत्तिरित्य-र्थः । युगगब्दोमातापित्रोर्युग्मतया तत्परः ॥ ६४ ॥
- (३) कुद्भूकः । इदानींसर्ववर्णेषु तुल्यात्वित्युक्तस्थणध्यितिरेकेणापि ब्राह्मण्यादिदर्शयितुमाह श्रद्भेति । श्रद्भायां ब्राह्मणाज्ञातः पारशवाख्ये वर्णः प्रजायतहति सामर्थ्यात्स्थीरूपः स्थात । सा यदि स्त्री ब्राह्मणेनोडा सती प्रस्यते सा दुहितरमेव जनयति साप्यन्येन ब्राह्मणेनोडा सती दुहितरमेव जनयति साप्यन्येन स्थारशवाख्यो-वर्णोबीजपाधान्याद्भस्ययामोति आसप्रमाखुगादित्यभिधानात्सप्तमेजन्मनि ब्राह्मणः सैपद्यतद्भत्यर्थः ॥ ६४ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तपोबीजप्रभावैरित्युक्तेन्य्न्प्रयित शृह्मयामिति । जातहित पारशवाख्योवर्णः सच स्रीहरः । अन्यथा जातः प्रजायादित पुनरुक्तिः । सा चेच्छ्रेयसा ब्राह्मणेनोढा श्रेयसींदुहितरं प्रजायते स्ते स्त्रियं साप्यन्येन ब्राह्मणेनेत्यंसममे पश्मे वा जम्मनि श्रेयसीं ब्राह्मण्यं प्रामोतीत्य-न्त्रयः ॥ ६४ ॥
- (५) नन्द्रनः । अथानुले। मजसंतानानान्धर्मीत्कर्षवशेन प्रत्यपत्यंजात्युत्कर्षीभवतीत्याह श्रुहायां ब्राह्मणावित । श्रुह्मयां ब्राह्मणाज्ञातः पारभवः श्रेयसा प्रजायते चेद्धर्मेण युक्तोभवितचेत् अश्रेयानप्रकृष्टजातिरिप श्रेयसीमृत्कृष्टतरांजा-तिमासममाद्युगादासममान्सतानाद्वच्छति एतदुक्तं भवति पारशवसंतानविच्छिन्नसंतानश्रेत्सममादपत्यादारभ्य ब्रह्मत्वमा-पद्यतद्ति । यथाचाह बीधायनः निषादेन निषाद्यमापञ्चमाज्ञातिरप्रहृत्तिश्रुद्रतांतमुपनयेत्वहे याजयेत्तपोबीजप्रभावेनेत्या-दिश्लोकस्यायंत्रपञ्चः ॥ ६४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । श्रद्रायां ब्राह्मणाज्ञातः पारशतः भयसा ब्राह्मणेन चेत् प्रजायते अश्रेयान् अहीनवर्णः श्रेयसीं उत्कृष्टजार्ति आसप्तमात् जन्मनः सप्तमपूरुषः ब्राह्मणो भवति तद्यथा याह्मवरुष्यः ॥ मूर्थावसिक्तादयः यथा ब्राह्मणेन श्रूद्रायामुत्पादिता निषादीसा ब्राह्मणेनीढावृहितरं कांचिज्ञनयित सापि ब्राह्मणेनोढान्यामित्यनेन प्रकारेण पद्य सप्तमं ब्राह्मणं जनयित । अवही सान्यनेन प्रकारेण पंचमी पद्याह्मणंजनयित । मूर्खावसिक्ताप्यनेन प्रकारेण चतुर्थी पंचमं ब्राह्मणमेव जनयित । उपा क्षत्रियोढा माहिष्याच [ यथाक्रमं षष्ठं पंचमं ] क्षत्रियं च जनयित । तथा करणी वैश्योढा पंचमं वैश्यमित्यवमन्यत्राप्यूहनीयम् ॥ ६४ ॥

# शुद्रोब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शुद्रताम् ॥ क्षत्रियाज्ञातमेवंतु विद्याद्वेश्यात्तथैवच ॥ ६५॥

- (१) मधातिथिः । शृद्धोबाह्मणतामितीत्युक्तोर्थः । ब्राह्मणएति शृद्दतां ब्रह्मणोत्र पारशवोब्राह्मणजातोविद्वेयः सची-क्रन्न्सणशृद्धांयदिपरिणयते तदापकर्ष [जन्मिन ] प्रामोति तृतीयइतिन्याचक्षते । एते यथोक्ते युगपरिवर्तउत्कर्षमार्भयथा संस्कारैः कर्मभिश्वाधिक्रियन्ते ॥ ६५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एतत्स्फोटयित श्रद्धति । श्रद्धः श्रद्धासंतानजः ब्राह्मणे।ब्राह्मणसंतानजः । श्रद्धतामेति य-थातदमेवक्ष्यिति । क्षत्रियाद्वैश्याद्वा श्रद्धायांजातोष्येवं सप्तमे युगेतूत्कर्षे लभते । तथा मूर्थावसिकादीनां तत्तत्सदशिववाह-परंपरयापञ्चमपुरुषे प्रकृतिजातिलाभसिद्धिः ॥ ६५ ॥
- (३) कुङ्खूकः । एवंपूर्वश्लोकोक्तरोत्याश्रद्रोब्राझणतांयाति ब्राझणश्च श्रद्रतामेति ब्राझणात्र ब्राझणाच्छूद्रायामुन्दपन्नः पारशवोक्षेयः सयदि पुमान्केवलश्चद्रोद्घाहेन तस्यांपुमांसमेव जनयित सोपि केवलश्चद्रोद्घाहेनापरंपुमांसमेव जनयित सोप्येवंतदा सब्राझणः सप्तमंजन्मपापः केवलश्चद्रतांबीजनिकपीत्कमेण प्रामोति । एवंश्वत्रियाद्देश्याच श्वद्रायां जातस्योन्कपीपकपी जानीयात् । किंन्तु जातरपकपीत् ॥ जात्युत्कपीयुगे क्षेत्रः सप्तमेपञ्चनेपि वेति ॥ याङ्गवल्कयदर्शनाच श्वत्रियाः जातस्य पञ्चमे जन्मन्युत्कपीपकपी बोद्धव्यौ । वैश्याज्ञातस्य ततोप्युत्कपीत् याङ्गवल्कयेनापि वाशब्देन पश्चान्तरस्यसंग्रहीतत्वाद्द्यव्याख्यानुरोधाच वृतीयजन्मन्युत्कपीपकपी क्षेत्रयेण वैश्यायां जातस्य वृतीयएव बोद्धव्यौ ॥ ६५ ॥
- (४) राघवानन्दः। पूर्वीक्तमनुवदन्त्राह्मणोध्येवं शूद्धां परिणीय शूद्धतां यातीत्याह शूद्धत्यर्थेन । उक्तमर्थं क्षत्रिः यत्रैश्ययोरितिदिशिति क्षत्रियेत्यर्थेन । अतएवाह याद्वात्रल्यः ॥ जात्युत्कर्षोयुगे ज्ञेयः सममे पञ्चमेऽपि वा ॥ व्यत्यये कर्मणां साम्यं पूर्ववच्चाधरोत्तरिमिति ॥ युगे जन्मिन विश्रोद्धाश्चर्द्धागर्भोपि श्रेष्ठः यतोनिषादस्यपार्तयाजयेदिति वेदे श्रूयते । सचेत शुद्धायां पुत्रं स्त्ते सपुत्रः शूद्धां परिणीय तत्रपुत्रंजनयत्येवंसप्तमावधौ तद्दंश्यस्य शूद्धत्वमेवं विषस्य क्षत्रियवैश्ययो रपीति याद्भवल्ययचने व्यत्ययपदाशयः ॥ ६५ ॥
- ( ५ ) नंन्द्रनः । न केवलमनुलोमनानामेवायंन्यायः किन्तु प्रतिलोमजानापीत्याह श्रुद्रो ब्राह्मणतामिति । श्रेयसा चे-त्यजायतहत्यनुकर्षः ब्राह्मणश्रैति श्रुद्दतामश्रेयसाचेत्यजायतहत्यभिषायः क्षत्रियाज्ञातमुयनामानमः ॥ ६५ ॥

# अनार्यायांसमृत्यनोब्राह्मणात्तु यदच्छया ॥ ब्राह्मण्यामप्यनार्यात्तु श्रेयस्वंकेति चेद्रवेत्॥६६॥

- (१) मेघातिथिः।किंशब्दः क्षेपे यदि बीजप्राधान्यादीन जातीयासु जातामातृजातेरुत्कृष्टाःक्रमेण पितृजातितांमामु-वन्ति । इदंतिह क्षेत्रप्राधान्येऽपि द्रष्टव्यं यथा क्षेत्रजः पुत्रोऽतश्च यथाऽनार्यायां श्रुद्रायां ब्राह्मणाज्ञातउत्कृष्टोभवति यद-च्छया यथाकथंचिदनूढायामपि एवंब्राह्मण्यामनार्याच्छूद्रात्क्षेत्रप्राधान्येन श्रेयस्वयंथोक्तंकचित [ बीजं ] किचियोनिरि-ति ॥ ६६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रागेवोक्तं ब्राह्मणस्याब्राह्मण्यं यत्र तिह्वार्यं निर्धारयित अनार्यायामिति । सावित्रीपित-तादिकन्यायां ब्राह्मणाच्छ्रेष्टाचरच्चया अबुद्धिपूर्वमिष । बुद्धिपूर्वेतु किं वाच्यमित्याश्चयः । ब्राह्मण्यामुत्तमायामनार्यात्प-तितसावित्रीकादेः ॥ ६६ ॥

- (३) कुत्रकृकः । एकः श्रद्रायां यदच्छयाऽनूतायामपि ब्राह्मणादुत्पन्नोऽन्यश्च ब्राह्मण्यां श्र्द्राज्ञातोद्वयोर्मध्ये कचो-त्पन्स्य श्रेयस्त्वमिति चेत्संशयः स्थात् संशयबीजच यथाबीजोत्कर्षात् ब्राह्मणाच्छूद्रायां जातः साधुः श्र्द्रः एवंक्षेत्रो-त्कर्षाद्वाह्मण्यामपि श्र्द्रेण जातः किमिति साधुःश्र्द्रोनस्यात् ॥ ६६ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । अनूढाविशेषेणानुलोममितिलोमजौ श्रेष्ठत्वाश्रेष्ठत्वेन संदिग्धेऽनायांयामितिसंशम्य जनकाः नुरूपेण निर्णयमाह अनार्यायामितित्रिभिः । अनार्यपदमत्र श्रद्भपरं आर्यपदंतु ब्राह्मणपरमिति । यदच्छयोद्दहनंत्रिना ॥ ६६ ॥
- (५) नन्दनः । अनार्यायां शृद्वायां ब्राह्मणब्राह्मणी शब्दी द्विजात्युपलक्षणार्थी यदच्छया कामचारेणोत्पन्नः कश्चिदनार्याच्छूद्राह्नाह्मण्यामुत्पन्नः कश्चित्तयोः श्चेयस्त्वंबोजोत्कर्षेण क्षेत्रीत्कर्षेण वा केन भवेत् अनेति शब्दोद्रष्टव्यः भवेचेदित्यन्वयः चेदिति वा प्रश्नश्चेच्छुणुतेत्यभिप्रायः ॥ ६६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अनार्यायां शूद्रायां अनुदायां यदच्छया ब्राह्मणः समुत्पन्तः तु पुनः अनार्यात् शूद्राह्माह्मण्यां श्रयस्त्वेउत्कष्टत्वे कइतिचेत् किंचन न भवेत् ॥ ६६ ॥

#### जातोनार्यामनार्यायामार्यादार्योभवेदुणैः॥ जातोऽप्यनार्यादार्यायामनार्यद्ति निश्वयः॥ ६७॥

- (१) मेथातिथिः । नार्यास्त्रियामनार्यायां हीनजातीयायामार्याज्ञातउन्कृष्टजातीयाद्वासणादार्यएव भवेत । किन्ना-सणजातीयत्वंनेत्याह गुणेर्गुणतोगोण्यावृत्त्या पाकयज्ञाद्यधिकारमात्रेण वक्ष्यमाणानार्यापेक्षयाऽऽर्यइत्युच्यते अनार्याच्छू-द्वादार्यायां ब्राह्मण्यां जातोऽनार्यएवैषनिश्चयः एतदुक्तंभवति यावद्वचनमेव प्राधान्यमवितष्ठते नानुमानेन शक्यमन्यत्मसं-जियतुमतः समानजातीयागमनमेव युक्तं क्षेत्रप्रधान्यं क्षेत्रज्ञण्वमन्यत्र ॥ ६७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनार्यायांनार्यामार्याज्ञातः आर्यएव श्रेष्ठएव बीजप्राधान्याद्भवेत् । गुणैर्यद्यार्यगुणैर्युज्य-ते । यद्यार्यायामनार्याज्ञातः सब्राह्मणोत्पन्नोपि शूद्रतल्यइत्यर्थः ॥ ६७ ॥
- (३) कुद्धृकः । तत्रनिर्णयमाह जातद्दि । श्रुद्रायां स्त्रियां ब्राह्मणाज्ञातः स्मृत्युक्तैः पाकयज्ञादिभिर्गुणैरनुष्ठीयमाने-र्युक्तः प्रशस्योभवित श्रद्रेण पुनर्बाह्मण्यां जातः प्रतिलोमतउत्पन्नतया श्रुद्रधर्मेण्वप्यनिधकारादपशस्यद्दित निश्चयः न्यायमामोप्यर्थीवचनमामाण्यादत्र बोध्यते ॥ ६७ ॥
  - (४) राघवानन्दः । अनार्यायोषिति आर्याज्ञातआर्यएव । तथा अनार्यादार्यायांजातोपि अनार्यः ॥ ६७ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । बीजमुत्कर्षहेतुर्न क्षेत्रिमत्यस्यार्थः ॥ ६७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । नार्यो स्त्रियां अनार्यायां इन्द्रियाज्ञातः गुणैः पाकयज्ञादिभिः आर्यः द्विजः भवेत् । अनार्यायां जातोपि अनार्यः शूद्रस्य पाकयज्ञानिधकारात् इतिनिश्चयः ॥ ६७ ॥

### तावुभावप्यसंस्कार्याविति धर्मोव्यवस्थितः ॥ वैगुण्याज्ञन्मनः पूर्वउत्तरः प्रतिलोमतः ॥ ६८ ॥

- (१) मेधातिथिः । एवंचक्रत्वोभाविप चण्डालः पाराशवश्वासंस्कार्यावनुपनेयौ अत्र हेतुमिनगदीर्थवादः वैगुण्या-जन्मतः पूर्वेब्राह्मणाद्यः शृद्धायां जातः सत्यिप बीजप्राधान्ये विगुणमेतस्यजन्म योनिदोषात् उत्तरश्चण्डालः सर्पातलोमो-ऽत्यन्तप्रातिलोम्यात् सत्यिप क्षेत्रप्राधान्ये पिनृदोषात् ॥ ६८ ॥
  - (२) **सर्वज्ञनारायणः । यद्या**प पूर्वस्य श्रेष्ठ्यं तथापि मातृदोषेण जन्मवैगुण्यात्पूर्वोनसंस्कारार्हः उत्तरस्तु मा-१६५

तिलोम्यात् क्षेत्रापेक्षया बीजस्यापकर्षादित्याह् तानुभाविति । एतच्च पूर्वस्योपनयनादियोग्यत्वमार्यतीक्षया मागुकापि पुनः संस्कारानर्हताभिधानाम्नास्योपनयने उपनेतृदोषः । उपनीतत्वेपिच यक्कादियोग्यत्वंनास्त्यतोऽपाह्मयाजनं तथान् जनमिति दर्शयितुं संस्कारानर्हत्वमुक्तम् । अतप्वापे सर्वसंस्कारमिति विशेषयति ॥ ६८ ॥

- (३) कुल्लूकः । पारशवचण्डाली द्वावध्यनुपनेयाविति व्यवस्थिता शास्त्रमर्यादा । पूर्वः पारशवः श्रद्धाजातत्वेन जातिवैगुण्यादनुपनेयः प्रातिलोम्येन श्रद्धेण ब्राह्मण्यां जातत्वादित्युत्तरत्वेनानुपनेयः ॥ ६८ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तौ पारशवचण्डाली असंस्कार्यो उपनयनादिरहितौ । अत्र हेर्नुर्वेगुण्याञ्चनः । आवि-र्भावोऽस्याजनन्याः पूर्वः संस्कारानर्हः । उत्तरोपि संस्कारानर्हः प्रतिलोमतः चितुर्जातिमपेश्येत्यग्वयः ॥ ६८ ॥
- (५) **मन्द्रमः । असंस्का**र्यावनुपनेयौ पूर्वआर्यः जन्मनोत्रेगुण्यात्क्षेत्रासौद्यात् उत्तरः अनार्यः मातिलाम्यतोबीजा-सौद्यादिति यावत् ॥ ६८ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । तौ उभौ पारशवचाण्डालौ [अ] संस्कायौँ वैगुण्या**ज्ञण्यनः मानृ**रोषेणजातः पूर्वः अनुलोमजः असत् उत्तरः प्रतिलोमजः सन् असत् ॥ ६८॥

### सुबीजंचैव सुक्षेत्रे जातंसंपद्यते यथा ॥ तथाऽऽर्घाज्ञातआर्यायां सर्वसंस्कारमहीति ॥ ६९ ॥

- (१) मधातिथिः। पूर्वोकावसंस्कायौ त्यजातिजास्तुसंस्कार्योइत्युभयत्राप्यर्थवादः अतएतदेव स्थतंकचिद्यीनं कचिद्योनिरिति यथोपदेशात् एकान्तरंपरिपहस्तुनयुक्तः॥ ६९॥
- (३) कुछ्नुकः। यथा शोभनबीजंशोभनक्षेत्रे जातंसमृद्धंभवित एवंद्विजातिह्वियां सवर्णायामानुलोम्येन च क्षित्रयावैश्ययोर्जातः सवर्णसंस्कारक्षित्रयवैश्यसंस्कारच सर्वश्रीतस्मार्तचार्हति। नच पारशवचण्डालाविति पूर्वोक्तरा-कर्ञार्थमेतन् ॥ ६९ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । सरष्टान्तं मितयोगितयाह सुनीजमिति । सुक्षेत्रे शोभनंनीजमित ब्राह्मणेनोढनाह्मणीजः सं-स्काराह्नैः [ इत्यनुवादमात्रं सर्वसंस्कारान्तेऽस्यैव पारिवाज्यंपारिवाज्यदर्शनाचितिशंकरभगवदुक्तेः ] । ॥ ६९ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । कस्तर्हि संस्कारयोग्यइत्यवेक्षायामाहः सुबीजमेवसुक्षेत्रइति ॥ ६९ ॥
  - ( ६ ) रामचन्द्रः । तथा आर्यात् आर्यायां ततः सच संस्कारं अर्हति ॥ ६९ ॥

# बीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः ॥ बीजक्षेत्रे तथैवान्ये तनेयन्तु स्यवस्थितिः॥ ७०॥

- (१) मेधातिथिः। यथात्रयष्ट्रेनक्षास्तैषां कश्चित्पक्षः केनियत्पर्गृहीतः कैचिदाहुर्बीजमेवज्यायस्तथाच जाल-णाजातः क्षात्रयादिश्चिषु मानृजातितउत्कृष्टः। अन्य पुनगहुः क्षेत्रश्चेत्रयतः क्षेत्रियोयत्र क्षेत्रे जातः तज्ञातीयोभवित तस्येव च तद्वत्य । अपरे मन्यन्ते उभये बीजक्षेत्रे ज्यायसी तदुक्तं सुबीजचैवसुक्षेत्रइति तदेतत्सर्वमारोचयमानआह तत्रेयतुष्यवस्थितिः इयमत्रनिरूप्यावस्थितिः॥ ४० ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । बीजमेकइति विप्रतिपत्तेः संश्यहेतीरिभधानम् ॥ ४० ॥
  - ( ६ ) कुल्लूकः । दर्शनान्तराण्युक्तस्यैवार्थस्य स्थैर्यार्थमाइ बीजमिति । केषित्पण्डिताबीजस्तुवन्ति हरिण्यायुत्पन्त-

ऋष्यशक्षदिर्वक्षमुनित्वदर्शनात् । अपरे पुनः क्षेत्रंस्तुवन्ति क्षेत्रत्वानिपुत्रत्वदर्शनात् । अन्ये पुनर्वीणक्षेत्रे उपे अपि स्तुव-कृति हुबीजस्य हुक्षेत्रे सम्बद्धिदर्शनात् । एतिसम्मतभेदे वक्ष्यमाणेयंव्यवस्थाक्षेया ॥ ७० ॥

- ( ४ ) राघवानन्दः । [ बीजप्राधान्यं ] १ उक्तमपि स्नारयन्नाहबोजमितित्रिभिः । मतभेरैनैवम् ॥ ४० ॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । इयंवक्ष्यमाणा ॥ ७० ॥
- (६) रामचन्द्रः । एके बीजं म्हन्यशृक्षादयोमनीषिणः क्षेत्रं वियोगपातादौ त्रशंसन्ति । तथा अन्यवीजक्षेत्रे इयं-व्यवस्थितिः ॥ ७० ॥

अक्षेत्रे बीजमुत्त्वष्टमन्तरैव विनश्यति ॥ अबीजकमपि क्षेत्रंकेवलंस्थण्डिलं त्रवेत् ॥ ७१ ॥

- (१) मधातिथिः । अक्षेत्रे ऊपरे उत्सृष्टमुप्तमपि बीजमन्तरैवादत्वैवफ्लंनश्यति अवीजकपयोग्यवीजकवा क्षेत्रं-स्थण्डलमेव भवेत्केवलंततोनफलंलभ्यतइत्यर्थः ॥ ७१ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । अनिश्यये हेतुमाह अक्षेत्रहति । अन्तरैवादु्रुरोत्पादात्मागेव ॥ ७१ ॥
- ( ३ ) कुङ्कुकः । ऊपरपदेशे बीजमुप्तंफलमदददग्तरालएव विनश्यति शोभनमपि क्षेत्रंबीजरहितंश्यण्डिलमेव केवलं-स्यान्नतु सस्यमुत्पद्यते तत्मात्मत्येकनिन्दया हुबीजंचैव हुक्षेत्रइति मागुक्तमुभयमाधान्यमेवाभिहितमः॥ ७१ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । अक्षेत्रे ऊपरादौ अन्तरा अंकुरमजनियत्वैव स्थण्डलं सस्यानुत्पत्तिस्थलम् । मनुजपक्षे अ-न्तराञ्जातिर्भूत्वा विनश्यति संस्कारानर्हः । स्थण्डलं योग्यपुत्राजनकम् ॥ ७१ ॥
- (५) जन्द्रनः । अक्षेत्रे क्षेत्रंविनान्तरैव मध्यएव विनश्यति वस्तुन भविष्यति नापि प्ररोहित अबीजकं बीजविमो-भयमन्योन्यापेक्षमित्यर्थः ॥ ७१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अबीजकं क्षेत्रं केवलं स्थण्डिलंभवेत ऊपरं भवेत् ॥ ७१ ॥ यस्माद्वीजप्रभावेण तिर्थग्जाऋषयोऽभवन् ॥ पूजिताश्व प्रशस्ताश्व तस्माद्वीजंपशस्यते ॥ ७२ ॥
- (१) मेघातिथिः। पूजिताः सर्वेण केनचित्रणम्यन्तेर्यशस्ताः स्तुतिवचनैः स्तूयन्ते तलादीजीविशिष्यत इति बीजपाधान्यवादिनस्तदेतदयुक्तिन्युक्तं तत्रेयंतु व्यवस्थितिरिति। अथवा बीजपभावेनेति न बीजपाधान्यंदर्शितमपि तु बूचणमेव यदाशक्यन्ते बोजपाधान्यान्यन्दपालादीनांतिर्यग्जाऋषयइति बीजपाधान्यंतदर्शनात् न तत्र बीजपाधान्येन तद्यत्यानाप्ववित्वमपि तु तपःश्रुतादिजेन प्रभावेन धर्मविशेषण॥ ७२॥
- (२) सर्वज्ञणारायणः। यथेवं तथापि बीजस्यातिमाभाग्यादीजशुद्धिरेव प्राप्तेति त्यमतमुपसंहरति यस्तादिति। तिर्यग्जाक्यमभुकादयः पूजिताअभवन् । प्रशस्तास्त्रक्षप्योजस्त्र्षयः॥ ७२ ॥
- (३) कुल्लूकः । इदानींबीजप्राधान्यपक्षेदद्यान्तमास् यस्मादिति । यस्माद्वीजमास्नात्न्येन तिर्यग्जातिस्दिण्यादिजाताभ-पि ऋष्यशङ्कादयोमुनित्वंप्राप्ताः पूजिताश्चामिवाद्यत्वादिना वेदस्नानादिना प्रशस्तावाचा संस्तुतास्तस्माद्वीजमस्तूयते । एतः बीजप्राधान्यनिगमनंबीजयोन्धोर्मभ्ये बीजोत्कद्या जातिः प्रधानमित्येवंपरतया बोद्धस्यमः ॥ ७२ ॥
- ( ४ ) राष्ट्रवानन्दः । हरिण्यादिजाताकःच्यश्रक्षादयस्तिर्यग्जाःगशस्ताः अग्येषु सत्त्व काषिषु दशरस्यक्षकःच-शृक्षःप्रशासत्त्रयंगतः । तिर्यग्जोषि संस्क्रियते तज्ञातेरपर्युदस्तत्वात् । न शृद्धे पातककिचिन्तव संस्कारमईतीतिग्रह्रजातेः पर्युदस्तत्वान्त्रपारशवादेः संस्कारहतिभावः ॥ ७२ ॥

- ं ५) नम्द्रनः । तथापि बीजंपधानिमत्याह यसाद्वीजिमिति । तिर्यग्जाः ऋष्यशृङ्गादयः ॥ ७२ ॥ अनार्यमार्थकर्माणमार्थचानार्यकर्मिणम् ॥ संप्रधार्याब्रवीद्धाता न समी नासमाविति ॥ ७३॥
- (१) मेधातिथिः। अनार्यः शृद्धः आर्यकर्माद्दिजातिशुश्रूषादिरतः पाकयक्षयाजीच देवह्रिजनमस्कारपरः आर्यो-ब्राह्मणादिः सोनार्यकर्मापतिषिद्धाचरणोविहितकर्मत्यागी तावुभौ संप्रधार्यतद्दुणत्वेनावगम्य तयोः किंकस्यचित्सातिश-योगुणः कस्यश्विद्धान्ते निरूपणबुद्धिःसंप्रधार्यधानापाजपितर्मनुर्बुद्धा निरूप्याब्रवीत् नसमौ जातेर्गरीयस्या उत्कृष्टगुणोपि शृद्धतुष्यः स्यात् पुनराह समोकिंजात्यातृत्कृष्टयापि बहुदोषावगृहीतस्येतदुक्तंभवित न जातिबलमाश्रित्यनरोमाननी योकिनुगुणामाननीयाः न गृणहीनंजातिः परित्रातुमलं भायश्चित्तोपदेशवैयर्थप्रसङ्गात् अनार्यायां समुत्पन्तइत्यत आरभ्य यावदयंश्लोकोवर्णसङ्करिनन्दाकर्मप्रशासार्थोनात्र किचिद्धिधीयते प्रतिषिध्यते वा नापूर्वार्थोद्धाप्यते ऽभिलक्षणवत् तस्मान्त्रशासार्था एवते ॥ ७३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। यथा क्षेत्रविशेषोत्पन्नत्वेपि बीजदोषान्नश्रेष्ठत्वं तथा दुष्टकर्मकरणादिप नश्रेष्ठ्यमित्याह् अनार्यमिति। अनार्यं व्रात्यायुत्पन्नमार्यकर्माणं ब्राह्मणकर्मकर्तारमः। तथा आर्यमव्रात्योत्पन्नमिपि निन्दितक्ष्यादिकर-मः। नः समी ब्राह्मणैः सदशी दोषसद्भावातः। नासमी नात्यन्तमपक्ष्णे ब्राह्मण्यभावातः। एवंचवृत्युत्कर्षे तेषामिपि क्रमा-दुत्कर्षदृत्युक्तमः। अत्यवापस्तम्बोयेषामपितितसावित्रीकाः पूर्वपृरुषाः केपि ब्रायन्ते तेषामिप प्रायश्चित्तपूर्वकं संस्कारं विद्युतवानः। एतदर्थमेव चार्यचानार्यकर्माणमित्यप्रकृतमप्युक्तमः॥ ७३॥
- (३) कुद्धूकः । शूदंद्विजातिकर्मकारिणंद्विजातिच शूद्धकर्मकारिणंब्रस्नाविचार्यं न समी नासमावित्यवीचयतः शूद्धोद्विजातिकर्मापि न द्विजातिसमः तस्यानिधकारिणोद्विजातिकर्माचरणेपि तत्साम्याभावात् एवंशूद्धकर्मापि द्विजातिः न शूद्धसमः निषद्धसेवनेन जात्युत्कर्षस्यानपायात् नाष्यसमीनिषद्धाच्रणेनोभयोः साम्यात् तस्माद्यसस्य विगहितंतत्तेन नकर्तथ्यमिति संकरपर्यन्तवर्णधर्मीपदेशः॥ ७३॥
- (४) राघवानकृदः । अनिधकारिणाः कियमाणं कर्म न फलायेति ज्ञापनार्थं चातुर्वण्येतु प्रथमाध्यायासुकाः त्व-षर्मवृत्तीः संत्मारयन्नापद्धर्ममाह् अनार्येत्यध्यायसमाप्तेः । अनार्यं क्षत्रियादिभार्यकं आर्यकर्माणं याजनादिकर्तारं आर्यं युद्धसेवादिकारिणं नसमी कर्मणा जात्यन्तरानुत्पत्तेः नाऽसमी उभयोनिषद्धाचरणस्य तुल्यत्वात् परधर्मीभयावहइत्युक्तेः ॥ ७३ ॥
  - (५) मध्यमः । अनार्यमहिजातितोपकष्टं आर्यकर्माणंगुणतोविशिष्टं न समी नातिविषमावल्पान्तरावित्यर्थः ॥ ७३ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** अनार्ये ब्रात्यादुपन्नं आर्यकर्माणं च पुनः आर्यमनार्यकर्मिणं धाता संप्रधार्य अवधार्य समी न असमीन इत्यव्रवीत ॥ ५३ ॥

ब्राह्मणाब्रह्मयोनिस्थाये स्वकर्मण्यवस्थिताः ॥ ते सम्यगुपजीवेयुः षद्कर्माणि यथाक्रमम्॥ ७४॥

- (१) क्रेश्वातिथिः । आपद्धर्माणामुपोद्वातो योनिः कारणं ब्राह्मणाबद्धयौनिस्थास्ते पर्कर्माण्युपजीवेयुरनुतिष्ठेयुः अनेकार्याधातवेयभाकमंत्रथाविकारयस्मिकर्मणि योथिकारीकानिचिद्विध्यर्थानि कानिचिद्वष्टार्थानि ॥ ७४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ब्रह्मयोनिस्थाः ब्राह्मणमातापितृजन्याः सन्यक् कत्कानि पर्कर्मणि उपजीवेयुरनुति-हेयुः नतु ब्रात्यादयः तेषामध्ययनादावनधिकारात् । यथाक्रमं यथायोगम् ॥ ७४ ॥

- (३) कुछूकः । इदानीं ब्राह्मणानामापद्धमैत्रतिपादयिष्यस्विदमाहः ब्राह्मणाइति । ये ब्राह्मणाबह्मपामिकारणब्रह्मध्या-निष्ठाः स्वकर्मानुष्ठाननिरतास्य ते षट्कर्माणि वक्ष्यमाणान्यध्यापनादीनि ऋमेण सम्यगनुतिष्ठेयुः ॥ ७४ ॥
- (४) राघवानन्दः । विपस्य वृत्तीराह् ब्राह्मणाइतिचतुर्भिः । ब्राह्मणाब्रह्मबुभूषवः । ब्रह्मयोनिस्थाब्रह्मयोनिजाः ॥ ७४॥
- (५) नन्द्रमः। एवंतावद्धमीधिकारिणोवर्णाः सान्तरप्रभावाः सोत्कर्णपकर्षाः प्रतिपादिताः आपद्धमिषकुमनाप-द्धमैपूर्वोक्तंसंक्षिप्य सप्तिमः श्लोकैरनुभाषते ब्राह्मणाब्रह्मयोनिस्थाइति । ब्रह्मयोनिर्धमैइति यावत्तनस्थाः अथवा वेदस्य योनित्वेन प्रवक्तृत्वेन स्थिताः यथाक्तमित्यस्यायमर्थः स्वयंनित्यंस्वाध्यायशीलः स्याद्ध्यापयेश्व स्वयंयजेषाजयेश्व स्वयंद्यात्प्रतिगृह्णीयाश्चेति षट्कमीणि वक्ष्यमाणानि सम्यगापत्कस्पेनोपजोवेयुरनुतिष्ठेयुः॥ ७४॥
  - (६) रामचन्द्रः । ते यथाक्रमं द्विजाः षट्कर्माणि षट्कर्मणा उपजीवेयुः ॥ ७४ ॥

अध्यापनमध्ययनयजनयाजनंतथा ॥ दानंत्रतिपहश्चैव षट्कर्माण्ययजन्मनः॥ ७५॥

- (१) मधातिथिः। प्रथमेऽध्याये शास्त्रस्तुत्यर्थएषांपाउद्हतु विध्यर्थ यद्यपि तेषांकेवलानांविधिरुक्तस्तथापीह सम-स्य निर्दिश्यते सौहोदेन विध्यन्तरसापेक्ष्यमेवेदंरूपंवचनाचैतेषांकर्मणामतोयथाविहितमनुष वक्ष्यमाणोर्थोविधीयते ॥७५॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । तान्येव षट्कर्माणि प्रथमाध्यायोक्तान्यपि स्नारयति अध्यापनिमति ॥ ७५ ॥
- (६) कुझूकः । तानिकर्माण्याह अध्येति । अध्यापनाध्ययने साङ्गस्य वेदस्य तथा यजनयाजने दानप्रतिपही चैत्येतानि षट्कर्माणि ब्राह्मणस्य वेदितव्यानि ॥ ७५ ॥
- (४) राघवान-दः। किंच अध्यापनिमिति। दानं स्वस्वत्वध्वंसपुरःसरं परस्वत्वापत्तिपत्रक्रम् अपजन्पनोवि-प्रस्य॥ ७५॥

षण्णान्तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका ॥ याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच्च प्रतिपहः॥५६॥

- (१) मेधातिथिः । कमैत्रिकविभागस्पष्टप्रयोजनः एकत्रिकेदष्टार्थमुपात्तं सामध्यदिन्यस्यादृष्टार्थता विशुद्धोऽपाप-कर्माएवंशुद्धोपिविशुद्धः प्राप्तिति कोभवतोमन्सरःस्मृत्यन्तर्रविरोधः प्राप्तिति प्रशस्तानांस्वकर्मसुद्धिजातीनांब्राह्मणोभुज्ञीत प्रति-गृद्धीयाश्चेति एवंतर्हि यथाऽविरोधोभवित तथा स्याख्येयं नद्मविरोधे संभवित विरोधोन्याय्यः अपिचा ऽनुवादएवायं राजतोधनमन्त्रिक्केदिति एवमादावस्यार्थस्य विह्नितत्वात् ॥ ७६ ॥
  - (२) **सर्वज्ञनारायणः ।** जीविका जीवनोपायः । याजनाध्यापने शुद्धे अदुष्टे । विशुद्धः परियहदोषरहितः ॥७६॥
- (३) कुद्धूकः । अस्य ब्राह्मणस्यैषामध्यापनादीनांषण्णांकर्मणांमध्याद्याजनमध्यापनविशुद्धपतिमहैंदिजातिभ्योः धनंलिप्सेत् प्रशस्तेभ्योद्दिजइति वचननिर्देशाद्विजातेः प्रतिपहड्दयेतानि त्रोणि कर्माणि जीवनार्थानि ह्रेयानि ॥ ७६॥
  - (४) राघवान्दः । षण्णां कर्मणां मध्ये जीविकाःजीवनहेतवः ॥ ५६ ॥
  - (५) मन्द्रमः । विशुद्धात्त्वकर्मनिरतात्त्रैवर्णिकात् ॥ ७६ ॥

त्रयोधमानिवर्तन्ते ब्राह्मणात्क्षत्रियंपति ॥ अध्यापनंयाजनंच तृतीयश्वप्रतियहः॥ ७७॥

(१) मेधातिथिः। जीविकाकर्माण्येतानि क्षत्रियस्य न भवन्ति यानि स्वरष्टार्थानीस्यभ्ययनदानानि न विवर्तन्ते वेदस्य च मकतत्वादेतदभ्यापननिष्ध्यते नतु धनुर्वेदशिल्पक्रस्मविद्याः॥ ७७॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्राह्मणात्राह्मणसंबन्धिनीधर्माः ॥ ५७ ॥
- (३) कुझूकः। ब्राह्मणापेक्षया क्षत्रियस्याभ्यापनयाजनप्रतिप्रहाख्यानि वृत्त्यर्थानि त्रीणि कर्माणि निवर्तन्ते अभ्ययनयागदानानितु तस्यापि भवन्ति ॥ ७७ ॥
  - (४) राघवानन्दः । याजनादित्रयोत्राह्मणात् ब्राह्मणं स्वर्धामत्वेन प्राप्य क्षत्रियंपति निवर्तन्तइत्यन्त्रयः ॥ ७७ ॥
- ( ५ ) भनन्दः । ब्राह्मणानांब्राह्मणसंबन्धिनां धर्माणांमध्ये याजनाध्यापनप्रतिग्रहाः याजनाध्यापनप्रतिग्रहाणांरक्षा युद्धानामिव तेषांजीविकात्वेपि धर्मत्वनिवृत्यभावख्यापनार्थधर्माइत्युक्तमः ॥ ७७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । त्रयोधर्माःक्षत्रियंपित निवर्तन्ते अध्ययनं याजनं प्रतिपहः एतन्त्रयम् ॥ ७७ ॥ वैश्यंप्रतितथेवैते निवर्तेरन्त्रिति स्थितिः ॥ नतौ प्रतिहितान्धर्मान्मनुराह प्रजापितः॥ ७८ ॥
- (१) मेथातिथिः । पूर्वेणेतद्याख्यातंती क्षत्रियवैश्यो प्रत्येतेऽध्यापनादयोधर्मामनुना मजापतिना नोक्तान स्मृता-इत्यर्थः ॥ ७८ ॥
  - (२) **सर्वज्ञमारायणः** । एतेधर्माअभ्यापनाद्यस्रयः ॥ ७८ ॥
- (३) कुत्तूकः । यथाक्षत्रियस्याभ्यापनयाजनर्भातमहानिवर्तन्ते तथा वैश्यस्यापीति शास्त्रव्यवस्था यस्माष्मतुः प्रजापितः तौ क्षत्रियवेश्यौ प्रति तानिवृत्त्यर्थानि कर्माणि कर्तव्यत्वेन नोक्तवान् एवंवैश्यस्याप्यभ्ययनयागदानानि भवन्ति ॥ ७८ ॥
  - (४) राघवानन्दः । एवं वैश्यंप्रतीति । तौ क्षत्रियवैश्यौ । तान्याजनादीन् ॥ ७८ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । एतौ क्षत्रियवैश्यौ तानध्यापनादीन् ॥ ७८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तथैव वैश्यंप्रति तान्धर्मान् अध्ययनादीन् मनुःप्रजापतिर्नाह ॥ ७८ ॥

### शसास्त्रभृत्वंक्षत्रस्य विणक्पशुरुषिर्विशः ॥ आजीवनार्थंधर्मस्तु दानमध्ययनंयजिः॥ ७९ ॥

- (१) मेधातिथिः । इदेतयोजीविकाकर्म शस्त्रंखङ्गादि अस्तंतन्पन्त्राधनुर्वेदमित्द्धाः अयमप्युक्तानुवादएव विण-पशुशब्दौ विणक्कर्मान्तर्भावेन प्रयुक्ता विणज्यापशुपालनंच यद्यप्यध्ययनादिधर्माःसर्वेषांसन्ति तथापि प्राधान्यमेतेषाम ॥ ॥ ७९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शस्त्रं सद्वादिकमुक्तं अस्त्रं शराद्विमुक्तं तद्वारणं नतत्साभ्यंद्रव्यादिकंत्रक्षयित तदाजीवः बनार्थं क्षत्रस्येत्यर्थः । वणिक् वाणिज्यं पशुः पाशुपाल्यं वणिक्पशुक्तवीरिति प्रथमान्द्रहृवचने पूर्वसवर्णेन छान्दसंरूप-स् । एतः सर्वत्रयागोजीवनार्थम् । धर्मीधर्मसाधनम् । यज्ञियांगः ॥ ७९ ॥
- (३) कुक्कृकः । शसंखद्वादि असंबाणादि एतदारणंप्रजारक्षणाय क्षत्रियस्य च वृत्त्यर्थम् । वाणिज्यपशुरक्षणकः विकर्माणि वैश्यस्य जीवनार्थानि धर्मार्थाः पुनरनयोदीनाध्ययनयागाभवन्ति ॥ ७९ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । क्षत्रियवैश्ययोरसाधारणान्याह शक्षेति । शक्षं खद्दादि अक्षं तत्मेरकमन्त्रादि । आजीव-नार्थं वृत्त्यर्थं वीणक् वाणिज्यं तेनसह पशुक्रवी वा । धर्मस्तु दानादित्रयमित्यन्वयः । धर्मोधर्मार्थम् ॥ ७९ ॥
- (५) **मन्दमः । क्ष**नियवैश्ययोवृत्तिधर्मःवाह शक्कास्त्रभूत्वक्षत्रस्यति । शक्कमायुषरूपं शक्कास्त्रभरणेन तत्कार्याण रक्षायुद्धादीनिलक्ष्यन्ते । वणिग्वाणिज्यंपश्चरक्षणं यजियंजनम् ॥ ७९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । क्षत्रस्य शस्त्रास्त्रभृत्वं शस्त्रं खड्गादिकं अस्त्रं शरादिकम् ॥ ७९ ॥

#### बेदाभ्यासोब्रह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम् ॥ वार्ताकर्मैव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्मसु ॥ ८०॥

- (१) मिथातिथिः । वेदाभ्यासोवृत्तिमकरणाद्ध्यापनं एवंविशिष्टानि त्वकर्मशास्त्रमवृत्तिकर्मत्वन्येभ्योजीवनकर्मभ्य-इमानि श्रेयस्करतराणि ॥ ८० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । वेदाभ्यासः सदा जन्यपरता । वार्ताकर्म वार्तया रूप्याऽजितेन धनेन कर्म दानयागकर्म नतु वार्तारूपं तस्य कर्म जीविकात्वात् स्वाध्यायसमिष्याहारयोगात् ॥ ८० ॥
- (३) कुझूकः । वेदाभ्यासोवेदाभ्यापनंरक्षावार्ताभ्यां वृत्त्यर्थाभ्यांसहोपदेशात्तद्राह्मणस्य प्रजारक्षणंक्षत्रियस्य बाणिज्यंपाशुपाल्यवैश्यस्य । एतान्येतेषांवृत्त्यर्थकर्मसु श्रेष्ठानि ॥ ८० ॥
  - (.४) राघवानन्दः । किंच वेदेति । वेदाभ्यासरक्षावार्ताश्च हिजानां यथाक्रममतीव प्रशस्ताइतिभावः ॥ ८० ॥
  - (५) नन्द्रभः । वार्ताकर्म वाणिज्यकर्म ॥ ८० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । रक्षणं प्रजायाः द्विजस्य वेदाभ्यासः वैश्यस्य वार्ताकर्म त्वकर्मे त्वकर्मेषु विशिष्टानि ॥ ८० ॥ अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणस्वेन कर्मणा ॥ जीवेरक्षत्रियधर्मेण सहस्य प्रत्यनन्तरः ॥ ८९ ॥
- (१) मेधातिथिः । यदाऽस्य शरीरकुटुंबनित्यकर्मावसादो भवति न तेभ्यः मामंधनंभवति तदा यमजीवन्नित्युः च्यतेयथोक्तेनाध्यापनादिना तदा क्षत्रियवत्पामनगररक्षादिना शस्त्रास्त्रधर्णेन सित संभवेसवीधिपत्येन जोवेत् जोवित- व्यांख्यातार्थः शरीरमात्रसंधारणेनवर्तते किर्तीहं कुटुंबल्बकर्मनित्यकर्मावस्थितिमपि एक्षयित सद्यस्य मस्यनन्तरोऽनन्त- रएवप्रत्यनन्तरः हेतुवचनाद्यविहतनिवृत्तिः पापकारीत्ववृत्तिपरित्यागेपि नैवंमन्तय्यं शस्त्रातिक्रमकृतस्तत्र न विशेषे वैश्य- श्रदेष्वपीति ॥ ८१ ॥
  - ( २ ) **सर्वजनाराचणः** । अनापद्दत्तिरुकाऽऽपद्दतीःगस्तौति अजीवन्तिति । मध्यनन्तरोऽनन्तरतःमतिनिधिः ॥८१॥ ।
- (६) कुल्लूकः । अधुनाऽऽपद्धर्ममाह अजीवनिति । यशोक्तेनाध्यापनादित्वकर्मणा ब्राह्मणोनित्यकर्मानुष्ठानकुटुंब-संवर्धनपूर्वकमजीवन्क्षत्रियकर्मणा यामनगररक्षणादिना जोवेत् यत्मान्क्षत्रियधर्मोस्य सन्तिकृष्टा वृत्तिः ॥ ८९ ॥
- ( ४ ) शघवान्-द्रः । यथांक्तन याजनाभ्यापनमित्रहेण । पूर्वस्य पूर्वस्य पाशहत्यार्थ भत्यनन्तरः शतिलोम्यवृ-नाव्यम्यविद्यतः सनिधेरपि मानन्वात् ॥ ८१ ॥
  - ( ५ ) ण्य्यमः । अथापद्धर्मानाहः अजीवंस्त्विति ॥ ८१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अजीवंश्रेत् क्षत्रियधर्मेण जीवेत् सः क्षात्रधर्मः अस्य द्विजस्य प्रत्यनग्तरउक्तः ॥ ८१ ॥ उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथंस्यादिति चेद्रवेत् ॥ कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्वैश्यस्य जीविकाम्॥८२॥
- (१) मेधातिथिः। तथाचाह उभाष्यामप्यजीवस्तु क्रमोनेनमदर्श्यते प्रथमननन्तरावृत्तिस्तदभावे व्यवहितेति कृषिगोरक्षाप्यहणंवैश्यवृत्तिषात्रप्रदर्शनार्थतथाच विण्ण्यायामिवक्रयमिति श्रीविक्रामिति सामान्यविश्रेषभावेन कियायाःसाष्यसाधनभावः मागुपपादितस्तन कृषिवाणिज्यकुशीदान्यनाप्यविक्रान्यप्यापनादिवत् मर्गन्क्षंणस्यतंत्रत्यानृतंतुवाणिज्यमिति तु केचिदाहुः कृषिवाणिज्ये वा स्वयंकते कुसीदेचेत्युक्तस्वयंकरणमन्नाभ्यनुक्षायते यस्वध्यापनादिवदिति सान्यमाशिद्धतमन्नैवपित्ततं यदि सर्वेषांक्ष्यादयः समत्वेन स्युः कथिनदमुख्यते वणिकपश्चिक्षीविश्वआजीवनार्थमात्राक्षाक्षात्रिययोरिष नाऽऽजीवनार्थस्तदा किंच॥ याजनाष्यापनेचैव विश्वजान्त्रामितप्रहृत्त्यत्र तान्यपि

समाख्यास्यत्तसादध्यापनादिनियमैर्जीवतः रूप्यादयः मतिषिद्धाएव यस्तुप्रकरणादन्यत्रैषामुपदेशः सतत्रेव पदिशतप्र योजनः॥ ८२ ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । उभाभ्यां स्वस्वानन्तरवृत्तिभ्याम । जि**ज्ञा**सागोरक्षं कृष्यर्थगोरक्षणम । कृषिरत्रास्वयंक-तां ॥ ८२ ॥
- (३) कुद्धृकः । ब्राह्मणउभाम्यां त्ववृत्तिक्षत्रियवृत्तिभ्यामजीवन्केन प्रकारेण वर्तेतेति यदि संशयः स्यात्तदा छिष-पशुरक्षणे आश्रित्य वैश्यस्य वृत्तिमनुतिष्ठेत् छिषगोरक्षयहणवाणिज्यदर्शनार्थं । तथाच विक्रेयाणि वश्यति त्वयंछतंचेदं-रूप्यादि ब्राह्मणापद्दत्तिः अत्वयंकतस्य ऋतामृताभ्यां जीवेतेत्यनापद्येव विह्तित्वात् ॥ ८२ ॥
- (५) नन्दनः । उभाभ्यां धर्मक्षयधर्माभ्यामिति भवेचेदिति वः प्रश्नोभवेचेच्छुणुतेत्यर्थः । रूषिगोरक्षशब्दीवाणि-ज्यस्याप्युपलक्षणार्थः गांरक्षतीति गोरक्षस्तस्य कर्म गौरक्ष्यमः॥ ८२॥
- (६) **रामचन्द्रः**। उभाभ्यां ब्रह्मक्षत्रयोर्वृत्तिभ्यां अजीवंस्तुतदावैश्यजीवी कृषिपशुवृत्तिगोरक्षमास्थाय जीवेत् ॥ ८२॥

वैश्यरुत्त्यापि जीवंस्तु ब्रह्मणः क्षत्रियोपि वा ॥ हिसाप्रायापराधीनांरुषियत्नेन वर्जयेत् ॥ ८३ ॥

- (१) मेधातिथिः । कृषिनिन्देतरवैश्यवृत्तिस्तुत्यर्था न पुनस्तस्यामप्रतिषेधार्था तथाच सतिउपदेशोव्यर्थीस्यापद्यते ॥ ८३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । त्वयंकतायांदीषमाह वैश्यवृत्त्येति । पराधीनामनेकोपकरणसीतादिसंपाद्याम् ॥ ८३ ॥
- (३) कुद्धकः । संप्रतिकृष्यदिर्बलाबलमाह वैश्येति। ब्राह्मणः क्षत्रियोऽपिवा वैश्यवृत्त्यापि जीवन्मूमिष्ठजन्तुहिसाब-हुलांबलीवदीदिपराधीनांकिषयत्नतस्त्यजेत् । अतः पशुपालनाद्यभावे कृषिः कार्येति द्रष्टव्यम् । क्षत्रियोपि वेत्युपादानात्क्ष-त्रियस्याप्यात्मीयवृत्त्यभावे वैश्यवृत्तिरस्तीत्यभिगम्यते ॥ ८३॥
- ( ४ ) राघवान-दः । वैश्यस्य जीविकामास्थापयेत्युक्तेः रूष्यादेः चतुष्टयस्य गामत्वेन रूषिमनूद्य निषेधित वै-श्येति । हिसामायां हिसा मायेण बाहुल्येन यत्र ताम । पराधीनां हरुवृष्टिकर्षकाद्यधीनाम ॥ ८३ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । पराधीनांख्यमेकेन कर्तुमशक्यामः ॥ ८३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पराधीनां अनेकोपकरणसाध्यां कृषि खयंकतां वर्जयेत् ॥ ८३ ॥ कृषिसाध्विति मन्यन्ते सा दृत्तिः सद्विगहिता .. भूमिभूमिशयांश्वेष हन्ति काष्ठमयोमुखम्॥८४॥
- (१) मधातिथिः । कृषिलोकाः साध्वेव कर्मेति मन्यन्ते नतु तयुक्तंकर्षतः पुरुषस्य बहुधान्यं भवति ततोतिथ्या-दिभ्योन्नदानेनोपकरोत्यतः साध्वी तथाचोक्तं नाकृष्यतोऽतिथिप्रियः कृषियत्नेन कुर्वीत मौर्व्यासर्वत्र यत्नतः । तथालाङ्गलं-पवीरवं सुशेवंसुमितत्सरु उदित्कषितगामार्वेपप्रव्यंच पौवरीमित्यादि तेन सम्यक् मन्यन्ते साहि वृत्तिः सिद्धिनन्यते कस्य हतोभूभिहन्ति काष्ठमयोमुखलाङ्गलां भूमिशयांश्र भूमौशेरते ये प्राणिनस्तृणजसूकादयस्तांश्र हन्ति ननु च भूमेः किदशंह-ननंन हि सा प्राणिवत्काष्ठवत्पीडामनुभवति अनुभवन्तीतु सर्वविदारणं भूमेदीषवृदिति ज्ञापयित ॥ ८४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। भूमि भूमिदेवताम्॥ ८४॥
- ३) कुङ्ख्कः । साध्विदंजीवनमिति क्षिकेचिन्मन्यन्ते सा पुनर्जीविका साधुभिनिन्दिता यस्माद्धलकुद्दालादिलोह-मान्तंकाष्टभूमिभूमिश्जन्नं श्र हन्ति ॥ ८४॥

- ( ४) राघवान-दः । तद्दोषसहिष्णुंपत्याह रूषिमिति । भूमिशयान् प्राणिनः । अयोमुखं फलाकाराचयोमुखे यस्य तत् लाङ्गलमित्यर्थः । अतएव कुद्दालाचपि गृहीतम् ॥ ८४ ॥
- (५) **नन्द्रनः । हिंसाप्रायतांप्रपञ्चयति कृषिसाश्चिति मन्यन्तइति । कृष्ठिकाष्ट्रमयं हलादिकं तेन वाणिज्याद्यभावे** कृषिः कर्तव्येति सूचितम् ॥ ८४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । रूपिसाध्वितमन्यन्ते सा वृत्तिः सदिविगहिता । अयोमुखं काषं हि भूमि भूमिशयान् जीवा-न्हिन्त ॥ ८४ ॥

# इदन्तु वृत्तिवेकल्यात्त्यजतोधर्मनेपुणम् ॥ विद्पण्यमुद्धःतोद्धारंविकेयंवित्तवर्धनम् ॥ ८५ ॥

- (१) मेधातिथिः। इदमिति वश्यमाणस्य प्रतिनिदेशः विशःपण्यंविर्पण्यंवैश्यानांयद्विऋयंतदिषृत्विकेल्यादाना-भावाद्वाह्मणंनविक्रयं उद्धार्याणि द्रव्याण्युद्धारशद्देनोच्यन्ते उद्धृतउद्धारोयित्मनतदेवमुच्यते वश्यमाणानिद्वव्याण्यतउद्धृश्यान्यानि विक्रयाणि वित्तवर्धनमिति भावानुवादः वाणिज्यायां हि धनवृद्धिः प्रसिद्धा त्यजतोधर्मनेषुण्यधर्मेयानिष्ठाऽत-स्तेन पण्यविक्रयोन कर्तव्यइति ज्ञापयति अतश्चेदमवगम्यते सर्वासावश्यवृत्तीनांगहिता कृषिः ततोगोरक्षादयः॥८५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । इदं वक्ष्यमाणं विन्नवैकल्याद्वित्ताभावात् । धर्मनेपुणं धर्मवृत्ति स्वजीविकां त्यजतोविष-स्य क्षत्रियस्यच । विद्पण्यं वैश्यविकेतय्यं तद्गतोद्धारं त्यक्तत्याज्यं त्यक्तपातित्यहेतुरसादिविक्रयमित्यर्थः ॥ ८५ ॥
- (३) कुद्भृकः। ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य चात्मीयवृत्तेरसंभवे धर्भपति यथोक्तनिष्णातस्वंत्यजतोवैश्येन यहिकेंतव्य-दृःयजानतदृश्यमाणवर्जनीयविजनंधनवृद्धिकरंविकेयं ॥ ८५ ॥
- (४) राघवानन्दः । यज्वनः कुटुन्बिनोविप्रस्य वित्तवर्धनोपायमाह इदमिति । वृत्तिवैकल्याहृत्यभावात् धर्मनैः पुणं त्वधर्मिनष्ठां त्यजतोविष्रस्य त्रयमिदं विद्पण्यं वश्यनयद्विकोयते । तेन चर्मपादुकादिव्यावृत्तिः उद्धृतोद्धारं विकेयं विनिमेयं राजदण्डविशिष्टं कुसीदं च ॥ ८५ ॥
- (५) नन्दनः । तथावाणिज्यवृत्त्यानियममाहः इदन्तुंवृत्तिवैकल्यादिति । धर्मनैपुणमनापद्धमं वृत्तिवैकल्यात्त्यजतो-वित्रस्य इद्गाति वक्ष्यमाणं विपण्यविक्रयं वित्तवर्धनं लाभवर्धनं उद्भृतउद्धारोयम्मात्तदुःद्भृतोद्धारमुद्धार्यत्यजन्तिषद्ध- । मितियावत् ॥ ८५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । इदं धर्मनेपुण्यं वित्तवैक्कृय्यात्यजतां विट्पण्यं वैश्यविक्रेयं उद्धृतोद्धारं परित्यकाविक्रेयं वित्त-वर्धनम् ॥ ८५ ॥

### सर्वान् रसानपोहेत कतान्नंच तिलैः सह॥ अश्मनोलवणंचैव पशवोये च मानुषाः॥ ८६॥

(१) मेधातिथिः । मध्रादयःषड्रसाः तत्त्रधानानि द्रव्याणि गुडदाडिमिकरातित्तकादीनि प्रतिषिध्यन्ते निष्ठकेव-लानांरसानांसंभवः यद्यपि रसशब्दोनत्वयद्वयेशुक्कादिशब्दवद्वर्ततेसामानाधिकरण्येन तथापि लक्षयति द्रव्यगंगायां घोषइति तथा अपोहेत त्यजेन्नविक्रीणीयादिति यावत् रुतान्नंसिद्धमन्नमोदनादितण्दुलादिचित्रिःसह तिलाअपि न विक्रेया नतु-पुनस्तिलकृतान्त्रयोः सहमयुक्तयोः प्रतिषेधः केवलयोरभ्यनुद्वानं अश्मानः सर्वपाषाणाः लवणमपाषाणरूपमपि सैन्धवस्य

<sup>(</sup>८५) विकेयं=विश्वयं (भ)

पापावधन्ते यहनं रसपक्षे स्वयंकस्य नित्यार्थआरंभस्तेन मधुरादीनां पाक्षिकोविक्रयः पश्चोघाम्यारण्याः मानुपाम-नुष्याः ॥ ८६ ॥

- ( २ ) सर्वज्ञणारायणः । तरेवाइ सर्वानिति । रसान् पत्रकाडादिनियांसान् अगोहेत विक्रये त्यजेत् नविक्रोणी-तेम्यर्थः । अश्मनः उपलान् । पश्चवश्कागाः । येचमानुपास्तान्तितपूरणीयम् ॥ ८६ ॥
- (३) कुछूकः । तानि वर्जनीयान्याष्ट्र सर्वानिति । सर्वानचोष्यमानानधर्मान्यमा सिद्धार्थतिस्पाचाणस्त्र गपर्यमनु-न्यान्यविक्रीणीत रसत्वेनैव स्वलस्य निषेधसिद्धौ विशेषेण निषेधोरोषगौरवज्ञापनार्थः तच्य मायश्चित्तगौरवार्यमेत-नन्यस्यापि पृथक्षिकोच्याक्येयः ॥ ४६ ॥
- (४) राज्यामञ्दः । माप्तं पण्यं परिसंख्याति रसानिति चतुर्भिः । अपोहेत् ब्राह्मणइति शेषः । रसान् सर्वपादिस्ने हान् । इतानं पकानं । अक्ष्मनः पाषाणतद्दिकारान् । पशवीयेच मानुषागवाश्वादयः ॥ ८६ ॥
- (५) वन्द्रनः । कानि पुनस्त्याज्यानि द्र्याणीत्याह सर्वान् रसानिति । अपोहेत त्यजेन्वविक्रीणीयात् ये पश्वीये च मानुपास्तानिप ॥ ८६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सर्वानिति चतुर्भिराष्ट्र । सर्वान् रसान्विकये परिस्थजेत् । कतान्नं सिद्धान्तमः । पशवः छागादयः ॥ ८६॥

सर्वेच तान्तवंरक्तंशाणश्लीमाविकानि च॥ अपिचेत्स्युररक्तानि फलमूले तथीवधीः॥ ८७॥

- (१) विधातिथिः । नान्तवतन्तुनिर्मिनं वस्तपटवृष्ट्विकादि रक्तं लोहितं लोहितं वर्णे रक्तराव्दः मसिद्धतरः तथाहि रक्तोगौलीहितउच्यते यद्यपि शुक्तव्य वर्णान्तरापादनमपिरजेरर्थः ॥ शाणश्रीमाजिनान्यरकान्यपि यत्रअह अपिचेत्स्युरः रक्तानि शिष्टंगसिद्धमः ॥ ८७ ॥
- (२) सर्वज्ञणारायणः । तन्तुकतं पटादि कुतुम्भादिरक्तम् । शाणं शणस्यकतं आविकभिवरोमकतम् । अरक्तन् मन्येतस्यम् । कृत्वपदं क्रीतपयपक्षप्रस्म । अस्यस्यापस्तम्येन क्रीतपय्यमेवस्रते मुज्जवल्कलेर्मूलफलेरितिविकेतन्यतया विभानातः । जोपधीसिबुदायाः ॥ ८७ ॥
- (३) कुर्द्धकः । सर्वतन्तुनिर्मितंवसंकुद्धंगदिरक्तंवर्जयेत् शणभुनातन्तुमयान्याविक्रकोमभवानि च यद्यकोहिना-न्मपि भवेयुस्तथापि न विक्रीणीत तथा फलमूलगुद्भयादीनि वर्जयेत् ॥ ८७ ॥
- ( भ ) **राष्ट्रवानस्यः** । तान्तवं कार्पास्तरं रक्तचेत् शाणं शणविकारः । शीमं क्षुमोज्ज्ञमः । आविकं कम्बलारि । तान्तवे रक्ते प्रतिवेधः । शाणादिषु रक्तेम्बपीतिभावः फलमूले फलताम्बूलारि बूलसञ्चनारि औषधीरपकाः ॥ ८५ ॥
  - ( ५ ) नम्दनः । रक्तरागरूपितं शाणशीमानिकानि रक्तान्यति चेत्स्युस्तान्यपोहेत ॥ ८७ ॥
  - 🖟 ( ६ ) राम्चन्द्रः । सर्वे तान्तवं रक्तं रक्तवक्तं भौमविकारि अरक्तानि ॥ ८७ ॥

अपः शस्त्रविषेगांतसोमंगम्धाश्व सर्वशः॥ श्रीरङ्गीवंदधिपृत्तेलंमधुगुडंकुशान्॥ ८८॥

( १ ) नेषातिथिः । शसंसर्गपाशादि गन्धास्तगरोशीरचन्दनादयोद्रव्यविशेषाः रसशस्यदेतयारुपेयं । शीररसवि-कारं रचन्यंतरमतिस्ततीमस्तुकिलाडोदिन्यदादीन्यपि न विकेवानि दिधवृतयहणेमाधान्यादुपानं मधुमधून्छिप्टमेकदेश- क्रांपदिवदत्तीवृत्तद्वत्त्वत् रह्म्बन्तरे हितन्त्रतिषितं इह च श्रीद्रशन्तेन सारवस्य निवित्रत्वाचाध्वीकस्य च मचप्रहत्तेनी-त्तरप्रविषेषात् । अन्येतु माध्वीकस्यैवाप्रामनचावस्थस्य प्रतिषेषार्थमधुशन्दंवर्णयन्ति तद्युक्तं नायंनिन्पीडितप्रदिकारसय-चनः किर्ताह् मचरूपतयेव वर्तत्वभौमध्वासवशीवाविति प्रयोगदर्शनात् शोवतामचक्रतेव गुडस्यरसत्वप्रतिषेषे निवृत्य-र्षपहणं अन्येतु सण्डमन्त्यण्डकादीनामनुक्कानार्थं स्थाचक्षते ॥ ८८ ॥

- (१) सर्वज्ञनारायणः । अपो जलं । शसं लोहं । गन्धान् चन्द्रनादीन् । शारं यवशारादि कविन्शीरिमत्यपि पाढः । शौदं मधुमभूष्णिष्टं दथीति कवित्यादः । मञ्जा जन्त्रनामस्थिपीतसारआरूष्टः । गुडस्य तदाकारत्वेपि दृदतयाद- क्रलत्यश्चांनिरसितुं पुनक्किः ॥ ८८ ॥
- (३) कुत्रुकः । जललोहिवनमांससोमश्रीरदिषण्ततैलगुडदर्भान् तथा गन्धवन्तिसर्वाणि कर्पूरादीनि शौद्रंमाक्षिकं-मधुमध्य्यिष्टं सभामरमध्य्यिष्टेति याद्मवल्ययेन पितंवर्जयेत्॥ ८८॥
- (४) रा**घबानम्दः। शसं** शङ्कादिनिर्मितं लोहनिर्मितस्य लोहनिषेशेन निष्यत्वात्। विषं शैलजादि। सीमं सोमलनाम् । गण्यान् गुग्गुलादीन् । सीद्रं माक्षिकं मधुमधूच्छि ष्टं सिक्थम् । अत्र ये पुनरुक्ताः पदार्थास्तेषु मायिक्ता धिक्यं द्वेयम् ॥ ८८ ॥

आरण्यांश्व पशुन्सर्वान्दंष्ट्रिणश्व वयांति च ॥ मयंनीलिच लाक्षांच सर्वाश्वेकशफांस्तथा॥ ८९॥ [ त्रपुतीसंतथालोहंतेजसानि च सर्वशः ॥ वालांश्वर्मतथास्थीनि सस्नायूनि च वर्जयेत् ॥ ९॥ ]\*

- (१) मेघातिथिः । आरण्यपशुशब्दौ गुडलवणेनैव व्याख्यातौ पान्यप्यतृक्षांनार्थं पान्याअपि पशवीहिंसायां संयोगहति निषिद्धार्थः। देष्ट्रिणः श्वशूकरादयः वयांसि पक्षिणः एकशफाअश्वाअश्वतरगर्दभादयः बहूनिति तथा शब्दश्याने पर्वति एकस्यविकये तथा न दोषः ॥ ८९॥
  - (२) **सर्वज्ञनारायणः । दंष्ट्रिणः कुकुरायान् पान्यानिष्,। वयांसि पक्षिणः । नीकि नीकीरागः ॥ ८९ ॥**
- ( ६ ) कुन्नूकः । आरण्यान्सर्वान्पश्चन्हस्त्यादीन्दह्निः सिंहादोन् तथा पक्षिजलजन्तून्पवादीन् एकशकांश्वान्तान्त्र न विक्रीणीत् ॥ ८९ ॥
  - ( ४ ) राषवानम्यः । रहिषः सुकरादीन् । वयांति पक्षिणः । एकशकान् अश्वगर्दभादीन् ॥ ८९ ॥
    - ( ५ ) भन्यमः । देष्ट्रिकोमार्कारादयः एकशफाअश्वादयः ॥ ८९ ॥
- [ ज्ञ्युणः । तैजसानि कांस्यादीनि अस्थीनि गजदन्तादीनि अस सामान्यतोपि निवेधीविशेषतश्र निवेधीदशेषा-तिशयमकाश्रानार्थः ॥ १ ॥ ]
- (६) रामचन्द्रः । आरण्यान्पश्चन् इस्त्यादीन् दृष्ट्रिणः सुकराचान् सर्वान् एतान् तथा एकशकान् वर्षयेत् ॥८९॥ काममुत्पाचकच्यांत् स्वयमेव क्रवीवलः॥ विक्रीणीत तिलान् शृहान्धर्मार्थमचिरस्थितान्॥९०॥
- (१) मेघातिथिः । छतान्यं तिलैः सहेति गतिषिद्धानांतिलानांत्वरुप्रयोजनविशेषाभयः गतिमसयः शुद्धानिष्रर-रिथतानिति च त्वरूपविशेषः पर्नार्थनितिपयोजनविशेषः शुद्धात्रीह्मादिनिरिनशाः छशरायर्थं निजाणांविक्रयासंभवः। अ-चिरस्थिताः अर्थादिकलाभमनपेश्यत्पन्यपूर्ण्यमणकात्मन्तरेकागानीबहुमूर्व्यक्षयेत्येवंनप्रतीक्षितव्यं अपवाशुद्धाअकणाः

<sup>( 🖚 ) (</sup> ९० ) शहान=शुक्रान् ( इ, इ, त, थ )

रूषातिलानां मित्रेषधः अचिरस्थितंहिरूषांभवति रूषााउत्पाद्य क्रीत्वा निवक्रेयाः स्वयंकृष्यारूषीवल्इति प्रायिकोऽनु बादोनिवविक्षातानि पदानि प्रतिपहाद्यांजितानामप्यप्रतिषेधः धर्मप्रयोजनेयवितलानिक्रीयन्ते इहचरूपकंगांवीदिक्षगाद्यर्थ-स्वाप्यायाप्रिहोत्राद्यर्थकीयन्ते ब्राह्मादयोवादशेपूर्णमासाद्यर्थसधर्माथांविक्रयः यस्यवातिलाएवदानादिधर्मायोपयुज्यन्तेभे-षजतैलेशयोगे वाकेतुःसोप्येवमव ॥ ९० ॥

- (२) सर्वज्ञनाराघणः । तिलान्वक्रीणीत हिरण्येनापि । शुद्धान् बुसशून्यान् । धर्मार्थ केता यदि दानाद्यर्थ क्री-णीते । अचिरस्थितान् लवनानन्तरमेव नतु लाभार्थ चिरस्थापित्वा । एवच कृष्युत्पत्तिशुद्धत्वधर्मार्थत्वाचिरस्थत्विव-शिष्टतिलविकयोबाह्मणस्याप्यापद्दितिरिति दिशितम् ॥ ९० ॥
- (३) कुद्धूकः । कर्षकः त्वयमेव कर्षणेन तिलानुम्पाद्य द्रव्यान्तरेण मिश्रानुत्पत्त्यन्तरमेव नतु लाभार्थकालान्तरं• प्रतीक्ष्य धर्मनिमित्तमिच्छतोविक्रीणीत निषिद्धस्य तिलविक्रयस्य धर्मार्थमयंप्रतिमसवः ॥ ९० ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तिरुवाणिष्यं निषदं रूष्युत्पन्नित्रान्मत्याहं काममिति । शुद्धानन्यद्वस्यामिश्रितान् धः मीर्थं यद्गादिकमैनिमित्तं तदेव विक्रोणीत नतु लाभार्थं चिरंसंचिनुयात् ॥ ९० ॥
  - ( ५ ) **मन्द्रनः** । तिलानां प्रतिप्रसवमाह काममुत्पाद्य रूप्यान्त्वित । शुद्धानिति विशेषणात्र्रुष्णानांप्रतिषेधः ॥९०॥
  - (६) रामचन्द्रः । विक्रीणीत हिरण्येनापि ॥ ९०॥

भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यदन्यत्कुरुने तिलैः ॥ कमिभूतः श्वविष्ठायां पिष्ठभिः सह मजिति ॥ ९१॥

- (१) मैधातिथिः । प्रकातिलविशेषव्यतिरेकेण तिलविक्रयप्रतिषेधे विशेषोयमर्थवादः । ननुचौक्तंप्रतिषधानांदीषस् चनंपलत्यैवसंबध्यते तिकंभोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यद्य्यक्करतिलैः किम्भूतइत्ययमर्थवाददृत्युच्यने असंभविनःफलस्य-शास्त्रान्तरेणविरुद्धस्यचश्रवणादेवमुच्यते तथा पितृभिःसहेत्युच्यते नचतैःकिचिदपराद्धं सुक्रतदुष्कतयोःफलंहिकर्तृगामी न चितृणांकश्रंचिदपिकर्तृत्वमित्येतत्यागुक्तमेव किचसद्यःपतिनांसेनेति पितृतत्ववचनंपरेषांनपातित्यमितिनयमात् तस्माद-रितिकंचिदिवृदिमत्येतावन्मात्रंमितिष्येन संबध्यते यथाश्रुतमेव युक्तं भोजनादिकियायत्र तद्यतिरेकेणयद्यद्विक्रयस्थाना-भित्रतिलेथेःकुरुतेस कृमित्वपामोतियथोक्तेन दोषेणसंयुज्यते ॥ ९१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। यदन्यत्कुरुते विऋयाद्यनापत्तौ ॥ ९१ ॥
- (३) कुद्धृकः। भोजनाभ्यद्भदानव्यतिरिक्तयदन्यनिषिद्धविक्रयादि तिलानांकुरुते तेन पितृभिः सह रूमित्वंपाप्तः कुकुरपुरीवे मजति ॥ ९१ ॥
- ( ध ) राघवानन्दः । अतआह भोजनेति । अभ्यञ्जनं तैलःदिना । दानपदंधमिर्थतदर्थविकयोपलक्षकम् । अन्यत् क्रयविक्रयाद्भिकर्तव्यमित्यत्रतात्पर्यपितृभिःसहितिविरुद्धफलश्रवणात् सुकृतदुष्कृतयोःफलंतुकृतंर्यवेतिनात्रपितृणामपरा-धःकश्चिदितिमैव ॥ ९१ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । कुरुते विपद्ति शेषः ॥ ९१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । भोजनात् अम्यजनात्दानातिलैः विकयं कुरुते सपुरुषः श्वविष्ठायां कमिभूतः पितृभिःसह म-

सबः पति मांसेन लाक्षया लवणेन च ॥ व्यहेण शुद्रोभवित ब्राह्मणः श्रीरविकयात् ॥ ९२ ॥

ं (१) **बेध्नातिथिः** । उक्तार्थः ॥ ९२ ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । पति हिजातिकर्मभ्योहीयते । एतदेव स्पष्टीकृतं शुद्धोभवतीति । स्यहेणेति त्रिर्विक्रय-णम्परुक्ष्यते ॥ ९२ ॥
- (३) कुङ्कृकः । मांसलक्षालवणविऋयैर्बासणस्तत्क्षणदिव पततीति दोषगौरवय्याख्यानार्थमेतत् पञ्चानामेवमहा-पातिकनांपातित्यहेतूनांवक्ष्यमाणत्वात् क्षोरविक्रयात्व्यहेण श्रद्धतांगमाति एतद्यपि दोषगौरवात्मायिक्षनगौरवख्यापनार्थम् ॥ ९२ ॥
  - (४) राघवान-दः । उक्तद्रव्येषुकानिचिदनुवदन् तिह्नऋये [दोषमाहसद्यद्तिहाभ्याम । व्यहेणाव्यवहितेन]ः ॥९२॥
  - (५) नन्द्नः। मांसेन विक्रीतेन॥ ९२॥

# इतरेषांतु पण्यानांविकयादिह कामतः ॥ ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वैश्यभावंनियच्छिति ॥ ९३॥

- ( १ ) मेधातिथिः । कामतइतिवचनादनापदित्यनुभीयते गुरुत्वपुत्वदर्शनं मांसादीनांपायश्चित्तविशेषार्थगुरुणिगुरूणि-लघ्निलघूनीतिवक्ष्यामः ॥ ९३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनाराद्यणः । इतरेषामपण्यानांकतान्तादीनांनिषिद्धानांकामतोऽकामतस्तु पापमात्रम ॥ ९३ ॥
- (३) कुद्धृकः । ब्राह्मणउक्तेभ्योभांसादिभ्योऽन्येषांप्रतिषिद्धानांपण्यानामिच्छातोनतु प्रमादाद्रध्यान्तरसंश्लिष्टानां-समरात्रविक्रयणेन वैश्यत्वंगच्छति ॥ ९३ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । [ इतरेषां निषद्धानां पण्यानां विऋषिणां ]ः ॥ ९३ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । अपण्यानामविकेयाणां कामतः अनापदि ॥ ९३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । इतरेषां पण्यवस्तूनामः ॥ ९३ ॥

#### रसारसैर्निमातव्यानत्वेव लवणंरसैः ॥ कृतानंचाकृतानेन तिलाधान्येन तत्समाः ॥९४॥

- (१) मेधातिथिः । रसाः पूर्वोक्तास्तरसैनिमातय्याः मधुरसंगुडादिस्ता ऽऽम्लादिरसमामसक्यादियहीतय्यं नकेव-स्टबणदत्वारसान्तरमदियं पाठान्तरं त्वणातिलैरिति अस्मिन्पाठितिलेरेवलवणस्यमितिषेभोनरसान्तरैः कतान्तसक्वोदनायन्येन पायसादिनानिमात्य्यं तिलास्तुधान्येनब्रोह्यादिनातःसमाः मस्यदत्वामस्थएवयहीत्य्योनार्थापेक्षयाधिकंवादेयं विनिमयोन नामविक्रयएव क्रीणातिस्तुद्रय्यविनिमयेप्रस्यते नहित्युक्तं विक्रये मक्रतिविनिमयस्त्वित गौतमेनैवंदिशतं एवंतिहिमसिद्धेन नहिष्कादिनाद्यस्यापणविक्रयः तदम्यद्वयपरिवृत्तीविनिमयः॥ ९४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। रसागुडादयोरसैनिमातध्याः परिवर्तनेन याद्याः। लाभप्रेप्सया इयत्तानवधारणेन यहणं विनिमयोविक्रयस्त्वियत्तावधारणेन लाभेच्छयेति विशेषः। तत्र रसानांरसैविनिमयः कार्योनतु विक्रयः। लवणंतु पृत्ति-र्यासतया रसभूतं विनिमयमपि न रसैः। कतान्तं सक्त्वाधकतान्तेन यवादिना विनिमयमः। नतु नेत्यत्रान्वितमप्रामा्र्यनिषधायागात्। तिलाधान्येनेति त्वयंक्रव्याषुत्पादितत्वाधभावेपि धान्यैविनिमये नास्ति देषदृत्यर्थः। किंतु तत्समान
  ्यूनाधिकाः॥ ९४॥
- (३) क्रुह्यूकः । रसागुडादयोरसैर्घृतादिभिः परिवर्तनीयाः स्रवणंपुनः रसान्तरेण न परिवर्तनीयं सिद्धानंचामान्तेन परिवर्तनीयं तिस्राथान्येन धान्यप्रस्थप्रस्थेनेत्येवंतृत्समाः परिवर्तनीयाः ॥ ९४ ॥

- (४) राखवाणन्यः । (विमक्षिययोहक्तरसादिपरिवर्तनेन दोषद्ति । वदन् वाचनिकप्रतिनिधीनाहरसादित । अ-कतान्नेनामेन ॥ ९४ ॥
- ( ५ ) मृन्द्रमः । अथ रसादीनां विक्रयोपायमाह् रसारसैनिमातष्याद्दति । रसारसैः इतान्नं कतान्नेन भाग्येन तिला-श्र निमातष्याय्यत्येतस्याः तन्समः समर्पारमाणः लवणं रसैनित्निमातष्यम् ॥ ९४ ॥
- (६) **रामभ्यन्दः** । रसेरसानिमातय्याः मानंपरस्परंकर्तथ्याः अन्यरसेः स्वणं न । अकतान्नेनकतान्नं तिस्राधान्येन तत्समाः ॥ ९४ ॥

जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयंगतः ॥ नत्वेव ज्यायसीवित्तमित्रमस्येत कर्हिचित् ॥ ९५ ॥

- (१) मेधातिथिः । एतेन सर्वेणापि प्रतिषद्धपण्यप्रतिप्रसवीयंराजन्यस्य नीकिषत्तस्याविकेयंवैश्यवत् किंतु सन् त्यपि त्वकृत्तित्यागेन ज्वायसीं ब्राह्मणवृत्तिकदाचिद्यप्यिमण्येत इमांकरोमीतिचेतसि न कुर्यात् प्रतिकृत्वेदैवमनयएतदाप-दुपत्रक्षणार्थगतः प्राप्त आपद्रतद्दियावत् ॥ ९५ ॥
- (२) **सर्वज्ञणारायणः। एतेन सर्वेण निषिद्धनापि रसादिना विक्रीतेन अनयमवृत्तिमः। ज्यायसी ब्राह्मणस्यवृत्ति** प्रतिग्रहादि अभिमन्येत स्वीकुर्यात्॥ ९५॥
- (३) क्टुझूकः । क्षत्रियः आपदंगाप्तः एतेनेत्यिभिधाय सर्वेणेत्यिभिधानात् ब्राह्मणगोत्रत्या निष्किनापि रसादि-विक्रयणेन वैश्यवजीवेत् न पुनः कदात्विद्राह्मणजीविकामाभयेत् न केवसंक्षत्रियः क्षत्रियवदन्योपि ॥ ९५ ॥
- (४) राघवाण्व्यः । आपद्रतक्षत्रियस्यतु वैश्यवृत्तिमनुवदन् [ विष्र ]ः वृत्तिनिवेधति जीवेदिति । सर्वेण निष्-द्धविक्रयेणापि अत्वत्वास्य मांसादिविक्रयोन पातित्यहेतुः । अतस्तत्प्रकरणे ब्राह्मणपदम् । अनयमापदम् । ज्यायसीं अध्यापनयाजनादिकाम् । अत्रमतिलोमपरिणयनवत्मितिलोमवृत्तिर्तप निषिद्धा । यत्त्वापत्काले क्षत्रियादप्ययनं अ-ब्राह्मणादध्ययनमापत्काले विधीयतद्दित विषस्य तिद्वमाकांक्षामयुक्तत्वान्ततस्य जीविकावर्थतेति भावः ॥ ९५ ॥
- (५) मन्द्रमः। अनयमापदं एतेन वाणिष्येन सर्वेण मतिषिद्धद्रव्यविक्रयेणापीत्यर्थः ज्यायसीवृत्तिंत्राह्मणवृत्तिमः।। ९५॥
  - (६) रामचन्द्रः । अनयगतः आपद्रतः ज्यायसीं विष्यंबिष्धनीं वृत्तिकिष्टिषत् ॥ ९५ ॥ योलोभादधमोजात्या जीवेदुःकष्टकर्मभिः ॥तंराजानिर्धनंकत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥ ९६ ॥
- (१) मेधातिथिः । योजात्याऽधमीनिकष्टः श्रीमयादिः सत्यपि मकतत्वे राजन्यस्य सर्वेषामयं ब्राह्मणवृत्तिपतिषेष-एवमेवायंश्लोकः । उत्कृष्टीनिरपेक्षो ब्राह्मणएव कर्मभिरभ्ययनादिभिजीवति दण्डोयंसर्वत्वपहणभवासनैः ॥ ९६ ॥
  - (२) शर्वज्ञनारायणः। एववैश्यदिरि सत्रवर्षमङ्गीनिविस्तरत्याह यहति॥ ९६॥
- (६) कुझूकः । योनिष्डणातिः सँद्धोभादुत्ष्डणातिविद्तकर्मभिजिवेत्तराजा गृहीतसर्वत्ष्रच्या तदानीमेव देशान्तिःसारयेत् ॥ ९६ ॥
- ( ४ ) राखवाणन्यः । तमैवं रहारहार्यं सामान्योक्तिमास् यद्तिहाभ्यामः । आत्या श्रामयत्वादिनाधमः । उत्कर-कर्मभिः उत्कहाःपूर्वपूर्वेण तेषां कर्मभिः । प्रवासयेत् बहिर्गिर्वासयेत् ॥ ९६ ॥

- (६) रामचन्द्रः । जात्या अधमः उत्कृष्टकर्मभिर्नजीवेत् ॥ ९६ ॥
- वरंत्वधर्मीविगुणोन पारक्यः स्वनुष्ठिनः ॥ परधर्मेण जीवन्हि सद्यः पति जातिनः॥ ९७॥
- (१) मेथातिथिः। पूर्वस्यविधेनिन्दार्थवादोयं योगस्य विद्वितोधर्मीजात्याश्रयेण विगुणोप्यपरिपूर्णाङ्घोऽपि यु-कोनुष्ठानुनपरधर्मः सर्वाङ्कसंपूर्णोपि अत्रनिन्दार्थवादः परधर्मेणेति ॥ ९७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्र वैश्यवृत्तेरुक्तायावरमशुद्धात्मितपञ्चोविगुगोभूतापि (पञ्चतिः (पवृत्तितया प्रशस्तेत्य-वतारयति वर्रमिति । पतित्ञातितः स्वानन्तरजातितुल्यतांयाति ॥ ९७ ॥
- (३) कुङ्गूकः । विगुणमपि त्वकर्मकर्तुन्याय्यं न परकीयंसंपूर्णमपि यत्नाज्ञात्यन्तरविद्वितकर्मणा जीवंस्तत्क्षणा-देव त्वजातितः पततीति दोषोवर्जनार्थः ॥ ९७ ॥
- (४) राघवानन्दः । पारक्यः परकीयः सनुष्ठितः साङ्गोषि न श्रेयात् । स्वधर्मीविगुणःश्रेयात् परधर्मीभयावह इतिस्वतः । जातितः कर्मजात्यन्तरप्राप्याजात्यन्तरंजायतेततःसान्यादितिमनुभट्टोकेः ॥ ९७ ॥
- ( ५ ) नन्दमः । वरशब्देउत्कष्टवचनः ॥ ९७ ॥
- वैश्योजीवन्खधर्भेण शूद्रबच्यापि वर्तयेत् ॥ अनाचरन्नकार्याणि निवर्तेत च शक्तिमान्॥ ९८॥
- (१) मेधातिथिः। त्वधर्मणाजीवतोवैश्यस्य शृद्धवृत्तिग्तृक्षायते पादधावनादिशुभूषया अनाषरणकार्याण उष्णिहापमार्जनायकार्य तत्परिहर्तव्यं शक्तिमान्तिवर्तेतेति सर्वशेषः। अत्रकेनचिद्धुक्तं सामर्थ्यात् ब्राह्मणक्षत्रिययौरप्येतदितदिश्यतेतनापरेण संदिद्यते कथंशूद्धवृत्तिं ब्राह्मणःकुर्यात् एवंहि भूयते। उत्क्रष्टं खापक्षप्रं विधेत कर्मणी तयोः। मध्यमे
  कर्मणीहित्वा सर्वसाधारणेहिते॥ इति तद्धक्तंनत्वस्यायमर्थो ब्राह्मणस्य शूद्धवृत्तिरनुद्धायते सामर्थ्यादिति कितिहिनवर्तेतच्
  शक्तिमानिति यदस्माभिरुक्तंसर्वशेषदिति॥ ९८॥
- (२) तर्वज्ञनारायणः । अकार्याण्युन्धिष्टभक्षणादीनि । निवर्तेतशक्तिमान् यदि जीवनशक्तः प्रकारान्तरेण तदा म कुर्यादित्यर्थः ॥ ९८ ॥
- (३) कुछ्युकः । वैश्यः त्ववृष्ट्या जीवितुमशक्रुवनश्र्यवृष्ट्यापि द्विजातिश्रुश्रूषयोष्ट्रिष्टभोजनादीन्यकुर्वन्वर्तेत नि-स्तीर्णापत्क्रमशः श्रुद्रवृत्तितोनिवर्तेत ॥ ९८ ॥
- ( ४ ) राज्यवानन्दः । विमराजन्ययोरापद्धर्ममुका वैश्यशृद्धयोरप्याह वैश्यशृद्धिकाः । अजीवनितिष्केदः । अ-कार्याणि उच्छिष्टभक्षणादीनि । निवर्तेत शृद्धवृत्तेः । शिक्तमान् स्वध्यस्ववृत्तिश्चेत् स्वध्यवृत्योर्विपक्षन्निययोरिष् निवृत्तिः मा-यश्चित्तपूर्विका शिक्तमानित्यनेनसूचिता ॥ ९८ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अजीवन्तित पदं अकार्याण्यभक्ष्यभक्षणादीनि शक्तिमानापद्विमुक्तः निवर्तेत शूद्रवृत्तितः ॥ ९८ ॥
- (६) हामचन्द्रः । वैश्यः त्वधर्मणाजीवन शृद्दबृत्यापि वर्तयेत अकार्याणि उच्छिष्टभक्षणादीनि न कुर्यात शिक्षमा-न्निस्तीर्णापतक्रमशः शृद्दबृत्त्या निवर्तेत ॥ ९८ ॥

अशक्नुवंस्तु शुश्रूषांश्रद्धः कर्नुद्विजन्मनाम् ॥ पुत्रदारात्ययंत्राप्तोजीवेत्कारुककर्मभिः ॥ ९९ ॥

(१) मधातिथिः । कारुकाः शिल्पिनः सुद्रमन्तुवायादयस्तेषांकर्माणि पाकवयनादीनि मसिखानि तैर्जीवेत पुत्र-दारात्ययस्तज्ञ्ररणासमर्थता एतेन धनतण्यभंगेनतस्यापदिविवाद्यादिकर्मणामेषांविधानात्मिकप्टताऽनुमीयते ॥ ९९ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । पुत्रद्दारात्ययपाप्रस्तेषांजीवनाभावेन कर्तुमशकुवन् । कार्रकाणां विशिष्टकर्मकराणां चित्रकर्मकराणां
  - ( के ) कुछ्चूकः । शूदः द्विजातिराश्रूषांकर्तुमश्चमः क्षुरवसन्तनुत्रकलत्रः सूपकारादिकर्मभिजीतेत् ॥ ९९ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । पुत्राचत्ययं नाशं ॥ ९९ ॥
  - (५) नन्दनः । शूद्रस्यापद्दत्तिमाह् अराकुर्वस्तुगुश्रुपामिति । अराकुवन्द्वतिहान्येति शेषः ॥ ९९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । पृत्रदारात्ययं प्राप्तः भृत्यभावेन जीवनम् ॥ ९९ ॥

यः कर्मभिः प्रचरितैः शुश्रूष्यन्ते द्विजातयः ॥ तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च॥ १००॥

- (१) मेधातिथिः। मचरितरनुष्टितैः शुश्रूष्यन्ते सेव्यन्ते। तदुपयोगीनि यानि कर्माणि शिल्पानि यद्यपि शिल्पापि कार्कमैदितथापीहभेदेनोपादानात्तक्षिकवर्षिकमभृतयः कारवस्तेषांकर्माणि तक्षणवर्षनादीनि शिल्पानि यत्र छेदरूपकर्मा-ण्यालेख्यानि॥ १००॥
  - » (.२ ) सर्वज्ञनारायणः । शिल्पानि पटनिर्माणादीनि ॥ १०० ॥
- (३) कुल्कः। पूर्वोक्तकारकर्मविशेषाभिधानार्थमिदं यैः कर्मभिः कर्तेर्द्विजातयः परिचर्यन्ते तानि च कर्माणि तक्षणादीनि शिल्पानि च चित्रलिखितादोनि नानापकाराणि कुर्यात् ॥ १०० ॥
- (४) राघवानन्दः । येः कटघटनिर्भाणेः द्वरचितैः सुद्रुक्तैः शुश्रूष्यन्ते शुश्रूषःमामुवन्ति । द्विजात्यपेक्षितकारुकक-र्माणि कुर्यादिति ॥ १००॥
- ं ( दें ) नन्दनः । कानि पुनस्तानि कारुकर्माणीत्याह यैः कर्मभिः सुचिरतैरिति । शिल्पानि सुवर्णलोहच्छत्रादिकर-णानि ॥ १०० ॥ विकास

वश्यदृत्तिमनातिष्ठन्त्राह्मणः स्वे पथि स्थितः ॥ अदृत्तिकर्षितः सीदन्निमंधर्मसमाचरेत् ॥ १०१ ॥

- (१) मेधातिथिः । अनातिष्ठलिष्ण्यैतदुक्तंभवति अत्रवृत्त्यसंभवे यदि वा वैश्यवृत्तिमाचरेदसत्त्रतियहंवा तुल्ये एते वृत्ती असत्यतियहात्कात्रवृत्तिः श्रेयसी अथवानातिष्ठन्वैश्यवृत्तिरसंभवे ततश्रासत्यतियहोवेश्यवृत्तेर्हीनतरः त्वेप-यिरियत इति भुवन्तापद्वतीनांसमुख्योस्तीति ज्ञापयति अवृत्त्या कशितसीदन्तवसादंगामुयात् ॥ १०१ ॥
- (२) सर्वज्ञानारायणः । वरंत्वधर्म्इति यदुक्तं तत्स्फारयति वैश्येति । स्वेपिय स्त्रवृत्तौ स्थितउद्यतः अतएव सन्नवृत्तिमध्यनातिष्ठन् । इमं वक्ष्यमाणम् ॥ १०१ ॥
- (३) कुझूकः। ब्राह्मणोवृत्त्यभावपीडितोऽवसादंगच्छन्कित्रियवैश्यवृत्तिमनातिष्ठन् त्वधर्भौवरम् विगुणइत्युक्तत्वात् । त्ववृत्तावेववर्तमानस्मावक्ष्यमाणावृत्तिमनुतिष्ठेत् अतम् विगुणप्रतियहादित्ववृत्त्यसंभवे परवृत्त्याश्रयणंक्षयम् ॥ १०१ ॥
- ( ४) राष्ट्रवानन्दः । किंपान्यत् वैश्यवृत्त्याऽपरितुष्यतोत्राक्षणस्य त्ववृत्ती स्वाच्छन्यमाह् वैश्येतिह्रस्याम् । स्व-पथि वेदान्यासादी । इममसत्मतिपहाख्यम् ॥ १०१ ॥
- (५) नन्दमः। अय ब्राह्मणस्यापथन्यमाभितवृत्त्यन्तरस्य त्वधर्मनिरतस्य कर्तव्यमाह वैश्यवृत्तिमनातिष्टन्निति। स्रो पनि सोधर्मे इमेवश्यमाणय ॥ १०१ ॥
  - ( ६ ) **रामचन्द्रः। मास्रक इति समित्रस्यान्युपलक्षणम् । इते वक्ष्म**माणलक्षणम् ॥ १०१ ॥

# सर्वतः प्रतिगृद्धीयाद्वासणस्वनयंगतः ॥ पवित्रंदुष्यतीत्येतद्धर्मतोनोषपद्यते ॥ १०२ ॥

- (१) मधातिथिः। सर्वतः इति प्रतिपासजातिगुणानामपेक्षाः न कर्तव्याः अत्रापि हीनहीनतरहीनतमेषु क्रमेण पूर्वपूर्वाभावउत्तरोत्तरप्राप्तिरस्त्येव यथा क्षत्रवृश्यभावे वैश्यवृत्तिः पवित्रंगकास्रोतस्तदमेध्यसंतर्गेण बुष्यित नदीवेगेन शुष्यतीत्युक्तं एवजास्रणोपीति ॥ १०२॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। पवित्रं वन्हादि। धर्मतोधर्मबळात्॥ १०२॥
- ( ३ ) कुल्लूकः। ब्राह्मणआपदंगाप्तः सर्वेभ्योपिनिन्दिततमेभ्यः ऋषेण प्रतिप्रहंकुर्योतः अन्नार्थान्तरम्यासीनामालङ्कारः। यस्मात्पवित्रगङ्गादिरभ्योदकादिना दुष्यतीत्येतच्यास्त्रस्थित्या नापप्यते ॥ १८२ ॥
- (४) राघवानन्दः। अनयं मरणम् पवित्रं वेदाभ्यासेन सर्वदा पूरोवित्रः प्रकरणात्पवित्रं वन्सादिदद्यान्तीवाधर्मे तोधर्मशास्त्रात्स्वधर्मत्वाद्वा यत्पवित्रं तन्बदुष्यतिनदुष्टमिति प्रमितम् ॥ १०२ ॥
  - ( ७ ) मन्द्नः । सर्वतः अप्रतियाशादपि प्रतिगृत्शीयादिति याजनाभ्यापनयोरप्युपछक्षणमः ॥ १०२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अनयंगतः आपद्रतः धर्मतः पवित्रं द्विजं न दुष्यति एतदुपपचते युक्तमेव ॥ १०२॥ नाध्यापनाद्याजनाद्वा गहिताद्वा प्रतियहात् ॥ दोषोभवति विश्वाणांज्वलनांबुसमाहि ते ॥ १०२॥
- (१) मेधातिथिः । पूर्वेणासत्मित्पह्युक्तोऽनेन याजनाध्यापने अनुज्ञायेति गर्हितादितिसिहावलोकितवत्पूर्वाध्याः भन्यभिसंबध्यते यथाप्रिरापम्य सर्वत्र शुद्धाएवंत्राह्णाअपीति नशंसा केषिदाहुः। असत्मित्पहवदसयाजनाध्यापने अध्यः नुज्ञायेते यथभविष्यतां तदा पूर्वश्लोकएवंमितपहवदपिष्यतां इहतु विधिमत्ययाभावाद्द्रोगोभवति। विमाणामिति वर्तमानमन्त्रयेन सिद्धव्यपदेशादर्थवादनामतीतेः किच मितवचनंतावदर्थवादः पूर्वेण सिद्धत्वाक्तदेव वाक्यत्वापन्तर्याजनाध्यापने अप्योवं भवितुमर्हतः वयंतु ब्रूमोऽसंभवे सत्मित्रमहस्यतमापिवृत्तिर्युक्ता यतः मश्चितः स्वयंते यथा कथंषित्सआत्मानमुद्धरे-दथमत्यवापेभ्यः कर्मार्थस्वापद्धमेपादः॥ १०३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। गहितादिति विश्वित्वतमः। विशाणां वेदविद्यावतामः। यथा व्यक्तनोःशुचीनपि दहन् अप्पूरनद्यादिर्मेळक्षाळनंकुर्वन्नपि न दुष्यति ॥ १०२॥
- (१) कुल्कृकः । यसात् नाध्यापनादिति । ब्राह्मणानामापदि गर्हिताध्यापनयाजनप्रतिपहैरधर्मीन भवति यसा-त्सभावतः पवित्रत्वेनाग्न्युदकतुल्यास्ते ॥ १०१॥
- (४) राघवानन्दः । अतएवाह नेति । यथा याजनाभ्यापने दी पानापादके दृष्टान्तः व्यलनेन पीन्यातपेन युक्तीके दृत्रवेदाभ्यासेनयुक्तीविमः प्रतिमहोपितथाविशुद्धाश्चप्रतिमह इत्यत्र विशुद्धपदं तद्जितधनस्य फलसिद्धत्वार्थमः ॥१०३॥
  - ( ५ ) जन्दनः । एतदेव स्थिरीकरोति नाभ्यापनाधाजनाधिति ॥ १०३ ॥
- (४) रामचन्द्रः । ज्वलनार्कसमाहितः समीपे आपद्रतस्य दोषीन ॥ १०३ ॥ जीवितात्ययमापन्नोयोऽन्नमत्ति यतस्ततः ॥ आकाशमिव पहुन न सपापेन सिप्यते ॥ १०४॥
- (१) मिश्रातिथिः। पूर्वेणासत्प्रतिपद्यकोऽनेन प्रतिपद्युष्टमन्त्रम्थनुद्वायते ततस्ततद्वि जातिकर्मासद्यक्षमञ् स्वामिनमाह शेवार्थवादश्य ॥ १०४ ॥

<sup>(</sup> १०३ ) ज्वलनाम्बु समाहिते=ज्वलनार्क समाहिते ( भ, ण ) = ज्वलनार्क समाहितः ( रामः)

- (२) सर्वज्ञनारायणः । किंपुनः प्रतियहादिकुर्वन् ॥ १०४ ॥
- (३) कुछूकः। यः माणात्ययंपाप्तः मितलोमजादन्नमभाति सोऽतिरिक्षमिव कर्दमेन पापेन न संबध्यते ॥ १०४ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । किंच जीवितेति । यइति सामान्यशब्दोपि ब्राह्मणविषयएव प्रकरणात् अन्येषां प्रतियहनि-षेथाच । अत्रअनदनीयोदनम् अवृत्तिकशितत्वंजीवितात्ययमितिलिङ्गत्रयं पवित्रमित्यादिदृष्टान्तद्वयंच लौकिकालौकिकं सर्वथाऽदोषतात्पर्यकम् ॥ १०४ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । सवर्त्र भोजनमप्यस्यादष्टमित्याह जीवितात्ययमापन्नद्ति ॥ १०४ ॥
- (६) **राम**चन्द्रः । जीवितात्ययं आपन्नः जीवितस्य अत्ययं नाशं प्राप्तः सन् यतस्ततः प्रतिलोमजातात् यः अन्तं अति भक्षयित ॥ १०४ ॥

### अजीगर्तः सुनंहन्तुमुपासर्पद्धभुक्षितः ॥ न चालिप्यत पापेन क्षुत्यतीकारमाचरन् ॥ १०५॥

- (१) मधातिथिः । अजीगर्तोनामऋषिः सञ्चलिरिपीडितः पुत्रस्ततं शुनः । शेपनामानं हंतुभुपासपित्पचक्रमे नचासौ-क्रम्यादइतियुज्यते । शौनःशेपमाख्यानंबः चि सुप्रसिद्धं नात्र विस्तरआगमस्योपयुज्यते परमार्थस्तु प्रकृतिरूपोर्थवादएवं-सर्वएते दृष्ट्याः ॥ १०५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । हृतं शुनःशेपमः ॥ १०५ ॥
- (३) कुछूकः । अत्रपरकतिरूपाऽर्थवादमाहअजीगर्तइति ऋषिरजौगर्ताख्योबुभूक्षितः सन्पुत्रंशुनःशेपनामानंख-यंविक्रीतवान् यज्ञे गोशतलाभाययज्ञयूपे बद्धा विशसिता भूत्वा हंतुंभचक्रमे नच क्षुत्मतीकारार्थतथा कुर्वन्पापेन लिप्तः एतच्च बहुचब्राह्मणे शुनःशेपाख्यानेषु व्यक्तमुक्तम ॥ १०५॥
- (४) राघवानन्दः । अत्रार्थे ऐतिहां प्रमाणयित अजीगर्तइतिचतुर्भिः । हतं शुनःशेपम हन्तुं वरुणार्थं पुरुषमेधे । उपासपिद्विजीतस्य सुतस्य पुनर्हननार्थं गतवान् ॥ १०५ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अत्र शिष्टाचारान्दर्शयित अजीगर्तः सुतंहंतुमिति । आचरन्तिति हेत्वर्थे शतृपत्ययः ॥ १०५ ॥
  - (६) **रामचन्द्रः** । अजीगर्तः ऋषिः । सुत शुनःशेषं । दोषेण न अल्प्यित ॥ १०५ ॥ वर्षाः क्रिक्टर्याः क्रिक्टर्याः वर्षाः व

## श्वमांसमिच्छन्नार्त्तोऽत्तुंधर्माधर्माविचक्षणः ॥ प्राणानांपरिरक्षार्थवामदेवोनलिप्तवान् ॥ १०६ ॥

- (१) मेधातिथिः। एववामदेवोनामऋषिः सआत्तः अधाश्वमांसमत्तुं मक्षयित् मैच्छत् ॥ १०६ ॥
- ( २ ) **सर्वज्ञनारायणः** । श्वमांसमिच्छनार्त्तोत्तुमितीच्छामात्रेणापि पापोत्पत्तिं दर्शयति ॥ १०६ ॥
- ( ६ ) कुक्कुकः । वामदेवाख्यऋषिर्धर्माधर्मज्ञः क्षुधार्त्तः प्राणत्राणार्थश्वमांसंखादितुमिच्छन्दोषेण न लिप्तवान् ॥१०६॥
- (४) राघवानम्दः । श्वमांसं शुनोमांसं वामदेवोप्यतुप्तिच्छ निलप्तवानित्यन्वयः ॥ १०६ ॥
- ( ५ ) चन्द्रनः । न लिप्तवान्दोषन्न स्पृष्टवान् ॥ १०६ ॥
- ं ( ६ ) **रामचन्द्रः** । श्वमांसंवामदेवः क्षुधार्त्तौऽतुमिच्छन्पापेन नलिप्रवान् ॥ १०६ ॥

#### भरद्वाजः शुधार्त्तस्तु सपुत्रोविजने वने ॥ बह्वीर्गाः प्रतिजयाह रधोस्तक्ष्णोमहातपाः ॥ १०७ ॥

- (१) मेधातिथः । वृधोनामतक्षा अमितयाद्यस्ततोबहीर्गाभरद्वाजोनामऋषिः प्रतिजयाह ॥ १०७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । बहीर्गाइति सतात्पर्यं विशेषणं एकेव गौः प्रतियाह्मेति वचनातः । बृहत्तक्णोरथकारातः ॥ १०७॥

- (३) कुद्धूकः । भरद्वाजाख्योमुनिः महातपः पुत्रसहितोनिर्जने वनेऽरण्यउपित्वा क्षुत्पीदितोवृषुनाम्नस्तक्षणोव-बीर्गाः प्रतिगृहीतवान् ॥ १०७ ॥
- (४) राघवानन्दः । वृधोर्वधुनामकस्य तक्ष्णोआयोगवजातेः विजने निह्नुत्य मितजपाहेत्यन्वयः । अत्रहेतुः मि हातपाइति तेन संभवत्प्रकारान्तरे न कार्यं तदिति भावः ॥ १०७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । बृहत्तक्ष्णोराज्ञः प्रतियहः ॥ १०७॥ श्वथार्त्तश्वात्तुमभ्यागाद्विश्वामित्रः श्वजाघनीम् ॥ चण्डारुहस्तादादाय धर्माधर्मविचक्षणः॥१०८॥
- (१) मेधातिथिः । विश्वािमत्रोनाममहामुनिः मिसदः सकार्त्मश्चिदवसरे शुधादुःखेनश्वजाघनीं चण्डालहस्तादादा-यात्तुमभ्यागतआभिमुख्येनाध्यवसितः । नकेवलंपरिदृष्टेऽन्नेदोषे।स्ति यावत्त्वभावदुष्टेपीति श्वजाघनीयहणं सर्वदोषदुष्टम-प्यापदि भक्षयितव्यमितिश्लोकतात्पर्यार्थः ॥ १०८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । श्वजाधनीं शुनःपुच्छमूलमांसम् ॥ १०८॥
- (३) कुछूकः । ऋषिविश्वामित्रोधर्माधर्मज्ञः क्षुत्पीडितः चण्डालहस्तादृहीत्वा कुकुरजधनमांसंभिक्षिनुमध्यविसत-वान् ॥ १०८॥
  - (४) राघवामन्दः। श्वजाघनी शुनो जघनवर्तमानमांसम् ॥ १०८॥
  - ( ५) नम्द्रनः । श्वजाघनीश्वमांसं अतुंभिक्षतुम् ॥ १०८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । क्षुधार्त्तीवश्वामित्रः श्वजाघनी श्वपुच्छमूलमांसं अतुं अभ्यगात् ॥ १०८ ॥

प्रतियहाद्याजनोद्वा तथैवाध्यापनादपि ॥ प्रतियहः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गर्हितः ॥ १०९ ॥

- (१) मेधातिथिः । आपदीषद्राहितयोर्याजनाध्यापनयोः संभवेनगाईतप्रतिपहे वर्तितव्यिमितश्लोकार्थः ॥ १०९ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । अत्र पुनर्विशेषमाह** प्रतियहादिति ॥ १०९ ॥
- (३) कुङ्गूकः । गहितानामप्यध्यापनयाजनमित्यहाणांमध्याद्राह्मणस्यासत्मितिपहोनिकष्टः परलोके नरकहेतुः ततश्यापदि मथमंनिन्दिताध्यापनयाजनयोः प्रवर्तितव्यंतदसंभवेत्वसत्मितिग्रहदृत्येवंपर्मेतत् ॥ १०९ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । याजनाध्यापने प्रतिग्रहात्पाशस्त्ये इत्यनुवर्दात प्रतिग्रहादिति । प्रत्यवरः प्रति पूर्वं अपेक्या-वरोनिकृष्टः प्रत्य स्थितस्यापि नरकहेतुत्वात् ॥ १०९ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । याजनाभ्यापनाभ्यामसर्त्रातग्रहस्यावरत्वमाहं प्रतिग्रहाद्याजनार्श्वतः । प्रेत्य परलोके ॥ १०९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । प्रतियहः प्रत्यवरः हीनहीनः ॥ १०९ ॥

याजनाध्यापने नित्यंक्रियेते संस्कृतात्मनाम् ॥ प्रतिपहस्तु क्रियते शृदादप्यंत्यजन्मनः ॥ ११०॥

- (१) मेधातिथिः। अत्रैवहेतुरूपोर्थवादः। प्रवृत्तिरेवेदशी लोकस्य यदनुपनीतानाधीयते नच यजन्ते अतःसुष्टु।र्जी-पि न शृद्वयाजयिष्यत्यध्यापिष्यति वा। दानंतु सार्ववार्णं कंप्रसिद्धं शृद्वादिप प्रतियहः कर्तुपामोत्यतः सपत्यवरः ॥११०॥
- (२) **सर्वज्ञमारायणः । संस्क**तात्मनां हिजानामेव संभवति नतु तस्य शुद्रे प्रसंगः । प्रतियहस्तु प्रवर्तमानः शू-द्रेषि प्रसञ्यतएवेति युक्तेनिन्दितत्वात् । नकेवलं शूद्धात् किंतु अप्यन्त्यजन्मनः चण्डालात् ॥ ११० ॥

- (३) कुद्धूकः । अत्रहेतुमाह याजनेति । याजनाध्यापने आपद्यनापदि चापनयनसंस्कतात्मनांद्विजातीनामेव किः येतै मतिग्रहः पुनर्निकृष्टजातेः शुद्धादपि कियते तत्मादसौ ताभ्यां गहितः ॥ ११० ॥
- (४) **राघवानन्दः** । अत्रहेतुमाह् याजनेति । संस्कतात्मनां वेदेनैव संस्कारोद्दिजानाम । शूद्रस्य याजनमपि प्र-तिपहवन्निन्दितम् ॥ ११० ॥
- (५) नन्दनः । अत्र कारणमाह याजनाभ्यापने नित्यंक्रियेते संस्कृतात्मनास्त्रीवर्णिकानामेव नित्यमापद्यनापद्यपि क्रियते ॥ ११० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । जन्मनः निकृष्टजातेः ॥ ११० ॥

### जपहोमेरपैत्येनोयाजनाध्यापैनः कतम् ॥ प्रतियहनिमित्तंतु त्यागेन तपसैव च ॥ १११॥

- (१) मेधातिथिः । जपेन होमेन चैनः पापमपैति विनश्यति । तेच वक्ष्यति प्रतिग्रहाबदेनस्तस्यागेन तस्य प्रतिग्र-हृस्य तनसा वक्ष्यमाणेन मासगोष्ठे पयःपीत्वेत्यादि ॥ १११ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । जपहाँमैर्नेतु तदुपात्तवित्तत्याँगैरेव अतः सुशकगायिश्वत्ततापि । त्यांगेन प्रतिप्रहोपात्त-वित्तस्य । तपसा चान्द्रायणादिना । तपसेवैति कचित्पाठः । तद्वित्तस्य त्यागासंभवे तपसापि भूयसाऽपैनीत्यर्थः ॥१११॥
- (३) कुङ्गुकः । एनोयहणादसन्त्रतियहयाजनाध्यापनैर्यदुपपनंपापंतत्मायश्चित्तपकरणे वश्यमाणऋमेण जपहो-भैर्नश्यति असन्त्रतियहजनितंपुनः प्रतिगृहीतद्रव्यत्यागेन मासंगोष्ठेपयःपीत्वेत्येवमादिवश्यमाणतपसाऽपगच्छति ॥ १११॥
- (४) **राधवानन्दः।** मायश्चित्तगौरवादिष ताभ्यां प्रतियहोऽवरइत्याह जपेति। एनः पापम त्यागेन तद्दव्यस्य। तपसा गोष्ठे पयःपीत्वेत्येवमादिवक्ष्यमाणेन ॥ १११ ॥
- ( ५ ) नन्दनः । त्रतिपहस्तु दानस्य सर्वसाधारणत्वादन्त्यजन्मनः प्रतिलोमादिष क्रियते कर्तुप्राप्तोभवति तेन प्रति-ग्रहः प्रत्यवरद्द्याह जपहोमेरपैत्येनइति । प्रायश्यित्तगौरवाद्यसत्परिग्रहः प्रत्यवरद्दत्यर्थः ॥ १९१ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । तु पुनः त्यागेन प्रतिगृह्णीतवस्तुनः त्यागेन वा तपसैत गोष्ठे पयः पीत्वा वक्ष्यमाणतपसा ॥१११॥ शिलोञ्कमप्याददीत विप्रोऽजीवन्यतस्ततः ॥ प्रतिप्रहाच्छिलः श्रेयांस्ततोप्युञ्छः प्रशस्यते॥११२॥
- (१) मेधातिथिः। अस्याप्यनुवादोर्धवादमेवाह । महदेतद्व्याष्यंयत्परङ्क्ययहणं तत्र कदाचिदश्रूयमाणस्य यहणेपी-दंभवहुक्यतोष्येतावता मशस्यत्वमन्नभूयः मतिप्रहःसमानजातीयः सएवायंप्रकर्षप्रत्ययहेतुर्भवित मतिप्रहाच्छिटः श्रेयानिति यतीनिकृष्टमपेक्ष्योत्कृष्टत्विनित्तं मक्षपंमनुभवित निह्न भवित चण्डालाङ्गाह्मणः श्रेयानतः शिलोञ्छयोर्राप यहणप्रशस्य त्वयहणं तथापि शिलोञ्छःश्रेयः यद्यपि शिलोञ्छवृत्तिरित्यन्तोत्कृष्टीकातथाप्यस्ति प्रतिप्रहेण किचित्स्यात् [ यतस्त ]ः भाषिदेवतानिष्ठि [ त ]ः श्रृत्यागतंत्रियावैकल्यमसत्मित प्रहेष्यात्मिन प्रहुपपन्नेन कुर्वीतयमिति तत्रेतरसंनिष्ठितदृष्य-स्याऽऽत्मनियहोतःशिलोञ्छकृतिरिप नित्यवद्या ततोयुक्तंप्रतियहाष्टिक्षः श्रेयानित्यदि ॥ ११२ ॥
- (२) सर्वज्ञभारायणः । शिलोञ्छमिति । जीवनासंभवे यतस्ततोपि चाण्डालादिक्षेत्रजादियतस्ततोपीत्यन्वयः । कूनशीर्णमनुद्गातंशिलमिति देवलः । तदेव स्वामिनात्यक्तं तदनुमितिविनैव गृह्मभाणमुञ्छः एकेककणादानमुञ्छः कणि-

शादानंतुशिलमित्यन्ये । तद्दत्तिद्वयजीवनसंभवेसत्पतियहोपि न कार्यः । तत्राप्युञ्छेनजीवनसंभवेशिलं न पाद्यं तत्रोपरो धसंभवात् ॥ ११२ ॥

- (३) कुःहृकः । श्राह्मणः खवृत्याऽजीवन्यतस्ततोपि शिलोञ्चंगृह्धीयान्ततु तत्संभवेऽसत्त्रतिप्रहंकुर्यात् यसादस-त्पतिपहाच्चितः प्रशस्तः मञ्जर्यात्मकानेकधान्योन्नयनंशिलस्ततोष्युञ्च्छःश्रेष्टः एकैकधान्यादिगुडकोश्चयनमुञ्चः ॥ ॥ ११२॥
- (४) राघवानन्दः । याजनादिभ्योपि शिलोञ्चल्ले प्रशस्ते इत्यनुवदंस्तयोरिप शिलादुञ्खं प्रशस्ततरमित्याह शि-लेति । उञ्छेन जीवंच्छिलनकुर्यात् । शिलेन जीवन्नध्यापननकुर्यात् । अध्यापनेन जीवन्याजनेनकुर्यात् । याजनेन जीव-न्यतिग्रहंन कुर्यात् । तत्रापि विशुद्धेन जीवन्नविशुद्धनकुर्यादितिभावः ॥११२॥
- (५) **नन्दनः** । करपान्तरमाह शिलोञ्छमध्याददीतिति । अजीवन्तितपदं यतस्ततोविशिष्टाविशिष्टधनैभ्यः क्षेत्रख-लादिषु शिलमुञ्छवाददीत उत्तरार्धेन यतस्ततः प्रतिग्रहशिलोञ्छानांविशेषउक्तः यतस्ततः प्रतिग्रहाद्यायः प्रतिग्रहाच्छि-लःश्रयान् ततोपि तत्मादपि एतो शिलोञ्छो अदनादानविषयौ चतुर्थाध्यायोक्तावापद्धर्मवृत्त्यथौ उञ्छोधान्यशः आदानं कणिशाद्यर्जनशिलमिति ॥ ११२॥
- (६) **रामचन्द्रः** । पूर्वे शिलेञ्छं शिलंबा उञ्छंवा यदाऽपर्याप्तं तदा यतस्ततः महापातिकनोपि उपपातकादिभ्यो पि गृह्णीयात् । ततः शिलात् उञ्छः प्रशस्यते ॥ ११२॥

सीदद्भिः कुप्यमिच्छद्भिर्धनेवा पृथिवीपतिः॥ याच्यः स्यात्स्नातकैर्विपैरदित्तंस्यागमहित॥११३॥

- (१) मधातिथिः । अत्र त्रीणि निमित्तानि राजप्रतियहउच्यन्ते। सीदिद्धः कुटुंबावसादंगीभैरापदीत्यर्थः। कुट्यमिच्छ-द्भिः कुण्डलकटकादुर्णाषासनादि काञ्चनादि अन्यद्वाधनंगोहिरण्यादि यद्वोपयोग्यन्यत्र वा निमित्तैः पृथिवीपतिर्याच्यो-देशेश्वरे।ऽभ्यर्थयितव्यः। अत्र यदुक्तंन राज्ञः प्रतिगृद्धीयादिति सदुष्टराजविषयः प्रतिषधोद्वष्टव्यः। तृथाचोक्तं लुव्धस्योच्छा-स्रवातिनद्दि अदित्सन्त्रयाचितःसन्दातुंयोनेच्छिति सत्यागमईति तस्य विषये नवस्तव्यं अथवात्यागोहानिरण्यस्य चानिर्देशाद्धर्महानिप्रामोति॥ ११३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सीद्रिद्रन्नाभावेन २ ज्छस्यान्यलाभात् । तथा कुन्यं कांस्यताश्रादीच्छद्भिस्तद्धिभिः । तथा धनं बहुसुवर्णादिकोशिमच्छद्भिः । अजीवनदशायामितरागीत्कक्ष्येवा नृपितर्याच्योनान्यथेत्यर्थः । सच नृपोऽदित्स-न्ब्रास्रणोरन्येरपि त्याज्यः ॥ ११३ ॥
- (३) कुछ्ककः। स्नातकेत्रीस्रणेर्धनाभावाद्धर्मार्थकुटुंवावसादंगच्छद्भिः सुवर्णरजतन्यितिरक्तंथान्यवस्नादिकुष्यं धनं-यागाद्युपयुक्तं हिरण्याद्यन्यापत्मकरणात्क्षत्रियोभ्युच्छास्नवर्तीयाचितन्यः स्यातः। यश्य दानुंनेच्छति छपणत्वेनावधारितः सत्याज्योन याचनीयदत्यर्थः। मेधातिथिगोविन्दराजौ तु त्यागमर्हतीति तस्य देशे नवस्तन्धमितिन्याचक्षाते॥ १९३॥
- (४) राघवानन्दः । लातकैहि राक्कोपि धनं याह्ममित्याह सीदद्भिरिति । बहुवचनलिक्काद्द्रहुतरकुटुम्बैः । कुप्यं सुवर्णरजतप्यितिरक्तं धान्यवस्तादि । धनपदं सुवर्णदिपरम् । पृथिवीपितः राजा याच्यः आपत्यकरणत्वादु च्छास्रवर्त्यपि अन्यया धर्मजीवनयोर्ह्यावतोव पातकितेतिभावः । अदित्सन्कार्पण्यात् । त्यागं तस्यराक्कः देशस्य वा ॥ ११३ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । कुप्यंवस्त्रादिकं धनंहिरण्यादिकं त्यागंयाजनादिषु नादेयत्वम् ॥ ११३ ॥

(६) रामचन्द्रः । स्नातकैर्विपैः सीदिद्धः कुप्यं ताभादिषनं इच्छद्धिः पृथिवीपतिर्याच्यःस्यात् अदित्सन् अपय-च्छन् ताइत्यागं भईति ब्राह्मणैरन्यैरत्याज्यः तद्देशेन स्थातभ्यम् ॥ ११३ ॥

### अकतंच कतारक्षेत्राद्गीरजाविकमेव च ॥ हिरण्यंधान्यमन्त्रंच पूर्वपूर्वमदोषवत् ॥ ११४॥

- (१) मेधातिथिः । अकृतम्कष्टंक्षेत्रंमशस्यं अजाविकंचभवति परस्परविशेषउक्तार्थःश्लोकागम्यते ॥ ११४ ॥
- (२) सर्व**तनारायणः । अ**कतं खिलं । कतं परिकर्मितं । अन्नं पकं । कतादकतं । ततः ऋमेणाजादौ । तत्रापि पूर्वपूर्वं न दोषवत् परियहेऽल्पदोषम् ॥ ११४ ॥
- (३) कुझूकः । अरूतमनुप्तसस्यक्षेत्रतत्रुतसस्यात्मतियहे दोषरहितं तथा गोछागमेषहिरण्यधान्यसिद्धान्ना-नांमध्यात्पूर्वपूर्वमदुष्टम् ततश्रीषांपूर्वपूर्वासंभवे परः परोक्क्षेयः ॥ १९४ ॥
- ( ४) राघवानन्दः । पाह्मेष्वेतेषु पूर्वपूर्वप्रशस्तिमाह् अकतिति । अकतमनुप्तसस्यं क्षेत्रं ततोनीवारादेर्प्रहणम् । क-तादुमसस्यात् । अन्तं सिद्धान्तम् । नात्र तकांपेक्षा किमिव वचनं न करोतीतिन्यायात् ॥ ११४ ॥
- (५) **नन्दनः । अथ ब्राह्मणस्य प्रतियहे द्र**ध्यविशेषेषु दोषतारतम्यमाह अकृतञ्चगृहंक्षेत्रमिति पूर्व पूर्वमदोषकपः रलात्परस्मात्पूर्वपूर्वद्रष्यप्रतियहणेऽल्पदोषम् ॥ ११४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अकृतं अनुमसस्यंक्षेत्रात् कृतात् हलदिना पूर्व अदोषभाक् ॥ ११४ ॥ समिवत्तागमाथम्यादायोलाभः कयोजयः ॥ प्रयोगः कर्मयोगश्व सत्प्रतिपहएव च ॥ ११५॥
- (१) मेघातिथिः। दायोग्वयागतंथनं लाभोनिभ्यादेः पित्रार्धाजताद्वानिबन्धात्संविभागः यद्यपि तित्पत्रादिक्रमायातं त्थापि नतदीयशब्देन शक्यमभिधातुं बहुसाधारण्यात्। तथाच निबन्धोद्गव्यमिति स्मृत्यन्तरेपितं। अथवामित्राच्छ्युरगृहाद्वायछ्व्यंमीत्या सलाभः क्रयः प्रसिद्धः जयः संप्रामे प्रयोगकर्मयोगौ कुसीदक्षिवाणिज्यान्यतश्च वर्णभेदेनैतेषांधर्म्यत्वं तत्राद्याख्यः सर्वसाधारणाः। जयः क्षत्रियस्य प्रयोगकर्मयोगौ वैश्यस्य सत्प्रतिभहो ब्राह्मणस्य विशेपत्रवणेपि प्राग्दर्शनन्त्यायोविभागः। केचिक्कयेविवदः ते तन्तयुक्तंसर्वव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गात्। जयंयानबन्धेनापि केचिदिच्छान्ति सर्वविषयंतदयुक्तं चूत्रधनस्य स्मृत्यन्तरेष्वशुद्धित्ववचनात् पार्श्वकयूतेत्यत्र तथा परे प्रयोगमव्यापारमाद्वः
  तथाहि प्रयोगोदश्यते झानपूर्वप्रयोगद्दित तत्र शब्दस्य प्रयोगद्दित गम्यते तथाकर्मप्रयोगः कर्मप्रचारआवर्जनः॥ १९५॥
- (२) सर्वज्ञणारायणः । धर्म्याधर्मानपेताः । दायः पित्रादिधनस्य विभागादिनालभ्यस्य प्राप्तिः । लाभोनिध्यादे-रक्तलास्त्राभः । क्रयोधनेन प्राक्तिथतेन भूम्यादेः परिप्रहः । जयोयुद्धोद्योगात्प्राप्तिः । प्रयोगः कलावाणिज्यादिना वर्ध-नम् । कर्मयोगः शिल्पादिकर्मकत्वा श्वतिप्रहः । सत्प्रतिप्रहः शुद्धाच्छुद्धस्य दृष्यस्य तिलादिष्यतिरिक्तस्य प्रतिप्रहः । अत्राचाह्यस्यः सर्वेषांवर्णानां ततः परे त्रयः क्षत्रविद्शुद्रणामेवंक्रमादम्त्योविष्ठस्यैवेति ॥ ११५॥ .
- (३) कुद्भूकः । दायाचाः समधनागमाः । यथाधनाधिकारंधर्मादनपेतास्तत्र दायोऽन्वयागतधनं । लाभोनिध्यादेः मैञ्यादिलब्धस्य च । ऋयःप्रसिद्धः। एते त्रयश्चतुर्णामपि वर्णानांधर्म्बाः। जयधनंविजयत्वेन क्षत्रियस्य । धर्म्यः प्रयोगोवु-बच्चादिधनस्य कर्मयोगश्च किवाणिष्ये एतौ त्रयोगौ वैश्यस्य धर्म्यो । सत्यतियहोज्ञाह्मणस्य धर्म्यः एवचैतेवांधर्मत्ववच-नादेनदभावेऽन्येष्यनापद्विहितेषु वृत्तिकर्मद्व प्रवर्तितय्यं तदभावे चापद्विहितेषु प्रकतिष्वत्येतदर्थमेतदिहोष्यते ॥ १९५ ॥
  - (४) राष्ट्रवानन्दः। मितपद्दर्भगेन बनोपायान्तरमनुवदन्तुपसंहरति समेति। वित्तागमाधनस्य प्राम्युपायाः ध-

म्याधर्मादनपेताः । 'दायः पित्रादिधनादेविभजनम् । लाभो निष्यादेः । ऋयोत्वधनेन विनिमयेनवा । जयः धूत्युद्धाचैः । प्रयोगोवृद्धच्यर्थधनस्य । कर्मयोगः कृषिवाणिज्ये । अत्रदायलाभक्रयाश्वातुर्वर्ग्यस्य साधारणाः । जयः क्षत्रियस्यासा-धारणः । त्रयोगकर्मयोगोवैश्यस्य । सत्प्रतियहोबाह्मणस्य । आपदि प्रतियहशद्भानिरासाय विवरणम् ॥ १९५॥

- (५) नन्दनः । अथ ब्राह्मगस्यानापिद्वपयांस्तावदाहं समिवत्तागमाइति । धर्म्याधर्मयुक्ता अनापिद्वपयाद्दयर्थः। दायः मिसदः। लाभोनिष्यागमादिः। ऋयः क्षेत्रादिऋयः। जयोवादिषुपतिवादिनियहः। प्रयोगः अध्यापनं कर्मयोगो-याजनं सन्प्रतियहोविशुद्धद्विजातिप्रतियहः॥ ११५॥
- (६) रामचन्द्रः । दायः पित्र्यांशलाभः निष्पादेःपाक्स्थितस्यभूम्यादेः परियहः । जयोयुद्धयोगादेः पाप्तिः। प्रयोगः कलावाणिज्यादिना वर्धनम् । कर्मयोगः शिल्पादिकर्म कत्वा समेते धम्यां वित्तागमाः वित्तस्यआगमोपायाः ॥ ११५॥ विद्या शिल्पंभृतिः सेवा गोरक्यंविपणिः कृषिः ॥ धृतिभैक्यंकुसीदंच दशजीवनहेतवः ॥ ११६॥
- (१) मधातिथिः । सवपुरुषाणामापि वृत्तिरियमनुज्ञायते तत्र विद्या वदिविद्याव्यतिरेकेण वैद्यकतर्कभूतिविषासन-विद्यासर्वेषांजीवनार्था न दुष्यित शिल्पंव्याख्यातं भूतिः प्रेष्यकत्वं सेवापरवृत्तानुवृत्तित्वं धृतिः संतोषः दृष्टान्तार्थवैतन् । अतोयथाविहितवृत्तिभावेनेते जीवनोपायाः संकीर्यन्ते पुरुषमात्रेविषयत्वान् ॥ ११६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विद्यादयोदश जीवनहेतवः प्राणधारणहेतवः धर्माधर्मसाधारणाः । विद्या विद्यातिशय-स्तेन प्रसादादिना धनलाभः । शिल्पं चित्रादिकौशलमः । श्वतः परप्रेषणंकृत्वा मासादिनियतश्वतिः । सेवा चादुकारेण नि-यतं धनप्राप्तः । गोरक्षं पशुपालनंकृत्वा यथोक्तपशुभागयहगमः । वाणिज्यंकृषिः कर्पणमः । धृतिः प्रामेनाल्पेनापि सं-तोषः । भैक्ष्यं याश्वालब्धं । कुसीदं वृद्धयाधान्यादिदानमः । सर्वमेतदापदि यथायोगं वर्णीनां तत्र विषस्य सेवाश्ववृत्तिरि-त्यादिना सेवा निन्दिता ॥ ११६॥
- (३) कुद्भूकः । आपत्मकरणाज्ञीवनहेनवइति निर्देशात् एषांमध्ये यया वृत्त्या यस्यानापिद नजीवनंतया तस्या-पद्मध्यनुज्ञायते यथाब्राह्मणस्य भृतिसेवादि एवंशिल्पादाविष ज्ञेयम् । विद्यावेदिवद्या व्यतिरिक्ता वैश्वतकविषापनयनादि-विद्या सर्वेषामापिद जीवनार्थन दुष्यति शिल्पंगन्धयुक्तंयादिकरणं भृतिः भैष्यभावेन वेतनयहणं सेवा पराज्ञासंपादनं गोरक्ष्यंपशुपाल्यं विपणिर्वणिज्या रूषिः ख्यंरुता धृतिः संतोषः तिस्मन्सत्यल्पकेनापि जीव्यते भैक्ष्यंभिक्षासमूहः कुसीदंबृद्ध्याधनभयोगः ख्यंरुतोपदन्येभिर्दशभिरापदि जीवनीयम् ॥ ११६॥
- ( ४ ) राघदानम्दः । अनापद्धर्मान् सक्षिप्योक्ता आपद्धर्मान्संक्षिपित विद्यति । विद्या तर्कनयादि वेदस्थानापद्धर्मन्वात् । शिल्पं चित्रादिकतिः । भृतिवेतनम् । सेवा परचित्ताराधनम् । विपणिर्वाणिज्यम् । धृतिःसंतेषः धनार्थव्याजेन्नापि धृतिमते साधुरितिकत्वा धनं प्रयच्छंन्तो दश्यन्ते अर्थस्य मूलं निकतिः क्षमाचेत्युक्तेः । जीवनहेतवः जीवनप्रयोज्याः अतः सर्वपुरुषाणामापदिवृत्तिरिय मनुङ्गायतद्दित मेधातिथिः ॥ ११६ ॥
- (५) नन्द्नः । अथापिद्वषयानर्थलाभागाः विद्याशिल्पंश्वतिः सेवेति । विद्या नृत्यवादित्रादि । शिल्पंछत्रादिनिः' मीणं । श्वतिभारोद्वहनं द्विजातिविषये । विपणिवाणिज्यं गिरिपर्वतमरूढफलमूलविकयः । कुसीदंवृद्धिपयोगः जीवनहेतव-आपदिजीवनमात्रं हेतवोनत्वर्थार्जनहेतवः ॥ ११६॥

<sup>\*</sup> गंधयुक्तयारिकरणं=लिखनादि ( अ )

- (६) रामचन्द्रः। श्वतः श्वतकाश्यापनं विर्योणः कॅपिः धृतिः गामेनाल्पेन सनोषः॥ ११६॥ ब्राह्मणः क्षत्रियोवापि दिद्धिनैव प्रयोजकोत्॥कामंतु खलु धर्मार्थदयात्यापीयसेऽल्पिकाम्॥१ १ ७॥
- (१) मधातिथिः। धर्मार्थमिति पूर्वोत्तैवा ऽऽपत्तिवृत्तिर्वेदितव्या पापीयसङ्ति वचनाद्धार्मिकीद्वल्पापि न यही-तथ्या यदुक्तं अध्यापनतुल्यानि रूपिवाणिज्यकुसीदानि तदापद्गतेन ॥ ११७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कुसीदिमदार्नाबाषणक्षत्रिययोरकर्तव्यतया दर्शयित ब्राह्मणइति । अत्यन्तापि वृद्धिदाः नमिप पापिष्ठेषु स्तादिन्वत्यन्तापरुष्टेषु कर्तव्यसः । तदापि नातिबहु कित्वल्पमेव तच्च धर्मार्थ पञ्चमहायज्ञादिधर्मोद्देशे-नेत्यर्थः ॥ ११७ ॥
- ( ३ ) कुङ्गकः । ब्राह्मणः अत्रियोवापि वृद्ध्यादिधनमापचपि नमयुत्रीत किन्तु निक्रष्टकर्मणा धर्मार्थमनुकल्पितया वृत्या मयुज्ञीत ॥ ११७ ॥
- (४) **राघवानग्दः । वि**मक्षत्रिययोरनापदि कुसीदाभावमनुवदन्नापदि तत्र लभ्याल्पतामाह ब्राह्मणइति । धर्मा-धर्म पापीयसेपापकर्मणे स्वस्नादधमवर्णायवा । आल्पिकां अल्पपरिमाणां अशीतिभागाम वृद्धिम् ॥ १९७॥
- (५) मन्द्रमः । कुसीदस्यात्रापित्जीवनमात्रत्वमुक्तंवित्तार्थस्तु कुसीदीन ब्राह्मणक्षत्रिययोरापद्ययुक्तइन्याह ब्राह्म-णःक्षत्रियोवापीति । पापीयसः शूद्रादेः अल्पिकामल्पबृद्धियुक्ताम् ॥ ११७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वृद्धि वृद्धिजीविकां । न प्रयोजयेत् धर्मार्थे पापीयसे निकष्टकर्मणे कामं भैक्षिकं खलु द्यात् अस्पकं स्वल्पकलया ॥ ११७ ॥

# चतुर्थमाददानोपि क्षित्रयोभागमापदि ॥ प्रजारक्षन्परंशक्तया किल्बिषात्वतिमुच्यते ॥ ११८॥

- (१) मेघातिथिः । राज्ञ शीणकोशस्य षड्भागयहणापवादश्चतुर्थभागोभ्यनुज्ञायते परिशिष्टोऽर्थवादः परिमिति जियाविशेषणपरया रक्षयेत्यर्थः ॥११८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यत्रभान्येष्टमोभागोयाह्यस्तत्र आपदि कोशक्षये रक्षार्थचतुर्थभागगृह्णन् परमन्यर्थे रक्षां-कुर्वन्पापादिभककरादानजन्यान्मुच्यते ॥ ११८ ॥
- (३) कुङ्क् इः । इदानीराज्ञामापद्धर्ममाह चतुर्थमिति । राज्ञोधान्यादीनामष्टमइत्यायुक्तंसआपदि धान्यादेश्वतुर्थमित भागंकरार्थपृक्रप्परया शक्त्या प्रजारक्षन्मिककरपहणपापेन न संबध्यते ॥ ११८ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । राजाप्यापदि धान्यादीनां चतुर्थमंशं गृहीत्वा प्रजाः पारुयेदित्याह चतुर्थमिति । किल्बि-षादिभक्तपहणजपापात् ॥ ११८ ॥
  - (५) नन्द्रनः। अथक्षत्रियस्यापदिकरादानमकारमाहः चतुर्थमाददानोपीति । किल्बिपादादानिनिमात्॥ ११८॥
- (६) रामचन्द्रः । क्षत्रियः चतुर्थ भागं आपि भारदानीक्षप परः शक्तिपरया शक्त्या प्रजारक्षत् ॥ ११८॥ स्वधर्मीविजयस्तस्य नाहवे स्यात्पराद्ध्युखः॥ शक्षेण वैश्यान्रिक्षत्वा धर्म्यमाहारयेद्वलिम्॥ १ १ ९॥
  - (१) मेघातिथिः। विजयशब्देन विजयफलयुक्तं त्वधर्मतया विधीयते तथाचाहवे नस्यात्पराद्मुखः भयउप-

<sup>\*</sup> मनुकल्पितयादृत्या=मल्पिक्तयावृद्ध्या ( अ )

स्थिते पराद्युखोयुद्धेनस्यादित्यर्थः । अनेन प्रकारेण् प्रचारिक्षांचा वैश्योदिल्हारियतव्यः वैश्यामहाधनाभवन्ति ततस्तथा इरणेनियुक्ताः कतापराधानहृत्यन्ते ॥ ११९ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । विजयोयुद्धेपरहिंसा स्वधर्मोऽसाधारणोधर्महेतुः अतीन तत्र दोषः । धर्म्थमनापदि वक्ष्य-भाणमः॥ ११९॥
- (३) कुङ्गृकः। कलात्पुनरापद्यपि राज्ञोपि रक्षणमुच्यतेयलानत्वधमैंइति राज्ञः शनुविजयः त्वधमैविजयफल-युद्धमिन्यर्थः मजारक्षणमयुक्तस्य यदि कुतिश्वद्भयस्यात्तदा स युद्धपराद्भुत्वोभवेत एवंच शक्षणवैश्यान्दस्युश्योरिक्षत्वा तैभ्योधमादनपेतमाप्तपुरुषेर्विलिमाहारयेत् ॥ ११९॥
- (४) राघवान-दः । वैश्येतराणांभागमुका राज्ञे वैश्यविषयकतिहशोषमाह स्वधर्मदतिसार्धेन । विजयान्वेषी नप-राद्माबः स्यात् ११९॥
- ( ५ ) नन्दनः । क्षत्रियस्य मुख्या वृत्तिरेषेति श्लोकाभ्यामाह त्वधर्मोविजयस्तस्येति । तस्य त्वधर्मोविजयः तत्मा-दाहृते पराष्ट्रखोन स्यात् ॥ ११९ ॥
- ( ६ ) **रामचन्द्रः** । धर्म्ये धर्माई बिंछ आरभेत ॥ ११९ ॥
- धान्येऽष्टमंविशांशुल्कंविशंकार्षापणावरम् ॥ कर्मोपकरणाः शुद्धाः कारवः शिल्पिनस्तथा॥१२०॥
- (१) मधातिथिः। धान्यव्यवहारिणः शुद्धाः कर्म उपकरणमुपकारीयेषां न ते किचिद्दापयितव्याः एवशिल्पनः कार्वस्तदेवमुक्तंत्राकृशिल्पिनोमासिमासीत्यादि । अधिकभागग्रहणार्थीयंश्लोकः॥ १२०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विशाविश्यानामष्टमं श्रुद्धाणांतु चतुर्थमेव शुल्कं भागमं । विशत्कार्षापणमिति धान्यात्येषु विशिद्धिशितकार्षापणमूल्यं तादशालाभे कार्षापणएकोराज्ञा याह्यइत्यवरःपक्षः संभवेत्वधिकमिषयाह्यमित्यर्थः । कर्मीपकरः णाः कर्मभिविश्वमुपकुर्वन्तस्तन्तुवायादयः श्रुद्धाः कारवोवर्णबाह्यानय्वित्रकाराद्याः शिल्पनश्च रथकाराद्यास्तेषि कर्म रूत्वः भृतिन्वेषि विशतिकार्षापणालाभे कार्षापणावरं शुल्कं दृष्ट्यितेशेषः । त्रिशत्कार्षापणावरमितिकचित्पायः ॥ १२०॥
- (३) कुद्धृकः। कोसौ बिलस्तमाह धान्यइति । धान्ये विश्वउपचये वैश्यानामष्टमंभागंशुल्कमाहारयेत् । धान्यानां द्वादशोपि भागउक्तः आपययमष्टमउच्यते अन्यन्तापदि मागुक्तश्चतुर्थोवेदितव्यः । तत्रापि विशंपाद्यतथाहिरण्यादीनांका- षापणान्तानांविशतितमंभागंशुल्कंगृद्धोयात्तत्रापि पञ्चाश्चागआदेयोराङ्गा । पशुहिरण्ययोरित्यनापदि पञ्चाश्चरागउक्तः । आपद्ययंशिशउच्यते । तथा शुद्धाः कारवः सूपकारादयः शिल्पिनः तक्षादयः कर्मणैवोपकुर्वन्ति नतु तेभ्यआपद्यपि करोग्याद्य ॥ १२०॥
- (४) राघवानन्दः । धर्म्यविष्माह् धान्यइति । अनापित विशां धान्यानांद्वःदशभागउक्तः हिरण्यादिकार्षापणा-नांतु पञ्चाशाद्धागः अभतु तेषां संकोचउक्तः धान्यानामष्टभोभागःषष्ठोद्वादशएववेत्युक्तत्वात् । तत्र विशमित षष्ठांश-यहणे सपादाढकत्रयं द्वादशांशयहणे किंचिदिधकसार्धाढकं चतुर्थाशयहे त्वाढकपञ्चकमः । एवंच सुवर्णादिषु विशमित त्रीलकमन्यत्रेवमः । परिचारककारुशिष्मिनां तु विशेषमाह कर्मेति । कर्मोपकरणाः कर्मेव उपकरणकरीयेषां ते तथा तेषा-मपि विशं प्रत्यकेकैःस्वकर्मणि प्रयोक्तव्योऽनापचिष ते करदाइत्यर्थः ॥ १२०॥
  - (५) नन्दनः । विशांकार्षापणावरं यः शुल्कोधान्यव्यितिरिक्तेषु विशोभागः पूर्वमुक्तः सपणः कार्पापणावरः कार्षा-

पणान्युनतरश्रेन्नयासः । कर्मौपकरणाः कर्मौपकारिकः । क्यूर्यकर्मेत्र श्रद्वादीन्कारयेन्नार्थं दावयेदिस्पर्थः ॥ १२०॥

(६) रामचन्द्रः । धान्ये विशां अष्टमं शुल्कं अष्टमं भागं नैवशं अपरं वा कर्मोपकरणाः कर्मकर्तुं शृद्धायोग्याः ॥ १२०॥

श्रद्रस्तु वृत्तिमाकांक्षन्क्षत्रमाराधयेषदि ॥ धनिनंवाप्युपाराध्य वैश्यंशूद्रोजिजीविषेत् ॥ १२१॥

- (१) मेधातिथिः । शूदस्तु वृत्तिमाकांक्षेत्तदा क्षत्रमाराधयेत् वृत्तियहणाज्ञीविकार्थमेवक्षत्राराधनं न धर्मार्थं ब्राह्मणाराधनतूभयार्थमपीत्युक्तंभवति एवंधनिनंवैश्यमाराध्य जीवेत् ॥ १२१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। यदि वृत्तिमाकांक्षरभवेच्छूदस्तदा क्षत्रमाराधयेदित्यन्वयः॥ १२१ ॥
- (३) कुङ्गुकः। शूद्रोत्राह्मणशुत्रूषयाऽजीवन्यदि वृत्तिमाकांक्षेत्तदा क्षत्रियंपरिचर्य तदभावे धनिनंवैश्यंपरिचर्य-जीवितुभिच्छेत । द्विजातिशुत्रूषणासामध्येतु पागुक्तानि कर्माणि कुर्यात् ॥ १२१॥
- ( ४ ) राधवानन्दः । त्रासणशुश्रूषोः शुद्धस्य धनाकांक्षायां तदुषायमाह शृद्धास्त्वित । बदिवा धनिनं वैश्यमित्य-व्ययः ॥ १२१ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अथ शुद्रस्वापदि वृत्तिमाह शुद्रस्तुवृत्तिनाकांक्षेदिति । क्षत्रमाराधयेदपि क्षत्रमध्याराधयेत् ॥१२१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । श्रद्रस्तु वृत्तिमाकांक्षन्यदिक्षत्रमाराधयेत् । धनिनंवावैश्यं उपाराध्य जिजीविषेत् ॥ १२१ ॥ स्वर्गार्थमुभयार्थवा विभानाराधयेसु सः ॥ जातब्राह्मणशब्दस्य सा सस्य कृतकृत्यता ॥ १३२ ॥
- (१) मधातिथिः । आराधपैदित्युक्तं तदाहः जातब्राह्मणशब्दस्य ब्राह्मणीयमिति यदस्यविशिष्टंकर्भैनशब्दोभविति तदासौ कतकत्यः कतार्थीवेदितव्यः । अथवा जातब्राह्मणव्यपदेशस्येति व्याख्येयं ब्राह्मणभितोऽयमिति यदस्य व्यप-देशोजायते ॥ १२२ ॥
- (२) सर्वज्ञनाराष्ट्रणाः । [ उभयार्थः वृत्त्यर्थः त्वर्गार्थच । विमानेवाभिवाचयैदितिकचित्पाठः । ]\* अभिता वनं से-वा । जातज्ञासणशब्दस्य ज्ञासणदासीयमितिजातमसिद्धेः । सा ज्ञासणदासत्वेन मसिद्धिः ॥ १२२ ॥
- (३) कुद्भूकः । स्वर्गभाष्पर्यत्वर्गतिल्सार्थवा ब्राह्मणानेव शृद्धः परिचरेत् । तत्माज्ञातीब्राह्मणाश्चितीयमिति शब्दोयस्य शाकपार्थिवादित्वात्समासः । सास्य शृद्धस्य कतकत्यता तद्यपदेशतयाऽसी कतकत्योभवति ॥ १२२ ॥
- (४) राघवानन्दः। तस्य यद्यनापित् चैद्विजशुभूषणमेतीभयत्र सुखदिनत्याह् स्वर्गार्थमिति। सश्रुदः। उभयार्थ-रष्टार्थं जातब्राह्मणशब्दस्य जाती ब्राह्मणाश्रितोयमितिशब्दोयस्य सतथा तस्य शाक्सपाधिवादित्वात्समासः। अतः सी शुभूषा तादशीशब्दमबृत्तिर्वा कृतकृत्यता कर्तव्यपर्यन्तता दास्यायैव ह्नि सृष्टोसौ ब्राह्मणस्यत्युक्तेः॥ १२३॥
- (५) मन्द्रमः । उभयार्थमैहिकपारित्रकार्थमाराधयेत् जातत्राह्मणशब्दस्य दास्यादितिशेषः । ब्राह्मगाराधनेन ब्राह्म-णवद्भवतीत्यर्थः ॥ १२२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । उभयार्थं त्वर्गार्थं भूमौतुत्वार्थंच श्रूद्रोजातज्ञासणशब्दस्य जातज्ञासणब्दपदेशस्येत्यर्थः । जास्न-णामितोयमिति यदस्य व्यपदेशोजायते जासणस्यदासीयं सासेबा अस्य शृद्धस्य कतक्रयता ॥ १२२ ॥ विभ्रसेवैव शृद्धस्य विशिष्टंकर्मकीर्त्यते ॥ यदतोऽन्यद्भि कुरुते तद्भवत्यस्य निष्कलम् ॥ १२३ ॥

- (१) मेधातिथिः। ब्राह्मणशुभूषैव मुख्यः शुद्रस्य धर्मः ततोयदन्यद्वतोपवासादिकुरते तदस्यनिष्करः नतु दानपा-कयबादीनामस्य प्रतिवेधः प्रत्यक्षविधानात् इतर्प्रतिवेधोबाह्मणशुभूषास्तुत्यर्थः॥ १२३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। यदतोन्यदेतद्दिनाकुरुते॥ १२३॥
- (३) कुछूकः। यतएवमतःविमेति। ब्राह्मणपरिचर्येव शृद्धस्य कर्मान्तरेभ्यः प्रकृष्टकर्मशास्तेऽभिधीयते यसादेतषः तिरिक्तंयदसी कर्म कुरुते तदस्य निष्फलंभवतीति पूर्वस्तुत्यर्थनत्वन्यनिवृत्तये पाकयद्वादीनामिष तस्य विद्यितवातः ॥ १२३॥
- (४) **राधवान-दः**। तामेत्रद्रवयन्नन्यदस्य निषेधति विमसेवेति। निष्फलं रष्टभनादिसंपत्तिरपि नपरलोकफलहेतुः ॥ १२३॥
- (५) नन्दनः । एतरेव प्रपश्चयति विष्रसेवैवश्चद्रस्येति ॥ १२३ ॥ प्रकल्प्या तस्य तैर्वेत्तिः स्वकुटुंबाद्यथाईतः ॥ शक्तिचावेक्ष्य दाक्ष्यंच भृत्यानांच परिषद्दम् ॥१२४॥
- (१) मेधातिथिः । द्विजातीनामयधर्मस्तस्य वृत्तिः कल्पनीया शुश्रूषमाणस्य खकुदुंबादिति पुत्रवदसौपालनीयः आत्मीयांशक्तिमवेक्य दाक्ष्यंच तस्य कार्येषु योगं श्रुत्यानांच पुत्रदाराणां तदीयानांपरिपद्धं कियंते।स्यभर्तव्याइत्ये-तदपक्ष्य सर्वेषांभरणंकर्तव्यम् ॥ १२४ ॥
- (२) सर्वतनारायणः । तैर्द्वन्यैः त्वकुटुम्बार्थधनात् । शक्ति कर्मस्र सामर्थमः । दाक्ष्यमुत्साहमः । भृत्यानां भरणी-थानां पुत्रादीनां परिप्रहामयतास्येतिविशिष्टसंख्याभरणीयत्वमः ॥ १२४ ॥
- (३) कुल्लूकः । तस्य परिचारकश्रद्भस्य परिचर्यासामर्थ्यकर्गोत्साहं पुत्रदारादिभर्तव्यपरिमाणचावेश्य तैर्जाहाणैः स्वगृहादनुरुपाजीविका कल्पनीया ॥ १२४ ॥
- (४) राघवानन्दः । तादशस्य श्रदस्य विपदसंदेहभरणम्नुजानंस्तंनियमयति प्रकल्पेतिद्दाभ्याम् । तैर्विपैः १ वृ-त्तिर्वश्चाच्छादनादिका । स्वकुदुम्बात् स्वगृहात् । यथाईतः यद्यदर्हति न तदतिक्रमतः । शक्ति परिचर्यासामर्थम् । दाक्ष्यं कर्मसामर्थम् । परिपहं पुत्रादिसंख्याम् ॥ १२४ ॥
  - (५) नन्द्रनः । तैर्ज्ञासणादिभिः भृत्यानांभर्तव्यानाम् ॥ १२४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तैः द्विजैः त्वकुटुन्बात्तस्य यथाईतोवृत्तिःपकरूपा ॥ १२४ ॥

उच्छिष्टमन्नंदातव्यंजीर्णानि बसनानिच॥ पुलाकाश्वैव धान्यानांजीर्णाश्वैवपरिच्छदाः॥ १२५॥

- (१) मेधातिथिः । उष्छिष्टशब्दोध्याख्यातार्थः अतिथ्यादिभुक्तशिष्टमामिताय श्रृहाय दातव्यं एवंवासांसि जी-र्णानि धौतानि श्रुक्कानि पुरुकाअसारधान्यान्येवंपरिच्छदाः शब्यासनादयः ॥ १२५ ॥
- (२) **तर्वज्ञनारायणः । उच्छिष्टं पाकभाण्डाविशिष्टं नतु** भुक्तीच्छिष्टंनिषिद्धत्वात् । पुलाकाः तुच्छथान्यासारभूतान नि भाग्यानि विक्रीय जीवितुंजीणीः परिष्क्षदाः ॥ १२५ ॥
- (३) कुद्भूकः । तस्नै मक्ताभितशूराय भुक्तावशिष्टामंत्राद्याणैर्देयं । एवंच न शूद्रायगतिरचाम्नोक्षिष्टमित्यनाश्र-तशूद्रविचयमवित्रहते । तथानीर्णवद्धासारधान्यजीर्णश्रम्यापरिच्छदाअसेरियाः ॥ १२५ ॥
- ( ४ ) राष्ट्रवाणन्दः । किंच उच्छिष्टमिति । जीर्णान स्वभोगेन । पुराकाः असारधान्यानि । परिच्छदाः श्रम्यास-नाद्योपि जीर्णाः न शृद्धाय मर्तिद्यादित्यादिकंत्वनाभितशृद्धविषयम् ॥ १२५ ॥

- ( ५) मन्द्रमः । न श्रदाममतिद्यानोस्टि प्टमिति यदुक्ततस्यापद्दिषये मतिमसवीयदुच्छि प्टमनंदात्य्यमिति । पुलाका-स्तुष्टभान्यानि । परिष्टदाआसनादयः ॥ १२५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । धान्यानांपुलाकाः असारधान्यानि चूर्णानि ॥ १२५ ॥ नशूद्रे पातकंकिचिन्नच संस्कारमर्हति ॥ नास्याधिकारोधर्मेस्ति ६ धर्माःप्रतिषेधनम् ॥ १२६ ॥
- (१) मेघातिथिः। सर्वीयमनुवादश्लोकः। यदस्याहृत्यशृङ्ग्याहिकया नप्रतिषिद्धं यथाहिसास्तेयाधनादतवर्णविश्वेसामान्यशास्त्रपतिष्द्धं न तद्यतिक्रमादस्य पापमृत्यधते श्रुतमेवास्य शब्देन यथाहिसास्तेयादिस्तत्रास्य भवत्येवदोषः
  नम् संस्कारमुपनयनलक्षणमहीति तदुक्तं त्रयोवणाहिजातयहित। एवंनास्याधिकारोधर्मेस्ति स्नानोपवासदेवतार्चनादौ
  नास्यनित्योधिकारोस्ति अकरणे न प्रत्यवैति न धर्मात्मितिधनं येषु स्नानोपवासव्रतादिषु नित्याधिकरोनास्त्यकरणे
  पत्यवायामावो अथनिषधोनास्ति तादशेभ्यो धर्मेभ्योन प्रतिषेधः। नचेदशादस्य प्रतिषेधोऽतः शिष्टप्रतिषिद्धत्वादभ्युदयकामस्य तदनुष्ठानंनयुज्यते। तदुक्तं निवृत्तिस्तुमहाफ्ला एवंलशुनादिभक्षणनिवृत्तिरप्यभ्युदयायास्य वेदिनध्या ॥ सामान्यशास्रविहितनिवृत्तिस्तु महाफलेति ॥ अतोनधर्मात्मविधनमिति यत्रारम्भः ॥ १२६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पश्चयश्चादिकरणरूपाद्धमात्मितिष्धनम् ॥ १२६ ॥
- (३) कुछूकः। छग्रनादिभक्षणेन श्रद्धे न किवित्पातकंभवित नतु ब्रह्मवधाराविप आहिंसासत्यिमित्यदिश्चातुर्व-र्ण्यसाधारणत्वेन विहितत्वात्। नचाप्युपनयनादिसंस्कारमहिति नास्याग्निहोत्रादिधर्मेऽधिकारोस्ति अविहितत्वात्। नच श्रद्धविहितात्पाकयञ्चादिधमीदस्य निषेधः। एवंचास्य सर्वस्य सिद्धार्थत्वादयेश्लोकउत्तरार्थोनुवादः॥ १२६॥
- (४) राघवानन्दः । श्रद्रस्य विपसेवेति पुनःपुनर्द्रवयन्त्राप्तमर्थवादतयाऽनुवद्ति नेतिचतुर्भः । पातकं सूनादिकतं नतु विषवधादिकतं अहिंसासत्यमस्तेयमित्यादिचातुर्वण्यंसाधारणस्योक्तत्वात् । न धर्मान्यञ्चयद्वादेः ॥ १२६ ॥
- (५) **मन्दमः। पातकंविहितकर्माननुष्ठानमामःमत्यवायः शृहे नास्ति तस्याऽविहितधर्मत्वातः। संस्कारंनिवेकादिकं** श्रीते धर्मेऽभिकारोनीस्ति धर्मात्पाकयञ्चादेः॥ १२६॥
  - (६) रामचन्द्रः । श्रदेऽमक्ष्यमक्षणेकते किचित्पातकंत ॥ १२६॥ धर्मे स्पवस्तु धर्मज्ञाः सतांष्टत्तमनुष्ठिताः ॥ मन्त्रवर्ज्यन दुष्यन्ति प्रशंसांप्रामुवन्ति च ॥ १२७॥
- (१) मेधातिथिः। एतदेवाह धर्ममामुमिच्छन्तोऽन्युदयकामाः सतांसाधूनांधर्ममनुष्टिताः समाश्रिताः मस्त्रवर्जन दुव्यन्ति अत्रतानेकाहोपवासदेवतार्चनगुरुब्राह्मणनमस्कारादि सतांवृत्तमाचरन्तोन दुच्यन्ति प्रशंसाफलंच प्रामुवन्ति न
  पुनरेतन्यन्त्रव्यं यानिसमस्त्रकाणि ब्राह्मणादीनां कर्माणि दर्शपौर्णमासादीनि तानि मस्त्रवर्मशृद्धस्य न दुच्यन्तीति। यतः
  समस्त्रेवृत्पन्तेषु मस्तरिहतेनानुष्ठानमशाब्दस्यात् मस्त्रवर्जमित्येतस्य दशितोविषयः। तथाच भगवान्य्यासः॥ नचेह शृद्धः
  पततीतिन्त्रव्योगचापिसंस्कारिमहाईतीति॥ स्प्रतिप्रयुक्तंतुन धर्ममश्रुते नचास्य धर्मे प्रतिवेधनंस्यतिनिति॥ एतदिप यथाविहितानुवाधेव। लश्चनहुरापानादेनं पति संस्कारानईतोक्तेव उक्तंयानुपनीतत्वाच्छुतिविहितधर्मामावे स्वतिविषये सामाव्यविहिताधर्मा ख्वाक्त्रमकारास्तेनास्य प्रतिषिध्यन्ते। तथाच स्वत्यंतर् पाक्रयद्वैः स्वयंयजेत अनुद्वातोस्य नमस्कारोमस्त्रइति। ये पुनराष्टुः आवसय्याभानपार्वणवैश्वदेवान्यक्रयद्वादिषु शृद्धाणांपाक्षिकोषिकारस्तेषामिमायंत्रविद्यः आवसय्यावानताबद्दसकारेरास्रातंत्रवर्णकारेदेवेन मन्यादिभिव्यनेवमास्रातं तथा क्षेवलवैवाहिकामी कुर्वातयुक्तमेति तथनेवास्रातं
  कृतः ग्रहस्याधानं आवपाक्रयद्विष्याभानाक्षपस्तदिष न ल्लिकामी वैश्वदेवोमविष्यति यावद्वकर्णवाचनिकं

भाष्यदाक्षेप्तमुम्हिववाहाग्रावित्यत्र च मदर्शितं पार्वणशब्देन च यद्यामावास्यंभादमुख्यते तदम्यनुजानीमः अष्टकापार्वण-भादवैश्वदेवानांविहितत्वात् । अथ दर्शपौर्णमासौ तदपाकृतम् ॥ १२७ ॥

- (२) सर्वज्ञणारायणः । तदेवाह धर्मेप्सवइति । मंत्रवर्जनसोमयागादिकम्बद्धकामयद्भकरणे प्रशंसां प्राप्तवित्त ध-मैच लभन्तइत्यपि दृष्ट्यम् । पञ्चमहायद्भकरणे न दोषइत्युक्तम् । सतांवृत्तमनुष्ठिताः सतांवृत्तं स्क्षीकृत्योयुक्ताः । प्रशंसां सच्छुद्गताम् ॥ १२७ ॥
- (३) कुद्धूकः । ये पुनः श्रुद्धाः त्वधर्मवेदिनोधर्मगप्तिकामास्त्रैविणकानामाचारमनिषद्धमाश्रितास्ते ॥ नमस्किरण-मस्त्रेण पश्चयङ्गान्नहापयेदिति याञ्चवल्क्यवचनान्नमस्कारमस्त्रेण मस्त्रान्तररहितंपश्चयङ्गादिधर्माग्कुर्वाणान प्रत्यवयन्ति स्यातिच लोकेलभन्ते ॥ १२७ ॥
- (४) राघवान्नदः। अतएवाह धर्मेति। धर्मेच्छवोधर्मकर्तुकामाः। धर्मज्ञाः पुराणादिहारा धर्मानुष्ठानज्ञाः। तः थाच याज्ञवल्क्यः॥ नमस्कारेण मन्त्रेण पश्चयज्ञान्नहापयेत् ॥ सतांधर्म ब्राह्मणाचनुष्ठितं पश्चयज्ञादिरूपमः। मन्त्रवर्ज नमोतिरिक्तमन्त्रवर्जमः॥ ३२७॥
- (५) नन्दनः। यद्यप्येवंतथापि धर्मेप्सवोधर्मज्ञाः सतांवृत्तिनिषेकादिसंस्कारंमस्त्रवर्जितमनुष्ठिताअनुष्ठितवन्तः श्र-द्रानदुष्यन्ति॥ १२७॥
- (६) रामचन्द्रः । धर्भेन्सवः धर्मक्षाः मञ्चवर्जे अध्ययनवर्जे न दुष्यन्ति ॥ १२७ ॥ यथा यथा हि सद्वत्तमातिष्ठत्यनसूयकः ॥ तथा तथेमंचामुंच लोकंपामोत्यनिन्दितः ॥ १२८ ॥
  - (१) मेघातिथिः। उक्तार्थःश्लोकः॥ १२८॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । तत्रयुक्तिमाह यथेति । अनसूयकोऽह्निजद्देश ॥ १२८ ॥
- (३) कुङ्ख्यः । परगुणानिन्दकः श्रूद्रोयथायथाद्विजात्याचारमनिषिद्धमनुतिष्ठति तथा तथा जनैरनिन्दितरह लोक-उत्कृष्टः स्मृतः त्वर्गादिलोकंच प्रामोति ॥ १२८ ॥
  - (४) राघवानन्दः। अनिन्दितो [ लोकेरितिशेषः ]ः॥ १२८॥
  - (५) नन्दनः। सद्तानुष्ठानस्य फलमाह यथायथाहिसद्दत्तिति ॥ १२८॥
  - (६) रामचःदः। तथातथा इमं लोकं अमुं परलोकं अनिन्दितं प्रामीति ॥ १२८॥

शक्तेनापि हि शुद्रेण न कार्योधनसंचयः॥ शुद्रोहिधनमासाच ब्राह्मणानेवबाधते ॥ १२९॥

- (१) मधातिथिः । शक्तेनापि रूप्यादिकर्मणा धनसंचयः शूद्रेण न कर्तव्य स्तत्रहेतुत्वरूपमर्थवादमाह शृद्धोधनं-बहासाय त्वीरूत्य ब्राह्मणानेव वाधते । का पुनर्बाह्मणानांवाधा महाधनत्वादत्यर्थे ब्राह्मणान्यतियाह्येत शृद्धपतिपह्य-तेवांप्रतिषिद्धः तत्रनिमित्तभावमापद्यमानोदुच्येत् एतच्य न विहितंकुर्वतः कर्मदोवाशङ्का तत्माह्मह्मणान्यपरिचरेदित्येवद-वाधा ॥ १२९॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। शक्तेनार्जनसमर्थेनापि॥ १२९॥
  - (३) कुल्लूकः। धनार्भनसमर्थेनापि श्र्द्रेण पोष्यवर्गसंवर्धनपञ्चयद्वाषुचितादधिकबहुधनसंचयोन कर्नध्यः।

यलाच्छूद्रीधनंपाप्य शास्त्रानिभक्कत्वेन धनमदात् शुश्रूषायाश्चाकरणात् ब्राह्मणानेव पीडयतीत्युक्तस्यानुवादः ॥ १२९ ॥

- ( ४ ) राघवानन्दः । शक्तेनापि तेन धनोषमीन कार्यः । तत्र हेतुः श्रूदोहीति । बाधते धनगर्वितः ॥ १२९ ॥
- (६) रामचन्द्रः। शक्तेन समर्थेन ॥ १२९॥

एते चतुर्णीवर्णानामापद्धर्माः प्रकीर्तिताः ॥ यान्सम्यगनुतिष्ठंतोव्रजन्तिपरमांगतिम् ॥ १३० ॥

- (१) मेधातिथिः । सम्यगापद्धर्मानुष्ठानात्परमागितः प्राप्यते शरीररक्षणाद्दिहितातिक्रमोन भवतीति युक्ताशुभफ-रूपाप्तिः नापद्भतेनासत्प्रतिपद्धारौ विचिकित्सित्ध्यमिति शास्त्रन्यायानुवादः ॥ १३० ॥
  - (२) सर्वेज्ञनारायणः । आपद्माः प्रसंगायाताः । सम्यगापत्कालप्व ॥ १३० ॥
- (३) कुछूकः । अमी चतुर्णीवर्णानामापद्मनुष्टेयाधर्माउक्तायान्सन्यगाचरन्तोविहितानुष्ठानान्निविद्धानाचरणाच निष्पापतया ब्रह्मझानलाभेन परमांगतिमोक्षलक्षणांलभते ॥ १३० ॥
- (४) **राधवानन्दः** । उपसंहरति एतइति । यानापद्धर्मान् । सम्यक् तःकालानुरूपेण । परमां मोक्षाख्याम् । सम्यक्
  - ( ५ ) मन्द्रमः । प्रकरणार्थफलोपपादनेनोपसंहरति एतेचतुर्णीवर्णानामिति ॥ १३० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । चतुर्णीवर्णानां उक्तः चातुर्वर्ण्यः धर्मविधिः ॥ १२०॥ इतिश्रीरामचन्द्रविरचितटीकायां दशमोध्यायः

एषधर्मविधिः कत्स्रश्वातुर्वर्ण्यस्य कीर्तितः ॥ अतः परंप्रबक्ष्यामि प्रायश्वित्तविधिशुभम् ॥ १३१॥ इतिमानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां संहितायां दशमोऽध्यायः॥ १०॥ ॥ १॥ ॥ १॥ ॥ १॥

(१) मेघातिथिः। पाठादेवसिद्धार्थीयमिति ॥ १३१ ॥

मान्याकापि मनुस्पृतिस्तदुषिता व्याख्या हि मेधातिथेः सालुमैव विधेर्वशास्त्रचिदपि प्राप्यंनयत्पुस्तकं ॥ क्षोणी-द्रोमदनः सहारणद्वतोदेशान्तरादाव्दतंजीणीं द्वारमचीकरत्ततद्दतस्तत्पुस्तकेलें खितैः ॥ इतिश्रीभट्टवीरत्वामिस्रनुमेधातिथिवि-रचिते मनुभाष्येदशमोभ्यायः ॥ श्रीकृष्णापणमस्तु ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। चातुर्वर्णस्य तद्भवस्य संकरस्यच । कीर्तितीदशिभरध्यायैः ॥ १३१ ॥
- मनुक्ती जातिविवेकापद्धर्मधिकारनामा दशमीभ्यायः ॥ १०॥ ॥ ७० ॥ ॥ ७० ॥ ॥
- ( ३ ) कुलूकः । अयंषतुर्णीवर्णानामाचारः समयः कथितः अतऊर्ध्वपायश्वित्तानुद्यनंश्वभमिषास्यामि ॥ १३१ ॥ इतिश्रीकृद्धकभद्दविरचितायां मन्वर्थमुक्तावल्यां दशमीऽध्यायः ॥ १० ॥ .
- (४) राघवाणन्दः । वृत्तवित्यमाणयोः संबन्धवकुं वृत्तमनूष वर्तिभ्यमाणं प्रतिजानीते एषद्ति । शुभं शोधकम् अभ्यघातकसंगतिः ॥ १३१ ॥ इति मन्वर्यपन्दिकायां दशकोऽध्यायः ॥ १० ॥ ध्य ॥
- (५) मन्द्रमः । पूर्वोक्तंसर्वमर्थमुपसंद्धत्यार्थान्तरंमस्तौति एवधमीविधिःकत्सद्ति । उत्तरे अध्याये मायभित्तमाधा-न्यस्य वक्ष्यमाणत्वात्सत्यप्यर्थान्तरोपन्यासे प्रायभित्तंवक्ष्यामीत्युक्तमः ॥ १३१॥

इतिश्रीनन्दनविर्चिते मानवव्याख्याने दशमोध्यायः॥ ५ ॥

#### ॥ श्रीगणेशायनमः॥

# ॥ अथ एकादशोऽध्यायः प्रारभ्यते॥



#### सान्तानिकंयक्ष्यमाणमध्वगंसर्ववेदसम् ॥ गुर्वर्थेपितुमात्रर्थस्वाध्यायार्थ्युपतापिनः ॥ १ ॥

- (१) मेधानिथिः । श्लोकद्वयेन च वाक्यार्थसमाप्तिः स्नातकविशेषेण विशिष्टोदानार्थीविधीयते । सान्तिनकादिभ्योधमार्थिभिक्ष्यमाणेभ्योनिः लेभ्यो विद्याविशेषणदातव्यमिति । संपतिसंगदानविशेषणत्वे धर्ममिक्षुकशब्दस्यािकार
  संपादनमि मतीयते एवंनैवं विशिष्टायाश्चैवनिभित्तमिति नैमित्तिकोदामाधिकारश्चोच्यते । संतानं मजापयोजनमस्येति
  सान्तानिकोविवाहार्थी भण्यते तत्र हि धनमुप्युज्यते भवतिचपारंपर्येण संतानमयोजनः धर्मयहणात्कामतस्तु महुत्तानामिति द्वितीयादिविवाहपवृत्ती न नियमतोदेयमिति। एवंवक्ष्यमाणो नित्ययहािष्रिष्टोमाद्यर्थीद्वित्तचनयः करोति सवेदितव्यः ।
  अभ्याः श्लीणपथ्योदनः सार्ववेदसोविश्वजिति सर्वत्वं दक्षिणात्वेन दत्तवान्तुप्रायधित्ताचर्यं। त्याध्यायार्थी यद्यपि मह्मचारिणोऽभ्ययनविहितं भिक्षाभोजनंच तथापि वक्षार्थोपयोगि धनदात्य्यं अथवा गृहीतवेदस्य तदर्थिजङ्गासा मैक्षमुजोपि । उपतापीरोगो स्नातकपहणं मशंसार्थं गुर्वर्थत्वाध्यायार्थत्वंपायः स्नातकविषयेविद्यते । मह्मचारिणोगुर्वर्थकर्तव्यमितिविहितं निश्चित्य निर्वचनेभ्यो विद्याविशेषतो बहुविद्याय बहुत्वव्पविद्यायाव्यन्तित । ननु च सर्वमेवेदमप्रकर्तमिक्षयते एवंहि
  प्रतिह्वातम् अतः परमवक्ष्यामि प्रयम्नित्तविधिशुभमिति नैषदोषआअमधर्मत्वादस्य मकरणस्य प्रयम्भित्तानामनुस्यरूपतया
  सहोपदेशस्तत्रपायश्चित्तिमित्तत्वादस्यार्थस्यप्रथममित्रधानं दानदेशमित्युक्तदानशब्दश्चकर्मसाथनः कितदेयमित्यपेक्षायामुनरश्लोकः ॥ १ ॥ ९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रायम्बनंपक्रमते सांतानिकमिति । प्रायम्बन्पक्रमेपि दानोदः प्रक्रमाभिधानं तद्भूपस्या-पि प्रायम्बनस्य सद्भावान्तद्विशेषपतीत्यर्थम् । सांतानिकं संतानार्थं विवाहार्थमिष्णन्तंधनार्थमागतम् । यस्यमाणं या-गाथिनम् । अध्यगमध्वनि क्षीणवृत्तिम् । सार्ववैदसं तत्तत्कृतुविशेषेषु दस्तर्वधनं वेदे।धनम् । गुर्वर्थं गुरुदक्षिणादानाधिन-द्य । स्वाध्यायार्थं जपसिक्यर्थं वृत्त्यर्थम् । उपतापी रोगी ॥ १ ॥
- (३) कुद्भृकः। नन्वतः परंपवश्यामि प्रायम्भितविधिशुभिति मायभित्तस्य वक्तव्यतया पित्रातत्वात्सान्तानिकादिण्योदेयमित्यादेः कः प्रस्तावउच्यते दानेनाकार्यकारिणइति प्रागुक्तत्वाद्दानेन वधनिणंकंसपीदीनामशक्तुवन्तित्यादेश्व वक्ष्यमाणत्वात्मछ्द्रपायभिक्तात्मकदानपात्रोपण्यासः प्रकृतीपयुक्तपृतः । वर्णाश्रमधर्मादिव्यतिरिक्तप्रायम्भित्तादिनेमितिक्वधर्मकथनार्थत्वाद्याण्यायस्याण्यस्यापि नैमित्तिकधर्मस्यात्रीपण्यासीयुक्तः सन्तानप्रयोजनत्वाद्विवाहस्य। साम्तानिकोविवाहार्थी। यक्ष्यमाणोऽवश्यकर्तव्यव्योतिष्टोमादियागं विकार्गुः। अभ्वगः पान्यः सर्ववेदसः कतसर्वत्वदक्षिणविश्विज्यागः
  विचागुरोर्यासाव्यादनावर्थः प्रयोजनयस्यसर्गुर्वर्थः एविष्वृमात्रर्थाविष त्याण्यायार्थी त्याण्यायाण्ययनकालीनाक्षादमावर्षा प्रकृत्वादी उपतापीरोगी एतानवज्ञाक्षणाण्यमित्रक्षाशीलान्सातकाज्ञानीयात्। एतेण्योनिर्धनेण्योगोहिरण्यादिदीयतइति दानविचाविशेवानुरूषेण द्यात्॥ १॥ ६॥

- (४) राघवावन्दः। ननु पायश्चित्तपतिद्वायां दानविचारोऽकाण्डताण्डवितद्दित्वेन्त यतः दानेनाकार्यकारिणः अन्तिदे भूणहा माष्टि तरित ब्रह्महत्यां योश्वमेषेन यजते दानेन वधनिर्णेकिमित्यादिवश्च्यमाणवचनजातेन दानदिः पाय-श्चित्ताग्तर्गतत्वेन तत्पात्राणि द्वापयनादौ दानमाह सान्तानिकिमितिचतुर्भिः। सान्तानिक प्रजार्थ विवाहोचोगिनमः। य-श्चिमाणं ज्योतिष्टोमादिकर्तारमः। अध्वगं तीर्थयात्रिणमः। सर्ववेदसं कृतसर्वत्वदक्षिणिवश्विज्यागमः। गुर्वर्थं विचागुरोर्घा-साच्छादनादि प्रयोजनं तदर्थं समावर्तनकालदक्षिगार्थवा । पितृमात्रथं पितृमातृपोषणं प्रयोजनं यस्य तमः। त्वाध्यायाः वर्षा तत्कालोनानावर्थां उपतापीरोगी चतौ ॥१॥
- (५) नन्द्रनः । प्वमापद्धमीउक्ताः इदानीमापनेषु भिक्षितैरप्रत्याख्येयान्पात्रविशेषान् श्लोकत्रयेणाऽऽह सान्ता-निकंयक्ष्यमाणमिति । सान्तानिकः सन्तानमयोजनः विवाहाधीतियावत् । सर्ववेदसोदत्तसर्वतः । अधिशब्दोगुर्वर्यादिभिः प्रत्येकमिसम्बन्धयते गुर्वर्थाधी पितृमात्रर्थाधी त्वाध्यायाधी वेदपारायणाधी । उपतापीरोगी ॥ १ ॥
- (६) रामचन्द्रः । द्वाभ्यामाह सान्तानिकमिति । नैमित्तिकधर्माःकथ्यन्ते । सान्तानिकं विवाहार्थिनम् । यक्ष्यमाणं यागार्थिनम् । अभ्वगम् अभ्वनिक्षीणवृत्तिम् । सर्वत्वविश्वजितिसर्वत्वदातारम् । गुर्वर्थे पित्र्यर्थे त्वाभ्यायार्थं विद्यार्थम् । उपतापी रोगी ॥ १ ॥

#### नवैतान्स्नातकान्वियाद्वाह्मणान्धर्मिभ्रुकान् ॥ निःस्वेभ्योदयमेतेभ्योदानंवियाविशेषतः॥ २ ॥

- (२) **त्तर्वज्ञनारायणः** । नवस्नातकान् सतीधर्मभिश्रुकान् दातुर्धर्महेतून् भिक्षमाणान् । विद्याविशेषतीविद्यानुरूपेण ॥ २॥
- ( ४) राघवानन्दः । स्नातकान् स्नातको मिवण्यद्दारः । धर्मिभक्षुकान् धर्मार्थमेव भिक्षयन्ति मित्रगृहन्तीति सुर्थ-शरीरादेर्धमहेतुत्वात् । दानं दीयतद्दति गोहिरण्यादि । विद्याविशेषतः विद्यानुसारेण । विद्याश्य वेदादीनि ॥ २ ॥
- (५) नन्द्रमः । धर्मभिक्षुकान्धर्मार्थभिक्षमाणान् एतेम्यौभिक्षमाणेभ्योदानंच संतानार्थ विद्याविशेषतोपि तारत-न्याद्भितैर्देयमन्यथाप्रत्यवायद्दि ॥ २ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । विद्याविशेषतः विद्यामानेन ॥ २ ॥

### एतेभ्योहिद्विजाय्येभ्योदेयमन्नंसदक्षिणम् ॥ इतरेभ्योबहिर्वैदिकतान्नंदेयमुच्यते ॥ ३ ॥

- (१) मेघातिथिः। दक्षिणाशब्दोयद्यपि कर्मकरसंयुक्ते संत्यागे वर्तते तथापि गोभूमिहिरण्यादिभाजनादन्यदेयंद्र-ध्यमुच्यते तथापि छौकिकीमसिद्धिरिति इतरेम्यएतद्यतिरिक्तायैभिक्षुकास्तम्यः छतान्नंसिद्धमन्नंभोजनार्थदातव्यं बहिर्वे-दियज्ञादन्यत्रातिथिम्योदानंगृहस्थधर्मेषु यदेतत्तदेवानूधते ॥ ३ ॥
- (२) सर्व**ज्ञनारायणः** । अन्न सरक्षिणमन्नदत्वा दक्षिणात्वेन धनं देयम् । बहिर्वेदि इतरेण्यः एतद्वाह्यभ्योबहिर्वेदि यद्गाद्दहिः कृतमन्ने पकान्नमवश्यदेयम् । वेद्यातु याचितसर्वमेव देयमित्यर्थः ॥ २ ॥
- (३) कुझूकः । एतेभ्योनवभ्योब्राह्मणश्रेष्ठेभ्योऽन्तर्वेदि सदक्षिणमन्नदातस्यमः । एतधतिरिक्तेभ्यः पुनः सिद्धान्नंब-हर्वेदिदेयत्वेनोपदिश्यते धनदानेत्वनियमः ॥ ३॥
  - (४) राघवाणन्यः । दीक्षितीन ददातीत्यस्य वेदस्य प्रतिप्रसवार्यमाह् सदक्षिणमिति । दाने रष्टलीमाणसंभवन

<sup>\*</sup> तदर्थ = यस्यतं ( न )

रुपृतिः पात्ररुपादितिभावः । कतान्तं सिद्धान्तम् तत्र पाणिमात्रे सर्वदा देयमित्याहः बहित्रदीति । अन्तरम कुषितःपात्रमि-तिरुपृतेः ॥ ३ ॥

- (५) मन्द्रनः । अपि बहिर्वेदि वेदेर्बहिरपि यद्मादम्यत्रापि यावत् । दक्षिणां मणीदिकसहितं देयमणं कृतम्कृतंवादेयं इतरेभ्योत्राह्मणेभ्योकतान्नभेवदेयं । बहिर्वेदिकतान्नविधानादन्तर्वेदितेभ्योविकतान्नमपि सूचितमः ॥ ३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । इतरेभ्यः नवश्योभिभुकेभ्योऽन्ये ये तेभ्यः बहिर्वेदि यहाद्दृहिः ॥ ३ ॥ सर्वरत्नानि राजा तु यथाईप्रतिपाद्येत् ॥ ब्राह्मणाम्बेदविदुषोयज्ञार्थेचैव दक्षिणाम् ॥ ४ ॥
- (१) मिधातिथिः। सर्ववर्णानांत्वर्णादिफलाय पुरुषार्थौपयोगिदानं विहितं। अयंतुराक्को नियमार्थमुपदेशोबहुधनेन राक्का सर्वरत्नानि मणिमुक्तादीनि यथाईवियाकर्मानुरूपेण ब्राह्मणेभ्योदातव्यानि यक्कार्थच दक्षिणा काम्यकर्मसिखयेऽपी-ति पुनरुपदेशंप्रतिपादयेत्त्वीकारयेत् याहयेदिति यावत् ॥ ४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनाराचणः । ब्राह्मणान् प्रतिपाद्येत् प्रतिपाह्येत् । यज्ञार्थ तेषाम् ॥ ४ ॥
- (३) कुः ह्वृक्तः । राजा पुनः सवरत्नानि मणिमुक्तादीनि यागोपयाग्यानि च दक्षिणार्थधनंविद्यानुरूपेण वेदविदोत्रा-स्रणान्वीकारयेत् ॥ ४ ॥
  - (४) राघवानन्दः। राज्ञोविशेषमाह सर्वेति। प्रतिपादयेत् स्वीकारयेत्। यज्ञार्थे तेषामेव॥ ४॥
- (५) मन्द्रनः । सान्तानिकादिषुराज्ञा कर्तथ्यमाह सर्वरत्नानि राजात्विति । ब्राह्मणान्सान्तानिकादीन्यतिपादयेद्दिन् वैदीत्यनुवर्तते सर्वरत्नानि प्रतिपादयेदित्येव सिद्धे दाने यज्ञार्यश्रेव दक्षिणाइति पृथगुपन्यासीवरूयमाणंपत्यादरातिशयार्थः ॥ ४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यथार्रं मितपादयेत् मितपाहयेत् ॥ ४ ॥ इतदारोऽपरान्द्रारान्भिक्षित्वा योऽधिगच्छिति ॥ रित्नात्रंफलंतस्य द्रव्यदातुस्तु सन्तिः ॥ ५ ॥
- (१) मधातिथिः । कामतोद्वितीयादिविवाहमन्त्रौ भिक्षमाणस्यनिषेधायं । रतिमात्रंफरुमित्यादिरथेवादीन यथा-श्रुतमेवप्रतिपत्तव्यम् । अन्ये तु व्याचक्षते धर्मार्थसाम्तानिकाय दात्रव्यंनकाममन्त्रतायेति सएवायमर्थः । पुनरम्यथोच्यते साम्तानिकाय दात्रव्यं अयम्तुरतिकामो नसान्तानिकद्रत्यर्थः द्रव्यदातुहिसासंतिनि तस्येति ॥ ५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सांतानिकमितियदुक्तं तत्र विशेषमाह कतदारहति । कतदारः प्राप्तथर्मप्रजासंपन्तदारः । द्रव्यदातुरुत्संततिः फलेन हानिरस्तीत्यर्थः ॥ ५ ॥
- (३) कुछूकः । यः सभायः सन्तत्यर्थादिनिमित्तमन्तरेणापरान्दारान्भिक्षित्वा करोति तस्य रितमानंफलं धनदातुः पुनस्तदुरपन्नान्यपत्यानि भवन्तीति निन्दातिशयः। नैवंविधेन धनयाचित्वाऽन्योविवाहः कर्तब्योनान्यवंविधाय नियमती-धनदेयमिति ॥ ५॥
- (४) राघवानम्दः । [ सान्तानिकमित्युक्तंसचेत् ] कतदारीपि यथपरान्दारान्धनंभिक्षित्वोद्देतंभीषयम्बाह् कत-दारहति । रतिमाचं संभोगमात्रं निन्दामात्रम् द्रव्यदातुरिति तेन सतिसंभवे भिक्षया किंचिन्नकार्यमितिभावः ॥ ५॥

१ ( राघ॰ २ )

- (५) मुख्यमः। अथसान्तानिकस्येतिकर्तव्यं प्रसङ्घादाष्ट्र कृतदारीऽपरान्दारानिति । भिक्षित्वा अर्थमः॥ ५॥
- (६) रामचन्द्रः । कतदारः नामधर्मनजासीयन्तदारः । अपरान् दारान् भिक्षित्वा यः अधिगच्कति ॥ ५ ॥

धनानि तु यथाशक्ति विषेषु प्रतिपादयेत् ॥ वेदवित्सु विविक्तेषु प्रेत्य स्वर्गसमश्रुते ॥ ६ ॥

(३)कुल्कः। धनानि गोभूहिरण्यादीनि शक्त्यनितिक्रमेण ब्राह्मणेषु वेदक्षेषु विविक्तेषु पुत्रकलत्रायवसक्तेषु श्रीपादयेनदृशाय स्वर्गगिमिर्भवतीति ॥ ६॥

यस्य प्रवार्षिकं भक्तंपर्याप्रंभृत्यवस्य ॥ अधिकंवापि विचेत सत्रोमंपातुमईति ॥ ७ ॥

- (१) मेशातिश्विः। त्रीण वर्षाण यस्य पर्यापं श्वत्यभरणाय श्वनंतर्तत्रेवार्षिकंततोधिकंवा यस्यास्ति ससोमंपातुमहित मृतीनित्यस्य तोमस्यावश्यकर्तव्यतयानुकत्वातः श्वत्योपरोधेऽपि नैपनिषेषः मवतैते बलीयस्त्वाच्छुतेरतद्द्य्छासीमविषयोऽयंनिषेषः। ननुष सोमे ध्वंपरिक्रयार्थमुपयुज्यते तस्य द्वादशशतंदक्षिणेति तत्र वृत्तिर्वधंतेऽतम्मसोमेतत्र धनमुपयुज्यते नोष्यते यस्य वैवार्षिकमिति । ननुष वृत्तिधनमसति धने नित्यवदस्तीति विद्यमानथनेत्रापि मत्कर्तव्यमेवेष्यते ।
  भाशस्त्यकरदानशब्दोभक्तमात्रेयदिहिरण्यदानंसोमक्रयार्थमेवमादिनिकृतिः॥ ७॥
- (२) **सर्वहानारायणः । भ्रत्याः भरणीयाजायाचाः । अधिकंवापीति वाकारः समुख्ये ।** त्रिवर्षभ्रत्मृद्द्त्तये योग्ये चेतापैकं थनं स्थापियत्वा यद्यधिकं सामर्थ्यं पर्यापं तदैवेत्यर्थः ॥ ७ ॥
- (३) कुम्नूकः । यस्यावश्यपोष्यभरणार्थवर्षत्रयपर्याप्तंतद्धिकंदा भक्तादिस्यात्सकाम्यसोमयागंकर्तृमर्श्वति नित्य-स्य पुनर्ययाकश्रीवदवश्यकर्तव्यत्वान्तायनिषेधः । अतपुव समान्तेसोमिकेर्मखैरिति नित्यविषयत्वमुक्तवान् ॥ ७ ॥
- (४) राघवानस्यः । संभवदनस्य मागदानयोः सिष्टसाधनत्वेन श्वत्यादिपरिपीडनेनापि तत्कर्तव्यता नामा तत्राह्र यस्येति चतुर्मिः । श्वत्यवृत्तये तत्योषणाय पर्याप्तं क्षमग्रः । यस्य वैवार्षिकंथेनं ससीमंपातुमर्हनीतिस्यृत्यन्तरात्सोमं कान्यं समान्तेसोमिकेमंबेरितिनित्यस्यावश्यकर्तव्यतोक्तः । वसन्तेवसन्ते क्योतिषा यक्षेतेतिश्रुतेर्नानेन निषेधोनित्यस्य श्रुतिबान्येन स्यृतेर्द्र्वकत्वात् ॥ ४ ॥
  - ( ५ ) मुम्बनः । भिक्षित्वा वश्यमाणस्यापि कर्तव्यंश्लोकद्वयेनाह् यस्यनैवापिकं मक्तमिति । भृत्या भरणीयाः ॥ ७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। भक्तं अन्तं त्रिवर्षपर्यन्तं यःसोमं पातुं अर्हति॥ ७॥

अतः ख्रुचीयसि द्रव्ये यः सोमंपिवति द्विजः ॥ सपीतसोमपूर्वेपि न तस्यामोति तःकलम् ॥ < ॥

- (१) नेशातिथिः । यतिषेधातिऋमेणानिधकारिणःकुर्वतीन्यायसिद्धपःकाभावीनेनानूचतेफ्छपहणास कान्यविष-यतास्पुटतरायतीयते सपीतसोमपूर्वोषि अनेन प्रथमयङ्गस्यावश्यकर्मच्यतादर्शयति सपीतत्वायर्थवादायं न पुनरपीतसी-मस्य प्रतिषेषः ॥ ८॥
  - ( २ ) **रार्वज्ञनारायणः** । नपलमामीति कर्यचिन्मध्ये दुर्भिकादिना श्रत्यनाशे प्रत्यवायाधिक्यादित्यर्थः ॥ ८ ॥
- (१) कुझूकः । चैवार्षिकथनादल्यधने सति यः सोमयागंकरोति तस्य प्रश्नमसोमयागोनित्योपि न संपन्नोभवति द्वतर्रोह्नतीययागः कान्यः ॥ ८ ॥

<sup>(</sup>१) धर्म = धान्य (राघ॰ २)

- ( ४ ) राघवाणन्दः । अतोनियमयति अतर्तत । सः पीतः पूर्वयागशेषः सोमोमेन सः पूर्वकतसोमस्यापि फलं न शामोतीति निन्दा ॥ ८ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अतस्त्रेवार्षकाद्रकाचस्य पूर्वेरपीतसोमः सपीतसोमपूर्वः ॥ ८ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** अतः त्रैवार्षिकात् धनात् अल्पीयसि द्रव्ये योद्दिजःसोमंपिबति सः अपीतसोमः पौतस्य सोमस्य सोमपानस्य फलंन प्रामोति ॥ ८॥

शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि ॥ मध्वापातोविषास्वादः सधर्मप्रतिह्रपकः॥ ९ ॥

- (१) मेधातिथिः। यःत्वजनोश्वत्यामात्यमातृपितृपुत्रदारादिस्तिस्मृत दुःखजीविनि यः परजने यशोर्थवदित त-स्यासौविषात्वादः आपाते सन्निपाते मधुरोयथा विषस्यात्वादः सन्निपातमधुरीविपाकविरसोमरणफल्त्वादेवंतादशंदानंयध-पि संप्रतियशः सुखंजनयत्यमुत्रप्रत्यवायोत्पत्यः विषास्वादसमंसंपद्यते तदेवाह धर्मप्रतिरूपकोसौसदशोनधर्मः शुक्तिरिवर-जतक्कानस्य ॥९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शक्तः त्वजनपोषणे । त्वजनान् भायांदीन् विहाय कीर्त्याधिक्यादिबोधेन परजने दाता । आपाततोमधुभूतकीर्तिलाभाष्मध्वापातः । विषात्वादेविषभक्षणं पापहेतुरूसान्धहेतुत्वात् । धर्ममितिरूपकोधर्मसदशीऽ-धर्मः ॥९॥
- (३) कुः ह्रूकः । योबहु धनत्वाद्दानशक्तः सम्मवश्यभरणीये पितृमात्रादिश्चातिजने दौर्गत्या दुःखोपेते सति यशोर्थ-मन्येभ्योददाति सतस्य दानविशेषोधर्ममतिरूपकोनतु धर्मएव मध्वापातोमधुरोपक्रमः मृथमयशस्करत्वाद्विपालादश्याद्वे नरकफलत्वात्तलादेतन्त कार्यमः ॥ ९॥
- (४) राघवानन्दः । अतआहशक्तदि । दाता दानशीलायःसपरकने प्राणान्यदातुं शक्तोपि सतित्वजने दुःखिनि नद्यादित्याह । मध्वापातः मधुवदापाततः कीतिद्वखकरत्वात् विषात्वादः विषवदात्वादनीयं फलं यस्य सः उदकें संतापा-दिदष्टेः। विषमपि मारकत्वेप्यतिमधुरम् ॥ दीयतेच परिक्किष्टं तदाने राजसं स्मृतमित्युक्तेः ॥ धर्मप्रतिरूपकः धर्माभासः॥९॥
- (५) नन्द्नः । प्रासिक्कं समाध्य प्रकृतमेव सान्तानिकादिषु भिक्षितैः कर्तव्यमुपसंक्रम्याह शक्तः परजनेदातेति । शक्तः धनवान् । त्वजने त्वकुटुम्बे । मधु ईषित्पवतीति मध्वापातः । विषं समंतात्त्वादयतीति विषात्वादः प्रभूतविषाशी-तियावत् । सधमंप्रतिरूपकः धर्मप्रतिरूपसहितः त्वजने दुःखजीविनि सान्तानिकानि सान्तानिकादिन्वपि दातुर्धमीभूया-नित्यर्थः ॥ ९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । शक्तः त्वजनपोषणसमर्थः त्वजने त्वभर्तव्ये दुःखजीविनि मध्वापीतः मधुरोपक्रमः विषात्वादः नरकदर्श [ नम् ] धर्ममतिरूपकोधर्मसदशोऽधर्मः ॥ ९ ॥

श्रुत्यानामुपरोधेन यत्करोत्योध्वंदेहिकम् ॥ तद्भवत्यसुखोदर्कजीवतश्च मृतस्य च ॥ १० ॥ [ दृद्धो च मातापितरौ साध्वी भार्या शिशुः सुतः ॥ अप्यकार्यशतंकत्वा भर्तव्यामनुरम्रवीत्॥१॥]ः

(१) मधातिथिः । पूर्वस्यनिन्दार्थवादीयं । भूत्याय्याख्याताः उपरोधी भक्तवस्नादिनायथीपयोगमाइरणं और्ध्वरे-हिकंपरहोकप्रयोजनमञ्जलोदकंमुदकंः आगामीकालः सोस्यदानस्याञ्जलोदकं भवतीतिप्रयोजनंतिस्रमेव ॥ १० ॥

- (२) सर्वज्ञणारायणः । न केवलं कोर्त्यर्थदानादावेवमर्थ्ययुक्त्यापि करणे तथेत्याह श्वत्यानामिति । उपराधोदः निसंकोचः । जीवतोऽस्रखोदकं वस्यभावेन भायोदिनाशात् ॥ १०॥
- (३) कुङ्गूकः । पुत्रदाराचवश्यभर्तथ्यपीडनेन यत्पारछोकिकधर्मबुक्या दानादिकरोति तस्य दातुर्जीवतीप्रतस्य च तद्दानंदुःखफ्लभवतीति पूर्वकीर्त्यादिरष्टार्थदानमतिषेधः अयंग्वरष्टार्थदानमतिषेधः ॥ १० ।
- (४) राघवानन्दः । ततः कि तत्राह श्रत्यानामिति । श्रत्यानामुपरोधेन भरणीयानांपीडया । और्ध्वदेहिकं पार-लोकिकम् । अञ्चलोदकं इह मरणीयव्ययमनस्तयाजीवतः श्वतस्यतु अमुत्र फलराहित्येन च अतोश्वत्यापीडया रष्टारष्टं दानादिकं कर्तव्यमितिभातः ॥ १०॥
- ( ५ ) बन्दुनः । न केवलं दानमेद त्यजनोपरोधेन न कार्य किन्तु सर्वोपि धर्मोनकार्यद्त्याह श्रूत्यानामुपरोधेनेति । मरणादूर्ध्व येन देहः प्राप्यते सऊर्थ्वदेहरतसे हितमीर्थ्यदेहिकं धर्ममिति यावत् ॥ १० ॥
- (६) रामचःद्रः । भृत्यानांजीवनोपरोधेन और्ध्वदेष्ट्रिकं पारलीकिकं अस्यजीवतोष्ट्रतस्यवाऽसुखोदकं तद्वयं भवति ॥ १० ॥

#### यज्ञश्रेव्यतिरुद्धः स्यादेकेनाड्डेन यञ्चनः ॥ ब्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥ ११ ॥

- (१) मैधातिथिः । अत्राद्वहरणान्केवलंसर्वासांदक्षिणानामसंपत्ती वैश्यानामिदमाहरणविधीयते । अपिचतिलन्नपि पश्वादाबाहरेदिति तत्स्वीकारोत्पत्तिमात्रमुच्यते नोपायिदशेषः । अतम् याज्ञयाविनिमये चौर्येणैवापहर्तव्यंनच चौर्येणस्वान्यनीत्पचतदृत्युक्तं नेषदोषः इहत्त्वशब्देनैवोक्तंहर्तव्यमिति एवंचादः कर्तव्यंहीनकर्मणहित अयंवापहारः मागारव्ययागस्यसर्वाङ्गोपेतस्यैकाङ्गासंपत्ती मारिष्स्यमानस्य वेति न विशेषहेतुरस्ति ब्राह्मणस्य विशेषणिनिर्वचनात्कात्र्वयवेश्ययोरप्यस्ति तदेकाङ्गपहणमिलिनिर्वि ननुकःक्षत्रियोयाचेदिति क्षत्रियस्ययाज्ञामितिखा अत्यव्यविष्मुच्यते ब्राह्मणस्यापिचौर्यनिष्मिद्यंतस्मात्तिकिमिनिर्वनास्त्यर्जनोपायनियमोधार्मिकेसतीत्यनुवादीयं योहि धर्मज्ञाराजा तस्मिन्निर्मते चौर्यं विहतिमिति अन्यस्य तु निगृहीतत्वान्कुतः प्रवृत्तिः । बहुपशुग्रहणंधनमात्रोपलक्षणार्थंकुतः कर्मयोगाद्रस्यदि दानादि नकरोति
  सत्यमसोमपे कुटुंबाहृहादित्यर्थः । गृहादिचौर्यदोषत्रक्तरस्तदनुद्वायते न पुनर्प्यवमेत्रनियमोऽन्यतोपि यत्वलादेः
  संपद्यते तत्कर्तव्यमेव वक्ष्यतिच खलारक्षेत्रादगराहेति ॥ ११ ॥ १२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यज्वनः अन्तियस्य विशेषेणतु ब्राह्मणस्य । एकेनाक्नेनापाप्तेन आज्यस्य पशोर्वस्रादीनांवा दक्षिणानामन्यतमस्याभावेन प्रतिरुद्धः प्रतिबद्धः । धार्षिकेसतीत्यधार्मिकस्य राक्कोयक्कसंपत्यनुरोधेन वैश्यधनापहरणा-नुपपत्तेरुक्तमः । ११॥
- (३) कुछ्कूकः । क्षत्रियादेर्यजमानस्य विशेषतोब्राह्मणस्य यदि यह्नइतराङ्गसंपत्ती सत्यामेकेनाङ्गेनासंपूर्णः स्यात-दा योवैश्वीबहुपश्वादिषनः पाकयक्कादिरहितोऽसोषयाणी तस्य गृहात्तदङ्गोत्वतंद्रव्यवलेन चौर्येणं वा हरेत् । एतच धर्मप-धानेसति राजनिकार्यसहि शास्त्रार्थमनुतिष्टन्तनं निगृह्णाति ॥ ११ ॥ १२ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । विहितद्शिणातु श्र्वाद्वितियहेणापि देयेत्याह यक्कमितिपश्चिमः । मतिरुद्धः असमाप्तकरपः । एकेन दक्षिणारुपेण । धार्मिकद्तिविशेषणाद्धशद्पि वैश्यादिभ्योद्शिणा याह्मितशेषः । माझणस्य विशेषणेतिविशेषणं द-क्षिणार्थं शिवयस्यापि मिशासूचकम् ॥ ११ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रमः । अथवर्षत्रयपर्याप्रभूत्यवृत्तिना वक्ष्यमाणेन किञ्चिन्यनथनेन स्नातकेन 'निवेदितस्य कोश्रद्दीनस्य

राक्षः कर्तव्यमाह यक्कभेत्वतिरुद्धःस्यादिति । श्लोकद्वयमेकं वाक्यंसति राजनि दानशीले राजनि विद्यमानेऽपि एकेनाक्षे-नैकाक्ष्वीकल्येन यक्षः वितरुद्धश्रीद्विष्ठतश्रेत् प्राक्षः कोशाभावादिति भावः ॥ ११ ॥

(६) रामचन्द्रः । द्वाभ्यामाह यह्नेति । यज्वनः यद्गः एकेनांशेन प्रतिरुद्धः स्यात् ॥ ११ ॥

योंवश्यः स्याद्वहुपशुर्हीनकतुरसोमपः ॥ कुदुम्बात्तस्यतद्रव्यमाहरे बक्तसिद्धये ॥ १२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । हीनऋतुरकतपञ्चमहायद्गः । असोमपः अपीतसोमः । एतेन सोमपस्य पञ्चयद्गांकरणेपि श्रेष्ठतोक्ता । तस्य वैश्यस्य कुटुम्बार्य कुटुम्बार्यधनादाक्रप्येकमंशं राजा ब्राह्मणाय दयात ॥ १२ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच यहति । कुदुग्बात् गृहादपि पाह्मस् । यहसिखये यहसमाप्तये । तद्वव्यं दक्षिणारूपिन-तिभावः ॥ १२ ॥
- ( ५ ) नन्दनः । हीनकतः अनम्याधानादिकान्तस्य वैश्यस्य कुटुंबादृहाणक्कसिख्यएकाक्कहीनयक्कस्य समामये या-वताद्रव्येण सयक्कः सिध्यति तावद्रव्यमाहरेत्प्रसद्यगृद्धीयात्सराजंति विपरिणामः । राजैव कर्ता न यञ्चा कुनएतद्राक्कण्वा-हरणबलोपपत्तेः महाभारतेष्यस्य वचनस्य चतुर्थः पादोयक्कार्थपाथिवोहरेदिति पट्यते तेनापि राजैक कर्तथ्याख्येयोनयः ज्वेति ॥ १२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । धार्मिके राजिन सित । योदैश्योबहुपशुः हीनः ऋतुर्यस्य सः । सः असोमपः तस्य कुटुम्बात् गृहात् तद्रव्यं यक्कसिद्धये राजा आहरेत् त्वीकुर्यात् ॥ १२॥

आहरेबीणि वा द्वे वा कामंशुद्रस्य वेश्मनः ॥ नहि शुद्रस्य यज्ञेषु किश्वदस्ति परिपहः ॥ १३॥

- (१) मिथातिथिः । वैश्यासंभवे श्रूदाद्याहर्तध्यं त्रीणिवाहेवेत्यद्ममकरणादद्मानि वेदितव्यानि । अत्रार्थवादोनिहि श्रूद्वस्यिति । यद्यपि पूर्वमनेकोपायकतमाहरणविहितंतयापि भिक्षणमत्रनास्ति न यद्मार्थधनंश्रूद्वाहिमोभिक्षेतिति ननुष स्मृत्य- न्तरेऽविशेषेण श्रूद्वधनेन यागः प्रतिषिद्धः अस्योपदेशस्य सामर्थ्याच्छूद्वात्मितिगृद्धीतेतिद्वष्टयम् । अभ्येत्वाहुः ब्राह्मणेन स्वीकतत्वान्वैवतच्छूद्वधनमिति । यस्तु प्रतिषेधः सश्रुद्वस्य शान्तिकशैष्टिकावियेन धनेन करोति कृत्विग्वस्य दृष्टयः इहतु- भूतपूर्वगत्या श्रुद्वधनध्यपदेशोऽस्य स्थात् सांमतिकस्याभवित्व सा ॥ १३ ॥
- (२) सर्वज्ञणारायणः। यदितुयक्काद्मश्यत्रयस्यासंपत्तिस्तदा शृद्धस्यैव तथाविधस्य धनादित्याह आहरेदिति। यक्कंषुपरियहोयक्किमित्तधनपरियहोयक्कार्थताधनस्य॥ १३॥
- (३) कुझूकः। यक्सस्य द्विष्यद्ववैकल्ये सति तानि त्रीणि चादानि हे दाङ्गे वैश्यादलाने सति निर्विशद्वंश्यदस्य यहादलेन चौर्येण वा हरेत् यहाच्छूदस्य कचिद्गि यक्संबन्धोनास्ति नयक्कार्थधनंश्रदाद्विगोभिक्षेतेति वक्ष्यमाणमित्षधः श्रद्वाचाचनस्य नतु बलपहणादेः॥ १३॥
- (४) **राखवानन्दः** । तत्रच कैमुत्यमा**ह आहरेदिति गवाम ।** कश्चिदिति यक्कोद्देशेन नयक्कार्थधनिमत्यादिवचन-विरोचात् तत्समात्पर्यतु नदोषः ॥ १३ ॥
- ( ५ मन्यूनः । वैश्याभावे राजा किंकुर्यादित्यपेक्षायामाह् आहरेत्रीणि वा देवेति । न केवलमङ्गराजा श्रद्धस्य गृहा-बाहरेन्किन्तुचिभिरङ्कैः यद्गपतियहहेतुरुत्तरार्थेनोक्तः परियद्यः संबन्धः ॥ १३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । शूद्रस्य त्रीणि यसस्याङ्गानि हे वाङ्के हीने भवतःतदास्यवेश्मतः आहरेत् । शूदादनादानं कुर्या-त् । कम्मित् परिपद्दः संबन्धः शूद्रस्य यक्षेषु नास्ति ॥ १३॥

13

## योनाहिताग्निः शतगुरयज्वा च सहस्रगुः ॥ तयोरपि कुटुम्बू।भ्यामाहरेदविचारयन् ॥ १४॥

- (१) मेधातिथिः । ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यामप्येवंविधाभ्यामाहर्तथ्यमिति श्लोकार्थः। गोयहणंतावत्परिमाणधनोपलक्ष-णार्थे अयज्ञोऽसोमयाजी ॥ १४ ॥
- (२) सर्व**तनारायणः । क्ष**त्रियादप्येवंभूतदिकमंशमानेतव्यमित्याह योनाहितामिरिति । अयज्वा असोमयाजी ॥ १४ ॥
- (३) कुङ्गृकः । योनाहितायिगौंशतपरिमाणधनआहितापिर्वाऽसीमयाजी गोसहस्रपरिमितधनः इयोरपि गृहा-भ्यांगकतमङ्गद्वयंत्रयंवा शीवसपादियतुंबास्रणेन द्वाभ्यामाहरणीयंब्राह्मणक्षत्रियाभ्यामपि ब्राह्मणआहरेत् क्षत्रियस्य तु अदस्युक्रियावद्वाह्मणस्वहरणंनिवेधयिष्यति ॥ १४ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच यइति । शतगुः शतंविद्यमानागावोयस्य । एवं सहस्रगुरपि । अयज्वाचेद्राह्मणःक्षत्रिः योवा अविचारयन् द्वित्राणामाहरणे तेषां क्षेत्राभावात् ॥ १४ ॥
- (५) नन्दन । श्र्दाभावे च किंकुर्यादित्याह योनाहिताग्निः शतगुरिति । योनाहिताग्निः परिशेषात्क्षत्रियोज्ञाह्मणश्र आहरेद्रोधेत्रीण्यङ्गानि द्वाभ्यांचेद्वे सर्वेश्वेत्सर्वाणीत्युक्तम् ॥ १४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । योऽनाहिताग्निः शतगुः गोशब्दउपलक्षणं तावद्धनमुच्यते च पुनः यः अयज्वा असोमयाजी च सहस्रगुः तयोः शतगुसहस्रग्वोः कुटुम्बाभ्यां त्रैव्वणिके अविचारयन् राजा आहरेत् ॥ १४॥

## आदाननित्याच्चादातुराहरेदप्रयच्छतः ॥ तथा यशोस्य प्रथते धर्मश्वेव प्रवर्धते ॥ १५ ॥

- (१) मेधातिथिः । अयंसर्ववर्णविषयः श्लोकः। आदानिनत्योयः सर्वकालंकिषिपतिग्रहकुसीदादिभिर्धनमर्जयित नच ददाति ततउपायान्तराण्याश्रयणीयानि आदातुरित्ययागशीलस्यापि द्रष्टव्यम् ॥ १५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अदातुरदानशीलादादाननित्यान्तित्यार्जकादमयच्छतः तदा तद्धनमददतीपि त्रैवर्णिकादाँ-हरेत् । एकमङ्गंद्वयंत्रयमित्यन्येषूक्तमतस्तु बह्वपि याद्मम् । ब्राह्मणस्यत्वयज्वनीपि घनमनदियमिति वक्ष्यति । एतच राजा त्वकोशे सत्यपि गृहीत्वा द्यादिति याद्मम् ॥ १५ ॥
- (३) कुझूकः। प्रतियहादिना आदानंधनयहणंनित्यंयस्यासावादाननित्यः ब्राह्मणस्तसादिष्टापूर्तदानरहितायज्ञा-इद्धयत्रयार्थायां याचनायां कतायामददतोबलेन चौर्येण वा हरेत तथाकतेऽपहर्तुः ख्यातिः प्रकाशते धर्मश्च वृद्धिमेति ॥ १५॥
- ( ४ ) **राघवानन्दः** । आदाननित्यात् प्रतिप्रह्रपरात् । अदातुः स्वरसतः । अप्रयच्छतः अनिवेधकात् । अस्याय-ज्वनोयज्वनोवा । यशोऽमुकस्य धनेनास्मद्यागः समाप्तइति वर्धते परधर्मोत्पादकत्वोपकारात् ॥ १५ ॥
- (५) **नन्दनः ।** एवंकुर्वतोरा**त्रः फलमाह** आदाननित्याश्चादानुरिति । अदानुरित्यप्रयच्छतोदातुः कदर्यादितियावत् तद्र्यमाहरेत्तथाकुर्वतोराक्कोयशः प्रथते ॥ १५ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** आदातुः आददतः आदाननित्यात्मतियहादिना नित्यात्त्वकृत्यात् अमयच्छतः आहरेत स्वीकु-र्यात् अस्य यशः मथते ॥ १५॥

# तथैव सप्तमे भक्ते भक्तानि षुडनश्रता ॥ अश्वस्तनविधानेन हर्तव्यंहीनकर्मणः॥ १६॥

- (१) मधातिथिः । आत्मकुटुम्बाबसादेपि पूर्ववत्पराद्यानकर्तव्यं अश्वस्तनयहणादेकदिनवृत्त्यर्थमेवानुजानाति ना-धिकंहीनकर्मणइति कर्मार्थस्मृत्यंतरे ॥ हीनादादेयमादौस्यासदलाभे समादिष । असंभावे त्वाददीत विशिष्टादिष धार्मिकात् ॥ सममे भक्ते व्यहंयेन न भक्तं चतुर्थे हिन मातर्भोजनार्थपरादानेमवर्तेत सायमातर्भुजीतेत्यहम्यहिनमकह्यविहितम् ॥१६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ज्यहमुपोषितेन चतुर्थदिनेप्युपवासशङ्कायां तद्दिनमात्रपर्याप्तमः । हीनकर्मणः पतितदिरपि ॥ १६ ॥
- (१) कुङ्क्त्वः। सायंगतर्भीजनोपदेशान्त्रिरात्रोपत्रासे बृते चतुर्थेऽहिन प्रातः सप्तमे भक्ते दानादिधर्मरहितादेक-दिनपर्याप्तमर्थचौर्यादिना हर्तव्यम् ॥ १६॥
- (४) राघवानन्दः । धर्मार्थस्येव माणात्ययमायेषि यास्मित्याह तथैनेतिहाभ्यामः । सप्तमे चतुर्गैऽहिन भातर्भक्ष्ये एतन्स्पष्टयित भक्तानिषडिति । अनक्षताचार्तुवर्ण्येन अश्वस्तर्नादधानेन परिदनासंचियत्वेन हर्तव्यं चौर्यादिना । हीनक-र्मणः कदर्यादिम ॥ १६ ॥
- (५) मन्द्रनः । एवंयद्वापित् राद्यः कर्तव्यमुक्तमधुना क्षुत्पीडापित् पुरुषण कर्तव्यमाहः तथैवसममेभकहति । सममे भक्तानिषडनभता न्यहमभुजानेन सममे भक्ते समन्यां भुकंतु चतुर्भेऽहिन हीनकर्मणः त्वलाद्धीनकर्मणः पुरुषातः अश्व-स्तननिधानाय श्वोभवं श्वस्तनंनिधानंन्यासः श्वस्तनञ्चतिन्धानंचेति श्वस्तनन्धिमानं तद्भावायाश्वस्तननिधानाय एव-मापिद्वषये परत्वहरणं यथोक्तंकृर्वन्राज्ञा न दण्ड्यः ॥ १६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सप्तमेभक्ते चतुर्थित्ने षर्भकानि अमानि अनश्रता त्रीणि दिनानि अनश्रता हीनकर्मणः शृद्धाः त् अश्वस्तनविधानेन एकदिनपर्याप्तंअन्वादानंकर्तव्यम् ॥ १६ ॥

## खलारक्षेत्रादगाराद्वा यतोवाप्युपलभ्यते ॥ आख्यात्क्यन्तु तत्तस्मै पृच्छते यदि पृच्छति ॥१७ ॥

- (१) मेधातिथिः । यते।वापीति आरामादेरपि आख्यातव्यष्ट्रक्तत्येव यदिपृष्छतीति वचनंनह्रुवत्पुनः भेषणा-दिना पश्रमसी कारियतव्यः । अथवा पृष्छते धनत्याभिने यदि पृष्छिति राजेति राजपुराय नीतएव विषयभेदीदर्शयतव्यः । तथाचगौतमः आचक्षीतराङ्गापृष्टइति भक्तष्छेदे यङ्गप्रतिबन्धतः प्रकरणविशेषादुभयत्रायंविधिङ्गयः ॥ १७ ॥
- (२) सर्वज्ञणारायणः । खलादेरिपरिक्षतात्स्वयमेवाहर्तव्यं प्रार्थनेनवा याद्यम् । न तेनास्य पितपहणदोषः । दिने वारद्वयभाजनियमाद्रोजनद्वयंभवतीतिव्यवस्थया सप्तमेभक्तदृत्युक्तम् । आख्यातव्यमिति तले तथाऽन्यत्माअपि अरिक्षतादाने कृतःपाप्तमिद्रमितिपृष्टेन नाक्षेप्रव्यं तथापत्युरित्यर्थः ॥ १७ ॥
- (३) कुः ख्रुकः । धान्यादिमर्दनस्थानात्क्षेत्राद्वा गृहाद्वा यतोवाऽन्यस्नात्मदेशाद्धान्यंहीनकर्मसंबन्धि लभ्यते ततोहर्त-ध्यं यदि बासी धनसामी पृष्किति किन्निमित्तंकतमिति पृष्किते निमित्तंचौर्यादिवक्तव्यम् ॥ १७ ॥
- (४) राघवान-दः । हरणस्थलान्याह खलेति । खलात् प्राद्मणात् । त्वया स्तमेतदिति यदिष्टच्यति तदा तसै प्रच्यते मया स्तमेतदिति वक्तस्यम् ॥ १७ ॥
- ( ५ ) नन्द्रनः । अश्वस्तननिधानायभक्तंद्रश्यं कुतोहर्तव्यामःयपेक्षायामाह् खलान्क्षेत्रादगाराहेति । वतोद्यान्युपपच रूप्यते ततोहर्तव्यमित्यनुषज्ञनीयम् ॥ १७ ॥

(६) रामचन्द्रः। यतः स्थानात्॥ १७॥

# ब्राह्मणस्वं नहर्तव्यंक्षत्रियेण कदाचन ॥ दरयुनिक्रिययोस्तु स्वमजीवन्हर्तुमहीति ॥ १८ ॥

- (१) मेचातिथिः । क्षत्रियेणेति । क्षत्रियपहणंवैश्यश्रद्रयोरपि प्रदर्शनार्थः । कदाचनेति महत्यामापदीत्यर्थः दस्युनि-िक्रययोर्जासणयोरेव दस्युस्तस्करोनिष्क्रियस्त्वकर्मानाश्रमी ॥ १८ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । दस्युः शूद्धः निष्कियौ क्षत्रियविशौ तेषां वित्तमजीवन्क्षत्रियोराजा गृह्ययात ॥ १८ ॥
- (३) कुल्लुकः । उक्तेष्विप निमित्तेषु क्षत्रियेण ब्राह्मणस्य धनंततोपकष्टत्वाम्न हर्तव्यं समानन्यायतया तु वैश्य-शूद्राभ्यामुत्कष्टजातितोन हर्तव्यंप्रतिषिद्धकद्विहिताननुष्ठायिनोः पुनर्वाक्षणक्षत्रिययोरत्यन्तापदि क्षत्रियोहर्तुमहिति ॥ १८॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः** । तत्र र्गातप्रसवमाह ब्राह्मणेति । क्षत्रियेणेन्युपलक्षणं वैश्यशूद्वयोः दस्युनिष्क्रिययोः । अजीवन् बृत्यन्तराभावात् । निष्क्रियोधर्महीनः ॥ १८ ॥
- ( ५ ) नन्द्रनः । तर्श्यंतस्ये सामिने जात्या स्वस्नादपकृष्टाद्धर्तव्यंनोत्कृष्टादित्याह ब्राह्मणसंनहर्तव्यमिति । ब्राह्मण-श्रित्ययहणमुत्कृष्टापकृष्टजात्युपलक्षणार्थ । अस्यापवादेनोत्तरार्थेनोक्तंदस्युः सिंह्सः निष्क्रियस्त्यक्तनिजधमंक्रियः दस्यु-निष्क्रिययोत्रीक्षणयोरिति विपरिणामः अजीवन्त्रसिहीनः ॥ १८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । दस्यति यः सः दस्युः निष्क्रियः तस्करानाभिमणौ तयोः खंद्रव्यं क्षत्रियः अजीवन् इर्तु खी-कर्तुं अर्हति ॥ १८ ॥

योऽसाधुभ्योऽर्थमादाय साधुभ्यः संप्रयच्छिति ॥ सकत्वा स्वमात्मानंसंतारयित तावुभी ॥ १९॥

- ( १ ) मेचातिथिः। इदःसमुद्रतरणः उभौ यस्यापहरति शेषोऽर्थवादः॥ १९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आत्मानंद्ववंकत्वेत्यात्मनस्तरणंतारणं परस्येति दर्शयति । तथाच राजा दस्युनिष्क्रिय-योर्द्वव्यगृष्टीत्वापि देयमित्यर्थः । ताबुभावित्यर्थकाभेन साधूनन्यांश्य तद्वित्तविनियोगेन ॥ १९॥
- (३) कुझूकः । योद्दीनकर्मादिश्यउत्क्रहेश्योऽभिहितेष्वपि निमित्तेषुक्तानुरूपंयक्काद्वादिसाधनंकत्वा साधुश्यउत्क्र-हेश्यक्रत्विगादिश्योधनंददाति सयस्यापद्दति तदुरितंनाशयति यसै तद्दाति तदौर्गत्याभिधातादित्येवंद्वावध्यात्मानमुदुर्प-कृत्वा दुःखाभोषयति ॥ १९ ॥
- (४) राघवाणन्दः। चातुवर्ण्यस्य बरुबुद्धिमतः उपायान्तरमाइ यहति । असाधुम्योदस्य्वादिन्यः । साधुम्यो यागादिशीलेन्यः। उभी दातृप्रतिपाइको । प्रवम् प्रवस्थानीयम् ॥ १९ ॥
- ( ५ ) नम्बनः । अपरमपिपरत्वादानविषयमाह योऽसाधुभ्योऽर्थमादायेति । असाधुभ्योऽयक्कशीलेभ्यः ताउमी तानु-भयान् ॥ १९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यः असायुभ्योऽर्षे आदाय सायुभ्यः संप्रयच्छति सः क्षत्रियःआत्मानं प्रवं तरणसायनं छत्वा तीउभी असायुसायूसंतारयति ॥ १९ ॥

यञ्जनंयज्ञशीलानदिवस्वंतद्विदुर्बुधाः ॥ अयञ्चनातु यद्वित्तनासुरस्वंतदुष्यते ॥ २०॥

- ( १ ) नेशातिथिः । अयमस्यार्थवाद्ष्य गुणवक्त्योनापद्रत्य्यनिर्गुणेभ्यस्तुनदोषः ॥ २० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। यजनमित्यस्यैवशेषः॥ २०॥

- (१) कुछूकः । यन्नशीलानांयद्धनंतचागादौ विनियोगादेवलंविद्यांतीमन्यन्ते मागादिशून्यानान्तु यद्गप्यतदर्भ-विनियोगाभावादाह्यरत्वमुख्यते अतस्तद्प्यपेतस्य यागसंपादनात्तदेवलंकर्तश्यमः॥ २०॥
  - (४) राषवामण्दः । यज्वाऽयज्वनोर्धनेषु देवासुरत्पदष्टिमारोपयति यदिति ॥ २० ॥
  - (ेदे<sup>र</sup>) **न॰ इनः** । अत्रोपपत्तिमाह यद्धनंयद्गरीलानामिति ॥ २० ॥
  - (६) रामचन्द्रः। देव वं देवांशं। अप्तरांशं देत्यांशम् ॥ २०॥

नतिसम्धारयेद्वण्डंधार्निकः पृथिवीपतिः॥ क्षत्रियस्य हि बालिश्याद्वाह्मणः सीदति शुधा॥२ १॥

- (१) मधातिथिः । अलिनिमित्ते चौरत्वेनानीतेभ्योराङ्गा दण्डोनकर्तव्योयतस्तस्यैवनालिश्याचीस्पर्ताक्षुभावसी-इन्ति अथेन्यविवक्षितमुभयोः प्रकरणाद्यंवादस्वाच ॥ २१ ॥
- (२) सर्व**ज्ञणारायणः ।** तिस्मिनिति तत्पदं व्यवहितवाचि येनाश्वस्तनिवधानेन त्रिरात्रोप [ वासादिनाऽ ] र्भ-[ हरणं ] रूतं तिस्मिन्त्यर्थः । बाल्श्यिदञ्जानात् ॥ २१ ॥
- (३) कुञ्चूकः । तत्मिन्नुक्तनिमित्तेषीर्यवलात्कारंकुर्षाणे धर्मप्रधानोराजा दण्डंन कुर्यात् यत्मादाद्वीमूब्त्वाद्राह्मणः अधावसादंगमोति ॥ २१ ॥
- (४) राघवानन्दः। आरोपस्य फलमाह नेति। तिलन्नासुरभनहारिणि ब्राह्मणे। ब्राह्मणस्याग्यभनापहरणं श्रुधाः सीदनं वा शिवयस्यैवापराधइन्याह शिवयस्येति॥ २१॥
  - (६) रामचन्द्रः । तिलन्त्राह्मणे क्षत्रियस्य बाल्स्थात् ॥ २१ ॥

तस्य भृत्यजनंत्रात्वा स्वकुदुम्बाम्महीपतिः॥ श्रुतशीले च विज्ञाय दिन्धम्यीप्रकल्पयेत्॥२२॥

- (१) मेधातिथिः । धर्म्यावृत्तिर्यया नित्यकर्मण्यपि संपद्यन्ते श्लीणकोशेनापि महिषीराजपुत्रादिकल्पितादायादि-हिताच धनाच किंचिदवरूष्यदासय्यमिति त्वकुदुम्बादित्यादिनामद्याधनस्यैव राक्षायंविधिः सर्वरत्नानीति वचनात ॥ २२॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तस्य ब्राह्मणस्य । कुदुन्बात् त्वकुदुन्बमध्यांशकाद्धनात् । शीलं वृत्तम् । धन्यां असदाना-दिव्यतिरिक्ताम् ॥ २२ ॥
- (३) कुक्कूकः । ततश्रतस्येति । तस्य ब्राह्मणस्यावश्यभरणीयपुषादिवर्गश्चात्वा शृतापारीचिततर्गृरूपांवृत्तित्वगृहा द्राजा कल्पयेत् ॥ २२ ॥
- (४) राष्यवानन्दः । अतआहतस्पेतिहाण्याम् । भृत्यजनं पोष्यजनम् । त्वकुदुन्वादिप धन्यां त्वधर्मोत्पत्तये हेतु-भूतामः॥ २२॥
  - ( ५ ) जण्डूनः । तस्य ब्राह्मणस्य ॥ २२ त
  - (६) रामचन्द्रः । लकुरुम्बात् गृहात् तस्य ब्राह्मणस्य श्रुतिशास्त्रे वेदाश्यासरते ॥ २२॥ कल्पयित्वाःस्यदास्त्रच रक्षेदेनंसमन्ततः ॥ राजा ह्रि धर्मषङ्कागंतस्मात्त्रामोति रक्षितात् ॥ २३॥
    - (१) नेचातिथिः । स्पष्टार्थोऽयंश्लोकः ॥ २३॥
    - (२) सर्वज्ञनारायणः । दृति दानादिना । रक्षेत्रीरादेः ॥ २३ ॥

- (६) कुल्कः । अस्य असणस्य जीवकांविधाय धनुषीरादेः सर्वतोरशयेत् यसाहासणादक्षितात्तस्य धर्मपद्गागं-गामोति ॥ २३ ॥
- (४) **राधवानन्दः ।** रक्षेत्तापपदृष्ठिखितादिना ब्रा**झणरक्षणे परम**लाभइत्याह राजेति । बलिपङ्गार्गामव रक्षितात्प-जारुपात्तदर्मात् पङ्गारगमामोतीत्पन्वयः ॥ २३ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । समन्ततः सर्वापद्भयः फलंबद्वागं यत्युण्यंप्रत्यहंकियते तस्य फलबद्वागमः ॥ २२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अस्य द्विजस्य द्वार्तं कल्पिय्या प्नं दिजं तलात् द्विजात् धर्मस्य पद्गागं आमोति ॥ २२ ॥ न यज्ञार्थंधनंशुद्राद्विप्रोत्तिक्षेत कर्दिचित् ॥ यजमानोहि भिक्षित्वा चण्डालः प्रेत्य जायते॥२ ४॥
- (१) मेधातिथिः । भिक्षणमत्रनिषिभ्यते अयाचितोषपन्नन्तु नदुष्यित तथाचोक्तं ॥ अयाचितोपपन्नानांद्रव्याणांयः व्यतिषदः । विशिष्टकोकतास्याभ्यांतिवयादमितपहिषिति ॥ यद्मार्थीयमितपेशीनतुभूत्यभरणे केचित्पूर्वशेषमेव मन्यन्ते । भिक्ष-शेदोषदर्शनादुपायान्तरेणोक्तमादानम् ॥ २४ ॥
  - · ( २ ) **सर्वज्ञनारायनः ।** श्रद्धादिक्षित्वा यजनानीयागंकुर्वाणः ॥ २४ ॥
- (३) कुल्लूकः। यद्गसिखये धनंत्रासणः कदाचिन्नश्रद्भाषाचेत् यसाच्स्रद्भाषाचित्वा यद्भकुर्वाणोपृतभग्डालोभवति। अतोयाचननिषेधाच्छ्रद्भादयाचितोपस्थितयद्भार्थमप्यविरुद्धम् ॥ २४ ॥
- (४) **राधवानन्दः । ननु दक्षिणार्थं गोत्रयादिवद्यागार्थमपि किंचिच्छूदात्प्रतिगृक्षीयात्तत्राह् नेति । दक्षिणायायागी** सरकालीनत्वाद्यागरयोद्देश्यत्वाभावात् यजमाने।हि तेन धनेनेतिशेषः ॥ २४ ॥
- (५) नम्दनः । पुनर्यक्ष्यनाणप्रत्याह नयक्षार्थधनिर्मात । अत्र हेतुरुत्तरार्धेनोक्तः यक्तमानः यक्तम् ॥२४॥ यक्कार्थमर्थिभिक्षित्या योन सर्वप्रचळिति ॥ सयामि भासतांविप्रः काकतांवा शर्मसमाः ॥ २५॥
  - (१) मेधातिथिः। भिक्षतस्य यज्ञार्थपरिशेषितस्य कार्यान्तरायफलकाकता भासता गाप्तः॥ २५॥
  - (२) सर्वज्ञनारायनः । भिक्षत्वा विजेध्योपि न मयक्कति तस्यक्ते न स्यजति ॥ २५ ॥
  - (३) कुःख्रुकः । यश्वसिद्धवर्षधनयाचित्वा योयन्ने सर्वेनविनियुक्केसशतंवर्षाण भासत्वंकाकस्वंवा प्रामीति ॥ २५॥
- (४) राधवाणक्यः । भैवणिकेभ्योपित्रक्षार्भ मावयत्रं गृहीतं मुत्रिमिनिनासरदरम्पक्षिषु स्यादतस्तदवश्यं यक्के देयमिति सार्थवादमाह यक्केति । भासः पश्चितिशेषः । समाः अन्दान्त्याप्य ॥ २५ ॥
  - (५) वन्द्रनः । भिक्षितात्प्रतिपासात् भासीग्रभविशेषः ॥ २५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अर्थद्रव्यम् ॥ २५ ॥

#### देवसंब्रासणस्वं का भेनोपहिनस्ति यः ॥ सवापाला परे होके ग्रधोस्छिष्टेन जीवति ॥ २६ ॥

(१) मधातिथिः। यागशीलानांत्रयाणांवणांनांयहिसंतदेवत्तंत्राभ्रणस्यायागशीलस्यापि यत्तंतप्राभ्रणत्विति एवनिष्ठिकोगच्छत्येव अर्थवादश्लोकोसी धनयभ्रशीलानांमित नचीयांदिशब्दवच्छब्दायंपितभाषापरोऽतोच्यथा व्यास्यायते देवानुदिश्य यागादिकियार्थभनयदुत्सृष्टंतदेवत्तंमुख्यस्य त्यत्वामिसंबन्धस्य देवानामसंभवात्। निष्ठ देवताद्रच्याः
भनिमुद्धते नच परिपालनव्यापारस्तासांदश्यते त्यंच होके तादशमुख्यते तत्मादेवोदेशेन यदुक्तंनदंनम् देवतायाद्दिनित
तदेवत्तंत्व दर्शपूर्णमासादियागेच्यस्यादिदेवताभ्यभोदितं शिष्टसमाचारमसिक्तवेवगीनोपायदुर्गायागादिषु। वनुचतुर्भुजादि-

वित्रमासंबिधकोके देवस्वयु व्यते कोकप्रसिद्धभाषवार्यः शास्त्रेयहीतुंन्याप्यः स्यदिवंयदिदेवस्वश्रहोतिर्गामः प्रसिद्धिमुपयात्र देवानांस्वदेवस्विमत्यवयवप्रसिद्ध्या समुदायार्थः प्रकटोनचवाक्यान्तरप्रकल्पना प्रमाणेनाप्यस्तिषुक्ष्यंचतुर्भुजादीनांदेवत्वं-प्रतिमाव्यवहारणेवापत्ततं नच यणुक्तक्षणमस्ति अधसमाचारतेदिवस्वं भवतु स्वर्श्वामिभावस्तावन्त्रास्ति यथोकेन च प्रकार् रेण स्वव्यवहारोपपत्तिरिति शिष्टंहितीये ॥ २६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । देवत्यं देवोदेशेनोत्सृष्टं यज्वनांच धनम् ॥ २६ ॥
- (३) कुल्लूकः । मतिमादिदेवतार्थमुन्सृष्टं धनंदेवत्तंत्रासणतंत्रं योलोभादपहरति सपापत्तभावोजन्मान्तरे युभोच्छिः देन जीवति ॥ २६ ॥
- (४) राधवामन्दः । यक्कार्गेभिक्षतं देवत्विति क्कापयन्तरदृशन्तनरकपातमाह । ब्राह्मणत्तिि रहान्तार्थम् । यथाहि विमधनं नरकोत्पादकं तथा देवत्वमपीति । तत्वादुभयं न पाह्ममिति ॥ २६ ॥
- (५) मन्द्रमः । एतदेवोपपादयति देवत्वंत्रासणत्वेति । यद्वार्थयद्वभिक्षिततदेवत्वंत्रासणत्वेषेपहिनस्त्यपहरति सर्वपयच्यतीतियावत् उच्छिष्टजीवनयउपयोगाह्दवोच्छेषणात् ॥ २६॥
  - (६) रामचन्द्रः। यः लोभेन देवत्यं उपहिनस्ति नाशयति ॥ २६॥

## इष्टिवैश्वानरीनित्यंनिर्वपेदब्दपर्यये॥ कुप्तानांपशुसोमानांनिष्कस्यर्थमसंभवे ॥२ ७॥

- (१) मेधातिथिः । वैश्वानयां इष्टेगृं सस्यृतिभ्यः स्वरूपमवसातव्यंसमामे वर्षे द्वितीयवर्षस्यप्रवृत्तिरद्वयंयः । क्रूमान् नांविहितानां पश्चसोमानां नित्यानां पाण्मास्यः सांवत्सरः पशुनित्यवसन्ते सोमस्तेषामसंभवे धना भाषाविद्देषेण निष्करमर्थं-नित्यस्याकरणे योदोषस्तिनवृत्यर्थभृतेऽल्लिनिमित्तेऽन्यकर्म समामर्गान्त तत्र केषित्समुख्यमण्यन्ते सत्यन्यककार्य-त्वेशमाणभेदेन विधिनात्रतद्युक्तं तथा चत्रसहत्यापायमित्ते भौते स्वातेषस्वश्वरूपे विकल्यंवस्त्यभिजिद्दिश्वनिद्ध्यां चेति ॥ २७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । इष्टिवैश्वानरीमिति पशुवन्धादिककरणाशक्तस्यानुकल्पोयागमसंगादुक्तः । कृप्तानां नि-यतानामसंभवे धनाभावे न । निष्कत्यर्थे पत्यवायानुत्पादार्थम् । पशुः पशुहविष्कोयागः । सोमः सोमहविष्कः ॥ २७ ॥
- (३) क्राह्यकः । समाप्ते वर्षे द्वितीयवर्षस्य पश्चित्तरब्दपर्ययंचैत्रशुक्कादिवर्षपश्चित्तस्तत्र वर्षान्तरे वैश्वानरीमिष्टिवि-हितसोमयागासंभवे तदकरणदोषनिर्हरणार्थसर्वदा श्रुद्धादिमउक्तधनपहणरूपामिष्टिकुर्यात् ॥ २७ ॥
- (४) राघवाणन्यः । यस्यत्रैवार्षिकामित्यम् यागस्य कर्तय्यकां सामान्यतःशीकां विशेषे स्थापयति इष्टिमिति । मध्यापातर्त्यादिनिन्दास्तु नित्यातिरिक्तविषयाः । अब्दपर्यये पूर्ववर्षसमापकोत्तरवर्षाय्येत्रयुक्तमितपदादिकाले कुमानां आवश्यकत्वेन निष्कत्यर्थे तदकरणपापनिवृत्त्यर्थम् ॥ २७ ॥
- ( ५ ) मृन्द्रमः । अथ पशुसोमयोः मत्यब्दंकर्तय्ययोरापदि मत्याद्मायमाह दृष्टिवैश्वामरींचैवेति । नित्यमब्दंकुमानान-नुदेयत्वेन विहितानांनिष्कत्यर्थमत्याद्मायार्थं असंभवे बन्यासंभवे ॥ २७ ॥
- (६) राज्यच्यः । कुमानांनियतानांपश्चसोषानां असंभवे अव्यपर्वये नित्यंवैश्वानरीं दार्षे नायभित्तार्थे निर्वपेतः ॥ २७॥

### आपत्क रुपेन योधर्मकुरुते नापदि द्विजः ॥ सनामोति फलंतस्य परत्रेति विचारितम् ॥ २८ ॥

- (१) मेधातिथिः। आपत्कलपगितिधिवैश्वानरींवा विद्यमानधनोयोगौणपक्षमाश्रयति तस्य नसोऽर्थःसिष्यिति।। २८॥
  - (२) सर्वजनारायणः । नचैवं विभवेपि तन्मात्रेपि प्रत्यवायासंभवइत्याहः आपत्कल्पेनेति ॥ २८ ॥
- (३) कुङ्गृकः । आपिहिहितेन विधिना योऽनापिह धर्मानुष्ठानंहिजः कुरुते तस्य तत्परलोके निष्फलंभवतीति मन्वादिभिर्विचारितम् ॥ २८ ॥
- (४) राघवान-दः । तर्हि समर्थेनापि सैवेष्टिः कार्या रूतं पशुसोमैस्तत्राह् आपदितिद्वाभ्याम् । आपत्कल्पेन प्रतिनिध्यादिना करोति तस्य कर्मगः फलनामोति ॥ २८॥
  - (५) न-इनः । संभवेत् मुख्यः कल्पएव कार्यीनापत्कल्पइत्याह आपत्कल्पेन योधम्मिति ॥ २८ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** अनापि यः द्विजः आपत्कल्पेन आपत्कालसद्द्येन व्यवहारेण धर्मकरोति तस्य धर्मस्य फलं नगमोति ॥ २८ ॥

#### विर्वश्वदेवैः साध्येश्व ब्राह्मणेश्व महर्षिभिः ॥ आपत्मु मरणाई।तेर्विधेः प्रतिनिधिः कृतः॥ २ ९॥

- (१) मेधातिथिः। एषएवार्थः आपदिन्नतिनिधराश्रयितव्योनसंपदि ॥ २९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । मरणाद्भीतैर्नासोमपोश्चियेतेत्यादिनिश्चिःऽसोमपादिर्मरणभीतेः । विधेविहितस्य प्रतिनि-श्चिः प्रतिरूपकः ॥ २९ ॥
- (३) कुःख्नूकः । विश्वेदेवारूयेर्देवैः साध्येश्य तथा महर्षिभिर्बाह्मणैर्मरणाद्गीतैरापत्सु मुख्यस्य विधेः सोमादेवेश्वा-नयादिः मतिनिधरनुष्ठितोऽसौ मुख्यासभवे कार्यः नतुमुख्यसंभवे ॥ २९ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । मरणादावश्यकानामकरणात्तज्ञन्यनरकाद्वा भीतेस्तैःप्रतिनिधिः सोमाद्यभावे वैश्वानयादि च त्रयंसमृचयः ॥ २९ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । आपदित्वकरणादापत्कल्पएव श्रेयानिति परकतिरूपेणार्थवादेनाह विश्वेश्रदेवैरिति ॥ २९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । विधेविहितस्य पशुबन्धादिकर्मणः प्रतिनिधिः रुतः ॥ २९ ॥

## प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते ॥ न सांपरायिकंतस्य दुर्मतेर्विद्यते फलम् ॥ ३०॥

- (१) मधातिथिः । अयमपि पूर्वशेषोऽर्थवादः । सांपरायिकंपारलैकिकमः ॥ ३० ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । प्रभुःशक्तः । प्रथमकल्पस्य मुख्यस्य । अनुकल्पेन प्रतिनिभ्यादिना । सांपरायिकं पार-स्त्रीककम् ऐहिककीत्यादेस्त रूपभोभवत्यव ॥ ३० ॥
- (३) कुःह्रुकः । योमुख्यानुशनसंपन्नः सन् आपिह्र्हितेन प्रतिनिधिनाऽनुशनंकरोति तस्य दुर्बुद्धेः पारलेकिकम-म्युदयह्नपंत्रत्यवायपरिहारार्थेफलंच न भवति आपत्कल्पेन योधर्ममित्यनेनोक्तमप्येतच्छास्चादरार्थपुनरुच्यते ॥ २०॥
- (४) राधवानन्दः । समर्थस्यापत्कल्पपवर्तने बाधकमाह प्रभुरिति । प्रभुर्मुख्यकरणे समर्थः । सांपरायिकं पार लोकिकम् ॥ ३० ॥

- ( ५ ) **चन्द्रमः । शक्तोमुख्यकल्पमेव कुर्यान्नानुकल्पमित्याह प्रभुः मथमकल्पस्यिति । प्रभुः शक्तः प्रथमकल्पस्य** मुख्यकल्पस्य सांपरायोविपस्तवज्ञारकं सांपरायिकं उक्तस्यार्थस्य पुनर्वचनमादरार्थम् ॥ ३० ॥
- (६) रामखन्दः । शक्तः तस्य अनुक्रल्पकर्तुः सांपरायिकं पारलैकिकं फलं न विद्यते ॥ ३० ॥ न ब्राह्मणोवेदयेत किंन्विद्वाजनि धर्मवित् ॥ स्ववीर्येणैव तान् शिष्यान्मानवानपकारिणः ॥ ३ ९ ॥
- (१) मधातिथिः। निमित्तेऽभिचारोनदोषायेति श्लोकार्थः नत्वभिचारोविधीयते नच राजनि वेदनंपतिषिध्यते केवले सितिनिभित्तेऽभिचरितुंपवृत्तोराङ्का न किचिद्धक्तष्यः [तथा] वश्यित विधाता शासिता वक्तित तस्मैनाकुशलंब्र्यादिनिराजेति भीतयेऽभिक्तिन्यादित्यपि । सत्यपि विधौराजिनि निवदयेन्त च प्रतिषेधउपसंहारश्लोकपर्यालोचनयातत्परमवति-हते निमित्तानि चोक्तानि भार्यातिक्रमकारीचेत्यादीनि किचित्पोडानिमित्तमनेन मे कतमिति राष्ट्र निवदयेद्धर्मवित् अभि-चारविधिक्षः स्वविधेण मक्ताभिशापाभ्यां तत्रैवोत्तरश्लोकार्यः ॥ ३१॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । अत्रवसंगात्यायश्चित्तस्य वक्ष्यमाणस्य ब्राह्मणेन स्वश्चताविभन्नरेण मार्यमाणे भाष्योरा**ज्ञ**-इवास्य शत्रुवधइत्याह नब्राह्मणइति । वेदयेत निवेदयेत् ॥ ३१ ॥
- (३) कुद्धूकः । धर्मक्कोब्राह्मणः किचिद्वयप्रकृतंन राज्ञः कथयेत् अपि तु स्वशक्तयेव वश्यमाणाभिचारादिनापः कारिणोमनुष्यान्निगृद्धीयात् ततश्य स्वकीयधर्मविरोधादप्रकृष्टापराधकरणेसत्यभिचारादि न दोषायेत्येवपरमेतन्त्रत्वभिचाः रोविधीयते राजनि वेदनवा निष्ध्यते ॥ ३१ ॥
- (४) राघवानन्दः । अरष्टभये ब्राह्मणस्य तपएव साधनं रष्टभयेतु किं स्यात्तत्राहः नेतिपञ्चभिः । वेदयेत न नि-वेदयेत् ममेदमपक्तिमित । स्ववीर्येण तपआदिना शिष्यान्तिगृह्णीयात् ॥ ३१ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अथ शत्रुपीडापदि ब्राह्मणस्य कर्तव्यमाह नब्राह्मणोवेदयेतेति । किञ्चिदपहरणम् ॥ ३१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ब्राह्मणः राजिन किंचित् स्वर्वार्येणेव अभिचारंवर्तयन् न वेदयेत् न निवेदयित् ॥ ३१ ॥

स्ववीर्यादाजवीर्याच स्ववीर्यंबलवत्तरम् ॥ तस्मात्स्वेनैव वीर्येण निगृद्धीयादरीन्द्रिजः॥ ३२॥

- (१) मेधातिथिः । राजा कदाचिदनिपुणतया न नियहेण भवतेतत्वतस्तुन कदाचिद्वपेक्षेतित्ववीर्यवलोयः ॥ ३२ ॥
- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । बलवत्तरमधिकं प्रयक्षाधिक्यसंभवात् ॥ ३२ ॥
- (३) कुछूकः । यलात्त्वसामर्थ्यादाजसामर्थ्याच पराधीनराजसामर्थ्यापेक्षया त्वसामर्थ्यमेव त्वाधीनत्वाद्वत्रीयः तत्मात्त्वेन वीर्थेणैव शत्रून्त्राह्मणोनिगृद्धीयात् ॥ ३२ ॥
  - (४) राघवानन्दः। तत्रहेतुः स्ववीर्यादिति। राजवीर्यस्य धनाचुपाधिदर्शनात्॥ ३२॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अत्र हेतुमाह त्ववीर्यादाजवीर्याच्चेति । द्विजः द्विजोत्तमः ॥ ३२ ॥

श्रुतीरथर्वाद्विरसीः कुर्यादित्यविचारयन् ॥ वाक्शस्त्वे ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन्द्विजः॥ ३३॥

[ तदस्तंसर्ववर्णानामनिवार्यच शक्तितः। तपोवीर्यप्रभावेण अवध्यानपि बाधते॥ १॥ ] !

- (१) वैश्वातिथिः। किंतत्त्वत्रीर्विमित शङ्कानिवृत्त्यवीऽयंश्लोकः । भूयन्तद्ति भुतवः अवर्वणवेदे येऽभिचारमकाराः भुतारतेकर्तव्याद्रसूर्यः । बाहुल्येन तत्राभिचाराणविषानात् अथर्वादिरसम्हणंन पुनरम्येषु वेदैण्यननुद्वातं । अवदाऽभि-चारभुतयोऽभर्वाद्विरसभव्यनोपासाः अथवाऽथर्वणशब्दाएवविषएवार्थेनयुज्यन्ते यद्वोऽवर्वणविक्काम्यद्ति ॥ ३३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । श्रुतीरथर्वाद्विरसीः तच्छुन्युक्तानि कर्नाण कुर्यातः इत्यनेनहेतुनेत्यर्थः । अभिचारयन्-भिचारंप्रवर्तयन् ॥ ३३ ॥
- (३) कुङ्गूकः । तिन्कित्वार्यमित्याइ भुतीरिति । अथर्ववेदस्याद्विरसीर्दुष्टाभिचारभुतीरविचारयन्षुर्यानदर्थमभिचा-रमनुतिहेदित्यर्थः यस्तादिभचारमञ्जीचारणात्मिका बाह्मणस्य वागेव शक्तकार्यकरणाच्यस्तेन ब्राह्मणः शबून्यान्ततु-शबुनियमाय राजा वाष्यः ॥ ३२ ॥
- (४) राघवानन्दः। अभवीद्विरतीः अभर्ववेदअद्विरतारष्टाअभिवारभृतीः । अभिवारयन् अभिवाररीत्या तत्र हेतुः वाक्शस्तं तेन अरीनपकारिणः॥ ३३॥
- (६) नन्दनः। हेत्वन्तरमञ्याह श्रुतीरथर्वाङ्गिरसीति।अभिचारितमभिचारितमभिचारकुर्यादित्यथर्वशिरसि श्रुतिवान् क्यमस्ति तेन युक्तंतदाश्रयणमिति तचाङ्गंसवंशास्त्राणामिति तचाभिचारितं भावक्रतंशसंवाङ्मख्यस्तेनवाङ्मयेन शस्त्रण ॥ ३३॥
- (६) रामचन्दः । अथर्वाहिरसीः श्रुतीः अभिचारयन् । वाक्शसं आथर्वभृत्युपचाररुपंकुर्यात् ॥ ३३ ॥ क्षित्रियोबाह्ववीर्येण तरेदापदमात्मनः ॥ [ तद्धि कुर्वन्यथाशक्तिप्रामोति परमांगतिम् ॥ ] धनेन विश्यशुद्धौ तु जपहोमैर्द्विजोत्तमः ॥ ३४ ॥
  - (१) मेधातिथिः। पूर्वशेषएव ॥ ३४॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। धनेन राम्ने धनंदत्वा तेन त्ववैरिमारणेन ॥ ३४ ॥
- (३) कुःझूकः । क्षत्रियः त्वपौरुषेण शत्रुतः परिभवलक्षणामात्मनआपदंनिस्तरेत् वैश्यश्रूहौ पुनः प्रतिकर्त्रे धनदा-नेन ब्राह्मणस्त्वभिचारात्मकेर्जपहोमैः ॥ २४ ॥
- ( ४ ) राष्ट्रवानन्दः । अत्रार्थे रष्टान्तः क्षत्रियर्त्यादि । पासंगिकमुपायपरेवा । जपहोमेरभिषारात्मकैः । विकल्प स्वरिगतगुणवत्त्वाचपेक्षया । एतेन क्षभिमादीनां । नवाक्शस्त्रावरणमित्युक्तमः ॥ ३४ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । नेयं वर्णानामापदि प्रतीकारीपायव्यवस्थेत्याह क्षत्रियोबाह्यवीर्येणेति ॥ ३४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । वैश्यशूद्री राह्मे धनदानेन ॥ २४ ॥

विधाता शासिता बक्ता मैत्रोब्राह्मणउच्यते ॥ तस्मै नाकुशछंब्र्यान्त शुक्काद्विरमीरयेत् ॥ ३५॥

(१) मधातिश्विः । प्राग्य्याख्यातीयं तले ब्राह्मणायाभिषरेणनियुद्धतामयमित्यकुशलन झ्यात् नशुष्कांगिरमीरयेत् वाग्र्यक्षिग्र्यक्योरिपि प्रतिषेषः । अथवा सर्वेशंवर्णानांनब्राह्मणः क्षोभियतच्योयस्ययीवयामभावेणशक्तः स्वयंनिपहीतुं विभाता सष्टान्यस्य राष्ट्रः शासितानियदीता वका दितानतीर्वेत्रस्तलात्सर्वप्रयक्तियुक्तस्वीर्वेदुर्वकीयमित्यवजन्तव्यः ॥ ३५ ॥

- (२) तर्वज्ञनारायणः । विधाता यद्मादिहारेण जगतःसष्टा । शासिताऽधर्मस्य । वक्ताऽध्यापकः । मैत्रीऽहिसः । अतीबहूपकारकत्वादकुशक्तमयुक्तं हिंसादि न कुर्यात् । शुष्कांपर्युपितामः ॥ २५ ॥
- ( ३ ) कुझूकः । विद्यतकर्मणामनुद्याता पुत्रशिष्यादीनां शास्ता नायभितादिधर्माणांवका सर्वभूतमैत्रीप्रधानोत्रास-णउच्यतं । तस्त्रे निगृद्धतामयमित्येवमनिष्टंन त्रूयान्मापि साक्षोशांबाचवाम्रण्डधिम्रण्डरूपांतस्योचारयेत् ॥ ३५ ॥
- (४) राषवानन्दः । अन्येषां विषापेक्षत्वं विषात् भीतिष व्यञ्जयस्तस्यत्वन्यत्र नैरपेश्यमाह विधातिति । वि-षाता कर्तुमकर्तुमन्ययाकर्तुसमर्थः । शासिता वाक्शस्ताचैर्वका धर्नादेः मैत्रोहितानुसंधाता । अकुशलं बीभन्सम् । शुष्कां शोकजनर्नी आकोशवायकमिति यावत् ॥ ६५ ॥
- ( ५ ) नम्यूनः । तलाष्ट्रास्त्रजोनावमन्तव्यद्ति नसङ्गाराष्ट् विधाताशासितावकेति । अभिधारादीनांविधाता शासिता कारयिता वक्ता उपरेष्टा निमस्यभावोमेनी तद्दान्मेनः सर्वभूतद्दितः अकुशलमनिष्टं शुक्तविरसम् ॥ २५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । विभाता यद्मादिद्दारेण जगतः सष्टा । शासिताः धर्मस्थाध्यापकः । वक्ता हितानाम् तस्नै आह्य-णाय अकुशलन भ्रूयात् । न शुष्कां निहुरां गिरं ईरयेत् ॥ ३५ ॥

# नवै कन्या नयुवतिर्नास्पविद्योन वालिशः॥ होता स्याद्श्रिहोत्रस्य नात्तीनासंस्कृतस्तथा॥६६॥

- (१) मधातिथिः । अभिहाने ऋत्विग्वरणस्यसमाझानात् जुहुयादावयेहेति स्नीपुंसयोरविशेषेण शीरहोनृताप्रामी-कृष्यायुवत्योः मतिषेथः । एवमाष्टृतिह्यमामविधिक्षस्यास्पविद्यस्य बालिशस्य वामाप्तिः मतिष्यते । आनींध्याधिना असं-स्कृतोनुपनीतः एतचायुक्तं भौते स्विहोने त्यपंपर्वण जुहुयात् ऋत्विजामेकहतेरेषांकालमिति समाचरित नच झीणामा-र्तिवज्यसंभवोतोगृसामिविषये कृष्यायुवत्योः मतिषेधाजातपुत्रायाः मान्त्र्यद्वति वर्णयितः । तथाचाग्येपि सूनकाराः कामगृरिद्याप्तिवष्यमेवेदं मन्यन्ते वितानो विद्वारः सच स्वीतेष्विष्य संभवति नच तम्रह्यादीनांमामिनत्वविदुषां विशिष्टानामेव पुंसामान्विष्यविधानात् अतीपिहोनपहणसर्वकर्मन् जाहोतृपहण्च सर्वत्विजामदर्शनार्थमतः सुत्यर्थानुवादमाभनेषास्थतः ॥ ३६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायनः। यथा कन्याद्योद्दोतारस्तभा अवियोऽतिबालोदुःखायार्तभ न होतास्यादिति त्रितयर-द्यान्ततया त्रयानां कन्यायुवस्यसंस्कतानामभिधानमः। अतप्वाये तथेवोपसंहारः॥ २६॥
- ( ६ ) कुसूकः । कन्याऽनूबा ऊढापि तरुणी तथाऽस्याध्यायिमूर्कथ्याध्यादिपीडितानुपनीताः श्रीतान्सायंपातहीमान कुर्युः । हावयेदिति वसक्तावयंकभ्यादीनांवतिषेषः ॥ ३६ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । विथेः प्रतिनिधिरत्युकैमासमर्थस्य निन्धे मारुधे वा कर्मण मितिभिःमामस्तं विशिनष्टि नेति । कन्या युवितश्य कदानूरे ॥ असामध्ये शरीरस्य मतेष समुपश्मिते । कारयेद्धर्मपर्यावा पुत्रवा विनयान्विति ॥ सप्यक्षाः मितिभित्वेन माधितत्यात् । बालिगोरिद्धमाचाईबुद्धिरधीतवेदवेदाङ्गोपि नास्तिकः अस्पविद्यानरासेन भूर्वस्य निरस्तत्वात् । आसीरोगी । असंस्कतोऽनुपनीतद्ति मामपुत्रविषार्थः ॥ ३६ ॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । आक्ष्यकिहोनहोनोऽर्देशैवकर्तयोनान्द्रंभेति । श्लोकद्द्येनाह् नैवकण्यानयुवर्तारिति । अक्ष्यविद्यो-क्ष्मभ्रः असंस्कृतोऽनुवनीतः ॥ ३६ ॥

# नरके हि पतन्त्येते जुह्नतः सच यस्य तत् ॥ तरमाद्वैतानकुशलोहोता स्याद्वेदपारगः॥ ३७॥

- (१) मधातिथि:। एतेकन्यादयोजुहतोनरकंगच्छन्ति सच यजमानोहावियता ॥ ३७ ॥
- (२) सर्व**ज्ञनारायणः । एते**ऽल्यविद्यादयोजुहतोहोमंकुर्वाणाः । यस्य तद्गिहोत्रमः । वैतानमग्निहोत्रकर्म तत्र कुशालः शक्तोऽबालत्वानार्तत्वाभ्यामः । वेदपारगोतिविद्यः ॥ ३७ ॥
- (३) कुछ्नकः। एते कन्यादयोहोमंकुर्वाणानरकंगच्छन्ति यस्य तद्विद्वोत्रंत्रतिनिधिरुष्टेण कुर्वन्तिसोपि नरकंगः च्छति तस्माच्छोतकर्मत्रवोणः समस्तवेदाध्यायी होता कार्यः॥ २७॥
- (४) राघवानन्दः । तत्रैव निन्दांभदर्शयस्तद्यतिरिक्तान्द्रदयि नरकमिति । तद्भिहोत्रं जुह्नतः कुर्वाणाः एते यस्य सोपि नरकं पतत्यतोवैतानकुशलः श्रौतकर्मकुशलः होता स्यादित्यन्वयः ॥ ३७ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । एते कन्याद्यांयस्याहिताग्रेस्तद्विहोत्रंसच नरके पतिति ॥ ३७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एते कन्यादयः । तत् अग्निहोत्रं यजमानः मितिनिधित्वेन होमं कुर्वाणः सः नरके पति ॥ १७॥ प्राजापत्यमदत्वाश्वमध्याधेयस्य दक्षिणाम् ॥ अनाहिताग्निर्भवति ब्राह्मणोविभवे सित ॥३८॥
- (१) मेधातिथिः। अश्याधेयेऽश्वोदक्षिणा दातव्या प्राजापत्यप्रहणस्तृत्यर्थं अथवा नात्युत्कृष्टोनार्तिनिकृष्टः प्राजा-पत्यः अथव लौकिकाईदशेवस्तृनि प्रजापति शब्दमुदाहरन्ति विभवे सतीति वचनादसंपत्तावददद्भवत्येवाहिताभिः॥ ३८॥
- (२) सर्व**ज्ञनारायणः** । प्रजापतिः पञ्चाग्रिरुपोविराद् तन्संग्रन्थनं तन्निष्पत्त्यर्थत्वात् । अनाहिनाग्निरित्याहवनी-याद्यसिद्धिरुका ॥ ३८ ॥
- (३) कुङ्गृकः । आधाने प्राजापत्यमश्वंप्रजापतिदेवताकंथनसंपत्ती सत्यां ब्राह्मणोदक्षिणामदत्वा रुतेऽप्याधाने-ऽनाहिताप्रिर्भवति आधानफलन लभते तत्मादाधानेऽश्वंदक्षिणांद्धात् ॥ ३८ ॥
- (४) राघवानन्दः । समर्थस्यानुकल्पनिवेधेन दक्षिणाननुकल्पं प्राप्तमनूच तत्रैव त्रिशेषमाह प्राजापत्यमिति । प्राजापत्यं प्रजापतिदैवताकं प्रजापतिर्विराट् सयथाअस्मदादिहिरण्यगर्भयोर्मध्यमएवं मध्यमपरिमाणोऽश्वोवा । विभवेसती-ति विशेषणमत्र स्तुतिः । अनाहिताग्रिरसंस्कृताग्निः ॥ ३८ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । आपचस्याधाने किचिन्यूनापि दक्षिणादातब्येति सूचितम् ॥ ३८ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । शाजापत्यं प्रजापतिरूपोविराट् तत्संबन्धिनं अश्वं अग्रयाधियस्यदक्षिणां अदत्वा अनाहिताग्रि-र्भवति ॥ ३८ ॥

### पुण्यान्यन्यानि कुर्बीत श्रद्धधानोजितेन्द्रियः ॥ नत्वस्पदक्षिणैर्यक्कैर्यजेतेह कथंचन ॥ ३९ ॥

- (१) मेधातिथिः । यावती दक्षिणा विहिता ततीन्यूना दीयते यत्र सोऽल्पदक्षिणीयज्ञः परिऋयः किलदक्षिणा ख-ल्पन चेत्परिक्रयेण कर्मकरोल्लम्यते किमिति बहुदीयते लोकइववाहादीनां पणलम्यंहि कः प्राज्ञः क्रीणाति दशिभःपणै र्ह्यादशशतदानं तत्फलभूयस्त्वायेति मन्यमानस्य प्रतिषेधः । येतु खल्पदक्षिणाउत्पत्यैवचसोमेदक्षिणेतिकतुमन्तोन तन्तिष-ध्यते ॥ ३९॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। पुण्यान्यन्यानि जपादीनि ॥ ३९॥

- (३) कुद्धृकः । श्रद्धावान्वशीकृतेन्द्रयःयद्भव्यतिरिक्तानि तीर्थयात्रादीनि कर्माणि पुण्यानि कुर्वीत नतु शास्त्रोः क्तर्क्षणातोऽल्पदक्षिणेयंजेत परोपकारार्थत्वाद्क्षिणायाः त्वल्पेनापि ऋत्विगादिदोषैनिषेधार्थमिदंवचनम् ॥ ३९॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । किंच पुण्यानीति । अन्यान्यल्पधनसाध्यानिअन्नदानादीनि ॥ ३९ ॥
- (५) नन्दनः । अभ्याधानएवानुकल्पदक्षिणा न यज्ञेष्वित्याह पुण्यान्यन्यानिकुर्वतिति ॥ ३९ ॥ इन्द्रियाणि यशः स्वर्गमायुः कीर्तिप्रजाः पश्चन् ॥ हन्त्यल्पदक्षिणोयज्ञस्तस्मान्यस्पधनोयजेत्॥४०॥ [अन्तर्होनोदहेद्राष्ट्रं मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः । दीक्षितंदक्षिणाहीनोनास्ति यज्ञसमोरिषुः ॥ १ ॥ ]
  - (१) मेधातिथिः। पूर्वविध्यतिऋमेफलकथनम् ॥ ४०॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । यशः परैर्गुणज्ञानम् । कीर्तिः परैस्तत्कीर्तनम् ॥ ४० ॥
- (३) कुल्लूकः । चक्षुरादीनीन्द्रियाणि जीवतः ख्यातिरूपंयशः त्वर्गायुषीमृतस्य ख्यातिरूपंकीर्तिमपत्यानि पशूं-श्रालपदक्षिणोयज्ञः नाशयति तत्मादलपदक्षिणादानेन यागंन कुर्यात् ॥ ४० ॥
- (४) राघवानन्दः । दक्षिणानुकल्पाभावं सार्थवादं निगमयति इन्द्रियाणीति । उक्तमाजापत्याश्वद्दादशशतादि । दक्षिणागुणसंख्याभावेऽसाङ्गत्वात्त्वगर्रय हतिः इतरेषांबाह्मणापरितोषादिभिरितिभावः ॥ ४० ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अत्रहेतुमाह द्निद्याणियशः स्वर्गमिति ॥ ४० ॥
  - (६) रामचन्द्रः। अल्पदक्षिणः यज्ञः इन्द्रियादीनिर्हान्त ॥ ४० ॥

### अग्रिहोन्यपविध्याग्रीन्त्राह्मणः कामकारतः ॥ चान्द्रायणंचरेन्मासंवीरहृत्यासमंहि तत् ॥ ४१॥

- (१) मेधातिथिः । अपविष्यत्यका त्यागश्चनित्यानामग्निहोत्रादीनां अकरणमृद्वापनंच मसङ्गादत्रमकरणात्प्राय-श्चित्तोपिदशोऽपीनितिबहुवचननिर्देशात् गृह्माग्नित्यागे कल्पना कार्या वीरहत्यासमामिति शुतिवीरहावाएषदेवानामिति कामकारवचनादकामत्यागे कल्पनैव ॥ ४१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । चान्द्रायणंचरेत्तचरणानन्तरं पुनरादंभ्यादित्यर्थः । वीरहृत्या पुत्रहृत्या स्वयमुत्पादित-त्वादमीनां वीरइति पुत्रनाम ॥ ४१ ॥
- (३) कुःहूकः । अग्निहोत्री ब्राह्मणद्च्छातोग्निषु सायंगातहीमानकत्वा मासंचांद्रायणंचरेत् यस्माद्वीरः पुत्रः तस्य हत्या हननंतत्त्व्यमेतत्त्रयाच श्रुतिः वीरहावाएषदेवानांभवतियोऽग्निमृद्वासयते अन्येतु मासमपविभ्येति समर्थयन्ति ॥४१॥
- (४) राघवानन्दः। किंच अग्नीति। अपविष्य त्यका। कामकारतः शास्त्रादते। चान्द्रायणचरणे हेतुः वीरं वीरहत्या वीरोदेवोज्येष्ठपुत्रोवा तस्य हत्या हननं। तथाच श्रुतिः। वीरहावा एषदेवानां योऽग्निमुह्नासयेदिति॥ ४१॥
- (५) नन्द्रनः । अनापद्यग्निहोत्रपरित्याज्यमित्याह् अग्निहोध्यपविध्याग्नीनिति । कामकारतोऽनापदीत्यर्थः । वोरह्र-हत्याऽयुध्यमानस्य क्षत्रियस्य वधःतद्पिवेधनं कामकारतइति विशेषणादापदि दोषाभावःस्चितः ॥ ४१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । कामकारतो अग्निहोत्री ब्राह्मणः अग्नीन् अपविष्य परित्यज्य मासंचान्द्रायणंचरत् । वीरहत्यास-मं पुत्रहत्यासमम् । व्रतंचरेत् । वीरहा वाएषदेवानामिति श्रुतेः ॥ ४१ ॥

<sup>\*</sup> दोषनिषेधार्थ=तोषसिद्धौ (अ) ‡ (अ, र, ठ, इ, य, छ)

# ये शुद्राद्धिगर्न्यार्थमग्निहोषमुपासने ॥ ऋत्विजस्ते हि शुद्राणांत्रस्रवादिषु गहिनाः॥ ४२॥

- (१) मेधातिथिः । श्रद्धादिषगतेनार्थैन गीत्यादिनाऽध्याषेयंनकर्तव्यविति व्याचक्षते गतु मद्दूनकर्वगोनित्यकर्णानुः डानंगतिषिण्यते । तथाचोक्तं नश्रद्धाद्धिकित्वानुष्टानंकरणीयमयाचितलामेतु नास्ति दोषः मद्दूनकर्मणस्तदर्यतभाषासर्गत-यहादात्मदृत्तिरेका प्रतिषद्धा नित्यानि कर्माण्यम्यनुद्धातान्यतः श्रद्धयमेन गाधितलम्भेन वाऽविशेषाभिभागसामर्थ्याद-ध्याधेयस्यैवास्य गतिवेधोयंविद्धायते । यदि सर्वकर्माशीयंगतिवेधः स्यादनेनैव सिद्धत्वान्वभिक्षःगमितिष्येत नयद्धार्थयनं श्रद्धादिति अधीनांवृषकाधित्ववचनलिङ्कान् ॥ ४२ ॥
  - (२) रार्वज्ञनारायणः । अस्वादिनोवदवादिनः ॥ ४२ ॥
- ३) कुलुकः । ये शृहादिधगम्यार्धभाष्य सामान्याविधानेन याचनेन बाऽर्वत्वीकत्य इक्लाप्युवसेविनामिति वस्यमाणिक्शादाधानपूर्वकमित्रीत्रमनुतिष्ठन्ति ते शृहाणामेव याजकानतु तैषांतत्फलंभवति अतस्ते वेदवादिषु निन्दिनाः॥ ४२॥
- (४) **राज्यानम्दः । पूर्व नयज्ञार्थनित्यनेन् शृह्मिक्षितेन न यज्ञादिकं कर्तध्यमित्युक्तं संगति निवितया शू**-द्राग्निहीत्रीपासकान्त्रत्याह् यद्ति । अधिगन्य तत्नाप्निहीत्रंकर्तास्नीति चनमादाय ॥ ४२ ॥
  - (५) नम्द्रनः। आपचपि न श्रुदादिप्रहोत्रार्थमितपदःकार्यहस्याह श्लोकद्वयेन येश्रुदादिश्यम्यार्थमिति ॥ ४२॥
  - (६) रामचम्दः। ये शूहात् अर्थपाप्य अपिहोत्रं उपासते ॥ ४२॥

#### तेषांसततमज्ञानांख्यलाद्रयुपसेविनां ॥ पदा मस्तकमाकम्य दाता दुर्गाणि संतरेत् ॥ ४५॥

- (१) नेथातिभिः। पूर्वविभ्यतिक्रमे दोषाभिषाने निक्षिलम्बरणमेतत् ॥ ४२ ॥
- ( २ ) राजीश्वनारायकाः । दाता सञ्चतः । तरेतत्सर्वमधिहोवविषयमसगादुक्तवः ॥ ४२ ॥
- (३) कुष्टूकः । तैपांश्रद्रथनाहिताप्रपरिचारिणांमूर्खाणांमूर्प्रिपादंदत्वा श्रद्धस्तेन दानेन सततपरकोके दुःविभ्योति-स्तरित नत् यक्तमानानांककंभवति ॥ धं३ ॥
- (४) **राधवानन्दः** । ततः किं तत्राह तेपानिति । पदा पदिन । दाता प्रतिनित्ध्वर्थभनस्य । दुर्गाण्याप-दः ॥ ४३ ॥
- (६) राज्यकाः । वृषकानांवृष्येनाष्ट्रपुपसेविनां वस्तकं परा परनेन अवादीनांवस्तकं आक्रम्य दाता दुर्गाण नर-कान् संबरेत ॥ ४६ ॥

## अकुर्वनिहितंकर्वनिन्दितंत्र समाचरन् ॥ प्रसक्तश्वेन्त्रियार्थेषु पायश्वितीयते नरः॥ १४॥

(१) मेचातिथिः। इदानींनकतान्यवगयभिनानि कथ्यन्ते प्रभागावनैष्विषकारंनिरूपयि । कोनाषिकारीवि-हितनित्यनयासंभ्योपासनानिही यादिवावज्ञोवमनिही तं जुडु यादित्यादिभिः पर्देशांपितिनत्यभावात् वद्य्यनियतनिनितेऽ-स्रुपिः स्वर्शनादीस्त्रानिहिहितनकुर्वन्त्रमादाकस्यादिनां तथानिष्दितंतिपिद्धंद्वरापानादि तदिप श्रास्त्रमतिकस्य तेव-मानः पायन्तियोयतेतदेतदुक्तं भवतिनैनितिकोयनिषकारेविहिताकरणात्रतिषद्धियनाष्यप्रयोगितके ननुष यानकानस्य सांपद्यीयिहिता ततोपामाधिनः कर्यापदकरविविहितातिकानःस्यात् तदि नाम यानार्थीन्यवेषात्रतस्यानीस्य यदानु पानकानयते तदा तस्य तदिहितंभवति नवैत्यवर्तते विहितन्तिकानेदत्य गाविननेनाम्वद्यते वानस्य स्थान

नीरयाणिति प्रक्रकिसया तस्य तत्र प्रकृतिनीविषिक्षमणा शासंतु यागपानयोःसाध्यसाधनसंबन्धावेदकमेत बस्तुतीय-यपि तत्रापि कर्तव्यता प्रधानप्रसाधनीवाक्यार्घरतथापि फलासिक्यर्थमेवकर्तव्यताविधिरवगमयत्यतम् नावगर्मकुः र्वतः फलंनिविभ्यते नपुनः प्रत्यवायोत्र प्रत्यवायस्तत्र च पायभित्तं ननु च नित्यानामकरणे प्रत्यवायोभवतीतिकृतस्-यमवगतिः नक्षेत्रमधिहोत्रादौ भूयते योन कुर्यात्सगत्यवेयात् भूयते वाक्यशेषेष् वेदिश्यःपरमाभवतीति सर्वत्रार्थ-वाहाः मत्यवायमबर्शनार्थाः सन्ति । अवश्यंत्रतेषामालंबनंबाच्यंनान्ययाविधिनैकवाक्यतां मर्जति यत्रापि न सूयन्ते तत्रा-पि विभ्यनुपद्दार्थाअर्थवादाः प्रकल्पाते किंचार्थवादैविधेरेव प्रवर्तकत्वमन्यभानोपपचते । यावदमन्ती प्रत्यवायप-रिहारीनकल्पित एवंविधएवार्येव्यवहारेविधिः प्रवर्तते बाध्यतेतु पुरुषप्रवर्तना रुहोसी नचपुरुषाअपुरुषार्थप्रवर्तियतु-शक्यन्तेऽतः प्रवर्तकत्वविद्वतविधिर्माभूदितिभृतिसिख्धर्याकक्पनैषा । यद्यपित्पर्गादिकस्पनानामपि तथार्थलाभस्तथापि याव श्रीवादिपद्विरोधात्त्रत्यवायपरिह्यारार्थतापित्यात् । उक्तं॥ भयाब्दियादशीपुंसां प्रवृत्ति रूपजायते ॥ नतादशीभवेदत्रवि-भिको विशतैरिप ॥ तस्मादकुर्विन्विह्तमितिनित्यंकर्मेति द्रष्टव्यं । ननुषाश्चिष्टपर्शनादौ न नित्यावेदिकिषित्पदभस्ति याद-व्यविमित्यादिवत् किमत्रान्येन पदेन निमित्तविशेषयेत् भृतंतस्य चतन्तिमित्तेन कर्तव्यता नाममतीयतेनाधिकारान्तरंप्रत्य-पेक्षा याजायते यदानिमित्रसंविधानंतदाकर्तव्यमित्युपगमैनित्यतासिद्धिरप्रहोत्रादाविप न नित्यशब्दोस्ति निमित्य-नित्यत्वात् । प्रसञ्जनविदितत्वेषु विषयेषु संस्कृतान्त्रभोजनचन्द्रनानुरुपनादिषुतात्पर्यत्यासेवामसङ्गीविषयाभिष्ठाषपरतित यावत् ननुर्वेतदपि प्रतिषद्धिमिन्द्रयैः मुखलुब्धेषु नमसञ्येतकामतद्दि स्नातकव्रताधिकाराम्नायंप्रतिरेधद्दि मन्यते । व्रत-शब्दाधिकारेहितत्रमतिषेषकः संकल्पविशेषोष्टि मानसस्तत्रोपदिश्यतद्दंमयानकर्तव्यमिति । अथवाकश्विदल्पमितिषेषेनतुः स्यतांमन्येत पदार्थस्तावद्यंननिषिभ्यतद्ति मन्यमानीऽतःसमानीक्रियते अभवासामान्येतद्भृतस्यापि विशेषस्यपृथगृपदे-शोरहः माधान्यस्यापनार्थयथात्राझणाआयातावसिहोन्यायातइति मायश्विसीयते प्रायश्विसराब्दोरुढिरूपेण विशिष्टेनै-मित्तिकेवर्तते तदेतीच्छितिवेति विनिमयःकर्त्तच्योध्यत्ययोबहु्क्तिति नरइति वचनचातुर्वण्याभिकारार्थम् ॥ ४४ ॥

- (२) तर्वज्ञनारायणः । एवं मार्सागकंतत्तिक्षिप्तं समर्थ्यं मक्तंमायश्चित्तमुपक्रमते अंकुर्विनिति । विहितं नित्यं संभ्योपासनादि नतु काम्यमपि । निन्दितं निषद्धं परस्थीगमनकछञ्जभक्षणादि समाचरंत्तिक्षयं कायभ्यापारं कुर्वन् । इन्द्रियार्थेषु तेष्वेव मसजन् मनसा व्यापियमाणः । एतेन निषद्धविषयौ कायिकमानसन्यापारौ गृहीतौ । वाषिकीपि भ्यापारः प्रायकप्त । प्रायक्षित्तीयते प्रायक्षित्ताहौं भवति ॥ ४४ ॥
- (३) कुःसूकः । नित्ययद्विद्वितंसन्ध्योपासनादिनैमित्तिकंच शवस्पर्शादौ स्नानादि तदकुर्वन् तथा गतिषिद्विद्विसायनु-तिष्ठन्नविद्वितनिषिद्वेष्वत्यन्तासिक्कुर्वन्नरोमनुष्यजातिमात्रंप्रायम्बित्तमर्हति निष्वित्र्वयार्थेषु सर्वेषु न प्रसञ्येत । कामहति निषेपान्तिष्दितपदिनैव प्रसक्तःभेष्टिद्यार्थेष्वत्यपि संगृहीतमतः पृथङ्न वक्तव्यं उच्यतेऽस्य स्नातकवतेषु पाग्नतत्र व्रतानी-मानि धारयेदित्युपक्रवान्तायंगतिषेषः किन्तु व्रताविधः तक्षकुर्वन्विद्यतिकर्मेत्यनेनैव प्राप्तत्वात्ष्यक्नवक्तव्यमितिषेन्त्र स्नातकेतरविषयत्वेनास्य सविषयत्वात्॥ ४४॥
- (४) राष्ट्रवानन्यः । नायभित्तार्थं तमिनितान्धनुवदति अकुर्वन्ति । विहितमप्त्रिहोत्रादि । निन्दितं ब्राह्मणवधाः दि । नसमन् अत्यन्तंप्रसाक्तिकुर्वनः त्यदरिन्धनृतौ गच्छन् अरण्येन्वपि दिवा स्नीसंभोगनित्रवतुर्वारभोजनादीप्रायभित्तीयते सदिषकारीच । [ स्थान्पापे ] विशोधकंकर्म नायभित्तं तदकर्णे नरकः । तत्र याक्षवल्क्यः ॥ विहितस्याननुष्ठाना-निन्दितस्य यसेवनातः ॥ अनिप्रदायिष्ट्रपाणां नरः पतनवृत्यन्तीति ॥ ४४ ॥

- (५) नन्द्रनः । अथपायश्चित्तंवक्तुपायश्चित्तनिमित्तानि तावत्सामान्यतआह अकुर्वन्विहितंकर्मेति । विहितंतित्य-नैमित्तिकं । निन्दितंप्रतिषिदं । प्रसजन्प्रकर्षेण सङ्गंकुर्वन् ननुइन्द्रियार्थेषु नप्रसज्येत प्रसङ्गोपि निषिद्धएव तिद्ध स्नातकङ्गा-स्नणमात्रविषयमत्रनरप्रहणं मनुष्यमात्राधिकारार्थम् ॥ ४४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । विहितंकर्म सन्ध्योपासनादि ॥ ४४ ॥ अकामतः कृते पापे प्रायश्वित्तंविदुर्बुधाः ॥ कामकारकृतेप्याह्नरेके श्रुतिनिदर्शनात् ॥ ८५ ॥
- (१) मेधातिथिः । कामकारकतेष्यितिकमे प्रायश्चित्तगौरवार्थमिदमुच्यते । अकामतः कतइति प्रमादकतेपापे शास्त्रव्यतिक्रमे प्रायश्चित्तमाहुः कस्य पुनर्हेतो।विधःप्रतिशास्त्रमितक्रम्याकार्ये प्रवर्तते सप्रायश्चित्तमाचरिष्यतइति । कोत्रविशेषहेतुस्तसात्कामकते देषि प्रायश्चित्तंशास्त्रानर्थक्यमिति मन्यन्ते । एवंपूर्वपक्षभद्गन्योपन्यस्यति कामकारकतेऽपीति शब्दात्कामतोकामतश्चकते व्यतिक्रमे प्रायश्चित्तंकर्तत्र्यमितिशास्त्रार्थः । श्रुतिनिदशंनादिति वैदिकलिङ्गनिदर्शनमुपहृत्यब्राह्म-णमुपकर्तव्यं । इन्द्रोयतीन्शालावृकेभ्यः प्रायल्चत् नच श्वभ्योदानयतीनामकामतः संभवति उपहृत्यंप्रायश्चित्तार्थप्रजापित-रिन्द्रायप्रायच्छिदिति स्पष्टार्थः ॥ ४५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रायश्चित्तं पापनिर्णेककंतपीविदुषःकर्तव्यत्वेन । कामकारकतेतु महापातके वैधमरणानिष्कितिरन्यथातु भागादेविति केषांचिन्मतम् । तत्र त्वमतं प्रमाणदर्शनपूर्वकं दर्शयित कामकारेति । कामकारः कामपूवंकः प्रयत्नः । तरितमृत्युं तरितम्रह्महत्यां योश्वमेधेन यजतइतिश्रुतिः । नचान्नाकामकता महाहत्या याद्या । इन्द्रोयतीन्सालावृकेभ्यः प्रायच्छत्तमभ्लीलावागभ्यद्वत्सप्रजापितमुपाधावत्तसाएतमुपह्च्यपायच्छदितिप्रक्रमान्नचाज्ञानोदेवात्रापि
  हत्येति प्रकल्प्यं यतीनां तपसोभयोदव । तेन ज्ञात्वा घातनस्य प्रकतत्वादि [ यदाचैविस्थतंतदाह अकामतइति । अकामतीऽज्ञानेसत्यपि अग्रेमोहादित्युक्तः । वेदाभ्यासेन गायभ्यादिजपैन । विषस्य जप्येनैवतुसंसिध्येद्राह्मणइ ]\* त्युक्तत्वात् ॥ ४५ ॥
- (३) कुह्नूकः । अबुद्धिकते पापे प्रायिश्वसंभवतीत्याहुः पण्डिताः एके पुनराचार्याः कामतः कते पापे पायिश्वसंभवतीत्याहुः एतन्त्र पृथक्कत्याभिधानंपायिश्वसगौरवार्थश्रुतिनिदर्शनादिति । इन्द्रोयतीन् सालावृकेभ्यः प्रायच्छत् तम-श्लीलावागित्यवदत् समजापतिमुपाधावत्तत्मात्तमुपहृष्यंप्रायच्छदिति अस्यार्थः इंद्रोयतीन्बुद्धिपूर्वकंत्वभ्योदसवानसपायिश्वसार्थप्रजापितसमीपमगमत्तस्मैप्रजापितरुपहृष्याख्यंकर्मप्रायिश्वस्तवान् । अतः कामकारक्रतेष्यस्ति प्रायिश्वसम् ॥ ४५॥
- (४) राघवानन्दः । इच्छानिच्छाकते पापे मतभेदं प्रदर्शयन्त्रायश्चित्तमाह अकामतइतिहाभ्याम् । श्रुतिनिदर्शनाम् इन्द्रोयतीन्त्सालावृकेभ्यः प्रायच्छत्तमश्लीलावागभ्यवद्रसम्भापितमुपाधावत्तसाइंद्रायैतमुपहृद्यं प्रायच्छदितिश्रुतेः । सालावृकेभ्यः अश्लीलाम्रह्मसातियेवंरूपा उपहृष्यमश्चमेधरूपं प्रायश्चित्तं प्रायन्छदुपदिदेशेतिश्रुतेर्थः । एकं मन्वादयः ॥ ४५ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अकामतोऽमितपूर्वतः बुधाः सर्वे विद्यांसः एके कतिपये श्रुतिनिद्शेनात् ॥ ४५ ॥
  - (६) शमचन्द्रः । एके आचार्याः कामकारकते पापे प्रायश्यितं आहुः ॥ ४५ ॥

अकामतः कृतंपापंवेदाभ्यासेन शुध्यित ॥ कामतस्तु कृतंमोहात्प्रायश्चित्तैः पृथग्विधैः ॥ ४६ ॥

(१) मेथातिथिः । किंपुनरेतानि प्रायश्चित्तानि निमित्तमात्रपर्यवसायीनि संध्योपासनादिवदुतकार्यपर्यन्तानि शारी-

रशौचवदुत्पन्नदोषनिर्घातार्थानि । तत्र केचिदाद्वः निह कर्मक्षीयते कार्यविरागित्वमेव धर्माधर्मयोः निह कर्माणि स्वफल-मदत्वा प्रलीयन्ते । तदुक्तंनिह्कर्मक्षीयतइति तसाद्योतिकमकारी सततीनरकफलंभुंकएवंपायश्चित्तानि यदि नकरोति तत-स्तदितिक्रमान्त्रत्यवायान्तरोत्पत्तिः तदेतद्युक्तंनहिकर्मचरितव्यमतोनित्यंत्रायश्चित्तं विशुध्यतइति खशब्देनैव शुद्धयर्थता विहिता तथापि तैः क्तरेपोहेत पापंत्वयंक्रतत्वात् यदप्युच्यते प्रतिषेधविधिना प्रतिषिध्यमानिक्रयाकर्तुः प्रत्यवायभागि-त्वमवगमितं नतस्य प्रायश्चित्तैर्मिथ्यात्वंशक्यते कर्तुनद्प्ययुक्तं। यतस्तेन दुःखहेतुता तस्यावगमिता प्रायश्चित्तेष्वपि तपो-दानादि दुःखमस्त्येव अल्पेन तादात्मिकेन दुःखेनागामिनः सभाव्यमानस्यमहतोदुःखस्यनिवृत्तिर्युक्तैवयथाव्याधेस्तिक्तक-दुकौषधदानलघ्वाहरादिना यथाव्यतिक्रमंकत्वाकश्चित्वयमागत्यराजनि वेदनंकरोत्येवकर्मासीति सोर्द्धदण्डभाग्भवति । यस्तुराजपुरुषैर्हरादानीयेत सभूयोदण्ड्यते एवमुपदेशानामर्थवत्वासिद्धिरतः स्वयंकार्यविरोधित्वमस्य विह्नितत्वान्निष्कः तिः शायश्चित्तमिति समाख्यातमपितत्तदेव कृतदोषस्य निर्यातनमृत्यकारणंनिर्यातोनिकृतिरिति उच्यते । एवंशायश्चित्तमपि नास्याधिकारप्रतिप्रसवार्थपंचानामेव पातकानामधिकारोपगमविहितत्वाद्विजातिकर्मभ्योहानिः पतनमिति नचात्र वेदा-भ्यासीऽकामतः कामतस्तपइति विषयविभागोबोद्धव्यः उभयार्थीभयत्रोपदर्शनार्थत्वात् । निमित्तोपदेशकरणेपिठतत्वात् ब्रह्महाद्वादशित्यादिपायश्वित्तानामुपऋम्यमाणत्वात् । तस्मादकामतीरुघुपायश्वित्तंकामतोगरीयइति श्लेकस्यतात्पर्यं ननु-चाकामतोनैवतस्यकर्तृत्वंबुद्धिपूर्वकुर्वन्कर्त्तेत्युच्यते यथा च ठौकिकोदैवेनकार्यते किमयंकरोतीति किंचिलिप्सया यत्र प्रवृ-त्तिस्तत्रमतिषेधः । कायोहि मद्यपःस्पृहयति सपिपासुनकदर्थति मापासीःसुरामिति यस्तुजलार्थीजलबुद्धव्याद्यसुरांपोतवांस्त-स्याजानतोनापराधोनिह् तस्य सुरालिप्सया प्रवृत्तिः । अशोच्यतेविधिलक्षणप्रवृत्तिनीविषयते सत्यंभवत्वर्थलक्षणानतु मध्ये तर्ह्यद्केनच सर्वस्यार्थरुक्षणायाः प्रतिषेधः। केचिदाहुः मत्यवायपर्यन्तोविधिविषभक्षणवन्तिषेधशास्त्रार्थस्तेषामचो-द्यमेतिद्वषमिवशेषेगोपानं ज्ञानतो ज्ञानतश्यमरणायकरपनएव एवं ब्रह्महत्यादयोपीति येषामिप कर्तव्यमिति वचनात । कियते नकर्तव्यमिति निक्रयते तेषामपि लौकिकिकिययाप्रवर्तमानस्य निषेधः प्रवर्तमानश्रोच्यतेप्रवृत्तःकर्ता कर्तृत्वमबुद्धिपूर्वः कमप्यिस्तिकूलपततीति नचायंगीणकर्तृताभावः स्वतंत्रःकर्तेति हिस्तयंते नेच्छया प्रवर्तते यःसकर्तेति किंचासादेव वचनात्रमादकतोदे। बोस्ति मायश्चित्तमिति किमपरेण विकल्पितेन ॥ ४६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्यवांतु तत्स्थाने दानाचेव । एतचानिदिष्टमायश्चित्तविशेषपापिवषयमः । मोहादज्ञानेनापि । कामतइच्छया कतं पृथिग्विधेः पराकादिपायश्चित्तेः । एतेन कामादेव प्रायश्चित्तं वृद्धिन्हासयोः कारणं नतु ज्ञानाज्ञाने इतिकथयति । यत्रापिच ज्ञानात्कः ज्ञाब्दमज्ञानादैन्दवद्वयिमत्यादौ ज्ञानपदेनोक्षेत्रवस्तत्रापि कामनाहेतुज्ञानमेवेष्टंतेनकामनैव रुक्ष्यते कर्तृत्वंपतिच ज्ञानात्कामनैव नेदीयसी ज्ञानिष्णापयत्रइतिक्रमादतः सैवान्वयव्यतिरेकाभ्यांकर्तृत्वोन्कवापक्षविवन्धनप्रायश्चित्तवृद्धिह्नासहेतुः । नच ज्ञाने विषयविनिगमनापि शङ्क्ष्या । किपापविशेषप्रयोजकीभूतब्राह्मणत्वाद्युपाधिज्ञानिष्टमुत तद्वधपापहेतुत्वज्ञानिर्गति ॥ ४६ ॥
- (३) कुङ्कूकः । अनिच्छातः कर्तपापंवेदाभ्यासेन शुध्यति नश्यति वेदाभ्यासेनेति कामकृतविषयप्रायश्चित्तापे-क्षया लघुपायश्चित्तोपलक्षणार्थे पायश्चित्तांतराणामपि विधानाद्रागद्वेषादिव्यामूदतया पुनरनिच्छातः कृतंनानाप्रकारैः पाय-श्चित्तैर्विद्याधनतपोभिः शुध्यतीति गुरुप्रायश्चित्तपरं अतः पूर्वोक्तस्यैवायंव्याकारः यद्यप्यधिकारनिरूपणंपकृतप्रायश्चित्तं-व्वनंतरंवश्चिति तथाप्यद्वानाञ्चमुप्रायश्चित्ताधिकारी द्वानात् गुरुप्रायश्चित्तेऽधिक्रियतइति अधिकारिनिरूपणमेवेदम् ॥४६॥

- (४) **राधवानन्दः** । पापं ब्रह्महत्यादि । वेदाभ्यासेन वक्ष्यमाणपात्रमान्याद्यभ्यासेन । पृथग्विषेः द्वादशवार्षि-कार्षेः ॥ ४६॥
  - ( ५ ) नन्द्रमः । मोहः कामकोधाचिभभवः ॥ ४६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । मोहात् रागादिष्यामूबतया । कामतस्तुकृतं एनः पृथग्विधैः प्रायश्वित्तैः अपैति ॥ ४६ ॥ प्रायश्वित्तीयतांप्राप्यदेवात्पूर्वकृतेन वा ॥ न संसर्गव्रजेसाद्भिः प्रायश्वित्तेःकृते द्विजः ॥ ४७ ॥ [ प्रायोनामतपः प्रोक्तंचित्तंनिश्वयउच्यते । तपोनिश्वयसंयुक्तंप्रायश्वित्तमिति स्पृतम् १ ॥ ] <sup>‡</sup>
- (१) मेधातिथिः । दैवात्पिकतात्ममादादित्यर्थः अन्येतु दैवशब्दस्थाने मोहादितिपठित्त मोहादेवाकार्यिक्रयते कोसमूर्वःशास्रंग्यतिक्रिम्प्यति पूर्वकतेनजन्मान्तरकतेनचोपभुक्तफलेन कर्मणा विशेषेण कौनख्यादिलिङ्गायनुमितेन्तिनुक्तंभवति । इहजन्मकते व्यतिक्रमे बुद्धिदर्शपूर्वमबुद्धिपूर्ववा तथा जन्मान्तरकतेऽपि लिङ्गानुमेयेकर्तव्यं किंपुनः कुन-ख्यादीनांप्रायम्भितंक्ल्रातिक्ल्रोचान्द्रायणमिति सर्वप्रायम्भित्तानिवसिष्ठेनतु यस्य यिष्ठङ्गतेन तदेवप्रायम्भित्तंकर्नचिदंशेन कर्तव्यमिति पिठतमत्रभैवते सर्वेऽकत्रायम्भित्तानसंसर्गसिद्धवर्जयेयुरभ्ययनादिक्रिययेकस्थानादिक्रपतयासंसर्गोययन्युभ-अयत्वादन्यतरप्रतिषेधेनोभयोरिपिसिद्धःप्रतिषेधस्तथापि सिद्धस्तैः संसर्गोनकर्तव्यद्दति पुनःप्रतिषिध्यते । उत्तरत्र कर्तृ-भेदादेकस्यहि प्रतिषेधेनभयोरिपिसिद्धःप्रतिषेधस्तथापि सिद्धस्तैः संसर्गोनकर्तव्यद्दति पुनःप्रतिषिध्यते । उत्तरत्र कर्तृ-भेदादेकस्यहि प्रतिषेधस्य प्रायम्भित्तीस्यान्बद्दितीयः । सत्यिपसंसर्गेऽतउभयोः प्रायम्बित्तार्थमुभयत्र मतिषेधः । सतामसन्तांचातःश्यावदन्तिप्रभृतिभिरकत्प्रायम्भित्तेः शिष्टैःसहसंसर्गोनकर्तव्यः ॥ ४७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शयश्चित्तीयतां जपपराकादिपायश्चित्तार्हतामः । दैवादिनच्छया । पूर्वकतेन पूर्व लेच्छ-या कतेन । अकते शयश्चित्ते नसंसर्गं सिद्धर्गच्छेत् तत्करणपरस्यापि पापोत्पादनेन पापाधिक्यापत्तेः ॥ ४७ ॥
- (३) कुः झूकः । दैवात्ममादादैन्यशारीरकतेन पूर्वजन्मार्जितदुष्कतेन क्षयरोगादिभिः स्नितेन मायिश्वतीयतांमा-प्याकते मायिश्वते साधुभिः सहयाजनादिना संसर्गन गच्छेत् ॥ ४७ ॥
- (४) राघवानन्दः । निमित्तद्देविष्यमनुवदंस्तद्दतोनियममाह प्रायद्दि । प्रायश्चित्तीयतां प्रायश्चित्तिनिमत्त्रसह-त्यादिमताम् । दैवादनवधानात् । पूर्वकृतेन ऐहिकेन जन्मान्तरकृतेन कौन्छ्यादिष्यद्वयेन । अकृते मायश्चित्ते सिद्धर-दुष्टैः संसर्गं सबन्धं नवजेत् द्विजदृत्युपलक्षणम् नरमात्रस्य ॥ ४७ ॥
- (५) **मन्द्नः** । प्रायश्चित्तस्य कर्तव्यत्वे कारणमाह प्रायश्चित्तीयतामिति । प्रायश्चित्तीयतांप्रायश्चित्तार्ह्तां दैवात्प्राय-श्चित्तीयतात् वक्ष्यमाणं रूपविपर्यययुक्तत्वमक्तद्दति पदं सिद्धः संसर्गन ब्रजेन्नसंसर्गयोग्यः अयमभिषायः । केवलमामु-ष्मिकप्रत्यवायपरिहारार्थं मेवप्रायश्चित्तंकर्तव्यम् ॥ ४७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । प्रायश्चित्तीयतांपायश्चित्तिति यस्य सःप्रायश्चित्ती तस्य भावः नायश्चित्तीयताताम् । ह्रिजः अकृते प्रायश्चित्ते सद्भिःसंगैन वजेत् ॥ ४७ ॥

इह दुश्वरितैः केचित्केचित्पूर्वरूतैस्तथा ॥ प्रामुवन्ति दुरात्मानोनराह्मपविपर्ययम् ॥ ४८ ॥

(१) मधातिथिः । एतदेवाह इहदुःश्वरितैः केचिदिलिन् जन्मनि मितिषद्धाचरणैस्तथापूर्वछतैःकर्गभिरतथे.कं माक्सइदानींरुप्रविपर्ययमपंचोदुष्कतशेषेषिन्हरूपतोऽनुक्रम्यते ॥ ४८ ॥

- (२) **सर्वज्ञमारायणः । रहेर्ज्ञमानि । दुमरितैरुक्टैः । रूप**विपर्ययं कौनस्यादि समन्ते । केचित्पूर्वस्रतैर्नरके-ऽननुभूतैः ॥ १८ ॥
- (३) कुद्धकः । इहजन्मनि निविद्धाचरणैः केचित्पूर्वजन्मकतेर्वुष्टस्यभावामनुष्याः कीनख्यादिकरूपविपर्ययंशामु-वन्ति ॥ ४८ ॥
- ( ४) राघवानन्दः । एतत्स्पष्टयति रहेति । अत्युक्करैःपुण्यपापैरिहैव फलमभुतरत्युक्तिरह जन्मन्यपि फलपरत्वं कर्मणा पापःपापेनेतिश्रुतेः । रूपपदं दुःखस्याप्युपलक्षकम् ॥ ४८ ॥
- ( ५ ५ नेन्द्रनः । किन्तु ऐहिकसंसर्गयोग्यत्वार्थंप्रायश्चित्तंकर्तव्यमितिकारणान्तरमाह इहरुश्चरितैरिति । अत्राप्यकृते प्रायश्चित्तहत्यनुषक्तव्यमियतोलिँद्धोके रूपविपर्ययंगामुवन्ति तत्मादिपप्रायश्चित्तादिकंकर्तव्यमित्यभिप्रायः ॥ ४८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । दुरात्मानः कतपापाः नराः पूर्वविपर्ययं मामुवन्ति ॥ ४८ ॥

सुवर्णचौरः कीनस्यंसुरापः श्याबदंतताम् ॥ ब्रह्महा क्षयरोगित्वंदौश्वर्म्यगुरुतस्यगः॥ ४९॥

- (१) मेधातिथिः । [ सयोनामरोगोराजयक्ष्मेतिवैद्यानांप्रसिद्धस्तेनतह्याभवति ब्रह्णहृत्याविशेषेण गुरुस्तीगामी ]\* दुश्यमांकथितगन्धवाहिन्या नासिकया युक्तः पिशुनएवंसूचकोदुर्गन्धवाहास्यः ननुचसूचकःपिशुनएव सत्यमेकःकल्पयिन्वा परदोषान्प्रकाशयति अन्यस्तु सत्यानेवाविदतानितिभेदः । आतिरिक्यमधिकांगता । मिश्रकेयोद्दृष्याण्यद्वव्येस्तदाभान्तेः संमर्दयति यथाकुंकुमंकुसुंभेनान्येरन्यानि । आव्वयावीयस्यभुक्तमन्तंनसम्यक् अर्थिते । मौक्यवावीकल्ययत्राप्रतिपत्तिमान्तपत्तारी शिष्टंप्रसिद्धं । विक्रताकृतयः आकृतिः संस्थानंविक्ताऽवनोरमानिन्दितेषांकर्मविशेषेणेति एषांकर्मणांकुम्भीपान्वयम्यातनास्थानेषु फलंतदनुभूतवतर्षच्छेषे तिस्वन्कर्मण्युद्धिकेच सुकृतेऽदत्तकले फलदानोन्मुखेदुण्कृतस्यासद्भावोतः कर्मावशेषोपपत्तिः ॥ ४९ । ५० । ५१ । ५१ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । किविशिष्टेरेतन्त्रपञ्चयति सुवर्णचोरइति । श्यावदन्तः कपिशदन्तः । दौश्यर्थमकोशिल-इत्वम् ॥ ४९॥
- (३) कुछूकः । ब्राह्मणह्मवर्णचौरः कृत्सितनस्रत्वंत्रामोति निषद्भरापः श्यावर्ग्ततां ब्रह्मक्षयरोगित्वंगृरु-भार्यागामी विकापमेहनत्वं पिशुनोविद्यमानदोषामिधायीदुर्गैधिनासत्वं अविद्यमानदोषाभिधायकोदुर्गैधिमुखत्वं धान्य-चौरोऽङ्गहोनत्वं धान्यादेरपद्दव्येण मिश्रणकर्ताऽतिरिक्ताङ्कत्वं अन्वचौरोमन्दानस्रत्वं अननुङ्गाताध्यायीमूकृत्वं वस्त्रचौरः श्वेतकुष्ठत्वत्र अश्वचौरः संजत्वं एतंबुद्धिवाक्ष्यक्षः भोत्रविकलाविक्तरूपाः साधुविगहिताश्र प्राग्जन्माजितोपभुक्तदु-क्लतशेषेणोत्पद्यन्ते ॥ दीपहर्ता भवेदन्धः काणोनिर्वापकस्तथा । हिंसारुचिः सद्दारोगीवाताङः पारदारिकः ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ॥ ५१ ॥ ५२ ॥
- (४) राघवानन्दः। तत्र कि निमित्तं कि रूबैप्यमित्यनाह मुवर्णेतिनिभिः। कीनल्यं क्रिम्ननखता तेनैव तद-पिहरणात्। श्यावदन्तता रचभावतःश्यामदन्तता पानकाले मुरया तत्स्पृष्टेः। श्रयरोगित्वं राजयक्ष्मयुक्तता। दीश्यर्म्यं श्रभस्यविकारोअकोशलिङ्गस्वं शिक्षेन तस्कृतेश्व ॥ ४९ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । रूपविपर्ययप्राप्तिमेव चतुर्भिः श्लोकैर्दर्शयति सुवर्णचोरः कौनख्यमिति ॥ ४९ ॥

(६) रामचन्द्रः । तेन तेन स्वपापेन रूपविपर्ययमाह सुवर्णेति । सुत्रर्णचौरः विषयनिधनःसुत्रर्णस्य चौरः कौनरूपं कुनखस्य भावं । गुरुतल्पगः दौश्यम्यं दुश्यर्मणः भावः तम् ॥ ४९ ॥

पिशुनः पौतिनासिक्यं सूचकः पूर्तिवक्त्रताम् ॥ धान्यचौरोः द्वाहीनत्वं यातिरैत्यन्तु मिश्रकः ॥ ५० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अतिरिक्तमङ्गाधिक्यमः आतिरेक्यमितिकचित्पारः । मिश्रकोबुसादिना मिश्रीकृत्य धा-न्यविकृता ॥ ५० ॥
- (४) राघवानन्दः । सतोदोषस्य वक्ता पिशुनः । असतस्तु सूचकः । आतिरैक्यमद्गस्यैव । मिश्रकः धान्यस्येतरेण यवादिना ॥५०॥
  - ( ५ ) नन्दनः । आतिरैक्यमितिरक्ताङ्गत्वंतत्तदाभासैर्द्धान्यादि मिश्रीकृत्य येन विक्रयादि क्रियते समिश्रकः॥५०॥
- (६) **राभ**चन्द्रः । पिशुनः अविद्यमानपरदोषप्रख्यापनशोलः पूर्तिनासिक्यं दुर्गन्धनासिकः सदोषंसंकीर्तयित्वामि-श्रकः धान्यस्य अन्नादेर्द्व्यस्यमेलकः आतिरेक्यं अङ्गाधिक्यं षडङ्क्ल्यादि ॥ ५० ॥

अन्नहर्तामयावित्वंमौक्यंवागपहारकः ॥ वस्नापहारकः श्वैत्र्यंपङ्गुतामश्वंहारकः ॥ ५१ ॥ [दीपहर्ता भवेदन्धः काणोनिर्वापकोभवेत् । हिंसया व्याधिभूयस्वमरोगित्वमहिंसया ॥१॥\*]

- (२) सर्वज्ञनारायणः । आमयावित्वमित्रमान्यम् । वागपहारकोन्यस्य पदरचनामात्मीयां ज्ञापयन् ॥ ५३ ॥
- (४) राघवानन्दः । अन्नहर्ता पक्तान्नहर्ता आमयावित्वं मन्दानलताम् । मौक्यं मूकताम् । वागपहारकोत्मादे-तन्नाधीतमिति मिथ्यावादी यस्तत्कतं पुस्तकं त्वनाम्माअङ्कर्यात सोवागपहारकः। श्वैत्र्यं श्वेतकुष्ठताम् । देहस्यकुत्सितार्थं-तिष्ठतीतिकौनख्यादि [ इतिहादशं सुवर्णचौरादयःप्रामुवन्तीत्यनुषज्ञेते ] दीपहर्ता भवेदन्थः काणीनिर्वापकोभवेत् ॥ हिसा-रतः सदारोगी षंढश्च पारदारिकइतिकचित् [ पाठः ] ॥ ५९ ॥
- (६) **राम**चन्द्रः । अन्नहर्ता अन्नस्पहर्ता आमरोगित्वम् । मौक्यं मूकस्यभावः । वागपहारकः पुस्तकापहारकः श्वैभ्यं श्वेतमण्डलकारकम् ॥ ५९ ॥

[ रामचन्द्रः । तथा दीपहर्ता अन्धः । दीपनिर्वापकः काणः ॥ १ ॥ ]

एवंकर्मविशेषेण जायन्ते सद्विगहिंताः ॥ जडमूकान्धबिधराविकताकतयस्तथा॥ ५२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । कर्मावशेषेण पूर्वमरणान्तरतःकर्मावशेषेणात्र जायन्ते भवन्ति । तथा पूर्वजन्मभुकावशेषे । ण जायन्ते उत्पद्यन्तइति व्याख्येयम् । जडोऽनायत्ताद्यः ॥ ५२ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । उपसंहरति एवमिति । विकताकृतयः जडादिविकृतरूपाः ॥ ५२ ॥
- (५) नन्दनः। येयमुक्ता रूपविपर्ययमाप्तिनंतत्पापस्य प्रधानफलंरौरवादिषु भुक्तशेषस्येत्या**ह एवंकर्म**विशेषिति । सिंहगहिताः सन्संसर्गानर्हाः ॥ ५२ ॥
  - (५१) विशेषेण=विपाकेन (ण)
  - ঃ ( ख, क. ग, ञ, ट, ठ, ड, ण, य, ल, ) \*( क, ग, ञ, ट, ठ, ड, ज, य, ल, )

(६) **रामचन्द्रः।** सद्भिविगहिताः निम्बाम्॥ ५२॥

# चरितव्यमतोनित्यंत्रायश्वित्तंविशुरधये ॥ निन्धैहिलक्षणैयुंकाजायन्तेऽनिष्कृतैनसः॥ ५३॥

- (१) मेधातिथिः । निन्धैहिलक्षणैः कुनखश्यावदन्तादिभिरनिष्कतैःसह ॥ ५३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनिष्कतैनसोऽकतमायश्रित्ताः ॥ ५३ ॥
- (३) कुह्नूकः । यह्मादिनिष्कतमनाशितमेनोयैस्तेऽनिष्कतेनसः अकतपायिक्ताः परलोकोपभुक्तदुष्कतशेषेण निष्चैलंक्षणैः कुनिस्तित्वादिभिर्युक्ताआयन्ते तह्माद्विशुद्धये पापनिर्हरणार्थमायिक्तंसदा कर्तव्यं एवंभिन्ने जुहोतीतिवन्ननैमित्तिकमात्रपायिक्षत्तंकित्वनिष्कतैनसङ्त्युपादानात् तथा विशुद्धये चिरतव्यमित्युपदेशात्पापक्षयार्थिनएवाधिकारः । तथाहि प्रायश्चित्तंहिचरितव्यमिति विधावधिकारापेक्षायां फलमात्रनिर्देशाद्वातिसत्रन्यायेन श्रूयमाणमेव विशुद्धयद्दति फलभिषकारिविशेषणंयुक्तं । इममेवार्थस्फुटयित याङ्मवल्क्यः ॥ विहितस्याननुष्ठानान्नित्तिस्य चसेवनात् । अनिपहाचित्र्दयाणांनरः पतनष्टकाति ॥ तह्मात्तेनेह कर्तव्यंभायिक्षत्तिवशुद्धये । पतनष्टकति पापंभामोतीत्यर्थः । विशुद्धये पापविनाशायबहूम्वपंगणान्धोरान्तरकान्त्राच्य तत्क्षयात्संसारान्त्रतिपचन्ते महापातिकनिस्त्वमानित्यादिना महापातक्यादीनांनरकादिप्राप्तिवक्ष्यित नतन्तेमित्तिकमात्रत्वंप्रयिक्तिनासंगच्छते । तह्माद्वस्रवधादिजनितपापक्षयाधिनएव मायिक्तिविधाविकारहितिश्चयम् ॥ ५३ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । फलिनमाह चितव्यमिति । अनिष्कतैनसः अकृतमायश्विताः निन्दितैः कौनख्यादिलक्षणैः चिन्हैः युक्तादृश्यन्ते । यतोमहापातिकनोऽतस्तैविशुद्धये प्रायश्वितं चित्तिन्यं कार्यमित्यन्वयः ॥ ५३ ॥
- (५) **नन्दनः । अ**कतमायश्चित्तपापास्तैर्रुंक्षणेः कौनख्यादिभिर्युक्ताजायन्ते तसादपि मायश्चित्तेचरितव्यमिति ॥ ५३॥
  - (६) रामचन्दः । अनिक्तैनसः अक्तगायश्चित्ताः ॥ ५३ ॥ प्राम्यन्दः । अनिक्तैनसः अक्तगायश्चित्ताः ॥ ५३ ॥ प्राम्यन्दानुः संसर्गश्चापितैः सह ॥ ५४ ॥
- (१) मधातिथिः । गुर्वगनागमः स्तेयंपतितसंप्रयोगः । सर्ववर्णानांमहापातकानिसुरापानंब्राह्मणस्यैवस्तेयंब्राह्मण-सुवर्णेहरणंस्पृत्यन्तरात् ब्राह्मणसुवर्णापहरणे महापातकमिति । पातकशब्दः पातयतीतिब्युत्पत्यासर्वर्ध्यातक्रमेषुवर्तते महा-पातकेषूपपातकेषु च महच्छब्दे।गुरुत्वप्रदर्शनार्थः तैश्च संयोगमेकैकेनापि । सच वक्ष्यति संवत्सरेणपततीत्यादिना ॥ ५४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सुरापानं द्विजानामः । स्तेयं ब्राह्मणस्वर्णस्य ब्राह्मणसुवर्णापहरणंमहापातकमित्यापस्त-म्बस्थतेः । गुर्वङ्गना गुरुपजीअत्रोध्यते । संयोगमेकशय्यामन्नादिसंसर्गश्रतेश्रतुर्भिर्नतुसहसंसर्गिभिरिति । एतच संज्ञा-करणं शास्त्रे व्यवहारलाषवाय । एवमयेपि ॥ ५४ ॥
- (३) कुन्तृकः । ब्राह्मणमाणिवयोगफलकोष्यापारोब्रह्मत्या । सच साक्षादन्यंवानियुज्य तथागोहिरण्यग्रहणादि-निमित्तकार्यकस्यापि तदुदेशेन ब्राह्मणमरणे ब्रह्महत्या नन्वेविष्युकारस्यापीषूत्पादनद्वारेण तथा वश्यस्यापिहन्तृगतम-न्यूत्पादनद्वारा ब्रह्महत्यास्यान् । उच्यते शास्त्रतोयस्य ब्राह्मणहन्तृत्वंप्रतीयते सएव ब्रह्महन्ता । अतएव शातातपः ॥ गोभू-हिरण्यपद्यणे स्त्रीसंवन्यकतेऽपिवा । यमुद्दिश्य त्यजेत्माणांस्तमाहुर्बह्मधातकम् ॥ एवंचान्यान्यपि शास्त्रीयाण्येव ब्रह्मवधिन-

मित्तानि क्रेयानि । तथा ॥ रागाद्देपात्ममादाहा त्यतः परतप्त वा । ब्राक्सणंवातयेषस्तु तनाष्टुर्बस्रधातकि ॥ मयोजक-स्यापि इन्तृत्वंशास्त्रीयम् । तथा निषिद्धसुरापानंबासणस्वर्णहरणंगुरुभायांगमनं गुरुरत्र पिता निषेकादीनि कर्माणीत्या-दिना तस्य गुरुत्वेन विधानात् । एतेश्व सह संसर्गः संवत्सरेण पततीत्येतानि बद्दापातकान्याष्ट्रः । बद्दापातकसंक्षा पैयं-बद्द्यमाणस्योपपातकादिसंब्रालाघवार्थम् ॥ ५४ ॥

- ( ४ ) राखवानन्यः । नवमाध्यायोक्तमहापातकान्यनुबदक्षुपपातकान्याह ब्रह्महेतिपश्चिः । ब्रह्मह्त्या ब्राह्मण-पाणवियोगपत्त्रकोध्यापारः ॥ आक्रुष्टस्तादितीवापि धनैवाविषयोजितः । यमुद्दिश्य त्यजेत्माणं तमाहुर्बह्मधातकम् ॥ एवं बृदशातातपोपि ॥ गोहिरण्यादिपद्यणे स्रीसंवन्थक्यतेपिचेति निमित्तीपादभाग्भवेदित्युदेश्ये संकोषः । तैः महापातकिभिः संसर्गोनिषादिति संवन्धोपि महापातकं प्राहुरित्यन्ययः ॥ ५४ ॥
- (५) नन्द्रनः । अथिनिन्दतायरणलक्षणान्सत्पथगायिनउक्षाथमहान्तिपातकानि प्राथमितविशेषोपदेशार्थमुपदि-शित अस्रदृत्याद्वरापानिमिति । अत्र द्वरापानेआसणस्य महापातकंनान्यस्य । स्तेयंआसणद्ववर्णस्तेयंकृतप्तत्स्वृत्यन्तरानु-रोधात् तैर्आसणादिभिःसंयोगयद्वाभ्यापनयौनसंबन्धलक्षणभ्यवहारः संयोगिनोअसहत्यादिभिस्तुन्यदोषास्तान्मन्तन्याः संयुक्तसंयोगिनामपिपातित्यवक्षनात् ॥ ५४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तैःसद्द ब्रह्महत्त्वादिचतुर्भिःकर्वृभिः संयोगी संसर्गयःकुरुते सः पश्चमः॥ ५७॥

## अन्तंच समुस्कर्षे राजगामिच पेशुनम् ॥ गुरोश्वालीकनिबैन्धः समानि प्रसन्ध्यया ॥ ५५॥

- (१) मेधातिथिः । समुत्कर्षद्ति निमित्तसम्भी वर्मणिद्दीपिनद्वंतीतिवत् समुत्कर्षमाप्स्यामीति यदनृतमिष्यीयते तः इसहत्यया समं यनपूजातिशयोवासनातिशयोजासणत्वेन भोत्रियत्वेन महाकुलीनतया वा प्राप्यते तन्नातपद्वस्तपमात्मानमा-वेदयित योवापान्नातिशयेनपुण्यस्कन्धोत्कर्षमामुमिष्णिति तस्यापान्नपान्नित्युष्यते। एवंविधेसमुत्कर्षेऽनृतनपुनः त्यस्यवस्तु-ति अपेक्षायांसत्यपि समुत्कर्षव्यपदेशेपिशृनमलीकवदितिपरिष्णद्वमकाशनंगुरीभालीकृतिवंग्धोऽसत्याभिधानेनिषत्तसंको-भः । कन्यातेगिभणीद्रत्येवमादिना निष्मयोजनोद्देषः । राजकुलानेन सहिववादीनिर्वन्धोनृतादिशंसनेवा । तथाच गौतमी-गुरावनृताविशंसनिति पातकसमानि ॥ ५५ ॥
- (२) त्रविज्ञानाराध्यणः । समुत्कर्ते अनंगहानातकौत्युत्कर्यविषयेऽनृततः । समुत्कर्भहत्युपलक्षणमयकर्पस्यापि । यथाऽयंग्रहापातकीत्मपकर्पेऽअनृतयः । तेन पाप्रविषयसंदेहेऽन्ययानिर्णम्यकःः । राजगामिपेशुनं राश्चि गत्वाऽपकारकर-णमः । अलीकनिर्वन्भोऽग्नियनिर्वन्भः ॥ ५५ ॥
- (३) कुःह्यूकः। जात्मुत्कर्वनिषिसमुत्कर्वभाषणयथा आसणोद्दमिति अआसणोत्रवीति। राजनि वा स्तेनादीनांपर-वांमरणपः क्ष्मदोवाभिधानंगुरोभानृताभिशंसनं। तथा वगीतमः गुरोरतृताभिशंसनिषिति मद्दापातकसवानीति। एतानि त्र-सदुत्यासमानीति॥ ५५॥
- ( ४ ) राष्ट्रवामस्यः । अनुपातकं रुक्षयति शमृतमिति । समृत्कर्षे ब्राह्मजीवृत्तित्यस्य ब्राह्मजस्य भाषणारौ । अ-हीक्रनिर्वत्यः कृत्यातेगर्भिजीत्यादिसत्यामिधानेन गुरीव्यक्तोभइतिमेथातिषिः अनृतामिश्रंसनंबा ॥ ५५ ॥
- (५) मन्द्रनः । जात्या क्रमेणा गुजेन वा त्यलाईशिक्तमुत्कर्यः शलीकनिवन्योऽनिद्दस्य पुनः करणं व्रवहत्यया समानीति शेषातिश्रयक्यापनमेततः नतुसमत्वकयापनमः॥ ५५॥

- (६) रामचन्द्रः । समुक्तर्वे समुक्तर्ये यस्यामिति यरमृतमधीयते निमित्ते सप्तमी निर्वन्यः असत्याभिषानेन षित्तसंक्षोत्रः राजगानि वैशुनंवैशुनेन राह्मि गत्वापकरणम् । गुरोः अलीकनिर्वन्यः अभियकरनिर्वन्यः ॥ ५५ ॥ ब्रह्मोज्झतावेदनिन्दाकौटसाञ्च्यंसुद्धद्वधः ॥ गर्द्दितानाचयोर्जन्धिः सुरापानसमानि षद् ॥ ५६ ॥
- (१) मेधातिथिः । अथीतत्ववेदस्यानाभ्यासेन विस्मरणंत्रह्मोज्झता नित्यस्वाध्यायविभेः त्यागीवा कूटसाझं समुत्कर्षादन्यचापि सुत्दद्दधोमिवमारणं गींहतानाचयोगींहतंशास्त्रपतिषद्यं रुश्वनाचनाचमननस्तुष्टिदंतान् भोक्यदित क रूपयुज्यते ॥ ५६ ॥
- (२) तर्वज्ञनारायणः । ब्रह्मोज्झता वेदस्यात्यन्तत्यागोऽनध्ययनम् । द्वतदोनित्रस्यवधः । गाँद्दतानाषयोरिति गाँद्दतं संसर्गदुष्टचाण्डालान्त्वादि । अनाषं जात्यैवाभक्ष्यंलशुनादि । जिथ्धभक्षणम् । एतत्वृथगेव इयं पासम् ॥ ५६ ॥
- ं (६) कुझृकः। ब्रह्मणोधीतवेदस्यानभ्यासेन विलारणमसञ्चास्तान्त्रयणेन वेदकुत्सनंसाक्ष्येष्टवाभिधानंभित्रस्याब्रास-णस्य वधः निषिद्धस्यलशुनादेर्भक्षणं अनाचस्य पुरीवादेरदनमः। मेधातिथिस्तु नभोक्ष्यतद्दति संकरूपः यञ्ज्यते तदः नाचिमत्याचष्टे । एतानि ग्रुरापानसमानि ॥ ५६ ॥
- ( ४ ) राखवानन्यः । ब्रह्मोज्ज्ञता अधीतवेदत्यागः । गर्हितान्वाचयोर्जन्धिः गर्हितस्य निषित्धस्य समुनादेः भना-चस्य पुरीषादेः अनापदि भक्षणम् । समानि स्युः गायभित्तार्थं ततःकिषिक्यूनानि गायभित्तानि ॥ ५६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । ब्रह्मोज्मितंवेदत्यागः । गर्हितास्नेनिषद्धास्त्रमुष्टिष्टादिगर्हितास्त्रस्थनादिजियभक्षणम् ॥ ५६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ब्रह्मोङ्झता असच्यासायभ्यासेन वेदत्यागः । कौटसाक्ष्यं कपटेनयत्साक्ष्यंकतमः । गर्हितानाषयोः र्कान्धःसंसर्गदोषः वाण्डालामादि संसर्गदोषः । लगुनादि अभिशस्तायमलगुनादिभक्षणमः ॥ ५६ ॥

निक्षेपस्यापहरणंनराश्वरजतस्य च॥ भूमिवज्ञमणीनांच रुक्मस्तेयसमंस्यतम्॥ ५७॥

- (१) मेधातिथिः । निक्षेपस्यासारद्वव्यस्यापि नरशब्दीजातिशब्दोनारीहरणेन्येतदेव योहिदुहितरंदत्वाऽसतीनर-दोषेऽन्यस्मैपुनर्दराति तस्याप्येतदेव तदुक्तंत्रामोति पुरुषीनृतमिति ॥ ५७ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । निक्षेपस्य निक्षिप्तं नराश्त्रादिद्वव्यमपि तस्य तेन हरणं बलादपि ॥ ५७ ॥
- (३) कुछ्नूकः । ब्राह्मणसुर्वणध्यतिरिक्तनिःक्षेपस्य हरणं तथा मनुष्यनुरगरूष्यभूमिहीरकमणीनांहरणंतुवर्णस्ते-यनुल्यम् ॥ ५७ ॥
- (४) राघवान-इः । निःक्षेपस्य सुवर्णातिरिकस्यनिक्षेपादिसमकस्य प्रत्येकं हरणे रुक्नं सुवर्ण तदपहरणसम्भे-वमुत्तरत्र ॥ ५७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । निक्षेपस्य अपहरणं अब्राह्मणसंबन्धिनः ॥ ५७ ॥

रेतः सेकः स्वयोनीषु कुमारीष्यग्त्यजासु च ॥ सख्युः पुत्रस्य च स्नीषु गुरुतस्यसमंबिदुः ॥ ५८ ॥

(१) मेधातिथिः । स्वयोनयोभिगम्पएकोदरसंभूताः कुमार्योऽनूदाः । अन्त्यजावर्वरस्यः सख्युःसखामिनंतस्या स्थियः सीपहणंनजायायानेवपितिषेधार्थं एवंपुत्रस्यान्यापिया अवहदामैशुनधर्मेण । वयंतुब्रूमः सत्यपि ब्रहणेनोदानूदयोर्षिषय-समीकरणस्यन्यायत्वात्समत्ववचनमेतन्यपायमित्तनिर्देशार्थीकंताईगुरुत्वख्यापनपरमतश्यगुरुतरंगायभित्तंभवति । तथाचोकं एनितगुरुणिगुरूणि लघुनिलघूनियदिहोतत्यायभित्तनिर्देशार्थनभविष्यत्यायभित्तनिरेशार्थनम्य

इषयोश्रेह सुरापानसमीकतयोर्बसहत्यामायिकत्तातिदेशमुपरिष्टाम्बकुर्यात् । गुरोश्रालीकनिर्वन्धइत्येतस्यचेहब्रह्महत्यासमो-कतस्य पुनरुपरिष्टात् ब्रह्महत्यामायिक्तामिथानात् तथाकुमार्यामितिरेतः सेकस्य गुरुतल्पसमीकतस्येह पुनस्तत्र गुरुतल्प-प्रायश्चित्तविधानाद्रम्पते नेदमाप्रश्चित्तार्थं समीकरणमिति । अन्येतु मन्यन्ते भेदेन समीकरणंगुरुत्वभावेपि वश्यते । नत्या-च्यमतःप्रायश्चित्तार्थानामेव सुरापानस्य समीकतयोश्य कौटसाक्ष्यसुद्धधयोर्बहहृत्याप्रायश्चित्तनिर्देशोविकल्पार्थं । सुरापान-प्रायश्चित्तेनास्यचातिदेशएवश्रूयते । समीकरणे तुविकल्पोनास्ति यथा हत्वागर्भमविद्यातमिति ॥ ५८ ॥

- (२) सर्वेज्ञनारायणः । त्वयोग्यासु भगिनीषु । कुमारीष्वपरिणीतासु ब्राह्मणस्य कन्यासु । अन्त्यजासु चण्डा-ज्यादिषु । सञ्युमित्रस्य स्नियाम् । तथा पुत्रस्य स्नियां सुषायाम् ॥ ५८ ॥
- (३) कुद्धूकः । सोदर्यभगिनीकुमारीचण्डालीसिखपुत्रभायां योरेतः सेकस्तंगुरुभायांगमनसमानमाहुः एतेषांभे-देन समीकरणययोन समीकतंतस्य तेन मायश्चित्तार्थं यत्कौटसाक्ष्यसुद्धक्षयोः सुरापानसमीकतयोर्श्रसहत्यामायश्चित्तवक्ष्य-तितिद्दिकल्पार्थं । यत्पुनर्गुरोरलीकिनिर्वन्धस्य ब्रह्महत्यासमीकतस्य पुनरुपरिष्टाद्रस्रत्यामायश्चित्तिनिर्देशः । समीकतानांन्यून-मायश्चित्तंभवतोति श्वापनार्थं तथाच लोके राजसमः सचिवइत्युक्ते सचिवस्य न्यूनतेव गम्यते अत्रौपदेशिकप्रायश्चित्तेन्य-आतिदेशिकप्रायश्चित्तानांन्यूनंप्रायश्चित्तंसमीकतानांच ॥ ५८ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच रेतइति । एवमुत्तरोत्तरंक्षेयमः । अतएवाहः ॥ अनुपातिकनस्त्वेते महापातिकनीयथा ॥ अश्वमेधेन शुभ्यन्ति तीर्थाभिगमनेन चेति ॥ तीर्थाभिगमनमनुपातिकपायिक्षत्तमः । त्वयोनीषुत्वस्य गन्तुर्योनीषूत्पादकन्त्रेन याअर्हन्तीति ताः त्वोदर्यास् । कुमारीषु ब्राह्मणकन्यास् । पुत्रस्यौरसातिरिक्तस्य तत्रातिपातकमित्यके । आसु प्रत्यकं योनिषु यारेतःसेकस्तं गुरुतल्पसमेविदुरित्यन्वयः । यत्तु मातृगमनदुहितृगमनसुषागमनमित्यतिपातकानीत्याहः विदुरिति तद्यक्रगौरवार्थं यत्राब्रह्महत्याश्वमेधाभ्यांनपरंपुण्यपापयोरित्यवधिकरणं स्मृतमः ॥ ५८ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । स्वयोग्यादिषुदुहित्रादिषु ॥ ५८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्वयौनीषुभिगन्यादिषुरेतः सेकोरेतसःपातः । कुमारीषु अविवाहितासु सख्युः स्वीषु गुरुतल्पसमं विदुः ॥ ५८ ॥

गोवधोऽयाज्यसंयाज्यपारदार्यात्मविक्रयाः ॥ गुरुमातृपितृत्यागः स्वाध्यायाद्रयोः सुतस्य च॥५९॥

(१) मेघातिथिः । इरानीमुपपातकान्याह । अयाज्याअविरुद्धापातिकशुद्रादयस्तेषामसंयाज्यसंयाजनं भावेग्यच्छांदसः आत्मिविक्रयंगवादिद्वन्यवदात्मनःपरिविधेषकरणंदास्येनअन्येन अन्येनुपारदार्यमिवक्रयमितिपर्ठात । अनुत्साहोनिराहारःस्वल्पएवोपघातेवसादाश्रयणं गुरोस्त्यागोयथावदनुवृत्तिर्ध्यापनसम्थेऽध्यापितर्युपाध्यायान्तराश्रयः। एवंमातापित्रोरपतितानांचैतंषांत्यागोदोषाय पिततानांविष्ठएव स्वाध्यायाप्र्योस्त्यागइतिसंबध्यतेस्वाध्यायस्त्यागश्चाहरहःस्वाध्यायमधीयीतेत्यस्यविधेरननुष्ठानं किमैकाहिकेपाससांवत्सरिकेवात्यागेध्यतिक्रमोयं अविशेषादेहिकेपामोतितदयुक्तं । एतस्य
विधेनिस्यत्वात् नित्यानांच ध्यतिक्रमे प्रायक्षित्तांतरंवस्थित। तस्ताद्विस्मरणपर्यन्तस्त्यागोपित्रेतः सब्रह्मोण्झतापदेनग्ररापानेनसमीक्रतस्त्रविकल्पनार्थमेतत् । अस्यच लघुत्वात्तस्यगुरुत्वाद्यवस्थायां विकल्पोयोज्यः तत्रयोवैदिकण्वान्यस्मिन्कर्मणियुक्तत्यास्वाध्यायंजहाति तस्योपपातकत्वं । यस्तु भोगसेवयाऽर्थपरत्या कल्हशीलतया जहातितस्यग्ररापानसमत्वं
अग्रेस्त्वेकत्वविशिष्टस्येहोपादानादृह्यस्येतिदृष्टस्यं प्राग्नीनितिबहुवचनाछ्रोतानांयहणं। ननुच तत्रापि चान्द्रायणमुक्तमिहाव्यपपातकत्वात्तदेवात्रवाध्यमेवदोषः । उपपातकेष्यन्यन्यान्यपिगायिक्तानि सन्ति । शक्तयपेक्षया गुरुलघुभावोन्यूवाधिक-

भावोऽतोनियमार्थंतत्रचान्द्रायणग्रहणम् । स्नुतस्य त्यागोऽभरणगृहान्निष्काशनमिशशोःमामस्य चगुणवतः पातिकनस्तुन-देशः ॥ ५९ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । पारदार्यं परदारगमनमः । आत्मनोमूल्येन विक्रयः श्रद्धादश्येषामः । पारदार्यात्मविकय इ-त्येकवचनंछान्दसमः । गुर्वादीनामवृत्तीनांशक्तोसत्यामपोषणत्यागः । अत्र गुरुराचार्योऽभिष्रेतः पृथिक्पनृपहणात् । खा-भ्यायस्याधीतस्याभ्यासस्यत्यागोऽधीतविस्मरणमः । अग्रयस्रेतामयः ॥ ५९ ॥
- (३) कुङ्क्कः। इदानीमुपपातकान्याह गोहननं जातिकर्मदुष्टानांयाजनंपरपत्नी गमनं आत्मविक्रयः मातापितृगुरू णांच शुश्रूषाचकरणं सर्वदाब्रह्मयद्भत्यागः नवेदविस्मरणंब्रह्मोज्झतेत्यनेनोक्तत्वात् अग्नेश्वस्मार्तस्यत्यागः श्रोतानाम-ग्रिहोत्यपविष्याग्रीनित्युक्तत्वात्स्रतस्य च संस्कारभरणाचकरणम् ॥ ५९ ॥
- (४) राघवानन्दः । उपपातकमाह गोवधद्दयष्टभिः । तत्र गोवधउपपातकम् । अयाज्येसंयाज्यत्युपपातकिनि-त्येवान्ययोमलावहपर्यन्तम् । पारदार्यमिनयुक्तेसित परस्त्रीगमनम् । आत्मविक्रयः अपत्यपष्टयोविक्रयः । त्यागोऽनिमित्तः । संन्यासादौ तु षण्णां । त्यागोयदहरेव विरजेदितिश्रुतिसिद्धः ॥ ५९ ॥
- ( ५ ) **नन्द्नः ।** अथोपपातकान्यष्टभिः श्लोकैराह् गोवधोयाज्यसंयाज्यमिति । याजनानर्हस्य याजनमयाज्यसंयाज्यं पारदार्यपरदारगमनं लाध्यायाप्रयोः सुतस्यच त्यागद्दत्यनुकर्षः लाध्यायोनित्याध्ययनम् ॥ ५९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । गोवधेत्यारम्यत्रयोदशेनसंबन्धः त्रयोदशिमराह गुरुमानृपिनृत्यागः शुश्रूषाऽकरणम् ॥ ५९॥ परिवित्तितानुजेनूढे परिवेदनमेव च ॥ तयोदिनंच कन्यायास्तयोरेव च याजनम् ॥ ६०॥
    - (१) मेघातिथिः। अनुजःकनीयान् भाता तयोर्याजनीववाहेदर्शपूर्णमार्सादीवाऽऽित्वज्यम् ॥ ६० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । परिवित्तिता त्विसन्वकतदारामिपरियहे कनिष्ठभातुर्दारपरियहोज्येष्ठस्य दोषाय । तथा अनुजेन परिवेदनं भातिर ज्येष्ठऽनूढे अनम्रोवामिपरियहः कनिष्ठस्य पापहेतुः । तथोस्ताभ्यां कन्यादातुः । एवंचारूत- शायश्चित्ताय परिवित्तयेषि दानंनिषिद्धं लक्ष्यते । तयोर्याजनं अमिहोत्रादावृत्विकेन ॥ ६० ॥
- (३) कुःहृकः । कनीयसाऽऽदौ विवाहे छते ज्येष्ठस्य परिवित्तित्वंभवति दाराग्निहोत्रसंयोगइत्यादिनापागुकं कनिष्ठस्य परिवेत्तृत्वंतयोश्यकस्यायादानंतयोरेव विवाहहोमादियागेष्वार्त्विज्यम् ॥ ६० ॥
- (४) **राधवान-दः**। परिज्येष्ठंविहायानुजेनींदै न कृतविवाहे परिपश्राचदि ज्येष्ठस्य वेदनं विवाहस्तदातस्य ज्ये-ष्ठस्य परिवित्तिता अतः कनिष्ठस्यापिपरिवेत्तृत्वं दाराग्निहोत्रमित्यनेनोक्तम् । तयोस्तादशज्येष्ठकनिष्ठयोः ॥ ६० ॥
  - (५) जन्द्रनः । अनुजेन ज्येष्ठस्य परिवित्तता तद्नुजस्य च परिवेदनंतयोः परिवित्तिपरिवेत्रोः ॥ ६० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तयोः परवित्तिपरिवेत्रोः ॥ ६० ॥

# कन्यायादूषणंचैव वार्धुष्यंव्रतलोपनम् ॥ तहागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः॥ ६१॥

(१) मेधातिथिः । कन्यायादूषणंनयंकन्यापुरुषेणोपभुक्तेत्यभ्यवसायेनमतिपादनं अङ्गुहादिनावाप्रजननंधमंभे-दोमैथुनधर्मवर्णतत्रिह्न गुरुतस्पसाम्यमुक्तं । वार्धुषित्वंधनापदिषनप्रयोगेनवृत्तिप्रहृणं । वासिहेतु वृद्धेस्तुप्रयोक्ताधान्यानांवा-धृषित्वंतदुष्यते ॥ साच शास्त्रपरिभाषा नलौकिकेवापदार्थेवतस्युतिरसिष्टमतिषिद्धेऽमुष्यगृहे नभोक्तव्यमुपवस्तव्यमेवंहपः-संकल्पोव्रतंततोयःसंकल्पाञ्चलतिसातस्यवतस्युतिः भनुषवतिशास्त्रतोन्यमजस्यतेष्विदिश्चेष्ट्यास्रक्रतःसंकल्पस्ततो- निवृत्ती कःशास्त्रातिक्रमोविहितमकुर्वन्त्रमायिक्त्तीयतहत्युक्तं । नवैतिहिहितं। उच्यते सत्यिष्ण्यालक्षणआरंभः समाप्तिस्तु-शाश्रीया यथासौंदर्यादीनांकाण्यानांकर्मणांलिप्सातःमवृत्तिः समाप्तिस्तुशास्त्रीया अतीतायां फलेच्छायामवापे फले यथोक्तं-तदर्थएवावशिष्टंवर्जयेयुःमाक्रमिकोयंकापुरुषद्तिवदन्तः स्नातकव्रतानांत्वत्यन्तलघीयः प्रायश्चित्तंप्रवक्ष्यते तेनेदंविकल्पि-तुमर्हति अरामउद्यानोपवनादित्सृत्यन्तरे सर्वभूमिरविकेया ॥ ६१ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । कन्यादूरणमङ्क्यादिग्वेशेन कन्यायाश्रकन्यात्वकरणमः । वार्धुन्यं वृद्धचाजीवनं वि-प्रश्निययोः । व्रतस्रोपनं परिगृहीतव्रतनियमभङ्गः । तडागादेरपतिष्ठितस्य त्वयंक्रतस्य विक्रयः उत्सृहेष्वन्याभावात्॥ ६१॥
- (३) कुङ्गूकः । कन्यायामैथुनवर्जमङ्गुलीपक्षेपादिनादूषणं । रेतःसेकपर्यन्तमैथुनेषु तु रेतःसेकः खयोनीषु कुमारी-ध्वन्त्यजासु च इत्युक्तत्वात्यतिषिद्धवृद्धिजीवनंत्रस्यचारिणोमैथुनंतडागोधानभार्यापत्यानांविक्रयः ॥ ६१ ॥
- (४) राघवानन्दः । कन्यायादूषणं ब्राह्मणातिरिक्तकन्यायाः तत्र समत्वस्योक्तत्वात् । उपभोगातिरिक्तमकारा न्तरेण वा । प्रतिषद्धवृद्धिजीवनं वार्धुच्यम् । ब्रताच्युतिर्वह्मचारिणोमेथुनम् । ब्रतकोपनमितिकचित्पारः ॥ ६१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । कन्यायादूषणं अषुल्यादिना योनिविदारणम् । व्रतलेपनं नितगृहीतनियमभष्टः ॥ ६९ ॥

# व्रात्यता बान्धवत्यागोभृत्याध्यापनमेव च भृताच्चाध्ययनादानमपण्यानांच विक्रयः॥ ६२॥

- (१) मधातिथिः । बान्धवाङ्गातयोऽसोदरादिभ्योऽन्येपि मातुलमातृष्वस्रेयादयः सितिविभवे तैष्यजीवन्तोभर्तव्याः तदुक्तंस्वजनेदुःखजीविनीति यथेवंसुतस्येत्याद्यनर्थकंनानन्यार्थवचनं जालपादमित्षेथेइसंमित्रवेधवक्तेनमात्रादित्यागउपपातकमेव । इहतु लघीयदित भृत्याभ्यापनंभृतकस्य सतोऽभ्यापकत्वात् यश्च भृतकादधीते अपत्यानि दशमेउकानि ॥ ६२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। ब्रात्यता काले साविश्यपहणं पितृपितामहयोः सोमपानाबान्धवानां पितृष्यादीनां श-कौ त्यागोऽपोषणस्। भृतेन नियतमूल्यक्रीतेनाभ्यापनमभ्यापकस्य दोषः। अपण्यानामन्नादीनामः॥ ६२॥
- (३) कुङ्खूकः । यथाकालमनुपनयनंत्रात्यता । तथायोक्तं ॥ अतऊर्ध्वत्रयोप्येते यथा कालमसंस्कृताःइति बाग्ध-वानांपितृव्यादीनामननुवृत्तिः । प्रतिनियतवेतनप्रहणपूर्वकमध्यापनं प्रतिनियतवेतनप्रदानपूर्वकमध्ययनंत्र अविकय्यादीनां-तिलादीनांविकयः ॥ ६२ ॥
- (४) राघवानन्दः । ब्रात्यता पेडशवर्षादावप्यनुपनयमम् । बान्धवत्यागः पितृब्यादेस्त्यागः । भृत्येव जीवतीति भृतकोगुरुः तादशस्याभ्यापनं तस्येवोपपातकहेतुः भृतात् भृतं वेतनं तेन पुष्टादभ्ययनादानं वेदपारः शिष्यस्योपातकम् । भृतेनियमपूर्वकत्वेदोषोऽन्यथा गुरुदक्षिणा न स्यात् [ अपण्यानां रसादीनाम् ॥ ६२ ॥ ]
- (५) नन्द्रनः । भ्रुताभ्यापनंपरेण भ्रुतस्य भिक्षावृत्तेरभ्यापनंभृत्याभ्यापनं भ्रुताचाभ्ययनादानमभ्यापनपरिसमाप्तेः त्रागभ्यापनमभ्येऽन्येन धार्मिकेण शिष्येण वा भ्रुताद्वेदस्य स्वीकारः । अपण्यानां विक्रयानर्हाणांद्वव्याणामः ॥ ६२॥

सर्वाकरेष्वधीकारोमहायन्त्रप्रवर्तनम् ॥ हिसीषधीनांस्याजीवोः भिचारोमूलकर्म च ॥ ६३ ॥

(१) मेघातिथिः । आकराःसुवर्णादिभूमयस्तत्राधिकारीराजनियोगेनाधिपतित्वंसर्वप्रहणादम्यदम्यर्थोत्पत्तिस्था-

नंगृह्यते तेन यामनागरिनयोगोव्यवहारदर्शनदण्डयहणादिनियोगएव एवभेवयद्वाणिसेतुबन्धादीनिजलप्रवाहिनयमार्था-स्तेषांमहतांवर्धनं औषधीनामगुष्काणांहिंसाच्छेदः स्त्रीणामाजीवःस्त्रियमुपजीव्यते स्त्रीधनेन शरीरकुटुंबधारणंक्रियते वोदेशस्त्रीपयोजनंवाऽभिचारोवैदिकेन शापादिनामस्त्रप्रयोगेण सेनादियागेन वा शत्रुमारणं भूलकर्मवशीकरणंमस्त्रा-भार्यापण्यभादिक्रिययेव ॥ ६३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । आकरेषु सुवर्णासुन्पतिस्थानेषु अधिकारोव्यापारत्वमः । महायस्त्रं वराहादिमहापाणि-हिंसार्थयस्त्रं तन्निर्माणमः । स्त्रिया भार्यया परगृहादिपेषितया जीवोवर्तनमः । अभिचारोहिंसार्थः श्येनादिः । मूलकर्म म-स्त्रादिना वशीक्रिया ॥ ६३ ॥
- (३) कुङ्कृकः । सुवर्णायुत्पत्तस्थानेषु राजाञ्चयाऽधिकारः महतांप्रवाहप्रतिबन्धहेतूनांसेतुबन्धादीनांप्रवर्तनं । औष-धीनांजातिमात्रादीनांहिंसनं । एतच ञ्चान पूर्वकान्यासिकयायां मायिमतगौरवात् यत्तूत्कष्टजानामौषधीनामित्यादिना व-स्यति तत्सक्तिसायां मायिमत्तिवावत् भार्यादिस्त्रीणांवेश्यात्वकत्वा तदुपजीवनं श्येनादियञ्चेनानपराद्धस्य भारणं म-स्त्रोषिना वशीकरणम् ॥ ६३ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः ।सर्वाकरेषु लवणायुत्पतिस्थलेषु । महायश्च ग्वर्तनं उदकपतिबन्धकसेतूनां स्वभूम्यायर्थकर-णं तत्रानेकजन्तुवधस्य संभवात् तिलादीनां पेषणीवा । ओषधीनां मारणम् । स्याजीवः परगृहसेवायर्थं विक्रीतभार्यस्त थाऽवाप्तधनेन जीवोजीवनं वायस्य । अभिचारोविमातिरिकस्य रोगायुत्पादनम् । मूलकर्मं वशीकरणम् । ॥ ६३ ॥
- (५) नन्दनः । महायस्त्रमिक्षुयस्त्रादिकं हिंस्रोषधिक्षयुपाजीवः हिंस्रोषधीनां स्त्रीणां चोपजीवनं स्नियाजितद्वयजी-वनंचेत्यर्थः मूलकर्म वशीकरणम् ॥ ६३ ॥
- (६) रामचन्दः । महायक्तप्रवर्तनं महावारादिसंबन्धनम् । हिंसीषधीनां आर्दाणांहिसा । रूयाजीवः रूयुपार्जितधन-जीवनम् । मूलकर्म अभिनयोवशीकरणम् ॥ ६३ ॥

### इन्धनार्थमशुष्काणांद्रुमाणामवपातनम् ॥ आत्मार्थंच कियारम्भोनिन्दितान्नादनंतथा ॥ ६४ ॥

- (१) मेधातिथिः । इन्धनाद्यर्थतुनदोषः अग्निसुद्धन्वाच्छुक्तसर्वसंभवेकियारंभः पाकारंभः आनुरत्वादेवात्मार्थनभ-वेदिति मित्रेषात् क्रियारंभएवंव्याख्यायते क्रियारंभेहि पायम्बित्तोपदेशादेव मित्रेषः कल्प्येत नद्ममितिषद्भायमि-त्तंयुक्तंनिन्दितंच समाचरन्नितवचनात् अद्यपुनर्यत्मभाषितं तथासिद्धमित्रिधेमायम्बित्तंविधीयते नकल्पतागौरवंभवित तेन निन्दितान्नादनंनतुगीहतान्नाद्यतः कृतएतिहकल्पार्थमभ्यासेतत्मायमित्तिष्दंतु सक्टेदव पत्ययभेदोवा ॥ ६४ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । क्रियारम्भः पिष्टकादिपाकारम्भः । निन्दितान्नं राजान्नादि ॥ ६४ ॥
- (१) कुछ्वृक्षः । पाकादिरष्टमयोजनार्थमात्रमेव वृक्षच्छेदनं । अनातुरस्य देवपित्राषुद्देशमग्तरेण पाकाचनुष्ठान निन्दितान्तस्य लशुनादेः सकदिनच्छया भक्षणं इच्छापूर्वकाभ्यासभक्षणे पुनर्गहितानाचयोर्जन्धिरित्युक्तत्वात् ॥ ६४॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः** । अवपातनं छेदः बहुत्वमत्राविवक्षितम् । फ्रियारम्भेवैश्वदेवाद्यर्थेविना पाकारम्भः । निन्दि तान्तादनं कितवराजादिनिन्दितः ॥ ६४ ॥
- (५) मन्द्रमः । आत्मार्थिकयार् भौदेवतादिबहिष्कारेण सार्थपाकाधारम्भः निन्दितस्यानादमं निन्दितानाद-नम् ॥ ६४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । कियारम्भः पाकिकयारम्भः आत्मार्थम् । निन्दितस्यान्नस्य अदनं भक्षणम् ॥ ६४॥

#### अनाहितामिता स्तेयमृणानामनपिकया ॥ असच्छासाधिगमनंकौशीलव्यस्य च किया ॥६ ५॥

- (१) मेथातिथिः । कतिववाहस्य विदुषोद्रव्यसंपत्तौ जातपुत्रस्य वानाहिताग्रिता साधिकाराविशेषान्तित्यश्रतयोनित्याधानस्य प्रयोजिकाइति स्पृतिकारोमन्यते । कथंपुनः श्रुतिप्रयुक्तमाधानंविहितंकस्यचित्रकरणे कथ्यते येनागमोप्युच्छिद्येतस्वतश्रपतीयमानाधिकारत्वादिग्निष्पत्यर्थतया कुतोधिकारान्तरसयुक्तिरग्रयस्ताविद्विनयुक्तायदाहवनीयेजुहोतीत्यादिना नचाधानेन विना तेषांनिष्पत्तिरित्यतोग्निषु शयुक्तेषु तदिप्रयुक्तमित्युच्यते । यद्येवमग्निष्पत्यर्थतदाहिताग्निष्विकारोसत्स्विग्रषु नाधिक्रियते नचाधानंनित्यंयावज्ञीवादिविधिवदतः कथमनाहिताग्नितादोषोकुर्वन्विहितंकर्मेतिविहिताकरणेपायश्चितंविहितमग्नीनादधीतेतिसत्यंविहितंन स्वर्गाय नाधिकारान्तरसंपत्तये कितर्क्षग्निन्पत्तये अग्नेश्वज्ञातप्रयोजनायस्यतेः प्रयोजनंसतेनोपायेनार्जयति । अन्यस्तु नेति कातत्रविहिताकरणाशङ्कायेनपायश्चित्तीस्यात् ।
  योहिस्रवर्णनार्ज्ञयतिकथमसौ दुष्येत । उच्यते अस्मादेव वचनात्सत्यिकारेऽग्रयोवश्यमर्जनीयाइति गम्यते स्तयमुक्ते
  योद्रव्येभ्योन्यस्य ऋणानांचतुर्गिर्ऋणेरित्येतष्कृतेरनुष्ठानं असच्छास्नाणि चार्वाकनिर्यन्थाः यत्र नप्रमाणं न
  वेदकर्मफलसंबद्धमापद्यते कौशीलवत्वं चारणत्वं नर्तनत्वं गायनत्वम्॥ ६५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनाहिताग्निता धनसंभवे । स्तेयं वस्त्रादेः । ऋणानां धार्यमाणधनानाम् । असच्छास्रं पाषण्डशास्त्रम् । कौशीलव्यस्यमाघस्य ॥ ६५ ॥
- ( ६ ) कुङ्कृकः । सत्यधिकारेऽस्यनायानं सुवर्णादन्यस्य सारद्रव्यस्यापहरणं । ऋणानांच ऋणैस्त्रिभिर्ऋणवान्नरो-जायते तदनपकरणं । श्रुतिस्पृतिविरुद्धशास्त्रशिक्षणं नृत्यगीतवादित्रोपसेवनम् ॥ ६५ ॥
- (४) **राघवानन्दः ।** अनाहितामिता आवसथ्याख्यामिशून्यता । स्तेयं सुवर्णातिरिक्तथातोः । अनपिक्रया ऋ-णापरिशोधनम् । अस<del>ष्ट्यास्त्राधिगमनं श्रुतिरपृ</del>तिविरुद्धार्थप्रतिपादकशास्त्राभ्यासः । कौशीलव्यस्य गीतनृत्यवाद्यादेः क्रियाऽनुष्टानम् ॥ ६५ ॥
- ( ५ ) मन्द्रनः । ऋणानां शास्त्रसिद्धानां लोकप्रसिद्धानां वाऽनप्रक्रिया शक्तौसत्यामनपाकरणं कौसल्यंकुत्सितशीः लत्वं व्यसनक्रिया क्रयक्षादिपसङ्गः ॥ ६५ ॥
- (६) **रामचन्दः । स**त्यधिकारेअनाहितामिता । असच्यास्त्राधिगमनं अभिचारप्रयोगः । कौशीलव्यसनाद्यस्य क्रि-याकरणम् ॥ ६५ ॥

धान्यकुष्यपशुस्तेयमयपस्नीनिषेवणम् ॥ स्रीशुद्रविद्क्षत्रवधोनास्तिक्यंचोपपातकम् ॥ ६६ ॥

- (१) मधासिथिः । शणसमदशानि धान्यानि कुप्यंलोहतां भादिमयंकुण्डपठाहादि ननुचाविशेषेण पूर्वश्लोकेस्ते-यमुक्तंपरित्वतमेतद्धंसमितिषेधवदिति । अथवा स्तेयंग्रदन्यसमादुचमगृहीते संभवनाशोध्मते नहिजातुस्तेयमिति लोकमसिद्धं-ययाधैर्यादिनाजयकरणम् । मद्यपेति । ब्राह्मणस्य क्षत्रियादिश्चीनिषेधनंसहश्यनंसंभयोगंवा स्नियावधोब्राह्मण्याअपि ना-स्तिक्यंनास्तिपरलोकोनास्तिदस्तिमत्याद्यभिनिवेशः ॥ ६६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कुप्यं तामादि । पशुः गोव्यतिरिक्तचतुष्पदः । निषेवणं मैथुनमः । स्त्रीति ब्राह्मणस्त्रीसाधा-रण्येन अन्यथा शृद्धादिपदेनैव तत्प्रामिस्तीपदंव्यर्थस्यात् । नास्तिक्यं परलोकाभावनिश्चयः । उपपातकं पातकाद्धीनमः । अत्रच यस्यान्यत्रापि गुरुषु लघुवा पापेषु गणनं छतं तत्र ज्ञानाङ्गानविशिष्टाविशिष्टपुरुषसंबन्धसल्दभ्यासापेक्षया त्वयं व्यवस्थोसा ॥ ६६ ॥

- (३) कुद्भूकः । धार्यतामलोहादेः पश्चनां च चौर्य हिजातीनांपीतमधायाः सियागमनं सीश्चर्दवैश्यक्षत्रियहननं अद्यार्थकर्माभावबुद्धिः एतर्थन्येकमुपपातकं बान्धवन्यागइत्यनेनैव मात्रादीनांत्यागमाप्तौ । पृथ्यवचनिन्दार्थ पितृष्या-दिबान्धवन्यागेनावश्यमेव प्रायम्बित्तभवति किंतु मात्रादित्यागमायश्चित्ताकृयूनमपि भवति ॥ ६६ ॥
- (४) राघवानन्दः । मद्यपश्चीनिषेवणं निपीतमद्यायाः स्त्रियाः ब्राह्मण्यादेः सेवनं अन्त्यजस्नीनिषेधस्योक्तत्वात् । नास्तिक्यं नास्तिपरलोकइति बुद्धिः ॥ ६६ ॥

#### ब्राह्मणस्य रुजः कृत्याद्यातिरघेयमध्ययोः॥ जैह्यंच मैथुनंपुंसि जातिभंशकरंस्पृतम्॥६७॥

- (१) मेधातिथिः । दण्डहस्तादिनाशरीरपीडाजननंरुजःकृत्यं किंपुनरयेयेनीह् भक्षणंमतिषेषवत् माणमतिषेषः किंचिद्दित नतुशक्यंविज्ञातुंयदभक्ष्यंतद्ष्रेयमिति धृतादेयांगार्थमुपात्तस्याभक्षत्वमनाष्ठेयत्वमुख्यते पूतिदुर्गन्धतया माणं-विकरित लशुनपलाण्डपुरुषपुरीषादितदृद्यते मद्यसाहचर्याच्ययदभक्ष्यतदेविज्ञायतेनपूतिदावीदिजैह्यकुव्लिताऽमसन्तद्दय-तंवअग्यदुच्यतेऽन्यित्क्रियते तद्येचान्यत्॥ ६७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । रुजःकत्या व्रणादिपीडाकरणमः । अव्रयं एशुनादि मयं सुरा मयेतयोरघाणं कामतः । जैहयमनार्जवमृजुषु पुंसि पुरुषमुखादौ मैथुनं शिश्रपक्षेपः । जातिभंशकरं सजातीयेभ्योऽपचयकारीतियोगोरूदिश्य ॥६७॥
- (१) कुङ्कृकः । ब्राह्मणस्य दण्डहस्तादिना पीडा क्रिया यदतिशयदुर्गन्धितयाऽघेर्यलशुनपुरीशिद तस्य मद्यस्य चाघाणंकुटिलत्वंवकता पुंसि च मुखाँदौ मैथुनमित्येतत्प्रत्येकंजातिभंशकरंस्मृतम् ॥ ६७ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । नातिभंशकरादिचतुष्टयस्य प्रायश्चित्तार्थं संयाहेब्राह्मणस्येतिचतुर्भिः । रुजःपीडाघातिर्गन्ध-यहणमः । अमेयमद्ययोरमेयपुरीषलशुनादि कामतः । जैहां कुठिलता । मैथुनं गुदादौ । अत्रापि प्रत्येकं जातिभंशकरं स्मृतं मन्वादिभिरेवमुत्तरत्र ॥ ६७ ॥
- (५) नन्द्नः । उपपातकत्वेऽपि नैतानि तुरुयकश्याणिमंतव्यानि प्रायश्चित्तवैषम्यस्य वश्यमाणत्वात् । श्राह्मणस्य रुजः कत्यमिति । कृत्यंकृतिः मोयस्यां जातौ जातः तस्यं तस्याः प्रच्युतिर्जातिभ्रंशः ॥ ६७ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** रुजःकत्या हस्तदण्डादिनारीगोत्पादनम् । रुजः रोगोत्पादकहस्तदण्डादिनाशरीरपीडाकरं । जैहयं कुटिलता अपसन्तत्वदयत्वं ॥ ६७ ॥

#### खराश्वोष्ट्रमृगेभानामजाविकवधस्तथा॥ सङ्गरीकरणं ज्ञेयंमीनाहिमहिषस्य च॥६८॥

- (१) मेधातिथिः। मृगारुरुपृषतादय आरण्याः इभीहरती सत्यपिष्वगत्वे बाहुल्येन ग्रामवासित्वाह्रहणंशीनोषतस्यः अहिः सर्पः॥ ६८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । खरेभोमृगाष्ट्ररिणायाः । पष्ट्याःसाकांक्षत्वाद्द्धपष्टेनान्वयः । संकरीकरणं संकरजातीय-तुल्यत्वरूपहीनताकरमत्यन्ताभ्यासादितियोगोरूढिश्व ॥ ६८ ॥
  - (३) कुछ्कः। गईभतुरगोष्ट्रमृगहस्तिछागमेषमृतस्यसर्पमहिषाणांप्रत्येकंवधः सङ्करीकरणंश्चेयं ॥ ६८॥
  - (४) राघवानन्दः। एवं खरादिदशानां प्रत्येकं वधः संकरीकरणम् इभोहस्ती ॥ ६८ ॥

<sup>(</sup>६७) मुखादी=गुदादी (अ)

- ( ५ ) भन्द्भः । संकीर्णयोनिजन्मकरंतत् ॥ ६८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । संकरस्तुल्यजातीयतुल्यत्वहीनता ॥ ६८ ॥

#### निन्दितेभ्योधनादानंवाणिज्यंशूद्रसेवनम् ॥ अपात्रीकरणंद्गेयमसत्यस्य च भाषणम् ॥ ६९॥

- (१) मेधातिथिः । निन्दिताअमितपाद्याः शृद्दायेपापकर्मण स्तिभ्योधनादानमितपहेणनपुनः मत्यादिष्टमितपहस्य-मतिषिखत्वात् ॥ ६९ ॥
- (२) सर्वज्ञभारायणः । निन्दितेभ्यः पतितादिभ्यः धनादानं विनाविप्रतियहम् । वाणिज्यं शृद्धसेवा च विप्रक्ष-चयोः । असत्यभाषणं साक्ष्यादिव्यतिरेकेणापि । अपात्रीकरणं दानानर्हताहेतुरितियोगोरूदिश्र ॥ ६९ ॥
- (३) कुझूकः । अमितयाहाधने स्यः मितयहोवाणिज्यं शूड्रस्य परिचर्याः नृताभिधानिनत्येतत्पत्येकमपात्री-करणं क्षेयमः॥ ६९॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । [ अप्रतिपाद्यधनेभ्यः प्रतियहः वाणिज्यं शृद्धस्यपरिचर्या अनृताभिधानमित्येतत्वत्येकमपा-त्रीकरणंत्रेयमः ॥ ६९ ॥ ]ः
  - ( ५ ) नन्द्नः । अपात्रीकरणमपात्रीकरणस्वमः ॥ ६९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। अपात्रीकरणं अपात्रहस्ते यद्तं॥ ६९॥

## क्मिकीटवयोहत्यामद्यानुगतभोजनम् ॥ फलैधः कुसुमस्तेयमधैर्यंच मलावहम् ॥ ७० ॥

- (१) मैद्यातिथिः । क्रमयोभूमिशरणाः शुद्रजन्तवः कौटास्तथाविधाएवकिचितुपचितमूर्तयोऽपक्षाः सपक्षाश्र म-क्षिकाशक्रभादयोवयांसि पक्षिणः शुक्रसारिकादयः मचानुगतंमचेन संस्पृष्टतद्रन्थाचितंच अधैर्यचेतसोस्थिरत्वं खल्पे-न्युपघातेऽध्वसः ॥ ५० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणाः । कमवोगांसादिगता [ यूकाचाः कीटाः भूम्यादिगताः पिपीलिकाचाः वयांसिपक्षिणः । म-चानुगतं मचसन्तिकर्षागतं वृता ] दि तस्य भाजनम् । फलेभःकुसुमस्तेयं स्वार्थं न देनताचर्थम् । अधैर्यं चापलम् । मलावहं पापावहनितियोगोरुदिम् ॥ ५० ॥
- (३) कुङ्गुकः । कृमयः शुद्रजन्तवस्ते भ्यार्षस्त्रभूलाः कीदास्तेषांवधः पक्षिणांच मचानुगतंयद्रोश्यमपि शाकाचेक-त्रपिटकादौक्रत्वा मचेन सहानीतंतस्य भोजनम् । मेधातिचिस्तु मचानुगतंमयसंस्पृष्टमाह तन्त्र तत्र प्रायध्वित्तगौरवात् । फक्षकाष्ठपुष्पाणांच चौर्यं अल्पेऽपचयेप्यत्यन्तवेक्कस्यं एतत्सर्वमत्येकंमिकरणम् ॥ ७० ॥
- (४) राघवानन्दः । मधानुगतभोजनं मधमनुगच्छति मधपात्रस्थितं मधैःसह गतं मधमनुगतं संयुक्तं यिलिनिन् निवा तस्य भोजनं एधःकुसुमयोभौगार्थस्तयं [ अधैर्यअत्यन्तःश्लीवतापतत्सर्वमलावहमित्यन्वयः]: ॥ ७० ॥
  - ( ५ ) भन्द्भः । अधैर्यभपलता मलापहंमलकरम् ॥ ५० ॥
- (६) रामचन्द्रः । वयः पक्षी । मचानुगतभोजनं मचसंनिकर्षषृतादिभोजनम् ॥ ७० ॥ एताम्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि पृथकपृथक् ॥ यैथैर्वतैरपोसन्ते तानि सम्यङ्किबोधतः ॥ ७९ ॥ (१) मचातिथिः । गयम्मित्तनिम्नान्युक्तानि संज्ञाभेदमपायमित्तभेदार्थः वश्यमाणस्य संक्षेपवचनम् ॥ ७१ ॥

- (२) **तर्वज्ञनारायणः। यथोक्तानियेन** तानि तेन क्रमेण निबोधत। अत्रच क्रचित्कचियवस्थापि वक्ष्यते यः त्रतु व्यवस्था नोक्ता तत्र सा कामधेनुदीपिकायामलाभिः सम्यगुक्ति॥ ७१॥
- (३) कुल्लूकः । एतानि जलहत्यादीनि सर्वाणि पापानि भेदेन यथोक्तानि यैथेंर्वतैः प्रायभिक्तरूपैर्नाश्यन्ते तानि-यथावच्छ्रणुत ॥ ७१ ॥
- (४) राघवामन्दः । निमित्तान्यनुवदन्नैमित्तिकं बाधं प्रतिजानीते एतानीति । ब्रह्महत्यादीनि पापानि येनभेदे नोक्तानि येथेःपायभित्तैरपोक्षन्तेनाश्यन्ते तानि शृण्वते त्यन्वयः ॥ ७१ ॥
- (५) **नन्दनः**। यथोक्तानि महापातकत्वेन जातिभ्रंशकरत्वेन संकीर्णकरणत्वेनापरिणत्वेन मरुाघवत्वेन ची कानि ॥ ७१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एनांसि पापानि । येथेंब्रतरपोसन्तेतानि व्रतानि सम्यक्त्र्विधत ॥ ७१ ॥ ब्रह्महाद्वादशसमाः कुटीकृत्वा वने वसेत् ॥ भैक्षाश्यात्मविशुद्धचर्थकृत्वा शवशिरोध्वजम्॥७२॥
- (१) मधातिथिः । तृणपणि कितोनिकेतोवर्षातपशीतत्राणि दिहेतुर्गृहंकुटीतिकस्यते । समावर्षाणि भैक्षाशीति स्य-त्यन्तरेसमागारमनिभसंहितंचभैक्ष्यमुक्तं शविशरोहतस्याग्यस्य वाध्वजे काष्टादिमयीशिरःमितकितमुचतां भारयेदिति मन्यते नैवंशब्दोर्थवादः नहि तच्छवशिरहत्युच्यते अन्योप्यत्रविधिभविष्यतिकतवापनोनिवसेदित्यादि ॥ ७२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कुटी नृणपर्णादिकतगृहम् । भैक्षाशी पाममागृत्य भिक्षांगृहीत्वा वने भुजानः । शवस्य तस्यैवान्यस्यवा शिरः कपालं भ्वजं ब्रह्महिचन्हमप्रतःकत्वा । अत्र सर्वत्र स्मृत्यन्तरोक्तमङ्गातमुपहर्तव्यम् । एतद्काः मतोघाते ॥ ७२ ॥
- (३) कुद्धूकः । योब्राह्मणंहतवान्सवने कुटीं छत्वा हतस्य शिरः कपालंतदभावेऽन्यस्यापि चिन्हं छत्वाऽरण्ये भैक्षभुगात्मनः पाप्तिहंरणाय द्वादशवर्षाण वसेद्रतंकुर्यात् अत्रापि छतवपनोनिवसेदिति वस्यित मुन्यन्तरीकाअपि विशेषाः
  याद्याः । तथाचयमः ॥ समागाराण्यपूर्वाणि यान्यसंकिल्पतानि च ॥ संविशेत्तानि शनकैविधूमे मुक्तवजने ॥ भूणमेदेहि
  मेभिक्षामेनोविख्याप्य संचरेत् ॥ एककालंचरद्वेदस्यत्त्व्वध्वादकिपिवेत् ॥ अयंच द्वादक्षवाधिकविधिः । ब्राह्मणस्याद्यान्यक्तनः
  ब्राह्मणविष्ये इर्यावश्विद्दिर्तता प्रमाण्याकामतोद्दिजमित वस्यमाणत्वात् । क्षत्रियवैश्यश्रद्वाणान्तुक्रमेणैतद्वादश्वाधिकदिः
  गुणितगुणंचतुर्गुणांच द्वष्टयम् । यथोक्तंभविष्यपुराणे ॥ द्विग्णाः क्षत्रियाणान्तु वैश्यानांत्रिगुणाः स्वृताः ॥ चतुर्गुणास्तु श्रद्वाः
  णापवंदुक्तामहात्मनाम् ॥ पर्वदुच्यवत्रतेनिक्तय्वये पापकर्मणाम् ॥ यावद्विद्वाद्यणेत्रहेष्यानांत्रगणां त्रविद्याणांवर्त्वकाम्याम् । यावद्विद्वाद्यणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वत्ववर्वत्ववर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्वत्वर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्तिकामणांवर्वत्ववर्त्ववर्तामणांवर्त्वकामणांवर्त्वकामणांवर्वक्रवर्त्वत्ववर्त्वत्वर्वर्त्वत्ववर्त्ववर्त्वत्वर्याप्यव्यव्यवर्त्वत्ववर्वस्वय्वत्ववर्त्वत्ववर्त्वत्वर्वस्वय्ववर्त्वत्वयय्वय्वप्रवर्त्वत्ववर्त्वत्वस्वयाय्यवर्वत्ववर्त्वत्ववर्त्वत्ववर्तवर्त्वत्ववर्त्वत्वयय्वयय्यवर्त्वत्वय्वयय्वयय्वयय्वयय्वयय्ववर्त्वत्वयय्वयय्वयय्वयय्वयय्वययस्यवर्तवर्यवर्यवर्तिकाच्यवर्यवर्यवर्यस्वयय्वयय्वयय्वयय्वयय्वयय्वर

- (४) राघवानन्दः। तत्रारो ब्रह्मह्त्यानिवर्तकमाह ब्रह्महित्समदशिमः। कुटी तृणपणिदिनिर्मितामः। शविशरोध्व-जं तस्यैवान्यस्यवा शवस्यशिरः खट्टाङ्गादियुक्तं पाणौ विश्वद्भिक्षाशी स्याद्वादशाब्दान्ध्याप्यः। एतिकमर्थं आत्मशुद्धव्यर्थ-मित्यर्थः। तथाच यमः॥ समागाराण्यपूर्वाणि यान्यसंकिल्पतानि च॥ संविशेत्तानि शनकैविंधूमे भुक्तवज्ञने॥ भूणे-घो देहि मे भिक्षामेनोविष्याप्य संचरेत्॥ एककालं चरेद्धैक्ष्यं तदलब्धो जलं पिबेदिति॥ अत्र वक्ष्यमाणकेशवापना-दिकंग्नेयमः। इदंत्वकामतोऽगुणवद्राह्मणे। इयंच शुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतोद्विज्ञमिति वक्ष्यमाणत्वातः। गुणवद्राह्मणख्त-वधे तु भविष्योक्तमः॥ निहन्ता गुणवान्वीरअकामान्तिगुणोहतः॥ कर्तव्यानि मनूक्तानि त्यका वै आश्वमेधिकमिति॥ क्षत्रियवैश्यशुद्धाणांतु द्विगुणत्रिगुणचतुर्गुणानि॥ द्विगुणा क्षत्रियाणांतु वैश्यानां त्रिगुणा च सा॥ चतुर्गुणातु शृद्धाणां पर्व-दुक्ता महात्मनामिति॥ परिषद्वपंविश्वामित्रोष्याह॥ जातिशिक्तगुणापेक्षं सखदुद्धिकतं तथा॥ अनुबन्धादि विश्वाय प्राय-श्वित्तं मैकल्पयेदिति॥ कामकतंतु विपस्यापि द्विगुणमः॥ अकामतः कते पापे मायिक्षत्तं न कामतः॥ स्यात्त्वकामकते यद्धि द्विगुण बुद्धपूर्वकं इत्यिङ्गरसोक्तेरितिसार्वत्रिकमः॥ ७२॥
- (५) **नन्द्रनः** । आर्त्मावशुद्धचर्थनलोकसंव्यवहार्यमात्रार्थे करवाशविशरोध्वजंशविशरोध्वजंखरूपेलक्षणकरवा शवाहरणंजीविच्छरत्वरूपतानिवृत्त्यर्थम् ॥ ७२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । शवः मृतःशर्वाशरः ध्वजकृत्वा ॥ ७२ ॥ लक्ष्यंशस्त्रभृतां वास्याद्विदुपामिच्छयात्मनः ॥ प्रास्येदात्मानमग्रौ वा समिद्धेत्रिरवाक्शिराः॥ ७३॥
- (१) मधातिथिः । धानुष्कायत्र युद्धंकर्तुंग्रक्षंविध्यन्तितत्रतः दूतेन भवितव्यं अथवा संयामेऽन्यत्र युध्यमानानां-शस्त्रमहाराःमतीष्सितव्याः आत्मानइच्छयेतिनममादात्तदंतरंगतस्य सत्यिपित्ववधेन शुद्धिः विदुषामित्यवज्ञानते मायिश्च-स्तोपदशोयमिति अथवा धनुर्वेदज्ञानमप्रौवाऽऽत्मानंक्षिपेत्सिमद्धेत्रिरुत्थाय पुनःपतेत् ॥ ७३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । कामतस्त्वाह् छक्ष्यमिति । श्रह्मभूतां छक्ष्यस्यात् मां शर्क्षण घातयतेति । विदुषामयंत्र-सहितिजानताम् । इच्छ्यात्मनोनतु दैवात्तथात्वे पापमोक्षः । छक्ष्यंस्यादित्यनेनच तेनोपायेन मरणं विह्नितम् । प्रास्य-त् क्षिपेत् । त्रिरित्येकद्विवारेणामरणे त्रिरितिच संभवन्परणहेनुवारोपछक्षणम् । यदात्वेतन्तकर्नुमृत्सहते तदा आपस्तम्बव-चनानुसारेण यावज्ञीवं ब्रह्महत्यावतं प्रागुक्तं चरेत् ॥ ७३ ॥
  - (६) कुद्भूकः । धनुःशराचायुषधारिणांब्रह्मवधपापक्षयार्थमयंत्रक्षीभूतइत्येवजानतांत्वेच्छया बाणलक्ष्यभूतो-वावितिष्ठचावन्मतोभृतकल्पोषा विशुध्येत्तराह याञ्चवल्कयः ॥ संपामे वा हतोलक्ष्यभूतः शृद्धिमवाभुयात् ॥ मृतकल्पः प्रहारात्तींजीवन्नपि विशुध्यिति ॥ अग्री प्रदीप्ते वाऽधोमुखस्त्रीन्वारान्शरीरंप्रक्षिपेत् तथा प्रास्येत यथा भियेतेत्यापस्तं-बवचनात् एवंप्रक्षिपेदतत्प्रायश्चित्तद्धयमनन्तरेवक्ष्यमाणंच यजेत वाश्वमेधेनेत्येवप्रायश्चित्तत्रयमिदंकामतः क्षत्रियस्य ब्रा-स्रणवर्धावषयं मनुश्लोकमेव लिखित्वा यथाध्याख्यानंभविष्यपुराणे ॥ लक्ष्यंशस्त्रमृतांवास्याद्धिदुषामिच्छयात्मनः ॥ प्रास्ये-दात्मानमग्नी वा समिद्धेत्रिरवाक्शिराः ॥ यजेत वाश्वमेधेन क्षत्रियोविष्ण्यातकः ॥ शायश्चित्तत्रयद्देतत्क्षत्रियस्य प्रकी-रितनम् ॥ क्षत्रियोनिर्गुणोधीरंब्राह्मणंवेदपारगम् ॥ निहत्यकामतोवीरलक्ष्यः शस्त्रभृतोभवेत् ॥ चतुर्वेदविदंधीरंब्राह्मणंचा-ग्निहत्यकामादात्मानंक्षिपेदग्नाववाक्शिराः ॥ निर्गुणंब्राह्मणंहत्वा कामतोगुणवान्गुह् ॥ यष्ट्रावा अश्वमेधेन क्षत्रियोयोमहीपतिः ॥ ७३ ॥
    - (४) राघवानन्दः । कामतोवेदविद्राह्मणवधे राजन्यस्याह रुक्ष्यमिति । विदुषां ब्रह्महत्यापापक्षयार्थंत्वयंक्षत्रियो-

स्क्षीभूतइत्येवम् । एभ्योजीवन्ति गुध्येत् ॥ संयामे वा हतोलक्ष्यभूतः गुर्द्धिप्रामुपात् ॥ वृतकल्पः महारातींजीवनिति विशुध्यतीतियाज्ञवल्क्योक्तेः ॥ भविष्योक्तमिति ॥ प्रायश्चित्तत्रयंद्वेतृत्क्षित्रयस्य प्रकीर्तितम् ॥ स्यवस्थितं व तत्रेव ॥ क्षित्रयोतिर्गुणोधितं ब्राह्मणं वेदपारगम् । निहत्य कामतोवीर लक्ष्यं शस्त्रभृतां भवेत् ॥ चतुर्वेदविदं वीर ब्राह्मणं चामिहोन्त्रिणम् ॥ निहत्य कामतोऽत्मानं क्षिपद्माववाक्शिराः ॥ निर्गुणं ब्राह्मणं हत्वा कामतोगुणवानह् ॥ यजेत चाश्वमेधेन क्षित्रयोयोमहोपितः ॥ ७३ ॥

- (५) नन्दनः । द्वादशाब्दव्रताशक्तौ कर्तव्यमाह् लक्ष्यंशस्त्रभृतां वास्यादिति । आत्मनद्द्व्यया स्वया स्विमच्छितिचेत् विदुषां धनुर्वेदभृताम ॥ ७३ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । विदुषां अयं अ**सहेतिजानतां शस्त्रभृतां इच्छया** छक्ष्यं वेभ्यं स्यात् प्रास्थेत् क्षिपेत् त्रिःत्रीन्वा-रान् क्षत्रियः अवाक्शिराः ॥ ७३ ॥

यजेत वाश्वमधेन स्वर्जिता गोसवेन वा ॥ अभिजिद्दिश्वजिद्यांवा त्रिवताग्निष्टुतापि वा ॥ ७४॥

- (१) मेधातिथिः । जनपदेश्वरस्याश्वमेधेऽधिकारस्तत्रिहरणादिप्राच्यादिग्भ्यः आहतद्वय्यंदक्षणाविह्नितायेचाना-व्हिताग्रयस्ते न यागेष्वधिक्रियन्तेनपुनस्तदर्थमेवाधानंकर्तव्यं कर्माणिहिमायिश्वत्तार्थानि सांगानि नचांगमाधानम्॥ ७४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । क्षत्रियस्यराज्ञोबिद्धपूर्वकंअनपकृष्टवृत्तेःब्राह्मणहननेऽश्वमेधः । ब्राह्मण [ ब्रुव ] हननेतु स्वाजिदान्यतस्यज्ञानुष्ठानमः । तत्रैव विषये चतुर्णामपि वर्णानामः । स्विज्ञन्नामयागविशेषः । अभिजिद्धिः । अभिजिद्धिः । तत्रैव विषये चतुर्णामपि वर्णानामः । स्विज्ञन्नामयागविशेषः । अभिजिद्धिः । त्रवृता त्रिवृत्तोमेन । अग्निष्टोमेनाग्निष्टुन्नाद्भाः । अत्रापि ध्यापारतारतम्याद्यपेक्षया बहुप्रयोगान्तप्रयोगयञ्जविकल्पोद्दष्टव्यः ॥ ७४ ॥
- (३) कुद्धृकः । यजेत वाश्वमेधेनेत्यनन्तरंध्याख्यातं खर्जिता यागविशेषेण गोसवेन वाऽभिजिता बिश्वजिता वा त्रिवृताऽग्रिष्टुता वा याजयेत् एतानि चाज्ञानतो ब्रह्मवधे प्रायिश्वत्तानि नेविश्विकस्य विकल्पितानि । तदुक्तंभविष्यपुर् राणे ॥ खर्जितादे श्रयद्वीरकर्मणांपृतनापते ॥ अनुष्ठानंद्विजातीनांवधे ह्ममतिपूर्वके ॥७४ ॥
- (४) राघवानन्दः । त्रैवणिकस्याज्ञानतः ब्राह्मणवधे साधारणमाह त्विजितितिपादन्यूनेन । त्विजिता बलवता ग्रेस-वेन ॥ त्विजितिदेश षट्वीरकर्मणःपृतनायते ॥ अनुष्ठानं द्विजातीनां वधेत्वमितिपूर्वकः इतिभविष्योक्तेः ॥ त्रिवृताग्निष्टृतेति अग्निष्टोमस्य विकृतिरेकाहोऽग्निष्टुत् सच । पृष्ठस्तोत्रत्रिवृद्युक्तत्वािश्चवृदिति कथ्यते । एतानि विकृतिपतानि शक्त्यपेक्षया व्यवस्थिनानि वा ॥ ७४ ॥
- (५) नन्द्रनः । पंडेते ऋतवः पापगौरवलाघवानुसारेण व्यवस्थापनीयाः एवम्तरेष्विप विकल्पेषु कल्पनीयम् ॥ ७४॥

जपन्यान्यतमेवेदयोजनानांशतंव्रजेत् ॥ ब्रह्महत्यापनोदाय मितभुङ्कियेतन्द्रयः॥ ७५॥

- (१) मधातिथिः । मितभुग्यावतानतृप्यति नियतेन्द्रियोज्ञस्यचारी विषयेष्वगृष्ठुः ॥ ७५ ॥
- (२) सर्वेज्ञनारायणः । ब्राह्मणस्य ब्राह्मणबुवहननेऽकामङ्ते ॥ ७५॥
- (३) कुःद्भृकः । वेरानांमध्यादेकंवेदंजपन्तल्पाहारः संयतिन्द्रयोब्रह्महत्यापापनिर्हरणाय योजनानांशतंगच्छेदेतः दृष्यक्कानच्ते जातिमात्रबाह्मणवथे त्रैवणिकस्य प्रायिश्वतं । तथाच भविष्यपुराणेऽयमेव श्लोकःपिहतोध्याख्यातश्च ॥ जा तिमात्रंयदाविष्रहन्यादमतिपूर्वकम ॥ वेदिवश्चामिहोत्रीच तदा तस्य भवेदिदम् ॥ ७५ ॥
  - (४) राघवानन्दः । जातिमात्रब्राह्मणवेधन्याह् जपन्तिति तथाच वमः ॥ जातिमात्रं यदा वित्रं इन्यादमितपूर्वः

कम् ॥ वेदविद्रिम्होत्री च तदा तस्य भवेदिदम् ॥ जपन्वान्यतमं वेदं योजनानां शतं ब्रजेत् ॥ ब्रह्महत्यावनोदाय मि॰ तभुक्रियतेन्द्रियहति ॥ ७५ ॥

### सर्वस्वंवेदविदुषेत्राह्मणायोपपादयेत् ॥ धनंवाजीवनायालंग्रहंवासपरिच्छदम् ॥ ५६ ॥

- (१) मधातिथिः । यावार्तेकचिद्रोहिरण्यादिकंतत्सर्वदातव्यं अत्रार्थवादोधनंहिजीवनायालिनित तावताधनेन दत्तेनान्यसौजीवितंदत्तंभवतीत्येवसाम्यं गृहंवासः परिच्छदंपरिछदशब्देन यावार्तेकचिद्रहोपकरणं सर्पिस्तैलधान्यादि कुण्डकटाहादिकुप्यशयनासनादि तत्सर्वगृह्मते ॥ ७६ ॥
- (२) **सर्वज्ञमारायणः । सर्वत्वं सहस्रादूर्ध्वम् । धनंवाजीवनायालमितिनिमित्तमात्रेण जीवनाय सत्कुटुम्बस्य द्वि-**जस्य । गृहंवेत्यत्यल्पवित्ततायाम् । सपरिच्छदं परिच्छदः उल्लेखनादिः ॥ ७६ ॥
- (३) कुद्धकः । सर्वत्वा वेदविदे ब्राह्मणाय दद्यात् यावद्धनंजीवनाय समर्थगृहंवा गृहोपयोगिधनधान्यादियुत-मतः सर्वत्वंवा गृहवासपिरच्छदंदद्यात् । जीवनायालमिति वचनाजीवनपर्याप्तंसर्वत्वंगृहंवादद्यान् ततोऽल्पं एतचाज्ञान-तोजौतिमात्रब्राह्मणवधे ब्राह्मणस्य प्रायश्चित्तम् । तथा च भविष्यपुराणम् ॥ जातिमात्रयदाहन्याद्राह्मणंब्राह्मणोगृह वेदाभ्यासविहीनोवै धनवानिष्ठवर्जितः ॥ प्रायश्चित्ततदा कुर्यादिदंपापविशुद्धये ॥ धनवा जीवनायालगृहंवासपिरच्छदम् ॥ ॥ ७६॥
- (४) राघवानन्दः । ब्राह्मणस्यैव जातिमात्रस्याज्ञानतः तद्वधेष्याह सर्वत्वमिति । अलं जीवनपर्यन्तस्थायि । त-थोक्तं भविष्ये ॥ जातिमात्रं यदा हन्यात् ब्राह्मणोब्राह्मणं गुहः ॥ वेदाभ्यासविहीनोवै धनवानिष्यवर्जितः ॥ प्रायिश्वक्तं तदा कुर्यादिदं पार्पावशुद्धये ॥ धनं वा जीवनायालं गृहं वासपरिच्चदे सर्वत्वंवावदेविदेब्राह्माणायोपपादयेदिति ॥ ७६ ॥
  - (५) नन्दनः। उपपादयेदद्यात्॥ ७६॥
  - (६) रामचन्द्रः । जीवनायालं धनं जीवनपर्याप्तमः ॥ ७६॥

### हविष्यभुग्वाऽनुसरेत्प्रतिस्रोतः सरस्वतीम् ॥ जपेद्वानियताहारिस्विवेवेदस्यसंहिताम् ॥ ५७॥

- (१) मेधातिथिः । हिवन्यंमुन्यन्नंनीवारादि याम्यमपिपयोघृतादि । मितस्रांतः स्रोतःस्रोतः मितयावित्तसरस्वित्याः स्रोतांसितावन्त्यनुसरेत् । नियताहारआहारिनवृत्तिकत्वावेदसंहितांसमञ्ज्ञब्राह्मणकांत्रिरावर्तेत एतेषांपायिक्षन्तानामियम्बन्यवस्था बुद्धिपूर्वेण ब्रह्मणमात्रवर्थे द्वादशवार्षिकंलक्ष्यंशस्त्रभृतामनेन विकल्पते । यद्यपि द्वादशवार्षिकेन मरणान्तंतथापि दैवोपपत्तिपतितेऽन्तरामरणे सामिक्तेमायिक्षन्तेशुद्ध्यभावात्मत्यवायोनिवर्तते द्वितीयेतु तदानीमेव निर्मुक्तन्तापाः शस्त्रहतोवाकदाचिन्तिभयेत अतएव आधोपात्तमायिक्षत्तिमच्छ्या विकल्पन दात्रव्यं । अग्रोभवेशस्तुश्रोत्रियत्वा-दिगुणयुक्ते तत्रापि सवनगुणेऽग्रोसिन्तिब्रह्मास्त्रस्वादस्वान्तर्यावसानंशस्त्रणगात्राणांखण्डशोविदारणसवनगतइति पर्यन्त । नवमाणान्तिकेषु द्वेगुण्यसंभवः नद्देकिस्त्रन्त्रमानिद्द्मरणोपपित्तरत्तन्तर्यविद्यपिद्यानुभवात्तस्यद्वेगुण्यं नचद्दादशवार्षिकंदिगुण्यंक्रकोहिदेवसमभ्वतुर्विगतिवर्षाणिमायिक्षत्तंत्ररेत्संवत्सरशेषेहि मृतस्य सर्वनिष्फलंस्यात् अश्वमेधयागस्तुत्रैवैणिकान्तासितसंभवे पूर्वोक्तिकल्पते । गोसवादयस्त्वबुद्धपूर्वमहागुणवितहन्तिरस्युर्योजनश्रतंद्वृत्वाद्वम्वात्रायिमात्रवधए-वमुत्तरायिष्ट्वतिसमानाधिकरणे एवंत्वर्जितागोसवेनेति अभिजिद्दिश्विततिद्वेषात्रस्ते ॥ ७० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । हविष्यभुग्वेति सर्वस्वदानेनविकल्पितम् । प्रतिस्रोतः प्रभासमारभ्य प्रश्नसवणान्तं यत्र-

यत्र सरस्वती तत्रतत्र स्रोतोलक्षीकृत्य तीरेण गमनम् । जपेद्देति ब्राह्मणहृत्यायाम् । संहितां मह्मभागमेकस्य वेदस्य ॥ ७७ ॥

- (३) कुछूकः । नीवारादिह्रविष्यान्नभोजीविष्यातप्रसरणादारभ्यापश्चिमोदधेःस्रोतः प्रतिसरलतींयायात् । एतच्च जातिमात्रज्ञासणवधे ज्ञानपूर्वके । तथा भविष्यपुराणे ॥ जातिमात्रे हते विभे देवेन्द्रमितपूर्वकम्॥हन्ता यदा वेदहीनोधनेन च भवेकृतः ॥ तदैतत्कलपयेत्तस्य प्रायश्चित्तंनिबोधमे ॥ हविष्यभुग्चेरद्वापि प्रतिस्रोतः सरस्त्रतीम् ॥ अथ वा परिमिताहारस्त्रीन्वारान्वेदसींहताम् ॥ संहितायहणात्पदऋमव्युदासोऽत्रापि भविष्यपुराणीयोविशेषः॥ जातिमात्रन्तु योह्न्याद्विपंत्वमितपूर्वकम् ॥ ब्राह्मणोऽत्यन्तगुणवान् तेनेदंपरिकल्पयेत् ॥ जपेद्वानियताहारिक्षवेवेदस्य संहिताम् ॥ ऋचोयजूंषिसामानित्रैविद्यान्व्यसुरोत्तम् ॥ ७७ ॥
- (४) राघवानन्दः । ज्ञानतोजातिमात्रतद्वधे सगुणस्य निर्गुणस्य वा ब्राह्मणस्याह हविष्येति । तथाच भविष्ये ॥ जातिमात्रे हते विष्रे दैवादमतिपूर्वकम् ॥ हन्ता यदा वेदहीनोधनेन चभवेदुह् ॥ तदा तत्कल्पथेत्तस्य प्रायश्चित्तं निबोधमे ॥ हिवष्यभुक् चरेत्तीरे प्रतिस्रोतः सरत्वतीम् ॥ प्रतिस्रोतः समुद्रादिसंगममारभ्य प्रतिकूलतयानिःसरणदेशपर्यन्तंगच्छेदिति ॥ जातिमात्रेतु योहन्यात् विष्तुं मितपूर्वकम् ॥ ब्राह्मणोत्यन्तगुणवान् तदेतत्परिकल्पयेत् ॥ जपेद्वा नियताहारिक्षःकत्वोन्वेदसंहिताम् ॥ ऋचोयजूषि सामानि त्रैविद्याख्यां सुरोत्तमेति ॥ ७॥
  - (५) नन्द्नः । प्रतिस्रोतः प्रतिस्रोतसम् ॥ ७७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । प्रतिस्रोतः सरत्वतीं अनुसरेत् गच्छेत् ॥ ७७ ॥

### कृतवापनोनिवसेद्वामांते गोवजेपिवा ॥ आश्रमे दक्षमूले वागोबाह्मणहिते रतः॥ ७८॥

- (१) मेघातिथिः । द्वादशवाधिकस्यायंविशेषः किष्मद्दैकल्पिकधर्मउपिदिश्यते किष्मदपूर्ववचनः अपूर्वमाश्रमवृक्ष-मूले वैक्रिल्पिकमेववाकुरीस्यात् किमर्थपुनस्तन्नेव नोक्तंप्रकान्तद्वादशवाधिकस्य वक्ष्यमाणंयथास्यातपृथक्षमायिक्तंमाभू-दितिपूर्वेद्यांख्यातंस्वतस्त्रं ह्यन्यस्मिन्प्रकान्तेऽन्यत्रप्रामोति प्रकान्तासमाप्ती दोषश्रवणात्पृथगिधकारातपृथक्षयोगताऽ-न्यस्यान्यतरप्रयोगः ॥ ७८ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । प्रायश्चित्तवतेषु साधारणंधर्मप्राह कतवापनोनिवसेदिति । यामान्ते यामाद्रहिः ॥ ७८ ॥
- ( १) क्:इकः। इदानींसमाप्ते द्वादशवर्षद्वयुपदेशाद्वादशवार्षिकस्य विशेषमाह॥ळूनकेशनखश्मश्रुगींब्राह्मणहितेरतः॥ गोब्राह्मणोपकारान्कर्वन्यामसभीपे गोष्ठपुण्यदेशावृक्षमूलान्यतमे निवसेत् वने कुटींक्वतेत्यस्य विकल्पार्थमिरम् ॥ ७८ ॥
- (४) राघवानन्दः । द्वादशवार्षिकस्य विशेषानाह कतवापनर्दात चतुर्भिः । कतवापनीलूनकेशश्मश्रुरित्यपूर्ववि-षिः । कतवापिस्थितिरितिकुत्रचिदर्थः ॥ सएव स्वाश्रमे पुण्ये कुटींकत्वावने वसेदित्यस्योपलक्षणार्थत्वात् ॥ ७८ ॥
  - ( ५ ) चन्द्रनः । मतान्तरमाह रूतवापनोनिवसेदिति । रूतवापनोध्युप्तकेशश्मश्रुः यामान्ते यामसमीपे ॥ ७८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । रुतवापनः मुण्डः ॥ ७८ ॥

### ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सयः प्राणान्परित्यजेत्॥ मुख्यते ब्रह्महत्यायागोप्ता गोब्राह्मणस्य च॥७९॥

- (१) मेधाति। थः । अपरित्रायापि सम्बक्त्र्याणपरित्यागेनमुख्यतेपरीत्रायापाणत्यागेनापि ॥ ७९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्र पारब्धवतस्यासमामेपि वर्ते येन कर्मणा पापक्षयस्तदाह बाह्मणार्थहित बाह्मणार्थे

ब्राह्मणस्य पाणरक्षार्थमः । एवं गवार्थे । सचीमुच्यतइत्यन्वयः । एतच्च तत्प्राणरक्षोद्देशेन मरणे पाणरक्षायामसिद्धाया-मपि तथा तत्प्राणरक्षणेनाष्ट्रतस्यापि शुद्धिरित्याह गोमेति ॥ ७९ ॥

- (३) कुल्लुकः । प्रकारते द्वादशवाधिकेऽन्तराष्युदकाहिंसकाद्याकान्तब्राह्मणस्य गोर्वापरित्राणार्थनाणान्परित्यकः रब्रह्महत्याया मुच्यते गोत्राह्मणंवाततः परित्रायामृतोप्यसमाप्तद्वादशवर्षापि मुच्यते ॥ ७९ ॥
- (४) राघवानन्दः। आरब्धद्वादशवार्षिकस्य विकल्पमाहं ब्राह्मणार्थंइतिद्वाभ्याम् । ब्राह्मणार्थं इति अप्रपुरकर्हिन् साद्याकान्तयोगींब्राह्मणयोः रुते मरणेन तयोरक्षणेनवा व्यापृतोविमुच्यते ॥ ७९ ॥
- (५) **नन्दनः** । परित्यक्तपाणोरिकपाणोपिवा गोब्राह्मणगोप्ता ब्रह्महत्यायामुच्यते ॥ ७९ ॥ त्रिवारंप्रतिरोद्धा वा सर्वस्वमवजित्य वा ॥ विशस्य तिन्नमित्ते वा प्राणालाभेषिमुच्यते ॥ ८० ॥
- (१) मेधातिथिः । प्रतिरोद्धा पवृत्तःशस्त्रण क्षतीवा युद्धकरणेश्यवरंयिविष्यूनंतदातिस्रआवृत्तयः कृतेयुद्धेऽसीमुव्यते ऽपरित्रायस्तीपि सर्वत्वमविज्ञत्येति ब्राह्मणावीनांचौरापद्धतं यदिपत्यानयित तदामुच्यते ब्राह्मणस्यवा तिन्तिनिः
  भाणदाने ननुचौक्तंगीब्राह्मणस्येति सत्ययुद्धनान्येन वा शरीरच्यापरिण गांपङ्कल्यांदस्युभिर्वासमानांब्राह्मणंशत्रुभिश्वीरैर्नद्यावापह्नियमाणंयदिमोक्षयित ततः शुध्यतीत्युक्तं । इहत् तिन्तिमत्त्रयहणाद्यदि धनेपिह्मयमाणेब्राह्मणंयामूदतयाऽऽत्मानहत्ति निरंपक्षंवाचौरेर्युष्यते तत्र तत्समधनदानेन मासृथाअहंतद्यद्धनंददामीति तमाश्वास्यदत्वामुद्धयते ॥ ८० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रकारान्तरमाह ज्यवरमिति । त्रयोऽवरायत्र तत्रयवरं बहून्वारानित्यर्थः । प्रतिरोद्धाः गोत्राह्मणरक्षार्थकतवैश्वसोऽशक्ततयाऽकतरक्षोजीवन्त्रपि भुच्यते । सर्वत्वमिति । तथा ब्राह्मणसर्वत्वं चौरींह्रयमाणमविज-यानीय ब्राह्मणाय दत्वा । विषय सर्वत्वमित्यन्वयः । तन्तिमित्ते विषयवंस्विनिमित्ते प्राणालाभे मरणे वित्ताप्राप्ताविष मु-च्यते असमाप्तवतीपि निष्पापोभवतीत्यर्थः ॥ ८० ॥
- (१) कुछूकः । स्तेनादिभिर्वास्मणसर्वस्वेऽपित्त्र्यमाणे तदानयनार्थनिव्यांजयथा शक्तिप्रयविकृषेन् तत्र तिवाराग्युद्धै प्रवर्तमानोनानीतेऽपि सर्वस्वे ब्रह्महत्यापापात्ममुच्यते अथवा प्रथमवारएव विषसर्वत्वमपद्धतेज्ञिःवाऽपंयित तथापि
  मुच्यते यहा धनापहारकत्वेन स्वेनेव ब्राह्मणोयुद्धेन मरणे प्रवर्तते तदा यद्यप्यपद्धतसमधनदानेन तंजीवयिततदापि तमिन्नित्ते तस्य प्राणकाभे ब्रह्महत्यापापान्मुच्यते एतदितरप्रकारान्तरेण तु रक्षणे गोप्तागोब्राह्मणस्य चैत्यपुनकृतिः॥८०॥
- (४) राष्यानम्षः । न्यवरमिति । विप्रस्य तं त्रयोऽवरानिकष्टायसान्तसमुदायातं ब्राह्मणान् चतुरःपञ्चवा । सर्वमशीणं त्वंयस्य तं अवजित्य दस्युभ्यः प्रतियोद्धा रक्षिता च । पुनस्तेभ्यः तन्तिमित्तेतादशनिमित्तेऽपि पाणलाभेजी-वित सति मुच्यते ब्रह्महृत्यातद्दति । तन्तिमित्ते षननिमित्ते मरणोष्यतस्य धनदानेन रक्षणान्मुच्यतद्दतिमधातिथिः । पूर्वत्र जीवरक्षणमत्रतु धनरक्षणवितिभेदः । तथाच याञ्चवल्कयः ॥ ब्राह्मणस्य परित्राणाद्धवां द्वादशकस्य वा ॥ दीर्घतीव्रामय-यस्तं ब्राह्मणं गामथापि वा ॥ दृष्ट्वा पथि निरातद्भं कृत्वा वा ब्राह्महाश्चिः ॥ आनीय तस्य सर्वत्वं हतं घातितप्ववा ॥ तन्तिमित्तं क्षतः शक्षेजीवन्तपि विश्वभ्यति ॥ ८० ॥
  - ( ५ ) गन्द्रमः । विमस्य परंगतिरोधः विमस्यापत्ततंथनंत्रिःप्रत्थात्तत्य वा सर्वत्यमपि जित्य विमस्यापत्ततंसर्त्रतंसकः

इप्यपहर्नृत् जित्वाप्रत्यात्वत्य विप्रस्य तन्त्रिमित्तेमायश्चित्तनिमित्ते पाणलाभे विष्रस्य व्याष्ठचीरादिभ्यः पाप्तवधंपरित्वत्ये-त्यर्थः मुच्यते ब्रह्महत्यायाइत्येव ॥ ८० ॥

(६) **रामचन्द्रः । ज्य**वरं बहुवारम् । प्रतिरोधोवामरणे गोब्राह्मणरञ्जणम् । सर्वत्वंभपजित्य आनीय ब्राह्मणाय दत्वा वा । तन्त्रिमत्ते प्राणलाभेकृतवैशसः सर्वत्वनिमिते प्राणालाभे मरणे धनाप्राप्तावपि मृष्यते ॥ ४० ॥

एवंरुढवतोनित्यंब्रह्मचारी समाहितः॥ समाप्ते द्वारशे वर्षे ब्रह्महत्यांव्यपोहति॥ ८१॥

- (१) मेथातिथिः । तश्माद्धचनादाद्यशेषमुक्कान्तिवज्ञायते द्ववतदिति । समाहितदितचे पादपूरणेपदै उपसंहारी-यपूर्वस्य ॥ ८१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यदातु ब्रतनिमित्तहेतुः ब्राह्मणरक्षादि न कर्त तदाह एवमिति । दढत्रतः स्पृत्यन्तरसिद्धः सर्वनियमकारी । समाहितद्ष्टदेवतादित्मरणवान्॥८१ ॥
- (३) कुद्धृकः । एवमुक्तपकारेण सर्वदानियमोपहितः स्त्रीसंयोगादिशून्यः संपत्तमनाः समाप्ते द्वादशे वर्षे बसहः व्यापापनाशयित एवंब्राह्मणार्थहत्यादिसर्वपकान्तद्वादशवार्षिकस्य बोद्धव्यमः॥ <१॥
- (४) राधवानच्दः। उपसहरति एवमिति। हरवतः आस्तिक्यबुद्ध्याअचाल्यवतः। द्वादशवार्षिकस्योपसंहारदर्शनान्यश्येष्विप पर्व्यमानाःपक्षाएतस्यैविकलपरुषाः षोडशीयहणविदित तथाचजैमिनिस्त्रम् ॥ मार्याभनेषु चैकार्ष्यानिष्यजेनाभिसंयोगस्तलात्सर्वेषुनिर्घात्यः। प्रायश्रितेषु मध्ये एकैकशस्तस्य निष्पलेन पापनिवर्तकत्या संबन्धः ॥ कृतः
  एकार्थ्यात् एकार्थास्तु विकल्पेरन्तिति न्यायदिकेन प्रायश्यितेनैकस्य पापस्य निरस्यत्या अपराकांक्षाविरहात् अन्यथाऽ प्रवृत्तिरितिस्वार्भः। अतएव ॥ व्रतमध्ये मृगेर्वापि रोगेर्वाविनिष्दितः ॥ गोनिमित्तदिजार्थवा प्राणान्वापि परित्यजेत् ॥ यद्दा द्यात् द्विजेन्द्राय गवामयुतमुत्तमः ॥ एतेष्वन्यतमं कृत्वा ब्रह्महा शुद्धिमामुयादिति नारदोक्तमपि संगतिम
  ति । अतोन्यसममास्भाषेति वक्ष्यति । प्राणान्तिकपक्षे तत्पुत्राद्यैस्तदन्त्येष्टिकरणादिक फर्लामांतक्ष्ठोकनात्पर्यम् ॥ ८९ ॥
- (५) मन्द्रनः । कत्वापनोनिवसेदित्यारभ्योक्तानांनियमानामन्यतमंनिमित्ताभावादकुर्वतः कियताकाछेन ब्रह्म-इत्यायामोक्षइत्यपेक्षायामाहं एवंद्रव्वतोनित्यमिति । एवमिति कतवापनइत्याचारभ्योक्तानांनियमानांपरामर्थः समाहितः गोबाह्मणरक्षणप्कायचित्तः ॥ ४९ ॥

### शिल्ला वा भूमिदेवानांनरदेवसमागमे ॥ स्वमेनोःवभृथस्थातोहयमेथे विमुच्यते ॥ ८२ ॥

- (१) मेधातिथिः । चरमपक्षउच्यते शिष्टुात्वमेनआत्मीयंदीत्रंभूमिदेवतानां ब्राह्मणानांनरदेषेः क्षित्रयेः समागमेकः त्विजाबाह्मणः क्षित्रयोथज्ञमानएवंकताश्वमेधेऽवभ्रथलात्तीविमुच्यते द्वादशवार्षिकस्योपसंहतत्वात्त्वतन्त्रमिदंवैकल्पिक-मिच्छति । अन्येदत्याहुर्षैकल्पिकानांमध्यउपदेशात्मभान्तद्वादशवार्षिकस्यैव गोबाह्मणपरिभाणवत्समः स्पर्वाधमाहुर्यथा सारत्वतेन पक्षेत्रा मस्रवणंमाप्योत्थानमिति । वयन्तु ब्रूमउपसंहतत्वादाज्यस्यवैकल्पिकमध्येवा पाठादुभयरूपतास्यमका-न्तेऽपक्रान्ते वसतिसंभवे ॥ ४२ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः ।** शिष्ट्रा कथयित्वात्भनःपापमः । मरदेवैः राजभिः भूमिदेवानां ब्राह्मणानां समागमेःश्वमेधाः षश्चे स्नातोमुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ ८२ ॥

- (१) कुल्लुकः । अश्वमेथे बाल्लणामृत्विजांशित्रयस्य यजमानस्य समागमेषु ब्रह्महृत्यापापिशिद्धा निवेधावश्य-स्नातोब्रह्महृत्यापापाम्मुच्यते द्वादशवार्षिकस्योपसंहतत्वात् स्वतन्त्रमेवेदंगायिक्षसं । तथां च भविष्यपुराणे ॥ यदा तु गुण-वान्विप्रोहत्वा विमंतृनिगृंणमः ॥ अकामतस्तदागच्छेत्स्नानंचैवाश्वमेथिकमः । गोविदराजस्तुअश्वमेथविवर्णितसकलगः-यश्चित्तशेषतअस्यमकांतद्वादशवार्षिकगायश्चित्तस्यांतराऽवभ्रथस्नानेतेनेवशुद्धिरित्याहः तद्युक्तंभविष्यपुराणवचनविरोधातः ॥ ८२ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । गुणवतोनुमन्तुरनारब्धव्रतस्यवा निर्गुणब्राह्मणवधे स्वतस्त्रं मायश्चित्तमाहः शिष्ट्वेति । शिष्ट्वा नि-वेद स्वमेनःइतिशेषः । भूमिदेवानां विमाणां हयमेधेऽश्वमेधयागे त्रवत्यानां नरदेवानां नृपाणां समागमे मेलने ॥ तथाच भविष्ये ॥ यदा च गुणवान्विप्रोहन्याद्विप्रंतु निर्गुणमः ॥ अकामतस्तदा गच्छेन्सानंचैवाश्वमेधिकमिति ॥ ८२ ॥
  - (५) भन्द्भः । स्वमेनः शिष्ट्रा विख्याप्य ॥ ४२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । शिष्ट्रानिवेष अस्य एनः अवश्यकातीह्यमेथेविमुच्यते ॥८२॥ धर्मस्य ब्राह्मणोमूलमपराजन्यउच्यते ॥ तस्मात्समागसे तेषामेनोविख्याप्य शुध्यति ॥८३॥
    - (१) मेधातिथिः । यजमानित्वजां बाह्मणक्षत्रियाणामश्वमेधसमागमप्नोविख्यापनीयमित्यत्रार्थवादः ॥ ८३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्रोपपत्तिमाहः धर्मस्येति । मूलं तदुपदेशेन धर्ममङ्गतेः । अयंराजन्यस्तेनार्तरक्षणेन वि-स्तार्यते । मूलायाभ्यां वृक्षावरोधात्मधर्मावरोधात्कृतस्थर्मसंबन्धिजनसंसर्गादधर्मक्षयदृत्यर्थः ॥ ८३ ॥
- (३) कुझूकः यलाष्ट्रासणोधर्मस्य कारणजासणेन धर्मोपदेशे कते धर्मानुद्यनादाजा तस्यायंत्रान्तमन्वादिभिरुच्यते ताम्यां जासणक्षत्रियाम्यां समूलायधर्मतस्रमिष्यतेः तलात्तेषांसमागमेऽश्वमेषे पापनिवेचावभ्यस्रातः शुक्यतीत्यस्येव विशेषः॥ ८३॥
- (४) राघवानन्दः। एतरेव सोपपत्तिकदृढयति धर्मस्येति । अपंश्रौदिःविमोहि धर्ममुपदिशस्तमुन्पादयति राजा तमनुपालयत्यतस्ताभ्यां धर्मबुक्षस्य समयोग्पत्तिः। इनः पापं विख्याप्यशुभ्यति ख्यापनेनानुतापनेनेत्यत्र ख्यापनस्या-षि विश्वसहेतुतौक्तेः॥ ८३॥
- (५) मन्द्रनः । विख्यापनस्य प्राधान्यमुपपादयति धर्मस्य ब्राह्मणोमूरुमिति । मूलमुपदेशकत्वान् अग्रमनुद्यापकः स्वात् ॥ ८३॥
  - (६) रामचन्द्रः । तेनां ब्राह्मणक्षित्राणां समागमे एनः पापं विख्यान्य कथियत्वा विशुध्यति ॥ ८३ ॥ ब्राह्मणः संभवेनेव देवानामपि देवतम् ॥ प्रमाणंचैव छोकस्य ब्रह्मानैव हि कारणम् ॥ ८४ ॥
- (१) मे श्वातिथिः । पायमित्तिनापरिषद्गमनंकर्तन्यं परिषत्पूरंयस्तुविधिरनुष्टेयःसाचैवंरूपापरिषदेवमर्थश्लोकोय-मुत्तरभ उत्त्यत्येव ब्राह्मणोदेवानामपिदेवोलोकस्य प्रमाणप्रत्ययितः प्रत्यकृदर्शनवत् नतदोयंवचनमपिशङ्कृते कम्बित् अत्र-कारणंबह्मनेवस्तदर्थकोह्मदष्टमुपदर्शयन्त्रमाणीकीयते ॥ ८४ ॥
- (२) सर्वहानारायणः । अत्र पायम्बित्तक्षानोपायमाहः ब्राह्मणश्ति । संभवेनैवे।त्यत्यैत संस्कारेष्यनुत्यन्तेष्वपि दे-बानामपि देवतमाराध्यः । प्रमाणंचैवले।कस्य धर्मनिश्वये । अत्र द्वेतुमाह ब्रह्मात्रैवहिकारणमिति । यतः कारणंधर्मनि-श्रये ब्रह्मवेदस्त्तत्रैव नियमेनास्तिततहत्त्वर्यः ॥८४॥
  - \* आदिः = प्रान्तः ( न, श )

- (३) कुह्यूकः। ब्राह्मण उत्पत्तिमात्रेणैव किंपुनः शुतादिभिर्देवानामपि पूर्ण्यः सुतरांमनुष्याणांलोकस्य च प्रत्यक्ष-बत्यमाणंतदुपदेशस्य प्रामाण्यान् यत्मात्तत्र वेदएव कारणंवेदमूलकत्वादुपदेशस्य यतएत्रमतः॥ ८४॥
- (४) राधवानन्दः । ब्राह्मणोधर्मस्यमूलिन्यत्रोपपस्यन्तरमाहं ब्राह्मणइति । संभवेनोत्पत्तिमात्रेणैव । अपिशब्दान्य-नुष्याणां सुतरां प्रमाणं तदुपदेशस्यैव धर्मजनकत्या प्रमाणत्वातः नेतरे । ब्रह्मः वेदः अत्रार्थे कारणं प्रमाणमः । ब्राह्मणे-रूपदिश्यमानएव धर्मः फलजनकर्ति ॥ ८४ ॥
- (५) मन्द्रनः । निमित्तविशेषेषु प्रायश्चित्तविशेषोत्राह्मणनिर्णीतः कर्तव्यद्दित वक्तुंत्राह्मणस्य वैशिष्ट्यंतावदाह ब्राह्म-णः सम्भवनेति । दैवतंर्दश्वरत्वार्हः अनेनशक्त्यातिशयउक्तः प्रमाणंविश्रंभार्द्गमनेन द्वानातिशयेन ब्राह्मणाबाह्मण्यमेव कारणंनान्यत् ॥ ८४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ब्राह्मणः संभवेनैवउत्पत्यैव । ब्रह्म वेदः । अत्रैव कारणं प्रमाणमः ॥ ८४ ॥ तेषांवेदविदोत्र्युस्तयोप्येनः सुनिष्कृतिम् ॥ सा तेषांपावनाय स्यात्पविद्रांबिदुषांहि वाक् ॥ ८५ ॥
- (१) मेधातिथिः । परिषद्रमनंप्रायमितिनोऽनेनकथ्यते । तस्याम्यस्भणं ब्राह्मणावेदविद्श्वयः परिषदिति ननुषदशावरावापरिषदितिवक्ष्यति तथैकोपिवेदविद्धर्ममिति नदशसंख्यापुरुषाणामुपदिश्यते किर्ताहं गुणानां । तथापनैविद्योहेतुकस्तर्कीतिगुणानामेविनिर्देशः एकोपिवेदविदित्यनेनचैतत्यकरीकरोतिहें तुकत्वादृणांतराभावेपिकवंशनैववंदेनवेदवित्परिषत्वंश्वयते अयंतु श्लोकः संख्यानिर्देशार्थः अत्रययपिवेदविद्दृत्युपान्तहेनुकत्वादयोपि गुणागृह्यन्ते नह्यन्ययावेदवित्यंशिष्टपरिषञ्चभणं । तत्रैवय्याख्यास्यामः यदि वेदवित्त्वनहेनुकत्वादिना विना भवति कथंतहाँद्युक्तमेकोपि वेदविदिति
  गुणान्तराभावेपि वेदवित्परिग्रहार्थमित्येतदपि । तत्रैववक्ष्यामः अतः प्रायम्बित्तनात्रयः समुदिताः प्रष्टय्याः एकस्य कदावित्रमादोऽनवधानस्यात् तथैतत्परिषद्रमनंविदुषाप्यरष्टार्थकर्तयमिति । तथाच पवित्रविदुषाहिवाक् नच रहस्यप्रायभित्ताभावपसङ्गः यत्र कस्याप्यविदितं तद्रहस्यं विदितेतुपरिषद्रमनं । तथाचोक्तं स्थापनेनानुतापेनेति तदेतदयुक्तं
  कल्पनाविषयत्वादस्यशाक्तिपापंचावेक्ष्य प्रायम्भतंविकल्पेयेदिति अनुक्तनिष्कृतीनांपायभित्रकल्पयेत्तत विभिर्याकल्पनाकता साममाणयितव्या ॥ ८५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ततःकिमतमाह तेषामिति । त्रयोपि अन्यन्तालाभे तेषांपापिनां पावनाय प्रायश्चितञ्चाप-नद्दारा । पवित्रंहीति हेतूस्या जासणैर्वष्ट्वभिरुपिर्दष्टमेव कर्तव्यं नान्यथा पापक्षयद्रयर्थः । पवित्रंपावनीं चेतिदर्शनात् । बामिन्यभ्याहर्यं । तेषांवेद्विद्द्तिकचित्पाढः ॥ ८५ ॥
- (३) कुङ्कृकः । तेषांविदुषांत्रासणानांमध्ये वेदश्चास्तयोपि किमुताधिकाः यत्पापनिर्हरणाय पायमिनंत्रूयुस्तत्पा-पिनांविशुद्धये भवति यत्माद्विदुषांवाक्पावियत्री ततम्ब प्रकाशपायभिन्तार्थविदुषाप्रिष परिषदवश्यकार्या रहश्यपायभिने पुनरेतन्मास्तिरहस्यत्वविरोधात् ॥ ८५ ॥
- (४) राघवानम्दः । एतदेव स्पष्टयति तेषामिति । तेषां चतुर्णां वर्णानां एनस्सु जातेषु निष्कितं नायितं हूयुः। सा निष्कितः । अत्रहेतुः पवित्रमित्यादि । विदुषां त्रयाणां ज्ञाक्षणानां वाक् ज्ञानाप्रयादिवत्पावनीतिभावः । धर्मस्येत्यादिश्को-कत्रयं परिषद्रमनस्तृत्यर्थमिति मेषातिथिः ॥ ८५ ॥
- (५) चन्द्रचः। ततः किमायातमित्यपेक्षायामाह तेषांवेदविदोन्न्युरिति। वेदविदेविदार्थविदस्तेषां प्रायमित्तानामः ॥ ८५॥

(६) रामचन्द्रः । तेषां पापिनां एनःसु निष्कातं त्रयोवेदिवदोब्र्युः । तेषां विदुषां सावाक् पावनाय पित्रतं स्यात्॥ ८५॥

अतोन्यतममस्थाय विधिविपः समाहितः ॥ ब्रह्महत्याकृतंपापंच्यपोहत्यात्मवत्तया ॥ ८६ ॥

- (१) मेधातिथिः । सर्वेषांब्रह्महत्याप्रायिक्तानामुपसंहारार्थः श्लोकोयं । विषयहणंचात्र सर्ववर्णपदर्शनार्थं । व्य-पोहत्यपहर्रात आत्मवत्तयाऽऽत्मज्ञानतया शास्त्रार्थंकताभिनिवेशआत्मवानित्युच्यते तस्यायमभ्यवसायोन शास्त्रार्थं । मन्यथावर्तते ॥ ८६ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । अन्यतमिति तत्तदपनोद्यपापित्रशेषापेक्षया व्यवस्थितमित्यर्थः । विधि मकारम् ।** विप-इतिमाधान्यादुक्तंयथोक्तव्यवस्थया तु योज्यम् । आत्मवत्तया प्रयत्नवत्तया ॥ ८६ ॥
- (३) कुङ्गूकः । अस्मान्प्रायम्नित्तगणादन्यतमंप्रायभित्तं ब्राह्मणादिः संयतमनाआश्रित्य प्रशस्तार्थतया ब्रह्महत्याकतपापमपनुदति एतस्य ब्रह्मवधादिप्रायभित्तविधानं सकत्पापकरणविषयंपापावृत्तो त्वावर्त्तनीयं एनिस गुरुणिगुरूणिछघुनिलघूनीति गोतमस्मरणात् पूर्णेचानस्यनस्भान्तश्चद्वहत्याव्रतंचरेदिति बहुमारणे प्रायभित्तबहुत्वस्य वक्ष्यमाणत्वास्य ॥
  विधेः प्राथमिकादस्म।द्वितीये द्विगुणंस्पृतम्॥ नृतीये विगुणंप्रोक्तिमिति गोतमस्मरणात् गृहदाहादिना युगपद्नेकब्राह्मणहनने
  तु भविष्यपुराणीयोविशेषः ॥ ब्राह्मणोब्राह्मणविष्याद्वाणो वा बहून्गुह ॥ निहृत्य युगपद्दीरएकप्राणान्तिकंचरेत् ॥ कामतस्तु
  यदा हन्याद्वाह्मणान्त्ररसत्तम ॥ तदात्मानंदहेदग्री विधिना येन तच्छृणु ॥ एतच्चान्नानविष्यंसर्वमेवैतत् । तथा ॥ अकामतोयदा हन्याद्वाह्मणान्ब्राह्मणोगुह ॥ चरेद्दने तथाघारे यावत्याणपरिक्षयम् ॥ एतचान्नानवधे । प्रकतत्वाद्यगपन्मारणविषयं ।
  क्रममारशेत् विधेः प्राथमिकादस्मादित्यावृत्तिविधायकंवेदवचनम् ॥ ८६ ॥
- (४) **राधवानन्दः** । निमित्ततारतम्येनोक्तं नैमित्तिकतारतम्यमुपसंहरति अतहति । अन्यतमं ब्रह्महाद्वादेशेत्या-त्यादिमभ्ये । आत्मवत्तया अस्त्यातमा परलोकभागिति द्वात्मबुध्या नहानात्मवित्कश्चित्क्रियाफलमुपाश्रुतइत्युक्तेः॥८६ ॥
- (५) मन्द्रमः । उक्तमर्थमुपसंहर्रात अतोन्यतममास्थायेति । अतएषांविधीनांविषशब्दः क्षत्रियवैश्ययोरप्युपलक्ष-णार्थः । केचिद्राह्मणानामेव सर्वत्र प्रायम्भित्तानि विहितानि क्षत्रियादीनान्तु दण्डविशेषानुसारेणाहवनीयाइति मन्यन्ते ॥ ८६॥

हत्वा गर्भमिवज्ञातमेतदेव व्रतंचरेत् ॥ राजन्यवैश्यौ चेजानावात्रेयीमेव च स्नियम् ॥८ ७॥ [जन्मप्रभृतिसंस्कारैः संस्कृतामन्त्रवाचया । गिर्भणीत्वथवा स्यात्तामात्रेयींचविदुर्बुधाः ॥१॥ ]ः

(१) मेधातिथिः । गभौतासणजातीयत्वएवकेन गर्भस्य पातनंकारयेत् अविज्ञातमज्ञातस्त्रीपुरुषविशेषव्यक्तनं उपज्ञातेयथाययंस्त्रीपुंसनिमिक्तमेव कथंपुनः स्त्रियामहतायांगर्भस्य वधोभवित औषधादियोगेन गर्भस्यपातन एतदेवेत्ये-कवचनात्प्रत्यासम्बद्धादशवार्षिकमेवातिदिश्यतद्दत्याहुः अन्येएतदिति शृद्धिकारणंसामान्यापेक्षायामतः सर्वमायश्चित्तातिदेश्यः । क्षत्रियवैश्योचेजानीयज्ञमानौ भूतकालता निविक्षिता । स्मृत्यन्तरे सवनगतौ राजन्यवैश्योवित । अतश्च मारव्यसो-मपानयोरेषविधिनदर्शपूर्णमासादियज्ञमानयोःलिङ्गदर्शनंतु यज्ञमानमात्रयोभीवयतीतिज्ञासणीभूयवयज्ञतद्दित आत्रेयीस्त्रिय मित्रगोत्रज्ञातांजातेरविधेषानस्त्रीपूंसयोज्ञीह्मणीनामपिमाप्तावात्रेय्यावचनमन्यगोत्रनिवृत्यर्थमतो ज्ञाह्मण्याअप्यन्यस्यावध-

उपपातकमेव स्नीविर्शित्रियवधइति । येतु स्नीसुरृद्धधइति तश्चानुर्वण्यंस्नीमात्रे अवमस्नीणामुपपातकंमहापातकप्रायिश्ति-विकल्पते भर्नृत्वगुणापेक्षोविकल्पाबुद्धिपूर्वाबुद्धिपूर्वकृतश्च सस्तनप्रबालापत्ययोस्तरभावं बालानांदुःशके जीविते विजा-तियायाअपि ब्राह्मणभार्यायाभर्तृद्धेषादनपराधिन्यानिमिनान्तरतोवोपजाप्यमानायाःशीलरक्षन्त्याअसंप्रयुज्यमानायावधः एवमप्युत्पेक्षयास्त्रीसुन्दद्वधमित्यादेशादन्यत्रतु स्त्रीश्चेद्देत्यात्रेय्यांत्विकल्पः । अन्येत्वात्रेयींगर्भसाहचर्यादतुमतीमाहुः पत्यते भूणहात्रेयाश्वहन्तेति भूणहाब्राह्मणवधकारी साच ब्राह्मण्येव अत्र कुक्ष्याववश्यंगर्भउद्यतद्द्यात्रेयी यद्यपीदश्यांवृत्तीत-द्वितोनस्मर्यते । प्रयोगानुसारेण तु भवतीति ॥ ८७ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । गर्भ ब्राह्मणेन ब्राह्मण्यामाहितमिवज्ञातं पुंनपुंसकस्त्रीवधायुक्तमेव । इंजानौ सोमेन । आन्नेयीमित्रिगोत्रां रजस्वलांच । तथाहि । कतुमतीमान्नेयोमाहुरिति गौतमः । अत्रिगोत्रांवा नारीमिति विष्णुः । साच-ब्राह्मण्येव आन्नेयींब्राह्मणीमिति शङ्कारमृतेः । ब्रतमित्यभिधानात्कामतीपि हनने न मरणान्तं किंतु द्वादशवाधिकमेव । अकामतस्तद्र्धम ॥ ८७ ॥
- (३) कुद्धूकः । प्रकतत्वाद्वासणगर्भविषयस्त्रीपुन्नपुंसकत्वेनाविज्ञातंश्वतियंवैश्यंच यागप्रवृत्तंद्वाऽऽत्रेयींचिस्ययंत्रा-सणीतथात्रेयींच त्रासणीमित यमस्मरणात् । हत्वा ब्रह्महत्यापायित्रतंकुर्यात् । आवेयीच रजत्वला ऋतुस्नातोच्यते रज-खलाऋतुस्नातामात्रेयीमित विसष्टस्मरणात् । एवंचानात्रेयी ब्राह्मणी वथे त्रैवाधिकमुपपातकंयथोक्तंस्वीशूद्रविद्श्वत्रवधइति यक्तरश्लोके कृत्वा चस्नीसुत्दद्धमिति तदाहिताधिब्राह्मणस्य ब्राह्मणी भार्याविषयम् । तथाचाद्विराः । आहितायेब्राह्मण-स्य हत्वा प्रवीमनिदिताम् ॥ ब्रह्महत्याव्रतंकुर्यादात्रेयीघस्तथैव च ॥ ८७ ॥
- (४) राघवान-दः । विश्वधभायश्चित्तप्रसंगेन तद्यमातिदेशिकब्रह्महंत्यामाह । हत्वेतिहाभ्याम । श्रकतत्वाद्विप-रेतोजगर्भ स्त्रीपुंनपुंसकत्याऽज्ञातम । ईजानी यागार्थदोक्षितो ॥ यागस्थक्षत्रविद्घात चरेष्ट्रह्महणोव्रतम ॥ गर्भहा च यथावर्ण तथात्रेयीनिषूदकद्वियाज्ञवल्क्योक्तेः ॥ यथावर्ण एकगुणायुक्तभेदेन आत्रेयी रजत्वला रजत्वलामृतुस्नाता मात्र-यीमिति वसिष्ठवचनात । तथात्रेयीच ब्राह्मणीमितियमस्मृतेविभैवसा जातिस्तु बादरायणइतिन्यायात् अत्रिगोत्रा वा॥८७॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** अविज्ञानं गर्भस्रीपुंनपुंसकंहत्वा ईजानौ राजन्यवैश्यो आत्रेयी रजस्वलामत्रिगेत्रां ऋतुस्नाताः वात्रेयीमाहुः ॥ ८७ ॥

उक्का चैवारतंसाक्ष्ये प्रतिरुध्य गुरुंतथा ॥ अपरत्य च निःक्षेपंरुत्वा च स्नीसुरहद्वधम् ॥ ८८ ॥

- (१) मधातिथिः । हिरण्यभृभ्यादिसाक्ष्येतुवधादिसंशयेवाऽनृताभिधाने प्रायश्चित्तमेतत अत्रहि दोषातिशयः श्रृयते भञ्जतामित्याद्यस्य गुरुत्धुभावेन करपनाकार्या प्रतिरभ्येति यदुक्तमलीकिनिर्वन्धइतितदेवेदप्रतिरभः संरभपूर्वकोगृरा-रुपद्ववारंभः निक्षेपः अन्नापि दरिद्रस्य महतोधनवताऽधमस्योतान्यस्यब्राह्मणजातीयस्येत्यादिकरूपना यन्नत्वकमवन् श्रूयतेतत्र यथाश्रुत्येव भवितुमर्हतिकः करपनायाअवसरोनचकोटिर्यसाक्षिनिक्षपयोर्छघुप्रायश्चित्तमस्ति । यदिष्रुरापाने तदिष चुरुपमेनेन गरीयः श्रुताश्चतविषयत्वंशिक्तचावेक्षेतियत्सत्यस्यनुक्तिष्टितीमामितिश्ववणे ॥ ८८॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । साक्ये यत्रसत्यवचिस वींगनांवधः । प्रतिरुध्यमिध्याभिशापेन संयोज्यनिःक्षपः ब्र. झण-

स्यापि सुवर्णरूपं रजताचपि ब्राह्मणस्य । स्त्री स्वभायांअत्रेष्टा अनात्रेयी यद्भायांवधस्तूपपातकमेव ब्राह्मणोवधत्वेपि तथाचान्यत्र दार्शतम् । सुत्रिन्मत्रमब्राह्मणोपि तस्य वधम् ॥ ८८ ॥

- (३) कुल्लूकः । हिरण्यभू न्यादियुक्तसाक्ष्येऽनृतमुक्ता गुरोश्व भिथ्याभिशापमुत्पाच निश्चेपंच ब्राह्मणसुवर्णादन्य द्वजतादिइष्यं क्षत्रियादेः सुवर्णमपि चापत्तत्य स्त्रीवभंच यथाय्याख्यातंकत्वा मित्रचात्राह्मणंहत्वा ब्रह्महत्यामायश्चित्तंकु । यात् ॥ ८८ ॥
- (४) राघवानन्दः । साक्ष्ये दातव्ये साक्ष्ये भूम्यायर्थे अन्यत्र माणायामाचमनयोर्विधानात् । प्रतिरुभ्य मिथ्या-भिशापमुन्पाद्य । प्रतिरुभ्येतिपाँ सएवार्थः । गुरुं ब्रह्मदम् । निक्षेपं ब्राह्मणसुवर्णातिरिक्तम् । स्त्रीसुदृद्धं कृत्वा पायिश्-त्तंकुर्यादित्यभ्याहारेणान्वयः । स्त्री आहिताग्रेब्राह्मणी [ क्या ] तथ्यावा अंगिराः ॥ आहिताग्रेहिजाग्यस्य हृत्वा पत्नीमनि-न्दिताम् ब्रह्महृत्यावतं कुर्यादात्रेयीग्रस्तग्रेवचेति ॥ सुद्धत् यागस्यक्षत्रियवैश्यब्राह्मणमित्रम् ॥ ८८॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । गुरुंमित रूभ्यगुरोः मातिकूल्यंकृत्वा स्वीभार्याएतदेव व्रतंचरेदित्यनुषद्भः ॥ ८८ ॥
  - ( ६ ) रामचन्द्रः । गुरुं प्रतिरुध्यमिथ्याशयः ॥ ८८ ॥

इयंविशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतोद्विजम् ॥ कामतोब्राह्मणवधे निष्कृतिर्ने विधीयते ॥ ८९ ॥

- (१) मेधातिथिः । प्रमाप्यहत्वा निष्कतिरिति प्रागयंव्याख्यातार्थः प्रायश्रित्तगौरवोपदेशपरः ॥ ८९ ॥
- (२) सर्वज्ञ नारायणः । इयंविशुद्धिस्तदेहाविकानस्य देहिनोत्रतादिना शुद्धिः । नविधीयतेनिक्कृतिः तदेहाव-क्येदेन मरणेनतु भवत्येव ॥ ८९ ॥
- (३) कुःहृकः । एतनुमायिक्तंविशेषोपदेशमन्तरेणाकामतोब्राह्मणवधेऽभिहितं कामतस्तु ब्राह्मणवधे नेयंनिष्ठ-तिः नैतत्मायिक्तंकिन्त्वतोद्विगुणादिकरणात्मकमिति प्रायम्बित्तगौरवार्थनतुप्रायम्बित्तामावार्थं कामतस्तु कृतंमोहात्माय-श्वितैः पृथग्विधैरिति पूर्वोक्तविरोषात् ॥ ८९ ॥
- (४) राधवानन्दः । ब्रह्महत्यानिष्कतिमुपसंहरति इयमिति । प्रमान्य इत्वा । नविधीयतइतिपायिकत्तगौरवार्थं निन्दाहैगुण्यस्योक्तत्वात् । इयमुक्का द्वादशवार्षिकादिका । अत्रैवचकामतस्तु कृतंमोहात्पायिक्ततैः पृथिग्वधैरित्युक्तम-न्यथा पूर्वापरिवरोधइति । नचतिद्वभातिरिक्तविषयकं संकोचे मानाभावात् ॥ ८९ ॥
- (५) नन्द्रनः । उदिताब्रह्महाद्दारशाब्दैऽह्मीत्यादिनोक्ताः कामतोब्राह्मणवधे निष्कितिनिविधीयते इदंविशेषविषयं कामकारेप्याहुरेकेश्रुतिनिदर्शनात् ॥ कामतस्तु कते मोहात्यायश्चित्तैः पृथग्विधैरित्येते ॥ सामान्यविषयेपीन्द्रीयतीन्सालावृ-केभ्यः प्रायच्चिदित्यदिकंधमंप्रधानलोकोपकारकविशिष्टपुरुषविषयं न सार्वित्रिकमित्यविरोधोवगन्तव्यः ॥ ८९ ॥
  - ं ६ ) **रामचन्द्रः । अ**कामतः द्विजं प्रमाप्य हत्वा ॥ ८९ ॥

मुरांपीत्वा द्विजोमोहादिश्ववर्णासुरांपिबेत् ॥ तया सकाये निर्देग्वे मुख्यते किल्बिषात्ततः ॥९०॥

- (१) मधातिथि । द्विजश्रुतिर्जासणार्थेव आहचरशृत्यन्तरे ब्रासणस्यउष्णांवापिनेयुः सुरामिति मोहादित्यनुवादी-विवर्णावर्णश्रुतिप्रहणसामान्यस्थणार्थमतएवाह कायेनिर्दग्धेमुच्यतइति ॥ ९० ॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः । सुरापानपायश्चित्तमाह सुरामिति । पैष्टीपाने त्रयाणां गौडीमाध्वीपानेतु विषश्येत्याशयेन द्विजद्रत्युक्तमः । मोहातः रागातः नत्वज्ञानातः । निर्दग्धइतिषृत्युहेतुतांदर्शयति । अमीवर्णामग्निसदशमौद्ययेन । एतदुत्तरे-ष्वपीत्यनुषज्यते ॥ ९० ॥

- (३) कुद्धृकः । सुराशब्दः पैष्टीमात्रे मुख्योनतु गोडोमाध्वापेष्टीषु त्रितयानुगतैकरूपाभावात्मत्येकंच शक्तिकल्पने शक्तित्रयकल्पना गोरवमसङ्गात गोड्यादिमदिरासु गुणवृत्त्यापि सुराशब्दमयोगोपपत्तेः । अतएव भविष्यपुराणे ॥ सुराच पंष्टीमुख्योक्ता न तस्याहित्वतरे समे ॥ पेष्ट्याः पानेन चैतासांमायश्चित्तंनिबोधत ॥ मनुनोक्तंमहाबाहोसभासव्यासयोगतः ॥ एतासामिति निर्द्धारणे पद्यो । एतासांगौडीमाध्वीपेष्टीनांमकतानांमध्ये पेष्टीपाने मनूक्तंमायश्चित्तं । सुरांपीत्वा द्विजोमोहादिति निबोधतेत्यर्थः । मुख्यांसुरापेष्टीरागादिव्यामूदत्या द्विजोब्राह्मणादिश्च पीत्वाऽिमवर्णासुरांपिवेत्तया सुरयाः शरीरे निर्देग्धे सिति द्विजस्तसात्पापान्मुच्यते । एतच्च गुरुत्वात्कामकारकतसुरापानविषयमः । तथा च बृहस्पितः ॥ सुरापाने कामकते ज्वलन्तींतांविनिःक्षिपेतः ॥ मुखे तथा सनिर्देग्धोमृतः शुद्धिमवामुयात् ॥ ९० ॥
- (४) राघवानन्दः । सुरापानप्रायश्चित्तं सार्थवादमाह सुरांपीत्वेत्यष्टभिः । कामतस्तत्पाने मरणांत्तिकप्रायश्चित्तम । तथाच बृहस्यतिः ॥ सुरापाने कामकते ज्वलन्तींचैव तां मुखे ॥ क्षिपेतया सनिर्दग्धोष्टतः शुद्धिमत्रामुयादिति ॥ सुरापदमत्र पैष्ट्यां मुख्यं अन्यत्रमादकयोगाद्रीणम् । अतएव भविष्ये ॥ सुराच पैष्टां मुख्योक्ता नतस्यास्त्वितरे समे ॥ पैह्याः पानेनुचैतासां प्रायश्चित्तं निबोधतेति ॥ एतासां सुराणांमध्य । सुरा वै मलमन्तानामिति वश्यति अन्तानामिति लिद्वात्पेष्टीति ॥ ९० ॥
- (५) मन्द्रनः । अभोहान्मितपूर्वकं एवंध्याख्याने स्मृत्यन्तराणि संगच्छन्ते अग्निवर्णामित्रस्पर्शी स्वकाये निद्ग्धे मरणे सित ॥ ९०॥
  - (६) रामचन्द्रः । तया सुरया ॥ ९० ॥

## गोम्त्रमित्रवर्णवा पिबेदुदकमेव वा ॥ पयोघृतंवामरणाह्रोशकृदसमेव वा ॥ ९१ ॥

- (१) मिथातिथिः । अन्यतरमायिक्तमित्रवर्णभवत्येव गोमूत्रादयोद्दृष्यविशेषाअन्यप्रकारमरणानिवृत्यर्थाः सुग-चपैष्टीर्तिविश्चेया तांमुख्येत्युपचरन्ति अन्यत्रतु प्रयोगोगौणः कामतः पानेचैतत् । तथाचवक्ष्यति ॥ अञ्चानाद्वारुणीपीत्वा-संस्कारेणैवशुध्यति । अग्नवर्णमित्यग्निस्पर्शमितिश्चातव्यं । तथाचाहामरणादिति । सुराचस्त्रीणामपि प्रतिषिद्धाउक्तंहिवासि-हेतया बाह्मणीसुरापीभवति नतांदैवाः पतिलोक्तंनयांति । इहेव साश्रमतिक्षीणपुण्यालोकेपेत्यावाप्सुच जलभूगभवति ॥९१॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आमरणायाविद्धवीरैर्मरणं भवति । गीशरूद्रसंनिष्पोक्य गृहीतम् । एतत्कामतःपापे । अ-कामतःस्पृत्यन्तरोक्तंत्रीयम् ॥ ९१ ॥
  - (३) कुःख्रुकः । गोमूत्रजलगोक्षीरगव्यधृतगोमयरसानामन्यतममिष्रस्पर्शकत्वा यावन्परणंपिबेन ॥ ९१ ॥
- ( ४ ) **राघवानन्दः । आमरे**णादितिच्छेदः [ कपिदेहेततःसुरापानजातः । तद्भवि गोमूत्रादिपंचअग्निवर्णामितिपदानां विशेषणमः]ः ॥ ९१ ॥
- (५) **चन्द्रनः** । उदकादीनामपि विशेषणमग्निवर्णमिति आमरणात्पिबेद्यथा गोमूत्रादीनामन्यतमस्य पानेन मरणं श्रामीति तथापिबेर्दिति ॥९१ ॥

कणान्वा अक्षयेदब्दंपिण्याकंवा सर्रुानिशि ॥ सुरापानापनुत्यर्थवालवासाजटीध्वजी ॥ ९२ ॥

(१) मेधातिथिः । द्दंपाणात्ययऔषधार्थं अन्येनविह्तस्यापि तस्य अज्ञानानुतम्र छ्रसहितः पुनः संस्कारोदर्श-

यिष्यते अन्येतुगौँडीमाध्व्योरुपचरितसुराभावयोरिच्छन्ति । तथा च स्मृत्यन्तरे । असुरामचपानैचाँद्वायणमभ्यसनीयं । सक्टितिकणपिण्याकयोरुभयोः शेषः निशायामवालमयं गोलोमाजालोमादिकतंवासोजधीशिखयाऽन्यैर्वाकरौध्वंजीमचच्च-रिकादिनेति ॥ ९२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । कणान् तण्डलकणान् यवागूपत्कापिबेत् । पिण्याकं तिलकल्कं जलेनालोक्याब्दंसरु-निशि । चौरवासाइत्यादिचोभयगतम् । चीरं खण्डवस्त्रम् । ध्वजौ सुराभाण्डध्वजं पुरस्कत्वा । एतच्च कामतउपलभ्य-मानमधुसुरासंसृष्टजलपाने ॥ ९२ ॥
- (३) कुछ्कूकः । अथवा गोरोमादिष्ठतवासाजयावान्सुराभाजनिन्हः सूक्ष्मतण्डुलावयवान् आरूष्टतैलैतिलंबा रात्रावेकवारसवन्सरपर्यतसुरापानपापनाशनार्थभक्षयेत् । इदमबुद्धिपूर्वकममुख्यसुरापाने द्रष्टव्यं । नतु गुर्गौन्तरवैकल्पिकल-घुत्वात् ॥ ९२ ॥
- (४) रा**धवानग्दः । अकामतः**पैष्टीपानेकामतश्च गौडीमाध्योःपानआहं कणानिति । कणान् तण्डुलस्य सू-क्ष्मांस्तुषयुक्तावयवान् । पिण्याकंनिःसारिततैलंतिलंत्रालवासाः गोवालनिर्मितवासाः । ध्वजी मद्यघिका ध्वजरूपा य-स्य सः ॥ ९२ ॥
- (५) नम्द्नः । अकामतः पाने प्रायश्चित्तमाह कणान्वाभक्षयेदद्यमिति । वाख्वासागोवाक्कतवस्वधरः अठौभ्वजी-मुराकलशचिन्हयुक्तश्च भूत्वाकणान्पिण्याकवा सक्तनिशिसंवत्सरमिह् भक्षयेत् ॥ ९२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। सुरापानस्य अपनुत्यर्थे बारुवासाः प्रावारकम्बरुादि ॥ ९२ ॥

### सुरा वै मलमन्ननांपाप्माच मलमुच्यते ॥ तस्माद्वाह्मणराजन्यौ वैश्यश्व नसुरांपिवेत् ॥ ९३॥

- (१) मधातिथिः। अन्तशब्दोयद्यध्यदनिक्रयाकर्मणि ध्युत्पाद्यते तथापि ब्रीह्मादिपश्चतावेव भक्तसक्तपूपादै।मिसद्धतरप्रयोगस्तथाचान्येन व्यञ्जनिति भेदींपपित्तः। अतः पिष्टविकारत्वात्सुरायाअन्वव्यपदेशेलव्धेऽन्नानांमलिति
  निवारणोपपत्तौ पेष्ट्याः सुरायाः प्रतिषेधेलिङ्कामदं लिङ्कंत्रयाणांवर्णानांसंपद्यते ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यैरपिवर्णेः पेष्टीनपातव्या
  किच सेत्र सुरामुख्या गौडीमाध्व्योः एवंयथासीधुमाध्वीकयोर्गुरुपायिक्षत्तनतथान्येषामरिष्टादीनांमद्यानां मलशब्दः पाध्मितिव्याख्यातोनिन्दातिशयदर्शनार्थः सत्यिपायिक्षत्तपकरणे वाक्यानसुरापाननिषेधोयंभिन्नत्राक्यत्वाद्यनार्थवादः॥ ६३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्नानांमसं अन्नानामशुद्धभागः । यच्चमत्रमशुद्धभागःसपाध्मा पापहेतुः । शृद्धस्तु स्वत-एव पापत्वात्पिबम्नपि नाधिकपापवान्भवतीत्यर्थः । अन्नानामित्युक्तत्वादम्नपिष्टगभवत्वात्पेक्नवत्रयाणांवर्णानिषिदा ॥ ९३॥
- (३) कुक्षृकः । यसात्तं दुलिष्टसाध्यत्वात्तराअन्नमसंमरुशब्देमचपापमुच्यतेतसाद्रासणक्षत्रियवैश्याः पैष्टीं सुर्रान-पित्रयुरित्यनेन प्रतिषेधेसित एतदितिक्रमे सुरांपीत्वेति प्रायम्बित्तं अन्नमलानुवादाच्य पेष्टीनिष्थएव स्फुटः त्रैवर्णिकस्य म-नुनैवोक्तः॥ ९३॥
- ( ४) **राधवान-दः । त्र**याणां पैष्टीभक्षणाभावं सार्थवादं निगमयति सुरेति । मलपाध्यनोरेकपर्यायत्वेन तन्नुक् म-लभुगेव ॥ ९३ ॥

<sup>\*</sup> गुणांन्तर=मरणेन (अ)

- (५) **नन्दनः । ग्रुरायाः पेंस्माः पाने त्रैवांगकेरेतत्प्रायम्बित्तकर्तव्यमित्मभित्रायेषाह् ग्रुरावैमलमन्त्रानिति । अन्ता-**मामलमिति वचनसामर्थ्यात्वैद्योगम्यते प्रतिषिध्यते चेति गम्यते ॥ ९३ ॥
- (६) रामचन्दः । सुराअनानां मलपिष्टेन यत्कते ॥ ९३ ॥ गौडी पैष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा ॥ यथैवैका तथा सर्वीन पातव्या द्विजोत्तमैः॥९४॥
- (१) मधातिथिः । गुडविकारोगौडीयेषामपौक्षुरसमेव मद्यतामापद्यते तेषामुपिकारणे कार्योपचारेण गौडौव्यपदे-शोनविरुद्धः । मधुनोविकारोमाध्वी मधुमाध्वीकंविकारवृत्त्यानसद्योजातस्यपृद्दीविकारस्यपतिषेधोयावग्यद्यावस्थामगाः मस्येतिदर्शयति अविकृतंहिमधुमाध्वीकमिच्छन्तीतिस्मरति । यत्रापि मद्यशब्देन प्रतिषेथस्तत्राप्यनासादितमद्यपानशक्ति-योगस्यनैवप्रतिषेधस्तस्य मद्यशब्देनानभिधानात् । यथाशुक्तशब्दीऽवस्थाविशेषवति मवर्तते नाविशेषेण नहिः तदेवामूनान मनापन्नंशुक्तिमन्युच्यते यथासएव गौर्वस्सावस्थायांनबलीवर्दः किंच पिष्टोदकादिसंघानसंपृश्यान सुरा यावस्कालपरि-वासेन मदशक्तिमापन्ना एविभिभुरसमृद्दीविकारयोर्द्रभृज्यं अल्पायास्तिहिपानेपामे।ति यावत्यामात्रया पीतान मदयित प्र-तिबन्धकद्रव्ययोगेनच नैषदोषानायमदोत्पत्तिपतिषेधः तथाकर्तव्ययथामत्तःश्लीबान भवतीति किर्ताह् यन्मद्जननसमर्थन शक्तियुक्तेतन्त्रपातव्यमिति अल्पायाअपिसाशक्तिविद्यते यावतारुशमल्पपाणंत्वल्पमपिमद्यमद्यति सिन्धंमहापाणंत्र-हपिनेति नैतावतामदशक्तयभावःशक्योवक्तंकार्याभावेन कारणभावान्मद्यानामपि नैवनिश्वीयते नहिमहत्काषंदरभुपसम-र्थास्यासरेदाहकत्वमनुमीयते शुष्कमृणेन तादशस्यैव बाहकत्वीपलभात्। यदप्युक्तंद्रव्यान्तरेण शक्तिमतिबन्धक्रत्वेपान-प्राप्तिरिति तदप्यचीयं निह तृणेनतादशस्यैव दाहेतदानींसा तस्यशक्तिनीस्त किंतु वियमानापि कार्यारंभंगत्यसमर्था शक्तिसंभवश्य मतिहेतुर्नतेनित्यकार्यतद्रव्यान्तराणि शक्तिवनाशयन्ति अपितु कार्यारभंप्रतिबर्धान्त तथाच तत्परिमाणा-रंभकद्रव्ययोगेपि पैत्तिकोमार्यात नश्लैष्मिकोतोनुमीयते न तस्य विनाशस्तलान्त भाविमयावस्थस्य प्रतिषेधीनापिप्राप्ताः वस्थाविशेषस्य मितवन्धकाभावादिवत्तन्यितिषेधायथाचौरः स्वर्जनीयदित नोदिश्वतोऽमामामुभावस्य मितिषेधामाध्वीति कः थंयावतागुणेन माध्वीति भवितव्यंसंज्ञापूर्वकोविधिश्नित्यइति परिष्ठारः ज्ञापकंचास्याः परिभाषायाओरादिति वक्तस्ये गुणइति गुणयहणम् अत्रहिनोत्तमयहणंच क्षित्रमवैश्ययोर्भदानुद्धानार्थ। तथाचमहाभारते॥ भारतानांयादवानांमद्यपानंतुव-ण्यंते ॥ उभौमध्वासवीक्षीबौदष्टौमे**के**शवार्जुनावित्युत्तरश्लोकादर्थवादएव । ननुच तथा सर्वाद्दित बहुवचनंकथं-यावताएकमुपमानंद्वेउपमेये अन्तमलत्वंचात्रहेतुमन्तिगदोर्थवादोमलंहेतुर्यथा शूर्पेण जुहोति तेनह्यनंक्रियतर्हात ॥ ९४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ब्राह्मणं प्रतिषिशेषमाह गौडीति । गुडभवा तत्प्रकृतीक्षुरसजाच । माध्वी द्वाक्षारसकृतेति केचित् । मधूकपुष्पेण मधुनावा कृता बाच्या त्रिविधा सुरा । यथैका सुरा पेष्टी त्रिभवंणैर्न पेया तथा सर्वा त्रिविधा दिजोत्तमेः ब्राह्मणैरित्यर्थः ॥ ९४ ॥
- (३) कुल्लूकः। यागुडेन कता सा गोडी एवंपिष्टेन कता पैष्टी मधुकवृक्षोमधुः तत्पुष्पैः कता सा माध्वी एवंत्रिः-प्रकारा सुरा जायते मुख्यसुरासाम्यनिबोधनिमतरसुरापेश्चया ब्राह्मणस्य गोडीमाध्वीपाने प्रायम्बनगौरवार्थमः। यथावैका पेष्टी मुख्या सुरा पूर्ववाक्यनिषिद्धत्वात् त्रैवणिकस्यापेश्चया तथा पूर्वा गोडी माध्वी च द्विजोत्तमैर्न पातव्या॥ ९४॥
- (४) राघवानण्दः । ब्राह्मणमित्युपसंहारात् विषस्य तु सुरात्रयमभक्ष्यमित्याह गैडिति । एका पैष्टी यथा ब्राह्मणं-शति तथेतरतंत्रतिनिषदतया तुल्ये । द्विजोत्तमैः विषैः ॥ ९४ ॥

- (५) अन्द्रनः । ब्राह्मणस्य गौडीमाध्योरिष पाने प्रायम्बित्तमेतत्कर्तव्यमिन्यभित्रायेणाहः गौडीमाध्यीच वैद्योविति । एकापूर्वश्लोके प्रतिषिद्यापैद्ये॥ ९४॥
- (६) रामचन्द्रः । गुडेन कता गौडी । पिष्टस्यपैष्टी । माध्वी मधूकपुष्पस्य यथैव एका तथा सर्वा सुरा प्रकतिद्रव्यं मदहेतुः ॥ ९४ ॥

यक्षरक्षः विशाचान्त्रंमयंमांसंसुरासवम् ॥ तद्वाह्मणेन नात्तव्यंदेवानामश्रता इविः॥ ९५ ॥

- (१) मेधातिथिः । यक्षादयोनिन्धाः प्राणिनोभक्ष्याभक्ष्यविवेकश्रून्यामांसमभक्षयन् सुराचासवश्च सुरासवंजाने-रमणिनामित्येकवद्भावः । आसवोत्रमधविशेषएव ईषन्मधाद्भिन्गोबलीवर्धविह्होपादानं देवानामश्रतादेवदेयानिह्वीषिच-रुपुरोडाशादीनिदर्शपूर्णमासोदितानिज्ञाह्मणस्याशितुंयुक्तानि निपशाचाधन्नंभद्यमांसादीनि ॥ ९५ ॥
- (२) सर्वेज्ञनारायणः । नकेवलं सुरा ब्राह्मणानामपेया किंतु सुरावन्मबासवमांसानि क्षत्रियादिभक्ष्याण्यपि ब्राह्मणस्याभक्षणीयान्याह यक्षइति । यक्षाः कुबेरानुचराः । राक्षसाः रावणाबाः । पैश्वाचावेतालाबाः । एतेन मबा-दीनां रजस्तमःमधानतीका । तेन तदाहारता सत्त्वमधानस्य विप्रस्यायुक्तेत्र्यर्थः । मधंत्रिविधं सुरातोन्यन्यदहेतुः । आसवीमबसुरामकतिव्रव्यजोमदहेतुः । देवानां सान्त्विकानां हविर्यक्ष्यमक्षताऽशितुं योग्येन ॥ ९५ ॥
- (३) कुह्नूकः । मधमत्रनिषद्धपेष्टीगौडीमाध्वीव्यतिरिक्तंनविषधंबौद्धव्यं । ताम्याहपुलस्यः ॥ पानसद्दाक्षमाध्वीकं-खार्जूरतालमेक्षवम् ॥ माध्वीकंटांकमाद्दींकमेरेयंनारिकेरजम् ॥ सामान्यानि द्विज्ञातीनांमधान्येकादशैव च ॥ द्वादशंतु-सुरामधंसर्वेषामधमस्यतम् ॥ मांसंचमतिषिद्धसुराच त्रिमकारा मोक्ता । अस्त्यतद्दित आसवोमधानामवस्थाविशेषः सद्यः कतसंसाधनःसंज्ञातमधाराभावः । यमधिकत्येदंषुलस्योक्तमायिक्तम् ॥ द्वाक्षेक्षुटंकखर्जूरपनसादेश्वयोरसः ॥ सधोजात-गु पीत्वा तु व्यहाच्छुध्येद्विजोत्तमः ॥ एवंमधादिचतुष्ट्यंयक्षरक्षःपिशाचसंबन्ध्यन्तंततस्तद्वास्थान देवानांहविर्धक्षयता नाशितव्यम् निषद्धायाः सुरायाद्दशेपादानंयक्षरक्षःपिशाचान्तया निन्दार्थम् । अत्रकेचिद्देवानामश्रताहविरितिपुर्छि-गनिदेशाष्ट्रास्थापस्य पुसएत मधमतिषेशेन स्त्रियाद्द्याहुस्तदसत्॥ पतिलोकंनसायातिब्रास्थायासुरांपिवेत् । दहैव सा शु-नी गृशी सूकरी चोपजायते ॥ इति याङ्गवल्क्यादिस्पृतिचरोधात्॥ ९५॥
- ( ध ) राघ्यानन्दः । किंच यक्षदित । मद्यंतविष्यं सुराच त्रिविधा । तथाच पुरुस्त्यः ॥ पानकं वाक्षयाधूकं खा-जूरं तालमैक्षवम् ॥ माश्रीकं टाङ्कमाध्वीकं मैरेयं नारिकेरिजम् ॥ समानानि द्विजातीनामचान्ये कादशानि तु ॥ द्वादशं-तु सुरामचं सर्वेषां मध्यमं स्मृतमिति ॥ आसवं स्वाःकृतसंधानित प्राम्मस्थादम् । एतत्सर्वविद्याभक्ष्यम् । अनदनेहेतुर्दे-वानांहविर्यक्षाविशिष्टमन्मभन्ति ने । मांसमन्नामं यक्षरक्षहतिलिङ्गात् ॥ ९५ ॥
- (५) न्द्नः । ब्राह्मणस्यम्यवर्जनेयुक्तमाह् यक्षरक्षद्ति । मधमदक्ररं द्रव्यंमासमित्यनतव्यपसङ्गादुक्तं सुरापेदी आसवोमार्ध्वागौडीच ह्विहंबिशोषम् ॥ ९५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यक्षरक्षः पिशाचालं कृतं मुबादि ह्विः तद्राह्मणेन नात्तव्यं न अदनीयम् ॥ ९५ ॥ अमेभ्ये वापतेन्मत्तोवैदिकंवाप्युदाह्रेत् ॥ अकार्यमन्यत्कुर्याद्वा ब्राह्मणोमदमोहितः ॥ ९६ ॥
- (१) मेघातिथिः । अमेध्येपतनंदेवान्नाशनवदर्थवादः । ननुच वैदिकोदाहरणंकश्मनकार्य अन्नोच्यते तदपेशया-इन्यदकार्यकुर्यादिति कथनकार्य अशुचेर्वेदाक्षरोचारणमतिरेधात् ॥ ९६॥

- (२) सर्वज्ञारायणः । मचे ब्राह्मणस्य रष्टमत्यवाय मध्याह अमेश्यहति । वैदिकमुपाहरेत् उच्छिष्टादि काले ॥ ९६॥
- (३) कुङ्गूकः । ब्राह्मणीमचपानमदमूबनुद्धिःसन् अशुचौ वापतेद्देखाक्यंवोच्चारयेष्ट्रह्महत्याचकार्यवा कुर्यादतस्ते-नमचपानंन कार्यमिति पूर्वस्यैवानुवादः ॥ ९६ ॥
- (४) राघवानन्दः। तत्रैव दृष्टार्थतामाह अमेभ्येतिद्वाभ्याम् । अवैदिकं म्लेच्छ भाषितम् । अकार्य स्वकन्यागमना-दि । तत्र हेतु र्मदमोहितः मद्येन कृतवैचित्त्यः ॥ ९६ ॥
- (५) **नन्दनः । इतश्रापि ब्राह्मणस्य मयं**वर्ज्यमिति श्लोकद्वयेनाह् अमेध्येवापतेष्मत्तइति । अमेध्येऽगम्यागभनादौ वैदिकंवेदरहस्यमुदाहरेत् श्रवणानर्हेषु ॥ ९६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । मत्तः द्विजः अमेध्ये पुरीषादी वापतेत् पक्षान्तर वैदिकं वोदाहरेत् ॥ ९६ ॥

यस्य कायगतंत्रहा मद्येनाष्ट्राव्यते सकत् ॥ तस्य व्यपैति ब्राह्मण्यंशूद्रत्वंच सगच्छति ॥ ९७ ॥

- (१) मधातिथिः । अधीतवेदब्रह्मसंस्काररूपेणावस्थितत्तद्वयेनोच्यते तदपेक्षयाऽकार्यंकुर्यादिति त्द्वयेमचेनाम्न-विते सश्चद्वतांगच्छति ब्राह्मण्यवचनंसर्वप्रकारमद्यनिषेधार्थं ब्राह्मणस्य क्षत्रियवैश्ययोःपैच्याएवनिषेधइतिदर्शयति ॥ ९७॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। ब्रह्म वेदः। शुद्धत्वं वर्णत्रयबाद्यत्वम्॥ ९७॥
- (३) कुल्लूकः। यस्य ब्राह्मणस्य कायगतंत्रह्म वेदः संस्काररूपेणावस्थितः एकदेहत्वात् जीवात्मैकवारमपि मचे-नाष्ठाव्यते तथाचैकवारमपि योब्राह्मणोमचंपिवति ब्राह्मण्यंव्यपैति शृद्धतांसमामोति तस्मान्यसर्वथैव न पातव्यम् ॥९७॥
- (४) राघवानन्दः । ब्रह्म वेदः । शूद्रत्वं शृद्भवद्देदाभ्यासादेर्बहिष्कृतत्वं पतितत्वादस्य शूद्भस्यापकृष्टत्वात् संभाष-णादित्यागोपि ॥ ९७ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । ब्रह्मब्राह्मण्यम् ॥ ९७ ॥
- ( १ ) रामचन्द्रः । यस्य ब्राह्मणस्य कायगतंत्रह्म मधेनामाप्यतेसकत् तस्य ब्राह्मणस्य ॥ ९७॥ एषा विचित्राभिहिता सुरापानस्य निष्कृतिः॥ अतऊर्ध्वप्रवक्ष्यामि सुवर्णस्तेयनिष्कृतिम्॥ ९८॥
  - (१) मेघातिथिः। उक्तप्रयोजनौ पूर्वोत्तरश्लोकै॥ ९८॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। विचित्रा स्मृत्यन्तरोक्ता निष्कृतिः। साहित्येन विविधा ॥ ९८ ॥
- (३) कुङ्कुकः । इदंग्ररापानजनितपापस्य नानाप्रकारंपायश्चित्तमिष्ठितं तत्मात्परंत्राह्मणयुवर्णहरणपापस्य नि-क्लितंबक्ष्यामि ॥ ९८ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । द्वरापाणां पायश्वित्तमुपसंहरंत्त्वर्णस्तेयपायश्वित्तं प्रतिजानीते एपेति । विचित्रा [ अग्निवर्णा-मित्यादिनौ ] नानापकारामचस्तस्यापि नानात्वात् ॥ ९८ ॥
  - (५) मन्द्रमः । विचित्रा विविधा ॥ ९८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। एषानिष्कतिः पापानि विचित्राहरेत्॥ ९८॥

#### सुक्रणे से बक्क द्विघोरा जानम तिगम्य तु ॥ स्वकर्म ख्यापयं न्त्रूयान्यां भवाननुशास्त्रिति॥ ९९॥

- (१) मिधातिथिः। ब्राह्मणद्यवर्णस्तेयएतत्थायिक्तं विषयपहणसर्ववर्णमदर्शनार्थं क्षात्रियादीनामन्यस्य प्रायिक्ष-सस्थासमाद्यानात् मामनुशास्तु निपहंकरीतु राजा गत्वा च वक्तव्यः अत्र च राजशब्दोदेशेश्वरवचनएवक्षत्रियजात्य-पेक्षः॥ ९८॥
- (२) तर्व**ज्ञनारायणः** । सुवर्णस्तेयकत् ब्राह्मणसंबन्धिपरिमितसुवर्णचोरः । विषद्ति न केवलं क्षत्रियादयोवि-मोपीत्यर्थः । एतच्च परमतमिति स्फुटीभविष्यति ॥ ९९ ॥
- (३) कुद्धूकः ॥ अपरत्य सुवर्णेतुब्राह्मणस्य यतः स्वयमिति शातातपस्मरणात् ब्राह्मणसुवर्णचौरोब्राह्मणोराजानं-गत्वा ब्राह्मणसुवर्णापहारत्वीयंकर्मकथयन्पमनिपहंकरोत्विति ब्रूयात् । ब्राह्मणपहणंमनुष्यमात्रप्रदर्शनार्थम् । शयश्चित्तीय-ते नरइति प्रकृतत्वारक्षत्रियादीनांच शयश्चित्तान्तरामिभामात् ॥ ९९ ॥
- ( **४ ) राष्ट्रवाणन्यः ।** तदेवाह सुवर्णामितित्रिभिः । सुवर्णस्तु ॥ पञ्चकृष्णस्रकोमाषस्ते सुवर्णस्तु षोडसेति ॥ नदे-वाह्रविषद्दित ब्राह्मणेतरमात्रोपस्क्षकम् प्रायश्चित्तीयतेनरइत्युपक्रमात् न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्ववस्थितमित्युक्तेश्व ॥ ९९ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । सुवर्णेत्रास्मणसुवर्णे विमयहणंक्षित्रियादीनामप्युपलक्षणार्थम् ॥ ९९ ॥
  - यहीत्वा मुसलंराजा सकद्धन्यानुतंत्वयम् ॥ वधेन शुध्यति स्तेनोब्राह्मणस्तपसैव तु ॥ १००॥
- (१) नेधातिथिः । मुशलंदण्डविशेषआयसोदारुमयोवासकत्त्वयमितिविवसितं वधेन शुध्यति सक्त्महारेण वधो-मरणफलोवाभवतु मावास्तुताहरोनमुशलमहारेण शुद्धोभवित ब्राह्मणस्तु तपसा वक्ष्यमाणेन अत्रापि ब्राह्मणधहणमविव-स्नितंत्रथाचोत्तरत्रद्विजयहणयचपिषकण्णलयहणेमहापातकंत्रथापिमरणान्तंप्रायभित्तंसुवर्णशतहरणेद्रष्टव्यं उक्तंदण्डप्राय-भितंतुल्यरूपेण तत्र चोक्तंशतादभ्यधिके वधदत्यतोर्वाक्कल्पनाकार्या यस्तुमरणान्पूतोभवतीतिप्रायभित्तान्तरंत्रस्मन्रराज-शक्षउदुंवरआदचात्तस्मात्रीयमापयेन्मरणान्त्रतोभवतीतिविद्यायते यदाक्षत्रियादिर्द्यत्तात्रामीच मुणवांस्तत्रेतिवृद्यायते यदातु मरण्योचनस्तदास्माविति मयोजने प्रयोजनापहारस्तदावाशिष्टनिष्कालकोचृताकोगोममादिनापातप्रभृतिः ॥ १०० ॥
- (२) सर्व**तनारायणः । वधेन** तेनघातेन मृतोऽमृतोवा । यक्त्कंविमोपीति । तन्निरस्पति बास्सगहति । तप-साब्रोतनाऽकामकतात् । कामकतात्तु स्मृत्यन्तरोक्तमरणमकारोत्पादनरूपेण तपसेत्यर्थः । चेतिपूर्वपक्षनिवृत्तौ ॥ १०० ॥
- (३) कुझूकः । स्कन्धेनादाय मुसलिमत्यादेशकत्वात्तेनार्पितमुसलिदिकंग्रहीत्वा स्तेयकारिणमनुष्यमेकवारराजा त्वयंहत्यात् । सच स्तेनोवधेन मुसलिभिधातेन हतोमुक्तीपि वा शुचिरिति याझवल्क्यस्तरणात् । स्तोवा स्तकल्पोवा जी-वन् तत्नात्पापान्मुच्यं ब्राह्मणः पुनस्तपसैववित्येवकारदर्शनात् । तथाच न जातुंब्राह्मणंहन्यात्सर्वपापेच्ववस्थितमिति तपसैव शुप्यति अतएव मन्वर्थव्याख्यानपरे मिवन्यपुराणे ॥ यदेतहचनवीरब्राह्मणस्तपसैव वा । तत्रैव कारणाहिहन्त्राह्म-णस्य शुराधिप ॥ तपसैवत्यनेनेह मितदेधोवधस्य तु वाशब्दम्य क्षत्रियादीनामपि तपोविकल्पार्थः । ब्राह्मणस्य तु तपएविति नियमोनतु ब्राह्मणस्यैव तपः । अतएवभविष्यपुराणे ॥ इतरेषामपिविभोतपोन मितषिभ्यतहति ॥ तदेव तपआह॥१०० ॥
- (४) राघवानन्दः । अतएवाइ तपसैविति । शुभ्यति जीवन् धृतोवा धृतकल्पोवा जीवस्तलात्ममुज्यतद्ति याद्य-बल्क्योक्तेः । वाशक्रोगायत्रीजपविकल्पार्थः । तथाच चतुर्विशतिमतमः ॥ गायण्यास्तु जपन्कोटि असहस्यां व्यपोहति ॥

रुसाशीति जपेचस्तु सुरापानात्ममुख्यते ॥ पुनाति हेमहर्तारं गायभ्यारुक्षसमितः । गायभ्यारुक्षपद्मातु मुख्यते गुरुतरूपग इति ॥ गुरुतरत्वात्मकाश्मविषयमिदम् जपतोनास्ति पातकमिति च ॥ १०० ॥

- (६) नन्द्रनः । सक्रद्धन्यादित्यस्यायमभिप्रायोध्याख्यातःस्मृत्यन्तरेण ॥ तत्मात्तुमुसलंगृह्यन्यथाप्राणेन भूपतिः । सक्रद्धन्यान्मृतोवापि जीवन्नपि विशुध्यति ॥ मृते जीवित वा तिस्निन्यार्थिवोपि विशुध्यतीति । वा शब्देन ब्राह्मणस्य प-क्षान्तरमुक्तं क्षत्रियादौ वधएव ॥ १०० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । स्तेनः ब्राह्मणसुवर्णचौरः ॥ १०० ॥

तपसाऽपनुनुत्सुस्तुसुवर्णस्तेयजंमलम् ॥ चीरवासाद्विजोऽरण्येचरेद्वस्रहणोवतम् ॥१०१॥

- (१) मेधातिथिः । इति च द्वादशवार्षिकं धर्मानुवादात्तस्यैवातिदेशीनब्रह्महत्यायाः शयश्वित्तान्तरं ब्रह्महणिय-इतमुक्तंतच्चरेदितियोजना । अपनुनुत्सुरपनेतुमिच्छुः शुर्दिचिकीर्षतीतियावत् ॥ १०१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ब्रह्मङ्णिनिमित्ते यद्भतमुक्तं द्वादशवार्षिकादि तज्ञातिशक्तयायपेक्षया द्रव्यस्योत्तमाधमसं-वन्धितया च यथायोगमुन्नेयमित्यर्थः ॥ १०१॥
- (३) कुङ्क्षः । तपसा र्ल्णस्तेयउत्पन्नंपापंद्विजोनिर्हेनुमिच्छन्नरण्यपहणात्पाथम्यास्य ब्रह्महणि यद्रतमुक्तंतत्कु-यात । एतस्य द्वादशवार्षिकंक्षेशगौरवात्क्षित्रयादीनांमरणेन विकल्पितत्वास्त्रब्राह्मणसंबिन्धनःसुवर्णापहरणे ॥ पश्चकृष्णल-कोमाषस्तेसुवर्णस्तुषोडशेति सुवर्णपरिमाणंद्रष्टव्यंन ततोन्धूनस्य परिमाणापेक्षयामनूक्तपरिमाणस्य यहीतुंन्याम्यत्वात् । यस्विधकपरिमाणंभविष्यपुराणे श्रूयते तत्तथानुबन्धविशिष्टापहारे तथाविधमायश्चित्तविषयमेव । तथा भविष्यपुराणे ॥ क्ष-त्रियाद्यास्त्रयोवर्णानिर्गुणाद्यघतत्पराः ॥ गुणाक्यस्य तु विप्रस्य पञ्चनिष्कान्हरन्तिचेत् ॥ निष्कानेकादशतथादग्धातमानंतु पावके ॥ शुभ्येयुर्मरणाद्दीर चरेद्रस्नात्मशुद्धये ॥ १०१ ॥
- (४) राघवानन्दः। एतदेवतपः कथं कार्यीमन्यपेक्षां पूर्यात तपसेति। अपनुनुन्सः खण्डियतुमिन्द्युः। अस्र-हणोव्रतमिति द्वादशाब्दसंख्यामुण्डनकुटीवासभैक्षचर्यमिन्यैतिदेशार्थं नतुतत्त्वरूपमदर्शनार्थमः। ब्राह्मणस्यनिष्कचनुष्टयाति-रिक्तसुवर्णापहारे क्षत्रियादीनांमरणमेव। तथाच भविष्ये॥ क्षत्रियाचास्त्रयोवर्णानिर्गुणाचूततत्त्पराः॥ गुणाट्यस्यतु विप्रस्य पञ्चनिष्कान्हरन्तिचेत्॥ निष्कानेकादशान्वापि दग्ध्वात्मानं तु पावके॥ शुध्यन्ति मरणाद्वीरतन्त्रियात्यातु तस्य त-दिति॥ निर्यात्यातावत्सुवर्णस्यदानेन एकादशेत्यम्युच्ययमात्रं तेयदि साधवहति॥ १०१॥
  - (५) नन्दमः। अपनुनुत्सुरपनोदितुमिच्छन्॥ १०१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । मर्छ पापं तपसाऽपनुनुत्तुः ब्रह्महणोव्नतं द्वादशवार्षिकादि व्रतंचरेत् ॥ १०१॥

एतैर्वतैरपोद्देत पापंस्तेयकतंद्विजः॥ गुरुबीगमनीयंतु व्रतेरेभिरपानुदेत्॥ १०२॥

- (१) मधासिथिः। ननुष वधेन शुध्यति स्तेनस्तपसाचेतिद्वयस्य प्राक्तनत्वादेतैरिति बहुवचनंनसम्यक् एतदे-बद्मापकं एवनिःशेषोक्तानप्यनुक्तान्कस्पेतानुबन्धायपेक्षया गुरुश्चीगमनप्रयोजनं गुरुश्चीगमनीयं निमित्तमपि प्रयोजन-मुच्यते प्रयोजयति प्रवर्तयतीति ॥ १०२ ॥
  - < २ ) सर्वज्ञनारायमः । गुरोः पितुः स्त्री गुरुसी माता तद्रमनीयं तदिमममनमः ॥ १०२ ॥
  - (३) कुझूकः । ब्राह्मणसुवर्णस्तेयजनितपापमेभिर्वतीद्दैजोनिर्दरद्रततपसोर्द्दयोदकत्वात् । एतैरिति बहुवचनसंब-

श्यापेशया मनूक्तमपि गायश्यितंकल्पनीयमिति श्वापनार्थमः । गुरुश्वीगमननिवित्तंपुनः पापमेभिर्वक्ष्यमाणैः गायश्यितेभिर्द्ध-रेत् ॥ १०२ ॥

- (४) राषवानन्दः । सुवर्णस्तेयपायिक्तः मुपसंहरन्गुरुतल्पनायिक्तमाइ एतैरितिपञ्चिषः । एतैरितिमहुवचनेन याज्ञवल्क्योक्तंत्रतमस्चि ॥ अनिवेश नृपे शुभ्येतसुरापन्नतमाचरन् । आत्मतुल्यं सुवर्णं वा दशाद्वा विमतुष्टिकदिति ॥ गुरू-स्नीगमनीयं तद्वागायगमनिवित्तंपापम् । एभिः वक्त्यमाणैः ॥ १०२ ॥
- (५) नन्दनः । एतैरुक्तेर्वतिरिति बहुवचनप्रहणमितिदिष्टस्य ब्रह्महत्याव्रतस्य बहुत्वातः गुरुद्धीगमनीयं गुरुद्धीगम-नभवं एभिर्वक्ष्यमाणैः ॥ १०२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । गुरुह्मीगमनेपापं एभिन्नतेः वक्ष्यमाणस्क्षणेः अपनुदेत् दूरकुर्यात् ॥ १०२ ॥ गुरुत रूप्यभिभाष्येनस्तमेस्वप्यादयोमये ॥ सुर्मीज्वस्तंतिस्वाश्लिष्येनमृत्युना सविशुष्यिति ॥१०३॥
- (१) मेधातिथिः । गुरुतल्पगोगुरुतल्पीतिवा पाढः तल्पीतिमत्वर्थीयेन विशिष्टएवस्नीपुंसयोः संसर्गडच्यते गुरुरा-चार्यःपिताचेति तल्पशब्दोदारवचनः आचार्याणीमत्वेदप्रायश्चित्तमपरामातेव समानजातीयागमनद्दमानि त्रीणि प्रायश्चित्तानि कल्पते बुद्धिपूर्वचामिभाष्येनः पापंविख्याप्य तप्तशयनेऽग्निस्पर्शेऽयोमयेशयीत वृत्युनाशुष्यतीति वचनात् तप्तास्तीशकति-रयोमयीतामाश्कियेदार्किग्येत् ॥ १०३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । गुरुतल्पोगुरुतल्पगः । अभिभाष्य कथित्वा । अयोमये शयने तमे तापेन घृत्युह्तौ । सूर्मी लोहमतिमामः ॥ १०३ ॥
- ( ३ ) कुझूकः । निषेकादीनि कर्माणीत्युक्तत्वाहुरः पिता तल्पंभायी गुरुतल्प्रंगुरुभायी तद्रामी गुरुभायीगमनपापं-विख्याच्य छोहुमये तप्तशयने त्वप्यात छोहुमयीश्चीपकृतिकत्वा ज्वलंतीमालिङ्ग्ययृत्युना सविशुद्धोभवति ॥ १०३ ॥
- ४) राष्ट्रवाणन्दः । तत्रादौ द्वानतः सवर्णादिगुरुपजीविषयरेतोविसर्गपर्यन्ततावदाहः गुर्वितिहाभ्याम् । गुरुतरुपी-तिमत्वर्थीयेन पाउन संयोगविशेषः प्राप्यतइतिमेधातिथिः । अभिभाष्य विषयाप्य । एनः पापम् । अयोगये श्रयने । स्रमी तारशीप्रतिकृतिवा ज्वरुप्तीमङ्गराकारां श्लिष्यदास्तिकृत् ॥ १०३ ॥
  - (५) नम्बनः। अयोगये तक्पइतिशंषःस्मीरथूणाम् ॥ १०३॥
- (६) रामचन्द्रः । गुरुतल्पी सभायां एनः अभिभाष्य उक्त्वा अयोषये तल्पे त्वन्यात सूर्मी व्वलन्तीलोहप्रतिमां आश्लिष्येत् । सः पृत्युनाविशुष्यिति ॥ १०३॥

स्वयंवा शिश्वरूषणावुत्कत्याधायचाञ्जलौ ॥ नैर्ऋतीदिशमातिष्ठेदानिपातादिसमाः ॥ १०४ ॥

- (१) मेधातिथिः । उत्कर्तनेन कल्पेन शोधनंशस्त्राधाक्षिप्तशक्तिः सर्वत्र सहकारिणी येनशक्येत छेनुंतत्सामर्थ्या-छन्यते प्रत्यगुदग्दक्षिणानैर्फती दिक् अजिसगोऽकुष्टिल्गः श्वभकूपदि न परिहरेदित्यर्थः कुड्यादिषुप्रतियातनहि तदा-पाताइच्छेदेव ॥ १०४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । वृषणमण्डकोशः । आतिष्ठेत् गच्छेत् । आनिपातारामरणात् । अजिञ्जगीजलप्रस्यादिपरि-इत्रार्थवक्रगतिमकुर्वाणः ॥ १०४ ॥

- (१) कुक्कूकः । आत्मनेव वा लिक्क्यन्यो छित्वाजले रूता यावश्वरीरपातमवक्रगतिः सन्दक्षिणपश्चिमांविशंगः च्येतः । एवंचोक्तमायश्चित्तद्वयंगुरुत्वास्सवर्णगुरुभार्याविशयं । ज्ञानतोरेतोविसर्गपर्यन्तमेथुनविश्यमः ॥ १०४ ॥
- (४) राघवाणन्दः । शिश्रं लिङ्गं दृषणी मुक्ती तच्चयं उत्कृत्य क्वित्वा आनिपातान् । मरणफलकनिपातपर्यन्तं अजिङ्गगः अकुरिलवर्त्माऽनुरोधी आतिरहस्केत्यरिन्वयः ॥ १०४ ॥
  - (५) मन्द्रमः । आनिपातादाशरीरपातात् अजिल्लगोयथोपनतमार्गगामी ॥ १०४ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । शिभवृषणौ त्वयमुत्कत्य छित्त्वाऽञ्जलावाधाय** नैर्फर्तीदिशमातिष्ठेत् । अजिल्लगः जलाग्निपरिहा-रार्चं वक्रगतिमकुर्वाणः ॥ १०४ ॥

### स्बद्वाङ्गीचीरवासा वा श्मश्रुलोविजने वने ॥ प्राजापत्यंचरेत्क च्छ्रमब्दमेकंसमाहितः ॥ १०५॥

- (१) मधासिथिः। अबुद्धिपूर्वकंत्वभायीभाग्त्यागमनद्दंशायिक्तं द्विजातीयगमनबुद्धिपूर्वकमपि॥ १०५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। स्विपतृभार्यान्तरस्यत्वानन्तरजातीयस्य कामाद्रमनआह खट्टाङ्गीति। खट्टाङ्ग खट्टायारः
  ण्डस्तिचन्हतया धार्यमः। अर्थाञ्चत्वानन्तरानन्तरजातीयपितृभार्यागननेस्यार्थमः॥ १०५॥
- (३) कुङ्गूकः । सद्वाष्ट्रभृद्दस्रसण्डाच्छन्नोऽच्छिन्नकेशनस्रलोमश्मश्रुधारी संयतमनानिर्जने वने वर्षमेकंप्राजाप-त्यव्रतंचरेत् । एवंच वक्ष्यमाणप्रायश्चित्तलघुत्वात्स्वभार्यादिश्रमेणाञ्चानविषयंबोद्धव्यम् ॥ १०५ ॥
- (४) **राधवानन्दः । त्यभार्यादिभमेण अज्ञानात् गमनेत्वाह खट्टाङ्गीति । खट्टाङ्गः श्रूलं तयुक्तः । चीरवासाः** धृतवस्त्रखण्डः । श्मश्रुलोऽक्रतश्मश्रुः । प्राजापत्यं वक्ष्यमाणम् ॥ १०५ ॥
  - (५) नन्दनः। खट्टाइं पृष्ठावंशास्थि॥ १०५॥

# चान्द्रायणंवा त्रीन्मासानभ्यस्येन्वियतेन्द्रयः॥ हविष्येण यवाग्वा वा गुरुत्स्पापनुत्तये॥१०६॥

- (१) मेघ्रातिथिः । अतिरिष्टगुरुभावानांमातुलपितृष्यादीनांयाभार्यास्तद्रमनद्देशयभित्तं हिवण्यपयोमूलघृतादि यवागूद्रवपेयादि चीरंवस्नखण्डं श्मश्रुलोरुद्धश्मशुः समानजातीयायाअपि ध्यभिचारिण्यागमने छघ्वेवपायभित्तम् ॥ १०६ ॥
- (२) सर्वेतनारायणः । ब्राह्मणस्य शृद्धजातित्विपतृभायीगमनआह चान्द्रायणमिति । हविष्येण यवाग्वावेति चान्द्रायणमताङ्गभोजनसाधनामिधानम् । यवाग्वा यवकृतविकेन्या ॥ १०६ ॥
- ( ६ ) कुञ्चकः । यहा गुरुभायागमनपापनिर्हरणायसंयतेन्द्रियः फलमूलादिना हविष्येण नीवारादिकतयवाग्वा वा भ्रीमासामान्द्रायणान्यापरेत् । पुतञ्च पूर्वोक्तादिप लघुत्वादसाध्वीमसवणीवा गुरुभायागच्छतोददृष्ट्यम् ॥ १०६ ॥
- ( ४ ) राष्ट्रवानम्दः । अतिदिष्टगुरुत्वानां मातुरुपितृष्यादीनां सवर्णासाध्यीगमनविषयैत्वाह चान्द्रायणमिति । ए-तया मक्षणीयं द्वयं विकल्पेनाहविष्येति ॥ १०६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । चान्द्रायणं इविष्येण यवान्वा वा गोधूमचूर्णस्य गुरुतस्यी चान्द्रायणं चरेतः पापापनुत्तये॥१०६॥ एतैर्वतिरपोद्धेयुर्वद्वापातिकनोमलस्य ॥ उपपातिकनस्त्वयमेभिनिनिविधिर्वतैः॥ १०७॥
  - (१) वेशातिथिः। उक्तवक्ष्यमाणसंशेपवचनीयम्॥ १०७॥
  - ( २ ) रावहानारात्रकाः । महापातकसनत्वोक्तेषु शायनित्रमाह दतैर्वतिरिति । यदातु मरणान्तिकपायनित्रीकितु-

[नरी ] द्वादशवार्षिक्यादङ्गानतस्तु तदर्धमित्युन्नेयम् । महापातिकनोमहापातिकसमाः । तत्राप्यनृतंत्रसमुत्कर्षद्द्यादिनो-केषु गुरुलघुपापापेक्षया अनुबन्धाननुबन्धायपेक्षया च पूर्वोक्तानि लघुगुरुपायिक्तानि यथायोगमुन्नेयानि । उपपात-किनस्त्वेवविधैनियमेरिमैःरिमिवक्ष्यमाणैः ॥ १०७ ॥

- (३) कुङ्गुकः। एभिरुक्तवतैर्ब्रह्मत्यादिमहापातककारिणः पापंनिईरेयुः । गोवधायुपपातककारिणः पुनर्वक्ष्यमाः णप्रकारेणानेकरूपवतैः पापानि निईरेयुः॥ १०७॥
- (४) राधवानन्दः । महापातिकगयिश्वत्तमुपसंहर्न्नुपपातकगयिश्वत्तमाह एतैरिति । एतैरुकैमलान्पापान्यपोहेयुः र्नाथयेयुः । एतैः वक्ष्यमाणैः ॥ १०७ ॥
- (५) नश्द्रनः । एतेरुक्तेरेभिर्वक्ष्यमाणेरत्रपिततैःसंसर्गिणापायश्चित्तवचनतैरतेषामत्यन्ततुल्यताश्चमावनोदनार्थमित्य-वगन्तव्यम् ॥ १०७॥
  - (६) रामचन्द्रः । महापातिकनःमलान् एतैर्वते रपोहेयुः ॥ १०७ ॥

#### उपपातकसंयुक्तोगोघ्रोमासंयवान्पिवेत् ॥ कृतवापोवसेद्रोष्ठे चर्मणा तेन संदतः ॥ १०८॥

- (१) मेधातिथिः। गोष्ठोगोषाती मूलविभुजाविदशंनात्कः यवान् पिबेदिति यवसक्तुपानके चिदाहुः अन्येतु प्रकृतिश्र-ब्दःकार्येयवाग्वांप्रयुक्तोतोयवान् पिष्ट्रापायये दित्युक्तं भवति पूर्विसम्पक्षेऽश्रुतोदकादिद्ववकल्पना भवति निह यवाउदका-दिनाविनापातुंशक्यन्ते इहतु लक्षणमात्रमश्रुतकल्पनायाम्बल्ध्वीलक्षणा कतवपनः कतमीण्ड्यः केश्रच्छेदवचनोवा गो-हे यत्रगावश्रासते चर्मणातेनयेनगौईता अपित्वन्यस्यापि ॥ १०८॥
- (२) सर्वे**तनारायणः** । उपपातकसंयुक्तदति शरणागतत्वादिविशेषणवद्गीहत्यायामहापातकतुल्यत्वात्तध्वच्छेदा-र्थमुक्तमः । यवान्पिवेतः यवागूंकत्वा मासं यवानभीयादित्यर्थः । कतवापोमुण्डितः । तेन चर्मणा तस्यागोश्यर्मणा संवृतः कतोत्तरीयः ॥ १०८ ॥
- (३) कुझूकः। अनेन विधिना यस्त्वित यावत्कुरुकमुपपातकयुक्तीगोघाती शिथिलयवागूरूषैण मधममासंयवान्तिवेत् । सिशसंमुण्डितशिराष्ट्रनश्मश्रस्तेन हतगोचर्भणाच्छादितदेहोमासन्त्रयमेव गिष्ठे वसेत् । गामूत्रेणाचरेत्सानंसयतेदियः कित्रमलवणवानितंहविष्यमन्त्रमेकाहंभुका दितीयेऽहि सायंदितीयवृतीयमासावश्रीयात् । मासन्त्रयमेव दिवापातस्तागाअनुगच्छेत्तासांच गवांखुरप्रहारादूर्ध्वमृत्थितंरजस्तिहन्नात्वाद्येत्कण्डूयनादिना ताः परिचर्य प्रणम्य च रात्रो भित्यादिकमन्तुवेद्योपविष्टआसीत् । तथा श्वचिवगतकोध उत्थितासु गोषु पश्चादुत्तिष्ठेद्वने च परिभ्रमन्तीषु पश्चात्तः परिभ्रमेत् । उपविद्यस्त्र गोषूपविशेत् । व्याधितांचौरव्याघादिभयहेतुभिदाक्तान्तांपतितांकर्दमल्यांवा यथाशिकमोचयेत् । तथोष्णे आदित्ये तपित मेघेच वर्षति शीते चोपस्थिते मारुते चात्यर्थवातिगोर्थययाशिकरक्षामक्रत्वाऽऽत्मनस्नाणंन कुर्यात्तथाऽऽत्मनोऽन्ये-वांवा गेहे क्षेत्रे खलेषु सस्यादिभक्षणंकुर्वन्तिवत्संच शीरंपिबन्तंन कथयेत् । अनेनोक्तविधानेन योगोन्नोगाः परिचरित स-गोवधकनितपापंत्रिभिमिसिरपनुद्ति ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ १०० ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ १०२ ॥ १०२ ॥ १०२ ॥ १०० ॥
- (४) **राधवायम्बः** । तत्रादौ गोवधविषयकमाह् उपेतिनविभः । मासंयवास्पिकेत् कतवापोगोष्ठेवसे**च** । तेन तदा येन तदलाभे तज्ञातीयेन ॥ १०८ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । मांसपृथद्भगासंयवान्यवागः कतवापउप्रकेशश्मशः तेन वर्मणा ॥ १०८ ॥

(६) रामचन्द्रः । यवान् गोमूत्रमिश्रितां यवागूं पिबेत् ॥ १०८ ॥

## चतुर्थकालमश्रीयादक्षारलवणंमितम् ॥ गोम्त्रेणाचरेरस्नानंद्वी मासौ नियतेन्द्रियः॥ १०९॥

- (१) मेधातिथिः। द्वीमासावेकैकमाहारंभुक्ताद्वितीयेऽहिन सायमश्रीयात्। लवणविशेषेण क्षारयहणात्सैन्धवस्याशतिषेधः। त्वतस्त्रःक्षारप्रतिषेधोहिद्दन्द्वेसितस्यात् तत्रवचनप्रवृक्तिःपदद्वयस्यच लक्षणार्था युगपदिषकरणतायांद्वन्द्वः। स्थितेविशेषणसमासे विशिष्टस्यार्थस्यनानुङ्गासंबन्धः। मितंत्वल्पमित्यर्थः नयावतानृप्तिर्भवति शरीरस्थितिश्वजायते गोमूत्रलानंनिष्विप कालेषु चतुर्थकालंद्वौमासाविति संबन्धः। एवंस्मृत्यंतरे ॥ क्तवपनोवसेद्रोष्ठे चर्मणा तेन संवृतः॥ द्वौमासोलानमन्यस्य गोमूत्रेण विधीयते ॥ पादशौचिक्याकार्यमद्भिः कुर्वीत केवलं ॥ नचास्यद्वौमासावित्यनेन संबन्धःसंभवति स्नानयहणंपादपूरणार्थस्नानकाले यदिपादाद्यशुद्धिर्भवत्यर्थात्तदुदकेनैव दृष्यशुद्धिविधिना शोधनीयमतआचमनमिषशुद्धव्यर्थमुदक्षेनैवस्नानकालेऽन्यदामृदाशुद्धःसामृद्वारिक्रमेणैवकर्तव्या स्नानिवधौ गोमूत्रश्रवणादाचमनादौ कः प्रसङ्कः स्नानेऽपिगायश्चित्राङ्गेन शुद्धवर्थम् ॥ १०९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ततः परं हो मासी यवक्षारादिक्षारसैन्धवादिलवणविज्ञतमन्तं मितमष्ट्रयासनियमस्यात्यप-कर्षेण परिमाणत्वात्ताविन्त्यतं चतुर्थकालं पूर्वदिने नक्ताश्वानोऽपरिदेने उपोष्य द्वितीयदिने सायमश्रीयात् । प्रतिदिनंहि हो हो भोजनकाली तत्कालत्रयमितिक्रम्येवं भुक्तं भवित । गोमूत्रेण तन्मात्रेण । अत्र चर्मसंवृतत्वगोमूत्रस्नानाचरणाद्यु-क्तवक्ष्यमाणाङ्गजातं प्रथममासे द्वितीयादौचोषसंहार्यम् ॥ १०९॥
- (४) राघवान-दः । किंच चतुर्थेति । हो मासौ गोमूत्रेण स्नानमाचरत् चतुर्थकालं चतुर्थभोजनमझारखवणा-त्रितमश्रीयात्कुर्यादित्यन्वयः त्रिभिर्मासैर्व्यपोहतीत्युपसंरात् ॥ १०९॥
- (५) नन्दनः । मासयोद्धितीयतृतीययोः कर्तव्यमाह चतुर्थकालमश्नीयादिति । चतुर्थकालंचतुर्थकालएकदिनमु-पोष्य द्वितीये दिने सायमिति यावत । क्षारंजिव्हाक्षरणक्दूषणसारभूतं ॥ १०९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । मितं परिमितं ॥ १०९॥

# दिवानुगच्छेद्रास्तास्तु तिष्ठन्यूर्ध्वरजः पिबेत् ॥ शुश्रूषित्वा नमस्कत्य रात्री वीरासनंवसेत् ॥ १ १ ।॥

- (१) मैधातिथिः। यासांगवांस्थाने वसित तार्श्वरितुंगच्छन्तीःपश्चाद्वच्छेत।तच्छब्देनम्यवमशांबासांगृहेरिथतस्ता-सां अन्यासांगच्छन्तीनांन भवत्यनुगमनं ताभिः समुत्थापितंरजोरेणुरू ध्वंगच्छन् पिवेत् एवंतत्रैव ताभिः सहदिवसंविद्धत्य नाभिरेवसहपुनर्गोष्ठमागच्छेत् शुश्रूषियत्वा कण्डूकर्षणरजोपनोदनेनोपगच्छन्नमस्कृत्य जानुशिरसामणामंकृत्वा वीरा-सनोवसेत् भित्तिशय्यादावनिषद्ययदुपविष्टस्यावस्थानंतद्वीरासनम् ॥ ११०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दिवानुगच्छेन्नाप्रे गच्छेत् । एतच्च यदा गावोगच्छन्ति तदैव । आगोवासंगेष्ठिवसेत् । दिवाच यदातदा खुराघातादूर्ध्वमुन्क्षिमं रजः पिबेत् मुखवातेन वक्ते भवेशयेत् । सुश्रूषित्वा कण्डूयनादिना । वीरासनंव-सेत् येनासनेनादावासीनस्तेनवासनेन रात्रिक्षपयेत् । एतच्च तिष्ठन्तीष्वपि गोषु ॥ ११० ॥
- (४) राघवान-दः । तेष्वेवेतिकर्तय्यतामाह दिवेत्यादिपञ्चभिः । ऊर्ध्वं ऊर्ध्वगामि रजः पिवेदास्वादयेत् । रात्रौ तासां गवां सन्निधौवीरासनंकत्वा वसेत्तिष्ठेदित्यन्वयः ॥ ११० ॥

- ( ५ ) नन्द्रनः । रजःपिबेत रजोगोधू उरकास्योमुहुर्गोखुरोखूतंपवित्रमः ॥ ९१० ॥
- (६) रामन्द्रः । दिवातुगाः अनुगच्छेत् तिष्ठन्ऊर्ध्वरजः गोसंबन्धिरजः पिबेत् ॥ ११० ॥

#### तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेत्तु व्रजन्तीष्वप्यनुव्रजेत् ॥ आसीनासु तथासीनोनियतोवीतमत्सरः॥ १११॥

- (१) मधातिथिः । तिष्ठन्तीत्येवमादिकोविधियंत्रकाश्चित्तिष्ठान्ति काश्चिद्वाऽऽसते तत्र भूयसीनांष-भैसमाश्चयेत् । वीतोमत्सरोलोभोयस्येति प्रदर्शनार्थचैतत् त्यक्तरागादिमनोदोषद्वियावत् नियतेन्द्वियवचनात् ॥ १५१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दिवाकर्तव्यमाहं तिष्ठन्तीष्विति । आसीनासूपविष्टासु । नियतस्तपःस्वाध्यायादियावच्छ-क्यनियमवान् । मत्सरः क्रोधः ॥ १११ ॥
- (४) राधवानन्दः । किंच तिष्ठन्तीष्विति । आसीनासु शयानासु उपविष्टः सन् । वीतमत्सरः किमित्येवं कुर्वन्त्ये-ताइत्यनुद्धिग्रत्दरयः ॥ १११ ॥
  - (५) मन्द्रनः। वीतमत्सरः तिष्ठन्तीषुगोष्विति विपरिणेतन्यमः॥ १११॥

## आतुरामिशस्तांवा चौरव्याघादिभिर्भयैः॥ पतितांपङ्कर्ण्यांवा सर्वोपायैविमोचयेत्॥ ११२॥

- (१) मधातिथिः। आतुरांच्याधितां अभिशस्तांगृहीतां भयेन्यांबादिनिप्तितैः सर्वेण सामर्थ्येन प्राणशन्देनोङ्घा-सपवनप्त अल्पपाणीर्महाप्राणइति । स्थूलेबलवित च प्रयोगदर्शनात् तेनत्वयमशक्तेनसहायकोपादानेनान्युद्धारः कर्त-व्यः॥ ११२॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । भयैर्भयसाधनैरभिषकांपराकृताम् । सर्वोपायैर्यावच्छक्ति ॥ ११२ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । आतुरामीषधादिनासुखिनींकुर्यात् तथापि वृतायां नदोषः । तदुक्तमः ॥ औषधं सिहमाहारं दयाद्रोत्राह्मणेषु यः ॥ दीयमाने विपत्तिः स्यान्त सपापेन लिप्यतहति ॥ अभिशस्तां जोर्णतया रवपोषकैः परित्यक्तामः । पतितां चोरादिभयैः । पद्भुममांच । सर्वमाणैः माणसन्वेन तदक्षातोनिवर्तेतिनभावः ॥ ११२ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अभिशस्तांपीडितां भयेर्भयहेतुभिः ॥ ११२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अभिशस्तां आकान्तां भयैः भयसाधनैः ॥ ११२॥

#### उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा भृशम् ॥ न कुर्वीतात्मनस्राणंगोरकत्वा तु शक्तितः॥१ १३॥

- (१) मेधातिथिः। उष्णेन भृशं तपत्यादित्ये वर्षति पर्जन्ये शीते वा मारुते वाति वायौ भृशमिति ॥ ११३॥
- (२) **सर्वज्ञनारादणः** । उण्णे आतपे । वर्षति दृष्टिकाले । शीते शीतपीडासमये । मारुते भ्रशंवाति झण्झावाता-दौ । अकृत्वा त्राणम् ॥ ११२ ॥
  - (४) राघवानन्दः । उष्णे सूर्याचातपे छत्रादिनात्मत्राणंन कुर्यातासामकत्वा ॥ ११३॥
  - (५) नन्दनः। उष्णेआतपे॥ ११३॥

#### आत्मनोयदि वान्येषांग्रहे क्षेत्रेथवा खले॥ भक्षयन्तीन कथ्ययेत्यबन्तंचैव वत्सकम् ॥ ९१४॥

<sup>(</sup> ११२ ) भिशस्तां=भिषक्तां ( ख, ग, च, ण )

<sup>(</sup> ११२ ) सर्वोपायै:=सर्वपाणैः ( क, ख, ग, घ, च, ज, झ, अ, ट, ढ, इ, ढ, ण, त, थ )

- (१) मधातिथिः । ब्रीह्मादिभक्षयन्तींगांनघारयेत् नचान्यानाचक्षीतिनवारणार्थं यदितु बधीयादाशंक्यतेवाथे-ति तृष्या तदा पूर्वोक्त करणेनदोषस्तदनुग्रहोविधीयतप्वंपिवंतंवन्सकमपि ॥ १३४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । भक्षयन्तीं सस्यानि । पिबन्तं मातुःस्तन्यम् । नान्यस्मै तन्तिवारणाय कथयेत् । धयन्त-मितिकचित्पारः ॥ ११४॥
  - (४) राघवानन्दः। भक्षयन्तीं सस्यमितिशेषः। दुग्धं पिबन्तं वन्सं च न कथयेत्॥ ११४॥
  - (५) नन्दनः। भक्षयन्तींगां पिबन्तस्तनम् ॥ ११४॥

#### अनेन विधिना यस्तु गोघोगामनुगच्छित ॥ सगोहत्याकतंपापंत्रिभिर्मासैर्व्यपोहित ॥ ११५॥

- - (२) सर्वज्ञनारायणः । गामनुगच्छति गवानुगमनसहितं व्रतं करोति ॥ ११५॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । उपसंहरति अनेनेति । विधिना उक्तेन ॥ ११५ ॥

वर्षेकादशागाश्व दद्यात्सुचरितव्रतः ॥ अविद्यमाने सर्वस्ववेदविद्वयोनिवेदयेत् ॥ ११६॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः ।** वृषभैकारशाः यासांगवां वृषभएकादशः एकंवृषंदशस्त्रीगवीरितियावतः । अविद्यमानएताः बहित्ताभावे ॥ ११६ ॥
- (३) कुट्युक्तः । वृषभएकादशोयासांताः सन्यगनुष्टितमायश्यित्तीद्यातः अविद्यमाने तावतिथने सर्वत्वंवेदह्येन्यो-ब्राह्मणेन्योदद्यात् ॥ ११६ ॥
- (४) राघवानन्दः । वृषभैकादशाः वृषभः एकादशोयासु गोषु । चरितवतः कृतोपवासत्रयः । अत्रतु व्रतत्रयमेवो-चितं मासत्रयसाध्यमेकं त्रिभर्मासैर्व्यपोहतीत्युपसंहाराष्ट्राह्मणधनुविषयम् । तदितरधेनुविषयंच उपोषणत्रयपुरःसरं गवामे-कादशकदानम् । अज्ञानेन गोमात्रवधेतु सर्वत्वदानम् । दानवताचसमर्थस्य तु यत्योदश्वान्द्रायणमेव । अतएव याज्ञव-

हक्योक्तिकहपत्रयमपि संगच्छते । तथाहि ॥ पञ्चगव्यं पिबन्गोन्नोमासमासीत संयतः ॥ गांद्रेशयोगोनुगामी गोमदानेन शुभ्यति ॥ कच्छूं चैवातिकच्छूं च चरेद्वापि समाहितः ॥ दबान्निरात्रं वोपोष्य वृषभैकादशास्तु गाइति ॥ याम्नवन्कीये मासपदमुपस्रक्षणं मासत्रयस्येति । अत्र शूलपाणिः ॥ मासत्रये द्वादश्येनवस्तेन षट्त्रिंशत्कार्षापणागवांदशकस्य दशकार्षा-पणावृषभस्य पञ्चकार्षापणास्तेनकपञ्चाशत्पणाइत्येवं गोदानपर्यन्तमेकं व्रतमिति ॥ ११६ ॥

- (५) नन्द्नः । अविद्यमाने वृषभएकादशके ॥ ११६॥
- (६) रामचन्द्रः। एकादशोवृषभोदश गाः॥ ११६॥

एतदेव व्रतंकुर्युरुपपातिकनोद्विजाः ॥ अवकीिणवर्ज्यशुद्धचर्थचान्द्रायणमथापि वा॥ ११७॥

- (१) मेघातिथिः । एतदेवेति गोघातकत्रायित्रसर्वेत्रूपपातकेष्वतिदिशति । वैकल्पिकंचान्द्रायणमप्युपपातिकत्वे विशेषोपदेशान्त्रगोष्रस्य चान्द्रायणमिच्छन्ति तेषामुपपातिकत्ववचने गोष्रस्य प्रयोजनंष्ट्रग्यमः॥ ११७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। एतदेवव्रतं इतगोचर्मपरिधानमस्यासंभवात्तच्छून्यमः। उपपातिकनः पूर्वोक्ताः। एततः ज्ञानतः। अज्ञानतस्त्वाहः चान्द्रायणमिति। इदंच यत्र निष्कतिर्विशेषतोनीका तद्विषयमः। तत्रापि पापगुरुत्वापेक्षयाऽऽ-वृत्त्या योज्यमः॥ ११७॥
- ( ३ ) कुछूकः । अपरेतूपपातिकनोवक्ष्यमाणावकीर्णिवर्णिताः पापिनर्हरणार्थमेतदेव गोवधपामिनसंचाग्द्रायणंवा छघुत्वात्कुर्युः चाग्द्रायणन्तु छघुन्युपपातके कातिशक्तिगुणाद्यपेक्ष्यंवा योजनीयमः ॥ ११७ ॥
- (४) राघवानन्दः । उपपातकप्रायम्बित्तमुपसंहरन् अन्यवातिदिशति एतदेवेति । अपिना पयःपराकयोर्घहणम् ॥ उपपातकशुद्धिः स्यादेवं चान्द्रायणेन वा ॥ पयसावापि मासेन पराकेणापि वा पुनरितियाङ्गवल्क्योक्तरितिमनूकेषु मायम्बित्तेषु उपपातकेषु त्रयाणां विकल्पेन प्रवेशः तथैकार्थास्तु विकल्पेरानितिन्यायात् इति ॥ ११७ ॥
- ( ५ ) नन्द्रमः । एतद्रोहत्यावतं ॥ अवकीणीभवेद्रत्वा ब्रह्मचारीतुयोषितमितियाञ्चवरुयः । बुद्धिपूर्वविषयंगीवतम्बु-द्धिपूर्वविषयचान्द्रायणमः ॥ ११७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अवकीणिसंश्रंपुरुषंवर्जयत्वा ॥ ११४ ॥

अवकीर्णीत् काणेन गर्दभेन चतुष्यथे ॥ पाकयज्ञविधानेन यजेत निर्म्नतिनिशि॥ ११८॥

- (१) मेधातिथिः । अवकारोऽवकीर्णो ब्रह्मचारिणोव्रतनियमःस्रीसंप्रयोगस्क्षणः सोस्यास्तीत्यवकीर्णो वक्ष्यित कामतोरितसः सेकमिति काणेन गर्दभेनेति सगुणद्रध्यनिर्देशः । चतुष्पथेनेति देशस्य निशीति कालस्य नैर्ऋतमितिदेवताया पाकयक्षविधानेनेतीति कर्तव्यताविधानं ननुचपशुयागाअग्निष्टोमीयपशुयागाअग्निष्ठोमीयपशुप्रकृतयः सत्यंसएवपाकयक्षप्रकृतिः सत्यधिकारेहि उक्तंच पशुरिपद्मवति पयोपिद्मवतीति पाकयक्काः पूर्णमासादयः ॥ ११८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अवकीणिमायम्बित्तमार् अवकीणीति । पाकयञ्चसङ्चरितःपशुकल्पआश्वलायनगृह्मादा-वुक्तः । निशि रात्रौ । निर्ऋतिदेवताम् । एतचालोकिकापावेव ॥ ११८॥
- (३) कुद्भुकः। अवकीर्णी वक्ष्यमाणः काणेन गर्दभन रात्री चतुष्पथे पाकयक्केन तस्त्रेण निर्कत्याख्यांदेवतांय-जेत्॥ ११८॥

- (४) राघवाबन्दः । अवकीर्णि [ वर्जमित्युक्तंतस्यप्रायभित्तमाहः अवकीर्णिति पद्धिः । पाकयद्मविधानेन वैश्व-देवविधानेन ] ॥ ११८॥
  - (५) न्द्रनमः । काणेन गर्दभेन काणंगर्दभं पशुमारुभ्य पाकयव्यविधानेन पाकयव्यपयोगेणस्मार्तेनेत्यर्थः॥ ११८॥
- (६) रामचन्दः। अवकीर्णी क्षतव्रतः निर्फातिदेवतां पाकयञ्जविधानेन सप्तपाकसंस्थापकारेण काणेन गर्दभेन ए-काक्षिगर्दभेन निशि यजेत्॥ ११८॥

#### इत्वामी विधिवद्धोमानंततश्वसमेत्यूचा ॥ वातेन्द्रगुरुवङ्गीनांजुहुयात्सर्पिषाहुतीः ॥ ११९ ॥

- (१) मधातिथिः। अग्नीयदाहोममिग्नहोमान्य स्दयस्यायदित अतः समाप्तेषु होमेषु मरुण्यदृन्दाय मृहस्पत-येऽग्रयेऽप्याहुतीर्जुहुयात् समित्यनया ॥ समासिश्चन्तु मरुतःसमिन्द्रःसंबृहस्पतिः ॥ संचायमिग्नःसिश्चतु प्रजयाच धनेनचे-त्येतयाजुहुयान्मान्त्रवर्णिकत्वात् । देवतानांश्लोकेवातमरुच्छब्दीमरुद्दहस्पतिशब्दलक्षणावतोवातादिषु स्पाहाकारादी मरुद्दहस्पतिशब्दीप्रयोक्तव्यो न वातगुरुशब्दी ॥ ११९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विधिवन्नैर्फतदैवतमन्त्रैः । होमान् वपया मासेन च मधानदेवतायै त्विष्टकतेषान्ततइति तिसञाहुतीः । तदन्ते संमासिश्चन्तुमरुतः सिमन्द्रः संबृहस्पतिरित्यृषा एतस्मनितपाधादिदेवतानां घृतेनाहुतीराहुतित्र- यं जुहुयात् ॥ ११९ ॥
- (३) कुछूकः । ततोनिर्फरयैगर्भभवपादिहोमाग्यथावचतुष्पथे कत्वा तदग्ते संमासिचग्तु मरुतह्त्येतया ऋषा भारुतेन्द्रमृहस्पत्यभीनांघृतेनाहुतीर्जुष्ट्रयात ॥ ११९॥
- (४) राघवानन्दः । [ होमान् गर्दभरसादिहोमान् । तेच ] कामाय खाहा निर्कतये खाहा रहाँदेवताभ्यः खाहे-तिवसिष्ठलग्णान् । समित्यृचा समासिञ्चन्तुमरुतद्दयेतथर्चा गुरुः बृहस्पितः ॥ ११९ ॥
- ( ५ ) **नन्दणः** । तत्र प्रधानहोममुपहोमांश्राह हुत्वामो विभिवदोमिनित । संततमिविष्ठन्नधारं । समेत्य्चासममा-सिञ्चन्त्वित्य्वा ॥ ११९ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । विधिवदग्री हुत्वा होमान् अन्ततः पश्चात् समित्यूचा वातोवायुः इन्द्रः गुरुः बृहस्पतिः एषामाहु-तीःसर्पिषा जुहुयात् ॥ ११९ ॥

# कामतोरेतसः सेकंब्रतस्थस्य द्विजन्मनः ॥ अतिक्रमंव्रतस्याहुर्धमंज्ञाब्रह्मवादिनः॥ १२०॥

- (१) मेधातिथिः । अवकीणिपदार्थनिरूपणमतस्योपात्तव्रतातिरिक्तविषयपुर्वविद्यायते व्रतस्यास्येति । ब्रह्मच-योत्रमस्थस्येति रष्ट्रत्यन्तरदर्शनाद्विद्यये रेतःसेकस्त्वस्यैव विश्लेषतःप्रतिषिद्धोग्तरेणापि स्त्रीसंप्रयोगं कामतःसेकैविधिरय-म ॥ १२०॥
- (२) सर्वज्ञणारायणः । अजान्तरा कामतइत्यवकीणिलक्षणाभिधानंवातादिदैवतर्षाह्रोमस्तुति प्रस्तावयितुमः। इतं अह्मचर्यवनस्थयतित्वनियमपरियहः चान्द्रायणादिव्रतंष तच स्थितस्य व्रतस्यातिकममः॥ १२०॥
- (१) कुल्लूकः । अप्रसिद्धत्वादयकीर्णवतोलक्षणमाइ कामतइति । इच्छातोद्दिनः ॥ अवकीर्णी भवेद्गता ब्रह्मचारी च योषिर्तार्मात वचनात्स्त्रीयोनी सुक्रोत्सर्गब्रह्मचर्यस्यातिक्रममवकीर्णरूपंसर्वद्वावेदविदः प्राहुः ॥ १२०॥

- (४) राघवानन्दः । वादादीनामेवहोमोऽर्थवादः । कामतइत्यवकीणिलक्षणं ॥ अवकीणीभवेद्रत्वा असचारी तु योषितमिति याञ्चवल्योक्तेः॥ १२०॥
- (५) मन्यूमः । एतदकामतीरेतः सेकविषये प्रायश्चित्तमुक्तमथ कामतस्तु विशेषमाह कामतीरेतसः सेकिमिति । अतिक्रमंलीपंत्रतस्य ब्रह्मचर्थस्य ॥ १२० ॥
  - (६) रामचन्दः। व्रतस्थस्य कामतः रेतसःसेकं रेतसः क्षरणम् ॥ १२० ॥

मारुतंपुरुहूतंच गुरुंपावकमेव च ॥ चतुरोब्रतिनोऽभ्येति ब्राह्मतेजोऽवकीणिनः ॥ १२१ ॥

- (१) मेधातिथिः । आचाहुतिरिति विधेरर्भवादोत्रतिनः सतअवकीणिनः यत्त्रह्मतेजोविविधविज्ञानोपार्जिते-पुण्यंतद्देवतांदेवतामुपैत्युपसंक्रामित तत्र रुयंगच्छतीतियावत् । व्रतिनोपैतीितविवक्षितम् ॥ १२१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विकिरणादिक्षेपाद्भतस्थस्यावकीणीतियोगउकः । भारतमितिषकताद्वृतिस्तुत्युपयुक्तमः । गुरुं बृहस्पतिमः । ब्राह्मं वेदेन सहितं तेजः ॥ १२१ ॥
- (३) कुद्धूकः । व्रतचारिणोवेदाभ्ययननियमानुष्ठामजंतेजः तदवकीणिनः सतोमरुदिन्द्रवृहस्पतिपावकांश्रनुरः संक्रामित अतस्तेभ्यआज्याष्ट्रतीर्जुह्वयात् इत्याज्याष्ट्रतेरयमनुवादः॥ १२१ ॥
  - (४) राघवानन्दः। पुरुहृतं पुरुभिर्वह्नभिर्हृयतेऽलाइति शक्तमः। ब्राह्मं वेदाध्ययनजमः॥ १२१ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । व्रतिनोऽवकीणिनोबासतेजोमरुतादीश्रतुरोप्येति पविशति चतुर्थेत्याहुः व्रस्तवादिनइति श्रुतेः॥१२१॥
  - (६) रामचन्द्रः । अवकीर्णिनः व्रतिनः बाल्ये [ ब्राह्मं १ ] तेजः चतुरः मारुतादीनां देवानां सकाशमभ्येति॥१२१॥ एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते वसित्वा गर्दभाजिनम् ॥ सप्तागारांश्वरद्वेक्षंस्वकर्मपरिकीर्तयन् ॥ १२२ ॥
    - (१) मेघातिथिः । वसित्वा आछाच त्वकर्मावकीर्णोत्नीत्येवम् ॥ १२२ ॥
- (२) सर्वज्ञणारायणः । प्रकतकर्मशेषमाह एतिस्निनिति । पूर्वोक्तहोमं कत्वा एतदब्दंकर्तव्यमित्यर्थः । गर्दभस्य हविक्त्यादनभूतस्याजिनंत्रमं स्वकर्माधिकरणम् ॥ १२२ ॥
- (३) क्रुझ्कः । एतिसम्बदकीर्णाख्येपापउत्पन्ने पूर्वीकंगर्दभयागादि करवा गर्दभचर्मपरिषायेति हारीतस्मरणात्स-गर्दभसंबिश्चिमंत्रावृतोवकीर्ण्यहमिति स्वकर्मख्यापनंकुर्बन्सप्तगृहाणि भैक्षंचरेत् ॥ १२२ ॥
- ( ४ ) राघवान्यः । गर्वभहोमोत्तरकत्यमाइ एतिसन्तिति । एतिसन्तवकीणिनिमित्ते । वसित्वा परिधाय । स्वकर्म-अवकोर्ण्यसीतिख्यापयन् ॥ १२२ ॥
  - (५) मन्द्रमः । एतिसम्नेनिस कामतः छतेऽवकीर्णत्वे ॥ १२२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एतत्तिन् एनसि शामे सति गर्दभाजिनगर्दभस्यचर्म ॥ १२२ ॥

तेभ्योलब्धेन जैक्षेण वर्तयनेककालिकम् ॥ उपस्पृशंक्षिषवणंत्वब्देन सविशुध्यति ॥ १२३॥

- (१) मेघातिथिः। पातर्मध्याह्मापराह्मपूपरपृशनलानंकुर्वनसंवत्सरेण पूत्रोभवति ॥ १२३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एककालिकं दिने एकवारम् । वर्तयन् भोजनेन माणस्थितिकुर्वन् । उपस्पृशन् सानंकुर्व-न् ॥ १२३ ॥
- (३) कुङ्गूकः । तेभ्यः सप्तगृहेभ्योलब्धेन भैक्षेणैककालमाहारंकुर्वग्सायंशतर्मभ्यंदिनेषु च स्नानमाचरग्सोवकीर्णी-संवत्तरेणैव विश्वभ्यति ॥ १२३ ॥

- ( ४ ) राघवानन्दः । उपस्पृशन् सानंकुर्वाणएव शुध्यतीतिभावः ॥ १२३ ॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । तेभ्योऽगारेभ्यः वर्तयजीवन् ऐककालिकमिति त्वार्थे ठक्षत्यः । उपस्पर्शनंस्नानम् ॥ १२३ ॥
- (६) रामचन्दः । तेभ्यः सामागरिभ्यः । त्रिष्वणं त्रिकालमः । उपस्पृशन् स्नानंकुर्वन् ॥ १२३ ॥ जातिभंशकरंकर्म कत्वान्यतममिच्छया ॥ चरेत्सान्तपनंकुच्छ्रंप्राजापत्यमनिच्छया ॥ १२४ ॥
- (१) मेधातिथिः । समाप्तान्युपपातकानि । अन्यतमित्यनुवादोनहिनिमित्तानांसमाहारसंभवःसमुदायविवक्षा-यां नचकस्यचित्मायिभत्तमुपदिशति । कोहि मनुष्यः सर्वाणि जातिषंशकराण्यकार्याणिकुर्यात् । एकप्वशब्दः माय-भित्तानुदेशोऽशास्त्रताप्रसङ्गोन च साहित्यविवक्षाप्युक्ता रुक्षणत्वेन अवणात्पुरुषंप्रतिनिमित्तानामतः प्रत्येकंवाक्यपरिस-माप्तिर्यस्यपितापितामहःसोमंनपिबेदित्यण्यतरस्य भितुःपितामहस्य वासोममपीतवनोभवत्येव पशुर्यथासत्यप्युभयभवणे-ययुभयंहविरितियाच्यादित्यण्यतरहविविनाशेषिभवत्येवपंचशरावः । एवंसर्वमायभितेषु द्रष्ट्य्यम् । र्च्ययेति विवक्षितम-निच्ययेतिच प्राजापत्वसान्तपत्रयोश्चरूपंवक्ष्यति ॥ १९४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । जातिभंशकरं पूर्वोक्तमः । इच्छया कामतः । सांतपनं सप्ताहसाध्यमः ॥ १२४ ॥
- (१) कुद्भूकः । ब्राह्मणस्य इजः कत्वेत्यादिजाति भंशकर्मीकंतन्मध्यादग्यतमंकर्मविशेषंद्च्यातः कत्वा वक्ष्यमाणं सान्तपनंसमाहसाध्यंकुर्यात् । अनिच्यातः पुनः कत्वा प्राजापत्यंवक्ष्यमाणंचरेत् ॥ १२४ ॥
- (४) शघवाणन्दः । उक्तजातिभंशकरमनूच मायम्मित्तमाह जातिभंशेति । रूज्या कृत्वेत्यन्वयः सान्तपनादिवत ज्ञातस्य सक्षणं वक्ष्यमाणम् । अनिच्ज्यातुपाजापत्यं कस्त्रम् ॥ १२४॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । नातिभंशकर्रमिति । ब्राह्मणस्य रुनःकृत्वेत्यायुत्कंकर्म ॥ १२४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । रुच्चया सान्तपर्नञ्छ्ं अनिष्णया पाजापत्यंञ्छूम ॥ १२४ ॥

सङ्गरापात्रकत्यासु मासंशोधनमैन्दवम् ॥ मिल्निकरणीयेषु तप्तः स्याद्यवक्ष्यहम् ॥ १२५॥

- (१) मेधातिथिः । सङ्गरीकरणमपात्रीकरणपूर्वमुक्तेनित । एवसङ्करापात्रकत्यास्त्रित संश्लिभेराद्रष्टुवचनम् । छ-त्याशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते । छत्यंकारणम् । ऐन्द्वोमासःचान्द्रायणोयावकीयविकारःपेयलेशादिः । अत्राविशेष-भवजेपीच्छानिच्छयोर्गृहलघुभावोविद्येयः ॥ १२५॥
- (२) त्तर्वज्ञनारायणः । संकरापावकत्यात् संकरीकरणेषु [ अपात्रीकरणेषु ] च मासंक्रियगुणमैन्दवं चान्द्रायणं शोधनमः । मासमिति प्रायश्चित्तसौन्यक्छ्रस्यै स्वपदेन परियद्वशद्द्रानिरासार्थमः । एतत्कामतः पूर्वोक्तंसांतपनमः । तमोया-वकैः प्रमुतिभात्रं यवानांषूणं गोमूत्रेसाथयित्वा तस्य तमस्य पानमः । एतदकामतः । कामतोद्विगुणमः ॥ १२५ ॥
- (३) कुक्कृकः। सराश्वीष्ट्रेत्यादिना सङ्कृतीकरणान्युक्तानि निन्दिनेण्योधनादानिमत्यादिना चापात्रीकरणान्युक्तानि तेषांमध्याद्वयतमित्र्यादाः इत्वा चान्द्रायणंमासंशुद्धये कुर्यात्। इतिकीटवयोहत्येत्यादिना मिलनीकरणान्युक्तानि तच्य-ध्यादेकमिच्छातः इत्वा त्रिरात्रेयवागूंकथितामभीयात् ॥ १२५ ॥
- (४) हाधवानम्दः । एवं संकरापात्रीकरणयीराह् संकरिति । ऐदवं चान्द्रायणम् । यावकीयवागुः सतप्रक्षयहं भी-कृष्यः ॥ १२५ ॥

- (५) **मन्दमः । सहूरणीयु पात्रत्वकरणीयु च क्रियासु ऐन्दवंचान्द्रायणं मक्षिनीकरणीयेषु मलावहेषु तर्मतमरूच्छं** ज्यहंयावकमयावास्त्रम् ॥ १२५॥
- (६) रामचन्द्रः । संकरः वर्णसंकरः अपात्रहस्ते दानकरणं कत्याद्व अभिवारादिकियाद्व ऐन्दवं वान्दायणं मासं मासपर्यन्तं कायशोधनम् । तु पुनः मिलनीकरणीये कर्मणि तमः तमकत्त्रः स्यातः व्यहं यावकः यावकाहारः ॥ १२५ ॥ तुरीयोब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतः ॥ वैश्येऽप्टमांशोवन्तस्थे शुद्धे द्वेयस्तु घोडशः॥ १२६॥
- (१) मेधातिथिः । सवनगतयोराजवैश्ययोर्बाह्मणसमुक्तं इहत् ततोन्यत्र त्वधर्मानुष्ठानयोश्चतुर्थाष्टमिवभागविधिः । तथाच वृत्तस्य पहणंसर्विक्रयार्थम् । त्रीणि वर्षाणि क्षत्रियस्य सार्थवंषवैश्यस्य नवमासान्शृद्धस्य । यत्तु स्त्रीशृद्धस्य विश्वस्य विश्वस्य वृत्तावेव वाऽधर्मिस्थतयोःशृद्धस्य वृत्तविक्रशृश्चूष्।दि नमहायद्भानुहानंचवृत्तंशीलंतिष्ठति गहने यथा समये त्वधर्मपराणांविधिवत्यायश्चित्तम् ॥ १२६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । क्षत्रादिहत्यासु प्रायिश्वनमाह तुरीयहित । ब्रह्महत्यायाः ब्रह्महत्यादिषायिश्वनस्य द्वादश-वार्षिकादेः तुरीयश्रतुर्थभागः नतु मरणस्य तत्तुरीयभागासंभवात तत्तदुपाधिविशेषादेव प्रायिश्वनानामधिकालपत्वे । अत्रा-पि क्षत्रियविशेषणतया बृत्तस्थपदमावर्तनीयमः । वैश्ये हतदित्रोषः । अष्टमांशोब्रह्मवश्यमायिश्वनस्य । एवं षोडशद्दयत्रा-पि शुद्धे वृत्तस्ये । अत्रच प्रायिश्वतं विशेषतउपदिशतापि स्वीश्वद्रविद्क्षत्रवधद्दति क्षत्रादिवधानामुपपातकसंद्वाकरणं तत्सं-सार्गणामुपपातिकसंसर्गितया कर्मानधिकाराभावद्वापनार्थमः । महापानकत्वेद्वेषां तत्संसर्गस्य पातित्यहेतुत्वातः । द्विणा-तिकर्मभ्योहानिःपतनिमितवचनात्मावभायिश्वतात्सर्वकर्महानिःस्यादिति ॥ १२६ ॥
- (३) कुझूकः । ब्रह्महत्यानुरीयोभागः त्रैवार्षिकरूपः द्वादशवार्षिकस्य चतुर्थोभागः । एतच मायश्चित्तंश्चीश्चविद्-श्चत्रवषदत्युपपातकत्वेनोपदिष्टं । त्रैवार्षिकैत्वापेक्षया गुरुत्वाद्दत्तस्यक्षत्रियस्य कामतोवधे द्वष्टब्यं । वैश्ये साध्वाचारे का-मतोहतेऽष्टमोभागः सार्धवार्षिकंत्रतं शूदे वृत्तस्ये कामतोहते नवमासिकंद्रष्टब्यम् ॥ १२६ ॥
- (४) राघवानन्द् । स्रीश्रद्दक्षत्रियवधोनास्तिक्यंचोपपातकिमित्युपपातकत्वेनोक्तानां विशेषतः प्रायम्बित्तमाह तुरी यहित । तुरीयस्रीवार्षिकः । अष्टमांशः सार्धसांवत्सरिकः । षोडशोंशोनवमासिकः एतद्रतस्थक्षत्रियादीनां कामतोवधे । अह्म हत्यायाहित तद्धमंभिक्षामुण्डनादिपामये वृत्तस्थहितित्रिष्वनुषञ्जनात् ॥ १२६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । क्षत्रियस्य वृत्तस्थस्येतिविपरिणामः ॥ १२६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । इति क्षत्रियादिकर्मकर्नृकमित्यविरोधः । जातिमात्रक्षत्रियवधे मृत्तस्यक्षत्रियवधे ॥ १२६ ॥ अकामतस्तु राजन्यंविनिपात्य द्विजोत्तमः ॥ दष्भैकसङ्ख्रागाद्यात्सुचरितव्रतः ॥ १२७॥
- (१) मेघातिथिः । इदमपरंदानमायिक्तंसंभविद्यस्य । तपोनास्तीति वश्यित दानेन वधनिर्णेकमित्यादि । अन् कामतइति नविविक्षितंमहत्त्वात्मायिक्तस्य । यदिवा सवनगतयोरिवाकामतइति कल्पनीयम् । वृषभएकोयासांसहस्रे ता-वृषभैकसहस्राः ॥ १२७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। यागस्यक्षत्रियविद्घातेतुकामतोत्रह्महमतमुक्तमकामतस्तत्राह् अकामतहति । वृषभए-कोगावम् स्त्रियःसहस्रमिति वृषभैकसहस्रागावः॥ १२७॥

<sup>\*</sup>वािषकत्वापेक्षया=मासिकापेक्षया (अ)

- (१) कुल्लूकः । अबुद्धिपूर्वकंपुनः क्षत्रियंनिहत्य वृषभेणैकेनाधिकंसहसंयासांगवांताआत्मशुक्ययंत्राह्मणेन्योरचा त्॥ १२७॥
- ( ४) राघवानन्दः । तेषामेवाकामतोवथेष्याह अकामतइतिचतुर्भिः । द्विजीत्तमः द्विजउत्तमीयत्र समुदाये सतथा चातुर्वर्ण्यामत्यर्थः । वृषभेकावृषभएकोयासुगोषु एवमेकशतमित्यादिक्केयम् ॥ १२७ ॥
- (५) नन्दमः । कामतोवधएतदुक्तमकामतस्त्वाह् अकामतस्तु राजन्यमिति । ऋषभेणैकेनाधिकं सहस्रं यासांताऋः षभैकसहस्रागाः ॥ १२७ ॥

#### च्यव्यंचरेद्वा नियतोजटी ब्रह्महणोवतम् ॥ वसन्दूरतरे पामाहृक्षमूलनिकेतनः ॥ १२८॥

- (१) मधातिथिः । आद्योर्धःश्लोकस्तुरीयइतरस्यानुवादीजयीति चौरखद्वाङ्गधारणादिनिङ्गत्यर्थमिति केचित् । त-दुक्तंत्रत्रैवतेधर्मास्तदीयनुरीयभागातिदेशीनान्येषांसत्यपि संभवे सरस्वतीपरिसर्पणादीनामिवप्रयोजनसत्त्वीपपसींदूरतइति-धामान्तिवृत्तिर्वक्षमूले कुटीकृत्वेति ॥ १२८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । न्यब्दंचरेदिति दानाशक्तौ । एवंच न्यब्दब्रह्महत्रतपायश्चित्तस्य गोसहस्रदानानुकस्पत्वे-नाभिधानात्स्वकल्पितगणनानुरोधेन यत्कैश्चिद्वादशवाधिकव्रतानुकल्पत्वेन षष्ठ्यधिकगोशतत्रयदानं कैश्चितद्वादशीत्य-धिकगोशतदानंभ्यवस्थापितं तद्वमादेवेति मन्तब्यम् ॥ १२८ ॥
- (३) कुङ्कृद्धः । यद्वा संयतोजयवान्पामाद्दिप्रष्ठष्टवृक्षमूले कतिनवासीनस्रहणि यदुक्तंनस्रहाद्वादशसमाइत्यादि तद्वर्षत्रयंकुर्यात् । नतु तुरीयोजसङ्ख्यायादत्यनेन पुनरुक्तिर्वाच्या । जदी दूरतरे पामाइक्षमूलनिकेतनइति वचनाचितिरिक्तशव शिरोध्वजधारणादिसकलधर्मनिवृत्त्यर्थत्वादस्य पन्थस्याकामाधिकाराचेदमकामतः अतएवाङ्गलाधवाचुचितमः॥ १२८॥
- (४) राघवात्रन्दः । दुर्नृतानां कामतोवधापेक्षया वा विकल्पः । अत्र जटीतिविशेषणात्पूर्वे मुण्डनं बोद्धध्यं । ब्रह्महत्यायाइत्यादिविशेषणं भेक्षचर्याशिरोध्वजादिधारणाद्यर्थे । च्यव्दतुरीयांशयोःसमानत्वेऽपि मुण्डनादिभेदेन कामतोः ऽकामतइति ॥ १२८॥

#### एतदेव चरेदब्दंप्रायिश्वत्तंद्विजोत्तमः ॥ प्रमाप्य वैश्यंटत्तस्थद्याद्वैकशतंगवाम् ॥ १२९ ॥

- (१) मधातिथिः । पूर्वत्राष्टमाँशः । अनेन द्वादशीविधीयते । अनुल्यत्वादब्दन्यूनगुणस्य विधिरयमितिविश्वाय-ते । ननुक्तस्थइतिश्रुनंसत्यंसंमतिकृत्तस्योवधकाछे माङ्गिर्गुणइति । यस्तु सर्वदैव कृतस्थस्तस्य पूर्ववदितिश्चेयम ॥१२९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एतदेवेति सवनस्थवेश्यवधे । द्याद्दैकशतंगवामिति वाकारः समुख्यार्थः । व्रतान्ते ए-कृष्णिकगोशतदानंकार्यमित्यर्थः । अन्यथाहि दानमुका तदनुकस्पतया व्रतमुपदिश्येतेति युज्येत । त्रिवर्षानुकस्प-सहस्रव्यवस्थाअयणेनच वार्षिकगोशतदानस्यासंगतिरेवेति । द्याचैकशतमितिकचित्पारः ॥ १२९ ॥
- (३) कुङ्गूकः । एतदेव द्वादशवार्षिकवतमकामतः साध्वाचारंवैश्यंनिहत्य वर्षमेकंब्राझणादिः कुर्यात् । एकाधिकंवा गोशतंदचात् ॥ १२९ ॥
  - ( ४ ) राघवाणन्दः । एतदेवेति । जटादिधारणवृक्षम्छनिकेतनादिविधिष्टगोदानेनसङ् विकल्पितम् ॥ १२९ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । ऋषभेणैकाथिकंगवांशतं एतदेव शक्तमः ॥ १२९ ॥

एतदेव व्रतंकत्स्रंषण्मासान् शूद्रहा चरेत् ॥ टबनैकादशावापि दबाद्विपाय गाः सिताः॥ १३०॥

- (१) मेधातिथिः । अत्रापि मासषर्कंनवकंच वृत्तस्थेतरभेदेनयोज्यमः । यथाश्रुतसंख्यंच गोदानंसर्वत्र वैकल्पिकं दिजोत्तमग्रहणंच प्रदर्शनार्थं सिता न वर्णतः किर्ताहः शुक्तिसामान्याद्याबहुक्षीराक्रयपत्याअनष्टप्रजाश्य ॥ १३० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। एवं वृत्तस्थश्चद्रवधोक्तद्वादशवार्षिकब्रह्रव्रत्तभोडशांशचरणाशक्तौ। एतदेव व्रतमितिकिचित्पारः। तत्र वृत्तस्थश्चद्रवधोक्तद्वादशवार्षिकब्रह्रव्रतभोडशांशचरणाशक्तौ। एतदेवव्रतमिति पण्मासव्यत्यस्य वृषभाधिकदशगोदानसहितमत्रोपदिष्टमः। उभयतोधिकस्यैकस्यवृषभस्यदानविधानाद्वेश्येष्यधिकएकोवृषभोदेयद्दितगम्यते। वसेदूरतरद्दत्यादिनाच प्रामान्तादिवासोवैकल्पिकोब्रह्रव्रतोक्तोत्रव्युदस्यते। जद्यतित्वनुवादमात्रंशवशिरोधारणाचकान्तरिनवृत्त्यर्थमः। असच द्विजोक्तमद्दयभिधानाद्वाह्मणस्यैव तद्वतमन्येषां त्वोत्कृष्टवर्णह्ननेभविष्ये बहुतराभिधानािकचिद्राधिक्यमुन्तेयमः। सिताइति श्रुद्दवध्यायिक्तिचक्तत्वात्तत्रैवान्वितमः॥ १३०॥
- (३) कुल्लूकः । एतदप्यकामतद्दमेव व्रतंश्रद्धा पण्मासंचरेत् । वृषभएकादशोयासांगवांताः शुक्कवर्णावासणाय स्यात् ॥ १३० ॥
  - ( भ ) राष्यवानम्दः । वृत्तस्थशुद्रेप्येवमित्याह एतदेवेति ॥ १३० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । वृषभ एकादशोयासांतावृषभैकादशागाः ॥ १३० ॥

मार्जारनकुरु हता चापंमण्डूकमेव च ॥ श्वगोधोलूककाकांश्व शृद्रहत्यावतंचरेत् ॥ १३१॥

(१) मेधातिथिः। अतिमहस्वान्प्रायिक्तस्य समुदायिषे नायिक्तमेतत् । ननुचात्र साहित्यंनविविक्षतिनित्यु-कंयतोजातिभंशकरादिषु कथंचेतत् एवंसर्वे चैकस्य इन्तारउपनयेयुः। अतिरिक्तसद्भावे न तन्तिमित्तंस्थात् । अर्थान्तरमे-वैतद्दशेनैवतच्छक्यते वकुतेनावृत्तेनदृश्ता । अधिकवधेत्वन्यद्भविष्यति नैतच्छूयते न्यूने वधे च न स्यात् । पयः पिबेदि-न्यादिमत्येकविधेनसंबध्यतेनसमुदायेपत्यकंवाक्यपरिसमाघिः समुदाये वा। अर्थान्तरे तु नचेत्स्यातुंलध्यन्ते । यत्ताबदु स्थते साहित्यंनविवक्षतमिति तत्र नविवक्ष्यते यत्र पत्येकंसंबन्धिवाच्यमर्थवद्यथा यस्य पितापितामहः सोमंनपिबेदिति यत्रपु-नरविवक्ष्यमाणे वाच्यवेवानर्थकंतत्र तत्परिहारार्थयुक्ताविवक्षा यथावक्ष्यित सहस्रस्य प्रमापणे पूर्णेवानसीति अत्राविवक्षा-यांसहस्रस्येतिष्यर्थस्यात्। एवंहिशास्त्रान्तरविरोधादतिमहत्त्वे युक्तैवविवक्षा । ननुचपदोपादानतायामपि रुक्षणागतस्य वि शेषणस्याविवक्षेव यथायस्योभयंहविरित्युभयशब्दार्थतत्रतुल्यं अत्र हविरुभयमितिच परद्वये वक्ष्यमाणेवाक्यभेदोहिव-रत्रीभयवैति यत्रावस्थाभेदस्तत्रवाक्यभेदपरिहारार्थमावश्यंभेदोऽन्यतरिमन्व्यवहितोगुणीवाहातव्योभवित । तथीभवः शब्दे सर्वमस्ति । पच्छेदिति इतिःशब्देन ध्यवहितोभवतिसंख्यानुरूपत्वात्गुणानुवादकत्ववास्य संभवति । अविवक्षिते च तिलन्परिशिष्टंवाक्यमर्थवादएव इहपनःसमुदायविवक्षायां सहस्रशब्दविवक्षायां वा कन्स्रमेववाक्यमनर्थकंतथाह्मेता-बद्दाक्यंस्यातः । स्थानतांत्रमाणतांतथास्यांशुद्रहृत्याव्रतम्त्येतावद्वक्तव्यस्यात्ममाणेशुद्रहृत्येति एतावतामेवाईसासंभवति । तथान्यदृष्येवंजातीयकविशेषणंनविवद्येत समानन्यायत्वात् । फलदानंत् बृक्षाणामिति ततश्व सर्वमसमजसंख्यात् । पौरुषे-यंचेदंवाक्यंनैववैदिकं वेदेच कस्य पुरुषस्यमयोगः किमर्शमनर्थकंप्युक्तमिति । दहतु बुद्धिपूर्वे प्रयोगे मात्रायामध्ययु-क्तमानर्थस्येतत्साहित्यविवक्षाविशेषेणविवक्षायुक्तैत्रयचीकंकथंचेदिति सर्वमेवेतिच तन्नाप्याखेटकपृगयादावदाहिनो-बोपपाचतयैव यदप्युक्तमतिरिक्तसद्भावेन तन्निमिर्त्तामित तदप्ययुक्तं नत्वाधिक्ये पूर्वेशंनाशोन्यूनेषु च तथैव कल्पना कार्या । १३१ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । चाषः खणंकाकः शतपत्रः । शूद्रहत्यावतं कुर्याच्छूद्रवयंगाप्यतमरूच्छूमितिसंबन्धोक्तम् । एतच कामकृते ॥ १२१ ॥
- (१) कुःह्नुकः । बिडालनकुलचापभेककुकुरगोधापेचककाकानामेकैकंहत्वा शूद्रहत्याव्रतस्त्रीशूद्रवधदत्युपपातकपा यिक्तंगोवधवतंचान्द्रायणंचरेत् । नतु शूद्रे इयस्तुषोडशेत्यादिमायिक्तं पापस्यलंघुत्वात् चान्द्रायणमध्येतत्कामतोऽभ्यासा दिविषये द्रष्टव्यम् ॥ १२१ ॥
- (४) राघवानन्दः । मार्जारायष्टानां कामतः मन्येकवधे पण्मासत्रतमाह मार्जारेति । चापं शतपत्राख्यपक्षिणमः । चाण्दायणमितिकेचित् । तत्र श्रुतस्यैव नियामकत्वादृपपातकत्वेन चान्द्रायणमिति विशेषतोनुक्तस्थलद्दितभावः ॥१३१॥
  - (५) नन्द्नः । शूदहत्याव्रतंपत्येकं चरेदिति ॥ १३१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । चाषं त्वर्णकाकम् नीलकण्ढश्वागोधीलूकः श्रूदहत्याव्यतंकामकतेतमकच्छूंचरेत् ॥ १२१ ॥ पयःपिबेबिरात्रं वा योजनंवाऽध्वनोञ्चजेत् ॥ उपस्पृशेत्स्रवन्त्यांवा स्कंवाब्देवतंजपेत् ॥ १३२ ॥
- (१) मेधातिथिः । प्रत्येकंवधेप्रायिधान्तरमुच्यते पयः श्लोरंपिसद्धतरत्वात्प्रयोगस्य नापः सत्यापप्यभयार्थतायां यथा पयसा नहोति । यथैववराहशब्दोमेधे पर्वते सूकरे वर्तते प्रसिद्धतरस्करेनपर्वतादिप्रज्ञन्तौसमानाधिकरण्यमपेश्च्यतेव-राहोहिमवानवराहः प्रस्पापित्रहित । प्राकृतेच भोजनेभक्तादौ शरीरिस्थत्यर्थमामे तत्स्थानेपयोविधीयमानमन्यदन्तिवर्तन्यति । तपोरूपत्वाचैतदेव पतिपन्तुंयुक्तंतापयतिदुः खयतीतितपोऽतीयथा प्राणायामधृतपाशनिमित्तनात्रपौरस्यभोजनंतिव-त्यते । एविमह्ननाचमन्नंनिवर्त्वर्तते योघृतमाशनंभोजनान्तरिनिमन्त्रवाधतहितनापः प्रयःपानेनिवक्तिपताः । किर्ताहं उपस्पृशेन्त स्वत्यामिति पद्मःपानारद्भने अध्वगमनशब्दउक्तः । स्ववन्त्यांस्वन्तिवचनान्द्रागसरसोनिवृत्तिः । अभ्देवतंआपोनहिष्ठत्यादि स्वक्सभुदायोक्तंपवा । अप्तिस्पृत्यन्तरेषुकशरभोजनमेकार्थलोहरण्डचर्दाक्षणेति । व्रजेन्वदेशान्तरप्रामिरित्येव किर्तिहेपदाभ्यांगमनम् ॥ १३२ ॥
- (२) सर्वे**तनारा**यणः । अकामतस्त्वाह पयःपिवेदिति । पयः क्षीरमल्पम । योजनंवाध्वनोद्वजेदिति भेषजार्थं तिवसायाम् । स्वियादीनां उपस्पृशेदितिद्वयम् । ब्राह्मणस्य उपस्पर्शः स्नानम । अध्दैवतं आपोहिधेतिनृचम ॥ १३२ ॥
- (३) कुङ्गृकः । अबुद्धिपूर्वकंमाजीरादीनांवधे त्रिरात्रंक्षीरंपिबेत । अथमन्दानलःवादिना न समर्थः विरात्रंपतियो-जनमध्वनोबजेतः अत्राशकस्त्रिरात्रंनचांस्नायातः तत्राप्यक्षमस्त्रिरात्रमापीहिष्ठत्यादिस्कंजपेतः यथोत्तरंलघुःवात्पूर्वपूर्वासं-भवउत्तरोत्तरपरिग्रहोनतुर्वेकल्पिकः ॥ १३२ ॥
- (४) राघवानन्दः । ९पामकामतोवधे प्रायश्चित्तचतुष्टयमाहः पयइति । तत्राप्यशक्तितोव्यवस्था न तु वैकल्पिकं उत्तरोत्तरस्य रुघुत्वात् । पयोत्र दुग्धं हत्वायहंपिबेत्शीरमितियाञ्चवल्कयोक्तः । त्रिरात्रं वृतचतुष्टयेश्यनुगतमः । स्रवन्त्यां पुण्यनद्यामः । अस्दैवतं आपोहिष्टेति ॥ १३२ ॥
- (५) नन्दनः । असङ्ख्तविषयमेतरसङ्ख्तविषयेभ्याह पयः पिनेत्त्रिरात्रवेति । अध्दैवतं हिरण्यवर्णद्रयादिक-म ॥ १३२ ॥
- (६) **रामचन्दः** । पयः दुग्धं त्रिराचंवा पिवेत् । अभ्वनो योजनंत्रिरात्रं व्रजेत् । उपस्पृशेदिति भेषजार्थंन कृटा-यां क्षत्रियवैश्ययोः स्वंन्त्यां उपस्पृशेत् सायात् ॥ १३२ ॥

अभिकार्णायसीद्यासर्पहत्वा द्विजोत्तमः ॥ पलालभारकंषण्ढे सैसकंचैकनायकम् ॥ १३३॥

- (१) मेधातिथिः । द्विजोत्तमयहणमतंत्रं तीक्ष्णामायसीमधीकाष्णांयसीयहणंकाष्ठादिनिवृत्त्यर्थपण्डे नपुंसकं तचतुर्विषं अरेतोवा सरेतोवाऽमवृतेहिद्यमुभयव्यञ्जनंवा समाणिमात्रसंबन्धेनैतन्मायिक्तंब्राह्मणस्य शूद्रस्य मेषस्य छागस्यत्र ॥ १३३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अभि खनित्रं कार्णायसी सर्वलोहामः । द्विजोत्तमहति विमोपीत्यर्थः । पलालभारकं था-व्यतृष्णमारं पश्चरूष्णलसीससहितमः । पण्डे नपुंसके मानुष्य ॥ १२३ ॥
- ( ६ ) कुङ्गृकः । सर्पेहत्वा त्राह्मणाय तीक्ष्णायंकीहृदण्डंदचात् । नपुंसकहत्वा पकालभारंसीसकंच मापकंत्राह्मणाय दयात् ॥ १३३ ॥
- (४) राघवाणन्यः । वैधेतरहिंसायाः पापजनकावं ज्ञापयन् गायम्बित्तमाह् अभिमिति हादशभिः ॥ अभिःसी काह कुद्दालः ॥ अभिस्तीक्षणकोणयुक्तातीक्ष्णापलोह्दंद्वच पण्डेहतेतच्चतुर्विधं कृत्रिमाक्तिमोभयव्यञ्जनसदेशेन्द्रयंचेति मनुष्यादिसाधारणकर्मानिधकतःवाविशेषात् । माषकं माषपरिमितसीसकं पलालभारसहितमः । [विशृद्धिमतापिनृजत्वे-पिजातंतुवादरायणहृत्यत्रस्तिपुंसोर्यह्णानतुषंडस्यपुण्यपापयोर्वचनस्यैवममाणत्वादिति ] ॥ १३३ ॥
- 🧢 ( ५ ) **नन्दनः । अभि**।कुद्दालकः पलालभारंदचादित्येव मापकंमापपरिमाणम् ॥ १३३ ॥,...,
- (६) रामचन्द्रः। सर्पहत्वा कार्ष्णायसीमाभ्र छोहरण्डं दद्यात्। षण्डे नपुंसके हते षाण्यस्य पहालभारं दद्यात्। धाण्यस्यपछालभारंपवारमिति। सैसकमाषकं सीसस्य माषमात्रमः॥ १२३॥

घृतकुम्भंबराहे तु तिलद्रोणंतु तिसिरी ॥ शुकेद्विहायनंवसंक्रींचंहत्वा त्रिहायनम् ॥ १३४ ॥

- (१) मेधातिथिः । वराहःस्करस्तिसम्हते घृतघटंदचात् । तृराडकद्गेणोद्ययनःहायनोवर्षवत्सोगोजातीयोः बालः ॥ १३४ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । कुम्भः पलशतद्यमः ।** द्रोणमष्टाविंशतिपलाधिक पलशतम् द्विहायनं द्विवर्ष वासं गोः ॥ १३४ ॥
- (३) कुलूकः । स्करे इते घृतपूर्णे घटंत्राह्मणाय दयात्तित्तिरसंज्ञिन पक्षिण इते चतुराढकपरिमाणितिनं-दयात् शुक्ते इते द्विषवत्संत्रींचाख्यंपक्षिणंइत्वा त्रिवर्षवत्संत्राह्मणाय दयात् ॥ १३४ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । घृतकुम्भं मध्यमघटपूर्णघटमः । तिलदोणं दोणपरिमितंतिलं तित्तिरी पक्षिणि इते । दिहायनं वन्सं घन्दवयसं गोवन्सं इचादिन्यध्याहार्यमः । एवं त्रिहायणमः ॥ १२४ ॥
  - (५) मन्द्रमः । अज्ञापि द्यादित्यन्वर्तते द्विहायनमिति देववत्सरविशेषणम् ॥ ११४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वराहेतु इते वृतकुंत्रं कुम्भः परुशतस्यः । कीचंद्रत्वा त्रिहायनंदत्सं ॥ १३४ ॥ इत्वा हंसंबलाकांच बकंबर्हिणमेव च ॥ वानरंश्येनभासी च स्परीयेद्वाह्मणाय गाम् ॥ १३५ ॥
- (१) मधातिथिः। इसादयः पक्षिणोवानरोमकंटः । स्पर्शयेद्यात्तप्रत्येकवधेभैतत्मायश्चितं दृष्टानिर्देशादिन्यु-कम्म ॥ १३५ ॥

- (२) सर्वज्ञानाचणः । बलाका विशकण्ये । बाईणं मयूरमः । मासं शतपत्राख्यपक्षिणमः । स्पर्शयेत दयातः ॥ १३५॥
  - (३) कुञ्चकः । इंसवलाकामयूरवानरश्येनभासाख्यंपक्षिणामन्यतमंहत्वा ब्राह्मणाय गाँदचात् ॥ १२५ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । बर्हिणं मयूरं । स्पर्शयेद्द्याद्रांथेनुम्र ॥ १३५ ॥
  - (५) मन्द्रनः । स्पर्शयेत्प्रत्येकम् ॥ १३५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । हंसादीन्हत्वा ब्राह्मणाय गाः स्पर्शयेद्यात् ॥ ११५॥

वासोदयाद्धयंहरवा पंचनीलान्ख्यान्गजम् ॥ अजमेपावनहु।हंखरंहत्वेकहायनम् ॥ १६६॥

- (१) मेधातिथिः । इयोक्षीगजोइस्ति अनद्वानपुंगवोऽजमेषवधे सरवधे । अनदुरसाहचर्यदिकहायनागोः वत्सः ॥ १३६॥
- (२) सर्वेतनारायणः । वासः मरुष्टं इयं केनाप्यपरिगृहीतम् । एवं गजमिष । अजमेषौ हत्वा अनद्वाहमनोवहन-शक्तं वृषं दद्यात् । एकहायनं वत्सम् ॥ १३६ ॥
- (३) कुछुकः । अश्वंहत्वा वस्रंदधाद्धितनंहत्वा पंचनीलान्वषभाग्दधात्मत्येकंछागमेषी हत्वा वृषभंदधाद्रईभं-इत्वेकवर्षवत्संदद्यात् ॥ १३६॥
- ( ४ ) रापवानन्दः । नीलान् नीलवर्णान्पञ्चगोवृषान्गजंहत्वादद्यादित्यन्वयः । अनद्गृहं वृषं द्यादिग्यनुषदः । एक-ह्ययनं वत्सम् ॥ १३६ ॥
  - (५) नन्दनः। एकहायनमनद्राहिमत्यनुवर्तते ॥ १३६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अजमेपी हत्वाअनइ्वाहं । खरंहत्वा एकहायनंत्रत्तं द्यान् ॥ १३६ ॥

क्रम्यादांस्तु मृगान्ह्ला धेनुंद्यात्पयस्विनीम् ॥ अक्रम्यादान्वसातरीमुष्ट्रंहला तु रूप्णलम्॥१३५॥

- (१) मधातिथिः । ऋष्यादास्तरक्षांसंहृशगादयः । अऋष्यादाःहरूषृषदादयः । धेनुगैरिव । कृष्णलं विशिष्टपरिमाणं-सुवर्णं दण्डाधिकारशास्त्रपरिभाषा । अभ्यत्रलैकिकमेव शतकःणलंघृतमायुष्कामइति ॥ १३७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ऋष्यादान मांसादान् मृगान् हिस्सव्याघादीन् । थेनुं सवत्सां प्याप्तिनीं बहुक्षीराम् । ऋष्यादान् मृगादीन् हरिणादीन् । वत्सतरीं द्विहायनीं गाम् । उष्ट्रमपरिगृहीतमः । रूप्णलं सुवर्णकृष्णलम् ॥ १३७ ॥
- (३) कुङ्गुकः । अभिनःसभिक्षणोष्ट्रगान्ध्याद्याद्यान्हस्बा वृह्शीरांधेनुंदयातः आममांसभक्षकान्हरिणादीन्हत्व प्रौढ-वित्सकांदयात् उष्ट्रहत्वा सुवर्णकृष्णकंरिककांददात् ॥ १३७ ॥
- (४) राघवानन्दः । ऋष्यादान व्याघादीन । पयस्थिनी प्रभृतदुःषाम । वन्सतरी प्रौढवित्सकाम् । कृष्णलं सुवर्ण≠ स्य ॥ १३७ ॥
  - (५) नन्द्रनः । ऋष्यादाः वृगाः च्यावादीन रूप्णतं रूप्णतं स्पाणं सुवर्णमः ॥ १३७ ॥
- (६) रामचान्द्रः । ऋष्यादान् ध्याघादीन् । मृगान् अक्रय्यादान् कुरंगादीन् । बन्सतरी धेनुं उर्द्र हत्वा रूपास सुवर्णस्य रूपालं सुवर्णस्य रूप्यालमात्रम् ॥ १३५ ॥

# जिनकार्मुकवस्तावीन्पृथग्दद्याद्विशुद्धये ॥ चतुर्णामपि वर्णानांनारीर्हत्वाःनवस्थिताः॥ ९३८॥ [ वर्णानामानुपूर्व्यणत्रयाणामविशेषतः। अमत्याच प्रमाप्य स्त्रीशूद्रहत्याव्रतंचरेत्॥ १॥ ] ग

- (१) मेधातिथिः । अनवस्थिताबहुभिःसंगच्छमाना वेश्यावृत्तमाचरन्त्योऽनवस्थिताभवन्ति । नपुनःशास्त्रातिकः ममात्रतथासित न परपुरुषसंप्रयोगएवलभ्यते । वर्णक्रमेणजीनादिदानात् जीनंचमपुरंमुरकाधारादिष्रयोजनं कार्मुकंधनुः बस्तःस्रागोऽविर्मेषः । पृथग्यहणिङ्कादुक्तंसमुदायेगायश्चित्तमिति । केचिद्रत्वेतिपर्यन्ति तदयुक्तंहिसामकरणात् ॥ १३८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । जीनंचर्मपुटम् । कार्मुकं धनुः । बस्तश्छागः । अविर्मेषः । पृथक् ऋमादेकैकमारणे । अ-नर्वास्थताः अनियताः अनियतवर्गगानारीः ॥ १३८ ॥
- (३) कुङ्गूकः । ब्राह्मणादिवर्णस्त्रियोलोभादुत्कष्टापकष्टपुरुषयभिचारिणीईत्वा ब्राह्मणादिक्रमेण चर्मपुर्धनुश्छा-गमपान् शुद्धचर्थदद्यात् ॥ १३८ ॥
- (४) राघवानन्दः । जीनं चर्मपुरम् । कार्मुकं धनुः । बस्तश्लागः । अविभेषः । अनवस्थिताः अनेकपुंदुष्टाः । अ-कामतइतिशेषः । तथाच याज्ञवल्क्यः ॥ दुर्वृताब्रह्मविर्क्षत्रशूद्रयोषाः प्रमाप्यतु । इति धनुर्वस्तमविक्रमाइचाहिशुद्धये ॥ अप्रदृष्टांस्त्रियं हत्वाशूद्रहत्याव्रतंचरेदिति ॥ १३८ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अनवस्थिताअतिचारिणीः ॥ १३८ ॥
- (६') रामचन्द्रः । अनवस्थितांव्यभिचारिणीं हत्वा जीनंधृतजलाधारं चर्मकोशं ब्राह्मणीवधे द्यात् । क्षत्रियायाः वधं कार्मुकंदद्यात् । वैश्यायाःवधे बस्तंछागंदद्यात् । शृद्धायावधेअविद्यात् अन्तआचामेत् ॥ १३८ ॥

## दानेन वधनिर्णेकंसपादीनामशक्कवन् ॥ एकैकशश्वरेत्कच्छ्रंद्विजः पापापनुत्तये ॥ १३९॥

- (१) मधातिथिः । निर्णेकः शृद्धिः हिरायांदानमुख्यामित दर्शयतिनचतस्यैकैकशइतिलिङ्गानकेचित्समुदायेपीति । दिजङ्ग्यादिपादपूरणं अविशेषग्रहणेककुशब्दमाजापन्यइतिस्मरन्ति ॥ १३९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दानेनेति सर्पादीनां न मार्जारादीनाम । एकेकशः प्रत्येकम । रुद्धं माजापत्यं तस्येव रु-च्छ्रेषु प्रथमपाठात् । तथाच कार्णायसदानाभिसक्तावेकप्राजापत्यचरणमन्येषु मूल्योत्कर्षापकर्षापेक्षया माजापत्यार्थतद्दै-गुण्यादि योज्यम् ॥ १३९ ॥
- (३) कुल्लकः । अभिमभृतीनामभावाद्दानेन सर्वपापनिर्हरणंकर्तुमसमर्थीब्राह्मणादिः मन्येकंवथे कच्छ्रंमाथम्यात्मान् जापत्यं द्विजः पापनिर्हरणार्थं चरेत्। सर्पादयश्राभिकार्णाः रसीदद्यादित्येवमारभ्येतत्पर्यन्तागृह्यन्ते ॥ १३९ ॥
- (४) राष्यवानन्दः । सर्पादिक्षीपर्यन्तानामुक्तमायश्चित्ताशक्तौ मितिष्वं रुद्धमेकं चेरेदित्याह दानेनेति । द्विजोनर-मात्रं छित्रन्यायेनात एवोपसंहारे वक्ष्यित ॥ एषा पापरुतामुक्ता चतुर्णामिप निष्कितिरिति । कामतस्तु चान्द्रायणं एत-च्च कामकृत इति वक्ष्यिति ॥ १३९॥
  - (५) नन्दनः। वघनिर्णेकं वघपापशुच्दिम् ॥ १३५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । सर्पादिवधनिर्णेकं प्रायिक्तं दाननकर्तुमशवनुवनतदाएकैकशः रुख्दिकः चरेत् ॥ १३९ ॥

#### अस्थिमतांतु सत्वानांसहस्रस्य प्रमापणे ॥ पूर्णेचानस्यनस्थांतु शूद्रहत्यावतंचरेत् ॥ १४० ॥

- (१) मेधातिथिः। खल्पशारीरत्वमिहास्थिमत्त्वमनस्थिसाहचर्यात्। अनःशकटस्तत्संख्यानमेतत्। उक्तार्थेसत्येव
- (२) **सर्वज्ञमारायणः** । अस्थन्वतां अस्थिमतां अमस्थिसाह्चर्यात्शुद्रजन्तूनांज्येष्टक्कलासादीनां सहसस्य । अनस्भां पिपीलिकादीनां पूर्णेऽनिस शकटवाह्म भारे हते शुद्रहत्यावतं तप्तकल्लमः ॥ १४० ॥
- (३) कुःह्रूकः । अनिस्थताहचर्यादस्थिमतांपाणिनांककलासादीनांसहस्रस्य वधे शूद्रवधपायश्चिनांपैदेशिकं-कुर्यात् अस्थिरहितानांचमत्कुणादीनांशकटपरिमितानांवधे तदेवपायश्चित्तंकुर्यात् ॥ १४० ॥
  - ( ५ मन्द्रमः । अनस्थ्नांसत्त्वानांपूर्णे ऽनस्यनस्थभिः सत्त्वेः प्रमापितैः पूर्णे शकटेपूर्णे पर्याप्तभारद्ति यावत् ॥१४०॥
- (६) रामचन्दः । अस्थिमतां सत्त्वानांककलासादि पूर्णे चानसिशकटे ममाणणे अनस्भांतु पुनः अनसिपूर्णे श्रुद्रहत्या व्रतं कक्षं चरेत् ॥ १४० ॥

## किचिदेव तु विप्राय द्यादस्थिमतांवधे ॥ अनस्थ्रां चैव हिंसायां प्राणायामेन शुध्यति॥१४१॥

- (१) मेघातिथिः । किंचिदिति स्वर्षधनमुच्यते । परिमाणतः मयोजनोमूल्यतम् पूर्वेषामेवमत्येकवधएतत् । अनु-क्तनिष्कतयभास्थिमन्तोद्गेयाः आत्मनिरेशः माणायामः मिलनीयेषुयत्कमीकीटवयीयहणंतदुपचितपहपरिमाणार्थं इदंतु ये शुद्रामशकाद्यः ॥ १४१ ॥
- (२) सर्वज्ञणारायणः । अस्थिमतां सहस्रोनवधे किंचिद्यादिति पणौदैयदितसुमन्तुवचनात्यणोदेयः । अनस्था-मिति शकटभारादूनवधएतत् ॥ १४१ ॥
- ( ६ ) कुःख़ूकः । अस्थिमतांक्षुद्दजन्तूनांरुकलासादीनांप्रत्येकंवधे किंचिदेवदद्यात् । अस्थिमतांवधे पणोदेयइतिम्रम-न्तुस्तरणात्किचिदेवेति । पणोबोद्धव्यः अनस्थिमतांतु यूकामत्कुणादीनांप्रत्येकंवधे प्राणायामेन शुद्धोभवति । प्राणायामश्र ॥ सय्याद्धतिकांसप्रणवांसाविजींशिरसासङ् ॥ त्रिःपठेदायतपाणः प्राणायामः सउच्यते इति वसिष्ठपोक्तलक्षणोपाद्यः ॥१४९॥
- ( ४ ) राघवामन्दः । किंच उक्तसर्पाचितिरिक्तानामस्परेहानामस्थिमतां वधे किंचिद्देयम् । अनस्थिमतां शकटान्यू ने प्राणायामः । तत्र प्राणायामस्क्षणं विसन्धः प्राह् ॥ सन्यास्ति सप्रणवां गायत्री शिरसासह ॥ त्रिः पढेदायतप्राणः प्राणायामः सउच्यतद्दित ॥ गायत्रयनधिकारिणांमनसा । संन्यासिनां प्रणवेनैवेत्युक्तम् ॥ १४१ ॥
- (५) **नन्दनः । किश्चिन्छ धेन मुस्पष्टकमुच्यतद्गति ध्याचक्षते ॥ अष्टमुष्टिर्भवेत्किचिन्धन्वारिपुक्कलं ॥ पुक्क-**लानि चचत्वारिपूर्णपात्रविधीयतद्गति ॥ १४१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अस्थिमतां वर्षे किंचित् अष्टमुष्टि किंचियच्छेत किचिद्विपायदवात् ॥ १४१ ॥ फलदानांतु दक्षाणांस्रेदने जप्यसक्शतम् ॥ गुल्मव्ह्यीलतानांच पुष्पितानांच वीरुधाम् ॥१४२॥
- (१) मेधातिथिः। फलदाआभकण्डक्यादयः फ्रक्शतंजपीद्विजानांश्चद्रस्य तर्हिकिकेचिदाहुरिन्धनार्थमशुष्काणा-मि त्युपपातकपायम्यित्तंतत्त्र नातिमहत्त्वाद्यदि नतन्त्रवति किमर्थतर्द्युपपातकेषूपदेशोभूयोभूयः प्रवृत्तस्यादिति । तस्माच्छूद्र-स्य ह्रि रात्रत्रिरात्रादीत्येवकक्पयेत् । गुल्मादयोज्याख्याताः स्तावृक्षशास्ताः ॥ १४२ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । ऋक्शतं गायण्याऋषःशतावृत्त्याजपद्रत्यर्थः । गुरुमाबीजपूराषाः । वस्यः कृष्माण्डा-

- थाः । ञताबुक्षारोहिण्योवस्यः । वीक्त् बूर्ष्यसारिणी स्ता । पुन्पितानांचेति सर्वत्रान्धितम् । तथा फलदानामित्यपि ॥ १४२ ॥
- (३) कु्झूकः । फल्दानामाभादीनांवक्षाणांगुल्मानांकुञ्जकादीनांवल्लीनांगुडूच्यादीनांलतानांवृक्षशाखासक्तानांपु-ज्यितानांच वीरुधांकूष्माण्डादीनांप्रत्येकंछेदने पापप्रमोचनार्थसाविष्यादिऋक्शतंजपनीयं॥ दग्धनार्थमशुष्काणांदुमाणामव-पातनम् इत्यादेरुपपातकमध्ये पित्तस्य गुरुपायिश्वनाभिधानात्। इदंफलवद्दशादिछेदने लघुपायिश्वनंसकद्वुदिपूर्वकवि-षयंवेदितष्यम्॥ १४२॥
  - ( ४ ) राघवामन्दः । बृक्षादिवीरुदंतानां छेदेण्याह । ऋक्शतं ऋगत्र गायत्री । वीरुषां कृष्माण्डादीनाम् ॥ १४२ ॥
  - ( ५ ) जन्द्रमः । भक्ष्यफलदायिनांपुष्पितानांभोष्यपुष्पाणाम् ॥ १४२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। फलादिविरुद्धे हतानां ऋक्शतं गायत्रीसंजाप्यम् ॥ १४२॥

#### अन्नायजानांसत्त्वानांरसजानांच सर्वशः ॥ फलपुष्पोद्भवानांच घृतप्राशोविशोधनम् ॥ १४३ ॥

- (१) मेधातिथिः । अन्माद्धक्तसक्त्वादेश्विरस्थिताधानिजायन्ते सत्वानि प्राणिनः । रसजानामितिगुंडोदिश्वदादिन्य उदुंबरमशकादीनि फलपुष्पोद्धवानि । घृतप्राशः अशनप्रारंभेघृतंपातव्यंपशब्दशादिकमीण तेननप्रकृतंभोजनिवर्तते । य थापयोव्यतादौतथाचैतेपाणिनः क्षुद्दजन्तवोयपांवधेप्राणायामञ्करतदेपक्षयोपवासोऽतिमहान् तत्नादान्वमनवत् घृतप्राश्चन म ॥ १४३ ॥
- (२) **त्तर्वज्ञनारायणः ।** अन्नायमोदनादि । सन्वानांक्रमीणामः । रसोगुडादिस्तज्ञानामः । घृतप्राशोधृतमात्रेणैकैक-दिनवर्तनं शकटमित्यन्तंवथे । अन्यथातु प्राणायामएव ॥ १४३ ॥
- (३) क्रुझूकः । अनादिषु जातानांगुडादिरसजातानांचोदुम्बरादिफलसंभवानांमधूकादिपुष्पोद्धवानांच सर्वशाज-नांवधे घृतपाशनपापशोधनम् ॥ १४३ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच अनेति । अनायजानां धान्यादिषुजातानां सत्त्वानां माणिनाम् । घृतपाशः दिनमेकं किंचिद् घृतमात्रपाशनम् ॥ १४३ ॥
  - (५) मन्दनः। अन्नायजानांवधद्ति शेषः ॥ १४३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अन्तायजानां सत्त्वानां सूनानाम ॥ १४३ ॥

#### कष्टजानामोषधीनांजातानांच स्वयंवने ॥ दथालम्भेऽनुगच्छेद्वांदिनमेकंपयोव्रतः ॥ १४४ ॥

- (१) मेधातिथिः। फांलकुदालादिनायाः रुष्टेकायन्ते। याश्यत्वयंत्रने तासांवृधारं भेगवादित्रयोजनेन विनाछेदनं ग-वामनुगमनं। दिनमेकंपरमहर्षायपरिचर्यते। पयोव्रतंभोजनान्तरिवृत्तिः॥ १४४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । रुष्टमानां रूप्या अनितानाम् । स्था अग्रिगवादिमयोजनविमा । आरुम्भे हिंसायाम् । अनुगच्छेन् गोहत्यावतवन् । पयोवतः शीरमात्राहारः । ज्ञानात्रुतमुक्तक्रमेण । अज्ञानकतंतदर्धेन ॥ १४४ ॥
- (३) कुछुक् । कर्षणपूर्वकजातानामीयधीनांपष्टिकादीनांवने च त्ययमुत्यन्यानांनीवारादीनांनिःश्योजनक्षेदने शीराहारः एष्वेकमहोगोरनुगमनंकुर्यात् ॥ १४४ ॥
  - (४) राष्ट्रवामर्ग्यः । कष्ट्रजातानां किष्जातानाम् । वने त्ययंजातानां नीवारादीनाम् । वतेषानुपपातकमकरणपित

त्वेऽपि रुघुगायिक्तं सक्रद्युदिपूर्वविषयकमितिकेचित् । तन्तवाचितकत्वात् । अतएव यास्तवस्यः ॥ वृसगुण्यकतावी-इच्चदेने जन्यपृक्षतमिति उपपातकप्रकरणपठनंतु निवृत्तितात्पर्यकमिति । अतएव वस्यति सानासानकतमिति ॥१४४॥

- (५) मन्द्रमः । वृथालम्भोवृथाच्चेदकः पयोव्रतः क्षीरान्तः ॥ १४४ ॥
- (६) रामचन्द्रः। रुष्टजानां इतेनोत्पादितानां ओषधीनां वृथारुम्भे वृथार्क्षेरे गांअनुगच्छेरः॥ १११॥ एतैर्वतैरपोसंस्यादेनोहिसासमुद्रवम् ॥ ज्ञानाज्ञानकतंकत्स्रंभ्रणुतानाचभक्षणे ॥ १४५॥
- (१) मधातिथिः । हिंसासमुद्भवंहिंसातउत्पन्नभेनः पापमेतैरनन्तरोक्तैःगायश्चित्तैरपोश्चमपनोषंबुद्धपूर्वकतमबुद्धिपू र्वकृतंवा अनाचभक्षणेऽभक्ष्यभक्षणेयथापापमपोग्नते तथाशुणुत ॥ १४५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । आत्मनोऽमोक्षंशोध्यमः । अनायस्याभक्ष्यस्य भक्षणे मायमित्तमितिशेषः ॥ १४५ ॥
- (३) कुःह्रूकः । एभिरुक्तमायश्चित्तेर्दिसाजनितपापंद्मानाद्मानकतंनिर्दरणीयं । इदानीमभक्ष्यभक्षणपायश्चित्तेवक्ष्य-माणंश्णुत ॥ १४५ ॥
- (४) राघवानन्दः । हिंसामायश्चित्तमुपसंहरन् अभक्ष्यभक्षणे तत्मतिजानीते एतैरितिषोडशभिः । ज्ञानाज्ञानकतमे-वापोज्ञानाश्यमः । अनाचभक्षणे मायश्चित्तं भण्वित्त्वत्यग्वयः ॥ १४५ ॥
- (५) नन्दनः । एतेरुक्तेः अनाचमभक्ष्यम् ॥ १४५ ॥ अज्ञानाद्वारुणीपीत्वा संस्कारेणैव शुध्यति ॥ मतिपूर्वमनिर्देश्यंप्रणान्तिकमिति स्थितिः ॥१४६॥
- (१) मेधातिथिः । मेखलादीनांनिषेषातुपनयनंविद्यायते । ततश्रस्यत्यन्तरात्तप्तक्ष्व्रसहितं एवंहिनौतमः अमस्या मखपानेपयोधृतमुदकंवायुश्चेतिभ्यहंतप्तातितप्तक्ष्व्रव्यतंस्कारः । सुराचात्र नपैष्टीकितिहिगौडीमाध्वी कृतएतत्स्यत्यत्य रर्दर्शनात् ॥ यमादाष्ययसुरांसकत्पीत्वाद्विजोत्तमः । गोमूत्रयावकाद्दारोदशरात्रेणशुष्यति ॥ पेद्याश्य यमादपाने मत्यवायः प्रायश्चित्ततः । व्रतंविधितोविद्यायसंवत्तरं कणभक्षश्चान्द्रायेणाभ्यासोवा । मतिपूर्वतयोरिपपानएतदिनवैद्यंकितिहियेनपाणान्तमन्तिभवतिकितत्यत्र मुख्या या सुरोक्ता । अभ्यासचैतद्वष्टव्यं सक्त्याने सुरापाने चान्द्रायणमाचरेदिति भेयमत्रव्यवस्थानुद्वपूर्वपेष्याःपानेमाणान्तमेवतस्याप्वानुद्विपूर्वसकत्पानेकणभक्षणचाद्रायणाभ्यासोऽनुद्वपूर्वेनुद्वपूर्वेच । अन्येवातु मखपानांनुद्वपूर्वत्वे चाद्रायणमभ्यसेदिति । अनुद्वपूर्वसकत्पानेतप्तकष्ठभ्रसंस्कारगोमूत्रयावकद्रव्या । अनुद्वपूर्वमसकत्यान्तेपेष्टीवत् ॥ १४६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । वारुणीं गौडीं मार्थ्वीच क्षत्रियविश्वौ त्रिविषद्धरेतरद्राक्षादिमचंच आद्धणः पीत्वेत्यर्थः । संस्कारेणैव पुनःसंस्कारेणेव नतु तंविना तच्च गौतमोक्ततमङच्छ्रप्रायश्चित्ताचरणंख्या कार्यम् । मतिपूर्वमपि तत्पाने भाणान्तिकं पायश्चित्तमनिर्देश्यं नोदेष्टव्यं किंतु स्कृत्यन्तरोक्तमायश्चित्तान्तरमेव संस्कारसहितं कार्यम् ॥ १४६ ॥
- (३) कुझूकः । महापातकमकरणय्यवधानेनास्याद्धानान्नेदंमुख्यपेष्टीसुराविषयंवचनंकिन्तु तिदतरिवषयं। तत्र यथाचैका तथा सर्वागौडीमाध्व्योर्मुख्यसुरासाम्यबोधनमितरमद्योपेक्षया ब्राह्मणस्य प्रायम्बन्तगौरवार्थमित्युक्तं तेनाबुद्धि-पूर्वकंगौडीमाध्वीच पीत्वा गोतमोक्ततमञ्ज्ञञ्चेल्त्वा पुनः संस्कारेणैव शुध्यति। तथा च गोतमः अमत्यामद्यपाने पयो-

घृतमुदकंवायुंपत्यहंतप्तकच्छः ततोऽस्य संस्कारः इत्थमेव व्याख्यातंभिषव्यपुराणे ॥ अकामतः छते पाने गौडीमाध्योर्नराधिप ॥ तप्तकच्छ्विधानंस्याद्रोतमेन यथोदितम् ॥ बुद्धिपूर्वकन्तु पेष्टीतरमद्यपाने प्राणान्तिकमिनदेश्यमिति शास्त्रमयादा ।
तथा गौडीमाध्योर्ज्ञानात्पाने मरणानिषेधादितरमद्यापेक्षमा गुरुत्वाच्य मानवमेव कणाग्वाभक्षयेद्वस्मिति प्रायक्षित्तमुक्तं ।
अतएव गौडीमाध्योः कामतः पानानुवृत्तो भविष्यपुराणे ॥ यहाऽिक्तन्तेव विषये मानवीयंप्रकर्षपयेत् ॥ कणान्वा भक्षयेदब्दंपिण्याकंवा सक्तिशि ॥ सुरापापापनुत्त्यर्थबालवासाजदीध्वजीति पेष्टीगौडीमाध्वीव्यतिरिक्तपुलस्त्योक्तपानसादिनवविधमद्यस्य प्रत्येकंपाने लघुत्वात्संस्कारमात्रमेव केवलमन्यद्वा लघुत्वात्प्रायिध्वत्तंत्राह्मणस्य युक्तम् बुद्धिपूर्वपानसादिमद्यपाने तु ॥ मतिपूर्वसुरापाने छते वै ज्ञानतोगुह् ॥ कृच्छ्रातिकच्छ्रो भवतः पुनः संस्कारएवहीति भविष्यपुराणीयमन्यद्विविधमुन्यन्तरोक्तम् ॥ १४६ ॥

- (४) राघवानम्दः । तत्रादौ सुरापानादिविषयकमाह षद्भः । वारुणी पैस्पतिरिक्तां महापातकप्रकरणोछ्ञद्दनात् । ततुक्तं गौतमेन गौडीमाध्ध्योरमत्या पाने पयआदिष्यहं तप्तरुष्ठं कत्वा पुनः संस्कारहति ॥ भविष्येतु ॥ अकामतःकते पाने गौडीमाध्ध्योर्नराधिप ॥ तप्तरुष्ठ्विधानंस्याद्भौतमेन यथोदितमिति ॥ अत्र हेतुर्मतिपूर्विमिति । पैस्पतिरिक्तभक्षणे पा-णान्तिकमनिर्देश्यं नप्रायश्चित्तत्वेन कथितमिति ॥ मत्यापाने त्वसुरयोः कते वै ज्ञानतोगुरु ॥ रुष्ठ्रातिकृष्ठ्रौ भवतः पुनः संस्कारमर्हतीतिभविष्योक्तः । असुरयोरनुदराकवदीषत्सुरयोगौँडोमाध्व्योः ॥ १४६ ॥
- (५) **नन्दनः । संस्कारेणोपनयनेनमितपूर्ववारुणीपानं अनिर्देश्यंपायश्यित्तव्रतोपदेशेन वक्तुमशक्यं तेन प्राणान्ति**-कमिति प्राणान्तिकंप्रायश्यित्तेयुक्तम् ॥ १४६ ॥
- (६) रामचन्दः । वारुणीं पैष्टीं कुशवारि कथितोदकं न्यहं पिबेत् । मितपूर्व प्राणान्तिकं प्रायितं अनिर्देश्यं नादेष्टब्यं किंतु स्मृत्यन्तरोक्तं संस्कारसहितं प्रायिश्यतं भवति ॥ १४६ ॥

अपः सुराभाजनस्थामद्यभाण्डस्थितास्तथा ॥ पञ्जरात्रंपिवेत्पीत्वा शङ्कपुष्पीश्रितंपयः॥१४७॥

- (१) मेघातिथः । यत्रसुरारसोऽनुभूयतेतत्र तद्भाजनस्थानामपांपाने शयिक्षत्तमेतत् । ननुच मद्यशब्दस्य सामान्यशब्दत्वाष्मद्यभाण्डस्थिताइत्येवसिद्धे अपःसुरेत्यादिनवक्तव्यंसत्यंयद्यपि सुरामद्ययोर्भद्यपानेऽत्यन्तप्रायश्चित्तभेदोन-स्यात् सतितिस्मिन्कल्पनायाश्चानुद्वातत्वात् । सुराभाजनस्थानामधिकतरततोऽतः कल्पनावृत्त्यर्थसमपायश्चित्तवचनं पं-चरात्रंशंखपुष्पीवृतंपयोष्ट्तत्वस्थात्पयःक्षीरमेव क्षीरह्ववंशेरेवषृतशब्दः । सुषृतशब्दःसाथुः शंखपुष्पीनामोपधिस्तया मू-ष्टंकियतंपंचाहानिपयः पातव्यम् ॥ १४७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उपरुभ्यगन्धसुराभाण्डस्थनलपाने क्षत्रियविश्वोः ब्राह्मणस्यतुतारङ्ग्यभाण्डस्थनलपाने राष्ट्रपुष्पीसंज्ञकोषधिसहितं यत्क्षीरं श्रितं तत्पानं पञ्चरात्रम् ॥ १४७ ॥
- (३) कुझूकः । पेष्टीसुराभाण्डे तदितरमद्यभाण्डेऽविस्थिताअपः सुरारसगन्धविज्ञताः पीत्वा शंखपुष्पाख्योषिम-श्रीपेण पदंशीरंनतूदकंशंखपुष्पीविपक्षेनन्यहंशीरेण वर्तयेदिति बोधायनस्परणात् । पश्चरात्रीपवेत् सुरामद्ययोः सर्वत्रेव गुरुलघुमायश्चित्ताभिधानादिहापि झानाझानादिमकारभेदैन विषयसमीकरणंसमाधेयमः । वाचनिकमेव प्रायश्चित्तंसाध्यमिति मेधातिथिराहः ॥ १४७ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । सुराभाजनस्या सुरात्र पेष्टी श्रद्भपुष्पीशतं चोरिकाशङ्कपुष्पीस्यादित्योपिषस्तस्या शतंपकंशी-रम् ॥ १४७ ॥

- ( ६ ) नन्द्रनः । द्वरा पैस्मादिर्मचंमदकरद्रव्यम् ॥ १४७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सुराभाजनस्थाः तथा मद्यभाण्डस्थिताः अपः पीत्वा शङ्कपुष्पीमितं कथितंपयः पश्चरात्रं पिवेत् ॥ १४७ ॥

रपृक्षा दत्वा च मदिरांविधिवत्यतिगृह्य च॥ शृद्रोच्छिष्टाश्च पीत्वापः कुशवारिपिबेक्यहम्॥१४८॥

- (१) मेधातिथिः । विधिवत्मितगृहा त्वस्तिवाचिनकेन एवंदत्वेत्यिप त्रीह्मादीनदोषः । कुशोदर्भः ॥ १४८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । मिद्रां सुरां दत्वा शृद्धायापि पिवेत कुशवारि । विधिवत्यतिगृह्मचेति जन्मान्तरे यत्यामु-मिन्छिति तस्य दानार्ह्तवात्सुरायाप्तिकामः सुरामपि विधिवद्दाति युज्यते । तथा शृद्धपीतोष्छिष्टाक्षपः पीत्वा विधिव-त्सांतपनकुशोदकगृहणमन्त्रेण संस्छतं कुशमिश्रितं वारि न्यहं पिवेदित्यर्थः ॥ १४८ ॥
- (३) कुझूकः । सुरांस्पृश्वा दत्वा च स्वस्तिवाचनपूर्वकंच मित्रगृस् शूद्गोच्चि ष्टाम्थापः पीत्वा मित्रगृसेत्युपादानात् ज्ञासणोदर्भकथितमुदकंष्यहंपिबेन् ॥ १४८ ॥
  - (४) राघवानन्दः। किंच स्पृष्ट्रेति । स्पृष्ट्यादेवाद्यर्थे दत्वा परसी प्रतिगृह्यस्वस्तिपूर्वकमः। कुशवारिकुशोदकमे ॥१४८॥
  - (५) नन्दनः । विधिवत्प्रतिगृह्य सौत्रामण्यादौ ॥ १४८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्र्यहं कुशवारि कथितोदकं पिबेत् ॥ १४८ ॥ ब्राह्मणस्तुसुरापस्य गन्धमाद्याय सोमपः ॥ प्राणानप्तु त्रिरायम्य घृतंप्राश्य विशुध्यति ॥१४९॥
- (१) मेधातिथिः । सुरापस्यगन्धमिति सुरायाएवजार्दरणाग्निना धातुभिश्वसंयोगेनगन्धमाणेलघीयः । भाण्डान्त-रस्थितायाः प्रितरमायेव अन्येतुःयाचक्षते सुरापस्य ब्राह्मणस्य आमाणेन्येतदेव सोमपद्दतिवचनाद्र्भपूर्णमासयाजिनः-कल्पेन । घृतंप्राश्येति अत्रापि न भोजनान्तरनिवृत्तिः सुरायहणान्नमद्यस्य ॥ १४९ ॥
- (२) सर्व**त्तनारायणः** । गन्धं तत्पीतसुरागन्धम् । अप्तु जलान्तः प्राणानायम्याधमषंणेन । त्रिः त्रिःपाढेन । घृतं धृतमात्रं तिद्देने । असोमपस्य प्राणायाममात्रम् ॥ १४९ ॥
- (३) कुङ्गृकः । ब्राह्मणः पुनः कतसोमयागः सुरापस्य मुखसंबन्धिनंगन्धंब्रःत्वा जलमध्ये प्राणायामत्रयंकत्वा घृतंप्राध्य विशुद्धोभवति ॥ १४९ ॥
  - (४) राघवानन्दः। सोमपः सोमीत्रयज्ञावशिष्टः सुरापस्य पुंसः॥ १४९॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । प्राणानप्यु त्रिरायम्यान्यु निमज्य त्रीन्प्राणायामान्कत्वा ॥ १४९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सोमपोत्राञ्चणः सुरापस्य गन्धमान्नाय अप्तु त्रिः प्राणान् आयम्य घृतंप्राश्य विशुष्यति । अ-सोमपस्य द्विजस्य प्राणायामात्रमः ॥ १४९ ॥

अज्ञानात्याश्य विष्मूत्रंसुरासंस्पृष्टमेव च ॥ पुनः संस्कारमईन्ति त्रयोवर्णाद्विजातयः॥ १५० ॥

(१) मेथातिथिः। विण्मूत्रपहणरेतसउपलक्षणार्थं। स्मृत्यन्तरे पुरीषकुणपरेतसांमाशनेचैविमिति । किंजातीय-विण्मूत्रपाशनएतन्मनुष्याणामेव अन्येषांतु वक्ष्यामः। अत्रापि तमक्छूंसमुचीयते। दिशतश्रहेतुः हिजातयहति विवक्षितं शृद्रस्यान्यहक्ष्यामः अञ्चानादित्यनुवादः। कोहिङ्गात्वाविण्मूत्रमश्रीयात् यथामचपानएतदेवोक्तंमचंभुत्काचरेकछूमिति य-दितुसंस्कारोभवति तदावचनाचुक्यमेव॥ १५०॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अज्ञानादिष किंपुनज्ञांनतः सुरासंस्पृष्टमनुपलभ्यमानगन्धम् । पुनःसंस्कारः स्पृत्यन्तरी-सम्मयिक्तान्तः । द्विजातयदृत्यस्य ब्राह्मणमात्रपरतानिरासार्थे त्रयोवर्णादृति ॥ १५० ॥
- ( ३ ) कुःह्नूकः । विद्युराहादीनांवक्ष्यमाणत्वादबुिद्धपूर्वकंमनुष्यसंबन्धिमूत्रंपुरीषंवा माश्य मधासुरासंस्पृष्टंच भक्तादि-रसंवा माश्य द्विजातयस्रयोवर्णाः पुनरुपनयनमहिन्त ॥ १५० ॥
- (४) राघवानन्दः । सुरासंस्पृष्टभक्षणेपि सुराभक्षणं भवत्येव । अत्र तारशरसायद्वानंविविक्षतं अन्यथापूर्वापर विरोध इति त्राश्यभुकापुनःसंस्कारमहंतीत्यन्वयः ॥ १५० ॥
  - (५) नन्दनः । सुरासंसृष्टंद्रव्यमितिशेषः ॥ १५० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । सुरासंस्पृष्टमेव ओदनादि । चकाराद्वेतःस्पर्शात् ॥ १५० ॥

#### वपनंमेखलादण्डोभेक्ष्यचर्यावतानि च ॥ निवर्तने द्विजातीनांपुनःसंस्कारकर्मणि ॥ १५१॥

- (१) मधातिथिः । व्रतानिवेदव्रतानि तद्युक्तंप्रहणार्थत्वात्तेषांकुतः प्राप्तिः तत्माचान्युपनयनकाले मादिवात्वा-प्तीःसायंप्रातःसमिधमाद्रभ्याआचार्याधीनोभवन्येवमादीनिचव्रतानिनिवर्तन्ते ॥ १५१ ॥
- (२) सर्वेज्ञनारायणः । प्रसंगात्पुनःसंस्कारविधिमाह् वपनमिति । व्रतानि वेदव्रतानि मधुमांसवर्जनादीनिन । तेन होममात्रं कार्यमित्यर्थः ॥ १५१ ॥
- ( ६ ) कुछूकः । शिरोमुण्डनंमेखलाधारणंदण्डधारणंभैक्षाणि वतानि च मधुमांसस्त्रीवर्जनयुतानि मायश्वित्तानि पुन-रुपनयने द्विजातीनान भवन्ति ॥ १५१ ॥
- (४) राध्यवानम्दः । संस्कारान्तर्गततया वपनादेस्तस्यापि माप्तीमतिषेषति वपनमिति । व्रतानि मधुमांसादीनि [ नवर्ज्यानि ]\*॥ १५१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । व्रतानि वेदाश्यासादीनि निवर्तते ॥ १५१ ॥ अभोज्यानांनु भुकत्वान्नंस्नीशुद्रोत्किष्टमेव च ॥ जम्प्वा मांसमभक्ष्यंच सप्तरार्त्रयवान्पिवेत् ॥१५२॥
- (१) मिधातिथि । येषामलंन भुज्यते तेऽभोज्याःपुरुषाक्षश्रीत्रियस्नीसंगामजीव्ययाज्ययाजकादयः । शूद्रजाति-पहणादेवजातिनिर्देशात्स्नीपहणंरुव्धसवर्णार्थितिद्गेयं उच्छिष्टंतदास्पृष्टं यव्यनित्यमास्यंश्विःस्नीणामिति तस्य विषयोदिशि-तः । शूद्रोच्छिष्टानामपापानेपूर्वत्रकुश्ववार्युक्तं इहत् सप्तरात्रंयवानिति । अगामिकत्वादस्यार्थस्योभयत्रभक्ताणुच्छिष्टभो-जनेदंद्रष्टव्यं अभक्ष्यंमांसंद्रवहंसत्रक्रवाकादीनां इदंतुबुद्धिपूर्वकमभ्यासभक्षणे द्रष्टव्यं अन्यत्र शेषेषूपवसेदहरिति । एत-देवपयःपीत्वा सूकरोष्ट्रादिभ्योअन्यंत्रतत्रमतिपदंगायिकत्तान्तरास्नानात् । सक्तुपानंथवकपानंभवत्येव ॥ १५२ ॥
- (२) त्तर्वज्ञनारायणः। अभोज्यानां राजादीनामः। स्त्रियः सवर्णाया अध्युष्णिष्टमः। श्रुद्धोष्णिषं नाममः। अभ-स्यंमांसं जालपादादीनामः। यवानः यवाग् पिवेतः स्पृत्यन्तरीक्तत्रस्तृतयावकविधिनाः। एतचः कामतःकृतेऽनिन्दिताभो-स्यानाशेने तु हिगुणादि तत्रतत्रोह्ममः॥ १५२॥
- (३) क्लाह्यकः । अभोज्यानांनाश्रोत्रियकते यह्नेदत्यायुक्तानामनंशुक्ता जलमिनितसक्तुरूपेण यवागूरूपेण वा यवान्यानयोग्यान्कत्वा सप्तरात्रीपवेत । अमुण्मिनोद विषये मत्या भुका चरेत्कृष्क्रमिति चतुर्याध्याये मायमित्तमुक्तेन

सह वैसंल्पितं विकल्पत्र कर्ग्यस्यपेक्षः तथाहिजातिस्त्रीणामुच्छिष्टंश्यदीच्छिष्टंशा भुकैतदेव कुर्यासथा कव्यादस्करोष्ट्रा-णामित्यादिना यहिशेषप्रायम्बित्तंतन्तिषद्भांसंभुकेदमेव कुर्यात् ॥ १५२ ॥

- (४) राघवानन्दः । कदन्नभक्षणविषयकमाह । अभोज्यानां नाश्रीत्रियहुतेयह्नद्रत्यादिषतुर्थांभ्यायोक्तानांविशे-षतीऽनुक्तनिष्कतीनांप्रायम्बित्तार्थमनुवादमात्रम् । अभक्ष्यं पूर्वभक्षणीयत्वेन निषिदं विशेषतोनुक्तप्रायम्बत्तंष क्रक्रूाशक-परेवा । यवान् सक्तृन् ॥ १५२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । जम्धामांसं च पुनः अभक्ष्यं वस्तु जम्धा सप्तरात्रं यवान् प्रवागू पिवेत ॥ १५९ ॥ शुक्तानि च कषायांश्व पीत्वा मेध्यान्यपि द्विजः ॥ ताबद्ववत्यप्रयतोयावत्तन्त ब्रजत्यथः ॥ १५३॥
- (१) मेधातिथिः । अमेध्यानिशुक्तानि द्धिमक्ष्यंच शुक्तिष्वत्येतत्त्रयाभ्यनुद्धानाद्यस्तुतत्यिशुक्तत्वेमस्यताः याविहितत्वान्नेषविधिःपवित्रंहितदितिस्तरित । कषायावैधकप्रतिद्धाक्षनेकौष्धिसंयोगेन येक्वाध्यन्ते । अपयतोऽशुषि-याविह्यतत्यधः अधोगमनंजीर्णानांपूषपुरीषभागेन निष्कामणाचदिवापक्षाश्चयपाप्तिः ॥ १५३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शुक्तान्यतिकालादिनाम्छतांगतानि । कषायान् गुदूच्यादिकायान् । मेथ्यान्यपि सामान्य-सोऽनिषिद्धान्यपि । अप्रयतःकर्मानिषकारी नाधोव्रवति पुरीषतां न याति ॥ १५३ ॥
- (३) कुछूकः। यानि सभावतोमधुरादिरसानि कालयोगेनोदकपरिष्यामादिनास्कभावेत्रजन्ति तानि शुकानि क-षायान्विभीतकादीन् कथितान्यपतिषिद्धान्यपि पीत्वा यावन्तजीर्णानि भवन्ति तावदशुचिः पुरुषोभवति ॥ १५३ ॥
- (४) राजवानन्यः । शुक्तानिहि स्वभावतोमधुराणि कालादाम्छतांगतानि । क्वायाणि विभीतकादिकाथांभांति । अमेध्यानि लशुनादीनि तावदप्रयतोऽशुचिः अक्रत्यथः अपानेन भूमौ निःसरितयावत् ॥ १५३ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । शुक्तानि कालातिपत्यात्वरसंपरित्यन्य रसान्तरापत्वानि इव्याणि अमेध्यानि सन्तुनादीनि ॥१५३॥
- (६) रामचन्द्रः । शुक्तानि कालेनामुोभूतानि कषायांश्य गुहूचीहरीतक्यादिकषायान् पीत्वा हिजः तावदप्रयती-भवतियावद्धीन ब्रजति । परिपाकेन ॥ १५३ ॥

विद्वराहरवरोष्ट्राणांगोमायोः कपिकाकयोः॥ प्राश्यमूत्रपुरीषाणि द्विजश्वान्द्रायणंचरेत् ॥१५४॥

- ( १ ) मेघातिथिः । विशेषानुपदेशादमत्यावातुल्यमेवच युक्तं लाघवकल्पनात् ॥ १५४ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः ।** गोमायोः सुगाष्टस्य । अज्ञानात्माश्यविष्मूत्रमिति तु नरविष्मूत्राशनेपि तदुक्त मायश्वित्ता न्तेकार्यम् । चान्दायणं कामतः ॥ १५४ ॥
- (३) कुङ्क्कः । प्राम्यस्करखरोष्ट्रश्रगालवानरकाकानांमूनंपुरीषंवा द्विजातिर्भुक्ता चान्द्रायणंकुर्यात् । श्रीधनंयनुष्ण-नाकंविद्वराष्ट्रंचेत्यनेन विद्वराद्यामकुष्कुरयोर्बुद्धिपूर्वकभक्षणे पश्चमाध्याये प्रायम्नित्तमुक्तंतदभ्यासविषये व्याख्यातं । इद-भवनभ्यासविषये तमक्ष्कृमित्यविरोधः ॥ १५४ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । विद्वराहोपामस्करः । गोभायुः सुगालः । एषु पत्येकं चान्द्रायणम् ॥ १५४ ॥
- (५) मन्द्रमः । पूर्व सामान्येन मूत्रपुरीषप्राशनेषु पुनस्संस्कारउक्तस्तस्येदानींकचिदपवादमाद् विद्वराहस्तरीष्ट्राणा-मिति ॥ १५४ ॥

<sup>(</sup>१) कुशोदकम=कुरी:सहकथितमुदकम् (नं०)

## शुष्काणि भुक्का मांसानि भौमानि कवकानि च॥ अज्ञातंचैव स्नास्थमेतदेव व्रतंचरेत्॥ १ ५५॥

- (१) मेधातिथिः । शुष्काणिवस्त्रूरादीनि भौमानीति कोटरजातानामनिषेधार्थं अञ्चातंभेषस्यमहिषस्येतिम्छतेरंज्ञानात् । सूनाधातस्थानयत्रविक्रयार्थपश्चवोह्रन्यन्तेऽतोग्यत्रस्थितस्य रुधुपायश्चित्तमः । ननुसूनास्थदतिवचनादम्यत्रस्थितस्य मायश्चित्ताभावएवयुक्तः नैतदेवंसीनमित्यविशेषेण प्रतिषेषात् । प्रायश्चित्तेतुस्थयहणात्तदुत्थितस्य गुरुरुधुभावीयुकतरस्तदेवचांद्रायणं ज्ञातेतुजातिविशेषेऽभ्यासे समरात्रंयावकपानं । शेषेषूपवसेदहरिति ॥ १५५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शुष्काणि नीरसानि । मीमानि भूम्युद्भवानि कवकानि छत्राकानि । काष्टछत्राके तु स्पृत्यन्तरोक्तमल्पमसुतपायश्वित्तम् । तथा अज्ञातमञ्चातप्रकृतिमांसम् । तथास्नास्यं प्राणिघातस्थानस्थमेव यह्मीतं रुव्यभागंअशं । एतदेव चान्द्रायणं कामतोभक्षणे ॥ १५५॥
- (१) कुझूकः । वाष्वादिना शोषितानि मांसानि भुका भूष्यादिमभवाणि कि त्राकानि भुका भूमिनंवा दक्षजंवा छत्राकंभक्षयन्ति ये ब्रह्ममांस्तान्वजानीयादिति यमेन दक्षस्यापि निषेषात् इरिणमांसंवा रासभमांसमिति भक्ष्याभक्ष्यन्तया यम्ब्रह्मातं तथा हिंसास्थानंसूना ततोयदानीतंतद्भका चान्द्रायणमेव कुर्यात् ॥ १५५॥
- (४) राघवानन्दः । किंच शुष्काणीति । मांसपदंमत्स्योपलक्षकं भौमानि छत्राकादीनि । कवकानि वार्शाणि ॥ भूमिनं दृक्षणं वापि छत्राकं मक्षयन्तिये ॥ अक्षणस्तान्विनानीयादिति यमोक्तेः ॥ सूनास्यं व्याधविक्रीतमः एतदेव चान्द्रायणमेव ॥ ५५ ॥
- (५) जन्द्जः । विपरिणामः तिह्योगादिकस्य प्राणिविशेषस्येदिमित्यविश्वातं सूनास्यंसूनास्थानस्थिर्नमांसंच एतद्र-तंचान्द्रायणम् ॥ १५५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सुनास्यं पाणिहिंसास्थानस्थितं कवकानि छत्राकानि वर्जयेत् एतदेव व्रतं चान्द्रायणं चरेत्॥ १५५॥

# क्रव्यादस्करोष्ट्राणांकुक्कुटानांच भक्षणे ॥ नरकाकखराणांच तप्तकुविशोधनम् ॥ १५६॥

- (१) मेघातिथिः। चेतिपूर्वश्लोकोत्राक्यते तेनविद्वराहादीनां भक्षणएतदेव । द्वितीयेन शब्देन ऋष्यादानांवि-ण्मूत्रमाशने यदेवविद्वराहादीनां स्पृत्यन्तरचनरमात्राधिकारेणेइद्विजयहणमविविक्षतंद्विज्ञभाद्वायणमिति । एविमयंद्विश्लो-कीविडालकाकादन्यत्रोपक्षते अत्रभैतेशमन्युन्छिष्टमाशनेविडालादिवत्ततोस्यांत्रिश्लोक्यांसमुद्धिः मूत्रपुरीपंचसर्वेषांमति-षिद्यमत्म यत्कथ्यादानांमूत्रपुरीषमाशनेतद्विडालादीनामपि ॥ १५६॥
- (२) तर्वज्ञनारायणः । ऋष्यादाः आममांसादाः व्यात्रादयः कुक्षुयनां पाम्याणाम् । भक्षणे मांसस्य । तम्रक-छं ज्ञानतः ॥ १५६॥
- (३) कुङ्कृकः। आममांसभिषांयाभ्यस्करोष्ट्रयाभ्यकुकुटानांतथामानुषकाकगर्रभानांप्रत्येकंबुद्धिपूर्वकंमांसभक्ष-णे वक्ष्यमाणंतप्रकच्छ्रंपायिक्तंपाभ्यश्रकरकुकुटयोर्बुद्धिपूर्वकभक्षणे पञ्चमाभ्यायेपातित्यमुक्तं तदभ्यासविषये भ्याक्या-तं इदंतुनाभ्यासविषये तप्रकच्छ्रमित्यविरोधः॥ १५६॥
- (४) राघवानन्दः । ऋष्यादः गुप्रादिः । अञ्चातिमत्यन्वेति । सरान्तसप्तभागे तप्तकः प्रं पावनम् धीपूर्वभ-, क्षणेतुविद्वराहकुकुटयोः पातित्यमितिभेदः ॥ १५६ ॥
  - ( ५ ) जन्द्रनः । भक्षणे मांसमक्षणे ॥ १५६ ॥

## मासिकान्नंतुयोऽश्रीयादसमावर्तकोद्विजः ॥ सत्रीण्यहान्युपवसेदेकाहंचोदके वसेत् ॥ १५०॥

- (१) मेधातिथिः । मासिकमेकोद्दिष्टशादं क्रतेसिपण्डीकरणेप्रतिमासंतुवत्सरमितिआमावास्यस्यतुमासिकव्यपदे-शेष्यनुद्गातत्वात् । काममभ्याभितोशीयादितिकृतः प्रायश्चित्तं अन्यत्वभ्याभितस्यानुद्गानादनभ्यर्थ्यमानस्योक्तमेवेत्याहुः । असमावर्तकोगुरुकुलेतिश्चथांद्वस्यार्युच्यते । श्यहादन्यतरिम्मलहन्युदके वसेत् श्यहस्यैवबुद्धौरिथतत्वात्ताहिचतुर्थमहस्त दिवसः ॥ १५७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । मासिकार्थे भेतश्राद्धार्थम् । क्विन्मासिकान्नमितिपादः । तत्र मासिकश्राद्धार्थोद्दिष्टमि-स्यर्थः । असमावर्तकोद्विजोब्रह्मचारी । उद्देकवसेदुपवाससबन्धित्ररात्रत्रथमदिने ॥ १५७ ॥
- ( ६ ) कुङ्गुकः । योब्रह्मचारी ब्राह्मणोमासिकश्राद्धसंबग्ध्यन्मश्राति एतच सपिण्डोकरणात्पूर्वमेकोदिष्टश्राद्धार्थाः पलक्षणंसित्ररात्रमुपवसेत्त्रिरात्रमध्यएकिसन्नहिन जलमावसेत् ॥ १५७ ॥
- (४) राधवानन्दः । मासिकान्नं पितोदेशेन मासिमासि क्रियमाणं श्राद्धमः । असमावृत्तिकः ब्रह्मचारी । एकाहेएव ह दिनवयान्तर्गतमः ॥ १५७ ॥
  - (५) नन्दनः । आवर्तकोऽब्राह्मणचारी ॥ १५७ ॥
- (६) रामचन्दः । मासिकस्यार्थं मासिकश्राद्धार्थम् योऽश्रोयात् असमावर्तकोहिनः ॥ १५७ ॥ ब्रह्मचारी तु योश्रीयान्मधुमांसंकथंचन ॥ स्कत्वा प्राकृतंकः च्छ्रंवतशेषंसमापयेत् ॥ १५८ ॥
- (१) मेधातिथिः । व्रतचारीमयुक्तोब्रह्मचर्याश्रमस्थएत । कथंचनापद्यपीत्यर्थःपाणानामेवचात्ययइत्यापदिवि-धानात् । अस्तिदावे नतन्तिर्धातार्थमेतत्यायश्चित्तेकितिहिनिमत्तमात्रपर्यवसायिवचनात्क्रियते । प्राकृतंपाजापत्यंपकतौभवं-शक्तं सर्वकक्षाणांप्रकृतित्वादेवमुच्यते व्रतशेषंसमापयेत् ॥ १५८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । व्रतचारी ब्रह्मचारिवनस्थविधवाभिक्षुपशृतिः । कथंचनाङ्गानात् । प्राकृतं प्रकृतिः प्राजा-पत्यं तद्भुपं कुकुंम् । स्वार्थेऽण् । व्रतश्चेषं व्रतं निःशेषं कोर्यम् ॥ १५८ ॥
- (३) कुद्धूकः । योत्रसचारीमाक्षिकंमांसंवाऽनिच्छातआपदि वा ऽचात्समाजापत्यंकत्वा पारब्धब्रसचर्यव्रतशेषं-समापयेत् ॥ १५८ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । किंच ब्रह्मचारीति । माकृतं माजापत्यम् । व्रतशेषं मारव्धवेदाध्यमनादि अकृतमायश्चित्तस्य विद्समामावनधिकारात् ॥ १५८ ॥
- (५) नन्द्नः । व्रतचारी ब्रह्मचारी कथंचनाकामतीप्यप्राकृतंनिरुपपदंगाजापत्यिमितियावत् व्रतिविशेषंसमापयेष्ट्रह्म-चर्यशेषंसमापनयोग्योभवेत् समावृत्तस्यापि व्रतस्थस्यमधुमांसभक्षणेपायिक्षत्तमेतदितिकेचित् ॥ १५८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वतचारीयो ऽज्ञानान्मधुमांससःमारुतंगाजापत्यं रुझ् रुत्वा ॥ १५८ ॥ बिडालकाकाखुच्छिष्टंजग्य्वा श्वनकुलस्य च ॥ केशकीटावपन्नंच पिबेद्रससुवर्चलाम् ॥१५९॥
- (१) मेधातिथिः । अकृतमयश्चित्तस्यावशिष्टव्रतसमाप्तावनधिकारमाहः आखुर्भूषकः । अवपन्नमेतत्संपर्कदूषितं अस्रुतुवर्षलांपद्वोदकेनसङ् पिबेदेकाहमविशेषात्तेनैवशासार्थस्यकृतत्वात् ॥ १५९ ॥
  - (१५७) असमावर्तको=असमावृत्तिको (राघ०)
- ( १५८ ) ब्रह्मचारी=ब्रतचारी ( नं )
- (१५९) ब्रह्मयुवर्षलां=ब्राह्मीयुवर्षलां (न, छ)

- (२) सर्वज्ञनारायणः । केशकीयवपन्नं केशकीयतहसिद्धम् । ब्रह्मयुवर्षकां श्वेतयुवर्षकां तत्काथं जर्कपिवेदे-काहम् । एतत्श्वकाकोच्छिष्टाशनेऽकामकते अन्येषु तु कामकतेषु ॥ १५९ ॥
- (३) कुर्द्भूकः । विडालकाकमूर्षिककुकुरनकुलानामुन्धिष्टंकेशकीयुरुपसंसर्गदुष्टंवाऽकतवृत्क्षेपविशुद्धिकंश्वात्वा अ-का अस्तुवर्षणंकथितमुद्कपिवेत् ॥ १५९ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्यः । ब्राह्मीसुवर्षलां तत्कथितमुद्कं श्वेतपुष्पा सूर्यपिया सुवर्षलेति भारते धृतत्वात् ॥ १५९ ॥
  - (५) नन्दनः। ब्रह्मसुवर्षसं ब्रह्मसुवर्षसारकपुष्पाम दंष्ट्रा ॥ १५९ ॥
  - (६ ) रामचन्द्रः । कीटकेशावपन्नं तत्सहपकं अन्नं ब्राह्मी सुवर्चलां पिवेत् ॥ १५९ ॥

अभोञ्यमन्नंनात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता ॥ अज्ञानभुक्तंतृत्तार्यशोध्यंवाप्याशु शोधनैः॥१६०॥

- (१) मेघातिथिः । आधोर्थः श्लोकोनुवादः अज्ञातमुक्तशुद्धव्यर्थमित्येतद्विधीयते समनन्तरंवमितव्यमित्यर्थः । क्षिप्तं-बाशीषनैःप्रायश्चित्तैःशोध्यं अन्येतुशोधनानिहरीतस्यादीनि रेचनान्याहुः । गौतमीयेचेदमुदाहरन्ति । अभोज्यभोजनेपुरी-षाभावद्दति तदेतदसाधकं उपवासेनापि निष्पुरीषत्वोपपत्तेस्तलाद्दान्तौयथाभुतप्रायश्चित्तमेव वेदितव्यम् ॥ १६० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । संदिश्यमानभीज्यत्वमपि । अज्ञानेभुक्तं पश्चादभीज्यत्वेन ज्ञातं उत्तार्थे वमनेन । शो ध्यंबाप्याशु नत्वितिचिरेण शोधनैः ब्रह्मसुवर्षकापानादिभिः । शोध्यंबाप्याशुशोधनैरितिपाढे वमनाशक्तौ बहुभिःशोधनैः शीषं शोध्यमित्यर्थः ॥ १६० ॥
- ( ६ ) कुझूकः । आत्मनः शुक्किमेन प्रतिषिद्धमन्नंनादनीयं । वमादात्तु भुक्तंविमतव्यं तदसंभवे प्रायश्चित्तैः क्षिपं-शोषनीयं । वमनपक्षे तु छघुमायश्चित्तंभवत्येव ज्ञानतः पुनः पूर्वोक्तंप्रायश्चित्तग्रः ॥ १६० ॥
- ( ४ ) राघवाणन्यः । किंच अभोज्येति । शुद्धि मायत्यं । दैवाद्धक्तंचेत्युनक्तार्यः। उद्दिमतव्यंआशुशोधनैः प्राणाया-मादिभिः ॥ १६० ॥
- (५) नन्द्रनः । प्रायम्बत्तंकरिष्यामीति निश्चित्याभोज्यमन्त्रम् नीयन्त्रात्तव्यं तथाकते प्रायश्चित्तगौरवमस्तीत्यभि-त्रायेणोक्तमात्मनः शुद्धिमिष्णतेत्युद्धार्यमुद्धार्यशोध्यविरेष्यशोधनैर्विरोचनद्वव्यैः ॥ १६० ॥
- (६) रामचन्द्रः । नात्तव्यं नभक्तणीयम् । अज्ञातभुक्तंतूत्तार्यविभितन्यम् ॥ १६० ॥ एषोनाचादनस्योक्तोव्रतानांविविधोविधिः ॥ स्तयदोषापहर्नृणांव्रतानांश्रूयतां विधिः ॥ १६१ ॥
- (१) मेधातिथिः । त्रतानामनाचादनस्याभक्ष्यभक्षणस्यस्तयंतद्दोषशमस्तमपहर्रान्तयानित्रतानि तेषामिदानीवि-षिक्ष्यते ॥ १६१ ॥
  - (२) तर्वज्ञानारायणः । स्तेयदोषापहर्तृणां महापातकेतरस्तेयदोषहराणाम् ॥ १६१ ॥
- (३) कुझूकः । अभक्ष्यभक्षणे यानि प्रायमित्तानि तेषामेतन्त्रानापकारविधानमुक्तं स्तेयपापहारिणांविधानम-धुना भूपताम ॥ १६१ ॥
- (४) राघवानव्दः । अभोज्यान्त्रभ्रमणप्रकरणमुपसंदरस्तेयप्रायश्वितंप्रणितानीते एपेत्यष्टभिः । [स्तेयदोपापहर्तृणां क्षेयकतदोपनाथकानां व्रतानामः । स्तेयमत्र सुवर्णनिक्षेप्राभ्यामृतिरिक्तद्रव्यद्वरणमः । तेषांविधिःप्रकारः ] ॥ १६१ ॥
  - (५) नम्बनः। अनाचभक्षमः॥ १६१ ॥

- (६) रामचन्द्रः । अनाचदनस्य अभक्ष्यभक्षणस्य एषःविषिःउक्तः । अपहर्तृणां अन्याचवहराणां व्रतानां निय-मानां स्तेयदोषविधिःभूयतां ॥ १६१ ॥
- थान्यान्यधनचौर्याणि कत्वा कामाद्विजोत्तमः॥ खजातीयग्रहादेव कच्छाच्देन विशुध्यति॥१६२॥
- (१) मेधातिथिः । द्विजोत्तमग्रहणंगदर्शनार्थक्षित्रयादीनामपि । द्विजोत्तमग्रब्द्सिन्पाताच्यव्यातीयगृहादिति मासणगृहाद्विजायते तेनैतदुक्तंभवित सर्वप्ववर्णाम्नासणगृहात्भनंत्वत्वाक्रक्राब्देनशुभ्येयुः । धनग्रहणात्सर्वस्मिन्धनेतिदे
  धान्यान्यहणंसद्यान्यार्थं अल्पसाराणामन्धविधिवक्ष्यति अतःसारभूत्मधानद्वव्यापहरणहर्दविद्वायते तेषांनहिपरस्पद्वब्यापहरणेम्नास्रणस्यतदीयधनापहारे कतरत्यायभित्तमुख्यते हिंसामायभित्तवतुर्याष्टमादिभागकस्पनाकर्तव्या सन्तियस्य
  धने त्रीन् वैश्यस्य सार्थे शृद्दस्य द्वाविश्वतिरात्रवा किषित्परिमाणे धान्येऽपद्धतेदश्वम्यःकुंभेभ्यः किषित्नेनहत्त्वात्मायभितस्य धनमाप्येवंकालंनकस्पनितिविद्ययः । कामादिति श्लोकपूरणंनद्यकामस्य परचनहरणसंभवः । धान्यमीद्यादितदेवापद्धतमन्धिसद्धमांसंच धान्यादीनांमत्येकंहरणेभ्यदंक्ष्यः । केषिच्यसमुद्यायहरणे मायभित्तिभिक्यन्ति गरीयोद्येतत् ॥ १६२॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनंसिद्धानमः । धनं वृत्तिहेतु यथा ब्राह्मणानां निवन्धः सत्रवृत्तीनां शरादि वैश्यवृत्तिनां छाङ्गलादीनि । स्वजातीयगृहात् ब्राह्मणगृहात् । ब्राह्मणदृत्यादिक्रमेण । कामतोत्यन्तान्यासेन करणे रूक्कृञ्चेन व-त्सरकृतेः प्राजापत्येरेव ॥ १६२ ॥
- (३) कुङ्गूकः । त्राक्षणोत्राह्मणगृहाद्यान्यभक्ताचान्यरुपणि धनचौर्याणीच्छातः करवा नत्वारनीयचान्त्या नीत्वा संवत्सरंप्राजापत्यवताचरणेन शुभ्यति एतच देशकालद्रव्यपरिमाणत्वामिगुणाचपेक्षया महत्त्वादिबोद्यव्यं एवमुत्तरवापि ॥ १६२॥
- (४) राघवानन्दः। थान्यं श्रीहादिः। अन्तं सिद्धान्तम् रुष्ट्राब्देन रुष्ट्रंत्र तद्ब्यंव्ययितेन । द्विजीत्तमद्तिअन्यो-न्यतज्ञातीयपरम् ॥ १६२ ॥
  - (५) मन्द्रमः। कामादनापदि अनेनापदिमायश्चित्तस्ये लाघवंस् चितं रुच्छ्रान्देन संवत्सरंपरितेन रुच्छ्रेण॥ १६२॥
  - (६) रामचन्द्रः। त्वजातीयगृहदिव चौर्याणकत्वा ॥ १६२ ॥

मनुष्याणांतु हरणे स्नीणांक्षेत्रग्रहस्य च ॥ कूपवापीजलानांच शुद्धिश्वांद्रायणंस्यतम् ॥ १६३॥

- (१) मधातिथिः । मनुष्याणांदासानांश्लीणांदासीनांक्षेत्रंभूभागोत्राह्मणादिथान्योत्पत्तिस्थानं कूपवाप्योर्जलशब्दः शत्येकमिसंबध्यते । उद्तोदकस्येरणादिस्यस्यापहरणेतद्भवति । जलपहणाच्युष्कयोःकूपवाप्योर्विध्यन्तरं वापीस्नातः सङ्गगेप्येवमेव ॥ १६३ ॥
- (२) तर्वज्ञनारायणः । मनुष्याणां पुंसामः । कूपवापीजछानांपरकीयानां स्वक्षेत्रे सेकादिसिक्चर्यं हरणे चाण्डा-यणमञ्जानात् ॥ १६३ ॥
- (३) कुङ्गुकः । पुरुषक्षीक्षेत्रगृहाणामन्यतमहरणे कूपजलस्य वापीजलस्य वा समस्तस्य वा हरणे चान्द्रायणं-नायभिनंगन्वादिभिः स्मृतम् ॥ १६३ ॥
- ( ४ ) राघवानन्यः । कूपवापीनलानामिति त्वक्षेत्राधर्थमः । तहागानामितिपढि तेषां । हरणं ममेरमिति मिध्यात्वे न । शुभ्यत्यनयेतिशुद्धिः ॥ १६३ ॥

- (५) नम्बनः। मनुष्याणांदास्यादीनामः॥ १६३॥
- (६) रामचन्द्रः । कूपवापीजलानांहरणं त्यक्षेत्रार्थम् ॥ १६३ ॥

# द्रव्याणामस्यसाराणांस्तेयंस्रःबाऽन्यवेश्मतः॥ सरेसाम्मपनंकःच्छ्रंतन्त्रियात्मशुद्धये॥१६४॥

- (१) मेधातिथिः । अल्पसाराणिनिषरमवतिष्ठन्ते । त्यल्पमूल्यानित्य मृत्यानि स्थालीपिठरादीनि दारुमयानि द्रीणाढकादीन्ययोजयानि लेपनीकुदालकादोनि वेश्मनीतिगृहस्थिताषहारेभूयाम्दोवःनतथाखलक्षेत्रादिगते । निर्यात्यदत्त्वा सर्वशेषश्चार्यविशेषाभावात् । यत्रत्वपत्तर्तदातुमशक्यतत्रिद्गुणेपायभित्तम् ॥ १६४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अल्पसाराणामल्पोपायानां पलालादीनामः । अन्यवेश्वतोसमहीनवर्णगृहात् । सांतपनं च-हसाभ्यमः । तन्तिर्यात्य सतं द्रव्यं स्वामिने समुर्त्यं तन्त्रूल्यद्वारापि ॥ १६४ ॥
- (३) कुक्नुकः । द्रय्याणामस्पार्घाणामस्प्रयोजनानांचानुक्तमायम्बित्तविशेषाणांत्रपुतीसकादीनांपरगृहाचौर्यकृत्वा तद्यव्दतंद्रव्यत्वामिने दत्वा सांतपनंकच्छ्रंपायभ्यतंदक्ष्यमाणंचात्मशुद्धये कुर्यात्त्वामिनेऽपव्दतंद्रव्यनिर्यात्येति सर्वस्तेय-गायम्बित्तरोषः ॥ १६४ ॥
- ( ४ ) राघवानन्यः । अस्पसाराणां सीसकारीनाम् तन्निर्यात्यायदपद्धतंत्र्य्यं तस्य स्नामिनंगति निर्यात्या दानेन स्तेयपायम्बित्ताभिकारो सर्वत्रेतिक्क्षेयम् ॥ १६४ ॥
- ( ५ ) मञ्द्रमः । इध्याणामरुपसाराणामरुपमूर्यामां तिलयांत्यातद्वृष्यंप्रतिपाच अत्रारुपसाराणासिति विशेषणात्पूर्व-त्रभाष्यादिपहणंबहुसारविषयमित्यमुसम्धातव्यमः ॥ १६४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तत्तिर्जित्य दतद्रव्यं लामिने दत्वा आत्मविशुक्यर्यं सान्तपनकत्त्रं चरेत् ॥ १६४ ॥ अक्ष्यभाज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च ॥ पुष्पमूलफलानांच पञ्चगव्यंविशोधनम् ॥१६५ ॥
- (१) मेधातिथिः । यानगन्त्रयादि शप्याखद्वादि आसनंबृस्यासंदीपट्टादि भक्षभोज्ययोः खरविशदतद्देपरीत्येनभे-दीविद्गेयः । भक्ष्यमोदकशच्कुल्यादि भोज्ययावकादि पंचगव्यप्रसिद्धं अत्राप्येकाह्मेव ॥ १६५॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । भक्ष्यं फलादि । भोज्यं सक्त्वादि । यानं रथादि । फलोज्ञवानां तैलादीनां पुष्पोज्ञवादीनां कुङ्कमादीनां हरणे पञ्चगव्यं पञ्चगव्योपलक्षितं महासांतपनमः । एतचाङ्कानावरणे ॥ १६५ ॥
- (३) कुक्तृकः । भक्ष्यस्य मोदकदिभीज्यस्य पायसादैयानस्य शकटादेः शम्यायाआसनस्य च बुज्यमूलकलानां च प्रत्येकमपद्भरणे पञ्चमञ्चपानंविशोधनम् ॥ १६५ ॥
- ( ४ ) राचद्वान्न्दः । भक्ष्यस्य मीदकादेः। भोज्यस्य पायसादेः । भक्ष्यादिसप्तानां पञ्चगव्यंपञ्चगव्यपानंकत्वा तरह-रुपापणम् । शोधनं गायभिन्तम् ॥ १६५ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । इतः मश्रुतिनिर्यात्येत्यनुवर्तते पुष्पमूलकुलानाश्चापहरणइति संबन्धनीयंपश्चगध्वनाशनस् ॥ १६७ ॥
  - (६) **राजध**न्द्रः । भक्ष्यंफलादि ॥ १६५ ॥

# तुणकाष्ठद्रुमाणांच शुष्कान्नस्य गुइस्य च ॥ चेलचर्मामिषाणांच बिराबंस्यादशोजनम् ॥१६६॥

(१) मेघातिथिः । तृणादीनांपूर्वस्नात् यानादेरधिकहरणेशायित्रत्तेनतत् काष्टमघटितंवंशःस्तंभादिद्रुमसाहचर्यात्

द्रुमीवृक्षः शुक्तान्तरण्डुलादिभष्टयवावा गुडपहणेलविकारार्थतेनखण्डमत्स्यण्डिकादेर्पहणेनेलवसंबहूमामुसमानांच वासः सामागुक्तेन धनपहणेन रूच्छादेश्चर्मकवचं मांसमामिषम् ॥ १६६॥

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । हुमाणां जीवताम् । शुष्कान्तस्य तण्डुलदेः । त्रिरात्रमञ्जानादर्गे ॥ १६६ ॥
- (३) कुछ्कुकः । तृणकाष्टवृक्षाणांगुष्कान्नस्य च तण्डुलादेर्वस्त्रचर्ममांसानांमध्यएकस्याप्यहरणे निरात्रमुपवासंच-रेत् ॥ १६६ ॥
- (४) राघवानम्दः । किंच तृणेति । शुष्कान्तस्य पृथुकादेः । आमिषाणां मांसानाम् । तृगाचहानां हरण इतिरोषः । उपोषणत्रयम् ॥ १६६ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अत्राप्यवहरणइत्येव ॥ १६६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । चैलवर्गामिषाणां हरणे त्रिरात्रं अभोजनम् ॥ १६६ ॥ मणिमुक्ताप्रवालानांतासस्य रजतस्य च ॥ अयः कांस्योपलानांच द्वादशाहंकणान्त्रता ॥ १६७॥
  - (१) मधातिथिः। लल्पबहुत्वापेक्षयाच कालहासःसङ्दाहुनीच॥ १६७॥
- (२) सर्व**ज्ञनारायणः । अयःपदंरू**ण्यताभकांस्येतरलोहपहणार्थमः । उपलः पस्तरः । कणान्यता कणास्तण्डुल-स्रक्ष्मात्रयवास्तन्मात्रान्यता । एतचानापदि अन्यत्राल्पहरणेकणानां नात्यल्पलक्षणमः ॥ १६७ ॥
- (३) कुल्लूकः । मणिमुक्ताविद्रुमताभरूप्यलोहकांस्योपलानांच प्रत्येकमपहरणे द्वादशाहंतण्डुलकणभक्षणंकुर्यात्सर्व-त्र चात्र सक्टरम्यासदेशकालद्रव्यत्वामिगुणादौर्यंक्यपेक्षया उत्कष्टापकष्टद्रव्यापहारिविचयसमीकरणंसमाधेयम् ॥ १६७॥
- ( ४ ) **राघवानन्दः । मण्याय**ष्टानां हरणे कणान्तता कणमेवान्तं भक्षणीयं यस्पापहर्तुः सकणान्तः तस्य भावः ॥ १६७ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अपहरणद्रयेव कणानताकणभक्षणंस्यादित्येव ॥ १६७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अयस्कान्तस्य उपलानां इरणे कणान्येवानं कणानं तस्य भावःकणान्नता तण्डुलसूक्ष्मा-वयवास्तज्ञुङ्गः ॥ १६७ ॥

कार्पासकीटजोर्णानां द्विशफैकशफस्य च ॥ पश्चिगन्धीवधीनांच रक्तवाश्चीव न्यहंपयः ॥१६८॥

- (१) मेधातिथिः। कीटनाः पद्याः दिशकागवादयः एकखुरा अश्वादयः पक्षिणः शुक्रश्येनादयः रमुकूपादे-इरकोर्दचनी ॥ १६८ ॥
- (२) तर्वज्ञनारायणः । कार्पासनास्तन्तवः । कीवनाः कीशेयाचाः । ऊर्गामेषादिरोमाणि द्विशकाभनाचाः । ए-कश्रकाः खराचाः । गन्धाः कस्तूरिकादयः । ओषध्यः औषधानि दश्रमूलादीनि । रज्ञुः पटादिकतः । एषामापचत्यस्पानां इरणे भ्यत्तं भीरं-पयः पिवेदिति शेषः ॥ १६८ ॥
- (३) कुल्लूकः । कार्पासकिमकोभूजोर्णानांवसाणांदिशकैकशफस्य गोरश्वादेः पक्षिणांशकादीनांगम्यानांच चंदन-प्रश्वतीनांरकवाम प्रत्येकहरणे व्यहंशीराक्षारः स्यात् अत्रापि पूर्ववद्विषयसमीकरणपरिहारः त्यामिनमोत्कन्नापकनृद्वय-समर्पणादपि वचनादेकहरायमिनाविरोधः ॥ १६८॥

गुणारीशक्तयवेशया-गुणदीर्गत्यावेशया ('अ)

- ( ४ ) राखवानम्दः । कीटजं पद्दाविसूतं कर्णामेषलोमानि एपामः । द्विशकोगवादिः एकशकोऽश्वादिः । द्विसुरहति पोठसएवार्थः । कार्पासादिनवानामपहरणे प्रत्येकं श्यष्टं केवलं उदकपानं । कार्पासादिपदं तिलिमितवस्त्रायुपलक्षकमः भाय-भित्ताकरणे श्वित्रादिरीगः ॥ १६८ ॥
  - ( ५ ) जन्युनः । रज्ञवाश्वापहरणइत्येव पयःपानम् ॥ १६८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । कीटजोर्णानां कीटजतंतूनां श्लीमादीनां पक्षगन्धः सुगन्धः औषधीनां दशमूलादीनां रञ्चाहरणे-ज्यहं पयः पिनेत् ॥ १६८ ॥

# एतैर्वर्तरपोहेत पापंस्तेयकतंद्विजः॥ अगम्यागमनीयंतु व्रतरेशिरपानुदेत्॥ १६९॥

- (१) मेघातिथिः । उक्तार्थःश्लोकः ॥ १६९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अगम्यागमनीयं महापातकेतरागम्यागमनसंबन्धि ॥ १६९ ॥
- (३) कुछूकः । एतेरुकैः प्रायश्यितैः स्तेयजनितपार्षाद्दजातिरपानुदेत् । अगम्यागमननिमित्तंपुनरेभिवंश्यमाणैश्रंतै-निर्हरेत् ॥ १६९ ॥
- (४) राघवाणन्यः । अपहरणपकरणमुपसंहरत् अगम्यागमनप्रायभिक्तमाह ५तैरितिदश्रभिः । एभिर्वक्ष्यमाणैः ॥ १६९ ॥
  - ( ५ ) जन्युनः । एतैहक्तेरिभर्वक्यमाणैः ॥ १६९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एतैव्रंतैः स्तेयकृतंपापं अपीहेत नाशयत ॥ १५९ ॥

# गुरुतस्पवतंकुर्याद्वेतः सिक्का स्वयोनिषु ॥ सल्युःपुत्रस्य च स्वीषु कुमारीष्वन्यजासु च ॥ १७०॥

- (१) मधातिथिः । गुरुत्तल्पव्रतिम्यविशेषवचनेपि न्तेनत्वयोग्यादिष्वित्येवमायतिदिश्यते अपितु माजापत्यंचरे-दृष्द्विति महापातकत्वात् निहमहापातकिण्योग्यवमरणांतप्रायभित्तमिति अभ्यासेतु स्यादिति । त्ययोनयोभोगिन्यःसोद-राः । साल्युःस्रीषु सुदृद्ध्यायासु सुदृष्ट्ववमेवात्रकारणंनयोनादिविशेषः । नापिश्रोत्रियत्वादिगुणः एवंपुत्रस्यस्रीषु सुषात्वसमानजातीयात्वपिकुमारीषु पुत्रादिभिरदत्तासुत्वमं संगीत्यानुपनतात्वेतदेववलाद्वमने अत्रापि नसत्यपेक्षा ययन्यतिदेशेविशे-वोनास्तितयापिष्रायभित्तस्यविश्वादिति दृश्वात् । तथाच गुरुल्युभावाद्यीनजातीयासु कृष्णुब्दाच्यांद्वायणंमासत्रयंलघीयआ-देश्य अन्त्यजाश्वाण्डाकम्लेखादिस्थियः । पण्डालादिस्थीषुच स्थृत्यन्तरेद्वानाञ्चानकते।विशेषउक्तोऽन्त्यावसायागमने कृष्णुर्थनमस्यासु ह्यदशराष्ट्रस्य ॥ १७०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । गुरुतल्पन्नतं द्वादशाब्दन्नतम् । स्वयोनिष्वेकयोनिषु । सापन्नभगिनीषु । सर्ख्यामित्रस्य । पु-नस्य गूरुनादेः । औरसादिषुन्नन्नयभार्यागमनंत्वितपातकम् । कुमारीष्वपरिणीतास् । अन्त्यनास् चाण्डालीतरिवलोमनश्यू-द्वादिन्नीषु ॥ १४० ॥
- (३) कुछूकः। त्वयोनिषु सीदर्यभगिनीषु तथामिषभाषां पुष्रपत्नीषु कुमारीषु चाण्डालीषु मत्येकरेतः सिका गुरुदारगमनभायम्बिसंकुर्यात्। अत्रापि ज्ञानाभ्यासाचनुबन्धापेक्षया मरणांतिकं अत्रएव॥रेतः सिका कुमारीषु चाण्डाली-व्यवस्थात्रुच ॥ सपिडापत्यदरिषु माणत्यागोविधीयतहति यमैन मरणान्तिकमुपदिष्टं अज्ञानात्तद्वतमः॥ १७०॥
  - (४) राधवाणम्बः । तत्रादावनुपातकमायमित्तमाइ गुरुतस्पेति । स्वयोनिषु सीदर्याद्ध । पुत्रस्यौरसस्य । कुमा-

रीषु आसणजातासु । इदंतु स्नाताभ्यासापेक्षया ॥ रेतः सिका कुमारीषु त्वयोनिष्यन्त्यजासु च ॥ सपिण्डापत्यदारेषु प्राण-त्यागोविधीयतदति थमवचनात् ॥ अस्नानातु प्राजापत्यं चान्द्रायणंवा तथोक्तं खट्ढास्त्रीत्यम् ॥ प्राजापत्यं चरेत्क्रस्रं समावा गुरुतल्पगः ॥ चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्यन्वेदसंहितामिति यास्रवल्क्यः ॥ १७० ॥

- ( ५ ) नम्दनः । स्वयोनिषु स्वदुहितृषु सीषु सख्युस्तीषु पुत्रस्य च स्तीषु ॥ १७० ॥
- (६) रामचन्द्रः । सयोनिषु भगिन्यादिषु रेतःसिस्का गुरुतन्यवर्गकुर्यात् पुत्रस्य गूढनादेः सीषु अन्यनासु॥१४०॥ पैतृष्वसेर्याभगिनीस्वस्रीयांमानुरेव च ॥ मातुश्व भातुस्तनयांगत्वा चान्द्रायणंचरेत् ॥१७१॥
- (१) मेधातिथिः । पितृष्वसुर्दुहितापैत्रष्वस्थिमिगिनी । मातृष्वसीयामाष्वसुर्दुहिता । भातुमभातुर्मातुस्रदुहिता । भातुमभातुर्मातुस्रदुहिता । भातुमभातुर्मातुस्रदुहिता । भाग्रमभातुर्मातुस्रदुहिता । भाग्रमभातुर्मातुस्रदुहिता ।
- (२) सर्व**ज्ञनारायणः ।** पितृष्वसृत्रुतां भगिनीम् । मातुः स्वक्षेयीं मातुर्या स्वसा तस्यादुहितरम् । मातुभ यश्रा-मःसोदरोभाता तस्य द्वतामितिशेषः । प्ताअपरिणीताअज्ञानाद्वत्वा चान्द्वायणम् ॥ १७१ ॥
- (३) कुझूकः । पितृष्वसुर्मातृष्वसुश्च दुहितरंभागनीमातुश्च सोदर्यभातुर्दुहितरंसोदर्यभागनीमिवनिषिद्धगमनांगत्वा चाण्द्रायणंकुर्यात् सक्तदङ्गानव्यभिचरिता विषयमल्यत्वात् ॥ १७१ ॥
- (४) राघवानम्दः । पैतृष्वस्नेयीं पितृष्वसुर्दुहितरम् । तथा मातृष्वसुरपि मातुर्भातुरामस्य सहोदरस्य दुहितरिन-तिशेषः । अन्यथैतास्तिस्रइत्यनुपपत्तिः । त्वभगिनीमिवैताइत्यर्थः ॥ १७१ ॥
- (५) नन्दनः। पैतृष्वसेर्योपितृष्वयुः पुत्रीं स्वसीयां मातृष्वयुः पुत्रीं मातृष्ठीतुर्मातुष्ठस्यान्तां । दुहितरमेतारितस्रोगत्वा चान्द्रायणञ्चरेत् । भगिनीतिस्रामिति तिमुणामेतासांधारणम् ॥ १७१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पैतृष्वसेयीं मातुः त्वसीयां मातुरुस्यपत्नीं मातुः साक्षातः आप्तसोदरस्य अज्ञानातः गत्वा वा-न्द्रायणं चरेत् ॥ १७१ ॥

# एतास्तिस्रस्तु भार्यार्थे नोपयच्छेसुबुद्धिमान् ॥ ज्ञातिस्रेनानुपेयास्ताः पतिस्रुपयन्नधः ॥ १७२॥

- (१) मेधातिथिः । ननुच सपिण्डाचेत्यनेनैवैतासामविवास्तवे सिद्धे किमर्थमिदंनोपयछेतेति । केचिदाहुः । अग्यासांपक्षेऽभ्यनुद्धानार्थसपिण्डश्लोकेपतिषिद्धानांतदयुक्तं पर्तातसुपयन्नधइतिमायश्चित्ताविशेषात् । एतिसमप्योजनेसंभवतिसपिण्डश्लोकस्य पाक्षिकोबाधोयुक्तोऽगत्याहिविकल्पआश्रीयते । द्धातित्वेन बन्धुत्वेनेत्यर्थः । अनुपेयाअविवासाअगम्यास्य । उपयन्त्रिवाह्यम् अधः पतिनर्कमामोतितियावत् । अधवाद्धातितोभश्यतिहीनजातीयः संपद्यते । यद्यपिजातेर्जीवित्पण्डानपायस्तथापि तत्कर्मानविकारादेवमुच्यते ॥ १७२ ॥
- ('२) सर्वश्वनारायणः । अथतासांस्वयंपरिणयनंनिषेधति एताइति । भार्यार्थेभार्यानिष्पाचकर्मार्थे नीपयच्छेत् नी इहेत् । ज्ञातेयेन एकवीजिना । पाज्ञातेयेनेतित्वन्यासामपि तादशीनामपरिणयत्वार्थमुक्तमः । अधःपति द्विजकर्मती हीयते । प्रायम्बित्तंतु स्मृत्यन्तरीक्तमः ॥ १७२ ॥
- (३) कु झूकः । तिस्रप्ताः पैनृष्वसेष्यायाभायांथं माह्मोनोइहेत् ह्यातित्वेन बान्धवत्वेन तानोपेतत्र्याः । यत्मादे-ताउपयन्त्रपण्यम्नरकंयाति असर्पिडा च या मातुरित्यनेन निषेषसिद्धौ दक्षिणात्याचारदर्शनेन निषेषदाढ्यांर्थपुनर्वच-नम् ॥ १७२ ॥

- ( ४ ) **राषवानम्दः ।** अतरवासांविवाहोपि निषिद्धस्त्याह् एताहति । श्रातेषीयम्युजनतेत्यनियानाद्वान्यवैः अनुपे-याः अविवाहाः ताउपयमुद्दहम्मधःपततीत्यन्ययः ॥ १७२ ॥
  - (५) मन्द्रमः। अविवाहाभैतारितसहस्याह एतारितसस्तुभार्यार्थहित । ज्ञायतेश्वातित्वेन ॥ १७२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एतास्तिसः एताःकाः तत्रउच्यते पैतृष्वसेयी भातृष्वसारं मातृकार्नीसोदरस्यसी अङ्गानाद्रत्वा चान्द्रायणंचरेत बुद्धिमान् नउपयच्छेत । ज्ञातित्वेन सापिण्डयेगताः अनुमेयाः । उपयन् गच्छन् अभःपतित ॥ १५२ ॥

#### अमानुषीषुपुरुषउदक्यायामयोनिषु ॥ रेतःसिक्काजलेचैव रूच्छ्रंसातपनंथरेत् ॥ १ ७ ३ ॥

- (१) मेघातिथिः । अमानुभ्योवद्याचाः गोरमानुषित्वेषि सिखसयोनिसगोत्राशिष्यभायां सुं सुनायांगितचगुरुतल्प-सममेव । अवकरइतिविशेषविहितमेव । अनयोगुंरुतल्पावकीर्णमायिक्त्रयोरबृद्धिपूर्वनुद्धिपूर्वभेदेन व्यवस्था । तथ्यश-व्यवस्थादनशास्त्रेगुरुतल्पमेत्रोष्यते । अवकरोऽवकीर्णीनिमित्तं निमित्तेचातिदिष्टेतत्कार्यातिदेशः । ससीचात्रया-पुरुषवन्मेत्रीमागता नतुयासख्युःस्त्री नस्त्रत्रपुर्योगात्मवृत्तिः नचभार्यासंबन्धेन संबन्धोस्ति सयोनिपदेन व्यवधानात् । तथा चवसिद्योगुर्वीसस्त्री नच पात्रांगत्वात्कच्छ्राव्यपात्रं नचपात्रकुमारी अनयोस्तूपस्थादण्यत्र । उद्यव्यायांच मासिकेन रजसा-मिम्रुतोदक्या पाढान्तरंपीत्वाधरंपुरुषद्ति उद्यव्यायामयोनिषु एकएवार्थः । अयोनिः स्त्रीलिद्वादण्यत्रस्थानंतथान्येजलेखेन्चितपर्यत्त । ननुचायोनिपद्यादेवसिद्धंसदितमप्रदितव्यं आकाशः सशब्देनोच्यते । योनेरन्यश्वसः नेषदीषः योनिशब्देन साहचर्यादन्यदङ्गेवोच्यतद्तिमन्यन्ते । जलेसाक्षात् ॥ १७३ ॥
- (२) सर्वज्ञणारायणः । अमानुषीषु वहवादिषु गवितु गविच तत्तुल्यमिति गुरुतल्पप्रायम्बित्तस्य गौतमेनोक्तवादः धिकपायम्बित्तम् । उदक्यायां रजत्वलायाम् । अयोनिषु योनिदेशादन्यत्र मुखादौ । जले जलमध्ये । सांतपनं कामतः ॥ १७३॥
- (३) कुलुकः । अमानुषीषु वहवाचाद्य नगवि गोष्ववकीर्णीसंवत्सरेपाजापत्यंषरेदिति शंखलिखितादिमिर्गृङ्गाय-भित्ताभिधानात् । तथा रजसलायां योनितमान्यत्र ह्मियां जले रेतः सेकंकत्वा पुरुषः सान्तपनंकच्छुकुर्यात् ॥ १७३॥
- (४) राघवाणन्यः । किंच अमेति । अमानवीषु मेन्यादिषु गवातिरिक्तासु गोन्वकीर्णी संवत्सरं प्राजापत्यं चरे दितिशङ्क्षीक्तेः पुरुषदृत्यनुवादमात्रमः । अयोनिषु गुदादिषु राक्षियाएव । केंबले जले । रुख् सान्तपनाख्यं वस्यमाणमः ॥ १७३॥
- (६) रामचन्द्रः । न मानुनीमु च उरक्याम् उरक्यायां ॥ १७३ ॥ मैथुनंतुसमासेव्य पुंसि योचिति वा द्विजः ॥ गोयानेप्सु दिवा चैव सवासाःस्नानमाचरेत्॥१ ७४॥
  - (१) मेथातिथिः । मैथुनेषु समनन्तरंसवाससः स्नानगोयानगन्त्रयादाबप्शुचापि ॥ १७४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारांचणः । पुंति तस्य मुक्तारी । बोब्रिति स्वयोषित्यपि यदिगोयाने गोयुक्तरथारी संविष्टायाम् । अन्द्रयाने नौकायाम् । तथा दिवागमने । स्नानेनशुक्तिरकामतः । कामतस्तु प्रायमिकं स्थल्यन्तरीक्तमः ॥ १७४ ॥
- (६) कुद्भकः। यम देशेकापि पुरुषे मैथुनसेवित्या स्नियांगीयाने शक्यादी जले दिवाकाले मैथुनंच सेवित्या सव-सभ लायात् ॥ १७४॥
  - (४) राषवानन्यः । किंच मैथुनमिति । गोयानेत्यायभिकरणम् पुतिगुरादिषुमीपिति त्ययीनिष्यिति ॥ १७४ ॥

- ( ५ ) ज्ञानाः । पुंति योषिति पुंतीयोषितमोपर्यन्यशासद् मैसुनसमान्यत्यर्थः । एवगोधानामपि वियोग्यम् ॥१७४॥
- (६) राजवन्तः । पुसिवा योषितं वा मैधुनं समासेष्य गत्वा गोयाने नौकायां मैधुनंदिवाचैव ॥ १५४॥ चंडालांत्यस्त्रियोगत्वा भुक्का च प्रतिगृह्य च ॥ पतत्यज्ञानतोविप्रोज्ञानात्साम्यंतु गन्छति ॥१५५॥
- (१) मेखातिथिः। चण्डालाम्लेक्णादिगन्तवासिनस्तत्स्त्रीगमनेमायिमसंतदन्त्रभोजनेमतिपद्वेच पततीतिवचनात्कच्लाब्दादिषकंमायिमसंनपुनःपातित्यमेवभोजने। अभोज्यानांतु भुक्तान्तिति [ मामेवचनिदंकच्लाब्दमायिमसार्थनेचैमतिचहेऽपिमासंगोडेपयहतिमामेतदर्थमेवझानात्सम्यगिति ] कामकारकतेमायिमसिवार्थाः ध्वादोयं यत्स्मृत्यन्तरेऽहराव्येनद्वाताझातथीः मायिमसमुक्तंतव्यदिशतमतः कुतोऽधिकमायिमसार्थता भुक्ताचेतिकेनसंबध्यतेचाण्डालान्त्येत्यनेन । ननुच
  गुणीभूतमेतत् गुणीभूतस्याप्यपेक्षायांसंबन्धोदिश्चतः । भुक्ताकस्यत्याकांक्षायामन्यस्यानुतत्वात्साम्यवचनाव्याण्डाला
  न्त्यानामिवसंबन्धः अतोयमर्थोभवित चाण्डालक्ष्तोम्लेखानामनमशित्वा तेम्यः मतिगृह्यच क्षियंगत्वा सकद्रमनात्मायिमसं
  अभ्यासेतु साम्यभवयुक्तमनधिकारमायिमस्ति । यतः मितिनिमसंनैमित्तिकेनभवित्ययंभच ताम्यकेन जन्मना श्वस्यन्तेऽ
  नुष्ठातुमः॥ १७५॥
- (२) सर्वज्ञनाराखणः । चाण्डालानां स्नियस्तथा तदस्ये अन्त्यावसायिनोबाह्याः स्ताषाः तेषांस्नियः सकद्रि गत्वा तथा तेषामेवार्म्यचरकालं भुका तेम्यःत्रतिगृह्यचात्यन्तान्यासेन बहुधनं महापातकितुस्योभवति । ह्यानात् का-मात् साम्यंच तज्ञातिप्रवेशमत्यन्तान्तारो न तत्र प्रायम्बिसमित्यर्थः ॥ १७५ ॥
- (३) कुङ्गूकः । चण्डाकस्यान्त्यज्ञानांच म्लेक्ष्णशबरादीनामज्ञानतोज्ञाक्षणः क्षियोगत्वा तेमांचानंचुका तेम्यः म-तिगृह्म पति । पतितस्य प्रायम्बनंकुर्यात् एतच गुरुत्वाचाम्यासतोभोजनप्रतिप्रहविषयम् । ज्ञानानु तेषांक्षीगमनंकत्वा समानतांगच्छति एतच्च मायम्बनगौरवार्यम् ॥ १७५ ॥
- (४) राधवानन्दः। चण्डास्मान्त्योयवनादिस्त्योः स्त्रियं गत्वा संभोग्यत्वेन । गोतिन्दराजस्तु पानाशनाद्रुभविपति प्राजनादिभिस्तु ततोऽवागिति । अन्यतु सानाशनादिभिरम्बेन नतु सद्यः याजनादिभिस्तु सद्यः। तथाच देवस्त्रीपायनौ ॥ माजनं योगिसंबन्धं स्वाध्यायं सङ्घभोजनं ॥ कृत्वा सद्यः पतन्त्येते पतितेन समं नराः ॥ संवत्सरेण पतित पतितेन सङ्घापरम् याजनाध्यापनाचौनान्त्रसद्यःशयनासनात् । भुवत्त्रातेषामन्तं प्रतिगृश्च तेषामेव स्वणादि पतित पतितग्रायिक्तंकुर्यात् अञ्चानतोऽस्यस्य । ज्ञानतोष्ट्यासेतु सान्यमिति प्रायम्बित्तगौरवार्थमः। नश्चन्यज्ञातिरम्यज्ञातिर्वं वस्तुतो घरते ॥ १५५ ॥
- (५) नम्बनः । अन्यः पुरुकसादिभिर्शुक्त्याचण्डालादीनांभोजनेतेभ्यएव प्रत्यगृह्मगमनभोजनप्रतिगृहेषु समुच्चिते-न्वेतदित्यम्मायिक्तमूह्मम् ॥ १७५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अज्ञानतः पतित असन्द्रोजनपतिपद्दी रुग्वेत्पर्यः सरुद्दिगः ज्ञानात्सान्धगच्छति ॥१४५॥ विभद्गर्शास्त्रियंभर्ता निरुध्यादेकवेश्मनि ॥ यत्पुंसः परदारेषु तच्चेनांचारयेतद्वम् ॥ १५६॥
- (१) मेश्वातिश्विः । विशेषणप्रदुर्शनिक्ष्यान्यत्नीकार्ये भ्योनिर्वतयेत्वर्थस्यस्यहेषैनामित्यादिष्यः । एकवेशन-बीतिनगडमध्येकर्तव्यानत्वेरं मर्श्यदेविक्रुंक्षभेततम्निक्दांप्रायम्निक्तकारयेत्।क्ष्युनर्यत्यंतः परदारेषुप्रायमिक्तमुपपातकंत्रा-स्वास्य सन्समानदीनवातीयासुपारदार्यमितियर्णान्तराणांतदेव । उत्तमागमनेतृद्विगुणवेश्यस्य त्रिगुणं त्रासण्यां क्षत्रिय-

स्य तथायंविशेषोद्देपरदारेत्रीणिभोत्रियस्येति । श्रृहस्य ब्राह्मणीगमने महापातकमायिन्तं वैश्यस्य क्षित्रागमनउपपानतं हिंगुणित्रगुणं केषित्त्तमागमने श्रृहस्य ब्राह्मणीविष्कित्ति प्रातिकोन्येवधःपुंसामितिकिङ्गदर्शनातः । एतदुक्तं स्थेष्वेषि विशेषोदिशितः । यथेवोत्तमागमनेपुंसांन्यकथा तथेव स्रोणांहीनजातीयपुर्षसंपकेयुवितदे।पेऽपि स्रीणामर्थमायिन्तं ॥ प्रायिक्तार्वमहंनितिक्षयोरोगिणएवच ॥ बाल्क्षाषोडशाह्मप्रियायांत्रुपंतात्र्यम् ॥ तथादष्टस्यित्रयांगमनेलवीयः स्थेन्तिक्षयोरोगिणएवच ॥ बाल्क्षाषोडशाह्मप्रयायांत्रुपंतात्र्यम् ॥ तथादष्टस्यित्रयांगमनेलवीयः स्थेन्त्रयांत्रिरात्रोनेपाण्यवादकंद्यात् वेश्यवित्यपिल्ययंते । तद्दक्ष्रह्मायांयांद्रष्टस्यं ऋतौवागच्छतोगर्भमाद्धतोवा ॥ ब्राह्मणक्षत्रियविश्वांक्षियःश्रृहेणसंगताः ॥ अप्रजाताविशुभ्येषुःपायित्रतेनतराः ॥ अथवायाप्तानकेनिवृद्धन्ते वेश्येनचरन्ति तद्दमनेऽस्तिन्यायिक्तंनेतिसंदेहः । कृतःसंशयः दारशब्दस्यसंस्कारशब्दत्वातः असतिविवाहे नताअस्यदाराइतिष्यपदेशमहन्ति पारदार्यच्यायिक्तनतेतिसंदेहः । कृतःसंशयः दारशब्दस्यसंस्कारशब्दत्वातः असतिविवाहे नताअस्यदाराइतिष्यपदेशमहन्ति पारदार्यच्यायिक्तनतेतिस्यवग्वज्ञमः यतस्तु त्वदारितरदितिनयमीविहितोऽतोभवतीतिमन्यामहे । किपुनरत्रयुक्तम-स्तिति कृतोनियमस्यविहितत्वात् अकुर्वन्विहितिनत्यादितदित्रके पायिक्तस्यादि । उक्तंच पाक्तिशिर्वात्वात्राप्ति । तत्रक्षेत्रणात्यादि । अभित्रप्तेशण पितृपक्षेणवासंबद्धेवपरदारस्यपदेश्या अधिकामविहारित्वात्विरिण्यः । सत्यवेश्यात्विप्तात्त्रयान्त्यवात्विरिण्यः । सत्यवेश्यात्विप्तात्त्रयान्त्रयान्त्रयान्विरिश्वोनविरुप्यते अतश्यतासांसचेलकानोदकुंभादिदानं । तत्रकेविदाहुः व्रतमितसस्य व्रतमित्यप्त्रमम्य वर्यनानिवानिक्रातितानिकातिकातिकातिकातिकातिकातिन । सर्वपृष्ठप्रपर्तः ॥ १०६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । विषवुष्टांविशेषेण महापातकादन्येन प्रायम्बित्तापनीधदोषपरपुरुषगमनेन प्रदुष्टां निरुध्यात् गृसकर्मादिस्योनिवर्तयेत् । एकवेश्मनि स्वनिवासगृहे भूयोध्यभिचारनिरासार्थमः । यत्पुंसस्तत्तदुपाधिविशेषनियअवनं परदोरषुगमने व्रतमुक्तं तदेनां चारयेत् । एतद्य सवर्णागमने । उत्तमाधमवर्णगमनेतु क्रमादल्पं महत्त्व प्रायमित्तं
  स्मृत्यन्तरित्रदं ग्राह्मम् ॥ १७६ ॥
- (३) कुःह्नूकः । विशेषेण प्रदुष्टामिष्णया व्यभिचारिणीमित्यर्थः। भर्ता निरुण्धात्पत्नीकार्येण्योनिवर्त्य निगडबद्धा-मिवैकगृहे धारयेत् यच पुरुषस्य सजातीयपरदारगमने प्रायभित्तंतदेवैनांकारयेत्ततश्च स्त्रीणामर्थप्रदातव्यमिति यद्दसिष्ठा-दिभिरुक्तंतदिनच्छया व्यभिचारे च कर्तव्यम् ॥ १७६ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच विभेति । विभवुष्टामिष्णातोध्यभिचारिणीम् । एकेमुख्यान्यकेवलाइस्यभिधानाइन्य आत्मवेश्माने । परदारेषु यद्गतं सजातीयेषु एनां व्यभिचारिणीं तद्गतं कारयेत् । तथाच विष्णुः । अविद्यमाने सर्वश्मिन्त्यपुपक्रम्य एतदेवव्रतंकुर्युरुपपातिकनीनराइत्युपसंदत्य स्त्रीणामधेप्रदातव्यमित्याह् अतः सर्वश्मार्थं व्रतम् ॥ १७६॥
  - (६) रामचन्द्रः । वित्रदुष्टां व्यभिचारिणीमः । यद्रतं पुंतःपरदारेषु तद्रतमेनां संचारयेत्॥ १७६॥ सा चेरपुनःपदुष्येत्तु सदशेनोपयंत्रिता ॥ कच्छ्रंचांद्रायणंचैव तदस्याःपावनंस्मृतम् ॥ १७७॥ ब्राह्मणक्षत्रियविशांक्षियः शुद्रेऽपसद्वताः ॥ अप्रजाताविशुध्येयुः प्रायश्वित्तेन नेतराः ॥ १॥ ]+
- (१) मेधातिथिः । पाधितासमानजातीयेनपुनःससर्गेषांद्रायणमुपपातकत्वात्सिः गोत्रनिवृत्यर्थपुनव्याद्रायणविषा-नंसाकल्यविषानार्थयावत्रीवमुक्तं ॥ मातामातृष्वसाश्वशूर्मातुलानि पितृष्वसा ॥ पितृष्यसिद्धारिष्यवीर्धाननीतत्सस्वीसुषा ॥

दुष्टिताचार्यभायांच सगोत्राशरणागता ॥ राश्चीप्रविज्ञाताभ्यीयात्रीवर्णोत्तमा चया ॥ अवसत्यस्यतिदेशेन तुरुयप्रयिवतता रण्डिविशेषदर्शनात् । तत्र मातर्युक्तमेव मातृष्वसुप्रश्वतीनांतु हित्रग्नानां छ्छाब्दोऽविशिष्टानांचाण्यासस्तत्रयाउक्तर्म्ताः सगोत्राउच्यन्ते तज्ञातीयास्तेन व्यपदिश्यण्ते । उपायस्नेदत्तास्तद्रोत्राद्यपुभयेनेत्याह् उभयथालिङ्वदर्शनात् गोवंदेशः पित्रादिरिभजनः प्रवन्धाच पितृष्वसुप्रहणमनर्थकं असगोत्राहिसा अवयिनेकतांगतास्तद्भावमनुभवित् तदावर्गोत्रध्यप्रदेशाहीस्तित्रपक्षे पितृष्यस्नीप्रहणमनर्थकं भवतिहि सा सगोत्रा निव्यक्षस्यति लिङ्गभावादुभयोरि युक्तासर्वेशान्तुदर्भानंभर्गोत्राः सगोत्राः यत्तु कैम्बिदुच्यते भाद्यविधौतुकुवंन्नैत्रकंगोत्रमिति तत्तत्रवैद्यास्ति अथवाष्यस्तिवचनात्त्रथाक्रियते ॥ १७७॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । साचेत्युनद्वितीयवारे मदुच्येत सर्धान सवर्णेन उपमिन्नता मापिता । एतेनाकामण्ड-तामुपलक्षयति । ज्य्छं माजापत्यं तथा चान्द्रायणं पूर्वोक्तपायिककरणानन्तरमधिककार्यमित्यर्थः ॥ १५७ ॥
- (३) कुङ्ककः । सा स्त्री सजातीयगमने सङ्दुष्टा कवप्रायश्रित्ता यदि पुनः सजातीयेनाभ्यांभता सती तद्रमनं-कुर्यात्तदास्याः गयश्रितंत्राजापत्यंकच्छ्रचान्द्रायणंत्र मन्वादिभिः स्मृतम् ॥ १७७ ॥
- ( ४ ) राघ**वानन्दः । सारु**तमायश्चित्तापि । उपयक्तिता निरुदापि । पुनर्दुष्टाकुर्यात्रस्थान्दायणे सस्दसस्यपेके
  - ( ५ ) नन्दनः । सदशेन समानवर्णैन उपयस्त्रितोपहृता ॥ १७७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । सदशेन सवर्णेन पुरासाचेत्पुनः उपयिद्यतापार्थिता ॥ १७७ ॥

यत्करोत्येकरात्रेण टपलीसेवनाद्भिजः॥ तद्भैक्षभुग्जपन्नित्यंत्रितिर्वर्षेर्व्यपोहृति ॥ १७८॥

- (१) मेधातिथिः । वृष्ण्यत्रषण्डाल्यभिमेता महत्त्वाद्विरभ्यासेषेद्विद्विष्ट्वेद्वष्ट्वं अन्यथाकस्थाद्वप्रवेदा एकरामप्रस्णात् । सर्वारात्रिशयनस्य तया सहगस्रतम्बेतिद्वेद्वयं । सेवनंसंभोगः वृष्णीशब्दोनिन्दया मयुक्तोनजातिशब्दे । यत्करोति तत्पापंजनयति तिन्त्रभिर्ववेदेव्यपोहिति विनाशयति मैक्षाहारोजपन्नित्यविशेषचोदनार्यांभावी आद्भुपरंचनास्तीत्याद्यः । अन्येतु यथाभाद्धमन्यानिमस्त्रमाद्याणवाच्यानि नतुस्त्रीक्षकंवाच्यमविशेषेणमस्त्रजपस्य शुद्धधर्यविद्वितत्वादक्संदितामिन्त्यादि यत्तु निभिर्मासेः सेवित्वावृष्णीश्रद्धामेवाचक्षते तद्प्ययुक्तंश्रद्धाविवाद्वस्याविद्वितत्वात् । त्वैरिण्याभक्षकषुमायभित्तस्योपदेशादन्यस्याभोपपातकत्वाद्वरुत्तरमिदमयुक्तम् ॥ १७८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यत्करोतिपापमः । वृष्णी श्रुद्धाः श्रुद्धायाः सेवनेद्दिजदतिपुराणेवसिष्ठेनोक्तस्वाचः । अष्य सेवमानदत्यत्रोत्पन्नगणं गर्भाषानकारणं मैथुनमुक्तं वृष्णीमित्रजातस्त्रीणिवर्षाणीतिस्यत्यन्तरातः । त्रेक्षमुक् चतुर्थकाल्टरः तिस्यत्यन्तरातः । जपन् मायबीमः ॥ १७८ ॥
- (३) कुसुकः । वृषल्यत्र चण्डालीमायिस्तगौरवात् चण्डालीगमने यदेकरात्रेण ब्राझणः पापमर्जयति तदेशाशी नित्यंसाविष्यादिकंजपन् त्रिमिवंपैरंपनुदति । तथाचापस्तन्यः यदेकरात्रेण करोति पापंक्रणांवर्णबाह्मणः सेवमानः च-तुर्यकाकउदकआत्मजापीनैक्षचारीत्रिमिवंपैरंतच्यपोहति पापमः । मेथातिथिस्तु दृत्यमेव व्याख्यातवानः । गोविष्दराजस्तु अन्नमपरिणीतश्रद्वागमनमायिक्तिमिवंपोत्र ॥ १७८॥

<sup>(</sup> ३७८ ) अपनित्यं-अपनाप्याः ( २० )

- (४) राखवानव्दः । किंचान्यद्पि । वृष्टी गोत्री चाण्डाली प्रायम्बिनगौरवात् । जपन् सावित्रीम् । तथाचाप रतन्यः । यदेकरात्रेण करीति पापं रूणांवर्णब्राह्मणःसेवंमानः अन्मीधिवासे नचतुर्यभक्तसिर्धवर्षेत्तदपहृत्ति पापमि-ति ॥ गीविन्दराजेनत् अक्रमपरिणीतश्रद्वागमनविषयकमृकं वृष्टीफेनपीतस्येत्याद्यपि तथैव व्याख्यातम् ॥ १७८ ॥
  - ( ५ ) जेव्ह् नः । यत्पापं आध्याअध्देवत्यआपोडिहेत्यादिकाः ॥ १७८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । दुग्लो सेवनं गर्भजनकं तत् भैक्ष्यभुक् चतुर्थकालेभिक्षान्तभुक् गायत्रीजपन्तित्यम् ॥ १७८ ॥ एषा पापकतामुक्ता चतुर्णामपि निष्कृतिः ॥ पतितैः संप्रयुक्तानामिनाः श्रणुत निष्कृतीः॥१ ७९॥
  - (१) मेघातिथिः। ऋज्वर्थः श्लोकः॥ १७९॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । चतुर्णामपीत्यिभेगस्दउपपातकसंपद्वाय । निष्कतीर्निष्कतयउक्ताः ॥ १७९ ॥
- (३) क्रञ्चूकः । इयं हिंसाऽभक्ष्यभक्षणस्तैयागम्यागमनकारिणांचतुर्णामपि पापकतांविशुद्धिरुक्ता इदानींसाक्षा-स्पापकोंद्रः सहसंसर्गिणामिमावक्ष्यमाणाः संशुद्धीः शणुत ॥ १७९ ॥
- (४) राखवाणव्यः । अगन्यागमनप्रायमित्तमुपसंहरंग्संसर्गजप्रायमित्तमाहएवेतित्रिभिः । निष्कतिहक्ता । संप्रयुक्तानां यौनादिसविधनां निष्कतीः भणुतेग्यन्ययः । तक्षद्वितीयेन पातिग्यकारणं क्षापयन् संबन्धानुबद्दं तृतीयेन पायमित्तस्यवस्थितिरितिभेदः ॥ १७९ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रमः । चतुर्णावणांनां विषादीनां पतितैरतैश्वतुत्तिः संसर्गिणां द्वावक्यमाणाः ॥ १७९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एवानिष्कृतिः चतुर्णावर्णानापापकतांत्रका । पतितैःसह युक्तानां दमाः वश्यमाणस्थणानिष्क-तीः शृषुत ॥ १७९ ॥

#### संबत्तरेण पति पतितेन सहाचरन् ॥ याजनाध्यापनाचीनाच्नतु यानासनाशमात् ॥ १८० ॥

- (१) मेघातिथिः। द्विजातिकर्मभ्योद्धानि पतत्यर्थः पतिष्यश्यति द्वीयतेऽधिकारात् । पतिताश्यत्यारोब्राह्मणाद्यः । तैःसद्यापरन् संवत्सरेण पतितोभवति तनुरूयोभवतीत्यर्थः । किमापरन् यानासनाशनसंकापगात्रस्पर्शादिना सद्याग्यनमान्सनं तादशमेव शञ्यायामेकलिन्नासन् शासनमेकपात्रे भोजनयाजनाभ्यापनाधीनाकृत्वाप्यविष्केदः । कियाजनादिभिनंभ पातित्यमथावीकसंवत्सराद्धवित्येतद्दक्तव्यं स्वत्यक्तरदर्शनादिभिः सयोयाजनाभ्यापनमिति द्वितीयान्तपाठोयुक्तः । आपरिनिति । शान्नोद्देश्यर्थस्यगमितत्वात् ॥ १८० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। संवत्सरेण संवत्सर्कतेन सहाचरणेनेत्यर्थः। प्रति पातिकतुल्योभदित । सहाचरत् संसर्गेण भवतं मानः । याजनाध्यापनादिति तंयाजयित तेनवा याज्यते एवं तमध्यापयित तेनवाध्याप्यते । तथा पित-त्याक्षिमा पिततेन पुंसा वा सह मैथुनेन पुमान् की वा संग्रसतहत्यर्थः। किचितु ब्राङ्मान्यीनांश्य संबन्धानिति विवाहे-पि यौनपदमयोगासस्याप्यत्र यौनपदेन संयहिम्ब्लिन्ति तत्रच संवत्सरेणिति तत्रकत्या अकृतमायिक्सस्य वासेनावस्थानेनेत्यर्थः। नतुयानिति । सहयानसहासनाम्यां सहाधानेनेष्कपक्तिभोजनेन संवत्सरेक्रियमाणेन नपति नतनुक्योभनविति किंतु चतुरोवत्सरांस्तत्करणेनैवेत्यर्थः । चतुर्वत्सरित्यम्य बलादृहीतोन्छेच्छाचैरित्यादिदेवलस्वतिदर्शनावुलियः॥ १८०॥
- ( ३ ) सु झुकः । पतितेन सहसंसर्गनापरन्नेकयानगननपुकासनोपवेशनपुक्तभक्किषान्यस्यान्यस्यानापरन्संवस्यरेज पति । नतु याजनाध्यापनाचौनात्संवत्सरेज पतित किन्तुसचप्वेत्यर्थः । अध्यापनमग्रोपनयनपूर्वकसावित्रीत्रावणं । याज-

नादीनांच सद्यः पातित्यभाइ देवछः ॥ याजनंयोनिसंबन्धंत्वाच्यायंसइभोजनम् । क्रत्वा सद्यः पतन्त्येते पतितेन न संघवः ॥ विष्णुः ॥ आसंवत्सरात्पतिपतितेन सहाचरन् ॥ सहयानासनाभ्यासाधौनातु सचपविद् ॥ बौषायनः ॥ संबन्सरेण पतिति पतितेन सहाचरन् ॥ याजनाध्यापनाधौनात्सधोन शयनासनादिति ॥ गोविन्दराजस्तु याजनादीनांवयाणांसंवत्सरेण पाति-त्यहेतुत्वंसहासनादोनांत्रघृत्वान्य संवत्सरेण किंतृतत्मादूर्थ्वमपीति व्याचष्टे अत्मदीयमनुष्याक्यामुनिष्याक्यानुसारिणीं नैनांगोविन्दराजस्य कृष्यनामनुष्यमेष्टे ॥ १८० ॥

- (४) राष्याणन्दः । नतुसंवत्सरा [ न्तरेपति । तदाहतुर्देवस्त्वौथायनौ ॥ याजनंयोनिसंबन्धं खाध्यायं सङ्भो॰ जनमः । स्त्वासयःपतन्त्येतेपतितेनसमंनराइति । ] अत्रसङ्भोजनमेकपात्राध्यासपरमः । एतत्समुदितानां प्रत्यङ्भध्यासे । मनूकंत्वसमुदितान्तरायपरमः । अन्यथामनुविरोधे सर्वाः स्वृतयोऽप्रमाणमः ॥ १८० ॥
  - (५) नन्द्नः । याजनादीनि संवत्सरमाचन्पति ॥ १८० ॥
- (६) रामचन्द्रः । पतितेन सह यानाशनानि कुर्वन् संवत्सरेण पतितोभवति । याजनाध्यापनात् यौनात् विवाद्-संबन्धात् संवन्सरेण न पतिति किंतु सचएवपति ॥ १८० ॥

योयेन पतितेनेषांसंसर्गयाति मानवः॥ सतस्येव व्रतंकुर्यात्तसंसर्गविशुद्धये॥ १८१॥

( १ ) मेधातिथिः । यस्य प्रतितस्य यहिहितंतत्नायश्वित्तंकुर्यात्तत्त्तंतरम् शुद्धये । एवामितिनिर्धारणेवडां । एवापिति-तानांयेन पाततेन यः संसर्गयाति पूर्वोक्तसंसर्गगच्छति सतस्यैव पतितस्य यद्विद्वितंत्रायभिन्ततत्कुर्यात् । तत्संसर्गाचीदीप-उत्पन्नस्तिद्देशुद्धये तिद्द्वनाशाय । अनुवादोयंश्लोकपुरणः । अथयदिद्मुच्यते पतितात्याग्यपतितात्यागीत्यादिनिन्दितकः र्माभ्यासेनपत्नं तत्र यदेतत्पतितत्ववचनं तत्किमपदिश्यतं आहोत्विदित्यते । यदितावदुपदिश्यते पंचपातकानीति निस्तद्भार्थवाच्यं अथपंचानुगमीपदेशिकमन्येषामातिदेशिकैय्यंवहारेभेदेनकश्चिद्धः । तान्येवपायश्चित्तानि तएवषमीयस्ना-उपिश्यात अतिदेशेनव्यवहारेणकोर्थः । अश्रोच्यते नव्यवहाराः मयोजनपुर्वभिद्यन्ते अपिश्वन्यतोपि निमित्तादिहचारित-श्रमाणतो भेदः । यत्र पतितत्वमिश्रायद्विजातिकर्मभ्योद्वानिः पतितस्योदकंकार्यमित्यार्थाभधीयते सङ्ख्यभर्मिश्यानादु परेशः । यत्रत् तत्संबन्धवचनान्नाञ्चालिङ्कसंयोगाञ्चातद्धर्मगाप्तिः सोऽतिदेशः । सूर्याघ्रपदयोनेहिसौर्येकश्चिद्धर्मः श्वतीयेना-तिदेशेसत्ययंविशेषोलभ्यइतिनिभीयते तद्सत् यतः सूर्योदिशब्दस्यैव प्रभुता अकतत्वाहेदस्यायपीरुपेयोपभ्यः पुरुपभास-ति भेदेकिमितिष्यवहारं नवंपवर्तयति यातुपत्यक्षानुमाना न्यांबाधका भावात्सिबिः साम् कदाचिद्रपत्तन्यते योष्यण्यासः सो-पिद्दिराबृत्तिस्तत्रततःमबृत्तिः आवृत्तिशतेष्वभ्यासरूपतयैकएवंति । कोकेतावदावृत्तिनात्रमभ्यासः तत्र योपिद्दिरपवादः यो-पिशतकत्वः तौहावपि मायभित्ते समी स्यातां निष्दितंत्र कर्ममतिषिद्धं तत्रयोपिहिर्दिवाहुव्याचोपिगाअसकद्वन्यात्तव निन्दितकर्माभ्यासेऽविशेषेणपतनमाप्तिस्तलाहिषिक्यमेतत् किममिषक्यते पंचानातावत्पातकित्वंसर्वरवृतिकारैक्यते । अन्येवांकेवांचित्समत्वंतदुभयमपि वाधितंतत्रविश्वेवोनास्तीति संकल्पद्व्यते । शाक्तिवावेक्ष्यपापंचेति । महितस्य तत्स-दशस्येतिवा एकत्वयुक्तं गीर्गवयस्यवअथकेवांचिद्वर्मणांभेदःकेवांचिदेकत्वेसादश्यभवति । तलासत्सनानांपतित्वंभव-ति । अतःकिंपिवृनंतन्समानांपतितशायिन्तं अधिकारागमेकेपिद्दिश्चेषमाहः । भौतेष्यधिकरोनिवर्तते साक्षाणलार्तेषु । यर्प्यक्तिरावृत्तीशतकत्वनामेदीनस्वादिति तथाध्यम्यासानांभदः कथतस्यगत्यवायता । यदपि दिवात्पगगीववयीनिष्दि-तत्वाविश्वेषात्तव्यवातेतुरुपेषतितत्विविति कथनविश्वेषोर्निदायायमार्थवादेषु मत्यवायविश्वेषः भूयते । मायश्वितवहुत्ववाहुर

स्येपि मतिषेषे तत्रायंविधिः । निन्दितकर्माभ्यासे पतनमिति नमतिषिद्धमात्रे तथाच पूर्ववानसीति सत्यपिनिन्दितक-र्माभ्यासे नैवपातित्यमस्ति । १८१ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । संवत्सरादिना तत्साम्यापत्तौ प्रायम्बित्तमाइ योयनेति । येन यत्पातकवता संसर्गस्त-त्साम्यापत्तिद्देतुकालपर्यन्तं इतंदानद्दादशवार्षिकादि नतु मरणमपि । अतः कामक्षते संसर्गे येन यत्पातिकनापि संयुष्य-ते तत्तुल्योभवति । अकामतोऽर्थम् ॥ १८१ ॥
- (३) कुद्भूकः । पतितशब्दीयंपापकारिवचनः सकलपापिनामविशेषपाठातः एषांपितितानांमध्ये योयेन पापकारिणा सह पूर्वोक्तंसर्गंकरोति सतस्येव वत्र्रदंपायिव्यक्तंकुर्यान्तु नरणान्तिकित्यिविहतं तदिप वतंसंसर्गणाक्रियमाणंबसहा हादशसमाइत्यादिकपादहीनंकर्तध्यमः । तथा च व्यासः ॥ योयेन संसुक्तेह्षंसोपि तस्समतािमयातः ॥ पादम्यूनंचरेत्सोपि तस्य नर्तहाः ॥ १८१॥
  - ( ७ ) राघवानन्दः । तस्यैव असहस्यादेः । अतं द्वादशवार्षकादिकं ॥ १८१ ॥
  - (५) मध्यमः । तेषांपातिकनांमध्ये येन तस्य पतितस्यैव व्रतपायिकतम् ॥ १८१ ॥
- (६) रासचन्द्रः । एषां पतितानांमध्ये येन पतितेन संसर्गमानयति सः संसर्गी तस्यैव पतितस्य व्रतं कुर्यात् तस्य संसर्गस्य शुद्धये ॥ १८१ ॥

पतितस्योदकंकार्यंसिपण्डेर्षान्धवैवंहिः॥ निन्दितेऽइनि सायाङ्गे ज्ञात्यृत्विग्गुरुसन्निधी॥ १८२॥

- (१) मेधातिथिः । जीवतप्रवपिततस्यमायिकत्तमिन्छतोघटोदकदानमृतस्येवकर्तव्यमुन्यते । सपिण्डाः सप्तमपु-ह्पावधयः एकवंश्यास्ततोग्ये बान्धवाः सगोबाश्यनिन्दितेष्ट्वनि चतुर्देश्यादौ सायाक्षऽस्तमितरवौ सान्यृत्विक् सान्या इयःकर्तृणां तथापिततस्य ॥ १८२ ॥
- (२) सर्वज्ञानारायणः । पतितस्योदकं पातित्येन संबन्धान्यस्य पृथक्तरणार्थं वैधं कर्म । बान्धवैः सपिण्डैः संबन्धिमः । निन्दिते विद्यादौ सायाक्षेऽपराके । क्वातिः समानोदकादिः गुरुरुपाध्यायादिः पतितस्यतत्संनिधौ तैःसङ् संभूयेत्यर्थः ॥ १८२ ॥
- ( ६ ) कुख़ूकः । भहापातिकनोजीवतएव भेतस्योदकिक्षयावक्ष्यमाणरीत्या सिपण्डैः समानीदकेश्य यामाह्रहिर्गत्वा क्वातिक्रत्विकृगुरुसिनभाने रिकायां नवस्यां तिथौ दिनान्तिकर्तव्या ॥ १८२ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तत्संसर्गभीरूणां कर्तन्यमाहः पतितस्येतिचतुर्भिः । जीवतएव संबन्धत्यागात्मेतस्य । निन्दिते जवन्यादितियौ । सपिण्डेः पुषादिभिः सात्यादिसन्तियौ ॥ १८२ ॥
  - ( ५ ) जन्दनः । अथ पतितेषुसिपण्डैः कर्तथ्यमाह पतितस्येति ॥ १८२ ॥
- (६) शमचन्द्रः । सिपण्डाएकवंश्याः ततोन्येवान्धवाः निन्दिते बुष्यादियुक्ते पतितस्य निराकरणार्येउदकंकार्य-कृत्विग्युदर्सनिधौ ॥ १६२ ॥

दासीघटमर्पापूर्णपर्यस्येव्येतवस्पदा ॥ अहोराघमुपासीरन्त्रशीचंबान्धवैः सह ॥ १८३ ॥

(५) नेघातिथिः । भेतवदिति कर्तव्यतीपदेशीयं दासीभेग्योदकुंभंपदापादेनपर्यस्येत्विपेदिदममुण्मादित । क्षिप्तेतिल-न्नद्देशायनाशीर्ययुक्तं वान्धवैःसह तथासीरन्नेकत्रस्थाने निवसेयुस्तदहः । दासीयहणात्स्यंकरणनियवति । यथेवंद्वात्यु-विवक्गुदुसन्विधावित्यत्ययंकरणपक्षेद्वातीनां सपिण्डानांचकोविशेषोयेनोध्यतपृतेषांसंनिधानपृतेनकर्तव्यमिति । यावतासर्व- एवसिन्नथानमात्रेणोपकुर्वितः तस्यासिन्यात्योपकारत्वातः । नैतदेवंसिषण्डादयः प्रयोजकत्वेनकर्तारः ज्ञात्यादयस्तु सन्निथान्यन्ते केवलमस्हायेति ॥ १८३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । घटं पुराणं अपेनवमितिवक्ष्यमाणस्वातः । अपामशुद्धानामः । पर्यस्येदावर्तयेत् । मित्यवत् भितार्ह्जलदानवत् दक्षिणामुखत्वादिधर्मणः । मेतवदितिकचित्पादः । तदा सञ्यन स्पृत्यन्तरात् । आधीचं कर्मानधिकार-मः । बान्धवैःसहेत्यच सपिण्डानामन्येषांच सुल्याशीचार्थमः ॥ १८६ ॥
- (३) कुङ्गूकः । सपिण्डसमानोदकप्रयुक्ता दात्युदकपूर्णघटमेतविदित दक्षिणाभिमुसीभूय पादेन सिपेत् यथासनिरु-दकोभवति तदनु ते सपिण्डाः समानोदकैः सहाहोरात्रमशौचमाचरेयुः ॥ १८३ ॥
- ( ४ ) राघवानन्यः । पर्यवस्येत् पदा वामेन क्षिपेत् । प्रेतवद्क्षिणाभिमुखा भूत्वेत्यर्थः । उपासीरन् कुर्युः । बान्ध-वैर्मातुलादिभिः १८३ ॥
  - ( ५ ) चन्द्रमः । मेतवस्मेतस्येव अनेन दक्षिणापवर्गादिकंगृद्यते उपासीरम्बद्दीकुर्युः बान्धवाद्यातयः ॥ १८२ ॥
- (६) रामचन्द्रः अपांपूर्णे दासीघरं दास्याःशिरसिघरं आदाय मेतवत् मेताईकछदानवत् पर्यस्येत् आवर्जयेत्। सादासीवेगेन घामाइहिर्गत्वा तत्कुंभस्यक्रलेन तर्पणं बान्धवैःकार्यम् । योगीश्वरः ॥ दासीकुन्भवहिर्घामान्तिनयेरन्सवान्ध-वाः । पतितस्य बहिः कुर्युः सर्वकार्येषु चैव तम् ॥ बान्धवैःसहाहोरात्रमासीरन् ॥ १८३ ॥

िनवर्तेरंश्व तस्मात्तु संभाषणसहासने ॥ दायाधस्य प्रदानच यात्रा चैव हि स्त्रीकिकी ॥ १८४ N

- (१) मेघातिथिः । छतोद्केयथावर्तितव्यं तथेदानीमुच्यते संभाषणमितरेतरमुक्तिमत्युक्तिरूपोध्यवहारः दायाधंध-नंतद्रपितले नदातव्यलोकिकीयात्रासंगतयोः कुशलप्रभादिका विवाहादौ नैमित गृहानयनेभोजनंचेत्येवमादि । ननुच संभा-षणमित्रेषा देवेषुनिवृत्तिः सिद्धेवा । अभ्युत्थानासनत्यागस्यापि निवृत्तिरूपस्यसंभवात् । संभाषणंतुशब्दात्मकमेव ॥ १८४॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । निवर्तेरतः निवर्तयेयुः । नकुर्वतितिकचित्पाठः । लीककीयात्रां तह्रहगमनादि ॥ १८४ ॥
- (३) कुझूकः । तलात्पतितात्सपिण्डादीनांसंभाषणमेकासनीपवेश्वनंच तले क्वक्षपदानसांवत्सरिकादौ निमञ्च-णादिरुपोलोकव्यवद्वारपुतानि निवर्तेरम् ॥ १८४ ॥
  - (४) राघवानन्दः । दायाबस्यांशस्य । लैकिकी गुरुंपरिचरेदित्यावुक्ता ॥ १८४ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । तस्मात्कतोदकात्पतितात् आध्यवदेन मेतपिण्डादिकमुच्यते ॥ १८४ ॥

ज्येष्ठता च निवर्तेत ज्येष्ठाबाप्यंच यद्धनम् ॥ ज्येष्ठांशांत्रामुयाच्चास्य यवीयान्गुणते।ऽधिकः॥१८५॥

(१) मेघातिथिः । ज्येषावाष्यंषयद्द्व अन्नापिषोद्यते वायावदानिनेषाअषेष्ठमान्यवद्वनोषनस्य विक्रणविनिषेषः । क्रेषिवाद्वर्गुणतोषिकस्ययवीयसस्तवंशमान्यर्थमनूष्यते । अन्येतुमन्यन्ते दायावशब्देन धनमान्नमुष्यते नान्वयागतमेव तथाषाभिषानकोशेदायावधनमिन्यतद्दि । सर्यते अतोयं तस्मान्केनिषद्दणत्वेनगृहीततेनापितन्तदात्व्यंकितार्द्दकर्तव्यंपुनः स्मान्यदिविक्यद्वारिणामपंशीयसः । अन्येतुमन्यन्ते अविभक्तष्यनानादायावधननिषेषः कतेतु विभागउद्धारस्येवज्येष्ठांशन्यवेवोष्टेदः । सरस्विप्युत्रेवूद्वारंवर्जयित्वाऽन्यस्यपुत्राएवेशते ॥ १८५ ॥

- ( २ ) सर्वज्ञवारायणः । ज्येद्यावाप्यस्यापामनिषेषानुवादस्तद्व्यविद्यतकनिष्ठस्य तत्मास्यर्थः ॥ १८५ ॥
- (३) कुल्लुकः । ज्येष्ठस्य यत्मन्युत्थानादिकंकार्यतत्तस्य न कार्यं ज्येष्ठलभ्यंत्र तस्य विश्वत्युद्धारादिकंषनंनदेयं। यथपि क्रक्थमदानमतिषेवादेवाच्युद्धारमित्वेषः सिद्धस्तथापि यदीयसस्तत्मास्यर्थमनूष्यते तस्यैव ज्येष्ठस्य संबिष्ध्यनं-सोद्धारांशतदनुजोगुणाधिकोलभते ॥ १८%॥
  - (४) राघवानन्दः। ज्येष्ठावान्यंतमुद्धारमेतदनुवदन्तमनुजस्य ज्येष्ठत्वविधानार्थम् ॥ १८५ ॥
  - ( ६ ) रामचन्द्रः । च पुनः ज्येषावाच्यं च यहस्तु तत्यामोति ॥ १८५ ॥

# प्रायिश्वते तु चरिते पूर्णकुम्भमपांनवम् ॥ तेनैव सार्धप्रास्येयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये ॥१८६॥

- (१) मेघातिथिः । कतमायिक्तस्येदानीमुदकिकयोष्यते तेनैव सार्थस्नात्वा जलाशये पुण्यस्वन्ध्यांमहान्हदे-वानभासमानसादौवातीर्थविशेषेकतस्नानोऽपांकुंभनवंत्वयंमास्येयुः । कुंभयहणाद्यासीयहणात्वाम पूर्वश्रोपयुक्तस्यिक्रयाहुकुं-भस्ययहणं उदकेनपूरिक्वाहरणमुक्तम् ॥ १८६ ॥
- (२) सर्वज्ञगारायणः । पतितत्तिकारविधिमाइ प्रायभित्तेत्विति । तेनैव कत्रप्रायभित्तेन । जलाशये सात्वा प्रा-स्येयुः क्षिपेयुः ॥ १८६ ॥
  - (३) कुन्नूकः।। छते पुनः पतितेन मायमिते सपिण्डसमानोदकास्तेनैव छतमायमिसेन सह पविने अलाधारे स्नात्वा जलपूर्णनवंबरंगिसपेयुः। इह नवघटपहणाद्यासीघटमित्यत्र छतोपयोगिघटः प्रतीयते ॥ १८६ ॥
  - (४) राधवानम्दः । कत्रपायिनतंत्रति कर्तम्यमाह् प्रायमित्तेति । प्रास्येयुः क्षिपेयुः पुत्राचाः । अत्र नवमितिवि॰ शेषणात्पूर्व पुरातनं क्षेयमः ॥ १८६ ॥
    - (५) मञ्चनः । तेन चीर्णशयमितेन शस्येयुःद्वातयः ॥ १८६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । प्रायमित्ते चरिते कते पुण्ये जलाशये कात्वाक्षपां पूर्ण कुम्भनवं आदाय तेनैव कतमासमिन् त्तेन सार्थ मास्येयुः ॥ १८६ ॥

# सत्वप्तु तंघढंत्रास्य प्रविश्य भवनंत्वकम् ॥ सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि यथापूर्वसमाचरेत् ॥१८७ ॥

- (१) मेश्वातिथिः । पुनरसौषटः मक्षेप्तध्यदृत्याद् यात्रष्युकातास्तालेवषटः मक्षेप्तध्यः । ततस्तेपुरस्कत्य तदीयं-भवनंपविशेषुः । ततीयभापूर्वसंभोजनादीनिक्कातिकार्याणि प्रवर्तयेषुः । अन्येतुसकत्यायभिक्तदति संवप्तत्ति । षटमासनं-तेनैव कर्नव्यमेषाचास्यपतितोदक्तिया गान्यस्यत्याव्यस्य । त्यजेचेत्पितरंराजघातकप्रयाजकित्यादेः ॥ १८७ ॥
  - (२) तर्वज्ञनारायणः । ज्ञातिकार्याण्येकज्ञातिषु कर्तव्यान्यभिवादनारीनि ॥ १८७ ॥
- (१) कुझूकः । सकतमायभित्तस्तंपूर्वोक्तधटंगकमध्ये क्षित्वा ततः लकीयभवनंभविश्य यथापूर्वसर्वाणि श्वातिकः र्नाणि कुर्यात् ॥ १८७ ॥
- (४) राधवायम्यः । ततः किंतु कुर्यादित्याइ सत्विति । त्यकित्युपस्रभणं दायादादेतदवान्यानिसर्वाणिक्रावि कार्याणि सद्देशभणादीनि समाचरेत्कुर्यात् ॥ १८७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । सःपुरुषस्तंषटमञ्ज पास्य त्यकंभवनं प्रविश्य यथापूर्वं श्वातिकार्याण समापरेत् ॥ १८७ ॥

# एतमेव विधिकुर्याचोषित्सु पतितास्वपि ॥ वस्तान्नपानिदयंतु वसेयुश्व ग्रहानिके ॥ १८८ ॥

- (१) मैधातिथिः । योनित्मुसीन्विपिततालेनप्वविधिः पितताःल्कतमायम्नितास्य ताभ्यस्तुकतोदकाभ्योपिवस्नानंदातव्यंदानप्रहणात् । वस्नान्धेशरीरिश्चितमात्रसंपादिनीदात्य्येनभोगादयः । पानमीनित्पादुदकंतत्वमापुर्वाद्दतमिष्ठभ्यते । वचनंतुपरानुरोधादि त्वांतन्नेणवानुमासंनदेयं यादशंचपानंतादशेष्ववस्नान्धेऽतोनिक्ष्टंवसंचान्यंत्तव्यं ।
  तथीकं ॥ स्ताधिकारांमिलनांपिण्डपान्नेपन्नीविनीं ॥ परिभूतामवःशप्यांवासयेष्यिभचादिणीं ॥ पातित्यद्देतवस्मद्भीणांयप्वमनुष्यस्ययसुभूणहिन्दिनवर्णसेवायां नवस्नीणामिक्षभूणह्नितितसुष्यतार्थनतुपरिसंख्यार्थ । तथाच्याद्मवक्ष्यः ॥ नैवाभिगमनगर्भपातनं भर्तृद्दिसनं ॥ विशेषपतनीयानिस्नीणामेतान्यिष्ठृवं ॥ वहेत्यः त्वयुद्दान्तिके मधानगृहान्तिकास्य कुटीगृहे वासयितव्यत्यन्तिकपृद्दणं । केषिदादुः प्रायम्भित्तन्तुकुर्वतीनामेतदेयः त्वयथा ॥ तद्युकं वस्नान्यदानव्यवद्दारस्य
  तत्रयोगत्वात् । मायभित्तेभिक्षाहारतापयोग्नतंत्रांद्रायणविधिकेत्यादि । नवभैक्षाद्दारताचानेनविवर्तयितुंशक्या वृत्तिविधानेनचरितार्थत्वात् तत्वावस्याःमायभित्तेन्यनभिकारःशक्तयातिपुष्टतयावातस्याभिष वस्नादिदानंकर्तस्यमिति श्लोकार्थः ॥ १८८ ॥
  - ( २ ) शर्वहानाशायनः । युद्दान्तिकेवासः पुनः पापमसंगनिवृत्त्यर्थः ॥ १८८ ॥
- (३) कुल्लूकः । स्रीप्यपि पतितालेवमेव पतितस्योदकंकार्यमित्यादिविधिमर्यादिसपिण्डसमानीदकवर्गः कुर्यात् प्रासाण्डादनानि पुनराभ्योदेयानि ग्रहसभीपे चासांवासार्यकुदीर्वयुः ॥ १८८ ॥
- ( ४ ) राघवानम्यः । पुर्युक्तंत्रकारं स्थितिदिशति एतिनिति । स्थीणां गायमिक्तनिक्तिनीमः । आवश्यकमाइ बह्यत्यादि ॥ १८८ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । व्रतंरासीघट्रपासनादिकंकुर्यात वसेयुर्योपितः ॥ १८८ ॥
  - (६) राजचन्त्रः । योनित्स्यनितासुरवनेवविशि कुर्यात् ॥ १८८ ॥

# ५ निक्तितिरिनिणिक्तेर्नार्थीकिचित्तहाचरेत्॥ कत्रनिर्णेजनांश्वेष न जुगुप्तेत कहिंचित्॥ १८९॥

- (२) मेथ्रातिथिः । पनित्यनः मकतत्वात्पातिकनः तैरनिर्णिकैरयुद्धैरकतमायमित्तीर्गर्थः किषिदणदानक्रयविकि-यथाजनायुक्तं । निर्णेजनंशोधनंपापापनीदनंतिकन्कतेनैनांजुन्सेतकृतमायमित्तांनकुत्सयेत् ॥ १८९ ॥
  - ( १ ) सर्वज्ञमारायणः । अनिर्णिकेरकतमायमित्तैः । अर्थ कार्य दानम्रतिपद्दादि ॥ १८९ ॥
- (३) कुल्लूकः । पापकारिभिरकतमायमितैः सह रानमितपहारिकमर्थीकिषमानुतिहेत् कवमायमित्तानैव करा-षिरपि पूर्वकतपापत्वेन निन्देन्कितु पूर्ववद्यवहरेत् ॥ १८९ ॥
- (४) राघवानन्दः । अत्रार्थवारमाह् एमरिषमिरिति । अनिर्मिष्कैः अकृतपायभिष्कैः । कृतनिर्धेननान् परितया-यभिक्तान् ॥ १८९ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अनिर्मिनैरकृतपायभिन्तैः एनरिष्मिः पतितैः ॥ १८९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एवंरभिर्वतैः भनिर्धितैः भक्तपायभितैः ॥ १८९ ॥

# बालबांध्व कतवांध्व विशुद्धानपि धर्मतः॥ शरणागतइंतृध्व स्नीहंतृध्व न संबसेत्॥ १९०॥

- (१) मेघातिथिः । शरणागतीयःशत्रुशिरिषद्वन्यमानोबलवतान्येनवीपदूयमानः परित्राणार्थिकिष्वद्वन्यमिधा-वेत्रत्रायस्मामिति एवंकतदोषीविद्वान्तसमुपषावेदुद्धरमांदेद्दिप्रायभित्तमिति शरणागतः । कतमः कतमुपकारंविस्षृत्ययो ऽपकाराययत्तेयोवाकतीपकारंपुनविनाशयित तस्यैवोपकतस्यापकार्यउद्यक्कित यद्यन्येषाशब्दन्युत्पत्तिस्तथापि लोक-मिद्धेयंत्रीपकर्तुरपकारे वर्तते सकतमः । अत्रजातिनपिक्षते बालादिस्करपमेवकारणं स्त्रियोध्यभित्रारिण्योपि यद्यपि-तासांस्वरूपंत्रायभित्रतथापि वात्रनिकः संवासःप्रतिषेषः । संवासःसंगतिस्तदृद्दनिवासम् ॥ १९० ॥
- (२) सर्वेज्ञनारायणः । कतमानुषक्कारहन्तृतः । धर्मतोधर्मचरणेनमायश्चित्तिक्रयया । न संवत्सरंखसमीपे वास-येत्॥ १९०॥
- (३) कुझ्रुकः । अस्यापवादमाह बालग्रानिति । बालेयोहतवान् कतोपकारमपकाराचरणेन योविनाशितवान् प्राण-रक्षार्थमागतंथोहतवान् स्नियंच योज्यापादितवान् एताण्यथावत्कतत्रायश्वित्तानपि संसर्गितया न परिवसेत् ॥ १९० ॥
- (४) राघवानन्दः । एनोहिद्दिविधमेकमात्मगतंत्रायश्चित्तादिनाश्यमपरंदेहगतंयावदेहस्थायि तत्रात्मगतस्य प्राय-भित्तीनिरासेपि देहागतस्यानिरासतांवाचिनकीमाह बालघांश्चेति । कत्रमान् कतोपकारहृत्तृ । धर्मतः धर्मशास्त्रोक्तपाय-भित्तेन व्यपगतात्मपापान् । न चैतदर्थवादमात्रमुक्तमकारान्तरेण खार्थपरत्वोपपत्तौ तस्य अधन्यत्वात् । शरणागतवा-कस्त्रीहिसकान्न संपिवेत् एतेःसह पानादीन्तकुर्यादित्यर्थः । चीर्णव्रतानिष सदा कत्रवसहितानिमानितियाद्ववस्वय संवादात् । अतप्तव वेनदेहान्यापपुरुषनिर्गमनं देहस्य पापान्तरे लिङ्गमिति ॥ १९० ॥
  - ( ६ ) नन्दनः । विशुद्धानपि धर्मतः कतप्रायभिसानपि संवसेत् ॥ १९० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एतैः सहनसंवसेत् ॥ १९० ॥

येषांद्विजानांसावित्री नानूच्येत यथाविधि॥ तांश्वारियत्वा त्रीम्कच्ळ्रान्यथाविध्युपनाययेत्॥ १९ १॥

- (१) मेधातिथिः । शाषाद्वशाद्वाद्वणस्यैत्यादिनोपनयनकालियमः कतः । तद्दिक्रमेपायश्चित्तिमिदं गर्भाष्टमात्म-भृतियावत्योद्वश्ववर्षेत्राद्वणस्य सावित्रीनान्यूच्येत सावित्यनुवचनेनोपनयनाक्यसंस्कारोलक्ष्यते । अस्मिन्काले ययुपनय-नंनिक्रयेत एवमाद्वाविशान्क्षित्रयस्य आचतुर्विभ्रतेविशः । अतक्रध्वत्रीन्कस्रांश्चारियत्व्यः। निरुपपदकच्स्रभवणे गाणाः पत्यगत्ययद्तिस्मृतितस्मितिद्वः । अन्येतु कच्स्रातिकच्स्रानाद्वः । कस्नेषुकतेषूपनेतन्यायथाविभीत्यनुवादः ॥ १९१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । यथाविषि त्यग्रह्मोक्तमकोरण परमतेन त्यमतेनाप्यसंपूर्णविभिनावानानूच्येतैत्यर्थः । कञ्जान पाजापत्यानिति ॥ १९१ ॥
- (३) कुङ्गुकः । येषांत्राम्गणभानयविशामानुकश्यिकास्त्रपनयनयभाशास्त्रन कतवान्तान्यानापत्यमयंकारियत्वा यथाशास्त्रमुपनयेत् । यत्तु याञ्चवस्त्र्यादिभिर्वात्यस्तोमादिमायम्भित्तमुक्तंतेनसहास्य गुरुलाधवमनुसंधाय वातिशक्त्याचपेन् शोविकल्पोमन्तभ्यः ॥ १९१ ॥
- (४) राघवानन्दः । संस्कारकालोत्तीर्णानां द्विजानां प्रायम्बित्तानि दुर्शयन् तेषानेवीपनयनाधिकारितामाद् येषाः मिति । नानूच्येत गुरोरुचारणानान्तरं नाभीयीत ॥ ১९१ ॥
  - (५) नम्बनः। अवृत्तानांगायभित्तनाइ येवांद्विजानांसावित्रीति ॥ १९१ ॥

- (६) राम बन्दः । तात् सावित्रीपतितात् रुक्त् नारियत्वा यथाविधि उपनाययेत्॥ १९१ ॥ भायिश्वतंचिकीर्षन्ति विकर्मस्थास्त् येद्विजाः॥ ब्रह्मणाच परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत्॥१९२॥
- (१) मधातिथिः । विकर्मस्थायथात्राह्मणाः शृद्धसेवायभिरताः यस्ययत्कर्मजीविकाहेनुस्तयातत्तस्यविहितंकर्मं । यस्यनविहितंतस्यतिहर्क्तमं । द्वजातीयस्यविहितंवजातीयस्यविकर्मं । त्रह्मणापरित्यक्ताउपनीताअन्यत्वीकृतेवदाअभीत्य बावेदमुपविस्मरेयुस्तेषामप्येतत्रुष्कुत्रयंपायभित्तंचिकोर्षतीत्यनुवादएवायं इच्छन्तेवयतःप्रवर्तते ॥ १९२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विकर्मस्थाअविक्रप्यविक्रियणः । ब्रह्मणा वेदेन त्यक्ताः उपनीताअप्यनधीतवेदाः। एतत् इच्छुत्रयमः । इदंच विकर्म त्यक्त्वा कर्तव्यमः तथा अनधीतवेदेन वेदमध्येतुमधिकारार्थं कार्यमः ॥ १९२ ॥
- (३) कुक्कृकः । ये प्रतिषद्धश्रद्दसेविनोद्दिजास्ते चोपनीताअप्यनधीतवेदाः गयभित्तंकर्तुमिच्चन्ति तेषामध्येतत्मा-जापत्यादित्रयमुपदिशेत् ॥ १९२ ॥
- (४) राघवानन्दः । शूदादिसेविनीपि कतमायश्चित्तेन वेदाधिकारितां वदम्कस्त्रत्रयं तेषां मार्याश्चतमाह मेति । इसणाच साविष्यादिवेदेन । एतत् कच्छ्त्रयम् ॥ १९२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ये विकर्मक्रयविक्रयिणः तेषांपतत्त्राजाप्रयत्रयं आदिशेत् ॥ १९२ ॥

# यद्राहितेनार्जयन्ति कर्मणा ब्राह्मणाधनम् ॥ तस्योत्सर्गेण शुध्यंन्ति जप्येन तपसैव च ॥ १९३ ॥

- (१) मधातिथिः। गहितेनेत्यविशेषेप्यसत्मित्यहणेति द्रष्टव्यं उत्तर्षविशेषविधेरत्तंमत्येवोपिद्श्यमानत्वात्। मुच्यतेऽसत्मित्यहादिति। उत्सर्गः त्यागोममतानिवृत्तिर्दानेनवा। अनपेक्ष्यदष्टमदृष्ट्रंराजरध्यादिषु त्यागे नादेयं ममयोगृहातिसगृहात्वित्याचिभिधायिक्षपेत्। श्वभेगतेनचादिषुवा जपतपसीवक्षत्युपिदृष्टश्लोके। अन्येतुब्राह्मणशब्दस्थाने वर्णशब्दंपिठित्वैवंच्याचक्षते। यश्यवर्णस्य द्विजातेः शूद्रस्य वा धनार्जनोपायतया यत्मितिषद्धंतत्तस्य गहितं यथाबाह्मणः क्षितयोवापि वृद्धिनैवनयोजयेदित्यादि तेनयेऽर्जयन्तिधनंकर्मणातस्योत्सर्गजपतपांसि त्रीणिसमुच्धितानिमायिक्तानि ब्राह्मणस्यासत्मित्यहजत्तरोविशेषविधिः॥ १९३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यद्गीहतेनेति दुष्टमित्पहादिना ननु चौर्येन्येतत् । उत्सर्गेण त्यागन नपसहितेन तपःस-हितेनवा जन्यानुक्तौ । जपोगायन्याः॥ १९२॥
- (३) कुछूकः। गहितेन कर्मणा निषित्रदुष्प्रतिग्रहादिनात्राक्षणायद्भनमजंयित तस्य धनस्य स्यागेन जपतपो॰ ध्यां वक्ष्यमाणाभ्यां शुध्यन्ति धनत्यागेन च मायश्चित्तविधानाद्वष्टुमूल्येच करितुरगादावल्पमूल्येच छौहादी परिगृद्दीते तुल्यमायश्चित्ताभिधानमुपपन्नं एतमविक्रस्यविक्रयादावि ॥ १९३॥
- (४) शंघवानन्दः । नीचप्रतियहनिषद्धक्रयविक्रयादिनोपार्जितद्वव्यं परित्यजतोजपतपोभ्यां शुद्धिरित्याह् यः दिति । उत्सर्गेण त्यागेन ॥ १९३ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । विकर्मस्थाः प्रतिषिद्धकर्मछतः एतत्कच्छ्त्रयाचरणम् ॥ १९३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। गहितेन दुष्टगतिपद्यादिना कर्मणा ॥ १९३ ॥

जिपत्वा त्रीणि साविच्याः सहस्राणि समाहितः॥मासंगोष्ठे पयः पीत्वा मुच्यतेऽसत्प्रतिपहात्॥१९४

- (१) मधातिथिः । त्रीणिसावित्रीसहस्राणि मत्यहमितिकेचिदाहुः। अन्येत् मासंत्रीण्यभिसंबधित । अतश्र मत्यहमेकैकंशतं गोहद्दति वासस्थानम् ॥ १९४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । मासं पयः क्षीरं पीत्वा गोष्ठे तिष्ठन् गायभ्यास्त्रिसहरूंजम्वा । एतन्व जपसहितम् । जप-मापदि ॥ १९४ ॥
- (३) क्रुख़्कः । त्रीणि सावित्रीसहस्राणि जपित्वा गोष्ठे वा मासंक्षीराहारोऽसत्यतियहजनितात्पापान्मुक्तोभ्वति शूद्रमतिपहादावप्यतदेव मायश्चित्तं द्वय्यदोषेण च दातृदोषेणापि प्रतियहस्य गर्हितत्वाविशेषादिति ॥ १९४ ॥
- ( ४ ) राघवानन्यः । जन्येनेत्युक्तं तम्न कस्यजपः कोवानियमः कतिवासंख्येत्यपेक्षायामाहः जिपत्वेतिचतुर्भिः । मासंब्याच्य दुग्धभक्षणं नियमः ॥ १९४ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । असत्यतियहविशेषमाह जपित्वा त्रीणि साविज्याद्दति । मुख्यतेऽसत्यित्याही ॥ १९४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । असन्यतियहात् मुन्यते ॥ १९४ ॥

उपवासकशंतन्तु गोब्रजात्पुनरागतम् ॥ प्रणतंत्रतिपृच्छेयुः साम्यंसीम्येच्छसीति किम् ॥ १९५॥

- (१) मिधातिथिः । काश्यवचनात्स्वरुपयःपानमाह् मणतंजानुभ्यांश्थितं भुवि तेविद्वांसोब्राह्मणाःपृच्छेयुस्तेहसौभ्येष्णसिसत्यमिति अथपुनरिपशास्त्रमवगणस्य नमवर्तितन्यमसत्प्रतिपह्लोभेनेतिपृष्टेनवा तेनवक्तन्यंसत्यमिति ॥ १९५॥
- (२) सर्वेज्ञजारायणः । प्रतियहेकामकतिपायश्यितेषु चीर्णेषु कथंचित्पापक्षयसंदेहे यथा निर्णयस्तत्प्रसंगादत्राह् इपवासेति । उपवासेः पायश्यित्तार्थासक्तेः । तमिति कतनिर्णेजनपरामर्शः । गोव्रजादिति पायश्यित्तदेशोपलक्षणम् ॥ १९५॥
- (३) कुझूकः । केवल्क्षीराहारेणेतर्भोजनव्यावृत्त्या कशदेहंगोद्यान्यगतम्णतंनभीभूतिकमलाभिः सहसाम्य-निष्णिस पुनरसन्पतियहंन करिष्यसीन्येवंधमैत्राह्मणाः परिपृच्छेयः॥ १९%॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । मुनरागतं त्वगृहंपति । प्रणतं नश्रीभूतमः । किमस्माभिःसहं साम्बमिष्कं सि पुनरसत्प्रतिय-हादिकं न करिष्यसीति ॥ १९५ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । तमसत्प्रतिपाहिणं परिपृष्छेयुविमाः सास्यमहमाभिः साम्यम् ॥ १९५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तमसत्मित्याहिणं मायश्यित्ते चिति उपवासाशक्तौ पापक्षयसन्देहे तत् ज्ञानीपायमाह हे सीन्य। अस्माभिः किंद्रकारीति ॥ १९५॥

सत्यमुक्का तु विशेषु विकिरेयवसंगवाम् ॥ गौभिः प्रवार्तिते तीर्थे कुर्युस्तस्य परिपहम् ॥ १९६ ॥

- (१) मधातिथिः । येनमार्गेणगावीविचरन्ति नदीप्रस्रवणादिज्ञलंपातुंतास्मिस्तीर्थेतरणप्रदेशे ते ब्राह्मणाः परिप्रह-मस्यकुर्युस्तेहिहस्तारीपणेनान्तिकवेशमानयेयुः ॥ १९६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सत्यमुका यत्पापं यश्चव्रतं चीर्णव्रः । विकिरेद्रवामये । गीभिर्धासभक्षणेन तीर्ये व्यव-हारवर्त्मनि । अन्यथा पुनः नायभिताचरणम् ॥ १९६ ॥
- (३) कुह्यूकः । सत्यमेतत्पुनरसत्प्रतिपहंन करिष्यामीत्येवंत्रासणेषुका षासंगवांदचात् तिसम्यवसंभक्ष्यमाणे देशे गोभिः पवित्रीकृतत्वात्तीर्थोभूते त्रासणास्तस्य संव्यवहारे स्वीकारंकुर्यः॥ १९६॥

- (४) राघवाणन्यः । एवमुक्तेसत्यं पुनरसत्यतियहंनकरिष्ये । यवसं घासं विकिरेत्गवांदयात् । तीर्थे गोष्ठं गोभिः शुद्धिर्व्यक्तितन्यत्यर्थः । गवां यवसदानं शुद्धिपरीक्षणं नोत्तरायतिपत्तिः ताश्चेम्न भक्षयन्ति नो तदा शुद्धिरितिभावः ॥ १९६॥
- (५) जन्दनः। एवंपृष्टः किमपरः कुर्यादित्यपेक्षायामाह सत्यमुक्का तु विभेभ्यद्ति। सत्यंगायिक्तंयथार्थयवसं-पासंगवां पुरतोविकिरेद्विक्षिपेत् गोभिःमवर्तिते तीर्थे गोभिवांभिक्षतेयवसद्दयर्थः तस्य मितप्रहविमाः कुर्युरभिक्षिते न कुर्यु-रिति॥ १९६॥
- (६) रामचन्द्रः । यवसं तृणम् । गोभिःभवतिते तीर्थे च व्यवहारमार्गे तस्य परिपहं त्वीकारंकुर्युः ॥ १९६ ॥ वात्यानांयाजनंकृत्वा परेषामन्त्यकर्म च ॥ अभिचारमहीनंच त्रिभिःकुन्क्रैर्ध्यपोहृति ॥ १९७॥
- (१) मेधातिथिः । व्रात्याःसाविजीपतितास्तेषांव्रात्यानांव्रात्यःस्तोमःऋनुविह्नितस्तेनयेयाजयन्ति आर्निकयेनोपदेष्ट्रत्वेनचपरेषांमातापितृगुरुवर्जमन्त्यकर्मश्मशानादि । अभिचारंश्येननिधनादि । अहीनेचिह्नरात्रिकंछच्छ्रेविशुण्यति । अन्
  न्येत्वाहुर्नायमभिचाराहीनयोर्यजमानस्यविधिः कस्यतिहिक्तत्वजां । तथाच व्रात्यानांयाजनमितीदशएवाधिकारः । यजमानस्यतु विधिलक्षणामवृत्तिस्तरयाःप्रतिषेधाभावेकुतः प्रायम्भित्तं भवत्वहीनेशास्त्रतः प्रवृत्तिः श्येनादीतु कथं निह्रश्चनूनः
  मारयेदिति नोदनास्ति किर्ताह्यः श्वोमारणंकामयते तेनतिस्त्रध्यर्थश्येनादिकर्तव्यं श्वुमारणेच लिप्सालक्षणामवृत्तिःसाचनिषद्धा निहस्यात्मवर्षभूतानीति । अहीनेष्वपिलिष्सातप्वप्रवृत्तिः । फलकामस्यहितश्चिकारोभवित नतुष्रलकामनातत्रनिषद्धा । नापिकान्यमानार्थनिष्पादकोध्यापारः । इह्तूभयंनिषद्धनिहस्यादिति मरणफलप्यापारेण प्रवितित्थातस्यलचश्येनादेरेव इहतु नास्तिनिषेधः । त्वर्गदिष्ठलकर्मणःकर्तथामितिकेचिदाहुः । वाक्शस्त्रवेवाक्कारयमिचारिणीयाऽभिचारोष्यनुक्कयाम्रातएव । तुल्यावहीनाभिचारौ तत्रक्कत्वजामेवत्रायम्तिस्त्रयुक्तं । ननुच काम्यान्यनिषद्धानि कामात्मतानमशस्तेति यस्तस्यविषयःसत्तत्रैवव्याख्यातः । श्रुतिश्वाहीनतया याजनंकार्यमिति । अभिचारिणीयाभिचारेच यजमानस्यायुक्तंकथमाम्नातंयच्योतिषोभचार्यन्ते । तिहिष्वायश्चित्तान्युक्तान्येव । अस्य चन्नित्विष्वयेऽभिचरणीयाभिचारे
  सविषयत्वाहैदिकेन जपहोमादिना शत्रोर्मारणेमभिचारः ॥ १९७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । परेषामबन्ध्नामर्थामिसंधिना । अन्त्यकर्म श्मशानकर्म । अहीनं द्विरात्रादि ॥ १९७ ॥
- (३) कुल्लूकः । ब्रात्यानामतऊर्ध्वत्रयोप्येतइत्युक्तानांब्रात्यस्तोमादियाजनंकत्वा पितृगुर्वादिष्यतिरिक्तानांच नि-षिद्धौर्ध्वदेहिकदाहश्राद्धादिकत्वा अभिचारंच श्येनादिकमभिचारोऽनिभचागणीयस्य अहोनंयागविशेषः । अहीनयजन-मशुचिकरमितिश्रुतेः । त्रिरात्रादितस्य यजनंकत्वा त्रिभिः कच्छैविश्रभ्यति ॥ १९७ ॥
- (४) राधवानन्दः । ब्राह्मणस्य सत्मितपहोदेहाधर्थः याजनाध्यापनमितपहेर्बाह्मणोधनमर्जयेदित्युक्तं तत्रासत्म-तिपहे प्रायश्चित्तमुक्तंतथाविधयाजनेपि तदाह ब्रात्यानामिति । परेषां निषद्धौर्ध्वदेहिकानांपिततादौनामः । अन्त्यक-र्मदाहादि । अहीनं त्रिरात्रादिसाध्यमभिचारं कार्यित्वाकृत्वावा ॥ १९७ ॥
  - (५) नन्दनः । अन्त्यंकर्मदासकृत्यं परेवांसपिडानांमेतकर्मवाडीनंकृत्वा हिरात्रादिक्वार्तिकर्यकृत्वा ॥ १९७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अपरेषां पित्राचार्यादि व्यतिरिक्तानां सपिण्डानां अग्त्यकर्म श्मशानकर्म च अनिभवरणीयस्य अभिचारं अहीनंयागविरोषं त्रिभिः छच्छ्रैःशुभ्येत्॥ १९७॥

#### शरणागतंपरित्यज्य वेदंविष्ठाव्य च द्विजः ॥ संवत्सरंयवाहारस्तत्यापमपसेधित ॥ १९८॥

- (१) मेधातिथिः । द्विविधःशरणागतःशागुक्तस्तस्यपरित्यागःप्रत्याख्यानंनसत्यांशक्तौ पाक्तद्विचारितम् । वेदं-विष्ठाव्यानध्यायाध्ययनंकत्वाऽधिकारेणाधीयानस्यतुयोगदानंकिपर्रासनाशितंत्वयेति । अथवा धनहेतोःपरीक्षास्थानेष्व-नियुक्तेनपरुचतेस्प्रतिश्च । दत्वानियोगंधनहेतोःपतितात्मनुरब्रवीत् ॥ १९८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। शरणागतंपरित्यज्यत्यका विष्ठाव्यार्थान्तरपरत्वस्याख्यादिना। विसर्गानुर्त्वारादिवैक्रुव्ये-निमध्यार्थकत्वा। यवाहारोयवान्नाहारः॥ १९८॥
- (३) कुङ्कृकः । शरणागतंपरित्राणार्थमुपगतंशकः सन्तुपेक्षते द्विजातिरनध्याप्यंच वेदमध्याप्य तज्जनितंपापंसंव-न्सरंयवाहारोऽपनुदति ॥ १९८ ॥
- (४) राघवानन्दः । महापातकादिभिन्नानां स्वातन्त्रयेण मातिस्विकं प्रायम्बित्तमाह शरणागतेत्यष्टभिः । शरणा-गतं शक्तःसन्परित्यज्य अशक्तत्वे न दोषः ॥ मृत्युर्बुद्धिमताऽपोद्मोयावद्बुद्धिबलोदयम् ॥ यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोस्ति देह्निः इतिशुकोक्तेः ॥ वेदं अनेभ्यासेन विष्ठाच्य विस्मृत्य कामतस्त्यागेऽनुपातकत्वोक्तेः । अपसेषति अपनुदति ॥ १९८॥
  - (५) नन्द्नः । अनध्याप्याभ्यापनंवेदविष्ठावनम् ॥ १९८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । वेदं विष्ठाव्यद्विजः अर्थान्तरव्याख्यानादिमिथ्यार्थमुक्तवा अनभ्यायेऽध्ययनं कत्वावा ॥ १९८ ॥

श्वस्रगालखैर्दिष्टोपाम्यैः कव्याद्भिरेव च ॥ नराश्वोष्ट्रबराहैश्व प्राणायामेन शुध्यति ॥ १९९ ॥ [ शुनाबातोपलीढस्य दन्तैर्विदलितस्य च । अद्भिः प्रक्षालनंत्रोक्तमग्रिना चोपचूलनम् ॥१॥ + ]

- (१) मधातिथिः । दष्टोदन्तैर्दृष्ट्राभिर्याम्यैः ऋष्याद्भिर्माजारनकुलादिभिः ॥ १९९ ॥
- (२) सर्वतनारायणः । अयाम्यैः ऋव्यादिर्वृकादिभिः ॥ १९९ ॥
- (३) कुछूकः । कुक्कुरसृगालगर्दभनराश्ववराहाचैर्याम्यैश्राममांसादैर्मार्जारादिभिर्दष्टः पाणायामेन शुध्यति ॥१९९॥
- (४) राघवान-दः। ऋष्याद्भः गृहमर्कटमार्जारादिभिः। नरैःपुंश्वलीवराहैः काकैः। प्राणायामेन जलेस्थित्वेतिशे-षः॥ पुंश्वलीवानरखरैर्दष्टः श्वीष्टादिवायसैः॥ प्राणायामजले कत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यतीति याज्ञवल्कयोक्तेः॥ १९९॥
  - (६) रामचन्द्रः। ऋष्याद्भिः वृकादिभिर्दष्टः॥ १९९॥

# षष्ठान्नकालता मासंसंहिताजपएव वा ॥ होमाश्व साकलानित्यमपाङ्क्यानांविशोधनम् ॥ २००॥

- (१) मेधातिथिः । अपांक्त्यास्तृतीयाध्यायउक्ताः येषांप्रतिपदंषायश्चित्तमन्यत्राम्नातंतेषांमासंसंहिताजपः शाक-छहोमः षष्ठान्तकालताचेतिसमुच्चयः । काष्टशलाकादिदैवक्तस्येत्यादिभिर्मन्त्रहूँ यतेसशाकलहोमः । नित्ययहणंसमामेपि सं-हिताजपे पुनः पुनरावृत्त्यर्थे यावन्भासःपूर्णः ॥ २००॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । षष्ठान्नकालता पुक्रमक्तपूर्वकदिनद्वयोपवासानन्तरंतृतीयदिनभोजनं मासपर्यन्तम् । सं-हिताजपः संहिता कस्याभिच्छाखायामस्त्रभागः । शाकल्होमादेवक्तस्येत्यादिमस्त्रीयद्वाद्वनृक्षशकल्होमाः । अपाद्ग्या-बेस्तेनपतितक्कीबादृत्यादिनोक्ताः । तेषांमध्ये अनुक्तनिष्कतीनां मिलितमेतस्यं शोधनम् ॥ २०० ॥

- (३) कुल्लूकः । अपाङ्क्त्याः येस्तेनपतिताः स्त्रीबाइत्यादिनोक्तास्तेषांविश्लेषतोऽनुपदिष्टपायश्चित्तानांमासंभ्यदमभुकां वृतीयेऽक्रिसायंभोजनंवेदसंहिताजपोदेवकतस्यैनसोऽवयजनमसीत्यादिभिरष्टभिर्मन्त्रेहीमः प्रत्येकंकार्यः । एतत्समुद्दिष्टपाप-शोधनमः॥ २००॥
- (४) राघवानन्दः । किंच षष्ठति । अपाङ्क्यानां स्तेनपतितद्धीबाइत्यादिनोक्तानां पङ्क्यभोजिनांविशेषतोऽनुिह्ट-प्रायश्रित्तानां । षष्ठान्नकालता षष्ठस्यान्तस्य भोजनीयस्य यः कालः सएव भोजनकालोयस्य सतथा तस्य भावः । दिन-द्वयमभुक्ता नृतीयदिने सायं भोजनतेति संहिता वेदस्य । देवकृतस्यैनसोवयजनमसिलां हेत्यादिकाः शाकलाहोमाः शाक-लस्यतु येहोमाइत्यनेनोक्तावा ॥ २०० ॥
- (५) नन्दनः । देवकतस्यैनसङ्ख्यादिमञ्चकताः शाकलाहोमाश्रशब्दात्समुचितानां प्रायश्रित्तत्वं अपाङ्क्याः श्रा-द्यपकरणेपोक्ताः ॥ २०० ॥
- (६) रामचन्द्रः । षष्ठान्नकालतामासं दिनद्दयमुपोण्य तृतीयदिने सायं भुक्तते इति मामं होमान्य शाकलाः । देव-कृतस्यैनसङ्त्यादिमस्त्राः । अपाङ्कानां अनुक्तमायश्चित्तानाम् । विशोधनम् ॥ २०० ॥

उष्ट्रयानंसमारुह्य खरयानन्तु कामतः ॥ स्नात्वा तु विघोदिग्वासाः प्राणायामेन शुध्यति ॥२०१॥

- (१) मेधातिथिः । उष्ट्रैर्युक्तंयानंगन्ध्यादि साक्षादुष्ट्रादावारोहणमध्यवधानेनचाधिकतरंपाणायामानामावृत्तिः । दिग्वासानग्रोनग्रदोषनिर्हरणार्थपुनः सवासास्नानंकत्वाणायामःकर्तव्यः ॥ २०१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उष्ट्रयानमुष्ट्रयुक्तं तत्पृष्टंवा यानमः । एवंखरयानमः । दिग्वासानमः । प्राणायामेन गायण्या त्रिःपठितया ॥ २०१ ॥
- (३) कुद्धूकः । उष्ट्रैर्युक्तंयानंशकयदि एवंखरयानमपि तत्कामतआरह्माव्यवधानउष्ट्रखराभ्यां याने नाणायामन-द्वत्वं नम्रश्य कामतः स्नानंकत्वा प्राणायामेन शुद्धोभवति ॥ २०१ ॥
  - (४) **राघवानन्दः** । किंच उष्ट्यानमिति । दिग्वासादिगम्बरः प्राणायामपर्यन्तम् ॥ ३०१ ॥
- (६) रामच=द्रः । दिग्वासानग्रः स्नात्वाचकारात् नग्नभोजनदिवास्तीगमनादिनिषेधः जलमध्ये प्राणायामेन शुध्य-ति ॥ २०१ ॥

विनाद्भिरप्सु वाप्यार्नः शारीरंसन्तिवेश्य च ॥ सचैलेबिहराष्ट्रस्य गामालभ्य विशुध्यित ॥२०२॥

- (१) मैधातिथिः । विनाद्भिरसंनिहितात्वप्सुअदृष्टगोचरस्थात्वप्सु आर्त्तोविष्टयास्तब्धशरीरंमूत्रपुरीबोत्सर्गर्सान्निब-ब्यसचैलोयत्मावृतंवस्रतेनसहितः । बहिर्घामान्नद्यादावाष्ट्रस्यनिमज्यततोगामालभ्यस्पृष्टृाशुभ्यति ॥ २०२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विना अद्भिः श्रीचाद्भिः असन्निहितेशीचार्थजलहत्यर्थः । अप्तु जलमध्ये शारीरं मूत्रपु-रीबोत्सर्गम् । आर्त्तः आपत्काले अनापदित्वन्यत्मार्याश्चनम् । आरुभ्य रपृष्टु ॥ २०२ ॥
- (१) क़ुझूकः। असन्निहितजलोजलमध्ये वा वेगानी मूत्रंपुरीधवा करवा सवासावहिर्मामान्यारी स्नारवा गांच स्पृष्टा विशुद्धोभवति ॥ २०२ ॥

ँ ( ४ ) राघवानन्दः । अद्भिर्मरुक्षारुनंविनाशारीरं विष्मूत्रादि संनिवेश्यात्तीपिक्षाम्वा । बहिर्यामान्त्रचादौ । आरुभ्य-स्पृष्टा ॥ २०२ ॥

<sup>\*</sup> म्यहं=घहं ( अ )

- (५) **मध्दमः।** आर्त्तआपमः शारीरंमूत्रादिकं अद्भिवित्यस्तिवेश्यज्ञलरहितंक्त्वा अप्युवाधारीरंसंनिवेश्योतसुज्य बहिर्यामात् आर्त्तपक्षणात्तस्य प्रायम्बित्तगौरवंद्रष्टव्यमः॥ २०२॥
- (६) **रामचन्द्रः । अ**द्धिवना अविद्धितैः शौचार्यजलैः शारीरं मूत्रपुरीषादि संनिषेक्य करवा बहिः संचैलः आहु-त्य सात्वा गामारूम्य विशुध्यति ॥ २०२ ॥

#### वेदोदितानांनित्यानांकर्मणांसमितकमे ॥ स्नातकव्रतलोपे च प्रायध्वित्तमभोजनम् ॥ २०३॥

- (१) मेधातिथिः । वेदविहितानदिर्शपौर्णमासादीनांश्रीतानांत्मार्तानांचसंश्योपासनादीनां तान्यपिवेदोदितानितःमू-उत्वात्स्पृतीनांस्रातकव्रतानि नजीर्णमञ्बद्धासाद्त्यादीनि । तेषांञोपण्काहमुपवासः । श्रीतकर्मातक्रमे यादृष्टयउक्तास्ता-अनेन समुचीयन्ते ॥ २०३॥
- (२) सर्व**हानारायणः**। वेदोदितानामिति । वेदोक्तनित्यसंभ्यादिकर्ममध्ये अनाम्नातपायभिक्तकम्लोपे । स्नातकब्र-तेषु वैणवीधारयेषष्टिमित्यादिषु अनाम्नातमायभिक्तकमंतीपे । अभोजनमेकरात्रमेव ॥ २०३ ॥
- (३) कुछूकः । वेदविहितानांकर्मणामप्रिहोत्रादीनामनुपदिष्टमार्याश्वत्तविशेषाणांच परिस्थेषे स्नातकवतानांचतुर्था-ध्यायोक्तानामतिक्रमे सत्येकाहोपवासंगायश्वित्तंकुर्यात् ॥ २०३ ॥
- (४) राधवानन्दः । किंच वेदेति । कर्मणां होमसंश्यावन्दनादीनां । अतिक्रमे अकरणे कालतः स्वरूपतीवा । स्नातकव्रतं चतुर्थाभ्यायोक्तम् । अभोजनं तदहरूपीपणम् ॥ २०३ ॥
  - (५) मन्द्रमः । वेदोदितानामिपहोत्रादीनां स्नातकव्रतानि पश्चमहायक्वादीनि ॥ २०३ ॥

#### इङ्गारंब्राह्मणस्योक्का त्वङ्गारंच गरीयसः ॥ स्नात्वाऽनश्रन्महः शेषमितवाद्य प्रसादयेत् ॥ २०४॥

- (१) मेधातिथिः । सक्रोधाक्षेपेहुंकारेणहुंकुरुतेतूष्णीमास्वहुंमाएवंवादीरित्येवमादिष्वर्थिकयास्रतिनिषेधार्थहुंका-रकरणंत्राह्मणस्यज्येष्ठस्य समस्य कनीयसोवाशिष्यस्यपुत्रस्यवातयागरीयसस्त्वंकारमुत्का त्वमेवमात्थत्वयेदंकतम् । एकवचनाश्तयुष्मष्ठब्दोत्थारणे प्रायम्बित्तमेतत् । प्रथमादिविभक्तिनेविविक्षता । तथाच समाचारोगुरीयुष्मात्वस्यादिबहु-वचनप्रयोक्तस्यमिति । स्नात्वानश्चन्त्रातर्भक्तत्यागः । उपसंप्रहणंकत्वाप्रसाद्यकोधत्याजयित्वासायमशीयात् ॥ २०४ ॥
- (२) सर्वज्ञनाराचणः । गरीयसोगुरीरब्राह्मणस्यापि क्रुंकारंत्वंकारंचोक्का तथाऽगरीयसोपि ब्राह्मणस्य तद्वयमु॰ का स्नात्वेत्यादिगायश्चित्तंकुर्यात् । अहःशेषमहोरात्रस्य शेषमः ॥ २०४ ॥
- (३) कुःह्रूकः । द्वंतूर्णीस्थीयतामित्याक्षेपंत्राह्मणस्य कृत्वा त्वङ्कारंच विद्याचिधकस्योक्त्वाऽभिवादनकालादार-स्याहःशेषयावत्कात्वा भीजननिवृत्तः पादोपयहणेनापगतकोपंकुर्यात् ॥ २०४ ॥
- (४) राघवाणन्यः । किंच हुंकारेति । गरीयसोगुरीः । अहःशेषं उपोषणंकत्वेत्यर्थः । अभिवाध प्रणतिकत्वा । मसादयेत्तदात्मिन प्रसादमृत्पादयेत् । तथाच याक्षवल्ययः ॥ गुरुं हुंकत्यत्वंकत्यविप्रनिजित्य वादतः ॥ वश्वावा वाससा- क्षित्रं प्रसाधोपवसेदिनमिति ॥ २०४॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । प्रसादयेत ब्राह्मणंगरीयांसञ्ज ॥ २०४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । गरीयसः ज्येष्ठस्य ॥ २०४ ॥

ताडियत्वा चुणेनापि कण्डे वाबध्य वाससा। विवादे वा विनिर्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत् ॥२०५॥

- (१) मधातिथिः । तृणेनपीडाकरेणापिताइयित्वा मत्तत्य वाससापिकण्डेमृदुस्पर्शेन वष्दा । विवादेशैकिकेकलहे विनिजित्वमणिपत्य नकेणभूत्वामसादयितव्यः । वादजल्पयोस्तुनायंविधिः ॥ २०५॥
- (२) सर्वेज्ञनाराचणः । वाससाकण्डेबद्धासंपदात्रवात्वेयतृत्कार्यचिररात्रादिनियतःरुघुगुरुनियमातिक्रमापेक्षयायो-इयं अत्र प्रकृतयोजीक्सणगरीयसोः कर्मत्वेन प्रहुणम् ॥ २०५॥
- (३) कुलूकः। गारुतंत्रास्मणंतृणेनापि ताइयित्वा कण्डे वावश्य वाससावा वाक्सरहेन जिल्वा प्रणिपातेन प्रसाद-येत्॥ २०५॥
  - (५) शन्द्रनः । ताडिपत्वात्रास्रणिनत्येव ॥ २०५॥ अवगूर्यत्वब्दशतंसहस्रमित्रहत्य च ॥ जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकंप्रतिपद्यते ॥ २०६॥
- (१) मेधातिश्रिः । अवगुरणमिष्धेयं परिशिष्टोर्थवादोजिषांसयाह्न्तुमिष्णयादण्डादिकमुषम्य संवत्सरशतनर-कैष्वास्ते । अभिहृत्यमहारदत्वा सहसंसंवत्सराणांजिषांसयानपरिहासतः ॥ २०६ ॥
  - (२) सर्द्रज्ञनारायणः । जिघांसया मारणेष्क्रया । अवगूर्य दण्डायुषम्य । अभिहत्य दण्डादि निपात्य ॥२०६॥
- (१) क्रुझूकः। ब्राह्मणस्य इननेच्य्या दण्डमुचम्य वर्षशतंनर्कमामोति दण्डादिना पुनः मदत्य वर्षसहस्रांनरकं-प्रामोति ॥ २०६॥
- (४) राघवानन्दः। यो बाह्मणायावगुरेत्तं शतेन यातयादितिश्रुतिमाश्रित्य बाह्मणावगीरणादौ नरकं द्वापयन्याय श्रित्तमाह अवगूर्येतिचतुर्भिः। अवगूर्य दण्डमुचन्य। अञ्दर्शतं अञ्दानांशतं अभिन्याप्य नरकंगतिपचते। एवमुत्तरच ॥ २०६॥
- ( ५ ) जम्बुनः । ब्राह्मणावगुरादिषु प्रायश्चित्तवकुंतिनितित्तंपापफलंतावत् श्लोकाभ्यामाह् अवगूर्यत्वव्द्शतमिति । अवगूर्य प्रहर्तृहस्तादिकमुद्भत्य ॥ २०६ ॥

शोणितंयावतांपांस्त्रसंग्रक्काति महीतले ॥ ताबन्त्यव्यसहस्राणि तत्कर्ता नरके बसेत् ॥ २०५ ॥

- (१) मेधातिथिः । ब्राह्मणस्य रुधिरदण्डादिमहारेण भूमीपिततयावत्पांशून्त्रजीवययान्संगृकाति नाविन्तसंवत्सर्-सहस्राणि तस्य जनियतानरकेबजेद्दसेत् । अयमप्पर्थद्वादः ॥ २०७ ॥
  - (२) सर्वज्ञभारायणः । संगृहाति संपद्दीतुं योग्यंभवति । हिजन्मनोविगस्य । तत्कर्ता शोणितोत्पादकः ॥ २०७॥
- (३) कुक्क्रकः । प्रहतस्य ब्राह्मणस्य रुधिरयावत्संख्याकाः रूजः कृणान्भूमौ पिण्डीकरोति तावत्संख्यकानि वर्ष-सहस्राणि तच्योणितोत्पारकोनरके वसेत् ॥ २०७ ॥
  - ( ५ ) हाक्यानन्तः । दण्डादिनोत्पादितं संग्रह्माति पिण्डीकरोति ॥ २०५ ॥
  - (५) नम्द्रम्:। द्विजम्मनः द्विजोत्तमस्य ॥ २०५ ॥

अवमूर्यंचरेरकः च्छ्रमतिकः च्छ्रंनिपातने ॥ कः च्छ्रातिकः च्छ्री कुर्वीतः विपरयोत्पाच शोणितम्॥२०८॥

(१) मेधातिथिः । पूर्वस्यमायश्चित्तमेतत् । बाह्मणद्याः छत्वेति शोणितीत्पादनादण्यत्रैनत् यदिवा तेनेदंविकस्पते ॥ २०८॥

<sup>(</sup>२०७) महोतके=द्विजन्मनः (स्व, ग, च, ज)

- (२) सर्वज्ञनारायणः । फलमुक्त्वा मायभित्तमाइ अवगूर्येति । छक्नं प्राजापत्यम् । छक्नातिछण्क्रौपूर्वार्थोक्तौ ॥ २०८ ॥
- (३) कुल्लूकः। ब्राह्मणस्य इननेष्टया दण्डायुषमने छण्छूंकुर्यात्। दण्डादिपहारे दत्तेऽतिरुष्ट्रंवक्ष्यमाणंषरेत्। रुधिरमुत्पाय छच्छातिरुच्छ्नौ कुर्वीत ॥ २०८ ॥
  - ( ४) **राघवानन्यः** । उक्तेषु त्रिषु मायश्वित्तमाह अवगूर्येति । अवगूर्यं दण्डमुचम्य ॥ २०८ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । अत्र प्रायम्बित्तमाह अवगूर्यचरेत्रुष्ट्याति ॥ २०८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ब्राह्मणे अवगूर्य दण्ड मुस्थाप्य कलुं चरेत् ॥ २०८ ॥

# अनुक्तनिष्कृतीनांतु पापानामपनुत्तये ॥ शांकिषावेक्ष्य पापंच प्रायश्वित्तंप्रकल्प्ययेत्॥ २०९॥

- (२) सर्वेज्ञनारायणः । प्रायम्बनं रुच्छादि भकल्पयेत् त्वपंबिद्यानूहेत् । एतच्य सर्वे महापातकादिमायम्बन्तनातं शुद्धिदीपिकायां विषयव्यवस्थयात्माभिः प्रपञ्चनीक्तमतोत्र पदार्थमात्रं प्रकाशितमिति ॥ २०९ ॥
- (३) कुश्चृकः । अनुक्तमायश्चित्तानांयथामितिलीमवधादिकतानांनिर्हरणार्थकर्तुः शरीरधनानि सामर्थ्यमवेश्य पापं-च ज्ञात्वा ज्ञानाज्ञानसकदावृश्यनुबन्धादिरुपेण मायश्चित्तंमकल्पयेत् ॥ २०९ ॥
- (४) राष्यामन्दः । निमित्तनैमित्तिकभावमुपसंहरन्त्रायभित्तत्वरूपं प्रतिकामीते अनुकैति श्राभ्याम् । अनुकन् निष्कतीनामननुष्टितपायभित्तानाम् प्रकल्पयेत्परिषदिति शेषः ॥ २०९ ॥
  - (५) मध्दनः। अनुक्तनिष्कृतीनामनुपदिष्टप्रायम्बित्तादीनाम् ॥ २०९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अनुक्तनिष्कतीनां अनुक्तप्रायभित्तानां पापंबिचार्यं ॥ २०९ ॥ ं

# यैरम्युपायैरेनांसि मानबोध्यपकर्षति ॥ तान्वोऽभ्युषायान्वक्ष्यामि देवर्षिपितृसेवितान् ॥ २ १ • ॥

(१) मिश्वातिथिः । ननुषोक्ताएवाभ्युपायाः इहवान्द्रायणं इह्याजापत्मं इह्द्रादशवार्षकिमिति । सत्यंसङ्गामात्रे-ण निर्दिष्टाइहतु त्यरूपंसेतिकर्तभ्यताकमुच्यते । उपायएवान्युपायः व्यपकर्षति भपमाष्टिदेवर्षीत्यादिः स्तुतिः । मानवय-इणंसर्ववर्णार्थम् ॥ २१० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । उपायैः साधनैः ॥ २१०॥
- ( ६ ) कुछुकः । येर्हेतुभिर्मनुष्यः पापान्यपनुदति तान्पापनाशहेतून्देवर्षिपिनृभिरनुष्टितान्युष्माकंवक्ष्यामि ॥ २१० ॥
- ( ४) **राधवान-दः** । स्थपकर्षति नाशयतिदेविषितृपदं भाविपरं तिर्यगिधकरणविरोधात् न तेषां मामदेवत्वानां तत्मायिक्तताधिकारः । सेवितान्त्रणीतान्वा ॥ २१० ॥
- (६) **रामचन्द्रः । मानवो यै रुपायैः एनांसि पापानि ध्यपकर्षति तानुपायान् वः वक्ष्यामि देविषिपनृभिः से-**वितान् ॥ २१० ॥

#### ज्यहंपातह्वयहंसायंज्यहमद्यादयाचितम् ॥ ज्यहंपरंच नाश्रीयात्प्राजापत्यंचरिद्वजः ॥ २११ ॥

- (१) मधातिथिः। यद्यप्यहर्मुखंपातस्तथापि पूर्वाक्रकालीलक्ष्यते। द्वितीयाक्रकालमतिष्धादस्यपातःकालविधीहि यद्यख्याभोजनंपाप्रवर्तते [केवलमत्यर्थहिमध्यदिनेवामनुष्याणामिति अयाचितत्वात्माप्तमधित्वाद्रोजनंतदेवचेत्पातःका-लेविधीयते तदा माध्यदिनंनिवर्तेत ] नसायंतमं। अद्यपुनर्यदेवपीरस्त्यपूर्वाक्रमध्यदिनकालयोविकल्पितयोःमामंभोजनंत-देवपुनरुच्यमानंकालान्तरिनवृत्त्यर्थसपद्यते व्रतत्वाच्चेतदेवयुक्तमः। एकाहारताहि व्रतपरिगणनायांसेख्यायते तपश्चेदतापयित दुःखयतीति। यदिचिहितीयंभोजनंनिवर्तते तत्र सायंतनं निवर्ततः। अन्येनु हविष्यान् पातराशानिति खल्पपरिमाणताभोजन-स्य लक्ष्यतदृत्याद्यः पातराशहित्वल्पंभुंजते । यत्तच्चीलाःप्रकृतपुरुषास्तयासिद्धेपाके भोजनंपाप्तभुक्त्वेतिन्यपदिशन्ति । सायमितिवापरित्तन् च्यहे ततोनतरां तथाहस्तवेदिकायांयावद्युज्यते तावदनुक्रायते। उक्तंच स्वतिकारेरीवनभुक्त्वार्थसं-विशेषात् । अयाचितेपि हविष्यभोजनमेककालिकंच लगृहेपि दीयतांमेभोजनमिति यत्श्वत्यादयआज्ञायन्ते तदिप याचि-तमेव मार्थनमात्रं याञ्चात्रेषणाभ्येषणयोःसाधारणं अतःलगृहेपि यदिभार्यादयोऽननुक्राताउपहरन्ति तथाभोक्तव्यंनत्वन्यभेति ॥ २११ ॥
- (२) **सर्वज्ञनाराषणः** । प्रातः प्रातरेव । एवं सायमः । तथा अयाचितं यद्ययान्वतंस्रभ्यते । अलाभेतूपवासः ॥ २११ ॥
- (३) कुह्यूकः। प्राजापत्याख्यंकच्छ्माचरिक्षजातिराचिक्तत्रयंपातर्भुत्रीत। प्रातः शब्दीयंभोजनानामीचित्यत्रप्रदिवाकालपरः। अतएत विसष्टः च्यहंदिवा भुद्गेनकमित च च्यहंच्यहमयाचितवतंच्यहंन भुद्गद्दित च कच्छः। आपस्तंबोप्याह च्यहंनकाशी\* दिवाशी च ततस्यहंच्यहमयाचितवतस्यहंनाभाति किंचनदित कच्छ्द्रादशरात्रस्य विधिः अपरंच
  दिनत्रयंसायंसप्यायामतीतायां भुत्रीत अन्यदिनत्रयमयाचितंतावदन्नंभुत्रीन शेषंच दिनत्रयंन किञ्चदशीयात्। अत्र
  पाससंख्यापरिमाणापेक्षायां पराशरः ॥ सायद्वात्रिशतिर्पासाः प्रातः पित्वंशितस्तथा ॥ अयाचिते चतुर्वंशित्यरंचानशनंस्यतम् ॥ कुकुराण्डप्रमाणंच यावांत्र प्रविशेन्युखम् ॥ एतंपासंविजानीयाच्छुप्यर्थयासशोधनम् ॥ हविष्यंचालमशीयाद्यश
  रात्री तथा दिवा ॥ वीस्त्रीण्यहानि शास्त्रीयान्पासान्संख्याकतान्यथा ॥ अयाचितंत्रथैवाचादुप्वासक्रयहंभवेत ॥ २११ ॥
- (४) राघवाणन्दः । प्रानापत्यादित्वरूपमाहः पञ्चदशिमः । भ्यहं दिनप्रयंभ्याप्य । प्रातःशब्दीत्र दिवाभीजनीचि-तकालपरः । अतएव विसष्टः । भ्यहं दिवाभुद्धेः नक्तमिचन्यहं भ्यहमयाचितं भ्यहमभुद्धदित कब्छः । तेत्र याससंख्यां-

<sup>\*</sup> शी=श्य ( अ )

परिमाणोपादानानि पराशरोक्तानि ॥ सायं द्वाविंशतिपांसाः मातः पाईशितः स्मृताः ॥ अयाचिते चतुर्विंशत्परं चानशनं स्मृतम् ॥ कुकुटाण्डप्रमाणस्तुयावान्वा प्रविशेग्मुखम् ॥ एतं पासं विजानीयाच्छुद्ध्यर्थं कायशोधनिनित पासपरिमाणम् ॥ इविष्यान्नः पातराशःसायमाशस्तथेव च ॥ अयाचितं तथेवाचादुपवासस्यहं भवेदिति इविष्यान्नादेपीसोपादानद्भयम् ॥ २११ ॥

- (५) नन्दनः। प्राजापत्याख्यंकच्छुम् ॥ २११ ॥
- (६) रामचन्द्रः । प्राजापत्यमाह न्यहमिति । प्रातस्त्यहं नक्तंत्र्यहं अयाचितं अद्यात् । न्यहंपरंनाश्रीयात् उपवास-त्रयंएवंद्वादशदिनसाध्यंपकंपाजापत्यव्रतंचरन् द्विजः अयाचितानं परकीयानं प्रातःखकीयान्नस्यपाचनम् ॥ २११ ॥

# गोमूचंगोमयंक्षीरंदिधसिपःकुशोदकम् ॥ एकराचोपवासश्य कच्छ्रंसान्तपनंस्मृतम् ॥ २१२ ॥

- (१) मेधातिथिः । गोमूत्रादीनांकुशोदकानांसमाहारमाहुरेकित्सन्नहन्येकराचोपवासम्य ततोद्यहंसांतपनं । अन्येतु प्रत्यहमेकैकंभक्षयितव्यं संहतस्याशुतत्वात अतःसप्ताहानिसांतपनं द्वावप्येतौपक्षीरमृत्यन्तरे परिगृहीतौ ॥ २१२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । क्षीरादित्रयमपि गोरेत्र । क्रुशोदकं कुशमिश्रज्ञलमः । एतत्सर्वं मिलितमेकिस्मन्दिने माश्यो-चरेचुरुपवसेत् ॥ २१२ ॥
- (३) कुद्भूकः । गोमूत्राचेकीकृत्यैकैकिस्मिन्हिन भक्षयेन्नान्यिकिचिदद्यात् । अपरिदनं चोपवासङ्ग्रेतत्सान्तपनं-कृष्कृत्स्मृतम् । यदा तु गोमूत्रादिष्ट्पत्येकंषर्दिनान्युपभुज्य सप्तमे दिने चोपवासस्तदा महासान्तपनंभवति । तथाच याज्ञ-वश्वयः ॥ कुशोदकंच गोक्षीरदिधमूत्रंशकृत्वम् ॥ जग्ध्वा परेक्क्युपवसेत्कृष्कृतम् ॥ इथक्सान्तपनदृष्यैः षडहः सोपवासिकः ॥ सप्ताहेनतु कृष्कृयंमहासान्तपनंस्यतम् ॥ २१२ ॥
- (४) राघवान्नदः । सांतपनं रक्षयित गोमूर्त्रामित । गोमूत्रादिषट्कं मिश्रयित्वाएकित्निन्दिने भक्षयतोऽपरित्तन् दिनोपवासेन सान्तपनं घहःसाभ्यम । एतदेव महासान्तपनं गोमूत्रादिष्टयेकं प्रत्यहं भोजनेएकोपवासभ्य ॥ कुशीदकं तुगोक्षीरं दिध मूत्रं शकत् घृतम । जग्ध्वा परेखुपवसेत् रूष्ट्रं सान्तपनं चरेत ॥ पृथक्सान्तपनद्वयोः षडहः सोपवासकः ॥ सप्ताहेन तु रूष्ट्रोयं महासान्तपनः स्पृतइति याद्भवक्ष्योक्तेः ॥ २१२ ॥
  - (५) मन्द्रमः । षडद्मानिषडहानि यथाऋमं गोमूत्रादीनद्मात् ॥ २१२ ॥
- (६) **रामच**न्द्रः । गोमूत्रादीत्रपडप्मेकीकृत्य पीत्वा आहारान्तररहितस्तिष्ठेत् प्ररेशुरुपवसेदिति दिनद्वयसाध्यः कृच्छुः ॥ २१२ ॥

# एकैकंघासमश्रीयाः व्यहाणि त्रीणि पूर्ववत् ॥ व्यहंचोपवसेदंत्यमतिकः व्यृंचरिद्वजः ॥ २१३॥

- (१) मेधारि थिः। पूर्ववदितिप्राजापत्यविधिमतिदिशति एष्वेवकालेष्वेककंपासंमश्रीयात् ॥२१३॥
- (२) सर्वज्ञानारायणः । ज्यहानित्रीणि पूर्ववत् ज्यहंपातस्यहंसायंस्यहमदादयाचितमिति ॥ २१३ ॥
- (३) कुङ्ककः । अतिकच्छ्रहिजातिरनुतिष्टन्यातः सायमयाचितादिरुपेणैकैकंग्रासञ्यहाणि त्रीणित्रीणिपूर्ववत् अन्य-च न्यहंन किश्चिद्वजीत ॥ २१३ ॥
- ( ४ ) राघवानस्यः । अतिरुच्छ्रं छक्षयति एकेति । ध्यहाणित्रीणि नवदिनानि । पूर्ववत् पातःसायमयाचितमितिषू-वीक्तवत् यासमत्रपाणिपूर्णानं ॥ अयमेत्रातिरुद्धःस्यात्पाणिपूर्णान्नभोजनहति याज्ञवल्क्योक्तेः ॥ २१३ ॥

- ( ५ ) मन्द्रमः । श्यहाणित्रीणि नवदिनानीत्यर्थः पूर्ववत्त्राजापत्यवत् ॥ २१३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्रीणि न्यहाणि नवदिनानि च पूर्ववत्तु पुनः अन्यन्यहमुपवसेत् । एवं द्दशदिनसाध्यमित- कच्छम ॥ २१३ ॥

तप्तकच्ळंचरिन्वपोजलक्षीरघृतानिलान् ॥ प्रतिज्यहंपिबेदुष्णान्सकत्स्नायी समाहितः ॥ २ १४ ॥ [ अपांपिबेच त्रिपलंपलमेकंच सर्पिषः । पयः पिबेत्तृत्रिपलंत्रिमात्रंचोक्तमानतः ॥ १ ॥ ] ‡

- (१) मेधातिथिः। तेष्वेवकारंषु जलादीनि यावतानातितृप्तिर्भवति । क्वचित्परिमाणंपख्यते । अपांपिबेतुन्निपलंपल-मेकंतुर्सार्देषः ॥ पयःपिबेतुद्धिपलंत्रिपलंचोष्णमारुतं ॥ सकत्स्नायीतित्रिरह्नःत्रिनिशायामित्यस्यापवादः ॥ २१४ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः ।** जलादिचतुष्टयस्यैकैकंश्यसंश्यहंश्यहंपिबेत् । तस्योष्णात्वमग्निसमीपे व्यजनादिनोत्पादितव्यम ॥ २१४ ॥
- (३) कुछ्कः। तमरूर्ष्ट्रंचरिद्धजातिः स्पर्मुष्णोदकस्यसमुष्णक्षीरंस्यसमुष्णवृतंस्यसमुष्णवायुमेकवारंस्नानंकुर्व-संयमवान्पिवेत् । अत्र पराशरोक्तोविशेषः ॥ षर्पछन्तु पिवेदम्भिस्निष्ठन्तु पयः पिवेत् ॥ पटमेकंपिवेरसपिस्तमरूष्ट्रंवि-धीयते ॥ २१४ ॥
- (४) राघवानन्दः । तप्तरुच्छ् रक्षयित तप्ति । प्रतित्र्यहं प्रत्येकंद्रः क्रमणन्यहंपिबेदित्यन्वयः । अनिस्पद्-मकरात्रोपवासपरमः । सरुत्पिबेत्सरुक्तायाचेत्यन्वयः ॥ तप्तश्लीरघृताम्बूनां प्रत्येकं पत्यहं पिबेत् ॥ एकरात्रोपवासम् त-प्रस्कृत्यावकिमिति याज्ञवल्क्योक्तिः । द्रव्यपिमाणंतु ॥ षट्पलं तु पिबेदम्भिह्मपलंतु पयः पिबेत् ॥ पल्मेकंपिबेत्सिपस्तम-रुक्तं विधीयतइति पराशरोक्तंसर्वत्र ॥ २१४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । दुग्धसर्पिरुदकानां तप्तानाभेकैकं प्रतिदिवसंपिबेत् परेद्युः उपवसेत् । एवं दिवसचतुष्टय [ त्रय ] साध्यंतप्तरुच्छूम ॥ २१४ ॥

यतात्मनोऽपमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम् ॥ पराकोनामरूच्छ्रोऽयंसर्वपापापनोदनः ॥ २१५॥

- (१) मधातिथिः । यतात्मासंयतेन्द्रयोगीतादिशव्दश्रवणेष्वनभिलाषी अन्नमत्तरतरपरः । अर्थवादीयं सर्वरुष्ट्रेष्व-स्यधर्मस्यविह्नितत्वात् ॥ २१५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यतात्मनोजिनेन्द्रियस्य । अप्रमत्तस्य ब्रताङ्गविस्मृतिशून्यस्य । एतच्च द्वयं परिक आ-वश्यकमङ्गमित्येतदर्थं साधारणमपि ब्रताङ्गमुक्तम् ॥ २१५॥
- ( ३) कुः ह्रुव्हः । विगतानवधानस्य संयतेन्द्रियस्य द्वादशाह्नमोजनमेव पराकाख्यः रूख्ः। सर्वदावृत्तितारतम्येन गुरुरुषुसमफलपापापनोदनः॥ २१५॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । पराकंष्टक्षयित यतेति । यतात्मनोजितेन्द्रियस्य । सर्वपापनोदनइति मुरुतरानुक्तपापे प्राय-भिक्तातिदेशार्थम् ॥ २१५ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । पराकशद्वरपवासवचः ॥ २१५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । हादशाहं अभोजनं हादशाहोपवासेन पराकाख्यः भवति ॥ २१५॥

## एँककंद्रासयेत्पण्डंकच्णे शुक्के च वर्धयेत् ॥ उपस्पृशं स्निषवणमेतचान्त्रयणंस्मृतम् ॥ २ १ ६ ॥

- (१) मेथातिथिः । चतुर्वश्यामुपोष्यत्वयंभूतायांपौर्णमास्यांपंचदशयासानभीयात् । पासप्रमाणंचास्याधिकारेण यासानुमंत्रणंच । आप्यायत्वसन्तेपयांसीति स्मृत्यन्तरोक्तोविधिरपेक्षितव्यः । एकशास्त्रत्वात्सर्वस्मृतीनामसितविरोधे सम्मयंगेष्यंविरोधे तुविकल्पः । प्रतिपदमारभ्येकेकंप्रासंदिवसेदिवसेद्वास्ययेत् प्रतिपदि चतुर्दश्याद्वितीयस्यांत्रयोदशेत्यादियाः वच्चतुर्दश्यामेकोपासोभवित ततोऽमावास्यायामुपोष्य प्रतिपद्यकंप्रासमभीयात् द्वितीयस्यांद्वावेवमेकेकंवर्धयेद्यावत्पीर्णमान्स्यांपञ्चदश्यभवन्ति । उपस्पृशन्त्वानंकुर्वन् त्रिषवणंप्रातमंभ्यंदिनापराद्वेषु त्रिनिशायामितिनवर्तते विशेषविहितत्वान्त् ॥ २१६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एकैकमिति पौर्णमास्यां पश्चदशयासान्भुका मितपत्मभृत्येकैकयासापचयः । अमावा-स्यायां मध्ये उपोष्य मितपदादि एकद्विक्रमेण यासवृद्ध्या पौर्णमास्यां पश्चदशयासाइत्यर्थः । पिण्डः यासः ॥ २१६ ॥
- (३) क्रुह्यूकः। सायंगतर्मध्याक्षेषु स्नानंकुर्वाणः पौर्णमास्यां पञ्चदशयासानशित्वा ततः कृष्णप्रतिपत्कमेणैकैकं-पासंन्हासयेत्तथा चतुर्दश्यामेकोपासः संपद्यते। ततोऽमावास्यायामुपोष्य शुक्कप्रतिपत्मश्रुतिभिरेकैकंपासंवृद्धिनयेदेवंपौर्ण-मास्यां पञ्चदशयासाः संपद्यन्ते। एतिपपीलिकामध्याख्यंचान्द्रायणंस्मृतम् ॥ २१६॥
- ( ४ ) राधवान-दः । चान्द्रायणस्य रुक्षणमाह एकैकितिहाभ्याम पौर्णमास्यांपञ्चदश्रयासानशित्वा रुष्णपक्षप्रित-पत्कमेणैकैकंपासंन्हासयेदमावास्यायामुपोषणमेव । ततः शुक्रुप्रतिपदारभ्य पौर्णमास्यन्तमेकैकक्रमेण पञ्चदश्रपासाःवर्ष-येदिति । पिपीरिकामभ्याख्यमिदं रुष्णपक्षादिनियतम् ॥ २१६॥
  - (५) जन्दनः अभवान्द्रायणमाह एकैकमिति रूप्णेरुणपक्षे ॥ २१६॥
- (६) **रामचन्द्रः । शुक्ते एकं** पिण्डं कवलं वर्धयेत् । च पुनः रूण्णेएकं पिण्डं ह्यासयेत् । त्रिषवणं त्रिकालस्मानं । विस्तृहः ॥ एकैकंवर्धयेत्पिण्डंशुक्के रूण्णे च न्ह्यसयेत् । इन्दुक्षये च भुञ्जोत एषचान्द्रायणीविधिः ॥ २१६ ॥

#### एतमेव विधिकत्स्ममाचरेचवमध्यमे ॥ शुक्कपक्षादिनियतश्वरंश्वान्द्रायणंवतम् ॥ २१७॥

- (१) मेथातिथिः । यवमभ्यमेऽमावास्यायामुपोष्यमितपयेकोपासः । द्वितीयस्यां द्वौ यावतः पौर्णमास्यांपंचदश्च पुतः प्रतिपदमारभ्य कृष्णपक्षएकैकपासापचयोयावदमावास्यामुपवासः॥ २१७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अमावास्यायाः मतिपदाचेकेकपासतृद्ध्या पञ्चदशपासान्यौर्णमास्यां मुक्का एकेकापचयेन मतिपदादिषुदर्शे नोमवासङ्क्यर्थः ॥ २९७॥
- (३) कुन्नुकः। एतमेव पिण्डन्हासबृद्धित्रिषवणक्ञानात्मकंविधानंयवमध्याख्येषान्द्रायणे शुक्कपक्षमादितः कत्वा संयतेन्द्रियशान्द्रायणमनुतिष्ठन्नाचरेत्। ततश्य शुक्कपतिपदमारभ्येकैकंपिण्डंवर्धयेत्। यथा पौर्णमास्यां पञ्चदशयासाः संप-षन्ते ततः कृष्णमितपदमारभ्येकैकंपिण्डंहासयेषथाऽमावास्यायामुषवासोभवति॥ २१७॥
- (४) राष्ट्रवाणन्दः । शुक्कपतिपदारभ्य पौर्णमास्यन्तं पश्चदशयासान्वधंयित्वा ततः कृष्णप्रतिपादारभ्येकैकंपासं न्हासयित्वाऽभावास्यायामुपोषणिति यवमध्याख्यम् ॥ तिथिवृद्ध्या चरेत्विण्डान् शुक्के शिख्यण्डसंमितान् ॥ एकैकं न्हासयेत्कणो पिण्डं चान्द्रायणंचरन्ति याञ्चवल्कयोक्तेः ॥ २१७ ॥
  - (५) नन्द्रनः। यवमध्यास्यचान्द्रायणमाह एतमेवेति ॥ २१७॥

# अष्टावष्टौ समश्रीयात्पण्डान्मध्यंदिने स्थिते ॥ नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणंचरन् ॥ २१८॥

- (१) मेघातिथिः। प्रत्यहंमासमष्टीयासानकः जापक्षाद्वाऽऽरम्य शुक्कपक्षाद्वा यतिचांद्रायणं भवति । मध्यदिने स्थिति पृत्वीद्वापराद्धीवर्जयित्वेत्यर्थः । शिष्टंप्रसिद्धमः ॥ २१८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्रापि मासइतिवर्तते । हविष्याशीति सर्वव्रतसाधारणमप्यत्रीपदर्शितं अवश्यंकाप्युपय-यदर्शनीयत्वात् ॥ २१८ ॥
- (३) कुळ्क्कः । यतिचान्द्रायणमनुतिष्ठन् शुक्कपक्षात्कण्णपक्षाद्वाऽऽरभ्य मासमेकंसंयतेन्द्रियः प्रत्यहमष्टावष्टौपासा-न्मध्यंदिने भुज्जोत । मध्यंदिनदति गृहस्थब्रह्मचारिणोः सायंभोजननिवृत्त्यर्थम् ॥ २१८ ॥
- (४) राघवानन्दः । यतिचान्द्रायणंत्वाह अष्टाविति । कृष्णपक्षाच्छुक्रपक्षाद्वारभ्य मासमेकंत्रत्यहमष्टौ यासान्हः विष्यान्तरयमभ्यंदिनेऽश्रीयात् ॥ २१८ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । यतिचान्द्रायणमाह अष्टाविति हविष्यपिण्डानित्यन्वयः ॥ २१८ ॥
    - (६) रामचन्द्रः । प्रतिचान्द्रायणं चरेत्॥ २१८॥

#### चतुरःप्रातरश्रीयात्पण्डान्विपःसमाहितः ॥ चतुरोःस्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणंस्टतम् ॥ २ ९ ९ ॥

- (१) मेधातिथिः । अत्रपातः शब्दोस्तमयसाहचर्यात्सूर्यौदयप्रत्यासंन्नेकाछळक्षयति अस्तिमतेसूर्यैभदोषदृत्य-र्थः ॥ २१९ ॥
  - (२) सर्वेत्तनारायणः । चतुरइत्यत्रापि मासएवावधिः ॥ २१९ ॥
- (३) कुङ्कृकः । पातश्चतुरोपासानश्रीयात् अस्तमिते च सूर्ये चतुरोपासानभुङ्गीत एतष्टिशुचान्द्रायणं मुनिभिः स्वतमः॥ २१९॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । शिशुचान्द्रायणं रुक्षयति चतुरिति ।शिशुभोजनकार्छे प्रातस्त्रिघटिकोक्केयइतिस्रृतेः ॥ २१९ ॥
  - (५) नन्द्नः । शिशुचान्द्रायणमाह चतुरद्ति ॥ २१९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । चतुरःपिण्डान्मातरश्रीयात् चतुरोऽस्तिमिते सूर्ये एतच्छिशुचान्द्रायणंभवेत् ॥ २१९॥

# यथा कथंचित्पण्डानांतिस्रोऽशीतीः समाहितः॥ मासेनाश्चन्हिविष्यस्य चन्द्रस्यैति सलोकताम्॥ ॥ २२०॥

- (१) मेधातिथिः। किंसिश्विद्दिवसे चतुरोयासान् किंसिश्वद्वादशकिसश्चिमाश्चाति ययाकथंचित्भिशदात्रीम्बृ-त्तिः। यदिकर्तिश्वित्करिंसिश्वत्वोदश अयंतुनियमःतिस्रोशीतीर्मासेनेतिद्देशतेचत्वारिशद्धिके चंद्रलोकंगमीति॥ २२०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एकेकदिनभोज्ययासनियमंविना चत्वारिशदिषकशतद्वयमित्यर्थयासानां मासेन भोज-नात् अपरंचान्द्रायणम् । पिपीलिकमभ्येहि प्रथमे चान्द्रायणे पौर्णमास्यामारम्भे पञ्चदशयासाअधिकाभुक्तास्तैःसद् तिस्रो-ऽशीतयोभवन्ति तदपेक्षयैव यतिशिशुचान्द्रायणयोरत्र यासाशीतित्रयोपयोगः । यवमभ्येतु पञ्चविशत्यधिकपासशतद्वय-मेव ॥ २२०॥

- (३) कुद्धूकः । नीवारादिहिविष्यसंबन्धिनांग्रासानांद्वेशते चत्वारिशदिधके कदाचिद्शकदाचित्पञ्चकदाचित्षोडश-कदाचिदुपवासद्दयेवमाचनियमेन यथा कथंचित्पिण्डान्मासेन सयतवान्भुजानश्रन्दसलोकतांयाति । एवंपापक्षयार्यमभ्युद-यार्थचेदमुक्तं । अतएव याज्ञवल्क्यः ॥ धर्मार्थयश्ररेदेतच्चन्द्रस्यैति सलोकतां ॥ कच्छूकच्छमंकामस्तु महर्तीश्रियमामुया त ॥ अतः माजापत्यादिकच्छूमप्यभ्युद्यफलमिति याज्ञवल्क्येनोक्तम् ॥ २२० ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । यथाकथंचिच्छुक्कपक्षवारभ्यं नत्वनियमेन व्रतस्य नियमरूपत्वात् । तिस्रोशीतीश्रात्वारिशदः धिकशतह्यम् ॥ मेथातिथिस्त्वनियमपक्षः कदाचिच्चत्वारि कदाचिद्दशेति । चन्द्रस्येतिसलोकतामित्यनेन चान्द्रायणस्य काम्यत्वमपि धर्माथं यश्रोरदेतच्चन्द्रस्येति सलोकतामितिसंवादात् ॥ २२० ॥
  - (५) मन्द्रमः । पिण्डवृद्धिन्हासोभोजनकालनियमश्य षिण्डसंख्यानियमश्य नाश्रयणीयइति सूचितम् ॥ २२० ॥
- (६) रामचन्द्रः । हविष्यंपिण्डानां तिस्रोऽशीतीः चत्वारिशच्छतद्दयसङ्गन्याकं २४० मासेन अश्नन् चन्द्रस्य सलोकतामेति । अष्टौ प्रत्यहमश्रीयादित्यर्थः । चत्वारिशच्छतद्दयं इतिङ्गयम् ॥ २२० ॥

# एतद्रुद्रास्तथादित्यावसवश्वाचरन्वतम् ॥ सर्वाकुशलमोक्षाय मरुतश्व महर्षिभिः ॥ २२ ९ ॥

- (१) मेधातिथिः । एतचादायणंत्रतंसवेदेवाःसमाचेरः सर्वेषामकुशलानांविमोक्षायनकेवलंयत्रैवोक्तमनुक्तेष्विद्वष्टयमः । तद्गुक्तं कल्ल्रातिकल्ल्रीचांदायणमिति सर्वमायश्चित्तानि । अत्रेदंसंदिद्यते यदेतत्सर्वमायश्चित्तवचनंकितस्त्रेणसर्वेषांशोधनमुतयोगसिद्धिन्यायेन मतिनिमित्तमावर्ततद्दिते। उच्यते यद्यप्येतन्याय्यंनिमित्तावृत्तौनेमित्तिकावृत्तिरिति तथापीदमनाम्नातमितपदमायश्चित्तनिमित्तेष्वसंविदितेषु कृतसंभावनायामाम्नायते । तत्रयेषांतावत्संभावनामात्रेण शुद्धिःक्रियते तथासंवत्सरस्येकमपीति । तत्रनिमित्तस्यानिश्चितत्वादुपपत्तेःकुतआवृत्तिसंभवोयथासुमस्यपरिवर्तनैः शप्यागतस्वस्मप्राणिवधस्तथा
  नगरस्य रथ्यासुभान्यतः परस्तीमुखसंदर्शनमागृहपामरसकत्संभवित तादिग्वषये तस्त्रभावएवयुक्तः । दश्तित्तंचैतत् अस्थच्वतामित्यादौ समुदायवधएकंप्रायश्चित्तमिति । यानिचगरोयांसि पापानि तत्रसर्वत्रप्रायश्चित्तान्याम्नातानि । इदेच यथाप्रदश्तिएवविषये भवितुमर्हति महत्त्वाच्चानावृत्तीन्याय्यं तस्मात्संशितेष्विपकथंचित्मायश्चित्ताच्यामान्यत्रोत्पत्तीयुक्तएवतस्त्रभावः । तथाच तस्त्रधर्मपृवन्याय्यद्ति दर्शयति । यद्वाच नक्तंचैनश्वकम यत्त्वपंतश्वकम यज्ञायतश्चापियदितिच ।
  वोष्सायायुगपदशेषपापवर्जनमः ॥ २२१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। अकुशलं पापमः॥ २२१ ॥
- (३) कुङ्कूकः । एतश्चान्द्रायणाख्यंत्रतंरुद्रादित्यवसुमरुतश्च महर्षिभिः सद्द सर्वपापनाशाय गुरुलघुपापापेक्षया सकदावृत्तिप्रकारेण कृतवन्तः ॥ २२१ ॥
- (४) राघवानन्दः । उक्तपान्द्रायणयनुष्टयेऽर्थवादमाह एतदिति । अत्र रुद्राचाभाविवृत्त्यपेक्षयातथाच । श्रुतिः । अप्रिर्वाअकामयत अन्नादोदेवानोमन्नादःस्यामिति ॥ सक्तिकाभ्योष्टाकपालंनिरवपत सोऽप्रिरभवदित्यदृष्टाकपालयान् गनिर्वापानग्तरंअप्रिभावश्रुतेरिति । सर्वाकुशलमोक्षाय सर्वपापनिवृत्तये । पापोद्देश्यकव्रतानामपि नान्तरीयकामदत्वंनवि-रुद्मिति । तथाच श्रुतिः ॥ यथाभ्रेनिमित्ते छायागन्धावनुत्पचेते एवंधमंविचन्दानस्यार्थकामी प्रसिष्यतद्दित ॥ याद्म-वरुक्योपि ॥ धर्मार्थयभरेदेत चन्द्रस्यैति सलोकताम् ॥ कृष्णकृष्टक्यमेकामस्त् महती श्रियमामुयादिति ॥ २२१ ॥
  - (५) नन्द्रनः । एतत्क्रष्ट्रादिव्रतम् ॥ २२१ ॥

(६) रामचन्द्रः । रुद्रादयः सर्वे अकुशलमोक्षाय॥ २२१॥

## महाव्यात्हिति भिहीमः कर्तव्यः स्वयमन्वहम् ॥ अहिसासत्यमकोधमार्जवंच समाचरेत् ॥२२२ ॥

- (१) मेधातिथिः । अत्रवदन्ति सर्वेष्वेतेष्विति कर्तव्यतेयमुच्यते सर्वहोमेष्वाज्यद्वव्यमनुपानेद्वव्यविशेषदिशितंत्वयंपहणात्परकर्तृकतानिवर्तेत किंपुनरयंहोमोलोकिकेऽप्रावनावसथ्यस्यभवितनेतिविचार्यते । इदमेवताविद्वचार्यकृतोग्रोहोमः
  मक्षेपाविधकस्त्यागोजुहोतेर्थः । तत्र यिसनकिंसिश्वदाधारेमक्षेपेणसिष्यत्येवहोमः तत्रश्च स्थलेजलेवाग्रीवाक्रियतांहोमोयुद्याप्रिमतस्तुनलोकिकेऽग्रोहोमः याम्याग्रीतस्यतद्धोमपतिषेधात । समाचारादिग्रिसिद्धिरितचेत्समाचारएवतर्द्यन्विष्यतां युसकारेस्तत्प्रणीताद्यिधकारैः कल्ल्विधिषु होमआग्नातः । तद्दर्शनेनानावसथस्य प्रायश्चित्तेनाहोमकाःकल्लाः । अभ्युदयाविनस्तुनैवानिश्वकस्य सन्ति सर्वागोपसंहारेण फलसिद्धेर्शहंसा शिष्यभृत्याद्यपि ताङ्यंनताइनीयं मत्यंनर्मणापि नानृतं
  यदिवापुरुषार्थतयाप्राप्तयोरङ्गत्वायविधानं आर्जवमक्रूरता ॥ २२२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । चान्द्रायणव्रतान्याहं महाव्याद्धितिभिरिति । तिसृभिः समस्ताभिरित्यर्थः । आज्यहंविर-नादेशइतिवचनादाज्येन होमः । आजवमवऋताम् ॥ २२२ ॥
- (३) कुछूकः । महाव्यादितिभिर्भूर्भुवः तिरेताभिः आज्यंहित्रनिरेशेजुहोतिषु विधीयत इति परिशिष्टवचनादः-ज्येन मत्यहंहोमंकुर्यात् अहिंसा सत्याकोधाकोटिल्यानि चानुतिष्ठेचचप्येताने पुरुषायतया विहितानि तथापि व्रताइत-यायमुपदेशः॥ २२२॥
- (४) राघवानन्दः । प्राजापत्यानां सर्वेषामुत्तराष्ट्रमाह व्यादतीतिचतुर्भिः । व्यादत्यादिपञ्चक्रमाचरेदनुति-हेत्॥ २२२॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । अथव्रतधर्मानाह महेति ॥ २२२ ॥
- ( ४ ) रामचन्द्रः । कच्छ्रचान्द्रायणावयमानाह् महोव्यादितिरिति । महाव्यादितिभिः समस्ताभिः अंभूःखाहाॐभुवः खाहा ॐखःखाहा आभिहोनः कर्तव्यः ॥ २२२ ॥

#### त्रिरहिसिनिशायां च सवासा जलमाविशेत् ॥ स्नीशूद्रपतितांश्वेव नाभिभाषेत कर्हिचित्॥२२३॥

- (१) मेथातिथिः । त्रिरह्मद्दिसवनेष्वनुसवनमुदकोपस्पर्शनमिति गौतमोनिशायामपित्रिषुयामेषु महानिशांवर्जयि-त्वातदविधनिहः अस्तिस्नानकालः । यदेववासोयुगमाच्छादनार्थमौचित्यपाप्ततेनैवसहजलंप्रावशेदाविशेदितिनोद्धतोदकेने स्यर्थः । स्थियोब्राह्मणीरपिनाभिभाषेत अन्यत्रमानृज्येष्टभागन्यादिभ्योभार्ययासहकर्मोपयोगीसंलापोननिष्ध्यते अन्य-स्तुनकर्तव्यप्त ॥ २२३ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । त्रिरहः आदिमध्यान्तेषु । एवं निशायाः । एतच्च न पिपीलिकमध्ये तव त्रिषवणोक्तेः । नापि यवमध्ये तत्र पूर्वधर्मातिदेशात् । तथा न तमकक्के सकल्लायीत्युक्तेः ॥ २२३ ॥
- (३) कुङ्कृकः । अहिन हानावादिमध्यावसानेषु स्नानार्थसचैलोनचादिजलंगविशेत् । एतच्चिपिपिलकामध्ययवमध्य-चान्द्रायणेतरचान्द्रायणविषयं । तयोरुपस्पर्शत्रिषवणमित्युक्तत्वात् स्त्रीशृद्धपिततेश्च सह यावद्वतंकदाचित्संभाषणंन कुर्यात् ॥ २२३॥
  - (४) **राघवानन्दः** । त्रिष्किरितिवीप्सा । अन्हः प्रातःकाले निशायां सायंकाले मध्याक्केष प्रत्यहंस्नानन्यं कुर्याः

तः । तेनन्यूनातिरिक्तसंख्याव्यवच्छेदः । सचेछत्वादिगुणिविधः । एतत्तुचान्द्रायणद्वयाष्ट्रमितिकेचित् । तत्र तमरूच्छ्रातिरिक् के सर्वत्र ॥ कुर्यात्रियवणसायी रूच्छ्रं चान्द्रायणं तथा ॥ पवित्राणि अपेतिपण्डान्गायम्या चाभिमस्त्रयेदिति यास्तवक् स्क्योक्तेः ॥ पिण्डान् यासान् तेष्वेवमित्युपसंहारदर्शनाच्य सन्तिधेः शकरणस्य बस्रवत्वात् । अन्यथा सर्वशब्दपीडा स्या त्सर्वत्रतशेषत्वातसानस्य उपस्पृशिक्षिषवणमितिवक्ष्यमाणमनुवादमात्रं यएवंविद्वान्योणमासी यजतइतिवत् ॥ २२३ ॥

- ( ५ ) नन्दनः । कहिचिदापद्यपि ॥ २२३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्रिः श्रष्कः त्रिः निशायां प्रातःसायं जलं आविशेत स्नायादित्यर्थः ॥ २२३ ॥ स्थानासनाभ्यां विहरेदशक्तोऽधः शयीत वा ॥ ब्रह्मचारी व्रती चस्याद्वुरुदेवद्विजार्चकः ॥२२४॥
- (१) मधातिथिः । उत्थितआसीनउपविष्टोऽथवा नक्कचिन्निषीदेदशक्तावधःशयीत नपर्यद्वे । ब्रह्मचारीमैथुनिन-वृत्तः व्रती शिष्टाप्रतिषिदेषु नियमगृह्णीयादिदंमयानकर्तव्यमिति गुर्वादीनामर्चाप्रणतेन स्रगनुरुपनाद्यपहर्तव्यम् ॥ २२४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । स्थानमृत्थितत्वमः । आसनमुपवेशनमः । विहरत् कालंनयेतः । यथा गौतमः । तिष्टेदहनि रात्रावासीतेति । अधोभूमौ । ब्रह्मचार्यष्टाङ्गमैथुननिवृत्तः । वती मौजीदण्डकमण्डलुरम्भिकार्यचेति शङ्कोक्तवाङ्गकारी ॥ २२४॥
- (३) कुङ्कृकः । अहिन रात्रो चोत्थितआसीनः स्यान्ततु शयीत । असामध्येतु स्थण्डिले शयीत नखट्टारो । ब्रह्म चारीश्लीसंयोगरहितब्रतः व्रतीमोञ्जीदण्डादियुक्तः ॥ पालाशधारयेद्दण्डशुचिमोञ्जीच मेखलाभिति यमस्मरणात् । गुरुदेवब्रा सणानांचपूजकाभवेत् ॥ २२४ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । किंचान्यत् स्थानेति । विहरेन्नशयीत शक्तःसन् । अशक्तःशयीतेतिभावः ॥ २२४ ॥
  - (५) नन्दनः । विहरेत्कालक्षेपंकुर्यात् ॥ २२४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अशक्तः अधः भूमौ शयीत ॥ २२४ ॥ सावित्रीच जपेन्नित्यंपवित्राणि च शक्तितः ॥ सर्वेष्वेष व्रतेष्वेवंप्रायश्वितार्थमादृतः ॥ २२५ ॥
- (१) मधातिथिः । सावित्रीतत्सिवतुरितिगायत्री सवितृदेवत्वाज्ञपचीदनासु सावित्रीशब्देन तस्याः सर्वत्राधिकारः । पवित्राण्यचमर्पणपावमानीपुरुषसुक्तादीनि शुक्रियाण्यायाज्ञनरौहिरणेयादीनि सामानि सर्वक्रवेषु आदतोयत्नवान् । सर्वे- ज्वित्यादिश्कोकपुरणस्तथाविधस्यैवाधिकारात् ॥ १२५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । जपेन्नित्यं दिवा रात्रीच । पावनानि पविश्वाण्यस्यवामीयादीनि । व्रतान्तरेष्वप्येतदिति सर्वेष्विति । एवमुक्ताभुंजीत काम्येष्विप पाजापत्यादिषु तथा प्रायम्बित्तार्थेष्विप कुर्यात् ॥ २२५ ॥
- (३) कुःहृकः। सावित्रींच सदा जपेत्पवित्राणि चाघमर्षणादोनि यथाशिकजपेत्। एतच्च यथाचान्द्रायणे तथा प्राजापत्यादिकच्छेन्वपि यक्षवान्त्रायश्चित्तार्थमनुतिष्ठेत ॥ २२५ ॥
- (४) राघवानम्दः । किंच सेति । पवित्राण्यघमर्षणादीनि आदतः श्रद्धालुः प्रायम्बत्तार्थं तत्सहकारितया जपे-दित्यन्वयः । अतएव न बतेषु शूद्रस्याधिकारः किंतुतपःशूद्रस्य सेवनमिति वक्ष्यति । अतप्वोक्तमः । नशूद्रेपातकाकिचि-तः । प्रातित्विकपापानुरूपप्रायमित्तादर्शनान्तमोमंत्रजपोवा ॥ २२५ ॥
  - (५) नन्द्नः । पवित्राणि पावमान्यादीनि ॥ २२५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । पवित्राणि शक्तितः अस्यवामीयादीन् मन्त्रान् जपेत् एवसर्वेषुमायभित्तार्थआहतः ॥ २२५ ॥

# एतैर्द्विजातयःशोध्याव्रतेराविष्कृतेनसः ॥ अनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रेहोंनेश्व शोधयेत् ॥ २२६ ॥

- (१) मेधातिथिः। आविष्कतंत्रकाशंलोकविदितमेनः पापंयेषांतएतैःक्छ्रैः शोभ्याः। येतुरहस्यपापास्तेषांनक्छ्त-पांसि कितिहि मस्त्रेहींमैश्वशोधयेत्। यदितावत्यपरिषदः ननुरहस्येषु नास्तिपरिषद्रमनमाविष्कतंनस्याहिदुषांहितत्राथि-कारः उच्यते नमायश्चित्तमनागतं शोधयेदित्युच्यते अपितु शास्त्रव्याख्यानकाले शिष्याणामुपदेशादिदंरहस्येषु शोधनंबो-द्रव्यमिति॥ २२६॥
- (२) सर्वज्ञानाराचणः । आविष्कतैनसः प्रख्यातपापाः । अनाविष्कतपापाः तत्पापहेनुकर्माविनाभूतव्यतिरिकै-रक्कातपापास्ताष्पश्चेहींमैश्व शोधनैः पावनतया विहितैः । एवंच परस्रीगमनारी तिक्कयाविनाभूतया परिश्चया तत्रज्ञा-मेपि न रहस्यत्वाभावः तदन्येन तु कर्तृव्यतिरिक्तेन क्काते रहस्यत्वमपैति ॥ २२६ ॥
- (३) कुछूकः । लोकविदितपापाद्विजातयप्भिरुक्तमायिक्तवैद्यमाणपरिषदाशोधनीयाः । अनकाशितपापांस्तु मानवाष्मन्त्रहोंनेश्च परिषदेवशोधयेत् । यद्यपि परिषदि निवेदने रहस्यत्वस्य नाशः तथाप्यमुकपापे कते केनापि लोकाः विदिते किंमायिक्ततंस्यादिति सामान्यमभे न विरोधः ॥ २२६ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । प्रकटपापिनां व्रतान्युपसंहरन्त्रच्छन्तपापस्य मायित्रमुपिश्वास्तपःश्रेष्ट्रयमाह एतेरित्येकविष-स्या । अनाविष्कतपापान् स्त्रीपुंमिथुनातिरिक्ताविदितान् । एतस्यपापस्येदंपायित्रक्तिमिति परोक्षवादेनपृष्टापरिषम्पन्नायु-पदेशेनं शोधयेदितिशेषः ॥ २२६ ॥
- (५) नम्द्नः । याम्येतानि वतान्युपदिष्टानि तानि प्रकाशितानां प्रायम्बितमप्रकाशितानां जपहोमादयइत्याह एतै-रिति ॥ २२६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । आविष्कृतैनसः लोकविदितैनसः एतैर्व्रतेद्विजातयः संशोध्याः । तु पुनः अनाविष्कृतपापान् रहस्याचरितपापान् मन्त्रेहींमैः शोधयेत् ॥ २२६॥

# ख्यापनेनानुतापेन तपसाऽध्ययनेन च ॥ पापकन्मुच्यते पापासथा दानेन चापदि ॥ २२७ ॥

- (१) मेधाति थः । विमाणांवि इतेऽन्येषामध्येवक्षमांस्नीतिप्रकाशयेत एतत्त्व्यापनमनुतापः । तरमात्तापेन धिर्मां-महदकार्यमकरवमनर्थो भेदुष्कतकारिणोजन्मन्येवमादिः चित्तपरिखेदः । अध्ययनंसाविष्याजपोवेदपाठोवाहिसायामन्य-भासमर्थस्यतपितदानं एतदाहेदानीनचापदितिमकांततपसः आपदिपीडायामनिमहणेदानम् ॥ २२७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ख्यापनेन मकाशापापानां पुनः प्रकाशनेन । अनुतापेन रहस्ये मकाशेच । तपसा ना-शकादिना । अध्ययनेन जपेन । आपदि तपोजपाशकौ दानेन ॥ २२७ ॥
- (३) कुझूकः। पापकारी नरेकिकेषु निजपापकथनेन थिद्यामितपापकारिणमिति पश्चात्तापेन शुध्यति। तपसा चोयरूपेण सावित्रीजपादिना च पापान्मुक्यते। तपस्याशकोदानेन च पापान्मुकोभवति। रूयापनंचिदंगकाशमायिकताहमूतंन रहस्यमायिकताङ्गरहस्यत्वद्वानिप्रसङ्घात्। अनुतापम मकाशरहस्याङ्गमेव दानेनेति प्राजापत्यवतएकभेनुविधानातः थेनुम पञ्चपुराणीया त्रिपुराणीया वेति एतेन मह्महत्यानिमित्तके द्वादशवाधिकवते मासि सार्वद्वयमाजापत्यात् वत्सरे विशयदेनवोभवन्ति ॥ २२०॥

- (४) राष्ट्रवानन्दः । स्थापनेन मयेरंकतिमितिकथनेन तत्कथने क्रीकावद्वास्परत्वातः पुनर्न प्रवर्ततर्तिभावः । अनुतापन विगस्तु मामित्यनुशीयनेन । तथाय विष्णुपुराणमः ॥ छते पापेऽनुतापीवै यस्य पुंसः मजायते ॥ मायभ्यतंतु तस्पैकं इरिसंस्परणं परमः ॥ आपदिपूर्वोक्ताशक्तोदानेनवै ॥ २२७ ॥
- (५) मन्द्रनः । अथोभयेषु पायेषु मायश्चित्तविशेषापद्धर्मानपरानाह स्यापनेनेति । स्यापनंप्रकाशितपापविषयं सामर्थाद्रन्यते इतराण्युभयविषयाणि दानेनचापदीत्यापद्रहणात्सर्वैः मायश्चित्तविशेषेर्दानस्यतुल्यार्थता नानुतापाद्दिगते-त्यस्यमपद्भदित ॥ २२७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ख्यापनेन पापानां कश्रनेन रहस्यस्यानुतापेन च पुनः तपसा वेदाध्ययनेन आपिद्दिने न ॥ २२७॥

# यथा यथा नरोऽधर्मस्वयंक्रत्वानुभाषते ॥ तथा तथा त्वचेवाहिस्तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ २२८ ॥

- (१) मेघातिथिः। ख्यापंनविषेरर्थवादः। नरौऽधर्ममितिनञः प्रश्लेषोधर्मस्य स्वयंख्यापनिनिषदं नगुणाः स्वयंवा-च्याइति प्रकत्माधर्मएव तेनाधर्मेणेति भूयतप्रव ॥ २२८॥
  - (२) त्रवंज्ञनारायणः। ख्यापनस्य पापक्षयत्वंदृढयति तथायथेति॥ २९८॥
- (३) कुझूकः। यथा यथा सर्पपापकत्वा नरीभावते छोके ख्यापर्यात तथा तथा तेन पावेन सर्पद्व जीर्णत्वचा-मुच्यतदति ख्यापनविधेरनुवादः॥ २२८॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । तत्र ख्यापनानुवादयीरर्थवादमाह यथैतित्रिभिः । तिनोक्तेन अधर्मेणत्वचेवाहिः॥ २२८ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अनुतापंश्लोकत्रयेणप्रपञ्चयति यथेति ॥ २२८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । नरः त्यमधर्मकत्वा अनुभागते कथयति तथा तेनाधर्मेण मुख्यते कद्दव अहः त्वचेव ॥२२८॥ यथा यथा मनस्तस्य दुष्कतंकर्मगर्हति ॥ तथा तथा शरीरंतत्तेनाधर्मेण मुख्यते ॥ २२९॥
- (१) मिश्वातिथिः। शरीरमन्तरात्मैव नभूतात्मा पुण्यपापयोस्तदाश्रयात् । उपचाराद्धि आत्मनः शरीरशब्दीयं-इष्टब्यः। अनुतापार्थवादोयंगर्हाख्याता ॥ २२९॥
  - (२) **तर्वज्ञणारायणः** । अनुतापस्य पापनाशकतां रहयति यथायथामनइति । शरीरं लिङ्गदेहः ॥ २२९ ॥
- ( ६ ) कुझूकः । तस्य पापकारिणोमनीयभा यथा दुष्कृतंकर्मनिग्दति तथा तथा शरीरंजीवात्मा तेनाथर्मेण मुक्ती-भवति अयमनुतापानुवाददति ॥ २२९ ॥
  - ( ४ ) राष्ट्रवानन्दः । पापकर्तुर्मनः पापकर्मगर्हति शरीरंखिद्वदेह्म ॥ २२९ ॥
  - (५) मन्द्रमः । निन्दत्यनुतर्पातं शरीरमिति शरीरस्यभात्मालम्यते शरीरीति सायुःपादः ॥ १२९ ॥ कत्या पापंहि संतप्य तस्मात्यापात्ममुच्यते ॥ नैवंकुर्यापुनरिति निवत्त्या पूयते तुसः॥ १३० ॥
- (१) मेखाविधिः । निमित्तपर्यन्तिभित्याष्ट्रस्तवयुक्तं संतापोमनःपरिसेदः ममाचैतप्पयाकतिनित्यवंस्तः । निवृत्तिस्तु संकल्पोनकर्तभ्यः पुनिरितिक्रियाभेदं पदर्शयति वत्यागस्ययेन संतप्यनिवर्तितस्यतः प्रायम्बित्तवस्यापनानुतापनिवृत्तयः पायम्बितिनासर्तभ्याः । नवतःसिद्धिनामोति ॥ २१० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायकः । संतप्य संतापानन्तरं मायभित्तमल्यमपि चरित्वेति तात्पर्यम् । नक्षेवलमुत्यन्तपायस्य नायोऽनुत्पन्तस्याप्यनुत्पादःपभात्तापादित्याह नैवमिति । पूयते संभवदुत्पत्तिपापश्चन्योभवति ॥ २२० ॥
- (३) क्रुझ्कः । पापंकत्वा पश्चात्संतप्य तत्नात्पापान्मुच्यतहत्युक्तमपि नैवंकुर्योपुनिरत्येवमनूदितं । यदा तु पश्चा-त्तापोनैवंपुनः करिष्यामीति एवंनिवृत्तिरूपसंकरूपफलकः स्यातदा सुतरांतत्मात्पापात्पूतोभवतीति । एतच्च निवृत्तिसंकरूप-स्य प्रकाशाप्रकाशपायश्चित्ताकृतिथानार्थम् ॥ २३० ॥
  - (४) राघवानन्दः। न कुर्यामितिनिवृत्त्या पूर्यते पुनरिपनम्वतंते ॥ २३० ॥
  - (६) रामचन्द्रः। च पुनः एवं पापं न कुर्यो इति निवृत्त्या सः पूर्यते ॥ २३० ॥

# ् एवंसंचिन्त्यमनसा प्रेत्यकर्मफलोदयम् ॥ मनोवाङ्ग्रीतिभिनित्यंशुभंकर्मसमाचरेत् ॥ २३१॥

- (१) मधातिथिः । एवभितिक्त्सस्य विधिनिषेधसमूह्स्य प्रत्यवमर्शः प्रेत्यकर्मफलोद्यंशुभस्य कर्मणः स्वांदिफललाविष्रिः लावािप्रशुभस्यनरकोपपित्तर्कतेपायिक्ते प्रायाश्चित्तं प्रायाश्चितं प्रायाश्चितं प्रायाश्चितं प्रायाश्चितं प्रायाश्चितं प्रायाश्चितं प्रायाश्चित्रं प्रायाश्चित् प्रायाश्चित् प्रायाश्चित् प्रायाश्चित्रं प्रायाश्चित् प्रायाश्च प्रायाश्चित् प्रायाश्चित् प्रायाश्चित् प्रायाश्चित् प्रायाश्च प्रायाश्चित् प्रायाश्चित् प्रायाश्चित् प्रायाश्च प्रायाश्चित् प्रायाश्च प्रायाण प
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवंसंचित्य प्रायश्चित्तमः । तथा वेत्य मरणानन्तरं कर्मफलस्य नरकदिरुद्यमः । वूर्तिरै-इः ॥ २३१ ॥
- ( ३ ) कुङ्क्कः । एवं ग्रुभाशुभानांकर्मणांपरलोकर्ष्टानिष्टफलमनसा विचार्य मनोवाकायैः शुभमेव सर्वकर्मकुर्यादि-ष्टफलत्वान् नाशुभनरकादिदुःखहेतुत्वान् ॥ २३१ ॥
- (४·) राघवानन्दः । किंचएविमिति पेत्य कर्मफलोद्यं वक्ष्यमाणं यातनीत्थमः । मूर्तिभिर्देहैं:शुभनेव समाचरेत् । अनुतिष्ठेत् ॥ २३१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। मनोवाद्य्तिभिः मनोवाद्ययैः॥ २२१॥

अज्ञानाचित वा ज्ञानात्कत्वा कर्मविगिईतम् ॥ तस्माद्विमुक्तिमन्वि च्छन्द्वितीयंन समाचरेत् ॥२३२॥

(१) मेघाति।थः । रुतमायश्रित्तस्यापिपुनरकार्यभवृत्ताविषकतर्मायश्रितिमित एवम्येद्वितीयनसमाचरेदिति ।

अथवानिवृत्तेरनन्तरीपदिष्टायाअर्थवादोद्वितीयंनसमाचरितव्यमिति । व्रतंनहातव्यं तत्मादायकताद्यतिक्रमाद्विमुक्तिमिक्चन्-मोक्षमिक्चन्पुनर्नकुर्यादतश्रेतदुक्तंभवति । कतेऽपि पायश्रिते निवमुच्यते यदिपुनःसमाचरित नचनिष्कतौकतायामकताया-मिष् मोक्षोयुक्तोऽतोमुक्तस्यमुक्तिमन्विक्चन्निति नोपपद्यते तत्मादाधिक्यायपुनर्वचनम् ॥ २३२ ॥

- (२) सर्वज्ञनाराचणः । द्वितीयंनाचरेत्पापं द्वितीयकरणेतु पूर्वस्यापिबहुमायश्चित्तापनेयता भवतीत्यर्थः ॥ २३२ ॥
- (३) कुद्भूकः । प्रमादादिच्छातोवा निषिदंकर्मकत्वा तामात्पापाग्मुक्तिमिच्छन्पुनस्तन्न कुर्यात् एतच पुनः करणे मायभ्यित्तगौरवार्थमः । अतएव देवलः ॥ विधेः मायमिकादसाद्वितीये द्विगुणंभवेदिति ॥ २२२ ॥
- (४) राघवानन्दः । फिलतमाह तस्मादिति । तस्मादज्ञानादि कताद्विशुद्धितस्मात्पूर्वाचितपापात् द्वितीयं तज्ञातीयं नसमाचरेन्नकुर्यात् । किमुक्तिमितिकचित्पाउः । अतएव देवलः ॥ विषेः माथमिकादस्माद्वितीये द्विगुणं स्मृतम् ॥ तृतीये त्रिगुणं मोक्तं चतुर्थे नास्ति निष्कतिरिति ॥ २३२ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । यतएवमतआह अज्ञानादिति । द्वितीर्थपुनरपीतियावत् ॥ २३२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अज्ञानात् यदिवाज्ञानात् तस्माहिमुाक्तंइच्छन्द्वितीयं नसमाचरेत् ॥ २३२ ॥

# यस्मिन्कर्मण्यस्य कते मनसः स्यादलाघवम् ॥ तस्मिस्तावत्तपः कुर्याद्यावत्तुष्टिकरंभवेत्॥२३३॥

- (१) मेधातिथिः । असत्यांचित्तशुद्धौ विहितातिरेककरणार्थमिदं दुष्कतेकर्मण्यलाघवंकापिविचिकित्सायिदं भ-वति । ततः कतेऽपिप्रायश्चित्तआत्मनः प्रसादोत्पत्तरावर्तयितव्यम् । तपोपहणंदानादीनामपियथाविहितदर्शनार्थम् ॥२३३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यस्मिन्कर्मणि प्रायिश्वतेच्छतेपि टाघवमश्रीणपापोस्पीतिमतिः । तुष्टिकरं क्षीणपापोस्पि-तिबुद्धेर्जनकम् ॥ २३३ ॥
- (३) कुछूकः । अस्य पापकारिणीयत्मिन्नायश्चित्ताख्ये कर्मण्यनुष्टिते न चित्तस्य संतोषः स्यात्तात्मस्तदेव प्राय-श्चित्तंतावदावर्त्तयेद्यावन्मनसः संतोषः प्रसादः स्यात् ॥ २३३ ॥
- (४) **राघवानन्दः । किंच** यिसन्ति । यिसन्मायश्चित्ताख्ये कृते । अलाघवमसंतोषः । तार्समस्तदेव मायश्चित्तं तावदावर्तयेद्यावन्तनः प्रसादः स्यात् ॥ २३३ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रमः । अथतपः प्रपञ्चयति यक्तिनिति अलाघवं गौरवं तुष्टिरितियावत् ॥ २२३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यासन्तमुक्तेःकर्मणि मनसः अलाघवं स्यात् चित्तस्य अक्षंतोषः स्यात् तासन्तावत्तपः कुर्यात् । यावन्यनः तुष्टिकरंभवेत् यासन्तपापेकर्मणिकते पायश्चिते निष्पापोहिभित्यात्मनि लघुतामेति ॥ २३३॥

# तपोमूलमिदंसर्वदैवमानुषकंसुखम् ॥ तपोमध्यंबुधैः प्रोक्तंतपोन्तंवेद्दर्शिभिः ॥ २३४॥

(१) मेधातिथिः । मनुष्यकौके यत्सुखमाभिमानीकंजनपरैश्वर्यादि यच्चैह्किमरोगित्वादि यच्चसांसर्गिकंधनपुत्रा-दि संपत् यथाभिमतकान्तादिविषयोपभोगलक्षणमैन्द्रियकं यच्चवेदेषुमनुष्याणांश्चतमानन्दाःसएकआजानदेवेष्वित्यादितस्य-सर्वस्यतभामूलंउत्पत्तिकारणं तपोमध्यमुत्पन्नस्यित्धिर्यावस्थाऽतोवसानंतदेपेक्षयेतिवेदविदांदर्शनं यथैवकर्माण स्वर्ग-यामाद्यभिम्नतफलसाधनान्येवंतपोविद्ययम् ॥ २३४ ॥

- (२) सर्व**ज्ञनारायणः । मू**रुं जन्महेतुः । दैवं देवानांग्रुखम् । मानुषकं मनुष्याणाम् । मध्यं रिथतिहेतुः । अन्ती-नाशहेतुः वैषयिकमुखस्यापवर्गकारी । तन्त्रयं तपएवेत्यर्थः ॥ २३४ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यदेतत्सर्वदेवानांमनुष्याणांचसुखंतस्य तपः कारणं तपसेव च तस्य स्थितिः तपोऽन्तःप्रतिनियत-विधिरेवदेवादिसुखस्य तपसा जननादादिष्टंवेदार्थञ्जेष्ठकं उक्तप्राजापत्यादिपायश्चित्तात्मकतपः । प्रसङ्केन चेदंवक्ष्यमाणंच सर्वतपोमाहात्म्यकथनम् ॥ २३४ ॥
- (४) **राघवान-दः** । तपसोनासाध्यमित्यावेदयनाहः तपइति । तपोमूलं तपएवोत्पत्तिहेतुः । मध्यं स्थितिहेतुः । अंतं विनाशहेतुः । आसुरतपसा दैवसुखस्य नाशदर्शनात् ॥ २३४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । बुधैःतपः मध्यं प्रोक्तं वेददार्शिभिः तपः अन्तं शरीरस्यान्ते तपः फलति ॥ २३४ ॥

# ब्राह्मणस्य तपोज्ञानंतपःक्षत्रस्य रक्षणम् ॥ वैश्यस्य तु तपोवार्ता तपः शूद्रस्य सेवनम् ॥ २३ ५॥

- (१) मधातिथिः। नैवंमन्तव्यंतपिससमर्थोतएवसर्वफलिसिद्धमवाप्स्यामि विश्यतिशययोगाच । विह्निताकरणिपि न द्रव्येणकथंमेनुष्ठेयोधर्मइति यने।ब्राह्मणस्यतपोज्ञानं ज्ञानंवेदार्थावेधः तिसम्बसित नतत्फलसाधनमतोज्ञानमेव तपउच्य-ते । महत्यपिव्रतिसिद्धिः तेन त्वधर्मोनहातव्यइत्येवमर्थोयंश्लोकः । ज्ञानयहणंत्वाध्याययहणाध्ययनान्त्रभृतिसर्वत्वधर्माणां- प्रदर्शनार्थमेवंतपःक्षित्रयस्येति । शूद्धस्यसेवनद्विज्ञातीनामिति शेषस्तत्सेवायाविह्नितत्वात् । अस्यचानुवादत्वात् ॥ २३५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ब्राह्मणस्य यत्ज्ञानमसाधारणाभ्युदयहेतुस्तदपि तपएव तपोमूलत्वात् । एवं रक्षणादा-वपि । सेवनं सेवायांत्रवृत्तिः ॥ २३५ ॥
- (३) कुछ्कुकः । ब्राह्मणस्य ब्रह्मचर्यात्मकवेदान्तावबोधनंतपोराजन्यस्य रक्षणंतपो वैश्यस्य कृषिवाणिज्यपाशु-पाल्यादिकंतपः शुद्धस्य ब्राह्मणपरिचर्यातपद्गति वर्णविशेषेणोत्कर्षबोधनाथम् ॥ २३५ ॥
- (४) **राघवानन्दः । रू**च्छ्चान्द्रायणादेः तपःशब्दप्रसंगेन प्रतिनियतचातुर्वण्यधर्भे तदितादशन्शुद्रस्य सेवैव तप-इतिविधत्ते ब्राह्मणस्येति । ज्ञानं वेदतदर्थयोः । रक्षणं प्रजायाः । वार्ता रूषिवाणिज्यादिः । सेवनं द्विजानां शुश्रूषा ॥२३५॥
- (५) नन्द्रनः । ब्राह्मणादीनां सानादीनि यानि धर्मान्तरेभ्यः प्रधानत्वेनोपदिष्टानितानि तपएव ज्ञानादिभिःप्राप्यं -फलंतपसा प्राप्यतहत्यर्थः ॥ २३५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ब्राह्मणस्य तपोज्ञानं तपोजन्यत्वात् । तपः क्षत्रस्य रक्षणं प्रजारक्षणरूपम् । वैश्यस्य वार्तायां कारणं तपः । शृद्धस्य द्विजसेवनंतपः ॥ २३५ ॥

## ऋषयः संयतात्मानःफलमूलानिलाशनाः ॥ तपसैव प्रपश्यन्ति त्रैलोक्यंसचराचरम् ॥ २३६ ॥

- ( १ ) मे धातिथिः । अतीन्द्रियज्ञानातिशयासादनमिषमुनीनांतपोबलेनैवेत्यर्थः । वाद्म्यनःकायनियमात्संयतात्मानः फलमूकेत्याहारनियमः । ईदशेनतपसात्रैलोक्यंप्रत्यञ्चवत्पश्यन्ति ॥ २३६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । तपसा योगस्तेन मपश्यन्ति ॥ २३६ ॥
- (१) कुःख्विकः । ऋषयोवाद्धानःकायनियमोपेताः फलमूलवायुभक्षाः तपसैव जङ्गमस्थावरसहितंपृथिव्यन्तरिक्ष-रषर्गात्मकंलोकत्रयमेकदेशस्थाः सन्तोनिष्पापान्तःकरणाः प्रकर्षेण पश्यन्ति ॥ २३६ ॥
- (४) राघवावन्दः । तपसः कि दुरापमस्तीत्यावेदयंन् साश्ययंमाहः ऋषयइतिनविभः । संशितव्रतास्तपसातन्कतः पापाः । सचराचरः स्थ.वरजङ्गमात्मकंत्रेलोक्यं एकदेशस्यआर्थेणज्ञानेनप्रत्यक्षीक्वन्ति ॥ २३६ ॥

- (५) नम्हनः। तपसा मेलोक्यं प्रपश्यन्ति तपसा दिव्यक्कानोभूत्वासर्वविदोभवन्तीत्यर्थः॥ २३६॥
- (६) रामचन्द्रः । ऋषयः फलमूलाशिनः ॥ २३६ ॥

औषधान्यगरोविचाँदेवी च विविधा स्थितिः॥ तपसैव प्रसिद्धान्ति तपस्तेषाहि साधनम्॥ २३ ण।

- (१) मधातिथिः। औषधानिरसायनानि अगदाय्याध्युपशमभषजानि। विद्या भूतविशेषादिविषया देवीस्थितिरः णिमादिशक्तियोगोऽनेकप्रकारः॥ २२७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । औषधानि भैषज्यानि । अगदाविषष्ठमस्त्ररूपणि । विद्या वेदार्थज्ञानानि । दैवीस्थिति-रिःदत्वादिका । प्रसिध्यन्ति प्रकर्षण सिध्यन्ति फलन्ति ॥ २३७ ॥
- (३) कुङ्कृकः । औषधानि ध्याध्युपशमनहेतुकानि । अगदोगदामावोनैरुज्यमितियावत् । विद्यात्रस्थर्मचर्यात्मक-वेदार्थसानवेदसविधनी च नानारुपा त्वर्गादावविध्यतिः । इत्यतानि तपसैव माध्यन्ते यत्मात्तपप्षांमाप्तिनिमित्तम् ॥२३७॥
- (४) **राधवानन्दः** । श्रीषधानि मह्रीषधिप्रभृतीनि । अगदः गद्दोरोगस्तिन्तरसनं । सुश्रुतशास्त्रं तपसेविर्निमतमः । विचानस्रविचा ॥ तपसानस्र विजिज्ञासस्वेतिश्रुतेः ॥ दैवीचन्द्रलोकादिसंस्थितिः चन्द्रस्येतिसलोकतामित्युक्तेः । म्र्ल्ष्ट्रतयो-स्पचन्तद्वत्याह् प्रसिध्यन्तीति ॥ २३७ ॥
- (५) नन्द्रनः । अगरोध्याधिरहितोविविधा दैवी स्थितिः विविधदैवताप्राप्तिः अत्र कारणःवैनोक्तंतपस्तेषांहिसाध-निमति । तेषामौषधादीनांसाधनंसाधकम् ॥ २३७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । औषधानि विषष्ठमस्त्ररुपाणि विद्या वेदार्थक्यानं देवी इन्द्रत्वादिका विविधा रियतिर्मर्यादा२३७॥ यहुस्तरंयहुरापंयहुर्भयच्च दुष्करम् ॥ सर्वेतु तपसा साध्यंतपोहि दुरतिक्रमम् ॥ २३८॥
- (१) मैधातिथिः। दुःखेन यत्तीर्यते तद्दुस्तरं ध्याधिनिमित्तामहत्यापर्दातबस्नेन शत्रूणांयदुपरीषः एतदि तपत्तीनांद्वसाध्यमः। क्ष्र्लेणयत्माच्यते तदुरापमाकाशगमनादि । दुर्गमेधपृष्ठारोहणादि । दुष्करमिशशापवरदानादि । अन्यथात्वकरणयथा संवर्तस्यान्यदेवतासृष्टिः। सर्वमेव तपसा सिध्यति । श्लोकत्रयेण संयोगपृथकादभ्युदयार्थता क्ष्र्लाणामुव्यते । ननुच मायश्चित्तानांमकतत्वात्कस्त्रस्त्रस्तिस्त्रच्छेषत्यैवन्याच्या नाभ्युदयार्थिनोविधेयतया नच दुस्तरादयोऽर्थवादत्तयानसभवन्ति । एवविधःमहांतःकस्त्रायदुस्तरमिषसमुद्रादितीर्थते किपुनर्दुष्यार्पनापनोत्स्यते । उच्यते गृहस्यतिषु सामविधीचाननुक्रम्यवे मायश्चित्तानांकस्त्रविधः समाम्रातः तत्रचानारभ्याधीतत्वायुक्तैवाभ्युद्यार्थता । आहच अर्थतान्
  कस्त्रांचारित्वा सर्वेषु वेदगु ज्ञातोभवतीति । वेदेषु ज्ञातहत्त्यनेन नियमपूर्वकंवेदाध्ययनानुष्ठानायफलंतिस्त्रसम् । यस्तुनिकस्त्रीयहणार्थोऽध्ययनविधिःसएकवेदाध्ययनेनात्रापि संपद्यते । एवमनेकवेदाध्ययनंतुधर्मायैवेत्युक्तवेदेषुज्ञातहत्यनेनाशेवयागफलावामिमाद् । यजमानोहिवेदैज्ञायते योद्यर्थवादत्यासंभवति नमायश्चित्तानिद्यान्यभावनार्थानि काम्यानि फलसाधनाति तत्रभिक्तविषयत्वात्कृतःभावश्चित्तेनिक्तिन्त्रस्त्रप्रद्वायार्थत्वते । अभ्युदयार्थतेतिभिक्तिकर्मणांतुल्यत्वायुक्तानिवृत्त्याश्चान्ति तत्रभिक्तविषयत्वात्कृतःभावश्चित्रयोद्याचेतिभावन्त्रति। अभ्युदयार्थतेतिभिक्तिकर्वतेवाक्ये तेनच प्रकरणस्यवाशोयुक्तएव । तथाचद्वैपायनमुनिप्रभृतयस्त्रपःप्रभावाद्वद्विचित्रत्रादश्चनेतिभिक्तविवान्यस्त्रक्लिनतपांसि ।
  नच वथासर्वार्थान्यपि वैदिकानि कर्माणि नियत्रकलिनि सर्वभयोदर्गपूर्णमासौ सर्वभ्योत्वोतिष्टोमहत्वाधिकारात्तन्नसर्व-

भयान्यववेदेखर्गादीनि फलानि श्रुतानि तदपेक्षयेव सर्वार्थता नतुऋष्यतिशयातिभोगेनैवमिति किर्ताह्ययुस्तरिमस्यादियः यानिदर्शितम् ॥ २३८ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । दुस्तरं समदादि । दुरापं चिन्तामण्यादि । दुर्गं मेरुपृष्ठादि । दुष्करं लोकसृष्यादि ॥२३८॥
- (३) क्रुह्नूकः । यहुः खेन तीर्यते ग्रह्दोषसूचितापदादि यहुः खेन प्राप्यते क्षत्रियादिना यथा विश्वामित्रेण । तेनैव शरीरण ब्राह्मण्यादि यहुः खेन गम्यते मेरुपृष्ठादि यहुः खेन क्रियते गोः प्रचुरदानादि तत्सर्वतपसासाधितुंशक्यते य-सादितदुष्करकार्यकरणंसर्वतपसा साध्यते तपोदुर्रुष्ठानशक्ति ॥ २३८॥
- (४) **राधवानन्दः** । किंच यदिति । दुस्तरं पाहादिकतानिष्टमः । दुरापं जाल्यन्तरस्य जाल्यन्तरमाप्तिपंथा विश्वा मित्रस्य ब्राह्मण्यावाप्तिः । दुर्भगरुडस्याष्ट्रताहरणमः । दुष्करमगस्त्यस्य तिन्धुपानमः । उक्तंतर्वतपता साध्यविति नकेवल-मपितु तपे।सनुष्ठक्रधनीयमित्याहं तपे।हीति । दुरितिक्रममितिक्रमशून्यमः ॥ २३८ ॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । शक्यंसाध्यं अत्रापि कारणत्वेनोक्तंतपोहिदुरतिक्रम्मिति । केनचिद्मि तमोल्झ्यितुंनशस्यिनित्य-थीः॥ २३८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यत् दुस्तरं समुदादि ।यत् दुरापं चिन्तामण्यादि । यत् दुर्गं मेरुपृष्ठादि ।यत् दुष्करं लोकसृत्याः दि ॥ २३८ ॥

महापानिकनश्चैव शेषाश्चाकार्यकारिणः॥ तपसैव सुतप्तेन मुख्यन्ते किल्बिपात्ततः ॥ २६९॥

- (१) मधातिथिः । उक्तार्थमेतत् ॥ २३९ ॥
- (२) शर्वज्ञनारायणः । तपसैव मुच्यन्ते जपस्यापि भेदत्वात् ॥ २३९ ॥
- (३) क्रुझ्कः । ब्रह्महत्यादिमहापातककारिणोऽन्यउपपातकाचकार्यकारिणः तमसैवोक्तरूपेणानुहितेन तलात्या-पान्मुच्यन्ते उक्तस्यापि पुनर्वचनंत्रायभिक्तस्तुत्यर्थे ॥ २३९ ॥
  - (४) राघवानन्दः। किंच महेति। शेषामहापोतिकिभिन्ताः। तते। महापातकोपपातकादेः॥ २३९॥
- (५) मन्द्रनः । चतुर्णामेतेषांचत्वार्युदाहरणानि यथासंख्यंचतुर्भिःश्लोकेर्दर्शयति महापातिकनश्रेवेति । ततः कि-स्विषान्मुच्यन्ते दुरतरंतिकिल्विषंतर्रात ॥ २३९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । महापार्ताकने।हि अकारिणःतपसैवततःकिल्बिषात् मुच्यन्ते ॥ २३९ ॥ कीटाश्वाहिषतङ्गाश्व पशवश्व वयांसि च ॥ स्थावराणि च भूतानि दिवंयान्ति तपोबलात्॥२४०॥
- (१) बिधातिथिः । तपस्तुतिरियं येनतपसासर्वत्रगमनात्सर्वेत्वर्गमासतद्दि । यथानिधकृताअपिकीटाद्यस्तपोव-लाद्विगम्ब्यन्ति किपुनर्विद्वांसोबाह्मणाआलंबनं कीटादीनांजातिसहजंदुः खतद्देवतपः तेनम् श्रीणकलम्पाऽधिकारिजन्मा-न्तरकतेन सुकृतेन दिवसान्ति ॥ २४० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । श्वानोऽहयः । पतङ्गाश्च श्वाह्पितङ्गाश्च । पश्चोगवाषाः । तपोबलात् यजमानादिनिध-नपामिरूपतपीबलात् ॥ २४० ॥
  - (३) कुन्नुकः । कीटसर्पशलभपशुपक्षिणः स्थावराणि च बृक्षगुल्मादीनि भूतानि तपोमाद्यारम्येन त्रर्गयान्ति इति-

हासारी कपीतोपाख्यानारिषु पक्षिणोप्यग्निषवेशारिकंतपस्तपन्तीति श्रूयते । कीटानांयज्ञातिसहजंदुःस्रतन्समंतपस्तेन च सीणकल्मपाअविकारिणोजन्मान्तरकृतेन सुकृतेन दिवंयान्ति ॥ २४० ॥

- (४) राधवानन्दः । निक्ष्टस्याप्युत्कृष्टत्वं तेपोमूलमित्याहं कविते । कपोताख्यानादिष्वप्रिप्रवैशादितपःश्रवणां त् । पश्रवीगजेग्द्रादयः । वयांति गरुडादयः । स्थावराः कल्पडुमादयः । वस्तुतस्तु कीटादीनां सहजं दुरदष्टजन्यं दुःख मेव तपस्तैन मतीतनुत्तीयं पूर्वाजितपुण्यवशास्त्वगं यान्तीति तपसोऽर्थवादमाश्रं तादशशरिर तपाद्यपिकाराभावादिति ॥ २४० ॥
- ( ५ ) शन्दशः । दिवयान्ति कीशरिभिर्दुरापाद्मास्तेषि तपसा दिवंप्रामुवन्ति । तथाहि महाभारते कीशख्यानकपो-ताख्यानादिषु तिरभामपि तपसादिवपापिराख्यायते ॥ २४० ॥
- (६) रामचन्द्रः । कीयदयः तपोबलात् यञ्चादि निधनमाप्तिरूपतपोबलात् दिवंयान्ति ॥ १४० ॥ यत्किचिदेनः कुर्वन्ति मनोवाद्ध्यूर्त्तितिर्जनाः ॥ तत्तर्वनिर्दह्रन्त्याशु तपतेव तपोधनाः ॥ २४१ ॥
- (१) मेधातिथिः । वाङ्मनःकायकतस्य जपहोमाभ्यांगुद्धिःश्नर्यते तत्रतपसानिवृत्तिः स्यात् । अतहदमारभ्य-तेतव्पितपसानुष्यते ॥ २४१ ॥
  - ् ( २ ) **सर्वज्ञनारायणः । त**पोधनास्तपण्वोद्दिश्य नतु धनाबृद्दिश्यतपःकुर्वाणाः ॥ २४१ ॥
- (३) कुःख्नूकः । याँकत्यापमनोबाग्देहेर्मानवाः कुर्वन्ति तत्सर्वपापंनिर्दहन्ति तपसेव तपोधनाहित तपएव धनमिव रक्षणीयंयेषांते तपोधनाः ॥ २४१ ॥
- (४) राघवामन्दः । किंच यदिति । निर्देष्टन्ति फलाननकतांसंपादयन्ति । तपोधनाः तपएव दरिद्रस्य धनमिवी पादेयं येषां ते ॥ २४१ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । तदैनस्तपसा निर्णुदन्ति दुर्गपापंतपसा नाशयन्ति ॥ २४१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यत्किचित्एनः मनोवाङ्म्तिभिः मनोवाङ्मायकर्मभिः अनाः कुर्वन्ति तत्सर्वे निर्द्शन्ति-बूरीकुर्वन्ति ॥ १४१ ॥

तपसेव विशुद्धस्य आस्रणस्य दिवीकसः॥ इज्याश्च प्रतिग्रह्णन्त कामान्संवर्धयन्ति च ॥२४२॥

- (१) मेधातिथिः। काम्यकर्मारं मे पूर्वतपः कर्तव्यं तद्यितावरम्यते। तथाचीकं मथमंत्रारवाशृचिःपूतः कर्मण्योमवित यन्नतावदीक्षोपशमनाचकंतभतदेवतपः एकस्तनंत्रतमुपेत्युषयिनितिविहितंचेतितपएव । यन्नापिशान्तिकपौ

  ृष्टिकादौ युशादिविषये तभापि पूर्वतपः कर्तव्यमिति श्लोकार्थः। ब्राह्मणयङ्णयोगाधिकतकाममान्नपदर्शनार्थः। उक्तंच ॥
  मातमतपतः पुंतोइविर्यक्रितदेवताः॥ नागृहीतहविष्यस्य कामः संप्रचतेकचित् ॥ यचपिनदेवतातत्प्रवंतयाचि यागस्य
  देवतया विनाऽनिष्यत्तेदैवताः संवर्धयन्तित्पुष्यते इविर्यहीतृत्वंच नपुनर्देवतानांचर्त्वीकारः कितिहितंमदानतयोद्देशेऽनिराकरणमः॥ २४२ ॥
- (२) सर्वहानारायणः । तपसा दीक्षादिना । शुद्धस्य दिवीकसः । इज्याः यद्गान् । प्रतिगृक्षन्ति वयनेभिः पूजिता-इतिमन्यन्ते ॥ २४२ ॥
- (३) कुझूकः । प्रायम्बित्ततपसा श्रीणपापस्य ब्राह्मणस्य यागे हवीषि देवाः प्रतियुक्तस्यिभिक्षपितार्थाम प्रयच्छ-

- ( ४ ) **राषवामध्दः । किंचान्यदित्याह** तपसेति । दिवीकसोदेवाः इच्याः पूजायागाचाः । कामानः भोगान् ॥ इष्टानः भोगान हिवोदेवादास्यन्ते यञ्जभाविताः इतिगीतोक्तेः ॥ २४२ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । इज्यया देवानांतोषणंतेभ्यः कामावाप्तिश्य दुष्करन्तश्य तपसा शक्यतइति ॥ २४२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ब्राह्मणस्यदिवीकसः इज्यायागादि मित्रगृह्णन्ति चपुनः दिवीकसः कामान् संवर्धयन्ति ॥ २४२ ॥ प्रजापतिरिदंशास्त्रंतपसैवास्रजत्यभुः ॥ तथैष वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥
- (१) मधातिथिः । मनोर्येयमितशायन्थस्य सातपसः सामर्थ्यजैव अन्योपि योग्धपितशाकामस्तेनापि तपःपूर्वरुत्वा ग्रन्थः प्रणेतव्यः ऋषीणामिप यत्तादक्कवेदाः प्रादुर्भवन्तितत्तपसैव ॥ २४३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रजापतिर्वसा । इदंशास्त्रं मानवम् ॥ २४३ ॥
- (३) कुङ्कृकः । हिरण्यगर्भः सकल्लोकोत्पत्तिस्थितिष्रलयमभुः । तपःकरणपूर्वकमेवेमंपन्थमकरोत् तथैव ऋषयो-बसिष्ठादयस्तपसेव मस्त्रब्राह्मणात्मकान्वेदान्याप्तवन्तः ॥ २४३ ॥
- (४) राघवान-दः प्रदीपवचातुर्वर्ण्यस्य चातुराश्रम्यस्य निषेकादिश्मशानान्तस्य कियाकलापस्यावभासकम् पीदंशास्त्रंतपोरह्तिर्मनसा दुःसंभाष्यमितितपसैवासुकदित्याहं प्रजापितिरिति । सर्गादावृषयोपि सुप्तप्रबुद्धस्येवतपोवलदिव-वेदानापुरित्याहं तथैविति । प्रपेदिरे प्रापृरितितपोमहीकरणम् ॥ २४३ ॥
- ( ५ ) नन्द्रनः । तपसा दुष्करमपि कंर्नुशक्यमित्यत्र पुनरप्युदाहराति प्रजापतिरिदंसर्वमिति । इदंशास्त्रमिति च पढ-न्ति ॥ २४३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । इदंशास्त्रं मानवंशास्त्रं तपसैव प्रभुः ब्रह्मा असुजत् ॥ २४३ ॥ इत्येतत्तपसोदेवामहाभाग्यंप्रचक्षते ॥ सर्वस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम् ॥ २४४ ॥
  - [ ब्रह्मचर्यजपोहोमःकाले शुद्धाल्पभोजनं । अरागद्वेषलोभाश्वतपउक्तंस्वयंभुवा ॥ १॥]+
- (१) मधातिथिः । तपस्तुत्युपसंहारः । यदेतत्तपसोमहाभाग्यमहाफलत्वमुक्तंसद्देवाः प्रचक्षते । नकेवलंमनुष्याएव सर्वस्यास्येतिजगन्निदर्शयति कृत्स्तस्य जगतःपुण्यमुद्भवंशुभजन्मतपसः सकाशात्पश्यन्तः ॥ २४४ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनाराधणः । सर्वस्य पूर्वोक्तकार्यस्य । उद्भवं जन्महेतुम् । तपसः सकाशात् परं पुण्यं पश्यन्तः ॥२४४॥
- ( ६ ) कुःझूकः । सर्वस्यास्यजन्तोर्यदुर्लभंजभ्य तपसः मकाशादित्येवंदेवाः मपश्यन्तः तपोमूलमिदंसर्वमित्यादितपो-माहात्म्यंमवदन्ति ॥ २४४ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच देवादरत्वेनापितपःशाशस्त्यमामाहः इत्येतदिति । सर्वस्य शाणिमाश्रस्य अस्यसुखतः तसाधनवस्त्रमाल्यादयः तपसःसकाशादुःद्भवमुत्पत्तिमः । पुण्यं दुःखाननुविद्धं पुण्योगन्धइत्यादिस्मृतेः ॥ धर्मात्सुखंचज्ञानं-चेतिस्मृतेः । तदेवं पुण्यमुद्भवं शपश्यन्तस्तपसोभाग्यप्रवश्यकर्तव्यतया भजनीयत्वं शाहुरित्यम्वयः ॥ २४४ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । सर्वस्यास्य प्रपञ्चस्य पुण्यंकल्याणमुत्तमंतपसा पश्यन्तस्तपोनिमित्तंपश्यन्तः ॥ २४४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । इति एतत् देवाः तपसः महाभाग्यं प्रचक्षते ॥ २४४ ॥
  - [ रामचन्द्रः । ब्रह्मचर्यादयः रूपंभुता तपः एकमः । रागभ द्देषभ कोभभ रागद्देषकोभाः ते मविचन्ते ॥ १ ॥ ]+

#### बेदाभ्यासोऽम्बहंशक्त्या महायज्ञकियाक्षमा॥ नाशयन्त्याशुपापानि महापातकजान्यपि॥२ ४ ५॥

- (१) मेधातिथिः । वेदाभ्यासादीनांनित्यानांकर्मणां पापप्रणोदनार्थताधिकारान्तरत्वेनोच्यते अनिर्दिष्टपायिक्ताः नामप्रत्ययकतानांपितभूतानांचैतिह्इत्यायते अन्येत्वाहुर्यदेवोक्तं ब्राह्मणस्यतपोद्गानिति तपोविधानेन कर्मान्तरिनवृत्तिमाश-दुःमानस्य वचनं इदमपितथैवविद्गयं अनुसंधानार्थक्षमायहणम् । सर्वात्मगुणप्रदर्शनार्थमहापातकान्यपीति । अपिशब्दा-च्छुतिः प्रतीयनेनमहापातकनिवृत्त्यर्थतानचाकत्मात्सप्रवर्तितहति तथाप्रदर्शितैविषयैविद्गायते ॥ २४५ ॥
- (२) **तर्वज्ञनारायनः** । महायक्षिक्रया वैदाभ्यासस्य तदन्तर्गतस्यापि पृथगुक्तिः । सर्वासंभवे वेदाभ्यासमात्रेष संसिद्धित्रियेतदर्थम् ॥ २४५ ॥
- (३) कुङ्क्कः । यथाशक्तिप्रत्यह्वेदाभ्ययनं पश्चमहायङ्गानुष्ठानमपराधसहिष्णुत्विमत्येतानि महापातकजनितान्यपि पापानि शीवंनाशयन्ति किमुतान्यानि ॥ २४५ ॥
- (४) **राज्यवानन्दः । कृ**च्छ्रादावशक्तस्याप्येतच्यः महापातकादिनाशहेतरित्याह वेदेति । महायद्गावैश्वदेवादय-स्तवांकियानुहानम् । क्षमा अपराधसहिष्णुता ॥ २४५ ॥
  - (५) न्द्रनमः । अथाभ्ययनंत्रपञ्चयति वेदाभ्यासोन्वहंशक्येति ॥ २४५ ॥
  - (६) रामचन्दः । पञ्चमहायङ्गित्रयाः क्षमायोग्याः॥ ३४५॥

# यथैथस्तेजसा बन्हिः शामंनिर्दहित क्षणात् ॥ तथा ज्ञानान्निना पापंसर्वेदहित बेर्बात् ॥ २४६॥

- (१) मैधातिथिः । श्वानमशंसेयं विदुषः खल्पेनमायिक्तिन शुद्धिरित्यालन् प्रकरणशाश्चायते । श्वानंत्र सरहस्यं-बेदार्थिवपयंश्चेयं प्रायम्भित्तविधिश्चानं केवलंशुद्धयेमयोगार्थत्वात् नस्ययधामयोगीपपत्तिः । यस्तुदेवादिसत्तस्वविश्चानंरह-स्यायिकारश्चानंत्र तस्याकामार्थत्वायुक्तं तद्धिताः पापिनिष्क्रियाः आहत्त्र यथापुष्करपत्ताशायोगिनिष्ठव्यन्ति एवमेवं विदिपापं कर्मनिष्ठित्यतीति । एथोदाविन्धनं यथाशुष्कदारुवाद्योक्षिप्तंत्रस्ते नत्विषा एवंश्चानमधिरवपापस्यदाहक-त्वाद्विनाशसामान्यादेवमुष्यते । वेदविदितिश्चानंविशिष्यते तेन तर्ककलाकाव्यादिश्चानमपास्तंभवति ॥ २४६ ॥
  - (२) तर्वज्ञवारायणः । क्रानामिना वेदार्थानुचिन्तनेनामिनेव दुष्करप्रतिवन्धेन ॥ २४६ ॥
- (३) कुझूकः । यथाधिः काशन्यासम्मानि क्षणेनैव तेजसा निःशेषंकरोति तथा श्रानाधिना पापंसर्ववेदार्यश्लोत्रा-इत्रोनाश्चयतीस्येतत्परमात्मश्चानस्येतत्पापक्षयोत्कर्षश्चापनार्थमेतत् ॥ २४६ ॥
- (४) राष्ट्राशन्दः । ज्ञानमेव मावनमिवद्यानाशहारा समूलकाषं कर्षति नान्यदित्याह यथेति । तथाय अति-रच्ती । सर्वे पाप्यानीतोनिवर्तन्ते ॥ निष्यते व्हयप्रन्थित्श्वयन्ते सर्वसंशयाः ॥ श्लीयन्ते व्यास्यकर्माणि तिलन्दष्टे परा-वरे ॥ नह्ता एवंविदि किंपनमापंविद्यक्षयथालोष्टीरजसाभ्यंसेते ॥ यश्लैषांति समिद्धोधिर्मकासात्कुरुतेर्जुन ॥ ज्ञानाधिः सर्व कर्षाणि भलसात्कुरुते तथा ॥ नहिज्ञानेन सदशं पविचिमह विद्यतहति ॥ इते श्लोकागोविन्दराजसेमतामेथातिथिसंमता-इति । वस्तुतस्तु अनाविष्कतपापानामित्यनेन गतार्मत्वात् ॥ २४६ ॥
  - 🤇 🍇 ) म्हर्कृतः । ज्ञानामिना मस्त्रज्ञानामिना कुतप्तंच्याख्यायते अस्य प्रकरणस्याध्ययनप्राधान्यात् 🛭 २४६ 🖠
  - (६) रामचन्द्रः । यथा एषान् काष्टानि वहिः तत्क्षणाद्हति तथा ॥ २४६ ॥

# इत्येतदेनसामुक्तंप्रायश्चित्तंयथाविधि ॥ अतऊर्चरहस्यानांप्रायश्चित्तंनिबोधत ॥ २४७ ॥

- (१) नेधातिथिः। पूर्वीत्तरम्कणामसंबन्धार्थः॥ २४७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । रहस्यानामम्काशानांपापानामः ॥ २४७ ॥
- (३) कुल्लूकः । इत्येतद्रसहत्यादीनांपापानांप्रकाशामांपायिकत्तंयथाविष्यभिद्धितं अतः अर्थव्यवश्यामांपापानां प्रायम्बित्तंथणुत । अयंश्लोकोगोविन्दराजेनालिखितः मेधातिथिना तु लिखितएव ॥ २४७ ॥
- ( ४ ) <mark>राघवाणन्दः । विस्पष्टपापानां मायश्चित्तमुपसंहरत्रहस्यानांतत्त्रतिज्ञानीते इतीति । एषविधिःप्रकारः । एषा</mark>-भितिपाठे एषां रहस्यानाम् ॥ २४७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। एतत् एनसां पापानां प्रायमितं उक्तं विशुद्धये उक्तं ॥ २४७॥

सव्यात्हितप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश ॥ अपि भूणहणमासात्पुनंत्यहरहः कृताः ॥२ ४८॥

- (१) मैद्यातिथिः । मुखनासिकासंचारीवायुः प्राणस्तस्यायामीनिरोधः सचीमयपथाप्राणप्रवृत्तेर्विद्धः क्रमतोऽपानप्रवृत्तेर्वायद्रेषकारस्थ्यमसिद्धं । व्यादतयः सप्तप्रणवश्रोंकारोध्यादितिभः प्रणवेनषसहपाणायामाः कर्तव्यादितिष्ठेशस्यावुतिसंख्यानं कीदशःसहभावः केचिदाहुः प्राणायामंख्य्वा व्यादितः प्रणवजपः प्रत्यावृत्ति कर्तव्यः । अन्यत्वाहुः श्वासनिरोधकालेन प्यातव्याः । किपरिमाणः माणायामानांकालोयावतानाति महतीश्वासनिरोधनपीडाजायते कुंभकरेषकपूरकाम प्राणायामाः स्वयंश्ते । तेन श्वासनिरोधमात्रं यथाऽप्रमाणं नासिद्धेरिति। असाध्यतयैव परिमाणानामपिभूणहननपि
  श्वन्दान्तरसमेषु ॥ २४८॥
- (२) तर्वज्ञनारायणः । सय्यादतीः सम्णववाद्दि एतदुपलक्षणं साविष्याः शिरसम् । मासादितित्र यावरम्यन् वनमनुवर्तते । अनुक्तसंख्येषुत्र स्कादिषु प्रत्यदं शतमहोत्तरं जन्यमः । अनादेशेतु संख्यायाः शतमहोत्तरमितिसामान्य-विभागत् ॥ २४८ ॥
- (३) कुद्भकः । सञ्याततसमणवाः सावित्रीशिरोयुक्ताः पूरककुम्भकरेषकादिविधिना प्रत्यहंषोडशमणायामाः कतामासाष्ट्रक्षप्रमपि निष्पापंकुर्वन्ति । अपिश्रब्दादातिदेशिकप्रसहत्यामायभिक्ताधिकतमपि एतच प्रायम्बन्नीहजातीमा-मैव न सीश्रुद्वादेर्मन्त्रानिधकारात् ॥ २४८ ॥
- (४) राधवाजन्दः । महापातकानुपपातकोपपातकेषु स्पष्टेषु मञ्जहोमकयापनानृतापयोर्धताच्ययनदानवेदाच्या समहायञ्चसमाञ्चानित सामाप्यतीविशेषतम् नाश्चकत्वेनोक्तानिद्दानीं तेषां रहसिकतानां मितित्वकृष्यवस्थितनाशसा-धनान्याहं सव्यातितिमित्यष्टादशिमः । अपिनातिदेशिकपातकसंप्रहार्थः । मासान्यासाविष अहरहःकताः प्रत्यहमध्य स्थमानाः पुनन्ति भूजहनं म्रक्षत्रं शोषयन्तित्यन्ययः ॥ २४८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सञ्यादितकाः भणवाः वेष्टशः भाणायामाः अहरदः कताअपि भूणहनं मासात्पुनंति ॥ २४८ ॥ कौत्संज्ञान्वापहत्येतद्वासिष्ठंच भतीत्यूचम् ॥ माहित्रंशुद्धवत्यश्व सुरापोपि विशुध्यति ॥ २४९ ॥
  - (१) मेघातिथिः । कुत्सेनऋषिणा रहंमोक्तंकौत्समपनःशोश्चयविष्यहर्षवह्नवेपस्यते । वासिष्टंवपतीत्यृचंति-
  - ( २४७ ) इत्येतदेनसामुक्तंभायांत्रस यथाविषि = इत्येपीविद्दित:कत्कःगायात्रसस्यवीविषिः ( राष• )
  - (२४९) माहियं = माहेन्सं (८, ४)

सम्भयःसमादतास्त्यृषं प्रतीतिसूक्तादिपतीव रा विति प्रतिस्तोमेभिरुषसंविशिष्ठाइत्येतत्। माईइंमाहित्रीणामिति तृषमेव महितृशब्दोऽस्मिन्सूक्तेस्तीति विमुक्तादिपक्षेपात्। अऋतुऋचोयेतुमाहेग्द्रमिति पठित तेषांमहांइन्द्रोयओजसेत्यष्टपत्वारिं-शतंपयःसूक्तमाहुः शुद्धवत्यभैतोन्निग्दंस्तवांशुद्धशुद्धेनेति। अत्रापिशब्दस्तत्समानार्थः॥ २४९॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । कौत्सं कुत्सद्दृमपनःशोशुचद्घमितिस्क्तमः । विसष्टद्दं मित्रतोमेभिरितितृषंम्यक्त्रय-मः । माहेन्द्रं महांद्रन्द्रोयओजसेतितृचमः । माहित्रमितिकचित्पाठः । तत्र महित्रीणामवोस्त्वित तृचं याह्ममः । शुद्धवत्यः शुद्धवतीः एतोन्विन्द्रमितितृचमः । एतत्सर्वे वक्ष्यमाणंच मत्येकमेव मायश्चितं नैकैकश्लोकोक्तं समुद्दितमः ॥ २४९ ॥
- (३) कुद्धूकः । कौत्सेन ऋषिणा दष्टं अपनः शोशुचदधिमत्येतत्सूक्तं विसष्ठेन ऋषिणादष्टंच प्रतिस्तोमेभिरुषसंब-शिष्ठाइत्येवंऋचं माहित्रंमहित्रीणामवोस्त्वित्येतत्सूक्तं शुद्धवत्यएतोन्विन्दंस्तवामशुद्धिमत्येतास्तिरुऋचः । प्रकर्तमासमहर-हः षोडशक्तवोपि जपित्वा सुरापोऽपि विशुध्यति अपिशब्दादातिदेशिकसुरापानप्रायश्चित्ताधिकतोऽपि ॥ २४९ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । कौत्सं कुत्सनामिषणा दष्टं । अपनःशोशुचद्घिमत्येतत्सूक्तमः । एवं वासिष्टमिप प्रतिस्तोमे-भिरुषसैवसिष्ठामित्येतामृचमः । माहित्रं महित्रोणामवोचिमित्येतत्सूक्तमः । शुद्धवत्यः । एतोन्विन्दंस्तवामेति शुद्धंशुद्धेनेति । एतास्तिस्रक्षचः । प्रकृतत्वान्मासादेमीसैव्याप्य प्रतिदिनं षे।डशकृत्वोजपित्वाशुध्यत्येव । अपिशब्दादितिदृष्टसुरापाना-दिक्रतोपि ॥ २४९ ॥
- (५) **नन्दनः । अ**पेत्येतद्पनःशोशुचदघिनत्यादिकंप्रतिस्तोमेभिरुषसंविसद्यादिकंबासिष्ठंतृचं माहित्रंसूक्तंम॰ हित्रीणामवोत्वित्यादिकंशुद्धशब्दयुक्ताऋचः शुद्धलिङ्गाएतानिग्दंस्तवामइंत्याचाः ॥ २४९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । कौत्सं कृत्सरष्टं अपनःशोशुचद्घिमित्येतत् जपेत् वासिष्ठं पितस्तोमेभिरिति वसिष्ठद्यं तिसुणाम्-चां समाहारस्वचं इतिवा माहित्रं महां इन्द्रोयओजसेतितृचं एतोन्विन्दं स्तवामशुद्धिमिति तृचं सुरापोपि विशुध्यित् २४९ सरुज्जम्बास्य वामीयंशिवसंकरूपमेव च ॥ अपत्हृत्य सुवर्णतु क्षणाद्भवति निर्मरुः ॥ २५० ॥
- (१) मिधातिथिः । अत्रसकत्महणातपूर्वत्रपाठावृत्तिः प्रतीयते साच समाचारादन्यत्रदर्शनाच । त्रिर्जापत्वाधमर्ष-णमित्यत्रापेक्षायामधिकतेनसंबन्धः । अस्यवामशब्दोस्मिन्स्रकेस्तीतिमतौच्छः स्कनाम्नोरिति । शब्द्ध्युत्पत्तिरस्य वामस्य पिलतस्य हीनुरितिद्वापंचाशद्वंसूक्तं शिवसंकल्पमपियज्ञायतोदूरमुदैतीतिवाजसनेषदूचम् ॥ २५० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अस्यवामीयमस्यवामस्यपिकतस्येत्यादि सरत्वन्तमवसेजोह्वीमीत्यन्तम् । सक्त्सकः त्रत्यहंजपित्वा । शिवसंकरुपं यज्ञायतदृत्यादिषड्चमः । क्षणान्मासात् नतत्क्षणप्व ॥ २५० ॥
- (३) कुङ्गुकः । ब्राह्मणसुवर्णमपत्दत्यास्यवामस्य पिलतस्य एतत्स्कंगकतत्वान्यासमेकंगत्यह्रमेकवारंजपित्वा सिवसंकल्पच यज्ञापतोदुरमित्येतद्वाजसनेयकेयत्पितंतज्ञपित्वा सुवर्णमपत्दत्य क्षिप्रमेवं निष्पापीभवति ॥ २५० ॥
- (४) **राध्यवानन्दः** । अस्यवामीयं अस्यवामस्येति द्विपञ्चाशत्स्कः । प्रकतत्वान्यासमेकंसकत्प्रत्यद्द्वमेकवारं जपि-त्वा । शिवसंकरुपंच यज्ञायतर्दातवानसनैयपितम् । एतद्वयं जपित्वा विषयुवर्णहर्ता निर्मलोनिष्पापः ॥ २५० ॥
- ( ५ ) नम्हमः । आस्यवामीयं अस्य वामस्य पलितस्य होतुरित्यादिकं यज्ञायतोदूरमुपैतीत्यादिकंसूकंशिवसंकल्पः ॥ २५० ॥
- (६) **रामचन्द्रः । सकत्** प्रत्यहं वामीयं च पुनः शिवसंकल्पं इतिह्यं सुवर्णस्तेयी अभ्वा तत्क्षणात् निर्मको भवति ॥ २५० ॥

# हविष्यन्तीयमभ्यस्य न तमंहइतीति च ॥ जिपत्वा पौरुषंसूक्तंमुख्यते गुरुतस्यगः ॥ २५९ ॥

- (१) मेधातिथिः । मतीकार्थोद्वितीयइति इतिकरणः पद्मर्थविपर्यासकत् ततोमञ्चल्हपप्रहणमितिवेश्यत्रसम्बते । पौरुषंसहस्रशीर्षापुरुषइतिषोद्दशर्चसूक्तम् ॥ २५१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । इतिष्यन्तीयं इविष्याङ्गमजरिमत्यादित्राह्मणोहीतुरवरीनिषीदिन्तत्यन्तमः । नतमंहीनदु-रितिमित्यष्टर्षमः । इतोतिच इतिवाइतिमेमनइतिस्रूक्तमः । पौरुषं सहस्रशोषेति ॥ २५९ ॥
- (३) कुङ्गृकः । हविष्यन्तमजरंखर्विदामेकोनविंशतिऋषः नतमहोनदुरितमित्यष्टी इति वाइतिमेमनः शिवसंकल्प-इति च स्रक्तं सहस्रशीर्षापुरुषइत्येतच्च षोडशर्चस्रकं मासमेकंप्रत्यहमभ्यस्येति अवणात्प्रकृतत्वातः षोडशाभ्यासात् जापत्वा गुरुदारगः तस्मात्पापान्मच्यते ॥ २५१ ॥
- (४) राघवानन्दः। गुरुतस्पगस्याह हविष्यान्तीति । हविष्यान्तमजरमिति एकोनार्वशितिर्ऋषः । न तमंहोनहित अष्टौ । हविष्यान्तमजरमिति मेथातिथिः । पौरुषं सहस्रशोर्षेति षोडशर्चं शाखाभेदेन न्यूनाधिकमपि अत्रापि मासाविष्य-न्नोजपः । अभ्यस्येति प्रत्यहंषोडश्या ॥ २५१ ॥
- (५) नन्द्नः । हविष्यान्तमजरंखर्विदामित्यादिकंहविष्यन्तीयं नतमंहोनदुरित्नित्यादिकंनतमंहइतीति चेत्यत्रेति शब्देनेतिमेमनइत्यत्रस्य सूक्तस्य पहणम् ॥ २५१ ॥
  - (६) रामचन्दः । हविष्यन्तीयं अभ्यस्य जम्वा नतमंह इति जम्वा पौरुषं स्रक्तं सहस्रशीर्षेति ॥ २५१ ॥ एनसांस्यूलसक्ष्माणांचिकीर्षन्नपनोदनम् ॥ अवेत्यूचंजपेदब्दंयितकचेदमितीति वा ॥ २५२ ॥
- (१) मेधातिथिः । अर्वाङ्महापातकेश्यएनांसि स्थूलस्क्ष्माण्युच्यन्ते । उपपातकादीनितेषामपनोदनं चिकीर्षन्न-वेत्यृचंजपेदब्दं अवेत्यवशब्देन प्रतीकेमावतेहेळोदरुणनमे।भिर्शितलक्ष्यते । पापप्रमोचन्छिङ्गत्वान्नत्वतःसंदुर्ह्णीयतदित यार्कचेद्वरुणदेष्येजनद्तिएषाम् ॥ २५२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । स्थूलानिमहापातकादीनि । स्क्ष्माणि ज्ञातिविश्वंशकरादीनि । अवैत्यृयं अवितेहेद्देविर-शेत्येकामुचम् । यत्किचेदंवरुणेतिचर्चम् । इतीतिचेतितथेत्यर्थः । नत्वेतद्पिस्क्षुत्रप्रतीकप्रहणम् ॥ २५२ ॥
- (३) कुल्लूकः । स्थूलानांपापानांमहापातकानांसृक्ष्माणांचोपपात कादोनांनिर्हरणंकर्तुमिच्छन् अवितेहेळोवरुणनमो-भिरित्येतामृचयांकिचेदंवरुणदेष्येजनेइत्येतांच ऋचाम इतिवाइतिमेमनइत्येतत्सूक्तं संबत्सरमेकवारंप्रत्यहंजपेत्॥ २५२॥
- (४) राघवानन्दः । किंच एनसां स्रूलप्रक्षमा गां महापातकोपपातकानाम । अवेत्यृचं अवते हेडोवरुणनमोभि-रित्येतामुचं अब्दंव्याप्य प्रत्यहमेकबारं अधित्वा अपनोदनं नाशं चिकीचुंनीशयेदितिरोषः । यिकचेदंवरणदेव्येजनइति एतामुचं एतत्सूक्तवा ॥ २५२ ॥
- (५) **मृन्द्रमः । अथ**सर्वपापसाधारणंभ्यानमाह् एनसांस्थूलस्क्ष्माणाभिति । अवेत्यृचं अवतेहेळीवरुणममीभिरिति यत्किञ्चदंवरुणमितीत्यत्रेति शब्दानुषद्रेण संबध्यते इतीतिवेतीतिवा इति मेमनइति स्क्लंबेत्यर्थः ॥ २५२ ॥

(६) रामचन्द्रः । रथूलग्रस्माणां एनतां महापातकारि जातिभंशकरारीनां अपनीदनंषिकीर्पन् अवेति अवते-हेन्नोवरुवनमोभिरित्येकाष्ट्रचं जपेत् अब्दं अब्दपर्यन्तं यक्तिचैदंवरुगेतितृचं ॥ २५२ ॥

भितरसामितयासंभुक्ता चान्नंबिगहितम् ॥ जपंस्तरत्समंदीयंपूयते मानवस्पद्दात् ॥ २५३ ॥

- (१) मधातिथिः । अमितपासंमचादि यदन्यमितपासंपापकर्मणः श्ववर्णादितदपासमेव । विगर्हितमन्त्रं चतुर्विषंत्र-भावकारूपरिपद्दसंसर्गदुष्टमः । तरत्समंदीषावित । पावमानीषुषतुष्टयमः ॥ २५३ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । विगर्हितं रुश्वनादीनि । तरत्समन्दीयं तरत्समन्दीयावतीत्यायुक्यतुष्टयमः ॥ २५३ ॥
- (१) क्रुझूकः । त्वरुपतोमहापातिकथनत्वादिना वा मतिपासंप्रतिगृस्चामंत्वभावकालमतिपहसंसर्गदुरंभुका तरत्समंदीभावतीत्येताऋचभतस्रोजपित्वा भ्यहंतस्नात्पापाच्यनुष्यः पूतोभवति स्नामर्थम्यामिति ऋक्षृचंवा ॥ २५३ ॥
- (४) राष्ट्रबानन्दः । किंच प्रतीति । प्रतिगृह्याप्रतियासंभप्रतियासंस्क्रपतोमहापातकिभनेप्रतिगृह्य । अनाप-त्कांलच गाँहतान्वादि मुक्काच तरत्समन्दीयं तरत्समन्दीभावतीत्यताश्वतसम्बन्धः ॥ २५३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अप्रतिपासंत्रतिगृद्यः विगर्हितमनंत्रभुकाः तरत्समन्दीयं तरत्समन्दीयावतीतिषाराद्यतस्यांथसः तरत्समंदीषावतीतिषरचंत्रपन् प्यहान्मानवःपूयते ॥ २५३ ॥

सोनारीद्रंतुबह्रेनानासमभ्यस्य शुभ्यति ॥ स्रवन्त्यामाचरन्त्रानमर्यन्णानिति च तुचन् ॥ २ ५४ ॥

- (१) विद्यातिथिः। सोमारुद्राषारयेषामस्तिति चतसोयसंचभरणानीन्त्रयंचितिऋक् समासंवत्सरंचाझानइदिलक्षं यदुक्तंकचित्तत्त्रेणापिमायभित्तमस्तीति। सवन्त्यामितितडागसरसीनवर्तते॥ २५४॥
- (२) त्रविज्ञानारायणः । सोमारीदं सोमारुद्राधारयेथामित्यृक्यतुष्टयमः । बहेनाबहुकुद्रपापः । अर्थम्णां अर्यम-जंबरुजेमित्रेचेतितृषमः ॥ २५४ ॥
- (३) कुल्लूकः । सोमारुद्रापारयेश्यामस्ययमिति चतसः अर्थमणंवरुणंमित्रंचेति ऋक्वयंनयांच स्नानंकत्वा मास-मेकंत्रत्येकमम्परय बहुपापोविशुभ्यति बहुन्वपि पापेषु तन्त्रेणैकंत्रायमित्तंकार्यमिति झापकमिदमः॥ २५४॥
- (४) राखवान्यः । सोमार्द्रंतु सोमार्द्राथारायथामनद्वर्यमितिचतस्रक्षः बहेनाः बहुपापयुक् प्रत्यहं पोडश-षाभ्यस्य शुष्यतीत्यन्ययः । अर्थन्जमिति अर्थन्जंवरुजंमित्रंचेतिक्रक्त्रयमः । सवन्त्यां गङ्गादिनवामः । अत्र मस्त्रयो-विकल्पोजपस्मानंसाथारणम् ॥ २५४ ॥
- ( ५ ) मञ्चूनः । सोमारोद्रंसोमोरुद्देवत्यंस्क्तोमारुद्दाधारयेश्यामत्ययित्यादि यहेनाः बहुपानः अर्थन्नपृत्रमाया-तिवृत्रमस्तुविद्यानित्यादिकम् ॥ २५४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सोमारीदं बदेनाः सोमार्द्राधारयेथामद्वर्यभित्यृक्ष्यतुष्ट्यं मासमभ्यस्य शुण्यति ॥ २५४ ॥ अन्दार्थमिन्द्रमित्येतदेनस्वी सप्तकंजपेत् ॥ अन्दर्शस्तंतु कत्वाप्तु मासमासीत नैक्षणुक्॥ २५५॥
- (१) नेषाविषिः । इंद्रंमिनेवरूणगणिमिन्येतस्समकं पण्यासानः अपेर्नलीत्यविशेषात्सर्वेनसामः अपक्रसामेश्वनं तजनुरीपोत्सर्गोवातरप्रकृत्वा मासंमेशाद्वारोभवेतः ॥ २५५ ॥

- (२) त्तवज्ञनारायणः । इन्द्रंनिषंवरुणनिषमूतयइत्यादिसमर्चनेनत्नी ब्रह्मपाययुक्तः । अनकार्शं रहस्यं कतनेनः पापं यस्किचित् ॥ २५५ ॥
- (३) कुझ्नूकः । एनत्नीत्यविशेषात्सर्वेश्वेव पापेषु रण्द्रंनिषंत्ररणमधिन्नयर्त्येताः सप्तक्षयः पण्मासंअपेत् । अमश-रतंमूत्रपुरीषोत्सर्गादिकंजले छत्वा मासंभैक्षभोजीभवेत् ॥ २५५ ॥
- (४) राघवानम्यः । किंच अब्दार्धमिति । इन्द्रमित्येताःसप्तम्भः अशीत्युत्तरशतिद्वानि प्रत्यहं जेपत् । एनत्वी मासंसर्वपापयुक्तः । अपशस्तं जलादीमूत्रोत्सर्गादि कत्वामितभुक्मासंब्याप्य गायत्रीमभ्यस्यासीतेति ॥ २५५ ॥
  - ( ५ ) गन्दगः । इन्द्रमिद्रायिनोवृहदित्यादिकपृचांसप्तकं अपशस्तमलमूत्रादिकंकत्वा ॥ २५५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अन्दार्थं दन्द्रंपित्रं वरुणनिष्मत्तयद्ति ऋषं एनत्नी एनः विश्वते यस्यासौ एनत्नी जपेत् । अप्र-काशमेनःकत्वा भेक्ष्यभुग्मासमासीत ॥ २५५ ॥

**गन्त्रैः शाकलहोमीयैरष्ट्रं हुत्वा घृतंद्विजः ॥ सुगुर्वप्यपहंत्येनोजम्बा बा नमइत्यृचम् ॥ २५६ ॥** 

- (१) मधातिथिः । देवक्रतस्यैनसोवधक्रनमसीत्येवमादाये। ष्टीमस्त्राः शाकलहोमीयास्तैर्घृतमध्दं हुत्वागुर्वेष्यपहरूयेनः सर्वमहापातकात्यपीत्यर्थः । जपित्वानमीरुद्रायतवसेकपर्दिन इत्येवंमस्त्रं संवत्सरमेवमेतांसिद्धिमामुयात् । अन्तरेणापिशाकल्क्रहोमेत द्रायिक्षत्तमृत्येन वा जपित्वावामनदृत्यृत्रं सातु शिष्टेभ्यः सुगमयितध्या ॥ २५६॥
- (२) **सर्वज्ञनाशचणः । शाक**ल्होभीयैः देवकतस्यैनसद्दयादिभिर्मन्त्रेरष्टिभ्रदशहुतीःमत्यहंजुहुयात् मत्यहंवाष्टी त्तरशतावृत्त्या । नमद्दयृषं नमआविवेश इत्यृषमध्दंजपेत् ॥ २५६ ॥
- (१) कुल्लूकः । देवकतस्येत्यादिभिः शाकल्होममन्त्रेःसंवत्सरंषृतहोमंकत्वा नमरण्यभेत्यतांवामःचंसंवत्सरंज-पित्वा महापातकमपि पापंदिजातिरपहन्ति ॥ २५६ ॥
- ( ४) शाधवानम्यः । किंच मञ्जीरिति । मर्जेर्दैवक्तरेथैनसङ्ख्यादिभिः शाकल्होमीयैः'। द्दिमस्वैवर्णिकः । नमङ्ख्ये ताषुचेवा क्षुगुर्विम महामातकमध्यपहन्तीत्यन्वयः । नमहत्युचेवाजम्बापर्हान्त ॥ २५६ ॥
  - ( ५ ) जम्द्रजः । नमद्रत्यृषंनमोमित्रस्यवरुणस्येत्यृषयः ॥ २५६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । शाकलहोमीयेर्पन्त्रेः देवकतस्यैनसहत्यर्द्धाः श्रम्यं अव्यपर्यन्तं वृतंतुत्वा हातु गृरु हागुरु अपि एनःअपहन्ति । बापक्षान्तरं नमइति उपनमभाविवास इतिच्हत्रं कावाशुभ्येत् ॥ २५६ ॥

महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छेद्राः समाहितः ॥ अभ्यस्याद्यंपावमानीर्त्रेक्षहारोविशुप्यति ॥ २५७ ॥

- (१) मधातिभिः। महापातकसंयुक्तइति पूर्वपदार्थसंख्याविशेषम्तिपत्तिरनेनापीतिगम्यते। एकैकस्य छष्टुनःप्राय-भिस्तविधानमनेकेनापियुक्तं पावमान्यः करसमेवमण्डलंदाश्चतयंत्वादिषयामदिष्ठयेत्यारस्य यत्तेराजण्ड्यतंहविरिति। पर्द-नामगवामनुगमन गवामनुगमनेनानुबज्यामार्विकर्ताह्रपरिचर्या साचगोत्रपायिक्तादनुसंथेया॥ २५७॥
- (२) सर्वज्ञणारायणः । गायभित्तमात् महापातकेति । अन्यं गत्यदं गायरणाय गण्छन्तीरनुगम्य समाहितमः नाः भत्यदं पावमानीः त्वादिष्टयामदिष्टयेत्यादिकाः दृण्दायेण्दीपरिक्षवेत्यन्ताः अवेत् वैक्ष्याद्वारदृत्यर्थः ॥ २५७ ॥

- ( ३ ) कुद्भूकः । ब्रह्मह्त्यादिमहापातकयुक्तोभिक्षालब्धाहारोवर्षमेकंसंयतेन्द्रियोगवामनुगमनकुर्वन्यः पावमानीर्वि-द्यादिऋचोऽन्वहमभ्यासेन जित्वा तत्मात्पापाद्विशुद्धोभवति ॥ २५७ ॥
  - (४) राधवानन्दः । किंच महेति । गाःअनुगच्छेत् शुअूषेत् । पावमानीः प्रसिद्धाः ॥ २५७ ॥
- (६) रामचन्दः । गाअनुगच्छेत् चारणार्थम् । पावमानीः खादिष्ठया मदिष्ठयापवत्वसोमधारया इन्द्रायपातवेसुतः इन्द्रायन्दोपरिस्रवेत्यन्ताः एताऋचः अब्दमभ्यस्य भैक्षाह्रारोविशुध्यति ॥ २५७ ॥

अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतोवेदसंहिताम् ॥ मुच्यते पातकैः सर्वैः पराकैः शोधितस्त्रिभिः॥२ ५८॥

- (१) मेधातिथिः। महापातकसंयुक्तस्यैव प्रायश्चित्तान्तरमेतत् वेदसंहितांमस्त्रब्राह्मणं षट्त्रिशद्दात्रमुपंाष्येतिसंहि-तामरण्ये जपन्त्रमुच्यते ॥ २५८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रथमं षर्तिशतुपवासान्छत्वा यस्यकस्यचिद्देदस्य कस्याश्विच्छाखायाः संहितांमन्त्रः भागमरण्ये त्रिर्जापत्वा सर्वैःपातकैर्महापातकैर्मृच्यते त्यज्यतइत्यर्थः ॥ २५८ ॥
- (३) कुद्धूकः । त्रिभिः पराकैः पूरोमस्त्रब्राह्मणात्मिकांवेदसंहितामरण्ये वारत्रयमभ्यस्य वा प्रयतोबाह्याभ्यन्तर-शौचयुक्तः सर्वेर्महापातकैर्मुच्यते ॥ १५८॥
- (४) **राघवानन्दः । पातकैः खयंक**तैः पराकैःशोधितः पूतःवेदसंहितां मस्त्रब्राह्मणात्मिकात्रिरभ्यस्य मुच्यत-इत्यन्वयः ॥ २५८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अरण्ये वेदसंहितामभ्यस्य सर्वपातकैर्मुच्यते त्रिभिः पराकैःशोधितः ॥ २५८ ॥ ज्यहन्तूपवसेयुक्तस्त्रिरह्नोऽभ्युपयन्त्रपः ॥ मुच्यते पातकैः सर्वैसिर्जपत्वाऽघमर्षणम् ॥ २५९ ॥
- (१) मेधातिथिः । अपोभ्युपयन् अपित्वाधमर्पणमिति संबन्धः । अन्तश्चान्तर्जलंजपितिद्धिरेवस्मृत्यन्तरानुग्रहोन् धमर्पणमंत्रविशेषस्तृचउक्तः ॥ २५९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्रेव विषयेऽन्यदाह श्यहमिति । युक्तीनियतः । श्यहमुपवसन् पत्यहंत्रिषवणस्नानं कुर्वन् स्नानान्ते ऋतंचसत्यंचेति त्रिर्जले निमग्नोजपन्नित्येवं श्यहेण सप्तविंशत्यावृत्त्या जपंकुर्यादित्यर्थः ॥ २५९ ॥
- (३) कुद्धृकः । त्रिरात्रमुपवसन्संयतः प्रत्यहंगातमध्याह्मसायंकालेषु स्नानंकुर्वन् त्रिषवणस्नानकालएव जले नि-मच्य ऋतंच सत्यंचेति सूक्तमधमषंणं त्रिरावृत्तंजिपत्वा सर्वेः पापैर्मुच्यते । तत्र गुरुलधुपापापेक्षया पुरुषशक्तयाद्यपेक्षया चावर्तनीयम् ॥ २५९ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंचश्रीति । अभ्युपयन्तपःत्रिकालसानं तत्कालएव त्रिवारंजम्बा पुरुषशक्तयपेक्षया लघुपान पापेक्षयावा ॥ २५९ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अह्रस्तिरपोभ्युपयन्त्रत्यहंत्रिषवणस्नानंकुर्वन् ॥ २५९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यः त्र्यहंउपवसेत् तु पुनःत्रिः अहः अपः अभ्युपयन् उपस्पृशन् त्रिःत्रिवारं अधमर्पणं ऋतंच सत्यंचाभीदात्तपसोभ्यजायतेत्येवमादिस्रकं जम्वा सर्वैःपातकैर्विमुच्यते ॥ २५९ ॥

## यथाश्वमेधः कतुराट्सर्ववावायनोदनः ॥ तथाःघमर्वणं स्रकंसर्ववावायनोदनम् ॥ २६० ॥

- (१) मेधातिथिः । स्तृत्यर्थःश्लोकः ॥ २६० ॥
- (३) कुद्धूकः। यथाऽश्वमेषयागः सर्वयागश्रेष्ठः सर्वपापक्षयहेतुस्तथाऽधमर्षणसूक्तमपि सर्वपापक्षयहेतुरित्यय-'
  मर्पणसूक्तोत्कर्षः॥ २६०॥
  - (४) राघबानन्दः। अत्रार्थवादः यथेति ॥ १६० ॥
- (६) रामचम्दः। यथा अधमर्थणं सूक्तंपापमणोरनम् ॥ २६०॥ हत्वा लोकानपीमांस्तीनश्चन्त्रपि यतस्ततः ॥ ऋग्वेदंधारयम्बिशोनैनः प्राप्तोति किञ्चन ॥ २६९ ॥
- (१) मेधातिथिः । इयमपिस्तृतिः ऋग्वेदधारिणोरहस्यमायश्चित्तार्था । अग्येतु महापातिकसंयुक्तइत्यारभ्यरहः स्वार्थमपीच्छन्ति ॥ २६१ ॥
- (२) सर्वज्ञणारायणः । उक्तवक्ष्यमाणसंहिताजपेषु ऋक्संहिताजपस्य । प्राशस्त्यंकययितुषुग्वेदमेव स्तीति ह-त्वापीति ॥ २६१ ॥
- (३) कुझूकः । भूरादिलोकत्रयमपि हत्वा महापातक्यादीनामप्यन्नमभन्गृग्वेदंधारयग्विमादिः न किंगिकत्रपंभामोः ति । ऋग्वेदंरहस्यमायश्चित्तार्थमुक्तंततश्चरहस्यपापे कते ऋक्संहितांमस्त्रब्राह्मणात्मिकामभ्यसेत् ॥ २६१ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच हत्वेति । लोकान् भुवादिश्रयम् । ऋग्वेदं रहस्य प्रायश्चित्तार्थम् । एनः पापं पापकलं म भुद्गेः न स्तुतिमात्रम् ॥ २६१ ॥
  - (५) नन्द्रनः । धारयन् जपन् ॥ २६१ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । त्रीनिमांछोकान्हत्वा यतस्ततः अनुलोमप्रतिलोम**तः अधन्ति विमः ऋग्वेदंशास्यकेनः क्षिर्यक** न्नामोति ॥ २६१ ॥

## ऋक्संहितांचिरभ्यस्य यजुवांवा समाहितः॥ साम्नांवा सरहस्यानांसर्वपापैः प्रमुख्यते ॥ १६२॥

- (१) मेधातिथिः । ऋगादिविशेषणात् ब्राह्मणनिवृत्तिः रहस्यानिसामान्यारण्यकाभीतानि ॥ १६१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । संहिता मञ्जभागः । यजुर्णामत्यत्रापि सरहस्येनान्वितमः । रहस्यमुपनिषद्धयः ॥ सा-स्रांसंहितां तथोनिसंहितांसामगीतिमः ॥ २६२ ॥
- (३) कुछूकः। तदाह ऋगिति। ऋक्संहितांमस्त्रज्ञालणात्मिकांनतुमस्त्रमात्रात्मिकायनन्तरंबेदे शिवृतीति नत्यवन् मर्गात् यजुषांवा मस्त्रज्ञालणानांसंहितांसाम्नांवा ज्ञालणोपनिषत्संहितांवारत्रयमभ्यस्य सर्वपापैः यमुक्तीभवति॥ २६२ ॥
- (४) राघवाणन्दः । किंच ऋगिति । ऋक्संहितां मक्त्रब्राह्मणात्मिकां तकौपनिषदागव्यतिरिकामः । एवं यक्तुवैन् दादौ । सरहस्यानां रहस्यमारण्यकं तथुक्तानामः ॥ २६२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ऋग्वेदादीनां भ्रयाणांसंहितां अभ्यस्य सर्वपापैः ममुख्यते ॥ १६२ ॥

यथा महाह्रदंपाप्य क्षिप्तंलोष्टंबिनश्यति ॥ तथा दुश्वरितंसर्ववेदे त्रिवति मज्जिति ॥ २६३ ॥

(१) मेधातिथिः । श्यवभवस्तिवृदेकाकार्यत्वादवयवन्यवहारात् वेदीवेदान्तरस्यावयवः ॥ २६३ ॥ १८५

- (३) कुक्क्कः। क्रगाधारमना त्रिरावर्ततक्ति त्रिकृत् यथा महाइदंत्रविश्य छोष्टंविश्रीर्यते तथा सर्वेदुःश्वरितंत्रिकृति वेदे विनश्यति ॥ २६३ ॥
  - ( ४ ) राधवानन्दः । किंच यथेति । लोष्टं पांसुपिण्डमः । वेदेत्रिवृति वेदत्रयाध्यायिनि । निमञ्जति विनश्यति॥२६३
  - ( ५ ) नन्द्नः । स्रोष्टंपृत्पिण्डम् ॥ २६३ ॥

ऋचोयजूषि चान्यानि सामानि विविधानि च ॥ एषज्ञेयसिव्देदोयोर्वेदैनंसवेदवित् ॥ २६४ ॥

- (१) मेधातिथिः । तम्यवयवंदर्शयति आधानिमुख्यानीत्यर्थः । ब्राह्मणाभ्येयानिचमितिनि । अत्रवापदक्रिमिता-नि विविधानि सामानि याम्यारण्यविभागेन ॥ २६४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्यानिचेति यजुषामृग्व्यतिरिक्तानां तन्पभ्यप्रितानामृचांच संपद्धः । विविधान्यक्ष-ररूपयोगिगीतात्मकसम्ह्याणि योवेदार्थतोयन्थतम् ॥ २६४ ॥
- (३) कुक्रुकः । त्रिवृत्त्वमेवाह ऋषदति । ऋषऋद्वाच्चाःयजूषि यजुर्मेच्चाः सामानि वृहद्रमन्तरादीनि नानापका-राण्यन्यान्येषांत्रयाणांपृथक्पृथक् मच्चब्राह्मणान्येषत्रिवृद्देदोद्वातच्योयएनवेद सवेदविद्धवति ॥ २६४ ॥
  - ( ४ ) राखवानन्दः । त्रिवृत्त्वमेवाह ऋचइति । अन्यानि गीतिसामिमसानि च । एनं वेदत्रयसमुदायम् ॥ २६४ ॥
- ( ५ ) मन्दमः । कःपुनिरहित्रबृद्देदोभिषेतस्तमाह ऋषोयजूषिचान्यानीति । ऋषोयजूषि सामृति वेदः न ब्राह्मणानी-स्यर्थः ॥ २६४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ऋषीयनूषिसामानि त्रिबृद्धेदः एनं वेदत्रयस्य अध्ययनं वेद संवद्वित ॥ २६४ ॥ आद्ययद्यक्षरंब्रस त्रयी यस्मिन्त्रतिष्ठिता ॥ सगुस्रोऽन्यस्त्रिवद्वेदोयस्तंवेद सवेद्वित् ॥ २६५॥ [ एषवोभिहितः क्रस्त्रः प्रायश्वित्तस्य निर्णयः । निश्रेयसंधर्मं विधिविप्रस्येमंनिबोधत ॥ १ ॥ ] \*

[ पृथम्ब्राह्मणकस्पाभ्यां सहिवेदित्रव्यस्टतः ॥ २ ॥] ः

- ॥ इतिमानवेधर्मशासे भूगुपोक्तायां सं एकादशोऽध्यायः ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
- (१) विद्यातिथिः । व्यक्षरमक्षरत्रयसमाहारओंकारआयंत्रज्ञगुसंरहस्याधिकारेयथावदुपिहत्वाच्छव्दत्रज्ञरूप-तयोपासम्कर्मत्वेनिविहितःपरवात्मवाचकतयावागृसोनतुङ्गानाक्षरत्वेन सहिलोकमितद्धओमित्यन्युपगमक्रयीयित्वन्नेषासं-कुषिता सर्वाण वर्णानीत्येवमादि तस्योपासना पुरस्तादुक्तित एवमोमित्येतदक्षरमुपासीतेतिपूर्वश्लोके मन्त्रार्थवेदनेन वे-दत्वमुक्तमनेनवेदान्तवानं कर्मवेदनन्त्वच्ययनविष्याक्षिप्तमेवेतिप्रसिद्धस् ॥ २६५ ॥

मान्याक्रापिममुस्वतिस्तदुषिताध्याख्याहिमेथातिथेःसालुमैवविधेर्वशात्कात्रिष्टिपाप्यांनयृत्युस्तकं ॥ शोणीदीमदनःसहार-महतोदेशांतरादाद्धतैत्रीणीद्धारमचीकरत्ततद्दतस्तत्पुस्तकेलेखितेः ॥ इतिभीभद्ववीरत्वामस्तुभद्दमेथातिभिवरिषतएकाद-शोष्यायः ॥

(२) सर्वज्ञणारायणः । आणं सर्ववेदादी पाड्यत्वादायम् । स्यक्षरं अकारीकारमकारैः । प्रस्न तत्माप्यदेतुस्या-त् । प्रतिष्ठिता अन्तर्भूता तस्य तत्सारत्यात् । गुष्टोनकस्तिषित्कथनीयः । योवेदैनं उपास्यत्वेन ॥ २६५ ॥

सर्वद्गनारायण्डतौ मन्वर्थविद्वतौ मायन्वित्तविधिर्नामैकादशोध्यायःसंपूर्वः ॥ ११ ॥ 🤒 ॥

<sup>+ (</sup> क, ट, इ, राघ॰ ) १ ( ट, इ )

(३) कुह्यूकः । सर्ववेदानामाध्यष्रस्रवेदसारमकारोकारमकारात्मकत्वेन भ्यक्षरंयत्र त्रसोवेदाः रियताः सोन्यसि-बृद्धरः नणवाख्यागुद्योगोपनीयोवेदमन्त्रभेष्ठत्वात् परमार्थाभिधायकत्वात्परमार्थकत्वेन धारणजपान्यां मोक्षद्रतृत्वाच यस्तंत्वरूपतोऽर्थतश्य जानाति सवेदवित् ॥ प्रायम्भित्ते बहुमुनिमतालोचनाष्ट्रम्ययोक्तंसद्याख्यानंस्रलुमुनिगरांतद्वजभ्यंगुण ह्याः ॥ नैतन्मेधातिथिरभिद्धे नापि गोविन्दराजोब्याख्यातारोन जगुरपरेऽप्यन्यतोदुर्लभवः ॥२६५ ॥

इतिश्रीकुळूकभट्टविरचितायां मन्वर्यमुक्तावल्यां मनुबृत्तावेकादशोऽभ्यायः॥ ११ ॥ ७ ॥

( ४ ) राघवानन्दः । अतिरहस्यं त्रिवृदाह् आचिमिति । प्रणवंश्यक्षरमः । गुह्मोध्यानजपाश्यांमोक्षहेतुत्वादितगोष्यः । त्रयी ऋगादिवेदत्रयमः । प्रतिष्ठितोपादेयत्वेनांगीकारेण सर्वावावसंतृण्णेति श्रुतेः । संतृण्णोपादानतया ब्यामेत्यर्थः ॥ २६५॥

[ राघवानन्दः । उपसंहरति एषइति । कर्मविधि कामतःसुखदुःखजनकमकारमः । नैःश्रेयसं यथासंभवं वैराग्यादरपृहांविना न मोक्षइति साध्यसाधनसंगतिरुत्तराध्यायेन ॥ १ ॥ ]

इति श्रीराघवानन्दसरस्वतीविरचितायां मन्वर्थचिद्रकायामेकादशोध्यायः॥ ११ ॥ 🕒 ॥ 🤐 ॥

( ५ ) **नन्द नः** । नकेवलमृग्यजुरसाम्बदेववेदवित्किन्तुपणविवदपीत्या**इ** आधंयत्रयक्षरम्ब्रह्मेत ज्यक्षरमकारोका-रमकारात्मकं योवेदैनंसवेदवित्मणवभ्यायीभवतीत्यर्थः ॥ २६५ ॥

इतिश्रीनन्दनाचार्यविरचिते मानवध्याख्यानएकादशोध्यायः॥ ॥ ७ ॥

(६) रामचन्द्रः । यदायं न्यक्षरं अकारोकारमकारात्मकं ब्रह्म यस्मिन् ब्रह्मणि त्रयी वेदत्रयी ऋग्यजुःसामा∻ त्मिका प्रतिष्ठिता सगुक्षोन्यिक्तिकृद्देदः तं त्रिवृदात्मकं वेद सवेदवित ॥ २६५ ॥

इति श्रीरामचन्द्रभट्टविरचितायां मनुभावार्थदीपिकायांमकादशोध्यायः ॥ ११ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

#### ॥ श्रीगणेशायनमः॥

### ॥ अय द्वादशोऽध्यायः त्रारभ्यते॥



चानुर्वण्यस्यकःस्त्रोयमुक्तोधर्मस्त्रयानच ॥ कर्मणांफलनिर्दत्तिशंसनस्तस्वतः पराम् ॥ १ ॥

(१) मेधातिथिः । आबोर्धःश्लोकः शास्त्रार्थपरिसमाप्तिदर्शनेनाधिकाकांक्षानिवस्पर्थः कलपहणंसामान्यार्थ ए-तावन्तःस्मार्ताधर्मायस्मिन् शासे रहस्यपर्यन्तउपदिष्टाम् शिष्यमुखेनाचार्यस्यैवकृत्सकारिता शासस्यनितपायते नविव-क्षिता नात्रशिष्याचार्यवस्तुतःप्रतिषक्तस्यंयश्यकार्यवयान्यमेवंविभजति । धर्मशब्दमाकर्तव्यतावयनोविभिप्रतिवेधसपूर्मनुः वदति तेनकर्मफ्रव्सवन्धोऽनुकोऽपीत्रक्रभ्वेमितपाचते क्रन्सोधर्मउक्तस्वया विधिपतिबेधापेक्षया वचनमुपपन्नंभवति । कः .स्यपुनः कर्मणः फलसंबन्धोजिङ्गास्यते येनोच्यते कर्मणांफलनिर्दृत्तिशंसेति । यावता तावन्ति तावन्तित्यानि शास्त्रनोदितत्वा-देविक्रयन्ते नतेषांफलमिसंधेयं नहि तानि फलार्थानि यान्यतुल्यानि तत्रापि प्रतिकर्मगयशः फलान्युक्तान्येव वारिब्स्तु-प्रिमामीति त्वर्गीयुश्चेत्यादीनि यत्रापिनोक्तमिवमन्येत तत्रापित्वर्गादिसाधितमेव । यानिजातकर्मादीनि संस्कारकर्माण तानि संस्कार्यविशेषोक्तस्यिकयापुरुनैवपुरुवित नार्ष्ट्रमाकांक्षिति। यान्यपि नैमित्तिकानि द्रध्यशुद्ध्यादीनि चाण्डालस्य-र्शनस्नानादीनि तान्यपि रप्रपयोजनान्येव शुद्धये हि तानि कियन्ते अशुद्धेर्घ्यवहारप्रतिषेधात् । पायश्रितानिचानन्तरमु-क्तपयोजनान्येव अतीनविद्यः कस्य कर्मणःफलमभिजिबास्यते। प्रतिषेधानांशरीरजैः कर्मदौषेः कते तेषामेववक्ष्यमाणत्वा-त्तथापतिषेधानुष्ठानविषशास्त्रचीदितमेव । नचतत्रफलार्थित्वेहि न सर्वविषयोधिकारः स्यात् अभितावाधिक्रियेत उच्यते नैवाजनादशंफलमभिधीयते यत्काम्यते अनिष्टफलदर्शनमत्रक्रियते नैवतत्काम्यते नैवचकश्विदनिष्टमाप्तिमच्यस्यतः सर्व-विषयतासिद्धिः । यदप्युच्यते शास्त्राचीदिर्तप्रतिषेधानुष्ठानिकयते अत्यल्पिमदमुच्यते एवंतत्र नानुष्ठानिमित सर्वमेवशासनो-दितंकियते किन्तुतच्छाक्षंप्रकाधिनः कस्यचित्कर्तव्यतांस्थापर्यात कस्यचिदन्तरेणप्रक्रनेमित्तिकत्वेन इहतु यायजीव-मिवनिमित्तभूतेरभावात्किमर्थेपतिषिद्धंनिक्रियतदृत्यपेक्षा प्रत्यदायम दश्यते । जिघांसया ब्राह्मणस्य नर्कमतिषयते ननुष-यत्प्रतिषिदं ब्राह्मणवधादि नतच्यास्त्रचोदितं शास्त्रनोदिनस्य हि शास्त्रीयेण फलेन संबन्धोयुक्तः यथालर्गकामोयजेतेतिशास-त्मेहियागस्य कर्तव्यताप्रतिपत्तिनांन्यतः इहत् देवादिना छौकिको प्रवृत्तिरशास्त्रीया नवांशास्त्रीयस्य शास्त्रीयेण प्रक्रेन संबन्धो-न्याय्यः । यदप्युक्तमुपेक्षायांत्रत्यवायःत्रदर्शितदति किमित्यत्राकांक्षाः यावता द्विषन्तंत्रवर्तमानस्य नकर्तथ्यमितिशास्त्रतोऽ-वगतिर्जायते तावता वाक्यार्थसमाप्तिः किमत्र पदमस्ति यदाकांक्षीत एतद्विविच्यमानंमहान्तंपन्यविस्तरमाक्षिपति । सक्षे-पस्त्वयनहिंस्याङ्ग्रानीति पतिषेपविषे:पतिषेधीभावार्थः कर्नृकरणइतिषश्रयते । तमविषस्तावन्नियोज्यविषयाकांका तत्रनियोज्यस्येयमवगतिर्भवति । मयैतत्कर्तथ्यंनार्थस्तभनियुक्तः पुरुषनियोगरूपत्वाहिषेः सवार्यानयोज्योर्ध्नीकस्याहे-प्रकाणयामबुरुपार्थेनप्रवर्तमात् हिसार्यभावोपदेचेन सम्पर्धतः यःलेक्ट्याबुनने प्रवर्तते सहण्यादिति । वर्षेतेन युग्यते स-समविधेविषयः । नचेति शून्येषु मावार्थस्यान्यतःशाग्नवात्युर्वोपछश्चलत्वात्त्वेनविषयत्वेन विधेःसंवन्यः । यकार्योतिः येज्यः सनतीर्थत्वेन नियोज्यभावमात्मनः प्रतिपद्यते यावत्तद्विषयस्यप्रतिषिध्यमानस्य नानिष्टफलतामध्यवस्यति तथा-हि लोके ब्युत्पत्तिः । सभ्यायांगुलिर्देयेतिवद्नप्रतिषिद्धे तदित्रिक्षेण तद्नुष्ठीयमानमनर्थहेतुत्या प्रतिपन्नंतत्रलेशिककीं ब्यु-त्यत्तिमवष्टज्यहेत्वन्तरमुपन्यासमहित नचाश्रुताष्यिनष्टफलता प्रतिषेधसामध्यात्करुपयितुंयुक्ता किंपुनर्यत्रश्रूयतएव न-हिश्रुतस्योत्सर्गोन्याय्यः नचात्र वादमात्रीपलक्षकत्वंनरकादिफलश्रुतियुक्तमुक्तेन न्यायेन फलापेक्षान्वयःसकाशात् । किं-चार्यवादाविधिविशेषाभवन्ति । नचहकश्रिद्धिधःश्रुतःमकतोवा कर्मफलसंबन्धस्यव प्राधान्येन प्रतिपादियिष्यमाणत्वात् । नद्यत्र कर्माणि विधीयन्ते अतश्र्यतेषांफलसंबन्धउच्यते । नचैतावता भवन्ति वाक्यशतान्यनर्थकानि भवन्त्वहंन्तुस्वृति-कारणंतावदेतद्दर्शनं नद्यन्यथैतानि वाक्यानि ब्याख्यातुंशक्यन्ते । अविधिशेषद्दहनास्ति गुणवदिनैतद्याख्यानं शास्त्रका-गणामिष भ्रान्तिर्शितचेन्न नैवंत्रादिनआत्मनःपकर्षतीमहर्षीनवजानते । अधंपापमनदेति संबोधनंनिष्कल्मषतया स्तुत्यर्थ-शंसितिवाग्यतीवर्तते ॥ १ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । श्रीगणेशायनमः । कर्मनिर्णययोगमुपक्रमते । चातुर्वण्यस्येति मुनिषश्चनिवन्धनेनाकां-क्षितत्वं वक्ष्यमाणस्य दर्शितमः । कर्मणां सुकतदुष्कतानां फलस्य निर्वृत्ति निष्पत्तिमः ॥ १ ॥
- (३) कुद्धृकः । हेपापंरहित ब्राह्मणादिवर्णचतुष्टयस्य सान्तरप्रभवस्यायंधर्मस्त्वयोक्तः इदानींकर्मणांशुभकः रुप्राप्तिंपरांजन्मान्तरप्रभवांपरमार्थहरामस्माकंब्रूहीति महर्षयोभ्रगुमवोचन् ॥ १ ॥
- (४) राघवानन्दः । उक्तेर्थे त्वमेधावित्वप्रकटनार्थं पृष्किति चातुर्वण्यस्येति । तत्त्रकटने हि गुरुणां विद्यादानेन्द्धाः स्यादिति । फलनिर्वृत्ति शुभाशुभफलपार्भि शंस कथय तत्त्वतः परांमुक्तिच तत्त्वधीसाध्याम् सतादशः मित्रज्ञाकारौ भगुरुवाच इति त्वयं कथयित याज्ञवल्कयंमुनिश्रेष्ठमितिवत् । मानवीमनोःशिष्यः ब्राह्मणत्वादस्य । कर्मयोगस्य कर्भेव योगः पुंसः फलयोगिसाधनत्वादस्य कायादिसाध्यस्यः निर्णय येन कायादिना यत्कर्मजन्यते येनभुज्यते यत्फलंचेति ॥ १ ॥ २ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । शाधि नस्त्वं ततः परं फलनिवृत्तिफलोदयम् ॥ १ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । कर्मणां फलनिवृत्तिनिष्पत्ति नः अस्माकं शंस कथय तत्त्वतः परांउत्कृष्टांनिवृत्ति ॥ १ ॥

## सतानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवोभृगुः॥ अस्य सर्वस्य श्रणुत कर्मयोगस्य निर्णयम्॥ २॥

- (१) मेघातिथिः । पृष्टपितवचनमेतत् यदहंपृष्टः शणु तत्कर्मणोयोगमितिसंबन्धः सचम्रकतत्वात्परुनेव विश्वेयः ॥२॥
  - ं ( ३ ) कुङ्कुकः। सधर्मप्रधाने।मनोरपत्यात्मा भृगुरस्य सर्वस्यकर्मसंबंधस्य फलनिश्चयंशणुतेति तान्महर्षीनब्रवीत्॥२॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अस्यकर्मयोगस्य युक्तस्यकर्मानुष्ठानस्य निर्णयंफलविशेषनिर्णयम् ॥ २ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । कर्मयोगस्य संबन्धस्य निर्णयंश्णुत ॥ २ ॥

## शुभाशुभफलंकर्म मनोबाग्देहसंभवम् ॥ कर्मजागतयोनृणामुत्तमाधममध्यमाः ॥ ३ ॥

(१) मधातिथिः । शुभस्य निर्देशोरष्टाग्ततयामनोवाग्य्यापारविष्यर्थोवा मनसोवाचोदेशस्य संभवति कर्मशब्दो नचेज्यामेवकायपरिस्पन्दे वर्तते. किंतिहि क्रियामात्रयोगभ्यानवचनात्मकेऽपि फलशब्दः प्रत्येकमभिसंबभ्यते । शुभमशुभ- फलंचनैवंविश्वयंकायव्यापरसाधनादिवत्कर्मानुष्ठानाच्छुभाशुभफलग्नाप्तः अपितु मनोवाकायसंभवादप्यवमेव तत्मादिप वि-विधारकर्मणस्तुविधीयतेपःलप्राप्तिः ॥ ३ ॥

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । उत्तमा धर्मात् । अधमा पापात् । प्रिश्ना मध्यमा नात्युत्तमा नाधमा गतिः ॥ ३ ॥
- (३) कुः ख्रुकः । मनोवाग्देहहेतुकंकमं विहितनिषिद्धरूपंसुखदुः खफलकंतज्ञन्याएव मनुष्यतिर्यगादिभावेनोत्कष्ट-मध्यमाधमापेक्षया मनुष्याणांगतयोजन्मान्तरपाप्तयोभवन्ति । कर्मशब्दश्यात्र न कायदेष्टायामेव किन्तु ममेदंखमिति संक-स्परूपयोगादिष्यानाचरणादावपि क्रियामात्रे वर्तते ॥ ३ ॥
- (४) राघवानन्दः । तदेवाह शुभेति । शुभं सुखं दुःखाभावोवा अशुभं दुःखं तएवफ्छे यस्य कर्मणस्तत्कर्मकर्मत्व-मिन्द्रियमः त्रजन्यत्वं तेनमनआदेः संयहः देहोपोन्द्रियाश्रयतया कर्महेतुर्नत्वरूपतोष्टतदेहे व्यभिचारात् । उत्तमाधममध्यमाः देवतिर्यक्षनुष्यादिरुषाः गतयोजन्मानि जातीर्वा ॥ ३ ॥
- (५) नन्द्नः । शुगमशुभफलंचेतिद्विविधंकर्मैत्युक्तंशुभाशुभकर्मेति । तस्याधिश्वनंत्रिविधमनोवाद्रेहसंभवमिति शुभफलमशुभफलचप्रत्येकत्रिविधमित्युक्तं उत्तमाधममध्यमाइति कर्मजागतयः कर्मफलानि ॥ १ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । मनोवाग्देहसंभवं शुभाशुभफलरूपम् ॥३॥

तस्येह त्रिविधस्यापि त्र्यिधनस्य देहिनः ॥ दशलक्षणयुक्तस्य मनोविद्यात्पवर्तकम् ॥ ४ ॥

- (१) मेधातिथिः । ननुच दण्ड्यान्यजेत नाहिंस्यादिति शुभमशुभंचते सर्वे कायव्यापारसाध्ये तदानेनात्मनः स्वत्विनन्निक्तिः परस्यच स्वत्वसंपादनंतच्चपूर्वदक्षिणेन हम्तेनेत्यादिविहितं याग्रेपि प्रयोगरूतोऽवश्र्यान्तः कायव्यापारनिर्वत्योभवित एवंसंघातदण्डाचिव्यात् कायिकतया प्रसिद्धेन तन्न कितत्कर्भयन्यनसः संभवत्यतआह अर्थस्यास्यमनोविचात्मवर्तकं मनसोहिन्यापाराः सर्वदर्शनादयः। नचिन्वसत्यु भौतिकोन्यापारः तथाहि प्रथमतावन्यनसायमर्थसंपश्यत्ययमीदश्यप्वतस्यवस्तुनः सुखंदुः खंवास्यकारणात ततआयत्ते क्रथमेतन्यनः संपद्यते ततोऽध्यवस्यति संपादयाम्यतोनेदिमिति तत्रउद्देक्तियाप्रधाने कायपरिस्पन्दरूपवाय्यवहारश्चातः सर्वस्यमनः प्रवर्तकंप्रेक्षापूर्वकारिणः अबुद्धपूर्वन्तुनावश्यंसद्दर्शनादयः पूर्वभाविरूपस्य ताद्रूप्येण यहण्ययामेघवर्णसादश्यात्पानकबुद्ध्याप्रवृत्तिः संन्तमःसंभवात्त्यापरस्थिच्यनुर्देवोपिनपतितं यथासुमस्य हस्तसंचारपार्थ्वपरिवर्तनादिना मशकादिपाणिवधस्तन्नापिकरृत्वमुपपादितं प्रायश्चित्तेषु प्रवृत्तिहेतुर्विविधस्यवाङ्मनःकायसाधनभेदेन व्यधिष्ठानस्योत्तमाधममध्यमगितभेदेन दश्रस्थणयुक्तस्यमनः कायकर्मणोः प्रत्येकन्नेविध्यवाद्ययंचतुर्विधं एतानि दश्रस्थणानि तान्युपरिष्टाद्दक्ष्यिति ॥ ४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्रिविधस्य गितभेदात् अधिष्ठानस्य मनोवाक्कायानांकर्महेनूनामधिष्ठानस्याश्रयस्य देहिनः वक्ष्यमाणदशरुक्षणयुक्तस्य मनएव प्रवर्तकविद्यात् । वाग्देहयोर्गप तिद्वनाऽप्रवृत्तेः व्यापारविशेषापेक्षया प्रवर्तकिमित्यु-क्तमः । यहा देहिनद्विव्यधिकरणं देहिनः सबन्धि यत्कर्म तस्यैत्यर्थः ॥ ४ ॥
- (३) कुःह्यूकः । तस्य देहिसंबिन्धनः कर्मणउत्कृष्टमध्यमाधमतया श्चिःमकारस्यापि मनोवाकायाश्रितस्य वक्ष्यमा-णदशलक्षणांपेतस्य मनएव मवर्तकंजानीयात् । मनसा हि संकिल्पतमुच्यते ऋयते च । तथातैत्तिरीयोपनिषदि तस्माधन्यु-रूषोमनसाऽभिगच्छति तहाचा वदति तत्कर्मणाकरोतीति ॥ ४ ॥
  - ( ४ ) राघवान-दः । कतिसंख्यस्य कत्यिधानस्य कित्रः कित्रः कित्रिवर्त्यं स्थैतागतयो भवन्तित्यतआह तस्ये-

ति । तस्य देहिनोजीवस्य विविधस्य सात्त्विकादिभेदिभिन्नस्य देवादिभेदिभिन्नस्य वा प्यधिष्ठानस्य मनोवाय्देहाअधिष्ठानं यस्य तदाश्रितस्य वक्ष्यमाणपरद्वव्येष्वभिष्यानित्यादिदशलक्षणयुक्तस्य दशविधकर्मणइतिव्यधिकरणे षष्ट्यौ । मनः संकल्पविकल्पात्मकं प्रवर्तकंविद्यादित्यन्वयः । यन्यनसा ध्यायति तद्वाचा वदति कर्मणा नेपपादयतीति [स्पृतेः] भनःपूर्वकत्वात्कर्ममात्रस्य मनसा वा अपे संकल्प्याथवाचा व्याहरतीतिभृतेः ॥ ४ ॥

- ( ५ ) चन्द्रनः । त्रिविधस्योत्तमाधममध्यमस्य श्यधिश्वानस्यमनोवाग्देहाश्रयस्य वक्ष्यमाणदशस्श्रणयुक्तस्य कर्मणः प्रवर्तकंकर्म देहिनोमनसैव यन्मनसा ध्यायित तदेव वेदित कराति चेति ॥ ४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । इह तस्य देहिनः तत्संबन्धिप्रवतकंभनःविद्यात् कीदशस्य तस्य त्रिविधस्य उत्तममध्यमाधम-रुपस्य पुनःकीदशस्य व्यधिष्ठानस्य मनोवाकायानापितिष्ठन् अस्य पुनः वक्ष्यमाणस्थणमुक्तस्य ॥ ४ ॥

### परद्रब्येष्विभध्यानंमनसानिष्टचिन्ननम् ॥ वितथाभिनिवेशश्व त्रिविधंकर्ममानसम् ॥ ५ ॥

- (१) मैधातिथिः । अभिष्यानंनाम परद्रव्यविषयेन्यांबुद्ध्या परद्रव्याभिभवानुचिन्तनं कियदश्वगोधनंकियद्वाजाविकिमिति च विभवोऽश्वाः धिग्दैवंकरमादरयेयती सम्रद्धिः । अथचकथनामैतस्यापहरेयमथसाधुर्भवित यद्येतस्यतन्त्रभः
  विति । अन्येत्वाहुरेतद्धनंसमिभभवत्यनिष्टचिन्तनपरस्येत्यभिसंबद्धन्ति । परवधोपायचिन्तनंयदि त्रियते तन्ममौस्त्विः
  तिवा । ननुच परद्रव्याभिष्यानमीदशमेवोक्तमनेनैवसिद्धेतदनर्थकं सामान्यशब्दोद्धयं यदनिष्टमनभिनेतंत्ररस्य तन्तिचन्ति
  नीयं धननाशोपि परस्य नैवष्टः एतद्धयाच्च किंचनपरस्येत्येतन्त्व्याहरन्ति । अनिष्टंच यत्रितिषद्धंतद्याच्यते अस्मिन्ति
  पद्मे परद्रव्याभिष्यानं प्राधान्यार्थमेव एवंवितथाभिनिवेशोपि । पूर्वपक्षार्थस्य सिद्धान्तत्वेनयहणंविद्धानवादोविदांगमाव्यं अनात्मतायहर्द्यवमादि । अन्येतु नित्यनिरामिषद्वेषमाहुः इयंच त्रिविधाऽकुश्रलामानसीप्रवृत्तिः अतोन्याकुश्रला अस्पृह्णपरस्तेषु द्यासर्वसन्तेषु अद्धाधर्माद्यस्तित्वादिषु तथाचभगवान्त्यासः ॥ अनिभध्यापरत्वेषु सर्वसत्वेषु सौद्धदं ॥ धर्मिः
  वांकलमस्तीतित्रविधंमनसास्मरेत् ॥ ५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अभिध्यानं त्वाम्यननुमत्या आदातुंयतः । अनिष्टचिन्तनं पराभिघातचिन्तनम् । वि-तथाभिनिवेशोमिश्यायतः परलोकोनास्ति नास्तिपरलोकहत्यादिदद्यम्ययः ॥ ५ ॥
- ( ६ ) कुङ्गूकः । तानि दशलक्षणानि कर्माणि दर्शयितुमाह परद्रव्येति । कथपरधनमन्यायेन गृह्णामोत्येवंचिन्तनं-मनसा ब्रह्मवथादिनिषद्धाकांक्षा नास्ति परलोकः देहएवात्मेत्यतद्वह्म इत्येवंत्रिःप्रकारमशुभफलमानसंकर्म । एतस्रयविष रीतमृद्धिम त्रिविधंशुभफलमानसंकर्म शुभाशुभफलकर्मेत्युभयस्यैव प्रकान्तत्वात् ॥ ५ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तत्र मानसं कर्म संकलयति परेति । अभिष्यानं जिघृक्षा अनिष्टचिन्तनं ब्रह्मवधादिचिन्तन् नम् । वितथाभिनिवेशः नास्ति परलोकदति ॥ अनिभष्यापरस्वेषु सर्वसस्त्रेषुस्रोत्दरम् । धर्मिणांफलमस्तीति त्रिविधंमनसा स्मरेहिति ॥ व्यासोक्तः । एतद्विपरीतोमनोध्यापारीनरकहेतुः ॥ ५ ॥
  - (५) नन्दनः । अभिभ्यानंजिष्शा ॥ ५॥
- (६) रामचन्द्रः । परद्रव्येषु मनसा अभिध्यानं मनसा अनिष्टचिन्तनं वितथाऽअभिनिवेशः नास्ति परलोकद्ति-यहः एत् चिवधंकमं मानसं मनसा कृतम् ॥ ५॥

### पारुष्यमनृतंचैव वैशून्यंचापि सर्वशः॥ असंबद्धप्रलापश्व बाह्ययंस्याञ्चनृर्विधम्॥ ६॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । पारुष्यं परपीडाजनकोश्चारणम् । पेशून्यं परगुणासहिष्णुत्वेन सदीनतावसनम् । अति-बद्धपरुपोमिश्याभाषणम् ॥ ६ ॥
- (३) कुःस्कृष्कः । अभियाभिधानमसत्यभाषणंपरोक्षे परदूषणकथनंसत्यस्यापि राजदेशपौरवार्तादेनिष्ययोजनंवर्णः निमत्येवंचतुःमकारमशुभफलंवाचिककर्मभवेत् । एतिह्रपरीतंमियसत्यपरगुणाभिधानेश्रुतिपुराणादौ च राजादिचरितकथने-शुभफलम् ॥ ६॥
- (४) राघवानम्दः । वाचनिकं संकलयति पारुष्यमिति । म्लेष्णपुत्रीसीत्यादि रूक्षभाषिता । अरष्टाश्रुतभाषणम-मृतम् । पेशून्यं परिज्ञद्वपकटनम् । असंबद्धभलापम् फलाहेतुः सत्यस्यापि राजपीरवार्तादेनिष्मयोजमस्य वणनम् ॥ ६ ॥
- (६) रामधन्द्रः । पारुष्यं ॥ पारुष्यमितवादःस्यादित्यमरः । अनृतं पेशून्यं परगुणासहिष्णुत्वेन तदीनतापादनं । असंबद्धप्रलापः ॥ प्रलापोऽनर्थकंद्वचहत्यमरः । एतच्चतुर्विधंवाङ्मयं स्यात् ॥ ६ ॥

#### अदत्तानामुपादानंहिसा चैवाबिधानतः ॥ परदारोपसेवा च शारीरंत्रिबिधंस्टतम् ॥ 😕 ॥

- (१) मेधातिथिः । शास्त्रीयाप्राधान्यतयास्यादत्तानामसङ्घउपादानंदुष्टंचैव तथाकुमार्यादिपरदारादावपिविपरी-तथर्मादानंपरित्राणमिन्द्रियसयम् । इदंमनोषार्येहभेदेन दशविधं महत्तिकुशलाकुशलविभागेनविशतिप्रकाराः ॥ ७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । स्वाम्यदत्तानां धनानां स्वभोगसाधनत्वेन व्यापारणम् । भायायां न स्वामिसंबन्धोऽतः 
  परदारोपसेवायाः पृथगुक्तिः । एवंचैते दशाधमहेतवः । एतदकरणसंकव्पाअपि दशैव धमहेतवोऽर्थादुक्ताः । तेच मानसवाचिकशारीरमितयोगित्वान्मानसादयः । अतएव प्रागुक्तं शुभाशुभफलंकमं मनोवाग्देहसंभविभिति ॥ ७ ॥
- (३) कुःह्युकः । अन्यायेन परस्पयहणमशास्त्रीयहिंसा परदारगमनिम्येवंत्रिःशकारमशुभकलंशारीरंकमं प्रतिष्य-रीतंत्रयंशुभकलम् ॥ ७ ॥
- (४) राष्ट्रवानम्दः । कायिकं संगृह्णाति अदलेति । उपादामं त्वीकारः तदप्यन्यापेन । हिंसा अशासीया । पर-दारोपसेवा भोग्यत्वेन परस्वीसमीपोषगमनम् ॥ ७ ॥
- ( ५ ) नम्बनः । विधानतोहिंसा शास्त्रविद्धितिहंसा एतद्दैपरीत्येन शुभस्य कर्मणोपि दशलक्षणत्वमर्थादुक्तिनित वे दित्तव्यमः॥ ७॥
- (६) रामचन्द्रः । अक्तामां उपादानं त्वीकारः अविधानतः हिंसाचैव यशीयपशुहिंसायानिषिद्धत्वाभावात् षिविधंशारीरंकर्मं स्मृतमः ॥ ७॥

मानसंममसैवायमुपभुद्धेशुभाशुभम् ॥ बाचा बाचा कृतंकर्म कायेनैब च कायिकम् ॥ ८ ॥ [ श्रिविधंच शरीरेण वाचाचैब चतुर्विधम् ॥ मनसा श्रिविधंकर्म दशधर्मपथां स्सजेत् ॥ १ ॥ ] \*

(२) मधातिथिः । परस्यमनस्तापीयेनमध्यते कर्मणा ततीमानसंदुःखमामीतीतिकेषित् । वयन्तुरूमो यश्चिवि षमानसमुक्तंततीमनीदुःखाप्तिरेवमुन्तरयोरिष ॥ ४॥

<sup>(</sup>६) असंबद्धमलापभ=अनिबद्धमलापभ (सर्वश्व•)

- (२) **तर्वज्ञनारायणः** । मनसा शोकायनुभवेन । वाचा परप्रयुक्ताक्रोश्चादिना । कायेन स्याध्यश्च खेदादिना । द्वं पुण्येऽन्यूसम् ॥ ८॥
- (३) सुझूकः । मनसा यत्सुरुतंदुष्रुतंवा कर्म कृतंतरफलंसुस्तदुःस्वरूपिष्ठ जन्मनि जन्मान्तरे वा मनसैवायमु-प्रमुद्गे । एववाचाकृतंशुभाशुभंबाग्दांरण मधुरगद्रदभाषित्वादिना शारीरंशुभाशुभंशरीरद्वारेण स्वन् चन्दनादिमियोपभोगव्या-भितत्वादिनानुभवति । तलात्मयकेन शारीरमानसवाचिकानि धमंर्हितानि च वर्जयेना कुर्याच ॥ ८॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः । मनआदिज**नितकर्मफलभोगोपि मनआदिभिरित्या**ह मानसमिति । तूर्णांभूतस्यापि मनस्या-**कालकं दुःस्तं सुस्तमप्येवं मानसं । । वाचनिकं परोक्तपरुषादिवाक्योत्थं अग्निचन्दनादिजंकायिकम् ॥ ८ ॥
  - ( ५ ) मध्द्रमः । कर्मफलभीरौरवादिषुभुक्तमः ॥ ४ ॥
- (६) राजचन्द्रः । मानसंश्रुभाश्रमं कर्म मनसोव्यिभचरिण कर्तकर्म अयं पुरुषः मनसैवीपभुंके । वाचा कर्तश्रुभा-श्रुभं सर्ववाचावचर्सवीपभुंके । तु पुनः कायिकं देहेन क्रतंश्रुभाश्रमं कायेनैवीपभुंके ॥ ८ ॥

शरीरजैः कर्मदोषेर्याति स्थावरतांनरः॥ वार्चिकैः पश्चिमगतांमानसैरन्त्यजातिताम् ॥ ९॥

श्विदण्डं धारयेषोगी शारीरंन तु वैणवम् ॥ वाचिकंकायिकंचैव मानसंच यथाविधि ॥४॥]

- (१) मेधातिथिः । भूयस्त्वाभित्रायमेततः । त्रायेणैतासांजातीनामेतानियथाविभागंनिमित्तानि । नत्वयंनियमः तथा मेहापातिकनिर्तियंक्पर्यटन्तीतिवक्ष्यतोति पक्षिष्टगयहगंतिर्यग्जातिमात्रप्रदर्शनार्थमः । मनोवाकायकर्मणामुत्तरोत्तरस्य गुरुत्वत्रदर्शनार्थपरमः ॥९॥
- (२) त्तर्वज्ञनाराष्यणः । शरीरजैः प्रचुरैः । एवमन्यत्रं तद्विशेषेक्तु श्वश्यकरखरोष्ट्राणामितिवक्ष्यति । अन्त्यजातिर्ता बाण्डाकत्वादिमः ॥ ९ ॥
- (३) कुछूकः। यद्यपि पापिष्ठानांशारीरवाचिकमानिस्कान्येव त्रीणि पापिनि संभवित तथापि सयदि शयशो-ऽषमीव सेवते धर्ममन्पमिति बाहुन्याभिमारेणेतिय्याख्यातं बाहुन्येन शरीरकर्मजपापेर्युक्तः स्थावरत्वंमानुषः नामोति बाहुन्ये नवाकृतैः पक्षित्वंस्गत्वंवा बाहुन्येन मनसा रूतैश्वाण्डास्त्रदित्वंपामोति ॥ ९ ॥ '
- (४) राष्ट्रवाणन्दः । कसारकीरशंफलमुत्पर्लामितिविवेचयन्ताह् शरीरेति । तमारी देहप्रभानैः स्थावरतां दुःसै-क्योनितरुगुरुमलतात्वमः । एतःचत्यन्ताभ्यासपरं अथाप्येकलिहनइत्यादिशुतौताक्शिल्यमत्ययदर्शनात् । अन्त्यजाति तांचण्डालादियोनि श्वयोनिचण्डालयोनिचेतिश्रुतेः । पूर्वाभ्याये तथाञ्चानाधिना पापकत्सं रहति वेदविदित्युक्तं तसुद्धानं वैराण्यशमदमात्मानात्मविवेकसाभ्यं तस्ताक्षान्त्रान्तिदान्तरुपरतिस्तितिश्रुःसमाहितोभूत्वाआत्मन्यवात्मानंपश्येदितिश्रुतेः ।

तत्र वैराग्यार्थं गतयः स्थावरान्ताउपन्यस्ताः । संसारोतीव कष्टतरोयत्र जन्ममरणम्बाहैरनिशमुह्ममानं बन्धमीति स्था-वरादियोनिषु माणश्चमात्रमिति ॥ ९ ॥

- ( ५ ) नन्दनः । शेषस्य कर्मणदृहकोकेफलविशेषमाह शरीरजैरिति । यक्षिष्टगयहणंतिर्यक्कातिपदर्शनार्थमः ॥ ९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । मनोवाकायकतं कर्मणः फलमाइ शर्रेति । मानसः कर्मभिः अन्त्यजातितां याति ॥ ९ ॥

बाग्रण्होध्य मनोर्ण्डः कायर्ण्डस्तथैव च ॥ यस्यैते निहिताबुद्धौ त्रिरण्डीति सउच्यते ॥१० ॥

- (१) मधातिथिः । दमनंदण्डः वाचोदण्डःपारुण्याप्रवृत्तिरेवमुत्तरयोरपि । यस्यैतंदण्डाबुद्धौनिह्तानैतन्मयाकर्त-रूपामिति योनस्वलति सन्निदण्डीन्युच्यते नत्वनार्योगुरुकाष्टदण्डंधारयति ॥ १० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । वाग्दण्डोवाचाऽपापकरणम् । एवमुत्तरत्र । नियतान्यवस्थिताः । सउच्यते नतु वैणवदः ण्डत्रयवत्तामात्रेण ॥ १० ॥
- (३) कुः झूकः । दमनेदण्डः यस्य वाद्यानः कायानांदण्डानिषिद्धाभिधानासन्तंकहपप्रतिषिद्धस्यापारःयागेन बुद्धा-ववस्थिताः सन्निदण्डीत्युच्यते । नतु दण्डत्रयधारणमात्रेणेत्याभ्यन्तरदण्डत्रयप्रशंसा ॥ १० ॥
- (४) राघवानन्दः । तत्रादौ सार्थवादं दमं विधत्ते वागितिद्दाभ्याम् दण्डोदमोनियमनिभिद्द्याणां विषयेभ्यः बा-क्छन्दः कर्मेन्द्रियोपलक्षकः । कायशब्दोज्ञानेन्द्रियोपलक्षकः । वागादिविना कायेन कर्मान्तराद्धेः । निह्ताः, व्यविक् वयपरित्यागेनाविद्देशताः कचिन्यितादृतिपाठः । सित्रदण्डीति स्तूयते ॥ १०॥
- (६) रामचन्द्रः । वाग्दण्डः असद्दचनालापे अवधारणा मौनिमत्यर्थः । अथानन्तरं मनोदण्डः विषयेषु निरी-इत्वं । कर्मदण्डः शुभाग्रभिक्रयाशून्यत्वं । एते यस्य नियताःदण्डाबुधैःसिन्नदण्डोत्युच्यते ॥ १० ॥

त्रिदण्डमेतन्त्रिष्य सर्वभूतेषु मानवः॥ कामकोधौ तु संयम्य ततः सिद्धिनियच्छति ॥ ११ ॥

- (१) मधातिथिः । त्रयाणांदण्डानांसमाहारिह्नदण्डं पात्रादिदर्शनादिह्नयांभाषणात । बृद्धानिह्नस्यवृद्धीकृत्वा सर्व-भूतेष्वधातकत्वंचाविश्यतं त्रिदण्डंवानिहितं कामकोधयोःसंयमः सुसाधुस्ततः सिद्धिमोक्षाख्यांगच्छिति प्रामोति । आध्या-त्मिकत्वोपन्यासउपक्रमोयं कस्यपुनरेषासिद्धिः कस्यवान अत्रविकारकर्मफळानां भोक्तृत्वंभस्मान्तंशरीरं नचततो यमु-क्लभामहे तेसर्वेधमीधर्मेष्वधिकारिपुरुषं वद्शियतुकामः प्रार्भते ॥ ११ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। सर्वभूतेषु विषयेषु । कर्मत्रयमतियोगिकत्वादण्डत्रयमपि तद्दिषयकमुक्तम् । तिमिक्ष-व्य । नियम्य आत्मनि व्यवस्थान्य वाचिकाः ॥ ११ ॥
- (३) कुछूकः। एवनिषिद्धवागादीनांसर्वभूतगो दरतया दमनंख्य्वेतद्मनार्थमेव कामक्रोधी तु नियम्य ततोमी-स्नावावाभिक्सणांसिदिमनुष्योलभते॥ ११॥
- ( ४) राघवानन्यः । तत्कथं तत्राह त्रीति । त्रिरण्डं निक्षिप्य भूतेषु पारुण्यादि कामक्रोधाविन्त्रयाणां त्रवर्त [ के ] भूतीष त्यका सिर्दि मोक्षावाप्तिफलामात्मानात्मविवेषनां नियक्ति गक्तितीत्यावयः । कामक्रोधावितिद्वेषस्यान्युपलक्ष जम् ॥ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्देषौ व्यवस्थितावित्युक्तेः । कामेन क्रोधस्य संपदः ॥ ११ ॥

(६) रामधन्दः। एति चदण्डं मानवः सर्वभूतेषु सर्वविषयेषु निक्षिप्य नु पुनः कामक्रोधौ संयम्य ततःसिद्धिः नियच्छति प्रामोति ॥ ११ ॥

योऽस्यात्मनः कारयिता तंक्षेत्रज्ञंप्रचक्षते ॥ यःकरोति तु कर्माणि सभूतात्मोच्यते बुधैः ॥ १२ ॥

- (१) मधातिथिः । अस्यशरीरस्यिकयापरिस्पन्दात्मिकांक्रियांत्वयंत्रवर्तयिताप्रयत्नवशेनास्यकर्तृत्वंसक्षेत्रज्ञः । अस्यात्मनद्दिसमानाधिकरणेषष्टी आत्मशब्दस्यशरीरे तस्याप्यात्मार्थत्वात् । यःकरोतिपाणादिरुक्षणंतज्जन्योयःशरीराख्यः कर्ता समूतात्मोच्यते पृथिष्यादिभूतसंघातोजघन्यत्वात् । भूतविकारआत्माभूतात्मा तथाचोक्तं द्वावात्मानावन्तरात्मनाः शरीरात्मना ॥ १२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अस्यात्मनिदेहमनःप्रभृतिजडसमुदायस्य कारियता प्रवर्तकः । क्षेत्रज्ञमस्यैवक्षेत्रस्य त्याः भेदेन ज्ञातारं चेतनिमत्यर्थः । भूतात्मा भूतादिजडरूपआत्मा संसारप्रपञ्चस्यायतनकारी ॥ १२ ॥
- (३) कुः ह्रूकः । कोसौ सिद्धिमामोतीत्यतआहं यद्दि । अस्य लोकसिद्धस्यात्मोपकारकत्वादात्मनः शरीराख्यस्य यः कमेसु प्रवर्तीयता तंक्षेत्रद्वपण्डितावदन्ति । यः पुनरेषध्यापारान्करोति शरीराख्यः सपृथिन्यादिभूतार्व्धत्वाद्भूतात्मैवेति पण्डितैरुच्यते ॥ १२॥
- (४) राघवानन्दः। तत्र सिद्धिकारमाह् यहतिहान्याम् । अस्यात्मनहित्यिकरणे पहनौ । अस्य प्रत्यक्षी भूतस्य रथूल्देहस्य पाट्कीशिकस्यान्मयकोशस्य आत्मनोलिङ्शरीस्य च ज्ञानेन्द्रियपञ्चकमेन्द्रियपञ्चकमाणपञ्चक-कुद्धिमनहित समदशावयवस्य विज्ञानमयमनोमयपाणमयेतिकोशत्रयात्मकस्य कारियता संनिधानमात्रेण लोहस्यायस्कान्तमणिरिव निर्ध्यापारःसन्वर्तियतेव लोकैः संभाव्यमानस्तं क्षेत्रज्ञं शरीरह्यद्रष्टारमाचक्षतहत्यन्वयः । तदुक्तम् महान्त्रारते ॥ महाभूतान्यक्कारोबुद्धिर्व्यक्तमेव च ॥ हन्द्रियाणि दशैकंच पञ्चचेन्द्रियगोचराः ॥ हच्छा हेषःस्वंद्रुवंसंघातन्त्रमेना धृतिः ॥ एतरक्षेत्रं समासेन सिवकारमुदावतम् ॥ एतद्योवेत्ति त प्राहुः क्षेत्रज्ञमिति तद्दिर्दित ॥ अत्राध्यक्तं स्थूल्यरीरि महतःपरमव्यक्तमित्यत्र अतेरतथैव ध्याख्यातत्वात् । अविद्यावा इन्द्रियगोचराणां विषयाणां भूतकार्यत्वेन तदनन्यत्वादिच्छादीनामित्र शरीरकार्यतया तदन्तर्गतत्वात् ॥ एतस्पाज्ञायते प्राणोमनःसर्वेन्द्रियाणि च ॥ खंवायुज्योतिराचच्च पृथिवी विश्वधारिकीतिश्वरया बीधनात्तरितितकानामत्रेवान्तर्भावादिति । अस्यत्यनेनोक्तंर्यूल्देहं विश्वनिष्ट यहति । भूतारव्यक्रमात्रभौगमकत्वादात्मा च सचेति ॥ आत्मा यकोधृतिबुद्धिः त्वभावोश्रव्यव्यक्तिर्यभागमान्यव्यक्तर्यादिभावाभावयीः । भूतात्मा शरीरं । तथाच मेत्रायणश्चतिः। अन्योवाश्यरःकोयमात्माख्यहत्युक्तम्य व्यवत्वाद्यावागार्तं हृहेर्दाभभूयमानः परिभमतीत्यस्यापित्याख्यानं । तत्रैव पञ्चत्वात्राप्त्रभूत्यमानः सदसद्यानिमायक्षत्र । तत्रैव पञ्चत्रमात्राभूतशब्देनोच्यन्ते अत्र पञ्चमहाभूतानि भूतशब्देनोच्यन्ते अत्र व्यवस्यापित्याख्याचि तत्र्यक्ति। भूतात्मत्रदेनोच्यन्ते अत्र व्यवस्यवित्रस्याचित्रतेर्यस्याचित्रस्याचित्रकर्तां सोयं भूतात्मा करणैः कार्यतान्तःप्रवित्रस्याच स्वत्रवित्रस्याच्यते स्वत्यवित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्यवित्रस्य स्वत्यवित्रस्याचित्रस्य स्वत्रस्य स्वत्रस्य स्वत्रस्य स्वत्यवित्रस्य स्वत्रस्य स्वत्यवित्रस्य स्वत्यवेत्रस्य स्वत्यवित्रस्य स्वत्यवित्रस्य स्वत्यवित्रस्य स्वत्यवित्रस्य स्वत्यवित्रस्य स्वत्यवित्रस्य स्वत्यवेत्रस्य स्वत्यवित्रस्य स्वत्यवित्रस्य स्वत्य स्वत्यवित्रस्य स्वत्य स्वत्यवित्रस्य स्वत्यवित्रस्य स्वत्य स्वत्
- (५) मन्द्रमः । अथकर्मणः कार्रायतारं कर्तारंचाह् योऽस्याऽऽत्मनः कार्ययतात्मिति । आत्मनः शरीरकर्ने द्विय-वर्गस्येति यावत् क्रियाकार्रायताक्रियासु मवर्तकः क्षेत्रझंग्चक्षतहति जीवात्माकार्ग्यतेत्यर्थः । यः कर्माणकरोति सर्व-भूतात्मासकर्मेन्द्रियवर्गः कर्मणः कर्तेत्यर्थः ॥ १२ ॥

(६) रामचन्द्रः । यः पुरुषः अस्य आत्मनःकारियता जडसमुदायस्य । अस्यैव क्षेत्रस्य अभेदेनकातारं चेतनंतं नक्षं प्रचक्षते । यः कर्माणि करोति सः भूतात्मा भूतादीनामात्मा बुधैरुच्यते ॥ १२ ॥

जीवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम् ॥ येन वेदयते सर्वसुखंदुःखंच जन्मसु ॥ १३ ॥

- (१) मिधातिथिः । किंपुनर्यंजीवोनामयावताक्षेत्रज्ञमेवजीवंमन्यन्ते हीचात्रीपलभ्यते शरीरमहंमत्ययविज्ञेयमान्तरात्मा ततोन्यःकिम्बजीवोनाम । केचित्तावदाहुः महदिभभूतस्क्षमपरिवेष्टितंलिक् यत्पष्ट्यते संसरितनानारूपंभोगभान्वेरिधवासितंलिक्किमिति । येनेतिकरणत्वंच वेदनंभिततस्योपपद्यते तिद्धस्थूलभूतानामाश्रयस्तस्यैवशरीराख्यबासभूताश्र-यत्वात् । शरीरेचसत्यात्मनः सुखदुःखभोकनृत्वमतोयेनेतिकरणिवभक्तयोच्यते । अन्यतु मन्यन्ते अन्तःकरणमनोबुद्धयन्हंकाररूपंजीवस्तस्यचान्तःकरणसंज्ञत्वाद्यक्तर्पवभक्तरणिवभक्तयानिर्देशःअन्तरात्मशब्दश्य तादर्थ्याद्यक्तर्व । सहशब्दस्यान्मीक्षप्रभिरामलयाच्य तद्वियोगेन ॥ १३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । जीवसंज्ञश्चेतन्यप्रतिविश्वगायोमहाबुद्ध्यादिपदवाच्यः । सहजः संसारमवृत्तिदशायां जा-तः । येनोपायेन जनितम् ॥ १३ ॥
- (३) कुझूकः। जीवशब्दीयंमहत्परः येनेतिकरणविभक्तिनिर्देशात उत्तरश्लोके च तावुभी भूतसंष्ट्कौ महान्धेर-इएवचेति तच्छब्देन पत्यवमषात् शरीरक्षेत्रज्ञातिरिक्तोऽन्तः शरीरमात्माख्यत्वादाजीवाख्यः सर्वक्षेत्रज्ञानांसहजआत्मा तत्प्रामेस्तैस्तस्य विनियोगात् येनाहंकारेन्द्रियह्दपत्या परिणतेन कारणभूतेन क्षेत्रज्ञः प्रतिजन्मसुखंदुःखंचानुभवति ॥१३॥
- (४) राघवानन्दः । आत्मनइत्यनेनोक्तं लिङ्गदेहं विशिनष्टि जीवसंग्रद्दित । जीवः प्राणधारियनृत्वात् जीवोपाधित्वात् । सजीवोयत्पुनभेव इत्यत्र ओधरत्वामिना तथैव ध्याख्यातत्वात् । [अन्तरात्मा अन्तः शरीरं याव ] द्विधरं ध्यामोतीति । अन्यःस्थूलशरीरचैतन्याभ्यांसहजिश्वदात्मनाऽविनाभूतोऽहंधीविषयः मरणादाविनाशी च । तदुक्तं गीताष्ठ ॥
  मनःषष्ठानीन्द्रियाणि मक्तिस्थानि कर्षति ॥ येन लिङ्गदेहेन वेदयते भूतात्मितिशेषः । तथाच नारायणी अतिः ॥ अय यथाप्रिनायःपिण्डोवाभिभूतः कर्तृभिर्हन्यमानोनानात्वमुपति एवंवाचखल्वसौ भूतात्मान्तःपुरुषणाभिभूतोगुणैर्हन्यमानो नानात्वमुपतीति । गुणैः फलैराक्रव्यमाणं नानात्वं देवादिदेहाकार भूतात्मा तत्तादात्म्यापन्नविदयतइतिभावः । वेदनामयश्य
  किङ्गशरीरंमनइतिवेदान्तसिद्धान्तः । कामःसंकल्पोअद्धा । धृतिर्रातन्हीभीधीत्यंतत्सर्वमनइतिश्रुतेः । जन्मसु देवादियोनिषु ।
  स्थूलशरीरं देवोहंमनुष्योहंपशुरद्दमितिवा लब्धाभिमानःसन्करोतीतिस्थूल्वेहस्यैव कर्तृतित्युक्तम ॥ ११ ॥
- (५) नन्दनः । कर्नफलभोगसाधनमाह जीवसंज्ञीन्तरात्मान्यइति । येनकरणभूतेन सुखदुःखंच क्षेत्रज्ञैरमांक्षादिन-नाभूतः क्षेत्रज्ञाधिष्ठानेनैव तस्य चैतन्यमित्युक्तं जीवसंज्ञइति जीवात्संज्ञाज्ञानंयस्य सजीवसंज्ञः । १३॥
- (६) रामचन्द्रः । अन्यः देहाख्यः अन्तरात्मा जीवसंद्गः सर्वदेहिनां सहजः येन जीवात्मना सर्व मुखं दुःखंच जन्ममु वेदयते द्वापयते ॥ १३ ॥

ताबुभी भृतसंपृक्ती महान्क्षेत्रज्ञ च ॥ उच्चावचेषु भूतेषु स्थितंतव्याप्य तिष्ठतः ॥ १४ ॥ [ उत्तमः पुरुषस्वन्यःपरमात्मेत्युदाद्धतः ॥ योलोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्ययईश्वरः ॥ १ ॥ ] •

(१) मेधातिथिः । उत्थावचेषु बहुविधेषु नानारूषेषु भूतेषु सर्वेषु यःस्थितीव्याप्य तानि भूतानि तिष्ठतःसंश्रयतः ।

<sup>\* (</sup> र, ४, इ )। भगवद्गीतायां १५ भ्याये।

अतम सर्वकर्मकर्तृत्वंतिष्ठतेरनेकार्थत्वातः । कोसावृत्त्वावचेषु भूतेषु व्याप्य स्थितः परमात्मा चेतनाचेतमजगत्परित्यकः परमानम्बरूपःपरस्तात्र प्रतिपादिपच्यते । भूतसंपृक्तोभूतानि पंचमहान्ति येनवेदयतइत्युक्तक्षेत्रव्यस्यात्मनइति । यथाव्या-स्थापक्षेऽपिद्वितीयस्थितांतमितिसंभयणं च तत्कारणत्वात्सर्वस्थास्यजगतः । कार्यच कारणमाभयस्यतोऽपेक्षेत्रसंभवणं त-धाच । भगवान्ध्यासः ॥ द्वाविमीपृरुषौक्तोकक्षरभाक्षरप्रवच ॥ क्षरःसर्वाणिभूतानिक्टस्थोक्षरज्ञ्यते ॥ क्षरशब्देन सर्वचैतदुच्य-ते विचारप्रपंचरूपमक्षरंप्रकृतिकरणं कूटस्थशब्देन कारणरूपतथा प्रक्रयेप्यविनाशात् । अथवाक्षरंशरिषक्षरःक्षेत्रवः । कृटस्थत्वन्तुतस्यामोक्षप्राप्तः कर्तृत्वभोक्तत्वानिवृत्या ॥ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदादतः । योकोकत्रयमाविश्यविभ-त्र्थस्यर्थस्वरः ॥ १४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । भूततंपृक्ती भूतात्मनाऽमुक्ती उत्थावचेषु नानाविदेषु भूतेषु प्राणिषु साक्षितया तिष्टन्तं-संततंपरमान्मानं न्याप्य त्वाभेदविषयेण मोहेना वृतंकत्वा ॥ १४ ॥
- (३) कुल्लूकः । तो हो महत्क्षेत्रज्ञो पृथिव्यादिपञ्चभूतसंपृक्तौ वक्ष्यमाणसर्वलोकवेदस्पृतिपुराणादिषसिद्धतया-तमिति .नर्दिरंपरमात्मानमुल्ल्ष्टाप्रकृष्टसत्वेषु व्यवस्थितमाश्रित्य तिष्ठतः ॥ १४ ॥
- (४) राघवानन्दः। तछाभोपि अभ्यासप्वेत्याह ताविति। भूतसंष्ठकौ अधिहोत्रादिष्वाहृतितयाक्षिष्यमाणंद्रवइध्यादिसारभूतपश्चभूतैः संष्ठको संवेहितौ महानितिबुद्धिस्तद्भण्छितं लिङ्गशरीरं क्षेत्रक्षजांवात्मानी उच्यावचेषु देवत्वादिखात्वाकान्तेषु सर्वभूतेषु भोगायनत्वन हिथतं स्थूलदेहं ध्याप्याभ्यासमनुभूय भोकृतया तिहतइत्यन्वयः।
  तथाष मृतिः। ताआपः पृष्ठप्वचसोभवन्ति तथ्या पेशस्कारी पेशसोमात्रामपादायान्य नवतरं कल्याणतरंवा रूपं तनुतइति । आरण्यमाणस्थूलशरीरमात्रोपादानपरम् । ताआपः लिङ्गशरीरवेष्टनभूताः पुरुष्वचसः पुरुषाकारशरीरमारभन्तदृत्यर्थः। ध्यासस्त्रमपि॥ तदन्तरमितपत्ती रहतिसंपार्ष्वकः मश्रानिरूपणभ्यामिति देहान्तरमानी तेभूतैः परिष्वक्तप्व
  नीवोरहित गच्छतीति स्नार्थः। महानत्र लिङ्गदेहउकः। तथाचेश्वरक्ष्याःसांख्यक्त्। महदादिस्कृमपर्यन्तिर्मितं ध्याक्ष्यातंच वाचस्पतिना महदहहुग्रैकादशेन्द्रियपञ्चतत्मात्रपर्यन्तमेषांसमुदायः स्कृमशरीरमिति । अथवा। उच्यावचेषु उच्य
  देवादिशरीरं अवचं पश्चादिशरीरं तानि उच्यावचानि मनुष्यशरीराणि घात्मकत्वात् तानितानि चेत्येकशेषादुच्यावचानि
  तेष्वेव स्थूलशरीरेषु भूतेषु पञ्चीकतपञ्चभूतानद्वेषु मध्ये स्थितं वर्तमानं तं अरायुजाचन्यतमदेष्टं व्याष्य तादात्म्याच्यासमनुभूयरुधिरदेशपर्यन्तं महान क्षेत्रक्ष तिहतदति वाक्यार्थः। यद्दा तं परमात्मानं व्रिविधदेहलामाय ध्याष्यित्य
  भोगाय तिहतः पर्यवस्यतः तथा॥ योनिमन्ये पपद्य ते शरीरत्वाय दिहनः ॥ स्थाणुमन्येनुसंयन्ति यथाकर्मं यथाभुतिमितिश्तैः॥ १४ ॥
- (५) नन्द्रनः । अन्यक्षेत्रसंज्ञाद्भूतात्मा चेन्द्रियवर्जयोक्षेत्रज्ञाधीनत्वमाह ताउभौ भूतसंप्रकाविति । ताउभाविन्द्रिय-विवर्जो भूतसंप्रका शरीरेण सङ्ख्यते क्षेत्रज्ञस्य भूतसंप्रकदित विपरिणामः। महत्त्वमेवन्यर्नाक उत्तराभैन। उचावचेषु स्मू-क्ष्मक्ष्मेषु शरीरेषु स्थितंतंक्षेत्रज्ञंतौ व्याप्य संभित्य तिष्ठतः तेनाधिष्ठितत्वात्तिष्ठतस्यर्थः ॥ १४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । महान् महत्तत्वं महदहंकाररूपः च पुनः क्षेत्रक्कोषि एताबुभौ भूतसंयतीसंमितौ रिवर्ततं परवा-नन्दरूपं भ्याप्य तिष्ठतः ॥ १४॥

### असंख्यामूर्चयस्तस्य निष्यतिम शरीरतः ॥ उच्चावचानि भूतानि सनतंचेष्टयन्ति याः ॥ १५॥

- (१) मैधातिथिः । मूर्तिशब्देन यावर्षिकचिद्धौतिकंकार्यकारणमितिशक्तिश्वतदुच्यते तदेतत्सर्वतस्य परमात्मनः शरीरात्मादुर्भवति । त्वभावएव तस्य शरीरंशिलापुत्रकस्य शरीर्रामितवद्धेदेनव्यपदेशः । असंख्याअनन्ताः समुद्रादिवीर्म-योनिन्पतन्ति मादुर्भवन्तीत्युक्तंताभिः मादुर्भूताभिरिदंजगच्चेष्टतेसिक्तयंभवतीत्यर्थः । शरीरिन्द्रियविद्वानैविनाचेष्टायाअभा-वाच्चेष्टयसीत्युच्यते । अन्येतु शरीरतः प्रधानंच परमात्मनः शरीरंतद्धीनमवृत्तित्वात् ॥ १५ ॥
- (२) तर्वत्वारायणः । मूर्तमेदिहाः क्षेत्रह्नरुपाः तस्य शरीरात्त्वरुपान्नियतितः। भूतानि सत्वानि यामूर्तयभे-ष्टमन्ति ॥ १५ ॥
- (३) कुः ख्रृकः । अस्य परमात्मनः शरीरादसञ्चयमूर्त्तयीजीवाः क्षेत्रज्ञशब्देनानन्तरमुक्तालिङ्गशरीराविष्णुन्नावेदा-न्तउक्तमकारेणाग्नेदिव स्फुलिङ्गानिःसरन्ति । यामूर्त्तयउत्कृष्टाप्कृष्टाभूताग्निदेवरूपतया परिणतानि सर्वदा कर्मसु मेरयन्ति ॥ १५॥
- (४) राघवाणन्यः । एतस्योक्तशरीरहयस्य ज्ञाननाश्यत्वदोननादैशविवर्ततामाह असंख्याहित । संख्यारिहता असंख्याः अनाचनन्तत्वात्संसारस्य मूर्तयः मूर्तिरुपाः पञ्चीकतभूतकार्यत्वाछिङ्गशरीरस्य तदविक्यनात्मानोजीवाः तस्य सगुणब्रह्मणस्तदिति सर्वनाम सर्वेच ब्रह्म तस्य नाम तस्य शरीरतः अवच्छेदकत्वसाम्यादिवयाताः निन्पतन्ति जायन्ते । ज्ञायमानाभीच्यावचानि भूतानि चतुर्विधदेहानवाष्येव चेष्टयन्ति कमंग्र प्रवर्तन्ते । तथाच भृतिः ॥ सयथोर्णनाभिस्त-न्तुनोच्यरेयशानेः अद्रान्युर्क्तिवृद्धान्युद्धरत्येव मेतलादात्मनः सर्वेमाणाः सर्वे छोकाः सर्वेवेदाः सर्वाणि च भृतानि सर्व-प्रवात्मानोच्युद्धरत्तेति ॥ याञ्चवव्ययेषि ॥ निभरन्ति यथा छोहपिण्डाक्तप्तात्रकृतिङ्काः ॥ सकाशादात्मनस्तद्धवात्मानः अभवन्तिः तेति ॥ आपस्तम्बोषि ॥ तत्मात्कायात्मभवन्ति सर्वे समूष्ठाः शाश्चातिकः सनित्युद्दित स्वतस्यात्मनोजन्यान्मभवन्ति । यद्दा ततोजातायामूर्तयस्ताः सर्वभूतानि सर्वे जीवाः वेष्टयन्ति वेष्टवतीः कुर्वन्ति । यद्दा उच्चावचभूतानि जीवान्तुद्दिय सूर्तयः स्थृष्टिहाज्यताद्वयन्त्यः । नाभ्योगामानयत्ताभ्योश्वमानयत्ताभ्यः पुरुषमानयदितिभृतेः नाभ्योदेवताश-स्वाच्याण्य आत्मभ्योगवादिशरीरमनयदित्यर्थः ॥ १५ ॥
- (५) मन्दुमः । क्षेत्रक्कस्योत्र्यावचभूतिस्थतत्विभेदोपपादयति । असंख्यामूर्त्तयस्तस्येति तस्य क्षेत्रक्कस्य शरीरतोऽसं-स्यमूर्तिनिष्पादनहेतवोऽशानिष्पतिन्ति बीजाद्दीजगभवेनेत्यभिप्रायः । उत्त्वावचानि भूतानि शरीराणि यामेष्टयन्ति निष्पा-द्यन्ति तेनास्योत्त्रावचभूतस्थितिरुपपभेति ॥ १५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तस्य जीवस्य शरीरतः असङ्ख्यामूर्तयोनिष्पतिन यामूर्तयशीचावचानि भूतानि सततंचे-

पश्चभ्यएव नात्राभ्यः पेत्य दुष्कितिनां तृणान् ॥ शरीरंयातनाथीं यमन्यदुत्पवते ध्रुवम् ॥ १६ ॥

(१) मेधातिथिः। नावभूतानि पंचभ्योभूतेभ्योऽन्यच्छरीरमित्योत्पचते। एतदुक्तंभवति शुक्रशोणितमन्तरेणैवपाधाः नीतिकंश्वरीरमुत्पचते दुष्कतीनां चपाधाभौतिकंशरीरं पण्यकतान्तु तेजसाऽऽकाश्चमात्राणिभवन्ति। यथोक्तंबायुभूतः समूर्ति-वानिति। यातना पीडातिश्वयः यद्यतिरहम्छोकिकदुःसंसहिन्छुः॥ १६॥

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । मात्राभ्याभूतमात्राभ्यः ॥ १६ ॥
- (३) कुल्लूकः । पंचभ्यएव पृथिव्यादिभूतेभ्योदुष्कतकारिगांमनुष्याणांपीडानुभवपयोजकंजरायुजादिरेह्ण्यतिरि-क्तंदुःखसहिष्णुशरीरंपरलोके जायते ॥ १६ ॥
- (४) राधवानन्दः । यातनाशरीरमपि तत्तदीयामिहोत्रादिषु क्षिष्यमाणसारभूतपश्चभूतकार्यमित्याह पश्चम्यइति । अन्यत् देवतियंगमनुष्यशरीरप्यतिरिक्तं जरायुजादिचतुर्विधभिन्नं वातान्येव भूतानि यमपुरुषादिभिरीक्षितानि यातनाशरी-राकारेण विवर्तन्तइति धृवं निश्चितमेव लिङ्कदेहमात्रेण यातनाभोगानुपपत्तर्देहान्तरे।पपत्तिः भुवं कम्भचदारणादावपि यावद्यातनास्थायि वा ॥ १६ ॥
- (५) नन्द्रनः। नतुष्टतस्य नष्टशरीरस्य कुतः शरीरमुत्पद्यते येन रौरवादिप्राप्तिरित्यपेक्षायामाह पञ्चभ्यएवमात्राभ्य-इति । पञ्चानामेव मात्राभ्यर्दीत पञ्चानां महाभूतानांमात्राभ्यः अंशेभ्यः नृणांक्षेत्रज्ञानां दढंच्छेददाहादिभिरविनाश्यम॥१९॥
- (६) **रामचन्द्रः** । पश्चम्यएव मात्राभ्यः शब्दादिभ्यः दुष्कृतिनांनृणां पृत्य यमस्य यातनारवार्थीयस्य तदातना-थीयं शरीरं अन्यदुत्पद्यते ॥ १६ ॥

तेनानुभूयतायामीः शर्रारेणेह यातनाः ॥ तास्वेव भूतमात्रासु प्रलीयन्ते विभागशः ॥ १७॥

- (१) मेधातिश्विः । यमोनामदेवताविशेषोदुष्कतिनांनियहादिकत्तदृष्टायातना अस्य ताअनुभूयच्य लेनपांचभौतिकेन शरीरेण तानि शरीराणि पुनःभलीयन्ते तासु सक्षासु भूतमात्रासु ॥ १७ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । मलीयन्ते यातनादेहजनकानि स्थूलमूतानि ॥ १७ ॥
- (३) कुद्धूकः । तेन निर्गतेन शरीरेण तायमकारितायातनादुःकितनोजीवाः सक्ष्मानुभूतस्थूलशरीरनाशे तेष्वेवा-रम्भकभूतभागेषु यथात्वंप्रलीयन्ते तत्संयोगिनोभूत्वाऽवितष्ठन्तइत्यर्थः ॥ १७ ॥
- (४) राघवानन्दः । फिलतमाह तेनेति । तेन यातनार्थसृष्टेन । भोगानन्तरं यातनाशरीरनाशे तेतु लिङ्गदेहाव-च्छिन्नाजीवास्तेष्वेव भूतेषु र्लिपन्तद्दव मतीयन्ते संयोगिनोभवन्तीति केचित् । वस्तुतस्तु यातनानुभवानन्तरं तदारम्भकाणि ख्तस्यभागे लीयन्ते अतएवोक्तं विभागशः तथाच श्रुतिः । पृथिवीशरीरमित्यादि ॥ १७ ॥
- (५) नन्दनः । क्षेत्रज्ञास्तेनशरीरेण यामीर्यमसंबन्धिनीस्तायातनाश्चनुभूय तासेव पञ्चभूतमात्राहु फलभोगान्ते तद्दिनाशभ्य न्यायसाम्याद्याख्यातावित्यनुसंघातव्यिमिति ॥ १७ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** ततः लिङ्कशरीरपास्पनन्तरं तायाभीर्यातनाः शरीरेणानुभूय तास्त्रेयः भूतमात्राह्य विभागशः प्रली-यन्ते ॥ १७ ॥

सोऽनुभूयासुखोदकान्दोषान्विषयसङ्गजान्॥ व्यपेतकल्मषोभ्येति तावेवोभौ महौजसौ॥ १८॥

(१) मेधातिथिः । विषयसङ्गात्मितिषद्धविषयोपसेवनात्मितिषद्धान् ततःसङ्गाच्य ये जातादोषाः पापिनिर्मिताः । न-रकादुःखान्यनुभूय तेन च दुःखोपभोगेन ध्यपेतकरमषाऽपहतपाष्माचेति । तावेवोभौ महौजसौ कावुभौमहाक्षेत्रज्ञाच्यतौ-मक्तावनन्तरश्लोकेन च क्षेत्रज्ञप्वानुभाविता सुखदुःखयोः सङ्ति चतस्यैव परामर्शोऽतः क्षेत्रज्ञमभ्येतीतिपामं। तच्य विरुद्धं-सण्वत्राच्यः प्रापक्षम्य सत्यमौपचारिकोभेदोऽभिमेतः अभ्येतीत्ययमर्थः । एतावन्नात्रशेषीभवति चदुतक्षेत्रज्ञत्यामाणादिः संघात्मकेन महानिति ध्यपिदिष्टेनफलेषुतावन्धात्रः परिशिष्यते । लिङ्गजीवश्व क्षेत्रज्ञः । अन्येतु महत्परमात्मानाविति ध्याचक्षते । सुखोदकान्क्षीणेपापउत्तरकालंसुखमनुभूयते प्रतिरंभिणि पाप स्वल्पेषि नसुखोत्पत्तिः यथास्वल्पेष्यजीणेन भोजनंसुखाय ॥ १८ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । समहाननुभूयेश्यसभानकर्तृत्वेपिका । अनुभूय फलतः । दोषानधर्मान् । भोगेन क्षीय-माणपापरताषुभो जीवपरमात्मानौ महीजसौ महाप्रभावौ अभ्येति महदाख्योजोवोपाधिः प्रलयकाले ॥ १८॥
- (३) कुहुकः । सशरीरीभूतसृक्ष्मादिष्टिङ्गशरीराविष्छिनोनिषिद्धशब्दस्पर्शेरूपरसगन्धाख्यविषयोपभोगजनितय-मलोकदुःखाद्यनुभूयानन्तरंभोगादपहतपाप्मातावेव महत्परमात्मानौ महावीयो द्वावाश्रयति ॥ १८ ॥
- (४) राघवानन्दः । अतएव स्थूलदेह नप्ट लिङ्गात्मनोभोगान्तरंवकुकामआह सद्दित । सिल्ङ्गोपलिक्षितोजीवः । सद्दयनेन तस्यैव परामशीयोग्यन्वात सजीव द्रत्युत्तरे परामशीत् ॥ पुरुषः सुखदुःखानां भोकृत्वे हेतुरुच्यतद्दित भगवदुक्ति-श्र्य । असुखोदकान् । उदक्षेफलमसुखरुषं येषांदेशिणां पापानां ते तथा तान् विषयसंगजान् निषद्धब्रह्मवधादिविषयनि-मित्तकान् विषयासिकजान्वा अनुभूय भुक्ता व्यपेतकल्मषः व्यपेतं कल्मषं भोगेन यसाख्चित्रविष्यानि-देहेन कतभोगस्यैवात्मनःस्थूलदेहनाशे अभ्येति अनुगच्छति शरीरान्तरारम्भाय नचेदमप्रामाणिकम् । तद्यथा पेशस्कारः पेशसोमान्नामपादायान्यनवतररूपंतनुतएवमेवायमात्मेदंशरीरं निहत्याधिद्यांगमयित्वा अन्यनवतरंकल्पाणतरंख्तं कुरुते पिच्यंचा गान्धर्ववा देवंवा शाजापत्यंवा । ब्राह्मवान्येषांवा भूतानामितिश्रुतेः । अयमर्थः । यथा पेशस्कारीसुवर्णाभरणा-दिकत् जीर्णकुण्डलादि । सुवर्णमादाय नूतनं कुरुते एवं लिङ्गोपलिक्षतात्मापि पूर्वदेहं निहत्य भियमाणंत्यक्काअविद्यां जडतांगमियत्वा नस्य देहस्य सारभूतमादाय शरीरान्तरंकुरुते । पित्र्यं पिनृलाक्कमावादिं समर्थदित । यातनादेह-नाशे तो महत्क्षेत्रज्ञो महोजसौ महावेगो यावण्यनः क्षिपेत्तावदादित्यंगच्छेदितिश्रुतेः । समर्थौवा ॥ १४ ॥
- (५) नन्द नः । क्षेत्रज्ञस्य यातनाशरीनाशेऽपि न कर्मविनाशइत्याह सोऽनुभूयामुखोदकांनिति । सइति क्षेत्रज्ञानां-जातावेकवचनेन परामर्शः। महौजसावक्षयवीयौं ताविन्द्रियवर्गाव भ्येत्येव प्रामोत्येव न कदाचिदपि हो विमुखनीत्यर्थः॥१८॥
- (६) रामचन्द्रः । सजीवः व्यपतकत्मषः तिवेवोभौ क्षराक्षरात्मकौ अभ्येति की दशौ तौ महीजसौ ॥ १८ ॥ तौ धर्भपश्यतस्तस्य पापंचातन्द्रितौ सह ॥ याभ्यां प्रामोति संपुक्तः प्रेत्येह **च सुखासुखम् ॥ १९ ॥**
- (१) मेथासिथिः। ननुष यदि तौ महान्क्षेत्रज्ञश्च संबध्येते ततस्तस्य पश्यतइति तस्येतिकः संबध्यते जीवइति-केचित्। उक्तंच सप्वक्षेत्रज्ञः सप्वजीवइति। अथिलिङ्गं ननुष महच्छन्देन तदेवोक्तं अथान्तः प्रकरणंमहद्वुद्ध्यादि तत्राः पिकः संबन्धोलिङ्गस्य धर्माधर्माभ्यां तद्धिसृक्ष्मभूतरूपमेव। यथोक्तंतेषामिदन्तुसप्तानामित्यत्रान्तरे अतोमन्यामहे यदेवा-न्यैध्याख्यातमित्तं नश्लोकेतावेवोभाविति महत्परमात्मानौबुध्येते इति तदेवमुक्तंपश्यामः तथीहिदद्यान्तउपप्रचाते महतः करणस्य ततःकर्तृत्वोपचारात्। काष्ठानिपचन्तीति यथा तस्येति च क्षेत्रज्ञस्य परामर्शभेदोपपितः।परमात्मनश्च क्षेत्रज्ञान्य-चयोधंमीधर्मयोद्धान्तवयनं सर्वस्यसुखदुःखोपभोगस्य तद्धीनताख्यापनार्थ। यथोक्तं ॥ ईश्वरप्रेरितोगच्छेत्सर्गवाश्वसभे-ववा। प्ररणाच धर्माधर्मनियमितेच्छेव। ननुष धर्माधर्म्योरिच्छांप्रतिनियन्तृत्वऐश्वर्यहीयते तथाशारीरके दर्शितं पथे-

<sup>(</sup>१) भावादि=भोगादि (राघ•२)

इ राजा सेवानुरूपद्वाति नयं तस्ये वरत्ववपैत्यतीमहत्परवात्मानी पश्यतहति व्यपदिश्यते। तस्येति क्षेत्रक्कानंतद्प्ययुक्तमुत्तर्पण्विदिश्चित् ताष्यांमामोतिसंपृक्तहति निह्नपरमात्मना कस्यित्संपर्कः संवण्यउच्यते। नवपरमात्मना किम्तरंवण्योपि एवतर्स्ययाम्यामिति नैवंमहत्परमात्मानीसंवष्यते कितिहि धर्मः पापेच तयोरिपम्कतत्वातः। तौधर्मप्रयत्स्तस्यपापंचिति यदिमहत्त्ववनाग्तःकरणमुच्यते सुतरामनुपपितः निह्नपरमात्मनीद्रष्टृत्वेकारणापेक्षा अधिकरणमेवहिबोधिपरमात्मत्वरूपम्योतितावेवचोभाविति। कौदशमेतदिभगमनयदितद्भावापितः सानैवकल्मच्यपायमात्रसाध्या । अथतस्वामिमवजभासापि नैवम्लीनेषु मृतेष्वशरीरस्य भवति तत्नात्तीधर्मपश्यतस्तस्यतस्यैवात्मनहति पूर्ववक्षेयम्॥ १९॥

- (२) सर्व**तनारायणः । धर्मभुक्ताऽवशिष्टम** । धर्मपापदर्शनंचात्र तत्फलमकाशएव । पश्यतोद्गानस्य तदधीनत्वा-म् । अतिष्वती नित्यमकाशी ॥ १९ ॥
- (३) कुल्लूकः । तीमहत्परमात्मानावनस्त्री तस्य जीवस्य धर्मभुक्तशेषय पापंसहविचारयतीयाभ्यां धर्माधर्मा-भ्यां युक्तोजीवः परलोकेहस्रोकयोः सुखबुःखे मामोति ॥ १९ ॥
- (४) राखवान्नः । न कर्मणालिप्यते पापकेन अनन्यागतंपापेनान्यागतंपुण्येनेतिश्रुतेरात्मनोऽसंगत्वं । प्रतिपादयन् स्यूलदेहाविष्ण्यकर्तृत्वमनुवद्याह ताविति । तौ महाक्षेत्रक्षौ यागादिकंपर्य अक्षहत्यादिकंपापं सिल्मधानेन पश्यतः कारयतीवाधिष्ठानंस्यूलदेहंविमा तददर्शनात् स्यूलदेहावष्णेदभेदमन्तरेणात्मनः पापायकर्तृत्वात् तदवष्णेदेनेव कृतिनात् । सथाय सुतिः ॥ शरीरे पाप्यनोहित्वेति स्यूलदेह्यस्त्रपापपुण्ये इत्यर्थः । याभ्यांमहत्केत्रक्षाभ्यांसपृक्तस्तदभ्या सापन्यःसम्युभाग्रभक्तं प्रामोतिमुद्गे ॥ १९ ॥
- (६) जन्दनः । धर्मपापंच पश्यतः कर्तुनुचुक्तस्य तस्य सैत्रज्ञस्य ताविन्द्रियवर्गावतन्द्रितौजागरुकौ सहसंहते-. कारणे भवतद्दर्यर्थः । न केवलकर्मकालएव सहभवतः किंतु तत्कलभागकालेऽपीन्युत्तरार्धेन याण्यामिन्द्रियवर्गाण्याम् ॥ १९॥
  - (६) राजचम्द्रः । तौ शराशरात्मकौ तस्य भमं पापंतत्कतौ भूयः पश्यतः याभ्यां शराशराभ्यां संपृक्तः मत्य-इच हिताहितं मामोति ॥ १९॥

यदाचरति धर्मसप्रायशोऽधर्ममल्पशः ॥ तेरेव चाटतोभूतैः स्वर्गे सुरवमुपाश्रुते ॥ २०॥

- (१) मेधातिथिः। पायशोबाहुस्येन तैरेवभूतैर्महरानिर्महाभूतपर्यन्तैः त्वर्गेहुस्रमामोति ॥ २०॥
- ( २ ) **सर्वज्ञनारायणः ।** नायशोबाङ्गस्येन धर्ममः । तेरेव त्वर्गाय देइजनकैः ॥ २० ॥
- (३) कुत्तूकः । सयदि जीवोमानुषदशायां बाहुस्येन धर्ममनुतिष्ठत्यस्पंचाधर्मतद्। तैरेव पृथिव्यादिभूतैः स्थूल-श्रतरह्णतया परिणतेर्युक्तः सर्गसुस्तमनुभवति ॥ २०॥
- (४) राषवानन्दः। आत्मानात्मानौ विविष्य तयोर्ण्यासवशात्पापादिकरृंत्विमित्युकं संगति भामाध्यासमात्मान् नमनूष वर्माधर्मानस्यत्वापेक्षया त्वर्गनरकौ स्यातामित्याइ यदीतिद्वाभ्यामः। सिलङ्कदेहाध्यासमापन्विश्वात्मातैः स्भूत्वेहादाक्ष्य गीतेभूतेराहतः परिष्यकः त्वर्गे पृण्यकोके उपाश्रुते भुद्दे ॥ २०॥
- ( ६ ) वन्युनः । अत्र क्षुपापापयोः किंग्रथमननुभूयतस्त्यपेक्षयामाह यद्यापरतिपर्मसहति । सक्षेत्रद्यः गयशः बहुतं अल्युतः अस्पं तैः पूर्वोक्ताभिः पश्चमहाभूतमामाभिः पश्चभूतारम्थशरीरहत्यर्थः ॥ २० ॥

(६) रामचन्द्रः । सनीवः पुरुषः यदि धर्ममायशः आपरित अस्पशः अधर्म अध्ययस्ति तैरैव भूतेःसह सर्गाय दे-हजनकैः ॥ २०॥

यदि तु प्रायशोधर्मसेवते धर्ममल्पशः ॥ तैर्भूतैः सपरित्यक्तीयामीः प्रामोति यातनाः॥ २१॥

- (१) मेधातिथिः । ननुष्यं भ्यएवमात्राभ्यः शरीरंदु कितिनामित्युक्तिकिमिदानीमुष्यते तैर्भूतैःपरित्यक्तदित उ ष्यते नभौतिकंशरीरंनाप्यशरीरस्ययातनाः कितिहि अत्यन्तिविष्काणे ते मानुषशरीरेऽतान्याप्येताश्चिषदुक्षिण्यसुकुमारशरीः रारभकाण्यत्यन्तिविष्काणादुःखाभिघातनिष्कत्यापरित्यक्तउष्यते यानि त्वर्गशरीराणि भक्ष्याणितैः परित्यकः॥ २१॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । तैर्भूनैरेंहिकत्वर्गाय देहजनकैः त्यक्तोवतहत्यर्यः ॥ २१ ॥
- (३) कुलूकः। यदिपुनः सजीवीमानुषदशायां बाहुल्येन पापमनुतिहत्यल्पंच पुण्यंतदा तैरेव भूतैर्मानुषदेहरूप-तया परिणतैस्त्यक्तोष्टतः सम्मन्तरंपश्चभ्यएव मान्नाभ्यइत्युक्तरीत्या यातनानुभवोचितसंपातकविनदेहोयामीः पोडाअनु-भवति ॥ २१ ॥
- (४) राघवानम्दः । अधर्मवाद्वस्येत्वाद् यदीति । धर्मोदिकर्तृत्वावच्छेरकदेहजैः परित्यक्तइतिनारिकदेहोमापिको मीतिकत्वेऽसिपश्रकुम्भीपाकाचनुपपत्तिः अथवाभूतेर्भृतारब्धैः पुष्ककैरिन्द्रियैर्नारिकनदिन्द्रयसाकल्यानुपयुक्तत्वेन कादा-वित्कत्वात् परिर्वजयेत् परिर्वजनार्थः अपरित्यक्तइत्यर्थोवा ॥ २१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। यामीः यातनाः मामोति ॥ २१॥

यामीस्तायातनाः प्राप्य सजीबोबीतकल्मषः ॥ तान्येव पश्चभूतानि पुनरप्येति भागशः॥ २२ ॥

- (१) मेघातिथिः । प्राग्ध्याख्यातीयं एतचान्यशेकचतुष्टयस्यतात्पर्यं यदि भूयानधर्मस्तदायान्योयातनाः नतुः खल्पेऽधर्मेऽलिन्नेव लोके सुखानुभवेन त्वर्गावापिः ॥ २२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । तान्येव तज्ञातीयान्येवैहिकलगीय देहारम्भकाणि भागशःमविभक्तानि पञ्चापि ॥ २२ ॥
- (३) कुछूकः । सत्रीवोयमकारितास्ताः पीडास्तेन कढिनदेहेनानुभूय ततोभोगेनापहतपाप्मा तान्पश्चलरायुजा-दिशर्र,रारम्भकान्य्वयिष्यादिभूतभागानिधितिष्ठति मानुषादिशरीरंगृद्धातीत्यर्थः ॥ २२ ॥
- (४) राघवानन्दः । सजीवोषधीयन्त्रवद्भमतीत्याद् यामीरिति । त्राप्य भुका वीतकस्मयः तन्तरकपारम्भकपापान्युक्तः । अप्येतितानि नारिकशरीराण्छरीरान्तरारम्भकाणि । पूर्वश्ररीरात् भागशः । भागभागमवाप्य । त्रभूलदेद्दान्तरार्थः मन्येत्यनुगच्छतीत्यन्वयः ॥ २२ ॥
- (५) शब्दुनः । अथनरक मुक्ताविशाष्टदुण्कतस्य क्षेत्रक्षस्य पुनरावृत्तिमाहः यामीस्तायातनाः मान्येति जीवः क्षेत्रकः तान्येव पश्चभूतानि पुनरप्येति पुनरपिकर्गभूमी जायतदस्यकः । एतेन त्वर्गभुक्ताविशिष्टकतस्यापि क्षेत्रक्षस्यापि कर्मभूः विभागित्तर्यायसान्यादुक्तिस्येवगन्तस्यम् ॥ २२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । जीवः ताः यामीः यमसंबन्धिनीः यातनाः माप्य तान्येव पश्चमहाभूतानि पुनः भागशः अध्यः ति ॥ २२ ॥

## एतादृष्ट्वास्य जीवस्य गृत्रीः स्वेनैव चेतसा ॥ धर्मतोधर्मतश्चेव धर्मे दथ्यात्सदा मनः॥ ३३॥

- (१) मेघातिथिः। त्वल्पार्थोयंधर्मतोऽधर्मतइति नजःप्रश्लेषः। धर्माधर्मनिमित्ताजीवस्य क्षेत्रह्नस्यात्मनः त्वेनैव चेतसा शास्त्रापामाण्यात्तदनुभवे कृतस्रशास्त्रार्थफलोपसंहारः॥ २३ ॥
  - ं (२) सर्वज्ञनारायणः । धर्मतोयतित्वर्गमः । अधर्मतश्य नरकमः ॥ २३ ॥
- (३) कुछूकः। अस्य जीवस्यैताधर्माधर्महेतुकाः त्वर्गनरकायुपभोगोवितिषयिषियदेहपाप्तीरन्तःकरणे कात्वा धर्मानुहाने मनः सदा सङ्कतंकुर्यात ॥ २२ ॥
- (४) राघवानन्दः । गतीरनुवदन्धर्ममेव कर्तव्यतयोपदिशति एताइति । धर्माधर्माभ्यामेव गतयः खर्गे नरके च जीवस्य भवन्तीति प्रमाणतोदृष्ट्रा धर्मएवकर्तव्यतया मनोदेयमिति । तथाच श्रुतिः ॥ धर्मेण पापमपनुदति । धर्मान्सुखंचज्ञा नंचेतिस्पृतिः ॥ श्रुतिस्पृत्योर्धर्मस्येव ज्ञानादिहेतुत्वात् ॥ २३ ॥
  - ( ५ ) नम्युनः । यतप्रवमतआह एतान्दश्लास्य जीवस्येति । धर्मे सदा मनोदध्यान्नाधर्मदृत्यभिपायः ॥ २२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । धर्मतोऽधर्मतम् जीवस्य एतागतीः खेनैव चेतसा दृष्टा धर्मे मनः सदा दध्यात् ॥ २३॥ सत्त्वंरजस्तमश्चैव त्रीन्विद्यादात्मनोगुणान् ॥ यैव्याप्येमान्स्थितोभावान्महान्सर्वानशेषतः ॥ २४॥
- (१) मधातिथिः । धर्माधर्मयोःकर्मकाण्डोपयोगियत्तदुक्तं इदानीविद्याकाण्डमारिष्सते । तत्रद्वैताश्रयमिवताव-इंगार्थमिक्रयते । सत्त्वादयस्त्रयोगुणाआत्मनः नात्रात्माजीवः कित्रहीमहानेव । आत्मशब्दःखभाववचनीनप्रत्यक्त्ववच-नः । निर्गुणोहिपुरुषः । अथवाभीग्यतया भोक्तरेवात्मनः संबन्धित्वेन व्यपदिश्यते । महानितिच प्रधानमेवोच्यते प्रत्या-सत्तेः आधाहिविक्रियोद्भृतिःप्रधानस्य महदाख्या यथाजीवन्त्यीपमावस्थावाष्यत्रभवान् विकारानवस्थितः प्रकृतित्वात्स-विकाराणामिदमुच्यते ॥ २४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । आत्मनोमहत्तस्य भागभूता ॥ २४ ॥
- (३) कुळूकः । सत्त्वरजस्तमांसि त्रीणि वश्यमाणगुणस्रभणानि आत्मोपकारकत्वादात्मनोमहतोगुणान् जानीया-बैर्ग्यामोमहानिमान्स्थावरजङ्गमरूपान्पदार्थान्तिःशेषेण व्याप्य स्थितः॥ २४॥
- (४) राघवानन्दः । ननु किमिति धर्ममेव नाचरेत् इतिचेत् गुणपारतंश्यामाचरतीत्याह सस्विमिति । आत्मनः आत्मावच्छेदस्यान्तःकरणस्य गुणान् महत्तस्वाख्यस्य यैः सत्त्वादिभिः भावान् पदार्थान् पाणिनोवा अतआह महान् लिङ्गशरीरप्रधानं बुद्धिः । अशेषतोऽनवशेषेण ॥ २४ ॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । अथ गुणतोऽपि कर्मनिर्वृत्तिविशेषंविवक्षन्गुणविभागं तावदाह सस्वरजस्तमश्चेति । आत्मनः महत्त-स्वस्य तथाचोक्तं ॥ महामनीमतिश्वात्मा मबुद्धिः ख्यातिरीश्वरदति । ये गुंणैरिमान्भावांश्यदार्थान्महान्महत्तत्वम् ॥ २४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सत्त्वरजस्तमांसि त्रीणि आत्मनः महत्तत्त्वस्य युणान्विद्यात् । यैः सत्त्वरजस्तमिभिः महान् महत्तत्त्वमेवअशेषतः सर्वानुसात्त्विकादिभावान् व्याप्य स्थितः। तद्यथा सात्त्विकाद्वंकारराजसाद्वंकारस्तामसाद्वंकारश्चेति-स्थितः। यहामहान् जीवः॥ २४॥

योयदेषांगुणोदेहे साकल्येनातिरिच्यते ॥ सतदा तहुणप्रायंतंकरोति शरीरिणम्॥ २५॥

् (१) मिधातिथिः । यद्मिप्तर्वत्रिगुणंतथापि योयदा गुणःसाकल्येन कात्स्न्येनातिरिच्यतआधिक्यंपामोति

पूर्वकर्मातिशयवशान्सतदा पुरुषस्य गुणान्तरमभिभवति अतः शरीरी तद्गुणप्रायोभवति तदीयमेव धर्ममादशेयति गुणान्तरं-जहातीव ॥ २५ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । साकल्येनान्येषु गुणेषु न्यूनेप्वशक्तेश्वयंपूर्णत्वेनातिरिच्यते । तहुणपायंतहुणस्थमंकय्यापा-रम् ॥ २५ ॥
- (३) कुःह्वूकः । यद्यपि सर्वमेवेदित्रगुणंतथापि यत्र देहे येषांगुणानांमध्ये योगुणोयदा साकल्यंनाधिकोभवति तदा सहुणलक्षणबहुलंतदेहिनंकरोति ॥ २५ ॥
- (४) राघवानन्दः । ननु गुणानां महदाश्रितत्वे कर्नुः किमायातं तत्राह् यइति । एषां गुणानांमध्ये देहे लिङ्कदेहे अतिरिच्यते गुणद्वयमभिभूय योगुणः प्रधानः स्यात् । तद्गुणप्रायं तद्गुणरूपचेष्टाकारिणम् । शरीरिणं जीवम् । करोति जीन्वोपि तदनुरूपंचेष्टतइतिभावः ॥ २५ ॥
- (५) नन्दनः । एषांसत्त्वादीनांमध्येऽतिरिच्यते इतरीगुणाविभभूयोद्भवति तहुणमायंतहुणबहुरुंकरोति सत्त्वस्य सा-कल्यं ज्ञानसुखादिरूपाणांसामप्यं रजसस्तु रागद्देषादिरूपाणां तमसस्तु ममादाज्ञानादिरूपाणामः॥ २५॥
- (६) रामचन्द्रः । यदा एषां त्रयाणांमध्ये योगुणः साकल्येन देहे अनिरिच्यते देहं व्याप्य गुणः तिष्ठति तदा सः सत्त्वादिगुणः तं पुरुषं तद्गुणप्रायं सात्त्विकनसहवर्तते सः सात्त्विको भवति । एवमपे ऊद्यमः॥ २५॥

### सत्त्वंज्ञानंतमोऽज्ञानंरागद्वेषौरजः स्पृतम् ॥ एतद्यानिमदेतेषांसर्वभूताश्चितंवपुः॥ २६॥

- (१) मेथातिथिः । सामान्यमेतदेषांलक्षणंध्यापि सर्वपाणिषु ज्ञानंवेदकं अज्ञानंमे।हः उभयरूपता रजः रागद्वेषशब्दे-नोभयधर्मयोगउच्यते । न यथा मर्मूच्छांचवस्थात्वचैतन्यमेव नापिसम्यक्ज्ञानवशानामितशयेन क्रोधोन चातिमसादः तत्तद्रजोवपुःत्वभावः ॥ २६ ॥
- (२) सर्वज्ञनाराघणः । सत्त्वं ज्ञानव्यापारमः । व्यापारसत्त्वयोरभेदविवक्षया सामानाधिकरण्यमः । एवमुत्तरत्र । एतत् ज्ञानादि । एतेषां सत्वादीनामः । व्याप्तिमधाप्तिकमः । वपुरिव वपुः ॥ २६ ॥
- (३) कुद्धूकः । संप्रति सत्त्वादीनांछक्षणमाह् सत्त्वमिति ।यथार्थावभासीक्षानंतत्सत्त्वस्य छक्षणं एतिष्क्षपनिमक्षानं तत्त्रमोछक्षणं विषादाभिछाषंमानसकार्यरजोछक्षणं त्वरूपंतु सत्त्वरजस्तमसांगीत्यगीतिविषादास्मकं । तथाचपप्रिनि भीत्यपीनिविषादात्मकाः प्रकाशद्वृत्तिनियमार्थाः अन्योन्याभिभवजननिम्थुनवृत्त्त्यश्य गुणाः एतद्विषांत्वरूपमनंतरश्छोकत्रयेण वश्यित एतेषांसत्त्वादिगुणानामेतत् क्षानादि सर्वमाणिध्यापकंछक्षणम् ॥ ३६ ॥
- (४) राघवानन्दः । गुणाननूष तत्कार्यमाह सन्त्रमिति । सन्त्रंज्ञानमिति कार्यकारणयोरभेदविवश्यया ॥ सन्त्रात्सं-जायतेज्ञानमिति स्पृतिः । एवमुत्तरत्र अज्ञानमितिछेदः । सत्रं भूताश्रितं पाञ्चभौतिकवपुः अस्य देवादिरुपेण सान्त्रिकादि-भेदभिनम् ॥ २६ ॥
- (५) नन्द्नः । अथगुणानांत्वरूपमाह सत्त्वःमिति । ज्ञानंज्ञानरूपं अज्ञानमज्ञानरूपं रागद्देषो रागद्देषरूपौ एतेषांगुणा-नां एतद्याप्तिमदेतद्याप्तित्रिकं वपुः सर्वभूताश्रितंसर्वपाण्याश्रयम् ॥ २६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सस्त्रं ज्ञानरूपं तमः अज्ञानं रागद्देशौ रजसः भवतः एतेशां सस्तादीनां सर्वभूतान्येव आश्रयो यस्यतत् सर्वभूताश्रितवपुः एतत् अज्ञानादेतस्य ध्याप्तिमत् ॥ २६ ॥

# तत्र यत्पीतिसंयुक्तांकेचिदात्मनि लक्षयेत् ॥ प्रशान्तमिव शुद्धाभंसत्त्वंतदुपधारयेत्॥ २७॥

- (१) मधातिथिः । पीतिसंयुक्तं संवेदनंशुद्धाभंशुद्धमिवाभाति रजस्तमोभ्यामकलुषितंमदमानरागद्देषलोभमोह-भयशोकमान्सर्यदोषरहितं एवंसर्वमनुष्छेदाद्दीजवासनायाआब्रह्मप्राप्तिस्थितत्वदिषाचावस्था स्वसंवेद्येवकस्यांवेलायांभवेत् ॥ २७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रीतिःसुखं तत्संयुक्तं किंचित्मशान्तं क्रीधादिरजोगुणशून्यम् । शुद्धाभं शुद्धपवृत्तिमूलं शून्यमाभासमानंच प्रकाशात्मकत्वात् । सत्त्वं कत्त्वज्ञम् ॥ २७ ॥
  - (३) कुझ्कः । तिसन्नात्मिन यत्संवेदनंपीतियुक्तंपत्यस्तिमतह्नेशंपकाशरूपमनुभवेत्तत्सत्त्वंजानीयात् ॥ २७ ॥
- (४) राघवानन्दः । नकेवलं ज्ञानादि तेषां कार्यं सुखायपीत्याह् तत्रेतित्रिभिः । प्रीतिसंयुक्तं प्रीत्यां सुखे संयुन-क्तीति तिहृष्यकंयतआत्मिनिलक्षयेत् सुखं लब्ध्वा जन्तुरविचलहवावितष्ठते । एवं दुःखसंयुक्तम् । प्रशान्तं प्रत्यस्तिमतक्केशं शुद्धाभं स्वच्छं तत्र तदा समुद्धिकंसत्त्वमवधारयेत् निश्चिनुयात् । एवमुत्तरत्र ॥ २७ ॥
- ( ५ ) **नन्दनः ।** आत्मिन मनिस शरीरे वा समस्तहेर्यावकारिवधुरत्वात्प्रशान्तिमवसमस्तदोषरहितत्वं शृद्धाभंशुद्ध-मिव ॥ २७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यतः शीतिसंयुक्तं शीतियुक्तः किंचिदात्मनिरुक्षयेत् ॥ २७ ॥

### यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः ॥ तद्रजोप्रतिपंविद्यात्सततंहारि देहिनाम् ॥ २८ ॥

- (१) मेथातिथिः । दुःखेनसमायुक्तंसंभिन्नंशुद्धंमीतिरूपंनभवत्यतउच्यतेऽभीतिकरंदुःखानुविद्धतया पीत्या नयुक्तं अपतिपमपत्यक्षपारमार्थिकमेतद्दजसीरूपंभर्तृविषयेषु प्रवर्तकस्पृहाजनकमित्यर्थः ॥ २८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अभीतिरधृतिः । हारि मनसःपवर्तकम् ॥ २८ ॥
- (३) कुङ्गूकः। यत्पुनः संवेदनंदुःखानुविद्धमतएव सत्त्वशुद्धात्मपीतेरजनकं सर्वदा च शरीरिणांविषयस्पृहीत्पा-दकंतत्त्वनिवारकत्वात्प्रतिपक्षरजोजानीयात्॥ २८॥
- ( ४ ) राघवामन्दः । किंच यत्त्वित । अमितघं प्रतिघातरहितं सुच्छलत्वात् । चलंचरजहत्युक्तेः देहिनां देहिनं म-नोवा हारि अन्तर्मुखत्वात्प्रच्याव्यविषयमवणकारि ॥ २८ ॥
  - (५) नन्द्रनः । हारि चित्तविक्षेपकरं अमितघममितहतम् ॥ २८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अन्यक्षं विचात् देहिनां सततं हारि एनसः पवर्तकं ॥ २८ ॥

### यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमध्यक्तंविषयात्मकम् ॥ अत्रतक्यंमविज्ञेयंतमस्तदुपधारयेत् ॥ २९ ॥

(१) मेधातिथिः । मोहोवैचित्यंयुक्तायुक्तविवेकाभावः विषयआत्मात्वभावोयस्य । ननुचायमविषयोन्तरात्मत्वादेव तत्कथंविषयस्वभावोमोह्विषयानुरागात् बुद्धिरिव एवमुच्यते विषयाद्वातीवबुद्धिस्तदात्मिकासंपद्यतद्वितसंख्यात्रैगुण्यंनत्वन्तविहसत्त्वानामविशब्दं अप्रतक्यंतदनुमानागोचरमविद्ययं अंतर्वहिःकरणानामगोचरदृत्यर्थः ॥ २९ ॥

<sup>&</sup>quot; तत्वनिवारकत्त्वात्=तदुर्निवारत्वात् ( अ )

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अध्यक्तः अपकाशः विषयआत्माच यत्र । अमतसर्थं तर्कवृत्तिविषयशूर्यं तर्कविज्ञानाः च्यां रहितमित्यर्थः ॥ २९ ॥
- (३) कुःझूकः । यत्पुनः सदसिद्विकशून्यं अस्फुटविषयाकारत्वभावमतर्कणीयत्वरूपमन्तःकरणबिहःकरणाभ्यां दुर्ज्ञातंतत्तमोजानीयात एषांच गुणानांत्वरूपकथनंसत्त्ववृत्त्यविष्यती यववता भवितव्यमित्यतत्त्रयोजनकम् ॥ २९ ॥
- (४) राघवानन्दः। मोहसंयुक्तं सदसिद्देकरहितमः। अन्यक्तविषयात्मकं अस्फुटविषयत्वभावकं देहेन्द्रियाणां गुरुत्वाद्विषयोपि न रोचते। अतुएवामत्त्रवयं अविद्गेयं गुरुचरणकमेव तमइत्युक्तेः॥ २९॥
  - (५) मन्द्रनः । अमतक्यंमन्मानेन अविश्वेयंमत्यक्षेण ॥ २९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यत् मोहसंयुक्तं स्यात् मोहोदुराचारता युक्तायुक्तविवेकाभावः अध्यक्तं विषयात्मकं अभतकर्यं तर्कासहंमनोऽगोचरं अविज्ञयंअन्तर्विहःकरणानामविज्ञयं तमस्तु उपधारयेत् ॥२९॥

#### त्रयाणामपि चैतेषांगुणानांयः फलोदयः ॥ अय्योमध्योजघन्यश्व तंत्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ ३० ॥

- (१) मधातिथिः । त्रयाणामेषामासेष्यमानानांयत्फलमुत्पचतउत्तमाधममध्यमतद्वक्तव्यतया प्रतिकायते यास्निनगुण-उद्गिकेयःपुरुषस्य स्वभावोभवति सउच्यतइति प्रतिका ॥ ३० ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । यःफलोदयोऽम्योमुख्यः । मध्योऽल्पापकृष्टः । जघन्योऽतिसृक्ष्मः ॥ ३० ॥
- (३) कुङ्कृकः । एतेषांसत्त्वादीनांत्रयाणामपि गुणानांयश्राक्रममुत्तममध्यमाधमरूप्रोयः फलोत्पादकस्तंविशेषण वक्ष्यामि ॥३०॥
- (४) **राघवानन्दः** । गुणानां फलभेदं मितजानीते त्रयाणामिति । फलोदयः फलोत्पादः । अप्यःश्रेष्ठः । जघन्धे-ऽधमः । अशेषतः एकेकगुणस्य निरवशेषेण ॥ ३० ॥
  - ( ७ ) नन्द्नः । अध्यःसत्त्वस्य मध्यारजसः जघन्यस्तमसः ॥ ३० ॥
- (६) रामचन्द्रः । एतेषां त्रयाणां सत्त्वादिगुणानां यः फलोदयः अध्यः मध्यः जघन्यः कनिष्ठः तमशेषतः मव-क्ष्यामि ॥ ३० ॥

### वेराभ्यासस्तपोज्ञानंशौचिमिन्द्रियनिषद्यः ॥ धर्मिकियात्मचिन्ता च सास्विकंगुणलक्षणम्॥ ३ ९॥

- (१) मधातिथिः । तत्कस्येति संबन्धगुणलक्षणिनत्येवंवक्तव्यतया मितद्वायते सात्त्विकमिति कथंविचोजियितध्यं गुणोलक्ष्यते येन तहुणलक्षणं तत्कस्येति सात्विकमिति संबन्धः।प्रयोजनंसमुदायसंबन्ध्यवयवापि दश्यन्ते तेनैतदुक्तंभविति संबन्धस्य गुणस्यैतल्लक्षणं यथादेवदत्तस्य गुरुकुलं गुरुद्वारोपसर्जनीभूतोपि देवदत्तपदेन संबध्यते तद्वदेतन् द्रष्टव्यम् । पदार्थाव्याख्याताः॥ ३१॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । साध्विकं सत्त्रजन्यमः । गुणस्य तस्यैवः लक्षणं चिन्हमः । एवमुत्तरत्र ॥ ३१ ॥
- (३) कुद्भूकः । वेदाभ्यासः पाजापत्याचनुष्ठानेशास्त्रार्थावनोधमृद्वार्यादिशौचिमिन्द्रियसयमोदानादिधर्मानुष्ठानमात्म-भ्यानपरता प्तत्सन्वाख्यगुणस्य कार्यम् ॥ ३१ ॥
- (४) राघवानन्दः । फलभेदएव सत्त्वादिगुणोद्दिक्ततालिङ्गकमित्याह वेदेतिश्रिभिः । ज्ञानं शास्त्रीयम् । शीचं बा-श्राभ्यन्तरम् । तदुक्तम् ॥ मृजलाभ्यां स्पृतं बासं भावशुद्धिस्तथान्तरम् ॥ धर्मक्रिया नित्यनैमित्तिकाऽनुष्ठानम् । आ-

रनिक्ता वेदान्तिविचारणा ॥ श्रोतःयोगन्तव्यइतिश्रुतेः ॥ सास्विकमुद्रिक्तस्य स्वन्यम् । गुणस्य स्वर्णं तैरुद्रिक्तस्य सस्वगुणस्योदयोस्थ्यते । एवंसवत्र क्रेयम् । पूर्व सस्वादीनां क्रानादिकार्य स्वरूपतोस्तीत्युक्तम् । तथाहेश्वरकृष्णः । भीत्यगीतिविषदात्मकाः मकाशमवृत्तिनियमार्थौदति । अत्रात्मपदं कार्यकारणयारभेदविवक्षया दुःखाभावादिव्यावृत्त्यर्थमुक्तमन्यथा ॥ सस्वात्संगायते क्रानं रजसोस्त्रोभएवचैत्यादि विरुद्धम् ॥ ३१ ॥

- (५) **नन्दनः।** आत्मचिन्ताशरीरात्मिविकः सत्त्वर्जस्तमसांफलवक्यामीति। प्रतिकानं सात्त्वकंगुणलक्षणिन<sup>्रे,</sup>बंधवरतीऽयमभिमायः॥ ३१॥
  - (६) रामचन्द्रः । आत्मचिन्ता आत्मनःपरमेश्वरस्य चिन्ता ॥ ३१ ॥

### आरंम्भरुचिता धैर्यमस्कार्यपरियहः ॥ विषयोपसेवा चाजस्रंराजसंगुण्ळक्षणम् ॥ ३२ ॥

- (१) मधातिथिः । कर्मणांकाम्यानांदद्यर्थानामदद्यार्थानांचारंभरतिर्वृथःरंभश्रेतत् राजसलक्षणम् । अपैर्यमन्पेप्युप धातहतौ चेतसोऽसमाश्वासौरैन्यपहणमृत्साहत्यागः । असत्कार्यलोकशास्त्रविरुद्धं तस्य परिग्रह्शाचरणम् ।विषये संगोऽज-स्रंपुनःपुनःमवृत्तिः ॥ ३२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । आरम्भरिता प्रवृत्तिरसिकता । अधैर्यमतुष्टिः । एवं तामसैपि ॥ ३२ ॥
- (३) कुङ्गूकः। फलार्थकर्मानुषानशीलताऽरुषेऽप्यथं वैस्कृष्यंनिषद्धकर्माचरणमजसंशब्दादिविषयोपभोगइत्येतदः जोभिधानगुणस्य कार्यम् ॥ ३२॥
- (४) राघवान-इः। आरम्भरुचिता काम्यकर्मनिष्ठता कर्मसंगैन देहिनइत्युक्तेः। अधैर्यमल्पेप्यनर्थेमहद्वेकल्प-म् । असत्कार्यपरिपदः निषद्धाचरणम् ॥ ३२ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । आरम्भरुचिता कर्मपरता अधैर्यमितिपदम् ॥ ३२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । आरम्भरुचिता लोकशास्त्रविरुद्धता । अधैर्थे असत्कार्यपरियष्ट्रः खीकारः विषयाणां उपसे-बा ॥ ३२ ॥

### लोभः स्वमोःश्वृतिः क्रीयेनास्तिक्यंभिष्वदिस्ता ॥ याचिण्युता प्रमादश्व तामसंगुणलक्षणम्॥३३॥

- (१) मिश्वातिथिः । धनादिषु रागोलेभः क्रीर्थत्वल्पेऽपराधे वैरानुबन्धः नारितक्यममादता भिन्नवृत्तिता शीलभंशः गणनंशिष्टविगर्हणा याचिष्णुता याचकत्वं तच्छीलता ममादोऽनवधानंधर्मादिष्वपायपरिहारेऽनादरः । त्वमोऽधृतिरितिनञ्- मश्लेषः॥ ३२॥
  - ( २ ) **सर्वतमारायणः** । भिम्नवृत्तिता दुराचारता ॥ १३ ॥
- (२) कुक्कृकः। अधिकाधिकधनस्पृहा निद्रात्मता कातर्थपेशुन्धंपरलोकाभावधुद्धिराचारपरिलोपः याचनशी-छत्वंसंभवेषि धर्मादिष्वनवधानमित्येतत्तामसाभिधानस्य गुणस्य छक्षणम् ॥ ३३ ॥
- (४) **राधवाभन्दः** । अधृतिः कातर्यम् । ऋौर्यम्कपालुता । नास्तिक्यं परलोक्शून्यताधीः । भिन्नवृत्तिता आ॰ चारपरित्यागः धर्मेष्वनाः(वासीवा ॥ ३३ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अधृतिरितिपद्मः ॥ ३३ ॥

(६) रामचन्द्रः। याचिष्णुता याचकस्य भावः॥ ३३॥

### त्रयाणामपि चैतेषांगुणानांत्रिषु तिष्ठताम् ॥ इदंसामासिकं होयंक्रमशोगुणसक्षणम् ॥ ५४॥

- (१) मेधानिथिः । त्रिषु कालेषु साम्योपचयापचयेषु वोत्तमाधर्ममध्यमेषु च फलोदयेष्विदमिति वक्ष्यमाणस्यनि-र्देशः ॥ ३४ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । त्रयाणांवेदाभ्यासादीनां गुणानांवर्गाणामः । त्रिषुगुणेषु प्रकृतिभूतेषु । सामासिकं समासः संक्षेपः तयुक्तं गुणचिन्हमः ॥ २४ ॥
- (३) कुह्नूकः । एषांसत्त्वादीनांत्रयाणामपि गुणानांत्रिषु कालेषु भूतभविष्यद्दर्तमानेषु विषयानानामिदंवक्ष्यमाः णसाक्षेपिकंकमेण गुणसभणंभातष्यमः ॥ ३४ ॥
- (४) राघवानन्दः । संपति संक्षेपतीगुणीदिकताद्वानं संपति पतिजानीते धयाणामिति । त्रिषु भूतादिकाछत्रये-षु । सामासिकं समासः संक्षेपः तत्रभवम् ॥ ३४ ॥
  - (५) जन्दनः । इदंवश्यमाणंत्रिषु जीवेषु सामासिकंसंक्षिप्तम् ॥ ३४ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । श्रयाणां वेदाश्यासादीनां गुणजकार्याणां त्रिषु गुणयुक्तेषु सामासिकंसमासेनकतं सामासिकं फमशःगुणानां सस्वादीनां छक्षणं **हो**यमः ॥ ३४ ॥

### यत्कर्म कत्वा कुर्वेश्व करिष्यंश्वेव लजाति ॥ तज्ज्ञेयंविदुषासर्वतामसंगुणलक्षणम् ॥ ३५॥

- (१) मेधातिथिः । यदुक्तंत्रिष्वितं कार्छः नर्देशस्तद्शंयितं कत्वाकुर्वन्करिष्यनितिषः । कदापिष्मण्विपकालेषु कदाचिदण्यतरित्तम् । किमर्थमहमेवमकरवं कथंशिष्टानामयतोभवामीतिरुज्ञाचेतिसपरिखेदः ॥ १५॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । रुजतीति त्यतएव दुष्टत्वेनावधारितमित्यर्थः ॥ ३५ ॥
- (३) कुछूकः। यत्कर्मकत्वाकुर्वन्करिष्यंभ केजावान्भवति कालत्रयेद्वयोरन्यभवेति विवक्षितंतत्सर्वेतमःकार्यः त्वात्तमोभिषानंगुणलक्षणंशास्त्रविदा बोद्धव्यम् ॥ ३५॥
  - (४) राघवानन्दः । तधनक्ति यदिति त्रिभिः । छजते छोकावज्ञातः । बिदुषा त्वानुभवं साक्षात्कुर्वता ॥ ३५॥
  - ( ५ ) नम्दनः । तमस्तावदाह यत्कर्मेति ॥ ३५ ॥

## येनास्मिन्कर्मणा लोके स्थातिमिन्छति पुष्कलाम्॥ मच शोचत्यसंपत्तौ तद्विद्वेयम्तु राजसम्॥ ३६॥

- (१) ब्रेधातिथिः । लोके साधुवादोममैधस्यादिति बुध्या यद्यागसपोधनानामापरणंतच्य ख्यापनार्थं यथातीर्थ-कालेभ्योदानं राजिनस्पर्धयाजल्यः शूद्रैभ्यःशास्त्रध्याख्यानं पुष्कलित्यमेनानुपंगित्वात्ख्यातेः सहायतामाह धर्मार्थपवर्त-मानस्य यदिजनाःमकाशयन्ति तादशोधर्मोनदोषाय तदुक्तंयथेक्षुहेतोरिति यथामहाभारताख्याने कृष्णहेपायनेनोक्तं ॥ य-थेक्षुसक्तोयुधिकर्षकोस्तिन्वणानिब्ह्यौरिपसंचरन्ते ॥ सथानरोधर्मपथेनसंचरन्यशम्बकामांभवस्त्रिचाभुते ॥ असंपतीच क-मंकलानांनशोचित नदुःस्वमस्ति । अथवाकर्मणामसंपत्ती ॥ ३६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । नशीयत्यतिशायितपुरुवाणांभावात् ॥ १५ ॥

- (३) कुङ्कूकः । इह लोके महतींख्याति प्राभुयामित्येतदर्थमेव योयत्कर्मकरोति न परलोकार्श्व नच तत्कर्मफला-संपत्ती दुःखी भवति तद्दजः कार्यत्वाद्दजोगुणलक्षणंविद्येयम् ॥ ३६॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । इच्छिति परलेकिनिरपेक्षतयैवैद्विर्की पुष्कलः परिपूर्णी ख्यार्ति यशीर्थेधर्मसेवनिमत्युक्तेः । नशीचिति असंपत्ती कर्मणो असिद्धाविप पुनः कर्मान्तरमारभते नतु शोकेन ततोनिवर्ततइत्यर्थः ॥ ३६ ॥
  - (५) नन्दनः। शोचित विरञ्यति असंपत्तावनिष्पत्तौ ॥ ३६॥
- (६) रामचन्द्रः । येन कर्मणा अस्तिष्ठोके पुष्कलांख्यातिमिच्छति च पुनः असंपत्तौ न शोचति तद्विद्वेयं राज-सम् ॥ ३६॥

यत्सर्वेणेच्छित ज्ञातुंयन्न रुज्जित चाचरन् ॥ येन तुष्यित चात्मास्य तत्सस्वगुणरुक्षणम् ॥ ३७॥

- (१) मधातिथिः। विस्पष्टीयम् ॥ ३७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सर्वेण प्रकारेण बातुंकर्तुमिच्छति ॥ ३७ ॥
- ् ( ३ ) कुझूकः । यत्कर्भवेदार्थसर्वात्मना ज्ञातुमिष्णति यच कर्माचरःकारुत्रयेपि म लज्जति येन येन कर्मणास्या-त्मतुष्टिर्जायते तत्सत्त्वाख्यस्य गुणस्य लक्षणंज्ञेयम् ॥ ३७ ॥
- (४) **राघवानन्दः । सर्वेण सोपकरणं यहेदार्थादि ज्ञानुमिच्छति ज्ञा**त्वाचानु [ तिष्ठम्नलज्जते किंतु तुष्यित संतुष्ट-दृदयःस्यादित्यर्थः ] ॥ ३७॥
- (६) रामचन्द्रः । यत्सर्वेण कर्मणा ज्ञातुंकर्तुं यत् आचरन् न रुज्ञति येन कर्मणा अस्य आत्मा तुष्यति तत्स-स्वगुणरुक्षणम् ॥ ३७ ॥

### तमसोलक्षणंकामोरजसस्त्वर्थउच्यते ॥ सन्वस्य लक्षणंधर्मः श्रीष्ठ्यमेषांयथोत्तरम् ॥ ३८॥

- (१) मेघातिथः। ननुष कामेपि सुखमस्ति तत्र यत्मीतिसंयुक्तंतत्सस्वलक्षणमितिपामं कथेतमसोलक्षणं उच्यते मोहरूपंतमोत्रसंवेदनमस्ति तदिपसत्त्वस्थैवलक्षणं सत्यंद्वानिमत्युक्तत्वात्। उच्यते नात्रभोक्तृभोग्यभावावस्थाभिषेता किः नाहरूपंतमोत्रसंवेदनमस्ति तदिपसत्त्वस्थैवलक्षणं सत्यंद्वानिमत्युक्तत्वात्। उच्यते नात्रभोक्तृभोग्यभावावस्थाभिषेता किः नाहरूपंतम्यन्ति। वद्यते काममधानस्य युक्तायुक्तविवेकशूम्यन्त्वादस्त्येवमोहरूपता। ईदशमात्रकामोभिषेतः नयदतौशास्त्रार्थतया स्वदारेषु गमनौत्सुक्यम् ॥ ३८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। रुक्षणं कार्यम् ॥ २८॥
- (३) कुङ्गूकः । कामप्रधानता तमसोलक्षणं अर्थनिष्ठता रज्ञसः धर्मप्रधानता सत्त्वस्य एषांच कामादीनामुत्तरोत्तर-स्य श्रेष्टत्वंक्रामादर्थः श्रेयान् अर्थमूल्य्तात्क्वामस्य ताभ्यां च धर्मः तम्मूल्य्वात्त्योः ॥ ३८ ॥
- ( ४ ) राम्रवानन्दः । इतोपि संक्षिप्पाह तमसइति । तमसउद्विक्तस्य कामः क्रयादिष्वतिप्रीतिः । एवमर्थधर्मयोः । स्थाफ्रममुत्तरोत्तरम् । अत्रवयात्क्रिपित्पौनरुक्त्यं तन्तदोषभाक् अध्यात्मकमकरणत्वात् गुणातिरिक्तस्यात्मनः कर्तृत्वा-भावतात्पर्यकत्वाच । तदुक्तम् ॥ नाग्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टाऽनुपश्यति । गुणेभ्यश्य परंवेति मञ्जावं सोविगच्छ-ति ॥ गुणातीतः सउच्यतइतिच ॥ २४ ॥

(६) रामचन्द्रः । तमसः ठक्षणम् । अर्थः रजसे।ठक्षणम् । धर्मः सत्त्वस्य छक्षणम् । येषां सत्त्वादीनां यथाक्रमं-भैड्यम् ॥ ३८ ॥

येन यस्तु गुणेनैषांसंसारान्प्रतिपद्यते ॥ तान्समासेन वक्ष्यामि सर्वस्यास्य यथाऋमम् ॥ ३९ ॥

- (१) मेधातिथिः । एषांगुणानांमध्ये येन गुणेन यानसंसारान्यपुरुषः मतिपद्यते । संसारशब्दोगतिवचनः यानि ज-न्मानि मामोतीत्यर्थः । तदुत्तरत्रवक्ष्यत इतिप्रतिक्षाश्लोकः ॥ ३९॥
  - (२) सर्वजनारायणः । संसारान् जातीः ॥ ३९॥
- (३) कुङ्गूकः । एषांसत्त्वादीनांगुणानांमभ्ये येन गुणेन त्वकार्येण यागतीर्जीवः मामोति ताः सर्वस्यास्य जगतः-संक्षेपतः ऋमेण वक्ष्यामि ॥ ३९ ॥
- (४) राघवानन्दः । उक्तगुणकार्यरतानां प्रतिक्कापूर्वकं गतीराह येनेति द्वाभ्यामः । एषामिति निर्धारणे तेन येन-गुणेनयं संसारं प्रतिपद्यतेतं देवत्वादिरूपंवक्ष्यामीत्यम्वयः ॥ ३९ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । सर्वस्यास्य प्राणिजातस्य तान्संसारानित्यन्वयः ॥ ३९ ॥
  - ( ६ ) रा**मचन्द्रः** । येन गुणेन यान् एषांसत्त्वादीनां गुणेन संसारान यथा प्रप**चते तान्** गुणान् ॥ ३९ ॥

देवत्वंसात्त्विकायानि मनुष्यत्वंच राजसाः॥ तिर्यक्कंतामसानित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः॥४०॥

- (१) मधातिथः। सामान्येनगतिनिर्देशोगुणनिमित्तोयमः॥ ४०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। तिर्यकं पशुत्वम् ॥ ४० ॥
- (३) कुछूकः । ये सत्त्ववृत्ताववस्थितास्ते देवत्वयान्ति । ये तु रजोवृत्त्यवस्थितास्ते मनुष्यत्वं । ये तमोवृत्तिस्था स्तेतिर्यकंचेत्येषा त्रिविधा जन्मगिप्तः ॥ ४० ॥
  - (४) राघवानन्दः। तिर्यक्तं पक्षिष्टगताम् ॥ ४० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । इति एषां त्रिविधागतिः ॥ ४० ॥

त्रिविधा त्रिविधेषा तु विद्येया गौणिकी गतिः॥ अधमा मध्यमाय्याच कर्मविद्या विशेषतः॥४ १॥

- (१) मधातिथिः। एषा त्रिविधा गौणिकी सत्त्वादिगुणप्रयुक्ता त्रत्येकंपुनः त्रिविधोत्तमाधममध्यमभेदेनातोनव-धासंपद्यते। कर्मविद्याविशेषात्र्यानन्ताः कुशलाकुशलकर्मवशात्। बुद्धिपूर्वमयोगश्य कर्मणांच बहुभेदत्वात्तदिदमाह कर्मवि-द्याविशेषतहति॥ ४१॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्रिविधा याउका गौणिकी गुणनिमित्ता सा प्रत्येक त्रिविधा । कर्म तामसादिरूपं विद्या ज्ञानं तद्दि भूतादिविषयतया तामसादिरूपम् ॥ ४१ ॥
- (३) कुल्लूकः । या सत्त्वादिगुणत्रयनिमित्ता त्रिविधा जन्मान्तरमाप्तिरुक्ता सा देशकालादिभेदेन संसारहितुभूत-कर्मभेदाज्ञानभेदाञ्चाधममध्यमोत्तमभेदेन पुनिक्षिविधा बीजस्या ॥ ४१ ॥
- (४) राखवानन्दः । तागतीरथवातास्त्रिविधभेदिभिनाइति द्वापयन्नाह निविधित । गौणिकी तमआदिगुणनि-िषत्ता कर्मविद्याविशेषतः परलोकंद्यासन्तंजीवंविद्याकर्मवासनानामनुगतेस्तंविद्याकर्मणीसमन्वारभेते पूर्वमङ्काचेतिश्रुतेरब-गतत्वात ॥ ४१ ॥

- ( ५ ) चन्द्रमः । गौगकीगुणसंबन्धिनीकर्मविद्याविशेषतः कर्मविशेषतोद्यानविशेषतम ॥ ४१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । गौणिकीगतिः त्रिविधा तु पुनः एषा गितः त्रिविधा विश्वेषा एकैकस्य गुणस्य त्रिषा । गितः श्वेषा एवं नवधा गितः तद्यथा एकस्य गुणस्य त्रिविधा कर्मणः विद्या अधमा विद्या मध्यमाचपुनः । विशेषतः कर्मणःविद्या अध्या श्रेष्ठाएवं एकस्य त्रिविधा ॥ ४१ ॥

स्थावराः क्रमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाः सकच्छपाः॥ पशवश्च मृगश्चिव जघन्या तामसी गतिः॥ ४२॥

- (२) सर्वेज्ञनारायणः । रूमयोमांसादिसंभवाः क्षुद्रजन्तवः । सरीप्तृपावृश्यिकाधाः । पश्रवोगवाधाः ॥ ४२ ॥
- ( ३ ) कुद्भुकः । स्थावरावृक्षादयः कृषयः सृक्ष्माः प्राणिनस्तेभ्यईषत्स्थूलाः कीटाः तथामन्स्यसर्पकूर्मपशुष्टगाश्चेत्ये-षा तमोनिमित्ता जधन्या गतिः ॥ ४२ ॥
- (४) राघवानन्दः । तत्रादी तामसस्यावान्तरभेदमाह स्थावराइतित्रिभिः । तस्मात्पश्यन्ति पादपाः स्थाणुमन्ये मपचन्ते शरीरत्वायदेहिनइतिश्रुतेः । स्थावरदेहोपि भोगार्थः । कमयोमहीलताद्याः । कीटाः पिपीलिकाद्याः पशवः श्वाद-यः । जघन्या निकष्टाः । तामसी उद्दिक्तमोनिमित्ता । एवमुत्तरत्र ॥ ४२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । स्थावराचाः गामृगान्ताः जघन्या अथमा तामसी गतिः ॥ ४२ ॥ इस्तिनश्व तुरङ्गाश्व शूद्राम्लेच्छाश्व गर्हिताः ॥ सिहाव्याघावराहाश्व मध्यमातामसी गतिः॥४३॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । म्लेच्छाः शवरायाः ॥ ४२ ॥
- (३) कुःह्रूकः । हरूयश्वशृद्धस्टेच्छि सहय्याष्ट्रस्करास्तमोगुणनिमित्ता मध्यमा गतिः गर्हिताइति क्लेच्छानांत्वरू-पानुवादः ॥ ४३ ॥
  - ( ४ ) **राघवानन्दः । तुरङ्गीश्वः तुरङ्गपदं गवामुपलक्षणम् । म्लेच्छायवनाः विगक्तितानिषादाद्याः ॥ ४३ ॥**
  - (६) **रामचन्द्रः । ह**रूत्यादिवराहान्ताः मध्यमा तामसी गतिः ॥ ४३ ॥

चारणाश्व सुपर्णाश्व पुरुषाश्वेव दाम्भिकाः ॥ रक्षांसि च पिशाचाश्व तामसीषूत्तमागितः॥४४॥

- (१) मधातिथिः। चारणाः कथकगायकस्त्रीसंथीजकादयः। सुपर्णाः पक्षिविशेषाः शूद्रागहिताइतिसंबन्धः। ये-ब्राह्मणानवजानते ये च तहुत्युपजीविनो ये च मदमानादियुक्ताहिसाश्रीराइत्येवमादयीविगहिताः॥ ४४॥
- (२) सर्व**ज्ञणारायणः । चारणारक्षायुपरि वृ**त्तिकारिषः । सुपर्णागरुडायाः । रक्षांति ऋव्यादविशेषाः कुम्भक-र्णायाः । पिशाचाः पूतिमांसादिबीभत्सान्तादाः ॥ ४४ ॥
- (३) कुङ्कृकः। चारणानटादयः सुपर्णाः पक्षिणः छद्मना कर्मकारिणः पुरुषाराक्षसाः पिशाचाश्रेत्येषा तामसीवूत्तमा-गतिः ॥ ४४ ॥
  - ( ४ ) राघवानम्दः । चारणाः देवयोनिविशेषाः सुपर्णाः अरुणाद्यः ॥ ४४ ॥
  - (६) रामखन्द्रः। चारगादि पिशाचान्ताः तामसीषु उत्तमा गतिः॥ ४४॥

**झ**ल्लामल्लानटाश्वेव पुरुषाः शत्वदत्तयः ॥ धूनपानप्रसक्ताश्व जघन्याराजसी गतिः॥ ४५॥

(१) मेघातिथिः । झ्रह्णाम्हाइति रङ्गावतारकास्तत्रमङ्खाबाहुयोधिनः झङ्कायष्टिमहारिणः परिहासनीविनोवा-॥ ४५ ॥

- ( २ ) तर्वज्ञनारायणः । झल्लोमल्ब्य राजन्याद्वात्यायाम् । कुवृत्तयः सेवादिकुवृत्तयः ॥ ४५ ॥
- (३) कुङ्गूकः । झल्लामल्लाः क्षत्रियाद्रात्यात्सवर्णायामुत्पन्नादशमाध्यायोक्ताञ्चयातत्र झल्लायष्टिमहरणामल्लामाहुयो धिनः रङ्गावतारकानदाः शस्त्रजीविद्यत्रभानप्रसक्ताश्य पुरुषाअधमा राजसीगतिञ्जया ॥ ४५॥
- (४) राघवानन्दः । राजस्याभेदमाह । झल्लमल्ली जातिसंकरी मल्लायुद्धाचार्याः नटाः रङ्गावतारिणः । नर्तकाः ॥ ४५॥
  - (६) रामचन्द्रः । झल्लादिपानपसक्तान्ताः पथमा राजसी गतिः ॥ ४५॥

### राजानः क्षत्रियाश्चेव राज्ञांचैव पुरोहिताः ॥ वादयुद्धप्रधानाश्व मध्यमा राजसीगितः ॥ ४६ ॥

- (१) मेधातिथिः । राजानोजनपदेश्वरक्षत्रियास्तदनुजीविनः सामन्ताः । वादमधानाः शास्त्रार्थगहनेष्वितरेतरंजल्प-न्ति । युद्धप्रधानायोधकाः ॥ ४६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। क्षत्रियाः अराजानोपि ॥ ४६॥
- (३) कुङ्गूकः । राजानोऽभिषिक्ताजनपदेश्वराः तथाक्षत्रियाराजपुरोहिताश्व शास्त्रार्थकल्ह्रवियाश्व एषा राज-सीगतिर्मध्यमा बोज्वस्या ॥ ४६ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । वादमसक्ताः शास्त्रार्थकलहिनः युद्धविशारदाः शूराः ॥ ४६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । दानयुद्धमधानाः दानदातृत्वमधानाः ॥ ४६ ॥

### गन्धर्वागृह्यकायक्षाविबुधानुचराश्वये ॥ तथैवाप्सरसः सर्वाराजसीषूत्तमामतिः ॥ ४७॥

- (१) मधातिथिः। गन्धर्वादयोदेवास्तेषामर्थवादेतिहासेभ्योभेदोविश्वेयः । विबुधादेवास्तेषामनुषराः सिद्धविषा-यराद्यः ॥ ४७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । गृह्यकाः बालादिहिसाकारिणोमायामधानाः । यक्षाः धनरक्षाकारिणः ॥ ४७ ॥
- (३) कुछूकः। गन्यर्वागुसकायक्षाणातिविशेषाः पुराणादिपसिद्धाः ये च देवानुयायिनीविद्याधरादयोऽन्सरसम् देवगणिकाः सर्वाइत्येषा राजसीमभ्यउत्कष्टा गतिः॥ ४७॥
- (४) राघवानन्यः । यन्धर्वास्योदेवावान्तरयोनयः तदधीनाःगन्धर्वाश्चित्ररथादयः। गुरुकाःधनरक्षकाः यक्षाः कुवेरादयः। अप्सरसः उर्वश्यादयः॥ ४७॥
  - (६) रामचन्द्रः । विबुधाः सुराइत्यमरः ॥ ४७ ॥

#### तापसायतयोविषाये च वैमानिकागणाः ॥ नश्चत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सान्त्रिकीगतिः ॥४८॥

(१) मेघातिथिः । तापसास्तपःमधानावानमस्थादयः । यतयःपरिव्राजकादयः अनेनच द्वापयतिनकेवर्षजन्मी-पपित्रगीतजातस्य कर्माचरणादपि यतोनतापसादयःकतिचिज्ञातिविशेषाः किंतिहिकमैनिमित्तापुतैन्यपदेशाः । अन्येबु

<sup>(</sup> ४६ ) प्रधानाः = प्रसक्ताः ( राघ० 🤈

<sup>(</sup> ४६ ) वादयुद्ध=दानयुद्ध ( ७ )

<sup>.(</sup> ४६ ) वादमुबनषानाः-दानयुबपधानाः ( ११४० )

मन्यन्ते सन्तिमेर्शनवासिनःकेषिज्ञनपरायतयोनामभूयन्ते रृष्ट्रोयतीन्सालावृकेश्यःमायक्कदिति । विमानानियानविशे-षाः पुष्पकारयस्त्रीभरन्तिवैमानिकाः अन्तरिक्षचराःकेषिदेवयोनयः प्रथमानिकष्टाः ॥ ४८॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । तापसाः वनस्थाः । यतयोलब्धज्ञानाभिक्षवः । वैमानिकाः स्वीगणोविमानेषु चरन्तः । दैत्याहिरण्यकशिपुमभृतयोये क्रव्यादास्तीक्षणस्वभावाः । सिद्धाइतिपाँठे विद्यासिद्धाः ॥ ४८ ॥
- (१) कुछूकः । वानमस्थाभिक्षवोत्राह्मणाश्र अप्सरसोव्यिर्तारक्तापुष्पकादिविमानचारिणोनक्षत्राणि दैत्याश्रेत्येषा सत्त्वनिमित्ताऽधमागितः ॥ ४८ ॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः** । सात्त्विकभेदानाह् तापसाहित । गणागणशभ्यरणशीलास्तएव वैमानिकाहितविणिजांध्यावृत्त्य-र्चं तएव विश्वेदेवादयः । दैत्याः बलिप्रभृतयः ॥ ४८ ॥

#### यज्वानक्रषयोदेवावेदाज्योतीिष वत्सराः ॥ पितरश्चैव साध्याश्व द्वितीया सान्त्विकीगतिः ॥४९॥

- (१) मेधातिथिः। आनुपूर्विविशिष्टःशब्दोवेदः । ननुषगत्यिषकारेकः प्रसंगोऽषेतनानां अचेतनाश्रशब्दादयः अन्त्यस्पित्रमुष्यतेशब्दादयोऽषेतनाइति । सर्वप्रवेतदेवादयः स्थावरान्ताः शरीरात्मानः तत्रसर्वशरीराणामचेतनादितच्छक्तिः केवलं पुरुषादिचैतन्यरुपिणीप्राप्यते निर्गुणश्च पुरुषस्तद्धिष्ठितानिशरीराण्यचेतनान्यपिचेतनान्युष्यन्ते । अतप्तदुक्तं मन्वित सत्त्वप्रधानोवेदस्तद स्यासात्सात्त्वकीगतिः प्राप्यते नपुनः सत्त्वप्रधानस्यवेदत्वप्राप्तिः सात्त्वकीगतिरुप्यते । अन्येषान्तु- प्रवर्शनंसर्वक्षेत्रश्चाः सन्त्यिष्ठातारोवेदपुरुषावारुणेलोकेश्रयन्ते ॥ ४९॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । यज्वानःफर्लाभसंधिना यजमानाः । ऋषयोश्चानपराः । ज्योतीषि चन्द्रसूर्यायाः । वत्स-रा वत्सराधिष्ठात्री देवता ॥ ४९ ॥
- (३) क्रुक्क्क्कः । यागशीलास्तथर्षयोदेवावेदाभिमानिन्यभ् देवताविपह्वत्यइतिहासम्सिद्धाः ज्योतीिषभुवादीनि वस्तराहतिहासश्च्या विपह्वन्तः पितरः सीमपादयः साध्याश्य देवयोनिविशेषाइत्येषा सत्त्वनिमित्ता मध्यमा गतिः॥४९॥
- (४) राघवानन्दः। वेदास्तदिभमानिनः। तदुक्तं यहाधिकरणे भट्टैः॥ ऋग्वेदादिसमूहेषु क्षेत्रक्काये मतिष्ठिताः॥ तेषांवायमभित्रायः स्याद्विवक्षाविवक्षयोदिति॥ एवं वन्सराः। ज्योतीषि नक्षत्रभिन्नान्यादिन्यादीनि॥ ४९॥

### ब्रह्माविश्वसःजोधर्मीमहानव्यक्तमेव च ॥ उत्तमांसात्त्विकीमेतांगतिमाहुर्मनीषिणः ॥५०॥

(१) मेघातिथिः । विश्वसुजोमरीच्यादयः प्रजापतयः । धर्मविदार्थः पूर्ववेदल्क्ष्पमुक्तमिदानीतदर्थः त्रकृषार्थःप्रधानतरहत्युक्तंभवति । अथवाधर्मादयः विपहवत्वंपूर्ववद्गष्टध्यं महानितिसंद्गातरं अध्यक्तंमधानंभक्तिरित्येकोर्थः । नमुच सत्त्वाधिक्ये प्रधानस्य तिह्नकारत्वाक्षगतः सर्वेषांविकाराणांसत्त्वाधिक्यंशामं तत्र रजस्तमसोः कृतीतिरेकः अतोयहुक्तं ॥ योयदेषांगुणोदेहेसाकच्येनातिरिच्यतहिततदनुपपत्रं उच्यतेनैतदेवपरंभधानक्ष्यताधान्यार्कितोह्ययेपकाराः सन्ति यदि प्राध्योध्यक्तिभावोद्गदिवाऽदृष्टविधियदिवानेव्यसंख्ययः प्रधानेऽध्यक्तभावतेते क्रियानिमित्तोद्ययंनास्यव्यक्तिधिवतहति अस्पुत्रमकाश्वत्वाद्यक्तं 'तंथाचपरमात्मिनिवृत्ति भवति । महत्त्वंचतस्यविभुत्वादुपप्यतप्व । ननुचनेवास्यसात्त्विकीगतिः अगुणत्यागाचाप्येवं यदाहिनाहंनमभाकिचिदितिमुक्ताइंकारममकारोभवतितदात्रद्वताभवतीतिविद्वायते । निदिभ्यासंनयवत्रद्वप्राप्तिःकिन्तुसत्त्वभथानाप्यद्वानादितत्पराभवनित नतामसीराजसीचेति । एवंक्रवोच्यतन्तसमात्त्विकी-

गतिः अन्योपक्षावनुपपन्नो । निह्मधानभावंत्राप्य काचित्पुरुषार्थिति अचेतनेहितद्यपदिशन्यचैतन्यं स्थावरे म्योपि य-दथीनाहिभदमूच्छांवस्थाःकेचिद्रथयन्ते । दष्टविधिस्तुनेवसंभवत्यश्रुतत्वादात्मावारेद्रष्टव्यदितश्रुतितःभधानंद्रष्टयमितितलाः त्परमात्मविषयावेवमहानव्यक्तद्रत्येतौशब्दौ ॥ ५० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । विश्वसुजोमरीच्याद्याः । अव्यक्तमहंकारः ॥ ५० ॥
- (३) कुद्भूकः । चतुर्वदनोविश्वसृजम् मरीच्यादयः धर्मोवियहवान्महान्अध्यक्तंच सांख्यप्रसिद्धंच तत्त्वह्यंतदः धिष्ठानृदेवताह्यमिह विवक्षितं अचेतनगुणत्रयमात्रस्योत्तमसात्त्विकगतित्वानुपपत्तेः एतांचतुर्वदनाचात्मिकांसत्त्वनिमित्ता-मुत्कष्टांगीतपण्डितावदन्ति ॥ ५० ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । ब्रह्मा हिरण्यगर्भः । विश्वसुकोमरीच्यादयः । अत्राचेतनत्वेन प्रसिद्धानां तदिभमानिदेव-तापरत्वं तदिभमानिव्यपदेशादितिन्यायात् । नचाव्यक्तस्य जन्मासंभवद्दितवाच्यं यत्तरस्थममिवद्भयमिति परं ब्रह्म प्रक-त्यसस्नित्तरात्मा भूतानां क्षेत्रक्कश्चेति कथ्यतेत्युक्त ॥ तत्माद्व्यक्तमुत्पन्नं त्रिगुणं द्विजसत्तम् ॥ तथाव्यक्तंतु पुरुषे ब्रह्मन्नि-चिक्रये संप्रकीयतद्दितकार्यत्वस्मरणात् ॥ ५० ॥
- (६) रामचन्द्रः । ब्रह्मा विश्वसृजः मरीच्याचाः । महाम्महत्तत्वम् । अध्यक्तं प्रधानम् ॥ ५० ॥ एषसर्वः समुद्धिष्टित्तिः प्रकारस्य कर्मणः ॥ प्रिविधित्तिविधः क्रास्त्रः संसारः सार्वभौतिकः ॥ ५९ ॥
- (१) मेघातिथिः । त्रिःमकारस्यवाद्यनःकायसाधनस्य त्रिविधःस्त्वादिगुणभेदेनपुनिद्धविधः उत्तमादिविधेष-तोयाअप्यत्रगतयोविशेषतोनुक्तास्ताअप्युक्तसादश्यादम्तर्भावनीयाः । गुणमकरणोपसंहारउत्तरोपिश्लोकोवक्ष्यमाणसूष-कः॥ ५१॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्रिःमकारस्य तमोर्जःसत्त्वजन्यतया । त्रिविधोपि पुनिह्मविधः । संसारः संसारिवर्गः स-र्वभूतसंबन्धी ॥ ५१ ॥
- (३) कुझूकः । एषमनीवाकायरूपश्रयभेदेन त्रिःप्रकारस्य कर्मणः सत्त्वरजस्तमोभेदेन त्रिविधः पुनः प्रथममध्य-मीत्तमभेदेन त्रिविधः सर्वपाणिगतः समयोगितिविशेषः कार्ल्स्येनोक्तः सार्वभौतिकइत्यभिधानात् अनुक्ताअप्यत्र गतयो-दृष्टच्याः उक्तगतयस्तु प्रदर्शनार्थाः ॥ ५१ ॥
- (४) राघवानन्दः। गुणसर्गमुपसंहरति एषद्ति । त्रिप्रकारस्य कायिकादिभेदभिन्नस्य सात्विकादिभेदभिन्नस्य वा। त्रिविधस्त्रिविधोनवविधः सास्विकादितद्याप्यभेदेन। सार्वभौमृत्रसादिस्थावरा तपाणभृतसंबन्धी॥ ५१॥
- (६) रामचन्द्रः । सात्त्विकादेः निःपकारस्य कर्मणः त्रिविधिक्कविधः संसारः समुद्दिष्टः कीदशःसंसारः सार्वभौतिकः सर्वभूतेषु पाणिमात्रेषु जातः पंचभूतात्मको देहः ॥ ५९ ॥

इन्द्रियाणांत्रसङ्गेन धर्मस्यासेवनेन च ॥ पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसोनराधमाः ॥ ५२ ॥

(१) मधातिथिः। इंदियसंगोऽप्रतिषिकसेवनप्रदर्शनार्थः असेवनंधर्मस्यशिष्टाकरणं एतश्चाविदुषांभवत्यतआहा-विद्वांसोतएवनराधमाः अतश्वपरमान्तसंसारान्कुत्सितानिजन्मस्थानानि संद्यान्तिपानुविति । तत्रप्रसिक्षएवतावत्कर्मविषा-कःप्रचक्ष्यते ॥ ५२ ॥

- (२) सर्वज्ञनाराचणः । प्रसंगेन यथेच्छं विषयेषु प्रवृत्या । संसारान्निन्दितान् ॥ ५२ ॥
- (१) कुझूकः। इन्द्रियाणविषयेषु मसङ्गेन निषिद्धाचरणेन च प्रायश्चित्तादिधर्माननुष्ठानेन भूडामनुष्यापसदाः कु-न्सिता गतीः मामुवन्ति ॥ ५२ ॥
- (४) राघवानन्दः । नरकमाप्ती हेतुद्वयं संक्षिपन्क्रमेण नरकमाप्तीराह इन्द्रियाणामिति । मसंगैनातिमसत्त्रया अ-विरुद्धविषयेष्विष ब्राह्मणवधादिषु च धर्मस्यासेचनेन अधिकारसन्विषिधर्मस्याकरणात्पापान् पापजन्यागतीस्तापुव सं-सारानित्यन्वयः ॥ ५२ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । इन्द्रियाणांविषयेष्वतिप्रसक्ता ॥ ५२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । इन्द्रियाणीप्रसंगेन विषयाणांप्रसत्त्या ॥ ५२ ॥

### यायायोनितु जीबाययेन येनेह कर्मणा ॥ ऋमशोयाति छोकेःस्मित्तत्तत्त्वंनिबोधत ॥ ५३ ॥

- (२) सर्वज्ञनाराघणः । ऋमशोनिबोधतः ॥ ५३ ॥
- (३) कुछुकः। अयंजीवीयेन येन पापेन कर्मणेह लोके कतेन यद्यजन्ममामोति तत्सर्वेऋमेण शणुत ॥ ५३॥
- (४) राधवानभ्दः । तत्रादाविन्द्रियप्रसंगेनेत्यस्य प्रतिश्चापुरःसरं गतीराह् यामितिसप्तदशिभः॥ ५३ ॥
- ( ५ ) नम्दनः । एकमेव कर्म बसीः योनीः प्रापयतीरयुक्तं ऋगराइति ॥ ५३ ॥

### बहुन्वर्षगणान्घोरान्तरकाम्याप्य तत्क्षयात् ॥ संसारान्त्रतिपद्यन्ते महापातकिनस्विमान् ॥ ५४ ॥

- (१) मेथातिथिः । घोरान्तरकात् दुःखप्रसहनव्यथयाघोरायातनास्थानाति नारकात् तत्सणादुःद्भूतरूपस्य कर्मणः फलोपभोगेनक्षयं तर्त्रश्वविशिष्टकर्मण संसारप्रतिपत्तिः। कथेपुनःसर्वकर्मतत्रैवनभुज्यते उक्तं इंद्रियस्य कर्मणोनरकफछनोपशान्तस्य कार्यविरोधित्वाचकर्मणांफलेनोपशमः तत्रयथैवचक्विलतस्याग्रेठदर्चिषोदाहोविनियोगोतपश्चादं भएवस्थितस्यैवंनरकेष्विपद्मष्टव्यं अग्रेस्तुद्देअवस्थेभवतः प्रशान्तताज्वालाच नरकस्तुएकरूपण्वसर्वदा। उदिचषद्वाग्रयःकर्माण चोपचयापचयवन्त्यतउपचितस्यकर्मणोनरकोऽपचीयमानस्य ततोऽन्यत्रोपभुक्तिः तत्रयुक्तं ततःशेषेणेति॥ ५४॥
- (३) कुश्चृकः । त्रसहत्यादिमहापातककारिणोबहू न्वर्षसमूहान्भयंकरान्नरकान्त्राप्य तदुपभोगक्षयादुष्कतशेषेण वस्यमाणान् जन्मविशेषान्त्रामुवन्ति ॥ ५४ ॥
- (४) **राघवाणन्यः** । तामैवाह बहूनिति । नरकात्र । वक्ष्यमाणांश्तामिस्नादीत्र प्राप्य सत्प्रसंभुक्का संसारान् संस-रणयोग्यजातीः । इमात्र । वक्ष्यमाणसुकरादिकान् ॥ ५४ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । तत्भयान्तरकंपात्यन्ते इमान्वक्ष्यमाणाम् ॥ ५४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । नरकादीन्त्राच्य तत्क्षयात् तत्कर्मणः भीगश्चयात् संसारान्त्रतिपद्यन्ते जन्मानि प्रतिपद्यन्ते इमान् वक्ष्यमाणस्त्रणान् ॥ ५४ ॥

## श्वस्करस्वरोष्ट्राणांगोआविम्गपक्षिणाम् ॥ चण्डालपुक्षसानांच ब्रह्महा योनिम्रच्छति ॥ ५५॥

(३) कुछूकः । कुकुरस्करगर्दभोष्ट्रगोच्छागमेषपृगपक्षिचण्डालानांपुकसानांच निषादेन शूक्षायां जातानांसंबन्धिर नीजातिज्ञसहा प्रामोति तत्र पापश्चेषगौरवलाधवापेक्षया ऋषेण सर्वयोनिमाप्तिबौद्धस्या एवमुत्तरत्राऽपि ॥ ५५ ॥ (४) राधवानन्दः । तानेवाह श्वेति । दशनातिषु ब्रह्महा योगि जनक्ष्मिति । तथान श्रुतिः । खयोगि वा सकरयोगिवा चण्डालयोगिचेति ॥ ५५ ॥

## रुमिकीटपतङ्गानांविद्वुजांचैव पक्षिणाम् ॥ हिस्राणांचैव सत्त्वानांसुरापोब्राह्मणोब्रजेत् ॥ ५६॥

- (१) मेधातिथिः । विड्भुजावायसादयः । हिंसाणांन्यात्रादीनामः॥ ५६॥
- (३) कुल्लूकः । रूमिकीदशलभानांपुरोषभक्षिणांपिक्षणांहिसनशीलानांच व्याबादीनांपाणिनांजातिसुरापोबासणो-गच्छति ॥ ५६ ॥
- ( ४ ) राधवानन्दः । वैष्टींपीत्वा विमो विद्भुजां कुकुटादीनां हिंसाणां सर्पवृश्विकादीनां योनि व्रजेदित्यन्वयः । सुरा वै मलमन्नानामित्युक्तेः ॥ ५६ ॥
- (५) नन्द्रनः । बहुशः रूमिकीयदियोनिः प्रामोतीस्युक्तं असरुदिति योनिमिच्चतीत्यनुषदः एवमुत्तरत्र ॥ ५६ ॥ स्त्र्राहिसरढानांच तिरश्वांचाम्बुचारिणाम् ॥ हिस्राणांच पिशाचानांस्तेनोबिपः सहस्रशः ॥५७॥
- (१) कुहृकः । ऊर्णनाभसर्पक्रकासानांजस्वराणांच तिरमांकुरशीरादीनांहिसनशीलानांच योनिसुवर्णहारी बाह्मणः सहस्रवारान्त्रामोति ॥ ५७ ॥
- (४) राधवानन्दः । छूता ऊर्णनाभिः । अहिः सर्पः । सरटः काकः रुक्कलासीवा प्रसिद्धः । तिरश्वामित्यस्य विशेषणमम्बुचारिणामिति । हिंसाणानन्त्रदीनां ब्रह्मराक्षसानांवा । विषः चातुर्वर्ण्यः । विषयहणं कैमुत्यार्थं विषोषि यदा तदाऽन्येषां का कथेति । सहस्रशोजन्मानि ॥ ५७ ॥
  - ( ५ ) नम्दनः । सरदः क्रकलासः । विषयहणेनस्तैयंत्राह्मणक्षत्रियादिभ्योतिरिक्तफलिति संकृचितम् ॥ ५७॥
- (६) रामचन्द्रः । लूता मकरिका । अहिः सर्पः । लूतादीनां योनिषु स्तेनः सुवर्णस्तेनः विषयः सहस्रशः सहस्र-कत्वोजायते ॥५७॥

### तृणगुरुमलतानांच कव्यादांदंष्ट्रिणामपि ॥ कूरकर्मकतांचैव शतशोगुरुतस्यगः ॥ ५८ ॥

- (१) मेधातिथिः। ऋरकर्मकताः परवधशीलाः॥ ५८॥
- ( ३ ) कुद्धूकः । तृणानांदूर्वादीनांगुल्मानाममकाण्डादीनांखतानांगुड्रूच्यादीनामाममांसभक्षाणांगुभादीनां दष्ट्रिणांसिहा-दीनांकूरकर्मशालिनांवधशीलानांच व्यामादीनांजातिशतवारान्यामीति मुख्दारगामी ॥ ५८ ॥
- (४) **राधवानन्दः । दं**ष्ट्रिणां व्याधादीनाम् । अत्र श्वेत्यादिपद्यचतुष्ट्यमेव भेदकं महापातकचतुष्ट्यफलस्य ॥ ५८ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । तृ**णंगुल्मछसानां सरूपसां गुरुतस्पगः प्रामीति । चपुनः ऋम्यादादीनां योनिषु गुरुतस्पगःत्रातशः शतकत्वः जायते ॥ ५८ ॥

<sup>(</sup> ५९ ) मेतान्त्ये=मेत्यान्त्य ( क, न )

### हिमानवन्ति कव्यादाः क्रमयोऽभक्ष्यभक्षिणः॥परस्परादिनस्तेनाः वेताऽन्त्यस्तीनिवेविणः॥५९॥

- (१) मधातिथिः। ऋष्यादागृष्ठादयः। अमेश्यभिक्षणः क्षमयः परस्परमदन्ति यथामहामार्जारोमार्जारं महामत्स्यः सूक्ष्मंमरस्यं नैकभेदमिवअल्यक्षीनिषेषणोवर्यरादयः॥ ५९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवमभक्षभांक्षणःक्षमयः । एवं विभक्षणैतरस्तेनाः अन्योग्यभक्षिणोमस्यायाः । गुरुत-क्षेतरान्यदारगमने मेताः । मेतान्त्येति संधिश्कान्दसः ॥ ५९ ॥
- (३) कुन्नूकः । ये प्राणिवधशीलास्ते आममांसाशिनोमार्जारादयोभवित । अभक्ष्यभक्षिणोये ते रूमयोजायन्ते । महापातकव्यतिरिक्तामौरास्तं परस्परंगांसस्यादिनोभवित्त । ये चाण्डालादिश्लीगामिनस्ते मेतास्याः प्राणिविशेषाजायन्ते । मेतान्त्यश्लीभिषेविषदितक्षन्यः समानत्यातस्यृतीनांसर्वे विषयश्क्रम्दिस विकल्प्यन्तद्दित विसर्गलीपे च यद्दा यलोपे च सवर्णदीर्घः ॥ ५९ ॥
- (४) **राखवानम्दः । किचान्यदित्याह् हिंसाइ**ति । हिंसानराः कृष्यादाः भवन्त्येवमभक्ष्यभक्षिणः कृमयः । स्तेनाः परस्परादिनः परस्परमसुग्रीताः भेतान्त्येतिसन्धिरार्षः । येण्यजगामिनस्ते प्रेताः इत्यन्वयः ॥ ५९ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । हिंसास्तेक्रव्यादायेऽभक्ष्यभक्षणांदिनः येऽन्यस्तीनिवेवकास्ते परस्परादिनोमृत्स्याभवन्ति ॥ ५९ ॥
- (६) राजचन्द्रः । अभक्ष्यभक्षिणः पापाः ऋष्यमदन्ति ऋष्यादाःक्रमयोभवन्ति । परस्परादिनः परस्परं अदन्ति-ते परस्परादिनः अन्त्यस्त्रीनिषेविषाः परस्परादीनां स्त्रीणां निषेविषाः प्रत्य हिंसाभवन्ति ॥ ५९ ॥

#### संयोगंपितर्नैर्गत्वा परस्यैव च योषितम् ॥ अपत्रत्य च विप्रत्वंभवित ब्रह्मराक्षसः ॥ ६० ॥

- ( २ ) सर्वज्ञवारायणः । परयोषिद्रमने ब्रह्मराक्षसतापि फल्म् ॥ ६० ॥
- (३) कुझूकः। यावत्कालीनपतितसंयोगेन पतितोभवति तावन्तंकालंशसद्वादिभिश्चतुर्भिः सद्द्वः संसर्गकत्वा परेषां-च स्त्रियंगत्वा ब्राझणञ्जवर्णादन्यदपत्क्रयेकेकपापकारेण ब्रह्मराक्षसोभूतविशेषोभवति ॥ ६० ॥
- (४) राखवानम्बः । किंत्र संयोगनिति । अपेति ब्राह्मणादिसंबन्धेन योषितं भोग्यतया । गत्वा त्रातुर्वण्यी-ब्रह्मराक्षसीभवतीत्मन्त्रनः ॥ ६० ॥
- (५) नम्बनः। पतितसंसर्गगांयोन्यन्तरमामिगाइ संयोगपतिनैर्गत्वेति ॥ ६० ॥ मिनुक्ताप्रवालानि इत्या लोजेन मानवः ॥ विविधानि च रत्नानि जायते हेमकर्त्तुषु ॥ ६७ ॥
  - (१) मेघाति।यः । हेमकर्तारःपक्षिणः ॥ ६१॥
- (२) तर्वज्ञणारायणः । मणयोगाणिक्यायाःस्थलकाः । रजान्युत्तमङ्ग्याचि । हेमकर्तृतु तर्गकरिषु । हेमकर्ता पक्षितिशेषहत्यन्ये ॥ ६१ ॥
- (६) कुझूकः। मणीन्य णिक्यादीनि मुक्ताविद्वनी च नानाविचानि च रवानि वैदूर्यद्दीरकादीनि क्षेत्रेन सत्वा न्नीयभनविना मुवर्णकारयोगी जायते केचिसु देनकारपक्षिणमान्यसते ॥ ६१ ॥
  - ( ४ ) राष्ट्रवामन्दः । किंच मणीति । हेमकर्त्यु द्ववर्णकारहति रूपातेषु ॥ ६१ ॥
  - (६) राजचन्द्रः । मण्यादीनां तरकरः देमकर्तृषु त्रवर्णकारवृदेषु जायते पक्षिविश्ववेषु वाजायते ॥६१ ॥

## धान्यंत्रत्वा अवत्यात्युः कांत्यंहंसोजलंद्रवः॥ मधुदंशः पयः काकोरसंन्या नकुलोपूनन्॥ ६२ ॥

- (१) <mark>नेघातिथिः। आसुःनूषकः ॥ ६</mark>९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रवोजलकाकः । मृषु तत्वा देशः । पयः क्षीरं । रसं पारदम् ॥ ६२ ॥
- (१) कुञ्जूकः । धान्यमपदत्य मूपिकोभवति । कांस्यंदत्या इसः । जलंदत्या प्रवाक्यः पक्षी । मासिकंदत्या देशः । क्षीरंदत्या काकः विशेषोपदिष्टगुडस्वणादिव्यतिरिक्तमिक्ष्यादिरसंदत्या श्वा भवति । घृतंद्वत्या मकुलोभवति ॥ ९२ ॥
- ( ४ ) राष्ट्रवानन्दः । धान्यादिरशापत्तत्या स्वादिरशनातयः स्युरित्याह धान्यमितिरङ्काः । कांस्यं कांस्यपाणा-दि । मधुदंशः मक्षिकापयोतुरथमः । रसमाभादिनमः ॥ ६२ ॥
  - ( ५ ) मन्दमः । कांस्यंदत्वा इंसोभवति एवमुत्तरत्रान्वयः । पयःदुग्धं । रसंगुडादिकमः ॥ ६२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । थान्यंत्रत्वा आसुर्भवति । कांस्यं तत्वा इंसः । जलं तत्वा इदः जलकुषुरः । रसं पारदं तत्वा भागवति । घृतं तत्वा नकुलोभवति ॥ ६२ ॥

### मांसंग्रधोवपांमहुस्तैलंतैलपकः खगः ॥ चीरीवाकस्तु लवणंवलाकाशकुनिर्देषि ॥ ६३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। वर्षा मेदः। तैलपकः तैलपायिकाख्यः पक्षी। **नीरवाकोटिण्टीकीटः ॥ ६**२ ॥
- (३) कुछूकः । मांसंतरवा गृशोभवति । वपांतस्या मदुनामाजलबरोभवति । तेलंतस्या तेलपांयकारमः पक्षी । स्रवणंतस्या चौराख्यउचैलरः कीटः । दिवतस्या बलाकाख्यः पक्षी जायते ॥ ६३ ॥
- ( ४ ) शाखवनाम्यः । वपानितिपाढे वपा त्रदयस्थ्यस्वतमांसविशेषः । महुः स्कंविशेषः । पीरीवाकः उचैःत्वरः कीटः । वर्णकाशकुनिः दिथत्दत् ॥ ६२ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । तत्वेत्यनुषद्वः तैलपकः सगः विरोवाकः ॥ ६३ ॥
- (६) शमचन्द्रः । वसांतत्वा महुः ॥ महुः कारण्डवःश्ववस्थानरः । तेलंतत्वा तेलपायिकाख्यः पक्षी । पीरी लवण-हारकः ज्ञिक्कांकीटकः । दिष तत्वा रात्पृहपशिणी यलाका ॥ ६३ ॥

## कीशेयंतित्तिरिर्द्धत्वा क्षीमंद्धत्वा तु दर्दुरः॥ कार्पासतान्तवंकीश्वोगोधार्गावाग्गुदोगुडम्॥ ६४॥

- (१) मेधातिथिः। दर्पुरःमंदूकस्तोकः॥ ६४॥
- (२) शर्वज्ञनारायणः । सीनं दुक्तमः । कार्यासकं कार्पातविवानं तान्तवं पटादि । वाग्गुदः पक्षिविशेषः ॥६४॥
- ( ६ ) कु**ल्लूकः । कीटकोशर्गितंवस्रं**बत्वा तित्तिरिर्गामा पक्की भवति । क्षीमकतंवस्रंबत्वा मण्डूकः । कार्पासमय-पटंबत्वा क्रीश्राक्यःमाणी । गांबत्वा गोधा । गुडंबत्वा वाग्गुदनामा शकुनिर्भवति ॥ ६४ ॥
  - ( ४ ) राखवाज्यकः । कौरायं कमिकोशोत्यंबस्य वाग्युदस्तन्नामा शकुनीराभिचरः ॥ ६४ ॥
  - ( ५ ) मञ्चनः । बर्दुरोमण्डूकः ॥ ६४॥
  - (६) रामचन्त्रः। रर्चुरः भेकः। गां उत्वा गोषा। गुढं उत्वा वाग्युरीवकः॥ ६४॥

## कुच्छुन्दरिः शुनामन्धान्यमशाकन्तु वर्दिणः॥ श्वावित्कतामंविविधमकतामंतु शस्यकः॥६५॥

(१) नेधातिथिः। बर्ष्णोमयूराः॥ ६५॥

- ( २ ) सर्वतनारायणः । पत्रशाकं पत्रहर्षशाकमः । बहिणीमयूराः ॥ ६५ ॥
- ( ६ ) सुद्धूकः । युगिष्यद्वयाणि कस्तुर्यादीनि तत्वा सुष्छन्दिरभवति । वास्तूकादिपत्रशाकंतत्वा मयूरः ।सिसाल-मोदनसकादिनानाप्रकारकंतत्वा श्वाविधाख्यः प्राणी । अकतानंतु ब्रीहियवादिकंत्तत्वा शल्यकसंज्ञोजायते ॥ ६५ ॥
  - ( **४ ) राघवानन्दः । खुळुन्दरिदुर्गन्धिमूषक**विशेषः । बर्हिणोमयूराः श्वावित्सेषा । कतानं सिद्धानम् ॥ ६५ ॥
    - (६) रामचन्द्रः । छतानं दत्वा श्वावित् । अछतानंतु शल्यकः ॥ ६५ ॥

## वकोभवति दृत्वाप्रियहकारीमुपस्करम् ॥ रक्तानि दृत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः॥६६॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । गृहकारी पक्षिभेदः ॥ ६६ ॥
- (३) कुहुकः। अधिवत्वा वकाल्यः पक्षी नायते । गृहोपयोगिशूर्पमुसलदिवत्वा भित्त्वादिषु पृत्तिकादिगृहकारी सपक्षः कीटोमवति । कुग्नुन्भादिरकानि वासांसि वत्वा चकोराख्यः पक्षीनायते ॥ ६६ ॥
- ( ४) राघवाणन्दः । गृहकारी भूमौ खननेन छिद्रंकत्वा तत्र कीवन्तरप्रवेशकः । उपस्करं गृहोपयोगिशूर्पमार्ज-न्यारि । जीवजीवकः चकोरः ॥ ६६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । उपस्करंगृहोपकरणम् ॥ ६६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । उपस्करं शूर्पमुसलादि दत्वा गृहकारी पक्षिविशेषः ॥ ६६ ॥ दकोमगेभंक्याबोऽश्वंफलमूलन्तु मर्कटः ॥ स्तीमृक्षः स्तोककोवारियानान्युष्ट्रः पशुनजः ॥ ६७ ॥
- (१) मेधातिथिः । जल्ह्यद्म्यत्रपानार्थमुदकंत्तेयं स्तोककोवारीत्यत्रधान्यसेकाचर्यं रसमाचरसमाद्वर्यदिवाति-रिक्तीपधादिद्रष्टव्यमः॥ ६७ ॥
  - (२) सर्वतनारायणः । युगेभं युगमिभंत । स्तोककः त्रातकः ॥ ६७ ॥
- (३) क्रुझ्कः । प्रगंइस्तिनंदा तत्वा वृकास्योहिसः पशुर्भवित । घोटकंदत्वा स्यात्रोभवित । फरुम्लंदत्वा मर्कः टीभवित । स्थिदत्वा भट्ट्रकोभवित । पानार्थमुदकंदत्वा चातकाख्यः पक्षी । यानानि शकटादीनि दत्वोद्रोभवित । पश्चनुकेतरान्द्रत्वा छाग्रेभवित ॥ ६७ ॥
- (४) **राघवानन्दः। इकः सम्पन्धानः। इभं ह**स्तिनम् । मर्कटः शास्ताप्तगः। ऋशोभक्र्कः। चातकः स्तोककः। वारि पानार्थम् ॥ ६७ ॥
- ं (५) मन्द्रमः । प्रगाख्यद्भीपृगेभः पृगोपृगजातिविशेषः अथवा पृगश्रेभाश्येति पृगेभं । स्तोककः चातकः । अत्र वारिशन्देन पानीयमभिमेतम् ॥ ६७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । फक्षः मित्रदः । अनः स्नागः । उष्ट्रान्दष्ट्रः ॥ ६७ ॥

## यद्वा तद्वा परद्रव्यमपत्स्त्य बलान्नरः ॥ अवश्यंयाति तिर्यक्कंजग्प्वा चैवाडुतंहविः ॥ ६८ ॥

- (१) मेधातिथिः। नात्रतिरोहितमियकिषिदस्ति ॥ ६८ ॥ ६९ ॥
- ( १ ) सर्वज्ञनारायणः । अपदत्यअपद्भवेन दत्वा अहुतंद्वः पुरोदाशादि यागात्मक् ॥ ६८ ॥

- (३) कुञ्चकः। यक्तिविदसारमपि परद्रव्यमिच्छातोमानुवोऽपत्तत्य पुरीडाशाद्रिकेतु इतिरहुतंशुका निभितंतिर्य-कंपामोति॥६८॥
  - (४) राघवानन्दः । किंबहुनेत्याह यहेति । आहुतंदेवार्थेच संचितं हविः पुरोडाशादि ॥ ६८ ॥
  - (५) मन्द्रमः । अहुतंहोष्यमाणम् ॥ ६८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यहातद्वा परद्रध्यमपदत्य तिर्यकं याति । अहुतं इविश्व अरध्वा ॥ ६८ ॥

स्वियोप्येतेन कल्पेन रहता दोषमवामुयुः ॥ एतेषामेव जन्तूनांभार्यात्वमुपयान्ति ताः ॥ ६९ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । एतेन कल्पेन एवंविधानेन वस्तूनीत्यर्थः । दस्यूनां शवरादीनाम ॥ ६९ ॥
- (३) कुङ्कृकः । स्त्रियोप्येतेन प्रकारेणेच्छातः परत्वमपद्धत्य पापंगामुवन्ति तेन पापेनीकानांजन्तूनांभार्यात्वंशित-पद्मनते ॥ ६९ ॥
- (४) राघवान-दः । किंच स्त्रियइति । कल्पेनप्रकारेण । अन्यथैगांस्त्रीणामाकत्मिकत्वापत्तिः । भार्यात्वं तद्देती-बारित्वम् ॥ ६९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । स्त्रियं त्रत्वा एतेनकुरूयेन यातेन दोषभामुयुः । ताः स्त्रियः त्रत्या एतेषांजन्तूनांपत्नीत्वं या-न्ति ६९॥

स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कर्मभ्यश्च्युतावणीस्रनापदि ॥ पापान्संस्रत्य संसारान्धेष्यतायान्ति शत्रुषु ॥४० ॥

- (१) मधातिथिः। ब्राह्मणोभ्यापनादिजीविकाकर्मत्यागेन यदिक्षत्रियादिवृत्तमुपजीवेत एवंक्षत्रियादयः त्यकर्मच्यु-ताः पापान् संसारान् तिर्यग्योनीरनुभूय मनुष्यत्वे जातादस्युषु चौरादि। इस्रादिषु श्रत्यभावप्रामुवन्ति । अनापदीत्यनुवादः आपदि विहितत्वाद्दोषाभावः ॥ ७० ॥
- (३) कुङ्ख्कः । एवंनिषिद्धाचरणफलान्यिभयायाधुना विहिताकणफलविषाकमाह । स्वेन्यदति जासणादयभत्वा-रोवर्णाक्षापदिवना पञ्चयद्वादिकर्मत्यागिनोवक्ष्यमाणाः कुल्सितायोनीः शाप्य ततोजन्मान्तरे शत्रुदासत्वंप्रामुवन्ति ॥७०॥
- (४) राघवानन्दः । अषुना धर्मस्यासेवनेनचेत्येतिह्र्वृण्वंस्तळम्यागतीराह रोभ्यहति । च्युताःरोच्यया अनाप चपि । संसुत्य भुका । प्रेष्यतां दासत्वम् । दस्युषु संकरजातिषु जाताःसन्तह्त्यर्थः ॥ ७० ॥
- (५) मन्द्रमः। एवंमतिषिद्धसेवायांविपांकउक्तः अधुना विहिताकरणविपाकमाह स्पेभ्यस्तुकर्मभ्येति। नमे-ततांपिशाचतां दस्युषु कार्रुंगसिंहादिषु दस्युदेशेषु ॥ ७० ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्वेभ्यः कर्मभ्यः च्युताः वर्णाः ब्राह्मणादयः पापान् संसारान् जन्मभरणादीन् संसुत्य पाप्य दस्युषु शवरेषु प्रेष्यतां यान्ति ॥ ७० ॥

वान्ताश्युत्कामुखः प्रेतोविप्रोधर्मात्स्वकाच्युतः ॥ अमेध्यकुणपाशीच क्षव्यिः कटपूतनः ॥७९॥

(१) मेधातिथिः । त्वकर्मच्युतानांपापगतयःषदर्श्यन्ते बान्तमभाति उल्कयाचास्यंमुखंदस्रते । कुणपःशवशरीर

<sup>(</sup> ७० ) यांतिशमुबु=यांतिदस्युबु ( न, ब, भ, स, र, नं० )

<sup>(</sup> ७० ) त्रेष्यतां = नेततां ( र्र )

कूरपूर्तमः सुर्विस्तर्गणानासिकारयक्षति करपूर्तनद्तियापादः । प्रकटःपूर्तनोनागपिशापादिः सतुकविष्यध्योजूतविशेषः शनशामिकपूर्तिसेवी ॥ ७१ ॥

- (२) सर्वज्ञानारायनः । वाताशीत्यादि वद्वतरत्यर्भत्यागविषयमः । च्युतःत्वर्भातः । अनेभ्यकुज्ञानानुपादिभ-क्ष्यशवः । कटपूतनवृति मेतभेदनाम ॥ ७१ ॥
- ( १ ) कुन्नूकः । त्राक्षणः त्यकर्मभष्टम्कर्षितभुक् व्याकामुकः मेतिवशेषीजायते क्षणियः पुनर्नष्टकर्मापुरीवशव मोजी कटपूतपाक्षयः मेतिवशेषीभवति ॥ ७१ ॥
- (४) **राजवावण्यः । तथैव चतुरोवर्णानाहारनामभेदेनाइ वान्ताश्चीतिहा**भ्यामः । विष्युतद्त्यनुवादः । वान्ताशी-वान्तान्यभोजी । नाझोक्कामुसः । एवं कुणपाशी कुणपः श्रवः तदाशी पुरीपगन्धभोजी वा । कटपूतनएतन्यामा ॥ ७७ ॥
- (५) वन्द्रनः । च्युतः कर्मभ्रष्टोविनउल्कानुस्रोनानपेतोजायते तस्य तदानीं भोज्यनिर्देशोदान्ताशीति । त्वकर्मच्युतः कृषियः करपूतनोनानपेतोभवति तस्यतदानीभोज्यनिर्देशोऽनेभ्यकुजपाशीति ॥ ७१ ॥
- (६) रामचन्त्रः । वान्ताची उल्कामुखोनाम प्रेतोभवति । च पुनः श्रामियः अमेण्यं कुणपं अभातीति कुणपः चन् वः कव्यूतनः प्रेतनेदः कुत्सितगण्यनासिकोभवति ॥ ७१ ॥

नैनाक्षज्योतिकः मेतोबैश्योजबति पूयजुक् ॥ चैलाशकश्व जबति शृद्रोधर्मात्त्वकाञ्च्युतः॥ ७२ ॥

- (१) नेशासिकः । नैत्राक्षिक्वोतिकादति शब्दान्तरं विशायवयनंपूर्ववत् । अथविनेत्रारूपेणोतिर्दशवपीतिनैत्र-वंगपायुःतदक्षिवरिक्वतः । अन्यतूल्कमाष्टुः । नैत्रमादित्यलोकः अक्षज्योतिः ऐन्द्रियकंदर्शनंसञ्चादित्याह्योके न पश्य-ति ॥ ७२ ॥
  - ( १ ) **सर्वज्ञानारायनः । नैन्यार्थारुयोज्योतिषिकर्**तिमेतनाम । नैलाशकः नेलकीटकः ॥ ७२ ॥
- (१) कुझूकः । वैश्योषष्टकर्मा नैनाक्षण्योतिकनामा पूयभकः मेतोजन्यान्तरभवति । विन्नदेवताकत्यान्तेनः पायुरतः देवाकंकर्मेश्विपंतत्र क्योतिर्परम समैत्राक्षण्योतिकः वृत्तोदरादित्वात् क्योतिषः पकारलोपः । श्रृहः पुनर्षप्टकर्माचेलाशकाः क्याः मेतोभवति । वेलंबसंतत्संबश्यिनीयूकामभातीति चैलाशकः । गोविन्दराजस्तु चेलाशकाख्यः क्रीटमैलद्रयुष्यते तद्भः क्षान्य सभवतीत्याद् तद्युक्तं मेताक्यमाजिविशेषमकरजात् ॥ ७२ ॥
- (४) राजवाजन्यः । मैत्राक्यज्योतिकमिति । सम्यान्तरं पिशाजवाजीतिमेषातिषिः । मैत्रं मिश्रदेवतापिष्ठितंपाध्यि-विवयं तत्रैय ज्योतिर्धानं यस्यतदितुः अतएव पूयभुक् । पूयपदं पुरीषपरं तत्र तस्यैव संज्ञाज्यमाणत्वात् वेलशकः वेलस-विवनी यूकामश्रातीति तदाक्यां गतः ॥ ७२ ॥
- ( ५ ) भव्यकः । त्यकर्मच्युतीवैश्योनैत्राविद्योतनोनाम त्रेतोभवति तस्य तदानी मोव्यनिर्देशः पूयपुनिति । चैलाश-कतोनामकाभित्येतिवरीयः तस्येदानी मोज्यनिर्देशोनाञ्जेद गज्यतद्ति भव्यगुक्तः चैल्यश्नातीति चैलाशकः ॥ ५२ ॥
  - ( ६ ) राजपुर्वाः । वैश्वः नेपाक्यमिकसंकार्पमुक्षप्रवितः श्रहात्वयाद्धर्यप्रदाः वैकाशकः वेक्यावः भवति ॥७२ ।

<sup>(</sup> ७१ ) सरपूतनः=कृटपूतनः ( १० )

<sup>(</sup> ७६ ) मैत्राक्षच्योतिक:-मैत्राक्षियोतनः ( नं )

यथा यथा निषेत्रको विषयान् विषयालकाः ॥ तथा तथा कुशस्त्रता कृषतिपूरजायते ॥ ५३ ॥

- (१) विश्वासिक्षः । वेद्यइग्र्दीतानांपुत्रदाराभिष्यंगणनादिलो भेविषयग्रुक्षगंधमात्मेकत्वपरिपिध्विषानित्पक्षकूर्तानवर्तियतुं संसारत्वस्त्रंमानुष्यकंजण्यवास्थितननूष्यते । सर्वस्य प्रसिद्धंवधायधाविषयेष्यण्यासेननवर्गन्ते । विषयातिनकाविषयलालसाः आत्मश्रव्येनप्रवृत्तस्यस्यात्तत्वभावतयेव भवतीत्याद्धः । यस्तु कथंपित्सद्दितंभुंके तस्य मोगादिनातत्स्यृत्युपपत्ताविमलांशायते । यस्त्वत्यप्तमेवाधरः सत्रज्ञावनया तदात्मन्वेषसंपद्यते । तदिद्वाद्यद्व तथातथाकुष्यस्तिति
  कुश्वलतापदंष्येकरसीभावोऽतस्य सन श्रवनोतिविषयान्परिद्यतुं ईद्रस्येव श्रवृत्तिरिद्यामितिविद्यामिनादिष्यागमाजितद्वय्योपपादकन भोज्याविशेषेष्वपि प्रतिविद्या ॥ ४३ ॥
- (२) सर्वेज्ञनारायणः । विषयात्मकाः विषयप्रवणबुद्धयः । कुशलता रवसंस्कारता । तथा गरसातुराअपि वि-षयरागिणएव भवन्तीत्वर्षः ॥ ७३ ॥
- (३) कुल्लूकः । यथा यथा शब्दादिविषयान्विषयछोकुपानि तान्तंसेवन्ते तथा तथा विषयेष्वेव तेषांपावीण्यंभव-तीति ततः ॥ ७३ ॥
- (४) **राधवामन्दः । इन्द्रियाणां**मसंगेनेत्युक्तं तदुषितगतिजानि दुःखान्याद् ययेतिसमिनः । विषयात्मका विषयेकरहयः । कुशलता निपुणता ॥ ७३ ॥
  - ( ५ ) मञ्द्रमः । पुतः कर्मविपाकमेवसंक्षेपेणाइ यथायथानिवेवन्तइति । तेषु विषयेषु कुश्रस्ता राख्यता ॥ ७३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तथा कुशलता रब्धंस्कारता तेषां विषयात्मनां तेषु विषयेषु वा तिर्यगादिषु वा नायते ॥ ७२ ॥ तेऽभ्यासात्कर्मणांतेषांपापानामस्पबुद्धयः ॥ संप्रामुवन्ति दुःस्वाति तासु तास्विद्धयोनिषु ॥ ७४ ॥
- (१) मेधातिथिः । ततस्रतेषांपानांपतिषिद्धानांकर्मणामभ्यासान्तिन्दितकर्माभ्यासे पतनमिति तद्भवतुदुःस्रानिप-श्यन्ति । तास्रु तास्रु रूपिकोटादियोनिषु ॥ ७४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । एतदाह तेभ्यासादिति । कुर्नणांतेषां विषयासादितकर्मरूपाणामः ॥ ७४ ॥
- (३) कुछुकः । तेऽस्पियस्तेषानिबद्धविषयोपभोगानामभ्यासतारतम्यासाह्य ताह्य गहितगहिततरगहिततमाहु तिर्यगारियोनिषु दुःसमनुभवन्ति ॥ ७४ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । अतरवाह तेऽभ्यासादिति । अभ्यासोहिकर्मणां कौशक्षमावहतीति न्यायः सुपितः । योनिषु नेतनारकादिदेहेषु । अनेन विषयसंगिनां त्वधर्मच्युतिरावश्यकीतिस्चिते ॥ ७४ ॥
- (५) चन्द्रमः । अभ्यासात्पुनः पुनः करणात् अनेनसकदापचं मत्या च कर्तपापन दुःसप्राप्तिहेतुरितिस्चितस् ॥ ७३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ते तेषां पाषानां कर्मणां अभ्यासात् । अस्पबुद्धयः इष्ट्छोके ताद्व ताद्व योनिषु जन्मानि शानु-वन्ति ॥ ७४ ॥

तानिसादिषु चोचेषु नरकेषु विवर्तनम् ॥ अतिषभवनादीनि वन्धनच्छेदनानि च ॥ ७५॥

(१) नेकातिथिः । तानिसमन्यतानिस्तिनत्याचाः पागुकानरकास्तत्रविवर्तनवेकनपार्श्वेनासित्वापार्श्वान्तरेणाव-

<sup>(</sup> ७४ ) तेऽम्यासान्=अभ्यासान् ( नं• )

र्तनं अवस्योत्तानस्यवास्त्रङ्गधारानिशितपत्रेर्वश्चेनंत्रमनं मूमिडेवांपत्रेरेव कद्तीदलसंडवत् । तथाविधैमैंत्रीदुच्छतिना-मंगच्छेदप्राप्तिः॥ ७५॥

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । विवर्तनं परिवर्तनम् । बन्धनिमितबभ्यन्तेतिनित्यधिकरणे ल्युर् । एवंछेदनम् ॥ ७५ ॥
- (३) कुश्कृदः । संगामुवन्तीति पूर्वश्लोकस्थांमहोत्तरत्रचानुवर्तते तामिसादिषु चतुर्थाण्यायोक्तेषु घोरषु नरकेषु-दुःस्वानुभवंगामुवन्ति तथाऽसिपत्रवनादीनि बन्धनच्हे द्नात्मकाम्मरकान्गामुवन्ति ॥ ७५ ॥
- (४) राघवानन्दः । तामिसादिषु । चतुर्याध्यायोक्तेषु बुःसमायासुदुःसबहुलेखेकविशतिषु । याह्मवल्कयोध्याह ॥ तामिसं लोहशेकुं च महारौरवशाल्मली ॥ रौरवं कुद्मलं पूर्तिभृत्तिकं कालसूत्रकम् ॥ संघातं लोहितोदं च ऋजीवं संप्रता-पनम् । महानरककाकोलं संज्ञीवनमहापथम् ॥ अवीचिमन्धतामिसं कुम्भीपाकंषरौरवम् ॥ असिपनवनं चैव तपनं चैकविशकमिति विवर्तनमनिश्राजनम् ॥ ७५॥
  - (६) रामचन्द्रः । तामिस्रेति विवर्तनं ॥ ५५॥

विविधाश्वेव सपीडाः काकोलूकिश्व भक्षणम् ॥ करम्भवालुकातापान्कुंभीपाकश्व वारुणान्॥७६॥

- (१) मेधातिथिः । करंभः कर्दमः । कुंभीषुप्रक्षिप्तारुतेहितापेनाऽऽग्नेयेनान्नादिवत्पच्यन्ते ॥ ७६ ॥
- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । कुम्भीस्थतेलपाकः कुम्भीपाकः ॥ ७६ ॥
- ( ६ ) कुख़्कः । विविधपीडनंकाकायैर्भक्षणं तथा तमवालूकादीन्कुम्भीपाकार्वीत्र नरकान्सरुणान्त्रामुवन्ति ॥७६॥
- ( ४ ) राघवानम्यः । करंभवासुकातापान् सुतप्तवासुकाननिततापान् ॥ ४६ ॥
- ( ६ ) जञ्जूनः। द्वान्यांनरकपापिरुक्ता ॥ ७६ ॥
- (६) रामचन्द्रः। कुन्भीस्थतैलपाकः॥ ७६॥

संभवांश्व वियोनीषु दुःखप्रायासु नित्यशः ॥ शीतातपाभिषातांश्वविविधानि भयानि च ॥७७॥

- (१) मेधातिथिः । वियोगयः तिर्यक्नेतिषशाचादयः । तत्रसंभवोजन्म दुःखबहुलासु ॥ ७७ ॥
- (२) तर्वज्ञनारायणः । अभिवातः पौडा॥ ७७॥
- (३) कुद्भूकः । संभवान् तिर्यगादिजातिषु नित्यंदुःखबहुकास्त्यांनिमामुवन्ति । तत्र शीतातपादिपीडनादिना नामका-राणि च नामुवन्ति ॥ ७७ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । वियोनिषुक्रम्यादिषु ॥ ५७॥

असक्रप्रभवासेषु वासंजम्म च दारुणम् ॥ वन्धनानि च काष्ठानि परप्रेष्यत्वनेव च ॥७८॥

- (१) मेधातिथिः। स्पष्टार्थः॥ ५८॥
- (३) कुछूकः । पुनः पुनर्गर्भस्थानेषु वासः समुत्पत्तिच योगियश्चादिभिर्दुःखावद्दां उत्पन्मान्य शङ्कलादिभिर्यन्थः न्यदिपीडामनुभवन्ति परदासत्वेच प्रामुवन्ति ॥ ७८ ॥
- (४) राधवानम्दः । असन्दर्भवासेषु नेकारिषु वास वसतिम् ॥ ५८ ॥ बन्धुत्रियवियोगांश्व संवासंचैव दुर्जनैः ॥ द्रम्यार्जनंच नाशंच नित्रामित्रस्य चार्जनम् ॥ ५९ ॥
  - (१) मेघातिथिः। एनावन्युकार्यो ॥ ५५ ॥ ४० ॥

- (१) कुझूकः । बान्धवैः मुद्धिः सह वियोगान् दुर्जनैश्व सहैकत्रावस्थार्थं धनार्जनप्रयासंग्रनविनाशं कष्टेन मित्रार्जनंशनुमादुर्भावंप्रामुवन्तित्व ॥ ७९ ॥
  - (४) राघवानन्दः । सहि दुर्जनैः सह कतोतीव दुःखदः । नाशं द्रव्यस्येतिशेषः ॥ ७९ ॥

# जरांचैवाप्रतीकारांच्याधिपिश्वोपपीडनम् ॥ क्वेशाश्व विविधांस्तांस्तान्मत्युमेष च दुर्जयम् ॥८०॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। क्षेत्रान् देशमोहान मृत्युच प्रामुवन्तीत्यन्वयः॥ ८०॥
- (३) कुल्लूकः । जरांचाविद्यमानमतीकारांध्याधिभिश्चोपपीष्टनशुत्पिपासादिना च नानामकारान्हेशान्यस्युंच दुर्वा-रंपामुवन्ति ॥ ८०॥
- (४) राघ**बानन्यः । क्रे**शान् रागादीन् । तापान् आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकरूपान् दुःखहेतून् । मामुवन्ती-त्यनुषज्यते ॥ ८० ॥
- (५) नन्द्रनः । संभवाश्ववियोनिष्वत्याद्यिनुर्भिःश्लोकेः पापविशेषैर्मर्ग्यलोके दुःखगिरुक्तेर्यनुसन्धेयं अत्र मा-मोतीत्यनुवर्तते ॥ ८०॥
  - (६) रामचन्दः। क्षेशान् देवमोहादीन्॥ ८०॥

### यादृशेन तु भावेन यद्यत्कर्मनिषेवते ॥ तादृशेन शरीरेण तत्तरफलमुपाश्चते ॥ < १ ॥

- (१) मैधातिथिः । सास्विकेष राजसेष वा भावेन यद्यत्कर्मनिषेवते. सास्विकंराजसंतामसंवाग्रारीण तारशेनेश्य-र्थः । सस्वबहुटेनरजोबहुटेन तमोबहुटेन वा तत्तत्फलमुपाश्रुते । सास्विकंराजसंतामसंवा यतश्रेतदेवंरजस्तमोबहुलात्क-र्मणोऽकुशलसंकल्पहेतोरनिष्टफलमाप्तिः । अतस्तत्परिवर्जनेन कुरालसंकल्पकर्मणाभवितव्यम् ॥८१ ॥
  - (२) सर्वज्ञमारायणः । यादशेनभावेन सत्त्वायुत्कटेन । तादशेन देवादिशर रेण ॥ <१ ॥
- (३) कुछ्कः। यथा विधेन सान्तिकेन राजरेन तामरेन वा चैतसा ययत्कर्मकान्दानदीगायनुतिष्ठति ताद्यी-नैव शरीरेण सान्त्रिकेन रजीधिकेन तमीधिकेन वा तत्त्रस्थानादिकछमुपभुद्गे॥ <१॥
- (४) राघवाष्ट्रः। भावेन मनीवृत्तिरूपेण। यादशेन सान्त्विकादिरूपेण। तादशेन सात्विकभेदिभनेत्र। देवा-दिदेहेन। तदुक्तं योचितः प्रतिगृह्णाति योचितंच प्रयच्छतोति ॥ ८१ ॥
  - (६) नन्द्रनः। भावेन मनसा॥ ८१॥
- (६) रामचन्द्रः । यादशेन भावेन सत्त्वादियुक्तेन यथत्कर्म निषेवते तादशेन शरीरेण सस्वादियुक्तेन तत्तत्प्रलं उपामुते ॥ ८१ ॥

#### एषसर्वः समुद्दिष्टः कर्मणावः फलोदयः ॥ नैःश्रेयसकरंकर्म विश्रस्येदंनियोधतः ॥ ८२ ॥

(१) मेधातिथिः । मितिषदानांष कर्मणांयावत्फलोत्पत्तिस्तानिसमुपदिष्टानि ततोवर्तितव्यमः । यतोदुःसामुब-श्वीविषयक्कुस्तोपभोगीऽतस्ततोनिवर्तन्ते । श्रेयसे कर्मविधौ मोश्लोपाये वक्ष्यमाणविद्याकाण्डउपदिष्टे स्थातव्यंतदिदानीव-स्थायः ॥ ८२ ॥

- ( **२ ) त्तर्वज्ञनारायणः । नैःने**यसकरं मोक्षहेतुम् ॥ ८२ ॥
- (३) कुझूकः। एषयुष्माकंविहितप्रतिषिदानांकर्मणांसर्वः फलोदयउकः इदानींब्राह्मणस्य निःश्रेयसाय मीक्षाय हितंकमीनुद्यानमिदंशणुत ॥ ८२॥
- ( ४ ) राष्ट्रवानन्दः । वैराग्यार्थमुकेन्द्रियमसक्तिजनितागतीरूपसंहरन्मोक्षोपयोगिः कर्म प्रतिजानीते एषद्तिपञ्च-विश्वत्या । नैःश्रेयसं निःश्रेयसस्य माक्षस्य साधनम् ॥ ८२ ॥
- (५) मन्द्रनः । श्रेयः पुरुषार्थः नितरांश्रेयोनिश्रेयसंतत्रभवंच नैश्रेयसं अत्र पूर्वोक्तेषु श्रेयस्कारेष्वकर्मसु प्रकृष्टतर-मित्यर्थः । विष्रपहणं क्षत्रियवैश्ययोरप्युपलक्षणार्थम् ॥ ८२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । नैःश्रेयसं निःश्रेयसः भावः नैःश्रेयसं तं मोक्षसाधनम् ॥ ८२ ॥

#### वेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणांच संयमः॥ अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरंपरम्॥ ८३॥

- (१) मेघातिथिः । निःश्रेयसशब्देन नपुनःपुरुषार्थासिद्धरुच्यते । अपितु निश्चितसुखदुःखानुबन्धःशीतिविशेषोपि । वेदाभ्यासादीनांतत्रतत्रोक्तानांपुनर्वचनमात्मज्ञानस्तुत्यर्थं ज्ञानंवेदार्थविषयं उक्तार्थाभ्यन्यानि पदानि ॥ ८३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । तपः प्राणायामादि । ज्ञानं भ्यानम् ॥ ८३ ॥
- (३) कुल्लूकः । उपनिषद्दिर्वेदस्य प्रम्थतोऽर्थतश्चावर्तनं तपः रूच्छादि ज्ञानंत्रह्मविषयं इंद्रियजयोऽविहित-हिंसावर्जनंगुरुश्वभूषेत्येतत्मकृष्टंमोक्षसाधनम् ॥ ८३ ॥
- (४) राघवानन्दः । वेदाभ्यासोऽर्थतः शब्दतमा । तपऐकाय्यं मनसः मनसभेन्द्रियाणांच एकाय्यं परमं तपइ-त्युक्तेः । ज्ञानं ज्ञानार्थनित्यनेमित्तिककर्म देवयाजिनः श्रेयानात्मयाजीतिश्रुतेः । देवयाजिनः फलार्थं आत्मयाजी अन्तः-करणशुक्त्यर्थं नित्यनेमित्तिककर्मानुष्ठाता श्रेष्ठः तथाच स्वम् । सर्वामेक्षा यज्ञादिश्रुतेरक्ष्ववदिति । ज्ञाने जनयितव्ये सर्वे-षां कर्मणामपि तज्जनकत्यापेक्षेति तमेतंवेदानुवचनेनेत्यादिश्रुतेरित्यर्थः । संयमइत्युपलक्षणंनियमादेः । तथाच पतज्ञलेः सूत्रम् । यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोष्टावङ्गानीति । परं वेदाभ्यासादिकर्मभ्यइत्यन्वयः ॥ ८३ ॥
  - (५) मन्द्रमः । ज्ञानंधर्माधर्मज्ञानम् ॥ ८३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वेदानां अभ्यासः १ तपः दानानि २ ज्ञानं भ्यानं २ इन्द्रियाणांच संयमः ४ अहिंसा ५ गुरुसे-वाच ६ नैःभेयसकरंपरं ७ उत्कृष्टं ॥ ८३ ॥

### सर्वेषामपि चैतेषांशुजानामिहं कमर्णाम् ॥ किचिच्छ्रेयस्करतरंकर्मीकंपुरुषंप्रति ॥ ८४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । सर्वे गमितिमुनीनांपशः । किंचिदिति किमित्यर्थे ॥ ८४ ॥
- (३) कुद्धुकः । सर्वेषामप्येतेषांवेदाभ्यासादीनांशुभकर्मणांमध्ये किचित्कर्मातिशयेन मोक्षसाधनंस्यादिति वितर्के क्ष्मीणांजिक्कासाविशेषादुत्तरश्लोकेन निर्णयमाह ॥ ८४ ॥
- (४) राधवानन्दः । क्रर्मणआरादुपकारकत्विमत्युक्तेःस्यादाशङ्का ऋषीणामः । शुभकर्मणां मध्ये कर्म पुरुषं-त्रति न किंपित जन्मप्रवाहानुष्केदकत्वात् ॥ ८४ ॥
  - ( ५ ) ज्ञ्युनः । किस्यादितिपृष्टेदथचेदित्यर्थः ॥ ८४ ॥

(६) रामचन्द्रः । सर्वेषां वेदाभ्यासादीनां कर्मणां पुरुषंप्रति किनिभेयस करं परं कर्म सर्वेषां वेदानां कर्मफलस-त्वानि यमात्कर्मसाध्यफलानां भल्मीभूतदेहादानसंभवात् इहन्यतिरिक्तात्मदर्शनार्थं श्रोतन्योमंतन्योनिदिध्यासितन्य इत्यादिश्रुतीनामात्मज्ञानं मोक्षसाधनतरमपि कर्मेवचात्तरमोमांसामतमाश्रित्य श्रेयस्तरमिति ॥ ८४॥

#### सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानंपरंस्कृतम् ॥ तद्धाव्यंसर्वविद्यानांपाप्यते समृतंततः॥ ८५॥

- (१) मेधातिथिः। द्विषभात्रद्यानंदेहेंद्वियबुद्ध्यादिष्यितिरक्तरयं कर्नृभोक्तृत्वोपेपित्रह्मस्य । अहंप्रत्ययप्रमेयतः याऽऽत्मिन विषयप्रतीत्यन्तर्गतस्य जीवक्षेत्रविद्यानात्मादिपर्यायस्य शरीरनाशेष्यनष्टानांकर्मफलानामौर्ध्वदेहिकानांभोकृत्वद्यानं अपरंसर्वस्य जगतोजन्मादीनांपरमात्मेककारणत्वेनित्यस्य सतएकस्याविध्यावासनोपहितनानाहृष्यः तिर्यकृषः नुष्यादिष्वेकत्वदर्शनं । आत्मावाअरेद्रष्टव्यःश्रोतव्योमन्तव्योनिदिष्यासित्व्यद्दत्येवमादिश्रुतिभिरुपद्यित्तर्वहपस्यज्ञानं । तन्त्रक्षत्रज्ञपरिज्ञानंकर्मविधिषूपयुज्यते । असतिहिदेहादिव्यतिरिक्तिल्लोष्वदेशहकानांभोक्तरि फलानांत्र्यकामादिष्योदनाअः निर्थकाः स्युरतस्तत्र नकश्चित्यवर्तेतातस्तत्कर्मानुष्ठानोपयोगि । यनुपरमात्मेकत्वज्ञानितरोधानोपसेनाभ्याससामर्थ्यनोन्पयमानंशुद्धबुद्धमुक्तानन्दनित्याविनश्वरभावस्यात्मनः प्रकाशनंतत्रेदमुपपद्यते ॥ तद्यंसर्वविद्यानांप्राप्यतेष्यग्वतंतत इति अष्टतंततः गतेर्व्यापित्तितदिविद्यानिर्देशआत्मविधायाः । क्षेत्रज्ञज्ञानंतु कर्मोपकारकत्वादयृतत्वायकल्पते । अतोवेदान्तो-पदिष्टस्य समस्तस्य द्वेतद्वित्ववयस्य सदात्मनोदर्शनं तदात्मज्ञानपिभेतमः॥ ८५ ॥
  - (२) सर्वेज्ञनारायणः । उत्तरं सर्वेषामिति । आत्मज्ञानं ध्यानम् । अप्रयं मुख्यम् ॥ ८५ ॥
- (३) कुद्धूकः । एषांवेदाभ्यासादीनांसर्वेषामपि मध्यउपनिषदुक्तपरमार्थ**द्वानंत्रकः ग्रंस्वतं यस्मात्सर्वविद्यानांप्रधा**नम् । अत्रेव हेतुमाह यतामोक्षस्तस्मात्माप्यते ॥ ८५ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तत्रोत्तरं सर्वेषामिति । आत्मक्कानं परस्यतमिति कर्मणोप्युदेश्यंतं वेदेतिश्वतेः ॥ सर्वकर्माखिलः मितिस्यतेः ॥ तदयश्रेष्ठउपासनायाअप्युदेश्यम् जानीहि तत्रहेतुः प्राप्यतिह्ययतं तस्यैवसर्वपुंवाञ्छास्पदत्वात् ॥ ८५ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । तच्छुणुतेत्याह सर्वेषामिति । पञ्चम्यर्थेषष्ठी आत्मक्कानंपरात्मक्कानम् ॥ ८५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सर्वेषां कर्मणां मध्ये आत्मज्ञानं परमात्मनोज्ञानंपरं उत्कृष्टं स्मृतमः । तत् ज्ञानं सर्वविचानां सर्वतत्त्वज्ञानानां अध्यं मुख्यमः । ततः ज्ञानात् अपृतं मोक्षं प्राप्यते ॥ ८५ ॥

### षण्णामेषांतु सर्वेषांकर्मणांप्रेत्य चेहच ॥ श्रेयस्करतरं होयंसर्वदा कर्मवैदिकम् ॥ ८६ ॥

(१) मधातिथिः । वेदाश्यासादीन षर्कर्गाण श्रेयस्कराणि तेश्योनिःश्रेयसकरत्वंवैदिकस्य ज्योतिष्टोमदिःकर्मण-स्तेषु मोक्षत्वंमितपद्यते । ननुष्यदितावत्पूर्वेषामितिनिर्धारणेषष्ठी तदनुषपन्नंनिर्धारणंहिसमुदायभूतिवशेषस्य केनिषद्यने-ण तदैकिवषयेण चोषपद्यमानस्यावान्तरेणासंभविना क्षत्रियोमनुष्याणांश्चर्तमद्दित मनुष्यजातीक्षत्रियोप्यन्तर्भूतःसश्चरतम-त्वेन निर्धार्यते । अनुषदिष्टस्यानन्तरितस्य कुतोनिर्धारणंनिह्मवित नचेह माग्वैदिकंकर्मादिष्टं अथोष्यते अन्तर्वेदाश्यासादी- नि वैदिकान्येव कथमुद्दिष्टंविदकंकर्म । यथवंसामान्यसामान्यात्युतरामनिर्धारणं नहिभवतिगवांगौरुत्यन्त्वशीरतमित । यदि-स्वैदिकानिचोद्दिष्टार्थान्यभविष्यंस्ततप्वैतदपेक्षेतवैदिकंश्रेयस्करमिति । किंच कानि तावदन्रवैदिकानि कर्माण्यभिष्रतानि ।

<sup>(</sup>८६) सर्वेषां=पूर्वेषां ( मे॰ )

यदितावत् ज्योतिष्टोमारीमि विशेषप्रहणे प्रमाणंवक्तव्यम् वेदान्यासादीनामवैदिकत्वात् । अथत्मार्तत्वान्यतानि वैदिकानि यान्येव प्रत्यक्षभुतिविद्वितानि तान्येववैदिकादीनि । नहिसर्वेवैदिकेषुकर्मसुत्रेदाभ्यासादीनाभंगत्वेनतद्भावः एतव्ययदृक्ष्यस्य-न्तर्भवतिक्रमशः तिसन्क्रियाविधाविति तिद्धतस्यनेति तद्यप्रिहात्रादीतपोगुरुसंपाद्यस्यात् अनेनतेनोक्तननकश्चिद्यः। वेदाभ्यासादौनामप्यन्त्रेयाम्यग्निहीत्रादीन्यपि तत्रनविष्यः कीदशममोषांश्रेयस्करत्वनापिसमानिफलानि येनफलस्योत्कर्ष-वत्त्रयेवमुच्यते यथागोदानात्त्वर्गस्य ज्योतिष्टोमाच दीर्घकालाचनुवृत्तता यथोक्तंलोकवत्परिमाणवत्कलविशेषःस्यादिति । अत्रीच्यते यदुक्तचेतेनोक्तन नकश्चिदर्थइति तत्रकेचिराष्ट्रः विरोधेलार्तेश्रीतेबाधकत्वज्ञापनार्थवैदिकानांश्रेयस्करत्वेवचनं यथोक्तकल्पविरोधेविकल्पः अतुल्यायाः शृतेःस्यृत्यावाधइति ॥ शृतिद्वेधंतुयत्रस्यात्तत्रधर्मावुभौस्यृतौ । स्यृतिद्वेधेअनु-वादस्यतिरित्यर्थयुक्तं भवति अमुनैवावगतत्वादवाच्यमेतत् । विस्पष्टीकरणार्थमेवपुनरुच्यतद्त्यदोषः । अथवान्यो-पितथार्थःसंभाष्याते श्रे अविकल्पवचनं ॥ स्मृतिहै धेनतहिकल्पार्थतेनायमर्थःसार्तेभ्योवैदिकानिवलीयासि । वेदाभ्यासा-दियहणसर्वत्मातंत्रदर्शनार्थवृत्तान्रीधादेवंपितं । वयनब्रुमीन्यायसिद्धोयमर्थीन्यायसिद्धस्यापिसीहार्देनाभिधानमनारभ्य-युक्तं रहात्मनोद्वानंभेद्विपंद्वंपुरुवते तत्रकः पसंगोबाधात्तस्य स्वृतिकारानचत्ववास्यानित्ववाक्येरेवपमाणयितुमईनित । अभोष्यये याह्नवरकीयायाःस्मृतेविधिस्तैरुच्यते नात्मीयायाःसमानता । यत्तावदात्मीयायामप्यक्तंभवत्यतःप्रकरणानुरी-बाहेदाभ्यासादिपदंपथक्अधिहोत्राखुपदेशः । नेहात्मानंपतिकायेदंपख्यते कथंचतैव्यांख्यातमिति आत्मकानंश्रुतिपरत्वेन-वेदाभ्यासादिभ्योवैदिकंयागादिकमंश्रेष्ठमिति ततोध्यात्मज्ञानमितरथान्यत्रप्रजायाअन्यदुच्यमानमन्यत्रास्तमन्यत्रपतितं-स्यात् । अथवावैदिकमनआत्मक्कानमेवमर्थस्य वेदस्य तत्मतिपादनपरत्वादमिहेत्रासुपदेशभौषभपानेवृद्धसुपदेशवद्वाला-दिपबुरवर्थः । यदिवाकर्मकाण्डेनशिष्टाः साभाविकामेनामनाद्यविद्यांवासनाविषयासंगहेत् भूतामव धूयशाखास्यासवासना-सामर्थ्यवशात्क्रमेणे।पजातवैराग्यशिथिलोभूतरदतृष्णारागयहणउत्तमाधिकारान्शासनेनियोज्यतांप्रतिपत्तुं समस्तमपिशु-त्यादिष्टत्वमिकासेपकारकत्वकर्मकाण्डस्यविद्यायतइतिब्रह्मवादिनः अतोवक्ष्यमाणनिवृत्त्याख्यकर्माभिमायमेतच्छ्रेयस्क-रतरं ब्रुपंतर्वथाकर्भवे दिकामिति । अथवा भेदोयदि सर्वेषामि त्वभवदसत्यदर्शनद्वयेष्यात्मेकत्वक्काने अयदाय्यः । त्ववे-दाभ्यासादीनांभेदोपदेशादिनोधंतत्कर्तव्यमः । पष्ठीनोधंतुर्वरेवसमाहितं बुद्ध्यारोपितान्तरेणपृथक्कोपपत्तर्थथामभुराःपाटली-पुनके न्य शाड्यतराइति तथासतीपंचमीरयादितिचेत् अनापिमतिविहितंधर्माविशेषात् ॥ ८६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । पण्णामेषां वेदाम्यासादीनांमध्ये यदेतैर्जन्यभयोपवर्गाख्यं मेत्येहच जीवन्त्रुक्तिक्र्र-वैदिकंकर्म यज्ञादिफलार्नाभसन्धिना कतम् ॥ ८६ ॥
- (३) कुङ्क्कः। एवांपुनः वण्णांपूर्वीकानांवेदाम्यासादीनां कर्मणांमध्ये वैदिकंकर्म परमात्मक्कानमैहिकामुन्मिकश्रय-स्करतरंक्कातव्यं। पूर्वश्लोके मीश्रहेतृत्वमात्मक्कानस्योक्तमिहत्वैहिकामुन्मिकश्रयोग्तरहेतृत्वमुच्यतद्रव्यपीनस्क्यं। तथाद्वि भतीकोपासनानांसंशयोदयेनाम असेत्युपास्ते यावन्ताद्भोगतंतत्रास्य कामचारोभवति। गीविदराजस्तु एवांपूर्वश्लोका-कानांवेदाभ्यासादीनांवण्णांकर्मणांमध्यात्कार्तकमिश्वया वैदिकंकर्मसवंदेहपरलोके सातिशयंसातिशयेन कीर्तित्वर्णनिः-श्रेषः साधमंद्रीयांनित्व्याख्यातवान् तदयुक्तं। वेदाभ्यासादीनांवण्णामिष प्रत्येकंश्रुतिविहितत्वात्तेषु मध्ये सातांपेक्षया किषिदेवांकिष्य नेति न संभवति तत्रम कथंनिर्धारणे वद्यी तलावयोक्तैव व्याख्या॥ ८६ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्तः । पण्णां वेदाम्यासादीनां कर्मणां कृतिसाध्यानां श्रेयस्करतरं निष्कामं नित्यादिकर्म कर्मणा शृद्धान्तःकरणस्येव श्लानाधिकारात् ॥ श्रेयोद्दि श्लानमभ्यासान्त्रानाध्यानं विशिष्यते ॥ ध्यानात्कर्मफ्छत्यागस्त्यागाच्छा-

न्तिरनन्तरम् । इतिभगवतोक्तस्वात् ॥ नावेदविष्मनुतेतंबृहन्तिमितिश्रुतेः । कर्म क्रियत इतिष्युत्पत्त्या श्रवणमननादि तत्सा-भ्याहं ब्रह्मार्स्तित ज्ञानंवा अतुएव वैदिकम् ॥ ८६ ॥

- ( ५ ) नन्द्रनः । अपरमपिश्रेयस्करमाह वण्णामेवान्तपूर्वेवामिति । वेदाभ्यासादीनां वैदिकंकर्माघ्रहोचादि ॥ ८६ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । एषां पण्णां** वेदाभ्यासादीनां सर्वेषां कर्मणां मध्ये फलंच पुनः इहलोके च फलं । वेदिकं कर्म सर्वदा श्रेयस्करतरं क्रेयम ॥ ८६ ॥

वैदिके कर्मयोगे तु सर्वाण्येतान्यशेषतः॥ अन्तर्भवन्ति क्रमशस्त्रस्मिस्तस्मिन्कयाविधौ॥८७॥

- (१) मधालिथिः। एतावद्वैदिककर्म ज्योतिष्टामाधाचक्षते तेषामैवैश्लोकयोजना क्रियाविधिः कर्मविधिवैदिककप्रयोगेकर्मश्योगेबहिः संपाधावस्थाः एताच्युपनिषद्वेदाभ्यासादोन्यन्तर्भवित तिलिन्ति व्याच्यतयाकचितकस्यचित्सममेषामन्तर्भावमाह कर्मयोगइत्युक्तिकयाविधियहणंश्लोकपूरणार्थं कर्नुयद्वेभ्यहिततद्वासोमयागभेदेनभेदोध्याख्येयः। तत्रवेदाभ्यासस्तावनसभेऽभ्तर्भवति यजमानमन्त्रेष्ठ सर्वज्ञोपयोगतः तपोदीक्षापदेशसोमयोगषु पयोष्ठतं ब्राह्मणस्यादिह्यानंसर्वत्रापिदुःखानिधकारादेविषाः द्वयसंयमः शत्यहगामिनःक्षियमपेयान्त्रमासमभीयादित । आहंसानिरतांसार्त्रमाणभृतः प्राणेनाच्चिम्यादपिककलासस्येति गुरुसेवादेरित्थमप्रवृत्तिः। येतृनिवृत्तभेवकमांहुस्तेषावेदाभ्यासादीनामनुवृत्त्यर्थःश्लोकोऽन्तर्भवनत्युपासनापरस्यापितेषामनुष्ठानादन्तर्भावः। तथाचोपनिषद्भचउपासकस्य प्रायम्भित्तिविद्यस्यामान्त्रवृत्त्याभ्यामान्तिविद्यत्तिकारणार्था नपुनः प्रतिविधानविकारएवोक्तोभवंति अतीविहिताकरणपरिविद्यस्तेवने सितप्रयवायएवतिहिक्तोमोक्षः पत्लेपप्रोगेन जन्मान्तरोःपात्तद्वीरतक्षयादकरणारखबुद्धपूर्वमजानानस्य श्रमादकतस्य प्राणायापविद्याविशेषाम्यासातिब्येन कृतिनिक्कतित्वान्
  निरुपाध्यात्मखरूपसाक्षात्करणान्त्र प्रथमंतवेदयेन्तःद्वावापित्तम्यक्रस्यवायएवतिहिक्रतोषापि वेदाभ्यासादीन्यनुष्ठियानि ।
  यस्य यस्यकर्मन्यासः श्रूयते सष्ठं ध्याख्यातः। वीप्तायाविधिरुपासनविधिरेव द्रष्टयः श्रोतध्यक्त्यादिनोदितोबहुत्वाचीपासनाप्रकाराणांतिस्तरिलिन्तिविद्यायुज्यतप्रव । अतोब्राह्मणान्युपासीत यप्ष्वआदित्येहिरणयः पुरुषद्दि । सचप्षआसमापद्दतपाप्तिनाव्तिकारवन्त्रव्याध्यारापितश्चोयते क्रचिद्यरण्यदत्त्यादील्क्षणयातस्यैवोपासना क्रचित्सर्वोपासमापद्दतपाप्तिनाव्यविधन्तान्त्रस्यवैवाधस्तात्सउपरिष्टादिनिचोदनाबहुत्वाद्वीप्रसेपपत्तिः॥ ८०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सर्वाण्यन्तर्भवन्ति यात्मिन्क्रियमाणे एतान्यपि विनाभावितानि सिध्यन्तीत्यर्थः । तात्मि-स्तात्मिन्तित यथा यज्ञे जपादिवेदाभ्यासः । तपोदीक्षानियमादौ । उद्गीथाःदिचन्तनेन ध्यानम् । इतराणिच त्रीणि सर्व-त्रान्संततानि ॥ ८७ ॥
- (३) कुःह्यूकः । इदानीमैहिकाम्ष्मिकश्रेयःसाधनत्वमेदात्मज्ञानस्य स्पष्टयति वैदिके इति । वैदिके पुनः कर्मयोगं परमात्मोपासनारूपे सर्वाण्येतानि पूर्वश्लोकोक्तान्येहिकाम्भिकश्रेयांसि तिलम्नुपासनाविधौ क्रमशः संभवन्ति । अथन्वा सर्वाण्येतानीति वेदाभ्यासादीन्येव परामृष्यन्ते । परमाःमञ्जानेवेदाभ्यासादीनि तमेतंवेदानुवचनेन विविदिषन्ति यज्ञेन स्वनेन तपसा नाशकोनित श्रातिविहिताङ्गत्वेनान्तर्भवन्ति ॥ ८७ ॥
- (४) राघवानन्दः । अतएवाह वैदिकइति । वैदिक वेदैकसाध्ये हाने । अतएव कर्मयोगे कर्मणः परंपरया साधनत्यायुज्यमानत्वात् अन्तर्भूतं कारणत्या ॥ सर्वेकमीह्म् छंपार्थ हाने परिसमाप्यत इत्यादिस्मृतेः । कथमन्तर्भवन्ती-

त्याकांशायामाह तिलिमिति । क्रियामित्यादिकर्म विधीयते अलेअन्तःकरणशुद्धिरूपा यसद्युपासना यैर्विधीयते । तेने य अवणादि तद्पि । ज्ञानेपर्यवस्यतीति [ क्रमशह्त्यर्थः ] ॥ ८४ ॥

- (५) नन्द्नः।वैदिककर्मणोवैशिष्ट्यकारणमाह् वैदिकेकमयोगेहीति। कर्मयोगे कर्मानुष्ठाने एतानि वेदाभ्यासादीनि। श्रीतानांमस्त्रसाध्यत्वात्तेषु वेदाभ्यासस्यान्तर्भावः उपवासव्रतादिचोदना तपसोन्तर्भावः। अञ्चातस्यानुष्ठानासंभवाज्ञानस्या-न्तर्भावः। श्रीसङ्कवर्जनमीनादिविधानादिन्द्रियसंयमस्यान्तर्भावः तस्मादेतांरात्रिमाणश्रुतः माणान्विष्ण्यन्यादितिविधानाद-हिंसायामन्तर्भावः ऋत्विगाचार्यानुवर्तनाद्वरुसेवायामन्तर्भावइति॥ ८७॥
- (६) रामचन्द्रः। वैदिके कर्मयोगे एतानि सर्वाणि कर्माणि अशेषतः अन्तर्मध्ये तिसन्त्रिया विधी क्रमशः भवन्ति ॥ ८७ ॥

# मुखाभ्युद्यिकंचैव नैः श्रेयसिकमेव च ॥ प्रवत्तंच निवत्तंच द्विविधंकर्म वैदिकम् ॥ ८८ ॥

- (१) मधातिथिः । ननुष मवृत्तमेववैदिकंकर्मन्याख्यातं किमिदमुच्यते द्विविधमिति नैषदोषः प्राधान्यंतत्रनिष्कतः वैदिकंन्याख्यातं विदिकंतु सर्वत्राविशिष्टं सुखमुपेत्योपपचते यदिष स्वाध्यातं नपुनरिष्क्र सुखोदयः प्रयोजनमस्ये-तिवाऽन्वर्थोवाकर्तन्यः निःभेयसंप्रयोजनमस्येतिच केचनमवृत्तपदे यथासंख्यपूर्ववत्संबन्धनीये ॥ ८८ ॥
- (२) सर्वज्ञणारायणः । त्वर्गोदिसुखं तद्रूपाभ्युदयोयत्र तत्सुखाभ्युदयिकंकर्म । प्रवृत्तंः उत्तरोत्तरप्रवृत्तिहेतुत्वात् । निःश्रेयसञ्जनकंतु निवृत्तं अत्यन्तनिवृत्तिहेतुत्वात् ॥ ८८ ॥
- (३) कुझूकः । वैदिकंकर्मात्र ज्योतिष्टोमादि शतीकोपासनादि च गृद्यते त्वर्गादिसुखगामिकरसंसारप्रवृत्तिहेतुत्वात्म-बृत्ताष्ट्यंवैदिकंकर्म । तथानिःभेयसंमोक्षस्तदर्थंकर्म नैःभेयसिकंसंसारनिवृत्तिहेतुत्वान्नवृत्ताष्ट्यमित्येववैदिकंकर्म द्विपकार-कंवेदितव्यम् ॥ ८८ ॥
- (४) राघवाणन्यः । नित्यनैमित्तिकानामेव कर्मणां द्वानहेतुत्वंवदन् कान्यंततोभिनत्ति सुखेति । सुखान्युदियकं सुखंत्वर्गादि अन्युदयं पशु पुत्रादि तयोः साधनं । प्रवृत्तं कान्यं निवृत्तं निष्कामं नित्यनैमित्तिकं तन्तेः श्रेयसिकं निः श्रेयसो-मुक्तेस्तदर्थत्वात् ॥ ८८॥
- (५) **मन्दमः । सुखाम्युद्यस्तन्तिमित्तंसुखाम्युद्**यिकं निश्रेयसमोक्षस्तन्तिमित्तंनैश्रेयस्निकंतयोर्यथाऋमसंह्रे म्हृतं-निवृत्तंचेति ॥ ८८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । शुर्व आम्युदयिकं ॥ ८८॥

इहचामुत्र वा काम्यंप्रवत्तकर्म कीर्त्यते ॥ निष्कामंज्ञानपूर्वन्तु निवत्तमुपदिश्यते ॥ ८९॥

[ अकामोपहतंनित्यंनिष्टत्तंच विधीयते ॥ कामतस्तु कृतंकर्म प्रष्टत्तमुपदिश्यते ॥ १ ॥ ] +

(१) मधातिथिः । इहकारीरिवैश्वानयांचमुत्रज्योतिष्टोमादिकान्यसंपादकंकमं । कान्यतइतिकान्यं फलस्य कान्य-त्वात्साधनमपिकर्मकान्यतएव । निष्कामंनित्यंक्षातंपूर्वमुभयत्रशेषमविद्वश्रीनाधिकारात् अनयोपिरहस्याधिकारिक्कानमुप-दिश्यते तदातदुभयशेषः । पूर्वशब्दश्याचर्यलक्षयति क्कानमाचमुख्ययस्येतिविषदः योभिमुख्यः सलोकः पूर्विक्रियांप्रतिलभ-ते । अत्रश्रेतदुक्तंभवति क्कानंप्रधानतोऽनुष्टयं वेदास्यासादितुशास्त्रमात्रया ॥ ८९ ॥

- (२) सर्वजनारायणः । तहिवणोति इहचेति ॥ <९॥
- (३) कुल्लूकः । एतदेवस्पष्टयति इहेति । इह काम्यसाधनंबृष्टिहेतुकारियागादिरत्र स्वर्गादिफलसाधनंज्योतिष्टोमादि यत्कामतया क्रियते तत्संसारमवृत्तिहेतुत्वात्पवृत्तिमत्युच्यते दष्टादष्टफलकामनारहितपुनर्बस्नद्वानाभ्यासपूर्वकंसंसारनिवृ-मिहेतुत्वान्तिवृत्तिमित्युच्यते ॥ ८९ ॥
- (४) राघवामन्दः । एर्ताइभजते इहित । इह काम्यं कारीर्यादि । अमुत्र ज्योतिष्टोमादि । निष्कामं तु ज्ञानपूर्व ज्ञानस्य पूर्वे जनकत्या वर्तमानत्वात् ज्ञानमृत्यचते पुंसांक्षयात्पापस्य कर्मणइतिस्मृतेः ॥ ८९ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । ज्ञानंसर्वज्ञभूतेषु चात्मानमित्युत्तरत्र वक्ष्यमाणम् ॥ ८९ ॥
- (६) रामचन्द्रः। इह लोके यत्काम्यं चपुनः अमुत्र परलोके निमितं यत्कर्म तत्कर्म प्रकतंकीर्त्यते । तु पुनः क्षानपूर्वं कतं यत्कर्म निष्कामं तिनवृतिः उपदिश्यते कथ्यते ॥ ८९ ॥

## पटत्तंकर्मसंसेच्य देवानामेति साम्यताम् ॥ निद्त्तंसेवमानस्तु भूतान्यत्येति पश्च व ॥ ९० ॥

(१) मेघातिथिः। ननुचकाभ्यंकर्मशृत्तमित्युक्तं काम्यानिचकानिचित्वर्गफलानि कानिचिद्विसालर्गफलानि त-देव सान्यताफल किंचिदिष्टंकर्मातः किमिद्मुच्यते देवानामेति सान्यतामिति यान्यश्रुतफलानि विश्वजिदादीनि तान्यपि त्वकल्पत्वर्गफलान्यतोनविद्यः कर्मणोदेवसान्यतामाप्तिःफलं नचशक्यवक्तुंयानिफलवन्तिशुतानितानि निष्कामेणानुष्टेया-नि । तथाचान्त्रितानि वैदेवत्वफलानि संपद्यन्ते । श्रुतहानिरश्रुतपरिकल्पनाच तथास्यात् । काम्यमानंच वेदेफलंशांतपाम-कः खर्गकामइति नवस्तु खाभाष्येनविषभक्षणात् । अथोदेवत्वादिपाप्तिभवति नचकाम्यइतिविद्यमिति प्रतिषेषाधिकारे-व्वक्रामिनंकथमितिचेत्त्वाभूतस्यैवत्त्रकल्रत्वेनान्वयः नद्यतिष्ठमानंकान्यंभवति अथनित्यानांफलमितःकथ्यते नित्यताह-नियावजीवादिफ्छेश तत्रनित्यफलमवर्गामतं अथाचन्यंक्र्ण्यते त्रत्यवायपरिकरः करूयतां तद्दिकल्पकानांनित्यत्वेन-विरुध्यते योप्यूत्तरः श्लोकः प्रभूतान्यप्येतिपंचधेति तथाप्यप्येतिविमुच्यतइतिविद्यः । अन्यन्नाप्ययोलयउच्यते नचेहभूते-·बुजीवस्यलयर्ष्यते अपितुब्रह्मरूपापत्तियेपदन्ति । अन्येपिब्याचक्षते नचातिकामतिपंचभूतानि पांचभौतिकंतस्य शरीरं-भवति अपितुतेन्नोमृतिचान्वेति तदिनिक्षिचत् शरीरायहणहिमोक्षः तच्चशरीरमेकंवाभवत्पांचभौतिकंच कोविशेषः संसरि-त्वेऽतोध्याख्येयोयंश्लोकउच्यते । यत्तावद् कंकस्यकर्मणोदेवसान्यताफलमिति नित्याकामफलत्वात् । कामानांचफलान्त-रयागादिति तत्रज्ञूमः नानेनसर्वेषांवैदिकानांकर्मणामेतःफलमुच्यते कितिहिनिहसस्य कर्मणीयत्फलंतत्रत्रवृत्तंकिषनविद्यते अथनतत्कलमान्यतइति तेनैतदुक्तंभवति कर्मकाण्डेयत्कर्तव्यतया विदितंसास्यपरागतिर्देवत्वपाप्तिर्नतुमोक्षः । यनुरहस्या-श्चिकारीक्तकर्मतद्नावृत्तिहेतुस्तवकामयमानस्य फलकल्योपहतत्वात्कर्मवन्धहेतुःकर्मणाह्मेषतदभावीयत्त्वफलदानार्थम-चिकारिणः कार्यकारणमारभन्ते तथैवनित्यान्यव्यतिकियमाणानिपत्यवायहेतवोभवन्ति । तान्यपिशरीरमारभतप्व । यद्येवंनित्यानिकरिष्यति कान्यानिप्रतिषिदानिषकरिष्यति । तस्यशरीरारंभककर्माभावाद्धेत्वभावेनमीक्षमवाष्ट्यति । आत्मशानस्योपभोगः यथोक्तं ॥ नित्यनैमिसिकेक्यांत्मत्यवायजिहासया ॥ मोक्षहीनःप्रवर्तते तत्रकाम्ययोरित्युक्तगर्भ-विद्यमानंतस्यैव विद्यमाक्षयोस्ति । नचानुष्ठितयोगविद्यायाब्रझरूपापत्तिः एतदेवाभिनन्योक्तंनिष्कामंद्रानंपूर्वीमित तथाकामात्मतानप्रशस्ता समानिकयस्यसामाष्टिस्तस्यभावःसान्यता देवैःसमानगतिर्भवतीत्यर्थः । येचापिभूतान्यन्येनीत्य-

ध्ययंप्रतिष्यामीहःसोपिनयुक्तः विष्रलापनमृष्ययउच्यते तुषार्रामिखलप्रपंचीभवतीत्यर्यः । अभ्येतीत्यपिपाढेऽशरीरत्वमुक्तं-भवति ॥ ९० ॥

- ( २ ) सर्वज्ञमारायणः । साष्टितां सायुज्यतां समानाकारतामितियावत् । भूतान्यभ्येति लिङ्गदेहंजहाति ॥ ९० ॥
- (३) क्रुख्युकः । मबुत्तकर्गाभ्यासेन देवसमानगितत्वंतत्फलंकर्मणा मामोति । एतश्व प्रदर्शनार्थमन्यफलेन कर्मणा मबुत्तेन फलान्तरमपि मामोति । निबृत्तकर्माभ्यासेन पुनः शरीरारंभकानि पञ्चभूतान्यतिकामित मोक्षमामोतीत्यर्थः ॥ ९०॥
- (४) राघवानन्दः । अतप्वाह प्रवृत्तमिति । साष्टितां समानैश्वयंग्रः साम्यतामितिकचित् । तावत्पर्यन्तमेव मबु-त्तकर्मणां गतिः । भूतानि सकारणभूतभौतिकानि स्यूलिक्श्यारीरद्यं । अत्येति नाशयति अभितोवोपादानतयामोति भूतारभ्यत्वादुर्भयोः । यज्ञ्ञानेनाञ्चाननाशद्वारेणेति शेषः । आरोपितस्य ज्ञाननाश्यत्वेऽविप्रतिपत्तेः ॥ ९० ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । साष्टाकृसायुज्यसाधर्माद्वितयावत् भूतात्ययोमृक्तिः ॥ ९० ॥
- (६) रामचन्द्रः । प्रवृत्तंकर्म संसेष्य कृत्वा देवानां साम्यतां एति प्रामोति । तु पुनः निवृत्तं कर्म सेवमानः प्रश्न-भूतात्मकंशिद्वदेहे प्रामोत्येव ॥ ९० ॥

#### सर्वभूतेषु चात्मानसर्वभूतानि चात्मनि ॥ समंपश्यन्मात्मयाजी त्वाराज्यमधिगच्छति ॥ ९१ ॥

- (१) मेघातिथिः । कथंपुनः पंषः कर्तव्यद्वत्यतआहः भूतशब्धेनयाँकि विस्त्थावरजंगमंपुण्यपाणितत्सर्वमुज्यते तन्त्रवानानंपश्येत् अद्वित्ववादिति । तथाचभुतिः अद्वृक्षस्यरेरिवेति प्रतिवेधवद्भेदावभासत्वपरव्यवद्वारंजद्वात् अयम-हमेतन्यनेवं नेवेति अद्यतेवध्यस्यकारमात्मीयाभिनिवेशस्योज्ञ्वतत्त्वपरभेदस्यकेवलात्मेकत्वं भातिनत्वाराज्यदेवतार्थः । सर्वभूतानिचात्मनीति यदेवविकारप्रपंषरूपंजगत्तदेवतत्थिविश्यतं अद्यमेकः स्वष्टाकर्ताध्याताध्येयभेतिसंपद्यते । आत्मयान्त्रवी आत्मानमेत्रसर्वदेवतामयत्वेन योयजते मन्यते नास्त्यादित्योवा देवता अद्यमेवदेवतत्येवंपश्यन्तात्मथाजी संपद्यते नपुन्तरात्मापदेशेन यागःकर्तव्यतया चौच्यते । केचिदाद्वः नाग्नेयादिष्यस्यादयोदेवताआत्मत्वेनापि न वक्तव्याः । त्वाराज्यान त्वे राज्ये भवाः त्वाराज्याः परमात्मवत्त्वतन्त्रः संपद्यते त्वप्रकाशम्य भवति चंद्रादित्याद्यालोकभवेक्षर्तेद्वयाणिचक्षरात्तीन नान्त्रकरणंभनआदितः पश्यन्तीतिच भवितदुच्यते दर्शनमात्रसंकल्याह्यास्यन्तरच्यापारितरस्करणे तद्वावनापरस्यात्॥ ९१ ॥
- (२) सर्वज्ञानारायणः । सर्वेषु इज्यमानदेवतासु आत्मानमिज्यत्वेन पश्यन् सर्वभूतात्मन्यात्मनीज्यमानेन सर्व-भूतामीज्यन्तइति सममुभयमात्मानमिज्यमानं पश्यन्नात्मयाजी भवति सच त्वाराज्यत्वतः सर्वाधिपत्यमधिगच्छति ॥९१॥
- (३) कुश्कृकः । सर्वभृतेषु स्थावरजङ्गमात्मकेष्वहमेवात्मरुप्तेणासि सर्वाणि भूतानि परमात्मपरिणामसिद्धानि मन्पेष परमात्मप्यासतहति सामान्येन जाननात्मयाजी ब्रह्मापंणन्यायेन ज्योतिष्टामाहिकुर्वन्दिन राजते वकाशतहति स्पराद् अस सस्य भावः स्वाराज्यंब्रह्मत्वंलभते मोक्षमामोतीत्यर्थः । तथाच श्रुतिः सर्वस्विवदंब्रह्मतव्यलानिति शान्तउपा-सीत तथाचनुर्वदमन्त्रः यस्तुसर्वाणि भूताच्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानंततीन विक्गुप्सते ॥ ९१ ॥
- (४) राष्ट्र श्राण्यसः । आत्मज्ञानंपरिषत्युक्तं तस्कीष्यां किमिथकारिकं किफलिमित संकिष्याह सर्वमृतेष्यिति । स-र्वभूतेष्यिषानतयानुः स्व सर्वमृतािम पाणिष्ठेयतया निलम्भेवारोपितानीित । समेनश्यन्तियोजना सर्वेखिन्दर्गलेति-स्रोतः । आत्मयाजी आत्मान्तःकरणं तच्छुद्वयर्थं कर्मकारी तद्यिकारिकंज्ञानित्यिकारिनिर्देशः । स्वाराज्यं मुक्ति-रिति फलिन्देशः । स्वेनैव राजते स्वराट् स्वमकाशमनन्यमकाशंत्रज्ञ तस्यभावः स्वाराज्यमः ॥ ९० ॥

- (५) ष्रव्यणः । निष्कामम्मानपूर्वतिष्यवृत्तिमुपिद्रयतइतीत्युक्तिक्त्त्रभ्यानित्यपेक्षायामाह् सर्वभूतेषु पात्मामिकि ति । आत्मानंपरमात्मानं आत्मिनि परमात्मिनि कुतप्तत् श्रीयगवद्गीतायादर्शनात् ॥ योमापश्यिति सर्वय सर्वय मिय पश्यकि ति । तस्याह्नप्रणश्यामि सचमेनप्रणश्यिति ॥ श्रुतिमूलानांनित्यनैमितिकानांकर्मणांपरमात्मित्रमर्पणमात्मयाजित्ववेतदिष श्रीयगवद्गीतास्कं ॥ यतः प्रवृत्तिर्भूतानांयेन सर्वमिदंजगत्॥ त्यकर्मणा समस्यवंसिदिविष्यति मानवद्दि । त्यराद्परमात्मा तस्य भावः त्याराज्यम् ॥ ९१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । आत्मयानी आत्मानमेव सर्वदेवतामयत्वेन योयनते सः त्वाराज्यं त्वलींकं गच्छति ॥ ९१ ॥ यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोक्तमः ॥ आत्मज्ञाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च यमवान् ॥ ९२ ॥
- (१) मेधातिथिः । यथोक्तान्यपिकर्माणीति नानेनाग्निहोत्रादीनांकर्मणांपरिहानिर्विधीयते । अपित्वात्मद्भानेयिः त्नवान्तर्यादित्यात्मद्भानाभ्यासोविधीयते कर्मािश्वरिहायेतित्वालंबनंपशस्तदेवतायतनप्रदक्षिणमत्रगुरुगमनादीनि मुक्तोः प्यात्मद्भानमभ्यस्येन्नद्दिनित्यानांकर्मणांत्वेष्ण्यापरित्यागोस्तिपुरुषमेधादिषु विद्विते नास्ति त्यागेनविना ॥ ९२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पूर्वमात्मक्षानार्थयक्षादीनामप्यनुष्ठेयत्वमुक्तमभुनात्वशकौ श्यानजपेश्वियनिप्रहमात्रेपि तिसिबिरित्याह यथोक्तान्यपीति । परिहाप्य परिहाय ॥ ९२ ॥
- (३) कुङ्कृकः । शास्त्रचोदितान्यप्यपिहोत्रादीनि कर्माणि परित्यच्य असभ्यानेन्द्रियजयर्गणवीपनिषदादिवेदान्या-सेषु आसणोयजंकुर्यात् एतचैषांमोक्षोपायान्तरङ्गोपायत्वप्रदर्शनार्थनत्वप्रिहोत्रादिपरित्यागपरत्वमुक्तमः॥ ९२ ॥
- (४) राधवानन्दः । स्वाराज्यसाधनद्वानस्य शमादिसहितं अवणवननिविध्यासनैवासाथारणसाधनिमस्याद्य्यवेति । परिहाय असाधनत्वेन त्यका शान्तोदान्तउपरतिसितिशःसमाहितोभूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानंपश्येदिति । तथा ॥ मन्कर्मणानप्रजयाधनेनत्यागैनेके अमृतत्वमानशः ॥ किमहंसाधुनाकर्यं किमहंपापमकरविमिति ॥ त्यजधर्ममधर्मेष उभि-सत्यानृतेत्यजहत्यादिश्रुतेः ॥ आत्मध्याने मनननिविध्यासत्योः मननंविना निविध्यासनानुप्रतेः । शमे शमदनोषर्तिः तितिकास्य । वेदान्यासे उपक्रमादिनोपनिषदर्थनिर्यारणे अवणार्थापरपर्याये विचारे ॥ आत्मावारे द्रष्टस्यः जीतव्योगन्त-ध्यदिश्रुतेः । उपक्रमादिनोपनिषदर्थनिर्यारणे अवणार्थविधानात् । फलवान् भारतेर्वेद्यक्तिश्रातः । उपक्रमादिभरात्मद्वानफलकत्या अवणादेविधानात् । फलवान् भारतेर्वेद्यक्तिश्रातः । अत्यविधानाते । स्वत्यान्तिः श्रात्मक्तिः । उपक्रमादिभरात्मद्वाने जनिवत्ये शमादौ यववानस्यादित्यन्वयः ॥ ९२ ॥
- (५) नन्द्रनः । अथनिश्रेयसफलानांकमंणामन्योग्यविमतिषेषे कर्तध्यमाद् यथोक्तान्यपीति । यथोक्तानि श्रेयस्क-रत्वेनोक्तानि शमे रागोपशमे तपसीति यावत् ॥ ९२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । हिनोत्तमः आत्मक्षाने धमे धान्तौ मनः समावेश्य च पुनः वेदान्यासेन यववान्मवेत् ॥ ९२॥ एतद्धिजन्मसाफल्यंत्राह्मणस्य विशेषतः ॥ प्राप्यैतरकृतकृत्योहि हिजोभवति नाम्यथा ॥ ९३॥
- (१) मेधातिथिः। द्विजन्मनांभवित क्षत्रियवैश्ययोरप्यात्मश्चानेऽधिकारंदशर्यति । यथात्रराणकमुतिः ब्राङ्गणस्य-विश्वेषतद्ति वेदान्यासद्दतिसंबन्धनीयं आत्मञ्चेनसमत्वेनाभ्यासितेनैवसंभवतः यदात्मञ्चानंत्राप्यकतकत्योद्दिकोभवित पुरु-वार्यएतावतासमान्यते नहिमोक्षादपरः पुरुवार्थोस्तीति । ननुत्र यदुक्तंसर्वारमैकत्वेनायंपश्येत्मत्यक्षविरुद्धमिद अत्यक्षेण हि-

<sup>(</sup>१) फलवान-यववान् (राष० २)

मिन्नाभावः प्रतिभातितेनकथमेकत्वेनयाद्यः अनारभ्यात्वार्थे उपिदृष्टः स्यात् कथंभिन्नमभिन्नं द्रष्टुं शक्यं निष्करोगौरिवबु-द्यापहीतुं शक्यः इन्द्रियदोषेणान्यत्रावभासक्षयाप्रतीयते शुक्तिकारजताकारतया नतूपदेशतः । योद्युपदिशेत्तं इस्तिनंप-तिप्यते नासौवचनफलमंजसाशुवीत ॥ ९३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । एतस्रयं जन्मसामध्यं जन्मनेश्वेदयहस्य संपूर्णप्रयोजनस्वमः । प्राप्येतस्रयमः ॥ ९३ ॥
- (३) कुद्धूकः । एतदात्मज्ञानवेदाभ्यासादिद्विजातेर्जन्मसाफल्यापादकत्वाजन्मनः साफन्यंविशेषेण ब्राह्मणस्य यसादेतत्त्राप्य द्विजातिः कतकत्योभवति न प्रकारान्तरेण ॥ ९३ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । यत्मिन् जन्मिन श्रवणादिसंपित्तर्जन्म महीकरोति एतिदिति । अत्र हेतुः माप्येति । रूत-रूत्यः रुतंश्रावश्यकंसंसारनाशनं रूत्यं येनसः आत्मानंचेदितिशुतेः । एतद्धीति स्मृतेश्च । नान्ययत्युपायशतेनापि तभेव विदित्वेतिश्रुतेः । ब्राह्मणस्येति विशेषणात् संन्यासादात्मज्ञानादेव मुक्तिरिति मनोः संमितः । अतएव ब्राह्मणाविविदिष-न्तीत्यादिना विभदेहएव मुक्तिहेतुरम्यत्र परंपरयेति ॥ ९३ ॥
  - (५) नन्द्नः । एतदात्मज्ञानादित्रयम् ॥ ९३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । दिजन्मनां विमक्षत्रियविशां एतदेदान्यासादि अप्यं मुख्यं विशेषतो ब्राह्मणस्य ॥ ९३ ॥ पितृदेवमनुष्याणांवेदश्वक्षुः सनातनम् ॥ अशक्यंचाप्रमेयंच वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥ ९४ ॥
- (१) मेधातिथिः। रूपमत्ययोभवत्येवंवेदादित चक्षुरित्युक्तं सनातनंशाश्वर्तनित्यं अनेनापुरुषकतत्वात् महा-पुरुषकतत्वेहि तत्मामाण्यात्प्रमादोपीत्यत्रनप्रमाणमित्त अतःपुरुषगतगुणदोषसदशाद्भावनिभ्ययत्तदभावादपीरुषयत्वन्वेदःशमाणं अतोवेदगमाण्यात्दश्यार्थस्य नकभन विरोधः । ननुच यद्येवमुपिदशेदग्रिनासिचेदुदकेनचादीपयेत किनभवेद्विरोधः विषमउपन्यासस्तत्रहि दृष्ट्यापदार्थशक्यादष्टएवार्थःकर्तथ्यतयोपिदश्यते । तत्रप्रमाणान्तरगोचरत्वतस्यार्थस्यतद्विपर्ययाद्युक्तंतदेतद्युतं दृहतु विधिपरत्वात्वाच्यानांप्रमाणान्तराणांच विधिवषयत्वाभावात्तिद्धत्वरूपस्यातंत्र यत्राधिकंभेददर्शनंतस्म्राभ्यासतः शक्यमन्यथाकर्तुं तथाहि रागादयभित्रचर्माभावनातिश्वयोगांगानशक्यन्तेनियन्तुं हेष्यमिनैत्रादिनाहेष्यताबुद्धिनवर्तदित सर्वस्यैतत्त्वसंवेद्यपृष्टंच भावनायाअविद्यमानवस्तुत्वाभाव्यमवभासतेसामध्यति । तथाविप्रलंभे कामिनःसर्वत्रकामिनीवत्पश्यन्तिकमंगयत्रतात्त्वकभेकत्वमस्ति तत्कयंभेदेनविरुद्धन्वादवभासते । त्वदूपाहि
  सर्वभावना साभिन्नाविद्यते ईदशचात्रदर्शनंसमत्वेन विधीयते यत्रभेभेतन्वदंभमितिबुद्धरनुपत्तः । यथीकं मभेतिद्यक्षरीपृः
  त्युनंममेतिचशाश्वतमिति तक्षान्नास्तिवरोधः । पितृदेवमनुष्याणामित्याद्यिति श्रुतिपदानि देवादयोपि रिष्यन्ति संयुक्तानवेद्गंनवेदाः॥ १४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अतक्यं तर्केणान्यश्राऽसंभाष्यम् । अपमेयं प्रमाणान्तरेण विरोधिनान्यथाऽकल्पम् । वेरुरुपं शास्त्रं सामकम् ॥ ९४ ॥
- ( ३ ) क्रिझ्कः । इदानीवेदादेव ब्रह्मज्ञातन्यमिति प्रदर्शयितुंवेदप्रशंसामाह पितृदेवेति । पितृदेवमनुष्याणांह्य्यकव्या-न्नदानेषु वेदएव चक्रुरिवचक्षुरनश्वरंतत्यमाणत्वादसन्तिकृष्टफलकव्यदानादौ प्रमाणान्तरानवकाशात् अशक्यंच वेदशा-

स्रंकर्तुमनेनापौरुषेयतोक्ता अत्रमेयंच मीमांसादिन्यायनिरपेक्षतयाऽनवगम्य मानप्रमेयमेवंध्यवस्था ततश्व मीमांसया ध्याकरणाचक्केश्यसर्वब्रह्मात्मकंवेदार्थंजानीयादिति ध्यवस्थितमः॥ ९४॥

- (४) राघवानन्दः । तर्हि कतं वेदान्ताभ्यासेन अनुमानादिनाप्यात्मक्कानसिद्धेःतत्राह पित्रिति । वेदश्रक्षुरिति । असंदिग्धाऽविपयंस्ताऽनिधगतफलवदात्मापरोक्षधीहेतुत्वातः । तंत्वीपनिषदंपुरुषंपुच्छामीतिभुतेः सनातनंनित्यंग्रह्म- खयंभु इतिश्रुतेश्व त्रिश्रदेश आक्षंचित अनिधगतावाधितशासनातः । अथवा सनातनं नित्यं चर्भचक्षुहि जम्मान्तरे दृष्टा- पि कदाचिष्ठुप्यते इदंतु न तथा जम्मान्तरे विषुप्यते तंविद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वपक्काचितश्रुतेः ॥ अनेकजम्मसंसि- द्रस्ततोयातिपरांगतिमितिस्पृतेश ॥ जन्मजम्म यद्भ्यस्तं दानमभ्ययनं तपद्वपुक्तेः । अश्रक्यं शक्तरविषयः ब्रह्म तद्म- विपादकत्वातः । अप्रमेयं प्रमाबोधःफलं तदिवषयकं ब्रह्म एतदमभेयं प्रवं ॥ यतोवाचोनिवर्तन्ते अप्राप्य मनसासहितश्रु- तेः ॥ एवंभूतं ब्रह्मविषयं वेदशास्त्रं वेदेनैव शास्यते क्वाप्यत्वभेष श्रुवं ॥ यतोवाचोनिवर्तन्ते अप्राप्य मनसासहितश्रु- तेः ॥ एवंभूतं ब्रह्मविषयं वेदशास्त्रं वेदेनैव शास्यते क्वाप्यत्ववेष शक्तविषयत्विष जहरुक्ष्रक्षणया तत्त्वमस्यादिवा- क्योत्याऽखण्डचैतन्यानन्दाकारवृत्तिविषयत्विष चैतन्यघनत्वेन वृत्तिभितिफल्तिबोधिवषयत्वादिति । तदुक्तमः ॥ फल्कव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृतिविषयत्वेषि चैतन्यवन्तवेष वेत्रव्यामितिक्रित्ववेष । स्रह्मव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृतिविषयत्वेषि चैतन्यवन्तवेष विषयत्वोषि । स्रह्मवय्यत्वेष भवति एतदप्रमेयं भुवमित्यादिश्रुतीनां तत्रैव तान्तविष्यत्वे। पदार्थसंयहे विस्तरयन्थगौरवभयादुपरम्यते ॥ ९४ ॥
- (५) नन्दनः । आत्मञ्चानेन च शमेनच समानतावेदाश्यासस्योक्ता तस्य युक्तमुपादयन्वेदस्य शास्त्रान्तरेश्यो-विशेषमाह पितृदेवमनुष्याणामिति । पितृदेवमनुष्याश्रक्षुषैव सर्वानर्थान्वेदेन पश्यन्तीति पितृदेवमनुष्याणांवेदश्रक्षुरित्युक्तं सकलकल्पमन्वन्तरानुयायित्वात्सनातनं अतक्यंमीदशिमस्यध्यवसातुमशक्यमपौरुषेयत्वात अप्रमेयमेतावित्यध्यवसा-तुमशक्यमक्षयफल्त्वात ॥ ९४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पितृदेवमनुष्याणां वेदःसनातनंचक्षुः अतक्यं तर्केणान्यथाऽसंभाष्यं अमेयं प्रमाणान्तरेण विरो-धिनाऽन्यथाऽल्पं अनन्तशरीरवत्वात् ॥ ९४ ॥

यावेदबाह्याः स्प्रतयोयाश्व काश्व कुरुष्टयः॥ सर्वास्तानिष्फलाः प्रत्य तमोनिष्ठाहि ताः स्प्रताः॥ ९ ५॥

- (१) मैधातिथिः । पूर्वत्वपौरुषेयत्वेन वेदस्यमामाण्यमुक्तेदानींपौरुषेयाणांवेदानामप्रामाण्यं अथवेदबाह्मावेदविरुद्धाअवेदमूलाःश्रुतयोगंथसंदमेषुनोदनाश्चौत्यवन्दनेनत्वर्गौभवतीत्याचा निर्प्यथाभादिसिद्धांतप्रसिद्धाः । कुदस्याअसत्तर्कः
  दर्शनानिवेदकर्तुःसाधनमपूर्वदेवतादिनिराकरणमेवमाचाःकुदृष्टयः सर्वोस्तानिष्फलाः प्रत्यप्रकर्षपाप्य संनिरुपितहेतुदृष्टान्तः
  अंततोनिष्फलाउक्ताअष्ययुक्तानामाभासरूपत्वानाश्चयुक्तयोग्यवितवर्गनि रात्रियति महापंश्विदरताराभवन्ति संक्षेपरूपाः
  स्तथापौरुषेयाणामुपदेशेनापामाण्येपुरुषाणामतीद्वियार्थदर्शनश्चत्यभावात् शक्यमपिशक्तरुद्देशिकस्य प्रमाणाभावात् ।
  अयंसर्वं इस्तेनायमागमः प्रणितइति नर्किचिदत्रप्रमाणंक्रमते । नविद्यमानेपिकर्तृपूर्वत्वेदष्टार्थादृष्टकल्पनाप्रसंगस्तत्प्रमाणत्वेदेवतासिद्धः अतस्तायुक्तयोग्यामोहमूलाइत्यर्थः । अन्येतु व्याचक्षते प्रत्यमत्यास्यतानिष्फलास्तानिष्ठास्तामसयोनिहेतु
  त्वात् अस्मिन्पक्षेऽसमानकर्तृकत्वात्रेत्येतिदुर्लभत्वनिष्ठान्ताहासममीपिद्यत्यापेतहित् ॥ ९५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । वेदबाह्मावेदार्थविरोधिन्यः शृतयःशब्दाः कुदृष्टयोवेदविरोधितया कुत्सितदृष्टयः ममाणा-भासान्यनुमानादीनि ऐहिकलोकिकभोगादिकफलसाथनत्वेदश्यमानेपि निष्फलाः तमोनिष्ठाः मोह्रमभावाः ॥ ९५ ॥

- (३) कुह्यूकः। याः रष्टतयोवेदमूलान भवन्ति रष्टार्थवाक्यानि चैत्यवग्दनात्स्वर्गोभवतीत्यादीनि यानि भासस-कंमूलानि देवताऽपूर्वादिनिराकरणात्मकानि वेदविरुद्धानि भावांकदर्शनानि सर्वाणि परलेकि निष्फलानि यसान्तरक-फलानि तानिमन्वादिभिः स्पृतानि ॥ ९५॥
- (४) राघवानन्दः । ननु किमिति वेदगम्यमात्मतत्त्वं वेदबासानामपि तत्मसिद्धस्तबाह् याइति । वेदबासावेदा-र्घबहिण्छताबौद्धाचागमाः याम कुरष्टयः तेषां नैय्यायिकानांवा अनुमानजात्मविषयद्भानानि ताःसर्वाः मेत्य निष्फलाः इह्लोके व्याप्यादिवलात् वन्ह्यादिसिद्धत्वेपि वेदैकसमिषगम्यात्मरूपादि सर्वधमहीनंत्रह्मत्वर्गापूर्वादौ तद्दभावात् । अ-तप्य तमोनिष्ठास्तमोनरकं तिन्वष्ठाभोग्यत्वेन तदेकशरणाः । तिकितकर्माणःफलाजनकत्वेनाकरणादिवशेषात् । स्पृता मन्यादिभिः ॥ ९५॥
  - ( ५ ) नन्दनः । कुरष्टयः कृतर्कयुक्तानि शास्त्राणि ॥ ९५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वेदबाह्मायाःस्पृतयः च पुनः याःकाः कुदृष्टयः ताः सर्वाः वेत्य निष्फलाभवन्ति । तास्तमीनि-ष्ठाः तमःप्रभावाःस्पृताः ॥ ९५ ॥

#### उत्पद्यन्ते च्यवंते च यान्यतोन्यानि कानिचित् ॥ तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यरतानि च॥ ९६॥

- (१) मेधातिथिः । अतोवेदाचान्यन्यानिशासनानि तान्युत्पचन्तेविनश्यन्तिच । उत्पादिवनिशित्वादिनित्यानि वेदस्तुतिद्वपर्ययाम्नित्यः । अर्घाक्कालिकतयेदानीतिनपुरुषेण केनिचत्कतत्वादतोनिष्फलान्यदष्टस्य फलस्याभावात् य-दिनामकेचिद्विप्रलंभमोदकादिलक्षणंसिद्धेषि ॥ ९६ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः ।** एतिह्र्वणोति उत्पर्णन्तद्दति । उत्पर्णन्ते केनचिदुत्पायभ्ते उत्सीदन्तिच । यानि शास्ताः णि । अर्वाकारिकतया वेदादनुत्पन्नादविनाशिनश्चार्वाचीनतया । निष्फलत्वेहेतुरनृतानीति ॥ ९६ ॥
- ( ६ ) कुझूकः । एतदेवस्पष्टयति उत्पद्यन्तर्दात । यान्यतोवेदादन्यमूलानि च कानिचिष्णासाणि पौरुषेयत्वादुत्प-द्यन्ते एवमाशुविनश्यन्ति तानि चेदानीतनत्वान्निष्फलान्यसत्यरूपाणि च स्पृत्यादीनांतु वेदमूलत्वादेव प्रामाण्यम् ॥ ९६ ॥
- (४) राघवानन्दः । अत्र हेतुः उत्पद्यन्तइति । उत्पद्यन्ते पुंमतिप्रभवत्वेनोर्ध्वमूर्ध्वपद्यन्ते । अन्ययान्यथाभव-न्तीति । अतोवेदादर्वाकालीनतया आधुनिकपुरुषक्कानजन्यतया पुंसांच मतेश्रवेरुप्यातः । अतएवापेफलापर्यवसायितया त्रिष्फलानि वेदार्थस्य धर्मादेरनेन्द्रियकत्वेन । योगजधर्मस्यापि वेदानुष्ठानजन्यत्वेनान्योन्याश्रयतया अयथार्थाविषय-त्वात्फलासाधनत्वात् । न केवलमेवंवेदमूलंविकलतया स्वतोअनुमानिम्तारकादि वाक्यवत् ॥ ९६ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । उत्पथन्ते दोषबहुत्वेषु कालेषु एवंवेदबाह्मानामनादर्तव्यत्वंप्रतिप्रादितम् ॥ ९६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यानि कर्माणि उत्पचन्ते च पुनः विलीयन्ते अतःअन्यानि कानिचित् तानि अवीकालिक-तया निष्पक्षानि क्षेयानि । च पुनः अनृतानि अनृतस्य रूपाणि ॥ ९६ ॥

### चातुर्वर्ण्येत्रयोलोकाश्वत्वारश्वाश्रमाः पृथक् ॥ भूतंभव्यंभविष्यंच सर्ववेदाव्यसिष्यित ॥ ९७॥

(१) मेघातिथिः । इयमपिस्तुतिरेव चातुर्वण्यैवेदास्मसिध्यति अधिकारित्वेनावतिष्ठते वसन्ते ब्राह्मणोयी-भोराजन्यइत्यादि त्यरूपंतु ध्यवहारावगन्यंसर्ववर्णेश्वतुरुयत्वादन्यत्रदार्शतं । त्रयोत्रोकाइतःप्रदानदेवाउपजीवन्त्यनेनत्रै- लीक्यस्थितिहेतुत्वंवेदस्यसिखमेव । वेदमूलस्वात्स्वतीनांताआश्रमोपिवेदावेदभूतमतीतंश्रमहुखदुःकादिषचभवहर्तमानं-यच्यभविष्यति तत्सर्वस्य वेदएवशरणीयमः॥ ९७॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । भन्यंभवत् । मसिभ्यति जायते ॥ ९७ ॥
- (३) कुःहृकः । त्रासणोऽस्यमुखमासीदित्यादिवेदादेव चातुर्वर्ण्यमिसभ्यति त्रासणीभूतमातापितृजनितत्वमिति तदुपजीवितसा त्वर्गादिरोकोपि वेदादेव प्रसिद्धः एवत्रसचर्याचाश्रमाअपि चत्वारीवेदमूरुकत्वाद्दश्येव प्रसिध्यन्ति । किंब-कृता यरिकचिदतीतंवर्तमानंभविष्यंचतत् सर्वमधौ प्रास्ताहुतिःसम्यगित्यादिन्यायेन वेदादेव प्रसिध्यति ॥ ९७ ॥
- (४) राघवानन्दः । न केवलमात्मतस्तं । धर्मादिच वेदगम्यमपितु सर्वमित्याह चातुर्वण्यमितिहाम्यामः । वेदेने-वचातुर्वण्याश्रमादीनामितरेतरिवभाजकत्वात् ॥ ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्वाहूराजम्यः छतः छरूतदस्य घेहैस्यः पद्भवांशृद्दी अजायतेति चातुर्वण्यं । भूभृंवः खरिति त्रयोलोकाः । ब्रह्मचर्यसमाप्य गृही भवेत् गृहीभूत्वा वनी भवेत् वनीभूत्वा प्रव्रजे-दित्यादिश्रुते श्रत्वारः आश्रमाः वेदादेव प्रसिध्यन्ति द्वायन्ते ॥ ९७ ॥
- (५) नन्द्रनः । पुनर्रिवेदस्य वैशिष्यमेवप्रमञ्जयितं चातुर्वर्ण्यमयोशिकाइति । चातुर्वर्ण्यवेदात्विस्यति चतुर्वर्णः विभागोवेदादवगन्यते त्रयोश्रोकावेदात्मिसभ्यन्ति वेदोक्तकर्मानुष्ठाने सिभ्यन्ति । चत्वारआश्रमाश्र वेदात्मिसभ्यन्ति चतुराश्रन्यविभागोवेदादवगन्यते भूतंभव्यंभविष्यंच सर्वदेवतादवगन्यते ॥ ९७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । चातुर्वर्ण्योदि सर्व वेदात्यसिभ्यति ॥ ९७ ॥ शब्दस्पर्शश्वरूपंच रसोगन्धश्व पश्चमः ॥ वेदादेव प्रसूचने प्रसूतिगुणकर्मतः ॥ ९८ ॥
- (१) मेधातिथिः। शव्दादीनां भाग्यत्वेन सुखसाधनानविद्दादेवप्रसिद्धः। वैदिककर्मानुष्ठानाद्रीतादिशब्दोत्रपत्तिः तत्परित्यागाच्छुतिकर्मशब्दश्रवणमतःशरीरारं मकाः शब्दादयस्ताभ्यांखिवषयत्वेनोपितद्दमानावेदाः प्रसिष्ध्यन्तीत्येतदिममान्यमेतन्त्रपृत्रवेदउपादानकरणं अतःशरीरारं भकाः शब्दादयस्ताभ्यामेतदेवाह मस्तिर्गुणकर्मतः प्रसितःशब्दादीनामृत्यितः तदर्थगुणकर्मफलार्थत्वात्यधानकर्मचित्रादिषु गुणधर्मदत्युक्तं । पाग्नतरं प्रसित्रं गुणधर्मतः त्रितं गुणाः सस्वादयस्तेषां धर्मोन्विपरिणामस्तस्ययामस्तिस्तस्यावस्थायाः प्रच्यतिस्तदुदेकोविष्यग्भावश्य तच वेदप्रवहेतुरदष्टनिमिन्तत्वातः। वैविष्यपाग्यन्तराणिनिष्मयोजनत्वान्विरूखपते ॥ ९८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रस्तिः जन्महेतुः गुणउत्कटत्वादिः धर्मः सुरमित्वादिः । तृतीयार्थेतसिः । एतैरुपलक्षि-ताद्वेदादेव प्रसिध्यन्ति ज्ञायन्ते । एषामपि विवेकोवेदाधीनहत्यर्थः ॥ ९८ ॥
- (३) कुद्भूकः । यहहलोके परलोकेच शब्दादयोविषयाः प्रसूयन्ते त्रयुज्यन्ते पृतैरिति त्रसूतयः त्रसूत्यम गुणा-भेति सत्त्वरजस्तमोरूपास्तन्तिबन्धनवैदिककर्महेतुत्वाह्देदोदेव त्रसिभ्यन्ति ॥ ९८ ॥
- (४) राघवानन्दः। तलादक्षरान्पहान्पहतीवै अहंकारस्तलादेवाहंकारात्पञ्चतन्पात्राणि तेभ्यः पञ्चभूतानीतिश्रुतेः। वस्तिगुणकर्मतः एषामपिप्रसिद्धिवेदादेव प्रसृतिरूपित्तरुक्ता गुणाः आकाशादीनां शब्दादयः कर्म आकाशस्यावकाशादि वायोः शरीरधारणादितेजसः पाकादि जलस्य क्रेदनादि भूमेर्धारणादि । यद्दाप्रसृतिमात्रादि अभ्वष्टस्य वैश्या माता विगःपितेत्यादि गुणाः सत्त्वादीनि तदनुरूपयाजनादीनि कर्म अग्निहीत्रादि तानिच ॥ ९८ ॥
- (५) नन्द्नः । प्रस्तिः शब्दादोनामृत्पत्तिस्थानं आकाशादिकंगुणास्तेषां शब्दादिकाः कीर्म तेषांव्यापारद्गिद्रयछ-स्रवादिकः एतेर्युक्ताः शब्दादयोवेदादेवप्रसिष्यग्ति शब्दादीनांविविधाभेदामोक्षधर्मेषु स्पर्यन्ते॥ ९८ ॥

(६) रामचन्द्रः । शब्दादिपश्च वेदादेव गतिभ्यन्ति । मस्तिर्जन्यहेतुः गुणः उत्कव्तवादिः धर्मः । सुर्गनत्वादिः । वृतीयार्थे तिसः ॥ ९८ ॥

#### बिभित सर्वभूतानि वेदशास्त्रंसनातनम् ॥ तस्मादेतत्यरंमन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम् ॥ ९९॥

- (१) मेधातिथिः । तसादेतत्परमन्येसर्वभूतभरणंच वेदशास्त्रस्यदिशतंत्रासणे तथाचहविरमौहूयंत सोमिरादित्यमुद्दयति तत्सूर्योरिश्मिभवंक्ष्यित तेनान्तिभवित ततोहवैनामृत्पनिस्थितिवैतिहविद्यायतदित दहान्युक्तमः ॥ अम्रोपास्ताहृतिः
  सन्यगादित्यमुपतिष्ठतद्दत्येवमादि । तस्मोदेतत्परंमन्येपुरुषार्थकारणं यचेवंकारणेनजन्तोरस्यधर्मानुशासनमेतस्मात्कारणात्तेषु
  यथा दिशातोपपत्तिः । ननुचयद्योपादानिकमधीकितद्भेदयुक्तं स्त्रोकिकमर्थिमिति उच्यते अनुष्ठानमस्यवैदिकं कार्यनुदृष्टत्वाहोकिकमेव ॥ ९९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विभित् यञ्चादिकर्मस्वरूपोपदेशद्वारा वर्तनात् ततश्च वृष्ट्यायुत्पत्तेरुक्तत्वात् । वेदशास्त्रं वेदरूपं शास्त्रम् । यदस्य जन्तोः साधनमपवर्गसाधनं परं भ्यानं भ्येयादिति तदेतस्माद्वेदादेव । मन्ये जाने ॥ ९९ ॥
- (३) कुछूकः। वेदशास्त्रंनित्यंसर्वमूतानि धारयति तथा च इविरस्रोहूयते सोमिरादित्यमुपसपिति तत्स्रयौरिशन-भिवंषिति तेनानंभवति अभेहमूतानामुत्पत्तिस्थितिभेति इविजायतद्दिति ब्राह्मणं। तस्माद्देदशास्त्रमस्य जन्तोवैदिककर्मधि-कारिपुरुषस्य प्रकृष्टंपुरुषार्थसाधनंजानन्ति ॥ ९९ ॥
- (४) राघवानन्दः । प्राणिमात्रस्य स्वर्गापवर्गयोः साधनं वेदममाणकिमिति संक्षिप्याह विभर्ति । विभित् यागा-दिद्वारा पुष्णाति । अस्य स्वर्गापवर्गादेः । जन्तोरितिष्यधिकरणेषष्ठी । एतद्वेदाख्यम् ॥९९॥
- (५) मन्दमः । विभितं पुष्णाति होमोद्देशेनेत्यभिपायः । तथाहि पूर्वमुक्तमग्रीपास्ताहुतिः सम्यगिति अस्य जन्ती-र्यत्परंसाधनंतदेतद्वेदशास्त्रंमन्यद्त्यन्वयः ॥ ९९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यःसनातनं वेदशास्तं विगतिसः सर्वशास्त्राणि विगति तस्नात्कारणोदतेद्वदशास्तं परं उत्कष्टं मन्ये । यत् यतः अस्य वेदशास्त्रं धनम् ॥ ९९ ॥

### सेनापत्यंच राज्यंच दण्डनेतृत्वमेव च ॥ सर्वलोकाधिपत्यंच वेदशास्त्रविदर्हति ॥१०० ॥

- (१) मेथातिथिः । अतिस्तुतिरियं दण्डेनतावद्ण्डनायका पामनगरयोः कृताकतमेक्षणनियुक्ताः सेनाहस्त्यश्वर-थपादातंतस्याःपतिः राज्यंमण्डलेश्वरत्वं सर्वलोकाधिपत्यंसार्वभौमत्वम् ॥ १०० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । दण्डनेमृत्वं राजनियुक्तया ॥ १०० ॥
  - ( ६ ) कुछूकः । सेनापत्यंराज्यंदण्डमणेवृत्यंसर्वभून्याथिपत्यादीन्येतत्सर्वमुक्तमयोजनवेदात्मकशास्त्रभएवाईति १००
- ( ४ ) राघवानन्दः । राजन्यनन्धुर्नराज्याधिकारी अपितु वेदविदेवेत्याह सैनेति । सैनापत्यं चतुरद्वसेनाभ्य-क्षताम ॥ १०० ॥
  - ( ५ ) जन्दुनः । यतप्वमतआह सेनापत्यंच राज्यंचेति ॥ १०० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । वेदशास्त्रवित्सैनापत्यादिकमईति ॥ १०० ॥

यथा जातवलोविक देहत्यार्द्रानिष हुमान् ॥ तथा दहित वेदत्तः कर्मजंदोषमात्मनः ॥ १०१ ॥ [न वेदवलमाश्रित्य पापकर्मरुचिर्भवे त् ॥ अज्ञानाच प्रमादाच दहते कर्मनेतरात् ॥ १ ॥ ] <sup>‡</sup>

- (१) मधातिथिः । इयमपिपूर्ववत्रस्पष्टापदयोजनामसिद्धाश्रपदार्थाः ॥ १०१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कर्मजं निषिदाचरणजम् ॥ १०१ ॥
- (३) कुद्धृकः । यथावृद्धोमिरार्द्धानपि हुमान्दहत्येवंयन्थतीऽर्थतश्च वेदद्गः र्यतिषिद्धाचाचरणादिकर्मजनितंपापमा-त्मनोनाशयति एवंच नकेवलंवेदः त्वर्गापवर्गादिहेतुः कित्वहिर्तानवृत्तिहेतुरिति दर्थितः ॥ १०१ ॥
- ( ४') राघवान-दः । सएव कर्मदोषं विनाशयतीति सदद्यान्तमाह् यथेति । जातवलोवायुतृणाभ्याम् । श्लानामिरि-त्युक्तेः ॥ १०१ ॥
  - (५) नन्दनः। नकेवलंबेदशास्त्रविदोगुणातिशयएव किन्तु दोषहानिरपीत्याह यथाजातवलोविद्वरिति ॥ १०१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । आत्मनः कर्मजं दोषम् ॥ १०१ ॥

वेदशासार्थतत्त्वज्ञोयत्र तत्राश्रमे वसन् ॥ इहैव छोके तिष्ठन्सब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ॥ १०२ ॥

- (१) मेधातिथिः । ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभावाय ब्रह्मत्वग्रामये इतियावत् । तत्रेतिध्युत्थायध्युत्क्रमेणापि यथोक्तंविद्दे-षणाच्चाध्युत्थाय ब्राह्मणादिभिक्षाचर्यमनुवेद्यव्रजन्तीति ॥ १०२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। यत्रतत्र गार्हस्थीपि । इहैव लोके तिष्ठन्वर्तमानोब्रह्मभूयाय जीवन्मुक्तया ब्रह्मभावाय समर्थोभवति ॥ १०२ ॥
- (३) कुःख्रुकः। यस्तन्वतोवेदंतदर्भच कर्मब्रह्मात्मकंनानाति सनित्यनैमित्तिककर्मानुगृष्टीतब्रह्मह्मानेन ब्रह्मचर्गः धात्रमावित्यतोऽस्मिन्नेव छोके तिष्टन्ब्रह्मत्वाय कल्पते ॥ १०२॥
  - (४) राघवानन्दः। नकेवलमेवं जीवन्मुक्तः सप्वेति। ब्रह्मभूयायब्रह्मत्वाय॥ १०२॥
  - (५) नन्द्नः । अर्थतत्त्वश्लोऽर्थतत्त्वाभ्यवसायी ॥ १०२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ब्रह्मभूयाय करपते ब्रह्मसमर्थीभवति ॥ १०२॥

अज्ञेभ्योपन्थिनः श्रेष्ठापन्थिभ्योधारिणोवराः ॥ धारिभ्योज्ञानिनः श्रेष्ठाज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥ १०३॥

(१) मेधातिथिः। अक्कामूर्का अनधीयाना न पुनर्विक्कांसोयंथमात्राभिधायिनस्तेभ्यो धारिणइत्येतदमत्या परतां पूर्वेतुनातिमयत्नतः पंथस्येति तत्रापिसंबध्यते पंथस्यथारिणइति । श्रेष्ठमेतेषांअपप्रतिप्रहादिष्विधकारात् । क्कानिनस्तु-सर्वत्राधिकताइति श्रेष्ठतराक्कानपूर्वजपादयोऽनुष्ठीयमानाः फलातिशयदायिनोभवन्ति । तदुक्तं यदेवविद्ययाकरोति श्रद्ध-योपनिषदात्तदेववीर्यवत्तरंभवतीति अन्यवशानामनुष्ठातारोनिार्विधिकत्साद्यानैतदन्यर्थातशक्यते एतदपि स्तुत्यर्थमध्ययनः मात्रेण वेदाःपुरुषायपभवन्ति किंपुनस्तदर्थानैव ॥ १०३॥

- (२) सर्वज्ञणारायणः । अभैभ्योऽत्यन्ताक्षेभ्यः पश्यिनः वेदरूपप्रथनाभ्येतारः । धारिणस्तदर्शक्षाःसन्तीत्यन्तमः नुस्तरन्ति । क्षानिनः आत्मतत्त्वनिश्वयवन्तः । अभ्यवसायिनः तदनुरूपचिन्तनभ्यानमवृत्ताः ॥ १०३ ॥
- (३) कुह्नृकः । उभयोः मशस्यत्वे सत्यन्यतरातिशयविवक्षायां श्रेष्ठइतीष्ठिनोविषानादीषद्भ्ययनाञ्जक्कास्तेभ्योः समययन्थाभ्येतारः श्रेष्ठास्तेभ्योऽधीतयन्थधारणसमर्थाः श्रेष्ठास्तेनयन्थिनः प्रतिविस्मृतयन्थाबोद्धव्याः धारिभ्योऽधीन तपन्थार्थक्काःश्रक्षष्टास्तेभ्योऽनुष्ठातारः॥ १०३॥
- (४) राघवानन्दः । इतरपर्युदासेन ब्रह्मविदः श्रेष्ठत्वमेव रहयति अन्नेभ्यइति । यन्थिनः यन्थमात्राभ्यासिनः । धारिणोमेधाविनः । ज्ञानिनः मीमांसापरिशीलनतोजातेन ज्ञानेन कर्मानुष्ठानिनः । व्यवसायिनः वेदान्तमीमांसाजनितज्ञान-योगिनः व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दनेत्युक्तेः ॥ कर्तृषु ब्रह्मवेदिनङ्त्यत्रापि तथैवोक्तेः ॥ १०३ ॥
- (५) **नन्द्नः । अन्ने**भ्योऽनधीतवेदशास्त्रेभ्यः यन्थिनोऽधीतविस्मृतवेदाः धारिणः पाठकारिणो**न्ना**निनोवेदार्थविदो-व्यवसायरहिताः ॥ १०३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अङ्गेभ्यः मूर्खेभ्यः पन्याविद्यन्ते येशांते प्रन्थिनः श्रेष्ठाः । प्रन्थिभ्यः प्रन्थपाठकेभ्यः पन्थधा-रिणः वराउत्कृष्टाः । धारिभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठाः । ज्ञानिभ्यः अध्यवसायिनः विचारज्ञाः श्रेष्ठाः ॥ १०३ ॥

तपोविद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरंपरम् ॥ तपसा किल्बिषंहन्ति विद्ययाऽमृतमश्रुते ॥ १०४ ॥

- (१) मेघातिथिः । अनेनैतर्शयति सत्यामिपविद्यायांनाक्षीणपापस्यमोक्षः सत्यपिकर्भक्षयेनासत्यामात्मविद्यायां अतोयदुक्तंतेतुभावेनमुच्यन्तर्ति तदसत् अष्टतमपुनरावृत्तिर्येयंक्लानंदरूपता ॥ १०४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तपोयज्ञानशनादिकर्भ विद्यात्मज्ञानमः । निःश्रेयसं मोक्षस्तत्करमः । तपसाऽनिभसंधि-कतेन कल्मपं ज्ञानमतिषेधकमः । विद्यया ज्ञानेन अपृतं मोक्षमः ॥ १०४ ॥
- (३) कुद्भूकः । तपः स्वर्धमृतित्विमिति भारतदर्शनात् आश्रमविहितंकर्मआत्मञ्चानंत्र ब्राह्मणस्य मोक्षसाधनं तत्र तपसोऽवान्तरच्यापारमाह तपसा पापमपहन्ति ब्रह्मज्ञानेन मोक्षमामोति । तथात्र श्रुतिः विद्यांत्राविद्यांत्र यस्तीत्वीं-भयंसहअविद्ययापृत्युंतीर्त्वो विद्ययापृतमश्रुतेविद्यातोऽन्यदविद्याकर्मपृत्युवदुःखसाधनत्वान्धृत्युः पापं श्रुत्यर्थपृवायंमनु-ना व्याख्यायोक्तः ॥ १०४॥
- (४) राघवानन्दः । ब्रह्मत्वस्य ज्ञानकर्मसमुख्यसाध्यत्वमाशद्भूत्वाह तपद्ति । तपोविद्या च निःश्रेयसकरिमितिवादिमातं । यत्तत्सत्त्वं तत्र तपसआरादुपकारकत्वं । विद्यायाः कारणत्विमितिव्यवस्थां गृहाणित्याह । तपद्दि । तपस्ति । तपसः पापनाशकत्वं धर्मेणपापमपनुदतीतिश्रुतिसिद्धमः । अभ्यथा नकर्मणानप्रज्ञयाधनेनत्यागेनेकेअमृतत्वमानशः ॥ ज्ञानादेव तु कैवल्यंभाष्यते ब्रह्मशास्ततमः ॥ तमेव विदित्वातिमृत्युमेति । नान्यः पन्थाविद्यतेयनाय इत्यादिश्रुतिशतविरोधः ॥ १०४॥
- ( ५ ) नन्द्नः । एवंतावच्छ्रेयस्कराणांमध्ये आत्मक्कानंतपोवेदास्यासंच प्रधानमित्युक्तभिदानीतेष्वप्यात्मक्कानंतपन प्रधानमित्याह तपोविचाच विप्रस्येति । विचात्मक्कानं परमिपतत्त्वद्वारेण ॥ १०४॥
  - (६) रामचन्द्रः । विचया शानेन अपृतंभोशं अभुते ॥ १०४ ॥

## प्रत्यक्षंचानुमानंच शास्त्रंच विविधागमम् ॥ त्रयंसुविदितंकार्यधर्मशुद्धिमभीप्सता॥ १०५॥

- (१) मेघातिभिः । सुरुद्भत्वोपदिशति लौकिकमर्थधर्मोवेदार्थस्तस्यशुद्धिववरपूर्वकाशयनिराकरणेऽङ्गनिभित-सिद्धांतव्यवस्थापनमुतैतत्मत्यक्षादिममाणनिश्ययेसतिभवति । द्वविदितेहि पत्यक्षेज्वालादिवैषम्येण मत्यभिद्गायते शब्द-नित्यत्वात्सिद्धः यस्यतुसम्यक् नास्तिविवेकः सउभयोरविशेषेणमृत्यक्षम्भगवसायःस्यात् ज्वालादिषुचानुमानेनोपरिद्धृाः शब्देऽपि तथासंभावयेत तथा नित्यशब्दसमुदायात्मकोवेदःस्यात् । यस्यतुविहितानि कुशलप्रमाणेषु प्रशब्दोऽतह्रहणनि-बंधनोनास्त्यभिक्नानोमन्यमानोज्वालाविदुषोभेदयहणनिबन्धनमिवसितविशितंविशेषोनज्वालाबाधेनशब्देबाधंसंभावयति ए॰ वमनुमानमपि । सुविवेचितंनभारतादिपमाणोपलक्षणत्वाच तेनशोर्यादिशास्त्रान्तेकर्मण्यतासिद्धः । अनुविवेचितंसनुमानं सपक्ष योर्दर्शनादर्शनमात्रेणानुमानप्रवृत्तिमन्वानोर्वेदेपिकर्तारंकरूपयेत् यदातुनिपुणमतिर्भवति तत्तत्ययोजकस्यस्नातध्यस्यः णयातस्यकर्तृत्वत्वकरणस्याभावादपौरुषेयत्वमध्यवस्यति । शास्त्रंच विविधागमंशास्त्रविविधमतिषेधात्तस्यविविधोऽनेकप्र-कारआगमीयत्रागम्यते स आगमः । बहुशास्त्रत्वाद्देदस्य श्रुतिस्मृतिभेदेनचिवविधत्वमुक्तं सचायमर्थः स्वाध्यायविधाक्षेपः शुद्धभावेनोपदिष्टः सहिजिज्ञासाचिनश्रयावसानेन च पत्यक्षादिषु सम्यक्तिधिः स्त्रीशुद्दोच्छिष्टमेवेत्यदत्तंभवितुमहित । न-हितच्छूदस्योच्छिष्टमितिशक्यंवकुं कितेनतदुच्छिष्टमिति एवमादौसंदेहेतुच्छिष्टवचनंप्रमाणंकर्तव्यं यथायेश्रदाद्योविमां-शास्तेषामयंधर्मसंदेहः शिष्टोपदिष्टमेवयुक्तंकर्तुं ततश्चन्यूनाधिकभावेन याकताकल्पनासएवतत्रधर्मस्तेषामपितथोपदिशतां नदोषः । यतआह सर्धर्मस्यादशंकितइति । अधर्मवृतेदोषधर्मेनुकापिचिकित्सा । तथागोत्रप्रवरसंदेहे कथंचस्पृतिविच्छेदे ब्राह्म-णवचनातः गोत्रप्रवरसिद्धिः। तत्रचप्रवरसंदेहे सर्वेषांमानवेसंशयइत्युक्तं। गोत्रसंशये तर्हिभविष्यति तत्रचगोत्रसंशयाभावेकुतः पवरसंशयः प्रतिगोत्रप्रवराणां भेदेनपब्तित्वात् उपपद्मप्रवमेतद्गोत्रनामधेयं प्रवराश्वभिन्नानागोत्राणि तत्रसत्यपि प्रवर्गि-श्रये योत्रसंदेहउत्पद्यते ॥ १०५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। प्रत्यक्षमिन्दियज्ञानमः। अनुमानं लिङ्गजमः। शास्त्रं वेदरुपं शास्त्रं शब्दजमः। आगच्छ-न्ति जायन्तद्द्यागमाः स्पृतिपुराणार्थाः तैर्नानाविधेः सिंहतं सुविदितं सम्यक्तेंणनिणीतं तत्त्वमः। धर्मस्य शुद्धिः स-म्यक् ज्ञानमः॥ १०५॥
- (३) कुङ्गृकः । धर्मस्य तत्त्वावबोधिमच्छता प्रत्यक्षमनुमानंच धर्मसाधनभूतद्रव्यगुणजातितत्त्वद्गानाय शास्त्रंच वेदमूरुंस्पृत्यादिरूपंनानापकारधर्मत्वरूपविद्यानाय सुविदितंकर्तव्यंतदेवचप्रमाणश्रयंमनोरिभमतं उपमानार्थापस्यादेश्यानु-मानान्तर्भावः ॥ १०५ ॥
- (४) राघवानन्दः । धर्मादेः शासगम्यत्वमुक्तमनुवदंस्तत्सहकारितया मत्यक्षानुमाने आह मत्यक्षेति । प्रत्यक्षं साधुमनस्तुष्ट्यादि द्रव्यगुणज्ञासण्यादि जात्यादिविषयकंवा अनुमानंप्रश्चोमिन्या दश्यत्वात शुक्तिरूप्यवत् । सुखं धर्मे-किनयतिमत्यादि भ्यवयवं पश्चावयवंवा शास्त्रं हितोपदेष्ट् वेदाख्यं विविधागमं शब्दत्वाविष्ठम्नं बौद्धवाक्येतरपुराणाद-योविविधागमाः सहकारिणोयस्य तत् त्रयं मत्यक्षादि स्वविदितंकार्यं मीमांसादिना मत्यक्षाभासशब्दाभासहेत्वामासिनरा-सेन त्यत्वविषयपतिष्ठतं कार्यम् । धर्मशुद्धिमभीन्सता धर्मपदं अह्मान्युपष्टक्षयति कगिद्धधारकत्वात् ॥ १८५॥
- (५) नन्द्रनः । नैश्रेयसफलंकर्ममाहः मत्यक्षमनुमानंत्रेति । विविधागमंबहुकर्नृकं सुविदितमवगतदीषबलाबलः म् ॥ १०५॥

(६) रामचन्द्रः । प्रत्यक्षानुमानंशास्त्रं च पुनः विविधागमं स्वृतिपुराणेतिहासादीनि अभीप्सता पुंसा त्रयंद्वतरां विदितं कार्यम् ॥ १०५॥

## आर्षधर्मीपदेशंच वेदशास्ताऽविरोधिना ॥ यस्तर्केणानुसंधत्ते सधर्मवेद नेतरः ॥ १०६ ॥

- (१) मेधातिथिः । ऋषिर्वेदस्तत्रभवः आर्षोधर्मापदेशीयविदिकोयस्तर्केणानुमानान्तरेण युक्तयानिरूपयति सधर्म-वैदेति पदयोजना तर्कऊहापोहान्तर्यसिद्धिः इदमत्रयुक्तमूहितुंमिदमपोहितुंयदासीर्यकर्मणिनिर्वापमञ्चेदेवस्यत्वासवितुः पस-वेश्विनोर्बाह्यस्यांपूष्णोहस्ताभ्यामग्रयेत्वाज्षष्टंनिर्वपामीति प्रकृतितः प्राप्ते मन्त्रेऽग्निपदस्यार्धसमवायादपोहः सूर्यपदस्यच-क्षेपः । अयंतर्कोनविरुभ्यतेवेदेन योष्येवंमन्यते । सीर्येकर्मण्यग्नेदैवतायाः अभावादर्थेनच मुखाणां प्रयोज्यत्वादेकदेशोपशमेच मंत्रत्वाभावात् क्रत्लस्यवैभेत्रस्यलोपः एषवेदार्थविरोधीतर्कः । यदुःचारणेनमंत्राणामयंविधिः अयमर्थवादः अस्यात्रतात्पर्य हंदश्युपेक्षायद्त्रैतत्र्यमीमांसातोज्ञायतेऽतोधर्मशुद्ध्यर्थभीमांसावेदनभेतेनचोदितमः । अन्येतुव्याचक्षते तर्केणेति तर्कप्रधानायं-थालीकिकप्रमाणत्वरूपेण परान्यायवैशेषिकलोकायतिकाउच्यन्ते तत्रवेदविरुद्धानि बौद्धलोकायतिकनैर्धयादीनि पर्यु-द्रयन्ते तानिवेदविरुद्धानि तत्रप्रमाणंवेदः कपिलकणादिकयामविर्धतानियहान्तादिष्ट्रहि शब्दः प्रमाणं तथाचाक्षपादसूत्रं भत्यञ्जानुमानोपमा शब्दाःप्रमाणानि वैशेषिकाअपितद्वचनानामाम्नायगामाण्यमित्याहुः अतस्तानिशास्त्राणिश्रोतच्यानीतिच। तथाच महाभारते भगवताक णोहैपायनेनदर्शितं ॥ श्रीत्रियस्यवतेराजन्मद्कस्याल्पबृद्धयः ॥ अनुवाकहताबुद्धिनैवासू-क्ष्मार्थहार्शनी ॥ अनुवाकहतेतितर्ककतामन्यपपत्तिमाह केवलत्वादसत्तया तयेदमपरमृतकश्चिमलोकायतिकान् नासणा-न्सार्तःसेवते ॥ अनर्थकुशलाहोते मूर्खाःपण्डितमानिनइति ॥ अनेनासत्तर्कश्रवणंपसिद्धंपूर्वेणसत्तर्कानुह्मानंतदेवतदितिकिचित् । वेदःप्रामाण्यंवेदस्याहुरीश्वरप्रणेतृकतया नचतस्यास्तिसंभवः नचतिस्मनुपक्षेवेदःप्रमाणंतस्यस्रसावीश्वरः समयोपस्थापक-एतेषुश्र्यमाणेषु पामाणिकोविपरीतीभिनिवेशीजायते अतीऽसत्तर्काएव तैनच वैदिकस्य वाक्यावबीधेकस्यचिद्रस्युपयु-ज्यते । तथाचसांख्यः सञ्चविशुद्धिःक्षयातिशययुक्तइत्याहः अक्षपादैर्रापतदपामान्यंमन्यते । तथाचयाक्किपूर्वपक्षेनिर्धाः रितंयद्पिकेन चित्परतंकर्मगीमां सावे यंतर्क भाषा स्यामेवमभिधानं यथाश्रुति विद्यायते देवा अस्माङ्कोकादम् छोकमायं स्ता-नृषयोन्वीयुरतान्यनुष्याअनुवन्त्रकथमधोभविष्यामः एभ्यसर्वकर्मऋषयःमयश्चत तसाधत्त्राञ्चणउक्तवांस्तर्कयत्यार्षमेव-तद्भवतीतिभूतेरेषांयथोक्ततकंपदार्थानुवादीनि ॥ १०६॥
- (२) सर्वज्ञानारायणः । एतदेव स्पष्टयित आर्थमिति । आर्थम्बिमणीतंस्मृत्यादि धर्मीपदेशकत्यदेतुत्वमः । वेदएव शास्त्रं तद्दविरोधिना । अनुसंधत्ते वेदेनसह संघटयित ॥ १०६॥
- (३) कुङ्गूकः । ऋषिरष्टत्वादार्षवेदंधमीपदेशंच तम्मूलस्यत्यादिकंयस्तद्विरुद्धेन मीमांसादिन्यायेन विचारयति सथर्मजानाति नतु मीमांसानभिद्धः धर्मे करणंवेदीमीमांसाचिति कर्तव्यता स्थानीया । तदुक्तंमष्टवातिककृता ॥ धर्मे भरी-यमाणे हि वेदेन करणात्मना ॥ इतिकर्तव्यताभागेमीमांसा पूरियन्यति ॥ १०६ ॥
- ( ७ ) शाखवाणन्दः । किंच आर्षमिति । ऋषिमेत्त्रद्रष्टामुनिस्तदुक्तीवेदः । धर्मीपदेशं धर्मशास्त्रं मन्वादि । तर्केण मीमांसया पुराणन्यायमीमांसाइत्यादि मीमांसासंग्रकस्तकंद्रत्युक्तेः । अतएव ते सर्वे सर्वार्थेषु मीमांस्ये इति संगच्छते ।

अनुसंधत्ते विचारयति श्रुतिलिङ्गदिनोपकमादिना च संधत्ते । धर्मे ब्रह्मच वेदान्तिश्चिनोति । नेतरीबिङ्ग्रंह्यद्यययः ॥ १०६॥

- (५) नन्द्रमः आर्षवेदपृषिभिःस्तुतत्वात्तथाचाह् भगवान्वेदध्यासः ॥ युगान्तेऽन्तर्हितान्वेदासेतिहासान्महर्षयः। छेभिरे तपसा पूर्वमनुद्गातास्वयंभुवाइति ॥ धर्मोपदेशंधर्मशास्त्रं वेदशास्त्राभ्यामविरोधोवेदशास्त्राविरोधः ॥ १०६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । सः धर्म वेद जानाति इतरः न ॥ १०६॥

नैःश्रेयसमिदंकर्म यथोदितमशेषतः॥ मानवस्यास्य शास्तस्य रहस्यमुपदिश्यते॥ १०७॥

- (१) मधातिथिः । वश्यमाणार्थादारातिशयोत्पत्यर्थः श्लोकोयं श्रोत्रियसंबोधनार्थः । रहस्यंगुह्मम् ॥ १०७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एतन्नैःश्रेयसं मानवस्य शास्त्रस्य निःश्रेयससाधनं कार्यम् ॥ १०७ ॥
- (३) कुछ्चृकः । एतन्तिःश्रेयससाधनंकर्मनिःशेषेण यथावदुदितम् अतऊर्ध्वमस्य मानवशासस्य रहस्यंगोपनी-यमिदंवश्यमाणंश्रणुत् ॥ १०७ ॥
- (४) राघवानन्दः । इदंतु शास्तं मोक्षोपयोगिकर्तव्यतात्पर्यकिमित्याह् नैःश्रेयसिमिति । यथोदितं कर्माश्चेषतः सा-क्षात्परंपरया वा नैःश्रेयसकरमेवेति । रहस्यमुपदिश्यतइत्यन्वयः ॥ १०७॥

अनामातेषु धर्मेषु कथंस्यादिति चेद्रवेत् ॥ यंशिष्टाब्राह्मणाब्युः सधर्मः स्यादशङ्कितः ॥ १०८॥

- (१) मेधालिथिः । ननुचानाम्नातेषुकःसंदेहः नोजानेनेह्कथस्यादितिचेत् यतोनैवतेषांतदुच्यते नेहेरशमनाम्नाः तमिभेतेकितिह्यत्सामान्यतआम्नातिवशेषतस्तुनम्नायतेननुच तत्रापिकः संदेहः सामान्यस्यविशेषमात्रापेकाचेनकेन-चित्सदशास्त्रार्थयथादिराचमेदितिकुप्यस्यावरनोदयादिभेदेन भिन्नात्वप्यताः काम्बिदुपादीयमानाःसंपादयग्तिशासार्थं स-सत्यंयत्रप्रतिवेधभृतेर्नचवैशेषिकप्रयम्भित्तमुपदिष्टं यत्रेदमुपदिश्यते यदाश्रद्धीष्टिष्टाकिष्यत्यात्रतदशुद्धंतत्संपकिदशुषि त-त्याव्यव्यविश्वतेष्ठिकनिषद्धः स्थातदा किमायभित्तिस्ति संदेहः । नचह्रयमपित्रशसेव ॥ ४०८ ॥
- (२) सर्वेज्ञनारायणः । इदानीं मनूक्तस्य प्रत्यस्य सतत्त्वं रहस्यं विगूदं तदुदीक्षते । अनाम्नातेषु विग्रेषतहति-चेद्भवेत्संशयः । शिष्टाः ब्राह्मणाः परिषद्भताः ॥ १०८ ॥
- (३) कुछूकः । अस्य शास्त्रस्यासमस्तर्भागिषानमाशहुत्यानयासामान्योश्वयासमयधर्मीपरेशकत्वंबीषयति । सामान्यविधिमाभेषु विशेषेणानुपरिष्टेषु कथंकर्तव्यंस्यादिति यदि संशयोभवेत्तदा यंधर्मवक्ष्यमाणस्भाणाः शिष्टाम्राष्ट्र-णाम्युः सतत्र निश्चितोधर्मः स्यात् ॥ १०८॥
- ( ४ ) राघवाणन्यः । ननु वेदार्थस्यातीव दुरदगमत्वाभेनास्षृष्टेषु ६६ँषु कागतिस्तत्राद् अनाझातेति । ब्रूयुरयंपर्य-इति । सः अशङ्कितः फलाजनकस्वेन शङ्कारहितः ॥ १०८ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । तदेवरहस्यंशभपूर्वकंब्याकरोति अनाम्नातेषु सर्वेष्विति ॥ १०८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अनामातेषु धर्मेषु अजातेषु सत्त्वु कथंस्यादिति भवेत् तत्राह् यंधर्मशिष्टाज्ञाक्षणाजूषुः स धर्मः अशिङ्कतः स्यात् ॥ १०८॥

धर्नेणाधिगतोयैस्तु वेदः सपरिबृंहणः ॥ ते शिष्टाब्राह्मणाक्षेयाः श्रुतिप्रस्यक्षहेतवः ॥ १०९॥

(१) मेधातिथिः । शिष्टस्थणमनेन कथ्यते । ननुषार्यकामेष्वसकानामित्यत्रोक्तानामेवशिष्टस्थादस्योपित-

स्यतन्तार्थं आशंकितोऽतोनतस्यलक्षणपरतेव । यन्नविशिष्टेनोक्तं शिष्टःपुनरकामात्मेति तत्रविद्वस्याश्रुतत्वात् यत्रपरिपूर्णत्वादिधगतोऽर्थतम्य विदितः परिबृहणानि । तथा च भगवान्ध्यासः ॥ इतिहासपुराणाभ्यांवेदार्थमुपबृहयेदिति ॥ स्पृतयो-प्येवंगृहीतार्थाभवन्ति । ब्राह्मणपहणमनुवादस्तेषामपिधमंप्रवचनाधिकारात् । श्रुतिप्रत्यक्षेहतवः प्रत्यक्षेहतवः प्रत्यक्षेहतवः प्रत्यक्षेहतवः व्याप्रत्यक्षेनिववादं-हतुशब्देन प्रत्यक्षादन्याभिधानमुच्यते । श्रुतःप्रत्यक्षोहेतुश्चतेषांश्रुतिष्रत्यक्षहेतवः एतदुक्तंभवति यथाप्रत्यक्षंनिर्ववादं-प्रामाण्यमेवतादशीं श्रुतिमन्यन्ते । यान्यपिहेतूत्थानिष्रमाणानितेषुविश्वसन्ति श्रुतिमेवतक्षेष्रन्यन्तेहेतुशास्त्राश्रयणेनचेदं-नप्रमाणीकुर्वन्ति । अथवाश्रुतेःप्रत्यक्षश्रुतेः प्रत्यक्षशब्दःश्रोतेप्रत्यये प्रत्यक्षतुल्यत्वात्मयुक्तः । सचहेतुर्धमीधर्मपरिक्काने-कारणं येषांतप्रवमुच्यन्ते ॥ १०९ ॥

- (२) सर्वज्ञमारायणः । शिष्टानेव रुक्षयति धर्मेणेति । परिवृहणं अङ्गधर्भशास्त्रपुराणादि । श्रुतेर्वेदस्य मत्यक्षं श्रीत्रपत्यक्षं तद्धेतवः अध्ययनसंपदायकर्तारः ॥ १०९ ॥
- (३) कुङ्गूकः । ब्रह्मचर्याचुक्तधर्मेण यैरङ्गमीमांसाधर्मशास्त्रपुराणाचुपवृद्धितोवदोऽधिगतस्ते ब्राह्मणाः श्रुतेःपत्य-सीकरणे हेतवोये श्रुतिपिठत्वा तदर्थमुपिदशन्ति ते शिष्टाविज्ञयाः॥ १०९॥
- (४) राघवानन्दः । तेषां शिष्टानां ब्राह्मणानां एक्षणमाह । धर्मेण ब्रह्मचर्यादिना । अधिगतोऽधीतः । सपिरवृं-हणः व्याकरणादि [संयुक्तः ] । श्रुतिमत्यक्षहेतवः श्रुतिमत्यक्षानुमानानिहेतवः ममाणत्वेन धर्मादौ वर्तन्तेथेषांशिष्टानां ते । श्रुतेः प्रत्यक्षकरणे हेतवोगर्भाधानादिसंस्कारावा ते तथोकाः ॥ १०९ ॥
- (५) नम्द्रनः । केपुनः शिष्टाइत्यपेक्षायामाह धर्मेणाधिगतीयैहित्वति । सपरिवृंहणइतिहासपुराणसहितोयेषांश्रवणं-प्रत्यक्षंच धर्मज्ञानवचनयोहेंतुश्रुतिपत्यक्षहेतवः ॥ १०९ ॥
- (६) रामचन्द्रः। यैः धर्मेण धर्मशास्त्रपुराणादिना वेदः अधिगतः प्राप्तः सपरिबृंहणः शिक्षाकल्पादिषडद्वयुक्तः ते शिष्टाक्केयाः॥ १०९॥

दशावरा वा परिषद्यंधर्भपरिकल्पयेत् ॥ व्यवरावापि वत्तस्था तंधर्भन विचालयेत् ॥ ११०॥ [ पुराणंमानवोधर्मोसाङ्गोपाङ्गचिकित्सकः॥ आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः॥१॥ ]\*

- (१) मेधातिथिः। दशावरेयस्यादशावराः यदिबह्वोनसंनिधीयन्तेदशावश्यंसंनिधातव्यास्तदभावेश्यवराः वृत्त-स्थेतियदुक्तमर्थकामेष्यसक्तानाभितितस्यैवायमनुवादः। नचैषापुरुषसंख्यापितुगुणसंख्या तथाचवक्ष्यत्येकोपिवेदिविदिति एकस्ययतोगुणसमूहस्य बाहुल्येनासंभवातपुरुषप्रधानतयासंख्यायानिर्देशःकृतः तानीदानीपरिषक्त्वहेतुः॥ ११०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दशसंख्यात्यन्तापकृष्टा यत्र सा दशावरा । वेति व्यवरापेक्षया विकल्पः । एवं व्यवरा इसस्या स्वयमपि धर्मचारिणी कुर्यात् ॥ ११० ॥
- (१) कुल्लूकः। यदि बहुवः सन्तोऽवहितान भवन्ति तदा दशावराष्यवराश्चेति वश्यमाणस्थणा यस्याः साप-रिषत्तदभावे त्रयोऽवरायस्याः सा वा सदाचारायंधर्मनिश्चिनुयात्तंधर्मत्वेन स्वीकुर्यान्वविसंवदेत्॥ ११०॥
- (४) राधवानन्दः । उक्त ब्राह्मणानां समूहः परिषदितिज्ञापयन्त्राह्मणसंख्यां विकल्पेनाह दशेति । दशब्राह्मणा-अवरान्यूनसंख्यावच्छे दकायस्यां सा तथा । एवं न्यवरापि । वृत्तस्थाः वृत्तं अविनं तथुक्ताः वृत्तिकर्षणाङ्घोभादिना धर्म-च्युतेः संभाव्यमानत्वातः । नविचाल्येदशमाणतया फलाहेतुशङ्कया वा ॥ १९०॥

- (५) नन्द्रनः । कतीनांविशिष्टानामुक्तिः धर्मसंक्षये किंगमाणिनत्यपेक्षायामाह दशावरावा परिषदिति ॥ ११०॥
- (६) रामचन्द्रः । दशावरा दशम्यः अवरान्यूना सा परिषत् यंधर्मे परिकल्पयेत् चपुनः ध्यवरा त्रिभ्यः अवरा वृत्तस्था स्वधर्मे न विचालयेत् ॥ ११० ॥

### त्रैविद्योहेतुकस्तर्की नैरुक्तोधर्मपाठकः ॥ त्रयश्वाश्रमिणः पूर्वे परिपत्स्यादशावरा ॥ १११॥

- (१) मधातिथिः। गुणान्दर्शयति पुरुषप्रधानेपि निर्देशगुणपरतैविविश्वेया । पूर्वोक्ताच्चतोविषाणीवरुद्धान्पितवान् रुधिः साप्रावितिगोत्रेलिप्सामिति । यह्नेविद्योवेदत्रयस्याध्येतातदर्थस्यचवेदिता अनुमानादिकुशलस्तर्की अयमूहापोहबुद्धियुक्तः। ननुचनैवंविदेश्वेविद्यर्थविद्यमेनसंभवतीत्युक्तं सत्यं परोपदेशादिषकस्यचिद्याचनावतीवेदनमात्रा संभवत्यपि
  अतश्य प्रत्ययेन विनावेदार्थप्रहणार्थहेतुकेनभातीत्युक्तं एतेनिर्मुक्तोव्याख्यातः। धर्मपाठकोमन्वादिस्प्रतिश्रुतिशाह्माणामध्येता। त्रयश्चात्रमणोद्येतेद्यनुष्ठानपराकुशलतरधर्मेषुभवित्तं पूर्वोब्रह्मचारीगृहस्थोभिक्षरित्यके तस्यहिपाममवेशोनानिषिद्धागौतमेनचेयंमानुषीपठिता॥ ब्रह्मचारीगृहस्थोभिक्षुर्वेखानसद्दित॥ अन्यत्वाहुः हिंसानुङ्गानास्तीति कथमसौधर्माअयात्तस्यात्वापससकाशमन्यैः सहगंतव्यमः॥ १९९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्रैविद्यद्त्येकोपाध्यपेक्षमेकवचनं ऋग्यजुःसामार्थज्ञास्त्रयदृत्यन्वयः । हैतुकः अनुमानज्ञः । तर्की मीमांसावाक्यार्थानुकूलतर्कज्ञः । नैरुक्तः पदार्थनिरुक्तिकुशलः । धर्मै भणयति धर्मभाणकः स्पृतिपुराणेतिहासज्ञः । त्रयक्षाश्रमिणोव्रतिगृहस्थवनस्थाः पूर्वे परिवाजकादन्ये । एतदभावे च ष्यवरापाद्याः ॥ १११ ॥
- (३) कुङ्कृकः । वेदत्रयसंबन्धशाखात्रयाध्येता श्रुतिस्मृत्यविरुद्धन्यायशास्त्रज्ञोमीमांसात्मकतर्कविन्निरुक्तज्ञोमान-वादिधर्मशास्त्रवेदी ब्रह्मचारी गृहस्थवानमस्थाइत्येषा दशावरा परिषन्स्यात् ॥ १११ ॥
- (४) राघवानन्दः । परिषद्दयंक्रमेण विवृणोति नैविद्यद्दि द्वाभ्याम् । नैविद्यः ऋग्यजुःसामानीतित्रयीविद्यास्तीति वेदन्नयशाखाभ्येतारः । हेतुकः तार्किकः हेतुः पञ्चावयवानुमानं तेनैव व्यवहर्रति । तर्की मीमांसकः । नैहक्तः निहक्तंवे-दाङ्गं तेन व्यवहरति तदुक्तम् । शिक्षाकल्पोव्याक्ररणं निहक्तं छन्दोज्योतिष्मिति । निहक्तपदं षण्णामुपलक्षणम् । धर्मपा-दकः मन्वादिधमेशास्त्राध्यायी । आश्रमिणः पूर्वे ब्रह्मचारी गृही वानमस्यभैकेकशः॥ १९१ ॥
- (५) नन्दनः। केपुनस्ते दशतानाह त्रैविद्योहेतुकस्तर्कीति। त्रिवेदी त्रिविद्या यस्तामधीते वेत्तिवेति सत्रैविद्यः ऋग्वे॰ दिवद्यजुर्वेदिवित्सामवेदिवदश्चेतित्रयहत्यर्थः। हेतुकः हेतुभिर्ध्यनिर्णयकुशलः त्रकी ऊहापोहसमर्थः नैरुकः निरुक्तवित् धर्मपाउकोधर्मशास्त्राध्यायी आश्रमण्डति अशंसार्थेप्रत्ययः। ब्रह्मचर्ययेन सम्यगनुष्ठितयेन गाईस्थ्ययेन वानप्रस्थते त्र-योपीति एतेदशपुरुषादशावरापरिषदिति॥ १९१॥
- (६) रामचन्द्रः । त्रैविचः ऋग्यजुःसामपारकः हैतुकः तर्कमीमांसार्थवाक्यानुकूलतत्त्वज्ञः नैरुक्तः पदार्थनिरुक्ति कुशलः धर्मपारकः स्पृतिपुराणेतिहासज्ञः च पुनः पूर्वे त्रयः आश्रामणः ब्रह्मचारिमभृतयः एषादशावरा परिषत् ॥ १११ ॥

### ऋग्वेदविद्यजार्विच सामवेदविदेव च ॥ ज्यवरापरिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ११२॥

(१) मेथातिथिः। निरुक्तस्याकरणमीमांसाभिर्वेदार्थोक्सायते तेचसर्वेसाधारणाः नहितत्रैकस्यवेदस्यार्थोक्सायते-ऽन्यस्यनित्यमयंप्रकारोस्ति। अथऋग्वेदादीत्यादिकथंभेदोपपत्तिः तथातत्रगृद्यसूत्रभेदेनचेदमुक्तम् ॥ ११२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। तानाह ऋग्वेदविदिति। तद्दित्तदर्थवित्॥ ११२॥
- (३) कुङ्गूकः । ऋग्यजुःसामवेदशाखानांयेऽभ्येतारस्तदर्थज्ञाश्च त्रयः सा धर्मसंदेहिनरासार्थभ्यवरापरिषद्दोद्धव्य।
- (४) राघवानन्दः । ज्यवरात्रयऋग्वेदादिविदोऽवरायेषु धर्मानिर्णयकर्तृषु धर्मसंशयनिर्णये कर्तव्ये परिषत् क्रिया॥ ११२॥
  - (६) रामचन्द्रः । ऋग्यजुः सामवेदवित् ॥ ११२ ॥

### एकोपि वेदविद्धर्भयंव्यवस्येद्विजोत्तमः॥ सविज्ञेयः परोधर्मीनाज्ञानामुदितोऽयुतैः॥ ११३॥

- (१) मिश्वातिथिः । ब्यवस्येन्निभित्य कथयेदित्यर्थः । नाज्ञानांमूर्खाणां अयुतैरप्युद्धितः । उत्तरःपागेवव्याख्याः यते ॥ ११३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । वेदत्रयार्थवित् । विचक्षणस्तर्ककुशलः । नत्वज्ञानां वेदहेत्वादिज्ञानशृत्यानामः ॥११३ ॥
- (३) कुछ्ककः। तरभावे एकोपीति। एकोऽपि वेदार्थधर्मक्कोयंधर्मनिश्चनुयात् प्रकृष्टोधर्मः सबोद्धयोनवेदानिभिः क्षानांदशिभः सहस्रेरप्युक्तः वेदिवच्छब्दोऽयंवेदार्थधर्मक्कपरः। एतच्च अधेपलक्षणंस्यः तिप्राणभीसांसान्यायशास्त्रक्कोपि गुरुप्रपरीपदेशिवच्चक्केयः। तथा॥ केवलंशास्त्रमाश्चित्य नकर्तव्योविनिर्णयः। युक्तिहीनविचारेतु धर्महानिः प्रजायते ॥ तेनबहु-स्पृतिक्कोपि यदि सम्यक्पायश्चित्तादिधर्मजानाति तदातेनाप्येकेन धर्मउक्तः प्रकृष्टोधर्मोक्केयः। अतएव यमः॥ एकोद्दे वा त्रयोवापि यद्वयुर्धप्रपाठकाः॥ सध्मइति विक्कयोनेतरेषांसहस्रशः॥ १९६॥
- (४) राघवानन्दः । एतेषामभावे वेदविदेकोपि धर्भवक्ता नाज्ञानां दशसहस्रमित्याह एकइति । व्यवस्थेत् निश्चिनुयात् । अज्ञानामयुतैरुदितोन धर्मइत्यन्वयः ॥ ११३ ॥
- (६) **राम**चन्द्रः । एकोर्षप वेदत्रयार्थवित् यंधर्मे व्यवस्येत् विचालयेत् सपरोधर्मः अज्ञानामयुतैः योधर्मे उदितः सनकार्यः ॥ ११३ ॥

#### अङ्गतानाममन्त्राणांजातिमात्रोपजीविनाम् ॥ सहस्रशः समेतानांपरिषच्वंन विद्यते ॥ ११४ ॥

- (१) मेघातिथिः । अव्रतानामितिप्रागुक्तरुवार्थोव्यितिरेकद्दारेणकथ्यते । व्रतिनोवेदाभ्यायिनः निश्चयंब्रुवते तत्र-नविचिकित्सितय्यं विद्वद्भिरविद्वद्भिर्वाऽतरुवनरुघुपरिकल्पोगुणतुल्यविद्वकल्पते ॥ ११४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अयुर्तेरित्युक्तंतत्स्पष्टयंति अव्वतानामिति । अव्वतानामचीणंवेदवतानामः । अमस्त्राणाः मनधीतवेदानामः । सहस्रशः सहस्रसंख्यया । परिषक्तं धर्मोपदेशकत्वमः ॥ ११४ ॥
- ( ६ ) कुछूकः । साविष्यादिब्रह्मचारिव्रतरिहतानांमस्त्रवेदाभ्ययनरिहतानांब्राह्मणजातिमात्रधारिणांबहूनामपिमि-लितानांपरिषत्त्वनारित धर्मनिर्णयसामर्थ्याभावात् ॥ १२४ ॥
- (४) **राधवान-दः** । व्रतमन्त्रविहीनानां ब्रह्मबन्धूनां न परिषत्विभित्याह अव्रदानामतपित्वनां अमन्त्राणांवेदही-नानामः॥ ११४ ॥
- (६) रामचन्दः। अव्रतानां अमन्त्राणां मन्त्रमात्रे रहितानां दिजानांजातिमात्रोपजीविनां सहस्रशः समेतानां एते॰ बांमिलितानां परिवन्न विद्यते ॥ ११४॥

## यंबदन्ति तमोभूतामूर्खाधर्ममतद्विदः॥ तत्पापंशतधा भूत्वा तद्वकृतनुगच्छति ॥ ११५॥

- (१) मेधातिथिः। वक्तृणामिवदुषांदोषकथनम् ॥ ११५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तमोविपरीतक्कानं उद्भूतास्तत्माप्ताः । मूर्खाअनधीतवेदाः । अतिह्दीधर्ममजानन्तः तद्ध-र्माभासकरणे यथोक्तधर्मपरित्यागेन यत्पापं तच्छतथा शतमकारं शतगुणमित्यर्थः । तहकृत् तद्धर्मान्वकृंस्तानेव मू-र्खान् ॥ ११५॥
- (३) कुछ्कः। तमोगुणबहुलामूर्खाः धर्मप्रमाणवेदार्थानभिक्काअतएव प्रश्नविषयधर्माविदः प्रायश्चित्तादिधर्मयं-पुरुषंप्रत्युपदिशन्ति तदीयंपापंशतगुणंभूत्वा वाचकान्बहून्भजेत ॥ ११५॥
- (४) राघवानन्दः । न केवलं परिषत्वाभावोऽपितु तन्तिणीतमनर्थावहमित्याह् यमिति । तमोभूतास्तमसाऽविवे-केनाभिभूताः । तत्पापं कर्तुः पापं शतगुणंभूत्वा तद्दकुन्धर्मनिर्णयकर्तृननुगच्छति फलायेतिशेषः ॥ ११५॥
- (६) रामचन्द्रः । तमोभूताः विपरीतक्कानंगामाः यंधर्मं वदन्ति तत्पापं शतधा शतगुणितं भूत्वा तक्षकृतनुगच्छति गामोति ॥ ११५॥

### एतद्वोः भिहितंसर्वेनिः श्रेयसकरंपरम् ॥ अस्मादप्रच्युतोविषः प्रामोतिपरमांगतिम् ॥ १२६॥

- (१) मेथातिथः । प्रतिज्ञानधर्मोपसंहारः श्लोकोयं धर्मान्नोवक्तुमर्ह्सीतियत्पृष्टंमहर्षान्श्रूयतामिति यद्कव्यत-यापित्ज्ञातंतत्सर्वकिथित्मितिशास्त्रपरिसमाप्तिमाहः । ननुचपरस्ताद्यप्यस्तिशास्त्रांह्रंतव्यादिशास्त्रंसाचिधितः श्रूयतेतत्रविधि-विषयेकिथिदितिकथमुच्यते शास्त्रमुपसंद्भियतद्दितं वक्तुर्नकरोतिपायउपसंहारः । परस्ताच्यकर्मशेषात्त्वप्रधानाशुद्धैवविद्यो-पदेशतद्दितिविदोधः । सर्वत्रश्रेयसीशास्त्रार्थधर्मलक्षणाविद्यत्यपसंहत्याभिधानेप्रयोजनम् ॥ ११६॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अपच्युतः अत्यक्तोद्यमः ॥ ११६ ॥
- (३) कुन्नूकः । एतन्तिःश्रेयससाधकंप्रकष्टंधर्मादिकंसर्वयुष्माकर्माभहितं एतदनुतिहन् ब्राह्मणादिः परमांगतित्वर्गाः पवर्गरूपांमोति ॥ ११६ ॥
- (४) राघबानन्दः । धर्मान्नोवक्तुमईसीतियत्षृष्टं महर्षीन् भूयतामितियत् प्रतिक्कातं तत्सर्वं खोकं परमप्रकत-मुपसंहरन् धर्मस्य मोक्षफळत्वमाह् एतदिति । अलाम्मनूक्ताम्मित्यनैमित्तिकाद्धर्मादमध्युतोऽपरिश्रष्टः परमां मोक्षाख्यां प्रामोत्येव । तदुक्तम् भगवता वाह्यदेवन ॥ सर्धकर्माख्यलं पार्थं क्काने परिसमाप्यतद्दति ॥ आरादुपकारकत्वेन क्कानहे-तुत्वं कर्मणामित्युक्तं तन्त्र महर्मर्तव्यम् ॥ ११६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एतद्दोयुष्माकं परंनैःश्रेयसकरं गुद्धं धर्मजातंसर्वे अभिहितं कथितं अस्मादमच्युतः अत्यक्त-धर्मः॥ ११६॥

# एवंसभगवान्देवोलोकानांहितकाम्यया ॥ धर्मस्य परमंगुसंममेदंसर्वमुक्तवान् ॥ ११७॥

- (१) मधातिथिः । सभगवानमनुरिदंशाह्मंसर्वलोकहिताय मोक्तवानिति भृगुःशिष्यानाह अनेनाभिकाराकांक्षानि-वर्तते । गुह्मंयद्भ्यात्मं तद्दिमनुर्मामुपदिश्यमकाशयांचेक ममापियथागमंभवतां प्रकृशकतमितिकार्याधिकाकांक्ष्रां ॥११७
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । धर्मगुद्धं सारम् ॥ ११७ ॥

- (३) कुल्लूकः । सभगवानैश्वर्यादिसंयुक्तोषोतनाइवोमनुरुक्तप्रकारेणेदंसर्वधर्मस्य परमार्थश्रृषुशिष्येभ्यः अगो-पनीयंरीकहितेच्छया ममेदंसर्वमुक्तवानिति भूगुर्महर्षीनाह ॥ ११७॥
- (४) राघवानन्दः । अस्य शास्तस्य स्वकपोलरचितत्वं व्यावर्तियतुं स्वगुरोर्वृत्तमाह एविमित । इदंमन्वाख्यं-परमंस्मृत्यन्तरेभ्यः अष्ठं गुद्ममार्यसंरक्षणीयत्वाद्धमंस्यवस्तु [तस्तु] धर्मस्यानुष्ठीयमानस्येदमपरोक्षीभूतम् परमं परेण वेदान्तमानेन मीयते ब्रह्म अतएव गुद्धं यतः सर्वसर्वस्याधिष्टानत्वेसितसर्वाविधभूतं सर्वखित्वदं ब्रह्म तक्कलान् पुरुषान्तपरं-किचित्साकाष्टासा परागितिरितिश्रुतेः ॥ ब्रह्मणोहि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्यवस्य च ॥ शाक्ष्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यकान्ति-कस्य चेतिभगवदुक्तेश्व ॥ ११७॥
- (५) नन्दनः । अधोतधर्मशास्त्रस्याप्तपुरुषमूलत्वमाहः एवंसभगवान्देवइति । एवंदेवः स्वायम्भुवोमनुरनेनास्य ज्ञाना-तिशयउक्तः लोकानांहितकाम्यया कारुण्यमेवोपदेशकारणनान्यदित्युक्तमः ॥ ११७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । धर्मस्यपरमं गुह्यं धर्म स्मृतं ममइदं सर्वे उक्तवान् ॥ ११७ ॥

### सर्वमात्मनि संपश्येत्सचासच समाहितः ॥ सर्वद्यात्मनि संपश्यन्नाधर्मे कुरुते मनः॥ ११८ ॥

(१) मेधातिथिः । सर्वजगत्सदसदूरमुत्पत्तिविनाशधर्मकं अथवान्यःशशिवषाणादिवत्यचनित्यमाकाशादिवत्-सर्वमात्मनिसंपश्येदात्मनिब्यवस्थितमुपासीत । संदर्शनार्थस्यस्पष्टार्थस्य साक्षात्करणपर्यन्तयोपासनयाविज्ञायते । नहिस-कृद्रशनेन साक्षात्कारःसंभवति तथोपदिश्यते रहस्यशास्रतत्रात्मध्यानायैतदुक्तंभवति श्रोतव्योमतव्योनिदिध्यासितव्यइति-ध्यानपर्यन्ततासद्दर्शनेन दर्शनस्याप्यात्मध्यानं यथोपदिष्टज्ञानाभ्यांसो विजातीयमृत्ययान्तरितमुच्यते । अथवासामध्यादिः भ्यासाक्षेपः यतःसंस्कारकर्मणिच संस्कार्येविशेषाधानेन संपन्नत्वार्थानि भवन्ति । यथात्रीहीनवहंन्तीनि अश्रुतापभ्यासतुष-कणविषमोकफलेभ्यस्तन्संदर्शनेन ह्रादृष्टार्थतास्यात्। तथाच कर्मविधित्वात्षष्ठिसंस्कारकर्मताहानिश्च। अतः संपश्येदितिन्ने-यान्तरविषयज्ञाननिशकरणेन तदेकज्ञेयनिष्ठामनुब्यात् अत्रात्मनीति विवदन्ते कोयमात्मानाम यदितावदयंविकरणक्षेत्रज्ञ-तउत्तरंविरुध्येत मशासितारंरुक्माभिति । नहिकर्मत्वशरीरस्यष्टत्योरुत्पत्तिः श्रूयते नैतस्यवाऽक्षरस्यमशासने गार्गीचा-वापृथिव्यौविधृतेतिष्ठतइति तसान्नेइ प्रत्ययप्रमेयआत्मन्यपि संसार्रविधिः। अतोन्याकाचित्तस्यस्वरूपसिद्धिर्वक्तव्या। किंचेवंसित पश्येदिति आदिनाबाह्मात्मनामप्याधिभूताधिदैवभावेनध्यवस्थितानामाध्यात्ममुपसंहारः । शिष्यतेचश्रौतमतो-स्तरागः साधनतयाकारणात्मनाजितस्यसंबन्धितांप्रतिपद्यते । ननुयःसर्वजगत्कारणपुरुषावच्छेदमुक्तंसदाप्रत्यात्मनिसंपश्ये• दिति तत्रकीदशमात्मनोदर्शनमात्मनीतिवक्तव्यमः । अन्येतुमन्यन्ते शरीरात्मनएवैतत्संनिवेशनंयुक्तं तस्यहि श्रोतृसंनिवेशेन-तद्वतायुक्ता तत्रोच्यते आत्मशद्दस्तावत्परमात्मविषयतयादिश्ततवाक्यान्तरसमन्वयममाणः यत्रत्वरूपसिद्धिर्वक्तव्येतितत्र-किमन्यच्छक्यंनवक्तुमन्यदतःश्रोतृत्वज्ञानविधेः तानिचवाक्यानिप्रतिशाखंसवीपनिष्क्रयोवगन्तस्यानि । प्रमाणान्तराणाम ध्येकत्वप्रतिपादनपरत्वादेवग्राहिणःप्रत्यक्षस्यमिश्रैःकृतएवक्केशः ॥ उक्तंचवाक्यपदीये नतदस्तिचतन्नाम्नीत्यादि विध्यवग-म्यताच शरीरावरकादवसातव्या । यद्प्युक्तमसत्कश्रंदर्शयन्तितसचासश्चत्ययमर्थःस्यात् सदितिविकारस्ययाम्यस्यनिर्देशः असदितिप्रत्यक्षतैवस्रक्ष्मतयाक्षरावधारत्वात् । यद्व्युक्तंनास्तिपरमात्मनः श्रोत्रसंबन्धइति किमत्रसंबन्धिसर्वस्यजगत्-स्थित्युत्पत्तिविनाशानांतत्कारणतयोपपादित्वात् यश्रायंसंनिवेशविधिस्तस्यायमर्थः यावद्यत्किचिद्रेदवदवभासते तत्सर्व-

<sup>\*</sup> अशुश्रुषु शिष्येभ्योगोपनीयं (अ)

भद्दैतिकत्वेत्रविलापयेत् । सर्वमात्मस्थामत्येतत्परमात्मनोविरितसामान्येहेतुर्विचतइति । समाहितः समाधिनामित्रवृति-निरोधोपायोयोगशास्त्रादागमियतव्यद्त्यर्थः । नाधर्मेकुरुतेमर्तिबुद्धिश्रेतसोनिश्चलताभावः तावदभ्यसेचावद्दादिभिश्चेतोनाप-ह्रिथतअतश्ययावत्कश्चिद्धेदकत्वेपतिविलापयेत ॥ ११८ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । आत्मिन परमात्मिन स्थितं न ततोन्यत्र पश्येदित्यर्थः । सद्दर्गमानमः । असद्यलीकमः । समाहितोभ्यानस्थः । नाधर्मेमनःकुरुते रागद्वेषाभावात् ॥ ११८ ॥
- (३) कुद्धृकः । एवमुपसंदत्य महर्षीणांहितायोक्तमप्यात्मज्ञानंत्रकृष्टमोक्षोपकारकतया पृथक्कृत्याह सर्वमिति । सद्भावमसद्भावंसर्वन्नाह्मणोजानन्त्रह्मत्वरूपमात्मन्युपस्थितंतदात्मकमनन्यमनाध्यानप्रकर्षेण साक्षात्कुर्यात् यसात्सर्वमाः तमत्वेन पश्यत्रागद्वेषाभावादधर्मे मनोन कुरुते ॥ ११८॥
- (४) राघवानन्दः । एतदेवोपपादयतिअध्यारोपापवादाभ्यां सर्वमितिसप्तभिः । सर्व सचित्कजगत् सत् स्थूलं पृथिन्यादि असत् आकाशादि द्वेवावब्रह्मणोरूपेमूर्तचैवामूर्तचेतिश्रुतेः । आत्मन्यध्यस्तमिति सं सम्यक् पश्येन्नतु योधित्यग्निवत्पश्येत् । हि अधमें धारणाद्धमींब्रह्म तिद्धन्ते अनात्मिन मनोन कुरुते आसक्तिन कुर्यात् । अथवा अधार्भिकोस्मीति नमन्येत धर्माधर्मयोस्तद्धेतोः कर्नृत्वादेरसस्वात् नसाधुना कर्मणा वर्धते नोएवासाधुना कनीयान् सर्वे पाः भानोऽतोनिवर्तन्ते । किमहंसाधुनाकरवंकिमहंपापमकरविमितिश्रुतेश्च ॥ ११८॥
- (५) नन्द्रनः । अथधमंशास्त्रार्थोपदेशत्वेनोपदिष्टयोः परस्परमात्मज्ञानयोगयोरादरातिशयार्थज्ञानतावत्मपंचय-ति सर्वमात्मिनसंपश्येदिति । सदसत्कारणकार्ये शुभाशुभे वा सर्वमात्मिन संपश्येदात्मिनसर्वमाकाशेवायुमिवस्थितंपश्ये-दित्यर्थः । नाधर्मे कुरुते मनद्रयोनन ज्ञानस्यानुषद्धिकंफलमुक्तम् ॥ ११८॥
  - (६) रामचन्द्रः । सर्वे आत्मिन परमात्मिन संपश्येत । सचासच समाहितः भ्यानस्थः ॥ ११८॥

आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम् ॥ आत्माहि जनयत्येषांकर्मयोगंशरीरिणाम् ॥१ १ ९॥

- (१) मेधातिथिः । सर्वत्रयागादिक्रियाः त्वर्गादयोदेवताआत्मत्वेनद्रष्टव्याः । योयमिप्रदेवताअग्रेरियमन्यात्मैवा-सौनान्योग्निर्देवतास्तीति । तद्व्युक्तं एकआत्माबहुधाश्रूयतद्दति यत्रयुक्तएकएवाहमात्मादेवतेति तथादंदंमित्रंवरूणमग्निमाहुः एकंसिद्दिमाबहुधावदित्तिबहुरूपपरमात्मनोऽन्यादेवतांपश्यन्ति । सतांपरादादित्यनेनकमीगदेवतानामात्मदिष्टिर्विधीयते कि-तर्हिनतस्य देवतादिकृत्यमस्ति । आत्मतयैवसर्वसिद्धिः कथनार्थात्मनिजनयत्येषामिति कर्मयोगे कर्मफलसंबंधः सआन्त्रातेषांनिष्पादयति नान्यादेवतानतद्रुणकमिति ॥ १९९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवंभूतिश्रयहेतुभूतामुपसंहारभावनामाह आत्मैवेति । सर्वदेवताश्योग्यदि अवस्थि-तमभेदेन । यह्मात्कर्मकर्तृत्वं योगकर्तृत्वं शरीरिणां जीवानामात्मा परमात्मा जनयतीति तदेतत्कर्तृत्वाधीनभावनागोचर-मित्यनुचिन्तयेदित्यर्थः ॥ ११९॥
- (३) कुल्लूकः । एतदेवरपष्टयति आत्मैवेति । इन्द्राचाः सर्वदेवताः परमात्मैव सर्वात्मत्वात्परमात्मनः सर्वजगदात्मन्येवावित्यतंपरमात्मपरिणामत्वात् हिरवधारणार्थे । परमात्मेवैषाक्षेत्रक्वादीनांकर्मसंबन्धंजनयति । तथाचशुतिः एषद्वेष साधुकर्मकारयति यमूर्ध्वनिनीषति एषद्येवासाधुकर्मकारयति यमधोनिनीषतीति ॥ ११९ ॥

- (४) राधवानन्दः। ननु कथंकर्तृत्वाधभावइतिचेदिन्द्रियगणस्य तद्धिष्ठातृदेवतागणस्यात्मन्धभ्यस्ततया तः न्यात्रत्वंयदातदाजीवस्यसुतरामकर्तृत्वादित्याद् आत्मैवति । एवशब्दोऽन्ययोगव्यवच्छेदार्थः । देवताशब्दोजगिद्धवर्तपः रः। अतएवाह सर्वमिति । अवस्थितमभ्यस्त चिद्धितोर्वास्तवसंबन्धानिरूपणात् । जनयति अयस्कान्तमणिरित्र स्व-संनिधानेन वर्वतयतीव [भ्यायतीवलेलायती] चेतिश्रुतेः । शरीरिणां स्थूलशरीरावच्छिन्नलिङ्गशरीरिणां ॥ विद्यानयद्वंतनु-ते ॥ कर्माणितनुतेपिचेतिश्रुतेः ॥ अन्वागत पुण्येनान्वागत पापेन असंगोद्धयंपुरुषः [केवलो] निर्गुणश्च न लिप्यते कर्मणा पापपंकेनेत्यात्मनोसंगत्वश्रुतेः ॥ ११९ ॥
- (५) मन्दनः। सर्वादेवताआत्मेव सर्वदेवताः परमात्मनोविभूतिभूतानि सर्वमात्मन्यवस्थितंसर्वमात्मपरतस्त्रमिन् त्यर्थः पारतन्त्र्यमेवोत्तरार्थेने।पपादितम् ॥ ११९॥
- (६) रामचन्द्रः । सर्वदिवताः आत्मैव । सर्वमात्मिन अवस्थितमः । आत्मा परमात्मा एषां शरीरिणां जीवात्मनां कर्मयोगं कर्तृत्वं जनयति ॥ ११९॥

## खंसिनिवेशये:खेषु चेष्टनस्पर्शनेऽनिलम् ॥ पिक दृष्ट्योः परंतेजः स्नेहेःपोगांच मूर्तिषु ॥ १२०॥

- (१) मेधातिथिः । यान्येतानि नविच्छदाणि तेषु बाद्यमाकाशंनियच्छेत् बाद्यमाकाशंतदेवतन्त्रवाहांकिचिदस्तीति । अनियतोवायुः तंसन्तिवेशयेत् । चेष्टते स्पंदते तत्रकाचिच्छरीरावस्था ह्रस्तपादाचुक्तविहरणलक्षणायाभायंस्पर्शोवाच्वादि- लक्षणस्तत्रवायुंसंनिवेशयेत् । पिक्तर्जादराधिकृता दृष्टिभ्य कुशलोनिवेशयेत् सर्वतत्परंक्षणिमित्यात्मनाविष्यतं लेहोमेदीम- ब्वादिरूपेसंनिवेशयेदिति वर्तते गांपृथिवीमूर्तिषुशरीरभागेषु एवंमहाभूतानामुपसंहादः इदानीदेवतानामाधानमुपसंहरिष्य-ते ॥ १२०॥
- (२) सम्मारायणः। अत्राप्त्यशक्तस्य स्वश्तीरएव स्वंदेवता सर्वभूतोपसंहारभावनां सुकरां चित्तस्थैर्यसि॰ ध्यर्थमाह स्विमिति। स्व बाह्यमाकाशं स्वदेहच्छिदेषु संनिवेशयेदेकीभूतंभावयेत्। चेष्टनः शरीरभूतोवायः स्पर्शनः स्पर्श-क्वानहेतुस्त्वगिन्दियं अनिलोबाह्यः। पक्तिरन्तपाककारी विन्हः। दृष्टिश्वक्षुस्तेजः। परं बाह्यम्। सेहं सिग्धत्वहेतौ शारी-रक्ति। अपोबाह्याः। गां पृथ्वीम्। मृतिषु कित्नावयवेषु ॥ १२०॥
- (३) कुङ्गूकः । इदानींवश्यमाणब्रह्मध्यानिविशेषोपयीगितया देहिकाकाशादिषु बाह्माकाशादीनांख्यमाह स्विमित । बाह्माकाशमुदरायविष्ठ्यन्त्रशरीराकाशेषु लीनमेकत्वेन धारयेत् । तथाचेष्टास्पर्शकारणभूतदेहिकवायी बाह्मवायुं औदर्यचा भुषतेजसारेष्ठिसूर्ययोः प्रकृष्टतेजः देहिकात्वस्यु बाह्माअपः बाह्माः पृथिव्यादयः शरीरपार्थिवभागेषु ॥ १२०॥
- (४) राघवानन्दः । आरोपमुक्ताऽपवादमकारमाह् समिति । सं सकार्यपश्चीकतमाकाशं निवेशयेत् संहरेत्। सेषु अपज्ञीकताकाशतत्कार्यश्रोत्रियेन्द्रियेषु विषयपहणार्थमिन्द्रियंतत्सहारेण तेषामिप संहरणं भवतीतिभावः । एव-मुत्तरत्र । एवमाकाशं संस्त्यानिलं बाद्यंवायुं तिलान् । स्वर्शनेनत्विषयेष्टनेश्रान्तरत्राणवार्यो । पिकरक्योः पचनमकाशइययुक्ति जाढराश्रो चक्षुषि च तेजीनिवेशयेदित्यनुषज्यते । स्नेहे शरीरस्थ रसनायांजलमिव अपोबाह्याः । मूर्तिषु शरीरस्थप्रीयन्यां गां बाह्यप्रियीम् ॥ १२० ॥

- (५) नन्द्रनः । अथयोगंत्रपञ्चयति खंसन्तिवशयेखेष्विति । खेषु श्रोत्रादिषु शरीररन्त्रेषु खमाकाशाभिमानिनीदेव-तांसंनिवेशयेत्तदात्मकतयाभ्यायेदित्यर्थः । एवमुत्तरत्र निवेश्यत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्तदभिमानिनीदेवताद्द्यवगन्तव्यं । षेष्टन-स्पर्शनेपाणित्वगिन्द्रिययोःकर्मणी अनिलवायुः । पक्तिकांठरोग्निस्तिसम्बद्धौचतेजःअधिकेहे शरीरस्यिक्षम्थत्वमूर्तिषुअ-स्थिषु गांभूमिम् ॥ १२० ॥
- (६) रामचन्द्रः। खं बाह्याकाशं त्वेषु देहिळिदेषु संनिवेशयेत् । चेष्टनः शरीरवायुसंस्पर्शने ज्ञानहेतुःअनिछं। बाह्मंपक्तिदृष्ट्योः अन्तपाककरीविद्वपरं चक्षुषोर्वाह्मं तेजः। स्रेहेः अपः। गां पृथ्वीं मृतिषु ॥ १२०॥

मनसीन्दुंदिशः श्रोत्रे कान्तेविष्णुंबलेहरम् ॥ वार्च्यांग्रमित्रमुत्सर्गे प्रजने च प्रजापतिम् ॥ १२ १॥

- (१) मेधातिथिः । योयमिन्दुश्रन्द्रमास्तंमनसिसंनिवेशयेत् नैषचन्द्रोगगनसंचारीकितर्हिमममनसिष्यवस्थितः । याश्रदिशःश्रोत्रेन्द्रियशकौ । ततोविष्णुंयोयत्राल्पमितिकामितिविष्णुरेकान्तेकर्मणासंनिविष्टः । एवंचतेहरहनुरेतोद्रागप्युत्था भंसचेन्द्रियावकाशःकालाकितिरिन्द्रियकर्मैवतत् । यंयवागग्रेरेवायमुत्सर्गीवाय्वाद्यर्मन्त्रैःपश्येत् । एवमध्यात्ममुपसंद्धत्य सः वैपरमात्मनिपश्येत् । एवमात्मकोहेतुःपरमात्मनिष्यवस्थितोनाहंकश्चित्ततोभिन्नहति । एवमेषासर्वीपासनाकर्तव्या ॥१२१ ॥
- (२) सर्वेज्ञनारायणः । इन्दुश्चन्द्रः तस्य मनोदेवतात्वात् । एवमुत्तरेष्विप देवतीपसंहारेषु । ऋग्ति गमनहेतीषर-णे । बले सामध्ये हरमीश्वरम् । उत्सर्गे पाष्विन्द्रिये प्रजापति ब्रह्माणम् ॥ १२१ ॥
- (३) कुङ्गूकः । मनसिचन्दंश्रोत्रेदिशः पादेन्द्रियेविष्णुम्बले हरंवागिद्रियेऽग्निपाय्विन्द्रिये मित्रमुपस्थेन्द्रिये प्रजा-पति लीनमेकत्वेन भावयेत् । एवमाध्यात्मिकभूतादिकंलीनमेकत्वेनभावयित्वा योयमध्यादीनांदेहिकादिनियमोयच कर्म-णांफलंप्रतिनियतंत्रसर्वपरमात्माधीनं । तथा चैतस्य चक्षुरस्य प्रक्वासनेगीस्तर्पयति । तथा भयादस्याग्निस्तपति भयात्तप-ति सूर्यः भयादिन्दश्य वायुश्य मृत्युर्धावति पञ्चमङ्ति ॥ १२१ ॥
- (४) राघवानन्दः । एवं स्यूलपृथिन्यादिपञ्चक्स्य बाह्यस्य देहारम्भकेष्विन्द्रयुपञ्चकेषु च लयमुक्ता इन्द्रियेषु तद्धिष्ठानृदेवतालयमाह मनसीति । इन्द्रियानुपाहकतया देवतासृष्टस्त्रेव लयः ॥ चन्द्रमामनसोजातश्रक्षोःसूर्यीअजायते-तिश्रुतेः । क्रान्ते पादे । बले पाणौ इर्रि इन्द्रं बलकर्माहिइन्द्रइतिश्रुतेः । हरमितिममादपादः । अहरमितिवा छेदेन हर-तुल्यतया हरिविष्णुस्तत्पर्यायइन्द्रः । उन्सर्गे पायौ मित्रं मित्राख्यं सूर्ये । मजने लिक्के प्रजापति दक्षमः ॥ १२१ ॥
- (५) मन्द्रमः । ऋग्ते पादे विष्णुंउपेन्द्रहार्रेहन्द्रं वाचि वागिन्द्रिये उत्सर्गेगुदे प्रजनने मेढ्रे अत्र निवेशयेदित्यः नुषद्वः ॥ १२१ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** मनसिइन्दुं । दिशः श्रोत्रे । क्रान्ते विष्णुं । बले सामध्ये हरं । वाचि अप्ति । मित्रं मित्रदैवतं उत्सर्गे । प्रजनने उपस्थेन्द्रिये प्रजापतिम् ॥ १२९ ॥

## प्रशासितारंसर्वेषामणीयांसमणोरपि ॥ रुक्माशंस्वमधीगम्यंविद्यात्तंपुरुषंपरम् ॥ १२२॥

(१) मधातिथिः । एवमेवाह मशासितारंनियंतारंसर्वेषांब्राह्मणादिश्चद्रपर्यन्तानांये।यमध्यादीनामीव्ययादित्वभावनि-वमीयव्यमित्त्यादोनामनिशमन्तःपरमोजःजगतभ्रमणमकाशनादित्वन्यापारोयश्वकर्मणांफर्ल्मर्तिनयमः ससर्वस्तित्वन्यंतिर सति । यदुक्तमेतस्येवाक्षरस्यमशासनेगार्गीत्यादिना तथातत्स्य्यस्तपितवयावद्यवित्वंद्रमाभयादिमश्ववायुश्चयृत्युर्धावित-पंचमद्ति । अणीयांसमणोरपीति । यःकश्चिद्यारानिर्तिशयवालायशतभागादिस्ततेनृतीयांशपरिमाणकत्वमसत्प्रतिपाचते । अस्थूलमंतश्चान्यादिसर्वधर्मप्रतिषेधात् कितार्हिकुशायीयायाबुद्धेर्गम्यत्वात् एतदुक्तंभवति योनात्यन्तंकुशलोनचतदभ्यासेप्र रिष्वक्तः ॥ १२२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवमुपसंहारे भावनया मनसएकायत्वे सिद्धे यादग्ध्येयंतदाह मशासितारिमिति । रुक्मा॰ मं भकाशकं रूपधीगम्यं रूपम विषयाणां बाह्यानामात्मन्येवाध्यासादिधश्चानतया सर्वत्र प्रकाशमानमहंकाराविच्छन्तं । पुरुषं पुरिलिङ्कशरीरे निषण्णं जीवात्मानं परंपरत्मानं मशासितारं विश्वस्य परमेश्वरं अणोरितसृक्ष्माद्प्यणीयांसमितसृक्ष्मं दुविज्ञानं विद्यात भावयेदहंब्रह्मास्मीति जीवात्मपरमात्मनोः प्रत्यक्षपरोक्षयोस्तदुपाधिद्वयपरित्यागनेक्यं चिन्तयेदित्यर्थः ॥ १२२॥
- (३) कुछूकः । प्रशासिनारंनियंनारंब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तस्य चेतनाचेतनस्य जातेः योयमध्यादीनामीष्ण्यादिनियमोयस्य कर्मणांफलंप्रतिनियतमेतत्सर्वपरमात्माधीनं तथा चैतस्य वाऽक्षरस्य प्रशासनेश्राणीत्त्याद्यपनिषदः तथा भयादस्याग्रिस्तपित भयात्तपति सर्यः ॥ भयादिन्द्रश्य वायुश्य मृत्युर्धावतिपञ्चमइति । तथा आणोरणीयांससर्वात्मत्वात्तथा च श्रुतिः ॥ बालाग्रशतभागस्य शतधाकल्पितस्यच ॥ भागोजीवेतिविद्ययः सचानन्त्याय कल्पते ॥ रुक्नाभंयद्यप्यशब्दमस्पर्शमरूपम्ययमित्याद्यपनिष्याद्यपनिष्यास्त्रोनिषिद्धं तथाप्युपासनाविशेषे शुद्धसुवर्णान्मस्र अतएवयण्षोऽन्तरादित्ये हिरण्मयद्त्यादिछान्दोग्योपनिषत् स्वमधीगम्यद्दष्टान्तोयम् स्वमधीसदशज्ञानग्रास्यथा स्वभ्याः चक्रुरादिबाह्मेन्द्रयोपरमे मनोमात्रेण जन्यतएवमात्मधीरिष । अतएव व्यासः ॥ नैवासौ चक्षुषा याह्मोनच शिष्टैरपीन्द्रिये । मनसातु प्रसन्नेन गृह्मते सूक्ष्मदर्शिभिः ॥ एवंविधंपरात्मानमनुचन्त्ययेत् ॥ १२२ ॥
- ( ध ) राघवानन्दः । एवं पिण्डमात्रावशेषं विचिन्त्य तद्यात्मतां नयेदित्याह मेति॥ योसावतीन्द्रियग्राहः स्ट्मीन्यकः सनातनः ॥ सर्वभूतमयोचिन्त्यः सएव व्यमुद्धभावित्युपक्रमाधिष्ठानभूतमात्मानमनात्मनोनिण्कष्य विशिनष्टि प्रशासितारमिति । यत्तस्यैव प्रशासने गांगिस्यांचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतइतिश्रुतेः । अनेन व्यभावाभावप्रधानपरमाण्वादिन्यावृत्तिस्तेषामचेतनत्वातः । अणोयांसं विष्णुत्वेषि निरवयवत्वात्स्य्क्ष्ममेतेनपृथिय्यदिः कारणत्वं निरस्तमः । रुक्माभं व्यम्पक्षमात्रातं तेन नैयायिकमतस्यनिरासः । व्यमधीगम्यं तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थिनिर्वकल्पकधीयाद्यमित्यनेन विज्ञानवादिमतं निरस्तं तेषां याद्ययाहकत्वादिज्ञानस्य । पूरुषं पूर्णं देशकास्ववस्तुपरिच्छेदरिह्नत्वातः । एवं प्रकृतिरदृष्टभूतान्येव वाजगत्कारणिमित सांख्यभीमांसकादिमतं निरस्तं । अतएव परं अविद्यातत्कार्ययोः अक्षरात्परतःपरइतिश्रुतेः । तमहंत्रस्रेति विद्यात् तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मात्मीतिश्रुतेः । ततः व्ययं भूरंगवानव्यक्तोव्य-अक्षरात्परतःपरइतिश्रुतेः । तमहंत्रस्रेति विद्यात् तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मात्मीतिश्रुतेः । ततः व्ययं भूरंगवानव्यक्तोव्य-अक्षरात्परतःपरक्षमे कीर्तितं ब्रह्म सर्वदुःस्त्रीविनर्मुक्तोब्रह्मात्वात्वित्वहत्यात्मार्थिप पराष्ट्रप्रेष्ट प्रशासितारमित्यन्तेऽपि निर्दिष्टमतउपक्रमादिभिस्तत्तेव शास्ततात्पर्यमतःसर्वतच्छेषभूतिर्मात । तथा चश्रुतिः पुरुषान्तपर्यक्ति काष्ट्रा सा परागितिरित्व ॥ १२२ ॥
- (५) नन्द्रनः। एवमेताभिर्देवताभिन्यंस्तशरीरस्य कर्तःयमाह प्रशासितारंसर्वेषामिति । सर्वेषामन्तः प्रविश्यप्रशासितार् मणीयांसमितिसक्ष्मं त्वमधीगम्यंप्रपंचत्वमबुद्धिर्येषांतेत्वमधियस्तैरगम्यं नेयं परं पुरुषंपरमात्मानंविद्यात् ध्यायेत् ॥ १२२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । प्रशासितारं नियन्तारं अणीयांसंअतिस्क्ष्मं अणीरि रुक्माभं प्रकाशकं रूमधीगम्यं तं परं पुरुषं विद्यात् ॥ १२२ ॥

#### एतमेकेवदन्त्यग्रिमनुमन्ये प्रजापितम् ॥ इन्द्रमेके परे प्राण नपरे ब्रह्मशाश्वतम् ॥ १२३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । किंचिद्यद्यन्तिरितशयंवस्तु तद्यसावेवेति तद्पासनमन्यस्योपासनित्याह एतिमिति । अग्निमुख्दवाद्देवानांतदुपलक्षणार्थमस्याभिधानम् । जगत्पालनलब्धातिशयःसर्वेषांबलजीवनस्पन्दनाचसाधारणकर्मातिशय-लब्धप्रकर्षःप्राणोऽयमेव । एषुच यत्र यत्र येषामितिप्रकर्षधीः ते तंतमवैवंवदन्ति । यथा श्रुति इदं मित्रं वरुणमग्निमित्या- दि । अत्रोत्तरेणाग्निपदेनानन्तर्यमस्योच्यते । अपरे तत्त्वविदः । ब्रह्म विभुः शास्त्रतं नित्यमाकाशादेरिप । नित्यानित्य- ज्ञाअन्यएवंवदन्तीत्युक्तिरत्रोपासकोपलक्षणार्था । तमेव प्रपञ्चक्षेणनिष्पपञ्चक्षेणचोपासीतेत्यर्थः ॥ १२३ ॥
- (३) कुद्धृकः । एतंच परमात्मानमित्रत्वेनैकेयाज्ञिकाउपासते तथा तमेकमित्रद्वयंवउपासते । अन्ये पुनः स्वृत्वात्सर्ष्ट्रां एयमजापतिरूपतयोपासते एके पुनरैश्वर्ययोगादिन्द्ररूपतयोपासते । अपरे पुनः माणत्वेनोपासते सर्वाणि भूरादीनीमानि भूतानि माणमेवाभिसंविशन्ति माणमम्यु जिह्नतद्वादिश्रुतिदर्शनात् । अपरे पुनरपगतमपञ्चात्मकंसिच्चदान-न्द्रस्क्ष्पंपरमात्मानमुपासते । मूर्तामूर्तस्कर्षे च ब्रह्मणि सर्वाएवोपासनाश्रुतिमसिद्धाभवन्ति ॥ १२३ ॥
- (४) राघवानन्दः । अमुमेवात्मानमाश्रित्य विवदन्ते वादिनइत्याह एतिमिति । एतमपरोक्षीभूतमध्यात्मानमिव-द्यावशान्त्रयीनिष्ठाआप्तें मन्यन्ते मनुं प्रजापितिमिति अन्ये धर्म शास्त्रिनष्ठाः इन्द्र ईश्वरं नैयायिकाः । प्राणं हिरण्यगर्भ-मिति पातञ्चलाः । ब्रह्मेतिवेदान्तिनः । शाक्ष्वतं शश्वत् निरन्तरं अविद्यातःकार्यरहिततयैकरूषेण वर्तमानं निष्क्रयं निष्कलं शान्तमितिश्रुतेः । शब्दमात्रेविमितपत्तिरर्थस्त्वेकएवेति ॥ १२३ ॥
- (५) नन्द्रनः । ननुअन्यादयोपिध्येयत्वेन श्रूयन्तेतत्कथपरः पुमानेव ध्यानत्वेनोच्यते अत्राह एतमेकेवदन्त्य-ग्रिमिति । एतदुक्तंभवति तन्मस्त्रेष्वग्न्यादिशब्द प्रतिपाद्यःपरःपरः पुमानेव नान्यइति एवंवदता पृरुषसूक्तानुसोरण मस्त्रा-न्तराणि योजयितव्यानिनतृतदनुसारेण पुरुषसूक्तिमत्युक्तं भवति । तदुक्तंमहाभारते मोक्षधर्मे ॥ इदपुरुषसूक्तंहि सर्ववेदेषु पञ्चते । ऋतचसत्यश्चप्रख्यातमृषिसिहेनचिन्तितमिति ॥ १३३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एतं अधि एके वर्दन्त । अन्ये मनुं प्रजापतिमः । एके इन्द्रं । अपरे प्राणं भाणवायुं । अपरे शाश्वतं ब्रह्म ॥ १२३ ॥

## एषसर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्व्याप्य मूर्तिभिः ॥ जन्मदद्धिक्षयैनित्यंसंसारयति चक्रवत् ॥ १२४॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । पञ्चभिर्मूर्तिभिः पृथिष्यादिभूतैः । वृद्धिकार्यजनकर्त्वस्थितिरितियावत् । ससारयित भ्रामयति ॥ १२४॥
- (३) कुद्धृकः । एषआत्मा सर्वान्पाणिनः पञ्चभिः पृथिन्यादिभिर्महाभूतैः शरीरारम्भकैः परिगृह्य पूर्वजन्मार्जित-कर्मापेक्षयोत्पत्तिरिथतिविनाशैर्थादिचऋवदसरूदुपावर्तमानैरामोक्षात्संसारिणः करोति ॥ १२४ ॥
- (४) राघवानन्दः । एषएवान्तर्यामित्वमनुभवतीत्याहः एषइति पंचभिः अण्य्योमात्रादशार्धानामित्यायुक्तिः मूर्तिभिः सिच्चच्छव्दवाच्यैः व्याप्य पटेषु तन्तुवत् नम्बृद्धिक्षयैरुत्पत्तिस्थितिलयैः संसार्यात् । अनिशमावर्तयति नान्यो-तीरित द्रष्टा नान्योतोस्ति भोता नान्योतोस्तिमन्ता नान्योतोस्तिवज्ञातैषत् आत्मान्तर्याम्यमृतइतिश्रुतेरिति ॥ १२४॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । एषपरः पुरुषइति पंचिभर्मृतिभिर्महाभूताख्यादिभिः ॥ १२४ ॥

<sup>\*</sup> स्रष्ट्राख्य = मन्वाख्य (अ)

(६) रामचन्द्रः । एषपुरुषः सर्वाणिभूतानि पञ्चिमिर्मूर्तिभिः पृथिव्याऽदिपञ्चभिः व्याप्य जन्मवृद्धिक्षयैः नित्यं चक्रवतः संसारयित वर्तयित ॥ १२४ ॥

एवंयः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना ॥ ससर्वसमतामत्य ब्रह्माभ्येति परंपदम् ॥ १२५॥ [ चतुर्वेदसमंपुण्यमस्यशासस्य धारणात् । भूयोवाप्यतिरिच्येत पापनिर्यातनंमहत् ॥ १॥ ] \*

- (२) सर्वज्ञनारायणः । एतादगनुचिन्तनफलमाह एवंयद्ति । सर्वभूतेष्वेकत्वेनात्मानं परमात्मानं प्रयत्नेन पश्य-ति भ्यायति । सर्वं परमात्मा सर्वरूपत्वात् तत्समतामीशित्त्वादिगुणेरेत्य जीवन्मुक्तेः पश्चोद्द्वाधायककर्मापाये देहद्वयरू-पोपाधित्यागासदेव ब्रह्माभ्येति नित्यानन्दप्रकाशस्त्ररूपेणावतिष्ठतदृत्यर्थः ॥ १२५॥
- (३) कुद्धृकः । इदानींमोक्षत्वेनोक्तसर्वधर्मश्रेष्ठतया सर्वत्र परमात्मदर्शनमनुष्ठेयत्वेनोपसंहरित एवंयः सर्वभूतेष्वि-ति । सर्वभूतेषु चात्मानमित्याधुक्तमकारेण यः सर्वभूतेष्ववस्थितमात्मानमात्मना पश्यति सब्रह्मसाक्षात्कारात्परंश्रेष्ठंपरं-स्थानंब्रह्मपामोति तत्रात्यन्तंलीयते मुक्तोभवतोत्यर्थः ॥ १२५॥
- (४) राघवान-दः । [ मोक्षस्य परमपुरुषार्थत्वं प्रदर्शयन् तत्रैवास्य शास्त्रस्य तात्पर्यमाह एवंयइति। पदंपद्यते ज्ञा-नेनैवाप्यते पदंत्रह्मतिद्वणोःपरमं पदिमत्युक्तेः। आत्मनाबुध्याअभ्येति तादात्म्यमामोति ब्रह्मेवसन् ब्रह्माप्येतीति श्रुतेः] । १२५॥
- (५) **नन्दनः। ए**वंप्रपश्चितस्य परमात्मज्ञानस्य फलमाह एवंयः सर्वभूतेष्विति। आत्मना मनसा ब्रह्मपरंपुरुषम्
- (६) रामचन्द्रः । एवं यः सर्वभूतेषु आत्मनाऽऽत्मानं पश्यित सः सर्वसमतामेत्य सनातनंत्रह्माभ्येति प्रामाित ॥१२५॥ इति श्रीरामचन्द्रभट्टिविरचितायां मनुभावार्थदीपिकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ७ ॥ इत्येतन्मानवंशास्त्रंभृगुप्रोक्तंपठिन्द्वजः ॥ भवत्याचारवान्तित्यंयथेष्टांप्रामुयाद्गतिम् ॥ १२६॥ मनुः स्वायंभुवोदेवः सर्वशास्त्रार्थपारगः । तस्यास्य निर्गतंधर्मविचार्य बहुविस्तरम् ॥ २ ॥ ये पठिनत द्विजाः केचित्सर्वपापोपशान्तिदम् । ते गच्छिन्ति परंस्थानंत्रह्मणः सद्म शाश्वतम्॥३॥]ः इतिमानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां संहितायां द्वादशोऽध्यायः॥ १२ ॥ समाप्तेषामनुसंहिता ॥ ७ ॥
- (१) मेधातिथिः । इतिःशास्त्रसमाप्तिमाह परन्भवत्याचारवान् अन्योअध्याहार्यआचारोयथापितशस्त्रान्तरात्त्वनुष्ठानं एवंविधश्चेद्भवितयथेष्टांदेवतादिरुक्षणांगतिं ब्रह्माथेति ब्रह्मभावमापचते । मेत्राचवभासेन राग्द्धेषक्षयमनुवदित । अनेनचाविजातीयप्रत्ययान्तरितात्मैकत्वज्ञानमनुष्टेयमाह ॥ निष्ठ्विजातीयप्रत्ययोत्पत्तीसर्वसंमतताभवित अत्रश्चेतदुक्तंभवति ॥ अहंममेतित्यक्तवाहंकारममकारस्यतदेकज्ञानियतत्यानिरितशयपरमानंदरूपं ब्रह्मप्रामोति । अनिष्टनिवृत्तिःशास्तप्रदर्शिताभिष्रेतप्रतिनियमेनच फलसिद्धिभवित इत्यर्थः ॥ १२६॥

इतिश्रीभद्वीरत्वामिस्नोर्भदमेधातिथिविरचितेमनुभाष्येद्वादशोध्यायः ॥ १२ ॥ समाप्तं ॥ शुभंभवतु

<sup>\* (</sup> इ, थ, न, श, राघ०२ )

<sup>(</sup>१) राघ० २, न.

(२) सर्वतनारायणः । इत्येतदिति शास्त्राध्ययनफलस्य पूर्वप्रकान्तस्योपसंहारः । मानवं मनुना मथमं प्राप्त भृगुणाच प्रोक्तं प्रकर्षेण मुनिषु प्रकाशितमित्यर्थः ॥ १२६॥

॥ एतस्मिन्भृगुभारतीविवरणे कैर्नामनारोपितं चेतश्चेतियता न कश्चन पुनस्तत्त्वस्य तत्राजनि । असाभिस्तु गुरूपरेश-विशदमज्ञामकर्षस्फुरखेतुर्हेतुगमैर्नमानविगरां सर्वोऽयमाविष्कृतः ॥ इति श्रीसर्वज्ञनारायणकतौ मन्वर्थनिबन्धे नैःश्च-यसकर्मसंकीर्तननाम द्वादशोध्यायः ॥ १२ ॥ समाप्तमिदं मानवशास्त्रविवरणं सर्वज्ञमोक्तम् ॥ शिवप्रदमस्तु ॥

(३) कुछ्कः। समास्पर्थइति शब्दः एतत्स्मृतिशास्त्रभृगुणा प्रकर्षेणोक्तंद्विजातिः पठित्वहितानुषानिषिद्धवर्जे-नात्सदाचारवान्भवति यथाऽपेक्षितांच स्वर्गापवर्गादिरूपांगतिंपामुयादिति ॥ १२६ ॥

सारासारवचः प्रपञ्चनविधो मेधातिथेश्वातुरीस्तोकवस्तुनिगूढमल्पवचनाद्गोविन्दराजोजगो ॥ यन्थेऽिलन्धरणाधर-स्य बहुशः त्वातत्त्र्यमेतावता स्पष्टमानवमर्थतत्त्वमिक्षित्रं कुळतोऽयश्रमः ॥ १ ॥ मायोमुनिभिविवृतं कथ्यत्येषामनुस्य-तेरर्थम् ॥ दशिभर्यन्थसहसैः समदशैयुता कता वृत्तिः ॥ २ ॥ सेयमया मानवधर्मशास्त्रे व्यथायि वृत्तिविदुषाहिताय ॥ दुर्बोधजातेर्दुरितक्षयाय भूयात्ततोमे जगतामधीशः ॥ ३ ॥ इति वोरिन्दिनन्दनावासीयिदवाकरात्मजश्रीमत्कुःद्भूकभद्दविर-वितायां मन्वयमुक्तावल्यां मनुवृत्तौ द्वादशोऽध्यायः समाप्तः ॥ इति श्रीकुःक्रूकभद्दविरिचतामन्वर्यमुक्तावली समाप्ता ॥ ७ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ७ ॥

[ ( ४ ) राघवान-दः। एतच्छास्तस्य पठनफलं ज्ञापयनुपसंहरति इतीति । शृगुभोक्तसृषिभ्योभृगुणैवपाठितं यथेष्टा-ख्यां त्वर्गाख्यां मोक्षाख्यां वा धर्मविद्रसविद्य ॥ १२६ ॥ ]

इयंकृतिः सरत्वत्याः पदकंजसमिता ॥ विदुषाचित्तकुमुदशशिनीवमनोरमा ॥ मन्वर्थचंद्रिकाह्मेषाराघवानंदिनिर्मता ॥ करोतृविदुषांगीतिविस्तरध्वांतवर्जनात ॥ इतिश्रीविश्वेश्वरभगवत्पादशिष्याद्वयभगवत्पादशिष्येण श्रीराघवानंदसरत्वः त्याविरचितमन्वर्थचंद्रिकायांद्वादशोध्यायः ॥ १२ ॥ ् श्रीरामचंद्रायनमः ॥ ९० ॥ , ॥ ९० ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

(५) नन्दनः । शास्त्राध्ययनस्य फलमाह् इत्येतमानवंशास्त्रमिति। यथेष्टांगतिमवामुयायथैषांफलमवामोति ॥१२६। इति श्रीभारद्वाजगोत्रतिलकेन श्रीलक्ष्मणविचक्षणानुजेन नन्दनसूरिणा विरचिते मानवव्याख्याने द्वादशोऽध्यायः ॥

(१) राघ॰ २, न



<sup>\*</sup> दश=शत (अ)

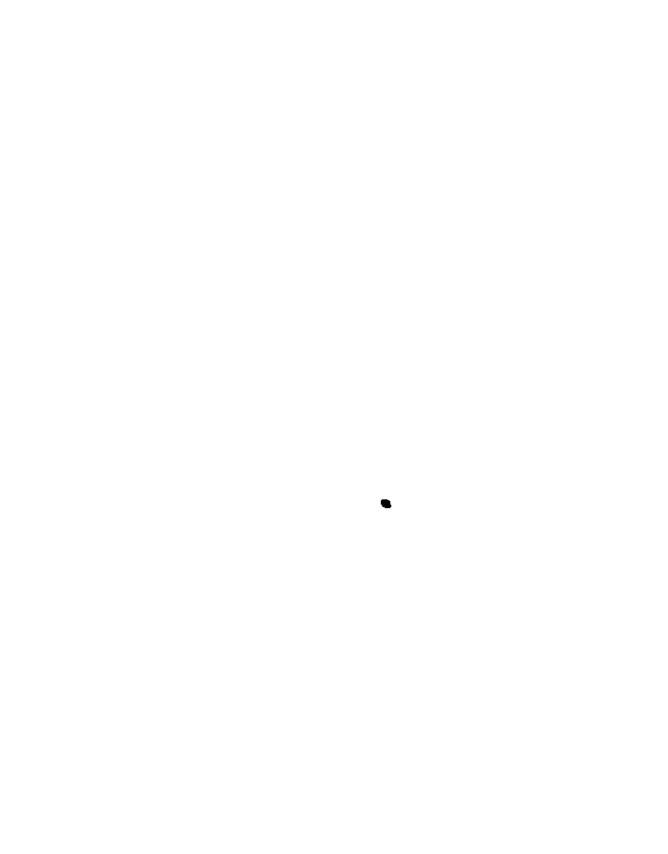

# प्रथमपरिशिष्टस्यानुक्रमणिका.

|    |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | श्लोक संख्या. |          |         |  |
|----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|----------|---------|--|
|    |                           |     |     |     |     |     | •   |     |     |     | मनु           | बृद्धमनु | बृहरमनु |  |
| 7  | धर्माब्धिसारः • •         | ••  | ••  | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | 9             | •        | •       |  |
| ર  | रमृतिचन्द्रिका            | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | ३२            | २८       | •       |  |
|    | दानहेमादिः • •            |     |     |     |     |     |     |     | • • | • • | 99            | ч        | •       |  |
| 8  | वतहेमादिः · ·             | ••  | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | 9             | •        | •       |  |
| 4  | श्राद्धहेमाद्भिः          | ••  | • • | ••  | ••  | • • | • • | • • | • • | • • | 39            | •        | •       |  |
|    | स्पृतिरत्नाकरः            |     |     |     |     |     | •   |     |     | • • | ५३            | 8        | ર       |  |
|    | श्रद्रकमलाकरः •           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 98            | <b>\</b> | 3       |  |
|    | पराशरमाधवः · ·            |     |     |     |     |     |     |     |     | • • | 80            | <        | 8       |  |
|    | निर्णयसिन्धुः •           |     |     |     |     |     |     |     |     | :   | 98            | 98       | 8       |  |
|    | मिताक्षराया <b>ज्ञ</b> वल |     |     |     |     |     |     |     |     | ••• | 93            | •        | 7       |  |
|    | संस्कारकौस्तुभः           |     |     |     |     |     |     |     |     | • • | Ę             | •        | •       |  |
|    | प्रयोगरत्नम् 🕟            |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ર             | c        | •       |  |
|    | विवादभङ्गार्णवः           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 96            | , ,      | 3       |  |
| 98 | <b>ष्यवहारतत्त्वम्</b>    | ••  | • • | • • |     | ••  |     | • • | • • |     | 9             | •        | •       |  |
| 94 | दायऋमसंपहः                | • • | • • | • • | • • | • • | • • |     | ••  | • • | <b>ર</b>      | •        | •       |  |
|    | दायतत्त्वम् · ·           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ર             | •        | •       |  |
|    | श्रीमद्भागवते श्री        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 7             | •        | •       |  |
|    | शहुरविजयः                 |     |     | ••  |     |     |     |     |     | • • | ર             | •        | •       |  |
|    | संस्कारमयूखः              |     | • • |     | ••  | • • |     | • • | • • | • • | u,            | •        | •       |  |
|    | आचारमयूखः                 |     |     |     |     | • • | • • | • • | • • | • • | 6             | •        | •       |  |
|    | श्राद्धमयूखः • •          |     |     | • • | • • | ••  |     | • • | • • | • • | ર             | ર        | •       |  |
|    | <b>व्यवहारमयू</b> खः      |     |     |     | • • |     | • • | ••  | • • | • • | ર             | 9        | •       |  |
|    | <b>गायश्चित्तमयू</b> खः   |     |     |     | ••  | • • | • • | • • | • • |     | •             | ર        | 1       |  |

# ॥ मनुस्मृतिप्रथमपरिशिष्टम् ॥

(हेमादिमाधवादिभिर्मनूक्तत्वेन स्वीकतेषुवचनेषुयानिसंपत्युपलब्धमुद्रितमनुस्यतिपुस्तकेषुनोपलभ्यन्तेतान्यिस्यरिशिष्टे संकलितानि )

॥ घर्माव्यितारः॥

विवाहबतचूडामु मातायदिरजल्खा ॥ तस्याःशुद्धेःपरंकार्थमङ्गलंमनुरब्रवीत् ॥ १ ॥ स्मृतिचन्द्रिका ॥

**ब्यव**हारकाण्डम्

यित्समोमर्वयत्यार्तेस्तेनत्वर्गेमहीयते ॥ यत्त्वेश्वर्यान्नक्षमतेनरकंतेनगच्छित ॥ १ ॥ ज्यवरै:साक्षिभिर्माव्योनृपत्राह्मणसन्निधो ॥ २ ॥

स्वभावेनेवयदूयुस्तद्वाद्यंव्यावहारिकं ॥ यतोयदन्यद्विब्र्युर्धर्मार्थतदपार्थकम् ॥ ३ ॥ कृतिवजःसमवेतास्तुयथासत्रेनिमित्नताः ॥ कुर्युर्यथार्हतःकर्मगृह्णोयुर्दिक्षणांतथा ॥ ४ ॥ विभागतुक्रतेकिचित्सामान्यंयत्रदृश्यते ॥ नासौविभागोविद्ययःकर्तव्यःपुनरेवहि ॥ ५ ॥ विभागयत्रसंदेहोदायादानांपरस्परं ॥ पुनविभागः कर्तव्यःपृथक्स्थानस्थितरेपि ॥ ६ ॥ आरंभकृत्सहायथदोषभाजौतदर्धतः ॥ ७ ॥

आर मरूत्सहायश्वदायभाजातदयतः ॥ ७ ॥ गायत्रीमानृसारोपिवनंविमःसुयिद्यतः ॥ गायत्रीतश्चतुर्वेदीसर्वाशीसर्वविक्रयी ॥ ८ ॥

आसुराणांकुलेजाताजातिपूर्वपरिप्रहे ॥ तस्यादर्शनमात्रेणनिराशाःपितरोगताः ॥ ९ ॥

॥ आद्धिकमकरणम् ॥

शिष्टाचारस्पृतिर्वेदास्तिविधंधर्मलक्षणम् ॥ १० ॥ धर्मव्यतिक्रमोवेहिमहतांसाहसंतथा ॥ तदन्वीक्ष्यप्रयुक्तानःसीदत्येवरजोवलः ॥ ११ ॥ यथैववेदाध्ययनंधर्मशास्त्रमिदंतथा ॥ अध्येतव्यंब्राह्मणेननियमंत्वर्गमिच्छ्या ॥ १२ ॥ पुत्रजन्मनियन्नेचतथासंक्रमणेरवेः ॥ राह्मेश्वदर्शनेस्नानंध्यस्तंनान्यथानिशि ॥ १३ ॥ पुराकल्पेकुमारीणांमौजीवन्धनमिष्यते ॥ अध्यापनंधवेदानांसावित्रीवधनेतथा ॥ १४ ॥ पितापितृव्योभातावाचैनामध्यापयेत्पुरः ॥ त्वगृहेचैवकन्यायाभैक्षचर्याविधीयते ॥ १५ ॥ वर्जयदिजनंदण्डंजदाधारणमेवच ॥ १६ ॥ समितिक्रान्तकालाच्यपितताःसर्वएवते ॥ नैवाविधपूर्तावदापद्यपिचकहिष्वत् ॥ १० ॥ हस्तदनातुयाभिक्षालवणंव्यञ्जनानिच भुक्त्वाह्मश्रुचितांयातिदातात्वर्गनगच्छति ॥ १८ ॥

| (१) निर्णयसिन्धुः | ( ५ ) पराशरमाधवः। ब्यवहार | मयूखः । ( ११ ) स्पृतिरत्नाकरः । |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------|
| (३) पराशरमोद्दः।  | (६) पराशरमाथवः            | ( १४ ) आमरकोशटौकायां पराशरमा-   |
| ( ४) पराश्वरमाधवः | ( < ) श्राब्हेर्मादः      | धवेयमस्युक्तम् ।                |

सायंगताईँजातीनामशनंश्रुतिचोदितं ॥ नान्तराभोजनंकुर्यादिमहोत्रसमोविधिः ॥ १९ ॥ ऋषिदेवमनुष्याणांवेदःचक्षुःसनातनः ॥ २० ॥ दशानांतुसहस्राणांयुक्तानांधुर्यवाहिनां ॥ सुपात्रेविनियुक्तानांकन्याविद्याचतत्सममः ॥ २१ ॥ शक्त्रच्यानिवउल्कापातेतथैवच ॥ अनध्यायिद्यरात्रंतुभूमिकन्पेतथैवच ॥ २२ ॥ सामर्थ्ययनेऋग्यज्ञिनाधीयीतकदाचन ॥ २३ ॥ अर्ल्ययेलोकविद्दिष्टंधर्ममध्याचरेन्ततु ॥ २४ ॥ नाम्नद्यंलोकविद्दिष्टंधर्ममध्याचरेन्ततु ॥ २४ ॥ नाम्नद्यादक्षतोत्राह्मलते ॥ भूणहत्यापितुस्तस्याःसाकन्यावरयेत्त्वयमः ॥ २६ ॥ कन्याद्यादशवर्षेयानप्रदत्तागृहेवसेतः ॥ भूणहत्यापितुस्तस्याःसाकन्यावरयेत्त्वयमः ॥ २६ ॥ नष्टेष्टतेप्रविज्ञतेह्वीवेचपिततेपतौ ॥ पश्चत्वापत्रुनारीणांपितरन्योविधीयते ॥ २० ॥ अलाभेदेवत्वातानांसरसांसरितांतथा ॥ उद्भृत्यचतुरः।षण्डान्पारकयेलानमाचरेतः ॥ २८ ॥ अमिवत्कपिलासत्रीराजाभिर्भमहोदिधः ॥ दष्टमात्रापुनन्त्येतेतस्मात्प्ययेतिनत्यशः ॥ २९ ॥ सृणंवायदिवाकाष्ठंपुष्पंवायदिवाफलं ॥ अनाष्ट्रष्टन्तुगृह्यानोहस्तच्छेदनमहिति ॥ ३० ॥ समर्घपण्यमाद्धत्यमहार्धयःग्रयच्छितः ॥ सवैवाधुर्षकोनामयश्चवृध्याप्रयोजयते ॥ ३१ ॥ सासमात्रीभवेद्दिक्षाअयंगासचतुष्टयं ॥ अयंचतुर्गणीकृत्यहंतकारोविधीयते ॥ ३२ ॥ सासमात्रीभवेद्दिक्षाअयंगासचतुष्टयं ॥ अयंचतुर्गणीकृत्यहंतकारोविधीयते ॥ ३२ ॥ सासमात्रीभवेद्दिक्षाअयंगासचतुष्टयं ॥ अयंचतुर्गणीकृत्यहंतकारोविधीयते ॥ ३२ ॥

दानहेमादिः ॥

इष्ठयक्षेयद्दीयतेदिक्षणादितदैष्टिकम् ॥ बहिर्वेदिचयद्दानंदीयतेति द्वपौर्तिकम् ॥ १ ॥ स्वर्गायुर्भूतिकामेनतथापापे।पशान्तये ॥ मुमुक्षुणाचदातव्यं ब्राह्मणेभ्यस्तथान्वहम् ॥ २ ॥ येव्यपेताःस्वकर्मभ्यःपरण्डोपजीविनः ॥ द्विज्ञत्वमभिकाङ्कन्तितांश्वशृद्धवदाचरेत् ॥ ३ ॥ अव्यतत्व्यनधीयानायत्रभेक्ष्यचराद्विजाः ॥ तंयामंदण्डयेद्दाजाचौरभक्तमदोहिसः ॥ ४ ॥ पात्रभूतोहियोविपःप्रतिगृह्मप्रतियहम् ॥ असत्स्विनियुञ्जीततस्यदेयंनिकंचन ॥ ५ ॥ संचयं कुरुतेयश्वपतिगृह्ममंततः ॥ धर्मार्थनोपयुङ्कयोनतंतस्करम चयेत् ॥ ६ ॥ नकुर्यात्कस्यचित्पीडांकर्मणामनसागिरा ॥ आचरन्तिभवेकन्तुकर्माण्यप्यन्यथाचरन् ॥ ॥ सम्ध्ययोरुभयोर्जप्यभोजनेदन्तधावने ॥ पितृकार्येचदैवेचतथामूत्रपुरीषयोः ॥ ८ ॥ युरुणांसन्तिधौदानेयोगेचैवितिशेषतः ॥ एपुमौनंसमातिष्ठन्त्वर्गगमोतिमानवः ॥ ९ ॥ विष्णुः पराशरोदक्षः संवर्तव्यासहारिताः ॥ शातातपोवसिष्ठश्वयमापस्तंबगौतमाः ॥ १० ॥ दवलेःशङ्कलिखतौभरद्वाजोशनोत्रयः ॥ शौनकोयाङ्गवल्कयश्वदशाष्टीस्वितिकारिणः ॥ ११ ॥ दवलेःशङ्कलिखतौभरद्वाजोशनोत्रयः ॥ शौनकोयाङ्गवल्कयश्वदशाष्टीस्वितकारिणः ॥ ११ ॥

॥ वतहेमादिः॥

विहितस्याननुष्ठानमिन्द्रियाणामनियहः॥ निषिद्धसेवनंनित्यंवर्जनीयंशयत्नतः॥ १॥

(१९) पराशरमाधवः । आचारमयूखः (२८) हेमाद्रिः । स्पृतिरत्नाकरः । (५) पराशरमाधवः (२४) मिताक्षरा । (६) पराशरमाधवः । (६) पराशरमाधवः

( २७ ) पराशरमाधवः ( ३२ ) पराशरमाधवः । आचारमयूबः

#### ॥ श्राद्धहेमादिः ॥

यत्किचिन्मधुसंमिश्रंगोक्षीरघृतपायसं ॥ दत्तमक्षयमित्याहुःपितरस्त्वेवदेवताः ॥ ३ ॥ अलाभेभिन्नकालानांनान्दीश्राद्धत्रयंबुधः ॥ पूर्वेचुर्वेपकुर्वीतपूर्वाद्धपातृपूर्वकम् ॥ २ ॥ एकपिण्डरुतानांतुपृथक्त्वंनोपपद्यते ॥ सपिण्डीकरणाद्रध्वंषृतेरुष्णचतुर्दशीमः ॥ ३ ॥ कुर्वन्त्रतिपदिश्राद्धसरूपानलभतेसुतान् ॥ कन्यकांतुद्धिनीयायांतृतीयायांतुर्वान्दन ॥ ४ ॥ पश्चनक्षद्रांश्वतुर्ध्यान्तुपंचम्यांशोभनान्सुतान् ॥ पक्ष्यांदूर्तकपिचापिसप्तम्यांलभतेनरः ॥ ५ ॥ अष्टम्यामिपवाणिज्यंलभतेश्राद्धदःसदा ॥ नवम्यामकसुरकंदशम्यांद्विखुरांस्तथा ॥ ६ ॥ एकादश्यांतथारौप्यंब्रह्मवर्चस्विनःसुतान् ॥ द्वादश्यांजातरूपंचरजतंकुप्यमेवच ॥ ७ ॥ द्मातिश्रेष्ठयंत्रयोदश्य।चत्र्देश्यांतुसुप्रजाः ॥ प्रोयन्तिपितरश्रास्ययेशस्त्रेणहतारणे ॥ ८ ॥ पक्षत्यादिविनिर्दिष्टान्विपुलान्मनसःभियान् ॥ श्राद्धदःपंचदश्यांतुसर्वान्कामान्समश्चते ॥ ९॥ सर्ववायदिवाप्यर्थपादंवायदिवाक्षरं ॥ सकाशाद्यस्यगृह्णीयान्नियतंतस्यगौरवम् ॥ १० ॥ नानुग्ब्राह्मणे। भवतिनवणियक्शीलवः ॥ नशूद्रवेषणंकुर्वन्नस्तेयोनचिकित्सकः ॥ ११ ॥ परपूर्वापतिधीरावदिन्तिद्धिषूपति ॥ द्विजोयेद्धिषुश्रेवयस्यसैवकुरुविनी ॥ १२ ॥ यस्तयोरन्नमश्रातिसकुण्डाच्यवतेद्विजः॥ १३ ॥ अतिथिपूजयेद्यस्तुश्रान्तेवात्दृष्टमानसं ॥ सन्नृषेगेशातेतनदत्तस्यादितिभेमतिः ॥ १४ ॥ येषामन्नंचनातिथिर्विपाणांब्रजतेगृहात् ॥ तेवैखरत्वमुष्ट्रत्वमश्वत्वंपतिपेदिरे ॥ १५ ॥ किंत्राह्मणस्यपितरंकिंवापृच्छितिमातरं ॥ श्रुतंचेदस्तिवेद्यंवातन्मातापितरौस्पृतौ ॥ १६ ॥ अनर्हतेयद्दातिनद्दातियद्हेते ॥ अर्हानर्हानभिन्नानात्सोपिधर्माद्हीयते ॥ १७ ॥ परिच्यतेष्टवस्थानान्निगरनेवतच्छुचिः ॥ १८॥ निमह्यविपास्तदहर्वर्जयेन्मैथुनंक्षरम् ॥ प्रमत्तानांचस्वाध्यायंक्रोधाशौचंतथानृतम् ॥ १९ ॥ अभ्युष्णंसर्वमस्त्रंस्याद्ञुञ्जीरंश्रीववाग्यतः ॥ नवद्विजातयाब्रुयुदीत्रापृष्टाह्रविर्गुणान् ॥ २० ॥ उपासनाग्रीकुर्वीतगृहांकर्मयथाविधि ॥ पञ्चयङ्गान्नपक्तिश्रयचान्यदृहाकृत्यकम् ॥ २१ ॥ बह्ययस्तुयेविमायेवैकाययएवच । तेषांसपिण्डनादूर्ध्वमेकोह्दिष्टनपार्वणम् ॥ २२॥ पूर्वा इंवेदिकं श्राद्ध मपरा इंत्रुपार्वणम् ॥ एको इष्टिंतुमध्याद्वेपातर्वृद्धिनिमित्तकम् ॥ २३ ॥ पिण्डान्वाहार्यकंश्रादंशीणेराजनिशस्यते ॥ वासरस्यनृतीर्येऽशेनातिसन्ध्यासमीपतः ॥ २४ ॥ यस्यचैवगृहे विभोवसे त्काश्यदभोजितः ॥ नतस्यपितरोदेवाह्वयंकव्यंचभुक्तते ॥ २५ ॥ अतिथिर्यस्यवैद्यामेभिक्षमाणः प्रयत्नतः ॥ सचेन्निरसितस्तत्र ब्रह्महत्याविधीयते ॥ २६ ॥ अपिशाकंपचानस्वशिलां ञ्लेनाविनीवतः ॥ स्वदेशेपरदेशेवानातिविधिवमनाभवेतः ॥ २७ ॥

<sup>(</sup> ४ ) पराशरमाथवः।

<sup>(</sup>६) ५राशरमाधवः।

<sup>(</sup>८) पराशरमाधवः ।

<sup>(</sup>५) पराशरमाभवः

<sup>(</sup>७) पराशरमाधवः।

<sup>(</sup>९) पराशरमा०

यस्यमित्रमधानानिश्राद्धानिचहर्वीषिच ॥ पितृषुरैवयक्केषुदातात्वर्गनगच्छति ॥ २८ ॥ श्राद्धनयःकुरुतेसंगतानिनदेवयानेनपथासयाति ॥ विनिर्मुक्तंपिप्पलंबन्धतोवात्वर्गाळोकाद्धाश्यतिश्राद्धमित्रः॥२९॥ यन्त्रोषितंभवेन्मांसंब्राह्मणानांचकाम्यया ॥ यथाविधिनियुक्तश्र्याणानामेवचात्यये ॥ ३० ॥ यस्तुभक्षयतेमांसंब्राह्मणानांचकाम्यया ॥ सलोकेऽप्रियतांयातिव्याधिभिश्वेवपीड्यते ॥ ३१ ॥

#### ॥ स्मृतिरत्नाकरः॥

यस्यधर्मध्वनोनित्यंखराइध्वमइवोछ्तिः ॥ चरितानिचपापानिबैडालंनामतंविदुः ॥ 🤊 रजकश्ममंकारश्चनटोबुरुडएवच ॥ कैवर्तमेद्भिष्ठाश्वसमैतेऽन्त्यजजातयः॥ २॥ आत्मानंधर्मकत्यंचपुत्रदारांश्र्यपीडयेत् ॥ लोभाषःपितरौमोहात्सकदर्यइतिस्पृतः ॥ ३ ॥ योर्थार्थीमांद्विजेदचात्पटेचैवविधानतः ॥ अध्यायेचधनंत्राहुर्वेदविप्रावकंबुधाः ॥ ४ ॥ प्रख्यापनंनाध्ययनंप्रश्नपूर्वप्रतियहः ॥ याजनाध्यापनेवादः बह्विधोवेदविक्रयः ॥ ५ ॥ स्त्र भावाद्यत्रविचरेत्कृष्णसारमृगोद्विनाः ॥ विज्ञेयोधार्मिकोदेशोम्लेच्छदेशस्ततःपरः ॥ ६ ॥ निवर्तकंहिपुरुषंनिवर्तयतिजन्मतः ॥ भवर्तकंहिसर्वत्रपुनरावृत्तिहेतुकं ॥ ७ ॥ संसारभीरुभिस्तस्माद्भियुक्तंकामवर्जनम् ॥ विधिवत्कर्मकर्तव्यंज्ञानेनसहसर्वदा ॥ ८ ॥ नदेहिनांयनःशक्यंकर्तृकर्माण्यशेषतः ॥ तत्मादामरणाद्वैधंकर्तव्यंयोगिनासदा ॥ ९ ॥ अर्थकामेष्वसक्तानांधर्मेज्ञानंविधीयते ॥ धर्मजिज्ञासमानानांप्रमाणंप्रथमंश्रुतिः ॥ १० ॥ हर्तज्ञानंक्रियाहीनंहतास्त्वज्ञानिनःक्रियाः॥ अपश्यन्नन्धकोदग्धःपश्यन्नपिचपज्ञुकः॥ ११ ॥ नान्यचित्तिश्वरंतिष्ठेन्तस्पृशेत्पाणिनाशिरः ॥ नब्र्यान्नदिशःपश्येद्विण्मूत्रोत्सर्जनेबुधः ॥ १२ ॥ परस्यशोणितस्पर्शेरेतोविण्युत्रजेतथा ॥ चतुर्णामिविवर्णानांद्वाविशन्यस्तिकाःस्पृताः ॥ १३ ॥ दन्तवद्दन्तलग्रेषुजिब्हास्पर्शेशुचिर्नतु ॥ परिच्युतेष्ववस्थानान्निगरेजैवतच्छुचिः ॥ १४ ॥ त्रीन्पिण्डानथवोद्धृत्यसायादापत्सुनासदा ॥ अन्यैरिष्ठतेकूपेसरीवाप्यादिकेतथा ॥ १५ ॥ तत्रसात्वाचपीत्वाचपायश्चित्तंनविद्यते ॥ १६ ॥ नात्रोनारुणकरन्नाक्तान्तेचनभ्रस्तले ॥ नपरांभिसनाल्पेचनाशिरस्कःकथंचन ॥ १७ ॥ गतेंदेशान्तरंपत्यौगन्धमाल्याञ्जनानिच ॥ दन्तकाष्टंचतांबूछंबर्जयेद्दनितासती ॥ १८ ॥ आराष्यदेवमाराष्यवन्धूनव्यनुसृत्यच ॥ मुक्ताव्याधीचनस्रायात्तेलेनापिनिशास्त्रपि ॥ १९ ॥ राष्ट्रदर्शनसंक्रान्तिविवाहात्ययवृद्धिषु ॥ स्नानदानादिकंकार्यनिशिकाम्यवतेषुच ॥ २० ॥ पुच्छेबिडालकंस्पृष्ट्रास्नात्वाविशेविशुभ्यति ॥ भोजनेकर्मकालेचविधिरेषउदाद्धतः ॥ २१ ॥ प्रक्षान्यपादीहरूतीच्ह्याचान्तोवाग्यतःशुचिः ॥ तिथिवारादिकंश्रुत्वासुसंकरूप्यथाविधि ॥ २२ ॥ नोर्पातष्ठेतयःपूर्वामुपास्तेनचपश्चिमामः ॥ सश्रद्भवद्दहिष्कार्यःसर्वत्मान्साधुकर्मणः ॥ २३ ॥ यस्यदेशंनजानातिस्थानंत्रिपुरुषंकुलम् ॥ कन्यादानंनमस्कारंश्राद्धंतस्यविवर्जयेत् ॥ २४ ॥

एवंसम्ध्यामुपास्याथपितरावयजाम्युरुत् ॥ त्रिवर्णपूर्वशिष्टांश्रपान्यदश्यानमिवादयेत् ॥ २५ ॥ अग्रिहोत्रस्यशुत्रुवासम्भ्योपासनमेवच ॥ कार्यपत्म्याप्रतिदिनंबिलकर्मचैत्यकम् ॥ २६ ॥ मुख्यकालेब्यतिकान्तेगीणकालेतथाचरेत् ॥ २७ ॥ आत्मशाखांपरित्यज्यपरशाखासुवर्तते ॥ नजातुपरशाखोक्तंबुधःकर्मसमाचरेत् ॥ २८ ॥ समूलक्य भवेद् भैःपितृणांयज्ञकर्मणि ॥ मूलेनलोकाञ्जयतिशक्रस्यचमहात्मनः ॥ २९ ॥ मातापितागुरुभीतागजादीनःसमाश्रितः ॥ अभ्यागतोऽतिथिश्वाघिःपोष्यवर्गाउदाहृताः ॥ ३० ॥ द्विजातिभ्योयथालिप्सेत्यक्षष्टेभ्योविशेषतः ॥ अपिवाजातिमात्रेभ्योनतुशुद्वात्कथंचन ॥ ३१ ॥ उक्छष्टवापक्रष्टवातयोःकर्मनविद्यते ॥ मध्यमेकर्मणीहित्वासर्वसाधारणेहिते ॥ ३२ ॥ चणकबीहिगोधमयवानांमुद्रमाषयोः ॥ अनिषिद्धोयहीतब्योमुष्टिरेकोध्वनिर्जितेः ॥ ३३ ॥ त्रीण्याहरतिदानानिगावःपृथ्वीसरस्वती ॥ अतिदानंहिदानानांनास्तिदानंततोऽधिकम ॥ ३४ ॥ ज्ञानमत्तरययोदद्याद्वेदशास्त्रसमुद्भवम् ॥ अपिदेवास्तमर्चन्तिभर्गब्रह्मदिवाकराः ॥ ३५ ॥ पूर्वजन्मकतंपापंव्याधिरूपेणबाधते ॥ तच्छान्तिरौषधैदांनैजपहोमार्चनादिभिः ॥ ३६ ॥ यत्तज्ञात्वाद्विजोधर्मेपापंनैवसमाचरेत्॥ ३७॥ गुरुणामध्यधिक्षेषोवदिनन्दासुरुद्धधः ॥ ब्रह्महृत्यासमंब्र्यमधीतस्यचनाशनमः ॥ ३८ ॥ तैलभेषजपानेतुऔषधार्थत्रकल्पयेत् ॥ विषतैलेनगर्भाणांपुत्रतेनास्तिपातकम् ॥ ३९ ॥ अतिबालामतिकशामतिवृद्धामरोगिणीम् ॥ हत्वापूर्वविधानेनचेरचान्द्रायणंद्विजः ॥ ४० ॥ एकवर्षेहतेवन्सेकछुपादोविधीयते ॥ अबुद्धिपूर्ववेशःस्यात्मभूतेनास्तिपातकम् ॥ ४१ ॥ अग्निविद्द्विपन्नानांत्रभृतेनास्तिपातकं ॥ यित्त्रतंगोचिकित्सार्थमूढगर्भातिपातने ॥ ४२ ॥ यत्नेकृतेविपत्तिभेत्रायभितंसमाचरेत् ॥ गवाचपर्वतारोहेनदीतीरेतथेवच ॥ ४३ ॥ प्रायिभत्तंत्रकुर्वन्तिह्निजावेदपरायणाः॥ ४४ ॥: हिजातीनामयंदेहोन भोगायमकल्पते ॥ इहंक्कशायमहतेपेत्यानन्तप्रुखायच ॥ ४५ ॥ यदातूपघातो च्छिष्टानियानिच ॥ शुध्यन्तिदशिमःक्षारैःश्वकाकापहतानिच ॥ ४६ ॥ बालैरनुमनुकान्तंनित्यंमेध्यमितिस्थितिः॥ ४७ आपोहिश्वदिमस्त्रेणमार्जयत्वायथाविधि ॥ आपःपुनन्तुमस्त्रेणजरुंपीत्वासमाहितः ॥ २८ ॥ सुरभिमत्यासहालिङ्गेर्मार्जियत्वार्घ्यमृत्क्षिपेत् ॥ द्वीपादीसंपुटीकत्वापाणिभ्यांपूरयेज्ञलम् ॥ ४९ ॥ रवेरभिमुखस्तिष्ठस्त्रिरूध्वंसम्ध्ययोःक्षिपेत् ॥ ५० ॥ आईवासस्त्यःकुर्याज्ञपहोमौप्रतिपहम् ॥ तत्सर्वनिष्फलंविद्यादित्येवंमनुरब्रवीत् ॥ ५१ ॥ भाष्याःखादेन्ततुदिवाद्धिसक्तंस्तथानिशि ॥ सर्वैचित्रित्रसंबन्धनाचादस्तमयंप्रति ॥ ५२ ॥ तिलाईदधिमिश्राणांतिलशाकानिनिस्वदन् ॥ ५३ ॥

#### ॥ शूबकमछाकरः॥

#### ॥ पराशरमाधवः॥

प्रजापतिर्द्धियिल्कालेराज्यमभूभुजत् ॥ धर्मेकतानाःपुरुवास्तदातन्सत्यवादिनः ॥ १ ॥ तदानन्यवहारोऽभूदद्देवीनापिमत्सरः ॥ नदेधमेमनुन्येषुरुववहारःप्रवर्तते ॥ २ ॥ द्विज्ञान्यहारायसंप्रथेतकार्याणिवृष्के सह ॥ तस्यमक्ष्णितंराष्ट्रं कलंकोशंचनश्यति ॥ ३ ॥ संदिग्धेषुतुकार्येषुद्धयोविविदमानयोः ॥ दष्टभुतानुभूतत्वात्साक्षिण्योज्यक्तदर्शनम् ॥ ४ ॥ म्राह्मणावामनुन्याणामादित्यस्ते कसानिव ॥ शिरोवासर्वगानाणांपर्माणांसत्त्यमुत्तमम् ॥ ५ ॥ सत्यमेवपरंवानंसत्त्यमेवपरंतपः ॥ सत्यमेवपरोषमे लोकोत्तरित्वितः ॥ ६ ॥ सत्यमेवपरंदानंसत्त्यमेवपरंतपः ॥ सत्यमेवपरोषमे लोकोत्तरित्वितः ॥ ६ ॥ सत्यमेवपरंदानंसत्त्यात्वर्गस्यनेविद्यतः ॥ ६ ॥ मादितस्त्यात्वर्गमनुष्यात्वर्गतः ॥ १ ॥ मादितसत्त्यात्वर्गन्यतः ॥ साक्षियमेविश्वेषक्तवद्वतसः ॥ ८ ॥ महित्वकृपुरोहितामात्याःपुत्राःसंविध्यात्थवाः ॥ धर्मादिचलिताद्वण्ड्यानिर्वास्याराजिनःपुरात् ॥ ९ ॥ महित्वकृपुरोहितामात्याःपुत्राःसंविध्यात्थवाः ॥ धर्मादिचलितादण्ड्यानिर्वास्याराजिनःपुरात् ॥ ९ ॥ महित्वकृपुरोहितामात्याःपुत्राःसंविध्यात्थवाः ॥ स्वाद्याद्यपित्तव्यःस्याद्वृह्यत्वादिगुणंततः ॥ १० ॥ महित्यत्वामितिकीतंत्र्व्याराद्विनिवेदितं ॥ मतद्वविद्यतेदोषोनस्यात्वद्वपिक्रयात् ॥ १० ॥ आर्तस्यकुर्यात्सक्ष्यसन्यययामावितमादितः ॥ सुदीर्षस्यापिकाकस्यमुद्धभितेव्यत्वासः ॥ १२ ॥ तप्यव्यव्याद्वययाव्याकाकमं ॥ १३ ॥

<sup>ै</sup> अयं पञ्चमाध्यायमतेकोनपञ्चपिकश्चतत्मश्लोकस्य हितीयः पा**ट्य** माति

वःकमारीमेषपश्चनक्रमाश्वनुषभेतथा ॥ वाड्येत्साइसपूर्णमानुयादुत्तमेवधे ॥ १४ ॥ महापापीपवक्तारोमहापातकशंसकाः ॥ आमध्यमोत्तमादण्ड्याद्युस्तेषयथाक्रमम् ॥ १५ ॥ मध्यमोजातिपूगानांप्रथमोयामदेशयोः॥ १६॥ अन्त्याभिगमनेत्वहुत्याकवन्धेनमवासयेत् ॥ शुद्धस्तथाहुत्यएवस्याहुण्ड्यास्याद्वमनेवधः ॥ १७ ॥ अयोनौगच्छतोयवांपुरुवंवापिमीहतः ॥ चतुर्विशतिकोदण्डस्तथापत्रजितोहिसः ॥ १८ ॥ यःकारणंपुरस्कृत्यव्रतसर्यानिषेवते ॥ पापवर्तनसंख्यासबैद्यालनामतद्भूतम् ॥ १९ ॥ सहस्रगुणितंदानं भवेदत्तंयुगादिन् ॥ कर्मश्रादादिकं चैवतथामन्वन्तरादिन् ॥ २० ॥ बृद्धीचमातापितरीसाभ्वीभार्याष्ठुतःशिशुः॥ अप्यकार्यशतंकत्वाभर्त्तव्यामनुरव्रवीत्॥ २१ ॥ दीपोन्सवचतुर्दश्यांकार्यतुयमतर्पणम् ॥ रुष्णांगारचतुर्दश्यामपिकार्यतयैववा ॥ २२ ॥ यमावधर्मराजायमृत्यवेचान्तकायच ॥ वैवस्वतायकालायसर्वभूतक्षयायच ॥ २३ ॥ औदुंबरायदभायनीलायपरमेष्ठिने ॥ वृकोदरायचित्रायचित्रगुप्तायतेनमः ॥ २४ ॥ चन्द्रसूर्यप्रहेनाचाद्यात्स्रात्वाविमुक्तयोः ॥ अमुक्तयोरस्तगतसोर्दशस्त्रात्वापरेहृति ॥ २५ ॥ उपस्थानेचयत्त्रोक्तंभिक्षार्थब्राह्मणेनहि ॥ तात्कालिकमितिख्यातंतदत्तव्यंमुमुभुणा ॥ २६ ॥ सिद्धमन्तं भक्तजनैरानीतंयन्मदंप्रति ॥ उपपन्तंतदित्याहुर्मृनयोमोक्षकाह्मिणः ॥ २७ ॥ उभयत्रदशाहानिक्लस्यानंनभुज्यते ॥ दानंप्रतिप्रहोहोमःस्वाध्यायश्रनिवर्तते ॥ २८ ॥ जातेकुमारेतदृहःकामंकुर्यात्मितपहुम् ॥ हिरण्यधान्यगोवासारितलानांगुइसपिषाम ॥ २९ ॥ मातुछेश्वश्वेरमित्रेगुरौमुर्वद्मनासुम ॥ आशीचंपक्षिणीरात्रिष्टतामातामहीयदि ॥ ३० ॥ श्वशुरयोश्वभगिन्यांचमातुलान्यांचमातुले ॥ २१ ॥ याममध्येष्टतीयाव च्छवस्तिष्ठतिकस्यचित् ॥ यामस्यतावदाशौचनिर्यतेशुचितामियात् ॥ ३२ ॥ यामेश्वरेक्छपतीश्रीत्रियेचतपरिषनि ॥ शिष्यपञ्चत्वमापनेशुद्धिर्नक्षपदर्शनात् ॥ ३३ ॥ तिसःकोट्योऽर्धकोटीचयानिरोमाणिमान्दे ॥ ताक्त्कालंबसेत्वर्मे भर्तारयानुगच्छति ॥ ३४ ॥ उपात्तुजातः श्रतायांश्वपाकइतिकीर्त्यते ॥ १५ ॥ ब्राह्मणस्यरणद्वारेपूयशोणितसंभवे ॥ क्रमिरुत्पचतेयस्तुत्रायश्चित्तंकथंभवेत् ॥ ३६ ॥ गवांमूत्रपुरीवेणत्रिसव्यंस्नानमाचरेतः ॥ त्रिरावंपञ्चगव्याशीअघोनाध्याविशुध्यति ॥ २७ ॥ ·नाभिकण्डान्तरोद्भृतेत्रणेचोत्पचतेक्रमिः ॥ षहात्रंतुनदात्रोक्तगानापत्यंक्रिरोवणे ॥ ३८ ॥ विधेःमायमिकादस्माद्वितीयोद्दिगुणंचरेत् ॥ तृतीयेत्रिगुणंचैवचतुर्थेनास्तिनिच्छतिः ॥ १९ ॥ अपात्रीकरणंग्वातमरुक्षेणग्रभ्यति ॥ शीतरुक्षेणबाग्रद्भिगदःसांतपनेनवा ॥ ४० ॥

| ( १३ ) मिताक्षरा ।                                      | ( ३६ ) मिताक्षरा । शायमित्तमयूखः     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ( २१ ) मिताक्षरा । विवादभङ्गार्णवः ।                    | ं ( १७ ) नितासरा । त्रायश्वित्तमयूकः |
| ( २२ ) निर्णयसिन्धुः । मरनपारिजातः । आचारमयूकः ।        | ( २८ ) पिताकरा । शयभित्तमयूकः        |
| ( ३५ ) इदं श्वपाकलक्षणं दश्यमाध्यायगतिकोनविश्ववितमश्लो- | (३९) निवाक्षरा ।                     |
| क्रीक्राव्यामा उत्तर कार्यनीकी-कार्यामिकां करेते ।      |                                      |

श्रुतिपश्यन्तिमुनयःस्मरिनचतथास्मृतिम् ॥ तस्मात्ममाणमुभयंग्रमाणैःप्रापितंभुवि ॥ ४१ ॥ वाक्याभावेतुसर्वेषांदेशदृष्टमनन्तयेत् ॥ ४२ ॥ यस्यदेशस्ययोधर्मःमबृत्तःसार्वकालिकः ॥ श्रुतिस्मृत्यविरोधेनदेशदृष्टःसउच्यते ॥ ४२ ॥ देशपत्तनगोष्टेषुपुरयामेषुवादिनाम् ॥ तेषांस्वसमयैर्धर्मःशास्त्रतोउन्येषुतैःसह ॥ ४४ ॥ लेखयंयत्रनविद्येतनमुक्तिनेचसाक्षिणः ॥ नचदिव्यावतारोस्तिममाणंतत्रपाधिवः ॥ ४५ ॥ उभयाभ्यांथतेनैवमयासमुकस्मृत्ना ॥ लिखितंसमुकेनेतिलेखकःस्वंतुतिल्लिखेत् ॥ ४६ ॥ शोधयेत्तंचच्छन्देनवेदयेद्धनिकंनृपे ॥ सराक्षणंचतुर्भागंदाप्यंतस्यचतद्धनम् ॥ ४७ ॥

#### ॥ निर्णयसिन्धुः॥

पुष्पालङ्कारवस्त्राणिगन्धधूपानुलेपनम् ॥ उपवासेनदुष्यन्तिदन्तधावनमञ्जनम् ॥ १ ॥ आदिष्टीनोद्कंकुर्यादाब्रतस्यसमापनात् ॥ समाप्तेतूदकंकत्वात्रिरात्रमशुचिर्भवेत् ॥ २ ॥ यदातुनैवकिभात्स्यात्कन्याराजानमाह्वेत् ॥ ३ ॥ राज्ञस्तथासुरोवैश्येशुद्रेचान्त्यस्तुगहितः ॥ ४ ॥ षंडान्धबिधरादीनांविवाहोस्तियथोचितम् ॥ विवाहासंभवेतेषांकिनहोविवहेत्तदा ॥ ५ ॥ वसवःपितरोक्क्षेयारुदाक्केयाःपितामहाः ॥ प्रपितामहास्तथादित्याःश्रुतिरेषासनातनी ॥ ६ ॥ अविद्वान्त्रतिगृह्यानी भरमी भवतिदारुवत् ॥ ७ ॥ सर्वायासविनिर्मृक्तैःकामक्रोधविविजितैः ॥ भवितब्यंभविद्धर्नःश्वोभूतेश्राद्धकर्मणि ॥ ८ ॥ द्याञ्चिन्यःपरेभ्यस्तुजीवेश्वेश्चितयंयदि ॥ ९ ॥ आशोचिचव्यतिकान्तेनामकर्मविधीयते ॥ १०॥ बृद्धःशौचमृतेलुप्तप्रत्याख्याताभिषक्कियः ॥ आत्मानंघातयेद्यस्तुभृग्वम्यनशनाम्बुभिः ॥ ११ ॥ तस्यत्रिरात्रमाशौचंद्वितीयेत्वस्थिसंचयः ॥ नृतायतूदकंकत्वाचतुर्थेश्राद्धमाचरेत् ॥ १२ ॥ अस्वर्ग्याह्याहुतिःसास्याच्छूद्रसंपर्कदूषिता ॥ १३ ॥ ब्रह्मचर्यचरेहापिपविशेहाहुताशनम् ॥ १४ ॥ ंमातापित्रोरुपाभ्यायाचार्ययोरौर्ध्वदेहिकम् 🛭 कुर्वन्मातामहस्यापिव्रतीनभ्रश्यतेव्रतात् ॥ १५ ॥ इष्टिमायुष्मतीकुर्यादीप्सितांश्वऋतुंस्ततः ॥ १६ ॥

#### ॥ मिताक्षरा ॥

अकामतस्त्वहोरात्रंशेषेषूपवसेदहः ॥१॥
मानुषास्थिशवंविद्यारेतोमूत्रार्तवंवसा ॥ स्वदाशुदूषिकाश्लेष्ममद्यायोषेश्यपुष्यते ॥ २ ॥
विष्णोहृष्यंषकष्यंषञ्ज्याद्रहोतिषक्रमात्॥ ३ ॥

सभासदश्ययेतत्रस्पृतिशास्त्रविदः स्थिताः ॥ यथालेख्यविधातद्वत्स्वह्रस्तंद्रशुरेवते ॥ ४ ॥ निष्केतुसत्यवचनंद्विनिष्केपादलम्बनम् ॥ त्रिकादर्वाकृतुपृण्यंस्यात्काशपानमतः परम् ॥ ५ ॥ विभक्तावाविभक्तावासपिण्डाः स्थावरेसमाः ॥ एकोद्यनीशः सर्वत्रदानाधमनविक्रयः ॥ ६ ॥ वाक्ष्पारुपेयएवोक्तामतिलोमानुलोमतः ॥ ७ ॥ ब्राह्मणस्यवधेमीण्ड्यंपुरान्त्वित्तंसनाङ्कृते ॥ ललादेवाभिशस्ताङ्कः प्रयाणंगर्दभेनतु ॥ ८ ॥ स्त्रकेतुकुलस्यान्त्रमदोष्मनुरब्रवित् ॥ ९ ॥ बहूनामेककार्याणासर्वेषांशस्त्रधारिणाम् ॥ यद्येकोघातयत्त्रसर्वेतेघातकाः स्युताः ॥ १० ॥ ततोमुसलमादायस्र इत्यान्तस्वयम् ॥ ११ ॥ पतान्येवतथापेयान्येकैकंतुष्यहंष्यहम् ॥ अतिसांतपनंनामश्वपाकमपिशोधयेत् ॥ १२ ॥ विद्वद्विमनृपस्त्रीणांनेष्यतेकेशवापनम् ॥ ऋतेमहापातिकनोगोहन्तुश्चावकीर्णनः ॥ १३ ॥

#### ॥ संस्कारकोस्तुभः॥

सर्वदेशेषुपूर्वाह्मंषुख्यंस्यादुपनायनम् ॥ मध्याह्ममध्यमंत्रोक्तमपराह्मचर्गहितम् ॥ १ ॥ विवाहेनाधिकारेणज्येष्ठकन्योत्थितायदः ॥ तद्नुङ्गांविनाचापिकनिष्ठामुद्देहेत्तदः ॥ २ ॥ शर्मदेवश्रविप्रस्यवर्मराजाचभूभुजः ॥ गुप्तोदत्तश्रवेश्यस्यदासःश्रद्धस्यकारयेत् ॥ ३ ॥ चाण्डालानंद्विजोभुक्तासम्यक्चान्द्रायणंचरेत् ॥ बुद्धिपूर्वतुक्त्ल्लाद्दंपुनः संस्कारमेवच ॥ ४ ॥ पदोषपश्चिमौयामौवेदाभ्यासेनयोजयेत् ॥ यामद्वयंशयानस्तुब्रह्मभूयायकल्पते ॥ ५ ॥ चत्वारोब्राह्मणस्याद्याःशस्तागान्धवंराक्षसौ ॥ ६ ॥

### ॥ नारायणभृदृक्तप्रयोगरत्नम् ॥

जातकर्मादिसंस्काराः खकालेनभवन्तिचेत् ॥ चौलादर्वाक्षकुर्वीतशयश्चित्तादनन्तरम् ॥ १ ॥ । वेखामात्रस्तुदृश्येतरिमभिस्तुसमन्वितः ॥ उदितंतुविजानीयात्तत्रहोमंप्रकल्पयेत् ॥ २ ॥ \*

#### ॥ विवादभद्गार्णवः ॥

भरणंपोष्यवर्गस्यप्रश्रस्तंत्वर्गसथानम् ॥ नरकंपीडनेचास्यतत्साद्यक्षेनतंभरेत् ॥ १ ॥ येजातायेष्यजाताम्ययेचगर्भेव्यवस्थिताः ॥ वृत्तितेऽपिहिकाङ्कृत्तिवृत्तिलोपोविगर्हितः ॥ २ ॥ ऋणमस्मिन्सन्त्रयत्त्वचिवन्दिति ॥ तेनचानृणतांयातिपितृणांजीवतांसुखम् ॥ ३ ॥ षाण्मासिकेपिकालेतुभान्तिःसंजायतेनृणाम् ॥ धात्राक्षराणिस्पृष्टानियत्रारूढान्यतःपुरा ॥ ४ ॥ ब्राह्मणःक्षत्रियोवापिवृद्धिनैवप्रयोजयेत् ॥ कामीचखलुधर्मार्थद्यात्पापीयसेऽल्पकम् ॥ ५ ॥ धर्मार्थबाह्मणेद्दानयशोर्थेतद्वर्थकम् ॥ ६ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> संस्कारमयूखः ।

सर्वत्रादायकंराजाहरेद्रहास्ववर्जितमः ॥ अदायकंतुत्रहास्वंशीतियेग्यःप्रदापयेतः ॥ ७ ॥ विरोधेनुमिथस्तेषांन्यवहारोनसिण्यति ॥ ८ ॥ ऋतुस्तातानुयाभार्याभर्तारंनोपगच्छितः ॥ तांपाममण्येविख्याप्यभूणर्षीविनिवासयेतः ॥ ९ ॥ स्वच्छन्दगाचयानारीतस्यास्त्यागोविधीयते ॥ नचैवस्त्रीवधंकुर्यान्नचैवाद्विकर्तनमः ॥ १० ॥ स्वच्छन्दध्यभिचारिण्याविवस्वांस्त्यागमत्रवीतः ॥ नवधंनचवैरुष्यंबन्धंस्त्रीणांविवर्जयेतः ॥ ११ ॥ दानात्प्रश्वतियानुस्याचावदायुःपतित्रताः ॥ साभर्तृत्योकमामोतियथैवारुन्धतीतथां ॥ २१ ॥ यक्ष्रव्धंत्रभक्तियानुस्याचावदायुःपतित्रताः ॥ साभर्तृत्योकमामोतियथैवारुन्धतीतथां ॥ २१ ॥ यक्ष्रव्धंत्यक्तित्रद्वाद्वाद्वाद्यायायत्ममागतमः ॥ धनमेवंविधंसर्वविद्वेयंधर्मसापनमः ॥ १४ ॥ विवाहिकंतुतिद्वचाद्वाद्यायायत्ममागतमः ॥ धनमेवंविधंसर्वविद्वेयंधर्मसापनमः ॥ १४ ॥ आरुह्मसंशयंयत्रप्रसभंकर्मकुवते ॥ तस्मिन्कर्मणितष्ठेनप्रसादःस्वामिनाक्तः ॥ १५ ॥ संयामादाद्वतंयनुविद्वाव्यद्विषतांवत्यः ॥ १६ ॥ संयामादाद्वतंयनुविद्वाव्यद्विषतांवत्यः ॥ स्वाम्यर्थेजीवितंत्यत्कातद्वज्ञाव्यतमुच्यते ॥ १७ ॥ संयामादाद्वतंयनुविद्वाव्यद्विषतांवत्यः ॥ स्वाम्यर्थेजीवितंत्यत्कातद्वज्ञाव्यतमुच्यते ॥ १० ॥

॥ व्यवहारतत्त्वम् ॥

नाध्यापयतिनाधीतेसत्राह्मणत्रुवःस्पृतः ॥ १ ॥

#### ॥ दायकमसंप्रहः॥

पतितस्तुस्रतःस्त्रीवःपङ्ग्वोण्मतकोजडः ॥ अन्धोचिकित्सरोगार्चोभर्तव्यास्तेनिरंशकाः ॥ १ ॥ सामान्यंपुत्रकन्याधिःसर्वत्वंन्याययाचितमः ॥ अदेयान्याहुरष्टैवयन्यान्यलैमतिश्रुतमः ॥ २ ॥

#### ॥ दायतत्त्वम् ॥

राजालक्ष्वानिधिदचाद्विजेभ्योऽर्धिद्वजःपुनः ॥ विद्वानशेषमादचात्ससर्वस्यप्रमुर्यतः ॥ १ ॥ इतरेणनिधौलक्षेराजाषष्ठांशमाहरेत् ॥ अमिवेदितविद्वातादाप्यस्तंदण्डमेवच ॥ २ ॥

#### श्रीमद्भागवते

३ स्कन्धे १ अध्याये ३६ श्लोक टीकायां

येनशुक्कीकताइंसाःशुकाश्वहरितीकताः ॥ मयूराश्वित्रितायेनसतेन्त्रात्तिविधास्यति ॥ १ ॥

#### ॥ शङ्रविजयेप्रथमप्रकरणे ॥

पूज्येषुसेवकानीचाःपुण्यमार्गिऋयानुगाः ॥ तत्तदेवपदंचापुर्यथाजातिकुरुस्थितिः ॥ १ ॥ विपाणादैवतशंभुःक्षत्रियाणांतुमाभवः ॥ वैश्यानांतुभवेष्ठस्राश्रद्राणांगणनायकः ॥ २ ॥

<sup>&</sup>quot; ब्राह्मणेनशिवःशिवतत्त्वविदासेवितव्यः । क्षत्रियादिनातुतत्तत्त्वविदेतिनिरवधं मनुस्यतेरितरभाकर्तुमशक्यत्वात् । परन्तुक्षीणेपुण्येलघुधर्मतयाक्केशभाजि कल्युगे परस्पररागादियस्तेषु ब्राह्मणादिषु सत्यद्गानशून्येषु निगमाचारपरित्यक्तेषु लोकमन्नत्तिःकाचिदासीत् ॥ २ ॥

॥ मयूखाः ॥ ॥ संस्कारमयूखः ॥

शृद्धोप्येवंविधःकार्योविनामन्त्रेणसंस्कृतः ॥ १ ॥
ततोन्नप्रश्नानमासिषष्ठेकार्ययथाविधि ॥ अष्टमेवाथकर्तव्यंयद्देष्टंमद्ग्रुलंगृहे ॥ २ ॥
तिस्रोवणानुपूर्वेणद्देतथेकायथाक्रमम् ॥ ब्राह्मणक्षत्रियविशांभार्यास्वाशूद्रजन्मनः ॥ ३ ॥
अथाग्न्योगृह्मयोर्योगंसपत्नीभद्जातयोः ॥ सहाधिकारसिद्ध्यर्थमहंवक्ष्यामिशौनक ॥ ४ ॥
अधितंतृषितंश्रान्तंवकीवर्दनयोज्ञयेत् ॥ ५ ॥

॥ २ ॥ आचारमयूखः ॥

यित्रमन्देशेतुयसोयंयाचयत्रैवष्टतिका ॥ सैवतत्रमशस्तास्यात्तयाशौचंविधीयते ॥ १ ॥
मूत्रेतिस्नःपादयोस्तुहस्तयोस्तिस्रएवतु ॥ युदःपञ्चदशोमध्यहस्तादीनांविशेषतः ॥ २ ॥
नच्पीङ्यस्नानवस्तंतुपश्चात्सम्ध्यांसमाचरेत् ॥ अन्यथाकुरुतेयस्तुस्नानंतस्याफलंभवेत् ॥ ३ ॥
असामर्थ्याच्छरीरस्यकालशक्त्याचपेक्षया ॥ मन्त्रस्नानादिकंपोक्तंमुनिभिःशौनकादिभिः ॥ ४ ॥
वस्त्रेणाच्छाचतुकरंदिक्षणंयःसदाजपेत् ॥ तस्यतस्सफलंजप्यंतद्धीनमफलंस्मृतम् ॥ ५ ॥
भोजनंतुनिनःशेषंकुर्यात्माद्याक्रकथंचन ॥ अन्यत्रदिधसक्ताज्यपललक्षीरमध्यपः ॥ ६ ॥
स्त्रीणांचपेक्षणात्स्पर्शातहास्यशंगारभाषणात् ॥ स्पन्दतेत्रस्नचर्यंचनदोर्श्वतुसंगमात् ॥ ७ ॥
स्रतौतुगर्भशंकिस्वात्स्नानंभैथुनिनःस्यतं ॥ अनृतौतुयदागच्छेच्छोष्मूत्रपुरीषवत् ॥ ८ ॥

॥ ४ ॥ भादमयुवः ॥

मुन्यनंत्राह्मणस्योक्तंमांसंक्षत्रियवैश्ययोः ॥ मधुप्रधानंश्रद्गस्यसर्वेषांचाविरीिषयत् ॥ १ ॥ कछ्रद्वादशरात्रेणमुख्यतेकर्मणस्ततः ॥ तत्माद्विद्वान्नैवदयान्त्रयाचेन्तच्दापयेत् ॥ २ ॥

॥ ६ ॥ ब्यवहारमयुखः ॥

दत्तक्रीतादिपुत्राणांबीजवापुःसपिण्डतां॥ पञ्चभीसप्तभीचैवगोत्रंतुपालकस्यच ॥ १ ॥ स्त्रीधनंस्यादपत्यानांदुहिताचतदिधनी॥ अप्रताचेत्समूबातुलभतेमानमात्रकम् ॥ २ ॥

॥ १० ॥ मायम्बित्तमयूखः ॥

पतत्यर्भशरीरस्यभायायस्यद्धरांपिवेत् ॥ पतिार्भशरीरस्यनिष्किर्तिनिवधीयते ॥ १ ॥ योयस्यहिस्याद्रव्याणिक्कानतो ऽ क्कानतो ऽ पिवा ॥ एतस्योत्पादयेतुष्टिराक्कांदयाश्चतत्समम् ॥ २ ॥ यत्पुंसः परदारेषुतश्चैनांचारयेद्वतम् ॥ ३ ॥ गोमूत्रंगोमयंक्षीरंदिषः सार्पः कुशोदकम् ॥ स्नात्वापीत्वाचक्कत्वाचक्रमिदष्टः शुचिभेवेत् ॥ ४ ॥ असत्यतिमहीतारस्तयैवायाण्ययाजकाः ॥ नक्षत्रैर्जीवतेयम्बसोऽन्धकारंप्रपद्मते ॥ ५ ॥ अयन्यामरमानस्यज्ञाक्कारस्यविशेषतः ॥ मनष्टसिक्किदेशेकश्चशुद्धार्वधीयते ॥ ६ ॥ अपाद्देवविमस्ककुर्यात्रैवसचैककम् ॥ गायम्याष्टशतंजाप्यान्यतमाचरेत् ॥ ७ ॥

<sup>†</sup> समयमयुद्धः

देशकालंसमासाद्यावस्थानात्मनस्तथा ॥ धर्मशौचवितहेतनकुर्याद्देगधारणम् ॥ ८ ॥ त्रिरात्रंवाप्युपवसेत्र्यहंत्रिःपर्वणीभवेत् ॥ तथैवाम्भसिनग्रस्तुत्रिःपदेदघमर्पणम् ॥ ९ ॥ यदद्वाकुरुतेपापकर्मणामनसागिरा ॥ आसीनःपश्चिमांसम्भ्यांमाणायामैर्निहिन्ततैः ॥ १० ॥

# ॥ वृद्धमनुः ॥ ॥ स्मृतिचन्द्रिका ॥

त्रतिशुत्यनकुर्याचःसकार्यःस्याद्वलाद्पि ॥ सचेन्नकुर्यात्तत्कर्मशामुयाद्विशतदमम् ॥ १ ॥ पथिविक्रीयतद्भाण्डंवणिक् भृत्यंत्यजेचिति ॥ अधतस्यापिदेयंस्याद्भृतेरर्थंलभेतसः ॥ २ ॥ योभाटियत्वाशकटंनीत्वाचान्यत्रगच्छति ॥ भाटंनद्बाद्दाप्यःस्याद्रह्रद्धस्यापिभाटकम् ॥ ३ ॥ स्थापितांचैवमयीदामुभयोगीमयोस्तथा ॥ अतिऋामन्तियेपापास्तेदण्ड्याद्विशतंदमम् ॥ ४ ॥ अपूत्राशयनंभर्तःपालयन्तीवतेरियता ॥ पत्न्येवद्यात्तत्पण्डंकत्समंशंलभेतच ॥ ५ ॥ कुर्यादनुपनीतोपिश्राद्धमेकोहियःसुतः ॥ पितृयज्ञाहुर्तिपाणौजुहुयाद्राह्मणस्यसः ॥ ६ ॥ यस्यामस्तंरविर्यातिपितरस्तामुपासते ॥ तिथितेभ्योयतोदत्ताह्मपराद्धःस्वयंभुवा ॥ 🗸 ॥ मध्येवायदिवाप्यन्तेयत्रकन्यांरित्रवैजेत् ॥ पक्षःसकालःसंपूर्णःश्राद्धंतत्रविधीयते ॥ ८ ॥ ऋतुकालेनियुक्तोवानैवगच्छेत्स्त्रियंकचित् ॥ तत्रगच्छन्समामोतिद्यनिष्टंफलमेवच ॥ ९ ॥ स्वयंधीतेनकर्तव्याःऋियाधर्म्यविपश्चिता ॥ १०॥ समाहितोपलिमेतुद्वारिकुर्वातमण्डले ॥ निनयुक्तःशिरोवर्ण्यमाल्यंशिरसिवेष्टयेत् ॥ १३ ॥ अनुष्ठितंतथादेवैर्मुनिभिर्यदनुष्ठितम् ॥ नानुष्ठितंमनुष्यैस्तदुक्तंकर्मसमाचरेत् ॥ १२ ॥ खादिरस्यकरंजस्यकदंबस्यतथैवच ॥ अर्कस्यकरवीरस्यकुटजस्यविशेषतः ॥ १३ ॥ पक्षादीचरवीषष्ठ्यांरिकायांचतथातिथी ॥ तैलेनाभ्यज्ञमानस्तुधनायुभ्यांप्रहीयते ॥ १४ ॥ अन्यायोपात्तवित्तस्यपतितस्यचवार्थुषेः॥ नस्रायादुदपानेषुस्रात्वाकृष्स्र्रंसमाचरेत्॥ १५॥ **वृतेजन्मितसंक्रान्तीश्रादेजन्मिद्देनतथा ॥ अस्पृश्यस्पर्शनेचैवनसायादुः व्यावारिणा ॥ १६ ॥** संकान्त्यांभानुचारेचसमम्यांराहुदर्शने ॥ आरोग्यपुत्रेमित्रायीनस्रायादुष्णवारिणा ॥ १७ ॥ सगोहत्याकृतंपापंपामोत्येवनसंशयः॥ १८॥ षडोद्भारंजपन्वित्रोगायत्रीमनसाशुचिः ॥ अनेकजन्मजैःपापैर्मुच्यतेनान्नसंशयः ॥ १९ ॥

- सिन्धुः । मिताक्षरा

(६) पराशरमाधवः । निर्णयसिन्धः।

(७) श्राब्हेमाद्रिः । निर्णयसिन्धुः

(८) निर्णयसिन्धः । श्राबहेमादिः

(९) श्राबहे मादिः। पराशरमाथवः। निर्णयसिन्धुः।

(११) निर्णयसिन्धुः

( १५ ) भावहेमादिः । स्पृतिरत्नाकरः । मिताक्षरा ।

( १६ ) हेमादिः । स्वृतिरवाकरः । निर्णयसिन्धुः । आपारनयूकः।

<sup>(</sup>२) पराशरमाधवः। व्यवहारमयूखः

<sup>(</sup> ५ ) शूद्रकमलाकरः । पराशरमाधवः । निर्णय

तिसंब्याद्धतयः पूर्वषडोङ्कारसमित्वतः ॥ पुनःसंद्धत्यचौङ्कारंमस्त्रस्याद्यग्तयोस्तथा ॥ २० ॥ सौङ्कारचतुरावृत्त्यविद्वयासाशताक्षरा ॥ शताक्षरांसमावर्त्यसर्ववेदफळभेत् ॥ २१ ॥ एतयाङ्कातयानित्यंवाङ्मयंविदितंभवेत् ॥ उपासितंभवेत्तेनविश्वंभुवनसप्तकम् ॥ २२ ॥ यथायोधनहस्तेभ्योराज्यंगच्छितिधार्मिकः ॥ एवंतिलसमायुक्तंजलंभेतेषुगच्छित ॥ २३ ॥ एकेकस्यतिलैभिभान्त्रींसीन्छत्वाजलाज्ञिलम् ॥ यावज्ञीवछ्तंपापंतत्क्षणादेवनश्यति ॥ २४ ॥ इहजन्मछतंपापमन्यजभ्यकतंचयत् ॥ अङ्कारकचतुर्दश्यांतर्पयंस्तद्यपोहिति ॥ २५ ॥ निषवेन्वचभुज्ञीतिह्वजःसब्येनपाणिना ॥ नैकहस्तेनचजलग्रद्भेणावर्जितंपिवेत् ॥ २६ ॥ पिवतोयत्पतेत्त्रायंभोजनेमुखनिःसृतं ॥ अभोज्यन्तद्भवदन्तंभोक्ताभुज्ञीतिकित्विषी ॥ २७ ॥ पीतावशेषितंछत्वाज्ञाद्धणःपुनरापिवेत् ॥ निरात्रंतुष्ठतंकुर्याद्वामहस्तेनवापुनः ॥ २८ ॥

#### ॥ श्राद्धहेनादिः॥

अवणाश्विधनिष्ठार्द्यानागरैवतमस्तके ॥ यथमारिववारेणध्यतीपातःसउच्यते ॥ १ ॥ यभवाकुरुतेवाचयभामास्यतेऽध्वरं ॥ यभवेत्यात्मकैवल्यंपङ्किपावनपावनाः ॥ २ ॥ यांकांचित्सरितंप्राप्यकृष्णपक्षेचतुर्दशी ॥ यमुनायाविशेषणभास्रणोनियतेश्व्रियः ॥ ३ ॥ हिरण्यंवैश्वदेवेतुद्याद्देदक्षिणांबुधः ॥ पित्रेतुरजतंदेयंशक्त्याभूमिगवादिकमः ॥ ४ ॥ भोषितस्ययदाकालोगतश्रेद्वादशादिकः ॥ भामेत्रयोदशेववैभेतकायांणिकारंयत् ॥ ५ ॥

#### ॥ स्मृतिरत्नाकरः॥

चण्डालादेस्तुसंस्पर्शैवारुणंस्नानभेविहः ॥ इतराणितुचत्वारियथायोग्यंस्मृतानिहः ॥ १ ॥ मनुष्यत्र्पणेचैवस्नानंवस्नादिपीडने ॥ निवीतीस्तूभयेविमस्तथामूत्रपुरीषयोः ॥ २ ॥ वस्नित्रपृणितंयस्तुनिष्पीडयितमूढधीः ॥ वथास्नानंभवेत्तस्ययचैवादशमम्बुभिः ॥ २ ॥ भौर्ष्वपुण्ड्रोष्ट्रदाथार्यौयितनाचिवशेषतः ॥ भरमचन्द्रनगन्धादीन्वर्जयेद्यावदायुषा ॥ ४ ॥

#### ॥ शूड्कमछाकरः॥

विधवाकारयेच्छा दंयथाकारुमतिषद्भता ॥ स्वभर्तृपश्चतित्रिभ्यःस्विपतृभ्यस्तथैवच ॥ १ ॥

(२६) भावहेमादिः।
(२८) पराशरमाथवः। आचारमयूखः।
(२८) पराशरमाथवः। आचारमयूखः।
(२५) भावहेमादिः। आचारमयूखः।
(१) भावमयूखः
(१) भावमयूखः।
(६) निर्णयसिन्धुः। भावमयूखः
आचारमयूखः।

संस्थितेपक्षिणीराभिदीहित्रभिगितिहिते ॥ संस्कृतेतुभिराभंस्यादितिभर्मीव्यवस्थितः ॥ २ ॥
पिज्ञीःस्वसरितद्व्वपक्षिणीपक्षयिनशाम ॥ २ ॥
भगिन्यांसरकृतायांतुभातर्यपिचसंस्कृते ॥ भित्रेजामातरिमेतेदौहित्रभगिनीद्वते ॥ १ ॥
शालकृतत्कृतेचेवसयःस्राननशुभ्यति ॥ ५ ॥
वण्डतुमास्र्णहत्वाश्चदृहत्याव्रतंचरेत् ॥ ६ ॥
शृद्दकन्यांसमृत्यनोत्रास्र्णेनतुसंस्कृतः ॥ अपरोनापितःप्रोक्तःशुद्द्वपर्माधिकोपिसः ॥ ७ ॥

॥ पराशरमाधवः ॥

यदितस्मिन्दाच्यमाने भवेग्मोषेतुसंशयः ॥ मुषितःशपर्थदाच्योवण्धुभिर्वापिसाध्येत् ॥ १ ॥ नमातर्नमदोषश्यसण्ध्याकालोतिकालिह् ॥ मुख्यकालेनुकल्पश्यसर्वस्मिन्कर्मणिस्मृतः ॥ २ ॥ पोत्वायोऽशनमश्रीयात्पात्रेदसमिह्तमः ॥ भार्याश्वतकदासेभ्यउच्छिष्टशेषयेत्ततः ॥ ३ ॥ क्षानिन्दग्भभक्षयेन्तित्यंवाग्यतोन्नमकुत्सयन् ॥ पञ्चप्रासान्महामौनंप्राणाचाप्यायनंमहत् ॥ ४ ॥ महानचन्तरंयत्रगिरिर्वाव्यवधायकः ॥ वाषोयत्रविभिद्यन्तेतदेशान्तग्मुच्यते ॥ ५ ॥ पत्रोहपशमेश्वीणामूदानांतुकचंभवेत् ॥ त्रिरात्रेणैवशुद्धिःस्यादित्याहभगवाप्यमः ॥ ६ ॥ नभस्यस्यापरःपक्षोयत्रकन्यांवजेद्वविः ॥ समहालचसंद्वःस्याद्वजच्छायाद्वयस्तथा ॥ ७ ॥ समहस्तेनदण्डनिवर्तनम् ॥ ताष्येवदशगोष्टमंदातापापैःममुच्यते ॥ ८ ॥ समहस्तेनदण्डनिवर्तनम् ॥ ताष्येवदशगोष्टमंदातापापैःममुच्यते ॥ ८ ॥

॥ निर्णयसिन्धुः॥

अर्थरात्रादयस्ताचेत्संकान्तियहणंतदा ॥ उपाकर्मनकुर्वीतपरतश्रेग्नदोषभाक् ॥ १ ॥
एकमानुजयोरेकवत्सेरपुरुषस्त्रियोः ॥ नसानिक्रयांकुर्याग्मानृभेदेविधीयते ॥ २ ॥
पितापितामहोभाताद्मातयोगोत्रजापजाः ॥ उपायनेधिकारीस्यात्पूर्वाभविषरःपरः ॥ ३ ॥
जीवन्यदिसमागच्छे बृतकुंभेनिमज्यच ॥ उद्धृत्यसापित्वास्यजातकर्मादिकारयेत् ॥ ४ ॥
समन्यांभानुवारेचमातापित्रीर्धतेहति ॥ तिछैर्यस्तर्पणंकुर्यात्सभवित्पन्नचातकः ॥ ५ ॥
तैष्ठाभ्यांगोनाकवारेनभोमेनोसंक्रान्तौविष्टृत्रिक्षयोः ॥ पर्वत्यहम्यांचनेष्टःसहष्टःभोक्तान्भृत्कावासरेसूर्यसूनोः ॥ ६ ॥
स्रात्मस्त्रीयतत्पुत्रज्ञातिसंबन्धवान्धवाः॥ पुत्राभावेतुकुर्वीरन्सपिण्डान्तंयथाविधि ॥ ७ ॥
आद्यकरिष्यन्कत्वावाभुत्कावापिनिमित्त्रतः ॥ उपीष्यचतथाभुत्कानोपेयाच्यस्ततविष ॥ ८ ॥
निमन्नयविशंस्तदहर्वर्वयेभेथुनंक्षरं ॥ प्रमत्तांचत्वाभ्यायंकोधशोचेतथानृतं ॥ ९ ॥

श्रू०क० (२) पराशरमाधवः । निर्णयसिन्धुः । प्र०मा० (६) निर्णयसिन्धुः श्रू०क० (६) पराशरमाधवः । निर्णयसिन्धुः निरुसि० (१) प्रयोगपारिजातकः । श्रू०क० (४) पराशरमाधवः । निर्णयसिन्धुः निरुसि० (१) हेमाद्दिः । आव्यमयूद्धः पर्णा० (४) आवारमयूद्धः निरुसि० (६) आवारमयूद्धः पर्णा० (५) विवादमङ्गणिवः

शृष्ययेदारुजंपात्रमयः पात्रं प्यस्ते । राजतदैविकेकार्येशिकापात्रं प्रवर्णयेत् ॥ १० ॥ अधृतं प्रतमाकर्ण्यकतं यस्यो प्यदेशिकं ॥ मायम्प्रतमाकर्णयकां यस्यो प्यदेशिकं ॥ मायम्प्रतमाकर्णयकां प्रतम्भवतः ॥ १२ ॥ आधीनाधायविधिवद्वात्यस्तो मेनवायजेत् ॥ अथेग्द्राग्रेनपशुनागिरिंगत्वाचतम् ॥ १२ ॥ अधीनाधायविधिवद्वात्यस्तो मेनवायजेत् ॥ अथेग्द्राग्रेनपशुनागिरिंगत्वाचतम् ॥ १२ ॥ इशिबाधानीदकं कुर्युस्तेनात्रात्याविधार्मणः ॥ गर्भभर्ष्ट्रहस्येवद्यराप्यस्येवयोषितः ॥ १४ ॥ दशाहस्याप्तरो यस्यगकातो येऽस्थिमज्ञति ॥ गयायां मरणया दक्ता दक्षक कमवामुयात् ॥ १५ ॥ दशाहस्याप्तरो यस्यगकातो येऽस्थिमज्ञते ॥ वैश्यानान्तित्रपक्षादावध्यास्याप्तिपण्डनं ॥ १६ ॥ ॥ विवादभक्षाणीवः ॥

ब्रह्मदायागतां भूर्मिहरेयुर्बाह्मणीद्धताः ॥ गृहंद्दितयःसर्वेतथाक्षत्रक्रमागतं ॥ १ ॥ ॥ श्राद्धसयूख ॥

शुद्धाःसमुन्नतः भेष्टास्तभापयोत्पलानितु ॥ गन्धरूपोपयुक्तानिऋतुकालोद्भवानिष ॥ १ ॥ जपादिकुद्यमंरिण्ठीरूपिकासुकुरण्टिका ॥ पुन्पाणिवर्जनीयानिभाद्येकर्मणिनिस्यशः ॥ २ ॥

#### ॥ व्यवहारमयूखः॥

प्रमादान्नाशितंदाप्यःसमहिद्दोहनाशितं ॥ नतुदाप्योत्दतंचोरेर्दग्धमूडंजलेनवा ॥ १ ॥

#### ॥ प्रायमित्तमयूखः॥

पतितान्स्यश्वपाकेनसंसृष्ठाचेद्रजल्का ॥ तान्यहानिव्यतिकव्यप्रायिक्संसमाचरेत् ॥ १ ॥ भयमेऽक्कित्ररात्रंस्याद्वितीयेद्यहमेवतु ॥ अहोरात्रंतृतीयेऽक्कित्रतुर्वेनकमेवत्र ॥ २ ॥

#### ॥ बृहन्मनुः ॥ ॥ स्मृतिरत्नाकरः ॥

त्रयोदश्यान्तुसप्तम्यांचतुर्न्यामर्थरात्रतः ॥ अर्वाक्नाभ्ययनंकुर्यादिष्क्वेत्तस्यपरायणम् ॥ १ ॥ रात्रीयामद्वयादर्वाक्यदिपश्येत्रयोदशीम् ॥ सारात्रिःसर्वकर्मत्रीशङ्कराराभनंविना ॥ २ ॥

#### गूनकमछाकरः

जीवजातीयदिततीपृतःस्तकमेवतु ॥ स्तकंसकंकानुःपित्रादीनांपिरात्रकमः ॥ १ ॥

#### ॥ पराशरमाधवः ॥

समानीदकभावस्तुनिवर्तेताचतुर्दशः ॥ जन्मनामस्युतेरेकेतत्परंगोत्रमुच्यते ॥ १ ॥ आषाढीमवींधकृत्वापञ्चमंपक्षमाश्रिताः ॥ काङ्कन्तिपितरःक्षिष्टाअन्नमध्यन्वहंजलम् ॥ २ ॥ तस्मात्तत्रैवदातव्यंदत्तमन्यत्रनिष्फलम् ॥ आषाढीमवींधकृत्वायःपक्षःपञ्चमोभवेत् ॥ ३ ॥ तत्रश्राद्धंमकुर्वीतकभ्यास्थोऽकोंभवेन्तवा ॥ ४ ॥

#### ॥ निर्णयसिन्धुः ॥

असंबन्धाभवेन्मातुःपिण्डेनेवोदकेनवा ॥ साविवाह्माद्विजातीनांत्रिगोत्रान्तरिताचया ॥ १ ॥ श्वश्रद्भपतिताभान्त्यापृताभेद्विजमन्दिरे ॥ श्रीचंतत्रप्रवक्ष्यामिमनुनाभाषितंयथा ॥ २ ॥ दशरात्राच्छुनिषृतेमासाच्छूद्देभवेच्छुचिः ॥ हाभ्यान्तुपतिनेगेह्रमन्त्योमासाचतुष्टयात् ॥ ३ ॥ अत्यन्तंवर्जयेद्रेह्मित्येवंमनुरब्रवीत् ॥ ४ ॥

#### ॥ मिताक्षराः॥

दशाभ्यन्तरेबालेप्रमीतेतस्यबान्धवैः ॥ शावाशीचनकर्तव्यसुत्याशीचेविधीयते ॥ १ ॥

#### ॥ विवादभद्गार्णवः॥

देशनामनदीभेदान्निकटेपिभवेद्यदि ॥ तत्तुदेशान्तरंपोक्तंत्वयमेवत्वयंभुवा ॥ १ ॥ दशरात्रेणयावार्तायत्रनश्रूयतेऽथवा ॥ गुरोःशिष्येपितुःपुत्रेदंपत्योःस्वामिशृत्ययोः ॥ २ ॥ एकोदरेजीवतित्सापत्नोनस्रभेद्धनं ॥ स्थावरेप्येवमेवस्यात्तदभावेस्रभेतवे ॥ ३ ॥

#### ॥ प्रायभितम्यूखः॥

मातुर्मातृगमनेषितुर्मातृगमनेतथा ॥ एतास्त्वकामतोगत्वाद्विजश्वान्द्रायणंचरेत ॥ ३ ॥

#### ॥ समाप्तम् ॥

# मेधातिथिपाठभेदाः

## चिन्हानि

|         |          |                            | मे०१=मुद्धितपुस्तकम् । | मे०२    | = <b>1</b> 49            | स्तकम् ।                  |                               |
|---------|----------|----------------------------|------------------------|---------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| पृष्ठम् | पङ्कि:   | मे० १                      | मे॰ २ ं ।              | पृष्ठम् | पङ्गिः                   | मे॰ १                     | मे॰ २                         |
| 60      | * . db . | अध्यायः १                  |                        | ٠,      | <b>22</b>                | धर्मादिना                 | धर्महोना ।                    |
| ,       | 98       | शास्त्रंकात्र्स्येन        | शास्त्रकात्रुचैनपर्या- | ٤       | 8                        | लक्षगयायोग् <b>यतया</b>   | लक्षणयोग्यतया                 |
| •       | 10       | All Males Call             | लोचनावसेयोऽर्थोबु-     |         | 4                        | तत्तेन्                   | तेन                           |
|         |          |                            | द्धिगोचरमावहति ।       |         | •                        | <b>एवंचै</b> त्यवन्दना-   | एवंचेत्येवं <b>ह</b> नना•     |
|         | 98       | त्तूक्मपि                  | यत्तूक्तमपि ।          | Ę       | •                        | दाव्पि                    | दावपि                         |
|         | 96       | निश्वयोनास्तिना-           | निश्चेयोऽस्तिनास्तीति। |         | _                        | कतमे                      | <b>रु</b> ताये                |
|         |          | <del>र</del> तीति          |                        | •       | Ę                        | अभयंस <b>हस्र</b>         | अयंसहस                        |
| •       | ,,       | अर्थुसंशयेऽपि              | अथ्संशयेपि ।           |         |                          | आह्वनीयोपस्थाने           |                               |
|         | 99       | <b>सिद्धी</b>              | सिद्धेः।               |         |                          |                           | डेपत्यक्षएवावादयंवि-          |
|         | 29       | सिद्धिः                    | सिद्धः।                |         |                          |                           | धत्तेयेतथैवेतिनृतीयया         |
|         | 79       | चविद्यते                   | चवेद्यते ।             |         |                          |                           | प्रयक्षस्यैवमस्त्रस्य ।       |
|         | २३       | चा <u>ष्यु</u> त्पूल       | चव्युत्पन्न ।          |         | _                        |                           | आ <b>ह</b> वनीयोपस्थाने       |
|         | २०       | अनेकार्थवाद                | नचार्थवाद् ।           | ļ       | •                        | दामि                      | दर्शाम                        |
|         | 29       | पुरुषार्थीपयोगी            | पुरुषापयागी।           |         | 92                       | कुमारिल् <b>पक्षः</b>     | कुशा(दिलून(वा)नून-            |
| .3      | 8        | आदेश                       | उपदेश।                 |         |                          |                           | पक्षः। (अस्पष्टम्)            |
|         |          | <b>अक्</b> त्रिमप्रतिमत्वं | उत्पत्तिमप्रतिमृत्वं । |         | 93                       | स्वयंभुवा                 | स्वयंभुवो ।<br>               |
|         |          | प्रयोजनात्<br>             | प्रयोजनान्दर्शयन् । 🕽  | }       | 96                       | पाताः '<br>अन्यतो         | ्याताः<br>पातात् ।            |
|         | 8        | शब्दादितरैरविहिते          | शब्दान्तिमैः।          |         | <b>૨</b> ૦<br><b>૨</b> ૪ | अभिलप्य                   | नातात् ।<br><b>अभिरुक्ष्य</b> |
|         | 90       | त्यागेनयदच्छया             | त्यागेननयदृष्ळया ।     | 1       | 2 V                      | भेदो                      | वेदा।                         |
|         | 79       | नह्मकु्शलः                 | नहिकुशलः ।             | ŀ       | રે                       | महत्त्वस्य <b>ए</b> तेन   | महत्वख्यापनेन ।               |
|         | 92       | आसनेन                      | अथवा आसनेन             | Ì       | 30                       | नस्तस्य                   | यस्तस्य                       |
|         | 93       | विशेषणम्                   | विशेषणेन ।             | 6       |                          | <b>क्रियेति</b>           | क्रियते ।                     |
|         |          | कुशलमभानुरूप               | कुशलश्चानुरूप          | l       |                          | परिस्पन्दमान              | परिस्यन्दमान                  |
|         |          | अविक्षिप                   | अनिक्षिप्त ।           | !       | 3                        | पारमार्थिकोऽ <b>र्थो</b>  | पारमाधिको                     |
|         | 94       | निवृत्ती                   | र्मातपसौ ।             | 1       | 8                        | सनतस्वार्थी               | सएवचार्थो ।                   |
|         |          | अनवधारण                    | अवधारणे ।              |         | 6                        | प्रतीयमान <u>ै</u> कवाक्य | · प्रतीयमानेककर्तावध्येत      |
|         | २१       | त्पोविशेषात्               | तयोविशेषात्।           | 1       |                          | ताबोधने                   |                               |
|         | २३       | वाक्पक्षे                  | वाक्यपक्षे।            |         | 13                       | _                         | शक्तिमनुब्रहि ।               |
| 4       | 98       | वीयीदि भगशब्दः             | वीर्यादिषु ।           | 9       |                          | शब्दत्वं                  | <b>म</b> ष्ट्रत्वे            |
|         | ,        | मनुः                       | मनोः                   |         |                          | <b>বাবিহৰ্ত্ত</b>         | चापिविरुद्धं।                 |
|         | 90       | चितिसुषु चतसृषु ।          | द्मातिषु जातिषु ।      |         | 90                       | समुयास्यते                | समासज्ञः                      |
|         |          | अवरोधार्थ                  | अवबोधार्थ।             |         | 93                       | अत्रोच्यते                | सोपपाचते                      |

वैदेहक।

तेनतज्ञातीया।

१९ वेंदेहिक

ततजातीया

98

अन्नाहअन्नपरि-

हरन्ति

तत्राहंकारम्त्रप-

रिहरात ।

|        |            |                                   | •                              |             |                  | •                             | <del>કે</del> .કન્સ્ટિશ                     |
|--------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
|        |            |                                   | ( 94                           | <b>(</b> 8) | •                |                               | मेधातिथिः                                   |
| प्रधम् | पङ्किः     | मे॰ १                             | मे॰ २                          | प्रधम्      | पङ्किः           | मे॰ १                         | मे॰ २                                       |
| 302    | 94         | अहंतेः                            | अहंसते ।                       | 96          | 99               | वसिष्ठाभगवत-                  | वसिष्ठोभगवांस्तथा                           |
| 70     | 4          | धर्माधर्म                         | धर्म                           |             |                  | स्ताबश्च                      |                                             |
| •      | 90         | नकस्यचित्                         | कस्यचित्                       |             | 92               | अस्य                          | तस्यास्य                                    |
|        | 99         | प्रकेतं                           | अप्रकेतं                       | 98          | 99               | नकार्यीन                      | कार्ये                                      |
|        | 19-92      |                                   | स्स्मेणअस्यूलं                 | ,           | 1,12             | नित्ययुक्त · · योगउ-<br>ष्यते | नित्यमुक्तमित्युक्तोयः<br>सदसदात्मकंचसच्चा- |
|        | 94         | महाप्रस्पेऽपि                     | महाप्रलयोऽपि                   |             |                  | <b>-4</b> (1                  | सचसदसतीतेआत्मा                              |
|        | 96         | प्रमाणसिद्धी .                    | प्रमाणशुद्धी                   |             |                  |                               |                                             |
| 90     | 24         | तद्पिचाल <b>भणं</b>               | तदापनारुभण                     |             |                  |                               | स्वभावोयस्यतदेवमु •                         |
|        | २६         | तर्कीयतुं                         | वर्णयितुं<br>सर्वेशकारं        |             |                  |                               | च्यते।कथंपुनरेकस्य-                         |
|        | 3/         | तर्कमकार<br>वि <b>श्व</b> यं      | सवन्यगर<br><b>अविद्ये</b> यं   | }           |                  |                               | विरुद्धभावाभावरूप                           |
|        | <b>ર</b> ૮ | त्वमवसां<br>स्वमवसां              | <b>ख्मवृत्तीः</b>              | 1           | •                |                               | धर्माद्वययोगउत्पत्तेः।<br>पररूपाणामतः       |
|        | २९<br>३०   | तिःसं <b>बो</b> ध                 | संबोध                          | ŀ           | 98<br>95         | पररूपेणासम्तः<br>उपविष्टः     | उपतिष्ठते ।                                 |
|        | "          | प्रध्वस्त                         | प्रशान्त                       | l           | 96               | अभिनयने<br>अभिनयने            | अभिनयेन                                     |
| 13     | 6          | यदात्तंतु                         | यदातु                          |             | 98               | यदाबुधस्य                     | यथाबुद्धस्य                                 |
| 98     | 99         | आदित्या                           | आदित्याचा                      |             | 29               | <b>खं</b> कार्य               | सत्कार्यी                                   |
|        | 99         | इन्द्रियाणामत्ययो                 | इन्द्रियाणामतीतोय- •           |             |                  | अहंकारस्य                     | अहंकारश्र                                   |
|        |            | ्रेऽतीन्द्रियम्                   | अतीन्द्रियम्                   |             | २९               | यथेच्छं                       | यस्येच्छाम्                                 |
|        | 90         | परिकल्यानां                       | विकल्पानां                     | २०          | 3                | कार्णमृष्यक्तं                | क्रमे <u>णे</u> त्युक्तं                    |
|        | ••         | अभ्यासेऽपि                        | आभासेषु<br>नित्यत्वाभाविकत्वंस | 1           | 8                | मधानेपुह्यिक                  | प्रधानेषुलिकः                               |
|        | 98         | त्यप्यादिमत्वेऽन्तं<br>त्वाभावान् | त्यन्यथादिमत्वेऽत              |             | ••               | सप्तानां                      | सद्भावानां                                  |
|        |            | रमानास                            | त्वाभावात् ।                   |             | ٩                | कार्य                         | घ्यापार<br>प्रधानादात्मनः                   |
|        | 92         | शरीरः                             | शरीरश्वशरीरः                   | २२          | <b>§</b>         | प्रधानात् -                   | स्वस्वरूपात्                                |
|        |            | अत्यन्तं                          | असन्तं                         |             | €, <b>७</b><br>℃ | स्वस्माद्रूपात्<br>कार्य      | स्वकार्य                                    |
|        | 23         | अभेदात्                           | भेदात                          | 1 23        | 8                | अनुदूषम                       | अनुरूपत्वं                                  |
| •      | 13-28      | एकत्वाद्विरोधिनी                  | एकत्वाविरोधिनी                 |             | Ę                | इत्यादिनावक्ष्यन्ते           | <b>इ</b> त्यादिवक्ष्यते                     |
|        | 28         | नततोऽभिपचन्ते                     | ततोनभि <b>यन्</b> ते           |             | ٤,٧              | नामच                          | नामानिच                                     |
|        | २७         | एव                                | एवं                            | રષ્ટ        | 92               | अहंकारात्                     | अहंकारान्                                   |
| 14     | રષ         | लायतेन                            | <b>रवाद्</b> यातेन             |             | >>               | संनिहत्य                      | संहत्य                                      |
|        |            | ब्यापारेण<br>                     | शरीरेण<br>संवेद्या             |             | 94               | चकारात् · पाढः                | चकारात्ममात्रास्वित्य                       |
| 9६     | ٦<br>"     | सङ्गचोद्या<br>मकत                 | तप्रभा<br>म्हिति               |             |                  |                               | त्रात्ममात्राभिरितियु-<br>क्तःपाठः          |
| 90     | 2          | <b>भवसृदूर्य</b>                  | द्रवद्रूपं                     | 24          | 18               | च ·                           | अ                                           |
| •      | ફે         | अंशुसामान्यात्                    | शुद्धसामान्यात्                |             | 94               | तस्य                          | तेभ्यः                                      |
|        | •          | नागमिकः                           | चागमिकः                        | 1           | 96               | भुक्तइति                      | <b>भुक्तमिति</b>                            |
|        | 9          | अनिदंपरेभ्यः                      | अनिन्धपारेभ्यः                 | २६          | 18               | कारणं                         | <b>धारणंसरणं</b>                            |
|        | 90         | धर्माभिधाने                       | ध्मभिधानम                      |             | ,,,              | एकशः                          | एकत्र                                       |
|        | . 39       | संजात्स्य                         | संज्ञातस्य                     | २७          | 90               | नतु                           | ननु<br>अस्य गाउँ                            |
| 96     | •          | <b>ब्यवहारे</b>                   | <b>ध्यवहारः</b>                | 1           | 92               | अथयावत्                       | अ <b>ब्ययात्</b>                            |
|        | 30         | सभवेत्                            | सतावत्                         | ı           | "                | संभृत                         | संभूत                                       |

| पृष्ठम्                    | पङ्किः        | मे॰ १                                          | मे॰ २                                 | पृष्ठम | : पङ्गि | E:     | मे॰ १                                     | मे॰ २                           |
|----------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>~ 2</b> \(\right\right) |               | <b>भृताद्ययं</b>                               | भूताद्वययाद्ययं                       | 38     |         |        | अनुरूष्यं                                 | ्रअनुरूपं                       |
|                            | 79            | विमकीणी                                        | विप्रकर्णे                            |        |         |        | यात्राह्मणाय                              | नैवंजानानः दृष्टस्तु व्या-      |
|                            | 96            | स्वागतमात्रापेक्षत्वं                          | स्वगतमात्रापेक्षयाउत                  | `      | , ,,,   | `      | ••शेषेभ्यः                                | पारस्तेनाप्यपेक्ष्यते यो-       |
| २७                         | 96            | प्रभुरिति                                      | <b>मक्</b> निरिति                     | 1      |         |        |                                           | नामकार्यवशात् गुरुरेन           |
| રડ                         | Ę             | एककमे न्द्रियाणि                               | प् <b>वंसकर्भे</b> न्द्रियाणिततो      |        |         |        |                                           | संतेनयातयेदितिवाक्य             |
|                            | 9             | यामूर्त्यर्थाः                                 | मूर्तयः                               |        |         |        |                                           | शेषेभ्यः                        |
|                            | 8             | चतानि                                          | वचनानि                                | 1      | 96      | :      | अस्ति यातयेदि                             | तिवाक्यशेषे स्योऽस्ति           |
|                            | 30            | यदाद्यन्तवत्                                   | यद्यतः                                |        | • -     |        | विहितंकर्म                                | विहितकर्मधर्मतया                |
|                            | 39            | जायत इत्                                       | यतइति                                 |        |         |        | • विशेषाः                                 | विशेषाः                         |
|                            | 92            | पूर्णः । वतेः                                  | पूर्णेवतोः                            | İ      | २०      |        | कारणसंबंधीनि                              | करणसंबद्धानि                    |
|                            | 98            | पूर्ण                                          | पूर्व                                 | 36     |         |        | <b>युवाद्रा</b> सणं                       | मुखाद्वाह्मणंबाहुभ्यारा•        |
| 30                         | 39            | यशेन्द्रादयः                                   | यथैन्द्राग्नयः                        | l      |         | •      | •                                         | जन्यंत्ररूयां वैश्यं शहे        |
| 39                         |               | दर्शना । अतः                                   | दर्शनाश्रयः                           | ļ      |         |        |                                           | पादतहति तसिरपादाने              |
|                            | २५            | अभावयत्                                        | अधावयत्                               |        |         |        |                                           | कारणात्कायानष्टण्यत             |
|                            | "             | वर्णात्मा                                      | वर्णात्मक                             |        |         |        |                                           | इवेतिभवत्यपापेसत्य-             |
|                            | "             | नोपपद्यते<br>व्यक्तप्रकृति                     | चोपपद्यते                             | 1      |         |        |                                           | पादानत्वंआचकंचिद्रा-            |
|                            | 30<br>30      | अन्यदर्शने<br>ऋग्वेदऽतोऽग्रेः                  | पदार्थदर्शने<br>ऋग्वेदोग्नेः          | 1      |         |        |                                           | स्रणं                           |
| 3.5                        | 39            | ऋ•वदऽताऽभः<br>वायुनावषदानेन                    | कःवदामः<br>वायुना वर्धदानेन           | İ      | C       | ٠,     | <b>ग्शुरूपंरक्षतो</b>                     | पश्चनांरक्षात <b>था</b>         |
| ३२                         | 9             | वायुगावगदागग<br><b>उ</b> क्                    | ऋक्                                   | ļ      | \$      |        | भ्रमणं                                    | प्रयोगं े                       |
|                            | "             | 2                                              |                                       |        | રર      |        | <b>रस्यैवेत्यन्ये</b>                     | तस्यैबेत्पत्यो                  |
|                            | "<br><b>ર</b> | वायुरेव<br>सर्वाः                              | वायुरववायोरेव<br>ताः                  |        | 22      |        | समुद्रतं                                  | समुद्भृतं                       |
|                            | 96            | द्रव्यात्मा                                    | दब्यात्मकः                            | l      | 33      |        | र्थगवतां                                  | प्रथमातारता <b>म</b>            |
|                            | •             | प्रतानः<br>मतानः                               | प्रधानः                               | 1      | 28      | -2     | युनेन<br>युनेन                            | मि <b>थु</b> नेन                |
| 33                         | 4.8           | धर्मवच्छरीरंधर्म                               | धर्मतच्छरीरधर्म                       | ĺ      | ٠.<br>ع | _      | ायुगा<br>हार्येष्वविभागात्                | कार्यविभागात्.                  |
| • • •                      | è             | कालकादिष                                       | कारकादिष्                             | 1      | 47      | 9      | गिय जाव जागाय                             | ( अवग्रहोनवर्तते )              |
|                            | 24            | समर्थीनवा                                      | सामर्थ्यादिना                         | 38     | 9.2     | =      | <b>ान्म</b> ध्येशुद्धि                    | जन्मशुद्धि                      |
|                            | २६            | एकत्वंच                                        | एकंच                                  | 4.2    | 93      | 7      | ા-નવ્યસા <b>હ્ય</b>                       | पेश्वर्यशक्ति<br>एश्वर्यशक्ति   |
|                            | રહ            | त्यवेचयत्                                      | व्ययेचयत्                             |        | 3 g     | 41     | र्वशक्ति<br>।रीकरिष्यती                   | ९८वयरा क<br>बरतिकरिष्यती        |
|                            | २७,२८         |                                                | विभागादयः                             | 1      |         | ๆ      | र्शकारञ्चता<br>क्लेन्ट्रेन्ट्र            |                                 |
| 38                         | ર             | कर्माणां                                       | धर्माणां                              | İ      | 94      | 2      | पुतोऽपि<br>                               | श्चतेऽपि                        |
| ३५                         | <             | तिर्यक्षेताषु                                  | तिर्यगादिषु                           |        | 98      | ₹      | त्याम्<br>। र्                            | सृत्यम्पि                       |
|                            | 90            | सापक्षस्य                                      | सावेक्षं ू                            | ł      | 98      | q      | <b>ारंपर्येणामस्तुतो</b>                  | पारंपर्येणात्मस्तुतो<br>        |
|                            | 99            | स्वकर्मणि                                      | स्वृक्तान्यपिकमीणि                    | "      | २८      |        | गन्                                       | तान इदानी                       |
|                            |               | क्षेत्रज्ञान्                                  | क्षेत्रजान्                           | 80     | • •     |        |                                           | एवं<br>देवताकार्यह              |
|                            |               | बलादिच्छोपजायते<br>ः-                          | -                                     | 80     | 92,93   |        |                                           |                                 |
|                            | <b>२३</b>     | यंतु                                           | यतु                                   | "      | 40      | چ<br>ع | <b>उदाकरणेन</b><br>चन्न                   | छ्यना<br>एउ                     |
|                            |               | परवधारी<br>करन्यान                             | परवधादीसिहादिकं                       | 83     | २<br>१७ |        | ववत्<br>यिया                              | एव<br>पर्या                     |
|                            |               |                                                | रुतानि<br>जात्यन्तरगतस्यमाग           |        |         |        | _                                         | तत्सदश्यश्मवर्षधारा-            |
|                            |               |                                                | भारयन्तरगतस्यमाग<br>भ्यासस्यविस्मरणम् |        | 96      | 4      | <del>१६</del> मदश्यश्ववर्षे<br>धारादिवत्प | तत्सर्ययम्यपारा-<br><b>दिवः</b> |
|                            |               | रन्।वरनारपा कात्रात<br><b>एतदेवविस्तार</b> यवि |                                       |        | 18      | z      | नार॥५ <b>५</b> ०७<br>जितासास्त्रीकाः      | त्यः<br>संचयादान्तरिक्षाः       |
|                            | 77            | 941 / 110 C. L. L. C. L.                       | 4711711/11/1                          |        | • 2     | 71     | Alden MAII.                               | // 1 318t A1/4th.               |

|         |              |                            | ٠.                                  |            |                |                                  | •                                     |
|---------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| पृष्ठम् | पद्भिः       | मे० १                      | मे• २                               | पृष्ठम्    | पङ्किः         | मे॰ १                            | मे॰ २                                 |
| 89      | ₹.           | धनुराकारताऽधि-             | <b>पनुराकारतांबार्कस्य</b>          | 96         | 76             | अध्ययनाविरा                      | अध्ययनादिभावाधि                       |
| • • •   |              | कास्य                      | 13.134.1144.4                       | 1          |                | माय                              | गमाय.                                 |
| 83      | 29           | भृम्यन्तरिक्ष              | भोमान्तरिक्ष                        | 143        | 30             | <b>एवचेर</b> शोमहाम्र            | एषाचेदशंमाहात्म्यम्                   |
| •       | 21           | केतव                       | कुत<br><u>क</u> ुत                  | i          | 6              | मनुः                             | यत्                                   |
| ४२      |              | सिह्याद्य:                 | हिसाव्याघादयः                       |            | "              | उपाध्यायः                        | अप्युपाध्यायः                         |
| 88      |              | प्रकारप्रत्ययपरामः         | ท์: หลางนามท์:                      | 48         | •              | अध्याप्यिष्यति                   | व्याख्यास्यति                         |
| • •     | •            | मुत्पत्तुं                 |                                     |            | •              | शासस्यैतदा                       | शास्त्रस्यतदा                         |
|         | 92           | स्वभावतोहिसम               | स्वभावात्तादशंवा                    | 48         | 6              | स्त्रभाव                         | प्रभावः                               |
|         |              | हिंस्वा                    |                                     |            | 90             | शास्त्रे                         | शास्त्रं<br>न एकस्मिन्ध्यवहारध-       |
|         | 38           | यंत्रदेयक्षरक्षादि         | यथेदंजक्षतइत्यादि                   | 44         | <b>٤,७</b>     | अथवा · अप्वस                     | न पुकारन ज्यवहारयः<br>मन्विये         |
|         | २०           | क्षणनाद्रश्लांसि           | भणाद्रभणाद्वारभांसि                 |            | ١.             | ے                                |                                       |
| 58      | २८           | मग्न्ययादित्यादित          |                                     | 1          | <b>%</b><br>20 | तं<br>संपद्यन्ते                 | तेषां<br>पठ्यन्ते                     |
| 84      | -            | उ <b>द्धिजाः</b>           | র্ভার্                              |            |                | त्तरभग्त<br>नैसर्गिकं <b>कम</b>  | नैसगि <b>कक</b> म्प                   |
|         | 9            | जा्यन्ते                   | जायन्ते पुरोहन्ति                   | 40         | 8              |                                  |                                       |
| 8€      | \$           | <b>वृक्षेभ्यश्य</b>        | वृक्षेभ्यश्चीषिभ्यश्च               |            | 4              | अविकृतं<br>प्रशेषभूषेत्र         | ध्यक्तं<br>प्ररूपेष                   |
| •       |              | अभिधानं                    | विधानानां                           |            | <b>3</b> 4     | प्रभेषुभूतेषु<br>मासयो           | मताख्ययोः<br>मासाख्ययोः               |
|         | 4<br>96      | स्तम्भे<br>वाकंचित्        | स्तम्भं<br>नोच्यं                   | 1          |                | नात्त्वा<br>पक्षाश् <u>रि</u> तः | पताख्य <b>ाः</b><br>एताश्रितः         |
| 8/0     | , <u>,</u> , | दु:खा <u>्</u> द्र         | न्। च्य<br>र सारिवकारि              | 40         | "<br>94        | दिश <u>ा</u><br>दिशि             | हिं<br>उत्पानता                       |
|         |              | अधर्म                      | दुःखात्मिकादि<br>धर्म               | , , ,      | 98.            | हित् <b>वा</b>                   | ार<br>हित्वासविता                     |
| ૪૮      | 90           | शतादृष्टचः                 | शताद्रष्टयः                         | ļ          | વર             | संनुष्यन्ते                      | संबुध्यन्ते                           |
|         | 96           | अनन्ताः                    | असंख्याः<br>असंख्याः                | 1          | "              | प्रतिज्ञाकरणंतस्वइ               | । भातजानंजकरणा-                       |
| 88      |              | <b>सुस्थे</b>              | स्वस्थे                             | l          | ,,             | पनार्थम्                         | न्तरत्वज्ञापनार्थम्                   |
| . •     | 20           | स्वस्थे                    | स्वास्त्थ्यं                        | 49         | 9              | वेदनाच                           | विशानाच                               |
|         | २२           | संबंधानुथवादेव             | संबंधानुभवादेव                      | ६०         | 8              | शब्दस्य                          | शतशब्दस्य                             |
|         | ३९           | निवृत्तिः                  | <sup>अ</sup> भिनिवृत्तिः            |            | Ę              | शतं                              | तत्                                   |
| 40      | 94           | कुटुम्बभूतं                | जगदु ( वा'हु' ) कंपंच               |            | <b>38</b>      | युगनाम                           | युग                                   |
|         |              | -                          | भूतम्                               | <b>E9</b>  | ۷              | असंख्यया                         | संख्यया<br>चित्र अपूर्णक्रियानिकारिका |
|         | 96           | चैतस्य                     | अचेतन्यान्प्रधानस्य                 | €9         | २०             | स्तुत्यावायमातप                  | त्तिः श्रुत्याविचित्रप्रतिपत्तिः      |
| . 49    | 8            | मूर्तस्य                   | भूतस्य                              | ६२         | 6              | मलयेऽयंक्रमः                     | प्रत्योपक्रमः                         |
|         | •            | वास                        | भूतस्य<br>वासि                      |            | 90             | प्रागुक्तंमहानिति<br>सम्ब        | प्रागुक्तऋमहानिः<br>एषा               |
| •       |              | नाम                        | नवा                                 | <b>6</b> 3 | ર              | एषा<br>उच्यते                    | उच्यतेविकुर्तेविशेष-                  |
|         | 4            | ्नि <b>रु</b> पयोगिश्ररीरं | तदानीमुपभोगशरीरं                    | 1          | 31             | 9 94(1                           | पतःकरोति                              |
| •       | 92           | तच<br>भूतेन्द्रियवर्गः     | तत्र<br><del></del>                 | <b>.</b> . | 96             | स्पर्शमात्रा •                   | महतःस्पर्शनमात्रा                     |
|         | 12           | नूतान्द्रथवगः<br>तच्छरीरं  | बुद्धीन्द्रयवर्गः एकः<br>तदस्यशरीर  | ŀ          | 96             | वायुकर्मणः कस्पा                 | - वायुकर्मापेक्षविक्षेपी              |
|         |              | अधिवासितं ।<br>अधिवासितं   | भिष्यासिनं ,                        |            | <del>-</del>   | क्षेपोर्धाधस्तिर्यक्             |                                       |
| પર      | 3            | वी <b>जं</b>               | जन्तोः                              | ' '        |                | का गांचा पारत पर्<br>स्पन्दितं   | स्यन्दितं                             |
| 74      | 8            |                            |                                     |            | "              | रगा प्रा<br>संसर्गानु            | संसर्गानु                             |
|         |              | संसृष्टः                   | तेनसं <b>सृष्टः</b><br>मनस्यामनियमः | ₹8         | 90             |                                  | तस्त्रीडा <b>मयुक्तो</b>              |
| 48      | 94           | मनस्कतादिगुणः              | मनस्कामादिगुणः                      | ६५         | 93             | नक्रीडा प्रयुक्ती                |                                       |
|         | 9)           | अहेंवतिः                   | अवहितान                             | 1          | 38             | कौतुकेन                          | निष्ययाजना ,                          |

|             | - <b>E</b> | . 4                       | <b>3. .</b>                             |         |                      | ٠. هـ هـ                    | <b>3</b>                               |
|-------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| पृष्ठम्     | -          |                           | मे <b>० २</b><br>                       | पृष्ठम् | •••                  |                             | मै॰ २                                  |
| 66          |            | दाता                      | दानं                                    | 66      | 8                    | प्रवक्तव्य                  | प्रयोक्तव्यं                           |
|             | 8          | आख्यातेचोपसर्ग            | आख्यातोपसर्ग<br>स्टेटनाट्यांक्रीकर      |         | 8,4                  | अयं · एव                    | अयंतु अनुवादएव<br>तद्वतोपयोगिनी        |
|             | Ę          | किंचित्<br>सन्तर्न        | नवेदवाक्यांकि <del>चित्</del>           |         | <b>S</b>             | · विद्वत्तोपयोगिनो          | तद्ग्रतापथा।गना                        |
| 11          | <b>§</b>   | सकलं<br>विज्ञानार्थीवा    | सबरुं<br>विद्यायाअर्थस्यवा              |         | "                    | नसंपाठे                     | नसंपाते                                |
|             | C          |                           |                                         | }       | 90<br>99             | ल्क्यत<br>त्रेवर्णाधिकारं   | लभ्यत<br>नैवर्णिकार्थ                  |
|             | 3 9        | अनुहातुः<br>तात्रदेव      | मनुष्यान्<br>वेद                        | l .     | 11<br>26             | नवणायकार<br>परिपूर्ण • यथा- | नवाणकाय<br>परिपूर्णयमनियमा <b>दीनि</b> |
| <b>E</b> \0 | ३१<br>२१   | प्र <b>मीयते</b>          | पद<br>प्रमीयन्ते                        |         | ~~                   | गार्यूण व्यवस्य<br>शास्त्रं | यथाशास्त्रं                            |
| Ę V         | <b>~1</b>  | न्यापत<br>श्रियते         | प्रमीयन्त्रेनाषाष्यचतुर्वे              | 66      | 26                   | विद्विताति                  | विहितानि                               |
|             |            | 144(1                     | वयःभभीयन्तेश्रियन्त                     | "       | "                    | देविर्न                     | दोषै:पार्वर्न                          |
|             | "          | पूर्वत्र                  | पूर्ववत्                                | ७९      | 99                   | नुपरितनाः                   | नुपरितता                               |
| ٩c          | 22         | पादश <b>इति</b>           | यादशहति                                 | ١,      | "                    | तदर्थंस्य                   | तदर्थस्पष्टार्थ                        |
| •           | 92         | यम्थः                     | पन्था                                   | 60      |                      | ममोक्षादु दिव               | विमोक्षादुबिसिबिः                      |
|             | 98         | <b>प्रतीयते</b>           | विधीयते                                 | .       | •                    | वृद्धिः                     | es atalisment                          |
|             | 98         | नामसु                     | मानेषु                                  |         | ર                    | यशः । निः                   | यशोभिः                                 |
|             | ٠<br>२٥    | अनुयुग्फलन्तीति           | चतुर्युगंफलतीरि,                        | 1       | ર                    | श्रेयसं                     | श्रेयससर्व                             |
| ६९          |            | लभावभेदस्य                | स्वभावात्                               | 1       | 40                   | साकल्येन                    | साकल्पेन                               |
|             | 1)         | यागादि                    | याग                                     | l       | "                    | रन्यनिरपेक्षतामाह           | रन्यानिरपेक्षतामाह                     |
|             | 96.96      |                           | सत्राणि                                 | 1       | 18                   | एवंहिसा <b>क ल्यं</b>       | एवं हिंसाकल्पं                         |
| 69          | २५-२६      | चित्तानुपालनं             | तिच्चतानुपालनम्                         | l       | २०                   | यदि .                       | यत्                                    |
| ७२          | २६         | उत्पात्त                  | उद्यति                                  |         | "                    | गुणपदेन                     | गुणदोषपदेन                             |
| ७३          | 94         | पितृनुद्दिश्यतत्कव्यं     | पितृनु <b>द्दिश्ययत्क्रियतेत</b>        | 1       | ٦9                   | वृत्त                       | ब्रत                                   |
|             |            | _6                        | त्कव्यम्                                | Į.      | "                    | चतुणाम ल्यायम               | . चतुर्णामेतदपिसाक-<br>=====           |
|             | 94         | प्रति <b>प्रापणाय</b>     | प्रतिपादनाय<br><del>प्रकर</del> ो       | ,       | 2922                 | सर्वस्थेतो '                | ल्यम्<br>सर्व <u>द</u> तो              |
| 68          | 9 &<br>'Y  | प्रदानं<br>न्योस्त्यन्यती | प्रदाने<br>न्योस्ति अतो                 | 29      |                      | . सन्दर्भा<br>अतो           | अस्त्यर्थे                             |
|             | 94         | भावा                      | भवन्ति "                                | "       | 30.39                | वद • इत्युक्तम              | त्दविहितुक्मीनुहान्फ                   |
|             | 96         |                           |                                         |         | 7-7 1                | 43.00                       | लंनमामीतिवेदविहितंक-                   |
|             | 16         | स्वेण                     | पूज्यमाना<br>सर्वे                      |         |                      |                             | र्मफलंबेदफलमित्युक्तम                  |
| 104         |            | बौं बादिभिः कलुषी         | बौदादिभि:कथंचित्क                       |         | ٦,                   | वैदिकानि                    | अविकलानि                               |
|             |            | <b>क्रिय</b> न्ते         | लुषीक्रियन्ते                           |         |                      | अनुतिष्ठन्यद्याचार          | अनुत्रिक्षितयथाआ-                      |
|             | Ę          | ब्रह्मस्वरूप · · नन्दः    | ब्र <b>ह्मस्वरू</b> पपरि <b>द्या</b> ने | 1       |                      | ,                           | चारेण                                  |
|             |            |                           | <b>ब्रह्माक्षयानन्दः</b>                |         | २२                   | यद्ददित                     | ्य इतिः ्                              |
|             |            | मुज्झित्वा                | <b>প্রা</b> সুন্বা                      | ८३      | <b>\ \ \ \ \ \ \</b> | आचारान् - क्रुराव           | तरं आचारंदृष्ट्वाधर्मस्यमु-            |
|             | २५         | •                         | स्तुतिः                                 |         |                      |                             | निभिगीतिः। शाप्तिरिति                  |
| 60          | •          | पर् <b>पाके</b> नेति      | पर्पाकइति                               | 1       |                      | _                           | <b>स्ट्रेशकरं</b>                      |
|             | 12         | त्वं                      | <b>ए</b> वं                             |         | •                    | तदापि                       | तदपि<br>ऽ                              |
|             | ₹,         | लक्त्या                   | लकस्या                                  |         | 96                   | अतीन्द्रयः                  | <b>६</b> दुशः                          |
|             | •          | प्रभूतं                   | प्रभुत्वं                               |         | 18                   |                             | तानिबहूनि                              |
|             | 38         | •                         | सर्वस्यास्य ब्राह्मणस्तुतेः             | 1       | २०                   | तत्त्वभावभेदो               | तत्त्वभाव भेदी                         |
|             | 30         | एष                        | एवं                                     | ı       |                      |                             |                                        |
|             |            |                           |                                         |         |                      |                             |                                        |

| पृष्ठम्   | 40    |                               | मे॰२                       | पृष्ठम्    | पङ्कि      | मे॰१                          | मे॰२                         |
|-----------|-------|-------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| ८२        | २१ २: | ६ <b>ब्रह्म</b> चारिणो · · अ- |                            | 968        | 96         | तस्यैषदोष                     | तस्यैवदोष                    |
|           |       | नुष्टानं                      | णउपचयानुष्ठानं             | २२१        | 29         | वर्तने                        | शास्त्रीयेषुवर्तते           |
|           | २२    | एनत् ू                        | एष                         | २४४        | 9          | परप्रेषणेन                    | अन् <b>चरप्रेषणेन</b>        |
|           | "     | <b>ममयार्थः</b>               | <b>भेग्या</b> ऽर्थः        | २५४        | <b>3/9</b> | एवं                           | यतंपुवं                      |
|           | २३    | ब्राह्मादीना <u>ं</u>         | ब्रा <b>स</b> णादोनां      | ļ          |            | अध्यायः                       |                              |
|           | "     | <b>मा</b> खुपा्यानां          | <b>शा</b> म्युपायानां      | २ ७५       | 8          | तावताभि                       | तस्यविधेस्तावताभि            |
|           | २४    | नकल्पो                        | कल्पो                      | २८८        | •          | अभ्यनुद्गायश्र                | तत्पुन्रनु 🛊 । यशू           |
|           | "     | <b>भृत्यादीनां</b>            | जात्यादीनां                | ३०२        | 6          | यदिकन्या                      | परपूरे च्छ्रयायदिक च्या      |
|           | 29    | ताप्साय                       | तपसे                       | ३२१        | ર          | प्रतिषेधानुमानं               | <b>प्रतिषे</b> थानुमानंशक्यं |
|           | 26    | तापो                          | तापसो                      | ३२४        | २६         | परिक्रियेत्यादि               | परिक्रमेत्यादि               |
|           | ३०    | ऋणादीनां                      | ऋणादानादीनां               | 383        | २०         | पूर्वशेषत्वात्                | सर्वशेषत्वात्                |
| ८३        | 7     | वियुक्तयोः                    | नियुक्तयोः                 | 380        | 98         | यदिकश्यित्                    | यदिपत्युःकश्चित्             |
|           |       | ऋक्थ                          | कत्स (                     | ३६२        | 9          | प्रकरणे                       | श्राद्धपकरणे                 |
|           | ર     | विधिः                         | धर्मविधिः                  | 309        | 3          | अपेतु                         | अन्येतु                      |
|           | 8     | अजीवतां                       | जीवतां .                   | 300        | ર          | तस्मादाच्छिष                  | तत्रच्छिच                    |
|           | Ę     | त्रिविधं                      | विविधं                     | 898        | 94         | गुणान भक्ष्य                  | गुणान्सर्वान्भक्य            |
| · ८५      | २९    | साकल्याभिधानं                 | कल्प्याभिधानं              | ४२८        | ેર         | आंचत्वंदानाभि                 | आर्घदानाभिमायेण              |
| ८६        | 9     | प्रतिषिद्धवतचर्या             | ्बुद्धवतचर्या              | • •        | •          | शयेण                          | 3                            |
|           |       | अध्यायः '                     |                            | ४२९        | 90         | साचत्राह्मणी                  | अतोबासणी                     |
| <b>८७</b> | 4     | <u>ष्यवायाद्विस्पृत</u>       | <b>ब्यवहार्याद्विस्पृत</b> | ४३२        | 30         | अत्रसंदिद्यते                 | अत्रविचत                     |
| "         | २३    | तेषां                         | नातेषां                    | 88£        | Ę          | अस्त्वेवमाहिताग्रे            | अपरेचएवमाहिताग्रे            |
| 66        | •     | स्वापहात्                     | स्वमोहात्                  | •          | •          | अध्यायः                       | •                            |
| 68        | 92    | असाध्वाचारस्यापि              |                            | ४५० .      | v          | <b>त्व</b> प्रकरणे            | स्रातकमकरणे                  |
| ९८        | २४    | तत्राल्पतरांशः                | तथान्यतरांशः               |            |            | हिं <b>सैव</b>                | र्द्धिंव                     |
| 904       | 96    | व्या <b>घातं</b>              | ब्याख्यात <u>ं</u>         | ४५०        |            | •                             |                              |
| 909       | 90    | तस्य                          | तत्र<br>अर्थानगर्ने        | ४५०        | \$         | भविष्यति                      | वक्यते                       |
| 777       | \$    | अ्नुहानंतु                    | अर्थानुहानंतु<br>          | ४५१        |            | यथानरस्य                      | वथाआढ्यतर                    |
| 923       | २६    | तत्रेव                        | तथैव                       | ४५१        |            | स्वत्वान्                     | खलात्                        |
| "         | ३१    | चिरमधनी भूत्वा                | चिरमप्यधनीभूत्वा           | ४६३        |            | <b>प्रत्यक्षंचैतद्</b> श्यस्य | <b>पत्यक्षंवेदम</b> भ्यस्य   |
| 928       | 7     | एभिविधीय ने                   | एभिर्वाक्येर्विधीयन्ते     | ४७२        | ₹.         | बृक्षादीनामपि                 | बोह्मदीनामपि                 |
| 924       | 93    | तदिभिधानमेव                   | सर्दाभधानमेव               | 863        | 8          | <b>प्राणपूजा</b>              | <b>शणसंपीडा</b>              |
| 150       | 4     |                               | पुंसइतिविवक्षितत्वात       | 863        | å          | अस्मिनभ्याये                  | अस्मिन्समये                  |
| 356       | 18    | <b>उपाय</b> त्वात्            | उपादेयत्वात्               | 406        | 4          | त्रिसनिपाते                   | यथादिवारात्रिसंन्निपाते      |
| 943       | 94    | येनकर्मणा                     | अध्यनकर्मणा                | 406        | 90         | शेषत्वाकालिक्र                | स्वयंतात्कालिकम्             |
| 944       | 74    | अन्यस्याभुतत्वात्             | अन्यस्याप्रकतत्वात्        | <b>५२७</b> | 14         | वन्दर्न                       | चन्दनं                       |
| 740       | 12    | ॐकारविषयः                     | ॐकारवचनः                   | ५३९        | २८         | धर्मेस्थितान्                 | धर्मोपितान्                  |
| 348       | २०    | मंबूबानं                      | मंत्रूजातं                 | 480        |            | अबहुभाषिता                    | अबद्धभाषिता                  |
| 109       | २८    | पूर्वविधि                     | सर्वविधि                   | 446        | રેષ્       | वक्ष्यति                      | वर्जयति                      |
| 3<5       | •     | अविशेषेणेच्छिन्ति             | <b>िन्ततदष्टमेनिर्णातं</b> | 458        |            | नकालस्य भाव                   | नकामतःस्व भाव                |

# ढाकररपीररसनप्राप्तात्कुलूककतमनुस्मृतिद्वितपुस्तकात् गृहीताः

# पाठभेदाः

| वृष्ठम् | पक्रिः          | कु० १                              | कु॰ ५                                    | पृष्ठम्    | पङ्किः | क्रु॰ १                  | क् <b>र</b> ० ५                 |
|---------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|---------------------------------|
| Sorr    | 1140.           | अभ्यायः                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | 18         | 30     | अशद्दंन •                | अबृंहिततृ                       |
|         |                 |                                    | र <b>म</b> जनैर्वर्ण्ये                  | 96         | 18     | प्रत्यक्षत्वात्          | प्रत्यक्षबाधितत्वात्            |
| \$      | 93              | <b>सुजनैर्वन्चे</b>                |                                          | 23         | 21     | तमसां                    | तमांसि                          |
|         | <b>&gt;&gt;</b> | श्रीमत्                            | विषो .                                   | 20         | 29     | पकतीनां                  | <b>भक्तानों</b>                 |
|         | 38              | विदुर्ग                            | जगतां<br>                                | <b>ર</b> ૮ | રપ     | नेतदुक्तं                | नेदमुक्तं                       |
|         | 94              | वा <b>छा</b> यंयु <del>त्</del> या | वाद्ययायुक्त                             | 30         | 4      | शस्त्रं                  | शास्त्रं                        |
|         | 98              | <b>मुत्ददस्तर्काः</b>              | स्वत्दयस्तर्कः समस्तो<br>                | 39         | 8      | अनुमीयमानत्वात्          | अनुष्ठीयमानत्वात्               |
|         |                 | समस्ताःस्थमे                       | स्तुम                                    | 32         | 9      | आपीनस्था                 | आपीनस्तन                        |
|         | 96              | यूयं                               | त्यर्थ                                   | 38         | خ      | पिपासाशोकमोहा-           | तीहित्यादिभिः                   |
|         | "               | जाता                               | याता<br>अपि                              | , ,,       |        | दिभि:                    |                                 |
|         | 18              | रह                                 |                                          | "          | २३     | मानससुष्टि               | मानसीयमुक्ताव <del>श</del> ्यमा |
|         | 34              | नाभिहितस्य                         | नात्राभिहितस्य                           |            | •      |                          | <b>णासृ</b> ष्टिः               |
|         | 36              | महाजन                              | महाजनादि<br>सरम्बद्धाः सम्बद्धाः स्टब्स् | 35         | ર      | आषरितवान्                | कर्मसेवितवान्                   |
|         | २८              | तुयास्पृतिःसा-                     | यास्पृतिःसानमशस्यते                      | 30         | 28     | हिंसादीनि                | हिंसाहिसादीनि                   |
|         |                 | विनश्यति                           | ~************                            | ર્ડફ       | 18     | अथादित्या                | मुखादि भ्यो                     |
| 8       | 8               | <b>१रशस्य</b>                      | तादशस्य<br>प्रत्येकं पूजियत्वा           | , ,,       | 26     | अर्धेनस्ती               | अर्थेनपुरुषोजातःअर्थे           |
|         | 4               | पूजबित्वा                          |                                          |            | •      |                          | ननारी                           |
|         | "               | पूजिताः                            | सत्कता<br>धर्मस्य                        | ,,         | 99     | देवनिवास                 | देवनिकायान्देवनि-               |
| ٤       | 12              | वीर्यस्य                           |                                          |            | •      | •                        | वास                             |
|         | <i>&gt;</i> 1   | <b>इतीङ्गना</b>                    | इतीरिताः<br>क्षान्त्रीचानि               | 83         | v      | श्लोकह्ये                | श्लोकत्रये                      |
| C       | 16              | आपिष्टीम<br>                       | अग्निहोत्रादि<br><del>वेदावरावां</del>   | 84         | 8      | पुत्तिका                 | मक्षिका                         |
|         |                 | 'वेदानां                           | वेदान्तानां                              | 8/9        |        |                          | सत्त्वस्याविर्भावात्            |
| 5       | 90              | अपरिच्छेचम्                        | अपरिष्य्यनम्<br>-धन्त्रम                 | 86         |        |                          | संसारेजन्ममरण                   |
| 9       | 18              |                                    | दशितम् -                                 | "          | રર     |                          | यागरूपम्                        |
|         | 21              | वर्णयन्ति                          | वदन्ति                                   | 89         |        | श्वासाहारादि             | श्वासाहारविहारादि               |
|         | 28              | आश्चरा                             | अनु <b>ष्म</b> या<br><del>राज</del> ्या  | 48         |        | खा <b>भाविकस्य</b> उन्मे | र स्वाभाविकःकर्पउन्मे           |
|         | 28              | निबद्धत्वात्                       | निवं <b>धा</b> त्                        | 1 "        | ,      | स्यसहकारी                | <b>पस्तृत्सहका</b> री           |
| "       |                 | भयोजनत्वम्                         | प्रयो <b>जनम्</b>                        | 40         | 98     |                          | स्वापार्थ                       |
|         | 23              |                                    | प्रथमाध्याये                             | 46         |        |                          | <b>क्रणः</b> पक्षः              |
|         | 24              |                                    | <b>उक्ती</b>                             | 49         |        |                          | सिष्यर्थ                        |
|         | 25              |                                    | प्रत्यक्षेण<br>सर्वत्रापनेत्र            | 80         |        |                          | एकं                             |
| 13      | 15              |                                    | सर्गतायसे <u>षु</u>                      | 1 80       |        |                          | द्वाद्यसङ्ख                     |
| 94      | •               | सएव                                | सएव                                      | 1 4        | 7      | 4.1.                     | THE P. P. P. S.                 |

| षृष्ठम         | पङ्किः     | कु॰ १                    | कु० ५                       | पृष्ठम् | पङ्गिः   | कु॰ १                      | कु॰ ५                        |
|----------------|------------|--------------------------|-----------------------------|---------|----------|----------------------------|------------------------------|
| ६१             | २६         | परिकल्पते                | परिकल्पये                   | 934     | 8        | समत्वात्                   | संबन्धात्                    |
| ६२             | 98         | पुराणं                   | वायुपुराणे                  | 938     | 9        | मनुनोक्तं                  | बृहन्मनुनोक्तं               |
|                |            | तस्यपादचतुष्ट <b>येन</b> | एवप्रधान्यात्पादत्वेनहरू    | 938     | २०       | कार्यइति                   | कार्यः प्रमाणतइति            |
| •              | •,         | सम्पूर्णत्वात्पादत्वे-   | पिताः                       | 939     | २३       | उत्तरापरिय <b>हः</b>       | उत्तरप्रतियहः                |
|                |            | निक्षिपताः               |                             | १४३     | 90       | आदिपुराणे                  | आदित्यपुराणे                 |
| ६७             | २७         | चतुर्वर्षशतायुष्ट्रं     | चतुर्वर्षशतायुषःचतुर्वर्ष   | "       | 99       | प्रसादेत्.                 | प्रसादयेत्                   |
| ·              |            | 3 44                     | शतायुष्यं 🔾 📗               | "       | 92       | आदिपुराणे                  | आदित्यपुराणे                 |
| 69             | ۷,۶        | वनितोपभोगादिषु           | रतितोषभोगादिषु              | "       | २७       | फलश्रवणम् <u>.</u>         | फलश्रवणस्तृत्यर्थ            |
| **             | 96         | वैश्य्स्य                | वैश्यस्यकर्माणि -           | "       | २८       | विषयत्वेनापि               | विशेषत्वेनापि                |
| ७३             | <b>૨૨</b>  | कव्यवहनाय                | कव्यवाहनाय                  | 984     | २९       | प्रयाणरू,पत्वात्           | अयोरूपत्वात्                 |
| PS             | २३         | बुद्धिजीविनःसार्थ-       | जीविनस्वेष्टानिष्टो         | "       | <b>"</b> | तदीयः                      | तदीय:कार्य:                  |
|                |            | निरर्थदेशो               |                             | 986     | 6        | कारणात्                    | कारणध्यतिरेकात्              |
| ७५             | 12         | मोक्षलाभात्              | मोक्षभागित्वात्             | 988     | ર        | कण्डमधाता                  | कण्डम्ध्यप्राप्ता            |
| 66             | 96         | यहः                      | मदः                         | 79      | २८       | कण्ठादेव                   | क्षरदेश                      |
| ۷۹             | 90         | आत्मवान्                 | आत्मवान्आत्म-               | 348     | રપ       | गोतम                       | गौतम                         |
|                |            |                          | हितेच्छु:                   | 944     | ૨૪       | व्याकारः े                 | व्यापा <b>रः</b>             |
| ८६             | 6          | वणिगादीनाम्              | वणिगादीनामसमसु              | 946     | 3        | अध्य <b>यनं</b>            | अध्येष्यमाणं अध्यय           |
|                |            |                          | श्लोंकपूक्तवानितिकि<br>     |         |          |                            | यनं                          |
|                |            | AT: 177.                 | यापदं                       | १६४     | 3        | शरीरस्यापि                 | लि <b>ङ्ग</b> शरीरस्यापि     |
|                |            | अध्यायः                  |                             | "       | २६       | सशिरस्कगायत्री             | संशिरस्काव्यात्वीत           |
| 66             | 96         | प्रकृष्ट                 | प्रथमाध्याये प्रकृष्ट       |         |          | •                          | गायत्री                      |
| 22             | ૨૪         | तास्त्रिकी               | श्रास्त्रिको                | "       | 30       | मेधातिथिमभृतिभिः           | मेधातिथिगोविंदराज-           |
| "              | 39         | रूपेण                    | रूपेणकतं<br>- *             |         |          |                            | प्र <b>भृ</b> तिभिः          |
| 9•             | 94         | धर्म                     | कर्म                        | १६४     | 39       | वृद्धेर∙∙पाठान्तरं         | <b>बृद्धैर</b> पिनालिखितंयतः |
| <b>९३</b><br>" | 9          | नियमयति                  | दर्शयति                     | 140     | ν.       | 54/ 1141/                  | लिख <b>न्पा</b> ठान्तरं      |
| 909            | S<br>S     | च्छान्दोग्ये<br>यशानुभव  | वृह्दारण्यके<br>यथार्थानुभव | १६६     | <b>ર</b> | त्वरूपतो                   | <b>स्वरूपतोब्रह्मरूपतो</b>   |
| "              | <b>ર</b> ર | स्मृतिः<br>स्मृतिः       | स्पृतिशीले                  | "       | 3        | प्रतिपाद्कत्वेन            | ब्रह्मप्रतिपादकत्वेन         |
| "              | .૨૬        | गर्गः                    | गर्गव्यासः                  | ,,      | "        | अनने                       | इत्यनेन                      |
| 902            |            | सर्वज्ञानारब्ध           | सर्वज्ञानाकर                | 909     | 96       | यत्तेष्वेवहिजायते          | ममेतेष्ववजाय <b>ते</b>       |
| 106            | રપ         | कर्म                     | धर्म                        | 908     | -        | नि <b>वायर्त</b>           | अनिवार्य                     |
| 999            | 98         | अत्र                     | अत्रहोमे                    | 968     | 30       | <b>यु</b> ज्यते            | युज्यतइति                    |
| 199            | 26         | श्रवणे                   | अवणादी                      | 962     | •        | समूहाहरण                   | समिधाहरण                     |
| 996            |            | य इ।र्थत्वाद द हार्थ-    | _                           | 968     | 98       | तावत्                      | खाम `                        |
|                | -          | त्वाच                    | त्वाच                       | 964     | 22       | अस्यकादि                   | अस्र्यादि                    |
| 996            | 9          | उपलक्षकः                 | पंचानामुपलक्षकः             | 964     | २३       | तथा                        | ते                           |
| 996            |            | पुराणोक्ताः              | पुराणेव्याख्याताः           | 390     | 30       | <i>र</i> वंनामपरिकीर्तयेत् | स्वकीयनामविशेषमु-            |
| 122            | ዩ          | चरहोमादिभिः              | चतुर्हीमादिभिः              | 1       |          |                            | <b>चार्</b> यत्              |

|             | m Gera      |                        |                              | <b>080</b> | छक्तिः | <b>=</b> •                        | #n 4                              |
|-------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| पृष्ठम्     | पङ्किः      | कु॰ १<br>              | कु॰ ५                        | पृष्ठम     | •-     | कु०१                              | कु० ५<br><del>अक</del> ्टर        |
| 996         | 3           | इत्यवोचन्              | इतिवचनात्                    | २६८        | 6      | <b>छ</b> घुहारोतः                 | हारीतः                            |
| २०४         | 4           | केवल                   | क्षत्रिय                     | "          | 9      | असंभवे<br>                        | अन्यासंभवे<br>क्रान्यकारी         |
| २०६         | 96          | कतवरणः                 | यःकतशासीयवरणः                | "          | २०     | स्पिवंड                           | सन्निहितसपिण्डे                   |
| 211         | ٤           | ब्रह्मश्रवणार्थे       | ब्रह्मयहणार्थ                | २६९        | २२     | ब्रह्मण्यांतकसलक्षणं              |                                   |
| <b>)</b> 1  | २०          | विद्वान्पितृनगौणान्    | <b>बृद्धान्</b> षितृत्व्यान् | _          |        |                                   | <b>स्रमणं</b>                     |
| 593         | 98          | वस्नादि                | सुवर्णादि                    |            |        | अध्यायः                           |                                   |
| २१४         | २५          | गध्यां                 | स्त्रीगव्यां                 | २८०        | 94     | <b>पितृ</b> ब्यादि                | <b>पितृष्वसादि</b>                |
| २२३         | २२          | पुनर्वायदृत्विजो-      | पुनर्जायते ऋत्विज            | २८२        | 93     | कपिलंकशां                         | कपिलकेशांषडंगुल्या                |
|             |             | यश्चियं                | एनं गर्भे                    |            |        |                                   | दिकां                             |
| २२५         | २०          | वेदे .                 | वदेसाविष्याम                 | २८४        | २५     | पुत्रिकाशंकया                     | पुत्रिकाधर्मशंकया                 |
| २२९         | २०          | सौदं                   | मधुक्षीद्रं                  | २८९        | 96,96  | स्पृत्यनुमानात्                   | श्रुत्यनुमानात्                   |
| "           | 21          | गुडादोन्               | <b>लशुनादीन्</b>             | २९०        | 9      | देवेत्यनेन                        | देवादीनि                          |
| "           | २२          | शुक्रानि               | शुक्तानि                     | २९९        | 96     | संभवत्यस्मादितिसं-                | संभवत्यस्मादितिसंभ-               |
| २३०         | Ę           | पणवादि                 | पणवादिवादनादि                |            |        | भवः                               | वःकामःसंभवायस्यस-                 |
| ર, રૂ ૧     | २८          | आचार्यस्य • • स-       | आचार्यस्यकुलेसआ-             |            |        |                                   | कामसंभवः                          |
|             |             | पिण्डेषु               | त्मपिण्डेषुसपिण्डेषुच        | 309        | २३     | अधमः                              | अष्टमः                            |
| २३८         | 10          | अभ्यर्थितो             | श्राद्धे अभ्यर्थितो          | ३०४        | ч      | सपरान्                            | समपरान्                           |
| "           | "           | तदर्षः                 | तदापिण्येऋषिवतऋषिः           | ३०५        | ч      | दयादयः                            | दमादयः                            |
| "           | 93          | पश्यता                 | परनात्                       | 309        |        | <b>मशस्त</b> त्वात्               | <b>प्राप्त</b> न्वान्             |
| २३९         | 3           | पुनरुक्तेन             | <b>मसक्तमनेन</b>             | 399        | ٤      | दशसु                              | दशस्विपयुग्मामु                   |
| 289         | 23          | यथा                    | यदा                          | 322        | è      | नविरुध्यते                        | अवगम्यते                          |
|             | ,,          | तथा                    | नदा                          | 323        | રપ     | जहातीत्यर्थः                      | जुह्रोतीत्यर्थःसर्वकाल-           |
| <b>૨</b> ૪૨ | 11,12       | शयानस्य                | शय्यायां शयानस्य 📑           | ```        |        | ,                                 | मपिगृहेवसनपंचम्ना-                |
| ર્યુપ       | २६          | काषादी                 | शकटादी                       |            |        |                                   | <b>पार्वेर्नसंब</b> ध्यत          |
| २५३         | 8           | मुण्डितमस्तकः शिरः     | मुण्डितसमस्तशिरः             | ३२५        | ३०     | यतो                               | यक्री                             |
|             |             | केशी                   | केशोवा                       | 332        |        | तथा                               | त्रया                             |
| "           | Ę           | नास्तमियात्            | नास्त्रियात् नवाभ्यु-        | ,,         | 21     | संवादान्                          | दर्शनात्                          |
|             |             |                        | दियात्                       | 333        |        |                                   | इतिकरणंशदस्यस्वरूप                |
| 23          | ३०          | स्रयो                  | अज्ञानात् सूर्यो             | ```        |        | <b>(</b> )                        | विवक्षार्थ                        |
| २५८         | 6           | <b>ध्यापनादि</b>       | ध्यापन <b>ख्यापना</b> दि     | 338        | 97     | नक्तम्                            | दिवानक्तम                         |
| २५९         | 98          | प्र <b>दायक</b> त्वान् | फलदातृत्वात्                 | 1          |        | अन्य <b>त्</b>                    | अस्पम्                            |
| "           | "           | जप                     | जन्य                         | 334        |        |                                   |                                   |
| २६३         | 96          | तथाऽज्ञानमेवीप         | तचोक्तंमोक्षमेवोपऋम्य        | 330        |        | फ्लं<br>प्रभावनाम <del>ान</del> ं | पुष्यपुरुम्<br>प्रशासनाग्रास्त्रं |
|             |             | ्रकम्य<br>अ            |                              | 338        |        | पक्षाखना <b>युदकं</b><br>चीन      | प्रश्लालनायजलं<br>च               |
| २६६         | ş           | गुरी                   | गुरीनवसेत <u>्</u>           | 380        |        |                                   |                                   |
| २६७         |             | अपि                    | विहित                        | 383        |        | उपा <b>सना</b><br>संवेधारकेः      | उपासनम्<br>समस्यादशेशः            |
| २६८         | <b>4</b> ,< | समुदितदानंपदर्शना      | समुचितदानमशंसार्थ            | 384        |        | संबंधादुरोः<br>क्लिक्स्फ्रेंट     | समत्वाहुरोश्य<br>सदार्आतथिपर्भेण  |
|             |             | <b>थेच</b>             | • भेव                        | । ३४६      | 17     | अतिथिधर्मेण                       | सद्ग्रजाता सम्बर्ग                |

| वृष्टम     | पङ्कि | : कु॰ १               | कु० ५                           | पृष्ठम्    | पङ्कि            | : कु॰१                      | कु॰५                        |
|------------|-------|-----------------------|---------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 386        | Ę     | कुमारीः               | कुमारान्रोगिणो                  | 8/03       | 93               | अध्यभिचारात्                | <b>र्ञातव्यभिचारात्</b>     |
| 386        | 6     | अतिथिसमकालं           | अतिथिभोजनसमकालं                 | 8<0        | २८               | मुधेह                       | मुखेन 🔍 🛴                   |
| "          | २०    | व्यतिऋमस्य            | व्यतिऋ <b>मभोजनस्य</b>          | 498        | 8                | माणि                        | इदानीं तदितिरिक्तमित        |
| ३४९        | २३    | वासुदवादि             | वास्तुदेवादि                    |            |                  |                             | यहेष्यनध्यायमाह<br>प्राणि   |
| ३५०        | 93    | केवलादीति             | केवलानादीपापीभवति               | 446        | २०               | न्य पर हा                   |                             |
| ३५३        | 12    | मानसस्तु              | मानुमस्तुहोमः                   |            | ~~               | त्युषद्वृष्ट्वा<br>अध्यायः  | त्यु <b>हु</b> ष्टा<br>"    |
| ३६३        | 92    | यतएत                  | यतीयदेत                         |            |                  |                             | า<br>มหัวก็ล่วลงวนล         |
| 348        | 8     | पिण्डपितृ             | पितृपिण्ड                       | ५९२        | 90               | शस्तैःशुक्तान्नवर्ज<br>येत् | यस्तैर्युक्तंतुवस्तुयत्     |
| 348        | 16    | एकैकं                 | <b>एकैकर्</b> यकैकं             | ५९४        | ર                | आपदर्थेगतप्रयोजनं           | <b>खपदानुगतेपयोजन</b>       |
| ३५९        | 3     | यत्नतो                | सततं                            |            | •                | भवति                        | संभवेसति                    |
| 388        | २४    | गणत्वात्              | गणवृद्धित्वात्                  | ५९९        | 98               | विशेष                       | विषये                       |
| 309        | 6     | प्रयत्नतः             | परोक्षा                         | <b>E00</b> | ર૮               | ऋषिकतृकयज्ञेषुच             | ऋषिकर्तृकयज्ञेषुत्रा-       |
| ३७२        | 98    | दुर्बली               | दुर्बालो                        | •          | •                |                             | स्रणश्चिपक्षेषच             |
| "          | "     | दुर्बालं              | दु बेलं                         | ६०९        | •                | सर्व                        | पूर्व<br>होनतरे             |
| ३७२        | 98    | वाकरोति               | वापहणं करोति                    | ६२४        | 8                | हीनंभवे                     |                             |
| ४७७        | २९    | कुष्ठी                | कुषी पापरोगी                    | ६३१        | 93               | सम                          | नव                          |
| 360        | 9     | धर्मार्थी             | धमार्थ                          | ६४२        | 4                | दिनमात्रं<br>आधिपत्यकारणं े | दिवारात्रं<br>आधिपत्यस्थानं |
| ३८१        | 8     | नपुंसकस्योक्तत्वात्   | नपुंसकत्वात्                    | ६५१<br>६५६ | <b>૨</b> ૬<br>૨૪ | जावितस्यकारण<br>त्रिरात्रम् | त्रिरात्रमुपतिष्ठ <u>ते</u> |
| 77         | 19    | अवश्यश्रुत्या         | श्रुत्या                        | <b>666</b> | 19               | प्रो <b>क्षणम्</b>          | तद्देशमक्षाल्यमोक्षणं       |
| ३८२        | २०    | वेदामि                | वेदाध्ययन                       | ***        | ••               |                             | स्पर्शनेतुप्रोक्षणमेव       |
| ३८३        | 98    | द्भव्य                | द्धव्यंकव्यं<br>ती              | ६७५        | २६               | कुकुरै                      | तलाश्वभिरिति।               |
| ३८६        | 98    | ते                    |                                 | ζ.         |                  | 331                         | कुकुरै                      |
| "          |       | जाताःकुण्डाचा         | जातौ कुण्डगोलकौ                 | ६८६        | 94               | गतापि                       | गताद्वेपि                   |
| "          | "     | व्यपदिष्टाः           | <b>ब्य</b> पदिष्टी              | , ,        |                  | अध्यायः ६                   |                             |
| 97         | 96    | कुर्वन्ति             | कुरुतः                          | ६९८        | ч                | तथा                         | तदातथा                      |
| "          | २८    | भोजनाहीन्             | पुंक्तिभोजनाहीन्                | "          | į                | रागतया                      | रागतयावावान                 |
| ३८७        | २७    | पौर्तिकं              | <b>पै</b> तृकं                  |            | •                |                             | प्रस्थार्थ                  |
| ३९२        | २२    | उक्त                  | उत्कष्ट                         |            | "                | वृक्षवल्कलं                 | वस्रवण्डवा                  |
| ३९७        | 5,0   | सोमपादयः              | सामसदादयः                       | ४०३        | 98               | मेध्यैर्यागाङ्गभूतैः        | मेभ्येर्मेथोयागःतदर्हैः     |
| ४०४        | २७    | देव                   | रुमृत्यन्तरा <b>दे</b> व        | "          | २४               | शेषान्नमुपभुञ्जीत           | शेषमात्मार्थमुपयुज्जीत      |
| "          | २९    | काण्ड                 | कुश्                            | ४०४        | ٦9               | वाही                        | वाल्ही                      |
| 818        | 94    | प्रदेयविधिश्य         | अपदेश                           | "          | २५               | विशेष .                     | विषये                       |
| ४२२        | २१    | निष्फलयति             | निष्फलयति नात्मीय-              | 404        | 90               | निचय                        | संचयनियम                    |
| 034        | ч     | कर्तव्यम्             | मावश्यकत्वात्<br>वक्तब्यम्      | ७०६        | C                |                             | मुन्यन्तुं भुंजीत           |
| ४३४<br>४३४ |       | कतन्यम्<br>उक्तमकारेण | विकल्पन् वीस्तुतस्माद्धविःशेषा- | "          | "                | पाषाणेन                     | पाषाणेनैवनीवारादि           |
| • < •      | 77    | <i>च नागमगर्</i> य    | दित्यादि प्रक्रियया             | ७१२        | 9                | तत्मोदताः                   | शरीरावञ्चिनजीव              |
|            |       | अध्यायः               | -                               |            |                  | •                           | स्यनिष्फल्मषत्वार्थ         |
| 886        | 15    |                       | कालपरमेव                        |            | •                |                             | माहार <b>दी</b> शाःसेविताः  |

| पृष्टम्     | पङ्किः    | कु॰ १                  | कु० ५                       | पृष्टम्      | पङ्किः           | कु॰ १                                | कु॰ ५                                 |
|-------------|-----------|------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| •           | **        | •                      | तस्मादेताः                  | ७७३          | 99               | राजानी                               | बहवोराजानी .                          |
| <b>618</b>  | ર૪        | मरणाभावः               | मरणकारणाभावः                | 664          | 30               | <b>ब्यसन</b>                         | बलवद्यसन                              |
| ७१९         | <b>39</b> | दण्ड                   | कुश                         | ७७९          | ३०               | - <b>दुष्टं</b>                      | कृष्टतरं                              |
| 429         | 98        | कन्था                  | श्वरणाद्यर्थएकाकिना         | <b>V</b> C0  | 8                | हयतिवाकुतम्                          | <b>हति्वाक्क्षतम</b> ्                |
| ७२३         | રંડ       | नवदेत्केवलंब्रह्म      | नवदेत्अन्येतुसम्विभः        | ,,           | 98               | <b>मृत्यु</b> ब्यसने                 | मुख्येषृत्युव्यसने                    |
| - **        | •         | विषयांवदेत्            | क्तयप्ववाक्ष्यवृत्तेद्वीरा- | ७८२          | २९               | ख                                    | ₹                                     |
|             |           | 111                    | णिताभिर्विनावाक्या•         | ७८३          | १६               | अभिपायंसमस्तानां                     | अभिप्रायंद्रष्ट्रासभायांस<br>मस्तानां |
|             |           |                        | निष्पत्तेःतांचवाचमस-        | ७८६          | "                | सुख                                  | मुख                                   |
|             |           |                        | त्यकार्यविषयांनवदेत         | 666          | 6                | संस्कताचुक्ति                        | संस्कृतपाकृताचक्तिप                   |
|             |           |                        | नोचारयेर्नाकतुसत्य-         |              |                  | •                                    | त्यक्ति                               |
|             |           | •                      | <b>ब्रह्मविषयांबदे</b> न    | 468          | 12               | बहुः                                 | इतिदेशविदाविद्यः॥                     |
| ७२४         | 98        | आत्मनो                 | आत्मना                      |              |                  |                                      | इद्यद्यपितथा्प्यत्रस-                 |
| ७२५         | २०        | मक्षणशीलैः             | भिक्षाशीलैः                 |              |                  |                                      | मोद्कतृणादिदेशाजाङ्ग                  |
| ७२६         | 94        | गृह्णन्                | दत्वा                       |              |                  |                                      | लशद्देनाभिधीयतेतंदेशं                 |
| 02 A        | २२        | उत् <b>सृष्ट</b> ्     | भोजनोच्छिष्ट                |              |                  |                                      | बहुधान्यादियुक्तंप्रचुर               |
| ७२९         | ર૯        | मनुष्याणां             | मनुष्याणांगतीः              | ७९०          | Ę                | णेन्द्रष्टकेन                        | णलेष्ट्रकेन                           |
| 635         | Ę         | विरुद्धाचारदूषितो      | विरुद्धालंकारभूषितो         | ७९३          | 8                | पर्याम                               | <b>सुपर्याप्तंयथेप्सितं</b>           |
| ७३३         | 98        | प्राण                  | माणि                        | "            | "                | अग्निशाला                            | अश्वशाला                              |
| 0 £ 8       | 99        | निर्देशात              | षष्ठीनिर्देशान्             | ७९४          | ર                | विधिना                               | वेदिनुं                               |
| ७३६         | Ę         | एवंसित                 | <b>एवं</b> सतिशणाया मैरिति  | "            | 18               | द्यात्.                              | धर्मार्थेदचात्                        |
| ७३७         | 29        | ततश्र                  | ततश्वसम्यग्दर्शनेति         | "            | २५               | सकैः                                 | स्भ्यः                                |
| "           | <b>२२</b> | तचथा                   | तथाचश्रुतिः। तद्यथा         | ७९५          | २७               | धनधान्येन                            | भोजनधनधान्यादिना                      |
| ७३७         | २२        | पापपुण्यस्य<br>-       | पापपुण्यसंबन्धस्य           | ७९६          | २७               | अम्री                                | किंचनस्कुन्दतइति ।                    |
| "           | २४        | श्रुतिः                | श्रुत्रिःतद्यथा             |              |                  | _                                    | अग्री                                 |
| <b>₽</b> 83 | २६        | सर्वसत्वात्            | सर्वात्मत्वात्              | .℃0 <b>६</b> | "                | अस्त्रविद्या '                       | योधादिगोचरमस्रविद्या                  |
| "           | २७        | ध्यानिकवि··मा <b>ह</b> | ध्यानिकशब्दात् ध्येय        | 606          | 13               | जले · · · · यहणात्                   | जलनिरीनमतिचपलस्व-                     |
|             |           |                        | विशेषलाभेपरमात्मत्वे        |              |                  | <b>.</b>                             | भावमृत्स्यामायहणात                    |
|             |           |                        | नाध्यात्मध्यानार्थमाह       | <18          | 99               | अ्पमदीदिना                           | अपसर्गीदिना                           |
| 684         | २८        | उपाधि                  | उपाधिलिङ्ग                  | ८२०          | 13               | चीरा                                 | <b>हिंसकचीरा</b>                      |
| 18 E        | 94        | विहितादिकर्मयोगि       | विह्तायिहोत्रादिकर्म        | "            | २१               | सच                                   | यस्मात्संरक्ष्यमाणइ ·                 |
|             |           | नामसाधारणं             | त्यागिनांकर्मयोगंसा-        | 45.6         |                  |                                      | ति । सच                               |
| 1-10-       | ••        |                        | धारणं                       | ८२१          | 99               | भारिकादीन                            | नाविकादीन्                            |
| <b>640</b>  | 18        | सन्द                   | सनन्दन                      | ८२६          | 8                | <b>एत</b>                            | यस्मादेते                             |
| ७५१         | २५        | उपनिषदाद्यर्थं         | यतिः सदा                    | ८२६          | 4                | शुकाद्यो                             | शुकसारिकादयो                          |
| ७५६         | 18        | नान्यो 🦠 💮             | मुरूयो                      | <20          | २०               | रक्षार्थ                             | रक्षार्थधर्मरक्षार्थ                  |
| "           | 18        | <b>नेश्यस्यापि</b>     | क्षत्रियस्यवैश्यधर्मवे      | ८२९<br>"     | ર<br>94          | पापे<br>चिन्तयेत्                    | त्वपरगोचरेपापे<br>चेष्ठयेत्           |
|             |           |                        | श्यस्यापि                   | 639          | ۱٦<br><b>२</b> ८ |                                      | यध्यत्<br>मष्टानांच्                  |
| "           | २८        | बलवद्भयान्             | बलवद्स्युभयात्              | < 58         | 6                | वैरवियहाचर्णा <b>या</b>              | नशापु<br>विप्रहोवैरबल्ग               |
|             | •         | अध्यायः (              | 9                           | "            | २९               | दत्यविवक्षार्थम्<br>इत्यविवक्षार्थम् | अरिविवक्षार्थम् ।                     |
| ७६६         | २३        | जानाति                 | दण्डंकरोति                  | < 35         | 30               | सामोपदापदाना                         | शनैःशनैःसामदानादिना                   |
| ७६९         | `6        | <b>बुद्धिपरेण</b>      | बुद्धिनाविषयप <b>रेण</b>    | -42          | 7*               | तानानदामदाना<br><b>दिना</b>          | A.1.41.4.401441411641                 |
| -42         | •         | 3141/4                 | 314.11414164 .              |              |                  | 13.11                                |                                       |

| पृष्टम                                                                                                                               | पड्डि             | : कु॰ १                   | कु॰ ५                       | पृष्टम् | पङ्किः     | कु॰ 1                                   | कु० ५                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| < % o                                                                                                                                | •                 | ਬਲ <mark>ਂ</mark>         | तदाबल                       | 1       |            |                                         | शोऽन्यायो ध्यवहार-               |
| ८४२                                                                                                                                  | •                 | अल्पानां <b>बहानाम</b> पि | अल्पानामपि                  | İ       |            |                                         | इत्यभिधाय पामान्त                |
| <b>८</b> ४५                                                                                                                          | •                 | मार्गशोधित                | मार्गरोधि                   |         |            |                                         | रंग्रच्छित्                      |
| "                                                                                                                                    | રેલ               | सेना                      | सेनापति                     | ९०९     | ર          | पररूपत्वम्                              | पूर्वरूपत्वम्                    |
| <8/9                                                                                                                                 |                   | शीघ                       | दीर्घ                       | ९१२     | 8          | <b>रूतपरिकरपुत्र</b>                    | दारपुत्रपरिभ <b>व</b>            |
| ८५०                                                                                                                                  | 99,92             | _                         | द्विधा                      | 934     | 94         | अर्थ                                    | अर्थात्                          |
|                                                                                                                                      | •                 | अध्यायः ८                 | ,                           | 996     | 96         | वाग्भिः                                 | बाह्मे:                          |
| ८६७                                                                                                                                  | ч                 | समभो                      | राजधर्मविवरणोनाम            | 999     | ર          | आचार्य                                  | चौर्य                            |
| - ( -                                                                                                                                | •                 | XIII II                   | सम्भा                       | 999     | ર          | गृहिण                                   | गृहिण:पुत्रिण                    |
| <b>८</b> ७०                                                                                                                          | ч                 | विवादे                    | विषयों                      | ९२२     | २६         | भाविकात्                                | स्वाभाविकादथति                   |
| 91                                                                                                                                   | e                 | वश्यमाणांसभा              | वक्ष्यमाणक्षणस्क्षितां      | ९२९     | ų          | कारित्वात्                              | कारित्वाभावात्                   |
| •                                                                                                                                    |                   | _                         | सभां.                       | 533     | ર          | जाता • मभृतीन                           | जातान्पित्रादीनजातां-            |
| 29                                                                                                                                   | 9                 | अर्थकरण                   | आत्मरक्षण                   | 1       | •          |                                         | श्रपुत्रमभृतीन्हिरण्या           |
| 8</td <td>ર્પ</td> <td><b>व्यवहारमा</b>र्गेषु</td> <td>व्यवहारस्यमार्गेषु</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>र्थेअनृतवादीन्</td> | ર્પ               | <b>व्यवहारमा</b> र्गेषु   | व्यवहारस्यमार्गेषु          |         |            |                                         | र्थेअनृतवादीन्                   |
|                                                                                                                                      |                   |                           | <b>उपायेषु</b>              | 533     | 98         | वेंदू · आह पार                          | पश्चित्तगौरवार्थम् ॥९९॥          |
| حلالع                                                                                                                                | २२                | अभादिकोडा                 | <b>णू</b> तंअक्षादिक्रीडा   | 938     | "          | मतिषिद्ध                                | <b>प्रतिषिद्धवृत्ति</b>          |
|                                                                                                                                      |                   |                           | आह्रयः                      | ९३७     | 98         | यत्मन्                                  | ,अ <b>स्मिन</b>                  |
| 9)<br>~\aa                                                                                                                           | <b>२३</b>         | <b>व्यवहार</b>            | लोकव्यवहार                  | 538     | 34         | परिस्तरणादित्वा-                        | परिस्तरणादिहोमधर्मेण             |
| < <b>6</b> 9                                                                                                                         | <b>२</b> ४        | पृष्ठः                    | त्रविष्टः<br>सभागतः         |         |            | त्रवधर्भेण                              |                                  |
| "                                                                                                                                    | <b>ગ્</b> પ<br>૨૬ | सद्य:<br>ऋग्वेद           | स्त्रणातः<br>ऋज्वे <b>ब</b> | 683     | <b>3</b> / | अपि                                     | इह                               |
| "                                                                                                                                    |                   |                           | _                           | 688     | 90         | महती                                    | पुत्रमरणादिनामहती                |
| <b>669</b>                                                                                                                           | 13                | षष्टी ••••भवन्ति          | _                           |         |            | C 3 d                                   | पीडां                            |
|                                                                                                                                      |                   |                           | नोवातत्रतएवसभासदः           | 980     | 3          | ्विशेषार्थ <u>े</u>                     | द्ण्डविशेषार्थ                   |
|                                                                                                                                      |                   | •                         | पापेनहताभवन्तिपेक्ष         | ९५०     | 92         | वेदनादि                                 | छेदनादि                          |
|                                                                                                                                      |                   |                           | माणानामितिष                 | ९६१     | २३         | <b>दश्यमाना</b>                         | दुशमाना                          |
| <b>८८9</b>                                                                                                                           | 18                | वृष्लम्                   | वृषलम्शकादित्वाद            | ९६६     | 96         | बन्धं                                   | गाप्यबन्धं                       |
|                                                                                                                                      |                   | _                         | लोप:                        | 963     | •          | भागो                                    | भोगो                             |
| ८८२                                                                                                                                  | 18                | व्रजति                    | व्रजतिअनियमकारि             | 6/03    |            | देशकाली                                 | देशकाली <b>अतिकान्ती</b>         |
|                                                                                                                                      |                   | ٠                         | त्वात्                      | 3,08    | ر<br>پر    | लाभ                                     | कारु<br>तथाविध                   |
| "                                                                                                                                    | 30                | अध्यादिकमेव               | अर्थादन्यायिनमेव            | 968     | 76         | तथा<br>त्वनेन '                         | त्यापप<br>बलेन                   |
| ८८३                                                                                                                                  | २२                | संदिग्धार्थानाम्          | संदिग्धात्मानं              | 363     | 20         | वा                                      | वसनस्यं                          |
| 91                                                                                                                                   | 23                | <b>नृपते</b> भंवीत्       | नृपतेर्धर्मप्रवक्ता         | 1002    | 90         | न।<br>ऋयणाद्विशुद्धंधनं                 | <b>मूल्यक्रयाद्दिशृद्धंमूल्य</b> |
| 255                                                                                                                                  | 2                 | विरोधो                    | <b>र</b> ष्टारष्टविरोधो     | , , ,   | •          | लभते <i>'</i>                           | धनंलभेत                          |
| ૮૮૬                                                                                                                                  | २२                | गद्रदादिः                 | कंठगद्रदादिः                | 7008    | "          | शुल्कदेयां                              | शुल्कदेयांकन्यां                 |
| 666                                                                                                                                  | 20                | नभवति                     | भवति.                       | 3008    | 12         | अर्थक्रयविक्रय                          | असामिविऋय                        |
| ८९२                                                                                                                                  | 29                | यत्वाम्येपि               | याखल्पेपि                   | 3008    | 96         | <b>आधाना</b> दी                         | अध्ययनादी                        |
| ८९६                                                                                                                                  |                   | धर्मान्                   | जातिधर्मान्                 | 1018    | 96         | ऋीत्वा                                  | इदानींऋयविऋयानु                  |
| "                                                                                                                                    |                   | प्रति <b>निय</b> त        | कुलधर्मान् पनिनयत           |         | -          | - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | श[य]माहकीत्वेति ।                |
|                                                                                                                                      | 51.55             | दक्ताश्चर गण्डोते         | नयुक्तंस्थानुमत्रयत्रहः     | 1       |            |                                         | ऋो <b>न्वा</b>                   |
| , ,                                                                                                                                  | 11377             | A 44.44                   | 134441314446                |         |            |                                         | アピコ                              |

| पृष्ठम्      | पङ्कि:    | क्ु १                         | कु॰ ५                              | पृष्ठम्       | पङ्किः   | कु॰ १                         | कु॰ ५                                  |
|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 9096         | <b>२६</b> | •                             | कन्याया                            | १३८४          | 4,8      | अथवा · · संहिताम्             | तथापरिमितहविष्या                       |
| 9020         | 3         |                               | भीरेणमृती                          |               |          |                               | हारस्वीन्वारान् वेदसं                  |
| ,१०३२        | 9         | तेसाक्षिणः                    | तेस्।क्षिणःस्रग्विणः               |               |          |                               | हितां जपेत्                            |
| 19033        | 8         | कुर्युः                       | कुर्यः प्रयताः प्रयत्नतः           | १३८४          | 3        | प्राणान्                      | निःसंदेहं                              |
| 9042         | 3         | संकदपग्ध                      | रथसंकटापराष्:                      | 1366          | 92       | गोतमस्मरणात्                  | देवलवचनात्                             |
| 9066         | २२        |                               | गच्छन् जात्यपेक्षया                | "             | 98       | वेदवचनं                       | देवलवचनं                               |
| १०९३         | 92        | लि <b>ङ्गोद्धारः</b>          | संवत्सरबंधनादनन्तरं                | 93 <b>९</b> २ | v        | तिलं                          | तिलकल्कं                               |
|              |           | -3                            | लिङ्गो <b>द्धारः</b>               | "             | 6        | गुणान्तर                      | मरणेन                                  |
| १०९५<br>१०९७ | <b>y</b>  | करेनावे <b>ष्य</b><br>अयंच    | कंठेनसंवेष्ट्य<br>एवंच             | १३९५          | 28       | एकरेहत्वात् - पा-             | एकदेहद्वारामचेनसह                      |
| 10/0         | •         |                               | - I                                | •             | • •      | तध्यम्                        | युज्यते तस्यब्राह्मण्यं                |
|              |           | अध्यायः १०                    | 1                                  |               |          |                               | अपगच्छति शृद्दत्वंच                    |
| 9266         | 96        | <u>्</u> क्षत्रिया            | वैश्यात् क्षत्रिया                 |               |          |                               | सबजती त्ययमपिपू•                       |
| १२८९         | 8         | वैश्यायां                     | क्षत्रियायां                       |               |          |                               | र्वानुवादएव                            |
| "            | 4         | वैदेहकेन                      | वैदेहकेनपुनवेरियतो-                | 9800          | ২৭       | <b>হু</b> त्रिम               | निन्दित                                |
|              |           | _                             | ब्रा <b>ह्म</b> ण्यांजातेन         | -             |          |                               | यासांगवां                              |
| १२९५         | २३        | <b>ए</b> वंवैश्यायांततोप्यप-  | • एव भेववैश्यायांश्र्दा-           | 9803          | २६       | यासां                         |                                        |
|              |           | सदम्                          | जातादपरुष्टं क्षत्रिया-            | 9804          | २९       | वचनान्                        | या इतल्क्यरमरणात्                      |
|              |           |                               | ब्राह्मणीजाताभ्यामु-               | 9800          | 92       | रुजः∵िद                       | साक्ष्याद्व                            |
|              |           |                               | त्रुष्टंजनयतिततोष्य-               | 1800          | 9 &      | ्त्रेवा <b>षिकरूपः</b>        | क्षत्रियव्धेस्पृतः त्रैबा-             |
|              |           |                               | पसदम्                              |               |          |                               | <b>षिकरू</b> पः                        |
| 9303         | 98        | संतः                          | क्षत्रियाः सन्तः                   | "             | 96       | वार्षिकत्वापेक्षया            | मासिकत्वापक्षया                        |
| 1308         | 9         | ते                            | प्रतिलीमजास्त                      | "             | 96       | <b>ह</b> त                    | हते वोडशभागं                           |
| "            | २०        | रोगशान्त्यादि                 | कायशल्यादि                         | 1891          | 3        | स्त्रीशृद                     | स्रीशुद्रविर्क्षत्रिय                  |
| "            | 29        | वणिज्या                       | रक्षा 🧎                            | 1818          | 6        | लोभात् ।                      | अनेक                                   |
| 7308         | ર         | सोगैव                         | तदुक्ताएव                          | ,,            | २३       | एतत्पर्यन्ता                  | अनवस्थिताएतत्पर्यन्ता                  |
| 1328         | २२        | अरयुदक                        | अर्यर्क                            | 1894          | Ę        | अनस्थि                        | अस्थि                                  |
| 9334         | २०        | गंधय <del>ुत्त</del> यादिकरणं | लिखना <b>दि</b>                    | "             | <b>"</b> | प्राणिनां • • • वधे           | प्राणिवधेषाणायामेनशु-                  |
| १३३६         | C         | अनुकल्पिकया                   | अल्पिकया                           |               |          |                               | <b>ब्रिःसहस्रस्यवधे</b>                |
|              |           | अध्यायः                       | 13                                 | 1896          | 7        | प्रत् <b>यहं</b>              | प्रति•यहं                              |
|              | - 4       | _                             | _                                  | "             | Ę        | लघुत्वात्                     | लघुत्वात् अबुद्धिवषये                  |
| 3585         | 28        | रागी<br>                      | राज्रोगाचिभभूतः                    | ł             |          | -                             | पुनः                                   |
| "            | 28        | निधनेभ्यो                     | निर्धनेभ्योयाचमाने <b>भ्यो</b>     | "             | २७       | सर्वत्रेव                     | साक्षात्पाने                           |
| १३६२         |           | आधान                          | अरयाधान                            | 1822          | २६       | <b>भक्षिणां</b>               | मक्षिणांपक्षिणांगृभा-                  |
| 1383         |           | निन्दितपदेन                   | इन्द्रियपहणेनेव                    | 1             |          |                               | दीनां                                  |
| 3358         |           | दत्तवान                       | खादितुंद् <b>त्तवान्</b>           | 1823          | 9        |                               | <b>आद्धानस्यो</b>                      |
| १३६६         |           | अन्यशरीर                      | एतच्छरीर                           | 1850          | 94       | गुणादौश <del>त</del> यापेक्षय | ा गुणदोगत्यापर्सयौ                     |
| १३६७         | · २१      | गुरुभार्यागामीवि-             | गुरुभार्यागामीं दुश्वर्भत्वं       | "             | २७       | गन्धांनां प्रभृतीन            | ां गन्धप्रधानानां <del>चागुरुप्र</del> |
|              |           | कोपमेहनत्वंपिशुन              |                                    | 1             |          | • · · · • • · · ·             | भृतीनांओषधीनांचग-                      |
| 3,303        | Ę         | -                             | <b>ग्याह्</b> गोवध <b>इ</b> त्याद् | I             |          |                               | <b>बू</b> च्यादीनां                    |
|              |           |                               |                                    |               |          |                               |                                        |

| पृष्ठम्               | पङ्किः     | कु॰ १                                     | कु॰ ५                                       | पृष्टम   | . पङ्किः | कु॰ १                            | <b>≅</b> , • ч                         |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 9826                  | 26         | मरणान्ति <b>कं</b>                        | प्राणा <b>ि</b> तकं                         | "        | 22       | वृत्ति                           | प्रवृत्ति <u> </u>                     |
| 1833                  | 77         | मन्वादिभिः                                | शोधनंमन्दादिभिः                             | 1868     | 15       | तत्त्वनिवारकत्वात्               | तसुदुर्निवारत्वात्                     |
| "                     | २७,२८      | चतुर्थकाल • • पापम                        | अभोधिवंसेन्चतुर्थ                           | 3403     |          | प्रयाभ                           | प्रियायु <b>देकुशलाम</b>               |
|                       |            |                                           | भक्त <b>स्त्रिभिवर्षे</b>                   | 3208     | -        | धर्मा                            | कर्मा                                  |
|                       |            |                                           | स्तदपहिन्तपापमिति                           | 3432     | 18       | बिविध • • शामुविन्त              |                                        |
| 1838                  | 39         | श्रावणं<br>                               | पार्ठनं <sub>क</sub> े                      | İ        |          |                                  | पाठनादिनासंपीडाः                       |
| 1885                  | <b>.</b>   | जपित्वा<br>यासशोधनम्                      | नियमंवान्जपित्वा<br>कायशाधनम्               | 1        |          |                                  | काकोलूलादिभिः भश्न-                    |
| 788 <b>९</b><br>"     | <b>24</b>  |                                           |                                             | 1        |          |                                  | णंसुतमसिक्तादिभिस्ता                   |
| ,,                    | २६         | यथारा त्रीतथा दिवा                        | प्राजापन्योविधिःस्मृतः<br>तथाचवसिष्ठः । हवि | 1        |          |                                  | पान्स्थाल्यांमधीनोः-                   |
|                       |            | ••••कतान्यथा                              | व्यंत्रातराशी त्रीन्साय                     |          |          |                                  | क्षय्यपाकांश्रवुःसहा-<br>न्त्रामुवन्ति |
|                       |            | £                                         | माशीतथैवच                                   | "        | 29,22    | <b>प्रकाराणि</b>                 | प्रकाराणि भयानि                        |
| 1849                  | <b>२</b> ४ | विगतानवधान्यस्य                           |                                             | 1498     | -        | प्रतीको - बामचा-                 | प्रत्येकोपासनानांसंश-                  |
| <i>"</i><br>1842      | ર ૪        | गुरुलघुसमफल<br>ऋमेण                       | रुघुनुरुसक्ल<br>प्रभृति                     |          | •        | रीभर्वात                         | योहनामउपास्तेयावग-                     |
|                       | 90         | • • •                                     | न रात<br>कदाचित्पंचदश                       | Ì        |          |                                  | तंतन्नास्यकामचारी-                     |
| 3848                  | 7          |                                           | कद्यापरमपद्रा                               | l        |          |                                  | भवति सयत्रतमेववाः                      |
| <b>6</b> 044 <b>6</b> | રપ         | चित्पंच<br>केवस्थान                       | (F3:313                                     | l        |          |                                  | इनदिशेवस्वंवेदनयत्र-                   |
| 1848                  |            | <b>हेतु</b> त्वात्<br>स्रोतसम्बद्धाः      | फलतात्<br>भगासम्बद्धाः                      | İ        |          |                                  | बोदं वोदित्योसार्तबहु-                 |
| 1865                  | بر<br>16   | गोःप्रचुरदानादि<br>प्रायश्वित्तस्तुत्यर्थ | शापवरदानादि<br>शायश्यित्ततपःस्तुत्यर्थ      | l        | •        |                                  | नैहिकामुष्मिकानिच-                     |
| "<br>?8 <b>5</b> 8    | ,          | तत्स <b>म</b>                             | तत्संहननं                                   | }        |          |                                  | फलानिभूयन्ते                           |
| 1640                  | ર          | यः तम<br>अविकारिणो                        | अधिकारिणो                                   | ,,       | २९       | <b>किं</b> चिदेवंकिंचि           | किंचिदेकं श्रातिविहितं<br>-            |
| <b>78</b> 54          | રર         | दुर्लभं                                   | शुर्भ<br>शुर्भ                              | "        | •        | <b>भ</b> नेति                    | किचिनेति                               |
| 1866                  | રેરે       | र् <sub>तत्पापक्षय</sub>                  | रतरपापक्षयसाधनापेक्ष                        | 9498     | ર૬       | यथोक्ता                          | अयुक्ता                                |
| ,                     | •          | 2011 11 141 4                             | या                                          | 9434     | . 6      | वाचकाग्बहुन्                     | असदर्गवकृत्                            |
| 9886                  | •          | कौरसेन                                    | कुत्सेन                                     | 1435     | 9,2      | शृश्रुषुशिष्येभ्यः               | शुश्रुविशिष्येभ्योगीप                  |
| 7867                  | 96         | पातकमपि                                   | पातकजमिप                                    | ''       | •        | अगोपनीयम                         | नीयम                                   |
| 1865                  | ર          | विषादि                                    | त्वादिष्ठयामदिष्ठ                           | 7480     | 6        | जातेः                            | जगत:                                   |
|                       |            |                                           | येत्याचा                                    | "        | 12       | <b>अस्पर्शमरूपम्</b>             | अस्पर्शरूपगन्धम्                       |
| 38/05                 | 13         | ऋग्वेदं                                   | ऋग्वेदधारणस्तुतिः                           | 1481     | 6        | स्रष्ट्राख्य                     | मन्वाख्य                               |
| 9864                  | ર          | मन्त्र                                    | त्रय                                        | 1482     | 6        | मोक्षत्वेन                       | मोक्षहेतुत्वेन                         |
| "                     | ٠ ২        | <b>धार</b> ण                              | ध्यान                                       | 2485     | 6        | चानुरी                           | विस्तरान्                              |
| "                     | ર          | मुनि                                      | मनु                                         | "        | "        | निगूडमल्पवचनात्                  | निगूढक स्पवचसा                         |
|                       |            | अण्यायः १२                                |                                             | 91<br>99 | "        | अस्मिन् ·<br>अर्थतत्त्वम्        | ले                                     |
| 7866                  | ų          | •याएव                                     | •यदेव                                       | 7483     | ۶<br>11  | अयुत्तत्त्वम्<br>दुर्बोधः भूयात् | तत्त्वमर्थम्<br>सर्गाभक्षकेत्राः       |
| 1853                  | 29         |                                           | विषयांभिलाषमात्सर्य                         | 70.4     | 11       | <b>?</b> नात चैतार्य             | दुर्गाधनादेदधिती                       |
|                       | ••         | सकार्य                                    | 14 1411 AM AMAGA                            | ,,       | ••       | -20-                             | त्रीभूत्राता                           |
|                       |            | \  <b>\</b>   <b>\  \  \</b>              |                                             | . "      | "        | वारेन्द्रि                       | वारेग्द                                |

# राघवानन्दीयपाठभेदाः॥ <sub>चिन्हानि</sub>

| राघ॰ १= मुद्रितपुस्तकमः |            |                         |                                  |             | राघ॰ २= बुन्दीमाहाराजपुस्तकालयस्थम |                             |                                    |  |  |
|-------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|--|
| पृष्ठम्                 | पङ्किः     | रा०१                    | रा० २                            | पृष्ठम्     | पङ्किः                             | रा० १                       | रा० २                              |  |  |
| ٠ د                     | <b>૨</b> ७ | विदित्वा                | वित्वा                           | 909         | રું                                | <b>मातः</b>                 | प्रातः ५                           |  |  |
| 93                      | રપ         | कवर्दं                  | कवान्यथाततस्तन्नजा               | 909         | 29                                 | ह्याभ्यां                   | द्दाभ्यांतस्मादुभावपीति            |  |  |
|                         |            |                         | येतत्रतंनस्यात्इदं               | 222         | 30                                 | अन्येषां                    | तदानीम्                            |  |  |
| 96                      | २६         | ति                      | পি \                             | 992         | 94                                 | देव:                        | देवरमे                             |  |  |
| २७                      | २६         | युन्                    | ज्यन् (                          | 198         | Š                                  | विना                        | विनायस्मिन्देशेमृगः रुष्ट          |  |  |
| 38                      | રપ         | चेति                    | चेतिश्रुतेः                      |             | •                                  | •••                         | स्तिसम्धर्मान्यबेाधत               |  |  |
| "                       | २६         | शमाचारभेते              | समन्वारभेते ।                    |             |                                    |                             | इतियाज्ञवल्क्योक्ते।               |  |  |
| ३९                      | 3          | अयूयुजन्                | असृजत                            | 120         | 13                                 | भ्युक्तेः<br>भयुक्तेः       | प्रयुक्तेःस्यंदनेपुंसवन <b>मि</b>  |  |  |
| ४३                      | ર૮         | उभयम्                   | उभयजम्                           | 144         | • •                                | 1900                        | नपुरामस्यद्यस्य ।<br>तिशेषोक्तेः । |  |  |
| ४८                      | २५         | ब्रा <i>स</i>           | <b>ब्राह्मक्षपाःह</b>            | 922         | 6                                  | वदाष्ययनेन                  | ात राषाकः।<br>वेदाध्ययनेनयावच्छ    |  |  |
| "                       | 2 <i>६</i> | निरोधयन्                | तिरोदधन्                         | 144         | •                                  | पदाण्यपनन                   | वराज्ययगगयाव <i>ण्ड</i><br>क्येन   |  |  |
| ५२<br>६०                | 98         | सदा<br>पायेन            | तदा<br>पायनवतन्ते प्रवर्तन्तेइ-  |             |                                    | -                           |                                    |  |  |
| 90                      | 18         | नायन                    | तराणियुगानि                      | 932         | Ę                                  | ब्रात्या · · सं <b>ज्ञा</b> | ब्रा · · संज्ञायतआर्यविग<br>ईता    |  |  |
| ६१                      | 3          | ऋियापरि                 | याव                              | 99          | રૂષ                                | बाह्मान्                    | ततःकितत्आह्रनैतैरि-                |  |  |
| "                       | "          | यस्य                    | यस्याह्नस्तत्                    | ,           |                                    |                             | ति। ब्राह्मान्                     |  |  |
| ६६                      | २२         | <b>धर्मविद्यादेशागम</b> | धनविद्यादेरागम                   | 934         | 9                                  | बगइ '                       | वावई                               |  |  |
| ६८                      | ર          | मियते                   | श्रियते                          | 388         | રષ્ટ                               | बहिष्कतं                    | <b>ह</b> वि: <b>रुतं</b>           |  |  |
| <b>७३</b>               | २४         | देव                     | देव "                            | 944         | રપ                                 | वेदस्याध्ययन                | वेदस्याभ्ययनारंभेअव                |  |  |
| 65                      | २१         | मेधातिथिः               | मेधातिथिःतन्त्रयतोवि-            |             |                                    | समाम्योः                    | सानेत तस्यसमाप्ती।                 |  |  |
|                         |            |                         | <b>बास्थानन्यनुऋम्यशङ्को</b>     | 956         | 99                                 | मासादयः                     | मासादय:षोडशीकलाफ                   |  |  |
|                         |            |                         | नाप्युक्तमेताः ब्राह्मणो         | ,           | •                                  |                             | सएवोपांशुत्वेनानुन्नितः            |  |  |
|                         |            |                         | धिक रुतेसचनुतिंदर्शय-            |             |                                    |                             | <b>भतगुणफलदःलतइत्यर्थः</b>         |  |  |
|                         |            |                         | तीतरेषां                         | 960         | 96                                 | भावः                        | भाव:अन्यथापंचयज्ञा                 |  |  |
| ७९                      | 98         | पिच्यादीन <u>्</u>      | परान्पित्रादीन्                  |             | •                                  | •••                         | भावः                               |  |  |
| <8                      | २५         | ऋणादीनाम्               | ऋणादीनांसंधिविपहा                | 964         | 8                                  | अन्यतो                      | <b>रन</b> तो                       |  |  |
|                         |            |                         | दीनांवा                          | २०९         | २८                                 | योग्यंवा                    | योग्यता                            |  |  |
|                         |            | अभ्यायः                 | २                                | <b>२</b> २३ | 20                                 | श्रुति                      | विधि                               |  |  |
| 904                     | २६         | कर्तृ                   | वक्तृ                            | <b>ર</b> ૨૪ | 9                                  | उपनयनाख्ये                  | उपनाख्येसाविष्ये-                  |  |  |
| 904                     | 35         | कर्नारी                 | वक्तारो                          |             | -                                  |                             | वप्रसुः '                          |  |  |
| 908                     | ì          | अभीप्सितेति             | अभीष्सतेतिवक्ष्यमाण              | र्रथ        | રષ્ટ                               | वाचकत्वात्                  | वाचकत्वात्वेदेवेरपह                |  |  |
| •                       | -          |                         | त्वात्                           |             |                                    |                             | णयोग्येउपनयनाख्ये                  |  |  |
| 908                     | 3          | परंतत्त्वम्             | परंतत्त्वं मातीति <b>क</b> रवावा |             |                                    |                             | जंसति                              |  |  |

| पृत्रम्     | पङ्किः   | रा० १                    | रा॰ २                                      | पृष्ठम् | पङ्किः    | रा०१                       | रा॰२                                               |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 426         | 38       | नित्यंस्रात्वेत्या       | नित्यंस्रात्वेत्यादिकान्                   | ४०२     | 94        | प्रासद्धिकस्य              | <b>भाकरणिकस्य</b>                                  |
|             |          | दिकान्                   | नाजसंसायादितिसु<br>यन्नानपरांकालद्वया      | 'n      | 18        | पर्युक्षगादि               | पर्युक्षणादि पूैवमनुष्टेय<br>मित्यस्वयः            |
|             | i        |                          | भिषेकाः प्रयुधरणासु<br>दंडवन्नियञ्जनमिति   | ४०३     | २४        | तत्पिष्यं                  | अनुआहरैवाचन्त<br>मिति तत्पिष्यं                    |
| <b>5</b> 9% | 22       | नमस्कारोत्थानादि         | विष्णुवचनात्<br>नमस्कारोत्थानादि           | "       | "         | नु                         | नतु ( इदंमूलपुस्तके-<br>वर्तते )                   |
| ૨્૪.હ       | ર૧       |                          | भारेषुज्ञास्रणत्वेसत्य<br>वऋषुद्धपु        | ४०९     | ч         | अग्री .                    | अपसन्यं अग्नौ ( <b>इदं</b> •<br>मृलपुस्त्केवतंते ) |
| 340         | 2.3      | स्वास्मार्गेभषु          | <b>त्वः</b> त्वीदरः                        |         | "         | संस्थ                      | संस्थपवित्रं (इदमूल-                               |
| 563         | રષ્ઠ     | सिद्धीषधात् "            | सिद्धीषधादिदु ब्कुला<br>त्यसान्तिकष्टकुलान | "       | ર રૂ      | शेषान                      | पुस्तकेवर्तते )<br>शेषादलात्                       |
|             |          |                          | तमेच्छात                                   | "       | 23        | विधिना                     | विधिनोदक्यादिदान                                   |
| २६९         | 4        | स्थानासन                 | एतेषु आचार्यादिषु                          |         |           | £3                         | योग्येन<br>*                                       |
|             | _        | अध्यायः १                |                                            | ४१२     | <b>₹9</b> | पितृस्थाने                 | र्पतृविप्रस्थानेतं                                 |
| 306         | <b>ફ</b> | <b>क्षत्रियविषय</b>      | क्षत्रियपास                                | ४१३     | २८        | द्यात्                     | दचात्पिस्नासस्याद्वय                               |
| 370         | 14       | तत्र                     | यत्र                                       | j .     |           |                            | भानवादिति ( अक्षरा-                                |
| ३१९         | 15       | अनियत्तां<br>ज्ञानसम्बं  | <b>इ</b> यत्तां                            |         | _         | -                          | ण्यस्पष्टानि)<br>पत्रिस्नान्नादेरुचरीप्रति         |
| ३३५         | <u>ع</u> | दक्षिणस्यां<br>विकासभाषा | दक्षिणस्यांद <b>न्दा</b><br>सिक्ताः        | ४२५     | ч         | भूमिगतस्य                  | यशिन्हक्तभूमिगत्स                                  |
| 336         | 4        | विद्वत्रशंसा             | विद्वद्यानप्रशंसा                          | l       | •         |                            | ( अञ्चलकास्त्राधाराणि )                            |
| 388         | २९       | नात्म्                   | नाम                                        |         |           |                            | ( अस्पेष्टान्येक्षराणि )<br>वाचनिकेनतकवितार        |
| 386         | ર૪       | वास्तुदेवादयः            | हरिहरादयः (मूलपुरतके<br>'वासुदेवादयः')     | 839     | 13        | वाचनिकंतननकवि<br>तादरर्हात | द्ति ( इदंमूलपुस्त-<br>केवर्तत )                   |
| 3.43        | 18       | जायाता • • परिवन्स       |                                            | ४३२     | 29        | अविगीत                     | अविगीतोक                                           |
|             |          | ं रान्                   | र्ययित्वा तत्ऊर्ध्वमाग                     | 853     | 23        | वि <b>सु</b> ज्यंति        | विसृज्येतिहाभ्याम्                                 |
|             |          |                          | तान् । परिसंवत्सरानि<br>तिमेथातिथिःमातुलां |         |           |                            | ( इदंमूलपुस्तकेवर्तते )                            |
|             |          |                          | तान् परिसंवत्सरान्                         | ४३५     | 9         | <b>मृतिपत्तिस्थानानि</b>   | प्रस्थानानि                                        |
| ३५३         | 94       | तथाच                     | तत्र                                       | "       | 30        | भोजनात्                    | ब्राह्मणभोजनात्                                    |
| 349         | ч        | वेदाभ्यायी               | वेदाध्यायी छंदोमात्रा                      |         | •         | <u></u>                    | ( इदंगूलपुस्तकेवर्तते )                            |
| ``          | •        |                          | भ्यायी ( इदंमूलपुस्त                       | 850     | 70        | निर्वत्यं                  | नित्यस्य ( इदंपूल-<br>पुस्तकेवर्तते )              |
|             | •        |                          | केवर्तते )                                 | 883     | 20        | পাত্তাম্ব                  | श्रदाच                                             |
| ३६२         | 5        | <b>ज्ञा</b> नोत्कष्टाय   | <b>क्रा</b> नंवेदाूर्थकानमुत्कष्टं         | 883     | 30        | पिनृतीर्थ                  | पित्रर्भ ( इंदगेवमूल•                              |
|             | 26       | ***                      | यस्यतत्मेज्ञानोत्कृष्टाय                   |         | ••        | •                          | पुस्तकेइतिभाति)                                    |
| ३६९<br>३७४  | २६<br>२४ | सम<br>परिवित्तिःवक्ष्यते | सम्<br>परिवेनृपरिवित्ती                    | 1 -     |           | अभ्यायः ६                  | )                                                  |
| 408         | 48       | नारामात्त- <b>म्</b>     | गरवजुगरायचा<br><b>वस्थेते</b>              | 843     | ર         | दयलो                       | दयलो                                               |
| 300         | Ę        | तैलार्थे                 | विकेयतैलार्थे                              | 863     | 50        | सावेदाध्ययनस्यया           |                                                    |
| 366         | 20       | समगी                     | तेभ्योदत्तंनष्टमितिशेषः                    |         |           | काचिमीविका                 | मासलिगंवैश्वदेवीजन्<br>रिकारमास्त्रिक              |
|             |          | •                        | <b>एवमुत्तरत्र</b>                         | ४६२     |           |                            | किष्वयसर्तिवेष<br>—                                |
| <b>3</b> 58 | 13       | भादपकारत्वात्            | श्राद्यकर्णत्वात्                          | 863     | 16        | नः                         | वा                                                 |

| पृष्ठम्     | पद्भिः       | रा०१                        | रा॰२                                                        | पृष्ठम्     | पङ्किः     | रा•१                             | रा•२                                               |
|-------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| ४७२         | 76           | भूतानां                     | 'श्रत्यानां ( मूलपुस्तके                                    |             |            | अभ्यायः                          | 4                                                  |
|             |              |                             | इंस्गेवस्थते                                                | 466         | २९         | शुद                              |                                                    |
| 800         | 18           | <b>मुतेपि</b>               | तांवजयतईति ( इद्-                                           | ५९३         | <b>.</b> 8 | <b>त्वाष्ट्रम</b>                | शुभ<br>त्वर्रे                                     |
|             |              |                             | र्मापमूलपुस्तकेवर्तते)                                      | 49६         | 23         | <b>आर्</b> तुः                   | आहतुःसर्वशहति त्वव                                 |
| "           | "            | प्र <b>जा</b>               | प्रश्रा                                                     |             |            | •                                | स्यत्                                              |
| 8co         | <b>ર</b> ९   | त्यागः                      | त्यागः मूत्रोचारंविडु-<br>चारेणंसइवर्तमानं                  | ५९९         | 8          | प्राय <b>ि</b> नं                | मायश्चित्तं एवं विधीपं (-<br>पणे भी नह्रयनिवृत्ति- |
| 863         | २६           | वार्त                       | नात्रसमासवातं                                               |             |            | <b>.</b>                         | मार्च                                              |
|             |              |                             | ( एतद्द्यमिपमूलपुस्त-                                       | ₹00<br>"    | ۷.         | कुर्वित्यनुजानाति                | कत्वानुष्मायते<br>                                 |
| 41.45       |              |                             | के इस्मेव )                                                 |             | 99         | भ्याना                           | भृत्यादीनां                                        |
| १८२         | "            | हाभ्यां                     | त्रिभिः                                                     | 609         | 7          | <b>छभेतेत्यादि</b>               | लभेतरच्ये [रात्रीः] की-                            |
| ४८५         | -            | आकान्त                      | आकान्ते प्रभुतया                                            |             |            | _                                | किलमित्यादि                                        |
| 877         | 4346         | रुपणस्यवा                   | क्रपणस्यवाराजन्य<br>स्याप्युरिथसुवानूनो<br>धर्मशास्त्रसंघनः | ६०१         | २९         | अस्मिग्धं भक्षं<br>भोज्यं        | स्निग्धं                                           |
| ५०५         | 76           | <b>रु</b> तं                | यनसाम्बरायनः<br>सन्दःस्रतं                                  | ६०३         | <          | अशेषतः                           | किंचैनदिति अशेषतः                                  |
| 40E         |              | कालं                        | कालब्यापूर्न (मूलपु-                                        | "           | "          | भक्ष                             | भक्षा <u>भक</u> ्ष                                 |
| -306        | ٠,           | dstes                       | स्तकेऽपि इदमेव)                                             | ६०९         | २९         |                                  | <b>ब्रह्मच्</b> ।रिणं                              |
| <b>49</b> ઇ | 3.0          | <b>पर्यन्तंसर्वा</b> न्     |                                                             | 599         | Ę          | बिल                              | बलिभोजन                                            |
| 716         | २०           | न <b>य-तत्त्वा</b> य        | पर्यन्तमितितन्त्रचिरंतुः ।<br>यावन्त्रिमत्तरस्वं(मृह        | ६११         | €,७        | आस <del>त्</del> या · • इत्युक्त | आवश्येकपश्चगकेश                                    |
|             |              |                             |                                                             |             | ,          |                                  | स्मार्तकर्मणिच ॥ ननु-                              |
| •••••       |              | <del></del>                 | पिबहुशः इदगेववर्तते।                                        |             |            |                                  | वैदिकेघृतपश्वादौएका                                |
|             |              | निषिद्धकालं                 | निषेधावधिका <b>लं</b>                                       |             |            |                                  | टशावदानबाधापत्तेःत-                                |
| 496         | <b>24</b>    | पितृप <b>क्ष</b> पातित्वात् | भेतपक्षपातित्वा <b>त्</b>                                   |             |            |                                  | स्मा <b>चन्नेव</b> थीऽवध <b>इ</b> त्यु             |
| 49:         | 93           | परन                         | पावन<br>क्षत्रियादिकर्मकारकेम्                              |             |            | •                                | क्ति।क्तःश किचअपत                                  |
| 423<br>428  | 9 <i>1</i> 9 | क्षत्रियादि<br>दायाद        |                                                             |             |            |                                  | स्मत्युदितवधतापदोध-                                |
| "           | 96           |                             | दायादब्र्यात्<br>नब्र्यात् विप्रनवैश्यं                     |             |            |                                  | मित्याह यशाध                                       |
| ५२५         | <b>3</b> 9   | नत्रूयात्<br>खंजपाद         | खं <b>जत्वं सुपाद</b>                                       | <b>२</b> 9३ | ર          | कारकः                            | कारकउदकैवलवादष्ट                                   |
| 484         | ેં           | <b>छायात्व</b> दासवर्गः     | खाया <b>लच्छाया</b>                                         | ***         | •          |                                  | हेतुत्वात्                                         |
| 446         | ų            | वर्जयनि                     | वर्जयदि                                                     | ६१४         | 3          | आत्मनः                           | आत्मान                                             |
|             |              |                             |                                                             | 'n          | શે         | <b>र</b> त्युक्तं                | इत्युक्तहिसायामथेवाद                               |
| બહ્ર        | २८           | इतिगोविंदराजः •             | किचयइति । पूर्यादि                                          |             | •          |                                  | ( इदंमूलपुस्तकेवर्तते)                             |
|             |              | तत्त्वम्                    | लोमसंदशनादत्रपूर्यादि<br>भुग्जन्यलाभोऽन्यथा                 | . ६१५       | 6          | <b>ममाणकद्</b> तिभावः            | प्रमाण्कनापिपरानुय                                 |
|             |              |                             | वाधइतिगोविन्दराजः                                           | · (/-1      | •          | a should have                    | हो धमहेतुरगम्यागमन                                 |
|             |              |                             | • तत्त्वम् ( इयं २२१                                        |             |            |                                  | मिथ्योक्ती चव्यभिचा                                |
|             |              |                             | श्लोकस्यटीका )                                              |             |            |                                  | रान्नापिपीडाधर्महेतुस्त                            |
| 468         | 35           | फ्रमधानं                    | नफलमधानं                                                    |             |            |                                  | पोदानादी बाधातस्मा                                 |
| •           | -            | हीनान् संबन्धने             |                                                             |             |            |                                  | चथाव्यवहारइतिभावः                                  |
| -14-4       | ~~           | क्षानार्यः स्वर्थन          | अवरंडीनस्यादिपा-                                            |             | 3.0        | अहिसकाृनि                        | किंचयुर्ति। अहिंसकानि                              |
|             | •            |                             |                                                             | "           | 3 a        | जाहराय <b>ी</b> ।                | त्योग्यैः<br>त्योग्यैः                             |
|             |              |                             | खण्डादिशास्त्रादित्यम-                                      | 575         | <b>38</b>  | तसुरूयफरीः<br>परिवर्जनात         | परिवर्जनातृनतुनिवृत्ति                             |
|             |              |                             | त्यायोगमनं तेनावर-<br>संबन्धेन                              | "           | રપ         | <b>नारवजना</b> ग                 | नारवजनायन्तु। नद्गातः<br>मात्रादिति                |

| पृष्ठम्  | पङ्किः      | .रा०१                   | रा॰२                          | पृष्ठम्     | पङ्किः     | रा०१                                    | रा॰ २                            |
|----------|-------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| ६२०      | 8           | अस्तीति                 | अभीति                         | ६९८         | 28         | निःसृत्य                                | यामानि <b>सृत्य</b>              |
| ६२१      | 99          | फललाभसंभवात्            | फलंसंकल्पत्                   | Ao S        | 20         | विशेषात्                                | विशेषणात्                        |
| ६२३      | 9           | रुतचूड                  | सद्यःकृतचूडे                  | <b>600</b>  | 92         | कालिकः                                  | बशद्दोत्रषष्टग्यालिकोप-          |
| ६२४      | . 6         | लक्षणीमदं               | <b>रुक्षणार्थम्</b>           |             | •          | •••                                     | लक्षकइति                         |
| "        | 90          | एवंचसाम्निः             | पंचामिः                       | <b>6</b> 06 | २३         | गतागतं                                  | <b>लु</b> ठन्गतागतं              |
| ६२७      | ર           | निर्दिशति               | अतिदिशति                      | <b>6</b> 98 | 6          | मध्ये ऽन्यतमया                          | मध्येमरिष्यामीतिनिश्च            |
| ६२९      | ٦,३         | उपस्पृश्यः । अन्यत्र    | उपस्पृश्याचम्य                | ,,,         |            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | येनाविगते शोकभये                 |
| ६३०      | 9           | गोविन्दःत्रिरात्रैः     | गोविन्दःचकारद्वयात्रि         |             |            |                                         | यस्मात्सः अन्यतमया               |
|          |             |                         | भिक्षिभिविशेषणात्रिः          | ७२३         | 9          | देहनिमित्तंतद्रक्षार्थ                  | वेदेनिमित्तभक्ष्यार्थ            |
|          |             |                         | रात्रे                        | ७२४         | 3          | वाक्प्रवर्तते                           | वाक्यंवर्तते                     |
| ६३४      | ٦9          | उक्तेः                  | उक्तःतेषाममा <b>छयो</b> दकम्  | <b>626</b>  | ٠<br>٦८    | पापनपतत<br><b>मसिद्धं</b>               | प्रसिद्धंतत्रतुभिक्षितनभि        |
| ६४०      | 9           | मरणंजन <b>नं</b>        | मरणेमरणंजननेजननं              | 040         | 40         | नातकः                                   | क्षेपेवि । र्तशंखोक्तिभित-       |
| ६४२      | 6           | चातुर्वण्यें <b>न</b>   | चातुर्वर्ण्येस                |             |            |                                         | गृहंपुनर्नतदर्गच्छेदिति          |
| ६४३      | 4           | विमःशुध्येदिति          | विभवदिति (मूल-                | 1022        | ۵5         | 212117611                               | पृह्तुननतदगण्छादात<br>नात्रास्मि |
| -        |             |                         | पुस्तकेई हगेववर्तते )         | ७३२         | 92         | नाहमस्मि<br>सक्तेत्रिक्ट                |                                  |
| ६५२      | ર           | इन्द्रवद्धिकतं          | इन्द्रवदशौचानधिकता            | ७३४         | 98         | यथोदितइति                               | यथोदितइतिसावि <b>ष्य</b>         |
| -        | <b>3</b> /9 | प्रततेश्वर्थ            | प्रजेश्वर्य                   |             | 2.         | ora.                                    | भावात्                           |
| ??<br>?? | २८          | प्रकृतिविकृतिसा-        | प्रजारक्षण                    | "           | ३०         | शेषः                                    | शेषःदोषयदाद्रसाजपाप<br>परं       |
| ,        |             | धारण                    |                               | ,,          |            | fr=110f.                                |                                  |
| ६५५      | 8           | अपराद्मुखयुद्धहत        | अपराद्युखस्यतद्धतस्य          | 636         | ٦9         | मित्यर्थः                               | मित्यन्वयः<br>                   |
|          |             | स्य                     | J                             | 680         | 3          | त्यजेत्                                 | त्यक्तं                          |
| ६५६      | S           | <b>বি</b> শিঃ           | त्रिभिःअसपिण्डे <b>षु</b> सपि | 688         | <b>. २</b> | लक्ष्यते<br>                            | लम्यते <u> </u>                  |
| •        |             |                         | ण्डेषुच                       | "           | "          | तात्पर्येणोक्तं                         | नास्वर्योस्मक्तं                 |
| 77       | 93          | धर्मेकैव                | बन्धुवदितिधर्मेणैव            | ७४६         | ર          | प्रव्रजेदिति                            | प्रव्रजेदितिअत्तिःपाप्मा         |
| 846      | २०          | च                       | वा                            |             |            |                                         | नंवेहह्यंविहायत्पका-             |
| 689      | 95          | स्रं                    | त्वं                          | Ì           |            |                                         | परं <b>ब्रह्मभवेदित्यर्थन्</b>   |
|          | 96          | वारिणेव                 | वारिणीवभरमक्षारः              | 4           |            |                                         | ••                               |
| 449      | 28          | गर्दभादेः               | नरादेः ( न, श )               |             |            | अध्यायः                                 | V                                |
| £ V 3    | 2           | त्राह्मणानामिति         | <b>ब्राह्मणानामितिका</b> ष्ठा | 450         | 30         | स्थापयितुस्तं                           | स्थापयितुंतं                     |
| ६८५      |             | अण्वपि                  | उत्सवादिदर्शनमपि              | ७६२         | રફ         | अन्यषागामिषु                            | उत्पथगामिषु                      |
|          |             |                         | ( इयं १४७ श्लोकस्य            | 4           | 9          | कस्यापीतिशेषः                           | कस्यापिस्वामिनःस्वा              |
|          |             |                         | टीका)                         | 1           | •          | 4.4 11 1111 11 11                       | म्यंनस्यादितिशेषः                |
| ६८६      | E           | पीषका भाव <b>विषय</b> म |                               | ,,,         | 11         | रागादित्या <b>इ</b>                     | रागादिमत्वादित्याह               |
| 866      | 23          | गच्छे दितिशेष           | गच्चेदीत्यादावति              | ७६७         | 36         |                                         | कोपादि                           |
|          |             |                         | मसकेरिदिति <b>शवः</b>         | 400         | 92         | कामजै:सन्निक्ष्टः                       | क्रोधनेसन्निकृष्टः               |
|          |             | अध्यायः                 | 4                             | 1000        | 28         | वेग                                     | विरामूत्रवेग                     |
| ६९८      | . 🗸         | आत्मनी                  | <b>किचगृहस्थ</b> स्त्वित      | 600         | 4          | दुतत्र                                  | गुरुतर                           |
|          |             |                         | आत्मनो                        | 60          | <b>ર</b> ૪ | स्वर्ग                                  | स्वंगंत्रजत्येव                  |
|          |             |                         |                               |             |            |                                         |                                  |

| पृष्ठम्    | प द्भिः | <b>रा० १</b>                    | रा॰ २                              | पृष्ठम्       | पङ्किः | रा० १                     | रा० २                                   |
|------------|---------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------|
| ७८६        | 94      | <b>प्राक्</b> त                 | <b>प्राक्</b> अहंद                 | 690           | २४     | आयुषःनंश्यति              | आयुषःसबाग्धवोन•                         |
| 666        | 90      | वधो <b>द्यमे</b> पि             | वधोद्यमेपिप्रशस्यतेकर्त-           |               | ,      | •                         | क्ष्यति                                 |
|            |         |                                 | <b>ब्यत्वेनेहशः</b>                | <9 <b>\</b> 0 | २४     | याह्रा                    | याद्देति                                |
| 466        | 6       | प्रद शंनेनचनचा-                 | <b>प्रदर्शनेनभिष्यन्तेनचा</b>      | 696           | 98     | गंधवारिचर:अपां            | गंधवारिचराणां                           |
|            |         | न्यथा                           | न्यथा                              | ८१९           | 98     | मे <b>थाति</b> थेः        | मेथातिथः। वर्मणांच-                     |
| ७९०        | 9 €     |                                 | शतमवध्यसंहस्रमवध्यं                |               |        |                           | मीतपादुकान <del>ांच</del>               |
| •          | •       | स्रमध्यमवध्यं                   | ·                                  | ८२२           | 23     | आसने                      | खिनः <b>आस</b> ने                       |
| ७९१        | 99      | <b>दुर्गाश्रयो</b>              | दुर्गाश्रितो                       | ८२३           | 94     | षष्ठी                     | षष्ठीसभृत्यस्येतिसाम-                   |
| ७९३        | Ę       | राजीनांरा जःपत्राणां            | चि राज्ञीराजतत्पृत्राणां           |               |        |                           | र्थनंस्पृतितं                           |
| "          | २२      | तैर्युक्तं ।                    | ताभ्यांयुक्तं                      | ૮૨૪           | 4      | श्रीतंपुरोहितसाध्यं       | <b>औतपुरोहितसा</b> ध्यो <del>र्</del> क |
| ७९४        | २७      | <b>धाँ</b> न्यादीन् <b>धनंच</b> | धान्यादीनां भागं <b>च</b>          | ८३६           | •      | <b>द्विविधः</b>           | एवंद्विविधः                             |
| "          | રં૮     | निविष्टः                        | निष्ट:                             | "             | •      | प्रितं ड्याख्यातं         | पढितःष्याख्यातः                         |
| ७९५        | 94      | कार्याणिकर्माणि                 | कार्यान                            | ८३९           | 6      | कोशाचैः                   | कोशानुकूलपहतारायैः                      |
| ७९७        | 9       | पतति नव्य <b>थते</b>            | पततिनपुष्यति [शुष्यः               | <b>683</b>    | 3      | चभीत्या                   | यद्गीत्यां 🔾                            |
|            |         |                                 | ति ? ] वाव्यथते                    | "             | २०     | दिभिरिवानेनापि-<br>कार्या | दिभिनीपकार्यो                           |
| "          | ર       | प्रीत्य <del>ुक्त</del> ः       | <u>श्रीत्युत्पत्तेः</u>            | ८४२           | 90     | बहुला                     | बहुली                                   |
| <b>600</b> | . २२    | आह्वेषु                         | आह्वेषुस्नीदूधत्तेयुध्य            | <b>&gt;</b> > | 30     | पूर्वरुत                  | পুর্ব <b>ত</b> ন                        |
|            |         |                                 | यिशन वीयन                          | <b>८</b> ४८   | 3      | वीर                       | कार                                     |
| "          | २३      | <b>प्राप्तेः</b>                | <b>माप्तेःयु</b> ध्यमानापुरट्वन्तः | ८५२           | 92     | अरिषु                     | अरिपुरे<br>अनेनेव                       |
| ८०३        | 4       | बुध्यति                         | युष्यति                            | ८५९           | 96     | अरेरव                     |                                         |
| ८०६        | 98      | अरेश्छिद्रानुसारी               | परिख्दानुसारी                      | ८६४           | २६     | शुद्धाः                   | शुद्धाःस्पृशेयुभीगार्थ                  |
| 60g        | 3       | उपऋमैः                          | उपायैः                             |               |        | _                         | सुसमहिमाःसुद्विशेः                      |
| "          | 93      | द्ण्डस्यकालमाह                  | दण्डंक्षिपन्नाह                    |               |        | •                         | सममाहिताअपितादे                         |
| "          |         | एतान्दण्डेन                     | पतान् <b>चतुरोदण्डेन</b>           | .e e          |        | -6-2-                     | हादयोयाभिस्ताः                          |
| 690        | "       | रक्षेत्                         | रक्षति                             | ८६६           | २२     | संविशेत्                  | तूर्यघोषैर्मीताचैःप्रहर्षि-             |
| -          | -       | , , , ,                         | 4 444.4                            |               |        |                           | तः खष्टः संविशेत्                       |

## राघवानन्दीयपाठभेदाः

## चिन्हानि

#### राघ॰ १ = मुद्रितपुस्तकम

## राष॰ ५ = माहाराजाकोमलकण्णवाहादुराणांभाण्डारस्थम ।

| षृष्ठम्    | र्पाङ्कः   | राव• १                       | राघ• ५                          | पृष्ठम् | पद्भिः | राघ॰ १            | <u>রাঘ০ ५</u>          |
|------------|------------|------------------------------|---------------------------------|---------|--------|-------------------|------------------------|
|            |            | अध्यायः                      | 9                               | २०८     | 23     | आचार्याणां        | तथाचस्तुतिमात्रमा-     |
| s          | 98         | <b>धर्ममोक्षो</b>            | धर्मार्थमोक्षो                  |         |        |                   | चार्याणाः              |
| Ę          | 29         | नोह्मभ्यम्                   | अतोनोसम्यम                      | २०९     | २९     | <b>इ</b> ति       | इतित्रिभिः             |
| 92         | 11         | सन्यासन                      | समासेन                          | 290     | 18     | तर्क्ष्याकरण      | तर्कप्रकरण             |
| 93         | 30         | <b>लक्षणमो</b>               | ल <b>क्षणमीक्षणमी</b>           | 333     | •      | तस्थेव            | तथैव                   |
| 38         | २७         | चैतन्यम्                     | सचैतन्यम्                       | २२१     | 18     | त्तथा             | चथा                    |
| 38,        | 24         | संविज्ञानकर्मण               | तंविज्ञानकर्मणि                 | ,,      | "      | तपोविशेषेः        | इत्यादित्पीविशेषः      |
| 38         | 4          | यातयन                        | पातयन्                          | २२३     | 8      | अनधीतस्यवेदस्य    | अनधीतवेदस्य            |
| ४३         | 77         | <b>स</b> वधारणीयेति          | <b>स्</b> विचारणीयेति           | २२३     | ч      | दिजस्याद्वै       | द्विजस्यादी            |
| 71         | 92         | मरीच्यादिभिः                 | <b>एतैर्म्</b> रीच्यादिभिः      | २२५     | 23     | मंत्रेण           | विमोमस्त्रेण           |
| 49         | રપ         | तस्येति                      | सभ्येति                         | २३८     | 94     | देवदैवत्ये        | देवदेवत्यदेवतोदेशेन-   |
| <b>£</b> } | 90         | स्थूलाकारादि                 | स्यूलाकाशादि                    | I       |        |                   | পাই                    |
| **         | २५         | सूर्याशृमारुतैः              | <b>सूर्योग्रमारुतैः</b>         | २४३     | 77     | स्यात्            | स्याद्गापितमुक्तिः     |
| ٤ų         | 29         | त्रसणी                       | ईशस्य                           | 288     | 8      | परिवादश्रवणे      | परिवादादिश्रवणे        |
| 8,6        | <b>३</b> 0 | फलिन                         | फलदाइति                         | 348     | २२     | इति               | र्तिवा                 |
| <b>A</b> • | 94         | पृथक् <b>कर्माण्य</b><br>    | पृथक्थम्बिय                     | 1 २६२   | 18     | धर्ममाचरेत्       | धर्मनाचरेत्            |
| 60         | રપ         | निर्वेषिण                    | निर्देषिण                       | २६८     | 27     | यस्तु             | <b>नै</b> ष्टिकस्य     |
| "          | २६         | पूर्वसर्गानुं                | पूर्वपूर्वसर्गानु               |         |        | _                 | •                      |
| 69<br>64   | 92         | सम्माणके<br>मधा • • भी       | संपतिसम्माण् के<br>यवाधिक्यार्थ | ı       |        | अध्यायः           |                        |
| 67         | 7          |                              |                                 | २८३     | 8      | अमुकदासी          | अन्तदासी               |
|            |            | अध्यायः                      |                                 | २९४     | 25     | लाभे · · · पेती   | चतुर्णाधर्माः धर्मादन- |
| 105        | , 1        | <b>र</b> ति                  | <b>र</b> त्युक्तेः              | 1       |        |                   | पेताः                  |
| 79         | <b>3 3</b> | वेदः                         | बर्शत                           | 302     | 34     | <b>पार्घादि</b>   | नार्थादि               |
| 905        | 3          | तत्वम                        | तत्त्वंमात्रीतिकत्वावा          | 303     | २०     | प्रमात            | नजात                   |
| 777        | \$0        | ् <b>अ</b> न्येषां<br>२३०६०० | त्वानी                          | ३०४     | २६     | वेदाभ्ययनजवीर्य   | वेदाभ्ययनवीर्य         |
| 992        | 94         | देवैरांथडितं                 | देवैरघेऽभिडितं                  | 370     | 24     | वर्जमाह           | तत्रैववर्जभाइ          |
| 350        | 3.         | साधना भेदइत्यर्थः            | साधना भेरवरिति                  | 399     | २८     | रजसिस्ती          | शुक्रेस्ती             |
| 380        | 75         | जुषर जेनसर जं                | नकदर्भसदर्भ                     | 1378    | ર૮     | नियमविधी <b>य</b> | नियमनिरोधश्य           |
| •          | 63         | त्रस्थाय<br>अस्त्रामानी      | ระการแล้                        | 330     | į      | बान्धवादीनां      | देवादीनां              |
| 993<br>995 | <b>98</b>  | नथरण्यादी<br>भेगस्त्वम्      | नचारण्यादी<br>भेडरचं            | 296     | ٩      | विवाहारिषु        | बान्धवानांविवाहादिषु   |
| 363        | 93         | तेनां                        | अ <b>र्थतिषां</b>               | 326     | 22     | सर्वानाधिकारार्था | सर्वत्राधिकारार्था     |
|            | ""         | तेन                          | तनकामविषयार                     | 330     | 38     | <b>मात्रं</b> वा  | <b>पात्रे</b> बा       |
|            | •          | ***                          | 1-1 16-1 0 16-16                |         | • •    | <b>-</b>          | - · ·                  |

| er er er                                  | पङ्किः    | राघ॰ १                      | राघ० ५                                     | पृष्ठम्     | पङ्किः | राघ॰ १                   | राघ० ५                           |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------|----------------------------------|
| पृष्ठम्                                   |           |                             | _ 1                                        | ७२९         | 9 €    | तत्कारण                  | तन्करण                           |
| ३५१                                       | 98        | परि संवत्सरान्मधु<br>पर्केण | परिसंवत्सरान्वर्जयि-<br>त्वाततऊर्ध्वमागता- | 630         | 93     | किंचा <b>त्र</b>         | किंचामुत्र                       |
|                                           |           | नक्षा                       | न्परिसंवत्सरानितिमे-                       | ७३७         | 90     | अहोकर्म                  | अहोक्ष्टंकर्म                    |
|                                           |           |                             | न्यारत्तवस्तरमगत्वन                        | ७३९         | 98     | तदर्थ                    | एतदर्थ                           |
| -                                         |           |                             | धातिथिः । मातुलानाः<br>न्तान्परिगतसवत्सरोः | 680         | 3      | त्यजेत्अना               | त्यजेतृत्यक्तव्यमना              |
|                                           |           |                             | येभ्यस्तान्परिसवत्स-                       | P S P       | ર૪ે    | अनुष्टिताः               | अनुष्ठिताःसन्तः                  |
|                                           |           |                             | गनमधपर्कण                                  | •           | •      | •                        | •                                |
| 366                                       | 94        | मन्धो                       | रान्मधुपर्केण<br>मधो                       |             |        | अध्यायः                  |                                  |
| 388                                       | · '6      | सोमपाः                      | <b>एवंसोमपाः</b>                           | ७६१         | 98     | अनुशासनं                 | अनुशासनंब्रेयं                   |
| 808                                       | ų         | अग्री                       | अपसब्यमग्री                                | ७६७         | २५     | कामेति                   | कामेति त्रिमिः।                  |
| 807                                       | ר         | जन।<br>परिपाटीऋमम्          | पूर्वपरिपाटी <b>ऋमम</b>                    | ७७५         | ३०     | दुःखमेवान्तोयेषां        | दुःखमेवफलंयषां                   |
| 79                                        | <b>२३</b> | शेषात्                      | शेषादन्नात्                                | <b>66</b> 6 | २३     | किचावश्यं                | क्रामजेष्ववश्यं                  |
| "<br>************************************ | ٠٠<br>٧   | भूमिगतस्य                   | पात्रस्थानादरन्यतरा                        | <b>659</b>  | २२     | मौलत्वेपि                | मौलत्वेनापि                      |
| ४२५                                       | 7         | नू । नगरार अ                | प्रतिपत्ति हक्ता भूमिगतस्य                 | ७९८         | Ę      | यस्यश्रुतंफलमिति         | यस्ययच्छ्रतंतस्यतत्फ-            |
| 883                                       | 99        | मधूत्रुष्टेन                | मधूरकटेन                                   |             |        |                          | लिमिति ।                         |
| •••                                       | • •       |                             |                                            | ८०३         | રપ     | दन्तिनं                  | दन्तिनंगजं                       |
|                                           |           | अध्यायः ध                   |                                            | 600         | રદ્    | गोपयेयुरिति              | गोप्येयुरितिशेषः                 |
| ४५०                                       | २०        | तद्धर्मानाह                 | तत्रधर्मानाह                               | ८०९         | 93     | दण्डस्यकालमाह            | दण्डंक्षिपन्नाह                  |
| ४८०                                       | २८        | मलत्याग                     | मलत्यागःमत्रीचारंवि                        | <b>حود</b>  | ર      | निर्याणम्                | निःसारम्                         |
|                                           | •         | •••••                       | <b>डुचारेणसहवर्तमानं</b>                   | 639         | 9      | मूल                      | न्यूनं                           |
| ४८८                                       | 9         | उपवीतादि                    | उपानहादि ु                                 | 680         | 39     | ब्यूहे                   | <b>ब्यू</b> हेषु                 |
| ४८९                                       | ų         | लक्षणान्वितैः               | विनीतैर्दान्तैर्रुक्षणान्वितै              | 646         | २२     | प्रसिद्धोपऋमे            | युद्धोपऋमे                       |
| 889                                       | 6         | विपहं                       | विवादं                                     | ८६५         | 22     | चर्मादीनि                | वर्मादीनि                        |
| ५०९                                       | 93        | अध्यापनहि                   | अध्ययनंहि                                  | Ì           |        | अध्यायः ८                |                                  |
| ५१४                                       | v         | शेषः                        | शेषः । उक्तस्वाध्याय                       |             |        |                          | a:                               |
|                                           |           |                             | ज्ञानाज्ञानजदुष्टादुष्ट-                   | 668         | 94     | नरक्षणीयं                | रक्षणीयं                         |
|                                           |           |                             | निवृत्त्यथे.                               | ९०८         | 90     | पूर्वापरं                | प्रमाणेनप्रतिपादयेत्पू-<br>वीपरं |
| ५४०                                       | Ģ         | <u>पृभुद्रोहादिना</u>       | प्रदोहादिना                                | 0.0         | •      | मित्यर्थे                | वापर<br><del>गिन्मञ</del> ्चे    |
| ५६१                                       | 3         | विरुद्धमर्थ                 | विश्रुद्धभर्भ                              | ९०९         | Š      |                          | मित्युक्ते<br>आर्तारोगण          |
| سهلام                                     | 79        | <b>उत्तमेरिति</b> द्वाभ्यां | <b>उत्तमैरितित्रिभिः</b>                   | ९१६         | Ę      | आर्ताबन्धुविनाशा<br>दिना | आसारागण                          |
|                                           |           | अध्यायः                     | ч                                          | ९२६         | २०     | यतश्चितं                 | एतत्पापंकतमनेनेत्य•              |
| ६२३                                       | 9         | <b>रु</b> तचूडे             | सद्यःकृतचूडे                               | ,,,         | `-     | 3/11/3/1                 | नुसंधत्तेयतश्चितं                |
| <b>ક</b> ્રેસ્ટ                           | २०        | एवं मतामहाचार्य             | <b>ए</b> वंमात्राचार्य                     | ९५०         | २६     | राजातावत्                | ्राज्ञाऽतीव                      |
| ६३८                                       | 93        | संपिण्डमर्ण                 | <b>एत</b> न्स[पण्डमरणे                     | 9030        | Š      | पूर्व भक्त्या            | देशाचन्तयोः पूर्व भुक्त्या       |
| ६३९                                       | २०        | जातदन्त                     | अजातदन्त                                   | 9084        |        | तोल <b>कानां</b>         | पळानां                           |
| દ્દે ૪૨                                   |           | <b>लक्षणे</b>               | लक्षणेगुर <u>ी</u>                         | 9066        | 96     | स्त्रीणांर               | स्त्रीणांविप्राणांचर             |
| ६९१                                       | 9         | कामापि                      | कामादि                                     | 9069        | 96     | श्रद्धादि                | विप्रश्रदादि                     |
| •                                         |           | अध्यायः                     |                                            | 3068        |        | संभागाभिलाषपहर           | ां संभोगाभिलाषिततया              |
| ७०३                                       | ર         | तुरायण                      | े<br><b>उत्तराय</b> ण                      |             |        |                          | संयहणं                           |
| ७०५                                       | २३        | पुष्पाणि                    | अन्यानिपुष्पाणि                            | 906         | 9      | सुवर्ण                   |                                  |
| V0V                                       | રફ        | वारमात्र                    |                                            | 19082       |        | गुण्यं<br>गुण्यं         | <b>~</b>                         |
|                                           | ''        | ,1 \ H   4                  | • 1. 41 / 11.4                             | 22          | ~~     | 3-7                      | ह्रेगुण्यं                       |

| पृष्ठम् | पङ्किः | राघ॰ १              | राघ० ५                                 | पृष्ठम् | पङ्किः | राघ॰ ३          | राध॰ ५                       |
|---------|--------|---------------------|----------------------------------------|---------|--------|-----------------|------------------------------|
| १०९३    | 94.    | स्त्रीरूप           | स्रीरूपमगुप्तमावसन्मै                  |         |        | अध्यायः १       | •                            |
|         |        |                     | थुनेनापभुजानोऽङ्गसर्व                  | 9264    | રઙ     | अंगेन           | अद्वेनपुरेहेन                |
|         |        |                     | स्वंप्रतिहीयते । अङ्गगु-               | 9296    | 90     | हिंसोऽपजि       | दासोऽपजि                     |
|         |        |                     | मंएतेहीन । अङ्ग्न-                     | 9390    | 94     | किंच अ          | तान्येवाहअ                   |
|         |        |                     | लिङ्गंगुप्तमावसन्सर्वेण-               |         |        | अध्यायः १       | <b>9</b> .                   |
|         |        |                     | शरीरेणधनेनच ।                          | 9343    | २३     | कुटंबादपि       | कुटुंबात्स्व <b>गृहा</b> दपि |
| 9994    | 98     | विट्श <u>ु</u> द्री | विर्श्रद्रयोः भेरणायां त्रा-           | 9348    | 96     | अकरणात्         | कर्मणामकरणात्                |
|         |        |                     | <b>स</b> णीराजावाऽंपमत्तः              | १३६१    | 23     | किंच अमीति ।    | कामतोऽग्निहोत्रत्या-         |
|         |        |                     | स्यादित्याह वैश्येति।                  | Ì       |        |                 | गिनः प्रायश्यित्तमाह         |
|         |        |                     | विर्श्रद्रौ                            |         |        |                 | अग्रीति ।                    |
|         |        | अध्यायः ९           |                                        | १३६८    | Ę      | सतोदोषस्य       | असतोदोषस्य                   |
| 9920    | 98     | अग्निहोत्रादिधर्मच  | अग्निहोत्रादिष्वजाति-                  | 9368    | २७     | विशुध्यति       | विमुच्यतइति                  |
| 1140    | 12     | आवश्वाताद्यम् प     | णुक्त <b>ध</b> र्मच                    | 1803    | २८     | चरितव्रत        | तादशसुचरित्रवत               |
| 9980    | Ę      | गुणमोहितं           | युक्तमम्<br>गुणशीलमोहितं               | 1810    | 99     | अभक्ष्यभक्षण    | अन्नाद्यभक्षणे               |
|         |        | યુવનાણન             | पुरुतारमाह्य<br>प्रकतमाहअन्येइति       | ļ       |        | अध्यायः १       | १२                           |
| ११६६    | 94     |                     | न स्टेलना हुआ अहाता<br>स्टेडेस्ट्रस्या | 9423    | 3      | वेदान्ताभ्यासेन | वेदाभ्यासेन                  |
| १२०७    | 38     | खलवालि <b>न्या</b>  | ख <b>लेदारु</b> न्या                   | 1       | `      | _               | _ `                          |
| १२५९    | २१     | दण्डव्यसनं          | वाग्दण्डव्यसनं                         | j       |        | इति राघवानन्दीय | गठ <b>म</b> ≰ाः              |

# नन्दनीयमानवय्यास्यानेपाठशेदाः॥

## चिन्हानि

## नं ॰ १=त्रावणकोर पत्तनात्श्री ॰ माहाराजभिःपेषितम् ।

#### नं॰ २=मद्रासपत्तनात् दीवाणबहादुररघुनाथरावक्रतसंपहात्

| पृत्रम्      | पङ्किः     | नं• १               | न॰ २                                         | पृष्ठम् | पङ्किः     | नं० १                            | ৰ ০ ২                                       |
|--------------|------------|---------------------|----------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|              | •          | अध्यायः १           |                                              | 30      | 9          | तन्                              | त्नकर्म                                     |
| 92           | 39         | प्रमाणत्रयागोचर-    | प्रमाणाभावात्.                               | "       | २८         | करम्ब                            | केतकी                                       |
| • •          | ``         | त्वात्              |                                              | 40      | २७।२८      |                                  | निःशे <b>ष</b>                              |
| 28           | 9          |                     | शोषकः                                        | 64      | 96         | वदता                             | विदित्वा                                    |
| 98           | ર૪         | तत्त्व              | माराभूतादिवृत्तीजाइ-                         | ८५      | <b>3</b> 0 | <b>4</b>                         | क्ष                                         |
|              |            | •                   | तितत्त्व                                     |         |            | अध्यायः                          | 9                                           |
|              | २७         | तस्मादेवोपादानात्   | तस्मादेवोत्पन्नात्मञ्जा-                     | 308     |            | संनिपाते • इत्यर्थः              | संपातेश्रीतोऽनुष्टेयइत्यर्थः                |
| 71           | 4.0        |                     | नात्सक्ष्यामीति विग-                         | 190     | २०         | समयाध्युषिते                     | समयाविदिते ।<br>अयमेव                       |
|              |            | •••दयर्थः           | ण्येत्यर्थः                                  | "       | "          | अतएव                             |                                             |
| 96           | 7          | ह्ममयम              | हेम्मयम् अण्डमभवत्                           | 992     | 96         | प्रशंसा<br>                      | प्रसङ्गा<br>सर्वेद्या                       |
| 98           | ६          | तेन                 | यत्तेन                                       | 996     | 9 <b>ર</b> | परिज्ञानीपायः<br>सीरभद्रादि      | धर्मपरि <b>ज्ञानीपयिन</b><br>स्थलाति        |
| 23           | 2'4        | अखण्डखण्डाभ्यां     | शकलाभ्यां                                    | 920     | 96         | सार नहा। द<br>विशात्             | सुभद्रादि<br>विशासनात                       |
| <b>3</b> É . | ષ          | परामर्शः            | सर्वभूतानां परामर्शः                         | 939     | 9/90       | ्विशाप<br>क्रिचिदेत माहुः        | विशाब्दात्<br>क्चिद्धेक्षत्रस्यर्थाङ्गमाहुः |
| २९           | 3          | पुरुषः<br>अन्य      | प्रथमः पुरुषः                                | 989     | 20         | , प्राप्ता प्रमाष्ट्रः<br>श्रियं | श्रियंश्रोनिमत्तं<br>श्रियंश्रोनिमत्तं      |
| "            | بر<br>9 اه | भूतम<br>आदि         | उपादानम्<br>अनादि                            | 188     | 9          | तत्रापि                          | अत्रापि                                     |
| 39<br>38     | 99         | क्षाद्<br>ध्यवेचयत् | अगाद<br>संविवेचयेत्                          | 986     | 98         | प्राद्मखोवा                      | _                                           |
|              |            | 0                   | दशार्थानांपञ्जानां पुरु-                     | 388     | 4          | नाम जापा<br>जिङ्गगताभिः          | मागुदद्मुखोवा<br>त्हद्रताभिः                |
| 34           | २-३        | 9                   | द्शायागागजागा गुरु                           | 949     | ૧૬         | षोडशे '                          | अथब्रह्मचारिणःकेशा-                         |
|              |            |                     | षाणामित्यनुषद्भःपञ्च-े                       | 171     | 14         | ורפור                            | न्तारूयंसंस्कारमाहक-                        |
|              |            |                     | भूतानामितियावत्<br>अण्व्योमात्राः संक्ष्मां- |         |            |                                  | शान्तइति                                    |
|              |            |                     | शास्ताभिः साकंताअ-                           | 980     | •          | वेदुत्रय                         | प्रणववत् वेद                                |
|              |            |                     | न्यो्न्यंसंभूयानुपूर्वशः                     | 953     | 3,8        | सत्सुत्याज्यतां 🗲                |                                             |
|              |            |                     | ऋमेणबीनाद्दोजपवा-                            | 177     | 4,0        | यातीति १                         | याति                                        |
|              |            |                     | हाविच्छेदेनभूतजात-                           | 966     | Ę          | कर्मान्तरम्                      | धर्मान्तरम्                                 |
|              |            |                     | स्यविनश्वरत्वेकारण-                          | 202     | 24         | वित्तादिमांश्य                   | विषादिमान्वित्तादिमांश्र                    |
|              |            |                     | मुपादान्वैनश्वयमिति-                         | 226     | ેર         | पुराणानि                         | <b>ू</b> र्वधृतानि                          |
|              |            |                     | सूचितंबिनाशिन्य <b>इ</b> ति                  | 233     | 96         | कया                              | केयाविधिः                                   |
|              |            |                     | केचिदिम्श्लोकमुपरि-                          | 246     | 9          | सामान्यात्                       | सामान्यात प्रजापतेमूर्तिः                   |
|              |            |                     | ष्टात्सप्तश्लाकानतीत्य                       | 1       | •          |                                  | पिता उत्पादत्वसामा-                         |
|              |            |                     | पर्यन्तितछेखनप्रमादा-                        | 1       |            |                                  | न्यात्। पृथिव्यामूर्तिः                     |
|              |            |                     | दित्यवगन्तव्यम् । [इ-                        | 1       | •          |                                  | र्माता धरित्रित्वसामा-                      |
|              | •          |                     | टंनन्दनमतं अस्मामि-                          |         |            |                                  | न्यात् । आत्मनःस्वा-                        |
|              |            |                     | स्तमलपाठानुरोधेनस-                           | 1       |            |                                  | मतिभूता आत्मनः                              |
|              |            |                     | प्रश्लोकानन्तरमेविल-                         | Ì       |            |                                  | साधारणमूर्तिरेकक्षेत्र-                     |
|              |            |                     | खितः]                                        | ł       |            |                                  | त्वबीजत्वसामान्यात् ।                       |
|              |            |                     | · • •                                        |         |            |                                  | •                                           |

| पृष्ठम्       | 9         | ः नं०१                  | नं• २                   | पृष्ठम | पङ्कि      | _                     | <b>す</b> 0 ~                                   |
|---------------|-----------|-------------------------|-------------------------|--------|------------|-----------------------|------------------------------------------------|
|               |           | APSTYTT.                | •                       | ९६१    |            | प्र <b>सिद्धः</b>     | <b>ब्याख्यातः</b>                              |
| •             |           | अध्यायः                 | ₹                       | १०३३   | 6          | समन्ता · · · न्त      | <u>-</u>                                       |
| २८३           | Ę         | आर्दा                   | रुत्तिका                |        |            |                       | सामन्ता                                        |
| २९२           | 4         | आर्षात्                 | <b>देवा</b> त्          | १०३६   |            | पूर्वनिबन्धिन         | पूर्वनिपातनिबन्धिन                             |
| ३०२           | 96        | प्रदानं                 | प्रदा <b>नाङ्ग</b>      | 3080   | 96         | नीयम्                 | <u>नियमः</u>                                   |
| . ३०३         | २२        | <b>ज</b> ढा             | ऊढादशापरानिति           | ३०४६   |            | क्रब्यः               | कार्यः                                         |
| ३५२           | 90        | स्थितिः                 | उपस्थितावपरिसंवत्स      | १०४९   | २५         | योक्तस्यछेदनेच        | _                                              |
|               |           |                         | राद्प्यागती स्थितिः     |        |            |                       | रश्मिच्छेदनेच                                  |
| 359           | રષ્ટ      | <b>क्रा</b> नेति        | न्नानेतियथारुधिरदिग्धं- |        | 93         | द्वये                 | त्रये                                          |
|               |           |                         | वस्तुरुधिरेणशोधियतुंदुः | 9042   | 6          | त्रये                 | ह्ये                                           |
|               |           |                         | शक्यमेवमविदुषापात्रेण   | 3048   | 90         | स्तेय                 | स्तेनदण्ड                                      |
|               |           |                         | तसात्ज्ञानोत्कष्टायदेय  | 9063   |            | <b>श</b> तमत्वात्     | <b>ज्ञानतम</b> त्वात्                          |
|               |           |                         | मिति                    | 9066   | २८         | वणी                   | समांसवर्णी                                     |
| <i>\$1</i> 08 | 96        | देवल:                   | कात्यायनः               |        |            | अध्याय                | <b>:                                    </b>   |
|               |           | अध्यायः                 | <b>y</b>                | 99३२   | 98         | <sub>.</sub>          | भ                                              |
|               |           | _                       | _                       | 9935   | <b>૨</b> ૪ | प्रधानं               | बीजंपधानं                                      |
| 84/0          | Ę         | पहो                     | <b>यहो</b> ऽपि          | "      | . 27       | परइत्यर्थः            | परक्षेत्रेनवमध्यक्षेत्र-                       |
| ४६१           | 74        | त्वदार                  | बतान्याह इन्द्रियार्थे- |        | •          |                       | स्या <b>र्</b> चामित्वादित्यर्थः               |
|               |           |                         | ष्विति । <b>स्व</b> दार | 9962   | રષ         | गोभूहिरण्यादि         | गोश्वमहिष्यादि                                 |
|               | अध्यायः ५ |                         |                         | ,,     | २६         | सर्वेषु               | सर्वेषु धनेषु                                  |
|               | _         | _                       |                         | "      | <b>)</b> ' | आत्मनीश               | अत्मनोधिकांश                                   |
| ५९०           | _         | . देवानम्               | देवान्तम बीह्यादिकम     | 1964   | 26         | खी                    | ंसमी                                           |
| ६६५           | ર         | हेमरूप्यमिदम्           | हेमरूप्यविषयोयम्        | 1160   | 30         | विज्ञः                | विधिज्ञः                                       |
|               |           | अध्यायः                 | <b>&amp;</b>            | 1153   | 90         | दत्ते                 | रुते                                           |
| <b>646</b>    | 29        | उक्तस्य                 | उक्तस्यार्थस्य          | 1210   | 96         | <b>दिष्टेपु</b>       | उप <b>दिष्टेषु</b>                             |
|               |           | । वेदवित्त्वं           | सांङ्वदिवत्त्वं         | 9229   | २५         | सम                    | स्वधस्यसम                                      |
|               |           | , परापरम<br>कामानु      | कार्यानु                | 1223   | •          | <b>र</b> त्ती .       | निमित्ती                                       |
| -44           | •         | નંતનાયુ                 | 44413                   | 1228   | 13         | विषयत्वेन             | धनविषयत्वेन                                    |
|               |           | अभ्यायः ५               | 9                       | 9284   | 26         | वेषै:                 | चेष्टै:                                        |
| 626           | •         | बलोत्करम्               | महीपतिम्                | 15/08  | 31         | दीनां                 | दीनामपि                                        |
| `             |           | ( a) de d               | 121.11.2                |        |            | अभ्यायः               | १०                                             |
|               |           | अध्यायः (               | e l                     |        |            |                       | -                                              |
| <b>८८०</b>    | 96        | यत्र.                   | यत्र सभायां             | 1265   | ***        | प्तापिण्ड्य • • • र्थ | । {सापिण्डयादिसंबन्धर-<br>। ध्रह्तांस्वितयावत् |
| 900           | 9         | नसंबदेत्                | नसत्यंवदेत्             | 1290   |            | _                     | विम                                            |
| 996           | 16        | <mark>क्षन्या</mark> ये | अत्यये                  | १२९३   | २८,२९      | अने∙∙तया              | आनन्तयामनन्तरजातायां                           |
| 986           | "         | शुभा                    | शुभाशुभा                | 1288   | 94         | सुबहू न्              | मुबहून, बाह्मान                                |
| ९४८           | ર         | सहस्रवयम्               |                         | १२९६   |            |                       | <b>व्या</b>                                    |

| पृष्ठम् | पङ्किः | <b>하 3</b>         | मं∙ २                                        | पृष्ठम् | पङ्किः | . नं० 🤋             | नं॰ २                  |
|---------|--------|--------------------|----------------------------------------------|---------|--------|---------------------|------------------------|
| 1306    | 9      | न्य                | य                                            | 9366    | २०     | आह्वनीयाः           | आहवनीयानि              |
| 1306    | રરૂ    | <b>प्रखरभावता</b>  | तीब्रदण्डता                                  | 1393    | ર      | गम्यते              | गम्यतेनिन्द्यते        |
| 9309    | ર ૦    | राष्ट्रे           | स्वराष्ट्रे                                  | 9800    | ३०     | मां                 | मा ्                   |
| 9399    | २०     | संतीनानान्         | संतानेजानाम्                                 | 1800    | ३०     | मासं                | <b>मथम</b> मासं        |
| 9396    | 4      | आप                 | अधुनातेषांआप                                 | 9806    | 2      | यावानम्             | यवागूम्                |
| 9396    | ३०     | शस्त्रास्त्रभरणेन  | अस्रमञ्जूरूपंशस्त्रास                        | 9823    | 13     | आ∙∙चारी             | असमावतको ब्रह्मचारी    |
|         |        | ·                  | दर्शनेन                                      | 9828    | 8      | स्वदु <b>हितृषु</b> | स्वसृषु                |
| 9320    | 6      | <b>धर्यक्षय</b>    | स्वधर्मक्षत्रिय                              | 1880    | ३०     | अवृत्तानां          | अथबात्यानां            |
| 9329    | 19     | त्यजतो             | त्यजतो वाणिज्यं कुर्वते।                     | 9849    | .9     | वत्                 | मतवत्                  |
| 1330    | २६     | स्पृष्ट्वान्       | दृष्टवान् <u>ः</u>                           | •••     | •      | • •                 |                        |
| 9339    | 18     | श्व्मांसं          | श्वपुच्छूमांसं                               |         |        | अध्यायः १२          |                        |
| 9380    | 98     | श्रोते             | तेन अौते                                     |         |        | •                   | _                      |
|         |        | STATES I           | • •                                          | 9839    | રષ     | <b>रुतस्यापि</b>    | <b>सुक्रतस्यापि</b>    |
|         |        | अध्यायः            | <b>{                                    </b> | 9860    | 92     | <b>নি</b> षु        | नृषु                   |
| 9386    | 22,23  | धर्मोभूयानित्यर्थः | धर्मलोपस्याद्धमीं भव-                        | 9404    | 98     | संकुचितम            | स्चितम्                |
|         |        |                    | तीत्यर्थः                                    | 9483    | २०     | तिलंकेन श्रालक्ष्म- | त्रक्षमणात्मजेनश्रीवी∙ |
| 9366    | રષ     | <b>प्रधानफलं</b>   | प्रधानं फलं किंतु                            | •       |        | णविचक्षणानुजेन      | रमञ्जियसखेनश्री-       |
| 9300    | 15     | वैषम्यस्य          | वैधर्म्यस्य                                  |         |        | नन्दन सूरिणा        | <b>र</b> नन्दनेन       |

#### ॥ श्रीगणेशायनमः॥

# अथमनुसंहितायाःसूचीपत्रम् अध्यायश्लोकसंख्याक्रमेण

| <b>भकरण</b>                                    | श्लोक  |                                        | श्लोक                                   | <b>मकरण</b>         | श्लोक                        |
|------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| प्रथमोऽध्यायः                                  |        |                                        | मा <b>कंकथ</b> यिष्यति५९                |                     | त्रयः • • • • १०             |
| मुनीनप्रति भृगोरुक्तिः · ·                     | ,      |                                        | चि · · · ६०                             |                     | 99                           |
| मनुमुनयोधर्मपश्च्छः • • •                      |        |                                        | . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | चतुर्धाधर्मप्रमाणम् | गह ∙∙ ∙ ∙ • १२               |
| तान्मनुरुवाच • • • •                           |        |                                        | कथनम् · · · ६४                          | श्रुतिर्मृत्योविरोध | पेश्रुति <b>र्व</b> लवती १३  |
| जगदुर्त्पत्तकथनम् · · ·                        |        |                                        | नम् · · · ६६                            | श्रुतिहुँधे उभयंप्र | नाणम् •••• १४                |
| प्रथमंजलसृष्टिः • • • •                        |        |                                        | म् ६७                                   |                     | माह १५                       |
| ब्रह्मणउत्पत्तः • • • •                        |        |                                        | · · · · · · ६९                          |                     | गिधकारः 🕠 १६                 |
| नारायणार्थकथनम् · · ·                          |        | , • .                                  |                                         |                     | शानाह १७                     |
| नारायणात् उत्पत्तिः • • •                      |        | बाह्माहारात्रप्रमा                     | गम् · · · · ७२                          |                     | दाचारः · · • १८              |
| ब्रह्मस्वरूपकथनम् · · ·                        |        | समातबुद्धःसृष्ट्य                      | र्थमनोनियुङ्के • ७४                     | श्रीतबलाबल • र      | 96+9                         |
| त्वर्गभूम्यादिसृष्टिः • • • •                  | 93     | भनसञ्जाकारामा                          | हुर्भावः · · · ७५                       |                     | दिशाना <b>ह</b> · • १९       |
| महदादिऋमेणजगदुत्पत्तिः                         | 98     | आकाराहायुगा                            | हुर्भावः · · ·                          |                     | ।चार्राशक्षेत् · · २०        |
| देवगणादिसृष्टिः • • • •                        | •• २२  | विवासीनाः गांधुः<br>विज्ञामीनसंज्ञानाः | पृथ्वी · · · · ७८                       |                     | • ২9                         |
| वेदत्रयसृष्ट्रिः • • • • •                     |        | मन्त्रन्तरप्रमाणं                      | · · · · · <b>b</b> g                    |                     | ২২                           |
| कालादिसृष्टिः 👱 \cdots 💀                       |        |                                        | ८9                                      |                     | ২३<br>•                      |
| कामुक्रोधादिसृष्टिः 🕶 \cdots                   |        |                                        | ापादपादहानिः ८२.                        | वणधनारिकमाह         | <u></u>                      |
| धर्माधर्मविवेकः 💀 · · · ·                      |        | युगे युगे आयुः                         | ामाणम् • • ८३                           | ाद्वजानावादकम       | त्त्रैर्गर्भा∤<br>ः १ ः २६   |
| मक्षार्थूलाद्यृत्पत्तिः • • •                  | ·· ২/ø | युगे युगे धमवैल                        | क्षण्यम् • • • ८५                       |                     |                              |
| कर्मसापेक्षासृष्टिः •• ••                      | ٠٠ ع   | युगानांवर्णसंज्ञा                      | ·· ·· · · <\ \xx +9                     |                     | क्षयहेतत्वमाह २५             |
| ब्राह्मणादिसृष्टिः • • • •                     | •• ₹१  |                                        | 66                                      | खाध्यायादमास        | हतुःवमाह्य 🕶 २८              |
| स्त्रीषरुषसृष्टिः • • • •                      |        |                                        | ٠٠٠ ٠٠٠                                 |                     |                              |
| मनोहत्पत्तिः · · · · मरीच्याद्युत्पत्तिः · · · | 30     | वैश्यकर्गाह · ·                        | · · · · · · · · • •                     |                     | · · · · ३।<br>पाह · · · · ३३ |
| यक्षगंधवीद्युत्प० • • •                        | . 3/0  | शृद्रकमोहं 🛨                           | ९१                                      |                     | गारु  ••  ••                 |
| मेघादिसृष्टिः • • • •                          | 36     | बाह्मण्स्य अष्ट                        | वम • • • ९२                             |                     | (                            |
| पशुपक्ष्यादिसृष्टिः • • •                      |        | बाह्मण पु ब्रह्मव                      | दिनःश्रेष्ठाः • • • ९७                  |                     | 36                           |
| रुभिकीटाद्यत्पत्तिः • • •                      |        |                                        | नाध्येतव्यम् १०३                        | अशोपनयनकार          | ठवि॰ •• • ३८                 |
| अथजरायुजाः • • • •                             |        |                                        | नफलम् · · · १ • ४<br> न: · · · · १ ०८   |                     |                              |
| अथाण्डजाः •• ••                                | 88     |                                        | का • • १११                              |                     | ारणम् ∙ ∙ ∙ ∙ ४९             |
| अथस्वेदजाः · · · · ·                           |        | भयायापुरागाण                           |                                         | 🚶 मींज्यादिधारणम    | [ · · · · · · 82             |
| अभोद्भिजाः · · ·                               |        |                                        | <u> </u>                                | मींज्यालाभे कुश     | ।[दिमेखलाकार्या ४३           |
| वनस्पतिवृक्षौ · · · ·                          |        | अथ । द                                 | तीयोऽभ्यायः                             | उपवीतमाह •          | 88                           |
| गुच्छगुलमादयः 🐺 🚥 🚥                            |        | धर्मसामान्यलक्ष                        | णम् ः • • • १                           | अथदण्डाः • •        | ა. ყა                        |
| एवंसृष्ट्राब्रह्मान्तर्हितः ••                 | ٠. ٤٩  |                                        | ाः · · · · · <b>२</b>                   |                     | 80                           |
| महाप्रलेयमाह • • • •                           | ٠٠ 48  |                                        | नाः 😶 🕶 २                               |                     | प्रभोजनफलम् ५२               |
| नीव्स्योत्क्रमणमाह् · · ·                      | ٠٠ ५५  |                                        | हापि ऋिया 😶 ४                           | विशेषानयम्।त्फ      | लम · · · ५२+१                |
| कदादेहान्तरंगृह्णाती ० ूर र                    | ٠٠ ५६  |                                        | ·· ·· ·· <b>&amp;</b>                   |                     | चमनम् • • ५३                 |
| जायत्स्वमा स्यांब्रह्मासर्वसृज                 |        |                                        | माह • • • • ७                           | अद्धया अन्तभु       | बीत ・・・・ ५४<br>              |
| एतच्छास्त्रपचारमाह · · · ·                     | 46     | । श्रातस्मृत्युदित्ध                   | र्पानुष्ठानस्यफलम् ९                    | । अश्रद्धयाभाजन     | नि० •• •• ५५                 |

| प्रकरण                                                                                   | श्लोक           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| भोजने नियमाः · · · ·                                                                     | ٠٠ ५٤           | 3        |
| श्रातभोजननिषेधः · · ·                                                                    | 46              | 9        |
| - ब्राह्मदितीर्थेनाचमनंनपितृतो                                                           | र्थेन ५८        | . 3      |
| ब्राह्मदितीर्थान्याह • • •                                                               | ٠٠ ५९           | 3        |
| ब्राह्मादितीर्थान्याह् · · · · आचमर्नाविधः · · · ·                                       | 60              | 7        |
| सञ्चापसध्यमात्रः • • • •                                                                 | · · ﴿ }         | 9        |
| <b>िवनष्टे पूर्वदण्डादौ द्वितीयं</b> पा                                                  | ह्मम् ६४        | 8        |
| कंशान्ताख्यसंस्कारः · · · ·                                                              | 54              | 3        |
| स्त्रीणांसंस्कारममत्रकम् • •                                                             | 68              | 2        |
| स्रीणांवैवाहिकविधिःवैदिकम                                                                | न्नेः ६७        | 2        |
| उपनीतस्यकर्माहः<br>वदाध्ययनविधिमाहः<br>गुरुवन्दनविधिः                                    | ·· <b>६</b> ९   | •        |
| वदाभ्ययन्विधिमाह ••                                                                      | •• ७०           | 3        |
| गुरुवन्दनविधिः 🐺 💘 🕻                                                                     | 65              | •        |
| गहोराञ्चयाऽध्ययनावरामा                                                                   | · · • •         | ;        |
| व्यक्ष्मग्रमारावन्तं चप्रणवः •                                                           | wg              | 1        |
| अथप्राणायामः • • • •                                                                     | 64              |          |
| प्रणवाद्युत्पत्तिः • • • •                                                               | •• ७६           | 6        |
| साविष्युत्पत्तिः • • • •                                                                 | •••••           | ė        |
| अथमाणायामः • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                         | 46              | 7        |
| मावित्राजपाकरणपा                                                                         |                 | <b>7</b> |
| <b>प्रणव</b> च्यादितसावित्रीप्रशंसा                                                      | 67              | ſ        |
| प्रणविश्वास्तितात्व या गर्ने स्वा<br>प्रणवप्रशंसाः • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 68              | 1        |
| मानसजपस्याधिकय ••••                                                                      | 65              | 1        |
| इन्द्रियसंयमः • • • • • अथैकादशन्द्रियाणि • • •                                          |                 | :        |
| अथकादशान्द्रयाण र र                                                                      | 03              | :        |
| अयकादशास्त्रपाण<br>इन्द्रियसंयमेनिसिद्धिनंतुभागे                                         | 54              | :        |
| विषयोपेक्षकःश्रेष्ठः · · ·                                                               | 48              | !        |
| इन्द्रियसंयमीपायमाह                                                                      | <b>∑</b> 6<br>2 | } :      |
| कामासकस्य यागादयोनप                                                                      | 86              | 1        |
| जितेन्द्रियत्वरूपमाह • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                               | 00              |          |
| एकान्द्रयासपनामानापनानः<br>===================================                           | ਨਸ <b>੧</b> 0 0 | 1        |
| इन्द्रियसंयमस्यपुरुषार्थहेतुत<br>अथसंभ्यात्रयवंदनम्<br>संभ्याहीनःशुद्भवत्                | 109             | ١.       |
| संस्थानीयःशहततः • • •                                                                    | 903             | 1        |
| वेदपाठाशक्तीसावित्रीमात्रज                                                               | पः १०४          | 1        |
| नित्यकर्मादीनानभ्यायः • •                                                                | 904             | 1        |
| ·                                                                                        | 906             |          |
| जपयञ्जपलम् ।<br>समावर्तनान्त्होमादिकर्तव्य                                               |                 |          |
| कीदश:शिष्योऽध्याप्यइत्या                                                                 |                 | 1        |
| अषृष्टिविदंनब्रूयात् • • • •                                                             | •               | 1        |
| निष्धातिक्रमेदीषः • • •                                                                  |                 | 1        |
| असच्छिष्यायविद्यानवक्तर                                                                  | पा ११२          |          |
| सिष्ण्यायवक्तव्या • •                                                                    | 114             | 1        |
| 411 a. 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                |                 |          |

| प्रकरण '                                        | श्लोक            |
|-------------------------------------------------|------------------|
| अभ्ययनंविना वेदग्रहणनिंवः                       | यः ११६           |
| अभ्यापकानांमान्यत्वमाहः 🕟                       | . 996            |
| अविहितवन्दनफलं \cdots 👵                         | 994+3            |
| अविहिताचरण्निन्दा \cdots 🕟                      | . 996            |
|                                                 | · 999            |
|                                                 | · 9२0            |
| <b>C C C</b>                                    | . 456            |
| ~ `                                             | . 922            |
| प्रत्यभिवादने • • • • •                         | . <b>१</b> २५    |
| प्रत्यभिवादनाज्ञानेदोषः · · ·                   |                  |
| कुशलम्भादौ \cdots 💥 \cdots                      |                  |
| दीक्षिता्देनांमयहणनिष्धः •                      | • १२८            |
| परस्यदिनामग्रहणनिषेधः ।                         |                  |
| कनिष्ठमातुलादिवन्दननिषेधः                       | 930              |
| मातृष्वस्रादयोगुरुस्रीव <b>त्पू</b> ज्या        |                  |
| भातृभायांचभिवादने                               | • १३२            |
| ज्येष्ठभगिन्याचभिवादने · · ·                    |                  |
| पीरसख्यादी · · · · ·                            |                  |
| दशवर्षेपिब्रा <b>स</b> णःक्षत्रियादि।<br>       |                  |
| ववन्द्यः • • • • •                              | • ८३५            |
| वित्तादीनिमान्यत्वकारकानि                       |                  |
| र्थारुढ़ादेःपन्थादेयः • •                       |                  |
| स्रातकस्यपन्थाराज्ञापिदेयः ।                    |                  |
| अथाचार्यः • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | . 980            |
| अथोपाध्यायः •• •• ••<br>अथगुरुः •• •• ••        | ·• 181<br>·• १82 |
| अथऋत्विक् · · · ·                               |                  |
| अध्यापकमशंसा • • •                              |                  |
| मात्रादीनामुत्कर्षः • • •                       |                  |
|                                                 | 988              |
|                                                 | 940              |
| अञ्चरष्टान्तमाह                                 | 949              |
| वर्ण्ऋमेणज्ञानादिनाज्येड्यम                     | E 944            |
| मूर्वनिन्दा • • • • • •                         | . 946            |
| शिष्याय मधुरावाणीप्रयोक्त                       |                  |
| नरस्य वाद्यनःसंयमफलम्                           | 980              |
|                                                 | 189              |
| परेणावमाने करोपिक्षमा क                         | ार्या १६२        |
| अवमन्तुदीषफलम् · · ·                            | 963              |
| अनेन विधिना वेदीऽभ्येतध                         | पः १६४           |
| वेदाभ्यासस्य श्रेष्ठत्वं ••                     | 166              |
| लाभ्यायस्तुतिः                                  | 150              |

| • • •                                                                                                                                                            | टोक                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| वेदमनधोत्यवेदाङ्गान्यभ्ययननिष                                                                                                                                    | भ:                           |
|                                                                                                                                                                  | १६८                          |
|                                                                                                                                                                  | १९                           |
|                                                                                                                                                                  | 101                          |
|                                                                                                                                                                  | १७१                          |
| गोदानादाँदेण्डादयः · · · · ·                                                                                                                                     | 308                          |
|                                                                                                                                                                  | 964                          |
|                                                                                                                                                                  | १७६                          |
|                                                                                                                                                                  | 900                          |
|                                                                                                                                                                  | 960                          |
|                                                                                                                                                                  | 969                          |
| आचार्याभेजलकुशा <b>द्याह्रणं</b> • •                                                                                                                             | १८२                          |
| वेदयज्ञोपूत्रगृहाद्भिक्षाकर्तव्या                                                                                                                                | १८३                          |
| गुरुकुलादिभिक्षायाम् · · ·                                                                                                                                       | 968                          |
| अभिशस्त्रिक्षानिष्धः • • •                                                                                                                                       | 964                          |
| सायंगातहीं मसिमधः 😶 👀                                                                                                                                            | 968                          |
| होमाद्यकरणे •• •• ••                                                                                                                                             | 966                          |
| एकगृहभिक्षानिषेधः · · · •<br>भैक्ष्यप्रशंसा · · · • • १८                                                                                                         | 966                          |
|                                                                                                                                                                  | C+9                          |
| निमित्त्रतस्यैकानभाव • • •                                                                                                                                       | 968                          |
| क्षत्रियवैश्ययोर्नेकालभाजनम्                                                                                                                                     | 990                          |
| अध्ययने गुरुहिते चयत्नंकुर्यात्<br>गुर्वोज्ञाकारित्वमाह •• • • •                                                                                                 | 9 <b>९</b> 9<br>9 <b>९</b> २ |
| गुरी सुप्ते शयनादि                                                                                                                                               | 368                          |
| गुरा स्ता राजनारः गुर्वाज्ञाकरणप्रकारः                                                                                                                           | 984                          |
| गुरुसमीपे चांचल्यनि • • • •                                                                                                                                      | 986                          |
| गुरोर्नामयहणादिकंनकार्यमः •                                                                                                                                      | 988                          |
| गुरुनिन्दाश्रवणनिषेधः • • •                                                                                                                                      | 200                          |
| गुरुपरिवादकरणफलं · · ·                                                                                                                                           | २०१                          |
| समीपंगत्वागुरुपूजयेत् · · · ·                                                                                                                                    | २०२                          |
| गुर्वादिपरोक्षेनिकचित्कथ्येत्                                                                                                                                    | २०३                          |
| यानादौ गुरुणासहोपवेशने ••                                                                                                                                        | २०४                          |
| परमगुरौ गुरुवृहत्तिः                                                                                                                                             | 204                          |
| किसागर विषये                                                                                                                                                     | २०६                          |
| गुरुपुत्रविषये · · · · ·                                                                                                                                         | 204                          |
| गुरुस्रीविषये :                                                                                                                                                  | 270                          |
| गुरुपुत्रविषये • • • • • • गुरुस्रविषये • • • • • • गुरुस्रविषये • • • • • • • स्त्रोत्वषये • • • • • • • स्त्रोत्वषयो • • • • • • • मात्रादिभिरेकान्तवासिनिषेधः | 47 <b>2</b>                  |
| मात्रादामरकारतवासानम्यः                                                                                                                                          | 295                          |
| युवतीगुरुस्नीवन्दने गुरुशुमूषाफलम्                                                                                                                               | 296                          |
| त्रसुचारिणः त्रकारत्रयभाह                                                                                                                                        | 298                          |
| मधीरयास्तकाललापे                                                                                                                                                 | 220                          |
|                                                                                                                                                                  |                              |

|                                                                     | (3)                                                        |                   |                                                           | ÷                                     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| प्रकरण श्लोक                                                        | <b>मकरण</b>                                                | श्लोक             | <b>पकरण</b>                                               | श्लोक                                 |
| संध्योपासनमवश्यम् · · २२२                                           | <b>पैशाचिववाहलशणम्</b>                                     | 38                | पात्रापात्रदानफलम्                                        |                                       |
| क्यारे:श्रेयःकरणे · · · २२३                                         | उदकदानाष्ट्राह्मणस्याव                                     |                   | आंतिथिसत्कारे ••                                          |                                       |
| ्रिवर्गमाह् • • • • • • २२४                                         | ब्राह्मादिश्विवाहफलम् · ·                                  |                   | अतिध्यनर्चननिन्दा                                         | 902                                   |
| पित्राचार्यादयोनाव्मन्तव्याः • २२५                                  | निन्दितविवाहे निन्दित                                      | प्रजीत्पत्तिः ४ १ | <b>शियवचनजलासनदा</b> न                                    | गरी ∙∙ ५०५                            |
| ्तेषांश्रश्रूषाकृरगादी · · · · · २२८                                | सवर्णाविवाहविधिः ••                                        |                   | अतिथिलक्षणमाह् •                                          |                                       |
| तेषामनादरनिन्दा · · · २३४                                           | असवर्गाविवाहविधिः                                          | 88                | परपाकर्शचत्वनिषेधः                                        | 908                                   |
| मात्रादिशुश्रुषायाः प्राधाःयमः २३५                                  | स्वदारोपगमनकालः ••                                         | ٠٠ ٠٠ ٧٧          | नातिभिः प्रत्याख्यात ०                                    | 904                                   |
| नौचादेरीपविद्यादियः · · · २३८                                       | ऋतुकालावधिः • • •                                          | •• •• 8£          | नातायः त्रत्याख्यातः<br>अतिथिमभोजयित्वा<br>स्वयनभोक्तः यम |                                       |
| आपदि क्षत्रियदिरप्यध्येतव्यं 🗸 🚜                                    | दारोपगमेनिन्दितकालाः                                       | ٧٧ ٠٠٠ ٧٠         | <b>च्यनभोक्त</b> ध्यम्                                    | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| आपीर क्षत्रियादेरप्यभ्येतव्यं ( २४१<br>तेषांपादमक्षालनादिनकार्यम् ( | युग्मतिथौ पुत्रीत्पृत्तः                                   | 8<                | बहुष्वतिथिषु                                              | والم و المال                          |
| क्षत्रियादिगुरार्वातवासनिषेधः २४२                                   | स्रोपुन्नपुंसकोत्पत्ती हेतु                                | माह्र 🕶 ४९        | बहुष्वतिथिषु<br>यथायोग्यंपरिचया                           | , , , , ,                             |
| यावज्ञीतंगुरुराश्रृष्णे · · • २४३                                   | वानप्रस्थस्यापि ऋतुगर                                      | नमाह ५०           | अतिष्यशेषुनःपाकनः                                         | बलिक्म १०८                            |
| गुरुदक्षिगादी २४५                                                   | कन्याविऋये दोषः ••                                         | ٠٠ ٠٠ ५٩          | भाजनार्थ कुलगात्रकः                                       | <b>ग्निनेषः १०</b> ९                  |
| आचार्ये मृते तत्पुत्रादिसेवनम् २४७                                  | स्रोधनग्रहणे दोषः                                          |                   | ब्राह्मणस्य<br>अत्रियादयोनातिथः                           | } 990                                 |
| यावज्ञोवंगुरुकुलसेवाफलम् \cdots २४९                                 | वरादञ्पमि नगृहोतब्य                                        |                   | क्षत्रियादयोनाति <b>य</b> ः                               | 1: \                                  |
|                                                                     | कन्यायै धनुदानमाह                                          | ٠٠٠ ٠٠ ٧٤         | पश्चानक्षत्रियादोन्भो                                     |                                       |
|                                                                     | कन्याये धनदानमाहः ।<br>वस्राठंकारादिना कन्यः<br>भृषयितव्या | <b>}</b> 44       | । सख्यादोनपिसत्कृत्य्                                     |                                       |
| <b>अयनृतीयोऽ</b> ध्यायः                                             | · · ·                                                      |                   | प्रथमगभिण्यादयोभो                                         |                                       |
| अग्रब्रह्मचर्यावधिः १                                               | <b>कन्यादिपूज्नापूजनफ</b> ०                                | , ५६              | गृहस्थस्य प्रथमंभोज                                       |                                       |
| गृहस्थात्रमवासमाह २                                                 | उत्सवेषु विशेषतेःपूज्याः                                   | · · · · ५९        | दम्पत्योःसर्वशेषेभोज                                      |                                       |
| गृहोतत्रेदस्य पित्रादिभिःपुजनं • ३                                  | दंपत्याःसंतोषफलम् • •                                      |                   | आत्मार्थपाकनिषेधः                                         | 996                                   |
| कतसमावर्तनोविवाहंकुर्यात • ४                                        | तेषामसंतोषफल्म ••                                          | ६१                | भोजनदानप्रशंसा 😶                                          | 996+9                                 |
| अस्पिण्डाद्याविवाह्या • • • • ५                                     | कुलापकर्षकर्माणि 😶                                         | ··         ६३     | गृहागतराजादिपूजाम                                         |                                       |
| विवाहे निन्दितकुछानि • • • • •                                      | कुलोत्कर्षकर्माह · · ·                                     | ٠٠٠ ٠٠ قو         | राजसातकयोःपूजासं                                          | कोचमाह १२०                            |
| अथ कन्यादोषाः • • • • ८                                             | पंचमहायज्ञानुष्टानमाह                                      | ٠٠ ٠٠ قر ٧        | स्नियाऽमस्त्रकंबलिहरू                                     | गंकार्यम् १२१                         |
| कन्यारुभगम् · · · · • १०                                            | पंचसूना • • • • •                                          | ٠٠٠٠ قرد          | अथामावास्यायांपार्व                                       |                                       |
| पुत्रिकाविवाहनिन्दा · · · · ११                                      | पंचयज्ञानुष्ठानंनित्यंकर्त                                 | व्यम् • ६९        | मांसेनश्राद्कर्तव्यम                                      |                                       |
| सवर्णा स्त्रीमशस्ता •• •• १२                                        | पंचयद्गानाह्र · · ·                                        | ७०                | श्राद्धाक्रण्दोषः • •                                     | · · · 923+9                           |
| चातुर्वर्गस्यभार्यापरिग॰ • • • १३                                   | पंचयज्ञाकरणे निन्दा ।                                      |                   | पार्वणादीभोजनोयब्रा<br>संख्या                             | स्रण- 🖇 १२५                           |
| ब्राह्मगक्षत्रयोः सद्भास्त्रीनिषेषः • १४                            | पंचयज्ञानांनामान्तराण्य                                    | हि •• ७३          | संख्या                                                    | <b>)</b>                              |
| द्यीनजातिविवाहिने ० १५                                              | अ्शक्ती ब्रह्मयज्ञहोमीक                                    | र्तव्यौ ७५        | ब्राह्मणविस्तारंनकुर्या                                   | रू ∙ ∙ ∙ १२६                          |
| श्रद्राविवाहविषये १६                                                | होमादृष्ट्यायुत्पत्तिः • •                                 | ٠٠ ٠٠ ٧٤          | पार्वणस्यावश्यकः                                          | 120                                   |
| अष्टी विवाहप्रकाराः • • • २०                                        | गृहस्थाश्रमपशंसा · ·                                       | •• •• ••          | देवपित्रनानिश्रोत्रिया                                    | यदेयानि १२८                           |
| वणानांधम्थाववाहानाह • • • २२                                        | ऋष्याद्यर्धनमवश्यंक ॰ ·                                    |                   | श्रीत्रियमशंसा 😶 😶                                        | 928                                   |
| वैशाचासुर्विवाहनिन्दा · · · २५                                      | नित्यश्राद्धमाह · · ·                                      |                   | अमस्त्रब्राह्मणनिषेधः                                     | 111                                   |
| अथबाह्मविवाहरुक्षणम् · · · २७                                       | पित्रर्थबाह्मणभोज्ने ••                                    | •• •• ८३          | <b>ज्ञा</b> न्तिष्ठादिषुकव्यादि                           | शनम् • १३५                            |
| दैवविवाहरुक्षणम् · · · २८                                           | बलिविश्वेदेवकमीह 😶                                         |                   | श्रीत्रियस्य पुत्रस्य प्र                                 | 0 7 8 8                               |
| आर्षविवाहरूक्षणम् · · · • २९                                        | बलिविश्वेदेवफलमाह                                          |                   | श्राद्धिम त्रादिभोजनि                                     | 44; ·· 786                            |
| प्राजापत्यविवाहरूक्षणम् · · · ३०                                    | भिक्षादानम् · · · ·                                        | • • • • ९४        | अविदुषे श्राद्धदानफर                                      | )4. · · 783                           |
| आसुर्विवाहरुक्षणम् · · · • ३१                                       | भिक्षादानफलम् · · · ·                                      | ٠٠ ٠٠ و٧          | विदुषेदक्षिणादानफल                                        | 783                                   |
| गांधवंविवाहरूक्षणम् · · · • ३२                                      | सत्कत्यभिक्षादिदानम्                                       | ९६                | विद्वासणाभाव                                              | (                                     |
| रास्तविवाहलक्षणम् · · · • ३३                                        |                                                            | ا د و ج           | मित्रं भोजयेन शतुम                                        | )                                     |

| प्रकर्ण श्लोक                                          | <b>भकरण</b>                    | श्लो <b>क</b>         | प्रकरण                                                 | श्लोक           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| वेदपारगादियवेनभोजयेत 😶 १४५                             |                                | हादिपार्यणं२२०        | युग्मतिथिनक्षत्रादिपशस्तम् •                           | . 200           |
| मातामहादीन[पश्राद्धभोजयेत् १४८                         | मृतंपितरिजीवतिपिता             | <b>नहंपार्वणम</b> २२१ | रूप्णपक्षापराह्मप्राशः • •                             | . २७८           |
| ब्राह्मणपरीक्षणे \cdots \cdots १४९                     |                                | र्वाधः · · २२३        | अपसब्यकुशादयः · · · ·                                  |                 |
| ्र <del>रे</del> तेनपतिनादयोनाष० · · · · १५०           |                                |                       | रात्रिश्राद्धनिषधः · · · ·                             | . 260           |
| अथश्राद्धेनिषद्रब्रा० 🕶 🕶 १५१                          | व्यंजनादिदाने · · ·            | • • • • ३२६           | र्तिथिश्राद्धफलानि ••••्२८                             |                 |
| अध्ययनशून्यब्राणनिन्दा · · १६८                         |                                |                       | मित्माम् श्राद्धकरणाशको ।                              | . 269           |
| अपांक्तेयदानेनिषिद्धफलम् 👀 १६९                         | विभेष्सितव्यंजनादिदान          | स्म •• २३१            | सामरमीकरणे \cdots \cdots                               |                 |
| परिवेत्रादिलक्षणमाह 💀 👀 १७१                            | वेदादी-ब्राह्मणायश्राव         | थेत् • २३२            | तर्पणफलम् \cdots \cdots                                | · २८३           |
| परिवेदनसंबन्धिनांफलमाह \cdots १७२                      | बाह्मणान्परितोषथेत्            | ·· ·· २३३             | पितृणांप्रशंसा · · · · ·                               |                 |
| दिधिषूपतिरुक्षणमाह 🕶 🕶 १७३                             | दौहित्रंश्राद्धे यत्नतो य      | भोजयेत् २३४           | विर्घसामृतभोजने · · · ·                                | . 264           |
| ्र कुण्डगालकावाह · · · · १७४                           | <b>हो</b> हित्रतिलकतपाः प्रशा  |                       |                                                        |                 |
| कुण्डाशोलक्षणं · · · · १७४+१                           | उष्णान्नभोजनहायर्गण            |                       |                                                        |                 |
| न्योर्दान्तिषधः 😶 🚥 🚥 १७५                              | भोजन उष्णीषादि नि              |                       | अथचतुर्थोऽध्यायः                                       | ;               |
| स्तेनादिर्यथानपश्यतित् । . १७६<br>थाबाह्मणभोजनंकार्य ) | भाजनकालेबाक्षणान्              | ert.                  | ब्रह्मचर्यगार्हस्थ्यकालो · · ·                         |                 |
| थाब्राह्मणभोजनंकाय 🕻 💢 💘                               | ण्डालादयानपश्येयुः             | २३९                   | शिलेञ्छादिना जीवनम् · · ·                              |                 |
| अन्धाद्यसंनिहिते । १७७                                 |                                | ૨૪૧                   |                                                        |                 |
| व्राह्मणभाजनम् <b>)</b>                                | । तदृशात् खजादयापनय            | गः⋯ २४२ │             | उचितार्थसंयहंकुर्यात् · · · अनापद् जीवनकर्माह् · · · · | · ३             |
| शृद्धयाजकनिषेधः 👱 \cdots १७८                           |                                | • • • • २४३           | ऋताद्यर्थकथनम् • • •                                   | . K             |
| ्शूद्रयाजकपृतिपृहनिषेधः 🕠 १७९                          |                                |                       | कियद्धनमज्ञयेत्तत्राह • •                              |                 |
| सोमविकयादिभो । १८०<br>जनदानेऽनिष्ठफरम्                 | उच्छेषणंभूमिगतं दास            | ह्यांशः <b>२</b> ४६   | अश्वस्तिनकपशंसा                                        |                 |
|                                                        | स्पिण्डनप्यन्तविश्वे           | <b>े</b> वा•          | जीवनोपायाः • • • •                                     |                 |
| पङ्किपावनानाह् · · · १८३                               | दिरहितं श्राद्धमः              | • • २४७               | शिलाञ्छाभ्यांजीवने ••••                                |                 |
| ब्राह्मणनिमत्त्रणे · · · · १८७                         | सप्ण्डीकरणादुःवीपाव            | ि • २४८               | असमीविकांनकुर्यात्                                     |                 |
| ्रिमित्त्वितस्य नियमाः 🐺 \cdots १८८                    | श्राद्ध अच्छष्टशूद्रायन        | देयम् ∙ २४९           | संतीयस्य प्रशंसा                                       |                 |
| निम्ह्यणंखीकत्याभोजनेदोषः १९०                          | श्राद्धभोजिनःस्त्रीगमनी        |                       | स्रातकद्रतानि                                          |                 |
| ्निमान्त्रतस्य स्त्रीगमने \cdots 🛂 १९१                 | कतभोजनान द्विजाना              | वामयेन २५१            | गीतादिना धनार्जननि॰ • • •                              |                 |
| क्रीधादिकंभीक्काकर्जा चनकार्यम१९२                      |                                | ٠٠ ٠٠ ٦٧٦             | इन्द्रियाथांसक्तिनिषेधः • •                            |                 |
| पितृगणोत्पत्तिः • • • • • • १९३                        | शेषानंतदनुज्ञातोविनिय्         | <b>अ</b> ति २५३       | वदार्थवरोधिकर्भत्यागः • • •                            |                 |
| ्षितॄणांराज्ञतंपात्रम् · · · · २०२                     | एकोदिशदिविधिमाह                | २५४                   | वयःकुलानुरूपेणाचरेत् · · · ·                           | 96              |
| ्रुदेवकार्यात्पनृकार्यविशिष्टमः २०३                    | अपराह्मादयः · · ·              |                       | नित्यंशास्त्राद्यवेक्षणमः • • •                        | 99              |
| ्रदेवकार्यस्य पितृकार्याङ्गत्वमः २०४                   | श्राद्धविह्तान्तादयः •         | · · · zua             | पंचयज्ञान्यथाशक्तिनत्यजेत्.                            |                 |
| दैवाद्यन्तं पितृकार्यम २०५                             | ब्राह्मणान्विस्च्य वरम         | र्थनम् २५८            | केचिदिन्द्रियसंयमंकुर्वन्ति ••                         | 22              |
| ्ञथश्राद्धदेशाः • • • • • • २०६                        | पिण्डान गवादि भ्योदद्या        | त् • २६०              | का पादा प्रयस्तपमकुपा त                                |                 |
| निमन्त्रितानामासनादिदानमः २०८                          | पितामहापण्डःस्त्रियाभक्ष       | अणीयः २६१             | केचित वाचा यजन्ति • • • केचित ज्ञानेन यजन्ति • • • •   | <b>२३</b><br>२४ |
| गंधपुष्पादिनातेषामर्च० · · · २०९                       | ततोज्ञात्यादीनभोज०             | २६४                   | काचत ज्ञानन यजात                                       | . 48<br>. 24    |
| तैरनुज्ञातोहोमंकुर्यात् 🛫 • २१०                        | अवशिष्टानेन गृहबल्             | ःकायः २६५             | संध्याद्वयहोमद्श्रीणीमासाः •                           | - <b>२६</b>     |
| अग्न्यभावेविप्रस्य पाणीहोमः २१२                        | तिलादयःपितॄणां <b>मासन्</b> रि |                       | भीमयागादयः • • • •                                     | <b>20</b>       |
| अपसन्येन अग्नाकरणादि • २१४                             | मांसादिविशेषणतृप्तिकार         |                       | नवान्नीष्टिः • • • • •                                 | 26              |
| पिण्डद्गानिविध्ः • • • २१५                             | वाधीणसलक्षणम् 😶                |                       | अतिथिपूजनम् • • • •                                    |                 |
| कुशमृले कराव्घर्षणम् \cdots 🕠 २१६                      | मधुराने मघादिश्राद्धे          |                       | पाषण्ड्याद्यर्चननिषेधः • • •                           | 30<br>30        |
| ऋतुनेमुरकारादि • • • २१७                               | गजच्छायादी · · · ·             | ••• ২৬৪               | श्रीवियादीन्पृज्ञयेत् · · · ·                          | 39              |
| प्रत्यवनेजनादि 🐺 🐺 \cdots २१८                          | अद्धयादानम् • ू • •            | ٠٠ ٠٠ ع ١٥٠٠          | ब्रह्मचार्यादभ्योऽन्दानम् ••                           | 32              |
| <b>वित्रादिब्राह्मणान्भोजयेत् · · · २</b> १९           | पितृपक्षे प्रशस्तास्तिथय       | ाः २ <i>७६</i> ।      | क्षत्रियादेर्धनग्रहणे · · · · ·                        | \$ \$           |

| शू विकान स्वाप्याय विष्णुक स्याप १५ के प्रेतिस्वा स्वाप्य १५ के प्रेतिस्वा स्वाप्य १५ के प्रेतिस्व स्व १५ के प्रेतिस्व १५ १० के प्रोतिब्ब निर्माण १६ १० के प्रातिब्ब १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रातिब्व १८ के प्रात्तिव्य १८ के प्रात्तिव्य १८ के प्रात्तिव्य १८ के प्रात्तिव्य १८ के प्रात्तिव्य १८ के प्रात्तिव्य १८ के प्रात्तिव्य १८ के प्रात्तिव्य १८ के प्रात्तिव्य १८ के प्रात्तिव्य १८ के प्रात्तिव्य १८ के प्रात्तिव्य १८ के प्रात्तिव्य १८ के प्रात्त्तिव्य १८ के प्रात्तिव्य १८ के प | सति विभवे क्षुधा नसीदेत् · ३४                | शृद्राय व्रतकथनादिनिषेधः 🕠 ८०          | <b>प्रियसत्यकथनम् · · · १३८</b>     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| देहकम् इंटलादियारणं ३६ क्षेपेनशिराःगहारके प्रवहेण र देव स्वारमंतिविधः व स्वारमंत्रविधा व स्वारमंत्रविधः व स्वारमंत्रविधः व स्वारमंत्रविधः व स्वारमंत्रविधः व स्वारमंत्रविधः व स्वारमंत्रविधः व स्वारमंत्रविधः व स्वारमंत्रविधः व स्वारमंत्रविधः व स्वारमंत्रविधः व स्वारमंत्रविधः व स्वारमंत्रविधः व स्वारमंत्रविधः व स्वारमंत्रविधः व स्वारमंत्रविधः व स्वारमंत्रविधः व स्वारमंत्रविधः व स्वारमंत्रविधः व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविधः व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविधः व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविधः व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं क स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं व स्वारमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविव्यं व स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क स्वरमंत्रविद्यं क  | श्चिःस्वाध्यायादियुक्तःस्यात् ३५             | शिरःकण्ड्यनस्नानादौ · · · ८२           |                                     |
| स्वस्य व्याचन विषयः १० विकास विषयः १० विकास व्याचन विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः १० विषयः |                                              | कोपेनशिरःप्रहारकेशयहणे • • ८३          | उषःकालादावज्ञातेनसहनगन्तव्यं१४०     |
| वस्तर ज्ञुलंघणे जले प्रतिबिब निर्माश्यणे देश प्रतिवाह निर्माश है । १८८ ते लिका विराय क्षिण ते । १८८ ते लिका विराय क्षिण ते । १८८ ते लिका त्रिय ते । १८८ ते लिका त्रिय ते । १८८ ते लिका त्रिय ते । १८८ ते लिका त्रिय ते । १८८ ते लिका त्रिय ते । १८८ ते लिका त्रिय ते । १८८ ते लिका त्रिय ते । १८८ ते लिका त्रिय ते । १८८ ते लिका त्रिय ते । १८८ ते लिका त्रिय ते । १८८ ते लिका त्रिय ते । १८८ ते लिका त्रिय ते । १८८ ते लिका त्रिय ते । १८८ ते लिका त्रिय ते । १८८ ते लिका त्रिय ते । १८८ ते लिका त्रिय ते । १८८ ते लिका त्र १८८ ते लिका त्र १८८ त्र त्र त्र त्र त्र त्र त्र त्र त्र त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | तैलेन स्नातस्य पनस्तैलस्पर्शने ८३      |                                     |
| ित्रिक्षणे दोषः १८ ।  शाँगेनवष्यांतित्रिक्षणतःकुर्याते १८ ।  शाँगेनवष्यांतित्रिक्षणतःकुर्याते १८ ।  शाँगेनवष्यांतित्रिक्षणः १८ ।  शाँगेनवष्यांतित्रिक्षणः १८ ।  शाँगेनवष्यांतित्रिक्षणः १८ ।  श्रम्भाति विष्यः १८ ।  श्रम्भाति विष्यः १८ ।  श्रम्भाति विष्यः १८ ।  श्रम्भाति विष्यः १८ ।  श्रम्भाति विष्यः १८ ।  श्रम्भाति विष्यः १८ ।  श्रम्भाति विष्यः १८ ।  श्रम्भाति विष्यः १८ ।  श्रम्भाति विष्यः १८ ।  श्रम्भाति विष्यः १८ ।  श्रम्भाति विष्यः १८ ।  श्रम्भाति विष्यः १८ ।  श्रम्भाति विष्यः १८ ।  श्रम्भाति विष्यः १८ ।  श्रम्भाति विष्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाणिस् वार्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाणिस् वार्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाणिस् वार्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाणिस् वार्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाणिस् वार्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाणिस् वार्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाणिस् वार्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाणिस् वार्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाणिस् वार्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाणिस् १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाणिस् १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाणिस् १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाणिस् १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाणिस् १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाणिस् १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाणिस् १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाण्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाण्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाण्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाण्यः १८ ।  श्रम्भात्र्विष्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाण्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाण्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाण्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाण्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाण्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाण्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाण्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाण्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाण्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाण्यः १८ ।  श्रम्भात्रिक्षणाण्यः १८ ।  श्रम्भात्रक्षणाण्यः सरज्ञलंघने जले प्रतिबिब                   |                                        |                                     |
| शानीगवस्तादिनिषेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | निरीक्षणे देशाः \cdots \cdots ३८             |                                        |                                     |
| र जम्बलागमनादिनिषयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>मार्गेगवमृदादीन्दक्षिणतःकुर्यात् ३९</b> : |                                        |                                     |
| भायंशासह भोजनादिनिषधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रजस्वलागमनादिनिषेधः • • • ४०                 | तामिस्राचकविंशतिनरकाः • • ६८           | वेदाध्ययनस्य प्राधान्यम् \cdots १४६ |
| कालविशेषस्रीदर्शनिनि०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भार्ययासहभोजनादिनिषधः 🕟 ४३                   | ब्राह्ममृहूर्ते उत्तिष्ठेत् · · · • ९२ | _                                   |
| नयस्ता   दिनिषेषः १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १५ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी विष्मा । १६ मार्गादी | कालविशेषस्रीदर्शननि॰ · · ४४                  | प्रातःकृत्यादि \cdots 💀 👀 ९३           |                                     |
| भागादा विष्मुन्नादान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नग्रस्तुनादिनिषेधः • • • ४५                  | अस्यायुःकोर्त्यादिवर्धकरवं \cdots 🔻 😮  |                                     |
| सुनाह स्यादिरशानिः ४८ विष्माने स्विष्ण पार्यत्वा स्वाद्व सुन्ना स्विष्ण पार्यत्व पार्य स्विष्ण पार्यत्व स्वाद्व स्विष्ण पाण्य स्वाद्व स्विष्ण पाण्य स्वाद्व स्विष्ण पाण्य स्वाद्व स्विष्ण पाण्य स्वाद्व स्विष्ण पाण्य स्वाद्व स्विष्ण पाण्य स्वाद्व स्विष्ण पाण्य स्वाद्व स्विष्ण पाण्य स्वाद्व स्विष्ण पाण्य स्वाद्व स्विष्ण पाण्य स्वाद्व स्विष्ण पाण्य स्वाद्व स्विष्ण पाण्य स्वाद्व स्विष्ण पाण्य स्वाद्व स्विष्ण पाण्य स्वाद्व स्विष्ण पाण्य स्वाद्व स्विष्ण पाण्य स्वाद्व स्विष्ण पाण्य स्वाद्व स्विष्ण पाण्य स्वाद्व स्विष्ण पाण्य स्वाद्व स्विष्ण पाण्य स्वाद्व स्विष्ण पाण्य स्वाद्व स्विष्ण पाण्य स्वाद्व स्विष्ण पाण्य स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्वाद्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मार्गादौ विष्मुत्रादिनिः \cdots 💀 ४६         |                                        |                                     |
| क्षेत्र विषयानार्वितिषेषः भ्रम्भ सेविष्मानार्वितिषेषः ्रम्भ स्वाप्माह भ्रम्भ स्वाप्माह भ्रम्भ स्वाप्माह भ्रम्भ स्वाप्माह भ्रम्भ स्वाप्माव स्वप्माव भ्रम्भ स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव स्वप्माव | मूत्रादो सूर्यादिदर्शननि॰ · · · ४८           | पुष्ये उत्सर्जनकालः 🕶 🕶 ९६             | आगतवद्धारिमत्कारे • • १५४           |
| अम्रो पाद्यतपनादिनिषेषः ५१ अम्रेलेघनादिनिषेषः ५१ अम्रेलेघनादिनिषेषः ५१ अम्रेलेघनादिनिषेषः ५१ अम्रावाद्यतपनादिनिषेषः ५१ अम्रावाद्यनाधान्ति ५० अम्रावाद्यतपनादि ५० अम्रावाद्यतपनादि ५० अम्रावाद्यतपनादि ५० अम्रावाद्यतपनादि ५० अम्रावाद्यतपनादि ५० अम्रावाद्यतपनादि ५० अम्रावाद्यतपनादि ५० अम्रावाद्यतपनादि ५० अम्रावाद्यतपन्ति ५० अम्रावाद्यतपन्ति ५० अम्रावाद्यतपन्ति ५० अम्रावाद्यतपन्ति ५० अम्रावाद्यतपन्ति ५० अम्रावाद्यतपन्ति ५० अम्रावाद्यतपन्ति ५० अम्रावाद्यतपन्ति ५० अम्रावाद्यतपन्ति ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य ५० अम्राव्यत्य ५० अम्रावाद्यत्य अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० अम्रावाद्य ५० | विष्मूत्रोत्सर्गविधः • • • ४९                | कॅते उत्सर्जने पक्षिणीनाध्येतब्यम् ९७  |                                     |
| अभेर्कंचनादिनिषधः ५१ संध्याभोजनभूमििठ्सनादौ ५५५ लेके मूनादिन्नष्यः ५६ सूच्यमुहस्वापद्वमोत्थाद ५६ सूच्यमुहस्वापद्वमोत्थाद ५५५ सोजनादो दक्षिणपाणिसुद्धाए भोजनादो दक्षिणपाणिसुद्धाए भोजनादो दक्षिणपाणिसुद्धाए भोजनादो दक्षिणपाणिसुद्धाए भाविकाण्किनच्यायमाह १०० अधार्मिक्यामनारायम् १०० अधार्मिक्यामनारायम् १०० अधार्मिक्यामनारायम् १०० अधार्मिक्यामनारायम् १०० अधार्मिक्यामनारायम् १०० अधार्मिक्यामनाराविनिषेधः ६२ अतिभोजनादिनिषेधः ६२ अत्राज्ञात्विनिषेधः ६५ अत्राज्ञात्विनिषेधः ६२ अत्राज्ञात्विनिषेधः ६२ अत्राज्ञात्विनिषेधः ६२ अत्राज्ञात्विनिषेधः ६२ अत्राज्ञात्विनिषेधः ६२ अत्राज्ञात्विनिषेधः ६२ अत्राज्ञात्विनिषेधः ६२ अत्राज्ञात्विनिषेधः ६२ अत्राज्ञात्विनिषेधः ६२ अत्राज्ञात्विनिषेधः ६२ अत्राज्ञात्विनिषेधः ६२ अत्राज्ञात्विनिषेधः ६२ अत्राज्ञात्विनिषेधः ६२ अत्राज्ञात्विनिषेधः ६२ अत्राज्ञात्विनिषेधः ६२ अत्राज्ञात्विनिषेधः ६२ अत्राज्ञात्विनिषेधः १२० अत्राज्ञात्विनिषेधः १२० अत्राज्ञात्विनिषेधः १२० अत्राज्ञात्विनिषेधः १२० अत्राज्ञात्विनिषेधः १२० अत्राज्ञात्विनिषेधः १२० अत्राज्ञात्विनिषेधः १२० अत्राज्ञात्विनिषेधः १२० अत्राज्ञात्विनिषेधः १२० अत्राज्ञात्विनिषेधः १२० अत्राज्ञात्विनिषेधः १२० अत्राज्ञात्विनिषेधः १२० अत्राज्ञात्विनिषेधः १२० अत्राज्ञात्विनिषेधः १२० अत्राज्ञात्विनिषेधः १२० अत्राज्ञात्विनिषेधः १२० अत्राज्ञात्विनिषेधः १२० अत्राज्ञात्विनिष्यः १२० अत्राज्ञात्विनिक्यः १२० अत्राज्ञात्विनिक्यः १२० अत्राज्ञात्विनिक्यः १२० अत्राज्ञात्विनिक्यः १२० अत्राज्ञात्विनिक्यः १२० अत्राज्ञात्विनिक्यः १२० अत्राज्ञात्विनिक्यः १२० अत्राज्ञात्विनिक्यः १२० अत्राज्ञात्विनिक्यः १२० अत्राज्ञात्विनिक्यः १२० अत्राज्ञात्विनिक्यः १२० अत्राज्ञात्विनिक्यः १२० अत्राज्ञात्विनिक्यः १२० अत्राज्ञात्विनिक्यः १२० अत्राज्ञात्विनिक्यः १२० अत्राज्ञात्विनिक्यः १२० अत्राज्ञात्विनिक्यः १२० अत | अग्नौ पादप्रतपनादिनिषेधः \cdots ५३           | ततोवेदंशुक्केंऽङ्गानिरूष्णेपठेतः • ९८  |                                     |
| त्राविष्ठा निर्मालिखनादौ . ५५ केश भ्वादियक्षेपांनिषयः . ५६ क्षाच्यायाविष्ठा . ५५ कार्का क्षिणपाणिसुद्धाष्ट्र ५८ कार्का क्षिणपाणिसुद्धाष्ट्र ५८ कार्का क्षिणपाणिसुद्धाष्ट्र ५८ कार्का क्षिणपाणिसुद्धाष्ट्र ५८ कार्का क्षिणपाणिसुद्धाष्ट्र ५८ कार्का क्षिणपाणिसुद्धाष्ट्र ५८ कार्का क्षिणपाणिसुद्धाष्ट्र ५८ कार्का क्षिणपाणिसुद्धाष्ट्र ५८ कार्का क्षिणपाणिसुद्धाष्ट्र ५८ कार्का क्षिणपाणिसुद्धाप्ट्य ५८ कार्का कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्का कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार कार्य कार्य कार्य कार्य कार कार्य कार्य कार्य कार्य कार | अग्रेलियनादिनिषधः ५४                         |                                        |                                     |
| जले मूर्ञादिमक्षेपनिषेधः ५६ आजनादौ दक्षिणपाणिसुद्धाए ५६ आजनादौ दक्षिणपाणिसुद्धाए ५६ सार्वकालिकानभ्यायमाह १०६ स्वार्वादोनिषेधः ६१ आजनादौ नित्यानभ्यायः १६२ आजनादौ नित्यानभ्यायः १६२ आजनादौ नित्यानभ्यायः १६२ आजनादौ नित्यानभ्यायः १६३ आजनादौ नित्यानभ्यायः १६३ आजनादौ नित्यानभ्यायः १६३ आजनादौ नित्यानभ्यायः १६३ आजनादौ नित्यानभ्यायः १६३ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्यानभ्यायः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः १९४ आजनादौ नित्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                        | आँचारप्रशंसा · · · · · • १५८        |
| भूत्यगृहस्वापसुमोत्थापनादौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                        | परवशकर्मत्यागादौ \cdots \cdots १५९  |
| भोजनादों दक्षिणपाणिमुद्धाए ५८ ज्ञांभिनीगांनवारयेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                        | चित्तपारितोषिकंकर्मकार्यम् • १६०    |
| कार्धिर्नागांनवारयेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भोजनानी निभागपाणिमञ्जात ५८                   |                                        | आचार्यादिहिंसानिषेधः · · · १५१      |
| दृश्यन्तर्शयेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                        | नास्तिक्यादि।नेषेधः 🕠 🕶 १६२         |
| अर्थां भिक्यामवास एका को गमने ६० श्रुद्धराज्य वासा दिनिषेषः ६१ आज ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रिक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ध ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ध ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रशुक्ष ने प्रश      |                                              |                                        |                                     |
| श्रद्धराज्यवासादिनिषेधः ६१ अनिस्तेषे ६२ अनिस्तेष ६२ अनिस्तेष ६२ अनिस्तेष ६२ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष ६४ अनिस्तेष १३६ अनिस्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १४८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १३८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष १४८ अन्तेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                        |                                     |
| अतिभोजनादिनिषेधः ६२ शयानादयानाधीयोयत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                        |                                     |
| अंजिलना जलपानादिनिषेधः ६३ नृत्यादिनिषेधः ॰ ॰ ॰ ६४ कांस्येपादमक्षालनिष्मान्ति । ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                        |                                     |
| नृत्यादिनिषेधः · · · · · ६४ कांस्येपादमक्षालनिष्धः · · · · ६४ वेदनयदेवताकथनं · · · · १२४ वेदनयदेवताकथनं · · · · १२४ वादनतिषधः · · · ६५ अविनीतयानवृषादिनिषेधः · · ६५ अविनीतवाहनानि · · · · ६८ वालतपादिनिषेधः · · ६८ वालतपादिनिषेधः · · · ६८ वालतपादिनिषेधः · · · · ६८ वालतपादिनिषेधः · · · · ६८ वालतपादिनिषेधः · · · · ६८ वाल्यादिनिषेधः · · · · ६८ वाल्यादिनिषेधः · · · · • ६८ वाल्यादिनिषेधः · · · · • ६८ वाल्यादिनिषेधः · · · · • ६८ वाल्यादिनिषेधः · · · • ६८ वाल्यादिनिषेधः · · · · • ६८ वाल्यादिनिषेधः · · · · • ६८ वाल्यादिनिषेधः · · · · • ६८ वाल्यादिनिषेधः · · · · • ६८ वाल्यादिनिषेधः · · · • • १८८ वाल्यादिनिषेधः · · · • • १८८ वाल्यादिनिषेधः · · · • • १८८ वाल्यादिनिषेधः · · · • • १८८ वाल्यादिनिषेधः · · · • • १८८ वाल्यादिनिषेधः · · · • • १८८ वाल्यादिनिषेधः · · · • १८८ वाल्यादिनिषेधः · · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिनिष्यः · · • १८८ वाल्यादिन |                                              | l                                      | अधार्मिकादोनांनसुखम · १७०           |
| कांस्येपादमक्षालनिभनादिमा- ण्डेभोजनिषधः ६५ अविनीतयानवृषादिनिषधः ६५ वालतपादिनिषधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                        |                                     |
| ण्डेभोजनिषधः · · · · ६५ उपानहादिपरधृतंनधारयेत् · ६६ अविनीतयानवृषादिनिषेधः · ६७ विनीतिवाहनानि · · · · ६८ बालतपादिनिषेधः · · ६८ बालतपादिनिषेधः · · · ६८ वार्यक्रिथनादिनिषेधः · · ६८ वार्यक्रिथनादिनिषेधः · · · ६८ वार्यक्रिथनादिनिषेधः · · · ०२ वार्यक्रियमावाह्यादे नस्त्रीगम- नादि · · · · · १२८ विगर्यक्रिथनादिनिषेधः · · · ०२ अक्षारेण गृहगमनादो · · · ०३ अक्षार्थनादिनिषेधः · · · ०४ अक्षार्थनादिनिषेधः · · · ०४ अक्षार्थनादिनिषेधः · · · ०४ अक्षार्थनादिनिषेधः · · · ०४ अक्षार्थनादिनिषेधः · · · ०४ अक्षार्थनादिनिषेधः · · · ०४ अक्षार्थनादिनिषेधः · · · ०४ अक्षार्थनादिनिषेधः · · · ०४ अक्षार्यनादिनिषेधः · · · ०४ अक्षार्यनादिनिषेधः · · · ०४ अक्षार्यनाद्यनादिनिषेधः · · · ०४ अक्षाद्यनाद्यनादिनिषेधः · · · ०४ अक्षार्यनाद्यनादिनिषेधः · · · ०४ अक्षार्यनाद्यनाद्यनादिनिषेधः · · १३० अक्षार्यनाद्यनादिनिषेधः · · १९८ अक्षार्यनाद्यनाद्यनाद्यनाद्यनाद्यनाद्यनाद्यनाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                        |                                     |
| जपानहादिपरधृतंनधारयेत् ः ६६ श्राविक्तात्रामने ः ः १२६ श्राविक्तात्र्वात्रामने ः ः १२६ श्राविक्तात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्यात्र्याः १३६ विद्यात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्याः १३६ विद्यात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्याः १३६ विद्यात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यत्र्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                        | शिष्यादिशास्ने · · · · · · १७५      |
| श्रविनीतयानवृषादिनिषेधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                        |                                     |
| विनीतिवाहनानि · · · · ६८ कालतपादिनिषेधः · · · ६९ नादि · · · · · १२८ विगर्सकथनादिनिषेधः · · · ७२ गुर्वादिल्लामात्राक्षानिनिषेधः · · • १३० अक्षञ्जीडादिनिषेधः · · · • ७३ गुर्वादिल्लामात्राक्षानिनिषेधः · · १३० अक्षञ्जीडादिनिषेधः · · · • ७४ गुर्वादिल्लामात्राक्षानिनिषेधः · · १३० अक्षञ्जीडादिनिषेधः · · · • ७४ गुर्वादिल्लामात्राक्षानिनिषेधः · · १३० अक्षञ्जीडादिनिषेधः · · · • ७४ गुर्वादिल्लामात्राक्षानिनिषेधः · · • १३० अक्षञ्जीडादिनिषेधः · · · • ७४ गुर्वादिल्लामात्राक्षानिनिषेधः · · • १३० विद्याल्लादिणितपहे · · · • १८० विद्याल्लादिणितपहे · · · • १८० विद्याल्लादिणितपहे · · · • १८० विद्याल्लादिणितपहे · · · • १८० विद्याल्लादिणितपहे · · · • १९० विद्याललादिणितपहे · · · • १९० विद्याललादिणानिष्यः · · • १३४ विद्याललादिणानिष्यः · · • १९० कश्चभात्रो निष्ठेतः · · · • • • • अत्यादिण्याललादे - • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                        | पाणिपादचापल्यनिषधः •• १७७           |
| बालतपादिनिषेधः · · · · ६९ वादि · · · · · १२८ विगर्सकथनादिनिषेधः · · · ॰ ॰ ॰ श्रासानाशक्तसाननिषेधः · · १२९ व्यासानाशकसाननिषेधः · · १३० अक्षक्रीडादिनिषेधः · · · ॰ ॰ श्रास्त्रभोजिनः चतुष्पथगमने १३१ व्यासानाशक्तसाननिषेधः · · १३० आस्रिक्रीदिनिषेधः · · · • ॰ श्रास्त्रभोजिनः चतुष्पथगमने १३१ व्यासानिष्यः · · १३२ व्यासानिष्यः · · १३२ व्यासानिष्यः · · १३२ व्यासानिष्यः · · १३२ व्यासानिष्यः · · १३२ व्यासानिष्यः · · • १३२ व्यासानिष्यः · · • १३३ व्यासानिष्यः · · • १३३ व्यासानिष्यः · · • १३३ व्यासानिष्यः · · • १३३ व्यासानिष्यः · · • १३४ व्यासानिष्यः · · • १३४ व्यासानिष्यः · · • १३४ व्यासानिष्यः · · • १३४ व्यासानिष्यः · · • १३४ व्यासानिष्यः · · • १३४ व्यासानिष्यः · · • १३४ व्यासानिष्यः · · • १३४ व्यासानिष्यः · · • १३४ व्यासानिष्यः · · • १३४ व्यासानिष्यः · · • १३४ व्यासानिष्यः · · • १३४ व्यासानिष्यः · · • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | शुचिदश शुचिनाध्यय • • १२७              | कुलमार्गम्नम् : 🐺 👀 १७८             |
| विगर्सकथनादिनिषेधः · · · ७२ अहारेण गृहगमनादौ · · · ७३ अक्षज्ञीडादिनिषेधः · · · · ७४ श्राह्मो तिलभोजने नग्नशयने · · ७५ दुर्गगमनमलदर्शननदीतरणे · · ७६ आर्द्रम्पद्मोसेवानिषेधः · · १३२ दुर्गगमनमलदर्शननदीतरणे · · ७६ आर्द्रम्पद्मोसेवानिषेधः · · १३३ दुर्गगमनमलदर्शननदीतरणे · · ७६ आर्द्रम्पद्मोसेवानिषेधः · · १३३ आर्द्रम्पद्मोसेवानिषेधः · · १३३ अर्द्रम्पद्मोसेवानिषेधः · · १३३ अर्द्रम्पद्मोसेवानिषेधः · · १३४ अर्द्रम्पद्मोसेवानिषेधः · · १३४ अर्द्रम्पद्मोसेवानिषेधः · · १३४ अर्द्रम्पद्मोसेवानिषेधः · · १३४ अर्द्रम्पद्मोसेवानिषेधः · · १३४ अर्द्रम्पद्मोसेवानिषेधः · · १३४ अर्द्रम्पद्मोसेवानिषेधः · · १३४ अर्द्रम्पद्मोसेवानिषेधः · · १३४ अर्द्रम्पद्मोसेवानिषेधः · · १३४ अर्द्रम्पद्मासेविग्रानावमन्तव्याः १३५ अर्द्रम्पद्मोसेवंचना नकार्या · · १९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A A A                                        |                                        | ऋत्विगादिभिवदिनकुयति •• १७९         |
| अद्वारेण गृहगमनादो · · · ७३ अक्षज्ञीडादिनिषेधः · · · · ७४ रात्रो तिलभोजने नग्नशयने · ७५ दुर्गगमनमलदर्शननदीतरणे · ७६ आर्द्रमादीनिदेषः · · · • ७४ सार्द्रपामनमलदर्शननदीतरणे · ७६ आर्द्रपास्पादेषे निर्देषः · · · • ७५ सित्रयसर्पविमानावमन्तव्याः १३५ मार्यक्रियस्विमानावमन्तव्याः १३५ मार्यक्रितेवचना नकार्या · • १९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |                                        |                                     |
| अक्षक्रीडादिनिषेधः · · · · • ७४ श्राद्धभोजिनः चतुष्पथगमने १३१ विद्यालवित्रात्वी दानिषेधः · · १९२ रक्तश्लेष्मादी निष्ठतः · · · १३२ विद्यालवित्रात्वी त्रात्वेषः · · १९५ व्याद्वेपायम् विद्यार्थे निष्ठतः · · · १३३ विद्यालवित्रात्वेषः · · १९५ अर्थियार्थे मुन्नीत · · · · • ७७ परदारिनिद्या · · · · · • १३४ तयोर्निन्दा · · · · · • १९७ केशभसादी निष्ठतः · · · • ७५ अत्रियसर्पवित्रानावमन्त्रव्याः १३५ प्रायक्षितेवंचना नकार्या · • १९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | रागूलानाशक्तसानान्यधः • १२९            | विधिमज्ञात्वा मित्रमहोनकायेः १८७    |
| रात्री तिलभोजने नग्नशयने ७५ रक्तश्लेष्मारी नितिष्ठेत १३२ बैडालब्रीतकलक्षणं १९५ अर्बुग्गमनमलदर्शननदीतरणे ७६ शत्रुचोरपरस्नीसेवानिषेधः १३३ बकब्रितकलक्षणं १९६ अर्बुग्गमनमलद्श्यात भुजीत ७७ परदारिनन्दा १३४ तयोर्निन्दा १९७ केशभत्मादी नितिष्ठेत ७८ क्षत्रियसर्पविप्रानावमन्तव्याः १३५ प्रायश्चित्तंचना नकार्या १९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अहारण गृहगम्नादा · · · ७३                    | गुवादिल्लायालङ्गनानष्यः • १३०          | । मूखस्यत्वणाद्गितग्रहे • • • १८८   |
| दुर्गगमनमलदर्शननदीतरणे · ७६ शत्रुचोरपरस्त्रीसेवानिषेधः · १३३ बक्रव्रतिकलक्षणं · · · · १९६ आर्द्रपादएव भुजीत · · · · · ७७ परदारनिन्दा · · · · · • १३४ तयोर्निन्दा · · · · • १९७ केशभसादौ निष्ठित · · · · • ७८ क्षत्रियसर्पविप्रानावमन्तव्याः १३५ प्रायश्चित्तेवचना नकार्या · · १९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | अदिभाजनः चतुष्पथगमन १३१                |                                     |
| आर्द्रपारएव भुजीत · · · · · ७७ परदारिनन्दा · · · · · • १३४ तयोर्निन्दा · · · · · • १९७ केश भत्मादौ नितेष्ठेत · · · · · ७८ क्षित्रयसर्पविप्रानावमन्तव्याः १३५ प्रायिश्वतेवंचना नकार्या · · १९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | 9                                      | 1                                   |
| केशभरमादौ नितष्ठेत ७८ क्षित्रियसर्पविपानावमन्तव्याः १३५ प्रायश्चित्तेवचना नकार्या १९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दुर्गगमनमलदर्शन्नदीतरणे 🕠 ५६                 |                                        | 1                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | आदपारएव भुजात · · · · • ७७                   |                                        |                                     |
| अतितादिभिर्नसंवसेत् · · · · · ७९ । आत्मावमाननिषेषः · · · · · १३६ । छुलेन व्रताचरणे · · · · · । १९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                        |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भतितादिभिनंसंबसेत् · · · · ५९                | । आत्मावमाननिषेषः १३६                  | ं छुलेन ब्रताचरणे \cdots \cdots १९९ |

| छलेन कमण्डल्वादिधार्णे · • २००                             | अथपंचमोऽभ्यायः                                                     | बाउस्योदकदाननिषेधः · · • ७०                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| परकतपुष्करिण्यादिस्नाने • • २०१                            |                                                                    | सहाध्यायिमरणे · · • ७१                                       |
| तद्दांषपरिहारविधिः • • २०१+१                               | मनुष्याणांकथंमृत्युरितिप्रश्नः • • • • •                           | वाग्दत्तहयशीचम् · · · • ७३                                   |
| अदत्तयानादिभोगनिषेधः • २०२                                 | मृत्युपापकानाहः ३                                                  | हविष्यभक्षणादि · · · • ७:                                    |
| न्यादिषुस्रानंकर्तव्यम् · · · २०३                          | लशुनाचभक्याण्याह • • • • ५                                         | अथविदेशस्याशीचम् · · · • •                                   |
| यमनियमी •• • • • २०४                                       | वृथामांसादिनिषेषः • • • ७                                          | अतिकान्ताशीचम •• • • •                                       |
| अश्रीत्रिययज्ञादि भोजननिषेधः २०५                           | अभक्ष्यक्षीराणि • • • • ८                                          | ं आचार्यतत्पुत्रादिमरणे · · · ८०                             |
| ऋदाधमंकेशादिसंसृष्टनभुंजीत २०७                             | भक्ष्योमायश्चितो · · · · ८+१<br>शुक्तेषु दभ्यादयोभ · · · · १०      | श्रोत्रियमातुलादिम · · · · ८                                 |
| रजस्वलास्पृष्ठाद्यन्तनिषेधः • २०८                          | अभाभक्ष्यपक्षिणः · · · • ११                                        | राजाभ्यापकादिम · · · · ८ः                                    |
| गवाद्यातगणिकाधनंचनिषिद्धम् २०९                             |                                                                    | संपूर्णाशौचमाह • • • • ८:                                    |
| अभोज्यानि स्तेनाद्यानि · · · २१०                           | सोनशुष्कमांसादयः • • • १३                                          | अग्निहोत्रार्थस्रानाच्छुद्धिः · · · ८१                       |
| राजाद्यन्तभोजनेमंदफलम् · २१८                               | याम्यस्करमत्स्यादयः • • • १४<br>मत्स्यभक्षणनिन्दा • • • १५         | स्पर्शनिमत्ताशीचम् · · · · ८५                                |
| वर्णऋमेणान्नसंज्ञा · · २२१+१                               |                                                                    | अशुचिदर्शने · · · ८६                                         |
| तेषामनभोजनेपायश्चित्तम् • २२२                              | भक्ष्यमत्स्यानाह • • • १६                                          | मनुष्यास्थिस्पर्शे • • • ८०                                  |
| शूद्रपकान्ननिषेधः • • • २२३                                | सर्पवानरादिनिषेधः • • • • 9७                                       | ब्रह्मचारी आव्रतसमापनात्रेती                                 |
| यहणभोजनविधिः • • २२३+१                                     | भक्ष्यपञ्चनखानाह् • • • १८                                         | दक्दानादि नकुर्यात् ८०                                       |
| कर्यश्रीत्रियवार्धिकाने • २३४                              | स्त्रजाकादिभक्षणनिषधः • • १९                                       | नप्तिताद्वीनामुद्कद्वानादि • ८९                              |
| श्रद्धादत्तवदान्यवार्धिष्काले । २२५                        | यागूर्थपशुहिंसा 🐺 · · २२                                           | ध्यभिचारिण्यादीनांनोदकदानम् ९०                               |
| श्रद्धया यागादिकंकुर्यात् २२६                              | पर्युषितान्यपिभक्ष्याणि 🕶 🕟 २४                                     | ब्रह्मचारिणः पित्रादि निर्हरणे • ९९                          |
| श्रद्धादानफलम् · · · २२७                                   | मांसभक्षणे · · · · · २७                                            | शुद्रादीन्दिक्षणादितानिहरेत् • ९३                            |
| दानापात्राणि • • • २२७+१                                   | वृथामांसभक्षणनिषेधः 😶 २३                                           | राजादीनामशीचाभावः ९                                          |
| जलभूमिदानादिफलम् · · २२८                                   | श्राद्धेमांसाभोजने निन्दा · · · ३५                                 | राज्ञःसद्यःशीचम् • • • ९१                                    |
| वेददानेप्रशंसा • • • • • २३३                               | अप्रोक्षितमांसंनभक्ष॰ · · · · ३६                                   | वजादिहतानां सद्यःशीचम् • ९५                                  |
| काम्यदाने २३४                                              | यज्ञार्थवधपशंसा • • • ३९                                           | राज्ञोशौचा अवस्तृतिः • • ९६                                  |
| विधिवद्दानपहणयोः 😶 🕶 २३५                                   | पशुह्रननकालनियमः • • ४९                                            | क्षात्रधर्महतस्यसद्याशीचम् • ९८                              |
| द्विजनिन्दादानकीत्तीनादिनिषेधः २३६                         | वेदाविहितिहिसानिषेधः \cdots 👀 ४३                                   | अशोचान्तकत्यम् • • • ९९                                      |
| अनृतादिफलम् •• • • २३७                                     | आत्मसुखेच्छया हनने · · · ४५                                        |                                                              |
|                                                            | वधबन्धनंनकर्तव्यम् • • ४६                                          | असर्पिडाशोचमाह · · · १००<br>अस्पिडान्हरणे · · • १०१          |
| शर्नेर्धर्ममनुतिष्ठेत् · · · · २३८<br>धर्ममससा · · · · २३९ | मांसवर्जने · · · · · १८                                            | अस्तापडान्हरण · · · १०१<br>असीच्यन्नभक्षण · · · १०२          |
| थनग्रस्ता · · · · · २१९                                    | अथघातकाः · · · · ५१                                                | अशाच्यानमञ्जूषा • • • • १०३<br>  निर्हारकानुगमने • • • • १०३ |
| उत्कृष्टेःसंबन्धःकार्यःनहीनैः · २४४                        | मांसवर्जनादिफलम् \cdots \cdots ५३                                  | । नहारका प्राप्त । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।       |
| फलमूलादियहणे · · · · २४७                                   | सर्पिडानांदशाहायशौचम् · · · ५८                                     |                                                              |
| दुञ्जतकर्मणोभिक्षायहणम् • २४८                              | अथसपिण्डता • • • • ६०                                              | ज्ञानादीनिशुद्धिसाधनानि · · १०५<br>अर्थशीचप्रशसा · · · · १०६ |
| भिक्षायाञ्चयहणे · · · २४९                                  | जननाशीचम् · · · · ६१                                               | क्षमादानजपतपांसि शोधकानि १०५                                 |
| अयाचित्रभिक्षायामः • • २५०                                 | तद्शायांवर्ज्यम् · · · • ६१+१                                      | मान्यविक्रांतिकार है १००                                     |
| कुंदुवार्थाभिक्षा · · · २५१                                | जनने मातुरस्पृश्यत्वम् · · ६२<br>शुक्रपति परपूर्वापतमारणे · ६३     | सघलनदीस्त्रीद्विजशुद्धौ • • • १००                            |
| त्वार्थसाधुभिक्षा • • • २५२                                | शुक्रपाते परपूर्वापत्यमरणे • ६३                                    | गात्रमनसात्मबुद्धिग्रद्धौ · · · १०९                          |
| भोज्यान्नश्रद्धाः • • • २५३                                | शवस्पर्शे समानोदकमरणे • ६४                                         | द्रव्यशुद्धिमाह • • • • ११०                                  |
| शूद्रैरात्मनिवेदनंकार्यम् 🕠 २५४                            | गुरोर्मरणाशीचम ६५                                                  | सुवर्णादिमणिशुद्धी १११                                       |
| असत्यकथनेनिन्दा २५५                                        | गर्भधाते रक्तकलागाली                                               | <b>घृतादिशय्यादिकाष्टशुद्धी · • ११</b> ५                     |
| योग्यपुत्रायकुटुंबभारदानम् · २५७                           | गर्भसावे रजत्मलाशुद्धी · · · ६६<br>बालाबशीचम् · · · · · ६७         | यंश्रपात्रशृद्धी ? ? १                                       |
| ब्रह्मचिन्ता •••• •• २५८                                   | जनितापिकस्यभविक्रम्यभ                                              |                                                              |
| उक्तस्यफलकथनम् · · २६०                                     | ऊनद्विवार्षिकस्यभूमिखननम् · · ६८<br>नास्याप्रसंस्कारादि · · · · ६९ | चर्मवंशपात्रशाकफलमूलशुद्धी ११९                               |
| A ALL A LIMBAL LAND                                        | 1 11/2114/1/4/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11                     |                                                              |

| कम्बलपरवस्नादिशुद्धौ · · · १२१             | अतिथिचर्या • • • • • • •                                                      | श्यानयोगेनात्मनिपश्येत् · · · • <b>७३</b>                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| तृणकाष्ठागृहमृद्धाण्डशु । । १२२            | वानप्रस्थनियमः • • • ८                                                        | त्रस्रसाक्षात्कारे मुक्तिः · · · ७४<br>मोक्षसाधाककर्माण · · · · ७५ ' |
| मबाबुपहृतसृद्धांडत्यागः • • • १२३          | मधुमांसादिवर्जनम् · · · • १४                                                  |                                                                      |
| भूमिराँ की \cdots 🕂 \cdots १२४             | आश्विने संचितनीवारादित्यागः १५                                                | देहत्वरूपमाह · · · · • ७६                                            |
| पक्षिजग्धगवाद्याताद्ये \cdots 🕶 १२५        | कालकष्टाचन्ननिषेधः • • • १६                                                   | देहत्यागे दशान्तमाह · · • ७८                                         |
| गंघलेपयुक्तद्रव्यशुद्धी \cdots 🕶 १२६       | अश्मकुट्टादयः • • • • • १७                                                    | प्रियापियेषु पुण्यपात्पयागः • • ५९                                   |
| षवित्रापुर्याह • • • • १२७                 | नीवारादिसंचयने · · · • १८                                                     | विषयान्भिलाषः ८०                                                     |
| <b>ज</b> लशुद्धी · · · · • १२८             | भाजनकाल्रादयः · · · • १९                                                      | आत्मनोध्यानम् • • • द                                                |
| नित्युशुद्धानाह् 🕚 😶 😶 १२९                 | भूमिपरिवर्तनादि · · · २२                                                      | परिव्रज्याफलम् · · · · · · ८५<br>वेदसेन्यासिकानांकमे · · · ८६        |
| स्पर्वेनित्यशुद्धांति · · · · १३२          | तपःप्रकारः • • • • • • २३                                                     | वद्धन्यात्रमाः ८६                                                    |
| <b>मूत्राद्युत्सर्गशुद्धौ · · · · १३</b> ४ | देह्शोषणम · · · २४                                                            | नत्वारआश्रमाः • • • ६७                                               |
| अथहादश्मलाः · · · १३५                      | अग्निहोत्रसमापनादयः · · · २५                                                  | सर्वाभमफलम् • • • • ६६                                               |
| शृद्वारिपहूर्णेनियमः • • १३६               | बृक्षमूलभूशय्यादयः · · • १६                                                   | गृहस्यस्यश्रेष्ठत्वम् · · · · ८९                                     |
| आचमनविधिः । । १३९                          | भिक्षाचरण • • • २७                                                            | दशविधधर्भःसेवितव्यः • • ९)                                           |
| श्रुद्राणांमासिवपनं द्विजोच्छिष्टभो२४०     | वेदादिपाठः २९                                                                 | दश्विधर्मानाह · · · ९२                                               |
| वित्रुषश्मश्वादिकंनोच्छिष्टमः १४१          | महाप्रस्थानम् • • • • ३१                                                      | द्शविधधमाचरणफलम् · · · ९३                                            |
| मेध्यानि · · · · १४१+१                     | परिव्राजककालमाह ः ः ३३                                                        | वेदमेवाभ्यसेत् ९५                                                    |
| परिगद्र्यजाबिन्दवःशुद्धाः • १४२            | ब्रह्मचर्यादिक्रमेणपरिव्रजेतः ३४                                              | वेदसंन्यासफलम् · · · ९६                                              |
| इष्यहरतस्योच्छिष्टस्परी • • • १४३          | म्हणमशोध्य नपरिव्रजेत् • ३५                                                   | अथ सप्तमोऽभ्यायः                                                     |
| व्मनविर्कमेथुनशुद्धौ 🕶 🕶 १४४               | पुत्रमनुत्पाद्य नपरिष्ठजेत् · · ३६  <br>प्राजापत्येष्टिकत्वापरिष्ठजेत् · • ३८ | राजधर्मानाह · · · · •                                                |
| निदाक्षुद्रोजनादिशु॰ •• •• १९५             |                                                                               | राजधर्मानाहः                                                         |
| अथसीधर्मानाह 🕶 \cdots 🥽 ४६                 | अभयदानफलम् · · · ३९                                                           | रक्षार्थमिन्द्राचंशाद्रजोत्पत्तिः • ३                                |
| स्त्रिया खातच्चयंनकायम् • १४७              | निस्पृहःपरिब्रजेत् · · · · ४१                                                 | राजप्रशंसा \cdots 🕶 🐛                                                |
| कस्यवशेतिष्ठेदित्यत्राहः • • • १४८         | पकाकी मोक्षार्थचरेत ४२                                                        | राजद्वेषनिन्दा • • • • • • १२                                        |
| प्रसन्ता गृहकर्मकुर्यात् · · · १५०         | परिब्राजकनियमः • • • ध३                                                       | राजस्थ।पितधर्मनचालयेत् \cdots १३                                     |
| स्वामिशुश्रुषा • • • • १५१                 | मुक्तलक्षणमः ••••• ४४                                                         | दण्डोत्पत्तः 😶 \cdots 🕶 🤧                                            |
| स्वाम्यहेर्तुमाह • • • • • १५२             | जीवनादिकामनाराहित्यमः • ४५                                                    | दण्डभणयनम् • • • • १६                                                |
| त्वामित्रशंसा • • • • • १५३                | परिवाजकाचारः • • • ४६                                                         | दण्डमशंसा 😶 \cdots \cdots 🤊 🖜                                        |
| स्रीणांपृथक्यक्रनि॰ १५५                    | भिक्षायहणे • • • • ५०                                                         | अयथादण्डनिषेधः \cdots \cdots १९                                      |
| स्वामिनोऽपियंनाचरेत् • • १५६               | दण्डकमण्डल्वादयः · · · · ५२<br>भिक्षापात्राणि · · · · · ५३                    | दण्ड्येषुदण्डाकरणे निन्दा · · २०                                     |
| बृतपतिकाधर्मः • • • १५७                    |                                                                               | पुनर्दण्डमशंसा • • • २२                                              |
| पर्पुरुषगमननिन्दा • • • • १६१              | एककालेभिक्षाचरणमः • ५५                                                        | दण्डम्णेता कीदशद्द्यत्राह् 😶 २६                                      |
| पातिव्रत्यफलम् · · · १६५                   | मिक्षाकालः ५६                                                                 | अधर्मदण्डेराजादीनांदीषः 🕠 २८                                         |
| मार्यायांमृतायांश्रीतामिना दाहः १६७        | लाभालाभे हर्षविषादीनकार्यी ५७                                                 | मूर्वादीनांनदण्डपणयनम् · · · ३०                                      |
| पुनर्दारपहणे १६८                           | पूजापूर्वकिभिक्षानिवेषधः • ५८                                                 | सत्यसंधादिनादण्डप्रणयनम् • ३१                                        |
| गृहस्थस्यकालाविधः • • १६९                  | द्दियानपदः १० १० ५५                                                           | शत्रुमित्रविपादिषुदण्डविधिः • ३२                                     |
|                                            | संसारगतिकथनम् ৣ \cdots 👀 ६१                                                   | न्यायवर्तिनोराज्ञः पशंसा \cdots 👀 ३३                                 |
| अथ षष्टोऽभ्यायः                            | मुखदुःखयोर्धर्माधमी हेतू · ६४                                                 | दुर्भृत्तराङ्गोनिन्दा · · · · ३४                                     |
| वानमस्याञ्चमाह् । । । । १                  | निलगमात्रंधर्मकारणमः • • ६६                                                   | राज्ञकत्यनि · · · • ३७                                               |
| सभायाधिहोत्रोवने वसेत् \cdots ३            | भूमिनिरीक्ष्यपर्यटेन • • • ६८                                                 | अविनयनिन्दा · · · · · ४०                                             |
| फलमूलेन पञ्चयज्ञकरणं · · · ५               | श्रुद्रजंतुहिंसामायश्रित्तमः • • • ६९                                         | अत्रदद्यान्तमाह · · · · ४१                                           |
| चमचीरजटादिबारणम् · · · ६                   |                                                                               | विनयाद्राज्यादिमाप्तिदृष्टान्तः •                                    |

| विद्यापहणम् • • १३                                                       | विश्वासनिषेधः • • १०५+१                        | व्यूहकुरणे १८                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| इन्द्रियजयः · · · ·                                                      | अर्थादिचिन्तनम् · · · · १०६                    | जिलादीयुद्धप्रकारः • • • • १९                                    |
| कामकोधजव्यसनत्यागः 💀 ४५                                                  | विजयविरोधिनोवशीकरणमः १०७                       | अग्रानीकयोग्यानाह • • • १९                                       |
| कामजदशब्यसनान्याह • • • ४७                                               | सामदण्डप्रशंसा • • • १०९                       | सेन्यपरीक्षणम् • • • • • १९                                      |
| ऋोधजाष्ट्रव्यसनान्याह् · · · ४८                                          | राजरक्षा · · · · • • • • • • • • • • • • • • • | परराष्ट्रपीडनम् • • • • १९                                       |
| सर्वमूललोभन्यागः \cdots \cdots ४९                                        | प्रजापीडने दोषः १११                            | परकतिभेदादि १९                                                   |
| अतिदुःखदब्यसनानि · · ५०                                                  | प्रजारक्षणे सुखम · · · • ११३                   | । उपायाभावेयुध्येत् · · · · २०                                   |
| व्यसनेनिन्दा • • • • ५३                                                  | ग्रामाधिपत्यादयः ११४                           | जित्वा ब्राह्मणादिष् जनंभजानामभ                                  |
| अथस्विवाः • • • ५४                                                       | यामदीषनिवेदनम · · · • ११६                      | दानेच · · · · · · · · २०                                         |
| संधिवियहादिचिन्तनम् 🕶 🕶 ५६                                               | यामाधिकतस्य वृत्तिमाह • ११८                    | तुद्दंश्याय तुद्दाज्यदाने · · · २०                               |
| मित्रिभिविचार्यहितंकार्यम् 😶 ५७                                          | ग्राम्यकार्याण्यन्येनकर्तव्यानि १२०            | देवमानुषक्भे · · · · २०                                          |
| ब्राह्मणमित्रणः 😶 😶 ५८                                                   | अर्थाचन्तकः · · · • १२१                        | करग्रहणादि · · · · • २०                                          |
| अन्यानप्यमात्यान्कुर्यात् 🕡 ६० 👚                                         | तचरितंत्वयंजानीयात् · · · १२२                  | मित्रप्रशंसा · · · · · · २०                                      |
| <b>आक</b> रान्तःपुराध्यक्षाः · · · ६२                                    | उत्कोचादियाहकशासनम · १२३                       | शत्रगुणाः · · · · · २१                                           |
| दूतादिलक्षणानि \cdots 🕶 ६३                                               | प्रेष्यादिवृत्तिकल्पनमः • १२५                  | उदासीन्गुणाः \cdots \cdots २१                                    |
| सैनापत्यादिकार्यम् 🕶 🕶 ६५                                                | विणिक्करप्रहणे • • • • १२६                     | आत्मार्थभूम्यादित्यागः · · · २१                                  |
| दूतप्रशंसा · · · · · ६६                                                  | अल्पाल्पकर्यहणे · · १२९                        | आपिं उपायचिन्तनम् · · २१                                         |
| प्रतिराजेप्सितंदूतेन जानीयात् ६७                                         | धान्यादीनांकरपहणे · · • १३०                    | अथराङ्गोभोजने • • • २१                                           |
| नांगलदेशाश्रयणे · · · · ६९                                               | श्रोतियात्करंनगृह्णीयात् 🕶 १३३                 | अनादिपुरीक्षा · · · · २१                                         |
| अथदुर्गमकाराः 🐺 🐺 💀 👀                                                    | श्रीत्रियवृत्तिकल्पने 🐺 😶 १३४                  | विहारादौ ः ः ः ः २२                                              |
| अस्तानादिपूरितंदुर्गेकुर्यात् · • ७५                                     | शाकादिव्यवहारिणः स्वलंपकरः १३७                 | आयुधादिदर्शनम् · · · · २२                                        |
| महर्गिभार्यामहरूत ७७                                                     | शिल्प्यादिकंकर्मकारयेत् • १३८                  | संध्यामुपास्य प्रणिधिचेष्टितादि २२<br>ततोरात्रिभोजनादयः · · · २२ |
| सुदरीं भार्यामुहहेत ७७<br>पुरोहितादयः ७८<br>यद्मादिकरणम् ७९<br>करपहणे ८० | खल्पातिप्रचुरकरग्रहणनिषेधः १३९                 |                                                                  |
| यद्वादिकरणम् · · · ५९                                                    | तीक्ष्णमृदुताचरणम् · · · · १४०                 | अल्बस्थःश्रेष्ठामा त्येषु निःक्षिपेत २२                          |
| करपहणे ११ ११ १९ ८०                                                       | अमात्येनसहकार्यचिन्तनम् 🕶 १४१                  | अथ अष्टमोऽभ्यायः                                                 |
| अथाध्यक्षाः · · · · ८१                                                   | दस्युनियहणम् · · · १४३                         | व्यवहारान्दिरक्षः स्भापि्वशेत् · ·                               |
| ब्राह्मणानांवृत्तिदानम् · ·                                              | सभामवेशनं 🕠 \cdots १४५                         | कुलशास्त्रादिभिः कार्यपश्यत् · · · ·                             |
| ब्राह्मणानांवृत्तिदानप्रशंसा • • • ८३                                    | एकान्ते गोप्यमञ्जूषम् \cdots १४७               | अष्टादशविवादानाह 🐺 \cdots \cdots                                 |
| पात्रदानफलमाह 🕛 · · · ८५                                                 | मञ्जूणकालेखयाच पसारणमः १४९                     | धर्ममाश्रित्य निर्णयंकुर्यात् · · · ·                            |
| संयामे आहूतोननिवर्तेत · · · ८७                                           | धर्मकामादिचिन्तनम् · · १५१                     | स्वयमशको विद्वांसं नियुज्ज्यात् · · '                            |
| संमुखमरणे स्वर्गः · · · · ८९                                             | दूतसंभेषणादयः · · · · · 94३                    | सित्रभिर्बाह्मणैःसह कार्यपश्येतः • १                             |
| कूटास्त्रादिनिषेधः · · · ९०                                              | अथ प्रकृतिप्रकाराः • • • १५६                   | तत्स्भापशंसा : ् · · · • १                                       |
| संयामे अव्यानाह · · ९१                                                   | आर्गरुतयः १६८                                  | अधूर्में सभास्दांदोषः ११                                         |
| भीतादिहननेदोषः · • • ९४                                                  | अथ षड्गुणाः १६०                                | सदिस् सत्यमेव वक्तब्यम् · · · • १                                |
| संग्रामे पराद्युखहत्स्य देशः । ९५                                        | संध्यादिमकारः १६२                              | .अधर्मवादिशासनम् · · · · १                                       |
| येनयज्ञितंतद्धनंतस्येव \cdots 🕚 ९६                                       | संधिविपहादिकालाः • • • • १६९                   | धर्मातिक्रमणेदोषः १९                                             |
| राष्ट्रःश्रेष्ठवस्तुदानमित्यादि 😶 ९५                                     | बिलिनृपसंश्रयणे · · · · • १५५                  | दुर्ध्यवहारे चतुर्णामधर्मः · · · १९<br>अधिपत्याधिपापे · · · · १९ |
| अलब्धंलब्धुमिच्चेत् · · १०१<br>नित्यमश्वपदात्यादिशिक्षा · १०२            | आत्मानं अधिकंकुर्यात् · · · १७७                | अधिप्रत्यांभपापं १                                               |
| नित्यमश्वपदात्यादिशिक्षा 😶 १०२ 📗                                         | अगोमगणदापचिन्ता • • • • • • • ।                | कार्यदर्शनेश्रद्धनिषेषः २                                        |
| नित्यमद्यतदण्डःस्यात \cdots 😬 १०३                                        | राजरक्षा १५०                                   | राष्ट्रनास्तिकदुर्भि क्षादिनिषेधः • २                            |
| अमात्यादिषुमायानकायो 😶 १०४                                               | अरिराज्ययान्विधिः • • • १५१                    | लोकपालान्यणम्य कार्यदर्शनम् २                                    |
| व्रक्रतिभेदादिगोपनीयम् · · · १०५                                         | शत्रुसेविभित्रादी सावधानम · १८६                | ब्राह्मणादिक्रमेण कार्यपश्येत् • २                               |

| प्रकरण श्लोक                                                 | <b>मकरण</b>                             | ं मकरण 🥕 🗪 🤊 व                                            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| स्वरवर्णादिना अर्थ्यादिपरीक्षेत् • २५                        | असत्यकथनफलम् · · · · ९३                 | कुटुम्बार्थकत्र्षेदेयम् 😶 🕦 १६६                           |
| बालधनराज्ञारक्षणीयम् · · · २७                                | पुनःसत्यकथनप्रशंसा • • • • ९६           | बॅलॅकतं अकतमेव · · · · १६८                                |
| वशादिधनरक्षणादि · · · २८                                     | विषयभेदेनसत्यफलम् · · ९७                | प्रातिभाष्यादिनिषेषः 😶 👀 🤇                                |
| तासांधनहारकशासनम् · · · २९                                   | निन्दितब्राह्मणान् शुद्भवत्पृच्छेत् १०२ | अग्राह्ममर्थनगृह्णीयात् · · · १७०                         |
| अत्वामिकधनरक्षणे कालः 🕠 ३०                                   | विषयभेदेऽसत्यकथनेदोषोन १०३              | याद्यत्यागे दोषः · · · • १७१                              |
| द्रव्यरूप्सद्भचारिकथनम · · · ३१                              | अनृतकथनेमायश्चित्तम · · · १०५           | राज्ञुःब्लब्र्द्धकानि · · · • १७२                         |
| अकथनेदण्डः · · · · • ३२                                      | त्रिपक्षंसाक्ष्यकथने पराजयः १०७         | अधर्मकार्यकरणे दोषः • • • १७४                             |
| प्रणष्टद्रध्यात् बङ्गागयहणम् · १३                            | साक्षिभङ्गे • • • • • • • १०८           | धर्मेण कार्यकरणम·· · · १७५                                |
| चौरघातूनम · · · · ३४                                         | असाक्षिविवादे शपथः · · · १०९            | धनिकेन धनसाधने · · · · १७६                                |
| निध्यादी बङ्गागग्रहणम · · • ३५                               | वृथाशपथे दोषः 999                       | धनाभावे कर्मणाऋणशोधनम् १७५                                |
| परनिधौ अनृतक्थने · · • ३६                                    | वृथाशपथप्रतिप्रसवमाहः • • ११२           | अथनिक्षेपः · · · · • • • • • • • • • • • • • • •          |
| ब्राह्मण्निधिविषये ३७                                        | विषादेःसत्योचारादिशपथमः ११३             | साञ्चभावे निक्षेप निर्णयः •• १८२                          |
| राजा निधिप्राप्याधिविष्राय देयम ३८                           | शपथे शुचिमाह · · · • ११५                | निक्षेपदाने · · · · • १८५                                 |
| चौरत्दतधनंराज्ञा दातव्यम् · · ४०                             | अथपुनर्वादः े · · · · · ११७             | स्वयंनिक्षेपार्पणे · · · • १८६                            |
| जातिदेशध्मविरोधेनकरणीयम् ४१                                  | लोभादिना साक्ष्ये दण्डविशेषः ११८        | समुद्दनिक्षेषे • • • • • १८८                              |
| राज्ञाविवादोत्थाप नादि नकार्यम् ४३                           | दण्डस्य हस्तादिदश स्थानानि १२४          | चौरादित्दते निक्षेपे · · · • १८९                          |
| अनुमानेन तत्त्वंनिश्चिनुयात · ४४                             | अपराधमपेक्ष्य दण्डकरणमः १२६             | निक्षेपापहारे शपथमः • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| सत्यादिना ब्यवहारंपश्येत् ४५                                 | अधर्मदण्डेनिन्दा · · · • १२७            | निक्षेपापहारादे।दण्डः • • १९१                             |
| सदाचारआचरणीयः ४६                                             | दण्डविषयये १२८                          | स्रुलंनपर्धनहरणे • • • • १९३                              |
| ऋणादानम् • • • • • ४७                                        | वाग्दण्डधिग्दण्डादि • • • • १२९         | ्निक्षेप मिथ्याकथने दण्डः · • १९४                         |
| अथहोनाः ५३                                                   | त्रसरेण्वादिपरिमाणान्याह • १३१          | निक्षेपदानग्रहणयोः १९५                                    |
| अभियोक्तुईण्डादिः ५८                                         | प्रथममध्यमोत्तमसाहसाः १३८               | अस्वामिविक्रयः • • • १९६                                  |
| धनपरिमाणिमिथ्या कथने • • • ५९                                | ऋणादानदण्डनियमः • • • • १३९             | सागमभागमाणमः • • • २००                                    |
| साक्षिविभावनम् • • • • • ६०                                  | अथवृद्धिः १४०                           | प्रकाशक्रये मूल्यधनलाभे · • २०२                           |
| अथसाक्षिणः • • • ६१                                          | आधिस्थले · · · · १४३                    | संसृष्टवस्तुर्विकये · · · · २९३                           |
| साक्ष्येनिषद्धाः • • • • ६४                                  | बलादाधिभागनिषेधः • • १४४                | अन्यांकृन्यांदर्शयित्वान्याविवाहे २०४                     |
| ह्रयादीनांह्रयादयः साक्षिणः •• ६८                            | आधिनिक्षेपादौ · · · १४५                 | उन्मतादिकन्याविवाहे · · · २०५                             |
| वादिसाक्षिणः 😲 · · · · · ६९<br>बालादिसाक्ष्यादौ · · · · • ७० | धेन्वादौ भोगेपिनस्वत्वहानिः १४६         | पुरोहितदक्षिणादाने • • • • • • • •                        |
| साहसादीनसाक्षि परीक्षा · · · ७२                              |                                         | अध्वर्धादिदक्षिणा • • • • २०९                             |
| साक्षिद्धेषे • • • • • • • ७३                                | धनस्वाम्यनिवृत्त्यवधिः • • • १४७        | संभूयसमुत्थानमः • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     |
| साक्षिणःसत्यकथनम् • • • • ७४                                 | आध्यादयःभोगेनननष्टाः • • १४९            | दत्तानप्रिया • • • • २१२                                  |
| मिध्यासाक्ष्ये दोषः · · • • ७५                               | त्रिपरुषभुक्ताधिः • • • • १४९+१         | मृतिस्थले                                                 |
| श्रुतसाक्षिणः • • • • • ७६                                   | बलादाधिभोगेऽर्धवृद्धिः • • • १५०        | संविद्यतिक्रमः • • • • २१८                                |
| एकोपिधर्मवित्साक्षी ५५                                       | वृद्धिमकाराः • • • • • १५१              | क्रीतानशयः • • • • २२२                                    |
| स्वभाववचनंसाक्षिणोगृह्यीयुः • ७५                             | पुनलैख्यकर्णे · · · · · १५४             | क्रीतानुशयः २२२<br>अनाख्याय दोषवतीक्रयादाने २२४           |
| साक्षिप्रश्ने • • • • • • • • • •                            | देशकालवृद्धी १५६                        | मिध्याकन्यादूषणकथने · · · २२५                             |
| साक्षिभिःसत्यंवक्तव्यम् • • • ४१                             | दर्शनप्रतिभूस्थले 😶 · · १५८             | दूषितकन्यानिन्दा • • • २२६                                |
| रहः कतंकमं आत्मादिजीनाति ८४                                  | प्रातिभाष्यादिऋणंपुत्रैर्नदेयम् १५९     | अथसप्तपदी · · · · २२ <sup>५</sup>                         |
| ब्राह्मणादिसाक्षिपक्षे • • • ८७                              | दानप्रतिभूस्थले \cdots 👓 🤈 🏻            | अथस्वामिपालविवादः •• •• २२९                               |
| असत्यकथने दोषः •• •• ८९                                      | निरादिष्टधेने प्रतिभुवि • • १६२         | क्षीरभृतिः • • • • • • • २३१                              |
| -1/11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -                     | क्रक्यम्बर्गासिक्तिः 983                | पालटोबेण नष्टस्थेल • • • • ३३२                            |

| प्रकरण श्लोक                                           | प्रकरण श्लोक                                              | प्रकरण श्लोक                                            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| मकरण श्लोक  <br>चारद्वेत : २३३                         | अन्यथाताइने दण्डः •• • ३००                                | अङ्गुलिमक्षेपादी · · · ३६७                              |
| श्रङ्गादिदर्शनम् • • • • २३४                           | अथस्तेननियहणे • • • ३०४                                   | व्यभिचरितस्रीजारयोर्दण्डे 😶 ३७१                         |
| वृकादिहतस्थले · · · २३५                                | चोराहितोऽभग्रहानफलम •• ३०३                                | संवत्सराभिशस्तादौ · · · · १७३                           |
| सस्यघातकदण्डे • • • २३७                                | राजाधर्माधर्मषष्ठांशभागी • ३०४                            | शूद्रादेररक्षितोत्कृष्टादिगमने · १७४                    |
| सीमाविवादः • • • • २४५                                 | अरक्षया करपहणानुन्दा ३०७                                  | ब्रोह्मणस्य गुप्ताविप्रागमने •• ३७८                     |
| सीमावृक्षादयः • • • • २४६                              | पापनियहसाधुसंबंहणे · · · ३१३                              | ब्राह्मणस्य नवधदण्डः •• •• ३८०                          |
| उपच्छनानि सीमालिङ्गानि · २४९                           | बालवृद्धादिषुक्षमा 👀 \cdots ३१२                           | गुप्तागुप्तस्त्रीगमने · · · • ३८२                       |
| यांगेन सीमांनयेत् 😶 🕶 २५२                              | ब्राह्मणसुवर्णस्तेने · · · • ३१४                          | स्तेनादिशून्यराज्यप्रशंसा ३८६                           |
| सीमासाक्षिणः २५३                                       | अशासनेराक्नोदोषः • • • ३१६                                | ऋत्विग्याज्ययोःपरस्परत्यागे ३८८                         |
| साक्ष्युक्तांसोमांबधीयात् · · · · २५५                  | परपापसंश्लेषणम् · · · ३१७                                 | मात्रादित्यागे • • • • • ३८९                            |
| साक्ष्यदानिवधिः • • • २५६                              | राजदण्डेनपापनाशः \cdots 👀 ३१८                             | विप्रयोवींदे राज्ञा नधर्मकथनम् ३९०                      |
| अन्यथाकथनेदण्डः • • • • • २५७                          | कूपर ज्वादिहरणंत्रपा भेदनंच · ११९                         | अथ अकराः · · · · • ३९४                                  |
| साक्ष्यभावे पामसामन्तादयः २५८                          | धान्यादिहरणम् • • • ३२०                                   | रजकस्य वस्त्रप्रक्षालने · · · ३९६                       |
| सामन्तानांमृषाकथने दण्डः • • २६३                       | सुवर्णादिहरणम् · · · • ३२१                                | तन्तुवायस्य सूत्रहरणे • • ३९७                           |
| गृहादिहरणेदण्डः · · · · २६४                            | स्रोपुरुषादिहरणमः • • • ३२३                               | पण्यमूल्यकरणे ३९८                                       |
| राजात्वयंसीमानिर्णयंकुर्यात् · · २६५                   | महापश्वादिहरणादा · · ३२४                                  | राज्ञामतिषिद्धानां निर्हरणे • ३९९                       |
| सोमाप्रकाराः • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     | सूत्रकार्पासादिहरणम् • • ३२६                              | अकालविऋयादी · · · ध००                                   |
| अथवाक्पारुष्यं · · · २६६                               | हरितधान्यादी • • • ३३०                                    | विदेशविक्रये ४०१                                        |
| ब्राह्मणाद्याक्रोशे • • • २६७                          | निरन्वयसान्वयधान्यादी • ३३१                               | पण्यानांऋयविऋयः • • ४०२                                 |
| समवर्णाक्रोशे · · · · २६९                              | स्तेयसाहुमुलक्षणम् · · १३२                                | तुलादिपरीक्षा · · · · · ४०३                             |
| शृद्धय द्विजाकोशे · · · २७०                            | त्रेताग्नस्तेये •• •• •• ३३३                              | अय तारशुरकम् ः ः इण्ड                                   |
| धर्मीपदेशकर्तुः शुद्रस्य दण्डः २७२                     | चौरहरतच्छेदादि · · · · ३३४<br>पित्रादिदण्डे · · · • · ३३५ | गिभण्यादीनांनतरिशुल्कमः • ४०७                           |
| श्रुतदेशजात्याक्षेपे • • • २७३                         | पित्रादिदण्डे • • • • ३३५                                 | नाविकद्षिण वस्तुनाशे • ४०८                              |
| काणाचाकोशे · · · · २७४                                 | राज्ञोदण्डे ३३६                                           | वश्यादवाणिष्याकरण ४३०                                   |
| मात्राचाक्रोशे र्र र र २७५                             | श्रुद्रादेरष्टगुणादिदण्डः · · · ३३७                       | क्षत्रियवैश्योनदासकर्माही • ४११                         |
| परस्परपतनीयाऋोशे · · २७६                               | अस्तेयान्याहु · · · · • ३३९                               | श्रृद्वासकर्मकारयेत् •• •• ४१३                          |
| अभदण्डपारुष्यम् · · · २७८                              | चौरयाजनादी · · • · · ३४०                                  | श्रुद्रोदास्यान्नमुच्यते · · ४१४                        |
| शूद्रस्यब्राह्मणादिताडने · · · २७९                     | विधिस्थितेक्षुद्वयम्हणे • • ३४१                           | अथसमदशदासम्बाराः • • ४१५                                |
| पादादिमहारे • • • • • २८०                              | दासाश्वादिहरणादी · · ३४२                                  |                                                         |
| महतासहोपवेशने · · · २८१                                | अथसाहसम् · · · · ३४४                                      | वैश्यश्रद्री त्वकर्मकारियतव्यी ४१८                      |
| निष्ठीवनादौ २८२<br>केशयहणादौ २८३                       | साहसूक्षमानिन्दा · · · ३४६                                | दिनेदिने आयब्ययनिरीक्षणम् ४१९                           |
| केशपहणादी ु · · · - २८३                                | द्विजातःशस्त्रपहणकालः · · · ३४८                           | सम्यग्व्यवहारदर्शनफलम् • ४२०                            |
| त्वगास्यभदादा •• •• २८४                                | आततायिहनने · · · ३५०                                      | •                                                       |
| वनस्पतिच्चेदने 😶 🕶 २८५                                 | अाततायमकाराः • • ३५०+३                                    | श्रथ नवमोऽध्यायः                                        |
| मनुष्याणांदुःखानुसरिणदण्डः २८६                         | परदाराभिमर्पणे दंण्डः • • ३५२                             | -0.1.—6.                                                |
| समृत्थानब्ययदाने \cdots \cdots २८७                     | । परस्त्रिया रहःसंभाषणम् · · · ३५४                        | Alakai Tam.                                             |
| इञ्चाहिसायाम् • • • • २८८<br>चामिकभाण्डादी • • • • २८९ | स्त्रीसंग्रहणम् · · · · ३५८                               | अथस्त्रीरसा ः ः ः र                                     |
| चामिकभाण्डादी २८९                                      | भिक्षुकादीनांपरस्त्रीसंभाषणम् ३६०                         | जायाराब्दायकमगर                                         |
| यानादेदंशातिवर्तनानि · · · २९०                         | परस्त्रिया निषिद्धसंभाषणमः • ३६१                          | स्त्रीरक्षणोपायाः · · · • • • • • • • • • • • • • • • • |
| रथत्वाम्यादिण्डने · · · २९३                            | नटादिस्तीषसंभाषणे नदोषः 😶 ३६२                             | स्त्रीत्वभावः                                           |
| भार्यादिताइने • • • • • २९९                            | कन्यादूषणेदोषः · · · ३६४                                  | स्रीणाममञ्जिया · · · · १८                               |

| · · · · · ·                                                        |                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                    | (11)                                         |                                     |
| मकर्ण भनेव                                                         | ्रा भकरण श्लोक                               | भकरण श्लोक                          |
| ध्यभिचारशयश्रिशुतयः • • • १९                                       | विभागकालः • • • • १०४                        | सपिण्डादयोधनहुराः • • • १८७         |
| स्वी स्वामिगुणाभवति · · • २२                                       |                                              | ब्राह्मणाधिकारः • • • • • • १८८     |
| स्त्रीप्रशंसा • • • • • • • • • • • • •                            | ज्येष्ठप्रशंसा                               | राजाधिकारः · · · · • १८९            |
| अध्यभिषारफलम् · · · २९                                             |                                              | प्तपित्कानियुक्तापुत्राधिकारः १९०   |
| व्यभिचारफलम् • • • • ३०                                            | विभागे हतुमाह : • • • • • १११                | अौरसपौनर्भवविभागे : • १९१           |
| बीजक्षेत्रयोर्बलाबले \cdots २३                                     | ज्येष्ठादेविशोद्धारे · · · · · ११२           | मातृधनविभागे • • • • • • १९२        |
| परस्तीषु बोजवपननिषेधः • ४१                                         | एकम्पिश्रेष्ठंज्येष्ठस्य • • • • ११४         | स्त्रीधनान्याह् • • • • • • १९४     |
| स्त्रीपुंसयोरेकत्वमः • • • ४५                                      | दशवस्तुषु समानानाद्धारः • • ११५              | समजस्त्रीधनाधिकारिणः • • • १९%      |
| सक्देशभागादयः • • • ४५                                             | समभागविषमभागी ११६                            | अप्रजसीधनाधिकारिणः • • • १९६        |
| क्षेत्रपाधान्यम् · · · · ४८                                        | स्वस्वांशेभ्योभगिन्ये द्वयम् • ११८           | साधारणात्स्रीधनंनकुर्यात् 😶 १९९     |
| अथस्त्रीधर्मः • • • ५६                                             | विषमभंजाविकंज्येष्ठस्यैव • • • ११९           | स्रोणामलङ्करणमविभाष्यम् • २००       |
| भ्रातुःस्त्रीगमनेपातित्यमः • • ५५                                  | क्षेत्रजेनविभागे १२०                         | अथ अनंशाः • • • • २०१               |
| अथनियोगः 🕶 😲 😶 ५९                                                  | अनेकमात्रकेष ज्येष्ट्ये · · • १२२            | क्रीबादिक्षेत्रजाअंशभागिनः • २०३    |
| ननियागे हितीयपुत्रीत्पादनम् ६०                                     | जन्मतोज्येक्यमं • • • १२५                    | अविभक्ताजितधने • • • २०४            |
| कामृतोगमननिषेषः · · ६३                                             | प्रतिकाकरणे • • • • १२७                      | विद्यादिधने २०६                     |
| नियोगनिन्दा · · · · • ६४                                           | पॅत्रिकायाधनपाहित्वम · · • १३०               | शक्तस्यांशोपेक्षणे · · · २०७        |
| वर्णसङ्कर्तकालः · · · ६६                                           | मातःस्रीधनंदवितः • • • • १३१                 | अविभाज्यधने · · · · २०८             |
| वाग्दनोविषये • • • ६९                                              | पुत्रिकापुत्रस्य धनपाहित्वमः १३२             | नष्टोद्धारे : १ · · · · २०९         |
| कम्यायाःपुनदिनिवेधः • • ७१                                         | पत्रिकी रसयार्विभागे •• •• १३४               | संसृष्टधनविभागे • • • २१०           |
| समपदीपूर्वस्वीत्यागे • • • ७२                                      | अपत्रपत्रिकाधने \cdots \cdots १३५ 🕆          | विदेशादिगतस्यनभागलोपः • २११         |
| दोषवतीकन्यादाने 😷 · · · ७३                                         | पत्रिकायाद्वैविध्यम · · · १३६                | वञ्चकोज्येष्ठः अभागः • • • २१३      |
| स्त्रीवृत्तिप्रकल्यप्रवसेत् • • • ७४                               | ਰੀਕਰਰੀਕਹੀਪੰਜਨਿਆਹਾ 93%                        | विकर्मस्थाधनंनाईन्ति • • २१४        |
| मोषितभर्तृकानियमाः • • • • • •                                     | पत्रशब्दार्थः १३८                            | ज्येष्टस्यासाधारणकरणे • • • २१४     |
| संवन्सरंस्थियंगतीक्षेत • • • • •                                   | विकापस्त्रसम्बद्धाः । १५०                    | जीवत्पिनृकविभागे २१५                |
| रोगात्तस्वाम्यतिक्रमे : • ७८<br>स्त्रीबोदर्नस्रोत्यागः • • ७९      |                                              | विभागनिन्तरोत्पद्मस्थले • २१६       |
| अधिवद्ने ८०                                                        | कामजादेर्नधनपाहकत्वम् • १४३                  | अनपत्यध्नेमातुरिषकारः • २१७         |
| क्षिया मथपनि ८४                                                    | क्षेत्रजस्य धनपाहकत्वे · · · १४५             | म्हणधनयोःसमंविभागः • • २१८          |
|                                                                    | ा अनुकानायकाव नागः १ ४ ४                     | अविभाज्यमाह् • • • • • २१९          |
| सजात्यास्त्रियाधर्मकार्यनान्यया ८६<br>गणिनेकन्यादानंननिर्गणाय · ८८ | 1 0170/03/174/4-11/1/4/4                     | अथयूतसमाङ्गयः · · · · २२०           |
| 3                                                                  | ् संजातायानकमातृकाव माग •• गुपर              | चूतसमाह्रयनिषधः • • • २२१           |
| अदानात्पापम् · · · ८८+१                                            | शूद्रस्य पुत्राणांसमएवभागः • १५७             | चूतसमाह्यार्थः                      |
| स्वयंवरकालः ९०                                                     | दायादादायादबान्धवत्वम् • १५८                 | चूतादिकारिणांदण्डः • • २२४          |
| स्वयंवरेपितृदत्तालंकारत्यागः ९२                                    | 1 3.3                                        | कितवादीन्देशामिर्वासयेत् । २२५      |
| ऋतुमतीविवाहे नशुल्कदानम                                            | औरसक्षेत्रजविभागे 🕌 \cdots १६२               | दण्डदानाशक्ती २२९                   |
| कन्यावरयोर्वयोनियमः • • ९४                                         | क्षेत्रजानन्तर्मौरसोत्पत्तौ · · · १६३        | स्रोबालादिदण्डे २३०                 |
| विवाहस्यावश्यकत्वम् • • ९५                                         | दत्तकादयोगोत्ररिक्थभागिनः । १६५              | नियुक्तस्यकार्यहनने · · · २३१       |
| देत्तशुल्कायावर्मरणे · · · · ९७                                    | औरसादिद्वादशपुत्रलक्षणमः •• १६६              | कूटशासनबालवथादिकरणे • २३२           |
| शुक्कप्रहणनिवेषः • • • ९८                                          | बासीपुत्रस्य सम्भागित्वे · · · १७९           | धमक्तव्यवहार्निवर्तयेत • २३३        |
| वाचाकन्यांदत्वाभ्यस्मैनदानम् ९९                                    | क्षेत्रजादयःपुत्रमतिनिधयः • १८०              | अधर्मकर्तनिवर्त्यम् • • • २३४       |
| स्रीपुंसयोरव्यभिषारः १०१                                           | अथपुत्रित्वातिदेशः ए                         | महापार्ताकृतः २३५                   |
| अथ दायभागः • • • • • १०३                                           | द्वादशपुत्राणांपूर्वपूर्वःश्रेष्ठः · · · १८४ | । प्रायभित्राकरणे महापातकिरण्डः २३६ |

| <b>मकरण श</b> ्लो <b>क</b>           | प्रकरण श्लोक                                                  | प्रकरण श्लोक                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| प्रायश्वित्तकरणेनाङ्क्याः · · · २४०  | ब्राह्मणंनकोपयेत् · · · · ३१३                                 | शिलोञ्चछजीवने · · · · • ११२                        |
| महापातके ब्राह्मणस्य दण्डः · · २४१   | ब्राह्मणप्रशंसा • • • • • • ३१४                               | धनयाचने · · · · · · • • • ११३                      |
| क्षत्रियादेर्दण्डः २४२               | ब्रह्मक्षत्रयोः परस्प्रसाहित्यमः ३२२                          | सप्तवित्तागमाः 🕶 \cdots 🚥 १९५                      |
| महापातिकधनग्रहणे · · · २४३           | ्पुत्रे राज्यंदत्वा रणे प्राणत्यागः ३२३                       | दशजोवनहेतवः · · · · · • ११६                        |
| ब्राह्मणपीडनेदण्डः २४८               | विश्यधर्मानाह · · · · • ३२६                                   | वृद्धिजीवनिन्षेधः · · · · ११७                      |
| वध्यमीक्षणे दोषः • • • २४९           | श्रुद्रधर्मानाह ः र्र र र ३३४                                 | राज्ञामापद्धर्मगाह् · · · · ११८                    |
| राजकण्टकोद्धरणे यत्नंकुर्यात. २५२    | अथ दशमाऽध्यायः                                                | शूद्रस्य आपद्धर्मः 🐺 \cdots १२१                    |
| आर्यरक्षाफलम् · · · · २५३            | अध्यापनंब्राह्मणस्येव · · · १                                 | शूद्रस्यब्राह्मणाराधनंश्रेष्ठम् · · १२२            |
| तस्कराद्यशासनेदोषः \cdots २५४        | वर्णानांब्राह्मणःप्रभुः • • • ३                               | शुद्रवृत्तिकल्पनम् · · · · १२४                     |
| निर्भयराज्यवर्धनम् \cdots \cdots २५५ | अर्थाद्वजवर्णकथनम् · · · ४                                    | शूद्रस्यनसंस्कारादि •• •• १२६                      |
| प्रकाशाप्रकाशतस्करज्ञानमः • २५६      | अथसजातोयाः · · · · ५                                          | शुद्रस्यामन्त्रकंधर्मकार्यम् ११७                   |
| प्रकाशाप्रकाशतस्करानाह 🕠 २५७         | पितृजात्रिसदशाः · · · · ६                                     | श्रद्रस्य धनसंचयनिषेधः · १२९                       |
| तेषांशासनम् · · · · · २६२            | अथवर्णसङ्कराः · · · · ८                                       | -                                                  |
| चौराणांनियाहकोदण्डएव · · २६३         | अथब्रात्याः २०                                                | अथ एकादशोऽध्यायः                                   |
| तस्करान्वेषणंलोघ्वादर्शने · · · २७०  | ब्रात्योत्पनादिसङ्गोर्णाः · · · २१<br>अथोपनेयाः · · · · · ४१  | स्नातकस्यमकाराः • • • • 9                          |
| चौराश्रयदायकदण्डः · · · · २७१        | अथोपनेयाः ४१                                                  | नवस्नातकभ्योऽनदाने · · · ३                         |
| म्बंधर्मच्युतदण्डने • • • २७३        | तेसुकर्मणा उत्कर्षगच्छन्ति • ४२                               | वेदविभ्द्योदानम् । । । ४                           |
| चौराद्युपद्वे अधावतीदण्डः • २७४      | िक्रयालोपात्वृष्ठत्वगच्छन्ति. ४३  <br>दस्यवः · · · · · · ४५   | भिक्षयाद्वितीयविवाहनिषेधः • ५                      |
| राज्ञःकोशहारकादयादण्ड्याः २७५        | दस्यवः · · · · · · · ४५  <br>वर्णसङ्कराणांकर्माण्याह · · · ४७ | कुट्म्बिबाह्मणाय दानम् · · • ६                     |
| सिन्धिच्छेदे २७६                     | चण्डालकर्माह • • • ५१                                         | सोमयागाधिकारिणः \cdots 🕠                           |
| यन्थिभेदने २७७                       | कर्मणा पुरुषज्ञानम् · · · · ५७                                | कुटुंबाभरणे दोषः · · · ९                           |
| चौरलोब्वधारणादौ · · · · २७८          | वर्णसङ्करनिन्दा ५९                                            | यज्ञशेषार्थवैश्यादेर्धन्यहणमः ११                   |
| तडागागारभेदने • • • • २७९            | एषांविपाद्यर्थे प्राणत्यागःश्रेष्ठः. ६२                       | षडुपवासे आहार्यहणे · · · १६                        |
| राजमार्गे मलादित्यांगे · · · २८२     | साधारणधर्माः • • • • ६३                                       | ब्रह्मस्वादिहरणनिषेधः 😲 😶 १८                       |
| मिध्याचिकित्सने दण्डः • २८४          | सप्तमे जन्मनि ब्राह्मण्यंशुद्दत्वंच ६४                        | असाधुधन्दत्वासाधुभ्योदान १९                        |
| प्रतिमादिभेदने २८५                   | वर्णसङ्करे श्रेष्ठचम · · · ६७                                 | यज्ञशौल्वादिधनप्रश्सा 🕶 😶 २०                       |
| मणीनामपवेधादौ २८६                    | बीजक्षेत्रयोर्बलाबले · · · · ७०                               | यज्ञाद्यर्थविमस्यस्तेनादी नदण्डः २१                |
| विषमञ्यवहारे २८७                     | षर्कमीण्याह • • • • ७५                                        | क्षुधावसन्तरय वृत्तिकल्पने · २२                    |
| बन्धनस्थानंराजमार्गे • • • २८८       | ब्राह्मण्जीविका • • • • • • • ६                               | यज्ञार्थश्रद्रभिक्षानिषेधः • • २४                  |
| प्राकारभेदादी २८९                    | क्षत्रियवैश्यकर्माह · · · · • • •                             | यज्ञार्थंधनंभिक्षित्वान्रक्षणीयम् २५               |
| अभिचारकर्मणि • • • २९०               | द्विजानांश्रेष्ठकर्माह · · · · ८०                             | देवब्रह्मत्वहरणे २६<br>सोमयागाशक्तीवैश्वानरयागः २७ |
| अबीजविक्रयादी •• • • २९१             | आपद्धर्ममाह्र • • • • < १                                     | समर्थस्यानुकल्पन्तिधः • २८                         |
| स्वर्णकारदण्डने • • • • २९२          | विऋये वर्ज्यानि • • • • ८६                                    | द्विज्ञस्य त्वास्याचीयात्वयः ११                    |
| हलोपकरणहरणे २९३                      | मांसादिविक्रयफ्लमः • • ९२                                     | क्षत्रियादेबां हुवारे गारिजयः • ३४                 |
| अथसप्तप्रकतेयः २९४                   | ज्यायसीवृत्तिनिषेधः • • • ९५                                  | ब्राह्मणस्यानिष्टंनब्रूयात् · · · ३५               |
| रवपरशक्तिवीक्षणमः • • • २९८          | परधर्मजीवननिन्दा · · · · ९७ विश्यशृद्धयोगायद्धर्मः · · · · ९८ | अल्पविद्यह्मयादेहीतृत्वनिषेधः ३६                   |
| कमरिस्भे · · · · · २९९               | आपिद विप्रस्य हीनयाचानादि. १०२                                | अश्वदक्षिणादाने ३८                                 |
| राज्ञायुगत्वकथनम् • • • • ३०१        | प्रतिग्रहनिन्दा १०९                                           | अल्पदक्षिणयज्ञनिन्दा · · · ३९                      |
| इन्द्रादीनांतेजीनृपीबिभर्ति · १०३    | याजनाध्यापनेद्विजानामः • • • ११०                              | अग्निहोत्रिणस्तद्करणे · · · ४१                     |
| स्तेननिग्रहणम् · · · · ३१२           |                                                               | शृदाप्रधनेनाग्निहोत्रनिन्दा ४२                     |

| विहिताकरणारी गयिश्वती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मकरण श्लो                             | ह   प्रकरण                          | श्लोक | प्रक <b>रण</b>              | श्लोक |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| कामाकामकतपापे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विद्विताकरणारोगायश्चित्ती · ध         | 🛾 । शुष्कसूनास्थाज्ञानमांसभक्षणे    | 944   | ब्राह्मणावगुरणे · · · ·     | . २,4 |
| पार्यार्थितसंसर्गांतिचयः १५ पूर्वपापंत्कृष्ठव्यन्थायः १५ व्राव्वास्यायः १५ व्राव्वास्यायः १५ व्राव्वास्यायः १५ व्राव्वास्यायः १५ व्राव्वास्यायः १५ व्राव्वास्यायः १५ व्राव्वास्यायः १५ व्राव्वास्यायः १५ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यायः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्राव्वास्यः १६ व्                                                                                                                                                                                                         |                                       | 1                                   | . १५६ | अनुक्तशयश्चित्तस्थले 😶 🔻    | • २०९ |
| पूर्वपार्वपानकृष्णन्थायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भायश्चित्तिसंसर्गानंगधः · · • ४       |                                     | . 946 | अथगजापत्यादिवतनिर्णयः •     | . 299 |
| पञ्चमहापातकात्र्याह ५१ अभेज्यालमुनार्थम १६० स्वजातीयपात्र्याह ५० स्वजातीयपात्र्याह १० स्वजातीयपात्र्याह १० स्वजातीयपात्र्याह १० स्वजातीयपात्र्याह १० स्वजातीयपात्र्याह १० सहर्गाकरणात्याह १० अप्रवाहकरणात्याह ह १० अप्रवाहकरणात्र्याह १० अप्रवाहकरणात्र्याह १० अप्रवाहकरणात्र्याह १० अप्रवाहकरणात्र्याह १० अप्रवाहकरणात्र्याह १० अप्रवाहकरणे १६८ अग्रम्यागमनपार्याक्षत्रम १० अप्रवाहकरणे १६८ अग्रम्यागमनपार्याक्षत्रम १० अप्रवाहकरणे १६८ अग्रम्यागमनपार्याक्षत्रम १० अप्रवाहकरणे १६८ अग्रम्यागमनपार्याक्षत्रम १० अप्रवाहकरणे १६८ अग्रम्यागमनपार्याक्षत्रम १० अप्रवाहकरणे १६८ अग्रम्यागमनपार्याक्षत्रम १० अप्रवाहकरणे १६८ अग्रम्यागमनपार्याक्षत्रम १० अप्रवाहकरणे १६८ अग्रम्यागमनपार्याक्षत्रम १० अप्रवाहकरणे १६८ अग्रम्यागमनपार्याक्षत्रम १० अप्रवाहकरणे १६८ अग्रम्यागमनपार्याक्षत्रम १० अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८ अप्रवाहकरणे १८८                                                                                                                                                                                                          | पूर्वपापेनकुष्ठयन्धादयः • • ४         | ८ ब्रह्मचारिणोमधुमांसादि भक्षणे     | 946   |                             |       |
| पञ्चमहापानकान्याह ५५ अभेज्यांनमुनायेम १६० अस्वातायान्याहिस्तये १६० अस्वातायान्याहिस्तये १६० आगंतभंतकराण्याह ५५ आगंतभंतकराण्याह ६५ आगंतभंतकराण्याह ६५ अप्रात्तकरणाण्याह ६५ अप्रात्तकरणाण्याह ६५ अप्रात्तकरणाण्याह ६५ अप्रात्तकरणाण्याह ६५ भश्च्यानशम्यादिहरण १६० अप्रात्तकरणाण्याह ६५ भश्च्यानशम्यादिहरण १६५ भश्च्यानशम्यादिहरण १६५ भश्च्यानशम्यादिहरण १६५ भश्च्यानशम्यादिहरण १६५ भश्च्यानशम्यादिहरण १६५ भश्च्यानशम्यादिहरण १६५ भश्च्यानशम्यादिहरण १६५ भश्च्यानशम्यादिहरण १६५ भश्च्यानशम्यादिहरण १६५ भश्च्यानशम्यादिहरण १६५ भश्च्यानशम्यादिहरण १६५ भश्च्यानशम्यादिहरण १६५ भश्च्यानशम्यादिहरण १६५ भश्च्यानशम्यादिहरण १६५ भश्च्यानशम्यादिहरण १६५ भश्च्यानशम्याद्विहरण १६५ भश्च्यानशम्याद्विहरण १६५ भश्च्यानशम्याद्विहरण १६५ भश्च्यानशम्याद्विहरण १६५ भश्च्यानशम्याद्विहरण १६५ भश्च्यानशम्याद्विहरण १६५ भश्च्यानशम्याद्विहरण १६५ भश्च्यानशम्याद्विहरण १६५ भश्च्याद्विहरण १६५ भश्च्यात्विहरण १६५ भश्च्यात्विहरण १६५ भश्च्यात्विहरण १६५ भश्च्यात्विहरण १६५ भश्च्यात्विहरण १६५ भश्च्याद्विहरण ्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्वद्वय्व                                                                                                                                                                                                         | प्रीयश्चित्तमवश्यंकर्तव्यम् · · · •   | ३ विडालाद्यच्छिष्टादिभक्षणे 🕟       | . 949 |                             |       |
| त्रबह्रणादिसमान्याह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पञ्चमहापातकान्याह \cdots 😽            |                                     |       |                             |       |
| जातिभेराकराणयाह ६ ५ सद्दूर्गकराणायाह ६ ६ सद्दूर्गकराणायाह ६ ६८ अपात्राकरणायाह ६० अध्यात्राक्षरण १६६ मण्डिमकरणायाह ६० अध्यात्राध्यात्र १० अपात्रायाश्रित्र १० अपात्रायाश्रित्र १० अपात्रायाश्रित्र १० अपात्रायाश्रित्र १० अपात्रायाश्रित्र १० अपात्रायाश्रित्र १० अपात्रायाश्रित्र १० अपात्रायाश्रित्र १० अपात्रायाश्रित्र १० अपात्रायाश्रित्र १० अपात्रायाश्रित्र १० अपात्रायाश्रित्र १० अपात्रायाश्रित्र १० अपात्रायाश्रित्र १० अपात्र अपात्र १० अपात्र अपायाश्रित्र १० अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र १० अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अपात्र अ                                                                                                                                                                                                         | त्रसहत्यादिसमान्याह · · · प           | ५   स्वजातीयधान्यादिस्तेये · · ·    | • १६२ | पापावृत्तिनिन्दा • • • •    | • २३२ |
| जातां अराकराणयाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | ८ । मनुष्यादिहरण प्रायश्यित्तमः 🕐   | • १६३ | मनस्तुष्टिपयन्तंतपःकुयात् । | · 233 |
| अपात्राकरणान्याह ६९ मोळनोकरणान्याह ७० अयुक्तविभागित्याह १० प्रकानगुडाहिहरणे १६६ माळनोकरणान्याह ७० अयुक्तविभागित्याक्षत्रम ७० अयुक्तविभागित्याक्षत्रम १८० अम्माग्मन्यायिक्षत्रम १८० अम्मागम्बन्यायिक्षत्रम १८० अम्मागम्बन्याय्वक्षत्रम  अम्मागम्बन्याय्वक्षत्रम १८० अम्मागम्बन्यम १८० अम्मागम्बन्यम १८० अम्मागम्बन्यम १८० अम्मागम्बन्यम १८० अम्मागम्बन्यम १८० अम्मागम्बन्यम १८० अम्मागम्बन्यम १८० अम्मागम्बन्यम १८० अम्मागम्बन्यम                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                     |       |                             |       |
| अपात्राकरणान्याह ६९ मांठनोकरणान्याह ७० स्रायान्याव्याह्म १०० स्रायान्याव्याह्म १०० स्रायान्याव्याह्म १०० स्रायान्याव्याह्म १०० स्रायान्याव्याह्म १०० स्रायान्याव्याह्म १०० स्रायान्याव्याह्म १०० स्रायान्याव्याह्म १०० स्रायान्याव्याह्म १०० स्रायान्याव्याह्म १०० स्रायान्याव्याह्म १०० स्रायान्याव्याह्म १०० स्रायान्याव्याह्म १०० स्रायान्याव्याह्म १०० स्रायाव्याव्याह्म १०० स्रायाव्याव्याह्म १०० स्रायाव्याव्याव्याह्म १०० स्रायाव्याव्याव्याव्याह्म १०० स्रायाव्याव्याव्याव्याव्या १०० स्रायाव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सङ्गरोकरणान्याह · · · • ६             | ८ भक्ष्ययानशस्यादिहरणे · · ·        | . 984 |                             |       |
| भाजनाकरणात्याह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अपात्राकरणान्याह · · · ६              |                                     |       | महापातकप्रायाश्यत्तमः •     | . २५७ |
| अथब्रस्वधायांश्रीकामः ७२ गर्भात्रेयाक्ष वर्षस्यवर्षे ८० आग्रमाग्रम्वायार्श्रिक्तमः १६० अग्रमाग्रम्वायार्श्रिक्तमः १६० स्राप्रकाराः १३ अग्रस्वाण्यात्रिक्तमः १८० स्राप्रकाराः १३ अग्रस्वाण्यात्रिक्तमः १८० अग्रस्वाण्यात्रिक्तमः १८० अग्रस्वाण्यात्रिक्तमः १८० अग्रस्वाण्यात्रिक्तमः १८० अग्रस्वाण्यात्रिक्तमः १८० अग्रस्वाण्यात्रिक्तमः १८० अग्रस्वाण्यात्रिक्तमः १८० अग्रस्वाण्यात्रिक्तमः १८० अग्रस्वाण्यात्रिक्तमः १८० अग्रस्वाण्यात्रिक्तमः १८० आग्रस्वाण्यात्रिक्तमः १८० अग्रस्वाणात्र्याय्रिक्तमः १८० आग्रस्वाणात्र्याय्रिक्तमः १८० स्वाणात्र्याय्रिक्तमः १८० स्वाणात्र्याय्रिक्तमः १८० स्वाणात्र्याय्रिक्तमः १८० स्वाणात्र्याय्रिक्तमः १८० स्वाणात्र्याय्रिक्तमः १८० स्वाणात्र्याय्र्यात्रिक्तः १८० स्वाणात्र्याय्र्यात्रिक्तः १८० स्वाणात्र्याय्र्यात्रिक्तः १८० स्वाणात्र्याय्र्यात्राः १८० स्वाणात्र्याय्र्यात्राः १८० स्वाणात्र्याय्र्यात्राः १८० स्वाणात्रक्ष्याय्र्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याय्र्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याय्र्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाव्याण्याक्ष्यः १८० स्वाणात्रक्ष्याः १८० स्वाव्याण्याक्ष्यः १८० स्वाव्याण्याक्ष्यः १८० स्वाव्याण्याक्ष्यः १८० स्वाव्याण्याक्ष्यः १८० स्वाव्याण्याक्ष्यः १८० स्वाव्याण्याक्ष्यः १८० स्वाव्याण्या्व्यात्रक्ष्यः १८० स्वाव्याण्याक्ष्यः १८० स्वाव्याण्यात्रक्ष्यः १८० स्वाव्याण्यात्रक्ष्यः १८० स्वाव्याण्यात्रक्यः १८० स्वाव्याण्यात्रक्यः १८० स्वाव्याण्यात्रक्यः १८० स्वाव्याणा्या्यक्रक्यः १८०                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                     |       |                             |       |
| अगस्यागमनप्रायश्चित्तमः १७० स्रोहित्द्वधित्रभावत्यायश्चित्तमः १०० स्राप्रभावत्यायश्चित्तमः १०० स्राक्षाण्यायश्चित्तमः १०० स्राक्षाण्यायश्चित्तमः १०० साक्षाण्यायश्चित्तमः १०० साक्षाण्यायश्चित्तमः १०० साक्षाणाव्यायश्चित्तमः १०० स्राणाव्यायश्चित्तमः १०० स्राणाव्यायग्चित्तिस्याः १०० स्राणाव्यायग्वित्तियाः १०० स्राणाव्यायग्वित्तामः १०० स्राणाव्यायग्वायाय्वाव्यानः १०० स्राणाव्याय्वाव्यायग्वाव्यायः १०० स्राणाव्याव्यायग्वाव्याव्यायः १०० स्राणाव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                     |       |                             |       |
| स्वासुत्द्रह्यांनक्षपद्र(णादाँ ८८ अमानुषीच्वायासुगमने १७६ स्वामेश्वनाद्र १८ अमानुषीच्वायासुगमने १७६ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स्वामेश्वनाद्र १८ स                                                                                                                                                                                                         | _                                     |                                     |       | अथद्वादशाऽध्यायः            | ,     |
| स्रियंकाराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | स्त्रोसुत्दद्धनिक्षपहरणादी 😶 ८        |                                     |       | अथशुभाशुभकर्मफलम् • •       | . 3   |
| स्वार्यकाराः ११ अवभूत्वर्णस्तयप्रायश्चित्तमः १९ गुरुक्षागमनप्रायश्चित्तमः १०० व्याचार्यश्चित्तमः १०० व्याचार्यश्चित्तमः १०० अवक्षणिपायश्चित्तमः १०० व्याचार्यश्चित्तमः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्याप्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्यापः १०० व्याच्याय्व्याच्याव्याव्याच्याव्याव्याव्याव्याव्याच्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                     |       |                             |       |
| अध्यस्तिगानियायश्चित्तमः १९० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १७० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्चित्तमः १०० त्यां विष्णां प्रायश्च त्यां १०० त्यां विष्णां प्रायश्च व्यां १०० त्यां विष्णां प्रायः १०० त्यां विष्णां प्रायः १०० त्यां विष्णां प्रायः १०० त्यां विष्णां प्रायः १०० त्यां विष्णां प्रायः १०० त्यां विष्णां प्रायः १०० त्यां विष्णां प्रायः १०० त्यां विष्णां प्रायः १०० त्यां विष्णां प्रायः १०० त्यां विष्णां प्रायः १०० त्यां विष्णां प्रायः १०० त्यां विष्णां प्रायः १००                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                     |       | 1 •                         |       |
| गुरुस्त्रीगमनत्रायश्चित्तमः १०३ गीवधाद्युपपातकप्रायश्चित्तमः १०८ अवकोणिप्रायश्चित्तमः १०८ अवकोणिप्रायश्चित्तमः १०८ आकोणिप्रायश्चित्तमः १०८ सङ्गरीकरणादियार्थश्चित्तमः १०२ सङ्गरीकरणादियार्थश्चित्तमः १०२ सङ्गरीकरणादियार्थश्चित्तमः १०२ सङ्गरीकरणादियार्थश्चित्तमः १०२ सङ्गरीकरणादियार्थश्चित्तमः १०२ सङ्गरीकरणादियार्थश्चित्तमः १०२ सङ्गरीकरणादियार्थश्चित्तमः १०२ सङ्गरीकरणादियार्थश्चित्तमः १०२ सङ्गरीकरणादियार्थश्चित्तमः १०२ सङ्गरीकरणादियार्थश्चित्तमः १०२ सङ्गरीकरणादियार्थश्चित्तमः १०२ सङ्गरीकरणादियार्थश्चित्तमः १०२ सङ्गर्वाद्वियमार्थश्चित्तमः १०२ सङ्गर्वाद्वियम् १०२ सङ्गर्वाद्वियम् १०२ सङ्गर्वाद्वियम् १०२ सङ्गर्वाद्वियम् १०२ सङ्गर्वाद्वियम् १०२ सङ्गर्वाद्वियम् १०२ सङ्गर्वाद्वियम् १०२ सङ्गर्वाद्वियम् १०२ सङ्गर्वाद्वियम् १०२ सङ्गर्वाद्वियम् १०२ सङ्गर्वाद्वियम् १०२ सङ्गर्वाद्वियम् १०२ सङ्गर्वाद्वियम् १०२ सङ्गर्वाद्वियम् १०२ सङ्गर्वाद्वियम् १०२ सङ्गर्वाद्वियम् १०२ सङ्गर्वाद्वियम् १०२ सङ्गर्वाद्वयम् १०२ सङ्गर्वाद्वयम् १०२ सङ्गर्वाद्वयम् १०२ सङ्गर्वाद्वयम् १०२ सङ्गर्वाद्वयम् १०२ सङ्गर्वाद्वयम् १०२ सङ्गर्वाद्वयम् १०२ सङ्गर्वाद्वयम् १०२ सङ्गर्वाद्वयम् १०२ सङ्गर्वाद्वयम् १०२ सङ्गर्वाद्वयम् १०२ सङ्गर्वाद्वयम् १०२ सङ्गर्वाद्वयम् १०२ सङ्गर्वयम् १०२                                                                                                                                                                                                            | अथसुवर्णस्तेयप्रायश्चित्तमः 🗼 ९       |                                     |       |                             |       |
| गोवधायुपपातकप्रायश्चित्तमः १०८ अवर्षातितसंसर्गं शायश्चित्तमः १०९ जातिअशकरपायश्चित्तमः १२४ प्रतितस्यजीवतण्वभैतिकया १८८ प्रतितस्याशादिनिवृत्तिः १८८ प्रतितस्याशादिनवृत्तिः १८८ प्रतितसंसर्गाः १८८ प्रतितसंसर्गाः १८८ प्रतितसंसर्गाः १८८ प्रतितसंसर्गाः १८८ प्रतितस्याथश्चित्तमः १३१ साविवधपायश्चित्तमः १३१ साविवधपायश्चित्तमः १३० साविवधपायश्चित्तमः १३८ साविवधपायश्चित्तमः १३८ साविवधपायश्चित्तमः १३८ साविवधपायश्चित्तमः १३८ साविवधपायश्चित्तमः १३८ साविवधपायश्चित्तमः १३८ साविवधपायश्चित्तमः १३८ साविवधपायश्चित्तमः १३८ साविवधपायश्चित्तमः १३८ साविवधपायश्चित्तमः १३८ अत्रत्पतिप्रह्मायश्चित्तमः १९८ अत्रत्पतिप्रह्मायश्चित्तमः १९८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ अत्रत्पतिप्रह्मायश्चित्तमः १९८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ स्ताविकश्चणपाविवद्याः १८८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ साविवधपायश्चित्तमः १४८ साविवधपायित्तः १४८ साविवधपायितः १४८ साविवधपायितः १४८ साविवधपायितः १४८ साविवधपायितः १४८ साविवधपायितः १४८ साविवधपाय्वध्वत्तमः १४८ साविवधपायितः १४८ साविवधपायितः १४८ साविवधपाय्वध्वत्तमः १८० साविवधपाय्वध्वत्तमः १८० साविवधपाय्वध्वत्तमः १८० साविवधपाय्वध्वत्तमः १८० साविवधपाय्वध्वत्तमः १८० साविवधपाय्वध्वत्तमः १८० साविवधपाय्वध्वत्तमः १८० साविवधपाय्वध्वत्तमः १८० साविवधपाय्वध्वत्तमः १८० सावध्वय्वध्वत्तमः १८० सावध्वय्वद्वया्वयः १८० सावध्वय्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वयः १८० सावध्वय                                                                                                                                                                                                          | ्गुरुस्त्रीगमनप्रायश्चित्तमः · · • १० |                                     |       |                             |       |
| अवकोणिपार्याश्चनमः ११८ जातिश्चंशकरपार्याश्चनमः १२४ सङ्करीकरणादिपायश्चित्तमः १२५ सात्र्वाद्विध्यायश्चित्तमः १२५ सात्र्वाद्विध्यायश्चित्तमः १३० हसाद्विध्यायश्चित्तमः १३० हसाद्विध्यायश्चित्तमः १३० ह्माजिराद्विध्यायश्चित्तमः १३० ह्माजिराद्विध्यायश्चित्तमः १३० ह्माजिराद्विध्यायश्चित्तमः १३० ह्माद्विध्यायश्चित्तमः १३० ह्माचिर्विध्यावश्चित्तमः १३० ह्माद्विध्यायश्चित्तमः १३० ह्माद्विध्यावश्चित्तमः १३० ह्माद्विध्यावश्चित्तमः १३० ह्माद्विध्यावश्चित्तमः १३० ह्माद्विध्यावश्चित्तमः १४० ह्माद्विध्यावश्चित्तमः १४० ह्माद्विध्यावश्चित्तमः १४० ह्माद्विध्यावश्चित्तमः १४० ह्माद्विध्यावश्चित्तमः १४० ह्माद्विध्यावश्चित्तमः १४० ह्माद्विध्यावश्चित्तमः १४० ह्माद्विध्यावश्चित्तमः १४० ह्माद्विध्यावश्चित्तमः १४० ह्माद्विद्वाव्वाद्विद्वाव्वाव्यावश्चित्तमः १९० ह्माद्विध्यावश्चित्तमः १४० ह्माद्विध्यावश्चित्तमः १४० हम्प्याव्याव्यावश्चित्तमः १९० हम्प्याव्याव्यावश्चित्तमः १९० हम्प्याव्याव्यावश्चित्तमः १९० हम्प्याव्याव्यावश्चित्तमः १९० हम्प्याव्याव्यावश्चित्तमः १९० हम्प्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गोवधाद्युपपातकप्रायश्चित्तमः • १०     |                                     |       | •                           |       |
| जातिश्रंशकरपायश्चित्तमः १२४ सद्गीकरणादिपायश्चित्तमः १२५ स्वाचादिवधपायश्चित्तमः १२५ सार्वापादवधपायश्चित्तमः १३२ पतितस्र्रीणामनादिदेयमः १८८ पतितस्र्रीणामनादिदेयमः १८८ पतितस्र्रीणामनादिदेयमः १८८ पतितस्र्रीणामनादिदेयमः १८८ पतितस्र्रीणामनादिदेयमः १८८ पतितस्र्रीणामनादिदेयमः १८८ पतितस्र्रीणामनादिदेयमः १८८ पतितस्र्रीणामनादिदेयमः १८८ पतितस्र्रीणामनादिदेयमः १८८ पतितस्र्रीणामनादिदेयमः १८८ पतितस्र्रीणामनादिदेयमः १८८ पतितस्र्रीणामनादिदेयमः १८८ पतितस्र्र्याणामनादिदेयमः १८८ पतितस्र्राणामनादिदेयमः १८८ पतितस्र्राणामनादिदेयमः १८८ पतितस्र्राणामनादिदेयमः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पत्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामनाद्राण्याः १८८ पतितस्र्राणामन्याः १८८ पतितस्र्राणामन्याः १८८ पतितस्र्राणामन्याः १८८ पतितस्र्राणामन्                                                                                                                                                                                                         | अवकोणिपायश्चित्तम \cdots 👀 ११         |                                     |       | 1                           |       |
| सद्भावित्रशायित्रमयश्चित्तमः १२५ साजिरादिवधमयश्चित्तमः १२६ माजिरादिवधमयश्चित्तमः १३१ सादिवधमयश्चित्तमः १३१ सादिवधमयश्चित्तमः १३५ सादिवधमयश्चित्तमः १३५ सादिवधमयश्चित्तमः १३५ सादिवधमयश्चित्तमः १३५ सादिवधमयश्चित्तमः १३५ सादिवधमयश्चित्तमः १३५ सादिवधमयश्चित्तमः १३५ सादिवधमयश्चित्तमः १३५ सादिवधमयश्चित्तमः १३५ सादिवधमयश्चित्तमः १३५ अत्रत्पात्रश्चमयश्चित्तमः १९६ अत्रत्पात्रश्चमयश्चित्तमः १९६ अत्रत्पात्रश्चमयश्चित्तमः १९६ अत्रत्पात्रश्चमयश्चित्तमः १९६ अत्रत्पात्रश्चमयश्चित्तमः १९६ साद्विवध्यात्राः १९५ अत्रत्पात्रश्चमयश्चित्तमः १९६ साद्विवध्यात्रश्चमः १९६ साद्विवध्यात्रश्चमः १९६ साद्विवध्यात्रश्चमः १९६ साद्विवध्यात्रश्चमः १९६ साद्विवध्यात्रश्चमः १९६ साद्विवध्यात्रश्चमः १९६ साद्विवध्यात्रश्चमः १९६ साद्विवस्यात्रश्चमः १९६ साद्विवध्यात्रश्चमः त्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवध्यात्रिवद                                                                                                                                                                                                         | जातिभ्रंशकरपायश्चित्तमः • • • १२      | र्थ पतितस्यांशादिनिवृत्तिः • •      | . 964 |                             |       |
| भाजपादिवधपायश्चित्तमः १२६ मार्जारादिवधपायश्चित्तमः १३२ हसादिवधपायश्चित्तमः १३२ हसादिवधपायश्चित्तमः १३२ हमार्दिवधपायश्चित्तमः १३२ हमार्दिवधपायश्चित्तमः १३२ हमार्दिवधपायश्चित्तमः १३८ हमार्दिवधपायश्चित्तमः १३८ हमार्दिवधदानाशः १३८ हमार्दिवधदानाशः १३८ हमार्दिवधदानाशः १३८ हमार्दिवधदानाशः १३८ हमार्दिवधदानाशः १३८ हमार्दिवधदानाशः १३८ हमार्दिवधदानाशः १४२ हमार्दिवधदानाशः १४२ हमार्द्दिवधदानाशः १४२ हमार्द्दिवधदानाशः १४८ हमार्द्दिवधदानाशः १४८ हमार्द्दिवधदानाशः १४८ हमार्द्दिवधदानाशः १४८ हमार्द्दिवधदानाशः १४८ हमार्द्दिवह्दिवह्दिवह्दिवह्दिवह्दिवह्दिवह्दि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सङ्करीकरणादिषायश्चित्तमः 🕠 १२५        | कतप्रायश्चित्तमंमर्गः • •           |       |                             |       |
| हसादिवधनायश्चित्तमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | पतितस्त्रीणामनादिदेयम् 🕟 🔻          |       | l <u></u> -                 | _     |
| हसादिवधमायश्चित्तमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मार्जारादिवधप्रायश्चित्तमः ∙ ∙ ∙ १३   |                                     |       |                             |       |
| त्यिभचरितस्त्रीवधं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | ५   बालघादित्यागः • • •             |       |                             |       |
| सपादिवधदानाशका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | व्यभिचरितस्रीवधे 🛫 \cdots १३          | वात्यवेदत्यक्तप्रायश्चित्तमः 🕟      |       | धमाधमबाहुल्याद्गागः • •     | · २०  |
| बुसाहिलेद्द्वाद्द्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सर्पादवधेदानाशक्तुः 😶 \cdots १३       |                                     |       |                             |       |
| वृक्षादिछेदनादी ः ः १८२ अन्तवादिश्वर्या । १८२ अन्तवादिश्वर्या । १८२ अन्तवादिश्वर्या । १८२ अन्तवादिश्वर्या । १८२ अन्तवादिश्वर्या । १८२ अन्तवादिश्वर्या । १८२ अन्तवादिश्वर्या । १८२ अन्तवादिश्वर्या । १८२ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादिश्वर्या । १८५ अन्तवादश्वर्या । १८५ अन्तवादश्वर्या । १८५ अन्तवादश्वर्या । १८५ अन्तवादश्वर्या । १८५ अन्तवादश्वर्य । १८५ अन्तवादश्वर्य । १८५ अन्तवाद्वर्य । १८५ अन्तवादश्वर्य । १८५ अन्वर्य । १८५ अन्तवादश्वर्य । १८५ अन्वर्य ।                                                                                                                                                                                                          | ्क्षुद्रजन्तुसमृहृवधादी \cdots 👀 १४   |                                     |       |                             |       |
| अन्नजादिसस्ववधे १४३ आमुख्यसुरापानपायश्चित्तम १४६ सुराभाण्डस्थ्रजलपाने १४७ श्रूद्राच्छिष्टजलपाने १४८ सुरागन्धाद्राणे १४८ सुरागन्धाद्राणे १४८ सुरागन्धाद्राणे १४८ सुरागन्धाद्राणे १४८ सुरागन्धाद्राणे १४८ सुरागन्धाद्राणे १४८ सुरागन्धाद्राणे १४८ सुरागन्धाद्राणे १४८ सुरागन्धाद्राणे १४८ सुरागन्धाद्राणे १५८ सुरागन्धाद्राणे १५८ सुरागन्धाद्राणे १५८ सुरागन्धाद्राणे १५८ सुरागन्धाद्राणे १५८ सुरागन्धाद्राणे १५८ सुरागन्धाद्राणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | जतात्रात्रहतामान्यत्र               |       |                             |       |
| अमुख्यसुरापानपायश्चित्तमः । १४६<br>सुराभाण्डस्थ्रजलपाने । । १४७<br>शूद्राच्छिष्टजलपाने । । १४८<br>सुरागन्धाद्याणे । । । । १४८<br>सुरागन्धाद्याणे । । । । १४८<br>विष्मूत्रसुरासंसृष्टभोजने । । १५०<br>पुनःसंस्कारदण्डादिनिवृत्तिः । १५०<br>अभोज्यान्तस्त्रीशुद्रोच्छिष्टाभक्ष्य-<br>मांसभक्षणे । । । १५२<br>सुक्तादिस्थाणे । । । १५२<br>अपाङ्ग-च्यायश्चित्तमः । । १९९<br>अपाङ्ग-च्यायश्चित्तमः । । १९८<br>अपाङ्ग-च्यायश्चित्तमः । । । १९८<br>अपाङ्ग-च्यायश्चित्तमः । । १९८<br>अपाङ्ग-च्यायश्चित्तमः । । १९८<br>अपाङ्ग-च्यायश्चित्तमः । । १९८<br>अपाङ्ग-च्यायश्चित्तमः । । १९८<br>अपाङ्ग-च्यायश्चित्तमः । । । १९८<br>अपाङ्ग-च्यायश्चित्तमः । । १९८<br>अपाङ्ग-च्यायश्चयः । । । । । । । । |                                       | ्  श्तिभाभाभाभाभाषान्यप्रकर्ष       |       |                             |       |
| सुराभाण्डस्थाजरुपाने १४७ श्रुद्धाच्छिष्टजरुपाने १४८ सुरागन्धाम्राणे १४८ सुरागन्धाम्राणे १४८ विष्मूत्रसुरासंसृष्टभोजने १५० विष्मूत्रसुरासंसृष्टभोजने १५० प्रान्सस्कारदण्डादिनिवृत्तिः १५० अपाङ्ग-यमायश्चित्तमः २०० प्राप्तिशेषण योनिविशेषोत् ५६ संक्षेपतस्तामसादिरुक्षणमः १५० प्राप्तविशेषण योनिविशेषोत् ५६ प्राप्तविशेषण योनिविशेषोत् ५६ संक्षेपतस्तामसादिरुक्षणमः १५० प्राप्तविशेषण योनिविशेषोत् ५६ प्राप्तविशेषण योनिविशेषोत् ५६ संक्षेपतस्तामसादिरुक्षणमः ५५ प्राप्तविशेषण योनिविशेषोत् ५६ प्राप्तविशेषण योनिवशेषोत् ५६ प्राप्तविशेषण योनिवशेषोत् ५६ संक्षेपतस्तामसादिरुक्षणमः ५५ प्राप्तविशेषण योनिवशेषोत् ५६ प्राप्तविशेषण योनिवशेषोत् ५६ संक्षेपतस्तामसादिरुक्षणमः ५५ प्राप्तविशेषण योनिवशेषोत् ५६ संक्षेपतस्तामसादिरुक्षणमः ५५ प्राप्तविशेषण योनिवशेषोत् ५६ म्राक्षापायप्रक्रमण्याहः ५५ संक्षेपतस्तामसादिरुक्षणमः ५५ प्राप्तविशेषण योनिवशेषणः ५५ म्राक्षापायप्रक्रमण्याहः ५५ संक्षेपतस्तामसादिरुक्षणमः ५५ प्राप्तविशेषणः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | ा गान्यावासदानम् ः ः ः              | . 166 |                             |       |
| श्रुद्रांच्छिष्टजलपाने · · · · · १४८ सुरागन्धामाणे · · · · · १४९ विष्मूत्रसुरासंसृष्टभोजने · · · · १५० पुनःसंस्कारदण्डादिनिवृत्तिः · · ३५१ अभोज्यान्स्त्रीशुद्रोच्छिष्टाभक्ष्य- मांसभक्षणे · · · · १५२ सुक्तादिस्साणे · · · · १५२ स्वादिदंशनमायश्चित्तमः · · · १९९ जलेजलंबिनावामूत्रादित्यागे · · · २०१ सांसभक्षणे · · · · १५२ स्वादिदंशनमायश्चित्तमः · · · १९९ पाप्तवश्चित्रणे योनिविशेषोत्तिः · · · ५२ पाप्तवश्चित्रणे योनिविशेषोत्तिः · · · ५३ सांसभक्षणे · · · · १५२ वेदोदितकर्मादित्यागे · · · २०३ स्वादिदंशनमायश्चित्तमः · · · १९८ पाप्तवश्चित्रणे योनिवशेषोतः · · · ५३ सांसापायप्रक्रमणियाहः · · · ८३ स्वादिदंशनमायश्चित्तमः · · · २०१ पाप्तवशित्रणयान्तिः । १९० विवध्यतिम्सार्गाः - · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · · । १९० पाप्तवशित्रणातः - · · · । १९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ्रसुर्गभाण्डस्थजलपाने 🕠 🕠 १४          | । वात्यया जनुपातताऋयाः              |       |                             |       |
| तुरागन्धाद्याणे · · · · · · १४९ विदेशरणागतत्यागे · · · · · १९८ विदेशरणागतत्यागे · · · · · १९८ विदेशरणागतत्यागे · · · · · १९८ विदेशरणागतत्यागे · · · · · १९८ विदेशनपायश्चित्तम · · · · १९९ पापेन कृत्सितागितः · · · · ५२ पापेन कृत्सितागितः · · · · ५२ पापेन कृत्सितागितः · · · · ५२ पापेन कृत्सितागितः · · · · ५२ पापेन कृत्सितागितः · · · · ५२ पापेन कृत्सितागितः · · · · ५२ पापेन कृत्सितागितः · · · · ५२ पापेन कृत्सितागितः · · · · ५२ पापेन कृत्सितागितः · · · · ५२ पापेन कृत्सितागितः · · · · ५२ पापेन कृत्सितागितः · · · · ५२ पापेन कृत्सितागितः · · · · ५२ पापेन कृत्सितागितः · · · · ५२ पापेन कृत्सितागितः · · · · ५२ पापेन कृत्सितागितः · · · · ५२ पापेन कृत्सितागितः · · · · ५२ पापेन कृत्सितागितः · · · · ५२ पापेन कृत्सितागितः · · · · ५२ पापेन कृत्सितागितः · · · · ५३ पापेन कृत्सितागितः · · · · ५३ पापेन कृत्सितागितः · · · · ५३ पापेन कृत्सितगितः · · · · ५३ पापेन कृत्सितागितः · · · · ५३ पापेन कृत्सितागितः · · · · ५३ पापेन कृत्सितागितः · · · · • ५३ पापेन कृत्सितागितः · · · · • ५३ पापेन कृत्सितागितः · · · · • ५३ पापेन कृत्सितागितः · · · · • ५३ पापेन कृत्सितागितः · · · · • ५३ पापेन कृत्सितागितः · · · · • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | १ कत्यादी • • • • •                 |       |                             |       |
| श्वादिशनमयश्चित्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | ८ विदशरणागतत्यागे \cdots \cdots     | • १९८ |                             |       |
| पुनःसंस्कारेदण्डादिनिवृत्तिः • १५१ अपाङ्गचप्रायश्चित्तमः • २०० पापविशेषण योनिवशेषोत्पत्तिः ५३ अपाङ्गचप्रायश्चित्तमः • २०१ पापप्रावीण्यान्तरकादि • • ७४ मास्रायस्थान्तरकादि • • ७४ क्रोक्तादिभक्षणे • • • • १५२ वदोदिनकर्मादित्यामे • • • २०३ अत्मुङ्गानस्यप्राधान्यमः • • • ५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | विष्मूत्रसुरासंसृष्टभोजने · · · • १५  | 🎍 🏻 श्वादिदंशनपायश्चित्तम् \cdots 🕟 | 988   |                             |       |
| अभोज्यान्त्रश्रीशुद्रोच्छिष्टाभक्ष्य-<br>मांसभक्षणे · · · · १५२<br>शुक्तादिभक्षणे · · · · १५२<br>वहोदितकर्मादित्याणे · · · २०२<br>मांसापायपटकर्माण्याह · · · ८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | अपाङ्क-चप्रायश्चित्तमः • • •        |       | पापविशेषण योनिविशेषोत्पत्ति | T: 43 |
| मांसभक्षणे · · · · १५२ ज्लेजर्जावनावामूत्रादित्यागे · · २०२ मांक्षापायपटकर्माण्याह · · · ८३<br>शुक्तादिभक्षणे · · · · · १५३ वंदोदितकर्मादित्यागे · · · २०३ अत्मृज्ञानस्युगधान्यम् · · · ८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | उष्टादियानपायश्चित्तमः • •          | 209   |                             |       |
| युक्तादिभक्षणे · · · · • १५३ विदोदितकर्मादित्याणे · · • २०३ अत्मृद्धानस्यप्राधान्यमे · · · ८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मांसभक्षणे · · · १५३                  | 📗 जलेजलंबिनाबामूत्रादित्यांगे 🕟     |       |                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | शुक्तादिभक्षणे • • • • • १५           | वदोदितकर्मादित्यांगे · · ·          |       | अत्मज्ञानस्यमाधान्यम् • •   | . cy  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                     | - २०४ |                             |       |

|                                    | . (18)                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रकरण श्लोक<br>वैदिककर्मद्विविधमः | प्रकरण श्लोक<br>वद्व्यवसायिनःश्रेष्ठत्वम् १०३<br>तपोविद्याभ्यांमोक्षः १०४<br>प्रत्यक्षानुमानशब्दाःममाणानि १०५<br>धर्मज्ञरुक्षणम् १०६<br>अर्काथतधर्मस्थले १०८<br>अर्थाशिष्टाः १०९<br>धर्ममूलानि ११४ | प्रकरण श्लोक<br>आत्मज्ञानंपृथक्कत्याह ११८<br>वाद्याकाशादीनांख्यमाह १२०<br>आत्मस्वरूपमाह १२२<br>आत्मदर्शनमवश्यमनृष्ठेयम १२५<br>मानवशास्त्रमशंसा १२५+१<br>एतत्संहितापाठफलम् १२६<br>इति द्वादशोऽध्यायः |

# मूल शुद्धिपत्रम्

| पृष्ठम्    | पङ्किः   | अशुद्धम                | शुद्धम्             | । पृष्ठम् | पङ्किः | अशुद्धम्                  | शुद्धम                     |
|------------|----------|------------------------|---------------------|-----------|--------|---------------------------|----------------------------|
| _          | ••       | अध्यायः                | <b>?</b>            | ७६९       | २७     | <b>भृ</b> श               | <b>श्</b> शं               |
| 36         | 29       |                        | •                   | ७८३       | २२     | मत्रं                     | मस्त्रं                    |
| 69         | <b>ક</b> | विषयेप्यव              | प्रभुः<br>विषयेष्यव | <84       | 98     | थाविधि                    | यथाविधि                    |
|            | ١٩       | <b>भायश्चित्तिविधि</b> |                     |           |        | अध्यायः                   | . 6                        |
|            |          | अध्यायः                | ?                   | 988       | 96     | <b>स्पशः</b>              | स्पृशः                     |
| ९०         | २९       | व्रतानि                | व्रतानि             | 9098      | 90     | कचिम्णाम्                 | क्षचिन्गणाम्               |
| 908        | રપ       | <del>र</del> पृति      | स्पृतिम्            | १०७६      | २६     |                           | माइमे                      |
| 992        |          | विरुद्धाच              | विरुद्धाच           | 9090      |        | अद्गल्यारेव               | अङ्गुल्योरेव               |
| 996        |          | सबन्धि                 | संबन्धि             | १०९६      | 96     |                           | द्भूयानधर्मी               |
| 292        |          | मंत्रद                 | मह्मदम्             | - 1       |        | अ <b>ध्यायः</b> ९         | •                          |
| २१६        |          | नरुन्तुदः              | नारुन्तुदः          |           |        | •                         | 0.1                        |
| २३२        | 6        | प्रशस्तनी              | <b>मश्</b> स्तानां  | 9923      | ર      | द्यीजं                    | दी्चं                      |
| २४३        | 98       | ततोन्यनः               | ततोन्यतः            | 11188     | 93     |                           |                            |
| 288        | 9        | ततोन्यनः<br>।नभिवादनैः | नाभिवादनैः          | 9948      | २९     | ससः                       | सः                         |
| अध्यायः ३  |          |                        | 9964                |           |        | मातामहस्तेन्              |                            |
|            | - 41     |                        | •                   | 1198      | 93     | <b>त्रोद्</b> सत्पुत्रोपि | त्रोऽ <u>प्यसत्पुत्राप</u> |
| ३९९        | રષ્ટ     | सोमपास्तुतिभि          | सामगाःस्तुताम       | 1213      | Ę      | पादय                      | पादयन्                     |
|            |          | अध्यायः                |                     | 9240      | 92     | यामघात                    | यामघाते                    |
| ४८२        | ર        | पादा                   | पादी                | j         |        | अध्यायः                   | १०                         |
| ४९२        | Ę        | संवर्द                 | संबद्ध              | 10303     | •      | द्रविद्राः                | द्रविडाः                   |
| 448        |          | दशा                    | दशाः                | 9303      |        |                           |                            |
| 469        | 22       | नरकतु                  | नरकन्तु             | 9339      | 9 €    | _                         |                            |
|            |          | अध्यायः                | 4                   |           |        | अध्यायः                   | _                          |
| ६४२        | 98       | _                      | •                   | 1359      | 8      | मन्नहीनस्तु '             | प <b>न्त्रहीनस्तु</b>      |
| 407        | 14       | दायादास्यु             | -                   | 1888      | २२     | साक्ला                    | शाक्ला                     |
|            |          | अध्यायः                |                     | १४६३      | 98     | तपसेब                     | तपसैव                      |
| ७०९        | २३       | अनिषरिषरिनेकेत         |                     |           |        | अध्यायः                   | १२                         |
|            |          | अध्यायः                | 9                   | 9406      | 26     | श्रभा                     | शुभा                       |
| <b>646</b> | રષ્ટ     | वीाश्रतुम्             | वीक्षितुम्          | 19492     | २९     | श्रुभा<br>बत्न्धुप्रिय    | बन्धुप्रिय                 |

# मेधातिथिटीकाशुद्धिपत्रम्

| पृष्ठम     | पड़ि:       | भगुदम्               | शुद्धम                   | पृषम्  | पद्गिः | भगुदम                | शुस्त                      |
|------------|-------------|----------------------|--------------------------|--------|--------|----------------------|----------------------------|
|            |             | अध्यायः              | •                        | 88     | 22     | <b>बान्निवर्तते</b>  | भे <b>रा</b> ग्यिवतेंग्ते  |
| •          |             |                      |                          | 43     | 8      | कर्म                 | कर्ष                       |
| 7          | 94          | ततू                  | यसू<br>निभूयोस्ति        | 45     | 78     | <b>ब्यतभ</b>         | <b>व्यतेश</b>              |
| 99         | 18          | निश्चयोनास्ति        | ानम्यास्त्<br>           | 44     | 6      | स्वाः                | स्वा                       |
| 4          | રર          | षर्मादिना            | <b>थम</b> िंदहीना        | 44     | 5      | बजा                  | प्रजा:                     |
|            | રર          | हिविधा               | <b>इविभो</b>             | 46     | 14     | कलात्                | कलप्                       |
| 3•         | \$          | <b>मकारोकेषु</b>     | मकाशेषु                  | 46     | 15     | <b>उर</b> ति े       | उदेति                      |
| 23         | 12          | भू                   | <b>y</b>                 | 46     | 28     | संगुप्य              | संबर्ध                     |
| "          | 18          | तस्यामस्थायां        | <b>मॅर्यामवस्थायां</b>   | 80     | २२     | देण्ड्राकाकस्य       | रेतच्छ्रोकरिकस् <b>य</b>   |
| 15         | 6           | निवर्तयितं           | निर्वर्तियितु            | 50     | १२     | <b>इबाँ</b> नु       | <b>ब्</b> बादु             |
| 78         | 15          | त्यप्यादि            | सत्यप्यादि               | ,,     | "      | सनाः                 | सुना                       |
| 14         | २५          | मिच्छन्नपाः          | मिष्कुम्नपः              | 86     | 76     | र्मणामःआ             | र्मणामा                    |
| 79         | <b>3</b> /6 | <b>व्यापीरण</b>      | ध्यापरिण                 | 68     | 16     |                      | <b>क्रा</b> णाः            |
| 76         | 8           | शकलाभ्यां            | सशकलाभ्यां               | ८२     | 23     | माचु                 | माम्यु                     |
| 16         | 50          | तायवस्थायन           | तायदस्यायन               | 63     | 28     | नकस्पी               | कस्पी                      |
| 20         | 4           | निवर्तयेत्           | निर्वर्तयेत्             | 63     | 38     | षोर्थः               | थार्थः                     |
| ર૧         | 18          | पृथिवी               | पृथिवीम्                 | 63     | 36     | ' पलांडादि           | _                          |
| ર્         | 14          | वकारान्मात्रा        | चकार मात्रा              | 63     | •      |                      | पलाण्डा <b>दि</b><br>यभेदा |
| 20         | 13          | चर्य                 | चर्ष                     | 6      | •      | ये भरा               | य नदा                      |
| 20         | 97          | कि:                  | 衛                        | - 4    | 7      | <b>र</b> श           | देश                        |
| २८         | 92          | वस्थान               | <b>पर्या</b> ने          |        |        | GENETITE: D          | <b>)</b>                   |
| 29         | 98          | कर्त्तव्यउदकं ।      | कर्त्तध्यः । उद्दक्षः    |        |        | अभ्यायः १            | ,                          |
| 3.         | 27          | स्वभिरताः            | स्वित्रताः               | ~      | 8      | बीता                 | बीषत                       |
| 3.         | 22          | तंकर्मात्मानं        | कमित्मनिष                | 60     | 18     | क्यंत                | कियन्त                     |
| 3.         | 28          | देशां                | देशी                     | 60     | 30     | आत्मनियभोगोपयो       | आत्मनिभोगीपयीगे-           |
| ₹•         | 28          | वेनीस्तुनीति         | वेनःहुनीति               | -      | • -    | गात्परेण             | वास्तुउपायान्तरेजस्व-      |
| 30         | 26          | निवर्तन              | निर्वर्तन                | 1      |        | 41, 174              | स्पविद्यानकृशलास्त-        |
| 30         | ₹•          | कर्म् ऽभूयते         | कर्मभूयते                | 3<br>1 |        |                      | चवेदार्थविद्वविद्वांसी-    |
| 31         | •           | दर्शना । अतस         | व्यनाद्तम                |        |        |                      | नान्ये । यतीवदादन्य-       |
| રેર        | 15          | संवत्सराचा । न       | संवत्सराचानक्षत्राणि     | ١.     |        |                      |                            |
| 33         | 20          | स्यवे <b>चय</b> त्   | स्यवेषयम्<br>स्यवेषयम्   | 1      |        |                      | त्रथमम्तियेगृडीतमा-        |
| ₹ <b>९</b> | . 38        | तरी <b>करिष्य</b> ति | ज्यव चयत्<br>तत्करिष्यति | •      |        |                      | मण्यास्तेविपरीतप्रमा-      |
| <b>3</b> 5 | 18          | वाम<br>वाम           |                          | į      |        |                      | <b>ज</b> प्रमेया .         |
| 80         | "           |                      | जार <b>म</b>             | 57     | . 8    | कस्पानि              | कर्मामि                    |
| _          |             | सभ                   | सीऽ                      | 57     | 6      | तरेशी                | तरेष्यी                    |
| 83         | •           | सापु                 | काःपु<br>पर्वतादि        | 93     | 76     | स्यर्थ               | त्यर्थः                    |
| 83         | 22          | पर्वताि्दः           |                          | 58     | Ş•     | <del>पुर्</del> णातर | मूळान्तरं                  |
| 88         | 30          | नायते                | नायन्त                   | 94     | 3      | कर्नदिकर्माणां       | कर्भारेकर्मना              |
| 86         | 76          | चताई                 | यताम्                    | 54     | 11     | बेदर                 | बेरेर                      |
| 25         | 83          | मध्या                | -                        |        | 92     | mini                 |                            |

| पृष्ठम    | पङ्किः | अशुद्धम                       | शुद्धम्                   | पृष्ठम् | पङ्किः     | अशुद्धम्                              | शुद्धम्                  |
|-----------|--------|-------------------------------|---------------------------|---------|------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 84        | 96     | कर्तव्य                       | कर्तृब्यं                 | 936     | २८         | सत्वचअ                                | सत्वची                   |
| ९६        | २३     | <b>विधिमां</b>                | विधिमी                    | 182     | 9          | चारी                                  | चारि                     |
| ९७        | •      | वेद्द                         | वहै                       | 982     | 8,6        | माचन                                  | माचमन                    |
| <b>९९</b> | 6      | ्तांता                        | ्तांत <b>ां</b>           | 183     | ર          | ध्यानंयजन्ममतदर्थ-                    |                          |
| 700       | 8      | तेनरपरस्पुर                   | तनपरस्पुर                 |         | •          | त्वंसंपूजयति                          | संपूजिस                  |
| 700       | २४     | <b>त्वास्थ्यादी</b>           | <b>लास्थ्यदी</b>          |         |            |                                       | विधौ                     |
| 903       | ३०     | उत्तमना                       | उत्तर्मना                 | 983     | २२         | विधो                                  | _                        |
| 908       | 98     | स्मृत्यः                      | <del>र</del> मृतिः ू      | 388     | 6          | पकरूप                                 | प्रकरूपं                 |
| 908       | 94     | निर्वेधानि भावप्रयो-          | निबन्धानिबन्धावप-         | 188     | ३०         | नत्यशन                                | मत्यशन                   |
|           |        | जक                            | योजकौ                     | 984     | 9          | नाशअ                                  | नाशोना                   |
| 300       | 9      | <b>स्रभण</b> नि               | <b>लक्षणं</b> नि          | 985     | 99         | अंगलीनां                              | अङ्ग्लीनां               |
| 990       | ર      | तीय                           | तीयं                      | १४६     | 93         | रधअं                                  | रधोन्त                   |
| 790       | •      | दित्यो ।                      | <b>दितयोः</b>             | १४६     | 38         | तरल                                   | <b>त</b> राल             |
| 999       | 9      | वर्णस्या                      | वर्णस्या                  | 986     | 23         | पर्ख्यतअशु                            | पुरुष्रतेऽश्             |
| 998       | 98     | त्यतीय                        | स्यतोयं .                 | 986     | 20         | <b>भक्षमाणा</b> ँ                     | भक्ष्यमाणा               |
| 998       | 94     | कथं                           | कथनं                      | 986     | 29         | अंतनअंते                              | अन्ततो <i>न्</i> त       |
| 798       | રૂપ    | भुयते                         | श्रुयते                   | 186     | २६         | ऋमअव <b>ध्य</b>                       | ऋमोवध्य                  |
| 798       | 20     | देशान                         | देशान                     | 188     | 18         | एकार्थात्                             | ्रकार्थ्यात्             |
| 190       | ,      | सुभिक्षसुभिक्षे               | <b>सिक्षदुर्भिक्षे</b>    | 940     | 78         | तअस्मा                                | तुऽस्मा<br>तुऽस्मा       |
| 920       | 30     | चारी                          | चारि                      | 942     | 96         | शअत                                   | शोत                      |
| 922       | 22     | अपेक्ष्यते                    | अपे <del>श</del> ्यन्ते   | 943     | 94         | तदीदानीं                              | तदीदानीं                 |
| 922       | 22     | द्रष्ट्रव्य                   | द्रव्य                    | 943     | 20         | अदित                                  | आदित                     |
| 922       | 23     | <b>मातर्ददामि</b>             | <b>मेतददाभि</b>           | \$      |            |                                       |                          |
| 923       | 39     | चयवा                          | दथवाऽ                     | 948     | <b>39</b>  | इततस्त<br>वयवम                        | इतस्त<br>वयम             |
| 928       | 29     | संतीतो                        | सन्तीति                   | 944     | 99<br>94   | प्रयते<br>प्रयते                      | मतीयते .                 |
| 128       | 29     | तिथयअ                         | तिथयोऽपु                  | 944     |            |                                       | •                        |
| 924       | 93     | मांगल्य<br>•                  | •                         | 348     | 2          | ध्यस्त<br>पायोव्य                     | व्यत्यस्त<br>पाण्योर्व्य |
| 924       | 96     | चागर <b>य</b><br><b>चक्षर</b> | म <b>ब</b> ्ल्य<br>चक्षरं | 948     | ર          | पायाच्य<br><b>पीड</b> यासित <b>यं</b> | ना-पाण्य<br>पीडयितब्यं   |
|           | -      |                               |                           | 948     | ३<br>२७    | नाडपाततण्य<br>अतंद्रितअ               | भागपारम<br>अतिन्द्रितोऽन |
| 926       | •      | स्त्रिभि<br>                  | स्त्रीभि                  | 946     | 38         | यअतंद्रितः<br>यअतंद्रितः              | यातन्द्रतः               |
| 326       | २९     | <b>ब्यभ्यं</b><br>विकास       | <b>ब्यम्</b> यं           | 348     | 38         | यंविधाः                               | यंविधः                   |
| 926       | 30     | विध्यायका                     | विधायका                   | 946     | 8          | रवेमा                                 | रेवमा                    |
| 92.8      | 4      | शब्दे                         | शब्देन                    | 180     | 12         | विधिअ                                 | विधिःअ                   |
| 128       | •      | त्रिमनो                       | तस्मिन्नी                 | 180     | 98         | गृहास् <b>थ</b>                       | गृहस्था<br>-             |
| 928       | •      | कोण                           | कोण्                      | 750     | 22         | विधातव्या                             | विधातव्याः               |
| 150       | 3      | <b>न्वया</b> परी              | न्वयेपरं                  | 750     | 23         | व्यादितिनां                           | <b>व्यात</b> तीनां       |
| 150       | 4      | प्रांच                        | पुरांचः                   | 150     | 28         | <u>ब्याद</u> ती                       | ब्यात्हित                |
| 130       | 6      | चेत                           | चैत _                     | 180     | 24         | <u>ब्याह्रती</u>                      | <b>ध्याद</b> ति          |
| 950       | २५     | <b>थिकार</b>                  | <b>धिकारे</b>             | 980     | 20         | जेप                                   | अपे                      |
| 130       | २९     | नाति                          | नाती                      | 750     | 30         | द्वेवदा                               | हेदा                     |
| 131       | 2      | त्रसण                         | <b>ज्ञाल</b> ण            | 187     | ` <b>8</b> | <b>त्</b> ती                          | <b>त्र</b> ति            |
| 150       | 15     | मर्थ्व                        | मूर्ष                     | 183     | 1          | विकल्पअ                               | विकल्पीऽच                |

|                     | प्रक्रिः   | अशुद्धम्                     | शुद्धम                   | पृष्ठम् | पङ्किः | अगुबम्            | शुद्भ                   |
|---------------------|------------|------------------------------|--------------------------|---------|--------|-------------------|-------------------------|
| पृष्ठम              | पङ्किः     | मोक्षअनि                     | मोक्षोऽनि                | 294     | 28     | गतअ               | गतेऽ <b>भ्यु</b>        |
| १६२                 | 4          | नासञान<br>देशअत              | देशोऽत                   | 298     | 96     | नहंतु             | <b>নাহ</b> ন্দ্র        |
| 963                 | 70<br>70   | द्रशञत<br>प्रतिसि <b>द्ध</b> | र्शतिषिद्धे              | 296     | 93     | बोधाविष           | बोधोऽ्धि                |
| 986<br>9 <b>6</b> 9 | <i>30</i>  | भागाताच्य<br>श्वरे <b>व</b>  | श्वरदव                   | 298     | 12     | अन्यैथकेवदा       | अन्यथैकवेदा             |
| 9.05<br>1.01        | 12         | विषया                        | विषयाः                   | 220     | 8      | <b>पादानो</b>     | पादानात्                |
| 964                 | 29         | हेत्पन <u>्</u>              | <b>धेजपन्</b>            | 220     | 23     | पयंतता            | पर्यन्तता               |
| 9 44                | રેલુ       | <b>र्मकअतो</b>               | कर्मकोती                 | २२०     | 28     | दशस्य             | दंशस्व                  |
| 966                 | 16         | देशअरण्यं                    | देशोऽरण्यं               | २२०     | 39     | षडंगेः            | प्रकृते                 |
| 306                 | 20         | साध्याया                     | स्वाध्याया               | 229     | 8      | दीन्यगांगा        | दीन्यका                 |
| 960                 | 2          | ज्यांतऽ                      | ज्यान्तेऽ                | २२३     | 8      | ब्यामोभी          | <b>ब्यामीती</b>         |
| 969                 | 9          | प्रयप                        | पयःप्र                   | २२३     | 93     | दीक्षायं          | <b>दीक्षायां</b>        |
| 962                 | 18         | शुद्धःअ                      | शुद्धोऽर्थ               | २२३     | 18     | तद्यपदेनि         | तवपदेशनि                |
| 966                 | 94         | ततत्र                        | तत्र                     | 223     | 90     | योग्रीन्ना        | योप्रीना                |
| 968                 | 8          | स्ययति                       | स्या्यति                 | २२४     | 3      | तत्रस्य           | तस्य                    |
| 984                 | 2          | कालअ                         | कालेऽ <b>न्य</b>         | २२५     | •      | रक्षतेत           | रक्षेत                  |
| 984                 | २६         | यांज्ञाति                    | याज्ञाति                 | 226     | 98     | तानी्दा           | तानिदा<br>धर्मावेती     |
| 996                 | २९         | ददांति                       | ददाति                    | २३०     | 9      | धर्मावेते         | वनावता<br><b>देव</b>    |
| 996                 | ३०         | भेदम                         | भेदंम                    | २३१     | 92     | देवदेव            | रेव<br>येअ              |
| 996                 | 96         | <b>च्याब्द</b>               | <b>न्यब्द</b>            | २३२     | 9      | यअ                | रोऽ <b>ही</b>           |
| 996                 | २७         | म्युन्:                      | न्यून:                   | 232     | 90     | रअही              | राउहा<br>गेह्रेभ्योऽला  |
| 188                 | 3          | स्यूनिर                      | स्थविर                   | २३२     | 22     | गेहेम्यअ          | प्राकारा                |
| 158                 | 8          | स्त्वेवेष्ठ                  | स्त्वेवैतल्ल             | २३३     | રષ્ટ   | प्रकारा           | नायगरा<br>व्यप्रिक      |
| २००                 | 93         | यअभिवा                       | येऽभिवा                  | २३५     | ч      | तपितु             | तापूनु                  |
| २०१                 | 8          | नाम्नातं                     | नाम्नात<br>भीरमञ         | २३५     | 23     | वार्थीच्य         | वाथउच्य                 |
| .508                | •          | भियसुन्<br>                  | मीयसुन्<br>तदाहीन •े     | २३५     | २९     | र्थतं ,           | र्थतां                  |
| २०२                 | •          | तदाही। न                     | पराकान                   | २३६     | 99     | <b>स</b> त्रा     | ह्मन<br>रेन्स्सेरस्टीयं |
| २०२                 | 92         | नस्यास्त                     | नस्यात्त<br>मन्येतात     | २३६     | 94     | त्रेतच्चादनीय     | त्रेतचोदनीयं<br>        |
| २०४                 | 96         | मन्येतास्त<br><sup></sup> र  |                          | २३६     | 98     | अपत्यत्ति         | अपत्योत्पत्ति           |
| २०५                 | 9          | बृत्यंथ                      | बृत्यर्थ<br>नेन्स्यर     | 1 238   | રષ     | नैवेनतादस्य       | नेवैतादशस्य             |
| २०५                 | 9          | वेदध्या                      | ं वेदमध्या<br>णत्ति      | २३६     | २८     | मापचंतअ           | मापद्यन्तेतो            |
| 206                 | 3          | र्णात्तति<br>स्थितव्य        | भारा<br><b>भितो</b> त    | २३७     | 9      | श्यदवेते          | श्यंदेवते               |
| <b>20</b> 6         | <b>1</b> ९ | क्षितअ<br>भाववी              | भाव <u>ो</u> वि          | २३७     | 7      | व्याहार           | व्यवहार<br>——————       |
| २०९<br>२११          | 18         | नाववा<br>त्या <b>जु</b>      | त्याजुहाव                | २३७     | 9      | <b>छागमे</b> षाया | स्त्रागमेषाजा           |
| 292                 |            | ् <b>वतअने</b>               | वन्तोऽने                 | २३७     | 76     | वःस्ता            | वस्ता                   |
| 292                 |            | ्र पत्रजन<br><b>मस्त्रद</b>  | मंत्रदं                  | 230     |        | स्तुत्यार्था      | स्तुत्यर्था<br>निर्देशो |
| 292                 |            | _                            | देवानामप्येष             | २३७     |        |                   | निद्शा                  |
| 292                 |            | नूषान                        |                          | २३७     |        |                   | येष                     |
| <b>27</b> 2         |            |                              | नूचान:<br>धर्म           | २३९     |        |                   | चित्                    |
| 293                 | -          | यास्तं                       | यानस्तं                  | २४०     | ર      | 9                 | तुवा                    |
| <b>478</b>          | •          | _                            | मवामो                    | 289     | २०     | पश्चाद्वावन्      | पश्चाद्वावसतस्तथा       |
| <b>39</b> 4         |            | _                            | <b>मनसे</b>              | २४३     | 98     | न्यनः             | न्यतः                   |
| 7.                  | 7.         |                              | <b>▼</b> * <del>▼*</del> | •       |        |                   |                         |

| पृष्ठम् | पङ्किः     | अशुद्धम्        | शुद्धम्                     | । पृष्ठम् | पङ्किः | अगुद्धम्                  | शुद्धम्                     |
|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------|---------------------------|-----------------------------|
| २४३     | રપ         | च्चयनं          | च्चयंन                      | ३३०       | 4      | विश्वाम्नेवा              | विश्वान्देव                 |
| २४६     | 6          | <b>थितस्य</b>   | स्थितस्य                    | 330       | Ę      | नत्वदन्या                 | नत्वन्या                    |
| 280     | 99         | <b>लक्षते</b>   | लक्ष्यते                    | ,,        | २३     | देवेशब्दापि               | देवशब्दोपि                  |
| 280     | 99         | तरभं            | तरं े                       | 383       | 96     | भार्यामामी                | भू।यायाञ                    |
| २४७     | <b>ર</b> ૮ | णावतस्था        | णावस्था                     | ३४२       | "      | स्ये <b>ष</b> दे।षोत्पन्न | स्यैषदोषीन                  |
| २४७     | 30         | जन्मवे          | जन्मावे                     | ३४५       | 29     | <b>ऋियत्यु</b>            | क्रियइत्यु<br>पत्युर्भार्या |
| २४८     | ે જ        | मेएव            | मेव                         | 388       | 90     | पत्युभायां                | पत्युभोयो                   |
| २४९     | 9          | निभिवा          | त्थानाभि                    | ३५०       | 4      | पाकअति                    | पाकेऽतिथ                    |
| 249     | •          | स्पर्शादिति     | ₹पर्शादि                    | 340       | २९     | अन्यथावि                  | अन्यथ्वि                    |
| २५१     | २०         | विभेधेर         | विधे                        | 349       | 39     | दिनोद                     | दितिनोद                     |
| 244     | 99         | जनकअव           | जनकोऽव                      | 342       | 3      | मुधु                      | मधु                         |
| २५५     | 92         | मःस्त्व         | मस्त्व                      | ३५२       | 8      | पूर्यजं                   | पूजयं                       |
| 244     | 96         | चारअवे          | चारोऽवे                     | ३५३       | ર૪     | विशेषणी                   | विशेषेणी                    |
| २५७     | 28         | वर्षातृष्मा     | वर्षान्मा                   | ३५६       | 9      | तरुयव                     | तत्र्यव                     |
| २५७     | રઙ         | योयः            | योगः                        | ३६४       | 92     | विधियते                   | विधीयते                     |
| २५९     | 3          | नोपरिका         | नोपका                       | 364       | 93     | मित्रयोऽ                  | भिन्नयोः                    |
| २६२     | ٤          | अथाचै           | अयर्वे                      | ३६६       | 96     | संपः                      | संयहः                       |
| २६३     | બ          | श्रुतिरस्षृ     | श्रुतिस्मृ                  | ३६८       | 96     | स्तनिवृ                   | स्तन्निवृ                   |
| २६५     | 3/0        | अवा             | वा                          | "         | २०     | गृहेते<br>नेवा            | ्यृहोते 🌷                   |
| २६८     | ३०         | चराणा           | चरणा                        | ".        | २०     | <u>न</u> ्वा              | नैव                         |
| -       |            |                 | • • •                       | ३६९       | 98     | विवृत्त्य                 | निवृत्त्य                   |
|         |            | अध्य            | ायः ३                       | "         | 90     | <b>थितअ</b> घ्या          | प्राधितो्घ्या               |
| २७१     | 23         | यनामर्था        | यनमर्था                     | 3/00      | ર      | भिहितअमा                  | भिहितोऽम                    |
| २७६     | 9 €        | नयस्य           | नयनस्य                      | ३७२       | 4      | मन्येतद                   | मन्येततद                    |
| 206     | 28         | स्यात्पु        | स्यातकेषु                   | 3/43      | 9      | धमार्थी                   | धर्मार्थी                   |
| 266     | 20         | द्रोत्र         | गोत्रं                      | ३७४       | 3      | वर्जेन                    | वर्जने                      |
| २८२     | 6          | णिर्भ           | णिनिर्म                     | 3/04      | 13     | यदीय                      | यदिय                        |
| २८३     | 98         | त्र्ही          | तर् <b>स</b>                | 364       | 98     | ध्यायंतरा                 | <u>ध्यायान्तः</u>           |
| ર૮५     | 16         | <b>ष्टि</b> ति  | र्धित                       | ३७७       | 30     | <b>पीतिरोद्धा</b>         | <b>प्रतिरो</b> द्धा         |
| २९७     | 36         | शब्दाए          | शब्द<br>शब्द                | 300       | २०     | व्याधिर्गृ <b>ही</b>      | ब्याधिगृत                   |
| ३०१     | Ìų         | दोषाभा          | दोषाःमा                     | ३७९       | २६     | मूल्यनं                   | मूल्येन                     |
| 303     | •          | निदेशात्        | निर्देशान्                  | ३८४       | 9      | पृष्टव्या                 | प्रष्टब्या                  |
| 308     | 96         | <b>ख्या</b> तिब | । गद्द्रशात्<br>ख्यातिर्द्ध | ३९१       | •      | मधीयानानये                | मधीयाना                     |
| ~ ~ 6   | ,-         | V TIMB          | (941)(1 <b>6</b>            | I         |        | <b>C</b>                  | C                           |

99 रेषःशु रेषशु 393 329 ş पदार्थस्याध्या **पदार्थसा**ध्या ३२२ 29 श्रुयंते श्रूयन्ते 323 29 किप

ख्यातिर्द्र

योगेनसम

किप् णिच 29 णिच् " शेषोय शेषीयं ३२६ 97

१८ ख्यातिब

98

योगेनम

308

399

३२७ 93 पहयोना पहयोरना

सुपर्णाप ३९८ इत्येषःसु 809 4 18 सोहि 803 अपरोक्षा 809 23

99

90

२४

388

396

४०५ 93

पितृदेश्यो पितृश्यो अभिरिदतिमंत्राश्चेत अभिरिद्धि-800 38

द्विजा

निर्देशो '

वा पे नमी तोत्**पन्न** ध्या र्ग ना ₹ तरा Ţ ही मधीयानाये हिजाः निर्देशे सुपर्णाःप इत्येषस् सोहि

अपर:क्षा

तिमह्मद्रशितः

| पृष्ठम्  | पङ्गिः | अशुद्धम                         | शुद्धम                  | पृष्ठम् | पद्भिः     | अशुद्धम्                 | शुद्धम                       |
|----------|--------|---------------------------------|-------------------------|---------|------------|--------------------------|------------------------------|
| 806      | 8      | रूपतद                           | रूपस्तब्हरते            | 40      | . ૨૧       | च्छिल्ये                 | च्छिरुवे'                    |
| ४०८      | २५     | विध्यते                         | वीधीयते                 | 463     | 20         | <b>प्रायभित्तीर्न</b>    | <b>मायश्चित्तै</b> नि        |
| ४०९      | 93     | नोचते                           | नोच्यते                 |         |            |                          |                              |
| 899      | 99     | पूनिन                           | पुना <b>र्नन</b>        | 1       |            | अभ्यायः ५                | _                            |
| ४१२      | ٥,۶    | भोज्येत्                        | भोज्येत                 | 468     | ٠ ٦        | समाहारद्वन्दः            | समाहारोद्दन्दः               |
| ४१३      | 9      | पितृभ्यो                        | पितृ <b>भ्यां</b>       | 468     | •          | ममस्ति                   | समोऽस्ति                     |
| ४२२      | 99     | व्या <b>ल्यान</b>               | <b>ब्या</b> ख्यात       | ५९२     | 96         | ऋव्याद .                 | ऋव्यादा                      |
| <b>"</b> | 92     | •यवक्षि                         | विवक्षि                 | 463     | २५         | रजुदा्लादयः              | र ज्वालादयः                  |
|          | , 39   | करणमा                           | करणंमा                  | ६०२     | 28         | प्रतवेधे                 | मतिषेषे                      |
| ४३०      | 98     | क्यात्.                         | कुर्यात्                | ६०४     | ર          | भक्षणा <b>छास्रा</b>     | भ <b>श्गाच्छासा</b>          |
| ४३०      | २६     | सुञ्ज                           | સુંજ                    | ६०४     | 39         | च्छति                    | च्छुति                       |
| "        | २८     | सुश्रि                          | सुश्                    | ६०५     | 3          | तस्यैवाल्याच             | तस्ये <b>ववाल्याच</b>        |
| ४३२      | २९     | तद्दविका                        | तद्दिका                 | 806     | 8          | मांस <b>स्या</b> एव      | मांस <b>स्यात</b> ए <b>व</b> |
| ४४२      | 96     | नवम्यास्ति                      | नवम्यस्ति               | ६१७     | २३         | भवान्पाणिनिः             | भगवान्पाणिनिः                |
|          |        | अध्यायः                         | ¥                       | ६२०     | 96         | शिष्टामतिषिद्धा          | शिष्टाः मति <b>षिद्धा</b>    |
|          |        |                                 |                         | ६२२     | ર          | द्रालतर                  | दालेतर                       |
| ४५५      | 23     | याचितया                         | याचिताया                | ६२४     | 30         | यांमागन्तव्य             | यामामन्तव्य                  |
| 860      | 96     | चितच                            | चितं <b>च</b>           | ६२५     | ર          | ण्डयं                    | ण्ड्यं                       |
| ४६२      | 9      | उद्धत्य                         | औद्रत्य                 | ६२५     | 96         | पञ्जबे                   | पञ्चमे                       |
| ४६४      | 90     | प्रयीयते                        | प्रती <b>य्ते</b>       | ६२८     | <b>6</b>   | विद्धति                  | विद्धाति                     |
| ४६७      | 19     | भ्रमण                           | श्रवणे                  | ६२८     | 90         | <b>लक्षणायासा</b>        | <b>लक्षणायाः</b> सा          |
| ४६८      | 6      | अनाय <b>न</b> ि                 | <b>अयना</b> न्ते        | €83     | 26         | पञ्चयविधानं              | <b>पञ्चयज्ञ</b> विधानः       |
| ४६९      | 8      | वष्वतच्याः                      | <b>ध्वगंतब्याः</b>      | ₹83     | २८         | नक्षत्रभय                | नक्षत्राश्रय                 |
| ४८४      | ર્ષ્ટ  | न्तींमपः                        | *तीमपः                  | €88     | 39         | विधानात <b>च्छ</b> ब्देन | विधानात्तच्छद्देन            |
| ४९२      | 6      | <b>ब</b> ्वेत्प्र <b>सिद्धं</b> | <b>ब्वेतत्प्रसिद्धं</b> | 584     | •          | सबन्धो                   | संबन्धों                     |
| ४९४      | 98     | <b>उच्छिश</b> दो                | <b>उच्छिष्टशदो</b>      | ६४७     | 90         | अनियुक्तासुतादयश्र       | अनियुक्ताः सुतादय <b>म</b>   |
| ४९६      | ર્પ    | स्थिलहाभ्या                     | संश्लिष्टाभ्या          | ६५५     | 93         | सानत्वा                  | लानंत्वा                     |
| 400      | 90     | निर्वेध                         | निषेष                   | ६५५     | <b>३</b> 0 | वस्तुपसंहारो             | वस्तूप <b>संहा</b> री        |
| 409      | રપ     | वहु ू                           | बहु ू                   | 663     | 3          | अर्थेताशुद्धयः           | अथैताःशुद्धयः                |
| 490      | 97     | <b>उत्तराद्वी</b>               | उ <b>न्</b> राद्वी      | 463     | 6          | नृह्यणं                  | नृयहणं                       |
| 478      | ર્પ    | पूर्वमुक्तम्                    | पूर्वमुक्तम             | 1 8 8 9 | २३         | इर्भेः                   | इभैं:                        |
| ५२९      | 4      | राष्ट्रीत्                      | रोवृत्तिम               | ६७६     | ч          | रुष्णतरः                 | रूष्णेतरः                    |
| ५२९      | ч      | लक्षतोअ <b>साधना</b>            | लक्षतीऽसाधना            | \$ < 9  | રર         | इत्यनु <b>छिष्टं</b>     | इत्यनुष्कृष्टं               |
| 436      | 34     | लो <b>केय</b> ते ू              | लोकेऽ <b>च्ते</b> ॄ     | 162     | 98         | परानाचनयतः               | परानाचामयतः                  |
| 483      | 4      | <b>मन्यामा</b> ऽनोर्थ           | मन्यमानोऽर्थ            | 1504    | -          | स्रय                     | <b>इ</b> यं                  |
| 483      | 3      | आंभयागता                        | आश्रयागता               | 1       | 29         | येरति                    | येति                         |
| 488      | २०     | <b>શ્</b>                       | <b>4</b>                | 198     | २८         | घर्म                     | धर्म                         |
| 486      | 8      | काम्य                           | काम्यं                  | 1       |            | अध्यायः ६                | `.<br>!                      |
| 444      | 98     | होउक्तः                         | होमउक्तः                | 1       |            |                          |                              |
| 464      | 8      | लक्षणां संबन्धाना               | लक्षणान्सबन्धाना        | 1009    | <b>₹</b> 9 | तर्छौते                  | वच्छ्रौते                    |
| ५७६      | 96     | याच्या                          | याञ्चा                  | 1 409   | २२         | तस्मास्त्रास्य           | तरमाच्छास                    |

| पृष्ठम्     | पङ्किः    | अशुद्धम्               | शुरुष                          | 1 88         | Ą  | पङ्किः     | अशुद्धम                | शुद्धम्                      |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------|--------------|----|------------|------------------------|------------------------------|
| <b>604</b>  | 8         | <b>पण्मासनि</b>        | <b>पण्मासा</b> नि              | 63           | •  | २५         | <b>श्रास्</b> णात्श्री | <b>बाद्यणाच्छ्रो</b>         |
| 670         | 18        | कुर्यात्               | नकुर्यात                       | 63           | 3  | <b>३</b> 0 | अथावा                  | अथवा                         |
| 458         | 30        | <b>रि</b> ण्यान्तरिक्ष | <b>दि</b> ज्यान्तरि <b>क्ष</b> | 63           |    | 76         | मिश्रणःस्तं            | मित्रणस्तं                   |
| 420         | 96        | सन्ना                  | सन्न                           | 68           | ş  | २०         | सम्यग्र                | सम्बन                        |
| ७२९         | 28        | इमपर                   | इदम्पर                         | <8           | •  | 96         | ब्युहो                 | ब्यूहो                       |
| 430         | 15        | मनुद्धदे               | मनुद्धे दे                     | 60           | 9  | 8          | स्ताभताभ               | स्तेंभै                      |
| 450         | 15        | ऑनन्तरस्व              | अनेन्तरस्य                     | ,            | )  | २२         | युध्येत                | युध्येत                      |
| 689         | 37        | उप्रजायत               | उपजायते                        | ci           | 1  | •          | अध्यवस्ता              | अध्यस्ता                     |
|             | •         | अभ्याय                 | r: <i>v</i> a                  | ,            |    | 98,20      | त्रुपशूः               | तदुपदेशः                     |
|             |           |                        |                                | 6            | 8  | 8          | निकाय                  | निष्काय<br>                  |
| ७५९         | 30        | च्छेदन                 | छदन                            | ,            | )  | 90         | धनज्ञयः                | धनञ्जय                       |
| <b>6 8</b>  | 29        | <b>मावतिष्यत</b>       | मावति <u>ष</u> ्यत्            | اح           | 6  | २९         | प्रयच्छन्ति            | प्रय <del>च्छ</del> ति       |
| ७६५         | २०        | अतस्तुति               | <b>अ</b> तःस्तुति              | 68           | ,  | २३,२४      | संन्त्य                | सन्त्य                       |
| 4           | 96        | पपद्                   | पद्                            | 28           | 3  | •          | जातानित्यर्थ           | जातानीत्यर्थ                 |
| 600         | 3         | धर्मच्यता              | धर्मृच्युता                    | ,            |    | 29         | पथा:_                  | यथा                          |
| ६७७         | 30        | वजनं                   | वर्जनं                         |              | ,  | २२         | उपायो ू                | उपाय                         |
| 600         | 25        | सदिश्                  | संदिस                          | <b>  48</b>  | ,3 | •          | पुनराज्यार्थ           | पुनाराज्यार्थ                |
| "           | 21        | सक्षोभो                | संभोगो                         | 68           | 8  | •          | ואיאו                  | े नित्यं<br>                 |
| 669         | 14        | भूयिष्ठा               | भूयिश                          | 6            | 4  | २८         | निमेनापतितं            | नियमनापतितं                  |
| <b>6</b> 00 | 18        | हरेत्                  | <b>ह</b> रताम                  |              | •  |            | अध्यायः                |                              |
| 79          | 14,15     | श्राम्यास              | श्याभ्यासः                     | C8           |    | 79         | <b>मसंब्</b>           | प्रस <b>ङ्</b>               |
| 462         | 18        | युक्तीअथ               | युक्तीऽथ                       | < V          |    | 70         | ततश्रेणिषु<br>च्ये     | ततःश्रेणिषु<br><del>छे</del> |
| 77          | 15        | र्ण्डत्येव             | द्गण्डइत्येव                   | 64           | -  | 23         |                        |                              |
|             | 20        | प्रवृता                | प्रवृत्ता                      | EV           |    | 6          | <b>बातु</b>            | ं दातुः<br>•यायकान्तरं ्     |
| "<br>65\$   | 28        | आधिक                   | आधिक                           | 1            |    | . 29       | न्यायकायकान्तरं        | विरुद्धानि                   |
| ,           | 34        | धर्मिक                 | थामिक                          | CV           |    | 19         | विद्धानि               | <b>शास्त्रन्याय</b>          |
| "<br>624    | 1         | अतंन्द्रिता            | <b>अतिष्ट्रता</b>              | l ev         | -  | 96         | शास्त्रान्याय<br>कर्त् | कर्तु                        |
|             | 12        | <u>बु</u> त्पति        | बुत्पत्ति                      | 60           |    | 28         | कत्<br>नश्येम्त्यंते   | नश्य <u>न</u> ्यन्ते         |
| "           | 13        | भिरव                   | भीरव                           | 6            |    | २५         |                        | तत्सर्वे<br>तत्सर्वे         |
| "           |           | स्पृति                 | <del>रप</del> ृतिः             | 66           |    | २६         | तर्त्सव                | ₹ <b>₹</b>                   |
| <b>468</b>  | 28        | पनुर्दुर्गम्.          | धन्वदुर्गम्                    | 66           |    | 70         | 41                     |                              |
| 668         | २९        | पणु <b>र्</b> कार      | พระสาราโ                       | 60           | -  | 77         | <b>मामतस्य</b>         | गाप्तस्य<br>भ्रष्ट           |
| 661         | R         | धनुई गी                | धन्वदुर्गा<br><b>रू</b> प्य    | 69           |    | •          | अष्ट                   | म्रुरसौ<br>प्रभुरसौ          |
| ७९२         | 14        | रूप<br>वय              | वयः                            | <            |    |            | <b>मभूरसी</b>          | न पुरसा<br><b>बीप</b> लापी   |
| ७९९         | \$        | यु <b>ण्यमानाः</b>     | युष्यमानाः                     | 90           |    | 96         | वोपलापोपलापो           |                              |
| "           | <b>23</b> | चुन्यनानाः<br>चन्त्र   | हात्रोद् <u>रा</u> ता          | 90           |    | 29         | ना                     | णा<br>सन्दर्भ                |
| 600         | 8         | होत्रोद्गीत्रा         |                                | 39           |    | २२         | बुरध्या                | बुब्धा<br>क्याधने            |
| 608         | •         | शमर्ग                  | श्चमन                          | 35           |    |            | तत्ससाधन               | तत्साधने<br>नतो              |
| 606         | 6,6       | रक्ष:पर                | रक्षापर                        | 99           |    | 8          | नता                    | नता<br>साभाइष्टा             |
| <b>37</b>   | 6         | <b>एव</b>              | <b>एवं</b>                     | 99           |    | •          | साक्षाइष्टा            | तासाउँ है।<br>कार्योपदेश     |
| 694         | 18        | निर्द्शी               | निर्धनी<br>                    | 91           |    | २५         | कार्योपेशे             | काषा १५५<br>भौवनेति          |
| 614         | 15        | <b>फ्रियते</b>         | क्रीयते                        | ) <b>9</b> 3 | 13 | 94         | भौमनेति                | नानगर ,                      |

| <ul> <li>९३२ २६ होमिस्तु स्वीश्लापतात</li> <li>९३१ ० ह्योसलिपतात</li> <li>९३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१ ० ह्या</li> <li>१३१० ० ह्या</li> <li>१३१० ० ह्या</li> <li>१३१० ० ह्या</li> <li>१३१० ० ह्या</li> <li>१३१०</li></ul>    | पृष्ठम | पङ्किः    | अशुद्धम्               | शुंदम                  | पृष्ठम | पहिः      | अशुद्धम्                | शुब्ध                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------|------------------------|--------|-----------|-------------------------|-------------------------------|
| <ul> <li>१३१ ७ ह्योतिल्यांतात्</li> <li>१३१ १ तपु</li> <li>१३१ १ तपु</li> <li>१३१ १ तपु</li> <li>१३१ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु</li> <li>१३४ १ तपु&lt;</li></ul> | -      | -         | श्रदेमभिस्त            | शुद्रमेभिस्तु          |        |           | स्पर्दिष्टा             | स्पर्विष्ठा                   |
| ११६ ६ नयु मनु मनु १०४० १० आकाणच आकाणच प्रश्न १९४० २० सावन्य मनु भारित्र वा स्वितः संभितः १०४१ २० सानितः संभितः १०४१ २० सानितः संभितः १०४१ २० सानितः संभितः १०४१ २० सानितः संभितः १०४१ २० सानितः वार्षति वार्षति वार्षति १०४४ २५ सानितः वार्षति वार्षति १०४४ २५ सानितः वार्षति वार्षति १०४५ २५ सानितः वार्षति वार्षति १०४५ २५ सामिक माण्ययो वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं वाणिकं              |        |           | <b>इ</b> योसन्निपातात् | <b>इयाःसन्निपातान्</b> | 3      | 22        |                         | अथनार्य                       |
| <ul> <li>१९४ २ मन्युत्यानहेत् मन्युत्यानहेत् प्रत्यानहेत् प्राप्ता मन्युत्रा मन्युत्रा प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्त प्राप्ता प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्ता प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्</li></ul>    | 938    | Ę         |                        |                        | 1080.  | 70        | अकाणच                   | अकाणंच                        |
| ११४ २४ क्षिप्तान क्षिप्तान क्षिप्तान ते १०४१ २० सामा स्वार्ण क्षिप्ता सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः सीमातः स              | 980    |           | प्रत्युत्यान्हेत्      | <b>पत्युत्यानहेतू</b>  | 9080   | २२        | भातम्य                  | <b>সা</b> নৃশ্যু              |
| १९९ ५ निष्कासर्न निष्काश्वर्न । १०४१ २० समितः संभितः । १०४१ २० समितः संभितः । १०४० २४ मातिकाभितेन वार्षिति । १९६२ ५ द्वार्षिति वार्षिति । १०४२ २५ माणिकभाण्डयो वार्षिक । १९६२ १६ इ. इ. याणिकभाण्डयो वार्षिक । १९६२ १६ इ. याणितः प्राणितः । १०५२ २५ साणिकभाण्डयो वार्षिक । १९६२ २० कृषीदं कर्मादं । १०५८ १५ स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त              |        | 28        |                        |                        | 1081   | 30        |                         | यत्र                          |
| १९६ २७ समितः संगितः वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्दित वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्दत वार्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्दत वार्दत वार्द्दत वार्दत वार्दत वार्द्दत वार्द्दत वार्दत वार्द्दत वार              |        |           |                        |                        | 3083   | 30        | हम्ण .                  | पहणं                          |
| १६२, ४ वार्षित वार्षित वर्षित १०४० २४ वार्षिक नाण्डयो वार्षिक वर्षित १९६२ १६ ह क् वार्षित वर्षित १००५ २५ सन्ययह सन्ययह हुए १६० २० मामोनि मामोति १००५ १५ सूर्प हुए १९८ २८ कृशीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृतीर्द कृति १००५ १५ सुशकादिमः मुसकादिमः वृत्तकाद १००५ १५ सुशकादिमः मुसकादिमः वृत्तकाद विषय वर्षिण्य १००५ १५ महाकृतकाद कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यम् कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यनापेद्वा कृत्यन कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृत्यन्तापेद्वा कृ              |        | 20        | समितः                  | संमितः                 | 3085   | 7         |                         |                               |
| १६३ प इश्यते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           | बाईति                  | वार्हति                | 3080   | <b>38</b> |                         |                               |
| १६२ २६ ह स्वाभिति मामोति १९८ २० मामोति १९८ २० कुशीदं कुसीदं १०५८ १५ स्वेष विधि १९८ २० कुशीदं कुसीदी १०५८ १५ स्वेष विधि १९८ २० कुशीदं कुसीदी १०५८ १५ सुग्राकेन मुसकेन १९८० २० कुशीदं कुसीदी १०५८ ११ सुग्राकेन मुसकेन मुसकेन १९८० १० हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा १०६० १२ मुग्राकेनित्रः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिनिः तुस्कादिन्। १०६१ १० कावियत्व काव्यवद्वातिः १००५ १० कावियत्व काव्यवद्वातिः १००५ १० कावियत्व काव्यवद्वातिः १००५ १० कावियत्व काव्यवद्वातिः १००५ १० कावियत्व काव्यवद्वातिः १९८२ १० काव्यवद्वातिः मुक्कादिनाचाचे १९९८ १० काव्यवद्वातिः मुक्कादिनाचाचे १९९८ १० काव्यवद्वातिः मुक्कादिनाचाचे १९९८ १० काव्यवद्वातिः स्वादित्वा १९९८ १० काव्यवद्वातिः स्वादित्वा १९९८ १० काव्यवद्वातिः स्वादित्वा १९९८ १० काव्यवद्वातिः स्वादित्वा १९९८ १० काव्यवद्वातिः स्वादित्वा १९९८ १० काव्यवद्वातिः स्वादित्वा १९९८ १० काव्यवद्वातिः स्वादित्वा १९९८ १० काव्यवद्वातिः स्वादित्वा १९९८ १० काव्यवद्वातिः स्वादित्वा १९९८ १० काव्यवद्वातिः स्वादित्वा १९९८ १० काव्यवद्वातिः स्वादित्वा १९९८ १० काव्यवद्वातिः स्वादित्वा १९९८ १० काव्यवद्वातिः स्वादित्वा १९९८ १० काव्यवद्वातिः स्वादित्वा १९९८ १० काव्यवद्वातिः स्वादित्वा १९९८ १० काव्यवद्वातिः स्वाद्वात्वः १९९८ १० काव्यवद्वातिः स्वाद्वः स्वाद्वः स्वाद्वः स्वाद्वः स्वाद्वः स्वाद्वः स्वाद्वः स्वादे स्वाद्वः स्वाद्वः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वादः स्वाद              | 543    | 4         | <b>र</b> श्यते         | दश्येत                 |        |           |                         |                               |
| १६० २० मार्गो-ति माप्तिति कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीर् कुसीक् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार् कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसकार कुसका              | 983    | 75        | <b>E</b>               | ब्द                    |        |           | सम्ययह                  | सम्यग्पह                      |
| १६८ २८ कुशीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर कुसीर्द कुसीर्द कुसीर कुसीर्द कुसीर कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसीर्द कुसी              |        | २०        | मामो-ति                | मामोति                 | -      |           | सूर्प                   | <b>%</b> 4                    |
| १७२ २० हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा शतं तदस्य तस्य तस्य किष्ण १५०६ २६ शतं किष्ण शतं किष्ण १००१ १८ शतं वनस्पत्य वनस्पत्य वनस्पत्य वनस्पत्य वनस्पत्य वनस्पत्य वनस्पत्य वनस्पत्य वस्या शह्या शह्या शह्या शह्या शह्या शह्या शह्या शह्या १००१ १९ वदनं वदनं वदनं वदनं वदनं वदनं वदनं वदनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ९६८    | २८        | कुशीदं                 | कुसीदं                 | 4      | -         |                         |                               |
| १७२ २० हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा शतं तदस्य तस्य तस्य किष्ण १५०६ २६ शतं किष्ण शतं किष्ण १००१ १८ शतं वनस्पत्य वनस्पत्य वनस्पत्य वनस्पत्य वनस्पत्य वनस्पत्य वनस्पत्य वनस्पत्य वस्या शह्या शह्या शह्या शह्या शह्या शह्या शह्या शह्या १००१ १९ वदनं वदनं वदनं वदनं वदनं वदनं वदनं वदनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | २९        | कुंशीदी                | कुंसीदी                |        |           | यथाम्यत                 | यथाक्षम्यत                    |
| १७२ १० हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यभदत्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यभदत्वा १०६३ १६ शत शर्त सम्बद्धः १०५० १० कि स्विद्धः कि स्विद्धः स्विद्धः स्विद्धः स्विद्धः स्विद्धः स्विद्धः स्विद्धः स्विद्धः स्विद्धः स्विद्धः स्विद्धः स्विद्धः स्विद्धः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः स्वदः               | 960    | २०        | कृणां                  | कुणां                  | 3050   |           | मुशलन                   | <b>मुसलन</b>                  |
| हिर्ण्यंअदृत्वा  ९७३ २६ शत  १७५ १५ किम्बद्तः  १७५ १५ किम्बद्तः  १७५ १४ किम्बद्तः  १७५ १४ किम्बद्तः  १०५ १४ किम्बद्तः  १०५ १४ किम्बद्तः  १०५ १४ किम्बद्तः  १०५ १४ किम्बद्तः  १०५ १४ किम्बद्तः  १०५ १४ किम्बद्दाः  १०५ १४ किम्बद्दाः  १०५ १४ व्यवती  १०५ १० व्यवती  १०५ १० व्यवती  १०५ १० व्यवती  १०५ १० व्यवती  १०५ १० व्यवती  १०५ १० व्यवती  १०५ १० व्यवती  १०५ १० व्यवती  १०५ १० व्यवती  १०५ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०१ १० व्यवती  १०              | ९७२    | 36        | हिरण्यमदत्वा-          |                        |        |           | मुशलादा मः              |                               |
| १७३ २६ शत शार्त । १०५ १५ शत शार्य । १०५ १५ श्रायांपुत्रः । भार्यापुत्रः । १०५ १८ २८ अलेकोन । १०५ १८ वनस्पत वनस्पत्य । १०५ २९ परिपीय परिपण्य । १०५ १९ वदनं वदनं वदनं वदनं । १०५ १० शात्यात्य । १०५ १० शात्यात्य । १०५ १० शात्यात्य । १०५ १० शात्यात्य । १०५ १० शात्यात्य । १०५ १० शात्यात्य । १०५ १० शात्यात्य । १०५ १० शात्यात्व । १०५ १० शात्यात्य । १०५ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० १० शाल्यात्य । १०१ १० १० शाल्यात्य । १०१ १० १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० १०१ १० शाल्यात्य । १०१ १० १०१ १० १० शाल्यात्य । १०१ १० १०१ १० १०१ १० १०१ १० १०१ १० १०१ १० १०                                                                                                                                                                                    | _      |           | <b>हिरण्यं अद</b> त्वा | •                      |        |           |                         | तस्य                          |
| १७५ २४ श्लोकोन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोकेन श्लोके              | ९७३    | 38        | शत                     | शतं                    |        |           | कल्पनापक्या             | कल्पनापक्षा                   |
| १७६ २४ मितभूतजात मितभूरतजात परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य परिपश्य पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे पर्दे परदे परदे परदे परदे परदे परदे परदे पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 94        | किथिदत्तः              | किष्दतः                | 1      |           | मायापुत्रः              | मायापुत्रः                    |
| १७६ २७ पतिप्राचात पतिप्रसकात परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्यि परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या परिपण्या               |        | <b>38</b> | श्लोकोन                | श्लोकेन                |        |           |                         | वनस्पत्य                      |
| १८९ १२ ननु नतु १८९ १० शहया शहुया १८९ १० शहया शहुया १८९ १० शहया शहुया १८९ १० शान्यते ह्यानुपादाने ह्यानुपादाने १८५ १० शान्यते ख्याच्यते आस्याः १८५ १० शान्यते ख्याच्यते आस्यायः १८५ १० शान्यते ख्याच्यते आस्यायः १८५ १० शान्यते ख्याच्यते आस्यायः १८५ १० शान्यति स्वकादिनानारेः १८५ १० शिष्टि च्छिटी १९९ ३ निक्षिप्त निक्षप्तं १००६ १० शतीयातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिप्रति १९९८ ३ निक्षप्रता निक्षप्रति । १९२२ १ सर्पादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि । १९२२ १ सर्पणादि तर्पणादि । १९२६ १ यदनृताक्षिय यदनृताःक्षिय यदनृताःक्षिय यदनृताःक्षिय यदनृताःक्षिय यदनृताःक्षिय यदनृताःक्षिय यदनृताःक्षिय यदनृताःक्षिय प्रतदातीरस्वस्वकाण् १००६ १० स्वर्णे स्वर्णे प्रतदातीरस्वस्वकाण् १००६ १० स्वर्णे प्रतदातीरस्वस्वकाण् १००६ १० स्वर्णे प्रतदातीरस्वस्वकाण् १००१ १० देवि द्याद्य प्रत्यति वद्यति वद्यति वद्यति । १९३० १० देवि द्याद्य प्रत्यति वद्यति वद्यति । १९३० १० देवि द्याद्य प्रत्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति प्रत्यति वद्यति । १९३० १० देवि द्याद्य प्रत्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यत्यत्व । १९३० १० देवि द्याद्यत्व । १९३० १० द्याद्यत्व । १९३० १० देवि द्याद्यत्व । १९३० १० देवि द्याद्यत्व ।              |        |           | <b>मतिभृतज्ञात</b>     | <b>पति भूस्तञ्जात</b>  |        |           |                         | ज्युषत।<br>साजनामिक           |
| १८९ १२ ननु नतु १८९ १० शहया शहुया १८९ १० शहया शहुया १८९ १० शहया शहुया १८९ १० शान्यते ह्यानुपादाने ह्यानुपादाने १८५ १० शान्यते ख्याच्यते आस्याः १८५ १० शान्यते ख्याच्यते आस्यायः १८५ १० शान्यते ख्याच्यते आस्यायः १८५ १० शान्यते ख्याच्यते आस्यायः १८५ १० शान्यति स्वकादिनानारेः १८५ १० शिष्टि च्छिटी १९९ ३ निक्षिप्त निक्षप्तं १००६ १० शतीयातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिघातो प्रतिप्रति १९९८ ३ निक्षप्रता निक्षप्रति । १९२२ १ सर्पादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि । १९२२ १ सर्पणादि तर्पणादि । १९२६ १ यदनृताक्षिय यदनृताःक्षिय यदनृताःक्षिय यदनृताःक्षिय यदनृताःक्षिय यदनृताःक्षिय यदनृताःक्षिय यदनृताःक्षिय यदनृताःक्षिय प्रतदातीरस्वस्वकाण् १००६ १० स्वर्णे स्वर्णे प्रतदातीरस्वस्वकाण् १००६ १० स्वर्णे प्रतदातीरस्वस्वकाण् १००६ १० स्वर्णे प्रतदातीरस्वस्वकाण् १००१ १० देवि द्याद्य प्रत्यति वद्यति वद्यति वद्यति । १९३० १० देवि द्याद्य प्रत्यति वद्यति वद्यति । १९३० १० देवि द्याद्य प्रत्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति प्रत्यति वद्यति । १९३० १० देवि द्याद्य प्रत्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यति । १९३० १० देवि द्याद्यत्यत्व । १९३० १० देवि द्याद्यत्व । १९३० १० द्याद्यत्व । १९३० १० देवि द्याद्यत्व । १९३० १० देवि द्याद्यत्व ।              |        |           | परिपथि                 | <b>परिपर्निथ</b>       |        |           | आतायत्व                 | मातता। पत्प<br>मेन्स्रो       |
| १८१ १० शहँ या शहँ या शहँ या १८० १२ शाँ पा १८० १२ १६ विश्व वि १८० १२ शाँ पा १८० १२ १८ शाँ पा १८० १८ १८ शाँ पा १८० १८ १८ शाँ पा १८० १८ १८ शाँ पा १८० १८ १८ शाँ पा १८० १८ १८ शाँ पा १८० १८ १८ शाँ पा १८० १८ १८ शाँ पा १८० १८ १८ शाँ पा १८० १८ १८ शाँ पा १८० १८ १८ शाँ पा १८० १८ १८ शाँ पा १८० १८ १८ शाँ पा १८० १८ १८ शाँ पा १८० १८ १८ १८ शाँ पा १८० १८ १८ १८ शाँ पा १८० १८ १८ १८ शाँ पा १८० १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 12        |                        |                        |        |           | qqq                     | वयुग<br>जानोककि               |
| १८१ २१ द्वानुपादाने ह्वानुपादाने एवाप्यते एवाप्यते एवाप्यते एवाप्यते एवाप्यते एवाप्यते एवाप्यते एवाप्यते एवाप्यते एवाप्यते एवाप्यते एवाप्यते एवाप्यते एवाप्यते एवाप्यते एवाप्यते एवाप्यते एवाप्यते एवाप्यते एवाप्यते एवाप्यते एवाप्यते एवाप्यते एवाप्यत्व एवाप्यते एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्य प्रमुता एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्यत्व एवाप्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्य प्रमुव्              |        | 90        | शद्भया                 | शहुया                  |        |           |                         |                               |
| ९८५ १ क्षाच्यते क्याच्यते अभ्यायः ९ ९८६ ७ वछ्वद्विद्विभ बछ्वद्वि वछ्वद्विद्विभ वछ्वद्विद्विभ वछ्वद्विद्विभ वछ्वद्विद्विभ वछ्वद्विद्विभ वछ्वद्विद्विभ वृश्यायः १ ९९५ १ क्षिष्ठ छिष्ट चिछ्ठष्टी १११९ १ प्रायामिनिष्ठः भायामिनिष्ठः भायामिनिष्ठः १९९८ १ निक्षिप्र निक्षप्रं १९९८ १ निक्षप्रं १८०६ १ अण्याद्वितेना इत्यादिस्तेना ११२६ १ प्रदन्ताक्विय यदनृताःक्विय ११०६ १ अण्याद्वि वर्षणादि ११२६ १ प्रदन्ताक्विय यदनृताःक्विय ११०६ १ अण्याद्वि वर्षणादि ११२६ १ प्रदन्ताःक्विय यदनृताःक्विय ११०६ १ अण्याद्वि वर्षणादि ११२६ १ प्रदासीस्वरुक्षाः १०१६ १ कृष्या प्रमावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभावेन प्रभा              |        | 29        | द्दानुपादाने           | <b>इ</b> ।नुपादाने     |        |           | चपुत्।<br>सर्वात        | युगा<br>सार्व्यक्रादिः        |
| ९८६ ७ बछविद्वहिन बछविद्ध १११७ ८ वक्षामि वक्ष्यामि १९९५ ४ मूनकादिनाशे मूनकादिनाशे १११८ २० छिष्टि चिछष्टी १११९ २ मार्याभिनिष्ठः भायाभिनिष्ठः भायाभिनिष्ठः १९९८ ३ निक्षम निक्षमं ११२२ ४ स्पंणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि श्री विद्यादि श्री विद्यादि स्वल्व्याद्य यदनृताः श्रिय यदनृताः श्रिय यदनृताः श्री श्री विद्यादि स्वल्व्याद्य यदनृताः श्री श्री विद्यादि स्वल्व्याद्य यदनृताः श्री श्री विद्यादि स्वल्व्याद्य यदनृताः श्री श्री विद्याद्याद्य यदनृताः श्री विद्याद्याद्याद्य यदनृताः श्री विद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 15        | क्षाप्यते              | <del>प्रकारमञ्</del> र | 11111  | 7.        |                         |                               |
| ९९५ ४ म्वकादिनाशे म्वकादिमानाशे १११८ १५ म्रतीघातो मिषातो १९९६ २७ छिष्टि चिछ्टी १११९ २ मार्यामिनिमः भायामिनिमः १९८ ३ निक्षम निक्षमं १९२८ ३ निक्षम निक्षमं १९२८ ३ सर्पणादि तर्पणादि तर्पणादि ११०२ २ अल्लिन्यवहारिण अल्लिन्यवहारिण ११२६ ४ यदनृताक्षिय यदनृताःक्षिय १००६ १५ छभरेन् छभरन् ११२६ ४ यदनृताक्षिय यदनृताःक्षिय १००६ १५ छभरेन् छभरन् ११३६ १ यदनृताक्षिय यदनृताःक्षिय १००६ १५ कम्याह्य नाकन्याह्य ११२९ १० देवि देवि देवि ११वि १०१६ २ यामस्य ११२९ १० देवि देवि देवि १००६ २ यामस्य ११२९ १० देवि देवि व्यक्ति १०३२ २२ यामस्य पामस्य ११३४ ४ गुणेव्यक्तितं गुणेव्यक्तितम् १०३० २ युद्धाः इद्धाः ११३५ २८ दृत्युक्ता दृत्युक्वा दृत्युक्वा ११३६ २८ दृत्युक्ता दृत्युक्वा दृत्युक्वा ११३६ १५ मावस्तुत्यर्थः भावःस्तुत्यर्थः भावःस्तुत्यर्थः ११३६ २८ दृत्युक्ता दृत्युक्वा व्यक्ति गुणेव्यक्तितं भावःस्तुत्यर्थः भावःस्तुत्यर्थः ११३६ २८ दृत्युक्ता दृत्युक्वा व्यक्ति ग्रीमाम्हणं सीमाम्हणं ११३९ २५ श्रावातामाक्तमं श्रावातामाक्रमं श्रावातामाक्तमं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | -         |                        | बलवदि                  | 99910  | _         |                         | नश्याचि<br>-                  |
| १९६ २७ छिष्टि ष्टिटी १९९८ ३ निक्षिम निक्षमं १९९८ ३ निक्षम निक्षमं १९९८ २० इत्यादितेना इत्यादिस्तेना १००२ २ अलिम्यवहारिण अलिम्व्यवहारिण १००६ १५ छभरेन् छभरेन् ११९०५ १५ तिक्षमे ११२६ ४ यदनृताक्षिय यदनृताक्षिय यदनृताक्षिय यदनृताक्षिय यदनृताक्षिय यदनृताक्षिय यदनृताक्षिय यदनृताक्षिय यदनृताक्षिय यदनृताक्षिय यदनृताक्षिय यदनृताक्षिय यदनृताक्षिय यदनृताक्षिय एतदासीत्र्यक्षणः १००६ १५ छभे कमे १९६२ प्रभावेन प्रभावेण १०१६ १६ कम्याञ्च ११२९ १० देवि दोषो ११२९ १० देवि दोषो ११२९ १० विक व्यक्त ११३० १ वृद्धाः प्रभावेण ११३० १ वृद्धाः प्रभावेण ११३० १ वृद्धाः ११३० १ वृद्धाः वृद्धाः ११३० १ वृद्धाः वृद्धाः ११३० १ वृद्धाः वृद्धाः ११३० १ वृद्धाः वृद्धाः ११३० १ वृद्धाः द्रमुक्या ११३० १ सीमायहणं सीमायहणं ११३९ १ श्रावातात्रमाक्तमं श्रावात्रमाक्तमं श्रावात्रमाक्तमं श्रावात्रमाक्तमं श्रावात्रमाक्तमं श्रावात्रमाक्तमं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 2         |                        |                        | 1      |           |                         |                               |
| ९९८ ३ निक्षम निक्षमं ११२२ ४ त्र्पादि त्र्पादि १९८ २० इत्यादितेना इत्यादितेना इत्यादितेना ११२४ २२ निक्रमंता निर्धमंता १००२ २ अलिन्यवहारिण अलिन्यवहारिण ११२४ २२ निक्रमंता निर्धमंता १००२ १५ छमरेन् छमरन् ११२६ ४ यदनृताह्मिय यदनृताह्मिय यदनृताह्मिय यदनृताह्मिय १००५ १५ तिथाने तर्दाधनो ११२६ ४ यदनृताह्मिय यदनृताह्मिय यदनृताह्मिय १००५ १५ तिथाने तर्दाधनो ११२९ १ प्रमावेन प्रभावेण १०१६ १३ कन्यासु ११२९ १० देवि दोषो १००५ २१ ईशाह १११६ १ गुणैव्यन्तितं गुणैव्यन्तितम् ११२० २ स्थान्य प्रमस्य ११३५ ४ युग्य ११३५ ५ वृद्धाः ११३५ १ मावस्तुत्यर्थः मावःस्तुत्यर्थः ११३५ २६ हत्युक्ता इत्युक्ता ११२७० २६ सी सी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |                        |                        |        |           |                         | भागभिनिष्ठः                   |
| १९८ २० इत्यादितेना इत्यादिस्तेना ११२४ २२ निद्धर्मता निर्धर्मता १००२ २ अस्मिन्यवहारिण अस्मिन्यवहारिण अस्मिन्यवहारिण अस्मिन्यवहारिण अस्मिन्य एत्याद्यात्वय यदनृताः स्थिय १००६ १५ छभेरन् छभेरन् " ६ एतदासीस्वलक्षण एतदासीत्स्वलक्षण १००२ २८ छभे काम्याद्ध १००२ १००२ १००० १००२ १००० १००० १००० १००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |                        | निकारं                 | , -    |           | सर्पवादि                | तर्पणादि                      |
| १००२ २ अलिन्यवहारिण अलिन्यवहारिण १००६ १५ छभरेन् छभरेन् १००६ १५ छभरेन् छभरेन् १००७ १५ तर्धिनो तर्धिनो १०१२ २८ छभे फमे १०१२ २८ छभे फमे १०१६ १३ कन्याञ्च नाकन्याञ्च ११२९ १० देवि दोषो १०१७ २१ ईशाह १११ह १११ह १११ह १११ह १११ह १११ह १११ह १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | -         | <b>इ</b> त्यादितेना    | इत्यादिस्तेना          |        |           | निकर्मता                | निर्धर्मता                    |
| १००६ १५ छभरेन् छभरेन् १००६ १५ हा पत्रांसीस्वलक्षा पत्रांसीस्वलक्षा १००७ १५ तिया तर्वांक्षी तर्वांक्षी १००७ १५ तिया तर्वांक्षी तर्वांक्षी १००० १५ तिया तर्वांक्षी १००० १५ कम्पास १००० १० देश विष्या १००० १० देश देशाह १००० १० देशाह १००० १००० १००० १००० १००० १००० १००० १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1002   |           | असिन्यवहारिण           | अलिन्च्यवहारिण         |        |           | यदनतास्त्रिय            | यहनताः सिय                    |
| १००७ १५ तर्धिनो तर्बाधिनो " २६ इङ्गा इङ्गा १०१२ १८ छमे फ्रमे " १६,२७ प्रभावेन प्रभावेण १०१६ १३ कल्यासु नाकण्यासु ११२९ १० देथि दोषो ११२९ १० देथि दोषो ११२९ १० देथि दोषो ११२६ १२ वक्ष्येति वक्ष्यते ११३६ ११ गुणैव्यक्तितं गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११४ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११४ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११४ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११४ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११४ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११४ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११४ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११४ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११४ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११४ गुणैव्यक्तितम् ११३६ ११४ गुणैव्यक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           | <b>लभरेन</b>           | <b>लभेरन्</b>          |        |           | <b>एतदासीस्वलक्ष्णं</b> | <b>पतदासी</b> त्स्वस्त्रक्षणं |
| १०१२ २८ कमे समे "२६,२७ प्रभावेन प्रभावेण १०१६ १३ कत्यासु नाकण्यासु ११२९ १० देवि दोषो १०१७ २१ ईशाह ईशाह "२५ वस्पेति वस्पते १०२२ २२ यामस्य पामस्य ११३४ ४ गुणैव्यज्ञितं गुणैव्यज्ञितम् १०३० ३ शुल्य शूल्य ११३५ ५ गुणैव्यज्ञितम् १२३० ३ कृदाः इत्याः ११३६ २८ इत्युक्ता इत्युक्ता १०३३ ९ मावस्तुत्यर्थः मावःस्तुत्यर्थः ११३७ २६ सी स्री १०३५ १६ सीमापहण सीमापहणं ११३९ २५ श्रयातात्माक्तमं श्रयात्माक्तमं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •      |           |                        | तबर्धिमो               | "      | -         |                         | <b>TE</b> İ                   |
| १०१६ १३ कंन्यासु नांकण्यासु ११२९ १० देवि दोषो १०१७ २१ ईशाह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ह ११११ ११११ह ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |                        | ऋमे                    | " "    |           |                         | प्रभावेण                      |
| १०१७ २१ ईशाह ईशाह " २५ वंश्येत वश्येत<br>१०२२ २२ यामस्य पामस्य ११२४ ४ गुणैव्यजितं गुणैर्व्यजितम्<br>१०३० २ शुन्य शून्य ११३५ ५ वर्षेक व्येक<br>१०३१ २ शृद्धाः इद्धाः ११३६ २८ इत्युक्ता इत्युक्ता<br>१०३३ ९ मावस्तुत्यर्थः भावःस्तुत्यर्थः ११३७ २६ सी सी<br>१०३५ १६ सीमापहण सीमापहणं ११३९ २५ शयातात्माक्तमं शयात्माक्तमं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           | - •                    |                        |        |           |                         | दोषो                          |
| १०२२ २२ योगस्य पामस्य ११३४ ४ गुणैव्यक्तितं गुणैर्व्यक्तितम्<br>१०३० ३ शुन्य शून्य ११३५ ५ व्यक्त व्येक<br>१०३१ २ वृद्धाः वृद्धाः ११३६ २८ इत्युक्ता इत्युक्ता<br>१०३३ ९ मावस्तुत्यर्थः मावःस्तुत्यर्थः ११३७ २६ सी सी<br>१०३५ १६ सीमापहण सीमापहणं ११२९ २५ शयातात्माक्तमं शयात्माक्तमं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | -         |                        |                        |        |           | वक्येति                 | वक्ष्यते                      |
| १०२० २ शुन्य शून्य ११२५ ५ वर्षक वर्षक<br>१०२१ २ बृद्धाः दृद्धाः ११२६ २८ इत्युक्ता इत्युक्ता<br>१०२२ ९ मावस्तुत्यर्थः माबःस्तुत्यर्थः ११२७ २६ सी सी<br>१०२५ १६ सीमापद्दणं ११२९ २५ शयातात्माक्तमं शयातात्माक्तमं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |                        |                        | 1132   |           | गुणैब्यजितं             | गुणैर्ब्य जितम्               |
| १०६१ २ बृँबाः दृष्टाः ११६२ २८ इत्युक्ता इत्युक्ता<br>१०६६ ९ मावस्तुत्यर्थः नाबःस्तुत्यर्थः ११६७ २६ सी सी<br>१०६५ १६ सीमापद्दणं १११९ २५ शयातात्माक्तनं शयातात्माकनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                        |                        |        |           | <b>ँचैक</b>             | <b>ँयेक</b>                   |
| १०२२ ९ मावस्तुत्यर्थः नावःस्तुत्यर्थः ११२७ २६ सी सी<br>१०२५ १६ सीमापहण सीमापहणं ११२९ २५ शयातात्माक्तर्म शयातात्माक्तर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |                        |                        |        |           |                         |                               |
| १०३५ १६ सीमायहण सीमायहणं ११३९ २५ शयातात्माक्तर्म शयातात्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |                        |                        |        |           |                         | स्री                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           | सीमाप्डण               |                        |        |           |                         | शयात्मकर्म                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |                        |                        |        |           |                         | स्संतान                       |

| पृष्ठम्                                 | पद्धिः      | अशुद्रम्               | श्रुद्म ।           | पृष्ठम्   | पङ्गिः | अगुदम                 | शुद्धम्                 |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7788                                    | 26          | र <b>क्</b> तऔर्ष      | <b>स्कृतीर्ध्व</b>  | 1158      | રપ     | दशमींशहरत्वं          | <b>दशमांशहरत्वं</b>     |
| <b>7</b> 7                              | <b>Ş</b> o  | पश्रण                  | पक्षणा              | 1984      | 9.     | रिक्थभाग              | रिक्थभाग्               |
| 7786                                    | 15          | स्तुषा                 | सुवा 🗼              | 9200      | २३     | संपुर्ण               | संपर्ण                  |
| 3180                                    | <b>64</b>   | पत्यार नियोक्त भ्येति  | पत्यानियाक्तिक्यति  | "         | 3.     | <b>श</b> भिचारी       | व्यभिचारी               |
| 29.                                     | 25          | देवरिव पु              | देवरादिषु           | 9202      | 16     | •                     | तक                      |
| 7186                                    | 7           | विधिरुक्षणः प्रवृत्तिः | विधिलभणाप्रवृत्तिः  | •         | 25     | तुक्त<br>पुर्वे       | तूक्त<br>पूर्वे         |
| 1185                                    | 4           | विशेषु                 | विशेषेषु            | 1221      | 3      | वचनेनाद्रतस्य         | वसनेनोद्रतस्य           |
| 1142                                    | 8           | विषिशास                | विधिःशास्त्रं       | 1222      | ì      | तदीकं                 | तदेकं                   |
| <b>n</b>                                | "           | विधीवत्                | विधिवत्             | 9224      | à      | भातृणां               | भानूणां                 |
| "                                       | <b>4</b> ;  | <b>मर्हपू</b> र्वी     | मर्ष्टपूर्वी        |           | 8      | भावृणां               | भातृणां                 |
| 3748                                    | 78          | पुर्वेतु               | प्रवेत              | <b>??</b> | 20     | विनियुक्ते            | विनियुद्गे              |
| 97                                      | २१          | वियार्थिता             | विद्यार्थिता        | 9226      |        | यत्पेतृकनोक्तं        | यत्पैतृकेनोक्तं         |
| <b>3</b> 7                              | 8,0         | 'विप <u>स</u> ताः      | विमसुताः            | 9280      | 94     | - नवश्यं<br>- नवश्यं  | नावश्यं                 |
| <b>3</b> 7                              | 26          | 'म <b>तु</b> तैति      | <b>मस्</b> तिति     |           | -      |                       | नित्यमनुति <b>द्यति</b> |
| 9946                                    | 20          | पानाशङ्का              | पानाशङ्का           | 9285      | •      | नित्यानुति <b>इति</b> |                         |
| 9958                                    | 3,1         | जीविनां .              | <b>जीवन</b> ि       | 9284      | 93     | प्रियवादि<br>— ९      | <b>षियवादी</b>          |
| 7755                                    | '♦          | <b>.बि</b> ग्या        | रीत्या              | 9246      | 13     | कर्ण                  | कर्ण                    |
| 1155                                    | 27          | वर्त नेति              | वर्तनाइति           | 9253      | 4      | कलस्यादा              | फलसंपदा<br>             |
| 1700                                    | 11          | कुर्वति                | कुर्वति             | 1568      | 7      | स्वराष्ट्रिया         | स्वराष्ट्रीया           |
|                                         | 28,30       |                        | विशेषवन्ती          | 1505      | 18     | भूयांसे               | भूयांसो                 |
| 7700                                    | 28          | कुर्याद्यावशो          | कुर्याद्यावंत्री    | 1264      | 4      | उत्करास्त्र           | ভক্তছারী                |
| 3768                                    | 70          | अनुबाह्य               | <b>अनु</b> बासु     |           |        | अध्यायः               | <b>?</b> •              |
| 31/08                                   | 15          | चारुक्रतां             | चारु <b>इ</b> तां   | 1260      | g      | बाशुब्धःस्युः         | <b>चाभु</b> च्याःस्युः  |
| <b>))</b>                               | <b>5</b> 0. | <sup>प्</sup> तितास्यु | प्रतिनाःस्यु        | 9266      | 12     | तस्वद्यन              | त्र्स्तद्वन े           |
| 7760                                    | २१          | लिङ्गावानेक .          | लिष्ट्राद्नेक       | 1266      | 98     | दोषाः                 | दोष:                    |
| 9962                                    | 37          | त्वक्रणाभवाद-          | रनकरणा मानादविवादः  | 1269      | 9      | वुष्यते               | बुच्यन्ते               |
|                                         |             | विवाहः                 |                     | 9284      |        | कोमाश्चदस्य           | लोमा:शूद्रस्य           |
| 1163                                    | 7           | ব                      | त्वः                | 1294      | 70     | श्या                  | स्य                     |
| 3368                                    | २०          | कान्यास्तु             | कन्यायास्तु         | 9254      | 18     | तेबामअन्य             | तेषामन्ये               |
| <b>))</b>                               | RS          | <b>मातत्वात</b> ्      | भामत्वात् 💮         | १२९८      | 14     | स्रये                 | <b>स</b> यी             |
| , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | \$.         | भनुषमान                | <u>भृत्यमाने</u>    | 2508      | \$0    | 33                    | <b>74</b>               |
| 1168                                    | .4          | क्षत्र                 | क्रिय               | 1310      | 70     | भर्माः                | धर्मः                   |
| "                                       | 15          | स्तारय                 | <b>ह्युतारम</b>     | 1270      | 90     | कर्मताइ               | कर्थतीह                 |
|                                         |             | <b>ंडबार</b>           | उदाह;               | 1579      | 35     | <b>पीगता</b> ्रे      | योग्यता                 |
| 1193                                    | 18          | मंच्यः                 | म <del>हाः</del>    | 1518      | 15     | संस्कायी              | संस्कार्यी              |
| .3165                                   | 28.         | क्षत्रिया              | <b>क्षत्रियायाः</b> | 1516      | \$     | शुभूषादिरतः           | शुश्रूपादितः            |
| <i>"</i>                                | 26          | शुद्रो                 | श्रहो               | 11116     | 15     | वाग                   | वोणक्                   |
| <b>99</b>                               | ર૬          | मूलंगते                | ्रमूलमन्ते          | 1538      |        | विशेषे '              | विशेषी                  |
| 1168                                    | 76          | देक                    | <b>धेक</b>          | 3550      | 54     | ठाङ्गर्का             | लाङ्गलं                 |
| <b>3</b> 7                              | "           | श्रियाजात)             | श्रवियागाताः        | 1320      | 25     | भनुभवन्तीतु           | अनुभवन्तु               |
| <b>?1</b>                               | ٦)          | Electric               | हु:भिक्तरः          | 1353      | <      | निरेशः                | निर्देशः                |

| पृष्ठम्                                 | पङ्कि      | अशुद्धम्              | शुद्धम्                 | <b>पृष्ठम</b> | पङ्कि      | अगुद्धम्              | शुद्धम्                 |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| 9329                                    | 6          | द्धाना                | दना                     | 3838          | 29         | द्वितीयान्तपाठी       | द्वितीयान्तःपाठो        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | अध्यायः ११ |                       |                         | 9883          | 98         | सर्वाभूतानि           | सर्वभूतानि              |
| 9380                                    | 6          | वदति                  | ेददाति                  | 19886         | 126        | सङ्गामात्रेण          | संशामात्रण              |
| 9340                                    | 96         | आ <b>दा</b> तुः       | अदातुः                  | 9849          | 30         | <b>प्रायश्चितमिति</b> | <b>प्रायश्चित्तमिति</b> |
| 9346                                    | રફ         | तामय                  | नामय                    | 9859          | 99         | वेदार्थाबोध           | वेदार्थावबोधः           |
| 9359                                    | 96         | प्रायभ्यत्तोपदिशो     | <b>प्रायभित्तोपदेशो</b> | 9862          | 23         | चफलं                  | चत्फलं                  |
| 9363                                    | ંર         | फलासिद्धचर्थ          | फलसिद्धचर्थ             | 9834          | 20         | कत्स्तस्य             | <b>क</b> त्सस्य         |
| 9363                                    | ર          | कुर्बतः               | कुर्वतः                 | 9808          | Ę          | तष्यवयवं              | तत्र्यवयवं              |
| 9388                                    | <b>v</b>   | कांत्र                | कोत्र                   | 1             | •          |                       |                         |
| 9364                                    | 8          | निकति                 | निष्कति                 | 1             | अध्यायः ११ |                       |                         |
| 9309                                    | 20         | तस्या                 | तस्य                    | 9800          | <b>२३</b>  | सक्षेप                | संक्षेप                 |
| 9369                                    | २८         | <b>ग्रह</b> णे        | यहणे                    | 9866          | ų          | नचह                   | नचेह                    |
| 9362                                    | 8          | विकल्पार्थ            | विकल्पार्थः             | 9864          | 6          | रात्मशब्दश्व          | रात्माशब्दश्य           |
| 9363                                    | રઙ         | सिष्ट                 | <b>থিষ্</b>             | 9866          | Ę          | विभर्त्य              | बि भर्त्य               |
| १३७४                                    | 94         | अपत्यानि              | अंपण्यानि               | 9882          | ર્         | शास्त्रा              | शास्त्र                 |
| 9366                                    | 6          | अपेयं                 | अब्रेयं                 | 1888          | 26         | बहिसत्वानां           | बहिःसत्त्वानां          |
| 3 3/06                                  | 8          | कर्मणः                | कर्माणः                 | 9884          | २३         | वापि                  | वाअपि                   |
| 9360                                    | 98         | अत्मानः               | अत्मनः                  | १४९६.         | 90         | हतें।                 | हती                     |
| १३८२                                    | ٠ ٧        | परिछद                 | परिच्छद                 | 9860          | 23         | कालेभ्यो              | काकेभ्यो                |
| 9366                                    | 98         | त्वंलभ्यते            | <b>स्वलम्यते</b>        | 9408          | 96         | विनियोगोतपश्च         | विनियोगस्तपश्र          |
| १३८९                                    | ३०         | वेक्षेति              | वेश्येति                | 9499          | 96         | पानां                 | पापानां                 |
| 9389                                    | २०         | नयांति                | नयन्ति                  | 9496          | २७         | अनयोपि                | अनयोर्ग                 |
| 9382                                    | 96         | चान्येन               | चानेनु                  | 1499          | 99         | काभ्यं                | काम्यं                  |
| १३९५                                    | ٦9         | श्लोके                | श्लोको                  | 9422          | 24         | रेखज्ञातुं            | रेवंज्ञातुं             |
| १३९६                                    | 2          | वि <b>प्रयम्</b> णं   | विप्रयहणं               | १५२६          | २६         | उपनिषदात्तदेव         | उपनिषदातदेव             |
| १३९६                                    | 96         | प्रायभ्यितं           | <b>प्रायश्यित्तं</b>    | 9428          | રે         | विवर                  | विवरण                   |
| 3800                                    | 93         | विभुजावि              | विभुजादि                | 9428          | 98         | उपपद्यएव              | उपपद्यतएव               |
| 9890                                    | 94         | विधे                  | विधेः                   |               | -          | धर्मापदेशो            | धर्मीपदेशो              |
| 1814                                    | २८         | <b>भवृत्तस्यादिति</b> | त्रवृत्तःस्यादिति       | 9430          | 8          |                       | संधर्म                  |
| १४१६                                    | 99         | गुंडोदिश्यदादि        | गुडोद श्विदादि          | 9430          | 8          | सधर्म                 |                         |
| 1810                                    | २१         | द्रव्या               | द्रव्याणि               | 9430          | 4          | मूहितुंमिद            | मूहितुनिद               |
| 1816                                    | २१         | तरततो                 | तरस्ततो                 | १५३६          | 98         | <b>ह</b> न्तीन        | हन्तीति                 |
| 9820                                    | 99         | भवन्येव               | भुवत्येव                | 3438          | 98         | अश्रुतोपभ्यास         | अश्रुतोपन्यास           |
| 9850                                    | २४         | <b>दि</b> भ्योअन्यत्र | दिभ्योग्यत्र            | १५३६          | २८         | संबॉन्धसर्वस्य ू      | संबन्धिः सर्वस्य        |
| 1825                                    | 96         | <b>भक्ष मो</b> ज्य    | <b>भक्ष्यभो</b> ज्य     | 1482          | २२         | अ योअध्याहार्य        | अन्योध्याहार्य          |
| 1826                                    | 36         | भागित्यः              | भगिन्यः ्               | 1             |            |                       |                         |

॥ समाप्तानीमानि मेथातिथिकते मनुभाष्ये शुद्धाशुद्धानि ॥

### सर्वज्ञनारायणटीकाशुद्धिपत्रम्

| पृष्ठम्         | पहि:      | अशुद्धम्                  | शुद्धम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पृष्ठम                                  | पङ्गिः    | अशुद्धम              | शुज्य                               |
|-----------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|
|                 |           | अध्यायः                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                       |           | अध्यायः              |                                     |
| 28              | २६        | <b>ध्यवस्थापितवान</b>     | व्यवस्थापितवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७२०                                     | ٩ ′       | अनेनेनियोग           | अनेनेतिनियोग                        |
| રઙ              | 28        | <b>इ</b> पात्वादीनि       | <b>द्विपाद</b> त्वादीनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७२२                                     | 8         | नीवनकाल              | जीवनकाल                             |
| 82              | 90        | पशन                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × | ٩.        | शक्तवाह              | शकावाह                              |
| by              | •         | संबन्धावैशिष्ट्यं         | पशून्<br>संबन्धवैशिष्ट्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 1680                                  | 10        | बुक्षवा              | <b>बु</b> क्षंवा                    |
| ٤٤.             | 90        | शिष्यस्य                  | शिष्यस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                       |           | अध्यायः ५            | 9                                   |
| •               | •         | ्र अध्यायः                | व्<br>वैते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 646                                     | 30        | इतरेहु-येवं          | इतरेष्वप्येवं                       |
| 996             | ર         | चैते                      | चैते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 600                                     | 70        | रुपारडपगा            | रूपारिषद्वर्गा                      |
| 922             | Ę         | सत्राह्मी                 | सात्रास्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600                                     | <b>38</b> | द्वाल्यसभूक .        | प्तांलन्समक                         |
| 928             | 3         | तेदेव                     | तदेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <30                                     | 3         | प्रतिबन्दि भावेन     | मतिबन्धि भावेन                      |
| 926             | 3         | चतुर्थे                   | चतुर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                       |           | ु अभ्यायः            | 6                                   |
| 132             | 9         | पोडशा                     | <b>पीड्या</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600                                     | 6         | भूयिष्ठ              | भूयिइम्                             |
| 983             | 9         | संध्नतीषं                 | सन्तोषं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 606                                     | २०        | वदस्यककना            | वेदस्यकेकना                         |
| 984             | 3         | शक्तिस्तुत्वा             | शक्तित्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 898                                     | 98        | वहूनां               | बहुनां                              |
| 308             | 18        | प्रजा                     | मङ्गा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ९५३                                     | २३        | लीभा                 | लिशा                                |
| 308             | 14        | ऋते                       | <b>रू</b> ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 984                                     | 21        | दैवादिनहो            | दैवादिनानष्टो                       |
| 158             | 18        | नचे                       | नच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3003                                    | \$        | <b>ऽ</b> श्चाने      | <b>श</b> ाने                        |
|                 | . 98      | कर्त्रस्त्रराभावे         | कर्त्रतराभावे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3023                                    | २८        | गवागवादेस्तु         | गवादेस्तु                           |
|                 |           | अण्यायः                   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3048                                    | २८        | कथमार्थम्            | कयनायम्                             |
| २७५             | ٦9        | कमेणैवा                   | <b>ऋमेणैव</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30,08                                   | २५        | अनुक्तापि            | अनुकार्षि                           |
| 262             | "         | कन्याना <u>ं</u>          | कन्यानां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3088                                    | 7         | बन्धनारेतस्य         | <b>ब</b> ण्धनदिरतस्य                |
| 263             | २३        | ववाह्याः                  | विवाह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                       |           | अष्यायः              | 9                                   |
| \$80            | 96        | वत्कत्य<br><b>वत्कत्य</b> | मकत्य<br>मकत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1135                                    | 6         | अस्याअर्थः           | अस्यार्थः                           |
|                 | ,         | कर्ष<br>कर्ष              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1934                                    | 76        | लशुनी ,              | <b>लशुनानी</b>                      |
| ३५९             | 4         | गम्यने                    | कव्यं<br>राज्यते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1936                                    | 4         | तस्यादित्यपि         | तत्स्यादित्यपि                      |
| \$ <b>\$</b> \$ | <b>30</b> | निण्ड<br>निण्ड            | गम्यते<br>भारते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1255                                    | 18        | अनुशिष्ट             | अनुशिष्टम्                          |
| ३६९<br>३६९      | 24        |                           | पिण्डतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3534                                    | •         | नाद्भथा              | नाडुत्या                            |
| •••             | 47        | शतात्                     | स्रातान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1248                                    | ٦1        | स्समानां             | समाना                               |
| eurla           |           | अभ्यायः                   | and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s | १२६३                                    | 21        | वीवरितुं             | विवरितुं                            |
| 846             | <b>38</b> | धयनान्तायाः               | अयनान्तीयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | }.                                      |           | अभ्यायः १            | ·                                   |
| 8<0             | 77        | <b>ांवीताड्डो</b>         | संवीताष्ट्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1282                                    | 15        | धर्मणः               | धर्मिणः                             |
| 866             | 96        | अविनीतेः                  | अविनीतैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1266                                    | २६        | चांण्ड्रालदायोगव्यां | चाण्डालादायोगव्यां                  |
| 408             | 70        | <b>छ</b> न्दासि           | <del>छ</del> न्दांसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3536                                    | 38        | कर्माणिमि            | कर्मिणमि                            |
| 429             | 36        | निमिकत्त                  | निमित्तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                       |           | अध्यायः १            |                                     |
| 489             | ३९        |                           | <b>मा</b> माः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3506                                    | 15        | माषस्य               | मागषस्य                             |
| 468             | ₹         | रहत्यम्                   | द्रहत्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35<8                                    | 18        | अवनियानीय<br>        | अवुजित्यानीय<br><del>चित्रकार</del> |
|                 | _         | ्अध्यायः                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1800                                    | Ę         | रिमै:रेभिव           | रिमेरेभिवं                          |
| 465             | 34        | पृथद्भवभः                 | पृथक्षिपः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1808                                    | 3/0       | निर्मात              | निर्मात                             |
| 488             | 9         | मातुळत <b>सुरुयस्या</b>   | मानुलस्तसुक्यबालादिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1888                                    | 12        | कुर्वाणाः            | कुर्वाणः                            |
|                 | . (       | १ लादः                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |           | अभ्यायः १            |                                     |
| 484             | 4         | स्पष्टार                  | स्पृष्टारं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1886                                    | 12        | रतिता                | <b>क्षिता</b>                       |
| 449             | *         | यतिनां                    | यतीनां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19455                                   | <u> </u>  | मृहण                 | बृंहण                               |

## ॥ अथ कुलूकभद्दकतायां मनुटीकायां शुद्धाशुद्धानि॥

|             |        | •                       | -                               |     |            |        |                      |                        |
|-------------|--------|-------------------------|---------------------------------|-----|------------|--------|----------------------|------------------------|
|             |        |                         | ******                          | 1   | पृष्टम्    | पङ्गिः | अशुद्धम्             | शुक्त                  |
| पृष्ठम्     | पश्चिः | अशुद्धम्                | शुद्धम                          | 1   | 222        | 12     | तस्पत                | त्रप्यत्               |
| 8           | Š      | कस्यचिद्ययात्           | कस्यचिद्र्यात्                  | - 1 | २२९        | 22     | <del>যুক্তা</del> নি | शुक्तानि               |
| વર્         | "      | तस्व                    | तत्त्व                          |     | 230        | 21     | अक्षाकाद्याः         | आक्षाविकीडां           |
|             | 12     | <b>न्याभि</b>           | न्यभि                           | ŀ   | 283        | 6      | चायादि               | चायाद ू                |
| "           | 90     | इन्यः                   | क्या                            | 1   | 282        | 90     | तस्मिन् संभवे        | त्रिमन्त्रं भवे        |
| "           | 29     | संऽस्व                  | सस्ब                            |     | 286        | ३०     | योनिष्यपि            | योनिष्वपि              |
| <b>5</b> /0 | 23     | नश्वर                   | मश्रद                           |     | 240        | ેર     | भुमाव                | भूमाव                  |
| રેલ્        | 22     | विशन्ति                 | विशन्ति                         |     | 249        | રર્વ   | अमुकर्मा             | <b>ऽमुकरानी</b>        |
| 30          | 8      | सूचम                    | सुजदूप                          |     | 286        | v      | हानं                 | द्यान                  |
|             | _      | पितस्तिर:               | प्रितंस्तरः                     |     | 440        | 18     | स्यायममुपदेशः        | स्ययमुपदेशः            |
| 32<br>32    | " 🧸    |                         | <b>वै</b> ।रुषेयत्व             |     | "          | 30     | याजीव                | याव <b>जीव</b>         |
| 33          | ં ૧૨ે  | ऽवाच                    | वाच                             | •   | २६९        | ~~     | ्रा अध्या            | यः ६                   |
|             | 26     | र्युग्मिति              | युग्मिति                        |     | 2/20       | ч      | मथवीणं               | मधवण                   |
| ६०          | 11     | ऽर्थानवादः              | <b>उर्थानुवादः</b>              |     | <b>268</b> | 28     | •याधय                | <b>ब्याषयः</b>         |
| <b>ξ</b> 9  | ٦,३    |                         | रूपगुण                          |     | 268        | 39     | ताममि                | तामपि                  |
| €8          | - 4    | विहित्वात्              | विद्वितत्वात्                   |     |            | 3      | वश्यानां             | वैश्यानां              |
| 703<br>103  | •      | <b>क्षत्रियादि</b> म्यः | <b>क्षत्रियादिभ्यः</b>          |     | 268        | 96     | चरस्य                | बदस्य                  |
| 65          | 29     | कस्योत्तमङ्गत्          | कस्योत्तमाङ्गत्                 |     | 299        | 96     | े मोचनाय             | <b>मीचनार्य</b>        |
| "           |        | -6.                     | <del>स्तु</del> तिः .           |     | 303        |        |                      | म्हणवान्               |
| <b>70</b>   |        | रतु।त्<br>रतु।त्        | तहिशेषाणां                      |     | 309        | 4      | ऋणवा                 | मत _                   |
| <b>دع</b>   | 3.6    |                         | स्रभणं                          |     | 318        | 29     | मत                   | कन्याय                 |
| >7          | "      | रुक्षणां                |                                 |     | 394        | 94     |                      | त्याभि                 |
| C           | , 93   |                         | शुद्रोपचार                      | 3   | 336        |        |                      | ऽध्यापन                |
|             |        | अध्यार                  | <b>यः २</b>                     |     | ३२३        |        | <b>~</b>             | क्रियन्ते              |
|             |        |                         | परुचमान 🦈                       |     | \$50       |        |                      | <b>मयजनीयापि</b>       |
| 303         |        | A                       | <b>मतिकू</b> ल                  |     | 328        |        |                      | इन्द                   |
| 300         | 1 21   | 3                       | निर्वभी                         |     | 333        |        |                      | न्याच्य                |
| 79          | "      |                         | वीजत                            |     | 555        |        |                      | <b>शासी</b>            |
| 37          | • 7    |                         | तहिजाती                         |     | \$84       | _      |                      | <u> पितामहानां</u>     |
| 92          | • 7    | 🤈 নছিলান্               | ताह्यणाता<br>नाह्यमध्या         |     | 342        |        |                      | नत्वेक                 |
| 78          | 6      | ८ उदघुली                | उ <b>रश</b> ुखा                 |     | † "        | 10     |                      | स्यै                   |
| 75          | •      | ८ पुतकार                | <b>एतदशर</b><br>स्थानस <b>न</b> |     | 34         |        |                      | सह्या                  |
| 34          |        | • स्थानासन              | स्थानासन                        |     | 36.        |        | • सङ्गा              | ्षिमा <b>रि</b>        |
| 31          | 2      | ९ याद्धर्ति             | ब्यातार्त                       |     | 36         | ९ २    |                      | . ११ मार<br><b>स्य</b> |
| 70          |        | ३ धर्मीण                | धर्मेणा                         |     | , "        | 91     | . इस्य               | <b>u</b> 7             |
| 39          | -      | • शहसिति                | शुद्धामित                       |     | 30         |        | ७ पुत                | चूत<br>छाग्            |
|             |        | e #                     | धमणा<br>शह्मिति<br><b>थे</b>    |     | 30         |        | १ पद्धग              | छन्दोग                 |
|             |        | ४ रज्वा                 | रच्या                           |     | ,,,        | 7      | २ च्छन्दोग           |                        |
|             |        | ९ वाद्मनसी              | वाद्यनस                         |     | 1 30       |        | ९ मरण्यू             | भ्र <b>ाये</b>         |
| •           |        |                         | आर्तः                           |     | 10         |        | .४ मुत्राचे          | <b>मृत्याचैः</b>       |
|             | ,,     | ७ आर्तः                 | <b>मानस्या</b>                  |     | 1 30       | £ 3    | ९ अंत                | <b>अंतः</b>            |
| 3           | 10 1   | ५१६ मानास्या            | नागरना                          |     | •          | -      |                      |                        |

|              |                 | ********                 | शुद्धम                         | पृष्ठम      | पङ्किः    | अशुद्धम्               | शुद्धम                          |
|--------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| वृष्टम       | पद्भिः          | अराज्य                   | क्रीचंत्रचे ग                  | 1           | <b>30</b> | <b>उ</b> भे            | उमी ब्रह्मेवैष=उभ               |
| ३९५          | 18.             |                          | स्त्रीपुंधर्मे ग<br>यन्तः      | 684         | 92        | चेच्छाता               | चेच्छता                         |
| ३९६          | 7               | मेन्तः                   | बारम्भा                        |             |           |                        | <b>\</b>                        |
| ४०३          | 29              | वारम् भा                 | ज्यानकी<br>जार <sup>्</sup> गा |             |           | अध्यायः                | 2                               |
| ४२२          | 3               | तथर्थ                    | त <b>चदर्थ</b>                 | 646         | 94        | ततश्र                  | ततश्र्वाल्डति                   |
| 850          | 4               | देव                      | देवं                           | <b>V</b> CC | Ę         | भिद्यंत                | भिष्यन्ते                       |
| 888          | 78              | अग्न्य                   | अग्न्य                         | 608         | 28        | शत्रुन्                | शत्रुन्                         |
| •            |                 | . अध्या                  | यः ४                           | n           | 9         | निर्दातु               | निर्दान्                        |
| ४५२          | <b>३</b> 0      | समह                      | समूह                           | ,,          | 29        | <b>घर्भेर्रा</b> जा    | धर्मेराजा                       |
| ४५६          | 28              | उंञ्छ                    | उञ्छ                           | 694         | ₹,        | बुद्ध्यः               | बुद्ध्यः                        |
| ४८९          | 3               | अत्यर्थ                  | अत्यर्थ                        | 696         | 3         | वार्षिक                | कॅषिक                           |
| ४९२          | 12              | तदरतभिने                 | त्रस्तमिते                     | 698         | 99        | 939   <u> </u>         | 1125112511                      |
| ४९३          | રેલ             | निषादाच्छ्रद्रा          | निषादाच्छूदा                   | ८३६         | 9         | वक्ष्यमाणीमाग          | वक्षमाणमार्ग                    |
|              | Ę               | वा"                      | वा                             | ८३६         | 4         | <b>है</b> विष्यं       | द्वैविभ्यं                      |
| 436          | 30<br>4         | वा<br>दीक्षादिने         | <b>दीक्षादिना</b>              | 680         | 30        | यायत्                  | यायात्                          |
| 489          |                 | मन                       | मका                            | 282         | 98        | य                      | पद्म                            |
| ५५६          | <b>30</b>       | न्य<br>मुर्खीतेति        | भुझीतेति                       | 244         | 39        | दानन                   | दानेन्                          |
| 446          | ۲ <b>%</b>      | उपादी <b>रुण</b>         | उपोदारुण                       | < 8         | `6        |                        | योजयेत्                         |
| 449          | 3               | तुन्नवायः                | तन्त्वायः                      | ``          |           | अभ्यायः                |                                 |
| ५६१          | 3               | प्रवतते                  | त <b>न्तुवायः</b><br>प्रवर्तते |             |           | -                      |                                 |
| 483          | 94              | विश्वरुपः                | विश्वरूपः                      | 603         | 25        | पाणिमुम <b>च</b> येति  | पाणिमु <b>च</b> म्येति          |
| 4/08         | રદ્             | खरशरीरिण                 | खशरीरिणं                       | 600         | 90        | मवलंभ्य                | मवलंब्य                         |
| 700          | •               | अध्य                     |                                | ccy         | 11        | पालेम्यः               | पाले <b>म्यः</b>                |
|              |                 | _                        | तैतिरीय                        | 668         | 9         | वैदिका                 | वैहिका                          |
| 466          | 18              | े तेतिरी                 | दे।पं                          | 669         | 90        | परीहारः                | परीहारः                         |
| ६०५          | <b>30</b>       | दे। <b>प</b><br>पशुभवंति | <b>पशुर्भवति</b>               | ८९८         | 6         | वित्वेन                | र्वाशत्वेन                      |
| ६०९          | 20              | <b>बालपृत</b>            | बालंग्रतम                      | "           | ३०        | युक्तर्मथ              | युक्तूमर्थ                      |
| 63           | રે<br>8         | नारम्<br><b>स्वय</b> नं  | संचयनं                         | "           | 33        | तमथ                    | तमर्थ                           |
| "            | ર૬              | संपिण्ड                  | सपिण्ड                         | 996         | 19        | भावयेलिक्के            | भावयेख्निक                      |
| . ६३८<br>६४६ | 3               |                          | स्पृष्ट्या                     | 999         | 20        | इति                    | इति । गोविन्दराजस्तु            |
|              | 13              | पार्थवेण                 | पार्थिवेन                      | 1,,,        | •         | 41                     | गुणवतां विप्रतिपत्ती            |
| ६५३<br>'६५६  | *               | प्रत <b>पु</b>           | भेतेषु                         |             | •         |                        | द्विजोत्तमा <b>न्त्राह्म</b> णा |
| £40          | 30              | अमुख्य                   | मुख्य                          | 1           |           |                        | श्रमाणसुर्यादित्यहा             |
| <b>\$</b> <6 | રે              | यतः                      | यतः अनृताविति                  |             | 9         | गोविन्द                |                                 |
| , 4-5        | .,              |                          | ायः ६                          | <b>९२०</b>  |           | स्तय                   | स्तेय                           |
|              |                 |                          | _                              | 920         | 6         | सनु                    | सन्त्                           |
| 800          | २२              | मनुमैव                   | मनुनवे                         | ९२४         | 9         | वाकु                   | वाक्<br>निमिन्ते                |
| 77           | 39              | हि                       | · <b>व्हि</b>                  | ९३१         |           |                        | निमि से                         |
| <b>6.6</b>   | 6               | भवेत्रिरात्र             | भवेचिरात्र                     |             |           | प्रभूती                | प्रश्नती .                      |
| 496          | 90              | कवर्जति                  | <b>कंत्रज्</b> ति              | <b>983</b>  |           | <b>र</b> लो <b>के</b>  | <b>रहलोके</b>                   |
| 458          | <sub>"</sub> १३ | नासकी                    | नासिकी                         |             |           | <b>र</b> लोके<br>पूर्व | <b>रह</b> लो <b>के</b><br>पूर्व |
| 12           | 26              | <u> ध्यायमना</u>         | <b>ध्वायमाना</b>               | 1 686       | , 18      | ר <b>ג</b>             | •                               |

| पृष्ठम्     | पङ्कि      | : अशुद्धम्                 | शुद्धम                      | पृष्ठम् | पङ्किः     | अशुद्धम            | शुद्धम             |
|-------------|------------|----------------------------|-----------------------------|---------|------------|--------------------|--------------------|
| 946         | 9          | विकल्पेतार्                | विकल्पेताम्                 | 1281    | 7.0        | लब्धा              | लब्धान्            |
| 989         | 9          | विष्णु ं                   | विष्णुः                     | 1288    | २२         | ताचीर              | तांभीर             |
| "           | 12         | याचित्म                    | याचितम्                     | 1260    | 77         | शतिकोति            | शकोति              |
| 301         | 4          | कला                        | काल                         | १२६६    | •          | मप्रयादि           | मस्यादि            |
| "           | "          | निभिता                     | निर्निता                    | 1       |            | अप्या              | यः १०              |
| ९८४         | 16         | <b>ध्यवद्यारर्द्</b> क्षणं | व्यव <b>हारेणक्षं</b>       | 9266    | 12         | क्षत्रया           | क्षत्रिया          |
| 998         | २२         | <b>घनान्तर</b>             | . धनार्तर                   | 968     | 29         | <b>ब्राह्माण</b>   | <b>ब्रा</b> सण     |
| <b>९९</b> ४ | २२         | घना                        | धना                         | 1303    | 18         | संतः               | सन्तः              |
| , ,.        | <b>)</b> ) | वाष्ट्रल                   | वाक्छल                      | ""      | "          | वंश्य              | वैश्य              |
| 9008        | 96         | थानादाव <b>द</b>           | थानादावच                    | 1393    | 6          | ब्राह्मणात्र '     | <b>त्रास</b> णीत्र |
| ••          | 96         | व्यानिकान्                 | <b>पण्णिकान्</b>            | 1338    | २२         | यदर्ग्यान          | यदन्यन्नि          |
| "           | ३०         | विधि                       | বিধি                        | 1330    | 98         | बुभूक्षितः         | <b>बुभुक्षितः</b>  |
| 7098        | 18         | देवं                       | नुदेवं                      | 9330    | 38         | पास्               | पाहः               |
| 9035        | 7          | यथोको                      | यथाका                       | 9383    | 9          | <b>लभ</b> ते       | लभन्ते             |
| 3043        | 8          | यन्तु                      | यंस्तु                      | •       |            | अध्याय             | 11                 |
| 9043        | २०         | म <b>हरणो</b>              | <b>महरणे</b>                | 1384    | "          | सव                 | सर्व               |
| 9048        | 7          | देवतार्या                  | देवतार्चा                   | 1348    | 12         | यद्ग               | यम                 |
| 9090        | . •        | नाशयत्तस्य                 | नाशयेत्तस्या                | 1346    | •          | स्ववार्य           | लवीर्थ             |
| ))          | 20         | सहदण्डी                    | सहस्रदण्डो                  | 9363    | ર૪         | कामइति             | कामतइति            |
| 1109        | 35         | वूर्ष                      | दूर्भ्व                     | 2368    | 29         | <b>(ब</b> ण्यो     | श्वभ्यो            |
| •           | •          | -                          |                             | 1361    | 39         | निःक्षेप           | निक्षेप            |
|             |            | अभ्यायः                    |                             | 9366    | 30         | गईभ                | गर्दभ              |
| 1120        | 98         | रक्षितु                    | रिक्षतुं                    | 9368    | 8          | समाम               | समाम               |
| 3925        | 9          | देतेस्या                   | देतेभ्य                     | 93<8    | 8          | वर्षापि            | वर्षेपि            |
| 9925        | 92         | <b>त्रास्</b> णा           | त्रासणाः ः                  | "       | 22         | तमिन्तित्ते '      | तन्निभित्ते        |
| "           | 15         | <del>স্</del> প্তুর্নি     | च्छुर्ति                    | 1356    | 26         | तदेवतपआह           | •                  |
| 9926        | 9          | <b>पाया</b> न्तरो          | पायान्तराप                  | 9360    | 92         | तपसा               | तदेव तपथाह तपः     |
| 1186        | २०         | स्मृत्पन्न                 | समुन्न<br><b>चनी</b> व      | 1       |            |                    | सेति । तपसा        |
| "           | ર ૧        | चे जीव                     | শ্বভাব                      | "       | 28         | भि <u>दाकान्तं</u> | <b>भिराकान्त</b>   |
| 1105        | २५         | <b>यितृब्येन</b>           | <b>पितृब्येण</b>            | 1813    | 12         | गईभं               | गर्दभ्             |
| 1150        | ş          | পিনু <b>ৰ্ব</b> গ          | <b>पितुर्धन</b>             | 1850    | २८         | माभोत्रिय          | नाश्रीत्रिये       |
| <b>))</b>   | 16         | यवीयान्                    | यवीया                       | 1858    | २८         | व्यसेय्या          | व्हरेया            |
| 3356        | 30         | नतरा                       | <b>मन्तरा</b>               | 3880    | <b>२</b> 8 | रुषिर              | र्काधर             |
| "           | Śo         | निषाद                      | निषारं                      | 1868    | 18         | यत्कित्पापं        | यत्किचित्पार्प     |
| 9204        | 28         | यरले                       | य <b>ले</b><br>योन्         | 1854    | २२         | मकाशा              | सकाशा              |
| 3306        | 3)         | योन्                       | यान<br><del>किन्न</del> िकस | 985<    | રપ         | दुर                | <b>बूर</b>         |
| 1270        | •          | पितृ <b>क्य</b>            | पितृरि <b>क्थ</b>           | 3800    | 16         | श्यामत्वर्य        | थामसुर्य           |
| "           | 28         | पुजये                      | पूजये                       | ł       |            | अभ्याय             |                    |
| <b>))</b>   | 38         | त्तस्यापि                  | तस्याप्ति                   |         |            |                    |                    |
| 22          | <b>37</b>  | <b>गर्नुपत</b>             | भर्तुर्ध्त                  | 1865    | 8          | एव                 | एवं                |
| 1258        | 7-         | योगक्ष                     | योगक्षे                     | 1860    | 6          | अस्य               | तस्य               |

| पृष्टि | पहि: | अशुन्म       | शुचम          | पूचन. | पड़ि: |                    | शुवर          |
|--------|------|--------------|---------------|-------|-------|--------------------|---------------|
| 2868   | 26   | दुनियार      | दुार्नवार     | 1484  | •     | नेत                | <b>ज</b> ते   |
| 1405   | 16   | विहिताकण     | विद्विताकरण   | 1416  | 38    | तेणसरि             | तजसीर         |
| 7478   | 78   | वर्णनं       | वर्जन         | 2436  | 25.   |                    | <b>भशासने</b> |
| 9426   | 3    | अबास्तेन्योः | अक्रास्तेभ्यः | 1482  | Ç     | <b>मृते</b> न्विति | भूतेन्विति    |
| 2433   | 34   | संबन्ध       | संबन्धि       | j .   |       |                    |               |

# रापवानन्दटीकाशुद्धिपत्रम्

| <b>बृहम्</b> | पङ्किः    | अशुद्धम्             | शुद्धम                | पृष्ठम  | पद्भिः    |                       | श्रदम                          |
|--------------|-----------|----------------------|-----------------------|---------|-----------|-----------------------|--------------------------------|
|              |           | अध्यार               | <b>ाः १</b>           |         |           | अण्याय                | •                              |
| 13.          | 15        | तीतिः                | तीति                  | 318     | 18        | अनियसी                | र्यसा                          |
| "            | 76        | धर्म                 | धर्मा                 | ३२५     | 7         | स्रा                  | ्सा                            |
| <b>)</b> )   | 15        | विद्यांसीऽत          | विद्यांसस्त           | १२८     | 93        | त                     | त                              |
| 96           | 28        | णा                   | णा                    | \$ \$ 8 | \$0       | पत्का                 | पर्सवा                         |
| 23           | 30        | सवाणि                | सर्वाणि               | १५९     | રષ        | वेदाभ्यायी वे         | राष्यायी छन्दोमामाष्यार्य      |
| 24           | २८        | द्वा                 | हावे                  | 348     | २५        | विदुष                 | विदुषः                         |
| 30           | 36        |                      | जमन्                  | ४०९     | •         | संस्थ                 | संस्थपवित्र                    |
| 33           | 14        | तभा                  | तपश्चा                | 853     | 35        | कंतेननकवितादर         | केनतक्वितार                    |
| "            | <b>))</b> | माशा                 | माऋोशा                | 855     | 23        | विसुज्येति            | विसुज्येतिहान्याम्             |
| 35           | 3         | मयूयुजत्             | मसुजत्                | ४३५     | 70        | भोजनात्               | <b>ब्राह्मणभोजनात्</b>         |
| 88           | 99        | पुष्पिन              | पुष्पिणः;             | 850     | 90        | निर्वर्त्य            | नित्यस्य                       |
| "            | २६        | Ť.                   | <b>ğ</b>              | ४३९     | 15        | <b>নি</b>             | <b>त्रिः</b>                   |
| 42           | 92        | सदा                  | तदा                   |         |           | ् ् अण्याय            | ;                              |
| 89           | 30        | ष्ट                  | <b>B</b>              | 840     | 30        | अद्रोहेण              | अद्रोहेणेति । अद्रोहेण         |
| 703          | 28        | देव                  | दैव                   | 8६२     | 18        | वेष्                  | क्षियवयसहति । वेष              |
| ٧g           | 18        | पिण्यादीन्           | परानूपिच्यादीन्       | 8<0     | 76        | धार्य<br><b>दर्षू</b> | र्थाय                          |
| •            |           | अण्या                |                       | ४९२     | 7         | दण्                   | देणूं                          |
|              |           | -                    | •                     | ५०५     | 76        | <b>रु</b> तं          | <b>छ</b> न्द <del>र</del> कर्त |
| 120          | 98        | हो .                 | लु                    | 498     | २•        | चोरे                  | चौरीर                          |
| 128          | 6         | प्रागिति ।           | <b>मागिति</b>         | 494     | 15        | स्य                   | स्या                           |
| 125          | 8         | · ता                 | त्<br>हो              | : ५१६   | •         | न्त ,                 | न                              |
| 155          | २५        | ष्टी                 | ष्ट                   | "       | 23        | ्म                    | म्<br>देवस्यः                  |
| 218          | 8         | शा                   | क्षां                 | 496     | 34        | देवत्यः               | दैवत्यः                        |
| 960          | 98        | रुपा                 | रुषा                  | 480     | २९        | सयमः                  | संयमः ्                        |
| 199          | 98        | तान्त                | ताम                   | 489     | <b>38</b> | पुत्रावर्थ            | पुत्रावर्थ                     |
| 183          | 8         | मा                   | म्रा .                | 448     | 36        | युष्टि                | युन्हि                         |
| 209          | 18        | त्का                 | <del>प</del> ना       | 469     | 8         | भाषा                  | भाषा                           |
| २०६          | 8.        | सस्कारा              | संस्कारा              | "       | 15        | बरुड:                 | बुरुड:                         |
| 290          | 18.       | कला                  | कल्पा                 | 468     | 7         | याश्रा                | याञ्चा                         |
| 293          | . २२      | ्वान <b>र</b> त्यादि | <b>ज्ञानतइ</b> त्यादि | 469     | •         | नाक                   | ल <b>ुक</b>                    |
| 298          | ર         | र्वेव .              | वेद                   | 4/08    | २९        | धर्ममि                | <b>धर्मे</b>                   |
| 216          | ,         | देवा                 | देवा                  | 464     | 73        | ष                     | <b>N</b>                       |
| २२१          | 35        | शिरस्य               | शिरस्य                | 462     | 4         | प्रा <b>यादेः</b> त   | मायादेः अत                     |
| २२३          | 4         | \$                   | हीं<br>देन            | "       | 28        | संमा ू                | संभा                           |
| २२५,         |           | किष                  | किंचनेति।             | 463     | 9         | आरमने                 | आत्मनी                         |
| 550          | 6         | T.                   | Ť.                    | .       |           | ्र अध्याय             |                                |
| <b>388</b>   |           | गुरुत् ।             | गुर्व । न             | 468     | 30        | विदित                 | विहित                          |
| <b>340</b>   | \$        | ৰ্কিশ                | किषगुर्विति           | 400     | 35        | शुब                   | शुभ                            |
| 344          | 30        | द ्रा                | <b>ર</b>              | 466     | 58        | <b>भक्ष</b>           | <b>मस्यता</b>                  |
| 340          | 3.5       | भषु                  | 3                     | 453     | 85        | दिष्टेति              | <b>दि</b> ष्टानिति             |

|                  | _          |                         |                                | पृष्ठम्    | पङ्गिः     | अगुडम्           | शुद्धम्                   |
|------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------------|---------------------------|
| पृष्ठम्          | पद्भिः     | अशुद्धम्                | शुद्धम                         |            | -          | याईति            | याईति                     |
| ५९७              | •          | भक्षेष्वपि              | भक्षेष्वपि                     | <b>969</b> | २४         |                  | पृष्ठवा                   |
| 803              | C          | आशेषतः ू                | किचेतिद्ति अशेषतः              | <b>660</b> | 98<br>92   | पृष्ठं<br>लोकतः  | लोक                       |
| 5,94             | २०         | अहिसकानि                | किंच्यइति।अहिसकानि             | ७९१<br>"   | 36         | <b>दुर्ग</b>     | <b>दुर्ग</b> ्र           |
| <b>₹9</b> \$     | 28         | त्तुस्यफलेः             | षोग्यैः                        |            |            | यर्ष             | युतर्द्                   |
| <b>६२</b> ३      | ,          | <b>कतपूडे</b>           | सदाःकतच्डे                     | ७९२        | 3,10       | र्वाब            | र्ब                       |
| <b>€28</b>       | 6          | स्थाणमिर्व              | <b>स्थणार्थ</b> े              | ७९७        | ,,         | किंच             | किंचनेति ।                |
| <b>₹</b> ३0      | ,          | ्रियंप <b>ि</b> नेत     | पृष्ठान्तेपिंतव्या ]           | "          | ક્         | श्रुतेः          | श्रुतेश्व                 |
| <b>E 3</b> 7     | 79         | <b>ब्ह्रु</b>           | <b>₹</b> 3                     | <b>)</b> 1 | ž          | भाग              | भॅग                       |
| "                |            | स्ता                    | ँ <b>ड</b> ळु<br>स्रा<br>स्रो  | ७९९        | 76         | शुश्रूषाया       | शुश्रूषा                  |
|                  | <b>30</b>  | ल।<br><b>न</b> ्        | à                              | 603        | 18         | सर्न             | सन                        |
| <b>६३</b> २<br>" | 94         | न्य<br>त्रिरा <b>ने</b> | त्रिरात्र                      | "          |            | <b>,</b> कतशतम्  | <b>रुतम्</b>              |
|                  | •          | व्यम                    | र्जे स                         | 603        | 4          | प्रकरणादिति      | प्र <b>करणा</b> त्        |
| <b>६</b> ४२<br>" |            | तियहत्यु                |                                | 609        | 13         | एतान्द्ण्डेन     | एतान् चतुरः दण्डेन        |
|                  | 96         | ातमर पु<br>दिःशु        | त्यु<br>दिनीयु                 | 696        | 96         | <b>জা</b> হি     | आ <b>ब्द</b>              |
| €88              |            |                         | प्रजीश्वर्य                    | 636        | Ŋ          | यम               | यम्                       |
| ६५२              | 20         | प्रततेश्व <b>र्य</b>    | कं <b>त्रहाणं</b>              | ८२९        | રર         | राज्ञ            | राक्ने                    |
| 663              | 18         | कंत्रसर्व               | <b>पर</b>                      | ८३२        | 28         | पश्चिति          | <b>पीती्</b> ति           |
| ६६२              |            | वे<br><del>२०</del> ०   | रैग्यानां रीतिः                | 634        |            | कर्म             | कुर्मा                    |
| ६६५              |            | रीतिः                   | भ्ये <del>न</del>              | 638        |            | È                |                           |
| 608              | 20         | भ्य<br>च्यान            | न उत्सवादिदर्शनमपि ॥ १४७ ॥     | "          | 198        | नेव नेव रेव      | कुर्मा<br>हेस<br>हेस      |
| (8)              | ) राधव     | तिदः । अप्याः<br>इन्न   | किचश्रुद्राणमिति               | 630        |            | ž.               | <b>1</b>                  |
| 569              | 90         | किंच                    | यथासा<br>वयासा                 |            |            | ्य<br><b>य</b> ं | न्                        |
| \$60             |            | <b>य</b> या             | नगता<br><b>त्ह्रय</b>          | 636        |            | गितु             | मितुं                     |
| ६९५              | •          | <b>ध्य</b>              | यायः ६                         | <80        |            |                  | बलिनं                     |
|                  | •          | ું અ                    | थायः ५<br>५ किंचगृहस्थस्त्विति | 689        |            |                  | गन्तब्यंकथंवाप्रवेष्टब्यं |
| ६९८              |            | आत्मनी                  | ) आत्मनो                       |            |            | Δ                | अपानीकेषु                 |
|                  |            |                         |                                | 649        |            |                  | युकी                      |
| 27               | રષ         | _                       | प्रामानिः सुत्य<br>            | cyc        | : २२       |                  |                           |
| 470              |            |                         | <b>खा</b>                      | 1          |            | अध्या            |                           |
| 474              |            | , ,                     | <b>धी</b>                      | 609        | <b>}</b> 0 | मध्ये 💮          | चम्य                      |
| 450              |            |                         | वाद                            | 661        | · .        | •                | वक्ष्यते                  |
| 680              | २ १        | <b>69</b>               | ह्या ,                         | - 22       | 24         |                  | <b>एता</b> न्स्तौति       |
| •                |            | _                       | षायः ५                         | 66         | _          |                  | स्यात्तत्राह              |
| pyl              |            |                         | अन्ते न                        | 66         | -          | `                | सुकिणी                    |
| 641              |            |                         | शान्                           | 68         | _          | स्थानिनां        | स्थानानां                 |
| 66               |            | पायत्व                  | पापत् <b>व</b>                 | 28         |            |                  | मुक्त्वा                  |
| "                | •          |                         | राह्ये                         | 190        |            | 2 ~ .            | विभावितं                  |
| 27               |            | 1500                    | विं<br>सर्वे                   | .1         | 3          | •                | श् <del>र</del> ुक्तं     |
| 4                |            | ह ह्रम                  | (6.4                           | 90         |            | , इत्या          | <b>क</b> त्वा             |
| 66               |            | •                       | बुद्धांश्चेति<br>सार हरि       | 30         |            | १ रम             | रम्                       |
| 44               | •          | २ यात्                  | यात् इति                       | 37         | •          | -                | त्यन्व                    |
| <b>66</b>        |            | २ धर्म                  | काम                            | - 1        | 21         |                  | न्धिब                     |
| <b>66</b>        | <b>6</b> 3 | • अविद्यातं             | अविद्यात                       | ' 21       | •          | • • • •          | •                         |

| 778TT             | पङ्किः       | अगुद्धम्                | शुद्धभ              | 1   | पृष्ठम् | पङ्किः       | अशुद्धम्              | शुद्धम्                        |
|-------------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----|---------|--------------|-----------------------|--------------------------------|
| पृष्ठम्           |              | वेदन                    | पदेन                | 19  | ०४९     | •            | क्षा                  | <b>ब</b> म<br>८                |
| 918               | 28           | _                       | विशेषतः             | \ • | ०६१     | 96           | त्तः कि               | ततः कि                         |
| ९२२               | 3            | शेषतः<br>त्यापि         | न्य <b>पि</b>       | 1.  | ०६५     | 3 <b>.</b> € | शेषता                 | शेषतः                          |
| 930               | <b>30</b>    |                         | येणा                | 1.  | १०६८    | 4            | खट्टा                 | खट्ढा                          |
| 884               | 38           | येना<br>सर्वा           | चना<br>श्वनां       |     | १०६९    | ३०           | <b>ई</b> न्           | <b>ह</b> म्                    |
| 79                | 96           | ष्ट्रनो<br>सम्बद        | ज <b>ा</b> नु       |     | 9064    | 30           | सूखं                  | मुखं_                          |
| 98€               |              | <b>ज</b> लतु            | <del>-</del>        |     | 9062    | 4            | रूपा                  | रूपां                          |
| 980               | Ę            | दस्य                    | रस्यु<br>सृक्ष्मं   | 1   | 9066    | २४           | च्छेदन                | <b>च्छेदन</b>                  |
| ९५३               | २०           | हरूमं<br>—              | वर्षीः<br>वर्षीः    | 1   | 9066    | ٩            | तांचे                 | तांच                           |
| 944               | ३०           | वर्षेः                  | च्या-मा<br>स्यान्मा |     | 9090    | २४           | श्ली                  | स्री                           |
| ९५८               | 93           | <i>र्</i> वान्मा        | सर्वी<br>सर्वी      |     | १८९३    | 38           | पर्दण्डं              | परदारदण्ड<br>                  |
| ९५९               | 93           | सिदी                    | ।तद।<br>विऋयः       |     | "       | २९           | सर्वस्व               | सर्वस्व                        |
| 77                | 98           | वऋयः                    | ाप कायः<br>द्वि     |     | 9900    | २८           | पार्त्रिक             | पारित्र <b>क</b>               |
| "                 | 94           | हि<br>- स्टब्स          | ाइ<br>नस्त          |     | 79      | "            | प्विति                | ष्विति<br>येत्                 |
| ९६०               | 39           | नरत<br>तित्य            | तीत्य               |     | 9906    |              | येत                   |                                |
| ९६५               |              | <b>~</b>                | बुध्येत्मपि         |     | 1112    | . •          |                       | •                              |
| ९६९               | 9 %          |                         | धमणीत्              |     |         |              | अध्य                  | ायः ९                          |
| "                 | 96           |                         | वृद्धि              |     | 9928    | 4            | च्छुत्वं              | च्छुत्व                        |
| "                 | 98           |                         | कात्यायनः           |     | 9926    |              |                       | चेतसा                          |
| ,,<br><b>९</b> ७9 |              | _                       | ग्रही               |     | 9930    |              | _                     | भिः                            |
| 303               |              |                         | क्तशकटेन            |     | 223     |              |                       | क्षेत्रत्वे                    |
| 304               |              | _                       | <b>माति</b>         |     |         | ر<br>عد      |                       | श्यते                          |
| 30E               | -            |                         | येस्थिता            |     | 9931    |              |                       | स्वल्पा                        |
| 2-4               | •            | ਪੂਗਰ                    | भवान्               |     | 994     | -            |                       | <b>हानस्य</b>                  |
| "                 | "            |                         | <b>युक्तं</b>       | ;   | 1       | 98           | •                     | गवालंभं                        |
| 964               | <b>3</b> 9   | । युक्त<br>१ <b>च्य</b> | <b>₹</b>            |     | "       | 90           |                       | तदमूलम्                        |
| 966               |              | तेषु                    | तेषु 🦈              |     |         | )1           | <del>ਗਿੜਾਂ</del> ``   | गिर्णा                         |
| <b>९९</b> ३       | •            |                         | शिरश्ले             |     | 994     |              |                       | पदि                            |
|                   |              |                         | यन्                 |     | 996     | -            |                       | - ক্লি                         |
| <b>99</b>         | • 1          |                         | काले                |     | 996     |              | ४ रका                 | स्वा                           |
| ,,<br><b>5</b> 5  |              |                         | धारिण               |     | 1996    | -            | ८ सन्मा               | सम्मा                          |
|                   | •            | ८ येत                   | येत्                |     | 1776    |              |                       | त्वात्प                        |
| "<br>900          |              | _                       | आगमेन               |     | 1999    | •            | १ क्षायां             | शां                            |
| 700               |              | ७ नेतृ                  | मेतृ                |     | ,,      |              | " माइ                 | आह                             |
| 7.07              |              | ९ मत्ये                 | प्रत्य              |     | 1920    |              | ४ त्वाद्या            | त्वात् हा                      |
| 903               |              | ३ मुक्ता                | मुक्त्वा            |     | 120     |              | ८ स्भणाया             | . छक्षणायां                    |
| 703               |              | ८ स्तत्रा               | तत्रा               |     | ,       | -            | , दासदास्या           | दासदास्यां                     |
| 703               |              | <b>と 度</b>              | R                   |     | 120     |              | १ पुत्रास्युः         | पुत्राः स्युः                  |
| 703               |              | ९ नवाहे                 | नेवा <b>इ</b>       |     | 120     |              | ९ पुर्व पुर्वः        | पुत्राः स्युः<br>पूर्वः पूर्वः |
| 703               |              | २ पाम                   | ৰাম `               |     | ,       | , 1          | २० पुर्वा<br>२१ पुर्व | पूर्वी<br>पूर्व                |
|                   | • •          |                         | वदञ्जूदी            |     | 1       |              | રા વુર્વ              | पूर्व                          |
| 308               | 5 <b>0</b> . | १ वर्ष्णुहा             | -11-8-11            |     | • •     | -            | •                     |                                |

|               | _         |                            | 97.97                              | । पृष्ठम् | पद्धिः    | अशुद्धम                 | शुद्धम्               |
|---------------|-----------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| पृष्ठम        | पहि:      | अशुद्ध                     | शुद्धम्                            | 2356      | 70        | र्णामिति                | र्णेति                |
| 1215          | २९        | तिसृणा                     | तिसृणा<br>स्त्रिया                 | 1396      | 4         | तद्भागाय                | तद्भीगाय              |
| "             | <b>}•</b> | नकेसिया                    |                                    | 9399      | ્રં       | आनिपातान्               | आनिपातात्             |
| 1258          | 18        | अमात्यः                    | <b>अमात्याः</b><br>आगः <b>त्वि</b> | 1800      | Š         | क्तैम                   | स्तिर्भ               |
| 3550          | 76        | आगत्व                      |                                    | 7807      | 18        | त्रितम                  | न्वितम                |
| 3580          | 6         | कानां                      | कार्णा                             |           | 1         | गांड                    | गोंडि                 |
| 77            | 36        | ष्ट्                       | ष्ट्<br>इध्येण                     | 1808      | 75        | रक्षदेवता               | रकादिवता              |
| 9343          | 34        | द्वधेन                     | द्रध्यण                            | 3804      | 36        | समासि                   | संमासि                |
| 9246          | •         | त्कतृणा                    | त्कर्नुणां                         | 'n        | 16        | त्तनात<br>सं <b>ममा</b> | संमा                  |
| 1265          | २२        | सऽत्वे                     | सस्वे                              | "         |           |                         | <b>₹</b> च            |
|               |           | VET1                       | षः १०                              | 9806      | <b>30</b> | द्रत<br>खार्ती          | <b>त्र</b> ीत         |
|               |           | <b>G</b> 1 -40             |                                    | 19894     | 29        | # 10 m                  | च्छेद                 |
| 7303          | 73        | प्रभावेन                   | म भावेण                            | 3830      | 3         | च्छदे                   |                       |
|               | 18        | प्रभावन                    | प्रभा <b>वेण</b>                   | 1816      | 30        | स्तस्या                 | स्तया                 |
| <b>7</b>      | •         | काष्ट                      | काष्ठ                              | 1855      | 73        | <b>मास्ता</b>           | शंस्ता                |
| 2506          | 18        | लोह                        | <b>छोई</b>                         | , "       | 18        | 44                      | 944                   |
| 3906          | 18        | निदुरता                    | निदुरता                            | 1858      | 26        | प्रजितानीते             | <b>प्रतिजानीते</b>    |
|               | _         | ते <b>गांगा</b>            | तेषा                               | 1850      | २०        | प्वकीणी                 | <b>ष्ववकी</b> णीं     |
| 1310          | 7         | तपाणा<br><b>द</b> ष्टान्सी | रहा <u></u> न्ती                   | 9833      | ર         | परीक्षण                 | ्र परीक्षणे           |
| 2856          | 6         | <b>यर्थ</b>                | चर्च<br><b>चर्च</b>                | 1888      | 77        | अनेभ्या                 | अनम्या                |
| 3556          | "         |                            | • -                                | 9840      | 19        | खुप                     | <b>बुरुप</b>          |
|               |           | अध्य                       | ायः ११                             | 9848      | 35        | देवानी                  | देवाना                |
|               |           | P                          |                                    | 9848      |           | <b>ধর্মবৃত্তি</b>       | धर्मिष                |
| 2544          | 28        | कर्तृष्यसां                | कर्तेष्यतां                        | 9860      | •         | र्वा <b>चि</b>          | ৰ্বাজি                |
| 3560          | ٧         | दुर्शयस्त                  | दर्शयंस्त                          |           | 6         | हि <sup>.</sup>         | द्वि                  |
| 77            | .76       | त्रिशेष                    | विशेष                              | 7859      | 96        | शुद                     | श्रद                  |
| 3366          | २१        | सबन्ध                      | संबन्धं                            | 1         | 30        | हुयं <b>न्</b>          | हेंयन्                |
| 3360          | 28        | रुद्रैप्य                  | वैरूप                              | 7868      |           | मात्र                   | मात्रं                |
| 19            | 26        | शहरूय                      | शिसस्य                             |           |           | हेतरि                   | <b>हे</b> तुरि        |
| <b>૧</b> ર્૧૯ |           | सीवागप                     | सवागप                              | 7888      |           | नुपपातको                | नुपातको               |
|               | 34        | [ पाठः ]                   | [ पाठः ]                           | 3860      |           | -                       |                       |
| 79<br>79'     | 23        | निःक्षेप                   | निक्षेप                            |           |           | अध्या                   | * · ·                 |
|               |           | <b>ऽअयाज्येसं</b>          | गुल्य रे                           | 7867      | 6         | वणनम्                   | वर्णनम्               |
| 1505          | 8         | (त्युप                     | <sup>गण्य</sup> आयाज्यसंयाज्यमुष   | 3868      |           | तेना                    | तुना                  |
| •             | 90        | न्यया                      | न्वयो                              | "         | 24        | इद्दे                   | <b>4</b> 2            |
| 91            | •         | दीनाम,                     | दीनाम ] <sup>9</sup>               | 7868      |           | न्य नव                  | न्यन्तव               |
| 35/08         |           | विनिष्दत                   | दिनिष्दित                          |           | 28        | <b>पथते</b>             | प्रचल                 |
| 3500          |           |                            | श्रुते                             | 7860      |           | <b>न्यु</b> स्कु        | ब्युस्कु              |
| 35/26         | •         | <b>●</b> . •               | <b>भीत</b>                         | 7869      |           | न्यनव                   | न्यम्ब                |
| 1361          |           | ानव<br>कामतीऽत्मा          | कामत आत्मान                        | 13803     | 94        | स्का                    | चवा                   |
| 19            | 8         |                            | <b>बान्युह</b>                     | "         |           |                         | सर्वन                 |
| 77            | 27,       | वानह                       | -1 74                              | 386       | -         | सवन                     | त्वन -<br><b>यिया</b> |
| 1367          |           | पर्गीर                     | <b>पर्वीर</b><br>स्टब्स्           | 7866      |           | <b>र्</b> या<br>केन्स   | तदस्य                 |
| 1148          | 24        |                            | रसंगिति                            | 3401      |           | तत्यु                   | रान्त                 |
| 77.4          | . 18      | Bully                      | <b>म्पांगि</b>                     | i »       | 35        | रान                     | 41-41                 |

|                                                    |                                     |                                                        |                                                                 | (46)                                       |                        | •                                                    | ,                                                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>484</b><br>3406<br>3430<br>3430<br>3438<br>3430 | पड़िः<br>२२<br>२१<br>२१<br>२९<br>२८ | अगुड्म<br>र्थम<br>छशकः<br>न्धिनी<br>गिः<br>च्यत<br>यूत | <b>गुडम्</b><br>धम्<br>हाशकः<br>विधनीं<br>गि<br>व्यते<br>स्यूतं | <b>984</b><br>9422<br>9428<br>9428<br>9428 | पहिः<br>१५<br>१५<br>१४ | अशुद्धम्<br>स्तः अ<br>वयक<br>इयं<br>परिषत्व<br>अष्टं | शुक्रम<br>स्तज<br>वयकं<br>इयं<br>परिचस्त<br>शेरं |

#### नन्दनरुतरीकाशुद्धिपत्रम्

|             |              |                   | •                            |         |              |                             |                         |
|-------------|--------------|-------------------|------------------------------|---------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| पृष्ठम्     | पड़ि:        | अगुद्धम्          | शुद्धम्                      | पृष्ठम् | पङ्किः       | अशुद्धम्                    | शुद्धम्                 |
| 6.5         |              | अध्यायः           | ۹.                           | ३२९     | 3 A          | রূ                          | तृ                      |
|             |              |                   | `_                           | 803     | 98           | पेत                         | •<br>•                  |
| 50          | <b>₹1</b>    | 3.3               |                              | 890     | 16           | निव                         | निर्व <u>े</u>          |
| \$0         | 7            | <b>ब्रि</b> वी    | •वी                          | 899     | २०           | _21_                        |                         |
| 40          | 38           | स्वेना खेन<br>    | स्वेनानन्देन<br>कारण गाना    | 888     | 39           | (क ख, ण, ढ,                 | ) (क,ख,ढ,ग,नं०१,नं०२)   |
| <b>₹7</b>   | 8            | साहसं             | द्वादश साहरू                 | (       | टिप्पणि      | ाः) अध्या                   | यः ४                    |
| . <b>६६</b> | ર્પ          | श्शा              | शा                           | ,       |              |                             |                         |
| <b>6</b> 0  | Ş.           | <u> </u>          | दं<br>मनो                    | 865     | 4            | े प                         | · वे<br><del>रंड</del>  |
| 64          | २५           | नो                | नग                           | 409     | રષ્ઠ         | तम्ब्                       | तंद्र                   |
|             |              | अध्याय            | ाः २                         | ५८३     | <b>₹</b> 9   | कः                          | ₹ <b>1</b>              |
| ८९          | •            | विक्रिरोबात नगर्ह | तिः]एवंजगनःसृष्टिमलयौशाः     |         | -            | अध्या                       | यः ५                    |
| ~,          |              | folesi uz 166     | स्नावतारश्रीकाः। इदानी       |         |              | 2127                        | ना                      |
|             |              |                   | धर्मस्यप्रतिपत्त्यपायाद्विलु | 830     |              | नाना                        | <b>क</b>                |
|             |              |                   | मस्य लाघवेनमतिप्रय-          | १६५     |              | कृ<br>पूर्प <b>ह</b> णम्    | पुनर्य <b>हणमः</b>      |
|             |              |                   | र्थलक्षणंतावदाह विद्व-       | -,,-    |              | रूप <b>प्</b> राप्त         | द्रव्य                  |
|             |              |                   | द्भिरिति। विद्वद्भिवैदार्थः  | 956     | , ,77<br>919 | २ भि <u>ष्टि</u> तं         | थिष्टितं                |
| •           |              |                   | विद्धिरद्वपरागिभिः।          |         |              | सापि                        | यापि                    |
| 115         | ર            | किल               | कित                          | 163     |              |                             |                         |
| 334         | 13           | र्न               | किंतु<br>नां                 |         |              | अध्या                       | _                       |
| 136         |              | श्रणाविक          | शाणाविक                      | 599     | 18           | अन्नैः                      | <b>मु</b> ण्यन्तेः      |
| 138         | 2/0          | मवं               | <b>मंव</b>                   | 1,00    |              |                             | •                       |
| 940         | `6           |                   |                              |         |              | अध्य                        | ायः ७                   |
| 946         | 36           | षो                | त ;<br>मा                    | ७६६     | 36           | शुक्रन्तर्णी                | शंकुकणो                 |
| 983         | -            | , म               | <b>म</b> ।                   | 633     | •            | র্ঘ                         |                         |
| 755         |              | वाच्य             | वाच्यः .                     | 638     |              | •                           | द्व<br>भी               |
| 160         |              | यस                | यस्य                         | 640     | •            | तु                          | ् तू<br>व्यि            |
| 755         | <b>38</b>    | गुरुन्            | गुरुन्                       | 640     |              |                             | िष                      |
| 360         | 6            | 137               | 932                          |         |              | ATVE                        | ायः ८                   |
| 218         |              |                   | यथेति ः                      | ı       |              | -                           |                         |
| २२१         |              | _                 | <b>क्रत्सः</b>               | 66      |              |                             | रुमा<br>इं              |
| 22३         |              | · •               | वेदमन                        | 664     |              |                             |                         |
| २५६         | . २४         |                   | कापुनरम                      | 301     | •            | ) यं                        | श्यं<br>रो              |
| ??          | - 2u         | । केश्विष         | केश्विद                      | "       |              | , यं                        | •                       |
| 25          | <b>- 3</b> 1 | ्रं रवी           | रेषा                         | 91      |              |                             | याः                     |
|             |              | eman.             | 77: <b>%</b>                 | 91      |              |                             | म <b>वयवस्य</b>         |
|             | ,            | अप्या             | •                            | ९५      |              |                             | भग्यथा<br><b>अन्यथा</b> |
| 366         |              |                   | 3                            | 38      |              | २ अयथा<br>• स <b>ब</b> न्धी | संबन्धो                 |
|             |              | 80                | इंदाक्ष•                     | 96      |              | ॰ समन्त्रा<br>१ समन्त्री    | संबन्धी                 |
| 514         | <b>?</b>     | 68                | <u> </u>                     | 1 99    |              | ५ परिमाणन                   | परिमाणं न               |
|             |              |                   |                              |         |              |                             | ** * * *                |

|                 |        |                    |                       | (80)    | •      |                     | <b>न</b> हा          |
|-----------------|--------|--------------------|-----------------------|---------|--------|---------------------|----------------------|
| <b>पृ</b> क्षम् | पङ्किः | अशुद्धम्           | शुद्धम                | पृष्ठम  | पङ्किः | अशुंद्धम्<br>अभ्याय | शुद्धम्<br> : १०     |
| 999             | २९     | ण                  | <u>जी</u>             | 9242    | 9      | ला                  | ਰੀ                   |
| १०२६            | 90     | स्याऋमे            | स्यातिक्रमे           | 9269    | ે ર૮   | व                   | क                    |
| १०२९            | 4      | তি <b>র</b> ানি    | लिङ्गानि चिन्हानि     | 9290    | २०     | श्लो                | झस्यमञ्जूषेति श्लो   |
| 9088            | ٧      | गुणी               | गुण<br>प्रची          | 9299    | 23     | संकी                | •                    |
| 9040            | 92     | <b>प्रवंची</b>     |                       |         |        | अध्या               | घः ११                |
| 9086            | "      | आ                  | <b>अ</b>              | 9386    | 9      | येन                 | यो                   |
| 9000            | २२     | मूहा               | प्वंनानिउप<br>        | 9359    | રૂપ    | वीरह                | वीर                  |
| 9069            | 12     | र्घ                | र्या<br><del></del>   | 9366    | રદ્    | <b>प</b>            | व                    |
| 9998            | 33     | न्द्रा             | <b>-</b> द्रादि       | 9800    | ેં     | a a                 | <b>प</b>             |
|                 |        | अध्या              | पः ९                  | 3808    | 98     | य                   | यं                   |
|                 |        |                    | रथ                    | 9800    | 3      | :                   | यः                   |
| 9940            | 98     | र्य                | व                     | ,,      | 98     | त् <b>कं</b>        | कं                   |
| "               | 50     | हि                 | is<br><b>苏</b>        | 9863    | 29     | বি                  | न्ति                 |
| १ १५६           |        | •                  | ત.<br>શો              | 9886    | ર્ડ    | आ                   | अ                    |
| ११६०            |        | •                  | न्थां<br>कथां         | 1.,     |        | अध्य                | ायः १२               |
| 9200            |        |                    | क्थां                 | 9408    | v      | का                  | त्त्वा               |
| "               | "      | क्थां              |                       | 9429    | g      | जगत्                | , तत <b>म</b>        |
| 9206            |        | -                  | तॄ<br>भ्यांद          | į.      | "      | स                   | त                    |
| 9294            |        | •                  |                       | 9424    |        | _                   | वेदा                 |
| 9220            | _      |                    | मधुपर्क               | 9433    |        | •_                  | वानप्र <b>स्थ्यं</b> |
| 9284            | , ۶    |                    | हा<br>                | 9489    |        |                     | <b>र</b> न्या        |
| <b>५</b> २४८    | 3/9    | प्रणि <b>हिताः</b> | मू <b>लप्रणिहिताः</b> | 13.10.1 | • •    | •                   | •                    |

### ्र रामचन्द्रटीकाशुद्धिपत्रम्

|                  | n Geri             | S1917#11                      | शुद्धम्                                      | पृष्टम       | पक्किः     | अशुद्धम                                                                                                       | शुद्धम                        |
|------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| वृष्टम्          | १क्किः             | अशुद्धमः<br>अध्यायः           |                                              | 400          | 35         | पिष्टप                                                                                                        | विष्टपम्                      |
|                  | - 1-               | नाविरकरोत्                    | नाविष्करोत्                                  | 466          | 20         | निर्देत्                                                                                                      | निर्णुदेत्                    |
| 22               | 3/0                | न।।वरकरात्<br>इन्द्रियांणि    | नाप कराव<br>इन्द्रियाणि                      | 469          | 92         | भूत्यंभ                                                                                                       | <b>કૃ</b> ત્યાં <b>ગ</b>      |
| २६               | . 30               |                               | बाहूरुपादतः                                  | 1            | • •        | अध्यार                                                                                                        | <u> </u>                      |
| <b>३</b> ८       | २०<br>१३           | बाहुरुपादतः<br>शिक्षया        | <b>इ</b> च्छया                               | i            |            | •                                                                                                             | _                             |
| <b>&amp; 3</b> · | 7 <del>7</del> 2 0 | कीदशः                         | कोदशः                                        | ६२३          | 4          | <b>ਬ</b>                                                                                                      | प<br>संग्रह्म                 |
| <b>É</b> 8       | 22                 | प् <b>वा</b>                  | एवा                                          | ६२९          | 92         | सबन्धः                                                                                                        | संबन्धः                       |
| 4.0              | . ``               | <sup>५५।</sup><br>अभ्यायः     | - '                                          | 636          | <b>ર</b> ૦ | दवीगूर्भ्वं                                                                                                   | दर्वागूर्थ्व                  |
|                  | ,                  | •                             | ·                                            | £8/0         | 8          | <b>एतव</b> द्दत्सरा                                                                                           | प्तइत्सरा                     |
| 903              | •                  | उक्त                          | उत्तः<br>                                    | 685          | 26         | वृथानाता                                                                                                      | वृथाजाताः<br>विरिक्तः         |
| 118              | 8                  | शरीरस्य                       | शरीर                                         | €<8          | 96         | विरक्त                                                                                                        |                               |
| 944              | २८                 | सदत्य                         | संहत्य                                       | 1            |            | अध्यार                                                                                                        |                               |
| १६९              | 92                 | सग्यक्                        | सम्यक्                                       | 403          | Ę          | उत् <b>रायणम</b>                                                                                              | <u>तुरायणम</u>                |
| 296              | 50                 | आवमानस्य                      | अवमानस्य                                     | 650          | 93         | अवेक्षेत्                                                                                                     | अवेक्षेत                      |
| 296              | <b>\9</b>          | तिरस्कारंकत्ती                | तिरस्कारकती                                  | ७३९          | Ę          | इद्रियाणा                                                                                                     | दिवयाणा                       |
| 220              | 4                  | अस्य<br>                      | अस्य                                         | 1            |            | अध्या                                                                                                         | यः ७                          |
| 226              | 96                 | इमान                          | इमान                                         | ७६३          | -২ গ       | केपि                                                                                                          | केऽपि                         |
| ત્રકૃત           | 96                 | तिष्ठति<br>रिकटारचे           | ति <b>र</b> त                                | 430          | 3          | कोपनत्वात्                                                                                                    | कोपमत्वात्                    |
| રષ્ઠર            | ३०                 | शिष्यस्यं                     | शिष्यस्य                                     | 650          | 3/9        | <b>आयतः</b>                                                                                                   | अयत्तः                        |
| <b>૨</b> ૪५      | 18                 | संश्रवे, निकटे                | असंश्रवे, अनिकरे                             | 1            |            | कर्शयति                                                                                                       | कर्पयति                       |
| २६७              | ЗŚ                 | गुर्वर्थे                     | गुर्वर्थ 🦷                                   | 690          | २६         | क्रमपात<br>क्रम्द                                                                                             | फ़र् <b>द</b>                 |
|                  |                    | अण्याय                        | <b>:                                    </b> | < 39<br>< 85 | <u>2</u> 0 | नर्प<br>शनेथीयात्                                                                                             | भानेर्यायात्                  |
| २७४              | રૂપ                | व्रतेन्तर्भवति                | व्रतेऽन्तर्भवति                              | ८५३          | 98         | भे <b>दकत्रुतं</b>                                                                                            | भे <b>दककृत</b>               |
| २८२              | 96                 | कनकंवणीः                      | कपिलवर्णाः                                   |              | ,•         |                                                                                                               |                               |
| ३०९              | २०                 | स्वदारान्निरतः                | स्वदार्रानरतः                                | 1000         |            | <b>अ</b> ण्या<br>समै                                                                                          | सम्ये                         |
| 399              | 99                 | गच्छेत:                       | गच्छतः                                       | 5,05         | 78         |                                                                                                               | सन्य<br>सर्व                  |
| 398              | 23                 | वर्दत                         | <u>व</u> र्धने <u> </u>                      | 662          | <b>/</b>   | संवे<br>क्यानिकी                                                                                              |                               |
| 320              | २६                 | वैवाहिकेऽग्रे                 | वैवाहिकेऽ <b>घो</b>                          | 668          | 8          | अथादिहीनों                                                                                                    | अर्थादहीनी                    |
| 380              | २६                 | गासं                          | गृह्यं                                       | ८९१          | 24         | सङ्ग्या                                                                                                       | सङ्ग्या                       |
| <b>३</b> ४५      | 3                  | पुनर्बाईहरेत्                 | पुनर्नबलिहोत                                 | ९२२          | 98         | रस्थितत्वान्                                                                                                  | रस्थितत्वातः                  |
| ₹8€              | 96                 | गृह                           | गृहं                                         | ९२३          | 36         | सान्ववयम्                                                                                                     | सान्त्वयन्                    |
| 380              | २६                 | आगतान्त्स अध्यादी             | न् आगतान्सख्यादीन्                           | 65/0         | 26         | ब्रुवतस्युः                                                                                                   | ब्रुवतःस्युः                  |
| ₹%0              | 28                 | यमातामहादयः                   | मातामहादयः                                   | 986          | <b>२३</b>  | बाह्य<br>बुटिय                                                                                                | झास<br>इन्द्रि                |
|                  |                    | अभ्याय                        | : Y                                          | 998          | 95         | स्राप्त<br>उभी                                                                                                | इ। <b>५</b><br>उभी            |
| i dita a         |                    |                               |                                              | 1013         | è          | रदेतं                                                                                                         | वदेसं                         |
| . Brio           | 3                  | चतुर्भागं<br>व्यवसम्ब         | चतुर्थभागं<br>इ.स्ट्राफ्ट                    | 1022         | þ          | रक्षत<br>पालभवेत्                                                                                             | प्रते ।<br>पाले भ <b>वेत्</b> |
| ४५९<br>४६९       | 11<br>96           | दुःखमूल<br>नादिष्टति          | हु:स्वमूलम्<br>नानिद्वति                     | 1026         |            | स्नामितानि                                                                                                    | सावितानि                      |
| 806              | <b>3</b> 9         | नाष्टात<br><b>स्दङ्गदी</b> नि | नागद्वाप<br><b>चृदकामादी</b> नि              | 9029         | S P        | ला।नता।न<br><b>वह्य</b>                                                                                       | स्तापताए<br><b>व</b> ्रिस     |
| 840.             | \$0                | यायथा<br>योयथा                | युष्यानादाान<br>योयया                        | 1025         | 28         | वरूप<br>सीमाया                                                                                                | वारूप<br>सीमायां              |
| 446              | <b>4</b>           | नावजा<br><b>कद्यंस्य</b>      | क्रदूर्यस् <b>य</b>                          | 19045        | 7          | सामाया<br><b>अ्</b> थागितिः                                                                                   | सानाना<br>अधीगतिः             |
| , ,              | ▼.                 | 4,4,4,4                       | 4.2.2.4                                      | خلامانا      | ?          | . المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية الم | मा नागागुर                    |

|                              | •              |                                 |                                      | (3)                                                                                     | ₹                                                           |
|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>984</b><br>3064<br>3308   |                | श्रानुबन<br>प्रपट<br>तत         | शुद्धम्<br>परिर्णदः<br>तत्           | पृष्ठम महिः अगुरुम<br>१३२२ -२५ श्रीकविकारि<br>अभ्यायः                                   | शुद्धमः,<br>श्रीनाविकानि<br>११                              |
| 1122<br>1150<br>1214<br>1230 | 96<br>95<br>84 | िक्रया                          | औपासनाधे<br>द<br>यह्नडधंच<br>क्रियया | १३५३ ५ देवचं<br>१३६६ २६ सं ग<br>१३६९ १७ अनिकतेनसः<br>१३९५ ९ पक्षान्तर<br>१४७३ ६ अधमर्षण | देवस्यं<br>संसर्ग<br>अनिष्कतेनसः<br>पक्षाप्तरे<br>अप्रमर्पम |
| 35-8<br>3540<br>355          | 12<br>28<br>1  | िसन<br>मर्गने<br>अण्यायः<br>सेन | केखन<br>दर्शने<br>१०<br>क्षत्र.      | <b>अभ्यायः</b><br>१४९२ २७ स्यितः                                                        | <b>१२</b><br>स्थितः                                         |

